दुर्गतिनाशिनि दुर्गा जय जय, कालविनाशिनि काली जय जय।

उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राघा सीता रुक्मिण जय जय।।

साम्ब सदाशिव साम्य सदाशिव साम्ब सदाशिव जय शंकर।

हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तमहर हर हर शंकर।।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे

हर हर शकर दुखहर सुखकर अवन्तनहर हर हर सकर । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।। जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुम आगारा ।। जयति शिवा-शिव जानिक-राम । गौरीशंकर सीताराम ॥ जय रघुनन्दन जय सियराम । व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ रघपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥

[ प्रथम संस्करण ५०६००, सं० १९९९ ]

कोई सज्जन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें कल्याणमें वाहरके विज्ञापन नहीं छपते।

समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें । कल्याणमें समालोचनाका स्तम्म नहीं है।

नारतमें ५८) जय पात्रक रिव चन्द्र जयित जय। सत् चित् आनेंद भूमा जय जय।।

विदेशमें ७॥=)

( ११॥ शिलिङ्ग )

जय जय विश्वरूप हरि जय। जयहर अखिलात्मन् जय जय।। जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते।। - महाभारताङ्क

प्रयमखण्ड५⊜)

साधारण प्रति।)

विदेशमें (🖹)

Edited by H. P. Poddar and C. L. Goswami, M. A., Shastri.

Printed and Published by Ghanshyamdas Jalan at the Gita Press, Gorakhpur, U.P. (India).



|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## लोक-कल्याणके लिये नाम-जप कीजिये

हरे राम हरे राम-राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

इस समय संसारपर भयानक संकट आया हुआ है और वह आगकी तरह बड़े जोरसे सब ओर फैलता जा रहा है। चारों ओर भीषण मार-काट मची हुई है। कहते हैं पिछले तीन महीनोंमें अकेले रूस और जर्मनीके युद्धमें दोनों ओरके मिलाकर करीब दस लाख मनुष्योंका और विपुल सम्पत्तिका नाश हो चुका है। और यह आग अभी भड़कती ही जा रही है। इसके बुझनेकी जल्दी कोई सम्भावना-नहीं है। यूरोपमें ही एक और युद्धक्षेत्र तैयार करनेकी बात सोची जा रही है। संसारके सभी भूभागोंमें युद्धके बादल मँडरा रहे हैं। सारे विश्वका वातावरण विक्षुन्ध है और प्रायः सभी लोग एक-दूसरेका पतन करनेके लिये राक्षसी प्रयत्नमें लगे हुए हैं । हमारे देशमें भी अशान्तिकी आग मुलग रही है और न जाने उसका कब क्या रूप हो जाय । विश्वके इस महान् संकटको टालनेके लिये वातावरणको शुद्ध और शान्त बनानेकी आवश्यकता है और इसका एकमात्र उपाय हैं—श्रद्धा-भक्तिपूर्वक श्रीभगवान्की आराधना । इसीलिये समय-समयपर 'कल्याण' ने अपने पाठकोंसे भगवन्नाम-कीर्तन, श्रीमद्भागवत, गीता तथा श्रीरामचरितमानसके पारायण एवं भगवन्नाम-जप आदिके छिये प्रार्थना की है और आनन्दकी बात है कि उसपर कुछ ध्यान भी दिया गर्या है । जगह-जगह भगवन्नाम-कीर्तनके आयोजन हुए और हो रहे हैं, श्रीमद्भागवतके सैकड़ों पारायण हुए हैं। गीताके भी सैकड़ों तथा श्रीरामचिरतमानंसके हजारों पारायण जगह-जगह हुए हैं। हमारी नम्र प्रार्थना है कि ये सब कार्य और भी अधिक उत्साह, लगन तथा व्यवस्थाके साथ करने-कराने चाहिये । इन्हींसे जगत्का यथार्थ कल्याण हो सकता है ।

पिछले जून एवं जुलाईके अङ्कोंमें 'कल्याण'के प्रेमी पाठकोंकी सेवामें अबसे लेकर कार्तिक शुक्क ११ तक उपर्युक्त सोलह नामके मन्त्रका एक अरब जप करने-करानेकी प्रार्थना की गयी थी। नियम पूर्ववत् ही हैं। सभी भाइयों और माता-बहिनोंसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे अपने-अपने घर, महिल्ले, गाँव और शहरों-में इसके लिये विशेष चेष्टा करें। स्वयं करें तथा प्रेम और विनयसे अपने कि पड़ोसियों, इप्ट-मित्रों और सगे-सम्बन्धियोंसे प्रार्थना करके उनसे जप करवायें। येह जगत्की बहुत बड़ी सेवा होगी। जपकी सूचना नीचे लिखे पतेपर देनेकी कृपा करें। नाम-जप-विभाग—'कल्याण' कार्यालय, गोरखपुर 'यू. पी.'

## कल्याण-प्रेमियों तथा प्राहकोंसे नम्र निवेदन

- (१) महाभारताङ्क निश्चित तिथिसे एक महीने बाद निकल रहा है। इसका कारण यही है कि बीचमें जिन दिनों महाभारताङ्ककी छपाई हो रही थी, अकस्मात् स्थानीय विजलीघरमे कूड आयलकी कमी हो जानेसे विजली मिलनी बंद हो गयी, जिससे प्रेसका कार्य एक प्रकारसे बंद हो गया और लगभग एक महीनेतक बद-सा रहा। पीछे स्टीम-एजिन विठाकर स्टीमके द्वारा प्रेस चलानेकी व्यवस्था की गयी। इसीलिये अङ्क समयपर नहीं निकल सका। आशा है, हमारी विवशताको देखकर छपाछ प्राहक हमें क्षमा करनेकी उदारता दिखलायेंगे। भारतवर्षके सभी प्रान्तोके प्रमुख पत्रोंमें इस सम्बन्धकी एक विज्ञिति निकाल दी गयी थी, जो सम्भवतः 'कल्याण' के पाठकांमेसे बहुतोंको देखनेको मिली होगी। इस देरीके कारण अगले अङ्कोंके निकलनेमें भी देरी हो सकती है। आशा है, आगे चलकर कुछ महीनोमें यह अव्यवस्था ठीक हो जायगी।
- (२) इस अङ्कमें महाभारतके प्रथम सात पर्वोका संक्षिप्त अनुवाद तथा कितपय विद्वानोंके महाभारत-सम्बन्धी कुछ थोड़े-से लेख दिये जा रहे हैं। कागजकी अत्यन्त दुर्लमता तथा छपाईके अन्य साधनोंकी महाभारताई आदिके कारण महाभारताङ्कका कलेवर भागवताङ्कके बरावर नहीं हो सका। फिर भी इसका आकार मानसाङ्कसे वड़ा तो हो ही गया है। अवश्य ही रंगीन चित्र अबकी पिछले विशेषाङ्कोंकी अपेक्षा बहुत कम दिये गये हैं। इसका प्रधान कारण आर्टपेपरका न मिलना ही है। कुछ आर्टपेपर पहलेका बचा हुआ रक्खा था; उसमेसे जितने चित्र दिये जा सकते थे, उतने दिये गये हैं। पहलेका बचा हुआ आर्टपेपर न होता तो सम्भवतः इससे भी कम दिये जाते अथवा विल्कुल न दिये जाते। इस कमीकी पृति लाइन-चित्रोके द्वारा करनेकी चेष्टा की गयी है। लाइन-चित्र इसमें भागवताङ्ककी अपेक्षा कम रोचक नहीं होगा। इसमे पाठकोको जानने और सीखनेकी बहुत बातें मिलेगी। भगवद्गीता, विदुरनीति एव सनत्सुजातीयका तो इसमे अविकल अनुवाद दिया गया है। प्रायः सभी मुख्य-मुख्य घटनाओको लाइन-चित्रोंके द्वारा व्यक्त किया गया है।
- (३) पहले तो यह विचार किया गया था कि पिछले वर्षोंकी माँति इस बार भी अगले दो अङ्कोंमें महास्त्राय किया गया था कि पिछले वर्षोंकी माँति इस बार भी अगले दो अङ्कोंमें महास्त्राय किया गया था कि पिछले वर्षोंकी माँति इस बार भी अगले दो अङ्कोंमें महास्त्राय अविशिष्ट अंशका संक्षिप्त अनुवाद अगले सालके विशेषाङ्कों दिया जाय। परन्तु युद्धकी विभीषिकाके फलखरूप देशकी परिस्थिति अनिश्चित हो जानेके कारण कितपय प्राहकोंकी सम्मितिके अनुसार अन्तमे यही निश्चय किया गया कि साधारण अङ्कों में भी महासारतका ही अनुवाद देकर इस ग्रन्थको यथासम्भव इसी वर्षमें पूरा कर दिया जाय। क्योंकि संसारमें जिस तेजीके साथ उथल-पुथल हो रही है, उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अगले

साल हमारे देशकी परिस्थिति कैसी रहेगी । इसलिये 'शुभस्य शीघम' इस सिद्धान्तके अनुसार जल्दी-से-जल्दी इस कार्यको समाप्त कर देना ही श्रेयस्कर समझा गया । आशा है, हमारे ग्राहकोंको भी यह व्यवस्था पनंद आयेगी । सदाकी मोति एक रंगीन चित्र तथा प्रसगानुसार बीसियो छाइन-चित्र प्रत्येक साधारण अङ्कमें भी रहेगे । यह सब सामग्री परिस्थित अनुकूल रहनेपर 'कल्याण' के ग्राहकोको केवल ५८) में ही मिल जायगी । परिस्थित बदलनेपर ग्राहकोको जितने अङ्क मिल जायँ, उतनोसे ही सन्तोप करना होगा । कागज आदिसे बढे हुए भावको देखते हुए अकेले विशेषाङ्कसे ही उनका पूरा चंदा वसूल हो जायगा । परिस्थिति अनुकूल रहनेपर 'कल्याण' को बहुत बड़ा घाटा उठाना पडेगा, जिसे गीताग्रेस सहनेको तैयार है ।

--

15

4 6 19

-

7

- =: 1 :-{

ييه بير

نېست په

جهيبة بنسيس

Ti = 1

سي پيز

(१) कागजकी कमीके कारण महाभारताङ्क पहले १०,५०० ही छापना शुरू किया था, जैसा कि गत वर्षके ग्यारहवें तथा वारहवे अङ्कमे सूचित किया गया था। किन्तु पीछे मॉगें अविक आने छगीं तथा गन वर्षोंकी मोनि प्राहकोका चंदा (छवाजम) भी पर्याप्त संख्यामें आने छगा। इससे उत्साहित होकर कागजकी कमी रहते हुए भी पिछले फर्मोंकी, जो केवल १०,५०० छापे गये थे, उस-दस हजार प्रतियाँ और छापी गयीं और शेप फर्में भी ५०,५०० छापे गये। उस समय यह भी अनुमान था कि शायद १०,५०० ग्राहकोंके रुपये तो मनीआर्डरसे ही आ जायँगे। उस हालतमें बी० पी० द्वारा अङ्क मेजनेकी सम्भावना प्राय. नहींके बरावर ही थी। इसीलिये पिछले जून एवं जुलाईके अङ्कोंमे यह बात दशीयी गयी थी। परन्तु पीछे ५०,५०० प्रतियाँ छापी जाने छगीं, तथा देशके वर्तमान अशान्त वातावरणमे—जब कि कई स्थानोसे रेल, तार और डाकका सम्बन्ध टूट गया है—कदाचित् पूरे रुपये मनीआर्डरसे नहीं आ पायँगे। ऐसी दशामें अग्रिम चढा मेजनेवालोसे जितने अङ्क वच रहेगे, उन्हे बी० पी० द्वारा उन प्राहकोंके पास मेजनेका विचार है. जिनकी मनाही नहीं आ जायगी। वर्तमान परिस्थितिमे इस अङ्कके दुवारा छपनेकी सम्भावना तो प्राय: नहींके बरावर ही है। ऐसी दशामे इस संस्करणके समाप्त हो जानेपर यह अङ्क दुप्राप्य हो जायगा। इसलिये 'कल्याण' के प्रेमी पाठकोको अपना चदा जल्दी मेजकर इस अङ्ककी प्रतियाँ हस्तगत कर लेनी चाहिये, जिससे उन्हे आगे चलकर निराश न होना पडे।

(५) 'कागज, स्याही, आदिकी मँहगाईको घ्यानमें रखकर महाभारताङ्क प्रथम खण्डका मूल्य ५८) रक्खा गया है। जो लोग पूर वर्षक प्राहक होगे, उन्हें परिश्वित ठीक रहनेपर—अर्थात कागज आहि मिलने रहने, प्रेसका कार्य निर्विन्नतापूर्वक चाल्च रहने तथा रेल-डाक आदिकी व्यवस्था ठीक रहनेपर—वाकी ग्यारह अङ्क भी उसी मूल्यमें मिल जायँगे, अर्थात् पूरे सालभरके अङ्क उन्हें ५८) मे ही मिल जायँगे। परिस्थिति वदल जानेपर जितने अङ्क उन्हें मिल जायँ, उनसे ही उन्हें पूरी कीमत वसूल हो गयी समझनी चाहिये। 'कल्याण' के प्रेमी पाठक-पाठिकागण जैसे प्रतिवर्ष चेष्टा करके प्राहक बनाते है, वैसे ही इस वर्ष भी विशेष उत्साहसे ग्राहक बनायें। प्रत्येक ग्राहक महोदय चेष्टा करें तो एक-दो नये ग्राहक अन्य वना दे सकते है।

(६) अङ्कका कलेगर वडा होनेसे डाकखानेवाले प्रतिदिन लगभग १००० रजिस्ट्रियों ही लेते हैं. अत सब लोगोंके पास अङ्क एक साथ नहीं पहुँचाये जा सकते। प्राहकोकी प्राय शिकायत रहती है कि --- हमें अङ्क देरीसे मिलते हैं । शिकायत ठीक है । परन्तु हम इसके लिये लाचार हैं । अपनी ओरसे वहुत जल्दी करनेपर भी सब अङ्कोकी पूरी स्वानगीमें लगमग डेढ महीना तो लग ही जायगा । ग्राहकगण हमारी इस विवशता-पर क्षमा करेगे ।

- (७) जिन सज्जनोंके नाम बी० पी० जायगी, हो सकता है उनमेसे कुछ सज्जन इधरसे बी० पी० जानेके समय ही उधरसे रुपये मनीआर्डरसे मेज दें । ऐसी हाछतमें उन सज्जनोसे प्रार्थना है कि वे बी० पी० छौटायें नहीं, वहीं रोक रक्खे और हमें तुरत कार्ड छिखकर सूचना दें । रुपये आ गये होंगे, तो हम उन्हे फी-डिछीवरी देनेके छिये वहाँके पोन्टमास्टरकों छिख देगे । यदि 'संक्षित महाभारताङ्क' रिजस्ट्रीसे मिछ गया हो और बी० पी० से भी अङ्क पहुँचे, तो भी कृपया बी० पी० छौटायें नहीं । चेष्टा करके दूसरा नया प्राहक बनाकर बी० पी० छुड़ानेकी कृपा करें और नये प्राहकका नाम-पना साफ-साफ छिख मेजनेकी कृपा करें । कई महानुभाव ऐसा ही करते हैं । हम हृदयसे उनके कृतज्ञ हैं ।
  - (८) सजिल्द अङ्क भेजनेमें कई महीनोंकी देर होगी, ग्राहक महोदय क्षमा करें।

अकाशित हो गयी!

### 'श्रीभगवन्नाम'

नयी पुस्तक !!

लेखक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार

श्रीपोद्दारजीकी 'तुलसीदल' नामक पुस्तकसे ही यह लेख अलग पुस्तकाकार छापा गया है। साइज २२×२९— ३२ पेजी, पृष्ठ-सख्या ८०, मूल्य –) मात्र।

श्रीमगवान्के मङ्गळमय पुनीत नामकी जितनी महिमा गायी जाय, थोड़ी है। उसे श्रीमगवान्से भी बढ़कर बताया जाता है। प्रस्तुत पुस्तिकामें उसी नामकी महिमाका सुन्दर और चित्ताकर्षक ढंगसे वर्णन है। वीच-बीचमे अनेक उदाहरण और कविताएँ भी दी गयी है। यह छोटी-सी पुस्तिका श्रीमगवन्नामके प्रतिश्रद्धा उत्पन्न करानेमें अच्छी सहायता दे सकती है।

कल्याणके चौदहवें वर्षका विशेषांकु

## गीता-तत्वाङ्क- तृतीय संस्करण

- नेवल ४००० छापा गया है। जिन्हें लेना हो, वे २॥) भेजकर भॅगवानेकी कृपा करें। पृष्ठ-संख्या १०७२, चित्र रंगीन ४०, सादे ९२।

इसमें गीता सम्पूर्ण अठारह अध्याय, प्रत्येक स्लोकका पदानुवाद, अध्यायोंके नामीका स्पष्टीकरण, प्रत्येक अध्यायका माराद्य, पिछले अध्यायके अगले अध्यायका सम्बन्ध, प्रत्येक स्लोकसे अगले श्लोकका सम्बन्ध, स्लोकोंके प्रत्येक पदपर प्रश्लोत्तर-रूपमें विस्तृत विवेचन और माव समझनेके लिये अनेक सुन्दर उदाहरण दिये गये हैं। आदि-अन्तमें गीताके गूढ विषयींपर प्रतिद्ध विद्वानोंके दार्यनिक निबन्ध है। साथ ही गीताकी अनुष्ठान-विधि और पाठ-विधि भी रक्खी गयी है।

#### मानसांक

- अब स्टाक्में नहीं बचा है । कृपया आर्डर न दें ।

व्यवस्थापक-'कल्याण' गोरखपुर

## लेखसहित संक्षिप्त महाभारतके भावानुवादकी विषये रेख्यी विषये

प्रष्ठ-सर्ख्या प्रप्र-संख्या १-श्रीमन्महाभारततात्पर्य (श्रीमन्माध्वसम्प्रदाया-५-कद्र और विनताकी कथा तथा चार्य दार्शनिकसार्वभौम साहित्यदर्शनाद्याचार्यः उलित्त ५२ ६-अमृतके लिये गरहकी यात्रा और गज-तर्करतः न्यायरत पं0 श्रीदामोदरजी गोखामी ) ₽ कच्छपका वृत्तान्त 48 २-महाभारत ग्रन्थका महत्त्व और उद्देश्य ७-गरहका अमृत लेकर आना और विनताको (पं॰ श्रीदामोदरजी उपाध्याय) दासीभावसे छडाना 44 ३-महाभारतके महानायक ( प्रो० श्रीअक्षयकुमार ८--शेषनागकी बर-प्राप्ति और माताके ज्ञापसे वन्द्योपाध्याय, एम्० ए० ) बचनेके लिये सपोंकी बातचीत ધ 46 ९-जरत्कार ऋषिकी कथा और आस्तीकका जन्म ४-महाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवान श्रीकृष्ण Ęø ( पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी गास्त्री ) १०-परिक्षितकी मृत्यका कारण १२ ६ ३ ५-महाभारतके श्रीकृष्ण (पं० श्रीकृष्णदत्तजी ११-सर्प-यजका निश्चय और आरम्भ ६५ भारद्वाज एम्० ए०, आचार्य, शास्त्री ) \*\*\* १.२-आस्तीकके वर मॉगनेपर सर्प-यजका २१ ६-भारतामृत (पं०श्रीनारायणाचार्यजी वरखेडकर होना और सर्पेंसे वचनेका उपाय ६६ **'वेदान्तशास्त्री**,' 'वेदान्ताचार्य') १३-श्रीवेदव्यासजीकी आज्ञासे वैदाम्पायनजीका २२ ७-महाभारतका सिक्षत परिचय और उसकी क्या प्रारम्भ करना ह ९ महत्ता (श्री 'राम') २३ १४-भूभार-हरणके लिये देवताओंके अवतार-८-महाभारत यन्यका महत्त्व और उद्देश्य ( पं० ग्रहणके निश्चय 190 श्रीरामनिवासजी शर्मा 'सौरभ' ) 29 १५-देवता, दानव, पद्य, पक्षी आदि सम्पूर्ण ९-महाभारतमें यान्त्रिक पोत एवं विमान प्राणियोंकी उत्पत्ति ७१ (पं० श्रीजगन्नायप्रसादजी मिश्र एम्० ए०) १६-देवता, दानव आदिका मनुष्योंके रूपमें अंशावतार और कर्णकी उत्पत्ति 38, बी॰ एलु॰ ) Şe १०-महाभारत (श्रीताराचन्द्रजी पाड्या) 32 १७-दुष्यन्त और शक्कन्तलाका गान्धर्व-विवाह ' ४७ ११-महाभारतके अध्ययनकी एक दृष्टि (पं० १८-भरतका जन्म, दुष्यन्तके द्वारा उसकी स्वीकृति श्रीपाद दामोदर सातवळेकर) ₹ ₹ और राज्याभिषेक ৬६ १२-महाभारत और पाश्चात्य विद्वान् (पं० श्री-१९-दक्षप्रजापतिसे ययातितक वश-वर्णन 90 गङ्गाशङ्करजी मिश्रं, एम्० ए० ) २०-कच और देवपानीकी कथा ३६ 60 २१-देवयानी और शर्मिष्टाका - कलह एवं उसका १३-संक्षिप्त महाभारत परिणाम 68 आदिपवे २२-ययातिका देवयानीके साथ विवाह, ग्रकाचार्यका शाप और पूरुका यौवन-दान 88 68 १--ग्रन्थका उपक्रम २३-ययातिका भोग और २-जनमेजयके भाइयोंको शाप और गुरुसेवाकी वैराग्य, पुरुका राज्याभिषेक 60 88 महिमा २४-ययातिका स्वर्गवास, इन्द्रसे वातचीत, पतन, ३-सपेंकि जन्मकी कथा 88 सत्संग और पुनः स्वर्गगमन 66 ४-समुद्र-मन्यन और अमृत आदिकी प्राप्ति \*\*\* 89

| Ð                                                    | <b>इ-सं</b> ख्या | - र पृष्ठ-संख्या                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| २५-प्रवशका वर्णन                                     | ९१               | ४६-हिडिम्बाके साथ भीमसेनका विवाहः                                    |
| २६-राजिंग शान्तनुका गङ्गासे विवाह और उनके            |                  | घटोत्कचकी उत्पत्ति और पाण्डर्वीका एकचका '                            |
| पुत्र भीष्मका युवराज होना                            | ९२               | नगरीमे प्रवेश *** १३०                                                |
| २७-भीष्मकी दुष्कर प्रतिश्च और शान्तनुको              |                  | ४७-आर्त ब्राह्मण-परिवारपर कुन्तीकी दया " १३२                         |
| सन्यवतीकी प्राप्ति                                   | ९४               | ४८-वकासुरका वध "'' १३४                                               |
| २८-चित्राङ्गद और विचित्रवीर्यका चरित्र,              |                  | ४९-द्रौपदीके स्वयंवरका समाचार तथा धृष्टद्युम्न                       |
| भीष्मका पराक्रम और दृढयतिज्ञता तया                   |                  | और द्रौपदीकी जन्म-कथा " १३५                                          |
| धृतराष्ट्र आदिका जन्म                                | ९६               | ५०-व्यासजीका आगमन और द्रौपदीके पूर्वजन्म-                            |
| २९गण्डच्य ऋषिकी कथा                                  | 36,              | की कथा " १३६                                                         |
| ३०-भृतराष्ट्र आदिका विवाह और पाण्डुकी                |                  | ५१पाण्डवोंकी पञ्चाल-यात्रा और अर्जुनके हाथों                         |
| दिग्विजय ' "                                         | 99               | चित्ररय गन्धर्वकी पराजय · · · १३७                                    |
| ३१-धृतराष्ट्रके पुत्रोंका जन्म और नाम 🛒 …            | १०१              | ५२-सूर्यपुत्री तपतीके साथ राजा संवरणका विवाह १३९                     |
| <b>३२-ऋषिकुमार किन्दमके ज्ञापसे पाण्डुको वैराग्य</b> | १०२              | ५२-ब्रह्मतेजकी महिमा और विश्वामित्रका वशिष्ठकी                       |
| ३३-पण्डवींकी उत्पत्ति और पाण्डुका परलोक-             |                  | नन्दिनीके साथ सङ्घर्ष १४१                                            |
| गमन ••• •••                                          | १०४              | ५४-महर्षि वशिष्ठकी क्षमा-कल्माषपादकी कया १४३                         |
| २४-हिस्तनापुरमें कुन्ती और पाण्डवींका आगमन           |                  | ५५-पाण्डवींका धौम्य मुनिको पुरोहित बनाना १४४                         |
| तया पाण्डुकी अन्त्येष्टि-क्रिया ""                   | १०७              | ५६-द्रौपदी-स्वयंवर ••• १४५                                           |
| ३५-सत्यवती आदिका देह-त्याग और दुर्योधनका             |                  | ५७-अर्जुनका लक्ष्यवेध और उनके तथा भीमसेनके                           |
| भीमसेनको विष देना                                    | १०७              | द्वारा अन्य राजाओंकी पराजय *** १४७                                   |
| १६-कृताचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्यामाका            |                  | ५८-कुन्तीकी आज्ञापर द्रौपदीके विषयमें पाण्डवों-                      |
| जन्म तथा उनका कौरवोंसे सम्बन्ध                       | १०९              | का विचार तथा श्रीकृष्ण और बलरामसे भेंट १४९                           |
| ३७-राजकुमारींकी शिक्षा और परीक्षा तथा                |                  | ५९-धृष्टद्युम्न और द्रुपदकी वातचीतः पाण्डवोंकी                       |
| एकलन्यकी गुरुभक्ति :                                 | ११३              | परीक्षा और परिचय *** *** १५०                                         |
| ३८-रङ्गमण्डप्में राजकुमारोंके अस्रकौगलका             |                  | ६०-व्यासजीके द्वारा द्रौपदीके साथ पाण्डवींके                         |
| प्रदर्शन और कर्णको अङ्गदेशका राजा बनाना              | ११५              |                                                                      |
| ३९-द्रुपदका पराभव                                    | ११७              |                                                                      |
| ४०-युधिष्ठिरका युवराजपद, उनके गुणप्रभावकी            |                  |                                                                      |
| <b>चृ</b> डिसे धृतराष्ट्रको चिन्ता, कणिककी           |                  | ६२-पाण्डवींको राज्य देनेके सम्बन्धमें कीरवींका विचार और निर्णय " १५४ |
| क्टनीति '' '                                         | ११९              |                                                                      |
| ४१-पाण्डवींको वारणावत जानेकी आज्ञा "                 | १२१              | ६३-विदुरका पाण्डवींको हित्तनापुर लाना और                             |
| ४२-वारणावतमें लाखामवन, पाण्डवोंकी यात्रा,            |                  | इन्द्रप्रस्थमं उनके राज्यकी स्थापना ••• १५७                          |
| विदुरका गुप्त उपदेश · · ·                            | १२२              | ६४-इन्द्रप्रस्थमें देवपि नारदका आगमन, सुन्द                          |
| ४३-पाण्डवोंका लाक्षाग्रहमें रहना, सुरंगका खोदा       |                  | और उपसुन्दकी कया १५९                                                 |
| जाना और आग लगाकर निकल भागना                          | १२४              | ६५-नियम-भङ्गके कारण अर्जुनका वनवास एवं                               |
| ४४-पाण्डवींका गङ्गापार होना, कौरवींके द्वारा         |                  | उत्त्रिपी और चित्राङ्गदाके साय विवाह · · · १६१                       |
| उनकी अन्त्येष्टिकिया और वनमें भीमसेनका               |                  | ६६—सुभद्राहरण और अभिमन्यु एव प्रतिविन्घ्य                            |
| विपाद                                                | १२६              | आदि कुमारोंका जन्म · · · १६४                                         |
| ४५-हिङिम्बासुरका वध                                  | १२८              | ६७ लाण्डन-दाहकी कथा ••• १६७                                          |

| सभापर्व                                                           |            | ९२-धृतराष्ट्रके कोधित होनेपर विदुरका पाण्डवोंके                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६८-मयासुरकी प्रार्थना-स्वीकृति एवं भगवान्                         |            | पास जाना और उनके बुलानेपर लौट आना · · २३३                                                                       |
| श्रीकृष्णका द्वारका-गमन ••• •••                                   | १७३        | ९३—दुर्योधनकी दुरभिसन्धि, व्यासजीका आगमन                                                                        |
| ६९-दिव्य सभाका निर्माण एवं देवर्षि नारदका                         | , • (      | और मैत्रेयजीका शाप ••• २३६                                                                                      |
| प्रश्नके रूपमें प्रवचन                                            | १७५        | ९४-किर्मीर-वधकी कथा २३८                                                                                         |
| ७०-देव-समाओंका कथन और खगींय पाण्डुका                              | •          | ९५-मगवान् श्रीकृष्ण आदिका काम्यक वनमे                                                                           |
| सन्देश · · · · ·                                                  | १८०        | आगमन, उनके साय पाण्डवींकी बातचीत                                                                                |
| ७१राजसूय यज्ञके सम्वन्धमें विचार                                  | १८१        | और उनका वापस लौटना · · २३८                                                                                      |
| ७२—जरासन्धके विषयमें भगवान् श्रीकृष्ण और                          |            | ९६-द्वेतवनमें पाण्डवोंका निवास, मार्कण्डेय मुनि                                                                 |
| धर्मराज युधिष्ठिरकी बातचीत                                        | १८२        | और दाल्म्यवकका उपदेश '' १४२                                                                                     |
| ७३-जरासन्धकी उत्पत्ति और शक्तिका वर्णन · · ·                      | १८४        | ९७–धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदीका सवाद,<br>क्षमाकी प्रशसा                                                       |
| ७४-श्रीकृष्ण, भीमसेन एवं अर्जुनकी मगध-यात्रा                      |            | क्षमाकी प्रशंसा २४३<br>९८-सुधिष्ठिर और द्रौपदीका संवाद, निष्कामधर्मकी                                           |
| और जरासन्धरे बातचीत · · ·                                         | १८६        | प्रशासा द्रौपदीका उद्योगके लिये प्रोत्साहन · · · २४६                                                            |
| ७५-जरासन्ध-वध और बंदी राजाओंकी मुक्ति ***                         | १८८        | प्रशास अर्था अर्था विश्व कर्तिन स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप कर्ति कर्तिन कर्ति विषयमें स्थाप के स्थाप के स |
| ७६—पाण्डवोंकी दिग्विजय · · ·                                      | १९०        | बातचीत : २४८                                                                                                    |
| ७७-राजसूय यज्ञका प्रारम्भ                                         | १९३        | १००—युधिष्ठिरको व्यासजीका उपदेश, प्रतिस्मृति                                                                    |
| ७८-भगवान् श्रीकृष्णकी अग्रपूजा                                    | १९६        | विद्या प्राप्त करके अर्जुनकी तपोवन-यात्रा एव                                                                    |
| ७९-शिशुपालका कोध, युधिष्ठिरका समझाना और                           |            | इन्द्रद्वारा परीक्षा •••• २५१                                                                                   |
| भीष्मादिका कथन                                                    | १९७        | १०१—अर्जुनकी तपस्या, गङ्करके साथ युद्ध, पाशुपतास्त्र                                                            |
| ८० हिश्चिपाळुकी जन्म-कथा और वध                                    | २००        | तथा दिव्यास्त्रोंकी प्राप्ति १५२                                                                                |
| ८१-राजस्य-यज्ञकी समाप्ति                                          | २०२        | १०२-स्वर्गमें अर्जुनकी अस्त्र एवं नृत्य-शिक्षा,                                                                 |
| ८२-धर्मराज युधिष्ठिरसे व्यासका भविष्य-कथन **                      | २०३        | उर्वशीके प्रति मातृभाव, इन्द्रका लोमश मुनि-                                                                     |
| ८३—दुर्योधनकी जलन और शकुनिकी सलाह                                 | २०४        | को पाण्डवींके पास भेजना · · · २५५                                                                               |
| ८४-दुर्योघन और धृतराष्ट्रकी वातचीत तया                            | २०५        | १०३–अर्जुनके स्वर्ग जानेपर धृतराष्ट्र और पाण्डवींकी                                                             |
| विदुरकी सलाह                                                      | 704        | स्थिति तथा बृह्दश्वका आगमन "" २५९                                                                               |
| ८५—युधिष्ठिरको हस्तिनापुर बुलाना और कपट-चूतमे<br>पाण्डवींकी पराजय | २०९        | १०४-नल्ड-दमयन्तीकी कया, दमयन्तीका स्वयंवर                                                                       |
| ८६-कौरव-सभामें द्रौपदी                                            | <b>२१४</b> | और विवाह ''' १६०                                                                                                |
|                                                                   | २२०        | १०५-कल्रियुगका दुर्भाव, जूएमें नलका हारना                                                                       |
| ८८-पाण्डत्रोंकी वनयात्राके वाद कौरवोंकी स्थिति                    | २२४        | और नगरसे निर्वासन · · · २६४                                                                                     |
| •                                                                 | ***        | १०६—नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको                                                                           |
| वनपर्व                                                            |            | संकटोंसे बचते हुए दिन्य ऋपियोंके दर्शन                                                                          |
| ८९-पाण्डवोंका वनगमन और उनके प्रति प्रजाका                         |            | और राजा सुवाहुके महलमे निवास •••• २६६                                                                           |
|                                                                   | २२७        | १०७-नलका रूप वदलना, ऋतुपर्णके वहाँ सार्यि                                                                       |
| ९०-वर्मराज युधिष्ठिरका ब्राह्मणोंसे सवाद और                       |            | होना, भीमकके द्वारा नल-दमयन्तीकी खोज                                                                            |
| शौनकजीका उपदेश                                                    | २२९        | और दमयन्तीका मिलना २७०                                                                                          |
| ९१-पुरोहित घौम्यके आदेशानुसार युधिष्ठिरकी                         |            | १०८—नल्की खोज, ऋतुपर्णकी विदर्भ-यात्रा,                                                                         |
| सूर्योपासना और अक्षय पात्रकी प्राप्ति ***                         | २३१        | कल्रियुगका उतरना · · · र७३                                                                                      |
|                                                                   |            | •                                                                                                               |

१७८ नयद्रथके द्वारा द्रौण्दीका हरण

उसका वर प्राप्त करना

की पराजय

१७९-पाण्डवींके द्वारा द्रीपदीकी रक्षा और जयद्रय-

१८०-भीमके हायों जयद्रथकी दुर्गति और क्ष्यन

१८१-श्रीराम आदिका जन्म; कुचेर तया रावण

१८२-देवताओंका रीछ और वानर-योनिमें उत्पन्न

१८३-समका वनवास, खर-दूषण आदिः राक्षसींका

१८६-भगवान् रामकी सुग्रीवसे मैत्री और वालीका

१८७-त्रिजटाका खप्त, रावणका प्रलोभन और

१८८-धीताकी खोजमें वानरीका जाना तथा इनुमान्-

जीका श्रीरामचन्द्रजीये सीताका समाचार कहना

१८४-कपटम्गका वघ और सीताका हरण

१८५-जटायु-वध और कवन्धका उद्धार

तया युधिष्ठिरकी दयाचे छूटकर तपस्या करके

आदिकी उत्पत्ति, तपस्या और वरप्राप्ति \*\*\*

नाश और रावणका मारीचके पास जाना \*\*\*

308

३७५

306

३७९

३८०

155

9४-संस्या

१५५-धुन्धुका वध १५६-पतिवता स्त्री और कौशिक बाह्मणका सवाद

Par.

१५७-कौशिक ब्राह्मणका मिथिलामें जाकर धर्म-व्याघसे उपदेश लेना १५८-शिष्टाचारका वर्णन

१५९-धर्मकी सूहमगति और फलमोगंसें जीवकी

परतन्त्रता १६०-जीवात्माकी नित्यता और पुर्ण्यापकमोंके शुभागुभ परिणाम

१६१-इन्द्रियोंके असंयमसे हानि और संयमसे

३८२

१६२-तीनों गुणोंका स्वरूप तथा ब्रह्मर्गाह्मात्कारके

३८४ १६३-धर्मव्याधकी अपने माता-पिताके प्रति भक्ति ३८५

१६४-कौशिक बाहाणको माता-पिताकी सेवाके लिये उपदेश और कौशिकका जाना ३८६ १६५-कार्तिकेयके जन्म और देवसेनापतित्व-प्रहणका

१६६-श्रीकार्त्तिकेयजीके कुछ उदार कर्म और उनके १६७-द्रौपदीका सत्यभामाको अपनी चर्या स्रुनाना

सत्यभामाकी विदाई १६९-कौरवींकी घोषयात्रा और उनका गन्धवींके

साय युद्धमें पराभव 802

१७४-च्यासजीका युधिष्ठिरके पास आना और उन्हें तप एवं दानका महत्त्व बताना १७५-मुद्गल ऋषिकी कथा

१७०-पाण्डवींका गन्धवींसे युद्ध करके दुर्योघनादि-को छुड़ाना

१७१-दुर्योघनका अनुताप और प्रायोपवेशका

१७२--दुर्योधनका प्रायोपवेश-परित्याग १७३-कर्णकी दिग्विजय और दुर्योधनका वैष्णव याग े ४०८

१६८-द्रौपदीका सत्यभामाको उपदेश

३८७

398

३९४ १८९-वानर-सेनाका सङ्गठन, सेतुका निर्माण, ३९६ ३९७

४१०

४११

884

884

विभीषणका अभिषेक और लंकामें सेनाका

१९०-अङ्गदका रावणके पास जाकर रामका सन्देश सुनाना और राक्षसों तथा वानरोंका संग्राम १९१-प्रहस्तं, धूम्राक्ष और कुम्भकर्णका वध

राज्याभिषेक

का राज्य पाना

चेतावनी

**धीताका स्तीत्व** 

१९२-राम-लस्मणको मूच्छा और इन्द्रजित्का वध १९३-राम-रावण-युद्ध, रावण-वध और राम-सीता-१९४-श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्यामे लौटना और

१९५-सावित्रीचरित्र-सावित्रीका जन्म और विवाह

१९६-सावित्रीद्वारा सत्यवान्को जीवनदान १९७-द्युमत्सेन और शैव्याकी चिन्ता, सत्यवान् और

**१४-धं**ख्य

886

४२

85:

871

४२६

891

879

831

४३८

838

836

880

881

885

888

886

886

808

بجائرك

सावित्रीका आश्रममें पहुँचना तया सुमत्सेन-१९८-स्वममें ब्राह्मणवेष वारी स्यंदेवकी कर्णको

१७६-दुर्योघनके द्वारा दुर्वासाका अतियि-सत्कार और वरदान पाना १७७-युधिष्ठिरके आश्रमपर दुर्वासका आतिथ्यः भगवान्के द्वारा पाण्डवींकी रक्षा

म० अं० स-

| g                                                                              | ष्ठ-संख्या  | . 48                                                               | उ-स <del>स्</del> या |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| १९९-कर्णकी जन्मकथाकुन्तीकी ब्राग्सणसेवा                                        | ~           | बनाकर युद्धमें जाना और कौरव-सेनाको                                 | 2.                   |
| और वरप्राप्ति                                                                  | ४५८         | देखकर डरसे भीगना · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | 886                  |
| २००-सूर्यद्वारा कुन्तीके गर्भसे कर्णका जन्म और                                 |             | २१६-अर्जुनका शमीवृह्मके पास जाकर अपने शस्त्रास्त्र-                | <b>u</b>             |
| अधिरयके यहाँ उसका पालन तथा विद्या-                                             |             | से सुसब्बित होर्ना,और उत्तरको अपना परिचय                           | -                    |
| भ्ययन *** •••                                                                  | ४६०         | देकर कौरवसेनांकी ओर जाना                                           | ५०१                  |
| २०१–इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ                                       |             | २१७-अर्जुनसे युद्ध करनेके विषयमें कौरव महा-                        |                      |
| ग्रक्ति प्राप्त करना                                                           | ४६३         | रिययोंमें विवाद                                                    | ५०४                  |
| २०२-नासणकी अरणी लानेके लिये पाण्डर्वीका 🧻                                      |             | २१८-अर्जुनका दुर्यीघनके सामने आना, विकर्ण                          | ,                    |
| मृगके पीछे जाना तथा भीमसेनादि चारी                                             |             | और कर्णको पराजित करना तथा उत्तरको                                  |                      |
| माइयोंका एक सरोवरपर निर्जीव होकर                                               |             | कौरववीरोंका परिचय देना                                             | ५•६                  |
| गिरना                                                                          | ४६४         | २१९-आचार्य कृप और द्रोणकी पराजय                                    | 406                  |
| २०३यक्ष-गुधिष्ठिर-संवाद "                                                      | ४६६         | २२०-अर्जुनके सौय अश्वत्यामा और कर्णका युद्ध                        |                      |
| २०४-सन पाण्डचोंका जीवित होना, महाराज                                           |             | तथा उनुकी पराजय                                                    | 409                  |
| युधिष्ठिरका वर पाना तथा पाण्डवीका अज्ञात-                                      |             | २२१-अर्जुन और भीष्मका युद्ध तथा भीष्मका                            |                      |
| वासके लिये सब ब्राह्मणोंसे विदा होना                                           | ४७१         | मुच्छित होना                                                       | 422                  |
| विराटपर्व                                                                      |             | २२२-दुर्योधनकी पराजय, कौरव-सेनाका मोहित                            | -                    |
|                                                                                |             | होना और कुचदेशको लौटना                                             | ५१३ -                |
| २०५-विराटनगरमें कौन क्या कार्य करे, इसके                                       | ४७३         | २२३—उत्तरको अपने नगरमे प्रवेश, स्वागत तथा                          | 711                  |
| विषयमें पाण्डर्वीका विचार २०६—धौम्यका युधिष्ठिरको राजाके यहाँ रहनेका           | ४७२         | विराटके द्वारा युधिष्ठिरका तिरस्कार एवं                            | •                    |
| दंग बताना                                                                      | <i>አ</i> 0૪ | श्वमान्प्रार्थना अवाष्ट्रस्य तरस्य द्                              | ५१५                  |
|                                                                                |             |                                                                    | ***                  |
| २०७–पाण्डवोंका मल्यदेशमें जाना, श्मीबृक्षपर<br>अस्र रखना और युधिष्ठिर, भीम तया |             | २२४—पाण्डवोकी पहचान और अर्जुनके साथ उत्तरा-<br>के विवादका प्रस्ताव | 1. 9.0               |
| द्रीपदीका क्रमशः राजमहरूमें पहुँचना                                            | VIAF        | म विवादिक अस्ताव                                                   | 485                  |
| १०८—सहदेव, अर्जुन और नकुल्का विराटके                                           | 8 ७ ५       | २२५-अभिमन्युके साय उत्तराका विवाह                                  | ५२०                  |
| भवनमें प्रवेश भार नसुष्या । वराटक                                              | ) do 0      | <b>उद्योग</b> पर्व                                                 | ~                    |
| २०९-भीमसेनके हायसे जीगूत नामक मछका वध                                          | ४७९         | २२६-विराटनगरमें पाण्डवपक्षके नेताओंका परामर्श,                     |                      |
| २१०-द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति ,और उसके                                           | ४८१         | 'सैन्यसंग्रहका उद्योग तथा राजा द्रुपदका                            | •                    |
| द्वारा द्रौपदीका अपमान •••                                                     | V/23        | धृतराष्ट्रके पास दूत भेजना "                                       | ५२३                  |
| २११-द्रौपदी और भीमसेनकी बातनीत                                                 | ४८३<br>४८६  | २२७-श्रीकृष्णको अर्जुन और दुर्योधनका निमन्त्रण                     | ***                  |
| २१२-कीचक और उसके भाइयोंका वघ और राजा-                                          | ०८५         | त्या उनके द्वारा दोनों पश्चोंकी सहायता ""                          | ५२६                  |
| का सरन्त्रीको सन्देश "                                                         | ४८९         | २२८-शब्यका सत्कार तथा उनका दुर्योघन और                             | 114                  |
| २१३-कौरवसभामें पाण्डवोंकी खोजके विषयमें बात-                                   | 967         | ्युधिष्ठिर दोनोको वचन देना                                         | ५२७                  |
| चीत तथा विराटनगरपर चढाई करनेका                                                 |             | २२९-त्रिशिरा और बृत्रासुरके वधका वृत्तान्त तथा                     | 770                  |
| निश्चय *** ••• •••                                                             | ४९३         | इन्द्रका तिरस्कृत होकर जलमें छिप जाना                              | 1, 20                |
| २१४-विराट और सुशर्माका युद्ध तथा भीमसेन-                                       |             | २३०-नहुषकी इन्द्रपदप्राप्तिः, उसका इन्द्राणीपर                     | ५२९                  |
| द्वारा सुरामीका पराभव · · · · ·                                                | ¥96         | आसक्त होना और इन्द्राणीका अविध मॉगकर                               |                      |
| २१५-कौरवोंकी चढ़ाई, उत्तरका बृहन्नलाको सारिय                                   |             | अक्षमेघ यद्यारा इन्द्रको ग्रुद्ध करना                              | -<br>-               |
|                                                                                |             | राज्याता सः प्रया शक्य कार्या                                      | ५३१                  |

| ्धा                                              | <b>3-संख्या</b> | ं पृष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -संस्पा |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| २३१-इन्द्रकी बतायी हुई युक्तिसे नहुषका पतन,      |                 | २५५-धृतराष्ट्रका पाण्डवपक्षके वीरीकी प्रशंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| तथा इन्द्रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना     | ५३४             | करते हुए युद्धके लिये अनिन्छा प्रकट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| २३२-शल्यकी विदाई तथा कौरव और पाण्डवींके          |                 | करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५८६     |
| सैन्यसंग्रहका वर्णन 😁 · · ·                      | ५३६             | २५६-दुर्योघनका वक्तव्य और सङ्घयद्वारा अर्जुनके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| २३३-द्रुपदके पुरोहितके साथ भीष्म और धृतराष्ट्रकी |                 | रयका वर्णन ••• •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 420     |
| बातचीत •• •••                                    | 436             | २५७-सञ्जयसे पाण्डवपक्षके वीरोंका विवरण सुनकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| २३४-धृतराष्ट्र और सञ्जयकी बातचीत •••             | ५३९             | भृतराष्ट्रका युद्ध न करनेकी सम्मति देना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| २३५-उपप्रन्यमें सञ्जय और युधिष्ठिरका संवाद ***   | ५४०             | दुर्योषनका उससे असहमत् होना तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| २३६-सञ्जयके प्रति भगवान् श्रीकृष्णके वचन ***     | ५४३             | <del>ग्रह्मिक्न विकास विकास</del> |         |
| २३७-सञ्जयकी विदाई, युघिष्ठिरका सन्देश            | 488             | सन्देश सुनाना ••• •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५८९     |
| २३८-सञ्जयकी धृतराष्ट्रसे भेट                     | 484             | २५८-कर्णका वक्तव्य, भीष्मद्वारा उसकी अवशा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| २३९-विदुरजीके द्वारा धृतराष्ट्रको नीतिका उपदेश   |                 | कर्णकी प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तव्य तया घृतराष्ट्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| विदुरनीति (पहला अध्याय)                          | ५४६             | का दुर्योघनको समझाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५९१     |
| २४०- ,, (दूसरा ,, )                              | ५५१             | २५९-श्रीव्यासजी और गान्धारीके सामने सञ्जयका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| २४१- ,, (तीवरा ,, )                              | 448             | राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका माहारम्य सुनाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 488     |
| २४२- ,, (चौया ,, )                               | 446             | २६०-कौरवींकी सभामें दूत वनकर जानेके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| २४३- ,, (पॉचवॉं ,, )                             | ५६१             | श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरका संवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५९६     |
| २४४- भ ( छटा भ )                                 | ५६३             | २६१-श्रीकृष्णके साय 'भीमसेन, अर्जुन, नकुल,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| २४५- ,, (सातवॉ ,, )                              | ५६५             | सहदेव और सात्यिककी बातचीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५९९     |
| २४६- ,, (आठवाँ ,, )                              | ५६८             | २६२-भगवान् कृष्णचे द्रीपदीकी बातचीत तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -       |
| २४७-सनत्सुजात ऋषिका आगमन ( सनत्सुजातीय-          | •               | उनका इस्तिनापुरके लिये प्रस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६०१     |
| ् पहला अस्याय ) ••••                             | ५७०             | २६३-इस्तिनापुरमें श्रीकृष्णके स्वागतकी तैयारियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| २४८-सनत्सुजातजीके द्वारा धृतराष्ट्रके प्रश्नोंका | •               | नीर नगरनामा जनाम नगमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६०५     |
| उत्तर ( चनत्युजातीय—दूबरा अध्याय )               | ५७०             | २६४-श्रीकृष्णका हितनापुरमें प्रवेश तथा राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e - e   |
| २४९-त्रहाज्ञानमें उपयोगी मौन, तप आदिके           | (0)             | धृतराष्ट्र, विदुर और कुन्तीके यहाँ जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६०६     |
| लक्षण तथा गुण-दोषका निरूपण ( सनत्स-              |                 | २६५-राजा दुर्योघनका निमन्त्रण छोड्कर भगवान्-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| जातीय—तीसरा अध्याय ) ***                         | ५७३             | का विदुरजीके यहाँ भोजन तथा उनसे वात-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                  | (               | चात भरमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६०९     |
| २५०-ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मका निरूपण (सनत्सु-      | 2013            | २६६-श्रीकृष्णका कौरवोंकी सभामें आना तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|                                                  | 704             | and 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६११     |
| २५१-योगप्रधान ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन (सनत्सु-  | '५७८            | २६७-परशुरामजी और महर्षि कण्वका सन्धिके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६१३     |
|                                                  | 700             | अनुरोघ तथा दुर्योधनकी उपेक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414     |
| २५२-परमात्माका खरूप और उनका योगीजनोंके           |                 | २६८-श्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना तया भीष्मः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६१५     |
| द्वारा साक्षात्कार (सनत्सुजातीय—छठा              | la in O         | द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्रद्वारा उनका समर्थन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46      |
| अध्याय)                                          | ५७९             | २६९-दुर्योघन और श्रीकृष्णका विवाद, दुर्योघनका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| २५३-सञ्जयका कौरवोंकी समामें आकर दुर्योधनको       | 1. 46           | समान्याग, धृतराष्ट्रका गान्धारीको बुलाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६१८     |
| अर्जुनका सन्देश सुनाना ***                       | ५८१             | all only 2 harter agen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450     |
| २५४-कर्ण, भीष्म और द्रोणकी सम्मति तथा            | ~               | २७०-दुर्योघनकी कुमन्त्रणाः भगवान्का विश्वरूप-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ęą.     |
| सञ्जयद्वारा पाण्डवपक्षके वीरीका वर्णन ***,       | 428             | दर्शन और कौरवसभारे प्रस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५ प     |

| 5                                              | ष्ट-संख्या |               |                          |                                  |                     | पृष्ठ-संख्या       |
|------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| २७१-कुन्तीका विदुलाकी कथा सुनाकर पाण्डचीके     |            |               |                          | षत्वप्राप्तिका चृत्तान           |                     | ६५५                |
| लिये सन्देश देना तथा श्रीकृष्णका उससे          |            |               |                          | भीष्मादिका और                    |                     |                    |
| विदा होकर पाण्डवोंके पास जाना                  | ६२३        | _             |                          | छ-वर्णन                          |                     | ६५७                |
| २७२-दुर्योघनके साय मीष्म और द्रोणाचार्यकी      |            | २८९-कौर       | व और पा                  | ण्डव-सेनार्ञीका                  | युद्धभूमिके         |                    |
| बातचीत तथा श्रीकृष्ण और कर्णका गुप्त           |            | लिये          | प्रस्थान                 |                                  | • • •               | ६५८                |
| परामर्श ः ः                                    | ६२७        |               |                          | सीष्मपर्व                        | _                   |                    |
| २७३-क्नुन्तीका कर्णके पास जाना और कर्णका उसके  |            | २९०शिवि       | रस्थापन                  | तथा युद्धके                      | नियमोंका            |                    |
| चार पुत्रोंको न मारनेका वचन देना               | ६२९        | _             | य '''                    | _                                | ***                 | ६६१                |
| २७४-श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको कौरवसमाके     |            | २९१-च्यार     | अजीद्दारा                | सञ्जयकी नियु                     | कि तया              |                    |
| सम चार सुनाना                                  | ६३१        | अनि           | ष्टसूचक उत               | पातोंका वर्णन                    | •••                 | ६६२                |
| २७५-पाण्डवसेनाके सेनापतिका चुनाव तथा उसका      |            | २९२-व्यास     | <b>₁-धृतराष्ट्र-सं</b> व | गद और सञ्जयद्वा                  | रा भूमिके           |                    |
| कुरुक्षेत्रमे जाकर पड़ाव डालना                 | ६३३        | गुणीं         | का वर्णन                 | •••                              | ***                 | ६६३                |
| २७६-कौरवपक्षका सैन्य-संगठन तथा दुर्योघनका      | • • • •    | २९३–युद्धरं   | में भीष्मजीक             | ग पतन सुनकर                      | <b>धृतराष्ट्रका</b> |                    |
| पितासह भीष्मको प्रधान सेनापति बनाना ""         | ६३४        | विषा          | द तथा सङ्घ               | यद्वारा कौरव- <del>ऐ</del> ना    | के सङ्गठन-          |                    |
|                                                | 440        |               | वर्णन                    |                                  | * * *               | ६६४                |
| २७७-भीबल्रामजीका पाण्डवींचे मिलकर तीर्थयात्रा- | 535        |               | _                        | व्यूइ-रचना                       | ***                 | ६६६                |
| के लिये जाना                                   | ६३६        | २९५-युधि      | ष्टिर और अ               | र्जुनकी बातचीत त                 | या अर्जुन-          |                    |
| २७८-इन्मीका सहायताके लिये आना, किन्तु पाण्डव   |            | द्वारा        | दुर्गाका स्त             | वन और वर-प्राप्ति                | • • • •             | ६६७                |
| और कौरव दोनींहीका उसकी सहायता                  |            | २९६-श्रीस     | द्रगवद्गीता-             | —अर्जुनविषादयोग                  | •••                 | ६६९                |
| स्वीकार न करना                                 | ६३८        | २९७-          | "                        | सांख्ययोग                        | ***                 | . ६७१              |
| २७१-दुरोधनका पाण्डवींसे कहनेके लिये उल्कको     |            | 796-          | 23                       | कर्मयोग                          | •••                 | - ६७५              |
| व्यपना कटु सन्देश सुनाना                       | ६३९        | २९९-          | 79                       | शान-कर्मसंन्यास                  | योग ***             | ६७८                |
| २८०-उल्लका पाण्डवींको दुर्योघनका सन्देश        |            | ₹00 <b>-</b>  | 53                       | कर्मसंन्यासयोग                   |                     | <b>६८</b> 0        |
| सुनाना और फिर पाण्डवींका सन्देश लेकर           |            | ३०१-          | 23                       | आत्मसंयमयोग                      |                     | ६८२                |
| दुर्योधनके पार आना ••• •••                     | ६४१        | ३०२-          | "                        | शान-विशानयोग                     |                     | ६८५                |
| ९८१-दुर्योघन्का भीष्मजीके मुखसे अपनी सेनाके    |            | ₹०३—          | >>                       | अक्षरब्रह्मयोग                   |                     | ६८७                |
| रयी और अतिरिययोंका विवरण सुनना •••             | ६४५        | ₹०४-          | 22                       | राजविद्या-राज्य                  | हायोगः • •          | <b>469</b>         |
| २८२-पाण्डवपक्षके रथी और अतिरियर्गोकी गणना      | ६४७        | ३०५           | >>                       | विभूतियोग                        | ,                   | ६९१                |
| २८३-भीष्मजीका शिखण्डीके पूर्वजन्मकी कया        |            | ३०६—          | "                        | विश्वरूपदर्शनय                   |                     | ESY                |
| सुनानाः अम्याका भीष्मद्वारा हरण और             |            | ₹०७-          | -                        | भक्तियोग                         | ***                 | ६९७                |
| शास्त्रद्वारा तिरस्कार ••                      | ६४८        | ₹०८-          | 37                       | भाषामा<br>क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभाग |                     | 430<br><b>4</b> 96 |
| २८४-अम्बाका तपस्वियोंके आश्रममें आना,          | (10        | ₹08-          | >>                       |                                  |                     |                    |
| परग्रुरामजीका भीष्मको समझाना और उनके           |            | ₹१०           | >>                       | गुणत्रयविभागय                    |                     | 900                |
| स्वीकार न करनेपर दोनोंका युद्ध करनेके          |            | ₹११-          | >>                       | पुरुषोत्तमयोग                    |                     | 902                |
| लिये कुरुक्षेत्रमें आना                        | ६४९        | ₹ <b>₹</b> ₹  | >>                       | दैवासुरसम्पद्धिभ                 |                     | ७०३                |
| २८५-भीष्म और परग्रुरामनीका युद्ध और उसकी       | 403        |               | >>                       | श्रद्धात्रयविभाग                 |                     | ४०७                |
| समाप्ति                                        | ६५१        | ₹१ <b>३</b> ~ | ))<br>                   | मोक्षसंन्यासयोग                  |                     | ७०६                |
| ्२८६-भीष्मजीका वध करनेके लिये अम्बाकी          | 775        |               | था <b>धा</b> ष्ठरकी      | भीष्म, द्रोण, कु                 | प और                |                    |
| तपस्या                                         | ६५४        | शस्य          | क पास जाक                | र उन्हें प्रणाम क                | रके युद्ध           |                    |
|                                                | 418        | करन           | क लिय आ                  | शा और आशीर्वाद                   | मॉगनाः •            | ७१०                |

|                                                         | <b>१४-स</b> ख्या |                                                                                              | कृत्र-सः ज   |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ३१५-युद्धका आरम्भ-दोनों पक्षोंके वीरींका                |                  | _                                                                                            |              |
| परस्पर भिड़ना                                           | ७१४              |                                                                                              |              |
| ३१६-अभिमन्युः उत्तर और श्वेतका संग्राम तथा              |                  | दौड़ना • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                 | હર્દ         |
| उत्तर और श्वेतका वध • • • • • • • • • • • • • • • • • • | -,,              | ३३७-पाण्डवींका भीष्मजीसे मिलकर उनके वधरा                                                     | - ( (        |
| ३१७-युधिष्ठिरकी चिन्ता, कृष्णका आश्वासन और              |                  | उपाय जानना                                                                                   | <b>৩</b> ই ০ |
| कौञ्चन्यूह्की रचना                                      | ७१९              | ३३८-दसर्वे दिनके युद्धका प्रारम्भ                                                            | હફ ટ         |
| ३१८-दूसरा दिन-कौरवोंकी व्यूहरचना और                     |                  | ३३९-दसर्वे दिनके युद्धका वृत्तान्त                                                           | 65 'S        |
| अर्जुन तथा भीष्मका युद्ध •••                            | <b>७२१</b> -     | ३४०—मीष्मजीका वघ •• ••                                                                       | <b>৩</b> ই৩  |
| ३१९—घृष्टद्युम और द्रोणका तथा भीमसेन और                 |                  | ३४१-भीष्मजीके पास जाकर सव राजाओंका तगा                                                       |              |
| कलिङ्गींका युद्ध                                        | ७२२              | कर्णका मिलना • • • •                                                                         | ५७७          |
| ३२०-५ृष्ट्युम्न, अभिमन्यु और अर्जुनका पराक्रमः          | ७२४              | द्रोणपर्च                                                                                    |              |
| २२१-तीसरा दिनदोनों चेनाओंकी ब्यूह-रचना                  |                  |                                                                                              |              |
| और घमासान युद्ध · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ७२५              | ३४२-कर्णका युद्धके लिये तैयार होना तथा                                                       |              |
| २२२-भीष्मका पराक्रम, श्रीकृष्णका भीष्मको                |                  | द्रोणाचार्यका सेनापतिके पदपर अभिगेक                                                          | 666          |
| मारनेके लिये उद्यत होना और अर्जुनका                     |                  | २४३—द्रोणाचार्यकी प्रतिशा तथा उनका पहले<br>दिनका यद्धः • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 10.45        |
| पुरुषार्य                                               | ७२६              | 14.1311 34                                                                                   | 963°         |
| २२३—रायमनिपुत्र और कुछ धृतराष्ट्रपुत्रोंका वध           |                  | ३४४-अर्जुनके वधके लिये संगप्तक वीरोंकी प्रतिज्ञा                                             | 10.45        |
| तया घटोत्कच और भगदत्तका युद्ध 💎 🕆                       | ७२९              | और अर्जुनका उनके साथ युद्ध                                                                   | ५८९          |
| २४- धञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको भीष्मजीके मुखसे           |                  | ३४५-द्रोणाचार्यद्वारा पाण्डवींका पराभव तथा वृक्                                              |              |
| कही हुई श्रीकृष्णकी महिमा सुनाना ••••                   | ७३२              | <ul> <li>सत्यनित्, शतानीक, वसुदान और क्षत्रदेव</li> <li>आदिका वधः</li> </ul>                 | 366          |
| १२५-भीमरेन, अभिमन्यु और सात्यिककी वीरता                 |                  | ३४६-द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये कौरन और पाण्यव                                                | 34.6         |
| तथा भूरिश्रवाद्वारा सात्यिकके दस पुत्रोंका वध           | ७३६              | वीरोंका दन्द्रयुद्ध                                                                          | ७९०          |
| २६-मकर और कौञ्च-व्यूहका निर्माण, भीम और                 |                  | ३४७-भगदत्तकी वीरताः अर्जुनहारा संदार्सकीका                                                   | 010          |
| धृष्टद्युम्नका पराक्रम '' ''                            | ७३८              | नाश तथा भगदत्तका वध ""                                                                       | ७९१          |
| १२७-मीम और दुर्योधनका युद्ध, अभिमन्यु तथा               | •                | ३४८-वृषक, अचल और नील आदिका वधः                                                               | 911          |
| द्रौपदीके पुत्रोंका पराक्रम ***                         | 980              | शकुनि और कर्णकी पराजय                                                                        | ७९५          |
| १२८-छठे दिनका दोपहरतकका युद्ध                           | ७४१              | ३४९—चक्रव्यूह-निर्माण और अभिमन्युकी प्रतिज्ञा                                                | <b>650</b>   |
| २९-छठे दिनका दोपहरसे पीछेका युद्ध                       | ७४४              | ३५०-अभिमन्युका व्यूहमे प्रवेश और पराक्रम "                                                   | 655          |
| ३०—सातवें दिनका युद्ध और धृतराष्ट्रके आठ                |                  | ३५१-दुःशासन और कर्णकी पराजय तथा                                                              |              |
| पुत्रोंका वध ""                                         | ७४६              | जयद्रयका पराक्रम                                                                             | 603          |
| ३१-शकुनिके भाइयोंका तथा इरावान्का वध                    | ७४८              | ३५२-अभिमन्युके द्वारा कौरव-सेनाके कई प्रमुख                                                  |              |
| ३२-घटोत्कचका युद्ध                                      | ७५०              | वीरोंका सहार                                                                                 | 808          |
| ३३-दुर्योघन और भीष्मकी वातचीत तथा                       |                  | ३५३-अभिमन्युके द्वारा कौरव वीरोंका सहार और                                                   |              |
| भगदत्तका पाण्डवींचे युद्ध                               | ७५२              | छ: महारिययोंके प्रयत्तसे उसका वध ***                                                         | ८०६          |
| ३४-इरावान्की मृत्युपर अर्जुनका शोक तथा                  | • •              | ३५४-युधिष्ठिरका विलाप तथा व्यासजीके द्वारा                                                   | }            |
| भीमसेनदारा कुछ धृतराष्ट्रपुत्रोंका वध                   | ७५३              | मृत्युकी उत्पत्तिका वर्णन · · ·                                                              | 606          |
| ३५-दुर्योघनकी प्रार्थनासे भीष्मजीका पाण्डवोंकी          |                  | ३५५-व्यासनीके द्वारा खुझयपुत्र, मरुत्त, सुहोत्र,                                             |              |
| सेनाके संहारके लिये प्रतिश करना                         | ७५४              | , शिवि और रामके परलोक्रामनका वर्णन '                                                         | ८१२          |

दुष्कर्णका वध

442

८५३

| ·                                                    | <b>४-स</b> ख्या | पृक्ष                                               | उ <b>-संर</b> दा |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| ३८७-आचार्य द्रोणका आक्रमण, घटोत्कच और                |                 | <b>ब्यासजीके द्वारा उसका निवारण ···</b>             | ९११              |
| अश्वत्थामाका घोर युद्ध •••                           | 668             | ४००-अर्जुनकी आशासे दोनों सेनाओंका रणभूमिमें         |                  |
| ३८८-बाह्नीक और धृतराष्ट्रके दस पुत्रींका वेंघ,       |                 | शयन तथा दुर्योधन और द्रोणकी रोपपूर्ण                |                  |
| युधिष्ठिरका पराक्रम, कर्ण तथा कृपमें विवाद           |                 | बातचीत ः ः                                          | ९१२              |
| और अश्वत्यामाका कोप                                  | ८८६             | ४०१-दोनों दलींका दन्द्रयुद्धः विराटः, सपौत्र द्रुपद | • • •            |
| ३८९-अर्जुनके द्वारा कर्णकी पराजय और                  |                 | और केक्रयादिका वघ; दुर्योघन और दु:शासन-             |                  |
| अश्वत्यामाका दुर्योघनके साथ सवाद तथा                 | •               | की पराजय; मीम-कर्ण तया अर्जुन-द्रोणका               |                  |
| पाञ्चालोंके साथ घोर युद्ध •••                        | 669             | युद्ध                                               | 984              |
| ३९०-कौरव-सेनाका सहार, सोमदत्तका वघ,                  |                 | ४०२—सात्यिक और दुर्योधनका युद्ध, द्रोणका घोर        |                  |
| युधिष्ठिरका पराक्रम और दोनों सेनाओंमे                |                 | कर्म, ऋषियोंका द्रोणको अस्त त्यागनेका               |                  |
| दीपकका प्रकाश                                        | 688             | आदेश तथा अश्वत्यामाकी मृत्यु सुनकर                  |                  |
| ३९१-दुर्योघनका सैनिकोंको प्रोत्साहन, कृतवर्माका      |                 | द्रोणका जीवनसे निरार्द्य होना                       | 986              |
| पराक्रम, सात्यकिद्वारा भूरिका वध और                  |                 | ४०३-आचार्य द्रोणका वघ                               | 988              |
| घटोत्कचके साय अश्वत्यामाका युद्ध ***                 | ८९३             | ४०४-कौरवींका भयभीत होकर भागना, पिताकी               |                  |
| ३९२-भीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी, कर्णके द्वारा        | •••             | मृत्यु सुनकर अश्वस्थामाका कोप और उसके               |                  |
| - सहदेवकी, शस्यके द्वारा विराटकी और                  | ~               | द्वारा नारायणास्त्रका प्रयोगः                       | 822              |
| शतानीकके द्वारा चित्रसेनकी पराजय                     | 694             | ४०५-अर्जुनके द्वारा युधिष्ठिरको उलाइना, भीमका       |                  |
| ३९३-हुपद-हृपसेन, प्रतिविन्ध्य-दुःशासन, नकुल-         |                 | क्रोध, धृष्टद्युम्नका द्रोणके विषयमें आक्षेप और     |                  |
| शकुनि और शिखण्डी-कृपाचार्यका युद्ध तया               |                 | सात्यिकके साथ उसका विवाद ""                         | ९२५              |
| धृष्टद्युम्न, सात्यिक एवं अर्जुनका पराक्रम ***       | ८९६             | ४०६-नारायणास्त्रका प्रभाव देखं युधिष्ठिरका विपाद,   |                  |
| ३९४-द्रोण और कर्णके द्वारा पाण्डव-सेनाका संहार       | • • •           | तया भगवान् कृष्णके बताये हुए उपायसे उसका            |                  |
| तथा भयभीत हुए युघिष्ठिरकी बातसे                      |                 | निवारण; अश्वत्यामाके साथ घृष्टद्युम्न, सात्यिक      |                  |
| श्रीकृष्णका घटोत्कचको कर्णसे युद्ध करनेके            |                 | तथा भीमचेनका घोर युद्ध · · ·                        | ९२७              |
| लिये भेजना                                           | 688             | ४०७-अश्वत्यामाके द्वारा आग्नेयास्नर्का प्रयोग और    |                  |
| ३९५-घटोत्कचके हायसे अलम्बुष ( द्वितीय )का वध         |                 | व्यासजीका उसे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी                 |                  |
| तया कर्ण और घटोत्कचका घोर युद्ध                      | 908             | महिमा सुनाना                                        | ९३१              |
| ३९६-भीमसेनके साथ अलायुधका युद्ध तथा                  | •               | ४०८-व्यासजीके द्वारा अर्जुनके प्रति भगवान् राङ्कर-  |                  |
| घटोत्कचके हायसे अलायुधका वघ                          | 904             | की महिमाका वर्णन                                    | 635              |
| ३९७-घटोत्कचका पराक्रम और कर्णकी अमोघ                 |                 | द्रोणपर्वं समाप्त                                   |                  |
| शक्तिसे उसका वध ••• •••                              | 900             | १४-भारत और महामारत ( श्रीयुत एस॰ एन॰                | •                |
| ३९८-घटोत्कचकी मृत्युसे भगवान्की प्रसन्नता तथा        |                 | ताडपत्रीकर, एम्० ए०)                                | <b>इ</b> .       |
| पाण्डव-हितैषी भगवान्के द्वारा कर्णका                 |                 | १५'वा पट पीत की फहरान' ( प० श्रीचन्द्रवल्जिजी       |                  |
| बुद्धिमोह                                            | 909             | पाण्डे, एम्० ए० )                                   | ड                |
| ३९९-युधिष्ठिरका विषाद और भगवान् कृष्ण तथा            |                 | १६-निवेदन और क्षमाप्रार्थना (सम्पादक) ः             | च                |
|                                                      | ~ C-OM          |                                                     |                  |
|                                                      | संक             | लंत                                                 |                  |
| १-श्रीकृष्ण-महिमा (महाभारत, सभापर्व )                | ٠٠ ۶            | ३-श्रीकृष्णे याचना (महाभारततात्पर्यप्रकाश)          | ५२२              |
| २-महाभारतके प्रतिपाच श्रीकृष्ण (महाभारततात्पर्यप्रका | হা)१७२          | ४ भक्तिकी महिमा 🥠                                   | ६६०              |

# चित्र-सूची

| पृष्ठ-स                                         | ख्या                                                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| तिरंगे                                          | २९—गीताका उपदेश (श्रीजगन्नाय) ६६१                                    |
| १-महाभारतके महानायक ••• मुख-                    | पृष्ठ ३०—सञ्जयको दिन्य दृष्टि (श्रीबिनयकुमार मित्र) ६६२              |
| २—महाभारतके प्रतिपाद्य                          | १ ३१—समदर्शिता ,, "६८१                                               |
|                                                 | ४१ ३२—संसार-वृक्ष ,, ७०२                                             |
| ४-सर्पयनमें आस्तीक "                            | ६८ ३३—भीष्मपितामहपर भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा                          |
| ५-अयतारके लिये प्रार्थना ( श्रीजगन्नाय ) ***    | १ (श्रीबिनयकुमार मित्र) ७२८                                          |
|                                                 | १५ ३४-भीष्मपितामहकी सेवामें पाण्डव (श्रीजगन्नाय) ७६२                 |
| ७-दुर्योघनने भीमसेनको जलमे फेंक दिया            | ३५-सेनापति द्रोणाचार्य ,, ७७७                                        |
|                                                 | १६ – शेषशायी नारायण ,, ७९४                                           |
| ८-गुरुभक्त एकलन्यका आदर्श त्याग ,, *** १        | १४ ३७-अश्व-परिचर्या (श्रीदेवलालीकर) ८४०                              |
| ९—वाद्यणकी विपत्तिमें कुन्तीकी सहानुभूति        | इकरंगे                                                               |
| (श्रीजगन्नाय) *** १                             | <sup>२४</sup> २८-द्रौपदी-लजा-रक्षा ( श्रीविनयकुमार मित्र ) · · · २१६ |
| १०-द्रापदी-स्वयंवर 33                           | ४७ ३९-देवताओंद्वारा अर्जुनको अस्त्रदान                               |
| ११-श्रीकृष्णार्जुन और मय दानव (श्रीविनयकुमार    | (श्रीवृजेन्द) · · · २५४                                              |
| मित्र) *** १९                                   | <sup>9३</sup> ४०-श्रीकृष्णकालीन भारतका मानचित्र · · २८४              |
| १२पाण्डवींका वन-गमन ,, २३                       | <sup>२७</sup> ४१विराट्रूप ( श्रीविनयकुमार मित्र ) · · · ६९५          |
| १३-द्रौपटीको सान्त्वना 🕏 🙌 😬 २५                 |                                                                      |
| १४ सती दमयन्तीके तेजसे व्याधका विनाश            |                                                                      |
| ( श्रीदेवलालीकर ) *** २६                        | ८ आदिपर्व                                                            |
| १५-गङ्गावतरण ( श्रीविनयकुमार मित्र ) ••• २९     | ८८ ४२—स्तनन्दन उग्रश्रवाका नैमिषारण्य क्षेत्रमें                     |
| १६—जमदग्नि-परशुराम (श्रीधनुष) *** ३०            | ४४ ऋषियोको महाभारत सुनाना *** ४१                                     |
| १७-भगवान् विष्णु (श्रीजगनाय) · · ः ३३           | ८० ४३—ब्रह्माजीका न्यासजीके पास आना और उन्हें                        |
| १८उमा-शङ्कर ,, *** ३४                           | १ महाभारत लिखनेके लिये गणेशजीके                                      |
| १९—मत्स्यके सींगमें नौका वॉध दी गयी 🦙 👓 ३५      | ९ आवाहनकी सलाह देना *** ४३                                           |
| २०-शिविका आत्मत्याग (श्रीदेवलालीकर) ३६          | ९ ४४–गणेशजीका व्यासजीकी प्रार्थनासे प्रन्य-                          |
| २१-सागके एक पत्तेसे विश्वकी तृप्ति " ४१         | ७ लेखनका कार्य स्वीकार करना *** ४३                                   |
| २२-भगवान् राम-लक्ष्मण (श्रीविनयकुमार मित्र ) ४३ | १७ ४५-देवताओं की कुतिया खरमाके शापसे जनमेजय                          |
| २३-रावणसे डरी हुई सीताजी और सीताजीके            | आदिको घबराहट " ४४                                                    |
|                                                 | १६ ४६—जनमेजयका श्रुतश्रवा ऋषिरे उनके पुत्र                           |
|                                                 | <sup>९२</sup> सोमश्रवाको पुरोहित बनानेके लिये                        |
|                                                 | <sup>9३</sup> प्रार्थेना करना " ४५                                   |
| २६-कीचक-वघ ,, ' ४।                              | <sup>७३</sup> ४७—गुरुके पुकारनेपर आरुणिका खेतकी मेड्से               |
| २७-विराटकी राजसभामे श्रीकृष्णका भाषण            | उठकर आना और उनका आशीर्वाद                                            |
| (श्रीविनयकुमार मित्र) · · · ५                   | २३ प्राप्त करना ४५                                                   |
| २८-श्रीसनत्सुनात और महाराज धृतराष्ट्र           | ४८-अघे होकर कुएँमें गिरे हुए उपमन्युको                               |
| ( श्रीविनयकुमार मित्र ) · · · ५।                | <ul> <li>अाचार्यका अश्विनीक्रमारोंके स्तवनका आहेक ४६</li> </ul>      |

|                                                   | ાુ <del>ષ્ઠ-સલ્</del> યા |                                               | १४-सऱ्या   |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| ४९-उपमन्युकी गुरुनिष्ठासे प्रसन्न हुए अश्विनी-    |                          | ६९-माताके शापसे छूटनेके विषयमे वासुकिना       |            |
| कुमारींका उन्हें वरदान देना                       | ४७                       | अपने बन्धुओंसे सलाह लेना                      | ابرد       |
| ५०-पौष्यकी रानीका उत्तङ्कको अपने कुण्डल देना      | 86                       | ७०-वासुकि नागका जरत्कारु ऋषिको उनकी           | ٠,٠        |
| ५१-उत्तद्भके पानी लेने जानेपर तक्षकका क्षपणक-     |                          | चर्तके अनुसार अपनी वहिन समर्पण करना           | ६१         |
| वेषमे आना और कुण्डल लेकर अहस्य हो जाना            | 86                       | ७१-जरत्कार ऋपिका अपनी पत्नीको छोड़कर          | ,,         |
| ५२-उत्तङ्कका गुरुपत्नीको कुण्डल देकर प्रसन्न करना |                          | जाना •                                        | ६२         |
| और उनसे आशीर्वाद पाना •••                         | 86                       | ७२-राजा जनमेजयका मन्त्रियोंसे अपने पिताकी     | , ,        |
| ५३-कश्यप ऋषिका अपनी पत्नी कद्रू और                |                          | मृत्युका कारण पूछना                           | ६३         |
| विनताको वर देना •••                               | ४९                       | ७३-कब्यपके सामने ही तक्षकके काटनेचे एक        | •          |
| ५४-भगवान् नारायणका देवताओंको अमृत-                |                          | वृक्षका जलकर खाक हो जाना                      | ६४         |
| प्राप्तिके लिये समुद्र-मन्यनका आदेश               | ५०                       | ७४-जनमेजयका सर्पसत्र-सर्पोका आगमे गिर-        | •          |
| ५५-देवताओं और असुरोका समुद्रमन्यन                 | ५०                       | कर जलना                                       | इ६         |
| ५६-मगवान् विष्णुका चकदारा छलसे अमृत               |                          | ७५-आस्तीक मुनिको उनको मालका नागींनी           | • •        |
| पीनेवाले राहुका सिर काटना •••                     | ५१                       | रक्षाके लिये भेजना                            | ६६         |
| ५७-देवताओं और असुरोमें भयद्वर संगम                | ५१                       | ७६-आस्तीकका अग्निकुण्डमें गिरते हुए तक्षकको   |            |
| ५८-कड़ और विनताका उचैः अवा घोड़ेके रंगको          |                          | आकाशमें रोक देना और सप्यन यद करना             | 53         |
| लेकर आपसमे वाजी लगाना                             | ५२                       | ७७-जनमेजयकी यज्ञालामे व्यासजीका पटार्पण       |            |
| ५९-नागोकी सहायतासे कद्रुकी जीत और विनताका         |                          | और सदस्योंसहित खड़े हुए गजाहे द्वारा          |            |
| दासी होना •••                                     | ५३                       | उनका मत्कार •••                               | ह९         |
| ६०-महातेजस्वी गरुङ्का अंडा पोङ्कर                 |                          | ७८-वैशम्पायनजीका जनमेजयको महाभारत             |            |
| बाहर आना                                          | ५३                       | <b>सुनाना</b> · · ·                           | 90         |
| ६१-विनताका कद्रुको और गमइजीका सर्पाको             |                          | ७९-महर्षि कण्वके आश्रममे शकुन्तलाहारा         |            |
| कधेर दोना                                         | ५३                       | दुष्यन्तका आनिय्य-सत्कार                      | ७५         |
| ६२-अमृतके लिये नाते समय गरुड़जीका कछुए            |                          | ८०-शकुन्तलाके छः वर्षके वालकका खेलहीमे 6ि हः, |            |
| और हाथीको पजेमें दत्राकर उड़ना                    | ५५                       | स्कर आदि पशुओंको बांधना • •                   | ७६         |
| ६३-ट्टी हुई डालीमे वालखिल्य ऋपियोंको लटकते        |                          | ८१-महर्पि कण्वका अपने दो गिन्योंके माथ        |            |
| देख उनकी रक्षाके लिये गरइजीका उसे                 |                          | श्रकुन्तलाको दुष्यन्तके घर भेजना 😁            | <b>ড</b> ૭ |
| चोचरे पकड़ लेना                                   | ६५                       | ८२-देवताओंका वृहस्पतिकुमार कचसे ग्रुकाचार्य-  |            |
| ६४-वृहस्पतिजीका इन्डके पूछनेपर उनसे               |                          | के पास रहकर मजीवनी विद्या सीखनेका             |            |
| गरड़के आनेकी सूचना देना                           | ५६                       | अनुरोध                                        | 60         |
| ६५-गरङ्जीका अमृतके लिये इन्द्रादि देवताओं-        |                          | ८३-शर्मिष्ठाका देवयानीको कुऍमे दकेलना 😬       | ८२         |
| से युद्ध                                          | ५६                       | ८४-गुकाचार्यका देवयानीको कोघ न्यागने ओर       |            |
| ६६-गरुडजीमे अमृत पीनेके लोमका अभाव                |                          | -क्षमा करनेका उपदेश                           | <b>८</b> ३ |
| देख भगवान् नारायणका उन्हें वरदान देना             | ५७                       | ८५-इषग्रवीका देवयानीको मुँहमाँगी वस्तु रेने-  |            |
| ६७-इन्द्रका अमृत-कलग लेकर चंपत होना और            | -                        | की प्रतिज्ञा करके प्रसन्न करना                | 73         |
| नागोंका कुश चाटना                                 | ५७                       | ८६-देवयानीका अपनेको पनीरूपमे स्वीकार करने-    |            |
| ६८-रोघजीकी कठिन तपस्या और ब्रह्माजीका             |                          | - के लिये ययातिसे अनुरोध                      | 68         |
| उन्हें वरदान देना                                 | 46                       | ८७-शुकाचार्यका य्यातिको अग्नी बन्या लोपना 🣑   | 64         |
| ~ (13/11)"                                        |                          |                                               |            |

पृष्ठ-संख्या

| •                                                                    | रुष-संख्या | ,                                                 | ાુક-સલ્યા |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
| ८८-देययानीका ययातिके माय अशोकवाटिकार्मे                              |            | १०७-कुत्तेके मुँहमें वाण भरे देख पाण्डवींका       |           |
| जाना और उनके द्वारा श्रमिष्ठाके गर्भसे उत्पन्न                       |            | आश्चर्यचिकत होना                                  | ११४       |
| तीन पुत्रोंको देखकर कोप करना                                         | ८५         | १०८ एकलव्यका गुरु होणाचार्यको अपने दाये           |           |
| ८९-शुकाचार्यका ययातिको बुदे होनेका गाप ***                           | ८६         | हायका ॲगूठा काटकर गुरुदक्षिणारूपमें देना          | ११४       |
| ९०-ययातिका स्वर्गसे गिरना और उनका अष्टक                              |            | १०९-द्रोणके द्वारा अपने शिष्योकी परीक्षा और       |           |
| आदिसे वार्ताताप                                                      | 68         | अर्जुनका लक्ष्यवेध                                | ११५       |
| ९१-शान्तनुके कहनेसे गङ्गाजीका कुमार देवव्रत-                         |            | ११०-कर्णका अङ्गदेशके राजपदपर अभिषेक               | ११७       |
| को छेकर प्रकट होना                                                   | 98         | १११-कणिकके द्वारा धृतराष्ट्रको कूटनीतिका          |           |
| ९२-निपादका राजा शान्तनुको सत्यवतीचे व्याह                            |            | उपदेश •••                                         | ११९       |
| करनेकी गर्त सुनाना                                                   | ९५         | ११२-दुर्योधनका धृतराष्ट्रसे पाण्डवींको वारणावत    |           |
| ९३-देवनतका निपादराजके सामने अखण्ड ब्रह्मचर्य-                        |            | भेज देनेके लिये अनुरोध                            | १२१       |
| पाटनकी प्रतिशा करना                                                  | ९६         | ११३-दुर्योधनका पुरोचनको लाक्षाभवन बनानेका         |           |
| ९४-भीष्मजीका स्वयंवरसे कागीनरेशकी तीन                                |            | શુત આવશ                                           | १२३       |
| कन्याओका हरण और युद्धमें अन्य राजाओं-                                |            | ११४-पाण्डवींका लाक्षायहमें निवास और पुरोचनके      | 9714      |
| को परास्त करना                                                       | 90         | द्वारा उनका सत्कार                                | १२४       |
| ९५-मत्यवतीका व्यासजीसे कुरुवंशकी रक्षाके लिये                        |            | ११५-विदुरके भेजे हुए सुरंग खोदनेवाले कारीगरसे     | 0.95      |
| अनुगेध                                                               | 96         | युधिष्ठिरकी वातचीत                                | १२५       |
| ९६मण्डव्य ऋषिका धर्मराजको शाप देना                                   | 99         | ११६-भीमसेनका माता कुन्तीको कंघेपर विठाकर          |           |
| ९७-स्वयवरमें कुन्तीका राजा पाण्डुको जयमाला                           |            | नकुल-सहदेवको गोदमें ले युधिष्ठिर और               | 0.25      |
| पहनाना                                                               | १००        | अर्जुनको बाह्या रहारा देते हुए चलना               | १२६       |
| ९८-व्यासजीका गान्धारीको सौ पुत्र होनेका वरदान                        | १०१        | ११७-वनमें सोते हुए पाण्डवोंपर हिडिम्बासुरकी       | 97/       |
| ९९-मृगल्पधारी किन्दम ऋषिका राजा पाण्डुके                             |            | भूरहाष्ट                                          | १२८       |
| वागले गरना और उन्हें शाप देना                                        | १०२        | ११८-परम सुन्दरी स्त्रीके वेषमें खड़ी हुई हिडिम्बा | 220       |
| ००-पण्डुका अपनी पत्रियोंके साथ वानप्रस्थके                           | 1.1        | और कुन्तीकी वातचीत                                | १२९       |
| नियमछे रहनेका निश्चय                                                 | १०३        | ११९-भाईकी अनुमति मिल जानेपर भी पुत्रोत्पत्ति      |           |
| ०१-कुन्तीका पाण्डुसे दुर्वासाद्वारा प्राप्त हुए वरकी                 | 1.4        | होनेतक ही हिडिम्माके साथ रहनेके लिये              |           |
| चर्चा करना और पाण्डुका उसे धर्मराजके                                 |            | भीमसेनकी शर्त और हिडिम्बाद्वारा उसकी              |           |
| थावाहनका आदेश                                                        | 9 a la     | स्वीकृति '                                        | १३०       |
| प्रापाश्यामा आपरा<br>१०२—कुन्तीके आवाहनसे देवराज इन्द्रका उसके       | १०५        | १२०-हिडिम्बाके गर्भसे उत्पन्न घटोत्कचका अपने      |           |
| पाम आना                                                              | o t.       | माता-पिताको प्रणाम करना                           | १३१       |
|                                                                      | १०५        | १२१-कुन्तीका भीमसेनको वकासुरका वध करनेके          |           |
| २०२-विषाक्त भोजन करनेके कारण जल-क्रीडा<br>करते-करते भीमधेनका यक जाना |            | लिये आदेश                                         | १३४       |
|                                                                      | १०८        | १२२-उपयाजका राजा द्रुपदको याजके पास जानेके        |           |
| १०४-परगुरामका द्रोणको प्रयोग, रहस्य और                               |            | छिये कहना                                         | १३६       |
| उपसंहार-विधिके साथ सम्पूर्ण अस्त-शस्त्रींकी                          |            | १२३-एकचका नगरीमे व्यास्त्रीका आना और              |           |
| शिक्षा देना                                                          | १११        | पाण्डवींका उनकी सेवामें हाय जोड़कर                |           |
| रं०५-मित्रमावसे मिलनेके लिये गये हुए द्रोणको                         |            | खड़े होना                                         | १३७       |
| राजा दुपदकी कड़ी फटकार •••                                           |            | १२४-चित्ररयका वाण मारना और अर्जुनका मशाल          |           |
| १०६-द्रोणाचार्य और मीष्मकी वातचीत                                    | ११२        | और ढालके द्वारा उन बार्णीको व्यर्थ कर देना        | 288       |

| <b>श</b>                                        | ष्ट-संख्या | प्र                                             | -सन्या |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------|
| १२५-अर्जुन और चित्ररयकी मित्रता-चित्ररयसे       |            |                                                 | १५६    |
| चासुषी विद्या लेकर वदलेमें अर्जुनका उसे         |            | १४४-विदुरका पाण्डवींको हिस्तिनापुर ले जानेके    | • • •  |
| आग्नेयास्त्र देना •••                           | १३९        | लिये द्रुपदसे आज्ञा मॉगना                       | १५७    |
| १२६—तपतीका राजा सवरणको अपना परिचय देना          | १४०        | १४५-पाण्डवींको आघा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्वमें   |        |
| १२७-विशष्ठ मुनिके साथ तपतीको आते देख राजा       |            | रहनेके लिये वृतराष्ट्रका आदेश                   | १५८    |
| संवरणका अत्यन्त, प्रसन्न होना                   | १४१        | १४६-नारदजीका पाण्डवींको परम्पर प्रेम बनाये      | . ,-   |
| १२८—वशिष्ठकी गौ नन्टिनीको छे जानेके लिये        |            | रखनेके लिये उपाय वताना                          | ६५९    |
| विश्वामित्रका आग्रह                             | १४२        | १४७-सुन्द और उपसुन्दकी तपस्या और व्रह्माजीका    |        |
| १२९—नन्दिनीका कोप •••                           | १४२        | उन्हे नरदान देना ••• •••                        | १६०    |
| १२०-राजा कल्माषपादका शक्ति मुनिपर चाबुक         |            | १४८-तिलोत्तमाके लिये सुन्द और उपमुन्दकी         |        |
| चलाना और मुनिका उन्हें शाप देना •••             | १४३        |                                                 | १६१    |
| १३१-पुत्रवधू अदृश्यन्तीके गर्भस्य बालकका        |            | १४९—अर्जुनका ब्राह्मणके गोधनकी रक्षाके लिये     |        |
| वेदाध्ययन सुनकर वशिष्ठजीका विस्मित और           |            | युधिष्ठिरके साथ वैठी हुई द्रौपदीके शयनागारमें   |        |
| प्रसन्न होना                                    | १४३        | जाकर अपने अल-शस्त्र उतारना                      | १६२    |
| १३२-राक्षसको आते देख अदृश्यन्तीका भयभीत         |            | १५०-नियमभङ्गके कारण अर्जुनका वारह वर्गतक        |        |
| होना और वशिष्ठजीका अपने हुङ्कारसे उसे           |            | वनमें रहनेके लिये युधिष्ठिरसे आजा लेना 😗        | १६२    |
| रोक देना •••                                    | १४४        | १५१–अर्जुनका मणिपुरके राजा चित्रवाहनसे          |        |
| १३३-पाण्डवोंका घौम्य मुनिषे पुरोहित वननेके      |            | उनकी कन्या चित्राङ्गदाके लिये याचना             |        |
| लिये पार्थना करना                               | १४५        | , करना और राजाका पुत्रिकाघर्मके अनुसार          |        |
| १३४—द्रुपदकी राजधानीको जाते समय मार्गमें        |            | कन्या देनेको राजी होना                          | १६३    |
| पाण्डवोंकी न्यासजीसे भेंट                       | १४५        | १५२-प्रमासक्षेत्रमें श्रीकृष्ण और अर्जुनका मिलन | १६८    |
| १३५-धृष्टसुम्रका अपनी बहिन द्रौपदीके स्वयंवरमें |            | १५३—श्रीकृष्णका अर्जुनके लिये सुमद्राको हर ले   |        |
| आये हुए राजाओंको ल्स्य-वेधकी गर्त               |            | जानेकी सलाह देना '''                            | १६५    |
| सुनाना                                          | १४६        | १५४-अर्जुनके द्वारा सुभद्राका अपहरण             | १६५    |
| १३६-राजाओंका क्रोघ और उनके साय अर्जुन           |            | १५५-श्रीकृष्णका कोघर्मे भरे हुए यहुण्यायोको     |        |
| तथा मीमका सम्राम                                | १४८        | गान्त रहने और अर्जुनचे मैत्री कर लेनेकी         |        |
| १३७-कुन्तीका द्रौपदीको युधिष्ठिरके पास छे जाना  |            | सलाह देना "                                     | १६६    |
| और धर्मसंकटसे वचनेका उपाय पूछना ***             | १४९        | १५६-कुन्तीका सुमद्राको आगीर्वाद                 | १६६    |
| १३८-श्रीकृष्ण और वलरामका पाण्डवोंके निवास-      |            | १५७-यमुना-तटपर श्रीकृष्ण और अर्जुनके पास        |        |
| स्थानपर आकर कुन्तीको प्रणाम करना                | १४९        | अग्निदेवका त्राह्मण-वेपमे आना और खाण्डव वन      |        |
| १३९-पुरोहितका पाण्डवोंसे राजा द्रुपदका सन्देश   |            | जलानेमें उनसे सहायताके लिये प्रार्थना करना      | १६७    |
| सुनाना •••                                      | १५१        | १५८-गाण्डीन ,घनुष, दिन्य रय और दिन्य            |        |
| १४०-द्रुपदके महलमें पाण्डवींका भोजन करना ***    | १५१        | चक्र पाकर अर्जुन और श्रीकृष्णका अग्रिदेवको      |        |
| १४१राजसभामें व्यासजीके द्वारा द्रौपदीके साय     |            | खाण्डव वन जलानेकी अनुमति देना                   | १६९    |
| पाण्डचोंके विवाहका निर्णय                       | १५३        | १५९-खाण्डव वनपर इन्द्रका वर्षा करना और          |        |
| १४२-कुन्तीका पुत्रवधू द्रौपदीको आशीर्वाद देना   | १५४        | अर्जुनका अपने ्वाणींसे उसे रोकना                | १६५    |
| १४३-दुःशासन और दुर्योघनकी उदासीनता तथा          | •          | १६०-अर्जुनकी शरण जानेसे मय दानवकी अप्ति         |        |
| हर्षमें भरे हुए धृतराष्ट्रका द्रौपदीको आभूषण    |            | और चक्रके भयसे रक्षा                            | १७०    |
| 644 41 8 Sunk in with in die                    |            |                                                 |        |

| प्र                                                                                     | उ-सख्या    | , A8                                                                                  | उ-संख्या                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| १६१-इन्द्रका प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण और अर्जुनको                                         |            | १७९-सहदेवका दक्षिण दिशापर विजय पाप्त                                                  |                          |
| वर देना                                                                                 | १७१        | करके छौटना                                                                            | १९३                      |
| समापर्व                                                                                 |            | १८०—नकुलका पश्चिम दिशापर विजय प्राप्त करके .<br>लीटना                                 | १९३                      |
| १६२-भगवान् श्रीकृष्णका मयासुरको युधिष्ठिरके<br>लिये सुन्दर समामवन बनानेकी आजा देना      | १७३        | १८१-मगवान् श्रीकृष्णका असंख्य घन और सेनाके                                            |                          |
| १६३-भगवान् श्रीकृष्णका द्वारकाके लिये प्रस्थान                                          | ,          | साथ इन्द्रप्रस्य आना 🥇 '''<br>१८२-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरके यज्ञमें आये हुए             | १९४                      |
| करना और पाण्डवींका उन्हें कुछ दूरतक<br>पहुँचाना                                         | १७४        | ब्राह्मणींका पॉन पखारना                                                               | १९५                      |
| १६४-मगवान् श्रीकृष्णका आगे बढना और<br>पाण्डवोका राहमें खड़े होकर देरतक उनके             |            | १८३-युघिष्ठिरके पूछनेपर मीष्मका भगवान्<br>श्रीकृष्णको अग्रपूजाके योग्य बतलाना •••     | १९६                      |
| रथकी ओर देखते रहना                                                                      | १७५        | १८४-सहदेवके द्वारा मगवान् श्रीकृष्णकी अग्रपूजा                                        | १९७                      |
| १६५-म्यासुरकी बनायी हुई दिव्य सभा                                                       | १७६        | १८५—श्रीकृष्णकी अप्रपूजामें शिशुपालकी आपित ''<br>१८६—जन्मके समय शिशुपालकी तीन ऑखें और | १९८                      |
| १६६—पाण्डवोकी सभामें नारवजीका उपदेश ***<br>१६७—राजा सुधिष्ठिरका राजसूय यज्ञके सम्बन्धमे | १७७        | चार मुजाऍ                                                                             | २००                      |
| मन्त्रियोंसे सलाह लेना                                                                  | १८१        | १८७—भगवान् श्रीकृष्णका अपने चक्रसे शिशुपालका<br>सिर काटना और उसके शरीरसे निकली        |                          |
| १६८—जरासन्धके विपयमे श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरकी वातचीत                                    | १८३        | हुई ज्योतिका भगवान्के चरणींमे प्रवेश                                                  | २०२                      |
| १६९-चण्डकोशिक ऋषिका राजा बृहद्रयको पुत्र-                                               |            | १८८—यज्ञ समाप्त होनेपर व्यासजीका विदा होना<br>और भविष्य बतलाना                        | २०३                      |
| प्राप्तिके लिये अभिमन्त्रित फल देना ***<br>१७०-चृहद्रयकी दोनो रानियोका अपने गर्भसे      | १८५        | १८९-युघिष्ठिरके राजस्यसे दुयोंधनकी जलन और                                             | •                        |
| शरीरका एक-एक दुकड़ा पैदा हुआ देख                                                        |            | गकुनिकी सलाह<br>१९०-युधिष्ठिरके राजद्वारपर रलोंकी भेंट देने-                          | २०४                      |
| भयभीत होना १७१-वाहर फेंके हुए उन दोनों टुकड़ोंका जरा                                    | १८५        | वालोंकी भीड़                                                                          | '२०६                     |
| नामकी राअधीके द्वारा जोडा वाना                                                          | १८५        | १९१-घोड़े और भेंटकी सामग्री लेकर आये हुए<br>भगदत्तको दरबारके भीतर घुसनेकी मनाही       | २०७                      |
| १७२-मनुष्यरूपघारिणी जराका बालक जरासन्धको<br>राजा बृहद्रथके हार्थो सींपना                | १८६        | १९२-युधिष्ठरके यहाँ द्रीपदीकी देख-रेखमें कुबड़े-                                      | 700                      |
| राजा वृहद्रयक हाया-वापना<br>१७३-श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनका जरासन्चके                 | १८५        | नौनें, लूले-लॅगड़े लोगोंका भोजन                                                       | २०७                      |
| दरवारमं जाना और श्रीकृष्णकी जरासन्धके                                                   |            | १९३-अर्जुनके द्वारा ब्राह्मणोंको पाँच सौ बैलोका दान                                   | २०८                      |
| साय बातचीत १७४–जरासन्य और भीमसेनका मछयुद्ध                                              | १८७<br>१८८ | १९४–दुर्योधनका धृतराष्ट्रको पाण्डवोंके विरुद्ध<br>उकसाना                              | २०८                      |
| १७५-जरासन्धकी केंद्रसे छूटे हुए राजाओंका                                                | 100        | १९५-धृतराष्ट्रका पाण्डवोको हिस्तिनापुरमे बुलानेके                                     | •                        |
| श्रीकृष्णके प्रति कृतशता प्रकट करना 🔭 🎌                                                 | १८९        | ि विदुरको भेजना<br>१९६−विदुरका युघिष्ठिरसे घृतराष्ट्रका सन्देश सुनाना                 | 208                      |
| १७६-दिग्विजयके समय राजा भंगदत्त और उनकी<br>सेनाके साथ अर्जुनका युद्ध                    | १९०        | १९७-कपटचूतका आरम्भ और पाण्डवोंकी पराजय                                                | २१ <sup>°</sup> ०<br>२११ |
| १७७-अर्जुनका चतुरिङ्गणी सेनाके साथ उत्तर                                                | 110        | १९८-विदुरजीका जूएके अवगुण वतलाकर उसे                                                  | 777                      |
| दिशापर विजय प्राप्त करके छौटना                                                          | १९१        | वंद करानेका प्रयत्न · · ·                                                             | २१३                      |
| १७८-भीमखेनका पूर्वेदिशापर विजय प्राप्त करके<br>छोटना                                    | १९२        | १९९-कौरव-सभामें द्रौपदी और भीमसेनके द्वारा<br>दुःशासनके रक्तपानकी प्रतिशा             | <b>२</b> १७              |
|                                                                                         | •          | 2. 11. 1 1. / milled attitud                                                          | 750                      |

|   |                                                 | १ष्ठ-संख्या | ę                                              | ए-मरा |
|---|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------|
|   | २००-धृतराष्ट्रकी यज्ञज्ञालामें गीदड, गघे और     |             | २२१-राजा नलका इंसको पकड़ना और उसके             |       |
|   | पक्षियोंका रोना-चिछाना                          | २१९         | द्वारा दमयन्तीको अपने प्रति आऋष्ट करनेकी       |       |
|   | २०१-इन्द्रपस्य जाते हुए पाण्डवोको पुनः जूआ      |             | आशा दिलायी जानेपर छोड़ देना                    | २६१   |
|   | खेलनेके लिये लौटा लानेको पातिकामीका             |             | २२२-इसके मुखसे नलके गुणोंकी प्रशंस सुनकर       | ***   |
|   | दौडते हुए आना                                   | २२१         | दमयन्तीका हसके ही द्वारा उनके पास सन्देश       |       |
|   | २०२-वनवासके लिये आजा लेने आयी हुई द्रौपदीको     |             | भेजना                                          | २६१   |
|   | कुन्तीका ममझाना                                 | २२३         | २२३-दमयन्तीका नलको पहचानकर उनके गलेमें         | ***   |
| - | २०३-विदुरका कुन्तीको समझाकर शान्त करनाः         | २२४         | सुन्दर जयमाल डालना                             | २६३   |
|   |                                                 | (()         | २२४-नल और दमयन्तीका देवताओंकी शरण जाना         | 177   |
|   | वनपर्वे                                         |             | और देवताओंका उन्हें बरदान देना                 | २६४   |
|   | २०४-द्रीपदीसहित पाण्डवींकी वन यात्रा            | २२७         | २२५ - नल और पुष्करका जूंआ - दमयन्तीके मुखरे    | 14.   |
|   | २०५-इस्तिनापुरके निवासियोंका पाण्डवींके साय     |             | मन्त्रिमण्डलका बुलावा सुनकर भी नलका            |       |
|   | वनमें जानेका आग्रह                              | २२८         | चुप रह जाना                                    | २६५   |
|   | २०६ - युधिष्ठिरकी स्तुतिसे प्रमन्न होकर भगवान्  |             | २२६-पश्चियोंका राजा नलका वस्त लेकर उड़ जाना    | २६६   |
|   | सूर्यका उन्हें तोंबेकी वटलोई देना ••••          | २३३         | २२७-नलका तलबारसे सोती हुई दमान्तीकी साड़ी-     | 1-1   |
|   | २०७-विदुरको पाण्डवीका पश्चपाती मानकर            |             | का आधा भाग फाइ लेना                            | २६७   |
|   | धृतराष्ट्रका उन्हें अपने यहाँसे चले जानेकी      |             | २२८-एक व्याधद्वारा दमयन्तीकी अजगरसे रक्षा      | २६८   |
|   | आजा देना ••                                     | २३४         | २२९-दमयन्तीके शायसे पापी व्याधकी मृत्यु        | २६८   |
|   | २०८-वनमें पाण्डवोंसे विदुरजीकी मेंट             | २३५         |                                                | 140   |
|   | २०९-धृतराष्ट्रका वनसे लौटे हुए विदुरको छातीसे   |             | २३०-चनमें व्यापारियोंके पड़ावपर जगली हायियों-  |       |
|   | लगाकर मिलना                                     | २३५         | का आक्रमण                                      | २६९   |
|   | २१०-दुर्योधनको मैत्रेयजीका ग्राप                | २३७         | २३१-चेदिदेशकी राजमाताका दमयन्तीको आश्रय देना   | २७०   |
|   | २११-भीमसेनके द्वारा किमीर राधसका वव ***         | २३८         | २३२-कर्कोटक नागके उसनेसे राजा नलका रूप         |       |
|   | २१२-श्रीकृष्णका द्रौपदीको राजरानी बनाने और      |             | वदल जाना और कर्कोटककी शापने मुक्ति '           | २७१   |
|   | उसके गत्रुओंका नाग करनेकी प्रतिना करना          | २४०         | २३३-राजा ऋतुवर्णके दरवारमें नल                 | ३७१   |
|   | २१३-द्वैतवनमे कदम्त्र वृक्षके नीचे युधिष्ठिरके  |             | २३४-सुदेव ब्राह्मणका गजा सुवाहुके महल्में      |       |
|   | द्वारा ऋषि-मुनियोंका आतिथ्य                     | २४२         | दमयन्तीको राजकुमारी सुनन्दाके साथ वैट          |       |
|   | २१४-अपने बाणोसे भीलका बाल भी बॉका न होते        |             |                                                | -२७२  |
|   | देख अर्जुनका चिकत होना                          | २५३         | २३५-राजमाताका सुदेव ब्राह्मणसे दमयन्तीका       |       |
|   | २१५-भगवान् गङ्करका अर्जुनको पाञ्चपतास्त्र-दान   | २५४         | परिचय पूछना                                    | ३७३   |
|   | २१६-अर्जुनका इन्द्रके रथमें बैठकर खर्गको जाना   |             | २३६-नलकी लोजमें जानेवाले ब्राह्मणींको दमयन्ती- |       |
|   | २१७-स्वर्गमें अर्जुनका इन्द्रको प्रणाम करना और  |             | का सन्देश                                      | २७३   |
|   | इन्द्रका उनके ऊपर स्नेहरे हाथ फेरना ""          |             | २३७-दमयन्तीके द्वारा नलका पना लगानेवाले        |       |
|   | २१८-इन्द्रका अर्जुनके पास उर्वशीको मेजनेके लिये |             | पर्णाद ब्राह्मणका सत्कार                       | २७४   |
|   | चित्रसेनको आज्ञा देना                           | २५७         | २३८—नलकी तीत्र गतिसे रथ हॉकनेकी कला 😬          | २७६   |
|   | २१९-प्रणयके प्रत्याख्यानचे कुपित हो उर्वशीका    |             | २३९-बाहुक-वेषमे राजा नलकी दमयन्तीकी दासी       |       |
|   | अर्जुनको शाप देना                               | २५८         | केशिनीसे वातचीत                                | २७६   |
|   | २२०-अर्जुनके स्वर्गमें जानेका समाचार सुनकर      |             | २४०-बाहुकका अपने दोनों बालकोंको पहचानकर        |       |
|   | धतराष्ट्रकी सञ्जयसे बातचीत                      | २५९         | छातीचे लगाकर ऑस् वहाना                         | २७७   |

| 9                                            | ष्ट-संग्या | <b>पूप्र-मं</b> ल्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २४१-दमयन्ती और बाहुककी बातचीत ***            | 208        | २५८-अञ्चमान्पर कविल्युनि ही कृपा "" २९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २४२-राजा ऋतुपर्णकी नलसे क्षमान्याचना         | २७९        | २५९-मगीरमधी नयम्याने प्रमन्न होत्तर मङ्गाजीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २४३-पुनर्यतमें हारे हुए पुष्करका राजा नर के  |            | उन्हें प्रसाद ४ र्यंग देना 💮 😁 २९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चरणोर्ने प्रणाम करना                         | २७ ॰       | २६०-सामी जनक श्रष्टाध्यक *** २९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २४४-भाइयोंगहित युधिष्टिरके द्वारा नाग्दजी त  |            | २६१-अध्यक्षक्षके आसमाम बेध्याका आना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सत्कार और उनके मुखरे नीर्ययात्रानी महिमा     |            | श्चित्रमान्या स्रो व्यानामि एमसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्रवण वरना                                   | 260        | उगरी भीर आश्रूष्ट होना "" ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २४५-इरिहारमें अनुष्ठान गरते हुए भी गर्क दारा |            | २६२-मानिके यहाँ विभाग्यम सुनिमा आदर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पुलस्त्ववीना समान                            | 27.5       | 於 K. K. K. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २४६-याण्डवीके हारा लेमधजीनी आवभगा ""         | 131        | च्यान व्यवस्था क्षेत्रक विकास विकास क्षेत्रक विकास का अपने क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १४७-लगम और नारद आदि सुदिवीं स माध्य प        |            | नुरेन्स क्रोद्ध भीर यहाँ भाने पुत्र तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दनरे पद्मारना और मुणिशिर वारिषे द्वारा       |            | पुरस्के देखक उनका केंद्र काना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| डर रा मृतन                                   | 425        | हें हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २५८-एमसा छरिना असी जिनेती एक गहेंगे          |            | ६६ ४ १ १६ जी । सामग्रीकर अपने भारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . उन्हें कि सहस्त देश इसी इसमा पास           |            | ्रो प्राप्ति पर स्थिता ३७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***                                          | \$25       | दर ५ १ : र्वावद अस्ति एक फल्लाम <i>ी</i> से इसकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| र १९-इसम्बरा अभी की सापुराने तेस             |            | र ए प्रोर सहस्रोही सप्रस्तार कार्युस 👓 💈 🧸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| म्ब्राके बहुगुरा शंकरण व लाग देशहर           |            | े दर र द्वापास भारत है जिल्ला है । इस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| સાહેલ                                        | 3,00       | १९ ५ र प्यार्थनी पूर्वेतमा अवस्थिती स्था एका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १५०-हेनामुद्राति कार्ये भौति एत क्लेम्य स्थत |            | रेश मध्यक्षीय संक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| िये हा निव                                   | 204        | १६४ व्यापादाक केची प्रत्यावादीके द्रावा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्पर्-रिजापीय वर्षसं स्तितः वाध्यावः जनवः    |            | the fight house of it monthly a see much                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नारी दश्री दारीक्षर हुई। क्षी क              | 5          | ment of the second that first gift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २५६-वेबापार से क्रांकित कारण होता हो ११३     |            | gus sins guille ummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| जेन्द्र और उर्देश सहित्र है । अनुस्थित       |            | १६५ अवन्ति वे स्वे ५० ४ हैनि ५ हुन विश्वेशी केंग्र 😁 🗦 🗯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| स्तरी प्राप्ताति भागा वर्ष                   | ; •        | ४५ - १५ त्वर विशे जिल्ले व्यक्त सुधिरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ५५३- विस्तान १ ५ व.स. ५३०६ - १४३५ १४४        |            | Specific Allin water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| देनत हैं है इतह जोने प्राप्तित               | 101        | ६ १-म्यानेक्स । १८ ५ ह्या - त्रीवेशेमां त्रमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २५४-तकाराजीत को दिन विकास रहे गरम            |            | स्वत्री केन्य विश्व सम्बद्धाः वन्त्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| आमा जीर फरो दिख्य भनेरे विदेशह               |            | स्टेंग्योरे केंद्रमा हैंग का है। विश्वती सहस्रक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>10</b>                                    | 27.1       | Section of the sectio |
| २५६-अगम्पतीत महत्र्यान तीर देवना विद्वार     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~ ~                                          |            | - 1 St. L. St. Lin Black of Jan Franks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २५६-फेलाम पर्वतपर धानो है। शनिवीके गाम       | 1 4 "      | भेगान हर्दन में सुभागेंग अमेरिक्ट कर दिन्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| राज गगम्बा भगाम् शहर्वो प्रशास               |            | design and the secure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सुरस्य अस्तरस्य अन्तरस्य अस्तरस्य            | 200        | 4 (4) ) 4 (4) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २५७-मधिलके नेजंग गगरपुत्रीका अहार            | 4.4        | १९६ नाम १ र ५ र मिला १ काले ही हैत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              | చిందా.     | Fig. 3. C. C. C. C. Say                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | 758        | रेडर नर्भ होर्डर वेच्या हो । पाइस्ट क्लाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                | उ-संख्या | यु:                                                      | ष्ट-संख्या |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------|
| मान्धाताका निकलना और इन्द्रका उसे अपनी         |          | २९३-भीमके हायसे जटासुरका वध                              | ३३२        |
| तर्जनी ॲगुली पिलाना · · · ·                    | 388      | २९४-द्रौयदीसहित पाण्डवोंका वृषपर्वाको प्रणाम             |            |
| २७५-उद्यीनरका कवृतरके बदले अपना मास            |          | करना · · ·                                               | ३३३        |
| काटकर तराजूपर तौलना                            | ३१३      | २९५-आर्ष्टिपेणका प्रश्नोंके रूपमें युधिष्ठिरको धर्मोपदेश | ३३४        |
| २७६-अष्टावकका अपनी मातासे पिताके विपयमें       |          | २९६-द्रौपदीका समस्त राक्षसीको मार भगानेके                |            |
| पूछना                                          | ३१४      | लिये भीमसेनसे अनुरोध •••                                 | ३३५        |
| २७७-पिताको मारनेवाले वन्दीसे गारनार्थं करनेके  |          | २९७-मीमसेनकी गदासे कुवेरके मित्र मणिमान्                 |            |
| लिये अष्टावकका श्वेतकेतुके साथ राजा            |          | राक्षसका वध                                              | ३३६        |
| जनकके यहाँ जाना और द्वारपालसे बात करना         | ३१४      | २९८-मीमसेनके द्वारा मारे गये राक्षसोंकी लारों · · ·      | ३३६        |
| २७८-अप्टावकका राजाके पास पहुँचकर उनके प्रश्नी- |          | २९९-भीमसेनके हायसे यक्ष राक्षसेंकि सहारका                |            |
| का उत्तर देना                                  | ३१५      | समान्वार पाकर कुबेरका कुपित होना                         | ३३७        |
| २७९-अप्टावक और बन्दीका शास्त्रार्थ ***         | ३१६      | ३००-भीमसेनका कुनेरको प्रणाम करना और उनसे                 |            |
| २८०-लोमशजीकी आज्ञासे द्रौपदीसहित पाण्डवींका    |          | आशीर्वाद पाना                                            | ३३८        |
| समङ्गा नदीमें स्नान                            | ३१७      | ३०१-अर्जुनका स्वर्गसे लौटकर मुनिवर धौम्यके               |            |
| २८१-युधिष्ठिरका भीमसेनको द्रौपदीसहित हरिद्वार- |          | चरण छूना                                                 | ३३९        |
| में रहनेकी आज्ञा करना और भीमसेनका साय          |          | ३०२-इन्द्रका गन्धमादन पर्वतपर आकर पाण्डवी-               |            |
| चलनेके लिये आग्रह                              | ३१८      | को दर्शन और आशीर्वाद देना                                | ३४०        |
| २८२–भगवान् विष्णुका नरकासुरको मारनेकी          |          | ३०३-अर्जुनको रयके हिलनेपर भी खिरमावसे बैठे               |            |
| प्रतिशा करके देवराज इन्द्रका भय दूर करना       | ३२०      | देख मातलिका आश्चर्य करना                                 | ३४२        |
| २८३—ववंडरके उत्पातले द्रौपदीको यकी देख         |          | २०४-अर्जुनका निवातकपचींसे युद्धके लिये प्रयाण            | ३४३        |
| युधिष्ठिरका दुखी होना                          | ३२१      | २०५-नारदजीका अर्जुनको केवल प्रदर्शनके लिये               |            |
| २८४-घटोत्कच और उसके सायियोंका द्रौपदी-         |          | दिव्यास्त्रींका प्रयोग करनेसे रोकना                      | ३४६        |
| सहित पाण्डवींको कथेपर विठाकर ले चलना           | ३२१      | ३०६-भीमसेनका अजगरके चंगुलमें फॅसना                       | ३४८        |
| २८५-द्रीपदीका भीमसेनको सौगन्धिक कमलका          |          | ३०७-युधिष्ठिर और धौम्यका भीमको अजगरके                    |            |
| फ़ल ले आनेके लिये मेजना                        | ३२२      | बन्धनमें पड़े देख आश्चर्य करना                           | ३४९        |
| २८६-कदलीवनमें भीमसेनकी हनुमान्जीसे भेंट **     | ३२३      | ३०८-यधिष्रिरके सगसे अजगरका शरीर छोडकर                    |            |
| २८७-भीमसेनको हनुमान्जीके विशाल रूपका दर्शन     | ३२६      | नहुषका स्वर्गगमन                                         | ३५२        |
| २८८-इनुमान्जीका भीमसेनको छातीसे लगाकर          |          | ३०९-काम्यक वनमें श्रीकृष्णका पाण्डवींचे और               |            |
| विदा देना                                      | ३२८      |                                                          | ३५३        |
| २८९-कुवेरके सेवक क्रोधवश नामक राक्षसींका       | • •      | ३१०-पाण्डवींसे मिलनेके लिये मार्कण्डेयजी तथा             |            |
| सौगन्घिक वनके सरोवरमे जानेसे भीमसेनको          |          | नारदजीका ग्रुभागमन                                       | ३५४        |
| रोकना ***                                      | ३२९      | ३११-त्रहार्वि अरिष्टनेमिके मरे हुए पुत्रको जीवित         |            |
| २९०—भीमसेनका सरोवरमें प्रवेश और राक्षसींके     | -        | देख हैहय राजकुमारका चिकत होना                            | ३५६        |
| साथ घोर युद्ध                                  | ३२९      | ३१२—तार्स्य-सरस्वती-संवाद                                | ३५७        |
| २९१-राक्षसोंके मुखरे भीमसेनके कमल छे जानेका    |          | ३१३-चीरिणी नदीमे वैवस्वत मनुके पास आकर एक                |            |
| समाचार पाकर कुवेरका अनुमोदन करना **            | ३३०      | मछलीका अपनी रक्षाके लिये प्रार्थना करना                  | ३५८        |
| २९२-जटासुरके द्वारा नकुल, सहदेव, युधिष्ठर और   | • •      | ३१४—प्रलय-समुद्रमें वैवस्वत मनुसहित सप्तर्षियोंकी        |            |
| होपहीका अपस्या                                 | 338      | नौकाको मत्स्यभगवानका खींचना                              | ३५९        |

म० अं० घ---

| Ž.                                                | -सख्या  | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -सरग          |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ४३३–अर्जुनके द्वारा आचार्य कृप और द्रोणकी पराजय   | 406     | ४५३-सन्ध्याके समय वज्रमे समुद्रका फेन लगाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| ४३४-अर्जुनके वाणोंसे कर्णका रयहीन और मूर्छित      |         | इन्द्रका वृत्रासुरपर प्रहार करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५३१           |
| होना •                                            | ५१०     | ४५४-देवताओंका नहुपके पास जाकर उनसे इन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •             |
| ४३५-छः कौरव महारिययोंका एक साथ अर्जुनपर           |         | वननेकी प्रार्थना करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५३२           |
| वाणवर्षा करना ••                                  | ५१२     | ४५५-इन्द्राणीका नहुषसे अपने सतीत्वकी रक्षा कराने-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •             |
| ४३६-अर्जुनके प्रहारसे भीष्मजीकी मूर्छा •••        | ५१३     | के लिये वृहस्यतिकी शरणमे जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>હ્</b> કર્ |
| ४३७-दुर्योघनको रणसे भागते देख अर्जुनका            |         | ४५६-भगवान् विष्णुसे देवताओंका इन्द्रके ब्रह्महत्यासे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| ललकारना ••• •••                                   | ५१३     | छूटनेका उपाय पूछना और भगवान्का उन्हें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| ४३८-उत्तरका मूर्छित हुए कौरव-महारथियोंके वस्त्र   |         | अश्वमेध यज्ञकी सलाह देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५३३           |
| <b>उतारना</b> ••                                  | 488     | ४५७उपश्रुतिकी सहायतासे इन्द्राणीकी व्रहाहत्याके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·             |
| ४३९-अर्जुन और उत्तरका पुनः सारिय और रथी           | •       | भयसे कमल-नालमें छिपे हुए इन्द्रसे भेंट · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५३४           |
| वनकर नगरमें प्रवेश                                | ५१६     | ४५८-बृहस्पतिजीका अग्निमें हवन करना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| ४४०-विराटके साय जूआ खेलते हुए कंकद्वारा           |         | अमिदेवसे इन्द्रकी खोज करनेके लिये कहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५३५           |
| वृहन्नलानी प्रशंसा                                | ५१७     | ४५९-ऋपियोंका नहुषकी पालकी ढोना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| ४४१-विराटके पासेके आघातसे युधिष्ठिरकी नाकसे रक्त  |         | अगस्त्य मुनिके शापसे उसका स्वर्गसे च्युत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| वहना और सैरन्ध्रीका उसे एक पात्रमें लेना ***      | ५१७     | होकर मर्त्यलोकमें गिरना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५३६           |
| ४४२-वृहन्नलाका महारिययोके लाये हुए वस्त्र         |         | ४६०-पाण्डवोंके द्वारा अपने पक्षकी सेनाओंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| उत्तराको देना                                     | ५१९     | निरीक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५३७           |
| ४४३-अभिमन्युके माथ उत्तराका विवाह                 | ५२१     | ४६१-द्रुपदके पुरोहितकी बार्तोका कर्णद्वारा प्रतिवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५३९           |
| . उद्योगपर्व                                      |         | ४६२–धृतराष्ट्रका युधिष्ठिरसे कहनेके लिये सञ्जयको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ४४४-विराटनगरमें पाण्डवपक्षके नेताओंकी बैठक        |         | सन्देश देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 480           |
| अर कौरवोंसे राज्य लेनेके विषयमें परामर्श          | 4.55    | ४६३–सञ्जयका श्रीकृष्णसिहत पाण्डवींसे वृतराष्ट्रका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|                                                   | ५२३     | सन्देश कहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५४१           |
| ४४५-सात्यिकिके द्वारा वलगमजीकी वार्तीका विरोध     | ५२४     | ४६४-सजयके प्रति भगवान् श्रीकृष्णके वचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५४३           |
| ४४६-राजा द्रुपदका अपने पुरोहितको राजनैतिक         | t. 71.  | ४६५-विदुरजीका धृतराष्ट्रको घार्मिक नीतिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| दॉव पेंच वताकर हस्तिनापुर भेजना                   | ५२५     | उपदेश ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५४७           |
| ४४७-श्रीकृष्णके यहाँ सद्ययताके लिये दुर्योवन और   |         | ४६६—केशिनीका विरोचनसे सुधन्वाकी प्रतीक्षाके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.1         |
| अर्जुन दोनोका आना, भगवान्का दोनोंकी               | f. 210  | लिये कहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५५५<br>८८८    |
| . सहायता करना                                     | ५२७     | ४६७-प्रहादका सुधन्वाको विरोचनसे श्रेष्ठ बताना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५५६           |
| ४४८-शल्यका दुर्योधनकी सेनाका सेनापतित्व           | 624     | ४६८-दत्तात्रेयका साध्यदेवताओंको उपदेग देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 466           |
| स्त्रीकार करना                                    | ५२८     | ४६९-सनत्सुजातका धृतराष्ट्रको उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५७०           |
| ४४९-शल्यका युधिष्ठिरसे युद्धमें कर्णका तेज नष्ट   | 1. T. A | ४७०-कारवाका समा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५८१           |
| 'करते रहनेकी प्रतिश करना                          | ५२८     | ४७१-कौरव-सभामें सञ्जयका दुर्योधनको अर्जुनका<br>सन्देश सुनाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५८१           |
| ४५० - त्रिशिराका तप भंग करनेके लिये इन्द्रकी भेजी |         | वन्दश धुनाना<br>४७२—भीमसेनकी शस्त्राग्निसे झलसकर कौरव-सेनाके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 765           |
| हुई अप्सराओंका आना और असफल होना                   | ५२९     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.45          |
| ४५१-वृत्रासुरकी उत्पत्ति                          | ५२९     | नप्ट-भ्रप्ट हानेका आनुमानिक दृश्य<br>४७३-अर्जुनके जप करते समय एक ब्राह्मणका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५८२           |
| ४५२-देवताओंका भगवान् विष्णुकी शरणमें जाना         |         | अना और उनमें महायताके लिये इन्द्र या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| और भगवान्का उन्हें वृत्रासुरके वषका               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 43         |
|                                                   |         | STREET STREET PARTY PLANTS OF THE PERSON OF |               |
| उपाय वतलाना                                       | ५३०     | ्कृष्णको वरण करनेका प्रस्ताव करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५८३           |

| ४: ४-२ गयान् नर-नारायणका व्रताजीकी उपामना           |            | <ul> <li>सबका उनके स्वागतके लिये उठकर खड़ा</li> </ul> |                       |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| न्त्रिं दिना ही उनकी सभाको छाँघकर जाना              |            | होना *** ***                                          | ६०७                   |
| श्रार ब्रह्माजीका देवताओं उनकी महिमाका              |            | ४९३-विदुरजीके द्वारा भगवान् कृष्णकी पूजा •••          | ६०७                   |
| वर्णन करना                                          | 468        | ४९४-श्रीकृष्णका दुर्योधनके महलमें जाना और             |                       |
| ८३५-भीषमजीना काँग्च-मधामे कर्णको फटकारना            | 464        | उसका दिया हुआ निमन्त्रण अस्वीकार करना                 | ६०९                   |
| ८:६-भागतेनद्वारा हाथियों के सुन्तले जानेका आनु-     |            | ४९५-विदुरके घर सात्यिकसहित भगवान् कृष्णका             |                       |
| मानिक हरून                                          | ५८६        | भोजन करना                                             | ६१०                   |
| ८०७—हर्योपनका भृतराष्ट्रको अपनी विजयका              |            | ४९६-हस्तिनापुरके राजमार्गमे भगवान् श्रीकृष्णका        | - >                   |
| भरोश दिखाना "                                       | 400        | रथ                                                    | ६११                   |
| ८७८–अर्जुनका स्य                                    | 469        | ४९७-भगवान्का समामें प्रवेश और समासदोंका               |                       |
| ४७९- वृत्तराष्ट्रके मस्तिष्कमे णण्डवीकी मारसे       | •          | उनके स्वागतमे खड़े [होना '''                          | ६१३                   |
| व्याकुल हुई कोरव-सेनाका दृश्य                       | 490        | ४९८-कौरव-समामें श्रीकृष्णका अपने आनेका                |                       |
| ४८ - मीण्मर्या वार्तीसे चिढकर कर्णका अपने           |            | उद्देश्य वतलाना •••                                   | ६१२                   |
| अस्र-शस्त्र रन्य देना और भीष्मके जीते-जी            |            | ४९९-परग्रुरामका सन्धिके लिये जोर देना                 | ६्१४                  |
| यद्व न करनेकी प्रतिज्ञा करना                        | ५९२        | ५००-राजा दम्मोद्भवका महर्षि नर-नारायणके पास           | •                     |
| Y८६-दुर्योधनका अपने पराक्रमकी डींग हॉकना · · ·      | ५९२        | युद्धके लिये जाना                                     | ६१४                   |
| १८२-जाल लेकर उडते हुए पक्षियोंका आपसकी              |            | ५०१-धृतराष्ट्रके कहनेसे गान्धारीका दुर्योधनको         |                       |
| कृटमे व्याधके हायमें पडना                           | ५९३        | समझाना •••                                            | ६१९                   |
| ४८ = स्वासर्जाकी प्रेरणासे उनके और गान्धारीके       |            | ५०२-दुर्योघनका मन्त्रियोके साथ कृष्णको कैद            |                       |
| गमने सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका          |            | करनेके लिये सलाह करना                                 | ६२१                   |
| महात्म्य सुनाना                                     | 498_       | A N A                                                 | -                     |
| ४८ ८- हारचोंसे अपना राज्यभाग मॉगनेके सम्बन्धमे      | • • •      | करना                                                  | ६२३                   |
| ोकृष्णके नाथ युधिष्टिरकी वातचीत                     | ५९७        | ५०४-क्षत्राणी विदुलाका युद्धसे पराजित होकर            |                       |
| ४८५-र्नामसेनना उत्साह शिथिल देख भगवान्              |            | घर आये हुए पुत्रको फटकारना                            | ६२४                   |
| कृष्णमा उन्हें उत्तेजित करना                        | 439        | ५०५-श्रीकृष्णका कर्णको उसके जन्मका गुप्त रहस्य        |                       |
| ४८६-द्राण्डीला अपने खुळे केश दिखाकर मगवान्-         | ( * 1      | वतलाकर उसे पाण्डव-पक्षमें करनेका प्रयास               | ६२७                   |
| का अपने अपमानका सारण दिलाते हुए उनसे                |            | ५०६-गङ्गातटपर कुन्तीकी कर्णसे वातचीत                  | ६३०                   |
| सिन्द न रोने देनेके लिये अनुरोब करना                | ६०२        | ५०७-श्रीकृष्णका भाइयोंसहित युधिष्ठरको कौरव-           | 11.                   |
| ८८०-भगवान्के इस्तिनापुर जाते समय युधिष्ठिर-         | 4-1        | सभाके समाचार सुनाना                                   | 530                   |
| का उनमें अपनी बात कहना                              | 803        | ५०८-श्रीकृष्णका कौरचोको दण्ड देनेके लिये ही           | 441                   |
| fra h a a a a a                                     | २०४<br>६०३ | अन्तिम निश्चय करना                                    | .c > 2                |
| ४८९-मनदान्त हस्तिनापुरके पथमे अनेकों पशु,           | 404        | ५०९-दुर्योधनद्वारा मीष्मका सेनापतिके पदपर             | · <b>५</b> २ <b>२</b> |
| प्राम और नगर देखते हुए जाना                         | ६०४        | अभिषेक •••                                            | C 3 C                 |
| ४९०-रानमें शालियवनमें टहरकर वहाँके ब्राह्मणींका     | 408        | •                                                     | ६३६                   |
| मन्त्रर स्वीकार करना                                | ६०४        | ५१० - युधिष्ठिरद्वारा पाण्डच-सेनापतियोंका अभिषेक      | ६३७                   |
| ४°.१-र्शङ्खणको केंद्र करनेके प्रस्तावपर मीष्मका     | 4-8        | ५११-वलरामजीका युधिष्ठिरसे तीर्थयात्राके लिये          |                       |
| श्रीरव-मभाने द्यीवनको फुटकारना                      | 805        | विदा लेना<br>५१२ इनमीका पाण्डवोंके पास सहायता करनेके  | ६३७                   |
| ४९२-श्रीष्ट्रध्यका यृतराष्ट्रके राजभवनमें प्रवेश और | ५७५        |                                                       | •                     |
| दण प्रामाणाचामण अपद्याचार्य                         |            | <b>ल्यि आना</b>                                       | ६३.                   |

| भ्र                                                          | <b>उ-स</b> ख्या | ģ                                                                                              | छ-संख्या    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ५१३-दुर्योधनका उल्कद्वारा पाण्डवींके पास कटु                 | -               | ५३८–ढेले, पत्थर और सोनेमें सममाव                                                               | ६८३         |
| सन्देश भेजना •• ••                                           | ६३९             | ५३९-ध्यानयोगी                                                                                  | ६८३         |
| ५१४—चूहोका आपसमें सलाह करके बिलावसे<br>चौकन्ने हो जाना •• •• | ६४०             | ५४०—सम्पूर्ण भृतोंमें भगवान्को व्यापक देखना ''<br>५४१—योगभ्रष्टका योगीके कुलमें जन्म और पूर्व- | <b>EC</b> 8 |
| ५१५-उल्कका पाण्डवोंको दुर्योधनका सन्देश                      |                 | संस्कारींके अनुसार साधनामें पुनः प्रवृत्ति                                                     | ६८५         |
| सुनाना • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   | ६४२             | ५४२-सम्पूर्ण पदायोमे कारणरूपसे भगवान्की                                                        | , , ,       |
| ५१६-उल्कका दुर्योधनके पास छोटकर उसे                          |                 | <b>व्यापकता</b>                                                                                | ६८५         |
| पाण्डवोंके सन्देश सुनाना ••                                  | ६४४             | ५४३-सकाम मक्तींकी विभिन्न देवताओंके प्रति भक्ति                                                | ६८६         |
| भीष्मपर्च                                                    |                 | ५४४–अन्तकालमें एकाक्षर ब्रह्म (प्रणव) का                                                       |             |
| ५१७-श्रीकृष्ण और अर्जुनका राङ्क बजाना                        | ६६१             | उचारण करते हुए उसके अर्थरूप निर्गुण                                                            |             |
| ५१८-व्यास-धृतराष्ट्र-संवाद                                   | 447<br>447      | ब्रह्मके चिन्तनसे परम गतिकी प्राप्ति                                                           | ६८७         |
| ५१९-धृतराष्ट्रका सञ्जयसे प्रश्न करना                         | ६६४             | ५४५-अनन्यभावसे चिन्तन करनेवाले भक्तके लिये                                                     |             |
| ५२०-भीष्मजीके रचे हुए अभेच ब्यूहको देखकर                     | 110             | भगवान्की सुलभता                                                                                | ६८८         |
| उदास हुए युधिष्ठरको अर्जुनके द्वारा                          |                 | ५४६-राक्षसी (क्रोघ), आसुरी (लोभ) और                                                            |             |
| आश्वासन और श्रीकृष्णका माहात्म्य-कथन                         | ६६८             | मोहिनी (काम) प्रकृति एव आसुरी सम्पदासे                                                         |             |
| ५२१–सञ्जय-धृतराष्ट्र-संवाद                                   | ६६९             | युक्त मनुष्य                                                                                   | ६८९         |
| ५२२-दुर्योधनका आचार्य द्रोणको सेना दिखलाना                   | ६६९             | ५४७-ध्यानपूर्वक भगवान्के नाम-गुणोका कीर्तन                                                     |             |
| ५२३-महारयी भीष्मिपत्रामह                                     | ६७०             | तया उन्हें प्रणाम करनेवाले भक्त •••                                                            | ६८९         |
| ५२४-भगवान् श्रीकृष्णका दोनों सेनाओंके बीचमें                 | ,               | ५४८-भगवान्द्वारा निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर                                                    |             |
| रथ खड़ा करना और अर्जुनको कौरवींकी                            |                 | चिन्तन करनेवाले अनन्य भक्तका योगक्षेमग्हन                                                      | ६९०         |
| ओर देखनेका आदेश देना                                         | ६७०             | ५४९-भगवान्का भक्तद्वारा प्रेमपूर्वक अर्पण क्रिये                                               |             |
| ५२५-मोहम्रस्त अर्जुनका धनुष-वाण त्यागकर                      | •               | हुए पत्र, पुष्प, फल और जलका भोग लगाना                                                          | ६९०         |
| रयके पिछले भागमें बैठना                                      | ६७१             | ५५०-भोजन, इवन, दान और तप आदिका                                                                 |             |
| ५२६-अर्जुनका भगवान्के शरणागत होना                            | ६७२             | भगवान्को अर्पण                                                                                 | ६९१         |
| ५२७-अर्जुनको युद्धसे विमुख होनेपर शत्रुओंदारा                |                 | ५५१-परस्पर भगवत्तत्व बोध करानेवाले, प्रीतिपूर्वक                                               |             |
| निन्दा होनेका भय दिखाना                                      | ६७३             | भजन करनेवाले और भगवत्कथामें लगे रहने-                                                          |             |
| ५२८-प्रजापतिका प्रजाको यज्ञके लिये आदेश देना                 | ६७५             | वाले भक्त                                                                                      | ६९२         |
| ५२९-पाप-भोजन और अमृतमय भोजन                                  | ६७६             | ५५२-भगवत्तत्त्वके प्रमुख वक्ता देवपिं नारदः                                                    |             |
| ५३०-भगवान्का लोकसंग्रहार्थं कर्म ***                         | ६७६             | असित, देवल और व्यास                                                                            | ६९२         |
| ५३१रजोगुणसे उत्पन्न काम और कोघ ***                           | ६७७             | ५५२ नक्षत्रोंमें चन्द्रमा और ज्योतियोंमे सूर्यरूपमे                                            |             |
| ५३२-मगवान्का विवस्वान्को उपदेश                               | ६७८             | भगवान्                                                                                         | ६९२         |
| ५३२-कर्मफलमें आसक्त मनुष्योद्वारा देवताओका                   |                 | ५५४-पुरोहितोंमें वृहस्पति, वेनागतियोंमें स्कन्द                                                |             |
| यजन                                                          | ६७८             | और जलाशयोर्मे सुमुद्रके रूपमें भगवान् ***                                                      |             |
| ५३४-विभिन्न यर्गोकी साधना                                    | ६७९             | ५५५-महर्षियोंमें भृगु, बन्दोंमें ओङ्कार, यशोंमें                                               |             |
| ५३५—सर्वत्र समदृष्टि •                                       | ६८१             | नपयज्ञ और स्थावरोंमें हिमालयके रूपमें                                                          |             |
| ५३६—सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न साख्ययोगी * * *       | ६८१             | भगवान्                                                                                         | ६९३         |
| ५३७-यज्ञ और तपके भोक्ता एव सम्पूर्ण लोकोंके                  |                 | ५५६-दैत्योंमें प्रह्लाद, मृगोंमें मृगेन्द्र और पिलयोंमें                                       |             |
| सदर लोकप्रहेश्वर भगवान क्रणा                                 | ६८२             | गरुडके रूपमें भगवान्                                                                           | ' ६९३       |

| ą.                                                                                 | <b>छ-सं</b> ख्या | -<br>पृष्ठ                                                                         | <b>-सं</b> ख्या |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ५५७-राख यारियों से शीरामके रूपमे भगवान्                                            | ६९४              | ५८५-देवता और ऋषियोंका ब्रह्माजीसे भगवान्के                                         |                 |
| ५५८-ऋईनकी प्रार्थनाने भगवान्का पुनः सौम्प्रमूर्ति-                                 | <b>5 6</b> 1-    | विषयमें जिज्ञासा करना                                                              | ७३४             |
| धारण                                                                               | ६९७              | ५८६-दुर्योधनका भीष्मजीसे मगवान् कृष्णकी<br>उत्पत्ति और स्थितिके विषयमें पूछना ***  | ७३५             |
| ५५९-निसरानके साबनमें क्षेत्रोकी बहुखता तथा                                         |                  | ५८७-द्रोणाचार्यका कौरवोंको रणभूमिमें अचेत                                          | 047             |
| अनन्यभावने गगुण भगवान्को मजनेवाले<br>यस्त्रांना म्वयं भगवान्द्वाग मृत्युरूप संसार- |                  | अवस्थामें पड़े देखना                                                               | ७४०             |
| मस्याम्ययं मनयान्धानं ऋषुरूपं पणारः<br>मस्यमे उद्यार                               | ६९७              | ५८८-भीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी पराजय                                               | ७४० '           |
| ५६०-जन्म, मृत्यु, जरा और न्याधिरूप दुःख ःः                                         | ६९८              | ५८९-मीष्मका प्राणींकी वाजी लगाकर पाण्डवोंसे                                        |                 |
| ५६ (—सम्पूर्ण क्षेत्रोमें एक ही आत्माका प्रकाश                                     | 900              | ल्डनेकी प्रतिज्ञा • · · · ·                                                        | ७४२             |
| 'र्द २गुणानीत महात्मा पुरुष                                                        | ७०१              | ५९०-अश्वत्यामा और शिखण्डीका युद्ध                                                  | <b>ይ</b> ጸፅ     |
| <b>ं६२—आनुरी सम्पत्तिसे युक्त मनुष्यका मंत्रह-कार्य</b>                            | ७०३              | ५९१—नकुछ-सहदेवकी मारसे मूर्छित शस्यका सारथि-                                       |                 |
| ·६ /-नग्कके तीन द्वार—काम, क्रोध और लोभ · ·                                        | ४०४              | के द्वारा युद्धक्षेत्रसे बाहर ले जाया जाना ***                                     | ७४४             |
| ५६५-नःस्विक पुरुपोंकी देवाराधना, राजसोंकी यक्ष-                                    |                  | ५९२-दुर्योघनपर घटोत्कचकी बाणवर्षा ""                                               | ७५०             |
| वृजा और तामसेकी प्रेतोपासना                                                        | ७०४              | ५९३-घटोत्कचकी-शक्तिसे बंगराजके हायीका संहार                                        | ७५०             |
| ्६६-कायक्लेशपद घोर्तप                                                              | ७०५              | ५९४-भीमसेनद्वारा कुछ घृतराष्ट्रपुत्रोका वध "                                       | ७५३             |
| ५६ उ-स्थान्त्रिक, गजस और तामस भोजन                                                 | ७०५              | ५९५-दुर्योघन, शकुनि, दुःशासन और कर्णकी                                             | ७५४             |
| ५६८-मान्विक, राजस और तामस यत्र                                                     | ७०५              | ५९६-भयंकर मारकाटके वाद युद्धभूमिका दृश्य ' ' '                                     | ७५४             |
| ५,५-मास्विक, राजस और तामस दान                                                      | ७०६              | ५९७-अभिमन्युका पराक्रम                                                             | ७५६             |
| ५७०-अर्नुनका मोह-नाश                                                               | ७०९              | ५९८-रात्रिके प्रथम भागमें पाण्डव, वृष्णि और                                        | -               |
| ५०४                                                                                | ७१०              | सुझयोंकी वैठक                                                                      | ७६ १            |
| ्राजा छन जाना<br>'र्डयुचिष्टिरको मीष्मका आशीर्वाद                                  | ७११              | ५१९-भीष्मका शिखण्डीको उसंपर अस्त्र प्रहार न                                        | , ~             |
| ५७३सुधिष्ठिरको द्रोणका आशीर्वाद                                                    | ७११              | करनेका निश्चय सुनाना                                                               | ७६४             |
| ्७४-युधिष्टिरको कृपाचार्यका आगीर्वाद · · ·                                         | ७१२              | ६००-भीष्मकी रणश्चया और समस्त राजाओंका                                              |                 |
| ५७१ – ट्रिधिष्ठरको राल्यका आशीर्वाद                                                | ७१३              | उनके पास जाना                                                                      | <b>ড</b> ७३ ৃ   |
| ५७६भीष्म और अर्जुनका युद्ध                                                         | ७१४              | ६०१—अर्जुनका वाण मारकर पृथ्वीसे शीतल जलकी<br>धारा निकाल भीष्मजीकी प्यास बुझाना *** | 101014          |
| ५७७-बरोक्सच और जलम्बुपका युद्ध                                                     | ७१५              | ६०२-कर्णका मीष्मजीके पास जाना और भीष्मका                                           | ४७७             |
| ५७८-भी म और स्वेतका युद्ध-भीष्मने श्वेतकी                                          |                  | उसके प्रति स्नेह प्रकट करना                                                        | ७७५             |
| হান্তি, ভাত বী                                                                     | ७१८              | -द्रोणपर्व                                                                         | ,               |
| ५७९-दुर्योशनका कौरव-गीरोंको संगठित होकर युद्ध                                      |                  | ६०३-भीष्मजीकी मृत्यु सुनकर राजा भृतराष्ट्रका शोक                                   | ଥଥ              |
| करनेके लिये उत्साहित करना                                                          | ७२१              | ६०४-भीष्मके विछोहसे कौरवींका विपाद                                                 | 906             |
| ५८०-भीम्सेनके हायसे कलिङ्गराज भातुमान् और                                          |                  | ६०५-कर्णकी रणयात्रा •••                                                            | ७७९             |
| उसके हायीका वध                                                                     | ७२३              | ६०६-कर्णका भीष्मजीके पास आकर युद्धके लिये                                          |                 |
| ५८१—दुर्योधनका भीष्मजीको उत्तेजित करना<br>५८२—भगवान् श्रीकृष्णका चक्र लेकर भीष्मको | ७२६              | आज्ञा एवं आधीर्वाद लेना                                                            | ७७९ '           |
| मारनेके लिये दौड़ना                                                                | ७२८              | ६०७—दुर्योघनका द्रोणसे सेनापति बननेके लिये<br>अनुरोध                               | IA 6 -          |
| ५८३-भीमधेनके द्वारा हाथियोंका संहार                                                | ७३०              | भनुराध<br>६०८-द्रोणका सेनापतिके पदपर अभिपेक                                        | ७८०<br>७८१      |
| ५८४-विजयी पाण्डवींका भीमसेन और वटोत्कचको                                           | ~ 7 *            | ६०९-आचार्यं द्रोणके द्वारा पाण्डव-सेनाका सहार                                      | ७८६<br>७८३      |
| आगे करके शिविरकी और लौटना                                                          | ७३२              | ६१०-अर्जुनकी मारसे कौरव-सेनामें मगद्र •••                                          | ७८५             |
| • •                                                                                | • •              | and and now not sufficiently                                                       | V67             |

| पृष्ठ सख्या                                                                     | 9. ह-संख्या                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ६११-अर्जुनके द्वारा त्रिगतोंका संहार ७८७                                        | ६३७—राजा सुहोत्रका यज्ञ–त्राह्मणोंको सुवर्ण-रागि-वितरण८१३ |
| ६१२-अर्जुनके वायव्यास्त्रसे संशतकोंका सूखे पत्तींके                             | ६३८-राजा शिविका यज-अमंख्य मनुष्योंको अन्नदान ८१३          |
| समान उडना " " ७८८                                                               | ६३९-नारद-सञ्जय-मंबादश्रीरामके पुरवासियों-                 |
| ६१३-भीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी गजसेनाका विध्वस ७९२                              | सहित परमधामगमनका वृत्तान्त " ८१४                          |
| ६१४-हाथीपर चढे हुए भगदत्तका भीमसेनपर आक्रमण                                     | ६४०-राजा भगीरयका यत्त-सोनेकी ईंटोके                       |
| करके उनके रय एव घोडोंको कुचल डालना ७९२                                          | घाट वनवाना तथा ब्राह्मणोको दस लाख                         |
| ६१५-भगदत्तके चलाये हुए वैष्णवास्त्रको भगवान्                                    | कन्याओंका दान करना ' " ८१५                                |
| कृष्णका अपनी छातीपर रोक छेना ७९४                                                | ६४१-राजा दिलीपका यज्ञ-अन्नके पर्वत ••• ८१५                |
| ६१६-अर्जुनके द्वारा भगदत्तका वघ " ७९५                                           | ६४२—रांना अम्बरीपके यश्में उत्तम ब्राह्मणोंकी तृप्ति ८१७  |
| ६१७–अर्जुनके हायसे शकुनिके भाई अचल एव                                           | ६४३-राजा शशविन्दुका यश-एक अरव पुत्री-                     |
| वृपकका एक साथ वध *** • • ७९५                                                    | सहित अगर धन और सामग्रीका दान ' ८१७                        |
| ६१८-दुर्योधनका द्रोणाचार्यको उलाहना देना ७९७                                    | ६४४-नारदका सञ्जयको उपदेश                                  |
| ६१९-कौरव-सेनाका चक्र ब्यूह                                                      | ६४५-राजा रन्तिदेवका यज-सुवर्णमय वस्तुओंका दान ८१९         |
| ६२०—युधिष्ठिरका अभिमन्युको ब्यूह-भेदनके लिये आदेश७९८                            | ६४६-बाल्यकालमें भरतका पराक्रम ••• ८१९                     |
| ६२१—अभिमन्युका सारियसे अपने शौर्यका वर्णन 🎌 ७९९                                 | ६४७–राजा पृथुका र्यज्ञ—सोनेके हाथियोंचा दान ८२०           |
| ६२२-अभिमन्युद्वारा कौरव-सेनाका सहार ८००                                         | ६४८—संशतकोका वध करके लीटते हुए अर्जुनको                   |
| ६२३-अभिमन्युके वाणींसे शह्यकी मूर्च्छा और                                       | अनिष्टकी आशङ्का ' '' ८२१                                  |
| कौरव-सेनामें भगदड " ८०१                                                         | ६४९—जयद्रयको मारनेके लिये अर्जुनकी प्रतिज्ञा ••• ८२३      |
| ६२४-अभिमन्युके हायसे कर्णके छोटे माई                                            | ६५०-भयभीत जयद्रथको दुर्योघनका आश्वासन ८२४                 |
| सुदृढका वध ः ८०२                                                                | ६५१-अर्जुनके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन ८२५              |
| ६२५-भगवान् शङ्करका जयद्रथको वरदान देना " ८०३                                    | ६५२-सुभद्राका विलाप और मगवान् कृष्णका                     |
| ६२६-जयद्रयका पराक्रम *** ८०३                                                    | उसे धेर्य बंधाना ''्८२६                                   |
| ६२७-जयद्रयका पाण्डव-वीरोंको पीछे हटाना *** ८०३                                  | ६५३-भगवान् श्रीकृष्णकी अपने सारिय दार्वकरे                |
| ६२८-कौरवसेनाके प्रधान बीरींका अभिमन्युको                                        | बातचीत " ८२७                                              |
| घेरकर मार डालनेका उद्योग " ८०४                                                  | ६५४-स्वप्नमे भगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनको प्रोत्साहन ८२८   |
| ६२९—अभिमन्युजा कौरव-महारिययोंको पीछे "टाना ८०५                                  | ६५५-भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी कैलास यात्रा             |
| ६३०-अभिमन्युके द्वारा क्रायपुत्रका वध ८०५                                       | और श्रीशङ्करद्वारा उनका स्वागत " ८२९                      |
| ६३१-अभिमन्युका चक्रद्वारा द्रोणपर आक्रमण " ८०७                                  | ६५६-शङ्करजीका एक ब्रह्मचारीद्वारा अर्जुनको                |
| ६३२-अभिमन्युद्वारा अश्वत्यामाके रथपर गदाका प्रहार ८०७                           | पाञ्चपत-अस्त्र-सञ्चालनकी शिक्षा दिलाना ' ८२९              |
| ६३२—मृच्छांसे गिरकर उठते हुए अभिमन्युके                                         | ६५७-एक सौ आठ स्नातकों द्वारा युधिष्टिरका अभिपेक ८३०       |
|                                                                                 | ६५८-युधिष्ठरके पास श्रीकृष्णका आगमन ' ८३०                 |
| मस्तकपर दुःशासनकुमारका गदा-प्रहार और<br>उत्तरे अभिमन्युकी मृत्यु · ·            | ६५९-अपनी सेनाके अग्रभागमें खडे होकर अर्जुन-               |
| इसस् आममन्युका सृत्यु<br>६३४—होकसन्तम यधिष्रिरको व्यासनीके द्वारा सान्त्वना ८०९ | का शङ्खनाद • • • ८३३                                      |
| de alling and British in the stand                                              | ६६० - अर्जुनके द्वारा दुःशासनको गजसेनाका सहार ८३४         |
| ६३५-त्रहाकी कोधामिसे दग्ध होते हुए प्राणियोंको                                  | -६६१-अर्जुनका रथसे उतरकर कौरव-सेनाको रोकना                |
| वचानेके लिये भगवान् शङ्करका ब्रह्माजीचे े े अन्योध                              | और भगवान्का घोडोंकी यकार्वट दूर करना ८३९                  |
| 43"                                                                             | ६६२–अर्जुनके द्वारा घोड़ोंके पानी पीनेके लिये वाणों-      |
| ६३६-त्रहाका स्त्रीके रूपमें प्रकट हुई मृत्युको                                  | से पृथ्वी फोड़कर जलाशयका निर्माण ८४०                      |
| — १९०                                                                           | Q बेल्सी अधिकोड कार्यास्थानीय धाराना                      |

| ६६३-सगवरके अदर अर्जुनके द्वारा तैयार किये हुए      |             | ६८६-भृष्टगुम्न और शिखण्डीका शंखनाद " ८९८                 |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| बाणांके घरमें श्रीकृत्णका घोड़ोको छे जाना          | 288         | ६८७-श्रीकृष्णका घटोत्कचको कर्णसे युद्ध करनेके            |
| ६६८-आचार्य द्रोण और युधिष्टिरकी गदाओंका            |             | छिये आज्ञा देना ९००                                      |
| आपसमें टकराना                                      | ረ४३         | ६८८-घटोत्कचकी तलवारसे अलम्बुग(द्वितीय)का वध ९०२          |
| ६६५-घटोत्कचके द्वारा अलम्बुषका वध •••              | ८४५         | ६८९-राक्षस घटोत्कच " ९०२                                 |
| ६६६-अर्जुनसे मिल्नेके लिये सात्यकिका कौरव-         |             | ६९०घटोत्कचका विशाल रथ " ९०३                              |
| सेनामं प्रवेश •••                                  | C&C         | ६९१-घटोत्कचद्वारा कर्णपर अज्ञानिका प्रहार ९०४            |
| ६६७-सात्यकिके वाणोंसे कौरवोंकी गजसेनाका सहार       | ८५१         | ६९२-भीमसेनकी गदापर अलायुधका गदा-प्रहार ९०६               |
| ६६८-भीमधेनद्वारा कर्णकी पराजय और कर्णकी            |             | ६९३-कर्णके द्वारा घटोत्कचपर अर्जुनको मारनेके             |
| मैटान छोड़कर भागना                                 | ८६३         | लिये बचाकर रक्खी हुई शक्तिका प्रहार · · ९०८              |
| ६६९-रक्तकी नदी "                                   | ८६५         | ६९४-प्राणहीन होकर गिरते हुए घटोत्कचके पर्वताकार          |
| ६७०-कर्णके रथपर भीमसेनका चढ़ आना 😬                 | ८६६         | शरीरसे दवकर कौरव-सेनाका सहार ९०८                         |
| ६७१-भीमसेनका कर्णपर प्रहार करनेके लिये हाथी-       |             | ६९५-घटोत्कचकी मृत्युरे भगवान्को प्रसन्न देख              |
| की लोय उठाना •••                                   | ८६६         | अर्जुनका प्रश्न करना "" ९०९                              |
| ६७२-सात्यिकिहारा राजा अलम्बुषका वध 🎌               | ८६८         | ६९६-व्यासजीका युद्धभूमिमे अकस्मात् प्रकट होकर            |
| ६७३-श्रीकृष्णका अर्जुनको सात्यिकके आनेकी           |             | युधिष्ठिरको समझाना और आशीर्वाद देना े ९१२                |
| सूचना देना                                         | ८६८         | ६९७-दुर्योधनका द्रोणको उत्तेजित करना                     |
| ६७४-भगवान्का भूरिश्रवाके कावूमें आये हुए सात्यिक-  |             | ६९८-भीमसेनका द्रोणके निकट जाकर अश्वत्थामाके              |
| की ओर अर्जुनकी दृष्टि आकर्षित करना 👯               | ८६९         | मारे जानेकी घोषणा करना "" ९१८                            |
| ६७५-सात्यिकिके हायसे मुनित्रत छेकर ध्यानस्य        |             | ६९९-द्रोगाचार्यका पुत्रशोक्से पीडित हो जीवनसे            |
| मुद्रामे वैठे हुए भूरिश्रवाका वध                   | ८७१         |                                                          |
| ६७६-अर्जुनके द्वारा कर्णके घोड़ों और सारियका रुहार | ८७३         | निराद्य होना ९१९                                         |
| ६७७-भगवान्की मायाचे सूर्यास्तका भ्रम् और           |             | ७००-वृष्ट्युम्नका द्रोणको मारनेके लिये तलवार उठाना ९२०   |
| भगवान्का अर्जुन्के प्रति जयद्रथको मार              |             | ७०१—सवके मना करनेपर भी ध्यानमझ द्रोणके                   |
| डालनेके लिये आदेश                                  | ८७४         | मस्तकपर धृष्टशुम्नका खङ्गमहार " ९२१                      |
| ६७८—अर्जुनके याणसे कटे हुए जयद्रथके मस्तकका उड़न   | <b>ग८७५</b> | ७०२-पितृवधका वदला छेनेके छिये अश्वत्यामाकी प्रतिज्ञा ९२४ |
| ६७९-तास्वी वृद्धक्षत्रकी गोदसे जयद्रयके मस्तक-     |             | ७०३-नारायणास्त्रकी आगसे पाण्डवसेनाका दाह ९२८             |
| का भूमिपर गिरना और उनके मस्तकके सैकड़ी             | -           | ७०४-भगवान्का भीमसेनको रथसे नीचे खींचकर                   |
| दुकड़े हो जाना                                     | ८७५         | नारायणास्त्रसे वचाना ९२९                                 |
| ६८०-भगवान् श्रीकृष्णका जयद्रथको मारकर लौटते        |             | ७०५-अश्वत्यामाके द्वारा आग्नेय अम्बका प्रयोग ९३१         |
| हुए अर्जुनको रणभूमिका दृश्य दिखाना ***             | 202         | ७०६-आग्नेयास्त्रते पाण्डवसेनाका भसा होना ९३१             |
| ६८१-युधिष्ठिरका जयद्रयके वधपर भगवान्               |             | ७०७-श्रीकृष्ण और अर्जुनका आग्नेय अस्त्रसे मुक्त          |
| श्रीकृष्णसे हर्प प्रकट करना                        | ८७९         | 6141/1/1405/11                                           |
| ६८२-दुर्वोधनके द्वारा कर्णसे आचार्य द्रोणकी निन्दा | 668         | ७०८-च्यासजीका अश्वत्यामाको श्रीकृष्ण और                  |
| ६८३-अश्वत्यामाकी अश्वनिसे घटोत्कचके रथका ढाडू      | 164         | अर्जुनके आग्नेयास्त्रसे बच जानेका रहस्य यतलाना ९३२       |
| ६८४-अपनी डींग हॉकते हुए कर्णको कृपाचार्यकी         |             | ७०९-च्यासजीका अर्जुनको भगवान् ग्रङ्करकी                  |
| फटकार                                              | 666         | महिमा दतलाना : ९३४                                       |
| ६८५-ड्रोणपर अर्जुन एवं भीमका एक साथ दो             |             | ७१०-च्यासजीका अर्जुनको आशीर्वाद देकर विजयका              |
| दिशाओंसे आक्रमण                                    | ८९२         | विश्वास दिलाना ९३६                                       |



महाभारतके प्रतिपाद्य

ङ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुद<del>च्यते</del> । पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥



नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरखतीं चैव ततो जयग्रदीरयेत् ॥ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥

वर्ष १७

गोरखपुर, अगस्त १९४२, सौर श्रावण १९९९

संख्या १ पूर्ण संख्या १९३

सहस्रशिषं पुरुषं पुराणमनादिमध्यान्तमनन्तकीर्तिम् ।

गुक्रस्य धातारमजं च नित्यं परं परेषां शरणं प्रपद्ये ॥

जिनके हजारो मस्तक हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न अन्त

है, जिनकी कीर्ति अपार है, जो संसारके बीजरूप शुमाशुम कमेंकि फल्दाता हैं

तथा जो अजन्मा एवं अविनाशी है, उन परात्पर पुराणपुरुषकी मे शरण प्रहण

करता हूँ ।

(महाभारत, उद्योगपर्व)

## —श्रीकृष्ण-महिमा—

कृष्ण एव हि होकानामुत्पत्तिरिप चाव्ययः। कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भृतं चराचरम् ॥
एष प्रकृतिरव्यका कर्चा चैव सनातनः। परश्च सर्वभूतेभ्यस्तसात् पूज्यतमोऽच्युतः॥
वुद्धिर्मनो महद्वायुस्तेजोऽम्भः खं मही च या। चतुर्विधं च यद् भृतं सर्वे कृष्णे प्रतिष्ठितम् ॥
आदित्यश्चन्द्रमाश्चैव नक्षत्राणि प्रहाश्च ये। दिशश्च विदिशश्चैव सर्वे कृष्णे प्रतिष्ठितम् ॥
अग्निहोत्रमुखा वेदा गायत्री छन्दसां मुखम्। राजा मुखं मनुष्याणां नदीनां सागरो मुखम् ॥
नक्षत्राणां मुखं चन्द्र आदित्यस्तेजसां मुखम्। पर्वतानां मुखं मेर्ह्गरुष्ठः एततां मुखम्॥
कर्ध्व तिर्यगध्धैव यावती जगतो गितः। सदैव त्रिपु होकेपु भगवान् केश्वो मुखम्॥

कृष्ण ही समस्त लोकोंके उपादान कारण हैं तथा अविनाशी हैं! यह सम्पूर्ण विश्व तथा चराचर प्राणी उन्होंके लिये ( उन्होंके खेलकी सामग्री ) हैं । वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन कर्ता हैं तथा समस्त भूतोंसे पर एवं अन्युत हैं । इसीलिये वे सबके पूज्य—पूज्यतम हैं । अहङ्कार, ग्यारहों इन्द्रिय, महत्तत्व, वायु, तेज, जल, आकाश, पृथ्वीतथा अण्डज, स्वेदज, जरायुज एवं उद्धिज—यारों प्रकारके प्राणी, सबकी स्थिति श्रीकृष्णमें ही है । सबके आधार वे ही हैं । सूर्य-चन्द्रमा, महन्तक्षत्र, दिशा-विदिशा—सब उन्होंके आधार स्थित हैं । अग्रिहोत्र वेदोंका मुख (वेदविहित मुख्य कर्म) है, गायत्री छन्दोंमें शीर्षस्थानीय है, राजा मनुष्योंका मुख (मुखिया) है, समुद्र निदयोंका मुख (गिरनेका स्थान ) है, नक्षत्रोंमें मुख्य स्थान चन्द्रमाका है, ज्योतिष्मान् पदायोंमें प्रधान सूर्य हैं, पर्वतोंमें अग्रगण्य सुमेक है और पक्षियोंके सरदार गरुड हैं । इसी प्रकार संसारकी ऊर्घ्व, मध्य एवं निम्न—जितने प्रकारकी गतियों हैं, उन सबके तथा तीनों लोकोंके मुखस्थानीय—केन्द्रस्वरूप श्रीकृष्ण हैं ।

( महामारत, समापर्व )



## श्रीमन्महाभारततात्पर्य \*

( लेखक--श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचार्य दार्शनिकसार्वभौम साहित्यदर्शनायाचार्य, तर्करल, न्यायरल प० श्रीदामोदरजी गोखामी )

मान्ति वेदाः समे यत्र समणीयं च सर्वतः । तरिणः स्वान्तितिमिरे ततो मारतमीर्यते॥ .

यह कहना तो पुनबक्ति ही होगी कि 'कल्याण' ने जगत्का कितना कल्याण किया है और विशेषाङ्कोंद्वारा तो जिज्ञासुओंका ज्ञानवृद्धिसे सीमातीत उपकार किया गया है।

अवकी महाभारतके सम्बन्धमें विशेषाङ्क प्रकाशित होना निर्वारित हुआ है ।

भारतके सम्बन्धमें भारतकी ही एक उक्ति है—'यदिहास्ति तदन्यत्र यजेहास्ति न तत् क्रिन्त् ।' अर्थात् जो भारतमें है, वही नाना रूपोंमें सर्वत्र है; जो इसमें नहीं है, वह कहीं भी नहीं है। इस उक्तिमें मिथ्याश अणुमात्र भी नहीं है; यह अक्षरशः सत्य है। क्योंकि परमार्थ अथवा व्यवहारमें जितने सदुपदेश हैं, उनका मूल महाभारतमें अवस्य है। इसीसे सभी विषयोंका ज्ञान इससे मिलता है, और इसीसे महाभारतको पञ्चम वेद शास्त्रोंमें कहा है। विशेषता यह है कि अन्य चार वेदोंसे श्रद्धादिका सक्षात् उपकार नहीं होता, किन्तु महाभारतसे द्विजेतर भी लाभ उठा सकते हैं; इसीलिये तो भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनने अनादिसिद्ध उपदेशनिधि भारत' को प्रकाशित किया है।

सब प्रकारके उपदेशोंका आकर होनेसे इसके सम्बन्धमें निज-निज रुचिके अनुसार लेखकगण लेख लिखेंगे।

मुझको तो अन्तर्यामीकी प्रेरणा भारत-तात्पर्यके विवेचन-के लिये हुई है, सुतरा इस आदेशको शिरोधार्य कर प्रवृत्त होता हूँ।

शब्द-प्रयोगका मुख्य फल यह है कि अपने वाक्यसे अपने अभीष्ट अर्थको वक्ता ओताको मलीमाँति समझा दे; यदि वक्ताके अमीष्ट अर्थको ओता न समझेगा, तो ओता अममें रहेगा एवं वक्ताका शब्द निष्फल होगा । इसल्यि वक्ताके वाक्यका अक्षरार्थ मात्र समझनेसे काम नहीं चलेगा; किन्तु वक्ताका तात्पर्य जो कि मावार्थ कहलाता है, उसे समझना मुख्यतया आवश्यक है । जैसे किसीने भृत्यसे कहा 'सैन्धव लाओ;' यहाँ 'सैन्धव' शब्दके दो अर्थ कोषमें कहे गये हैं—

एक घोड़ा, दूसरा सेंघा नमक । अव यहाँ श्रोताका कर्त्तंव्य होता है कि वक्ताकी इच्छा किस वस्तुके मेंगानेकी है, इस-का निश्चय करे । इसे ठीक-ठीक जाननेके लिये शास्त्रोंमें संयोगादि पंद्रह साधन बतलाये हैं, इनमें अन्यतम 'प्रकरण' भी है । सुतरां श्रोताको उचित है कि प्रकरणसे वक्ताकी इच्छाका अनुमान करे । अर्थात् भोजनका अवसर हो तो 'सैन्धव' का अर्थ 'नमक' समझे और यात्राका प्रसङ्ग हो तो 'घोड़ा' समझे । तभी स्वामीकी आज्ञाका निर्वाह होगा, अन्यया नहीं । परन्तु यह रीति किसी वाक्यविशेषका तात्पर्य समझनेमें ही तो काम देगी; जहाँ अनेक वाक्यसमूहरूप प्रन्य है अयवा ग्रन्थोंका समूह शास्त्र है, वहाँ तात्पर्य निकालनेके लिये शास्त्रोंमें छः बातें कही गयी हैं । इन छहींके मिलानते प्रन्य अयवा शास्त्रका तात्पर्य निकलता है । वे छः इस प्रकार हैं-

- १. उपक्रमोपसंहार-अर्थात् आरम्भ और समाप्ति । ये दोनों मिलकर तालर्थं समझनेमें सहायता देते हैं।
  - २. अभ्यास-अर्थात् प्रधान लक्ष्यको बार-बार कहना ।
  - ३. अपूर्वता-अर्थात् नवीनता ।
  - ४. फल-अर्यात् मुख्य प्रयोजन ।
- ५. अर्थवाद-अर्थात् प्रवृत्त करनेके लिये स्तुति अयवा निवृत्त करनेके लिये निन्दा ।
- ६. उपपित्ति—अर्थात् कही हुई बातकी सिद्धिमें प्रमाण । ये छहीं जिस एक विषयमें साधक हों, वही वहाँका तात्पर्यं समझा जायगा ।

पूर्वोक्त पंद्रह और ये छः—इन सबको उदाहरणोंसे समझाया जा सकता है; किन्तु अति विस्तारसे सुकुमारमित बाचकोंका धैर्य छूट जानेकी सम्भावना है, इससे उस मार्गको छोइना ही समयोचित जान पड़ा।

अब एक दूसरी नीतिको भी जानना अत्यावश्यक है; बह यह कि किसी वाक्यमें अथवा महावाक्यरूप ग्रन्थमें तथा शास्त्रमें अन्तिम प्रतिपाद्य प्रधानतथा एक ही रहता है, अनेक प्रतिपाद्य प्रधानरूपसे एक वाक्यादिमें नहीं हो सकते। यदि ऐसा हो तो एक वाक्य अथवा एक महावाक्यादि नहीं कहा

<sup>\*</sup> इस हेखमें बहुत कुछ वक्तन्य होनेपर भी विस्तार-भयसे सङ्घेप करना पड़ा है। अन्तमें निवेदन यह है कि इस लेखमें जो कुछ किसी अशमें भी किसीको पूछना हो, तो लेखकको सूचना मिळनेसे उत्तर अवश्य सेवामें प्रेषित होगा।

जा मकता—जैमा कि युक्ति एव अनुभवसे सिद्ध है। और यदि वाक्य अयवा महावाक्यादिका एकत्व अभीष्ट है। तो मुख्य वक्तव्यमें भी एकत्व अनिवार्य होगा। उस दशामें एकको प्रधान रखकर दूसरोंको उसके अङ्ग मानना ही होगा।

मुतरा ऐसी मर्यादामें महाभारतरूप महावाक्यका भी चरम प्रतिपाद्य एक ही होना चाहिये। वह क्या है, यही इस रुखका विचारणीय विषय है; उसे ही प्रमाणींसे सिद्ध करना होगा।

शास्त्रोंमे लिखा है कि जगदीश्वरने सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीर रचकर सबके अन्तमें मानव-देहको रचा। इससे उन्हें यही प्रसन्नता हुई; क्योंकि इस देहसे जीव साधनोंद्वारा अपने प्रमुको जान सकता है और पा सकता है, और इस प्रकार अनादि संसार-बन्धनसे अनन्त कालके लिये मुक्त हो सकता है। इन साधनोंके संक्षेपतः चार भाग हैं—१—कर्मकाण्ड, २—शानकाण्ड, ३—उपासनाकाण्ड और ४—योगकाण्ड । इनमें योग तो चिक्तकी एकाग्रताका नाम है; यह तो कर्म,

जान, उपासना—तीनोमें प्रधान सहायक है। इसके विना कोई भी साधन ठीक नहीं होता । व्यक्षनोंमें लवणकी मॉित इसका सभी साधनोंमें उपयोग है। भारतमें ये चारों ही स्थान-स्थानमें सविस्तर कहे गये हैं। किन्तु इनका साधनमें क्रम यह है कि अपने-अपने अधिकारानुसार कर्मानुष्ठानसे चित्तशुद्धि होती है। अर्थात् प्रकाशस्वभाव सत्त्वगुणकी प्रधानतासे चित्तकी सृष्टि होनेपर भी अनादि कालसे रंज और तमका संयोग होनेसे यह मिलन हो गया है। यह मालिन्य औपाधिक होनेसे कर्मानुष्ठानद्वारा दूर होता है, तब नैसर्गिक ज्ञानका ज्ञानकाण्डोक्त रीतिसे उत्कर्ष होता है, तब निज-निज वासनानुसार उपासनायुक्त ज्ञानसे जीव प्रभुको भलीभाँति जानता है, अथवा ज्ञानयुक्त उपासनासे उनको पाता है; तभी नरदेह-प्राप्तिका चरम फल पाता है। इसीसे सिद्ध होता है कि सब शास्त्रोंके मूल वेदोंका पर्यवसान भगवान्में है तथा सकल मनुष्योंके उद्धारार्थ श्रीकृष्णद्वैपायनके जानमे प्रतिभात हुए पञ्चम वेट महामारतका भी तात्पर्य भगवान्में ही प्रसाणित होता है।

# महाभारत ग्रन्थका महत्व और उद्देश्य

( लेखन-प० श्रीदामोदरजी उपाध्याय )

वैसे तो महाभारत प्रन्यका महत्त्व इतना व्यापक और उद्देश्य इतना ऊँचा है कि बड़े-बड़े विचारकोंमें भी मतभेद हो ही गया है। निर्विवाद महत्त्व तथा पवित्र उद्देश्यके कुछ शब्द इस प्रकार हैं।

हिंदुओंके अतिरिक्त दूसरे सम्प्रदायके विद्वानोंने भी महाभारतको पढ़ा है। पढना-लिखना तो शिक्षितवर्गतक ही सीमित है, परन्तु 'महाभारत-युद्ध'का नाम अनपढ भी जानते हैं।

यह सही है कि महाभारतमे जिस युद्धका वर्णन है, वह धर्म-युद्ध या । स्त्री, बालक, रोगी, वृद्ध, सोते हुए, शस्त्रहीन और युद्धमें अविच रखनेवालोंका युद्धमें वध नहीं किया जाता था। भ्रमसे या किसी विशेष कारणसे कोई घटना हो गयी हो, यह दूसरी बात है।

आज संसारमें—खासकर सम्य और विज्ञानमय ससार-में जो घोर संग्राम हो रहा है, वह विशेषकर अधर्मसे सम्बन्ध रखता है। महाभारतयुद्धमें जिन उपर्युक्त लोगोंका वध पाप था, वह आज अनिवार्य है। भविष्यमें जब आजके युद्धका ग्रन्य बनेगा तो वह दोषपूर्ण होगा; क्योंकि उसमें अधर्मप्रधान युद्धका वर्णन होगा ।

वर्तमानकालमें कोई राष्ट्र (देश) ऐसा नहीं दीख रहा है, जो व्यवहारमें धर्मयुद्धका समर्थक — पोषक हो। भारतवर्ष सदा ही अधर्मप्रधान युद्धका विरोधी रहा है। आज भी वह सतर्क होकर अधर्मयुद्धसे विमुख-सा ही है। भूतकालमें या अब या आगे जब कभी भारत युद्धमें शामिल होता है या होगा, वह ययाशक्ति धर्मयुद्धका ही सहारा दूंढ़ता है। कारण भारतीय अहिंसाधर्मके उपासक होते हैं और धर्मयुद्ध हिंसाका चिह्न नहीं है।

महाभारतके हर एक पर्वका महत्त्व विशेषताके साथ अलग-अलग है। हम तो उसके भीष्मपर्वकी वन्दना करते हैं, जिससे गीताशान मिला। युद्धकालमें 'गीता'के महत्त्वका क्या कहना! महाभारतका उद्देश्य है—युद्ध करो, लेकिन धर्मयुद्ध। कर्म करो, पर निष्काम। महाभारतके ये दो मन्त्र महान् हैं; क्योंकि धर्मयुद्ध और निष्कामकर्म करनेवालेपर कोई आक्षेप, कोई पापका मार नहीं होता। अन्तमें हम महाभारत-जैसे पवित्र ग्रन्य लिखनेवाले श्रीव्यासजीको शतशः प्रणाम करते हुए अपना छोटा-सा लेख समास करते हैं।

#### महाभारतके महानायक

( लेखक-प्रो ० श्रीअक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय एन्० ए० )

धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र आज उत्कट समरक्षेत्रके रूपमें परिणत है। जो सुपवित्र भूमि प्राचीन कालमें ब्रह्मर्षि और राजर्षियों-की यज्ञस्थलीके रूपमे व्यवहृत होती थी, जहाँ 'आत्मनो मोक्षार्ये जनताहिताय च' समस्त पार्थिव सम्पत्तिको विश्वप्राण विष्णुकी सेवामे उत्सर्ग करके आर्यसन्तान अपने मानवत्वकी पूर्णता-सम्पादनका व्रत ग्रहण करते थे, आज उसी पुण्यभृमिमें उन्होंके वशज लोभ और द्वेष, खार्थपरता और परश्रीकातरता, साम्राज्यलिप्सा और भोगवासनाकी प्रेरणासे आत्मविस्मृत होकर जल, खल और अन्तरिक्षको भस्मीभूत कर डालनेवाले समरानलमें आत्माहृति देनेके लिये ढेर-के-ढेर चित्र-विचित्र विषपूर्ण मारणास्त्रींको लेकर इकडे हो रहे हैं। विशाल भारत-की प्रवल क्षात्रशक्ति आसुरी भावींसे भावित और दम्भ-मोह-मदसे युक्त होकर आज मानो आप ही अपना विनाश करनेको तैयार है । जलमें, स्थलमें, आकाशमें और हवामें जहाँ-तहाँ आग वरसाकर सभी सबको जला डालनेके लिये व्याकुल हैं। मृत्यु देवता बुद्धिपर आरूढ होकर सभीको मानो **इवंसके पथपर ले चले हैं । दूसरेपर मृत्युका** प्रहार करने जा-कर आज सभी लोग स्वय उक्ल-उक्रलकर मृत्युके कराल गालमें कृदते चले जा रहे हैं । देश, जाति और समाजकी एकता, शान्ति, स्वाधीनता और धर्मानुवर्तिताको अक्षुण्ण और निर्दोष बनाये रखनेके लिये ही भगवान्के विधानसे राष्ट्रका उद्भव और क्षात्रशक्तिका अम्युदय होता है। इसी उद्देश्यसे देशकी ब्राह्मण्याक्ति—विशान, दर्शन, धर्म, त्याग और तपस्याकी शक्ति-अपनी साधनाके महान् फलोंको राष्ट्र-शक्तिके हायोंमें सौंपकर क्षात्रशक्तिको अजेय वनाती है। इसी उद्देश्यसे देशकी वैश्यशक्ति भी क्षात्रशक्तिके सामने सिर झुकाकर उसके आदेशके अनुसार चलती है और देशकी अर्थ-सम्पत्तिको उसके हार्थोमें समर्पण करती है । आज उसी उद्देश्यको सम्पूर्णतया व्यर्थ करनेके लिये, मानकजातिकी एकता और शक्तिको नप्टकर डालनेके लिये, मनुष्यमात्रकी खाधीनताको पददलित करनेके लिये और मानष-जीवनसे धर्मको बाहर निकाल फेंकनेके लिये, वलके घमडसे चूर मोहग्रस्त क्षत्रिय-वीर राष्ट्रशक्तिका दुरुपयोग करनेमें लगे हैं। राष्ट्रशक्तिके पापलिस हो जानेके कारण आज जातिके सैकडों टुकड़े हो रहे हैं; समाजर्मे अत्याचार, अविचार और दुष्ट नीतिका

प्रवाह वह रहा है, सहुर्ष, प्रतियोगिता और एक दूसरेको गिरानेकी चेष्टामें लगे रहनेके कारण आज मानवजीवनसे आच्यात्मिक आदर्श अन्तर्धान हो गया है, उसका नैतिक वल नष्ट हो चुका है । मानवजातिकी ब्राह्मणशक्तिने आज आसुरी प्रभावमें पडकर नित्य नये मारणान्त्रोंके निर्माणमें, अधर्मको धर्मके रूपमें सजाकर सुललित भाषामें उसका अभिनन्दन करनेमें, हिंसा-मन्त्रकी जन-मन-मोहक व्याख्याके प्रचारमे, असुरोंकी असाधारण शक्ति और प्रतिभाकी महिमा गानेमें एवं मानव-प्राणोंमें विद्देषकी भयानक आग भडकानेमें अपनेको ल्याकर सनातन आर्यसम्यताकी जड़ उखाडनेका मानो व्रत लेलिया है।

मारतके प्राण, विश्वके प्राण, मानवजातिकी अन्तरात्मा मानवजातिपर आसुरीशक्तिके इम आधिपत्यको, मानवमात्रके शरीर-मन-बुद्धिपर अधर्मपरायण राष्ट्रशक्तियोंके इस अत्याचार-को, मानवीय साधनापर दम्म, मोह, हिसा, घृणा, अमत्य और अन्यायके इस प्रभुत्वको मानो सहन करनेमे असमर्य हो गयी है। पृथ्वीदेवी पापके भारते पीडित होकर उसमे छुटकारा पानेके लिये विश्वके प्राणपुरुषके शरणागत हो रही है—उसने अपनी अन्तर्निहित धर्ममयी प्राणशक्तिको जगा दिया है। मानवप्राणकी व्याकुल पुकारते, मां वसुन्धराकी अनन्य प्रार्थनासे, मानवसमाजको नचीन रूप प्रदान करनेके लिये असुरोंके द्वारा विध्वस्त की हुई लोभ-मोह-मदसे ग्रमित इस पुण्यभूमिमें स्वयं भगवान् अवतीर्ण हुए और उन्होंने भाति-भातिसे विभक्त, दावानलसे जले हुए मरणोन्मुख भारतवर्षको अखण्ड, अमर, नित्य, उज्व्वल, नित्यप्रशान्त महाभारतके रूप-में प्रतिष्ठित करनेके लिये अपनी भागवती शक्तिको नियुक्त किया।

महामित वेदव्यासप्रणीत महाभारत महाकाव्यके महा-नायक हैं इस महाभारतके प्रतिष्ठाता, विश्वमानव-प्राण-विग्रह स्वय भगवान् वासुदेव । द्वापस्युगके अन्तमें, कलियुगकी— वर्त्तमान युगकी स्चनाके समय उन्होंने विशेष उद्देश्यकी सिद्धिके लिये विशेष मूर्ति धारण की थी । भारतकी अखण्टता, भारतीय आल्माकी मुक्ति, भारतीय मानवसमाजके मनावन नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शकी विजय और इस मुमदान् समुज्ज्वल आदर्शके आधारपर भारतीय महाजातिसगठन— यह या उन लीलामयका जीवन-मत, उनके समस्त कर्म और सम्पूर्ण चेष्टार्शीका लक्ष्य । उन्होंने चाहा या भारतवर्षको महामानवके महामिलनका क्षेत्र बनाकर समस्त जगत्के सामने इस महामिलनका आदर्श उपस्थित करना । आसुरी प्रति- योगिता और प्रतिद्दिन्द्वता—वीभत्स संप्राम और कल्ह, अनार्यजुष्ट हिंसा, घृणा और भय, दुर्वलपर प्रवलका अत्याचार, अवनतके प्रति उन्नतकी अवज्ञा, सरलचित्त अशिक्षित जनताधारणके प्रति प्रभुत्वकामी कृटजुद्धि शिक्षित सम्प्रदायकी प्रवायन और अखण्ड महाजातिसंगठनके प्रतिक्ल सभी प्रकारके दोषोंको सभी प्रकारके नर-नारियोंके साधनक्षेत्र तया चित्तक्षेत्रसे दूर इटाकर उनकी जगह प्रेम और सहानुभूति, केशा और सहयोग, यज्ञ और त्याग, साम्य और मैत्री, करणा और मुदिता तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके समन्वयकी नींवपर महाभारतीय सम्यताका विश्वाल प्रासाद निर्माण करनेके लिये उन महामानवने अपनी शक्तिको नियोजित किया या ।

इस महाभारतके संगठनके लिये उन्होंने विशाल भारतकी सभी जाति, सभी समाज, सभी सम्प्रदाय और सभी राष्ट्रोंको आग्रहके साय आमन्त्रित किया या। वे चाहते ये भारतकी समस्त शक्तियोंका मिलन; आर्य और अनार्यका, परस्पर प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रीय शक्तियोंका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंका, वेदवादी और वेदविमुख सम्प्रदायोंका, याजिक और तपस्वियोंका, ग्रहस्थ और संन्यासियोंका, कर्मी, ज्ञानी और भक्तोंका, शैव, शाक्त और वैष्णवींका, देवपूजकीं, सगुणोपासकों और निर्गुण ब्रह्मके जिज्ञासुओंका—सवका प्राणि प्राण मिलाकर मिलन; राष्ट्रीय, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक—सब प्रकारके मर्तोका महासम्मेलन। सभी श्रेणियोंके, सभी भावोंके, सभी स्तरोंके मानव सम्मिलित होकर समस्त भेदोंमें एक अभेदभूमिका आविष्कार करके, सारी विषमताओं के भीतर एक महान् साम्यस्त्रका निर्माण करके, एक महामानवताके आदर्शपर सभी अनुप्राणित ही और इस महामानवताके आदर्शपर ही परिवार, समाज, नाति, राष्ट्र, सम्प्रदाय आदिका संगठन हो, यही या उनका अभिप्राय, यही यी भारतीय प्राणींकी प्रार्थना और यही यी माँ वसुन्वराकी आकाङ्का ।

भारतवर्ष सम्पूर्ण मानवजगत्की आध्यात्मिक केन्द्रभूमि है; इसमें महामिलनका आदर्श सुप्रतिष्ठित हो जानेपर, भारतके कुल्धमी, जातिवर्म, समाजधर्म, सम्प्रदायिक धर्म—भारतीय साधनाके सभी विभाग—इस महामिलनके आदर्शद्वारा सुनियन्त्रित और अनुरक्षित हो जानेपर पृथ्वीके अन्यान्य देशोंमें यही मावधारा वहने लगेगी, जगत्की प्रत्येक जाति, प्रत्येक समाज और प्रत्येक सम्प्रदाय इसी आदर्शके द्वारा अनुप्राणित हो जायगा। विश्वमानयकी जीवनधारामें एक सुमहान् एकता और कल्याणमयी शान्ति आ विराजेगी। इसी आदर्शको लेकर भारतीय जीवनके एक विकट सङ्घटके समय मारतके और विश्वके प्राणपुरुष मानव-विग्रह धारण करके कर्मक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए थे। विश्वमानवकी विविध विचित्रताओं एक महामिलन-सूत्रका आविष्कार करनेके लिये एक विश्वष्ट मानवके रूपमें मानवात्मा भगवान्ने साधकका स्वरंग ग्रहण किया था। उनके विराट् प्राणकी सूक्ष्म अनुभूति, उनकी विश्वाल बुद्धिकी महान् कल्यनाशक्ति, उनकी अदम्य कर्मशक्ति और असाधारण तपःशक्ति मानवीय उपायोद्वारा इस महामिलन सूत्रका आविष्कार करनेमें लग गयी।

अखिलप्रेमामृतसिन्धु सर्वजीवप्राण श्रीभगवान्के प्रकट विग्रह वासुदेव श्रीकृष्ण स्वभावतः ही प्रेमघनमूर्ति थे। मानवमात्र-जीवमात्रके प्रति उनका निर्मल प्रेम या और पूर्ण सहानुभृति थी। उच्च-नीच, धनी-निर्धन, ज्ञानी-मूर्ख-सभीके प्रति उनकी प्रेमस्निग्ध समदृष्टि थी। युद्धमें उनकी कोई रित नहीं थी, किसीके साथ संघर्ष करनेमें उनको उल्लास नहीं या। सर्वत्र—समस्त विषयोंमें वे प्रेमके पयसे, शान्तिके पथसे, अहिंसा और सत्यके पथसे, अपौरुषेय वेदवाणी और सुनिपुण विचारकी सहायतासे मनुष्यकी अन्त-रात्माको जगाकर विश्वमानवके महामिलनका महान् आदर्श प्रचार करनेमें लगे थे। इस आदर्श प्रचारकार्यमें महाभारत-के रचयिता वेदव्याख्याता पराशरनन्दन महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यासको उन्होंने प्रधान आचार्यके रूपमें प्राप्त किया था। विश्वभारतके गुक्स्थानीयः अशेष शास्त्रार्थदर्शीः, महामनीषी व्यासदेवकी सहायता वासुदेव श्रीकृष्णके लक्ष्यसाघनमें विशेष सहायक हुई थी । आचार्य व्यासदेवने अपने शिष्य-प्रशिष्योंके सहयोगसे भगवान् वासुदेवके आदर्श और भाव-धाराका, जीवन और वाणीका विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न छन्दों में, नाना युक्तितकोंके द्वारा आमाणिक शास्त्रोंके व्याख्याकोशलके द्वारा आर्य और आर्येतर समाजमें सर्वत्र प्रचार किया था। श्रीकृष्णके द्वारा उपदेश किये हुए पुमहान् आदर्शको केन्द्र बनाकर श्रीकृष्ण और तद्भावभावित कर्मी, ज्ञानी और भक्तोंके जीवनको आधार बनाकर, तदनुकूल शास्त्र, युक्ति और इतिहासका आश्रय लेकर आचार्यप्रवर व्यासदेवने बड़ी ही निपुणताके साथ पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिक, नैतिक और आध्यात्मिक—सभी प्रकारकी समस्याओं के सामझस्यपूर्ण

समाघानका मार्ग दिखलाया है। इस उद्देश्यसे उन्होंने जिन ग्रन्योंका निर्माण किया, उनमें महासारत सर्वश्रेष्ठ है। जो निह भारतमें से निहं भारतमें अर्थात् भारतीय साधनाके क्षेत्रमें ऐसा कोई भी तरव नहीं है, ऐसा कोई भी मत और मार्ग नहीं है, ऐसी कोई भी समस्या और समाघान नहीं है, जिसकी महाभारत ग्रन्थमें पूर्ण निपुणताके साथ व्याख्या और आलोचना न हुई हो-इस कहावतमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है। वस्तुतः एकमात्र महाभारत ग्रन्थका अञ्छी तरह अस्ययन कर लिया जाय तो भारतीय साघनाके समस्त विमार्गोका, महाभारत और महामानवके प्राणोंका, वासुदेव श्रीकृष्णके जीवनादर्श और विश्वमानवके महामिलन-सूत्रका पूरा परिचय प्राप्त हो जाता है। पुराणोंमें व्यासदेव और उनके शिष्य-प्रशिष्योंने महाभारतका ही विचित्र व्याख्यान और विस्तार किया है। महाभारतके प्राणस्थानीय श्रीकृष्णोप-दिष्ट श्रीमद्भगवद्गीताके प्रकाशसे ही व्यासदेवने उपनिषदीं-—अपौरुषेय श्रुतिवाक्योंकी व्याख्या और उनका समन्वय करके ब्रह्मसूत्र या वेदान्त-विज्ञानकी रचना की है। : fr 77 इन सबके अंदर ही उन्होंने श्रीकृष्णके जीवन, कर्मादर्श, المناجة والما मावादर्श और दार्शनिक सिद्धान्तको चिरस्थायी रूप प्रदान 4 554 किया है। श्रीकृष्णके द्वारा प्रचारित आदर्शको ही व्यासदेव-ार हाने न ने सनातन आर्यसाधनाका यथार्थ तात्पर्य वतलाकर प्राचीन - 1: 154" शास्त्रोंकी व्याख्या और नये शास्त्रोंका निर्माण किया है। 1% m + पाराशर कुष्णका इस प्रकार सर्वीगीण समर्थन सर्वजनमान्य ---अपौरुषेय वेदके समर्थनरूपसे वासुदेव श्रीकृष्णके जीवनवतको सार्थक करनेमें विशेष सहायक हुआ या। · Implify from 3- 34 3163

=

77 77

तर के

· \*\*

र्ल हर

<del>ر د ب</del>

**.** 

المنافعة الم

1 1

. 1. 芦轼

بسينة المينسس

1 · marine

, and 17.7 F.

- min - 1/1/19

-, 1 -- 75

1 1 1 1 1 1 1 1

أمجيس وشب

आदर्शका प्रचार, सुशिक्षाकी व्यवस्था, जाति और समाजने श्रेष्ठतम मनीषियोंका समर्थन, पुरानेको स्वामाविक नियमोंके द्वारा नयी धारामें प्रवाहित करनेका कौशल-नवीन आदर्शको देशभरमें सुप्रतिष्ठित करनेके प्रधान उपाय यही हैं। इस प्रकारकी गठनमूलक पद्धतिसे जीवनीशक्तिके सम्यक विकासमें वाघा देनेवाले सारे कुसंस्कार मिट जाते हैं, प्रतिकृल श्चित्वाँ रास्ता छोड़कर अलग खड़ी हो जाती हैं, जाति और समाज मानो कुछ-कुछ अनजानमें ही सम्यता और संस्कृतिके उच्चतर सोपानपर चढ जाते हैं। श्रीकृष्णने अपने विराट् महान् समुदार सार्वभौम आदर्शकी स्यापनाके छिये प्रघानतः इसी प्रकारकी गठनमूलक पद्धतिको अपनाया या । विश्वमानव और विश्वप्रकृतिकी परम ऐक्यभूमि सन्चित्प्रेमानन्द्धन - 57 54 5-59 भगवान्को मानवजीवनका केन्द्र बनाकर, मानवजीवनको भागवत जीवनमें वदल देनेके चरम आदर्शको वास्तविक रूपते الخ شينية بريد **严**病 清雨 装

सबके अंदर ज्याका, मनुभागतंह वारिकारिक, मार्ग्न राष्ट्रिक, आर्थिक जीमनशे--क्षेत्रभंक स्थी (त. १/१०) मगवत-केन्द्रिक और भगगग-रेपामय मन्द्रकार महारोज जीवन-स्रायनाकी मार्ग भागाओंको एक है। प्रावर्तिक, ग्रामक खोर बहाकर, मनुष्यके प्रति मनुष्यके अब भारत कार् वणा, भय, देप और वैग्न्याप्रक सम्बन्धका एव कार्य भ्रातुभावके सम्बन्धमें हुवोकर विद्यके प्रत्येक मानवक धान प्राणमें एकता उत्पन्न कर देना, प्राणीमात्रका एक अन्तर्रक प्रेमके सूत्रमें प्रथित कर देना, सम्पूर्ण जगत्में एक ए य प्रथ पवित्रताके राज्यकी प्रतिष्ठा करना—यही या श्रीकृणके आणे बीवनसाधनका लक्ष्यः और सहब-से-सहज तथा सुन्दर-से मुन्दर उपायोद्वारा इस लक्ष्यको सिद्ध करना, इसी ओर यी उनकी हाँ । मारतमें सम्यक् ऐक्यकी स्थापनाके द्वारा विश्वमें ऐक्य-प्रतिष्ठाका पय प्रस्तुत करना ही उनका आन्तरिक अभिप्राय या। इसके लिये उन्होंने नाना प्रकारके संगठनमूलक उपायोंका क्षे अवलम्बन किया या, शान्तिके मार्गका ही अनुसन्धान किया या, ययासम्भव प्रेम-मैत्री, सुपरामर्श, सुशिक्षा, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रिक सीहार्द-स्थापनकी ही चेष्टा उन्होंने सर्वत्र की यी। व्यासदेवने महाभारतमें इन सबका वर्णन किया है। श्रीकृष्णकी मानवीय साधनाओको केन्द्र बनाकर ही महामारतकी रचना की गयी है।

परन्तु श्रीकृष्णकी यह सामनीति सर्वत्र सफल नहीं हो सकी । (यह भी उन्होंकी लीला थी।) आहिंसा, प्रेम और शान्तिके मार्गेसे समग्र भारतमें ऐक्यकी प्रतिष्ठा और एक अखण्ड धर्मराज्यकी स्थापनामें प्रवल विष्न या भारतकी सामरिक शक्ति और असुरबलगर्वित राज्य-सुखभोगके प्यासे राजाओंकी क्षुद्र स्वार्यमुद्धि । देशके दुकड़े-दुकड़े करके जो लोग विमिन्न प्रदेशोंकी राष्ट्रशक्तिपर अधिकार जमाये बैठे ये, उनमेंसे बहुत से ऐसे थे जो सम्पूर्ण देशके नैतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक कल्याणकी अपेक्षा अपनी प्रसुत्वरक्षा और ऐश्वर्यवृद्धिके लिये ही अत्यधिक उत्सुक थे। भारतीय महाजातिके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्गीमें प्रेमपूर्ण ऐस्य-स्यापनके लिये चेष्टा न करके वे अपनी सामरिक और आर्थिक शक्तिको केवल अपनी प्रघानताकी प्रतिष्ठामें ही लगाते थे। समरकुराल एक महान् सेनाका सङ्गठन करके दिग्विजयके लिये निकलना और दूसरोंके घनको लूटना उन पराक्रमी वीरोंका आदर्श या और इसीके द्वारा उनके नाम, यश और मर्यादाकी भी दृद्धि होती थी। अपने ऐश्वर्य और प्रमुखके विस्तारके लिये वे न्याय और धर्मका त्याग करनेमें गौरव समझते ये। इन राज्यलेख अर्थत्योभी असुरभावागन्न राजाओंका आश्रय पाकर ही जगन्में अवर्मका अम्युत्यान और धर्मकी ग्लानि हुआ करती है।

भीक्रणाके प्रेमचर्मकी वाणी, उनका ऐक्य और साम्यका आदर्श, उनकी अखण्ड महाभारत-प्रतिष्ठाकी कल्पना, उनका आच्यात्मिक नीवगर राष्ट्र और समाजके प्रासाद-निर्माणका सङ्गलः, इन आसुरीभावापन्न परस्पर प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र-नियन्ताओंको अच्छा नहीं लगा। वे इसे आदरके साय अपनानेको राजी नहीं हुए । श्रीकृष्णका आदर्श और समाजके समस्त स्तरोंमे उसका प्रचार उनकी स्वार्थदृष्टिमें नितान्त ही विप्लवात्मक या। उनकी घारणा हो गयी कि श्रीकृष्ण हमें हमारी शक्ति और कृटबुढिके द्वारा प्राप्त किये हुए ऐश्वर्य, प्रभुत्व, मान-सम्मान और निग्रहानुग्रहके सामर्थ्यसे विश्वत करके एक विराट आदर्शके वहाने सारे देशमें अपना प्रभुत्व फैलाना चाहते हैं। इसलिये वे पहलेसे ही श्रीकृष्णके प्रभावको घटाकर, श्रीक्रष्णके आदर्शको देशसे निकाल फेंकनेके लिये कमर कनकर तैयार हो गये। उनकी इन कुचेष्टाओं से श्रीकृष्णका प्रभाव घटा नहीं, वरं अधिकाधिक बढ़ता गया; और ज्यों-ज्यों वह बढता गया और दल-के-दल लोग उनके अनुगत होकर उनके आदर्शको अपनाने लगे, त्यों-ही-त्यों असुरस्वभाव राजाओंमे भी उनकी शत्रु-संख्या बढने लगी। कुछ वेदवादरत परन्तु वेदके मर्मसे अनमिज्ञ स्वार्थलोलुप ब्राह्मण भी असुरस्वभाव राजाओके पक्षमें होकर श्रीकृष्णके सार्वभौम धर्मके आदर्शको, सुमहान् ऐक्यके आदर्शको, सर्वजीवोंके प्रति प्रेमके आदर्शको और भगवत्-सेवामय जीवनके आदर्शको वेदविरुद्ध और सनातनधर्मसे विपरीत बतलाने लगे । देशमें जो लोग सताये हुए, गिराये हुए, पददल्ति किये हुए और मान-मर्यादाको खोये हुए थे, वे श्रीकृष्णको परित्राण करनेवाला कहकर, पतितपावन मानकर उनकी पूजा करने लगे और जो सतानेवान्छे थे, ऊँचे पदोपर स्थित-प्रभाव-प्रतिपत्तिवाले लोग थे, उनमेंसे बहत-से श्रीक्रणाके द्देपी होकर उनसे डरने और उनके विरुद्ध आचरण करने लगे।

मानवसमाजमें घर्म, प्रेम, शान्ति और एकताके झडेको नित्य नृतन और कॅचा बनाये रखनेके छिये ही क्षात्रशक्तिकी आवश्यकता है। क्षत्रिय राजाओंकी प्रधानता और सग्राम-शक्तिकी रक्षाके छिये ही धर्मके आदर्शको छोड देना, ऐक्य-स्यापनके सङ्ख्यको त्याग देना एवं प्रेम और साम्यके प्रचारसे अलग हो जाना तोमहान् कापुरुषता है—मनुष्यत्वका अपमान है। वासुदेव श्रीकृष्ण प्रेमघनमृतिं होनेपर भी इस कापुरुषता-को वरण करना पसंद नहीं करते थे। विरोधी प्रवल शक्तियोंके भयते या उनके साथ सञ्चर्षकी आशङ्कासे वे आदर्शका त्याग करनेके लिये तैयार नहीं थे। उन्होंने जब यह अनुभव किया कि उनके आदर्श-प्रतिष्ठाके पथमें बहुत-से कॉटे देश और समाजके साधनक्षेत्रमे अपनी दृढ जड़ जमाये फैले हैं, जिनको जड़से उखाड़े विना लक्ष्यकी सिद्धि नहीं होगी, धर्मराज्यकी स्थापना नहीं होगी, प्रेम और ऐक्यका सर्वत्र प्रचार नहीं किया जा सकेगा, तब उन्होंने सचमुच ही अपनी विष्ठव-मूर्ति प्रकट कर दी और अवस्थाके अनुसार क्षात्रभाव तथा दण्डनीतिका अवलम्बन करके वे दुर्वृत्तोके दमनमें प्रवृत्त हो गये।

मूर्त्तिमान् प्रेमको आदर्शकी प्रतिष्ठाके लिये योद्धाका स्वॉग घारण करना पड़ा । अहिंसा और सत्यकी प्रतिष्ठाके लिये उन्हे हिंसा और असत्यके विरुद्ध प्रबल पराक्रमके साथ खड़ा होना पड़ा । न्याय और धर्मकी मर्यादा स्थापन करनेके लिये उनको अन्याय और अधर्मके नाशके हेत्र तलवार चलानी पड़ी । दुर्वलों और निरीहोंको बलवानोंके पंजेसे छुड़ानेके लिये उन्हे प्रयोजनानुरूप क्षात्रबलका प्रयोग करना पड़ा । जाति और समाजमें जब अप्रेम और अधर्मका, हिंसा और कलहका, विभेद और विपमताका निर्वाध आधिपत्य फैल जाता है, तब प्रेम और धर्मके अवतारको, अहिंसा और शान्तिके मूर्त्त विग्रहको, अभेद और साम्यके स्वरूपको भी कहाँतक कठोरताका अवलम्बन करना पड़ता है-प्रेमघनमूर्त्ति सिचदानन्दविग्रह वासुदेव श्रीकृष्णका क्षात्रभावान्वित कर्ममय जीवन इसके लिये एक परम उत्कृष्ट दृष्टान्त है। महाभारत, हरिवंश और पुराणादिमें श्रीकृष्णके जीवनसे इस सम्बन्धकी अनेकों घटनाओंका वर्णन किया गया है। श्रीकृष्णकी सद जीवोंके प्रति प्रीति, करुणा, सहानुभूति और समदृष्टि थी। उनका महान् ऐक्यका आदर्श या और अखण्ड महाभारत-प्रतिष्ठाका अदूर संकल्प या । इसीलिये उनको बहुत-से प्रबल पराकान्त असुर-दैत्य-दानवींके साथ युद्व करना पड़ा, अनेकीं खार्योद्धत मदोन्मत्त सम्राट् उनके शत्रु बने और अनेको धनी-मानी-पण्डितोंके लिये उन्हे भयका स्थान वनना पड़ा । भारतीय सम्यताको महामानवताकी सुदृढ भूमिपर सुप्रतिष्ठित करनेके मार्गमें वे किसी भी विष्ठवका सामना करनेके लिये विना सङ्कोचके तैयार थे । उन्होंने स्वार्थसे अंधी और घमंडसे चूर एव प्रकारकी विद्रोही शक्तियोंको ध्वंस करनेका निश्चय कर्र लिया या; आवश्यकता होनेपर सब तरहके मित्र- द्रोह, जातिद्रोह, लोकक्षय और करुणकन्दनके अंदरसे होकर भी जाति और समाजको आदर्शकी ओर ले जानेमें उनका हृदय नहीं कॉपता था; उनके प्रेमाई चित्तमें शोक, ताप, मय, चिन्ता और खेद कभी उत्पन्न ही नहीं होते थे। महा-मानवताके नित्य सत्य विराट् आदर्शकी सुस्थापनाके लिये अपने प्रिय-से-प्रिय असंख्य मनुष्योंके अनित्य क्षणमङ्कर शरीरोंकी बलि देनेमें भी उनका विशाल हृदय जरा भी संकुचित नहीं होता था। आदर्शकी प्रतिष्ठाके लिये आवश्यक होनेपर वे 'महद्धय वज्रमुद्यतम्' रूपमें अपनेको प्रकट करते थे।

बहुत-से भागोंमें बेंटे हुए भारतको एक महाभारतके रूपमें परिणत करनेके लिये, आर्थ और अनार्थ, ब्राह्मण और म्लेन्छ, प्रवल और दुर्वल, ज्ञानी और अज्ञानी—स्प्रीके हृद्योंमें एक अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वज्ञक्तिमान सर्वगुणसम्पन्न निखिलरसामृतसिन्ध् अनन्तप्रेमाघार सृष्टि-स्थिति-प्रलयकारी भगवान्को प्रतिष्ठित करनेके लिये, सभी लोगोंके साधनजीवन और व्यावहारिक कर्मजीवनको एक विश्वजनीन विश्वमानवता-के आदर्गके द्वारा अनुप्राणित करनेके लिये, एक भक्तिमूलक भागवत-योगधर्मके द्वारा सभी श्रेणियोंके, सभी सम्प्रदायोंके और सभी स्तरोंके नर-नारियोंके सब प्रकारके धर्ममत और साधनप्रणालियोंका समन्वय करनेके लिये महामानव श्री-कृष्णने अपनी अनन्यसाधारण संगठनी शक्ति और अनन्य-साधारण क्षात्रवीर्यका समभावसे प्रयोग किया। उनके संगठन कार्यमें पाराशर-कृष्ण व्यासदेवने जैसे अपनी असामान्य शानशक्तिके द्वारा सहायता की, वैसे ही उनके मार्गके कॉर्टीको उखाड फेंकनेके कार्यमें उनके एकान्त अनुगत महावीर पाण्डवोंने-विशेषतः पाण्डव-कृष्ण अर्जुनने-उनका बडा हाय वेँटाया । भारतके इतिहासमें ययातिपुत्र त्यागवीर पुरु और उनके वंशधरोंका एक प्रधान स्थान या । पूरुकी पितृमक्ति और आत्मवलिदानपर इस वशकी मर्यादा प्रतिष्ठित थी। भारतमें आर्यसम्यताके विस्तारकार्यमें अपने तेज-वीर्य और धर्मज्ञानका परिचय देकर उन्होंने क्षात्रसमाजके केन्द्र-स्थानपर अधिकार प्राप्त कर लिया था। असाधारण महा-पुरुषोंने इस वंशमे जन्म ले-लेकर आर्य-संस्कृतिकी उन्नति और अनार्य-शक्तिका दमन करके भारतके प्राचीन इतिहासको अलङ्कृत किया या । इस इतिहासप्रसिद्ध पूरुवंशके उपयुक्त वंशज पाण्डवोंने श्रीकृष्णका आनुगत्य स्वीकार करके और श्रीकृष्णके आदर्शकी स्थापनाके लिये अपनी सारी शक्ति लगाकर श्रीकृष्णके मार्गको बहुत कुछ सुगम और निष्कण्टक

वना दिया या । व्यासके ज्ञान और अर्जुनकी सूरताने श्रीकृष्णके मस्तिष्क और भुजाका कार्य किया या ।

प्रयितकीर्त्ति पुरुवंशकी एक शाखाके नेता थे प्रवल पराक्रमी आत्मगर्वित और दुरभिसन्धिसे प्रेरित दुर्योधन । इन दुर्योघनको केन्द्र बनाकर जब श्रीकृष्णके आदर्शस्यापनके विरोधी पक्षने अपना संगठन आरम्भ किया, तब इसी वहाकी दूसरी शाखाके धर्मवीर पाण्डवोंकी प्रभाववृद्धि और अधिकार-प्रतिष्ठा श्रीकृष्णके आदर्श-प्रचारके लिये अत्यन्त आवश्यक हो गयी । धर्मके लिये, मानवोचित जीवनादर्शके लिये, जाति और समाजके ऐक्य, शान्ति और सर्वाङ्गीण कल्याणके लिये सब प्रकारका क्रेश-सहन और त्याग करनेको पाण्डव सदा ही प्रस्तुत थे। उन्होने श्रीकृष्णको अपने जीवनके सभी विभागोंमें नेतारूपसे वरण कर लिया या और वे श्रीकृष्णके जीवनवतको सफल बनानेके लिये अपने जीवनतकका उत्सर्ग करनेको उत्सक थे। महाभारतके सगठनके लिये मूहमदर्शी श्रीकृष्णने केन्द्रीय राष्ट्रशक्तिको धर्मराज युधिष्ठिरके द्वारा परिचालित न्यायदण्डघारी अमितपराक्रमी पाण्डवींके हाथोंम मोंपना आवश्यक समझा था ।

न्याय और धर्मकी दृष्टिसे पाण्डव ही कीरव-राज्यके उत्तराधिकारी थे और अपने चरित्रमाधुर्य तया क्षात्रोचित गुणगरिमासे भी उन्होंने सबके हृदयोंपर अधिकार कर लिया या । इतनेपर भी लड्कपनसे ही उनका दण्ड, यातना और क्लेंगकी गोदमें ही लालन-पालन हुआ या । दुर्योघन आर उनके कृटबुद्धि बन्धु-वान्धवींके पड्यन्त्रके कारण वे शैशवसे ही नाना प्रकारके अत्याचारोंसे पीडित और दुःख-कप्टसे जर्जरित थे। जीवनके प्रत्येक विभागमें धर्म, प्रेम, क्षमा और सिहण्यताके आदर्शको अक्षणण वनाये रखना उनका वत याः इसीसे उन्होंने प्रतीकारकी शक्ति रखते हुए भी सब तगहके अत्याचार-अविचार और निर्यातनको प्रसन्न चित्तरे सहन किया था । इस प्रकारकी तपस्याके द्वारा ही उन्होंने लोकसमाजर्म श्रीकृष्णके महान् आदर्शकी पताका फहरानेकी योग्यता प्राप्त की थी। स्वय मॉति-मॉतिके निप्रह, निर्यातन और लाञ्छना सहकर जाति और समाजके सभी निग्रहीत, पीड़ित, लाञ्छित और पददलित जनसाघारणके प्रतिनिधिरूपमें उन्होंने न्याय और घर्मकी प्रतिष्ठा और सद लोगोंके कल्याणके लिये संग्राम करके प्रतिकृत्न गक्तियोंके विनाशका नैतिक अधिकार प्राप्त कर लिया था। भारतके विभिन्न प्रदेशोंमें नो राजा और क्षत्रियवीर पाण्डवोके गुर्णोपर मुग्व थे, न्याय और धर्मके

=

-1

27

عاجر

: 57

15 7

पञ्चपाती ये और श्रीकृष्णके महान् आदर्शके प्रेमी ये, वे प्रेम श्रार सहानुभूतिके साथ अपनी सारी शक्तिको छेकर उनके गाय आ मिले।

भारतकी राष्ट्रशक्तियाँ कार्यतः दो भागोंमे विभक्त हो परस्पर प्रतिद्वनद्वी वनकर सुसन्तित हो गर्या । एक भाग था न्यायके पक्षमे और दूमरा या बुनियादी स्वार्थका पक्षपाती; एक भाग सताये हुए नर-नारियोंका पक्ष करता था, तो दूसरा सतानेवालोंके पक्षमे या; एक ऐक्य और मिलनका पक्षपाती था, तो दूसरा भेद और विरोधका; और एक भाग श्रीकृष्णके महाराष्ट्र, महासमाज, महाधर्म और महाभारत-संगठनका पक्ष करता या तो दूसरा उस नवीन आदर्शके पथमे बाधा खड़ी करनेके पक्षमे था। श्रीऋणाने अपने वंशजोंमे वीर्य-शौर्य जगाकर और उन्हें वीरोचित शिक्षा-दीक्षा देकर दुर्घर्ष क्षात्रशक्तिका सूजन किया। देशके लब्धप्रतिष्ठ क्षत्रिय राजालोग जिनको जरा भी नहीं मानते थे, जिनको किसी प्रकारका उच्चाधिकार और उन्नत शिक्षा-दीक्षा नहीं देते थे, उन्हीं सब अनाहत-अवज्ञात लोगों-को अपने झडेके नीचे इकटा करके, उन्हें समुन्नत धर्मजान और वीरोचित शिक्षा-दीक्षा प्रदान कर श्रीकृष्णने एक विराट् नारायणी सेनाका संगठन किया । इन सब शक्तियोंका उचित-रूपसे सञ्चालन करके महानायक श्रीकृष्ण अपने महाभारत-संगठनकी विरोधी गक्तियोंको प्रयोजनानुसार कठोरताके साथ कुचल डालनेको तैयार हो गये। अर्जुन और भीमकी सामरिक गक्तिसे सहायता लेकर भी उन्होंने कई काँटे उखाड़े। यह शत्रुदमन-कार्य---परिकल्पित धर्मराज्यकी स्थापनाके विध्नों-के नाशका कार्य-वे ऐसे कौशलके साथ करते कि जिसमे निरीह प्रजाकी स्वच्छ जीवनधारामे जरा मी क्षोम और अशान्तिका उदय नही होता।

आसुरी शक्तिके उत्पीडनसे मानवातमाको छुटकारा दिलानेके लिये, आसुरी मनोवृत्तिके प्रभावसे मनुष्यकी चिन्ता-धारा और कर्मधाराको मुक्त करके उसे धर्मप्रेम और मोक्षके मार्गपर वहानेके लिये, भारतीय सम्यताको आसुरी आदर्शके आधिपत्यसे छुड़ाकर विश्वमानवताका आदर्श प्रतिष्ठित करनेके लिये, भारतके प्राणपुरुप प्रेमधनविग्रह वासुदेव श्रीकृष्णका आदर्शप्रचार और कण्टकोद्वार तथा संगठनलीला और ध्वंसलीला—दोनो एक ही साथ चलने लगे । साधुओंके परित्राण और प्रभावदृद्धि, तथा दुष्टोंके पराभव और प्रभावनाशके लिये वे अपनी प्रेमशक्ति और सग्रामशक्ति दोनोंका ही

समान व्यवहार करने लगे । ऐक्य और प्रेमकी वाणी, साम्य और सार्वजनीन स्वाधीनताकी वाणी, सत्य और अहिंसाकी वाणी, उदारता और विश्वमानवताकी वाणी असुरभावसे प्रभावित मानवसमाजमें सदा ही विश्वकी वाणीके रूपमें प्रकट हुआ करती है । बुनियादी स्वार्थ, सुप्रतिष्ठित अन्यायमूलक प्रमुत्व, सङ्घवद्ध असत्य और हिंसा एवं मानप्राप्त दम्भ और परस्वापहरणके विरुद्ध विद्रोहकी घोषणा करके ही यथार्थ धर्मकी वाणी-विश्वमानवके महामिलनको वाणी मानवजगत्में प्रकट हुआ करती है। अतएव श्रीकृष्ण भी महाविप्नविकी वाणी लेकर ही ससारके कर्मक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए ये। श्रीकृष्ण-की वाणीका जितना ही प्रचार होने लगा, उनका सङ्गठनकार्य जितना ही अग्रसर होने लगा, सङ्घर्षके कारण भी उतने ही बढ़ने लगे । आसुरी शक्तियाँ उनको और उनके आदर्शको मटियामेट करनेके लिये सङ्घवद्ध होने लगीं, विष्ठवका दावानल अधिक-से-अधिक जल उठा । देहराज्यमें विष्ठव हुए विना प्राणोंकी आत्मप्रतिष्ठा नहीं होती: असुर-राज्यमें विष्ठवके बिना दैवादर्शकी आत्मप्रतिष्ठा नहीं हो सकती; और काम, कोघ, लोभके राज्यमें विष्ठवके विना भगवान प्रकट नहीं होते। भारतके और विश्वमानवके प्राणपुरुष भगवान् श्रीकृष्ण इस देशव्यापी विष्ठवके लिये प्रस्तुत थे। धर्मकी ग्लानि और अधर्मका प्राद्रमीव कितना अधिक हो चुका था, इस विष्ठव-की व्यापकता और बीभत्तता ही उसका निदर्शन है।

साम, दान, भेद और दण्ड—सभी नीतियोंको अपनाकर व्यासार्जुनकी सहायतासे श्रीकृष्णने अनेकों विरोधी शक्तियोंका दमन किया था, बहुत-से शत्रुओंको मित्र बना लिया था, अनेको प्रतिकृलाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनार्य वीरोको अपने आदर्शका प्रेमी बनानेमें सफलता प्राप्त की थी। अनेकों परस्पर प्रतिद्दन्द्दी राजशक्तियोंको विवाहस्त्रमें वॉधकर सामाजिक मैत्रीकी स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं भी आर्य, अनार्य, मित्र और शत्रु अनेक वंशोमें विवाह करके सबमें प्रेम-की प्रतिष्ठा की थी। परन्तु इससे उनके संग्रामकी आवश्यकता दूर नहीं हुई। वे ध्वंसलीलाको अपनी कर्मपद्धतिसे अलग नहीं कर पाये।

अन्तमें देशव्यापी विष्ठव घनीभृत होकर महाभारतीय महासमरके रूपमें प्रकट हुआ । धार्तराष्ट्र और पाण्डवोंके साम्राज्याधिकारका विवाद तो एक निमित्तमात्र था । श्रीकृष्णके महान् आदर्शकी विरोधी शक्तियाँ, बुनियादी स्वार्थकी पक्ष-पातिनी राष्ट्रशक्तियाँ दुर्योधनको केन्द्र बनाकर आत्मरक्षाके लिये इकहीं हो गयीं। इधर श्रीकृष्णके आदर्शकी अनुरागिणी शक्तियाँ श्रीकृष्णके द्वारा सञ्चालित पाण्डवींके पक्षमें सम्मिलत हो गयीं। इस महासमरको अनिवार्य जानकर भी श्रीकृष्णने इसके निवारणके लिये लौकिक साम-उपायसे यथासाध्य चेष्टा की । श्रीकृष्णकी सलाहसे युद्धको वचानेके लिये धर्मराज युधिष्ठिरने दुर्योधनसे पाँचों भाइयोंके लिये केवल 'पाँच गाँव लेकर ही सन्तुष्ट होना स्वीकार किया। स्वयं श्रीकृष्ण दूत बन-कर शान्तिस्थापनका प्रयत्न करने पधारे । बाल्यावस्थासे लेकर अवतक दुर्योघन और उनके पक्षवालींने पाण्डवींपर जो अत्याचार किये थे, उन सभीको क्षमा करनेके लिये तैयार होकर श्रीकृष्णाश्रित पाण्डवीने महामानवताका आदशे उपस्थित किया। भीमको विष देकर मार डालनेकी चेष्टा, कुन्तीसमेत पाँची पाण्डवींको लाक्षागृहमें जला डालनेके पड्यन्त्र, कपट-जुएमे घन-मान-राज्यसुखका अपहरण-यहाँतक कि राजदरबार-में असंख्य राजाओं के सामने राज-कुलवध्र एकवस्त्रा वीराङ्गना द्रौपदीके केश खीचकर उसे नम्र करनेकी पापपूर्ण चेष्टा-इन सभी अत्याचारोंको देशमें एकता, शान्ति और प्रेमकी प्रतिष्ठा-के लिये श्रीकृष्णानुगामी महावीर पाण्डव मुला देनेको राजी हो गये !

7

٦

- 5

÷ ÷

يسيع م

أسينه

۽ سد ۾

---\*\*

-+ 5

المراث بالماء

ئىنىيە ئىگە ،

بسسرنب

والمبيعة المنسبة

ميسة بم

سن پيزنه د

بكيبخ بلئنة

परन्तु सन्धिस्थापनके सभी प्रयास व्यर्थ हुए । देशकी नैतिक, राष्ट्रिक और सामाजिक परिस्थिति जब महासमरके उपयुक्त हो उठती है, तब उसे कोई भी निवारण नहीं कर सकता । जबतक यह स्वार्थपरायण दाम्भिक आसुरभावापन क्षात्रगक्ति ध्वंत नहीं हो जाती तवतक एकता, शान्ति और प्रेमका आदर्श, भगवद्गक्तिपूत विश्वमानवताका आदर्श मान्वसमाजमें सुप्रतिष्ठित नहीं हो सकता-मान्वात्माकी मुक्ति नहीं हो सकती । कालप्रभाव और भगवान्के विधानसे जब आसुरी प्रभावसे मानवात्माकी मुक्तिका समय आता है। त्तव आसुरी शक्तिका नाश करनेके लिये महासमर अनिवार्य-रूपसे सम्पन्न होता है। लीलामय श्रीकृष्णने इसी नियमको मानकर मानो युद्धके लिये सम्मति प्रदान की यी । इस महा-समरमें परस्पर प्रतिद्वन्द्वी किसी पक्षविशेषका जय-पराजय उनका लक्ष्य नहीं था । एक असुरसङ्घको पराजित और निगृहीत करके दूसरा एक असुरसङ्घ मर्यादा और प्रमुत्वके आसनपर आरूढ़ हो-यह उनकी इच्छा नहीं थी। वे चाहते हैं मानवारमाकी नैतिक और आध्यात्मिक मुक्ति; वे चाहते हैं मानव-समाजमें अधर्मका पराभव और धर्मका अम्युदयः वे

चाहते हैं मानवजातिमें सप्रेम ऐक्यप्रतिष्ठा—साम्य, मैत्री, पिवत्रता और आनन्दकी प्रतिष्ठा; और वे चाहते हैं विश्व- जगत्मे सत्य-गिव-सुन्दरकी सुखापना। मानव-प्राणकी यही चाह है। इस आदर्शकी विजय ही उनको अभिप्रेत है। इस आदर्शकी विजय ही उनको अभिप्रेत है। इस आदर्शकी विजय ही मानव-प्राणोंमें स्वाराज्यकी प्रतिष्ठा— मारतप्राणोंमे आत्मप्रतिष्ठा होगी। इस सुमहान् सुमद्गल आदर्शके विजय-स्वजको गहरा गाइनेके लिये ही श्रीकृष्ण विष्ठव- तरङ्कमें कूदे थे और भारतकी क्षात्रशक्तिका स्वस करनेवाले महासमरका समर्थन करके उन्होंने उसमें योग-दान किया था।

दो दलोंमें वँटी हुई भारतीय राष्ट्रशक्तियाँ एक दूसनेका ध्वस करनेके लिये सब प्रकारके मारणास्त्रींसे सुसन्नित होकर तैयार हो गर्यो । देशकी शान्तिप्रिय निरीद्द जनता महासमरकी विभीषिका और अगान्तिकी ज्यालासे बची रहे और आसुर-भावापन राजालोग परस्पर अपना घ्वंस कर सकें, इसके लिये युद्धको एक स्थानविशेषमे मर्यादित करके धीमायद कर दिया गया । कुरुक्षेत्रकी विशाल भूमिमें वे एक दूसरेका मुकावला करनेके लिये आ डटे । यथासम्भव कम-से-कम समयमे ही महासमरको समाप्त कर देनेकी श्रीकृष्णने बड्डे कौशलसे व्यवस्या की । उन्होंने खयं इस महासमरके महानायक होनेपर मी किसी पक्षमें अस्त्र धारण न करके अपनी निरपेक्षता प्रकट की. परन्तु अर्जुनके सारिय बनकर उनके पक्षमे अपने नैतिक समर्थनकी घोषणा कर दी । दूसरी ओर, अर्जुनके विपक्षम दुर्योधनको अपनी नारायणी सेना प्रदान करके वस्तुतः अर्जुनके अस्त्रोंसे अपनी सामरिक गक्तिका नाश करनेकी भी व्यवस्था कर दी।

अठारह दिनोके युद्धमे भारतकी आत्मविस्मृत आसुर-भावापन्न क्षात्रशक्ति प्रायः निर्मूल हो गयी। वन्ने श्रीकृष्णके विशेष अनुप्रह्मात्र, उनकी पताकाका वहन करनेवाले पाँच पाण्डव। और बन्ने—स्त्री, वालक तथा हृद्ध, जो युद्धनं सम्मिलित ही नहीं हुए थे। प्रायः निःक्षत्रिय भारतवर्षमं उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिरको राजचकवर्ती-पदपर प्रतिष्ठित किया। क्षात्रशक्तिके या आसुरी शक्तिके समग्रानगर श्रीकृष्णके आदर्शकी प्रतिष्ठा हुई। अखण्ड महाभारतकी नींव पड़ी और नवयुगकी सूचना हुई। व्यासके शिष्यगण महाभारतके नैतिक और आध्यात्मिक सङ्गठनमें लगे रहे। महाभारतके महानायककी यह अनोखी लीला है।

# महाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवान् श्रीकृष्ण

( लेखक-पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

प्रत्येक ग्रन्थका कोई-न-कोई प्रधान उद्देश्य रहता है, उममें एक विशेष सन्देश निहित होता है। लेखकका सारा प्रयत्न उसी उद्देश्यकी ओर पाठकोका ध्यान आकृष्ट करनेके लिये होता है। अन्य जितनी बार्ते कही जाती है, वे सब उसीकी पुष्टिके लिये होती है। साधार् या परम्परा-सम्बन्धसे सबका तात्पर्य उसीमें होता है। साधारण लेखक तो लोकरक्षानके लिये भी लेखनी चला देते हैं; परन्तु लोककल्याणपरायण भगवत्प्राप्त ऋषि-महर्षियोका कोई भी अनुष्ठान ऐसा नहीं होता, जिसमें विश्वके परम मङ्गलकी भावना न हो। महर्षि वेदल्यासके महाभारतका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है—यही इस लेखका विचारणीय विषय है।

किसी भी ग्रन्थका तात्पर्य-निर्णय करनेके लिये विद्वानीने छ: साधन बताये हैं--उपक्रम-उपसंहारकी एकता, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्तिः । उपक्रमपर विचार करते समय सबसे पहले इस प्रन्थके मंगलाचरण-'नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥' पर दृष्टि जाती है । यह श्लोक केवल प्रारम्भिक मङ्गलाचरण ही नहीं, इस प्रन्यका वीज-मन्त्र-सा देखनेमें आता है। प्रत्येक पर्वके आरम्भमें इसका पुनरावर्तन किया गया है। तनिक ध्यान देनेपर अनायास ही समझमें आ जाता है कि इस मन्त्रमे ही महाभारतका सारा रहस्य निहित है; इसीको हृदयङ्गम करानेके लिये इस विशाल ग्रन्थकी अवतारणा हुई है। महाभारतके प्रधान नायक हैं-अर्जुन और श्रीकृष्ण, जो नर-नारायणके अवतार हैं । इन्हींकी विजयगाथासे पूर्ण होनेके कारण यह अन्य 'जय' कहलाता है। नर-नारायण तो विश्ववन्द्य है ही; जिस वाणीमें इनकी विजयकया अङ्कित हो, वह क्या कम वन्दनीय है ! वही तो देवी सरस्वती है। इन सबको प्रणाम करके ही जयका स्वाध्याय करना चाहिये । यहाँ 'नर' जीवमात्रका प्रतीक है और 'नारायण' साक्षात् परमात्मा हैं; इनके तत्त्वका बोघ करानेवाली ब्रह्मविद्या ही सरस्वती है । सरस्वती ब्रह्मशक्ति है—यह बात प्रसिद्ध है। 'ब्राह्मी दु भारती भाषा गीर्वागुवाणी सरस्वती ।' इस कोषके अनुसार सरस्वतीका एक नाम 'ब्राह्मी'

उपक्रमोपसंद्वारावस्यासोऽपूर्वता फल्म् ।
 अर्थवादोपपत्तां च लिक्क तात्पर्यनिणये ॥

भी है; इससे भी उसका ब्रह्मविद्या होना सूचित होता है। 'नर एव नारः'—इस ब्युत्पित्तिके अनुसार 'नर' शब्दसे स्वार्थमे 'अण्' प्रत्ययं करनेपर 'नार' वनता है। नार अर्थात् जीवोंके अयन, यानी आश्रयको नारायण कहते हैं। परमात्मा ही सबके परम आश्रय हैं, उनकी शरणमें जानेसे ही जीवका कल्याण होता है। अर्जुनकी भाँति प्रत्येक मनुष्य जब भगवान्-पर पूर्ण निर्मर हो जाय, अपने रथकी—शरीर एवं जीवनकी वागडोर भगवान्के हाथमे दे दे, उन्हें ही अपना नियन्ता बनाकर स्वयं नियन्त्रणमे रहे, भगवदाशाका यन्त्रकी भाँति पालन करता रहे, तभी उसकी इहलोकमें विजय होती है और अन्तमें वह परमात्मपदको प्राप्त करता है।

नारायण सदासे ही नरके सखा है। 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' यह श्रुति इसी सनातन सख्य-सम्बन्धकी ओर संकेत करती है । जो नर नारायणको अपना सखा मानता है, उनकी शरणमे रहता है, वही नरोत्तम है; जो उनसे विमुख है, वह नरोत्तम नहीं, नर भी नहीं, नराधम है-यही भाव उक्त मङ्गलश्लोकके द्वारा व्यिङ्गत किया गया है। भीष्मपर्वमें स्वयं भगवान्ने ऐसे लोगोंको 'नराधम' कहा है-'न मा दुष्कृतिनो मृदाः प्रपचन्ते नराधमाः । विद्वद्दर श्रीसदानन्दजीने इस श्लोकके 'नर', 'नारायण' और 'नरोत्तम' पदोंसे गीतोक्त क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम-तत्त्वको ग्रहण किया है। क्षरोपाधिक जीव नर है, अक्षरोपाधिक ईश्वर नारायण है और इन दोनोंसे उत्कृष्ट भगवान् पुरुषोत्तम ही 'नरोत्तम' शब्दसे कहे गये हैं # | इन्हींका पूजन, इन्हींके स्वरूपका ध्यान तथा इन्हींके तत्त्वका ज्ञान इस ग्रन्थके विषय हैं । इस दृष्टिसे विचार करनेपर परम पुरुष भगवान् श्रीकृष्ण ही महाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य सिद्ध होते हैं।

एक बात और है। इसमें धर्मराज्यकी खापना तथा अधर्म-राज्यके उच्छेदका वर्णन देखा जाता है। धर्मकी जय और अधर्मकी पराजय दृष्टिगोचर करायी गयी है। यह सब

( महाभारत-तात्पर्थ-प्रकाश )

क्षरोपाधितया जीवो नर इत्यक्षिधीयते। अक्षरोपाधिको हीशो नारायणपदाभिधः॥ क्षराक्षराम्यामुत्कृष्टो भगवान् पुरुषोत्तमः। श्रेयो ध्येयः समच्योंऽत्र नरोत्तमपदाभिधः॥

अवतारके उद्देश्यकी सिद्धि है। धर्मसंस्थापन और दुष्कृतियों-का विनाश—यही तो भगवान्के अवतारका प्रयोजन है; अतः यह धर्मकी विजय भगवान्की ही विजय है—'यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः।' इसके सिवा, धर्मके मूल हैं भगवान् श्रीकृष्ण—'मूल कृष्णः'। अतः धर्मका आश्रय लेनेसे ही उसके मूलभूत श्रीकृष्णकी प्राप्ति हो सकती है, इसलिये धर्माम्युत्यान या धर्मविजयका पर्यवसान भी भगवान् श्रीकृष्णमें ही है।

ध्वन्यालोकके प्रणेता श्रीआनन्दवर्धनाचार्य महाभारतके तात्पर्यका निर्णय करते हुए लिखते हैं—''महाभारतमें शान्तरस और मोक्षरूप पुरुषार्थ मुख्य हैं । साथ ही अन्य रसों तथा दूसरे पुरुषार्थोंका भी समावेश है । किन्तु वे अङ्गी नहीं, अङ्गभूत हैं तथा अपने अङ्गीका अनुसरण करते हैं । अङ्गी तो शान्तरस और मोक्ष ही हैं । इन्हींका प्रतिपादन प्रन्थकारको अभीष्ट है और इन्हींमे महाभारतका मुख्य तात्पर्य है—ऐसा स्पष्टरूपसे प्रतीत होता है ।\*

"यदि कहे 'महाभारतमे जो कुछ वतलाना अभीष्ट है, उसकी तो अनुक्रमणिकाध्यायमे गणना कर दी गयी है; आप जिसे विवक्षित मानते हैं, उसका तो वहाँ दर्शन ही नहीं होता। वहाँ के शब्दोंसे तो यही प्रतीत होता है कि महाभारत सभी पुरुषायोंका बोध करानेवाला है और उसके मीतर सभी रसोंका आस्वादन होता है।' † तो इसके उत्तरमें वतलाया जाता है—यह ठीक है कि अनुक्रमणिकाध्यायमें किसी वाचक शब्दके द्वारा वाच्यरूपसे यह वात नहीं कही गयी है कि महाभारतमें शान्तरस ही अङ्गी है और मोक्ष ही सब पुरुषायोंने से श्रेष्ठ हैं; तो भी व्यञ्जनाके द्वारा यह माव सूचित अवस्य किया गया है। 'भगवान् वासुदेवश्च कीर्त्यंतेऽत्र सनातनः।' ‡ इस वाक्यमें व्यङ्गयरूपसे यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है कि महाभारतमें जो पाण्डवों आदिका चरित्र है, उससे यह शिक्षा मिलती है—उन परमपुरुष परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्णमे ही मन

शः शान्तो रसो रसान्तरैमोक्षलक्षणः पुरुषायं पुरुषायोन्तरै-स्तदुपसर्जनत्वेनानुगम्यमानोऽङ्गित्वेन विवक्षाविषय इति महाभारत-तात्पर्यं सुन्यक्तमेवावमासते । ( ध्वम्यालोक, चतुर्थं उद्योत )

† ननु महाभारते यावान् विवक्षाविषयः सोऽनुक्रमण्या सर्वे एवानुक्रान्तो न चैतद् दृश्यते । प्रत्युत्त सर्वपुरुषार्धप्रवोधहेतुत्व सर्वरसगर्भत्वं च महाभारतस्य तसिनुदेशे स्वशब्दिनविदितत्वेन प्रतीयते । ( ध्व० च० छ० )

🗜 इसमें सनातन भगवान् वासुदेवका भी कीर्तन किया गया है।

लगाओ, ससारकी इन सारहीन सम्पदाओंमे न फॅलो, केवल नय-पराक्रम आदि गुणोंमे ही सारी बुद्धि न खर्च कर डालो । कहाँ गयी कौरवोंकी वह सम्पत्ति ! कहाँ गये वे पराक्रमी वीर ! इस प्रकार विचार करके संसारकी असारतागर दृष्टि डालो।'#

"आगे कहे जानेवाले 'स हि सत्यमृत चैव पवित्रं पुण्यमेव च' आदि श्लोक भी इसी अभिप्रायको व्यक्त करते हैं। महाभारतके अन्तमें हरिवश्चपर्वके द्वारा भगवान्की लीलाओं-का वर्णन करके प्रन्यका उपसहार करते हुए न्वयम्भू किय महर्षि श्रीकृष्णद्वेपायनने उपर्युक्त गूढ अभिप्रायको ही स्पष्ट किया है। † महाभारतमें जो देवता, तीर्थ और तप आदिके अत्यन्त प्रभावका वर्णन किया गया है, वह इसल्ये कि वे भगवान्की प्राप्तिके साधन हे तथा अन्यान्य देवता भी भगवान्की ही विभूतियाँ है। पाण्डवादिके चरित्रका तात्पर्य ससारसे वैराग्य करानेमें है और वैराग्य परमात्माकी प्राप्तिका उपाय है।" ‡

इस प्रकार आचार्य आनन्दवर्धनके मतमें भी महाभारत-का तात्पर्य मोक्ष या भगवत्प्राप्तिमें ही है। महाभारतमे मुख्यतः तीन वार्ते हैं—भगवान् वासुदेवकी महिमा, पाण्डयों जी सत्यवादिता और कौरवोंका दुर्व्यवहार—

वासुदेवत्य माहात्म्यं पाण्डवानां च सत्यताम् । दुर्वृत्तं धार्तराष्ट्राणासुक्तवान् भगवानृपिः ॥ (महा॰ आदि॰ १ । १००-१०१)

क अन्नोच्यते—सत्यम्, शान्तस्येन रसस्याद्वितः महाभारते मोक्षस्य च सर्वपुरुषार्थेन्य प्राधान्यमित्येतन्न स्वशन्यामिपेयत्नेनानु-क्रमण्या दिशतं दिशतं तु व्यक्षयत्नेन । 'भगवान् वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽन सनातन ' इत्यिसिन् वाक्ये ह्ययमर्थो व्यक्षयत्तेन विवक्षितो यदम महाभारते पाण्डवादिचरित यत् कीर्त्यते तस्मात्तसिक्षेत्र परमेदवरे मगविन भवत भावितचेतसो मा भूत विभृतिषु नि सारासु रागिणो गुणेषु वा नयविनयपराक्रमादिष्यमीषु केवलेषु केषुचित् सर्वात्मना प्रतिनिविष्ट-धिय.। तथा चाग्रे पदयत निःसारता ससारन्य। ( ६व० च० उ० )

† एवविधमेव चार्थ गमाञ्चत सदर्शयन्तोऽनन्तरश्रोका रह्यन्ते--
प्स हि सत्यम्' इत्यादय । अयं च निगृदरमगोयोऽयों महाभारता
वसाने हरिवशवर्णनेन समाप्तिं विद्यता तेनैव कविनेयसा कृष्णद्वैपायनेन सम्यक् स्फुटीञ्चत ।

देवतातीर्थतप.प्रमृतीनां च प्रभावातिशयवर्गन तस्यव
परब्रह्मणः प्राप्त्युपायत्वेन तत्त्रिभूतित्वेनैव वा देवनाविशेषागासन्येषां पाण्डवादिचरितवर्णनम्यापि वैराग्यजनननात्पर्याद वैराग्यन्य
च परब्रह्मप्राप्त्युपायत्वमेव ।

इनमेंसे वासुदेवकी महिमा तो प्रन्यका मुख्य विषय ही है। पाण्डवॉकी जो सत्यता है, वह मगवत्प्राप्तिका साधन है तथा कौरवॉका दुर्व्यवहार भगवान्से विमुख करके पतनके गर्तमें गिरानेवाला है। सारांश यह कि भगवत्प्राप्तिकी ह्न्द्यावाले मनुष्यको पाण्डवॉकी भॉति सत्यधर्मको अपनाना चाहिये। भूलसे भी कौरवॉकी भॉति दुराचारको प्रश्रय नहीं देना चाहिये। यही इस प्रन्यका मुख्य सन्देश है। आदिपर्वमे इस आश्यकी पृष्टि करनेवाले बहुत-से वचन है, उनमेंसे कुछ यहाँ दिये जाते है—

भगवान् वासुदेवश्च क्रीत्यंतेऽत्र सनातनः।
म हि सत्यमृतं चैव पितृतं पुण्यमेव च ॥
शाश्वतं ब्रह्म परमं ध्रुवं ज्योतिः सनातनः।
यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः॥
असच सदसचैव यसाद् विश्वं प्रवर्तते।
यत्तद् यतिवरा सुक्ता ध्यानयोगबलान्विताः।
प्रतिविम्यमिवाद्शे पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्॥

(महा० आदि० १)

'इस महाभारतमें सनातन भगवान् वासुदेवकी महिमाका वर्णन हुआ है। वे ही सत्य और ऋत हैं, पावन और पिवत्र हैं। उन्हींको सनातन परब्रह्म कहते हैं; वे नित्य, प्रकाशस्वरूप एव मदा स्थित रहनेवाले हैं। मनीषी विद्वान् उन्हींकी दिव्य लीलाओंका वर्णन करते हैं। यह सत् और असत्रूष्प सम्पूर्ण विश्व उन्हींसे उत्पन्न होता है। ध्यानयोगकी शक्तिसे सम्पन्न जीवन्मुक्त सन्यासी दर्पणमे प्रतिविम्बकी मॉित अपने अन्तः-करणमे उन्हीं परमेश्वरका साक्षात्कार करते हैं।'

आचार्य नीलकण्डने धर्म तथा ब्रह्मके प्रतिपादनमें महाभारतका परमतात्पर्य माना है—'एवं भारतेऽपि धर्म-व्रह्मप्रतिपादन एवं परम तात्पर्यम्।' इससे भी पूर्वोक्त निर्णयका ही समर्थन होता है। पहले बताया गया है कि धर्मके मूल है भगवान् श्रीकृष्ण; अतः धर्म उन्हींकी प्राप्तिका ताधन होनेके फारण उनसे भिन्न नहीं है। भगवान्की महिमा तथा उनकी प्राप्तिके ताधनोंका वर्णन ही तो इस ग्रन्थका ध्येय है। धर्म-सम्बन्धी वचन भी अनेकों उपलब्ध होते हैं। यथा—'पुँधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः,' 'अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं तथा।' 'वैमें चार्ये च कामे च मोक्षे च' इत्यादि। तथा—

धर्मे मितर्भवतु वः सततोत्थितानां स होक एव परलोकगतस्य चन्धुः। अर्थाः स्त्रियश्च निपुणैरपि सेन्यमाना नैवासभावस्यपद्यान्ति त च स्थिरत्वम्॥

'आपलोग सदा सावधान रहनेवाले हैं, अतः आपकी बुद्धि निरन्तर धर्ममें लगी रहे। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है, जो परलोकमें गये हुए प्राणीके लिये बन्धुकी भॉति सहायक है। धन और स्त्री आदि भोगोंका चतुर-से-चतुर मनुष्य भी क्यों न सेवन करे, उनपर न तो कभी भरोसा किया जा सकता है और न वे सदा स्थिर ही रहते हैं।'

इस प्रकार आदिपर्वमें, जो इस ग्रन्थका उपक्रम-भाग है, धर्म और ब्रह्मसे—भगवान् और उनकी प्राप्तिके साधनों- से सम्बन्ध रखनेवाले अनेकों बचन उपलब्ध होते हैं, जिनके आधारपर हृद्ध निश्चयके साथ यह कहा जा सकता है कि महाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। अब ग्रन्थके उपसंहारपर हृष्टिपात कीजिये। मौसल, स्वर्गारोहण और हरिवंशपर्वको महाभारतका उपसंहार-भाग कहते हैं। मौसलपर्वमें भगवान् श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेकी कथा है। भगवान्के इस लोकसे चले जानेपर अर्जुनकी क्या दशा होती है ? वे स्वयं ही व्यासजीसे कहते हैं—

तमपश्यम् विषीदामि घूर्णामीव च सत्तम । परिनिर्विण्णचेताश्च शान्तिं नोपळभेऽपि च ॥ विना जनादेनं वीरं नाहं जीवितुमुत्सहे।

(महा० मौ० ८। २२-२३)

'भगवान् श्रीकृष्णको न देखकर मुझे बड़ा दु:ख हो रहा है, मिस्तष्कमें चक्कर आता है, चित्त अत्यन्त उदिग्न हो गया है; एक क्षणके लिये भी शान्ति नहीं मिलती। जनार्दनके बिना अब मै जीवित नहीं रह सकता।'

कितनी विकलता है ! कितनी लगन ! प्रत्येक जीवके हृदयमे भगवान्के लिये वही व्याकुलता, वही पीडा होनी चाहिये जो अर्जुनके हृदयमे है—'यही इस प्रसंगका मर्म है । भगवान् व्यास याद दिलाते हैं—'अर्जुन ! वे केवल तुम्हारे मित्र नहीं थे, साक्षात् परव्रह्म परमात्मा थे । इस पृथ्वीका मार उतारनेके लिये ही उन्होंने अवतार लिया था; वह काम पूरा हो गया, इसलिये वे अपने घामको चले गये । तुमलोग भी उन्हींका अनुसरण करों'—

कृत्वा मारावतरणं पृथिन्याः पृथुलोचनः। मोक्षयित्वा तर्नुं प्राप्तः कृष्णः स्वस्थानमुत्तमम्॥ (महा० मौ० ८। २९-३०)

१. युधिष्ठिर धर्ममय महान् नृक्ष हैं।

२. इसे अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र मी कहा गया है।

३. धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें [ जो इसमें है, वही अन्यत्र है]।

इस प्रकार इस पर्वमें भगवान्के स्वरूप, कार्य तथा उनके लिये जीवकी विह्वलताका दिग्दर्शन कराकर व्यासजी स्वर्गीरोहणपर्वके अन्तमें स्पष्ट शब्दोंमें यह घोषणा कर देते हैं कि महाभारतमें सर्वत्र भगवान्का ही गायन किया गया है —

वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षम । आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ (महाक स्वर्गाक ६ । ९३)

हरिवश तो सारा-का-सारा भगवान्की महिमा तथा उनकी मधुर लीलाओंसे ही भरा पड़ा है; अतः उसके दो- एक वचनोंको यहाँ उद्धृत करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । इस प्रकार उपसंहारकी आलोचनासे भी भगवान्में ही प्रन्थका तात्पर्य निश्चित होता है । अव यह देखना चाहिये कि भगवत्प्राप्तिके साधनभूत धर्मके विषयमें यहाँ क्या कहा गया है—

जर्ध्वबाहुर्विरीम्येष न च कश्चिच्छुणोति मे । धर्मादर्थञ्च कामञ्च स किमर्थं न सेन्यते॥ (स्वर्गा०५।६२)

'मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह रहा हूँ, पर मेरी वात कोई नहीं सुनता। धर्मसे केवल मोक्षकी ही नहीं, अर्थ और कामकी भी लिखि होती है, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते ?' कितनी जोरदार अपील है! और भी सुनिये—

न जातु कामास भयास लोभाद्
धर्मं जह्याजीवितत्थापि हेतोः।
नित्यो धर्मं सुखदुःखे स्वनित्ये ः ः ॥
( महा० स्वर्गा० ५ । ६३ )

'कामनासे, भयसे, लोभसे अथवा प्राण बचानेके लिये भी धर्मका त्याग न करे । धर्म ही नित्य है, सुख-दुःख तो अनित्य हैं [ अतः अनित्यके लिये नित्यका परित्याग कदापि न करे ]।' कामनाके वशीभूत होकर राजा नहुषने धर्मका परित्याग किया; इसलिये उनका पतन हुआ, उन्हें सर्पकी योनिमें जाना पड़ा। दुर्योधनने लोभवश धर्मसे मुँह मोड़ा और कुदुम्बसहित मारा गया। भयके कारण इन्द्रने धर्मकी अवहेलना की और वे श्रीहीन होकर स्वर्गसे भ्रष्ट हो गये। अश्वत्यामा जीवन-रक्षाके लिये धर्मसे विमुख हुआ और आपत्तिमें फँस गया।

इस प्रकार उपक्रम और उपमंहारमें मगवान्की महिमा और उनकी प्राप्तिके साधनभूत धर्मका हदतापूर्वक प्रति-पादन किया गया है। अब तालर्यनिर्णयके दूसरे साधन अम्यासपर विचार करते हैं। अम्यास कहते हैं आवृत्तिको। अर्थात् प्रन्यका जो सुख्य विषय है, उसका उस प्रन्यमें बारंबार प्रतिपादन होना चाहिये। ऐसा होनेपर ही वह उस प्रन्यका सुख्य प्रतिपाद्य माना जाता है। इस दगसे विचार करनेके छिये एक बार समूचे प्रन्यपर हिए डालनी होगी। यदि सम्पूर्ण या अधिकाश प्रमाणोंको यहाँ अद्भित्त किया जाय, तो बहुत विस्तार हो जायगा। इसके छिये न हमारे पास समय है और न इस निवन्धमें स्थान। अतः यत्र तत्रसे कुछ योड़े-से प्रमाण उपस्थित करके यह दिखलानेकी चेष्टा की जायगी कि अम्यासरूप लिङ्कके द्वारा भी प्रन्यके पूर्वोक्त तात्मर्यकी ही पुष्टि होती है।

धर्मराज युधिष्ठिरका राजस्य यज आरम्भ होनेवाला था। देश-देशके सामन्त नरेश वहाँ मौजूद थे, राजनभाम यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सबसे पहले किमकी पूजा की जाय । युधिष्ठिरने भीव्मजीसे पूछा—'पितामह ! आप किन्हें अग्रपूजाके योग्य मानते हैं ! जिन्हे आप इसके लायक समझें, उनका नाम बतावें।' भीष्मजीने सोचकर उत्तर दिया- 'भगवान् श्रीकृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है।' उनकी आजा पाकर सहदेवने भगवान्के चरण पखारे। उस समय शिशुपालने अनुचित आक्षेप किया । तय भीप्मनी खीझकर बोले- 'जो विश्ववन्य श्रीकृष्णकी पूजाका अभिनन्दन नहीं करता, वह क्षमाके योग्य नहीं है । फिर उन्होंने भगवान्की विस्तृत महिमा बतायी और शिशुपालको समझाते हुए कहा- 'चेदिराज ! हमलोग किसी कामनासे या अपना सम्बन्धी मानकर अथवा इन्होंने हमारा उपकार किया है—इस दृष्टिसे श्रीकृष्णकी पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारी दृष्टि तो यह है कि ये इस भूमण्डलके सभी प्राणियोंको सुरा पहुँचानेवाले हैं और बडे-बड़े संत-महात्माओंने इनकी पृजा की है । ब्राह्मणोंमें वही पूजनीय समझा जाता है, जो ज्ञानमें वड़ा हो और क्षत्रियोंमें वही पूजाके योग्य है, जो बलमें मबसे अधिक हो। श्रीकृष्णमें ये दोनों वार्ते हैं, ये वेद-वेदागके विज्ञानमें भी बड़े हैं और वलमें भी; अतः इनकी पूज्यतामें क्या सन्देह हो सकता है ? ससारमें इनसे बढकर दूसरा है ही कीन ? दान, दक्षता, गास्त्रजान, शूरता, प्रजा, यश, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, चैर्य, सन्तोष और पुष्टि-ये सभी गुण श्रीकृष्णमें नियत-रूपसे रहते हैं। लोकमें छः व्यक्ति पूज्य माने गये हैं- मृत्यिक्, गुरु, जिमके साथ कन्या व्याही जानेवाली हो वह, राजा और अपने प्रियजन । भगवान् श्रीकृष्ण ये सभी हैं, इसीलिये इनकी पूजा की गयी है। ये अविनाशी परमेश्वर है, इन्हींसे सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति हुई है। ये ही अव्यक्त प्रकृति हैं और ये ही सनातन कर्ता है। साय ही ये सम्पूर्ण भृतोंने परे हैं, इन्हीं सब कारणोंसे इनकी पूजा की गयी है। 1946

दुःशासन द्रौपदीका वस्त्र खींचना चाहता है। भरी सभामें उनकी लाज जा रही है, कोई वचानेवाला नहीं है। निराश होकर उसने अशरण-शरण दीनवन्धु भगवान्को पुकारा और अंचलसे मुँह दककर रो पड़ी। वह करुण पुकार भगवान्के कानोंमें पड़ी, वे विह्वल हो गये, गला भर आया। किसीसे कुछ न कहकर पैदल ही दौड़े और सभामे पहुँचकर सतीकी लाज रख ली। भगवान्की दयासे द्रौपदीके धर्मने ही वस्त्र वनकर उसके शरीरको दक लिया अथवा धर्ममय दुक्ल वनकर स्वयं भगवान्ने उसकी लजा वचायी। व्यासजी कहते हैं—

कृष्णं च विष्णुं च हरिं नरं च त्राणाय विक्रोशित याज्ञसेनी। ततस्तु धर्मोऽन्तरितो महात्मा समावृणोद् वै विविधैः सुवस्रैः॥ (महा॰ समाप्नें)

इस प्रसंगसे भी भगवान् और धर्मकी महत्ता सिद्ध होती है । अव आगे देखिये । पाण्डव अन्यायपूर्वक जूएमें हराये गये ।

कामाचेदिराज जनार्दनम्। # न केवलं वय न सम्बन्ध पुरस्कृत्य कृतार्थं वा कथञ्चन॥ अर्चामहेऽर्चित सिर्झुवि भूतसुखावद्दम् । द्विजातीना क्षत्रियाणा शानवृद्धो वलाधिक॰॥ पूज्यताया च गोविन्दे हेतू द्वाविप संस्थितौ। वेदवेटाद्गविज्ञान चाप्यधिकं वल तथा ॥ मृणा लोके हि कोइन्योऽस्ति विशिष्ट केशवारृते । दान दाध्यं श्रुत शौर्यं धी॰ कीर्तिर्वृद्धिरुत्तमा॥ श्रीर्धृतिस्तुष्टि. पुष्टिश्च नियताच्युते । सनति ऋत्विग्गुरुर्विषाद्यश्र स्नातको नृपति प्रिय ॥ सर्वमेतद्ध्यीकेशस्तस्मादम्यर्चितोऽच्युत. कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाव्यय.॥ प्रकृतिरव्यक्ता कर्त्ता चैव सनातनः । सर्वभूते म्यस्तसात् पूज्यतमोऽच्युत. ॥ परश्च

उन्हें तेरह वर्षके लिये वनमें रहना पड़ा । यह समाचार द्वारकामें चृष्णिवंशियोंने सुना । सव लोग मगवान् श्रीकृष्ण-को साय लेकर पाण्डवोंसे मिलने आये । मगवान्ने जब शकुनिद्वारा किये गये छल-कपटकी वात सुनी, तो वे ऐसे कृपित हुए मानो उसी क्षण संसारको मस्म कर डालेंगे । उस समय अर्जुनने स्तवन करके भगवान्को शान्त किया । अर्जुनद्वारा की हुई स्तुति बड़ी है और उसमें भगवान्की महिमाका सुन्दर निरूपण है । फिर द्रौपदीने अपनी करण-कथा सुनायी, भगवान्को उस दुःखिनीको भी सान्त्वना दी । इन प्रसंगोंमें भगवान्की मक्तवत्सलताका विशेष परिचय मिलता है ।

एक समयकी बात है, जब पाण्डव काम्यक वनमें रहते थे भगवान् श्रीकृष्ण सत्यभामाको साय छेकर उनसे मिलने गये। वहाँ मार्कण्डेयजीने पाण्डवोंसे अपना प्रलयकालका अनुभव सुनाते हुए भगवान् बालमुकुन्दकी बड़ी महिमा गायी और अन्तमें बताया कि 'मैंने महाप्रलयके समय जिनका दर्शन किया था, वे ही ये भगवान् श्रीकृष्ण हैं।'

> यः स देवो मया इष्टः पुरा पद्मायतेक्षणः। स एष पुरुषच्यात्र सम्बन्धी ते जनार्दनः॥ ' (महा० वनपर्व)

उन्होंने फिर कहा—'ये श्रीकृष्ण ही पुराणपुरुष पर-मात्मा हैं। ये ही जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करने-वाले सनातन परमेश्वर हैं। इन्हें देखकर ही मुझे वह पुरानी बात याद आ गयी है। ये ही माधव सम्पूर्ण प्राणियोंके माता-पिता हैं। पाण्डवो ! तुम सब लोग इन्होंकी हारणमे जाओ।'4

कुछ काल पश्चात् वनवासी पाण्डवोंपर दुर्वासाकी कृपादृष्टि हुई । असमयमें पहुँचकर उन्होंने हजारों ऋषियोंके लिये भोजन वनानेका आदेश किया । धर्मराजने आज्ञा स्वीकार कर ली, इसके सिवा कोई चारा नहीं या । द्रौपदीको जब यह बात मालूम हुई तो उसे वड़ी चिन्ता हुई । उसके पास स्र्यंकी दी हुई स्थाली थी; उसमेंसे प्रतिदिन जितने अतिथि आ जाय उनके भोजनके लिये पर्याप्त अन्न मिलता था, मगर

स स एप कृष्णो वाष्णेय पुराणपुरुषो विभुः । एव थाता विधाता च सहता चैव शाश्वतः ॥ दृष्ट्रेमं वृष्णिप्रवर स्मृतिमीमियमागता । सर्वेषामेव भूतानां पिता माता च माधवः ॥ गच्छध्वमेनं शरण शरण्य कौरवर्षभाः ।

(महा ं वन ०)

द्रौपदीके भोजन करने के पहले ही । उस दिन वह भोजन कर चुकी थी, अतः उस स्थालीसे अन्न प्राप्त होनेकी सम्भावना नहीं थी। इघर, ऋषिके रुष्ट होनेपर शापका भय था। द्रौपदीने पुनः अपने उन्हीं अनाथनायका स्मरण किया । भगवान् आ गये । आते ही कहा-विहन ! वडी भूख लगी है, कुछ लानेको दे ।' द्रौपदीने संकोचके साथ कहा—'आज कुछ भी नहीं है, इसीलिये तो तुम्हे बुलाया है । महर्षि दुर्वीसाका आतिथ्य करना है, कोई प्रवन्ध करो ।' मगवान वोले- 'कृष्णे ! यह दिल्लगीका समय नहीं है । मै थका-माँदा, भूखा-प्यासा आया हूँ और तू बातोंमे बहला रही है। ला अपनी बटलोई मुझे दिखा ।' उनका आग्रह देखकर हौपदी बटलोई ले आयी। भगवान्ने देखा, उसमें सागका एक पत्ता मटा हुआ है; उसे लेकर खा लिया और सम्पूर्ण जगत्को तृप्त कर दिया । ऋषियोंको अजीर्ण सताने लगा । दुर्वासाको अम्बरीष-का प्रभाव याद आ गया । पाण्डव भी मगवानके मक्त हैं, यहाँ भी वैसा ही कोई उपद्रव न खड़ा हो जाय-यह सोचकर मारे डरके वे सब लोग भाग गये।

पाण्डवेभ्यो भृशं भीता दुद्धुतुस्ते दिशो दश। (महा० वन०)

इस प्रकार वनपर्वमें स्थान-स्थानपर भगवान्की भक्त-परवशताका परिचय मिलता है । आगे चलकर वनपर्वमे ही भगवान् नर-नारायणकी महिमा तथा उनके वाराह, नृसिंह और वामन अवतारोंका संक्षेपसे परिचय दिया गया है: साथ ही इसी पर्वमें बीहिदोणिक तथा धर्मव्याध आदिकी कथाओं में धर्मका महत्त्व बताया गया है । पतिव्रताओं के उपाख्यानों में स्त्रियों के धर्म-पालनका महत्त्व दिखलाया गया है । विराटपर्वमे भी धर्मकी ही महिमा व्यक्त की गयी है। द्रौपदीके पातिवृत्य-धर्मने उसे पापीके हायोंसे बचाया और कीचकको उसके पापने ही नष्ट कर दिया। परायी स्त्रियोंपर कुदृष्टि डालनेवालोंको कितना भयंकर दण्ड मिलता है-यह की चकके दृष्टान्तसे शिक्षा लेनी चाहिये। विराट एक धार्मिक राजा हैं-धर्मके प्रतीक। पाँच पाण्डव पाँची इन्द्रियाँ हैं। द्रौपदी प्रज्ञा है । धर्मकी छत्रछायामें रहनेवाली बुद्धिसहित इन्द्रियोंपर पापकी दाल नहीं गलती । यदि कदाचित् पापने आक्रमण किया भी तो वह की चककी भाँति खयं नष्ट हो जाता है, अथवा कौरवींकी भाँति पराजित होकर भाग जाता है। वह धर्मराज्यकी गौओ---इन्द्रियोंपर कावू नहीं कर सकता, उनपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता ।

अत उद्योगपर्वपर एक दृष्टि डालिये। उसमे यह क्या आती है कि सगवान श्रीकृष्णने पाण्डवोका साथ दिया। इससे यह सूचित होता है कि भगवान सकटके समय अपने भक्तोंको कदापि नहीं छोडते । प्रजागरपर्वमे विदुरकी धार्मिक नीतिका वर्णन है। सनत्सजातीयमे मृत्य और अमृतत्वकी व्याख्या है । परमात्माके स्वरूप और उनके जानके साधनींका वर्णन है। ब्रह्मचर्यका परिचय दिया गया है, फिर भगवत्-शरणागतिके साथ उसका उपसहार हुआ है। आगे दुर्योधनका मान भंग करनेके लिये भगवान्ने विराट्का दिखाकर अपने प्रमुत्वकापरिचय दिया है। उसके यहाँका निमन्त्रण ठुकरा दि ग और विदुरके घर विना बुलाये ही जाकर उनकी सेवा स्वीकार की। मक्तोंके प्रति भगवान् कितना आत्मीयभाव रखते है-यह इस प्रसगसे स्पष्ट हो जाता है। इसी पर्वमें आगे चलकर सञ्जयने धृतराष्ट्रसे भगवत्स्वरूपका वर्णन करते हुए उनके नामोंका निर्वचन किया है। उसमें 'ऋष्ण' नामकी निरुक्ति इस प्रकार वतायी गयी है-

कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्दृतिवाचकः। विष्णुस्तद्भावयोगाच कृष्णो भवति शाश्वतः॥ (महा० उपोग०)

अर्थात् 'कृष्' नाम है सत्ताका और 'ण' आनन्दका वाचक है। सत्ता तथा आनन्द दोनोंके योगसे सनातन परमेश्वर 'कृष्ण' कहलाते हैं।

इस प्रकार उद्योगपर्वमे भी श्रीकृष्णकी महिमाका ही विशेष वर्णन है। भीष्मपर्वमे पहले भूगोलका वर्णन आता है। यह जगत् भगवान्का स्थूल या विराट् रूप है। स्थूल रूपका ज्ञान होनेपर ही क्रमजः स्क्ष्म स्वरूपमें बुद्धिका प्रवेश होता है। इसीलिये पहले स्थूल रूपका निरूपण करके फिर भगवद्गीतामें भगवान्के स्क्ष्म स्वरूपका वर्णन किया गया है। युद्धके प्रारम्भमें भगवती दुर्गाने दर्शन दिया है। इससे यह स्वित होता है कि जिसनर भगवान्की अनुकृलता होती है, उसपर सभी देवता कृपा करते हैं। इसके पश्चात् भगवान्की आरम्भ होती है। अर्जुनको मोह हुआ और वे भगवान्की शरणमें गये। भगवान्ने अर्णागतपर दया की और योहे समयमें ही भक्तको कर्म, भक्ति तथा जानका रहस्य वताकर उसे शरणमें ले कृतार्थ कर दिया। इससे यह स्थि होता है कि भगवान्की शरणमें गये विना जीवको शोक-मोहके वन्धनसे छुटकारा नहीं मिलता।

इसके बाद युद्ध आरम्भ होता है। भक्तवलल भगवान्

म्वयं मारिय वनकर घोड़ोंकी बागडोर सँमालते हैं और रणभृमिमे मब ओर विचरते हुए भक्तको संकटसे बचाते तथा विजयी बनाते हैं। जहाँ भक्त अपने कर्तव्यपालनमे जरा भी शिथिलता दिखाता है, वहाँ उसे सावधान करनेके लिये वे अपनी प्रतिजाके विरुद्ध स्वयं हिययार उठा लेते हैं। एक दिन भीष्मिपतामहके सामने अर्जुनको ढीला पड़ते देख उन्होंने घोड़ोंकी बागडोर छोड दी और हाथमे तीखी घारवाले चक्रको युमाते हुए वे रथसे कृद पड़े। फिर जिस प्रकार सिंह मदान्ध एवं उन्मत्त गजराजको मार डालनेकी इच्छासे उसकी ओर झपटे, उसी तरह वे भी अपने पैरोंकी धमकसे पृथ्वीको कँपाते हुए भीष्मपर टूट पड़े। व्यासजीने उस समयका कितनी सुन्दर भाषामें चित्र खीचा है—

श्चरान्तमुद्भाम्य भुजेन चक्रं
रथाद्वश्चुत्य विस्तुज्य वाहान् ॥
स कम्पयन् गां चरणेर्महात्मा
वेगेन कृष्णः प्रससार भीष्मम् ।
मदान्धमाजौ समुदीर्णदर्प
सिंहो जिघांसन्निव वारणेन्द्रम् ॥
( महा० भीष्म० )

भगवान्को अपनी ओर आते देख भीष्मजी निहाल हो गये। वे तो चाहते ही थे। बोले—'आओ देवेश्वर! आओ जगदाधार! तुम्हें नमस्कार है। मुझे जबरदस्ती इस रथसे मार गिराओ। तुम्हारे हाथसे मरनेपर मेरे लिये इहलोक और परलोक दोनों जगह कल्याण है। नाथ! आज तुमने तीनों लोकोंमे मेरा गौरव बढ़ा दिया।'\*

एक दिन दुर्योधनको अपने महारयी माहर्योकी पराजयसे वडा दुःख हुआ । उसने भीष्मजीसे जाकर कहा—'पितामह! आप-जैसे वीरोंके होते हुए हमलोगोंकी क्यों हार होती है और पाण्डव कैसे प्रतिदिन विजयी हो रहे हैं ११ भीष्मजीने समझाते

ा पहोहि देवेश जगन्निवास

नमोऽस्तु ते शार्त्रगदासिपाणे।

प्रसद्य मां पातय छोकनाथ

रथोत्तमाद् भृतशरण्य सख्ये॥

त्वया इतस्येह ममाद्य कृष्ण

श्रेयः परिसन्निह चैव छोके।

सम्मावितोऽस्म्यत्यकृष्णिनाथ

छोकैस्निभिश्च प्रथितप्रमाव॥

( महा० मीव्म०)

हुए उत्तर दिया—'बेटा! मेरी राय तो यह है कि त् पाण्डवों-से सिन्ध कर ले। वे अपने बलसे नहीं जीतते, भगवान् श्री-कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनके रहते हुए संसारमें कोई नहीं है, जो पाण्डवोंको हरा सके।' इसके बाद उन्होंने प्राचीन कया सुनाकर श्रीकृष्णके स्वरूपका विस्तारके साथ परिचय दिया।

इस तरह विचार करनेपर भीष्मपर्वमें भी श्रीकृष्णके महत्त्वका ही दर्शन होता है। द्रोणपर्वमें भी यही बात है। इसके ग्यारहवें अध्यायमें स्वयं धृतराष्ट्रने सक्षयसे भगवान् कृष्णकी छीळाओं तथा प्रभावका वर्णन किया है। \* जयद्रथवधके प्रसङ्गते यह शिक्षा मिळती है कि 'भगवान् सहायक हों तो मनुष्य कठिन-से-कठिन प्रतिज्ञा भी पूरी कर सकता है और भगवान्की दृष्टि फिर जाय तो राष्य, बळ, सेना, अतुळ खजाना और अजेय वीर भी किसी काम नहीं आते। दुर्योधनके पास ये सभी साधन थे, किन्तु जयद्रथको न बचा सके। युधिष्ठिरने तो भगवान्से स्पष्ट कह दिया कि 'गोविन्द! आपके द्वारा सुरक्षित रहनेपर ही अर्जुनने यह अद्भुत पराक्रम किया है। में

भगवान्के विरुद्ध आचरण करनेवाला बड़े-से-बड़ा वीर मी विजयी नहीं हो सकता और उनके आश्रयमें रहनेवाले साधारण वीर मी अपने शत्रुओको नीचा दिखा सकते हैं। इसी नीतिके अनुसार पाण्डवोंने कर्ण, शल्य और दुर्योधनपर विजय पायी। इस प्रकार कर्ण तथा शल्यपर्वमें भी भगवान्के ही प्रभावका वर्णन है। सौिसकपर्वकी कथासे यह स्वचित किया गया है कि अधर्मी राजाका अन खानेवाले विद्वानोंकी भी बुद्धि मारी जाती है। वे भी कठोरतापूर्ण पापमें प्रवृत्त हो जाते हैं। तभी तो अश्वत्थामा रातमे सोते हुए पाण्डवोंको मार डालनेकी इच्छासे चोरकी भाँति शिविरमें घुसा था। जिनका दृदय वैर या देखकी आगमें जलता है, उन्हें रातको नीद नहीं आती; यही दशा अश्वत्थामाकी थी। अभागा मनुष्य देवताका प्रसाद प्राप्त करके भी दुःखदायक पापकर्ममें प्रवृत्त हो जाता है। जैसे अश्वत्थामाने शङ्करजीसे वरदान पाकर भी अपना पतन ही किया। रातमें सोते हुए बालकोंके

शृणु दिन्यानि कर्माणि वासुदेवस्य सञ्जय।

 (महा० द्रोण०)
 ने अत्यद्भुतिमद सर्वे कृतं पार्थेन धीमता।
 त्वया गुप्तेन गोविन्द व्रता पापं जयद्रथम्॥
 (महा० द्रोण०)

प्राण लिये । उसे इस कुकर्मका फल भी हार्थो हाय मिला, भगवान्ने घोर शाप दिया । यद्यपि अश्वत्यामाका यह उद्योग पाण्डवोंको भी मार डालनेके लिये या, तो भी मगवान् जिनके रक्षक हों उन्हें कौन मार सकता है ! उन्होंने ब्रह्मास्त्रसे भी पाण्डवोंकी रक्षा की । ऐषीकपर्वमें तो भगवत्-कृपाका अद्भुत चमत्कार देखा जाता है । उत्तराके गर्भका वालक अश्वत्यामाकी शस्त्रामिस घर जानेपर भी भगवान्के अनुप्रहसे मृत्युको नहीं प्राप्त हुआ । स्त्रीपर्वकी कथा है—शृतराष्ट्र पुत्रशोकसे पीडित थे, उन्होंने भीमको छातीसे लगानेके व्याजसे मार डालनेका विचार किया । भगवान्ने लोहेकी प्रतिमासे घृतराष्ट्रको मिलाया। प्रतिमा दूक-दूक हो गयी, भीमसेनके प्राण वच गये । भक्तोंपर प्रभुकी कितनी अपार दया है !

शान्तिपर्वमें राजधर्म, आपद्धर्म, दानधर्म तथा मोक्षधर्मका वर्णन है। उसमें विस्तारके साथ धर्मकी महत्ता वतायी गयी है। मोक्षके स्वरूप और साधनोंका वर्णन किया गया है। साथ ही भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाका सुन्दर निरूपण है। युधिष्ठिरने जो भगवान्का स्तवन किया है, उससे उनका अनिर्वचनीय माहात्म्य प्रकट होता है। जब भगवान् श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर शरश्य्यापर पड़े हुए भीष्मजीके पास आते हैं, उस समय वे भगवान्की ओर देखकर स्तुति करने लगते हैं; उनके सामने भगवान्का दिव्यरूप प्रकट हो जाता है। भीष्मजी कहते हैं—

नमस्ते भगवन् कृष्ण छोकानां प्रभवाप्यय। योगीश्वर नमस्तेऽस्तु त्वं हि सर्वपरायणः॥ दिवं ते शिरसा व्यासं पद्म्यां देवी वसुन्धरा। दिशो भुजै रविश्रश्चवींर्ये शकः प्रतिष्ठितः॥ त्वस्प्रपन्नाय भक्ताय गतिसिष्टां जिगीपवे। यच्छ्रेयः पुण्डरीकाक्ष त्वं नयस्व सुरोत्तम॥ (महा० शान्ति०)

'सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्ति और सहार करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण ! तुम्हें नमस्कार है । योगीश्वर ! तुम्हों सबको शरण देनेवाले हो । तुम्हें वारवार प्रणाम है । यह सारा सुलोक तुम्हारे मस्तकसे न्याप्त है और यह पृथ्वी तुम्हारे पैरोंके भीतर आ गयी है । मुजाओंसे सम्पूर्ण दिशाएँ न्याप्त हैं, सूर्य तुम्हारे नेत्र हैं और वीर्यमें इन्द्र प्रतिष्ठित हैं । कमल्लोचन ! में तुम्हारा भक्त हूं, तुम्हारी शरणमें पड़ा हूं और इन्छानुसार उत्तम गति प्राप्त करना चाहता हूं । देवेश्वर । जिसमें मेरा वास्तविक कल्याण हो, उसी गतिको मुझे पहुँचाओ ।'

भगवान्ने कहा-- 'राजन् ! मुझमें तुम्हारी परा मक्ति है।

इसीलिये मैने तुम्हे इस दिव्यरूपका दर्शन कराया है।'क

अश्वमेधपर्वमें तीन उपाख्यान है—पहलेंने यह वताया गया है कि काशीमे मरनेसे मुक्ति होती है; फिर यह करा है कि धमेंसे ही धन उपार्जन करके चित्तशुद्धिके लिये यह करना चाहिये। दूसरा उपाख्यान हे श्रीकृष्ण और धमें श संवाद। इसमें शास्त्रके अर्थको सूत्ररूपमें बनाया गया है, साथ ही कुटिलताका निपेध और सरलता, मृदुता आदि नहुणों शे प्रशंका की गयी है। तीसरा उपाख्यान श्रीरूपण और शुधिष्ठिरका सवाद है। इसमे शास्त्रीय अर्थका विश्वद द्याख्या है। फिर जानके साधन, वैराग्य, काशीमाहात्म्य, शिवशी महिमा आदिका वर्णन है। आगे त्याग और तत्वज्ञानका महत्त्व बताया गया है। काम-विजयकी आवश्यकनापर जार दिया गया है। इस प्रकार ये सभी वार्ते वताकर भगवान्ने ही शुधिष्ठिरका शोक दूर किया है। अर्जुनकी प्रार्थनासे पुनः दया करके उन्होंने अनुगीता और श्राह्मणगीताह्यारा उपदेश किया है।

इस प्रकार जब हम सम्पूर्ण महाभारतपर दृष्टिपात करते हैं, तो उसमें सिचदानन्दविग्रह परात्पर भगवान् श्रीकृणाकी महिमा और उनकी प्राप्तिके साधनभृत धर्मोंका ही पुन-:पुनः वर्णन मिलता है। यही अभ्यास है, इसके द्वारा भी इस प्रन्यका भगवान्में ही तात्पर्य सिद्ध होता है। अव तात्पर्यनिर्णयके तीमर लिङ्ग अपूर्वतापर विचार करते हैं। शास्त्रका तालर्य प्रायः कोई अपूर्व वात वतलानेमें ही होता है। जो स्वाभाविक हो, स्वतः प्राप्त हो, उसीको वतानेके लिये ऋषियोंका प्रवास नहीं होता । राग-द्वेप, ईर्ष्या-असूया, वैर-विरोध तया नाम-क्रोघ-लोभ आदिकी लीलाएँ तो इस जगत्में निरन्तर होती रहती हैं; क्या इन्हींको बतानेके लिये महाभारतनी रचना-का प्रयास हुआ है ! कदापि नहीं । इनका दुप्परिणाम दिखाकर मनुष्योंको ऐसे आश्रयमें रहनेके लिये प्रेरणा देनी चाहिये, जहाँ इनसे छुटकारा मिले, जहाँ परम गान्ति, परमा-नन्दका साम्राज्य हो । इसी उद्देवयसे इस महाप्रन्यनी अवतारणा हुई है, और ऐसा होनेसे ही इसमें अपूर्वता होगी। सम्पूर्ण ग्रन्थमें भगवान्के स्वरूप, उनकी द्यक्ति, उनरी दया, उनकी मक्तवत्मलता आदिका वर्णन करके यही अपूर्व उपदेश दिया गया है कि 'संसारके क्षणमगुर विपय-मोर्गोरी

यत खलु परा मिक्तमेयि ते पुरपर्यम । ततो मया वपुर्दिच्य त्विय राजन् प्रदर्शिनम् ॥ ( महा० शन्ति० )

आमिक छोडो, धर्मका आचरण करो, मगवान्की शरण हो, उनका ह्यान करो और उनके ही तत्त्वको जानो।' —रत्यादि। यह नात्रयं व्यक्जनावृत्तिसे तो घ्वनित होता ही है, स्यष्ट बचनोंहारा भी इसका समर्थन होता है। धर्माचरण और भगवद्यजनके लिये विधि-वाक्योंकी भी महाभारतमें कभी नहीं है। धर्मविधायक वचन ये हैं—'वर्मे मतिर्मवतु वा मनतोत्यिनानाम्' (आदि०) 'न जातु कामाक मयान्न लोभाद् धर्म जधाजीवितस्यापि हेनोः।' (स्वर्गा०) 'नियतं कुक कर्म त्यम्', 'कार्य कर्म समाचर' (भीष्म०) इत्यादि। भगवद्यक्तिका विधान करनेवाले वचन इस प्रकार हैं—

'तस्मात् प्ज्यतमोऽच्युतः ।' (समा०) 'गच्छध्यमेनं शरणं शरण्यं कोरवर्षमाः ।' (वन०)

'प्रपद्यस्त जनार्दनम् ।' 'शरणं गच्छ केशवम् ।' ( उद्योग० )

'अनित्यमसुखं छोकिममं प्राप्य भजस्य माम् ।'
'मन्मना भव मद्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।'
'मय्येत्र मन आधत्स्य मिय बुद्धिं निवेशय ।'
'मिचतः सततं भव ।'
'तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।'
'मामेकं शरणं वज' (श्रीष्म०)
—हत्यादि ।

तात्पर्य-निर्णयका चौया लिङ्क है फल । यदि पूर्वोक्त रूपते भगवान् ही प्रन्यके मुख्य प्रतिपाद्य हैं, उनके भजनमें प्रवृत्त कराना ही शास्त्रका उद्देश्य है, तो इसका फल क्या यतलाया गया है ! फलका ज्ञान हुए विना किसीकी उसमे प्रवृत्ति होनी कठिन है; क्योंकि 'प्रयोजनमनुदिव्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते' (प्रयोजन जाने विना मन्द- बुढि मनुष्य भी किसी कार्यमें नहीं प्रवृत्त होता।) हाँ, ठीक है; फलका प्रतिगदन होना चाहिये और हुआ है। भगवान्के भजनका फल अनन्त है, महान् है। उसे वाणीके द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। शास्त्रोंमें जो भी फल वताया गया है, वह अत्यन्त सीमित है, संकुचित है। उससे अनन्त- गुना अधिक मजनका प्रभाव है। यहाँ योड़ेसे फलसम्बन्धी क्वन उद्धत किये जाते हैं—

ये च कृष्णं प्रपद्यन्ते न ते मुहान्ति जन्तवः।

भये महति मग्नांश्च त्राति नित्यं जनार्दनः॥

(भीष्म•)

'जो जीव मगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें चले जाते हैं, वे कभी मोहके वन्धनमे नहीं पडते। वे वड़े भारी भयमें डूवे हों, तो भी जनार्दन मगवान् उनकी सदा रक्षा करते हैं।'

यो मामजमनादिं च वेत्ति छोकमहेश्वरम् । असंमूढः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ (र्माष्म०)

'जो मृनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और सम्पूर्ण लोकोंका महेश्वर जानता है, वही मनुष्योंमें ज्ञानी है और वह सव पापोंसे मुक्त हो जाता है।

'तट्यसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्।' ( मीष्म०'

'उन परमेश्वरकी कृपासे तुम परमगान्ति और सनातन स्थान प्राप्त करोगे ।'

य एनं संश्रयन्तीह अक्ता नारायणं हरिस्। ते तरन्तीह दुर्गाणि न चात्रास्ति विचारणा॥ (शान्ति॰)

'जो मक्त इन मगवान् नारायणके आश्रयमें रहते हैं, वे कठिन-से-कठिन विपत्तियोंके पार हो जाते हैं—इसमें जरा भी अन्यया विचार करनेकी गुंजायश नहीं है।

अर्थवाद पाँचवाँ साधन है। अर्थवाद नाम है प्रशंसाका। जो शास्त्रका मुख्य विषय होता है, उसके प्रशंसक अर्थवाद भी उपलब्ध होते हैं। अभीतक महाभारतका जो तात्पर्य निर्णीत हुआ है, उसके भी अर्थवाद होने चाहिये। ठीक है, अर्थवादों-की भी कमी नहीं है। एक बात यहाँ ध्यान रखनेकी है। वहत-से अर्थवाद ऐसे होते हैं, जो यथार्थ नहीं कहे जा सकते। उनका उद्देश्य केवल अमीष्ट वस्तमे रुचि उत्पन्न करानामात्र होता है । जैसे 'आदित्यो यूपः' ( यूप सूर्य है )-यह अर्थवाद-वाक्य है। यूप कभी सूर्य नहीं हो सकता; यहाँ प्रशंसामात्र करना अमीष्ट है। इसके विपरीत 'अग्निर्हिमस्य भेपजम्' (आग सदींकी दवा है ) इत्यादि अर्थवाद अनुवाद या यथार्थवाद है, इसी प्रकार भगवद्भजनकी महिमाके सम्बन्धमें या भागवतधर्मके सम्बन्धमें जो अर्थवाद उपलब्ध होते हैं, वे यथार्थवाद होते हैं। उनमें मिथ्यात्वबुद्धि करना पाप माना गया है। मजनकी कितनी ही बढ़ाकर प्रशंसा करें, पूरी महिमा नहीं कही जा सकती। विभिन्न उपाख्यानोंके द्वारा जो भिन्न-भिन्न धर्मोंकी महिमा वतायी गयी है, वह अर्थवाद ही है, पर है यथार्थवाद। ऐसे अर्थवाद महामारतमें वहत हैं। नीलकण्ठने एक ही वास्यमें सभी अर्थवादोंका संकलन कर दिया है। वे कहते हैं—
'अर्थवादजातमि — युधिष्ठिरादिवद् वर्तितन्यम्, न व दुर्योधनादिवत्।' (नीलकण्ठी, आदि॰)

इसका भाव यों है—युधिष्ठिरने धर्मका पालन किया, भगवान्की शरण ली, तो उन्हें विजय मिली, संकटसे मुक्ति हुई और अन्तमें वे परमपदको प्राप्त हुए । दुर्योधनने धर्म और भगवान्की अवहेलना की, अतः उसका सर्वस्व नष्ट हुआ । इसलिये युधिष्ठिर आदिकी भॉति वर्ताव करना चाहिये, दुर्योधन आदिकी तरह नहीं। इसी प्रकार कुछ वचन भी हैं—

'ये भजनित तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम्।'

'जो मक्तिभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मुझमें हैं और मैं उनमें हूं।'

'तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।'
'तेषामहं समुद्धतां मृत्युसंसारसागरात् ॥'
(मीष्म०)

'जो मुझमें नित्य युक्त रहनेवाले हैं, उनके योगक्षेमका भार मैं खयं ढोता हूं।' 'मृत्युमय ससारसमुद्रसे मैं उनका उद्धार कर देता हूं।'—आदि।

तात्पर्थनिर्णयका छठा लिङ्ग है—उपपत्ति । उपपत्ति कहते हैं—युक्तिको । भगवान्का भजन क्यों करें ! संसारके विषयों में भी तो सुख है, उन्हें क्यों छोड़ें ! वह कौन-सी युक्ति है, जिससे विषयोंको त्यागकर भगवान्की ओर लगना ठीक जान पढ़े ! वतलाते हैं—विषय नश्चर हैं, क्षणिक हैं; इनपर मरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी स्थिर नहीं रहते । 'अर्थाः

**3** 

स्त्रियश्च निपुणैरिप सेन्यमाना नैवासमावसुपयान्ति न च स्पिर्-त्वम् ।' उनके सेवनसे स्वास्थ्य भी नष्ट होता है; इसके अन्तवे उनसे तृति कभी नहीं होती। अधिकाधिक लालमा यहती है। जिसके कारण नरकमें पडना पडता है। दुर्योधनके पाम विपय-भोग और मुखकी सामग्रीकी सीमा नहीं यी, तो भी वह उतनेसे सन्तुष्ट नहीं या। किन्तु उसे नष्ट होते किननी देर लगी। सेना,कोप, धन-जन-सन स्वाहा हो गया ! और उसका जीवन, विमकी सुख देनेके लिये यह सारा सप्रह किया गया था, किनना घोरा सावित हुआ ! पानीके बुलबुलेके समान छणिक-अन्तित्वरीन। क्या सुख मिला उसे ! रोते-रोते तो मरा। अतः जिसे बुढि है, जो सोच सकता है, वह कभी इन नश्वर भोगोंके लिये जीवन नहीं खपावेगा । हम चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं शान्ति—पर वही, 'जो नित्य हो, अमिट हो, टिकाऊ हो।' ऐसी सुख-शान्तिके केन्द्र हैं भगवान् । वे सम्बदानन्द है । अतः उनकी प्राप्तिका ही प्रयत्न करना चाहिये । भगवान् स्वय कहते हें-- 'विनन्य-स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति । १ (इन नागवान् पदायोंमे जो अविनाशीको हूँढ निकालता है, वही ठीक देखता है।) 'अनित्यमसुख लोकसिमं प्राप्य भजस्व माम् ।' (इस अनित्य और दःखमय ससारको पाकर मेरा भजन करो।)

इस प्रकार पूर्वोक्तरूपसे सम्पूर्ण महाभारतकी पर्यारोचना करनेसे अन्तमे यही स्थिर होता है कि इस ग्रन्यके मुख्य प्रित-पाद्य भगवान् श्रीकृष्ण हैं। उनकी शरणमे जाना ही जीवमाण्का कर्तव्य है। जिन धर्मोंके आन्तरणसे भगवान्में प्रेम हो। उनका सदा पालन करते रहना चाहिये। यही इस ग्रन्यका सत्य, शिव और सुन्दर सन्देश है।

# महाभारतके श्रीकृष्ण

( हेस्क--प० श्रीकृष्णदत्तजी मारद्वाज, एम्० ए०, आवार्य, शास्त्री )

महाभारतके श्रीकृष्ण केवल महापुरुष ही नहीं हैं, अपितु स्वयं श्रीमगवान् हैं। दर्शकोंको वे साधारण मानव प्रतीत होते हैं हैं, किन्तु उनका रूप अप्राकृत है। 'अन्तस्तद्धम्मोंपदेशात्' (ब्रह्मसूत्र १। १।२१) पर श्रीमाध्यमें रामानुजान्वार्यने श्रुति श्रीर स्मृतिके उद्धरण देकर मगवान्के अप्राकृत रूपकी प्रतिष्ठा करते हुए महामारतके प्रमाणसे अवतारके रूपकी हैं भी अप्राकृतता सिद्ध की है। उनका वन्चन इस प्रकार है—

महासारतेऽपि अवताररूपस्याप्यप्राकृतत्वमुच्यते 'न मृतसङ्घसंस्थानो 'देहोऽस्य परमात्मनः' इति ।

#### भारतामृत

( हेखक--पं० श्रीनारायणाचार्यंजी वरखेडकर, 'वेदान्तशासी', 'वेदान्ताचार्य')

यो गोशतं कनकश्रद्भमयं ददाति
विप्राय वेदविदुपे च बहुश्रुताय।
पुण्यां च भारतकथां श्रणुयाच नित्यं
तुल्यं फलं भवित तत्य च तस्य चैव॥
धर्मो विवर्धति युधिष्टिरकीर्तनेन
पापं प्रणश्यित वृकोद्रकीर्तनेन।
शानुर्विनश्यित धनञ्जयकीर्तनेन
माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः॥
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् कचित्।
पीनत्य परम पुण्यकारक भारतकी कथा सुननेवाले मनुष्यनित्य उसी फलकी प्राप्ति होती है। जो वेदवेत्ता तथा
श्रुत ब्राह्मणोंको सुवर्णके श्रंगयुक्त सैकड़ों गोएँ दान करनेसे

को नित्य उसी फलकी प्राप्ति होती है, जो वेदवेत्ता तथा बहुश्रुत ब्राह्मणोंको सुवर्णके श्टंगयुक्त सैकड़ों गौएँ दान करनेसे होती है। युधिष्ठिरके संकीर्तनसे धर्मकी वृद्धि, भीमसेनके कीर्तनसे पापोंका नाश, अर्जुनके कीर्तनसे शत्रुओंका क्षय, और माद्रीसुत नकुल-सहदेवके कीर्तनसे रोगोंका नाश होता है। जो भारतमें है, वही सब संसारमें है; जो भारतमें नहीं है,

वह कहीं भी नहीं है।

नानाविध दुःखोंचे उद्विम्न तथा सन्तत मिन्न-मिन्न प्राणियोंको संसारसे छुटकारा दिलानेके लिये सरस, मधुर, रोचक तथा गम्भीर ढंगसे अमय देनेवाला, सार्वजनीन, सरल, मनोहारी, सर्वाङ्गीण, व्यापक वाड्मय निःसन्दिग्धरूपसे यदि कोई है, तो वह एक श्रीमन्महाभारत ही है। इसीसे वेद-पुराणादिमें भी मुक्तकण्ठसे इसकी प्रशंसा पायी जाती है; इतना ही नहीं, सभी प्रातःसरणीय सम्प्रदायप्रवर्तक आस्तिकशिखामणि पूज्य आन्वार्यचरणोंने पद-पदमें वड़े गर्वसे इसको अपनाया है। मारतके सर्वश्रेष्ठ पञ्चरक्तोंमेंसे भी श्रेष्ठतम मध्यरत्वस्वरूप गीतारत्वसे अपरिचित मारतवर्षमें क्या, संसारमें भी भाग्यहीन कुछ इने-गिने ही हों।

श्रीमन्मध्याचार्यजीने श्रीमन्महाभारतकी महत्ता, उसके स्वरूप, उसकी मर्यादा आदिका विस्तृत निरूपण श्रीमन्महा-भारततात्पर्यनिर्णय, गीताभाष्योपक्रमणिका, गीतातात्पर्य-निर्णय, श्रीमदिष्णुतत्त्वविनिर्णय, श्रीमन्न्यायसुधासूत्रप्रामाण्य-विचार इत्यादि अनेक ग्रन्योंमें विश्वदरूपसे आक्षेप-निराकरणपूर्वक करते हुए समस्त प्रमेयग्रन्योंमें इसकी सर्व-श्रेष्ठता स्थापित की है। उदाहरणार्थं ब्रह्माण्डपुराणका गीतातात्पर्यमे उद्ध् एक वचन वाचकोंके सामने रखते हैं—

शास्त्रेषु भारतं सारं तत्र नामसहस्रकम्। वैष्णवं कृष्णगीता च तज्ज्ञानान्मुच्यतेऽञ्जसा ॥ न भारतसमं शास्त्रं कृत एवानयोः समम्। सर्ववेदाश्च तुलामारोपिताः देवेर्द्रह्मादिभिः सर्वेर्द्धिभिश्च समन्वितैः । स्वत्यरिच्यत **च्यासस्यैवाज्ञया तत्र** महाभारतसुच्यते । महस्वाद भारवस्वाञ्च निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ नारायणो देवैर्वहारुद्देन्द्रपूर्वकैः। अर्थितो ज्यासतां प्राप्य केवलं तस्वनिर्णयम्॥ पञ्चमं वेदं महाभारतसंज्ञितम् । 'समस्त शास्त्रोंका निचोड़ भारत है । उसमें

भगवद्गीता तथा श्रीविष्णुसहस्रनाम तो अत्यन्त ही श्रेष्ठ जिनके परिज्ञानसे मानव मुक्त हो जाता है। जब भारत समान ही कोई शास्त्र नहीं है, तव श्रीगीता तथा सहस्रनाम तो बात ही क्या है। [सत्यलोकमे] वेदव्यासजीकी

आज्ञासे सब देवताओंके सामने तराजूके एक पल्डेपर भारत प्रतिनिधि एक मणि रक्खा गया तथा दूसरेपर उसी परिम् एवं वजनका दूसरा मणि वेदोंके प्रतिनिधिरूपमें रक्खा गय तौलनेपर महाभारतका पलड़ा भारी होनेके कारण न

चला गया। इसीसे इसको महाभारत कहते हैं। इस प्रव 'महाभारत' शब्दके अर्थको जाननेवाले महापातकोंसे छूट व हैं। केवल ब्रह्मचद्रादि देवताओकी प्रार्थनासे भगव नारायणने ही व्यासरूपसे अवतार धारण कर स्त्री-शुद्रादि स

जनसाधारणको परम तत्त्वकी प्राप्ति करनेके लिये इतिहास भारतरूपी पाँचवें वेदका निर्माण किया। ऐसे सर्व ग्रन्थरत्वके निर्माता भगवान्के अतिरिक्त कौन हो सकते है

इस प्रकार अनेक अर्थपूर्ण वहुत प्रमाण होनेपर भी विस्त भयसे इस समय पाठकोंके सामने नहीं रख सकते।

अन्तमे इतनी स्चना विश्व वाचकोंको देना आवश्यव कि भारतकी सर्वश्रेष्ठता इसल्यि स्वीकार की जाती है वेदोंकी प्रचृत्ति जिस परमश्रेष्ठ उद्देश्यसे हुई है, वह श्रेष्ट

उद्देश्य जिस प्रकार भारतमे पूर्ण होता है जम एकए ह

वेदादि प्रन्योंसे नहीं होता । वेदोंकी प्रवृत्तिका प्रधान उद्देश्य था---

अदुःखिमतरत् सर्वं जीवा एव तु दुःखिनः । प्रवर्तते ॥ दुःखप्रहाणाय श्रुतिरेषा

चेतनाहीन होनेके कारण जड पदार्थोंको एव अपरिमित मङ्गल-ज्ञान-आनन्दशक्तिपूर्ण होनेके कारण परमात्माको दुःख-की प्रसक्ति ही नहीं है। केवल जीवोंको दुःखकी प्रसक्ति है और उनके दुःखोंका आत्यन्तिक नाश करनेके लिये ही वेदोंकी प्रवृत्ति है । वेदोंकी गहनार्थताके कारण यह सार्वजनीन आत्यन्तिक दुःखनाश वेदोंसे नहीं होता। वह भारतसे ही हो सकता है। इसीसे स्कान्दादि पुराणोंमें भारतकी वेदोंने भी श्रेष्टता वर्णन की है। जैसे-

स्रोशुद्रद्विजवन्धृनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्॥ वेदाद्पि परं चके पद्यमं वेद्मुत्तमम्....। भारतं चापि कृतवान् पद्मम वेद्मुत्तमम् ॥ दशावरार्थं सर्वत्र केवलं विष्णयोधकम्। परोक्षार्थं तु सर्वत्र वेदादप्युत्तमं च यत्॥

अतएव अन्तमें उन कल्याणमय भगवान्मे यही सविनय प्रार्थना करते हैं कि ससारके कल्याणार्थ प्रवृत्त परमकल्याण-स्वरूप भारतामृतके अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी देवयोगसे अनायास प्राप्त सरल-सुवोध सुअवसरको व्यर्थ न करते हुए अमृत-पानका सौभाग्य सजनप्रेमी रसिक जनताको दे ।

### महाभारतका संक्षिप्त परिचय और उसकी महत्ता

( लेखक--श्रीपाम')

महाभारत आर्ष-साहित्यका सबसे महान् ग्रन्य है। विषय और कलेवर दोनों ही दृष्टियोंसे इसकी महत्ता सर्वभान्य है। समूचे भारतवर्षकी संस्कृति, सभ्यता अथवा आदर्शका प्राचीन चित्र देखना हो, तो वह महाभारतमें ही उपलब्ध हो सकता है। महाभारत एक अगाध महासागरके समान है। इसके भीतर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारों पुरुषायाँसे 🚓 सम्बन्ध रखनेवाले अनन्त उपदेशरत भरे पडे हैं। संसारकी र सर्वमान्य पुरतक श्रीमद्भगवद्गीता भी इसी रत्नाकरका एक ह जाज्वल्यमान रल है। यदि महाभारतको हम सम्पूर्ण वेदः 🚝 उपनिषद् , दर्शन, पुराण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्षशास्त्र 🦈 आदिका एकमात्र प्रतिनिधि प्रन्थ कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। र्र ऐतिहासिक महत्त्व तो इसका सबसे बढ़कर है ही । भारतवर्ष-र्ज की पूर्वकालीन भौगोलिक परिस्थितिका भी स्पष्ट चित्रण इसमें <sup>ा</sup>, देखनेको मिलता है। इसके सिवा ज्योतिषः राजनीति आदि नि अनेको जातव्य विषयोपर इसमें प्रकाश डाला गया है। इन सब कारणोंसे विद्वानोका महाभारतके प्रति विशेष आदर है। इसके निर्माता हैं भगवान् वेदव्यास । उन्होंने साठ लाख

क्लोकोंकी महाभारतसंहिता वनायी थी। 🕫 उसमे एक ही अन्यके

(म० आदि० १।५)

🗚 पष्टि शतसहस्राणि चकारान्या स सहिताम्।

بهير

छोटे वहे चार सस्करण थे। प्रत्येकमें सक्षेप या विस्तारके साय महाभारतका सम्पूर्ण विषय आ गता था । इनमें पहला सस्करण तीस लाख श्लोकोंका या, जिसे नारदजीने देवरोकमें ले जाकर देवताओं को सुनाया था। पहह लाख श्लोकोका दूसरा सस्करण पितृलोकमे पचलित हुआ, उसके वक्ता थे देवल, असित और श्रोता पितृगणः । तीसरे सस्करणमें चाँदह लाए श्लोक थे: उसे शकदेवजीने गन्धर्व, यक्ष तया राक्षसों में सनाया या। एक लाख श्लोकोंके चतुर्य सस्करणना प्रचार मनुष्यलोकमें हुआ । इसके वक्ता थे चैशम्पायन आर श्रोता जनमेजय तथा उनके पार्श्ववर्ती ऋषि आदि। # जनमेजप्रके यहाँ से

> देवलोके प्रतिष्ठितन्। **शः** त्रिंशच्छतसहस्र गन्धवेषु चतुर्दशा ६॥ प्रोक्त पित्र्ये पञ्चदश मानुपेषु प्रनिष्ठितम्। त शतसङ्ख पितृन् ॥ ७ ॥ नारदोऽश्रावयद्देवानसितो देवल आवयामास वै शुका। गन्धर्वयक्षरक्षासि अस्मिस्त मानुषे छोके वैशन्यायन उत्तवान् ॥ ८ ॥ शिष्यो व्यासस्य धर्मातमा सर्ववेदविदा वरः। .. 11 8 11 एक शतसहस्र तु ( महा० आदि० १ )

क्या नुननेके पश्चात् साति उग्रश्रवाने नैमिपारण्यमें जाकर द्यानकाटि ऋषियोंको वही कथा सुनायी थी। व्यासजीने पूरे सा पर्योम महाभारत पूर्ण किया या, किन्तु उप्रश्रवाने निमणग्ण्यमं कथा मुनाते समय उन तौ पवीको अठारहपवींमे ही अन्तर्भृत करके चुनाया 🕸 । प्रायः सभी पुराणों और महा-भारतको लोमहर्पण मृत अयवा उनके पुत्र उप्रश्रवाने ही सुनाया है। पहले लोमहर्पण ही ऋषियोंके सत्रमें पुराण सुनाया करते थे: किन्त बलभड़जी जब तीर्थवात्राके प्रसंगसे घूमते-धूमते नैमिपारण्यमं पहुँचे, तो उन्होंने स्तको ऋपियोके समक्ष क्रेंचे आसनपर वैठा देख अन्यायी समझकर मार डाला 🕇 । तबसे उनके पुत्र सौति उग्रश्रवा ही यह कार्य करने लगे। जनमेजयके महामारत-श्रवणके समय लोमहर्पण सूत जीवित नहीं थे। जान पड़ता है सत और सौतिके समयमे महर्षि व्यानजीने एक बार पुनः पुराणों और महाभारतका सम्पादन किया या। उस समयतक जो-जो पुराणोंके प्रमुख वक्ता और श्रोता हो चुके थे, उन सबके संवादको उन्होंने उसमे सम्मिलित कर लिया । उसके बाद पुराणोंकी श्लोक-संख्याको गिनकर प्रत्येक पुराणमें सभी पुराणोका संक्षिप्त परिचय दे दिया । इसीलिये प्रायः सभी पुराण सूतके ही प्रवचनसे आरम्भ किये हुए देखे -जाते हैं। महाभारतमें भी सौति-शौनक संवाद और वैशम्यायन-जनमेजय-मंवादको भगवान् व्यासने पुनः-सम्पादनके समयमे ही सम्मिल्ति किया होगा । फिर अनुक्रमणिकाच्याय और पर्व-मंग्रह आदि देकर इसमें वर्णित विपयोंकी संक्षिप्त सूची और श्लोक-संख्या दे दी होगी। इससे महाभारतमें मिलावट आदि होनेकी आगङ्का प्रायः दूर हो गयी। अनुक्रमणिकाध्यायमें दी हुई स्चीके अनुसार महाभारतमें कुल १,९२३ अध्याय और ८४,२४४ स्होक हैं। खिलपर्व हरिवंगके वारह हजार स्होक और जोड़ लिये जायं तो कुल ९६,२४४ श्लोक होते हैं। यही वर्तमान महाभारतकी दलोक-संख्या है। प्रत्येक पर्वके अध्याय और श्रोजोंका विवरण निम्नाह्मित कोष्ठकसे जाना जा सकता है-

| - पर्व                 | अध्याय | श्लोक         |
|------------------------|--------|---------------|
| १ आदिपर्वे             | २२७    | 6668          |
| २ समापर्वे             | 96     | <b>२५११</b>   |
| ३ वनर्ग्व              | २६९    | ११६६४         |
| ४ विराटपर्व            | ६७     | २०५०          |
| ५ उद्योगपर्व           | १८६    | ६६९८          |
| ६ भीष्मपर्व            | ११७    | 4668          |
| ७ द्रोणपर्व            | १७०    | ८९०९          |
| ८ कर्णपर्व             | ६९     | ४९६४          |
| ९ शल्यपर्व             | ५९     | ३२२०          |
| १० सौप्तिकपर्व         | १८     | ८७०           |
| ११ स्त्रीपर्व          | २७     | હહદ્          |
| १२ शान्तिपर्व          | ३२९    | १४७३२         |
| १३ अनुशासनपर्व         | १४६    | 6000          |
| १४ आश्वमेधिकपर्व       | १०३    | ३३२०          |
| १५ आश्रमवासिकपर्व      | ४२     | ११११          |
| १६ मौसलपर्व            | 6      | ३२०           |
| १७ महाप्रस्थानपर्व     | ą      | १२३           |
| १८ स्वर्गारोहणपर्व     | . 4    | २०९           |
| योग                    | १९२३   | ८४२४४         |
| १९ हरिवंश              |        | १२०००         |
| <del></del><br>कुल्योग |        | <b>९</b> ६२४४ |

आजकलकी कई प्रतियों में पूरे एक लाख तया इससे अधिक श्लोक भी मिलते हैं। किन्तु महाभारतकी प्रामाणिक संख्या वही मानी जाती है, जो अपर दी गयी है। अस्तु, वर्तमान महाभारत अन्य लगभग एक लाख श्लोकोंका है, यह मान्यता प्राचीन कालसे चली आती है और महाभारतके अनुक्रमणिकाध्यायसे भी इसका समर्थन होता है। विभिन्न उपाख्यानोंसे युक्त यह लाख श्लोकोवाला अन्य ही आदिभारत कहलाता है । व्यासजीने उसीसे २४००० श्लोकोंको छॉट-कर एक मारतसंहिता भी बनायी थी। इसमें केवल भरत-वंशियोंकी कथा थी, दूसरे उपाख्यान नहीं लिये गये थे। यह

ण्तत्पर्वेद्यनं पूर्णं व्यामेनोक्तं महात्मना ॥ ८३ ॥
 यथावत् स्तपुष्रेण लीमहर्पणिना ततः ।
 चन्त्रनि नैमियारण्ये पर्वाण्यष्टादशैव तु ॥ ८४ ॥

<sup>(</sup> महा० आदि० २ ) र्† देनिये श्रीमद्भागवन,दश्चनस्म्य अ०७८ खोक २ रसे २८तज्ञ।

इदं शतसहस्रं तु लोकानां पुण्यकर्मणाम् ॥१०१॥
 उपाल्यानैः सह श्रेयमाधं मारतमुत्तमम् ।

संहिता विद्वानोंमें 'भारत' के नामसे प्रसिद्ध थी 🖈 । आजकल इस नामकी कोई अलग पुस्तक नहीं उपलब्ध होती ।

कुछ लोगोंकी धारणा है कि महाभारतके तीन भाग हैं—जय, भारत और महाभारत। 'जय' न्यासका, 'भारत' वैशम्पायनका और महाभारत सौति उग्रश्रवाका बनाया हुआ है। 'जय' की श्लोक-संख्या कितनी है—इसको वे स्पप्टतया नहीं वताते, परन्तु इतना निश्चयपूर्वक कहते हैं कि 'जय' को ही अपने क्लोकोंसे बढ़ाकर वैशम्पायनने चौवीस हजार क्लोकों-की 'भारत-संहिता' बनायी । फिर उसमें बहुत-से नये-नये उपाख्यान जोड़कर सौतिने एक लाख श्लोकोंका महाभारत बना डाला । इस मतके अनुसार 'भारत' को महान आकार देनेके कारण ही उसका नाम 'महाभारत' हुआ । साथ ही उनका यह भी कहना है कि व्यास, वैशम्पायन और सौति-ये तीनों व्यक्ति एक कालमें नहीं थे । वैश्राम्पायन व्यासके साक्षात् शिष्य नहीं थे, सम्भव है उनकी शिष्य-परम्परामें हुए हो । भारतवर्षकी ऐतिहासिक परिस्थितिका दिग्दर्शन कराते हुए वे लोग यह भी सिद्ध करनेका प्रयत करते है कि शकसवत्से तीन सौ वर्ष पहले, जब कि बौद्धों और जैनियों-का सनातनधर्मपर जोरदार आक्रमण हो रहा या, सौतिने महाभारतको वर्तमान रूप दिया।

विचार करनेसे उपर्युक्त मान्यता ठीक नहीं जान पडती।

महाभारतके सम्बन्धमें कुछ भी निर्णय करनेके लिये वाहरी
प्रमाण ढूँढनेकी आवश्यकता नहीं है। उसके भीतर ही काफी
सामग्री मौजूद है। पहले तो यही सिद्ध करना कठिन है कि
जय, भारत और महाभारत तीन ग्रन्थ हैं। ऊपर बताया
जा चुका है कि विविध उपाख्यानोंके साथ एक लाख क्लोकोंका जो ग्रन्थ है, वही आदिभारत है तथा उपाख्यानोंको
छोड़कर जो चौबीस हजार क्लोकोंका संकलन हुआ, वह
भारत' कहलाया। इस प्रकार आदिभारत या भारतमें कोई
बास्तविक भेद नहीं सिद्ध होता। चौबीस हजार क्लोकोंका
वह सक्षिप्त सस्करण भी वैश्वम्यायनजीने बनाया—यह
महाभारतमें कहीं नहीं लिखा है। वहाँ जो 'चके' किया है,
उसका कर्ता पूर्वके क्लोकमें 'द्वैपायनः' पद है; अतः उसका
सम्यादन भी न्यासजीने ही किया। साथ ही, यह भी स्मरण
रखना चाहिये कि 'भारत' को बढाकर 'महाभारत' नहीं बना,

'महामारत' को ही घटाकर 'मारत' वना। अतः प्रथम रचना महामारतकी ही है। 'आयं भारतम्' कहकर इसीकी पुष्टि की गयी है। अब यह देखना चाहिये कि एक लाख 'सोकों-का महामारत व्यासने बनाया या सीतिने। तया यह भी विचारणीय है कि जय और महाभारत एक है या दो। इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर वैद्यास्यायनजीके मुखसे सनिये—

इदं शतसहस्रं हि श्लोकानां पुण्यकर्मणाम् । सत्यवत्यातमजेनेह व्यार्यातमितांजसा ॥१४॥ जयो नामेतिहासोऽयं श्लोतन्त्रो विजिगीपुणा ॥२०॥ (महा० मारि० ६२)

अर्थात् 'अभित तेजस्वी स्त्यवतीनन्दन व्यासने इत लोकमें इन एक लाख रलोकोंका निर्माण किया है । यद 'जय' नामक इतिहास है । विजयकी इच्छा रत्ननेवालोंको इसका श्रवण करना चाहिये ।' आगे यह मी कहा है कि व्यासजीने तीन वर्षतक लगातार परिश्रम करके इस अद्भुत उपाख्यान महाभारतको बनाया है—

न्निभिवंपेंः सदोध्याय कृष्णद्वेपायनो सुनि । सहाभारतमाख्यानं कृतवानिटमद्भुतम् ॥५२॥ ( महा बादि ६२ )

उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि जय और महाभारत एक ही ग्रन्थके नाम हैं, 'भारत' इन्हींका खंकिम रूप है और इनके कर्ता तीन नहीं, एकमात्र व्यामजी ही हैं। यदि पूर्वोक्त मतके अनुसार 'जय' को ही व्यासकृत मानें और उसे अलग प्रन्य समझ ले, तो प्रश्न यह होता है कि उसमें किनने श्लोक रहे होंगे। जिस तरह २४००० श्लोकोंको यदाकर सौतिने एक लाख करदिया, उसी प्रकार यदि वैद्यागायनने भी मूळ ग्रन्थ 'जय' की बढ़ाकर २४००० स्रोकींका 'भारत'वना गर हो तो 'जय' में कम-से-कम ५,००० और अधिक-से-अधिर दसया बारह हजार क्लोकोंके होनेका अनुमान किया ना सकना है। क्या यही ग्रन्य व्यास-जैसे प्रतिभाशाली महर्पिने तीन वर्षमे बनाया ? बारह हजार श्लोकॉका प्रन्य न्वीकार करें, तो भी प्रतिदिन ग्यारह श्लोकका ओनत पड़ता है। क्या इसीके लिये गणेशजी-जैसे लेखकको बुलानेकी आवस्यकता हुई ! मनुष्य दिनभरमें ग्यारह श्लोक भी नहीं लिख नकते थे ! आज भी कितने ही ऐसे प्रतिभागाली विद्वान है, जो चारे तो प्रतिदिन सौ श्लोकोंकी रचना कर समते हैं। इस पटने कह आये है कि व्यासजीने साठ लाख श्लोकोंकी संतिना बनायी थी । उसी महान् ग्रन्यको टिनियद करनेके टिरं गणेहाजी-जैसे लेखककी आवस्यकता हुई और तभी उछरी

<sup>#</sup> चतुर्विशतिसाहस्री चक्रे मारतसिहताम् ॥१०२॥ उपाख्यानैर्विना तावद् मारत प्रोच्यने बुधे । (महा० आदि० १)

प्रतिलिपियाँ देवलोक, पितृलोक, गन्धर्वलोक तथा मनुष्यलोक-म भी शीव सुलभ हो सकीं।

सीतिके वढानेसे ही 'भारत' का नाम 'महाभारत' हो गया—यह करपना भी निराधार है। ग्रन्यमें ही 'महाभारत' शब्द की जो ब्युत्पित्तयों टी गयी हैं, उन्हींसे इसके 'महाभारत' नामकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। महाभारतको पञ्चम यद माना गया है। कृष्णद्वैपायनद्वारा प्रकट होनेके कारण इसे 'कार्णवेद' # भी कहते हैं। एक समय देवताओंने इस भारतको और चारों वेदोंको तराज्यर रखकर तौला; उस समय रहस्यसहित सम्पूर्ण वेदोंसे जब यह महान् सिद्ध हुआ, तो इसे महाभारत कहा जाने लगा। तुलापर रखनेसे यह महत्त्व और गुरुत्व दोनोंमें अधिक हो गया; अतः महान् और भारी होनेके कारण यह महाभारत कहलाता है †। इसमें भरतवंशी क्षत्रियोंके महान् वंशका वर्णन किया गया है, इसलिये भी इसे महाभारत कहते हैं। ‡

सौति और वैश्रम्पायन व्यासजीके समकालीन थे—यह बात जब महाभारतसे सिद्ध है, तो उन्हे अर्वाचीन बतलाना कैसे उचित हो सकता है ? जनमेजयने जब व्यासजीसे कौरव-पाण्डवोंके वैमनस्प्रका कारण पूछा तो उन्होंने अपने पास ही बैटे हुए शिष्य वैशम्पायनको आज्ञा दी कि 'तुमने मुझसे जो कुछ सुना है, वह सब जनमेजयको सुनाओ।' § इस प्रकार जिनका साक्षात् व्यासजीसे विद्याध्ययन करना प्रमाणित होता है, उन्हें अर्वाचीन और व्यासकी शिष्यपरम्पराके अन्तर्गत बतलाना किस अनुसन्धानका फल है—कहा नहीं जा सकता। जब सौति नैमिषारण्यमे स्वय स्वीकार करते हैं कि 'हम

\* कार्णं वेदिमिम विद्वान् ''। (महा० आदि०१। २६६) † पवतश्चतुरो वेदा भारतं चैतदेकतः॥ २७१॥ पुरा किळ सुरैः संवैंः समेत्य तुळ्या धृतम्। चतुर्म्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो द्वाधिकं यदा॥ २७२॥ तदा प्रभृति लोकेऽसिन् महाभारतमुन्यते। महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाण यतोऽधिकम्॥ २७३॥ महत्त्वाद् भारवत्त्वाच महाभारतमुन्यते॥ २७४॥

(महा० आदि० १)

1 मरतानां महज्जन्म महामारतमुच्यते ॥ (महा० आदि० ६ २।३९)

६ नन्य तद् वचनं श्रुत्वा कृष्णद्वैपायनस्तदा ।

शशास शिष्यमासीनं वैश्वन्यायनमन्तिके ॥ २१ ॥

कुरूणा पाण्डवाना च यथा मेदोऽमनत् पुरा ।

तदस्मै सर्वमाचित्र यन्मत्त. श्रुतवानिस ॥ २२ ॥

(महा० आदि० ६०)

जनमेजयके सर्पसत्रसे महाभारतकी कथा सुनकर आ रहे हैं, के तो केवल अनुमानके बलपर उन्हें शकसंवत्से तीन सौ वर्ष पूर्वका बताना कहाँकी बुद्धिमानी हैं ? भगवान् शङ्कराचार्य भी धार्मिक संघर्षके समय ही अवतीर्ण हुए थे, उस समय भी वौद्धोंका जोर या । किन्तु उन्होंने अपने ग्रन्थोंमे वर्तमान पुराणों और महाभारतको उसी भाँति प्राचीन मानकर उनके प्रमाण उपिखत किये हैं, जैसे आज हम मानते हैं । यदि उसी समय या उसके निकट कालमें ही पुराणों और महाभारत-को वर्तमान रूप मिला होता तो कम-से-कम उनकी आस्था तो उनपर नहीं होनी चाहिये थी । यदि इन प्रमाणोंपर विश्वास न किया जाय तो समूचे महाभारतपर भी अविश्वास हो सकता है । अतः केवल अनुमान या वहिरंग आधारोंपर महाभारतके अन्तरंग प्रमाणोंकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

प्रत्येक ग्रन्थमें पहले उपक्रम या प्रस्तावनाका भाग हुआ करता है, उसके बाद ग्रन्थके मुख्य विषयका आरम्भ होता है। महाभारतके मुख्य विषयका आरम्भ किस अध्यायसे हुआ है, इस विषयमें मतभेद है। सौतिने तीन मतभेद बतलाये हैं।

मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे। तथोपरिचराद्यन्ये विप्राः सम्यगधीयते॥ (महा० आदि०१। ५२)

अर्थात् कुछ लोग 'मनु' से महाभारतका आरम्भ मानते हैं। मनुके भी दो अर्थ लिये जाते हैं—मन्त्र और वैवस्वत मन् । 'मन्त्र' अर्थ माननेवाले कहते हैं कि प्रन्यके प्रारम्भमें जो 'नारायणं नमस्कृत्य' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासदेवाय' मन्त्र दिया गया है। वहींसे प्रन्यका आरम्भ मानना चाहिये। यही ठीक भी है। जो मनुसे 'वैवस्वत मनु' को ग्रहण करते हैं, उनके अनुसार आदिपर्वके प्रथम अध्यायके ४२वें क्लोकसे अन्यारम्भ होता है। वहाँ विवस्वान्के पुत्र 'दिवःपुत्र' का नाम आया है, जो 'वैवस्वत मनु'के नामसे प्रसिद्ध है । दूसरे लोग आस्तीककी कथासे आरम्भ मानते हैं, यह कथा आदिपर्वके तेरहवें अध्यायसे आरम्भ होती है। अन्य विद्वान् राजा उपरिचरकी कथासे मुख्यतया प्रन्थका आरम्भ स्वीकार करते हैं, उस कथाका प्रारम्भ आदिपर्वके ६३वें अध्यायसे होता है। इसका यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिये कि नहींसे मुख्यतया ग्रन्यका आरम्भ हुआ है वहीसे व्यासजीकी रचना है, उसके पहलेका अंश सौति या वैशम्पा-यनका है । वैशम्पायन और सौतिका इस ग्रन्थके सम्पादनमें सहयोग होनेपर भी प्रधानता व्यासजीकी ही है।

<sup>#</sup> देखिये आदिपर्वका प्रथम अध्याय, श्लोक ९ से १६ तक ।

महाभारतमें मुख्यतः किन-किन विपयोंका वर्णन है। इसका कुछ आभास पहले दिया जा चुका है। पूरा जान तो सम्पूर्ण महाभारतके पाठसे ही हो सकता है । फिर भी यदि पाठक संक्षेपसे सम्पूर्ण महाभारतके वर्णित विषयोंका दिग्दर्शन-मात्र चाहते हों तो आदिपर्वके आरम्भके दो अध्याय ध्यानसे पढ जाय । इससे महाभारतके स्वरूपका बहुत कुछ परिचय मिल जायगा । खयं व्यासजीने ब्रह्माजीके प्रति जो इस अन्यके विषयमें कहा है, अ उसीका साराश यहाँ दिया जा रहा है। न्यासजी कहते हैं-- भैंने इसमें वेदोंका रहस्य वतलाया है। वेदाङ्ग, उपनिषद् और वेदोंका विस्तार किया है। इतिहास और पुराणीका विस्तृत वर्णन किया है। इसमें भून, भविष्य और वर्तमान — तीनों कालोंका वर्णन हुआ है। जरा, मृत्युः भयः, न्याधि आदि भावोंके अभावका निश्चय किया गया है; इनके मिथ्यात्वका प्रतिपादन हुआ है। तीन प्रकार-के धर्म और आश्रमोंका लक्षण बताया गया है। चारों वर्णी-की उत्पत्ति तथा तप और ब्रह्मचर्यकी विधि बतायी गयी है। ग्रह, नक्षत्र, तारों तथा युगोंका प्रमाण, न्यायशिक्षा, चिकित्सा, दान, अन्तर्यामीका स्वरूप तथा दिव्य और मानव जन्मके कारण आदिका प्रतिपादन किया गया है। तीर्थ, नदी, पर्वत, वन, समुद्र और दिन्य नगरोंका वर्णन है। दुर्ग, सेना और न्यूह-रचनाकी विधियाँ तथा युद्धकी चतुराई बतलायी गयी है। नाना प्रकारकी जातियाँ और उनके बोलने-चालनेके ढंग बताये गये हैं | नीतिशास्त्रका वर्णन किया गया है तथा जो सर्वव्यापी परब्रह्म-तत्त्व है, उसका भी प्रतिपादन किया गया है।

ं इन विषयोंकी परिगणनासे अन्यकी महत्ता, गम्मीरता और उपादेयतामें कोई सन्देह नहीं रह जाता। उक्त विषयोंमेंसे किसका कहाँ वर्णन हुआ है, यह बतानेके लिये इस छोटे-से लेखमें स्थान नहीं है। महाभारतमें स्थान-स्थानपर इनका वर्णन मिलेगा, जिज्ञासुओंको वहींसे इनका रसास्वादन करना चाहिये।

महाभारत इतिहास तो है ही, अत्यन्त मनोरम काव्य भी है । स्वय व्यासजीने ब्रह्माजीसे काव्य कहकर इसका परिचय दिया है— कृतं मयेदं भगवन् काव्यं परमपूजितम्।

ब्रह्माजीने भी इसका काव्यत्व स्वीकार किया है। वे कहते हैं—'व्यासजी! मैं जानता हूँ, जन्मसे ही आपकी वाणी ब्रह्मका प्रतिपादन करती है। आपने कभी असत्य-भाषण नहीं किया। जब आपने इसे 'काव्य' कह दिया, तो अवस्य ही यह 'कान्य' होगा । बड़े-बड़े कवि भी इन कान्यकी प्रशंसामें अपनेको असमर्थ पायेंगे ।'

जन्मप्रमृति सत्यां ते वेशि गां ब्रह्मवादिनीम्। त्वया च कान्यमित्युक्तं तसात् कान्यं भविष्यति ॥ अस्य कान्यस्य कवयो न समर्था विशेषगे। (महा• आदि० १। ७२-७३)

यह बात विल्कुल ठीक है। महाभारतमें चन, पर्वत, उद्यान, नदी, सरोवर, नगर तथा अन्यान्य रमणीय प्रदेशींका इतना सरस और मनोरम वर्णन है, जिसे पढते पढते किसी भी सहदयका हृदय मुग्ध हुए त्रिना नहीं रह सकता । विभिन्न उपाख्यानों और प्रसंगोंमें शृङ्कार, वीर, करुण, रीट, असूत, भयानक, वीमत्स और गान्त-सभी रसोकी अभिव्यञ्जनाएँ देखी जाती हैं । सहदय पाठकांको निरन्तर नवरमांम अवगाहन करानेवाला महाकाव्य महाभारत के समान शायद ही कोई होगा । संस्कृत-साहित्यके प्राचीन आचायोंने काव्यगुणीं-की आलोचना करते समय महाभारतके अनेकों सुन्दर श्रोकोंको उदाहरणके रूपमें उद्भुत किया है। ध्वन्यालोकमें श्रीआनन्द-वर्धनाचार्यने प्रवन्धव्यङ्गय सल्ह्यकम ध्वनिके उदाहरणके रूपमें महाभारतके ग्रथ-गोमाय-नवादका उल्लेख किया है। उनके परवर्ती आचार्य अभिनवगुप्तपाद, मम्मट और विश्वनाय-पञ्चानन मह आदिने भी इस सवादको अग्ने-अग्ने ग्रन्योंभे उद्धृत किया है। इद्रटके कान्यालद्वारमे भी महाभारतके श्लोकका दृष्टान्त मिलता है। इतना ही नहीं, महाभारतम इतनी सुन्दर कथाओंका सङ्कलन है, जिनगर स्वतन्त्र मनाकाव्य वन सकते हैं । संस्कृतके तीन महाकान्य किरातार्जनीय, शिशुपालवध और नैपधीयचरित महाभारनशी ही कथावस्तु हो लेकर निर्मित हुए हैं। महाकवि कालिदासमा अभिगान-शाकुन्तल, कविवर नारायणका वेणीसंहार तथा अन्यान्य कविवरोंके प्रभावती-परिणय और धनख्रयविजय आदि अने में नाटकों तथा कार्व्योकी आधारशिला महाभारतनी ही मुन्दर कथाएँ हैं । यह ठीक ही कहा गया है कि इस पृथ्वीरर कोर्र भी ऐसी सुन्दर कया नहीं है जो महाभारतके उपाख्यानीम न आ गयी हो-

अनाश्रित्येतदार्यानं कथा भुवि न विधते। (महा० न्नादि० २ १ ३८८)

सभी अच्छे कवि महाभारतकी कयाका सहारा हैंगे, इसकी कथाके आधारपर काव्य हिखेगे—'इदं कविवरें: सर्वेराख्यानमुपजीव्यते' (महा० आदि० २ । ३८९ )—यह

देखिये महाभारत आदिपर्व अध्याय १ स्रोक ६२ से
 ७० तक।

भित्रप्योक्ति कितनी मची है, यह ऊपरके दृष्टान्तों से स्पष्ट हो जाता है। इस महाभारत-काव्यका प्रधान रस है गान्तभिक्त या गान्तरस । यही अङ्गी रस है, सम्पूर्ण ग्रन्थके ह्याग इमीकी पृष्टि हुई है; दूसरे सभी रस अङ्गभृत है। इन अङ्गभृत रसोंमे वीररसकी प्रधानता है। इसमें वर्णित भीपण सद्धर्प तथा उसके परिणामको देखकर चित्तमे निर्वेद और वैराग्य आदिका मञ्चार होता है; अतः ये ही इसके सञ्चारी भाव है; धाम' या गान्तरित स्थायी भाव है। इस गान्तरित के आल्म्बन है भगवान श्रीकृष्ण।

आचार्य आनन्दवर्धनने ध्वन्यालोकके चतुर्थ उद्योतमें महाभारतकी काव्यदृष्टिसे आलोचना करते हुए लिखा है—

महाभारतेऽपि " चृष्णिपाण्डविवरसावसानवैमनस्य-दायिनी समाप्तिमुपनिवञ्चता महामुनिना वैराग्यजननतात्पर्यं प्राधान्येन स्वप्रवन्धस्य दर्शयता मोक्षळक्षणः पुरुषार्थः शान्तो रसश्च मुख्यतया विवक्षाविषयत्वेन सूचितः " काव्यनये गृष्णाक्षयसुखपरिपोपळक्षणः शान्तो रसो महाभारतस्याङ्गित्वेन विविक्षत इति सुप्रतिपादितम् । अत्यन्तसारभूतत्वाच्चयमर्थो व्यञ्जयत्वेनेव दर्शितो न तु वाच्यत्वेन । सारभूतो द्धर्थः स्वशब्दानिभधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरामेव शोभामावहति । प्रसिद्धिश्चेयमस्येव विदश्धविद्वत्परिषत्सु यद्भिमततरं वस्तु व्यङ्गयत्वेन प्रकाशते न साक्षाच्छव्दवाच्यत्वेनैव ।

अर्थात् 'महामुनि व्यासजीने महाभारतमे जो यदुवंशियों और पाण्डवोंके खेदजनक अन्तका वर्णन किया है, उससे चित्तमे निवेंद पैदा होता है; संसारसे वैराग्य करानेके अभिप्रायसे ही इसका उल्लेख किया गया है। इसके द्वारा उन्होंने यह दिखाया है कि इस प्रवन्धका तालयं वैराग्यमे है। इससे यह स्वित होता है कि वक्ताको इस प्रन्थमें भगवत्प्राप्ति या मोक्षरूप परम पुरुषार्थ और शान्तरसको ही प्रधानरूपसे वतलाना अभीष्ट है। काव्यदृष्टिसे तृष्णाके

अभावका जो सुख है, उसको पुष्ट करनेवाला शान्तरस ही
महामारतका अड़ी (प्रधान) रस है—यह मलीभॉति वताया
जा चुका है। प्रन्यका सारभूत यह अर्थ वाच्यरूपसे स्पष्ट
नहीं कहा गया है, अपि तु व्यङ्गयरूपसे सूचित किया गया
है। सारभूत अर्थको उसके वाचक गव्दद्वारा न कहकर
व्यङ्गयरूपसे प्रकाशित करनेमें ही उसकी अधिक शोभा है।
सद्धदय विद्वानोंकी मण्डलीमें यह प्रसिद्ध है ही कि वे अपनी
अत्यन्त अमीष्ट वस्तुको संकेत या व्यञ्जनाद्वारा सूचित करते हैं,
साक्षात् नाम लेकर नहीं बतलाते। इससे भी पूर्वोक्त
अभिप्रायकी ही पुष्टि होती है।

इस प्रकार इतिहास, अध्यात्मशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा महाकाव्य-इन सभीके रूपमें महाभारतका स्वाध्याय किया जा सकता है। ऐसा सर्वगुणसम्पन्न साहित्य शायद ही दूसरा होगा । आदिपर्व तया स्वर्गारोहणपर्वमें इसके पाठकी बड़ी मारी महिमा बतायी गयी है। पुष्कर समस्त तीयोंका राजा है; उसमें स्नानसे बड़ा पुण्य होता है। परन्तु जो व्यासजीके मुखसे निकले हुए इस कल्याणकारी महाभारतको पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें पुष्कर तीर्थमें स्नान करनेकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । स सायं-प्रातः महामारतका पाठ करने से मनुष्य रात-दिनके पापोसे छटकारा पा जाता है। † एक मनुष्य गौओंके सींगमें सोना मढ़ाकर प्रतिदिन सौ गौएँ वेदवेत्ता एवं बहुज ब्राह्मणको दान देता है, दूसरा प्रतिदिन महाभारत सुनता है-इन दोनोंको बरावर ही फल मिलता है। 🗓 महाभारत सुननेके वाद और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता । भला, कोयलकी काकली सनकर कौओंकी कॉय-कॉय कौन पसंद करेगा १६ जो विद्वान् पर्वके अवसरपर इसे सुनाता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त होता है। 🗙 धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें जो कुछ महाभारतमें कहा गया है, वही अन्यत्र है । जो इसमें नहीं है, वह कहीं नहीं है । +

<sup>#</sup> देपायनोष्ठपुटनि. स्तमप्रमेय पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च । यो भारत समिथगच्छित वाच्यमान किं तस्य पुष्करजलैरिभिषेचनेन ॥ ( महा० स्रादि० २ । ३९२ )

<sup>†</sup> देखिये महाभारत आदि० अध्याय २, श्लोक ३९३-३९४।

<sup>्</sup>रैयो गोशन कनकश्कमय ददाति विप्राय वेदविदुपे च बहुशृताय। पुण्या च मारतकथां शृणुयाच नित्यं तुल्यं फल भवति तस्य च तस्य चैव ॥
( महा ॰ आदि ॰ ॰ । ३९५ )

<sup>§</sup> शुत्ता त्विरमुपाएयान श्राव्यमन्यन्न रोचते । पुस्कोकिलगिरं श्रुत्वा रूक्षा घ्वाङ्कस्य वागिव ॥ ३८४ ॥ ( महा० आदि० २ ) ४ य दृदं श्रावयेद् विद्वान् ब्राह्मणानिह पर्वसु । धृतपाप्मा जितस्त्वर्गो ब्रह्म गच्छिति द्याश्वतम् ॥ ( महा० आदि० ६२ । ३६ ) + धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षम । यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् कचित् ॥

### महाभारत ग्रन्थका महत्त्व और उद्देश्य

'( छेखक---प० श्रीरामनिवासजी दार्मा 'सौरम')

शताब्दियोंपर शताब्दियाँ व्यतीत होती जाती हैं, परन्तु रामायण और महाभारतका पवित्र स्रोत भारतमें नाममात्रको भी शुष्क नहीं होता। —रवीन्द्रनाथ।

विचारशील विद्वानोकी दृष्टिमें इस समय भी भारतवर्ष सुन्दर, श्रेष्ठ, अभिनन्दनीय और विश्ववन्द्य है। इसका एक-मात्र कारण उसका त्रैलोक्यवन्द्य साहित्य और मुख्यतः विशालकाय महाभारत-जैसे ग्रन्थ-रत्न ही हैं।

महाभारत अकेला ही काव्य, नाटक, चम्पू, इतिहास, दर्शन आदि सब कुछ है। यह पुरातत्व, विज्ञान, नृतत्त्व, समाज-तत्त्व, खगोल, भूगोल आदि श्वत्याः विषयों और बुद्धि, विचार, कर्म, ज्ञान, भाव-भावना, उपासना आदि असंख्य तत्त्व-रत्नोंका उद्धि—महोद्धि है। साथ ही सहलों मानवीय क्रिया-कलापोंका मनोरंजक काव्यमय वर्णन, व्याख्यान, माष्य और महाभाष्य है। इसका खुदका भी दावा है कि वह सर्वप्रधान काव्य, सब दर्शनोंका सार, स्मृति, इतिहास, चरित्र-चित्रणकी खान और पांचवां वेद है। इसके सौ पर्वाध्याय जगतीतलकी सर्वोत्तम सौ समस्याओंके समाधान और अठारह पर्व मनुष्य-जीवनके उत्यान-पतनके अठारह सोपान हैं।

इतना ही नहीं, अपि तु यह परोक्ष एवं प्रत्यक्षरूपमें शाकुन्तल, किरातार्जुनीय, शिशुपालवध, नलोदय आदि शतशः भारतीय एवं 'डायोनीसस आफ नन्स' आदि वीसियों पाश्चास्य साहित्यिक वस्तुओंका जनक और गीता-जैसे विश्व-मान्य महातस्य और महादर्शनका उद्गमस्थान है । विशेषतः राजनीति, युद्धनीति और कार्य-सम्पादन-कलाका तो यह माना हुआ भंडार है ।

फिर मानवीय, अतिमानवीय, प्राकृतिक, अतिप्राकृतिक, लौकिक, अतिलौकिक, पैशाचिक, अतिपैशाचिक, दैविक, अतिदैविक, मौतिक, अतिमौतिक, आध्यात्मिक, अत्याध्यात्मिक, स्थूल स्क्ष्म तत्त्वोंका विश्वकोष और अनन्त तात्त्विक गुरिययों और रहस्योंका समाधान है। साय ही न केवल लौकिक अपितु वैदिक साहित्यकी तुलनामें भी महत्त्वपूर्ण है। इस विषयमे इसकी अपनी उद्घोषणा है—

एकतश्चतुरो वेदा भारतञ्जैतदेकतः। पुरा किछ सुरैः सर्वेः समेत्य तुष्ठया धतम्॥ चतुर्म्यः सरहस्येम्यो वेदेभ्योऽभ्यधिकं यदा। तटा प्रमृति छोकेऽस्मिन् महाभारतमुन्यते॥ महस्वाद् भारवस्वाच महाभारतमुन्यते।

अनेक पादचात्य अन्वेपक विद्वानींके भी महाभारत और उसके कर्ताके विषयमें अत्युच विचार है। उनका कथन है—

- (१) महाभारतमे यह मालूम होता है कि महाभारत-कार प्रकृतिके पूर्ण मर्मज हैं।
- (२) महाभारत बुद्धि, सत्य, मत्य-प्रेम और जानकारी-की आञ्चर्यजनक पुस्तक है।
  - (३) महाभारत आदर्शवादकी अक्षय जान है।
- (४) महाभारत आर्य-जातिके आदर्ग चरित्र और बौद्धिक योग्यताकी सुन्दर तस्वीर है।
- (५) महामारत आर्थ-जातिके सदाचार ओर द्वुद्धिके द्वारा समस्त ससारकी ऑखें खोल्नेवाला है।
- (६) महाभारत मानवीय प्रतिभाका सुन्दर और पवित्र उत्पादन है।
- (७) महाभारत न नेवल भारत प्रत्युत महारके दूग्ये देशोंके लिये भी महान् उपदेश है ।

इन सबके बाद महाभारतकी एक महनीय महत्तायह भी है कि ईश्वरावतार, वेदान्तकार, इतिहास तत्त्वक, वेद-व्याख्याता, साथ ही तात्त्विक-अतितात्त्विक, सासारिक-अतिमानारिय, साहित्यिक-अतिसाहित्यिक वार्तोके मर्मज, व्यष्टि-समष्टि विमानके विकासक, प्रकाशक और भाष्यकार कृष्णहेगयन जैसे महामुनि इसके कर्ता हैं, जिनके सम्मुख जह-चेतनात्मक जगन्ये मेदामेद हस्तामलक-से हैं।

इसके साय ही महाभारतकी एक अडितीय परम मर्ता यह भी है कि त्रैलोक्यवन्य महायोगी गीतोपदेशक साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र इसके अन्यतम चरितनायक हैं, जिनके विषयमें प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद पाराशर-जैसे महर्पियों और विद्वानींका मत है—

श्रीकृष्ण प्रत्येक विषयके आचार्य और निर्भान्त पुरुष हैं; प्रकृतिके खामी, स्यूष्ट-सूह्म जगत्के अधिनायक, मानज, अतिमानव और परमात्महुप हैं; मौतिक, दैविक और आध्यातिमक विश्वके स्रष्टा, संचालक और अधिष्ठाता हैं। उनकी सम्पूर्ण शिक्तयों और कोपजालोंका विकास-प्रकाश पूर्णताको पहुँचा हुआ है। उनकी कायसम्पत्ति और गिति-मित शत्रु-ममृहको भी आकर्षित करनेवाली है और उनका युद्धकालीन गीतोपदेश आज भी संसारके साहित्यकी विभृति बना हुआ है। नाथ ही उनके विचार और कृत्य भी त्रिकाला-वाधित है। लोकिक जीवन-संग्रामकी दृष्टिसे भी वे सर्वोत्तम और अदितीय है। इस विपयमें उनका दावा है—

- (१) सेनापतियों में स्कन्द उनका ही स्वरूप है।
- (२) शस्त्रधारियों मे राम वही हैं।
- (३) जीतनेकी इच्छा करनेवालोंकी नीति वही हैं।
- (४) प्रभावशाली पुरुपोंका प्रभाव वही है।
- (५) निञ्चय करनेवालोंमें निञ्चय उन्हींका रूप है।
- (६) सात्त्विक पुरुपोंमें सात्त्विक गुण भी उन्हींका स्वरूप है।

महाभारत जीवन-संग्रामकी विद्याओंका शिक्षक है;
अभ्युद्य और निःश्रेयसके समन्वयद्वारा भगवद्भक्तिपुरःसर
आर्योचित जीवन-मार्गको प्रशस्त करता है; प्रवृत्तिमय किन्तु
निवृत्तिरक राजमार्गपर जीवोंको छे जाना चाहता है; अपने
शतशः किस्पत और ऐतिहासिक उपाख्यानोंद्वारा शान्ति और
अगान्तिशालीन वातों, तत्त्वों और सिद्धान्तोंको हमारे सामने
रखता है; आधिमौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक वस्तुतत्त्वको समझाता है; युद्धकी शिक्षा देनेमें तो यह अद्वितीय
है ही। इनकी घोपणा है कि जो नित्य ही इसका स्वाध्याय
करता है, विजयश्री सदैव उसके सामने हाथ बाँधे खड़ी
रहती है।

यह होनहार, नियति, ईश्वरेच्छा, साथ ही प्रयत्न, पुरुपार्थ और समारम्भ-जैसे पचासों गुह्य और जटिल तत्त्वोंकी समाधानात्मक सुन्दर व्याख्या हमारे सामने रखता है; साधारण-असाधारण, सैद्धान्तिक-क्रियात्मक ज्ञान-विज्ञान और सत्य-तथ्यका उपदेश देता है; प्रकृति-तत्त्व, जीव-तत्त्व और परमात्म-तत्त्वकी विवेचनाद्वारा संसारको तामसिक-राजसिक धरातल्ये कपर उठाना चाहता है। पाप-पुण्यके परिणामोंको सामने रसकर विश्वको नैतिक, धार्मिक और आदर्शमय बनाना चाहता है; समाज-सेवा और तत्त्व-सेवाकी शिक्षा देकर समाज-को ममुन्नत करना चाहता है; मनस्तत्त्व और व्यवहार-तत्त्वके सुन्दर निदर्शनोंको समाजके सामने रखता है, और सबको ययाधिकार सब तरहकी कथा सुनाकर लोक-व्यवहारको

सुन्यवस्थित करना चाहता है, किन्तु निम्नाङ्कित वार्तोपर अधिक जोर देता है—

- क. (१) जीवन-संग्रामका परिष्कार।
  - (२) यौद्धिक तत्त्वोंका समादर।
  - (३) शस्त्र और शास्त्रधर्मका माहात्म्य ।
  - (४) समयकी महिमा।
  - (५) ऐतिहासिक प्रवचनके लाभ।
- ख.(१) नर-नारायणके सम्बन्धका महत्त्व ।
  - (२) धर्माधर्मका विवेक ।
  - (३) वर्णाश्रम-धर्मका पालन ।
  - (४) जनता-जनार्दनकी सेवा।
  - (५) प्रवृत्ति-निवृत्तिका सामञ्जस्य ।
- ग. (१) इठवादके दुष्परिणाम।
  - (२) कौटुम्बिक कलहकी निन्दा।
  - (३) सतीत्व-धर्मकी रक्षा।
  - (४) वंश-रक्षाका ध्यान।
  - (५) मानव-धर्म-विवेचन ।

इन बातोंके साथ-साथ आयोंचित जीवनकी दार्शनिक प्रवृत्ति, परिणामदर्शिता, प्रगति-विवेक, सहिष्णुता-माहात्म्य, धर्म-तत्त्व और आबिष्कारकी शक्ति आदि जीवनोपयोगी तत्त्वीं और साधनोका यह प्रतिपादक, विवेचक, उपदेश और एक तरहसे प्रतीक ही है। यदि संक्षेपमें कहना हो तो यौदिक तत्परता और कर्म-महिमाका गान ही इसका सर्वोच उद्देश है। परन्तु मोक्ष-धर्म और नारायण-माहात्म्यके वर्णनमें ही इसका अवसान है। वैसे तो इसका एक-एक शब्द और पद-प्रत्यय अनन्त वातों और उद्देश्योंसे परिपूर्ण है; परन्तु इसके अठारह पर्व, सौ पर्वाध्याय और तत्समवेत जीवन ही इसका मुख्यतम, अन्यतम और सर्वोत्तम उद्देश्य है । वैसे इसके सारका सार, उद्देश्यका उद्देश्य तो गीता-धर्म ही है; परन्तु व्यष्टि-समष्टिसम्बन्धी सम्पूर्ण तत्त्व-समूहका उपदेश देना और यथाधिकार अनन्त मार्गोंका दिग्दर्शन कराना ही इसका विशेष उद्देश्य है। इस दृष्टिसे महाभारतका एकान्त और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य सम्पूर्णताका प्रदान ही है। यही कारण है कि यह अथसे इतितक गणनातीत किन्तु विभिन्न दृष्टिकोणी, ल्ह्यों और उद्देश्योंको हमारे सामने रखता है। परन्त ऐसे विद्वानोंकी भी कमी नहीं है, जिनकी दृष्टिमें युद्ध एवं तत्संलझ जातियों और व्यक्तियोके चरित्र-चित्रणके द्वारा युद्धसम्बन्धी हानि-लामोंको समझाना ही, इसका महतो महीयान् उद्देश्य है।

## महाभारतमें यान्त्रिक पोत एवं विमान

( लेखक-प० श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र एम्. ए , वी. एल्. )

पुण्यभूमि भारतवर्षका एक गौरवपूर्ण युग वह भी या, जब कि यहाँ वसनेवाली आर्यजाति केवल समुद्रयात्रा ही नहीं करती यी विल्क उसने भारत-महासागरके तटप्रदेशमें तथा विदेशोंमें उपनिवेश भी स्थापित किये थे और उनपर अपना आधिपत्य कायम किया था। अतिप्राचीन कालसे वारहवीं शताब्दीपर्यन्त आर्यलोग समुद्र-पथसे भ्रमण किया करते ये। इसके बाद जब देशपर यवनोंका अधिकार होना आरम्म हुआ, तभीसे हिंदुओंके लिये समुद्रयात्रा निपिद्ध कर दी गयी। प्रसिद्ध पुरातन्वविद् डा॰ बुहल्टरने हिंदूशास्त्रोंकी आलोचना करके समुद्रयात्राके सम्बन्धमें लिखा है—

"During the time when Hindu rulers were strong, travelling beyond the sea and living in foreign countries was not forbidden Numerous Sanskrit inscriptions in Champa, Kamboja, in Java and Sumatra tell us that Hindus conquered these countries, and held them from the second century of the Christian era downwards until the 12th century Temples of Siva and Visnu were built there, the Vedas, the Purānas and the Bhārata were recited in these distant regions; among settlers were numerous Brahmins."—Dr Buhler in the Bombay Gazette, 1890 \*

महाभारत-कालमें भी भारतीय विणक् सामुद्रिक वाणिज्य-द्वारा विशेष लाभवान् एव महाधनवान् हो गये थे । विशेष धन-लाभके लिये ही वे असीम साहस दिखलाकर सामुद्रिक वाणिज्यमें अग्रसर हुए थे इसका प्रमाण भी महाभारतमें मिलता है। (क) उन्हें समुद्रयात्रामें अनेक विपत्तियोंका

# जव हिंदू राजा वलवान् थे, उन दिनों समुद्रयात्रा तथा भारतेतर देशों में रहना निषिद्ध नहीं था । चम्पा, कम्बोज, जावा और सुमात्रामें अनेकों ऐसे सस्कृतके शिलालेख मिलते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि हिंदुओंने इन देशोंको जीतकर ईसवी सन्की दूसरी शताब्दीसे लेकर वारहवीं शताब्दीतक अपने अधीन रक्खा था। वहाँ शिव और विष्णुके मन्दिर वनवाये गये थे और इन सुदूर देशों में वेद-पाठ तथा पुराण और महाभारतकी कथाएँ होती थी। वहाँ जो लोग जाकर वसे थे, उनमें बहुत-से ब्राह्मण भी ये।

(क) विषय् यथा समुद्राद् वै यथार्थं छमते धनम् । तथा मर्त्यापेवे जन्तो कर्मविज्ञानतो गति ॥(शान्तिपर्व) सामना करना पड़ता या और एक द्वीरमें जाते हुए नावके भग्न हो जानेपर अन्य द्वीपमें पहुँचकर उनकी प्राण-रक्षा होती यी। (ख) इस समय भी जिस प्रकार एक जहाजके भग्न हो जानेपर समीपवर्ती दूसरे जहाजके नाविक भग्न जहाजके यात्रियोंको अपने जहाजमें शरण देकर उनकी प्रागरका करते है, उसी प्रकार उस युगमें भी होता था। (ग)

महाभारतके समयमें हमें 'यन्त्रयुक्त' पोतका भी सन्धान मिलता है। जनुग्रहदाहके ममय कुन्तीके साथ पञ्च-पाण्डवोंकी रक्षा करनेके लिये विदुरने गुप्तभावमे जो नौका भेजी यी, वह 'मनोमारुतगामिनी', 'सर्ववातनहा', 'पनािकनी' एवं 'यन्त्रयुक्ता' कहकर विशेषित हुई है। (य) यहुत संभव है कि इस प्रकारके 'सर्ववातसह', 'मनोमारुतगामी' पोतगर चढकर ही भारतीय आर्य विशक् भारत-महासागर एवं प्रशान्त-महासागरकी यात्रा किया करते थे। जिन सब पोतां-पर आरोहण करके विशक्तगण समुद्रयात्रा करते थे, उनमें एक प्रकारके पोतको 'यानपात्र' या 'यानपात्रक' क्रते थे। इसी 'यानपात्र' को आज भी चीनीलोग 'यानक' नामसे व्यवहार करते हैं। (इ)

महाभारतकालीन 'मनोमारुतगामिनी', 'मर्चवातसदा', 'यन्त्रयुक्ता' नौकाकी वात सुनकर बहुत-से पाठक आश्चर्य करेंगे । किन्तु इसमें आश्चर्य करने की कोई वात नहीं है । 'रामायण' में पुष्पक विमानकी वात प्रायः सब लोग जानते है । भगवान् रामचन्द्र लक्ष्मण, मीता और वानर-

- (ख) भिन्ननीका यथा राजन् इं.पमासाय निर्दृता । भवन्ति पुरुषच्याघ नाविका काञ्चपर्यये ॥(द्रोमपर्व) पविष्वग् वातहता रुग्या नीरिवासीन्महार्गिते ।' विण्जो नावि भिन्नायामगाथे राष्ट्रता यथा । अपारे पारमिन्छन्तो हते द्वीपे क्रिरीटिना ॥ (कर्नपर्व)
- (ग) निमध्वतस्तानथ कर्णसागरे विपन्ननावो निष्यो यथार्गवाद ।
   उद्घिरे नौभिरिवार्गवाद्रथे नुकल्दिनेद्रींपदिजाः स्वमातुलन्॥
   (कर्णपर्वे)
- (घ) तन प्रवासितो विद्वान् विदुरेण नरन्तदा।
   पार्थाना दर्श्यामास मनोमारनगामिनोम् ॥
   सर्ववातसहा नावं वन्त्रयुक्ता पनाफिनोम् ।
   शिवे मागीरथीतीरे नरैविंझिन्मिने कृताम् ॥

(중) Chmese 'Junk'

—शक्षिपं

धैन्यके साय उन षुष्पक रयपर सवार होकर सुदूर लंकासे अयोव्या आये थे। वह विमान या वैद्दायस यानके रूपमे पिरिचित या। इस पुष्पक विमानको लोग किव-कल्पना समझते थे, किन्तु यूरोपमें अब वायुयानका बहुत प्रचार होनेसे पुष्पक विमानको किव-कल्पना कहना उचित नहीं कहा जा सकता। विश्वकर्माद्वारा रचित शिल्पशास्त्रमें पुष्पकिनर्माणका प्रसंग आया है। इसके अनुसार विश्वकर्माने ही सबसे पहले इस यानका निर्माण किया था। 'वह बाष्पयोगसे चालित, अविन्छेद गतियुक्त, वायुवत् कामगामी एवं नाना उपकरण-सुक्त था।' (च) महाभारतमे शाल्वराजके वैद्दायस यानका मी उल्लेख है। विश्वकर्मा-रचित शिल्पसंहितामें लिखा है कि दृष्णिवंशके साय वैरका बदला छेनेके लिये राजा शाल्वने

'तमोघाम' 'कामग' यान प्रस्तुत कराया या—जो इच्छानुसार भूमि, आकाश, गिरिशिखर एवं जलमें चल सकता था। (छ)

उपर्युक्त विवरणसे यह स्पष्ट है कि प्राचीन कालसे ही मारतवासी नाना प्रकारके वाष्य-चिलत पोतों एवं विमानोका व्यवहार जानते थे, किन्तु उस समय बहुव्यय-साध्य होनेके कारण जनसाधारणमें 'इनका व्यवहार प्रचिलत नहीं हुआ या। मारतीय विणक् यन्त्रयुक्त एवं सर्ववातसह पोत लेकर सुदूर देशोंमें वाणिज्यके लिये जाया करते थे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। अतिप्राचीन कालसे ही भारतवासी पोतनिर्माण एवं पोतपरिचालन-विद्यासे विशेष अभिश्च थे। तभी तो आजसे ढाई हजार वर्ष पूर्व चीनसम्राट्द्रारा वे नौवाणिज्य-रक्षामें एवं नौकाध्यक्षके पदपर नियक्त हुए थे।

#### महाभारत

( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पाड्या )

रामायण और महाभारत—प्रधानतः इन दोनोंकी क्याओंपर ही भारतीय किवयोंने अपने कार्व्योंकी सृष्टि की है; ये दोनों भारतीय साहित्यके प्राण है। रामायणमें मुख्यतः एक व्यक्तिकी जीवनकया है; लेकिन महाभारत तो आर्य-जगत्का इतिहास है, जिसमें सभी उल्लेखनीय व्यक्तियोंके शृत्तान्त हैं। मले और बुरे दोनों प्रकारके मानवोंका—भलाई और बुराई दोनोंके उत्कृष्ट उदाहरणों एवं परिणामोंका—वर्णन होनेसे महाभारत आर्यसंस्कृतिका भी इतिहास है। इसके शान्तिपर्व, अनुशासनपर्व एवं अति लघुकलेवर किन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भगवद्गीता तो धर्म, कर्म और नीतिके शानके लिये प्रदीपके समान कार्य करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। महाभारतका शेप भाग इन्हीं तीनोंका दृशन्तरूप कहा जा सकता है।

यों तो महाभारतकी शिक्षाओंका पार नहीं है, लेकिन रावेषाघारणकी अपेक्षासे दृष्टि तीन बातोंकी ओर विशेषरूपसे आकर्षित होती है । पहली बात है कौटुम्बिक कलह तथा ग्रहल्क्स्मीके अपमानका दुष्परिणाम । रामायणकी कथा भी कौटुम्बिक कलह तथा नारीके अपमानपर ही केन्द्रित है । लेकिन एकमें वह अपमान विजातीयके द्वारा है, तो दूसरेमें स्वकुटुम्बीके द्वारा ही । एकमें जहाँ राम और भरत दोनोंकी स्याग-भावनाने पारिवारिक कलहको मिटाकर खुदको तथा कुदुम्बको अनन्त कालके लिये गौरवशाली बना दिया है, तो दूसरेमें दुर्योधनके अत्यधिक लोभ एवं अनुचित स्वार्थने कुदुम्बका नाश कर दिया।

महाभारतमें युद्ध-कथा है, यहाँतक कि 'महाभारत' शब्द ही युद्धका पर्यायवाची बन गया है। लेकिन वस्तुतः महाभारत-में युद्धकी प्रशंसा नहीं बल्कि उसकी बीमत्सताका निरूपण है।

सबसे मुख्य तो है महाभारतमें जूएकी बुराई । वनवास रामायण और महाभारत दोनोंमें है; लेकिन वहाँ वह गौरवमय है, तो यहाँ जुएकी बुराईका मूर्तिमान् रूप ।

सट्टा, स्टाक एक्सचेज आदि भी—जिनमें वर्तमान जगत्के अनेक आर्थिक, सामाजिक, नैतिक एवं राजनैतिक दुःखोंका कारण निहित है—जूएके ही रूपान्तर हैं। भागवतमें जो कल्यियाके आवासस्थान गिनाये गये हैं, उनकी और उनमेंसे अन्य सबके सिरमौर एवं मूलभूत जूएकी बुराइयोंको कल्यियाके मनुष्योंको बताना क्या महाभारतका प्रधान लक्ष्य नहीं हैं शीताके अनुसार भी छल करनेवालोंमें जूआ ही मुख्य है।

रामायणमें आर्य-सम्यताके उत्कर्षका चित्र है तो
महाभारतमें उसके पतनका, उसकी हीनावस्थाका—जिसे कुछ
असाघारण व्यक्तियोंके श्रेष्ठ गुण भी कम नहीं कर सके ।
क्या वर्तमान पतित भारत महाभारतसे देश, जाति एवं
कुडुम्बके पतनके कारणोंको जानकर उनसे लाभ उठायेगा ?

<sup>(</sup>च) बाष्पयोगे तु वै यानं चकार विधिनन्दनः । अविच्छेदगतिर्थस्य वायुवत् कामगामिनंम् ॥
नानोपकरणैर्युक्तं भास्वन्तं पुष्पकं विदुः ॥ (शिल्पसिहता)
(छ) स छन्दवा कामग यानं तमोधाम दुरासदम् । ययौ द्वारवर्ती शास्वो वैरं वृष्णिकृतं सरन् ॥
कचिद् भूमौ कचिद् व्योग्नि गिरिन्षु को कचित् ॥ (शिल्पसंहिता)

#### महाभारतके अध्ययनकी एक दृष्टि

( ढेखक---प० श्रीपाद दामोदर सातवढेकर )

#### १-महाभारतका महत्त्व

महाभारत इतिहास है और काव्य भी है। इसल्यि केवल इतिहास और केवल काव्यकी अपेक्षा इसका महत्त्व अधिक है। महाभारत ऐतिहासिक काव्य है और हमारा 'राष्ट्रीय महाकाव्य' है; इससे हमारे लिये यह विशेष उपयोगी और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।

#### भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दृर्शितः ।

( श्रीमद्भागवत )

भारत अथवा महाभारतके मिषसे भगवान् वेदव्यास-जीने वेदका ही आशय जनताको दर्शाया है। वेदका आशय जनताकी समझमें नहीं आता, अयवा जनताकी बुद्धिका इतना हास हो चुका या कि वह वेदविद्याका ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं थी; इसिलये ऐतिहासिक कथाओं के रूपमें वेदका आदेश जनताको समझानेके लिये भगवान् वेदव्यासजीने महाभारतकी रचना की थी। इससे सिद्ध होता है कि महाभारत जैसा 'इतिहास' है और 'काव्य' है, वैसा ही 'वैदिक धर्म' का भी महान् ग्रन्थ है; इसीलिये इसको पञ्चम वेद कहते हैं।

अतएव महाभारतका अध्ययन इतिहास समझकर करना चाहिये, काव्यकी दृष्टिसे इसका अध्ययन होना चाहिये और वैदिक धर्मकी दृष्टिसे भी इसका अध्ययन होना उचित है। यह गोककी बात है कि महाभारत ग्रन्थके ऊपर भारतीयोंकी इतनी श्रद्धा होनेपर भी वैदिक धर्मका यह ग्रन्थ है, ऐसा मानकर अध्ययन करने योग्य इस ग्रन्थका मुद्रण आजतक किसीने किया नहीं।

महामारतके जिन श्लोकोंका सम्बन्ध वेदके जिन मन्त्रींके साथ है, वे मन्त्र उसी पृष्ठपर उन श्लोकोंके नीचे टिप्पणीमें देने चाहिये और वेदमन्त्रोंका आश्चय दर्शानेके लिये महामारतकी रचना श्लीन्यासजीके द्वारा हुई है, यह सिद्ध होना चाहिये । महामारतका यदि कोई विद्वान् ऐसा सम्पादन करेगा, तो महाभारतका धर्मदृष्टिसे अध्ययन होनेमें सुविधा होगी । ऐसा सम्पादन होना अत्यन्त आवश्यक है, यह वात हम, यहाँ प्रमुखतया पाठकोंके सामने रखना चाहते हैं।

इतिहासकी दृष्टिसे महाभारतका अध्ययन होनेके लिये

भी महाभारतका इस प्रकार सम्पादन करना चारिये कि जिन्में महाभारतकी प्रत्येक कथाकी टिप्पणीमें उस कथाका जो रूप अन्यान्य पुराणों एव उपपुराणोंमें आया हो, वह मिल जात । अर्थात् एक ही महाभारतका ग्रन्थ देखनेसे आयोंना सम्पूर्ण इतिहास पढनेवालोंके सामने उपस्थित हो जाय । इस तगर विचार करनेपर यह बात पाठकोंके मामने स्पष्ट होगी कि महाभारतके ऐसे दो ग्रन्थ तैयार होने चारिने, जिनमेसे एकमें इसके समान आश्यवाले वेदमन्त्र दिये गये हों और दूसरेमें पुराणोपपुराणमेंसे सकलित कथाभाग हो ।

यह कार्य वहे व्ययका और वहे कप्टका है. पर भारतीयोंके गौरवपूर्ण प्राचीन इतिहासका नम्पूर्ण अन्वेपग होनेके लिये तथा हमारे सर्वोत्तम वैदिक धर्मका ज्ञान होनेके लिये, इसके करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है।

#### २-महाभारतमें प्रक्षेप

बहुत-से सुविज लोग आजकल यह कहते हैं कि महाभारत-में बहुत ही प्रक्षेप हुए हैं । कम-से-कम (१) 'जय' इतिहास,(२) 'मारत' और (३) 'महाभारत'—ऐसंतीन प्रन्य तो एक-से-एक बढ़े हुए हैं, ऐसा इन विद्वानों मा कपन है । जय इतिहास ८००० श्लोकोंका था, उमीसे भारत २४००० श्लोकोंका बनाया गया और इसके पश्चात् एक लाग श्लोकोंका यह महाभारत बना—ऐसा इन विद्वानों मा आग्रहसे कहना है।

इनका कहना ठीक है । पर इसमे एक यड़ी मिटनता है कि आजतक इतने प्रन्योंकी लोज हुई, और इतने प्राचीन प्रन्य उपलब्ध हुए हैं; पर किमी भी स्थानपर 'जय' इनिहाम, अयवा 'भारत' ग्रन्य उपलब्ध नहीं हुआ। यह एक आक्षर्यमी , घटना है । पर इसपर हम यहाँ अधिक विचार करना नहीं चाहते । हम मान लेते हैं कि उक्त क्यनके अनुमार महाभारतके तीन मंस्करण एकसे एक वदकर हुए थे और महाभारतमें समय-समयपर प्रक्षेप भी होते रहे हैं । इस तरह प्रन्यका वर्धन होना बुरा है वा अच्छा है, इतना ही हमें यहाँ देखना है ।

भगवान् वेदन्यासजीने जनताको वेदका ज्ञान देनेके लिये भारतं नामक अन्यकी रचना की । इसका जो टॉचा भगवान् व्यासदेवजीने बनाया था, वह उन्होंके शब्दोंमें देखिये- कृतं भयेदं भगवन् काव्यं परमप्जितम्।

प्रह्मन् वेदरहस्यं च यचान्यत् स्थापितं मया ॥८६॥

साद्गोपनिपदां चैव वेदानां विस्तरिक्रया।

इतिहासपुराणानाभुन्मेपं निमिषं च यत्॥८७॥

चातुर्वर्ण्यविधानं च पुराणानां च कृत्स्वतः।

प्रहनक्षत्रताराणां प्रमाणं च युगैः सह ॥९९॥

न्यायशिक्षा चिकित्सा च दानं पाशुपतं तथा।

तीर्थानां चैव पुण्यानां देशानां चैव कीर्तनम्।

नदीनां पर्वतानां च वनानां सागरस्य च ॥९३॥

(म० भा० आदि० अ० १)

व्यास कहते हैं कि 'मेंने इस महाभारतमें वेदका रहस्य, उपनिपदोंका सार, वेदोंका विस्तार, इतिहास और पुराणोंका उन्मेप और निमेप, चातुर्वर्ण्यका धर्म, पुराणोंका आशय, मह-नक्षत्र-तारा आदिका प्रमाण, न्यायशिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत, तीयों और पुण्यदेशोंका वर्णन, तथा नदियों, पर्वतों, वनों और सागरोंका वर्णन किया है।'

'जो कुछ भी इस विश्वमें जानने योग्य है, वह सब मैने इस महाभारतमें संग्रहीत किया है ।' यह है भगवान् व्यासदेवकी प्रतिश्चा । इससे यह महाभारत 'विश्वकोश' (Encyclopedia, सारसग्रह, सर्वशास्त्रसग्रह) है, ऐसा स्पष्ट शात होता है।

अर्थात् महाभारत कान्य है, <u>इतिहास</u> है, ध<u>र्मग्रन्थ</u> है और सर्वशास्त्रसंग्रह-ग्रन्थ (Encyclopedia) भी है। भगवान् व्यासदेवजीने महाभारतका जो ढॉचा वनाया था, वह 'सर्वशास्त्रसंग्रह' ग्रन्थका ढॉचा था। यदि यह सच है, तो ऐसे ग्रन्थमें वार-वार नथे-नथे शास्त्रोंका जोडा जाना योग्य ही नहीं, आवश्यक भी है।

उदाहरणके लिये आप Encyclopedia Britannica ( ब्रिटेनका विश्वकोश ) देखिये । इसके अवतक कई संस्करण प्रकाशित हो जुके हैं और प्रथम वारके ग्रन्थकी अपेक्षा दशम बारके ग्रन्थमें सहलों पृष्ठोंका विषय और जोड़ा गया है। पर कोई विद्वान् इस 'मरती' को घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखता, प्रत्युत सभी कोई नये-से-नये संस्करणको ही देखना पसंद करते हैं। क्योंकि Encyclopedia ग्रन्थका ढॉचा ही ऐसा होता है कि उसमें समय-समयपर नये-नये विषय जांड़े जाते रहें। पर्दी इसका निज स्वभाव है। महाभारत भी आयोंका Encyclopedia ही है, भगवान् व्यासदेवजीने इसकी रचना करनेके समय इसे 'सर्वशास्त्र-संग्रह-ग्रंथ' ही बनानेकी कल्पना अपने सामने रक्सी थी। वह बात वैश्वम्पायन और सौतिको माल्रम थी; अतः इन दोनों विद्वानोंने श्रीव्यासदेवजीकी मूल कल्पनाको अपने सम्मुख रखकर, अपने समयतकके ज्ञानका संग्रह उसमें कर दिया। सबसे प्रथम सम्पादक व्यास थे। व्यासदेवजीने अपने समयके शास्त्रोंका संग्रह इसमें किया। पीछेके दोनों सम्पादकोंने अपने अपने समयतकके सब शास्त्रोंका संग्रह इसमें किया। जिस तरह Encyclopedia Britannica दस संस्करणोंतक बढ़ता गया, वैसे ही महाभारत तीन संस्करणोंतक बढ़ता गया। और यदि व्यास-जैसी योग्यतावाले विद्वान् आगे होते, तो यह ग्रन्थ और भी बढ जाता; क्योंकि समयस्मयपर नाना शास्त्रोंका संग्रह इसमें सम्मिलित होता रहे, ऐसी योजनासे ही यह ग्रन्थ प्रथमसे रचा गया था।

अर्थात् इस समय वेदन्यास रहते तो महाभारतमें विद्युत्, स्टीम-एंजिन, रेडियो, त्रिना तारके तार, मोटर, विमान आदि सव विद्याओंका संग्रह करते और वैसा करना किसी प्रकारका दोष नहीं या; क्योंकि प्रथमसे इस ग्रन्थकी योजना ही ऐसी थी।

जैसा महाभारत 'सर्वसंग्रह' है, वैसा ही 'अग्निपुराण' भी सर्वसंग्रह ग्रन्थ है और कई अन्य ग्रन्थ भी वैसे हैं। ये ग्रन्थ भारतीय Encyclopedia हैं और समय-समयपर भरती होना इनका निजस्वरूप ही है। हॉ, भरती करनेवाला सम्पादक व्यास-जैसा विशेष योग्यतावाला होना चाहिये। भरती करनेका अधिकार हर कोईको नहीं है। पर इस ग्रन्थका निजधर्म भरतीको सहना है।

जो लोग महाभारतमें हुई तीन बारकी भरतीको बुरा मानते हैं, वे इस ग्रन्थकी मूल आयोजना देखें और इसकी 'सर्वसंग्रहता' को ध्यानमें धारण करें तो वे ही स्वय कहने लगेंगे कि समय-समयपर नये-नये शास्त्रोंकी इसमें भरती होना इसका स्वभावधर्म ही है।

#### ३-एन्साइक्कोपीडिया और महाभारतमें भेद

यहाँ हमने बताया कि महाभारत Encyclopedia अर्थात् 'संग्रहग्रन्य' है। पर आजकलके संग्रहग्रन्यमें और व्यासप्रणीत इस संग्रहग्रन्य (महाभारत) में बड़ा भारी भेद है। वह भेद यह है—

कोई भी मनुष्य Encyclopedia Britannica

को आदिसे अन्ततक पढनेका यल नहीं करता । और कोई करे, तो उसको पढनेमें कभी रस भी नहीं आवेगा। पर यह महाभारत संग्रहग्रन्थ ऐसा है कि वह आद्योपान्त पढा जाता है, रसके साथ पढा जाता है और साथ-साथ पढनेवालेको विविध शास्त्रोंका वोध भी प्राप्त होता है। अर्थात् महाभारत 'जीवित संग्रहग्रन्थ' है और आजकलके Encyclopedia मृतवत् रसरिहत शुष्क संग्रहग्रन्थ हैं। यह भेद देखने योग्य है।

महाभारतको जीवित रसमय 'सर्वशास्त्रसग्रहग्रन्थ' बनानेके लिये भगवान् श्रीव्यासदेवजीने भारतराष्ट्रकी माननीय बीर विभूतियोंका जीवन-चरित्र बुनियाद ( Base ) के रूपमें लिया है । और इस चरित्रके आधारपर ऐसी युक्तिसे अन्यान्य शास्त्रोंका उसमें समावेश किया है कि वे वड़ी ही सुन्दर, सुयोग्य रीतिसे सज गये हैं । जैसे सुवर्णके गहनेमें यथास्थान रक जड़े हों । तीनों सम्पादकोंका यह चातुर्य वर्णनीय है । इतने बड़े ग्रन्थका तीन बार संस्करण होनेपर भी काव्यरसकों अखण्डरूपमें रखते हुए, इसमे सब शास्त्रोंका सग्रह अविकल्फ्यसे किया गया है—यह एक सम्पादकीय चातुर्यकी सम्भूतता है ।

कुछ लोग दो-चार प्रसङ्ग ऐसे बताते हैं कि जो उनके मतसे प्रकरणद्दीन है और विरूप-जैसे दीखते हैं। हम इनकी युक्तायुक्तताका विचार यहाँ करना नहीं चाहते, परन्तु उक्त बात सत्य मानकर यही कहना चाहते हैं कि एक लाख कोकोंके प्रचण्ड प्रन्यमें ऐसे दो-चार उदाहरण मिल भी जाय तो वे क्षम्य ही हैं।

काल्यपूर्ण रसमयी Encyclopedia वनानेका श्रेय भारतीयोंने प्राप्त किया है, और उसमें इतिहासको भी सम्मिल्ति करना उनके अन्द्रुत सम्पादन-कौशलका निःसन्देह साक्षी है। ऐसे असुत महाभारत ग्रन्थका इतिहान, क्राच्य, बेदिक धर्म और ग्रास्त्रसंग्रहकी दृष्टिसे विचार करना चाहिये। इस तरहका विचार इस समयतक नहीं हुआ है। इस तरहका विचार करनेके लिये आवश्यक टिप्पणियोंके नाय महाभान्तका सुद्रण भी इस समयतक किसीने किया नहीं है।

#### ४-जीवनका तत्त्वज्ञान

महाभारतको ऊपर-ऊपर देखनेमे भी यह बात स्तष्ट हो जाती है कि इस प्रन्यमें धर्म, भीम, अर्जुन, नहुन्द, महदेव, द्रौपदी, भगवान् श्रीकृष्ण, भीष्मितितामह, विदुर, दुर्गोधन आदिके जीवनके तत्त्वज्ञान विभिन्न थे । जिस तरह आजके युगमे हिटलर, मुसोलिनी, स्टैलिन, रूजवेल्ट, चर्चिल, तोजो चंकैरोक तथा महात्मा गाधीजीके जीवनके तत्त्वज्ञानोमे भिन्नता है । इस विभिन्नताका परिणाम आजनी जनतापर हम देग्य गरे हैं । इसी तरह धर्मराज आदि तत्कालीन वीग पुरुपिके जीवनके तत्त्वज्ञानका परिणाम उस समयकी जनतापर हुआ था। इसका ठीक-ठीकज्ञान प्राप्त करनेके लिये इनमेंसे प्रत्येक व्यक्तिके जीवनके तत्त्वज्ञानका परिचय प्राप्त करना चाहिये।

पर ऐसे ग्रन्थ महाभारतका अध्ययन करके अभीतक किसीने लिखे ही नहीं है। भगवान् श्रीकृष्णका तत्त्वज्ञान गीना ग्रन्थके रूपसे हमारे पास है; वैसे ही विदुरका तत्त्वज्ञान विदुरनीतिके रूपमें हमारे पास है। इसी प्रकार दृखरों के भी विदिष्ट तत्त्वज्ञान है। ये सब तत्त्वज्ञान जनताके समने आने चाहिये। तब पता लगेगा कि उस समयके नद्वपंका रास्य वया था।

हम आजा करते हैं कि इस तरह महाभागतरा अन्यान भारतवर्षमें हो और जिस जयिष्णु गष्टके निर्माण वरनेके लिये भगवान् व्यासदेवजीने इस महाभारतकी रचना थी, उनका यह हेतु सफल और सुफल हो और भारतके विजयके जारा सम्पूर्ण संसारमें सुख और ज्ञान्ति मुस्थिर हो।



## महाभारत और पाश्चात्य विद्वान्

( लेखक-प० श्रीगद्गाशङ्करजी मिश्र, एम्० ए० )

महाभारतके आन्होचनात्मक अध्ययनकी ओर सबसे पहले श्रीकिश्चियन लासेनका ध्यान गया । सन् १८३७ से उन्होंने उसर विचार करना आरम्भ किया । उनकी 'इंडियन एण्टिकिटीज्' नामक पुस्तकमें हमें उनके विचार मिलते हैं। उनका कहना है कि ''जिस महाभारतको सूतने कहा, वह वास्तवमं मुख्य पुराण भारतका द्वितीय संस्करण है। 'आश्वला-यन-गृह्यसूत्र' में 'भारत'के साथ 'महाभारत'का भी उल्लेख मिलता है। आश्वलायनका समय ३५० वर्ष पूर्व मसीह हो सकता है । इस तरह 'महाभारत'का निर्माण-काल ४६० वर्ष पूर्व-मसीहसे अधिक नहीं हो सकता। वादमें वैष्णव-आख्यानींका समावेश उसमे होता रहा। पञ्च पाण्डव वास्तवमें किसी राजनीतिक संघके प्रतिनिधिरूपरे भिन्न-भिन्न सदस्य थे।" सन् १८५२ से प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् वेवरका ध्यान 'महाभारत' की ओर गया। उनके विचार 'इडियन स्ट्डियेन्' में मिलते हैं। आपका कहना है कि ''ऋग्वेदकी 'नाराशंस्य' गायाऍ और 'दान-स्तुतियां' महाभारतका मूल स्रोत है। यज्ञके अवसरोंपर इनका गान होता था। कु रुवंशकी कुछ ऐसी ही गायाएँ रही होंगी । विस्तार होते-होते उन्हींका 'महाभारत' वन गया। प्रायः ब्राह्मण यह नहीं चाहते थे कि यज्ञके अवसरीं-पर क्षत्रियोंका यग-कीर्तन हो । इसलिये वैदिक गायाओंमें देवताओं के ही नाम आये हैं । बादमें पुराणरचयिताओंने उनके स्थानपर मनुर्ध्योंके नाम वैठा दिये।" सन् १८८४ से एक दूसरे जर्मन विद्वान् श्रीछडविगने 'महाभारत' पर विचार आरम्भ किया । सन् १८९५ मे प्रागसे 'यूवेर दाइ मिथिश गंडलेज् दे महाभारत' नामसे आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें आपने भी वेवरकी तरह 'महामारत'का मूछ वेटोंमें हॅंढनेका प्रयत्न किया। परन्तु आपका मत वेबरसे भिन्न है। आपका कहना है कि ''पाण्डव कोई ऐतिहासिक च्यक्ति नहीं थे। इस तरह महाभारतको ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता । वास्तवमें उसमे देव-देवियोंकी कथाएँ हैं, जिनका बहुत कुछ सम्बन्ध ऋतु-परिवर्तनसे है। 'महामारत' एक प्रकारसे ऋतु-परिवर्तनका आलंकारिक माधामें रूपक है। पाण्डुसे अभिप्राय 'पीले स्दी'से है । भृतराष्ट्रके अंधे होनेका अर्थ है-शक्तिहीन 'शरकालीन सूर्य'। गान्वारीका ऑखॉमें पट्टी वॉधना सूर्यका वादलींमें छिप जाना है । द्रौपदीका

'कृष्णा' नाम होनेसे पृथ्वीका अनुमान होता है। सभामें उसका एकवस्त्रा होना पृथ्वीका शीतकालमें गस्यहीन होना सिद्ध करता है।" श्रीकृष्णके काले होनेका कारण छड़िन्या महोदयको पहले समझमें न आया। उन्होंने वहुत दिमाग लड़ाया, तब यह पता लगा कि सम्भवतः वसन्तकालीन सूर्यको, जो यज्ञोंके निरन्तर धूऍसे धुँधला दिखायी देता होगा, श्रीकृष्ण नाम दिया गया।

इन्हीं दिनों चचा-भतीजे जर्मन विद्वान् 'होल्ट्ज्मान्'ने 'महाभारत'का अध्ययन आरम्भ किया, जिसके फलखरूप सन् १८९२-९५ में कीलसे चार जिल्होंमे 'द महाभारत उंड सेन टेल' शीर्षक अन्य प्रकाशित हुआ । हो ल्ट्ज्मान्को यह समझमें नहीं आ रहा या कि युधिष्ठिरके धर्मराज होते हुए भी उनमें युतका व्यसन कैसे आ गया और श्रीकृष्ण ईश्वरका अवतार होते हुए भी छली तथा कपटी कैसे हुए। इस परस्पर विरोधकी गुत्थीको सुलझानेके लिये उनके दिमागने एक विचित्र वात खोज निकाली। वे लिखते हैं कि 'वास्तवमें कौरव ही धर्मभीर एवं न्यायप्रिय थे। यद्यपि चूतको उन्हों-ने छलसे जीता, पर युद्धमें सारा छल पाण्डवोंहीकी ओरसे हुआ । इसलिये महाभारतके जितने अंगोंमे कौरवींकी प्रशंसा है, वे ही प्राचीन हैं और जिनमें पाण्डवोंकी प्रशंसा है, वे सब नवीन हैं। कौरवोंका नाम वेद-ब्राह्मणादिमें भी आता है। इससे भी उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। कौरव शैव और पाण्डव वैष्णव थे । इन दोनों सिद्धान्तोंमें बरावर विरोध रहा है। शैव-सिद्धान्तका बौद्धधर्मपर अवश्य कुछ प्रभाव जान पड़ता है; इसलिये सम्भव है कौरवींने बुद्धके कुछ उपदेशींको अपनाया हो । प्राचीन कालमें सूर्तोंके संघ रहते थे । उनमेंसे किसी योग्य कविने किसी वौद्ध राजा, सम्भवतः अशोककी प्रशंसामें एककाव्यरच डाला। परन्तु जब ब्राह्मणोद्वारा बौद्ध-घर्मका पराभव हुआ, तव उन्होंने वहुत हेर-फेर करके इस काव्यको अपने सॉचेमें ढाल लिया और कौरवोंकी सारी प्रशंसा पाण्डवोंके, जो उनके संरक्षक थे, नाम कर दी । धीरे-घीरे इस महाकाव्यसे बौद्धधर्मका नाम ही उठ गया और यह एक वैष्णवग्रन्थ वन गया । जिस रूपमे 'महाभारत' आज-कल उपलब्ध है , वह ईसवी सन्की बारहवीं शताब्दीसे अधिक प्राचीन नहीं हो सकता। ' जर्मन विद्वान् फॉन् श्रोडरने भी कुछ ऐसा ही मत प्रकट किया है।

प्रसिद्ध विद्वान् मैक्समूलर भी इन्हीं दिनों महाभारतके पीछे पड़े थे । सन् १८५९ में आपका 'प्राचीन संस्कृत-साहित्यका इतिहास' प्रकाशित हुआ; इसमें आपने लासेनके मतका कुछ अंगोंमें समर्थन करते हुए लिखा कि 'महाभारत किसी एक कविकी कृति कभी नहीं हो सकता । इसके रचयिता अवस्य मनुप्रोक्त धर्मके पक्के अनुयायी ब्राह्मण रहे होंगे। परन्त इनके लीपापोती करनेपर भी पाण्डवोंकी प्राचीन परम्परा जहाँ-तहाँ फूट ही निकली । वचपनसे ही पाण्डवींकी 'ब्राह्मण-सम्प्रदाय' में शिक्षा हुई, ब्राह्मणोंसे उनका वरावर ससर्ग रहा, पर तब भी पाँचो भाई एक ही स्त्रीसे विवाह कर बैठे । प्रत्यक्ष धर्मविरुद्ध इस घटनापर महाभारतके ब्राह्मण सम्पादकोंने तरह-तरहके रग चढाये, पर यह दाग छिपा नहीं। एक और बात है। यद्यपि स्मार्तधर्मानुसार एक पति कई स्त्रियाँ रख सकता है, पर प्रधानरूपसे केवल पहली ही स्त्री विवाहिता समझी जाती है, और पतिके साथ सती होनेका उसे ही अधिकार है। परन्तु पाण्डुने दो विवाह किये; और उनके साथ सती हुई माद्री, न कि पहली स्त्री कुन्ती। यह भी धर्मविरुद्ध ही हुआ। प्राचीन शक, यवन, ट्यूटन आदि जातियोमें यह प्रया थी कि जिस स्त्रीमें पतिका सबसे अधिक प्रेम होता था। उसीका पतिकी समाधिपर वध कर दिया जाता था; यहाँ भी उसीकी झलक दिखायी पड़ रही है।"

डेन्मार्कके डॉ॰ सोयेन् सेन वहाँके कोपेनहेगन् विश्व-विद्यालयके अध्यापक थे। सन् १८८३ से उन्हें भी 'महाभारत' के अध्ययनका शौक हुआ। वहे परिश्रमके साथ कई वर्षों में उन्होंने महाभारतमे आनेवाले नामोंकी एक वृहद्वणीनुक्रमणिका (इन्डेक्स) तैयार की, जो उस प्रन्यके अध्ययनके लिये वही उपयोगी है। डैनिश् सरकारकी सहायतासे इनकी मृत्युके बाद, इसका प्रकाशन सन् १९२५ में समाप्त हुआ। 'महाभारत और भारतीय संस्कृतिमें उसका स्थान' इसपर निवन्ध लिखनेके कारण उन्हे 'आचार्य' पदवी मिली थी। आपका भी मत है कि 'महाभारतका मूल कोई प्राचीन पौराणिक गाया ही रही होगी। उसकी एकतासे यह सिद्ध होता है कि उसका रचयिता भी कोई एक ही व्यक्ति रहा होगा। उसमे परस्परविरोधी सिद्धान्त, पुनरुक्ति और विना प्रसगकी बातें नहीं आनी चाहिये। जो ऐसे अंश है, उन्हें प्रक्षित समझना चाहिये।' इस कसीटीपर कसते हुए विद्वान् लेखकको सात- आठ हजार क्षोकरो अधिक न मिल मने, जिनको उपलब्ध भहाभारत<sup>,</sup> का मूल कहा जा सके।

श्रीबुहलर भी संस्कृतके अच्छे विद्वान् ममशे जाते थे। आप भी जर्मन थे, आपने ववर्ड प्रान्तके निधा विभागमें बहुत दिनोंतक काम किया था । कई मस्कृत प्रन्योंका आपने जर्मनमे अनुवाद भी किया है । 'ववर्ट-नत्कृत-प्रयमाना के निकालनेका श्रेय बहुत कुछ आग्हीको प्राप्त है । ध्महाभागतके इतिहास' पर आपने भी एक नियन्य लिएता है। नक्षेपमें आपका मत है कि महाभारत कोई इतिहास या पुराग नहीं है, वास्तवमे वह एक स्मृति या धर्मशान्त्र है । उनके सुवाग्य शिष्य श्रीजोजफ् डाल्मानने उनके इम मतरी अपने परयों में पूरी व्याख्या की है। सन् १८९५ तया १८९९ में वर्निनसे उनके दो प्रन्य इस विषयपर प्रकाशित हुए । इनमेंने दूसरे प्रन्य 'जेनेसिस दे महाभारत' ( महाभारतना मूल ) मे उन्होंने यह दिखलानेका प्रयव किया है कि 'कई पीदि गाम धीरे-धीरे इस महाकाव्यका विकास हुआ और नमय समयपर उसमें आख्यान जुडते गये- यह मत भ्रान्त है। वासवमें एक ही समयमें एक सम्यादक-मण्डलद्वारा इसकी रचना हुई ! सत्र विभिन्न आख्यान एक ही सूत्रमें भिरोये हुए हैं, इस तरह इसकी एकता प्रत्यक्ष है। आप लिखते है कि 'वाग्विक युद्ध केवल कविकी कलाना है, यदि योई हुआ होता ती उसका ऐतिहासिक प्रमाण मिलता; इसमे तो धर्म और अधर्म-का युद्ध दिखलाया गया है, जो बगबर चलता गता रे। इस तरह यह केवल एक रूपक है। जिनमं पाण्डन धर्म और कौरव अधर्मके केवल प्रतिनिधिरूप है । पहने मे प्रकारका साहित्य रहा होगा-एक तो प्राचीन राजपर्गीणी पौराणिक गायाऍ और दूसरे धर्मीनदेशकी व्यवताएँ। नर्व-साधारणमें धर्मप्रचारकी दृष्टिते किमी कविमण्डलने इन दोनोंके भावोंको एक नवीन कान्यके रूपमें मिला दिया। पारिंगिक अंशमे उन्होंने कौरवोंके पतन और पाजालों हे उत्थानका प्राचीन आख्यान के किया और विभिन्न धार्मिक उपदेशों ने समझानेके लिये बीचमे तरह-तरहके आख्यान जोड़ दिये । धर्मीपदेशमें द्रीपटीके पाँच पति अवस्य वाधा टालते हैं। पर यह केवल ऋतुओंका, जैमा कि लुडविगरा मत है, या मम्यत्ति-के वॅटवारेका रूपक हो नक्ता है। । वार्यने भी अपना ऐसा ही मत प्रकट किया है । उनके ग्रन्यसंग्रहमें महाभारतवर पाश्चान्य विद्वानींके मतींका अच्छा सद्गलन मिन्दता है । फार्मार्ग विद्वान् श्रीसिल्वेन् लेवीने भी, जो पौरस्त्य<sup>्माहित्य</sup>के अच्छे पण्डिन माने जाते हैं, 'भंडारकर-स्मारक प्रन्य के एक नियन्यमें अपना कुछ ऐसा ही मत प्रकट किया है। आप लिखते हैं कि कृष्णके अनुयायी क्षत्रिय राजाओकी शिक्षा-दीक्षाके लिये इसनी रचना हुई थी, इस तरह यह एक नीति या घर्मशास्त्रका प्रन्य है।

श्रीविंटरनिटजुका 'भारतीय साहित्यका इतिहास' जर्मन-भागमें मन् १९०७ में प्राग्से प्रकाशित हुआ । इसका श्रीमती केतकरने, जो एक जर्मन महिला है, अंग्रेजीमें अनुवाद किया। जो कलकत्ता-विश्वविद्यालयकी ओरसे सन् १९२७ में प्रकाशित हुआ । यह वडा प्रामाणिक ग्रन्य माना जाता है। इसमें श्रीविटरनिटज् लिखते हैं कि "भारतयुद्धका ऐतिहासिक मूल सम्भवतः मानना पड़ेगा, पर एक साधारण घटनाको लेकर आख्यानो तथा विभिन्न विपयोंका एक तुमार खड़ा कर दिया गया । भारतके प्राचीन साहित्यका निर्माण बहुत कुछ ब्राह्मणोंके हाथमें रहा । अथर्ववेदके प्राचीन जाद्-टोनेके गीतों-में उन्होंने अपने उपदेशोंको ऐसा घुसेड़ दिया कि अब उनको पहचानातक नहीं जा सकता । अपने उपदेशोंमें उपनिषदोंके ज्ञानको भी वे घमीट लाये, जो उनके ही बताये धर्मके विरुद्ध पंडता है। वीर-गाथाओंका जैसे-जैसे सर्वसाधारणमें प्रचार वढता गया, ब्राह्मण भी वैसे ही-वैसे उनको अपने सॉचेमें ढा नेनेके लिये उत्सुक होते गये । इन छौकिक गायाओं में अपने धार्मिक उपदेशोंका रंग ला देनेकी कलामें वे बड़े निपुण थे। इस तरह देव-देवियोंके आख्यानों, ब्राह्मण-सम्प्रदायके उपदेशों, दर्शनों और नीतियोंका महाभारतमें समावेग हो गया । समाजपर अपना प्रभाव हृढ करनेके लिये ब्राह्मणोंने प्राचीन लोकप्रिय गायाओंका स्वागत किया। ये ब्राह्मण ही थे, जिन्होंने उनमें प्राचीन ऋषि-महर्षियोंके इतिहाम भर दिये और यह दिखलाया कि अपने तप और यजोंके बलसे वे केवल मनुष्योंको ही नहीं, देवोंको भी प्रभावित कर सकते थे। वर और शापसे जिसको जो चाहें बना देनेकी उनमें सामर्थ्य थी। यह करतूत विद्वान् वैदिकोंकी नहीं थी: यदि ऐमा होता तो महाभारतमें भी यज्ञादि क्रियाकलापकी मरमार होती। वास्तवमें यह करतृत यी पुरोहितोंकी, जो राजदरवारीमें सूत-मागधींकी तरह मरे रहते थे। वहाँ उन्हें वीरगायाओं के सुननेका अच्छा अवसर मिलता या। मन्दिरीं के पुजारी भी प्रायः ऐसे पुरोहित ही हुआ करते थे। शिव-विष्णु आदिके सम्यन्वमें जो कुछ उन्होंने सुना, उस सवको छन्दोवद क्रके 'महामारत' में बुसेड़ दिया । जिन प्रदेशोंमें विष्णुकी उपासना बहुत चलती थी, वहीं ऐसी गायाओंका प्रचार भी अधिक या । इसीलिये उन्होंने महाभारतमें प्राधान्य विष्णुके अवतार कृष्णको ही दिया । जव शैव-प्रदेशोंमें भी उसका कुछ प्रचार हुआ, तव उसमें शिवाख्यानोंको भी जोड़ दिया गया। ब्राह्मण परोहितोंके अतिरिक्त इन दिनों एक वर्ग और या, जिसका भी तत्कालीन साहित्यके निर्माणमे हाथ या और जनसाधारणपर उसका प्रभाव भी पूरा पड़ता था। यह वर्ग साध, संन्यासी, भिक्षकोंका था। इन्होंने अपना एक विशेष साहित्य बना रक्खा था, जिसमें संसारको मिध्या वतलाते हुए त्याग-वैराग्यका उपदेश दिया गया था । इनको समझाने-के लिये उन्होंने पशु-पक्षियो, देव-दानवों, भूत-प्रेतोंकी कितनी ही कहानियाँ गढ डाली थीं। यह 'संत-साहित्य'भी अधिकागरूप-से 'महाभारत'मे समा गया।'' आगे चलकर श्रीविंटरनिटज लिखते हैं कि ''इमलोगोंके लिये, जो एक श्रदाछ हिंदूकी दृष्टिसे नहीं बिन्क साहित्यके आलोचक इतिहासकारकी दृष्टिसे महामारतको देखते हैं, वह एक 'कलाकी कृति' कभी नहीं हो सकती । यह तो निश्चित है कि उसकी रचना किसी एक व्यक्तिने नहीं की और संग्रहकर्त्ता भी चतुर नहीं हुआ। महाभारत सचमुच एक 'साहित्यिक दानव' है। यदि महाभारतका रचियता कोई एक ही व्यक्ति माना जायगा, जैसा कि कृष्णद्वैपायनको वतलाया जाता है। तो यह भी मानना पड़ेगा कि वह एक साथ ही महाकवि और दुच्चा लेखक, एक चतुर साधु और मूर्ख और एक सुयोग्य कलाकार तथा पक्का नकाल रहा होगा । इसके अतिरिक्त यह विचित्र व्यक्ति अत्यन्त परस्परविरोधी धार्मिक भावो और दार्शनिक सिद्धान्तोंमें विश्वास या उनका ज्ञान रखता होगा। हाँ, यह बात अवश्य है कि इस काव्यके जंगलमे, जिसकी साफ करना विद्वानोंने अब आरम्भ किया है, घास-फूस तथा लता-पत्रोंमें छिपे हए सची कविताके भी कुछ पौधे हैं। साहित्यके इस वेतुके ढेरमें अमर कला और गम्भीर बुद्धिके कुछ रत भी चमक रहे हैं।"

अग्रेज विद्वानोंमें सर मॉनियर विलियम्सका, जिनका 'अंग्रेजी-संस्कृत-कोश' प्रसिद्ध है, महाभारतकी ओर ध्यान गया। सन् १८९३ में प्रकाशित 'इडियन विज्डम्' (भारतीय बुढि) नामक पुस्तकमें उन्होंने अपने विचार प्रकट किये। आप लिखते हैं कि ''ब्राह्मणसम्प्रदायका अड्डा अवध था, जो रामायणका कार्यक्षेत्र है; परन्तु उससे आगे वढ़कर कुरु-पञ्चाल प्रदेशोंमें इस सम्प्रदायका अधिक प्रभाव न या। इसीलिये 'महाभारत' में बौद्ध नास्तिकवादकी गन्ध है।

उसमें जिस समाजका वर्णन है, वह रामायणमें वर्णित समाजसे कम सभ्य है। रामायणकी अपेक्षा उसमें वर्णित घर्मन्यवस्था अधिक लोकप्रिय, उदार तथा न्यापक जान पड़ती है। यह ठीक है कि उसके विष्णुका सम्बन्ध श्रीकृष्णसे है। जैसा कि रामायणमें श्रीरामचन्द्रसे । रामायणके नायक श्रीरामचन्द्र हैं, पर 'महामारत' में श्रीकृष्णको वैसा स्थान प्राप्त नहीं है। उसमें तो उसीके पात्रोंको श्रीकृष्णके ईश्वरत्वमें प्रायः सन्देह हो उठता है । पाण्डवोंमें कभी किसीको, तो कभी किसीको प्रधानता प्रदान की गयी । किसी तरह दिव भी घुस आये। कभी वे कृष्णकी और कभी कृष्ण उनकी पूजा करते हैं। ये सब परस्परविरोधी बातें हैं। 'महाभारत' में वर्तमान हिंदूधर्मका चित्र मिलता है, जिसमें अद्वैत तया द्वैत-वाद, अध्यात्म तथा भौतिकवाद, नियमोंकी कड़ाई तया दिलाई, पुरोहितवादका पक्षपात और उसका विरोध, वर्ण-भेदकी अनुदारता तथा असहिष्णता और दर्शनोंके बुद्धिवादको घोट-पीटकर एकमें मिलानेका प्रयत्न किया गया है। यूनानी महाकवि होमरके 'इलियड' और 'ओडेसी' दोनों मिलाकर जितने बड़े काव्य हैं, 'महाभारत' उनसे अठराना है; परन्तु कलाकी दृष्टिसे महाभारतकी उनसे तुलना वैसे ही नहीं हो सकती, जैसे कि दस सिर और बीस भुजावाले राक्षस रावणकी त्रलना किसी सुन्दर सुडौल यूनानी पाषाणमूर्तिसे नहीं हो सकती। यदि यूनानी काव्यमें सादगी है, तो इस पौरस्त्य महाकाव्यमें मदी अतिरायोक्ति । हाँ । यह वात अवस्य है कि रणक्षेत्रमें भारतीय योद्धा यूनानियोंकी अपेक्षा उच कोटिकी उदारता, पूर्ण वीरताका परिचय देते हैं, और उनका गार्हस्थ्य-जीवनका चित्र भी अधिक आकर्षक है।" इसी प्रसगमें आप एक जगह लिखते हैं कि ''जब 'रामायण', 'महाभारत' धर्मन्यवस्था और प्राचीन परम्पराके पवित्र आगार नहीं माने जायंगे, तब भी हमें आशा है कि इनमें मदर्शित स्त्री-स्वातन्त्र्यका स्मरण करके भारतका पुरुष-समाज आधुनिक स्त्रियोंको उनकी प्राचीन स्वतन्त्रता प्रदान करेगा, जिसको प्राप्त करके वे ईसाई-धर्मका शुभाशीर्वाद ग्रहण कर सकें और हमारे पौरस्त्य साम्राज्यके लिये वही करें जो उन्होंने योरपके लिये किया-अर्थात् वहाँके लोगोंके आचरणको मृदुः शक्तिशाली तथा प्रतिष्ठित वनायें ।" सन् १८९९में प्रकाशित 'संस्कृत-साहित्यके इतिहास' में श्रीमैकडोनेलने जर्मन विद्वान् डालमानके मतका ही समर्थन किया है । आप लिखते हैं कि यह प्राचीन 'भागवतींका धर्मशास्त्र'

:3

r;

7

=

11

4

+

**ا**ر.

اس

7

FF

۲۲) الم پیر

प्रन्य है, जैसा कि इसके दूमरे नाम 'कार्णा वेद'मे प्रकट है। सन् १९०१ में 'येल-विश्वविद्यालय' (अमेरिका) के संस्कृत-अध्यापक श्रीवॉश्यर्व हॉप्विन्सकी पुस्तक पदि ग्रेट एपिक (महापुराण) प्रकाशित हुई । इसमे आपने महा-भारतमें वर्णित विपयोंका वड़ा सूक्ष्म विश्लेग्ग किया है। अन्तर्मे आपने भी यही निश्चित किया कि 'प्राचीन गायाःसेंन कितने ही उपाख्यान और धर्मोपटेश जोड-जाडकर भारतका महामारत बना दिया गया। प्राचीन गायाएँ कुरु और पाञ्चाल वश-सम्बन्धी हैं। पाण्डव-गायाएँ भी प्राचीन है, पर वे वादकी हैं। 'महाभारत' में दोनोंके मिलानेका प्रयत किया गया है। " श्रीय्रियर्सनके नामसे हम सभी परिनित है। हालहीमें आपका निवन हुआ है। मन् १९०८ के 'जनंड ऑफ़ दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी' में प्रकाशित एक लेखमे आपने अपना मत प्रकट किया है। आपका कहना है हि 'प्राचीन भारतमें ब्राह्मण-क्षत्रियोंका झगड़ा बराबर चलना या । मध्यदेशमें ब्राह्मणींका जोर था । पर कुरुदेशमे अधिक स्वतन्त्रता थी । पञ्चालमें बहुपति-विवाह भी जायज समझा जाता था । पञ्चालदेशके राजा द्रपदने द्रोणाचार्यका अग्नान किया था। जिन्होंने कौरवोंके यहाँ शरण ली। उसी अरमान-का बदला चुकानेके लिये कौरव-पाञ्चालीमे युद्ध हुआ; इन तरह महाभारत कौरव-याण्डवींका नहीं। कौरव-पादालीं ना यद या। । सर वेरिडेल कीय अभी जीवित है। आग्ने भी भारतीय साहित्यका बहुत अध्ययन किया है और उसरा एक इतिहास भी लिखा है। आप कहते हैं कि यहपिन-विवाहकी प्रयासे जान पड़ता है कि पाण्डव अर्ध-मंगोलियन थे। ऐसा अन्य कई विद्वानीने भी पहले लिया है। मन् १८९६ मे प्रकाशित 'ट्राइव्स एंड कास्ट्स आफ दि नार्य-वेस्टर्न प्राविन्स' (पश्चिमोत्तर प्रान्तकी जातियाँ) नामक प्रन्यमें शृकने भी ऐसा ही लिखा है, और जर्मन विद्वान् मायमंने 'सेन्युअन लाइफ इन् एन्ट्रॉटइंडिया' (प्राचीन भारतमें न्ती-पुरुप-मदन्य) नामक पुस्तकमें इसी मतकी पुष्टि की है। सन् १९३५ में दन विद्वान् श्रीहेल्डकी भी एक पुस्तक 'दि महाभारत, ऐन एन्यॉ-लॉजिकल स्टडी शिलेडसे प्रकाशित हुई है; इसमें जाति। कुल, वंश आदिकी प्राचीन परम्पराओं के आधारपर महा-भारतका अध्ययन किया है और यह दिखलाया गया है कि पञ्च पाण्डव दुर्योधनादिके चचेरे भार्ट न ये। भारत-युद वास्तवमें भिन्न-भिन्न जातियोंका चूतके कारण युद्ध या ।

जिस महाभारतके लिये कहा गया है कि इस इतिहास-रूपी दीपकने मोहरूपी ॲघेरेको हरकर सम्पूर्ण सुवनरूपी

गुहाम उत्तेला कर दिया है, जिसके लिये यह प्रतिज्ञा है कि 'धर्म, अर्य, काम और मोक्षके सम्बन्धमें जो इसमें है, वह अन्यत्र नहीं और जो इसमे नहीं, वह कहीं भी नहीं है। उसी मटाभारतके सम्बन्धमें पाश्चात्त्य विद्वानींका ऐसा मत है। उनगर उनका पूरा माहित्य तैयार हो गया है; उस वडे ढेरमेंसे यहाँ केवल कुछ ऐसे विद्वानोंके मत दिये गये है, जो मस्कृत माहित्यमे अपने प्रखर पाण्डित्यके लिये प्रसिद्ध ऐसे साहित्यको पढकर किसीको 'महाभारत'-में क्या श्रद्धा रह सकती है ? परन्तु हमारे विद्यालयोंमें आजकल यही सब पढाया जाता है। हमारे यहाँके नवीन विद्वानोंपर इसीकी छाप लगी हुई है। राववहादुर श्रीचिंतामणि विनायक वैद्यने 'महाभारतमीमांसा' में अपनी प्रगाढ विद्वत्ताका परिचय दिया है । उसमे उन्होंने वेयर, हॉपिकन्स आदिके कुछ मतीका अवश्य खण्डन किया है। पर महाभारतकी रचनागैली, उसके निर्माता तथा निर्माणकालके सम्बन्धमें उनका मत भी पाश्चात्त्य विद्वानोंके मतसे ही मिलता-जुलता है । द्रौपदीके पाँच पतियोंकी कथा वे भी हजम न कर सके । इस सम्बन्धमें वे लिखते हैं कि 'एक स्त्रीके अनेक पति करनेकी प्रथा पहले उन चन्द्रवंगी आयोंमें थी, जो हिमालयसे नये-नये आये थे । द्रौपदीके उदाहरणसे यह बात माननी पड़ती है। आजकल भी हिमालबकी ओर पद्दाडी लोगोंमें जहाँ-तहाँ यह प्रया जारी है। महाभारतकार-के लिये द्रौनदीके पॉच पति होना एक पहेली ही या और इसका निराकरण करनेके लिये सौतिने महाभारतमे दो-तीन कथाएँ मिला दीं। भो॰ श्रीठडानीने वडे परिश्रमके साथ पाँच जिल्डोंमे 'मिस्ट्री ऑफ् दि महाभारत' ( महाभारतका रहस्य ) नामक पुस्तक लिखी है। पर इसमें भी जर्मन विद्वान् डालमानके मतकी छाया स्पष्ट झलक रही है। पाश्चात्त्योंके विद्याव्यनन, अनुसन्धान, उनकी अनोखी सूझ, लगन और धुनकी हम प्रशंसा करते हैं। परन्तु जन ने हमारे शास्त्र, इतिहाम, पुराणोंकी, जो सर्वथा लौकिक नहीं कहे जा सकते, छान बीन करने बैठते हैं, तब वे उल्टे ही परिणामपर पहुँचते है। अनुमन्धानकी वेदीगर हमारे इन पवित्र ग्रन्थोंकी कैसी छीछालेटर हुई है ! क्या कोई मनुष्यकी हड्डी-यसली पीम-पीमकर उनके प्राणींका पता लगा सकता है ? क्या विना वैसे संस्कारोंके, विना अधिकार और योग्यताके शास्त्रोंके गृढ

रहस्योंको कोई समझ सकता है ? फिर यह सारा अनुसन्धान किसी गृह उद्देश्यसे भी खाली नहीं है। 'केवल ज्ञानके लिये जान' की उच भावनासे यह प्रेरित नहीं है। भारतमें अंग्रेजी शिक्षाके प्रवल प्रचारक लॉर्ड मैकॉलेने लिखा या कि 'हिंदुओंको ईसाई बनानेके लिये हिंद्धर्मके खण्डनकी आवश्यकता नहीं है। पाश्चात्य शिक्षा पाकर किसी भी हिंदुको मूर्तिपूजन आदिमे विश्वास न रह जायगा।' और तो और, स्वयं मैक्समूलर, जो अपने भारत-प्रेमके लिये प्रसिद्ध हैं, अपनी 'आत्मकया'में लिखते हैं कि 'वेद-मंत्र दकियानूसी और निरर्थक हैं। जिस वातावरणमे हम रह रहे हैं, उसमें मॅडराते रहनेका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अजायव-घरोंमे उन्हें प्रतिष्ठित पद देनेके लिये हम तैयार हैं। परन्त हम कभी अपने जीवनको उनके द्वारा प्रभावित नहीं होने दे सकते ।' दूसरी पुस्तक 'चिप्स फ्रॉम दि जर्मन वर्कशॉप' में वे और खुलकर लिखते हैं कि 'वेद हिंदूधर्मकी चाभी हैं और उनका अच्छा ज्ञान—उनके दृढ तथा दुर्बल स्थानीका ज्ञान—धर्मके विद्यार्थियोंके लिये, विशेषतः ऐसे मिशनरियोंके लिये अनिवार्य है, जिन्हें ईसाई बनानेकी उत्कट इच्छा है। ऐसी दशामे यही वात मनमे आयी कि भारतवर्षमें ईसाई धर्मके प्रचारकोंके कामकी चीज वेदके एक संस्करणसे बढकर और कुछ न होगा। ' ऐसे वाक्योंसे इन विद्वानोंके मनके भावोंका पता लगता है। हमारे यहाँके शास्त्रोंका अनुवाद करना, उनपर लंबी-चौड़ी आलोचनाऍ लिखना—इन सबका प्रायः उद्देश्य होता है, इनकी पोल खोलकर धार्मिक या राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना । निष्पक्षताका दोंग रचनेके लिये बीचमें कहीं-कही प्रशंसाके वाक्य भी डाल दिये जाते है। रामायण-भारतादि हमारे लिये किसी समय जीवित इतिहास थे, वचपनसे हमारे कानोंमें उनकी कहानियाँ पड़ती थीं, खेलोंमें हम उन्होंको खेलते थे, गीतोंमें हम उन्होंको सुनते थे। नाटकोंमें हम उन्हींको देखते थे। पर आज हमें वतलाया जा रहा है कि 'वे सव कवियोंकी कोरी फल्पनाएँ हैं। यदि इतिहासका प्रभाव हमारे जीवनपर नहीं पडता, तो उससे लाम ही क्या ? गडे हुए मुदोंको ख़ोदनेमे क्या रक्खा है ?? हमारे शास्त्रोंके सम्बन्धमें अपने अनुसन्धानोंद्वारा पाश्चात्त्य विद्वान् जो विप-वमन किया करते हैं, उसकी दुर्गन्य दूर रखनेके लिये क्या हमने भी कुछ किया है ?

कल्याण



महाभारत-लेखन

# संक्षिप्त महाभारत

## आदिपर्व

access to the second

#### ग्रन्थका उपक्रम

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं ज्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके सखा

गर-रत अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती

धरस्वती और उसके वक्ता मगवान् व्यासको नमस्कार करके

शासुरी सम्पत्तियोंका नाश करके अन्तःकरणपर विजय प्राप्त

करानेवाले महाभारत प्रन्यका पाठ करना चाहिये।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

👺 नमः पितामहाय । ॐ नमः प्रजापतिम्यः । ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय । ॐ नमः सर्वविद्यविनायकेम्यः ।

लोमहर्षणके पुत्र उग्रश्रवा स्तवंशके श्रेष्ठ पौराणिक थे। दक्त बार जब नैमिषारण्य क्षेत्रमें कुल्पित शौनक वारह वर्षका इस्तग-सत्र कर रहे थे, तब उग्रश्रवा वड़ी विनयके साथ सुखसे हेटे हुए व्रतिनष्ठ व्रहार्षियोंके पाछ आये। जव नैमिषारण्यवासी तपस्वी ऋषियोंने देखा कि उग्रश्रवा हमारे आश्रममें आ गये हैं, तब उनसे चित्र-विचित्र कथा सुननेके लिये उन लोगोंने उन्हें घेर लिया। उग्रश्रवाने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम क्षेत्रा और सत्कार पाकर उनकी तपस्याके सम्बन्धमें कुशल-प्रश्न किये। सब ऋषि-मुनि अपने-अपने आसनपर विराजमान हो गये और उनके आज्ञानुसार वे भी अपने आसनपर बैठ गये। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तब किसी सृषिने कथाका प्रसङ्ग प्रस्तुत करनेके लिये उनसे यह प्रश्न कया—'स्तनन्दन! आप कहाँसे आ रहे हैं ! आगने अव-क्का समय कहाँ व्यतीत किया है !' उग्रश्रवाने कहा, 'मैं रिक्षित्-नन्दन राजर्षि जनमेजयके सर्प-सत्रमें गया हुआ था। वहाँ श्रीवैश्ययायनजीके मुखसे मने भगवान् श्रीकृणादेपायन-



के द्वारा निर्मित महाभारत ब्रन्यकी अनेकों पवित्र और विचित्र कथाएँ सुनीं। इसके बाद बहुन से तीयों और आश्रमोंमें धूमकर समन्ताखक क्षेत्रमें आया। नहीं पहले कौरव और पाण्डवोंका महान् सुद्ध हो चुका है। बहाँसे में आपलोगोंका दर्शन करनेके लिये यहाँ आया हूँ। आत नभी चिरासु और ब्रह्मनिष्ठ है। आपका ब्रह्मतेज सूर्य और अित-के समान है। आपलोग स्त्रान, जर, हवन आदिने निष्ट्य होकर पवित्रता और एकाम्रताके साथ अरने-अरने आसनार वैटे हुए हैं। अब कृता बनके बतलाइये कि मैं आपलोगींको कीन-भी कया मुनाऊँ।

ऋषियोंन कहा — गतनन्दन!परमर्पि श्रीकृष्णद्वैपायनने जिम प्रन्यका निर्माण किया है और ब्रह्मपियों तथा देवताओं-ने जिमका सत्कार किया है, जिममे विचित्र पदोसे परिपूर्ण पर्व है, जो स्क्ष्म अर्थ और न्यायसे भरा हुआ है, जो पद-पदपर वेटार्यसे विभूपित और आख्यानोंमे श्रेष्ठ है, जिसमें भरतवकाका सम्पूर्ण इतिहास है, जो सर्वथा शास्त्रसम्मत है और जिसे श्रीकृष्णद्वेपायनकी आजासे वैशम्पायनजीने राजा जन-मेजयको मुनाया है, भगवान व्यासकी वही पुण्यमयी पापनाजिनी और वेटमयी मंहिता हमलोग सुनना चाहते हैं।

उत्रश्रवाजीने कहा-भगवान् श्रीकृष्ण ही सबके आदि है। वे अन्तर्यामी, सर्वेश्वर, समस्त यज्ञीके भोक्ता, सबके द्वाग प्रशंसित, परम सत्य ॐकारस्वरूप ब्रह्म है । वे ही छनातन व्यक्त एवं अव्यक्तस्वरूप है। वे असत् भी हैं और सत् भी हैं, वे सत्-अमत् दोनों है और दोनोसे परे हैं। वे ही विराट् विश्व भी हैं । उन्होंने ही स्यूल और स्क्ष्म दोनोंकी सृष्टि की है। वे ही सबके जीवनदाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं। वे ही मङ्गलकारी, मङ्गलस्वरूप, सर्वन्यापक, सबके बाञ्छनीय, निष्पाप और परम पवित्र है। उन्हीं चराचरगुरु नयनमनोहारी हृपीकेशको नमस्कार करके सर्वलोकपूजित अद्भुतकर्मा भगवान् व्यासकी पवित्र रचना महाभारतका वर्णन करता हूँ । पृथ्वीमें अनेकों प्रतिभाशाली विद्वानोने इस इतिहासका पहले वर्णन किया है, अब करते ई और आगे भी करेंगे। यह परमजानस्वरूप ग्रन्य तीनों लोकोमें प्रतिष्टित है। कोई संक्षेपसे, तो कोई विस्तारसे इसे धारण करते हैं। इसकी शब्दावली शुभ है। इसमे अनेकों छन्द है और देवता तथा मनुष्येंकी मर्यादाका इसमें स्पष्ट वर्णन है।

जिस समय यह जगत् ज्ञान और प्रकाशसे जून्य तथा अन्धनरसे परिपूर्ण या, उस समय एक बहुत बड़ा अण्डा उत्पन्न हुआ और बही समस्त प्रजाकी उत्पत्तिका कारण बना। वह बड़ा ही दिन्य और ज्योतिर्मय या। श्रुति उसमें सन्य, सनातन, ज्योतिर्मय ब्रह्मका वर्णन करती है। वह ब्रह्म अलीनिक, अचिन्य, सर्वत्र सम, अन्यक्त, कारणस्वरूप तथा सन् और अमन् दोनों है। उसी अण्डेसे लोकपितामह प्रजानित ब्रह्मजी प्रकट हुए। तदनन्तर दस प्रचेता, दक्ष, उनके सात पुत्र, सात श्रुपि और चौदह मनु उत्पन्न हुए।

विन्वेदेवा, आदित्य, वसु, अश्विनीक्रमार, यक्ष, साध्य, पिशाच, गुद्यक, पितर, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, जल, युलोक, पृथ्वी, वायु, आकारा, दिशाएँ, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रातं तथा जगत्में और जितनी भी वस्तुऍ है, सब उसी अंण्डेसे उत्पन्न हुई । यह सम्पूर्ण चराचर जगत् प्रलयके समय जिससे उत्पन्न होता है, उसी परमात्मामें लीन हो जाता है। ठीक वैसे ही, जैसे ऋत आनेपर उसके अनेकों लक्षण प्रकट हो जाते और बदलनेपर छप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यह कालचक, जिससे सभी पदार्थोंकी सृष्टि और संहार होता है, अनादि और अनन्त रूपसे सर्वटा चलता रहता है। संक्षेपमें देवताओंकी संख्या तैंतीस हजार तैंतीस सौ तैंतीस ( छत्तीस हजार तीन सौ तैंतीस) है। विवस्तान्के बारह पुत्र है—दिवःपुत्र, बृहद्भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचीक, अर्क, भानु, आशावह, रवि और मनु । मनुके दो पुत्र हुए--देवभ्राट् और सुभ्राट् । सुभ्राट्के तीन पुत्र हुए—दशज्योति, गतज्योति और सहस्रज्योति। ये तीनों ही प्रजावान और विद्वान् थे । दशज्योतिके दस हजार, शतज्योतिके एक लाख और सहस्रज्योतिके दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हींसे कुरु, यदु, भरत, ययाति और इस्वाकु आदि राजर्षियों-के वंश चले। बहुत-से वंशों और प्राणियोंकी सृष्टिकी यही परम्परा है।

मगवान् व्यास समस्त लोक, भूत-भविष्यत्-वर्तमानके रहस्य, कर्म-उपासना-ज्ञानरूप वेद, अम्यासयुक्त योग, धर्म, अर्थ और काम, सारे शास्त्र तथा लोकव्यवहारको पूर्ण-रूपसे जानते हैं । उन्होंने इस प्रन्यमें व्याख्याके साथ सम्पूर्ण इतिहास और सारी श्रुतियोंका तात्पर्य कह दिया है। भगवान व्यासने इस महान् ज्ञानका कहीं विस्तारसे और कहीं संक्षेपसे वर्णन किया है, क्योंकि विद्वान् लोग ज्ञानको भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रकाशित करते हैं । उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्यकी ञक्तिसे वेदोंका विभाजन करके इस ग्रन्थका निर्माण किया और सोचा कि इसे शिष्योंको किस प्रकार पढ़ाऊँ ? भगवान् व्यासका यह विचार जानकर स्वयं ब्रह्माजी उनकी प्रसन्नता और लोकहितके लिये उनके पास आये । भगवान् वेदन्यास उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनियोंके साथ उठकर उन्हें हाय जोड़कर प्रणाम किया तथा आसनपर वैठाया । स्वागत-सत्कारके बाद ब्रह्माजीकी आज्ञासे वे भी उनके पास ही वैठ गये । तव व्यासजीने बड़ी प्रसन्नतासे मुसकराते हुए कहा, 'भगवन् ! मैंने एक श्रेष्ठ काव्यकी रचना

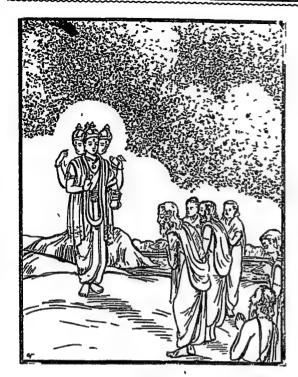

की है । इसमें वैदिक और लौकिक सभी विपय हैं । इसमें वेदाङ्गसहित उपनिषद्, वेदोंका कियाविस्तार, इतिहास, पुराण, भूत, भविष्यत् और वर्तमानके वृत्तान्त, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, व्याधि आदिके भाव-अभावका निर्णय, आश्रम और वर्णोंका धर्म, पुराणोंका सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चन्द्र, स्र्यं, प्रह, नक्षत्र, तारा और युगोंका वर्णन, उनका परिमाण, श्रुग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, अथवेण, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपतधर्म, देवता और मनुष्योंकी उत्पत्ति, पवित्र तीर्य, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, पूर्व कल्प, दिव्य नगर, युद्धकौशल, विविध मापा, विविध जाति, लोकव्यवहार और सवमें व्याप्त परमात्माका भी वर्णन किया है; परन्तु पृथ्वीमें इसको लिख लेनेवाला कोई नहीं मिलता, यही चिन्ताका विषय है।

ब्रह्माजीने कहा—'महर्षे ! आप तत्त्वज्ञानसम्पन्न हैं। इसिल्ये में तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियोंसे मी आपको श्रेष्ठ समझता हूँ। आप जन्मसे ही अपनी वाणीके द्वारा सत्य और वेदार्थका कथन करते हैं। इसिल्ये आपका अपने ग्रन्थको काव्य कहना सत्य होगा। उसकी प्रसिद्धि काव्यके नामसे ही होगी। आपके काव्यसे श्रेष्ठ काव्यका निर्माण जगत्मे कोई नहीं कर सकेगा। आप अपना ग्रन्थ लिखनेके लिये गणेशजी-का स्मरण कीजिये।' यह कहकर ब्रह्माजी तो अपने लोकको

चले गये और व्यासनीने गणेशनीना स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्तवाञ्छाकल्यनर गणेशनी उपस्थित हुए। व्यास्त्री-



ने पूजा करके उन्हें बैठाया और प्रार्थना की, 'भगउन्! मैंने मन-ही-मन महामारतकी रचना की है। में बोलता हैं, आप उसे लिखते जाइये।' गणेशजीने कहा, 'प्रदि मेर्ग कलम एक क्षणके लिये भी न कके तो में लिपने रा तम रत सकता हूँ।' न्यासजीने कहा, 'ठीक है, फिन्तु आप विना समने न लिखियेगा।' गणेशजीने 'तयास्तु' कहकर लिपना न्यीरा कर लिया। भगवान् न्यासने कीत्हलवग कुछ ऐसे श्रीप बना दिये जो इस प्रन्यकी गाँठ हैं। रनके सम्यन्धमें उन्ति प्रतिज्ञापूर्वक कहा है कि 'आठ हजार आठ सी श्रीरोश अर्थ में जानता हूँ, गुकरेव जानते हैं। सजय जानते हैं या नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है।' वे श्लीप अर्थ में इस प्रन्यमें हैं। विना विचार किये उनका अर्थ नहीं खुल स्पन्ता। और तो क्या, सर्वज गणेश भी जय एक अपतक उन श्लीकोंके अर्थका विचार करते थे उतने हींम मर्टी द्यान दूसरे बहुत-से श्लीकोंकी रचना कर टालते थे।

यह महाभारत जानन्त अजनरी चन्त्रदेवे अन्तर अन्धकारमे मटकते हुए होगोंकी ऑखें खोलनेवाला है। इस भारतरूपी सूर्यने धर्म, अर्थ, काम और मोख—चारो

पुर तयों ना मंधेन और विन्तारसे वर्णन करके लोगोंका अज्ञानान्यकार नष्ट कर दिया है। इस भारतपुराणरूपी पूर्णन्द्रने 'तृत्यर्थरूप चिन्द्रकाको छिटकाकर मनुष्योंकी बुद्धिन्त कुमुटोंको विकित्त कर दिया है, इस इतिहासरूप दीपकने गंगान्के तहसानेको उजालेसे भर दिया है। भगवान् श्रीकृष्णद्विपायनने इस ग्रन्थमें कुरुवंद्यका विस्तार, गान्धारीकी धर्मग्रीज्ता, विदुरकी प्रज्ञा, कुन्तीके धेर्य, दुर्योधनादिकी दुष्टता और पाण्डवोकी सत्यताका वर्णन किया है। इसकी प्रत्येक कथासे भगवान् श्रीकृष्णकी अनिर्वचनीय महिमा प्रकट होती है। यह महाभारतरूप कस्पनृक्ष समस्त कवियोंके लिये आश्रयस्थान है। इसीके आधारपर सब अपने-अपने काव्यका निर्माण करेंगे।

जो श्रद्धापूर्वक महाभारतका अध्ययन करता है, उसके सारे पान नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इसमें देवर्षि, ब्रह्मिष, देवता आदिके परम पवित्र कमोंका वर्णन है; इसमे सनातन पुरुष भगवान् श्रीकृष्णका स्थान-स्थानपर कीर्तन है। वे ही सत्य, श्रृत, परम पवित्र और मङ्गलमय हैं; वे अविनाशी, अविचल, अखण्ड ज्ञानखरूप परब्रह्म हैं। बुद्धिमान् लोग उन्हींकी

टीलाओंका गायन करते हैं, वे सत् और असत् दोनों हैं। जगत्की सारी चेष्टा उन्हींकी शक्तिसे होती है । जो कुछ पाञ्च-मौतिक, आध्यात्मिक अथवा प्रकृतिका मूलभूत निर्विशेष ब्रह्म-खरूप है, वह सब उन्हींका खरूप है। संन्यासी ध्यानके द्वारा उन्हींका चिन्तन करके मुक्त होते हैं और दर्पणमें प्रतिविम्बके समान सम्पूर्ण प्रपञ्चको उन्हींमें स्थित देखते हैं। यह प्रन्य उनके चरित्रसे पूर्ण है, इसलिये इसका पाठ करनेवाला पापींसे छूट जाता है । इस महाभारत ग्रन्यका शरीर है सत्य और अमृत । इतिहासोमें यही सर्वश्रेष्ठ है । इतिहास और पुराणोंके द्वारा ही वेदार्थंका निश्चय करना चाहिये। वेद अल्पज्ञसे भयभीत रहते हैं कि कहीं यह हमारा सत्यानाश न कर डाले। देवताओंने महाभारतको तराज्यर वेदोंके साथ रखकर तौला है। उस समय चारों वेदोंसे इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है। महत्ता और भगवत्ताके कारणं ही इसे महाभारत कहते हैं। तपस्या, अध्ययन, वैदिक कर्मानुष्ठान, शिलोञ्छवृत्ति आदि तभी चित्तशुद्धिके हेतु हैं, जब वे भावशुद्धिके साथ किये जायँ। इस ग्रन्यरत्नमें भावशुद्धिपर विशेष जोर है, इसलिये महाभारत प्रन्यका अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिये।

## जनमेजयके भाइयोंको शाप और गुरुसेवाकी महिमा

उग्रश्चवाजीने कहा-'ऋपियो ! परिश्चित्-नन्दन जनमेजय अपने भाइयोंके साथ कुरुक्षेत्रमें एक लंबा यज कर रहे थे। उनके तीन भाई थे-शृतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ-के अवसरपर वहाँ एक कुत्ता आया। जनमेजयके भाइयोंने उसे पीटा और वह रोता-चिल्लाता अपनी मॉके पास गया । रोते-चिलाते कुत्तेसे मॉने पूछा, 'येटा! तू क्यों रो रहा है ! क्सिने तुझे मारा है !' उसने कहा, 'मॉ ! मुझे जनमेजयके भादयोंने पीटा है।' मॉ बोली, 'वेटा ! तुमने उनका कुछ-न-कुछ अपराध किया होगा। अक्तेने कहा, 'माँ! न मैंने-इविष्यकी ओर देखा और न किसी वस्तुको चाटा ही । मैने तो कोई अपराध नहीं किया । यह सुनकर माताको बड़ा दुःख हुआ और वह जनमेजयके यज्ञमें गयी। उसने कोधसे कहा-भिरे पुत्रने हविष्यको देखातक नहीं, ट्ट चाटा भी नहीं; और भी इसने कोई अपराघ नहीं किया । फिर इसे पीटनेका कारण ? जनमेजय और उनके भाइयोंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इतियाने करा, 'तुमने विना अपराध मेरे पुत्रको मारा है,

इसलिये तुमपर अचानक ही कोई महान् भय आवेगा ।' देवताओं-की कुतिया सरमाका यह शाप सुनकर जनमेजय बड़े दुखी हुए



और घवराये भी। यज्ञ समाप्त होनेपर वे हस्तिनापुर आये और एक योग्य पुरोहित हूँढने छगे, जो इस अनिष्टको शान्त

कर सके । एक दिन वे शिकार खेलने गये । घूमते-घूमते अपने राज्यमें ही उन्हें एक आश्रम मिला । उस आश्रममें श्रुतश्रवा नामके एक ऋषि रहते थे । उनके तपस्वी पुत्रका नाम या सोमश्रवा । जनमेजयने उस ऋषिपुत्रको ही पुरोहित बनानेका निश्चय किया । उन्होंने श्रुतश्रवा ऋषिको नमस्कार करके कहा, 'मगवन् ! आपके पुत्र मेरे पुरोहित बनें ।' ऋषिने कहा, 'मगवन् ! आपके पुत्र मेरे पुरोहित बनें ।' ऋषिने कहा, 'मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायसम्पन्न है । यह आपके सारे अनिष्टोंको शान्त कर सकता है। केवल महादेवके शापको मिटानेमें इसकी गति नहीं है । परन्तु इसका एक गुप्त बत है । वह यह कि यदि कोई ब्राहण इससे कोई चीज मांगेगा तो यह उसे अवस्य दे देगा । यदि

वीतनेपर आयोदघोम्यने अपने शिष्योंने पृद्धा कि 'आसी' कहाँ गया ' शिष्योंने कहा, 'आपने ही तो उमे 'लेतमें मेड़ वॉघनेके लिये मेजा या।' आचार्यने शिष्योंने ज्या नि 'चर्चो, हमलोग भी जहाँ वह गया है वहीं चलें।' वहाँ जारर आचार्य पुकारने लगे, 'आकिण ! तुम कहाँ हो ' आओ देश!' आचार्यकी आवाज पहचानकर आकिण उठ खडा हुआ और उनके पास आकर बोला, 'भगवन्। में यह हैं। सेत्से जल वहा जा रहा या। जब उमे में किमी प्रकार नि निक सका तो स्वयं ही मेड़के स्थानपर लेट गया। अब प्रस्पत्र आपकी आवाज सुन मेड तोड़कर आपकी मेवांम आया है। आजा कीजियं, में आपके चरणोंमें मेरे प्रणाम है। आजा कीजियं, में आपकी



वुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ ।' जनमेजयने ऋषिकी आज्ञा स्वीकार कर ली । वे सोमश्रवाको लेकर इस्तिनापुर आये और अपने भाइयोंसे बोले—'मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है । तुमलोग बिना विचारके ही इनकी आज्ञाका पालन करना ।' भाइयोंने उनकी आज्ञा स्वीकार की । उन्होंने तक्षशिलापर चढ़ाई की और उसे जीत लिया ।

उन्हीं दिनों उस देशमें आयोदधीम्य नामके एक ऋषि रहा करते थे । उनके तीन प्रधान शिष्य थे—आरुणि, उपमन्यु और वेद । इनमें आरुणि पाञ्चालदेशका रहनेवाला या । उसे उन्होंने एक दिन खेतकी मेड़ बॉघनेके लिये मेजा । गुरुकी आज्ञासे आरुणि खेतपर गया और प्रयत्न करते-करते हार गया तो भी उससे बॉघ न बॅघा । जब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सुझा । वह मेड़की जगह स्वय लेट गया । इससे पानीका बहना बंद हो गया । कुछ समय



क्या सेवा करूँ !' आचार्यने कहा, ''बेटा ! तुम मेदने यांचते उदलन (तोइ-ताइ) करके उठ एसे हुए हो, उन्तादे तुम्हारा नाम 'उदालक' होगा ।'' फिर कृपाद्दिने देन्ते तुए आचार्यने और भी कहा, 'बेटा ! तुमने मेरी आगाना पान्न किया है। इसल्ये तुम्हारा और भी कल्याग होगा। गरे बेद और धर्मशास्त्र तुम्हें शात हो जायेंगे।' अपने आचार्यन वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थानगर चला गया।

आयोदषौम्यके दूसरे शिष्यमा नाम या उपमन्तु । आचार्यने उसे यह कहकर भेजा कि 'देटा ! तुम गानां हैं रक्षा करो ।' आचार्यकी आजाते वह गाय चराने त्या । दिनभर गाय चरानेके बाद सार्यकाल आचार्यके जाम्मार आया और उन्हें नमस्तार किया । आचार्यने करा, 'देटा !

दम मोटे और बलवान डीख रहे हो । खाते-पीते क्या हो ? उसने बहा, 'आचार्य ! मैं भिक्षा मॉगकर खानी छेता हूँ।' आचार्यने वहा, 'येटा ! सुझे नियेदन किये विना भिक्षा नहीं म्वानी चारिये। उसने आचार्यकी वात मान ली। अब वह भिक्षा माँगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते। वह फिर दिनभर गाय चराकर मुन्द्रमाके समय गुरुगृहमें लौट आता और आचार्यको नमस्त्रार करता। एक दिन आचार्यने कहा, 'बेटा! मै तुम्हारी मारी भिक्षा है लेता हूँ। अब तुम क्या खाते-पीते हो ?' उपमन्युने कहा, 'भगवन् ! मैं पहली मिक्षा आपको निवेदिन करके फिर दूसरी मॉगकर खा-पी छेता हूँ। आचार्यने कहा, 'ऐसा करना अन्तेवासी ( गुरुके समीप ग्हनेवाले ब्रह्मचारी ) के लिये अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियोंकी जीविकामें अङ्चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। अपमन्युने आचार्यकी आजा म्बीकार कर ली और वह फिर गाय चराने चला गया। सन्न्या-समय वह पुनः गुरुजीके पास आया और उनके चरणोंमे नमस्कार किया । आचार्यने कहा, 'बेटा उपमन्यु ! में तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मॉगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे-कट्टे हो; अब क्या खाते-पीते हो !' उपमन्युने कहा, 'भगवन् ! मै इन गौओंके द्वसे अपना जीवन-निर्वाह कर छेता हूँ ।' आचार्यने कहा, 'बेटा ! मेरी आजाके विना गौओंका दूध पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी वह आजा भी स्वीकार की और फिर गौएँ चराकर गामको उनकी सेवामें उपस्थित होकर नमस्कार किया । आचार्यने पूछा—'वेटा ! तुमने मेरी आज्ञासे भिक्षाको तो वात ही कौन, दूध पीना भी छोड दिया; फिर क्या खाते-पीते हो ?' उपमन्युने कहा, 'भगवन् ! ये वछड़े अपनी मॉके यनसे दूघ पीते समय जो फेन उगल देते हैं, वहीं में पी लेता हूँ ।' आचार्यने कहा, 'राम-राम! ये दयाछ वछड़े तुमपर कृपा करके बहुत-सा फेन उगल देते होंगे: इस प्रकार तो तुम इनकी जीविकामे अङ्चन डालते हो ! तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिये ।' उसने आचार्यकी आजा शिरोधार्य की । अब खाने-पीनेके सभी दरवाजे बंद हो जानेके कारण भूखसे व्याकुल होकर उसने एक दिन आकके पत्ते खा लिये । उन खारे, तीते, कड़ने, रूखे और पचनेपर तीय रस पैदा करनेवाले पचोंको खाकर वह अपनी ऑखोंकी प्योति खो बैठा । अंघा होकर वनमें मटकता रहा और एक

क्एँमे गिर पडा । स्यांता हो गया, परन्तु उपमन्यु आचार्यके आश्रमपर नहीं आया । आचार्यने शिष्योंसे पूछा—'उपमन्यु नहीं आया ?' शिष्योंने कहा—'भगवन् ! वह तो गाय चराने गया है।' आचार्यने कहा—'मैने उपमन्युके खाने-पीनेके सभी दरवाजे बंद कर दिये हैं। इससे उसे क्रोध आ गया होगा। तभी तो अवतक नहीं छोटा। चलो, उसे हुँदें।' आचार्य शिष्योंके साथ वनमें गये और जोरसे पुकारा, 'उपमन्यु ! तुम कहाँ हो ! आओ वेटा!' आचार्यकी आवाज पहचानकर वह जोरसे बोटा, 'मैं इस कूऍमें गिर पड़ा हूं।'

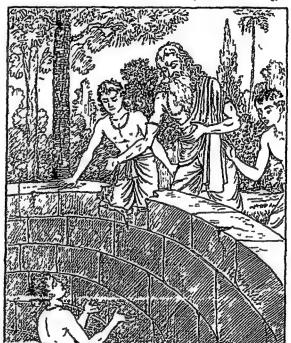

आचार्यने पूछा कि 'तुम क्ऍमे कैसे गिरे ?' उसने कहा, 'आकके पत्ते खाकर में अंधा हो गया और इस क्ऍमें गिर पड़ा ।' आचार्यने कहा, 'तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनीकुमारकी स्तुति करो । वे तुम्हारी ऑखे ठीक कर देंगे ।' तब उपमन्युने वेदकी ऋचाओंसे अश्विनीकुमारकी स्तुति की ।

उपमन्युकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर अध्विनीकुमार उसके पास आये और बोले, 'तुम यह पूआ खा लो ।' उपमन्युने कहा, 'देववर ! आपका कहना ठीक है । परन्तु आचार्यको निवेदन किये विना में आपकी आजाका पालन नहीं कर सकता ।' अध्विनीकुमारोंने कहा, 'पहले तुम्हारे आचार्यने मी हमारी स्तुति की यो और हमने उन्हें पूआ दिया था। उन्होंने तो उसे अपने गुकको निवेदन किये विना ही खा

लिया या । सो जैसा उपाध्यायने किया, वैसा ही तुम भी करो ।' उपमन्युने कहा—'मैं आपलोगोंसे हाय जोड़कर विनती करता हूं । आचार्यको निवेदन किये विना मैं पूआ

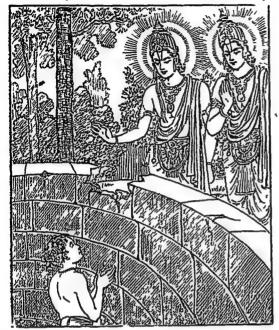

नहीं खा सकता ।' अरिवनीकुमारोंने कहा, 'हम तुमपर प्रसन्न हैं तुम्हारी इस गुक्मिक्ति । तुम्हारे दॉत सोनेके हो जायेंगे, तुम्हारी ऑखें ठीक हो जायेंगी और तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा ।' अरिवनीकुमारोंकी आज्ञाके अनुसार उपमन्यु आचार्यके पास आया और सब घटना सुनायी। आचार्यने प्रसन्न होकर कहा, 'अरिवनीकुमारके कयनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धिमें अपने-आप ही स्फुरित हो जायेंगे।'

आयोदधीम्यका तीसरा शिष्य था वेद । आचार्यने उससे कहा, 'वेटा ! तुम कुछ दिनोंतक मेरे घर रहो । सेवा-शुश्रूषा करो, तुम्हारा कल्याण होगा ।' उसने बहुत दिनोंतक वहाँ रहकर गुरु-सेवा की । आचार्य प्रतिदिन उसपर वैलकी सरहं भार लाद देते और वह गर्मी-सदीं, भूख-प्यासका दुःख सहकर उनकी सेवा करता । कभी उनकी आजाके विपरीत न चलता । बहुत दिनोंमे आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञताका वर दिया । ब्रह्मचर्याश्रम-से लौटकर वह ग्रहस्थाश्रममें आया । वेदके भी तीन शिष्य ये, परन्तु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु-सेवाका आदेश नहीं करते थे। वे गुरुग्रहके दुःखोंको जानते थे और शिष्योंको

दुःख देना नहीं चाहते थे। एक बार राजा जनमेजन और पौष्यने आचार्य वेदको पुरोहितके रूपमे उरण हिया । देद कमी प्रोहितीके कामसे बाहर जाते तो परकी देखरंगके हिये अपने शिष्य उत्तहुको नियुक्त गर जाते थे। एर दार आचार्य वेदने बाहरसे लौटकर अपने शिष्य उत्तर गरानार-पालनकी वडी प्रशंसा सुनी । उन्होंने नहा-'देहा ! तुमने धर्मपर इंढ रहकर मेरी बड़ी नेवा की है। मैं तुमरा प्रगन हूँ । तुम्हारी सारी कामनाएँ पूर्ण होगी । अब जाओ । उत्तद्भने प्रार्थना की, 'आचार्य ! में आपरो यीन-भी दिय वस्तु भेंटमें दूं !' आचार्यने पहले तो अन्वीरार किया, पींड कहा कि 'अपनी गुरुआनीसे पूछ हो ।' जब उत्तरने गुरुआनीसे पूछा तो उन्होंने कहा, 'तुम गजा पीपपने पान जाओ और उनकी रानीके कानोंके कुण्डल मांग लाजी। भै आजके चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राखणोको भोजन परसना चाहती हैं । ऐसा करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यया नहीं ।

उत्तद्भने वहाँसे चलकर देखा कि एक बहुत ल्या-चीज पुरुष बड़े भारी बैलगर चढा हुआ है। उनने उत्तरो सम्बोधन करके कहा कि 'तुम इस बेल्या गोबर खा है।।' उत्तहने 'ना' कर दिया । वह पुरुप पिर योला, 'उत्तद्व ! तुम्हारे आचार्यने पहले इसे खाया है। मोन विचार मत करो । खा जाओ ।' उत्तद्धने बैलका गोपर और मूत्र गा लिया और शीघताके कारण विना करें कुल्ला रस्ता हुआ ही वहाँसे चल पड़ा। उत्तद्भने राजा पीप्यके पास जामने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि भी आपके पान कुछ मानने के लिये आया हूँ । भौष्यने उत्तदका अभिप्रार जनस्र उसे अन्तःपुरमें रानीके पास भेज दिया । पग्नु उनर्ही रनिवासमे कहीं भी रानी दिखायी नहीं दी। वहाँसे र्नाटम उसने पौष्यको उलाहना दिया कि 'अन्त.पुरमें गर्ना नरी है । भीष्यने कहा-भगवन् ! मेरी रानी पनित्रता है। उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता ।' उत्तदने सारण करके कहा कि 'हाँ, मैंने चलते-चलते आन्तमन रन लिया या ।' पौष्यने कहा—'ठीक है, चलते-चलने आचमन करना निषिद्ध है । इसलिये आप जूटे हैं । अर उत्तर्ने पूर्वाभिमुख वैठकर, हायभैर-मुँह घोकर शब्द, पन और उणातासे रहित एवं हृदयतक पहुँचनेपोग्य जरुने नांत दार आचमन किया और दो बार भुँह धोया । इस बार अन्त.पुर-में जानेपर रानी दीख पड़ी और उसने उत्तहको मनात समसरर अपने कुण्डल दे दिये । साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि 'नागराज तक्षक ये कुण्डल



चाहता है। कहीं तुम्हारी असावधानीसे लाम उठाकर वह है न जाय!

मार्गमें चलते समय उत्तक्कने देखा कि उसके पीछे-पीछे एक नम्र क्षपणक चल रहा है, कभी प्रकट होता है और छेकर अहस्य हो गया । नागराज तक्षक ही उस वैषमे आया या । उत्तक्कने इन्द्रके वज्रकी सहायतासे नागछोकतक उसका पीछा किया । अन्तमें भयभीत होकर तक्षकने उसे कुण्डल दे दिये । उत्तक्क ठीक समयपर अपनी गुरुआनीके पास



पहुँचा और उसे कुण्डल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब

आचार्यसे आज्ञा प्राप्त करके उत्तङ्क हस्तिनापुर आया। वह तक्षकपर अत्यन्त क्रोधित या और उससे बदला लेना चाहता था। उस समयतक हस्तिनापुरके सम्राट् जनमेजय तक्षशिलापर विजय प्राप्त करके लीट चुके थे। उत्तङ्कने कहा। 'राजन्! तक्षकने आपके पिताको डँसा है। आप उससे बदला लेनेके लिये यज्ञ कीजिये। काश्यप आपके पिताकी रक्षा करनेके लिये आ रहे थे परन्तु उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्प-सत्र कीजिये और उसकी प्रजंबलित अग्निमें उस पांगीको जलाकर भस्म कर डालिये। उस दुरात्माने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया है। आप सर्प-सत्र करेंगे तो आपके पिताकी मृत्युका बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी।'



कभी छिप जाता है। एक बार उत्तङ्कने कुण्डल रखकर बाल लेनेकी चेगा की। इतनेहीमें वह क्षपणक कुण्डल

#### सर्पेंके जन्मकी कथा

शौनकजीने प्रश्न किया—स्तनन्दन उग्रश्रवा ! अव तुम आस्तीक ऋषिकी कथा सुनाओ, जिन्होंने जनमेजयके सर्प-सत्रमें नागराज तक्षककी रक्षा की थी। तुम्हारे मुँहकी कथा मिठाससे मरी और सुन्दर होती है। तुम अपने पिताके अनुरूप पुत्र हो। उन्हींके समान हमें कथा सुनाओ।

उग्रश्रवाजीने कहा—आयुष्मन् ! मैंने अपने पिताके मुँहरे आस्तीककी कथा मुनी है । वही आप लोगोंको मुनाता हूँ । स्त्ययुगमें दक्षप्रजापितकी दो कन्याएँ थीं—कद्भू और विनता । उनका विवाह कश्यप भ्रष्टिषे हुआ या । कश्यप अपनी धर्मपित्वरोंसे प्रसन्न होकर वोले, 'तुम्हारी जो इच्छा

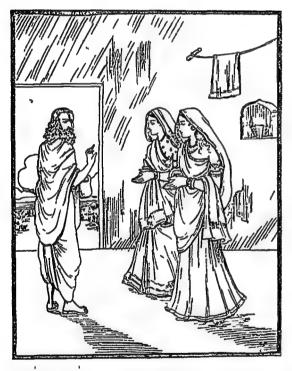

हो, वर माँग लो।' कद्रूने कहा, 'एक हजार समानतेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों।' विनता बोली, 'तेज, शरीर और बल- विक्रममें कद्र्के पुत्रोंसे श्रेष्ठ केवल दो ही पुत्र मुक्ते प्राप्त हो ।' कस्यपजीने 'एवमस्तु' कहा ।दोनों प्रसन्न हो गर्या । सादधानीने गर्भ-रक्षा करनेकी आजा देकर कन्यपजी वनमें चले गरें ।

समय आनेपर कड़ने एक हजार और दिनतानं दो अंडे दिये। दािरयोंने प्रसन्न होतर गरम वर्तनोंस उन्हें रख दिया । पॉच सौ वर्ष पुरे होनेपर क्ट्रके तो हरार पुत्र निकल आये, परन्तु विनताके दो बचे नहीं निक्त । जिनताने अपने हार्यो एक अहा फोड ढाला। उस अंद्रेका िया आधे शरीरसे तो प्रष्ट हो गया या, परन्तु उतना नीचेरा भाग शरीर अभी कचा या। नवजात शियने होधित होहर अपनी माताको द्याप दिया, भाँ ! तूने लोभवरा भेरे अपूरे शरीरको ही निकाल लिया है। इसलिये तू अपनी उसी रीत की पाँच सौ वर्पतक दासी रहेगी, जिससे टाट परती है। यदि मेरी तरह तुने दूसरे अडेफो भी फोटकर उनके वालक हो अङ्गहीन या विकृताङ्ग न किया तो वही तुरो एन गाउछे मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दुग्ग बालक बलवान हो तो धैर्यके साथ पाँच सी वर्यतर और प्रतीक्षा कर । इस प्रकार शाप देकर वह याला आनागर्मे उड गया और सूर्यका सार्यि वना । प्रातःकालीन लालिमा उसीकी झलक है । उस यालकका नाम अवण हुआ ।

एक बार कहू और विनता दोनों बहनें एक नाप ही धूम रही थीं कि उन्हें पास ही उम्रेशवा नामका थोड़ा दिखायी दिया। यह अरव-रल अमृत-मन्यनके समय उत्तर हुआ या और समस्त अश्वोंमें श्रेष्ठ, बलवान्, दिज्यी, सुन्दर, अजर, दिव्य एवं सब शुभ लक्षणोंते युक्त या। उसे देखकर वे दोनों आपसमें उसका वर्णन करने लगी।

शौनकजीने पूछा—'स्तनन्दन ! देवताओंने अगृत-मन्यन किस स्थानपर और क्यों किया था ! अगृत मन्यन है समय उच्चैःश्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पत्त हुआ !' उपध्याणी महर्षि शौनकका यह प्रश्न सुनकर उनसे अगृत-मन्यनशी क्या कहने लगे ।

## समुद्र-मन्थन और अमृत आदिकी प्राप्ति

उग्रश्रवाजीने कहा—शौनकादि ऋषियो ! मेरु नामका एक पर्वत है । वह इतना चमकीला है मानो तेजको साश हो ! उसको सुनहली चोटियोको चमकके सामने स्यैकी प्रभा फीकी पड़ जाती है। वे गगनचुम्ती चोटियाँ क्लॉने खिचत हैं। उन्होंमें एकपर देवतालीग इन्हें शेक्र अमृतप्राप्तिके लिये चलाह करने लगे। उनमें भगवान् नागयण और ब्रह्माजी भी थे। नारायणने देवताओं से कहा, 'देवना और अमुर मिलकर समुद्र-मन्यन करें। इस मन्यनके फलस्वरूप अमृतकी प्राप्ति होगी।' देवताओं ने भगवान् नारायणके पगमशंसे मन्दराचलको उखाइनेकी चेष्टा की।

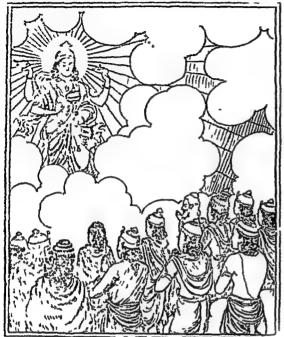

वह पर्वत मेघोंके समान ऊँची चोटियोंसे युक्त, ग्यारह हजार योजन ऊँचा और उतना ही नीचे धॅसा हुआ या। जब सव देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके, तव उन्होंने विष्णुभगवान् और ब्रह्माजीके पास जाकर प्रार्थना की-भगवन् ! आप दोनों इमलोगोंके कल्याणके लिये मन्दराचलको उखाडनेका उपाय कीजिये और हमें फल्याणकारी ज्ञान दीजिये। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्रीनारायण और ब्रह्माजीने दोपनागको मन्दराच्छ उखाडनेके लिये प्रेरित किया। महावली शेषनागने वन और वन-चासियोंके साथ मन्दराचलको उखाइ लिया । अव मन्दराचलके साय देवगण समुद्रतटपर पहुँचे और समुद्रसे करा कि 'इमलोग अमृतके लिये तुम्हारा जल मर्येगे।' समुद्रने कहा, 'यदि आपलोग अमृतमें मेरा भी हिस्सा रक्लें तो में मन्दराचलको बुमानेसे जो कष्ट होगा, वह सह लूँगा। देवता और असुरोंने समुद्रकी वात स्वीकार करके कच्छाराजसे कहा, आप इस पर्वतके आधार बनिये। कच्छाराजने 'ठीक है' वहकर मन्दराचलको अपनी पीठपर छे लिया। अय देवराज इन्द्र यन्त्रके द्वारा मन्द्राचलको घुमाने लगे।

इस प्रकार देवता और असुरोंने मन्दराचलकी मथानी और वासुकि नागकी डोरी बनाकर समुद्र-मन्यन प्रारम्भ किया। वासुकि नागके मुँहकी और असुर और पूँछकी ओर देवता लगे थे। बार-बार खींचे जानेके कारण वासुकि



नागके मुखसे धुएँ और अग्रिज्वालाके साथ साँस निकलने लगी। वह साँस थोड़ी ही देरमें मेघ वन जाती और वह मेघ यके-मॉदे देवताओंपर जल बरसाने लगता। पर्वतके शिखरसे पुष्पींकी झड़ी लग गयी । महामेघके समान गम्भीर शब्द होने लगा । पहाइपरके बृक्ष आपसमें टकराकर गिरने लगे । उनकी रगड़से आग लग गयी । इन्द्रने मेघोंके द्वारा जल वरसवाकर उसे शान्त किया। वृक्षोंके दूध और ओपिधयोंके रस चू-चूकर समुद्रमें आने लगे । ओपिधयोंके अमृतके समान प्रभावशाली रस और दूध तथा सुवर्णमय मन्दराचलकी अनेकों दिव्य प्रभाववाली मणियोंसे चूनेवाले जलके स्पर्शेसे ही देवता अमरत्वको प्राप्त होने लगे । उन उत्तम रसोंके सम्मिश्रणसे समुद्रका जल दूध वन गया और दूधसे घी वनने लगा | देवताओंने मथते-मयते थककर ब्रह्माजीसे कहा, 'भगवान् नारायणके अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गये हैं। समुद्र मथते-मथते इतना समय वीत गया, परन्तु अवतक अमृत नहीं निकला । व्रह्माजीने भगवान् विष्णुसे कहा, 'भगवन् ! आप इन्हे वल दीजिये । आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं। विष्णुभगवान्ने कहा, 'जो लोग इस कार्यमें लगे हुए हैं, मैं उन्हें वल दे रहा

हूँ । सब लोग पूरी दाक्ति लगाकर मन्दराचलको खुमार्चे और समुद्रको क्षुब्ध कर हैं।

भगवान्के इतना कहते ही देवता और असुरोंका बल बढ़ गया। वे बड़े वेगसे मयने लगे। सारा समुद्र क्षुच्य हो उठा िउस समय समुद्रसे अगणित किरणों-वाला, शीतल प्रकाशसे युक्त, श्वेतवर्णका चन्द्रमा प्रकट हुआ। चन्द्रमाके बाद भगवती लक्ष्मी और सरा देवी निकलीं। उसी समय श्वेतवर्णका उच्चैःश्रवा घोडा भी पैदा हुआ । भगवान् नारायणके वक्षः खलपर सुशोभित होने-चाली दिव्य किरणोंसे उज्ज्वल कौस्तुभमणि तथा वाञ्छित फल देनेवाले कलावृक्ष और कामघेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सुरा, चन्द्रमा, उचैःश्रवा—ये सव आकागमार्गसे देवताओं के लोकमें चले गये । इसके बाद दिव्यश्ररीरधारी धन्वन्तरि देव प्रकट हुए । वे अपने हाथमें अमृतसे भरा श्वेतकमण्डल लिये हुए थे। यह अद्भत चमत्कार देखकर दानवोंमें 'यह मेरा है, यह मेरा है ' ऐसा कोलाहल मच गया। तदनन्तर चार ब्वेत दॉतोंसे युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला । उसे इन्द्रने ले लिया । जब समुद्रका बहुत मन्यन किया गया, तब उसमेंसे कालकृट विष निकला उसकी गन्धरे ही लोगोंकी चेतना जाती रही । ब्रह्माकी प्रार्थनासे भगवान शहरने उसे अपने कण्ठमे धारण कर लिया। तभीसे वे 'नीलकण्ठ' नामसे प्रसिद्ध हुए । यह सब देखकर दानवींकी आशा टूट गयी। अमृत और लक्ष्मीके लिये उनमें वड़ा वैर-विरोध और फूट हो गयी। उसी समय भगवान् विष्णु मोहिनी स्त्रीका वेप धारण करके दानवोंके पास आये । मूर्लोंने उनकी माया न जानकर मोहिनीरूपधारी भगवानको अमृतका पात्र दे दिया । उस समय वे सभी मोहिनीके रूपपर लट्टू हो रहे थे।

इस प्रकार विष्णुभगवान्ने मोहिनीरूप धारण करके दैत्य और दानवींसे अमृत छीन लिया और देवताओंने उनके पास जाकर उसे पी लिया । उसी समय राहु दानव भी देवताओंका रूप धारण करके अमृत पीने लगा । अभी अमृत उसके कण्ठतक ही पहुँचा था कि चन्द्रमा और सूर्यने उसका भेद बतला दिया । भगवान् विष्णुने तुरत ही अपने चक्रसे उसका सिर काट डाला । राहुका पर्वत-शिखरके समान सिर आकाशमें उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वीपर गिरकर सबको कॅपाता हुआ तडफडाने लगा । तभीसे राहुके साय चन्द्रमा और सूर्यका वैमनस्य स्थायी हो गया । विष्णुभगवान्ने अमृत पिलानेके वाद अपना मोहिनीरूप त्याग दिया और वे



तरह-तरहके भयावने अस्त-शस्त्रोंसे अमुरोंको टराने छो। बस, खारे समुद्रके तटपर देवता और अमुगेंका भगद्वर संग्राम छिड़ गया। मॉति-मॉतिके अस्त-शस्त यन्छने छो।



भगवान्के चक्रते कट-कुटकर कोई-कोई अद्युर स्तृ उगक्रे लगे तो कोई-कोई देवताओंके खट्ग, शक्ति और गटामें धायल होकर धरतीपर लोटने लगे। चारों ओरएं गरी आवाज सुनायी पडती कि भारो, जाटो, दौड़ो, निग टो, पीछा करो !' इस प्रकार भयद्वर युद्ध हो ही रहा या कि विष्णु-भगवान्के दो रूप 'नर' और 'नारायण' युद्ध-भूमिमें दिखायी पड़े । नरका दिव्य धनुप देखकर नारायणने अपने चक्रका स्मरण किया और उसी समय सूर्यके समान तेजस्वी गोलाकार चक्र आकाशमार्गसे वहाँ उपस्थित हुआ । भगवान् नारायणके चलानेपर चक्र शत्रु-दलमें धूम-धूमकर कालाग्रिके समान सहस्र-सहस्र असुरोंका संहार करने लगा । असुर भी आकाश-में उड़-उड़कर पर्वतोंकी वर्षांसे देवताओको घायल करते रहे । उस समय देवशिरोमणि नरने बाणोंके द्वारा पर्वतोंकी चोटियाँ काट-काटकर उन्हें आकाशमें विछा दिया और सुदर्शनचक्र घास-फूसकी तरह दैत्योंको काटने लगा। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्रमें छिप गये। देवताओंकी जीत हुई। मन्दराचलको सम्मानपूर्वक यथास्थान पहुँचा दिया गया। सभी अपने-अपने स्थानपर गये। देवता और इन्द्रने बड़े आनन्दसे सुरक्षित रखनेके लिये भगवान् नरको अमृत दे दिया। यही समुद्र-मन्यनकी कथा है।

## कद्रू और विनताकी कथा तथा गरुड़की उत्पत्ति

उग्रश्रवाजी कहते हैं—गौनकादि ऋषियो ! अमृत-मन्यनकी वह कया, जिसमें उचैःश्रवा घोड़ेके उत्पन्न होनेकी बात भी है, आपको सुना दी । इसी उचैःश्रवा घोड़ेको देखकर कद्गने विनतासे कहा—'बहिन ! जल्दीसे बताओ तो यह घोड़ा किस रंगका है !' विनताने कहा—'बहिन ! यह अञ्चराज श्वेतवर्णका है । तुम इसे किस रंगका समझती हो !' कद्गने कहा—'अवस्य ही इस घोड़ेका रंग सफेद है, परन्तु पूँछ



काली है। आओ, हम दोनों इस विपयमें वाजी लगावें। यदि तुम्हारी वात ठीक हो तो मै तुम्हारी दासी रहूँ और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपसमे वाजी लगाकर और दूसरे दिन घोडा देखनेका. निश्चा करके घर चली गर्या। कड़ने विनताको घोला देनेके

विचारसे अपने हजार पुत्रोंको यह आज्ञा दी कि 'पुत्रो ! तुमलोग शीव्र ही काले वाल वनकर उच्चै:श्रवाकी पूँछ दक लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े ।' जिन सपोंने उसकी आज्ञा न मानी, उन्हें उसने शाप दिया कि 'जाओ, तुम लोगोंको अग्नि जनमेजयके सर्प-यज्ञमें जलाकर भस्म कर देगा ।' यह दैवसंयोगकी वात है कि कद्रृने अपने पुत्रोंको ही ऐसा शाप दे दिया । यह वात सुनकर ब्रह्माजी और समस्त देवताओंने उसका अनुमोदन किया । उन दिनों पराक्रमी और विषेले सर्प बहुत प्रवल हो गये थे । वे दूसरोंको बड़ी पीड़ा पहुँचाते थे । प्रजाके हितंकी दृष्टिसे यह उचित ही हुआ । 'जो लोग दूसरे जीवोंका अहित करते हैं, उन्हें विधाताकी ओरसे ही प्राणान्त दण्ड मिल जाता है ।' ऐसा कहकर ब्रह्माजीने भी कद्रुकी प्रशंसा की ।

कह् और विनताने आपसमें दासी वननेकी बाजी लगा-कर बड़े रोष और आवेशमें वह रात वितायी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकटसे घोड़ेको देखनेके लिये दोनों चल पड़ी। सपोंने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि 'हमें माताकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। यदि उसका मनोरय पूरा न होगा तो वह प्रेमभाव छोड़कर रोषपूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूरी हो जायगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने शापसे मुक्त कर देगी। इसलिये चलो, हमलोग घोड़की पूँछको काली कर दें।' ऐसा निश्चय करके वे उच्छैः-श्रवाकी पूँछसे बाल बनकर लिपट गये, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। इधर कह्न और विनता बाजी लगाकर आकाशमागेंस समुद्रको देखते-देखते दूसरे पार जाने लगी। दोनों ही घोड़के पास पहुँचकर नीचे उत्तर पड़ों। उन्होंने ्देखा कि घोड़ेका सारा शरीर तो चन्द्रमाकी किरणोंके समान



उज्ज्वल है, परन्तु पूँछ काली है । यह देखकर विनता उदास हो गयी, कहूने उसे अपनी दासी बना लिया ।

समय पूरा होनेपर महातेजस्वी गरुड़ माताकी सहायताके विना ही अण्डा फोड़कर उससे बाहर निकल



आये । उनके तेजसे दिशाएँ प्रकाशित हो गर्यी । उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण यी । नेत्र

विजलीके समान पीले और शरीर अनिके समान तेल्ली । वे जन्मते ही आकाशमें बहुत कर उड़ गये । उस रमर वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो दूसरा बड़नानल ही हो । देवताओंने समझा अग्निदेव ही इस रूपमें बढ़ रहे हैं । उन्होंने विश्वरूप अग्निकी शरणोमें जाकर प्रणामपूर्वक कहा, 'अनिदेव ! आर अपना शरीर मत बढाइये । क्या आर हम भस्म कर जानना चाहते हैं ! देखिये, देखिये, आपकी यह तेजोमपी मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है ।' अग्निने कहा, 'देवगा! यह मेरी मूर्ति नहीं है । ये विनतानन्दन परमतेजन्ती पित्तगत गरह हैं । इन्हींको देखकर आपलोगीनो भ्रम हुआ है । ये नागोंके नाशक, देवताओंके हितैयी और अनुरोंके शत्रु हैं । आप इनसे भयभीत न हों । मेरे साथ चलकर इनमें मिल लें ।' अग्निके साथ जाकर देवता और श्रमुपयोंने गठद में स्तृति गी।

देवता और ऋषियोंकी स्तृति सुनकर गठइजीने कहा— भिरे भयद्भर शरीरको देखकर जो लोग घवरा गरे थे, वे अप भयभीत न हों । मैं अपने शरीरको छोटा और तेजरो उम कर लेता हूं। अब लोग प्रसन्नतापूर्वक लीट गये।

एक दिन विनीत विनता अपने पुत्रके पान वैटी एुई थी, कहूने उसे बुलाकर कहा—'मुझे समुद्रके भीतर नागोंका



एक दर्शनीय स्थान देखना है । वहाँ त् मुते ने चन ।' अन

विननाने क्टूको और गरुडजीने माताकी आजासे सर्पोको अपने कर्णोप बटा लिया और उनके अमीष्टस्थानको चले। गरुड्जी बहुन ऊपर स्पंके निकटसे चल रहे थे। तीक्ष्ण गर्मों के कारण मर्प बेहोद्य हो गये। कहूने इन्द्रकी प्रार्थना करके सारे आकाशको मेघ-मण्डलसे आच्छादित करा दिया, वर्षा हुई, मब मर्प मुखी हो गये। उन्होंने अमीष्ट स्थानपर पहुँचकर लवणसागर, मनोहर वन आदि देखा, यथेच्छ विहार किया और खूब खेल-कूदकर गरुइसे कहा-धुमने तो आकाशमें उडते समय बहुत-से सुन्दर-सुन्दर द्वीप देखे होंगे। अब हमे और किसी द्वीपमें ले चलो।

गरुड़ कुछ चिन्तामें पड गये । उन्होंने सोच-विचारकर

अपनी मातासे पूछा कि 'मॉ ! मुझे सपोंकी आशाका पालन क्यों करना चाहिये ?' विनताने कहा—'चेटा ! इन सपोंके छलसे में बाजी हार गयी और दुर्भाग्यवश अपनी सौंत कहूकी दासी हो गयी !' अपनी माताके दुःखसे गरुड़ भी बड़े दुखी हुए । उन्होंने सपोंसे कहा- —'सप्गण ! ठीक-ठीक वताओ । में तुम्हें कौन-सी वस्तु ला हूँ, किस वातका पता लगा दूं अथवा तुमलोगोंका कौन-सा उपकार कर हूँ, जिससे में और मेरी माता दासत्वसे मुक्त हो जाय ?' सपोंने कहा—'गरुड़ ! यदि तुम अपने पराक्रमसे हमारे लिये अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माताको दासत्वसे मुक्त कर देंगे।'

### अमृतके लिये गरुड़की यात्रा और गज-कच्छपका वृत्तान्त

उग्रश्रवाजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो ! स्पाँकी वात सुनकर गरुड़ने अपनी माता विनतासे कहा, 'माता ! में अमृतके लिये जा रहा हूँ । उसके पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि वहाँ खाऊँगा क्या ।' विनताने कहा, 'वेटा ! समुद्रमें निपादोंकी एक वस्ती है । उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ । एक बातका स्मरण रखना । ब्राह्मणका वध कभी न करना । वे सबके लिये अवध्य है। गरुइजी माताजीकी आजाके अनुसार उस द्वीपके निपादोको खाकर आगे बढ़े । गलतीसे एक ब्राह्मण उनके मुँहमें आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा । उसे छोडकर वे कश्यपजीके पास गये । कश्यपजीने पूछा 'वेटा ! तुमलोग सकुराल तो हो ! आवश्यकतानुसार भोजन तो मिल जाता है न ?' गरुइजीनें कहा, 'मेरी माता सकुराल है । हम भी सानन्द हैं । यथेच्छ भोजन न मिलनेसे कुछ दुःख रहता है । में अपनी माताको दासीपनसे छुड़ानेके लिये सर्गेंके कहनेपर अमृत, लानेके लिये जा रहा हूँ । माताने मुझे निपादींका भोजन करनेके लिये कहा था, परन्तु उससे मेरा पेट नहीं भरा। अव आप कोई ऐसी खानेकी वस्तु यताद्ये, जिसे खाकर में अमृत हा सकूँ। कश्यपजीने क्हा, 'नेटा ! यहाँसे योड़ी दूरपर एक विश्वविख्यात सरोवर है। उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्वजन्मके भाई परन्तु एक दूसरेके अञ्च है। वे अब भी एक दूसरेसे उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व-नमरी क्या सुनो-

प्राचीन राल्में विभावतु नामक एक वड़े क्रोघी ऋषि

थे । उनका छोटा भाई था बड़ा तपस्वी सुप्रतीक । सुप्रतीक अपने धनको बड़े भाईके साथ नहीं रखना चाहता था। वह नित्य वेंटवारेके लिये कहा करता । विभावसुने अपने छोटे भाईसे कहा, 'सुप्रतीक ! धनके मोहके कारण ही लोग उसका वॅटवारा चाहते हैं, और वॅटवारा होनेपर एक दूसरेके विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग-अलग मित्र बन जाते हैं और माई-भाईमें भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र वने हुए शत्रु दोप दिखा-दिखाकर वैर-भाव बढ़ा देते हैं । अलग-अलग होनेसे तत्काल उनका अधःपतन हो जाता है। क्योंकि फिर वे एक-दूसरेकी मर्यादा और सौहार्दका ध्यान नहीं रखते। इसीसे सत्पुरुप भाइयोंके अलगावकी वातको अच्छी नहीं मानते । जो लोग गुरु और शास्त्रके उपदेशपर ध्यान न देकर परस्पर एक-दूसरेको सन्देहकी दृष्टिसे देखते है, उनको वशमें रखना कठिन है। तू भेद-भावके कारण ही धन अलग करना चाहता है । इसलिये जा, तुझे हायीकी योनि प्राप्त होगी। युप्रतीकने कहा, भे हाथी होऊँगा तो तुम कछुआ होगे ।' गरुड़ ! इस प्रकार दोनों भाई धनके टाटचरे एक-दूसरेको शाप देकर हाथी और कछुआ हो गये हैं। यह पारस्परिक द्वेषका परिणाम है। वे दोनों विशालकाय जन्तु अव भी आपसमें लड़ते रहते हैं। हायी छः योजन ऊँचा और वारह योजन लंबा है। ऋछुआ तीन योजन ऊँचा और दस योजन गोल है। वे मतवाले एक-दूसरेका प्राण छेनेके लिये उतावले हो रहे हैं। तुम जाकर उन दोनों भयद्भर जन्तुओंको खा जाओ और अमृत हे आओ ।

करयपजीकी आज्ञा प्राप्त करके गरुड्जी उस सरोवरपर गये। उन्होंने एक नखसे हायीको और दूसरेसे कछुएको



पकड़ लिया तया आकाशमें बहुत ऊँचे उड़कर अलम्ब तीर्थमें जा पहुँचे । वहाँ सुवर्णगिरिपर बहुत-से देववृक्ष लहलहा रहेथे।



वे गरड़को देखते ही इस भयसे कॉपने लगे कि कहीं इनके घहते

इम टूट न जायँ ! उनको भगभीन देखार गरहा दूरी और निकल गये। उधर एक बड़ा-स दट-वृक्त था। दट-वृक्षने गर्वड्जीको मनके वेगसे उड्ते देखकर क्या कि प्रम मेरी सौ योजन लंबी शास्तावर बैठकर हाथी और कहा हो खा हो।' न्यों ही गमइजी उसनी शासापर देहे हो। ने वह चड़चडाकर ट्रट गयी और गिरने लगी। गर्ट्सने गिरते-गिरते उस शाखाको पकड़ लिया और पढ़े पाधारी देखा कि उसमें नीचेंकी ओर सिर करके यालिएस्य नागर ऋषिगण लटक रहे हैं। गरहजीने सोचा कि यदि शास गिर गयी तो ये तपस्वी ब्रह्मियं मर जायंगे । अद उल्लेक **इ**पटकर अपनी चोंचसे बृक्षकी बाद्या पकड़ ही और गारी तथा कछएको पर्जोमें दवाये आकारामें उउने लगे । पर्टा भी बैठनेका स्थान न पाकर वे आकाशमें उहते ही गरे। उन समय उनके पंखोंकी हवासे पहाड भी काँव उटते थे। वालखिल्य ऋषियोंके ऊपर दयाभाव होनेने पारण वे गर्भ बैठ न सके और उड़ते-उड़ते गन्धमाटन पर्वतपर गरी। कन्यपजीने उन्हें उस अवस्थामे देखकर वहा, 'येटा ! मां सहसा साहसका काम न कर बैठना । स्वीती किरण वीतर तपस्या करनेवाले वालखिल्य ऋषि हुद्ध होकर गर्ना तुन्हें भसा न कर दें।' पुत्रसे इस प्रवार वहतर उन्होंने तारहात बालखिल्य ऋषियोसे प्रार्थना की, 'तरोधनो ! गरुद प्रजाने हितके लिये एक महान कार्य करना चाहता है। आवलीय द्रेंग आजा दीजिये । १ वालखिल्य ऋषियोंने उनरी प्रार्थना र्गागर करके बटबक्षकी शाखा छोड दी और तगस्या परनेरे जिन हिमालयपर चले गये । गरुइजीने वह गारा। फेंक दी और पर्वतकी चोटीपर बैठकर हाथी तथा बद्धएको सामा ।

गरुड़जी खा-पीकर पर्वतरी उस चोटीसे ही उपन्यी ओर उड़े। उस समय देवताओंने देरा कि उनरे गर्ग भयद्धर उत्पात हो रहे हे। देवराज रन्द्रने बृहत्पिनी ने पास जाकर पूछा—'भगवन्! यकायक यहुन-से उत्यान क्यो होने लगे हैं १ कोई ऐसा शत्रु तो नहीं दिखापी पदता जो सुझे युद्धमें जीत सके।' बृहत्पितजीने बहा, 'इन्द्र! तुम्में अपराध और प्रमादसे तथा महात्मा बालियिल्य प्रमिनी के तपोवल्से विनतानन्दन गरुड अमृत लेनेके लिये यहाँ या रहा है। वह आकाशमें खच्छन्द विचरता तथा इच्छानुगर



रूप घारण कर लेता है । वह अपनी शक्तिसे असाध्य कार्यकों भी साथ सकता है । अवश्य ही उसमें अमृत हर ले जानेकी शक्ति है ।' वृहस्पतिजीकी बात सुनकर इन्द्रने अमृतके रक्षकों-को सावधान करके कहा कि 'देखों, परम पराक्रमी पिक्षराज गरुड़ यहाँसे अमृत ले जानेके लिये आ रहा है । सचेत रहो । वह बल्पूर्वक अमृत न ले जाने पावे ।' सभी देवता और स्वय इन्द्र भी अमृतकों घेरकर उसकी रक्षाके लिये डट गये।

गरुइने वहाँ पहुँचते ही पंखोंकी हवासे इतनी धूल उडायी कि देवता अन्धे-से हो गये । वे धूलसे ढककर मूढ़-से बन गये । सभी रक्षक ऑखें खराब होनेसे डर गये । वे एक क्षणतक गरुइको देख भी नहीं सके । सारा स्वर्ग क्षुच्ध हो गया । चोंच और डैनॉकी चोटसे देवताओं के शरीर जर्जरित हो गये । इन्द्रने वायुको आजा दी कि 'तुम यह धूलका परदा फाड़ दो । यह तुम्हारा कर्तव्य है ।' वायुने वैसा ही किया । चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनपर प्रहार करने लगे ।



गरुड़ने उड़ते-उड़ते ही गरजकर उनके प्रहार सह लिये और आकाशमें उनसे भी ऊँचे पहुँच गये। देवताओं के शखाळों-के प्रहारसे गरुड़ तिनक भी विचलित नहीं हुए । उनके आक्रमणको विफल कर दिया। गरुड़कें पंखों और चोंचोंकी चोटसे देवताओं की चमड़ी उघड़ गयी, शरीर खूनसे लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर-वितर हो गये। इसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृतके चारों ओर आगकी लाल-लाल लपटें उठं रही हैं। अब गरुड़ने अपने शरीरमें आठ इजार एक सौ मुँह बनाये तथा बहुत-सी नदियों-का जल पीकर उसे घघकती हुई आगपर उड़ेल दिया। अभि शान्त होनेपर छोटा-सा शरीर घारण करके वे और आगे बढ़े।

## गरुड़का अमृत लेकर आना और विनताको दासीमावसे छुड़ाना

उप्रश्रवाजी कहते हैं —सूर्यकी किरणोंके समान उज्ज्वल और सुनहला शरीर धारण करके गरुइने बड़े वेगसे अमृतके स्थानमें प्रवेश किया । उन्होंने वहाँ देखा कि अमृत-के पास एक लोहेका चक्र निरन्तर धूम रहा है । उसकी धार तीखी है, उसमें सहसीं अस्त्र लगे हुए हैं । वह मयद्धर चक्र सूर्य और अप्रिके समान जान पड़ता है । उसका काम ही

या अमृतकी रक्षा । गरुड़जी चक्रके भीतर घुसनेका मार्ग देखते रहे । एक क्षणमें ही उन्होंने अपने शरीरको सङ्कुचित किया और चक्रके आरोंके बीच होकर भीतर घुस गये । अब उन्होंने देखा कि अमृतकी रक्षाके लिये दो भयद्वर सर्प नियुक्त है । उनकी लपलपाती जीमें, चमकती ऑखें और अमिकी-सी शरीर-कान्ति थी। उनकी दृष्टिसे ही विषका

सञ्चार होता या । गरुड़जीने घूल झोंककर उनकी ऑखें बंद कर दी । चोंचों और पजोंसे मार-मारकर उन्हें कुचल दिया, चक्तको तोड़ डाला और बड़े वेगसे अमृत-पात्र लेकर वहाँसे उड़ चले । उन्होंने स्वय अमृत नहीं पीया । बस, आकाशमे उड़कर सपोंके पास चल दिये ।

आकाशमें उन्हें विष्णुभगवान्के दर्शन हुए। गरुड़के मनमें अमृत पीनेका लोभ नहीं है, यह जानकर अविनाशी भगवान् उनपर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, 'गरुड़! मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। मनचाही वस्तु माँग लो।' गरुड़ने कहा, 'भगवन्! एक तो आप मुझे अपनी ध्वजामें



रिखये, दूसरे में अमृत पीये बिना ही अजर-अमर हो जाऊं ।' भगवान्ने कहा 'तथास्तु !' गरुड़ने कहा, 'में भी आपको वर देना चाहता हूं । मुझसे कुछ मॉग लीजिये ।' भगवान्ने कहा, 'तुम मेरे वाहन वन जाओ ।' गरुड़ने 'ऐसा ही होगा' कहकर उनकी अनुमतिसे अमृत लेकर यात्रा की ।

अवतक इन्द्रकी ऑखें खुल चुकी थीं । उन्होंने गरुड़को अमृत ले जाते देख कोधरे भरकर वज्र चलाया। गरुड़ने वज़ाहत होकर भी हॅसते हुए कोमल वाणीसे कहा—'इन्द्र! जिनकी हड्डीसे यह वज्र वना है, उनके सम्मानके लिये मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ। तुम उसका भी अन्त नहीं पा सकोगे। वज़ाघातसे मुझे तिनक भी पीड़ा नहीं हुई है।' गरुड़ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगोंको वड़ा आनन्द हुआ। सबने कहा, ''जिसका यह पंख है, उस पक्षीका नाम 'सुपर्ण' हो।'' इन्द्रने चिकत होकर मन-

ही-मन कहा, 'धन्य है यह पराक्रमी पक्षी !' उन्होंने कहा, 'पक्षिराज ! मैं जानना चाहता हूँ कि तुममें कितना वल है। साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ने कहा, 'देवराज ! आपके इच्छानुसार हमारी मित्रता रहे । बलके सम्बन्धमें क्या बताऊँ ! अपने मुँहसे अपने गुणोंका बखान, बलकी प्रशंसा सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें अच्छी नहीं है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं मित्रके समान ही बतलाता हूँ कि पर्वत, वन, समुद्र और जलसहित सारी पृथ्वीको तथा इसके ऊपर रहनेवाले आपलोगोंको अपने एक पंखपर उठाकर मै बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ। इन्द्रने कहा, 'आपकी बात सोलहो आने सत्य है। आप अब मेरी घनिष्र मित्रता स्वीकार कीजिये । यदि आपको अमृतकी आवश्यकता न हो तो मुझे दे दीजिये । आप यह छे जाकर जिन्हें देंगे, वे हमें बहुत दुःख देंगे।' गरुड़जीने कहा, 'देवराज! अमृतको ले जानेका एक कारण है। मैं इसे किसीको पिलाना नहीं चाहता हूं । मैं इसे जहाँ रक्लू, वहाँसे आप उठा लाइये । इन्द्रने सन्तुष्ट होकर कहा, धारुड़ ! मुझसे मुँहमाँगा वर ले लो। गरुइको सपींकी दृष्टता और उनके छलके कारण होनेवाले माताके दुःखका स्मरण हो आया। उन्होंने वर मॉगा-- 'ये बलवान सर्प ही मेरे भोजनकी सामग्री हीं।' देवराज इन्द्रने कहा, 'तथास्तु ।'

इन्द्रसे विदा होकर गरुड़ सपोंके स्थानपर आये। वहीं

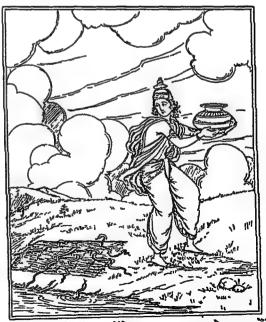

उनकी माता भी थीं। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए स्पोंसे

न, पह हो, में अमृत के आया। परन्तु पीनेमें जब्दी त करो। में उसे हुटोंनर रख देता हूँ। स्नान करके पित्र को। किर उसे पीना। अब तुम लोगोंके कयनानुसार मेरी ता दासीननसे लूट गयी, क्योंकि मेंने तुम्हारी बात पूरी है। सोने म्वीकार कर लिया। जब सर्गण परनामें भगकर सान करनेके लिये गये, तब इन्द्र अमृत- उदाकर म्वर्गमें ले आये। मझल-कृत्योंसे लीटकर गेंने देखा तो अमृत उस स्थानपर नहीं था। उन्होंने नस लिया कि हमने यिनताको दासी बनानेके लिये जो

कपट किया था, उसीका यह फल है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रक्खा गया था, इसिलये सम्मव है इसमें उसका कुछ अंदा लगा हो, सपोंने कुद्योंको चाटना शुरू किया। ऐसा करते ही उनकी जीमके दो-दो टुकड़े हो गये। अमृतका स्पर्ध होनेसे कुद्य पिनत्र माना जाने लगा। अव गरुड़ कृतकृत्य होकर आनन्दसे अपनी माताके साथ रहने लगे। वे पिक्षराज हुए, उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गयी और माता सुखी हो गयीं।

#### शेपनागकी वर-प्राप्ति और माताके शापसे वचनेके लिये सपोंकी वातचीत

द्दांनिकजीने पूछा—स्तनन्दन ! जब सपाँको यह बात त्म हो गयी कि माता कदूने हमे शाप दे दिया है, तब न्होंने उसके निवारणके लिये क्या किया ?

उग्रश्रवाजीने कहा-उन स्पोंमे एक शेपनाग भी । उन्होने कट्ट और अन्य सपोंका साथ छोड़कर कठिन ।स्या प्रारम्भ की । वे केवल हवा पीकर रहते और अपने ाजा पूर्ण पालन करते थे। वे अपनी इन्द्रियोंको वशमें कि गन्धमादन, यदरिकाश्रम, गोकर्ण और हिमालय ादिकी तराईमे एकान्तवास करते और पवित्र तीयों तथा मार्का यात्रा भी करते थे। ब्रह्माजीने देखा कि शेपनागके ीरका मा**स, त्वचा और नाड़ियाँ सूल गयी है।** उनका वा धेर्य और तपस्या देखकर वे उनके पा<del>स</del> आये और वोले, ।प ! तुम अपनी तीव्र तपस्यांचे प्रजाको सन्तप्त क्यों कर रहे ! इस घोर तपस्याका उद्देश्य क्या है ! कोई प्रजाके तका काम क्यों नहीं करते ? वतलाओ, तुम्हारी क्या इच्छा !' दोपजीने कहा, 'भगवन् ! मेरे सब भाई मुर्ख हैं। विल्ये में उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस च्छाका अनुमोदन कीजिये । वे परस्पर एक-दूसरेसे शत्रुके मान डाह करते हैं, विनता और उसके पुत्र गरुड़ तथा रुण हे देप करते हैं। इसिल्ये में उनसे कवकर ास्या म्र. रहा हूँ । विनतानन्दन गचड़ नित्सन्देह हमारे गई है। अब मैं तपस्या करके यह अरीर छोड़ दूँगा। मुझे वन्ता है तो इस यातरी कि मरनेके वाद भी उन दुर्धोंका ंग न हो । द्रह्माबीने क्टा, 'श्रेप ! मुझसे तुम्हारे भाइयोंकी नन्त ठिनी नहीं है। माताकी आग्राका उछद्वन करनेके तरण वे न्यां बड़ी विपत्तिमें पड़ गये हैं। अस्तु, मैंने उट्टरा परिहार भी बना रक्ता है । अयु तुम उनकी चिन्ता

छोड़कर अपने लिये जो चाहो वर मॉग लो । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौमाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्ममें अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेषजीने कहा, 'पितामह! मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या



और ज्ञान्तिमें संख्य रहे। अह्माजीने कहा, 'शेष ! में उम्हारे इन्द्रियों और मनके संयमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आशासे तुम प्रजाके हितके लिये एक काम करो। यह सारी पृथ्वी पर्वत, वन, सागर, प्राम, विहार और नगरोंके साथ हिल्ती-डोल्ती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो,

जिससे यह अचल हो जाय ।' शेषजीने कहा, 'आप प्रजाके स्वामी और समर्थ है । मै आपकी आज्ञाका पालन करूँगा । मैं पृथ्वीको इस प्रकार घारण करूँगा, जिससे वह हिले-डुले नहीं । आप इसको मेरे सिरपर रख दीजिये ।' ब्रह्माजीने कहा—'शेष ! पृथ्वी तुम्हें मार्ग देगी । तुम उसके मीतर घुस जाओ । तुम पृथ्वीको घारण करके मेरा बडा प्रिय कार्य करोगे ।' ब्रह्माजीके आज्ञानुसार शेषनाग मू-विचरमें प्रवेश करके नीचे चले गये और समुद्रसे घिरी पृथ्वीको चारो ओरसे पकड़कर सिरपर उठा लिया । वे तमीसे स्थिरमावसे स्थित हैं । ब्रह्माजी उनके धर्म, धर्म और शक्तिकी प्रशंसा करके अपने स्थानपर लीट गये ।

माताका शाप सुनकर वासुकि नागको बड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने लगे कि इस गापका प्रतीकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयोंको इकडा किया और सबसे सलाह करने लगे।



वासुिकने कहा, 'भाइयो । आपलोग जानते ही हैं कि माताने हमें शाप दे दिया है । अब हमलोगोंको चाहिये कि सोच-विचारकर उसके निवारणका उपाय करें । सब शापोंका प्रतीकार सम्भव है, परन्तु भाताके शापका प्रतीकार दिखायी नहीं पड़ता । हमें अब समय व्यर्थ नहीं गॅवाना चाहिये । विपत्ति आनेसे पहले ही उपाय करनेसे काम बन सकता है ।' तब 'ठीक है, ठीक है' कहकर सभी बुद्धिमान् और चतुर सर्प विचार करने लगे । कुछ नागोंने कहा, 'हमलोग ब्राह्मण बनकर जनमेजयसे मिक्षा माँगें कि तुम यह मत करो ।' कुछने कहा,

'हम मन्त्री वनकर ऐसी सलाह दें, जिससे यह ही न होने पाने । किसीने कहा कि 'उनके पुरोहितको ही डॅसकर मार डाला जाय । पुरोहितके मरनेसे अपने-आप यज्ञ रुक जायगा । धर्मात्मा और दयाछ नागोंने कहा, 'राम-राम ! ब्रह्महत्या करनेका विचार तो मूर्खतापूर्ण और अग्रुभ है! विपत्तिके समय धर्मसे ही रक्षा होती है। अधर्मका आश्रय छेनेसे तो सारे जगतका ही सत्यानाश हो जायगा ।' कुछ नागीने कहा। 'हम वादल वनकर यज्ञकी आग बुझा देंगे।' कुछ वोले, 'हम यज्ञकी सामग्री ही चुरा लायेंगे। कुछने कहा, 'हम लाखों आदिमयोंको डॅस छेंगे ।' अन्तमे सपोंने कहा, 'वासके । हम सब तो यही सोच सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे। वह उपाय शीघ कीजिये ।' वासुकिने कहा, 'हमें तो तुम लोगोंके विचार ठीक नहीं जँच रहे हैं। इन विचारोंमें अन्यवहार्यता बहुत अधिक है । चलो, हमलोग अपने पिता महात्मा कश्यपको प्रसन्न करें और उनके आज्ञानुसार काम करें। जिस प्रकार इसलोगोंका हित हो, वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ। मलाई-बुराईकी जिम्मेवारी मेरे ही सिर होगी, इसलिये मैं बहुत चिन्तित हो रहा हूँ।

उनमें एक एलापत्र नामका नाग था। उसने सव सपीं और वासुिककी सम्मति सुनकर कहा कि, "भाइयो। उस यज्ञका रुकना अथवा जनमेजयका मान जाना सम्भव नहीं है । अपने भाग्यके अपराधको माग्यपर ही छोड़ देना चाहिये । दसरेके आश्रयसे काम नहीं चलता । इस विपत्तिसे यचनेके लिये मै जो कहता हूँ, उसे आपलोग ध्यानपूर्वक सुनिये। जिस समय माताने यह शाप दिया था, उस समय डरकर में उसीकी गोदमें छिप गया था । वह कृर शाप सुनकर देवताओं-ने ब्रह्माजीके पास जाकर कहा, 'भगवन् । कठोरहृदया कद्रको छोड्कर ऐसी कौन स्त्री होगी, जो अपने मुँहसे अपनी सन्तानको शाप दे डाले । पितामह ! स्वयं आपने भी उसके शापका अनुमोदन ही किया। निषेध नहीं किया; इसका क्या कारण है ! ब्रह्माजीने कहा 'देवताओ ! इस समय जगत्में सर्प बहुत बढ़ गये हैं। वे बड़े क्रोधी, डरावने और विषेठे हैं। प्रजाके हितके लिये मैंने कहको रोका नहीं। इस शापसे खुद्र, पापी और जहरीले सर्पोंका ही नाश होगा । धर्मात्मा सर्प सरक्षित रहेंगे। और यह वात भी है कि यायावर वंशमें जरकार नामके एक ऋषि होंगे । उनके पुत्रका नाम होगा आस्तीक । वही जनमेजयका सर्प-यज्ञ वंद करा सकेंगे । तब जाकर धार्मिक सर्पोंका छुटकारा होगा। रेवताओंके प्लिनेस ब्रह्मानी और भी बतलाया कि जरत्कारकी पत्नीका नाम भी जरत्कार ही होगा । वह नर्गराज वासुकिकी बहिन होगी । उसके गर्भसे आस्नीकका जन्म होगा और वही समेंको मुक्त करेगा ।' रस प्रकार वातचीत करके ब्रह्माजी और देवता अपने-अपने लोकको चले गये । सो, स्पराज वासुके ! मेरे विचारने आपकी बहिन जरत्कारका विवाह उस जरत्कार ख्रितिने ही होना चाहिये । वे जिस समय भिक्षाके समान पत्नीकी याचना करें, उसी नमय उन्हें आप अपनी बहन दें । यही इस विपत्तिसे रक्षाका उपाय है।''

एलारत्रकी बात सुनकर सभी सपोंने प्रसन्न चित्तसे

कहा—'ठीक है, ठीक है।' तमीसे वासुिक नाग बढ़े प्रेमसे अपनी विहनकी रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र-मन्थन हुआ, जिसमें वासुिक नागकी नेती (मयनेवाली रस्ती) बनायी गयी। इसिलये देवताओंने वासुिक नागको ब्रह्माजीके पास ले जाकर फिरसे वही बात कहला दी, जो एलापत्र नागने कही थी। वासुिकने सपोंको जरत्काक ऋषिकी खोजमें नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि 'जिस समय जरत्काक ऋषि विवाह करना चाहें, उसी समय शीष्ट्र-से-शीष्ट्र आकर मुझे स्चित करना। इसलोगोंके कल्याणका यही सुनिश्चित उपाय है।'

#### जरत्कारु ऋषिकी कथा और आस्तीकका जन्म

श्रांतक भ्रापिने पृद्धा—स्तनन्दन ! आपने जिन जरत्कार श्रापिका नाम लिया है, उनका जरत्कारु नाम क्यों पड़ा था ! उनके नामका अर्थ क्या है और उनसे आसीकका जन्म कैसे हुआ!

उग्रश्रवाजीने कहा—'जरा' गब्दका अर्थ है क्षय, 'कार' गब्दका अर्थ है दारण। तात्पर्य यह कि उनका दारीर पहले वड़ा दारुण अर्थात् हटा-कट्टा या। पीछे उन्होंने तनस्या करके उसे जीर्ण-शीर्ण और क्षीण बना लिया। इसीसे उनका नाम 'जरकार' पडा। वासुकि नागकी वहिन भी पहले वैसी ही थी। उसने भी अपने गरीरको तपस्याके दारा क्षीण कर लिया, इसलिये वह भी जरत्कार कहलायी। अब आस्तीकके जन्मकी कथा सुनिये।

जरत्का क ऋषि बहुत दिनोंतक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्यामें संलग्न रहे। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। वे जप, तप और स्वाच्यायमें लगे रहते तथा निर्मय होकर स्वच्छन्द रूपने पृथ्वीमें विचरण करते। उन दिनों परिक्षित्- का राजत्क्काल था। मुनिवर जरत्काक्का नियम था कि जहाँ सायं नाल हो जाता, वहीं वे ठहर जाते। वे पवित्र तीथोंमें जानर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमोंका पालन करते, जिननो पालना विपयलोल्डप पुरुषोंके लिये प्रायः असम्मव है। वे केवल वायु पीनर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर स्पान्स गया था। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा नि पुछ नितर नीचेग्ने ओर मुँह किये एक गढ़ेमें लटक रहे हैं। ये एक स्वस्म तिनका पकड़े हुए ये और वही केवल यच भी गहा था। उस निनकेकों जड़कों भी धीरिधीर एक चूहा चुनर रहा था। वितृगण निराहार थे, दुवले और दुखी थे।

जरत्कारुने उनके पास जाकर पूछा, 'आपलोग जिस ख़सके तिनकेका सहारा लेकर लटक रहे हैं, उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है। आपलोग कौन है १ जब इस ख़सकी जड़ कट जायगी, तब आप लोग नीचेकी ओर मुँह किये गढ़ेमें गिर जायेंगे। आपलोगोको इस अवस्थामें देखकर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूँ १ आपलोग मेरी तपस्याके चौथे, तीसरे अथवा आधे मागसे इस विपत्तिसे बचाये जा सकें तो बतलावें। और तो क्या, मैं अपनी सारी तपस्याका फल देकर भी आपलोगोंको बचाना चाहता हूँ। आप आजा कीजिये।

पितरोंने कहा- ('आप वूढ़े ब्रह्मचारी है, हमारी रक्षा करना चाहते हैं; परन्तु हमारी विपत्ति तपस्याके वलसे नहीं टल सकती । तपस्याका फल तो हमारे पास भी है । परन्त वंशपरम्पराके नाशके कारण हम इस घोर नरकमें गिर रहे है। आप वृद्ध होकर करुणावश हमारे लिये चिन्तित हो रहे हैं, इसिल्ये हमारी वात सुनिये । हमलोग यायावर नामके ऋषि हैं। वंशपरम्परा क्षीण हो जानेसे हम पुण्यलोकोंसे नीचे गिर गये हैं । हमारे वंशमें अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहींके वरावर है। हमारे अभाग्यसे वह तपस्वी हो ंगया है। उसका नाम जरत्कार है । वह वेद-वेदाङ्गोंका विद्वान तो है ही; संयमी, उदार और व्रतशील भी है। उसने तपस्याके लोभसे हमें सङ्कटमें डाल दिया है। उसके कोई माई-वन्यु अयवा पत्नी-पुत्र नहीं है । इसीसे हमलोग बेहोश होकर अनाथकी तरह गढ़ेमें लटक रहे हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना—'जरत्कारो ! तुम्हारे पितर नीचे मुँह करके गढ़ेमें छटक रहे हैं। तुम विवाह करके

इस प्रकार आपके पुत्रसे कहकर अश्वत्यामा समस्त धनुर्धारियोंको भगाता हुआ युद्ध करनेके लिये शत्रओंके सामने जा डटा । उसने केक्य और पाञ्चाल राजाओंसे पुकारकर कहा--'महारिययो ! तुम सब लोग एक साथ मुझपर प्रहार करो ।' यह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्यामापर अल शलोंकी वृष्टि करने लगे । अश्वत्यामाने उनके अस्त्रोंका निवारण करके पाण्डवों और धृष्टग्रुम्नके सामने ही उनमेंसे दस वीरोंको मार गिराया । अश्वत्यामाकी मार पडनेसे पाञ्चाल और सोमक क्षत्रिय वहाँसे हटकर इधर-उधर सब दिशाओंमें भागने लगे । तब भृष्टद्युमने अश्वत्यामापर धावा किया और उसे मर्मभेदी सायकांसे बींध डाला। अधिक घायल होनेसे अभत्यामा क्रोधमे भर गया और हायमें वाण लेकर वोला-'पृष्टगुर ! स्विर होकर क्षणभर और प्रतीक्षा कर लो, अभी योड़ी देरमें तुम्हें तीरो भहोंसे मारकर यमलोक पठाता हूं।' यह कहकर उसने धृष्टगुसको बाणोंधे आच्छादित कर दिया । तव पाञ्चाल-राजकुमारने अश्वत्यामाको डाँटकर पहा- 'ओर ब्राहाण ! क्या त मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न होनेका प्रयोजन नहीं जानता ! आज रातमें सबेरा होनेसे पहले ही तेरे पिताको मारकर फिर तेरा वध कलँगा। जो ब्राप्नग ब्राप्नणोचित वृत्तिका त्याग करके क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहता है, वह नय लोगोंका बच्य है।

भृष्टगुम्रके कहे हुए इस कठोर वचनको सुनकर

अश्वत्यामा प्रचण्ड कोपसे जल उठा और 'खड़ा रह ! खड़ा रह !' ऐसा कहते हुए उसने बाणोंकी वर्षांसे उसे दक दिया। उधरसे धृष्टशुम्र भी अश्वत्यामापर नाना प्रकारके वाणींका प्रहार करने लगा । उन दोनोंकी वाणवर्षां आकाश और दिशाएँ भर गयीं, घोर अन्धकार छा गया; अतः वे एक-दूसरेकी दृष्टिसे ओझल होकर ही लड़ने लगे । दोनोंके ही युद्धका ढंग वड़ा अद्भुत तथा सुन्दर था, दोनोंकी फुर्ती देखने ही योग्य थी। उस समय रणभूमिमें खड़े हुए हजारों योदा उन दोनोंकी प्रशंसा कर रहे थे । उस युद्धमें अश्वत्यामाने पृष्टद्ममुके घनुप, घ्वजा तथा छत्र काट डाले और पार्श्वरक्षक, सारिय तथा चारों घोडोंको भी मार गिराया । इसके वाद अपने तीखे बाणोंसे मारकर उसने सैकड़ों और हजारों पाञ्चालोंको भगा दिया । उसके इस पराक्रमको देखकर पाण्डव-सेना व्यथित हो उठी। उसने सौ वार्णोसे सौ पाञ्चालोंका नाश करके तीन तीखे बाग छोडकर तीन श्रेष्ठ महारिययोंके प्राण ले लिये। फिर धृष्ट्युम और अर्जुनके देखते-देखते वहाँ खड़े हुए बहुसख्यक पाञ्चालींका संहार कर डाला । उनके रय और ध्वजाएँ चूर-चूर हो गयीं। अब तो सुञ्जय और पाञ्चालींमें भगदड़ पड़ गयी। इस प्रकार महारयी अश्वत्यामा सप्राममें शत्रुओंको जीतकर वहे जोरसे गर्जना करने लगा । उस समय कौरवींने उसकी खुब प्रशसा की।

#### कौरव-सेनाका संहार, सोमदत्त्वका वध,युधिष्ठिरका पराक्रम और दोनों सेनाओंमें दीपकका प्रकाश

सञ्जय कहते हैं—तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर और मीमसेनने अश्वत्यामाको घेर लिया। इतनेहीमें राजा दुर्योघन टोणाचार्यके साय पाण्डवोंपर चढ आया, फिर उनमें भयद्वर युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेनने कृपित होकर अम्बष्ट, मालवा, बंगाल, दिवि तथा त्रिगर्त देशके वीरोंको यमलोक भेज दिया। फिर अभीपाह, श्रूरसेन तथा अन्यान्य रणोनमत्त क्षत्रियोंका वध करके उनके खूनसे पृथ्वीको भिगोकर कीचड़मयी कर दिया। दूसरी ओरसे अर्जुनने भी मद्र, मालवा तथा पर्वतीय प्रदेशके योदार्ओको अपने तीक्ष्ण बाणींसे मौतके घाट उतारा; इघर द्रोणाचार्य भी कोघमें भरकर वायव्याखरे पाण्डव-योद्धाओंका सहार करने लगे। उनकी मारसे पीडित होकर पाञ्चाल बीर अर्जुन और मीमके सामने ही भागने लगे। यह देख वे दोनों भाई सहसा द्रोणपर चढ आये। अर्जुन दक्षिण बगलमें ये और मीमसेन उत्तरमें। दोनों ही आचार्य द्रोणपर बड़ी भारी बाणवर्षा करने लगे। यह देखकर स्झय, पाञ्चाल, मल्स्य और सोमक क्षत्रिय उन दोनोंकी सहायतामें आ पहुँचे। इसी प्रकार आपके पुत्रके महारयी योद्धा भी बहुत बड़ी सेनाके साय

घटोत्कच योला—भारत ! मैं अकेला ही कर्ण, द्रोण तया अन्य क्षत्रिय वीरोंके लिये काफी हूँ । आज रातमें मैं स्तपुत्रके साय ऐसा युद्ध कलेंगा, जिसकी चर्चा स्थतक यह पृथ्वी रहेगी तयतक लोग करते रहेंगे । आज मैं राह्मस-धर्मका आश्रय लेकर सम्पूर्ण कौरव-

सेनाका सहार करूँगा, किसीको जीता नहीं छोडूँगा। ऐसा कहकर महाबाहु घटोत्कन्व तुम्हारी सेनाको भयभीत करता हुआ कर्णकी ओर वढा। कर्णने भी हँसते-हँसते उसका सामना किया। फिर तो गर्जना करते हुए उन दोनों वीरोंमें घोर सग्राम छिड़ गया।

#### घटोत्कचके हाथसे अलम्बुप (द्वितीय) का वध तथा कर्ण और घटोत्कचका घोर युद्ध

संअय कहते हैं—महाराज । दुर्योधनने जब देखा कि घटोत्कच कर्णका यथ करनेकी इच्छासे उसके रयकी ओर बटा आ रहा है, तो दुःशासनसे कहा—'भाई । संग्राममें कर्णको पराफम करते देख यह राखस उसपर बहे वेगसे धावा कर रहा है। तुम बड़ी भारी सेनाके साथ वहाँ जाकर इसे रोको और कर्णकी रखा करो।' दुर्योधन यह कह ही रहा या कि जटासुरका पुत्र अलम्बुप उसके पास आकर बोला—'दुर्योधन! यदि तुम आज्ञा दो तो में तुम्हारे प्रसिद्ध शत्रुओंको उनके अनुगामियोंसहित मार डालना चाहता हूँ। मेरे पिताका नाम या जटासुर। वे समस्त राखसोंके नेता थे। अभी कुछ ही दिन हुए, इन नीच पाण्डवोंने उन्हें मार हाला है। में इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तुम इस काम हे लिये मुझे आशा दो।'

यह मुनकर दुर्योघनको बड़ी प्रसन्नता हुई, उसने कहा— 'अल्फ्यूप ! शत्रुऑंको जीतनेके लिये तो द्रोण और कर्ण आदिके साथ में ही बहुत हूँ । तुम तो मेरी आशासे क्रूर कर्म करनेवाले घटोत्कचको युद्धके लिये ललकारा और उसके अलम्बुपने घटोत्कचको युद्धके लिये ललकारा और उसके अपन नाना प्रकारके शिखांकी वर्षा आरम्भ कर दी । किन्तु घटोत्कच अकेला ही अलम्बुप, कर्ण और कौरवोंकी दुस्तर भेनाको गेंदने लगा । उसकी मायाका बल देखकर अलम्बुपने घटोत्कचपर नाना प्रकारके सायकसमूहोंकी झड़ी लगा दी और अपने वाणोंसे पाण्डव-सेनाको मार भगाया । इसी प्रकार घटोत्कचके वाणोंसे धत-विधत होकर आपकी सेना मी हनारों मसालें फॅक-फॅककर भागने लगी ।

तदनन्तर अलम्बुपने कोधमें भरकर घटोत्कचको दस वाण मारे । उसने भी भयंकर गर्जना करते हुए अलम्बुषके योडों और सारियको मारकर उसके आयुर्धोके भी दुकड़े-

दुकड़े कर डाले। फिर तो अलम्बुष कोघमें भर गया और उसने घटोत्कचको बढ़े 'जोरसे मुक्का मारा । मुक्केकी चोटसे घटोत्कच कॉप उठा । फिर उसने भी अलम्बुषको मुक्केसे मारा और उसे भूमिपर पटककर दोनों कोहनियोंसे रगडने लगा। अलम्बुषने किसी प्रकार अपनेको घटोत्कचके चगुलसे छुड़ाया और उसे भी जमीनपर पटककर रोषके साय रगड़ना आरम्भ किया। इस प्रकार दोनों महाकाय राश्वस गरजते हुए छड़ रहे थे। उनमें बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध हो रहा था । वे दोनों बड़े पराक्रमी और मायावी थे और माया-वलमें एक-द्सरेसे अपनी विशेषता दिखाते हुए युद्ध कर रहे थे। एक आग बनकर प्रकट होता तो दूसरा समुद्र। एकको नाग बनते देख दूसरा गरुड हो जाता । इसी प्रकार कभी मेघ और आँघी, कभी पर्वत और वक्र तथा कभी हायी और सिंह बनकर प्रकट होते थे। एक सूर्यका रूप बनाता तो दूसरा राहु बनकर उसको ग्रसने आ जाता। इस तरह एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे दोनों ही सैकड़ों मायाओं-की सृष्टि करते थे। उनके युद्धका ढंग बड़ा ही विचित्र या। वे परिघ, गदा, प्रास, सुगदर, पट्टिश, मूसल और पर्वत-शिखरीं परस्पर प्रहार करते ये। उनकी मायाशक्ति बहुत वड़ी थी, इसलिये वे कभी दो घुड़सवार वनकर लड़ते तो कमी दो हायीखवारोंके रूपमें युद्ध करते थे। कमी दो वैदलोंके रूपमें ही लड़ते देखे जाते थे।

इसी बीचमे अलम्बुषको मार डालनेकी इच्छासे घटोत्कच ऊपरको उलला और वाजकी मॉति झपटकर उसने अलम्बुषको पकड़ लिया। फिर उसे ऊपरको उठाकर भूमिपर पटक दिया और तलवार निकालकर उसके भयकर मस्तकको काट डाला। खूनसे भरे हुए उस मस्तकको लिये घटोत्कच दुर्योघनके पास गया और उसे उसके रथमें

e 5 4

المهادي المناور المجاري

•

4

- +6

1 4 4 44 64 72

, ,

: \* . \*

- 1- T



फेंककर बोला—'यह है तेरा सहायक बन्धु, इसे मैंने मार हाला । देख लिया न इसका पराक्रम ! अब तू अपनी तथा कर्णंकी भी यही दशा देखेगा ।' यह कहकर घटोत्कच तीखे बाणोंकी वर्षा करता हुआ कर्णकी ओर चला । उस समय मनुष्य और राक्षसमें अत्यन्त मयंकर और आश्चर्यंजनक युद्ध होने लगा ।

धृतराष्ट्रने पूछा—सक्षय ! आधी रातके समय जब कर्ण और घटोत्कचका सामना हुआ, उस समय उन दोनोंमें किस प्रकार युद्ध हुआ ! उस राक्षसका रूप कैसा था ! उसके रय, घोड़े और अस्त्र-शस्त्र कैसे थे !

सञ्जयने कहा—घटोत्कचका शरीर बहुत बड़ा या, उसका मुँह तांच-जैसा और ऑखें सुर्ख रंगकी थीं। पेट धंसा हुआ, सिरके बाल ऊपरकी ओर उठे हुए, दादी-मूँछ काली, कान खूँटी-जैसे, टोदी बड़ी और मुँहका छेद कानतक फेला हुआ था। दाढें तीखी और विकराल थीं। जीम और ओट तांबे-जैसे लाल-लाल और लंबे थे। मींहें बड़ी-फड़ी, नाक मोटी, शरीरका रंग काला, कण्ठ लाल और देह पहाइ-जैसी मयंकर थी। मुजारें विद्याल यीं, मसकका

घेरा बड़ा या। उसकी आकृति वेडील यी, शरीरका चमझ कड़ा या। सिरका ऊपरी भाग केवल बढ़ा हुआ मांसका पिण्ड या, उसपर बाल नहीं उगे थे। उसकी नामि छिपी हुई और नितम्बका भाग मोटा या। भुजाओंमें



मुजबंद आदि आभूषण शोभा पाते थे। मस्तकपर धोनेका चमचमाता हुआ मुकुट, कार्नोमें कुण्डल और गलेमें मुवर्ण-मयी माला थी। उसने काँसेका बना चमकता हुआ कवच पहन रक्खा था। उसका रथं भी बहुत बड़ा था, उसपर चारों ओरसे रीछका चमड़ा मदा हुआ था, उसकी लंबाई और चौड़ाई चार सौ हाथ थी। सभी प्रकारके श्रेष्ट आयुध उसपर रक्खे हुए थे। उसके ऊपर ध्वजा फहराती थी। आठ पहियोंसे वह रथ चलता था, उसकी घरघराहट मेघकी गम्भीर गर्जनाको भी मात करती थी। उस रथमें सौ घोड़े खते हुए थे, जो बड़े ही मयंकर, इच्छानुसार रूप बनानेवाले तथा मनचाहे वेगसे चलनेवाले थे। विरूपाध नामक राधस उसका सार्यि था, जिसके मुख और कुण्डलोंसे दीति बरस रही थी। वह घोड़ोंकी बागडोर पकड़कर उन्हें काव्में रखता था।

करते हैं, अतः उनके साय आपका युद्ध होना मैं उचित नहीं समझता। जो इनका नाश करनेके लिये ही उरपन्न हुआ है, वह भृष्टगुम ही इनका वध करेगा। आप गुरुषे युद्ध करना छोड़ जहाँ राजा दुर्योधन है, वहाँ जाहये। राजाको राजाके साथ ही लड़ाई करनी चाहिये। अतः आप हाथी, घोड़े और रथकी सेना लेकर वहाँ ही जाहये, जहाँ मेरी सहायतासे भीमसेन और अर्जुन कौरवोंसे युद्ध कर रहे हैं। भगवान्की यात सुनकर धर्मराजने योड़ी देरतक मन-ही मन विचार किया; फिर तुरत ही वे जहाँ भीमसेन थे, उधरको चल दिये। इधर द्रोण भी उस रातमें पाण्डवों और पाञ्चालें-की सेनावा सहार करने लगे।

धृतराष्ट्रने पृद्धा—सञ्जय ! पाण्डवींने जब हमारी वेनावा मन्यन कर डाला, सभी वैनिकोंके तेज श्लीण कर दिये और सब लोग उस घोर अन्धकारमें डूब रहे थे, उस समय द्वमलोगोंने क्या सोचा ! दोनों सेनाओंको प्रकाश कैसे मिला !

सञ्जयने कहा—महाराज ! दुर्योघनने सेनापितयोंको आजा देकर जो सेना मरनेसे बच गयी थी, उसे ब्यूहाकारमे खड़ी करवाया । उसमें सबसे आगे थे द्रोण और पीछे थे अस्य, अश्वत्यामा, कृतवर्मा तथा शकुनि । और स्वय राजा दुर्योधन चारों ओर धूमकर उस रात्रिमें सेनाकी रक्षा कर रहा या । उसने पैदल नैनिकोंको आशा दी कि 'तुमलोग

हिययार रख दो और अपने हायों में जलती हुई मशालें उठा लो। सैनिकोंने प्रसन्नतापूर्वक इस आज्ञाका पालन किया। कौरवोंने प्रत्येक रथके पास पॉच, हर एक हाथीके पास तीन और एक-एक घोड़ेके पास एक-एक प्रदीप रक्खा। पैदल सिपाही हायमें तेल और मशाल लेकर दीपकोंको जलाया करते ये। इस प्रकार क्षणमरमें ही आपकी सारी सेनामें उजाला हो गया।

हमारी सेनाको इस प्रकार दीपकोंके प्रकाशसे जगमगाते देख पाण्डवोंने भी अपने पैदल सैनिकोंको तुरंत ही दीप जलानेकी आज्ञा दी। उन्होंने प्रत्येक रथके आगे दस-दस और प्रत्येक हाथीके सामने सात-सात दीपकोंका प्रवन्न किया। दो दीपक घोड़ोंकी पीठपर, दो बगलमें, एक रथकी ध्वजापर और दो रथके पिछले भागमें जलाये गये थे। इसी प्रकार सम्पूर्ण सेनाके आगे-पीछे और अगल-वगलमें तथा बीच-वीचमें भी पैदल सैनिक जलती हुई मशालें हायमें लेकर घूमते रहते थे। यह प्रवन्ध दोनों ही सेनाओंमें था। दोनों ओरके दीपकोंका प्रकाश पृथ्वी, आकाश और सम्पूर्ण दिशाओंमें फैल गया। स्वर्गतक फैले हुए उस महान् आलोकसे युद्धकी स्चना पाकर देवता, गन्धर्व, यक्ष, सिद्ध और अपसराएँ भी वहाँ आ पहुँचीं। इसर युद्धमें मरे हुए वीर सीधे स्वर्गकी ओर चढ रहे थे। इस प्रकार स्वर्गवासियोंके आने-जानेसे वह रणभूमि देवलोकके समान जान पड़ती थी।

#### दुर्योधनका सैनिकोंको प्रोत्साहन, कृतवर्माका पराक्रम, सात्यिकद्वारा स्र्रिका वध और घटोत्कचके साथ अश्वत्थामाका युद्ध

सञ्जय कहते हैं—महाराज! जो स्थान पहले धूल और अन्यकारसे आन्छन हो रहा था, वह दीपकोंके प्रकाश-से आनोनित हो उठा। रन्नजटित सोनेकी दीवटोंपर सुगन्धित तेलसे भरे हुए हजारों दीपक जगमगा रहे थे। जैसे असख्य नक्षत्रोंसे आकाश सुशोभित होता है, उसी प्रकार उन दीपमालाओंसे उन रणभूमिकी शोमा हो रही थी। उस समय हायीसवार हायीसवारोंसे और घुड्सवार घुड्सवारोंसे भिड़ गये। रिययोंका रिययोंके साथ मुकावला होने लगा। सेनाका भयद्वर सहार आरम्भ हो गया। अर्जुन बड़ी फुर्तींके साथ गजाओंका वघकरते हुए कौरव-सेनाका विनाशकरने लगे।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुन क्रोघमें भरकर दुर्योधनकी सेनामें युसे, उस समय उसने क्या करनेका विचार किया ! कौन-कौन वीर अर्जुनका सामना करनेके लिये आगे बढ़े १ आचार्य द्रोण जब युद्ध कर रहे थे, उस समय कौन-कौन उनके पृष्ठभागकी रक्षा करते थे १ कौन उनके आगे थे १ और कौन दायें-बायें पहियोंकी रक्षामें नियुक्त थे १ ये सब बातें मुझे बताओ।

सक्षयने कहा—महाराज ! उस रात्रिमें दुर्योधनने आचार्य द्रोणकी सलाह लेकर अपने भाइयों तथा कर्ण, वृष्यतेन, मद्रराज शल्य, दुर्द्धर्ष, दीर्घवाहु तथा उन सबके अनुचरींसे कहा—'तुम सब लोग पूर्ण सावधान रहकर पराक्रम करते हुए पीछे रहकर आचार्य द्रोणकी रक्षा करें। कृतवर्मा दक्षिण पहियेकी और शल्य उत्तरवाले पहियेकी रक्षा करें।' इसके बाद त्रिगर्तदेशके महारथी वीरोंमेंसे जो मरनेसे बचे हुए थे, उन सबको आपके पुत्रने आचार्यके आगे रहनेकी आशा दी और कहा—'वीरो! आचार्य द्रोण बड़ी सावधानीके



ऐसे रयपर सवार घटोत्कचको आते टेख कर्णने बहे अभिमानके साय आगे बढकर तुरंत ही उसे रोका। फिर दोनोंने अत्यन्त वेगशाली घतुष लेकर एक-दूसरेको धायल करते हुए वाणों से आन्छादित कर दिया। दोनों ही दोनों को शक्ति और सायमें से घायल करने लगे। वह रात्रियुद्ध इतनी देरतक चलता रहा, मानो एक वर्ष बीत गया हो। इतने-रीने कर्णने दिव्य अन्त्रोंको प्रकट किया-यह देख घटोत्कचने राधिं माया फैलायी । उस समय राक्षमींकी बहुत बढ़ी छेना प्रकट हुई; किसीके हायमें शूल या तो रिसीके हायमें मुगदर । किसीने शिलाकी चट्टानें ले रक्खी याँ और किमीने वृक्ष । उस सेनासे घिरा हुआ घटोत्कच जब महान् धनुप लेकर आगे बढा तो उसे देखकर सम्पूर्ण नरेदा व्ययित हो उटे । इसी समय घटोत्कचने भीषण मिंदनाद किया, उसे सुनकर हायी डरके मारे पेशाव करने लगे । मनुष्योंको तो यड़ी न्यया हुई। तदनन्तर सव ओर पत्यरोंकी भयंकर वर्णा होने लगी । आधी रातके समय गक्षसींका वल वढा हुआ या; उनके छोड़े हुए लोहेके चक्र मुग्रुण्टी, यक्ति, तोमर, शूल, शतधी और पट्टिश आदि अख-ग्रज़ोंकी दृष्टि हो रही यी। महाराज ! उस अत्यन्त उग्र और भयकर युद्धको देखकर आपके पुत्र और वैनिक व्यित होकर रणभूमिसे भाग चले। केवल अभिमानी

कर्ण ही वहाँ डटा रहा, उसे तनिक भी व्यया नहीं हुई। उसने अपने बार्णोंसे घटोत्कचकी रची हुई मायाका संहार कर हाला।

जब माया नष्ट हो गयी, तो घटोत्कच बहे अमर्घमें भरकर घोर वाणोंका प्रहार करने लगा। वे वाण कर्णका शरीर छेदकर पृथ्वीमे समा गये । तव कर्णने दस वाण मार-कर घटोत्कचको बींघ डाला । उनसे उसके मर्मस्यानीको बडी चोट पहुँची और क्रिपत होकर उसने एक दिव्य चक हायमें लिया, तथा उसे कर्णके ऊपर दे मारा ) परन्त कर्णके वाणींसे द्रकड़े-द्रकड़े होकर वह चक्र भाग्यहीनके संकल्पकी भाँति सफल हुए बिना ही नष्ट हो गया। अब तो घटोकचके क्रोघका ठिकाना न रहा, उसने वाणोंकी वर्षा करके कर्णको ढक दिया । सूतपुत्रने भी अपने सायकोंसे तुरत ही घटोत्कचके रथको आच्छादित कर दिया। तव घटोत्कचने कर्णपर एक गदा घुमाकर फॅकी, किन्तु कर्णने उसे बाणोंसे काट गिराया । यह देख घटोत्कच उड़कर आकाशमें चला गया और वहाँसे कर्णपर कुर्क्षोंकी वर्षा करने लगा । कर्ण भी नीचेसे ही बाण छोड़कर उस मायावी राध्यसको वींघने लगा । उसने राध्यसके सभी घोडोंको मारकर उसके रयके भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। उस समय घटोत्कचके शरीरमें दो अंग्रुळ भी ऐसा स्थान नहीं बचा या, जहाँ वाण न लगा हो । उसने अपने दिव्य अस्त्रसे कर्णके दिन्यास्नोंको काट डाला और उसके साय मायापूर्वक युद्ध करने लगा।

वह आकाशमें अदृश्य होकर वाण छोड़ रहा था। उसके वाण भी दिखायी नहीं देते थे। वह मायाचे सबको मोहित-सा करता हुआ विचरने छगा, और मायाके ही वलसे बड़े भयकर एवं अग्रुभ मुँह बनाकर कर्णके दिव्य अस्त निगल गया । फिर वह धैर्यहीन एव उत्साहशून्य-सा होकर रैकडों दकडोंमें कटकर गिरता दिखायी देने लगा। इससे उसे मरा हुआ समझकर कौरचेंकि प्रमुख वीर गर्जना करने लगे । इतनेहीमें वह कई नये-नये शरीर धारण कर सभी दिशाओं में दीख पड़ने लगा। देखते-ही-देखते उसके सैकड़ों मस्तक और सैकड़ों पेट हो गये। फिर शरीर बढाकर वह मैनाक पर्वत-सा दीखने लगा । योड़ी ही देरमें उसकी शकल ॲग्टेके वरावर हो गयी । फिर समुद्रकी उत्ताल तरंगोंकी भाँति उछलकर वह कभी ऊपर और कभी इघर-उघर होने लगा। एक ही क्षणमें पृथ्वी फाड़कर पानीमें डूब जाता और पुनः

मान गुर कर नहें हैं, पाण्डव भी बड़ी तत्यरताके साय उन्हार मामना बरते हैं। अनः अब तुमलोग सावधान राहर आनार्यनी महारणी धृष्टगुम्रसे रक्षा करो। पाण्डवोंकी सेनामे धृष्टगुम्ह मिवा और कोई योदा मुझे ऐसा नहीं दिसाधी देना, जो द्रोणसे लोहा ले सके। अतः इस समय राम्नार्यकी रक्षा ही हमारे लिये सबसे बढकर काम है। सुरक्षित रहनेपर आचार्य अवश्य ही पाण्डवों, सुझर्यों और मोमकोंका नाग्न कर टालेंगे; फिर अश्वत्यामा धृष्टगुम्ह को नष्ट कर देगा, कर्ण अर्जुनको परास्त करेगा और सुद्धकी दीक्षा लेकर में भीमसेनपर विजय पाकँगा। इनके मरनेपर याकी पाण्डव तेजहीन हो जायंगे, फिर तो उन्हें मेरे सभी योदा नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार सुदीर्घ कालतकके लिये मेरी विजयकी सम्भावना स्पष्ट ही दिखायी दे रही है।'

यह कहकर दुर्योघनने सेनाको युद्ध करनेकी आजा दी। फिर तो परस्पर विजय पानेकी इच्छासे दोनों सेनाओंमें घोर मग्राम होने लगा। उस समय अर्जुन कौरव-सेनाको और कौरव अर्जुनको भाँति-भाँतिके अस्त्र-शस्त्रींसे पीडा देने छगे। रात्रिका वह युद्ध इतना भयानक या कि वैसा उसके पहले न कभी देला गया और न सुना ही गया था। उधर राजा युधिष्ठिरने पाण्डवों, पाञ्चालों और सोमकोंको आज्ञा दी कि 'तुम सब लोग द्रोणका वध करनेके लिये उनपर एक्वारगी ट्रूट पड़ो ।' राजाकी आजा पाकर वे पाञ्चाल और सुझय आदि क्षत्रिय भैरव-नाद करते हुए द्रोणपर चढ् आये । उस समय कृतवर्माने युधिष्ठिरको और भूरिने सात्यिक-को रोका । सहदेवका कर्णने और भीमसेनका दुर्योधनने धामना किया । शकुनिने नकुलको आगे बढ्नेसे रोका । शिखण्डीका कृपाचार्यने और प्रतिविन्ध्यका दुःशासनने मुकावला किया । सैकड़ों प्रकारकी माया जाननेवाले राक्षस घटोत्कचको अश्वत्यामाने रोका । इसी प्रकार द्रोणको पकडने-के लिये आते हुए महारयी दुपदका वृषसेनने सामना किया । मद्रराज शस्यने विराटका वारण किया । नकुछनन्दन शता-नीक भी द्रोणकी ओर वढा आ रहा या, उसे चित्रसेनने बाण मारकर रोक दिया । महारयी अर्जुनका राक्षसराज अलम्बुघने मुकायला किया ।

तदनन्तर आचार्यं द्रोणने शत्रुष्ठेनाका संहार आरम्भ किया, किन्तु पाञ्चालराजकुमार धृष्टयुम्नने वहाँ पहुँचकर बाघा उपस्थित की । तथा पाण्डवींकी ओरसे जो दूसरे-दूसरे महारयी लड़नेको आये, उन्हें आपके महारिषयींने अपने पराक्रमसे रोक दिया। कृतवर्माने जब सुधिष्ठिरको उन्होंने उसे पहले पॉच, फिर बीस वाणोंसे मारकर बींध इससे कृतवर्मा कोधमे भर गया और एक भल्ल मारव

धर्मराजका धनुप काट दिया, फिर सात बाणोंसे उने किया । युधिष्ठिरने दूसरा धनुप हाथमें हेकर कु

भुजाओं तथा छातीमें दस वाण मारे । उनकी चोटसे उठा और रोषमें भरकर उसने सात वाणोंसे उन्हें खू किया । तब युधिष्ठिरने उसके धनुष और दस्ता

गिराये, फिर उसके ऊपर पाँच तीखे भल्लोंसे प्रहार वि भल्ल उसका बहुमूल्य कवच छेदकर पृथ्वीमें सा कृतवर्माने पलक मारते ही दूसरा धनुष हायमें वि

कृतवमान पलक मारत हा दूसरा चनुष हायमा कि पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको साठ तथा उनके सारियको है से बींध डाला । यह देख युधिष्ठिरने उसके ऊपर शक्ति वह शक्ति कृतवर्माकी दाहिनी वॉह छेदकर धर्त

गयी । तब कृतवर्माने आधे ही निमेषमें युधिष्ठिर और सारियको मारकर उन्हें रयहीन कर दिया । अव ढाल और तलवार हायमें ली, किन्तु कृतवर्माने उन्हें गिराया । फिर उसने सौ बाण मारकर उनके कवच्य

भिन्न कर डाला । इस प्रकार जब धनुष कटा, रय गया, कवच भी छिन्न-भिन्न हुआ, तो उसके बाणों पीडित होकर युधिष्ठिर वहाँसे भाग गये । तव

द्रोणाचार्यके रथके पहियेकी रक्षा करने लगा।

महाराज ! भूरिने महारथी सात्यिकका सामना इससे सात्यिकने कोधमें भरकर पाँच तीक्ष्ण उसकी छातीमें घाव कर दिया, उससे रक्तकी ध

दस बाण मारे । यह देख सात्यिकने हॅसते-हॅसते धनुषको काट दिया। फिर उसकी छातीमें नौ बाग् उसे घायल कर डाला । भूरिने भी दूसरा घनुष लेकर तु लिया। उसने तीन बाणोंसे सात्यिकको घायल करके

लगी। तव भूरिने भी सत्यिककी दोनों भुजाओं

मारकर उसका धनुष भी काट दिया। अन्न तो क्रोषकी सीमा न रही, उसने एक प्रचण्ड वेगवाल पुनः भूरिकी छातीपर प्रहार किया। उस शक्ति अर्ङ्कोंको चीर डाला और वह प्राणहीन होकर र

उसे मारा गया देख महारयी अश्वत्यामाने सात्यिकपर घावा किया और उसके ऊपर वाणे लगा दी। बह देख महारथी घटोत्कच घोर गर

गिर पड़ा ।

असर असर अस्यत्र दिरसयी पड़ता या । इसके बाद अस्ताने उत्तरकर वह पुनः असने सुवर्णमण्डित रयपर जा वैटा । किर मायाके ही प्रभावसे पृथ्वी, आकाश और दिशाओं-मे पूमार वयनसे सुसज्जित हो कर्णके रयके पास आकर बोन्या—'य्नपुत्र ! सद्दा रहना, अन त् मुझसे जीवित वन्त-पत्र वहाँ जायगा ! आज में इम समराङ्गणमें तेरा युद्धका शौक पूरा नर दूँगा ।'

देशा करकर वह राक्षस पुनः आकारामे उड़ गया और कर्णने ऊरर रयके धुरेके समान स्थूल वाणोकी वर्षा करने लगा । उनकी बाणवर्षाको दूरते ही कर्णने काट गिराया । इस प्रकार अपनी मायाको नष्ट हुई देख घटोत्कच पुनः अदृदय हो इर नृतन मायाकी सृष्टि करने लगा । एक ही क्षण-में वह एक बहुत ऊँचा पर्वत बन गया और उससे पानीके **इरनेकी भॉति शूल, प्राप्त, तलवार और मूचल आदि अस्त-**शस्त्रोकी दृष्टि होने लगी। किन्तु कर्णको इससे तनिक भी भय नहीं हुआ । उसने मुसकराते हुए दिव्य अस्त्र प्रकट किया । उस अलका स्पर्ध होते ही उस पर्वतराजका नाम-निशान भी नहीं रह गया । इतनेहीमें वह राक्षस इन्द्रधनुपसहित मेघ यनकर उमड आया और सुतपुत्रपर पत्यरोंकी वर्षा करने लगाः किन्दु कर्णने वायव्यास्त्रका सन्धान करके उस काले मेघको फीरन उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उसने सायकसमूहोंसे रामस्त दिशाओंको आच्छादित करके घटोत्कचके चलाये हए सम्पूर्ण अस्त्रोंका नाश कर डाला।

तय भीमसेनके पुत्रने कर्णके सामने महामाया प्रकट की। कर्णने देखा, घटोत्कच रयपर बैठा आ रहा है। उसके साय राक्षमोंकी बहुत बड़ी सेना है। राक्षमोंमें कुछ हायीपर हैं, कुछ रयपर है और कुछ घोड़ोंपर स्वार हैं। उनके पास नाना प्रकारके अस्त्र-राख और कवच दिखायी देते हैं। घटोत्कचने निकट आते ही कर्णको पाँच बाण मारकर बींघ डाला और सब राजाओंको भयभीत करता हुआ भैरन स्वरसे गर्जना करने लगा। फिर उसने अझलिक नामक बाणके प्रहारसे कर्णके हायका धनुप काट डाला। तव कर्ण दूसरा धनुप हायमे ले आकाशचारी राक्षमोंकी ओर बाण मारने लगा। इससे उन्हें बड़ी पीडा हुई। घोड़े, सारिय तया हाथी-के सहित सम्पूर्ण राक्षस कर्णके हायसे मारे गये। उस समय पाण्डवपक्षके हनारों क्षत्रिय योदाओंमें राक्षस घटोत्कचको छोड़ दूसरा कोई कर्णकी ओर ऑख उठाकर देख मी नहीं सकता था।

घटोत्कच कोघरे जल उठा, उसकी ऑखोंसे चिनगारियों खूटने हगां। उसने हाथ-से-हाथ मलकर ओठको दाँतों तले दवाया और पुन: मायाके बलसे दूसरे रथका निर्माण किया। उसमें हायीके समान मोटे-ताजे तथा पिशाचों-जैसे मुखवाले गदहे जोते गये। उस रयपर बैठकर वह कर्णके सामने गया और उसके अपर उसने एक भयद्वर अशनिका प्रहार किया। कर्ण



ने अपना धनुष रयपर रख दिया और क्दकर उस अधिनिको हायसे पकड़ लिया। फिर उसने उसे घटोत्कचपर ही चला दिया। घटोत्कच तो रथसे क्दकर दूर जा खड़ा हुआ किन्तु उस अधिनके तेजसे गदहे, सारिय तथा ध्वजासहित उसका रथ जलकर भसा हो गया। फिर वह अधिन पृथ्वीम समा गयी। कर्णका यह पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्य करने छगे। सम्पूर्ण प्राणियोंने उसकी प्रशंस की। पूर्वोक्त पराक्रम करके कर्ण अपने रयपर जा बैटा और पुनः राक्षस-सेनापर वाण वरसाने लगा। अब घटोत्कच गन्धर्वनगरके समान पुनः अहस्य हो गया और मायासे कर्णके दिव्यास्त्रोंका नाश करने लगा, तो भी कर्णने अपना धेर्य नहीं खोया। उस राक्षसके साथ युद्ध जारी ही रक्ता।

तदनन्तर क्रोधर्मे भरे हुए घटोत्कचने अग्ने अनेकों खरूप बनाये और कौरव महारिपर्योको भयभीत हुआ अश्वत्यामाने ऊपर टूट पड़ा और रयने धुरेने समान स्पूल वाणोंनी दृष्टि करने लगा। उसने वज तया अशनि-के समान देदीण्यमान वाण, धुरप्र, अर्धचन्द्र, नाराच, दिलीमुख, वाराहकर्ण, नालीक और विकर्ण आदि अस्रोंनी सड़ी लगा दी। यह देख अश्वत्यामाने दिव्यास्त्रोंसे अभिमन्त्रित किये हुए वाण मारकर उस घोर अस्त्रदृष्टिको धान्त कर दिया और राक्षसके ऊपर अपने वाणोंकी वर्षा आरम्म की। फिर तो घटोत्कच और अश्वत्यामामें घोर युद्ध होने

लगा; उस समय रात्रिका अन्धकार खूब गाढा हो चुका था। घटोत्कचने अश्वत्यामाकी छातीमें दस बाण मारे, उनकी चोटसे उसका सारा शरीर कॉप उठा और मूर्छित होकर वह रथकी ध्वजाके सहारे बैठ गया। योड़ी देरमें जब उसे होश हुआ, तो उसने यमदण्डके समान एक मयद्वर बाण घटोत्कचके ऊपर छोड़ा। वह बाण उसकी छाती छेदकर पृथ्वीमें घुस गया और घटोत्कच मूर्छित होकर रथकी बैठकमें गिर पड़ा। उसे बेहोश देखकर सारिय तुरत रणभूमिसे बाहर हो गया।

#### भीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी, कर्णके द्वारा सहदेवकी, शल्यके द्वारा विराटकी और शतानीकके द्वारा चित्रसेनकी पराजय

सक्षय कहते हैं —भीमधेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्यके रयकी ओर बढ़ रहे थे, तातक दुर्योधनने उन्हें वाणींसे बींघ टाला। यह देख भीमने भी उसे दस वाणींसे घायल किया। तद दुर्योधनने पुनः बीस बाण मारकर उन्हें बींध डाला। भीमतेनने दस वाणींसे उसके धनुष और ध्वजा काट दिये। फिर नब्दे वाण मारकर उसे खुब घायल किया । चोट खाकर हुर्योधन फोष्से जल उठा और दूसरा धनुष हेकर उसने तीरो वार्णोरे मीमको अच्छी तरह पीडित किया। फिर धुरप्रसे उनका घतुण काटकर पुनः दस बाणींसे उन्हें घायल कर दिया । भीमने दूसरा धनुप लिया, किन्तु दुर्योघनने उसे भी काट टाला। इसी प्रकार तीसरा, चौया और पॉचवॉ धनुप भी कट गया। जो-जो धनुष भीम हायमें लेते, उस-उसको आदना पुत्र काट गिराता या । तव भीमने दुर्योधनके ऊपर एक शक्ति फॅली, किन्तु उसने उसके भी तीन दुकड़े कर दिये। इसके बाद भीमने बहुत बड़ी गदा हायमें खी और बढ़े बेगछे बुमाकर दुर्योधनके रयपर फेंकी। उस गदाने आपके पुत्रके घोड़ों आर सार्यिका कचूमर निकालकर रयको भी चक्रनाचूर कर दिया। दुर्योघन भीमके डरसे पहले ही भागकर नन्दकके रयपर चढ़ गया या । उस समय भीमसेन कीरबॉका तिरस्कार करते हुए बड़े जोरहे सिंहनाद कर रहे थे। और आपके सैनिकॉर्मे हाहाकार मचा हुआ या।

दूसरी ओर द्रोणका सामना करनेकी इच्छासे सहदेव यहा आ रहा था, उसे कर्णने रोका । सहदेवने कर्णको नौ याणींसे घायल करके फिर दस बाण और मारे । तब कर्णने भी सहदेवको सो बाणोंसे वींधकर तुरत बदला चुकाया और उसके चढ़े हुए धनुषको भी काट हाला । माद्रीनन्दनने दूसरा घनप लेकर पुनः कर्णको वीस बाण मारे । कर्णने उसके घाड़ोंको

मारकर सारियको भी यमलोक भेज दिया । रयहीन हो जानेपर सहदेवने ढाल-तलवार हायमें ली, किन्त कर्णने तीखे वाण मारकर उसके भी दुकड़े-दुकड़े कर दिये। तब क्रोधमें भरकर सहदेवने एक बहुत भारी भयद्वर गदा कर्णके रथपर फेंकी, परन्त कर्णने वाणोंसे मारकर उसे भी गिरा दिया। यह देख उसने शक्तिका प्रहार किया। किन्तु कर्णने उसे भी काट दिया। अव सहदेव रथसे नीचे कृद पड़ा और रथका पिहया हायमें लेकर उसे कर्णपर दे मारा । उस चक्रको सहसा अपने ऊपर आते देख स्तपुत्रने इजारों वाण मारकर उसके भी द्रकड़े-द्रकड़े कर डाले । तव मादीकुमार ईषादण्ड, धरा, मरे हए हाथियोंके अङ्ग तया मरे हुए घोड़ों और मनुष्योंकी लाशें उठा-उठाकर कर्णको मारने लगा। पर उसने सबको अपने बार्णीसे काट गिराया । फिर तो सहदेव अपनेको शस्त्रहीन समझकर युद्ध त्यागकर चल दिया, कर्णने उसके पीछे भागकर इसते हुए कहा- 'ओ चञ्चल ! आजसे त अपनेसे बड़े रिथयों के साय युद्ध न करना ।

इस प्रकार ताना देकर कर्ण पाण्डवों और पाञ्चालोंकी सेनाकी ओर चला गया । उस समय सहदेव मृत्युके निकट पहुँच चुका था, कर्ण चाहता तो उसे मार डालता । किन्तु कुन्तीको दिये हुए वरदानको याद कर उसने सहदेवका वध नहीं किया । सहदेवका मन बहुत उदास हो गया था; वह कर्णके वाणोंसे तो पीडित या ही, उसके वाग्वाणोंसे भी उसके दिलको काफी चोट पहुँची थी । इसलिये उसे जीवनसे वैराग्य-सा हो गया । वह बड़ी तेजीके साथ जाकर पाञ्चालराज-कुमार जनमेजयके रथपर बैठ गया ।

इसी प्रकार द्रोणका मुकाबला करनेने लिये राजा विराट भी अपनी सेनाके साय आ रहे थे, उन्हें बीचमें ही रोककर कर दिया। तत्पश्चात् सिंह, व्याघ्न, लकड्चग्घे, आगके समान लपलपाती हुई जीभवाले साँप और लोहमय चाँचवाले पद्यी मन दिशाओंसे कौरव-सेनापर टूट पड़े। घटोत्कच तो कर्णके चाणोंसे घायल होकर अन्तर्घान हो गया; परन्तु मायामय पिशाच, राक्षस, यातुधान, कुत्ते और भयद्भर मुखवाले भेडिये सन ओरसे प्रकट होकर कर्णकी ओर इस प्रकार दौड़े मानो उसे खा जायँगे। तया खूनसे रँगे हुए भयद्भर अश्व-शाख लेकर कठोर बातें सुनाते हुए उसे डराने लगे । कर्णने उनमेंसे प्रत्येकको कई-कई बाण मारकर बींध डाला और दिव्य अस्त्रसे उस राक्षसी मायाका संहार करके घटोत्कचके घोड़ोंको भी यमलोक भेज दिया । इस प्रकार पुनः अपनी मायाका नाश हो जानेपर 'अभी तुझे मौतके मुखमें मेजता हूं' ऐसा कर्णसे कहकर घटोत्कच फिर

अन्तर्धान हो गया ।

## भीमसेनके साथ अलायुधका युद्ध तथा घटोत्कचके हाथसे अलायुधका वध

सक्षय कहते हैं—राजन् । इस प्रकार कर्ण और घटो-त्रचका युद्ध हो ही रहा या कि अलायुध नामवाला एक राक्षत पूर्वकालीन वैरका स्मरण करके अपनी बड़ी मारी सेनाके नाय दुर्योधनके पास आया और युद्धकी लालसासे योला—'महाराज ! आपको तो माल्म ही होगा कि मीमसेनने हमारे वान्धव हिडिम्ब, बक और किमींरका वध कर डाला है । इसिल्ये आज हम स्वय ही घटोत्कचका वध करेंगे तथा भीकृष्ण और पाण्डवींको उनके अनुचरोंसहित मारकर खा लायंगे । आप अपनी सेनाको पीछे हटा लीजिये। आज पाण्डवीं-के साथ हम राक्षतींका ही युद्ध होगा।'

उसकी यात सुनकर हुर्योधनको बड़ी खुशी हुई। उसने अपने बन्धुओं के साथ ही उसके कहा—'माई! तुम्हें तो तुम्हारी केनाकहित आगे रक्केंगे और साथ रहकर हम स्वयं भी यत्रुऑं के साथ लड़ेंगे। मेरे योद्धाओं के हृदयमें वैरकी आग जल रही है, वे चैनले वैठेंगे नहीं।'

'अच्छा ऐसा ही हो' यह कहकर राक्षसराज अलायुष राखसाँको साथ लेकर यही उतावलीके साथ युद्धके लिये चला । घटोत्कचके पास जैसा तेजस्वी रथ या, वैसा ही अलायुषके पास भी या । उसकी भी घरघराहट अनुपम थी, उसार भी रीछका चमहा मढा हुआ या । लंबाई-चौहाई भी वही चार साँ हायकी यो । वैसे ही हायीके समान मोटे-ताजे मी घोड़े जुते हुए थे । उसका धनुष भी वहुत बड़ा या, जिमकी प्रत्यञ्चा सुहढ़ थी । उसके वाण भी रयके छुरेके समान मोटे और लंबे थे । वह भी वैसा ही वीर था, जैसा घटोत्कच; किन्तु रूपमें वह घटोत्कचकी अपेक्षा सुन्दर था।

महाराज ! अलायुघके आनेसे कौरवींको बद्दी प्रसन्नता हुई । मानो समुद्रमें हूबते हुएको नहान मिल गया हो । उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा । उस समय कर्ण और पटोत्कचमें अलौकिक युद्ध चल रहा या । द्रोण, अश्वत्यामा

और कृपाचार्यं आदि घटोत्कचके पुरुषार्यको देखकर यर्ग उठे ये। सबके मनमें घबराहट थी, सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ या। सारी सेना कर्णके जीवनसे निराश हो चुकी थी। दुर्योधनने देखा कि कर्ण बड़ी विपत्तिमें फँस गया है, तो उसने अलायुधको बुलाकर कहा—'यह कर्ण घटोत्कचके साय भिड़ा हुआ है और युद्धमें जहाँतक इसकी शक्ति है महान् पराक्रम दिखा रहा है। वीरवर! जैसी तुम्हारी इच्छा थी, उसके अनुसार ही इस संग्राममें घटोत्कचको तुम्हारे हिस्सेमें कर दिया गया है; अब तुम पुरुषार्थं करके इसका नाश करो। यह पापी अपने मायाबलका आश्रय लेकर पहले ही कहीं कर्णको मार न डाले—इसका खयाल रखना।'

दुर्योधनके ऐसा कहनेगर अलायुधने 'बहुत अच्छा' कह-कर घटोत्कचपर धावा किया। भीमसेनके पुत्रने जब अपने शत्रुको सामने आते देखा तो कर्णको छोड़ दिया और उसीको बाणोंके प्रहारसे पीड़ित करने लगा। फिर दोनों राखस कोघमें भरकर एक-दूसरेसे भिड़ गये। भीमसेनने देखा कि घटोत्कच अलायुधके चंगुलमें फँस गया है, तो वे अपने तेजस्वी रयपर वैठे बाणवृष्टि करते हुए वहाँ आ पहुँचे। यह देख अलायुधने घटोत्कचको छोड़कर भीमसेनको ललकारा और उसके सायी राक्षस भी अनेक प्रकारके अख-शक्त लेकर भीमसेनपर ही टूट पड़े।

जब बहुत-से राक्षस बाणींसे बींधने लगे, तो महावली भीमने भी प्रत्येकको पाँच-पाँच तीखे वाण मारकर सवको श्वायल कर दिया । भीमके साथ युद्ध करनेवाले करूर राक्षस उनकी मारसे पीढित हो भयंकर चीत्कार करते हुए दसों दिशाओं में भागने लगे । यह देख अलायुध भीमसेनकी ओर बड़े बेगसे दौड़ा और उनपर वाणींकी वृष्टि करने लगा । उसने भीमसेनके लोड़े हुए कितने ही बाण काट डाले और कितनोंको ही हायमें पकड़ लिया । भीमने पुनः उसके अपर

म० अं० ११४--

गरगा शस्यने याणवर्षां से दक दिया। उन्होंने बड़ी फुर्तीं के गर राज विरादने मी बाण मारे। यह देख विरादने मी ग्रांत बदला लिया; उन्होंने पहले नी, फिर तिहत्तर, इसके याद मी बाण मारकर शस्यको घायल कर दिया। फिर मद्रगानी उनके रथके चारों घोड़ोंको मारकर दो बाणों से सारिय और धानाको भी काट गिगया। तब राजा विराद रथसे कूद पढ़े और धनुप चढ़ाकर तीखे बाणोंकी वर्षा करने लगे। अगने भाईको रथहीन देख शतानीक रथ लेकर उनकी सहायताम आ पहुँचा। उसे आते देख मद्रराजने बहुत-से बाण मारकर यमलोकमें पहुँचा दिया।

अने वीर बन्धुके मारे जानेपर महारयी विराट तुरत ही उमके रथमें बैठ गये और कोष्टे ऑखें फाड़कर ऐसी बाणवर्षा करने लगे, जिससे शल्यका रथ आच्छादित हो गया। तब मद्रराजने सेनानित विराटकी छातीमें बड़े जोरसे बाण मारा। वे उसकी चोट नहीं संभाल सके, मूर्छित होकर रथकी बैठकमें गिर पड़े। यह देख उनका सारिय उन्हें रणभूमिसे दूर हटा ले गया। इघर शस्य धैकड़ों बाण बरसाकर विराट-की सेनाका सहार करने लगे, इससे वह बाहिनी उस रात्रि-कालमें भागने लगी। उसे भागते देख भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन, जहाँ राजा शस्य थे, उधर ही चल पड़े; किन्तु राक्षस अलम्बुपने वहाँ पहुँचकर उन्हें बीचमें ही रोक लिया। यह देख अर्जुनने चार तीखे बाण मारकर उसे वींघ डाला । तब अलम्बुप भयमीत होकर भाग गया । उसे परास्त कर अर्जुन तुरंत द्रोणके निकट पहुँचे और पैदल, हायीसवार तथा घुड़-सवारींपर बाणसमूहोंकी दृष्टि करने लगे । उनकी मारसे कीरव सैनिक ऑधीमें उखाड़े हुए वृक्षकी भाँति धराशायी होने लगे । महाराज ! अर्जुनने जब इस प्रकार संहार आरम्भ किया, तो आपके पुत्रकी सम्पूर्ण सेनामें भगदड़ मच गयी।

एक ओरसे नकुलपुत्र शतानीक अपनी शराभिसे कौरव-सेनाको मस्म करता हुआ आ रहा या, उसे आपके पुत्र चित्रसेनने रोका । शतानीकने चित्रसेनको पाँच बाण मारे । चित्रसेनने मी शतानीकको दस बाण मारकर बदला चुकाया। तब नकुलपुत्रने चित्रसेनकी छातीमें अत्यन्त तीखे नी बाण मारकर उसके शरीरका कवच काट गिराया। फिर अनेकों तीक्ष्ण सायकोंसे उसके रयकी ध्वजा और धनुषको मी काट डाला । चित्रसेनने दूसरा धनुप हायमें लेकर शतानीकको नी बाण मारे । महावली शतानीकने भी उसके चारों घोड़ों और सारियको मार डाला । फिर एक अर्धचन्द्राकार बाण मार उसके रक्तमण्डित धनुषको भी काट दिया । धनुष कट गया, घोड़े और सारिय मारे गये—इससे रयहोन हुआ चित्रसेन गुरंत भागकर कृतवर्माके रथपर जा चढ़ा ।

### द्वपद-वृपसेन, प्रतिविन्ध्य-दुःशासन, नक्कल-शक्कुनि और शिखण्डी-कृपाचार्यका युद्ध तथा धृष्टद्युम्न, सात्यिक एवं अर्जुनका पराक्रम

सञ्जय कहते हैं— होणाचार्यका मुकावला करनेके लिये राजा हुपद अपनी छेनाके छाय बढ़े आ रहे थे। उस समय ग्रुपछेन सैकडो बाणोंकी वर्षा करता हुआ उनके सामने आया। यह देख हुपदने कर्णनन्दनकी भुजाओं और छातीमें साठ बाण मारे। ग्रुपछेन कोधमें भर गया और उसने रयपर बैठे हुए राजा हुपदकी छातीमें अनेको तीखे बाण मारे। इस प्रकार दोनोंने दोनोंके शारीरमें बाव कर दिये थे, दोनोंके ही अड़ोंमें बाण घँसे दिखायी देते थे। दोनों खूनसे लयपय हो रहे थे। इसी बीचमें राजा हुपदने एक मह मारकर ग्रुपछेनके घनुपको काट दिया। ग्रुपछेनने दूसरा सुदृढ घनुप हायमें लिया और उसर सन्वान करके हुपदकी ओरको लक्ष्य कर एक मह छोड़ा। वह मह हुपदकी छाती छेदकर प्रत्योमें समा गया और उससे आहत हुए राजाको मूर्छा आ गयी। यह देख सारिय अपने कर्तन्यका विचार करके उन्हें

बहाँसे दूर हटा ले गया । फिर तो उस भयद्भर रात्रिमें द्रुपद-की सेना रणभूमिसे भाग चली । वृषसेनके डरसे सोमक क्षत्रिय भी वहाँ नहीं ठहर सके । प्रतापी वृषसेन सोमकोंके अनेकों श्र्रवीर महारिथयोंको परास्त करके द्वरंत ही राजा युधिष्ठिरके पास पहुँचा ।

दूसरी ओर प्रतिविन्न्य कोघमें भरकर कौरव-छेनाको दग्ध कर रहा था, उसका सामना करनेको आपका पुत्र महारथी दुःशासन पहुँचा । उसने प्रतिविन्न्यके ललाटमें तीन वाण मारकर उसे अच्छी तरह घायल किया । प्रतिविन्न्यने मी पहले नौ वाण मारकर फिर सात वाणोंसे दुःशासनको वींघ डाला । तव दुःशासनने अपने उग्र सायकोंसे प्रतिविन्न्यके घोड़ोंको मारकर एक मछसे उसके सारियको भी यमलोक पहुँचाया । इसके बाद उसके रथके भी दुकढ़े-दुकढ़े कर दिये । फिर एक धुरप्रसे उसका घनुप भी काट डाला ।

गण परानं, निन्तु उसने अपने तीले सायकारी मारकर उन्हें भी पुनः न्यमं कर टाला । किर उसने भीमके धनुषके भी टक्टोन्दुकड़े कर दिये, योड्डॉ और सारियका भी काम तमाम कर दिया ।

गेप्त और राग्यिके मर जानेपर भीमसेनने रथसे उत्तरक भयद्वर गर्जना की और उस गक्षमपर बड़ी भारी गदाक प्रदाग किया। अन्त्रयुधने भी गदासे ही उस गदाको



मार गिराया । तब भीमने दूसरी गदा हाथमें ली और उस राक्षमके साथ उनका तुमुल युद्ध होने लगा । उस समय एक-दूसरंपर गदाके आधातसे जो भयक्कर शब्द होता था, उससे पृथ्वी कॉप उठती थी । योड़ी ही देरमें गदा फॅककर दोनों मुक्के मारते हुए लड़ने लगे । उनके मुक्कोंके आधातसे विजलीके कड़कनेकी-सी आवाज होती थी । इस तरह युद्ध करते-करते दोनों अत्यन्त कोधमें भर गये और रथके पिरेये, सुष्ट, धुरे तथा अन्य उपकरणोंमेंसे जो भी निकट दिखायी देता था, उसे ही उठा-उठाकर एक दूसरेको मारने लगे । दोनोंके शरीरसे रक्की धारा वह रही थी ।

भगवान् श्रीकृष्णने नव यह अवस्था देखी, तो उन्होंने भीमरेनकी रक्षाके लिये घटोत्कचसे कहा—'महावाहो !देखो, तुम्हारे सामने ही सब सेनाके देखते-देखते अलायुघने भीमको अगने चंगुलमे फॅसा लिया है। इसलिये पहले राक्षमराज अलायुघका ही वध करो, फिर कर्णको मारना। अधिकृष्णकी बात सुनकर घटोत्कच कर्णको छोड़ अलायुघसे ही जा मिड़ा। फिर तो उस राजिके समय उन दोनों राक्षसोंमें तुमुल युद्ध होने लगा। अलायुघ क्रोघमें मरा हुआ या, उसने एक बहुत बड़ा परिघ लेकर घटोत्कचके मस्तकपर दे मारा। उससे घटोत्कचको तिनक मूर्छां-सी आ गयी, किन्तु उस बलवान्ने अपनेको संभाल लिया और अलायुघके कपर एक बहुत बड़ी गदा चलायी। वेगसे फेंकी हुई उस गदाने अलायुघके घोड़े, सारिय और रथका चूरन बना डाला।

अलायुध राक्षरी मायाका आश्रय ले उछलकर आजारारे उड गया । उसके अपर जाते ही खूनकी वर्षा होने लगी । आकाशमें मेघोंकी काली घटा छा गयी, विजली चमकने लगी, कड़ाकेकी आवाजके साथ वज्रपात होने लगा। उस महासमरमें बढ़े जोरकी कडकडाइट फैल गयी। उसकी माया देखकर घटोत्कच भी आकाशमें उड़ गया और दूसरी माया रचकर उसने अलायुधकी मायाका नाश कर दिया । यह देख अलायुध घटोत्कचके ऊपर पत्यरींकी वर्पा करने लगा। किन्त घटोत्कचने अपने वाणोंकी बौछारसे उन परयरोंको नष्ट कर डाला । फिर दोनों ही दोनोंपर नाना प्रकारके आयुर्धोकी वर्षा करने लगे। लोहेके परिघ, शूल, गदा, मूसल, मुगदर, पिनाक, तरवार, तोमर, प्रास, कम्पन, नाराच, भाला, वाण, चक्र, फरसा, लोहेकी गोलियाँ, भिन्दिपाल, गोशीर्ष और उल्लल आदि अख-शक्रोंसे तथा पृथ्वीसे उलाड़े हुए शमी, वरगद, पाकर, पीपल और सेमर आदि बड़े-बड़े बृक्षोंसे वे परस्पर प्रहार करने लगे । नाना प्रकारके पर्वतींके शिखर लेकर भी वे एक दूसरेको मारते ये। उन दोनों राक्षसींका युद पूर्वकालीन वानरराज वाली और सुग्रीवके युद्धको मात कर रहा या । दोनोंने दौड़कर एक दूसरेकी चोटी पकड़ ली, फिर भुजाओं से छड़ते हुए गुत्यमगुत्य हो गये। इसी समय घटोत्कचने अलायुघको वलपूर्वक पकड़ लिया और वड़े वेगसे चुमाकर जमीनपर दे मारा। फिर उसके कुण्डलमण्डित मस्तकको काटकर उसने भयद्वर गर्जना की और उसे दुर्योघनके सामने फॅक दिया।

अलायुघको मारा गया देख दुर्योघन अपनी सेनाके साय ही अत्यन्त न्याकुल हो उठा । प्रतिनिन्न्य सुतसोमके रयपर जा बैठा और हाथमें धनुष छे आपके पुत्रको बाणोसे बींधने लगा । तदनन्तर आपके योदा यड़ी भारी सेनाके साय आकर आपके पुत्रको सब ओरसे पेरकर युद्ध करने लगे । उस समय दोनों सेनाओंमें महान् सहारकारी युद्ध हुआ ।

इसी प्रकार एक ओर नकुल भी आपकी सेनाका सहार कर रहा या । उसका सामना करनेके लिये कोधमें भरा हुआ शकुनि जा पहुँचा । वे दोनों ही आपसमें वैर रखते थे और दोनों गूरबीर थे; दोनों ही एक दूसरेके वधकी इच्छासे परस्यर वाणींका आघात करने लगे । जैसे नकुछ वाणींकी सदी लगा रहा या, उसी प्रकार शकुनि भी। शरीरमें बाण धंग होनेके कारण वे दोनों केंटीले वृद्धोंके समान दिखायी देते प । इतनेहीमे शकुनिने नकुलकी छातीमें एक कणीं नामक याण मारा । उसकी करारी चोटसे नकुलको मुर्च्छा आ गरी और वह रयके पिछले भागमें बैठ गया । फिर होरामें आनेपर उसने शकुनिको साठ बाण मारे। इसके बाद उनकी छातीमें सी नाराचींका प्रदार किया और उसके बाण चढाये हुए धतुपको भी बीचसे ही काट डाला । तत्यश्चात् ध्वजा काटरर जमीनपर गिरा दी और एक पैने वाणसे उसकी दोनों जंघाओंको चीर डाला। इस चोटको शकुनि नहीं रॅंभाल मना और वेहोदा होकर रयकी वैठकमें धमसे गिर पटा । तव सार्य उसे रणभूमिसे बाहर इटा हे गया । और नुक्रलका गारिय अपने रथको आचार्य द्रोणके पास छे गया।

दूमरी और कृपाचार्यने शिखण्डीपर धावा किया। उन्हें निकट आते देख शिखण्डीने नी वाणोंसे धायल कर दिया। कृपाचार्यने भी पहले पाँच वाणोंसे मारकर फिर बीस दाणोंसे उमपर आधात किया। फिर तो उन दोनोंमें महाभयद्वर घोर संग्राम छिड़ गया। शिखण्डीने एक अर्थचन्द्राकार गाणसे कृपाचार्यके धनुपको काट दिया। यह देख उन्होंने शिखण्डीपर शिक्तका प्रहार किया, किन्तु उसने अनेकों गाण मारकर उस शिक्तको दुकदे-दुकदे कर दिये। तब कृपाचार्यने दूसरा धनुप लेकर शिखण्डीको तीखे वाणोंसे आच्छादित कर दिया। इससे शियल होकर वह रयके पिछले भागमें वेठ गया। उसे उस अवस्थामें देख कृपाचार्य उमपर लगातार याण गरसाने लगे। तब तो वह भाग खड़ा हुआ। यह देख पाञ्चाल और सोमक वीर उसे चारों ओरसे चेरकर खड़े हो गये। इसी प्रकार आपके पुत्र भी बहुत वही सेनाके साथ कृपाचार्यके चारों ओर डट गये। फिर

दोनों दलोंमें घोर संग्राम होने लगा। उस समय कोई अपनेकों भी नहीं पहचान पाते थे। मोहनश पिता पुत्रको और पुत्र पिताको मार रहे थे। मित्र मित्रके प्राण ले रहे थे। मामा मानजोंपर और मानजे मामापर प्रहार करते थे। दोनों ही पक्षके लोग खजनोंपर भी हाथ साफ कर रहे थे। रात्रिके उस मयद्भर युद्धमें कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं रह गयी थी।

वह भयक्कर युद्ध चल ही रहा या कि धृष्टचुम्रने भी द्रोणपर आक्रमण किया । वह बारबार घनुष टंकारता हुआ द्रोणकी ओर बढने लगा । उसे आते देख पाण्डव और पाञ्चाल योदा उसको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। उसे इस प्रकार सुरक्षित देखकर आपके पुत्र भी बड़ी सावधानीके साथ आचार्यकी रक्षा करने लगे। इसी बीचमें धृष्टयुम्नने द्रोणकी छातीमें पाँच वाण मारकर सिंहनाद किया। तदनन्तर द्रोणका पक्ष ले कर्णने दस, अश्वत्यामाने पाँच, स्वयं द्रोणने सात, शल्यने दस, दुःशासनने तीन, दुर्योधनने बीस और शकुनिने पाँच बाण मारकर धृष्टशुम्नको बींघ डाला । किन्त वह इससे तिनक भी विचलित नहीं हुआ । उसने उन सातों महारिययोंको वाणोसे घायल कर दिया। फिर द्रोण, अरवत्यामा, कर्ण और आपके पुत्रको तीन-तीन बार्णीसे बींघ डाला । तव उनमेंसे एक-एक महारयीने घृष्ट्युमको पुनः पॉच-पॉच बाण मारे । फिर दुमसेनने कुपित होकर पहले एक बाणसे, उसके बाद तीन सायकोंसे धृष्टद्युमको घायल किया। धृष्टयुम्नने भी उसे तीन बाण मारे, फिर एक भछसे उसके सिरको घड़से अलग कर दिया।

तदनन्तर उसने उन महारथी योद्धाओंको भी बाणोंसे आहत किया। फिर भा मारकर कर्णका चनुष काट दिया। कर्ण दूसरा धनुष लेकर धृष्टग्रुम्नपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। इस प्रकार कर्णको क्रोधमें भरा देख शेष छः महारिधयोंने धृष्टग्रुम्नका वघ करनेकी इच्छासे तुरत ही उसे धेर लिया। इसी समय धृष्टग्रुम्नको दुश्मनोंके चंगुलमे फँसा देख सात्यिक बाणोंकी झड़ी लगाता हुआ वहाँ आ पहुँचा। उस महान् धनुर्धरको देखते ही कर्णने उसपर दस बाण मारे। सात्यिकने भी सब वीरोंके देखते-देखते कर्णको दस बाणोंसे बींध डाला। तब कर्णने विपाट, कर्णी, नाराच, वत्सदन्त और छुरोंसे सात्यिकको बींधकर पुनः सैकड़ों सायकोंसे उसे धायल किया। उस युद्धमें आपके पुत्र तथा कवचघारी कर्ण भी सात्यिकपर सब ओरसे पैने बाणोंका प्रहार करते थे। किन्तु

#### घटोत्कचका पराक्रम और कंर्णकी अमोघ शक्तिसे उसका वध

सञ्जय कहते हैं---महाराज ! राक्षस अलायुघका वघ करके घटोत्कच मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुआ 'और आपकी सेनारे मामने खड़ा हो सिंहनाद करने लगा । उसकी गर्जना सुनकर आपके योदाओंको यहा भय हुआ। इघर कर्णपर उसके शत्रु वाण यरसाते थे और वह धैर्यपूर्वक उनके अख्न-शस्त्रींका नारा करता जाता था और उसने वज़के समान वाणींसे शतुओं-का संदार आरम्भ किया । उसके सायकोंसे कितने ही वीरोंके अंग हिन्न-भिन्न हो गये । किन्हींके सारिय मारे गये और किन्होंके घोड़े नए हो गये । कर्णके सामने किसी तरह अपना बचाव न देखकर वे योद्धा युधिष्ठिरकी सेनामें भाग गये। अपने योदाओंको कर्णके द्वारा पराजित होकर भागते देख पटोत्कचको यहा कोघ हुआ और वह उत्तम रयमें बैठकर मिंहके नमान दहाड़ता हुआ कर्णका सामना करनेके लिये आ पहुँचा । आते ही उसने वज्र-सरीखे वाणोंसे कर्णको वींघ डाला । फिर दोनों ही एक दूसरेपर कर्णी, नाराच, शिलीमुख, नालीक, दण्ड, अशनि, वत्सदन्त, वारादकर्ण, विपाट, शङ्क तया भुरप्रकी वर्षा करने लगे । उनकी अस्तवपित आकाश छा गया ।

महाराज ! जब कर्ण युद्धमें किसी तरह घटोत्कचसे बढ न स्त्रा, तो उसने अपना भयद्वर अस्त्र प्रकट किया और उससे उसके रय, घोड़े और सार्ययका नाश कर डाला। टिडिम्याकुमार रयद्दीन होते ही अन्तर्घान हो गया। उसे अदृश्य होते देख कीरव योद्धा चिछा-चिछाकर कहने लगे---भायांचे युद्ध करनेवाला यह राध्यस जव युद्धमें स्वय नहीं दिखायी देता तो कर्णको कैसे नहीं मार डालेगा १ इतनेहीमें कर्णने सायकोंके जालसे सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित कर दिया । उम समय वाणोंसे आकाशमें अँघेरा छा गया था, तो भी कोई प्राणी ऊपरसे मरकर गिरा नहीं। इनके बाद इमलोगोंने अन्तरिक्षमें उस राक्षसकी मयद्वर माया देखी। पहले वह लाल रगके बादलेंकि रूपमें प्रकाशित हुई, फ़िर जलती हुई आगकी लपटके समान भयंकर दिखायी देने लगी । तलश्चात् उससे विजली 'प्रकट हुई) उस्कापात होने लगा और हजारों दुन्दुभियोंके बजनेके समान भयंकर आवाज होने लगी। इसके बाद बाण, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, मूसल, फरसा, तलवार, पटिया, तोमर, परिघ, गदा, शूल और शतिवांकी वृष्टि होने लगो। हजारोंको संख्यामें पत्यरोंकी बड़ी-बड़ी चट्टानें गिरने

लगीं । वज्र-पात होने लगा । आगके समान प्रज्वलित चक्र गिरने छगे। कर्णने बाणींसे उस अख-वर्षाको रोकनेका बडा प्रयत्न किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। वाणोंसे आहत होकर घोडे गिरने छगे। वज्रोंकी मारसे हायी घराशायी होने लगे और अन्य बहुत-से अस्त्रोंके प्रहारसे बड़े-बड़े महारिययोंका संहार होने लगा । गिरते समय इनका महान् आर्तनाद चारी और फैल रहा या। घटोत्कचके छोडे हए नाना प्रकारके भयंकर अख-शकोंसे आहत होकर दुर्योधनके सैनिक बड़ी घबराइटके साथ इधर-उधर भाग रहे थे। सब ओर हाहाकार मचा या । सभी लोग विषादमय और भयभीत हो गये थे। उस समय आपके पुत्रकी सेनापर भयंकर मोह छा रहा या। कितने ही शरवीरोंकी ऑतें छितरा गयी थीं, उनके मस्तक कट गये थे और सारे अग छिन्न-मिन्न हो रहे ये। इस दशामें वे रणभूमिमें पड़े हुए थे। जगह-जगह चटानोंंचे कुचले हुए घोड़े और हायी दिखायी देते थे; रय चकनाचूर हो गये थे।

उस समय कालकी प्रेरणांसे क्षत्रियोंका विनाश हो रहा या। समस्त कौरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे ये—'कौरवो! भागो, यह सेना नहीं है; इन्द्र आदि देवता पाण्डवोंका पक्ष लेकर हमारा नाश कर रहे हैं। इस प्रकार जब कौरव विपत्तिक महासागरमें झूब रहे थे, उस समय स्तपुत्र कर्णने ही द्वीप बनकर उनकी रक्षा की। वह सारी शस्त्र-वर्षाको अपनी छातीपर झेलता हुआ अकेला ही मैदानमें डटा रहा। इतनेहीमें घटोत्कचने कर्णक चारों घोड़ोंको लक्ष्य करके एक शत्ति चलायी। उसके प्रहारसे घोड़ोंने घरतीपर घुटने टेक दिये, उनके दांत गिर गये, ऑखें और जीमें बाहर निकल आयीं। फिर वे निष्प्राण होकर गिर पड़े।

घोड़ों के मर जानेपर कर्ण अपने रयसे उतर पड़ा और मन-ही-मन कुछ सोचने छगा। उस समय कौरव योद्धा भाग रहे थे, राक्षसी मायासे उसके दिच्यास्त्रोंका नाश हो गया था; तो भी कर्ण घवराया नहीं। वह समयोचित कर्तन्यका विचार करने छगा। इसी समय उस भयद्वर माया-का प्रभाव देख समस्त कौरवोंने मिळकर कर्णसे कहा—ध्माई! अब तुम इस राक्षसका तुरंत वम करो, नहीं तो ये सभी कौरव अभी नष्ट हुए जाते हैं। भीमसेन और

उग्ने अपने अफ़ोंछे ग्यके बाणोंका निवारण करके एक वाणसे रूपरेनरी हाती हेंद्र दाली । उम चोटसे मूर्छित होकर नृप्रधेन पनुप छोड़ रयार गिर पड़ा । फिर तो कर्ण सात्यिक-हो अरने मायुनोंसे पीढित करने लगा । इसी प्रकार सात्यिक भी बारवार वर्णको बींघने लगा । इघर आपके योद्धा गारपिको मार डालनेकी इच्छाचे उसपर तीखे वाणोंकी मृष्टि करने लगे । यह देख उसने उम्र वाणींसे शतुओंके शीग्र काटने आरम्भ किये। जब वह आपके वीरोंका वध बरने लगा, उस समय उनका करण-ऋन्दन प्रेतींकी चीत्कारके गमान सुनायी पहता था। उस आर्त कोलाहलसे सारी रणभूमि र्गूज रही थी, जिससे वह रात यही डरावनी मालूम होती थी । दुर्योघनने देखा सात्यिकके बाणीं पीडित होकर मेरी राम्पूर्ण सेना इघर-उघर भाग रही है । उसने बड़े जोरसे आर्तनाद भी सुना । तव सारियसे कहा- 'जहाँ यह फोलाइल हो रहा है, वहीं मेरा रथ ले चल ।' उसकी आशा पाते ही सार्यिने घोड़ोंको सात्यिकके रयकी ओर हाँक दिया । ज्यों ही दुर्योघन निकट पहुँचा, सात्यिकने बारह याणों छे उसे बींघ डाला । दुर्योघनने भी क्रिपत होकर सारयिकको दस बाणासे घायल किया । तब सात्यिकने आपके पुत्रकी छातीमें अस्ती वाण मारे, फिर उसके घोड़ोंको यमलोक पठाया। तत्यश्चात् तुरंत ही सार्यिको भी मार गिराया। इसके वाद एक मह मारकर उसके धनुपको भी काट डाला। रय , और घनुषरे हीन हो जानेपर दुर्योघन शीव ही ऋतवर्माके रथपर चढ़ गया। इस प्रकार जब दुर्योधनने परास्त होकर पीठ दिखा दी, तो सत्यिक आधी रातमें अपने वाणींसे पनः भापकी सेनाको खदेडने लगा ।

दूसरी ओर शकुनिने इजारों रथी, हायीसवार और घुइसवारोंकी सेनासे अर्जुनके चारों ओर घेरा डाल दिया और उनपर नाना प्रकारके अस्त्र-शक्तोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। वे सभी क्षत्रिय योद्धा कालकी भेरणासे महान् अस्त-शक्तोंकी दृष्टि करते हुए अर्जुनके साथ युद्ध करने लगे। अर्जुनने महान् संहार मचाते हुए उन इजारों रय, हायी और घोड़ोंकी सेनाको आगे वढ़नेसे रोक दिया। तय शकुनिने हँसते-हँसते अर्जुनको तीखे वाणोंसे बींघ डाला और सो वाणोंसे उनके महान् रयकी प्रगति भी रोक दी। अर्जुनने भी शकुनिको बीस त्या अन्य महारिययोंको तीन-तीन बाण मारे । फिर शकुनिका धनुष काटकर उसके चारों धोढ़ों-को यमलोक भेज दिया । तब वह उस रयसे उतरकर उल्क्रके रयपर जा चढ़ा । एक ही रयपर वैठे हुए वे दोनों महारयी पिता-पुत्र अर्जुनपर बाणोंकी झड़ी लगाने लगे । अर्जुन भी उन दोनोंको तीखे बाणोंसे घायल कर सैकड़ों और हजारों सायकोंकी मारसे आपकी सेनाको खदेइने लगे । उस समय सब सेना तितर-वितर होकर चारों दिशाओंमें भागने लगी । इस प्रकार उस युद्धमें आपकी सेनापर विजय पाकर श्रीकृष्ण और अर्जुन बहुत प्रसन्न हो शंख बजाने लगे ।

उघर धृष्टग्रुमने तीन वाणोंसे आचार्य द्रोणको वींघ डाला और उनके धनुषकी प्रत्यञ्चा काट दी । द्रोणने उस धनुषको रख दिया और दूसरा हायमें लेकर धृष्टग्रुमको सात तथा उसके सारियको पाँच वाण मारे । किन्तु धृष्टग्रुमने अपने बाणोंसे उन सब अस्त्रोंका निवारण कर दिया और कौरक-सेनाका संहार करने लगा । देखते-देखते रणभूमिमें सिंघरकी नदी बहने लगी । इस प्रकार आपकी सेनाका पराजय करके धृष्टग्रुम्न तथा शिखण्डीने अपने-अपने शंख बजाये ।



भण्न हमाग नम कर केंगे ! इस ममय आघी रातमें इस रम्म मा मनाम बहुत बढ़ा हुआ है, अतः इसका ही नाश को । हमके गोंमिम तो इन भयंकर मंग्रामसे खुटकारा पा रपता, यही रेनामहित पाण्डवेंसे युद्ध करेगा । इसस्यि तुम रन्द्रमी दी हुई शक्तिने इस भयद्वर राजसका संहार कर रातो । वर्ष ! नभी केंग्य रन्द्रके ममान बख्वान् 'हैं; कहीं रेमा न हो कि इस राजियुद्धमें ये सब-के-सब अपने सैनिकों-मित मारे जायें ।'

निशीयका समय या, राक्षस कर्णपर निरन्तर प्रहार कर गृहा या, गारी नेनापर उसका आतद्भ छाया हुआ था; इघर मीरव वेदनासे कराह रहे थे। यह सब देख-सुनकर कर्णने राक्षमके उपर शक्ति छोड़नेका विचार किया। अब उससे सप्राममें शतुका आचात नहीं सहा गया, उसके वधकी इच्छासे पर्णाने वह 'वैजयन्ती' नामवाली असहा शक्ति हाथमें ली। महाराज! यह वही शक्ति थी, जिसे न जाने कितने वर्षोंसे कर्णाने अर्जुनको मारनेके लिये सुरक्षित रक्खा या। वह सदा उसकी पूजा किया करता या। मृत्युकी सगी विहन अयवा लपलपाती हुई कालकी जिहाके समान वह शक्ति

कर्णने घटोत्कचके कपर चला दी। उसे देखते ही राक्षस भयभीत हो गया और विन्न्याचलके समान विश्वाल श्रारीर घारण कर वहाँसे भागा। रात्रिमें प्रज्वलित होती हुई उस शक्तिने राक्षसकी सारी माया भस्म करके उसकी छातीमें गहरी चोट की और उसे विदीर्ण करके ऊपर नक्षत्र-मण्डलमें समा गयी। घटोत्कच भैरव-नाद करता हुआ अपने प्यारे प्राणींसे हाय घो वैठा। उस समय शक्तिके प्रहारसे उसके मर्मस्थल विदीर्ण हो गये ये तो भी शत्रुओंका नाश करनेके लिये उसने आश्चर्यजनक रूप धारण किया। अपना शरीर पर्वतके समान बना लिया। इसके बाद वह नीचे गिरा। यद्यपि मर गया था, तो भी उसने अपने पर्वताकार शरीरसे कौरव-सेनाके एक भागका संहार कर हाला। उसकी देहके नीचे एक अक्षीहिणी सेना दवकर मर



गयी। इस प्रकार मरते-मरते भी उसने पाण्डवींका हित-साधन किया। माया नष्ट हुई और राक्षस मारा गया—यह देखकर कौरव योद्धा हर्षनाद करने लगे; साथ ही शङ्का, मेरी, ढोल और नगारे भी वज उठे। कर्णकी प्रशंसा होने लगी और दुर्योघनके रयमें वैठकर उसने अपनी सेनामें प्रवेश किया।

### द्रोण और कर्णके द्वारा पाण्डव-सेनाका संहार तथा भयमीत हुए युधिष्ठिरकी वातसे श्रीकृष्णका घटोत्कचको कर्णसे युद्ध करनेके लिये मेजना

सञ्जय कहते हैं—महाराज! जब दुर्योघनने देखा कि पाण्डव मेरी सेनाका विष्वंस कर रहे हैं और वह मागी जा रही है, तो उसे बड़ा कोघ हुआ। वह सहसा द्रोणाचार्य और कर्णके पास पहुँचा और अमर्थमें भरकर कहने लगा—'र्स समय पाण्डवोंकी सेना मेरी वाहिनीका विष्वंस कर रही है और आप दोनों उसे जीतनेमें समर्थ होकर भी असमर्थकी भाँति तमाद्या देखते हैं; यदि आप मुझे त्याग देना न चाहते हों, तो अब भी अपने योग्य पराक्रम करके युद्ध कीजिये।'

यह उपालम्भ सनकर वे दोनों वीर पाण्डवींका सामना **करनेके** लिये बढ़े । इसी प्रकार पाण्डव भी अपनी सेनाके साथ बारंबार गर्जना करते हुए इन दोनोंपर टूट पड़े। उस समय द्रोणाचार्यने क्रोधमें भरकर दस वाणोंसे सात्यिकको वींध डाला। साय ही कर्णने दस, आपके पुत्रने सात, वृषसेनने दस और शकुनिने सात वाण मारे । उधर द्रोणाचार्यको पाण्टव-रेनाका सहार करते देख सोमक क्षत्रिय तरंत वहाँ पहुँचे और सब ओरहे द्रोणाचार्यपर वाण बरसाने लगे। आचार्य द्रोण भी चारों ओर वाणोंकी झडी लगाकर धत्रियोंके प्राग लेने लगे। उनकी मार्छ पीडित हो पाञ्चाल योद्धा एक-दूषरेकी ओर देखकर आर्त चीत्कार मचा रहे थे। कोई पिताको छोडकर भागे, कोई पुत्रोंको । किसीको अपने हरें। भाई, मामा और भानजोंकी भी सुध न रही। मित्र, सम्यन्या और बुन्यु-यान्ववींको छोड्-छोड्कर सब लोग तेजीके साय भाग चले । सबको अपने-अपने प्राणींकी लगी हुई यी । श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर तया नकुल-सहदेव देराते ही रह गये और उनकी सेना द्रोणके प्रहारसे पीडित हो जलती हुई इजारों मसालें फेंक-फेंककर उस रातमें भाग चली। सय और अन्धकारका राज्य या । कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था, केवल कौरव-सेनाके दीपकोके प्रकाशसे शंत्रु भागते दिखायी देते थे। महारयी द्रोण और कर्ण भागती हुई सेनाको भी पीछेसे वाण वरसाकर मार रहे थे।

यह सव देखकर मगवान् श्रीकृष्णने कहा—'अर्जुन! द्रोण और कर्णने धृष्टद्युम्न और सात्यिकको तथा सम्पूर्ण पाञ्चाल योद्धाओंको भी अपने वाणोंसे अत्यन्त धायल कर डाला है। इनकी वाणवर्णासे तुम्हारे महार्राथयोंके पैर उखड़ गये हैं; अब सेना रोकनेसे भी नहीं रक्ती।' अर्जुनसे

इस प्रकार कहनेके पश्चात् भगवान् कृष्ण और अर्जुनं दोनोंने सैनिकोंसे कहा—'पाण्डवसेनाके शूरवीरो ! तुम भयभीत होकर मागो मत । भयको अपने हृदयसे निकाल दो । हमलोग अभी न्यूह रचकर द्रोण और कर्णको दण्ड देनेका प्रयत्न करते हैं।'

श्रीकृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर ही रहे ये कि भयद्वर कर्म करनेवाले भीमसेन अपनी सेनाको लौटाकर शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे । उन्हें आते देख जनार्दनने पुन: अर्जुनसे कहा—'पाण्डुनन्दन! यह देखो, सोमक और पाञ्चाल योद्धाओंको साय लिये भीमसेन बढ़े वेगसे द्रोण और कर्णकी ओर बढ़े जा रहे हैं। अब सेनाको धैर्य बँधानेके लिये तुम भी इनके साय होकर युद्ध करो।'

तदनन्तर अर्जुन और श्रीकृष्ण द्रोण और कर्णके पास जाकर सेनाके अग्रमागमें खड़े हो गये। फिर युषिष्ठिरकी यड़ी भारी सेना भी छीट आयी। द्रोण और कर्णने पुनः श्रमुओंका संहार आरम्म किया। दोनों ओरकी सेनाओंमें घमासान युद्ध होने लगा। उस समय आपके सैनिक भी हायोंसे मसालें फेंक-फेंककर उन्मत्तकी भाँति पाण्डवोंके साय युद्ध करने लगे। चारों ओर अन्वकार और धूल छा रही थी। जैसे स्वयंवरमें राजालोग अपना नाम बोलकर परिचय देते हैं, उसी प्रकार वहाँ प्रहार करनेवाले योद्धाओंके मुखसे उनके नाम सुनायी पड़ते थे। जहाँ-जहाँ दीपकका प्रकार दिखायी देता, वहाँ-वहाँ लड़ाक् सैनिक पतंगोंकी भाँति दूट पड़ते थे। इस प्रकार युद्ध करते-करते उस महाराजिका अन्यकार बहुत धना हो गया।

तत्पश्चात् कर्णने धृष्टग्रुम्नकी छातीमें दस ममेमेदी बाणोंका प्रहार किया। धृष्टग्रुम्नने भी कर्णको दस बाणोंसे बींधकर तुरत ही बदला चुकाया। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरेको सायकोंसे बींधने छगे। योड़ी ही देरमें कर्णने धृष्टग्रुम्नके घोड़ोंको मारकर उसके सारियको घायल किया, फिर तीखे बाणोंसे उसका धनुष काटकर एक मछसे सारियको भी मार गिराया। तब धृष्टग्रुम्नने एक मयद्भर परिधके प्रहारसे कर्णके घोड़ोंको पीस डाला। फिर पैदल ही युधिष्ठिरकी सेनामें जाकर सहदेवके रयपर वैठ गया। इधर कर्णके सारियने उसके रयमें नये घोड़े जोत दिये। अब कर्ण पुनः, पाञ्चाल महारिययोंको

## घटोत्कचकी मृत्युसे भगवान्की प्रसन्नता तथा पाण्डव-हितैषी भगवान्के द्वारा कर्णका बुद्धिमोह

सञ्जय फहते हैं—घटोत्कचके गारे जानेसे समस्त पाण्डव शोक्मग्र हो गये। सबकी ऑखोंसे ऑसुऑकी घरा बर्ने लगी। किन्तु वसुदेवनन्दन शीकृष्णको बड़ी खुशी थी, वे आनन्दमें ह्व रहे थे। उन्होंने बढ़े जोरसे सिंहनाद किया और एपंसे एमकर नाचने लगे। फिर अर्जुनको गले लगाकर उनकी पीठ ठोंकी और यारवार गर्जना की। भगवानको हतना प्रसन्न जान अर्जुन बोले—प्मधुसदन। आज आपको बेनीके हतनी खुशी क्यों हो रही है! घटोत्कचके मारे जानेसे हमारे लिये शोकका अवसर उपस्थित हुआ है, सारी सेना विमुख होकर भगी जा रही है। हमलोग भी बहुत घबरा गये हैं, तो भी आप प्रसन्न हैं! इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं हो सकता। जनार्दन! बताहये, क्या वजह है इस प्रसन्नताकी! यदि बहुत छिपानेकी बात न हो, तो अवस्य बता दीजिये। मेरा धैर्य छूटा जा रहा है।



भगवान् श्रीकृष्ण चोले—घनखय! मेरे लिये सचमुच ही यहे आनन्दका अवसर आया है। कारण मुनना चाहते हो! मुनो। तुम जानते हो कर्णने घटोत्कचको मारा है; पर मं कहता हूँ कि इन्द्रकी दी हुई शक्तिको निष्फल करके

[ एक प्रकारसे ] घटोत्कचने ही कर्णको मार डाला है। अब तुम कर्णको मरा हुआ ही समझो । संसारमें कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो कर्णके हायमें शक्ति रहनेपर उसके सामने ठहर सकता। और यदि उसके पास कवच तथा कुण्डल भी होते, तब तो वह देवताओं सहित तीनों लोकोंको भी जीत सकता था। उस अवस्थामें इन्द्र, कुबेर, वरुण अयवा यमराज भी युद्धमें उसका सामना नहीं कर सकते थे। हम और तुम सुदर्शन-चक्र और गाण्डीव लेकर भी उसे जीतनेमें असमर्थ हो जाते । तुम्हारा ही हित करनेके लिये इन्द्रने छलसे उसे कुण्डल और कवचसे हीन कर दिया। उनके बदलेमें जबसे इन्द्रने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी, तबसे वह सदा तुमको मरा हुआ ही मानता था। आज यदापि उसकी ये सारी चीजें नहीं रहीं, तो भी तुम्हारे सिवा दूसरे किसीसे वह नहीं मारा जा सकता । कर्ण ब्राह्मणोंका भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, व्रतधारी और शत्रुऑपर भी दया करनेवाळा है; इसीलिये वह चूप ( धर्म ) कहलाता है । सम्पूर्ण देवता चारी ओरसे कर्णपर बाणोंकी वर्षा करें और दैत्य उसपर मास और रक्त उछालें, तो भी वे उसे जीत नहीं सकते । कवच, कुण्डल तया इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे विश्वत हो जानेके कारण आज कर्ण साधारण मनुष्य-सा हो गया है; तो भी उसे मारनेका एक ही उपाय है । जब उसकी कोई कमज़ोरी दिखायी दे, वह असावधान हो और रयका पहिया फॅस जानेसे संकटमें पडा हो। ऐसे समयमें मेरे सकेतपर ध्यान देकर सावधानीके साथ इसे मार डालना । तुम्हारे हितके लिये ही मैंने जरासन्य, शिशुपाल आदिको एक-एक करके मरवा डाला है। तथा किर्मीर, बक, अलायुच आदि राधसोंको भी मैंने ही मरवाया है। जरासन्ध और शिशुपाल आदि यदि पहले ही नहीं मारे गये होते, तो इस समय बड़े भयद्भर सिद्ध होते । दुर्योधन अपनी सहायताके लिये उनसे अवस्य ही प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखनेके कारण कीरवींका पक्ष छेते ही । दुर्योघनका सहारा छेकर वे सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत छेते । जिन उपायोंसे मैंने उन्हें नष्ट किया है, अनको सुनो । एक समयकी बात है--सुद्धर्में रोहिणी-नन्दन वलदेवजीने जरासन्चका तिरस्कार किया। इससे क्रोधमें भरकर उसने हमलोगोंको मारनेके लिये सर्वसंहारिणी गदाका प्रहार किया । उस गदाको अपने ऊपर आते देख मैया वल- अर्गने बार्गोंने पीटित राने लगा । अतः वह मेना मयभीत है, हर रागने भाग चर्चा । उस समय पाञ्चाल और खड़ाय इसने दर गये ये कि पत्ता सङ्कनेपर भी उन्हें कर्णके आ चर्ने सा सन्देह हो जाता था । कर्ण उस भागती हुई सेनाको भी पीठेसे बाग मारकर खड़ेड़ रहा था ।

अरनी सेनारी भागते देख राजा युधिष्टिर भी पलायन करनेरा विचार करके अर्जुनते बोले—'धनक्षय! क्रुम्हीं जिनके बन्धु एवं सदायक हो, उन हमारे सैनिकोंका यह आर्तनाद निगन्तर मुनायी दे रहा है; ये कर्णके बाणोंसे पीडित हो रहे है। अब इस समय कर्णका वध करनेके सम्बन्धमें जो कुछ भी कर्तव्य हो, उसे करो।' यह सुनकर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कटा—'मधुसदन! आज राजा युधिष्टिर कर्णका पराक्रम देखकर भयभीत हो गये हैं। एक ओर द्रोणाचार्य हमारे गैनिकोंको आहत कर रहे हैं, दूसरी ओर कर्णका त्रास छाया हुआ है; इनलिये वे भाग रहे हैं, उन्हें कहीं उहरनेको स्थान नहीं मिलता। में देखता हूँ, कर्ण भागते हुए योद्धाओंको भी मार रहा है। अतः अब आप जहाँ कर्ण है, वही चलिये; आज दोमेंसे एक बात हो जाय, चाहे में उसे मार डालूँ या वह मुझे।'

भगवान् श्रीकृष्ण वोले—अर्जुन ! तुमको और राक्षस घटोत्कचको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो कणंसे लोहा ले सके । किन्तु उसके माय तुम्हारा युद्ध हो, इसके लिये अभी समय नहीं आया है । कारण, उसके पास इन्द्रकी दी हुई एक देदीप्यमान शक्ति है, जो उसने केवल तुम्हारे लिये ही रख छोड़ी है । मेरे विचारसे इस समय महावली घटोत्कच ही कर्णका सामना करने जाय । उसके पास दिन्य, राक्षस और आसुर—तीनों प्रकारके अस्त्र हैं । अतः यह अवस्य ही संग्राममें कर्णपर विजयी होगा ।

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने घटोत्कचको बुलवाया। वह कयच, धनुप, वाण और तलवार आदिसे सुम्रजित होकर उनके सामने उपस्थित हुआ और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको प्रणाम करके श्रीकृष्णकी ओर देखते हुए बोला—'में सेवामें उपस्थित हूँ: आजा कीजिये, कौन-सा काम करूँ ?' भगवान्ने इसनर कहा—'येटा घटोत्कच! में जो कहता हूँ, सुनो—आज नुम्होरे पराक्रम दिखानेका समय आया है। यह काम



दूसरेके किये नहीं हो सकता; क्योंकि तुम्हारे पास कई प्रकार-के अस्त्र हैं, राक्षिती माया तो है ही। हिडिम्बानन्दन ! देखते हो न, जैसे चरवाहा गौओंको हॉकता है उसी प्रकार कर्ण आज पाण्डवसेनाको खदेड़ रहा है। वह इस दलके प्रधान-प्रधान क्षत्रियोंको मारे डालता है। उसके बाणोंसे पीडित होकर हमारे सैनिक कहीं ठहर नहीं पाते। मैदानसे मागे जाते हैं। इस प्रकार कर्ण संहारमें प्रवृत्त हुआ है। इसे रोकने-वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं दिखायी देता। इस समय तुम्हारा बल असीम है और तुम्हारी माया दुस्तर; क्योंकि रात्रिके समय राक्षसोंका बल बहुत बढ़ जाता है, उनके पराक्रमकी कोई सीमा नहीं रहती। शत्रु उन्हें दवा नहीं सकते। इस आधी रातमें तुम अपनी माया फैलाकर महान् घनुर्धर कर्णको मार डालो, फिर धृष्टगुम्न आदि वीर होणका मी वस कर डालेंगे।

मगवान्की वात समाप्त होनेपर अर्जुनने भी घटोत्कचसे कहा—'वेटा! मैं तुमको, सात्यिकको तथा मैया भीमसेनको ही अपनी सेनाके प्रधान वीर मानता हूँ। इस रातमें तुम कर्णके साय हैरय युढ करो। महारथी सात्यिक पीछेसे तुम्हारी रक्षा करेंगे। सात्यिक से सहायता छेकर तुम शूरवीर कर्णको मार डालो।

गामने उत्तान नाम करने के लिये स्वृताकर्ण नामक अन्यका प्रमेश शिया। उन अन्यके देशसे प्रतिहत होकर वह गदा पृष्टीयर शिर पड़ी, शिरते ही घरतीमें दरार पड़ गये और पर्कत हिन्द उटे। जिस स्थानगर गदा गिरी, वहाँ जरा नामक एक भएड़ार गटानी रहती थी। गढाके आधातसे बह अपने गुण और बारनवाँसहित मारी गयी।

ज्याजन्य अलग-अलग दो दुकड़ोंके रूपमें पैदा हुआ या; उन दुक्टों हो जरा नामवाली राक्षधीने जोड़कर र्जावत विया था, इमीसे उसका नाम जगसन्य हुआ । उसके टो ही प्रधान महारे थे---गदा और जरा। इन दोनोंसे वह हीन हो गया या, इमीसे भीमनेन तुम्हारे सामने उसका वघ कर गरे। इसी प्रकार तुम्हारा हित करनेके लिये ही एकलव्यका अँगृटा अरग रुखा दिया । चेदिराज शिशुपालको तुम्हारे मामने ही मार हाला। उसे भी देवता तथा असुर संग्राममें नहीं जीत सकते थे। उसका तया अन्य देवद्रोहियोंका नाग परने के लिये ही मेरा अवतार हुआ है। हिडिम्बासुर, वक और निर्मीर—ये रावणके समान बली तथा ब्राह्मणों और यजसे द्वेप रखनेवाले ये । लोक-कल्याणके लिये ही इन्हें भीम-रेनरे मरवा डाला । इमी प्रकार घटोत्कचके हायरे अला-गुधका नाद्य कराया और कर्णके द्वारा शक्ति प्रहार कराकर घटोत्य चका भी काम तमाम किया । यदि इस महासमरमें कर्ण अपनी शक्तिके द्वारा घटोत्कचको नहीं मार डालता, तो मुझे इसका वघ करना पड़ता। इसके द्वारा तमलोगोंका प्रिय कार्य कराना या, इसीलिये मेने पहले ही इनका वघ नहीं किया। घटोत्कच ब्राह्मणींका द्वेपी और यज्ञींका नाश करनेवाला या। यह पानात्मा धर्मना लोन कर रहा या, इसीसे इस प्रकार इमरा विनादा करवाया है। जो धर्मका छोप करनेवाले हैं, वे सभी मेरे बच्य हैं। मैंने धर्म-स्थापनाके छिये प्रतिजा कर छी है। जहाँ वेद, सत्य, दम, पवित्रता, धर्म, लजा, श्री, धैर्य और धमाना नाम है, वहाँ में सदा ही कीडा किया करता हूँ। यह बात में सन्यकी अपय खाकर क्हता हूं। अब तुम्हें कर्णका नाश करनेके विपयमें विपाद नहीं करना चाहिये। में वह उपाय वताऊँगा, जिससे तुम कर्णको और भीमसेन दुर्योघनको मार महेंगे । इस समय तो दूसरी ओर ध्यान देनेकी आवस्यक्ता है। तुम्हारी ऐना चार्गे ओर भाग रही है और मीरव-धेनिक तक-तककर मार रहे हैं।

धृतराष्ट्रने पूछा—एखय ! यदि कर्णकी शक्ति एक ही वीरमा दय करके निष्फल हो जानेवाली थी, तो उसने सबको छोड़कर अर्जुनपर ही उनका प्रहार क्यों नहीं किया ! अर्जुन मारे जानेपर समस्त पाण्डव और सुझय अपने-आप नष्ट जाते । यदि कहो अर्जुन सूतपुत्रसे लड़ने नहीं आये, तो उ स्वयं ही उनकी तलाश करनी चाहिये थी । अर्जुनकी तो य प्रतिशा है कि 'युद्धके लिये ललकारनेपर पीछे पैर नहीं ह सकता ।'

सञ्जयने कहा—महाराज! भगवान् श्रीकृष्णकी बु हमलोगोंसे बड़ी है। ये जानते ये कि कर्ण अपनी शित्त अर्जुनको मारना चाहता है। इसीलिये उन्होंने कर्णके स दौरय-युद्धमें राक्षसराज घटोत्कचको नियुक्त किया। ऐसे दे अनेकों उपायोंसे भगवान् अर्जुनकी रक्षा करते आ रहे हैं विशेपतः कर्णकी अमोघ शक्तिसे उन्होंने ही अर्जुनकी रक्षा है, नहीं तो यह अवश्य ही उनका नाश कर डाळती।

धृतराष्ट्रने पूछा— मझय! कर्ण भी तो वड़ा बुद्धिर है, उसने स्वयं ही अर्जुनपर अवतक उस शक्तिका प्रहार व नहीं किया! तुम भी तो बड़े समझदार हो, तुमने ही कर्ण यह बात क्यों नहीं सुझा दी!

सञ्जयने कहा—महाराज ! प्रतिदिन रात्रिमें दुर्योग शकुनि, में और दुःशासन—ये सब लोग कर्णसे प्राक्तिते ये कि 'भाई! कलके युद्धमें तुम सारी सेन छोड़कर पहले अर्जुनको ही मार डालना । फिर तो हम पाण्डवों और पाञ्चालोंपर दासकी मॉति शासन करें यदि ऐसा न हो तो तुम श्रीकृष्णको ही मार डालो; व कि वे ही पाण्डवोंके वल हैं, वे ही रक्षक हैं और वे ही उसहारे हैं।

राजन् ! यदि कर्ण श्रीकृष्णको मार डालता, तो निस्स आज सारी पृथ्वी उसके वद्यमें हो जाती । उसने भी उ द्यक्ति-प्रहारका विचार किया था; पर युद्धमें भगवान् श्रीकृष्ट निकट जाते ही उसपर ऐसा मोह छा जाता कि यह बात जाती थी । उधरसे भगवान् सदा ही बढ़े-बढ़े महारियर कर्णसे छड़नेके लिये भेजा करते थे, वे निरन्तर इसी पि रहते कि कैसे कर्णकी द्यक्तिको व्यर्थ कर दूं । महार जो कर्णसे अर्जुनकी इस प्रकार रक्षा करते थे, वे अपनी क्यों नहीं करते ! तीनों लोकोंमें कोई भी ऐसा पुरुप नई जो जनार्दनपर विजय पा सके ।

घटोत्कचके मारे जानेपर सात्यिकने मी मगवान् इ यही प्रश्न किया या कि 'भगवन् ! जवकर्णने वह अमोघः सन्तान उत्पन्न करो । अब हमारे वंशके तुम्हीं एक आश्रय हो ।' ब्रह्मचारीजी । यह जो आप खसकी जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंशका सहारा है । हमारी वंशपरम्पराके जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं । यह अधकटी जड ही जरत्कार है । जड़ कुतरनेवाला चूहा महाबली काल है । यह एक दिन जरत्कारको भी नष्ट कर देगा, तब हमलोग और भी विपत्तिमे पड़ जायेंगे । आप जो कुछ देख रहे हैं, वह सब जरत्कार से कहियेगा । कुपा करके यह वतलाइये कि आप कौन हैं और हमारे बन्धुकी तरह हमारे लिये क्यों शोक कर रहे हैं दे?''

पितरोंकी बात सुनकर जरकारको बडा शोक हुआ। उनका गला रूँघ गया, उन्होंने ग़द्गद वाणीसे अपने पितरोंसे

कहा, 'आपलोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। में आपलोगोंका अपराधी पुत्र जरत्कार हूं। आपलोग मुझ अपराधीको दण्ड दीजिये और मेरे करनेयोग्य काम बतलाइये।' पितरोंने कहा, 'बेटा! यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गये। मला, बतलाओ तो तुमने अबतक विवाह क्यों नहीं किया ?' जरत्कारने कहा, 'पितृगण! मेरे हृदयमें यह बात निरन्तर घूमती रहती यी कि में अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करके म्वर्ग प्राप्त करूँ। मेंने अपने मनमें यह हढ सहस्य कर लिया था कि में कभी विवाह नहीं करूँगा। परन्तु आपलोगोंको उलटे लट्कते देखकर मेंने अपना ब्रह्मचर्यका निश्चय पलट दिया है। अब मैं आपलोगोंके लिये निस्सन्देह विवाह

करूँगा। यदि मुझे मेरे ही नामकी कन्या मिल जायगी और वह भी मिक्षाकी तरह, तो मैं उसे पत्नीके रूपमें स्वीकार कर लूँगा, परन्तु उसके भरण-पोषणका भार नहीं उठाऊँगा। ऐसी मुविधा मिलनेपर ही मैं विवाह करूँगा, अन्यथा नहीं। आपलोग चिन्ता मत कीजिये। आपके कल्याणके लिये मुझसे पुत्र होगा और आप परलोकमें मुखसे रहेंगे।'

जरत्कार अपने पितरोंसे इस प्रकार कहकर पृथ्वीपर विचरने लगे। परन्तु एक तो उन्हें बूढा समझकर कोई उनसे अपनी कन्या ब्याहना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती मी नहीं थी। वे निराश होकर वनमें गये और पितरोंके हितके लिये तीन वार घीरे-घीरे बोले, 'मैं कन्याकी याचना करता हूँ । यहाँ जो भी चर-अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी हैं, वे मेरी बात मुनें । मैं पितरोंका दुःख मिटानेके लिये उनकी प्रेरणासे कन्याकी भीख माँग रहा हूँ । जिस कन्याका नाम मेरा ही हो, जो मिक्षाकी तरह मुझे दी जाय और जिसके भरण-पोषणका मार मुझपर न रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो ।' वासुकि नागके द्वारा नियुक्त स्प जरत्कारुकी बात सुनकर नागराजके पास गये और उन्होंने चटपट अपनी बहिन लाकर मिक्षारूपसे जरत्कार मृषिको समर्पित की । जरत्कारु मृषिने उसके नाम और भरण-पोषणकी बात जाने बिना अपनी प्रतिशक्ते विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और वासुकिसे पूछा कि 'इसका क्या नाम है ?' और साथ ही यह मी कहा कि 'मैं इसका मरण-पोषण नहीं करूँगा।'

वासुकि नागने कहा-'इस तपस्विनी कन्याका नाम

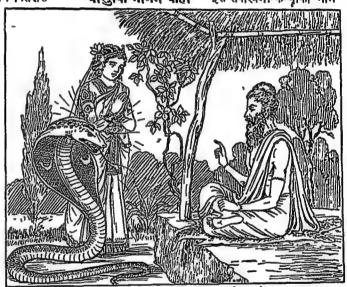

भी जरत्कार्य है और यह मेरी बहिन है। में इसका भरण-पोषण और रक्षण करूँगा। आपके लिये ही मैंने इसे अवतक रख छोड़ा है। अदत्कार ऋषिने कहा, 'में इसका भरण-पोषण नहीं करूँगा, यह दार्त तो हो ही चुकी। इसके अतिरिक्त एक दार्त यह है कि यह कभी मेरा अप्रिय कार्य न करे। करेगी तो में इसे अवस्य छोड़ दूँगा। अव नागराज वासुकिने उनकी दार्त स्वीकार कर ली, तब वे उनके घर गये। वहाँ विधिपूर्वक विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ। जरत्कार ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारके साथ वासुकि नागके श्रेष्ठ भवनमें रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नीको भी अपनी दार्तकी सूचना दे दी कि भीरी रुचिके विरुद्ध न तो कुछ करना और न ण्डना । वैमा ननोगी तो में तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा । व इनकी पर्वने न्वीकार दिया और यह यावधान रहकर उनकी ऐका करने त्यी । त्यावकर उसे कर्म रह गया और धीरे-धीरे बदने त्या ।

एक दिनरी बात है। जरत्काद ऋषि कुछ खिन्न-से होन्स आनी पत्नीती गोटमें तिर स्खकर सीये हुए ये। वे हो ही रहे थे कि गूर्योग्नमा समय हो आया । ऋषि-पत्नीने मोचा कि प्यतिको जगाना धर्मके अनुकुल होगा या नहीं ? ये वट्टे कप्ट उठाकर धर्मका पालन करते हैं । कहीं जगाने या न ज्यानेन में अपराधिनी तो नहीं हो नाऊँगी ! जगानेपर इनके कोवका भव टै और न जगानेपर धर्म-लोपका । अन्तर्मे वह इस निश्चयपर पहुँची कि ये चाहे कोप करें, परन्तु इन्हें धर्मलोरमे यचाना चाहिये ।' ऋपि-पतीने वडी मधुर वाणीसे कहा, 'महाभाग ! उठिये । सूर्याल हो रहा है । आचमन बरके सन्त्या रीजिये । यह अग्रिहोत्रका समय है । पश्चिम दिया लाल हो रही है। ऋषि जरत्कार जगे। क्रोधके मारे उनरा होंठ कॉरने लगा । उन्होंने कहा, 'सर्पिणी ! तूने मेरा अपमान किया है। अब में तेरे पास नहीं रहूँगा। जहाँसे आया हूँ, वहीं चला जाऊँगा। मेरे हृदयमें यह हृढ निश्चय रि कि मेरे सोते रहनेपर सूर्य अस्त नहीं हो सकते थे। अपमानके स्थानपर रहना अच्छा नहीं लगता। अब मै जाऊँगा । अपने पतिनी हृदयमें कॅपकॅपी पैदा करनेवाली यात नुनकर ऋषि-पत्नीने कहा, 'भगवन ! मैने अपमान करनेके लिये आपको नहीं जगाया है । आपके धर्मका लीप न हो, मेरी यही दृष्टि थी। जरत्काद ऋषिने कहा, 'एक बार जो नुंहने निकल गया, वह झूठा नहीं हो सकता । मेरे-तुम्हारे दीच इस प्रतारकी धर्त तो पहले ही हो चुकी है। तुम मेरे जानेके बाद अपने भाईसे कहना कि वे चले गये। यह भी भरना कि में यहाँ यहे सुलसे रहा । मेरे जानेके बाद तुम किमी प्रकारकी चिन्ता मत करना ।

श्रुपि-पत्ती शोक प्रस्त हो गयी। उसका मुँह सूख गया, वाणी गद्गद हो गयी। ऑलों में ऑसू भर आये। उसने कॉपते हृदयमें धीरज घरकर हाय जोड़ कहा—'धर्मज ! मुझ निग्पराध्यो मन छोड़िये। में धर्मपर अटल रहकर आपके प्रिय और हिनमें मंद्रप्त रहती हूँ। मेरे माईने एक प्रयोजन छेसर आपके हमर कार्य मेरा विवाह किया था। अभी वह पूरा नहीं हुआ। हमारे लानि-माई कृष्ट्र माताके आपके प्रस्त हैं। अरावे एक गन्यान उपल होनेकी आवस्यकता है। उसीचे

हमारी जातिका कल्याण होगा । आपका और मेरा संयोग निष्पल नहीं होना चाहिये । अभी मेरे गर्भसे सन्तान भी तो नहीं हुई ! फिर आप मुझ निरपराध अवलाको छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं ?' पत्नीकी बात सुनकर ऋपिने कहा, 'तुम्हारे पेटमें अग्निके समान तेजस्वी गर्भ है । वह बहुत बड़ा



विद्वान् और धर्मात्मा ऋषि होगा।' यह कहकर जरत्कार ऋषि चले गये।

पतिके जाते ही ऋपि-पत्नीं अपने भाई वास्तिके पास गयी और उनके जानेका समाचार सुनाया । यह अप्रिय घटना सुनकर वासुकिको वडा कष्ट हुआ । उन्होंने कहा, 'बहिन ! हमने जिस उद्देश्यसे उनके साथ तुम्हारा विवाह किया या, वह तो तुम्हें मालूम ही है। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भसे पुत्र हो जाता तो नार्गोका भला होता। वह पुत्र ब्रह्माजीके कथनानुसार अवश्य ही जनमेजयके यज्ञसे हम लोगोंकी रक्षा करता । बहिन ! तुम उनके द्वारा गर्भवती हुई हो न ! हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल न हो। अपनी बहिनसे भाईका यह पूछना उचित नहीं है, फिर मी प्रयोजनके गौरवको देखते हुए मैंने यह प्रक्त किया है। मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने एक बार जानेकी बात कह दी तो उन्हें छौटाना असम्भव है। मैं उनसे इसके लिये कहूँग भी नहीं, कहीं वे मुझे शाप न दे दें । वहिन ! तुम सब बार मुझसे कही और मेरे हृदयसे यह सङ्घटका कॉटा निकाल दो। ऋषि-पतीने अपने भाई वासुकि नागको ढाढ़ अर्जुनपर ही छोड़नेका निश्चय किया या, तो अवतक उनपर छोड़ी क्यों नहीं !'

भगवान् श्रीरुष्ण वोले—दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि और जयद्रय-ये सब मिलकर यही सलाह दिया करते थे कि 'कर्ण ! तुम अर्जुनके सिवा दूसरे किसीपर शक्तिका प्रयोग न करना। उनके मारे जानेपर पाण्डव और सुखय खयं ही नष्ट हो जायँगे ।' युयुधान ! कर्ण भी उनसे ऐसा ही करनेकी प्रतिशा कर चुका या, उसके हृदयमेसदा अर्जुनके वध करनेका विचार रहा भी करता था; परन्तु मैं ही उसे मोहमें डाल देता था। यही कारण है, जिससे उसने अर्जुनपर शक्तिका प्रहार नहीं किया । सात्यके ! वह शक्ति अर्जुनके लिये मृत्युरूप है-यह सोच सोचकर मुसे रातमे नींद नहीं आती यी। अब वह घटोत्कचपर पड़नेसे व्यर्थ हो गयी-यह देखकर मै ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मीतके मुखसे छूट गये। मैं युद्धमें अर्जुनकी रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ उतनी पिता, माता, तुम-जैसे भाइयों और अपने प्राणींकी भी रक्षा आवृद्यक नहीं मानता । तीनों लोकोंके राज्यकी अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो, तो उसे भी मैं अर्जुनके विना नहीं चाहता । इनीलिये आज अर्जुन मानो मरकर जी उठे हैं, ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है। यही वजह है कि इस रात्रिमें मैंने राक्षसको ही कर्णसे छड़नेके छिये भेजा था; उसके सिवा दूसरा कोई कर्णको नहीं दबा सकता था।

महाराज । अर्जुनका प्रिय और हित करनेमें निरन्तर लगे रहनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने सात्यिकके पूछनेपर यही उत्तर दिया था ।

धृतराष्ट्रने कहा सञ्जय! इसमें कर्ण, दुर्योधन और शकुनिका तथा सबसे बढकर तुम्हारा अन्याय है । तुम सब लोगोंको माल्म था कि वह शक्ति केवल एक वीरको मार सकती है, इन्द्र आदि देवता भी उसकी चोट बरदाश्त नहीं कर सकते । तो भी कर्णने उसे श्रीकृष्ण अथवा अर्जुनपर क्यों नहीं छोड़ा १ [ तुमलोग युद्धके समय क्यों नहीं याद दिलाते थे १ ]

सञ्जय बोले—महाराज । हमलोग तो रोज ही रातमें उसे ऐसा करनेकी सलाह देते थे, पर प्रातःकाल होते ही दैव-वश कर्णकी तथा दूसरे योद्धाओंकी भी बुद्धि मारी जाती थी। हायमें शक्तिके रहते हुए भी जो उसने श्रीकृष्ण या अर्जुनको उससे नहीं मारा, इसमें में दैवको ही प्रधान कारण समझता हूँ।

### युधिष्टिरका विपाद और भगवान कृष्ण तथा ज्यासजीके द्वारा उसका निनारण

भृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! अव आगेकी वात वताओ । घटोत्कचके मारे जानेपर कौरन-पाण्डवोंमें किस प्रकार युद्ध हुआ !

सञ्जयने कहा—महाराल ! कर्णके द्वारा उस राक्षस-के मारे जानेपर आपके चैनिक वहे प्रसन्न हुए । वे ऊँचे स्वरसे गर्जना करने लगे और गहे वेगसे इधर-उधर दौड़ने लगे । उधर उस घार अन्यकारमयी रजनीमें पाण्डव-सेनाका संहार हो रहा या, इससे राजा युधिष्ठिरका मन बहुत छोटा हो गया । वे भीमसेनसे बोले—'महाबाहो ! धृतराष्ट्रकी सेनाको रोको; में तो घटात्कचके मरनेसे बहुत घवरा गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता ।' यह कहकर वे अपने रयपर बैठ गये । ऑखोंसे ऑस् बहने लगे । उच्छवास चलने लगा । उस समय कर्णका पराक्रम देखकर वे अत्यन्त अधीर हो गये ।

उनको इस अवस्थामें देख भगवान् कृष्णने कहा— 'कुन्तीनन्दन! आप खेद न कीजिये, आपके लिये यह व्याकुलता शोभा नहीं देती। यह तो अज्ञानी मनुष्योंका काम है। उठिये और युद्ध कीजिये। इस महासंग्रामका गुरुतर भार सँभालिये। आप ही घनरा जायॅगे, तन तो विजय मिलनेमें सन्देह ही रहेगा ।' श्रीकृष्णकी बात सुनकर युधिष्ठिरने ऑखें पोंछते हुए कहा- 'महाबाहो ! मुझे घर्मकी गति मालूम है। जो मनुष्य किसीके किये हुए उपकारोंको नहीं मानता, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है । जनार्दन । घटोत्कच अभी बालक याः तो भी उसने यह जानकर कि अर्जुन अस्र-प्राप्तिके लिये तप करने गये हैं, वनमें इसलोगोंकी बड़ी सहायता की थी। इसी प्रकार इस महासमरमें भी उसने इमारे लिये बड़ा कठिन पराक्रम किया है। वह मेरा भक्त या, मुझसे प्रेम करता या तया मेरा भी उसपर बड़ा स्नेह था। इसीलिये उसकी मृत्युसे में शोकसन्तप्त हो रहा हूँ, रह-रहकर मूर्च्छा-सी आ रही है। भगवन्! देखिये, कौरव किस प्रकार इमारी सेनाको खदेड रहे हैं! तथा महारथी द्रोण और कर्ण कितने सावधान दिखायी दे रहे हैं। किस तरह हर्षनाद कर रहे हैं ! जनार्दन ! आपके और हमारे जीते-जी घटोत्कच कर्णके हायसे क्योंकर मारा गया ! अर्जुन- युधिष्ठिर, नकुल-सहदेव और भीमसेन वहाँ आ गये तथा सात्मिक चारों ओर खड़े हो उसकी रक्षा करने छगे। अपने ऊपर सहसा होनेवाली उस वाणवर्णाको सात्मिकने रोक दिया और दिव्यालोंसे शत्रुओंके सभी अस्त्रोंका नाश कर डाला।

उस समय धर्मराज युधिष्ठिरने अपने पक्षके क्षत्रिय योदाओंसे कहा-- 'महारिययो ! क्या देखते हो, पूरी शक्ति लगाकर द्रोणाचार्यपर धावा करो । वीरवर धृष्टबुम्न अकेला ही द्रोणसे लोटा ले रहा है और अपनी शक्तिभर उनके नाराकी चेष्टामें लगा है। आशा है, वह आज उन्हें मार गिरायेगा । अव तुमलोग भी एक साथ ही उनपर टूट पड़ो।' युधिष्ठिरकी आजा पाते ही सुज्जय महारथी द्रोणको मार डालनेकी इच्छासे आगे बढ़े । उन्हें आते देख द्रोणाचार्य यर निश्चय करके कि 'आज तो मरना ही है' यहे वेगसे उनकी ओर रापटे । उस समय पृथ्वी कॉप उठी । उल्कापात होने लगा । द्रोणकी वायीं आँख और वायीं भुजा फडकने लगी । इतनेहीमे द्रुपदकुमारकी सेनाने उन्हें चारों ओरसे चेर लिया । अत्र उन्होंने क्षत्रियोंका संहार करनेके लिये पुनः ब्रह्मान्त्र उठाया । उस समय भृष्ट्युम्न विना रथके ही खडा या, उसके आयुध भी नष्ट हो चुके थे। उसे इस अवस्थामें देख भीमसेन चीघ्र ही उसके पास गये और अपने रयमें विटाकर बोले-'बीरवर! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई बोद्धा ऐमा नहीं है, जो आचार्यसे लोहा हेनेका साहस करे। इनके मारनेका भार तुम्हारे ही जपर है।

भीमहेननी यात सुनकर घृष्टग्रुम्नने एक सुदृढ धनुप हायमें लिया और होणको पीछे हटानेकी इच्छासे उनपर याणों की वर्षा आरम्भ कर दी। फिर दोनों ही कोधमे भरकर एक दूमरेपर बहाास्त्र आदि दिव्य अस्त्रोका प्रहार करने लगे। घृष्टग्रुम्नने यड़े-यड़े अस्त्रोंसे द्रोणाचार्यको आच्छादित कर दिया और उनके छोड़े हुए सभी अस्त्रोंको काटकर उनकी रक्षा करनेवाले बमाति, शिवि, बाह्यीक और कौरव योद्धाओंको भी धायल कर दिया। तब द्रोणने उसका धनुप काट डाला और मायकांसे उसके मर्मस्थानोंको भी बीध दिया। इससे धृष्टग्रुम्नको यड़ी वेदना हुई।

अत्र मीमसेनसे नहीं रहा गया । वे आचार के रयके पास जा उससे सटकर धीरे-धीरे वोले— ध्यदि ब्राहाण अपना कर्म छोड़कर युद्ध न करते, तो क्षत्रियोंका भीषण स्हार न होता । प्राणियोंकी हिंसा न करना—यह सब धर्मों में श्रेष्ठ बताया गया है, उसकी जड़ है ब्राह्मण । और आप तो उन ब्राह्मणोंमें भी सबसे उत्तम वेदवेता हैं। ब्राह्मण होकर मी स्त्री, पुत्र और धनके लोमसे आपने चाण्डालकी मॉित म्लेन्छों तथा अन्य राजाओंका संहार कर डाला है। जिसके लिये आपने हिययार उठाया, जिसका मुँह देखकर जी रहे हैं, वह अश्वत्यामा तो आपकी नजरोंसे दूर मरा पड़ा है। इसकी आपको खनरतक नहीं दी गयी है। क्या युधिष्ठिरके कहनेपर मी आपको विश्वास नहीं हुआ १ उनकी बातपर तो सन्देह नहीं करना चाहिये।

भीमका भयन सुनकर द्रोणाचार्यने धनुष नीचे ढाल दिया और अपने पक्षके योद्धाओंसे पुकारकर कहा—'कर्ण ! कृपाचार्य और दुर्योधन ! अब तुमलोग स्वयं ही युद्धके लिये प्रयत्न करो—यही तुमसे मेरा बारवार कहना है । अब मैं अस्त्रोंका त्याग करता हूँ ।' यह कहकर उन्होंने 'अश्वत्यामा' का नाम ले-लेकर पुकारा । फिर सारे अस्त्र-शस्त्रोंको फेंककर वे रयके पिछले भागमें बैठ गये और सम्पूर्ण प्राणियोंको अमयदान देकर ध्यानमग्न हो गये।

घृष्टद्युम्नको यह एक मौका हाथ लगा । उसने घनुष और बाण तो रख दिया और तलवार हाथमें ले ली । फिर कूदकर वह सहसा द्रोणके निकट पहुँच गया । द्रोणाचार्य तो योग-



निष्ठ थे और धृष्टद्युम्न उन्हें मारना चाहता या-यह देखकर

म॰ अं॰ ११६—११७—

रे देग्यो-देखने उन्हीं मृत्यु हुई है । वीरवर ! अब मै स्वयं ही हुनेने मान्नेने निये जाऊँगा ।' यो बहुबर अपना महान् प्रमुख देखने हुए वे बदी उतावलीके नाय चल दिये ।

यद देग्यस्य भगवान् कृष्णने अर्जुनसे कहा—'ये राजा। युगिष्टिर कर्मको मारनेके लिये चले जा रहे हैं। इस समय



इन्हें अफ़ेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा ।' यह कहकर इ वड़ी शीव्रताके साथ घोड़ोंको हाँका और दूर पहुँ राजाको पकड़ लिया । इतनेहीमें भगवान् व्यासजी समीप प्रकट होकर बोले-- 'कुन्तीनन्दन! यह बहे से की बात है कि कर्णके साय कई बार मुठभेड़ होने अर्जुन जीवित वच गये हैं। उसने अर्जुनको ही म इच्छावे इन्द्रकी दी हुई शक्ति बचा रक्ली थी। देरय उसका सामना करनेके लिये अर्जुन नहीं गये-यह अच्छा हुआ । यदि जाते तो आज कर्ण इनपर ही उस का प्रहार करता, ऐसी दशामे द्वम और भयकर वि फॅस जाते । स्तपुत्रके हाथसे घटोत्कचका ही मारा अच्छा हुआ। कालने ही इन्द्रकी शक्तिसे उसका किया है--ऐसा समझकर तुम्हें क्रोघ और नहीं करना चाहिये । युधिष्ठिर ! सभी प्राणियोंकी ए यही गति होती है। इसलिये द्वम चिन्ता छोड़कर अप भाइयोंको साय छे कौरवोंका सामना करो । आजके दिन इस पृथ्वीपर तुम्हारा अधिकार हो जायगा । सदा ही चिन्तन करते रहो । दया, तप, दान, क्षमा औ आदि सदुणोंका प्रसन्नतापूर्वक पालन करो । निधर ध है, उसी पक्षकी विजय होती है। यह कहकर व्यासज पर अन्तर्धान हो गये।

# अर्जुनकी आज्ञासे दोनों सेनाओंका रणभूमिमें शयन तथा दुर्योधन और द्रोणकी रोपपूर्ण बातच

माझ्य कहते हैं—व्यास्त्रीके इस प्रकार समझानेपर धर्मराज युधिष्ठिरने स्वय तो कर्णको मारनेका विचार छोइ दिया, किन्तु धृष्टयुम्नसे कहा—'वीरवर ! तुम द्रोणाचार्यका सामना करो; क्योंकि उनका ही विनाश करनेके लिये तुम धनुप-याण, कवच और तलवारके साथ अभिसे प्रकट हुए हो । पूर्ण उत्साहके साथ द्रोणपर धावा करो । तुन्हें तो उनसे किसी प्रकार मय होना ही नहीं चाहिये । जनमेजर, शिखण्डी, यशोधर, नकुल, सहदेव, द्रीपदीके पुत्र, प्रमद्रक्याण, द्रुपद, विराट, सात्यिक, केकयराजकुमार और अर्डुन—ये सब-के-सब द्रोणको मार डालनेके लिये चारों अरेरसे आक्रमण करें । इसी प्रकार हमारे रयी, हायीसवार,

घुड़सवार और पैदल योदा भी महारयी द्रोणको रण गिरानेका प्रयत्न करें।

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी ऐसी आजा होनेपर सभी आचार्य द्रोणका वध करनेके लिये उनपर टूट पहें सहसा आते देख द्रोणाचार्यने अपनी पूरी शक्ति आगे बढ़नेसे रोकदिया। तब राजा दुर्योधनने भी आ जीवन-रक्षाके लिये पाण्डवोंपर धावा किया। फिर र ओरके योद्धाओंमें युद्ध छिड़ गया। उस समय महारयी भी नींदसे अंधे हो रहे थे। यकावटसे उनव चूर-चूर हो रहा या। उनकी समझमें कुछ भी नह या कि क्या करना चाहिये। वह भयानक अर्धरात्रि सव लोग हाहाकार करने लगे । सबने एक स्वरसे उसे विकास ।

इघर आचार्य शस्त्र त्यागकर परमजानस्वरूपमें स्थित हो गये और योगधारणाके द्वारा मन-ही-मन पुराणपुरुष विष्णु-का ध्यान करने लगे । उन्होंने मुँहको कुछ ऊपर उठाया और धीनेको आगेकी ओर तानकर स्थिर किया, फिर विशुद्ध **ए**त्त्वमें स्थित हो हृदयकमलमें एकाक्षर ब्रहा—प्रणवकी धारणा करके देवदेवेश्वर अविनाशी परमात्माका चिन्तन किया। इसके बाद गरीर त्यागकर वे उस उत्तम गतिको प्राप्त हुए, नो बढ़े-बड़े संतोंके लिये भी दुर्लभ है। जब वे सूर्यके समान तेजस्वी स्वरूपसे अर्घ्वलोकको जा रहे थे, उस समय **धारा आकाशमण्डल दिव्य ज्योतिसे आलोकित हो उठा था।** इस प्रकार आचार्य ब्रह्मलोक चले गये और घृष्ट्युम्न मोहमस्त होकर वहाँ चुपचाप खड़ा या । महाराज ! योगयुक्त महातमा द्रोणाचार्य जिस समय परमधामको जा रहे थे, उस समय मनुष्योंमेंसे केवल मैं, क्रपाचार्य, श्रीकृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठर-ये ही पाँच उनका दर्शन कर सके थे। और किरीको उनकी महिमाका ज्ञान न हो सका ।

इसके बाद धृष्टशुम्नने द्रोणके शरीरमें हाय लगाया। उस समय सब प्राणी उसे धिकार रहे थे। द्रोणके शरीरमें चेतना नहीं थी, वे कुछ बोल नहीं रहे थे। इस अवस्थामें धृष्टशुम्नने तलवारसे उनका मस्तक काट लिया और बड़ी उमंगमे मरकर उस कटारको घुमाता हुआ सिंहनाद करने लगा। आचार्यके शरीरका रंग सॉवला था, उनकी आयु पचारी वर्षकी हो चुकी थी, ऊपरसे लेकर कानतकके वाल सफेद हो गये थे; तो भी आपके हितके लिये वे सग्राममें सोलह वर्षकी उम्रवाले तरुणकी मॉति विचरते थे।

कुन्तीनन्दन अर्जुन पुकारकर कहते ही रह गये कि 'द्रुपदकुमार! आचार्यका वध न करो, उन्हें जीते-जी ही उठा ले आओ।' पर उसने नहीं सुना! आपके सैनिक भी 'न मारो, न मारो' की रट लगाते ही रह गये। अर्जुन तो करणामें भरकर धृष्टसुम्रके पीले-पीले दौड़े भी, पर कुल कल न हुआ। सब लोग पुकारते ही रह गये, किन्तु उसने उनका वध कर ही डाला। खूनसे भीगी हुई आचार्यकी लाश ते रयसे नीचे गिर पड़ी और उनके मस्तकको धृष्टसुम्रने आपके पुत्रोंके सामने फेंक दिया। उस युद्धमें आपके बहुत योद्ध मारे गये थे। अधमरे मनुष्योंकी संख्या भी कम नहीं थी। द्रोणके मरते ही सबकी हालत मुर्देकी-सी हो गयी। हमारे पक्षके राजाओंने द्रोणके मृतक शरीरको बहुत खोजा; पर वहाँ इतनी लाशों बिछी यीं कि वे उसे प्राप्त न कर सके।

तदनन्तर भीमसेन और धृष्टद्युम्न एक दूसरेसे गले मिल कर सेनाके बीचमें खुंशीके मारे नाचने लगे । भीमने कहा— 'पाञ्चालराजकुमार! जब कर्ण और दुष्ट दुर्योघन मारे जायंगे उस समय फिर तुम्हें इसी प्रकार छातीसे लगाऊँगा।'

# कौरवोंका भयभीत होकर भागना, पिताकी मृत्यु सुनकर अश्वत्थामाका कोप और उसके द्वारा नारायणास्त्रका प्रयोग

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! आचार्य द्रोणके मारे जानेके बाद कौरवोंको बड़ा श्लोक हुआ । उनकी ऑखोंसे खाँद बह चले । लड़नेका सारा उत्साह जाता रहा । वे आर्तस्वरसे विलाप करते हुए आपके पुत्रको घेरकर बैठ गये । दुर्योघनसे अब वहाँ खड़ा नहीं रहा गया, वह मागकर धन्यत्र चला गया । आपके सैनिक भूख-प्याससे विकल थे । वे ऐसे उदास दिखायी देते थे, मानो छ्की लपटमें झलस गये हों । द्रोणकी मृत्युसे सबपर मय छा गया या, इस-लिये सब माग गये । गन्धारराज शकुनि, स्तपुत्र कर्ण, मद्रराज शस्य, आचार्य कुप और कृतवर्मा भी अपनी-अपनी सेनाके साथ भाग चले । दुःशासन भी आचार्यकी मृत्यु सुनकर घवरा गया या, अतः वह भी हायियोंको सेना लेकर

भाग निकला । बचे हुए संशातकोंको साथ ले सुशर्मा भ पलायनकर गया । कोई हाथीपर चढ़कर भागा, कोई रथपर कुछ लोग घोड़ोंको रणभूमिमें ही छोड़कर भाग खड़े हुए कोई पितासे जल्दी भागनेको कहते थे, कोई भाइयोंसे । को मामा और मित्रोंको उत्तेजित करते हुए भाग रहे थे ।

इस प्रकार जब आपकी सेना भयभीत एवं अश्रव होकर भागी जा रही थी, उस समय अश्वत्यामाने दुर्योधन पास जाकर पूछा—'भारत! दुग्हारी यह सेना त्रस्त होक माग क्यों रही है १ दुम इसे रोकनेका प्रयन्न क्यों न करते १ पहलेकी भाँति दुग्हारा मन आज खस्य नहीं दिखा देता। कर्ण आदि भी यहाँ नहीं ठहर पाते। और दिन भ भयानक युद्ध हुए हैं, पर सेनाकी ऐसी दशा कभी न सैनिकोंके लिये हजार पहरकी-सी जान पड़ती थी। किसीमें भी लड़नेका उत्साह नहीं रह गया था, सब शियिल एव दीन हो रहे थे। आपके तथा शत्रुओंके भी सैनिकोंके पास न कोई अन्त्र रह गया था, न बाण। तो भी क्षत्रियधर्मका खयाल करके वे सेनाका परित्याग नहीं कर सके थे। कुछ तो नोंदसे इतने अधे हो गये कि हथियार फेंककर सो रहे। सुछ लोग हाथियोंपर, कुछ रयोंपर और कुछ लोग घोड़ोंपर ही झनकियाँ लेने लगे। घोर अन्धकारमे नींदसे नेत्र बद हो जाते थे, तो भी श्रूरकीर अपने शत्रुपक्षके वीरोंका सहार कर रहे थे। कुछ तो नोंदमें इतने वेसुध हो रहे थे कि शत्रु उन्हें भार रहे थे और उनको पता नहीं चलता था।

सेनिकोंकी यह अवस्या देख अर्जुन समस्त दिशाओंको निनादित करते हुए ऊँची आवाजमें बोले—'योदाओ! इस ममन तुम्होरे वाहन यक गये हैं, तुमलोग भी नीदसे अधे हो रहे हो। इसल्ये यदि तुम्हें स्वीकार हो, तो योड़ी देरके लिये लड़ाई बंद कर दो और यहीं सो जाओ। फिर चन्द्रोदय होनेपर जब नींदका वेग कम हो और यकावट दूर हो जाय, तो दोनों दलोंके लोग पुनः युद्ध छेहेंगे।'

धमांग्मा अर्जुनकी वात सबने मान ली और दोनों पक्ष-की सेनाएँ युद्ध वद कर विश्राम लेने लगीं । अर्जुनके उस प्रन्तावकी देवता और ऋपियोंने भी सराहना की । विश्राम मिल जानेसे आपके सैनिकोंको भी बड़ा सुख हुआ । वे अर्जुनकी प्रश्रसा करते हुए कहने लगे—'महाबाहु अर्जुन ! तुममें वेद, अल्ल, बुद्धि, पराक्षम और धर्म—सब कुछ है । तुम जीवोंगर दया करना जानते हो । तुमने हमें जो आराम दिया है, इसके बदले हम भी मगवान्से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो । वीरवर ! तुम्हारे सभी मनोरय शीव्र ही परे हों।'

इस प्रकार पार्यकी प्रशं करते-करते वे नींदके वशी-भृत हो सो गये। कोई घोड़ोंकी पीठपर छेटे थे तो कोई रय-की बैठकमें ही छुढक गये थे। कुछ छोग हायीके कघोंपर सोते ये और कुछ जमीनपर ही पड़ गये थे। नाना प्रकारके आयुघ, गदा, तलवार, फरसा, प्रास और कवच धारण किये हुए ही छोग अलग-अलग पड़े हुए थे। राजन्! उस समय अत्यन्त यके हुए हायी, घोड़े और सैनिक—समी युद्धसे विश्राम पाकर गाड़ी नींदमें सो गये थे।

तदनन्तर दो घड़ीके वाद पूर्व दिशामें ताराओंके तेजको क्षीण करते हुए भगवान चन्द्रदेवका उदय हुआ। क्षणभरमें ही सारा जगत् प्रकाशमान हो गया । अन्धकारका नाम निशान भी न रहा । चन्द्रकिरणोंके सुकोमल स्पर्शिस सारी सेना जाग उठी । फिर उत्तम लोकोंको पानेकी इच्छा रखनेवाले दोनों दलके योद्धाओंमें लोकसंहारकारी सग्राम आरम्भ हो गया।

उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्यके पास गया और उनके उत्साह तथा तेजको उत्तेजना देनेके लिये क्रोधमें भरकर



वोला—'आचार्य! इस समय शत्रु यककर विश्राम ले रहे हैं, उत्साह खो बैठे हैं और विशेषतः हमारे दॉवमें फँस गये हैं; ऐसी दशामें भी युद्धमें उनपर किसी तरहकी रियायत नहीं होनी चाहिये। आजतक हम ऐसे मौकोंपर आपको प्रसन्न रखनेके लिये सब तरहसे क्षमा करते आये हैं; उसका फल यह हुआ है कि पाण्डव यके होनेपर भी अधिक बलवान् होते गये हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिन्य अस्त्र हें, वे सब-के-सब यदि किसी एकके पास हैं तो वे आप ही हैं। ससारमें पाण्डव या हमलोग—कोई भी धनुर्धर युद्धमें आपकी समानता नहीं कर सकते। द्विजवर! इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि आप अपने दिन्य अस्त्रोंसे देवता, असुर और गन्धवाँसहित तीनों लोकोंका सहार कर सकते हैं। इतने शिक्तशाली होकर भी आप पाण्डवाँको अपना शिष्ट

हुई । यताओ तो, किस महारयीकी मृत्यु हुई है जिससे द्वम्हारी सेना इस अवस्थाको पहुँच गयी ११

द्रोणपुत्रका यह प्रश्न सुनकर भी दुर्योधन उस घोर अप्रिय समाचारको मुँदसे नहीं निकाल सका। केवल उसकी ओर देखकर आँस् बहाता रहा। इसके बाद उसने कृपाचार्य-से कहा—'आप ही सेनाके भागनेका कारण बता दीजिये।'

ता कृपाचार्य वारंबार विपादमम होकर अश्वत्थामाचे द्रोणके मारे जानेका समाचार सुनाने लगे । उन्होंने कहा— 'तात ! हमलोग आचार्य द्रोणको आगे रखकर पाञ्चाल राजाओं से संमाम कर रहे थे । उस युद्धमें जब बहुत-से कीरब-योद्धा मार डाले गये, तो तुम्हारे पिताने कुपित होकर म्हणाल प्रकट किया और मह नामक बाणोंसे हजारों धानुओंका सपाया कर डाला । उस समय कालकी प्रेरणासे पाण्डव, केकय, मत्स्य और विशेपतः पाञ्चाल बीरोंमेंसे जो भी द्रोणके रयके सामने आये, वे सब नष्ट हो गये । फिर तो पाञ्चाल योद्धा भाग खड़े हुए । उनका बल और पराक्रम धूनमें मिल गया । वे उत्साह खो बैठे और अचेत-से हो गये ।

उन्हें द्रोणके वाणोंसे धीडित देख पाण्डवींकी विजय चारनेवाले श्रीकृणाने कहा—'ये आचार्य द्रोण मनुष्योंसे कभी नहीं जीते जा सकते; औरोंकी तो बात ही क्या है, इन्द्र भी इन्हें नहीं परास्त कर सकते । मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्यामाके मारे जानेपर ये लडाई नहीं कर सकते; इस लिये कोई जाकर इन्हें अश्वत्यामाकी मृत्युकी झुठी खबर सुना दे। यह यात और सबने तो मान ली, केवल अर्जुनको पतंद नहीं आयी । युधिष्ठिरने भी बड़ी कठिनाईसे इसे स्वीकार किया । भीमसेनने छजाते-छजाते तुम्हारे पिताके सामने जाकर कहा-'अश्वत्यामा मारा गयाः' पर उन्होंने इसपर विश्वास नहीं किया । इसी बीचमें भीमसेनने मालवाके राजा इन्द्रवर्माके अश्वत्यामा नामक हायीको मार डाला । इसे यधिष्टिरने भी देखा । द्रोणने सची बातका पता लगानेके लिये राजा युधिष्ठिरसे पूछा—'अश्वत्यामा मारा गया या नहीं १' मिथ्या भाषणमें कितना दोप है, यह जानते हुए भी युधिष्ठिरने कह दिया 'अश्वत्यामा मारा गया।" 'परन्तु द्यायी। अन्तिम वाक्य उन्होंने घीरेसे कहा, जिसे तुम्हारे पिता सुन नहीं सके । अत्र उन्हें तुम्हारे मरनेका विश्वास हो गया । वे सन्तापसे पीडित हो गये । अब युद्धमें पहलेका-सा उत्साह न रहा । उन्होंने दिव्यास्त्रोंका परित्याग कर दिया और समाधि लगाकर बैठ गये। उस समय धृष्टगुम्नने पास जाकर बार्ये हायसे उनके केश पकड़ लिये और उनका सिर घड़से अलग कर दिया । सब योद्धा पुकार-पुकारकर कह रहे थे— 'न मारो, न मारो ।' अर्जुन तो रयसे उतरकर उसके पीछे दौड़ पड़े और बाँह उठाकर बारबार कहने लगे—'आचार्यको जीवित ही उठा लाओ, मारो मत ।' इस प्रकार सब लोग मना करते ही रह गये, परन्तु उस नृशंसने तुम्हारे पिताको मार ही डाला । उनके मारे जानेपर हमारा उत्साह भी जाता रहा, इसीलिये भाग रहे हैं ।''

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! आचार्य द्रोणको मानव, वाक्ण, आग्नेय, ब्राह्म, ऐन्द्र और नारायण अस्रका भी ज्ञान या; वे धर्ममें स्थित रहनेवाले थे; तो भी धृष्टद्युम्नने उन्हें अधर्मपूर्वक मार डाला । वे जस्त्र-विद्यामें परग्रुरामकी और युद्धमें इन्द्रकी समानता रखते थे । उनका पराक्रम कार्त-वीर्यके समान और बुद्धि बृहस्पतिके तुल्य थी । वे पर्वतके समान स्थिर और अग्निके समान तेजस्वी थे । गम्भीरतामें समुद्रको भी मात करते थे । ऐसे धर्मिष्ठ पिताको धृष्टश्चमके द्वारा अधर्मपूर्वक मारा गया सुनकर अश्वश्चमाने क्या कहाँ !

सञ्जय कहते हैं--पापी धृष्टग्रुम्नने मेरे पिताको छलसे मार डाला है-यह सुनकर अश्वत्यामा पहले तो रो पडा, उसकी ऑखोंसे ऑस् बहने लगे; मगर फिर वह रोषसे भर गया, उसका सारा शरीर क्रोधसे तमतमा उठा । वारंबार ऑर्खोंसे ऑसू पींछता हुआ वह दुर्योधनसे बोला-''राजन् ! मेरे पिताने हथियार डाल दिया या, तो भी उन नीचोंने उन्हे मरवा डाला । इन धर्मध्वजियोंका किया हुआ पाप आज मुझे मालूम हो गया । युधिष्ठिरने भी जो नीचतापूर्ण कृर कर्म किया है, उसे भी युन लिया । मेरे पिता रणमें मृत्युको प्राप्त होकर अवस्य ही वीरोंके लोकमें गये हैं, अतः उनके लिये मुझे शोक नहीं है। किन्तु धर्ममें प्रवृत्त रहनेपर भी जो उनका केश पकड़ा गया, सब सैनिकोंके सामने उनका अपमान किया गया-यही मेरे मर्मखानीको छेदे डालता है। मुझ-जैसे पुत्रके जीवित रहते भी उन्हें यह दिन देखना पड़ा । दुरारमा घृष्टद्युम्नने मेरा अपमान करके जो यह महान् पाप किया है, इसका मयंकर परिणाम उसे जल्दी ही भोगना पड़ेगा । युधिष्ठिर भी कितना शुठा है । उसने बहुत बड़ा अन्याय करके छलसे मेरे पिताका हिययार डलवा दिया है। अतः आज यह पृथ्वी उस घर्मराज कहलानेवालेका रक्तपान करेगी। आज मैं अपने सत्य तया इष्टापूर्त कर्मोंकी शपय खाकर कहता हूँ कि सम्पूर्ण पाञ्चालोंका संहार किये विना मैं

and the second s اگان سو فاہ سے ا er yer frên er e the second second second and the state of a and the state of t ी , रण २ । हे हे इस है से स्टूर्टिंग है 1 + 1 Prof 1 1 9 4 4 1 1 1 1 ्रः • = " । स्वर्णाद्वस्ति १ । १४ । अन्य १ वर्ष और १ - १ - १ - १ अन्य विकेश for a transfer of a and the state of the second process e for the property of the state of the s and the second the second and the same of the

at your to war it is not after the first the and the transfer of the break of the findings of For the more controlling to the control mme agfat gemad bieb nebant bie 41 करितृहेहर रेड कुरशित बार के पता है। इन्हें er el er- gift lett hille bille bit Anto b राभारकोरा कर २० वर्षेत्र वृक्ष र पुरा कर बद हैं , देखें बर्ग सुर्व देशका अब्दें जेंद्र के गर अन्तारे अभीत्रेत । प्रातिषय कीत्र दुधालुक्ति पर लेट ४४ म ते हैं के ले विभिन्ने और पाले हो पुख्या का कर है। प्रकृतिक पुरस्का कवार अवदेश रहता है स्था ें हें। इस्तर दिरमाचनी सम्देश उन्देशिया है। जर रहा करें। यह हैंदान परने हो । दुध भी तो सहस्रतनी भर्ति हो। भन्ने ना असे विषय की अर्थने स्की और एक भरा पार्ट । इन र । निरमार्शियादिगीकी जान करे कर राजा नारण हो है सुक्त इस भैर विरोध है। सुल करा व ही, इतर् है। राप ही भारत अर्जनता समाना बने और रायन जार दुष्याम घर मामार तो कपरमे भूजा से जीने बहा बहादुर है। यह पूर्व प्राचीन जिल्ने कुरवेसी देखा देनेके ही अपनी बुद्धिका परिचय दिया है, तुक्ते पण हवीन रिष्य दिखरिया रे सुध भी भू गामुकी मुना मुनावर कर्णक राष्ट्र बहुँ। उम्मान कहा बरते थे, रिशामी ! मैं, क्याँ भेर ्रुत्साभग - नीलों भिरतार पार त्यों हो भीत लेंगे ।' नुस्तान कर दीए मार्ग्य भेने सन्तरे वर्ष नार सुना है। आत उन्ह गर्य लेकर प्रतिशत पूरी यसी, यही हुई जात गांच करके दिलाकी । यः देले , बुराम शर् अन्ति निनीत हैला मानेही एदा रैं। धरिकार्मेस रायात्र वर्गे युद्ध करे। प्राप्तिके धार्यन दुर स नवा तक केर हैनिये बढ़ा श्रन्ता है। गाओं। विदर तेकर करें । ११

गत्त्वस्य जानाचे द्रोध तिसा शत्रु स्वर्षे घे, उचा ही जाते द्रिया । तिर केमाको हो जार्गीमें बॉटकर गुढ अगस्य हुना

कदापि जीवित नहीं रहूँगा । हर तरहके उपार्योसे पाञ्चालोंके नाशका प्रयत्न करूँगा। कोमल या कठोर कर्म करके मी पापी धृष्टद्युम्नका नाग कर डाव्हॅगा । पाञ्चालींका सर्वनाश किये विना में ज्ञान्ति नहीं पा सक्रा। संसारके लोग पुत्रकी चाह इसीलिये करते हैं कि वह इहलोक तथा परलोकमें महान् भयसे पिताकी रक्षा करेगा । परन्तु मैं जीवित ही हूँ और मेरे पिताकी पुत्रहीनकी-सी दुर्दशा हुई है। धिकार है मेरे दिव्य अस्त्रोंको, धिकार है मेरी इन मुजाओं और पराक्रमको, जो कि मेरे-जैसे पुत्रको पाकर भी मेरे पिताका केश खींचा गया । अब मै ऐसा काम करूँगा, जिससे परलोक-वासी पिताके ऋणसे उऋण हो जाऊँ । श्रेष्ठ पुरुषको अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिये; तथापि अपने पिताका वध मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिये अपना पौरुष कहकर सुनाता हूँ। आज श्रीकृष्ण और पाण्डव मेरा पराक्रम देखें, उनकी सम्पूर्ण सेनाको मिट्टीमें मिलाकर प्रलयका दृश्य उपिखत कर दूँगा । रथमें बैठकर संग्रामभूमिमे पहुँचनेपर आज मुझे देवता, गन्धर्व, असुर, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते । संसारमें मुझसे या अर्जुनसे बढकर दूसरा कोई अस्रवेत्ता नहीं है। मैं एक ऐसा अस्त्र जानता हूं जिसे न श्रीकृष्ण जानते हैं, न अर्जुन । भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टवुम, शिखण्डी तथा सात्यिकको भी उसका जान नहीं है । पूर्वकालकी बात है, मेरे पिताने भगवान् नारायण-को नमस्कार करके उनकी विधिवत् पूजा की यी । भगवान्ने उनका पूजन स्वीकार किया और वर मॉगनेको कहा। पिताने उनसे सर्वोत्तम नारायणास्त्रकी याचना की। तब भगवान् बोले—'मैं यह अस्त्र तुम्हें देता हूँ, अब युद्धमे तुम्हारा मुकायला करनेवाला कोई नहीं रह जायगा । किन्त ब्रह्मन् । इसका सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह अस्र गतुका नाश किये विना नहीं छौटता। अवध्यका भी वध कर डालता है। इसको शान्त करनेके उपाय ये हैं—रात्रु अपना रथ छोड़कर उतर जाय, हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर इसकी शरणमें चला जाय। और किसी उपायसे इसका निवारण नहीं होता ।' यह कहकर उन्होंने अस्र दिया और मेरे पिताने उसे ग्रहण करके मुझे भी सिखा दिया या । भगवान्ने अस्त्र देते समय यह भी कहा

या कि 'तुम इस अस्रसे अनेकों प्रकारके दिन्यास्त्रोंका नार कर सकोगे और संग्राममें वड़े तेजस्वी दिखायी दोगे।' ऐस कहकर भगवान् अपने परम धामको चले गये। यह नारायणास्त्र मुझे अपने पितासे मिला है। इसके द्वारा में युद्धमें पाण्डव, पाञ्चाल, मन्स्य और केकयोंको मार भगाऊँगा पाण्डवींको अपमानित करके अपने सम्पूर्ण शत्रुओंक



विष्वंस कर डाल्रॅगा । ब्राह्मण और गुक्से द्रोह करनेवाले पाञ्चालकुलकलंक भृष्टसुम्रको भी आज जीवित नहीं छोड्रॅगा।

अश्वत्थामाकी बात सुनकर कौरवोंकी भागती हुई सेना लौट पड़ी। मभी महारिययोंने बड़े-बड़े शख बजाने शुरू किये। मेरी बज उठी, हजारों नगारे पीटे जाने लगे। उन बाजोंकी तुमुल ध्वनिसे आकाश और पृथ्वी गूँज उठी। मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान उस तुमुल नादको सुनकर पाण्डव महारथी एकत्र हो परामर्श करने लगे। इसी बीचमें अश्वत्थामाने आचमन करके दिन्य नारायणास्त्रके प्रकट किया।

# दोनों दलोंका इन्द्रयुद्धः विराट, सपौत्र द्वपद और केकयादिका वधः दुर्योधन और दुःशासनकी पराजयः भीम-कर्ण तथा अर्जुन-द्रोणका युद्ध

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! जब रात्रिके तीन भाग बीत गये और एक ही भाग शेष रह गया, उस समय कौरव तथा पाण्डवोंमें बड़े उत्साहके साथ युद्ध होने लगा । थोड़ी देर बाद चन्द्रमाकी प्रभा फीकी पड़ गयी और पूर्वके आकाशमें लाली घेरता हुआ अरुणोदय हुआ। उस समय दोनों सेनाओं के योदा अरनी-अरनी सवारी छोड़कर सन्ध्या-बन्दनके लिये उत्तर पड़े और सूर्यके सम्मुख जप करते हुए हाथ जोड़े खड़े हो गये।

इसके वाद कौरव-सेना फिर दो भागोंमें विभक्त हो गयी और द्रोणाचार्यने दुर्योधनको साय लेकर सोमक, पाण्डव तया पाञ्चाल योद्धाऑपर आक्रमण किया। कौरवसेनाको दो भागोंने विभक्त देखकर श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—'धनखय! गृत्रमोंको वार्यो ओर करके आचार्य द्रोणको दाहिने रक्खो।' अर्जुनने भगवान्की आजा स्वीकार करके वैसा ही किया। भगवान्का अभिप्राय भीमसेन समझ गये और बोले—'अर्जुन! अर्जुन !! मेरी बात सुनो। क्षत्रिय-माता जिस कामके लिये पुत्रको जन्म देती है, उसे कर दिखानेका यह अवसर आ गया है। इसलिये अब पराक्रम करके सत्य, लडमी, धर्म और यजका उरार्जन करो। इस गत्रुसेनाका संदार कर डालो।'

तब अर्जुनने कर्ण और द्रोणको लाँपकर शत्रुओंके चारों ओरसे घरा डाल दिया। वे सेनाके मुहानेपर खढ़े हो बड़े-बड़े धित्रयांको अपनी शरामिसे दग्ध करने लगे, किन्तु उन्हें कोई भी आगे बढ़नेसे रोक न सका। इतनेहीमें दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने अर्जुनपर वाण बरसाना आरम्म किया; परन्तु उन्होंने अपने अर्ज़ोसे उनके अस्त्रोंका निवारण करके प्रत्येकको दमन्दस वाणांसे वींच डाला। उस समय वाणत्रुष्टिके साय ही धूलकी भी वर्षा होने लगी। चारों ओर घोर अन्धकार छा गया, जिससे हमलोग एक दूसरेको पहचान नहीं पाते थे। नाम बतानेसे ही योद्धा परस्पर युद्ध करते थे। कितने ही रयी रय हुट जानेपर एक दूसरेके केश, कवच और वांहें पकड़कर जूझ रहे थे। कितने ही भरे हुए घोड़ों और हाथियोंपर सटे हुए प्राण खो बैठे थे।

इस नमय द्रोणाचार्य संग्राममें उत्तर दिशाकी ओर जाकर खड़े हुए । उन्हें देखते ही पाण्डव-सेना यर्रा उठी । कितनोंपर आतङ्क छा गया, कुछ भाग चले और कुछ लोग मन उदास किये खड़े रहे। कितने हतोत्साह हो गये। कितने ही आश्चर्यचिकत होकर देखने लगे। उनमें जो दिलेर ये, वे क्रोध और अमर्षमें भर गये। कुछ ओजस्वी वीर प्राणींकी परवा न करके द्रोणाचार्यपर टूट पड़े। पाञ्चाल राजाओंपर द्रोणाचार्यके सायकोंकी अधिक मार पड़ी। वे अत्यन्त वेदना सहकर भी युद्धमें डटे हुए थे।

इतनेहीमें राजा विराट और द्रुपदने द्रोणपर चढ़ाई की । द्रपदके तीन पौत्रों और चेदिदेशीय योद्धाओंने भी उनका साय दिया । यह देख द्रोणाचार्यने तीन तीखे बाणोंसे द्रपदके तीनों पौत्रोंके प्राण ले लिये। इसके बाद उन्होंने चेदि, केक्य, खुझय तथा मत्स्यदेशीय महारथियोंको भी परास्त किया । तत्र राजा द्रुपद और विराट क्रोधर्मे भरकर द्रोणपर वाणोंकी बृष्टि करने लगे । द्रोणने उनकी बाणवर्षा रोक दी और अपने सायकोंसे उन दोनोंको आच्छादित कर दिया । अब उन दोनोंके कोधकी सीमा न रही, वे भी द्रोणको वाणोंसे बींघने लगे। यह देख द्रोणने क्रोघ और अमर्षमें भरकर दो अत्यन्त तीले भर्होंसे उन दोनोंके धनुष काट दिये । धनुष कट जानेपर विराटने दस तोमर चलाये और द्रुपदने भयकर शक्तिका प्रहार किया । द्रोणने भी तीखे भल्लोंसे उन दसों तोमरोंको काटकर सायकोंसे दुपदकी शक्ति भी काट गिरायी। फिर दो मार्लोंसे विराट और द्रुपद दोनोका काम तमाम कर दिया।

इस प्रकार विराट, द्रुपद, केकय, चेदि, मत्स्य, पाञ्चाल और तीनों द्रुपद-पीत्रोंके मारे जानेपर द्रोणका पराक्रम देख धृष्टद्युम्नको बड़ा कोघ हुआ, साथ ही दुःख भी। उसने महारिययोंके बीचमें यह शपय दिलायी कि 'आज जो द्रोणको जीवित छोड़कर लौटे या द्रोणसे अपमानित होकर बदला न ले, वह यश-यागादि करने तथा कुऑ, वावली बनवाने आदिके पुण्यको खो बैठे, उसका क्षत्रियत्व और ब्रह्मतेज नष्ट हो जाय। सम्पूर्ण धनुधीरियोंके बीचमें ऐसी घोषणा करके धृष्टद्युम्न अपनी सेनाके साथ द्रोणपर चढ आया। पाण्डव और पाञ्चाल एक ओरसे द्रोणपर बाणवर्षा करने लगे तथा दूसरी ओर दुर्योघन, कर्ण और शकुनि आदि प्रधान बीर उनकी रक्षामें खड़े हो गये। पाञ्चालोंने अपने सभी महारिययोंके

#### अर्जुनके द्वारा युधिष्टिरको उलाहना, मीमका क्रोध, धृष्टद्युम्नका द्रोणके विषयमें आक्षेप और सात्यिकके साथ उसका विवाद

सक्षय कहते हैं — महाराज ! नारायणास्त्रके प्रकट होते ही मेघसित पवन के अकोर उठने लगे। बिना वादलों के ही गर्जना होने लगी, पृथ्वी डोल उठी, समुद्रमें तूफान आ गया और बड़ी वड़ी निदयों की घारा उत्तरी दिशाकी ओर बहने लगी। पर्वतों के शिखर टूट-टूटकर गिरने लगे। उस घोर असको देखकर देवता, दानव और गन्धवाँपर मारी आतु हा गया; समस्त राजालोग भयसे थर्रा उठे।

भृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय । उस समय पाण्डवोने भृष्टगुमकी रक्षाके लिये क्या विचार किया !

सक्षयने कहा—कौरव-छेनाका तुमुल नाद सुनकर युधिश्विर अर्जुन से वोले—'धनज्ञय! धृष्टग्रुमके द्वारा आचार्य द्रोण के मारे जानेपर कौरव यहुत उदास हो विजयकी आशा हो हु चुके थे और अपनी-अपनी जान बचानेके लिये मागे जा रहे थे। अब देखते हैं तो पुनः उनकी सेना लौटी आ रही है; किउने उसे लौटाया है, इसके विपयम तुम्हें कुछ पता हो तो बताओं। ऐसा जान पड़ता है, द्रोणके मारे जानेसे कौरवीया पक्ष लेकर साक्षात् इन्द्र युद्ध करने आ रहे हैं। उनका भैरव-नाद सुनकर हमारे रयी घवराये हुए हैं। सबके राँगटे यहे हो गये हैं। यह कौन महारयी है, जो केनाओं युद्ध के लिये लीटा रहा है!

यर्जुन चोळे—जिस बीरने जन्म लेते ही उचैःश्रवाके समान हींसना आरम्भ किया था, जिसे सुनकर यह पृथ्वी हिल उठी और तीनों लोक यर्राने लगे थे, उस आवाजको सुनकर किमी अहण्य रहनेवाले प्राणीने जिसका नाम 'अश्वत्यामा' रख दिया था, यह वही श्रूरवीर अश्वत्यामा है; वही सिहनाद कर रहा है। धृष्ट्युम्रने उस समय अनायके समान जिनके केश पकड़कर मार डाला था, यह उन्हींका पक्ष लेकर उसके पूर कर्मका बदला खेनेके लिये आया है। आपने भी राज्यके लोभसे झुठ बोलकर गुक्को घोला दिया। धर्मको जानते हुए भी यह महान् पाप किया। अतः अन्यायपूर्वक वालीका वध करनेके कारण श्रीरामचन्द्रजीको लेसे अपयश मिला, उसी प्रकार आपके विषयमें भी सुठ बोलकर गुक्को मरवा डालनेका स्थायी कलझ तीनों लोकोंमें फैल जायगा। आचार्यने यह समझा था कि 'पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर सब धर्मोंके जाता हैं, मेरे शिष्य हैं; ये कभी झुठ

नहीं बोलेंगे ।' इसी भरोसे उन्होंने आपका विश्वास कर लिया । परन्तु आपने सत्यकी आह लेकर सरासर झुठ कहा। 'हाथी मरा था' इसिलये अश्वत्यामाका मरना बता दिया । फिर वे हथियार डालकर अचेत हो गये; उस समय उन्हें जितनी व्याकुलता हुई थी, सो आपने भी देखी ही थी। पत्रके स्लेहरे शोकमग्न होकर जो रणसे विमुख हो चुके थे, ऐसे गुरुको आपने सनातन धर्मकी अवहेलना करके शस्त्रते मरवा डाला । अश्वत्यामा पिताकी मृत्युसे कुपित है, धृष्ट्यमुको आज वह कालका ग्रास बनाना चाहता है। निहत्थे गुरुको अधर्मपूर्वक मरवाकर अब आप अपने मन्त्रियों-के साथ अन्धरयामाका सामना करने जाइये, शक्ति हो तो घृष्टद्युम्नकी रक्षा कीजिये । मैं तो समझता हूं, इम सब लोग मिलकर भी धृष्टद्युमको नहीं बचा सकते । मैं वार-वार मना करता रहा, तो भी शिष्य होकर इसने गुरुकी हत्या कर डाली। इसकी वजह यह है कि अब इमलोगोंकी आयुका अधिक अश बीत गया, थोडा ही शेष रह गया है; इसी-से हमारा मस्तिष्क खराब हो गया, हमने यह महान् पाप कर डाला । जो सदा पिताकी भॉति इमलोगींपर ' स्नेह रखते थे, धर्मदृष्टिसे भी जो हमारे पिता ही थे, उन गुरुदेवको इस क्षणमङ्कुर राज्यके कारण हमने मरवा दिया । धृतराष्ट्रने भीष्म और द्रोणको पुत्रोंके साथ ही सारा राज्य सौप दिया था। वे सदा उनकी सेवामें लगे रहते थे। निरन्तर सत्कार किया करते थे। तो भी आचार्य मुझे ही अपने पुत्रसे भी बढकर मानते थे। ओह । मैंने बहुत बड़ा और भयङ्कर पाप किया, जो राज्य-मुखके लोभमें पड़कर गुरुकी हत्या करायी। मेरे गुरुदेवको यह विश्वास या कि अर्जुन मेरे लिये पिता, भाई, स्त्री, पुत्र और प्राणींका भी त्याग कर सकता है । किन्तु में कितना राज्यका लोभी निकला! वे मारे जा रहे थे और मैं चुपचाप देखता रहा । एक तो वे ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध और तीसरे आचार्य थे; इसपर मी उन्होंने अपना शस्त्र नीचे डाल दिया या और महान् मुनिवृत्तिसे बैठे हुए थे। इस अवस्थामें राज्यके लिये उनकी इत्या कराकर अव मैं जीनेकी अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हूँ ।

सञ्जय कहते हैं—महाराज ! अर्जुनकी बात सुनकर वहाँ जितने महारयी बैठे थे, सब चुप रह गये; किसीने बुरा साय द्रोणको दवानेका पूरा प्रयत्न किया। किन्तु वे उनकी ओर ऑख उठाकर देख भी न सके।

जस समय भीमसेन कोघर्मे भरकर अपने वाणींसे आपकी वाहिनीमे भगदड़ मचाते हुए द्रोणकी सेनामें घुस गये। साय ही भृष्टग्रम भी द्रोणके पास जा पहुँचा । फिर तो घमासान युद्ध होने लगा । वडा भीषण संहार मचा । रिययोंके छुंड-के-झुंड एक दूसरेसे सटकर छोहा छेने छगे। जो छोग विमुख होकर भागते, उनकी पीठपर और बगलमें मार पड़ती थी । इस प्रकार वह घमासान युद्ध चल रहा था, इतनेमें पूर्णरूपसे सूर्य भगवान्का उदय हो गया । उस समय दोनों ओरके सैनिकोंने कवच पहने हुए ही सूर्योपस्थान किया । फिर पूर्ववत युद्ध होने लगा । सूर्योदयके पहले जो जिनके साथ लडते थे, उनका उन्हींके साथ पुनः इन्द्रयुद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षके योद्धा बहुत समीपसे सटकर मुकावला कर रहे थे: इसलिये तलवार, तोमर और फरसींकी मारसे वहाँका दृश्य बड़ा भयानक हो गया था। हाथी और घोड़ोंकी कटी हुई लाशोंसे रक्तकी नदी वह रही थी। महाराज ! उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुनको छोडकर बाकी समस्त सेना विक्षित्र, भ्याकुल, भयभीत एवं आतुर हो रही थी। द्रोण और अर्जुन ही अपने-अपने पक्षके रक्षक और घत्रराये हुए लोगोंके आधार थे। शत्रुपक्षके लोग उन्हीं दोनोंके सामने आकर यमलोककी राह लेते थे। कौरव और पाखालोंकी सेनाएँ अत्यन्त उद्दिम हो गयी थीं । एक तो सारी सेना गुत्थमगुत्थ हो रही थी, दूसरे धूल उड़-उडकर सबको द्रक देती थी; इसलिये हम-लोग उस महासंहारमें कर्ण, द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल-सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यिक, दुःशासन, अश्वत्यामा, दुर्योधन, शकुनि, कुप, शल्य, कृतवर्मा तथा और किसी वीरको नहीं देख पाते थे। पृथ्वी, आकाश या अपना शरीर-तक नहीं सूझता था। ऐसा जान पडता था, फिर रात हो गयी । कौन कौरव हैं और कौन पाण्डव या पाञ्चाल, इसकी पहचान नहीं हो पाती थी।

उस समय दुर्योघन और दुःशासन नकुल-सहदेवके साय भिड़े हुए थे। कर्ण भीमसेनसे लड़ता या और अर्जुन द्रोणाचार्यसे लोहा ले रहे थे। इन उग्र स्वभाववाले महारिययों-का अलौकिक सग्राम चलने लगा। ये विचित्र गतियोंसे अपने रयोंका सञ्चालन करते थे। वह युद्ध इतना भयंकर और आश्चर्यजनक या कि सभी रयी चारों और खड़े होकर उसका तमाशा देखने लगे। माद्रीनन्दन नकुलने आपके पुत्रको दाहिने कर दिया और उसपर सैकड़ों वाणोंकी झड़ी लगा दी। फिर तो वहाँ बड़ा कोलाहल हुआ। दुर्योघन भी नकुल-को दाहिनी ओर लानेका उद्योग करने लगा, मगर नकुलसे उसकी एक न चली। उसने वाण-वर्षांसे पीडित कर उसे सामनेसे मगा दिया।

दूसरी ओर क्रोधमें मरे हुए दुःशासनने सहदेवपर घावा किया था। उसके आते ही माद्रीनन्दनने एक मछ मारकर उसके सारियका मस्तक उड़ा दिया। यह काम इतनी जल्दीमें हुआ कि किसी सैनिक या स्वयं दुःशासनतकको पता न चला। जब बागडोर सॅमालनेवाला न होनेसे घोड़े स्वन्छन्द होकर भागने लगे, तब दुःशासनको माल्म हुआ कि मेरा सारिय मारा गया है। उसने स्वयं घोड़ोंकी रास ली और रणभूमिमें युद्ध करने लगा। सहदेवने उन घोड़ोंको तीले बाणोंसे मारना आरम्भ किया। वाणोंकी मारसे पीडित हुए घोड़े इधर-उधर भागने लगे। दुःशासन जब घोड़ोंकी रास लेता तो धनुष रख देता या और जब धनुषसे काम लेता तो रास लोड़ देता था। इसी बीचमें मौका पाकर सहदेव उसे बीधता रहा। यह देख कर्ण उसकी रक्षाके लिये बीचमें कृद पड़ा। तब भीमसेन भी सावधान हो गये और वे तीन मछोंसे कर्णकी भुजाओं तथा छातीमें घाव करके गर्जना करने लगे।

कर्णने भी तीखे बाणोंकी वर्षा करते हुए भीमतेनको रोक दिया। फिर उन दोनोंमें तुमुल संग्रम होने लगा। भीमतेनने गदा मारकर कंणके रथका क्वर तोड डाला, उसके सैकड़ों दुकड़े हो गये। कर्णने भीमकी ही गदा उठा ली और उसे घुमाकर उन्हींके रथपर फेंका। किन्तु भीमने दूसरी गदासे उस गदाको तोड़ डाला। फिर उन्होंने कर्णपर एक बहुत भारी गदा छोडी, परन्तु उसने बहुत से बाण मारकर उस गदाको लौटा दी। लौटकर वह गदा पुनः भीमके ही रथपर गिरी, उसके आघातसे उनके रथकी विशाल स्वजा टूटकर गिर पड़ी और सारियको भी मूर्च्छा आ गयी। इससे भीमसेनका कोप बढ़ गया और उन्होंने अपने सायकोंसे कर्णकी स्वजा, धनुष और भाषा काट डाले। कर्णने पुनः दूसरा धनुष लिया और तीले तीरोंसे उनके घोड़े, पार्वरक्षक तया सारियको मार डाला। रथहीन हो जानेपर भीमसेन नकुलके रथपर जा बैठे।

इसी प्रकार महारथी द्रोण तथा अर्जुन भी विचित्र प्रकारसे युद्ध करने लगे। वे सेनाके बीच विचित्र गतियोंसे रथका सञ्चालन करते हुए एक दूसरेको दायीं ओर लानेका प्रयत्न कर रहे थे। उस समय सभी योद्धा उन दोनोंका

या भला कुछ भी नहीं कहा। तव महावाहु भीमसेन कोघर्मे भरकर बोले—'पार्य ! वनवासी मुनि अथवा उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणकी माँति तुम भी धर्मोपदेश करने वैठे हो ? जो संकटसे अपनी तथा दूसरोंकी रक्षा करता है, संग्राममें शत्रुओंको क्षति पहुँचाना जिसकी जीविका है। जो स्त्रियों और सत्पुरुषींपर क्षमाभाव रखता है, वह क्षत्रिय शीघ्र ही धर्म, यश तथा लक्ष्मीको प्राप्त करता है। क्षत्रिय-के सम्पूर्णसद्गुणोंसे युक्त होते हुए आज मूखोंकी-सी वातें करना तुम्हं शोभा नहीं देता। तात। तुम्हारा मन धर्ममें लगा हुआ है। तुम्हारे भीतर दया है—यह वहुत अच्छी वात है । किन्तु घर्ममें प्रवृत्त रहनेपर भी तुम्हारा राज्य अधर्मपूर्वक छीन लिया गया, श्रृओंने द्रौपदीको सभामें लाकर उसका केश खींचा और हम सब लोग वल्कल धारण कर तेरह वर्षके लिये वनमें निकाल दिये गये । क्या हमारे साय यही बर्ताव उचित या १ ये सव वार्ते सहन करने योग्य नहीं थीं, फिर भी हमने सह लीं । हमने जो कुछ किया है, वह क्षत्रियधर्ममे स्थित रहकर ही किया है। शत्रुओंके उस अधर्मको याद कर आज में तुम्हारी सहायतासे उन्हें उनके सहायकौंसहित मार डालूँगा । मैं कोधमें भरकर इस पृथ्वीको विदीर्ण कर सकता हूँ । पर्वतींको तोड़-फोड़कर विखेर सकता हूँ । अपनी मारी गदाकी चोटसे वहे-वहे पर्वतीय वृक्षोंको तोड़ डालूँगा। इन्द्र आदि देवता, राक्षस, असुर, नाग और मनुष्य भी यदि एक ही साथ लड़ने आ जाय, तो उन्हें बाणोंसे मारकर भगा दूँगा। अपने भाईके ऐसे पराक्रमको जानते हुए भी तुम्हें अश्वत्थामासे भय नहीं करना चाहिये । अथवा तुम सव भाइयोंके साथ यही खड़े रही, मैं अकेला ही गदा हायमें लेकर शत्रुओंको परास्त करूँगा ।

भीमसेनके ऐसा कहनेपर धृष्टगुम्न वोला—'अर्जुन । वेदोंको पढना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना तथा दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना—ये ही छः कर्म ब्राह्मणोंके लिये प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे किस कर्मका पालन द्रोणाचार्य करते थे ! अपने धर्मसे भ्रष्ट होकर उन्होंने क्षत्रिय-धर्म स्वीकार किया था। ऐसी अवस्थामें यदि मैंने उनका वध किया, तो द्वम मेरी निन्दा क्यों करते हो ! जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरोंके प्रति मायाका प्रयोग करता है उसे यदि कोई मायासे ही मार डाले, तो इसमें अनुचित क्या है ! तुम जानते हो, मेरी उत्पत्ति इसी कामके लिये हुई थी; फिर भी मुद्दे गुरुहत्थारा क्यों कहते हो ! जो कोघके वशीमृत हो

ब्रह्मास्त्र न जाननेवालोंको भी ब्रह्मास्त्रसे नष्ट करता है सभी तरहके उपायोंसे क्यों न मार डाला जाय ? दूसरेके नहीं, मेरे ही भाइयोंका संहार किया था उसके वदले उनका मस्तक काट लेनेपर भी कोघ शान्त नहीं हुआ है। राजा भगदत्त पिताके मित्र थे; उन्हें मारकर जैसे तुमने अधर्म नहीं उसी प्रकार मैंने भी धर्मसे ही शत्रुका वध किया है तुम अपने पितामहको भी युद्धमें मारकर धर्मका समझते हो तो मैने जो पापी शत्रुका संहार किया, उसे क्यों मानते हो ? बहिन द्रौपदी और उसके पुत्रोंका करके ही मैं तुम्हारी कठोर वार्ते सहे लेता हूँ; इसमें औ कारण नहीं है। अर्जुन ! न तो तुम्हारे बड़े भाई असर हैं और न मैं पापी । द्रोणाचार्य अपने ही अपराधके मारे गये हैं; अतः चलकर युद्ध करो। '

धृतराष्ट्र योले—सञ्जय ! जिन महात्माने अन्न सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था, जिनमें साक्षात् प्रतिष्ठित था, उन आचार्य द्रोणकी वह नीच, नृत्रं गुरुघाती धृष्टग्रुम्न निन्दा करता रहा और किसी क्ष उसपर कोध नहीं किया ! धिक्कार है इस क्षत्रियप वताओ, वह अनुचित बात सुनकर पाण्डव तथा दूसरे राजाओंने धृष्टग्रुम्नसे क्या कहा !

सञ्जयने कहा—महाराज ! उस समय अर्जुनने कुमारकी ओर तिरछी नजरने देखा और ऑस् बहा उच्छ्यास लेकर कहा—'धिकार है ! धिकार है !!' उस युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल-सहदेव तथा श्रीकृष्ण आ लोग सकोचवश चुप हो गये । केवल सात्यिकरे न गया, वह बोल उठा—'ओर ! क्या यहाँ ऐसा के मनुष्य नहीं है, जो अमंगलमयी वात वकनेवाले इस नराधमको श्रीष्ठ हो मार डाले ! ओ नीच ! श्रेष्ठ पुर मण्डलीमें बैठकर ऐसी ओछी बातें करते तुझे लख्याती ! तेरी जीभके सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते मस्तक क्यों नहीं फट जाता ! गुक्की निन्दा करते स रसातलमें क्यों नहीं चला जाता ! स्वयं ऐसा नीच कर्म उल्टे गुक्पर ही दोपारोपण करता है ! तुझे तो स्वालना चाहिये । क्षणभर भी तेरे जीवित रहनेसे संसारव

लाभ नहीं है ! नराधम ! तेरे सिवा दूसरा कौन ऐस

मनुष्य है, जो धर्मात्मा गुरुका केश पकड़कर उसव

करनेको तैयार होगा ? तूने वीती तथा आगे होनेवाली

पराक्रम देखकर चिकत हो रहे थे। अर्जुनको जीतनेके लिये आचार्य द्रोण जिस-जिस उपायको काममें लाते थे, अर्जुन हॅसते हुए उस-उसका तुरत प्रतीकार कर देते थे। तब द्रोणाचार्यने कमशः ऐन्द्र, पाशुपत, त्वाष्ट्र, वायव्य और वाकण अन्त्रको प्रकट किया; किन्तु अर्जुनने द्रोणके धनुपसे हुट्ते हो उन अर्लोको दिव्यास्त्रदारा शान्त कर दिया। यह देख द्रोणने मन ही-मन अर्जुनकी प्रभाग की और उनके-जैसे शिष्यको पाकर अर्गेको सभी शक्षवेत्ताओं शेष्ठ समझा। उन दोनोंका युद्ध देखनेके लिये आकाशमें हजारो देवता, गन्धर्व, ऋषि और सिद्धोंके समूह एकत्रित थे। द्रोण और

अर्जुनकी प्रशंसासे मरी हुई उनकी बातें भी सुनायी देती थीं।

तदनन्तर द्रोणाचार्यने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया, वह अर्जुन तथा अन्य प्राणियोंको सन्ताप देने लगा। उस अस्त्र-के प्रकट होते ही पर्वत, वन और वृक्षोंसहित धरती डोलने लगी। समुद्रमें तूफान आ गया। दोनो ओरकी सेनाएँ भयभीत हो गर्यी। परन्तु अर्जुन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने ब्रह्मास्त्रसे ही उस अस्त्रका नाश कर दिया। फिर सारे उपद्रव शान्त हो गये। इसके बाद द्रोण और अर्जुनमें घोर युद्ध होने लगा।

### सात्यिक और दुर्योधनका युद्ध, द्रोणका घोर कर्म, ऋषियोंका द्रोणको अस्त्र त्यागनेका आदेश तथा अश्वत्यामाकी मृत्यु सुनकर द्रोणका जीवनसे निराश होना

सञ्जय कहते हैं—महाराज! उस समय दुःशासन पृष्ट्युस्रके साय युद्ध करने लगा। उसने पृष्ट्युस्रको अपने वाणीसे न्यून पीडित किया। तम वह भी कोधमें भर गया और आपने पुत्रके पोड़ोंपर बागवर्गा करने लगा। एक ही धणमें उसके बागोंकी इतनी राशि जमा हो गयी कि दुःशासनका रय उससे दक्तर ध्वजा और मारियमिति अहस्य हो गया। पृष्ट्युसके नामकोंसे दुःशासनको वड़ी पीडा होने लगी। इनलिये वह अब उसके सामने उहर न सका—पीठ दिखाकर भाग गया। इस प्रकार दुःशासनको विमुख करके पृष्ट्युस इजारों वाणोंकी वृष्टि करता हुआ द्रोणाचार्यके पाम जा पहुँचा।

उस समय जो युद्ध हो रहा या, वह सर्ग्या धर्मानुक्ल या। कोई निहत्येपर वार नहीं करता या। उस युद्धमें कर्णा, नालीक, विपका बुझाया हुआ वाण, वास्तिक, सूची, कपिछ, गी या हायीकी हड़ीका बना हुआ वाण, हो फलवाला अयित्र या टेटा-मेटा बना हुआ वाण— हन सबका प्रहार नहीं किया जाता था। सब लोगोने शुद्ध और सीधे-माटे अन्तोंको ही धारण कर रक्खा या। सभी धर्ममय संग्राम करके उत्तम लोक और सुयश प्राप्त करना चाहते थे।

इतनेहीमें दुर्योघन तथा सात्यिक में मुठमेड हुई। वे दोनों निर्माक होकर लड़ने लगे। साथ ही बचपनकी बीती हुई बातोंको याद कर परस्पर प्रेमपूर्वक देखते हुए बारंबार हंसने लगते थे। राजा दुर्योघन अपने व्यवहारकी निन्दा करता हुआ प्यारे मित्र सात्यिक बोला—'सखे। क्रोघ, लोभ, मोह, अमर्ष और क्षत्रिय-आचारको घिकार है, जिसके कारण आज तुम मुझपर और मैं तुमधर प्रहार कर रहा हूँ। तुम मेरे प्राणींसे भी बढकर प्रिय थे और मुझपर भी तुम्हारा ऐसा ही प्रेम था। पर आज इस रणभूमिमें हम सब कुछ भूल गये हैं।

द्रयोंघनके ऐसा कहनेपर सात्यकिने कहा-- 'राजन् ! क्षत्रियोंका व्यवहार ही ऐसा है। वे अपने गुरुसे भी लड़ते हैं। यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो तो जल्दी मार डालो, विलम्ब न करो । तुम्हारे कारण मैं पुण्यवानीके लोकमें जाऊँगा । अन मैं जीवित रहकर अपने मित्रोंपर पड़ी हुई आपित नहीं देखना चाहता। इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दे सात्पिक अपने प्राणोंकी परवा न करके द्वरंत दुर्योधनका सामना करने आ गया । तब दुर्योधनने सात्यिकको दस बाण मारे, सात्यिकने भी उसके ऊपर क्रमदाः पचास, तीस और दस बाणोंकी वर्षा की । दुर्योधनने पुनः हँसते-हॅसते तीस बाणोंसे सात्यकिको बीध डाला तथा क्षुरप्रसे उसके धनुषको भी काट दिया । सात्यकिने भी दूसरा धनुष ले हायोंकी फुर्ती दिखाते हुए आपके पुत्रपर वाणोंकी झडी लगा दी। दुर्योधनने अपने सायकोंसे उन वाणोंके दुकड़े-दुकड़े कर डाले और सात्यिकको तिहत्तर वाण भारकर व्याकुल कर दिया । फिर जब वह धनुषपर वाण चढा रहा या, इसी समय सात्यिकने उसके धनुषको काट डाला और अनेकों सायकोंसे उसको घायल भी कर दिया। दुर्योघन वेदनासे कराहता हुआ दूसरे रयपर जा बैठा । योड़ी देर बाद जब व्यया कुछ कम हुई तो सास्यिकके रयपर नाण वरसाता हुआ वह पुनः आगे वदा । इसी तरह सात्यिक भी दुर्योधनके रथपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। फिर दोनोंमें सात-सात पीढ़ियोंको नरकमें हुबो दिया । अब यदि पुनः मेरे समीन ऐसी बात मुँहसे निकालेगा, तो वज्रके समान गदा मारकर तेरा सिर उड़ा दूँगा। तू हत्यारा है, तुझे ब्रह्महत्याका पाप लगा है; इसीलिने लोग तुझे देखकर प्रायश्चित्तके लिये सूर्यनारायणका दर्शन करते हैं। खड़ा रह, मेरी गदाकी एक चोट सह ले; मैं भी तेरी गदाकी अनेकों चोटें सहूँगा।'

इस प्रकार जब सात्यकिने द्रुपद-पुत्रका तिरस्कार किया। तो उसने भी क्रोधमें भरकर उसकी मखौल उदाते हुए कहा-'सुन ली, सुन ली तेरी बात; और इसके लिये तुझे क्षमा भी करता हूँ । तेरे-जैसे नीच लोगोंका सत्पुरुपोंपर आक्षेप करनेका स्वभाव ही होता है। यदापि संसारमें क्षमाकी बड़ी प्रजंखा की जाती है, तयापि पापीके प्रति क्षमा नहीं करनी चाहिये: क्योंकि वह क्षमा करनेवालेको पराजित समझता है। तू निरंखे पैरतक दुराचारी, नीच और पापी है। स्वय निन्दाके योग्य होकर भी दूसरोंकी निन्दा करना चाहता है। भृरिश्रवाका हाय कट गया या, वह प्राणान्त अनशनका व्रत लेकर बैठा याः उस समय तूने सबके मना करनेपर भी जो उस्का नखक काट लिया। इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है ! जो स्वयं ऐसा काम करे, वह दूसरोंको क्या क्हेगा ! तू यहा धर्मात्मा पुरुप या तो जब भूरिश्रवा तुझे लात मार जमीनपर पटककर घलीटने लगा, उस समय ही त्ने क्यों न उत्तका वध किया ? स्वयं पापी होकर मुझसे क्यों कटोर यातें कह रहा है ! अब चुप रह, फिर कोई ऐसी बात मुँहरे न निकालना; नहीं तो बाणोंसे मारकर अभी तुसे यमलोक भेज दूंगा । चुपचाप युद्ध करः कीरवोंके साय ही प्रेतलोकमें जानेका उपाय न कर।

भृष्टसुम्रके ऐसे कठोर वचन सुनकर सात्यिक क्रोधसे काँप उठा, उसकी आँखें लाल हो गर्यी । हाथमें गदा ले उछलकर वह द्रुपदकुमारके सामने जा पहुँचा और बोला— 'अब मैं कोई कड़ी बात न कहकर केवल तुझे मार डालूँगा; क्योंकि तू इसीके योग्य है।' इस प्रकार महावली सात्यिकको घृष्टगुम्नपर सहसा टूटते देख भगवान् कृष्णके इशारेसे भीमसेन अपने रयसे कृद पड़े और अपनी दोनों बॉहोंसे सात्यिकको रोका, पर वह वलपूर्वक आगे वढ़ गया। उस समय उसके शरीरसे पसीने छूट रहे थे। भीमसेनने दौड़कर छठे कदमपर सात्यिकको पकड़ा और अपने दोनों पैर जमाकर खड़े हो किसी प्रकार उसे कावूमें किया। इतनेहीमें सहदेव भी अपने रयसे कृदकर आ पहुँचा और बोला—'नरश्रेष्ठ! अन्यक, वृष्णि तथा पाञ्चालींसे बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं है। तुमलोग जैसे हमारे मित्र हो, वैसे ही हम भी तुम्हारे हैं। तुम तो सब धर्मोंके जाता हो, मित्रधर्मका खयाल करके अपने क्रोधको रोको। तुम धृष्टशुम्नके अपराधको क्षमा करो और धृष्टशुम्न तुम्हारे।'

जब सहदेव सात्यिकको शान्त कर रहे थे, उस समय पृष्ट्युम्नने सकर कहा—'भीमसेन! छोड़ दो, छोड़ दो सात्यिकको। यह युद्धके घमंडमें मतवाला हो रहा है। अभी तीले बाणोंसे इसका सारा क्रोध उतार देता हूं और इसकी जीवन-लीला भी समाप्त किये डालता हूं।'

उसकी बात सुनकर सात्यिक सॉपके समान फुफकारता हुआ भीमसेनकी मुजाओंसे छूटनेका उद्योग करने लगा। दोनों वीर अपनी-अपनी जगहपर सॉड़के समान गरज रहे थे। यह देख भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन तुरंत ही बीचमें आ पड़े और बड़े यत्तसे उन्होंने उन दोनोंको शान्त किया। इस प्रकार कोघसे ऑखें लाल किये उन दोनों धनुर्घर वीरोंको आपसमें लड़नेसे रोककर पाण्डव-पक्षके क्षत्रिय योद्धा शत्रुऑ-का समना करनेके लिये आ डटे।

# नारायणास्त्रका प्रभाव देख युधिष्टिरका विषाद तथा भगवान् कृष्णके बताये हुए उपायसे उसका निवारणः अश्वत्यामाके साथ धृष्टद्युम्न, सात्यिक तथा भीमसेनका घोर युद्ध

सक्षय कहते हैं—राजन् । तदनन्तर अश्वत्यामाने दुर्योघनसे पुनः अपनी प्रतिज्ञा कह सुनायी—'धर्मका चोला पहने हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठरने युद्ध करते हुए आचार्यसे कपटपूर्ण वात कहकर उन्हें शस्त्र त्यागनेके लिये बाध्य किया है; इसलिये आज उनके देखते-देखते उनकी सेनाको मार भगाऊँगा और युष्टयुम्नको भी मार डालूँगा। यदि रणभूमिमें मेरे सामने युद्ध करते रहे, तो मैं इन सभी पाण्डव महारिययों-

का वध कर डाल्रॅगा । यह मेरी सची प्रतिशा है; अतः द्वम सेनाको लौटाकर ले चलो ।'

उसकी बात सुनकर आपके पुत्रने सेनाको पीछे छौटाया और मय त्यागकर बहे जोरसे सिंहनाद किया। फिर कौरव और पाण्डवींमें युद्ध आरम्म हुआ। इजारों शंख और मेरियाँ वज उठीं। इसी समय अश्वत्यामाने पाण्डवीं तथा पाञ्चालोंकी सेनाको लक्ष्य करके नारायणास्त्रका प्रयोग किया

भयद्भर युद्ध छिड़ गया । वहाँ सात्यिकको ही प्रवल होते देख कर्ण आपके पुत्रकी रक्षाके लिये शीघ ही आ पहुँचा । महावली भीमसेनसे यह नहीं सहा गया | वे भी वाणोंकी दृष्टि करते हुए तुरंत वहाँ आ धमके। कर्णने हॅसते-हॅसते तीखे बाण मारकर भीमसेनका धनुष तथा वाण काट दिये और उनके सार्थिको भी मार डाला । तब भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही; उन्होंने गदा लेकर शत्रके धनुष, ध्वजा, सार्थि पहियेका नाश कर डाला । कर्ण इस और रथके बातको नहीं सह सका, वह तरह-तरहके अस्त्रों और बाणोंका प्रयोग करके भीमके साथ लडने लगा । इसी तरह भीमसेन भी कुपित होकर कर्णसे युद्ध करने छगे। दूसरी ओर द्रोणाचार्य धृष्टग्रुम्न आदि पाञ्चालींको पीडा देने लगे । यह आचार्यके सेनापतित्वका पाँचवाँ दिन या । वे क्रोधमें भरे हुए थे और पाञ्चाल वीरोंका महान् संहार कर रहे थे। शत्रु भी बड़े धैर्यवान् थे । वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होते थे। पाञ्चाल वीरोंको मरते और टोणा-चार्यको प्रवल होते देख पाण्डवींको वडा भय हुआ । उन्हींने विजयकी आशा छोड़ दी। उन्हें सन्देह होने लगा-ये महान् अखवेता आचार्य कहीं हम सब लोगोंका नाश तो नहीं कर डालेंगे १

कुन्तीके पुत्रोंको भयभीत देख भगवान् श्रीकृष्ण कहने लगे—'पाण्डवो ! द्रोणाचार्य धनुर्धारियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके हायमें धनुषरहनेपर इन्द्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते । जब ये हिथयार डाल दें, तभी कोई मनुष्य इनका वध कर सकता है। मैं समझता हूँ, अश्वत्यामाके मारे जानेपर ये युद्ध नहीं करेंगे; अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्यामाकी मृत्युका समाचार सुनावे।'

महाराज ! अर्जुनको यह वात विच्कुल पसंद नहीं आयी, किन्तु और सब लोगोंको जॅच गयी । केवल राजा युधिष्ठिरने वड़ी कठिनाईसे यह बात स्वीकार की । मालवाके राजा इन्द्रवर्माके पास एक हायी था, जिसका नाम था अश्वत्यामा । अपनी ही सेनाके उस हाथीको भीमसेनने गदासे मार डाला और लजाते-लजाते द्रोणाचार्यके सामने जाकर जोर-जोरसे हला करने लगे—'अश्वत्यामा मारा गया।' मनमें उस



हायीका खयाल करके भीमने यह मिथ्या बात उड़ा दी।

उस अप्रिय बचनको सुनकर आचार्य द्रोण सहसा सुख गये,। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया । परन्तु वे अपने . पुत्रके बलको जानते थे, अतः सन्देह हुआ कि यह बात श्रूठी है। फिर तो धैर्यसे विचलित न होकर उन्होंने धृष्टसुप्तर घावा किया और उसके ऊपर एक हजार वाणोंकी वर्षा की । यह देख बीस हजार पाञ्चाल महारिययोंने चारों ओरसे बाणों-की झड़ी लगाकर द्रोणाचार्यको ढक दिया । द्रोणने उनके बाणोंका नाश करके उनका भी संहार करनेके लिये ब्रह्मास्त्र प्रकट किया । वह अस्त्र पाञ्चालोंके मस्तक और भुजाएँ काट-काटकर गिराने लगा । पृथ्वीपर मरे हुए वीरोंकी लाशें बिछ गयीं । आचार्यने उन बीसों हजार पाञ्चाल महारिययोंका सफाया कर डाला । फिर वसुदानका सिर घड़से अलग कर दिया । इसके बाद पाँच सौ मत्स्यों, छः हजार सञ्जयों, दस हजार हाथियों तथा दस हजार घोडोंका संहार कर डाला ।

इस प्रकार द्रोणाचार्यको क्षत्रियोंका अन्त करनेके लिये खड़ा देख अभिदेवको आगे करके विश्वामित्र, जमदिम, भरद्राज, गौतम, विषष्ठ, कश्यप और अत्रि ऋषि उन्हें ब्रह्म-लोकमें ले जानेके लिये वहाँ पधारे। साथ ही सिकत, पृक्षि, या। उससे हजारों वाण निकलकर आकाशमें छा गये, उन सबके अग्रभाग प्रज्वलित हो रहे थे। उनसे अन्तरिक्ष और दिशाएँ आच्छादित हो गर्या। फिर लोहेके गोले, चतुश्चक, दिचक, शतमी, गदा और जिसके चारों ओर छुरे लगे हुए थे, ऐसे सूर्यमण्डलाकार चक प्रकट हुए। इस प्रकार नाना प्रकारके शलोंसे आकाशको ज्यास देख पाण्डव, पाञ्चाल और सक्षय घवरा उठे। पाण्डव महारयी ज्यों-ज्यों युद्ध करते, त्यों-त्यों उस अल्लका जोर बढ़ता जाता था। उससे पाण्डव-



चेना भस्म होने लगी। यह संहार देख धर्मराजको बड़ा भय हुआ। उन्होंने देखा—मेरी चेना अचेत-सी होकर भाग रही है और अर्जुन उदासीन भावसे जुपचाप खड़े हैं, तो सब योद्धाओंसे कहा—'धृष्टग्रुम्न! पाञ्चालोंकी चेनाके साथ तुम भाग जाओ। सात्यके! तुम भी वृष्णि और अन्धकोंके साथ चल दो। अब धर्मात्मा श्रीकृष्णसें जो कुछ हो सकेगा, करेंगे। ये सारे जगत्के कल्याणका उपदेश देते हैं, तो अपना क्यों नहीं करेंगे! मैं सम्पूर्ण सैनिकोंसे कह रहा हूं, कोई भी युद्ध न करो। भाइयोंको साथ लेकर मैं अग्निम प्रवेश कर जाऊँगा। अर्जुनकी मेरे प्रति जो शुम कामना है, वह शीष्र ही पूरी हो जानी चाहिये; क्योंकि सदा ही अपना कल्याण करनेवाले आचार्यका मैंने वध करवाया है! अतः उनके लिये में भी बन्धुओंसहित मर जाऊँगा।' जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भगवान् श्रीकृष्णने दोनों भुजाएँ उठाकर सबको रोका और इस प्रकार कहा—'योद्धाओ! अपने हथियार शीध्रं ही नीचे डाल दो और सवारियोंसे उतर जाओ; नारायणास्त्रकी शान्तिका यही उपाय बताया गया है। भूमिपर खड़े हुए निहत्ये लोगोंको यह अस्त्र नहीं मारेगा। इसके विपरीत, ज्यों-ही-ज्यों योद्धा इस अस्त्रके सामने युद्ध करेंगे, त्यों-ही-त्यों कौरव अधिक बलवान् होते जायँगे। जो इस अस्त्रका सामना करनेके लिये मनमें विचार भी करेंगे, वे रसातलमें चले जायँ तो भी यह अस्त्र उन्हें मारे विना नहीं छोड़ेगा।'

मगवान् कृष्णकी वातें सुनकर सव योद्धाओंने हाथसे और मनसे भी शस्त्र त्याग देनेका विचार कर लिया। सवको अस्त्र त्यागनेके लिये उद्यत देख भीमसेनने कहा—वीरो! कोई भी अस्त्र न 'फेंकना। मैं अपने वाणोंसे अश्वत्यामाके अस्त्रोंका वारण करूँगा। इस भारी गदासे उसके अस्त्रोंका नाश करके मैं उसके अपर भी कालकी भाँति प्रहार करूँगा। यदि इस नारायणास्त्रका सुकावला करनेके लिये अवतक कोई योद्धा समर्थ नहीं हुआ, तो आज कौरव-पाण्डवोंके देखते-देखते मैं इसका सामना करूँगा। अर्जुन! अर्जुन! वुम अपने गाण्डीवको नीचे न डाल देना; नहीं तो चन्द्रमाकी भाँति तुममें भी कलडू लग जायगा, जो तुम्हारी निर्मलताको नष्ट कर देगा।

अर्जुन वोळे—भैया ! नारायणास्त्र, गौ और ब्राह्मणों-के सामने अपने अस्त्रको नीचे डाल देनेका मेरा व्रत है।

अर्जुनके ऐसा कहनेपर भीमसेन अकेले ही मेघके समान गर्जना करते हुए अश्वत्यामाके सामने गये और उसपर वाण-समूहोंकी वर्ण करने लगे। अश्वत्यामाने भी उनसे हॅसकर बात की और उनपर नारायणास्त्रसे अभिमान्त्रित बाणोंकी झड़ी लगा दी। महाराज! भीमसेन जब उस अस्त्रके सामने बाण मारने लगे, उस समय जैसे हवाका सहारा पाकर आग प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार उस अस्त्रका वेग बढने लगा। उसे बढते देख भीमके सिवा पाण्डवसेनाके सभी सैनिक मयमीत हो गये। सब लोग अपने दिव्य अस्त्रोंको नीचे डालकर रय, हायी और घोड़े आदि वाहनोंसे उतर गये। अब वह महाबली अस्त्र सब ओरसे हटकर भीमके मस्तकपर आ पड़ा। उसके तेजसे आच्छादित होकर भीमसेन अहस्य हो गये। इससे सभी प्राणी और विशेषतः पाण्डव लोग हाहाकार मचाने लगे। भीमसेनके साथ ही उनके रय गर्ग, वालिल्य, स्गु और अिक्स आदि भी ये। ये सभी सहसम्लप धारण किये हुए ये। महिषयोंने द्रोणाचार्यसे कहा—ध्रोण! हिययार रख दो और यहाँ खड़े हुए इमलोगोंकी ओर देखो। अत्रतक तुमने अधमंते युद्ध किया है। अब तुम्हारी मृत्युका तमय आया है। अबसे भी इस अत्यन्त क्र्तापूर्ण कर्मना त्याग करो। तुम बेंद और वेदाङ्गोंके विद्वान् हो। सत्य और धर्ममें तत्यर रहनेवाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम बाहाण हो। तुम्हारे लिये यह काम शोभा नहीं देता। अपने सनातन धर्ममें स्थित हो जाओ। तुम्हारा इस मनुष्य-लोक्में रहनेका समय पूरा हो चुका है। जो लोग ब्रह्मान्य नहीं जानते थे, उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्रसे दण्य किया है; तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं हुआ। फेंक दो ये अस्व-धन्न, अब फिर ऐसा पायकर्म न करो।

आचार्यने ऋिपयोंकी यह बात सुनी, भीमसेनके कथनपर भी विचार किया और धृष्टशुसको सामने देखा; इन सब कारणोंसे वे यहुत उदास हो गये। अब उन्हें अश्वत्यामाके मरनेका सन्देह हुआ। वे व्यथित होकर शुधिष्ठिरसे पूछने लगे— 'चान्तवर्में मेरा पुत्र मारा गया या नहीं ?' द्रोणके मनमें यह निश्चय या कि शुधिष्ठिर तीनों लोकोंका राज्य पानेके लिये भी किमी तरह सुरु नहीं वोलेंगे। बच्चनसे ही उनकी सचाईमें आचार्यना विश्वाम या।

इधर भगवान् श्रीकृष्णने यह सोचा कि आचार्य द्रोण अय पृथ्वीपर पाण्डवीका नाम-निजान भी नहीं रहने हेंगे, तो उन्होंने धर्मराजसे कहा—'यदि द्रोण कोधर्मे भरकर आये दिन और युद्ध करते रहे, तो में सच कहता हूँ तुग्हारी सेनाका सर्वनाज हो जायगा। अतः तुम द्रोणसे हम-होगोंको यचाओ। दूसरोंकी प्राण रक्षाके लिये यदि कदाचित् असत्य योलनापड़े, तो उससे वोलनेवालेको पातक नहीं लगता।'

वे दोनों इस प्रकार वार्ते कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे—'महाराज! ट्रोणके वधका उपाय सुनकर मैंने आपकी सेनामें विचरनेवाले मालवनरेश इन्द्रवर्माके अश्वत्यामा नामक हायीको मार डाला है। उसके बाद द्रोणसे जाकर कहा है— 'अश्वत्यामा मारा गया।' उन्होंने मेरी बातपर विश्वास नहीं किया, इसीलिये आपसे पूछते हैं। अतः आप श्रीकृष्णकी बात मानकर द्रोणसे कह दीजिये कि 'अश्वत्यामा मारा गया।' आपके कहनेसे फिर वे युद्ध नहीं करेंगे; क्योंकि आप सत्यवादी हैं—यह बात तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है।'

महाराज । भीमकी बात सुनकर और श्रीकृष्णकी प्रेरणा-से युधिष्ठिर वैसा कहनेको तैयार हो गये । वे असत्यके भयमें दूबे हुए ये, तो भी विजयमें आसक्ति होनेके कारण द्रोणाचार्य-से 'अश्वत्यामा मारा गया' यह वाक्य उच्च स्वरसे कहकर धीरेसे बोले 'किन्तु हायी ।' इसके पहले युधिष्ठिरका रथ पृथ्वीसे चार अंगुल कॅचा रहा करता था, उस दिन वह असत्य मुँहसे निकालते ही रथ जमीनसे सट गया । महारयी द्रोण युधिष्ठिरके मुखसे वह बात सुनकर पुत्रशोकसे पीडित हो जीवनसे निराश हो गये, तथा ऋषियोंके कथनानुसार अर्पनेको पाण्डवोंका अपराधी मानने लगे ।



## आचार्य द्रोणका वध

सञ्जय कहते हैं—महाराज । राजा द्रुपदने बहुत वड़ा यह करके प्रन्वलित अग्निसे जिसको द्रोणका नाश करनेके लिये प्राप्त किया या उस धृष्टद्युमने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े ही उद्दिग्न हैं और उनका चित्त शोकाकुल हो रहा है, तो उसने उस अवसरसे लाभ उठानेके लिये उनपर षावा कर दिया । धृष्टगुम्रने एक विजय दिलानेवाला घोड़े और सारिय भी अश्वत्यामाके अस्तसे आच्छादित हो आगके भीतर आ पड़े। जैसे प्रलयकालमें सवर्तक अग्नि सम्पूर्ण चराचर जगत्को भरम करके परमात्माके मुलमें प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस अलने भीमसेनको दग्च करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। उसका तेज भीमसेनके भीतर प्रविष्ट हो गया। यह देख अर्छन और भीमकी ओर दीड़े। वहाँ पहुँचकर दोनों उस अस्तकी आगमें धुस गये, किन्तु अन्त त्याग देनेके कारण वह आग इन्हें जला न सकी। नारायणासकी धान्तिके लिये दोनों ही भीमसेनको तथा उनके सम्पूर्ण अन्त-शालोंको जोर लगाकर खींचने लगे। उनके खींचनेपर भीमसेन और जोरसे गर्जना करने लगे; इससे वह भयद्वर अस्त और भी उप्ररूप घारण करने लगा।

तय भगवान् श्रीकृष्णने भीमसे कहा—'पाण्डुनन्दन! यह क्या यात हं! मना करनेपर भी तुम युद्ध वद क्यों नहीं करते! यदि हम समय युद्धसे ही कौरव जीते जा सकते तो हम तया ये सभी राजा युद्ध ही करते। यहाँ हठसे काम नहीं चलेगा। तुम्हां पक्षके सभी योजा रयसे उत्तर चुके हैं, तुम भी श्रीय उत्तर जाओ।' यह कहकर श्रीकृष्णने उन्हें रयसे



नीचे खींच लिया । नीचे उतरकर मीमछेनने ज्यों ही अपना

अस्त्र घरतीपर डाला, त्यों ही नारायणास्त्र शान्त हो गया ।

इस प्रकार उस दुःसह तेजके शान्त हो जानेपर सम्पूर्ण दिशाएँ साफ हो गर्यी, ठंडी हवा चलने लगी तथा पशु-पक्षियोंका कोलाइल वंद हो गया। हाथी और घोडे आदि वाहन भी सखी हो गये । पाण्डवींकी जो सेना मरनेसे बच गयी यी, वह अब आपके पुत्रींका नाश करनेके लिये पनः हर्षसे भर गयी । उस समय दुर्योधनने द्रोणपुत्रसे कहा-'अश्वत्यामन् । एक बार फिर इस अस्त्रका प्रयोग करो; देखो, यह पाञ्चालींकी सेना विजयकी इच्छासे पुनः संग्रामभूमिमें आकर डट गयी है। अपके पुत्रके ऐसा कहनेपर अश्वत्यामा दीनतापूर्ण उच्छ्वास लेकर बोला--'राजन् । इस अस्त्रका दुवारा प्रयोग नहीं हो सकता । दुवारा प्रयोग करनेपर यह अपने ही ऊपर आकर पड़ता है। श्रीकृष्णने इसे शान्त करने-का उपाय वता दिया, नहीं तो आज सम्पूर्ण शत्रुओंका वध हो ही जाता । दुर्योघनने कहा- भाई। तुम तो सम्पूर्ण अस्त-वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो; यदि इस अस्त्रका दो बार प्रयोग नहीं हो सकता तो अन्य अस्त्रोंसे ही इनका संहार करो। क्योंकि ये सभी गुरुदेव द्रोणके इत्यारे हैं । तुम्हारे पास बहुत-से दिन्यास्त्र हैं; यदि मारना चाहो तो कोघमें भरे हुए इन्द्र भी तुमसे वचकर नहीं जा सकते।

पिताकी मृत्यु याद आ जानेसे अश्वत्थामा पुनः क्रोधमें भरकर धृष्टगुम्नकी ओर दौड़ा । निकट पहुँचकर उसने पहले वीस और फिर पॉच बाणोंसे उसे घायल किया । धृष्टग्रमने भी चौसठ बाण मारकर अश्वत्यामाको बींघ डाला तथा बीस वाणोंसे सार्थिको और चारसे चारों घोड़ोंको घायल कर दिया । धृष्टद्युम्न अश्वत्थामाको वारंवार बींधकर पृथ्वीको कम्पायमान-सा करता हुआ गर्जने लगा । अश्वत्यामाने भी कुपित हो धृष्टयुम्नको दस बाण मारे, फिर दो क्षुरोंसे उसकी ध्वजा और धनुष काट दिये । इसके बाद अन्य बहुत-से सायकोंद्वारा धृष्टग्रुम्नको पीड़ित किया और घोड़ों तथा सारिय-को मारकर उसे रयहीन कर दिया । तत्पश्चात् उसके सैनिकॉ-को भी मार मगाया। यह देखकर सात्यिक अपने रयको अश्वत्यामाके पास छे गया । वहाँ पहुँचकर उसने अश्वत्यामा-को पहले आठ, फिर बीस बाणोंसे बींघ दिया; इसके बाद सारिय तथा घोड़ोंको घायल किया । फिर उसके धनुष और ध्वजाको काटकर रथको भी तोड़ डाला। तदनन्तर उसकी छातीमें तीस बाण मारे ।

उस समय दुर्योघनने बीस, ऋपाचार्यने तीन, ऋतवर्माने

सुदृढ धनुष हायमें ले उसपर अग्निके समान तेजस्वी बाण रक्खा। यह देख द्रोणने उसे रोकनेके लिये आङ्गिरस नामक धन्य और ब्रह्मदण्डके समान अनेकों बाण हायमें लिये। फिर उन वाणोंकी वर्षासे उन्होंने धृष्टद्युमको दक दिया, उसे घायल भी कर डाला तया उसके बाण, धनुष और ध्वजाको काटकर सारियको भी मार गिराया । तब धृष्टवुम्रने हॅसकर दूसरा धनुष उठाया और आचार्यकी छातीमें एक तेज किया हुआ बाण मारा । उसकी करारी चोटसे उन्हें चक्कर आ गया। अब उन्होंने एक तीखी धारवाला भाला लिया और उससे उसके धनुषको पुनः काट डाला । इतना ही नहीं, इसके अलावे भी उसके पास जितने धनुष थे, उन सबको काट दिया । केवल गदा और तलवारको रहने दिया । इसके बाद उन्होंने भृष्टचुम्नको नौ बाणोंसे बींध डाला। तब उस महारयीने अपने घोडोंको द्रोणके रयके घोडोके साथ मिला दिया और ब्रह्मास्त्र छोडनेका विचार किया । इतनेहीमें द्रोणने उसके ईपा, चक्र और रयका वन्धन काट दिया । धनुष, ध्वजा और सारियका नाश तो पहले ही हो चुका था। इस भारी विपत्तिमें फॅसकर धृष्टद्युम्न-ने गदा उठायी, किन्त्र आचार्यने तीखे सायकोंसे उसके भी दुकड़े-दुकड़े कर दिये। अब उसने चमकती हुई तलवार हायमें ली और अपने रथसे द्रोणाचार्यके रयपर पहुँचकर उनकी छातीमें वह कटार भोंक देनेका विचार किया। यह देख द्रोणने शक्ति उठायी और उसके द्वारा एक-एक करके **भृष्ट्युम्नके चारों घोड़ोंको मार डाला । यद्यपि दोनोंके घोड़े** एक साथ मिल गये थे, तो भी उन्होंने अपने लाल रंगके घोड़ोंको वचा लिया। उनकी यह करत्त धृष्टशुम्नसे नहीं सही गयी । वह द्रोणकी ओर झपटकर तलवारके अनेकों हाथ दिखाने लगा। इसी वीचमें एक हजार 'वैतस्तिक' नामक बाण मारकर आचार्यने उसकी ढाल-तलवारके खण्ड-खण्ड कर डाले। उपर्युक्त वाण निकटसे युद्ध करनेमें उपयोगी होते हैं तथा वित्तेभरके होनेके कारण ही वैतस्तिक कहलाते हैं। द्रोण, ऋप, अर्जुन, कर्ण, प्रद्युम्न, सात्यिक तथा



अभिमन्युके सिवा और किसीके पास वैसे बाण नहीं थे।
तलवार काट देनेके बाद आचार्यने अपने शिष्य
धृष्टशुम्नका वध करनेकी इच्छासे एक उत्तम वाण धनुषपर
रक्ता। सात्यिक यह देख रहा या। उसने दस तीखे बाण
मारकर कर्ण और दुर्योधनके सामने ही द्रोणका वह अस्त्र
काट दिया तथा धृष्टशुम्नको द्रोणके चंगुलसे बचा लिया।
उस समय सात्यिक द्रोण, कर्ण और कृपाचार्यके बीच
वेखटके धूम रहा या। उसकी हिम्मत देख श्रीकृष्ण और
श्राकुल्णसे कहने लगे—'जनार्दन! देखिये तो सही,
आचार्यके पास खड़े हुए मुख्य महारिययोंके बीच सात्यिक
खेल-सा करता हुआ विचर रहा है, उसे देखकर मुझे बढ़ी
प्रसन्नता हो रही है। दोनों ओरके सैनिक आज उसके पराक्रमकी मुक्तकण्ठसे सराहना कर रहे हैं।'

जब सात्यिकिने द्रोणाचार्यका वह बाण काट डाला, तो दुर्योधन आदि महारिययोंको बड़ा कोघ हुआ। कृपाचार्य, कर्ण तथा आपके पुत्र उसके निकट पहुँचकर बड़ी फुर्तीके साथ तेज किये हुए बाण मारने लगे। यह देख राजा

दस. कर्णने पचासः दुःशासनने सौ तथा वृषसेनने सात वाण मारकर सात्यिकको घायल किया । तब सात्यिकने एक ही क्षणमें उन सभी महार्थियोंको रयहीन करके रणभूमिसे भगा दिया । इतनेमें अश्वत्यामा दूसरे रथपर सवार होकर आया और सैकड़ों सायकोंकी वृष्टि करता हुआ सात्यिकको रोकने लगा । सात्यिकने जब उसे आते देखा, तो पुनः उसके रथके टकडे करके उसे मार भगाया । सात्यिकका वह पराक्रम देख पाण्डव वारंवार शङ्ख वजाने और सिंहनाद करने छगे। इस प्रकार द्रोणपुत्रको रयहीन करके सात्यिकने वृषसेनके तीन हजार महारथियोंका, कुपाचार्यके पंद्रह हजार हाथियोंका तया शक्तिके पचास इजार घोडोंका संहार कर डाला। इसी बीचमें अश्वत्यामा पुनः दूसरे रथपर आरूढ़ हो सात्यिकका वध करनेके लिये कोधर्मे भरा हुआ आया। सात्यिक पुनः उसे तीखे वाणोंसे वींधने लगा। इससे पीडित होकर अश्वत्यामाने हॅसते-हॅसते कहा-प्सात्यके । तुम आचार्यको मारनेवालेकी सहायता करते हो; परन्तु यह धृष्टद्युम्न और तुम-दोनों ही मेरे ग्रास बन चुके हो, किसी तरह अब वचकर नहीं जा सकते । युयुधान ! मैं अपने सत्य और तपस्याकी रापय खाकर कहता हूँ, समस्त पाञ्चालींका नारा किये विना चैन नहीं ऌँगा। तम पाण्डवों और चृष्णियोंकी जितनी भी सेना हो, सबको एकत्रित कर छो; तो भी मैं सोमकोंका संहार कर ही डालूँगा।

यह कहकर अश्वत्यामाने सात्यकिपर एक बहुत तीखा वाण मारा । उसने सात्यिकका कवच छेदकर उसे अत्यन्त चोट पहुँचायी। कवच छिन्न-भिन्न हो गया, उसके हायसे घनुष और बाण गिर गये, खूनसे लयपय हो वह रयके पिछले भागमें जा बैठा। यह देख सारिय उसे अश्वत्यामाके सामनेसे अन्यत्र हटा ले गया । तदनन्तर अर्जुन, भीमसेन, बृहत्क्षत्र, चेदिराजकुमार, सुदर्शन—ये पाँच महारथी आ पहुँचे और सबने चारों ओरसे अश्वत्यामाको घेर लिया। उन्होंने वीस पग दूर रहकर अश्वत्यामाको पाँच-पाँच वाण मारे । अश्वत्यामाने भी एक ही साथ पचीस वाण मारकर उनके सव वाणींको काट दिया । इसके बाद उसने वृहत्क्षत्र-को सात, सुदर्शनको तीन, अर्जुनको एक और भीमसेनको छः वार्णीसे वींघ डाला। तव चेदिदेशके युवराजने वीस, अर्जुनने आठ और अन्य सव लोगोंने तीन-तीन बाणोंसे अश्वत्यामाको घायल कर दिया । इसके वाद अश्वत्यामाने अर्जुनको छः, श्रीकृष्णको दस, भीमसेनको पाँच, चेदियुवराज-

को चार और सुदर्शन तया वृहत्क्षत्रको दो-दो बाण मारे । फिर भीमसेनके सारियको छः बाणोंसे भ्रायल कर दो वाणोंसे उनकी ध्वजा और धनुष काट डाले। तत्पश्चात् अने सायकोंकी वर्षासे अर्जुनको भी बींधकर उसने सिंहके समान गर्जना की। फिर तीन बाणोंसे उसने अपने रयके पास ही खहे हुए सुदर्शनकी दोनों भुजाएँ और मस्तक उड़ा दिये, रय-शक्तिसे पौरव वृहत्क्षत्रको मार डाला तथा अग्निके समान तेजस्वी बाणोंसे चेदिदेशके सुवराजको सारिय और घोडोंसहित यमलोक भेज दिया।

यह देखकर भीमसेनके कोघकी सीमा न रही, उन्होंने सैकडों तीखे वाणोंसे अश्वत्यामाको ढक दिया। परन्त अश्वत्यामाने अपने सायकोंसे उनकी वाणवर्षाका नाश कर दिया और क्रोधर्मे भरकर उन्हें भी घायल किया। तर भीमसेनने यमदण्डके समान भयद्वर दस नाराच चलाये. वे अश्वत्यामाके गलेकी हँसली छेदकर भीतर घुस गये। इस चोटसे अत्यन्त पीडित हो उसने ऑखें बंद कर ही और ध्वजाका सहारा लेकर वैठ गया । योडी देरमें जब होश हुआ। तो उसने भीमसेनको सौ बाण मारे । इस प्रकार दोनों ही वर्षाकालके मेघके समान एक दूसरेपर वाणोंकी वर्षा करने लगे । महाराज ! उस युद्धमें इमलोगोंको भीमसेनके अद्भत पराक्रम, अद्भुत वल, अद्भुत वीरता, अद्भुत प्रभाव तया अन्द्रत व्यवसायका परिचय मिला । उन्होंने द्रोणपुत्रका वध करनेकी इच्छासे वाणोंकी वड़ी भयद्वर वृष्टि की। इधर अश्वत्यामा भी वड़ा भारी अस्त्रवेत्ता या, उसने अस्त्रोंकी मायासे उनकी बाणवर्षा रोक दी और उनका धतुष काट डाला: फिर क्रोधमें भरकर अनेकों वाणीं उन्हें घायल किया । धनुष कट जानेपर भीमने भयद्वर रयशक्ति हायमें ली और उसे बड़े बेगसे घुमाकर अश्वत्यामाके रथपर चलाया; किन्तु उसने तेज वाण मारकर उसके दुकडे-दुकडे कर डाले। इसी बीचमें भीमसेनने एक सुदृढ धनुष हायमें लिया और वहुत से वाणोंका प्रहार कर अश्वत्यामाको वींघ डाला। तव अश्वत्थामाने एक बाण मारकर भीमसेनके सार्थिका ललाट चीर दिया, उस प्रहारसे सारिय मूर्छित हो गया। उसके हायसे घोड़ोंकी बागडोर छूट गयी । सारथिके वेहोश होते ही भीमसेनके घोड़े सब धनुर्धारियोंके देखते-देखते भाग चले। विजयी अश्वत्यामा हर्षमें भरकर शङ्ख वजाने लगा और पाञ्चाल योद्धा तथा भीमरेन भयभीत होकर इघर-उघर भाग निकले।

वैंधाते हुए कहा, "भाई! मैने भी उनसे यह बात कही थी। उन्होंने कहा है कि गर्भ है। उन्होंने कभी विनोदमें भी कोई छूठी वात नहीं कही है। फिर इस सक्कटके अवसरपर तो उनका कहना छुठा हो ही कैसे सकता है। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि 'नागकन्ये! अपनी प्रयोजनिसिद्धिके सम्यन्धमें कोई चिन्ता नहीं करना। तुम्हारे गर्भसे अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी पुत्र होगा। इसिट्ये भाई! तुम अपने मनमें किसी प्रकारका दुःख न करो। " यह सुनकर बासुकि बड़े प्रेम और प्रसन्नतासे अपनी बहिनका स्वागत-सत्कार करने लगा और उसके पेटमें ग्रुक्ष पक्षके चन्द्रमाके समान गर्भ भी बढने लगा।

समय आनेपर वासुिककी बहिन जरकारको गर्मसे एक दिव्य कुमारका जन्म हुआ । उसके जन्मसे मातृवश और पितृवश दोनोंका भय जाता रहा । क्रमशः वड़ा होनेपर उसने ज्यवन सुनिसे वेदोंका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया । वह नहाचारी बालक बचपनमें ही वड़ा बुद्धिमान् और सास्विक या । जब वह गर्ममें था, तभी पिताने उसके सम्बन्धमें 'अस्ति' (है) पदका उच्चारण किया था; इसल्ये उसका नाम 'आस्तीक' हुआ । नागराज वासुिकके घरपर वाल्य-अवस्थामें बड़ी सावधानी और प्रयत्नसे उसकी रक्षा की गयी । थोड़े ही दिनोंमें वह बालक इन्द्रके समान बढ़कर नागोंको हिर्पित करने लगा ।

### परिक्षित्की मृत्युका कारण

श्रीशौनकजीने कहा— य्तनन्दन ! राजा जनमेजयने उत्तङ्कृती बात सुनकर अपने पिता परिक्षित्की मृत्युके सम्बन्धमें जो पूछ-ताछ की थी, उसका आप विस्तारसे वर्णन कीजिये । उग्रश्चवाजीने कहा—राजा जनमेजयने अपने मन्त्रियों-से पूछा कि भेरे पिताके जीवनमें कौन-सी घटना घटित हुई थी ! उनकी मृत्युका मृत्युका सुनकर वही करूँगा, जिससे जगत्का लाम हो !'

मन्त्रियोंने कहा-महाराज! आपके पिता बढ़े



धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक ये । इस बहुत संक्षेपसे

उनका चरित्र आपको सुनाते हैं। आपके धर्मशपिता मूर्तिमान् धर्म थे । उन्होने धर्मके अनुसार अपने कर्तव्यपालनमें संलग्न चारों वर्णोंकी प्रजाकी रक्षा की थी । उनका पराक्रम अतलनीय था। वे सारी पृथ्वीकी ही रक्षा करते थे। न उनका कोई द्वेषी या और न वे ही किसीसे द्वेष करते थे। वे सबके प्रति समान दृष्टि रखते थे। उनके राज्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रद्ध—सभी प्रेसन्नताके साथ अपने-अपने कर्ममें लगे रहते थे। विधवा, अनाय, लॅगड़े, लूले और गरीबोंके खान-पानका भार उन्होंने अपने ऊपर हे रक्खा था। उनकी प्रजा दृष्ट-पुष्ट रहती थी। वे बड़े ही श्रीमान् और सत्यवादी थे । उन्होंने कृपाचार्यसे धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान् श्रीकृष्ण आपके पिताके प्रति बड़ा प्रेम रखते थे । विशेष क्या, वे सभीके प्रेमपात्र थे । कुरुवशके परि-क्षीण होनेपर उनका जन्म हुआ या, इसीसे उनका नाम परीक्षित् हुआ । वे राजधर्म और अर्थशास्त्रमें बड़े कुशल थे । वे वडे बुद्धिमान्, धर्मसेवी, जितेन्द्रिय और नीतिनिपुण थे । उन्होंने साठ वर्षतक प्रजाका पालन किया । इसके वाद सारी प्रजाको दुखी करके वे परलोक सिधार गये। अव यह राज्य आपको प्राप्त हुआ है।

जनमेजयने कहा—मिन्त्रयो ! आपलोगोने मेरे प्रश्नका उत्तर तो दिया ही नहीं । हमारे वंशके सभी राजा अपने पूर्वजोंके सदाचारका ध्यान रखकर प्रजाके हितैषी और प्रिय होते आये हैं । मैं तो अपने पिताकी मृत्युका कारण जानना चाहता हूँ ।

मन्त्रियोंने फहा-मनराज ! आनके प्रजापालक ि मानार पारत्वी तरर ही धितारके प्रेमी थे। उन्होंने गाय गानामं एमलेगोवर छोड़ रक्या या । एक वार ने विकास से जाने हिंदी वनमें गये हुए थे। उन्होंने बाणसे ए हरिनही मारा और उसके भागनेपर उसका पीछा िया विकास हो पैदल बहुत दूरतक बनमे हरिनको इंडरें हुए चले गये परन्तु उसे पा नहीं सके। वे साठ नों हो चुके थे, इंबलिये यक गये और उन्हें भूख भी लग गर्भा । उसी सनय उन्हें एक मुनिया दर्शन हुआ । वे मौनी ये । उन्होंने उन्हों से प्रान्त किया । परन्तु वे कुछ नहीं बोले । उग गुगय राजा भूने और यके-मोंदे थे, इसलिये मुनिको उत्त न बोलने देराकर कोधित हो गये। उन्होंने यह नहीं जाना कि ये गीनी है। इसलिये उनका तिरस्कार करनेके छिये भनुपरी नौरसे मरा साँप उठाकर उनके कथेपर डाल दिया । मीनी मुनिने राजाके इस कृत्यपर भला-बुरा कुछ नहीं एए। ये नपचाप शान्तभावसे बैठे रहे । राजा ज्यों के त्यों वहाँसे उलटे पाँव राजधानीमें छीट आये ।

मीनी ऋषि रामीकके पुत्रका नाम या शृङ्गी । वह वड़ा ते नहीं और दाकिसाली या । जब महातेजस्वी श्रङ्गीने अपने सजाके मुँदसे यह बात सुनी कि राजा परिक्षित्ने मौन और निश्वल अवस्थामें मेरे पिताका तिरस्कार किया है तो पर कोयरे आग-बबूला हो गया । उसने हायमें जल लगर आपके पिताको शाप दिया-'जिसने मेरे निरपराध पिताके कंभेगर मरा हुआ साँप डाल दिया, उस दृष्टको तक्षर नाग मंघ करके अपने विषये सात दिनके भीतर ही जदा देगा । लोग मेरी तपस्याका वल देखें ।' इस प्रकार शाप देवर श्रुद्धी अपने पिताके पास गया और सारी बात कह राना । गमीक मुनिने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तया अत्र के निताके पास अपने शीलवान् एवं गुणी विषय गीरमुनको भेजा । गीरमुखने आकर आपके पितासे कहा, 'हमार गुरुदेवने आपके लिये यह सन्देश मेला है कि राजन् ! मेरे पुत्रने आपको शाप दे दिया है, आप सावधान हो दाउँ । तद्यक अपने विषष्ठे सात दिनके भीतर ही आपको रूप देगा ।' आनके निता सावधान हो गये ।

रान्ये दिन त्यातक्षक आ रहा या, तय उसने कास्यप नामक कारूपाते देखा । उसने पूछा, 'ब्राह्मण देखता ! अप रूपनी शीपनामे वहाँ त्या रहे ई और क्या करना चार्षे हैं!' कारपाने कहा, 'बहाँ आब राजा परिश्चित्को तक्षक साँप जलावेगा, वहीं जा रहा हूँ। मै उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जानेपर तो सर्प उन्हें जला भी नहीं सकेगा। तलकने कहा, भी ही तक्षक हूँ। आप मेरे डँसनेके बाद उस राजाको क्यों जीवित करना चाहते हैं ! मेरी शक्ति देखिये, मेरे डॅसनेके बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। यह कहकर तक्षकने एक वृक्षको डॅस



लिया । उसी क्षण वह मुक्ष जलकर खाक हो गया । कारयप ब्राह्मणने अपनी विद्याके बलसे उस मुक्षको उसी समय हरा-भरा कर दिया । अब तक्षक ब्राह्मण देवताको प्रलोभन देने लगा । उसने कहा, 'जो चाहो, मुझसे ले लो ।' ब्राह्मणने कहा, 'मे तो धनके लिये वहाँ जा रहा हूँ ।' तक्षकने कहा, 'तुम उस राजासे जितना धन लेना चाहते हो, मुझसे ले लो और यहींसे लौट जाओ ।' तक्षकके ऐसा कहनेपर कारयप ब्राह्मण सुँहमाँगा धन लेकर लौट गये । उसके बाद तक्षक छलसे आयाऔर उसने आपके महलमें बैठे एवं सावधान धार्मिक पिताको विपकी आगसे मस्म कर दिया । तदनन्तर आपका राज्यामिपेक सम्पन्न हुआ । यह कथा बड़ी दुःखद है । फिर भी आपकी आजासे हमने सब सुना दिया है । तक्षकने आपके पिताको डसा है और उत्तद्ध मृपिको भी बहुत परेशान किया है । आप जैसा उचित समझें, करें ।

### अश्वत्यामाके द्वारा आग्नेयास्त्रका प्रयोग और व्यासजीका उसे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी महिमा सुनाना

सक्षय कहते हैं—महाराज! अर्जुनने देखा कि मेरी सेना भाग रही है, तो द्रोणपुत्रको जीतनेकी इच्छासे स्वयं आगे वटकर उसे रोका। फिर वे सोमक तथा माल्य राजाओंके साथ कौरवोंकी ओर छौटे। अर्जुनने अश्वत्यामाके पास पहुँचकर कहा—'तुम्हारे अदर जितनी द्यक्ति, जितना विज्ञान, जितनी वीरता और जितना पराकम हो, कौरवोंपर जितना प्रेम और हमलोगोंसे जितना हेग हो, वह सब आज हमारेपर ही दिखा लो। घृष्टगुम्नका या श्रीकृष्णसहित मेरा सामना करने आ जाओ; तुम आजन्ल बहुत उद्द हो गये हो, आज मैं तुम्हारा सारा घमंड दूर कर दूँगा।'

राजन्! अश्वत्यामाने चेदिदेशके युवराज, पुरुवशी चृहत्वत्र और युदर्शनको मार ढाला तया धृष्टयुम्न, सात्यिक एवं भीमसेनको भी पराजित कर दिया या—इन कई कारणोंसे विवश होकर अर्जुनने आचार्यपुत्रसे ये अप्रिय वचन कहे थे। उनके तीखे एव मर्मभेदी वचनोंको सुनकर अश्वत्यामा श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर कृपित हो उठा; वह सावधान होकर रथपर वैठा और आचमन करके उसने आग्नेय-अस्त्र

उठाया । फिर उसे मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने भी शत्रु थे, उन सबको नष्ट करनेके उद्देश्यसे छोड़ा । वह बाण धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान हो रहा या । उसके छूटते ही आकागसे बार्णीकी घनघोर वृष्टि होने लगी । चारों ओर फैली हुई आगकी लपट अर्जुनपर ही आ पदी। उस समय राक्षस और पिशाच एकत्रित होकर गर्जना करने लगे। हवा गरम हो गयी। सूर्यका तेज फीका पड गया और वादलोंसे रक्तकी वर्षा होने लगी। तीनों लोक सन्तम हो उठे। उस अस्त्रके तेजसे जलाशयोंके गरम हो जानेके कारण उनके भीतर रहनेवाले जीव जलने तया छटपटाने लगे । दिशाओं, विदिशाओं, आकाश और प्रस्वी-सव ओरसे बाणवर्षा हो रही यी। वज्रके समान वेगवाले उन बाणोंके प्रहारसे शत्रु दग्ध होकर आगके जलाये हुए वृक्षोंकी भाति गिर रहे थे। बड़े-बड़े हाथी चारों ओर चिग्घारते हुए झुलस-झुलसकर धराशायी हो रहे थे। कुछ भयभीत होकर भाग रहे थे। महाप्रलयके समय सवर्तक नामवाली आग जैसे सम्पूर्ण प्राणियोंको जलाकर खाक कर डालती है, उसी प्रकार पाण्डवोंकी सेना उस आग्नेय अख-





# 'वा पट पोत को फहरान'

( लेखक--प० श्रीचन्द्रविल्जी पाण्डे एम्० ए० )

महाभारत और भागवतके श्रीकृष्णमें भेद स्थापित कर खोजियोंने क्या पा लिया है, इसका पता हम नहीं बता सकते। इमारे सन्तोपके लिये तो इतना ही पर्याप्त है कि भगवान्की भक्तवत्तलता भागवतकी भाँति महाभारतमें भी व्याप्त है। भागवतमे जिस भक्तिका प्रतिपादन किया गया है, वह महाभारतमें है ही; फिर भगवान्की उपासनाके क्षेत्रमें यह उपद्रव कैंसा। ध्यान देनेकी वात यह है कि महाभारतके संग्राममें भगवान् कृष्ण कोई नायक नहीं प्रत्युत एक सारियमात्र हैं। सो भी ऐसे सारिय, जिनकी प्रतिजा है अस्त्र न छूनेकी। तो इम 'भारत' में उनके पराक्रमको कैसे देख सकते हैं १ परन्त इताश होनेकी कोई बात नहीं। भगवान किसी भी वेषमें कहीं भी रहें, भक्त उन्हे हूँढ ही निकालते हैं; और भगवान्-को भी तो भक्तोंके विना चैन नहीं पड़ता। कदाचित् यही कारण है कि महाभारतमे भी यत्र-तत्र भक्तोंके भगवान प्रकट हो जाते हैं और यह प्रत्यक्ष दिखा देते है कि भागवतोंके भगवान् सर्वत्र विराजमान् हैं, केवल व्रजभूमिमें ही नहीं।

स्तागरके विषयमें प्रायः कहा जाता है कि वह भागवत-का अनुवाद है; पर वस्तुस्थिति तो यह है कि वह भगवान्की 'सगुणलीला' का गुणगान है। स्तदासने तो स्पष्ट ही कह दिया है—'स्र सगुन लीला पढि गावै।' तो भी लोग स्रकी वार्तोपर विशेष ध्यान नहीं देते और इधर-उधरकी चलती-फिरती वार्तोंको ही प्रमाण मान लेते हैं। प्रमन्नताकी यात तो यह है कि स्र कहीं भी हमें सन्देहमें नहीं रख़ते आप तु अपने आधारको भी प्रकट कर देते हैं। हम यहाँ उनके एक आधारके एक प्रसंगपर ही योझा विचार करना चाहते हैं। प्रसंग स्रको बहुत ही प्रिय है। कहते हैं—

भारत माहि कथा यह विस्तृत, कहत होय बिस्तार । सूर भक्तवरसकता वरने सर्व कथा को सार ॥ स्रदासने जिस भक्तवत्सळताकी कथाका सकेत किया है,

वह कोई सामान्य घटना नहीं है। यही है वह कया, जिसने मगवान् कृष्णकी प्रतिजाको चूर कर दिया है और मगवान्के सामने भक्तको जयी बना दिया है। मीष्मप्रतिशा है—

आज जो हिरिहि न सस्र गहाऊँ । तो लाजों गंगा जननी कां, संतनु सुत न कहाऊँ ॥ स्पदन खिंड महारथ खंडों, किष्यज सहित डुलाऊँ । इतीन करों, सपय माहि हिर की,छत्रिय गतिहि न पाऊँ ॥ पाडव दरु सनमुख है घाऊँ, सरिता रुधिर बहाऊँ। सूरदास रनमूमि बिजय बिन जियत न पीठि दिखाऊँ॥

अच्छा तो, इस घोर मीष्म-प्रतिशाका कारण क्या है १ क्या भीष्मिपतामह सचमुच अधम कौरवको अधिपति बनाना चाहते हैं और सुशील पाण्डवोंका विनाश चाहते हैं १ नहीं, यह बात नहीं है; उन्होंने तो पहले ही स्थितिको स्पष्ट कर दिया था—

जब तो सों समुझाय कहो नृष । तब तैं करी न कान । पावक किरन दहत सब ही दल तूल सुमेरु समान ॥ अबिगत अबिगासी पुरुषोत्तम हाँकत रथ की क्यान । अचरज कहा पार्थं जो बेधे तीन लोक इक बान ॥ किन्तु—

तेरे काम करौ पुरुषारथ जथा जीव घट माहीं। यह न कहों हों रन चढि जीतों, मो मति नहि अनगाही॥

भीष्मिपतामहने स्थितिको स्पष्ट कर दिया। उनकी प्रतिज्ञा असत् वा पापके पक्षमें नहीं जा सकती। नहीं, वह तो अपने प्रभुकी प्रभुताको अक्षुण्ण रखना चाहती है और यह प्रत्यक्ष दिखा देना चाहती है कि वास्तवमें भगवान्को जितना भक्त प्यारा है, उतना और कोई नहीं। भीष्मिपतामहने अपना पराक्रम दिखा दिया और प्रकारान्तरसे यह प्रकट भी कर दिया कि विजय कोरे पराक्रमपर ही अवलिनतं नहीं है, वह तो भगवान्की कुपापर भी निर्भर है। यदि दुर्योधनका विघाता ठीक होता तो वह चट समझ जाता कि जीत किसकी और क्यों होगी। पर नहीं, उसे तो मायाका पतंग होना था। फिर भी उसकी ऑख न खुळी।

उद्यर---

सुरसरि सुवन रनभूमि आए । बान वर्षा को करन अति कुद्ध है, पार्थ औसान तब सब मुकाए। कह्यो करिकोप 'प्रमु अब प्रतिग्या तजी,' नहीं तो मस्त रन हम हराए॥

अर्जुनकी पुकार कभी व्यर्थ क्यों जाती । इधर भगवान्-की भी तो प्रतिशा है-

हम मकन के मक हमारे ।

मुन अर्जुन परितम्या मेरी, यह व्रत टरत न टारे ॥

मके कान लान जिय विर के पाय प्यादे घाऊँ ।

नहें नहें मीर पैरे मकन कों, तहें तहें जाइ छुडाऊँ ॥

जो मम मक सों बैर करत है, सो निज बैरी मेरो ।
देखि बिचारि मक हित कारन हॉकत हों रथ तेरो ॥

Q I

से दग्ध हो रही यी । यह देख आपके पुत्र विजयकी उमंग-से उल्लिसित हो सिंहनाद करने लगे । हजारों प्रकारके बाजे बजाये जाने लगे ।

उस समय इतना घोर अन्यकार छा रहा या कि अर्जुन और उनकी एक अझीहिणी सेनाको कोई देख नहीं पाता या। अश्वत्यामाने अभर्पमें भरकर उस समय जैसे अखका प्रहार किया था, वैसा हमने पहले न तो कभी देखा या और न सुना ही था। तदनन्तर अर्जुनने अश्वत्यामाके सम्पूर्ण अस्त्रोंका नाश करनेके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। फिर तो क्षणभरमें ही सारा अन्धकार नष्ट हो गया। ठंडी-ठडी हवा चलने लगी, समस्त दिशाएँ प्रकाशित हो गर्यो। उजेला होनेपर वहाँ एक अद्भुत बात दिखायी दी। पाण्डवोंकी एक अक्षीहिणी सेना उस अस्त्रके तेजसे इस प्रकार दण्य हो गयी यी कि उसका नाम-निशानतक मिट गया था, परन्तु श्रीकृष्ण और अर्जुनके शरीरपर ऑचतक नहीं आयी थी। ज्वालासे मुक्त होकर पताका, ध्वजा, घोड़े तथा आयुर्घोंसे सुशोभित अर्जुनका रथ वहाँ शोभा पाने लगा। उसे देख



आपके पुत्रोंको वड़ा भय हुआ, परन्तु पाण्डवोंके हर्षकी धीमा न रही । वे शंख और भेरी वजाने छगे । श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी शंख-नाद किया ।

उन दोनों महापुरुषोंको आग्नेय अस्त्रसे मुक्त देख

अश्वत्थामा दुखी और हक्का-बक्का-सा होकर योड़ी देरतक सोचता रहा कि 'यह क्या बात हुई ?' फिर अपने हायका धनुष फॅककर वह रयसे कृद पड़ा और 'धिक्कार है। धिक्कार है !! यह सब कुछ झुठा है !' ऐसा कहता हुआ वह रणभूमिसे माग चला। इतनेहीमें उसे व्यासजी खड़े दिखायी दिये। उन्हें सामने पाकर उसने प्रणाम किया और अत्यन्त दीनकी



मॉित गहद कण्ठसे कहा—'भगवन् । इसे माया कहें या दैवकी इच्छा १ मेरी समझमें नहीं आता—यह सब क्या हो रहा है। यह अस्त्र झूठा कैसे हुआ १ मुझसे कौन-सी गलती हो गयी है १ अथवा यह संसारके किसी उलट-फेरकी सूचना है, जिससे श्रीकृष्ण और अर्जुन जीवित बच गये हैं १ मेरे चलाये हुए इस अस्त्रको असुर, गन्धर्व, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष तथा मनुष्य किसी प्रकार अन्यथा नहीं कर सकते थे; तो भी यह केवल एक अक्षोहिणी सेनाको ही जलाकर शान्त हो गया। श्रीकृष्ण और अर्जुन भी तो मरणधर्मा मनुष्य ही हैं, इन दोनोंका वध क्यों नहीं हुआ १ आए मेरे प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर दीजिये, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ।'

व्यासजी बोळे—त् जिसके सम्बन्धमें आश्चर्यके साय प्रश्न कर रहा है, वह वड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है। अपने मनको एकाग्र करके सुन। एक समयकी वात है, हमारे पूर्वजींके फल यह हुआ--

जीते जीत मक अपने की हारे हारि विचारों।

स्र्टास सुनि मक विरोधी चक्र सुदरसन जारों।।

भगवान्की इस प्रकृत प्रतिज्ञाके प्रवाहमें अस्त्र न लेनेकी

यात तिनकेकी तरह वह गयी और परिणाम यह हुआ कि—
गोविंद कोषि चक्र कर लीनो।

छाँहि आपनो प्रन जादवपति जन को मायो कीनो॥

गय ते टतिर अवनि आतुर है, चले चरन अति घाए।

मनु सिकत मू मार टतारन चलत मए अकुलाए॥

कस्तुक अंग ते उहत पीत पट, उन्नत बाहु विसाल।

स्वेद स्रोत तनु सोमा कन छवि घन वर्षत जनु लाल॥

सूर सुमुजा समेत सुदरसन देखि विरंचि भ्रम्यो।

मानो आनि सृष्टि करिने को अनुजनाम मज्यो॥

गगवान्का कोप अकारय गया। मक्त मी खिल उठा।

आइ निकट श्रीनाथ बिचारी परी तिलक पर दीठि । सीतल मई चक की ज्वाला हरि हॅसि दीनी पीठ ॥ जय जय जय चितामनि स्वामी सतनुसुत यों भाषे । तुम बिनु ऐसो कोन दूसरो, जो मेरी प्रन राखे ॥ माधु साधु सुरसरो सुबन ! तुम, मैं प्रन लागि डराऊँ । सूरजदास मक दोनों दिसि का पर चक चलाऊँ ॥ भीष्मकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और अन्तमें कृष्णकी बात भी रह गयी। कृष्णने अर्जुनकी ओरसे किसीका संहार नहीं किया परन्तु रणभूमिमें भी स्पष्ट कर दिया कि उनका मूछ योग कि घर है। कृष्णकी जो छवि वजभूमिमें दिखायी देती थी वह भला, वीरिवारोमणि बालब्रह्मचारी भीष्मिपतामहको कैसे भा सकती थी ! उन्हें तो कृष्ण भगवान्का वह रूप देखना या, जो सर्वया उनके अनुकूछ या। निदान शरशस्यापर पड़े-पड़े कालजयी भीष्मिपतामह कहते हैं—

वा पट पीत की फहरान ।
कर सिर चक्र चरन की धाननि नहिं निसरित वह बान ॥
स्य ते उत्तरि अवनि आतुर है कच रज की रूपरान ।
मानी सिंघ सैरु ते निकस्पो महामत्त गज जान ॥
जिन गुपारु मेरो प्रन राख्यो मेटि वेद की कान ।
सोई सूर सहाय हमारे निकट मए हैं आन ॥

अस्तु, व्रज-कृष्णकी शृङ्कारमयी भावनासे दूर रहनेवाले वीर व्यक्तियोंको रण-कृष्णकी इस दिव्य मुद्राका ध्यान घरना चाहिये और घोर संग्राममें भी इसको अपनी परम शान्तिका साधन समझना चाहिये। संक्षेपमें यही सूरका इष्ट है।

# निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

सर्वेश्वरं सकळहु:खहरं रमेशं वृन्दावनेशमिखळज्ञ मुदारमूर्तिम् । श्रीनन्दनन्दनमखण्डसुखैकराशिं कृष्णं नमामि शरणं तमहं प्रपष्टे ॥ सर्वारिष्टहरं सुखैकरमणं शान्त्यास्पदं भक्तिदं स्मृत्या ब्रह्मपद्मदं स्वरसदं प्रेमास्पदं शाश्वतम् । मेघरयामशरीरमच्युतपदं पीताम्बरं सुन्दरं श्रीकृष्णं सततं ब्रजामि शरणं कायेन वाचा धिया ॥

धर्मशास्त्राणि अप्टादशपुराणानि सर्वेशः । वेदाः साङ्गास्तथैकत्र मारतं चैकतः स्थितम् ॥ श्र्यतां सिंहनादोऽयमृषेस्तस्य महात्मनः । अष्टादशपुराणानां कर्त्वेदमहोदधेः॥ धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतपंभ। यदिहास्ति तदन्यत्र यन्त्रेहास्ति न कुत्रचित्।। यथा समुद्रो मगवान् यथा च हिमवान् गिरिः। च्याताचुभौ रतनिधी तथा भारत्मुच्यते।। कार्णं वेदिममं विद्वान् श्रावियत्वार्थमञ्जुते । इदं भारतमाख्यानं यः पठेत् सुसमाहितः॥ स गच्छेत परमां सिद्धिमिति में नास्ति संशयः ॥ ( महाभारतः, स्वर्गारोहणपर्व )

अठारहीं पुराण, सारे धर्मशास्त्र तथा अङ्गीसहित चारीं वेद—ये सब एक ओर और अकेला महाभारत एक ओर। अर्थात् वेद-वेदाङ्ग, पुराण एवं धर्मशास्त्रोंके प्रद्नेसे जिस शानकी प्राप्ति होती है, वह अकेले महाभारतके पद्नेसे प्राप्त हो जाता है। अठारहों पुराणोंके कर्ता तथा वेदशानके महोदिष महात्मा वेदन्यासजीका यह सिंहनाद सुनिये—धर्म, अर्थ, और मोक्षके सम्वन्धमें जो कुछ इस महाभारतमें है, वही अन्य ग्रन्थोंमे है; और जो इसमे नहीं है, वह अन्य किसी भी ग्रन्थों नहीं है। जैसे समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही रकोंकी खान कहे गये हैं, उसी प्रकार यह 'भारत' भी [ गीता-जैसे ] रजोंकी खान कहा जाता है। जो विद्वान् श्रीकृष्णदैपायनके द्वारा प्रकट किये हुए इस पञ्चम वेद महाभारतको सुनाता है, उसके सम्पूर्ण अभीष्ट अर्थ विद्व हो जाते हैं। जो अपने चित्तको एकाग्र करके इस महाभारत-उपाख्यानका पाठ करता है, वह निस्तन्देह परम सिद्धि ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है।

मगवान् श्रीकृष्णकी परमकृपासे आज यह महामारतका

भी पूर्वज विश्व-विधाता भगवान् नारायणने विशेष कार्यवश धर्मके पुत्ररूपमें अवतार लिया या । उन्होंने हिमालय पर्वत-पर रहकर बड़ी कठिन तपस्या की । छाछठ इजार वर्षतक केवल वायुका आहार करके अपने शरीरको मुखा डाला। इसके चाद भी उन्होंने इससे दूने वर्षोतक पुनः वड़ी भारी तपस्या की । इससे प्रसन्न होकर भगवान् शद्धरने उन्हें दर्शन दिया। विश्वरवरकी झॉकी करके नारायण ऋषि आनन्दमझ हो गये, उनको प्रणाम करके वे वड़े भक्ति-भावसे भगवान्की स्तुति करने लगे—'आदिदेव ! जिन्होंने इस पृथ्वीमें समाकर आपके पुरातन सर्गकी रक्षा की यी तया जो इस विश्वकी भी रक्षा करते हैं, वे सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले प्रजापति भी आपसे ही प्रकट हुए हैं । देवता, असुर, नाग, राह्यस, पिशाच, मनुष्य, पत्नी, गन्धर्व तया यस आदि विभिन्न प्राणियों रे जो नमुदाय हैं, इन सबकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है। इन्द्र, यम, वरुण और कुवेरका पद, पितरींका लोक तया विश्वकर्माकी सुन्दर शिलकला आदिका आविर्भाव भी आरसे ही हुआ है। शब्द और आकाश, स्पर्श और वायु, रूप और तेज, रस और जल तया गन्ध और पृथ्वीकी व्यापहीसे उत्पत्ति हुई है। काल, ब्रह्मा, वेद, ब्राह्मण तया यह मम्पूर्ण चराचर जगत् आपसे ही प्रकट हुआ है। जैसे नलमे उत्पन्न होनेवाले जीव उससे भिन्न दिखायी देते हैं परन्तु नष्ट होनेपर उस जलके ही साय एकीमृत हो जाते हैं, दमी प्रकार यह समस्त विश्व आपसे ही प्रकट होकर आपमें ही सीन होता है। इस तरह जो आपको सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयमा अधिष्ठान जानते हैं, वे विद्वान् पुरुष आपके सायुज्यको प्राप्त होते हैं।'

जिनका स्वरूप मन-बुद्धिके चिन्तनका विषय नहीं होता। वे पिनाकधारी भगवान् नीलकण्ठ नारायण ऋषिके इस

प्रकार स्तुति करनेपर उन्हें वरदान देते हुए बोले---(नारायण! मेरी कुपासे किसी प्रकारके शस्त्र, वज्र, अग्नि, वायु, गीले या स्ले पदार्थ और स्थावर या जङ्गम प्राणीके द्वारा भी कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता । समरभूमिमें पहुँचनेपर तुम मुझसे भी अधिक वलिष्ठ हो जाओगे।' इस प्रकार श्रीकृष्णने पहले ही मगवान् शङ्करसे अनेकों वरदान पा लिये हैं। वे ही भगवान् नारायण मायासे इस ससारको मोहित करते हुए इनके रूपमें विचर रहे हैं। नारायणके ही तपसे महामुनि नर प्रकट हुए, अर्जुनको उन्हींका अवतार समझ । इनका प्रभाव भी नारायणके ही समान है। ये दोनों ऋषि ससारको धर्ममर्यादामें रखनेके लिये प्रत्येक युगमें अवतार लेते हैं। अश्वत्थामा ! तूने भी पूर्वजन्ममें भगवान् शङ्करको प्रसन्न करनेके लिये कठोर नियमोंका पालन करते हुए अपने शरीरको दुर्वल कर डाला या, इससे प्रसन्न होकर भगवान्ने तुम्हें बहुत-से मनोवाञ्छित वरदान दिये थे। जो मनुष्य भगवान् शङ्करके सर्वमय स्वरूपको जानकर लिङ्गरूपमें उनकी पूजा करता है, उसे सनातन शास्त्रजान तया आत्मज्ञानकी प्राप्ति होती है । जो शिवलिङ्गको सर्वभूत-मय जानकर उसका अर्चन करता है, उसपर भगवान् शहरकी बड़ी क्या होती है।

वेदव्यासकी ये बातें सुनकर अश्वत्यामाने मन-ही-मन शङ्करजीको प्रणाम किया और श्रीकृष्णमे उसकी महत्त्व-बुद्धि हो गयी । उसने रोमाञ्चित शरीरसे महिष व्यासको प्रणाम किया और सेनाकी ओर देखकर उसे छावनीमें लौटनेकी आशा दी । तदनन्तर कौरव और पाण्डव दोनों पक्षकी सेनाएँ अपने-अपने शिविरको चल दीं । इस प्रकार वेदोंके पारगामी आचार्य द्रोण पाँच दिनोंतक पाण्डवसेनाका सहार करके ब्रह्मलोकमें चले गये ।

### च्यासजीके द्वारा अर्जुनके प्रति भगवान् शङ्करकी महिमाका वर्णन

भृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! भृष्टतुम्रके द्वारा अतिरथी चीर द्रोणाचार्यके मारे जानेपर मेरे पुत्रों तथा पाण्डवोंने आगे कीन-सा कार्य किया !

सञ्जयने कहा—महाराज । उस दिनका युद्ध समाप्त हो जानेपर महर्पि वेदन्यासजी स्वेच्छासे घूमते हुए अकस्मात् अर्जुनके पास आ गये । उन्हें देखकर अर्जुनने पृछा— भाहर्षे ! जब मैं अपने वाणोंसे शत्रुसेनाका संहार कर रहा था, उस समय देखा कि एक अग्निके समान तेजस्वी महापुक्ष मेरे आगे-आगे चल रहे हैं। वे ही मेरे अनुआंका नाश करते थे, किन्तु लोग समझते थे में कर रहा हूँ। में तो केवल उनके पीछे-पीछे चलता था। भगवन्। वताइये, वे महापुरुष कौन थे १ उनके हाथमें निश्चल था, वे सूर्यके समान तेजस्वी थे, अपने पैरोंसे पृथ्वीका स्पर्ध नहीं करते थे। त्रिश्चलका प्रहार करते हुए भी वे उसे हाथसे कभी नहीं छोड़ते थे। उनके तेजसे उस एक ही त्रिश्लसे हजारों नथे-नये निश्चल प्रकट हो जाते थे।

सिक्षस अनुवाद 'कल्याण' के प्रेमी पाठकोंकी सेवामें समर्पण किया जाता है। महाभारत महाकाव्य तो है ही, महान् आर्यजाति और आर्यसंस्कृतिका एक प्रामाणिक इतिहास भी है। आजकल्के लोग चाहे इसे इतिहास न बताचें, परन्तु भारतीय ऋषियोंने इतिहासके जो लक्षण बतलाये हैं, उनके अनुसार महाभारत निश्चय ही सच्चा इतिहास है। इतिहासके लक्षण ये हैं—

> धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम् । पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥

'जो घर्म, अर्थ, काम और मोक्षके उपदेशोंसे समन्वित हो और जिनमें पहलेकी घटनाओंका वर्णन हो, उसे इतिहास कहते हैं।'

महाभारतमें धर्म, अर्थ, काम और मोश्वके महान् उपदेशीं-का संग्रह है और साथ ही प्राचीन घटनाओंका सचा उल्लेख है। महाभारतमें उह्हिखित घटनाएँ और उसके पात्र कल्यित नहीं, सत्य हैं। आजकन्के इतिहासोंमें तो असली घटनाओं-का मनमाना रूपान्तर कर दिया जाता है, क्योंकि वे पक्षविशेषके लेखकों द्वारा लिखित होते हैं। परन्त महाभारतमें वैसी बात नहीं है, वह राग-द्वेपरहित पक्षगतज्ञून्य महात्मा व्यासदेवके द्वारा लिखित है। ब्रह्मस्थित ब्रह्मस्वरूप भगवान् व्यासकी रचनामें पक्षपातजनित रूपान्तरकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । साय ही, इसमें भूलसे भी घटनाका रूपान्तर लिखे जानेकी सम्भावना नहीं है। क्योंकि मगवान् व्यास दिव्य-दृष्टियुक्त महापुरुप हैं । उनकी प्रदानकी हुई दिव्यदृष्टिसे जव रणभूमिसे बहुत दूरपर स्थित सञ्जय भी युद्धकी प्रत्येक घटना-को यथार्थरूपमें देख-सुन सकते थे-यहाँतक कि योदाओं के मनकी बात भी जान लेते थे, तब स्वयं भगवान् व्यासके लिये तो कहना ही क्या है। अतएव व्यासकी लेखनीसे ऐसी किसी घटनाका उल्लेख भी मम्भव नहीं है, जो भ्रान्त हो अपवा मनगढंत अफवाहके आघारपर सच्ची मान ली गयी हो।

जिस श्रीमद्भगवद्गीताका इतना महत्त्व है, कि सभी देशों और सभी प्रकारके आन्वायों, सतों, महात्माओं और विद्वानींको उसेका सहारा लेना पड़ा है, और जिसका एक एक उपदेश मनुष्यको भव-समुद्रसे पार करनेमें समर्थ है, वह साक्षात् श्रीमगवान- के श्रीमुखसे निकली हुई गीता भी महाभारतमें ही है।

इसके अतिरिक्त महाभारतमें विशेष महत्त्वकी वस्तु एक और है—वह है इसका सिचदानन्दिवग्रह स्वय भगवान् परात्पर श्रीकृष्णकी कयाओं, मिहमाओं और स्वरूपगायाओं-से ओतप्रोत होना। इसीलिये यह ग्रन्थ यथाधिकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका देनेवाला तो है ही—दुर्लम भगवत्प्रेमकी प्राप्ति मी इसके अध्ययनसे सुलभतासे हो सकती है। ऐसे ग्रन्थरकका जितना प्रचार हो, उतना ही थोडा है।

कुछ लोगोंमें यह भ्रम फैला हुआ है कि महाभारतको गृहस्थके घरमें नहीं पढना चाहिये या उसकी लगातार कया नहीं होनी चाहिये। क्योंकि ऐसा करनेसे अनिष्ट होता है। परन्तु यह सर्वया भूल धारणा है । जिस कल्पाणमय ग्रन्थ-रत्नमें धर्म-तत्त्वका निरूपण हो, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-चारों पुरुषायोंका विवेचन हो, भगवानकी महिमाका गुणगान हो, तथा भगवानके एव महान् ऋषियोंके पवित्र चरित्र और नामोंका उल्लेख हो, उस प्रन्यके अध्ययन, श्रवण या कीर्त्तनसे किसीका अकल्याण हो---ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती । बात यह है कि महाभारत बहुत बड़ा प्रन्य है, इसकी कथा बॉचने-सननेमें वर्षों लग जाते है और इतने लवे समयमें बाल-वच्चोंचाले गृहस्थके घरमें किसीका बीमार होना या कहीं किसीका मर जाना भी असम्भव नहीं है । कहीं काकतालीयन्यायसे ऐसी कोई घटना हो गयी होगी और उसीसे इस समय इस प्रकारका बहुम फैल गया। एक द्विजाति गृहस्थने अपने लड़केका यज्ञोपवीत कराया था । कुछ दिनों बाद वह लड़का किसी रोगसे मर गया । अब घरवालोंने यह धारणा कर ली कि यजीपवीत होनेसे लड़का मर गया, इससे अब आगे किसीका यज्ञोपवीत नहीं होना चाहिये। तदनुसार उनके वंशमें यज्ञोपवीत सस्कार वंद हो गया । पूछनेपर वे लोग कहा करते-क्या करें, जनेक लेनेसे मृत्य हो जाती है; इससे जनेक नहीं लेते ।' ठीक ऐसी ही भूल धारणा महाभारतके अध्ययनके सम्बन्धमें है। मैं ऐसे गृहस्थोंको जानता हॅ, जिनके घरमें आरम्भसे ही महाभारतके प्रठन-पाठनका कम चल रहा है और वे सब तरहसे फूल-फल रहे हैं। अतएव, इस भ्रमको छोडकर सभीको महाभारतकी सुन्दर



व्यासजी बोले-अर्जुन । तुमने भगवान् शहरका दर्शन किया है। वे तेजोमय अन्तर्यामी प्रभु सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर हैं। सबके शासक तथा वरदाता हैं। तुम उन भगवान् भुवनेश्वरकी शरण जाओ । वे महान् देव हैं, उनका हृदय विशाल है । सर्वत्र व्यापक होते हुए भी वे जटाधारी त्रिनेत्ररूप धारण करते हैं। उनकी 'कंद्र' संज्ञा है। उनकी भुजाएँ वडी हैं । उनके मस्तकपर शिखा तथा शरीरपर वरकल वस्त्र शोभा देता है। वे सबके संदारक होकर भी निर्विकार हैं। किसीसे पराजित न होनेवाले और सबको सुख देनेवाले हैं। सबके साक्षी, जगतकी उत्पत्तिके कारण, जगतके सहारे, विश्वके आत्मा, विश्वविधाता और विश्वरूप हैं। वे ही प्रभु कर्मों के अधिष्ठाता-कर्मों का फल देनेवाले हैं । सबका कल्याण करनेवाले और स्वयम्भू हैं । सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी तथा भूत, भविष्य और वर्तमानके कारण भी वे ही हैं। वे ही योग हैं, वे ही योगेश्वर। वे ही सर्व हैं और वे ही सर्वलोकेश्वर । सबसे श्रेष्ठ, सारे जगत्से श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम परमेष्ठी भी वे ही हैं । वे ही तीनों लोकोंके खप्टा और त्रिमुवनके अधिष्ठानभूत विशुद्ध परमात्मा हैं । भगवान् भव भयानक होकर भी चन्द्रमाको मुक्कटरूपसे घारण करते हैं। वे सनातन परमेश्वर सम्पूर्ण वागीश्वरोंके भी ईश्वर हैं। वे अजेय हैं; जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकार उन्हें छ भी नहीं सकते । वे जानस्वरूप, ज्ञानगम्य तथा ज्ञानमें सबसे श्रेष्ठ हैं। भक्तींपर कृपा करके उन्हें मनोवाञ्छित वर दिया करते हैं । भगवान शङ्करके दिन्य पार्षद नाना प्रकारके रूपोंमें दिखायी देते हैं । वे सब महादेवजीकी सदा ही पूजा किया करते है। तात ! वे साक्षात भगवान शङ्कर ही वह तेनस्वी पुरुष हैं, जो कृपा करके तुम्हारे आगे-आगे चला करते हैं। उस घोर रोमाञ्चकारी संग्राममें अश्वत्यामा, क्रपा-चार्य और कर्ण-जैसे महान् धनुर्धर जिस सेनाकी रक्षा करते हैं, उसे नानारूपधारी भगवान् महेश्वरके सिवा दूसरा कीन नष्ट कर सकता है ? और जब वे ही आगे आकर खड़े हो जायँ, तो उनके सामने ठहरनेका भी कौन साहस कर सकता है ! तीनों लोकोंमें कोई ऐसा प्राणी नहीं है, जो उनकी बराबरी कर सके । संग्राममें भगवान् शङ्करके कुपित होनेपर उनकी गन्घरे भी शत्र बेहोश होकर काँपने लगते हैं और अधमरे होकर गिर जाते हैं। जो भक्त मनुष्य सदा अनन्यभावसे उमानाथ भगवान् शिवकी उपासना करते हैं, वे इस लोकमें सुख पाकर अन्तमें परमपदको प्राप्त होते हैं । इसिंख्ये कुन्तीनन्दन ! तुम भी नीचे लिखे अनुसार उन शान्तस्वरूप भगवान् शङ्करको सदा नमस्कार किया करो । 'जो नीलकण्ठ, सुध्मस्वरूप और अत्यन्त तेजस्वी हैं। संसार-समुद्रसे तारनेवाले सुन्दर तीर्थ हैं, सूर्यस्वरूप है। देवताओंके भी देवता, अनन्त रूपधारी, हजारों नेत्रोंबाले और कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, परमञ्जन्त और सबके पालक हैं, उन भगवान् भृतनाथको सदा प्रणाम है। उनके हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएँ और हजारों चरण हैं। कुन्तीनन्दन ! तुम उन वरदायक भवनेश्वर भगवान शिवकी शरणमें जाओ । वे निर्विकार भावसे प्रजाका पालन करते हैं, उनके मस्तकपर जटाज्द सुशोमित होता है। वे धर्मस्वरूप और धर्मके स्वामी हैं। कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंको धारण करनेके कारण उनका उदर और शरीर विशाल है। वे व्यावचर्म ओढा करते हैं। ब्राह्मणींपर कृपा रखनेवाले और ब्राह्मणोंके प्रिय हैं। 'जिनके हाथमें त्रिशूल, ढाल, तलवार और पिनाक आदि गस्त्र शोभा पाते हैं, उन शरणागतवत्सल भगवान् शिवकी शरणमें जाता हूँ। इस प्रकार उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । जो देवताओं के स्वामी और क्रवेरके सखा हैं, उन भगवान शिवको प्रणाम है। जो सन्दर व्रतका पालन करते और सुन्दर घनुष घारण करते हैं, जो धनुर्वेदके आचार्य हैं, उन उग्र आयुषवाले देव-श्रेष्ठ भगवान चद्रको नमस्कार है। जिनके अनेकों रूप हैं, अनेकों धनुष हैं, जो स्थाण एवं तपस्वी हैं, उन भगवान् शिवको प्रणाम है । जो गणपति, वाक्पति, यज्ञपति तथा जल और देवताओं के पति हैं, जिनका वर्ण पीत और मस्तकके वाल सुवर्ण-के समान कान्तिमान् हैं, उन भगवान् शह्करको नमस्कार है। अब मैं महादेवजीके दिव्य कर्मोंको अपने शान और

कयाओं छे लाभ उठाना चाहिये। परन्तु इतने वहे प्रन्यको न तो सव लोग खरीद सकते हैं और न संस्कृतकी जानकारी न होने के कारण उससे लाभ ही उठा सकते हैं। इसी हे हमारे प्रिय और कृपाल पाठकों के अनुरोधसे महाभारतकी प्रधान-प्रधान कथाओं का यह हिंदी-अनुवाद प्रकाशित किया गया है।

कुछ सजनोंकी यह आदरणीय सम्मति है कि महाभारत-

को पूरा और श्लोकोंसिहत निकालना उचित या । वात

बहुत ठीक है; परन्तु लगभग एक लाख स्रोक और उनका पूरा अनुवाद 'कल्याण' के पाँच वर्षोंसे कममें पूरा छप नहीं पाता । इस समय लड़ाईके कारण देशकी स्थिति अनिश्चित हो रही है; पता नहीं कव कैसा परिवर्त्तन हो जाय। इसिलये यही सोचा गया कि एक बार सिक्षप्त अनुवाद जल्दीसे निकाल दिया जाय । पीछे अनुकूल अवसर आनेपर भगवान्की कृपासे पूरा ग्रन्थ श्लोकॉसहित निकलना भी कोई वड़ी बात नहीं है । पहले यह विचार था कि इस साल पहले अद्भमें डोणपर्वतक छापा जाय और शेष भाग अगले सालके प्रवेगाद्भमे दे दिया जाय; परन्तु पीछे कुछ पाठकींके अनुरोधसे यही ठीक समझा गया कि इस रूपमें सारा प्रन्थ इसी सालमें निकल जाय तो बहुत अच्छा हो। इसलिये ऐसा निश्चय किया गया कि सालभरतक 'कल्याण' में क्रमश: पूरा महाभारत निकाला जाय और यथासाध्य बारहवें अंकतक पूरा कर दिया जाय । यदि ऐसा हो सका तो इसी सालमें, ५ में ही पाठकोंको पूरा संक्षिप्त अनुवाद मिछ सकेगा। पग्नु युद्धके कारण परिस्थितिमें कब क्या परिवर्त्तन हो जाय, कुछ कहा नहीं जा सकता। कागज मिलता रहा, प्रेसमें छपाईका काम निर्विन्न चलता रहा और डाकविभागके काममें कोई अड़चन न आयी तो फिर कोई कारण ही नहीं कि पाठकोंको पूरा ग्रन्थ न मिले। परन्तु यदि परिस्थिति वटल गयी और कार्यमें क्कावट आयी तो स्थितिके अनुसार ही व्यवस्था हो सकेगी। इसलिये पाठकोंसे यह प्रार्थना है कि वे पिरिस्थितिको समझकर उन्हें जितने अङ्क मिल जायँ। उन्हींसे सन्तोष करें और पूरी कीमत अदा हो गयी समझ लें। वात भी ऐसी ही है। असलमें इस पहले अङ्ककी कीमत ही ५≶) से अधिक हो जाती है। इस साल कागज, स्याही तया छापनेके अन्य सामान एवं वढ़े हुए वेतन-खर्च आदिको

देखते 'कल्याण' की कीमत बहुत अधिक बढानेकी आवश्यकत थी; परन्तु यही समझकर कीमत नहीं बढ़ायी गयी कि याँ बारहों अङ्क नहीं दिये जा सकेंगे तो पाठकोंको असन्ती रहेगा । और पैसे वापस पहुँचाने भी कठिन हो जायँगे परिस्थिति ठीक रही तो अवश्य ही घाटा बहुत अधिक होगा परन्तु गीताप्रेस उसे सह लेनेमें समर्थ होगा । आशा 'कल्याण' के प्रेमी ग्राहक आपत्तिकालकी इस व्यवस्था सन्तुष्ट होंगे । पहले विचार था कि इस अङ्क परिशिष्टमें (अर्था

का संग्रह भी प्रकाशित किया जाय; परन्तु महाभारतके ह कमशः प्रकाशनका निश्चय हो जानेसे वह विचार छोड़ दे, पड़ा। अतप्त इस अक्कमें बहुत थोड़े-से लेख छापे गये हैं औ अगले अक्कोंमें तो किसी लेखके छपनेकी सम्भावना ही नहीं है इसके लिये मैं अपने कृपाछ विद्वान् लेखकोंसे हाथ जोड़क क्षमा चाहता हूँ। जिन महानुभावोंने लेख मेजे हैं और ब

भेज रहे हें, वे परिस्थिति समझकर कुपापूर्वक क्षमा करें।

महाभारतके इस संक्षिप्त अनुवादका प्रारम्भ 'कल्याण'

दसरे और तीसरे अङ्कोंमें ) चुने हुए विशिष्ट विदानोंके हेलें

प्रसिद्ध लेखक प० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदीने किया य परन्तु उनके विधिपूर्वक सन्यास ग्रहण कर लेनेके कारण शे कार्य पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री महोदयने तथ श्रीमुनिलालजीने पूरा किया है। संशोधन, पूफ-संशोध आदिके रूपमें सम्यादकीय विभागके प्रमुख महानुभावी सारा कार्य किया ही है। अपनींको धन्यवाद देना तो उनक् तिरस्कार करना है। अनुवाद कैसा हुआ है, इसका है विश्व विद्वान् पाठक ही निर्णय करेंगे। जो कुछ भी हो स्व

इस बार रंगीन चित्र कम दिये गये हैं, इसका कारण आर्टपेपरका न मिलना । योड़े-से आर्टपेपर थे, जिन्से इत चित्र दिये गये । नहीं तो यह भी सम्भव नहीं था । सा चित्र काफी दिये गये हैं।

अन्तमें अपनी तुटियोंके लिये सबसे सादर हाय जोड़व धमाकी भिक्षा <u>माँगी</u> जाती है।

हनुमानप्रसाद पोद्दार सम्पादक बुद्धिके अनुसार बता रहा हूँ । यदि वे कुपित हो जाय तो देवता, गन्धर्व, असुर और राक्षस पातालमें छिप जानेपर मी चैनसे नहीं रहने पाते । एक समयकी बात है, दक्षने मगवान् शक्करकी अवहेल्ना की; इससे उनके यश्चमें महान् उपद्रव खड़ा हो गया, सभी देवताओंपर भय छा गया । जब उन्हें उनका भाग अर्थण किया गया, तभी दक्षका यश पूर्ण हो पाया । तबसे देवता लोग भी सदा उनसे भयभीत रहते हैं ।

पूर्वकालकी वात है, तीन वलवान् असुरोंने आकाशमें अपने नगर वना रक्ले थे। वे नगर विमानके रूपमे आकाशमें विचरा करते थे। उन तीन नगरोंमें एक लोहेका, दूसरा चाँदीका और तीसरा सोनेका बना था। जो सोनेका बना था, उसका स्वामी था कमलाक्ष। चाँदीके बने हुए पुरमें तारकाक्ष रहता था। तथा लोहेके नगरमें विद्युन्मालीका निवास था। इन्द्रने उन पुरोंका भेदन करनेके लिये अपने सभी अस्त्रोंका प्रयोग किया, पर वे कृनकार्य न हो सके। तब इन्द्रादि सभी देवता दुखी होकर भगवान् शक्करकी शरणमें गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा—'भगवन्! इन त्रिपुरनिवासी दैल्योंको ब्रह्मान्तीने वरदान दे रक्ला है, उसके धमंडमें फूलकर थे भयकर देल्य तीनों लोकोंको कष्ट पहुँचा रहे हैं। महादेव! आपके सिवा दूमरा कोई इनका नाश करनेमें समर्थ नहीं है, आप ही इन देवद्रोहियोंका वध कीजिये।'

देवताओं के ऐसा कहनेपर भगवान शङ्करने उनका हित-साधन करनेके लिये 'तयास्त' कहा और गन्धमादन तया विन्ह्याचल-इन दो पर्वतींको अपने रयकी ध्वजा बनाया। समुद्र और वर्नोंके सहित सम्पूर्ण पृथ्वी ही रथ हुई । नागराज शेपको स्थकी धरीके स्थानमें रक्ला गया। चन्द्रमा और सूर्य-ये दोनों पहिये बने । एलपत्रके पुत्रको और पुष्पदन्तको जुएकी कीलें बनाया । मलयाचलका जुआ बनाया गया। तक्षक नागने जुआ बॉघनेकी रस्तीका काम दिया। प्रतापी मगवान् शङ्करने सम्पूर्ण प्राणियोंको घोड़ोंकी बागडोरमें समिलित किया । चारों वेद रयके चार घोडे बनाये गये । उपवेद लगाम वने । गायत्री और सावित्रीका पगहा बना । **ँ**कार चात्रुक हुआ और ब्रह्माजी सारिय। मन्दराचलको गाण्डीव धनुपका रूप दिया गया और वासुकि नागसे उसकी प्रत्यञ्चाका काम लिया गया। भगवान् विष्णु हुए उत्तम वाण और अग्निदेवको उसका फल वनाया गया। वायको वाणकी पाँख और वैवस्वत यमको पूँछ बनाया गया। विजली उस वाणकी घार हुई । मेरुको प्रधान ध्वजा बनाया गया। इस प्रकार सर्वदेवमय दिन्य रथ तैयार कर भगवान शहर उसपर आरूढ हुए। उससमय सम्पूर्ण देवता उनकी स्तुति करने

लगे। मगवान् शङ्कर उस रयमें एक हजार वर्षतक रहे। जब तीनों पुर आकाशमें एकत्रित हुए, तो उन्होंने तीन गांठ तया तीन फलवाले वाणमे उन तीनों पुरोंको मेद डाला। दानव उनकी ओर ऑख उठाकर देख भी न सके। कालाग्रिके समान वाणमे जिस समय वे तीनों लोकोंको मस्म कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी भी देखनेके लिये वहाँ आयों। उनकी गोदीमें एक बालक था, जिसके सिरमें पाँच शिखाएँ थीं। पार्वतीने देवताओंसे पूछा—'यह कौन है ?' इस प्रश्नसे इन्द्रके हृदयमें अस्याकी आग जल उठी और उन्होंने उस बालकपर वज़का प्रहार करना चाहा; किन्तु उस वालकने हॅसकर उन्हें साम्मत कर दिया। उनकी वज्रसहित उठी हुई बाँह ज्यों-की-त्यों रह गयी।

अपनी वैसी ही बाँह लिये इन्द्र देवताओं के साथ ब्रह्माजी-की शरणमें गये तथा उनको प्रणाम करके बोले- 'भगवन ! पार्वतीजीकी गोदमें एक अपूर्व बालक या, इमने उसे नहीं पहचाना । उसने बिना युद्ध किये खेलहीमें हमलोगोंको जीत लिया । अतः आपसे पूछते है, वह कौन था ! उनकी बात सुनकर ब्रह्माजीने उस अमित तेजस्वी बालकका ध्यान किया और सारा रहस्य जानकर देवताओं से कहा-- 'उस बालक के रूपमें चराचर जगतके खामी भगवान शहर थे, उनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। इसलिये अब तुम मेरे साथ चलकर उन्हींकी शरण लो । उस समय ब्रह्माजीके साथ सम्पूर्ण देवता भगवान् महेश्वरके पास गये । ब्रह्माजीने उन्हें ही सब देवताओं में श्रेष्ठ जानकर प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की-'भगवन् ! तुम ही यज्ञ हो, तुम्हीं इस विश्वके सहारे हो और तुम्हीं सबको शरण देनेवाले हो । सबको उत्पन्न करनेवाले महादेव तुम्हीं हो । परमधाम या परमपद तुम्हारा ही स्वरूप है । तुमने इस सम्पूर्ण चराचर जगत्को व्याप्त कर रक्खा है। भूत और भविष्यके स्वामी जगदीश्वर ! ये इन्द्र तुम्हारे कोपसे पीडित हैं, इनपर क्रपा करो।

बह्माजीकी बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गये, देवताओं-पर कृपा करनेके लिये ही वे ठठाकर हॅस पड़े । फिर तो देवताओंने पार्वतीसहित महादेवजीको प्रसन्न किया । शिवके कोपसे जो इन्द्रकी बाँह सुन्न हो गयी थी, वह ठीक हो गयी । वे भगवान् शङ्कर ही रुद्र, शिव, अग्नि, सर्वज्ञ, इन्द्र, वायु और अश्विनीकुमार हैं। वे ही बिजली और मेघ हैं। सूर्य, चन्द्रमा, वरुण, काल, मृत्यु, यम, रात, दिवस, मास, पक्ष, श्रृपु, सवरसर, सन्ध्या, घाता, विघाता, विश्वातमा और विश्वकर्मा मी वे ही हैं। वे निराकार होकर भी सम्पूर्ण देवताओंके आकार घारण करते हैं। सब देवता उनकी स्तुति गीताप्रेस. गोरखपुरकी सुन्दर, सस्ती, धार्मिक पुस्तकें

| Miller de alle                                          | अञ्चरपम खन्दर                 | , લક્તા, વા                 | । भक पुरतक                    |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| १-गीता-शाकरभाष्यः सरङ हिन्दी-अनुव                       | दि, पृष्ठ ५२०, चित्र ३        | , मूल्य साधारण जि           | स्द २॥)त्रि <b>टया</b> कपहे   | की जिल्द २॥।)  |
| २-गाता-मूल, पदच्हेद, अन्वय, साधार                       | ण भाषा-टीकासहित, प्रा         | र ५८०, ४ चित्रः             | कपडेकी जिल्हा प्रत्य          | 118            |
| ३-गोता-प्रायः सभी विषय ११) वालीकी                       | तरह, साइज और टाइ              | प कछ छोटे. प्रष्र ४         | (७२. मत्य ॥%) स               | जिल्द '    =)  |
| <b>४-गाता</b> -वगला टीका, प्रायः सभी विषय               | म हिन्दी गीता ॥≶) वार         | श्रीकी तरह, प्रष्ट ५४       | ०. सत्य                       | 111)           |
| ५-गीता-गुटका (पाकेट साइज) हमारी                         | १।)वाली गीताकी ठीक न          | कल, साइज २२×१               | २९—३२ वेली. वह ८              | (II он он 🕚    |
| ६-गीता-मोटे टार्प, साधारण भाषाटीक                       | ामहितः साइज महोलाः            | पृष्ठ ३२०, मल्य ।           | l). सजिल्हा                   | =)             |
| <b>७-गीता</b> -गूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र              | , पृष्ठ १०६, मृत्य ।-),       | उजिल्द                      | ***                           | · ⊫)           |
| ८-गीता-भाषा, इतमे श्रोक नहीं हैं। वे                    | वल भाषा है। अक्षर मो          | टे है, १ चित्र भी ह         | खा है. मल्य ।) सजि            | द्ध :  =)      |
| ९-गीता-पटरा मूल, सचित्र, मोटे ट                         | इप, प्रष्ट ३३६, सजिल्द        | , मस्य                      |                               | . 1)           |
| <b>१०-गीता</b> -लाधारण भाषाटीका, त्यागसे व              | ।गवत्प्राप्तिसहितः पाकेटः     | .,<br>साहजः सचित्रः प्राप्त | ३५२, मल्य =)॥ स               | जिल्द ≢)       |
| ११-गीता-मून, विष्णुवहस्रनाममरित ( छ                     | टा टाइप ) साइज २॥>            | (३। इञ्च. सजिल्द.           | मल्य ***                      | ··· E)         |
| १२-गीता-मूल ताबीजी, धार्ज २×२॥।                         |                               |                             | ***                           | =)             |
| <b>१३</b> -गीता-मृत्र, विष्णुबहस्रनामसहित, स            |                               |                             |                               | · -)II         |
| • १४-गीता-७॥८१० इस वाइजके दो पन                         |                               |                             | ***                           | -)             |
| <b>*१५-शीता डायरो-</b> यह हर साल नयी छपत                |                               | <b>जिल्द</b>                | • •                           | l=)            |
| १६-श्री तमचरितमानस ( मूल मोटा                           |                               |                             | नेल्द मल्य                    | . \$11)        |
| १७-श्रीराय्य-रितमानस ( मूल-मझर्ल                        | साइज )-पृष्ठ ६०८,             | सचित्रः चित्रदः।            | ग्रह्म                        | ·· 〈〉          |
| १८-श्रीरामचरितमानस ( मूळ-गुटक                           | )-पृष्ठ ६८८, चित्र २          | रंगीन और ७ ला               | ू<br>इन व्लॉक, सकिरद,         | मूल्य ।।)      |
| १९-उद्यानास्योपनिपद्-रातुवादः नाकर                      | भाष्यसहितः सचित्रः पृष्ट      | ५२, मृल्य                   | ***                           | ⊧)             |
| २०-क्लोपिन ग्रह्-मातुवाद, गाकरभाष्य                     | पहितः सचित्रः पृष्ट १४६       | ु मुख्य                     | **                            | ·· II)         |
| २१-कटोपनिपद्-सातुवादः, गाकरभाष्यमा                      | हेत, सचित्र, पृठ १७८          | , मुल्य                     | ••                            | 11-)           |
| १२-मुण्डायिनियव्-सत्वाद, शान्रभा                        | त्र्यसहित, सिन्त्रित, पृष्ठ १ | ३२, मृत्य                   | • •                           | •• (≥)         |
| २३-प्रश्लोपनिपद्-गानुदाद, शाकरमाप्यस                    | हित, सचित्र, पृष्ठ १३०        | , मुख्य                     | •                             | · ⊫)           |
| उपर्दुक्त पाँची उपनिषद् एक जिल्हमे ।                    | ( उपनिण्द-भाष्य खण्ड          | १) मूल्य                    | ••                            | ا-)            |
| २४-माण्डू न्योपनियद्-ानुवाद, शाकर                       | पाप्य एवं गौडपादीय क          | रिकासहित, सन्वित्र          | , पृष्ठ ३०४, मृत्य            | (۶             |
| २५-नेतिरीयोपनित्रय्-                                    | <b>33</b>                     | 39                          | ष्ट्रप्त २५२, मूल्य           | 111-)          |
| २६-यंतरयोपनिपद्-                                        | >>                            | >>                          | पृष्ठ १०४, मूल्य              | (=)            |
| क्रांस्ट होना उपनिषद एक जिल्हमें (                      | ं उपनिषद्-भाष्य खण्ड          | २ ) मूल्य                   | * **                          | ··· 리=)        |
| ३।९-इन्हर्ने क्लोमिन्स्टर्न उपनिपद-भाष्य                | खण्ड ३) सानवाद, शा            | करभाष्यसहित, पृष्ठ          | -संख्या ९६८, चित्र ९          | .; सजिल्द २॥।) |
| र के <del>राज्य का कार्य को जिस्</del> सार के उपनिपट-भा | ध्य खण्ड ४) सानवाद.           | गाकरमाध्यसाहत प्र           | ग्रह्म १४०८, चित्र <b>५</b> , | स्विम्व द्या   |
| २० ने सारमञ्जातिग्रह-सानवादः शास                        | रभाष्यसहित्र, शाइन डिम        | गाइ आठपना, पृष्ठ र          | ७२, सचित्र, मोटा टा           | इप, मू ः ॥ =)  |
| २०-२क्तिन्द्रासन्त-पदापरापा-( मल र                      | ाटका ) प्रष्ठ ७६८, साच        | त्रिः, साजल्द               |                               | (11)           |
| २१ <i>&gt;मेन्सियाचराचा-हिन्दी-अनुवादसहित</i>           | , ८ चित्र, पृष्ठ ६ ५८)        | मूल्य साधारण ।जल्य          | (२॥) कपड़ेकी जिल्ल            | ६ " २॥)        |
| ~३२- <del>२१करणाळीळादशेन-करीव ७५ सन</del>               | दर-सुन्दर चित्र और उ          | नका परिचय, पृष्ठ            | १६०, साजल्द, मूल्य            | सा)            |
| ३२                                                      | याप्रसंग और गन्दकोष           | प्रहित ) सजिल्द <b>,</b> म  | <b>्</b> य                    | ·· २()         |
| ३४-अध्यात्मरामायण-सातां काण्ड, संग                      | र्ण मूल और हिन्दी-अ           | ुवादसहित, ८ चित्र           | त, पृष्ठ ४०८, मूल्य १         | ।।।)सजिल्द २)  |
| 34 Ammer - 19 - 19 693. Fil                             | त्र ९. मत्य १⊜) सजिल          | द"                          | ,                             | \${{}}         |
| ३६-भागवतरत प्रह्लाद-३ रगीने, ५ स                        | गदे चित्रांसहित, मोटे व       | क्षर, सुन्दर छपाई।          | पृष्ठ ३४४, मूल्य १            | ) सजिल्द ११)   |
| ३६ क-चारों घामकी झॉकी-वर्णनसहित                         | (सचित्र) पृष्ठं-संख्या ४      | १२३, मूल्य                  | ***                           | * (1)          |
| के मार्ग के                                             |                               |                             |                               | •              |

करते रहते हैं। वे एक, अनेक, मी, हजार और लाख हैं। वेदज ब्राह्मण उनके दो गरीर वताते हैं—शिव और घोर। ये दोनों अलग-अलग हैं। इन दोनोंके भी कई भेद हो जाते हैं। उनका घोर शरीर अग्न और सूर्य आदिके रूपमें प्रकट है तथा सौम्य शरीर जल, नक्षत्र एव चन्द्रमाके रूपमें। वेद, वेदाङ्क, उपनिषद्, पुराण तथा अध्यात्मशास्त्रोंमें जो परम रहस्य है, वह भगवान् महेश्वर ही है। अर्जुन! यह हे महादेवजीकी महिमा। इतनी ही नहीं, वह अत्यन्त महान् तथा अनन्त है। मैं एक हजार वर्षतक कहता रहूं, तो भी उनके गुणोंका पार नहीं पा सकता।

जो लोग सब प्रकारकी ग्रह-बाधाओं से पीडित हैं, और सब प्रकारके पापोंमें डवे हुए हैं, वे भी यदि उनकी शरणमें आ जाय तो वे प्रसन्न होकर उन्हें पाप-तापसे मुक्त कर देते हैं तथा आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, घन और प्रचर भोग-सामग्री प्रदान करते हैं। कुपित होनेपर वे सबका सहार कर डालते हैं। महाभूतोंके ईश्वर होनेके कारण उन्हे महेश्वर कहते हैं। वेदोंमे भी इनकी शतकद्विय और अनन्तकद्विय नामकी उपासना बतायी गयी है। भगवान् शङ्कर दिव्य और मानव सभी भोगोंके स्वामी हैं। सम्पूर्ण विश्वको व्यास करनेके कारण वे ही थिभु और प्रभु हैं। शिव-लिङ्गकी पूजा करनेसे भगवान् शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यद्यपि उनके सब ओर नेत्र हैं। तयापि एक विलक्षण अग्रिमय नेत्र अलग भी है, जो सदा प्रज्वलित रहता है । वे सव लोकोंमें व्यास होनेके कारण सर्व कहलाते हैं। वे सबके कमोंमें सब प्रकारके अर्थ सिद्ध करते हैं तथा सम्पूर्ण मनुष्योंका कल्याण चाहते हैं, इसिलये उन्हें शिव कहते हैं । महान् विश्वका पालन करनेसे महादेव, स्थितिके हेत्र होनेसे स्थाण और सबके उन्हव होनेके कारण भव कहलाते हैं। कपि नाम है श्रेष्ठका और वृष धर्मका वाचक है: वे धर्म और श्रेष्ठ दोनों हैं, इसलिये उन्हें ब्रुपाकिप कहते हैं। उन्होंने अपने दो नेत्रोंको वद कर वलात्कारसे ललाटमें तीसरा नेत्र उत्पन्न किया, इसलिये वे त्रिनेत्र कहे जाते हैं।

अर्जुन । जो तुम्हारे शत्रुओंका सहार करते हुए देखे गये थे, वे पिनाकधारी महादेवजी ही हैं । जयद्रयवधकी प्रतिशा करनेपर श्रीकृष्णने स्वप्नमें गिरिराज हिमालयके शिखर-पर तुम्हें जिनका दर्शन कराया था, वे ही भगवान् शङ्कर यहाँ तुम्हारे आगे-आगे चलते हैं । उन्होंने ही वे अस्त्र दिये, जिनसे तुमने दानवींका संहार किया है। यह भगवान् शिवका शतकदियं उपाख्यान तुम्हें सुनाया गया है। यह घन, यशऔर आयुकी दृद्धि करनेवाला है, परम पवित्र तथा वेदके समान है। भगवान् शङ्करका यह चरित्र संग्राममें विजय दिलाने-वाला है। इस शतकदिय उपाख्यानको जो सदा पढ़ता और सुनता है तथा जो भगवान् शङ्करका भक्त है, वह मनुष्य सभी उत्तम कामनाओंको प्राप्त करता है। अर्जुन। जाओ, युद्ध करो; तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती। क्योंकि तुम्हारे मन्त्री, रक्षक और पार्श्वर्वों भगवान् श्रीकृष्ण हैं।



सञ्जय कहते हैं—महाराज ! पराशरनन्दन व्यासनी अर्जुनसे यह कहकर जैसे आये थे, वैसे ही चले गये ।

वेदोंके स्वाध्यायसे जो फल मिलता है, वही इस पर्वके पाठ और श्रवणसे भी मिलता है। इसमें वीर क्षत्रियोंके महान् यशका वर्णन किया गया है। जो नित्य इसे पढता और सुनता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। इसके पाठसे ब्राह्मणको यज्ञका फल मिलता है, क्षत्रियको संग्राममें. सुयशकी प्राप्ति होती है तथा शेष दो वर्णोंको भी पुत्र-पौत्र आदि अभीष्ट वस्तुऍ उपलब्ध होती हैं

```
२७-विनय-पत्रिका-गो॰ तुल्सीदासकृत सरल हिन्दी-भावार्थसहित, अनु ०-श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार, ६ चित्र,मू ०१)स० १।)
                       सरल हिन्दी-अनुवादसहित, अनु०-श्रीमुनिलालजी, ८ चित्र, पृष्ठ ४६४, मूल्य १) सजिल्द १।)
३८-गीनावळी-
२९-श्रीश्रीचेतन्यचरितावली-( खं॰ १ )-लेखक-श्रीप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी, ६ चित्र,पृष्ठ २९६,मूल्य ।।।=) सजिल्द १=)
                           ( खं॰ २ )–९ चित्र, ४६४ प्रष्ठ, पहले खण्डके आगेकी लीलाएँ, मूल्य १=) सजिल्द १|=)
80-
                           ( खं॰ ३ )-११ चित्र, ३८४ पृष्ठ, मूल्य १) सजिल्द
85-
           55
                            ( खं॰ ४ )-१४ चित्र, २२४ पृष्ठ, मूल्य ॥=) सजिल्द
83-
                                                                                                    111=)
                            (ं खं॰ ५ )–१० चित्र, पृष्ठ २८०, मूल्य ।।।) सजिल्द
.35~
     श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली-पाँचों भाग-पूरी पुस्तक सजिस्द (दो जिस्दोंमे ) लेनेसे ॥=) कम लगता है। अल्प-
    अलग अजिस्द ४।=) सजिस्द ५॥=) पॉचीं माग दो जिस्दींमे
४४-मुसुसुसर्वे खसार-भापाटीकासहित, अनुवादक-श्रीमुनिळाळजी, पृष्ठ ४१६, मूल्य ॥।-)सजिल्द
४':-तस्य-चिन्तामणि भाग १-सचित्र, लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ३६०, एण्टिक कागज, मूल्य॥=)स०॥।-)
                                                                 » ४४८, सचित्र, प्रचारार्थ मृत्य |-) स॰ |=)
                            ,, (गुटका)
¥7-
                                             "
             23
                                                                 » ६३२, मूल्य III=) सजिल्द
-90
                       भाग २-
              11
                                                                ा, ७५०, सचित्र, प्रचारार्थ मूल्य 😑 स॰ ॥)
                             ,, (गुटका)
86-
             ,,
                                             99
2Q~
                                                                 🥠 ४६०, मूल्य ॥ 🔊 सजिल्द
                       भाग ३-
                                             "
                                                                 ,, ५६०, सचित्र, मूल्य ।-) सजिल्द
५०-
                             ,, (गुटका)
                                             "
                                                                 ,, ५७०, सचित्र, मूल्य ॥ –) सजिल्द
الراق ....
                       भाग ४-
                                             55
*3 %+ ...
                                ( गुरका )
                                                                 ,, दि९६, सचित्र, मूल्य ।=)
                                             "
                                                                 ,; ५०४, सचित्र, मूल्य ॥।-) सजिल्दे
, 3<u>—</u>
                                                      ७२-भक्त-भारती-(पचित्र)कवितामें वात भक्तोंके चरित्र।
'१६-पूजाके फूल-सचित्र, पृष्ठ ४२०, मूल्य
५'१-देवर्षि लारद-५ चित्र, पृष्ठ २४०, मूल्य ॥) स० १)
                                                      ७३-तत्त्व-विचार-सिवत्र, पृष्ठ २०८, मूल्य
५६-श्रार्पारगतिरहस्य-सचित्र, पृष्ठ ३६०, मूल्य ॥≥)
                                                      ७४-उपनिवरोंके चौदह रत-एष्ट १०४, चित्र १४,मू०।=)
५७-२भीभगवसामकौमुदी-सातुबाद,पृप्र३३६ सचित्र।॥=)
                                                      ७५-लघु सिद्धान्तको मुदी-सिटप्पण, पृष्ठ ३६८, मूल्य 🖃
५८-श्रीविष्णुसहस्रनाम-शकरमाप्य, हिन्दी-अनुवाद-
                                                      ७६-भक्त नरसिंह मेहता-सचित्र, पृष्ठ १८०, मूल्य।=)
       सहित, सचित्र, पृष्ठ २८६, मृत्य
                                                      ७७-विवेक-चूडामणि-सचित्र,सटीक, पृष्ठ १९२,।-),॥)
५९-शतपश्च चापाई-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ ३४०, मू०॥=)
                                                      ७८-भक्तराज हनुमान्-एचित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य
६०-स्कि-सुधाकर-सानुवाट, सचित्र, पृष्ठ २७६, मू० ॥=)
                                                      ७९ - सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र - सचित्र, पृष्ठ ५६, मृत्य
६१-डाई हजार अनमोल वोल(संतवाणी)पृष्ट ३५२,॥=)
                                                      ८०-भक्त बालक-५ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ.८०, मूल्य ।-)
६२-आनन्द्यार्ग-सचित्र, पृष्ठ ३२४, मूल्य
                                                      ८१-भक्त नारी-६ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ८०, मूल्य ।-)
दे-किन्त्रवर्ली-गा॰ वुल्सीदासजीकृत,स्टीक,४चित्र,॥-)
६४-दोहावर्ळा-(सानुवाद) अनु०-श्रीहनुमानप्रसादजी
                                                      ८२-भक्त-पञ्चरत्न-६ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १००, म्०।-)
       पोदार, टो रंगीन चित्र, पृष्ठ २२४, मूल्य
                                                      ८३-आदश्चे भक्त-७ चित्रींसे सुशोभित, पृष्ठ १००, मू० 🖹
                                                II)
६५-श्रुतिरत्ताचर्ली-सचित्र, सम्पा०-श्रीमोलेवावाजी,मू०॥)
                                                      ८४-भक्त-सप्तरत्न-७ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १००, मू०।-)
६६-स्तोत्ररत्नाञ्छी-अनुवादसहित, ४ चित्र ( नये
                                                      ८५-भक्त-चर्न्द्रका-७ चित्रींचे सुशोभित, पृष्ठ ९६, मू० ।-)
       संस्करणमें ७४ पृष्ठ नदे हैं ) मूल्य
                                                      ८६-भक्त-कुसुम-६ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ९४, मूल्य ।-) '
                                               . 11)
६७-दिससर्या-सिचत्र, पृष्ट २४०, मूल्य
                                                      ८७-प्रेमी भक्त-९ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १०८, मूल्य ।-)
                                                II)
६८-तुस्रसीद्स-सचित्र, पृष्ठ २९८, मूल्य ॥) सनिल्द ॥≢)
                                                      ८८-प्राचीन भक्त-चित्रबहुरंगे १२,सादा १,पृष्ठ १५२,म्०॥)
६९-श्रीएकनाथ-चरित्र-सचित्र, पृष्ठ २४४, मृत्य
                                                      ८९-भक्त-सौरभ-चित्र बहुरंगे ५, पृष्ठ ११६, मूल ।-)
९०-नैचेच-लेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार,
                                                      ९०-भक्त-सरोज-चित्र बहुरंगे ९, पृष्ठ ११६, मूल्य ।=)
       पृष्ठ २७६, मूल्य ॥) सजिल्द
                                                      ९१-भक्त-सुमन-चित्र बहुरंगे ७, सार्दे २,पृष्ठ १२०,मू० 📂
                                              ||三)
७१-सुकी जीवन-ए० २२८, मूल्य
                                                      ९२-प्रेमी भक्त उद्धव-३ रंगीन चित्र, पृष्ठ ६८, मूल्य 🏓
                                                II)
```

## भारत और महाभारत

( लेखक--श्रीयुत एस० एन० ताडपत्रीकर, एम्० ए० )

महाभारतका प्राचीन भारतीय वाड्मयमें अद्वितीय खान
है। उक्त प्रन्यमें ही कुछ ऐसे वचन हैं, जिनके आधारपर
इस विशाल प्रन्यकी रचनाके सम्बन्धमें कुछ अनुमान किया
जा सकता है। परन्तु बहुधा लोग एक बाह्य प्रमाण भी
उद्भृत करते हैं, जिसे तामान्यतः एक पर्याप्त आधारके रूपमें
स्वीकार किया जाता है। वह आश्वलायन-गृह्यसूत्रका एक वाक्य
है। दैनिक तर्पणके लिये जहाँ उसमें ऋपियोंकी एक सूची
दी गयी है, वहाँ भारत और महाभारतका भी उल्लेख
आता है; और उससे यह अनुमान किया जाता है कि उक्त
गृह्यसूत्रके निर्माणके समय भारत और महाभारत नामके दो
प्रन्य विद्यमान थे अथवा कम-से-कम उस समयके लोगोंमें
उक्त नामके दो प्रन्योंकी प्रसिद्धि यी।

हमने अयतक कोई ऐसा प्रवन्ध नहीं देखा है, जिसमें रह्मसूत्रके उक्त वाक्यकी भलीभॉति समीक्षा की गयी हो; और मानूम होता है प्रायः लोगोंने उक्त परिणामको ऑख मूंदकर न्वीकार कर लिया है। राह्मसूत्रका वह वाक्य इस प्रकार है—

सुमन्तुजॅमिनिवैशम्पाथनपैलसूत्रभाष्यभारतमहाभारत-धर्माचार्याः ।

यह स्पष्ट है कि ऊपरका वाक्य एक ही लंबा समस्त पद है। और समासके अन्य पदोंका खयाल न करके 'भारत' और 'महाभारत' इन दो शब्दोंको खतन्त्र मानकर व्यवहार करना सरामर व्याकरणके नियमोंकी अवहेलना करना होगा। निःसन्देह सुमन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन और पैलका महिंप व्यासके शिष्यरूपमें उस्लेख आता है; और महिंष व्यास भारत-सहिताके रचियता थे। और वर्तमान महाभागतके आलोचनातमक संस्करण में भी—जिसके सम्बन्धमें लोगोंकी यह मान्यता है कि उसमें प्राचीनतम और आलोचनाकी दृष्टि मवसे अधिक प्रामाणिक पाठ सग्रहीत है—यह उस्लेख मिलता है कि व्यासजीने अपना यह अन्य उपर्युक्त चार शिष्योंको तथा अपने पुत्र शुक्सुनिको पढाया या। परन्तु कठिनाई यह है कि उपर्युक्त समासका विग्रह किस प्रकार किया जाय, जिससे कि उसमेंसे खास तौरपर

यह अर्थ निकल सके । पहले चार व्यक्तियोंका तो नामतः निर्देश किया गया है; अब प्रश्न यह होता है कि क्या इन चार नामोंका समासके अवशिष्ट अंशके साथ सामानाधिकरण्य माना जाय । ऐसा माननेपर यह अर्थ होगा कि उक्त चारों न्यक्ति ही धर्माचार्य हैं। परन्तु तत्र भी 'सूत्रभाष्यभारत महामारत'-मध्यका इतना अंश वच रहता है, और समास-की संगति बैठानेके लिये इस अंशका पहले और अन्तिम दोनों अशोंके साथ सम्बन्ध जोड़ना होगा । समासका विग्रह करनेकी जो प्रचलित परिपाटी है, उसके अनुसार यही अर्थ करना स्वामाविक होगा कि सुमन्त आदि ऋषि ही घर्माचार्य हैं; और जिन धर्मोंके वे आचार्य हैं, वे धर्म वही हैं जो सूत्र, भाष्य, भारत और महाभारतमें वर्णित हैं। विग्रहका दूसरा ढग यह होगा कि समासके प्रत्येक अवयवको स्वतन्त्र मानकर अन्तिम शब्द 'आचार्य'के साय जोड़ लिया जाय । इस प्रकार विग्रह करनेपर यह अर्थ होगा कि सुमन्तु आदि चार ऋषि एवं उनके साय-साथ स्त्राचार्य, भाष्याचार्य, भारताचार्य, महाभारताचार्य एव अन्य धर्माचार्य भी ितर्पणके अधिकारी हैं ] !

परन्तु मुझे पहला विग्रह अधिक युक्तियुक्त, अतएव ठीक मालूम होता है; और इस विग्रहको मानकर ही मैं अपना समाघान प्रस्तुत करना चाहता हूँ । मुख्य प्रश्न यह है कि सूत्र, भाष्य, भारत और महाभारत-इन चारों ग्रन्योंके कोई अलग-अलग विशेष धर्म हैं क्या । और फिर जिन चार ऋषियोंका ऊपर उल्लेख हुआ है, वे क्या उन चार घर्मोंके अलग-अलग अथवा सम्मिलितरूपमें विशेष प्रचारक माने गये हैं ? सूत्रप्रन्योंका तो एक समूचा विस्तृत साहित्य ही है और भिन्न-भिन्न शाखाओंके अलग-अलग सूत्र हैं, जिनमें उन-उन शाखाओंके कर्मकाण्डकी विधि वतायी गयी है । जब इस आगे बढते हैं तो इमारी दृष्टि कुण्डित होने लगती है; क्योंकि हम निश्चितरूपसे नहीं कह सकते कि स्त्रधर्मोंकी मॉति कोई भाष्यधर्म भी हैं। हॉ, हम अनुमानके तौरपर यह कह सकते हैं कि सम्भवतः सूत्रग्रन्य, प्राचीन होनेके कारण, आगे चलकर दुरूह हो गये हों, जिसके कारण विभिन्न विद्वानोंको उनकी टीका करनी पड़ी हो और वे टीकाएँ माध्य कहलायी हो । उन भाष्योंमें दिये हुए

यह सस्करण पूनाके 'महारक्तर ओरियंटल इन्स्टीटयूट'के द्वारा डाक्टर वी. एस. सुकथनकरके सम्पादकत्वमें प्रकाशित हो रहा है।

| ९३-महात्मा विदुर-१ रगीन चित्र, पृष्ठ ६४, मूल्य =)॥                                            | ş   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ९४-भक्तराज भ्रुव-चित्र४ रंगीन,१ सादा, पृष्ठ ५२,म्०≢)                                          | 8   |
| ९५-प्रेमदर्शन-(नारदरनित भक्तिस्त्रकी विस्तृत टीका)।-)                                         | 1   |
| ९६-व्रजको झाँकी-वर्णनसहित लगभग ५६ चित्र,मूल्य ।)                                              | ş   |
| ९७-श्रीवद्री-केदारको झाँकी-सचित्र, पृष्ठ १२०, मू०।)                                           | \$  |
| ९८-परमार्थ-पत्रावली [साग १]-पृष्ठ १५२, मूल्य ।)                                               |     |
| ९९-परमार्थ-पत्रावली [भाग २]-पृष्ठ २०८, मूल्य ।)                                               |     |
| १००-कल्याणकुञ्ज-सचित्र, पृष्ठ १६८, मूल्य ।)                                                   |     |
| रे <b>०१-प्रबोध-सुघाकर</b> -सचित्र, सटीक, पृष्ठ ८०, मूल्य ≢)॥                                 |     |
| १०२-आदर्श भ्रातः-प्रेम-ले॰ श्रीजयदणलजी गोयन्दका ⊯)                                            |     |
| <b>१०</b> ६-मानवधर्म-ले०श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार,पृ०११६,⊜)                                  | !   |
| १०५-प्रयागमाहातस्य-१६ नित्र, पृष्ठ ६४, 'मूल्य =)॥                                             | !   |
| १०५-माघमकरप्रयागस्त्रानगाहात्म्य-सचित्र,पृष्ठ९६,=)॥                                           | '   |
| ्०६-राता-नियन्धायली-ले०श्रीजयदयालजीगोयन्दका=)॥                                                | 1   |
| १०७-साधन-पश-ले० श्रीहनुमानप्रचादजी पोद्दार मूल्य=)।।                                          |     |
| १०८-अपरोक्षानुभृति-मूरुकोक्ञौरअर्थसहित,पृष्ठ४८,=)॥                                            |     |
| ६०९-मनन-माला-सचित्र, भक्तोके कामकी पुस्तक है =)॥                                              |     |
| ११०-नवघा भक्ति-ले॰ श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मू॰ =)                                              | ١.  |
| १११-चाल-शिक्ता-ले॰ श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मू॰ =)                                              |     |
| ११२- इातन्स्रोकी-हिन्दी-अनुवादसहित, मूल्य                                                     |     |
| ११२-भजन-संग्रह-प्रयम भाग सं०-श्रीवियोगी हरिजी =)                                              | i   |
| 7/2                                                                                           |     |
| 111                                                                                           |     |
|                                                                                               |     |
| ११७- ,, पाचवा माग (पत्र-पुष्प) रुखक                                                           |     |
| ११८-चित्रकृटकी झाँकी-२२ चित्र, मूल्य -)॥                                                      |     |
| ११९-स्त्रीधर्मप्रश्लोत्तरी-(सचित्र), पृष्ठ ५६, मूल्य -)।                                      | 1   |
| १२०-नारी-धर्म-ले॰ श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मूल्य -)।                                            | 1   |
| १२१-गोपी-प्रेम-(सचित्र) पृष्ठ ६०, मूल्य -)                                                    |     |
| १२१-गापा-प्रम-( क्षाचन) १८ ५०० पूर्व<br>१२२-गानस्यति दितीय अध्याय-अर्थसहित मूल्य -)।          | - 1 |
| १२२-मनुस्मृति द्वितीय अध्याय-अर्थसहित मूल्य -)।<br>१२३-हनुमानवाहुक-सिच्चित्र, सटीक, मूल्य -)। | n   |
| १२४-ह्यानावस्थामं प्रमुसे वार्ताळाप-ळेखक                                                      |     |
| श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मृत्य                                                                  | 11, |
| १२७-मनको वहा करनेके कुछ उपाय-सचित्र, मूल्य -)।                                                | 1   |
| १२६-श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा-छेखक-                                                    | ŀ   |
| श्रीलयदयालजी गोयन्दकाः मृत्य 🚽                                                                | 1   |
| ०२०० मीनाका स्टब्स निपरा-पाकेट-साइन,पृष्ठ ७२, -)                                              | l   |
| १२८-इंश्वर-लेखक-पं०श्रीमदनमाहनजा मालवायः मू०-)                                                | l   |
| १२९-क्रेंक्स गोम्बाई-चरित-मृत्य र)                                                            |     |
| ?? <b>~~??????</b> ##########################                                                 | ١   |
| १३१-आनन्दकी लहर-(सचित्र )। भूल्य                                                              | )   |
| : ३२-गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र-(सार्य)-एष्ट ३२,गूल्य -)                                          | ,   |

```
३३-श्रीप्रेममक्तिप्रकाश-सचित्र, मृत्य
(२४-ब्रह्मचर्य-ले॰ श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, मूल्य –)
१३५-समाज-सुधार-मूल्य
₹६−एक संतका अनुभव−मृत्य
१३७-आचार्यके सदुपदेश-मृत्य
₹३८−सप्त-महावत−छे॰ श्रीगाघीजी, मुख्य
१३९-चर्तमान शिक्षा-पृष्ठ ४८, मूल्य
१४०-सचा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-५० -)
१४१-श्रीभगवन्नाम-(नयी पुस्तक) पृष्ठ ८० मूल्य -)
१४२-श्रीरामगीता-मूल,अर्थसहित(पाकेट-साइज), मू० )।॥
१४३-विष्णुसहस्रनाम-मूल, मोटा टाइप )।।। स॰ –)॥
१४४-हरेरामभजन- २ माला, मुल्य
१४५-
                 -१४ माला, मृत्य
-389
                 -६४ माला, मूल्य
१४७-ज्ञारीरकमीमांसादर्जन-मूल, पृष्ठ ५२, मूल्य )॥॥
१४८-सन्ध्या-( हिन्दी-विधिसहित ), मूल्य
१४९-भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय-पृष्ठ ३६, मूल्य
                                             )11
१५०-चलिवेश्वदेवविधि-मृत्य
१५१–सत्यकी शरणसे सुक्ति-एष्ट ३२, गुटका, मूल्य )॥
१५२-गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग ।॥
१५३-च्यापारसुघारकी आवश्यकता और व्यापारसे
       मुक्ति-पृष्ठ २८, गुटका, मूल्य
                                              )|[
१५४-भगवान् क्या हैं ?-मूल्य
                                              )|[
१५५-सीतारामभजन-(पाकेट-साइज) मूल्य
                                              )11
१५६-सेवाके मन्य-(पाकेट-साइज) मूल्य
                                              Ш
१५७-प्रश्लोत्तरी-श्रीशंकराचार्यकृत ( टीकासहित ), मू० )॥
१५८-गीताके श्लोकोंकी वर्णानुक्रमसूची-मृत्य
१५९-ज्ञानयोगके अनुसार विविध साधन-मू०
                                              )||
१६०-त्यागसे भगवत्प्राप्ति-पृष्ट २८, मृत्य
१६१-पातञ्जलयोगदर्शन-( मूल ), गुटका, मूल्य
१६२-धर्म क्या है ?-मूल्य
१६३-दिव्य सन्देश-मृत्य
१६४-श्रीहारसंकीर्तनधुन-मृत्य
 १६५-नारद-मक्ति-सूत्र-( सार्थ गुटका ), मूल्य
 १६६-ईश्वर दयाञ्ज और न्यायकारी है-एष्ट २०,गुटका)।
 १६७-प्रेमका सचा खरूप-पृष्ठ २४, गुटका, मूल्य
 १६८-महात्मा किसे कहते हैं ?-पृष्ठ २०, गुटका मू० )।
 १६९-हमारा कर्त्तव्य-पृष्ठ २२, गुटका, मूल्य
 १७०-ईश्वरसाक्षात्कारके छिये नामजप सर्वोपरि
        साधन है-पृष्ठ २४, गुटका, मूल्य
 १७१-चेतावनी-मूल्य
 १७२-छोभमें पाप-( गुटका ), मूल्य
                                          आधा पेसा
                                          आघा पैसा
 १७३-गजलगीता-( गुटका ), मूल्य
                                          भाषा ५ैसा
  १७४-सप्तम्होकी गीता-(गुटका), मूल्य
```

आदेश भाष्यधर्म कहे जा सकते हैं। आगे हमारी गति और भी कुण्ठित हो जाती है। अब भारत और महाभारतके धर्मों की बारी आती है-ये क्या हैं ! यहाँ हम अनुमानके तौरपर एक सुझाव और पेश करते हैं—किन्तु है यह निरा अनुमान ही, और इसी रूपमें इसपर विचार भी होना चाहिये— वह यह कि भारतवर्म और महाभारतवर्म देशविशेषके धर्मीके वाचक हैं । भारतसे भारतवर्ष मात्रका ग्रहण होना चाहिये, और महाभारति विगाल भारत—बृहत्तर भारतका । सुदूर पूर्वमें किये गये ऐतिहासिक अनुसन्धानींसे अब यह पता चला है कि प्रशान्त महासागरके द्वीपोंमें भारतीय उपनिवेश बहुत समय पहले स्थापित हो गये थे। और जावा, वोर्नियो, वाली आदिमें हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृतिके ध्वंसावशेष अव भी पाये जाते हैं। और हमारा यह अनुमान अयुक्तिसंगत नहीं होगा कि उपनिवेगोंमें घार्मिक आचारोंका उतनी कडाईके साथ पालन नहीं होता रहा होगा, जितना कि भारतवर्षमे । समुद्रके द्वारा यातायात करने तथा सुदूर देशोंमें रहनेसे भारतीय रहते हुए भी लोगोंके आचार-व्यवहारमें स्वामाविक ही कुछ आवश्यक परिवर्तन हुए ही होंगे: और इस प्रकार बृहत्तर भारतके एक नये आचार-महाभारतधर्मकी सृष्टि अवश्य हुई होगी।

इस अर्थको स्वीकार करनेमें कठिनाइयाँ भी कम नहीं है: इसीलिये इन पक्तियोंके लेखकने इसे निरे सुझावके रूपमें पेश किया है। कोई सजन इस जटिल समासका यदि किसी और युक्तियुक्त ढगसे विग्रह करेंगे तो उसे स्वीकार करनेमें उसे तनिक भी रुकावट नहीं होगी। क्योंकि इस विग्रहमें एक और कठिनाई है, जिसका हमने अभीतक उल्लेख नहीं किया है किन्तु जो पहली कठिनाईसे भी अधिक गम्भीर है; वह है उपर्युक्त चारों ऋषियोंका सूत्र-धर्म, भाष्यधर्म, भारतधर्म और महाभारतधर्म-इनर्मेसे किसी एक धर्मके साथ सम्बन्ध स्थापित करना । वाक्यमे दिये हुए क्रमके अनुसार विचार करनेपर यह पता नहीं चलता कि सुमन्तुका सूत्र-प्रन्योंसे कोई खास सम्बन्ध या और न यही पता चलता है कि जैमिनि उक्त सूत्रोंके माष्य-साहित्यके रचियता थे। देशविशेषके धर्मोंकी बातको अलग रखकर हम केवल इतनी वात जानते हैं, और महाभारतमे इस बात-का पर्याप्त प्रमाण भी है, कि वैशम्पायनका अवश्य भारतके साय, और परोक्षरूपसे महाभारतके साय भी खास सम्बन्ध या । पैलके सम्बन्धमे हम कोई निश्चित बात नहीं कह सकते । वैशम्पायनके सम्बन्धमें भी यह नहीं माल्म है कि उनका मारतके धर्मके साथ क्या सम्बन्ध या। इसके अतिरिक्त यदि मारत और महाभारतसे महाभारत प्रन्यके ही दो क्रमिक रूपोंका ग्रहण किया जाय, तो यह बात अभी जाननेकी है कि मारतमें किसी विशेष धर्मका वर्णन हुआ है और महाभारतमें किसी और ही धर्मका।

अतः आश्वलायन-गृह्यसूत्रके इस वाक्यको एक वार हमें अलग रख देना होगा; क्योंकि उसके अन्तर्गत कई ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं, जिनका सन्तोषजनक समाधान नहीं मिलता। कम-से-कम इस समय भी हम इतनी बात कह सकते हैं कि गृह्यसूत्रके इस प्रमाणसे यह बात सिद्ध नहीं होती कि सूत्रकारके ध्यानमें भारत और महाभारत नामके दो अलग-अलग ग्रन्थ थे, जैसा कि अवतक लोग कस्पना करते आये हैं।

#### × × × ×

अव इमलोग स्वयं महाभारतके साक्ष्यपर विचार करें, क्योंकि इस ग्रन्थमें उसकी रचनाके सम्बन्धमें कुछ निश्चित वातें कही गयी हैं। इम उपर्युक्त आलोचनात्मक संस्करणके ही उद्धरण देगे, क्योंकि उसका पाठ अनेकों प्राचीन एवं मूल्यवान् इस्तलिखित प्रतियोंके आधारपर तैयार किया गया है, जो भिन्न-भिन्न पाठोंके प्रतीक हैं तथा भारतके सभी प्रान्तोसे नंग्रहीत हुई हैं।

आरम्भमें ही यह बात आती है कि व्यासजीने भारतको उस समय प्रकाशित किया था जिस समय धृतराष्ट्र, विदुर एव पाण्डव वृद्ध हो-होकर इस संसारसे कूच कर गये थे—

तेषु जातेषु वृद्धेषु गतेषु परमां गतिम्। अववीद् भारतं लोके मानुषेऽस्मिन् महानृषिः॥ (आदि० ७ । ५६ )

इस ग्रन्थको रचनेमें न्यासजीको तीन वर्ष छगे थे— त्रिभिवेंपैं: सदोत्थायी कृष्णद्वेपायनो मुनिः। महाभारतमाख्यानं कृतवानिद्मुत्तमम्॥ (आदि०५६। ३२)

यहाँ यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि उपर्युक्त क्षोकमें 'महाभारत' शब्द वर्तमान महाभारतका, जो 'शतसाहसी-संहिता' के नामसे प्रसिद्ध है, वाचक नहीं है; समासका पूर्वपद

-0-2-0

# Our English Publications

- The Philosophy of Love (By Hanumanprasad Poddar) 1-0-0 The Story of Mira Bai 0-13-0 (By Bankey Beham) Gems of Truth 3 (By Jayadayal Goyandka) 0 - 12 - 0Mysticism in the Upanishads (By Bankey Behari) 0-10-0 Songs from Bhartribari (By Lal Gopal Mukerji and Bankey Behari) 0-8-0
- 6 Mind · Its Mysteries & Control (By Swami Sivananda) Part I 0-8-0
- 7 , Part II 1-0-0

- 8 Way to God-Realization
  (By Hanumanprasad Foddar) 0-4-0
- 9 Gopis' Love for Sri Krishna (By Hanumanprasad Poddar) 0-4-0
- 10 The Divine Name and Its Practice
  (By Hanumanprasad Poddar) 0-3-0
- 11 Our Present-day Education
  (By Hanumanprasad Poddar) 0-3-0
- 12 The Immanence of God
  (By Malaviyaji)
- 13. Wavelets of Bliss
  (By Hanumanprasad Poddar) 0-2-0
- 14 The Divine Message
  (By Hanumanprasad Poddar) 0-0-9

MANAGER-THE GITA PRESS, GORAKHPUR.



# पुस्तकें मँगानेवालोंके लिये कुछ ध्यान देने योग्य बातें—

- (१) हर एक पत्रमे नाम, पता, डाकघर, जिला बैंहुत साफ देवनागरी या अंग्रेजी अक्षरोंमें लिखें । नहीं तो जवाब देने या माल भेजनेमे बहुत दिक्कत होगी । साथ ही उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट आना चाहिये ।
- (२) अगर ज्यादा कितार्थे मालगाड़ी या पार्सलसे मॅगानी हों तो रेलवे स्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये। आर्डरके साथ कुछ दाम पेशगी भेजने चाहिये।
- (३) थोड़ी पुस्तकोंपर डाकखर्च अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेले कमकी वी॰ पी॰ प्रायः नहीं भेजी जाती, इसले कमकी किताबोंकी कीमत, डाकमहसूल और रजिस्ट्रीखर्च जोड़कर टिकट भेजें।
- (४) एक रुपयेसे कमकी पुस्तकें बुकपोस्टसे मंगवानेवाले संज्ञन।) तथा रिजस्ट्रीसे मंगवानेवाले । (पुस्तकों के मूल्यसे) अधिक भेजें । बुकपोस्टका पैकेट प्रायः गुम हो जाया करता है; अतः इस प्रकार खोयी हुई पुस्तकोंके लिये इम जिम्मेवार नहीं हैं।
- (५) 'कल्याण' रिजस्टर्ड होनेसे उसका महसूल कम लगता है और वह कल्याणके प्राहकोंको नहीं देना पड़ता, कल्याण-कार्यालय स्वयं वरदास्त करता है। पर प्रेसकी पुस्तकों और चित्रोंपर ॥) सेर डाकमहसूल और ≥) फी पार्सल रिजस्ट्रीलर्च लगता है, जो कि प्राहकोंके जिम्मे होता है। इसलिये 'कल्याण' के सा्य कितावें और चित्र नहीं मेजे जा सकते, अतः गीताप्रेसकी पुस्तक आदिके लिये अलग आर्डर देना चाहियें।

#### कमीशन-नियम

प्राहकोंको कमीशन १२॥) सैकड़ा दिया जायगा । ३०) की पुस्तकें या ३०) के चित्र लेनेसे प्राहकोंके रेलवे स्टेशनपर मालगाड़ीसे भी डिलीनरी दी जायगी । ३०) की पुस्तकें लेनेनाले सजनोंमेंसे यदि कोई जल्दीके कारण रेलपार्सलसे पुस्तकें मंगवावेंगे तो उनको केपल आधा महस्ल बाद दिया जायगा । भी डिलीनरीमें विल्टीपर लगनेवाला डाकखर्च, रिजस्ट्रीखर्च, मनीआईरकी भीस या वैंकचार्ज शामिल नहीं होंगे, प्राहकोंको अलग देने होंगे। भी डिलीनरीके योग्य पुस्तकोंके साथ भी ३०) से कमके चित्रोंकी भी डिलीनरी नहीं दी जा सकेगी। पुस्तकोंके साथ चित्र मंगानेवालोंको चित्रोंका और चित्रोंके ही कारण

पुस्तकों नर जो विशेष भाड़ा लगेगा वह देना होगा। पुस्तक-विकेताओं को विशेष कमीशनके लिये पत्र देकर पूलना चाहिये।

व्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोरखपुर

नोट---जहाँ हमारी पुस्तकें बुकसेळरोंके पास मिछती हों वहाँ चन्हींसे खरीदनेमें थोड़ी पुस्तकें यहाँसे मँगवानेपर जो खर्च पढ़ता है उससे कममें या उतनेमें ही मिळ पाती हैं। खत: थोड़ी पुखकें बुकसेळरोंसे ही छैनेमें सुविधा होनेकी सम्यावना है। 'महत्' केवल गुणवाचक विशेषण है, और कुछ नहीं । 'भारत' और 'महाभारत' शब्दोंका निर्विशेषरूपसे प्रयोग हुआ मार्द्धमं होता है, और आलोचनात्मक दृष्टिसे विचार करनेपर उनका अर्थ सावधानीसे करना होगा। आगे चलकर न्यासजीकी भारत-संहिताका परिमाण दिया गया है।

यह भारत-संहिता २४००० श्लोकोंका ग्रन्थ या। और उपाख्यानोंसे रहित [वर्तमान महाभारत] को ही जानकार लोग भारत कहते है—

चतुर्विशतिसाहस्रीं चक्रे भारतसंहिताम् । उपाल्यानैर्विना तावद् भारतं प्रोच्यते बुधैः॥ (आदि०७।६७)

इसके बाद महर्षिने चारों वेदों तथा पाँचवें महाभारतको अपने पुत्र ग्रुकसुनि तथा चार गिष्योको पढाया—

वेदानध्यापयामास महाभारतपद्यमान् । सुमन्तुं जैमिनिं पैलं शुकं चैव स्वमात्मजम् ॥७४॥ प्रमुर्वरिष्टो वरदो वैशम्पायनमेव च । संहितास्तैः पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिताः ॥७५॥ (आदि०५७)

उपर्युक्त क्रोकोंकी अन्तिम पक्तिपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। व्यासजीने स्वरचित भारत-सहिता अपने पॉच गिष्योंको पढायी और उनमेंसे प्रत्येकने पृयक्-पृयक् रूपमें इसे प्रकाशित किया। यही कारण है कि इस ग्रन्थकी रचनाके समय ही इसके भिन्न-भिन्न संस्करण अथवा पाठान्तर हो गये थे। चीये शिष्य वैशम्पायनके सम्बन्धमें यह वात आती है कि उन्होंने राजा जनमेजयके सर्पसत्रमें व्यासजीके सामने ही भारतको सुनाया था; इसीलिये वैशम्पायनजीका सस्करण अधिक ग्रामाणिक माना जा सकता है।

तम्य तद् वचनं श्रुत्वा कृष्णद्वैपायनस्तदा । शशास शिष्यमासीनं वैशम्पायनमन्तिके ॥२१॥ कृरूणां पाण्डवानां च यथा भेटोऽभवत् पुरा । तटस्मै सर्वमाचक्ष्व यन्मत्तः श्रुतवानिस ॥२२॥ गुरोर्वचनमाज्ञाय स तु विश्रर्थमस्तदा । आचचक्षे ततः सर्वमितिहासं पुरातनम् ॥२३॥ (ग्रादि० ५४)

व्यासजीकी मूल कृतिके ये पाँचों सस्करण कहाँ मिल

सकते हैं, और उनका एक लाख श्लोकोंके वृहद् ग्रन्थके साथ क्या सम्बन्ध है-इन महस्वपूर्ण प्रश्नोंका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता; और कोई निश्चित प्रमाण जवतक न मिले, तवतक केवल अनुमानका ही आश्रय लेना पहता है। अवश्य ही एक आख्यायिका प्रसिद्ध है—यद्यपि वह कहीं लेखबद्ध नहीं देखी गयी-कि व्यासजीने स्वय अपने शिष्योंद्वारा प्रचारित सस्करणोंकी समीक्षा की और केवल वैशम्पायनके सस्करणको प्रामाणिकरूपमें रखकर शेष सबको नष्ट कर डालाः केवल जैमिनीय सहिताके एक अंश (अश्वमेधपर्व) का जनतामे प्रचार होने दिया। परन्तु यह आख्यान भी, यद्यपि बहुसंख्यक समीक्षकोंकी दृष्टिमें किसी कल्पनाप्रवण मस्तिष्ककी उपज ही समझा जायगा, किन्तु केवल इसीलिये उसका सर्वया प्रत्याख्यान करनेकी भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उक्त आख्यानमें भी सत्यका कुछ अंदा अवस्य है और उससे हमे वर्तमान महाभारतकी रचनाके सम्बन्धमें निर्णय करनेमें प्रचर सहायता मिलेगी।

विष्णुपुराण, देवीमागवत, लिङ्गपुराण, मत्त्यपुराण, वायुपुराण एवं स्कन्दपुराणमें यह वात आती है कि प्रत्येक द्वापरयुगमें अलग-अलग क्यास होते हैं। इस प्रकार उनमें २८ व्यास गिनाये गये हैं। वर्तमान कलियुग २८ वीं चतुर्युगी-का है। इन व्यासका काम होता है वेदोंका कमवद्धरूपसे विभाग करना। व्यास ही अठारह पुराण एवं महामारतके भी प्रणेता माने जाते हैं; परन्तु महाभारतमें सुख्यरूपसे कथावाचक सूत एवं नैमिषारण्यनिवासी शौनकादि ऋषियों-का उल्लेख आता है। सच पूछिये तो वर्तमान महाभारत ग्रन्थके आरम्भमें ही इनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है—

छोमहर्षणपुत्र उत्रश्रवाः सूतः पौराणिको नैमिपारण्ये शौनकस्य कुरुपतेद्वीदशवार्षिके सत्त्रे समासीनानभ्यगच्छद् ब्रह्मर्षीन् संशितव्रतान् ।

इसी प्रसङ्गमे यह भी कहा गया है कि सूत उग्रश्रवाका विधिपूर्वक सत्कार होनेके बाद ऋषियोंके पूछनेपर उन्होंने कहा—'मैं महाराज जनमेजयके यजमहोत्सवमे गया या, और वहाँ मैंने महर्षि वैश्वभ्यायनके मुखसे सम्पूर्ण महाभारतका श्रवण किया या।' इसके बाद जब ऋषियोंने उनसे उसी कथाको मुनानेकी प्रार्थना की तो उन्होंने नैमिषारण्यनिवासी विद्वान् ऋषियोंको, जिनके नेता कुलपित शौनक थे, संम्पूर्ण महाभारत सुनाया।

# चित्र-सूची

# गीताप्रेस, गोरखपुरके सुन्दर, सस्ते, धार्धिक दर्शनीय चित्र

सभी चित्र बढ़िया आर्ट पेपरपर सुन्दर छपे हुए हैं।

# कागज-साइज १५×२० इश्रके वहे चित्र

#### स्नाहरी-नेट दाम प्रत्येकका -)॥

| 9 | युगलछिब |
|---|---------|
|---|---------|

२ राम-सभा ३ अवधकी गलियोंमें आनन्दकद

४ आनन्दकंदका ऑगनमें

५ आनन्दकंद पालनेमें

६ कौसल्याका आनन्द

७ सखियोंमे खाम

८ दशरयके भाग्य

९ भगवान् श्रीराम

१० रामदरवारकी सॉकी

#### रंगीन-नेटं दाम प्रत्येकका -)।

११ श्रीराघेश्याम

१२ श्रीनन्दनन्दन

१३ गोपियोंकी योगधारणा

१४ इस- नयी मंसार

१५ वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण

१६ विय्वविमोहन श्रीकृष्ण

१७ श्रीमदनमोहन

१८ भगवान् श्रीकृष्णरूपमें

१९ श्रीव्रजराज

२० श्रीकृष्णार्जुनः

२१ चारों भैया

२२ भुवनमोहन राम

२४ रामदरवार

२५ श्रीरामचतुष्ट्य

२६ श्रीलक्ष्मीनारायण

२७ भगवान् विष्णु

२८ श्रीश्रीमहालक्ष्मीजी

२९ कमला

३० सावित्री-ब्रह्मा

३१ भगवान् विश्वनाय

३२ श्रीशिवपरिवार

३३ शिवजीकी विचित्र वरात

३४ शिव-परिछन

३५ शिव-विवाह

३६ प्रदोपनृत्य

३७ श्रीजगजननी उमा

३८ श्रीध्रव-नारायण

३९ श्रीमहावीरजी

४० श्रीचैतन्यका हरिनामसंकीर्तन

४१ महासंकीर्तन

४२ नवधा भक्ति

४३ जडयोग

४४ भगवान् शक्तिरूपमें

४५ कौसल्यकी गोदमें ब्रह्म

४६ सिद्यानन्दके ज्योतिषी

४७ भगवान् नारायण्

४८ ब्रह्माञ्चत भगवरंखति

४९ मुरलीका असर

५० लक्ष्मी माता

५१ श्रीकृष्ण-यशोदा

५२ भगवान् शंकर

५३ वालरूप श्रीरामजी

५४ दूरहा राम

५५ कालिय-उद्धार

५६ जटायुकी स्तुति

५७ पुष्पकविमानपर

५८ मुरलीमनोहर

#### कागज-साइज ७॥×१० *इ*श्च

#### स्नहरी चित्र, नेट दाम )॥ गतिचित्र

२०२ क्रीडाविपिनमें श्रीरामधीता

२०३ युगल्छवि

### २०४ कंसका कोप

२०५ वॅघे नटवर

२०६ वेणुघर

२०८ मातङी

#### २०९ दुर्गा

२१० आनेन्दकदका ऑगनमें खेल

२११ मनवान् श्रीराम

२१२ जुगल सरकार

। २१३ दशरथके भाग्य २१४ शिशु-लीला-१

२१५ श्रीरामकी झॉकी २१६ श्रीभरतजी

२१७ श्रीभगवान

### बहुरंगे चित्र, नेट दाम )। प्रतिचित्र

#### २५२ कमललोचन राम

२५३ त्रिभुवनमोहन राम

२५४ भगवान् श्रीरामचन्द्र

२५५ श्रीरामावतार

२५६ कौसल्याकी गोदमे ब्रह्म

२५७ भगवान् श्रीरामकी वाललीला

२५८ भगवान् श्रीराम और

काकमुञ्जणिड

र्', ९ अहल्योद्धार

२६० गुरुसेवा

२६ २ स्वयनरमें छटमणका कोप

उपर्युक्त वचनीं के आधारपर हमें आशा है हम भली-मांति एक शृद्धलाबद विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जो महा-मारतके प्रणयनके सम्बन्धमें किसी भी जिज्ञासुको कम-से-कम युक्तियुक्त अवश्य प्रतीत होगा । वह विवरण यह है कि व्यासजीके शिष्योंद्वारा प्रकाशित विभिन्न संस्करणींका कुछ समयतक प्रचार रहा । त्त्जातिके लोग ही इस प्रकारके साहित्यकी रक्षा करते थे । और बादमें गौनकजीके नेतृत्वमें तथा स्तवर्गके पूर्ण सहयोगसे, जिनके प्रतिनिधिरूपमें हमें उप्रश्रवाका नाम मिलता है, नैमिन्नारण्यके ऋषियोंने एक महान्, सुज्यवस्थित एवं सफल आयोजन किया । व्यासजीके सम्बन्धमे हम आधुनिक लोग यही कह सकते हैं कि उनकी आत्मा उस समय वहाँ मौजूद थी ।

अव यह जिज्ञासा होती है कि उन ऋषियोंने कौन-सा काम किया, जिसमें उन्होंने इतना समय लगाया तथा परिश्रम किया। महाभारतमें ही लिखा है कि उन्होंने द्वादशवार्षिक सत्र किया, अर्थात् उन्हें इस महान् अन्यको तैयार करनेमें वारह वर्ष लगे । यह बात बर्तमान महाभारत प्रन्थके विचारपूर्ण अनुशीलनसे स्पष्ट हो जाती है। परन्तु वर्तमान यन्य, जिसे लोग परम्परासे मानते चले आये हैं और जिसपर नीलकण्ठने टीका की है, उतना परिष्कृत एवं क्षेपकहीन नहीं है जितना लोग समझते हैं और पिछली कई राताब्दियोंमें उसमें छोटे-बड़े कई क्षेपक ब्रुस गये हैं । महाभारतके वर्तमान आलोचनात्मक संस्करणमें भारतके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें उपलब्ध प्रतियोंके समीक्षापूर्ण अध्ययनके बाद इन क्षेपकोंको निकाल दिया जायगा । और जब वह प्राचीन पाठ विचारके लिये उपलब्ध हो जायगा, उस समय कुछ निश्चयके .साय यह ठीक-ठीक वताया जा सकेगा कि नैमिन्नारण्यमे महामारत-का सम्पादन किस प्रकार हुआ होगा।

इस समय भी कुछ ऐसे आधार हैं, जिनसे महाभारतके भावी आलोचकोंको सहायता मिल सकती है। सारा-का-सारा प्रयास समन्वयकी पद्धतिसे किया गया था और मूल पाठमें छोटे-बढ़े, कई वाक्यसमूह जोड़ दिये गये थे। ऊपर जो यह स्ठोकार्क उद्धृत किया गया है—

उपाख्यानैर्विना तावद् भारतं प्रोच्यते बुधैः।

—हससे पाठके छॉटनेमें सहायता मिलेगी। परन्तु केवल इतना ही करनेसे भारतकी रूप-रेखाका निर्णय नहीं हो सकेगा; क्योंकि ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उससे यह बात माननी होगी कि जिस समय यह महान् प्रन्य तैयार किया गया था, उस समय मूल प्रन्यके विभिन्न संस्करणोंका भी ध्यान रक्खा गया होगा। और यद्यपि वर्तमान प्रन्यमें उक्त पाँचों संस्करणोंको ढूँढ़ निकालना सम्मव नहीं है, फिर भी इस समय भी कुछ खल ऐसे ढूँढ़ निकाले जा सकते हैं जहाँ सामान्य तौरपर दो, और कहीं-कहीं तीन, पाठान्तरोंको क्रमबद्धरूपसे रक्खा गया है।

भारतका आरम्भ कहाँसे समझना चाहिये—इस विषयमें तीन मत प्रचलित हैं—

मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । राजोप्रिचराद्यन्ये विद्राः सम्यगधीयते ॥ (आदि०१।८०)

इससे भी यही समझमें आता है कि वर्तमान महामारतमें तीन प्रकारके पाठोंका सम्मिश्रण हुआ है । तीनमेंसे जो एक स्वीकार किया गया है, वाकी दो सम्भवतः उससे अभिन्न रहे होंगे; इसीलिये उनपर विशेषरूपसे विचार नहीं किया गया । स्त उग्रश्रवाके पास कदाचित् सबसे महत्त्वपूर्ण सस्करण सुरक्षित था—वह, संस्करण जिसे वैशम्पायनने जनमेजयके सर्पसत्रमें सुनाया था और जिसे न्यासजीने स्वयं प्रमाणित कर दिया या; इसीलिये इनका विशेष सम्मान किया गया । वर्तमान ग्रन्थका साङ्गोपाङ्ग विश्लेषण करनेके लिये उपर्युक्त सिद्धान्तोंके अतिरिक्त कतिपय और सिद्धान्त भी स्थिर करने होंगे; परन्तु इस कार्यको हम किसी दूसरे अवसरके लिये छोड़ देते हैं और इस समय यहाँ विश्राम लेते हैं ।

| ર્                            |
|-------------------------------|
| २६३ परग्राम-राम               |
| २६४ श्रीमीताराम [ वन-         |
| गमनाभिलापिणी सीता]            |
| २१५ श्रीराम और कौसल्या        |
| २६६ रामवनगमन                  |
| २६७ कोछल्या-भरत               |
| २६८ नरत्गृहमिलाप              |
| २६८ श्रीरामने नरणींमे भरत     |
| २७० पादुका-पूजन               |
| २७१ ह्यानमञ्ज भरत             |
| २७३ त्रीरास-प्रतिगा           |
| २७५ देवताओं के द्वारा         |
| तप्यान् श्रीरामकी स्तुति      |
| २७६ गिलिवघ और                 |
| साराविलाप                     |
| २७७ बीराम-जटायु               |
| २७८ विभीषणहतुमान्मिलन         |
| २७९ ध्यानममा सीता             |
| २८० लगा-दहन                   |
| २८१ भगवान् शीरामका            |
| रागेश्वरणूजन                  |
| २८२ सुबेल-पर्वतपर श्रीरामकी   |
| <b>ने</b> सामी                |
| २८४ नन्दियामर्मे भरत-         |
| हनुसान्-भेंट                  |
| २८५ पुष्पकारूढ़ श्रीराम       |
| २८६ मारुति-प्रभाव             |
| २८७ श्रीरामदरबार              |
| २८८ श्रीरामचतुष्टय            |
| २८९ श्रीसीताराम (शक्ति-संक)   |
| २९० श्रीसीताराम (मर्यादायोग)  |
| २९१ श्रीशिवकृत राम-स्तुति     |
| २९२ श्रीसीताजीकी गोदमें       |
| लब-कुश                        |
| २९३ सिचदानन्दके ज्योतिषी      |
| २९४ वात्स्वस्य (मॉकाप्यार)    |
| २९५ परब्रह्म प्रेमके वन्धनमें |
| २९६ भगवान् श्रीकृष्णरूपमें    |
| २९७ श्रीकृष्णार्जुन           |
| २९८ भगवान् और उनकी            |
| हादिनी श्रिक्त राघाजी         |
| \$                            |

| २९९                | राधाकृष्ण                   |
|--------------------|-----------------------------|
| 300                |                             |
| ३०१                | मदनमोहन                     |
| ३०२                | व्रजराज                     |
| ३०३                | _                           |
| ३०४                |                             |
| ३०५                | वॉकेविहारी                  |
| ३०६                |                             |
| ३०७                |                             |
| ३०९                | श्रीनन्दनन्दन               |
| ३१०                | आनन्दकन्द                   |
|                    | श्रीकृष्णचन्द्र             |
| ३११                |                             |
|                    | व्रज-नव-युवराज              |
| ३१३                | भक्त-भावन भगवान्            |
|                    | श्रीकृष्ण                   |
| ३१५                | साधु-रक्षक श्रीकृष्ण        |
|                    | (वसुदेव-देवकीको             |
| 200                | कारागारमें दर्शन )          |
| ३१६                | गोकुल-गमन                   |
| ३१७<br>३१८         | मथुरावे गोकुल<br>दुलारा लाल |
| २१८<br>३१९         | तृणावर्त-उद्धार             |
| २२०<br>३२०         | वात्सस्य                    |
| ३२१                | गोपियोंकी योगधारणा          |
| २२२                | क्याममयी संसार              |
| ₹<br>₹₹₹           | माखनप्रेमी श्रीकृष्ण        |
| २२५<br>३ <b>२५</b> | मनमोहनकी तिरछी              |
| ***                | चितवन                       |
| १२६                | भवसागरसे उद्घार             |
|                    | करनेवाले भगवान्             |
|                    | श्रीकृष्ण                   |
| १२८                | अघासुर-उद्धार               |
| ३२९                | कृष्ण-सखा-सह                |
|                    | वन-भोजन 🐪                   |
| ३३०                | वर्षामें राम-स्याम          |
| ३३१                | राम-श्यामकी                 |
|                    | मथुरा-यात्रा 🕻              |
| ३३२                | योदा श्रीकृष्ण              |
| 333                | वन्धनमुक्तकारी              |
|                    | भगवान् श्रीकृष्ण            |
| ३३४                | सेवक श्रीकृष्ण              |
| ३३५                | जगत्-पूज्य श्रीकृष्णकी      |
|                    | अप्रपूजा                    |
|                    | 1                           |

```
३३६ शिशुपाल-उद्धार
                             ३७१ भक्त व्याव्रपाद
३३७ समदर्शी श्रीकृष्ण
                             ३७२ श्रीविष्णु
३३९ मोह-नाशक श्रीकृष्ण
                             ३७३ विष्णुभगवान्
३४० भक्त-प्रतिशा-रक्षक
                             ३७४ कमलापति-स्वागत
      श्रीकृष्ण
                             ३७५ भगवान् शेषशायी
३४१ अश्व-परिचर्या
                             ३७६ लक्ष्मीनारायण
३४३ जगद्गुरु श्रीकृष्ण
                             ३७७ भगवान् नारायण
३४४ राजा बहुलाश्वकृत
      श्रीकृष्णपूजन नं० २
                             ३७८ द्वैतसम्प्रदायके
                                   आद्याचार्य श्रीब्रह्माजी
३४५ नृग-उद्घार
३४६ मुरलीका असर
                             ३७९ ब्रह्मांकृत भगवत्स्तुति
३४७ व्याघकी क्षमा-प्रार्थना
                             ३८० ब्रह्म-स्तुति
३४८ योगेश्वरका योगधारणासे
                             ३८१ भगवान् मत्स्यरूपमें
      परम प्रयाण
                             ३८२ मत्स्यावतार
३४९ शिव
                             ३८३ भगवान् कूर्मरूपमें
३५० ध्यानमञ् शिव
                            ३८४ भगवान् वराहरूपमें
३५१ सदाशिव
                             ३८५ भगवान् श्रीनृसिंहदेवकी
३५२ योगीश्वर श्रीशिव
                                  गोदमें भक्त प्रहाद
३५३ पञ्चमुख परमेश्वर
३५४ योगामि
                             ३८६ भगवान् वामनरूपमें
३५५ मदन-दहन
                           •३८७ भगवान् परञ्जरामरूपमें
३५६ शिवविवाह
                            ३८८ भगवान् बुद्धरूपमें
३५७ उमा-महेश्वर
                             ३८९ भगवान् कल्किरूपमें
३५८ गौरीशंकर
                             ३९० भगवान् ब्रह्मारूपमें
३५९ जगजननी उमा
                             ३९१ श्रीवावित्री-ब्रह्मा
३६० शिव-परिवार
                             ३९२ भगवान् दत्तात्रेयरूपमें
३६१ प्रदोष-नृत्य
                             ३९३ मर्गवान् सूर्यरूपमें
३६२ शिव-ताण्डव
                             ३९४ भगवान् गणपतिरूपमें
३६३ लोककल्याणार्थ
      हलाहलपान
                             ३९६ भगवान् शक्तिरूपमें
३६४ पाशुपतास्त्रदान
                             ३९९ महासरस्वती
३६५ श्रीहरि-हरकी जल-क्रीडा
                            ४०० श्रीलक्ष्मीजी (चतुर्भुजी)
३६६ श्रीविष्णुरूप और
                             ४०२ -सावित्रीकी यमराजपर
      श्रीब्रह्मारूपके द्वारा
                                   विजय
      श्रीशिवरूपकी स्तुति
                             ४०३ देवी कात्यायनी
३६८ श्रीकृष्णरूपसे
                             ४०४ देवी कालिका
      श्रीशिवरूपकी स्तुति
                             ४०५ देवी क्ष्माण्डा
      और वरदानलाभ
                             ४०९ श्रीबहुचराम्बिकामन्दिः
३६९ शिव-राम-संवाद
                               - मोरबीते प्राप्त ( योडशमाता )
३७० काशी-मुक्ति
```

जनमेजयने कहा—मिन्त्रयो ! तक्षकके डँसनेसे वृक्षका , राखकी देरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्यकी बात है । यह बात आप लोगोंसे किसने कही ! अवश्य ही तक्षकने बड़ा अनर्थ किया । यदि वह ब्राह्मणको धन देकर न लौटा देता तो काश्यप मेरे पिताको भी जीवित कर देते । अच्छा मैं उसको इसका दण्ड दूँगा । पहले आप लोग इस कथाका मूल तो बतलाइये ।

मन्त्रियोंने कहा-महाराज! तक्षकने जिस वृक्षको

डॅसा था, उसपर पहलेसे ही एक मनुष्य स्खी लकड़ियोंके लिये चढा हुआ था। यह वात तक्षक और काश्यप दोनोंमेंसे किसीको माल्म न थी। तक्षकके डॅसनेपर वृक्षके साथ वह मनुष्य मी मस्म हो गया था। काश्यपके मन्त्र-प्रभावसे वृक्षके साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और काश्यपकी बातचीत उसीने सुनी थी और वहांसे आकर हम लोगोंको स्वित की थी। अब आप हम लोगोंका देखा-सुना जानकर जो उचित हो कीजिये।

### सर्प-यज्ञका निश्चय और आरम्भ

उग्रश्रवाजी कहते हैं- 'शौनकादि ऋषियो । अपने पिताकी मृत्युका इतिहास सुनकर जनमेजयको बड़ा दुःख हुआ । वे कुद्ध होकर हाय-से-हाय मलने लगे । शोकके कारण उनको लंबी और गरम सॉस चलने लगी । ऑखें ऑसूसे भर गयीं । वे दुःख, शोक तथा क्रीधसे भरकर ऑसू वहाते हुए शास्त्रोक्त विधिसे हायमें जल लेकर बोले-भिरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए। यह बात मैंने विस्तारके साय सुन ली है। जिसके कारण मेरे पिताकी मृत्यु हुई है। उस दुरात्मा तक्षकसे बदला लेनेका मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिताका नाश किया है, शृङ्की श्राधिका गाप तो एक वहाना मात्र है । इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उसने काश्यप ब्राह्मणको, जो विष उतारनेके लिये आ रहे थे और जिनके आनेसे मेरे पिता अवश्य ही जीवित हो जाते, धन देकर लौटा दिया । यदि हमारे मन्त्री कारयप ब्राह्मणका अनुनय-विनय करते और वे अनुब्रहपूर्वक मेरे पिताको जीवित कर देते तो इससे उस दुष्टकी क्या हानि होती । ऋषिका शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते । मेरे पिताकी मृत्युमें सारा अपराध तक्षकका ही है, इसलिये में उससे अपने पिताकी मृत्युका बदला लेनेका सङ्कल्प करता हूँ । मिन्त्रयोंने महाराज जनमेजयकी इस प्रतिज्ञाका अनुमोदन किया ।

अव राजा जनमेजयने पुरोहित और ऋत्विजोंको बुलाकर कहा, 'दुरात्मा तक्षकने मेरे पिताकी हिंसा की है। आप लोग ऐसा उपाय बतलाइये, जिससे मैं बदला ले सक्रें। क्या आप कोई ऐसा कर्म जानते हैं, जिससे मैं उस क्र्र सर्पको धषकती आगमें होम सकूँ ?' ऋत्विजोंने कहा— 'राजन् ! देवताओंने आपके लिये पहलेसे ही एक महायज्ञका निर्माण कर रक्खा है । यह बात पुराणोंमें प्रसिद्ध है । उस यज्ञका अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा, ऐसा पौराणिकोंने कहा है और हमें उस यज्ञकी विधि माल्स्म है ।' ऋत्विजोंकी बात सुनकर जनमेजयको विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक जलं जायगा । राजाने ब्राह्मणोंसे कहा, 'में वह यज्ञ कल्या । आप लोग इसके लिये सामग्री संग्रह कीजिये ।' वेदच ब्राह्मणोंने शास्त्रविधिके अनुसार यज्ञ-मण्डप बनानेके लिये जमीन नाप ली, यज्ञशालाके लिये श्रेष्ठ मण्डप तैयार कराया तथा राजा जनमेजय यज्ञके लिये दीक्षित हुए ।

इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई । किसी कला-कौशलके पारङ्गत विद्वान्, अनुभवी एवं बुद्धिमान् स्तने कहा—'जिस स्थान और समयमें यज्ञ-मण्डप मापनेकी किया प्रारम्म हुई है, उसे देखकर यह माल्म होता है कि किसी ब्राह्मणके कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा ।' राजा जनमेजयने यह सुनकर द्वारपालसे कह दिया कि मुझे स्चना कराये विना कोई मनुष्य यज्ञ-मण्डपमें न आने पावे।

अव सर्पयज्ञकी विधिसे कार्य प्रारम्भ हुआ । ऋत्विज् अपने-अपने काममें लग गये । ऋत्विजोंका ऑखें धूऍके कारण लाल-लाल हो रही थीं । वे काले-काले वस्त्र पहनकर मन्त्रोचारणपूर्वक हवन कर रहे थे। उस समय सभी सर्प मन-ही-मन कॉपने लगे। अव वेचारे सर्प तड़पते, पुकारते, उछलते, लबी सॉस लेते, पूंछ और फर्नोंसे एक-दूसरेको

1

mg 5m

ش سه

۽ جسم

; F

E F

मोद्रों प्रान्धे मिने हो । मोद, याहे, नीले, पीटे, बचे,



वृदेः सभी प्रकारके सर्व चिलाते हुए टपाटप आगके मुँहमें

गिरने लगे । कोई चार कोसतक लंबे और कोई-कोई गायके कान बरावर लंबे सर्प ऊपर-ही-ऊपर कुण्डमें आहुति वन रहे थे।

सर्ग-यशमे च्यवनवंशी चण्डमार्गव होता थे। कौल उद्गाता, जैमिनि ब्रह्मा तया शार्द्गव और पिङ्गल अध्वर्यु थे। एवं पुत्र और शिष्योंके साथ व्यासजी, उद्दालक, प्रमतक, श्वेतकेत्व, असित, देवल आदि सदस्य थे। नाम ले-लेकर आहुति देते ही बड़े-बड़े भयानक सर्प आकर अग्नि-कुण्डमें गिर जाते थे। सपोंकी चर्वी और फैल गयी तथा सपोंकी चर्वी और फैल गयी तथा सपोंकी चिल्लाहरसे आकाश गूँज उठा। यह समाचार तक्षकने भी सुना। वह भयमीत होकर देवराज इन्द्रकी शरणमें गया। उसने कहा, 'देवराज! मै अपराधी हूँ। भयभीत होकर आपकी शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये।' इन्द्रने प्रसन्त होकर कहा कि 'मैने तुम्हारी रक्षाके लिये पहलेते ही ब्रह्माजीसे अभय-वचन ले लिया है। तुम्हें सर्प-यजसे कोई भय नही। तुम दुखी मत होओ।' इन्द्रकी बात सुनकर तक्षक आनन्दसे इन्द्रभवनमें ही रहने लगा।

अक्षा विशास तावार जानाच्या इन्प्रमुपास हा रहन व

### आस्तीकके वर माँगनेपर सर्प-यज्ञका बंद होना और सर्पेंसि वचनेका उपाय



वात बतलाकर नागोंकी रक्षाके लिये आस्तीकको प्रेरित

४३१ परम वैराग्यवान् भक्त ४१० समुद्र-मन्थन दम्पति रॉका-वॉका ४११ महासङ्घीर्तन ४१२ ध्यानयोगी घ्रव ४३२ नवधा भक्ति ४३३ जडयोग ४१३ ध्रुव-नारद ४३४ सप्तज्ञानभूमिका ४१४ ज्ञानयोगी राजा जनक ४१५ शानयोगी ग्रुकदेव ४३५ मानससरोवर ४१६ भीष्मपितामह ४३६ स्तवन ४१७ अजामिल-उद्धार ४३७ समुद्रताडन ४३८ ऋषि-आश्रम ४१८ चुआ पढावत गणिका तारी ४१९ शहुरके ध्येय वालकृष्ण ४३९ महामन्त्र न० १ ४४० महामन्त्र नं० २ ५२० सङ्घीर्तनयोगी ४४१ रघुपति राधव राजा राम श्रीचैतन्यमहाप्रभु परितपावन सीताराम ४२१ निमाई-निताई ४४२ जय हरि गोविन्द राधे ४२२ श्रीचैंतन्यका गोविन्द हरिनामसंकीर्तन ४४३ ॐ नमो भगवते ४२४ गोस्वामी तुल्सीदासजी वासदेवाय ४२५ मीरा (कीर्तन) ४४४ कृष्ण वन्दे जगद्गुक्म् ४२६ मीरावाई(जहरका प्याला) ४४५ इरहर महादेव ४४६ नमः शिवाय ४२८ मीरा (आजु में देख्यो ४४७ लक्मी माता गिरधारी ) ४४८ श्रीकृष्ण-यशोदा ४२९ प्रेमी भक्त रसखान ४४९ ग्रुदादैतसम्प्रदायकेआदि **८३० गोलोकमें नरसी मेहता** प्रवर्तक भगवान् शकर

४५० कालिय-उद्धार ४६९ मनु-शतरूपापर कृपा ४५१ यजपत्नीको भगवत्प्राप्ति ४७० श्रीरामराज्याभिषेक ४५२ श्रीकृष्ण अपने पिता-४७१ दशरथ-मरण माता वसुदेव-देवकीकी ४७२ भरद्वाज भरत हयकड़ी-बेड़ी काट रहे हैं ४७३ वनवासियोका प्रेम ४५३ सुदामाका महल ४७४ वालि-सुग्रीव-युद्ध ४५४ श्रीकृष्ण उद्धवको ४७५ दूव्हा राम सन्देश देकर व्रज भेज ४७६ रावण-मन्दोदरी रहे हैं ४७७ पुष्पकविमानपर ४५५ नौकारोहण ४७८ अग्रिका चरुदान ४५६ मधुरा-गमन ४७९ लक्ष्मणको उपदेश ४५७ भगवान् विष्ण ४८० पादुका-दान ४५८ रामसभा ४८१ जटायुकी स्त्रति ४५९ सरके श्याम ब्रह्म ४८३ श्रीमधुसूदन सरस्वती-४६० भगवान राम और सनकादि सुनि ४९१ अनन्य-चिन्तनका फल ४६१ जरासन्धसे युद्धभिक्षा ४९३ भगवत्पूजन ४६२ पर्वताकार इनुमान् ४९४ भजनकी महिसा ४६३ शिव-पार्वती ४९६ सप्तर्षिः मन और ४६४ गोखामी श्रीतुलसीदासजी महाराज ५०० पूर्ण समर्पणके लिये ४६५ चित्रकृटमें ४६६ शिवजीकी वरात ५०२ दैवी-सम्पत्ति (धर्मराज ४६७ हनुमान्जीकी प्रार्थना ४६८ ताङ्का-उदार ५०५ चारो भैया

### कागज-साइज ५×७॥ इश्र

वहुर्रो चित्र, नेट दाम १।) सैकड़ा १००९ श्रीरामचतुष्टय १००१ श्रीविष्णु १००२ शेपगायी १०१० विश्वविमोहन श्रीकृष्ण १००३ सदाप्रसन्न राम १०११ वृन्दावनविहारीश्रीकृष्ण १००४ कमललोचन राम १०१२ आनन्दकन्दश्रीकृष्ण १००५ त्रिभुवनमोहन राम १०१३ गोपीकुमार ६००६ दुल्हा राम १०१४ श्रीबॉकेविहारी १००७ श्रीसीताराम १०१५ वज-नव-युवराज १००८ श्रीराम-विभीषण-मिलन (भुज विशाल गहि) १०१६ रामदरवार

कातिकेय १०१८ व्रजराज १०१९ खेळ-खिलाड़ी १०२० व्रद्माका मोह १०२१ युगलछवि १०२२ शीमदनमोहन १०२४ भगवान् और ह्वादिनी शक्ति राघाजी

१०१७ देवसेनापति कुमार

१०२५ नन्दनन्दन १०२६ सुदामा और श्रीकृष्णका प्रेममिलन १०२८ अर्जुनको चतुर्भुजरूप-का दर्शन १०२९ मक्त अर्जुन और उनके सार्यि कृष्ण १०३० परीक्षित्की रक्षा १०३१ सदाशिव

को परमतत्त्वके दर्शन

सनकादिक

आह्वान

युधिष्ठिर )



गर्नेनर जनमेजयने करा, 'अच्छा, आसीककी इच्छा पूर्ण हो। यह यह समात करो। आसीक प्रसन्न हों। हमारे स्तने जो करा या, यह भी गत्य हो।' जनमेजयके मुँहसे यह बात निरस्ते हो गर लोग आनन्द प्रकट करने छगे। सभीको प्रकारता हुई। गजाने ऋतिन और सदस्योंको तथा जो अन्य आहा। यहाँ आये थे, उन्हें बहुत दान दिया। जिस यतने यह बंद होनेकी भविष्यवाणी की थी, उसका भी बहुत गमार रिया। यशन्तरा अवभूय-स्तान करके आसीकका खूब स्वागत-सारा निया और उन्हें सब प्रकारसे प्रसन्न करके विदा निया। जाते समय जनमेजयने कहा, 'आप मेरे अश्वमेष भूषने सभासद् होनेके लिने प्रधारियेगा।' आसीकने प्रसन्नता- से 'नयास्तु' करा। तत्यक्षात् अपने मामाके घर जाकर अपनी मान दगार अदिसे सब समाचार कह सुनाया।

उन रमन वास्ति नागरी सभा यजने बचे हुए सपोंसे नी हुई थी। आसीति हुँद्रने सब समाचार सुनकर सर्व पट्टा माल हुए। उन्होंने उनका प्रेम प्रकट करते हुए कहा, भिया। दुन्हारी जो दूल्या हो, वर माँग लो। वे बार-बार बहुने गरी, भिया! तुमने हमें मृत्युके बुँहने बचा लिया। हम दूला माल है। कहे तुनहार कीन-मा प्रिय कार्य कहें ११ प्रकारने करा-में प्राय लोगोंने यह वर माँगता हैं कि जो कोई सायंकाट और प्रातःकाल प्रसन्नतापूर्वक इस धर्ममय उपाख्यानका पाठ करे, उसे सपोंसे कोई भय न हो ।' यह बात सुनकर सभी सर्ग बहुत प्रसन्न हुए । उन लोगोंने कहा, 'प्रियवर ! तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो । हम बड़े प्रेम और नम्रतासे तुम्हारा मनोरय पूर्ण करते रहेगे । जो कोई असित, आर्तिमान और सुनीय मन्त्रोंमेंसे किसी एकका दिन या रातमें पाठ कर लेगा, उसे सपोंसे कोई भय नहीं होगा । वे मन्त्र कमशः ये ई—

यो जरत्कारूणा जातो जरत्कारी महायशाः। आस्तीकः सर्पसत्रे वः पञ्चगान् योऽभ्यरक्षत । तं स्मरन्तं महाभागा न मां हिंसितुमईय॥ (५८। २४)

'जरत्कारु ऋषिसे जरत्कारु नामक नागकन्यामें आस्तीक नामक यशस्त्री ऋषि उत्पन्न हुए । उन्होंने सर्पयक्तमे तुम सर्पोकी रक्षा की यी । महाभाग्यवान् सर्पो ! में उनका स्मरण कर रहा हूँ । तुमलोग मुझे मत डसो ।'

सर्पापसपे मद्रं ते गच्छ सपे महाविष । जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥ (५८ । २५)

'हे महाविपधर सर्प ! तुम चले जाओ। तुम्हारा कल्याण हो । अत्र तुम जाओ । जनमेजयके यज्ञकी समाप्तिमें आस्तीक-ने जो कुछ कहा था, उसका स्मरण करो ।'

आस्तीकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते । शतधा भिद्यते मूर्झि दिंशबृक्षफर्लं यया॥ (५८।२६)

'जो सर्प आस्तीकके वचनकी शपय सुनकर भी नहीं लीटेगा, उसका फन शीशमके फलके समान सैकड़ों टुकड़े ही जायगा ।'

धार्मिकश्चिरोमणि आस्तीक ऋषिने इस प्रकार सर्प-यश्चसे सर्गोका उद्धार किया। शरीरका प्रारव्य पूरा होनेपर पुत्र-पौत्रादिको छोड़कर आस्तीक स्वर्ग चले गये। जो आस्तीक-चरित्रका पाठ या श्रवण करता है, उसे सर्पोका मय नहीं होता।

| १०३२ दिावपरिवार            | १०४२ भगवान् नृसिंहदेवकी    |
|----------------------------|----------------------------|
| १०३३ चन्द्रशेखर            | गोदमे भक्त प्रहाद          |
| १०३४ कमला                  | १०४३ पवन-कुमार             |
| २०३५ मुवनेश्वरी            | १०४४ मगवान्की गोदमें       |
| १०३६ श्रीजगन्नायजी         | भक्त चिक्रक भील            |
|                            | १०४५ शंकरके ध्येय वालकृष्ण |
| १०३७ यम-नचिकेता            | १०४६ भगवान् श्रीशंकराचार्य |
| १०३८ ध्यानयोगी श्रुव       | १०४७ श्रीश्रीचैतन्य        |
| ६०३९ ेघ्रुव-नारायण         | १०४८ चैतन्यका अपूर्व त्याग |
| १०४० पाठशालामें प्रहादका   | १०४९ भक्त घन्ना जाटकी      |
| बालकोंको राम-राम           | रोटियाँ भगवान् छेरहे है    |
| नपनेका उपदेश               | १०५० गोविन्दके साथ         |
| १०४१ समुद्रमं पत्यरोसे दवे | गोविन्दका खेल              |
| प्रहादका उद्घार            | १०५१ भक्त गोपाल चरवाहा     |
|                            | California                 |

شـ ــــــ <u>ــــــ مـــــ</u>

१०५२ मीरावाई (कीर्तन)
१०५३ मक जनात्राई और
मगवान्
१०५४ मक जगन्नाथदास
भागवतकार
१०५५ श्रीहरिभक्त
हिम्मतदासजी
१०५६ मक बालीग्रामदास
१०५७ मक दक्षिणी
गुळसीदासजी
१०५८ मक गोविन्ददास
१०५९ मक मोहन और
गोपाळ माई

१०६० परमेष्ठी दर्जी

१०६१ भक्त जयदेवका गीतगोविन्द-गान
१०६२ ऋषि-आश्रम
१०६३ श्रीविष्णु भगवान्
१०६४ कमलापितस्वागत
१०६५ स्रका समर्पण
१०६६ मॉका प्यार
१०६७ प्यारका वन्दी
१०६८ वाललीला
१०६९ नवधा भक्ति
१०७० ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म
१०७१ श्रीमनु-शतरूप
१०७२ देवता, असुर और
मनुष्योंको ब्रह्माजीका
उपदेश

# चित्रोंके साइज, रंग और दाम

१५×२०, द्युनहरी -)।।। ७॥×१०, द्युनहरी )॥ ५×७॥, रंगीन १।) चै० ८४×२०, रंगीन -)। ७॥×१०, रंगीन )। है।

१५×२० साइजके सुनहरे १०, रंगीन ४७ चित्रोंके सेटकी नेट कीमत ४॥।)। पैकिङ्ग )॥ डाकसर्च १≢) कुछ छागत ६) छिये जायँगे।

७॥%१० साइजके सुनहरे १६, रंगीन २१८, कुळ २३४ चित्रोंके सेटको नेट कीमत धा॥)६ ऐकिङ्ग –)॥६ डाकखर्च १)। कुळ ५॥=) छिये जायँगे।

प्रशा साइजके रंगीन ७० चित्रोंका नेट दाम ॥।=) पैकिङ्ग )॥ डाकखर्च ।=)। कुछ १।-) छिये जायँगे। १५×२०, ७॥×१०, ५×७॥ के तीनों सेटकी नेट कीमत १०।=)।३ पैकिङ्ग -)॥३ डाकखर्च १॥।≥) कुछ १२।≡) छिये जायँगे।

रेलपार्सलसे मँगानेवाले सज्जनोंको १०।≈)। चित्रोंका मूल्य, पैकिङ्ग ≈) र्रे रिजस्ट्री ।)॥ कुल १०॥।≈) भेजना चाहिये। साथमें पासके रेलवे स्टेशनका नाम लिखना जरूरी है।

नियम—(१) चित्रका नम्बर, नाम जिस साइजमें दिया हुआ है वह उसी साइजमें मिलेगा, आर्डर देते समय नम्बर भी देख ले। समझकर आर्डरमें नम्बर, नाम अवस्य लिख दें। (२) पुस्तकोंके साथ मालगाड़ीसे चित्र मँगानेपर कुल मालका चित्रोंकी क्षासका किराया देना पड़ता है, इसलिये जितना किराया अधिक लगेगा वह ग्राहकोंके जिम्मे होगा, आर्डर देते समय इस नियमको समझ ले। (३) ३०) के चित्र लेनेसे ग्राहकके रेलवेस्टेशनपर मालगाड़ीसे फ्री डिलीवरी दी जायगी। रजिस्ट्री वी० पी० विच्ची ग्राहकोंको देना होगा। (४) केवल २ या ४ चित्र पुस्तकोंके साथ या अकेले नहीं ऐते जाते, क्योंकि रास्तेमें टूट जाते हैं। (५) 'कल्याण' के साथ भी चित्र नहीं भेजे जाते।

नोट-सेट सजिब्द मी मिला करता है। जिब्दका दाम १५×२० का III), ७॥×१० का II), ५×७॥ का 🖻) अधिक क्षेया : चाता है। सजिब्द सेटका डाकखर्च ज्यादा लगता है।

स्टाकमें चित्र समय-समयपर कम-अधिक होते रहते हैं, इसिंवें सेटका आर्टर वानेपर जितने चित्र स्टाकमें उस समय तैया, रहेंगे उतने ही चित्र मेज दिये बाँदेंगे।

# \* कल्याणके नियम \*

उद्देश्य-भक्ति, शान, वैराग्य, धर्म और सदाचार-समन्वित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत करना इसका उद्देश्य है।

#### नियम े

- (१) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-पर्क, कल्याणमार्गमे सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख मेजनेका कोई सजन कष्ट न करें। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।
- (२) इसका डाकव्यय और विशेषाकसहित अग्रिम वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ५८) और भारतवर्षमें बाहरके लिये ७॥=) नियत है। विना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता।
- (३) 'कल्याण' का वर्ष अगस्तसे आरम्भ होकर जुलाईमें तमाप्त होता है, अतः ग्राहक अगस्तसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं किन्तु अगस्तके अङ्करे निकले हुए तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। 'कल्याण'के बीचके किसी अङ्करे ग्राहक नहीं बनाये जाते।
- (४) इसमें व्यवसायियोंके विशापन कसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।
- (५) कार्यालयसे 'कस्याण' दो-तीन बार जाँच करके प्रत्येक प्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका 'कस्याण' ता० १२ तक न पहुँचे, तो अपने डाकघरसे लिखा-पदी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साय न आनेसे दूसरी प्रति विना मूस्य मिलनेमें अङ्गचन हो सकती है।
- (६) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय प्राहक-संख्याः पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना हो। तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रवन्ध कर लेना चाहिये।
- (७) अगस्तसे वननेवाले प्राहकोंको रग-विरंगे चित्रों-वाला अगस्तका अङ्क (चाल वर्षका विशेषांक) दिया जाता है। विशेषाङ्क ही अगस्तका तथा वर्षका पहला अङ्क होता है। फिर जुलाईतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करते हैं।

(८) चार आना एक संख्याका मृत्य मिलनेपर नम्ना मेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें तो।) बाद दिया जा सकता है।

#### आवश्यक सूचनाएँ

- (९) 'कल्याण' में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण'की किसीको एजन्सी देनेका नियम नहीं है।
- ( १०) पुराने अङ्क, फाइलें तथा विशेषाङ्क कम या रियायती मूल्यमें प्रायः नहीं दिये जाते।
- (११) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साय-साय ग्राहक-संख्या अवस्य लिखनी चाहिये।
- (१२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट' मेजना आवश्यक है।
- (१२) प्राहकोंको चंदा मनीथार्डरद्वारा भेजना चाहिये। स्थोंकि वी॰ पी॰ के रुपये प्रायः देरीले पहुँचते हैं।
- (१४) ग्राहकोंको वी॰ पी॰ मिले, उसके पहले ही यदि वे हमें रुपये भेज चुके हों, तो तुरंत हमें एक कार्ड देना चाहिये और हमारा (फी डिलीवरीका) उत्तर पहुँचने-तक वी॰ पी॰ रोक रखनी चाहिये, नहीं तो कार्यालयको व्यर्थ ही तुकसान सहना होगा।
- (१५) प्रेस-विभाग और कस्याण-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवहार करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। कस्याणके साथ पुस्तर्के और चित्र नहीं भेजे जा सकते।
- (१६) चालू वर्षके विशेषाकके बदले पिछले वर्षोंके विशेषाङ्क नहीं दिये जाते ।
- (१७) मनीआर्डरके क्एपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपये भेजनेका मतलव, श्राहक-नम्बर, पूरा पता आदि सब वार्ते साफ-साफ लिखनी चाहिये।
- (१८) प्रबन्धसम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनीआर्डर आदि 'व्यवस्थापक,'कल्याण'' गोरखपुर'के नामसे और सम्पादकसे सम्यन्ध रखनेवाळे पत्रादि 'सम्पादक ''कल्याण'' गोरखपुर' के नामसे मेजने चाहिये।
- (१९) खर्य आकर छे जाने या एक साय एकसे अधिक अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेलसे मँगानेवाछोंसे चन्दा कुछ कम नहीं लिया जाता।
- (२०) 'कस्याण' गवर्नमेण्टद्वारा भारतके कई प्रान्तीं-के शिक्षा-विभागके लिये स्वीकृत है । उक्त प्रान्तोंकी संस्थाओंके सञ्चालकगण (तया स्कूलेंके हेडमास्टर) संस्थाके फण्डसे 'कस्याण' मैंगा सकते हैं ।

क्षेत्री महाप्त को पानि सूट जाता है। इस इतिहासका नाम क्ष्या है। क्षेत्राय पान विजय अर्थात् कल्याण प्राप्त बन्दी है। क्ष्यां क्ष्यां प्राप्त बन्दी है। क्ष्यां क्ष्यां प्राप्त बन्दी है। यह धर्म नाम वाहिये। यह धर्म नाम क्ष्यां है। को इसका भाग पान करते हैं। उन है पुत्र सेमक और सेवक स्वामिश्या हो जाते हैं। को इसका अपन करते हैं उनके बाचिक। मार्ग की जाते हैं। इसमें भरत-विज्ञां महान् क्ष्यां प्राप्त करता दीविन है, इसलिये इसको महाभारत करते हैं। हो इस नामका ब्युत्यत्तियुक्त अर्थ जानता है, वह

मारे पानीं सूट जाता है। भगवान् श्रीकृष्णहेपायन प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर कान-सन्त्या आदिसे निवृत्त हो इसकी रचना करते थे, इस प्रकार तीन वर्षमें यह पूरा हुआ या। इसिलये ब्राह्मणोंको भी नियममें स्थित होकर ही इस कयाका श्रवण-वर्णन करना चाहिये। जैसे समुद्र और सुमेरु रहोंकी खान हैं, वैसे ही यह ग्रन्थ कथाओंका मूल उद्गम है। इसके दानसे सारी पृथ्वीके दानका फल मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके सम्बन्धमें जो बात इस ग्रन्थमें है, वही सर्वन्न है। जो इसमें नहीं है, वह और कहीं नहीं है। इसिलये आपलोग यह कथा पूरी-पूरी सुनें।

### भृमार-हरणके लिये देवताओंके अवतारग्रहणके निश्चय

धेशस्यायनजी फहते हैं-जनमेजय ! जमदीमनन्दन



पागुगामं इर्षां वार पृथ्विते शिववींका संहार किया या पर क्षा गमके वे महेन्द्र पर्वतार चले गये और या लग्न्या करने तमे । श्रांतिमां मंद्रार हो जानेपर श्रींति गंग्या लग्न्यी, त्यांगी, मंदमी ब्राह्मणींके या हुई। पुछ हो दिनों बाद क्षिर श्रींति प्रमान करनेने स्थान हो गयी। श्रींत्रवींके प्रमान्यित प्रवासायन करनेने स्थान आहे स्थांग्यवर्ग सुर्ग हो गये । गजा श्रीत काम क्षेत्र श्रीन तनने काम होनेगले दोगोंने

छोड़कर धर्मानुसार शासन और पालन करने लगे । समयपर वर्षा होती । बचपनमें कोई भी न मरता और युवा-वस्याके पहले लोगोंको स्त्री-संसर्गका जान भी न होता। क्षत्रिय वड़े-वड़े यज्ञ करके ब्राह्मणोंको खूव दक्षिणा देते और ब्राह्मण साद्गोपाङ त्रिकाण्ड वेदका अध्ययन करते । उस समय कोई धन लेकर शास्त्रीका अध्यापन नहीं करता या और न शर्दीकी सिनिधिमें वेदोंका उच्चारण ही करता या । वैदय दूसरींसे बैलें। द्वारा खेतीका काम कराते थे। खयं उनके कंधेपर जुआ नहीं रखते थे तथा कमजोर हो जानेपर भी धास, चारा आदिसे उनका पालन करते रहते थे । यछड़े जबतक और कुछ नहीं खाने लगते थे, तयतक गीएँ नहीं दुही जाती थीं। ज्यापारी तौलने-जोखनेमं वेईमानी नहीं करते थे। सभी लोग अपने वर्ण और आश्रम आदिके अधिकारानुसार अपना-अपना काम करते ये । धर्म-हानिका तो कोई प्रसंग ही नहीं आता या। गौओं और स्मियोंको उचित समयपर ही बच्चे होते थे। यहाँ-तक कि लता और वृक्ष भी ऋतुकालमें ही फलते-फूलते थे। उस समय सत्ययुग या।

जिस समय इस प्रकार आनन्द छा रहा था, उसी समय धित्रियों में राधस उत्पन्न होने लगे। उस समय देवताओंने युद्धमें देत्योंको बार-बार हराया और ऐश्वर्यसे च्युत कर दिया। वे न केवल मनुष्यों में यिलक वैलों, घोड़ों, गर्घों, कॅटों, भैसीं और मृगोंमें भी पैदा हुए। पृथ्वी उनके भारसे ऋत हो। गर्पा। देत्य और दानव मदोन्मत्त तथा उच्छृक्कल राजाओंके रूपमें भी उत्पन्न हुए। उन्होंने तगह-तरहके रूप भारण करके किया । आस्तीकने माताकी आज्ञा स्वीकार कर वासुकिसे कहा—'नागराज! आप मनमें शान्ति रिखये । मैं आपसे सत्य-सत्य कहता हूँ कि उस शापसे आप लोगोंको मुक्त कर दूँगा। मैने हास-विलासमें भी कभी असत्य-माषण नहीं किया है। इसलिये मेरी बात झूठ न समझो । मैं अपनी श्रुम वाणीसे राजा जनमेजयको प्रसन्न कर लूँगा और वह यश्च बद कर देगा। मामाजी! आप मुझपर विश्वास कीजिये।

इस प्रकार वासुकि नागको आश्वासन देकर आस्तीक सर्पोको मुक्त करनेके लिये यज्ञशालामें जानेके उद्देश्यसे चल पढ़े। उन्होंने वहाँ पहुँचकर देखा कि सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी सभासदोंसे यज्ञशाला भरी है। द्वारपालोंने उन्हें भीतर जानेसे रोक दिया। अब वे भीतर प्रवेश पानेके लिये यज्ञकी स्तुति करने लगे। उनके द्वारा यज्ञकी स्तुति सुनकर जनमेजयने उन्हें भीतर आनेकी आज्ञा दे दी। आस्तीक यज्ञ-मण्डपमे जाकर यजमान, ऋत्विज्, समासद् तया अग्निकी और भी स्तुति करने लगे।

आस्तीकके द्वारा की हुई स्तुति सुनकर राजा, सभासद्, श्रृत्विज् और अग्नि, सभी प्रसन्न हो गये। सबके मनोभावको समझकर जनमेजयने कहा, 'यद्यपि यह बालक है, फिर भी बात अनुभवी दृद्धों के समान कर रहा है। मैं इसे बालक नहीं, वृद्ध मानता हूँ। मैं इस बालकको वर देना चाहता हूँ, इस विषयमें आप लोगोंकी क्या सम्मति है ?' सभासदोंने कहा—'ग्राह्मण यदि बालक हो तो भी राजाओंके लिये सम्मान्य है। यदि वह विद्वान् हो, तब तो कहना ही क्या। अतः आप इस बालकको मुँहमांगी वस्तु दे सकते है।' जनमेजयने कहा, 'आप लोग यथाशक्ति प्रयत्न कीजिये कि मेरा यह कर्म समाप्त हो जाय और तक्षक नाग अभी यहाँ आ जाय। वही तो मेरा प्रधान शत्रु है।' श्रृत्विजीने कहा, 'आप्रदेवका कहना है कि तक्षक भयमीत होकर इन्द्रके शरणागत हो गया है। इन्द्रने तक्षक का अभयदान भी दे दिया है।' जनमेजयने कुछ दुखी होकर कहा—'आप्लोग ऐसा मन्त्र पढ़कर इवन कीजिये कि

इन्द्रके साथ तक्षक नाग आकर अग्निमें भस्म हो जाय।' जनमेजयकी बात सुनकर होताने आहुति डाली। उसी समय आकाशमें इन्द्र और तक्षक, दिखायी पड़े। इन्द्र तो उस यश-को देखकर बहुत ही घवरा गये और तक्षकको छोड़कर चलते बने। तक्षक क्षण-क्षण अग्निज्वालाके समीप आने लगा। तय ब्राह्मणोंने कहा, 'राजन्! अब आपका काम ठीक हो रहा है। इस ब्राह्मणको वर दे दीजिये।'

जनमेजयने कहा-- 'ब्राह्मणकुमार ! तुम्हारे-जैसे सत्पात्र-को मैं उचित वर देना चाहता हूँ । अतः तुम्हारी जो इच्छा हो, प्रसन्नतासे मॉग लो । मैं कठिन-से-कठिन वर भी तुम्हें दूँगा।' आस्तीकने यह देखकर कि अब तक्षक अग्रिकुण्डमें गिरनेहीवाला है, अवसरसे लाम उठाया । उन्होंने कहा, 'राजन् ! आप मुझे यही वर दीजिये कि आपका यह यज्ञ वद हो जाय और इसमें गिरते हुए सर्व बच जायँ ।' इसपर जनमेजयने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, 'समर्थ ब्राह्मण ! तुम सोना, चाँदी, गौ और दूसरी वस्तुएँ इच्छानुसार ले लो । में चाहता हूँ कि यह यज्ञ बंद न हो । आस्तीकने कहा, 'मुझे सोना, चॉदी, गौ अथवा और कोई भी वस्तु नहीं चाहिये: अपने मातुकुलके कल्याणके लिये मै आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूँ। ' जनमेजयने बार-बार अपनी बात दुहरायी, परन्तु आस्तीकने दूसरा वर मॉगना स्वीकार नहीं किया । उस समय सभी वेदज सदस्य एक स्वरसे कहने लगे, ध्यह ब्राह्मण जो कुछ मॉगता है, वही इसको मिलना चाहिये।

शौनकजीने पूछा—स्तनन्दन ! उस यशमें तो बड़े विद्वान् ब्राह्मण थे । किन्तु आस्तीकसे वात करते समय जो तक्षक अग्निमें नहीं गिरा, इसका क्या कारण हुआ ? क्या उन्हें वैसे मन्त्र ही नहीं स्दे ?

उग्रश्रवाजीने कहा—इन्द्रके हायों छ छूटते ही तक्षक मूर्छित हो गया। आस्तीकने तीन बार कहा, 'ठहर जा! ठहर जा! ठहर जा!' इसीसे वह आकाश और पृथ्वीके वीचमें लटका रहा और अग्निकुण्डमें नहीं गिरा। शौनकजी! सभासदों के वार-बार



अवताग्के लिये प्रार्थना



याणा

नेत्र स्तार कार क्षा भी तुम्यस्नी बात सम्बर्ध भी तृत्र । क्षेत्र केत्र क्षाम्यस्य सम्बर्ध अंत्र सम्बर्ध उत्पत्त तृते । क्षा प्रकार क्षेत्र प्रकारित उत्पत्ति सुना दी । इनमें तृते सुन्ने, स्वत्र स्थार भीर कीत स्वस्थ आदि सभी है ।

रणारे राम पुत्र कः फ्रांतिषेकि नाम पदके की बतला ुरु 🖟 । इस 🖅 ने पुत्र थे सामु । सामुहे परम तेजस्वी रारः पुष , ए-मृतासद, र्गा, निर्म्भृति, अनिस्पाद, भी कि जिल्ली, दरन, इंग्स, कार्ल, खाणु और र । इस्ती गार का रही है। अदिसके तीन पुत्र न्य---- नर्मा । जाय्य और नंपर्ग । अत्रिके बहुत-से पुत्र हुए। पु पर को कारन, वानर, किलर और यश्च हुए । पुलहके इ. क. १०१, विष्युक्ता, ब्याम, यश और ईहामूग (भेड़िया ) र्नाः पुत्र गुष्ट् । मुद्रेन गलियस्य हुए । ब्रह्माजीके दार्थे उन्हेंने द्य और बादेंने उनकी पत्रीका जन्म हुआ। उस राग्ने दर्भा पाच ही कन्याय हुई। पुत्रीका नाम हो काने र दारप्रजातीतने प्रत्याओं रा विवाह इस शर्तपर किया रि उन<sup>े</sup> प्रथम पुन उन्हें मिल जायें । उन्होंने दर बन्याओं-म विराह भागि, एसाईएमा चन्द्रमासे और तेरहका रक्तरे किया था। धर्मती दर पविचोंके नाम ये हे-कीर्निक रफ़्ति पृति, मेपा, पुटि, भदा, निया, बुद्धि, लजा और भीता धर्म है बार होने हैं तारण उन्हें उसकी पत्नी कहा गरा है। यहाईन नज़न ही चन्द्रमाकी पतियाँ है। वे समय-थी यनका देवी है।

व्यानिते पुत्र मनु, गनुके प्रजापति और प्रजापतिके क्षाट पर्यु दुय-तर, धा, सोम, अह, अनिल, अनल, भारूर और प्रमान । घर और धुवरी मोना नाम धूमा, रेमर्थ में रा गार्थामी, अहरी मोना रता, अनिलकी मोना का , राज्यों भारा आणियों तथा प्रस्मूप और प्रभानकी राज्य सम्मान था। बरते दा पुत्र हुए—द्रविण और हुण्यार । पुत्रे तथा, सेमरे बन्ती; बन्ति विशिष्ठ, प्राण भीर समर समते तीन पुत्र तथा; बन्ति विशिष्ठ, प्राण भीर समर समते तीन पुत्र तथा। जहरी चार पुत्र हुए। जहरी चार पुत्र हिल्लामी राज्य समहे तीन पुत्र तथा। यह विशिष्ठ हिल्लामी राज्य समहे हिल्लामी प्रमान समते तीन पुत्र तथा। यह विशिष्ठ हिल्लामी राज्य सम्मान स्थान स्थान प्रमान स्थान स्थान

प्रभामती पत्नी हुई । उसीसे देवताओं के वारीगर विश्वकर्माका जन्म हुआ । उन्होंने ही देवताओंके भूपण और विमानींका निर्माण किया है। मनुष्य भी उन्होंकी कारीगरीके आधारपर अपनी जीविता करते हैं। भगवान धर्म ब्रह्माजीके दाहिने न्तनसे मनुष्यरूपमें प्रकट हुए थे ! उनके तीन पुत्र हुए-शम, नाम और एर्प । उनकी प्रतियोंका क्रमशः नाम था-प्राप्ति, रित और नन्दा । सूर्यकी पत्नी यड्वा (घोड़ी) से अस्विनीक्रमारोंका जन्म हुआ । अदितिके बारह पुत्रोंकी गणना की जा चुकी है। इस प्रकार बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह मद्र, प्रजापति और वपट्कार-ये मुख्य तैतीस देवता होते हैं। इनके गण भी हैं-जैसे कद्रगण, साध्यगण, मरुद्रण, वसगण, भागवगण और विश्वेदेवगण। गरुड, अरुण और बृहस्यतिकी गणना आदित्योंमं ही की जाती है। अध्विनीकुमार, ओपधि और पशु आदिकी गिनती गुह्यकगणमें है। इन देवगणींका कीर्तन करनेसे सारे पाप छूट जाते हैं।

महर्षि भृगु ब्रह्माके हृदयसे प्रकट हुए थे। भृगुके गुकाचार्यके अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए । ये अपनी माताकी रक्षाके लिये गर्भरे निकल आये थे। उनकी प्रतीका नाम या आरुणी। उसकी जॉयसे और्वका जन्म हुआ। और्वके ऋचीक और ऋचीकके जमदिम हुए। जमदिमके चार पुत्रोंमें परग्रामजी सबसे छोटे थे, परन्तु गुणीमें सबसे बड़े । वे शास्त्रक्रशल तो थे ही, शस्त्रकुशल भी थे । उन्होंने ही क्षत्रियकुलका नाग किया या। ब्रह्माके दो पुत्र और भी ये—धाता और विधाता । वे मनुके साय रहते हैं । क्मलोंमे निवास करनेवाली लक्ष्मी उन्होंकी बहिन है। शुक्की पुत्री देवी वरुणकी पत्नी हुई । उसके पुत्रका नाम हुआ बल और पुत्रीका सुरा । जब प्रजा अन्नके लोमसे एक-दुसंरका इक खाने लगी तव उन सुरासे ही अधर्मकी उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राणियोंका नाग कर देता है। अधर्मकी पत्नीका नाम या निर्ऋति । उसके तीन वहे मयद्वर पुत्र ये— भय, महामय और मृत्यु । मृत्युके पत्नी-पुत्र कोई नहीं है ।

ताम्राके पाँच कन्याएँ हुई—काकी, न्येनी, मासी, धृतराष्ट्री और शुकी। काकीसे उन्द्रक, न्येनीसे बाज, भासीसे कुत्ते और गीथ, धृतराष्ट्रीसे हंस-कन्यहंन एवं चक्रवाक और शुकीन तोनीका जन्म हुआ। क्रोधाने नी कन्याएँ हुई—मृगी, सृगमन्दा, हरी, मद्रमना, मातद्गी, शार्वूली, न्वेता, सुरिम और सुनग। मृगीसे मृग, मृगमन्दासे रीछ और सुनर (छोटी)

## श्रीवेदच्यासजीकी आज्ञासे वैशम्पायनजीका कथा प्रारम्भ करना

रागनकजीने कहा स्तनन्दन । महाभारतकी कथा चड़ी ही पवित्र है। इसमें पाण्डवोंका यश गाया गया है। धर्प-सत्रके अन्तमें जनमेजयकी प्रार्थनासे मगवान् श्रींकृष्णद्वैपायनने वैशम्पायनजीको यह आजा दी थी कि तुम वह कथा इन्हें सुनाओ। अब मैं वही कथा सुनना चाहता हूँ। वह कथा भगवान् व्यासके मनःसागरसे उत्पन्न होनेके कारण सर्वरत्नमयी है। आप वही सुनाहये।

उप्रश्वाजीने कहा—शौनकजी! मगवान् वेदव्यासके द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान में आपको प्रारम्भते ही सुनाऊँगा। उसका वर्णन करनेमें मुझे भी वड़ा आनन्द होता है। जब भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनको यह बात माल्म हुई कि जनमेजय सर्प-यज्ञमें दीक्षित हो गये हैं, तब वे वहाँ आये। भगवान् व्यासका जन्म शक्ति-पुत्र पराशरके द्वारा सत्यवतीके गर्भसे यमुनाकी रेतीमें हुआ था। वे ही पाण्डवोंके पितामह ये। वे जन्मते ही स्वेच्छासे बड़े हो गये और साङ्गोपाङ्ग वेद तथा इतिहासोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, स्वामाविक शक्ति और विचारसे नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने ही एक वेदको चार भागोंमें विभक्त कर दिया। वे महान् व्रह्मिं त्रिकालदर्शी, सत्यवत, परम पवित्र एवं सगुण-निर्गुण



म्वरूपके तत्त्वज्ञ ये । उन्हींके कृपा-प्रसादसे पाण्डु, धृतराष्ट्र

और विदुरका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने निष्योंके साय जनमेजयके यज्ञ-मण्डपमे प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राजिए जनमेजय झटपट सदस्योंके सहित उठकर खड़े हो गये और निष्टाचारपूर्वक यज्ञमण्डपमें छे आये। उन्हें सुवर्णसिंहासनपर वैठाकर विधिपूर्वक पूजा की। अपने वंश-प्रवर्तकको पार, आचमन, अर्घ्य और गोएँ देकर जनमेजयको वड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ओरसे कुगल-मंगलके सम्बन्धमें प्रश्नोत्तर हुए। समी समासदोंने मगवान् ज्यासकी पूजा की और उन्होंने यथायोग्य सबका सक्कार किया।

तदनन्तर जनमेजयने समासदों साथ हाथ जोड़कर व्यासजीसे यह प्रश्न किया, 'भगवन् ! आपने कौरवों और पाण्डवोंको अपनी ऑखोंसे देखा था। मैं चाहता हूँ कि आपके मुँहसे उनका चित्र सुन्ँ। वे तो बड़े धर्मात्मा थे, फिर उन छोगोंमें अनवनका क्या कारण हुआ ! उस घोर संग्रामके होनेकी नौवत कैसे आ गयी ! उसके कारण तो प्राणियोंका बड़ा ही विष्वंस हुआ है। अवश्य ही दैववश उनका मन युद्धकी ओर छुक गया होगा। आप कृपा करके मुझे उसका पूरा विवरण सुनाहये।' जनमेजयकी यह बात सुनकर मगवान् वेदन्यासने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशम्पायनसे कहा, 'वैशम्पायन! कौरव और पाण्डवोंमें जिस प्रकार फूट पड़ी थी, वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो। अय वही बात तुम जनमेजयको सुना दो।' अपने पूज्य गुरुदेवकी आज्ञा सुनकर भरी सभामें वैशम्पायनजीने कहना प्रारम्भ किया।

वैशम्पायनजीने कहा—में सङ्गल्प, विचार और समाधिके द्वारा गुक्देवको नमस्कार करता हूँ तथा सभी ब्राह्मण और विद्वानोंका सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान् व्यासका मत सुनाता हूँ। भगवान् व्यासके द्वारा निर्मित यह इतिहास बडा ही पवित्र और विस्तृत है। उन्होंने पुण्यात्मा पाण्डवोंकी यह कथा एक लाख क्ष्रोकोंमें कही है। इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोकमें जाकर देवताओंके समकक्ष हो जाते हैं। यह पवित्र और उत्तम पुराण वेद-तुल्य है, सुननेयोग्य कथाओंमें स्वांत्तम है और बड़े-बड़े ऋषियोंने इसकी प्रशंसा की है। इस इतिहास-प्रन्थमें अर्थ और कामकी प्राप्तिके धर्मानुकूल उपाय बतलाये गये हैं तथा इससे मोक्षतत्त्वको पहचाननेवाली बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इसके श्रवण

「一般でいる語とやはい

4

भी। भी ही नारात्में ही यह युनगाज बन जानगा। तो में भाराने की हार कर नहती हैं। दुप्यत्नने बिना कुछ सीचे-रिनार ही प्रतिका पर की और गान्धर्व-विविधे शकुन्तलाका पर्तन्तरण पर किया। दुप्यत्तने उनके साथ समागम परने बार-बार यह विश्वास दिलाया कि भी तुम्हें लानेके तिये चपुरिहाणी मेना भेजूँगा और शीध-मे-शीध तुम्हें अपने महर्में के चरूँगा। एन प्रकार कह-मुनकर दुप्यन्त अपनी राजधानीके किये रवाना हुआ। उसके मनमे बड़ी चिन्ता भी कि महर्षि कष्य यह सब मुनकर न जाने क्या करेंगे। योदी ही देर बाद महर्षि कण्य आश्रमपर आ पहेंचे।

परन्तु शकुन्तला लजावश उनके पास नहीं गयी। त्रिकाल-दर्शी कण्वने दिव्य दृष्टिसे सारी बातें जानकर प्रसक्ताके साय शकुन्तलासे कहा, 'बेटी! तुमने मुझसे बिना पूछे एकान्तमें जो काम किया है, वह धर्मके विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियोंके लिये गान्धर्वविवाह शास्त्रसम्मत है। दुष्यन्त एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुप है। उसके संयोगसे बड़ा बलवान् पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वीका राजा होगा। जब वह शत्रुओंपर चढाई करेगा, उसका रथ कहीं भी न रुकेगा।' शकुन्तलाके कहनेपर महर्षि कण्वने दुष्यन्तको वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्ममें दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे।

# भरतका जन्म, दुप्यन्तके द्वारा उसकी खीकृति और राज्याभिषेक

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! समयपर शक्तुन्तलाके गर्भमें पुत्र हुआ । वह अत्यन्त सुन्दर और यनपनमें ही यड़ा बलिष्ठ था । महर्पि कण्यने विधिपूर्वक उमके जातकमें आदि मंस्कार किये । उस शिशुके दाँत सफेद-सफेद भीर बड़े नुष्रीले थे, कन्धे सिंहके-में थे, दोनों हायोंमें चक्रका



चिह या तथा किर बदा और लजाट ऊँचा या। वह ऐसा जार पदाः, मानो नोई देवकुमार हो। वह छः वर्षकी अवस्थाने ही टिह, याया सुक्त और हायियोंको आश्रमके वृक्षींसे वॉध देता या। कभी उनपर चढ़ता, कभी डॉटता तया कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगातां या। आश्रमवासियोंने उसके द्वारा समस्त हिंस जन्तुओंका दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। वह बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान् या। बालकके अलैकिक

> कर्म देखकर महर्पि कण्वने शकुन्तलासे कहा, 'अव यह युवराज होनेके योग्य हो गया।' फिर उन्होंने अपने शिष्योंको आज्ञा दी कि 'शकुन्तलाको पुत्रके साय उसके पतिके 'घर पहुँचा आओ। कन्याका बहुत दिनोंतक मायकेमें रहना कीर्ति, चरित्र और धर्मका घातक है।' शिष्योंने आज्ञानुसार शकुन्तला और सर्वदमनको लेकर हितानापुरकी यात्रा की।

> स्चना और स्वीकृतिके वाट शकुन्तला राज-सभामें गयी। अब ऋषिके शिष्य लौट गये। शकुन्तलाने सम्मानपूर्वक निवेदन किया कि 'राजन्! यह आपका पुत्र है। अब इसे आप

युवराज बनाइये । इस देवतुल्य कुमारके सम्बन्धमें आप अपनी प्रतिज्ञा पृरी कीजिये ।' शकुन्तलाकी बात सुनकर दुष्यन्तने कहा, 'अरी दुष्ट तापसी ! तू किसकी पृथ्वीको भर दिया और सारी प्रजाको सताने छगे। उनकी उच्छुञ्खलतासे पीड़ित और उद्दिम होकर पृथ्वी ब्रह्माजीकी शरणमें गयी। उस समय वह इतनी भाराकान्त हो रही थी कि शेष, कच्छप और दिग्गज भी उसे उठानेमें असमर्थ हो गये थे। प्रजापति भगवान् ब्रह्माने शरणागत पृथ्वीसे कहा 'देवि! तू जिस कार्यके लिये मेरे पास आयी है, उसके लिये में सब देवताओंको नियुक्त कल्या। ' पृथ्वी लीट आर्यी।

ब्रह्माजीने देवताओंको आज्ञा दी कि 'तुम लोग पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अपने-अपने अंशोंसे अलग-अलग पृथ्वी-पर अवतार लो ।' इसके बाद गन्धर्व और अप्सराओंको भी बुलाकर कहा, 'तुमलोग भी खेंच्छानुसार अपने-अपने अंशसे जन्म लो ।' सब देवताओंने ब्रह्माजीके सत्य, हितकारी और प्रयोजनानुक्ल वचनको स्वीकार किया । इसके बाद सबने शत्रुनाशक भगवान् नारायणके पास जानेके लिये वैकुण्ठकी यात्रा की । वे प्रमु अपने करकमलों में चक्र और गदा रखते हैं । उनके वस्त पीले हैं । शरीरकी कान्ति नीली है । उनका वस्ताः स्थल कर्मा और नेत्र बड़े मोहक हैं । उनके वक्षः स्थलपर श्रीवत्सका चिह्न है, वे सर्वशक्तिमान् तथा सबके स्वामी हैं । समी देवता उनकी पूजा करते हैं । इन्द्रने उनसे प्रार्थना की कि आप पृथ्वीका मार उतारनेके लिये अंशावतार प्रहण कीजिये । मगवान्ने 'तथास्तु' कहकर स्वीकार किया । इन्द्रने मगवान् विष्णुसे अवतार ग्रहण करनेके सम्बन्धमें परामर्श किया। तदनुसार देवताओंको आशा दी और फिर वैकुण्ठसे चले आये । अब देवतालोग प्रजाके कल्याण और राक्षसोंके विनाशके लिये कमशः पृथ्वीपर अवतीण होने लगे । वे स्वेच्छानुसार ब्रह्मियों अथवा राजियोंके वंशमें जनम लेकर मनुष्य-भोजी असुरोंका संहार करने लगे । वे बचपनमें ही इतने बलवान् थे कि असुरगण उनका बाल भी बॉका नहीं कर सकते थे ।

### देवता, दानवं, पश्च, पक्षी आदि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति

जनमेजयने कहा—भगवन् ! मै देवता, दानव, गन्धर्व, अप्तरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ । आप कृपा करके उसका प्रारम्भसे ही यथावत् वर्णन कीजिये ।

वैदाम्पायनजीने कहा-अच्छा, मै खयम्प्रकाश भगवानको प्रणाम करके देवता आदिकी उत्पत्ति और नासकी क्या कहता हूँ । ब्रह्माजीके मानस-पुत्र मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्य, पुलह और क्रतुको तो तुम जानते ही हो । मरीचिके पुत्र करयप थे और करयपसे ही यह सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। दक्ष प्रजापतिकी तेरह कन्यार्ओका नाम था— अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोघा, प्राधा, विश्वा, विनता, कपिला, मुनि और कद्रू । इनसे उत्पन्न पुत्र-पीत्रोंकी संख्या अनन्त है। अदितिके बारह आदित्य हुए। उनके नाम हैं—धाता, मित्र, अर्थमा, शक, वरुण, अश, भग, विवस्तान्, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु । इनमे सबसे छोटे विष्णु गुणोंमें सबसे बड़े थे। दितिका एक पुत्र या हिरण्यकिंगपु । उसके पाँच पुत्र थे-प्रहाद, संहाद, अनुह्नाद, शिवि और वाष्कल । प्रह्नादके तीन पुत्र थे---विरोचन, कुम्भ और निकुम्भ । विरोचनका बिल और बलिका वाणासुर । बाणासुर भगवान् राङ्करका महान् सेवक था । वह महाकालके नामपे प्रसिद्ध है । दनुके चालीस पुत्रोंमें विप्रचित्ति सबसे बड़ा, यशस्वी और राजा था। दानवींकी संख्या असंख्य है। सिंहिकासे राहु हुआ, जो सूर्य और चन्द्रमाको ग्रसता है। मूरा (क्रोधा) से सुचन्द्र, चन्द्रहन्ता और चन्द्रप्रमर्दन आदि पुत्र-पीत्र हुए। क्रोधवश नामका एक गण भी हुआ था। दनायुसे चार पुत्र हुए—विक्षर, बल, वीर और वृत्रासुर। कालासे विनाशन, क्रोध, क्रोधहन्ता, क्रोधशत्रु और कालकेय नामसे प्रसिद्ध असुर हुए।

मृगु ऋषिते असुरोंके पुरोहित शुकाचार्यका जन्म हुआ । इनके चारों पुत्र, जिनमें त्वष्टाघर और अत्रि प्रधान थे, असुरोंका यज्ञ-याग कराया करते । यह असुर और सुरवंत्रकी उत्पत्ति पुराणोंके अनुसार है । इनके पुत्र-पौत्रोंकी गणना सम्मव नहीं है । तार्क्य, अरिष्टनेमि, गरुह, अरुण, आरुणि और वारुणि—ये वैनतेय कहलाते हैं । शेप, अनन्त, वासुकि, तक्षक, भुजङ्गम, कूर्म, कुलिक आदि सर्प कहके पुत्र हैं । भीमसेन, उप्रसेन, सुप्ण, नारद आदि सोल्ह देवगन्धर्व कश्यप-पत्ती सुनिके पुत्र हैं । ये सभी बड़े कीर्तिमान, बलवान और जितेन्द्रिय हैं । प्राधा नामकी दक्षकन्यासे भी अनवद्या, मनुवंशा आदि कन्याएँ और सिद्ध, पूर्ण, विहें आदि देवगन्धर्व उत्पन्न हुए। प्राधासेही अलम्बुपा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रिक्षता, रम्मा, मनोरमा, केशनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा, सुप्रिया आदि अप्सराएँ प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उमीके अधीन हैं। अपनी उत्पत्ति भी तो स्त्रियों के द्वारा ही होती है। ऋषियों में भी ऐसी शक्ति नहीं कि विना पत्नीके सन्तान उत्पन्न कर सकें। अपने धूल्से लयपथ पुत्रको भी दृदयसे लगाने में जो सुख मिलता है, उससे बढ़कर और क्या है। आपका पुत्र स्वयं आपके सामने खड़ा है और प्रेममरी दृष्टिसे देखता हुआ आपकी गोदमें बैठने के लिये उत्सुक है। इसका तिरस्कार क्यों कर रहे है! चींटियों भी अपने अण्डोंका पालन करती है, उन्हें फोडती नहीं हैं। आप इसका पालन-पोषण क्यों नहीं करते! पुत्रको दृदयसे लगानेपर जैसा सुख होता है, वैसा सुकोमल बस्त्र, पत्नी अथवा जलके स्पर्शसे नहीं होता। यह पुत्र आपका स्पर्श करे।

''राजन् ! मैने इस पुत्रको तीन वर्षतक अपने गर्भमें धारण किया है। यह आपको सुखी करेगा। इसके जन्मके समय आकारावाणीने कहा कि 'यह बालक सौ अरवमेध यज्ञ करेगा । जातकर्मके समय जो वेद-मन्त्र पढे जाते हैं। वे सब आपको मालूम हैं। पिता पुत्रको अभिमन्त्रित करता हुआ कहता है, 'तुम मेरे सर्वाङ्गसे उत्पन्न हुए हो। तुम मेरे हृदयकी निधि हो । मेरा अपना ही नाम है पुत्र । वेटा ! तम सौ वर्पतक जीओ । मेरा जीवन और आगेकी वंश-परम्परा तुम्हारे अधीन है । इसलिये तुम सुखी रहकर सौ वर्षतक जीओ ।' यह बालक आपके अङ्गरे ही, आपके हृदयसे ही उत्पन्न हुआ है। आप क्यों नहीं अपनेको इसके रूपमें मूर्तिमान् देखते ? मैं मेनकाकी कन्या हूं । अवस्य ही मैंने पूर्वजन्ममे कोई पार किया होगा, जिससे वचपनमें मेरी मॉने मुझे छोड दिया और अत्र आप छोड़ रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे मले ही छोड दीजिये। मै अपने आश्रमार चली जाऊँगी । परन्तु यह आपका पुत्र है । इस बच्चेको मत छोडिये।"

दुष्यन्तने कहा—'शकुन्तले! मुझे माल्म नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। स्त्रियों तो प्रायः झूठ वोलती ही हैं, तुम्हारी वातपर मला कौन विश्वास करेगा। तुम्हारी एक भी वात विश्वास करनेयोग्य नहीं है। मेरे सामने इतनी दिठाई ! कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेर-जैक्षी साधारण नारी ! चली जा यहाँमे। इतने थोड़े दिनोंमें-मला, यह बालक सालके कुश्च-जैसा कैसे हो सकता है! जा-जा, चली जा! शकुन्तलाने कहा, 'राजन्! कगट न करो। सत्य सहसों अश्वमेधसे भी श्रेष्ठ है। सारे वेदोंको पढ़ ले और सारे तीयोंमें स्नान कर ले, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर है। सत्यसे बढ़कर धर्म भी नहीं है। सत्यसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। झूठसे बढ़कर निन्दनीय भी कुछ नहीं है। सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है। सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। सत्य सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यदि झूठसे ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बातपर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊँगी। मैं झूठेके साथ नहीं रहना चाहती। राजन्! मैं कहे देती हूं कि चाहे तुम इस लड़केको अपनाओ या नहीं, मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वीका शासन करेगा। इतना कहकर शकुन्तला वहाँसे चल पड़ी।

इसी समय ऋत्विज् , पुरोहित, आचार्य और मन्त्रियोंके साय बैठे हुए दुष्यन्तको सम्बोधित करके आकागवाणीने कहा- 'माता तो केवल भायी (धोंकनी) के समान है। पत्र पिताका ही होता है, क्योंकि पिता ही पत्रके रूपमें उत्पन होता है । तुम पुत्रका पालन-पोपण करों । शकुन्तलाका अपमान मत करो । अपना औरस पुत्र यमराजके पंजींसे छुडा लेता है। सचमुच तुम्हींने इस वालकका गर्माधान किया था। शकुन्तलाकी बात सर्वथा सत्य है। तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिये । तुम्हारे भरण-पोपणके कारण ही इसका नाम भरत होगा । आकागवाणी सनकर दुष्यन्त आनन्दसे भर गये । उन्होंने पुरोहित और मन्त्रियोंसे कहा, 'आपलोग अपने कानोंसे देवताओंकी वाणी सुन लें। मै भी ठीक-ठीक यही जानता और समझता हूँ कि यह मेरा पुत्र है। यदि मैं केवल शकुन्तलाके कहनेसे ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इसपर सन्देह करती और इसंका कल्ड्स नहीं छूट पाता । इसी उद्देश्यसे प्रेरित होकर मैने ऐसा दुर्व्यवहार किया है।

अव उन्होंने बच्चेको स्वीकार किया और उसके संस्कार कराये। उन्होंने अपने पुत्रका िसर चूमकर उसे छातीसे लगा िलया। चारो ओर आनन्दकी नदी उमड़ आयी, जयज्यकार होने लगा। दुष्यन्तने धर्मके अनुसार अपनी पत्नीका सत्कार किया और सान्त्वना देते हुए कहा, 'देवि! मैंने तुंम्हारे साथ जो सम्बन्ध किया था, वह किसीको मालूम नहीं था। अब सब लोग तुम्हें रानीके रूपमें स्वीकार कर लें, इसीलिये मैंने यह कूरता की थी। लोग समझने लगते कि मैंने मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है। लोग मेरे पुत्रके युवराज होनेमें भी आपित करते। मैंने तुम्हें अत्यन्त क्रोधित कर दिया था, इसलिये तुमने प्रणयकोपवन मुझसे जो अप्रिय वाणी कही है उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है। हम

जातिके मृग ), भद्रमनासे ऐरावत हाथी, हरीसे चञ्चल घोड़े, वानर एवं गौके समान पूँछवाले दूसरे पशु तथा शार्दूलीसे सिंह, वाघ और गैंडे उत्पन्न हुए । मातद्गीसे सब तरहके हाथी और क्वेतासे क्वेत दिग्गज हुए । सुरभीसे राहिणी, गन्धवीं, विमला और अनला नामकी चार कन्याएँ हुईं । रोहिणीसे गाय-बैल, गन्धवींसे घोड़े, अनलासे खजूर, ताल, हिन्ताल, ताली, खर्जूरिका, सुपारी और नारियल—ये सात पिण्डफलवाले

÷

1

ţ...

वृक्ष उत्पन्न हुए । अनलाकी पुत्री शुकी ही तोतोंकी जननी हुई । सुरसासे कह्न पक्षी और नागोंका जन्म हुआ । अरुणकी भार्या श्येनीसे सम्पाति और जटायु हुए । कद्रूचे सपोंकी उत्पत्ति तो कही ही जा चुकी है । इस प्रकार मुख्य-मुख्य प्राणियोंकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया । इस वृत्तान्तका श्रवण करनेसे पापियोंके पाप तो छूटते ही हैं, सर्वज्ञताकी प्राप्ति भी होती है और अन्तमे उत्तम गति मिलती है ।

### देवता, दानव आदिका मनुष्योंके रूपमें अंशावतार और कर्णकी उत्पत्ति

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय! अब मै यह वर्णन करता हूँ कि किन-किन देवता और दानवोने किन-किन मनुष्योंके रूपमे जन्म लिया या। दानवराज विप्रचित्ति जरासन्ध और हिरण्यकशिपु शिशुपाल हुआ या। सहाद शस्य और अनुहाद धृष्टकेतु हुआ या। गिबि दैल्य दुम राजाके रूपमें और वाष्क्रल मगदत्त हुआ या। कालनेमि दैल्यने हो कंसका रूप धारण किया या।

भरद्वाज मुनिके यहाँ बृहस्पतिजीके अंशसे द्रोणाचार्य अवतीर्ण हुए थे। वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शास्त्रवेता और परम तेजस्वी थे । उनके यहाँ महादेव, यम, काल और कोधके सम्मिलित अंशसे भयङ्कर अश्वत्थामाका जन्म हुआ था। वसिष्ठ ऋषिके शाप और इन्द्रकी आशासे आठों वसु राजिं शान्तनुके द्वारा गङ्गाजीके गर्भसे उत्पन्न हुए । उनमें सबसे छोटे भीष्म थे । वे कौरवोंके रक्षक, वेदवेत्ता ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे । उन्होंने भगवान् परशुरामसे युद्ध किया था । चद्रके एक गणने कृपान्वार्यके रूपमें अवतार लिया या। द्वापर युगके अंशसे शकुनिका जन्म हुआ था। मस्ह्रणके अंश्रेष्ठे वीरवर सत्यवादी सात्यिक, राजर्पि द्रुपद, कृतवर्मा और विराटका जन्म हुआ था। अरिष्टाका पुत्र हंस नामक गन्धर्व-राज धृतराष्ट्रके रूपमें पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई पाण्डुके रूपमें । सूर्यके अग धर्म ही विदुरके नामसे प्रसिद्ध हए। कुरुकुलकलङ्क दुरातमा दुर्योधन कलियुगके अंशसे उत्पन्न हुआ था । उसने आपसमे वैरकी आग सुलगाकर पृथ्वीको मसं किया । पुलस्यवशके राक्षसीने दुर्योधनके सौ भाइयीं-के रूपमें जन्म लिया था। धृतराष्ट्रका वह पुत्र, जिसका नाम युरुत्यु था, वैश्याके गर्भसे उत्पन्न एवं इनसे अलग था। युधिष्ठिर धर्मके, भीमसेन वायुके, अर्जुन इन्द्रके तथा नकुल-सहदेव अश्विनीकुमारींके अशसे उत्पन्न हुए ये। चन्द्रमाका पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था । वर्चीके जन्मके समय चन्द्रमाने देवताओंसे कहा या, भी अपने प्राणप्यारे पुत्रको नहीं मेजना चाहता । फिर भी इस कामसे पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता । असुरोंका वध करना भी तो अपना ही काम है। इसिल्ये वर्चा मनुष्य वनेगा तो सही, परन्तु वहाँ अधिक दिनोंतक नहीं रहेगा। इन्द्रके अंशसे नरावतार अर्जुन होगा, जो नारायणावतार श्रीकृष्णसे मित्रता करेगा। मेरा पुत्र अर्जुनका ही पुत्र होगा। नर-नारायणकी उपस्थिति न रहनेपर मेरा पुत्र चकव्यूहका मेदन करेगा और घमासान युद्ध करके वहे-यहे महारिथयोंको चिकत कर देगा। दिनभर युद्ध करनेके बाद सायङ्कालमें वह मुझसे आ मिलेगा। इसकी पत्नीसे जो पुत्र होगा, वही कुरुकुलका वंशधर होगा। यभी देवताओंने चन्द्रमाकी इस उक्तिका अनुमोदन किया। जनमेजय! वही आपके दादा अभिमन्यु थे। अग्निके अंशसे धृष्टयुम्न और एक राक्षसके अंशसे शिखण्डीका जन्म हुआ या। विश्वेदेवगण द्रौपदीके पाँचों पुत्र प्रतिविनन्त्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, श्रातीक और श्रुतसेनके रूपमे पैदा हुए थे।

वसुदेवजीके पिताका नाम ग्रूरसेन था। उनकी एक अनुपम रूपवती कन्या थी, जिसका नाम था पृथा। ग्रूरसेनने अप्रिके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली सन्तान अपनी बुआके सन्तानहीन पुत्र कुन्तिमोजको दे दूँगा। उनके यहाँ पहले पृथाका ही जन्म हुआ; इसलिये उन्होंने उसे कुन्तिमोजको दे दिया। जिस समय पृथा छोटी थी, अपने पिता कुन्तिमोजको पास रहती और अतिथियोंका सेवा-सकार करती। एक बार पृथाने दुर्वासा ऋषिको बड़ी सेवा की। उसकी सेवासे जितेन्द्रिय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथाको एक मन्त्र वतलाया और कहा कि 'कल्याणि! में जुमपर प्रसन्न हूँ। तुम इस मन्त्रसे जिस देवताका आवाहन करोगी, उसीके कृपापृसादसे तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा।' दुर्वासा श्रूषिकी बात सुनकर पृथा (कुन्ती) को वड़ा कुत्हल हुआ। उसने एकान्तमें जाकर भगवान सूर्यका आवाहन

#### कच और देवयानीकी कथा

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! हमारे पूर्वज राजा ययाति ब्रह्माते दस्वें पुरुप थे । के उन्होंने शुकाचार्यकी कन्या देवयानीते, जो ब्राह्मणी थी, कैसे विवाह किया ? यह अनहोनी घटना कैसे घटित हुई ! आप कृपा करके यह वृत्तान्त सुनाइये।

वैशम्पायनजीने कहा—'जनमेजय! आपके पूर्वज राजा ययातिने शुकाचार्य और वृपपर्वाकी पुत्रियोंसे किस प्रकार विवाह किया था, सो सुनिये। उन दिनों त्रिलोकीपर 'अधिकार करनेके लिये देवता और असुर आपसमें लड़-भिड़ रहे थे। देवताओंने अपनी विजयके लिये आङ्किरस बृहस्पतिको और असुरोंने भाग्व शुक्रको अपना पुरोिश्त बनाया। ये दोनों बाहाण भी आपसमे बड़ी होड़ रखते थे। जब युद्धमें देवताओंने असुरोंको मार डाला, तब शुक्तचार्यने उन्हें अपनी विद्याके बलसे जीवित कर दिया। परन्तु असुरोंने जिन देवताओंको मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित न कर



सके । शुकाचार्य सङ्जीवनी विद्या जानते थे, परन्तु वृहस्पति

नहीं । इससे देवताओं को बड़ा दुःख हुआ । वे घत्रराकर वृहस्पतिके बड़े पुत्र कचके पास गये और उनसे यह प्रार्थना की, 'भगवन् ! हम आपकी शरणमं है । आप हमारी सहायता की जिये । अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्यके पास जो सजीवनी विश्वा है, उसे आप शीम ही प्राप्त कर लीजिये; हमलोग आपको यगम मागीदार बना लेंगे । शुक्राचार्य आजकल वृपपवांके पास रहते हैं ।' देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच शुक्राचार्यके पास गया और उनमें निवेदन किया, 'में महर्षि अद्विराना पीन और देवगुक बृहस्पतिका पुत्र हूँ । मेग नाम कच है । आप मुझे शिष्पके रूपमें स्वीकार की जिये, में एक हजार वर्गतक आपके पास रहकर व्याप्त की जिये, में एक हजार वर्गतक आपके पास रहकर व्याप्त पीन और देवगुक वृहस्पतिका पद्मार की जिये, में एक हजार वर्गतक आपके पास रहकर व्याप्त की पत्र में स्वागत है । में गुम्हारी यात न्यीनार परता हूँ । तुम मेरे पूजनीय हो । में गुम्हारी यात न्यीनार परता हूँ । तुम मेरे पूजनीय हो । में गुम्हारा सन्तार कर्नेंगा और में समग्रता हूँ कि यह व्यस्पतिना हो सकार है ।'

फचने शक्षचार्यके आभागसार ब्रह्मचर्यन प्रस्क किया। यह अपने गुरुदेव हो तो प्रस्त्र गराता धी, गुरुपुत्री देवयानीको भी मन्तप्ट रराता । धॉन ही वर्ग पीत पानेपर दानवींको यह बात मादम हुई कि कचका क्या अभिप्राय रै। उन्होंने निदयर गाँ नराते समय बूररातियीसे द्वेप होनेके कारण और राज्यीवर्ग। विद्यार्थ। रक्षाके लिये कचकी मार बाला, और उसके दुकरे दुकरे बरके भेड़ियोंको सिला दिया । गीएँ विना रक्षक के श अवने स्थानवर हाँट आया । देवयानीने देखा कि गीएँ तो आ गर्था, पर कन नहीं आया। राव उसने अपने भितासे कहा-- भिताजी ! आपने अमिरोत्र कर लिया, सूर्यांसा हो गया, गींध विना रक्षक है ही लौट आयी; किन्तु कच कहाँ रह गया ! निध्नय ही उसे निधीने मार द्यारा या वह स्वयं मर गया । पिताची ! में आपसे सीगन्य पाकर सन-सच कहती हैं कि मैं विना कचके नहीं जी सकती। श्राकाचार्यने कहा, 'अँग, तू एतना पयराती स्यों है। मैं अभी उसे जिला देता हूँ। ग्रुफ़नार्यने सञ्जीवनी विद्याका प्रयोग करके कचको पुकारा, 'आओ येटा !' कचका एक-एक अंग भेड़ियोंना दारीर छेद-छंदवर निकल आया और वह जीवित होकर शुकाचार्यकी सेवामे उपस्थित हुआ। देवयानीके पूछनेपर उसने सारा ष्टतान्त कर सुनाया । इसी प्रकार असुरीके मारनेपर दूसरी बार भी शुकानार्यने कचको जिला दिया ।

<sup>\*</sup> मह्मासे दक्ष, दक्षसे अदिति, अदितिसे सूर्य, सूर्यसे मनु, मनुसे रलानाम्नी कन्या, रलासे पुरूरवा, पुरूरवासे आयु, आयुसे नहुप और नहुपसे ययाति—रस प्रकार ये प्रजापतिसे दसर्वे थे।

लगाये ध्यानमग्न थे । ब्राह्मण देवताओंकी पूजा कर रहे थे । राजाको ऐसा माल्स हुआ, मानो मैं ब्रह्मलोकमें खड़ा हूँ । दुष्यन्तके नेत्र और मन वनकी छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे । इस प्रकार राजा दुष्यन्तने सब देखते-सुनते काश्यपगोत्रीय कण्व श्रृषिके एकान्त और मनोहर आश्रममें मन्त्री और पुरोहितोंके साथ प्रवेश किया ।

दुष्यन्तने मन्त्री और पुरोहितोंको आश्रमके द्वारपर ही रोक दिया और स्वयं मीतर गया। वहाँ उस समय कण्व ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजाने आश्रमको स्ना देखकर ऊँचे स्वरसे पुकारा—'यहाँ कौन है १' दुष्यन्तकी आवाज सुनकर एक लक्ष्मीके समान सुन्दरी कन्या तपस्विनीके वेपमें आश्रमसे निकली। उसने राजा दुष्यन्तको देखकर सम्मानपूर्वक कहा, 'स्वागत है।' फिर उसने आसन, पाद्य



और अर्घ्यके द्वारा राजाका आतिथ्य करके उनसे स्वास्थ्य और कुशलके सम्बन्धमें प्रश्न किया। स्वागत-सत्कारके बाद उस तपस्विनी कन्याने तिनक मुसकराकर पूछा कि भी आपकी क्या सेवा करूँ ?' राजा दुष्यन्तने सर्वाङ्मसुन्दरी एवं मधुरमापिणी कन्यांकी ओर देखकर कहा—'मे परम भाग्यशाली महर्षि कण्वका दर्शन करनेके लिये आया हूँ। वे इस समय कहाँ हैं, कृपा करके बतलाइये।' शकुन्तलने कहा, 'मेरे पूजनीय पिताजी फल-फूल लानेके लिये आश्रमसे बाहर गये हैं। आप घड़ी-दो-घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिये, तब उनसे मिल सकेंगे।' शकुन्तलाकी भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यन्तने पूछा, 'सुन्दरी! तुम कौन हो ! तुम्हारे पिता कौन है ! और किसलिये यहाँ आयी हो ! तुम्ने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ।' शकुन्तलाने वड़ी मिठासके साथ कहा, 'मैं महिष कण्वकी पुत्री हूँ।' राजाने कहा, 'कल्याणि! विश्ववन्य महिष कण्व तो अखण्ड ब्रह्मचारी है। धर्म अपने स्थानसे विचलित हो सकता है, परन्तु वे नहीं। ऐसी दशामें तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो !' शकुन्तलाने कहा, 'राजन्! एक श्रमुषिके पूछनेपर मेरे पूजनीय पिता कण्वने मेरे जन्मकी कहानी सुनायी थी। उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्रजी तपस्या कर रहे थे, उस समय इन्द्रने उनके तपमे विष्न डालनेके लिये मेनका नामकी अपसरा भेजी थी। उसीके संयोगसे मेरा जन्म हआ।

माता मुझे वनमें छोड़कर चली गयी, तब शकुन्तों (पिक्षयों) ने सिंह, व्याघ्न आदि भयानक जन्तुओं वे मेरी रक्षा की थी; इसिल्ये मेरा नाम शकुन्तला पड़ा। महर्पि कण्वने वहाँसे उठा व्यक्तर मेरा पालन-पोषण किया। शरीरका जनक, प्राणींका रक्षक और अन्नदाता—ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार में महर्पि कण्वकी पुत्री हूँ।

दुण्यन्तने कहा—'कल्याणि ! जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण-कन्या नहीं राजकन्या हो। इसिल्ये तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुन्दिर ! तुम गान्धर्व-विधिसे मुझसे विवाह कर लो। राजाओं के लिये गान्धर्व-विधिसे मुझसे विवाह कर लो। राजाओं के लिये गान्धर्व-विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है।' शकुन्तलाने कहा, 'मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं हैं। आप योडी देरतक प्रतीक्षा कीजिये। वे आकर मुझे आपकी सेवामें समर्पित कर देंगे।' दुष्यन्तने कहा—'में तुम्हें चाहता हूं, यह मी चाहता हूं कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैपी और जिम्मेवार है। तुम धर्मके अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो।' शकुन्तलाने कहा, 'राजन्! यदि आप इसे ही धर्म-पय समझते हे और मुझे स्वयं अपनेको दान करनेका अधिकार है तो आप मेरी धर्त सुन लीजिये। मैं सच-सच कहती हूं कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिये—'मेरे बाद तुम्हारा ही मुत्र सम्राट् होगा दिया। कन्याएँ जब बाहर निकलीं, तब अमुरराज वृषपर्वाकी पुत्री अमिष्ठाने भूलमे अपनी गुरुपुत्री देवयानीके वस्त्र पहन लिये। उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गये है। कलह ग्रुरू हुआ। देवयानीने कहा, 'अरे! एक तो त् अमुरकी लडकी और दूसरे मेरी चेली। फिर त्ने मेरे कपड़े कैसे पहन लिये? त् आचारश्रष्ट है। इसका फल बड़ा, बुरा होगा।' शर्मिष्ठा बोली, 'बाह री बाह, तेरे बाप तो मेरे पिताको सोते-बैठते भी नहीं छोड़ते; नीचे खड़े होकर भाटकी तरह स्तुति करते हैं और तेरा इतना घमंड!' देवयानी कुद्ध हो गयी। वह शर्मिष्ठाके वस्त्र खींचने लगी। इसपर



दुर्वुद्धि शर्मिष्ठाने उसे कूऍमें ढकेल दिया और उसे मरी जानकर विना उधर देखे नगरमें लौट गयी।

इसी समय राजा ययाति शिकार खेळते-खेळते घोड़ेके यकने और प्यास लगनेसे विकल होकर पानीके लिये कूएँपर पहुँचे। कूएँमें जल नहीं या। उन्होंने देखा कि उसमें एक सुन्दरी कन्या है। राजाने पूछा, 'सुन्दरी! तुम कौन हो? तुम कूएँमें कैसे गिरी हो?' देवयानीने कहा, 'मैं महिंप शुकाचार्यकी पुत्री हूँ। जब देवता असुरोंका सहार करते हैं, तब वे सक्षीवनी विद्याद्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्तिमें पड़ गयी हूँ, यह बात उन्हें माल्म नहीं है। तुम मेरा दाहिना हाथ पकड़-कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूँ कि तुम कुलीन, शान्त, बलशाली और यशस्वी हो। मुझे कूऍसे बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है। ययातिने उसे ब्राह्मणकी कन्या समझकर कूऍसे बाहर निकाल दिया और उससे अनुमति लेकर अपनी राजधानीको लौट गये।

इघर देवयानी शोकसे व्याकुल होकर नगरके पास आयी और दासीसे बोली, 'अरी दामी ! मेरे पिताके पास जाकर जल्दी कह दे कि मैं अब बृप्पर्वाके नगरमें नहीं जा सकती। दासीने जाकर शकाचार्यसे गर्मिष्ठाके न्यवदारका वर्णन किया । देवयानीकी यह दुर्दशा सुनकर शुकाचार्यको यहा दुःख हुआ, वे अपनी लड़कीके पास गये और अपनी प्यारी पुत्रीको हृदयसे लगाकर कहने लगे, 'बेटी ! सभीको अपने कर्मोंके फलस्वरूप मुख-दुःख भोगना पहता है। जान पहता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है, जिलका यह प्रायश्चित्त हुआ।' देवयानीने कहा, 'पिताजी! यह प्रायश्चित्त हो या न हो। मुझे एक बात बतलाइये । जूपार्वाकी वेटीने क्रोधरे ऑखें लाल-लाल करके रूखे स्वासे यहा है कि 'तेर बाप तो हमारे भाट हैं । वे हमारी स्तुति करते, हमसे भीत्व माँगते और प्रतिग्रह लेते हैं।' क्या उनका कहना ठीक है ? यदि ऐसा है तो में अभी जाकर शर्भिष्ठाने क्षमा मॉग् और उसे खुश करूँ। शुकाचार्यने कहा, 'येटी! तू भाट, भिलमंगे या दान लेनेवालेकी पुत्री नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मणकी कन्या है, जो कभी किसी भी स्तुति नहीं करता और जिसकी स्तति सभी लोग करते हैं। इस बातको ज्यार्या, इन्द्र और राजा ययाति जानते हैं । अचिन्त्य ब्राफ्नणत्व और निर्द्रन्द्र ऐश्वर्य ही मेरा वल है। ब्रह्माने प्रसन होकर मुझे अधिकार दिया है। भूलोंक और स्वर्गमें जो कुछ भी है, मैं उस सवका स्वामी हूँ। मैं ही प्रजाके हितके लिये जल बरसाता हूँ और मैं ही ओषधियोंका पोपण करता हूँ । यह मै विलक्तल ठीक कहता हूँ।

इसके बाद शुकाचार्यने देवयानीको समझाते हुए कहा— 'जो मनुष्य अपनी निन्दा सह लेता है, उसने सारे जगत्पर विजय प्राप्त कर ली—ऐसा समझो । जो उभरे कोधको घोड़ेके



पत्नी है ! मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है ! तेरे साथ धर्म, अर्थ और कामका कोई भी मेरा सम्बन्ध नहीं है। तू जा, ठहर अथवा जो तेरी मौजमें आवे कर । दुष्यन्तकी यात सुनकर तपस्त्रिनी शकुन्तला बेहोश-सी होकर खंभेकी तरह निरचल भावसे खडी रह गयी। उसकी ऑखें लाल हो गर्भा, होठ फड़कने लगे और वह दृष्टि टेढ़ी करके दुप्यन्तकी ओर देखने लगी । योड़ी देर ठहरकर दुःख और क्रोधरे भरी शकुन्तला दुष्यन्तरे बोली, "महाराज! आप जान-बूझकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मै नहीं जानता ? ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं। आपका हृदय इस वातका साक्षी है कि झठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्माका तिरस्कार मत कीजिये । हृदयपर हाय रखकर सही-सही कहिये । आपका हृदय कुछ और कह रहा है और आप कुछ और । यह तो बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला या, कोई गवाह नहीं है। परन्तु आपको पता नहीं कि परमात्मा सबके हृदयमें वैठा है । वह सबके पाप-पुण्य जानता है और आप ठीक उसीके पास बैठकर पाप कर रहे हैं ! पाप करके यह समझना कि मझे कोई नहीं देख रहा है, घोर अज्ञान है। देवता और अन्तर्यामी परमारमा भी इन वातोको देखता और जानता है। सूर्य, चन्द्रमा, वास, अमि, अन्तरिक्ष, प्रथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात, सन्ध्या, धर्म-ये सभी मन्ष्यके द्राप-अद्युम कर्मोंको जानते हैं । जिसपर हृद्देशस्थित कर्मशाक्षी क्षेत्रश परमात्मा सन्तुष्ट रहते हैं, यमराज उसके पापोंको म्वयं नष्ट कर देते हैं। परन्तु जिसपर अन्तर्यामी सन्तुष्ट नहीं, यमराज स्वयं उसके पापोंका दण्ड देते हैं। जो स्वयं अपनी आत्माका तिरस्कार करके कुछ-का-कुछ कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करता। में स्वयं आपके पास आयी हूं, ऐसा समझकर आप मुझ पतिव्रताका तिरस्कार न करें। देखिये, आप अपनी आदरणीया पत्नीका तिरस्कार कर रहे हैं। आप भरी समामें साधारण पुरुषके समान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अप भरी समामें साधारण पुरुषके समान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। इसा मैं जगलमें रो रही हूं! सुनायी नहीं पड़ता! मैं कहे देती हूं कि यदि आप मेरी उचित याचनापर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिरके सैकडों दुकड़े हो जायंगे। पत्नीके द्वारा पुत्रके रूपमें स्वयं पतिका ही जन्म होता सिल्ये प्राचीन विद्वानोंने पत्नीको 'जाया' कहा है। जरसम्पन्न पर्कांकी सन्तान पर्वजींको और पिताको

है, इसिलये प्राचीन विद्वानोंने पत्नीको 'जाया' कहा है। सदाचारसम्पन्न पुरुषोंकी सन्तान पूर्वजोंको और पिताको भी तार देती है, इसीसे सन्तानका नाम 'पुत्र' है। (पुत्रसे स्वर्ग और पौत्रसे उसकी अनन्तता प्राप्त होती है। प्रपौत्रसे बहुत-सी पीढ़ियाँ तर जाती हैं।)

'पाती उसे कहते हैं, जो घरके कामकाजमें चतर हो। पुत्रवती हो। पतिको प्राणके समान मानती हो और सच्ची पतिवता हो । पत्नी पतिका अर्द्धाङ्ग है। उसका एक श्रेष्ठतम सखा है। पत्नीके द्वारा अर्थ, धर्म, कामकी सिद्धि होती है और मोक्षके पथपर अग्रसर होनेमें उससे वडी सहायता मिलती है। पत्नीकी सहायतासे ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्थी बनती है, सख मिलता है और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। पत्नी ही एकान्तमें मधरमाषी सखा, धर्मकार्यमें पिता और दुःख पढ़नेपर माताका काम करती है। बटोहियोंके लिये घोर-से-घोर जंगलमें भी पत्नी विश्रामस्थान है। व्यवहारमें लोग सपतीकका विशेष विश्वास करते हैं। घोर विपत्तिके समय और मरनेपर भी पत्नी ही अपने पतिका अनुगमन करती है। पतिके सुखके लिये स्त्रियाँ सती हो जाती हैं और स्वर्गमें पहले ही पहॅन्वकर पतिका स्वागत करती हैं। विवाह-का यही उद्देश्य है । इस लोक और परलोकमें पती-जैसा सहायक और कौन है। पतीके गर्भसे उत्पन्न पुत्र दर्पणमें दीख पड़ते मुखके समान है। मळा, उसे देखकर कितना आनन्द होता है! रोगसे और मानसिक जिलनसे न्याऊल पुरुष अपनी पत्नीको देखकर आहादित हो जाते हैं। इसीसे क्रोध आनेपर भी पत्नीका अप्रिय नहीं किया जाता । क्योंकि देवयानीकी इच्छा पूर्ण कर ।' शर्मिष्ठाने कहा, 'मुझे स्वीकार है। आचार्य और देवयानी यहाँसे न जायं, में उनकी सब इच्छाएँ पूरी करूँगी।' शर्मिष्ठा दासीके रूपमें देवयानीके पास उपस्थित हुई और प्रार्थना को कि 'में यहाँ और तुम्हारी ससुरालमें भी तुम्हारी सेवा करूँगी।' देवयानीने कहा, 'क्यों जी! में तो तुम्हारे पिताके भिखमंगे, भाट और दान लेनेवाले- की लड़की हूँ और तुम बड़े वापकी वेटी हो; अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी ?' शिमशाने कहा, 'जैसे बने वैसे विपद्यस्त जातिकी रक्षा करनी चाहिये, यही सोचकर में तुम्हारी दासी हो गयी हूँ । मैं विवाह होनेके बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूँगी ।' तब देवयानी प्रसन्न हो गयी और शुक्राचार्यके साथ अपने आश्रमपर लौट आयी।

## ययातिका देवयानीके साथ विवाह, शुक्रान्वार्यका शाप और पुरुका यीवन-दान

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! एक दिनकी वात है, देवयानी अपनी दािमयों और गर्मिष्ठाके साथ उमी वनमें कीड़ा करनेके लिये गयी । अभी वह विहार कर ही रही थी कि नहुपनन्दन राजा ययाित भी उधर ही आ निकले । वे खूव यके हुए थे, जल पीना चाहते थे । देवयानी, गर्मिष्ठा और दािमयोंको देखकर उनके मनमें जिजामा हो आयी और उन्होंने पृछा, 'दन दािमयोंके बीचमं बैठी हुई आप दोनों कोन है !' देवयानीने उत्तर दिया—'में देत्यगुरु महर्षि गुकाचार्यकी पुत्री हूँ और यह मेरी सली दासी है ।



यह दैत्यराज वृपपर्वाकी पुत्री है और मेरी सेवाके लिये सर्वदा मेरे साथ रहती है। इसका नाम शर्मिष्ठा है। मैं अपनी सब दानियों और बर्मियन नाय आपके अधीन हूँ। आपको में अपने सखा और म्वामीके रूपमें स्वीकार करती हूँ। आप भी मुझे स्वीकार कीजिये। आपका कत्याण हो। यातिने कहा, 'ग्रुकनिदनी! तुम्हारा कत्याण हो। में तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे पिना धित्रयके साय तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते।' देवयानीने कहा, 'राजन्! आपसे पहले किधीने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। कृष्टेंने निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। इमलिये में आपको अपने स्वामीके रूपमे बरण करती हूँ। अब भला, दूसरा कोई पुरुष मेरे हायका स्पर्ण करती हूँ। अब भला, दूसरा कोई पुरुष मेरे हायका स्पर्ण करती हूँ। अब भला, दूसरा काई पुरुष मेरे हायका स्पर्ण करती हूँ। यातिने कहा, 'कल्याणि! जवतक तुम्हारे निता स्वयं तुम्हें मेरे हायों साँग नहीं देते, तबतक में तुम्हें वैसे स्वीकार कर सकता हूँ।'

तय देवयानीने अपनी घायसे पिताके पास सन्देश मेजा। उसके मुँहसे सप्र वाते व्यों-मी-त्यों सुनकर शुकाचार्य राजा ययातिके पास आये। ययातिने उटकर उन्हें प्रणाम किया और हाय जोड़कर उनके नामने खड़े हो गये। देवयानीने कहा—'पिताजी! ये नहुपनन्दन राजा ययाति हैं। जब में कृपेंमें गिरा दी गयी थी, तब इन्होंने मेरा हाय पम्हकर मुझे निकाला या। में आपके चरणोंमें पड़कर बड़ी नम्नताके साय प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिये। में इनके अतिरिक्त और किसीको वरण नहीं करूँगी।' देवयानीकी वात सुनकर शुकाचार्यने ययातिसे कहा—'राजन्! मेरी लाइली लड़कीने तुम्हें पतिरूपने वरण किया है। में कन्यादान करता हूँ, तुम इसे पटरानीके रूपमें स्वीकार करो।' ययातिने कहा, 'ब्रह्मन्! मेक्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण-कन्याने साथ विवाह करनेसे मुझे वर्णसङ्करताका दोप लगेगा।

दोनों एक-दूसरेके प्रिय है ।' इस प्रकार कहकर दुष्यन्तने अपनी प्राण-प्रियाको वस्त्र, भोजन आदिसे सन्तुष्ट किया ।

समयपर भरतका युवराजपदपर अभिषेक हुआ। दूर-दूरतक भरतका शासन-चक्र प्रसिद्ध हो गया। उसने राजाओंको जीतकर वदावर्ती बना लिया और मत-मम्मत धर्मका पालन करके अनुत्तम यदा लाभ किया। वह सारी पृथ्वीका चक्रवर्ती सम्राट्या। उसने इन्द्रके समान अनेकों यज्ञ किये। महर्पि कण्वने भरतसे गोवितत नामक अस्वमेध- यज कराया । उसमें यों तो सभी ब्राह्मणोंको दक्षिणा दी गयी थीं, परन्तु महर्षि कण्वको सहस्र पद्म मुहरें दी गयी थीं। मरतसे ही इस देशका नाम भारत पडा और वे ही भरतवंशके प्रवर्तक हुए। उन्हींके नामसे सभी पहलेके और पीछेके राजा भारत नामसे प्रसिद्ध हुए। उनके वंशमें अनेकों ब्रह्मश्चानी राजिष हुए, जिनके नाम गिनाने भी कठिन हैं। मैं मुख्यमुख्य सत्यनिष्ठ और शीलवान् राजाओंका ही वर्णन करता हूँ।

#### दक्ष प्रजापतिसे ययाति तक वंश-वर्णन

वैशस्पायनजी कहते है-जनमेजय । अब मैं भरत, कुरु, पुरु आदिके वंशोंका वर्णन करता हूँ । यह यड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है। ब्रह्माके दाहिने ॲगूठेसे उत्पन्न दक्ष प्रजापित ही प्राचेतस दक्ष हुए । उन्हींसे सारी प्रजा उत्पन्न हुई । उन्होंने पहले अपनी पत्नी बीरणीके गर्भसे एक सहस्र पुत्र उत्पन्न किये थे। नारद मुनिने उन्हें मोक्षप्रद जानका उपदेश करके विरक्त बना दिया । तब उन्होंने पचास कन्याएँ उत्पन्न कीं । उन्होंने उनके प्रयम पुत्रको अपना बनानेकी द्यतंत्रर उनका विवाह किया । यह बात कही जा चुकी है कि उन्होंने कञ्यपसे तेरह कन्याओंका विवाह किया था। कश्यप-की श्रेष्ठ पत्नी अदितिसे इन्द्र और विवस्वान् आदि पुत्र हुए ये । विवस्वान्के ज्येष्ठ पुत्र मनु ये और कनिष्ठ यमराज । मन् बहे धर्मात्मा थे। उन्होंसे मानव-जातिकी उत्पत्ति हुई, और एर्स्वंग मनुवशके नामसे कहलाया । ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं । ब्राह्मणोंने साङ्ग वेदोंको धारण किया। मनुके दस पुत्र ये हैं-वेन, धृष्णु, नरिप्यन्त, नामाग, इक्ष्वाकु, कारूप, गर्याति, इला कन्या, पृपन्न और नाभागारिष्ट । मनुके पचास पुत्र और भी थे। परन्तु वे आपसभी फूटके कारण लड़ मरे । इलासे पुरूरवा नामका पुत्र हुआ । इला पुरुरवाकी माता और पिता दोनों ही थी । पुरूरवा समुद्रके तेरह दीर्गेका जासक था । वह मनुष्य होनेपर भी अमानुपिक मोग मोगता था। अपने वल-पीरुपके मदसे उन्मत्त होकर पुरूरवाने ब्राह्मणीका बहुत-सा

धन एव रत छीन लिये । सनत्कुमारने ब्रह्मलोकसे आकर उसे बहुत समझाया भी, परन्तु उसपर कोई असर नहीं पड़ा । ऋृिपयोंने कोधित होकर शाप दिया और उसका नाश हो गया । यह वही पुरूरवा है, जो स्वर्गसे तीन प्रकारकी अग्नि और उर्वजी अप्सरको ले आया था । उसके उर्वशीके गर्भसे छः पुत्र हुए—आयु, धीमान्, अमावसु, हदायु, वनायु और शतायु । आयुकी पत्नीका नाम स्वर्मानवी था । उसके पाँच पुत्र हुए—नहुष, गृद्धशर्मा, रिज, गय और अनेना ।

आयुके पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान् और सच्चे वीर थे। उन्होंने धर्मके अनुसार अपने महान् राज्यका द्वासन किया। उनके राज्यमें सभी सुखी थे, चोर और छुटेरोंका बिल्कुल भय नहीं था। उन्होंने अभिमानवश ऋषियोंसे पालकी दुवायी। यही उनके नाशका भी कारण हुआ। यों तो उन्होंने तेज, तपस्या और वल-विक्रमसे देवताओंको भी पराजित करके अपनेको इन्द्र बना लिया था। नहुषके छः पुत्र हुए—यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और धृव। यति योग-साधना करके ब्रह्मस्वरूप हो गये। इसल्ये नहुपके दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए। उन्होंने बहुत-से यग्र किये और बड़ी मिक्तसे देवता और पितर आदिकी उपासना करते हुए प्रेमसे प्रजाका पालन किया। उनकी दो पितयाँ याँ—देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानीसे दो पुत्र हुए—यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठासे तीन पुत्र हुए—दुह्य, अनु और पूर्व ।

शिम्शिके पास जाकर कहा, 'शिमिशे! त् मेरी दार्श है। त्ने नेरा आप्रिय क्यों किया? तेरा आसुर स्वमाव मिटा नहीं। तृ मुझसे डरती नहीं ?' शिमिशने कहा, 'मधुरहारिनी! मैंने राजिंके साथ जो समागम किया है, वह धर्म और न्यायके अनुसार है। फिर में डकूँ क्यों ? मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान दिया था। तुम ब्राह्मणकन्या होनेके कारण मुझसे क्षेष्ठ हो। परन्तु ये राजिंप तो तुम्हारी अपेक्षा मी मेरे अविक प्रिय हैं।' देवयानी कोधित होकर राजासे कहने दर्गा, 'आपने नेरा अप्रिय किया। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी।' वह आँखोंमें ऑस् मरकर अपने पिताके घरके दिये चट पड़ी। ययाति दुखी हुए और साथ ही मयमीत भी। वे उसके पींडेपीडे चटकर उसे बहुत समझाते-बुझाते रहे, परन्तु उसने एक न सुनी। दोनों शुकाचार्यके पास पहुँचे।

प्रणामके पश्चात् देवयानीने कहा, 'पिताजी ! वर्मको अवर्मने जीत लिया, नीचा ऊँचा हो गया । शर्मिष्ठा मुझसे आगे वढ़ गर्या । उसके तीन पुत्र हुए हैं मेरे इन महाराजसे ही ! इन्होंने वर्म-मर्यादाका उल्लाह्चन किया है वर्मन्न होकर ! आप इस्तर विचार कीजिये ।' शुक्राचार्यने कहा, 'राजन् ! युमने जान-वृक्षकर वर्म-मर्यादाका उल्लाह्चन किया है, इसिटिये

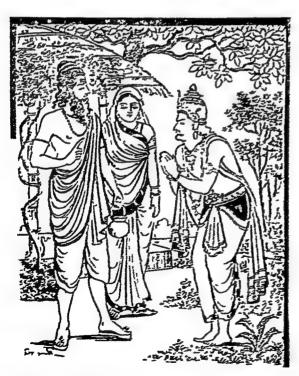

में हुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बृद्धे हो नाओ ।' शुकाचार्यके शाप

देते ही राजा ययाति वृद्धे हो गये । अब उन्होंने श्रुकाचार्यक्षे प्रार्थना की और कहा, 'में अभी आपकी पुत्री देववानित्रे संगत्ते तृप्त नहीं हुआ हूँ । आप हम दोनों रर कृग किले में वृद्धा न होऊं ।' आचार्यने कहा, 'मेरी वात झूटी नहीं हे सकती । हों, तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम अगना व्युद्धाग किमी दूसरेको दे सकते हो ।' ययातिने कहा, 'ब्रह्मन् आप ऐसी आज्ञा दीजिये कि जो पुत्र मुझे अगनी जगने देकर बुद्धाग छे छे वही राज्य, पुण्य और यशका मागी हो । आचार्यने कहा, 'ठीक है । श्रद्धापूर्वक मेरा चिन्तन करने ज्युम्हारा बुद्धाग दूसरेपर चला जायगा और जो पुत्र तुमें जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान, यशस्त्री और तुम्हों कुलका वंशघर होगा ।'

राजा ययाति अपनी राजधानीमें आये, पहले उन्होंने यदुको बुलाकर कहा, 'में वृद्धा हो गया । मेरे शरीरमें शुर्खि पड़ गर्यो । बाल सफेद हो गये । परन्तु में अभी नवार्ति मोगों ने तृत नहीं हूं। तुम मेरा बुढ़ाया छेकर अपनी जगर्न दे दो । एक हजार वर्ष पूरा होने रर में तुम्हारी जवानी जि तुम्हें लीटा दूंगा। यदुने कहा—'बुढ़ापेमें अनेकों दोप हैं। उर अवस्थामें खाना-पीना भी तो ठीक नहीं होता । शरीर ढीस वाल सफ़ेद और सारे शरीरपर झरियाँ । शक्ति नहीं, आनन नहीं । युवतियाँ तिरस्कार करती हैं । मैं आपका बुदाना नहीं ले सकता । ययातिने कहा, 'अजी ! तुम मेरे हृदयसे उतन हुए हो। फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते ? बाओ तुम्हारी सन्तानको राज्यका इक नहीं रहेगा।' फिर उन्होंने अपने दूधरे पुत्र तुर्वेषुको बुलाकर भी वही बात कही, परन् उसने भी बुढ़ाया छेनेसे इन्कार कर दिया । ययातिने उसे मं शाप देते हुए कहा, 'तेरा वंश नहीं चलेगा । तू मांसमोर्ज दुराचारी और वर्णसङ्कर म्लेन्छोंका राजा होगा ।' इस प्रकार देवयानीके दोनां पुत्रोंको द्याप देकर ययातिने द्यर्मिष्ठाके पुत्र दुह्यको बुलाया और उससे अपने बुद्यपेके बदलेमें नवान देनेकी वात कही । दुह्युने कहा, 'बूढ़ेको हायी, घोड़े, रर और युवतियोंका कुछ मी तो सुख नहीं मिलता । जबान लगने लगती है। मैं बुढ़ाया नहीं चाहता। वयातिने नहीं 'अरे ! त् अपने वापने ऐसा कह रहा है ! तुझे ऐसे सानने रहना पड़ेगा जहाँ रय, हायी, घोड़े और पालकीकी तो बार ही क्या-बैट, वकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे। केवल नावसे जाना पड़ेगा । राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा । लोग तुरे मोज कहेंगे। केवल तू ही नहीं, तेरे वंशकी यही गति होगी। फिर अनुके भी अख़ीकार कर देनेपर राजाने उससे कहा, 'व

तीसरी बार असुरोंने नयी युक्ति की । उन्होंने कचको काटकर आगसे जलाया और उसके शरीरकी राख वारुणीमें मिलाकर शुकाचार्यको पिला दी । देवयानीने पितासे पूछा, 'पिताजी ! फूल लेनेके लिये कच गया था, लौटा नहीं । कहीं वह फिर तो नहीं मर गया । मै उसके बिना जी नहीं सकती । में यह बात सोगन्ध खाकर कहती हूँ। शुकाचार्यने कहा, 'बेटी ! मैं क्या करूँ ! असुर उसे बार बार मार डालते हैं।' देवयानीके हठ करनेपर उन्होंने फिर सञ्जीवनी विद्याका प्रयोग किया और कचको बुलाया। कचने भयभीत होकर उनके पेटके भीतरसे ही धीरे-धीरे अपनी स्थित बतलायी। शुकाचार्यने कहा, 'बेटा ! तुम सिद्ध हो । देवयानी तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इन्द्र नहीं हो तो छो, मैं तुम्हें सञ्जीवनी विद्या वतलाता हूं। तुम इन्द्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेटमें अवतक जी रहे हो। लो, यह विद्या और मेरा पेट फाड़कर निकल आओ । तुम मेरे पेटमें रह चुके हो, इसल्ये सुयोग्य पुत्रके समान मुझे फिर जीवित कर देना।' कचने वेंसा ही किया और प्रणाम करके कहा, 'जिसने मेरे कानोंमें सञ्जीवनी विद्यारूप अमृतकी धारा डाली है, वही मेरा माता-भिता है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपके साय कभी कृतवता नहीं कर सकता । जो वेदस्वरूप उत्तम शानके दाता गुक्का आदर नहीं करता, वह कलिक्कत होकर नरकगामी होता है।

ग्रुक्ताचार्यजीको यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि घोले-में शराब पीनेके कारण मेरे विवेकका नाश हो गया और में श्राह्मण-कुमार कचको ही पी गया। उन्होंने उस समय यह घोपणा की कि 'आजसे यदि जगत्का कोई भी ब्राह्मण शराब पीयेगा तो वह घमंश्रष्ट हो जायगा और उसे ब्रह्महत्या स्रोगी। इस लोकमें तो वह कलक्कित होगा ही, उसका परलोक भी विगड़ जायगा। ब्राह्मणो! देवताओ! और मनुकी सन्तानो! सावधानीके साथ सुन लो। आजसे मैने ब्राह्मणोंके लिये यह धर्ममर्यादा सुनिश्चित कर दी है।' कच सञ्जीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्र वर्ष पूरे होनेतक उन्हींके पास रहा। समय पूरा होनेपर शुकाचार्यने उसे स्वर्ग जानेकी आज्ञा दे दी।

जब कच वहाँसे चलने लगा तब देवयानीने कहा, 'ऋषिकुमार । तुम सदाचार, कुलीनता, विद्या, तपस्या और जितेन्द्रियताके उज्ज्वल आदर्श हो । मै तुम्हारे पिताको अपने पिताके समान ही मानती हूँ। मैंने गुरु-गृहमे रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है, उसे कहनेकी आवश्यकता नहीं । अब तुम स्नातक हो चुके हो; मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ। अन विधिपूर्वक तुम मेरा पाणिग्रहण करो। अचने कहा- बहिन। भगवान शुकाचार्य जैसे तुम्हारे पिता है, वैसे ही मेरे भी। तम मेरे लिये पूजनीया हो। जिस गुरुदेवके शरीरमें तुम निवास कर चुकी हो, उसीमें मैं भी रह चुका हूँ । तुम धर्मके अनुसार मेरी बहिन हो । मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्यकी छत्रछायामें बड़े स्नेह्से रहा। मुझे घर छौट जानेकी अनुमति और आशीर्वाद दो । कमी-कमी पवित्र भावसे मेरा स्मरण करना और सावधानीके साथ मेरे गुरुदेवकी सेवा करती रहना। देवयानीने कहा, 'मैने तुमसे प्रेमकी भिक्षा मॉगी है। यदि तम धर्म और कामकी सिद्धिके लिये मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी सञ्जीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। कचने कहा- 'बहिन । मैंने गुरुपुत्री समझकर ही अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेवने भी मुझे इसके लिये कोई आजा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो, शाप दे दो । मैंने तुमसे ऋषिधर्मकी बात कही थी । मैं शापके योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्मके अनुसार नहीं, कामके वश होकर शाप दिया है; जाओ तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी । कोई भी ब्राह्मण-कुमार तुम्हारा पाणि-प्रहण नहीं करेगा । मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी, इससे क्या; मै जिसे सिखाऊँगा, उसकी विद्या सफल होगी। ऐसा कहकर कच स्वर्गमें गया । देवताओंने अपने गुरु वृहस्पति और कच-का अभिनन्दन किया, कचको यज्ञका भागीदार बनाया और यशस्वी होनेका वर दिया ।

## देवयानी और शर्मिष्ठाका कलह एवं उसका परिणाम

वैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! कच सञ्जीवनी विद्या सीख आया, इससे देवताओंको वडी प्रसन्नता हुई । उन्होंने कचसे वह विद्या सीख ली, उनका काम वन गया। देवताओंने एकत्र होकर इन्द्रपर जोर डाला कि अब दैत्यों- पर आक्रमण कर देना चाहिये। इन्द्रने आक्रमण किया। रास्तेमें एक वन पड़ा, उस वनमें बहुत-सी स्त्रियाँ दीख पड़ीं। वहाँ कुछ कन्याएँ जलकीड़ा कर रही थीं। इन्द्रने वायु वनकर किनारेपर रक्खे हुए वस्त्रोंको आपसमें मिला



समान वदामें कर लेता है, वहीं सचा सारिय है, बागडोर



पकड़नेवाला नहीं । जो कोधको क्षमासे दवा लेता है, वही श्रेष्ठ
पुरुप है । जो कोधको रोक लेता है, निन्दा सह लेता है और
दूनरोंके सतानेपर भी दुखी नहीं होता, वह सब पुरुपायोंका
भाजन होता है । एक मनुष्य सो वर्षतक निरन्तर यक्त करे
और दूसरा कोध न करे तो उससे कोध न करनेवाला ही श्रेष्ठ
है । मूर्ख बचे तो आनसमें वैर-विरोध करते ही हैं । समझदारको ऐसा नहीं करना चाहिये ।' देवयानीने कहा, 'पिताजी !
में अभी वालिका हूँ । फिर भी मैं धर्म-अधर्मका अन्तर समझती
हूँ । क्षमा और निन्दाकी सवलता और निर्वलता भी मुझे
जात है । अपना हित चाहनेवाले गुरुको शिष्यकी धृष्टता क्षमा
नहीं करनी चाहिये । इसलिये इन क्षुद्र विचारवालोंमें अव
मैं नहीं रहना चाहती । जो किसीके सदाचार और कुलीनताकी निन्दा करते हैं, उनके वीचमें नहीं रहना चाहिये । रहना
चाहिये वहाँ, जहाँ सदाचार और कुलीनताकी प्रशंसा हो ।'

देवयानीकी बात सुनकर बिना कुछ सोचे-विचारे शुक्राचार्य वृपपर्वाकी समामें गये और क्रोधपूर्वक बोले, 'राजन्! जो अधर्म करते हैं, उन्हें चाहे तत्काल उसका फल न मिले, लेकिन धीरे-धीरे वह उनकी जड़ काट डालता है। एक तो तुमलोगोंने वृहस्पतिके पुत्र सेवापरायण कचकी हत्या की और दूसरे मेरी पुत्रीके भी वधकी चेष्टा की गयी। अब मैं तुम्हारे देशमें नहीं रह सकता। मै तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। माल्म होता है, तुम मुझे व्यर्थ वकवाद करनेवाला समझते हो, इसीसे अपने अपराधको न रोककर उसकी उपेक्षा कर रहे हो हैं वृष्पर्वाने कहा—'भगवन्! मैने तो कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना। आपमें सत्य और धर्म प्रतिष्ठित हैं। यदि आप हमें छोड़कर चले जायंगे तो हम समुद्रमें हूव मरेंगे। आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है। युक्ताचार्यने कहा—'देखो, माई। चाहे तुम समुद्रमें हूव मरो अथवा अज्ञात देशमें चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्रीका तिरस्कार नहीं सह सकता। मेरे प्राण उसीमें बसते हैं। तुम अपना मला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो।'

चूत्रपर्वाने देवयानीके पास जाकर कहा, 'देवि ! मै तुम्हें मुंहमॉगी वस्तु दूँगा, प्रसन्न हो जाओ ।' देवयानीने कहा,

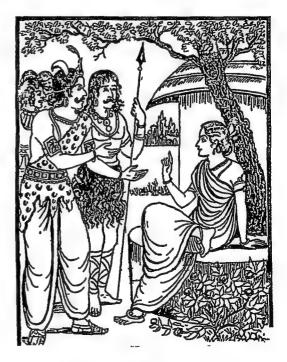

'शर्मिष्ठा एक हजार दासियोंके साथ मेरी सेवा करे। जहाँ मैं जाऊँ, वह मेरा अनुगमन करे।' वृषपवीने धात्रीके द्वारा शर्मिष्ठाके पास सन्देश मेज दिया। उसने शर्मिष्ठासे कहलाया, 'कल्याणि! उठ, अपनी जातिका हित कर। शुकाचार्य अपने शिष्योंको छोड़कर जाना चाहते हैं। तू चलकर राजा ययाति वनमें कन्द, मूल, फलका मोजन करते रहे। उन्होंने अपने मनको वद्यमें किया, कोघपर विजय प्राप्त की। वे प्रतिदिन देवता और पितरोंका तर्पण करते, अग्निहोत्र करते। खेतोंमेंसे अनके कण बीन-बीनकर अतिथियोंको मोजन करानेके अनन्तर यज्ञदोषसे अपनी भूख बुझाते। इस प्रकार एक हजार वर्ष विताये। तीस वर्षतक उन्होंने वाणी और मनको अपने अधीन करके केवल जलके आघारपर ही जीवन निर्वाह किया । एक वर्षतक विना सोये केवल वायु पीकर ही रहे । इसके बाद एक वर्ष और पञ्चाग्नियों-के बीचमें बैठकर विताया । छः महीनेतक एक पैरसे खड़े रहकर केवल वायु-पान ही किया । उनकी पवित्र कीर्ति त्रिलोकी-मे फैल गयी । शरीर छूटनेपर उन्हें स्वर्गकी प्राप्ति हुई ।

# ययातिका स्वर्गवास, इन्द्रसे बातचीत, पतन, सत्संग और पुनः खर्गगमन

वैशस्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! राजा ययाति स्वर्गमें बड़े आनन्दसे रहने लगे । वहाँ इन्द्र, साध्य, मस्त्र, वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते । इस प्रकार हजारी वर्ष वीत गये । एक दिन वे घूमते-घामते इन्द्रके पास आये । तरह-तरहकी बातचीत होनेके बाद इन्द्रने पूछा, 'राजन् ! जिस समय आपने अपने पुत्र पूरुकी जवानी छौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा है लिया तथा उसे राज्य दे दिया, उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया ?' ययातिने कहा-'देवराज ! मैंने अपने पुत्रसे कहा कि पूरो ! मैं तुम्हें गङ्गा और यसुनाके बीचके देशका राजा बनाता हूं । सीमान्तके देशोंका भोग तुम्हारे भाई करेंगे। देखो भाई! क्रोधियोंसे क्षमाशील श्रेष्ठ हैं और असहिष्णुसे सहिष्णु । मनुष्येतर जातियोंसे मनुष्य और मूर्खोंसे विद्वान् सर्वथा श्रेष्ठ हैं। किसीके बहुत सतानेपर भी उसको सतानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये, क्योंकि दुखी प्राणीका शोक ही सतानेवालेका नाश कर देता है । मर्ममेदी और कड़वी बात मुँहसे नही निकालनी चाहिये; अनुचित उपायसे शत्रुको भी अपने वशमें नहीं करना चाहिये। जिससे किसीको कष्ट पहुँचता हो, ऐसी बात तो पापीलोग बोलते हैं। जो अपनी कड़बी, तीखी और मर्मस्पर्शी वार्तीके कॉटेसे लोगोको सताता है, उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह अपनी वाणीके रूपमें एक पिशाचिनीको ढो रहा है। ऐसा आचरण करना चाहिये कि सत्पुरुष सामने तो सत्कार करें ही, पीठ-पीछे भी तुम्हारी रक्षा करें । दुप्रलोग कोई कड़वी बात कहें तो सर्वदा उसे सहन ही करना चाहिये तथा सदाचारका आश्रय लेकर सर्वदा चत्पुरुपोंके व्यवहारको ही ग्रहण करना चाहिये। वाणीसे भी

वाण-वृष्टि होती है। जिसपर इसकी बौछारें पड़ती हैं, वह रात-दिन सोचमें पड़ा रहता है। इस्िंचे ऐसी वाणीका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये। त्रिलोकीमें सबसे बड़ी सम्पत्ति यह है कि सभी प्राणियोंके प्रति दया और मैत्रीका बर्ताव हो, यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाय और मधुर वाणीका प्रयोग हो। साराश यह कि कठोर वाणी न बोले, मीठी वाणी बोले; सम्मान करे, दान दे और कभी किसीसे कुछ माँगे नहीं। यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहारका मार्ग है।

ययातिकी बात सुनकर इन्द्रने पूछा, 'नहुषनन्दन! आपने ग्रहस्थाश्रम-धर्मका पूरा-पूरा पालन करके वानप्रस्थाश्रम स्वीकार किया था। मै आपसे यह पूछता हूँ कि आप तपस्यामें किसके समकक्ष हैं ?' ययातिने कहा, 'देवता, मनुष्य, गन्धर्व और महर्षियोंमें अपने समान तपस्वी मुझे कोई नहीं दिखायी पड़ता।' इन्द्रने कहा, 'राम-राम, तुमने अपने समान, बड़े और छोटे लोगोका प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अपने मुंह अपनी करनीका बखान करनेसे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। यहाँके सुख-भोगोंकी सीमा तो है ही, जाओ यहाँसे पृथ्वीपर गिर पड़ो।' ययातिने कहा, 'ठीक है। यदि सबका अपमान करनेसे मेरा पुण्य क्षीण हो गया तो मैं यहाँसे संतोंके बीचमें गिरूँ।' इन्द्रने कहा, 'अच्छी बात।'

इसके पश्चात् राजा ययाति पवित्र लोकोसे च्युत होकर उस स्थानपर गिरने लगे जहाँ अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान् और शिवि नामके तपस्वी तपस्या करते थे। उन्हें गिरते देखकर अष्टकने कहा, 'युवक! तुम्हारा रूप इन्द्रके समान

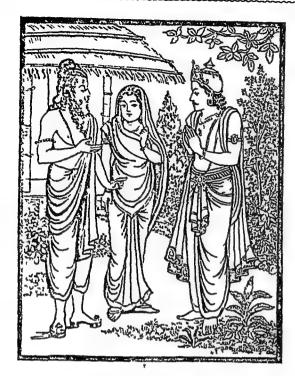

आन ऐसी कृपा कीजिये और वर दीजिये कि वह महान् दोष मेरा सर्वा न करे ।' ग्रुकाचार्यने कहा, 'तुम यह सम्बन्ध स्वीकार कर लो । किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो । मैं तुम्हारा पाप नष्ट किये देता हूं । तुम मेरी पुत्रीको पत्नीके रूपमें स्वीकार करके धर्मका पालन करो और मुख मोगो । वेटा ! यूपपर्वाकी पुत्री व्यर्मिग्राका भी तुम उचित सत्कार करना, परन्तु उसे कभी अपनी सेजपर मत बुलाना ।' तदनन्तर गास्त्रोक्त विधिसे देवयानीका पाणिग्रहण सस्कार सम्पन्न हुआ और दासी, शर्मिग्रा तथा देवयानीको लेकर ययातिने अपनी राजधानीकी यात्रा की ।

ययातिकी राजधानी अमरावतीके समान थी। वहाँ छोट-कर उन्होंने देवयानीको तो अन्तः पुरमें रख दिया और ग्रामिंग्रा तथा दासियोंके छिये देवयानीकी सम्मतिसे अगोक-वाटिकाके पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्न-बस्नकी समुचित व्यवस्था कर दी। राजोचित भोग भोगते बहुत वर्ष बीत गये। समयपर देवयानीको गर्म रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। एक वार नंयोगवग राजा ययाति अगोकवाटिकाके पास जा निकले और वहीं शर्मिंग्राको देखकर कुछ एक गये। राजाको एकान्तमें पाकर शर्मिंग्रा उनके पास गयी और हाथ जोड़कर वोली—'जैसे चन्द्रमा, इन्द्र, विष्णु, यम और वहण के महलमें कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ । यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है। आप मेरा रूप, कुल और शील तो जानते ही हैं। यह मेरे ऋतुका समय है। मैं आपसे उसकी सफलताके लिये प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे ऋतुदान दीजिये। राजा ययातिने शर्मिष्ठाके कयनका औचित्य स्वीकार किया। उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की।

राजा ययातिके देवयानीचे दो पुत्र हुए—यदु और दुर्वसु । शर्मिष्ठाचे तीन पुत्र हुए—दुह्यु, अनु और पूरु । इस प्रकार बहुत समय बीत गया । एक दिन देवयानी राजा ययातिके साथ अशोकवाटिकामें गयी । वहाँ देवयानीने देखा कि देवताओं के समान सुन्दर तीन सुकुमार कुमार खेल रहे हैं । उसके आश्चर्यकी सीमा न रही । उसने पूछा, 'आर्यपुत्र ! ये सुन्दर कुमार किसके हैं ! इनका सौन्दर्य तो आप-जैसा ही मालूम पड़ता है ।' फिर देवयानीने उन वचींसे पूछा, 'तुमलोगोंके नाम क्या हैं ! किस वगके हो ! तुम्हारे मॉ-बाप कौन हैं ! ठीक-ठीक बताओ तो !' बच्चोंने अंगुलियोंसे राजाकी ओर सद्धेत किया और कहा, 'हमारी मॉं हैं शर्मिष्ठा ।' बच्चे बड़े प्रेमसे राजाके पास दौड़ गये । उस समय देवयानी साथ थी, इसलिये राजाने उन्हें गोदमें नहीं लिया । वे उदास होकर रोते-रोते शर्मिष्ठाके पास चले गये । राजा कुछ



ल्जित-से हो गये। देवयानी सारा रहस्य समझ गयी। उसने

ययातिने कहा—जो ब्रह्मचारी आचार्यके आशानुसार अध्ययन करता है, जिसे गुरुसेवाके लिये आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो आचार्यसे पहले जागता और सोता है, जिसका स्वभाव मधुर होता हैं, जो इन्द्रियजयी, धैर्यशाली, सावधान तथा प्रमादरहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है। अतिथियोको खिलाता है। किसीकी वस्त उसके विना दिये नहीं लेता, वही सचा गृहस्य है । जो स्वयं उद्योग करके फल-मूलसे अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता, दुसरोंको कुछ-न-कुछ देता रहता है तथा किसीको कप्ट नहीं पहॅचाता। योडा खाना और नियमित चेष्टा करता है। वह वानप्रस्थाश्रमी शीघ ही सिद्धि प्राप्त करता है । जो किसी कला-कौशल--भाषण, चिकित्सा, कारीगरी आदिसे जीविका नहीं चलाता, समस्त सद्गुणोसे युक्त, जितेन्द्रिय और असङ्ग है, किसीके घर नहीं रहता, योडा चलता है, अनेक देशोंमें अकेले और नम्रताके साथ विचरण करता है, वही सचा संन्यासी है।

इस प्रकार और वहुत-सी वातचीत करनेके वाद ययातिने कहा, 'देवतालोग शीव्रता करनेके लिये कह रहे हैं। मैं अब गिरूँगा। इन्द्रके वरदानसे मुझे आप-जैसे सत्पुरुषोंका समागम प्राप्त हुआ है।'

अप्रकते कहा — स्वर्गमें मुझे जितने छोक प्राप्त होने-वाले हैं, अन्तरिक्षमें अथवा सुमेरु पर्वतके शिखरोंपर — जहाँ भी मुझे पुण्यकमोंके फलस्वरूप जाना है, उन्हें मै आपको देता हूँ, आप गिरें नहीं।

ययातिने कहा—मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं । मैं दान कैसे दूँ ! इस प्रकारके दान तो मैने भी पहले वहुत किये है ।

प्रतर्द्नने कहा — मुझे अन्तरिक्ष अयवा स्वर्गलोकमे जिन-जिन लोकोंकी प्राप्ति होनेवाली है, मै आपको देता हूँ। आप यहाँ न गिरें, स्वर्गमें जायँ।

ययातिने कहा—कोई भी राजा अपने समकक्ष व्यक्तिसे दान नहीं छे सकता। क्षत्रिय होकर दान छेना, यह तो वड़ा अधम कार्य है। अवतक किसी श्रेष्ठ क्षत्रियने ऐसा काम नहीं किया है, फिर में ही कैसे करूँ।

वसुमान्ने कहा—राजन् ! मै अपने समी छोक आपको देता हूँ । आप यदि इसे दान समझकर छेनेमें हिचकते हैं तो एक तिनकेके बदछेमें सब खरीद छीजिये। ययातिने कहा—यह कय-विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है। मैंने अवतक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है। कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा कैसे करूँ।

शिविने कहा—महाराज! मै औशीनर शिवि हूं। आप यदि खरीद-विक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्योंका फल स्वीकार कर लीजिये। मैं इन्हें आपकी मेंट करता हूं। आप न मी लें तो भी मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता।

ययातिने कहा---तुम बड़े प्रभावशाली हो । परन्तु मैं दूसरेके पुण्य-फलका उपभोग नहीं कर सकता।

अष्टकने कहा अच्छा महाराज ! आप एक-एकके पुण्यलोक नहीं लेते तो सभीके स्वीकार कर लीजिये । इम आपको अपना सारा पुण्यफल देकर नरक जानेको भी तैयार हैं।

ययातिने उत्तर दिया—भाई ! तुमलोग मेरे स्वरूपके अनुरूप प्रयत्न करो । सत्पुरुष तो सत्यके ही पक्षपाती होते हैं । मैने जो कभी नहीं किया, वह अब कैसे करूँ ।

अष्टकने कहा महाराज ! ये आकाशमें सोनेके पॉच रथ किसके दीख रहे हैं ! क्या इन्हींके द्वारा पुण्यलोकोंकी यात्रा होती है !

ययातिने कहा—हाँ, ये सुनहले स्य तुमलोगोंको पुण्यलोकोंमें ले जायँगे।

अप्रकते कहा—आप इन रयोंके द्वारा खर्गकी यात्रा कीजिये, इमलोग भी समयपर आ जायंगे।

ययाति वोले—हम सभीने खर्गपर विज्य प्राप्त कर ली। इसलिये चलो, हम सब साय ही चलें। देखते नहीं, वह खर्गका प्रशस्त पय दीख रहा है।

अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान् और शिविका प्रतिग्रह अस्वीकार करनेके कारण ययाति भी स्वर्गके अधिकारी हो गये थे। अंतः वे सभी रयोंपर बैठकर स्वर्गके लिये चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेजसे स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा या। औशीनर शिविका रय आगे बढ़ता देखकर अष्टकने ययातिसे पूछा, 'राजन्! इन्द्र मेरा प्रिय मित्र है। मैं समझता या कि मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुँचूंगा। यह शिविका रय आगे क्यों बढ़ रहा है!' ययातिने कहा, 'शिविने अपना सर्वस्व सत्पात्रोंको दे दिया या। दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ही, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवाकी अभिलाषा—ये सभी गुण शिविमें विद्यमान हैं। इतनेपर भी उसे अभिमानकी छायातक

| <b></b> |   |   |  |
|---------|---|---|--|
| •       |   |   |  |
| •       | • |   |  |
| •       |   |   |  |
| •       |   |   |  |
|         |   |   |  |
| 7       |   |   |  |
|         |   |   |  |
| •       |   |   |  |
|         |   |   |  |
| t       |   |   |  |
| •       |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
| •       |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   | • |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   | - |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |
|         |   |   |  |

प्रतिविन्त्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, श्रुतानीक और श्रुतकर्माका जन्म हुआ।

युधिष्ठिरकी एक और पत्नी यी, उसका नाम या देविका । उसके गर्भसे योधेय हुआ । भीमसेनने काशिराजकी कन्या वल्रन्थरासे सर्वग नामका पुत्र उत्पन्न किया । अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णकी वहिन सुभद्रासे विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया । वह बडा गुणवान् और भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका प्रीतिपात्र था । नकुलकी पत्नी करेणुमतीसे निरमित्र और सहदेवकी पत्नी विजयाके गर्भसे सहोत्रका जन्म हुआ । भीमसेनके इनसे पहले हिडिम्बाके गर्भसे घटोत्कच नामका पुत्र पैदा हो चुका था । इस प्रकार पाण्डवोंके ग्यारह पुत्र हुए । परन्तु वशका विस्तार अभिमन्युसे ही हुआ ।

इनके अतिरिक्त अर्जुनके दो पुत्र और ये—उल्पीसे इडावान् और चित्राङ्गदासे वस्नुवाहन । वे दोनों अपनी-अपनी माताके साथ नानाके घर रहे और उन्होंके उत्तराधिकारी हुए । अभिमन्युका विवाह विराटकुमारी उत्तराके साथ हुआ या । इसके गर्भसे एक मृत वालकका जन्म हुआ, जिसे मगवान् श्रीकृष्णने जीवित किया । उसकी मृत्यु अश्वत्यामाके अस्रसे हुई थी । कुरुवंशके परिक्षीण होनेपर उसका जन्म हुआ था, इसलिये वह परिक्षित्के नामसे प्रसिद्ध हुआ । परिक्षित्की पत्नी मादवतीके पुत्र आप हैं । आपकी बहुष्टमा नामकी पत्नीसे दो पुत्र हुए हैं—शतानीक और शङ्कुकर्ण । शतानीकके भी एक पुत्र हो चुका है—अश्वमेषदत्त । इस प्रकार मैने आपके प्रश्नके अनुसार पूरुवंशका वर्णन किया ।

## राजिं शान्तनुका गङ्गासे विवाह और उनके पुत्र भीष्मका युवराज होना

वैशाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! इस्वाकुवंशमें महाभिष नामके एक राजा थे। वे बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर थे। उन्होंने बड़े-बड़े अश्वमेध और राजस्य यश्च करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन बहुत-से देवता और राजर्पि, जिनमें महाभिष भी थे, ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे। उसी समय श्रीगङ्गाजी भी वहाँ आयीं। वायुने उनके श्वेत बस्त्रको श्रीरपरसे कुछ खिसका दिया। तव वहाँ उपस्थित सभी लोगोंने अपनी ऑखें नीची कर लीं, परन्तु राजर्षि महाभिष उन्हें निःशङ्क देखते रहे। तब ब्रह्माजीने कहा—'महाभिष! अब द्वम मर्त्यलोकमें जाओ।। जिस गङ्गाको तुम देखते रहे हो, वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम जब उसपर क्रोध करोगे तब इस शापसे मुक्त हो जाओगे।'

महाभिषने ब्रह्माजीकी आशा शिरोधार्य कर यह निश्चय किया कि मैं पूरुवंशी राजा प्रतीपका पुत्र वन् । गङ्गाजी जव वहाँसे छौटी, तब रास्तेमें वसुओंसे उनकी मेंट हुई । वे भी वशिष्ठके शापसे श्रीहीन हो रहे थे । उन्हें यह शाप हो चुका या कि तुमलोग मनुष्य-योनिमे जन्म लो । गङ्गाजीने उनसे वातचीत करनेके वाद 'यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुमलोगोंको अपने गर्ममें धारण करूँगी और तत्काल मनुष्य-योनिसे मुक्त कर दूँगी । उन आठों वसुओंने भी अपने-अपने अप्टमाशसे एक पुत्र मर्त्यंलोकमें छोड़ देनेकी प्रतिशा की और यह भी कह दिया कि वह अपुत्र रहेगा ।

इघर पूरवंशके राजा प्रतीप अपनी पत्नीके साथ गङ्गा-

द्वारपर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गङ्गा मनोहर मूर्ति धारण करके उनके पास आर्यो। वातचीत होनेके बाद यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीपके भावी पुत्रकी पत्नी बनें। गङ्गाजीने प्रतीपकी बात स्वीकार कर छी और राजा प्रतीपने अपनी पत्नीके सहित पुत्रप्राप्तिके छिये बड़ी तपस्या की। वृद्धा-वस्थामे उनके यहाँ महाभिषने पुत्रक्पमें जन्म छिया। उस समय राजा प्रतीप शान्त हो रहे थे अथवा उनका वंश शान्त हो रहा था। ऐसी अवस्थामें सन्तान होनेके कारण उसका नाम 'शान्तनु' पडा। जब शान्तनु जवान हुए, तब पिताने उनसे कहा कि 'तुम्हारे पास एक दिन्य की पुत्रकी अभिलाषासे आवेगी। तुम उसकी कोई जॉच-पड़ताल मत करना। वह जो कुछ करे, उससे कुछ कहना मत।' ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शान्तनुको राजगदीपर बैठाया और स्वयं वनमें चले गये।

एक बार राजिष शान्तनु शिकार खेळते-खेळते गङ्गातट-पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक परम सुन्दरी स्त्री देखी। वह दूसरी छक्ष्मीके समान जान पड़ती थी। उसकी रूप-सम्पित देखकर शान्तनु विस्मित हो गये। सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया। इस प्रकार देखने छो मानो नेत्रोंसे पी जायेंगे। उसे दिव्य स्त्रीके मनमें भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। शान्तनुने उसका परिचय पूछते हुए याचना की कि 'तुम मुझे पतिरूपमें स्त्रीकार कर छो।' देवीने कहा—'राजन्! मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है। शर्त यह है कि मैं अच्छा-बुरा मेरी बात नहीं मानता है, इसिलये तेरी सन्तान जवान होकर मर जायगी । तुझे अग्निहोत्र करनेका अधिकार नहीं रहेगा ।

इन पुत्रोंसे निराश होकर यथातिने अन्तमें पूर्वको बुला-कर कहा, 'बेटा ! तुम मेरे बढ़े प्यारे हो । तुम मेरे अच्छे बेटे हो । देखो, मैं शापके कारण बूढा हो गया हूँ और जवानीसे तृप्त नहीं हूँ, तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो । विषयमोग करनेके वाद एक हजार वर्ष पूरा होनेपर मैं अपने पापके साथ बुढ़ापा ले लूँगा ।' पूरुने वड़ी प्रसन्नतासे उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ययातिने आशीर्वाद दिया— 'मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी।' ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्यका ध्यान किया और अपना बुढापा पूरुको देकर उसकी जवानी ले ली।

## ययातिका मोग और वैराग्य, पूरुका राज्याभिषेक

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! नहुषनन्दन राजा ययाति पृष्का यौवन लेकर प्रेम, उत्साह और मौजसे इच्छानुसार समयानुकूल भोग भोगने लगे। परन्तु ने धर्मका उल्हान कभी नहीं करते थे। उन्होंने यशोंसे देवताओंको, शाडों से पितरों को, दान मान और वात्सल्यसे दीनजनों को, भेहमाँगी वस्त्रओंसे ब्राह्मणोंको, खान-पानसे अतिथियोंको, मंरक्षणसे वैश्योंको और सद्व्यवहारसे शृहोंको सन्तुष्ट कर दिया । डाकु और छुटेरोंको यथेष्ट दण्ड दिया । सारी प्रजा प्रसन्न हो गयी । वे इन्द्रके समान प्रजा-पालन करने लगे । उन्होंने मन्ष्य लोकके तो सारे भोग भोगे ही: नन्दनवन अल्कापुरी और सुमेर पर्वतकी उत्तरी चोटीपर रहकर वहाँके भी भोग भोगे । धर्मात्मा ययातिने देखा कि अब सहस्र वर्ष पूरे हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने पुत्र पूरुको बुलाया और कहा, 'येटा ! मैंने तुम्हारी जवानीसे इच्छानुसार उत्साहके नाय अपने प्रिय विपयोंका भोग किया है, परन्तु अब मुझे निश्चय हो गया कि विपर्योंके भोगकी कामना उनके भोगसे ग्रान्त नहीं होती । आगमें जितना घी डालते जाओ, वह यदती ही जाती है। पृथ्वीमें जितना भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियाँ हैं, वे एक कामुककी कामना पूर्ण करनेमें भी असमर्थ हैं । इसलिये सुख उनकी प्राप्तिसे नहीं, उनके श्यागरे ही होता है। दुर्बुद्धि लोग तृष्णाका त्याग नहीं कर सकते । बूढ़े होनेपर भी वह बूढी नहीं होती । वह एक प्राणान्तक रोग है। उसे छोड़नेपर ही सुख मिलता है।

क न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति । हिवपा कृष्णवत्मेंव भूय एवामिवधेते ॥ यत्पृषिच्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पश्चवः स्त्रियः । एकत्थापि न पर्याप्तं तस्मान्तृष्णा परित्यजेत् ॥ या दुस्त्यजा दुर्मतिमियां न जीयेति जीयेतः । योऽसी प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

( महा० बादिपर्व ८५ । १२—१४ )

देखों, विषयोका सेवन करते करते एक हजार वर्ष पूरा हो गया, फिर भी मेरी तृष्णा दिनोंदिन बढती ही जा रही है। अब मैं इसे छोड़कर अपने मनको ब्रह्ममें लगाऊँगा और भूख-प्यास आदि द्वन्द्वोंसे निश्चिन्त तथा शरीर आदिसे निर्मम होकर हरिणोंके साथ वनमें विचरूँगा। मै तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी जवानी छे लो और यह राज्य ब्रह्मण करो। तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। वस, पूरुने अपना यौवन छे लिया और ययातिने अपना बढापा।

प्रजाने देखा कि महाराज ययाति अपने बड़े पुत्रोंको राज्यसे वञ्चित करके छोटे पुत्र पूरुका अभिषेक करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मणोंको आगे करके सब लोग उनके पास आये और बोले-'राजन्। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यदुको छोड़कर पुरुको क्यों राज्य दे रहे हैं ! हम आपको सचेत करते हैं, अपने धर्मकी रक्षा कीजिये। तब ययातिने कहा, 'सब लोग सावधानीसे मेरी बात सनें। एक ऐसा कारण है कि मैं यदुको कभी राज्य नहीं दे सकता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदुने मेरी आशा नहीं मानी थी। जो अपने पिताकी आशा नहीं मानता, वह सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें पुत्र नहीं है । जो माँ-बापकी आज्ञा माने, उनका हित करे, उन्हें सुख पहुँचावे, वही पुत्र है। पूरुके अतिरिक्त सभी पुत्रोंने मेरी आज्ञाकी अवद्देलना की। पूरुने मेरा सम्मान किया, मेरी आज्ञा मानी । इसलिये यही मेरा उत्तराधिकारी है । यद आदिके नाना शुकाचार्यने स्वयं ही मुझे यह वर दिया है कि जो . तुम्हारी आज्ञाका पालन करे, वही राजा हो। इसलिये मैं सारी प्रजासे अनुरोध करता हूं कि सब लोग पूरुको ही राजा बनावें । प्रजाने सन्तुष्ट होकर पूरुका राज्याभिषेक किया। इसके बाद राजा ययाति वानप्रसाशमकी दीक्षा लेकर ब्राह्मण और तपित्वयोंके साथ नगरसे चले गये । यदुसे राज्याधिकार-हीन यदुवंशियोंकी, तुर्वसुरे यवनोंकी, दुह्युरे भोजोंकी और अनुसे म्लेन्छोंकी उत्पत्ति हुई । जनमेजय ! पूरुसे ही प्रसिद्ध पौरववंश चला, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है।

लोगोंने यही निश्चय किया कि काम और अर्थसे बढ़कर धर्म ही है । उन दिनों धार्मिकतामें सबसे बढ़-चढ़कर वे ही ये । प्रजाका शोक, भय और वाघा मिट गयी थी; सव सुखकी नींद सोते और जागते । उनके तेजस्वी शासनसे प्रभावित होकर दूसरे सामन्त राजा भी यज-दान आदिमें तत्पर रहते ये । वर्णाश्रम-धर्मकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी । क्षत्रिय ब्राह्मणोंकी सेवा करते, वैश्य क्षत्रियोंके अनुगामी रहते और शुद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्योंकी प्रेमसे सेवा करते । उनकी राजधानी यी हस्तिनापुर । वहींसे वे सारी पृथ्वीका शासन करते थे । उनके राजत्वकालमें पशु, शुकर, हरिण और पिक्षयोतकको कोई नहीं मार सकता या। उनके राज्यमें ब्राह्मणोंकी प्रधानता थी और वे स्वयं बड़ी विनयके साय राग और द्वेषसे रहित होकर प्रजाका पालन-शासन करते थे। देवता, ऋषि और पितरींके यज्ञके लिये उद्योग होता रहता था। राजा शान्तन दुखी, अनाय और पशु-पक्षी-सभी प्राणियोंकी रक्षा करते थे । उस समय सबकी वाणी सत्यके आश्रित यी और सबका मन दानके लिये उत्साहित या। छत्तीस वर्षतक पूर्ण ब्रह्मचर्यका निर्वाह करते हुए राजाने वनवासी-जैसा जीवन व्यतीत किया ।

एक दिन राजा शान्तनु गङ्गानदीके तटपर विचर रहे थे। उन्होंने देखा कि गङ्गाजीमें बहुत थोड़ा जल रह गया है। वे बड़े विस्मित और चिन्तित हुए कि आज देवनदी गङ्गा वह क्यों नहीं रही है। आगे बढ़कर उन्होंने खोज की, तब पता चला कि एक बड़ा मनस्ती, सुन्दर और विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रोंका अभ्यास कर रहा है और उसने अपने वाणोंके प्रमावसे गङ्गाकी धारा रोक दी है। यह अलौकिक कर्म देखकर वे अत्यन्त विस्मित हो गये। उन्होंने अपने पुत्रको पैदा होनेके समय ही देखा था, इसल्ये पहचान नहीं सके। उस कुमारने राजर्षि शान्तनुको मायासे मोहित कर दिया और स्वयं अन्तर्धान हो गया। अब राजर्षि शान्तनुने गङ्गाजीसे कहा कि 'उस कुमारको दिखाओ।' गङ्गाजी सुन्दर रूप धारण करके अपने पुत्रका दाहिना हाय पकड़े उनके सामने आर्यी। उनका अनुपम सौन्दर्य, दिव्य आभूषण और निर्मेल वस्त्र देखकर राजिं



शान्तन उन्हें पहचान न सके । गङ्गाजीने कहा कि 'महाराज ! यह आपका आठवाँ पुत्र है, जो मुझसे पैदा हुआ था। 'आप इसे स्वीकार कीजिये और अपनी राजधानी-में छे जाइये। इसने बिराष्ट ऋषिसे साङ्गोपाङ्ग वेदींका अध्ययन कर लिया है, अस्त्रोंका अभ्यास पूरा हो चुका है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्धमें देवराज इन्द्रके समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दैत्यगुरु शुका-चार्य और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं, वह सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान् परशुरामको जिन शस्त्रास्त्रोंका ज्ञान है, उन्हें भी यह जानता है। आप इस धर्मार्थनिपुण धनुर्धर वीरको अपनी राजधानीमें ले जाइये। मैं इसे सौंप रही हूँ । राजर्षि शान्तनु अपने पुत्रको राजधानीमें लाकर बहुत सुखी हुए और-शीघ्र ही उसे युवराज-पद्पर अभिषिक्त कर दिया । गङ्गानन्दन देवव्रतने अपने शील और सदाचार-से सारे देशको प्रसन्न कर लिया । इस प्रकार बड़े आनन्दसे चार वर्ष और वीत गये।

# मीष्मकी दुष्कर प्रतिज्ञा और ग्रान्तनुको सत्यवतीकी प्राप्ति

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! एक दिन राजर्षि शान्तनु यमुना नदीके तटपर वनमें विचरण कर

रहे थे। उन्हें वहाँ बहुत ही उत्तम सुगन्ध माळूम हुई। परन्तु यह माळूम नहीं होता या कि वह कहाँसे आ रही है।



है। तुम्हें गिरते देखकर हम चिकत हो रहे हैं। तुम जहाँतक आ गये हो, वहीं ठहर जाओ और विपाद तया मोह छोड़कर अपनी बात बतलाओ। इन सत्पुरुपोंके सामने इन्द्र भी तुम्हारा बाल बॉका नहीं कर सकता। दुखी और दीन पुरुपोंके लिये संत ही परम आश्रय हैं। सौभाग्यका तुम उन्हींके बीचमें आ गये हो। तुम अपनी व्यवस्था ठीक-ठीक सुनाओ।

ययातिने कहा—में समस्त प्राणियोंका तिरस्कार करनेके कारण स्वर्गमें च्युत हो रहा हूँ । मुझमें अभिमान या, अभिमान नरकका मूल कारण है । सत्पुरुपोंको दुष्टोंका अनुकरण नहीं करना चाहिये । जो धन-धान्यकी चिन्ता छोड़कर अपनी आत्माका हित-साधन करता है, वही समझदार है । धन पाकर फूलना नहीं चाहिये । विद्वान् होकर अहङ्कार नहीं करना चाहिये । अपने विचार और प्रयक्तकी अपेक्षा देवकी गति व्ल्यान् है, ऐसा समझकर सन्ताप नहीं करना चाहिये । दुःखसे जले नहीं, सुखसे फूले नहीं । दोनोंमें समान रहे । अपने में इस समय मोहित नहीं हूं । मेरे मनमें कोई जलन भी नहीं है । मैं विधाताके विधानके विपरीत तो जा नहीं सकता, ऐसा समझकर मैं सन्तुष्ट रहता

हूँ । अष्टक ! मैं मुख-दुःख दोनोंकी अनित्यता जानता हूँ । फिर मुझे दुःख हो तो कैसे । क्या करूँ, क्या करके सुखी रहूँ—इन झझटोंसे मैं उन्मुक्त रहता हूँ; इसल्यिये दुःख मेरे पास फटकते नहीं ।

अप्रकने पूछा—आप तो अनेक छोकोंमे रह चुके हैं और आत्मज्ञानी नारदादिके समान भाषण कर रहे हैं। तो वताइये, आप प्रधानतः किन-किन छोकोमें रहे १

ययातिने उत्तर दिया—मैं पहले पृथ्वीमें सार्वभीम राजा या। मैं एक सहस्र वर्षतक महत् लोकोंमें रहा और फिर सौ योजन लबी-चौड़ी सहस्रद्वारयुक्त इन्द्रपुरीमें एक सहस्र वर्षतक रहा। तदनन्तर प्रजापतिके लोकमें जाकर वहाँ भी एक सहस्र वर्ष रहा। मैंने नन्दनवनमे स्वर्गीय भोगोंको भोगते हुए लाखों वर्षतक निवास किया। वहाँ मैं सुखोंमे आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण होनेपर पृथ्वीपर आ रहा हूँ। जैसे धनका नाग होनेपर जगत्के सगे-सम्बन्धी लोड़ देते है, वैसे ही पुण्य क्षीण हो जानेपर इन्द्रादि देवता भी परित्याग कर देते हैं।

अष्टकने पूछा—राजन् ! किन कर्मोंके अनुष्ठानसे मनुष्यको श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति होती है ! वे तपसे प्राप्त होते हैं या ज्ञानसे !

ययातिने उत्तर दिया—स्वर्गके सात द्वार हैं—दान, तप, शम, दम, लज्जा, सरलता और सवपर दया। अभिमानसे तपस्या क्षीण हो जाती है। जो अपनी विद्वत्ताके अभिमानमें फूले-फूले फिरते और दूसरोंके यशको मिटाना चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती। उनकी विद्या मी मोक्षदानमें असमर्थ रहती है। अभयके चार साधन हैं—अग्रिहोत्र, मीन, वेदाध्ययन और यश। यदि अनुचित रीतिसे अहङ्कारके साथ इनका अनुष्ठान होता है तो ये भयके कारण वन जाते हैं। सम्मानित होनेपर सुख नहीं मानना चाहिये और अपमानित होनेपर दुःख। जगत्में सत्पुरुष ऐसे लोगोंकी पूजा करते हैं। दुष्टोंसे शिष्टबुद्धिकी चाह निर्यंक है। 'मैं दूंगा, मैं यज कलंगा, मैं जान लूंगा, मेरी यह प्रतिश्वा हैंग—इस तरहकी वार्ते बड़ी भयद्वर हैं। इनका त्याग ही श्रेयस्कर है।

अप्रकाने पूछा—ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी किन धर्मोंका पालन करनेसे मृत्युके वाद सुखी होते हैं! सकता । यही सोचकर मैंने आपके पिताको यह कन्या नहीं दी । गङ्गानन्दन देवव्रतने निपादराजकी बात सुनकर क्षित्रगोंके समाजमें अपने पिताका मनोरय पूर्ण होनेके लिये प्रतिज्ञा की—'निपादराज! मैं शपयपूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भसे जो पुत्र होगा, वही हमारा राजा होगा। मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है



और आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिश करे।' निषादराज

अभी और कुछ चाहता था। उसने कहा, 'युवराज! आपने सत्यवतीके लिये जो प्रतिज्ञा की है, वह आपके अनुरूप ही है। इसके सम्बन्धमें मुझे कोई सन्देह भी नहीं है। मेरे मनमें एक सन्देह अवस्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवतीके पुत्रसे राज्य छीन ले।' देवब्रतने निषादराजका आशय समझकर क्षत्रियोंकी मरी समामें कहा, 'क्षत्रियों! मैने अपने पिताके लिये राज्यका परित्याग तो पहले ही कर दिया है। अब सन्तानके लिये आज निश्चय कर रहा हूँ। निषादराज! आजसे मेरा ब्रह्मचर्य अखण्ड होगा। सन्तान न होनेपर भी मुझे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होगी।'

देवनतकी यह कठोर प्रतिशा सुनकर निषादराजके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उसने कहा, 'मैं कन्या देता हूँ।' उसी समय आकाशसे देवता, ऋषि और अप्सराएँ देवनतपर पुष्पोंकी वर्षा करने छगीं और सबने कहा—यह मीष्म है, इसका नाम 'मीष्म' होना चाहिये। इसके बाद देवनत मीष्म सत्यवतीको रयपर चढ़ाकर हस्तिनापुर छे आये और अपने पिताको सौंप दिया। देवनतकी इस मीषण प्रतिशाकी प्रशंसा सब छोग इकट्टे होकर और अलग-अलग भी करने छगे। सबने कहा, सचमुच यह भीष्म है। भीष्मका यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शान्तनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्रको वर दिया, 'मेरे निष्पाप पुत्र! जबतक तुम जीना चाहोगे, तबतक मृत्यु तुम्हारा बाल भी बाँका नहीं कर सकेगी। तुमसे अनुमित प्राप्त करके ही वह तुमपर अपना प्रभाव डाल सकेगी।'

# चित्राङ्गद और विचित्रवीर्यका चरित्र, भीष्मका पराक्रम और दृढ़प्रतिज्ञता तथा धृतराष्ट्र आदिका जन्म

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! राजर्षि शान्तनु-की पत्नी सत्यवतीके गर्मसे दो पुत्र हुए—चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य। दोनों ही वहे होनहार और पराक्रमी थे। अभी चित्राङ्गदने युवावस्थामे प्रवेश मी नहीं किया था कि राजर्षि शान्तनु स्वर्गवासी हो गये। मीष्मजीने सत्यवतीकी सम्मतिसे चित्राङ्गदको राजगद्दीपर वैठाया। उसने अपने पराक्रमसे सभी राजाओंको पराजित किया। वह किसी भी मनुष्य-को अपने समान नहीं समझता था। गन्धर्वराज चित्राङ्गदने यह देखकर कि शान्तनुनन्दन चित्राङ्गद अपने वल-पराक्रमसे देवता, मनुष्य और असुरोंको नीचा दिखा रहा है, उसपर चढ़ाई कर दी तथा दोनों नाम-राशियोंमं कुरुक्षेत्रके मैदानमें

घमासान युद्ध हुआ । सरस्वती नदीके तटपर तीन वर्षतक लड़ाई चलती रही। गन्धर्वराज चित्राङ्गद बहुत बड़ा मायावी या । उसके हार्यो राजा चित्राङ्गदकी मृत्यु हो गयी। देववत मीष्मने माईकी अन्त्येष्टि-क्रिया करनेके पश्चात् विचित्रवीर्यका राजगद्दीपर अभिषेक किया। विचित्रवीर्य भी अभी जवान नहीं हुए थे, बालक ही थे। वे भीष्मकें आज्ञानुसार अपने पैतृक राज्यका शासन करने लगे। विचित्रवीर्य थे आज्ञाकारी और मीष्म रक्षक।

जब भीष्मने देखा कि मेरा भाई विचित्रवीर्य यौवनमें प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने उसके विवाहका विचार किया। उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि काशीनरेशकी तीन नहीं छू गयी है। इसीसे वह सबके आगे बढ गया है। अब अष्टकने पूछा, 'राजन्! सच-सच बताइये, आप कौन और किसके पुत्र हैं! आप-जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रियमें अवतक नहीं सुना गया। ययातिने उत्तर दिया—

'मैं सम्राट् नहुषका पुत्र ययाति हूँ। मेरा पुत्र पूरु है। मैं सार्वभौम चक्रवर्ती या। देखो, दुमसे गुप्त बात भी बतलाये देता हूँ; क्योंकि दुम अपने हो। मैं दुमलोगोंका नाना हूँ।' इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्गमें चल्ले गये।

## प्रवंशका वर्णन

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! मैं अन पूरुवंशके यशस्वी राजाओंकी वंशावली सुनना चाहता हूँ । मै जानता हूँ कि इस वंशमें शील, शक्ति अथवा सन्तानसे हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है ।

वैशम्पायनजीने कहा--ठीक है। महर्षि द्वैपायनने मुझे आपके वंशका वर्णन सुनाया है । मै उसे सुनाता हूँ । दक्षसे अदिति, अदितिसे विचस्वान्, विवस्वान्से मनु, मनुसे इला, इलासे पुरूरवा, पुरूरवासे आयु, आयुसे नहुप और नहुपसे ययातिका जन्म हुआ था । ययातिकी दो पिवयाँ थीं-देवयानी और शर्मिष्ठा । देवयानीके दो पुत्र थे-यदु और दुर्वेसु । शर्मिष्ठाके तीन पुत्र हुए—दुह्यु, अनु और पूरु । यदुचे यादव हुए और पूरुसे पौरव। पूरुकी पत्नीका नाम कौसल्या था । उससे जनमेजयका जन्म हुआ । उसने तीन अश्वमेघ और एक विश्वजित् यज्ञ किया या। जनमेजयकी पत्नी यी-अनन्ता । उससे प्रचिन्वान् हुआ । प्रचिन्वान्की पत्नी यी अश्मकी, उससे संयाति हुआ । सयातिकी वराङ्गी नामक पत्नीसे अहंयातिका जन्म हुआ। अहंयातिकी पत्नी भानुमतीके गर्भसे सार्वभौम नामक पुत्रका जन्म हुआ। सार्वभौमकी पत्नी सुनन्दासे जयत्सेनकी उत्पत्ति हुई। जयत्वेनका विवाह हुआ सुश्रुवासे। उसके गर्भसे अवाचीनका जन्म हुआ । अवाचीनकी पत्नी मर्यादासे अरिह हुआ। अरिहकी खल्वाङ्गी पत्नीसे महाभौम, महाभौमकी सुयज्ञासे अयुतनायी, अयुतनायीकी कामासे अक्रोधन, अक्रोधनकी करम्भासे देवातियि, देवातियिकी मर्यादासे अरिह और अरिहकी सदेवा पत्नीसे ऋक्ष नामक पुत्रका जन्म हुआ।

श्रृक्षकी ज्वाला नामक पत्नीसे मितनारका जन्म हुआ। उसने सरस्वतीके तटपर वारह वर्षतक सर्वगुणसम्पन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होनेपर सरस्वतीने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्मसे तसु हुआ। तंसुकी पत्नी कालिङ्कीसे ईलिन हुआ। ईलिनकी स्त्री रयन्तरीसे दुष्यन्त आदि पाँच पुत्र हुए। दुष्यन्त-की भार्या शकुन्तलासे भरत हुआ। भरतकी पत्नी सुनन्दासे सुमन्युकी पत्नी विजयासे सुहोत्र और सुहोत्रकी सुवर्णा

नामक पत्नीसे इस्तीका जन्म हुआ । उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया । इस्तीकी पत्नी यशोधराके गर्भसे विकुण्ठन और विकुण्ठनकी सुदेवासे अजमीढ, अजमीढकी विभिन्न पतियोंसे एक सौ चौबीस पुत्र हुए । सभी विभिन्न वशोंके प्रवर्तक हए । उनमें भरतवशके प्रवर्तकका नाम या सवरण। सवरणकी पत्नी तपतीके गर्भसे कुरुका जन्म हुआ । कुरुकी पत्नी शुभाङ्गीसे विदूरयः, विदूरयंकी सप्रियासे अनश्वा, अनश्वाकी अमृतासे परीक्षित्, परीक्षित्की सुयशासे भीमसेन, भीमसेनकी कुमारीसे प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवाके प्रतीप हुए । प्रतीपकी पत्नी सुनन्दाके गर्भसे तीन पुत्र हुए-देवापि, शान्तनु और वाह्रीक। देवापि वचपनमें ही तपस्या करने चले गये। शान्तनु राजा हुए। वे जिस बूढ़ेको अपने हार्योंसे छू देते थे, वह फिर जवान और सुखी हो जाता था । इसीसे उनका नाम शान्तनु पड़ा था । शान्तनुका विवाह भागीरथी गङ्गासे हुआ या, जिससे देवव्रतका जन्म हुआ । वे जगत्मे भीष्मके नामसे प्रसिद्ध हैं । भीष्मने अपने पिताकी प्रसन्नताके लिये सत्यवतीके साथ उनका विवाह करा दिया या । उसके गर्भसे विचित्रवीर्य और चित्राङ्कद—दो पुत्र हुए । चित्राङ्गद बचपनमें ही गन्धर्वके हायसे युद्धमें मारा गया । विचित्रवीर्य राजा हुआ । उसकी दो स्त्रियाँ यीं-अम्बिका और अम्बालिका । वह सन्तान होनेके पहले ही मर गया । उसकी माता सत्यवतीने सोचा कि अव तो दुष्यन्तके वंशका उच्छेद हुआ। उसने व्यासका सारण किया और उनके आनेपर कहा कि 'तुम्हारा माई विचित्रवीर्य विना सन्तानके ही मर गया । तुम उसकी वशरक्षा करो।' व्यासजीने माताकी आज्ञा स्वीकार करके अम्बिकासे धृतराष्ट्र, अम्बालिका-से पाण्डु और उनकी दासीसे विदुरको उत्पन्न किया। व्यासजीके वरदानसे धृतराष्ट्रके सौ पुत्र हुए । उनमें चार प्रघान थे---दुर्योघन, दुःशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पाण्डुकी पत्नी कुन्तीसे तीन पुत्र हुए--युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन । उनकी दूसरी पत्नी माद्रीसे दो पुत्र हुए---नकुल और सहदेव । द्रुपदराजकी पुत्री द्रौपदीसे पाँचींका विवाह हुआ । द्रौपदीके गर्भसे पाँचों पाण्डवींके कमशः

क्या प्रतिज्ञा कर रक्खी है। मै पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि भी त्रिलोकीका राज्य, ब्रह्माका पद और इन दोनोंसे अधिक मोक्षका भी परित्याग कर दुंगा परन्तु सत्य नहीं छोड़्गा। भूमि गन्ध छोड दे, जल सरसता छोड दे, तेज रूप छोड दे, वायु स्पर्ग छोड दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता छोड दे, आकाश शब्द छोड दे, चन्द्रमा शीतलता छोड दे और इन्द्र भी अपना बल-विक्रम त्याग दे, और तो क्या, स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दें; परन्त्र मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़नेका सङ्कल्प भी नहीं कर सकता ।' भीष्मकी भीषण प्रतिज्ञाकी पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवतीने फिर उनसे सलाह की और निश्चयानुसार व्यासका सारण किया । व्यासने उपस्थित होकर कहा, 'माता ! मै आपकी क्या सेवा करूँ ११ सत्यवतीने कहा, 'वेटा ! तम्हारा भाई विचित्रवीर्य निस्सन्तान ही मर गया है। तम उसके क्षेत्रमें पुत्र उत्पन्न करो।' व्यासजीने स्वीकार करके अम्बिकासे धृतराष्ट्र और अम्बालिकासे पाण्डुको उत्पन्न किया। जव अपनी-अपनी माताके दोषके कारण धृतराष्ट्र अंधे और पाण्ड पीले हो गये, तब अम्बिकाकी प्रेरणासे उसकी दासीने व्यासजीके



द्वारा ही विदुरको उत्पन्न किया । महात्मा माण्डव्यके शापसे धर्मराज ही विदुरके रूपमें अवतीर्ण हुए थे ।

### माण्डच्य ऋषिकी कथा

जनमेजयने पूछा—भगवन् । धर्मराजने ऐसा कौन-सा कर्म किया या, जिसके कारण उन्हे ब्रह्मर्षिने शाप दिया और वे शुद्रयोनिमें पैदा हुए ?

वैदाम्पायनजीने कहा—जनमेजय! बहुत दिनोंकी बात है, माण्डव्य नामके एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान्, धर्मज्ञ, तपस्वी एव सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रमके दरवाजेपर वृक्षके नीचे हाथ अपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौनका नियम ले रक्खा था। बहुत दिनोंके बाद एक दिन कुछ छुटेरे लूटका माल लेकर वहाँ आये। बहुतन्ते सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसल्यि उन्होंने माण्डव्यके आश्रममे लूटका सारा धन रख दिया और वहीं छिप गये। सिपाहियोंने आकर माण्डव्यसे पूछा कि 'छुटेरे किधरसे मगे? शीव्र वतलाइये, हम उनका पीछा करें।' माण्डव्यने उनका कुछ मी उत्तर नहीं दिया। राजकर्मचारियोंने उनके आश्रमकी तलागी ली, उसमें धन और चोर दोनों मिल गये। सिपाहियोंने माण्डव्य मुनि और छुटेरोंको पकड़कर राजाके

सामने उपिश्वत किया । राजाने विचार करके सबको शूलीपर चढानेका दण्ड दिया । माण्डव्य मुनि शूलीपर चढा दिये गये । बहुत दिन बीत जानेपर भी बिना कुछ खाये-पीये वे शूलीपर बैठे रहे, उनकी मृत्यु नहीं हुई । उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं, वहीं बहुत-से ऋषियोंको निमन्त्रित किया । ऋषियोंने रात्रिके समय पिथ्योंके रूपमे आकर दु ख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था । माण्डव्यने कहा— भी किसे दोषी बनाऊँ ! यह मेरे ही अपराधका फल है । '

पहरेदारोंने देखा कि ऋषिको ग्रूलीपर चढाये बहुत दिन हो गये, परन्तु ये मरे नहीं । उन्होंने जाकर अपने राजासे निवेदन किया । राजाने माण्डव्य मुनिके पास आकर प्रार्थना की कि 'मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया । आप मुझे क्षमा कीजिये, मुझपर प्रसन्न होइये ।' माण्डव्यने राजापर कृपा की, उन्हें क्षमा कर दिया । वे ग्रूलीपरसे उतारे गये। जब बहुत उपाय करनेपर भी ग्रूल उनके शरीरसे नहीं निकल सका, तब वह काट दिया गया । गड़े हुए ग्रूलके साथ ही उन्होंने

जो कुछ करूँ, आप मुझे रोकियेगा नहीं । कुछ कियेगा मी मत । जबतक आप मेरी यह इार्त पूरी करेंगे, तबतक मैं आप-के पास रहूँगी । जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी।' राजाने उसकी बात स्वीकार कर ली। गङ्गादेवीको बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाने भी कुछ पूछताछ नहीं की।

राजर्षि शान्तन् गङ्गादेवीके शील, सदाचार, रूप, सौन्दर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवासे बहुत ही आनन्दित हुए । वे गङ्गादेवीके साथ इस प्रकार आसक्त हो गये कि उन्हें बहुत-से वर्ष बीत जानेका पतातक नहीं चला । अवतक गङ्गाजीके गर्भन्ने सात पुत्र उत्पन्न हो चुके थे। परन्तु ज्यों ही पुत्र होता त्यों ही गङ्गाजी 'मैं तेरी प्रसन्नताका कार्य करती हूँ ' ऐसा कहकर उसे गङ्गाकी धारामें डाल देती थीं। राजा शान्तनुको यह वात वहुत अप्रिय मालूम होती, परन्तु वे इस भयसे कुछ बोलते नहीं कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली न जाय ! सातों पुत्रोंकी यही गति हुई । आठवाँ पुत्र होनेपर भी वे हॅस रही थीं । राजा शान्तनुको इससे वड़ा दुःख हुआ और उनके मनमें यह इच्छा हुई कि वह पुत्र मुझे मिल जाय । उन्होंने कहा, 'अरे ! तू कौन, किसकी पुत्री है १ इन वचोंको क्यों मार डालती है ! अरी पुत्रिक्त ! यह तो महान् पाप है। गङ्गादेवीने कहा, 'ओ पुत्रके इच्छुक ! लो, मैं तुम्हारे इस लाइलेको नहीं मारती । अव शर्तके अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता । देखो, मै जहुकी कन्या गङ्गा हूँ । वहे-वहे महर्पि मेरा सेवन करते हैं । देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये ही में तुम्हारे पास इतने दिनोंतक रही। मेरे ये आठों पुत्र अप्ट वसु हैं । वशिष्ठके शापसे इन्हें मनुष्य-योनिमें जन्म लेना पड़ा या । उन्हें मनुष्यलोकमें तुम्हारे-जैसा पिता और मेरी-जैसी मॉ नहीं मिल सकती थी । वसुओं के पिता होनेके कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे । मैंने उन्हें तुरत मुक्त कर देनेकी प्रतिज्ञा कर ली थी, इसीसे ऐसा किया । अब वे शापसे मुक्त हो गये, मैं जा रही हूं। यह पुत्र वसुओंका अष्टमारा है। इसकी द्वम रक्षा करो।

.शान्तनुने कहा—'विशिष्ठ ऋषि कौन थे श उन्होंने वसुओं को शाप क्यों दिया श इस शिशुने ऐसा कौन-सा कर्म किया है, जिससे यह मनुष्य-लोकमें रहेगा श वसुओंने मनुष्य-योनिमें जन्म ही क्यों लिया श ये सब बातें मुझे बताओ ।' गङ्गादेवीने कहा, 'विश्वविख्यात विशिष्ठ मुनि वरुणके पुत्र हैं। मेर पर्वतके पास ही उनका बड़ा पवित्र, सुन्दर और सुखकर

आश्रम है। वे वहीं तपस्या करते हैं। कामधेनुकी पुत्री नन्दिनी उन्हें यक्तक हिवष्य देनेके लिये वहीं रहती है। एक वार पृथ्र आदि वसु अपनी पित्रयोंके साथ उस वनमें आये। एक वसु-पत्नीकी दृष्टि समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली निन्दिनीपर पड़ गयी। उसने उसे अपने पित द्यौ नामक वसुको दिखाया। वसुने कहा, 'प्रिये! यह सर्वोत्तम गौ विशिष्ठ सुनिकी है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो दस हजार वर्षतक जीवित और जवान रहे।' वसुपत्नीने कहा, 'में अपनी सखीके लिये यह गाय चाहती हूँ, तुम इसे हर ले चले।' अपनी पत्नीकी बात मानकर द्यौने अपने माइयोंको बुलाया और वह गौ हर ले गये। वसुको उस समय इस बातका ध्यान ही न रहा कि श्रृष्टि बड़े तपस्ती हैं और वे हमे शाप देकर देवयोनिसे च्युत कर सकते हैं।

जव महर्षि वशिष्ठ फल-फूल लेकर अपने आश्रमपर लौटे, तब सारे वनमें ढूँढनेपर भी उन्हें अपनी सवत्सा गौ नन्दिनी न मिली । उन्होंने दिव्य दृष्टिसे देखकर वस्ओंको शाप दिया। 'वसुओंने मेरी गाय हर ली है। इसलिये मनुष्य-योनिमें उनका जन्म होगा ।' जब परम तपस्वी और प्रमावशाली ब्रह्मर्षि वशिष्ठने वसुओंको शाप दे दिया और उन्हें यह वात मालूम हुई, तब वे उन्हें प्रसन्न करनेके लिये नन्दिनीसहित उनके आश्रमपर आये । वशिष्ठने कहा, 'और सन तो एक-एक वर्पमें ही मनुष्य-योनिसे छुटकारा पा जायेंगे, परन्तु यह द्यौ नामक वस अपना कर्म भोगनेके लिये बहुत दिनीतक मर्त्यलोकमें रहेगा । मेरे मुहसे निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती । यह वसु भी मर्त्यलोकमें चन्तान उत्पन्न नहीं करेगा । साथ ही अपने पिताकी प्रसन्नता और भलाईके लिये स्त्री-समागम-का भी त्याग कर देगा। विशिष्ठजीकी वात सुनकर सव-के-सब मेरे पास आये और यह प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही तुम अपने जलमे फेंक देना। मैंने स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया । यह अन्तिम शिशु वही द्यौ नामक वस है । यह चिरकालतक मनुष्य-लोकमें रहेगा । यह कह-कर गङ्गाजी उस कुमारके साथ ही अन्तर्धान हो गर्यी ।

जनमेजय ! राजा शान्तनु वहे मेधावी, धर्मात्मा और सत्यिनिष्ठ थे । वहे-वहे देविष और राजिष उनका सत्कार करते थे । इन्द्रियनिग्रह, दान, क्षमा, ज्ञान, सङ्कोच, धैर्य और तेज उनमें स्वामाविक रूपसे विद्यमान थे । वे धर्मनीति तथा अर्थनीतिमें निपुण थे । वे केवल भरतवंशके ही नहीं, सारी प्रजाके एकमात्र रक्षक थे । उनका चरित्र देखकर सव आराधना करके सौ पुत्रोंका वरदान भी प्राप्त कर लिया है। तव मीष्मने गान्धारराजके पास दूत भेजा। पहले तो सुबलने अधेके साथ अपनी पुत्रीका विवाह करनेमे बहुत सोच-विचार किया परन्तु फिर कुल, प्रसिद्धि और सदाचारपर विचार करके विवाह करनेका निश्चय कर लिया। जब गान्धारीको यह वात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन हैं, तब उसने एक बस्नको कई तह करके उससे अपनी ऑखें बॉघ लीं। पतिवता गान्धारीका यह निश्चय था कि मैं अपने पतिदेवके अनुकूल रहूँगी। उसके भाई शकुनिने अपनी बहिनको धृतराष्ट्रके पास पहुँचा दिया। भीष्मकी अनुमितसे विवाहकार्य सम्पन्न हुआ। वह अपने चरित्र और सद्गुणोंसे अपने पति और परिवारको प्रसन्न रखने लगी।

यदुवंशी शूरसेनके पृथा नामकी वड़ी सुन्दरी कन्या थी। वसुदेवजी इसीके माई थे। इस कन्याको शूरसेनने अपनी बुआके सन्तानहीन लडके कुन्तिभोजको गोद दे दिया था। यह



कुन्तिमोजकी धर्मपुत्री पृया अथवा कुन्ती वड़ी सात्त्विक, सुन्दरी और गुणवती थी। कई राजाओंने उसे मॉगा था, इसिलये कुन्तिमोजने स्वयंवर किया । स्वयंवरमें कुन्तीने वीरवर पाण्डुको जयमाला पहना दी । अतः उनके साय उसका विधिपूर्वक विवाह हुआ । राजा पाएडु वहाँसे बहुत-सी दहेजकी सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आये । महात्मा मीष्मने पाण्डुका एक और विवाह करनेका निश्चय किया; अतः वे मन्त्री, ब्राह्मण, ऋपि, मुनि और चतुरिङ्गणी सेनाके साथ मद्रराजकी राजधानीमें गये । उनके कहनेपर शस्यने प्रसन्न चित्तसे अपनी यशस्विनी एव साध्वी बहिन माद्री उन्हें दे दी । उसके साथ विधिपूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पाण्डु अपनी दोनो स्त्रियोंके साथ आनन्दसे रहने लगे ।

फिर राजा पाण्डुने पृथ्वीके दिग्विजयकी ठानी । उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ कुचवंशियोको प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरङ्गिणी सेना लेकर यात्रा आरम्भ की। ब्राह्मणोने मङ्गलपाठ किये और आशीर्वाद दिये । यशस्वी पाण्डुने सबसे पहले अपने अपराधी शत्र दशार्ण नरेशपर चढाई की और उसे युद्धमें जीत लिया । इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराजको राजगृहमें जाकर मार डाला। वहाँसे वहत-सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेहपर चढाई की और वहाँके राजाको परास्त किया। इसके वाद कागी, शुम्म, पुण्डू आदिपर विजयका झडा फहराया । अनेकों राजा पाण्डसे भिडे और नष्ट हो गये । सवने पराजित होकर उन्हें पृथ्वीका सम्राट् स्वीकार किया । साथ ही मणि-माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, सोना, चॉदी, गाय, घोडे, रथ आदि भी भेंटमें दिये। महाराज पाण्डुने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आये । पाण्डुको सकुशल लौटा देखकर भीष्मने उन्हे हृदयसे लगा लिया, उनकी ऑखोंमें आनन्दके ऑसू छलक आये । पाण्डुने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवतीको भेट किया । माताके आनन्दकी सीमा न रही ।

भीष्मजीने सुना कि राजा देवकके यहाँ एक सुन्दरी एवं युवती दासीपुत्री है। उन्होंने उसे मॉगकर परम ज्ञानी विदुरजीके साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भसे विदुरके समान ही गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हए। उन्होंने उसका पता लगानेकी चेष्टा की। वहाँके निषादों में उन्हें एक देवाङ्कनाके समान कन्या दीख पढ़ी। राजाने उससे पूछा, 'कल्याणि! तुम किसकी कन्या हो है कौन हो है और किस उद्देश्यसे यहाँ रह रही हो है' कन्याने कहा, 'मैं निषाद-कन्या हूँ। पिताकी आज्ञासे धर्मार्थ नाव चलाती हूँ।' उसके सौन्दर्य, माधुर्य और सौगन्ध्यसे मोहित होकर राजर्षि शान्तनुने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिताके पास जाकर उसके लिये याचना की। निषादराजने कहा, 'राजन्! जबसे यह दिन्य कन्या मुझे मिली है, तमीसे मैं इसके विवाहके लिये चिन्तित हूँ। परन्तु इसके सम्बन्धमें मेरे मनमें एक इच्छा है। यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपयपूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिये, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा। इसलिये में आपके प्रतिज्ञा कर लेनेपर इसका विवाह कर हैंगा।' शान्तनुने कहा, 'पहले तम अपनी शर्त



वताओ । कोई देनेयोग्य वचन होगा तो दूँगा, नहीं तो कोई वन्धन थोड़े ही है ।' निपादराजने कहा, 'इसके गर्मसे जो पुत्र हो, वही आपके वाद राज्यका अधिकारी हो, और कोई नहीं।'

यद्यपि राजा शान्तनु उस समय कामसे अत्यन्त पीड़ित

थे, फिर मी उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की । वे कामवश अचेत-से हो रहे थे और उसी कन्याका चिन्तन करते हुए हिस्तिनापुर आये। एक दिन देवनतने अपने पिताको चिन्तित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, 'पिताजी । पृथ्वीके सभी राजा आपके वशवर्त्ता हैं । आप सब प्रकार सकुराल हैं। फिर आप दुखी होकर निरन्तर क्या सोचते रहते हैं १ आप इतने चिन्तित हैं कि न मुझसे मिलते हैं और न घोड़ेपर सवार होकर बाहर ही निकलते है। आपका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है। आंप दुबले हो गये हैं। कुपा करके अपना रोग बताइये, मैं उसका प्रतीकार करूँगा ।' शान्तनुने कहा, 'बेटा ! सचमुच मैं चिन्तित हूँ । हमारे इस महान् कुलमें एकमात्र तुम्हीं वंशधर हो। सो सर्वदा' सशस्त्र रहकर वीरताके कार्यमें तत्पर रहते हो। जगतमें निरन्तर ही छोग मरते-मिटते रहते हैं। यह देखकर मैं बहुत ही चिन्तित रहता हूं । भगवान् न करें ऐसा हो; परन्त यदि तमपर विपत्ति आयी तो हमारे वंशका ही नाश हो जायगा । अवस्य ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्रोंसे श्रेष्ठ हो और मैं व्यर्थमें बहुत-से विवाह भी नहीं करना चाहता, फिर भी वंशपरम्पराकी रक्षाके लिये तो चिन्ता है ही।' गङ्गा-नन्दन देववतने अपनी अलौकिक मेघारे सब कुछ सोच-विचार लिया और वृद्ध मन्त्रीसे पूछकर ठीक-ठीक कारण तथा निषादराजकी शर्त जान ली।

अब देववतने बड़े-बूढ़े क्षत्रियोंको लेकर दाशराजके निवासस्यानकी ओर यात्रा की और वहाँ जाकर अपने पिताके लिये स्वय ही कन्या माँगी । निषादराजने देवव्रतका बड़ा स्वागत-सत्कार किया और भरी सभामें कहा, 'भरतवंशिशोमणे ! राजिष शान्तनुकी वंशरक्षाके लिये आप अकेले ही पर्याप्त हैं ) फिर भी ऐसा वाञ्छनीय सम्बन्ध टूट जानेपर स्वयं इन्द्रको भी पश्चात्ताप करना पहेगा । यह कन्या जिन श्रेष्ठ राजाकी पुत्री है, वे आपलोगोंकी वरावरीके हैं। उन्होंने मेरे पास बार-बार सन्देश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवतीका विवाह राजर्षि शान्तनुसे करना । मैंने इसके इच्छक देवर्षि असितको सूला जवाब दे दिया है। परन्तु में पालन-पोषण करनेवाला होनेके कारण एक प्रकारसे इस कन्याका पिता ही हूँ, इसिलये कह रहा हूँ कि इस विवाह-सम्बन्धमे एक ही दोष है। वह यह कि सत्यवतीके पुत्रका शत्रु बड़ा प्रबल होगा । युवराज ! जिसके आप शत्रु हो जायेंगे, वह चाहे गन्धर्व हो या असुर, जीवित नहीं रह धृतराष्ट्र दुर्योधनको नहीं त्याग सके। उन एक-सौ-एक दुकड़ोंसे सौ पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गान्धारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्रकी सेवा करनेमे असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्यकन्या उनकी सेवामें रहती थी और उसके गर्भसे उसी साल धृतराष्ट्रके युयुत्सु नामका पुत्र हुआ था। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था।

जनमेजय ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंके नाम क्रमशः ये हैं— दुर्योधन सबसे वडा या और उससे छोटा या युयुत्तु । तदनन्तर दुःशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसन्ध, सम, सह, विन्द, अनुविन्द, दुर्द्धर्ष, सुवाहु, दुष्प्रधर्षण, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानन, ऊर्णनाम, सुनाम, नन्द, उपनन्द, चित्रवाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, अयोबाह, महाबाहु, चित्राङ्ग, चित्रकुण्डल, मीमवेग, मीमवल, वलाकी, वलवर्द्वन, उग्रायुघ, सुषेण, कुण्डधार, महोदर, चित्रायुघ, निषड्गी, पाशी, वृन्दारक, हद्वर्मा, हद्धत्र, सोमकीर्ति, अनूदर, हद्धन्ध, जरासन्ध, सत्यसन्ध, सदःसुवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, कुण्डधायी, विशालाक्ष, दुराधर, हद्हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्यकेतु, बह्वाशी, नागदत्त, अग्रयायी, कवची, कथन, कुण्डी, उग्र, भीमरथ, वीरवाहु, अलोल्डप, अभय, रोद्रकर्मा, हद्रयाश्रय, अनाधृष्य, कुण्डमेदी, विरावी, प्रमथ, प्रमायी, दीर्घरोमा, दीर्घवाहु, महावाहु, व्यूदोरस्क, कनकथ्वज, कुण्डाशी और विराजा। कन्याका नाम दुश्शलाया। ये सभी वहे श्रूरवीर, युद्धकुशल तथा शास्त्रोंके विद्वान् थें। धृतराष्ट्रने समयपर योग्य कन्याओंके साथ सवका विवाह किया। दुश्शलाका विवाह समय आनेपर राजा जयद्रयके साथ हुआ।

### ऋषिकुमार किन्दमके शापसे पाण्डुको वैराग्य

जनमेजयने पूछा-भगवन् । आपने धृतराष्ट्रके पुत्रींका जन्म और नाम सुनाया । अब मैं पाण्डवेंकी जन्म-कथा सुनना चाहता हूँ ।

वैशम्पायनजीने कहा-जनमेजय ! राजा पाण्डु एक



वनमें विचर रहे थे। वह हिंस्त पशुओंसे पूर्ण और बड़ा

मयङ्कर या । घूमते-घूमते उन्होंने देखा कि एक यूथपति मृग अपनी पत्नी मृगीके साथ मैथुन कर रहा है। पाण्डुने साधकर पॉच बाण मारे, वे दोनों घायल हो गये। तब मृगने कहा, 'राजन् ! अत्यन्त कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्र्र कर्म नहीं करते। आपके लिये तो उचित यह है कि पापी और क्रूरकर्मा मनुष्योंको दण्ड दें। मुझ निरपराधको मारकर आपने क्या लाम उठाया ! मैं किन्दम नामका तपस्वी मुनि हूँ । मनुष्य रहकर यह काम करनेमें मुझे लज्जा मालूम हुई, इसलिये मृग बनकर अपनी ' मृगीके साथ में विहार कर रहा या। में प्रायः इसी वेषमें घूमता रहता हूँ । मुझे मारनेसे आपको ब्रह्महत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप यह बात जानते नहीं थे। परन्त आपने मुझे जैसी अवस्थामें मारा है, वह सर्वथा मारनेके अनुपयुक्त थी । इसलिये यदि कभी आप अपनी पत्नीके साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्थामें आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जायगी । यह कहकर किन्दमने अपने प्राण छोड़ दिये।

मृगरूपघारी किन्दम मुनिकी मृत्युसे सपतीक पाण्डुको वैसा ही दुःख हुआ, जैसे किसी संगे-सम्बन्धीकी मृत्युसे होता है। पाण्डु आतुर होकर मन-ही-मन कहने लगे—'बड़े-बड़े कुळीन भी अपने अन्तःकरणपर वश न होनेके कारण कामके फंदेमें फँस जाते हैं और अपने ही हायों अपनी दुर्गति करते हैं। मैंने सुना है कि धर्मात्मा शान्तनुके पुत्र मेरे पिता

कन्याओका स्वयवर हो रहा है। उन्होंने माताकी सम्मति लेकर अकेले ही रयपर सवार हो काशीकी यात्रा की। स्वयवरके समय जब राजाओका परिचय दिया जाने लगा, तब शान्तनुनन्दन भीष्मको अकेला और बूढ़ा समझकर सुन्दरी कन्याएँ घबराकर आगे बढ गर्यी। उन्होंने समझा कि यह बूढा है। वहाँ बैठे हुए राजालोग भी आपसमें हॅसी करते हुए कहने लगे कि भीष्मने तो ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञा ले ली यी, अब बाल सफेद होने और ह्यरियाँ पडनेपर यह बूढा

1

**\*** <

5

ř

T

ببرا

سب ا

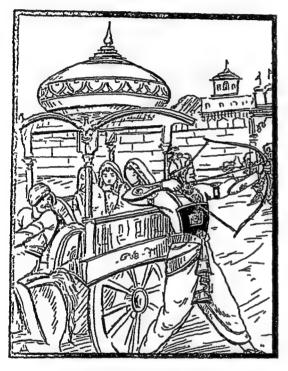

ल्ल्जा छोडकर यहाँ क्यों आया है। यह सब देख-सुनकर भीष्मको रोप आ गया। उन्होंने अपने भाईके लिये बलपूर्वक हरकर कन्याओंको रयपर वैठाया और कहा कि 'क्षित्रिय क्वयवर-विवाहकी प्रशंसा करते हैं और वहे-बहे धर्मंत्र मुनि भी। किन्तु राजाओ ! मैं तुमलोगोंके सामने कन्याओंका बलपूर्वक हरण कर रहा हूँ। तुमलोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हारकर माग जाओ। मै तुम लोगोंके सामने युद्धके लिये डटकर खड़ा हूँ।' इस प्रकार समस्त राजाओं और काशीनरेशको ललकारकर वे कन्याओंको लेकर चल पहें।

भीष्मकी इस वातसे चिढकर सभी राजा ताल ठोंकते और ओठ चवाते हुए उनपर टूट पड़े । बड़ा रोमाञ्चकारी

युद्ध हुआ । सबने मीष्मपर एक साथ ही दस हजार वाण चलाये, परन्तु उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला । उन्होंने बाणोंकी बौछारसे मीष्मको रोकना चाहा, परन्तु भीष्मके सामने किसीकी एक न चली। वह मयङ्कर युद्ध देवासुर-सम्राम-जैसा था। भीष्मने उस युद्धस्थलीमें सहस्रों धनुष, वाण, ध्वजाः कवच और सिर काट डाले। भीष्मका अलौकिक और अपूर्व हस्तलाघव तथा शक्ति देखकर शत्रुपक्षके होनेपर मी सब उनकी प्रशंसा करने छगे। मीष्म विजयी होकर कन्याओंके साथ हस्तिनापुर लौट आये। वहाँ उन्होने तीनों कन्याएँ विचित्रवीर्यका समर्पित कर दीं और विवाहका आयोजन किया। तव काशीनरेशकी वडी कन्या अम्बाने भीष्मसे कहा, 'भीष्म! मैं पहले मन-ही-मन राजा शाल्वको पति मान चुकी हूँ । इसमें मेरे पिताकी भी सम्मति थी । में स्वयवरमें भी उन्हें ही चनती । आप तो बड़े धर्मज़ है । मेरी यह बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें।' मीष्मने ब्राह्मणोंके साथ विचार करके अम्बाको उसके इच्छा-नुसार जानेकी अनुमति दे दी और शेष दो कन्याएँ अम्बिका और अम्बालिकाको विचित्रवीर्यके साथ व्याह दिया। विवाहके बाद विचित्रवीर्य यौवनके उन्मादमें उन्मत्त होकर कामासक्त हो गया। उसकी दोनों पितवाँ भी प्रेमसे सेवा करने लगीं। सात वर्षतक विषय-सेवन करते रहनेके कारण भरी जवानीमें विचित्रवीर्यको क्षय हो गया और बहत चिकित्सा करनेपर भी वह चल बसा । इससे धर्मात्मा भीष्मके मनपर वडी ठेस लगी । परन्तु उन्होंने धीरज धरकर ब्राह्मणी-की सलाहसे विचित्रवीर्यकी उत्तर-क्रिया सम्पन्न की ।

कुछ दिनोंके बाद वशरक्षाके विचारते सत्यवतीने मीव्मको बुलाकर कहा—'वेटा भीष्म । अब धर्मपरायण पिताके पिण्डदान, सुयश और वशरक्षाका भार तुमपर ही है। मै तुमपर पूरा-पूरा विश्वास करके एक काममे नियुक्त करती हूँ। तुम उसे पूरा करो। देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य इस लोकमें कोई सन्तान छोड़े विना ही परलोकवासी हो गया है। तुम काशीनरेशकी पुत्रकामिनी कन्याओं के द्वारा सन्तान उत्पन्न करके वशकी रक्षा करो। मेरी आशा मानकर तुम्हें यह काम करना चाहिये। तुम स्वयं राजिस्हासनपर वैठो और प्रजाका पालन करो।' केवल माता सत्यवतीने ही नहीं, सभी सगे-सम्बन्धियोंने भी ऐसी प्रेरणा की। उस समय देववत मीष्मने कहा कि 'माता! आपकी वात ठीक है। परन्तु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाहके समय

म॰ अं॰ १३---

मुखा डालूँगा । एकान्तमे रहकर परमात्माका चिन्तन करूँगा । कुछ मी कचा-पक्का खा लूँगा । फल-फूल, जल और वाणीसे पितरों तथा देवताओंको सन्तुष्ट कर ॡॅगा । महात्माओंके दर्भन करूँगा । किसी वनवासीका अप्रिय नहीं करूँगा । ग्राम-वासियोंसे तो मेरा सम्बन्ध ही क्या है । इस प्रकार मैं वानप्रस्था-श्रमकी कठोर-से-कठोर विधियोका मृत्युपर्यन्त पालन करूँगा ।' अपनी पितयोंसे इस प्रकार कहकर पाण्डुने चुडामणि, हार, बाजुबंद, कुण्डल और बहुमूल्य वस्त्र एव स्त्रियोके अच्छे-अच्छे गहने उतारकर ब्राह्मणोंको दे दिये और वोले, 'ब्राह्मणो ! आपलोग हिस्तिनापुरमे जाकर कह दें कि पाण्डु अर्थ, काम और विषंय-मुख छोड़कर अपनी पितयोंके साथ वनवासी हो गये हैं। उनकी करणोत्पादक वाणी सुनकर सभी सेवक 'हाय-हाय' करने लगे । उनके नेत्रोंसे गरम-गरम ऑसू वहने लगे । वे सारा धन लेकर बड़े कष्टसे हस्तिनापुर आये और पाण्डुकी अनुपस्थितिमें राजकाज करनेवाले धृतराष्ट्रको सव दे दिया तया सारा समाचार सुनाया । अपने भाईका समाचार सुनकर

धृतराष्ट्रको वडा दुःख हुआ; उन्हें सोने, वैठने और खाने-पीनेमे—कहीं भी रुचि नहीं रही। वे अपने भाईकी चिन्तामे ही मग्न रहने लगे।

उधर पाण्डु अपनी पितयों के साथ एक-से-दूसरे पर्वतपर होते हुए गन्धमादनपर पहुँचे । वे केवल कन्द-मूल-फल खाकर रह जाते । ऊँची-नीची जमीनपर सो लेते । बड़े-बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते । इन्द्रसुप्त सरोवरके आगे हंसकूट शिखरका उछाड्चन करके वे शतश्रृष्ट्र पर्वतपर पहुँचे और तपस्या करने लगे । वहाँ सिद्ध, चारण आदि सभी उनसे बड़ा प्रेम करते । महात्मा पाण्डु सबकी सेवा करते, मन और इन्द्रियों को वशमें रखते और कभी घमण्ड नहीं करते । वहाँ कोई ऋषि पाण्डुको अपना भाई मानते, तो कोई सखा; और कोई उन्हे पुत्र मानकर उनकी रक्षा-दीक्षाका ध्यान रखते । इस प्रकार पाण्डुकी तपस्या चलने लगी ।

## पाण्डवोंकी उत्पत्ति और पाण्डुका परलोक-गमन

वै**राम्पायनजी कहते हैं**—जनमेजय । अमावस्या तिथि थी। बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि ब्रह्माजीके दर्शनके लिये ब्रह्म-लोककी यात्रा कर रहे थे। पाण्डुने उन लोगोंसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं !' और उनका ब्रह्माजीके दर्शनोंके लिये ब्रह्मलोक जानेका विचार जानकर अपनी पतियोके साथ उनके पीछे चल पड़े। ऋषियोंने कहा, 'राजन् ! मार्गमें बहुत-से दुर्गम स्थान हैं। विमानोंकी भीडसे ठसाठस भरी अप्सराओंकी क्रीडाभूमि है। ऊँचे-नीचे उद्यान हैं। नदियोंके कगार है । बड़े भयद्भर पर्वत और गुफाएँ है । वहाँ वर्फ-ही-वर्फ है । चुक्ष नहीं है । हरिण और पक्षी नहीं दीख पड़ते । पक्षी भी वहाँ उड़ नहीं सकते । केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋपि-महर्षि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्गसे राजकुमारी कुन्ती और माद्री कैसे चल सकेगी ! आप अपनी पितयोंके साय यह यात्रा स्थगित कर दीजिये।' पाण्डुने कहा—'मै समझता हूँ कि सन्तानहीनके लिये स्वर्गका द्वार वंद है। यह बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। मनुष्य चार ऋण लेकर जन्म लेता है—-पितृ-ऋण, देव-ऋण, ऋषि-ऋण और

मनुष्य-ऋण । यज्ञसे देवता, स्वाध्याय और तपस्यासे ऋषि, पुत्र तथा श्राद्धसे पितर एवं परोपकारसे मनुष्यका ऋण उतरता है । मैं और सब ऋणोंसे तो मुक्त हो गया हूँ, परन्तु पितरोंका ऋण मेरे सिरपर है । मुझे यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नीके पेटसे पुत्रोंका जन्म हो ।' ऋषियोंने कहा, ध्यमांत्मन्! हम दिव्य दृष्टिसे देख रहे हैं कि आपके देवताओं समान पुत्र होंगे । आप अपने इस देवदत्त अधिकारका उपमोग करनेके लिये उद्योग कीजिये । आपका मनोरय सफल होगा ।' पाण्डु ऋषियोंकी वात सुनकर चिन्तित हो गये । वे जानते थे कि किन्दम ऋषिके शापके कारण मैं स्त्री-सहवास नहीं कर सकता । अब महर्षिगण वहाँसे चले गये थे ।

एक दिन पाण्डुने अपनी यशस्त्रिनी धर्मपत्नी कुन्तीसे कहा, 'प्रिये ! तुम पुत्रोत्पत्तिके लिये प्रयत्न करो ।' कुन्तीने कहा, 'आर्यपुत्र ! जब मैं छोटी थी, तब पिताने मुझे अतिथियोंके स्वागत-सत्कारका काम सौप रक्खा था । मैंने

तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किये। तबसे उनका नाम अणीमाण्डव्य पड़ गया। महर्षि माण्डव्यने धर्मराजकी सभामें जाकर पूछा कि 'मैंने अनजानमें ऐसा कौन-सा पाप किया

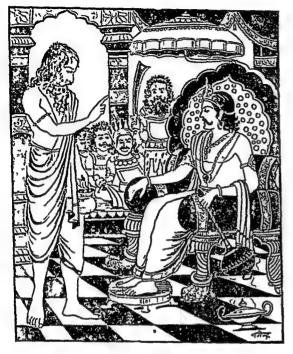

था, जिसका यह फल मिला ! जल्दी वतलाओ, नहीं तो

मेरी तपस्थाका वल देखो ।' घर्मराजने कहा, 'आपने एक छोटे-से फितिंगेकी पूँछमें सींक गड़ा दी थी। उसीका यह फल है। जैसे योड़े-सें दानका अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही योड़े-से अधर्मका मी कई गुना फल मिलता है।' अणीमाण्डन्यने पूछा कि 'ऐसा मैंने कय किया था '' धर्मराजने कहा, 'बचपनमें।' इसपर अणीमाण्डन्य त्रोले, 'वालक वारह वर्षकी अवस्थातक जो कुछ करता है, उससे उसे अधर्म नहीं होता; क्योंकि उसे धर्म-अधर्मका ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे अपराधका बडा दण्ड दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिये कि समस्त प्राणियोंके वधकी अपेक्षा ब्राह्मणका वध यड़ा है। इसल्ये तुम्हें ग्रुद्रयोनिमें जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं ससारमें कर्मफलकी मर्यादा स्थापित करता हूँ। चौदह वर्षकी अवस्थातक किये कर्मोंका पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किये कर्मोंका फल अवस्थ मिलेगा।'

इसी अपराधके कारण माण्डन्यने गाप दिया और धर्मराज शृद्धयोनिमे विदुरके रूपमें उत्पन्न हुए । वे धर्म-गास्त्र और अर्थगास्त्रमें बड़े निपुण थे। क्रोध और लोम तो उन्हें छूतक .नहीं गया था । वे बड़े दूरदर्शी, शान्तिके पक्षपाती और समस्त कुरुवंशके हितेषी थे।

### धृतराष्ट्र आदिका विवाह और पाण्डुका दिग्विजय

वैशस्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरके जन्मसे कुरुवंग, कुरुजाङ्ग ल देश और कुरुक्षेत्र – तीनोंकी ही वड़ी उन्नति हुई । अन्नकी उपज बढ गयी। समयपर अपने-आप वर्षा होने लगी। वृक्षोंमे बहुत-से फल्फ्ल लगने लगे । पशु-पक्षी आदि भी सुखी हो गये। नगरोंमें व्यापारी, कारीगर और विद्वानोंकी संख्या बढ़ गयी। संत सुखी हो गये, कोई डाकू नहीं रहा, पापियोंका अभाव हो गया। न केवल राजधानीमें, सारे देशमें ही सत्ययुगका-सा समय हो गया। न कोई कंजूस था और न विधवा स्त्रियां। बाह्मणोंके घरमें सदा उत्सव होते रहते। भीष्म बड़ी लगनसे धर्मकी रक्षा करते थे। उन दिनों सर्वत्र धर्मशासनका वोलवाला था। धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरके कार्य देखकर पुरवासियोंको वडी प्रसन्नता होती थी। मीष्म बड़ी सावधानी- से राजकुमारोंकी रक्षा करते थे। सबके यथोचित संस्कार हुए।

सबने अपने-अपने अधिकारानुसार अस्त्रविद्या तथा गास्त्रजान सम्पादन किया । सबने गजिशिक्षा और नीतिशास्त्रका भी अध्ययन किया । इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी पैठ थी । सभी विषयोंपर वे अपना निश्चित मत रखते थे । मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे पाण्डु; और सबसे अधिक बलवान् थे धृतराष्ट्र । विदुरके समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकों में कोई नहीं था । उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि वीरप्रसिवनी माताओं में काशीनरेशकी कन्या, देशों में कुक्जाङ्गल, धर्मज्ञों में भीष्म और नगरों में हिस्तनापुर सबसे श्रेष्ठ हैं । धृतराष्ट्र जन्मान्य थे और विदुर दासीके पुत्र, इसलिये वे दोनों राज्यके अधिकारी नहीं माने गये । पाण्डुको ही राज्य मिला ।

मीध्मने सुना कि गान्धारेराज सुवलकी पुत्री गान्धारी सब लक्षणोंसे सम्पन्न है और उसने भगवान् शङ्करकी

श्रेष्ठ इन्द्र ही हैं। यदि वे किसी प्रकार सन्तुष्ट हो जाय तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्रका दान कर सकते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने कुन्तीको एक वर्षतक व्रत करनेकी आजा दी और वे स्वयं सूर्यके सामने एक पैरसे खड़े होकर बड़ी एकाग्रताके साथ उग्र तप करने लगे। उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर इन्द्र प्रकट हुए और बोले, 'तुम्हें मैं एक विश्वविख्यात, ब्राह्मण, गौ और सहदोंका सेवक तथा शत्रुओंको सन्तम करनेवाला श्रेष्ठ पुत्र दुंगा। १ इसके बाद पाण्डुने कुन्तीसे कहा, 'प्रिये ! मैंने देवराज इन्द्रसे वर प्राप्त कर लिया है। अब तुम पुत्रके लिये उनका आवाइन करो ।' कुन्तीने वैसा ही किया। तब देवराज इन्द्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुनको उत्पन्न किया । अर्जुनके जन्मके समय आकारावाणी-ने अपने गम्भीर स्वरसे आकाशको निनादित करते हुए कहा- 'क़न्ती ! यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन और मगवान शहरके समान पराक्रमी तथा इन्द्रके समान अपराजित होकर तुम्हारा यश वढावेगा । जैसे विष्णुने अपनी माता अदितिको प्रसन्न किया था, वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह बहुत-से सामन्तों और राजाओंपर विजय प्राप्त करके तीन अश्वमेध यज्ञ करेगा । स्वयं भगवान् रुद्र भी इसके पराक्रमसे प्रसन्न होकर इसे अस्त्रदान करेंगे । यह इन्द्रकी आज्ञासे निवात-कवच नामक असुरोंको मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र-शस्त्रों-को प्राप्त करेगा। यह आकाशवाणी केवल कुन्तीने ही नहीं, आश्रमवासियों और समस्त प्राणियोंने सुनी। इससे ऋषि-मुनि, देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए । आकाशमें दुन्दुभि वजने लगी, पुष्पवर्षा होने लगी। इन्द्रादि देवगण, सप्तर्षि, प्रजापति, गन्धर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्त्राभूषणोंसे मुसजित होकर अर्जुनके जन्मका आनन्दोत्सव मनाने छगे। देवताओंका यह उत्सव केवंल ऋषि-मुनियोंने ही देखा, साधारण लोगोंने नहीं।

फिर एक दिन माद्रीके अनुरोध करनेपर पाण्डुने कुन्तीको एकान्तमें बुलाकर कहा, 'तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता-के लिये एक कठिन काम करो । उससे तुम्हारा यश हो । पहलेके लोगोंने भी यशके लिये बढ़े कठिन-कठिन काम किये हैं । वह काम यही है कि माद्रीके गर्भसे सन्तान उत्पन्न हो ।' कुन्तीने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्रीसे कहा, 'बहिन ! तुम केवल एक बार किसी देवताका चिन्तन करो । उससे तुम्हें अनुरूप पुत्रकी प्राप्ति होगी ।' माद्रीने अश्विनीकुमारोंका चिन्तन किया । उसी समय अश्विनीकुमारोंने आकर नकुल और सहदेवको जुडवॉ उत्पन्न किया । दोनों बालक अनुपम रूपवान् थे । उस समय आकाशवाणीने कहा, 'ये दोनों बालक वल, रूप और गुणमें अश्विनीकुमारोंसे भी बढ़कर होंगे । ये अपने रूप, द्रव्य, सम्पत्ति और शक्तिसे जगत्में चमक उठेंगे ।'

शतश्रद्ध पर्वतपर रहनेवाले ऋषियोंने पाण्डुको बधाई और बालकोंको आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण किया— युधिष्ठिर, मीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव । ये एक-एक वर्षके अन्तरसे उत्पन्न हुए थे। बचपनमें ऋषि और ऋषि-पित्वयाँ इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे। राजा पाण्डु भी अपने पुत्र और पित्वयोंके साथ बड़ी प्रसन्नतासे वहाँ निवास करने लगे।

वसन्त ऋतु थी, सारे वनवृक्ष पुष्पोंसे लद रहे थे। उनकी शोभा देख-देखकर सभी प्राणी सुन्ध हो रहे थे। राजा पाण्ड उसी वनमें विचर रहे थे और उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी । वह सुन्दर वस्त्र धारण किये बहुत ही मली लग रही थी। युवावस्था, श्ररीरपर झीनी साड़ी और मुखपर मनोहर मुसकान देखकर पाण्डुके मनमें काम-भावका सञ्चार हो गया, मानो वनमे आग लग गयी हो। उन्होंने बलपूर्वक माद्रीको पकड़ लिया, उसके बहुत कुछ रोकने और यथाशक्ति छुड़ानेकी चेष्टा करनेपर भी उसे नहीं छोड़ा । वे कामके नशेमें इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें शापका कुछ ध्यान ही न रहा । दैववश वे मैथुनधर्ममें प्रवृत्त हुए और उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गयी। माद्री उनके शवसे लिपटकर आर्तस्वरसे विलाप करने लगी । कुन्ती पॉचों पाण्डवोंको लेकर वहाँ पहुँची । कुछ दूर रहनेपर ही माद्रीने कहा, 'बहिन ! तुम बच्चोंको वहीं छोड़कर अकेली यहाँ आओ ।' वहाँकी दशा देखकर कुन्ती शोकग्रस्त हो गयी । वह विलाप करके बोली, 'मैंने तो सर्वदा अपने पति-देवकी रक्षा की थी। आज इन्होंने शापकी बात जान-वृक्षकर भी तेरा कहना क्यों नहीं माना !' माद्रीने कहा, 'बहिन ! मैंने तो बड़ी नम्रता और विकलताके साथ- इन्हें रोकनेकी चेष्टा की । परन्तु होनहार ही ऐसा था । ये अपने मनको वगर्मे नहीं रख सके । कुन्तीने कहा, 'अच्छी बात, अब तुम उठो । पतिदेवको छोड़कर इधर आओ । तुम इन बच्चोंका पालन-पोषण करो । मैं इनकी वड़ी पत्नी हूं । इसलिये इनके साथ सती होनेका मुझे अधिकार है। मैं अब इनका

## धृतराष्ट्रके पुत्रोंका जन्म और नाम

वैशम्पायनजीने कहा-एक बार महर्षि व्यास हस्तिना-पुरमे गान्धारीके पास आये । गान्धारीने सेवा-शुश्रूषा करके उन्हें बहुत ही सन्तुष्ट किया । तब उन्होंने उससे वर मॉगने-को कहा । गान्धारीने अपने पतिके समान ही बलवान सौ

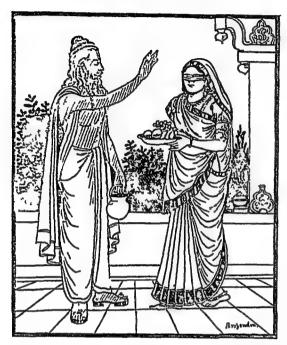

पुत्र होनेका वर मॉगा । इससे समयपर उसके गर्भ रहा और वह दो वर्पतक पेटमे ही रुका रहा। इस वीचमें कुन्तीके गर्भसे युधिष्ठिरका जन्म हो चुका था । स्त्री-स्वभाववश गान्धारी घवरा गयी और अपने पति धृतराष्ट्रसे छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया । इसके पेटसे लोहेके गोलेके समान एक मास-पिण्ड निकला। दो वर्प पेटमें रहनेके बाद मी उसका यह कडापन देखकर गान्धारीने उसे फेंक देनेका विचार किया । भगवान् व्यास अपनी योगदृष्टिसे यह सब जानकर झटपट उसके पास पहुँचे और बोले, 'अरी सुबल-की बेटी ! तू यह क्या करने जा रही है ?' गान्धारीने महर्षि व्यासरे सारी बात सच-सच कह दी । उसने कहा, 'भगवन् । आपके आशीर्वादसे गर्भ तो मुझे पहले रहा, परन्तु सन्तान कुन्तीको ही पहले हुई। दो वर्ष पेटमें रहनेके वाद भी सौ पुत्रींके वदले यह मास-पिण्ड पैदा हुआ है। यह क्या वात है !' व्यासजीने कहा, 'गान्धारी । मेरा वर सत्य होगा । मेरी वात कभी झठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कमी हॅलीमें भी झूठ नहीं कहा है। अब तुम चटपट सो कुण्ड वनवाकर उन्हें घीसे मर दो और सुरक्षित स्थानमें उनकी रक्षाका विशेष प्रवन्ध कर दो तथा इस मास-पिण्डपर ठढा जल छिड़को।' जल छिड़कनेपर उस पिण्डके सो दुकड़े हो गये। प्रत्येक दुकड़ा ऑगूठेके पोक्एके बराबर था। उनमे एक दुकड़ा सौसे अधिक भी था। व्यास्जीके आज्ञानुसार जब सब दुकड़े कुण्डोंमें रख दिये गये, तब उन्होंने कहा कि 'इन्हें दो वर्षके बाद खोलना।' इतना कहकर वे तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले गये। समय आनेपर उन्हीं मास-पिण्डोंमेंसे पहले दुर्योधन और पीछे गान्धारीके अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। यह बात कही जा चुकी है कि दुर्योधनका जन्म होनेके पहले ही युधिष्ठिरका जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधनका जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेनका भी जन्म हुआ था।

दुर्योधन जन्मते ही गधेकी भाँति रेंकने लगा। उसका शब्द सनकर गधे, गीदड, गिद्ध और कौए भी चिल्लाने लगे, ऑघी चलने लगी, कई स्थानोंमें आग लग गयी। इन उपद्रवोंसे भयभीत होकर धृतराष्ट्रने ब्राह्मणः भीष्मः विदुर आदि सगे-सम्बन्धियो तथा कुरुकुलके श्रेष्ठ पुरुषोंको बुलवाया और कहा, 'हमारे वशमे पाण्डनन्दन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं। उन्हें तो उनके गुणोंके कारण ही राज्य मिलेगा, इस सम्बन्धमें मुझे कुछ नहीं कहना है। युधिष्ठिरके बाद मेरे इस पुत्रको राज्य मिलेगा या नहीं, यह वात आप लोग वताइये। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पायी थी कि मासभोजी जन्तु गीदड़ आदि चिल्लाने लगे। इन अमङ्गलसूचक अपश्कनोको देखकर ब्राह्मणींके साथ विदुर-जीने कहा, 'राजन् । आपके इस ज्येष्ठ पुत्रके जन्मके समय जैसे अग्रम लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आपका यह पुत्र कुलका नाश करनेवाला होगा। इसिलये इसे त्याग देनेमें ही शान्ति है। इसका पालन करनेपर दुःख उठाना पहेगा। यदि आप अपने क्रलका कल्याण चाहते हैं तो सौमें एक कम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिये और अपने कुल तथा सारे जगत्का मङ्गल कीजिये। गास्त्र स्पष्ट शन्दोंमे कहते हैं कि कुलके लिये एक मनुष्यका, ग्रामके लिये एक कुलका, देशके लिये एक ग्रामका और आत्मकल्याणके लिये सारी पृथ्वीका भी परित्याग कर दे । अनके समझाने-बुझानेपर मी पुत्रस्नेहवश राजा संहार होगा । तुम अब योगिनी वनकर योग करो और यहाँसे निकल जाओ । अपनी आँखों वंदाका नाग देखना उचित नहीं ।' माता सत्यवतीने उनकी बात स्वीकार करके अभ्विका और अम्बालिकाको इस बातकी सूचना दी और दोनोंके साथ भीष्मसे अनुमति लेकर वनमें चली गर्या । वनमें घोर तपस्या करके उन तीनोंने गरीरका त्याग किया और अभीष्ट गति प्राप्त की ।

अव पाण्डवींके वैदिक संस्कार हुए । वे आनन्दसे अपने पिताके घर रहकर बड़े होने लगे। बचपनमें वे खुशी-खुशी दुर्योधन आदिके साथ खेळते और उनसे बढ़-चढकर ही रहते । दौड़नेमें, निशाना लगानेमें, खानेमें, धूल उडानेमे भीमसेन धृतराष्ट्रके सभी लड्कोंको हरा देते थे। भीमसेन चुपके-से छिपकर उनका सिर पकड़ लेते और एक-दूसरेको टक्कर सारते । अकेले भीमसेन सभी भाइयोंको बाल पकड़कर खींचते और जमीनमें घसीटने लगते। इससे उनके शरीर छिल जाते । वे दस-दस वालकोंको ॲकवारमें भरकर पानीमें इवकी लगाते और उनकी दुर्दशा करके छोड़ते। जब दुर्योधन आदि वालक किसी बृक्षपर चढ़कर फल तोड़ते तो ये पैरकी ठोकरसे पेड हिला देते और ऊपरसे फलोंके साथ बच्चे टपक पड़ते । भीमसेनको कुश्तीमें, दौड़नेमें या किसी प्रकारके युद्धमें कोई नहीं पाता था। भीमसेन होड़के कारण ही ऐसा करते थे । उनके मनमें बोई वैर-विरोध नहीं या । परन्तु दुर्योधनके मनमें भीमसेनके प्रति दुर्भावने घर कर लिया । वह अपने अन्तः करणके दोवसे भीमसेनमें रात-दिन दोष-ही-दोष देखता । मोह और लोभके कारण दोषका चिन्तन करनेसे वह स्वयं दोपी बन गया । उसने यह निश्चय किया कि नगरके उद्यानमें स्रोते समय भीमसेनको गङ्गामें डाल दें और युधिष्ठिर तथा अर्जुनको कैद करके सारी पृथ्वीका राज्य करें। ऐसा निश्चय करके वह मौका देखने लगा।

दुर्योधनने एक वार जल-विहारके लिये गङ्गाके तटपर प्रमाणकोटि स्थानमें बड़े-बड़े तंबू और खेमे लगवाये । उनमें सारी सामग्रियाँ सजायी गर्या और अलग-अलग कमरे बनवाये गये । उस स्थानका नाम रक्खा गया उदकक्रीडन । चतुर रसोइयोंने खाने-पीनेकी बहुत-सी वस्तुऍ तैयार कीं । दुर्योधनके कहनेपर युधिष्ठिरने वहाँकी यात्रा स्वीकार कर ली और सब मिल-खुलकर नगराकार रयों और हायियोंपर सवार हो वहाँ गये । उन लोगोंने प्रजाको तो रास्तेमेंसे ही लौटा दिया और स्वयं वनकी शोमा देखते-देखते वागमें जा पहुँचे । वहाँ जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक-दूसरेको खिलाने-पिलानेमें जुट गये। दुरात्मा दुर्योघनने भीमसेनको मार डालनेकी बुरी नीयतसे उनके भोजनकी सामग्रीमें पहलेसे ही विप्र मिला दिया या। उसने बड़ी मिठाससे मित्र और भाईकी तरह आग्रह करके भीमसेनको सब परोस दिया और वे अनजानमें सब-का-सब खा गये। दुर्योधनने समझा ठीक है, अब मेरा काम



वन गया । इसके बाद जलकीडा हुई । जलकीडा करते-करते भीमसेन यक गये और सबके साथ खेमेमें आकर सो गये । वे रग-रगमें विष फैल जानेसे निश्चेष्ट हो गये । दुर्योधनने स्वयं लताकी रिस्त्रयोंसे भीमसेनके मुदेंके समान शरीरको बॉधा और गड़ाके ऊँचे तटसे जलमें ढकेल दिया । भीमसेन इसी अवस्थामें नागलोकमें जा पहुँचे । वहाँ विषैले सॉर्पोने मीमसेनको खूब डॅसा । सपोंके डॅसनेसे कालकूटका प्रभाव कम हो गया । यद्यपि सॉपोने उनके मर्मस्थानपर भी डॅसनेकी चेष्टा की, परन्तु उनका चाम इतना कठोर या कि वे कुछ नहीं कर सके । विष उतरनेसे मीमसेन सचेत हो गये और सॉपोंको पकड़-पकड़कर पटकने लगे । वहुत-से सॉप मर गये और बहुत-से डरकर मग गये । भगे हुए सॉपोंने नागराज वाम्रुकिके पास जाकर सब बृत्तान्त निवेदन किया ।

वासुकि नाग स्वयं भीमसेनके पास आये । उनके साथी आर्यक नागने भीमसेनको पहचान लिया । आर्यक नाग विचित्रवीर्य भी कामवासनाके कारण वचपनमे ही मर गये थे। मै उन्हींका पुत्र हूँ । हाय-हाय ! मैं कुलीन और विचार-शील हूँ, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गयी। अब मै इस बन्धनका त्याग करके मोक्षका ही निरुचय करूँगा और अपने पिता महर्षि व्यासके समान अपना जीवन-निर्वाह करूँगा । अव मै निस्सन्देह घोर तपस्या करूँगा, एक-एक वृक्षके नीचे एक-एक दिन अकेला ही रहेंगा और मौनी संन्यासी होकर इन आश्रमोंमें भिक्षा मॉग्रॅगा । मेरा शरीर मिट्टीसे लथपथ होगा और खॅडहर ही मेरा घर होगा । प्रिय और अप्रियकी भावना छोडकर में शोक और हर्पसे ऊपर उठ जाऊँगाः निन्दा और स्तृति मेरे लिये समान हो जायंगी। आशीर्वाद, नमस्कार, सुख-दुःख और परिग्रहसे रहित होकर न तो किसीकी हँसी करूँगा और न किसीके प्रति क्रोध करूँगा । मेंह सर्वदा प्रसन्न होगा, शरीरसे सबका भला होगा और चर-अचर किसी भी प्राणीको नहीं सताऊँगा । सभी प्राणियोंको अपनी सन्तानकी तरह मानूंगा । कमी खा लूंगा, तो कभी उपवास करूँगा । लाम और अलाममें मेरी दृष्टि समान होगी। कोई मेरी एक वॉहको बसलेसे काट डालेगा और एकमें चन्दन लगा देगा तो उन दोनोंके प्रति मै बुरा-भला कुछ भी नहीं सोचूँगा। में न जीनेकी चेष्टा करूँगा और न मरनेकी । न जीवनसे प्रेम कलगा और न मृत्युसे द्वेष । जीवित अवस्थामें अपने भलेके लिये जितने कर्म किये जाते हैं, उन्हें मैं छोड दूँगा; क्योंकि वे सब कालसे सीमित हैं। मैं भला, कर्मसे प्राप्त होनेवाले अनित्य फलोंको क्यों चाहॅगा। सारे पापोंसे छूट जाऊँगा, अविद्याके जालको फाड डाल्रॅ्गा । प्रकृति और प्राकृत पदार्थोंकी अधीनतासे छूट जाऊँगा और वायुकी तरह सर्वत्र विचरूँगा । जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कारसे प्रभावित होकर कामनाएँ करने लगता है और उन्होंके अनुसार चेष्टा करता है, वह तो कुत्तोंके मार्गपर चल रहा है !

इस प्रकार सोच-विचारकर पाण्डुने लंबी सॉस लेते हुए कुन्ती और माद्रीसे कहा, 'तुमलोग राजधानीमें जाओ । वहाँ हमारी माता, विदुर, धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे-सम्बन्धी, पुरवासी और मेरे आश्रित—सबको प्रसन्न करके कहना कि पाण्डुने संन्यास



छे लिया । कुन्ती और माद्रीने अपने पतिकी बात सुनकर और उनके वनवासका निश्चय जानकर कहा, 'आर्यपुत्र ! संन्यास-आश्रमके अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं, जिनमें आप हमलोगोंके साथ महान् तपस्या कर सकते हैं । स्वर्गमें हम भी आपके साथ चलेंगी और वहाँ भी आप ही हमारे पति होंगे । हम दोनो अपनी इन्द्रियोंको वद्यमें करके कामजन्य सुखको तिलाञ्जलि देकर स्वर्गमें भी आपको प्राप्त करनेके लिये आपके साथ महान् तपस्या करेंगी । महाराज ! यदि आप हमें छोड़ जायेंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।'

अपनी पित्नयोंका दृढ़ निश्चय देखकर पाण्डुने कहा, 'यदि तुम दोनोंने धर्मके अनुसार ऐसा ही करनेका निश्चय किया है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्था-श्रममें ही रहूँगा। विषय-सुख और कामोत्तेजक मोजनका परित्याग करके फल-मूल खाऊँगा, वल्कल पहनूँगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान् वनमें विचल्रँगा। दोनों समय स्नान, सन्ध्या और अग्निहोत्र करूँगा, मृगचर्म और जटा धारण करूँगा। गर्मी, ठेढक और ऑधी सहूँगा, भृख-प्यासका ध्यान नहीं रक्लूंगा और दुश्चर तपस्थासे शरीरको

|  |   | - |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



उस समय दुर्वासा नामके ऋषिको सेवासे प्रसन्न किया। उन्होंने मुझे एक मन्त्र वतलाकर वर दिया कि 'तुम इस मन्त्रसे जिस देवताका आवाहन करोगी, वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जायगा।' आपकी आजा होनेपर में जिस देवताका आवाहन करूँगी, उसीसे मुझे सन्तान होगी। कहिये, किस देवताका आवाहन करूँ ?' पाण्डुने कहा, 'आज तुम विधिपूर्वक धर्मराजका आवाहन करो। वे त्रिलोकीमें श्रेष्ठ पुण्यात्मा हैं। उनसे जो सन्तान होगी, वह निस्सन्देह धार्मिक होगी। उनके द्वारा प्राप्त पुत्रका मन अधर्मकी ओर कभी नहीं जायगा।'

तव कुन्तीने धर्मराजका आवाहन किया और उनकी पूजा करके वह मन्त्र जपने लगी । उसके प्रमावसे धर्मराज सूर्यके समान चमकीले विमानपर वैठकर कुन्तीके पास आये और मुसकराकर बोले, 'कुन्ति ! बता, मैं तुझे क्या वर हूँ !' कुन्तीने भी मुसकराकर कहा, 'मुझे पुत्र दीजिये ।' तदनन्तर योगमूर्तिधारी धर्मराजके संयोगसे कुन्तीको गर्म रहा और समय आनेपर पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके जन्मके समय शुक्र पक्ष, पञ्चमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र और अभिजित् मुहूर्त था । सूर्य था तुलाराशिपर । अ जन्म होते ही आकाशवाणीन कहा—'यह वालक धर्मातमा मनुष्योंमें श्रेष्ठ होगा; यह संत्य-

# यह योग प्रायः आश्विन शुक्क पञ्चमीको भाता है।

वादी एव सचा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वीका शासन भी करेगा। पाण्डुके इस प्रथम पुत्रका नाम होगा 'युधिष्ठिर' और यह तीनों लोकोंमें बड़ा यशस्वी होगा।''

कुछ दिनोंके बाद राजा पाण्डुने कुन्तीसे फिर कहा, 'प्रिये ! क्षत्रियजाति वलप्रधान है । इसलिये ऐसा पुत्र उत्पन्न करो, जो बलवान् हो ।' तब पतिकी आजा पाकर कुन्तीने वायुका आवाहन किया । महावली वायुदेव हरिणपर स्वार होकर आये । कुन्तीकी प्रार्थनासे उनके द्वारा भयद्धर पराक्रमी एवं अतिश्य बलशाली भीमसेनका जन्म हुआ । उस समय भी आकाशवाणी हुई कि 'यह पुत्र बलवानोंमें शिरोमणि होगा ।' जनमेजय ! भीमसेनके पैदा होते ही एक बढी विचित्र घटना घटी । भीमसेन अपनी माताकी गोदमें सो रहे थे । इतनेमें वहाँ एक वाध आया । उससे डरकर कुन्ती भाग निकली । उन्हें भीमसेनकी याद न रही । भीमसेन माताकी गोदसे एक चहानपर गिरे और वह चूर-चूर हो गयी । चहानके सैकड़ों डकड़े देखकर राजा पाण्डु चिकत हो गये । जिस दिन भीमसेनका जन्म हुआ, उसी दिन दुर्योधनका भी जन्म हुआ था ।

अब पाण्डुको यह चिन्ता हुई कि 'मुझे एक ऐसा पुत्र

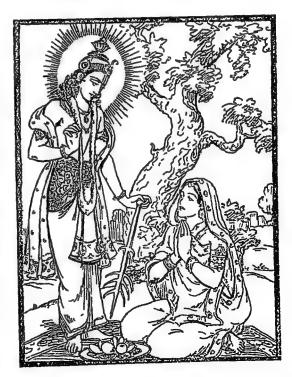

हो जाता, जो संसारमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता । देवताओंमें सबसे

घोर तपस्या और धनुर्वेदमें निपुणता देखकर इन्द्र बहुत मयमीत हुए। उन्होंने शरद्वान्की तपस्यामें विष्न डालनेके लिये जानपदी नामकी देवकन्या मेजी। वह धनुर्धर शरद्वान्के आश्रममें जाकर तरह-तरहके हाव-भावसे उन्हें छमाने लगी। उस सुन्दरी और एक साड़ी पहने सुवतीको देखकर उनके शरीरमें कॅपकॅपी आने लगी। उनके हाथसे धनुष-वाण गिर पड़े। वे वड़े विवेकी और तपस्याके पक्षपाती थे। इसल्ये उन्होंने धैर्यसे अपनेको रोक लिया। उनके मनमें विकार हो चुका या, इसल्ये उनके अनजानमें ही शुक्रपात हो गया। उन्होंने धनुष, वाण, मृगचर्म, आश्रम और उस कन्याको छोड़कर तुरंत वहांसे यात्रा कर दी। उनका वीर्य सरकंडोंपर गिरा था। इसल्ये वह दो मागोंमें विभक्त हो गया। उससे एक कन्या और एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई।

संयोगवज्ञ राजर्षि शान्तनु अपने दल-बलके साथ शिकार खेलते हुए वहाँ आ निकले । किसी सेवककी दृष्टि उघर पड़ गयी । उसने यह सोचकर कि हो-न-हो ये वालक किसी घनुवेंदके पारदर्शी ब्राह्मणके हैं, राजर्षिको स्चना दी । उन्होंने कृपापरवश होकर उन वालकोंको उठा लिया और ये तो अपने ही वालक हैं—ऐसा सोचकर घर ले आये । उन्होंने उन वच्चोंका पालन-पोपण और यथोचित संस्कार किया तथा उनके नाम कृप एवं कृपी रख दिये । जब शरद्दान्को तपोवलसे यह वात माल्म हुई, तब वे भी राजर्षि शान्तनुके पास आये और उन बालकोंके नाम-गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकारके धनुवेंदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्योंकी शिक्षा दी । थोड़े ही दिनोंमें वालक कृप सभी विषयोंके परमाचार्य हो गये । अब कौरव और पाण्डव यदुवंशी तथा अन्य राजकुमारोंके साथ उनसे धनुवेंदका अभ्यास करने लगे ।

मीष्मने विचार किया कि पाण्डवों और कौरवोंको इससे भी अधिक अस्त्र-शान प्राप्त होना चाहिये। अव इन्हें कोई साधारण पुरुष तो शिक्षा दे नहीं सकता। इसलिये इस विद्याका कोई विशेषश ढूँढना चाहिये। यह सो अकर उन्होंने पाण्डवों और कौरवोंको द्रोणाचार्यके हार्यो सौंप दिया। वे मीष्मके सत्कारसे प्रसन्न होकर राजकुमारोंको धनुर्वेदकी शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनोंमें सन-के-सन राजकुमार सारे शास्त्रोंमें प्रवीण हो गये।

जनमेजयने पूछा—मगवन् ! द्रोणाचार्यका जन्म कैसे हुआ या ! उन्हें अस्त्र कैसे मिले ये और कौरवोंके साय उनका सम्बन्घ किस प्रकार हुआ ! साय ही यह भी सुनाइये कि श्रेष्ठ अस्त्रवेत्ता अश्वत्यामाका जन्म कैसे हुआ !

वैशस्पायनजीने कहा—जनमेजय ! पहले युगमें गङ्गाद्वार नामक स्थानपर महर्पि मरद्वाज रहा करते थे। वे वहें व्रतशील और यशस्ती थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबसे पहले ही वे महर्षियोंको साथ लेकर गङ्गास्नान करने गये। वहाँ उन्होंने देखा कि घृताची अपरा स्नान करके जलसे निकल रही है। उसे देखकर उनके मनमें काम-वासना जाग उठी। जब उनका वीर्य स्वलित होने लगा, तब उन्होंने उसे द्रोणनामक यजपात्रमे रख दिया। उसीमें द्रोणका जन्म हुआ। द्रोणने सारे वेद और वेदाङ्गींका स्वाध्याय किया। महर्षि भरद्वाजने पहले ही आय्रेयास्त्रकी शिक्षा अग्निवेश्यको दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाजकी आज्ञासे अग्निवेश्यने द्रोणको आग्नेयास्त्रकी शिक्षा दी।

पृषत् नामके एक राजा भरद्वाज सुनिके मित्र थे। द्रोणके जन्मके समय ही उसके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ या। वह भी भरद्वाज-आश्रममें आकर द्रोणके साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोणसे उसकी गाढ़ी मैत्री हो गयी थी। पृषत्का स्वर्गवास हो जानेपर द्रुपद उत्तर-पाञ्चाल देशके राजा हुए। भरद्वाज ऋषिके ब्रह्मलीन होनेपर द्रोण अपने आश्रममें रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरद्वान्की पुत्री कृपीसे विवाह किया। वह बड़ी धर्मशीला और जितेन्द्रिया थी। कृपीके गर्मसे अश्वत्यामाका जन्म हुआ। उसका 'अश्वत्यामा' नाम होनेका कारण यह या कि उसने जन्मते ही उन्होंश्वा अश्वके समान स्थाम अर्थात् शब्द किया था। अश्वत्यामाके जन्मसे द्रोणाचार्यको वड़ा हर्ष हुआ। वे वहीं रहकर धनुर्वेदका अभ्यास करने लगे।

इन्हीं दिनों आचार्य द्रोणको माल्म हुआ कि जमदिमनन्दन मगवान् परशुराम ब्राह्मणोंको अपना सर्वस्व दान
कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उनसें घनुर्वेदसम्बन्धी ज्ञान और
दिव्य अस्त्रोंकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये चल पड़े।
अपने शिष्योंके साथ महेन्द्राचलपर पहुँचकर उन्होंने परशुरामजीको प्रणाम किया और वतलाया कि भें महर्षि अङ्गिराके
गोत्रमें भरदाज ऋषिके द्वारा विना योनि-संसर्गके ही पैदा
हुआ हूँ। मैं आपके पास कुछ प्राप्त करनेके लिये आया हूँ।
परशुरामजीने कहा, भेरे पास जो कुछ धन-रत था, वह मैं
ब्राह्मणोंको दे चुका। सारी पृथ्वी भी मैंने कश्यप ऋषिको दे दी।

2, 272

775

gm 50

117

170

سمه سمه

; (%) ; ; ; ; ; ;

r 77

7.5

بشنبع

: 5-5

अनुगमन करूँगी। माद्रीने कहा, 'बहिन! अपने धर्मात्मा पितके साथ में ही सती होऊँगी। मैं अमी युवती हूँ। मुझे ही इनके साथ जाना चाहिये। तुम बड़ी हो बहिन, इतनेके लिये मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रोंके साथ भी अपने ही

पुत्रीं-जैसा व्यवहार करना । मुझसे विशेष आसक्तिके कारण ही पतिदेवकी मृत्यु हुई है, इसल्यि भी मैं ही इनके साथ सती होऊँगी ।' माद्री ऐसा कहकर अपने पतिदेवके साथ चितापर चढ गयी और पतिलोक सिधारी ।

#### हितनापुरमें कुन्ती और पाण्डवोंका आगमन तथा पाण्डुकी अन्त्येष्टि-क्रिया

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! पाण्डकी मृत्य देखकर दिन्यज्ञानसम्पन्न महर्षियोंने आपसमें सलाह की । उन्होंने सोचा कि 'परम यशस्वी महात्मा पाण्ड अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थानमें तपस्या करनेके लिये हम तपस्वियोंकी शरण आये थे । उन्होंने अपने नन्हे-नन्हे बच्चों और पत्नीको धरोहरके रूपमें सौंपकर स्वर्गकी यात्रा की है। अब हम लोगोंके लिये उचित है कि उनके पुत्र, अस्य और पत्नीको ले चलकर वहाँ पहुँचा दें। यही हमारा धर्म है। ऐसा विचार करके तपस्वियोंने भीष्म और धृतराष्ट्रके हाथों पाण्डवींको सोंपनेके लिये हिस्तनापुरकी यात्रा की । योड़े ही दिनोंमें वे लोग हिस्तनापुरके वर्द्धमान द्वारपर आ पहुँचे। अनेक चारण आदि देवताओंके साय मुनियोंका आगमन सुनकर लोगोंको बडा आश्चर्य हुआ । वे अपने बाल-बच्चोंके साथ उनके दर्शनके लिये आने लगे । उस समय सवारीसे और पैदल आनेवाले चारों वर्णोंके लोगोंकी वड़ी भीड़ हो गयी। उस समय किसीके मनमें भेद-भाव नहीं था । भीष्म, सोमदत्त, बाह्रीक, धतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, काशिराजकी कन्या, गान्घारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रकुमार-सभी वहाँ आये । सब उन ' महर्पियोंको प्रणाम करके वैठ गये । भीड़का कोलाहल शान्त हो जानेपर भीष्मने ऋपियोंका सत्कार किया और अपने राज्य तथा देशका कुशल-समाचार निवेदन किया । सवकी सम्मतिसे एक अपिने खडे होकर कहना शुरू किया- 'कु रवंशशिरोमणि राजा पाण्डु विपयोंका त्याग करके शतश्रङ्गपर रहने लगे थे। वे तो ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करते थे, परन्तु दिव्य मन्त्रके प्रभावसे धर्मराजके अशसे युधिष्ठिर, वायुके अंशसे भीमसेन, इन्द्रके अंशसे अर्जुन और अश्विनीकुमारींके अंशसे नकुछ-

सहदेवका जन्म हुआ है। पहले तीनों कुन्तीके पुत्र हैं और पिछले दोनों माद्रीके। इनके जन्म, वृद्धि, वेदाध्ययनको देखकर राजा पाण्डुको बढ़ी प्रसन्नता होती; परन्तु आज सतरह दिनकी बात है कि वे पितृलोकवासी हो गये। माद्री भी उन्हींके साय सती हो गयी। अब आपलोग जो उचित समझें, वह करें। ये हैं उन दोनोंके शरीरकी अस्थियों और ये हैं उनके पुत्र। आपलोग इन बच्चों और इनकी मातापर इत्या रक्कों। साथ ही प्रेतकार्य समात हो जानेपर राजा पाण्डुके लिये पितृमेच यज्ञ करें। 'इतना कहकर वे ऋषि और उनके सभी साथी अन्तर्थान हो गये। सभी लोग इन सिद्ध तपरिवर्योंका गन्धर्वनगरके समान दर्शन करके बढ़े विस्तित हुए।

अव राजा धृतराष्ट्रने आज्ञा दी कि 'विदुर ! द्वम महाराज पाण्डु और महारानी माद्रीकी अन्त्येष्टि-किया राजोचित सामग्रीसे कराओं और उनके लिये पशु, वस्त्र, अन्न तथा आवश्यक धनका दान करो ।' विदुरने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्मकी सम्मतिसे गङ्काके परम पवित्र तटपर और्ध्व-देहिक क्रिया सम्पन्न करायी । उस समय पाण्डुके वियोगसे दुखी होकर सभी रो रहे थे । मन्त्रियोंने सबको समझा-बुझाकर शान्त किया । पाण्डवोंने, सगे-सम्बन्धियोंने तथा ब्राह्मणादि पुरवासियोंने श्राद्धके उपलक्ष्ममें बारह दिनतक भूमिशयन किया । नगरमें कहीं भी हर्षका चित्रतक नहीं दिखायी दिया । कुन्ती, धृतराष्ट्र और भीष्मने अपने बन्धु-वान्धवोंके साथ मिलकर राजा पाण्डुका श्राद्ध किया, ब्राह्मणोंको भोजन कराया, दक्षिणामें बहुत से रत्न और अच्छे-अच्छे गाँव दिये । सुतक समाप्त हो जानेपर सब लोग हिस्तनापुरमें लौट आये ।

## सत्यवती आदिका देह-त्याग और दुर्योधनका भीमसेनको विष देना

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! श्राद्धके वाद पाण्डुके कुटुम्त्री वहुत ही दुखी रहे | दादी सत्यवती तो दुःख और शोकके आवेगसे पागल-सी हो रही थीं । अपनी माताको अत्यन्त व्याकुल देखकर व्यासजीने उनसे कहा, 'माताजी! अब मुखका समय बीत गया। वहे हुरे दिन आ रहे हैं। दिन-दिन पापकी बढ़ती होगी। पृथ्वीकी जवानी जाती रही, छल-कपट और दोषोंका बोलवाला हो रहा है। घर्म, कर्म और सदाचार छप्त हो रहे हैं। कौरवोंके अन्यायसे बड़ा मारी

मेंने मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित कर रक्खा है। मैं एक सिंकसे गंद छेद देता हूँ और फिर दूसरी सिंकोंसे एक-दूसरीको छेदकर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ। दोणाचार्यने वैसा ही किया। राजकुमारोंके आश्चर्यकी सीमा न रही। उन्होंने कहा—'भगवन्! आप अपनी अंगूठी तो निकालिये।' द्रोणाचार्यने वाणका प्रयोग करके वाणसहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली। अंगूठी निकली देखकर राजकुमारोंने कहा, 'आश्चर्य है, आश्चर्य है। हमने तो ऐसी अस्त्रविद्या और कहीं नहीं देखी। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिये और बताहये कि हमलोग आपकी क्या सेवा करें।' द्रोणाचार्यने कहा कि 'तुमलोग यह सब बात भीष्मजीसे कहाना, वे मेरे रूप और गुणसे मुझे पहचान जायेंगे।'

राजकुमारोंने नगरमें छोटकर भीष्मिपतामहसे सारी बातें कहीं । वे यह सब सुनते ही समझ गये कि हो-न-हो महारथी द्रोणाचार्य आ गये हैं । उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारोंको द्रोणाचार्यसे ही शिक्षा दिलानी चाहिये । वे तुरंत स्वयं जाकर द्रोणाचार्यको लिवा लाये और उनका खूब स्वागत-सत्कार करके उनके शुभागमनका कारण पूछा । द्रोणाचार्यने कहा, 'भीष्मजी! जिस समय

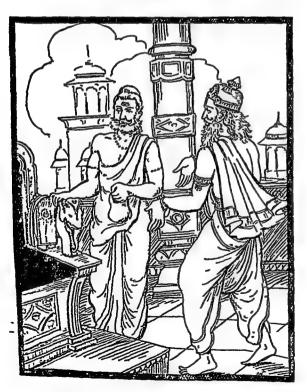

में ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था,

उसी समय पाञ्चालराजके पुत्र द्वुपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे। हम दोनोंमें वडी मित्रता थी। उस समय वे मुझे प्रसन्न करनेके लिये कहा करते थे कि 'जब मै राजा हो जाऊँगा, तब तुम मेरे साथ रहना। मैं सत्य शपथ करता हूँ कि मेरा राज्य, सम्पत्ति और सुख—सब तुम्हारे अधीन होगा। उनकी यह प्रतिश्चा स्मरण करके मैं बहुत प्रसन्न और प्रफुक्टित रहा करता था। कुछ दिनोंके बाद मैने शरद्वान्की पुत्री कृपीसे विवाह किया और उसके गमेंसे सूर्यंके समान तेजस्वो अश्वत्यामाका जन्म हुआ।

''एक दिनकी बात है, गोधनके धनी ऋषिकुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्यामा उन्हें देखकर दूध पीनेके लिये मचल गया और रोने लगा। उस समय मेरी ऑखोंके सामने ॲधेरा छा गया। यदि मैं किसी कम गायवालेसे गाय ले लेता तो उसके धर्म-कर्ममें अड़चन पड़ती। बहुत घूमनेपर भी मुझे दूध देनेवाली गाय न मिल सकी। जब मै लौटकर आया तब देखता हूँ कि छोटे-छोटे बच्चे आटेके पानीसे अश्वत्यामाको ललचा रहे हैं और वह अज्ञान बालक उसे ही पीकर यह कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। अपने बच्चेकी यह हँसी और दुर्दशा देखकर मेरे चित्तमें बड़ा क्षोभ हुआ। मैने सोचा—धिकार है मेरे इस दरिद्र जीवनको। मेरे धैर्यका बाँध टूट गया।

'भीष्मजी! जब मैंने सुना कि मेरा प्रिय सखा हुपद राजा हो गया है, तब मै अपनी पत्नी और बच्चेके साय प्रसन्नतापूर्वक उसकी राजधानीके लिये चल पड़ा। मुझे हुपदकी
प्रतिज्ञापर विश्वास था। परन्तु जब मै हुपदसे मिला, तब उसने
अपरिचितके समान कहा, 'ब्राह्मण देवता! अभी तुम्हारी
बुद्धि कची और लोक-न्यवहारसे अनिभन्न है। तुमने क्या ही
वेधड़क कह दिया कि मै तुम्हारा सखा हूँ। अरे भाई! जो
मिलते हैं, वे बिछुड़ते हैं। उस समय हम-तुम दोनों समान
थे, इसलिये मित्रता थी। अब मै धनी हूँ; तुम निर्धन हो।
मित्रताका दावा बिल्कुल न्यर्थ है। तुम कहते हो कि मैंने
राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की थी। उसका मुझे तो कुछ भी स्मरण
नहीं है। तुम चाहो तो एक दिन अन्ली तरह इन्छानुसार
मोजन कर लो। वहाँसे चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की
है। दुपदके तिरस्कारसे मेरा कलेजा जल रहा है। मैं अपनी
प्रतिज्ञा शीष्र ही पूर्ण कल्गा। मै गुणवान् शिष्मोंको शिक्षा



दुर्योधनने भीमसेनको जलमें फेंक दिया

आया । यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पाण्डव कहने लगे



कि 'उसका शब्द-वेध और फुर्ती तो विलक्षण है।' टोह लगानेपर उसी वनमें उन्हें एकलब्य मिल गया। वह लगातार बाणोंका अम्यास कर रहा था। पाण्डव एकलब्यका रूप वदल जानेके कारण उसे पहचान न सके। पूछनेपर एकलब्यने वतलाया, 'मेरा नाम एकलब्य है। मैं मीलराज हिरण्यधनुका पुत्र और द्रोणाचार्यका शिष्य हूँ। मैं यहाँ धनुर्विद्याका अम्यास करता हूँ।' अब सभीने उसे अच्छी तरह पहचान 'लिया। वहाँसे छोटकर सब राजकुमारोंने द्रोणाचार्यसे सब हाल कह सुनाया। अर्जुनने कहा, ''गुरुदेव आपने मुझे हृदयसे लगाकर बढ़े प्रेमसे यह बात कही थी कि 'मेरा कोई भी शिष्य प्रमसे बढकर न होगा।' परन्तु यह आपका शिष्य एकलब्य तो सबसे और मुझसे भी बढकर है।'' अर्जुनकी बात सुनकर द्रोणाचार्यने योड़ी देरतक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर उसी वनमें गये।

द्रोणाचार्यने अर्जुनके साय वहाँ पहुँचकर देखा कि जटा-चल्कल घारण किये एकलन्य वाण-पर-वाण चला रहा है। श्रारीरपर मैल' जम गया है, परन्तु उसे इस वातका घ्यान नहीं है। आचार्यको देखकर एकलन्य उनके पास आया और चरणोंमें दण्डवत्-प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधिपूर्वक पूजा करके हाय जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, 'आपका शिष्य सेवामें उपिखत है। आशा कीजिये।' द्रोणाचार्यने कहा, 'यदि त् सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरुदक्षिणा दे।' एकल्यको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, 'आशा कीजिये। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो मैं आपको न दे सकूँ।' द्रोणाचार्यने कहा, 'एकल्य्य!



तुम अपने दाहिने हायका ॲगूठा मुझे दे दो। ' सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञापर डटा रहा और उसने उत्साह तया प्रसन्नतासे दाहिने हायका ॲगूठा काटकर गुरुदेवको सौंप दिया। इसके बाद उसकी बाण चलानेकी वह सफाई और फुर्ती नहीं रही।

एक बार द्रोणाचार्यने अपने शिष्योंकी परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने कारीगरसे एक नकली गीघ बनवाया और उसे कुमारोंसे छिपाकर एक वृक्षपर टॉग दिया। तदनन्तर राजकुमारोंसे कहा, 'धनुषपर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ। उन्होंने पहले युधिष्ठरको आज्ञा दी; पूछा कि 'युधिष्ठिर! क्या उम इस वृक्षपर बैठे गीघको देख रहे हो!' युधिष्ठरने कहा, 'जी! मैं देख रहा हूं।' द्रोणने पूछा, 'क्या उम इस वृक्षको, मुझे और अपने भाइयोंको भी देख रहे हो!' युधिष्ठिर बोले, 'जी हाँ, मैं इस वृक्षको, आपको और अपने

भीमसेनके नानाका नाना था। वह भीमसेनसे बड़े प्रेमके साथ मिला। वासुिकने आर्थकसे पूला, 'हमलोग इसको क्या मेंट दें १ इसको बहुत-सा धन-रत्न देकर भेज दो।' आर्यकने कहा, 'नागेन्द्र ! यह धन-रत्न लेकर क्या करेगा। आप प्रसन्न हैं तो इसे उन कुण्डोंका रस पीनेकी आज्ञा दीजिये। जिनसे सहस्रों हाथियोंका बल प्राप्त होता है।' नागोने भीमसेनसे स्वस्तिवाचन कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठ रस पीने लगे। बलशाची भीमसेन एक बूँटमें एक कुण्ड पी जाते। इस प्रकार आठ कुण्ड पीकर वे नागोंके निर्देशानुसार एक दिव्य शय्यापर जाकर सो गये।

इधर नींद टूटनेपर कौरव और पाण्डव खूब खेल-कृदकर विना भीमसेनके ही हस्तिनापुरके लिये रवाना हो गये। वे आपसमें यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गये होंगे । दुर्योघन अपनी चाल चल जानेसे फूला न समाता या । धर्मात्मा युधिष्ठिरके पवित्र हृदयमें भीमसेनकी स्थिति-की करुरना भी नहीं हुई । वे दुर्योधनको भी अपने ही समान शुद्ध समझते थे। उन्होंने माता कुन्तीके पास जाकर पूछा। 'माताजी ! भीमसेन यहाँ आ गये क्या ! इमने तो वहाँ भी उनको वहत हूँढा, परन्तु न मिलनेपर सोचा कि घर चले गये होंगे। आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं है! इस बड़े व्याकुल हो रहे हैं।' यह सुनकर कुन्ती घवरा गयीं। उन्होने कहा, भीमसेन यहाँ नहीं आया । उसे शीव हूँ दनेका प्रयत करो । कुन्ती माताने तुरंत विदुरजीको बुलवाया और बोलीं, 'विदुरजी ! मीमसेनका पता नहीं है । सब आ गये, परन्तु वह नहीं लौटा । दुर्योधनकी दृष्टिमें वह सर्वदा खटका करता है। दुर्योघन वडा कूर, क्षुद्र, लोभी और निर्लंज है। कहीं उसने क्रोधवण मेरे वीर पुत्रको मार न डाला हो। मेरे द्वयमें बड़ी जलन हो रही है। विदुरजीने कहा, 'कल्याणि। ऐसी बात मुंहसे मत निकाली। शेष पुत्रोंकी रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधनसे पूछनेपर वहत्थौर चिढ जायगा । दूसरे पुत्रोंपर भी आपत्ति आ जायगी । महर्षि व्यासके कथनानुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं। भीमसेन चाहे कहीं भी हो, छौटेगा अवस्य।' विदुर-जी समझा-बुझाकर चले गये । कुन्ती माता चिन्तित हो गयीं ।

उघर नागलोकमें बलवान भीमरोन आठर्वे दिन रस पच जानेपर जगे । नागोंने भीमसेनके पास आकर उन्हें बहुत तमलो दी और कहा, 'आपने जो रस पीया है, वह वड़ा बलवर्डक है। आप दस हजार हाथियोंके समान बलवान हो जायेंगे। युद्धमें आपको कोई नहीं जीत सकेगा। अव आप दिव्य जलसे स्नान करके पवित्र श्वेत वस्न धारण करें और अपने घर पघारें । आपके विछोहसे समी भाई अत्यन्त दुखी हो रहे हैं।' फिर भीमसेन वहाँ खा-पीकर, दिव्य वस्नाभूषणों से सुरुचित हो नागोंकी अनुमतिसे ऊपर आये। नार्गोने उन्हें उस वगीचेतक पहुँचा दिया । फिर अन्तर्धान हो गये । भीमसेनने अपनी माताके पास आकर उन्हें तथा बड़े माईको प्रणाम किया, छोटोंके सिर सूचे । सभी प्रेमसे आनन्द मनाने लगे । भीमसेनने दुर्योघनकी सारी करतूत कह सुनायी और यह भी वतलाया कि नागलोकमें क्या सुख-दुःख मिला । राजा युधिष्ठिरने भीमसेनसे बड़े महत्त्वकी वात कही, 'भाई । बस, अब चुप हो जाओ । यह यात कभी किसीसे न कहना । इमलोग आपसमें वड़ी सामधानीके साय एक-दूसरेकी रक्षा करें।'

दुरातमा दुर्योधनने मीमसेनके प्यारे सारिथको गला घोंटकर मार डाला । धर्मातमा विदुरने पाण्डवोंको यही सलाह दी कि 'तुमलोग चुप रहो ।' मीमसेनके भोजनमें एक बार और विप डाला गया । युयुत्सुने इसका समाचार पाण्डवोंको दे दिया । परन्तु मीमसेनने वह विष खाकर बिना किसी विकारके पचा लिया । दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने मीमसेन-को विषसे न मरते देखकर उन्हें तरह-तरहसे मारनेकी चेष्टा की । परन्तु पाण्डव सब कुछ जान-चूझकर भी विदुरकी सलाहके अनुसार चुप ही रहे । राजा धृतराष्ट्रने देखा कि सव-के-सब राजकुमार खेल-क्दमें ही लगे रहते हैं, तब उन्होंने गुरु कृपाचार्यको ढुँढवाकर शिक्षा देनेके लिये उन्हें सौंप दिया । कौरव और पाण्डवोंने कृपाचार्यसे विधिपूर्वक धनुवेंदकी शिक्षा प्राप्त की ।

# कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामाका जन्म तथा उनका कौरवींसे सम्बन्ध

जनमेजयने पूछा—मगवन् ! आप कृपा करके मुझे कृपाचार्यके जन्मकी कया सुनाइये ।

दैशम्पायनजीने कहा-जनमेजय ! महर्षि गौतमके

पुत्र थे शरद्वान् । वे बाणोंके साय ही पैदा हुए ये । उनका मन धनुर्वेदमें जितना लगता या, उतना वेदाम्यासमें नहीं । उन्होंने तपस्यापूर्वक सारे अख-शस्त्र प्राप्त किये । शरद्वान्की

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

1715





द्रोणाचार्यने द्रुपदके पास जाकर कहा, 'राजन् ! मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ । आपने मुझे पहचान तो लियां !' पाञ्चालराज द्रुपद द्रोणाचार्यकी वातसे चिढ़ गये । उन्होंने भीहें टेढ़ी और ऑखें लाल करके कहा, 'ब्राह्मण ! तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्ष नहीं हुई । मला, मुझे अपना मित्र वतलाते समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट नहीं मालूम होती ! राजाओंकीं गरीबोंसे क्या दोस्ती ! यदि कदाचित् हो भी जाय तो समय बीतनेपर वह मी मिट-मिटा जाती है ।' द्रुपदकी वात सुनकर द्रोण क्रोधसे काँप उठे । उन्होंने मन-ही-मन कुछ निश्चय किया और कुक्वंशकी राजधानी

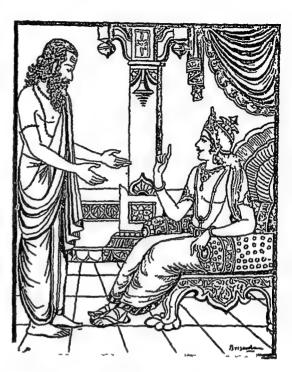

हित्तनापुरमें आये । वहाँ आकर उन्होंने कुछ दिनीतक गुप्तरूपले कृपाचार्यके घर निवास किया ।

एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगरके बाहर जाकर मैदानमें गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक क्एँमें गिर पड़ी। राजकुमारोंने उसे निकालनेका प्रयत तो किया, परन्तु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली । वे कुछ राकुचाकर एक दूसरेका मुँह ताकने लगे । इसी समय उनकी दृष्टि पासके ही एक ब्राह्मणपर पड़ी, जिन्होंने अभी-अभी नित्यकर्म समास किया या । उनका शरीर दुर्वल और रंग सॉवला था। सभी राजकुमार उन्हे घेरकर खड़े हो गये । ब्राह्मणने राजकुमारोंको उदास देखकर मुसकराते हुए कहा, 'राम-राम ! धिकार है तुम्हारे क्षत्रियवल और अस्त-कौशलको । तुमलोग कूऍमेंसे एक गेंद नहीं निकाल सकते ? देखो, में तुमलोगोंकी गेंद और अपनी यह ॲगूठी अमी काँगेंसे निकाल देता हूँ । तुमलोग मेरे भोजनका प्रवन्ध कर दो । यह कहकर उन्होंने अपनी अँगूठी कूएँमें डाल दीं । युधिष्ठिरने कहा, 'भगवन् ! आप कृपाचार्यकी अनुमति मिल जानेपर सर्वदाके लिये भोजन पा सकते हैं। अब द्रोणाचार्यने कहा, 'देखो, ये एक मुठी सींकें हैं । इन्हें दर्शकों के स्थान अलग-अलग थे। नियत दिन आनेपर राजा धृतराष्ट्र मीष्म एवं कृपाचार्यके साथ वहाँ आये। चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थीं। साथ ही गान्धारी, कुन्ती एवं बहुत-सी राजपरिवारकी महिलाएँ भी अपनी-अपनी दासियों के साथ आयीं। ब्राह्मण, खित्रय, वैश्य आदि आकर यथास्थान बैठ गये। वहाँकी भीड़ उमझते समुद्रके समान जान पड़ी। वाजे वजने लगे। आचार्य द्रोण श्वेत वस्त्र, श्वेत यजोपवीत और श्वेत पुष्पेंकी माला पहने अपने पुत्र अश्वत्थामाके साथ वहाँ आये। उनके सिरके और मूँछ-दादीके बाल भी श्वेत ही थे।

द्रोणाचार्यने समयानुसार देवताओंकी पूजा कर वेदज्ञ ब्राह्मणींसे मञ्जलपाठ करवाया । राजकुमारोंने पहले धनुष-बाणका कौशल दिखलाया। तदनन्तर रय, हाथी और घोडोंपर चढकर अपनी-अपनी युद्ध-चातुरी प्रकट की । उन्होंने आपसमें क़ुश्ती भी लड़ी । इसके बाद ढाल-तलवार लेकर तरह-तरहके पैंतरे बदलने तथा इस्तलाघव दिखलाने लगे। सब लोग उनकी फ़र्ती, सफाई, गोभा, स्थिरता और मुद्दीकी मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए । भीमसेन और दुर्योधन दोनों हायमें गदा लेकर रङ्गभूमिमें उतरे। वे पर्वत-शिखरके समान हट्टे-कट्टे वीर लंबी भूजा और कसी कमरके कारण बड़े ही शोभायमान हुए । वे मदमत्त हाथियोंके समान चिग्घाइ-चिग्घाइकर पैतरे बदलने और चक्कर काटने लगे। विदरजी धृतराष्ट्रको और क्रुन्ती गान्धारीको सब बातें वतलाती जाती थीं । उस समय दर्शकों में दो दल हो गये । कुछ लोग भीमसेनकी जय बोलते तो कुछ लोग राजा दुर्योघनकी । समुद्रके समान उमझती हुई भीड़का कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्यने अश्वत्यामासे कहा, 'वेटा | इन्हें अव रोक दो । वात वढ़ जायगी तो दर्शक गड़बड़ कर वैठेंगे । अश्वत्यामाने उनकी आज्ञाका पालन किया।

द्रोणाचार्यने खड़े होकर वाजे वंद करवाये और गम्मीर स्वरंधे कहा, 'अव आपलोग अर्जुनका अख्नकौशल देखें। ये मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं।' अर्जुन रङ्गभूमिमें आये। उन्होंने पहले आग्नेयाख्नसे आग पैदा की, फिर वाक्णाख्नसे जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया। वायन्याख्नसे ऑघी चला दी, पर्जन्याद्मसे वादल पैदा किये, मौमाख्नसे पृथ्वी और पर्वतास्त्रसे पर्वत प्रकट कर दिये। अन्तर्धानाख्नके द्वारा वे स्वयं छिप गये। वे क्षणमरमं बहुत छंवे हो जाते, तो पलक मारते बहुत छोटे। लोगोंने चिकत होकर देखा कि वे दममरमें रथके घुरेपर, तो उसी क्षण रथके वीचमें और पलक मारते पृथ्वीपर अस्त्रकौशल दिखा रहे हैं। उन्होंने वड़ी फुर्ती, सफाई और खूबसूरतीके साथ सुकुमार, सूक्ष्म और मारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखायी। उन्होंने लोहेके वने सूअरको इतनी फुर्तीसे पाँच वाण मारे कि लोग एक ही वाण देख पाये। चझल निशानेको भी वेधा। इसके वाद खड़्चुद्ध, गदायुद्ध तथा धनुर्युद्धके अनेक पैंतरे तथा हाथ दिखलाये।

इसी समय कर्णने रङ्गभूमिके भीतर प्रवेश किया। जान पड़ा मानो कोई जीता-जागता पहाड़ टहलता हथा आ रहा है। कर्णने अर्जुनको सम्बोधित करके कहा—'अर्जुन! घमण्ड न करना । मैं तुम्हारे दिखाये हुए काम और भी विशेषताके साय दिखाऊँगा ।' उस समय दर्शकोंमें तहलका मच गया और वे इस प्रकार खड़े हो गये, मानो मशीनसे उन्हे एक साय खड़ा कर दिया गया हो । कर्णकी बात सुनकर अर्जुन एक बार तो लिंबत-से हो गये, पर फिर उन्हें क्रोध आ गया । कर्णने द्रोणाचार्यकी आज्ञासे वे सभी कौशल दिखलाये. जिन्हें अर्जुनने दिखलाया था। इससे दुर्योधनको वड़ी प्रसन्नता हुई । उसने कर्णको गले लगाकर कहा, भेरे सौमाग्यसे ही आपका आगमन हुआ है। हम और हमारा राज्य आपका ही है। इच्छानुसार इसका उपभोग कीजिये। कर्णने कहा, 'मैं तो स्वयं आपके साथ मित्रता करनेकी उत्सुक हूँ । इस समय मैं अर्जुनसे दन्द्रयुद्ध करना चाहता हूँ ।' दुर्योधनने कहा, 'आप इमारे साथ रहकर सब प्रकारके भोग भोगिये, मित्रोंका प्रिय कीजिये और शत्रुओंके सिरपर पैर रखिये ।

अर्जुनको ऐसा जान पड़ा, मानो कर्ण भरी सभामें मेरा तिरस्कार कर रहा है। उन्होंने कर्णको पुकारकर कहा, 'कर्ण! विना बुलाये आनेवालों और विना बुलाये बोलनेवालोंको जो गित मिलती है, वही तुम्हें मेरे हाथसे मरनेपर मिलेगी।' कर्णने कहा, 'अजी, यह रङ्गमण्डप तो सबके लिये है। क्या इसपर केवल तुम्हारा ही अधिकार है! कमजोरकी तरह आक्षेप क्या करते हो! साहस हो तो धनुष-वाणसे वातचीत करों। मैं तुम्हारे गुरुके सामने ही तुम्हारा सिर धड़से अलग किये देता हूं।' गुरु द्रोणकी आज्ञासे अर्जुन ह्रन्द्रगुद्ध करनेके लिये कर्णके पास जा पहुँचे। कर्ण भी धनुष-वाण लेकर खड़ा हो गया।

इतनेमे नीतिनिपुण कृपाचार्यने दोनोंको द्वन्द्वयुद्धके

देनेके उद्देश्यसे यहाँ आया हूँ । आप मुझसे क्या चाहते हैं ? मै आपकी क्या सेवा करूँ ?'' भीष्मपितामहने कहा, 'अब आप अपने धनुषसे डोरी उतार दीजिये और यहाँ रहकर

राजकुमारोंको घनुर्वेद और अस्त्रकी शिक्षा दीजिये। कौरवींका धन, वैमन और राज्य आपका ही है। हम सब आपके आज्ञा-कारी सेवक हैं। आपका ग्रुमागमन हमारे लिये अहोभाग्य है।'

#### राजकुमारोंकी शिक्षा और परीक्षा तथा एकलव्यकी गुरुमक्ति

वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय । द्रोणाचार्य भीष्मपितामहसे सम्मानित होकर हस्तिनापुरमें रहने छरे। भीष्मने उन्हें धन-अन्नसे भरा एक सुन्दर भवन रहनेके लिये दिया । वे धृतराष्ट्र और पाण्डके पुत्रोंको जिष्यरूपमें स्वीकार करके धनुर्वेदकी विधिपूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्यने एक दिन अपने सभी शिष्योंको एकान्तमें बुलाकर कहा कि 'मेरे मनमे एक इच्छा है। अस्त्र-शिक्षा समाप्त होनेके बाद क्या तम-लोग मेरी वह इच्छा पूरी करोगे ?' सभी राजकुमार चुप रह गये । अर्जुनने बड़े उत्साहसे आचार्यकी इच्छा पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा की । द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने अर्जुनको हृदयसे लगाया, उनकी ऑखोंमे आनन्दके ऑस् छलक आये। द्रोणाचार्य अपने शिष्योंको तरह-तरहके दिव्य और अलौकिक अस्रोंकी शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्योंमें यदुवशी तया दसरे देशके राजकुमार भी थे। सूतपुत्रके नामसे प्रसिद्ध कर्ण भी वहीं शिक्षा पा रहे थे। अर्जुनके मनमें इस विषयकी ओर बड़ी रुचि और लगन यी। वे द्रोणाचार्यकी सेवा भी बहुत करते । इसलिये शिक्षा, बाहुबल और उद्योगकी दृष्टिसे समस्त शस्त्रोंके प्रयोग, फ़र्ती और सफाईमें अर्जुन ही सबसे बढ-चढकर निकले।

द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्यामापर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्योंको पानी लानेके लिये जो वर्तन दिये थे, उनमें औरोंके तो देरसे भरते, लेकिन अश्वत्यामाका सबसे पहले ही भर जाता। इससे अश्वत्यामा सबसे पहले अपने पिताके पास पहुँचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। अर्जुनने यह बात ताड़ ली। अब वे वारुणाख्यसे अपना वर्तन झटपट भरकर चटपट आचार्यके पास आ पहुँचते। इसीसे उनकी शिक्षा-दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्यामासे किसी भी अश्रमे कम नहीं हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवाके कारण दीपक बुझ गया। अन्धकारमें भी हाथको विना मटके मुँहके पास

जाते देखकर अर्जुनने समझ लिया कि निशान लगानेके लिये प्रकाशकी आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यासकी है। वे अब ॲघेरेमें वाण चलानेका अम्यास करने लगे। एक दिन रातमें अर्जुनकी प्रत्यञ्चाकी टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आये और अर्जुनको हृदयसे लगाकर कहा, 'वेटा । मैं ऐसा प्रयत करूँगा कि ससारमें तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो । यह बात मैं तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ ।' आचार्यने सव राजकुमारोंको हायी, घोड़ों, रय और पृथ्वीपरका युद्ध, गदा-युद्ध, तलवार चलाना, तोमर-प्राश-शक्ति आदिके प्रयोग एवं सङ्कीर्ण-युद्धकी शिक्षा दी । यह सव सिखानेमें अर्जुनकी ओर उनका विशेष ध्यान रहता या । द्रोणाचार्यके शिक्षा-कौशलकी वात देश-देशान्तरमें फैल गयी। दूर-दूरके राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्यधनु-का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र-शिक्षा प्राप्त करनेके लिये उनके पास आया । परन्तु द्रोणाचार्यने, यह शोचकर कि यह निपाद जातिका है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। वह छीट गया। वनमें जाकर उसने द्रोणाचार्यकी एक मिट्टीकी मूर्ति बनायी और उसीमें आचार्य-माव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेमसे नियमितरूपसे अस्त्राग्यास करने लगा और अत्यन्त निपुण हो गया ।

एक बार सभी राजकुमार आचार्यकी अनुमतिसे शिकार खेलनेके लिये वनमें गये। राजकुमारोंका सामान और एक कुत्ता साथ लिये एक अनुचर भी वनमें चल रहा था। वह कुत्ता धूमता-फिरता वहाँ पहुँच गया, नहाँ एकलन्य वाणोंका अम्यास कर रहा था। एकलन्यका गरीर मैला-कुचैला था। वह काला मृगचर्म पहने था और उसके सिरपर जटाएँ थीं। कुत्ता उसे देखकर भूकने लगा। एकलन्यने खीझकर सात बाण मारे, जिससे उस कुत्तेका मुँह भर गया। परन्तु उसे चोट कहीं नहीं लगी। कुत्ता वाणभरे मुँहसे पाण्डवोंके पास

पकड़ें गा—ऐसा निश्चय करके आपसमें स्पर्दा करने लगे। उन्होंने क्रमशः देशमें और फिर राजधानीमें प्रवेश किया। पाञ्चालराज द्रुपदने वड़ी शीघ्रतासे किलेसे बाहर निकलकर अपने भाइयोंके साथ आक्रमणकारियोंपर बाणवर्षा शुरू कर दी।

अर्जुनने दुर्योधन आदि कौरवींको बहुत धमण्ड करते देखकर पहले ही द्रोणाचार्यसे कहा या, 'आचार्यचरण ! इन लोगोंको पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिये। ये लोग पाञ्चालराजको नहीं पकड सकेंगे । इनके बाद इमलोगोंकी बारी आयेगी। अर्जुन अपने भाइयोंके साथ नगरसे आधा कोस इधर ही ठहर गये थे । उधर द्रपदने अपने बाणोंकी बौछारसे कौरवोंकी सेनाको चिकत कर दिया । वे इतनी फ़र्ती और सफाईसे बाण चला रहे थे कि कौरव मयवश उन्हें अनेक रूपोंमें देखने लगे । जिस समय द्रुपद घमासान बाण-वर्षा कर रहे थे उस समय शङ्क, भेरी, मृदङ्ग और सिंहनादसे सारी राजधानी गूँज उठी । धनुषकी टंकार आकाशका स्पर्श करने लगी । इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु और दुःशासन आदि भी बाणं चलानेमें कोई कोर-कसर नहीं रखते थे। द्रपद अलातचक (बनेठी) की तरह घूम-घूमकर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे। उस समय पाञ्चालराजकी राजधानीके सभी साधारण और असाधारण नागरिक-जिनमें बच्चे, बुढ़े और स्त्रियाँ भी थीं-लाठी, मुसल आदि लेकर निकल पड़े और वरसते हुए बादलींके समान कौरवींपर टूट पहे । कौरवींकी सेनापर ऐसी मार पड़ी कि वे उस भयद्भर मारके समने एक क्षण भी नहीं ठहर सके, रोते-चिल्लाते पाण्डवींके पास भाग आये।

कौरवींका करणकन्दन सुनकर पाण्डवोंने द्रोणाचार्यके चरणोंमें प्रणाम किया और रयपर सवार हुए। अर्जुनने युधिष्ठिरको रोक दिया। नकुल और सहदेवको अपने रयके चर्कोंका रक्षक बनाया। भीमसेन हायमें भीषण गदा लेकर सेनाके आगे-आगे स्वयं चलने लगे। अभी द्रुपद आदि वीर कौरवोंको हराकर हर्षनाद कर ही रहे ये कि अर्जुनका रय दिशाओंको गुआयमान करता हुआ वहाँ जा पहुँचा। भीमसेन रण्डपाणि कालके समान हायमें गदा लेकर द्रुपदकी सेनाके भीतर धुस गये और गदा मार-मारकर हाथियोंके सिर तोड़ने लगे। उन्होंने हाथी, घोड़े, रय और पैदल-समस्त सेनाको तहस-नहस कर दिया। अर्जुनने उस महान् और विलक्षण युद्धमें वाणोंकी ऐसी झड़ी लगायी कि पाखालराजकी सारी सेना दक गयी। पहले सत्यजित्ने अर्जुनपर बड़ा भीषण आक्रमण किया, परन्तु अर्जुनने योड़ी ही देरमें उसे युद्धसे

विमुख कर दिया। इसके बाद अर्जुनने द्रुपदका धनुष और ध्वजा काटकर जमीनपर गिरा दिये और पाँच बाणोंसे चार घोड़ों तया सारियको मारा। अभी द्रुपदराज दूसरा धनुप उठाना ही चाहते ये कि अर्जुन हायमें खडग लेकर अपने रयसे कृद पड़े और द्रुपदके रयपर जाकर उन्हें पकड़ लिया। जब अर्जुन द्रुपदको लेकर द्रोणाचार्यके पास चले, तब सारे राजकुमार द्रुपदको राजधानीमें लूटपाट मचाने लगे। अर्जुनने कहा, 'भैया भीमसेन ! राजा द्रुपद कौरवोंके सम्बन्धी हैं। इनकी सेनाका संहार मत कीजिये, केवल गुरुदक्षिणारूपसे द्रुपदको ही गुरुके अधीन कर दीजिये।' यद्यपि भीमसेन अभी लड़नेसे तृत नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुनकी वात मान ली और लौट आये।

इस प्रकार पाण्डव द्रुपदको पकड़कर द्रोणाचार्यके पास ले आये । अब उनका घमण्ड चूर-चूर हो चुका या, घन भी छिन गया या । वे सर्वथा द्रोणाचार्यके अधीन हो रहे थे । उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बीले, 'द्रपद ! मैंने वलपूर्वक तुम्हारे देश और नगरको रौंद डाला है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रुके अधीन है। क्या तुम पुरानी मित्रताको चालू रखना चाहते हो १ उन्होंने तनिक इँसकर और भी कहा, 'द्रपद ! तुम प्राणींसे निराश मत होओ । इस तो स्वभावसे ही क्षमाधील ब्राह्मण हैं। बचपनमें हमलोग एक साथ खेला करते थे। वह प्रेमसम्बन्ध अब भी है। राजन् ! मैं चाहता हूँ कि हमलोग फिर वैसे ही मित्र बन जायँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम आधे राज्यके स्वामी रहो । तुमने कहा या कि जो राजा नहीं है, वह राजाका सखा नहीं हो सकता । इसलिये मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर राजा हो गया हूं । तुम गङ्गाजीके दक्षिणतटके राजा रहो और मैं उत्तर तटका। अब तम मुझे अपना मित्र समझो। द्रुपदने कहा, 'ब्रह्मन् ! आप-जैसे पराक्रमी उदारद्भदय महात्माओं के लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आपका अनन्त प्रेम चाइता हूँ । अब द्रोणने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नतासे सत्कार करके आधा राज्य दे दिया। द्रुपद माकन्दी-प्रदेशके श्रेष्ठ नगर काम्पिल्यमें रहने लगे । उसे दक्षिण-पाञ्चाल कहते हैं, वहाँ चर्मण्वती नदी है। इस प्रकार यद्यपि द्रोणने द्रुपदको पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की, परन्तु द्रुपदके मनमें सन्तोष नहीं हुआ । इघर अहिच्छत्र-प्रदेशकी अहिच्छत्रा नगरीमें द्रोणाचार्य रहने लगे । अर्जुनके पराक्रमसे ही उन्हें यह राज्य प्राप्त हुआ था।



तीन ( मन्त्र, वल और उत्साह ), पॉच ( सहाय, सहायक, साधन, उपाय, देश और कालका विभाग ) तथा सात ( साम, दान, भेद, दण्ड, माया, ऐन्द्रजालिक प्रयोग और शत्रुके गुप्त कार्य ) राज्याङ्कोंको नष्ट करता रहे । जवतक समय अपने अनुक्ल न हो, तवतक शत्रुको कंधेपर चढ़ाकर भी ढोया जा सकता है । परन्तु समय आनेपर मटकेकी तरह पटककर उसे फोड़ डालना चाहिये । साम, दान, दण्ड, भेद आदि किसी भी उपायसे अपने शत्रुको नष्ट कर देना ही राजनीतिका मूल मन्त्र है ।

धृतराष्ट्रने कहा—किणिक ! साम, दान, मेद अयवा दण्डके द्वारा किस प्रकार शत्रुका नाग किया जाता है—यह बात तुम ठीक-ठीक बतलाओ ।

कणिकने कहा-"महाराज! मै आपको इस विषयमें एक कथा सुनाता हूं । किसी वनमे एक बडा बुद्धिमान् और स्वार्थकोविद गीदड रहता था । उसके चार सखा-बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी वहीं रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान् और इट्टा-कट्टा हरिणोंका सरदार देखा। पहले तो उन्होंने उसे पकड़नेकी चेष्टा की परन्तु असफल रहे । तदनन्तर उन लोगोंने आपसमें विचार किया। गीदडने कहा, 'यह हरिण दौड़नेमे बड़ा फ़ुर्तीला, जवान और चतुर है । भाई बाघ ! तुमने इसे मारनेकी कई बार कोशिश की, पर सफलता न मिली । अब ऐसा उपाय किया जाय कि जब यह हरिण सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे-धीरे इसका पैर कुतर लें । फिर आप पकड़ लीजिये तथा हम सब मिलकर इसे मौजसे खा जायें।' सबने मिल-जुलकर वैसा ही किया। हरिण मर गया । खानेके समय गीदड्ने कहा, 'अच्छा, अव तुमलोग स्नान कर आओ। मैं इसकी देख-भाल करता हूं। सवके चले जानेपर गीदड़ मन-ही-मन कुछ विचार करने लगा । तबतक वलवान् वाघ स्नान करके नदीसे छौट आया ।

गीदहको चिन्तित देखकर बाघने पूछा, 'मेरे चतुर मित्र ! तुम किस उधेइ-युनमें पड़े हो ? आओ, आज इस हरिणको खाकर हमलोग मौज करें ।' गीदइने कहा, 'बलवान् वाघ माई ! चूहेने मुझसे कहा है कि वाघके बलको धिक्कार है ! हरिणको तो मैने मारा है । आज वह बाघ मेरी कमाई खायेगा । सो माई ! उसकी यह धमण्डमरी बात युनकर मैं तो अब हरिणको खाना अच्छा नहीं . समझता ।' बाघने कहा—'अच्छा, ऐसी बात है ! उसने तो मेरी आँखें खोल दीं । अब मैं अपने बूतेपर पशुओंको मारकर खाऊँगा ।' यह कहकर वाघ चला गया। उसी समय चूहा आया। गीदड़ने कहा, 'चूहा भाई ! नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघके काटनेसे हरिणके मासमें जहर मिल गया है। सो मैं तो इसे खाऊँगा नहीं, यदि तुम कहो तो मैं चूहेको खा जाऊँ । अब तुम जैसा ठीक समझो, करो ।' चूहा डरकर अपने विलर्मे घुस गया। अव भेड़ियेकी वारी आयी। गीदडने कहा, 'भेड़िया भाई । आज बाघ तुमपर बहुत नाराज हो गया है । मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दीखता । वह अभी बाधिनके साथ यहाँ आयेगा । जो ठीक समझो, करो । भेड़िया दुम दवाकर भाग निकला । तत्रतक नेवला आया । गीदडने कहा, 'देख रे नेवले ! मैंने लड़कर बाघ, मेडिये और चूहेकी मगा दिया है। यदि तुझे कुछ घमण्ड हो तो आ, मुझसे लड़ ले और फिर हरिणका मास खा। नेवळेने कहा, 'जत्र सभी तुमसे हार गये तो मैं तुमसे लड़नेकी हिम्मत कैसे करूँ। वह भी चला गया। अब गीदड़ अकेला ही मास खाने लगा।

''राजन् ! चतुर राजाके लिये भी ऐसी ही वात है। डरपोकको भयभीत कर दे, शूरवीरको हाय जोड़ ले। लोभीको कुछ दे दे और वरावर तथा कमजोरको पराक्रम दिखाकर कामे कर ले। शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिये। सीगन्ध खाकर और धनकी लालच देकर जहर या घोखेसे भी शत्रुको ले बीतना चाहिये। मनमे देप रहनेपर भी मुसकराकर बातचीत करनी चाहिये। मारनेकी इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोले । मारकर कृपा करे, अफसोस करे और रोवे। शत्रुको सन्तुष्ट रक्खे, परन्तु उसकी चूक देखते ही चढ वैठे । जिनपर शङ्का नहीं होती, उन्हींपर अधिक शङ्का करनी चाहिये। वैसे लोग अधिक घोखा देते हैं। जो विश्वासपात्र नहीं हैं, उनपर तो विश्वास नहीं ही करना चाहिये। जो विश्वासपात्र हैं। उनपर भी विश्वास नहीं करना चाहिये। सर्वत्र पाखण्डी, तपस्वी आदिके वेषमें परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिये। बगीचे, टहलनेके स्थान, मन्दिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कूऍ, पहाड़, जंगल और सभी भीड़माड़के स्थानोंमें गुप्तचरींको अदलते-बदलते रहना चाहिये । वाणीका विनय और हृदयकी कठोरता, मयङ्कर काम करते हुए भी मुसकराकर बोलना--यह नीतिनिपुणताका चिह्न है। हाय जोड़ना, सौगन्ध लानाः आश्वासन देनाः, पैर छूना और आशा वँधाना-ऐश्वर्यप्राप्तिके उपाय हैं । जो अपने सव

भाइर्योको भी देख रहा हूँ। दोणाचार्यने कुछ खीझकर झिड़कते हुए कहा, 'हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं मार सकते।' इसके बाद उन्होंने दुर्योघन आदि राजकुमारोंको एक-एक करके वहाँ खड़ा कराया और यही प्रश्न किया। उन सबने वही उत्तर दिया, जो युधिष्ठिरने दिया या। आचार्यने सबको झिड़ककर वहाँसे हटा दिया।

अन्तमें अर्जुनको बुलाकर उन्होंने कहा, 'देखो निशाने-



की ओर, चूकना मत। धनुष चढाकर मेरी आज्ञाकी बोट

जोहो ।' क्षणभर ठहरकर आचार्यने पूछा, 'क्या तुम इस वृक्षको, गीघको और मुझे देख रहे हो !' अर्जुनने कहा, 'भगवन् । मैं गीघके अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा हूँ ।' द्रोणाचार्यने पूछा, 'अर्जुन । मला वताओ तो, गीघकी आकृति कैसी है !' अर्जुन बोले, 'भगवन् ! मैं तो केवल उसका सिर देख रहा हूँ । आकृतिका पता नहीं।' द्रोणाचार्यका रोम-रोम आनन्दकी बाढसे पुलकित हो गया । वे बोले, 'बेटा ! बाण चलाओ ।' अर्जुनने तत्काल बाणसे गीघका सिर काट गिराया । अर्जुनकी सफलता देखकर आचार्यने निश्चय कर लिया कि द्रुपदके विश्वासघातका 'बदला अर्जुन ही ले सकेगा ।

एक दिन गङ्गास्नान करते समय मगरने द्रोणाचार्यकी जॉघ पकड़ ली। द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी उन्होंने शिष्योंसे कहा कि 'मगरको मारकर मुझे बचाओ।' उनकी बात पूरी होनेके पहले ही अर्जुनने पॉच पैने बाणोंसे पानीमें डूबे मगरको बेघ दिया। और सभी राजकुमार हक्षेत्रके होकर अपने-अपने स्थानपर ही खड़े रहे। मगर मर गया और आचार्यकी जॉघ छूट गयी। इससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य बोले, 'बेटा अर्जुन! में तुम्हें ब्रह्मशिर नामका दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहारके साथ बतलाता हूँ। यह अमोघ है। इसे कभी किसी साधारण मनुष्यपर न चलाना। यह सारे जगत्को जला डालनेकी शक्ति रखता है।' अर्जुनने हाय जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्यने कहा, 'अव पृथ्वीपर तुम्हारे समान कोई बनुर्धर न होगा।'

### रङ्गमण्डपमें राजकुमारोंके अस्तकौशलका प्रदर्शन और कर्णको अङ्ग देशका राजा बनाना

वैदाम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! द्रोणाचार्यने राजकुमारोंको अस्तिवद्यामें निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त, वाह्रीक, मीष्म, व्यास और विदुर आदिके सामने धृतराष्ट्रसे कहा, 'राजन् ! सभी राजकुमार सब प्रकारकी विद्यामें निपुण हो चुके हैं । आपकी इच्छा हो, अनुमति दें तो उनकी अस्त्रविद्याका कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाय ।' धृतराष्ट्रने प्रसन्न होकर कहा, 'आचार्य ! आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है । आप जिस समय, जिस जगह, जिस प्रकार अस्त्र-कौशलका प्रदर्शन उचित समझते हों, करें ।

उसके लिये जिस प्रकारकी तैयारी आवश्यक हो, उसकी आज्ञा करें ।' तदनन्तर उन्होंने विदुरजीसे कहा, 'विदुर! आचार्यके आज्ञानुसार तैयारी कराओ। यह काम मुझे बहुत प्रिय है।' द्रोणाचार्यने रङ्गमण्डपके लिये एक झाइ-झंखाइसे रहित समतल भूमि पसद की। जलाश्योंके कारण वह भूमि और भी सुहावनी थी। ग्रुम सुहूर्तमें पूजा करके रङ्गमण्डपकी नींव डाली गयी। रङ्गमण्डप तैयार होनेपर उसमें अनेकों प्रकारके अस्त-शस्त्र टॉगे गये और राजधरानेके स्त्री-पुरुपोंके लिये उचित स्थान बनवाये गये। स्त्रियों और साधारण

व्यवहार करते थे। वे अपने खाने-पीनेकी भी परवा नहीं रखते थे, सब कुछ मुझते कहते और मेरा ही राज्य समझते। उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मातमा, गुणवान्, यहास्वी और वंहाके अनुरूप है। हमलोग वल्पूर्वक उसे वहापरम्परागत राज्यसे कैसे च्युत कर दें, विहोप करके जब उसके सहायक भी बहुत बड़े-बड़े हैं। पाण्डुने मन्त्री, सेना और उनकी वंहा-परम्पराका खूब मरण-पोपण किया है। सारे नागरिक युधिष्ठिरसे सन्तुष्ट रहते हैं। वे विगड़कर हमलोगोंको मार डालें तो !

दुर्योधनने कहा—पिताजी! इस मांवी आपित्तके विपयमें मैंने पहले ही सोचकर अर्थ और सम्मानके द्वारा प्रजाको प्रसन्न कर लिया है। वह प्रधानतया हमारी सहायता करेगी। खजाना और मन्त्री मेरे अधीन हैं ही। इस समय यदि आप नम्रताके साथ पाण्डवोंको वारणावत मेज दें तो राज्यपर मैं पूरी तरह कब्जा कर लूँगा। उसके बाद वे आ जाय तो कोई हानि नहीं।

धृतराष्ट्रने कहा—बेटा ! मैं भी तो यही चाहता हूं । परन्तु यह पापपूर्ण बात उनसे कहूं कैसे ! भीन्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुरकी इसमें सम्मति नहीं है । उनका कौरव और पाण्डवींपर समान प्रेम है । यह विषमता उन्हें अच्छी नहीं माल्म होगी । यदि हम ऐसा करेंगे, तो हमपर उन कौरव महानुमाव और जनताका कोप क्यों न होगा !

दुर्योधनने कहा—पिताजी! भीष्म तो मध्यस्य हैं। अश्वत्यामा मेरे पक्षमें है, इसलिये द्रोण उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। कृपाचार्य अपनी बहिन, बहुनोई और भाजेको

कैसे छोड़ेंगे। रह गयी वात विदुरकी, वे छिपे-छिपे पाण्डवोंसे मिले हैं। पर वे अकेले करेंगे क्या ! इसलिये आप विना शङ्का-सन्देहके कुन्ती और पाण्डवोंको वारणावत भेज दीजिये, तभी मेरी जलन मिटेगी।

यह कहकर द्वर्योधन तो प्रजाको प्रसन्न करनेमे लग गया और धृतराष्ट्रने कुछ ऐसे चतुर मन्त्रियोंको नियुक्त किया, जो वारणावतकी प्रशंसा करके पाण्डवोंको वहाँ जानेके लिये उकसार्वे । कोई उस सन्दर और सम्पन्न देशकी प्रशंसा करता तो कोई नगरकी । कोई वहाँके मेलेका वखान करते नहीं अघाता । इस प्रकार वारणावत नगरकी बहुत प्रशंसा सुनकर पाण्डवींका मन कुछ-कुछ वहाँ जानेके लिये उत्सुक हो गया। अवसर देखकर धृतराष्ट्रने कहा, 'प्यारे पुत्री! लोग सुझसे वारणावतकी बड़ी प्रशंसा करते है। यदि तुमलोग वहाँ जाना चाहते हो तो हो आओ। आजकल वहाँ मेलेकी वड़ी धूम है। देखो, वहाँ तमलोग ब्राह्मणों और गवैयोंको खुब दान देना तया तेजस्वी देवताओंकी तरह विहार करके फिर यहाँ लौट आना ।' युधिष्ठिर धृतराष्ट्रकी चाल तरत समझ गये। उन्होंने अपनेको असहाय देखकर कहा, 'आपकी जैसी आज्ञा, हमें क्या आपत्ति है। उन्होंने कुरुवंशके बाह्वीक, भीष्म, सोमदत्त आदि बड़े-बूढ़ों, द्रोणाचार्य आदि तपस्वी ब्राह्मणों तथा गान्धारी आदि माताओंसे दीनतापूर्वक कहा, 'हम राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे अपने साथियोंके सहित वारणावत जा रहे हैं। आपलोग प्रसन्न मनसे हमें आशीर्वाद दें कि वहाँ पाप हमारा स्पर्श न कर सके ।' सबने कहा, 'सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो । किसीसे कोई अनिष्ट न हो । मङ्गल हो ।'

### वारणावतमें लाक्षाम्वन, पाण्डवोंकी यात्रा, विदुरका गुप्त उपदेश

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! जब धृतराष्ट्रने पाण्डवोंको वारणावत जानेकी आशा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने अपने मन्त्री पुरोचनको एकान्तमें बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकडकर कहा, 'भाई पुरोचन! इस पृथ्वीको मोगनेका जैसा मेरा अधिकार है, वैसा ही तुम्हारा भी है । तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा और कोई विश्वासपात्र और सहायक नहीं है, जिसके साथ मै

इतनी गुप्त सलाह कर सक्ँ। मैं तुम्हे यह काम सोंपता हूं कि मेरे शत्रुओकी जड़ उखाड़ फेंको। होशियारीचे काम करना, किसीको मालूम न हो। पिताजीके आज्ञानुसार पाण्डव कुछ दिनतक वारणावत रहेंगे। तुम पहले ही वहाँ चले जाओ। वहाँ नगरके किनारेपर सन, सर्जरस (राल) और लकड़ी आदिसे ऐसा मयन बनवाओं जो आगसे मड़क उठे। उसकी मीतोंपर घी, तेल, चर्वी और लाख मिली हुई मिटीका लिये तैयार देखकर कहा, 'कर्ण ! पाण्डुनन्दन अर्जुन कुन्ती-का सबसे छोटा पुत्र है । इस कुरुवंशशिरोमणिका तुम्हारे साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिये तुम भी अपने मॉ-बाप और वंशका परिचय बतलाओ । यह जान छेनेपर ही युद्ध करने-न-करनेका निश्चय होगा । क्योंकि राजकुमार अज्ञात-कुल-जील अथवा नीच वंशके पुरुषके साथ इन्द्रयुद्ध नहीं करते ।' कर्णपर मानो सौ घड़ा पानी पड़ गया । उसका श्रारीर श्रीहीन हो गया, मुँह लज्जाने झुक गया । दुर्योघनने कहा, 'आचार्यजी ! शास्त्रके अनुसार उच्च कुलके पुरुष, श्रार्वीर और सेनापति—तीनों ही राजा हो सकते हैं । यदि अर्जुन कर्णके साथ इसलिये नहीं लडना चाहते कि वह राजा नहीं है तो मैं कर्णको अङ्गदेशका राज्य देता हूं ।' यह

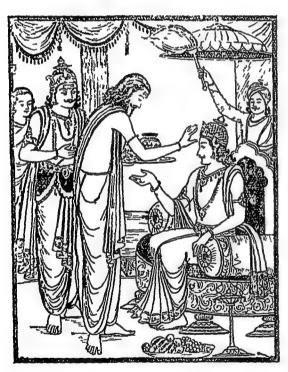

कहकर दुर्योधनने कर्णको सुवर्ण-सिंहासनपर वैठाया और

तत्काल अभिषेक कर दिया । उस समय कर्णके धर्मपिता अधिरयको वड़ी प्रसन्नता हुई। उसका दुपट्टा विखर रहा था, शरीर पसीनेसे लयपय या और दुर्वल होनेके कारण उसका अंजर-पंजर दीख रहा था । वह कॉपता-कॉपता कर्णके पास आया और 'वेटा-वेटा !' कहकर दुलार करने लगा । कर्णने धनुष छोड़कर बड़े सम्मानसे उसके चरणींपर सिर रखकर प्रणाम किया । अभी उसका सिर अभिषेकके जलसे भींग रहा या । अधिरयने झटपट कपड़ेके छोरसे अपना पैर दॅक लिया, उसे छातीसे लगाया तथा प्रेमाश्रुसे उसका सिर मिगो दिया । अधिरयका ऐसा व्यवहार देखकर पाण्डवींने निश्चय कर लिया कि यह स्तपुत्र है। भीमसेनने हॅसते हए कहा, 'अरे सूतपुत्र ! तू अर्जुनके हार्थों मरने योग्य भी नहीं है। तेरे वंशके अनुरूप तो यह है कि झटपट घोड़ोंकी चाबुक सँमाल ले। अरे नीच ! तू अंग देशका राज्य करने योग्य नहीं है । मला, कहीं कुत्ता यशके हविष्यका अधिकारी होता है। कर्ण छंबी सॉस लेकर सर्वकी ओर देखने लगा।

उस समय महाबली दुर्योधन मदमत्त हायीके समान भाइयोंके झडमेंसे उछलकर निकल आया और भीमसेनसे बोलाः भीमसेन ! तुम्हें ऐसी बात सुँहसे नहीं निकालनी चाहिये । क्षत्रियोंमे बलकी श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है । इसलिये नीच कुलके शूरवीरके साथ भी युद्ध करना ही चाहिये। शूरवीर और नदियोंकी उत्पत्तिका ज्ञान बड़ा कठिन है। कर्ण स्वभावसे ही कवच-कुण्डलधारी और सर्वलक्षणसम्पन्न है। इस सूर्यके समान तेजस्वी कुमारको भला, कोई सूतपत्नी जन सकती है। कर्ण अपने बाहुवल तथा मेरी सहायतासे केवल अङ्क देशका ही नहीं, सारी पृथ्वीका शासन कर सकता है। मेरा यह काम जिससे न सहा जाता हो, वह रथपर बैठकर धनुषपर डोरी चढावे ।' सारे रङ्गमण्डपमें हाहाकार मच गया । अवतक सूर्यास्त हो गया था । दुर्योधन कर्णका हाथ पकडकर वहाँसे वाहर निकल गया । द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा भीष्मजीके साथ पाण्डच भी अपने-अपने निवासस्यानपर चले गये ।

द्वपदका पराभव

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय । जब द्रोणाचार्य-ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्रविद्याके अभ्यासमें पूर्णतः निपुण हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चंय किया कि अब गुरु-दक्षिणा लेनेका समय आ गया है । उन्होंने सब राजकुमारोंको अपने पास बुलाकर कहा, 'तुमलोग पाञ्चालराज द्रुपदको युद्धमें पकड़कर ले आओ । यही मेरे लिये सबसे वड़ी गुरु-दक्षिणा होगी।' सबने वड़ी प्रसन्नतासे गुरुदेवकी आज्ञा स्वीकार की और उनके साथ शस्त्र धारण कर रथपर सवार हो द्रुपदनगरकी यात्रा कर दी। दुर्योधन, कर्ण, युयुत्यु, दुःशासन और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण करके में

### पाण्डवोंका लाक्षागृहमें रहना, सुरङ्गका खोदा जाना और आग लगाकर निकल भागना

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! पाण्डवींके शुभागमनका समाचार सुनकर वारणावतके नागरिक शास्त्र-विधिके अनुसार मङ्गलमयी वस्तुओंकी मेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साहके साथ सवारियोंपर चढ़कर उनकी अगवानीके लिये आये। उनके जय-जयकार और मङ्गलध्वनिसे दिशाएँ गूँज उठीं। पुरवासियोंके बीचमें युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं देवराज इन्द्र हीं। स्वागत करनेवालोंका अभिनन्दन करके माता कुन्तीके साथ पाण्डवोंने वारणावत नगरमें प्रवेश किया। उन्होंने पहले वेदपाठी, कर्मकाण्डी ब्राह्मणोंसे मिलकर फिर क्रमशः नगरके अधिकारी योद्धा, वैश्य और शुद्रोंसे भेंट की। पुरोचनने उनके लिये नियत वासस्थानपर आदरके साथ उन्हें ठहराया और भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियोंसे उन्हें सन्तुष्ट करनेकी चेष्टा की। पाण्डवलोग



सुखपूर्वक वहाँ रहने छगे। पुरवासियोंकी भीड़ प्रायः छगी ही रहती। दस दिन बीत जानेपर पुरोचनने पाण्डवोंसे उस सुन्दर नामवाले, किन्तु अमङ्गल भवनकी चर्चा की। उसकी प्रेरणासे पाण्डव सामग्रियोंके साथ जाकर वहाँ रहने लगे।

धर्मराज युधिष्ठिरने उस घरको चारी ओरसे देखकर मीमसेनसे कहा, 'भाई भीम! देखते हो न ! इस घरका एक-एक कोना आग भड़कानेवाली सामग्रियोंसे वना है। घी, लाख और चर्वीकी मिश्रित गन्धसे यही प्रमाणित होता है। शतुके कारीगरींने वड़ी चतुराईसे सन, सर्जरस ( राल ), मूंज, घास, वॉस आदिको घीसे तर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही पुरोचनका विचार है कि जब हमलोग इसमें वेखटके रहने लगें तब वह आग लगाकर इसे जला दे। विदुरने पहले ही यह बात ताड ली थी। तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी। भीमसेनने कहा, 'भाईजी ! यदि ऐसी बात है तो हमलोग अपने पहले ही स्थानपर क्यों न छोट चलें ?' युधिष्ठिरने कहा, 'मैवा भीम ! हमें वड़ी सावधानीके साथ अपनी जानकारी छिपाकर यहीं रहना चाहिये। हमारे चेहरे-मोहरे या रंग-ढंगसे किसीको शङ्का-सन्देह न हो। हमलोग निकलनेकी घात हूँ ह लें। यदि हमारी भाव-भङ्गीसे पुरोचनको पता चल गया तो वह वलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोकनिन्दा अथवा अधर्मकी परवा नहीं है। यदि हम मर ही गये तो फिर पितामह भीष्म तथा दूसरे लोग कौरवींपर किसलिये रुष्ट होंगे या उन्हें रुष्ट करेंगे ? उस समयका क्रोध भी तो व्यर्थ ही जायगा । यदि हम डरकर यहाँसे भागेंगे तो दुर्याधन अपने गुप्तचरोंसे पता लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय वह अधिकारी है। उसके पास सहायक और खजाना है। हमारे पास तीनों ही वार्ते नहीं हैं। आओ हमलोग यहाँ रहकर वनमें खूब धूमें-फिरें) रास्तोंका पता लगा रक्लें । सुरक्षित सुरंग बन जानेपर इम यहाँसे भाग निकलें और किसीको कानोंकान इस वातकी खबर न हो कि पाण्डव जीते वच गये हैं। मीमछेनने बड़े भाईकी वात मान ली।

एक सुरंग खोदनेवाला विदुरका वड़ा विश्वासपात्र था।

### युधिष्ठिरका युवराजपद, उनके गुणप्रमावकी वृद्धिसे धृतराष्ट्रको चिन्ता, कणिककी कूटनीति

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! द्रुपदको जीत लेने एक वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्रने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको युवराजपदपर अभिषिक्त कर दिया । एक तो युधिष्ठिरमें वैर्यं, स्थिरता, सहिष्णुता, दयाञ्जता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत-से लोकोत्तर गुण थे; दूसरे सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हों । युवराज होनेके अनन्तर योदे ही दिनोंमें धर्मराज युधिष्ठिरने अपने शील, सदाचार और विचारशीलताके द्वारा प्रजाके द्वदयपर अपने सद्गुणोंकी ऐसी छाप बैठा दी कि लोग उनके उदारचरित्र पिताको भी भूलने लगे ।

to di

mig =

TT'

77

12

- | 1

ہے یس

۲ بست

- [-'

が一下が

بشخ يت

इधर भीमसेनने बलरामजीसे खड्ग, गदा और रयके युद्धकी विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की । युद्धकी शिक्षा पूरी हो जाने-पर वे अपने भाइयोंके अनुकूल रहने लगे । कई विशेष अख्रश्लोंके सञ्चालनमें, फुर्ती और सफाईमें उन दिनों अर्जुनके समान कोई योद्धा नहीं या । द्रोणाचार्यका ऐसा ही निश्चय या । उन्होंने एक दिन कौरवोंकी भरी समामें अर्जुनसे कहा, 'अर्जुन ! देखो, मैं महर्षि अगस्त्यके शिष्य अग्निवेश्यका शिष्य हूँ । उन्होंसे मैंने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्राप्त किया या, जो तुम्हें दे दिया । उसके जो नियम हैं, वे तुम्हें बतला चुका हूँ । अब मुझे तुम अपने भाई-बन्धुओंके सामने यह गुरु-दिक्षणा दो कि यदि युद्धमें मेरा और तुम्हारा मुकाबिला हो तो तुम मुझसे लडनमें भी मत हिचकना ।' अर्जुनने गुरुदेशकी आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणोंका स्पर्श करके वार्यों ओरसे निकल गये । पृथ्वीमें सर्वत्र यह बात फैल गयी कि अर्जुनके समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है ।

भीमसेन और अर्जुनके समान ही सहदेवने भी वृहस्पतिसे सम्पूर्ण नीतिशास्त्रकी शिक्षा ग्रहण की थी । अतिरयी नकुल भी वहे विनीत और तरह-तरहके युद्धोंमें कुशल थे । अर्जुनने तो सौवीर देशके राजा दत्तामित्रको भी, जो बढ़ा बली और मानी था, जिसने गन्धवाँका उपद्रव रहते हुए भी तीन वर्ष-तक लगातार यञ्च किया था और जिसे स्वयं राजा पाण्डु भी नहीं जीत सके थे, युद्धमें मार गिराया । इसके अतिरिक्त भीमसेनकी सहायतासे पूर्व दिशा और बिना किसीकी सहायताके दिशाण दिशापर भी विजय प्राप्त कर ली । दूसरे राज्योंके धन-वैभव कौरवाँके राज्यमें आने लगे, उनके राज्यकी बढ़ी युद्धि हुई । देश-देशमें पाण्डवाँकी प्रसिद्धि हो गयी और सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे ।

यह सब देख-सुनकर यकायक धृतराष्ट्रके भावमे परिवर्तन हो गया। दूषित भावके उद्रेकके कारण वे अत्यन्त चिन्तित रहने लगे। जब उनकी आतुरता अत्यन्त वढ गयी, तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मन्त्री राजनीतिविशारद कणिकको बुलवाया। धृतराष्ट्रने कहा, 'कणिकः। दिनोदिन पाण्डवोंकी बढती ही होती जा रही है। मेरे चित्तमें बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चितरूपसे बतलाओं कि उनके साथ मुझे सिध करनी चाहिये या विग्रह ! मैं तुम्हारी बात मानूँगा।'

कणिकने कहा—राजन । आप मेरी बात सुनिये, मुझपर रुष्ट न होइयेगा । राजाको सर्वदा दण्ड देनेके लिये



उद्यत रहना चाहिये और दैवके भरोसे न रहकर पौरुष प्रकट करना चाहिये। अपनेमें कोई कमजोरी न आने दे और हो भी तो किसीको माल्म न होने दे। दूसरोंकी कमजोरी जानता रहे। यदि शत्रुका अनिष्ट प्रारम्भ कर दे तो उसे बीचमें न रोके। कॉटेकी नोक भी यदि भीतर रह जाय तो बहुत दिनों-तक मवाद देती रहती है। शत्रुको कमजोर समझकर ऑख नहीं मूँद छेनी.चाहिये। यदि समय अनुकूछ न हो तो उसकी ओरसे ऑख-कान बंद कर छे। परन्तु सावधान रहे सर्वदा। शरणागत शत्रुपर भी दया नहीं दिखानी चाहिये। शत्रुके लगे कि 'दुरात्मा दुर्योघनकी प्रेरणासे पुरोचनने यह जाल रचा होगा। हो-न-हो, यह उसीकी करत्त है। धृतराष्ट्रकी इस स्वार्थपरताको धिकार है! हाय-हाय! उन्होंने सीधे और सच्चे पाण्डवोंको जलवाकर मार डाला! पुरोचनको मी अच्छा पल मिला! वह निर्दयी मी इसीमें जलकर राखका देर हो गया।' इस तरह वारणावतके नागरिक रोते-कलपते रातभर उस महलको घेरे रहे।

पाण्डव माता कुन्तीको साथ लिये सुरंगसे बाहर एक वनमें निकले । सब चाहते थे कि यहाँसे जल्दी भाग चलें, परन्तु नींद और डरके मारे सब लाचार थे । माता कुन्तीके कारण फ़र्तींसे चलना असम्भव हो रहा था । तब भीमसेन माताको कंधेपर और नकुल-सहदेवको गोदमें बैठाकर युधिष्ठिर और अर्जुनको दोनों हाथोंका सहारा देते जल्दी-जल्दी ले चले । उस समय भीमसेन बड़ी



तेज गतिसे चलकर गङ्गाजीके तटपर पहुँच गये।

### पाण्डवोंका गङ्गापार होना, कौरवोंके द्वारा उनकी अन्त्येष्टिक्रिया और वनमें भीमसेनका विषाद

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! उसी समय विदुरका मेजा हुआ एक विश्वासपात्र मनुष्य पाण्डवोंके पास आया । उसने पाण्डवोंको विदुरका बतलाया हुआ सङ्केत सुनाया और कहा, 'मैं विदुरजीका विश्वासपात्र सेवक हूँ । मैं अपने कर्तव्यको ठीक-ठीक समझता हूँ । आप विदुरजीके कथनानुसार शत्रुओंपर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे । यह नौका तैयार है । आप इसपर चढ़कर गङ्गापार हो जाइये ।' जब पाण्डव अपनी माताके साथ नावपर बैठ गये तब उसने कहां, 'विदुरजीने वहें प्रेमसे कहा है कि आपलोग निर्विध्न अपने मार्गपर बढते चलें । धवरायें विष्कुल नहीं ।' उसने गङ्गापार पहुँचाकर पाण्डवोंका जय-जयकार किया और उनका कुशल-सन्देश लेकर विदुरके पास चला गया तथा पाण्डव भी गङ्गापार होकर छकते-छिपते वहे वेगसे आगे बढने लगे । इधर वारणावतमें पूरी रात वीत जानेपर सारे प्रवासी

पाण्डवींको देखनेके लिये आये । आग बुझाते-बुझाते उन लोगोंको माल्म हुआ कि यह घर लाखका बना है और मन्त्री पुरोचन भी इसीमें जल गया है। उन्होंने निश्चय किया कि 'पापी दुर्योघनका ही यह षड्यन्त्र है। अवश्य ही यह बात धृतराष्ट्रकी जानकारीमें हुई है। भीष्म, विदुर और दूसरे कौरव भी धर्मका पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ, हमलोग धृतराष्ट्रके पास सन्देश भेज दें कि 'तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। अब तुम्हारी करत्त्तसे पाण्डव जलकर मर गये।'" जब सब लोग आग हयकर देखने लगे तो अपने पॉचों पुत्रोंके साथ मरी भीलनी मिली। उन लोगोंने उन्हें पॉचों पाण्डव और कुन्ती समझा। सुरंग खोदनेवाले मनुष्यने घर साफ करते-करते राखसे, सुरंग पाट दी; इसलिये किसीको भी उसका पता न चल सका। पुरवासियोंने यह सन्देश धृतराष्ट्रके पास हस्तिनापुर भेज दिया।

यह अग्रुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्रने ऊपर-ऊपरसे

शत्रुसे सन्धि करके निश्चिन्त हो जाता है, उसका होश तब ठिकाने आता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है। अपनी बातें केवल शत्रुसे ही नहीं, मित्रसे भी छिपानी चाहिये। किसीको आशा दे भी तो बहुत दिनोकी। बीचमें अड्चन डाल दे। कारण-पर-कारण गढता जाय। राजन्!

आपको पाण्डुपुत्रीं अपनी रक्षा करनी चाहिये। वे दुर्योधन आदिसे बलवान् हैं। आप ऐसा उपाय कीलिये कि उनसे कोई भय न रहे और पीछे पश्चाचाप भी न करना पढ़े। इससे अधिक और में क्या कहूँ। " यह कहकर कणिक अपने घर चला गया। धृतराष्ट्र और भी चिन्तातुर होकर सोच-विचार करने लगे।

#### पाण्डवोंको वारणावत जानेकी आज्ञा

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय! दुर्योघनने देखा कि भीमसेनकी शक्ति असीम है और अर्जुनका अस्त्र-ज्ञान तथा अभ्यास विलक्षण है। उसका कलेजा जलने लगा। उसने कर्ण और शकुनिसे मिलकर पाण्डवींको मारनेके बहुत उपाय किये, परन्तु पाण्डव सबसे बचते गये । विदुरकी सलाहसे उन्होंने यह बात किसीपर प्रकट भी नहीं की । नागरिक और पुरवासी पाण्डवींके गुण देख-कर भरी सभामें उनके गुणोंका बखान करने लगे । वे जहाँ-कही चनूतरोंपर इकटे होते, सभा करते, वहीं इस वातपर जोर डालते कि 'पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरको राज्य मिलना चाहिये। धृतराष्ट्रको तो पहले ही अंधे होनेके कारण राज्य नहीं मिला, अब वे राजा कैसे हो सकते हैं। शान्तन-नन्दन भीष्म भी बड़े सत्यसन्ध और प्रतिज्ञापरायण हैं; वे पहले भी राज्य अस्वीकार कर चुके हैं, तो अब कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिये हमे उचित है कि सत्य और करुणाके पक्षपाती, पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरको ही राजा बनावें। इसमे कोई सन्देह नहीं कि उनके राजा होनेसे भीष्म और धतराष्ट्र आदिको भी कोई असुविधा न होगी। वे बढ़े प्रेमसे उनकी सँमाल रक्खेंगे ।

प्रजाकी यह बात सुनकर दुर्योधन जलने लगा। वह जल-सुन और कुढ़कर धृतराष्ट्रके पास गया और उनसे कहने लगा, 'पिताजी! लोगोंके मुँहसे बढ़ी बुरी वकझक सुननेको मिल रही है। वे भीष्मको और आपको हटाकर पाण्डवोंको राजा बनाना चाहते हैं। मीष्मको तो इसमें कोई आपित्त है नहीं, परन्तु इमलोगोंके लिये यह बहुत बड़ा खतरा है। पहले ही भूल हो गयी, पाण्डुने राज्य स्वीकार कर लिया और आपने अपनी अन्धताके कारण मिलता हुआ राज्य भी अस्वीकार कर दिया। यदि युधिष्ठिरको राज्य मिल गया तो फिर यह उन्हींकी वद्य-परम्परामें चलेगा और हमें कोई

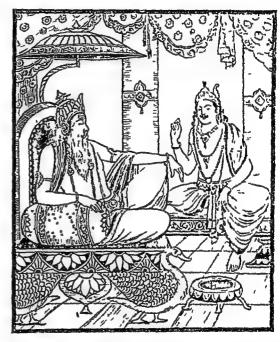

नहीं पूछेगा । हमें और हमारी सन्तानको दूसरों के आश्रित रहकर नरकके समान कप्ट न भोगना पड़े, इसके लिये आप कोई-न-कोई युक्ति सोचिये । यदि पहले ही आपने राज्य ले लिया होता तो कहनेकी कोई बात ही नहीं होती । अब क्या किया जाय ?' धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधनकी बात और किया जाय ?' धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधनकी बात और किया जाय है धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधनकी बात और किया जार है सुनकर दुविधामें पड़ गये । दुर्योधनने कर्ण, शकुनि और दुःशासनके साथ विचार करके धृतराष्ट्रसे कहा, 'पिताजी ! आप कोई सुन्दर-सी युक्ति सोचकर पाण्डवोंको यहाँसे वारणावत भेज दीजिये ।' धृतराष्ट्र सोच-विचारमें पड़ गये ।

धृतराष्ट्रने कहा-बेटा ! मेरे भाई पाण्डु वड़े धर्मात्मा ये । सबके साय और विशेष रूपसे मेरे साथ वे बड़ा उत्तम

म॰ अं॰ १६--

يزه پير

| 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m

#1 13. 18. 17. 18. 17. 18. 17. 18. 18. 18.

نہتھ خ

#### हिडिम्बासुरका वध

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जिस वनमे युधिष्ठिर आदि सो रहे थे, उससे योडी ही दूरपर एक शाल-



वृक्ष या । उसपर हिडिम्बासुर बैठा हुआ या । वह बड़ा कृर, पराक्रमी एवं मासभक्षी या । उसके शरीरका रंग एकदम काला, ऑखें पीली और आकृति बड़ी भयानक थी। दादी-मूंछ और सिरके बाल लाल-लाल थे तथा बड़ी-बड़ी डाढोंके कारण उसका मुख अत्यन्त मीपण या । उस समय उसे भूख लगी थी । मनुष्यकी गन्ध पाकर उसने पाण्डवोंकी ओर देखा और फिर अपनी बहिन हिडिम्बासे कहा, 'बहिन! आज बहुत दिनोंके बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य-मास मिलनेका सुयोग दीखता है । जीभपर बार-बार पानी आ रहा है । आज मे अपनी डाढ़ें इनके शरीरमें हुवा दूंगा और ताजा-ताजा गरम खून पीऊँगा । तुम इन मनुष्योंको मारकर मेरे पास ले आओ । तब हम दोनों इन्हें खायेंगे और ताली वजा-वजाकर नार्चेंगे ।'

अपने भाईकी आज्ञा मानकर वह राष्ट्रसी बहुत जल्दी-जल्दी पाण्डवोंके पास पहुँची । उसने जाकर देखा कि कुन्ती और युधिष्टिर आदि तो सो रहे हें, छेकिन महावली मीमसेन जग रहे हैं। भीमसेनके विशाल श्रारीर और परम सुन्दर रूपको देखकर हिडिम्बाका मन वदल गया और वह सोचने लगी—'इनका वर्ण क्याम है, वाँहें लंबी हैं, सिंहके समान कंधे हैं, गञ्जूकी तरह गर्दन और कमल से मुकुमार नेत्र है। रोम-रोमसे छिव छिटक रही है। अवश्य ही ये मेरे पित होने योग्य हैं। मै अपने माईकी क्रूरतापूर्ण वात नहीं मान्त्री। क्योंकि भ्रातृ-प्रेमसे बढ़कर पित-प्रेम है। यदि इन्हें मारकर खाया जाय तो थोड़ी देरतक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परन्तु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षोंतक सुख-मोग कर सकती हूँ।

यह सोचकर हिडिम्त्राने मानुषी स्त्रीका रूप धारण किया और धीरे-धीरे भीमसेनके पास गयी । दिव्य गहने और वस्त्रोंसे भूषित सुन्दरी हिडिम्बाने कुछ सङ्कोचके साथ मुसकराते हुए पूछा, 'पुरुषशिरोमणे ! आप कौन, कहाँसे आये हैं ! ये सोनेवाले पुरुष कौन हैं ! ये बड़ी-बूढी स्त्री कौन हैं ! ये लोग इस घोर जङ्गलमें घरकी तरह निःशङ्क होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि, इसमें बड़े-बड़े राक्षस रहते हैं और हिडिम्ब राक्षस तो पास ही है। मैं उसीकी बहिन हूँ ! आपलोगोंका मांस खानेकी इच्छासे ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौन्दर्यको देखकर मोहित हो गयी हूँ । मैं आपसे शपयपूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसीको अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं। जो उचित समझें, करें। मै आपसे प्रेम करती हूँ । आप भी मुझसे प्रेम कीजिये । मैं इस नरमक्षी राक्षससे आपकी रक्षा करूँगी और हम दोनों सुखसे पर्वतोंकी गुफामें निवास करेंगे । मैं स्वेच्छानुसार आकाशमें विचर सकती हूँ । आप मेरे साथ अतुल्नीय आनन्दका उपमोग कीजिये। भीमसेनने कहा, 'अरी राक्षसी! मेरी मॉ, बड़े भाई और छोटे भाई सुखसे सो रहे है । मै इन्हें तो छोडकर राधसका भोजन वना दूँ और तेरे साथ काम-क्रीडा करनेके लिये चला चलूँ, यह भला कैसे हो सकता है। हिडिम्बाने कहा, 'आप जैसे प्रसन्न होंगे, मै वहीं करूँगी । आप इन लोगोंको जगा दीजिये, मैं राक्षससे वचा लूँगी ।' भीमसेन बोले, 'बाह, बाह ! यह खूब रही । मैं अपने सुखसे सोये हुए माइयों और मॉको दुरात्मा राक्षसके मयसे जगा दूं ? जगत्का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गन्धर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता । सुन्दरि ! तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवा नहीं है।

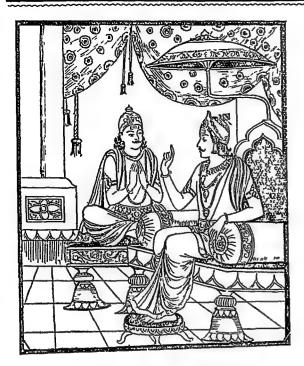

लेप करा देना। पाण्डवींको परीक्षा करनेपर मी इस बातका पता न चले। उसीमें कुन्ती, पाण्डव और उनके मित्रोंको रखना। वहाँ दिव्य आसन, वाहन और शय्या सजा देना। फिर वे विश्वासपूर्वक निश्चिन्त होकर सो जायँ तो दरवाजेपर आग लगा देना। इस प्रकार जब वे अपने रहनेके घरमें ही जल जायेंगे तो हमारी निन्दा भी न होगी। पुरोचनने वैसा करनेकी प्रतिशा की और एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ीसे वहाँको चल दिया। वहाँ जाकर उसने दुर्योधनके आशानुसार महल तैयार कराया।

समय आनेपर पाण्डवोंने यात्राके लिये शीव्रगामी और श्रेष्ठ घोड़ोंको रथमें जुड़वाया। उन लोगोंने बढ़े दीन-भावसे बढ़े-बूढोंके चरणोंका स्पर्श किया, छोटोंका आलिङ्गन किया और फिर यात्रा की। उस समय कुरुवंशके बहुत-से बढ़े-बूढ़े, बुद्धिमान् विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिरके पीछे-पीछे चलने लगी। पाण्डवोंको उदास देखकर निर्मय ब्राह्मणोंने आपसमें कहा, 'राजा धृतराष्ट्रकी बुद्धि मन्द हो गयी है। तभी तो वे अपने लड़कोंका पक्षपात करते हैं। उनकी धर्मदृष्टि छुत हो रही है। पाण्डवोंने तो किसीका कुछ विगाड़ा नहीं है। अपने पिताकां ही राज्य उन्हें प्राप्त हो रहा है, फिर धृतराष्ट्र इसे भी क्यों नहीं सहते। पता नहीं, धर्मात्मा मीष्म यह अन्याय कैसे सह रहे हैं। हमलोग यह सब नहीं

चाहते । सह भी नहीं सकते । हम सन अन हिस्तनापुरको छोड़कर वहीं चलेंगे, जहाँ राजा युधिष्ठिर रहेंगे ।' पुरवासियोंकी बात सुन तथा उनका दुःख जानकर युधिष्ठिरने कहा, 'पुरवासियों ! राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता, परम मान्य और गुरु हैं । वे जो कुछ कहेंगे, वह हम निःशङ्कभावसे करेंगे । यह हमारी प्रतिज्ञा है । यदि आपलोग हमारे हितेपी और मित्र हैं तो हमारा अभिनन्दन कीजिये और आजीर्वादपूर्वक हमें दाहिने करके छौट जाइये । जन्न हमारे काममें कोई अडचन पड़ेगी, तन आपलोग हमारा प्रिय और हित कीजियेगा ।' युधिष्ठिरकी धर्मसङ्गत बात सुनकर सभी पुरवासी आजीर्वाद देते हुए उनकी प्रदक्षिणा करके नगरमें लौट गये।

सबके छौट जानेपर अनेक भापाओंके शता विदुरजीने युधिष्ठिरसे साङ्केतिक भापामें कहा, 'नीतिज पुरुपको शत्रुका मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये। एक ऐसा अस्त्र है, जो लोहेका तो नहीं है, परन्तु शरीरको नप्ट कर सकता है। यदि रात्रुके इस दावको कोई समझ ले तो वह मृत्युमे बच सकता है। अभाग घास-फूस और सारे जदाल-को जला डालती है। परन्तु विलमें रहनेवाले जीव उससे अपनी रक्षा कर छेते हैं। यही जीवित रहनेका उपाय है। 🕇 अन्धेको रास्ता और दिशाओंका ज्ञान नहीं होता। विना धैर्यके समझदारी नहीं आती । मेरी वातको भलीभाँति समझ लो। शतुओंके दिये हुए विना छोहेके हिययारको जो स्वीकार करता है, वह स्याहीके विलमें घुसकर आगसे वच जाता है। § वूमने-फिरनेसे रास्तेका ज्ञान हो जाता है। नक्षत्रोंसे दिशाना पता लग जाता है। जिसकी पाँचों इन्द्रियाँ वशमें ई, शत्रु उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते । 🗡 बिदुरका सद्गेत मुनकर युधिष्ठिरने कहा, धमैने आपकी वात भलीमाति समझ ली ।' विदुर हस्तिनापुर लौट आये । यह घटना फाल्गुन गुक्क अष्टमी, रोहिणी नक्षत्रकी है।

अर्थात् शृतुओंने तुम्हारे लिये पक ऐसा भवन तैयार किया है,
 जो आगसे भड़क उठनेवाले पदार्थोंसे बना है।

† अर्थात् उससे वचनेके लिये तुम एक सुरङ्ग तैयार करा हेना।

्रै अर्थात् दिशा आदिका शान पहलेसे ही ठीक कर लेना, जिससे रातमें भटकना न पहे।

अर्थात् उस सुरङ्गसे यदि तुम बाहर निकल जाओने तो उस
भवनकी आगमें जलनेसे वच जाओने।

अर्थात् यदि तुम पाँचों भाई एकमत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा
 कुछ नहीं विगाइ सकेगा ।

चित्रि, यहाँसे जल्दी निकल चर्लें । कहीं दुर्योधनको हमारा वहाँसे चलने लगे । हिडिम्बा राक्षसी भी उनके पीछे-पीछे पता न चल जाय ।' इसके बाद माताके साथ सब लोग चल रही थी ।

# हिडिम्बाके साथ भीमसेनका विवाह, घटोत्कचकी उत्पत्ति और पाण्डवोंका एकचक्रा नगरीमें प्रवेश

वैदाम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! राक्षसीको पीछे आते देखकर भीमरेनने कहा, 'हिडिम्ने ! मै जानता हूँ कि राक्षर मोहिनी मायाके सहारे पहले वैरका बदला लेते है । इसलिये जा, तू भी अपने भाईका रास्ता नाप ।' युधिष्ठिरने कहा, 'राम-राम ! क्रोधवश होकर भी स्त्रीपर हाय नहीं छोड़ना चाहिये । हमारे शरीरकी रक्षां भी बढ़कर घर्मकी रक्षा है । तुम धर्मकी रक्षा करो । जब इसके माईको तुमने मार डाला, तव यह हमलोगोंका क्या विगाड़ सकती है। इसके वाद हिडिम्त्रा कुन्ती और युधिष्ठिरको प्रणाम करके हाय जोड़कर कुन्तीसे बोली, 'आर्ये ! आप जानती हैं कि स्त्रियोंको कामदेवकी पीड़ा कितनी दुस्सह होती है। मैं आपके पुत्रके कारण बहुत देरसे व्यथित हो रही हूँ । अब मुझे मुख मिलना चाहिये । मैने अपने संगे-सम्बन्धी, कुटुम्बी और धर्मको तिलाङ्गिल देकर आपके पुत्रको पतिके रूपमे वरण किया है। मै आप और आपके पुत्र दोनोंकी स्वीकृति प्राप्त करनेयोग्य हूँ । यदि आपलोग मुझे स्वीकार न करेंगे तो में अपने प्राण त्याग द्राी । यह वात में सत्य-सत्य शपयपूर्वक कहती हूँ । आप मुझपर कृपा कीजिये । में मूद्, भक्त या सेवक जो कुछ हूँ, आपकी हूँ । मैं आपके प्रत्रको लेकर जाऊँगी और योड़े ही दिनोंमें लौट आऊँगी । आप मेरा विश्वास कीजिये । जब आपलोग याद करेंगे, मैं आ जाऊँगी। आप जहाँ कहेंगे, पहुँचा दूँगी । बड़ी-से-बड़ी कठिनाई और आपित्तके समय मै आपलोगोको वचाऊँगी । आपलोग कहीं जल्दी पहुँचना चाहेंगे तो में पीठपर ढोकर श्रीघ-से-शीघ पहुँचा दूंगी । जो आपत्कालमें भी अपने धर्मकी रक्षा करता है, वह श्रेष्ठ धर्मात्मा है।

युघिष्ठिरने कहा—'हिंडिम्ने ! तुम्हारा कहना ठीक है। सन्यक्राकमी उछड्वन मृत करना। प्रतिदिन सूर्यास्तके पूर्वतक तुम पवित्र होकर भीमसेनकी सेवाम रह सकती हो। भीमसेन दिनभर तुम्हार साथ रहेंगे, सायद्वाल होते ही तुम इन्हें मेरे



पास पहुँचा देना। राक्षसीके स्वीकार कर छेनेपर भीमसेनने कहा, भीरी एक प्रतिश्च है। जवतक पुत्र नहीं होगा, तमीतक में तुम्हारे साय जाया करूँगा। पुत्र हो जानेपर नहीं। रिहिस्त्वाने यह भी स्वीकार कर छिया। इसके बाद वह भीमसेनको साथ छेकर आकाशमार्गसे उड़ गयी। अब हिडिम्बा अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके दिव्य आभूषणींसे आभूषित हो मीठी-मीठी वातें करती हुई पहाड़ोंकी चोटियोंपर, जङ्गलोंमें, तालावोंमें, गुफाओंमें, नगरोंमें और दिव्य भूमियोंमें मीमसेनके साथ विहार करने छगी। समय आनेपर उसके गमेंसे एक पुत्र हुआ। विकट नेत्र, विश्वाल मुख, नुकीछे कान, भीषण शब्द, लाल होंठ, तीखी डाईं, बड़ी-बड़ी बांहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओंका खजाना। वह क्षणमरमें ही बड़े-बड़े राक्षसोंसे भी बढ़ गया और तत्काल ही जवान, सर्वास्त्रविद् और वीर हो गया। जनमेजय!

उसने पाण्डवोंके पास आकर कहा, भी खुदाईके काममें

أرشوع

1

4,

\*\*

17.07

----

7

٠.,

----

777

غمته

# 7

75

-

15

<del>,</del>

14.5

.~=

77

ئنج

1

\*\*

F

ī

44

i i

71



वड़ा निपुण हूँ, विदुरकी आजारे आपके पास आया हूँ। आप मुझपर विश्वास कीजिये। विदुरने सङ्केतके तौरपर मुझे बतलाया है कि ''चलते समय मैंने युधिष्ठिरसे म्लेक्ट्र-भाषामें कुछ कहा या और उन्होंने 'मैंने आपकी बात मलीभांति समझ ली' यह कहा या।" पुरोचन जल्दी ही आग लगाने-बाला है। मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?' युधिष्ठिरने कहा, 'मैया! मैं सुमपर पूरा विश्वास करता हूँ। 'हमारे जैसे हितचिन्तक विदुर हैं, वैसे ही तुम भी हो। हमें अपना ही समझो और जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम मी करो। इस आगके भयसे तुम हमें बचा लो। इस घरमें चारों ओर ऊँची दीवारें हैं, एक ही दरवाजा है।' तब सुरंग खोदनेवाला कारीगर युधिष्ठिरको आश्वासन देकर खाईकी सफाई करनेके वहाने अपने कामपर डट गया। उसने उस घरके वीचोवीच एक वड़ी भारी सुरंग बनायी और जमीनके बरावर ही किवाइ लगा दिये। पुरोचन उस महलके दरवाजे-

पर ही सर्वदा रहता या । कहीं वह आकर देख न छे, इसलिये सुरंगका मुँह विल्कुल यद रक्ला गया।

पाण्डव अपने साथ शस्त्र रखकर वड़ी सावधानीसे उस महलमें रात विताते थे । दिनभर शिकार खेलनेके वहाने जड़लोंमें घूमा करते । विश्वास न होनेपर भी वे ऐसी ही चेष्टा करते मानो पूरे विश्वासी हैं। उस खोदनेवाले कारीगर-के अतिरिक्त पाण्डवोंकी इस स्थितिका पता किमीको नहीं था।

पुरोचनने देखा एक वर्षके लगभग हो गया, पाण्डय इसमें बढ़े विश्वाससे निःगङ्क रह रहे हैं। उसे बड़ी प्रमत्नता हुई। उसकी प्रसन्नता देखकर अधिष्ठिरने भाइयोंसे कहा, 'पापी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिये गये। यह सुलावेमें आ गया है। अतः अब यहाँसे निकल चलना चाहिये। शस्त्रागार और पुरोचनको भी जलाकर अलिशत रूपसे माग निकलना चाहिये।'

एक दिन कुन्तीने दान देनेके लिये ब्राहाण भोजन कराया । बहुत-सी स्त्रियाँ भी आयी थां । जब सब खा-पीजर चले गये, तब संयोगता एक भीलकी स्त्री अपने पाँच पुत्रों के साथ वहाँ भोजन माँगनेके लिये आयी । वे सब शराव पीकर मस्त थे, इसलिये वेहोश होकर लाक्षाभवनमें ही सो रहे । सब लोग सो चुके थे, ऑधी चल रही थी, भयद्भर अन्यकार था । भीमसेन उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ पुरोचन सो रहा था । भीमसेनने पहले उस मकानके दरवाजेपर आग लगायी और फिर चारों तरफ आग भमका दी । वात-की-वातमें विकराल लपटें उठने लगीं । पाँचों माई अपनी माताके साथ सुरंगमें धुस चले । जब आगकी असहा गर्मों और उत्कट उजेला चारों ओर फैल गया और इमारतके चटचटाने तथा गिरनेसे घाँय-धाँय ध्विन होने लगी, तब पुरवासी जगकर वहाँ दौड़े आये । उस घरकी मयानक दुर्वशा देखकर सब कहने

#### आर्त्त ब्राह्मणपरिवारपर कुन्तीकी दया

वैशम्पायनजी वोले — युधिष्ठिर आदि पाँचों माई अपनी माता कुन्तीके साथ एकचका नगरीमें रहकर तरह-तरहके दृश्य देखते हुए विचरने छगे। वे भिक्षावृत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह करते थे। नगरनिवासी उनके गुणींसे मुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने छगे। वे सायङ्काल होनेपर दिनमरकी भिक्षा लाकर माताके सामने रख देते। माताकी अनुमतिसे आधा भीमसेन खाते और आधेमे सब लोग। इस प्रकार बहुत दिन बीत गये।

एक दिन और सब लोग तो मिक्षाके लिये चले गये थे। परन्तु किसी कारणवश भीमसेन माताके पास ही रह गये थे। उसी दिन ब्राह्मणके घरमे करूण-क्रन्दन होने लगा । वे लोग बीच-बीचमें विलाप करते और रोते जाते । यह सब सुनकर कुन्तीका सौहार्दपूर्ण हृदय दयासे व्रवित हो गया। उन्होंने भीमसेनसे कहा, 'बेटा ! हमलोग ब्राह्मणके घरमें रहते हैं और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्रायः यह सोचा करती हूँ कि इस ब्राह्मणका कुछ-न-कुछ उपकार करना चाहिये। कृतशता ही मनुष्यका जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे, उससे बढकर उसका करना चाहिये। अवस्य ही इस ब्राह्मणपर कोई विपत्ति आ पड़ी है। यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सकें तो उन्राण हो जायें। भीमरोनने कहा, 'मां ! तुम ब्राह्मणके दुःख और दुःखके कारणका पता लगा लाओ । मैं उनके लिये कठिन-से-कठिन काम भी करूँगा। कन्ती जल्दीसे ब्राह्मणके घरमें गयीं, मानो गाय अपने बॅधे वछड़ेके पास दौड़ी गयी हो । उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रके साथ मुँह लटकाकर बैठा है और कह रहा है-'धिकार है मेरे इस जीवनको ! क्योंकि यह सारहीन, व्यर्थ, दुखी और पराधीन है। जीव अकेला ही धर्म, अर्थ और कामका मोग करना चाहता है। इनका वियोग होना ही उसके लिये महान् दुःख है । अवस्य ही मोक्ष सुखस्वरूप है। परन्त मेरे लिये उसकी कोई सम्भावना नहीं है । इस आपत्तिसे छूटनेका न तो कोई उपाय दीखता है और न मैं अपनी पत्नी और पुत्रके साथ माग ही सकता हूँ । तुम मेरी जितेन्द्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो । देवताओंने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया है । मैंने मन्त्र पद्कर तुमसे विबाह किया है। तुम कुलीन, शीलवती और वर्चोकी माँ हो । तुम सती-साब्वी और मेरी हितैषिणी

हो । राक्षसंसे अपने जीवनकी रक्षाके लिये मैं तुम्हे उसके पास नहीं भेज सकता ।

पतिकी वात सुनकर ब्राह्मणीने कहा, 'स्वामिन् ! आप साधारण मनुष्यके समान शोक क्यों कर रहे हैं ! एक-न-एक दिन सभी मनुष्योंको मरना ही पड़ता है । फिर इस अवश्यम्मावी वातके लिये शोक क्यों किया जाय। पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री सब अपने ही लिये होते हैं। आप विवेकके बल्से चिन्ता छोड़िये । मैं स्वयं उसके पास जाऊँगी । प्रवीके लिये सबसे बढकर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणोंको निछावर करके पतिकी भलाई करे । मेरे इस कामसे आप सुखी होंगे और मुझे भी परलोकमें सुख तथा इस लोकमें यदा मिलेगा। मैं आपके धर्म और लामकी बात कहती हूँ । जिस उद्देश्यसे विवाह किया जाता है, वह अब पूरा हो चुका । आपके मेरे गर्भंसे एक पुत्र और एक पुत्री है । आप इन बर्चोका जैसा पालन-पोषण कर सकते हैं, वैसा मैं नहीं कर सकती। यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर! मेरे जीवनसर्वस्व ! मैं कैसे रहूँगी और इन बच्चोंकी क्या दशा होगी ? यदि मैं अनाय और विधवा होकर जीवित भी रहूँ तो इन बच्चोंको कैसे रक्लूॅगी। जब घमंडी और अयोग्य पुरुष इस लड़कीको मॉगने लगेंगे, तब मैं इसकी रक्षा कैसे कर पाऊँगी । जैसे पक्षी मासके दुकड़ेपर झपटते हैं, वैसे ही दुष्ट पुरुष विधवा स्त्रीपर । मैं भला, वैसा जीवन कैसे विता सक्रॅगी। इस कन्याको मर्यादामें रखना और बचेको सद्गुणी बनाना मुझसे कैसे हो सकेगा। आपके वियोगमें मैं न रहेंगी और आपके तथा मेरे विना इन वचींका नाश हो जायगा । आपके जानेसे हम चारोंका विनाश हो जायगा, इसलिये आप मुझे मेज दीजिये । स्त्रियों के लिये यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि अपने पतिसे पहले ही परलोकवासिनी हो जायँ । मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पुत्र और पुत्री भी । मेरा जीवन आपके लिये निछावर है। स्त्रीके लिये यज्ञ, तपस्या, नियम और दानसे भी बढ़कर है अपने पतिका प्रिय और हित । मैं जो कुछ कह रही हूँ, वह आपके और इस वंशके लिये भी हितकारी है। इस लोकमें स्त्री, पुत्र, मित्र और घन आदिका संग्रह आपत्तिसे रक्षाके लिये किया जाता है। आपत्तिके लिये धनकी रक्षा करे, धन खोकर भी पत्नीकी रक्षा करे तथा पत्नी और घन दोनोंको खोकर भी आत्मकल्याण सम्पादन करे।

बहुत दुःख प्रकट किया । वे विलाप करने लगे कि 'हाय-हाय ! पाण्डव और उनकी माताके मरनेसे मुझे पाण्डुकी मृत्युसे भी बढ़कर दुःख हो रहा है !' उन्होंने कौरवोंको आज्ञा दी कि तुमलोग शीघ-से-शीघ वारणावतमें जाकर पाण्डवों और उनकी माताका विधिपूर्वक अन्त्येष्टि-सस्कार करो । पुरोचनके भाई-बन्धु भी वहाँ जाकर उसका कियाकर्म करें । पाण्डवोंका कर्म इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाय, जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त हो । सब जाति-माइयों और धृतराष्ट्रने विलाप करके पाण्डवोंको तिलाङ्काल दी । पुरवासियोंने उनकी दुर्घटनापर बड़ा शोक प्रकट किया । विदुरने सब हाल मालूम होनेपर भी योडी-बहुत सहानुभूति प्रकट की ।

इधर पाण्डव नावसे उतरनेके बाद दक्षिण दिशाकी ओर बढ़ने लगे। उस समय नींदके मारे सबकी ऑर्खें बंद हो रही थीं । सभी यके और प्यासे थे । घना जङ्गल या, दिशाओंका पता नहीं चलता था । यद्यपि पुरोचन जल गया था, फिर मी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसिलये युधिष्ठिर-की आज्ञासे भीमसेनने फिर सबको पूर्ववत् छाद लिया और तेजीके साथ चलने लगे । भीमसेन इतने भीषण वेगसे चल रहे थे कि सारा वन कॉपता हुआ-सा जान पड़ता था। इस समय पाण्डवलोग प्यास, यकावट और नींदसे वड़े वेचैन हो रहे थे। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा या। वे ऐसे घोर वनमें जा पहुँचे, जहाँ पानीका कहीं पता न या। इस समय कुन्तीने अत्यन्त तृषातुर होकर जलकी इच्छा प्रकट की। तव भीमसेनने उन सवको एक वट-वृक्षके नीचे उतारकर कहा। **'तुमलोग योड़ी** देर यहीं विश्राम करो । मैं जल लानेके लिये जा रहा हूँ । निश्चय ही यहाँसे योडी दूरपर कोई वड़ा जलाशय है। तभी तो जलमें रहनेवाले सारस पक्षियोंकी मधुर ध्वनि सुनायी पड रही है ।' युधिष्ठिरकी आज्ञा मिलनेपर सारस पक्षियोंकी ध्वनिके आधारसे भीमसेन तालावके पास जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने जल पीया, स्नान किया और उन लोगोंके लिये अपने दुपट्टेमें पानी भरकर छे आये ।

वट-वृक्षके नीचे पहुँचकर भीमसेनने देखा कि माता और सब माई सो गये हैं। वे दु.ख और द्योक्से भरकर उन्हें विना जगाये ही मन-ही-मन कहने टगे--- भेरे लिये इससे बढकर कप्टकी बात और क्या होगी कि में आज अपने उन माइयोंको, जिन्हें वहुमूल्य सुकोमल सेजपर भी नींद नहीं आती थी, खुली जमीनपर सोते देख रहा हूँ । मेरी माता वसुदेवकी बहिन और कुन्तिराजकी पुत्री हैं। वे विचित्रवीर्य-जैसे सुखी पुरुषकी पुत्रवधू, महात्मा पाण्डुकी पत्नी और हमारे-जैसे पुत्रोंकी माता हैं। फिर भी खुली धरतीपर छुढक रही हैं। मेरे लिये इससे बढकर और दु:खकी वात क्या होगी कि जिन्हें अपने धर्मपालनके फलखरूप तीनी लोकीका शासक होना चाहिये, वे युधिष्ठिर यककर साधारण पुरुपकी भाँति जमीनपर लेटे हुए हैं। हाय-हाय ! आज मैं अपनी ऑस्पेंसे वर्गा-कालीन मेघके समान श्यामसुन्दर नररत अर्जुन और देवताओंमें अधिवनीकुमारोंके समान रूप-सम्पत्तिमें सबसे बढ़े-चढ़े नकुल और सहदेवको आश्रयहीनकी तरह वृक्षके नीचे नींद छेते देख रहा हूं । दुरात्मा दुर्योधनने इमलोगींको घरसे निकाल दिया और जलानेका प्रयत्न किया । किन्तु भाग्यवश हमलोग बच गये। आज हम वृक्षके नीचे ई। कहाँ जायेंगे, क्या भोगेंगे, इसका पता नहीं। आह । पापी दुर्योधन, सुखी हो ले। युधिष्ठिर मुझे तेरे वधके लिये आजा नहीं देते । नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुम्यियों के साय यमराजके इवाले कर देता । अरे पापी ! जत्र युधिष्ठिर तुझपर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या करूँ।' भीमछेन फ्रोधसे उतावले हो रहे थे । सॉस लंबी चल रही थी और वे हाय-से-हाय पीस रहे थे । अपने भाइयोंको निश्चिन्त स्रोते देखकर वे फिर सोचने लगे कि 'हाय-हाय ! यहाँसे थोडी ही दूरपर वारणावत नगर है । यहाँ तो वड़ी सावधानीसे जागना चाहिये या, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा, में ही जागूँगा। हॉ, तो जलका क्या होगा ! अभी यके-मॉदे हैं । जब जर्गेंगे तब पी लेंगे । यह सोचकर खयं भीमसेन जागकर पहरा देने लगे ।

बलवान् और विशालकाय राक्षस इसके हायों मारे गये हैं। एक वात है, इसकी स्चना आप किसीको न दें; क्योंकि लोग यह विद्या जाननेके लिये मेरे पुत्रोंको तंग करेंगे।'

कुन्तीकी बातसे ब्राह्मण-परिवारको बड़ी प्रसन्नता हुईं। कुन्तीने ब्राह्मणके साय जाकर भीमसेनसे कहा कि 'तुम यह काम कर दो।' भीमसेनने बड़ी प्रसन्नताके साथ माताकी बात स्वीकार



कर ली । जिस समय भीमसेनने वह काम करनेकी प्रतिशा

की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेकर लौटे । युधिष्ठिरने मीमसेनके आकारसे ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने एकान्तमें बैठकर अपनी मातासे पूछा, 'मॉ ! भीमसेन क्या करना चाहते हैं ? यह उनकी स्वतन्त्र इच्छा है या आपकी आजा ?' कुन्ती बोली, 'मेरी आजा ।' युधिष्ठिरने कहा, 'मॉ ! आपने दूसरेके लिये अपने पुत्रको सङ्कटमें डालकर वड़े साहसका काम किया है। कुन्तीने कहा, 'वेटा ! भीमसेन-की चिन्ता मत करो । मैंने विचारकी कमीसे ऐसा नहीं किया है। इमलोग यहाँ इस ब्राह्मणके घरमें आरामसे रहते हैं। उससे उन्ध्रण होनेका यही उपाय है । मनुष्य-जीवनकी चफळता इसीमें है कि वह कभी उपकारीके उपकारको न भूछे । उसके उपकारसे भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। मीमसेनपर मेरा विश्वास है। पैदा होते ही वह मेरी गोदसे गिरा था। उसके शरीरसे टकराकर चट्टान चूर-चूर हो गयी। मेरा निश्चय विशुद्ध धार्मिक है। इससे प्रत्युपकार तो होगा ही, धर्म भी होगा। युधिष्ठिर बोले, 'माता! आपने जो कुछ समझ-बूझकर किया है, वह सब उचित है। अवश्य ही भीमसेन राध्वसको मार डार्लेगे । क्योंकि आपके इदयमें ब्राह्मणकी रक्षाके लिये विशुद्ध धर्म-भाव है। किन्तु ब्राह्मणसे यह अवश्य कह देना चाहिये कि नगरनिवासियोंको यह बात माळ्म न होने पावे ।

#### वकासुरका वध

वैशामपायनजी कहते हैं—'जनमेजय! कुछ रात बीत जानेपर भीमसेन राक्षसका भोजन छेकर बकासुरके बनमें गये और वहाँ उसका नाम छे-छेकर पुकारने छगे। वह राक्षस विशालकाय, वेगवान और वलशाली था। उसकी ऑखें छाछ, दाढ़ी-मूँछ छाछ, कान नुकीछे, मुँह कानतक फटा था। देखकर डर लगता था। भीमसेनकी आवाज सुनकर वह तमतमा उठा। वह मौंहें टेढी करके दाँत पीसता हुआ इस प्रकार भीमसेनकी ओर दौड़ा, मानो घरती फाड़ डालेगा। उसने वहाँ आकर देखा तो भीमसेन उसके भागका अन खा रहे हैं। वह कोंघसे आग-वव्ला हो ऑखें फाड़कर वोला, 'सरे, यह दुर्बुद्धि कीन है, जो मेरे सामने ही मेरा अन

निगलता जा रहा है १ क्या यह यमपुरी जाना चाहता है १ भीमसेन हँस पड़े । उसकी कुछ भी परवा न करके मुँह फेर लिया और खाते रहे । वह दोनों हाथ उठाकर भयद्भर नाद करता हुआ उन्हें मार डालनेके लिये टूट पड़ा । फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे । उसने भीमसेनकी पीठपर दोनों हाथोंसे दो घूँसे कसकर जमाये । फिर भी वे खाते ही गये । अब बकासुर और भी क्रोधित हो एक वृक्ष उखाड़कर उनपर झपटा । भीमसेन घीरे-घीरे खा-पीकर, हाथ-मुँह घोकर हॅसते हुए डटकर खड़े हो गये । राक्षसने उनपर जो वृक्ष चलाया, उसे उन्होंने वायें हाथसे पकड़ लिया । अब दोनों ओरसे वृक्षोंकी

उघर राक्षसराज हिडिम्बने सोचा कि मेरी वहिनको गये बहुत देर हो गयी। इसिलये उस वृक्षरे उतरकर वह पाण्डवींकी ओर चला । उस भयङ्कर राक्षसको आते देखकर हिडिम्त्राने भीमसेनसे कहा, 'देखिये, देखिये, वह नरमक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। आप मेरी बात मानिये । मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ । मुझमे राक्षसवल भी है । मै आपको और इन सबको लेकर आकाशमार्गसे उड़ चल्ँगी। भीमसेन बोले, 'सुन्दरि! तू डर मत। मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल बॉका नहीं कर सकता । मैं तेरे सामने उसे मार डाल्र्ँगा। देख मेरी यह वॉह और मेरी यह जॉघ ! यह क्या, कोई भी राक्षत इनसे पिस जायगा । मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार न कर ।' इस तरहकी बार्ते हो ही रही यीं कि उन्हें सुनता हुआ हिडिम्ब वहाँ आ पहुँचा। उसने देखा कि मेरी बहिन तो मनुष्योंका-सा सुन्दर रूप धारण करके खूब बन-ठन और सज-धजकर भीमसेनको पति बनाना चाहती है । वह क्रोधसे तिलमिला उठा और बड़ी-बड़ी ऑर्खें फाड़कर कहने लगा, 'अरे हिडिम्बा! मैं इनका मास खाना चाहता हूँ और त् इसमें विघ्न डाल रही है। धिक्कार है ! तूने हमारे कुलमें कलडू लगा दिया । जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख मैं तेरे सहित उन्हे अभी मार डालता हूँ ।' यह कहकर हिडिम्ब दॉत पीसता हुआ अपनी वहिन और पाण्डवोंकी ओर झपटा।

भीमसेनने उसे आक्रमण करते देखकर डॉटते हुए कहा, 'ठहर जा ! ठहर जा ! मूर्ख ! तू इन सोते हुए माइयोंको क्यों जगाना चाहता है ? तेरी वहिनने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया है ! हिम्मत हो तो मेरे सामने आ । तेरे लिये मैं अकेला ही काफी हूँ, तू स्त्रीपर हाय न उठा। भीमसेनने वलपूर्वक इसते हुए उसका हाय पकड़ लिया और वे उसको वहाँसे बहुत दूर घसीट ले गये। इसी प्रकार एक-दूसरेको कसकते-मसकते तिनक और दूर चले गये और वृक्ष उखाइ-उखाइकर गरजते हुए लड़ने लगे । उनकी गर्जनारे कुन्ती और पाण्डवींकी नींद खुल गयी। उन लोगोंने ऑख खुलते ही देखा कि सामने परम सुन्दरी हिडिम्बा खड़ी है । उसके रूप-सौन्दर्यसे विस्मित होकर कुन्तीने वड़ी मिठासके साथ घीरे-घीरे कहा, 'सुन्दरि ! तुम कौन हो ! यहाँ किसलिये कहाँसे आयी हो !' हिडिम्बाने कहा, 'यह जो काला-काला घोर जड़ल है, वही मेरा और मेरे माई हिडिम्बका वासस्थान है। उसने मुझे तमलोगींको मार डालनेके लिये भेजा था। यहाँ आकर मैने



वुम्हारे परम सुन्दर पुत्रको देखा और मोहित हो गयी। मंने मन-ही-मन उनको पति मान लिया और उन्हें यहाँसे ले जानेकी चेष्टा की, परन्तु वे विचलित नहीं हुए । मुझे देर करते देख मेरा भाई स्वयं यहाँ चला आया और उसे तुम्हारे पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गये हैं । देखो, इस समय वे दोनों गरजते हुए एक-दूसरेको रगड़ रहे हैं।' हिडिम्वाकी यह बात सनते ही चारों पाण्डव उठकर खड़े हो गये और देखा कि वे दोनों एक-दूसरेको परास्त करनेकी अभिलापासे भिड़े हुए हैं। भीमसेनको कुछ दवते देखकर अर्जुनने फहा, 'भाईजी, कोई डर नहीं । नकुल और सहदेव मॉकी रक्षा करते हैं । मैं अभी इस राक्षसको मारे डालता हूं । भीमसेन बोले, 'मैया अर्जुन! चुपचाप खड़े रहकर देखो, घवराओ मत । मेरी वॉहोंके भीतर आकर यह बच नहीं चनता ।' अब भीमसेनने क्रोधसे जल-मुनकर ऑधीकी तरह झपटकर उसे उठा लिया और अन्तरिक्षमें चौ बार धुमाया । भीमसेनने कहा, 'रे राक्षस ! तू व्यर्थके माससे झूठमूठ इतना इट्टा-कट्टा हो गया या । तेरा बढना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ । जब तेरा जीवन ही व्यर्थ है, तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिये। इस प्रकार कहकर भीमसेनने उसे जमीनपर दे मारा । उसके प्राण-पखेरू उड गये। अर्जुनने भीमछेनका छत्कार करके कहा, 'भाईजी! यहाँसे बारणावत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है।

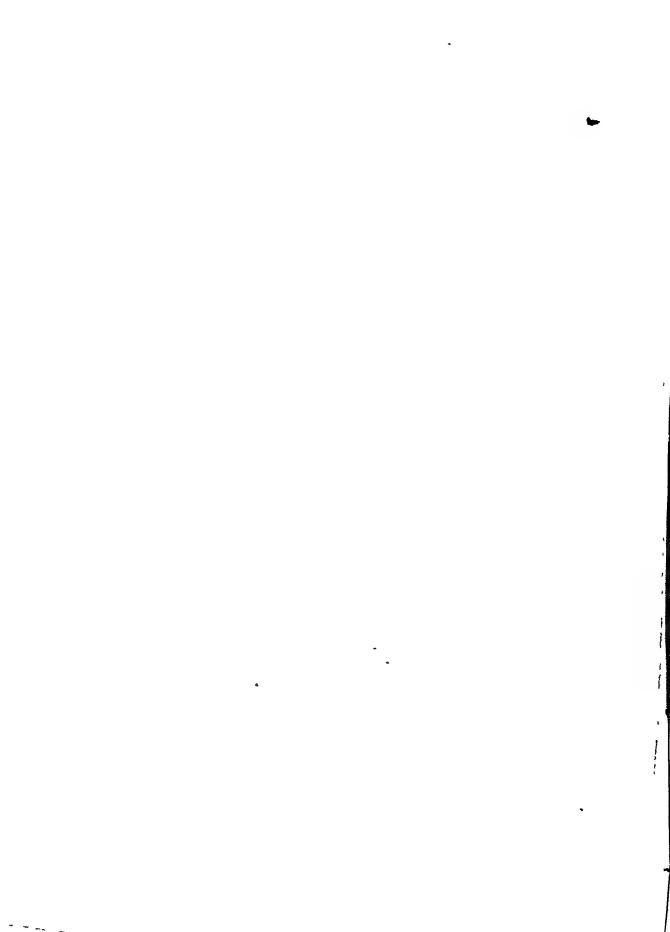

राक्षित्याँ तुरंत गर्भ धारण कर छेती, बच्चा पैदा कर देती और चाहे जैसा रूप बना छेती हैं।

हिडिम्बाके बालकके िरपर बाल नहीं थे। उसने घनुष घारण किये माता-पिताके पास आकर प्रणाम किया। माता-पिताने उसके 'घट' अर्थात् िरको 'उत्कच' यानी केशहीन देखकर उसका 'घटोत्कच' नाम रख दिया। घटोत्कच पाण्डवोंके प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता और वे भी उसके प्रति बड़ा स्नेह रखते। हिडिम्बाने सोचा कि अब भीमसेनकी प्रतिज्ञाका समय पूरा हो गया। इसलिये वह वहाँसे चली गयी। घटोत्कचने माता कुन्ती और पाण्डवोंको नमस्कार करके कहा, 'आपलोग हमारे पूजनीय हैं। आप नि:सङ्कोच बतलाइये कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ।' कुन्तीने कहा, 'बेटा! तू कुरुवंशमें उत्पन्न हुआ है और स्वयं

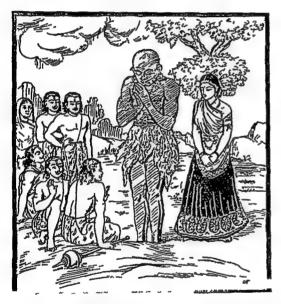

भीमसेनके समान है। इन पॉन्वोंके पुत्रोंमें तू सबसे बढ़ा है। इसलिये समयपर इनकी सहायता करना। कुन्तीके इस प्रकार कहनेपर घटोत्कचने कहा, 'मैं रावण और इन्द्रजित्के समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूं। जब आपलोगोंको कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें। मैं आ जाऊँगा। यह कहकर उसने उत्तरकी ओर प्रस्थान किया। जनमेजय!

देवराज इन्द्रने कर्णकी शक्तिका आघात सहन करनेके लिये घटोकाचको उत्पन्न किया था।

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! आगे चलकर पाण्डवोंने सिरपर जटाएँ रख लीं और वृद्धोंकी छाल तया मृगचर्म पहन लिये। इस प्रकार तपस्वियोंका वेप धारण करके वे अपनी माताके साथ विचरने लगे। कहीं-वहीं माताको पीठपर चढा छेते तो कहीं धीरे-धीरे मौजसे चलते । एक बार वे शास्त्रोंके स्वाध्यायमें लग रहे थे, उसी समय भगवान श्रीवेदव्यास उनके पास आये । उन्होंने उठकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया । व्यासजीने कहा, 'युधिष्ठिर ! मुसे तुमलोगोंकी यह विपत्ति पहले ही मालूम हो गयी यी। में जानता या कि दुर्योधन आदिने अन्याय करके तुम्हे राज-धानीसे निर्वासित कर दिया है । मैं तुमलोगोंका हित करनेके लिये ही आया हूँ । तुम इस विपादमयी परिस्थितिसे दूरी मत होना । यह सब तम्हारे सुखके लिये ही हो रहा है । इसमें सन्देह नहीं कि मेरे लिये तुमलोग और धृतराष्ट्रके लड़के समान ही हैं, फिर भी तुमलोगोंकी दीनता और बचपन देख-कर अधिक स्नेह होता है। इसलिये में तुम्हारे हितकी यात कहता हूं । यहाँसे पास ही एक यड़ा रमणीय नगर है । वहाँ तुमलोग छिपकर रहो और फिर मेरे आनेकी बाट जोहो।'

पाण्डवोंको इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें खाय लेकर वे एकचका नगरीकी ओर चले। यहाँ पहुँचकर उन्होंने कुन्तीसे कहा, 'कस्याणि! तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर यहे धर्मात्मा हैं। ये धर्मके अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओंपर शासन करेंगे। तुम्हारे और माद्रीके सभी पुत्र महारयी होंगे और अपने राज्यमें यड़ी प्रसन्ताके साय जीवन-निर्वाह करेंगे। ये लोग राजस्य, अश्वमेध आदि बड़े-यहे यज्ञ करेंगे, अपने सगे-सम्बन्धी और मित्रोंको सुसी करेंगे और परम्परागत राज्यका चिरकालतक उपभोग करेंगे। व्यासजीने इस प्रकार कहकर कुन्ती और पाण्टवॉको एक ब्राह्मणके धरमें ठहरा दिया और जाते-जाते कहा, 'एक महीने-तक मेरी बाट जोहना। में फिर आऊँगा। देश और वालके अनुसार सोच-समझकर काम करना। तुम्हें वड़ा सुरा मिलेगा।' सबने हाय जोडकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। फिर वे चले गये।

मेरे बड़े भाई याज एक दिन वनमें विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीनपर गिरे हुए फलको उठा लिया, जिसकी शुद्धि-अशुद्धिके सम्बन्धमें कुछ पता नहीं या। मैंने उनका यह काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तुके ग्रहणमें शुद्धि-अशुद्धिका विचार नहीं करते। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज करा देंगे। उन्होंने याजकी सेवा-शुश्रूपा



करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि भी द्रोणसे श्रेष्ठ और उनको युद्धमें मारनेवाला पुत्र चाहता हूं। आप वैसा यज्ञ मुझसे कराइये। मैं आपको एक अर्बुद गी दूँगा। याजने स्वीकार कर लिया।

याजकी सम्मतिसे द्रुपदका यज्ञकार्य सम्पन्न हुआ और अग्निकुण्डसे एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ । उसके शरीरका रंग धधकती आगके समान या । सिरपर मुकुट और शरीर-पर कवच था । उसके हायमें धनुष-वाण और खड़ थे । वह वार-वार गर्जना कर रहा था । अग्निकुण्डसे निकलते ही वह दिव्य कुमार रथपर सवार होकर इधर-उधर विचरने लगा । सभी पाञ्चालवासी हर्षित होकर 'साधु-साधु'का उद्घोष करने छगे । इसी समय आकाशवाणी हुई—'इस पुत्रके जन्मसे द्रुपदका सारा शोक मिट जायगा । यह कुमार द्रोणको मारनेके छिये ही पैदा हुआ है ।'

उसी वेदीसे कुमारी पाञ्चालीका भी, जन्म हुआ। वह सर्वाङ्मसन्दरी, कमलके समान विशाल नेत्रींवाली और श्याम वर्णकी थी। उसके नीले-नीले ब्रॅघराले बाल, लाल-लाल कॅचे नख़, उमरी छाती और टेढ़ी भौहें वडी मनोहर थीं। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देवाङ्गना मनुष्य-शरीर धारण करके प्रकट हुई है। उसके शरीरसे तुरंतके खिले नील कमलके समान सुन्दर गन्ध निकलकर कोसमरतक फैल रही थी। उस समय वैसी सुन्दरी पृथ्वीभरमें नहीं थी। उसके जन्म छेनेपर भी आकाशवाणीने कहा- 'यह रमणीरत कृष्णा है । देवताओंका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये क्षत्रियोंके संहारके उद्देश्यसे इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवोंको बड़ा भय होगा । यह सुनकर सभी पाञ्चाल-वासी सिंहोंके समान हर्षध्विन करने लगे । इस दिव्य कुमारी और कुमारको देखकर द्रुपदराजकी रानी याजके पास आयों और प्रार्थना करने लगीं कि 'ये दोनों मेरे अतिरिक्त और किसीको अपनी मॉ न जानें 17 याजने राजांकी प्रसन्नता-के लिये कहा-(एवमस्त ।)

ब्राह्मणोंने इन दिन्य कुमार और कुमारीका नामकरण किया। वे बोले, 'यह कुमार बड़ा धृष्ट (ढीठ) और असहिष्णु है। बलरूप धन अथवा कवच-कुण्डल आदिकी कान्तिसे सम्पन्न है। इसकी उत्पत्ति मी अग्रिकी द्युतिसे हुई है,। इसलिये इसका नाम होगा 'धृष्टद्युग्न'। और यह कुमारी कृष्ण वर्णकी है, इसलिये इसका नाम 'कृष्णा' होगा।' यज्ञ समाप्त हो जानेपर द्रोणाचार्य धृष्टद्युग्नको अपने घर ले आये और उसे अस्त्र-शस्त्रकी विशिष्ट शिक्षा दी। परम बुद्धिमान् द्रोणाचार्य यह जानते थे कि प्रारम्धानुसार जो कुछ होना है, वह तो होकर ही रहेगा। इसलिये उन्होंने, अपनी कीर्तिके अनुरूप उस शत्रुको भी अस्त्र-शिक्षा दी, जिसके हार्यो उनका मरना निश्चित था।

# च्यासजीका आगमन और द्रौपदीके पूर्वजन्मकी कथा

वैशम्पायनजी कहते हैं —जनमेजय ! द्रौपदीके जन्म-फी कया और उसके स्वयंवरका समाचार सुनकर पाण्डवींका मन वेचैन हो गया । उनकी व्याकुलता और द्रौपदीके प्रति

प्रीति देखकर कुन्तीने कहा कि 'वेटा ! हमलोग बहुत दिनोंसे इस' ब्राह्मणके घरमें आनन्दपूर्वक रह रहे, हैं । अब यहाँका सब कुछ हमलोग देख चुके; चलो न, तुम्हारी, इच्छा हो तो यह भी सम्भव है कि स्त्रीको अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे न मारे। पुरुषका वध निर्विवाद है और स्त्रीका सन्देहग्रसा, इसिलये मुझे ही उसके पास भेजिये। अब मुझे कर्ना ही क्या है। अच्छे पदार्थ मोग लिये, धर्म-कर्म कर लिये, पुत्र मी हो चुके, मेरे मरनेमे मला दुःख ही क्या है। मेरे मर जानेपर आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं। क्योंकि पुरुषके लिये अधिक विवाह अधर्म नहीं है और स्त्रीके लिये तो महान् अधर्म है। यह सब सोच-विचारकर आप मेरी बात मानिये और इन बच्चोंकी रक्षाके लिये आप स्वयं रह जाइये और मुझे उस राक्षसके पास मेजिये। स्त्रीके ऐसा कहनेपर बाह्मणने उसे अपनी छातीसे लगा लिया। उसकी ऑखोंसे ऑस गिरने लगे।

मॉ-बापकी दु:खभरी बात सुनकर कन्या बोली, 'आप दोनों दु:खार्त होकर क्यों अनायके समान रो रहे हैं १ देखिये, धर्मके अनुसार आप दोनों मुझे एक-न-एक दिन छोड़ देंगे। इस्रिये आज ही मुझे छोडकर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर छेते ! लोग सन्तान इसीलिये चाहते हैं कि वह हमें दु:खसे वचावे । इस अवसरपर आपलोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते ? आपके परलोकवासी हो जानेपर मेरा यह प्यारा-प्यारा छोटा माई नहीं बचेगा । मॉ-बाप और माईकी मृखुरे आपकी वंशपरम्पराका ही उच्छेद हो जायगा । जब कोई नहीं रहेंगे तो में भी तो नहीं रह सकूँगी। आपलोगोंके रहनेसे सबका कल्याण हो जायगा । मैं ही राक्षसके पास जाकर इस वंशकी रक्षा करूँगी । इससे मेरा लोक-परलोक दोनों वर्नेंगे । कन्याकी यह बात सुनकर मॉ-बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी विना रोये न रह सकी। सबको रोते देखकर नन्हा-सा ब्राह्मण-शिशु मिठासभरी तोतली वाणीसे कहने लगा—'पिता-जी ! माताजी ! बहिन ! मत रोओ ।' प्रत्येकके पास जा-जाकर वह यही कहने लगा । उसने एक तिनका उठाकर हसते हुए कहा-- भें इसीसे राक्षसको मार डाल्रॅगा । वचेकी इस बात-से उंस दुःखकी घड़ीमें भी तनिक प्रसन्नता प्रस्फुटित हो उठी।

कुन्ती यह सब कुछ देख-सुन रही थीं। वे अपनेको प्रकट करनेका अवसर देखकर पास चली गर्यी और मुदोंपर मानो अमृतकी धारा उड़ेलते हुए बोलीं, 'ब्राह्मणदेवता! आपके दुःखका क्या कारण है! उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटानेकी चेष्टा करूँगी।' ब्राह्मणने कहा, 'तपस्विनी! आपकी बात सज्जनोंके अनुरूप है। परन्तु मेरा दुःख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगरके पास ही एक बक नामका राक्षस रहता है। उस वलवान् राक्षसके लिये एक गाड़ी अन तया दो मैंसे प्रतिदिन दिये जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है, उसे भी वह खा जाता है। प्रत्येक गृहस्यको यह काम करना पड़ता है। परन्तु इसकी वारी बहुत वर्षोंके वाद आती है। जो उससे छूटनेका यत करते हैं, वह उनके सारे कुटुम्मको खा जाता है । यहाँका राजा यहाँसे थोड़ी दूर वेत्रकीयगृह नामक स्थानमें रहता है । वह अन्यायी हो गया है और इस विगत्तिसे प्रजाकी रक्षा नहीं करता। आज हमारी वारी आ गयी है। मुझे उसके भोजनके लिये अन्न और एक मनुष्य देना पढ़ेगा । मेरे पास इतना धन नहीं कि किसीको खरीदकर दे हूँ और अपने सगे-सम्बन्धियोंको देनेकी शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारेका कोई उपाय न देखकर में अपने सारे कुटुम्बके साय जाना चाहता हूँ । वह दुए सभीको खा डालेगा ।' कुन्तीने कहा, 'ब्राह्मणदेवता !आप न डरें और न शोक करें, उससे छुटकारे-का उपाय में समझ गयी। आपके तो एक ही पुत्र और एक ही कन्या है। आप दोनोंमेंसे किसीका जाना भी मुसे ठीक नहीं लगता । मेरे पाँच लड़के हैं, उनमेंसे एक पापी राक्षस-का भोजन लेकर चला जायगा।

ब्राह्मणने कहा 'हरे-हरे ! मैं अपने जीवन के लिये अतिथि-की हत्या नहीं कर सकता । अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मणके लिये अपने पुत्रका भी त्याग करना चाहती हैं। मुझे स्वयं अपने कल्याणकी बात धोचनी चाहिये । आत्मवध और ब्राह्मणवधके विकल्पमें मुझे तो आत्म-वध ही श्रेयस्कर जान पड़ता है। ब्रह्महत्याका कोई प्रायिश्वत्त नहीं । अनजानमें भी ब्रह्महत्या करनेकी अपेक्षा अपनेको नप्ट कर देना उत्तम है। मै अपने-आप तो मरना चाहता नहीं। दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो, जो अपने घर आया, शरणमें थाया, जिसने रक्षाकी याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी नृशंसता है। आपत्तिकालमें भी निन्दित और कृर कर्म नहीं करना चाहिये । मैं स्वयं अपनी पत्नीके साथ मर जाऊँ, यह श्रेष्ठ है। परन्तु ब्राह्मणवधकी वात तो में सोच भी नहीं सकता। कुन्तीने कहा, 'ब्रह्मन् । मेरा भी यह दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मणकी रक्षा करनी चाहिये। मैं भी अपने पुत्रका अनिष्ट नहीं चाहती हूँ । परन्तु वात यह है कि राखन मेरे वलवान् , मन्त्रिषद्व और तेजस्वी पुत्रका अनिष्ट नहीं कर सकता। वह राक्षसको भोजन पहुँचाकर भी अपनेको छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ निश्चय है। अवतक न जाने किनने अर्जुनने कहा, 'अरे मूर्ख ! समुद्र, हिमालयकी तराई और गङ्गानदीके स्थान रात, दिन अथवा सन्त्याके समय किसके लिये सुरक्षित है ? भूखे-नंगे, अमीर-गरीव, सभीके लिये रात-दिन गङ्गा माईका द्वार खुला है; यहाँ आनेके लिये समयका कोई नियम नहीं । यदि मान भी लें कि तुम्हारी वात ठीक है तो भी हम शक्ति-सम्पन्न है, विना समयके भी तुम्हें पीस सकते हैं । कमजोर, नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं । देवनदी गङ्गा कल्याणजननी एवं सक्के लिये वेरोक-टोक है । तुम जो इसमें रोक-टोक करना चाहते हो, वह सनातन धर्मके विकद है । क्या केवल तुम्हारी बंदरशुढ़कीसे डरकर हम गङ्गाजलका स्पर्श न करें ? यह नहीं हो सकता ।' अर्जुनकी



बात सुनकर चित्ररयने धनुप खींचकर जहरीले बाण छोडने प्रारम्भ किये । अर्जुनने अपनी मशाल और ढालका ऐसा हाय धुमाया, जिससे सारे वाण व्यर्थ हो गये ।

अर्जुनने कहा, 'अरे गन्धर्व ! अस्रके मर्मज्ञोंके सामने धमकीसे काम नहीं चलता । ले, में तुझसे माया-युद्ध नहीं करता, दिव्य अस्र चलाता हूँ । यह आग्नेय अस्र वृहस्पतिने नरद्वाजको, भरद्वाजने अग्निवेश्यको, अग्निवेश्यने मेरे गुद्द द्रोणाचार्यको और उन्होंने मुझे दिया है । ले, सँमाल ।' ऐसा कहकर अर्जुनने आग्नेयास्त्र छोड़ा । चित्रर्य रय जल जानेके कारण दग्धरथ हो गया । वह अस्त्रके तेजसे इतना चकरा गया कि रयसे कृदकर मुँहके वल छुढकने लगा। अर्जुनने झपटकर उसके केश पकड़ लिये और घसीटकर अपने भाइयोंके पास छे आये । गन्धर्व-पत्नी कुंभीनसी अपने पतिदेवकी रक्षाके लिये युधिष्ठिरकी शरणमें आयी । उसकी गरणागति और रक्षा-प्रार्थनासे द्रवित होकर युधिष्ठिरने आज्ञा दे दी कि 'अर्जुन ! इस यशोहीन, पराक्रमहीन, स्त्रीरक्षित गन्धर्वको छोड दो ।' अर्जुनने उसे छोड़ते हुए कहा, 'गन्धर्व ! शोक न करो । जाओ, तम्हारी जान बच गयी। कुक्राज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान देते हैं। गन्धर्वने कहा, 'मैं हार गया । इसलिये अपना अङ्गारपर्ण नाम छोडे देता हूँ। यह बात बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्त्रका मर्मज्ञ मित्र मिला । मैं अर्जुनको गन्धर्वोकी माया सिखला देना चाहता हूँ। मैं आज चित्ररयसे दग्धरय हो गया। आज मुझे इराकर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसिलये आप सारे कल्याणींके भाजन हैं। इस विद्याका नाम चाक्षपी है। इसे मनुने सोमको, सोमने विश्वावसुको और विश्वावसुने मुझे दिया है। इस विद्याका प्रभाव यह है कि इसके बलसे जगत्की कोई भी वस्तु, चाहे वह जितनी सूक्ष्म हो, नेत्रके द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो छः महीनेतक एक पैरसे खड़ा रहे, वह इसका अधिकारी है । परन्तु मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि इसे आप विना व्रतके ही स्वीकार कर लीजिये । इसी विद्याके कारण हम गन्धर्व मनुष्यींसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं आप सब भाइयोंको गन्धवोंके दिव्य वेगशाली और दुवले होनेपर भी कभी न यकनेवाले सौ-सौ घोड़े देता हैं। वे चोहते ही आ जाते हैं, चाहते ही चाहे जहाँ चले जाते और चाहते ही अपना रंग वदछ छेते हैं ।' अर्जुनने कहा, 'गन्धर्वराज ! मैंने मृत्युसे तुम्हें बचा दिया है, यदि तुम इसिलये मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं लेना पसंद नहीं करता ।' गन्धर्व बोला, 'जब सरपुरुष इकहे होते हैं, तब उनका परस्पर प्रेमभाव बढता ही है। मै आपको प्रेमवद्य यह मेंट करता हूं। आप भी मुझे आग्नेय अस्त्र दीजिये।' अर्जुनने कहा, 'मित्र ! यह वात ठीक है । हमारी मैत्री अनन्त हो । तुम्हें किसीका मय हो तो वतलाओ । एक वात



ब्राह्मणकी विपत्तिमे कुन्तीकी सहानुभूति

योर निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो सूर्यंकी प्रमा ही पृथ्वीपर उत्तर आयी हो। वे सोचने लगे कि ऐसा सुन्दर रूप तो मैंने जीवनमें कमी नहीं देखा। राजाकी आँसें और मन उसीमें गड़ गये; वे सव कुछ भूल गये, हिल-दुल तक नहीं सके। चेत होनेपर उन्होंने यही निश्चय किया कि ब्रह्माने त्रिलोकीका रूप-सौन्दर्य मथकर इस मधुर मूर्तिका आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा, 'सुन्दरि! तुम किसकी पुत्री हो है तुम्हारा क्या नाम है है इस निर्जन जङ्गलमें किस उद्देश्यसे विचर रही हो है तुम्हारे शरीरकी अनुपम छविसे आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकीमें ऐसी सुन्दरी और कोई न होगी। तुम्हारे लिये मेरा मन अत्यन्त चञ्चल और लालायित हो रहा है।' राजाकी बात सुनकर वह कुछ न बोली। बादलमें विजलीकी तरह तत्क्षण अन्तर्धान हो गयी। राजाने उसे ढूँढ़नेकी बड़ी चेष्टा की। अन्तमें असफल होनेपर विलाप करते-करते वे निश्चेष्ट हो गये।

राजा संवरणको बेहोश और धरतीपर पडा देखकर तपती फिर वहाँ आयी और मिठासभरी वाणीसे बोली, 'राजन् ! उठिये, उठिये । आप-जैसे सत्पुरुषको अचेत होकर घरतीपर नहीं लोटना चाहिये । अमृतघोली बोली सुनकर संवरण उठ गये। उन्होंने कहा, 'सुन्दरि ! मेरे प्राण तुम्हारे हाय हैं। मैं तुम्हारे विनां जी नहीं सकता। तम मुझपर दया करो और मुझ सेवकको मत छोड़ो । तुम गान्धर्व विवाहके द्वारा मुझे स्वीकार कर छो । मुझे जीवन-दान दो । तपतीने कहा, 'राजन् ! मेरे पिता जीवित हैं। मैं खयं अपने सम्बन्धमें खतन्त्र नहीं हूं । यदि आप सचगुच ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पितासे कहिये। इस परतन्त्र शरीरसे में आपके पास नहीं रह सकती। आप-जैसे कुलीन, भक्तवत्मल और विश्वविश्रुत राजाको पतिरूपसे स्वीकार करनेमें मेरी ओरसे कोई आपत्ति नहीं है । आप नम्रता, नियम और तत्रस्याके द्वारा मेरे पिताको प्रसन्न करके मुझे माँग लीजिये । में भगवान् स्यंकी कन्या और विश्ववन्दा



सावित्रीकी छोटी बहिन हूँ ।' यह कहकर तपती आकाशमार्गसे चली गयी । राजा संवरण वहीं मूर्छित हो गये ।

उसी समय राजा संवरणको हुँढते-हुँढते उनके मन्त्री, अनुयायी और चैनिक आ पहुँचे । उन्होंने राजाको जगाया और अनेक उपायोंसे चेतमें लानेकी चेष्टा की । होशमें आनेपर उन्होंने सबको लौटा दिया, केवल एक मन्त्रीको अपने पास रख'लिया। अब वे पवित्रतासे हाय जोड़कर ऊपरकी ओर मुँह करके मगवान् सूर्यकी आराधना करने लगे । उन्होंने मन-ही-मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठका ध्यान किया। ठीक बारहवें दिन वशिष्ठ महर्षि आये। उन्होंने राजा संवरणके मनका सारा हाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान् सूर्यसे मिलनेके लिये चल पड़े । सूर्यके सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत-प्रश्न आदिके अनन्तर इच्छा पूर्ण करनेकी वात कहनेपर महर्षि वशिष्ठने प्रणामपूर्वक कहा, 'मगवन् ! मैं राजा संवरणके लिये आपकी कन्या तपतीकी याचना करता हूँ । आप उनके उज्ज्वल यश, घार्मिकता और नीतिज्ञतासे परिचित ही हैं। मेरे विचारसे वह आपकी कन्याके योग्य पति है । भगवान् सूर्यने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हींके साय

भार होने लगी । घमासान लड़ाई हुई । वनके वृक्षीं-का विनाश-सा हो गया । बकने दौड़कर मीमसेनको पकड़ा । वे उसे हायोंमें कसकर घसीटने लगे । जब यह यक गया, तब मीमसेन उसे जमीनमें पटककर घुटनोंसे रगड़ने लगें । उसकी गरदन पकड़कर दबा दी और लंगोट खींच उसे मरोड़कर कमर तोड़ डाली । उसके मुँहसे खून गिरने लगा तथा हड्डी-पसली टूट जानेसे प्राण-पखेल उड़ गये।

बकासुरकी चिक्लाइटसे उसके परिवारके राक्षस डर गये और अपने सेवकोंके साथ बाहर निकल आये । भीमसेनने उन्हें डरसे अचेत देखकर ढाढस बँघाया और उनसे यह शर्त करायी कि अब तुमलोग कभी मनुष्योंको न सताना । यदि भूलसे भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पद्देगा । राक्षसोंने भीमसेनकी बात स्वीकार कर ली । भीमसेन बकासुरकी लाश लेकर नगरके द्वारपर आये और वहाँ उसे पटककर चुपचाप चले गये । तभीसे नागरिकोंको कभी राक्षसोंके उपद्रवका अनुभव नहीं हुआ । बकासुरके परिवारवाले भी इधर-उधर भग गये । भीमसेनने ब्राह्मणके घर जाकर धर्मराज युधिष्ठिरसे वहाँकी सव घटना कह दी।

इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो देखते है कि वह पहाड़के समान राक्षस खूनसे लयपय होकर जमीनपर पड़ा है। उसे देखकर सबके रींगटे खड़े हो गये। बात-की-बातमें यह समाचार चारों ओर फैल गया । रजारों नागरिक, जिनमें बच्चे-बूढ़े और स्त्रियाँ भी थीं, उसे देखने-के लिये आये। सवने यह अलौकिक कर्म देखकर आधर्य प्रकट किया और अपने-अपने इष्टदेवताकी पूजा की । छोगोंने पता छगाया कि आज किसकी वारी थी। फिर ब्राह्मणके पास जाकर पूछताछ की । ब्राह्मणने यह घटना छिपाते हुए कहा, 'आज मेरी बारी थी। इसलिये में अपने परिवारके साथ रो रहा या । उसी समय किसी उदारचरित्र मन्त्रियद् ब्राह्मणने आकर मेरे दुःखका कारण पूछा और प्रसन्तरापूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला कि मैं उस राक्षसको अन्न पहुँचा दूँगा। तुम मेरे बारेमें चिन्ता या भन मत करना । वे ही राक्षसका भोजन लेकर गये थे, अवस्य ही यह उन्हींका काम है ।' सभी वर्णके लोग इस घटनासे प्रसन्न होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे । पाण्डव भी यह आनन्दोत्सव देखते हुए वहीं सुखसे निवास करने लगे।

## द्रौपदीके खयंवरका समाचार तथा धृष्टद्युम्न और द्रौपदीकी जन्म-कथा

जनमेजयने पूछा-भगवन् । वकासुरको मारनेके बाद पाण्डवोंने क्या किया १ क्रपया वर्णन कीजिये ।

चैशम्पायनजीने कहा-जनमेजय ! बकासुरको मारनेके पक्षात् पाण्डव वेदाध्यम करते हुए उसी ब्राह्मणके घरमे निवास करने लगे । कुछ दिनोंके बाद उसके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया । बड़े आदर-सकारसे उसे स्थान दिया गया । कुन्ती और पॉचों पाण्डव मी उसकी सेवा-सत्कारमें लग रहे थे । ब्राह्मणने कथा-प्रसक्तमें देश, तीर्थ, नदी, नद और राजाओंका वर्णन करते-करते द्रुपदकी कथा छेड़ दी तथा द्रौपदीके स्वयवरकी बात भी कही । पाण्डवोंने विस्तारपूर्वक द्रौपदीकी जन्म-कथा सुननी चाही, इसपर वह अतिथि ब्राह्मण द्रुपदका पूर्वचरित्र सुनाकर कहने लगा—जबसे द्रोणाचार्यने पाण्डवोंके द्वारा द्रुपदको पराजित करवाया, तबसे घड़ी-दो-घड़ीके लिये भी द्रुपदको चैन नहीं मिला । वे चिन्तित रहनेके कारण दुर्वल पड़ गये और द्रोणाचार्यसे बदल लेनेके लिये कमीसद्ध ब्राह्मणोंकी खोजमें एक आश्रमसे

दूसरे आश्रमपर घूमने लगे। वे शोकातुर होकर यही छोचते रहते कि मुझे श्रेष्ठ चन्तानकी प्राप्ति कैसे हो। किन्तु किसी भी प्रकार द्रोणाचार्यके प्रमाव, विनय, शिक्षा और चरित्रको नीचा दिखानेमें वे समर्थ न हुए।

राजा द्रुपद गङ्गातटपर घूमते-घूमते कल्मापी नगरीके पास एक ब्राह्मण-बस्तीमें गये। उस बस्तीमें ऐसा कोई नहीं था, जो ब्रह्मचर्यका विधिवत् पालन करनेवाला अथवा स्नातक न हो। उनमें करयपगोत्रके दो ब्राह्मण चड़े ही शान्त, तपस्ती और स्वाध्यायशील थे। उनके नाम थेयाज भीर उपयाज । उन्होंने पहले छोटे माई उपयाज भास जाकर सेवा-ग्रुश्र्षाके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि 'आप कोई ऐसा कर्म कराइये, जिससे मेरे यहाँ द्रोणको मारनेवाले पुत्रका जन्म हो; मै आपको एक अर्बुद (दस करोड़) गाय हूँगा। यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी, उसे में पूर्ण करूँगा। उपयाजने कहा, 'मै ऐसा नहीं कर सकता।' द्रुपदने फिर मी एक वर्षतक उनकी सेवा की। उपयाजने कहा, 'राजन्!







वशिष्टकी बात सनकर नन्दिनीका सिर ऊपर उठ गया। ऑखे लाल हो गयीं । वह वज्रकर्कश ध्वनि करने लगी । उसकी भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले । जब लोगोंने उसको फिर ले जानेकी चेष्टा की। तब वह सूर्यके समान चमकने लगी। उसके रोम-रोमसे मानो अङ्गारोंकी वर्षा होने लगी। उसके एक-एक अङ्गरे पहुन, द्रविण, शक, यवन, शबर, पौण्डु, किरात, चीन, हुण, सिंहली, वर्बर, खस, यूनानी और म्लेच्छ प्रकट हो गये तथा हथियार उठाकर विश्वामित्रके एक-एक सैनिकपर पॉच-पॉच, सात-सात, करके टूट पड़े। भगदड मच गयी। आश्चर्य तो यह था कि नन्दिनी-पक्षका कोई भी सैनिक विश्वामित्रके सैनिकपर प्राणान्तक प्रहार नहीं करता था। जब उनकी सेना बारह कोस भाग गयी और उसे कोई रक्षक नहीं मिला, तब विश्वामित्र यह ब्रह्मतेज देखकर आश्चर्यचिकत हो गये। अपने क्षत्रियभावसे उन्हें वडी ग्लानि हुई । वे उदास होकर कहने लगे, 'क्षत्रिय-बलको धिकार है। वास्तवमें ब्रह्मतेजका वल ही सन्ना वल है। सच पूछो तो इन दोनोंका कारण तपोबल ही प्रधान है। यह विचारकर उन्होंने अपना विशाल राज्य, सौमाग्यलक्ष्मी तया सांसारिक सुखभोग छोड़ दिये और तपस्या करने लगे। तपस्यासे सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने सारे छोकोंको अपने तेजसे भर दिया और ब्राह्मणत्व प्राप्त किया । उन्होंने इन्द्रके साय सोमपान भी किया था।

पञ्चाल देशमें चलें। युधिष्ठिरने कहा कि यदि सब माहयोंकी सम्मति हो तो चलनेमें क्या आपित है। सबने स्वीकृति दे दी। प्रस्थानकी तैयारी हुई।

उसी समय श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास पाण्डवोंसे मिलनेके लिये एकचका नगरीमें आये । सब उनके चरणोंमें प्रणाम



करके हाय जोड़ खड़े हो गये । व्यासजीने एकान्तमें पाण्डवीं-का किया सत्कार स्वीकार करके उनके धर्मः सदाचारः

शास्त्राज्ञा-पालन, पूज्यपूजा, ब्राह्मणपूजा आदिके सम्यन्वमं पूछकर घर्मनीति और अर्थनीतिका उपदेश किया, चित्र-विचित्र कयाएँ सुनायीं । इसके बाद प्रसङ्गानुसार कर्ने लगे, ''पाण्डवो । पहलेकी बात है । एक बड़े महात्मा ऋपिकी मुन्दरी और गुणवती कन्या यी । परन्तु रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी होनेपर भी पूर्वजन्मोंके बुरे कर्मोंके फलस्वरूप किसीने उसे पत्नीके रूपमें स्वीकार नहीं किया। इससे दसी होकर वह तपस्या करने लगी । उसकी उग्र तपस्यासे भगवान शह्कर सन्तुष्ट हुए । उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, 'तू मुह्मांगा वर मांग है।' उस कन्याको भगवान शहरके दर्शनसे और वर मॉगनेके लिये कहनेसे इतना हर्ष हुआ कि वह बार-बार कहने लगी—'मैं सर्वगुणयुक्त पति चारती हूँ।' शङ्करभगवान्ने कहा कि 'तुझे पाँच भरतवंशी पति प्राप्त होंगे ।' कत्या बोली, 'में तो आपकी कृपासे एक ही पति चाहती हूँ। भगवान् शङ्करने कहा, 'तूने पति प्राप्त करनेके लिये मुझसे पाँच बार प्रार्थना की है। मेरी यात अन्यया नहीं हो सकती। दूसरे जन्ममें तुझे पाँच दी पति प्राप्त होंगे। गणडवो ! वही देवरूपिणी कन्या द्रुपदकी यगवेदी थे प्रकट हुई है। तुमलोगोंके लिये विधि-विधानके अनुसार वही सर्वोङ्गसुन्दरी कन्या निश्चित है । तुम जाकर पाञ्चाल-नगरमें रहो। उसे पाकर तुमलोग सुखी होओगे।" इस प्रकार कहकर पाण्डवींकी अनुमतिषे व्यासजीने प्रस्थान किया ।

## पाण्डवोंकी पश्चाल-यात्रा और अर्जुनके हाथों चित्ररथ गन्धर्वकी पराजय

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! मगवान् व्यासके चले जानेपर पाण्डवोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनी माताको आगे करके पद्माल देशकी यात्रा की। पहले ही उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राह्मणकी अनुमति ले ली और चलते समय आदरके साथ उनहें प्रणाम किया। वे लोग उत्तरकी ओर बढ़ने लगे। एक दिन-रात यात्रा करनेके बाद वे गङ्गातटके सोमाश्रयायण तीर्यपर पहुँचे। उस समय उनके आगे-आगे महारयी अर्जुन मसाल लिये चल रहे थे। उस तीर्यंके पास स्वच्छ एवं एकान्त गङ्गाजलमें गन्धवराज अङ्गारणं (चित्ररय) स्त्रियोंके साथ विहार कर रहा था। उसने उन लोगोंके पैरोंकी धमक और नदीकी ओर बढ़ना देख-सुनकर बड़ा कोघ प्रकट किया और अपने धनुषको टंकारकर पाण्डवों- से बोला, 'अर्जी, दिनके अन्तमें जब लालिमामयी सन्ध्या

होती है, उसके बाद अस्सी लब (चालीस निमेप) के अतिरिक्त सारा समय गन्थर्व, यक्ष और राक्षसोंके लिये हैं। दिनका सारा समय तो मनुष्योंके लिये हैं ही। जो मनुष्य लोभवश इमलोगोंके समयमें इघर आते हैं, उन्हें इम और राक्षस कैंद कर लेते हैं। इसीसे रातके समय जलमें प्रवेश करना निषिद्ध है। सवरदार ! दूर ही रहो। क्या तुमलोगोंको पता नहीं कि मैं गन्धर्वराज अङ्गारपण इस समय गङ्गाजलमें विहार कर रहा हूं ! मैं अपने बलके लिये प्रविद्ध, कुवेरका प्रिय सखा और पूरे-पूरे आत्मसम्मानका पक्षपाती हूँ। मेरे ही नामसे यह वन भी प्रसिद्ध है। मैं गङ्गाके तटपर चाहे कहीं भी मौजसे विहार करता हूं। इस समय यहाँ राक्षस, घटगण, देवता अथवा मनुष्य कोई नहीं आ सकता; तुम क्यों आ रहे हो !'

कल्मापराद विश्वामित्रके द्वारा प्रेरित उग्र राक्षसचे आविष्ट होकर विश्वष्ठ सुनिको खा जानेके लिये दौड़ा। उस क्रूरकर्मा राक्षसको देखकर अदृश्यन्ती डर गयी और कहने लगी, 'भगवन ! देखिये, देखिये; यह हायमें सूखा काठ लिये भयद्भर राक्षस दौड़ा आ रहा है। आप इससे मेरी रक्षा कीजिये।' विशिष्ठने कहा, 'नेटी, डरो मत। यह राक्षस नहीं, कल्मापपाद है।' यह कहकर महर्षि विशिष्ठने



हुझारसे ही उसे रोक दिया। इसके बाद उन्होंने जलको हायमें लेकर मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया और कल्माषपादके ऊपर डाला। वह तुरंत शापसे मुक्त हो गया। बारह वर्षके बाद आज वह शापसे छूटा। उसका तेज वढ़ गया, वह होशमें आया और हाय जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठसे कहने लगा, 'महाराज! में सुदासका पुत्र कल्माषपाद आपका यजमान हूं। आशा कीजिये, में आपकी क्या सेवा कल्लें ?' वशिष्ठजीने कहा, 'यह सब वात तो मैया, समय-समयकी है। अब जाओ, तुम अपने राज्यकी देख-भाल करो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि कभी किसी ब्राह्मणका अपमान न हो। राजाने प्रतिशा की, 'महाभाग्यवान् ऋषिश्रेष्ठ! में आपकी आञ्चाका पालन करूँगां। कभी ब्राह्मणोंका तिरस्कार नहीं करूँगा, उनका प्रेमसे सत्कार करूँगा। श्वमाशील महिष विशिष्ठ इसी पुत्रधाती राजाके साथ अयोध्यामें आये और अपने कृपाप्रसादसे उसे पुत्रवान् बनाया।

इघर वशिष्ठके आश्रमपर अदृश्यन्तीके गर्भसे पराशरका जन्म हुआ । स्वयं भगवान् वशिष्ठने पराशरके जातकर्मादि संस्कार कराये । धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ सनिको ही अपना पिता समझते थे और 'पिताजी ! पिताजी !' कहकर पुकारते ये। एक दिन अहश्यन्तीने बतलाया कि ये तुम्हारे पिता नहीं, दादा हैं; इसी प्रसङ्गमें पराशरजीको यह भी मालूम हुआ कि मेरे पिताको राक्षसने खा डाला । यह सुनकर उनके चित्तमें बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने सब राजाओंपर विजय प्राप्त करनेका निश्चय किया । महर्षि वशिष्ठने प्राचीन कयाएँ कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा की कि 'तुम्हारा कल्याण इसीमें है। तुम क्षमा करो, किसीको पराजित मत करो। तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओंकी जगत्में कितनी आवश्यकता है। वशिष्ठके समझाने-बुझानेसे पराशरने राजाओंको पराजित करनेका निश्चय तो छोड दिया परन्त राक्षसीके विनाशके लिये घोर यज्ञ प्रारम्भ किया। उस यज्ञसे जब राक्षसींका नाश होने लगा, तब महर्षि पुलस्त्य और वशिष्ठने उन्हें समझाया-'पराशर ! क्षमा ही परम धर्म है ।. तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमाकी मूर्ति हैं। मनुष्य तो यों ही किसीकी मृत्युका निमित्त बन जाता है, तुम यह भयद्भर क्रोध त्याग दो। १ ऋषियोंकी आज्ञासे पराशरने भी क्षमा स्वीकार की और अपने यज्ञामिको हिमाचलमें छोड़ दिया। वह आग अब भी राक्षस, वृक्ष और पत्यरींको जलाती फिरती है।

## पाण्डवोंका धौम्य मुनिको पुरोहित बनाना

चैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! गन्धर्वराजके मुख्ये पुरोहितकी महिमा और प्रसङ्गवश महर्षि वशिष्ठकी धमाशीलता सुनकर अर्जुनने पूछा—'गन्धर्वराज ! तुम तो स्व कुछ जानते हो । यह वतलाओ कि हमछोगोंके योग्य वेदश पुरोहित कौन होगा ।' गन्धर्वने कहा, 'अर्जुन ! इसी

वनके उत्कोचक तीर्थमें देवलके छोटे भाई घौम्य तपस्या कर रहे हैं। आपलोगोंकी इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित बना लें।' इसके बाद अर्जुनने गन्धर्वराजको विधिपूर्वक आमेय अस्त्र दिया और प्रसन्नतासे कहा, 'गन्धर्वरता! तुम जो घोड़े देना चाहते हो, वे अभी तुम्हारे ही पास रहें।



और बतलाओं कि तुमने इमलोगोंपर आक्रमण किस कारणसे किया !

गन्धर्वने कहा, 'न आपलोग अग्निहोत्री हैं और न प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं। आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं हैं। इसीसे मैंने आक्रमण किया है। आपका यशस्वी वंश सभीको माल्म है। नारद आदिसे मैने सुना है और स्वयं भी पृथ्वीकी प्रदक्षिणाके समय सव कुछ देखा है । मैं आपके आचार्य, पिता और गुरुजनोंसे भी परिचित हूँ। आपलोगोंके विशुद्ध अन्तःकरणः, उत्तम विचार और श्रेष्ठ **एक तो मिने आक्रमण किया । एक तो स्नियोंके** सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रातके समय वल अधिक बढ जानेसे कोघ भी अधिक आता है। परन्तु आप श्रेष्ठ घर्म ब्रह्मचर्यके सचे पुजारी हैं। आपके ब्रह्मचर्यके कारण ही मुझे हारना पड़ा । कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रिमें भेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता । ब्रह्मचर्यहीन होनेपर मी यदि आगे-आगे ब्राह्मण चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी पुरोहितपर रहती है। तपतीनन्दन! मनुष्यको चाहिये कि अभिलंषित कल्याणकी प्राप्तिके लिये अवस्य ही जितेन्द्रिय पुरोहितको कर्ममें नियुक्त करे । अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तकी रक्षा करनेके लिये गुणवान् पुरोहितकी अत्यन्त आवस्यकता है। तपतीनन्दन! विना ब्राह्मणकी सहायताके केवल अपने पराक्रम अथवा पुरजन-परिजनके द्वारा पृथ्वीपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती । इसलिये आप यह निश्चय कर छीजिये कि ब्राह्मणको नेता बनानेपर ही चिरकालतक पृथ्वीपालन सम्भव है।

### सूर्यपुत्री तपतीके साथ राजा संवरणका विवाह

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! गन्धर्वके मुखसे 'तपतीनन्दन' सम्बोधन सुनकर अर्जुनने कहा, 'गन्धर्वराज ! इमलोग तो कुन्तीके पुत्र हैं । फिर तुमने तपतीनन्दन क्यों कहा ! यह तपती कौन थी, जिसके कारण हमें तपतीनन्दन कह रहे हो !'

गन्धर्वराजने कहा अर्जुन ! आकाशमें सर्वश्रेष्ठ ज्योति हैं भगवान् सूर्य, इनकी प्रभा स्वर्गतक परिज्यात है । इनकी पुत्रीका नाम या तपती । वह भी इनके जैसी ही ज्योतिष्मती यी । वह सावित्रीकी छोटी बहन यी तया अपनी तपस्थाके कारण तीनों लोकोंमें 'तपती' नामसे विख्यात यी । वैसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अपसरा, यक्ष आदि किसीकी भी नहीं यी । उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं या, जिसके साथ मगवान् सूर्य उसका विवाह करें । इसके लिये वे सर्वदा चिन्तित रहा करते थे ।

उन्हीं दिनों पूरुवशमें राजा ऋक्षके पुत्र सवरण बढ़े ही बलवान एवं भगवान सूर्यके सबे भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्योदयके समय अर्घ्य, पादा, पुष्प, उपहार, सुगन्य आदिसे पिवत्रताके साथ उनकी पूजा करते; नियम, उपवास, तास्या-से उन्हे सन्तुष्ट करते और अहद्भारके विना भक्तिमायसे उनकी पूजा करते। सूर्यके मनमें घीरे-घीरे यह बात आने लगी कि ये मेरी पुत्रीके योग्य पित होंगे। बात यी भी ऐसी ही। जैसे आकाशमें सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य है, वैसे ही प्रध्वीमें सवरण थे।

एक दिनकी बात है । संवरण घोड़ेपर चढकर पर्वतकी तराइयों और जङ्गलमें शिकार खेल रहे ये । भूख-प्याससे व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया । ये पैदल पी चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुन्दर कन्यापर पड़ी। एकान्तमें अकेली कन्याको देखकर वे एकटक उसकी

तय उन्होंने एक कुम्हारके घर हेरा डाल दिया। वे उसके धर रहकर ब्राह्मणोंके समान भिक्षावृत्तिसे अपना जीवन-निर्गाह करने लगे। किसी भी नागरिकको यह वात माळ्म नहीं हुई कि ये पाण्डुपुत्र हैं।

राजा द्रपदके मनमें इस बातकी बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रीपदीका विवाह किसी-न-किसी प्रकार अर्जुनके साथ हो । परन्तु उन्होंने अपना यह विचार किसीपर प्रकट नहीं किया । अर्जुनको पहचाननेके लिये उन्होने एक ऐसा धनुप वनवाया, जो किसी दूसरेसे झुक न सके । इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाशमे एक ऐसा यन्त्र टॅगवा दिया, जो चक्कर काटता रहता था । उसीके ऊपर वेधनेका लक्ष्य रक्खा गया। द्रपटने घोपणा कर दी कि जो वीर-रत इस धनुपपर डोरी चढाकर इन सजे हुए बाणोंसे घूमनेवाले यन्त्रके छिद्रमेंसे लक्ष्यवेध करेगा, वही मेरी पुत्रीको प्राप्त करेगा । स्वयंवरका मण्डप नगरके ईशान कोणमें एक समतल और सन्दर स्थान-पर वनवाया गया था। उसके चारों ओर बहे-बहे महल, परकोटे, खाइयाँ और फाटक वने हुए थे। उनके चारों ओर बन्दनवारें लटक रही थीं । भीतोंकी ऊँचाई और रंग-विरंगी चित्रकलाके कारण वे महल हिमालय-जैसे जान पड़ते थे। राजा द्रुपदके द्वारा आमन्त्रित नरपति और राजकुमार स्वयंवर-मण्डपमें आकर अपने लिये वनाये हुए विमानोंके समान मर्ख्वोपर बैठने लगे। युधिष्ठिर आदि पाण्डव भी ब्राह्मणोंके साय राजा द्रुपदका वैभव देखते हुए वहाँ आये और उन्हींके साथ बैठ गये। वह उत्सवका सोल्हवॉ दिन या । द्रुपद-कुमारी कृष्णा सुन्दर वस्त्र और आभूपणोंसे सज-धजकर हाथमें सोनेकी वर-माला लिये मन्दगतिसे रंग-मण्डपमे आयी । धृष्टयुम्नने अपनी विहन द्रौपदीके पास खडे होकर गम्भीर, मधुर और प्रिय वाणीसे कहा, 'स्वयंवरके उद्देश्यसे समागत नरपतियो और राजकुमारो ! आपलोग ध्यान देकर सर्ने । यह धतुप है, ये वाण है और यह आपलोगोंके सामने लक्ष्य है। आपलोग घूमते हुए यन्त्रके छिद्रमेंसे अधिक-से-अधिक पॉच वाणोंके द्वारा लक्ष्यवेघ कर दें। जो वलवान्, रूपवान् एवं कुलीन पुरुप यह महान् कर्म करेगा, मेरी प्यारी बहिन द्रौपदी उसकी अदांक्षिनी वनेगी । मेरी वात कमी द्वठी नहीं हो सकती ।

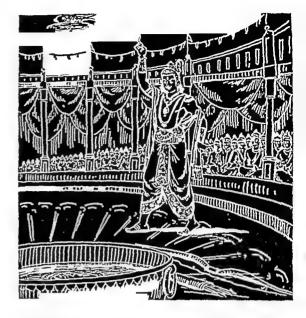

यह घोषणा करनेके अनन्तर धृष्टद्युम्नने द्रौपदीकी ओर देखकर कहा, 'बहिन !देखो, धृतराष्ट्रके बलवान् पुत्र दुर्योधन, दुर्विषह, दुर्मुख, दुष्प्रधर्षण, विविंशति, विकर्ण, दुश्शासन, युयुत्सु आदि वीरवर कर्णको साथ लेकर तुम्हारे लिये यहाँ आये हैं। वड़े-बड़े यशस्त्री और कुलीन नरपति, जिनमें शकुनि, वृषक, बृहद्वल आदि प्रधान हैं, स्वयंवरमें तुम्हें पानेके लिये यहाँ आये हैं। अश्वत्थामा, भोज, मणिमान्, सहदेव, जयत्सेन, राजा विराट, सुशर्मा, चेकितान, पौण्ड्रक वासुदेव, भगदत्त, शस्य, शिशुपाल, जरासन्ध और बहुत-से सुप्रसिद्ध राजा-महाराजा यहाँ उपस्थित हैं। इन पराक्रमी राजाओंमेंसे जो इस लक्ष्यको वेध दे, उसके गलेमे तुम वरमाला डाल देना ।' जिस समय धृष्टसुम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था। उसी समय वहाँ रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार, साध्य, मरुद्रण, यमराज और कुवेर आदि देवता भी विमानोंद्वारा आकाशमें आकर खित हुए। दैत्य, गरुड़, नाग, देवर्षि और मुख्य-मुख्य गन्धर्व भी उपस्थित हुए । वसुदेव-नन्दन बलरामजी, भगवान श्रीकृष्ण, प्रधान-प्रधान यदुवंशी और अन्य बहुत-से महानुभाव स्वयंवर-महोत्सव देखनेके लिये वहाँ आये हुए ये।

धृष्टद्युम्नका वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शल्य आदि राजा और राजकुमारोंने अपने वल, शिक्षा, गुण और क्रमके अपनी सर्वाङ्मसुन्दरी कन्याको संवरणके पास भेज दिया। विशष्टके साथ तपतीको आते देखकर संवरण अपनी



प्रसन्तताका संवरण न कर सके । इस प्रकार भगवान् सूर्यकी

आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठकी शक्ति राजा संवरणने तपतीको प्राप्त किया और विधिपूर्वक पाणिप्रहण-संस्कारसे सम्पन्न होकर उसके साय उती पर्वतपर सुर्प्तपूर्वक विहार करने लगे । इस प्रकार वे वारह वर्षतक वहीं रहे । राजकाज मन्त्रीपर रहा । इससे इन्द्रने उनके राज्यमं वर्षा ही बंद कर दी । अनावृष्टिके कारण प्रजाका नाश होने लगा । ओस तक न पड़नेके कारण अजकी पैदावार सर्वया वंद हो गयी । प्रजा मर्यादा तोड़कर एक-दूत्तरेको स्ट्रने-पीटने लगी । तव विशिष्ठ मुनिने अपनी तपस्याके प्रभावसे वहाँ वर्षा करवायी और तपती-संवरणको राज्यानीमें ले आये । इन्द्र पूर्ववत् वर्षा करने लगे । पैदाबार शुरू हो गयी । राजदम्पतिने सहस्तों वर्षतक सख-भोग किया ।

गन्धर्वराज कहते हें —अर्जुन ! यही स्र्यंकन्या तयती आपके पूर्वपुक्ष राजा संवरणकी पत्नी थीं । इन्हीं तपतीके गर्भेसे राजा कुरुका जन्म हुआ, जिनसे कुरुवण चला । उन्हींके सम्बन्धसे मैंने आपको 'तपतीनन्दन' कहा है ।

#### नस्तेजकी महिमा और विश्वामित्रका विश्वहिकी नन्दिनीके साथ सङ्घर्ष

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । गन्धवराज चित्ररयके मुखसे महर्षि वशिष्ठकी महिमा सुनकर अर्जुनके मनमें उनके सम्बन्धमें बड़ा कौत्हल हुआ। उन्होंने पूछा, 'गन्धवराज! हमारे पूर्वजोंके पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे!' क्रमया उनका चरित्र सुनाइये।'

गन्धर्वने कहा—महर्षि विशेष्ठ ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। उनकी प्रतीका नाम अरुन्धती है। उन्होंने अपनी तपस्याके बलसे देवताओं के लिये भी अजेय काम और क्रोधपर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपनी इन्द्रियों को वशमें कर लिया था, इसल्ये उनका नाम विशिष्ठ हुआ। विश्वामित्रके वहुत अपराध करनेपर भी उन्होंने अपने मनमें क्रोध नहीं आने दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। यद्यपि विश्वामित्रने उनके सी पुत्रोंका नाश कर दिया था और विश्वष्ठमें बदला लेनेकी पूरी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने कोई प्रतीकार नहीं किया। वे यमपुरीसे भी अपने पुत्रोंको ला सकते थे, परन्तु क्षमावश यमराजके नियमोंका उल्लब्धन नहीं किया। उन्होंको

पुरोहित बनाकर इस्वाकुवंशी राजाओंने पृथ्वीपर विजय प्राप्त की यी और अनेकों यन किये थे | आपलोग भी कोई बैंगे ही धर्मात्मा और वेदन्न ब्राह्मणको पुरोहित बनाइये ।

अर्जुनने पूछा— 'गन्वर्नराज विशिष्ठ ओर विश्वामित्र तो आश्रमवासी थे, उनके वैरका क्या कारण है है 'गन्धर्वने कहा— 'यह उपाख्यान बड़ा प्राचीन और विश्वविश्रत है । मैं दुग्हें सुनाता हूँ । कान्यकुब्ज देशमे गाधि नामके एक बहुत बरे राजा थे । वे राजर्षि कुशिकके पुत्र थे । उन्होंसे विश्वामित्रका जन्म हुआ । एक बार विश्वामित्र अपने मन्त्रीके साथ मरुषन्त्र देशमें शिकार खेलते-खेलते यककर विश्वष्ठके आश्रमपर आये । विश्वष्ठने विधिपूर्वक उनका खागत-स्कार किया और अपनी कामघेनु नन्दिनीके प्रतापसे अनेकों प्रकारके मस्य, भोज्य, लेख, चोष्य आदिके द्वारा उन्हें तृप्त किया । इस आतिष्यसे विश्वामित्रको बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने महर्षि विश्वष्ठसे कहा कि 'ब्रह्मन् ! आप मुझसे एक अर्जुद गौएँ या मेरा राज्य हो ले लीजिये, परन्तु अपनी कामघेनु नन्दिनी मुझे दे दीजिये ।'



### महर्षि वशिष्ठकी क्षमा—कल्मापपादकी कथा

गन्धर्वराज चित्ररथ कहते हैं-अर्जुन! राजा इक्ष्वाकु-के वंशमें कल्माषपाद नामका एक राजा हो गया है। एक दिनकी बात है, वह शिकार खेलनेके लिये वनमें गया। लौटनेके समय वह एक ऐसे मार्गसे आने लगा, जिससे केवल एक ही मनुष्य चल सकता या। वह यका-माँदा और भूखा-प्यासा तो या ही, उसी मार्गपर सामनेसे शक्तिमनि आते दीख पड़े । शक्तिमुनि वशिष्ठके सौ पुत्रींमें सबसे बड़े थे । राजाने कहा, 'तुम हट जाओ। मेरे लिये रास्ता छोड़ दो।' शक्तिने कहा, 'महाराज! सनातनधर्मके अनुसार क्षत्रियका यहाँ कर्तव्य है कि वह ब्राह्मणके लिये मार्ग छोड़ दे।' इस प्रकार 'दोनोंमें कुछ कहा-सुनी हो गयी। न ऋषि हटे और न राजा। राजाके हाथमें चाबुक या, उन्होंने विना सोचे-विचारे ऋषिपर चला दिया। शक्तिमुनिने राजाका अन्याय समझकर उन्हें शाप दिया कि 'ओर तृपाधम ! तू राक्षसकी तरह तपस्वीपर चाबुक चलाता है; इसलिये जा, राक्षस हो जा।' राजा राक्षसमावाकान्त हो गया। उसने कहा, 'तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है; इसलिये लो, मैं



तुमसे ही अपना राक्षसपना प्रारम्भ करता हूँ। इसके बाद करूमाषपाद शक्तिमुनिको मारकर तुरंत खा गया। केवल शक्तिमुनिको ही नहीं; विशिष्ठके जितने पुत्र थे, सभीको उसने खा लिया।

शक्ति और विशिष्ठके दूसरे पुत्रोंके भक्षणमें कल्मापना राध्यस्पना तो कारण या ही, इसके सिवा विश्वामित्रने भी पहले द्वेषका स्मरण करके किह्नर नामके राध्यसको आज्ञा दी यी कि वह कल्मापपादमें प्रवेश कर जाय, जिसके कारण वह ऐसे नीच कर्ममें प्रवृत्त हुआ । विशिष्ठजीको यह वात माद्म हुई । उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्रकी प्रेरणा है । पिर भी उन्होंने अपने शोकके वेगको वैसे ही धारण कर लिया, जैसे पर्वतराज सुमेर पृथ्वीको । उन्होंने प्रतीकारकी सामर्थ्य होनेपर भी उनसे किसी प्रकारका वदला नहीं लिया ।

एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रमपर लीट रहे थे। इसी समय ऐसा जान पड़ा, मानो उनके पीछे-पीछे कोई षडङ्ग वेदोंका अध्ययन करता हुआ चलता है। वशिष्ठने पूछा कि 'मेरे पीछे-पीछे कौन चल रहा है १' आवाज आयी कि 'मैं आपकी पुत्र-वधू शक्तिपत्नी अहश्यन्ती हूँ।' वशिष्ठ बोले, 'वेटी! मेरे पुत्र शक्तिके समान स्वरसे साझ वेदोंका अध्ययन



कौन कर रहा है !' अहस्यन्तीने कहा, 'आपका पाँत्र मेरे गर्ममें है । वह वारह वर्षसे गर्ममे ही वेदाच्यन कर रहा है ।' यह सुनकर विशिष्ठ सुनिको वड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने सोचा, 'अच्छी वात है । मेरी वंश-परम्पराका उच्छेद नहीं हुआ ।' यही सब सोचते हुए वे छौट ही रहे ये कि एक निर्जन वनमें कल्मापनादसे उनकी भेंट हो गयी । लिये दीड़े । राजाओंको क्रोधित देखकर द्रुपद डर गये । वे ब्राह्मणांकी शरणमें गये । द्रुपदको मयमीत और राजाओंको आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके बीचमें आ गये, राजाओंने उन्होंपर धावा बोल दिया । ब्राह्मणोंने एकम्बरसे मृगचमें और कमण्डल हिलाते हुए कहा, 'डरना नहीं, हम तुम्हारे शत्रुओंके साथ लड़ेंगे ।'अर्जुनने मुसकराकर कहा—'ब्राह्मणों ! आयलोग एक ओर खड़े होकर तमाशा देखते रिदेये । इन लोगोंके लिये तो में ही बहुत हूं ।' अर्जुन धनुष चहाकर भीमसेनके साथ पर्वतके समान अविचल मावसे खड़े हो गये । मदोन्मत्त कर्ण आदि वीरोको सामने आते देख वे उनपर ट्रुट पड़े । सभी उपस्थित वीर युद्धमें ब्राह्मणोंको मारना अर्थम नहीं है, ऐसा कहकर उनपर आक्रमण करने लगे । अर्जुन और कर्णका सामना हुआ । अर्जुनने ऐसे बाण खींच-



खींचकर मारे कि कर्ण युद्धभूमिमें ही अचेत-सा हो गया। दोनों वडी वीरताके साथ एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे अपने-अपने हार्योकी सफाई दिखलाने लगे। कर्णने कहा, 'अजी! आपने तो ब्राह्मण होनेपर भी ऐसे हाथ दिखलाये कि मेरी प्रसन्नताकी सीमा न रही। आपके मुखपर विपादका कोई चिह्न नहीं है और हस्तकीशल भी वड़ा विलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं है! मुझे तो ऐसा जान पडता है कि मानो स्वयं विष्णु या इन्द्र ही अपनेको लिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं कोधमें भरकर युद्ध करूँ तो देवराज इन्द्र और पाण्डुनन्दन अर्जुनके सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता।

अर्जुनने कहा, 'कर्ण ! मैं साक्षात् धनुर्वेद या परग्रुराम नहीं हूँ । मैं समस्त शस्त्रोंका रहस्थर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योदा हूँ । श्रीगुरुदेवके प्रतापसे ब्रह्मास्त्र और इन्द्रास्त्रका मुझे अच्छा अभ्यास है । मैं तुम्हें जीतनेके लिये जमकर खड़ा हूँ । तुम अपना जोर आजमाओ ।' महार्यी कर्ण ब्रह्मास्त्रविशारद प्रतिद्वन्द्वीको अजय समझकर युद्धसे स्वयं हट गया ।

जिस समय कर्ण और अर्जुन एक-दूसरेसे मिड़े हुए थे, उसी समय दूसरे स्थानपर गल्य और भीमसेन एक-दूसरेको छलकारते हुए मतवाले हाथियोंको तरह युद्ध कर रहे थे। आगे खींचकर, पीछे झोंककर एक-दूसरेको गिरानेका प्रयत्न करते और तरह-तरहके दाव करके धूसोंकी चोट करते। पत्थरोंके टकरानेकी तरह दोनोंके शरीर चटचटा रहे थे। दो घड़ीतक छड़-मिड़कर मीमसेनने शल्यको धरतीपर गिरा दिया। सभी ब्राह्मण हॅसने छगे। भीमसेनका यह काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने शत्रुको धरतीपर गिराकर भी उसे मारा नहीं।

इस प्रकार जब मीमसेनने शस्यको पछाड़ दिया और कर्ण मी युद्धसे हट गया तब सभी लोग सगङ्क हो गये, सर्वसम्मतिसे युद्ध बंद कर दिया गया । भगवान् श्रीकृष्णने पहले ही पहचान लिया या कि ये तो पाण्डव हैं, इसिलये उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रताके साथ समझाया कि इस व्यक्तिने घमंके अनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया, इसिलये इससे युद्ध करना उचित नहीं है । भगवान् श्रीकृष्णके समझाने बुझाने और भीमसेनके पराक्रमसे विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने-अपने निवासस्थानपर लोट गये । धीरे-धीरे मीड़ छॅटने लगी । भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणोसे घिरे हुए, द्रौपदीको साथ लेकर, अपने निवासस्थान कुम्हारके घरकी ओर चले।

मिक्षा लेकर लौटनेका समय वीत चुका या। माता कुन्ती अपने पुत्रोके समयपर न लौटनेसे तरह-तरहकी आशङ्काएँ कर रही याँ। माताके स्तेहमय हृदयका यह स्वभाव ही है। वे एक बार सोचतीं कि कहीं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके पुत्रोंने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया, कहीं राक्षमेंसे तो मुठभेड़ नहीं हो गयी। उसी समय तीसरे पहर मीमसेन और अर्जुन द्रौपदीको साथ लिये कुम्हारके घरपर आये।

समय आनेपर हम उन्हें ले लेंगे ।' इस प्रकार आपसमें एक-दूसरेका सत्कार करके गन्धर्व और पाण्डव भगवती भागीरथी-के रमणीय तटसे अभीष्ट स्थानकी ओर चल पड़े ।

पाण्डवोंने उत्कोचक तीर्थमें धौम्य मुनिके आश्रमपर जाकर उनसे पुरोहित वननेकी प्रार्थना की । धौम्यने कन्ट, मूल, फल्से पाण्डवोंका स्वागत किया और पुरोहित वनना स्वीकार कर लिया । इससे पाण्डवोंको इतनी प्रसन्नता हुई और उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो सारी सम्पत्ति और राज्य मिल गया । उन्हें इस बातका पक्का विश्वास हो गया कि अब स्वयवरमें द्रौपदी हमें ही मिलेगी । पाण्डव सनाय हो गये । धौम्य मुनिको भी ऐसा दीखने लगा कि इन धर्मात्मा वीरोंको इनकी विचारगीलता, शक्ति और उत्साहके फल्स्वरूप शीष्ठ ही राज्यकी प्राप्ति होगी । मङ्गलाचारके



अनन्तर पाण्डवोंने द्रौपदीके स्वयंवरके लिये यात्रा री

#### द्रौपदी-स्वयंवर

वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय! जब नर-रल पाण्डव अपनी माताके साथ राजा द्रपदके श्रेष्ठ देश, उनकी पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयवर-महोत्सवको देखनेके लिये रवाना हुए तब उन्हे मार्गमें एक साथ ही बहुत-से ब्राह्मणोंके दर्शन हुए । ब्राह्मणोंने पाण्डवोसे पूछा कि 'आपलोग कहाँसे चलकर किस स्थानको जा रहे हैं !' युधिष्ठिरने उत्तर दिया, 'पूजनीय ब्राह्मणो, हम सव माई एक साथ ही रहते हैं और इस समय एकचका नगरीसे आ रहे हैं। श्राह्मणोंने कहा 'आपलोग आज ही पाञ्चाल देशके राजा द्रपदकी राजधानीमें चलिये। वहाँ स्वयंवरका बहुत बड़ा उत्सव होनेवाला है। हम भी वहीं चल रहे है। आइये, हमलोग साथ-साथ चलें। ' युधिष्ठिरने उनकी बात खीकार कर ली; सबलोग एक साथ ही चलने लगे । कुछ आगे चलनेपर उन्हें महर्षि वेदच्यासके भी दर्शन हुए । रास्तेमे बहुत-से हरे-भरे जंगल और खिले कमलोंसे शोभायमान सरोवर देखते हुए तथा स्थान-स्थानपर विश्राम करते हुए सव छोग आगे बढ़ने लगे। साथियोंको पाण्डवोंके पवित्र चरित्र,



मधुर स्वभाव, मीठी वाणी और स्वाध्यायशीयताचे बहुत प्रस्तता हुई। जब पाण्डवींने देखा कि द्रुपटनगर निकट आ गया है और उसकी चहारदीवारी स्पष्ट दीस रही है।

म० अं० १९-

किया । युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णये कुशल-प्रश्नके अनन्तर पूछा कि 'भगवन् ! हमलोग तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं । आपने हमें कैसे पहचान लिया !' भगवान् श्रीकृष्णने हॅसते हुए कहा, 'महाराज! क्या लोग छिपी हुई आगको नहीं हूँढ लेते ! आज भीमसेन और अर्जुनने जिस पराक्रमका परिचय दिया है, वह पाण्डवों के अतिरिक्त और किसमें सम्भव है ! यह वड़े सौभाग्य और आनन्दकी वात है कि दुर्योधन और उसके मन्त्री पुरोचनकी अभिलापा पूरी न हुई । आपलोग लाक्षाभवनकी आगसे वच निकले । आपके सद्भस्य पूर्ण हों, आपका निश्चय सार्यक हो । अब हमलोग वहाँ अधिक देरतक रहेंगे तो लोगोंको पता चल जायेगा । इसलिये हमलोगोंको अपने डेरेपर जानेकी अनुमति दीजिये।' युधिष्ठिरकी अनुमतिसे भगवान् श्रीकृष्ण और वलदेव उसी समय लौट गये।

जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदीको साथ लेकर कुम्हारके घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार घृष्ट्युम्न छिप-कर उनके पीछे-पीछे चलने लगा या । उसने सव ओर

अपने कर्मचारियोंको नियक्त कर दिया और खयं छजग होकर पाण्डवोके पास ही बैठ रहा । वह पाण्डवोंके सब काम बड़ी सावधानीसे देख रहा या । चारों भाइयोंने भिक्षा लाकर अपने बड़े माई युधिष्ठिरके सामने रख दी । कुन्तीने द्रीपदीसे कहा, 'कल्याणि ! पहले तुम इस भिक्षांमसे देवताओंका अश निकालो, बाह्मणोंको भिक्षा दो, आश्रितोंको बाँटो । यचे हुए अन्नका आधा भीमसेनको दे दो । आधेम छः हिस्से करके हमलोग खा लें ।' सान्त्री द्रीनदीने अपनी सासकी आज्ञाम किमी प्रकारकी बद्धा किये विना प्रसन्नतासे उसका पालन किया । भोजनके पश्चात् सबके लिये कुशामन विद्याया । सबने अपने-अपने मृगन्त्रमं विद्याये और धरतीयर ही पड़ रहे । पाण्डवींने अपना खिरहाना दक्षिण दिशामे किया । सिरकी ओर माता कुन्ती और पैरोंकी ओर राजकुमारी द्रीपदी सोयीं । सोते समय वे लोग आनसमें रथ, हायी, तलवार, गदा आदिनी ऐसी विचित्र-विचित्र वार्ने कर रहे थे, मानो कोई सेनाधिकारी हों।

## धृष्टबुम्न और द्वपदकी वातचीत, पाण्डवोंकी परीक्षा और परिचय

वैश्वाम्पायनजीकहते हैं—जनमेजय ! धृष्टगुरा पाण्टवों के इतना निकट वैठा हुआ या कि वह उनकी वातें तो सुन ही रहा या, द्रौपदीको देख भी रहा या। उसके कर्मचारी भी उसके साथ ही थे। वहाँकी सब बात देरा-सुनकर वह अपने पिता द्रुपदके पास पहुँचा। द्रुपद उस समय कुछ चिन्तित हो रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र धृष्टग्रुराको देखते ही पूछा, 'वेटा, द्रौपदी कहाँ गयी ! उसे ले जानेवाले कीन हैं ! मेरी कन्या किसी श्रेष्ट क्षत्रिय अथवा ब्राह्मणके हायमें ही पड़ी है न ! कहीं किसी वैश्य या श्रुद्रको तो नहीं मिल गयी ! क्या ही अच्छा होता, यदि मेरी सौभाग्यवती पुत्री नर-त्व अर्जुनको प्राप्त हुई होती !'

धृष्टद्यसने कहा—'पिताजी, जिस कृष्णमृगचर्मधारी परम सुन्दर नवयुवकने लक्ष्यवेध किया था, वह वड़ा ही फ़र्तीला और वीर है—इसमें सन्देह नहीं। जिस समय वह वहिन द्रौपदीको साथ लेकर ब्राह्मणों और राजाओंके बीचमेंसे निकला, उस समय उसके मुखपर किसी प्रकारके सद्दोचका माव नहीं था। उसकी ढिठाई देखकर राजालोग क्रोधसे बल-सुन उठे और उनपर आक्रमण कर बैठे। उसके साथी

पुरुपने देखते-ही-देखते एक विशाल दूध उखाइ लिया और उससे राजाओंना मंहार प्रारम्भ वर दिया । कोई राजा उनका वालतक बॉका नहीं कर गना । वे दोनों मेरी बहिनके लेकर नगरके बाहर कुम्हारके घर गये। वहाँ एक अग्रिके समान तेजस्विनी स्त्री बैठी थी । अवस्य ही बहु उनरी माता होगी । उसके पास और भी तीन परम मुन्दर नवयुवक बैटे हुए थे । उन्टोंने अपनी माताके चरणींमे प्रणाम फरके द्रीवदी को प्रणाम करनेकी आजा दी और अपनी माताके पास उसे रखकर सब भाई भिक्षा मॉगने चले गये। भिक्षा लेक **लौटनेपर द्रौपदीने माताके आजानुसार देवता, ब्राह्मण आदि** को दिया, उन लोगोंको परोसा और खयं जाया। द्रौनर्द उनके पैरोकी ओर सोयी । सभी होग कुदा और मृगचर्म विद्याकर धरतीपर सो रहे थे । सोते नमय वे लोग आपसर जो बातचीत कर रहे थे, वह ब्राहाणा, वैश्यों या शूट्रॉ-जैर्स नहीं थी, वह सीधे युद्धसे सम्बन्ध रखती थी और वैसी बाते कुलीन क्षत्रिय ही किया करते हैं । मुझे तो ऐसा मालूम होत है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है और अमिदाहसे वचे पाण्डवोंने ही मेरी वहिनको प्राप्त किया है।'

\*\*\*\*\*

सबको ग्रहण किया। भोजनके बाद जब सब वस्तुओंको देखने-दिखानेका अवसर आया तब पाण्डवोंने पहले उसी कक्षामे प्रवेश किया, जिसमें युद्धसम्बन्धी वस्तुऍ रक्खी हुई थी। उनका यह काम देखकर सभी छोगोंके मनमे यह निश्चय-सा हो गया कि ये अवस्य ही पाण्डव-राजकुमार है।

पाञ्चालराज द्रुपदने धर्मराज युधिष्ठिरको अलग द्युलाकर कहा-'आपलोग ब्राहाण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा ग्रूट हे- यह बात हम कैसे माल्म करें ? कहीं आपलोग देवता तो नहीं है, जो मेरी पुत्रीको प्राप्त करनेके लिये इस वेपमें आये हैं ?' धर्मराज युधिष्टिरने कहा—'राजेन्द्र ! आपकी अभिलापा पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हो । में महात्मा पाण्डुका पुत्र युधिष्टिर हूं; मेरे चारों माई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहाँ बैठे हुए हैं । मेरी माता कुन्ती राजकुमारी द्रोपटीके साय रनिवासमें है ।'

## च्यासजीके द्वारा द्रौपदीके साथ पाण्डवोंके विवाहका निर्णय

धर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनकर द्रपदकी ऑऐं प्रसन्नतासे खिल उठी । आनन्दमम हो जानेके कारण वे कुछ भी बोल न सके। दुपदने ज्यान्यों करके अपनेकी सम्हाला और युधिष्ठिरसे वारणावत नगरके लाक्षा-भवनसे निकलकर भागने तथा अयतकके जीवन-निर्वाहका समाचार पूछा । युधिष्ठिरने संक्षेपमें क्रमञः सब वातें कह दा । तव द्रपदने धृतराष्ट्रको बहुत कुछ बुरा-भला करा और युधिष्ठिर-को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा राज्य तुम्हं दिलवा दुँगा। अनन्तर उन्होंने कहा कि 'युधिष्टिर ! अब तुम अर्जुनको आजा दो कि वे विधिपूर्वक द्रापदीका पाणिग्रत्ण करें।' युधिष्ठिरने कहा, 'राजन्! विवाह तो मुझे भी करना ही है। द्रपद बोले-'यह तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हा मेरी कन्याका विधिपूर्वक पाणिग्रहण करो ।' युधिष्ठिरने कहा, 'राजन् । आपकी राजकुमारी इम सत्रकी पटरानी होगी। हमारी माताजी ऐसी ही आजा दे चुकी है। इसिलये आप आज़ा दीजिये कि इम सभी क्रमदाः उसका पाणिग्रहण करें। राजा द्रुपद वोले, 'कुरुवंशभूपण ! तुम यह कैसी बात कर रहे हो १ एक राजाके बहुत-धी रानियों तो हो सकती है। परन्तु एक स्त्रीके बहुत-से पति हीं-ऐसा तो कभी सुननेमें नहीं आया । तुम धर्मके मर्मज और पवित्र हो, तुम् लोक-मर्यादा और धर्मके विपरीत ऐसी वात सोचनी भी नहीं। चाहिये।' युधिष्ठिर वोले—'महाराज!धर्मकी गति वडी सहम है। हमलोग तो उसे ठीक-ठीक समझते भी नहीं है। हम तो उसी मार्गसे चलते हैं, जिससे पहलेके लोग चलते रहे हैं। मेरी वाणीसे कभी छठ नहीं निकला है। मेरा मन कभी अधर्मकी ओर नहीं जाता । मेरी माताकी ऐसी आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। शुपदने कहा—'अच्छी वात है। पहले तुम, तुम्हारी माता और धृष्टयुम्न सव मिलकर कर्तन्यका

निर्णय फरें और फिर बतलावें । उसके अनुमार जो कुछ फरना होगा, कल किया जायगा ।'

सब छोग इकटे होकर विचार करने छंगे। उसी समय भगवान् वेदव्यास अनानक आ गये । स्य लोगोने अपने-अपने आसनसे उठकर उनका म्यागत-अभिनन्दन किया और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ न्वर्ण-सिहासनपर वैठाया। च्यासजीकी आज्ञासे सब लोग अपने अपने आहनपर बैठ गये । क्रशल-समाचार निवेदन क्रनेके बाद राजा द्रपदने भगवान वेदव्याससे प्रध्न किया, 'भगवन ! एक ही न्हीं अनेक पुरुपोंकी धर्मपळी किस प्रकार हो सकती है है ऐसा करनेसे सद्भग्तामा दोप होगा या नहीं ि आप कृपा पनके मेरा धर्म-सद्भट दूर कीजिये ।' व्यासजीने करा, 'राजन् ! एक स्त्री-के अनेक पति हो। यह बात लोबाचार और बेदके विरुद्ध है। समाजमें यह प्रचलित भी नहीं है। इस विषयमें तम होगोंने क्यान्क्या सोच रक्खा है, वहले अवना मत सनाओ। द्रपदने कहा, 'भगवन्, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा करना अधर्म है। लोकाचार, वेदाचार और सदाचारके विपरीत होनेके कारण एक स्त्री बहुत पुरुपोंकी पनी नहीं हो सकती । मेरे विचारसे ऐसा करना अधर्म है । धृष्टशम बोला, 'भगवन्, मेरा भी यही निश्चय है । कोई भी सदाचारी पुरुप अपने भाईकी पलीके साथ कैसे सहवास कर सकता है १ युधिष्ठिरने कहा, भी आपलोगीके सामने फिरसे यह बात दुहराता हूँ कि मेरी वाणीसे कभी झूठी वात नहीं निकलती। मेरा मन कभी अधर्मकी ओर नहीं जाता । मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है कि यह अधर्म नहीं है। शास्त्रोंमे गुरुजनोंके वचनको ही धर्म कहा गया है और माता गुरु-जनोंमें सर्वश्रेष्ठ है। माताने हमे यही आज्ञा दी है कि तुम-लोग मिक्षाकी तरह इसका मिल-जुलकर उपभोग करो । मेरी

अनुसार घनुषको छुकाकर डोरी चढानेकी चेष्टा की; परन्तु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे घमाक-धमाक धरतीपर जा गिरे । बेहोशीके कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया; साय ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े, दम फूल गया । वे द्रीपदीको पानेकी आशा छोड़कर अपने-अपने स्थानपर बैठ गये । दुर्योधन आदिको निराग और उदास देखकर धनुर्धर-शिरोमणि कर्ण उठा । उसने धनुषके पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते-देखते डोरी चढ़ा दी । वह क्षणमरमें ही लक्ष्यको वेध देता कि द्रीपदी जोरसे बोल उठी, भी स्तपुत्रको नहीं वर्लगी ।' कर्णने यह सुनकर ईर्ष्यांभरी हैंसीके साय

स्यंको देखा और फड़कते हुए घनुपको नीचे रख दिया। जब इस प्रकार बहुतने लोग निराद्य हो गये, तब विद्याल घनुष चढ़ानेके लिये आया। किन्तु घनुप उठानेके समद ही वह घुटनोंके बल नीचे जा पड़ा। जरासन्धकी भी घही दशा हुई और वह उसी समय अपनी राजधानीके लिये प्रस्थान कर गया। मद्रदेशके राजा शस्यकी भी घही गति हुई जो राजा शस्यकी स्वां पह प्रभादणाली राजा लस्यवेघ न कर सके, सारा समाज सहम गया, हस्यवेघ की बातचीततक बंद हो गयी। उसी समय अर्जुन के निक्तमें यह सहल्य उठा कि अब मैं चलकर लस्यवेघ करूँ।

### अर्जुनका रुक्ष्यवेध और उनके तथा मीमसेनके द्वारा अन्य राजाओंकी पराजय

वैराम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! ब्राह्मणोंके समाजमें अर्जुन खड़े हो गये । परम सुन्दर एवं वीर अर्जुनको धनुष चढ़ानेके लिये तैयार देखकर ब्राह्मणलोग चिकत रह गये । कोई सोचने लगा कि कहीं यह हमारी हॅसी न करा दे । कहीं राजालोग इसीके कारण ब्राह्मणोंसे द्वेप न करने लगें । कोई-कोई कहने लगा कि 'यह उत्साही वीर है, इसका मनोरय पूर्ण होगा । देखो, यह सिंहके समान चलता है, गजराजके समान चलवान् है, यह सब कुछ कर सकता है । यदि इसमें शक्ति न होती तो यह ऐसी हिम्मत ही क्यों करता ? तपस्वी और हढनिश्चयी ब्राह्मणके लिये असाध्य ही क्या है ? ब्राह्मण अपनी शक्तिसे छोटे-बड़े समी तरहके काम कर सकता है । परग्रुरामने युद्धमें क्षत्रियोंको जीत लिया, अगस्त्यने समुद्रको पी लिया ! इसे आपलोग आशीर्वाद दें कि यह लक्ष्यवेध कर ले। श्वाह्मण आशीर्वादकी वर्षा करने लगे ।

जिस समय ब्राह्मणोंमें इसी प्रकारकी अनेकों वार्ते हो रही थीं, उसी समय अर्जुन धनुषके पास पहुँच गये। उन्होंने धनुषकी प्रदक्षिणा की, भगवान् शङ्कर और श्रीकृष्णको सिर ह्युकाकर मन-ही-मन प्रणाम किया और धनुषको उठा लिया। जिस धनुषको बड़े-बड़े वीर उठा नहीं सके, रींदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुषको अर्जुनने विना परिश्रम उठा लिया और वात-की-वातमें होरी चढ़ा दी। अभी लोगोंकी ऑखें अर्जुनपर ठीक-ठीक जम भी नहीं पायी थीं कि उन्होंने पाँच बाण उठाकर उनमेंसे एक लक्ष्यपर चलाया और वह यन्त्रके लिदमें होकर जमीनपर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा, अर्जुनके सिरपर दिल्य पुष्पोंकी वर्षा होने लगी, ब्राह्मण अपने दुपटे

हिलाने लगे । अर्जुनको देखकर द्रुपदकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । उन्होंने मन-ही-मन निश्चय कर लिया कि अवसर पट्ने-पर मैं अपनी सम्पूर्ण सेनाके साथ इस बीरकी सहायता करूँगा । जब युधिष्ठिरने देखा कि अर्जुनने अपना काम कर लिया, तब वे झट नकुल और सहदेवको लेकर वहाँसे अपने निवासस्थानपर चले आये । द्रौपदी हायमें बरमाला लेकर प्रसन्नताके साथ अर्जुनके पास गयी और उसे उनके गलेमें डाल दिया । ब्राह्मणोंने अर्जुनका सत्कार किया और वे द्रौपदी के साथ रंगभूमिसे बाहर निकले ।

जब राजाओंने देखा कि राजा द्वपद तो अग्नी फन्माम विवाह एक ब्राह्मणके साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरेसे वहने लगे-'देखों तो नहीं, राजा द्रपद हमलो ोको तिनकेकी तरह तुच्छ समरापर अपनी श्रेप्र कन्याका विवाह एक ब्राह्मणके साथ कर देना चाएना है। इसलोगोंको बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना चाहिये न ! यह हमें कुछ नहीं समझता, इसिटिये इसरी परवा न करके इसको मार डालना ही उचित है। इस राजदेपी दुरात्माको छोड़नेका कोई कारण नहीं है । चया हमलोगींमॅसे एक भी ऐसा नहीं है, जिसे यह अपनी पुत्रीके योग्य समरो र स्वयंवर क्षत्रियोंके लिये है, उत्तमें ब्राह्मणींको आनेका योई अधिकार नहीं है। यदि यह कन्या इमलोगींको वरण नहीं करती तो इसे आगमें डाल दिया जाय । ब्राह्मणकुमारने चपलतावश इमलोगोंका अप्रिय किया है। परन्तु उसे तो ब्राह्मणके नाते छोड़ देना ही उचित है। गाजाओंने ऐसा निश्वय करके अपने-अपने शल उठा लिये और दुपदको मार बाल्नेके वेदीपर अग्नि प्रज्वित की गयी। युधिष्ठिरने विधिपूर्वक द्रौपदीका पाणिग्रहण किया, हवन हुआ और अन्तमें भांवरें फिराकर विवाहकर्म समाप्त किया गया। इसी प्रकार शेप भाइयोंने भी क्रमशः एक-एक दिन द्रौपदीका पाणिग्रहण किया। इस अवसरपर सबसे विलक्षण वात यह हुई कि देविष नारदके कथनानुसार द्रौपदी पुनः प्रतिदिन कन्याभावको प्राप्त हो जाया करती थी। विवाहके अनन्तर राजा द्रुपटने दहेजमें बहुत से रक्ष, धन और श्रेष्ठ सामग्रियों दी। रक्लोंसे जड़ी रासे, लगाम, उत्तम जातिके घोट्रोंसे जुते सी रय, सी हाथी, वस्त्राभूपणसे विभूपित को दासियों प्रत्येक दामादको दी गयीं। इसके अतिरिक्त भी बहुत-सा धन, रक्ष और अलङ्कार पाण्डवोंको दिये गये। इस प्रकार पाण्डव अगर सम्पत्ति और स्त्रीरक द्रौपदीको प्राप्त करके गजा द्रुपदके पास ही सुखसे रहने लगे।

द्रुपदकी रानियोंने कुन्तीके पान आकर, उनके पैरींपर सिर रखकर प्रणाम किया। रेशमी नाड़ी पहने द्रीपदी भी सासको प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्न भावसे उनके सामने खडी हो गयी। तब कुन्तीने बड़े प्रमसे अपनी शीलवती पुत्र-वधू द्रीपदीको आशीबांद देते हुए कहा, 'जैमे इन्ट्राणीने इन्द्रसे, स्वाहाने अग्रिसे, रोहिणीने चन्द्रमासे, दमयन्तीने नलसे, अस्न्यतीने विशिष्ठमे और लक्ष्मीने भगवान् नारायणसे प्रम-नेम निभाया है, वैसे ही तुम भी अपने पतियोंसे निभाना। तुम आयुष्मती, वीरप्रसचिनी, सीभाग्यवती और पतिप्रता होकर सुख मोगो। अतिथि, अभ्यागत, साधु, बूढ़े और



बालकोंकी आवभगन तथा पालन-पोपणमें ही तुम्हाग समय व्यतीत हो। तुम अपने सम्राट् पतियोंकी पटरानी बनो। जगत्के सारे सुख तुम्हें मिले और तुम मी वर्षतक उनका उपभोग करे।

भगवान् श्रीकृष्णने पाण्टवोंका विवाह है। जानेपर भेंटके रूपमे बैदूर्य आदि मणियोंसे जहे हुए खणांलद्वार, कीमती यपड़े, देश-विदेशके बहुमूल्य कम्बल, दुशाले, चैकड़ों दासियाँ, यहे-यहे घोड़े, हायी, रय, करोड़ों मोहरें और छकड़ों सोना भेजा। युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णकी प्रसन्नता-के लिये सब बुख बड़े ह्यंसे स्वीकार किया।

## पाण्डवोंको राज्य देनेके सम्बन्धमें कीरवोंका विचार और निर्णय

वैशामपायनजी कहते हैं — जनमेजय ! सभी राजाओं को अपने गुप्तचरोंसे शीघ ही माल्म हो गया कि द्रीपदीका विवाह पाण्डवोंके साय हुआ है । लक्ष्यवेध करनेवाले और कोई नहीं, स्वयं वीरवर अर्जुन थे । उनका सायी, जिसने शल्यको पटक दिया था और पेड़ उखाड़कर बड़े-बड़े राजाओंके छक्के छुड़ा दिये थे, भीमसेन था । इस समाचारसे सभीको बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने पाण्डवोंके बच जानेसे प्रसन्नता प्रकट की और कौरवोंके दुर्व्यवहारसे खिन होकर उन्हें धिकारा ।

दुर्योधनको यह समाचार सुनकर बड़ा दुःख हुआ। वह अपने सायी अस्वत्थामा, शकुनि, कर्ण आदिके साथ द्वुपदकी राजधानीसे हस्तिनापुरके लिये लौट पड़ा। दुःशासनने दुर्योधनसे घोमे स्वरसे कहा, 'भाईजी, अब में ऐसा समझ
रहा हूँ कि भाग्य ही बलवान है। प्रयत्नसे कुछ नहीं होता।
तभी तो पाण्डव अवतक जी रहे हैं। 'उस समय सभी कौरष
दीन और निराश हो रहे थे। उनके हस्तिनापुर पहुँचनेपर
वहाँका सब समाचार सुनकर विदुरजीको बड़ी प्रसन्नता हुई।
वे उसी समय धृतराष्ट्रके पास जाकर बोले—'महाराज, धन्य
है, धन्य है। कुक्वंशियोंकी अभिवृद्धि हो रही है।' धृतराष्ट्र
भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि 'बड़े आनन्दकी बात है, बड़े
आनन्दकी बात है!' धृतराष्ट्रने ऐसा समझ लिया या कि
द्रीपदी मेरे पुत्र दुर्योधनको मिल गयी। इसलिये उन्होंने

### कुन्तीकी आज्ञापर द्रौपदीके विषयमें पाण्डवोंका विचार तथा श्रीकृष्ण और वलरामसे मेंट

वैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! मीमसेन और अर्जुनने द्रौपदीके साथ कुम्हारके घरमें प्रवेश करके अपनी मातासे कहा कि 'मां, आज हमलोग यह भिक्षा लाये हैं।' माता कुन्ती उस समय घरके भीतर थीं। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षाको देखे विना ही कह दिया कि 'वेटा, पाँचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो।' वाहर निकलकर जव कुन्तीने देखा कि यह तो साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बडा पश्चात्ताप हुआ। वे कहने लगीं—'हाय, हाय! मैंने क्या किया ?' वे तुरत द्रौपदीका हाथ पकडकर युधिष्ठिरके पास ले गयीं और वोलीं—'वेटा! जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदीको लेकर भीतर आये, तब



मैंने विना देखे हो कह दिया कि तुम सव लोग मिलकर इसका उपभोग करो। मैंने आजतक कभी कोई वात झूठी नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ, जिससे द्रौपदीको तो अधर्म न हो और मेरी बात झूठी भी न हो। अधिष्ठरेने क्षणभर विचार करके माता कुन्तीको ऐसा ही करनेका आधासन दिया और अर्जुनको बुलाकर कहा, 'माई! तुमने मर्यादाके अनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया है। अब विधिपूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पाणिग्रहण करो।' अर्जुनने कहा, 'माईजी! आप मुझे अधर्मका मागी मत बनाहये। सरपुरुषोंने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले आप,

तत्र भीमसेन, तदनन्तर में विवाह करूँ। फिर मेरे दाद नकुछ और सहदेवका विवाह हो। इमिन्ये इस गजकुमारीका विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिये। साथ ही यर भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धिसे धर्म, यन और दितके छिये जैसा करना उचित समझें, वैसी आजा दे। हमांन आपके आजाकारी हैं। सभी पाण्डव अर्जुनका प्रेम और ममतासे भरा वचन सुनकर द्रौपदीको देखने न्यो। उस समय द्रौपदी भी उन्हों छोगोंकी ओर देख रही थी। द्रीपदी से सम्बं मार्थ और सौशीस्थसे मुग्ध होकर पाँचों मार्ट एक दूसरेकी ओर देखने छगे। उनके मनमें द्रीपदी जन गा। युधिष्ठरने अपने भाइयोंकी मुराइतिसे उनके मनमा भाग जानकर और महर्षि व्यासके वचनोंका समण्य करके निरन्य पूर्वक कहा कि 'द्रौपदी हम सब भाइयोंकी पत्ने होगी।' इससे सभी भाइयोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। ये अपने मनभे इसी बातपर विचार करने छगे।

मगवान् श्रीकृष्णने स्वयवरमें ही पाण्डवारो पहचान लिया था। अब वे बड़े भाई बलगमजीके साथ पाण्डवीके निवासस्थानपर आये। उन्होंने वहाँ पाँची भाइगीको देगरक पहले धर्मराज युधिष्ठिरके चरणीका स्पर्ध किया और अपने-अपने नाम बतलाये। पाण्डवीने बड़े प्रेमने उनका न्वागन-गुन्यार



किया । दोनों भाइयोंने अपनी बुआ दुन्तीने चरणोंने प्रगान

egit er epit frær filt habertigen. Property of the state of the st فلا ير يوني المراج ويوند سور المراج و المراج و المراج grant to the many that the state of the stat ه الله عني في الدانيم في سالم الانفساطي، الوارساد manus a ma a pue a significant de manus que en manus que the transfer of the transfer of the design of en a transfer and the second transfer to and the second s the war to the total and the second åtore to mor, esta liter it my that he was the second of the and the second s چ<sup>ە</sup> ئاسىرى ئاۋاۋاسىدىك ئاسىرىك كاسىرىك The second of th the factor to the second and the and the first of the second of the second and the second of the second o ې چکور رسو چې لايون TO STREET TO THE REST OF THE TREET OF The second of the second of the first the comment of the comment

المراجع المراج والأنب فيه إسلام بها المناكم إنهام فيها لامان الرواقة الهاري المان المان المان المان المان المان المان المان ا grand and the grand grand and the grand and and it was now and a set from it down m a bangaran daga a man majar mangar elem grada en Esta distrib which was the firm of the court of با وجدادي على من يسور وغيم من الجرور و عامه many service from the comment of the comment of But Butter of A tillian tiggs to Announce the Company E A Secondary and with the second of the second mmera in the district of medical from enter to the day of the straight and बलक्री है। भार करतेल जर कुद्रा कर भारत दो र The first of the first property of the first first first the gar may be the to the fire of

 धृष्टचुसकी वातसे राजा द्रुपदको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये अपने पुरोहितको भेजा । पुरोहितने पाण्डवोंके पास जाकर कहा कि "आपलोग चिरजीवी हों । पञ्चालराज महात्मा द्रुपदने आशीर्वादपूर्वक आपलोगोंका परिचय जानना चाहा है । वीर युवको ! महाराज द्रुपदके मनमे यह चिरकालीन अभिलाग यी कि विशालवाहु नररल अर्जुन ही मेरी पुत्रीका पाणिप्रहण करें । उन्होंने मेरेद्वारा यह सन्देश भेजा है कि ध्यदि भगवत्कृपासे मेरी लालसा पूर्ण हुई हो तो बड़े आनन्दकी वात है, रस सम्बन्धसे मेरा यश, पुण्य और हित होगा ।"" युधिष्ठिरकी आगासे भीमसेनने पुरोहितजीका आदर-सत्कार



किया, ये आनन्दसे येठ गये और पूजा स्वीकार की।
युधिष्टिरने कहा, 'भगवन्! राजा हुपदने स्वयदर करके
अपनी पुत्रीका विवाह करनेका निश्चय किया था; यह क्षत्रियधर्मके अनुकूल ही था। स्वयंवर करनेका उद्देश्य किसी
व्यक्तिके साथ विवाह करना तो नहीं था। इस वीरने उनके
नियमीका पालन करते हुए भरी सभाम उनकी पुत्रीको
प्राप्त किया है। अब राजा हुपदको पछतानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा उनकी चिरकालीन अभिलापा
भी तो पूर्ण हो सकती है।' जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर
इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा हुपदके दरवारसे
दूसरा मनुष्य वहाँ आया। उसने धर्मराज युधिष्ठरसे कहा
कि 'महाराज हुपदने आपलोगोंके भोजनके लिये रसोई

तैयार करा ली है, आपलोग नित्यकर्मसे निवृत्त होकर राजकुमारी कृष्णाके साथ वहाँ चिलये । सुन्दर घोड़ोंसे जुते रथ आपलोगोंके लिये खड़े हैं ।' धर्मराज युधिष्ठरने माता कुन्ती और द्रीपदीको एक रयमें बैठाया और पॉचों भाई पॉच विशाल रयोंमें बैठकर राजभवनके लिये रवाना हुए ।

राजा दुपदने पाण्डवोंकी प्रवृत्तिकी परीक्षा छेनेके छिये राजमहलको अनेक वस्तुओंसे सजा दिया था। फल, फूल, आसन, गाय, रस्सियाँ, बीज और कृषकोपयोगी वस्तुएँ एक ओर सजायी गयी थीं। दूसरी कक्षामें शिल्पकलाके काममें आनेवाले औजार रक्खे गये थे। तरह-तरहके खिलीने एक ओर; दूसरी ओर ढाल, तलवार, घोड़े, रय, कवच, धनुष, वाण, शक्ति, ऋष्टि और भुशुण्डी आदि युद्धकी सामग्रियाँ शोभायमान यीं । उत्तम-उत्तम वस्त्र, आभूपण अन्य कक्षामें शोभा पा रहे थे। जिस समय पाण्डवोंके रथ वहाँ पहुँचे, माता कुन्ती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवासमें चली गर्यी । राजमहलकी स्त्रियोंने वड्डे आदर-सत्कारके साथ उनकी अगवानी और सम्मान किया। इधर राजा, मन्त्री, राजकुमार, उनके इष्टमित्र, कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पाण्डवींके शरीरकी गठन, चाल-ढाल, प्रमान, पराक्रम आदि देखकर बहुत आनन्दके साथ उनका स्वागत करने लगे। जो बड़े ऊँचे-ऊँचे और बहुमूल्य राजीचित आसन लगाये गये थे,



उनपर पाण्डव विना किसी हिचकके जाकर बैठ गये। दास-दासी सोनेके बर्तनोंमें बड़ी सज-घजके साथ सुन्दर-सुन्दर मोजन परसने छगे और उन छोगोंने उचित रीतिसे दें। आंपसे आजा प्राप्त होते ही भे वहाँ मन्देश भेश दूँगा कि पाण्डवलोग अपनी माता कुली और न म्यपू ही ही है साथ आनन्दपूर्वक हमिनापुर है लिने प्रम्यान कर महें हैं।

राजा द्रपदने कहा-'महारमा विद्र, आपका कटना टीक है। कुछवंशियोंसे मध्यान गरके मुझे भी पाम प्रमानता नहीं हुई है । पाण्डवीता अपनी माधानीमें जाना तो उनित री है, परन्तु में अपनी जवानमें यह बात यह नहीं महना । जानेके लिये करना मुद्दे। शोभा नहीं देता ।' सुधिवियने पट्टा, 'महाराज, हमलोग अपने अनुनर्गेनिहा आराह अभीन हैं। आप प्रमततारी जो आजा हैंगे, पर्रा एम करेंगे ।' भगपान श्रीत्रणाने पान, भी तो ऐसा समझना है कि पाण्ड मेंकी इस समय इन्तिनापुर जाना चारिये । ीमे राज्य द्वारद मागरा धर्मोके मर्गश हैं। ये जैया गर्ड, नैमा परना चाहिये।' हर्षड योजे, 'पुरुषोत्तम भगगान भीहरण देशमालक विनार करके जो बुछ यह रहे हैं, यही मुझे दीन जैनना है। इसमें गन्देर नहीं कि मैं पाल्यतिंगे लिना हेम करना हैं। उनना में भगनान शीमुणा भी करते हैं। पान्यतिसे जिन्ही मजलरामना शीकरण परने हैं, उतनी सामें यापदा भी नहीं बरते।

हम प्रभार मलाह करके पाण्डय राज इयर कि दिश हुए और भगवान् भीरणा, महामा रियर, मुन्तिनमा है। इति माण हिनापुर पहें ना गो। गरों के कि मिर्ने किमा प्राप्त कर ना हुआ। जा राज एनसहर्ग यह बात मारम हुई कि बीर पाण्डम आ रहे हैं तब उन्होंने उन्हों। आगानी के लिये विकर्ण, निक्रमेन और अन्यान्य की मोंने भेजा। जी माण्डोंने सीर एनानार्य भी गये। सब लोग नगरी पान ही पाण्डोंने मिले और उन लोगोंसे पिरफर पाण्डनोंने होंगनापुरमें प्रयेश किया। पाण्डवेंके दर्शनके निये मार नगरिनात्ता हुटे बहुने ये। उनके दर्शनमें प्रजापा शोह और दुश्य दूर हो। सबा। प्रजा आपसमें पाण्डवेंकी प्रशास करके पहने उन्हों कि यहि हमने दान, होम, तम आदि बुद्ध भी पुण्यकमें किया है। तो उनके प्रश्वन्यस्प पाण्डय जीवनभर हभी नगरीमें रहें।

पाण्डवींने राजसभामें जाकर राजा भूतराष्ट्र, भीषावितामार और समस्त पूज्य पुरुषोंके नरणोंमें प्रणाम किया। उनकी आजासे भोजन-विश्राम करनेके अनन्तर धुरुवानेपर वे किर राजसभामें गये। धृतराष्ट्रने कहा, 'सुधिष्ठिर, तुम आने भादर्योंके साथ सावधानीसे भेरी बात सुनो। अब तुमलोगींका



हुनीयम आदित भाग निमी स्वादा द्वादा और मननदार म भी, इस्तिदे द्वादाता साल तेतर स्वादासायके आसी साम गती बना के और पर्य बन्ने । मर्चे तुमे निमीमा नोदे साम नहीं है। नवीति विमे द्वाद देव ग्राओं में दशा नमें दें, निमे ही अनेन नुमानेसीयी स्था क्रेस्टा । या द्वेसी साम भूगाहरी यह बाद महिसम की और जनके नाग्येन प्रणास कर्या स्वाद्याकारी रहते हुने ।

क्याम आहि महितिने शुभ मुहलीने धर्मा नासक ज्ञारमं रिविके अनुमार राज्यानामी मीत जनकारी । पोर्ड की दिनीये यह तैयार क्षेत्रर रागीह समान दिगाणी देने ज्या । युधिकाने आने प्रयोगे हुए नगरना नाग इन्द्रवाय ननगा । नगरके जाते और समुद्रके समान रहरी साई और का समाने द्वारी नशाबी तमि बना है गरी थीं। यह वह भाषक कें। केंने महत्र और भोषुर दूरने ही दील दहने में । स्वाद माना अबदितारे भवादे वर्गे हुए में। परेगा बड़ा वदा प्रकल्प था। विर्हेमी, तेच, बन्ती और अन्यान युद्धनम् राति वन्त्र स्थानकान्तर एमावे हुए थे। सद्धे नौई। गीनी और सब्दर थी। देती पाधारे जिसे भी उपार बर रिथे गये थे। अनगवाहि समान इन्द्रप्रशा अवही मुन्दर-मुन्दर भवनीरे मुनोस्ति थी । नगर रैपार होते ही विभिन्न भाषाओं के जाननार ब्राह्मणा सेटा साहनार, पारीवार और गुणीवन आन्धानद यमने हमे। यहे यहे उदान, उपान हरें-भरे पाल-पुर्वांस लंदे मुझौसे परिपूर्ण हो रहे थे। बन्ती महर दृष्टिमें तो वैसा करना धर्म ही जँचता है। कुन्तीने कहा— 'मेरा बेटा युधिष्ठिर बड़ा धार्मिक है। उसने जो कुछ कहा है, बात बेसी ही है; मुसे अपनी नाणी मिथ्या होनेका भय है। इसलिये आपलोग बताइये कि अब ऐसा कौन-सा उपाय है, जिससे में असत्यसे बच जाऊँ। वयासजीने कहा—



'कल्याणि, इसमें सन्देह नहीं कि असत्यसे तुम्हारी रक्षा हो जायगी। द्रुपद! राजा युधिष्ठिरने जो कुछ कहा है, वह धर्मके प्रतिकृत नहीं, अनुकृत ही है। परन्तु इस वातका रहस्य में सबके सामने नहीं बतला सकता। इसलिये तुम मेरे साय एकान्तमें चले। 'ऐसा कहकर व्यासजी उठ गये और राजा द्रुपदका हाय पकड़कर एकान्तमें ले गये। धृष्टसुम्न आदि उनकी बाट देखते हुए वहीं बैठे रहे।

व्यासजीने द्रपदको एकान्तमें ले जाकर द्रीपदीके पहलेके

दो जन्मोंकी कथा सुनायी और यह बतलाया कि भगवान् शङ्करके वरदानके कारण ये पाँचों ही द्रौपदीके पति होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, 'द्रुपद, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें दिन्य दृष्टि देता हूँ । उसके द्वारा तुम इन पाण्डवींके पूर्वजन्म-के शरीरोंको देखो। १ द्रपदने भगवान् वेदव्यासके कृपा-प्रसादसे दिन्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि पाँचों पाण्डवोंके दिन्य रूप चमक रहे हैं। वे अनेकों आभूपण धारण किये हुए हैं; विशाल वक्षःखलपर दिव्य वस्त्र है; वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो स्वय भगवान् शिवः आदित्य अथवा वसु विराजमान हो रहे हों। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी दिव्य रूपसे चन्द्रकला अथवा अभिकलाके समान देदीप्यमान हो रही है, मानो उसके रूपमें भगवान्की दिव्य माया ही प्रकाशित हो रही हो । वह रूप, तेज और कीर्तिके कारण पाण्डवींके सर्वथा अनुरूप दीख रही है। यह झॉकी देखकर द्रुपदको बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्चर्यचिकत होकर उन्होंने न्यासजीके चरण पकड़ लिये। बोल उठे--- (धन्य हैं) धन्य हैं ! आपकी कृपासे ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र नहीं है। राजा द्रुपदने आगे कहा, 'भगवन्, मैंने आपके मुखसे जवतक अपनी कन्याके पूर्वजन्मकी बात नहीं सुनी थी और यह विचित्र दृश्य नहीं देखा था, तमीतक मैं युधिष्ठिर-की बातका विरोध कर रहा था। परन्त्र विधाताका ऐसा ही विधान है, तब उसे कौन टाल सकता है ? आपकी जैसी आज्ञा है, वैसा ही किया जायगा। भगवान् शङ्करने जैसा वर दिया है, चाहे वह धर्म हो या अधर्म, वैसा ही होना चाहिये । अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जायगा । इसलिये पॉचों पाण्डव प्रसन्नताके साथ द्रौपदीका पाणिप्रहण करें । क्योंकि द्रौपदी पाँचों भाइयोंकी पत्नीके रूपमें प्रकट हुई है।

#### पाण्डवोंका विवाह

श्रव भगवान् वेदव्यासने द्रुपदके साथ युधिष्ठिरके पास आकर कहा, 'आज ही विवाहके लिये ग्रुम दिन और ग्रुम मुहूर्त है। आज चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रपर है। इसलिये आज तुम द्रीपटीका पाणिग्रहण करो।' आज ही विवाहकार्य सम्पन्न होगा, यह निर्णय होते ही द्रुपद और धृष्टग्रुम्न आदिने विवाहके लिये आवश्यक, सामग्री जुटानेका प्रयन्य किया। द्रीपदीको नहला-धुलाकर उत्तम-उत्तम बस्न और आसूषण पहनाये गये। समय होनेपर द्रौपदी मण्डपमे लायी गयी। राजपरिवारके इप्टामित्र, मन्त्री, ब्राह्मण, परिजन, पुरजन वहे आनन्दसे विवाह देखनेके लिये आ-आकर अपने-अपने योग्य स्थानोंपर बैठने लगे। उस समय विवाह-मण्डपका सौन्दर्य अवर्णनीय हो रहा था। स्नान और स्वस्त्ययनके अनन्तर पाँचों पाण्डव मी वस्त्रालङ्कारसे सज-धजकर महाराज द्रुपदके ऑगनमें आये। उनके आगे-आगे तेजस्वी पुरोहित घौम्य चल रहे थे।

बुद्धि भी एक-सी ही होने लगी । उन्होंने निहोकी के जीतने की इच्छासे विधिपूर्नक दीक्षा प्रकृण करके निरुयानन्यम तपम्या प्रारम्भ की । वे भूरो और प्यांने रहकर जटा वहाल धारण किये हुए केवल हवा पीउर तपस्या फरने रहें। उनके शरीरपर गिट्टीका देर लग गया । भेनल एक अँगुटेके बल्लर राहे होकर दोनों हाय जपर उठाये ने सर्वकी और एकटक निहारते रहते । यहन दिनींतक पेसी ताम्या करनेसे सिटा पर्वत भी प्रभावित हो गया । उनकी तक्साका पर देने हे लिये न्वयं ब्रह्माची प्रफट एए और चनने गर माँगने हैं। कहा । सुन्द-उपसुन्दने तहाजीको देख, हाम जीदरा यहा---ध्यमो, यदि आप तमारी तमनाने प्रयक्त ई और हमें गर देना चारते हैं तो ऐसी सूत्रा पीजिये कि हम दोनों शेष्ट मध्यापी, अन्त-शर्खोंके जानगर, रोच्छानुसार रूप बर्टनीयाँक, बलतान् एत अगर् है। जायें।' त्रवाशीने महा, धागर होना तो देवताऑकी विशेषा है। तुरुत्तरी संस्थाना यर उद्देश्य भी नहीं था। इनिजी अगर होने के निया और जो कुछ तुमने माँगा है, नह प्राप्त रोगा । दोनों भाइयोंने फहा, भितामह, नव आम हमें ऐसा पर दीजिये कि हम



संसारके किसी भी प्राणी या पदार्थके द्वारा न मरें । हमारी मृत्यु कभी हो तो एक-दूसंके हायसे ही हो ।' ब्रह्माजीने उन्हें यह वर दे दिया और फिर अपने लोकको चर्छे गये तथा है दोनों वर पाकर अपने घर लीट आये ।

सुन्द और उपसुन्दके बन्धु-बान्धवींकी प्रसन्नताकी

भीगा न गर्री । दोनों माई सजधजन उत्सव मनाने लगे । प्याओयीओ, मीन उड़ाओं! की आपानमें उनहा नगर गुँज उठा । जब नगरमें घर-पर इस प्रशास उत्स्य होने लगा, तब मुन्द और उपमुन्दने बहे-पूर्वोधी सवाहमे दिग्याय है क्यि यात्रा की । उन्होंने इन्द्रलीक यथा, गक्षम, नाम, कोन्स आहि स्थार विजय प्राप्त करके शारी प्रची जाने नशमे करनेपी नेश वी । डोनी भारपीकी भागमे अमुमान पूम पूमरर ज्ञक्ति और राजर्विकेस गणानदा गमने स्थे। ये बादणों है अभिनेत्री अपिन उठाक पर्तिने पैक देने । सामिनीहि आश्रम उक्त गये । उनमें इंटे पूरे क्याप्टल, सूता और प्रत्यों है में दर्शन हैते थे। जब सुविरोग दुर्गम स्थानीय पर शावर जिपने समे राव पे दोनो अगुर दायी। भिट्ट और बाप बननर उनही हला परने स्थे। बाहाय और धवियोग कियंग होने लगा। गमः स्वारपाय और उपनीत यह होनेने नारी नेर हाहानार मन गया । भाजपके कारीबार बंद हो गरे । संस्कृतिक लेख होने और हिद्योका हैर सम जलेंगे पूर्णी भगड़र में गयी।

इस भगायक द्वानाएडमी देयस्य विभेन्द्रय स्मितः मृति और मनामाओंती बदा तथ गुगर । यब मिल्सर महारोक्षी गरे। उस समा महाजीके पास महारेन, हन्द्र, अपि, गाम, गुर्व, चन्द्र अपि देशक, वैकाल। गाल्यिस्य आदि गमी विद्यमान थे । महर्षिती और देगताओंने बई नमाकि साथ नदारीके मामने यह निधन किया कि सुन्द पर्व उनग्रद्भं प्रमानी निम प्रकार भीतर किया है और ितने निष्टर वर्ग सिपे हैं । ब्रह्मानीने ध्राप्तर मेरनस्य विकासमानी बुरामा और बहा कि उम एक ऐसी अनुप्रम मुन्दरी स्त्री बनाओं, जी सभीती एमा है। विशासमीतीन यहन मेन निनाक्त एक विनेत्रमुद्दी अवाराता निर्माण क्या । मंगर्क श्रेष्ठ रालेका विच्योजभर अंश केहर उसका एक एक अल्ल बनाया गया था। इसि वि बलाजीने उम नन्दरी या नाम पीरियसमा स्वया । विशेषमाने प्रदासीके सामने राय जोहबर पूछा कि ध्यानन्, मुशे बचा आशा है। ब्रह्माजीने कहा-पित्रंतिको ! तुम सुन्द और उपसन्दके पास जाओं और अपने मनोहर रूपमे उन्हें एमा हो। ग्रम्हारी मन्दरना और कौशतसे उनमें फुट पह जाय, ऐसा उपाय करो ।' तिञ्रीतमाने ब्रह्मार्जाकी आशा स्वीकार करके प्रणाम किया और सब देवताओं में प्रदक्षिणा की । उस्ते रूपकी बांभा देखकर देवताओं और शृपियोंने समझ दिया कि अब पाम बननेमें अधिक विलम्ब नहीं है ।



तरह-तरहके गहने भेजनेकी आजा देते हुए कहा कि 'वर-वधूकों मेरे पास लाओ ।' यिदुरने यतलाया कि द्रौपदीका निवाह पाण्डवोंके साय हुआ और वे बड़े आनन्दसे द्रुपदकी राजधानीमें निवास कर रहे हैं। धृतराष्ट्रने कहा, 'विदुर, पाण्डवोंको तो मैं अपने पुत्रोंसे भी बढ़कर प्यार करता हूँ। उनके जीवनसे, विवाहसे और द्रुपद-जैसा सम्यन्धी प्राप्त होनेसे में और भी प्रसन्त हुआ हूँ। द्रुपदके आश्रयसे वे बहुत ही शीप्र अपनी उन्नति कर लेंगे।' विदुरने कहा, 'मैं चाहता हूँ कि जन्मभर आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे।'

जब विदुर वहाँसे चले गये, तब दुर्योधन और कर्णने धृतराष्ट्रके पास आकर कहा कि 'महाराज, विदुरके सामने हमलोग आपसे कुछ भी नहीं कह सकते । आप उनके सामने द्यनुओंकी बढ़तीको अपनी बढ़ती मानकर हर्प प्रकट करते हे ! हमें तो रात-दिन शत्रुओंके बलके नाशकी धुनमें लगे रहना चाहिये । हमें तो अभीसे कोई ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे व आगे चलकर हमारी राज्यसम्पत्तिको हिया न सकें ।' धृतराष्ट्र वोले, 'बेटा, यही तो में भी कहता हूँ । परन्तु विदुरके सामने वाणीसे तो क्या, चेहरेसे भी मेरा यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिये । कहीं वह मेरे भावको भाष न ले, इसलिये में उसके सामने पाण्डवोंके ही गुणोंका बखान करता हूँ । तुम दोनों इस समय जो करना उचित समझते हो, वह बतलाओ ।'

दुर्योधनने कहा-पिताजी। मेरा तो ऐसा विचार है कि मुख विश्वासी गुप्तचर एवं चतुर ब्राह्मणींको भेजकर कुन्ती और माद्रीके पुत्रोंमें मनमुटाव उत्पन्न करा दिया जाय अथवा राजा दुपद, उनके पुत्र और मिन्त्रयोंको लोभके फदेमें फॅसाकर वगमें कर लेना चाहिये और उनके द्वारा उनको वहांसे निकलवा देना चाहिये। यह उपाय भी कर सकते हैं कि द्रीपदी उन्हें छोड़ दे। यदि किसी तरह घोखा देकर भीमसेनको मारा जा सके, तब तो सारा काम ही बन जाय। मीमसेनके विना अर्जुन तो हमारे कर्णका चौयाई भी नहीं है। यदि ये उपाय आपको न जॅचें तो कर्णको उनके पास भेज दीजिये। जब वे लोग कर्णके साथ यहाँ आ जायेंगे तो फिर पहलेकी तरह कोई-न-कोई उपाय किया जायगा और इस बार वे नहीं बच सकेंगे। द्वुपदका पूरा विश्वास और सहानुभूति प्राप्त करनेके पहले ही उन्हें मार डालना चाहिये। मेरी तो यही सलाह है। कर्ण, इस सम्बन्धमें तुम्हारी क्या राय है !

कर्णने कहा- 'दुर्योधन, मै तो तुम्हारी राय पसंद नहीं करता । तुम्हारे वतलाये हुए उपायोंसे पाण्डवोंका वशमें होना सम्भव नहीं दीखता । वे आपसमें इतना प्रेम करते ईं कि मनमुटावका कोई ढग नहीं दीखता। सबका प्रेम एक ही स्त्रीमें है और वह विवाहके द्वारा प्राप्त है, इससे उनकी घनिष्ठता और भी सिद्ध होती है। राजा द्रुपद भी एक श्रेष्ठ पुरुष है। वह धनका लोभी नहीं। तुम सारा राज्य देकर भी उसे पाण्डवोंके विपक्षमें नहीं कर सकते। जवतक श्रीकृष्ण यादवोंकी सेना लेकर पाण्डवोंको राज्य दिलवानेके लिये राजा द्रुपदके यहाँ नहीं पहुँचते, तभीतक तुम अपना पराक्रम प्रकट कर लो। बात यह है कि श्रीकृष्ण पाण्डवोंके लिये अपनी अपार सम्पत्ति, सारे भोग और राज्यका भी त्याग करनेमे नहीं हिचकेंगे। इसिलये मेरी सम्मति तो यह है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढाई कर दें और दूपदको हराकर पाण्डवोंको पराक्रमसे ही मार डालें: क्योंकि पाण्डव साम, दान और भेद-नीतिसे वगमें नहीं किये जा सकते। उन वीरोंको तो केवल वीरतासे ही मार डालना चाहिये। धृतराष्ट्रने कहा, 'बेटा कर्ण । तुम शस्त्रास्त्र-कुशल तो हो ही, नीतिकुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है, वह तुम्हारे अनुरूप है। परन्तु मेरा विचार यह है कि आचार्य द्रोण, भीष्मपितामह, विदुर और तुम दोनों— सब मिलकर इस सम्बन्धमें फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो, जिससे परिणाममें सुख मिले ।

राजा भृतराष्ट्रने भीष्मपितामह आदिको बुरुवाया ।

लीं और उन्हें लेकर भागने लगे । ब्राह्मणको वडा कोघ आया और वह इन्द्रप्रस्थमें आकर पाण्डवोंके सामने करण-ऋन्दन करने लगा । ब्राह्मणने कहा कि 'पाण्डव ! तम्हारे राज्यमें द्रष्टात्मा और क्षद्र छुटेरे मेरी गौएँ छीनकर बलपूर्वक लिये जा रहे हैं। तम दौड़कर इन्हें बचाओ। जो राजा प्रजासे कर लेकर भी उसकी रक्षाका प्रवन्ध नहीं करता, वह निस्सन्देह पापी है । मैं ब्राह्मण हूँ । गौओंका छिन जाना मेरे धर्मका नाश है। तुम्हें उचित है कि इस समय तुम पूरी शक्तिसे मेरी गौओंकी रक्षा करो ।' अर्जनने ब्राह्मणका करुण-क्रन्दन सनकर उन्हें ढाढर बॅधाया । परन्त उनके सामने अहचन यह यी कि जिस घरमें राजा युधिष्ठिर द्रीपदीके साथ वैठे हुए थे, उसी घरमें उनके अस्त्र-शस्त्र थे । नियमानुसार अर्जुन उस घरमें नहीं जा सकते थे। एक ओर कौद्रम्बिक नियम, दसरी ओर ब्राह्मणकी करुण पुकार । अर्जुन बड़े असमंजसमें पड़ गये। उन्होंने सोचा कि 'ब्राह्मणका गोधन छौटाकर ऑस पोंछना मेरा निश्चित कर्तव्य है । यदि मैं इसकी उपेक्षा कर दूँगा तो राजाको अधर्म होगा, हमलोगोंकी निन्दा होगी और पाप भी छगेगा । दूसरी ओर प्रतिज्ञा-भन्न करनेसे भी पाप लगेगा, वनमें जाना पड़ेगा! अच्छी वात है। मैं ब्राह्मणकी रक्षा करूँगा । कोई क्कावट हो तो रहे । नियम-भङ्गके कारण कितना भी कठिन प्रायश्चित्त क्यों न करना पहे, चाहे प्राण ही क्यों न चले जायें, इस दीन ब्राह्मणके गोधनकी रक्षा करना



मेरा धर्म है और वह मेरे जीवनकी रक्षांचे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। अर्जुन राजा युधिष्ठिरके घरमें निस्सङ्कोच चले

गये । राजारे अनुमति लेकर धनुप उठाया और आकर ब्राह्मणसे बोले, 'ब्राह्मणदेवता ! जल्दी चलो । अभी वे दृष्ट अधिक दूर नहीं गये हैं । उनसे गोधनका उद्घार कर लायें ।' थोड़ी ही देरमें अर्जुनने वाणोंकी वौछारसे छुटेरोंको मारकर गौऍब्राह्मणको सौंप दीं। नागरिकोंने अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की, क्रचवंशियोंने अभिनन्दन किया । अर्जुनने युधिष्ठिरके पास जाकर कहा, 'भाईजी ! मैंने आपके एकान्तगृहमें जाकर प्रतिश तोड़ी है। इसलिये मुझे बारह वर्षतक वनवास करनेकी आशा दीजिये। क्योंकि हमलोगोंमें ऐसा नियम यन चुका है।' यकायक अर्जुनके सुँहसे ऐसी चात सुनकर युधिष्ठिर शोकमें पड़ गये । उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुनसे कहा, 'मैया ! यदि तुम मेरी वात मानते हो तो मै जो कहता हूँ, सुनो । यदि तुमने नियम-भङ्ग किया भी है तो उसे मैं क्षमा करता हैं। मेरे अन्तःकरणमें उससे तनिक भी दुःख नहीं हुआ, तुमने तो वहुत अच्छा काम किया । वड़ा भाई स्त्रीके साय बैठा हो तो वहाँ छोटे भाईका जाना अपराध नहीं है । छोटा भाई स्त्रीके राय बैठा हो तो वहाँ बड़े भाईको नहीं जाना चाहिये। तम वनवासका विचार छोड़ दो। न तो तुम्हारे धर्मका लोप हुआ है और न मेरा अपमान ।' अर्जुनने कहा, 'आप ही



कहते हैं कि धर्म-पालनमे वहानेवाजी नहीं करनी चाहिये। मैं रास्त्र छूकर सच-सच कहता हूँ कि अपनी सत्य प्रतिज्ञाको कभी नहीं तोड़ूँ गा। अर्जुनने वनवासकी दीक्षा ली और बारह वर्षतक वनवास करनेके लिये चल पड़े। अर्जुनके साथ बहुत-से वेद-वेदाङ्कके मर्मश, अध्यातमचिन्तक, भगवद्गक्क, त्यागी

वढकर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष अवस्या, बुद्धि और शास्त्रज्ञान आदि सभी वार्तोमें सबसे यडे-चढे हैं। इनके हृदयमें आपके और पाण्डुके पुत्रोंके प्रति समान स्नेह-भाव है । वार्ये हायसे भी वाण चलानेवाले अर्जुनको और तो क्या, स्वयं इन्द्र भी युद्धमें नहीं जीत सकता । महावाहु भीम जिसकी भुजाओं में दस हजार हायियोंका वल है, उसको देवतालोग भी युद्धमें कैसे जीत सकते हैं ! रण-बाँकुरे नकुल-सहदेव अयवा धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रमके मूर्तिमान् विग्रह धर्मराज युधिष्ठिरको ही युद्धके द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है ? आपको समझ लेना चाहिये कि पाण्डवींके पक्षमें स्वयं श्रीवलरामजी और सात्यिक है। भगवान श्रीकृष्ण उनके सलाहकार हैं। यलवान् एवं असंख्य यद्वंशी उनके लिये प्राणींकी वाजी लगानेको तैयार हैं। यदि युद्ध हुआ तो पाण्डवींकी विजय निरिचत है। यदि मान भी लें कि आपका पक्ष निर्वल नहीं है, फिर भी जो काम मेल-जोलसे निकल सकता है, उसे सगड़ा-बखेड़ा करके सन्देहास्पद बना देना कहाँकी बुद्धिमानी

है ! जबसे प्रजाको यह बात मालूम हुई है कि पाण्डव जीवित हैं, तनसे सभी नागरिक-अनागरिक उनके दर्शनके लिये उत्सुक हो रहे हैं। इस समय पाण्डवोंके विरुद्ध कोई काम करनेसे राज्य-विष्ठव हो जायगा । आप पहले अपनी प्रजाको प्रसन्न कीजिये । दुर्योधन, कर्ण और शकुनि आदि अधर्मी और दुष्ट हैं । इनकी समझ अमीतक कची है । इनकी वात मत मानिये । मैने आपको पहले ही सूचित कर दिया या कि दुर्योधनके अपराधसे सारी प्रजाका सत्यानाश हो जायगा ।

धृतराष्ट्रने कहा-'विदुर, भीष्मपितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान् एव ऋषितुल्य हैं। इनकी सलाह मेरे परम हितकी है। तुमने भी जो कुछ कहा है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर आदि पाँचों पाण्डव जैसे पाण्डुके पुत्र हैं, वैसे ही मेरे भी। मेरे पुत्रोंकी तरह ही राज्यपर उनका भी अधिकार है। तुम पञ्चाल देशमें जाओ और राजा द्रपदकी अनुमतिसे कुन्ती, द्रीपदी तथा पाण्डवींको सत्कारपूर्वक यहाँ ले आओ।' भृतराष्ट्रकी आज्ञासे विदुरने द्रुपदकी राजधानीके लिये प्रस्थान किया ।

#### विदुरका पाण्डवोंको हस्तिनापुर लाना और इन्द्रप्रस्थमें उनके राज्यकी स्थापना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! महात्मा विदुर रयपर सवार होकर पाण्डवोंके पास राजा द्रपदकी राजधानीमें गये । विदुरजी द्रुपट, पाण्डव एवं द्रीपदीके लिये तरह-तरहके रत और उपहार अपने साथ ले गये थे। वे पहले नियमा-नुसार राजा द्रपदसे मिले। उन्होंने विदुरका वड़ा सत्कार किया । कुशल-प्रश्नके अनन्तर विदुर श्रीकृष्ण और पाण्डवेंसे मिले । उन लोगोंने विदुरजीकी वहे प्रेमसे आवमगत की । विदुरजीने धृतराष्ट्रकी ओरसे वार-वार पाण्डवींका कुशल-मङ्गल पद्या और सबके लिये लाये हुए उपहार अर्पित किये। उपयुक्त अवसर पाकर महात्मा विदुरने श्रीकृणा और पाण्डवोंके सामने ही द्रुपदसे निवेदन किया कि 'महाराज, आपलोग कृपा करके मेरी प्रार्थनापर ध्यान दें। महाराज धृतराष्ट्रने अपने पुत्र और मन्त्रियोंसहित आपसे कुशल-मञ्जल पूछा है। आपके साय विवाहसम्बन्ध होनेसे उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हुई है । पितामह भीष्म और द्रोणाचार्यने भी आपकी कुगल जाननेके लिये बड़ी उत्सुकता प्रकट की है। इस अवसरपर ये जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हे राज्य-रामसे भी नहीं होती । अव आप पाण्डवींको हस्तिनापुर भेजनेकी तैयारी कीजिये । सभी कुरुवंशी पाण्डर्नोको देखनेके

लिये उत्कण्ठित हो रहे हैं । कुरुकुलकी नारियाँ नववधू द्रीपदीको देखनेके लिये लालायित हैं। पाण्डवोंको भी अपने देशसे चले बहत दिन हो गये। ये भी वहाँ जानेके लिये



उत्सुक होंगे । आप अब इन लोगोंको वहाँ जानेकी आरा

वीरवर अर्जुन वहाँसे चलकर समुद्रके किनारे-किनारे अगस्त्यतीर्थ, सौभद्रतीर्थ, पौलोमतीर्थ, कारन्धमतीर्थ और भारद्वाजतीर्थमें गये । उन तीर्थोंके पासके ऋपि-मुनि उनमें स्नान नहीं करते थे। अर्जुनके पूछनेपर माल्म हुआ कि उनमें बड़े-बड़े ग्राह रहते हैं, जो ऋपियोंको निगल जाते हैं। तपस्वियोंके रोकनेपर भी अर्जुनने सौभद्रतीर्थमें जाकर स्नान किया। जब वहाँ मगरने अर्जुनका पैर पकडा, तव वे उसे उठाकर ऊपर ले आये । परन्तु उस समय यह वडी विचित्र घटना घटी कि वह मगर तत्क्षण एक सुन्दरी अप्सराके रूपमें परिणत हो गया । अर्जुनके पूछनेपर अप्सराने वतलाया कि ''मै कुवेरकी प्रेयसीवर्गा नामकी अप्सरा हूँ। एक बार मैं अपनी चार सिखयोंके साथ कुवेरजीके पास जा रही थी। रास्तेमें एक तपस्वीके तपमें इमलोगोंने विष्न डालना चाहा। तपस्वीके चित्तमें कामका तो उदय नहीं हुआ, परन्तु उन्होंने क्रोधवश शाप दे दिया कि 'तुम पाँचीं मगर होकर सौ वर्षतक पानीमें रहो।' देवर्षि नारदसे यह जानकर कि पाण्डव अर्जुन यहाँ आकर इमलोगोंका उद्धार कर देंगे, हम-योडे ही दिनोंमें लोग इन तीथोंमें मगर होकर रह रही हैं। आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, अब मेरी चार सखियोंका भी उद्धार कर दीजिये।" उल्पीके वरदानके कारण अर्जुनको जलचरोंसे कोई भय तो या ही नहीं, उन्होंने सब अप्सराओंका उदार भी कर दिया और उनके प्रयत्नसे वहाँके सत्र तीर्थ वाधाहीन भी हो गये।

वहाँसे छौटकर अर्जुन फिर एक बार मणिपूर गये। चित्राझदाके गर्भसे जो पुत्र हुआ, उसका नाम बश्चवाहन रक्खा गया। अर्जुनने राजा चित्रवाहनसे कहा कि आप इस छड़केको छे छीजिये, जिससे इसकी शर्त पूरी हो जाय। उन्होंने चित्राझदाको भी बश्चवाहनके पालन-पोपणके लिये वहाँ रहनेकी आवश्यकता बतलायी और उसे राजस्य यश्चमें अपने पिताके साय इन्द्रप्रस्थ आनेके लिये कहकर फिर तीर्थ-यात्राके लिये गोकर्ण-क्षेत्र गये।

दक्षिणी समुद्रके उत्तरतटवर्ती तीर्थोंकी यात्रा करके अर्जुन पश्चिमी समुद्रके तटवर्ती तीर्थोंकी यात्रा करने लगे। जब वे प्रभासक्षेत्रमें पहुँचे, तब भगवान् श्रीकृष्णको वहाँ उनके आनेका समाचार मिला और उन्होंने उसी समय अपने



परम मित्र अर्जुनसे मिलनेके लिये प्रभासक्षेत्रकी यात्रा की ।
नर और नारायणके मिलनसे आनन्दकी बाढ़ आ गयी,
दोनों परस्पर गले मिले । कुज्ञल-मङ्गल, तीर्ययात्रा और
उसके कारणके सम्बन्धमें विस्तारसे वातचीत हुई । कुछ
समयके बाद दोनों मित्र रैवतक पर्वतपर जाकर रहने लगे ।
वहाँ श्रीकृष्णके सेवकोने पहलेसे ही सब प्रकारकी सजावट
एवं खाने-पीने, सोने, धूमनेकी सुविधा कर रक्खी थी ।
वहाँ भगवान् श्रीकृष्णकी ओरसे अर्जुनका राजोचित सम्मान
और तरह-तरहसे मनोरखन किया गया । रातको सोनेके समय
अर्जुन अपनी यात्राकी वार्ते सनाते रहे ।

वहाँसे रयपर सवार होकर दोनों मित्र द्वारका गये। अर्जुनके सम्मानके लिये द्वारकापुरीके उपवन, महल, सङ्कें— सब सजा दिये गये थे। यदुवंशियोंने वड़े उत्साहके साय अर्जुनका स्वागत-सत्कार किया और अपनी स्थिति, पद और योग्यताके अनुसार उनका अभिनन्दन किया। द्वारकापुरीमें वे भगवान् श्रीकृष्णके निज मन्दिरमें ही ठहरे और दोनों अनेक रात्रियोंमें एक साथ ही सोये।

## सुमद्राहरण और अभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य आदि कुमारोंका जन्म

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! एक बार वृष्णि, मोज और अन्धक वंशोंके यादवोंने रैवतक पर्वतपर, बहुत

बड़ा उत्सव मनाया । इस अवसरपर ब्राह्मणोंको हजारी रल और अपार सम्पत्तिका दान किया गया । यदुवंशी वालक मोर नाच रहे हैं तो कहां कोकिलाएँ कुहू-कुहू कर रही हैं। पित्रचोंका कलरव निराला ही था। तरह-तरहके शीशमहल, लता-कुछ, चित्रशालाएँ, नकली पहाड, कृत्रिम झरने, वाविल्यों स्थान-स्थानपर शोभायमान थी। सफेद, लाल, नीले, पीले कमल मुगन्यिका विस्तार कर रहे थे। नगरकी

बनावट और प्रजाकी उत्तमतासे पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । उनका आघा राज्य मिल गया, नगर वस गया, दिनों-दिन उन्नति होने लगी । जब पाण्डव बेखटके होकर राज्य-भोग करने लगे, तब भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम उनसे अनुमति लेकर द्वारका चले गये ।

## इन्द्रप्रस्थमें देवर्षि नारदका आगमन, सुन्द और उपसुन्दकी कथा

जनमेजयने पूछा—भगवन् । इन्द्रप्रस्थका राज्य पानेके बाद पाण्डवांने क्यान्क्या किया ! उनकी धर्मपत्नी द्रीपदी उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी ! वे एक पत्नीमें आसक्त होनेपर भी पारस्परिक वैमनस्य और विरोधसे कैसे यने रहे ! में उनकी कथा विस्तारसे मुनना चाहता हूँ, आप कृपा फरके मुनाइये ।

वैशम्पायनजीने कहा-जनमेजयः महातेजस्वी सत्य-गदी धर्मराज युधिष्ठिर अग्नी पन्नी द्रौपदीके साथ इन्द्रप्रस्थमें मुखपूर्वक रहकर भाइयोंकी सहायतासे सम्पूर्ण प्रजाका पालन करने लगे। सारे शत्रु उनके वशमें हो गये, धर्म और सदाचारका पालन करने के कारण उनके आनन्दमें किसी प्रकारकी कमी नहीं थी। एक दिनकी बात है, सभी पाण्डव राजसभामें बहमूल्य आननीपर बैठे हुए राजकाज कर रहे थे । उसी समय स्वेन्छासे विचरते हुए देवर्पि नारद वहाँ आ पहुँचे । युधिष्ठिरने अपने आसनसे उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठनेके लिये श्रेष्ठ आसन दिया। देवर्पि नारदकी विधिपूर्वक अर्घ्य, पाद्य आदिसे पूजा की गयी। युधिष्टिरने यही नम्रतासे उन्हें अपने राज्यकी सब वार्ते निवेदन कीं । नारदजीने उनके सम्मानार्थ पूजा स्वीकार करके उन्हे बैठनेकी आजा दी। द्रीपदीको देवर्षि नारदके शुभागमनका समाचार भेज दिया गया । शीलवती द्रीपदी बड़ी पवित्रता ऑर सावधानीके साथ देवर्षि नारदके पास आयी और प्रणाम करके वड़ी मर्यादाके साथ हाय जोड़कर खड़ी हो गयी। देर्गि नारदने आशीर्वाद देकर द्रौपदीको रनिवासमें जानेकी आजा दे दी।

द्रौपदीके चले जानेपर देवपिं नारदने पाण्डवींको एकान्तमें बुलाकर कहा—वीर पाण्डवो ! यशस्विनी द्रौपदी तुम पॉचों भाइयोंकी एकमात्र धर्मपत्नी है, इसलिये तुमलोगोंको कुछ ऐसा नियम यना लेना चाहिये जिससे आपसमे किसी प्रकारका झगड़ा-बखेड़ा न खड़ा हो । प्राचीन समयकी बात है, असुर-वरामें सुन्द और उपसुन्द नामके दो भाई हो गये



हैं । उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि उनपर कोई हमला नहीं कर उकता था। वे एक साथ राज्य करते, एक साथ सोते-जागते और एक साथ ही खाते-पीते थे। परन्तु वे दोनों तिलोत्तमा नामकी एक ही स्त्रीपर रीझ गये और एक दूसरेके प्राणोंके ग्राहक बन गये। इसलिये तुमलोग ऐसा नियम बनाओ, जिससे आपसका हेल-मेल और अनुराग कभी कम न हो और न कभी आपसमें फूट ही पैड़े।

युधिष्ठिरके विस्तारसे पूछनेपर देविष नारदने सुन्द और उपसुन्दकी कया प्रारम्भ की। उन्होंने कहा कि 'हिरण्यक्रिंगपुके वंशमें निकुम्भ नामका एक महाबली और प्रतापी दैत्य था। उसके दो पुत्र थे—सुन्द और उपसुन्द। दोनों बड़े शक्तिशाली, पराक्रमी, कूर और दैश्योंके सरदार थे। उनके उद्देश्य, कार्य, भाव, सुल और दुःख एक ही प्रकारके थे। एकके विना दूसरा न तो कहीं जाता और न कुछ खाता-पीता ही या। अधिक तो क्या—वे एक प्राण, दो देह थे। दोनोंकी

महत्ता समझकर ही हमारी बहिनका हरण किया है। क्योंकि

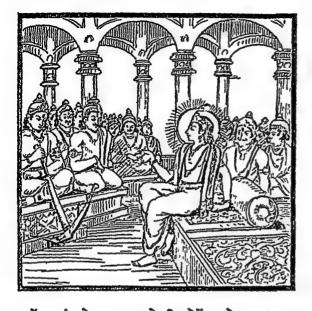

उन्हें स्वयंवरके द्वारा उसके मिलनेमें सन्देह या। उनका काम क्षत्रियधर्मके अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। सुभद्रा और अर्जुनकी जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी। महात्मा भरतके वंशधर और क्रन्तिभोजके दौहित्रको कन्या देकर नाता जोड़ना भला, किसे नापसंद हो सकता है ? अर्जुनको जीतना भी भगवान् शङ्करके अतिरिक्त और किसीके लिये दुष्कर है। इस समय उस फ़र्तीले जवान योदाके पास मेरे रय और घोड़े हैं। मैं समझता हूं कि इस समय लड़ाईका उद्योग न करके अर्जुनके पास जाकर मित्रमावसे कन्या सींप देना ही उत्तम है। कहीं अर्जुनने अकेले ही तुमलोगोंको जीत लिया और कन्याको हिस्तिनापुर छे गया तो यदुवंशकी बड़ी बदनामी होगी । यदि उससे मित्रता कर ली जाय तो हमारा यश वदेगा । अब लोगोंने श्रीकृष्णकी बात मान ली । सम्मानके साय अर्जुन लौटा लाये गये । द्वारकामें सुभद्राके साथ उनका विधिपूर्वक विवाहसंस्कार सम्पन्न हुआ । विवाहके बाद वे एक वर्पतक दारकामें रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्रमें व्यतीत किया । बारह वर्ष पूरे होनेपर वे सुभद्राके साथ इन्द्रप्रस्थ लौट आये।

अर्जुनने नम्रताके साथ अपने बढ़े भाई युधिष्ठिरके चरणोंमें नमस्कार करके ब्राह्मणोंकी पूजा की । द्रौपदीने उन्हें प्रेमभरा उलाइना दिया और उन्होंने उसे प्रसन्न किया । सुमद्रा लाल रंगकी रेशमी सादी पहिनकर ग्वालिनके वेपमें



रिनवासमें गयी । कुन्तिके चरण छुए । सर्वोङ्गसुन्दरी पुत्रवधूको देखकर कुन्तिने आशीर्वाद दिया । सुमद्राने द्रौपदीके
पैर छूकर कहा कि 'बहिन । मैं तुम्हारी दासी हूं ।' द्रौपदीने
प्रसन्नतासे भरकर गले लगा लिया । अर्जुनके आ जानेसे महल
और नगरमें प्रसन्नताकी लहर दौड़ गयी । जब द्रारकामें
यह समाचार पहुँचा कि अर्जुन इन्द्रप्रस्य पहुँच गथे हैं तब
भगवान् श्रीकृष्ण, बलराम, बहुत-से श्रेष्ठ यदुवंशी, उनके
पुत्र-पौत्र तथा बहुत-सी सेना भी इन्द्रप्रस्थके लिये रवाना
हुई । उनके शुमागमनका समाचार सुनकर युधिष्ठरने नकुल
और सहदेवको अगवानी करनेके लिये भेजा । सारा इन्द्रप्रस्थ
शंदियों और फूल-पत्तोंसे सजा दिया गया । सइकोंपर छिड़काव
कर दिया गया । चन्दन और अगरकी सुगन्ध चारों ओर
फैल गयी । श्रीकृष्ण और वलरामने राजभवनमें पहुँचकर
सबके साथ प्रणाम-आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार किया ।
सबकी यथायोग्य आवभगत की गयी ।

भगवान् श्रीकृष्णने सुभद्राके विवाहके उपलक्ष्यमें बहुत-सा दहेज दिया । किङ्किणीजालमण्डित चार घोड़ोंसे युक्त चतुर सारियसहित सुवर्णजिटित एक सहस्र रय, मशुरा देशकी दुधार एवं पवित्र दस हजार गौएँ, एक हजार सुवर्णभूषित सफेद रंगकी घोड़ियाँ, सधी हुई तेज चालकी एक हजार बढ़ियाँ सच्चरियाँ, इधर दोनों दैत्य पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके निश्चिन्त भावसे निष्कण्टक राज्य करने लगे । उनका सामना करनेवाला तो कोई या नहीं, इसल्यि वे आलसी और विलासी हो गये । एक दिन दोनों भाई विन्ध्याचलकी उपत्यकाओं में रग-विरंगे पृथ्वोंसे लदे सुगन्धिमय लता-वृक्षोंकी झुरसुटमें आमोद-प्रमोद कर रहे थे । उसी समय तिलोत्तमा नाज-नलरेके साय कनेरके पृथ्वोंनो चुनती हुई उनके सामने आ निकली । वे दोनों शराय पीक्र नशेमे वेहोंग हो रहे थे । उनकी ऑखें चढ़ी हुई यीं । तिलोत्तमापर दृष्टि पड़ते ही वे काममोहित हो गये और अपने स्थानसे उठकर तिलोत्तमाके पास आ गये । वे इतने कामान्ध हो गये थे कि उन्होंने विना कुछ सोचेविचारे तिलोत्तमाके हाय पकड़ लिये । सुन्दने दायाँ हाय पकड़ा और उपसुन्दने वायाँ हाय । वे दोनों शारीरिक वल, धन, नशे और उन्मादमें एक-दूसरेसे कम न थे । इसल्ये कामानुर होकर आपतमें ही तनातनी करने लगे । सुन्दने कहा, 'अरे ।



यह तो मेरी पत्नी है, तेरी मामी लगती है। अपसुन्दने

कहा, 'यह तो मेरी पत्नी है, तुम्हारी पुत्रवधूके समान है।' दोनों ही अपनी-अपनी वातपर अकड़ गये और 'तेरी नहीं, मेरी' कहकर झगड़ा करने छगे। क्रोधके आवेगमे दोनों अपने स्तेह और सौहार्दको भूछ गये। गदाएँ उठीं और 'पहछे मैंने इसका हाथ पकड़ा है, पहछे मैंने इसका हाथ पकड़ा है' ऐसा कहते हुए दोनों एक-दूसरेपर टूट पडे। दोनोंके गरीर खूनसे छथपथ हो गये। कुछ ही क्षणोंमें दोनों मयझर असुर पृथ्वीपर गिरते हुए दिखायी पडे। उनकी यह दशा देखकर उनके साथी स्त्री-पुरुष पातालमें मग गये। देवता, महर्षि और स्वयं ब्रह्माजीने तिलोत्तमाकी प्रशंसा की और उसे यह वर दिया कि किसी भी मनुष्यकी दृष्टि तुझपर अधिक देरतक नहीं टिक सकेगी। इन्द्रको राज्य मिला, संसारकी ज्यवस्था ठीक हो गयी, ब्रह्माजी अपने छोकको चले गये।

नारदर्जीने कहा-पाण्डुनन्दन । सुन्द और उपसुन्द एक-दूसरेसे अत्यन्त हिले-मिले तथा एक प्राण, दो देह थे। परन्तु एक स्त्री उन दोनोंकी फूट और विनाशका कारण बनी। मेरा तमलेगोंपर अतिशय अनुराग और स्नेह है। इसलिये मै तुमलोगोंसे यह बात कह रहा हूँ कि तुम ऐसा नियम बना लो, जिससे द्रौपदीके कारण तुमलोगोंमें झगड़ा होनेका कोई अवसर ही न आये। देवर्षि नारदकी बात सुनकर पाण्डवोंने उसका अनुमोदन किया और उनके सामने ही यह प्रतिशा की कि एक नियमित समयतक हर एक भाईके पास द्रौपदी रहेगी । जब एक भाई द्रौपदीके साथ एकान्तमें होगा, तब दूसरा भाई वहाँ न जायगा । यदि कोई भाई वहाँ जाकर द्रीपदीके एकान्तवासको देख छेगा तो उसे ब्रह्मचारी होकर वारह वर्षतक वनमें रहना पड़ेगा। पाण्डवों-के नियम कर छेनेपर नारदजी प्रसन्नताके साथ वहाँसे चले गये | जनमेजय ! यही कारण है कि पाण्डवों में द्रौपदीके कारण किसी प्रकारकी फूट नहीं पड़ सकी।

# नियम-भङ्गके कारण अर्जुनका वनवास एवं उत्स्पी और चित्राङ्गदाके साथ विवाह

वेदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पाण्डवलोग ऐसा नियम बनाकर वहाँ रहने लगे । उन्होंने अपने शारीरिक बल और अल्लकौगलसे एक-एक करके राजाओंको वगमें कर लिया । द्रीपदी सभीके अनुकूल रहती । पाण्डव उसे पाकर बहुत सन्तुष्ट और सुखी हुए । वे धर्मानुसार प्रजाका पालन करते थे । उनकी धार्मिकताके प्रभावसे कुरुवंशियोंके दोष भी मिटने लगे ।

एक दिनकी बात है, छुटेरोंने किसी ब्राह्मणकी गौएँ लूट

म॰ अं॰ २१---

उपिश्यत हुए । उनका शरीर क्या था, मानो तपाया हुआ सोना ही या । सिरपर पिङ्गलवर्णकी जटाएँ, मुँहपर दाढ़ी-मूँछ और शरीरपर वल्कल वस्त्र थे । इस तेजस्वी ब्राह्मणको देखकर श्रीकृष्ण और अर्जुन उठ खड़े हुए। ब्राह्मणने कहा कि 'आप दोनो संसारके श्रेष्ठ वीर और महापुरुष हैं। मैं एक बहुमोजी ब्राह्मण हूँ । इस समय मै खाण्डव वनके पास बैठे हुए आपलोगोंके सामने भोजनकी भिक्षा माँगने आया हूँ। भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने कहा कि 'आपकी तृप्ति किस प्रकारके अन्नसे होती है ! आज्ञा कीजिये, हमलोग उसीके लिये प्रयत करें। श्राह्मणने कहा, भे अग्नि हूं। मुझे साधारण अनकी आवश्यकता नहीं । आप मुझे वही अन दीजिये, जो मेरे योग्य है। मै खाण्डव वनको जला डालना चाहता हूँ। परन्तु इस वनमें तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रोके साय रहता है, इसिलये इन्द्र सर्वदा इस वनकी रक्षामें तत्पर रहता है। जब-जब मै इस वनको जलानेकी चेष्टा करता हूँ, तव-तव वह मुझपर जलकी धाराएँ उद्देल देता है और मेरी लालसा पूरी नहीं हो पाती। आप दोनों अस्त्र-विद्याके पारदर्शी हैं। इसिंख्ये आपलोगोंकी सहायतासे मैं इसे जला सकता हूँ । मैं आपलोगोंसे इसी भोजनकी याचना करता हूं।

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! अग्निदेव अनेकों प्राणियों-से मरे एवं इन्द्रके द्वारा सुरक्षित खाण्डव वनको क्यों जलाना चाहते थे !

वैशम्पायनजीने कहा-जनमेजय ! प्राचीन समयकी वात है। एक बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी क्वेतिक नामका प्रसिद्ध राजा या । उन दिनों वैसा यज्ञप्रेमी, दाता और बुद्धिमान् कोई राजा नहीं या। उसने बड़े-बड़े यज्ञ किये । उसके यज्ञ कराते-कराते ऋत्विज् आदि यक जाते, कव जाते और कभी-कभी तो अखीकार करके चले जाते। परन्तु राजाका यज्ञ तो चलता ही रहता । वह अनुनय-विनय करके और दान-दक्षिणा दे-देकर ब्राह्मणींको प्रसन्न रखता। अन्तर्मे जब सभी ब्राझण यज्ञ कराते-कराते हार गये, तब राजाने तपस्याके द्वारा भगवान् शङ्करको प्रसन्न किया और उनकी आज्ञारे दुर्वासा ऋषिके द्वारा महान् यज करवाया। पहले वारह वर्ष और फिर सौ वर्षके महायज्ञमे दक्षिणा दे-देकर राजाने ब्राह्मणोंको छका दिया। दुर्वासा प्रसन्न हुए। राजा व्वेतिक अपने सदस्यों और ऋत्विजोंके साथ स्वर्ग सिघारे। उस यश्रमें वारह वर्षतक अग्निदेवने घीकी अखण्ड घाराएँ पीयी थीं; इससे उनकी पाचनशक्ति क्षीण हो गयी, रंग फीका पह गया और प्रकाश मन्द हो गया । जब अजीर्णके कारण उनका अङ्ग-अङ्ग ढीला पढ़ गया, तब उन्होंने ब्रह्माजीके पार जाकर प्रार्थना की कि 'आप कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे में पहलेकी तरह मला-चंगा और स्वस्थ हो जाऊँ ।' ब्रह्माजीने कहा, 'अग्निदेव! यदि तुम खाण्डव वनको जला दो तो तुम्हारी असचि और अजीर्ण दूर हो जायँ और तुम्हारी ग्लानि भी मिट जायगी।' वहाँसे आकर अग्निदेवने सात बार खाण्डव वनको जलानेकी चेष्टा की, परन्तु इन्डके संरक्षणके कारण वे अपने प्रयक्तमें सफल न हो सके। जब अग्नि निराग होकर दुवारा ब्रह्माजीके पास गये, तब उन्होंने भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सहायतासे खाण्डव वन जलानेका उपाय बतलाया और अग्निदेवने यमुना-तटपर आकर उनसे पूर्वोक्त वार्ते कहीं।

ब्राह्मणवेपधारी अग्निदेवकी प्रार्थना सुनकर अर्जुनने कहा-'अभिदेव ! मेरे पास दिव्यास्त्रोंकी कमी नहीं है । उनके द्वारा में युद्धमें इन्द्रको भी छका सकता हूँ। परन्तु मेरे बाहुबलको सम्हाल सकनेवाला धतुप मेरे पास नहीं है और न उन अस्रोके उपयुक्त बहुत-से वाण ही है। रथ भी तो ऐसा नहीं है, जो यथेए वाणोंका बोझ ढो सके । श्रीकृष्णके पास भी इस समय कोई ऐसा शस्त्र नहीं है, जिससे ये युद्धमें नागों और पिशाचोंको मार सकें। खाण्डव वन जलाते समय इन्द्रको रोकनेके लिये युद्ध-सामग्रीकी आवश्यकता है। बल और कौशर्ल हमारे पास है, सामग्री आप दीजिये। अर्जुनकी समयोचित वाणी सुनकर अग्निदेवने जलाधिपति लोकपाल वरुणका स्मरण किया । तुरंत वरुण प्रकट हो गये । अभिने कहा, 'आपको राजा सोमने जो अक्षय तरकस, गाण्डीव धनुष और वानरचिह्युक्त ध्वजासे मण्डित दिव्य रय दिया है, वह जीव्र मुझे दीजिये तथा चक्र भी दीजिये। श्रीकृष्ण और अर्जुन चक्र तथा गाण्डीव धनुपकी सहायतासे मेरा वड़ा भारी काम सिद्ध करेंगे। वरुणने अभिदेवकी प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अर्जुनको वह अक्षय तरकस और गाण्डीव धनुष दे दिया । गाण्डीव घनुपकी महिमा अद्भुत है । वह किसी मी शस्त्रचे कट नहीं सकता और सभी शस्त्रोंको काट सकता है। उससे योद्धाका यश, कान्ति और वल बढ़ता है । वह अकेले ही लाखों धनुषोके समान, क्षतरहित और तीनों लोकोंमें पूजित तथा प्रशंसित है । समस्त सामग्रियोंसे युक्त, सबके टिये अजेय, सूर्यके समान देदीप्यमान और रत्नजटित एक दिन्य रथ भी दिया। उस रथमे मन और पवनके समान तेज चलनेवाले सफेद, चमकीले, हार पहने हुए गन्धर्व-देशके घोड़े जुते हुए थे। रथपर सुवर्णके डंडेमे भयद्भर वानरके चिह्नसे ब्राह्मण, कयावाचक, वानप्रस्य और मिक्षाजीवी भी चले। स्थान-स्थानपर कथाएँ होतीं। उन्होंने सैकड़ों वन, सरोवर, नदी, पुण्यतीर्य, देश एवं समुद्रके दर्शन किये। अन्तमें हरिद्वार पहुँचकर वे कुछ दिनोंके लिये ठहर गये। ब्राह्मणोंने स्थान-स्थानपर अग्निहोत्रकी स्थापना कर ली। स्वाहा-स्वाहाकी गम्भीर स्वनिसे सारा वनप्रान्त गूँज उठा।

एक दिन अर्जुन स्नान करनेके लिये गङ्गाजीमें उतरे। वे स्नान-तर्पण करके हवन करनेके लिये बाहर निकलनेही-वाले थे कि नागकन्या उल्पीने कामासक्त होकर उन्हें जलके भीतर खींच लिया और अपने भवनको ले गयी। अर्जुनने देखा कि वहाँ यज्ञीय अग्नि प्रज्वलित हो रहा है। उन्होंने उत्तमें हवन किया और अभिदेवको प्रसन्न करके नागकन्या उल्पींचे पूछा, 'मुन्दरि ! तुम कौन हो ! तुम ऐसा साहस क्रके मुझे किस देशमें ले आयी हो !' उल्पीने कहा, भी ऐरावत वंशके कौरव्य नागकी कन्या उल्पी हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ । आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है । आप मेरी अभिलापा पूर्ण कीजिये, मुझे स्वीकार कीजिये। अर्जुनने कहा, 'देवि! मैंने धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञारे बारह वर्षके ब्रह्मचर्यका नियम छे रक्ला है। मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता तो हूँ, परन्तु मेने अवतक कभी किसी प्रकार असत्यभाषण नहीं किया है। मुझे झुठका पाप न लगे, मेरे धर्मका लोप न हो, ऐसा ही काम तुम्हें करना चाहिये। ' उल्पीने कहा, 'आप-होगोने द्रौपदीके लिये जो मर्यादा बनायी थी। उसे मैं जानती हूँ । परन्तु वह नियम द्रौपदीके साय धर्म-पालन करनेके लिये ही है, इस लोकमें मेरे साथ उस धर्मका लोप नहीं होता । साथ ही आर्त-रक्षा भी तो परम धर्म है । मैं द्र:खिनी हूँ, आपके सामने रो रही हूँ। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊँगी। मेरी प्राण-रक्षा करनेसे आपका धर्म-लोप नहीं होगा, आर्त-रक्षाका पुण्य ही होगा । आप मुझे प्राण-दान देकर घर्म उपार्जन कीजिये। अर्जुनने उल्प्रीकी प्राण-रक्षाको धर्म समझकर उसकी इच्छा पूर्ण की और रातभर वहीं रहे। दूसरे दिन वे वहाँसे निकलकर हरिद्वारमें आ गये। चलते समय नागकन्या उल्पीने अर्जुनको वर दिया कि 'किसी मी जलचर प्राणीसे आपको भय नहीं होगा । सत्र जलचर आपके अधीन रहेंगे। अर्जुनने वहाँकी सब घटना ब्राह्मणींसे कही। तदनन्तर वे हिमालयकी तराईमें चले गये। अगस्त्यवट, वशिष्टपर्वत, भ्रापुतुङ्ग आदि पुण्यतीयोंमें स्नान करते, श्राधियोंके दर्शन करते विचरण करने छगे। उन्होंने बहुत-मी गोएँ दान कीं तया अङ्ग, वङ्ग और किल्ङ्ग आदि देशोंके तीयोंके दर्शन किये। जो कुछ ब्राह्मण अर्जुनके साय रह गये थे, वे भी किल्ङ्ग देशकी सीमासे उनकी अनुमति लेकर लीट पहे।

अर्जुन महेन्द्र पर्वतपर होकर समुद्रके किनारे चलते-चलते मणिपूर पहुँचे । वहाँके राजा चित्रवाहन बड़े धर्मात्मा ये । उनकी सर्वाङ्मसुन्दरी कन्याका नाम चित्राङ्मदा या । एक दिन अर्जुनकी दृष्टि उसपर पड़ गयी । उन्होंने समझ लिया कि यह यहाँकी राजकुमारी है; और राजा चित्रवाहनके पास जाकर कहा—'राजन् ! मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ । आप



मुझसे अपनी कन्याका विवाह कर दीजिये।' चित्रवाहनके पूछनेपर अर्जुनने बतलाया कि 'मैं पाण्डुपुत्र अर्जुन हूँ।' चित्रवाहनने कहा कि 'वीरवर! मेरे पूर्वजोंमें प्रभावन नामके एक राजा हो गये हैं। उन्होंने सन्तान न होनेपर उग्र तपस्या करके देवाधिदेव महादेवको प्रसन्न किया। उन्होंने वर दिया कि तुम्हारे वर्श्यमें सबके एक-एक सन्तान होती जायगी। वीर! तबसे हमारे वंशमें वैसा ही होता आया है। मेरे यह एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्रिका-धर्मके अनुसार विवाह करूँगा, जिससे इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाय और मेरा वंशप्रवर्तक वने।' अर्जुनने राजाकी शर्त मान ली। विधिपूर्वक विवाह हुआ। पुत्र होनेपर अर्जुन राजासे अनुमति लेकर फिर तीर्ययात्राके लिये चल पढ़े।

अर्जुनका यह काम देख रहे थे । उन्होंने अश्वसेनको बचानेके लिये ऐसी ऑघी चलायी और बूँदोंकी बौछार डाली कि अर्जुन क्षणभरके लिये मोहित हो गये । अश्वरेन वहाँसे निकल भागा । इन्द्रके इस घोलेकी वात याद करके अर्जुन कोघसे तिलमिला उठे और पैने तथा तेज बाणोंसे आकाशको ढककर इन्द्रसे भिड गये। इन्द्रने भी अपने तीस्ण अस्त्रोंकी वर्षासे अर्जुनको उत्तर दिया । प्रचण्ड पवन भयद्वर गर्जनाके साय समुद्रको क्षुन्घ करने लगा । आकाश जल वरसानेवाले वादलोसे भर गया, विजली न्वमकने लगी, वज़की कड़कसे लोगोंका दिल दहलने लगा। अर्जुनने वायव्यास्त्रका प्रयोग किया। इन्द्रका वज्र कमजोर पड़ गया । बादल तितर-वितर हो गये, जलघाराएँ सूल गयाँ, विजलियोंकी चमक लापता हो गयी, अँघेरा मिट गया । अर्जनका यह अस्त्रकोशल देखकर देवता। असर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षर और सर्प कोलाहल करते हुए सामने आ गये; वे तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्रींसे श्रीकृष्ण और अर्जुनपर प्रहार करने लगे । श्रीकृष्ण और अर्जुनने संयुक्त-रूपसे चक्र और तीखे वाणोंके द्वारा सबकी सेनाको तहस-नहस कर दिया।

यह सब देख-सुनकर देवराज इन्द्रके क्रोधकी सीमा न रही । वे श्वेतवर्णवाले ऐरावत हायीपर चढ्कर श्रीकृष्ण और अर्जुनकी ओर दौड़े। उन्होंने जल्दवाजीमें अपने वज़का प्रयोग किया और देवताओंसे चिल्लाकर कहा कि 'अभी-अभी दोनों मरे जाते हैं ।' सभी देवताओंने अपने-अपने अस्त्र उठाये । यमराजने कालदण्ड, कुबेरने गदा, वरुणने पाश और विचित्र वज्र । इधर भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने घनुष चढ़ाये और निर्भयताके साथ खड़े हो गये । इन दोनों मित्रोंकी वाण-वर्षाके सामने इन्द्रादि देवताओंकी एक न चली । इन्द्रने मन्दराचलका एक शिखर उठाकर अर्जुनपर दे मारनेकी चेष्टा की, परन्तु उसके पहले ही दिव्य बाणोंकी चोटसे वह हजारों द्रकड़े हो गया या। उसके द्रकडोंसे खाण्डव वनके दानव, राक्षस, नाग, वाघ, रीछ, हाथी, सिंह, मृग, मैंसे तथा अन्यान्य वन्य पशु और पक्षी घायल एव मयमीत होकर मागने लगे । एक ओरसे आग सबको पी जाना चाहती थी, दूसरी ओरसे भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी वाण-वर्ष । कोई वहाँसे भाग न सका । श्रीकृष्णके चक्र और अर्जुनके बार्णोसे कट-कटकर जीव-जन्तु स्वाहा हो रहे थे । समस्त प्राणियोंके आत्मा श्रीकृष्णने उस समय अपना कालरूप प्रकट कर दिया था। देवता और दानव सभी उनके पौरुषको देखकर दग रह गये।

उस समय इन्द्रको सम्बोधन करके वज्रनिष्ट्र ध्वनिसे आकाशवाणी हुई कि 'इन्द्र ! तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जानेके कारण इस भयद्वर अग्निकाण्डसे जला नहीं, वच गया है। तम अर्जुन और श्रीकृष्णको युद्धमें कभी किसी प्रकार नहीं जीत सकते । तुम्हें समझना चाहिये कि ये तुम्हारे चिर-परिचित नर-नारायण हैं । इनकी शक्ति और पराक्रम असीम हैं। ये सबके लिये अजेय हैं और देवता, असर, यक्ष, राक्ष्म, गन्धर्व, किन्नर, मनुष्य तया सर्पादि सबके लिये पूजनीय हैं। तुम देवताओंको लेकर यहाँसे चले जाओ। इसीमें तुम्हारी शोभा है। इस अवसरपर खाण्डव बनका दाह दैवने ही रच रक्खा है। अकाशवाणी सनकर देवराज इन्द्र क्रोघ और ईर्घ्या छोडकर स्वर्गमें लौट गये, देवताओंने भी अपनी सेनाके साय उनका अनुगमन किया । देवताओंको समरम्मिसे हटते देखकर भगवान श्रीकृष्ण और अर्जनने हर्पेध्वनि की । खाण्डव वन अनायके घरकी तरह धक-धक जलने लगा ।

भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि मय दानव यकायक तक्षकके निवास-स्थानमें निकलकर भागा जा रहा है और अग्नि मूर्तिमान् होकर जलानेके लिये उसका पीछा कर रहा है। उन्होंने मय दानवको मार डालनेके लिये चक्र उठाया। आगे चक्र और पीछे घघकती आगको देखकर पहले तो मय दानव किङ्कर्तन्थविमृद हो गया। पीछे उसने कुछ



सोचकर पुकारा-वीर अर्जुन ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ । केवल

सज-धजकर टहल रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, बभु, विदूर्य, निश्ठ, चारुदेणा, पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्यिक, हार्दिक्य, उद्धव, वलराम तथा अन्य प्रधान-प्रधान यदुवशी अपनी-अपनी पितयोंके साथ उत्सवकी शोमा बढा रहे थे। गन्धवं और वन्दीजन उनका विरद बखान रहे थे। गाजे-बाजे, नाच-तमाशेकी भीड़ सब ओर लगी हुई थी। इस उत्सवमें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेमसे साथ-साथ धूम रहे थे। वहीं श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा भी थी। उसकी रूप-राशिसे मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने लगे। भगवान् कृष्णने अर्जुनके अभिप्रायको जानकर कहा कि ध्वत्रियोंके यहाँ स्वयंवरकी चाल है। परन्तु यह निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवरमें वरेगी या नहीं, क्योंकि सबकी रुच्च अलग-अलग होती है। क्षत्रियोंमें बलपूर्वक हरकर व्याह करनेकी भी नीति है। तुम्हारे लिये यही मार्ग



प्रशम्न है। भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने यह स्टाह करके अनुमितके लिये युधिष्ठिरके पास दूत भेजा। युधिष्ठिरने हर्पके साय इस प्रस्तावका अनुमोदन किया। दूतके छोट आनेपर श्रीकृष्णने अर्जुनको वैसी स्टाह दे दी।

एक दिन सुमद्राने रैवतक पर्वतपर देवपूजा करके पर्वतकी प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणोंने मङ्गलवाचन किया। जय सुमद्राकी सवारी द्वारकाके लिये रवाना हुई, तब अवसर पाकर अर्जुनने वलपूर्वक उसे उठाकर रथमे विठा लिया और उस सुवर्णमय रथसे अपने नगरकी ओर चल दिये। सैनिक सुभद्राहरणका यह दृश्य देखकर चिल्लाते



हुए द्वारकाकी सुधर्मा सभामें गये और वहाँका सब हाल कहा । सभापालने युद्धका स्वर्णजटित डका बजानेका आदेश किया । वह आवाज सुनकर भोज, अन्धक और वृष्णि वंशोंके यादव अपने जरूरी काम-काज छोड़कर वहाँ इकटे होने लगे । सभा भर गयी । सैनिकोंके मुखसे सुभद्राहरणका वृत्तान्त सुनकर यादवींकी ऑखें चढ गर्यी । उन्होंने अपने इस अपमानका बदला लेना ही निश्चित किया | कोई रथ जोतने लगा, कोई कवच बॉधने लगा, कोई तावके मारे खद घोडा जोतने लगा, युद्धकी सामग्री इकडी होने लगी। बलरामजीने कहा, 'यदुवंशियो !श्रीकृष्णकी वात सुने विना तुमलोग ऐसी नासमझी क्यों कर रहे हो ? इस झूठमूठके गरजनेका अभिप्राय क्या है ११ इसके बाद उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, 'जनार्दन । तुम्हारी इस चुप्पीका क्या अभिप्राय है ! तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुनका इतना सत्कार किया गया और उसने जिस पत्तलमे खाया, उसीमें छेद किया। वह उत्तम वंशका होनहार युवक है। उसके साथ सम्बन्ध करनेमें भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी उसने यह साहस करके हमें अपमानित और अनादत किया है। उसका यह कार्य हमारे माथेपर पैर रखनेके बराबर है। मै यह नहीं सह सकता। मैं अकेला ही समस्त कुरुवंशियोंके लिये काफी हूं । मैं अर्जुनकी ढिठाई क्षमा नहीं कर सकता । वलरामजीकी वीरोचित वातका सव यदुवंशियोंने अनुमोदन किया।

स्तवके अन्तमें भगवान् श्रीकृष्णने कहा-'अर्जुनने हमारे बंदाका अपमान नहीं, सम्मान किया है। उन्होंने हमारे वंदाकी

# महाभारतके प्रतिपाद्य श्रीकृष्ण

मारते सर्ववेदार्थो भारतार्थो हरिः खयम् । तसाद् भारतमेवाहं वन्दे वेदैकविग्रहम् ॥

महाभारतमें समस्त वेदोंका तात्पर्य संगृहीत है और महाभारतके प्रतिपाद्य खयं भगवान् श्रीकृष्ण हैं, इसिंख्ये वेदकी ही मूर्त्ति महाभारतकी मैं वन्दना करता हूँ।

> धर्मो निष्काम एवात्र प्रतिपाद्यतया मतः । सकामस्य यतो निन्दा श्रूयते बहुधा किल ।। तेन निष्कामधर्मेण सदाचारयुतेन च । आराध्यो हरिरेवात्र मतं तत् संमतं सताम् ॥

महाभारतमें सकाम धर्मकी निन्दा स्थान-स्थानपर पायी जाती है तथा निष्काम धर्मको ही प्रतिपाद्यरूपमें स्त्रीकार किया गया है, इसलिये सदाचार-युक्त निष्काम धर्मके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी ही उपासना करनी चाहिये, यही मत सत्पुरुषोंको मान्य है।

> उपास्थो हरिरेवात्र प्रतिपाद्यत आदरात् । द्वितीयस्येश्वरस्यैवामावादन्यो न विद्यते ॥

महाभारतमें भगवान् श्रीकृष्णका ही उपास्यरूपमें आदरपूर्वक प्रतिपादन हुआ है । उनके अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है; अतः वे ही एकमात्र सदस्तु हैं, उनके अतिरिक्त किसी दूसरेकी सत्ता ही नहीं है ।

> ज्ञेयः स एव भगवान् सर्वात्मा प्रत्यगन्तरः । अखण्डानन्दरूपत्वात् पुरुषार्थविदां मतः ॥

सर्वात्मा एवं सर्वान्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्ण ही जाननेयोग्य वस्तु हैं। वे अखण्डानन्दखरूप हैं, अतः पुरुषार्यवेत्ता जन उन्हींको परम पुरुषार्यके रूपमें खीकार करते हैं।

(महाभारततात्पर्यप्रकाश)

चय प्रकारसे योग्य सहस्र दासियाँ, एक लाख घोड़े और कीमती कपड़े तथा कम्बल भी दिये तथा दस भार सोना और एक हजार मदमत्त हायी दिये गये । युधिष्ठिरकी सम्पत्ति दढ गयी । सब लोग राजभवनमें रहकर आमोद-प्रमोद करने लगे । पाण्डवोंके आनन्दका ठिकाना न रहा । यदुवंशी तो कुछ दिनोंतक वहाँ रहकर द्वारकापुरी चले गये। परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण कुछ समयके लिये अर्जुनके पास इन्द्रप्रस्थमें ही रह गये। समय आनेपर सुभद्राके गर्भरे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम अभिमन्यु रक्ला गया । उसके जन्मके अनसरपर युधिष्ठिरने दस हजार गौऍ, बहुत-सा सोना और रत, धन आदिका दान किया । अभिमन्य पाण्डवोंको, श्रीकृष्णको और पुरवासियोंको बहुत प्यारे लगते थे। श्रीकृणाने उनके सब संस्कार सम्पन्न किये। वेदाध्ययनके वाद उन्होंने अर्जुनसे ही धनुर्वेदकी शिक्षा ग्रहण की । अभिमन्य-का अल-कौशल देखकर अर्जुनको वड़ी प्रसन्नता होती। वे बहुत-से गुणोंमें तो भगवान् श्रीकृष्णके तुल्य थे।

द्रोपदीके गर्मसे भी पाँची पाण्डवींके द्वारा एक-एक वर्षके अन्तरपर पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । ब्राह्मणोंने युधिष्ठिरसे कहा, 'महाराज ! आपका पुत्र शत्रुओंका प्रहार सहन करनेमें विन्ध्याचलके समान होगा, इसलिये उसका नाम 'प्रतिविन्ध्य' र होगा । भीमसेनने एक सहस्र सोमयाग करके पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिये उनके पुत्रका नाम 'सुतसोम' होगा 🗐 अर्जुनने बहुत-से प्रसिद्ध कर्म करनेके अनन्तर छोटकर पुत्र उत्पन्न किया है, इसिलये इस वालकका नाम होगा 'शुतकर्मा' । २ कुरुवंशमें पहले शतानीक नामके एक बढ़े प्रतापी राजा हो गये हैं । नकुल अपने पुत्रका नाम उन्होंके नामपर रखना चाहते हैं, इसिलये इस पुत्रका नाम 'शतानीक' होगा । सहदेवका पुत्र कृत्तिका नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ है, इसलिये उसका नाम 'श्रुतसेन' होगा ।' घौम्यने इन वालकोंके सस्कार । विधिपूर्वक कराये । वालकोंने वेदपाठ समाप्त करके अर्जुनसे दिव्य और मानुष युद्धकी अस्त्रशिक्षा प्राप्त की । इन सब वातोंसे पाण्डवोंको बडी प्रसन्नता हुई ।

#### खाण्डव-दाहकी कथा

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जैसे जीव शुम लक्षणों और पिवत्र कमोंसे युक्त मानवशरीर पाकर सुखसे रहता और अपनी उन्नति करता है, वैसे ही प्रजा धर्मराज युधिष्ठरको राजाके रूपमें पाकर सुख और शान्तिक साथ उन्नति करने लगी । उनके राजत्वकालमें सामन्त राजाओंकी राज्यल्यमी अविचल हो गयी ! प्रजाकी बुद्धि अन्तर्भुख हो गयी, धर्मका बोल्याला हो गया । जैसे पूर्णिमाके निर्मल चन्द्रमाको देखकर लोगोंके नेत्र और मन शीतल हो जाते हैं, वैसे ही सम्पूर्ण प्रजा राजा युधिष्ठरके दर्शनसे आनिन्दत हो जाती । प्रजा युधिष्ठरको केवल राजा मानकर ही आनिन्दत हो जाती । प्रजा युधिष्ठरको केवल राजा मानकर ही आनिन्दत नहीं होती थी, बल्कि वे कार्य भी ऐसे ही करते थे जो प्रजाको अभीष्ट होते थे । धर्मराज कभी अनुन्वित, असल्य अयवा अप्रिय वाणी नहीं बोलते थे । वे जैसे अपनी मलाई चाहते, वैसे ही प्रजाकी भी । इस प्रकार सब पाण्डव अपने तेजसे समस्त राजाओंको सन्तप्त करते हुए आनन्दसे रहते थे ।

एक दिन अर्जुनकी प्रेरणांचे भगवान् श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्टिरकी आज्ञा लेकर यमुनाके पावन पुलिनपर जल-विहार करनेके लिये गये। वहाँ उन लोगोंकी मुख-सुविधाके लिये विहार-भूमि सुसजित कर दी गयी थी। उस समृद्धिसम्पन वन्य प्रदेश और उनके विश्रामभवनमें वीणा, मृदङ्ग और बॉसुरी आदि वाजोंकी सुमधुर ध्वनि हो रही यी। मगवान् श्रीकृष्ण और अर्धुनने वहाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ आनन्दोत्सव

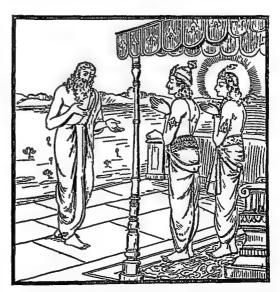

मनाया । दोनों मित्र पास-ही-पास बहुमूल्य आसनोंपर वैठे हुए थे । उसी समय एक छंवे ढील-डीलके ब्राह्मण वहाँ

श्रीकृष्णाञ्जेन और मय दानव

चिद्धित ध्वजा फहरा रही थी। यह सब पाकर अर्जुनके आनन्दकी सीमा न रही । जिस समय अर्जुनने रथपर सवार होकर धनुषको धुकाया और उसपर डोरी चढायी, उस समय उसकी गम्भीर आवाज सुनकर लोगोंके कलेजे कॉप उठे। अर्जुनने समझ लिया कि अब हम अग्निकी पूरी तरह सहायता कर सकेंगे। अग्रिदेवने भगवान् श्रीकृष्णको दिव्य चक्र और आग्नेयात्त देते हुए कहा कि 'मधुसूदन ! इस चक्रके द्वारा आप जिसे चाहेंगे, उसे मार डालेंगे । इस चक्रके प्रभावके सामने समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिशांच, नाग और मनुष्योंकी शक्ति कुछ भी नहीं है। यह चक्र हर बार चलाने-पर शतुका नाश करके फिर लौट आया करेगा। वरुणने भगवान् श्रीकृष्णकी सेवामें दैत्यनाशिनी एवं वज्रध्वनिके समान शब्दसे शत्रुओंका दिल दहला देनेवाली कौमोदकी गदा अर्पित की। अब श्रीकृष्ण और अर्जुनने अभिदेवकी सहायता करना स्वीकार कर लिया और उन्हें खाण्डव वन जलानेकी अनुमति दी ।

भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी अनुमति पाकर अग्निदेवने तेजोमय दावानलका प्रदीप्त रूप घारण किया और अपनी



सातों ज्वालाओंसे खाण्डव वनको घेरकर प्रलयका-सा हश्य उपस्थित करते हुए उसे मस्मसात् करना प्रारम्भ किया । उस वनके सैकडों-हजारों प्राणी चिछाते और चिग्धाइते हुए इघर-उघर भागने लगे । बहुत-से प्राणियोंका एक-एक अंग जल गया । कोई लपटोंसे झलस गया, कितनोंकी ऑखें फूट गर्यों । किन्हींके शरीरपर फफोले पड़ गये । बहुत-से अपने सम्बन्धियों के खेह-बन्धनमे पड़कर माग न सके और एक-दूसरेसे लिपटकर मस्म हो गये। खाण्डव वनकी आग इस प्रकार धपकने और दहकने लगी कि उसकी ऊँची-ऊँची लपटें आकाशतक पहुँच गयीं। देवताओं के हृदयमें कॅपकॅपी होने लगी। आगकी गर्मीसे सन्तप्त होकर सभी देवता देवराज इन्द्रके पास गये और कहने लगे, 'देवेन्द्र! क्या यह आग समस्त प्राणियोंका संहार कर डालेगी? क्या अभी प्रलयका समय आ गया?' देवताओं की धवराहट और प्रार्थनासे प्रभावित होकर और अभिकी यह भयानक करत्त देखकर स्वय इन्द्र खाण्डव वनको अभिसे वचाने के लिये तैयार हुए। उनकी आज्ञासे दल-के-दल वादल खाण्डव वनपर उमड़



आये और गड़गड़ाहटके साथ जलकी मोटी-मोटी घाराएँ वरसाने लगे। अर्जुनने अपने अस्त्र-कौशलके वलसे वाणोंके द्वारा जलकी बौछारें रोक दीं, सारा आकाश वाणोंके द्वारा ऐसा घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर वाहर न जा सका। उस समय नागराज तक्षक खाण्डव वनमें नहीं या। वह कुक्क्षेत्र चला गया था। परन्तु उसका पुत्र अश्वसेन वहीं या और बचनेका बहुत प्रयत्न करनेपर भी अर्जुनके वाणोंके घेरेसे बाहर न जा सका। अश्वसेनकी माताने उसे निगलकर बचानेकी कोशिश की। वह मुँहकी ओरसे शुरू करके पूँछतक निगल भी गयी थी, परन्तु अग्निका प्रकोप वढ़ जानेसे बीचमें ही भागने लगी। अर्जुनने ऐसा तककर निशाना मारा कि उसका पन विंघ गया। इन्द्र

करके सर्वगुणसम्पन्न एवं दिव्य समाका निर्माण करनेके लिये दस हजार हाथ चौड़ी जमीन नाप ली ।

जनमेजय ! वास्तवमें भगवान् श्रीकृष्ण ही परम पूजनीय हैं। पाण्डवोंने बड़े प्रेमसे भगवान् श्रीकृष्णका सत्कार किया और वे कुछ दिनीतक वहीं बढ़े सुखसे रहे । अब उन्होंने अपने पिता-माताके दर्शनके लिये उत्सुक होकर द्वारका जानेका विचार किया और इसके लिये घर्मराज युधिष्ठिरकी अनुमति प्राप्त की । विश्ववन्द्य भगवान् श्रीकृष्णने अपनी फूफी कुन्तीके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और उन्होंने उनका सिर सूँघकर उन्हें हृदयसे लगा लिया। इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण अपनी बहिन सुभद्राके पास गवे । उस समय प्रेमवश उनके नेत्रोंमें ऑसू छल्छला आये थे। भगवान्ने अपनी बहिन मधुरभाषिणी सौभाग्यवती सुभद्राको बहुत योड्रेमें सत्य, प्रयोजनपूर्ण, हितकारी, युक्तियुक्त एवं अकाट्य वचनींसे अपने जानेकी आवश्यकता समझा दी । सौभाग्यवती सुभद्राने भी माता, पिता आदिसे कहनेके लिये सन्देश दिये और अपने भाई श्रीकृष्णका सत्कार करके उन्हें प्रणाम किया । भगवान् श्रीकृष्णने अपनी बहिनको प्रसन्न करके जानेकी अनुमति ली और फिर पुरोहित घौम्यके पास गये। परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णने पुरोहितको नमस्कार करके द्रौपदीको ढाढ्छ वँघाया और उनसे अनुमति लेकर पाण्डवोंके पास आये । अपने फुफेरे भाई पाण्डवोंके साय श्रीकृष्णकी वैसी ही शोभा हुई, जैसी देवताओंके बीच देवराज इन्द्रकी।

मगवान् श्रीकृष्णने यात्राके समय किये जानेवाले कर्म प्रारम्भ किये । उन्होंने स्नानादिसे निवृत्त होकर आभूषण धारण किये और पुष्पमाला, गन्ध, नमस्कार खादिसे देवता एवं ब्राह्मणोंकी पूजा की । जब सब काम समाप्त हो चुका, तब वे बाहरकी ख्योदीपर आये । ब्राह्मणोंने स्वस्तिवाचन किया और उन्होंने दिष, अक्षत, फल, पात्र एवं द्रव्य आदिके द्वारा उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और अपने सोनेके रयपर सवार हुए । वह शीव्रगामी रय गरुड़चिह्नसे चिह्नित ध्वजा, गदा, चक्र, तलवार, शार्क्कधनुष आदि आयुधोंसे युक्त या । उसमें शैब्य, सुग्रीव आदि नामके बोहे जुते हुए ये और प्रस्थानके समय तिथि, नक्षत्र आदि भी मङ्गलमय हो रहे थे। रयके चलनेसे पूर्व राजा युधिष्ठिर प्रेमसे उसपर चढ गये और मगवान्के श्रेष्ठ सारिय दारुकको इटाकर उन्होंने स्वयं घोड़ोंकी रास अपने हायमें लेली। अर्जुन भी उछलकर उस रयपर सवार हो गये और अपने हायमें

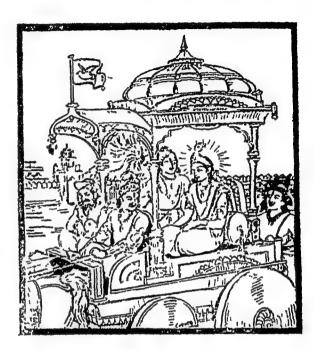

वित चॅंबरकी सोनेकी डाँड़ी पकड़कर उसे दाहिनी ओरसे डुलाने लगे। मीमसेन, नकुल, सहदेव ऋितज् एवं पुरवासियोंके साय रयके पीछे-पीछे चलने लगे। उस समय अपने फुफेरे भाइयोंके साय भगवान् श्रीकृष्णकी झॉकी ऐसी मनोहर हुई, मानो अपने प्रेमी शिष्योंके साय स्वयं गुरूदेव ही यात्रा कर रहे हों। अर्जुन भगवान्के विछोहसे बड़े ही व्यथित हो रहे थे। भगवान्ने उन्हें हृदयसे लगाकर बड़ी कठिनतासे जानेकी अनुमित दी, युधिष्ठिर और भीमसेनका सम्मान किया, उन लोगोंने उन्हें अपने हृदयसे लगाया। नकुल, सहदेवने उनके चरणोंमें नमस्कार किया। अवतक रय दो कोस जा चुका था। भगवान्ने इसी प्रकार युधिष्ठिरको लौटनेके लिये राजी किया और धर्मके अनुसार उनके चरण छूकर नमस्कार किया। युधिष्ठिरने उन्हें उठाकर सिर सुँघा और उनको जानेकी अनुमित दी। भगवान् श्रीकृष्णने उनसे पुनः लौटनेकी प्रतिशा की, किसी प्रकार श्रीकृष्णने उनसे पुनः लौटनेकी प्रतिशा की, किसी प्रकार

तुम्हीं मेरी रक्षा कर सकते हो ।' अर्जुनने कहा, 'डरो मत ।' अर्जुनको अमयदान करते देखकर मगवान् श्रीकृष्णने चक रोक लिया और अग्रिने भी उसे मसा नहीं किया। मय दानवकी रक्षा हो गयी। वह वन पद्रह दिनतक जलता रहा । इस अग्रिकाण्डसे केवल छः प्राणी बच सके-अश्वसेन सर्प, मय दानव और चार शार्ङ्ग पक्षी । शार्ङ्ग पक्षियोंके पिता मन्दपालने और उन पक्षियोंमें सबसे बड़े जरितारिन अग्निदेवताकी स्तृति करके अपनी रक्षाका वचन हे लिया या ।

अग्निदेवने भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सहायतासे प्रज्वलित होकर खाण्डव वनको जला डाला । अनन्तर ब्राह्मणके रूपमें उनके सामने प्रकट हुए । उसी समय देवराज इन्द्र भी देवताओं के साय अन्तरिक्षसे वहाँ उतरे । उन्होंने श्रीकृष्ण और अर्जुनसे कहा, 'आपलोगोंने यह ऐसा दुष्कर कार्य किया है, जो देवताओं के लिये भी असाध्य है । मैं आपलोगोंपर प्रसन्न हूं । इसलिये आप मनुष्योंके लिये दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तु भी मुझसे मॉग सकते हैं।' अर्जुनने कहा, 'मुझे आप सब प्रकारके अस्त्र दे दीजिये ।' इन्द्रने कहा, 'अर्जुन ! जिस समय देवाधिदेव महादेव तुमपर प्रसन्न होंगे, उस समय तुम्हारे तपके प्रभावसे में तुम्हें अपने सारे अल दे दुँगा । मै जानता हुँ कि वह समय कव आयेगा ।



भगवान् श्रीकृष्णने कहा, 'देवराज ! आप मुझे यह वर दीजिये कि मेरी और अर्जुनकी मित्रता क्षण-क्षण बढ़ती जाय और कभी न टूटे। ' इन्द्रने प्रसन्न होकर कहा 'एवमस्तु'। देवताओंके जानेके बाद अग्रिदेव श्रीकृष्ण और अर्जुनका अभिनन्दन करके चले गये । भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन और मय दानव यमुनाके पावन पुलिनपर आकर बैठ गये।







अयवा चन्द्रमाकी सभा हो । उसकी अलैकिक चमक-दमकके सामने सूर्यकी प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी । मयासुरकी आज्ञासे आठ हजार किह्नर राक्षस उस दिव्य समाकी रखवाली और देखभाल करते थे । वे आवश्यकता होनेपर उसे दूसरे स्थानपर भी ले जा सकते थे । उस सभा-भवनमें एक दिव्य सरोवर भी था । वह अनेक प्रकारके मणि-माणिक्यकी सीढ़ियोंसे शोभायमान, कमल-कुसुमोंसे उल्लिसत और धीमी-



धीमी वायुके स्पर्शंचे तरङ्गायमान या । कितने ही बड़े-बड़े नरपित भी उसके जलको खाल समझकर धोखा खा जाते थे । उसके चारों ओर गगनचुंवी बृष्टोंके हरे-हरे पत्तोंकी छाया पड़ती रहती थी । समाके चारों ओर दिन्य सौरमसे भरे उद्यान थे । छोटी-छोटी वाविल्यों यीं, जिनमें हंस, सारस और चकवा-चकवी खेलते रहते थे । जल और खलकी कमल-पंक्तियाँ अपनी सुगन्धसे लोगोंको मुग्ध करती रहती थीं । मयासुरने केवल चौदह महीनेमें इस दिन्य समाका निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठरको निवेदन किया ।

जनमेजय । धर्मराज युधिष्ठिरने शुम मुहूर्त आनेपर दस हजार ब्राह्मणोंको फल, कन्द-मूल, खीर आदि तरह-तरहके पदार्थोंका मोजन कराया । उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी-बड़ी सामग्री आदिसे तृप्त करके प्रत्येकको एक-एक हजार गौओंका दान किया । इसके वाद जब वे समामें प्रवेश करने लगे, तब ब्राह्मणलोग पुण्याहवाचन करने लगे । गाज-बाजे और फल-फूलोंसे देवताओंकी पूजा की गयी । मल्ल-झल्ल (पहलवान और लठैत ), नट, वैतालिक और वन्दीजर्नीने धर्मराजको अपनी-अपनी कला दिखलायी । इसके वाद वे अपने भाइयों-के साथ देवराज इन्ट्रके समान सभामें विराजमान हुए। उनके साय समा-मण्डपमें अनेकों ऋषि-मुनि तथा राजा-महाराजा भी बैठे हए थे। ऋषियों में मुख्यतः असित, देवल, कृष्ण-द्वैपायन, जैमिनि, याज्ञवल्क्य आदि वेद-वेदाङ्कके पारदर्शी, धर्मश्च, संयमी एवं प्रवचनकार वैठे हुए थे। भगवान् व्यास-के शिष्य हमलोग भी वहीं थे । राजाओं में कक्षरोत, क्षेमक, कमठ, कम्पन, मद्रकाधिपति जटासुर, पुलिन्द, अङ्ग, वङ्ग, पुण्डक, अन्वक, पाण्ड्य एवं उड़ीसा आदि देशोंके अधिपति महाराज युधिष्ठिरकी सेवाम उपस्थित थे । अर्जुनसे अस्त्र-विद्या सीखनेवाले राजकुमार और युद्धवंशी प्रद्युप्त, साम्ब, सात्यिक आदि भी वहीं बैठे हुए थे । तुम्बुरू, चित्रसेन आदि गन्धर्व एवं अप्सराऍ भी धर्मराजको प्रसन्न करनेके लिये वहाँ आकर गाया-वजाया करते थे । उस समय युधिष्ठिरकी ऐसी शोभा होती, मानो महर्पियों और राजिषयोंसे धिरे खयं ब्रह्माजी ही अपनी सभामें विराजमान हों ।

जनमेजय ! एक दिन महात्मा पाण्डव और गन्धर्व आदि उस दिव्य सभामें आनन्दसे विराजमान थे । उसी समय देवर्षि नारद और भी अनेक ऋषियोंके साथ वहाँ उपस्थित हुए। राजन ! देवपि नारदकी महिमा अपार है। वे वेद एवं उपनिपदोंके पारदर्शी विद्वान् है । वड़े-बड़े देवता उनकी पूजा करते हैं। इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तर-मीमासाकी विद्वत्तामें वे वेजोड हैं । वे वेदोंके छः अङ्ग-व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदिको तो जानते ही हैं, धर्मके भी पूरे मर्मश हैं । वे वेदके परस्परविरुद्ध वचनोंकी एकवाक्यता, एकमें मिले हुए वचनोंका कर्मके अनुसार पृथकरण और यज्ञके अनेक कमोंके एक साय उपिसत होनेपर उनके सम्पादन-में अत्यन्त निपुण हैं । वे प्रगल्भ वक्ता, स्मृतियुक्त मेधावी, नीति-कुशल एवं सहृदय कवि हैं । वे कर्म और शानके विभाजनमें समर्थ हैं। वे प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आसवचनके द्वारा सब विषयोंका ठीक-ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन—इन पाँच अङ्गींसे युक्त वाक्योंके गुण-दोष खूब समझते हैं । बृहस्पतिके साथ बातचीत होनेपर भी वे उत्तर-प्रत्युत्तर करनेमे विशारद है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चार्रो पुरुषार्योंके सम्बन्धमें उनका निश्चय सर्वया सुसङ्गत है। उन्होंने चौदहों भवनोंको ऊपर-नीचे, आड़े-टेंद्रे, प्रत्यक्ष देख लिया है । साख्य और योग दोनों ही

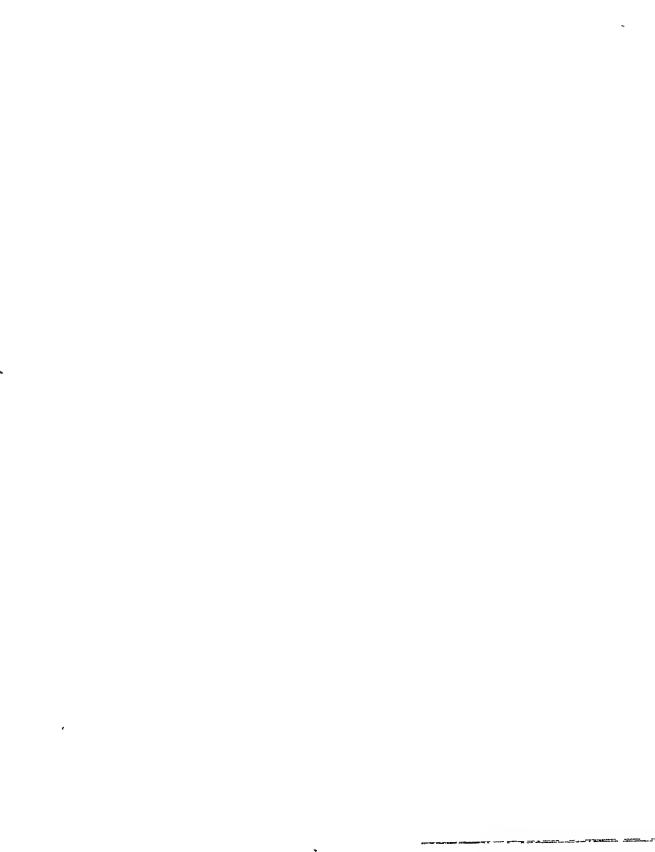

निद्राके वहा तो नहीं हो जाते ? ठीक समयपर जाग तो जाते है ? रात्रिके पिछले भागमें जगकर आप अपने अर्थके सम्बन्धमें विचार तों करते हैं न ? कहीं आप अकेले या बहुतोंके साथ तो मन्त्रणा नहीं करते ? आपकी सलाह कहीं शत्रुदेशतक तो नहीं पहुँच पाती ? थोड़े प्रयत्नसे बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो जाय, ऐसा सोचकर कार्य प्रारम्भ करते है न ? कहीं ऐसे कार्योंमें आलस्य तो नहीं कर बैठते ? कहीं किसानोंके काम आपके अनजाने तो नहीं रहते ? उनपर आपका विश्वास तो है न ? कहीं उनकी ओरसे उदासीन न हो बैठियेगा, उनका प्रेम ही राज्यकी उन्नतिका कारण है । किसानोंका काम विश्वसनीय, निलोंभ और कुलीनोंसे ही करवाना चाहिये। आपके कार्योंकी स्चना सिद्ध प्राप्त होनेके पहले ही तो लोगोंको नहीं मिल जाती ?

आपके आचार्य धर्मज्ञ एव सर्वशास्त्रोंमें निपुण होकर कुमारोंको ठीक-ठीक युद्ध-शिक्षा देते हैं न ! आप हजारों मूर्खोंके वदले एक विद्वान्का संग्रह तो करते हैं ! विद्वान् ही विपत्तिके समय रक्षा कर सकता है । आपके सब किलों मे धन, धान्य, अस्त्र, गस्त्र, जल, यन्त्र, कारीगर और सैनिकोंका ठीक-ठीक प्रवन्ध है न ! यदि एक भी मन्त्री मेधावी, संयमी और चतुर हो तो राजा या राजकुमारको विपुल सम्पत्तिका स्वामी बना देता है । आप शत्रु-पक्षके मन्त्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अन्तर्वेशिक, कारागाराध्यक्ष, खजाची, कार्यके कत्याकृत्यका निर्णायक, प्रदेशः नगराधिपति ( कोतवाल ), कार्य-निर्माणकर्ता, धर्माध्यक्ष, सभापति, दण्डपाल, दुर्गपाल, सीमापाल और वनविभागके अधिकारीपर तीन-तीन अज्ञात गुप्तचर रखते हैं न ! पहले तीनोंको छोडकर अपने पक्षके शेष अधिकारियोंपर भी तीन-तीन छिपे गुप्तचर रखने चाहिये । आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात शत्रुओंसे छिपावें और उनके कामका पता लगावें। अच्छा, यह तो वताइये कि आपका पुरोहित कुलीन, विनयी एवं विद्वान तो है न १ वह किंकर्तव्यविमुद एव निन्दक तो नहीं है ! आप उसका ठीक-ठीक सत्कार करते होंगे । आपने बुद्धिमान्, सरल एवं विधि-विधानका ज्ञाता ऋत्विज् नियुक्त कर रक्खा है न ? वह हवन की हुई और की जानेवाली सामग्रीका निवेदन तो कर जाता है ! आपका ज्योतिबी शास्त्रके सारे अङ्गोंका विशेषरा, नक्षत्रोंकी चाल, वकता आदिका ज्ञाता एवं उत्पात आदिको पहलेसे ही जान लेनेमें निपुण तो है न ? आपने अपने कर्मचारियोंको कहीं नीचे-कॅंचे अयोग्य काममें तो नहीं लगा दिया है ! आप अपने

निरछल, अलकमागत और सदाचारी मिन्त्रयोंको वरावर कार्योंका निर्देश तो करते रहते हैं ? आपके मन्त्री कहीं शील-सौजन्य और प्रेमको तिलाञ्जलि देकर प्रजापर कठोर शासन तो नहीं करते ? जैसे पवित्र याजिक पतित यजमानका और स्त्रियाँ व्यभिचारी पुरुपका तिरस्कार कर देती है, वैसे ही कहीं प्रजा अधिक कर लेनेके कारण आपका अनादर तो नहीं करती ?

आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान्, धैर्यशाली, पवित्र, कुलीन, स्वामिमक्त और चतुर तो है न ! आपकी सेनाके सब दलपति सब प्रकारके युद्धोंमें चतुर, निष्कपट, शूरवीर और आपके द्वारा सम्मानित तो हैं न ? आप अपनी सेनाके भोजन और वेतनका प्रवन्ध समयपर ठीक-ठीक करते हैं न ! कहीं देर और कमी तो नहीं करते ! भोजन और वेतन ठीक समयपर न मिलनेसे सैनिकोंको कप होता है और वे अपने स्वामीके ही विद्रोही वन बैठते हैं । आपके कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं कि आवश्यकता होनेपर आपके लिये अपने प्राण भी निछावर कर दें ! कोई यह चेपा तो नहीं कर रहा है कि सारी सेना उसकी इच्छाके अनुसार चलने लगे और आपकी आज्ञाका उल्लान कर दे ! जब कोई कर्मचारी बहादरीका काम करता है, तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसका मोजन और वेतन वदा देते हैं न ? आप विद्याविनयी, ज्ञानी एवं गुणी पुरुपोंकी यथायोग्य दानके द्वारा सेवा करते हैं न ? राजन ! जो लोग आपकी रक्षाके लिये मर मिटते हैं या अपनेको सद्भटमे डाल देते हैं, उनके वाल-वर्चोंकी रक्षा तो आप करते हैं न १ जब निर्वल शत्रु युद्धमें पराजित होकर आपकी शरणमे आता है, तब आप पुत्रके समान उसकी रक्षा तो करते हैं ! सारी प्रजा आपको निष्पक्ष हितकारी एवं मॉ-बापके समान मानती है न १

पहले अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके तब इन्द्रियोंके अधीन शत्रुओंपर विजय प्राप्त की जाती है । शत्रुओंको वशमें करनेके लिये साम, दान, दण्ड आदि सभी उपायोंका उपयोग करना चाहिये । अपने राज्यकी रक्षाकी व्यवस्था करके शत्रुपर चढाई करनी चाहिये और उसे जीतकर फिर उसी राज्यपर स्थापित कर देना चाहिये । अवश्य ही आप ऐसा ही करते होंगे ।

आप अपने कुदुम्बी, गुरुजन, चृद्ध, व्यापारी, कारीगर, आश्रित और दरिद्रोंका धन-धान्यसे सदा-सर्वदा भरण-पोषण

# संक्षिप्त महाभारत

## सभापर्व

# मयासुरकी प्रार्थना-खीकृति एवं मगवान् श्रीकृष्णका द्वारका-गमन

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं ज्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सखा नररज अर्धुन, दोनोंकी छीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती एव उसके वक्ता भगवान् व्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्मित्तर विजय प्राप्त करानेवाले महाभारत ग्रन्यका पाठ करना चाहिये।

वैशम्पायनजी फहते हैं—जनमेजय ! अव मयासुरने भगवान् श्रीकृष्णके पास येटे हुए अर्जुनकी चार-चार प्रशंसा की और द्याप जांडकर मधुर वागीने कहा—'वीरवर अर्जन ! भगवान् श्रीकृष्ण अपना चक्र चलकर मुझे मार डालना चारते थे और अग्रिदेव चारते थे कि इसे जला डालूँ। आपने मेरी रहा की। अब कृपा करके बतलाइये कि मै आरकी क्या सेवा करूँ ।' अर्जुनने कहा—'असुरश्रेष्ठ ! तुमने मेरी चेवा स्वीकार करके वड़ा ही उपकार किया। तुम्हारा: कल्याण हो। इमलोग तुमपर प्रसन्न है, तुम भी हमपर प्रस्त रहना । अब तम जा सकते हो ।' मयासरने कहा-'कुन्तीनन्दन ! आपका कहना आप-जैसे श्रेष्ठ पुरुपके अनुरूप ही है। परन्तु में बड़े प्रेमसे आपकी कुछ सेवा करना चाइता हूँ। में दानवोंका विश्वकर्मा हूँ, प्रधान शिल्पी हैं; आप मेरी सेवा म्बीकार कीजिये। अर्जुनने कहा-'मयासर ! तुम ऐसा समझते हो कि भैंने प्राण-सद्घटसे तुम्हारी रक्षा की है। ऐसी अवस्थाम में तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर एकता। साय ही मैं तुम्हारी अभिलापा भी नए नहीं करना चाहता। इसलिये तुम भगवान् श्रीकृष्णकी कुछ सेवा कर दो । इसीसे मेरी सेवा हो जायगी ।'

जब मयासुरने मगवान् श्रीकृष्णसे प्रार्थना की, तब उन्होंने कुछ समयतक इस बातपर विचार किया कि मयासुरसे कीन-सा काम लेना चाहिये। उन्होंने मन-ही-मन निश्चय करके मयासुरसे कहा—'मयासुर! तुम शिल्पियोंमें श्रेष्ठ हो। यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिरका प्रिय कार्य करना चाहते हो तो

अपनी रुचिके अनुसार उनके लिये एक सभा बना दो।

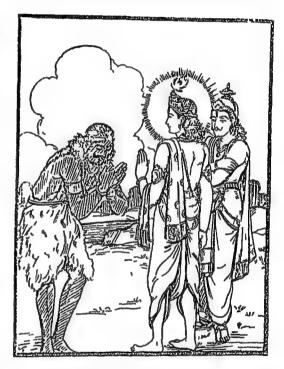

वह सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सकें। उसमे देवता, मनुष्य एवं असुरोंका सम्पूर्ण कला-कौशल प्रकट होना चाहिये। भगवान् श्रीहृष्ण-की आशा सुनकर मयासुरको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैसी ही सभा बनानेका निश्चय किया।

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने यह वात धर्मराज युधिष्ठिरसे कही और मयासुरको उनके पास ले गये । युधिष्ठिरने उसका यथायोग्य सत्कार किया । मयासुरने धर्मराज युधिष्ठिरको दैत्योंके विचित्र चरित्र सुनाये । कुछ दिन वहाँ ठहरकर भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सलाहके अनुसार सभा वनानेके सम्बन्धमे विचार किया और फिर ग्रुम मुहूर्तमें मङ्गल-अनुष्ठान, ब्राह्मण-भोजन एव दान आदि हैं न ! आप सभी प्रकारके स्त्रग्रन्थ—जैसे हिस्तस्त्र, रयस्त्र, अश्वस्त्र, यन्त्रस्त्र और नागरिकस्त्रका अभ्यास तो करते ही होंगे । आप सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र, मारण-प्रयोग, ओषधियोंके विपैले योग अवश्य जानते होंगे ! आप अग्नि, हिंस जन्तु, रोग एव राक्षसोंसे समूचे राष्ट्रकी रक्षा करते है न ! अन्धे, गूँगे, लॅगड़े, लूले, अनाय एवं साधु-सन्यासियोंके धर्मतः रक्षक आप ही हैं । महाराज ! राजाके लिये छः दोष अनर्थकारी हैं—निद्रा, आलस्य, मय, क्रोष, मृदुता और दीर्धस्त्रता ।

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय! देवर्षि नारदकी वाणी युनकर धर्मराज युधिष्ठरने उनके चरणोंका स्पर्श किया और वड़ी प्रसन्नतासे कहा—'महाराज! में आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। आज मेरी बुद्धि बहुत ही वढ गयी है।' यह कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करनेकी चेष्टा प्रारम्भ कर दी। देवर्षि नारदने कहा—'जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम-धर्मकी रक्षा करता है, वह इस लोकमें तो सुखी होता ही है, परलोकमें भी सुख पाता है।'

#### देव-समाओंका कथन और खर्गीय पाण्डुका सन्देश

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! देवर्षि नारदके उपदेश सुनकर धर्मराजने उनका बहुत ही स्वागत-सत्कार किया । विश्रामके पश्चात् फिर उनके पास उपस्थित होकर धर्मराजने यह प्रश्न किया-'देवर्षे ! आप सदा-सर्वदा मनके समान पर्यटन करते रहते हैं और ब्रह्माके बनाये विभिन्न लोकोंका दर्शन करते रहते हैं । आपने कहा ऐसी या इससे अच्छी समा देखी है ? कृपा करके बतलाइये। भर्मराज युधिष्ठिरका यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारदने मुसकराते हुए मधुर वाणीसे कहा- 'धर्मराज ! मनुष्य-लोकमें ऐसी मणिमयी सभा मैंने न देखी है और न तो सुनी है। मैं आपको यमराज, वरुण, इन्द्र, कुवेर एवं ब्रह्माकी सभाओंका वर्णन सुनाता हैं। वे लौकिक तथा अलौकिक कला-कौरालींसे युक्त हैं। सूक्ष्मतत्त्वींसे बनी होनेके कारण एक-एक सभा अनेक-अनेक रूपोंमें दीख़ती है। देवता, पितर, याशिक, वेद, यज्ञ, ऋषि, मुनि आदि उनमें मूर्तिमान् होकर निवास करते हैं। देवर्षि नारदकी बात सुनकर पाँचों पाण्डव और उपस्थित ब्राह्मण-मण्डली उन सभाओंका वर्णन सुननेके लिये अत्यन्त उत्सक हो गयी । उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि 'आप अवस्य उन समाओंका वर्णन कीजिये । हम सव वहे प्रेमसे सुनना चाहते हैं । वे सभाएँ किन-किन वस्तुओंसे कितनी लबी-चौड़ी वनी हैं ? उनके समासद कौन हैं ? और मी उनमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं ११ धर्मराजका यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारदने देवराज इन्द्र, सूर्यपुत्र यम, बुद्धिमान् वरुण, यक्षराज कुबेर और लोकपितामह ब्रह्माजीकी अलौकिक सभाओंका विस्तारसे वर्णन किया। #

जनमेजय! दिव्य समाओंका वर्णन सुनकर धर्मराजने देविष नारदसे कहा—'भगवन्! आपने यमराजकी समामें प्रायः सभी राजाओंकी उपिष्टितिका वर्णन किया। वरणकी समामें नाग, दैत्यराज, नदी और समुद्रोंकी स्थिति वतलायी। कुवेरकी सभामें यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, गुह्मक और रद्रदेवकी उपिष्टिति भी हमने जान ली। आपने यह वतलाया कि वहाजीकी समामें ऋषि-सुनि, देवता और शास्त्र-पुराण निवास करते हैं। आपने देवराज इन्द्रकी समाके देवता, गन्धर्व और ऋषि-सुनियोंकी गणना भी कर दो। आपने वतलाया कि वहाँ राजिषयोंमें केवल हरिश्चन्द्र ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा कौन-सा सत्कर्म, तपस्या अयवा व्रत किया है, जिसके फल-स्वरूप वे इन्द्रके समकक्ष हो गये हैं। मगवन्! आपने पितृलोकमें मेरे पिता पाण्डुको किस प्रकार देखा था! उन्होंने मेरे लिये क्या सन्देश दिया! आप कृपा करके अवश्य उनकी वात सुनाइये।'

देविप नारदने कहा—राजन्! में आपके प्रथके अनुसार राजिं हरिश्चन्द्रकी महिमा सुनाता हूँ। वे धीर-वीर एवं एकच्छत्र सम्राट् थे। पृथ्वीके सभी नरपित उनसे मुके रहते थे। उन्होंने अकेले ही सवपर दिग्विजय प्राप्त की यी और महान् यज्ञ राजस्यका अनुष्ठान किया था। सब राजाओंने उन्हें कर दिया और उनके यज्ञमें परसनेका काम किया। याचकोंने उनसे जितना माँगा, उसका पाँचगुना उन्होंने दिया। उन्होंने ब्राह्मणोंको भोजन, वस्त्र और हीरा, लाल तथा मुँहमाँगी वस्तुएँ देकर इस प्रकार प्रसन्न कर लिया कि वे देश-देशमें उनके बड़प्पनकी घोषणा करने लगे। यज्ञके फल एवं ब्राह्मणोंके आशीर्वादस्वरूप हरिश्चन्द्र सम्राट्-पदपर अभिषिक्त हुए। जो राजा राजसूय यज्ञ करता है, संग्राममे पीठ दिखाये विना

महामारतमें देवसमाओंका वर्णन बड़ा ही सुन्दर और विस्तृत
 है। परछोक-जिबासुओंके िकये वह बढ़े ही कामकी वस्तु है। उसका अध्ययन मूक अन्यमें ही करना चाहिये।

अनुचरोंके साय उनको लौटाया और फिर द्वारकाकी यात्रा की । जहाँतक रय दीखता रहा, पाण्डवींके नेत्र उन्हींकी



ओर एकटक लगे रहे और वे मन-ही-मन उनके पीछे चलते

रहे । अभी पाण्डवेंका प्रेमपूर्ण मन अतृप्त ही या कि उनके नयनोंके तारे जीवनसर्वस्त भगवान् श्रीकृष्ण उनकी ऑखोंसे ओक्षल हो गये । पाण्डवेंके मनमें कोई स्वार्थ नहीं या । फिर भी उनके मनकी समस्त वृत्तियाँ श्रीकृष्णकी ओर ही वही जा रही थीं । उनके चले जानेपर वे चुपचाप लौटकर अपनी नगरीमें चले आये । भगवान् श्रीकृष्णका गरुड़के समान श्रीकृष्णका गरुड़के समान श्रीकृष्णका राय मी द्वारकाकी ओर बढ़ने लगा । उनके साथ दाकक सारियके अतिरिक्त यदुवंशी वीर साल्यकि भी ये । कुल ही समयमें भगवान् श्रीकृष्ण बढ़े आनन्दसे द्वारका पहुँच गये । उपसेन आदि यदुवंशियोंने नगरके बाहर आकर उनका सम्मान किया । भगवान्ने राजा उपसेन, माता, पिता और भाई बलरामजीको क्रमशः नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न, साम्ब, चारुदेष्ण आदिको हृदयसे लगाकर गुक्जनोंकी आज्ञाके अनुसार रुदिमणीके महल्यें प्रवेश किया ।

#### दिच्य सभाका निर्माण एवं देविं नारदका प्रश्नके रूपमें प्रवचन

चेशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भगवान् श्रीकृष्णके प्रस्थान कर जानेपर मयासुरने अर्जुनसे कहा—'वीर! में इस समय आपकी आज्ञा लेकर कैलासके उत्तर मैनाक पर्वतपर जाना चाहता हूं । वहाँ विन्दुसरके समीप दैत्योंने एक यज्ञ किया था । वहाँ मैंने एक मणिमय पात्र यनाया था और वह दैत्यराज वृपपर्वाकी समामें रक्खा गया था । यदि वह अवतक वहाँ होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र ही यहाँ लीट आऊँगा । वहाँ एक बड़ी विचित्र रक्षमण्डित, सुखद एवं मजवृत गदा भी है । उसपर सोनेके तारे जड़े हुए हैं । वृषपर्वाने शत्रुओंका संहार करके वह गदाओंकी चोट सहनेवाली भारी गदा वहीं रख छोड़ी है । वह लाखों गदाओंकी तुलनामें अद्वितीय है । वह आपके गाण्डीव घनुषके समान ही भीमसेनके योग्य होगी । देवदत्त नामका शह्य भी वहीं है, जिसे लाकर में आपकी मेंट करूंगा ।' यह कहकर मयासुरने ईशान कोणकी यात्रा की और वह पूर्वोक्त विन्दुसरपर

पहुँच गया । राजा भगीरथने गङ्गाजीके अवतरणके लिये वहीं तपस्या की थी और प्रजापितने उसी स्थानपर सौ यज्ञ किये ये । देवराज इन्द्रने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी । वहीं सहस्तों प्राणी भगवान् शङ्करकी उपासना करते हैं; वहीं नर-नारायण, ब्रह्मा, यम, शिव सहस्र चतुर्शुंगी बीत जानेपर यज्ञ करते हैं और स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने भी वर्षोंतक यज्ञ करके वहीं सुवर्णमण्डित यज्ञस्तम्मों और वेदियोंका दान किया था ।

जनमेजय ! मयासुरने वहाँ जाकर समा वनानेकी सारी सामग्री, पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शङ्क और अपरिमित धन अपने अधिकारमें कर लिया तथा वहाँसे लौटकर युधिष्ठिरके लिये विश्वविश्रुत मणिमय दिव्य समाका निर्माण किया । वह श्रेष्ठ गदा भीमसेनको एवं देवदत्त शङ्क अर्जुनको उपहार दिया ! उस शङ्ककी गम्भीर ध्वनिसे तीनों लोक कॉप उठते थे । वह समा दस हजार हाथ लंबी-चौड़ी थी। उसमें सुनहले वृक्ष लहलहा रहे थे । वह ऐसी जान पड़ती, मानो सूर्य, अग्नि

सम्मति है। मिनत्रयोंने एक स्वरसे कहा कि 'राजस्य यज्ञके अभिषेक्से राजा सारी पृथ्वीका एकच्छत्र स्वामी हो जाता है--ठीक वैसे ही, जैसे जलके एकच्छत्र स्वामी वरुण हैं। आप सम्राट् होने योग्य है। राजस्य यज्ञ करनेका यही अवसर भी है। जो बलवान् है, वही उस यज्ञका अधिकारी है । इसिलये आप अवस्य वह यज्ञ कीजिये । इसमें विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।' मन्त्रियोंकी बात सुनकर धर्मराजने अपने भाई, ऋत्विज्, घौम्य एवं श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास आदिसे परामर्श किया । सभी छोगोंने यही परामर्श दिया कि 'आप राजसूय महायज्ञ करनेके सर्वया योग्य है।' सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान् धर्मराज युधिष्ठिरने सबके कल्याणके लिये स्वयं मन-ही-मन विचार किया। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि अपनी शक्ति, साधन, देश, काल, आय और व्ययपर भलीभाँति विचार करके तब कुछ निश्चय करे । ऐसा करनेसे विपत्तिकी सम्भावना नहीं रहती । केवल मेरे निश्चयसे ही तो यज्ञ नहीं हो जाता, यह समझकर ही यज्ञका प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते धर्मराज युधिष्ठिर 'इस निश्चयपर पहुँचे कि भक्तवत्वल भगवान् श्रीकृष्ण ही इसका ठीक निर्णय कर सकते हैं। वे जगत्के समस्त लोकों और लोगोंसे श्रेष्ठ हैं, उनका खरूप और ज्ञान अगाध है। उनकी शक्ति वेजोड़ है। उन्होंने अजन्मा होनेपर भी जगत्का कल्याण करनेके लिये लीलासे ही जन्म ग्रहण किया है। वे सब कुछ जानते और सब कुछ कर सकते हैं। बड़े-से-बड़ा भार भी उनके लिये बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्होंने मन-ही-मन भगवान्की शरण ली और उनका निर्णय माननेका हढ़ निश्चय किया। अब धर्मराजने त्रिलोकशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णके लिये बड़े आदरसे दूत मेजा। दूत शीघगामी रयपर सवार होकर द्वारकार्मे भगवान् श्रीकृष्णके पास पहुँचा। भगवान् श्रीकृष्णने दूतरे वातचीत करके यही निश्चय किया कि 'धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिये।' उन्होंने उसी समय इन्द्रसेन दूतके साय इन्द्रमस्थकी यात्रा कर दी। भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ शीघ्र ही पहुँचना चाहते थे। इसिलये शीघ्रगामी रयपर सवार होकर अनेक देशोंको पार करते हुए वे इन्द्रमस्थमें धर्मराजके पास जा पहुँच। फुफेरे भाई धर्मराज और भीमसेनने पिताके समान उनका सत्कार किया। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण वड़ी प्रसन्नतासे अपनी बुआ कुन्तीसे मिले। वे अपने प्रेमी मित्र एवं सम्बन्धियोंके साथ वड़े आनन्दसे रहने लगे। अर्जुन, सहदेव एवं नकुल गुरु-बुद्धिसे उनकी पूजा करने लगे।

एक दिन जब भगवान् श्रीकृष्ण विश्राम कर चुके और उन्हे अवकाश मिला, तव धर्मराज युधिष्ठिरने उनके पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराजने कहा-'श्रीकृष्ण ! मैं राजस्य यश करना चाहता हूँ । परन्तु आप तो जानते ही हैं कि राजस्य यज्ञ केवल चाहने भरसे ही नहीं होता। जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजस्य यश कर सकता है। मेरे मित्र एक स्वरसे कहते हैं कि तुम राजसूय यश अवश्य करो। परन्तु इसका निश्चय तो आपकी सम्मतिसे ही होगा । बहुत-से लोग प्रेम-सम्बन्धके कारण और कुछ लोग स्वार्थके कारण मेरी त्रुटियोंको न बतलाकर मुझसे मीठी-मीठी बातें ही करते हैं। कुछ लोग तो अपनी भलाईके कामको ही मेरी भलाईका भी काम समझ बैठते हैं। इस प्रकार लोग तरह-तरहकी बातें करते हैं। परन्तु आप स्वार्थसे परे हैं। आपमें राग और द्रेषका लेश भी नहीं है। मैं राजसूय यश कर सकता है या नहीं, यह बात आप ही ठीक-ठीक बतला सकते है ।

# जरासन्धके विषयमें भगवान् श्रीकृष्ण और घर्मराज युधिष्टिरकी बातचीत

भगवान् श्रीकृष्णने धर्मराजसे कहा—महाराज ! आपमें सभी गुण हैं। इसलिये आप राजस्य यज्ञके वास्तवमें अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी आपके पूछनेपर मैं कुछ कहता हूँ। इस समय राजा जरासन्धने अपने

बाहुबल्से सब राजाओंको हराकर अपनी राजधानीमें कैद कर रक्खा है, वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही है सबसे प्रवल राजा। प्रतापी शिञ्चपाल उसीका आश्रय लेकर सेनापतिका काम कर रहा है। करूषदेशका अधिपति, जो महावली और मागोंको वे जानते हैं और देवताओं तथा असुरोंके प्रत्येक विचारकी टोह रखते हैं। मेल-जोल और वैर-विगाइके तत्त्वको भलीभाँति जानते हैं और शत्रु तथा मित्रकी शक्तिका रक्तीरत्ती ज्ञान रखते हैं। सुलह, विगाइ, चढाई, फूट डालना आदि राजनीति और क्टनीति भी उन्हें पूर्णतः ज्ञात हैं। और तो क्या, वे सारे शास्त्रोंके निपुण विद्वान् हैं। वे युद्ध और गायन दोनोंके प्रेमी है, उन्हें कहीं भी आने-जानमे कोई क्तावट नहीं है। ऐसे-ऐसे अनेक गुण उनमें हैं। उस दिन वे लोक-लोकान्तरमे धूमते-फिरते पारिजात, पर्वत, सुमुख आदि श्रृपियोंके साथ पाण्डवोंसे मिलनेके लिये उनकी सभामे आ पहुँचे। उन्होंने मनके वेगके समान वहाँ आकर प्रेमसे धर्मराजको आशीर्वाद दिया—'जय हो! जय हो।"

सव धर्मोंके मर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर देवर्षि नारदको आया देखकर भाइयोंके साय झटपट उठकर खड़े हो गये, विनयसे छककर बड़े प्रेमसे नमस्कार किया और विधिपूर्वक योग्य आसनपर बैठाया। मधुपर्क आदिके द्वारा उनकी सिविध पूजा सम्पन्न हुई । देवर्षि नारद पाण्डवोंके सत्कारसे बहुत



प्रसन्न हुए और कुशल-प्रश्नके वहाने उन्हें धर्म, अर्थ तथा कामका उपदेश करने छगे।

नारद्जीने कहा—धर्मराज । आपके धनका ठीक उपयोग तो होता है न ! आपका मन तो धर्मके कार्यमें खूब लगता होगा ! आशा है आप सुखी होंगे ।

आपके मनमें कभी बुरे विचार नहीं आते होंगे । आपके पिता-पितामहने जिस सदाचारका पालन किया था, उसी धर्म एव अर्थके अनुकूल उदार नीतिका आश्रय आपने भी लिया होगा । आपकी अर्थप्रियता धर्मकी, धर्मप्रियता अर्थकी, काम-प्रियता अर्थ और धर्मकी वाधक न होगी। आप तो समयका रहस्य जानते है। अर्थ, धर्म और काम-सेवनके लिये अलग-अलग समय निश्चित कर लिया है न ! राजामें छः गुण होने चाहिये--व्याख्यानशक्तिः, वीरताः, मेधावीपनः, परिणामदर्शिताः नीति-निपुणता और कर्तव्याकर्तव्यविवेक । सात उपाय हैं ---मन्त्र, औषघ, इन्द्रजाल, साम, दाम, दण्ड और भेद। पूर्वोक्त गुणोंके द्वारा इन उपायोंका निरीक्षण करना चाहिये और अपने चौदह दोषोंपर दृष्टि रखनी चाहिये । वे चौदह दोष हैं-नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानियोंका सग न करना, आलस्य, इन्द्रियपरवशता, केवल अर्थका ही चिन्तन, मूखोंके साय सलाह, निश्चित कार्यमें टालमटोल, सलाहको गुप्त न रखना, समयपर उत्सव आदि न करना और एक साथ ही कई शत्रुओंपर चढाई कर देना । इन दोषोसे बचकर आप अपनी शक्ति और शत्रु-शक्तिका ठीक-ठीक ज्ञान रखते हैं न ! अपनी शक्ति और शत्र-शक्तिके अनुसार सन्धि या विग्रह करके आप अपनी खेती-बारी, व्यापार, किला, पुल, हायी, हीरा-सोना आदिकी खानें, करकी वसूली, उजाइ प्रान्तोंमें लोगोंको बसाना आदि कार्योंकी देख-रेख ठीक-ठीक रखते हैं न ! युधिष्ठिर ! आपके राज्यके सातों अग-खामी, मन्त्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, दुर्ग और पुरवासी शत्रुऑसे मिले तो नहीं हैं ? धनीलोग बुरे व्यसनोंसे बचे तो हैं ! आपके प्रति उनकी प्रेम-दृष्टि तो है न ! कही आपके शत्रुके गुप्तचर अपना विश्वास जमाकर आपसे या आपके मन्त्रियोंसे आपका सलाह-मश्विरा जान तो नहीं लेते १ आप अपने मित्र, शत्रु, उदासीन लोगोंके सम्बन्धमें यह ज्ञान तो रखते हैं न कि वे क्या करना चाहते हैं ? आप मेल-मिलाप अथवा वैर-विरोध समयके अनुसार ही करते हैं न ! उदासीनोंके प्रति विपम दृष्टि तो नहीं रखते ! आपके मन्त्री आपके ही समान ज्ञानवृद्ध, पुण्यात्मा, समझदार, कुलीन और प्रेमी तो है न ?

युधिष्ठिर ! विजयका मूल है अपने विचारोंकी ग्रिप्ति । आपके शास्त्रज्ञ मन्त्री आपके विचारों और सङ्कल्पोंको सुरक्षित रखते हैं न ? इसी प्रकार देशकी रक्षा होती है । शत्रु कहीं आपकी वार्तोका पता तो नहीं लगा लेते ? आप असमय ही हम तीनों मिलकर जरासन्थके वधका काम पूरा कर लेंगे।' भीमकी वात सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'राजन्।' शत्रुकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आपमें शत्रु-विजय, प्रजा-पालन, तपस्या-शक्ति और समृद्धि—सभी गुण है। जरासन्थमें केवल एक गुण है—वल। जो लोग उसकी सेवामें लगे हुए हैं, वे भी उससे सन्तुष्ट नहीं हैं; क्योंकि वह उनके साथ वार-वार अन्याय करता है। उसने योग्य पुरुषोंको अयोग्य काममें लगाकर अपना शत्रु बना लिया है। हमलोग उसे युद्धके लिये बाध्य करके जीत सकते है। छियासी राजाओंको वह केद कर चुका है, चौदह और बाकी हैं। फिर वह सबका वध करना चाहता है। जो उसके इस कृर कर्मको रोक सकेगा, वह बड़ा यगस्वी होगा और जो जरासन्थपर विजय प्राप्त करेगा, निश्चय ही वह सम्राट् होगा।'

धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—श्रीकृष्ण ! मैं चक्रवर्ती सम्राट् होनेके स्वार्थसे साहस करके आपको या भीमसेन, अर्जुनको वहाँ कैसे भेज दूँ ! भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं । आप मेरे मन हैं । मै अपने नेत्र और मनको खोकर कैसे जीवित रह सकूँगा ! यज्ञके सम्बन्धमें मैंने तो दूसरा ही विचार किया है । अब यज्ञका सङ्कल्प छोड़ देना चाहिये । मुझे तो उसके सङ्कल्पसे ही बड़ी ठेस लगती है ।

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय! इस समयतक अर्जुन गाण्डीव धनुष, अक्षय तरकस, दिन्य रथ, ध्वजा और समा प्राप्त कर चुके थे। इससे उनका उत्साह बढ़तीपर था। उन्होंने धर्मराजके पास आकर कहा— 'भाईजी! धनुष, शख, वाण, पराक्रम, सहायक, भूमि, यश और सेनाकी प्राप्ति वड़ी कठिनतासे होती है। सो सब हमने मनमाना प्राप्त कर लिया है। लोग कुलीनताकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु मुझे तो क्षत्रियोंका बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हमलोग राजस्य यज्ञको निमित्त बनाकर जरासन्धका वध और कैदी राजाओंकी रक्षा कर सके तो इससे बढ़कर और क्या होगा है?

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—धर्मराज ! मरतवंश-शिरोमणि कुन्तीनन्दन अर्जुनमें जैसी बुद्धि होनी चाहिये, वह प्रत्यक्ष दीख रही है । हमारी मृत्यु चाहे दिनमें हो या रातमें, हम उसकी परवा नहीं करते । अवतक अपनेको युद्धसे बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है । इसिल्ये वीर पुरुपका कर्तव्य है कि वह अपने सन्तोपके ल्ये विधि और नीतिके अनुसार शत्रुपर चढ़ाई करके विजयकी भरपूर चेष्टा कर ले। सफलतामें लोक, विफलतामें परलोक—दोनों ही अवस्थाओंमें अपना काम तो वनता ही है ।

# जरासन्धकी उत्पत्ति और शक्तिका वर्णन

वैश्वास्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! धर्मराज युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी बात सुनकर उनसे प्रश्न किया । उन्होंने
पूछा—'श्रीकृष्ण । यह जरासन्ध कौन है । इसे इतनी
शक्ति और पराक्रम कहाँसे प्राप्त हुआ । मला बताइये तो
सही, जैसे ध्वकती हुई आगका स्पर्ग करके पतञ्ज जल मरता
है, वैसे ही वह आपसे शत्रुता करके भी मस्म नहीं हो गया—
इसका क्या कारण है । मगवान् श्रीकृष्णने कहा—'धर्मराज!
जरासन्धके वल-वीर्यका वर्णन में करता हूँ और यह भी
बतलाता हूँ कि इतना अनिष्ट करनेपर भी मैंने अवतक उसे
छोड़ क्यों रक्खा है । कुछ समय पहले मगध्देशमें बृहद्रय
नामके राजा राज्य करते थे । वे तीन अक्षोहिणियोंके खामी,
वीरमानी, रूपवान्, धनवान्, शक्तिसम्पन्न एवं याज्ञिक थे ।
वे तेजस्वी, क्षमाशील, दण्डधर एवं ऐश्वर्यशाली थे । उन्होंने
काशिराजकी दो सुन्दरी कन्याओंसे विवाह किया और उनसे
प्रतिज्ञा की कि 'मैं तुम दोनोंके साथ समान प्रेम रक्खेंगा।'

इस प्रकार विषय-सेवन करते-करते उनकी जवानी बीत गयी।
परन्तु मङ्गलमय होम, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि करनेपर भी उन्हें
पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम
कक्षीवान्के पुत्र महात्मा चण्डकौशिक तपस्यासे उपराम
होकर इधर आये हे और एक दृक्षके नीचे ठहरे हुए हैं।
राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियोंके साथ उनके पास गये
और रत्न आदिकी भेंट करके उन्हें सन्तुष्ट किया। सत्यवादी
चण्डकौशिक ऋषिने राजा बृहद्रथसे कहा—'राजन्! मै
तुमसे सन्तुष्ट हूँ, जो चाहो मुझसे माँग हो।' राजाने
कहा—'भगवन्! मैं अभागा एवं सन्तानहीन हूँ,
राज्य छोड़कर तपोवनमें आ गया हूँ। भहा, अब
मैं वर छेकर क्या करूँगा?'राजाकी कातर वाणी सुनकर चण्डकौशिक ऋषि ऋपापरवश हो गये एवं ध्यान करने हो।
उसी समय जिस आमके पेड़के नीचेवे वैठे हुए थे, उससे एक
फह उनकी गोदमें गिरा। वह फल या तो बड़ा सरस, परन्त

तो करते हैं न ! जो लोग आमदनी और खर्चके काममें नियुक्त हैं, वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश करते हैं ! कभी किसी होनहार एवं हितैषी कर्मचारीको बिना अपराधके ही पदच्युत तो नहीं करते ? कहीं किसी काममें लोभी, चोर, शत्रु अथवा अनुभवहीनकी तो नियुक्ति नहीं हो गयी है ? कहीं चोर, लालची, राजकुमार, रानियाँ या स्वयं आप ही देशवासियोंको दुःख तो नहीं देते ? किसानोंको प्रसन्न रखना चाहिये भला ! आपके राज्यमें जलसे लवालब भरे तालाव तो बहुतायतसे हैं न ! कहीं आपने खेतीको वर्षाके भरोसे तो नहीं छोड़ रक्खा है ? किसानका बीज और भोजन कभी नष्ट नहीं होना चाहिये। आवश्यकता होनेपर योडा-ला व्याज लेकर उन्हें धन भी देना चाहिये। आपके राज्यमे खेती. गोरक्षा और व्यापारसम्बन्धी लेन-देन ईमान-दारीसे होते हैं न ! धर्मानुकृल व्यापारसे ही प्रजा सुखी होती है। आपके राज्यमें जज, तहसीलदार, सरपंच, पेशकार और गवाह-ये पॉचों प्रजाके हितमें तत्पर और बुद्धिमानीसे काम करनेवाले हैं न ! नगरकी रक्षाके लिये गॉवोंकी रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। प्रान्तोंकी रक्षा भी ग्राम-रक्षाके समान ही हायमें होनी चाहिये । वहाँके समाचार तो निश्चित समयपर मिला करते हैं न ? आपके राज्यमें अपराधी चोर कॅंचे-नीचे, लुक-छिपकर गाँवोंको लूटते तो नहीं हैं ! आप क्रियोंको सुरक्षित और सन्तुष्ट तो रखते हैं। कहीं आप उनपर विश्वास करके उन्हें ग़प्त बात तो नहीं बता देते ? आप कहीं भोग-विलासमें लिस होकर विपत्तिकी उपेक्षा तो नहीं कर बैठते ! आपके सेवक लाल वस्त्र पहने हायोंमें खडग लिये आपकी रक्षाके लिये सेवामें उद्यत रहते हैं न १ आप अपराधियोंके लिये यमराज और पूजनीयोंके लिये धर्मराज तो हैं न १ आप प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियोंकी मलीमॉित परीक्षा करके ही तो व्यवहार करते हैं ! शरीरकी पीडा मिटती है नियमोंके पालन और औषघोंके सेवनसे तथा मनकी पीड़ा मिटती है ज्ञानी पुरुषोंके सत्संगसे । आप उनका ययायोग्य सेवन तो करते हें !

आपके वैद्य अष्टाङ्ग-चिकित्सामें निपुण, हितैपी, प्रेमी एवं द्यारीरकी देख-रेख रखनेवाले हैं न १ कहीं आप लोम, मोह या अमिमानसे अर्थी एवं प्रत्यर्थियों (विरोधियों)की उपेक्षा तो नहीं कर देते १ आप लोम, मोह, विद्यास अयवा प्रेमसे अपने आश्रित जनोंकी जीविकामें वाधा तो नहीं डालते १ आपके पुरवासी एवं देशवासी शत्रुओंसे घूस लेकर और मिल-जुलकर मीतर-ही-मीतर आपका विरोध तो नहीं करते १ प्रधान-प्रदान राजा

प्रेमपरवश होकर आपके लिये प्राणींकी वलि देनेके लिये तैयार रहते हैं या नहीं ? आपकी विद्वत्ता और गुणोंके कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रशंसा करते हैं या नहीं ! आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं ! ऐसा करना आपके लिये स्वर्ग और मोक्षका हेतु है। आपके पूर्वजोंने जिस वैदिक सदाचारका पालन किया या उसका ठीक-ठीक पालन करते हैं न ? आपके महलमें आपकी ऑखोंके सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकर भोजन करके दक्षिणा तो पाते हैं न ? आप पूरे संयम और एकाम मनसे समय-समय-पर यज्ञ-याग आदि तो करते ही होंगे। जाति-भाई, गुरु, बूढ़े, देवता, तपस्वी, देवस्थान, ग्रुम वृक्ष और ब्राह्मणोंको नमस्कार तो करते हैं न ? आप किसीके मनमें शोक या क्रोध तो नहीं उमाहते ! कोई मनुष्य अपने हायमें मङ्गल-सामग्री छेकर आपके पास सबैदा रहता है न ! आपकी यह मङ्गलमयी धर्मानुकूल वृत्ति सर्वदा एक-सी रहती तो है ? ऐसी वृत्ति आयु और यशको बढानेवाली एवं वर्म, अर्थ और कामको पूर्ण करनेवाली है। जो ऐसी वृत्ति रखता है, उसका देश कभी सङ्कटप्रस्त नहीं होता, सारी पृथ्वी उसके वशमें हो जाती है। वह सखी होता है।

धर्मराज ! कहीं आपके शास्त्र-कुशल मन्त्री अज्ञानवश किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुषको चोर-चाँहें समझकर सताते तो नहीं हैं ! कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोरको विना दण्डके ही छोड़ तो नहीं देते ! कभी धनी एवं दरिद्रके विवादमें आपके कर्मचारी धनके लोभसे दरिद्रोंके साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते ! मैंने पहले जिन चौदह दोषोंका वर्णन किया है, उनसे आपको अवश्य वचना चाहिये । वेदकी सफलता यज्ञसे, धनकी सफलता दान और मोगसे, पत्नीकी सफलता आनन्द और सन्तानसे एवं शास्त्रकी सफलता शील तथा सदाचारसे होती है ।

दूर-दूरसे व्यापार करनेवाले वैश्योंसे ठीक-ठीक कर तो वस्ल होता है न ! राजधानी एवं देशमें व्यापारियोंका सम्मान तो होता है ! वे कहीं घोले-घड़ीमें आकर ठगे तो नहीं जाते ! आप गुफ्जनोंसे प्रतिदिन घर्मशास्त्र और अर्थशास्त्रका श्रवण तो करते हैं ! खेती-बारीसे उत्पन्न होनेवाले अन्न, फूल, फल, गोरस, मधु, घृत आदि पदार्थ घर्म-बुद्धिसे ब्राह्मणोंको दिये जाते हैं न ! आप अपने कारीगरोंको उचित सामग्री, वेतन और काम तो देते है न ! मलाई करनेवालोंके प्रति भरी समामें कृतश्वा-श्रापन और आदर-सकारका माय तो दिखलाते

इस नवजात सुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित है।' अव यह मनुष्यरूप धारण करके बालकको गोदमें लिये



राजाके पास आकर वोली—'राजन्! यह लीजिये अपना पुत्र। महर्पिके आशीर्वादसे आपको यह प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिये।' राक्षसीके इस प्रकार कहते-न-कहते रानियोंने उसे अपनी गोदमे लेकर स्तनोंके दूधसे सींच दिया।

राजा बृहद्रथ यह सब देख-सुनकर आनन्दसे फूल उठे। उन्होंने सोने-सी मनोहर मनुष्यरूपधारिणी राक्षसीसे पूछा—'अहो! मुझे पुत्र देनेवाली तुम कौन हो! मुझको ऐसा जान पडता है कि तुम कोई देवी हो। क्या यह सत्य है!' जराने कहा—'राजन्! आपका कल्याण हो। मै जरा नामकी राक्षसी हूं। मैं आदरपूर्वक आरामसे आपके घरमे रहती हूं। मैं सुमेर-सरीखे पर्वतको भी निगल सकती हूं। आपके

वचेंगें तो रक्खा ही क्या है १ किन्तु में आपके घरमें सर्वदा सकार पाती हूं, आपसे प्रसन्न हूं, इसिलये आपका पुत्र आपके हार्योंगें सींप रही हूं। धर्मराज ! जरा राक्षसी हतना कहकर अन्तर्धान हो गयी और राजा वृहद्रय नवजात शिशुको लेकर अपने महलमें लौट आये। बालकके जात-कर्मादि संस्कार विधिपूर्वक हुए, जरा राक्षसीके नामपर सारे मगधदेशमें उत्सव मनाया गया। बृहद्रयने अपने पुत्रका नामकरण करते हुए कहा कि इस बालकको जराने सिन्धत किया है (जोड़ा है), इसिलये इसका नाम जिरासन्ध' होगा। बालक जरासन्ध शुक्र पक्षके चन्द्रमाके समान एवं हवन की हुई आगके समान आकार और बलमें दिन-दिन बढ़ने तथा अपने मॉ-वापको आनन्दित करने लगा।

कुछ समयके बाद महर्षि चण्डकौशिक पुनः मगध-देशमें आये । राजाने उनकी वड़ी आवभगत की । उन्होंने प्रसन्न होकर कहा-'राजन् ! जरासन्धके जन्मकी सारी बार्ते मुझे दिव्य दृष्टिसे मालूम हो गयी थीं। तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी, वलवान् एवं रूपवान् होगा । इसके वाहु-वलके आगे कुछ भी अप्राप्य न होगा। कोई भी इसका मुकावला नहीं कर सकेगा और विरोधी अपने आप नष्ट हो जायेंगे । देवताओंके अस्त-शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुँचा सकेंगे । सभी लोग इसकी आज्ञा मानेंगे । और तो क्या, इसकी आराधनासे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान् राह्मर इसे दर्शन देंगे। र इतना कहकर महर्पि चण्डकौशिक चले गये। राजा बृहद्रयने जरासन्धका राज्यसिंहासनपर अभिषेक किया और स्वयं वे रानियोंके साथ वनमें चले गये । वास्तवमे जरासन्ध-की शक्ति महर्षि चण्डकौशिकके कहे-जैसी ही है। यद्यपि हम-लोग बलवान् हैं, फिर भी अवतक नीतिकी दृष्टिसे उसकी उपेक्षा करते रहे हैं।

### श्रीकृष्ण, भीमसेन एवं अर्जुनकी मगध-यात्रा और जरासन्धसे वातचीत

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—धर्मराज । जरासन्धके मुख्य सहायक थे—हंस और डिम्मक । वे मारे जा चुके । साथियोंसिहत कंसका भी सत्यानाज्ञ हो गया । अब जरासन्धके नाजका समय आ पहुँचा है । आमने-सामनेकी लडाईमें देव-दानव सभीके लिये उसको हराना कठिन है । इसलिये उससे दृन्द्र अर्थात् कुक्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिये । जैसे तीन अग्नियोंसे यजकार्य सम्पन्न होता है, वैसे ही मेरी

नीति, मीमसेनके बल और अर्जुनकी रक्षासे जरासन्धका वध सध सकता है। जब एकान्तमें हम तीनोंसे उसकी भेट होगी तो वह अवस्य ही किसी-न-किसीके साय युद्ध करना स्वीकार कर लेगा। यह निश्चित है कि वह धमण्डी भीमसेनसे ही लड़ेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भीमसेन उसके लिये यमराजके समान प्राणान्तक हैं। यदि आप मेरे हृदयकी बात जानते हैं, सुझपर विश्वास करते हैं, तो भीमसेन और

मर मिटता है और तीव तपस्याके द्वारा शरीरका परित्याग करता है, वह देवराज इन्द्रकी सभामें सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है।

युधिष्ठिर । आपके पिता पाण्डु स्वर्गीय हरिश्चन्द्रका ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गये । जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्य- लोकमे जा रहा हूँ, तब उन्होंने आपके लिये यह सन्देश मेजा—'युधिष्ठिर ! तुम्हारे भाई तुम्हारे वशमें हैं । इसलिये तुम सारी पृथ्वी जीतनेमें समर्थ हो । मेरे लिये तुम्हें महान् यश राजस्य करना चाहिये । युधिष्ठिर ! तुम मेरे पुत्र हो । यदि तुम राजस्य यश करोगे तो मैं भी देवराज इन्द्रकी समामे हरिश्चन्द्रके समान चिरकालपर्यन्त आनन्द मोगूँगा ।' धर्मराज ! आपके पिताके सामने मैंने यह स्वीकार कर लिया या कि आपसे यह सन्देश कहूँगा । राजन्। आप अपने पिताका सङ्कल्प पूर्ण करें । इसं यशके फलस्वरूप

केवल आपके पिताको ही नहीं, स्वयं आपको भी वही स्थान प्राप्त होगा । इसमें सन्देह नहीं कि इस यश्में बड़े-बड़े विश्न आते हैं और यश्चिही राक्षस वैसे अवसरकी प्रतीक्षामें रहते हैं । योडा-सा भी निमित्त मिल जानेपर वड़ा भयद्भर क्षत्रिय-कुलान्तक युद्ध हो जाता है, जिससे एक प्रकारसे पृथ्वीका प्रलय ही उपस्थित हो जाता है । धर्मराज । यह सब सोच-विचारकर अपने लिये जो कल्याणकारी समझिये, वही कीजिये । सावधान रहकर चारों वर्णोंकी रक्षा करते हुए उन्नति और आनन्द प्राप्त कीजिये तथा ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट कीजिये । आपके प्रश्नका उत्तर हो चुका । अब मुझे अनुमति दीजिये । मैं मगवान् श्रीकृष्णकी नगरी द्वारका जाऊँगा ।

जनमेजय ! देविष नारद इतना कहकर अपने सायी श्रमुषियोंके सिहत वहाँसे चले गये । धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयोंके साथ राजसूय यज्ञकी चिन्तामें लग गये ।

#### राजस्य यज्ञके सम्बन्धमें विचार

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय। देवर्षि नारदकी वात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यशकी चिन्तासे वेचैन हो गये। उन्होंने अपने समासदोंका सत्कार किया, वे स्वय उनके द्वारा सन्कृत हुए; परन्तु उनका मन राजसूयके सङ्कल्पमें ही मग्न या । उन्होंने अपने धर्मका विचार किया और जिस प्रकार प्रजाकी भलाई हो, वही करने लगे । वे किसीका भी पक्ष नहीं करते थे । उन्होंने आजा कर दी कि क्रोध और अभिमान छोडकर सबका पावना चुका दिया जाय। सारी पृथ्वीमें युधिप्रिरका जय-जयकार होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिरके साध-व्यवहारसे प्रजा उनपर पिताके समान विश्वास करने लगी । उनके साय किसीकी शत्रुता न रही, इसलिये वे अजातशत्रु कहलाने लगे । युधिष्ठिरने सत्रको अपना लिया । भीमसेन सवकी रक्षामें और अर्जुन शत्रुओं के संहारमें तत्पर रहते । सहदेव धर्मानुसार शासन करते और नकुछ स्वभावसे ही सबके सामने झक जाते । उनकी प्रजामें वैर-विरोध, मय-अधर्म विल्कुल नहीं रहे । सभी अपने कर्तव्यमे संलग्न थे। समयपर वर्पा होती, सब सुखी थे । उस समय यज्ञकी शक्ति, गोरक्षा, खेती और व्यापारकी उन्नति चरम सीमापर पहॅच गयी । प्रजापर कर वाकी नहीं रहता, बढ़ाया नहीं जाता, वस्लीमें किसीको सताया नहीं जाता। रोग, अग्नि या मूर्च्छाका किसीको भय नहीं या । छुटेरे, ठग और मुॅहलगे प्रजापर किसी प्रकारका अत्याचार या उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं कर पाते । देशके सभी सामन्त विभिन्न देशोंके वैश्योंके साय

आकर धर्मराजकी भलाई, सेवा, करदान और सन्धि-विग्रह आदिमें सहयोग देते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्यपर अधिकार कर लेते वहाँके ब्राह्मण, ग्वाले और सारी प्रजा उनसे प्रेम करने लगती थी।

जनमेजय । धर्मराजने अपने मन्त्री और भाइयोंको



बुलाकर पूछा कि 'राजसूय यशके सम्वन्घमें आपलोगोंकी न्या

अभी देख लें। धीर, वीर पुरुष शत्रुके घरमें विना द्वारके और मित्रके घरमे द्वारसे प्रवेश करते हैं। हमने जो कुछ किया है, सब मुसद्भत है।

जरासन्धने कहा—मैंने किसं समय आपलोगोंके साथ शत्रता या दुर्व्यवहार किया है, यह ध्यान देनेपर भी याद नहीं पड़ता। मुझ निरपराधको शत्रु समझनेका क्या कारण है १ क्या सत्पुक्षोंके लिये यही उचित है १ मै अपने धर्ममे तत्पर हूँ। प्रजाका अपकार नहीं करता। फिर मुझे शत्रु माननेका कारण ! कहीं आप उन्मादवश तो ऐसा नहीं कह रहे है !

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! तुमने क्षत्रियोंका बिलदान करनेका निश्चय किया है। क्या यह क्रूर कर्म अपराध नहीं है ! तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओंकी हिंसा करना कैसे उचित समझते हो ! किन्तु बात यही है। हम दुखियोंकी सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जातिका नाग करना चाहते हो ! हम जातिकी अभिवृद्धिके लिये तुम्हारे वधका निश्चय करके यहाँ आये हैं। तुम जो इस घमण्डमे फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम है। इस विशाल पृथ्वीके वक्षःस्थल-

पर तुमसे भी अधिक वीर हैं। हमारे लिये तुम्हारा यह धमण्ड असहा है। अपने बराबरवालोंके सामने यह धमण्ड छोड दो; अन्यथा तुम्हें पुत्र, मन्त्री और सेनाके साथ यमपुरीमें जाना पहेगा। हमारे आनेका उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूँ वसुदेवका पुत्र कृष्ण। ये दोनों हैं पाण्डुनन्दन भीमसेन और अर्जुन! हम तुम्हे युद्धके लिये ललकारते हैं। तुम या तो समस्त कैदी नरपितयोंको छोड दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो।

जरासन्धने कहा—'वासुदेव! मैं किसी भी राजाको विना जीते नहीं लाया हूँ। तिनक दिखाओ तो सही—वह कौन है, जिसे मैंने जीता न हो, जो मेरा सामना कर सकता हो ! क्या में तुमसे डरकर इन राजाओं को छोड दूं ! यह नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेनाके साथ छड छो। मैं एकके साथ या तीनों के साथ अके ही छड़ सकता हूं। चाहे एक साथ छड़ छो या अलग-अलग !' यह कहकर जरासन्धने अपने पुत्र सहदेवके राज्याभिषेककी आज्ञा दे दी। भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि आकाशवाणीके अनुसार यदुवंशियों के हायसे जरासन्धका वध नहीं होना चाहिये। इसलिये उन्होंने जरासन्धको स्वयं न मारकर भीमसेनके हायों मरवानेका निश्चय किया।

#### जरासन्ध-वध और वंदी राजाओंकी मुक्ति

वैशामपायनजी कहते हैं—जनमेजय! जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि जरासन्ध युद्ध करनेके लिये उद्यत हो गया है, तब उन्होने उससे पूछा—'राजन्! तुम हम तीनोंमेंसे किसके साथ युद्ध करना चाहते हो! हममेसे कौन युद्धके लिये तैयार हो?' जरासन्धने भीमसेनके साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार किया। उसने माला और माङ्गलिक चिह्न धारण किये, पीडा मिटानेवाले बाजुबन्द पहने, ब्राह्मणने आकर स्विस्तवाचन किया। क्षत्रियधर्मके अनुसार उसने बख्तर पहना, मुकुट उतारा और वालोंको वॉधता हुआ खडा हो गया। जरासन्धने कहा—'भीमसेन! आओ। बलवान्के साथ लडकर हारनेपर भी युग ही मिलता है।'

वलवान् भीमसेन श्रीकृष्णसे परामर्श लेकर ब्राह्मणींसे स्विस्तवाचन करा जरासन्धसे भिडनेके लिये अखाड़ेमे उतर गये। दोनों ही अपनी-अपनी विजय चाहते थे। दोनोंने ही अपनी-अपनी मुजाओंको ही शस्त्र बनाया था। हाथ मिलाने-के पहले एकने दूसरेका पैर छूआ, तदनन्तर खम और ताल ठोंकते हुए परस्पर गुथ गये। उन्होंने तृणपीड, पूर्णयोग,



समुष्टिक आदि अनेकों दाव-पेंच किये । उनकी कुश्ती अपूर्व

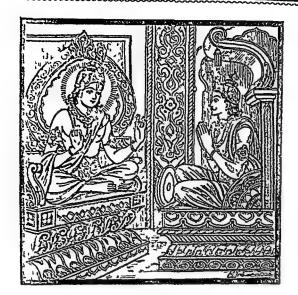

माया-युद्धमें कुञ्चल है। शिष्यके समान जरासन्वकी सेवा करता है। पश्चिमके अतुल पराक्रमी सुर और नरकदेशके शासक यवनाधिपतिने भी उसीकी अधीनता स्वीकार कर ली है। आपके पिताके मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करनेमें झके रहते हैं और उसके इशारेसे अपने राज्यका शासन करते हैं। यह, पुण्डू और किरात-देशका स्वामी मिथ्या-वासुदेव घमण्डवश मेरे चिह्नोंको धारण अपनेको पुरुपोत्तम बतलाता है, मेरी उपेक्षासे ही जीवित है। फिर भी उसने इस समय जरासन्थका ही आश्रय ले रक्ला है। शत्रकी तो बात जाने दीजिये, मेरे सगे श्रञ्जर मीष्मक, जो पृथ्वीके चतुर्योगके स्वामी और इन्द्रके सखा हैं, मोजराज और देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपने विद्या-बलसे पाण्ड्य, क्रय और कौशिक देशोंपर विजय प्राप्त की थी, जिनका भाई परशुरामके समान वलवान है, वे भी आजकल जरासन्यके बरामे हैं। हम उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी मलाई करते हैं; फिर भी वे हमसे नहीं, हमारे शत्रुसे मेल रखते हैं। वे जरासन्धकी कीर्तिसे चिकत होकर अपने कुलाभिमान और वलाभिमानको तिलाजलि देकर जरासन्धकी शरणमें रह रहे है । धर्मराज ! उत्तर दिशाके अधिपति अठारह भोजपरिवार जरासन्धसे मयभीत होकर पश्चिमकी ओर भाग गये हैं। श्ररसेन, भद्रकार, शाल्व, योध, पटचर, सुखल, सुकुट, कुलिन्द, कुन्ति, शाल्वायन आदि राजा, दक्षिणपञ्चाल एव पूर्वकोसल और मत्स्य, सन्यस्तपाद आदि उत्तर देशोंके राजा जरासन्धके भयसे अपना-अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और दक्षिणकी ओर भाग गये हैं । दानवराज कस जाति-माइयोंको

बहुत सताकर राजा वन बैठा था । जन उसकी अनीति वहत वढ गयी, तब मैंने सबके कल्याणके लिये बलरामको साथ लेकर उसका वध किया। ऐसा करनेसे कंसका भय तो जाता रहा, परन्तु जरासन्ध और भी प्रवल हो उठा । उसकी सेना उस समय इतनी प्रवल हो गयी थी कि यदि इमलोग अस्त-रास्त्रोंके द्वारा तीन सौ वर्षोतक लगातार उसका सहार करते रहते तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं कर पाते । वह अपनी शक्तिसे राजाओंको जीतकर अपने पहाड़ी किलेमें बद कर देता है । भगवान शहरकी उपासनासे ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। अब उसकी प्रतिशा पूरी हो चुकी है। कैदी राजाओं के द्वारा वह यज्ञ सम्पन्न करना चाहता है। इसलिये और राजाओं पर विजय प्राप्त करनेकी चिन्ता छोड़कर सबसे पहले उन कैदी राजाओको छडाना चाहिये । धर्मराज । यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कर्तव्य है कैदी राजाओंकी मुक्ति और जरासन्धका वध । यह काम किये विना राजस्य यज्ञ नहीं हो सकेगा । आप स्वयं बुद्धिमान् हैं । यज्ञके सम्बन्धमें मेरी तो यही सम्मति है। आप सब बातोंको सोचकर स्वयं निश्चय कीजिये और तब अपनी सम्मति बताइये ।

धर्मराज युधिष्ठिरने कहा — परमज्ञानसम्पन्न श्रीकृष्ण! आपने मुझे जैसी सम्मति दी है, वैसी और कोई नहीं दे सकता। भला, आपके समान सदाय मिटानेवाला पृथ्वीर और कौन है श्राजकल तो घर-घरमें राजा हैं, सभी अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं; परन्तु वे सम्राट् नहीं हैं। वह पद बड़ी कठिनाईसे मिलता है। भगवन्! जरासन्यसे तो हमें भी शङ्का ही है। सचमुच वह वड़ा दुष्ट है। हम तो आपके बलसे ही अपनेको बलवान् मानते हैं। जब आप ही उससे शङ्कित हैं, तब मै उसके सामने अपनेको बलवान् नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप, बलराम, भीमसेन या अर्जुन—इनमेंसे कोई उसे मार सकता है या नहीं। मै इस बातपर बहुत विचार करता हूँ। मै तो आपकी सम्मतिसे ही सभी काम करता हूँ। कुपया बतलाइये, क्या किया जाय श

धर्मराजकी वात सुनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेनने कहा—'जो राजा उद्योग नहीं करता, दुर्बल होनेपर भी बलवान्से मिड़ जाता है, युक्तिसे काम नहीं लेता, वह हार जाता है। सावधान, उद्योगी और नीति-निपुण राजा कम शक्ति होनेपर भी बलवान् शत्रुको जीत लेता है। भाईजी ! श्रीकृष्णमें नीति है, मुझमें बल है, अर्जुनमें विजय पानेकी योग्यता है; इसलिये

राजाओंकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। उन्होंने हृदयसे यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अब वे लोग भगवान् श्रीकृष्णको रत्नराशिकी भेंट देने लगे। भगवान्ने उनपर कृपा करके वडी किटनाईसे भेंट स्वीकार की। जरासन्वका पुत्र सहदेव मिन्त्रयोंके साथ पुरोहितको आगे कर अनेकों रत्न लिये वड़ी नम्रतासे श्रीकृष्णके सामने उपस्थित हुआ। भगवान् श्रीकृष्णने भयभीत सहदेवको अभयदान देकर भेंट स्वीकार की। श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने वहीं सहदेवका अभिषेक किया। सहदेव वडी प्रसन्नतासे अपनी राजधानीमे लौट गया।

पुरुपोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण अपने दोनों फुफेरे माइयोंके और उन सब राजाओंके साथ धन-रत्नसे लदे रथपर शोभायमान हो इन्द्रप्रस्थ पहुँचे । उन्हे देखकर धर्मराजके आनन्दकी सीमा न रही । भगवान्ने कहा—'राजेन्द्र ! यह वहे सौभाग्यकी बात है कि बीरवर भीमसेनने जरासन्धको मारने और कैदी राजाओंको कैदसे छुडानेका सुयश प्राप्त किया है । इससे बढकर और क्या आनन्द होगा कि भीमसेन और अर्जुन कार्य-सिद्ध करके सकुशल निर्विष्न लौट आये ।' धर्मराज युधिष्ठिरने वही प्रसन्नतासे भगवान् श्रीकृष्णका

सत्कार किया और अपने भाइयोंको प्रेमसे गले लगाया। जरासन्धकी मृत्युसे सभी पाण्डव आनन्दित हुए। उन्होंने सब बन्धनृमुक्त राजाओंसे मिल-भेंटकर उनका यथोचित आदर-सत्कार किया और समयपर उन्हें विदा किया। सब राजा धर्मराजकी अनुमतिसे बडी प्रसन्नताके साथ विभिन्न वाहनोंके द्वारा अपने-अपने देश चले गये।

परम प्रवीण मगवान् श्रीकृष्णाने इस प्रकार जरासन्धका वध कराकर धर्मराजकी अनुमति प्राप्त करके कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और घौम्यसे विदा ली तथा उसी रथपर, जो जरासन्धके यहाँसे ले आये थे, युधिष्ठिरके कहनेसे सवार होकर द्वारकाकी यात्रा की। यात्राके समय पाण्डवोंने आनन्दकन्द मगवान् श्रीकृष्णका यथोचित अमिनवादन एवं परिक्रमा की। जनमेजय! इस ऐतिहासिक विजय एवं राजाओंको छुडाकर अभय देनेके कारण पाण्डवोंका यश दिग्-दिगन्तमें फैल गया। धर्मराज युधिष्ठिर समयके अनुसार धर्मपर हढ़ रहकर प्रजा-पालन करने लगे। धर्म, काम एवं अर्थ—तीनों ही पुरुपार्थ उनकी सेवामें संलग्न रहते थे।

#### पाण्डवोंकी दिग्विजय

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । एक दिन अर्जुनने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा कि 'यदि आप आजा दें तो मैं दिग्वजयके लिये जाऊँ और पृथ्वीके सभी राजाओंसे आपके लिये कर वस्त्ल करूँ।'युधिष्ठिरने अर्जुनको उत्साहित करते हुए कहा—'अवश्य, तुम्हारी विजय निश्चित है।' युधिष्ठिरकी आजा प्राप्त करके चारों भाइयोंने दिग्वजय-यात्रा की। जनमेजय! यद्यपि चारों भाइयोंने एक साथ ही चारों दिशाओंपर विजय प्राप्त की थी, फिर भी मैं तुम्हे उनका कमशः वर्णन सुनाऊँगा।

जनमेजय ! अर्जुनने उत्तर दिशाकी विजयका भार लिया या । उन्होंने पहले साधारण पराक्रमसे ही आनर्त, कालकृट और कुलिन्द देशोंपर विजय प्राप्त करके सेनासिहत सुमण्डलको जीत लिया । सुमण्डलको सायी वनाकर शाकल-द्वीप और प्रतिविन्ध्य पर्वतके राजाओंपर विजय प्राप्त की । सात द्वीपके राजाओंमेंसे शाकलद्वीपवालोंने बड़ा घमासान युद्ध किया । परन्तु अर्जुनके वाणोंके सामने उन्हे हारना ही पडा । उनकी सहायतासे अर्जुनने प्राग्ज्योतिषपुरपर चढाई की । वहाँके प्रतापी राजाका नाम भगदत्त या । भगदत्तके सहायक किरात, चीन आदि बहुत-से समुद्री देशोंके लोग भी थे। आठ दिनतक भयद्भर युद्ध होनेके बाद भी अर्जुनका



पूर्ववत् उत्साह देखकर भगदत्तने मुसकराते हुए कहा— 'महावाहु अर्जुन ! तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है । तुम

फिर भी तोतेकी चोंचरे अछूता या । महर्षिने उसे उठाकर अभिमन्त्रित किया और राजाको दे दिया । वास्तवमें उन्हें



पुत्र-प्राप्ति करानेके लिये ही वह गिरा या। महात्मा चण्डकौशिकने राजासे कहा कि 'अव दुम अपने घर लौट जाओ। शीव्र ही दुम्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी।' प्रणामके पश्चात् बृहद्रथ अपनी राजधानीमें लौट आये और शुभ मुहूर्तमें वह फल दोनों रानियोंको दे दिया। रानियोंने उसके दो दुकडे किये और बॉटकर एक-एक दुकड़ा खा लिया। संयोगकी बात, महर्षि-की सत्यवादिताके प्रभावसे दोनों रानियोंको गर्म रह गया।



राजा बृहद्रथकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । धर्मराज ! समय म० ६,० २४---२ ५---

आनेपर दोनोंके गर्मसे शरीरका एक-एक दुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येकमें एक ऑख, एक बॉह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियां कॉप उठीं। उन्होंने दुःखसे घवराकर यही सलाह की कि इन दोनों दुकडोंको फेंक दिया जाय। दोनोंकी दासियोंने आशा पाते ही दोनों सजीव दुकडोंको भलीमॉति ढॅककर रिनवासके बाहर डाल दिया।

राजन् । वहाँ एक राक्षसी रहती थी । उसका नाम था जरा । वह खून पीती और मास खाती थी । उसने उन दुकड़ोंको उठाया और सयोगवश सुविधासे हे जानेके लिये



एक साथ जोड दिया। बस, अव क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महावली और परम पराक्रमी राजकुमार वन गया। जरा राक्षसी आश्चर्यचिकत हो गयी। वह वज्र-कर्कश्मरीर कुमारको उठातक न सकी। कुमारने मुटी वॉषकर मुंहमें डाल ली और वर्पाकालीन मेघकी गर्जनाके समान गम्मीर स्वरसे रोना ग्रुरू किया। रिनवासके लोग वह शब्द मुनकर आश्चर्यचिकत हो राजाके साथ वाहर निकल आये। यद्यपि रानियाँ पुत्रकी ओरसे निराश हो चुकी थीं, फिर भी उनके स्तनोंमे दूध उमड रहा था। वे उदास मुंहसे पुत्र-दर्शनकी लालसासे मरकर वाहर निकल आया। जरा राक्षसी राजपरिवारकी स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा वालकका मुंह देखकर सोचने लगी कि भ इस राजाके देशमे रहती हूँ। इसे सन्तानकी वडी अभिलापा है। साथ ही यह धार्मिक और महात्मा भी है। इसलिये

तदनन्तर भीमसेनने कुमार देशके राजा श्रेणिमान्को, कोसल देशके खामी वृहद्वलको और अयोध्याधिपति धर्मात्मा दीर्घ-यज्ञको अनायास ही वशमें कर लिया । तत्पश्चात् उत्तरकोसल, मल्लदेश और हिमालयतटवर्ती जलोद्भवदेशके प्रान्त अपने अधीन किये । काशिराज सुवाह, सुपार्श्व, राजेश्वर क्रय, मत्स्य एवं मलददेशके वीरों एवं वसुभूमिको भी अपने अधिकारमें कर लिया । पूर्वोत्तरके देशोंमें मदधार, सोमधेय एवं वत्स-देशको भी उन्होंने ही अपने कब्जेमें किया या। मर्गदेशके स्वामी निषादराज और मणिमान्पर विजय प्राप्त करके दक्षिणमल्ल और भोगवान् पर्वतपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। शर्मक और वर्मकपर विजय प्राप्त करनेके बाद मिथिलाधीशको अधीन किया और वहींसे किरात राजाओंको भी अपने वशमें कर लिया । सुहा, प्रसुहा, दण्ड, दण्डधार आदि नरपति अनायास ही परास्त हो गये । गिरिव्रजसे जरासन्धनन्दन सहदेवको साय लेकर मोदाचलके राजाका संहार किया । पौण्डुक वासुदेव और कौशिक नदीके द्वीपमें रहनेवाला राजा भी पराजित हो गया । वंगदेशके राजा समुद्रसेन, चन्द्रसेन, कर्वटाधिपति ताम्रलित और सभी समुद्रतटवर्ती म्लेच्छ भी उनके अधीन हो गये। इस प्रकार अनेक देशोंपर विजय प्राप्त करके वीर भीमसेन लौहित्यके पास आये । समुद्रतट और समुद्रके टापुओंमें रहनेवाले म्लेन्डोंने बिना युद्धके ही उन्हें तरह-तरहके हीरे, मोती, मणि, माणिक्य, सोना, चाँदी, ऊनी-सूती वस्त्र आदि दिये।



उन्होंने धनसे भीमसेनको सन्तुष्ट कर दिया । भीमसेन सब

धन लेकर इन्द्रप्रस्थ लौट आये और उन्होंने वड़े प्रेमसे सारा-का-सारा धन अपने वड़े भाई धर्मराजको सौंप दिया ।

जनमेजय ! उसी समय सहदेवने भी वहत वडी सेनाके साथ दिग्विजयके लिये दक्षिणकी यात्रा की थी । उन्होंने क्रमशः मयुरा, मत्स्यदेग और अधिराजके अधिपतियोंको वशर्मे करके करद सामन्त बना लिया । राजा सुकुमार और समित्रके वाद द्वितीय मल्य और पटचरोंको जीता और वलपूर्वक निपादभूमि, गोश्रङ्गपर्वत और श्रेणिमान् राजाको अपने वगर्मे कर लिया । नरराष्ट्रपर विजय प्राप्त कर छेनेके बाद कुन्तिभोजपर आक्रमण किया और उन्होंने सहर्प धर्मराजका शासन स्वीकार कर लिया । इसके बाद सहदेव नर्मदाकी ओर बढे । उधर उज्जैनके प्रसिद्ध वीर विन्द और अनुविन्दको हराकर वगमें कर लिया । नाटकेय और हेरम्बर्कोंको परास्त कर मारुध तया मुझग्रामपर अधिकार कर लिया । उन्होने क्रमशः अर्द्धक, वातराज और पुलिन्दोंको हराकर पाण्ड्यनरेशपर विजय प्राप्त की और किष्किन्धाके मैंद एवं द्विविदको जीता तथा माहिष्मतीपर धावा वोल दिया । भयद्वर युद्धके वाद महाराज नील उनके करद सामन्त वन गये । आगे बढ्कर त्रिपुर-रक्षक और पौरवेश्वरको वशमें किया । सुराष्ट्रदेशके स्वामी कौशिकाचार्य आकृतिपर विजय प्राप्त करके भोजकटके रुक्मी और निपधके भीष्मकके पास दूत भेजा । उन लोगोंने श्रीकृष्णके सम्बन्धके कारण बढ़े प्रेमसे सहदेवकी आज्ञा मान ली । वहाँसे चलकर शूर्णरक, तालाकट, दण्डक और समुद्री टापुओंको अपने अधीन करते हुए म्लेच्छ, निपाद, पुरुपाद, कर्णप्रावरण एवं कालमुखसंजक मनुष्य तथा राक्षसोंपर विजय प्राप्त की । कोलाचल, सरभीपद्दन, ताम्रदीप और रामपर्वत उनके वश्में हो गये। राजा तिमिद्भिल, जङ्गली केरल, एक पैरवाले पुरुष, तथा सञ्जयन्ती नगरी उनकी हो गयी। पाषण्ड और करहाटक भी अलग नहीं रह गये । पाण्ड्य, द्रविड, उण्ड्र, केरल, आन्त्र, तालवन, कलिङ्ग, उष्ट्रकर्णिक, आटवीपुरी और आक्रमणकारी यवनोंकी राजधानियाँ भी उनके वशमे हो गयीं। सहदेवने दतके द्वारा लङ्काधिपतिके पास सन्देश भेजा और विभीषणने बहे प्रेमसे उसे स्वीकार कर लिया। सहदेवने इसे भगवान् श्रीकृष्णकी ही महिमा समझी । सभी स्थानोसे उन्हे अनेकों प्रकारकी वस्तुएँ अर्जुनको धरोहरके रूपमें मुझे दे दीजिये। मैं सब काम बना लूँगा।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । भगवान् श्रीकृष्णकी वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नताके मारे खिल रहे थे। उनकी ओर देखकर युधिष्ठिरने कहा-'श्रीकृप्ण ! उफ, ऐसी बात न कहिये । आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं । आपकी वाणी, आप-का एक-एक अक्षर सत्य है । आप जिसके पक्षमें हैं, उसकी विजय निश्चित है। आपकी आज्ञामें स्थित होकर मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि जरासन्धका वध, कैदी राजाओंका छुटकारा, राजसूय यज्ञकी समाप्ति—सब कुछ सकुशल समाप्त हो गया । स्वामी ! आप सावधान होकर वही कीजिये, जिससे काम बने । आप तीनोंके बिना मैं जीना पसद नहीं करता । अर्जुनके विना आप और आपके विना अर्जुन रह नहीं सकता । आप दोनोंके लिये कोई भी अजेय नहीं है । आप दोनोंके साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता है। आप नीति-निपुण हैं। आपकी शरण ग्रहण करके ही इम कार्य-सिद्धिका प्रयत्न करेंगे । अर्जुन आपका, भीमसेन अर्जुनका अनुगमन करे। नीति, जय और वलके मेलसे अवस्य सिद्धि मिलेगी।

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय! युधिष्ठिरकी अनुमति प्राप्त करके श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन—तीनों भाई मगधके लिये चल पड़े । पदासर, कालकूट, गण्डकी, महाशोण, सदानीरा, गङ्गा, चर्मण्यती आदि पर्वत और नदी-नदोंको पार करते हुए वे मगधदेशमें जा पहुँचे। उस समय वे लोग वल्कल वस्त्र धारण किये हुए थे। कुछ ही समयमें वे श्रेष्ठ पर्वत गोरयपर पहॅच गये। उसपर बड़े सुन्दर-सुन्दर वृक्ष एवं जलागय थे। गौओंके लिये तो वह मुख्य क्षेत्र था। वहाँसे मगधराजकी राजधानी स्पष्ट दीख रही थी । वहाँ पहूँचते ही उन लोगोने सबसे पहले राजधानी-की पुरानी बुर्ज नष्ट-भ्रष्ट कर दी, तदनन्तर मगघपुरीमें प्रवेश किया । इन दिनों वहाँ वड़े अगकुन हो रहे थे। ब्राह्मणोंने जाकर जरासन्घरे निवेदन किया और अरिष्टकी शान्तिके लिये जरासन्यको हायीपर चढाकर अग्रिकी प्रदक्षिणा करवायी । स्वयं मगधराजने भी अरिष्टगान्तिके लिये वहत-से नियमोंका पालन करते हुए उपवास किया। इधर भगवान् श्रीकृणा, भीमसेन और अर्जुन अस्त्र-गर्स्नोंका परित्याग करके तपस्वियोंके-से वेपमें जरासन्धसे वाहुयुद्ध करनेका उद्देश्य रखकर नगरमें घुसे। उनके विज्ञाल वक्ष स्थल देखकर नागरिक चिकत एव विस्मित हो रहे थे। उन्होंने क्रमगः जन-सङ्कीर्ण एवं सुरक्षित तीन ड्योढियाँ पार कीं। वे निञ्जङ्क भावसे जरासन्ध-के पास पहुँच गये। जरासन्य उन्हें देखते ही खडा हो गया और उसने अर्घ्यं, पाद्य, मधुपर्क आदिसे उनका सत्कार किया।

जनमेजय! श्रीकृष्ण आदिके वेषसे उनके आचरणका कोई मेल नहीं या। इसलिये जरासन्धने कुछ तिरस्कारपूर्वक कहा—'ब्राह्मणो! में जानता हूं कि स्नातक ब्रह्मचारी सभामें जानेके अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चन्दन धारण नहीं करते। आपलोग, वताइये, कौन हैं श आपके कपड़े लाल हैं, शरीरपर पुष्पोंकी माला और अद्भराग भी है। आपलोगोंकी मुजाओंपर धनुषकी प्रत्यञ्चाका निगान स्पष्ट झलक रहा है। आपलोग द्वारसे होकर क्यों नहीं आये? निभयतापूर्वक वेष बदलकर और बुर्जको तोडकर आनेका क्या कारण है! आपलोगोंका वेष तो ब्राह्मणका और कार्य उसके ठीक विपरीत है। अस्तु, जो कुछ भी हो, आपके आगमनका प्रयोजन क्या है?'

जरासन्धकी वात सुनकर कुराल वक्ता मनस्वी श्रीकृष्णने स्निग्ध, गम्भीर वाणीसे कहा—राजन् । हम स्नातक ब्राह्मण हैं, यह तो आपकी समझकी वात है । स्नातक का वेप तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदय—तीनों ही धारण कर सकते हैं । पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानोंका काम है । क्षत्रियोंकी भुजाएँ ही उनका वल हैं । हम वाणीकी वीरता

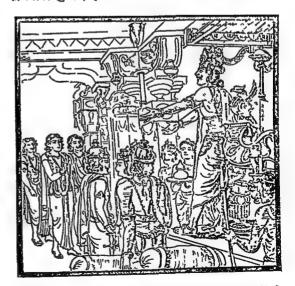

नहीं दिखाते । यदि आप हमारा बाहुवल देखना चाहते हों तो

िन गर्न त्यनेते तिये ही आते, युद्ध आदिके लिये नहीं । पर्नातुग्त पनती आमदनीये तीप भरा-प्रा एवं अक्षय ले गरा गा।

या धर्मराजने देता कि मेरे अज, वला, रल आदिके भग्यार धर्मण एणं है तब उन्होंने यह करनेका सहस्य रिया । मित्रोने उनसे अलग-अलग और इक्टे होकर मी अगम किया कि यही यह करनेका ग्रम समय है । अव डांग्र ही यह आरम्भ कर देना चाहिये । जिन दिनों लोगोंका भागद सीमार पहुँच गया था, उन्हों दिनों भगवान श्रीकृण स्वय ही वहाँ पवार गये । जनमेजय ! भगवान श्रीकृण स्वय ही नागयण है । वे ही वेदस्वरूप है और यहं-यहे शानियों के ध्यानमें आनेवाले हैं । जड-चेतनमय जगत्-में वे सबसे श्रेष्ठ एव विश्व-त्रह्माण्डके उद्गमस्थान तथा प्रलयस्थान है । वे भूत, मविष्य, वर्तमानके स्वामी, दैत्यनाशक, भक्तयन्त्रल एवं आरकालमें शरण देनेवाले हैं । मगवान श्रीकृष्ण अपने भक्त ग्रिपिश्वर कृषा करनेके लिये असख्य धन, अक्षय रलगािश और महान् सेना लेकर रथकी ध्वनिसे दिग्-दिगन्तको मुखरित करते हुए इन्द्रप्रस्थमे आ पहुँचे ।



सने उनकी आगवानी करके उनका ययोचित सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, पुरोहित धौम्य और श्रीकृष्ण-द्वेपायन आदि ऋपियोंके साथ उनके पास गये तथा विश्राम, ऋगज-परन आदिके अनन्तर उनसे बोले—'भैया श्रीकृष्ण! यह सारा भृमण्डल आपके कृग-प्रसादने ही हमारे अर्थन हुआ है। बहुत-सी धन-सम्पत्ति भी हमे प्राप्त हुई है। यह सब आपके लिये ही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके द्वारा विधिपूर्वक हवन और ब्राह्मण-भोजन सम्पन्न हो। अब आप मेरे अभिलियत राजस्य-यज्ञके लिये मुझे अनुमति दीजिये। गोविन्द! अब आप यज्ञकी दीक्षा ग्रहण कीजिये। आपके यज्ञके में निष्पाप हो जाऊँगा। अथवा मुझे ही यज्ञदीक्षा लेनेकी अनुमति दीजिये। आपकी इच्छाके अनुसार ही सारा कार्य सम्पन्न होगा। भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके गुणोंका वर्णन करते हुए कहा—'महाराज! आप सम्राट् हैं। आपको ही यह महायज्ञ करना चाहिये। अब आप इस यज्ञकी दोक्षा लीजिये।' युधिष्ठिरने विनयपूर्वक कहा—'ह्यीक्श ! आप मेरी इच्छाके अनुसार स्वयं ही आ गये है। इतनेसे ही मेरा सद्धल्य सिद्ध हो गया, अब यज्ञ सम्पन्न होनेमें कोई सन्देह नहीं रहा।'

अव धर्मराज युधिष्ठिरने सहदेव और मन्त्रियोको आज्ञा दी कि ब्राहाणोंके एवं पुरोहित धौम्यके आज्ञानुसार यज्ञकी सारी सामग्री शीघ्र ही मॅगवायी जाय। अभी धर्मराज युधिष्ठिरकी वात पूरी भी नहीं हो पायी थी कि सहदेवने नम्रतासे निवेदन किया-(प्रभो ! आपकी आज्ञासे पहले ही यह काम हो चुका है। इसी समय महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन तेजस्वी, तपस्वी और वेदन ब्राह्मणोंको ले आये। वे स्वय यजके ब्रह्मा बने और सुसामा सामवेदके उदगाता । ब्रह्मज्ञानी याजवल्क्य अध्वर्यु हुए। पैल और धीम्य होता। इन ऋपियों-के वेद-वेदाङ्गपारदर्शा शिष्य एवं पुत्र सदस्य हुए । स्वस्तिवाचनके अनन्तर यज्ञकी शास्त्रोक्त विधिके सम्बन्धमें परस्पर विचार करके विशाल यज्ञशालाका पूजन किया गया। शिल्पकारोंने आज्ञाके अनुसार देवमन्दिरोके समान बहुत-से सुगन्धित भवनोंका निर्माण किया । अव धर्मराजने सहदेवको यह आज्ञा दी कि नियन्त्रण देनेके लिये दूत भेजो । सहदेवने द्तोंको भेजते समय कह दिया कि देशके समस्त ब्राह्मण एवं क्षत्रियोंको निमन्त्रण दे आओ तथा वैश्य और सम्माननीय शृहोंको साय ही ले आओ । दुर्तोने वैसा ही किया ।

जनमेजय ! ब्राह्मणोंने ठीक समयपर धर्मराजको राजस्य यजकी दीक्षा दी । उन्होंने सहस्रों ब्राह्मण, भाई, सगे-सम्बन्धी, सखा-सहचर, समागत क्षत्रिय और मिन्त्रयोंके साथ मूर्तिमान् धर्मके समान यजशालामें प्रवेश किया । चारों ओरसे शास्त्र-पारङ्गत, वेद-वेदान्तमे निपुण झुंड-के-झुंड ब्राह्मण आने लगे । उनके निवासके लिये हजारों कारीगरोंके द्वारा अलग-अलग ऐसे स्थान बनवाये गये थे जो अका, थी। उनका मछयुद्ध देखनेके लिये हजारों पुरवासी ब्राह्मण, क्षित्रिय, वैश्य, श्रद्ध, स्त्री एवं वृद्ध इकहे हो गये। उनके प्रहार और छीना-झपटीसे बड़ी कर्कश्च ध्विन होने लगी। वे कभी हार्योसे एक-दूसरेको ढकेल देते, गर्दन पकड़कर घुमा देते, कभी एक-दूसरेको खदेडते, खींचते, घसीटते, घुटनोंसे चोट करते और हुंकार करते हुए घूंसोका प्रहार करते। वे जिधर जाते, उधरकी जनता भाग खड़ी होती। दोनों हट्टे-कट्टे, चौड़ी छाती और लवी वॉहवाले पहलवान अपनी भुजाओंसे इस प्रकार लड़ रहे थे, मानो लोहेके वेलन टकरा रहे हों।

यह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदासे प्रारम्भ होकर लगातार तेरह दिन-रात तक विना खाये-पीये और बिना रुके चलता रहा। चौदहवें दिन रातके समय जरासन्ध यककर कुछ ढीला पड गया । उसकी यह दशा देखकर भगवान श्रीकृष्णने भीमकर्मा भीमसेनको उभाइते हुए कहा-वीर भीमसेन । यक जानेपर शतुको अधिक दवाना उचित नहीं। अरे, अधिक जोर लगाने-पर तो वह मर ही जायगा । इसलिये अब तुम जरासन्धको ज्यादा न दवाकर केवल वाहुसुद्ध करते रहो।' श्रीकृष्णकी बात सुनते ही भीमसेनने जरासन्बकी स्थिति समझ ली और उसे मार डाल्नेका सङ्कल्प कियां । भगवान् श्रीकृष्णने भीमसेनको और भी फ़र्ती करनेके लिये उत्साहित करते हुए सङ्केत किया कि 'भीमसेन ! तुममें दैववल और वायुवल दोनों ही विद्यमान है। तम जरासन्थपर तनिक उन वलोंको दिखाओ तो ! श्रीकृष्णका इशारा समझकर वलवान् भीमसेनने जरासन्धको उठा लिया और बड़े जोरसे उसे आकाशमें धुमाने लगे। सी बार घुमाकर उसे उन्होंने जमीनपर पटका और घटनोंकी चोटसे उसकी पीठकी रीढ तोडकर पीस दिया। साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकडा और दूसरे पैरपर अपना पैर रखकर उसे दो खण्डोंमें चीर डाला। जरासन्धकी इस दर्दशा और भीमरेनकी गर्जनारे उपस्थित जनता मयमीत हो गयी । स्त्रियोंके तो गर्भपात तककी नौवत आ गयी। सव लोग चिकत—विस्मित होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय तो नहीं ट्रट पड़ा, पृथ्वी तो खण्ड-खण्ड नहीं हो गयी !

भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने शत्रुका नाशकर उसके प्राणदीन शरीरको रिनवासकी क्यौदीपर डाल दिया और वेरातों-रात वहाँसे वाहर निकल गये। श्रीकृष्णने जरासन्ध-के ध्वजामण्डित दिव्य रयको जोता। उसपर भीमसेन और अर्जुनको वैटाया और वहाँसे चलकर कैंदी राजाओंको पहाड़ी खोहसे वाहर किया। उस रयसे ही वे राजाओंके साथ वहाँसे चल पहे । उस रयका नाम या सोदर्यवान् । दो महारथी उसपर एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे । उसपर भीमसेन और अर्जुन बैठ गये । भगवान् श्रीकृष्ण सारिथ वने । उसी रयपर बैठकर इन्द्रने पहले निन्यानवे वार दानवोंका संहार किया था । उसके उपर एक दिन्य ध्वजा थी, जो विना किसी आधारके ही लहराती रहती, इन्द्रधनुपकी-सी चमकती और एक योजन दूरसे ही दील जाती थी । वह रय इन्द्रने वसु नामके राजाको, वसुने बृहद्रथको और बृहद्रथने जरासन्धको दिया था । वह दिन्य रथ पाकर वडी प्रसन्नतासे तीनों भाइयोंने वहाँसे यात्रा की ।

परम यशस्वी करुणावरुणालय भगवान् श्रीकृष्ण रय हॉककर गिरिव्रजसे बाहर निकले, खुले मैदानमें आये । वहॉं ब्राह्मण आदि नागरिकोंने एवं कैदसे छूटे हुए राजाओंने श्रीकृष्णकी विधिपूर्वक पूजा की । राजाओंने कहा—'सर्व-शक्तिमान् प्रभो । आपने भीम और अर्जुनके साथ हमें छुड़ा-कर अपने धर्मकी ही रक्षा की है । यह आपके लिये कोई नवीनता नहीं । हम जरासन्धरूप विशाल तालके दुःख-दल-दलमें फेंस रहे थे । आपने हमारा उद्धार किया है । सर्वन्यापक



यदुनन्दन ! हम दुःखसे मुक्त हुए । आपने उज्ज्वल कीर्तिकी खापना की । हम आपके सामने नम्रतासे झुककर खड़े हैं । हमें कुछ आज्ञा दीजिये, आपका कठिन-से-कठिन काम भी करें ।' मगवान् श्रीकृष्णने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा— 'घर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्तिपद प्राप्त करनेके लिये राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं । आपलोग उनकी सहायता कीजिये।' राजसूय यज्ञकी शोभा बहुत ही वढ गयी। घर्मराज युधिष्ठिर-का ऐश्वर्य लोकपाल वक्णके समकक्ष या। उन्होंने यज्ञमें छः अग्नियोंकी स्थापना करके पूरी-पूरी दक्षिणा देकर यज्ञके द्वारा भगवान्का यजन किया। अतिथि-अभ्यागतोंको मुँह-मांगी वस्तुऍ देकर सन्तुष्ट किया। सबके खा-पी लेनेपर भी बहुत-सा अन बच रहा। उस उत्सव-समारोहमें जिधर देखिये, उघर ही हीर-मोतियोंके उपहारकी धूम मची है।
महर्षि एवं मन्त्र-कुगल ब्राह्मणोंने उत्तम रीतिसे घृत, तिल,
शाकल्य आदिकी आहुति देकर देवताओंको निहाल कर
दिया। दक्षिणामें बहुत-सा धन पाकर ब्राह्मण भी सन्तुष्ट
हो गये। जनमेजय! कहाँतक कहें, उस यजसे सभीको
नृप्ति मिली।

#### भगवान् श्रीकृष्णकी अग्रपूजा

वैशम्पायनजी कहते हैं -- जनमेजय ! यज्ञके अन्तमें अभिषेकके दिन सत्कारके योग्य महर्षि और ब्राह्मणोंने यज्ञशालाकी अन्तर्वेदीमें प्रवेश किया । नारद आदि महात्मा राजर्षियोंके साथ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। वह अन्तर्वेदी ऐसी जान पड़ती मानो ताराओंसे भरा आकाश ही हो। उस समय वहाँ न कोई शूद्र या और न तो दीक्षाहीन द्विज ही। धर्मराजकी राज्यलक्ष्मी और यज्ञविधि देखकर देवर्षि नारदको बड़ी प्रसन्नता हुई । क्षत्रियोंका समूह देखकर उन्हें पहलेकी वह घटना याद आ गयी, जो भगवान्के अवतारके सम्बन्धमें ब्रह्मलोकमें हुई थी। उन्हें राजाओंका समागम ऐसा जान पड़ने लगा कि इन रूपोंमे देवता ही इकटे हुए है। अब उन्होंने मन-ही-मन कमछनयन भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण किया। देवर्षि नारद सोचने लगे-'घन्य है ! सर्वन्यापक, असुरविनाशक अन्तर्यामी भगवान् नारायणने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये क्षत्रियोंमें अवतार ग्रहण किया है। जिन्होंने पहले देवताओंको यह आज्ञा दी थी कि तुमलोग पृथ्वीमें अवतार लेकर संहार-कार्य पूरा करो और फिर अपने लोकोंमे आ जाओ, वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान् श्रीकृष्ण यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हैं । देवराज इन्द्र आदि समस्त महान् पुरुष जिनके बाहुबलकी उपासना करते हैं, वही प्रभु यहाँ मनुष्यके समान वैठे हैं। स्वयंप्रकाश महाविष्णु इस वलशाली क्षत्रियवंशको अवश्य ही पुनः निगल जायेंगे। भगवान् श्रीकृष्ण ही समस्त यज्ञोंके द्वारा आराध्यः

सर्वशक्तिमान् एवं अन्तर्यामी है। इस प्रकारके विचारमें देवर्षि नारद डूब गये। उसी समय महात्मा भीष्मने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा—'राजन्! अब तुम सब समागत राजाओंका ययायोग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋत्विज्, सम्बन्धी, स्नातक, राजा और प्रिय व्यक्तिको, यदि ये एक वर्षमें अपने यहाँ आवें तो, विशेष पूजा—अर्घ्यदान करना चाहिये। ये सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनोंके बाद आये हैं; इसलिये तुम सबकी अलग-अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो, उसकी सबसे पहले। धर्मराजने पूछा—'पितामह! कृपा



करके वतलाइये, इन समागत सजनीमे हमलोग सबसे

देवराज इन्द्रके पुत्र हो न । इन्द्रसे मेरी मित्रता है और मैं [ उनसे कम वीर नहीं हूं । इसिलये मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता । वेटा ! मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा; वताओ, क्या चाहते हो ?' अर्जुनने कहा—'राजन् । कुरुवशिशरोमणि सत्यप्रतिश्च धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यश्च करना चाहते हैं । मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट् हों । आप उन्हें कर दीजिये । आप मेरे पिता इन्द्रके मित्र और मेरे हितैयी हैं । इसिलये मैं आपको आशा तो दे नहीं सकता, आप प्रेम-भावसे ही उन्हें भेंट दीजिये ।' भगदत्तने कहा—'अर्जुन! धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेमपात्र हैं । मै तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा । और कोई बात हो तो कही ।' वीर अर्जुनने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके आगेकी यात्रा प्रारम्भ की ।

अर्जुनने कुबेरके द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशामें बढकर पर्वतोके भीतर-बाहर और आस-पासके सन्न स्थानींपर अधिकार कर लिया । उल्क देशके राजा बृहन्तने घोर युद्ध करके हार मानी और वह अर्जुनकी शरणमे आया । अर्जुनने बृहन्तका राज्य उसीको सौपकर उसकी सहायतासे सेनाविन्दुके देशपर धावा बोलकर उसे राज्यच्युत कर दिया । क्रमशः मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसङ्कल और उत्तर उल्क देशोंके राजाओंको वशमें करके पञ्चराणींको अपने वशमें किया । उन्होंने पौरव नामके राजाको तया पहाड़ी छुटेरों और म्लेच्छोंको, जो सात प्रकारके थे, जीता । कम्मीरके वीर क्षत्रिय और दस मण्डलोंका अध्यक्ष राजा लोहित भी उनके अधीन हो गये । त्रिगर्त, दारु और कोकनदके नरपति स्वय शरणागत हुए। अर्जुनने अभिसारीपर अधिकार करके उरग देशके राजा रोचमानको इराया और बाह्रीक वीरोंको अपने अधीन करके दरदः कम्योज और ऋषिक देशोंको अपने अधीन किया । ऋषिक देशमें तोतेके उदरके समान हरे रगके आठ घोड़े लिये। निक्ट और पूरे हिमालयपर विजयवैजयन्ती फहराकर धवल-गिरिपर सेनाका पड़ाव डाला ।

अर्जुन क्रमशः किम्पुरुपवर्षके अधिपति हुमपुत्र और हाटक देशके रक्षक गुह्यकोंको हराकर मानसरोवर पहुँचे। वहाँ ऋपियोंके पवित्र आश्रमोंके दर्शन हुए। वहांसे हाटक देशके आस-पास वसे प्रान्तोंपर भी अधिकार कर लिया। तदनन्तर अर्जुनने उत्तरी हरिवर्पपर विजय प्राप्त करनी चाही। परन्तु वहाँ प्रवेश करते-न-करते वहे वीर और विशालकाय हारपालोंने आकर प्रसन्नतासे कहा—'अवस्य ही आप कोई

असाधारण पुरुष हैं। क्योंिक यहाँतक पहुँचना सबके लिये सुगम नहीं है। आप यहाँ आ गये, यही विजय है। यहाँकी कोई मी वस्तु मनुष्य-शरीरसे नहीं देखी जा सकती। इसलिये दिग्विजयकी तो कोई बात ही नहीं है। हमलोग आपपर प्रसन्न हैं। आपका कोई काम हो तो कर सकते हैं। अर्जुनने हॅसते हुए कहा—'मैं अपने वहे माई धर्मराज युधिष्ठिरको चक्रवर्ती सम्राट् बनानेके लिये दिग्विजय कर रहा हूँ। यदि तुम्हारे इस देशमे मनुष्योंका आना-जाना निपिद्ध है तो मैं इसमें नहीं घुस्गा; तुमलोग केवल कुछ कर दे दो।' हरिवर्षके लोगोंने अर्जुनको कर-रूपसे अनेकों दिव्य बस्न, दिव्य आमूषण और मृगचर्म आदि दिये। इस प्रकार उत्तर दिशापर विजय करके वीरवर अर्जुन महान् चतुरङ्गिणी



सेनाके साथ बडी प्रसन्नतासे इन्द्रप्रस्थ लीट आये और सारा घन एवं सारे वाहन धर्मराजको सौंपकर उनकी आजासे अपने महलमें गये।

जनमेजय । अर्जुन के साथ ही भीमसेन भी धर्मराजकी अनुमतिसे बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिशाके लिये चल पहे थे । दशाण देशके राजा सुधर्मान विना किसी शलके मीमसेन के साथ बाहु-युद्ध किया । भीमसेन ने उसे परास्त कर उसकी बीरतासे प्रसन्न हो अपना सेनापित बना लिया । उन्होंने कमशः अश्वमेध, पुलिन्दनगर आदि अधिकाश प्राच्य राज्यों पर अधिकाश कर लिया । चेदिदेशके राजा शिशुपालसे उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ा। उसने सम्बन्धके कारण धर्मराजके सन्देशमात्रसे ही कर देना स्वीकार कर लिया।

धर्मात्माके रूपमें प्रख्यात हो गये । तभी तो तुमने इस धर्मच्युतकी पूजा करके अपनी बुद्धिका दिवालियापन दिखलाया है!

रिाद्यपालने भगवान् श्रीकृष्णकी और मुँह करके कहा-कृष्ण । में मानता हूँ कि पाण्डव वेचारे डरपोक और तपस्वी



हैं। इन्होंने यदि ठीक-ठीक नहीं समझा तो तुम्हें तो जना देना चाहिये या कि तुम किस पूजाके अधिकारी हो। यदि कायरता और मूर्खतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो तुमने अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया है जैसे कुत्ता छक-छिपकर जरा-सा घी चाट छे और अपनेकी धन्य-धन्य मानने छगे, वैसे ही तुम यह अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपनेको बड़ा मान रहे हो। तुम्हारी इस अनुचित पूजासे हम राजाओंका कोई अपमान नहीं होता। ये पाण्डव तो स्पष्टरूपसे तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे है। नपुंसकका व्याह करना, अन्धेको रूप दिखाना, राज्यहीनको राजाओंमे बैठा देना जिस प्रकार अपमान है, वैसे ही तुम्हारी यह पूजा भी। हमने युधिष्ठिर, मोष्म और तुमको देख लिया। तुम सब एक-से-एक बढ़कर हो। ऐसा कहकर शिशुपाल अपने आसनसे उठ खड़ा हुआ और कुछ राजाओंको साथ लेकर वहाँसे जानेके लिये तैयार हो गया।

धर्मराज युधिष्टिरने तत्क्षण शिद्युपालके पास जाकर समझते हुए मधुर वाणीसे कहा—'राजन्। आपका कहना उचित नहीं है। कडवी बात कहना निरर्थक तो है ही, अधर्म

भी है। हमारे पितामह भीष्म धर्मका रहस्य न जानते हों। ऐसा नहीं है। आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिये। देखिये, यहाँ आपसे भी विद्यावयोवृद्ध बहुत-से राजा उपस्थित हैं। उन्हें मगवान् श्रीकृष्णकी पूजा वुरी नहीं माऌ्म हुई है। आपको भी उन्होंके समान इसके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहना चाहिये । चेदिनरेश ! पितामह भीष्म ही भगवान् श्रीकणके वास्तविक खरूपको जानते हैं। श्रीकृष्णके सम्बन्ध-में उनके-जैसा तत्त्वज्ञान आपको नहीं है ।' युघिष्ठिर इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्मपितामहने उन्हें सम्बोधन करके कहा- 'धर्मराज ! मगवान् श्रीकृष्ण त्रिलोकीमें सवसे श्रेष्ठ है । जो उनकी पूजाको अङ्गीकार नहीं करता, उससे अनुनय-विनय करना अनुचित है । क्षत्रिय-धर्मके अनुसार जो जिसे युद्धमें जीत लेता है, वह उससे श्रेष्ट माना जाता है । भगवान् श्रीकृष्णने इन उपिशत राजाओंमेसे किसपर विजय नहीं प्राप्त की है ? एकका भी नाम तो वतलाओ । ये केवल हमारे ही पूज्य हों, ऐसी वात नहीं; सारा जगत् इनकी उपासना करता है । इन्होंने सबपर विजय प्राप्त की हो, इतना ही नहीं; सम्पूर्ण जगत् सर्वात्मना इन्हींके आधार-पर खित है। मै मानता हूँ कि यहाँ बहुत-से गुरुजन और पूज्य उपस्थित है। फिर भी पूर्वोक्त कारणसे इम भगवान् श्रीकृष्णकी ही पूजा कर रहे हैं। भगवान् श्रीकृष्णकी पूजाका निपेध करनेका अधिकार किसीको भी नही है । मैंने अपने विशाल जीवनमें बड़े-बड़े ज्ञानियोंका सत्संग किया है और उनके मुँहसे सकल गुणोंके आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके दिव्य गुणोंका वर्णन सुना है। यहाँ आये हुए श्रेष्ठ पुरुपोंकी सम्मति भी मैंने जान ली है। इन्होंने अपने जन्मसे लेकर अवतक जितने कर्म किये हैं, उनका मैने श्रेष्ठ पुरुषोंसे श्रवण किया है । शिशुपाल ! हमलोग केवल स्वार्यवरा, सम्यन्धके कारण अयवा उपकारी होनेसे ही भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा नहीं करते; इमारे पूजा करनेका कारण तो यह है कि भगवान श्रीकृष्ण जगत्के समस्त प्राणियोंके लिये सुखकारी हैं और समस्त श्रेष्ट पुरुप उनकी पूजा करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं, उन सबकी, बचे-बचेकी परीक्षा हमने ले ली है। यश, शूरता और विजयमे कोई भी भगवान् श्रीकृष्णके समान नहीं है। ज्ञान और बल दोनों ही दृष्टियोंसे भगवान् श्रीकृष्णसे बढकर कहीं कोई नहीं है। दान, कौशल, शास्त्रभान, शूरता, सङ्कोच, कीर्ति, बुद्धि, विनय, लदमी, धेर्य, तुष्टि और पुष्टि, सभी गुण भगवान् श्रीकृष्णमें नित्य-निरन्तर निवास करते हैं। परमञ्जानी श्रीकृष्ण हमारे



उपहारके रूपमें प्राप्त हुई यीं । सब कुछ लेकर, सबको सामन्त बनाकर बड़ी शीमतासे बुद्धिमान् सहदेव इन्द्रप्रस्थ लौट आये और सारी वस्तुएँ धर्मराजको सौंपकर वे सुखपूर्वक इन्द्रप्रस्थमें रहने लगे ।

जनमेजय! नकुलने भी उसी समय बड़ी भारी सेना लेकर पिरचम दिशाकी विजयके लिये प्रस्थान किया था। स्वामिकार्तिकके प्यारे धन, धान्य, गोधन आदिसे परिपूर्ण रोहितक देशमें वहाँके मत्तमयूर शासकोंके साय उनका धोर संप्राम हुआ। अन्तमें नकुलने मक्भूमि, शैरीषक और अन्नके मण्डार महेत्य देशपर पूर्ण अधिकार कर लिया। राजिंप आक्रोशको वशमें करके दशाणं, शिवि, त्रिगर्तं, अम्त्रष्ठ, मालव, पञ्चकर्पट, मध्यमक, वाटधान और द्विजोको जीत लिया। वहाँसे लौटकर पुष्कर बनके निवासी उत्सव-सद्धेतोंको, सिन्धुतटवर्ती गन्धवोंको तथा सरस्वतीतटवर्ती शूटों और आमीरोंको वशमें कर लिया। सम्पूर्ण पञ्चनद, अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपाल उनके अधिकारक्षेत्रमें आ गया। पश्चिमके रामठ, हार और

हूण आदि राजा नकुलकी आजामात्रसे उनके अधीन हो गये। द्वारकावासी यदुवशी और श्रीकृष्णने वहे प्रेमसे नकुल-का शासन स्वीकार किया। नकुलके मामा शस्य भी प्रेमसे उनके अधीन हो गये। सबसे घन-रक्तकी भेंट लेकर नकुल-ने समुद्रके टापुओंमें रहनेवाले भयद्वर म्लेच्छ, पह्नव, वर्वर, किरात, यवन और शकराजोंको वशमें किया। सभीसे



सुन्दर-सुन्दर वस्तुओंकी मेंट लेकर वे खाण्डवप्रस्य लीट आये। नकुलने कर और उपहारमें जो धन-रागि प्राप्त की थी, उसे दस हजार हायी वड़ी कठिनतासे दो सकते थे। इन्द्रप्रस्थमें आकर उन्होंने वरुणद्वारा सुरक्षित और श्रीकृष्णद्वारा अधिकृत पश्चिम दिशाकी जीतका सारा धन अपने वड़े माई युधिष्ठिरको सौंप दिया।

#### राजस्य-यज्ञका प्रारम्भ

वैशस्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! धर्मराजकी सत्यिनिष्ठा, प्रजापालनमें अनुराग और शत्रुसंहार देखकर सारी प्रजा अपने-आप अपने-अपने धर्मका पालन करने लगी । शास्त्रके अनुसार करकी वस्त्ली और धर्मपूर्वक शासन करनेसे समयपर मनचाही वर्षा होने लगी; राष्ट्र सुख-समृद्धिसे

मर गया; राजाके पुण्य-प्रभावसे खेती-वारी; व्यापार और गो-रक्षा ठीक-ठीक होने लगी । प्रजामें परस्परकी-धोखेवाजी; चोरी और खुटका नाम मी नहीं या । राजकर्मचारी झुठ नहीं बोलते थे । धर्मराजके धर्माचरणसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, अग्नि आदिका मय न रहा । लोग उनके पास मेंट देने या

वैल ( वृपमासुर ) को मार ही डाला तो क्या हुआ ! वे कोई युद्धके उस्ताद तो नहीं थे। यदि इसने चेतनाहीन छकड़े ( गकटासुर ) को पैर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार हुआ १ यदि इसने गोवर्द्धन पर्वतको सात दिनतक उठा रक्ला तो कौन-सी अलौकिक घटना घट गयी १ और, वह तो दीमकोंकी बॉवीमात्र है। अवस्य ही, यह सुनकर हमें आश्चर्य हुआ कि पेट्र कृष्णने गोवर्द्धनपर बहुत-सा अन्न खा लिया ! जिस महावली कंसका नमक खाकर यह पला था। उसीको इसने मार डाला ! है न कुतप्रताकी हद ! धर्म-ज्ञानीजी । धर्मके अनुसार स्त्री, गौ, ब्राह्मण और जिसका अन्न खाय, जिसके आश्रयमें रहे, उसे नहीं मारना चाहिये। जिसने जन्मते ही स्त्री (पूतना ) को मार डाला, उसे ही तुम जगत्पति वतलाते हो ! बुद्धिकी वलिहारी है । अजी, तुम्हारे कहनेसे यह कृष्ण भी अपनेको वैसा ही मानने लगेगा । अजी, धर्मध्वजी । तुमने अपने स्वभावकी नीचताके कारण ही पाण्डवींको ऐसा वना दिया है। तुमने धर्मकी आङ्में जो-जो दुष्कर्म किये हैं, वे क्या कभी किसी ज्ञानीके द्वारा किये जा सकते हैं ? काशीनरेशकी कन्या अम्बा बाल्वको अपना पति बनाना चाहती थी, परन्तु तुम उसे वलपूर्वक हर लाये । यह कौन-सा धर्म है जी १ तम्हारा ब्रह्मचर्य

व्यर्थ है । तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खताके कारण यह हठ पकड रक्खा है । अयतक तुमने कौन-सी उन्नति सम्पादन की है ! हॉ, धर्मकी वार्ते तो वढ-यढ़कर अवश्य करते हो ! समी लोग जरासन्धका आदर करते थे । उन्होंने कृष्णको दास समझकर ही इसका वध नहीं किया । उनकी हत्या करनेमें इस कृष्णने भीमसेन और अर्जुनके साथ मिलकर जो करत्त की, उसे कौन ठीक समझता है ! आश्चर्य तो यह है कि तुम्हारी वातोमें आकर पाण्डय भी कर्तन्यच्युत हो रहे हैं । क्यों न हो, तुम्हारे-जैसे नपुंसक, पुरुपार्यहीन और वृद्धे जब सम्मति देनेवाले हों, तब ऐसा होना ही चाहिये ।'

शिशुपालकी रूखी और कठोर वार्ते सुनकर प्रतापी भीमसेन क्रोधसे तिलमिला उठे। सबने देखा कि भीमसेन प्रलयकालीन कालके समान दाँत पीस रहे हैं। वे क्रोधमें आकर शिशुपालपर टूटना ही चाहते ये कि महाबाहु भीष्मने उन्हें रोक लिया। इतना सब होनेपर भी शिशुपाल टस-से-मस नहीं हुआ। वह डटा ही रहा। उसने हँसकर कहा—'भीष्म! छोड़ दो, छोड़ दो इसे। अभी-अभी सब लोग देखेंगे कि यह मेरे क्रोधकी आगमे पतंगेकी माँति मस्म हो रहा है।' भीष्मिपतामहने शिशुपालकी वातकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे भीमसेनको समझाने लगे।

#### शिशुपालकी जन्म-कथा और वध

भीष्मिपतामहने कहा-भीमसेन ! यह शिग्रपाल



जब चेदिराजके वंशमे पैदा हुआ, तब इसके तीन नेत्र थे

और चार भुजाएँ यीं । पैदा होते ही यह गधोंके समान रेंकने-चिल्लाने लगा या । संगे-सम्बन्धी इसकी यह दशा देखकर डर गये और इसके त्यागका विचार करने लगे। माता-पिता, मन्त्री आदिका एक ही विचार देखकर आकात-वाणी हुई--- राजन् ! तुम्हारा यह पुत्र बड़ा श्रीमान् और वली होगा। इससे डरो मत, निश्चिन्त होकर इसका पालन करो ।' माता यह सुनकर प्रेममे पग गयी । उसने हाय जोडकर कहा-'जिसने मेरे पुत्रके सम्यन्थमे यह भविष्यवाणी की है, वह चाहे कोई हो—स्वय भगवान्, देवना अयवा अन्य-मैं उसे प्रणाम करती हूँ और उससे इतना और जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्रकी मृत्यु किसके हायों होगी । आकारावाणीने दुवारा कहा-- 'जिसकी गोदमे जानेपर तुम्हारे पुत्रकी दो अधिक भुजाएँ गिर पईं और जिसे देखनेमात्रसे तीसरा नेत्र छप्त हो जाय, उसी हे हायो इसकी मृत्य होगी !' उस समय इस विचित्र शिशुका समाचार सुनकर पृथ्वीके अधिकाश राजा इसे देखनेके लिये आये थे। चेदिराजने सवका यथोचित सत्कार करके वालक शिशुपालको सवकी जल, वस्त आदिसे परिपूर्ण एवं सब ऋतुओं के योग्य सुखकर सामग्रीसे परिपूर्ण थे । उन निवासस्थानों में ब्राह्मण कथा-वार्त्ता एवं मोजन आदि प्रसन्न चित्तसे करते रहते थे । जब देखो वहाँ यही कोलाहल हो रहा है—'दीजिये, दीजिये । लीजिये, लीजिये।'

धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्म, धृतराष्ट्र आदिको बुलानेके लिये नकुलको हिस्तनापुर भेजा । उन्होंने वहाँ जाकर सबको सत्कारपूर्वक विनयके साय निमन्त्रण दिया और वे छोग नड़ी प्रसन्नतासे निमन्त्रण स्वीकार करके ब्राह्मणोंके साथ वहाँ आये । पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी कौरव, गान्धार देशके राजा सुबल, शकुनि, अचल, वृषक, कर्ण, शल्य, वाह्रीक, सोमदत्त, भूरि, भूरिश्रवा, शल, अश्वत्थामा, जयद्रय, द्रुपद, धृष्ट्युम्न, शाल्व, भगदत्त, पर्वतीय प्रदेशके नरपति, बृहद्वल, पौण्डूक वासुदेव, कुन्तिभोज, कलिङ्गा-धिपति, वङ्ग, आकर्ष, कुन्तल, मालव, आन्त्र, द्रविड, सिंहल, कार्यार आदि देशोंके राजा, गौरवाहन, वाह्नीक देशके राजा, विराट और उनके पुत्र, मावेल्ल, शिशुपाल और उसके लडके—सव-के-सव यजभूमिमें आये । यशमें समागत राजा और राजकुमारोंकी गणना कठिन है। सभी बहुमूल्य भेंट ले-लेकर आये थे । वलराम, अनिरुद्ध, सारण, गद, प्रद्युम्न, साम्य, चारुदेष्ण, उल्मुक आदि समस्त यादव महारथी भी आये। धर्मराजकी आज्ञासे सभी समागत -राजाओंको सत्कारपूर्वक अलग-अलग स्थानोंमें ठहराया गया। उनके लिये जो स्थान वनवाये गये थे, उनमें स्वाने-पीनेकी सारी सामग्री, वावलियाँ ओर हरे-भरे नयनमनोहर वृक्ष थे। स्वागत-सत्कारके बाद सब लोग अपने-अपने निवासस्थानोंमें ठहर गये ।

धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्मपितामह और गुरु द्रोणाचार्यके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की—'आपलोग इस यश्चमें मेरी सहायता कीजिये। इस विशाल धनागारको
अपना ही समझिये और इस प्रकार कार्य कीजिये, जिससे मेरा
मनोरय सफल हो।' यश्चदीक्षित धर्मराजने उन लोगोंकी सम्मितिसे
सबको एक एक कार्य सीप दिया। दुश्गासन भोजनसम्बन्धी

पदार्यों की देखमालमे, अश्वत्यामा ब्राह्मणों की सेवा-ग्रुश्रूपामें और सखय राजाओं के स्वागत-सत्कारमें नियुक्त किये गये। मीष्मपितामह, द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियों का निरीक्षण करने लगे। कृपाचार्य सोने-चाँदी और रलों की देखमाल तथा दक्षिणा देने के कार्यपर नियुक्त हुए। बाह्मीक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ घरके स्वामीकी तरह स्थित हुए। धर्मके मर्मश्च महात्मा विदुर खर्च करने के काममें और दुर्योघन मेंटमें आये हुए पदार्थों को रखने के काममें लगे। मगवान् श्रीकृष्णने स्वयं ही ब्राह्मणों पाँव पखारने का



काम अपने जिम्मे लिया । इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियोंने अपने-अपने जिम्मे किसी-न-किसी सेवाका भार लिया ।

जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरका दर्शन करके कृतकृत्य होनेके लिये वहाँ जितने लोग उपिखत हुए थे, उनमेसे किसीने सहस्र मुद्रासे कम मेंट नहीं दी । सभी चाहते थे कि केवल मेरे ही धनसे यज सम्पन्न हो जाय । सेनाके न्यूह, विचित्र विमानोंकी पित्तयाँ, रहोंकी राशि, लोकपालोंके विमान, ब्राह्मणोंके स्थान और राजाओंकी मीडसे युधिष्ठिरके

समय शिशुपाल इस प्रकार कह रहा या, उसी समय भगवान श्रीकृष्णने चक्रका सारण किया । सारण करते-न-करते चक्र उनके हायमें चमकने लगा । भगवान् श्रीकृष्णने ऊँचे खरसे कहा-- 'नरपतियो । मैंने इसे अवतक जो क्षमा किया याः इसका कारण यह या कि मैंने इसकी माताकी प्रार्थनासे इसके सौ अपराध क्षमा करनेकी वात स्वीकार कर छी थी । अव मेरे वचनके अनुसार संख्या पूरी हो गयी । इसल्बि आप-लोगोंके सामने ही इसका सिर घड़से अलग किये देता हूँ। भगवान् श्रीकृष्णने यह कहकर विना विलम्ब उसी चक्रसे शिशुपालका सिर काट डाला और सन लोगोंके देखते-देखते ही वह वज्रविद्ध पर्वतके समान धराशायी हो गया । उस समय राजाओंने देखा कि शिशुपालके गरीरसे सूर्यके समान प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली । उसने जगद्दन्दित कमललोचन भगवान श्रीकृष्णको प्रणाम किया और लोगोंके देखते-देखते ही वह उनमें समा गयी। यह अद्भुत घटना देखकर उपस्थित जनता आश्चर्यचिकत हो गयी । सभी एक स्वरसे भगवान् श्रीकृष्णकी प्रशंसा करने छगे । धर्मराज



युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीमसेन आदिने तत्काल उसके प्रेत-संस्कार-का प्रवन्ध किया । तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने सभी नरपतिर्योके साथ शिशुपालके पुत्रका चेदिराज्यपर अभिषेक कर दिया ।

#### राजस्य-यज्ञकी समाप्ति

वैशागायनजी कहते हैं जनमेजय ! परम प्रतापी युधिष्ठिरका यज्ञ समस्त ऐश्वयोंसे परिपूर्ण या । उसे देखकर उत्साही वीरोंको वडी प्रसन्नता हुई । उसमे आनेवाले विष्न अपने-आप शान्त हो गये । सारे कर्म सुखपूर्वक हुए । धन-सम्पत्ति आवश्यकतासे अधिक आयी । असंख्य मनुष्यों और प्राणियोंके खाते-पीते रहनेपर भी अन्नके गोदाम भरे रहे । इसका कारण यही या कि स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण उसके संरक्षक थे । धर्मराज युधिष्ठिरने वड़ी प्रसन्नतासे वह यज्ञ पूर्ण किया । जवतक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया, तवसक सर्वशिक्तमान् शार्झ-चन्न-गदाधारी भगवान् श्रीकृष्ण उसकी रक्षामें तत्पर रहे ।

जव धर्मराज युधिष्ठिर यशान्तमें अवभृथ स्नान कर चुके, तव सभी राजाओंने उनके पास आकर कहा— 'धर्मश्र सम्राट्! यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि आपका यश्च निर्विष्न समाप्त हो गया। आपने सम्राट्-पद प्राप्त करके अजमीद-वंशी राजाओंका यश उज्ज्वल किया है। राजेन्द्र! इस यशके द्वारा महान् धर्मानुष्ठान सम्पन्न हुआ है। इस यशमें हमलोगोंका भी सब प्रकारसे आतिथ्य-सत्कार हुआ है, किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं हुई है। आज्ञा दीजिये, अत्र हमलोग अपनी-अपनी राजधानीमें जायें। धर्मराजने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें सीमातक पहुँचा आनेके लिये भाइयोंको नियुक्त किया और कहा—'अच्छा पधारिये, आपलोगोंका मङ्गल हो। भीमसेन, अर्जुन आदिने बड़े भाईकी आज्ञासे प्रत्येक राजाको सत्कारपूर्वक विदा किया।

जव सव राजा और ब्राह्मण वहाँसे पधार गये, तव भगवान् श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा—
'राजेन्द्र । बड़े सौभाग्यकी वात है कि आपका राजसूय महायश सकुशल समास हुआ । अब मै द्वारका जानेके लिये आपकी आशा चाहता हूँ ।' धर्मराजने कहा—'आनन्दकन्द गोविन्द! यह यश तो केवल आपके अनुग्रहसे ही पूरा हुआ है । यह आपकी कृपाका ही प्रत्यक्ष फल है कि सब राजाओंने मेरी अधीनता स्वीकार करके कर दिया और स्वयं इस यशमें उपिखत हुए । सिचदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! मेरी वाणी आपको जानेके लिये कैसे कहे ! आपके बिना मुझे एक क्षणके लिये भी कहीं आनन्द नहीं मिलता । परन्तु करूँ क्या,

पहले किसकी पूजा करें ? आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजाके योग्य समझते हैं ?' शान्तनुनन्दन भीष्मने कहा—'धर्मराज ! पृथ्वीमें यदुवशिशोमणि भगवान् श्रीकृष्ण ही सबसे बढकर पूजाके पात्र है । क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उपिश्यत सदस्योमें भगवान् श्रीकृष्ण अपने तेज, बल और पराक्रमसे वैसे हो देदीप्यमान हो रहे हैं, जैसे छोटे-छोटे तारोंमें मुवन-भास्कर भगवान् सूर्य । जैसे तमसाच्छन्न स्थान सूर्यके शुमागमनसे और वायुहीन स्थान वायुके सञ्चारसे जीवन-ज्योतिसे जगमगा उठता है, वैसे ही भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा हमारी सभा आह्वादित और प्रकाशित हो रही है ।' भीष्मकी आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेवने विधिपूर्वक भगवान् श्रीकृष्ण- को अर्घ्यदान किया और श्रीकृष्णने शास्त्रोक्त विधिके अनुसार

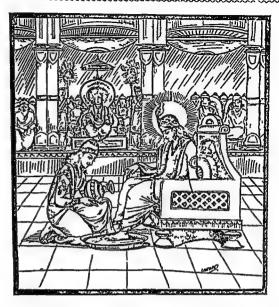

उसे स्वीकार किया । चारों ओर आनन्द मनाया जाने लगा ।

#### शिशुपालका क्रोध, युधिष्ठिरका समझाना और भीष्मादिका कथन

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय । चेदिराज शिशुपाल भगवान् श्रीकृष्णकी अग्रपूजा देखकर चिढ गया। उसने भरी सभामें भीष्मपितामह और धर्मराज युधिष्ठिरको धिकारते हुए श्रीकृष्णको फटकारना ग्रुरू किया। उसने कहा-'बड़े-बड़े महात्माओं और राजर्षियोंके उपस्थित रहते राजाके समान राजोचित पूजाका पात्र कृष्ण नहीं हो सकता। महात्मा पाण्डवोंने कृष्णकी पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है। पाण्डवो! अभी तुमलोग बालक हो, तुम्हें सूदम धर्मका जान नहीं है। भीष्मपितामह भी सठिया गये हैं। इनकी दृष्टि दीर्घदर्शिनी नहीं रह गयी है। भीष्म । तम्हारे-जैसे धर्मात्मा पुरुप भी जब मनमाना काम करने रुगते हैं तो जगत्में अपमानित होते हैं। कृष्ण राजा नहीं है। फिर यह राजाओंमें सम्मानका पात्र कैसे हो सकता है १ यह आयुमें भी तो सबसे बृद्ध नहीं है। इसके पिता वसुदेव अभी जीवित हैं। यदि इसे अपना सच्चा हितैपी और अनुकूछ समझकर तुमलोगोंने इसकी पूजा की हो तो क्या यह द्रुपटसे वढ़कर है १ यदि तुमलोग कृष्णको आचार्य मानते हो तो भी द्रोणाचार्यकी उपस्थितिमें इसकी पूजा

सर्वया अनुचित है। ऋतिज्की दृष्टिसे भी सबसे पहले विद्या-वयोवृद्ध भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनकी ही पूजा होनी चाहिये यी । युधिष्ठिर । इच्छामृत्यु पुरुषश्रेष्ठ भीष्मपितामहके रहते तुमने कृष्णका पूजन कैसे किया ? शास्त्रपारदर्शी वीर अश्वत्यामाके सामने कृष्णकी पूजा भला, किस दृष्टिसे उचित हो सकती है १ पाण्डवो । राजाधिराज दुर्याधन, भरतवंशके आचार्य महात्मा कृप, किम्पुरुषोंके आचार्य द्रुम तथा पाण्डुके समान माननीय सर्वसद्गुणसम्पन्न भीष्मकको छोड्कर, उनकी उपिखतिमें तुमने कृष्णकी पूजाका अनर्थ कैसे कर डाला <sup>१</sup> यह कृष्ण न ऋत्विज् हैं। न राजा है और न ता आंचार्य ही है। फिर तुमने किस कामनासे इसकी पूजा की है १ यदि तुम्हें कृष्णकी ही अग्रपूजा करनी थी तो इन राजाओंको, हमलोगोंको, बुलाकर इस प्रकार अपमान तो नहीं करना चाहिये या । हमलोग भय, लोभ आदिके कारण तुम्हें कर नहीं देते; हम तो ऐसा समझते थे कि यह सीधा-सादा धर्मात्मा मनुष्य है, यह सम्राट् हो जाय तो अच्छा ही है । सो तुम इस गुणहीन कृष्णकी पूजा करके हमलोगोंका तिरस्कार कर रहे हो । तुम अचानक ही युधिष्ठिर भाइयोंके साथ ऐसा नियम बनाकर उसका पालन करने लगे। वे नियमसे पितरोंका तर्पण और देवताओंकी पूजा करते । इस प्रकार सबके चले जानेपर भी केवल दुर्योधन और शकुनि धर्मराज युधिष्ठिरके पास इन्द्रप्रस्थमें ही रहे ।

# दुर्योधनकी जलन और शक्कनिकी सलाह

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! राजा दुर्योधनने शकुनिके साय इन्द्रप्रस्थमें ठहरकर धीरे-धीरे सारी सभाका निरीक्षण किया। उसने वहाँ ऐसा कला-कौशल देखा, जो हिस्तिनापुरमे कभी देखा नहीं था। एक दिन समामें घूमते समय दुर्योघन किसी स्फटिकके चौकमे पहुँच गया और उसे जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा लिया । पीछे अपना भ्रम जानकर उसे दुःख हुआ और वह यों ही इधर-उधर भटकने लगा। अन्तर्मे वह स्थलको जल समझकर गिर पड़ा और दुखी एवं लजित हुआ। वह वहाँसे अभी कुछ ही आगे वढा या कि खलके धोले स्फटिकके समान निर्मल जल एवं कमलोंसे सुशोभित बावलीमें जा पड़ा। धर्मराजकी आशासे सेवकोंने उसे उत्तम-उत्तम वस्त्र लाकर दिये। उसकी यह दशा देखकर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब-के-सब हॅसने लगे। दुर्योधनके असिहण्य चित्तमें उनकी हँसीसे कष्ट तो अवश्य हुआ, परन्तु उसने अपने मनका भाव छिपा लिया और उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं । इसके बाद जब वह दरवाजेके आकारकी स्फटिक-निर्मित भीतको फाटक समझकर घुसने लगा, तब ऐसी टक्कर लगी कि उसे चक्कर आ गया । एक स्थानपर बहे-बहे किवाह धका देकर खोलने लगा तो दूसरी ओर गिर पडा । एक बार सही दरवाजेपर , पहुँचा तो भी घोखा समझकर उधरसे लौट आया। इस प्रकार वार-बार घोखा लानेसे और यज्ञकी अद्भुत विभूति देखनेसे दुर्योधनके मनमें बडी जलन एव पीडा हुई। वह युधिष्ठिरसे अनुमति लेकर हस्तिनापुरके लिये चल पड़ा । चलते समय पाण्डवोंके ऐश्वर्य एव सम्पत्तिके विचारसे दुर्योधनका मन भयद्वर सद्घर्लोसे भर गया। पाण्डवोंकी प्रसन्नता, राजाओंकी अधीनता और आवाल-वृद्धकी उनके प्रति सहानु-भूति देखकर दुर्योधनके चित्तमें इतनी जलन हुई कि उसके शरीरकी कान्ति यकायक नष्ट हो गयी ।

राकुनिने अपने भांजेकी विकलता ताड़कर कहा— दुर्योघन ! तुम्हारी सॉस लंबी क्यों चल रही है !

दुर्योधनने कहा—मामाजी । धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुन-के शस्त्र-कौशल्से सारी पृथ्वी अपने अधीन कर ली है और उन्होंने इन्द्रके समान निर्विघ राजसूय यज्ञ सम्पन्न कर लिया है । उनका



यह ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात-दिन जलता रहता है। श्रीकृष्णने सबके सामने ही शिशुपालको मार गिराया। परन्य किसी राजाकी चूंतक करनेकी हिम्मत न हुई। कठिनाई तो यह है कि मै अकेला उनकी राज्यलक्ष्मी ले नहीं सकता और मुझे मेरा कोई सहायक दीखता नहीं है। अब मै प्राण त्यागनेका विचार कर रहा हूँ। मेरे मनमे युधिष्ठिरका महान् ऐश्वर्य देखकर यही निश्चय हुआ कि प्रारच्ध ही प्रधान है और पुरुषार्थ व्यर्थ। मैने पहले पाण्डवोंके नागका प्रयत्न किया था, परन्तु वे सभी विपत्तियोंसे बच गये और अब दिनोंदिन उन्नत होते जा रहे हैं। यही तो दैवकी प्रधानता और पुरुषार्थकी निरर्थकता है। दैवकी अनुकृलतासे वे बढ़ रहे है और पुरुषार्थ करनेपर भी मेरी अवनित होती जा रही है। मामाजी। अब आप मुझ दुखीको प्राणत्यागकी आज्ञा दीजिये, क्योंकि मैं कोधकी आगमे झलस रहा हूँ। आप पिताजीके पास जाकर यह समाचार सुना दीजियेगा।

राकुनिने कहा—दुर्योघन । पाण्डव अपने भाग्या-नुसार प्राप्त भागका भोग कर रहे हैं, उनसे द्वेप ्नही करना

भाचार्य, पिता और गुरु हैं। सब लोगोंको इसमें हार्दिक सहयोग देना चाहिये था । वे हमारे ऋत्विज्, गुरु, विवाह्य, स्रातक, राजा, प्रिय, मित्र, सब कुछ हैं। इसीलिये हमने उनकी अग्रपूजा की है। भगवान् श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति एवं प्रलयके स्थान हैं। उनकी क्रीडाके लिये ही सारा जड-चेतन जगत् है । वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन कर्ता है । जन्मने-मरनेवाले समस्त पदार्थोंसे वे परे है, इसलिये सबसे बढ़कर पूजनीय हैं। बुद्धि, मन, महत्तत्त्व, वाय, तेज, जल, आकारा, पृथ्वी और चारों प्रकारके सब प्राणी भगवान् श्रीकृष्णके आधारपर ही स्थित हैं। सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशा, विदिशा, सन्न-के-सन श्रीकृष्णमें ही स्थित है। जैसे वेदोंमें अग्निहोत्र, छन्दोंमे गायत्री, मनुष्यों-में राजा, नदियोंमें समुद्र, नक्षत्रोंमे चन्द्रमा, ज्योतिश्चक्रमें चर्य, पर्वतोंमें मेर और पित्रयोंमें गरुड़ श्रेष्ठ हैं, वैसे ही त्रिलोकीकी कर्च, मध्यम और अधोलोकरूप त्रिविध गतियों में भगवान् श्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं । शिशुपाल तो अभी कलका अवोध वालक है । उसे इस वातका ज्ञान नहीं कि भगवान् श्रीकृष्ण सर्वदा सर्वत्र सब रूपोंमें विद्यमान हैं । इसीसे वह ऐसा कह रहा है। जो सदाचारी एवं बुद्धिमान् पुरुष ,धर्मका मर्म जानना चाहता है, उसे जैसा धर्मका तत्त्वज्ञान होता है वैसा शिञ्जपालको नहीं है । इसे तो कभी सबी जिज्ञासा ही नहीं हुई । यहाँ जितने छोटे-बड़े राजर्षि-महर्षि उपस्थित है, उनमें कौन ऐसा है जो भगवान् श्रीकृष्णको पूज्य नहीं मानता और उनकी पूजा नहीं करता ? एकमात्र शिशुपाल इस पूजाको बुरा समझता है। वह समझा करे, वह जो ठीक समझे कर सकता है।

भीष्मिपतामह इतना कहकर चुप हो गये। अब माद्रीनन्दन सहदेवने कहा—'भगवान् श्रीकृष्ण परम पराक्रमी हैं।
उनकी मैंने पूजा की है। जिन्हें यह बात सहन नहीं हो रही
है, उनके सिरपर मै लात मारता हूँ। मेरे इतना कहनेके
याद जिसको विरोध करना हो, वह बोले। मै उसका वध
करूँगा। सभी चुद्धिमान् हमारे आचार्य, पिता, गुष एवं
पूजनीय मगवान् श्रीकृष्णकी पूजाका समर्थन करें।' सहदेवने
इस प्रकार कहकर जोरसे लात पटकी। परन्तु उन मानी
और बलवान् राजाओंमेंसे किसीकी जीभतक न हिली।
आकागसे सहदेवके सिरपर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी भीर
अहस्यरूपसे 'साधु-साधु' की ध्विन सुनायी पढ़ने लगी।
देविष नारद भी वहीं वैठे थे। उनकी सर्वज्ञता प्रसिद्ध है।

उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि 'जो लोग कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा नहीं करते, उन्हें जिदा रहनेपर भी मुद्दों ही समझना चाहिये । उनके साथ तो कभी बाततक नहीं करनी चाहिये ।' इसके अनन्तर सहदेवने ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी यथोचित पूजा की । इस प्रकार पूजा-का काम समाप्त हुआ ।

भगवान् श्रीकृष्णकी पूजारे शिशुपाल क्रोधके मारे आग-बब्ला हो गया था, उसकी ऑखें खून उगल रही थीं। उसने राजाओंको पुकारकर कहा कि 'मैं सेनापित बनकर खड़ा हूँ। अब आपलोग किस उधेड-बुनमे पड़े हैं? आइये, हमलोग डटकर यादवों और पाण्डवोंकी सम्मिलित सेनासे भिड़ जायें।' इस प्रकार शिशुपाल यशमे विश्व डालनेके लिये राजाओंको उत्साहित कर उनसे सलाह करने लगा। उस समय वे लोग क्रोधसे तिलमिला रहे थे, चेहरेपर शिकन पड़ गयी थी। वे यही सोच रहे थे कि श्रीकृष्णकी पूजा और युधिष्ठिर-का यशन्त-अमिषेक न होने पावे।

धर्मराज युधिष्ठिरने देखा कि बहुत-से लोग क्षुट्य सागर-की मॉति उमड़कर युद्ध करना चाहते हैं। तब उन्होंने मीष्मिपतामहके पास जाकर कहा—'पितामह! अब मुझे क्या करना चाहिये शाप यक्षकी निर्विध्न समाप्ति और प्रजाके हितका उपाय बतलाइये।' मीष्मिपतामहने कहा—'येटा! डरनेकी कोई वात नहीं। क्या कभी कुत्ता सिंहको मार सकता है श मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्यका निश्चय कर लिया है। जैसे सिंहके सो जानेपर कुत्ते भोंकते हैं, वैसे ही भगवान् श्रीकृष्णके चुप रहनेसे ही ये चिला रहे हैं। मूर्ख शिग्रुपाल अनजानमें इन राजाओंको यमपुरी भेजना चाहता है। निस्सन्देह भगवान् श्रीकृष्ण शिग्रुपालका तेज खींच लेना चाहते हैं। ये जिसको खींच लेना चाहते हैं, उसीकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। ये सारे जगत्के भूलकारण और प्रलय-स्थान हैं। तुम निश्चन्त रहो।'

भीष्मिपतामहकी बात शिशुपालने भी सुनी । उसने भीष्मको डॉटते हुए कहा—'भीष्म । तुम्हें सब राजाओं को धमकाते समय शर्म नहीं आती । अरे । बूढ़े होकर अपने कुलको क्यों कलिइत करते हो ! मूर्ल और घमण्डी कृष्णकी प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीमके सौ दुकड़े क्यों नहीं हो जाते ! मूर्ल-से-मूर्ल भी जिसकी निन्दा करता है, उसी खालियेकी तुम शानी होकर क्यों प्रशंसा कर रहे हो ! यदि इसने वचपनमें किसी पक्षी (वकासुर), घोड़े (केशी) अयवा

विदुरके साथ आरामसे राज्य भोगियेगा । मुझसे आपको क्या छेना है ?' दुर्योघनके कातर वचन सुनकर धृतराष्ट्रने उसकी वात मान छी । परन्तु फिर जूएको अनेक अनर्थोंकी खान जानकर विदुरसे सलाह करनेका निश्चय किया और उनके पास सब समाचार भेज दिया ।

समाचार पाते ही बुद्धिमान् विदुरजीने समझ लिया कि अव कलियुग अथवा कलह-युगका प्रारम्भ होनेवाला है। विनाशकी जड जम रही है। वे वडी शीघतासे धृतराष्ट्रके पास पहुँचे । वड़े भाईके चरणोमें प्रणाम करके उन्होंने कहा-'राजन् ! मैं जूएके उद्योगको वहुत ही अशुभ लक्षण समझ रहा हूं । आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे जूएके कारण आपके पत्र और भतीजोंमें परस्पर वैर-विरोध न हो। धृतराष्ट्रने कहा-- 'मै भी तो यही कहता हूँ । परन्तु यदि देवता हमारे अनुकृत होंगे तो पुत्र और भतीजोंमें कलह नहीं होगा । भीष्म, द्रोण एव मेरी और तम्हारी उपस्थितिमें किसी प्रकारकी अनीति नहीं होगी। इतना कहनेके बाद धृतराष्ट्रने अपने पुत्र दुर्योधनको बुलवाया और एकान्तमें उससे कहा-- 'वेटा ! विदुर्' वड़े नीति-निपुण और ज्ञानी हैं । वे हमे बरी सम्मति कभी नहीं दे सकते। जब वे जएको अशुभ वतलाते हैं, तब तुम शकुनिके द्वारा जुआ करानेका सङ्खल्प छोड़ दो । विदुरकी वात परम हितकारी है । उनकी सम्मतिसे काम करनेमे ही तुम्हारा हित है। भगवान बृहस्पतिने देवराज इन्द्रको जिस नीति-शास्त्रका उपदेश किया या, विदुर उसके मर्मश हैं। यादवों में जैसे उद्भव, वैसे ही कौरवोमें विदुर । मुझे तो जूएमें विरोध-ही-विरोध दीख रहा है। जूआ आपसकी फूटका मूल कारण है। इसलिये तुम इसका उद्योग बंद कर दो । देखो, माता-पिताका काम है हित-अहित समझा देना। सो मैंने कर दिया है। तुम्हें वंग-परम्परागत राज्य प्राप्त हो गया है और मैंने तुम्हें पढा-लिखाकर पक्का भी कर दिया है। जूएमें क्या रक्खा है. छोड़ो यह वलेड़ा ।' दुर्योधनने कहा--'पिताजी ! मेरी धन-सम्पत्ति तो बहुत ही साधारण है। इससे मुझे सन्तोष नहीं है । में युधिष्ठिरकी सौभाग्य-रूक्ष्मी और उनके अधीन सारी पृथ्वी देखकर वेचैन हो रहा हूं । मेरा कलेजा विहर रहा है । हाय ! मेरा कलेजा पत्थरका है, तभी तो मैं इतनी बाते करता और सब कुछ सहता हूँ । मैंने अपनी ऑखों देखा है कि युधिष्ठिरके यहाँ नीप, चित्रक, कौकुर, कारस्कार और लोइजंघ आदि राजा दासोके समान विनीत मावसे सेवा-

टहरू कर रहे थे। समुद्रके अनेक दीपों, रजींकी खानों और हिमालयके राजा तनिक देर करके आये थे; इसलिये उनकी मेंट अस्वीकार कर दी गयी । युधिष्ठिरने मुझे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझकर सकारके साथ रतोंकी भेंट लेनेके लिये नियुक्त किया था, इसलिये मैं सब कुछ जानता हूँ । हीरों, रहों और मणि-माणिक्योंकी इतनी राशि इकटी हो गयी थी कि उसके ओर-छोरका पतातक नहीं चलता था। जब रत्नोंकी भेंट छेते-छेते मेरे हाथ थक गये, मैंने क्षणभर विश्राम किया। तब मेंट लिये राजाओंकी भीड़ बड़ी द्रतक लग गयी थी। मय दानव विन्दुसरोवरसे अनेकों रत्न ले आया है और स्फटिक-की शिलाएँ विद्याकर वावली-सी बना दी है। मैंने उसे जल समझ लिया और स्फटिकके गचपर वस्त्र उठाकर चलने लगा । भीमसेनने यह समझकर हॅस दिया कि यह हमारी सम्पत्ति देखकर भौचका हो गया है और रलींकी पहचानमें तो विल्कुल मूर्ख है। जिस समय में वावलीको स्फटिकका गच समझकर जलमें गिर गया, उस समय तो केवल भीमसेन ही नहीं, कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी तथा और भी बहत-सी स्त्रियाँ हॅसने लगी थीं। इससे मेरे चित्तको बड़ी चोट लगी है। जिन रहोंके मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे, उन्हें मैंने पाण्डवींके पास अपनी ऑखीं देखा है । समुद्र-पार या समद्र-तटके वर्नोमें रहनेवाले वैराम, पारद, आभीर और कितव जातिके लोग, जो वर्षाके जलसे उत्पन्न अन्नके द्वारा ही जीवननिर्वाह करते हैं, अनेकों रत्न, वकरे, मेढे, गौ, सुवर्ण,



खचर, कॅट और तरह-तरहके कम्बल लिये मेंट देनेको

गोदमें रक्खा, परन्तु न अधिक मुजाऍ गिरीं और न तो तीसरा नेत्र छप्त हुआ ।

भगवान् श्रीकृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी बुआसे मिलने और उनके लडकेको देखनेके लिये चेदिपरीमें आये । प्रणाम, आगीर्वाद और कुशल-मङ्गलके पश्चात् स्वागत-सत्कार हुआ । अनन्तर बुआने अपने भतीजे श्रीकृष्ण-की गोदमें प्रेमसे अपना बालक रख दिया। उसी समय उसकी अधिक दो भुजाएँ गिर गया और तीसरा नेत्र गायव हो गया । शिशुपालकी माता व्याकुल एवं भयभीत होकर श्रीकृष्णसे कहने लगी—'श्रीकृष्ण ! मैं तुमसे डर गयी हूं । तुम आतोंको आश्वासन और भयभीतोंको अभय देते हो। इसलिये मुझे एक वर दो । तुम मेरी ओर देखकर शिञ्जपालके सारे अपराध क्षमा कर देना । वस, मै केवल इतना ही वर मॉगती हूँ । श्रीकृष्णने कहा—'बुआजी । तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारे पुत्रके ऐसे सौ अपराध भी क्षमा कर दूंगा, जिनके बदले इसे मार डालना चाहिये।' भीमसेन ! इसीसे कुल-कलङ्क शिशुपालने आज भरी सभामे मेरा तिरस्कार किया है ! भला, और किस राजाकी ऐसी हिम्मत है, जो इस प्रकार मेरा अपमान कर सके <sup>१</sup> यह कुल-कलङ्क अब कालके गालमें है । इस समय यह मूर्ख हमलोगोंको कुछ न समझकर सिंहके समान दहाड़ रहा है, परन्तु इसे पता नहीं कि कुछ ही क्षणोंमें श्रीकृष्ण अपने इस तेजको छे छेना चाहते हैं।

भीष्मकी वात शिशुपालसे सही नहीं गयी। वह क्रोधसे जलकर कहने लगा-- 'भीष्म । तुम भाटके समान वार-बार जिसका गुणगान कर रहे हो, वह कृष्ण क्यों नही मुझपर अपना प्रभाव दिखलाता <sup>१</sup> हम तो निश्चय ही उससे द्वेष करते हैं। यदि तुम्हारी आदत ही प्रशंसा करनेकी है तो दूसरोकी प्रशसा क्यों नहीं करते १ दरदराज बाह्वीककी स्तुति करो, जिसके जन्मते ही पृथ्वी कॉप उठी यी। अङ्ग-वडाधिपति कर्णः महारयी द्रोण और अश्वत्यामा-इनकी भरपेट स्तृति कर लो । क्या तुम्हें प्रगसा करनेके लिये कोई मिलता ही नहीं ? तुम अपने मनसे ही मोजपति कंसके चरवाहे दुरात्मा कृष्णको ही सब कुछ मानकर बातें बघार रहे हो ! वास्तवमें इन राजाओंकी दयासे ही तुम जी रहे हो । ये चाहें तो अभी तुम्हारे प्राण छे छें । सचमुच तुम बहुत ही खोटे हो। भीष्मपितामहने कहा—'शिशुपाल। तू कहता है कि मै राजाओंकी दयासे जीवित हूँ, परन्तु मैं इन राजाओंको तृणके वरावर भी नहीं समझता । इमने जिन श्रीकृष्णकी पूजा की है, वे सबके सामने ही बैठे हैं । जो मरनेके लिये उताबले हो रहे हों, वे चक्र-गदाधारी श्रीकृष्णको युद्धके लिये ललकारते क्यों नहीं १ में दावेके साय कहता हूँ कि उनको ललकारनेवाला रणभूमिमें धराजायी होगा और उसे उन्हींके शरीरमें स्थान मिलेगा ।' शिशुपाल जोशमें आकर श्रीकृष्णकी ओर रख करके वोला—'कृष्ण! में तुम्हें ललकारता हूँ । आओ, मुझसे मिड जाओ । में पाण्डवोंके साथ तुम्हें यमपुरी मेज दूँ । पाण्डवोंने मूर्खतावश तुम्हारे-जैसे दास, मूर्ख और अयोग्यकी पूजा की है । अव तुमलोगोंका वध ही उचित है।'

शिश्यपालकी वात समाप्त होनेपर भगवान् श्रीकृष्णने वड़ी गम्भीरतासे मधुर शब्दोंमें कहा— राजाओ ! यह हम लोगोंका सम्बन्धी है । फिर भी हमसे वडी शत्रुता रखता है । इसने हम यदुवशियोंका सत्यानाश करनेमें कोई कोर-कसर नहीं की । इस दुरात्माने मेरे प्राग्न्योतिषपुर चले जानेपर बिना किसी अपराधके ही द्वारकापुरी जला देनेकी चेष्टा की । जिस समय भोजराज रैवतक पर्वतपर विहार करनेके लिये गये हुए थे, इसने उनके सभी साथियोंको मार डाला अयवा बाँघकर अपनी राजधानीमें छे गया । जब मेरे पिता अश्वमेध कर रहे थे, तब इस पापात्माने उसमें विष्न डालनेके लिये यशीय अश्वको पकडु लिया या । यदुवंशी तपस्वी बभूकी पत्नी जिस समय सौवीरदेशके लिये जा रही थीं, यह उन्हें देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक हर छे गया । इसकी ममेरी बहुन भद्रा करूपराजके लिये तपस्या कर रही थी, परन्तु इसने छलसे रूप बदलकर उसे हर लिया । यह सब देख-सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होता था, परन्तु अपनी बुआकी बात मानकर में अवतक सहता रहा । आज यह दुष्ट आपलोगोंके सामने ही विद्यमान है। यहाँ इसने भरी सभामें मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है। वह आपलोग देख ही रहे हैं । इससे आपलोग समझ सकते हैं कि आपलोगोंकी अनुपरियतिमें इसने क्या किया होगा । आज इसने इस आदरणीय राज-समाजके वीचमें घमण्डवश जो दुर्व्यवहार किया है, उसे में कदापि सहन नहीं कर सकता।

मगवान् श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे ये कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और ठठा-ठठाकर हँसने लगा। उसने कहा—'कृष्ण। यदि तुझे सौ वार गरज हो तो मेरी वात सुन और सह। न गरज हो तो जो चाहे कर ले। तेरे क्रोध या प्रसन्नतासे न मेरी कुछ हानि है और न तो लाम।' जिस

माला-पगड़ी, वसुदानने साठ वर्पका हायी, एकलव्यने जूते, अवन्तिराजने अभिपेकके लिये अनेक तीर्थोंका जल लाकर टिया । शस्यने सुन्दर मूठकी तलवार और सुवर्णजटित पेटी, चेकितानने तरकस और काशिराजने धनुप दिया । इसके बाद परोहित धीम्य और महर्षि व्यासने नारद, असित और देवल मुनिके साय युधिष्ठिरका अभिषेक किया; उस अभिषेकमें महर्पि परशुरामके साय बहुत-से वेदपारदर्शी ऋषि-महर्पि सम्मिलित हुए थे । उस समय युधिष्ठिर देवराज इन्द्रके समान शोभायमान हो रहे थे। अभिपेकके समय सात्यिकने राजा युधिष्ठिरका छत्र, अर्जुन और भीमसेनने व्यजन तथा नुकुल एवं सहदेवने दिव्य चमर ले रक्खे थे । वरुण देवताका कलगोदधि शङ्का, जिसे ब्रह्माने इन्द्रको दिया था, और सहस्र छिद्रोंका फुहारा, जिसे विश्वकर्माने अभिषेकके लिये तैयार किया था, लेकर श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको दिया और उसीसे उनका अभिषेक किया। पिताजी ! यह सव देखकर मुझे वडा दुःख हुआ है । अर्जुनने वड़े गौरव और प्रसन्नता-के साथ पाँच सौ बैल ब्राह्मणोंको दिये। उनके सीग सोनेसे



मढ़े हुए ये। राजस्य यज्ञके समय युधिष्ठिरकी जैसी सौभाग्य-लक्ष्मी चमक रही थी वैसी रिन्तदेव, नाभाग, मान्धाता, मनु, पृथु, भगीरय, ययाति और नहुषकी भी नहीं होगी। पिताजी! इन्हीं सब कारणोंसे मेरा दृदय विदीर्ण हो रहा है। चैन नहीं है। मैं दिनोंदिन दुवला और पीला पड़ता जाता हूँ। शोकके समुद्रमें गोते खा रहा हूँ।

दुर्योधनकी वात सुनकर धृतराष्ट्रने कहा—'वेटा!

तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो । पाण्डवींसे द्वेष मत करो । द्वेपीको मृत्यत्रस्य कष्ट भोगना पडता है । जब वे तुमसे द्वेष नहीं करते, तब तुम मोहवश उनसे द्वेष करके क्यों अशान्त हो रहे हो ? उनकी सम्पत्ति क्यों चाहते हो ! यदि तुम्हें उनके समान यज्ञ-वैभवकी चाह है तो ऋत्विजोंको आज्ञा दो, तुम्हारे लिये भी राजसूय महायज्ञ हो जाय । तुम्हें भी राजालोग तरह-तरहकी मेंट दें । वेटा ! दूसरेका धन चाहना तो छुटेरोंका काम है। जो अपने धनसे सन्तुष्ट रहकर धर्ममें स्थित रहता है, वही सुखी होता है । दूसरोंका धन मत चाहो । अपने कर्तव्यकर्ममें लगे रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है, उसकी रक्षा करो । यही वैभवका लक्षण है । जो विपत्तिसे दवता नहीं, कुरालतासे अपने काम करता है और चाहता है सबकी उन्नति, जो सावधान और विनयी है, उसे सर्वदा मङ्गलके ही दर्शन होते हैं। अरे बेटा ! वे तो तेरी रक्षक भुजा हैं। उन्हें काटो मत । उनका धन भी तो तुम्हारा ही धन है न ! इस गृहकलहमें अधर्म-ही-अधर्म है । उनके और तुम्हारे दादा एक है । तुम क्यों अनर्थका बीज वो रहे हो ११

दुर्योधनने कहा — 'पिताजी ! आप तो बड़े अनुभवी है। आपने जितेन्द्रिय रहकर गुरुजनोंकी सेवा भी की है। फिर आप मेरे कार्य-साधनमें बाधा क्यों डाल रहे हैं ? क्षत्रियों-



का प्रधान कमें है शत्रुपर विजय । फिर इस स्वकर्ममें धर्म-अधर्मकी शङ्का उठानेसे क्या मतलब र गुप्त या प्रकट उपायसे शत्रुओंको दवानेका साधन ही शस्त्र है । केवल मार-काटके साधर्नोको ही तो शस्त्र नहीं कहते । असन्तोषसे ही राज्यलक्ष्मी-की प्राप्ति होती है । इसलिये मैं तो असन्तोषसे ही प्रेम करता लाचारी है। आपको द्वारका भी तो जाना ही पड़ेगा। वितनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण धर्मराजको साथ लेकर अपनी बुआ कुन्तीके पास गये और बड़ी प्रसन्नतासे बोले— 'बुआजी! आपके पुत्रोंने सम्राट्का पद प्राप्त कर लिया। इनका मनोरथ पूरा हो गया। धन-सम्पत्ति भी बहुत अधिक मिल गयी। अब आप प्रसन्नतासे रिहये। मैं आपकी आजा लेकर द्वारका जाना चाहता हूँ।' इस प्रकार सुभद्रा और द्रोपदीको भी प्रसन्न कर भगवान् श्रीकृष्ण महलसे बाहर आये, स्नान-जप आदि करके ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया। इसी समय दारक मेघके समान स्थामवर्ण रथ सजाकर ले आया। उदारशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण गरुडध्वज रथके

पास पघारे, प्रदक्षिणा की और उसपर सवार हो गये । रय रवाना हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयोंके साय पैदल ही रयके पीछे-पीछे चलने लगे। कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णने क्षणमर रय रोककर धर्मराजसे कहा—'राजेन्द्र! जैसे मेघ समस्त प्राणियोंकी रक्षा करता है, जैसे विशाल वृक्ष समी पिक्षयोंको आश्रय देता है, वैसे ही आप वड़ी सावधानीसे प्रजाका पालन कीजिये। जैसे समी देवता देवराज इन्द्रका अनुगमन करते हैं, वैसे ही आपके समी माई आपकी इच्छा पूर्ण करें।' इस प्रकार एक-दूसरेसे कह-सुन और मिल-मेंटकर श्रीकृष्ण और पाण्डव अपने-अपने स्थानपर चले गये।

#### धर्मराज युधिष्ठिरसे न्यासका भविष्य-कथन

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जव महायज्ञ राजसूय, जिसका होना अत्यन्त दुर्लभ है, समाप्त हो चुका

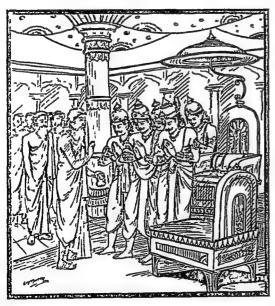

तव भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन अपने शिष्योंके साथ धर्मराज युधिष्ठिरके पास आये। युधिष्ठिरने माइयोंके साथ उठकर पाद्य, आसन आदिके द्वारा उनकी पूजा की; उन्होंने सुवर्ण-सिंहासनपर वैठकर युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंको मी बैठनेकी आज्ञा दी। उन सबके बैठ जानेपर भगवान् व्यासने कहा— 'कुन्तीनन्दन! तुमने परम दुर्लम सम्राट्पद प्राप्त करके इस देशकी बड़ी उन्नति की है। यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि

तुम्हारे-जैसे सत्पुत्रसे कुरुवशकी कीर्ति वढ गयी। इस यशमे मेरा भी खूब सत्कार हुआ । अब मैं तुमसे जानेकी अनुमति चाहता हूँ । अर्मराजने हाय जोड़कर पितामह व्यासका चरणस्पर्श किया और कहा- भगवन् । मुझे एक वातका संशय है। आप ही उसे दूर कर सकते हैं। देवर्पि नारदने कहा या कि वज्रपात आदि दैविक, धूमकेतु आदि आन्तरिक्ष और भूकम्प आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं। आप कृपा करके यह बतलाइये कि शिज्यपालकी मृत्युसे उनकी समाप्ति हो गयी या वे अभी बाकी हैं। १ धर्मराज युधिष्ठिरका प्रश्न सुनकर भगवान् श्रीकृष्णद्दैपायनने कहा-- 'राजन् ! इन उत्पातींका फल तेरह वर्षके वाद होगा और वह होगा समस्त क्षत्रियोंका सहार । उस समय दुर्योधनके अपराधसे तुम्हीं निमित्त बनोगे और सब क्षत्रिय इकटे होकर भीमसेन और अर्जुनके वल्से मर मिटेंगे। भगवान् श्रीकृष्णद्वेपायन इस प्रकार कहकर अपने शिष्योंके साथ कैलास चले गये। धर्मराज युधिष्ठिर चिन्ता और शोकसे विह्नल हो गये। उनकी सॉस गरम चलने लगी । वे वीच-वीचमें भगवान व्यासकी बात याद करके अपने भाइयोंसे कहते कि 'भाइयो । तुम्हारा कल्याण हो, आजसे मेरी जो प्रतिशा है उसे सुनो । अव में तेरह वर्ष जीकर ही क्या करूँगा ? यदि जीना ही है तो आजसे मै किसीके प्रति कडवी बात नहीं कहूँगा । भाई-बन्धुओंकी आज्ञामें रहकर उनके कयनानुसार काम कलॅगा। अपने पुत्र और शत्रुके प्रति एक-सा वर्ताव करनेसे मुझमें भेद-भाव नहीं रहेगा । यह मेद-भाव ही तो लड़ाईकी जड है न !' घर्मराज

उनका यथोचित सत्कार करके पूछा-- 'विदुरजी! आपका मन कुछ खिन्न-सा जान पड़ता है। आप सकुराल तो आये है न ? हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञाका पालन तो करते हैं ? वैक्य तो उनके अधीन हैं ?' विदुरजीने कहा-- (देवराज इन्द्रके समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र एवं सगे-सम्बन्धियोंके साथ सकुशल हैं। आपकी कुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने यह सन्देश मेजा है कि 'युधिष्ठिर ! मैंने भी तुम्हारी सभा-जैसी एक बड़ी सुन्दर सभा बनवायी है। तुम अपने माइयोंके साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयोंके साथ द्यत-क्रीडा करो।" भृतराष्ट्रका सन्देश सनकर धर्मराज सुधिष्ठिरने कहा-'चाचाजी। द्यत खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान पड़ता। वह तो केवल झगड़े-बखेड़ेकी ही जड़ है। ऐसा कौन भला आदमी होगा जो जुआ खेलना पसंद करेगा ? इस सम्बन्धमें आपकी क्या सम्मति है ! हमलोग तो आपके परामर्शके अनुसार ही काम करना चाहते हैं। विदुरने कहा- 'धर्मराज! मैं यह भलीभाँति जानता हूँ कि जूआ



खेलना सारे अनर्थोंका मूल है। मैने इसे रोकनेके लिये बहुत प्रयत्न किया, परन्तु सफलता न मिली। मैं धृतराष्ट्रकी आशासे विवश होकर आया हूँ। आप जो उचित समझें, वही करें।' युधिष्ठिरने पूछा—'महात्मन्! क्या वहाँ धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन, दुःशासन आदिके सिवा और मी खिलाड़ी इकटे हैं हमें किनके साथ जूआ खेलनेके लिये बुलाया जा रहा

है ?' विदुरजीने कहा—'गान्धारराज शकुनिको तो आप जानते ही हैं। वह पासे फेंकनेमें प्रसिद्ध, पासेंका निर्माता और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके अतिरिक्त विविंशति, चित्रसेन, राजा सत्यवत, पुरुमित्र और जय आदि भी वहां विद्यमान हैं।' युधिष्ठिरने कहा—'चाचाजी। तब तो आपका कहना ही ठीक है। इस समय वहां वड़े-बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियोंका जमघट है। अस्तु, सारा संसार ही दैवके अधीन है। कोई खतन्त्र नहीं। यदि धृतराष्ट्र मुझे न बुलाते तो मैं शकुनिके साथ जूआ खेलनेके लिये कदापि नहीं जाता।'

धर्मराजने विदुरजीते ऐसा कहकर आज्ञा की कि 'प्राता-काल द्रौपदी आदि रानियोंके साथ हम सब भाई हिस्तनापुर चलेंगे।' तैयारी पूरी हो गयी। प्रातःकाल चलनेके समय युधिष्ठरकी राज्यलक्ष्मी उनके रोम-रोमसे फूटी पड़ती थी। हिस्तनापुर पहुँचकर धर्मात्मा युधिष्ठर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य तथा अश्वत्यामाके साथ विधिपूर्वक मिले। तदनन्तर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शस्य, शकुनि, समागत राजा, दुःशासन आदि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुरुवंशियोंसे मिल-जुलकर राजा धृतराष्ट्रके पास गये। धर्मराजने पतिन्नता गान्धारी एवं प्रज्ञाचक्षु पितातुल्य धृतराष्ट्रको प्रणाम किया। उन्होंने बड़े प्रेमसे पाण्डवोंका सिर सूँघा। पाण्डवोंके आगमनसे कौरबोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। धृतराष्ट्रने उन्हें रक्नजटित महलोंमें ठहराया। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी अन्तःपुरकी स्त्रियोंसे यथायोग्य मिलीं।

दूसरे दिन प्रातःकाल ही सब लोग नित्यक्रमंसे निष्टत्त होकर धृतराष्ट्रकी नवीन सभामें गये। जूएके खिलाड़ियोंने वहाँ सबका सहर्ष स्वागत किया। पाण्डवोंने समामें पहुँचकर सबके साथ यथायोग्य प्रणाम-आशीर्वाद, स्वागत-सत्कार आदिका व्यवहार किया। इसके वाद सब लोग अपनी-अपनी आयुके अनुसार योग्य आसनपर बैठ गये। तदनन्तर मामा चकुनिने प्रस्ताव किया—'धर्मराज! यह सभा आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब पासे डालकर खेल ग्रुरू करना चाहिये।' युधिष्ठरने कहा—'राजन्! जुआ खेलना तो छलरूप और पापका मूल है। इसमें न तो क्षत्रियोचित वीरता-प्रदर्शनका अवसर है और न तो इसकी कोई निश्चित नीति ही है। जगत्का कोई भी भलामानुस जुआरियोंके कपटपूर्ण आचरणकी प्रशंसा नहीं करता। आप जूएके लिये क्यों उतावले हो रहे हैं ? आपको निर्दय पुक्षोंके समान

चाहिये। तुम्हारा यह समझना ठीक नहीं है कि मेरा कोई सहायक नहीं। क्योंकि तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे अधीन एव अनुयायी है। महाधनुर्धर द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्यामा, सूत-पुत्र कर्ण, महारयी कृपाचार्य, राजा सौमदित तथा उसके भाई तुम्हारे पक्षमे है। तुम इनकी सहायतासे चाहो तो सारे भूमण्डलको जीत सकते हो।

दुर्योधनने कहा—मामाजी ! यदि आपकी आज्ञा हो तो आपको और आपके वतलाये हुए राजाओंको तथा औरोको भी साथ लेकर में पाण्डवोंको जीत लूँ और उन्हें हॅसनेका मजा चला दूँ। इस समय पाण्डवोंको जीत लेनेपर सारा भूमण्डल मेरा हो जायगा, सब राजा तथा वह दिव्य सभा भी मेरे अधीन हो जायगी।

राकुनिने कहा—दुर्योधन! भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन,

मीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदिको युद्धमं जीतना बड़े-बड़े देवताओं की शिक मे भी बाहर है। ये सब महारयी, श्रेष्ठ धनुर्धर, अख्र-विद्यामें कुशल और उत्तम योद्धा हैं। अच्छा, में तुम्हें युधिष्ठिरको जीतनेका उपाय बतलाता हूं। युधिष्ठिरको जूएका शौक तो बहुत है, परन्तु उन्हें खेलना नहीं आता। यदि उन्हें जूएके लिये बुलाया जाय तो वे 'ना' नहीं कर सकेंगे। और मै जूआ खेलनेमें ऐसा निपुण हूं कि भूमण्डलमे तो क्या, त्रिलोकीमें भी मेरे समान कोई नहीं है। इसलिये तुम उनको बुलाओ, मै चतुराईसे उनका सारा राज्य और वैभव ले दूंगा। दुर्योधन! ये सब बातें तुम अपने पिता धृतराष्ट्रसे कही, उनकी आशा मिलनेपर मैं उन्हें अवस्य जीत लूँगा।

दुर्योधनने कहा—मामाजी, आप ही कहिये। में नहीं कह सकूँगा।

## दुर्योधन और धतराष्ट्रकी बातचीत तथा विदुरकी सलाह

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! हस्तिनापुर लैटनेपर शकुनिने प्रजाचक्षु धृतराष्ट्रके पास जाकर कहा-'महाराज ! मैं आपको समयपर यह सूचित किये देता हूँ कि दुर्योधनका चेहरा उतर गया है । वह दिनोंदिन दुवला और पीला होता जा रहा है । आप उसके शत्रुजनित शोक, चिन्ता और हार्दिक सन्तापका पता क्यों नहीं लगाते ? धृतराष्ट्रने दुर्योधनको सम्बोधन करके कहा-'बेटा । तुम इतने खिन क्यों हो रहे हो ! क्या शकुनिके कथनानुसार तुम पीले दुवले एव विवर्ण हो गये हो १ मुझे तो तुम्हारे जोकका कोई कारण नहीं मालूम होता । तुम्हारे भाई और मित्र भी कोई अनिष्ट नहीं करते, फिर तुम्हारी उदासीका कारण ११ दुर्योधन-ने कहा-'पिताजी ! में तो कायरोंके समान खा-पी, पहनकर अपना समय काट रहा हूँ । मेरे हृदयमें द्वेषकी आग धधक रही है। जिस दिनसे मैंने युधिष्ठिरकी राज्यलक्ष्मी देखी है। मुझे खाना-पीना अच्छा नहीं लगता । मै दीन-दुर्वल हो रहा हूँ । युधिष्ठिरके यजमें राजाओंने इतना धन-रत्न दिया कि मैने उससे पहले उतना देखा तो क्या, सुनातक नहीं या। दात्रुकी अतुल धनरागि देखकर मै वेचैन हो गया हूँ। श्रीकृप्णने जो वहुमूल्य सामग्रियोंसे युधिष्ठिरका अभिषेक किया या, उसकी जलन मेरे चित्तमें अब भी बनी हुई है। लोग सब ओर तो दिग्विजय कर लेते हैं, परन्तु उत्तरकी ओर पश्चियोंके सिवा कोई नहीं जाता। पिताजी! अर्जुन

वहाँसे भी अपार धन-राशि ले आया । लाख-लाख ब्राह्मणोंके भोजन करनेपर सङ्केतरूपसे जो शङ्कष्विन होती थी, उसे बार-बार सुनकर मेरे रींगटे खड़े हो जाते । सुधिष्ठिरके ऐश्वर्यके समान इन्द्र, यम, वरुण, कुवेरका भी ऐश्वर्य नहीं होगा । उनकी राज्यलक्ष्मी देखकर मेरा चित्त जल रहा है । मैं अशान्त हो रहा हूँ ।

दुर्योधनकी वात समाप्त होनेपर धृतराष्ट्रके सामने ही शकुनिने कहा- 'दुर्योधन । वह राज्यलक्ष्मी पानेका उपाय मैं तुम्हें वतलाता हूं । मै चूतक्रीडामें संसारमें सबसे अधिक कुशल हूँ । युधिष्ठिर इसके गौकीन तो है परन्तु खेलना नहीं जानते । तुम उन्हें बुलाओ । मैं कपटचूतसे उन्हें जीतकर निश्चय ही उनकी सारी दिव्य सम्पत्ति ले लूँगा।' शकुनिकी बात पूरी हो जानेपर दुर्योधनने कहा--'पिताजी । द्यूत-क्रीडाकुशल मामाजी केवल चूतके द्वारा ही पाण्डवोंकी सारी राजलक्ष्मी छे छेनेका उत्साह दिखाते हैं। आप इनको आज्ञा दे दीजिये ।' घृतराष्ट्रने,कहा—'मेरे मन्त्री विदुर वड़े बुद्धिमान् हैं । मैं उनके उपदेशकें अनुसार ही काम करता हूं । उनसे परामर्श करके में निश्चय कल्ला कि इस विपयमें मुझे क्या करना चाहिये। वे दूरदर्शी हैं। जो वात दोनों पक्षके लिये हितकर होगी, वही वे कहेगे ।' दुर्योघनने कहा--'पिताजी ! यदि विदुरजी आ गये, तव तो वे आपको अवस्य रोक टेंगे। ऐसी अवस्थामे मैं निस्सन्देह प्राणत्याग कर दूंगा। तव आप रखाके लिये एक गॉवको और आत्माकी रक्षाके लिये देशको भी छोड़ दे। सर्वज महर्षि गुकाचार्यने जम्म दैत्यके परित्याग-के समय असुरोंसे एक बड़ी सुन्दर क्या कही थी, उसे मैं आपको सुनाता हूँ।

उन्होंने कहा या कि किसी वनमें वहत-से पक्षी रहा करते थे । वे सब-के-सब सोना उगला करते थे । उस देशका राजा बड़ा ही लोभी और मूर्ख या । उसने लोभवश अन्धे होकर एक साथ ही बहुत-सा सोना पानेके लिये उन पक्षियों-को मरवा डाला, जब कि वे अपने-अपने घोंसलोंमें निरीह भावते वैठे हुए थे। इस पापका फल क्या हुआ १ यही कि उसे उस समय तो सोना नहीं ही मिला, आगेका मार्ग भी वंद हो गया । मैं स्पष्ट कहे देता हूँ कि पाण्डवोंकी महान् धनराशि पानेके लालचसे आपलोग उनके साथ द्रोह न करें । नहीं तो उसी लोमान्व राजाके समान आपलोगोंको भी पीछे पछताना पड़ेगा । राजर्षि भरतकी पवित्र सन्तानो । जैसे माली उद्यानके दृक्षोंको सीचता है और समय-समयपर खिले पुष्पोंको चुनता भी रहता है, वैसे ही आप पाण्डवोंको स्नेह-जलसे सींचते रहिये और उपहाररूपमें उनसे वार-वार थोडा-थोड़ा धन लेते रहिये। वृक्षोंकी जडमे आग लगाकर उन्हें भस्म करनेके समान पाण्डवोंका सर्वनादा करनेकी चेष्टा मत कीजिये। आप निश्चय समझिये, पाण्डवोंके साथ विरोध करनेका फल यह होगा कि आपके सेवक, मन्त्री और पुत्रींको यमराजका अतिथि वनना पढ़ेगा । ये जव इकट्टे होकर रणभूमिमें आयेंगे, तव देवताओं के साथ स्वयं इन्द्र भी इनका मुकावला नहीं कर सकेगे।

सम्यो ! जूशा खेलना कृलहका मूल है । जूएसे आपसका प्रेम-भाव नष्ट हो जाता है । बढ़े भयके बनाव बन जाते हैं । दुर्योधन इस समय उसी विपत्तिकी सृष्टिमें सलझ है । इसके अपराधसे प्रतीक, शान्तनु और वाह्नीकके वंशज घोर सहुटमें पह जायेंगे । जैसे उन्मत्त वैल अपने सींगोंसे अपने-आपको ही घायल कर लेता है, वैसे ही दुर्योधन उन्माद-वश अपने राज्यसे मङ्गलका विहण्कार कर रहा है । आपलोग स्वयं विचार कीजिये । मोहवश अपने विचारका तिरस्कार मत कीजिये । महाराज ! अभी आप दुर्योधनकी जीत देखकर प्रसन्न हो रहे हैं; परन्तु इसीके कारण शीम ही युद्धका आरम्भ होगा, जिसमें बहुत-से वीर मारे जायेंगे । आप वार्तोमें तो जूएसे विरोध प्रकट करते हैं, परन्तु भीतर-

मीतरसे उसे चाहते हैं। यह विचारहीनता है। पाण्डवोंका विरोध बड़े अनर्थका कारण होगा।

प्रतीप और शान्तनुके वंशजो ! आपलोग इस समामें दुर्योघन आदिकी व्यक्षघोत्ति और कड़ी वार्ते सहन कर लें, परन्तु इस अज्ञानीके अनुयायी वनकर धधकती आगमें न कूरें । ये जूएके पागल जब पाण्डवोंका भरपेट तिरस्कार कर लेंगे और वे अपना क्रोध न रोक सकेंगे, तब घोर उपव्रक्षे समय आपलोगोंमेंसे कौन मध्यस्य बनेगा ! महाराज! आप तो जूएके पहले भी कोई दरिव्र नहीं थे, धनी थे । फिर आपने जूएसे धन बटोरनेका उपाय क्यों सोचा ! यदि आप पाण्डवोंका धन जीत भी लें तो इससे आपका क्या मला हो जायगा ! आप पाण्डवोंका धन नहीं, पाण्डवोंको ही अपनाइये । फिर तो उनकी सारी सम्यत्ति अपने-आप आपकी हो जायगी । इस पहाड़ी शकुनिके द्यूत-कौशलसे में अपरिचित नहीं हूं । यह छल करना खूब जानता है । वस, अब बहुत हो चुका । यह जिस राह आया है, उसी राह शीव्र इसे यहाँसे लोटा दीजिये । पाण्डवोंके साथ लड़ाई मत टानिये ।

दुर्योधनने कहा-विदुर ! यह कौन-सी वात है कि तुम सदा शत्रुओंकी प्रशंसा और इमलोगोंकी निन्दा करते हो ? अपने स्वामीकी निन्दा करना तो कृतझता है। तुम्हारी जीम तुम्हारे मनकी वात वतला रही है। तुम भीतर-ही-भीतर हमारे विरोधी हो । तुम हमारे लिये गोदमें वैठे सॉपके समान हो और पालनेवालेका गला घोंटनेपर उतारू हो। इससे बढ़कर पाप और क्या होगा ! क्या तुम्हें इसका भय नहीं है ! तुम समझ लो कि में चाहे जो कर सकता हूं। मेरा अपमान मत करो और कड़वी बात भी मत बोला करो । मै तुमसे अपने हितके सम्बन्धमें कव पूछता हूँ ? बहुत सह चुका, हद हो गयी। अब मुझे मत वेघो । देखो, संसारका शासन करनेवाला एक ही है, दो नहीं है। वहीं माताके गर्भमें भी शिशुपर शासन करता है। मैं भी उसीके शासनके अनुसार काम कर रहा हूँ। तुम वीचमें उछल-कूद मचाकर शत्रु मत बनो, मेरे काममें हस्तक्षेप मत करो । प्रज्वलित आगको उकसाकर भाग जाना चाहिये। नहीं तो हूँढे- राख भी नहीं मिलती। तुम्हारे-जैसे शत्रुपक्षके मनुष्यको अपने पास नहीं रखना चाहिये। इसलिये तुम जहाँ चाहो, चले जाओ। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है।

फाटकपर खड़े थे; परन्तु उन्हें कोई भीतर नहीं घुसने देता या । म्लेच्छदेशाधिपति प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त बहुत-से ऊँची जातिके घोड़े और उपहार लेकर आये थे, परन्तु उन्हें



भीतर घुसनेकी आज्ञा नहीं मिली । चीन, शक, ओड़, जंगली वर्वर, काले-काले हार, हुण, पहाड़ी, नीप एवं अनूप देशके वासी राजा रोके जानेके कारण द्वारपर ही खडे रहे। और भी किनने ही लोग दुरतक घावा मारनेवाले हायी, अरबों घोड़े, पद्मोंके मूल्यका सोना भेंटमें लेकर आये थे; परन्तु उनकी भी वही गति हुई । पिताजी । आप तो जानते ही हैं कि मेर और मन्दराचलके बीचमें शैलोदा नामकी नदी है। उसके दोनों तटींपर बॉसुरीके समान वजनेवाले बॉसींकी घनी छायाम खस, एकासन, अई, प्रदर, दीर्घवेण, पारद, कुलिन्द, तङ्गण और परतङ्गण आदि जातियाँ वसती हैं । उनके राजा डालियों में भर-भरकर चींटियोंके द्वारा चुनी खर्णराशि भेंटके लिये ले आये थे । उदयाचलनिवासी करूपराज और ब्रह्म-पुत्र नदके उभयतटनिवासी किरात भी, जो केवल चाम पहनते, शस्त्र रखते और कचा फल-मूल खाते हैं, उपहार छे-छेकर आये ये । कितने ही राजा खड़े-खड़े मीतर प्रवेश करनेकी बाट देखते और द्वारपाल उन्हें यज्ञान्तमें आनेकी आशा करते थे । वृष्णिवंशी श्रीकृष्णने अर्जुनका मान रखनेके लिये चौदह हजार हाथी दिये थे । पिताजी । इसमें सन्देह नहीं कि अर्जुन श्रीकृष्णके आत्मा और श्रीकृष्ण अर्जुनके आत्मा हैं। अर्जुन श्रीकृष्णसे जो काम पूरा करनेके लिये कहते हैं, वे उसे तत्काल पूरा कर देते हैं। अधिक क्या कहूँ, अर्जुनके लिये श्रीकृष्ण स्वर्गका त्याग कर सकते हैं और अर्जुन श्रीकृष्णके लिये हँसते-हँसते प्राण न्योछावर कर सकते हैं। अस्तु, चारों वर्णोंके दिये हुए प्रेमोपहार, विजातियोंकी उपस्थिति और उनके द्वारा सम्मान देखकर मेरी छाती जलने लगी है; में मरना चाहता हूँ। पिताजी। कहाँतक कहूँ, राजा युधिष्ठिर कचे और पक्षे अन्नसे जिनका मरण-पोषण करते हैं उनमें तीन पद्म दस हजार हायी-घोड़ोंके सवार, एक अरव रथी और असंख्य पैदल हैं। चारों वर्णोंके लोगोंमें मैंने तो ऐसा किसी-को नहीं देखा जिसने युधिष्ठिरके यहाँ मोजन, पान, अलङ्कार एवं सकार ग्रहण न किया हो। युधिष्ठिर अठासी हजार ग्रहस्थ स्नातकोंका मरण-पोषण करते है। दस हजार ऊर्घरता मुनिजन सुवर्णके पात्रोंमें प्रतिदिन मोजन करते है। पिताजी! द्रीपदी स्वयं मोजन करनेके पूर्व इस बातकी जॉच-पहताल



करती है कि कोई कुबड़े-बौने, लॅगड़े-लूले भोजन किये विना रह तो नहीं गये !

पिताजी। पाञ्चालोंके साय पाण्डवोंका सम्यन्य है और अन्वक तथा वृष्णिवंशी उनके सखा हैं। इसलिये केवल यही दोनों उन्हें कर नहीं देते। वाकी सभी उनके करद सामन्त हैं। बड़े-बड़े सत्यप्रतिज्ञ, विद्वान, व्रती, वक्ता, याज्ञिक, धैर्यशाली, धर्मात्मा एवं यशस्ती राजा भी युधिष्ठिरकी सेवामें संलग्न रहते हैं। राजा युधिष्ठिरके अभिषेकके समय वाहीक स्वर्णमण्डित रथ ले आये। राजा सुदक्षिणने उसमें काम्बोज देशके सफेद धोड़े जोते, महाबली सुनीयने रास लगायी और शिशुपालने ध्वजा। दक्षिण देशके राजाने कवच, मगधराजने

ऐसा कहनेपर चारों ओरसे धिकारकी बौछारें आने लगीं। सारी सभा क्षुच्य हो उठी। सम्य राजा शोकाकुल हो गये। भीप्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महात्माओंके शरीर पसीनेसे लथपय हो गये। विदुरजी सिर पकड़कर लंबी सांस लेते हुए मुँह लटकाकर चिन्ताग्रस्त हो गये। धृतराष्ट्र हर्षित हो

रहे थे | वे वार-बार पूछते—'क्या हमारी जीत हो ग्यी ?' दुःशासन, कर्ण आदिकी खल-मण्डली हॅसने लगी । परन्तु समासदोंके नेत्रोंसे ऑस् वह रहे थे | दुष्टात्मा शकुनिने विजयोन्मादसे मत्त होकर 'यह लिया' कहकर छलसे पासे फेंके और अपनी विजय घोषित कर दी ।

## कौरव-समामें द्रौपदी

चैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! अब दुर्योधनने विदुरजीको पुकारकर कहा-- 'विदुर! तुम यहाँ आओ। तुम जाकर पाण्डवींकी प्रियतमा सुन्दरी द्रौपदीको शीघ छे आओ । वह अभागिनी यहाँ आकर हमारे महलमें झाड़ लगावे और दासियोंके साथ रहे । विदुरजीने कहा- 'मूर्ख । वुझे पता नहीं है कि तू फॉसीमें लटक रहा है और मरनेवाला है। तभी तो तेरे मुहसे ऐसी बात निकल रही है। अरे! त् इन पाण्डव-सिंहोंको क्यों क्रोधित कर रहा है ! तेरे सिरपर विषेले सॉप क्रोधसे फन फैला-फैलाकर फ़फकार रहे है। तू उनसे छेड़खानी करके यमपुरी मत जा। देख, द्रीपदी कमी दासी नहीं हो सकती । युधिष्ठिरने अनिधकार उसे दावपर लगाया है । समासदो ! जब बॉसका नारा होनेपर होता है, तब उसमे फल लगते हैं । मतंबाले दुर्योघनने जड़-मूलसे नष्ट होनेके लिये ही जूएके खेलसे घोर बैर और महाभयकी सृष्टि की है। मरणासन पुरुषको हिताहितका शान नहीं होता । किसीको मर्मवेधी पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिये। कठोर और उद्देगकारी वचनका प्रयोग नहीं करना चाहिये। यह सब अधःपतनका हेतु है। कड़वी बात निकलती तो मुंहसे है। पर जिसके लिये निकलती है, उसके मर्मस्थानमें चुमकर रात-दिन विह्नल किया करती है। इसलिये ऐसा कभी नहीं करना चाहिये। धृतराष्ट्र बड़े भयद्वर और विकट सङ्कटके निकट पहुँच गया है । दुःशासन आदि भी इसीकी हाँ-में-हाँ मिलाते हैं। चाहे तूँबा जलमें डूब जाय, पत्यर तैरने लगे; परन्तु यह मूर्ख मेरी हितकारी बात नहीं मानेगा। यह मित्रोंकी श्रेष्ठ और हितभरी बात नहीं सुनता। इसका लोम बढता जा रहा है। इससे निश्रय होता है कि जीव ही कौरवोंके सर्वस्वनाशका हेतु मयङ्कर विष्वंस होगा ।

अव मदान्य दुर्योधनने विदुरको धिकारकर भरी सभामें प्रातिकामीसे कहा-'तुम इसी समय जाकर द्रौपदीको हे आओ। पाण्डवींसे डरनेकी कोई बात नहीं है।' प्रातिकामी

दुर्योधनके आज्ञानुसार द्रौपदीके पास गया और कहा—'सम्राज्ञी! सम्राट् युधिष्ठिर जूएमें सेन धन हार गये। जन दानपर लगानेको कुछ न रहा तव उन्होंने भाइयोंको, अपनेको और अन्तम आपको भी हार दिया । अब आप दुर्योधनकी जीती हुई वस्तुओंमें हैं। आपको लानेके लिये उन्होंने मुझे भेजा है। जान पड़ता है अब कौरवोंका नाश निकट आया है ।' द्रौपदीने कहा---'सतपुत्र ! अवस्य विधाताका यही विधान है। बालक, वृद्ध सभीपर दुःख-सुख तो पड़ते ही हैं। जगत्में धर्म सबसे बड़ी वस्तु है। यदि हम दृढ़तासे धर्मपर आरूढ़ रहें तो वह हमारी रक्षा करेगा। तुम सभामें जाओ और वहाँके धर्मात्माओं-से पूछो कि ऐसे अवसरपर मुझे क्या करना चाहिये। मैं धर्मका उछाडुन नहीं करना चाहती। १ द्रौपदीकी बात सुनकर प्रातिकामी समामें लौट आया और सभासदोंसे पूछा कि द्रीपदीको क्या उत्तर दें । उस समय सभासदोंने अपना-अपना मुँह नीचे कर लिया। दुर्योधनका हठ जानकर किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया । महातमा पाण्डव उस समय बड़े दुखी और दीन हो रहे थे। वे सत्यसे वॅधे होनेके कारण क्या करना चाहिये, इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेमें असमर्थ थे। पाण्डवींकी खिन्नतासे लाभ उठाकर दुर्योधनने कहा-'प्रातिकामी ! जा, तू द्रौपदीको यहीं ले आ । उसके प्रश्नका उत्तर यहीं दे दिया जायगा । प्रातिकामी द्रौपदीके क्रोधरे भी डरता या । उसने दुर्योधनकी वात टालकर सभासदोंसे फिर पूछा कि 'में द्रौपदीसे क्या कहूं १' दुर्योधनको यह बात बहुत बुरी लगी । उसने प्रातिकामीकी ओर कठोर दृष्टिसे देखकरं अपने छोटे भाई दुःशासनसे कहा-- भाई ! यह क्षुद्र प्रातिकामी भीमसेनसे डर रहा है । इसलिये तुम स्वय जाकर द्रौपदीको पकड़ लाओ । ये हारे हुए पाण्डव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ।

बड़े भाईकी आज्ञा सुनते ही दुःशासन लाल-लाल नेत्र किये वहाँसे चल पड़ा और पाण्डवोंके निवासस्थानमें जाकर हूँ । सम्पत्ति रहनेपर भी उसकी वृद्धिके लिये प्रयत्न करना नीति-निपुणता है । जो असावधानतावश शत्रुकी उन्नतिकी ओरसे उदासीन रहता है, वह उसके हाथों अपना सर्वस्व खो वैठता है । वृक्षकी जडमे लगे दीमक अपने आश्रय वृक्षको ही खा डालते हैं । वैसे ही साधारण शत्रु भी बल-वीर्यसे अभिवृद्ध होकर बड़े-बर्डोंका संहार कर डालते हैं । शत्रुकी लक्ष्मीको देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिये । हर समय न्यायको सिरपर चढ़ाये रखना भी भार ही है । धन बढानेकी अभिलापा उन्नतिका बीज है । पाण्डवोंकी राज्यलक्ष्मी अपनाये बिना मैं निश्चिन्त नहीं हो सकता । अब मेरे लिये केवल दो ही मार्ग है—पाण्डवोंकी सम्पत्ति ले लेना अथवा मृत्यु । मेरी वर्तमान दशासे तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है ।

धृतराष्ट्रने कहा—'वेटा! मैं तो बलवानोंके साथ विरोध करना किसी प्रकार उचित नहीं समझता। क्योंकि वैर-विरोधसे झगड़ा-वखेडा खडा हो जाता है और वह कुल-नागके लिये दिना लोहेका शस्त्र है।' दुर्योधनने कहा— 'पिताजी! यह कोई नयी वात तो नहीं है। पुराने लोग चूत-कीड़ा किया करते थे। उनमें न तो झगडा-बखेडा खडा होता या और न तो युद्ध । आप मामाजीकी वात मान छीजिये और शीघ ही सभा-मण्डप वनानेकी आजा दीजिये।' धृतराष्ट्रने कहा—'बेटा ! तुम्हारी वात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी जो मौज हो, करो। देखो, कहीं तुम्हें पीछे पछताना न पड़े। क्योंकि तुम धर्मके विपरीत जा रहे हो। महात्मा विदुरने अपनी विद्या और बुद्धिके प्रभावसे सारी वार्ते पहलेसे ही जान छी हैं। सयोग ही ऐसा है। छाचारी है। क्षत्रियोंके क्षयका महान् भयद्वर समय निकट आता दीख रहा है।'

राजा घृतराष्ट्रने सोचा कि दैव अत्यन्त दुस्तर है। दैवके प्रतापसे वे अपने विचार भूल गये। पुत्रकी बात मानकर उन्होंने सेवकोंको आजा दी कि 'तुमलोग शीघ ही तोरणस्पाटिक नामकी सभा तैयार कराओ। उसमें एक हजार खम्मे एव सुवर्ण तथा वैदूर्यसे जटित सौ दरवाजे हों। उसकी लबाई-चौडाई एक-एक कोसकी हो। र राजाजानुसार कारीगरोंने सभा तैयार की और उसे तरह-तरहकी वस्तुओंसे सजा दिया।

## युधिष्ठिरको हस्तिनापुर बुलाना और कपट-चूतमें पाण्डवोंकी पराजय

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय । अब राजा धृतराष्ट्रने अपने मुख्य मन्त्री विदुरको बुलवाकर कहा कि

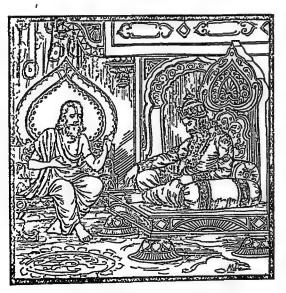

'विदुर'! तुम मेरी आज्ञासे इन्द्रप्रस्य जाओ और पाण्डुनन्दन म० थं० २७—

युधिष्ठिरको शीघ ही यहाँ बुला लाओ । युधिष्ठिरसे कहना कि हमने एक रक्तजिटत सभा, जिसमें सुन्दर गय्या और आसन स्थान-स्थानपर सुसिज्जित है, बनवायी है । उसे वे अपने भाइयोके साथ आकर देखें और सब इप्ट-मिन्नोंके साथ खूत-क्रीडा करें ।' महात्मा विदुरको यह बात न्यायके प्रतिकृल जान पड़ी । उन्होंने इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्रसे कहा—'आपकी यह आशा मुझे उचित नहीं जान पडती । आप ऐसा कदापि न करें । इससे आपके पुत्रोंमें वैर-विरोध और ग्रह-कलह हो जायगा, जिससे सारे बगका नाश हो सकता है ।' धृतराष्ट्रने कहा—'विदुर ! यदि दैव विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधनके वैर-विरोधसे भी मुझे कोई दुःख नहीं होगा । ससारमें कोई स्वतन्त्र नहीं, सब दैवके अधीन हैं । तुम ज्यादा सोच-विचार न करके मेरी आशा स्वीकार करो और परम प्रतापी पाण्डवोंको ले आओ ।'

विदुरजी इच्छा न होनेपर भी धृतराष्ट्रकी आज्ञाते विवश होकर शीघ्रगामी रथपर सवार हो इन्द्रप्रस्य गये । वहाँकी जनताने स्वागतपूर्वक उन्हें धर्मराजके ऐञ्चर्यपूर्ण राजमन्दिरमें पहुँचाया । राजा युधिष्ठिर वहें प्रेमते उनते मिले । युधिष्ठिरने

पहुँचता हूँ कि द्रौपदी जूएमें नहीं हारी गयी। विकर्णकी वात सुनकर सभी समासद् उसकी प्रशंसा और शकुनिकी निन्दा करने छगे। चारों ओर कोलाहल होने लगा। श्रान्ति होनेपर कर्णने क्रोघमें भरकर विकर्णका हाथ पकड़ लिया और वोला-'विकर्णं! त् इतनी उल्टी वार्ते क्यों कर रहा है ! माल्म होता है कि त् अरणिसे उत्पन्न अग्निके समान अपने वंगका ही सत्यानाश करना चाहता है । द्रौपदीके वार-वार पूछनेपर भी कोई सभासद् उत्तर नहीं दे रहा है, इसका अर्थ यह है कि सब लोग उसको धर्मके अनुसार जीती हुई मानते हैं । त् वचपन-के कारण धीरज खोकर बड़े-बूढोंकी-सी वार्ते वना रहा है। एक तो तू दुर्योधनसे छोटा और दूसरे धर्मके मर्मसे अनिमज्ञ है। तेरी तुच्छ बुद्धिके निर्णयका महत्त्व ही क्या है ! युधिष्ठिरने अपना सर्वस्व दावपर लगाकर हार दिया, तब द्रौपदी विना जीती कैसे रही १ द्रीपदी भी तो 'सर्वस्व' के भीतर ही है। क्या द्रौपदीको दावपर लगानेमे पाण्डवोंकी सम्मति नहीं थी ! यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदीको रजस्वला होनेके समय समामें नहीं लाना चाहिये या तो इसका उत्तर भी सुन । देवताओंने स्त्रीके लिये एक ही पतिका विधान किया है । द्रौपदी पाँच पतियोंकी स्त्री होनेके कारण निस्सन्देह वेश्या है। इसलिये मेरी समझसे इसे एकवल्ला अथवा वस्त्रहीना होनेपर भी सभामें लाना अनुचित नहीं है । अतः पाण्डव, उनकी पत्नी द्रौपदी और उनका सब घन जीत लिया गया है। अब कर्णने दुःशासनकी ओर देखकर कहा-- 'दुःशासन ! विकर्ण वालक होकर वड़े-वूढोंकी-सी वार्ते कर रहा है । इसपर ध्यान मत दो और द्रौपदी तथा पाण्डवोंके सारे वस्त्र उतार लो ।' कर्णकी बात सुनते ही पाण्डवींने अपने ऊपरके वस्त्र उतार डाले और दुःशासन वलपूर्वक द्रौपदीका वस्त्र उतारनेका प्रयत्न करने लगा।

जिस समय दुःशासन द्रौपदीका वस्त्र खींचने लगा, द्रौपदी मगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करके मन-ही-मन प्रार्थना करने लगी—'हे गोविन्द । हे द्वारकावासी ! हे सचिदानन्द-स्वरूप प्रेमघन ! हे गोपीजनवल्लम ! हे सर्वशक्तिमान् प्रमो ! कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं । क्या यह वात आपको माल्म नहीं है ! हे नाथ ! हे रमानाथ ! हे व्रजनाथ ! हे आर्तिनाशन जनार्दन ! मैं कौरवोंके समुद्रमें डूब रही हूं । आप मेरी रक्षा कीजिये । हे कृष्ण ! आप सिचदानन्दस्वरूप महायोगी हैं । आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवन-दाता हैं । गोविन्द ! मैं कौरवोंसे घरकर बड़े सद्घटमें पड़ गयी हूं । आपकी शरणमें हूं । आप मेरी रक्षा कीजिये । 'क

द्रौपदी त्रिभुवनपति भगवान् श्रीकृष्णके स्मरणमें तन्मय हो मुँह ढककर रोने लगी । उसकी आर्त पुकार भगवान श्रीकृष्णके पास पहुँची, उनका हृदय करुणासे भर आया। भक्तवत्तल प्रमु प्रेमपरवश होकर द्वारकाकी सेज, भोजन और लक्ष्मीको भी भूल गये और दौड़े-दौड़े द्रौपदीके पास पहुँचे । उस समय द्रौपदी अपनी रक्षाके लिये 'हे कृष्ण ! हे विष्णो ! हे हरे !' इस प्रकार पुकार-पुकारकर छटपटा रही थी । धर्मस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णने गुप्तरूपसे वहाँ आकर बहुत-से सुन्दर वस्त्रोंसे द्रौपदीको सुरक्षित कर दिया । दुरात्मा द्रःशासन द्रौपदीको नंगी करनेके लिये वस्त्रोंको जितना ही र्खाचता, उतनी ही वस्त्रोंकी बढ़ती होती जाती । इस प्रकार रंग-बिरंगे वहुत-से वस्त्रोंका ढेर लग गया। धन्य है! धर्मकी महिमा अद्भुत है ! श्रीकृष्णकी कृपा अनिर्वचनीय है । चारों ओर सभामें हलचल मच गयी । यह अद्भुत घटना देखकर सभी सभासद् स्पष्टरूपसे दुःगासनको धिकारने और द्रौपदीकी प्रशंसा करने लगे।

उस समय भीमसेनके दोनो होठ क्रोधसे कॉप रहे थे। उन्होंने भरी सभामे हाय-से-हांथ मलकर गरजते हुए शपथ र्छा—'देश-देशान्तरके नृपतिगण! ध्यानसे मेरी वात सुनें। ऐसी बात न कभी किसीने कही होगी और न कोई आगे

**क्ष गोविन्द** द्वारकावासिन् गोपीजनप्रिय। कृष्ण कौरवै. परिभृता मां किं न जानासि केशव। हे हे नाथ व्रजनाथातिनाशन ॥ रमानाथ कौरवार्णवमद्यां जनार्दन । मामुद्धरस्व कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन ॥ प्रपन्नां पाहि । गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम् ॥ ( ६७ । ४१-४४

कुमार्गसे हमे पराजित करनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये।' शकुनिने कहा—'युधिष्ठर! देखो, बलवान् और शकु-कुशल पुरुष दुर्वल एवं शलहीनके ऊपर प्रहार करते हैं। ऐसी धूर्तता तो सभी कामोंमें है। जो पासे फेंकनेमें चतुर है, वह यदि कौशलसे अनजानको जीत ले तो उसको धूर्त कहनेका क्या कारण है!' युधिष्ठिरने कहा—'अच्छी बात। यह तो बतलाइये, यहाँके इकटे लोगोंमेंसे मुझे किसके साय खेलना होगा! और कौन दाव लगावेगा! कोई तैयार हो तो खेल ग्रुरू किया जाय।' दुर्योधनने कहा—'दाव लगानेके लिये धन और रत्न तो मै दूँगा, परन्तु मेरी ओरसे खेलेंगे मेरे मामा शकुनि!'

जूआ प्रारम्भ हुआ, उस समय धृतराष्ट्रके साय बहुत-से राजा वहाँ आकर बैठ गये थे—भीष्म, द्रोण, कुपाचार्य



और विदुरजी भी; यद्यपि उनके मनमें बढ़ा खेद था। युधिष्ठिरने कहा कि 'सागरावर्तमें उत्पन्न, सुवर्णके सब आभू-पणोंमें श्रेष्ठ परम सुन्दर मिणमय हार में दावपर रखता हूँ। अब आप वताइये, आप दावपर क्या रखते हैं ?' दुर्योघनने कहा कि 'मेरे पास बहुत-सी मिणयाँ और धन हैं। मैं उनके नाम गिनाकर अहङ्कार नहीं दिखाना चाहता। आप इस दावको जीतिये तो !' दाव लग जानेपर पासींके विशेषश

शकुनिने हाथमें पासे उठाये और वोला, 'यह दाव मेरा रहा।' और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत रही। युधिष्ठिरने कहा—'शकुने! यह तो तुम्हारी चालाकी है। अच्छा, मैं इस बार एक लाख अठारह हजार मुहरोंसे मरी थैलियां, अक्षय धन-मण्डार और बहुत-सी सुवर्ण-राशि दावपर लगाता हूँ।' शकुनिने 'इसको भी मैंने जीत लिया' यह कहकर पासे फेंके और उसीकी जीत हुई। युधिष्ठिरने कहा—'भेरे पास तोंबे और लोहोंकी सन्दूकोंमें चार से खजाने बंद हैं। एक-एकमें पॉच-पॉच द्रोण सोना मरा है। वही मैं दावपर लगाता हूँ।' शकुनिने कहा—'लो, मैंने यह भी जीत लिया' और सचमुच जीत लिया। इस प्रकार मयद्भर जूआ उत्तरोत्तर बढने लगा। यह अन्याय विदुरजीसे नहीं देखा गया। उन्होंने समझाना-बुझाना शुरू किया।

विदुरजीने कहा-महाराज! मरणासन्न रोगीको औषघ अच्छी नहीं लगती । ठीक वैसे ही, मेरी वात आपलोगोंको अच्छी नहीं लगेगी । फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर सुनिये । यह पापी दुर्योधन जिस समय गर्भसे वाहर आया या गीदहके समान चिल्लाने लगा या। यह कुलक्षण कुरुवंशके नाशका कारण बनेगा । यह कुलकलङ्क आपके घरमें ही रहता है, परन्तु आपको मोहवश इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको नीतिकी बात बतलाता हूँ। जब शराबी शराब पीकर उन्मत्त हो जाता है, तब उसे अपने शराव पीनेका भी होश नहीं रहता । नशा होनेपर वह पानीमें द्भव मरता है या घरतीपर गिर पड़ता है । वैसे ही दुर्योधन जूएके नशेमें इतना उन्मत्त हो रहा है कि इसे इस बातका भी पता नहीं है कि पाण्डवोंसे वैर-विरोध मोल लेनेका फल इसकी घोर दुर्दशा होगी। एक भोजवंशी राजाने पुरवासियोंके हितके लिये अपने कुकर्मी पुत्रका परित्याग कर दिया या। भोज-वंशियोंने दुरात्मा कंसको छोड़ दिया या और भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा उसके मारे जानेपर वे सुखी हुए थे। राजन् ! आप अर्जुनको आजा दीजिये कि वह पापी दुर्योधनको दण्ड देकर ठीक कर दे। इसे दण्ड देनेपर ही कुरुवंशी सैकड़ों वर्षतक सुखी रह सकते हैं। कौए या गीदड़के समान दुर्यो-धनको त्यांग कर मयूर अयवा सिंहके समान पाण्डवोंको अपने पास रख लीजिये । आपको शोक न हो, इसका यही मार्ग है। ग्रास्त्रोंमें स्पष्टरूपसे कहा गया है कि कुलकी रक्षाके लिये एक पुरुषको, गॉवकी रक्षाके लिये एक कुलको, देशकी 1,000 795

विदुरने कहा—'दुर्योधन! तुम अच्छे-बुरे सभी कामोंमें



मीठी बात सुनना चाहते हो १ अरे माई ! तव तो तुम्हें क्षियों और मूखोंकी सलाह लेनी चाहिये । देखो, चिकनी-चुपड़ों कहनेवाले पापियोंकी कमी नहीं है । परन्तु वैसे लोग वहुत दुर्लम हैं, जो अप्रिय किन्तु हितकारी बात कहें-सुनें । जो अपने स्वामीके प्रिय-अप्रियका ख्याल न करके धर्मपर अटल रहता है और अप्रिय होनेपर भी हितकारी बात कहता है, वही राजाका सच्चा सहायक है । देखों, क्रोध एक तीखी जलन है; यह विना रोगका रोग है, कीर्तिनाशक और धोर दुर्गन्धयुक्त है । इसे सत्पुरुप ही शमन कर सकते हैं, दुर्जन नहीं । तुम इसे पी जाओ और शान्ति प्राप्त करों । मैं सर्वदा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रोंके धन और यशकी बढ़ती चाहता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो करों । मैं तुम्हें दूरसे नमस्कार करता हूं । विदुरजी मौन हो गये ।

शकुनिने कहा—'युधिष्ठिर ! अवतक तुम बहुत-सा धन हार चुके हो । यदि तुम्हारे पास कुछ और बच रहा हो तो दावपर रक्खो ।' युधिष्ठिरने कहा—'शकुने ! मेरे पास असंख्य धन है । उसे मैं जानता हूं । तुम पूछनेवाले कौन ! अयुत, प्रयुत, पद्म, अर्बुद, खर्व, शक्कु, निखर्व, महापद्म, कोटि, मध्यम और परार्ध तथा इससे भी अधिक

घन मेरे पास है। मैं सब दावपर लगाता हूं।' शकुनिने पासा फेंकते हुए कहा-- 'यह लो, जीत लिया मैंने ।' युधिष्ठिर-ने कहा--- 'ब्राह्मणों और उनकी सम्पत्तिको छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा और उसका धन मैं दावपर लगाता हूँ ।' शकुनिने पूर्ववृत् छलसे पासे फैंककर कहा—'लो, यह भी मेरा रहा।' अब युधिष्ठिरने कहा-- 'जिनके नेत्र लाल-लाल और सिंहके-से कन्धे हैं, जिनका वर्ण स्याम और भरी जवानी है, उन्हीं नकुलको, हाँ अपने प्यारे माई नकुलको मैं दावपर लगाता हूँ ।' शकुनिने कहा—'अच्छा, तुम्हारे प्यारे माई राजकुमार नकुल भी अधीन हो गये। अौर पासे फेंककर उसने फिर कहा-- 'हमारी जीत रही।' युधिष्ठिरने कहा-भीरे माई सहदेव धर्मके व्यवस्थापक हैं। इन्हें सब लोग पण्डित कहते हैं । अवस्य ही मेरे प्यारे माई सहदेव दावपर लगानेयोग्य नहीं हैं। फिर भी मैं इन्हें दावपर रखता हूं। शकुनिने पूर्ववत् सहदेवको भी जीत लिया । युधिष्ठिरने कहा-'मेरे साई अर्जुन प्रतापी बीर और संग्रामविजयी हैं। ये दावपर लगानेयोग्य नहीं है। फिर भी मैं इन्हें दावपर रखता हूँ।' शकुनिने फिर छल्से पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी । युधिष्ठिरने कहा-- भीमसेन हमारे सेनापति हैं । ये अनुपम बली हैं । इनके कन्धे सिंहके समान हैं। भौंहें न्वढी रहती हैं। गदा-युद्धमें प्रवीण हैं और सर्वदा शत्रुऑपर क्रोधित रहते हैं। मेरे भाई भीमधेन अवस्य ही दावपर रखनेयोग्य नहीं हैं। फिर भी मैं इन्हें दावपर रखता हूँ। शकुनिने इस वार भी अपनी जीत बतलायी । युधिष्ठिरने कहा कि भी सब भाइयों में वडा और सबका प्यारा हूँ। मैं अपनेको दावपर लगाता हूँ। यदि में हार जाऊँगा तो तुम्हारा काम करूँगा। श्वकुनिने कहा-'यह मारा' और पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी।

राकुनिने धर्मराजसे कहा—'राजन् । तुमने अपनेको जूएमें हारकर बड़ा अनर्थ किया, क्योंकि दूसरा धन पास रहते अपनेको हार जाना बड़ा अन्याय है। अभी तो तुम्हारे पास दावपर लगानेके लिये तुम्हारी प्रिया द्रौपदी वाकी है। तुम उसे दावपर लगाकर अवकी वार जीत लो।' युधिष्ठिरने कहा—'शकुने। द्रौपदी सुशीलता, अनुकूलता और प्रिय-वादिता आदि गुणोंसे परिपूर्ण है। वह चरवाहों और सेवकोंसे मी पीछे सोती है, सबसे पहले जागती है। समी कार्योंके होने-न-होनेका ख्याल रखती है। हां, उसी सर्वाइ-सुन्दर लावण्यमयी द्रौपदीको में दावपर रख रहा हूं, यद्यपि ऐसा करते समय मुझे महान् कष्ट हो रहा है।' युधिष्ठिरके

आदि ग्रमकर्म नष्ट हो जाते हैं । साथियोंसे घोखा खानेपर मनुष्यको वहत वडा दुःख होता है। जो पुरुष झूठ वोलता है, उसे उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ता है । प्रत्यक्ष देखकर, सनकर और धारणासे भी गवाही दी जा सकती है। सत्यवादी साक्षीके धर्म और अर्थ नष्ट नहीं होते। सभासदो । कश्यपजीकी बात सुनकर दैत्यराज प्रहादने अपने पुत्रसे कहा-'वेटा विरोचन ! सुधन्वाके पिता अङ्गिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। सधन्वाकी माता तम्हारी मातासे श्रेष्ठ हैं। और सधन्वा तमसे श्रेष्ठ हैं। इसलिये अब ये सधन्वा ही तम्हारे प्राणोंके स्वामी है। ये चाहे तम्हारे प्राण ले लें और चाहे छोड दें। प्रह्लादकी सत्यवादितासे प्रसन्न होकर सधन्वाने कहा-- 'प्रहाद ! आप पुत्रके प्रेम-परवश न हो धर्मपर अटल रहे। इसलिये मैं आपके पुत्र विरोचनको आशीर्वाद देता हैं कि वह सौ वर्षतक जीवित रहे। अवश्य ही धर्मपर इड रहनेसे प्रह्लाद अपने पुत्रको मृत्युसे और अपनेको अधर्मसे बचानेमें समर्थ हुए । सभासदो ! आपलोग अपने धर्म और सत्यकी दृष्टिसे द्रौपदीके प्रश्नका उचित उत्तर दें।

विदुरजीकी वात सुनकर भी सभासदों मेंसे किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया । कर्णने कहा--- 'दुःशासन माई ! इस दासी द्रीपदीको घर ले जाओ ।' कर्णकी आजा पाते ही दुःशासन भरी सभामें द्रौपदीको घसीटने छगा । वह छज्जावश कॉपने लगी और पाण्डवोंकी ओर देखकर बोली—'पहले जब महलमें मुझे वायु छू जाया करती, तब पाण्डवोंसे सहन नहीं होता । आज यह दुरात्मा भरी सभामें मुझे घसीट रहा है, पर वे शान्तभावसे बैठे सह रहे हैं। मैं कौरवोंकी पुत्रीके समान पुत्रवधू हूँ । पर वे मुझे इस क्लेशमें पड़ी देख चूँतक नहीं करते । यही समयका फेर है । इससे अधिक दयनीय बात और क्या होगी कि मै आज मरी समामें घसीटी जा रही हूँ १ आज राजाओंका धर्म कहाँ गया १ धर्मपरायणा स्रीको इस प्रकार समामें लाकर कौरवोंने अपना सनातन-धर्म नष्ट किया है। मैं पाण्डवीकी सहधर्मिणी, धृष्टयुम्नकी वहिन और श्रीकृष्णकी कृपापात्र हूँ । हाय ! न जाने क्यों आज मेरी दुर्दशा की जा रही है। कौरवो ! मैं धर्मराजकी पत्नी और क्षत्राणी हूं । तुम मुझे दासी बनाओ चाहे अदासी, जो कहो करूँगी; परन्तु यह दुःशासन कौरवोंकी कीर्तिमें कल्झ-कालिमा लगाकर मुझे जो दुःख दे रहा है, उसे मै नहीं सह सकती । तुमलोग मुझे जीती हुई समझते हो या नहीं ! स्पष्ट वतला दो, मैं वैसा ही करूँगी ।

भीषमितामहने कहा कल्याणी ! धर्मकी गति वड़ी गहन है । बड़े-बड़े विद्वान, बुद्धिमान् भी उसका रहस्य समझनेमें भूल कर जाते हैं । जो धर्म सबसे बलवान् और सवेंपरि है, वही अधर्मके उत्थानके समय दव जाता है । तुम्हारा प्रश्न बड़ा सहम, गहन और गौरवपूर्ण है । कोई भी निश्चयपूर्वक इसका निर्णय नहीं दे सकता । इस समय कौरव लोम और मोहके वश्च हो गये हैं । यह इस वातकी स्चना है कि शीघ्र ही कुरुकुलका नाश्च हो जायगा । तुम जिस कुलकी बहू हो, उस कुलके लोग बड़े-बड़े दुःख सहकर भी धर्म-मार्गसे नहीं डिगते । इसीसे इस दुर्दशामें पड़कर भी तुम्हारा धर्मकी ओर देखना इस कुलके अनुरूप ही है । धर्मके मर्मश्च द्रोण, कृप आदि इस समय सिर स्काकर प्राणहीनके समान सुन्न बैठे हैं । मैं तो ऐसा समझता हूं कि धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्नका जैसा उत्तर दें, उसे ही प्रमाण माना जाय । तुम जीती गयी या नहीं, इसको स्वयं वे ही कहें ।

.....

सभाके सभी लोग दुर्योधन स्थमीत होनेके कारण , द्रोपदीकी दुर्दशा और उसका करुण-क्रन्दन सुनकर भी उचित-अनुचित कुछ नहीं बोले । दुर्योधनने मुसकराकर द्रोपदीले कहा—'द्रुपदकी बेटी ! तेरा यह प्रश्न तेरे उदार-स्वभाव पति भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुलके प्रति ही रहा । ये ही तेरे प्रश्नका उत्तर क्यों नहीं देते ! यदि ये आज सम्योंके सामने कह दें कि युधिष्ठरका दुइपर कोई अधिकार नहीं और उन्हें झुठा ठहरा दें तो त् अभी दासीपने-से मक्त हो सकती है ।'

भीमसेनने अपनी चन्दनचर्चित दिन्य भुजा उठाकर कहा—'सभासदो । यदि उदारशिरोमणि धर्मराज हमारे कुलके कर्तां-धर्ता और सर्वस्व न होते तो क्या हम यह अत्याचार सहन कर लेते ? ये हमारे पुण्य, तप और जीवनके खामी हैं। यदि ये अपनेको हारा हुआ मानते हैं तो हम मी हार गये, इसमें सन्देह ही क्या है ? यदि मेरी प्रभुता होती तो क्या दुरात्मा दुःशासन द्रौपदीके केश पकड़कर, भूमिपर गिराकर और पैरोंसे उकराकर भी अवतक जीवित रहता ? मेरे इन लोहदण्डोंके समान लंबे और मोटे भुजदण्डोंको देखिये। इनके बीचमें आकर एक बार इन्द्र भी पिस जाय। मैं धर्मकी रस्सीसे वॅधा हूँ। अर्जुनने मुझे रोक दिया है। धर्मराजका गौरव भी मुझे इस सह्वटसे पार होनेके लिये कुछ करने नहीं देता। यदि धर्मराज मुझे इशारेसे भी आशा दे दें तो ईन कुद्र जन्तुओंको मैं क्षणमरमें ही मसल डालूँ।'

द्रौपदीसे बोला-'कृष्णे ! चल, तुझे हमने जीत लिया है । अय लजा छोड़कर दुर्योधनको देख । सुन्दरी । हमने धर्मतः तुझे पा लिया है। अब सभामें चल और कैरवोंकी सेवा कर।' दुःशासनकी बात सुनकर द्रौपदीका हृदय दुःखसे भर आया। **भुँह मलिन हो गया। वह आर्तभावसे मुँह ढककर राजा धृतराष्ट्रके** रनिवासकी ओर दौडी । पापी दुःशासनने क्रोधसे भरकर उसे डॉटा और पीछेसे दौड़कर महारानी द्रौपदीके नीले-नीले झुँघराले और लवे वालोंको पकड़ लिया । हाय ! हाय !! अभी यही वाल कुछ ही दिनों पहले राजसूय-यज्ञमें अवभूय स्नानके समय मन्त्रपूत जलसे सींचे गये थे । दुरातमा दुःशासन पाण्डवींका तिरस्कार करनेके लिये आज उन्हीं बालोंको बलपूर्वक पकड-कर द्रौपदीको अनायके समान घसीटता चला जा रहा है। द्रौपदीका रोम-रोम कॉप रहा था। शरीर धुक गया था। वे खिंची जा रही थीं । द्रीपदीने धीरेसे कहा- अरे मृद दुरात्मा दु:शासन ! मैं रजस्वला हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ । ऐसी अवस्थामें मुझे वहाँ छे जाना अनुचित है ।' दुःगासनने द्रीपदीकी वातपर कुछ ध्यान न देकर केशोंको और भी जोरसे पकड़ा और बोला—'द्रुपदकी बेटी ! तू रजस्वला हो या एकवस्ना, भले ही तू नंगी हो, हमने तुझे जूएमें जीता है। त् हमारी दासी है। अब तुझे नीच स्त्रियोंके समान हमारी दासियों में रहना पड़ेगा ।' दुःशासन द्रौपदीको समामें घसीट छाया ।

द्रःशासनके घसीटनेसे द्रौपदीके केश विखर गये। आधे शरीरसे वस्त्र खिसक गया । वह लजावश क्रोधसे लाल होकर धीरे-धीरे वोली--'अरे दुष्ट ! इस सभामें सभी शास्त्रके ज्ञाता, कियावान्, इन्द्रके समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन वैठे हैं। इनके सामने इस दशामें में कैसे खड़ी हो सकूँगी १ अरे दुराचारी! मुझे घसीट मत, नम मत कर । इस नीच कर्मसे तिनक डर तो सही । देख, यदि इन्द्रके साथ सारे देवता तेरी सहायता करें तो भी पाण्डवोंके हायसे तेरा छुटकारा न होगा। धर्मराज अपने धर्मपर अटल हैं, वे सूहम धर्मका मर्म जानते हैं। मुझे तो उनमें गुण-ही-गुण दीखते हैं, तनिक भी दोप नही टीखता । हाय-हाय ! भरतवंशको धिकार है । इन कुपूर्तोने क्षत्रियत्वका नाश कर दिया । ये समामें वैठे हुए कौरव अपनी ऑखों कुलकी मर्यादाका नाश देख रहे हैं । द्रोण, भीष्म और महात्मा विदुरका आत्मवल कहाँ गया ? बड़े-बूढे इस अधर्मको क्यों देख रहे हैं ?' द्रौपदीने यह बात क्रोधित पाण्डवोंकी ओर कनिखयोंसे देखते-देखते ही कही, मानो वह उनके शरीरमें दहकती कोधामिको और भी धधका रही हो।

उस समय पाण्डवोंको जैसा दुःख हुआ वैसा सम्पूर्ण राज्य, धन और श्रेष्ठ रत्नोंके छिन जानेपर भी नहीं हुआ या। पाण्डवोंकी ओर देखते देखकर दुःशासनने और भी जोरसे द्रौपदीको घसीटा और 'ओ दासी! ओ दासी!' कहकर ठठाकर हॅंसने लगा। कर्णने प्रसन्नतासे उसकी वातका समर्थन किया और शकुनिने उसकी प्रशंसा की। इन तीनोंके अतिरिक्त समी समासद् यह कृर कर्म देखकर अत्यन्त दुखी हुए।

द्रौपदीने कहा-इन छली पापात्माओंने धूर्ततासे धर्मराजको जूआ खेलनेके लिये तैयार कर लिया और छलसे उन्हें और उनके सर्वस्वको जीत लिया । उन्होंने पहले अपने भाइयोंको, तब अपनेको हारकर मुझे दावपर लगाया है । मैं यह जानना चाहती हूं कि अव उन्हें मुझे दावपर लगानेका धर्मके अनुसार अधिकार था या नहीं । यहाँ सभामें अनेकों कुरुवशी बैठे है। वे मेरे प्रश्नपर विचार करके ठीक-ठीक उत्तर दें । पाण्डवोका दुःख और द्रौपदीकी कातरता देखकर धृतराष्ट्रनन्दन विकर्णने कहा-'समासदो । द्रौपदीके प्रश्नके सम्बन्धमें हम सभी लोगोंको ठीक-ठीक विचारकर उत्तर देना चाहिये। इसमे त्रुटि होनेपर हमें नरकगामी होना पहेगा। भीष्म-पितामह, पिता घृतराष्ट्र और महामित विदुरजी इस विषयमें परामर्श करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ! आचार्य द्रोण और कृपाचार्य क्यों चुप है ? ये राजा राग-द्रेष छोड़कर क्यों नहीं इस प्रश्नका निर्णय करते ? आपलोग पतिव्रता द्रौपदीके प्रश्नपर विचार करके अलग-अलग अपना मत प्रकट कीजिये।

इस प्रकार विकर्ण के बार-बार कहनेपर भी किसीने कुछ नहीं कहा । अब विकर्ण हाथ मलकर लंबी सांस लेता हुआ बोला— 'कौरवो । ये समासद् उत्तर दें या न दें । इस विपयमे में जिस बातको न्यायसङ्गत समझता हूं, वह कहे विना न रहूंगा। श्रेष्ठ पुरुषोंने राजाओं के चार व्यसन बहुत बुरे बतलाये हैं— शिकार, शराब, जूआ और स्त्री-प्रसङ्गमें आसक्ति । इनमें संलग्न होनेपर मनुष्यका पतन हो जाता है । यहाँ जुआरियों के बुलानेपर राजा युधिष्ठिरने आकर जूएकी आसक्तिवश द्रौपदीको दावपर लगा दिया । द्रौपदी केवल युधिष्ठिरकी ही स्त्री नहीं, उसपर पाँचों पाण्डवोंका समान अधिकार है । यह बात भी ध्यान देनेयोग्य है कि युधिष्ठिरने अपनेको हारनेके बाद द्रौपदीको दावपर लगाया । इसलिये मेरे विचारसे युधिष्ठिरको यह अधिकार नहीं या कि वे द्रौपदीको दावपर लगायों । दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्वेच्छासे नहीं, शकुनिकी प्रेरणासे उसे दावपर रक्खा था । इन सब बातों से में तो इस निश्चयपर

फॅसकर भी छूट गये हैं, अब वे खयं सत्कर्मसे ग्रुम पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। वैपदीकी बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी प्रशंसा करने लगा।

भीमसेनने युधिष्टिरसे कहा-(राजेन्द्र ! मैं अपने शत्रओंको यहीं या यहाँसे निकलते ही मार डालूँगा। उस समय क्रोधके मारे भीमसेनका रोम-रोम आग उगल रहा था। भौं हें चढ रही थीं और मुख विकट हो गया था। युधिष्ठिरने भीमसेनको गान्त किया। अब वे अपने ताऊ धृतराष्ट्रके पास गये । उन्होंने कहा- 'महाराज । आज्ञा कीजिये, अव इम क्या करें, आप हमारे मालिक हैं। हम तो चिरकालतक आपकी आज्ञामे ही रहना चाहते हैं ।' धृतराष्ट्रने कहा— 'अजातशत्र युधिष्ठिर ! तुम्हारा कल्याण हो । आनन्दसे रहो । तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्यका पालन करो । वस, मुझ बूढ़ेकी यही आज्ञा है । मेरी बात तुम्हारे हित और मङ्गलके लिये है । युधिष्ठिर । तुम बुद्धिमान् , धर्ममर्मज्ञ, विनम्र और वृद्धोंके सेवक हो । बुद्धि और क्षमाका मेल है । तुम क्षमा करो । उत्तम पुरुष किसीसे वैर नहीं करते । दोषोंकी ओर न देखकर गुणोंकी ओर देखते हैं और विरोध तो किसीसे करते ही नहीं। सरपुरुषोंकी दृष्टि सत्कर्मोंकी ओर ही रहती है । कोई वैर-विरोध करता है तो वे उसे भूल जाते हैं।

गत्रकी भी भलाई करते हैं और वदला लेनेका उद्योग नहीं करते । नीच पुरुष साधारण वातचीतमें भी कडवी वात कहते हैं। और मध्यम श्रेणीके पुरुप कठोर वचन सुनकर कठोर वाणीका प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष किसी भी स्थितिमें कठोर वचनका प्रयोग नहीं करते । सत्पुरुप बुरी-से-बुरी खितिमें भी मर्याटाका उछाडुन नहीं करते । उनको देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाते है। इस समय तुमने बड़े ही सौजन्यका व्यवहार किया है। सो भैया! अव तुम मुझ वृदे ताऊ धृतराष्ट्र और माता गान्धारीकी ओर देखकर दुर्यांधनका दुर्व्यवहार मूल जाओ । अपने बूढ़े और अन्धे ताऊको देखो। मैंने पहले तो जुएका निषेध ही किया था। फिर मित्रोंसे मिलने-जुलने और पुत्रोंका बलावल देखनेके लिये इसकी आज्ञा दे दी । तुम्हारे-जैसा शासक और विदुर-जैसा मन्त्री पाकर कुरुवंश धन्य हो गया है। तुममें धर्म है, अर्जुनमें धीरता है, भीमसेनमें पराक्रम है, नकुल और सहदेवमें विशुद्ध गुरु-सेवाका भाव है। धर्मराज ! तुम्हारा कल्याण हो। अव तम खाण्डवप्रस्य जाओ ।

धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्नतासे शिष्टाचारके साथ प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्रकी अनुमित प्राप्त करके अपने भाई-वन्धु एवं इष्ट-मित्रोंके साथ इन्द्रप्रस्थके लिये रवाना हुए ।

# दुवारा कपट-द्यूत और पाण्डवोंकी वनयात्रा

जनमेजयते पूछा--वैशम्पायनजी महाराज ! जव राजा धृतराष्ट्रने पाण्डवोंको अपना धन और रत्नराशि लेकर जानेकी अनुमति दे दी, तब दुर्योधन आदिकी क्या दशा हुई !

वैशम्पायनजीने कहा—धृतराष्ट्रने पाण्डवींको धन-सम्पत्तिके साथ जानेकी अनुमति दे दी, यह सुनते ही दुःशासन अपने वड़े भाई दुर्योधनके पास गया और वड़े दुःखके साथ कहा कि 'भैया ! वूढ़े राजाने हमारे वड़े कष्टसे प्राप्त धनको खो दिया। सब धन गतुओंके हायमें चला गया। अभी कुछ सोच-विचार करना हो तो कर लो।' यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने आपसमें सलाह की और सब-के-सब एक साथ ही धृतराष्ट्रके पास गये। उन्होंने वड़े विनयसे कहा—'राजन्! यदि इस समय हमलोग पाण्डवोंसे प्राप्त धनके द्वारा ही राजाओंको प्रसन्न करके युद्धके लिये तैयार कर लेते तो हमारी क्या हानि थी! देखिये, डसनेको तैयार कोधमें भरे सॉपोंको गलेमें लटकाकर या पीठपर रखकर कौन बच सकता है! इस समय पाण्डय भी सपोंके समान ही है। वे जिस समय रथमें बैठकर शस्त्रास्त्रोंसे सुर्माण्डल होकर हमपर धावा बोल देंगे उस समय हममेंसे किसीको जीता न छोड़ेगे। अब वे सेना इकडी करनेको निकल पड़े हैं। हमने एक बार उनसे विगाड कर लिया है। अब वे हमे क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदीको जो क्लेश पहुँचा है, उसे उनमेसे कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिये हम बनवासकी शर्तपर पाण्डवोंके साथ फिरसे जूआ खेलेंगे। इस प्रकार वे हमारे वशमे हो जायेंगे। जूएमें जो भी हार जायें, हम या वे, वारह वर्णतक मृगचर्म पहनकर बनमे रहे और तेरहवें वर्ष किसी नगरमें इस प्रकार लिपकर रहे कि किसीको पता न चले। यदि पता चल जाय कि ये कौरव या पाण्डव हैं तो फिर बारह वर्णतक बनमे रहे। इस शर्तपर आप फिर जूआ खेलनेकी आज्ञा दे दीजिये। यह काम बहुत आवश्यक है। पासे डालनेकी विद्यामे हमारे मामा शकुनि वहे चतुर है। यदि पाण्डव कदाचित् यह शर्त पूरी कर लेंगे

# कल्याण <==



द्रौपदी-लज्जा-रक्षा

आपको हरा दें तो द्रौपदीके साय आपलोग कृष्णमृगचर्म धारण करके वारह वर्षतक वनमें रहें और तेरहवें वर्ष अज्ञात-वास करें। यदि उस समय कोई पहचान छे तो फिर बारह वर्ष वनमें रहना होगा। इस प्रकार तेरह वर्ष पूरे होनेपर आप या हम उचित रीतिसे अपना-अपना राज्य हे हेंगे। इसी शर्तपर हमलोग फिर पासे खेलें। शकनिकी बात सुनकर सभी सभासद् खिन्न हो गये । वे बढ़े उद्वेगसे हाय उठाकर कहने लगे कि 'अन्धे धतराष्ट्र जूएके कारण आनेवाले भयको देख रहे हो या नहीं, परन्तु इनके मित्र तो धिकारके योग्य हैं; क्योंकि वे समयपर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं। सभासदोंकी यह बात युधिष्ठिर भी सुन रहे थे और वे यह भी समझ रहे थे कि इस बारके जूएका क्या दुष्परिणाम होगा ! फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कौरवोंका विनाश-काल समीप आ गया है, जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। शकुनिने उनकी स्वीकृति पाते ही छल्से पासे डाले और युधिष्ठिरसे कहा 'लो, यह दाव मैने जीत लिया !'

ज्यमें हारकर पाण्डवींने कृष्णमृगचर्म धारण किया और वनमें जानेके लिये तैयार हो गये । उनको ऐसी स्थितिमें देखकर दुःशासन कहने लगा कि 'घन्य है, धन्य है। अब महाराज दुर्योधनका शासन प्रारम्भ हो गया । पाण्डव विपत्तिमें पड़ गये । राजा द्रुपद तो बड़े बुद्धिमान् हैं । फिर उन्होंने अपनी कन्या पाण्डवींको कैसे ब्याह दी ! अरे ! ये पाण्डव तो नपुंसक हैं । द्रपदकी बेटी । अब तो ये पाण्डव योडे-से वस्त्र और मृगचर्मसे बड़ी गरीबीके साथ वनमें अपना जीवन वितार्येंगे, तू अब इनके प्रति प्रेम कैसे रक्खेगी ? अब किसी मनचाहे पुरुषको वर क्यों नहीं छेती ?' दुःशासन बकता ही रहा । भीमसेनने जोरसे ललकारकर कहा कि रि क्र्र ! तूने हमें अपने बाहुबलसे नहीं जीता है। छल-विद्याके बलपर जीतकर तू रोखी बघार रहा है १ ऐसी बात केवल पापी ही कह सकते हैं। तू इस समय कड़वे वचनोंके बाणसे हमारे मर्मस्थानपर चोट कर छे। मैं रणभूमिमे तेरे मर्मस्थानोंको काटकर इनकी याद दिलाऊँगा । आज जो लोग क्रोध या लोमके वशमे होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं, तेरे रक्षक बने हुए हैं, उन्हें भी मैं इष्ट-मित्रोंके सहित यमराजके हवाले करूँगा ।

इस समय भीमसेन मृगचर्म घारण किये खड़े थे। धर्मके कारण वे शत्रुओंका नाश नहीं कर सकते थे। भीमसेनके ऐसा कहनेपर दुःशासन भरी सभामें 'ओ बैल ! ओ बैल ! कहकर निर्लंजकी तरह नाचने-कूदने लगा। भीमसेनने कहा— 'रे दुष्ट ! कटु वचन कहते तुझे शर्म नहीं आती ! छलसे सम्पत्ति छीनकर अब बढ-बढ़कर बातें बना रहा है ! यदि यह बृकोदर भीम कुन्तीकी कोखका जना है तो रणभूमिमें तेरा कलेजा चीरकर खून पीयेगा! यदि ऐसा न करे तो इसे पुण्यवानोंका लोक न मिले। मैं सब धनुधरींके सामने ही धृतराष्ट्रकेसारे-के-सारे पुत्रोंका संहार करके शान्ति प्राप्त कलेंगा। यह मेरी सत्य शपय है।'

पाण्डव राजसभासे बाहर निकलने लगे । भीमसेन सिंहके समान धीर-धीर चल रहे थे । दुर्योधन उन्हें चिढ़ानेके लिये वैसे ही उनके पीछे-पीछे चलने लगा। भीमसेनने मुझ्कर देखा और कहा कि 'मूर्ख ! यह बात यहीं नहीं समाप्त हो रही है। मैं तेरे सहायकोंके साय तेरा नाश करते समय थोड़े ही दिनोंमें इस हँसीका उत्तर दूंगा । भीमसेनने अपनेको शान्त करके धर्मराज युधिष्ठिरके पीछे-पीछे चलते हुए ही कहा कि 'मैं दुर्योधनका, अर्जुन कर्णका और सहदेव शकुनि-का नाश करेंगे। मैं भरी सभामें फिर सत्य शपय करता हूं कि देवता इमारी बात अवस्य पूरी करेंगे। मैं गदासे दुर्योधनकी जॉघ तोड़कर इसके सिरपर अपना पैर रक्लूंगा और दुःशासनके कलेजेका गरम-गरम खून पीऊँगा ।' अर्जुन भी बोल उठे-भाई भीमसेन । आपकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राममें कर्ण और उसके सारे साथियोंका संहार करेगा । अपने साथ युद्ध करनेवाळे सभी मूर्खोंको मैं यमराजके हवाले करूँगा। भाईजी | हिमालय अपने स्थानसे डिग जाय, सूर्यमें अँधेरा छा जाय, चन्द्रमा धधकती आग बन जाय; परन्तु मेरी बात सूठी नहीं हो सकती। यदि चौदहवें वर्ष दुर्योधनने हमारा राज्य सत्कारपूर्वक नहीं लौटा दिया तो हमारी वाणी अवश्य ही सत्य-सत्य होकर रहेगी ।' सहदेवने कहा—'अरे कन्धारके कुलकलङ्क ! जिन्हें तू पासे समझ रहा है, वे तेरे लिये तीखे बाण है। मैं तेरा और तेरे सम्बन्धियोंका अपने हायों सत्यानाश करूँगा। शर्त केवल यही है कि तूरणभूमिमें क्षत्रियोंकी तरह डटकर भिड़ना, मुँह मत चुराना ।'

पाण्डव इस प्रकार और भी बहुत-सी प्रतिशाएँ करके राजा धृतराष्ट्रके पास गये। युधिष्ठिरने कहा—'ताऊजी! मैं भरतवंशके वयोष्ट्रद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्यामा, विदुर, दुर्योधनादि सब भाई, युयुत्सु, सञ्जय, अन्य नरपति तथा सभासदोंकी



कहेगा। में जो कुछ कह रहा हूँ, यदि वैसा ही न करूँ तो मुझे अपने पूर्वपुरुषोकी गति न मिले। में शपथ खाकर कहता हूँ कि में रणभूमिमें बलात्कारसे भरतकुलकलक पापी दुरातमा दुःशासनकी छाती फाड़ डाल्ँगा और उसका गरमगरम खून पीऊँगा। भीमसेनकी भीषण प्रतिश्चा सुनकर समीके रोंगटे खंडे हो गये। सभी समासद् भीमसेनकी भूरिभूरि प्रशंसा और दुःशासनकी निन्दा करने लगे। अवतक दुःशासन दौपदीका बस्त खाचते-खाँचते यक गया या। वस्त्रोंका देर लग गया और वह अपनी असमर्थतापर खीझकर लजाके मारे बैठ गया। चारों ओर तहलका मच गया। दुःशासनके लिये सबके मुँहसे 'धिकार-धिकार' के शब्द निकलने लगे। लोग कहने लगे कि 'कौरव दौपदीके प्रश्नोंका उत्तर क्यों नहीं देते ? हाय-हाय । यह तो बड़े खेदकी यात है।'

अव धर्मके मर्मन्न विदुरजीने हाथ उठाकर सवको शान्त करते हुए कहा—''समासद्वृन्द। द्रौपदी आपलोगोंके सामने प्रश्न रखकर अनायके ममान रो रही है। परन्तु आपलोगोंमे-से कोई भी उसके प्रश्नका उत्तर नहीं देता। यह अधर्म है। आर्त पुरुप दु:खामिसे जलकर ही समाकी करण लेता है। समासदोंको चाहिये कि सत्य और धर्मका आश्रय लेकर उसे शान्ति दें । श्रेष्ठ पुरुषोंको सत्यके अनुसार धर्मसम्बन्धी प्रश्नो-की मीमासा अवस्य करनी चाहिये । विकर्णने अपनी बुद्धिके अनुसार उत्तर दे दिया है । अब आपलोग भी राग-द्वेषके वेगको रोककर द्रौपदीके प्रश्नका उचित उत्तर दीजिये । जो धर्मश्च पुरुष सभामे जाकर किसीके प्रश्नका उत्तर नहीं देता, उसको आधा झूठ बोलनेका पाप लगता है । जो झूठी बात कहता है, उसके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या १ इस विषयमे में आपलोगोंको एक इतिहास सुनाता हूँ ।

वह इतिहास यह है कि एक वार दैत्यराज प्रहादके पुत्र विरोचन और अङ्गिरा ऋषिके पुत्र सुधन्वाने एक कन्या प्राप्त करनेके लिये आपसमें विवाद कर लिया और 'में श्रेष्ठ हूं, मै श्रेष्ठ हुँ ऐसी प्रतिश करके दोनोने प्राणींकी बाजी लगा ली। इस विवादका निर्णय करनेके लिये दोनोंने प्रहादजीको ही चुना । उनके पास जाकर दोनोंने पूछा-- 'आप ठीक-ठीक निर्णय दीजिये कि इस दोनोंसे श्रेष्ठ कीन है। प्रह्लादजी बड़े असमञ्जसमें पड गये। एक ओर पुत्रके प्राण और दूसरी ओर धर्म । कुछ मी निश्चय न कर सकनेके कारण प्रह्लादजी महर्षि कश्यपके पास गये और उनसे पूछा-र्भहाभाग ! आप देवता, असुर और ब्राह्मणोंका धर्म जानते हैं । मै इस समय बड़े धर्म-सङ्कटमे हूं । आप कृपा करके यह वतलाइये कि किसी प्रश्नका उत्तर न देनेसे तथा जान-बृझकर कुछ-का-कुछ उत्तर देनेसे क्या गति होती है। महर्षि कश्यपने कहा-'जो जान-वृक्षकर राग-द्वेष अथवा भयके कारण ठीक-ठीक उत्तर नहीं देता, अथवा जो गवाह गवाही देनेमे दिलाई करता है या कुछ-का-कुछ कह देता है, वह वरुणके सहस्र पाशों से बॉधा जाता है। प्रत्येक वर्पमें उसके पाशकी एक-एक गाँठ खुलती है । इसलिये जिसे सत्यका सुस्पष्ट ज्ञान हो, उसे सत्य ही बोलना चाहिये। जिस समामें अधर्मसे धर्मको दबा दिया जाता है और वहाँके समासद अधर्मको नहीं हटाते तो सभासद् ही पापमागी होते हैं । जिस सभामें निन्दित पुरुषकी निन्दा नहीं होती, वहाँ समापतिको उसके अधर्मका आधा, करनेवालेको चौयाई और अन्य सभासदोंको भी पापका चौथाई माग प्राप्त होता है । जहाँ निन्दित पुरुषकी निन्दा होती है, वहाँ सभापति और सदस्य पाप-मुक्त रहते है, सारा पाप केवल कर्त्ताको ही लगता है । प्रहाद ! जो जान-बृक्षकर प्रश्नका उत्तर धर्मके प्रतिकृल देते हैं। उनकी आगे-पीछेकी सात-सात पीढियाँ और श्रौत-स्मार्त कोई अगराध किया नहीं । यह अवश्य ही मेरे माग्यका दोप है, क्योंकि तुम मेरी कोखसे निकले हो । अवश्य सहुण-सम्पन्न होनेपर भी तुम्हारे दुःख और सद्धटका यही कारण है । हा छूप्ण । हा द्वारकाधीश । हा प्रमो ! आप इस मयानक कष्टसे मेरी और मेरे महात्मा पुत्रोंकी रक्षा क्यों नहीं करते ! आप अनादि और अनन्त है । जो आपका निरन्तर ध्यान करते है, उनकी आप रक्षा करते है—आपके सम्यन्धकी यह प्रसिद्धि इस समय मिथ्या कैसे हो रही है ! मेरे पुत्र धार्मिक, गम्भीर, यशस्त्री और पराक्रमी हैं । उनके ऊपर ऐसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है । भगवन् ! इनपर दया कीजिये । हाय रे, नीति और व्यवहारमें कुशल भीष्म, द्रोण और छूपाचार्य आदि कुक्कुलके नायकोकी उपस्थितिमे ऐसी विपत्ति कैसे आ गयी ! बेटा सहदेव ! तू तो मुझे प्राणींसे भी अधिक प्यारा है । तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा । आ, आ; लीट आ।

माता कुन्ती अधीर होकर विलाप करने लगी । उनके करण-क्रन्दनसे खिन्न होकर पाण्डवोंने उन्हे प्रणाम किया और वनकी ओर चले। विदुरजीने कुन्तीको दैवकी प्रवलता समझाकर गान्त किया और स्वय अत्यन्त आर्त चित्तसे धीरे-



धीरे उन्हें अपने घर ले गये। कौरवकुलकी महिलाएँ चूत-सभामे द्रौपदीको ले जाना, उन्हें केश पकडकर घसीटना आदि अत्याचार देखकर दुर्योधन आदिकी निन्दा करने लगी और फफक-फफककर रोने लगीं। वे बहुत देरतक अपना मुँह हाथपर रखकर इसी बातकी चिन्ता करती रही।

### पाण्डवोंकी वनयात्राके बाद कौरवोंकी स्थिति

वैशम्पायन्जी कहते हैं—जनमेजय! राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंका अन्याय सोचते-सोचते उद्विम हो गये। एक क्षणके लिये भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती थी। किसी प्रकार चैन न मिलनेपर उन्होंने विदुरके पास दूत भेजकर उन्हें खुलवाया! विदुरजीके आनेपर उन्होंने पूछा—'विदुर! कुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पुरोहित धौम्य और यशस्तिनी द्रौपदी—ये सब किस प्रकार वनमें जा रहे हैं, इस समय उनकी कैसी चेष्टा है, यह सब मैं सुनना चाहता हूं।'

विदुरजीने कहा—महाराज ! यह तो स्पष्ट ही है कि आपके पुत्रोंने छल-छन्दसे धर्मराजका राज्य और वैमव छीन लिया है। फिर भी विचारगील धर्मराजकी बुद्धि धर्मसे विचलित नहीं हुई है। इसीसे वे कपटपूर्वक राज्यच्युत किये जानेपर भी आपके पुत्रोपर दयाका ही भाव रखते है। वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रोंको बट किये हुए है। ऐसा इसलिये कि कहीं उनकी लाल-लाल ऑखोंके सामने पड़कर कौरव मसा न हो जायं। इसीसे धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुँह वस्रसे

ढककर रास्तेमे चल रहे हैं। भीमसेनको अपने वाहबलका बडा अभिमान है। वे अपनेको बेजोड़ समझते है। इसल्यि वे वनगमनके समय शत्रुओंको अपनी बॉह फैला-फैलाकर दिखाते जा रहे हैं कि समयपर मैं अपने बाहुबलका जौहर दिखाऊँगा । कुन्तीनन्दन अर्जुन धर्मराजके पीछे-पीछे धूल उड़ाते चल रहे हैं । इस प्रकार वे इस वातकी सूचना दे रहे है कि युद्धके समय अञ्जओपर कैसी वाण-वर्षा करेंगे। इस समय जैसे वह धूल अलग-अलग उड़ रही है, वैसे ही अर्जुन शतुओंपर अलग-अलग बाण-वर्षा करेंगे। सहदेवने अपने मुँहपर भूल मल रक्खी है। युधिष्ठिरके पीछे-पीछे चलकर मानो वे यह कह रहे हैं कि कोई मेरा मुँह न देखे। नकुलने तो अपने सारे गरीरमें ही धूल मल ली है। उनका अभिप्राय यह है कि मेरा सहज सुन्दर रूप देखकर कहा मार्गकी स्त्रियाँ मोहित न हो जाय । द्रौपदी इस समय रजस्वला है । वे एक ही वस्त्र पहने, केश खोलकर रोते-रोते जा रही है। उन्होने चलते समय कहा है कि 'जिनके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है, उनकी स्त्रियाँ भी आजके चौदहवें वर्ष अपने खजनोकी भीमकी क्रोघामिको भभकते देखकर भीष्म, द्रोण और विदुरने कहा-- भीमसेन ! क्षमा करो । तुम्हारे लिये कुछ भी कठिन नहीं है । तुम सब कर सकते हो । उस समय धर्मराज युधिष्ठिर वेहोश-से हो रहे थे । दुर्योधनने उन्हें पुकारकर कहा-'राजन ! भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तम्हारे वशमे हैं। अब तम्हीं दौपदीके प्रश्नका उत्तर दो । क्या तम ऐसा मानते हो कि दौपदी दावपर नहीं हारी गयी !' मतवाले दुरात्मा दुर्योघनने युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर कर्णकी ओर देखा और मसकराकर भीमसेनको छिज्जत करनेके लिये अपनी मोटी-मोटी बायों जॉघ दिखाने लगा। भीमसेनकी ऑर्खे कोघसे लाल हो गयीं । उन्होंने चिल्लाकर सभा-मण्डपको प्रतिध्वनित करते हुए कहा-'दुर्योधन ! सुन, यदि महायुद्धमें तेरी यह जॉब भीमसेनने अपनी गदासे नहीं तोड़ दी तो वह अपने पूर्वपुरुषोंके समान सद्भित न प्राप्त करे ।' उस समय क्रोधसे भरे भीमसेनके रोम-रोमसे चिनगारियाँ निकल रही थीं।

विद्रजीने कहा—''राजाओ ! देखो, इस समय भीमसेनने वडा भय उपस्थित कर दिया है। अवस्य ही आजका प्रसङ्क भरतवंशके अनर्थका मूल है। धृतराष्ट्रकुमारो। वुम्हारा यह जुआ अन्यायने भरा है। तभी तो वस भरी समामें स्त्रीके लिये लड़-झगड़ रहे हो। तुमने अपना सारा मङ्ख खो दिया । तुम्हारी मति-गति खोटे कामोंमें ही रहती है। भरी समामें धर्मका उछाइन करनेसे सारी समाको दोष लगता है। धर्मपर विचार करो। यदि युधिष्ठिर अपनेको हारनेसे पहले द्रीपदीको दावपर रखते तो वे अवस्य ही द्रीपदी-को हार सकते थे । पहले अपने गरीरको हार जानेके कारण उन्हें द्रीपदीको दावपर रखनेका अधिकार ही नहीं रह गया या। 'द्रौपदीको हमने जीत लिया'--यह तम्हारा एक स्वम है। शक्तिकी वार्तोमें आकर धर्मका नाश मत करो।" इस प्रकार प्रश्नोत्तर हो ही रहे ये कि धृतराष्ट्रकी यज्ञशालामें बहुत-से गीदह इकट्टे होकर 'हुऑं-हुऑं' करने लगे, गधे रेंकने लगे और पक्षीगण उद्-उदकर चिछाने लगे। यह भयानक कोलाहल सुनकर गान्धारी डर गर्यो । मीष्म, द्रोण और क्रपाचार्य, 'स्विस्ति, स्वस्ति' कहने लगे । विदुर और गान्धारीने



धवराकर राजा धृतराष्ट्रको इसकी सूचना दी। धृतराष्ट्रने दुर्योधनसे कहा-- रे दुर्विनीत । तेरा तो एकबारगी सत्यानाश हो गया । अरे दुर्बुद्धे ! तू कुच्कुलकी महिला और पाण्डवीं-की राजरानीको समामें लाकर बातें बना रहा है ?' धृतराष्ट्रने कुछ सोच-विचारकर द्रौपदीको समझाते हुए कहा-- 'बहू ! तुम परम पतिवता और मेरी पुत्र-वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी जो इच्छा हो, मझसे मॉग लो ।' द्रौपदीने कहा—'राजन ! यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यह मॉगती हूं कि घर्मात्मा सम्राट् युधिष्ठिर दासत्वसे मुक्त हो जायँ, जिससे मेरे पुत्र प्रतिविन्त्यको अज्ञानवश कोई दासपुत्र न कहे । धृतराष्ट्रने कहा-कल्याणी ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई । अब तुम और वर मॉगो; क्योंकि तुम एक ही वर पानेयोग्य नहीं हो।' द्रीपदीने कहा-'में दूसरा वर यह मॉगती हूं कि रय और धनुषके साय भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्व-से छटकर स्वाधीन हो जायँ। १ धृतराष्ट्रने कहा- 'सौभाग्यवती वह ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । परन्तु इतनेसे ही तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ । तुम और भी वर मॉगो ।' द्रौपदीने कहा-- 'महाराज । अधिक लोमसे घर्मका नाश होता है। तीसरा वर मॉगनेके लिये मेरे चित्तमे उत्साह नहीं है और न तो मैं उसकी अधिकारिणी हूँ । शास्त्रके अनुसार वैश्यको एक, क्षत्रिय-स्त्रीको दो, क्षत्रियको तीन और ब्राह्मणको सौ वर लेनेका अधिकार है। इस समय मेरे पति दासताके दलदलमें हूँ । द्रौपदीकी आर्त दृष्टिसे सारी पृथ्वी मस्स हो सकती है, हमारे पुत्रोंमें तो रक्खा ही क्या है ? उस समय धर्मचारिणी द्रौपदीको समामें अपमानित होते देखकर भरतवशकी सभी खियाँ गान्धारीके पास आकर करुणक्रन्दन करने लगी थीं । ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गये हैं । वे सायकाल हवन न करने नागरिकोंके साथ उन्हीं बातोंकी चर्चा करते हैं और दुखी होते रहते हैं । जिस समय भरी सभामें द्रौपदीके वस्त्र खींचे गये थे, उस समय त्फान आ गया । विजली गिरी, उल्कापात हुआ । विना अमावस्थाके ही स्र्यंग्रहण लग गया । सारी प्रजा भयभीत हो गयी थी । रथशालामें आग लग गयी । मन्दिरोंकी ध्वजाएँ गिरने लगीं । यजशालामें सियारिनें 'हुऑ-हुऑ' करने लगीं । गधे रेंकने लगे । ऐसे अपशकुन देखकर भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, बाह्मीक और द्रोणाचार्यं

समामवन् से उठकर चले गये। विदुरकी सम्मतिसे मैंने द्रौपदीको मुँहमाँगा वर दिया और पाण्डवोंको इन्द्रप्रस्य जाने-की अनुमित दे दी। उसी समय विदुरने मुझसे कहा या कि द्रौपदीको अपमानित करनेके फलखरूप भरतवंशका नाश होगा। द्रौपदी दैवके द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है। वह पाण्डवोंके पीछे-पीछे फिरती है। यह महान् अपमान और क्लेश पाण्डव, यदुवंशी और पाञ्चाल नहीं सहेंगे; क्योंकि इनके सहायक और रक्षक हैं स्त्यप्रतिश्च मगवान् श्रीकृष्ण। यहुत समझा-बुझाकर विदुरने हमारे कल्याणके लिये अन्तमें यही सम्मति दी कि आप सबके मलेके लिये पाण्डवोंसे सन्धि कर लीजिये। सञ्जय! विदुरकी बात धर्मानुकृल तो यी ही, अर्थकी दृष्टिसे भी कम लामकी नहीं थी। परन्तु मैंने पुत्रके मोहमें पड़कर उसकी प्रसन्नताके लिये उनकी वातकी उपेक्षा कर दी।





तो भी हम इतने समयमें बहुत-से राजाओंको अपना मित्र यना लेंगे और दुर्जय सेना इकद्वी कर लेंगे। उस समय हम युद्धमे भी पाण्डवोंको जीत सकेंगे। इसल्ये आप यह वात अवश्य मान लीजिये।

धृतराष्ट्रने हामी भर दी । उन्होंने कहा-- 'वेटा । यदि ऐसी बात है तो पाण्डव दूर चले गये हों, तब भी दूत भेजकर उन्हें तुरंत बुला लो। वे आ जाय तो फिर इसी शर्तपर खेल हो ।' धृतराष्ट्रकी यह वात सुनकर द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाह्रीक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्यामा, युयुत्स, भृरिश्रवा, भीष्मिपतामह और विकर्ण-सभीने एक स्वरसे कहा कि 'अब जूआ मत खेलो, शान्ति धारण करो।' परन्तु पुत्रस्नेह्वग धृतराष्ट्रने अपने सभी दूरदर्शी मित्रोकी सलाह **उकरा दी और पाण्डवोंको जूआ खेलनेके लिये बुलवाया**। यह सब देख-सनकर धर्मपरायणा गान्धारी अत्यन्त जोक-सन्तप्त हो रही थी। उन्होंने अपने पति भृतराष्ट्रसे कहा-'स्वामी ! दुर्योधन जन्मते ही गीदड्के समान रोने-चिलाने लगा था। इसलिये उसी समय परम ज्ञानी विदुरने कहा कि इस पुत्रका परित्याग कर दो । मुझे तो वह बात याद करके यही मालूम होता है कि यह कुरुवशका नाश करके छोडेगा। आर्यपुत्र ! आप अपने दोपसे सबको विपत्तिके सागरमें मत हुवाइये । इन ढीठ मूखोंकी 'हॉ' में 'हॉ' मत मिलाइये । इस वंशका नाग न कीजिये । वॅधे हुए पुलको मत तोड़िये । बुझी हुई आग फिर धथक उठेगी । पाण्डव शान्त और वैर-विरोधसे विमख है। उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि यह बात आप जानते हैं। फिर भी मैं स्मरण दिला रही हूँ । दुर्वृद्धि पुरुषके चित्तपर गास्त्रके उपदेशका भला-बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु आप बृद्ध होकर वालकोंकी-सी बात करं, यह अनुचित है। इस समय आप अपने पुत्रतुल्य पाण्डवींको अपने वगमें रिखये । कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग न हो जायें। कुलकलड़ दुर्योधनको त्यागना ही श्रेयस्कर है । मैने उस समय मोहचग विदर्की वात नहीं मानी थी। यह सब उसीका फल है। शान्ति, धर्म और मन्त्रियोंकी सम्मतिसे अपनी विचारशक्ति सुरक्षित रिखये । प्रमाट मत कीजिये । बिना विचारे काम करना आपको वडा दुःख देगा। राज्यलक्ष्मी कृरके हाथमें पडकर उमीका मत्यानाग कर देती है। सरल पुरुपके पास ग्हकर ही वह पीढी-टर-पीढी चलती है।" गान्धारीकी बात मुनकर वृतगष्ट्रने कहा---'प्रिये ! यदि कुलका नाग होना ही है तो होने दो । मै उसे नहीं रोक सकता । अब तो दुर्योधन और दुःशासन जो चाहें, वही होना चाहिये । पाण्डवोंको छौट आने दो । मेरे पुत्र फिर उनके साथ जूआ खेलेंगे ।'

जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्रकी आजासे प्रातिकामी पाण्डवीं-के पास पहुँ-चा । उस समयतक वे लोग मार्गमे बहुत आगे



बढ गये थे । प्रातिकामीने कहा—'राजन् । फिर समा जोडी गयी है । महाराज धृतराष्ट्रने कहा है कि आप फिर वहाँ चलकर जूआ खेलिये।' धर्मराज योले—'सभी प्राणी दैवके अधीन हैं । उसीके अनुसार ग्रुम-अग्रुम फल मोगते हैं । किसीका कोई वग्र नहीं है । चलो, फिर जूआ खेलना पढ़ता है तो ऐसा ही सही । मैं जानता हूँ कि ऐसा करनेसे वग्रका नाग हो जायगा। फिर भी मैं अपने बूढे ताऊजीकी आगा कैसे टालूँ ?' युधिष्ठिर भाइयोंके साथ फिर लौट आये। ये 'ग्रुकि छली है'—यह बात जानकर भी फिरसे उमके साथ जूआ खेलनेको तैयार हो गये। धर्मराजकी यह स्थिति देखकर उनके मित्रोंको वडा कष्ट हुआ।

दाकुनिने धर्मराजको सम्योधन करके कहा— 'राजन्। हमारे वृद्ध महाराजने आपकी धनरागि आपके पाम ही छोड दी है। इससे हमें प्रसन्नता हुई है। अब हम एक दाव और लगाना चाहते हैं। यदि हम आपसे जूएमें हार जायँ तो मृगचर्म धारण करके बारह वर्षतक वनमें रहें और तेरहवें वर्ष किसी नगरमें अजातरूपसे रहे। यदि उस समय कोई पहचान ले तो बारह वर्ष और भी वनमें रहे। और यदि हम



आज्ञा लेकर वनवासके लिये जा रहा हूँ। वहाँसे लौटनेपर आपलोगोंके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त होगा ।' उस समय सभाके किसी सभासद्से युधिष्ठिरके प्रति कुछ भी नहीं कहा गया । लजाके कारण सबका सिर नीचे झक गया और सब मन-ही-मन धर्मराजका कल्याण चाहने छगे । विदुरने कहा---'पाण्डवो ! आर्यो कुन्ती राजकुमारी, कोमल-शरीर और वृद्धा हैं। अब वे सर्वथा आराम करनेयोग्य हैं। इसलिये उनका वनमें जाना उचित नहीं है। ये सत्कारपूर्वक मेरे घर रहें। यह बात आपलोगोंसे कहकर में आशीर्वाद देता हूं कि आपलोग सर्वत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहें।' युधिष्ठिरने कहा-'निष्पाप ! हम आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। आप हमारे चाचा, पितृतुल्य है। हम सदा आपके आश्रित है ।' विदुरजीने कहा-'युधिष्ठिर ! आप धर्मके मर्मज्ञ हैं। अर्जुन विजयशील हैं, भीमसेन शत्रुनाशक है, नकुल धनसप्रहक्तराल ईं और सहदेव रात्रुओंको वशमें करनेवाले हैं। घौम्य ऋषि वेदज है, पतित्रता द्रौपदी घर्म और अर्थके संप्रहमें निपण हैं। आप सभी परस्पर प्रेम-भावसे रहते हैं। शत्रु भी आपके चित्तमें भेद-भावकी सृष्टि नहीं कर सकते । आप यहे निर्मल और सन्तोपी हैं। जगत्के सभी लोग आपको चाहते हैं और आपके दर्शनके लिये उत्कण्ठित रहते हें | हिमालयपर मेरुसावर्णि, वारणावतमे व्यासजी, भगतक पर्वतपर परश्ररामजी और दृषद्वती नदीके तटपर महादेवजी आपको धर्मांपदेश कर चुके है। अञ्जन पर्वतपर आपने असित महर्पिसे और कल्मापी नदीके तटपर भृगुमुनिसे शन प्राप्त किया है। देवर्षि नारद सर्वदा आपकी देख-रेख रखते हें और धौम्यमनि तो आपके प्रोहित ही है। देखिये, विषम परिस्पितिमें युद्धके अवसरपर कहीं उन ऋषियोंका उपदेश मत भूल जाइयेगा । पाण्डवश्रेष्ठ ! आप पुरूरवासे भी अधिक बुद्धिमान् हैं। कोई भी राजा शक्तिमें आपकी समता नहीं कर सकता । आप धर्मांचरणमें ऋषियोंसे भी आगे हैं । शत्रुओंको अधीन करनेमें आप वरुणके समकक्ष हैं। आप जलके समान निर्मल और अपना जीवन-दान करके भी दूसरोंका हित करते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप पृथ्वीसे क्षमा, सूर्यमण्डलसे तेज, वायुसे बल और समस्त प्राणियोंसे आत्मधन प्राप्त करें । आपका शरीर खर्स और चित्त प्रसन्न रहे । कोई भी काम करना हो तो पहले ठीक-ठीक विचार कर लीजियेगा । आपने कमी कोई पाप किया है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं । इसिंछये आप अवस्य

कृतार्थ होकर आनन्दसे यहाँ लौटेंगे। अव आप जाइये। आपका कल्याण हो।

राजा युधिष्ठिर विदुरजीकी बातोंको सिर-ऑखों चढ़ाकर मीष्मिपतामह और द्रोणाचार्यको प्रणाम करके वनवासके लिये चल पहे । माता कुन्तीको प्रणाम कर उनसे भी आशा ले ली । जिस समय दुःखातुरा द्रौपदी अपनी सास कुन्ती एवं अन्य महिलाओंसे विदा लेनेके लिये आयीं, उस समय अन्तः-पुरमे वड़ा कोलाहल हुआ । माता कुन्तीने शोकाकुल वाणीसे कहा—'बेटी । तुम स्नियोंका धर्म जानती हो । इस घोर



सद्धारमें पहकर दुःख मत करना । दुम स्वय शील और सदाचारसे सम्पन्न हो । इसिलये पितयों के प्रति दुम्हारे कर्तन्यके सम्बन्धमें शिक्षा देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । दुम स्वयं परम साच्नी, गुणवती और दोनों कुलोंकी भूपण हो । निदोंष द्रीपदी ! दुमने कौरनोंको शाप देकर भस्म नहीं किया, यह उनका सौभाग्य और दुम्हारा सीजन्य है । दुम्हारा मार्ग निष्कण्टक हो । सुहाग अचल रहे । कुलीन लियों अचानक दुःख पड़नेपर धबराती नहीं । पातिव्रत-धर्म सर्वदा दुम्हारी रक्षा करेगा और सब प्रकारसे दुम्हारा मङ्गल होगा । एक बात दुमसे कहनी है । तुम बनमें रहते समय मेरे प्यारे पुत्र सहदेवका विशेष ध्यान रखना । कहीं उसे कष्ट न होने पाने ।' माता कुन्तीने पाण्डवोंसे कहा—'वेटा ! दुमलोग धर्मपरायण, सदाचारी, भक्त, पापरहित और देवताओंके पुजारी हो । दुमपर यह सद्धट कैसे आ पढ़ा ! अवश्य ही यह प्रारच्यका दोष है । दुमलोगोंने तो ऐसा

वंगकी मर्यादा और अपने सुदृद्-सम्बन्धियोंको भी त्याग चुका है। ऐसे अर्थ-छोल्प, धमण्डी और क्रूरके शासनमें इस पृथ्वीका ही सर्वनाश निश्चित है। आओ, हम सब वहीं चलकर रहें जहाँ इमारे प्यारे महात्मा पाण्डव जाते हैं। वे दयाल, जितेन्द्रिय, यशस्वी और धर्मनिष्ठ हैं।

हिस्तनापुरकी जनता इस प्रकार आपसमें विचार करके वहाँसे चल पड़ी और पाण्डवोंके पास जाकर वड़ी नम्नता-से हाय जोड़ कहने लगी—पाण्डवो ! आपलोगोंका कल्याण



हो। आपलोग हमें हिस्तिनापुरमें दुःख मोगनेके लिये छोड़कर स्वयं कहाँ जा रहे हैं ! आपलोग जहाँ जायँगे, वहीं हम भी चलेंगे। जबसे हमें यह बात माल्म हुई है कि दुर्योघन आदिने वड़ी निर्दयतासे कपट-द्यूतमें हराकर आपलोगोको वनवासी बना दिया है, तबसे हमलोग बहुत मयमीत हो गये हैं। हमें ऐसी अबस्थामें छोड़कर जाना उचित नहीं है। हम आपके सेवक, प्रेमी और हितैषी हैं। कहीं दुरात्मा दुर्योघनके कुराज्यमें हमारा सर्वनाश न हो जाय। आप जानते ही हैं कि दुष्ट पुरुषोंके साथ रहनेमें क्या-क्या हानियाँ हैं और सत्पुरुषोंके साथ रहनेमें क्या-क्या लाम हैं। जैसे युगन्धित पुष्पोंके संसर्गसे जल, तिल और स्थान युगन्धित हो जाते हैं वेसे ही मनुष्य, भी भले-बुरेके संग्रके अनुसार मला-बुरा हो

जाता है । दुष्टोंके संगसे मोहकी वृद्धि होती है और सरपुरुषोंके साथसे धर्मकी । इसिल्ये बुद्धिमान् पुरुषोंको चाहिये कि
शानी, वृद्ध, दयालु, शान्त, जितेन्द्रिय और तपस्वी पुरुषोंका
ही संग करें । कुलीन, विद्धान् एवं धर्मपरायण पुरुषोंकी सेवा
और उनका सत्यंग शालोंके स्वाध्यायसे भी वढकर है । पापी
पुरुषोंके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप करनेसे तथा उनके साथ
बैठनेसे धर्म और सदाचारका नाश हो जाता है और उन्नतिके
स्थानपर अवनति होती है । नीचोंके संगसे मनुष्योंकी बुद्धि
नष्ट होती है और सत्पुरुपोंके संगसे वह उन्नत हो जाती है ।
पाण्डवो । जगत्के गुप्त-से-गुप्त और श्रेष्ठ महात्माओंने मनुष्यके अम्युद्य और निःश्रेयस्के लिये जिन गुणोंकी आवश्यकता
बतलायी है, लोक-व्यवहारमें जिन वेदोक्त आचरणोंकी
आवश्यकता है, वे सव-के-सब आपलोगोंमें विद्यमान हैं । इसलिये आप-जैसे सत्पुरुषोंके साथ ही हमलोग रहना चाहते हैं,
क्योंकि इसीमें हमारा कल्याण है।

प्रजाकी वात सुनकर घर्मराज युधिष्ठिरने कहा-मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मणादि प्रजाजन ! वास्तवमें हमलोगोंमें कोई गुण नहीं है, फिर भी आपलोग स्तेह और दयाके वश होकर हममें गुण देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं—यह वड़े सौभाग्यकी बात है। मैं अपने भाइयोंके साथ आपलोगोंसे प्रार्थना करता हूँ, आप अपने प्रेम और कृपासे हमारी बात स्वीकार करें। इस समय हस्तिनापुरमें पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुन्ती और गान्धारी तथा हमारे सभी संगे सम्बन्धी सुद्धद् निवास कर रहे हैं । जैसे हमारे लिये आप-लोग दुखी हो रहे हैं, वैसे ही उनके हृदयमें भी बड़ा शोक-वड़ी वेदना है। आपलोग हमारी प्रसन्नताके लिये वहाँ लौट जाइये और उनका पालन-पोषण और देख-रेख कीजिये ! आपलोग बहुत दूरतक था गये, अब आगे न चलें । मेरे जो स्वजन-सम्बन्धी आपलोगोंके पास घरोहरके रूपमें रक्खे हुए हैं, उनके साथ प्रेमका न्यवहार करें । मैं आपलोगींसे अपने हृदयकी सची वात कह रहा हूँ । उन लोगोंकी रक्षा ही मेरा सबसे बड़ा काम है। आपलोगोंके वैसा करनेसे मुझे बड़ा सन्तोष होगा और मैं उसे अपना ही सत्कार समझूँगा ।

जिस समय घर्मराज युघिष्ठिरने अपनी प्रजासे यह बात कही, उस समय सब लोग बड़े आर्त्तस्वरसे 'हाय !हाय !!' पुकार उठे । पाण्डवोंके गुण, स्वभाव आदिका स्मरण करके उनकी आकुलताकी सीमा न रही और वे इन्छा न रहनेपर भी मृत्युचे दुःखित होकर इसी प्रकार हस्तिनापुरमें प्रवेश करेंगी।' सबके आगे-आगे चल रहे हैं पुरोहित घोम्य। वे नैर्ऋत्य कोणकी ओर कुशोकी नोक करके यमदेवतासम्बन्धी साम-मन्त्रोंका गायन कर रहे हें। उनका अभिप्राय यह है कि रणभूमिमें कौरवोंके मारे जानेपर उनके गुरु-पुरोहित मी इसी प्रकारके मन्त्रोंका गान करेंगे।

'पाण्डवींकी वनयात्रासे विकल होकर सभी नागरिक विलाप करते हुए कह रहे हैं कि 'हाय-हाय! हमारे प्यारे सम्राट् इस प्रकार वनमें जा रहे हैं। कुरुकुलके बहे-बूढोंकी इस मूर्जताको धिकार है। वे लोभवश धर्मात्मा पाण्डवींको देशसे निकाल रहे हैं। हम तो इनके विना अनाथ हो गये। इन अन्यायी कौरवोंके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं रही।' प्रजा इस प्रकार विगड़ रही है और उधर पाण्डवोंके जाते ही आकाशमें बिना मेघके ही विजली चमकी। प्रथ्वी यर्यरा गयी । बिना अमावस्थाके ही सूर्यग्रहण लग गया । नगरकी दाहिनी ओर उल्कापात हुआ। गीघ, गीदड और कौए आदि मासमक्षी जीव देवालयों, वर्जों, किलों और अटारियोंपर मास एवं हड्डियॉ डालने लगे। इन उत्पातीं-का फल है भरतवंशका सत्यानाश । यह सत्र आपकी दुर्मति-का फल है। " जिस समय विद्वरजी धृतराष्ट्रसे इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद बहुत-से ऋषियोंके साथ यकायक वहाँ आ पहुँचे और यह भयानक बात कहकर चलते वने कि 'दुर्योधनके अपराधके फलस्वरूप आजके चौदहवें वर्ष भीमरेन और अर्जुनके हाथों कुरुवंशका विनाश हो जायगा।

अव दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने द्रोणाचार्यको ही अपना प्रधान आश्रय समझकर पाण्डनोंका सारा राज्य उन्हें सोंप दिया । द्रोणाचार्यने कहा—'भरतवंशियो । पाण्डव देवताओंके पुत्र हैं । उन्हें कोई मार नहीं सकता । यह बात सभी ब्राह्मण कहते हैं । फिर भी धृतराष्ट्रके पुत्रोंने मेरी शरण ही है । इसिल्ये इनके सहायक राजाओंके साथ में अपनी शिक्तके अनुसार इनकी पूरी-पूरी सहायता करूँगा । में शरणागतका त्याग नहीं कर सकता । इच्छा न होनेपर भी यह काम करना पड़ रहा है । क्या करूँ, दैव ही सबसे बल्वान् है । कीरवो । पाण्डवोंको वनमें भेजनेसे ही तुम्हारा म० अं० २९

काम पूरा नहीं हो गया । तुम्हें अपनी भलाईका प्रयन्थ जीव्र करना चाहिये। तुम्हारा राज्य स्थायी नहीं है। यह चार दिनकी चॉदनी है। दो घडीका खिल्याड़ है। इससे फून्डो मत। बड़े-बड़े यज करो। ब्राह्मणोंको दान दो। जो कुछ वने। सुख भोग लो। चौदहवें वर्ष तुम्हें बड़े कप्टमें पड़ना होगा।

द्रोणाचार्यकी वात सुनकर धृतराष्ट्रने कहा— 'विदुर ! गुरुजीका कहना ठीक है । तुम पाण्डर्नोंको छोटा छाओ । यदि वे छोटकर न आवें तो उनको शस्त्र, रथ और सेवक सायमें दे दो । ऐसा प्रवन्ध कर दो, जिससे मेरे पुत्र पाण्डव बनमें सुखसे रहें ।' यह कहकर वे एकान्तमें चले गये और चिन्ता करने छगे । उनकी सांस छवी चलने लगी और चित्त विह्नल हो गया । उसी समय सझयने उनसे कहा कि 'महाराज ! आपने पाण्डवोंको राज्यच्युत करके बनवासी यना दिया, उनका धन-वैमव और भूमि हथिया छी । अब आप शोक क्यो कर रहे है ?' धृतराष्ट्रने कहा—'सझय ! पाण्डवों-से वैर करके भी भछा, किसीको सुख मिल सकता है १ वे युद्धकुशल, बलवान् और महारयी है ।'

सञ्जयने तनिक गम्भीर होकर कहा-महाराज। अब यह निश्चित है कि आपके कुलका तो नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी न बचेगी । भीष्मिपतामह, द्रोणाचार्य और विदुरजीने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्योधनको वहत रोका। फिर भी उस निर्लंबने पाण्डवोकी प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रीपदीको सभामें बुलवाकर अपमानित किया। विनागकाल समीप आनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है। अन्याय भी न्यायके समान दीखने लगता है । वह वात हृदयमें इतनी बैठ जाती है कि मनुष्य अनर्यको स्वार्य और स्वार्यको अनर्य देखने लगता है तथा मर मिटता है। काल डडा मारकर किसीका सिर नहीं तोडता। उसका बल तो इतना ही है कि वह बुद्धिको विपरीत करके भलेको बुरा और बुरेको भला दिखलाने लगता है। आपके पुत्रोंने अयोनिजा, पतिव्रता, अग्निवेदीसे उत्पन्न सुन्दरी द्रौपदीको भरी सभामें अपमानित करके भयद्वर युद्धको न्योता दे दिया है। ऐसा निन्दनीय काम दुष्ट दुर्योधनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता।

घृतराष्ट्रने कहा-सङ्जय ! मैं भी तो यही कहता

लग जाती है और वार-वार उसे पानेकी तृष्णा होती है। यह तृप्णा ही समस्त पापोंका मूल है। उद्देगकी जननी है। अधर्मसे पूर्ण और भयद्वर है। मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते । वृढे होनेपर भी यह वृढी नहीं होती । यह शरीरके साय मिटनेवाली वीमारी है। इसका त्याग करनेसे ही सचा सख प्राप्त होता है। जैसे लोहेके भीतर प्रवेश करके आग उसका नाग कर देती है, वैसे ही प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करके यह तप्णा भी उनका नाश कर देती है और स्वयं कभी नहीं मिटती । जैसे ईंघन अपनी ही आगसे भसा हो जाता है, वैसे ही लोभी पुरुष खाभाविक लोभसे ही नष्ट हो जाता है। जैसे प्राणियोंके सिरपर मृत्युका भय सर्वदा सवार रहता है वैसे ही धनी पुरुषोंको राजा, जल, अग्नि, चोर और कुदुम्बका भय सदा ही बना रहता है । जैसे मासको आकाशमें पक्षी, भूमिपर हिंसक जीव और जलमें मगर-मच्छ खा जाते हैं वैसे ही धनी पुरुषके धनको भी सब कहीं दूसरे लोग ही भोगा करते हैं। मूर्खोंकी नो बात ही क्या, बड़े-बड़े बुद्धिमानींके लिये भी धन अनर्थका ही कारण है । वे धनसे सिद्ध होनेवाले फलोंके लिये कर्ममें लग जाते हैं और अपना परम कल्याण करनेमें असमर्थ हो जाते हैं । सभी प्रकारके घन लोभ, मोह, कंजूसी, घमण्ड, हेकड़ी, भय और उद्देगको बढानेवाले हैं। धनके पैदा करनेमें, रक्षा करनेमें और खर्च करनेमें भी वड़ा दुःख सहना पडता है । धनके लिये लोग एक-द्सरेके प्राण ले छेते हैं । यदि धन अपने पास इकड़ा हो जाय तो वह पाले हए शत्रुके समान है। उसको छोडना भी कठिन हो जाता है। धनकी चिन्ता करना अपना नाश करना है। इसीसे अज्ञानी सर्वदा असन्तुष्ट रहते हैं और ज्ञानी सन्तुष्ट । धनकी प्यास कभी बुझती नहीं । उसकी ओरसे मुँह मोड़ लेना ही परम सुख है। सचा सन्तोष ही परम शान्ति है। धर्मराज! जवानी, सुन्दरता, जीवन, रलोंकी राशि, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तु तथा व्यक्तियों-का धमागम—सभी अनित्य हैं। बुद्धिमान् पुरुष उन्हें कभी नहीं चाहता । इसलिये उचित यह है कि सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहका परित्याग कर दे; और त्याग करनेके कारण जो कुछ मी कष्ट उठाना पड़े। प्रसन्नतासे उठावे । अवतक जगतमें कोई भी संग्रही अपने संग्रहके कारण सुखी नहीं देखा गया है। इसिटिये धर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्यकी प्रशंसा करते हैं, जो प्रारव्धसे प्राप्त वस्तुमें ही सन्तुष्ट है। धर्म करनेके लिये भी धन कमानेकी अपेक्षा न कमाना ही अच्छा है। जब अन्तमें कीचड़को घोना ही पड़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाय ! धर्मराज ! इसिलये आप किसी भी वस्तुकी इच्छा मत कीजिये । यदि आप अपने धर्मपर अटल रहना चाहते हों तो धनकी इच्छा सर्वथा त्याग दें ।

युधिष्ठिरने कहा-त्राहाणो ! मैं इसलिये घन नहीं चाहता कि उसका स्वयं उपभोग करूँ । मैं तो केवल ब्राह्मणोंका भरण-पोषण चाहता हूँ । मेरे चित्तमें धनका लोभ तिनक मी नहीं है। महात्मन् ! मैं पाण्डुवंशी गृहस्य हूं। ऐसी अवस्थामें अनुयायियोंका पालन-पोषण कैसे न करूँ! गृहस्य पुरुषके भोजनमें सभी प्राणी हिस्सेदार हैं। गृहस्यके लिये यह धर्म है कि वह संन्यासी आदि उन लोगोंको भोजन करावे, जो अपने हायसे अन्न नहीं पकाते । सत्पुरुषोंके घरमें तिनकोंके आसन, बैठनेके स्थान, जल और मीठी वातका कभी अभाव नहीं होता । दुःखीको सोनेके लिये राय्या, यके-मॉदेके लिये वैठनेको आसन, प्यासेको पानी और भूखेको भोजन तो देना ही चाहिये । यह सनातन धर्म है कि जो अपने पास आवे, उसे प्रेमभरी दृष्टिसे देखे। मनसे उसके प्रति संद्राव करे । मधुर वाणीसे वोले और उठकर आसन है । अतिथिको आता हुआ देखकर अगवानी और सत्कार तो करना ही चाहिये। जो गृहस्य अमिहोत्र, गौ, जातिवाले, अतिथि, भाई-वन्धु, स्त्री-पुत्र और सेवर्कोंका सत्कार नहीं करता उसे वे जला डालते हैं। गृहस्य देवता और पितरोंके लिये भोजन बनावे । उन्हें अर्पण किये बिना अपने काममें नहीं लाना चाहिये । कुत्ते, चाण्डाल और पक्षियोंके लिये भी निकाल दे । यह बलिवैश्वदेव कर्म है । वलिवैश्वदेव करके और दूसरींको खिलाकर खाना ही अमृतभोजन है। अतिथिको प्रेमकी दृष्टिसे देखे, मनसे उसका भला चाहे, सत्य और मीठी वाणीसे बोले, हार्थोंसे उसकी सेवा करे और जानेके समय उसके पीछे-पीछे चले । इसका नाम पञ्चदक्षिण यश है । कोई अनजान मनुष्य यका-माँदा मार्गमे चला आ रहा हो तो उसे वहे प्रेमसे खिलाना-पिलाना चाहिये। यह महान् पुण्य कार्य है। जो पुरुष गृहस्थाश्रममें रहकर इस प्रकारका न्यवहार करता है, वही अपने धर्मका पालन करता है। इमारे-जैसे गृहस्थको आप इससे भिन्न धर्मका उपदेश कैसे कर रहे हैं ?

शौनकजीने कहा—सचमुच इस जगत्की चाल उलटी है। आप-जैसे सत्पुरुष दूसरोंको खिलाये विना स्वयं खाने-पीनेमें संकोच करते हैं और दुष्टलोग अपना पेट भरनेके लिये दूसरोंका हक भी खा जाते हैं। इन्द्रियाँ बड़ी बलवान्



विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंश, जीमृत, जीवन, अरिहा, भृताश्रेय, भूतपति, सर्वलोकनमस्कृत, स्रष्टा, संवर्तक विह्न, सर्वादि, अलोल्डय, अनन्त, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, श्रय, विशाल, वरद, सर्वधातुनिषेचिता, मन, सुप्रणी, भूतादि, शीघ्रगा, प्राणधारक, धन्वन्तरि, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिपुत्र, द्वादशात्मा, अरविन्दाक्ष, माता-पिता-पितामह-स्वरूप,स्वर्गद्वार,प्रजाद्वार,मोक्षद्वार,त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशान्तात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय और कहणान्वित । धर्मराज ! अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य मगवान सूर्यके ये एक सौ आठ नाम हैं। स्वयं ब्रह्माजीने इनका वर्णन किया है। इन नामोंका उचारण करके भगवान् सूर्यको इस प्रकार नमस्कार करना चाहिये । समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस और थिद्ध जिनकी वन्दना कर है, तपाये हुए सोने और अग्निके समान जिनको कान्ति है, उन भगवान भास्करको मै अपने हितके लिये प्रणाम करता हूं । जो मनुष्य सूर्योदयके समय एकाग्र होकर इसका पाठ करता है उसे स्त्री, पुत्र, धन, रत्नोंकी राशि, पूर्वजन्मका स्मरण, धैर्य और श्रेष्ठ बुद्धिकी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पवित्र होकर ग्रद्ध और एकाम मनसे भगवान सूर्यकी इस स्त्रतिका पाठ करता है, वह समस्त शोकोंसे मुक्त होकर अभीष्ट वस्तु प्राप्त करता है।

पुरोहित घौम्यकी यह बात सुनकर संयमी एव हद्वती धर्मराजने बास्रोक्त सामग्रियोंसे भगवान् सूर्यकी आराधना और तपस्या की । वे स्नान करके भगवान् सूर्यके सामने खड़े हुए और आचमन, प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्यकी स्तुति करने लगे । युधिष्ठिरने कहा- 'सूर्यदेव । आप सारे जगत्के नेत्र हैं। समस्त प्राणियोंके आत्मा है। आप ही समस्त प्राणियोंके मूल कारण और कर्मनिष्ठोंके सदाचार है। साख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाके उपारक अन्तमें आपको ही प्राप्त होते हैं। आप मोक्षके खुळे द्वार हैं और मुमुक्षओंके परम आश्रय है। आप ही समस्त छोकोंको घारण करते, प्रकाशित करते, पवित्र करते तया विना किसी स्वार्थके पाछन करते हैं। अवतकके बड़े-बड़े ऋषियोंने आपकी पूजा की है और अव भी वेदरा ब्राह्मण अनने शास्त्रोक्त मन्त्रोंके द्वारा समयपर आपका उपस्थान करते हैं। सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष, गुह्यक और पन्नग आपसे वर प्राप्त करनेकी अभिलाषासे आपके दिव्य रथके पीछे-पीछे चलते हैं। तैतीस देवता, विस्वे-देव आदि देवगण, उपेन्द्र और महेन्द्र भी आपकी आराधना-से ही सिद्ध हुए हैं। विद्याधर कल्पवृक्षके पुष्पींसे आपकी पूजा करके अपना मनोर्य सफल करते हैं। गुह्मक, पितर, देवता, मनुष्य, सभी आपकी पूजा करके गौरवान्वित होते हैं। आठ वसु, उन्चास मरुद्रण, ग्यारह रुद्र, साध्यगण और वालिखल्य आदि सभी आपकी आराधनासे श्रेष्ठताको प्राप्त हुए है। ब्रह्मलोकसे लेकर पृथ्वीपर्यन्त समस्त लोकोंमें ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, जो आपसे वढकर हो। यों तो वहत वहे-बहे शक्तिशाली जगत्में निवास करते हैं, परन्तु आपके प्रभाव और कान्तिके सामने वे नहीं ठहर सकते । जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ हैं, वे सब आपके अन्तर्गत है । आप समस्त ज्योतियोंके स्वामी हैं। सत्य, सत्त्व और सभी सास्विक भाव आपमें ही प्रतिष्ठित है। मगवान विष्णु जिस चकके द्वारा असुरोंका घमण्ड चूर्ण करते हैं, वह आपके ही अंशसे बना हुआ है। आप ग्रीष्म ऋतुमें अपनी किरणोंसे समस्त ओपिभ, रस और प्राणियोंका तेज र्खीच है और वर्षा ऋतुमें लौटा देते है; वर्षा ऋतुमें आपकी ही बहुत-सी किरणें तपती है, जलाती हैं और गर्जती है। वे ही विजली वनकर चमकती है और वादलोंके रूपमें वरसती भी है। जाड़ेसे ठिदुरते हुए पुरुपको अग्निसे, ओढनोंसे और कवलींसे वैसा सुख नहीं मिलता जैसा आपकी किरणोंसे मिलता है। आप अपनी रिसम्योंसे तेरह द्वीपवाली पृथ्वीको प्रकाशित करते हैं। आप विना किसीकी सहायताकी अपेक्षाके तीनों लोकोंके हितमें लगे रहते हैं। यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत् अन्धा हो जाय। धर्म, अर्थ और कामसम्बन्धी कर्मोंमें किसीकी प्रवृत्ति ही न हो । ब्राह्मणादि दिजाति-संस्कार, यज्ञ, मन्त्र, तपस्या और वर्णाश्रमोचित कर्म आपकी कृपासे ही करते हैं। ब्रह्माका एक दिन एक हजार युगका होता है। उसके आदि-अन्तके विधाता भी आप ही हैं । मनु, मनुपुत्र, जगत्, मनुष्य, मन्वन्तर और ब्रह्मादि समर्थोंके भी स्वामी आप ही है। प्रलयका समय आनेपर आपके क्रोधरे ही संवर्तक अप्ति प्रकट होता है और तीनों लोकोंको जलाकर आपमें स्थित हों जाता है। आपकी किरणोसे ही रंग-विरगे ऐरावत आदि मेघ और विजलियाँ पैदा होती हैं तथा प्रलय करती हैं। आप ही वारह रूप वनाकर द्वादश आदित्योंके नामसे प्रसिद्ध हैं। प्रलयके समय सारे समुद्रका जल आप अपनी किरणोंसे सुखा छेते हैं। इन्द्र, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रमु, शाश्वत ब्रह्म आदि आपके ही नाम हैं। आप ही हंस, सविता, भानु, अंग्रुमाली, वृषाकिप, विवस्वान्, मिहिर, पूषा, मित्र तथा धर्म हैं। आप ही सहस्राहिम, आदित्य, तपन, गोपति, मार्तण्ड, अर्क, रवि, सूर्य, शर्ण्य एवं

# संक्षिप्त महाभारत

# वनपर्व

#### पाण्डचौंका वनगमन और उनके प्रति प्रजाका प्रेम

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं ज्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरस्व अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदन्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्यत्तियोपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तः-करणको शुद्ध करनेवाले महाभारत श्रन्यकापाठ करना चाहिये।

जनमेजयने पूछा—महर्षे । दुरात्मा दुर्योधन, दुःशासन आदिने अपने मिन्त्रयोंकी सहायतासे कपट-सूत्में पाण्डवोंको जीत लिया । इतना ही नहीं, उन्होंने बैरमाव बढानेके लिये मला-बुरा भी कहा । तदनन्तर मेरे पूर्वज पाण्डवोंने इस विपत्तिमें पड़कर किस प्रकार अपना समय विताया, उनके साथ बनमें कौन-कौन गये ! वे बनमें कैसा वर्ताव करते थे, क्या मोजन करते थे और कहाँ रहते थे ! बनमें उनके बारह वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए ! परमसीमाग्यवती सत्यवादिनी राजकुमारी द्रौपदीने किस प्रकार वनके दुःखोंको सहा ! आप इन सब वार्तोका वर्णन करके मेरी उत्कण्ठा शान्त कीजिये ।

वैद्याम्पायनजीने कहा—जनमेजय । महात्मा पाण्डव दुरात्मा दुर्योधन आदिके दुर्व्यवहारसे दुःखित और क्रोधित होकर अपने अख्र-श्रस्त्र और रानी द्रीपदीके साथ हितनापुरसे निकल पड़े । वे हितानापुरके वर्धमानपुरके सामनेवाले द्वारसे निकलकर उत्तरकी ओर चले । इन्द्रसेन आदि चौदह सेवक भी अपनी स्त्रियोंके साथ शीव्रगामी रथोंपर सवार होकर उनके पीले चले । जब हितानापुरकी जनताको यह बात माल्म हुई तो उसके दुःखका पारावार न रहा । सव लोग शोकसे व्याकुल



होकर इकटे हुए और निर्भयताके साथ भीष्मिपतामह, आचार्य द्रोण आदिकी निन्दा करने लगे । वे आपसमें कहने लगे— 'दुरात्मा दुर्योघन शकुनि आदिकी सहायतासे राज्य करना चाहता है । इसके राज्यमें हम, हमारा वंश, प्राचीन सदाचार और घर-द्वार भी सुरक्षित रहेंगे—इसकी आशा नहीं है । राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हों तो मला कुल-मर्यादा, आचार, धर्म और अर्थ कैसे रह सकते हैं ? और उनके न रहनेपर सुखकी तो आशा ही क्या हो सकती है । दुर्योघन एक तो अपने गुरुजनोंसे द्वेष करता है । दूसरे

महातमा गुकाचार्यके समान गुद्ध है, तुम स्क्ष्म-से-स्क्ष्म और श्रेष्ठ धर्मको समझते हो । कौरव और पाण्डव तुम्हारा सम्मान करते हैं और दोनोंके प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है । अब तुम कोई ऐसा उपाय बतलाओ, जिससे दोनोंका ही हित-साधन हो । अब पाण्डवोंके चले जानेपर मुझे क्या करना चाहिये ! प्रजा किस प्रकार हमलोगोंसे प्रेम करे ! पाण्डव भी कोधित होकर इमलोगोंकी कोई हानि न कर सकें, ऐसा उपाय तुम बतलाओ।'

विदुरजीने कहा-राजन्! अर्थ, धर्म और काम-इन



तीनोंके फलकी प्राप्ति धर्मसे ही होती है। राज्यकी जड़ है धर्म । आप धर्ममें स्थित होकर पाण्डवोंकी और अपने पुत्रोंकी रक्षा कीजिये। आपके पुत्रोंने राकुनिकी सलाहसे मरी समामें धर्मका तिरस्कार किया है, क्योंकि सल्यसन्ध युधिष्ठिरको कपट- खूतसे हराकर उन्होंने उनका सर्वस्व छीन लिया है। यह बड़ा अधर्म हुआ। इसके निवारणका मेरी दृष्टिमें एक ही उपाय है। वैसा करनेसे आपका पुत्र पाप और कलङ्कुसे छूटकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वह उपाय यह है कि आपने पाण्डवोंका जो कुछ छीन लिया है, वह सब उन्हें दे दिया जाय। राजाका यह परम धर्म है कि वह अपने हकमें ही सन्तुष्ट रहे, दूसरेका हक न चाहे। जो उपाय मैंने वतलाया है उससे आपका लाञ्छन छूट जायगा, माई-माईमें फूट नहीं पढ़ेगी और अधर्म भी

नहीं होगा । यह काम आपके लिये सबसे बढ़कर है कि आप पाण्डवोंको सन्त्रष्ट करें और शकुनिका अपमान करें। यदि आपके पत्रोंका सौमाग्य तनिक भी शेष रह गया हो तो शीघ-से-शीघ्र यह काम कर डालना चाहिये। यदि आप मोहवश ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंशका नाश हो जायगा । यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतासे पाण्डवींके साथ रहना स्वीकार कर ले तव तो ठीक ही है। अन्यया परिवार और प्रजाके सुखके लिये उस कुलकल्ड और दुरात्माको कैंद करके युधिष्ठिरको राजिंहासनपर वैठा दीजिये । युधिष्ठिरके चित्तमें किसीके प्रति राग-द्वेष नहीं है, इसलिये वे ही धर्मपूर्वक पृथ्वीका गासन करें। यदि सब लोग मेल-मिलापसे रह सकें तो पृथ्वीके सभी राजा हमारे सामने वैश्योंके समान सेवा करनेके लिये उपस्थित हों। दुःशासन भरी सभामें भीमसेन और द्रौपदीसेक्षमा-याचना करे। आप युधिष्ठिरको सान्त्वना देकर राजसिंहासनपर वैठा दें। और तो क्या कहूँ; वस, आप इतना करनेसे कृतकृत्य हो जायँरी ।

धृतराष्ट्रने कहा—'विदुर ! यह तुम क्या कह रहे हो ।
तुम पाण्डवोका हित चाहते हो और मेरे पुत्रोंका अहित । मेरे
मनमें तुम्हारी बातें नहीं बैठतीं । तुम बार-बार पाण्डवोंके
पक्षकी ही बात कहते हो । मला, मै उनके लिये अपने पुत्रोंको
कैसे छोड़ सकता हूँ । विदुर ! मै तो तुम्हारा इतना सम्मान
करता हूँ और तुम मेरे पुत्रोंका अहित चाहते हो । अब मुझे
तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है । तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ
रहो अथवा चले जाओ ।' इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए
और झटपट महलमें चले गये । धृतराष्ट्रकी यह दशा देखकर
विदुरने कहा—'अव कौरवकुलका नाश अवश्यम्मावी है ।'
ऐसा कहकर उन्होंने पाण्डवोंसे मिलनेके लिये यात्रा कर दी ।

यों तो विदुरजीके चित्तमें सर्वदा ही पाण्डवीसे मिलनेकी लालसा बनी रहती थी, परन्तु आज धृतराष्ट्रके व्यवहारसे उन्हें उसको पूरा करनेका अवसर मिल गया और उन्होंने एक रथपर सवार होकर काम्यक वनकी यात्रा कर दी । उनके शीघगामी घोड़ोंने थोड़े ही समयमें उन्हे वहाँ पहुँचा दिया । उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर ब्राह्मणों, भाइयों और द्रौपदीके साथ बैठे हुए थे । उन्होंने देखा और दूरसे ही पहचान लिया कि विदुरजी बड़ी शीघतासे हमारे पास आ रहे हैं । युधिष्ठिरजीने भीमसेनसे कहा—'भाई, पता नहीं कि इस बार विदुरजी यहाँ, आकर हमलोगोंसे क्या कहेंगे ।' तदनन्तर पाण्डवोंने उठकर विदुरजीकी अगवानी की । स्वागत-सकार किया ।

पाण्डवोंके आग्रहसे लौट आये। जब पुरजन लौट गये, तब पाण्डव रयपर सवार होकर गङ्गा-तटपर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगदके पास आये। उस समय सन्ध्या हो चली थी। वहाँ उन्होंने हाय-मुंह धोया और केवल जलपान करके ही

वह रात बितायी । उस समय बहुत-से ब्राह्मण प्रेमवश पाण्डवोंके पास आये, उनमें बहुत-से अग्निहोत्री ब्राह्मण भी ये । उनकी मण्डलीमें वैठकर पाण्डवोंने विभिन्न प्रकारकी चर्चा करते हुए वह रात विता दी ।

# धर्मराज युधिष्ठिरका ब्राह्मणोंसे संवाद और शौनकजीका उपदेश

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! रात बीत गयी। पाण्डव नित्यकर्मसे निवृत्त हुए । जब उन्होंने वनमें जानेकी तैयारी की, तब धर्मराज युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंसे कहा-'महात्माओ ! इस समय हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व शत्रुओंने छीन लिया है। इस कन्द-मूल-फलका भोजन करते हुए वनमें निवास करने जा रहे हैं। वनमें बड़े-बड़े विन्न और बाधाएँ हैं। इसलिये आपलोगोको वहाँ बडा कष्ट होगा। इसलिये आपलोग अब अपने-अपने अभीष्ट स्थानको जायँ ।' ब्राह्मणींने कहा--- 'राजन् ! प्रेमके कारण हमलोग आपके साय रहना चाहते हैं। हमे आप अपने पास रखनेकी कृपा कीजिये। धर्मराज । हमारे पालन-पोषणके सम्बन्धमें आप तनिक भी चिन्ता न करें; हम अपने-आप अपने भोजनका प्रबन्ध कर लेंगे और आपके साथ वनमे रहेंगे । वहाँ वडे प्रेमसे अपने इष्टदेवका ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे, उससे आपका कल्याण होगा । वहाँ सुन्दर-सुन्दर कथाएँ सुनाकर वहे सुखसे वनमें विचरेंगे।' धर्मराजने कहा---'महात्माओ ! आपलोगोंका कहना ठीक है। में सर्वदा ब्राह्मणों में ही रहना चाहता हूँ; परन्तु इस समय मेरे पान धन नहीं है । इसलिये लाचारी है । भला, में यह बात कैसे देख सकूँगा कि आपलोग खयं अपने भोजनका प्रवन्य करें । हाय ! हाय ! मेरे कारण आपलोगोंको कितना कप्र होगा !

जब धर्मराज युधिष्ठिरने इस प्रकार शोक प्रकट किया और उदास होकर पृथ्वीपर वैठ गये, तेव आत्मज्ञानी शौनकने उनसे कहा—'राजन् ! अज्ञानी मनुष्योंके सामने प्रतिदिन सैकडों और हजारों शोक तथा भयके अवसर आया करते हैं, ज्ञानियोंके सामने नहीं । आप-जैसे सत्पुरुप ऐसे अवसरोंसे कर्म-बन्धनमें नहीं एडते । वे तो सर्वदा मुक्त ही रहते हैं । आपकी चित्तवृत्ति यम, नियम आदि अष्टाङ्मयोगसे परिपुष्ट है । श्रुति और स्मृतिके ज्ञानसे सम्पन्न है । आपकी-जैसी अटल बुद्धि जिसे प्राप्त है वह सम्पत्तिके नाशसे, अन्न-वस्त्रके न मिलनेसे, घोर मे-घोर विपत्तिके समय भी दुखी नहीं होता । कोई भी शारीरिक अथवा

मानसिक दुःख उसे प्रमावित नहीं कर सकता । महात्मा जनकने जगत्को शारीरिक और मानसिक दुःखसे पीड़ित देखकर उसकी शान्तिके लिये यह वात कही थी। आप उनके वचन सुनिये। शरीरके दुःखके चार कारण हैं-रोग, दुःखट वस्तुका स्पर्श, अधिक परिश्रम और अभिलिपत वस्तुका न मिलना । इन निमित्तीं सनमें चिन्ता हो जाती है और मानसिक दुःख ही शारीरिक दुःखका रूप धारण कर छेता है। लोहेका गरम गोला यदि घडेके जलमें डाल दिया जाय तो वह जल भी गरम हो जाता है । वैसे ही मानसिक पीडासे शरीर भी व्ययित हो जाता है । इसिलये जैसे जलके द्वारा अग्रिको गान्त किया जाता है, वैसे ही ज्ञानके द्वारा मनको ज्ञान्त रखना चाहिये । मनका दुःख मिट जानेपर शरीरका दुःख भी मिट जाता है । मनके दुःखी होनेका कारण है स्नेह । स्नेहके कारण ही मनुष्य विपयों में फॅसता है और अनेकों प्रकारके दुःख भोगने लगता है । स्नेहके कारण ही दुःख, भय, शोक आदि विकारोंकी प्राप्ति होती है । स्नेहके कारण ही विषयोंकी सत्ताका अनुभव होता है और फिर उनमें राग हो जाता है। विपर्योंके चिन्तन और रागसे भी बढकर स्नेह ही है। जैसे खोडरकी आग सारे वृक्षको जला डालती है, वैसे ही योड़ा-सा भी राग धर्म और अर्थका सत्यानाश कर देता है। विपयोंके न मिलनेपर जो अपनेको त्यागी कहता है, वह त्यागी नहीं है। वास्तवमें सचा त्यागी तो वह है, जो विषयोंके मिलनेपर भी उनमें दोप-दृष्टि करता है और उनसे दूर रहता है। विरक्त पुरुप द्वेप-रहित भी होता है। इसलिये उसे कभी कर्मयन्यनमे नहीं वॅघना पडता । जगत्में मित्र और धनका सग्रह तो करना चाहिये। परन्तु उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिये। विचारके द्वारा स्नेहका त्याग होता है । जैसे कमलके दलपर जल अटल नहीं रह सकता वैसे ही विवेकी, भगवयाप्तिके इच्टुक और आत्म-ज्ञानी पुरुषके चित्तमें स्नेह नहीं टिक सकता। विषयके दर्शनसे उसमें रमणीय-बुद्धि होती है । फिर प्रियता माल्म होने लगती है। उसे लेनेकी इच्छा होती है। मिल जानेपर उसकी चाट विदुरसे मिलकर धृतराष्ट्रको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने कहा— 'मेरे प्यारे भाई! तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह बड़े सौमाग्यकी वात है कि तुम सकुशल लौट आये। तुम्हें वहाँ मेरी,याद तो आती थी न ! तुम्हारे जानेके बाद मुझे नींद नहीं आयी। मैं जाग्रत् अवस्थामें ही अपने शरीरको श्रीहीन देखता था। मैंने तुमसे जो कुछ अनुचित कहा, उसके लिये मुझे क्षमा कर दो। विदुरजीने कहा—'राजन्! आप मेरे पूजनीय और बहे हैं। मैंने तो आपकी बातोंपर कुछ घ्यान ही नहीं दिया या। अब भला, उसमें क्षमा करना क्या है। आपके दर्शनके लिये ही मैं यहाँ आया हूं। मेरे लिये पाण्डव और आपके पुत्र एक-से हैं, फिर भी पाण्डवोंको असहाय देखकर मेरे मनमें स्वभावसे ही उनकी सहायता करनेकी वात आ जाती है। मेरे चित्तमें आपके पुत्रोके प्रति कोई द्वेषमाव नहीं है। इस प्रकार दोनों एक-दूसरेको प्रसन्न करके सुखसे रहने लगे।

# दुर्योधनकी दुरिमसन्धि, व्यासजीका आगमन और मैत्रेयजीका शाप

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब दुरात्मा दुर्योधनको यह समाचार मिला कि विदुरजी पाण्डवींके पाससे लौट आये हैं, तब उसे बड़ा दु:ख हुआ । उसने अपने मामा शकुनि, कर्ण और दु:शासनको बुलाकर कहा-धाण्डवींके हितेषी और हमारे पिताजीके अन्तरङ्ग मन्त्री विदुर वनसे लौटकर आ गये हैं । वे पिताजीको ऐसी उलटी-सीधी समझावेंगे कि फिरसे पाण्डव बुलवा लिये जायँ । उनके ऐसा करनेके पहले ही आपलोग कोई ऐसी युक्ति लगार्वे, जिससे मेरा काम बन जाय। १ दुर्योधनका अभिप्राय समझकर कर्णने कहा-- 'हम सब कवच एवं शस्त्रास्त्र धारण करके रथपर सवार हों और वनवासी पाण्डवोंको मार डालनेके लिये चल पड़ें। इस प्रकार पाण्डवोंकी मृत्युकी वात लोगोंको मालूम भी नहीं होगी और हमारा कलह भी सदाके लिये समाप्त हो जायगा । जवतक पाण्डव लड़ने-भिड़नेके लिये उत्सुक नहीं हैं, शोकप्रस्त हैं, असहाय हैं, तभीतक उनपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये।' समीने एक स्वरसे कर्णकी वात स्वीकार कर ली । वे सव क्रोधके अधीन होकर रयोंपर सवार हुए और पाण्डवोंको मारनेके लिये वनके लिये चल पहे।

महर्षि व्यास वहें ही शुद्ध अन्तःकरणके पुरुष हैं। उनकी सामर्थ्य अनिर्वचनीय है। जिस समय कौरव पाण्डवींका अनिष्ट करनेके लिये यात्रा कर रहे ये, उसी समय वे वहाँ आ पहुँचे। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टिसे कौरवींकी दुर्बुद्धिका पता चल गया या। उन्होंने स्पष्टरूपसे आज्ञा देकर कौरवींको वैसा करनेसे रोक दिया। तदनन्तर धृतराष्ट्रके पास जाकर वे बोले—'धृतराष्ट्र! में तुमलोगोंके हितकी बात कहता हूँ। दुर्योधनने कपटपूर्वंक जूआ खेलकर पाण्डवोंको हरा दिया और उन्हें वनमें भेज दिया, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। यह निश्चित है कि तेरह वर्षके बाद कौरवोंके दिये हुए, कष्टोंको स्मरण करके

पाण्डव बडा उग्र रूप धारण करेंगे और वाणोंकी बौछारसे तुम्हारे पुत्रोंका ध्वंस कर डालेंगे। मला, यह कैसी बात है कि तुमहारे पुत्रोंका ध्वंस कर डालेंगे। मला, यह कैसी बात है कि तुमहारा दुर्योंघन राज्यके लोमसे पाण्डवोंको मार डालना चाहता है। मैं कहे देता हूं कि तुम अपने लाइले बेटेको इस कामसे रोक दो। वह चुपचाप घर बैठा रहे। यदि पाण्डवोंको मार डालनेकी चेष्टा की तो वह स्वयं अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठेगा। यदि तुम अपने पुत्रकी हेष-बुद्धि मिटानेका यत्न न करोगे तो बड़ा अन्याय होगा। मेरी सम्मति तो यह है कि तुर्योंघन अकेला ही वनमें जाकर पाण्डवोंके पास रहे। सम्भव है पाण्डवोंके सत्संगसे दुर्योंघनका हेषमाव दूर होकर प्रेममावकी जागति हो जाय। परन्तु यह बात है बहुत कठिन, क्योंकि जन्मगत स्वभावका बदल जाना सरल नहीं है। यदि तुम कुरुवंशियोंकी रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो तुम्हारा पुत्र दुर्योंघन पाण्डवोंके साथ मेल-मिलाप कर ले।

भृतराष्ट्रने कहा—'परम शानसम्पन्न महर्षे ! जो कुछ आप कह रहे हैं, वही तो मैं भी कहता हूं । यह वात सभी छोग जानते हैं । आप कौरवोंकी उन्नति और कल्याणके लिये जो सम्मित दे रहे हैं वही विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य भी देते है । यदि आप भेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कुरुवंशियोंपर दया करते हैं, तो आप भेरे दुष्ट पुत्र दुर्योघनको ऐसी ही शिक्षा दे ।' व्यासजीने कहा—'राजन् ! योड़ी ही देरमें महर्षि मैत्रेय यहाँ आ रहे हैं । वे पाण्डवोंसे मिलकर अब हमलोगोंसे मिलना चाहते हैं । वे ही दुम्हारे पुत्रको मेल-मिलापका उपदेश करेंगे । हाँ, इस बातकी सूचना मैं दिये देता हूं कि वे जो कुछ कहें, बिना सोच-विचारके करना चाहिये । यदि उनकी आज्ञाका उछह्वन होगा तो वे क्रोधसे शाप दे देंगे ।' इतना कहकर महर्षि वेदव्यास वहाँसे रवाना हो गये।

महर्षि मैत्रेयके,पघारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रींके सहित

हैं, मनुष्य उनके फदेमें फॅसकर ऐसा मूढ हो जाता है कि उसे मार्ग-कुमार्गका शान नहीं रहता । जिस समय इन्द्रिय और विषयोंका संयोग होता है, उस समय पूर्वकालीन संस्कार मनके रूपमे जाग्रत् हो जाते हैं। मन जिस इन्द्रियके विषयके पास जाता है, उसीको भोगनेके लिये उत्सुकता हो जाती है और प्रयत भी होने लगता है । संकल्पसे कामना उत्पन्न होती है और विपर्योका संयोग रहता ही है । इन दोनोंसे पुरुष विवश हो जाता है और रूपके लोभसे पतिङ्गेके समान आगमें गिर पड़ता है। वह अपनी वासनाके अनुसार रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके भोगोंमें इस प्रकार घुल-मिल जाता है कि उसे अपने-आपकी भी याद नहीं रहती। अज्ञानके कारण कामनाएँ, कामनापूर्ति होनेपर तृष्णा, तृष्णाके कारण अनेकी प्रकारके उचित-अनुचित कर्म होने लगते हैं । फिर तो कर्मोंके अनुसार अनेक योनियोंमे भटकना अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मासे लेकर तिनकेतक जलचर, थलचर और नभचर प्राणियों में उसे चक्रर काटना पड़ता है। यह गति तो बुद्धिहीन विषयासक्त प्राणियोंकी होती है। जो छोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्यका पालन करते हैं और जगत्के चकरसे मुक्त होना चाहते हैं, उन

1

₽:

£ 500

7

-

12 12

17 8

2 m games

20 77

p. } I

ا سے

فيبسوءي

يسسم شبح

बुद्धिमानोंकी बात सुनिये ! कर्म करो और कर्म छोड़ दो, ये दोनों ही बातें वेदाज्ञा है। इसलिये कर्मके अधिकारी वेदाजा समझकर ही कर्म करें और उसका त्याग करनेवाले भी वैदाज्ञा समझकर ही उसका त्याग करें। कर्म करने और न करनेका-प्रवृत्ति और निवृत्तिका आग्रह अपनी बुद्धिके अभिमानपर नहीं करना चाहिये। धर्मके आठ मार्ग है-यहा, अध्ययन, दान, तपस्या, सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह और निर्लोमता; इनमें पहले चार कर्मरूप है और पिछले चार मनोमावरूप । इनका अनुष्ठान भी कर्तव्यवृद्धिसे अभिमान छोडकर ही करना चाहिये। जो लोग एसारपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भलीभाँति इन नियमींका पालन करना चाहिये-शुद्ध संकल्प, इन्द्रियोंपर नियन्त्रण, ब्रह्मचर्य-अहिंसा आदि वत, गुरुदेवकी सेवा, भोजनकी शुद्धि और नियमितता, सत् शास्त्रींका श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय, कर्मफलका परित्याग और चित्तनिरोध । इन्ही नियमोंके पालनसे बड़े-बड़े देवता अपने-अपने अधिकारमें स्थित हैं। धर्मराज ! आप भी इन नियमों और तपस्याके द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिये, जिससे ब्राह्मणोंके भरण-पोपणकी शक्ति प्राप्त हो जाय।

# पुरोहित धौम्यके आदेशानुसार युधिष्ठिरकी स्र्योपासना और अक्षय पात्रकी प्राप्ति

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! शौनकजीका यह उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित घौम्यके पास आ गये और अपने भाइयोंके सामने ही उनसे कहने लगे— भगवन् । वेदोंके बहे-बहे पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ-साथ वनमें चल रहे हैं । उनके पालन-पोपणकी मुझमें सामर्थ्य नहीं है, इससे मैं बहुत दु:स्वी हूं। न तो मैं उनका पालन-पोपण ही कर सकता हूँ और न उन्हें छोड़ ही सकता हूँ। ऐसी परिस्थितिमें मुझे क्या करना चाहिये, आप कुपा करके यह वतलाइये । धर्मराज युधिष्ठिरका प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्यने योगदृष्टिसे कुछ समयतक इस विषयपर विचार किया। तदनन्तर धर्मराजको सम्बोधन करके कहा-'धर्मराज ! सृष्टिके प्रारम्भमें जब सभी प्राणी भूलसे व्याकुळ हो रहे थे, तब भगवान् सूर्यने दया करके पिताके समान अपने किरण-करोंसे पृथ्वीका रस खींचा और फिर दक्षिणायनके समय उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया, तव चन्द्रमाने उसमें ओषधियोंका बीज डाला और उसीके फल-स्वरूप अन्नकी उत्पत्ति हुई । उती अन्नते प्राणियोंने अपनी

भूख मिटायी । धर्मराज ! कहनेका तात्पर्य यह है कि सूर्यकी कृपाचे अन्न उत्पन्न होता है । सूर्य ही समस्त प्राणियोंकी रक्षा करते हैं । वही सबके पिता हैं । इसिलये तुम भगवान् सूर्यकी शरण ग्रहण करो और उनके कृपाप्रसादचे ब्राह्मणींका पोपण करो ।'

पुरोहित धौम्यने धर्मराजको सूर्यकी आराधन-पद्यति बतलाते हुए कहा—'में तुम्हें सूर्यके एक हो आठ नाम बतलाता हूं । सावधान होकर श्रवण करो—सूर्य, अर्यमा, मग, स्वष्टा, पूला, अर्क, सिवता, रिव, गमस्तिमान्, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रमाकर, पृथ्वी-जल तेज-वायु-आकाश-स्वरूप, सोम, बृहस्पति, ग्रुक, बुध, मंगल, इन्छ, विवस्वान्, दीसाग्रु, ग्रुचि, सौरि, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कन्द, यम, वैद्युत, अग्नि, जाठर अग्नि, ऐन्वन अग्नि, तेजस्पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदाङ्ग, वेदवाहन, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि, कला, काष्टा, मुहूर्त, क्षपा, याम, क्षण, संवत्सरकर, अश्वत्य, कालचक, विमावसु, शास्वत पुरुप, योगी, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष,

#### किमीर-वधकी कथा

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! मैत्रेय सुनिके चळे जानेपर राजा धृतराष्ट्रने विदुरजीसे पूछा-'विदुर ! भीमसेनसे किमीर राक्षसकी भेंट कहाँ हुई ! तुम मुझे किमीर-वघकी कया सुनाओ । विदुरजीने कहा- 'राजन् ! पाण्डवीं-के सभी काम अलौकिक हैं । मुझे तो वार-वार उन्हें सुननेका अवसर मिलता है। राजन् ! जिस समय पाण्डव जूएमें हारकर वनवासके लिये हस्तिनापुरसे रवाना हुए उस समय लगातार तीन दिनतक चलते ही रहे। जिस मार्गसे वे काम्यक वनमें प्रवेश करना चाहते थे, आधी रातके समय उस मार्गको रोककर किमीर राक्षस खड़ा हो गया । वह हायमें जलती हुई लूक लिये हुए या । भुजाएँ लंबी यीं और हाईं भयप्नर । ऑखें लाल-लाल । सिरके खड़े-खड़े वाल, मानो आगकी लपटें हों । वह कभी तरह-तरहकी माया फैलाता तो कभी बादलोंकी तरह गरजता । उसकी गर्जनासे सारे वनपशु भयभीत होकर खलवला उठे । ऑधी चलने लगी । धूलसे आकाश आच्छादित हो गया । द्रौपदी तो उसके दर्शनमात्रसे वेहोश-सी हो गयी। उसकी यह चाल देखकर परोहित घौम्यने रक्षोघ्न मन्त्रका पाठ करके राक्षसी माया नष्ट कर दी । उसी समय किमीर राक्षस भयावने वेषमें पाण्डवोंके सामने आकर खडा हो गया । पाण्डवोंका परिचय जानकर किर्मीरने कहा कि 'मैं वकासुरका भाई और हिडिम्बका मित्र हूँ । इसी भीमसेनने उनको मारा है । इसलिये आज अच्छा अवसर मिला। इसे मैं अभी नष्ट किये डालता हूँ। उसी समय भीमसेनने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते तोड-ताड़कर फेंक दिये। भीमसेनने दृढताके साथ लॅगोट कसकर वृक्षको उठाया और राक्षसके सिरपर दे मारा । परन्तु इससे राक्षसको कोई घबराइट नहीं हुई । राक्षसने उनके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी, परन्तु भीमसेनने पैरसे मारकर अपने-को बचा लिया । इसके बाद दोनोंमें भयङ्कर कृक्ष-युद्ध

हुआ, जिससे आस-पासके बहुत-से कृक्ष नष्ट हो गये । भीमसेनने हायीके समान झपटकर राक्षसको अपनी बाँहोंमें बाँघ तो लिया अवस्य, परन्तु वह जोर करकें निकल गया और उलटे भीमसेनको ही पकड़ ,लिया । तदनन्तर बलवान्

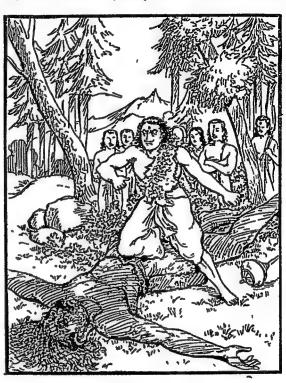

मीमसेनने उसको जमीनपर गिरा दिया और उसकी कमर घुटनोंसे दवाकर गला घोंट दिया। उसका शरीर ढीला पड़ गया। ऑखें निकल आयीं। इस प्रकार किमीर राक्षसके मर जानेपर पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग मीमसेनकी प्रशंसा करने लगे और फिर काम्यक वनमे प्रवेश किया।" इस प्रकार विदुरजीसे किमीर-वधकी वात सुनकर राजा धृतराष्ट्र उदास हो गये और उन्होंने लंबी सॉस ली।

## मगवान् श्रीकृष्ण आदिका काम्यक वनमें आगमन, उनके साथ पाण्डवोंकी बातचीत और उनका वापस लौटना

वैशामपायनजी कहते हैं — जनमेजय ! जब मोज, वृष्ण, अन्यक आदि वंशोंके यादव, पञ्चालके धृष्टयुम, चेदिदेशके धृष्टकेतु एवं केकय देशके सगे-सम्बन्धियोंको यह संवाद मिला कि पाण्डवगण अत्यन्त दुःखी होकर राजधानीसे

चले गये और काम्यक वनमें निवास कर रहे हैं, तब वे कौरवोंपर बहुत चिढ़कर क्रोधके साथ उनकी निन्दा करते हुए अपना कर्तव्य निश्चय करनेके लिये पाण्डवोंके पास गये। सभी श्रित्रय भगवान् श्रीकृष्णको अपना नेता बनाकर धर्मराज दिनकर हैं। आप ही दिवाकर, सप्तसित, घामकेशी, विरोचन, आशुगामी, तमोन्न और हरिताश्व कहलाते हैं। जो सप्तमी अयवा षष्ठीके दिन प्रसन्नता और भक्तिसे आपकी पूजा करता है तथा अहङ्कार नहीं करता, उसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। जो अनन्य चित्तसे आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं उन्हें आधि, व्याधि तथा आपित्तयाँ नहीं सतातीं। आपके भक्त समस्त रोगोंसे रहित, पापोंसे मुक्त, सुखी और चिरजीवी होते हैं। हे अन्नपते! में अद्वापूर्वक सबने अन्न देना और सबना आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्नकी कामना है। आप कृपा करके मेरी अभिलाधा पूर्ण कीजिये। आपके चरणोंमें रहनेवाले माठर, अरुण, दण्ड आदि उन अनुचरोंको में प्रणाम करता हूँ जो वज्र, विजली आदिके प्रवर्तक हैं। क्षुमा, मैत्री आदि अन्य भूतमाताओंको भी मैं प्रणाम करता हूँ। व सुझ शरणागतकी रक्षा करें।

जब धर्मराज युधिष्ठिरने भुवनभास्कर भगवान् अंग्रुमाली-



की इस प्रकार स्तुति की, तव उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्रिके

समान देदीप्यमान श्रीविग्रहसे उनको दर्शन दिया और कहा— 'युधिष्ठिर ¹ तुम्हारी अभिलापा पूर्ण हो । मैं बारह वर्षतक तुम्हें अन्नदान करूँगा । देखों, यह ताँवेका वर्तन मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारे रसोईघरमें जो कुछ फल, मूल, शाक आदि चार प्रकारकी मोजनसामग्री तैयार होगी वह तवतक अन्नय रहेगी जवतक द्रौपदी परसती रहेगी । आजके चौदहवें वर्षमें तुम्हें अपना राज्य मिल जायगा ।' इतना कहकर मगवान् सूर्य अन्तर्धान हो गये ।

जो पुरुष सयम और एकाग्रताके साथ किसी अभिलापासे इस स्तोत्रका पाठ करता है, भगवान् सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो बार-बार इसका धारण और श्रवण करता है उसे उसकी अभिलाषाके अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदिकी प्राप्ति होती है। स्त्री, पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो धोर-से-घोर संकटसे भी छूट जाता है। यह स्तुति ब्रह्मासे इन्द्रको, इन्द्रसे नारदको, नारदसे धौम्यको और धौम्यसे युधिष्ठिरको प्राप्त हुई थी। इससे युधिष्ठिरकी सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो गर्यो। इस स्तोत्रके पाठसे संग्राममें विजय और धनकी प्राप्ति होती है, सारे पाप छूट जाते हैं और अन्तमें सूर्यलोककी प्राप्ति होती है।

जनमेजय! इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान् सूर्यसे वर प्राप्त किया। तदनन्तर जलसे वाहर निकलकर पुरोहित धौम्पके चरण पकड़ लिये और भाइयोंका आलिइन किया। तदनन्तर वह पात्र द्रौपदीको दे दिया। रसोई तैयार हुई। योड़ान्ता पकाया हुआ अक भी उस पात्रके प्रभावसे वढ़ जाता और अक्षय हो जाता। उसीसे धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणोंको भोजन कराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणोंको भोजन कराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणोंको भोजन करते। युधिष्ठरके वाद द्रौपदी भोजन करती। तव उस पात्रका अत्र समाप्त हो जाता। इस प्रकार युधिष्ठिर मगवान् सूर्यसे अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणोंकी अभिलाषा पूर्ण करने लगे। पवापर यह होने लगे। कुछ दिनोंके बाद उन्होंने सबके साय काम्यक वनकी यात्रा की।

# धृतराष्ट्रके क्रोधित होनेपर विदुरका पाण्डवोंके पास जाना और उनके बुलानेपर लौट आना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । जब पाण्डव वनमें चले गये, तब प्रश्चाचक्षु धृतराष्ट्रके चित्तमें बड़ी उद्दिमता मार्थ के ३०—

(i

और जलन होने लगी । उन्होंने परम ज्ञानसम्पन्न धर्मात्मा विदुरको बुलाया और उनसे कहा—'भाई विदुर ! द्वम्हारी बुद्धि

आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। आप समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं। इसिलये में प्रेमसे आपके सामने अपना दुःख निवेदन करती हूं। श्रीकृष्ण ! में पाण्डवोंकी पत्नी, धृष्टद्यम्नकी वहिन और आपकी सखी हूँ । मुझ-जैसी गौरवशालिनी स्त्री कौरवींकी भरी समामें घसीटी जाय, यह कितने दुःखकी बात है। कौरवोंने वेईमानीसे हमारा राज्य छीन लिया। वीर पाण्डवोको दास बना लिया और राजाओंसे ठसाठस मरी समामें मुझ एकवस्रा रजखला स्त्रीको चोटी पकड़कर घसीट मँगवाया । मधुसूदन ! मैं जानती हूँ कि गाण्डीव धनुषको अर्जुन, भीमसेन और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं चढ़ा सकता। फिर भी भीमसेन और अर्जुन मेरी रक्षा नहीं कर सके। धिकार है इनके बल-पौरुषको! इनके जीते-जी दुर्योधन क्षणभर भी कैसे जीवित है। यह वही दुर्योधन है, जिसने अजातशत्रु सरलचित्त पाण्डवोको इनकी माताके साथ हस्तिनापुरसे निकाल दिया था। इसीने भीमसेनको विष देकर मार डालनेकी चेष्टा की थी। भीमसेन-की आयु शेष थी, विष पच गया, वे जी गये—यह दूसरी बात है। जिस संमय भीमसेन प्रमाणकोटि वटके नीचे सो रहे थे, उस समय दुर्योधनने इन्हे रस्तीसे वँधवाकर गङ्गामें डाल दिया या। अवश्य ही ये रस्ती तोड-ताडकर तैरकर निकल आये । सॉपोसे डसवानेमें भी उसने कोई कसर नही की | जिस समय हमारी सास अपने पॉचों पुत्रोंके साय वारणावत नगरमें सो रही थीं, उसने आग लगाकर उन्हें जला डालनेकी चेष्टा की । ऐसा नीच कर्म मला, और कौन मनुष्य कर सकता है ! श्रीकृष्ण ! मुझ सतीकी चोटी पकड़कर दुःशासनने भरी समामें घसीटा और ये पाण्डव दुकुर-दुकुर देखते रहे ।' द्रौपदीकी ऑखोंसे ऑस्की धारा बह 'चली । वह अपना मुँह ढककर रोने लगी । उसकी सॉस लंबी चलने लगी । उसने अपनेको कुछ सम्हाला और गद्गद कण्ठसे कोधमें भरकर फिर कहने लगी।

द्रौपदीने कहा—'श्रीकृष्ण! चार कारणोंसे तुम्हें सदा मेरी रक्षा करनी चाहिये। एक तो तुम मेरे सम्बन्धी हो, दूसरे अमिकुण्डमेंसे उत्पन्न होनेके कारण में गौरवशालिनी हूँ, तीसरे तुम्हारी सची प्रेमिका हूँ और चौथे तुमपर मेरा पूरा अधिकार है तया तुम मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हो।' तब श्रीकृष्णने भरी सभामें वीरोंके सामने द्रौपदीको सम्बोधित करके कहा—'कल्याणी! तुम जिनपर क्रोधित हुई हो, उनकी स्त्रियाँ भी इसी तरह रोयेंगी। थोड़े ही दिनोंमें अर्जुनके वाणोंसे कटकर खूनसे लथपय होकर वे जमीनपर सो जायेंगे मैं वही काम करूँगा, जो पाण्डवोंके अनुकूल होगा। तुर



शोक मत करो । मैं तुमसे सत्य प्रतिशा करता हूँ कि तुम राजरानी बनोगी । चाहे आकाश फट जाय, हिमाचल टुकड़े-टुकड़े हो जाय, पृथ्वी चूर-चूर हो जाय, समुद्र सूख जाय, परन्तु द्रौपदी ! मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती ।' द्रौपदीने श्रीकृष्णकी बात सुनकर टेढ़ी नजरसे अर्जुनकी ओर देखा । अर्जुनने कहा—'प्रिये ! तुम रोओ मत । श्रीकृष्ण-ने जो कुछ कहा है, वैसा ही होगा । उसे कोई टाल नहीं सकता ।' धृष्टसुम्नने कहा—'बहिन ! मै द्रोणको, शिखण्डी भीष्मिपतामहको, भीमसेन दुर्योधनको और अर्जुन कर्णको मार डालेगे । जब हमे बलरामजी और भगवान श्रीकृष्णकी सहायता प्राप्त है, तब स्वयं इन्द्र भी नहीं जीत सकते । धृतराष्ट्रके लड़कों में तो रक्खा ही क्या है।'

अब सबकी दृष्टि भगवान् श्रीकृष्णकी ओर घूम गयी।
श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरको सम्बोधित करके कहा—''राजन्!
यदि उस समय में द्वारकामें होता तो आपको इतना दुःख
नहीं उठाना पड़ता। यदि कुरुवंशी मुझे जूएमें नहीं भी
बुलाते, तब भी मै स्वयं वहाँ आता और बहुत-से दोष दिखाकर
जूएका अनर्थ रोक देता। मैं भीष्मिपतामह, द्रोणाचार्य,

विदुरजी भी ययायोग्य सबसे मिले। विश्रामके अनन्तर



पाण्डवींने उनके पधारनेका कारण पूछा । तब उन्होंने धृतराष्ट्रके. व्यवहारका वर्णन किया । कुशल-प्रश्न समाप्त हो जानेके पश्चात् 'विदुरजीने कहा-- 'धर्मराज ! मैं आपसे बड़े कामकी वात कहता हूं । जो मनुष्य शत्रुओंके दुःख देनेपर भी क्षमा कर देता है और अपनी उन्नतिका अवसर देखता रहता है, साय ही अपनी शक्ति और सहायकोंका सग्रह करता रहता है, वही पृथ्वीका राजा होता है। जो अपने भाइयोंको अलग नहीं कर देता, मिलाकर अपने साथ रखता है, उसके ऊपर कभी विपत्ति भी आ जाय तो सब लोग मिल-जुलकर उसको सहन करते हैं ंऔर प्रतीकार भी । इसलिये भाइयोंको अलग नहीं करना चाहिये । भाइबोंके साथ सची और महत्त्वपूर्ण बात ही करनी चाहिये और ऐसा व्यवहार करना चाहिये, जिससे किसीको कुछ शंका न हो । जो स्वयं खाय, वही अपने माहयोंको मी साथ 'वैठाकर खिलावे । अपने आरामके पहले ही उनके आरामकी व्यवस्था कर दे। जो ऐसा करता है, उसीका मला होता है। ्युधिष्ठिरने कहा-- 'चाचाजी! मैं बड़ी सावधानीके साय आपके ·उपदेशके अनुसार काम करूँगा l· और मी आप हमलोगोंकी अवस्था और समयके उपयुक्त जो कुछ ठीक समझते हों, बतलावें; इमलोग आपकी आज्ञाका पालन करेंगे ।?

। , जनमेजय ! इघर जब विदुरजी हस्तिनापुरसे पाण्डवोंके पास

काम्यक वनमें चले गये, तब राजा घृतराष्ट्रको अपनी भूलपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । वे विदुरका प्रभाव, नीति और सन्धि-विमह आदिकी कुशलताका स्मरण करके सोचने लगे कि अब तो पाण्डवोंकी बन गयी । उन्होंकी बढती होगी ।' घृतराष्ट्र व्याकुल हो गये और भरी समामें राजाओंके सामने ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश हुआ, तब उन्होंने उठकर सक्षयसे कहा—धक्षय ! मेरा प्यारा भाई विदुर मेरा परम हितेषी और धर्मकी सक्षात् मूर्ति है । उसके विना मेरा कलेजा फट रहा है । मेंने ही कोघवश होकर अपने निरपराध भाईको निकाल दिया है । तुम जल्दी जाकर उसे लिवा लाओ । विदुरके विना में जी नहीं सकता । मेरे प्राणोंकी रक्षा करो ।'

धृतराष्ट्रकी आशा स्वीकार करके सक्षयने काम्यक वनकी यात्रा की । काम्यक वनमें पहुँचकर सक्षयने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर मृगछाला ओढ़े अपने भाई और विदुरजीके साय हजारों ब्राह्मणोंके वीचमें वैठे हुए हैं । सक्षयने प्रणाम किया और पाण्डवोंने उसका यथायोग्य सत्कार । विश्राम और कुरालमङ्गलके पश्चात् सक्षयने अपने आनेका कारण बतलाते हुए कहा—'विदुरजी ! राजा धृतराष्ट्र आपकी याद कर रहे हैं । आप हितानापुरमें चलकर उन्हें दर्शन दीजिये और उनके प्राणोंकी रक्षा कीजिये ।' विदुरजीने सक्षयके कथनातुसार



बाण्डवॉसे अनुमति ली और फिर हस्तिनापुर लौट आये र

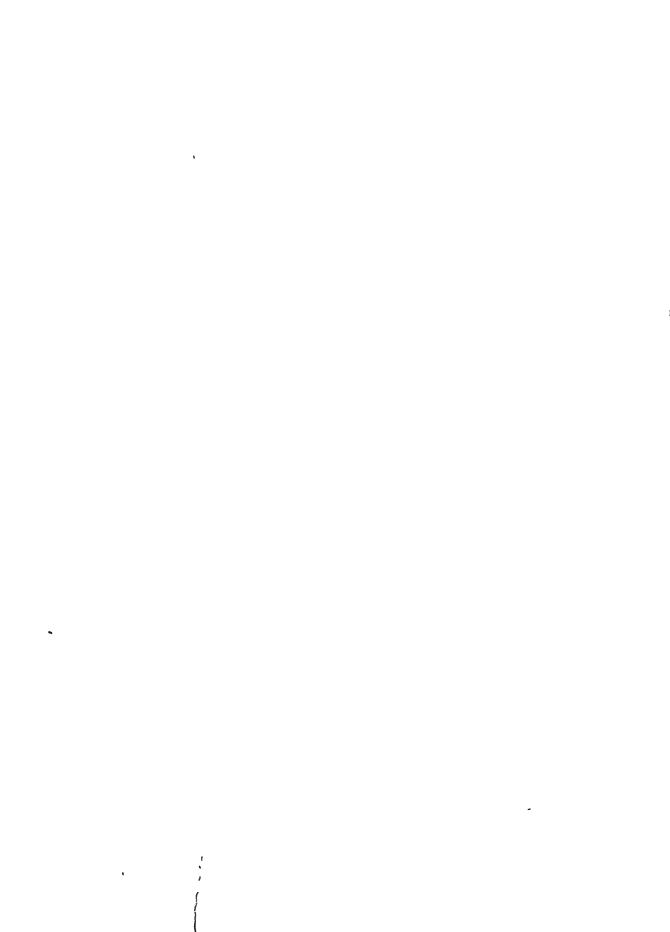

उनकी सेवा-सत्कारमें लग गये । विश्रामके पश्चात् धृतराष्ट्रने वड़ी विनयके साथ पूछा--- 'भगवन् । आप कुरुजाङ्गल देशसे यहाँतक आरामसे तो आये ? पाँचों पाण्डव सकुशल तो हैं ? वे अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना चाहते हैं अयवा नहीं ! आप कुपा करके यह तो वतलाइये कि कौरव और पाण्डवोंमें सदाके लिये मेल-मिलाप हो जायगा न !' मैत्रेयजीने कहा—'राजन ! में तीर्थयात्रा करते-करते कुरुजाङ्गल देशमें गया या । वहाँ संयोगवरा काम्यक वनमें धर्मराज युधिष्ठिरसे भेंट हो गयी। वे आजकल जटा और मृगछाला धारण किये तपोवनमें निवास कर रहे हैं। उनके दर्शनके लिये बहे-बहे ऋषि-मुनि आते हैं। धृतराष्ट्र!मैंने वहीं यह सुना कि तुम्हारे पुत्रोंने अज्ञानवश बुआ खेलकर उनके साथ अन्याय किया है । यह तो तमलोगोंके लिये वड़ी भयावनी बात है। वहाँसे मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि में तुमपर सदासे स्नेह और प्रेम रखता हूँ । राजन् । यह किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्मके जीवित रहते तुम्हारे पुत्र एक-दूसरेसे विरोध करके मर मिटें। तुम सबके केन्द्र एवं रोकने, सजा करने आदिमें समर्थ हो। फिर इस घोर अन्यायकी क्यों उपेक्षा कर रहे हो ! तुम्हारी सभामें तुम्हारे सामने डाकुओंके समान जो अन्याय-कार्य हुआ है, उससे ऋषि-मुनियोंके समाजमें तुम्हारी वड़ी हेठी हुई है। अब भी सँमल जाओ ।' इसके वाद दुर्योधनकी ओर मुँह फेरकर कहा—'बेटा दर्योधन ! मैं तुम्हारे हितकी बात कह रहा हूं । तुम तनिक समझदारीसे काम लो । पाण्डवींका, क्रस्वंशियींका, सारी प्रजाका और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसीमें है कि तुम पाण्डवोंसे द्रोह मत करो । वे सब-के-सब वीर, योद्धा, बलवान्, दृढ एवं नर-रत्न हैं । वे वड़े सत्यप्रतिश, आत्माभिमानी और राक्षसोंके शत्रु हैं। वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते हैं । उनके हायों वडे-बड़े राक्षसींका नाश होनेवाला है और हिडिम्ब, वक, किमीर आदि राक्षसोंको उन्होंने मार भी डाला है। जिस समय रातमें वे यहाँसे जा रहे थे, किमीर-जैसे बलवान राक्षसको भीमसेनने वात-की-वातमें मार डाला । तम तो जानते ही हो कि दिग्विजयके समय मीमसेनने दस हजार हायियोंके समान वली जरासन्चको नष्ट कर दिया । भगवान् श्रीकृष्ण उनके सम्बन्धी हैं । द्रुपदके पुत्र उनके साले हैं । पाण्डवोंके साय युद्धमें टक्कर लेनेवाला इस समय कोई नही है । इसलिये तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिये। बेटा ! तुम मेरी वात मान लो । क्रोधके वदा होकर अनर्थ मत करो ।

जिस समय महर्षि मैत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योघन मुसकराकर पैरसे जमीन कुरेदने और अपनी सूँडके समान जॉघपर हायसे ताल ठॉकने लगा। दुर्योधनकी यह उद्दण्डता देखकर मैत्रेयजीने उसको शाप देनेका विचार किया। किसीका क्या वश है। विधाताकी ऐसी ही इच्छा थी। उन्होंने जल स्पर्श करके दुरात्मा दुर्योधनको शाप



दिया—'मूर्खं दुर्योघन ! तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता । छे, तू इस अभिमानका फल चल । तेरे इस द्रोहके कारण कौरवो और पाण्डवोंमें घोर युद्ध होगा । उसमें भीमसेन गदाकी चोटसे तेरी जाँच तोड डालेंगे।' महर्षि मैत्रेयके ऐसा कहनेपर धृतराष्ट्र उनके चरणोंपर गिरकर अनुनय-विनय करने छगे । उन्होंने कहा—'भगवन् ! ऐसी कृपा कीजिये, जिससे यह शाप न छगे ।' मैत्रेयजीने कहा—'सजन् ! यदि तुम्हारा पुत्र पाण्डवोंसे मेल कर छेगा तब तो मेरा शाप नहीं लगेगा, नहीं तो अवस्य छगेगा ।' तदनन्तर महर्षि मैत्रेयने वहांसे प्रस्थान किया । दुर्योघन भी भीमसेनके किमीर-वध-सम्बन्धी पराक्रमको सुनकर उदास मुँहसे वहांसे चला गया ।

### द्वैतवनमें पाण्डवोंका निवास, मार्कण्डेय मुनि और दाल्भ्यवकका उपदेश

वैशस्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! जब भगवान् श्रीकृष्ण आदि अपने-अपने स्थानके लिये रवाना हो गये तव प्रजापतियोके समान तेजस्वी पाण्डवींने वेद-वेदाङ्गवेत्ता ब्राह्मणो-को सोनेकी मुहरे, वस्त्र और गौऍ देकर रथपर सवार हो अगले वनके लिये प्रस्थान किया । इन्द्रसेन सुभद्राकी दाइयों, दासियो और वस्त्राभूषणोंको लेकर बीस सैनिकोंके संरक्षणमें रयपर द्वारकाके लिये रवाना हुआ । उस समय मनस्वी नागरिक धर्मराज युधिष्ठिरके पास आकर उनके वार्ये खड़े हो गये और उनमेंसे मुख्य-मुख्य ब्राह्मण प्रसन्नताके साथ धर्मराज-से वातचीत करने लगे। पाण्डवगण झंड-की-झंड प्रजाको आयी देख खड़े हो गये और उनसे बात करने लगे। उस समय राजा और प्रजा दोनो ही आपसमे पिता-पुत्रके समान व्यवहार कर रहे थे। सारी प्रजा कहने लगी-- 'हा स्वामी! हा धर्मराज । आप इमलोगोंको अनाय करके क्यों जा रहे हैं ? आप कुरुविश्वोंमें श्रेष्ठ और हमारे स्वामी हैं । आप इस देश तया हम नागरिकोको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं ! क्या पिता कभी अपनी सन्तानको इस प्रकार अनाय करता है ! क्रूखुद्धि दुर्योधन, शकुनि और कर्णको धिक्कार है, जिन्होंने आप-जैसे धर्मात्मा महापुरुषको कपटयूतके द्वारा छलकर दुःखी करना चाहा है। आप अपने वसाये हुए, कैलासके समान चमकीले इन्द्रप्रस्थको छोडकर कहाँ जा रहे हैं ! आप हमलोगोंको क्यो नहीं बतला जाते कि मयदानवके द्वारा निर्मित सभा छोड़कर कहाँ जा रहे है ?' प्रजाकी बात सुनकर महापराक्रमी अर्जुनने सारी प्रजासे ऊँचे स्वरमे कहा—'उपस्थित नागरिको !धर्मराज वनमें निवास करनेके बाद वह दिव्यसभा और शत्रुओंकी कीर्ति छीन लेंगे । तुमलोग अपने धर्मके अनुसार अलग-अलग सत्पुरुपोकी सेवा करके उन्हे प्रसन्न करना, जिससे आगे चलकर हमारा काम वन जाय। अर्जुनकी बात सुनकर सव लोगोंने वैसा करना स्वीकार किया । उन लोगोंने युधिष्ठिरके वहुत कहनेपर पाण्डवोंको दाहिने करके खिन्नताके साथ अपने-अपने घरकी यात्रा की ।

प्रजाके चले जानेपर सत्यप्रतिश्च धर्मात्मा युधिष्ठिरने अपने भाइयोंसे कहा कि 'हमें वारह वर्षतक निर्जन वनमें रहना है। इसलिये इस जङ्गलमे जहाँ फूल-फल अधिक हों, खान रमणीय और सुखदायक हो, ऋपियोंके पवित्र आश्रम हों, ऐसा प्रदेश हॅंद् लेना चाहिये।' अर्जुनने धर्मराजका गुरुके समान सम्मान करके कहा कि 'आपने बड़े-बड़े ऋिप-मिन और महापुरुपोंकी सेवा की है। मनुष्य-लोककी कोई भी बस्तु आपके लिये अज्ञात नहीं है। इसलिये आपकी जहाँ इच्छा हो, वहीं निवास करना चाहिये। माईजी!अब जो वन पड़ेगा, उसका नाम दैतवन है। उसमें पवित्र जलसे भरा एक सरोवर तो है ही, रंग-विरगे फूल भी खिल रहे हैं और आवश्यक फल भी रहते हैं। वह बन पिक्षयोंके कलरबसे परिपूर्ण रहता है। मुझे तो इस बनमे रहना अच्छा लगता है, परन्तु आपकी अनुमित हो तभी। आज्ञा कीजिये। युधिष्ठिरने कहा कि 'अर्जुन! मेरी भी यही सम्मित है। आओ, हमलोग द्वैतवनमे चलें। निश्चय हो जानेपर अग्निहोत्री, संन्यासी, स्वाध्यायजील मिक्षुक, वानप्रस्थ, तपस्वी, वती, महात्मा ब्राह्मणोंके साथ धर्मात्मा पाण्डवोंने द्वैतवनमें प्रवेश किया। वहाँ धर्मात्मा तपस्वी एवं पवित्र स्वभाववाले आश्रमवासी धर्मराजके सामने आये।



धर्मराजने यथायोग्य सबका स्वागत-सत्कार किया । तदनन्तर एक फूलोंसे लदे कदम्ब वृक्षकी छायामें आकर बैठ गये । मीमसेन, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके सेवकोंने रयोंसे नीचे उत्तरकर घोड़े खोल दिये और सब धर्मराजके युधिष्ठिरके चारों ओर बैठ गये। मगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको नमस्कार करके बडी खिलताके साथ कहा—'राजाओ! अव यह बात निश्चित हो गयी कि पृथ्वी दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासनका खून पीयेगी। यह सनातनधर्म है कि जो मनुष्य किसीको घोखा देकर सुख-मोग कर रहा हो, उसे मार डालना चाहिये। अब हमलोग इकट्ठे होकर कौरवो और उनके सहायकोंको युद्धमें मार डालें तथा धर्मराज सुधिष्ठिरका राजरिंहासनपर अभिषेक करें।'

अर्जुनने देखा कि इमलोगोंका तिरस्कार होनेके कारण भगवान् श्रीकृष्ण क्रोधित हो गये हैं और अपना कालरूप प्रकट करना चाहते हैं। तब उन्होंने छोकमहेश्वर सनातन पुरुष भगवान् श्रीकृष्णको शान्त करनेके लिये उनकी स्तृति की । अर्जुनने कहा- 'श्रीकृष्ण ! आप समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान अन्तर्यामी आत्मा हैं । सारा जगत आपसे ही प्रकट होता और अन्ततः आपमे ही समा जाता है, समस्त तपस्याओंकी अन्तिम गति आप ही हैं । आप नित्य यज्ञस्तरूप हैं, आपने अहङ्कारस्वरूप भौमासुरको मारकर मणिके दोनों कुण्डल इन्द्रको दिये तथा इन्द्रको इन्द्रत्व भी आपने ही दिया है । आपने जगतके उद्धारके लिये ही मनुष्योंमें अवतार प्रहण किया है। आप ही नारायण और इरिके रूपमें प्रकट हुए ये । आप ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, धाता, यमराज, अप्रि, वायु, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, पृथ्वी और दिशाखरूप हैं । पुरुषोत्तम ! आप स्वयं अजन्मा और चराचर जगतके स्रष्टा हैं। आपने ही अदितिके यहाँ वामन विष्णुके रूपमें अवतार ग्रहण किया था । उस समय आपने केवल तीन पगसे स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोकोको नाप लिया । सर्वस्वरूप ! आप सूर्यमें उनकी ज्योतिके रूपमें रहकर उन्हें प्रकाशित करते हैं। आपने विभिन्न प्रकारके सहस्रों अवतार ग्रहण करके धर्मविरोधी असुरोंका संहार किया है। आपने सर्वेश्वर्यमयी द्वारकानगरीको अपनाकर लीलाका विस्तार किया है और अन्तमें आप उसे समुद्रमें हुवा देंगे । आप सर्वया स्वतन्त्र हैं। ऐसा होनेपर भी मधुसदन ! आपमें क्रोघ, ईर्घ्या, द्वेष, असत्य और कृरता नहीं हैं। कुटिलता तो मला, हो ही कैसे सकती है । अच्युत ! सब ऋषि-मुनि आपको अपने हृदयमन्दिरमें विराजमान दिव्य ज्योतिके रूपमें जानकर आपकी शरण ग्रहण करते और मोक्षकी याचना करते हैं । प्रलयके समय आप स्वतन्त्रतासे समस्त प्राणियोंको अपने स्वरूपमें लीन ्कर लेते और सृष्टिके समय समस्त जगत्के रूपमें प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा और शङ्कर दोनों ही आपसे प्रकट हुए हैं। आपने बाल्लीलाके समय बल्रामके साथ रहकर जो-जो अलौकिक कार्य किये हैं। उन्हें अवतक न तो कोई कर सका और न आगे कर सकेगा।

श्रीकृष्णके आत्मा अर्जुन उनकी इस प्रकार स्तुति करके सुप हो गये। तव भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'अर्जुन! तुम एकमात्र मेरे हो और मै एकमात्र तुम्हारा हूँ। जो मेरे हैं, वे तुम्हारे और जो तुम्हारे हैं, वे मेरे। जो तुमसे द्वेप करता है, वह मुझसे द्वेष करता है और जो तुम्हारा प्रेमी है, वह मेरा प्रेमी है। तुम नर हो और में नारायण। इमलोगोंने निश्चित समयपर अवतार ग्रहण किया है। तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे। हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है, इम दोनों एक खरूप हैं।' जिस समय भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनसे यह बात कह रहे थे, उसी समय पाण्डवोंकी राजरानी द्रौपदी श्ररणागत-वत्सल भगवान् श्रीकृष्णकी शरण ग्रहण करनेके लिये उनके कुछ पास आकर कहने लगी।

द्रौपदीने कहा-'मधुसूदन ! मैने असित और देवल मनिके मॅहरे सना है कि सृष्टिके प्रारम्भमें आपने अकेले ही बिना किसीकी सहायताके समस्त लोकोंकी सृष्टि की । परश्राम-जीने मुझसे यह बात कही थी कि आप अपराजित विष्णु है। आप यजमान, यज्ञ और यजनीय भी है। पुरुपोत्तम! सभी ऋषि आपको क्षमारूप कहते हैं । आप पञ्चभूतस्वरूप ईं और इनसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञस्वरूप भी है, ऐसा कश्यपजीने कहा या । आप समस्त देवताओं के स्वामी, सब प्रकारके कल्याणके सम्पादक, सृष्टिकर्त्ता और महेश्वर हैं-यह बात नारदजीने कही है। जैसे वालक अपने खिलौनोंके साथ स्वतन्त्ररूपसे खेलता है, वैसे ही आप ब्रह्मा-शहर-इन्द्र आदि देवताओं से बार-बार खेलते रहते हैं । स्वर्ग आपके सिरसे, पृथ्वी आपके पैरसे और सारे लोक आपके उदरसे न्याप्त हैं। आप सनातन प्ररूप हैं । वेदाम्यासी एव तपस्वी, ब्रह्मचारी, अतियिसेवी गृहस्य, ग्रह्मान्तःकरण वानप्रस्य और आत्मदर्शी सन्यासियोंके द्वदयमें सत्यस्वरूप ब्रह्मके रूपमें स्फुरित होनेवाले आप ही हैं। आप युद्धमें पीठ न दिखानेवाले पुण्यात्मा राजर्षियोंके एवं समस्त धार्मिकोंकी परम गति हैं। आप सबके प्रमु हैं, विमु हैं, सर्वातमा हैं और आपकी शक्तिरे ही सब कर्म करनेमें समर्थ हो रहे हैं। लोक, लोकपाल, तारामण्डल, दसों दिशाएँ, आकारा, चन्द्रमा और सूर्य—सव आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। प्राणियोंकी मृत्यु, देवताओंकी अमरता और संसारके समस्त कार्य

और दुरात्मा है। हमलोगोंको दुखी देखकर उसे तिनक भी तो दुःख नहीं होता । हरे, हरे ! उसने हमलोगोंको मृगछाला ओढाकर घोर जङ्गलमे भेज दिया, परन्तु उसे रत्तीमर भी पश्चात्ताप नहीं हुआ । अवस्य ही उसका हृदय फौलादसे वना होगा । एक तो उसने कपटचूतमें जीत लिया, फिर आप-जैसे सरल और धर्मात्मा पुरुषको भरी सभामें कठोर वचन कहे और अब अपने मित्रोंके साथ मौज उड़ा रहा है। जब में देखती हूं कि आपलोग सुनहरी पलंग छोड़कर कुश-कासके बिछौनोंपर सो रहे हैं, मुझे हाथी-दॉतका सिंहासन याद आ जाता है और मै रो पड़ती हूँ । बड़े-बड़े राजा आपलोगोंको घेरे रहते थे, आपलोगोंका गरीर चन्दनचर्चित होता था। आज आप अकेले मैले-कुचैले जङ्गलॉमें भटक रहे हैं। मुझे मला, कैसे ग्रान्ति मिल सकती है । आपके महलोंमें प्रतिदिन हजारी ब्राह्मणीको इच्छानुसार भोजन कराया जाता था और आज इमलोग फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। मेरे प्यारे स्वामी भीमसेनको वनवासी और दुखी देखकर आपके चित्तमें क्रोध क्यों नहीं उमड़ता ? भीमसेन अकेले ही रणभूमिमे सब कौरवोंको मार डालनेका उत्साह रखते हैं। परन्त आपका रुख न देखकर मन मसोसकर रह जाते हैं । अर्जुन दो वॉहके होनेपर भी हजार वॉहवाले कार्तवीर्य अर्जुनके समान बलगाली हैं । इन्हींके अस्त्रकौरालसे चिकत होकर बड़े-बड़े राजा आपके चरणोंमे प्रणाम और आपके यजमें आकर ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे। वही देवता और दानवोंके पूजनीय पुरुषसिंह अर्जुन आज वनवासी हो रहे हैं। आपके चित्तमें क्रोधका उदय क्यों नहीं होता ? मॉवला रंग, विशाल शरीर, हाथोंमें ढाल-तलवार और वीरतामें अप्रतिम ! ऐसे 'नकुल और सहदेवको वनवासी देखकर आप क्यों चुप हो रहे हैं। राजा द्रुपदकी पुत्री, महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू, धृष्ट्युम्नकी बहिन और पाण्डवींकी पतिवता पत्नी मै आज वन-वन भटक रही हूँ । आपकी सहन-शक्तिको धन्य है । ठीक है, आपमे क्रोध नहीं है । जिसमें क्रोध और तेज न हो, वह कैसा क्षत्रिय ! जो समय आनेपर अपना तेज नहीं प्रकट कर सकता, सभी प्राणी उसका तिरस्कार करते हैं। शतुओंसे क्षमाका नहीं। प्रतापके अनुरूप व्यवहार करना चाहिये।

द्रौपदीने फिर कहा—''राजन् ! पहले जमानेमें राजा बिलने अपने पितामह प्रह्लादसे पूछा था कि 'पितामह ! क्षमा उत्तम है या क्रोध ! आप कृपा करके मुझे ठीक-ठीक समझाइये !' प्रह्लादजीने कहा कि 'क्षमा और क्रोध दोनोंकी

एक व्यवस्था है। न सर्वदा क्रोध उचित है और न क्षमा। जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते हैं उनके सेवक, पुत्र, दास और उदासीन वृत्तिके पुरुप भी कटु वचन कहकर तिरस्कार करने लगते हैं, अवशा करते हैं। धूर्त पुरुष क्षमाशीलको दवाकर उसकी स्त्रीको भी हडपना चाहते हैं। स्त्रियाँ भी स्वेच्छानुसार बर्ताव करने लगती और पातित्रत-धर्मसे भ्रष्ट होकर अपने पतिका भी अपकार कर डालती हैं। इसके अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता, हमेशा कोघ ही करता है, वह कोघके आवेगमें आकर विना विचार किये सवको दण्ड ही देने लगता है। वह मित्रोंका विरोधी और अपने कुटुम्बका शत्र हो जाता है। सब ओरसे अपमानित होनेके कारण उसके धनकी हानि होने लगती है, दुत्कार मिलती है। उसके मनमें सन्ताप, ईर्ष्या और द्वेष बढने लगते हैं। इससे उसके राजुओकी वृद्धि होती है। वह कोधवरा अन्यायपूर्वक किसीको दण्ड दे बैठता है; इसके फलस्वरूप ऐश्वर्य, स्वजन और अपने प्राणींसे भी उसे हाथ धोना पड़ता है । जो सबसे रोब-दावके साथ ही मिलता है, उससे लोग डरने लगते है, उसकी मलाई करनेसे हाथ खींच लेते हैं और उसमें दोष देखकर चारों ओर फैला देते हैं। इसलिये न तो हमेशा उप्रताका वर्ताव करना चाहिये और न हमेगा सरलताका । समयके अनुसार उग्र और सरल वन जाना चाहिये। जो समयके अनुसार सरलता और उग्रताको धारण करता है, उसे इस लोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें क्षमा करनेके अवसर बतलाता हूँ। यदि किसी मनुष्यने पहले उपकार किया हो, फिर उससे कोई बडा अपराध बन जाय तो पहलेके उपकारपर दृष्टि रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिये। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे, तब भी क्षमा कर देना चाहिये; क्योंकि सब लोग सभी कार्मोमें चतुर नहीं हो सकते । इसके विपरीत जो लोग जान-वृक्षकर अपराध करते हीं और कहते हों कि इसने जान-बूझकर अपराध नहीं किया है तो उन्हें थोड़ा अपराध करनेपर भी पूरा दण्ड देना चाहिये। कुटिल पुरुषोंको क्षमा नहीं करना चाहिये। एक वारका अपराध तो चाहे किसीका भी क्षमा कर देना चाहिये, परन्तु दूसरी बार दण्ड अवस्य देना चाहिये । मृदुलतासे उग्र और कोमल दोनों प्रकारके पुरुष वशमें किये जा सकते हैं। मृदुल पुरुषके लिये कुछ भी असाध्य नहीं है। इसलिये मृदुलता ही श्रेष्ठ साधन है। अतः देश, काल, सामर्थ्य और कमजोरीपर पूरा-पूरा विन्वार करके मृदुलता और उग्रताका व्यवहार करना चाहिये। कमी-कमी तो भयसे भी क्षमा करनी पड़ती है।



द्रौपदीको सान्त्वना

मन्त्री विदुर, कृपाचार्य, सञ्जय और महात्मा वेदव्यास भी क्षमाकी ही प्रशंसा करते हैं । क्षमा और दया ही जानियोंका सदाचार है, यही सनातन-धर्म है। में सचाईके साय क्षमा और दयाका पालन कर्रोगा।

# युधिष्ठिर और द्रौपदीका संवाद, निष्कामधर्मकी प्रशंसा, द्रौपदीका उद्योगके लिये प्रोत्साहन

~CC 01010

धर्मराज युधिष्ठिरकी वात सुनकर द्रौपदीने कहा-धर्मराज ! इस जगत्में धर्माचरण, दयाभाव, क्षमा, सरलताके व्यवहारसे तथा लोक-निन्दाके भयसे राज्यलक्ष्मी नहीं मिलती । यह बात प्रत्यक्ष है कि आपमें तथा आपके महावली भाइयोंमें प्रजापालन करनेयोग्य सभी गुण हैं। आपलोग दुःख भोगने-योग्य नहीं हैं। फिर भी आपको यह कप्ट सहना पड़ रहा है। आपके भाई राज्यके समय तो धर्मपर प्रेम रखते हो थे, इस दीन-हीन दशामें भी धर्मसे बढ़कर और किमीने भी प्रेम नहीं करते । ये धर्मको अपने प्राणींसे भी श्रेष्ठ मानते हैं। यह बात ब्राह्मणः देवता और गुरु सभी जानते हैं कि आपका राज्य धर्मके लिये, आपका जीवन धर्मके लिये है। मुझे इस वातका दृढ निश्चय है कि आप धर्मके लिये भीमसेन, अर्जुन, नकुल, महदेव तथा मुझे भी त्याग सकते हैं। मैंने अपने गुरुजनोंसे सुना है कि यदि कोई अपने धर्मकी रक्षा करे तो वह अपने रक्षकरी रक्षा करता है। परन्तु मुझे तो ऐना मान्हम हो रहा है कि मानी वह भी आपकी रक्षा नहीं करता । जैसे मनुष्यके पीछे उसकी छाया चला करती है, वैसे ही आपकी बुद्धि सर्वदा धर्मके पीछे चला करती है। आप जब सारी पृथ्वीके चकवर्ती सम्राट् हो गये थे, उस समय भी आपने छोटे-छोटे राजाओंका भी अपमान नहीं किया या बडोंकी तो बात ही क्या । आपमें सम्राट्पनेका अभिमान विल्कुल नरीं या । आपके महलोंमें देवताओं के लिये 'स्वादा' और पितरों के लिये 'स्वधा' की ध्वनि गूँजती रहती थी । तव और अब भी अतिथि-त्राहाणोंकी सेवा होती ही है। आपने साधु, संन्यासी और गृहस्थोंकी मारी आवश्यकताएँ पूर्ण की या, उन्हें तृप्त किया था । उस समय आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, जो ब्राह्मणोंको न दी जा सके। अब तो आपके यहाँ पाँच दोपोंकी शान्तिके लिये केवल वलिवैश्वदेव यश किया जाता है और उसके बाद अतिथियों तथा प्राणियोंको रिज्यकर शेष वचे हुए अन्नसे अपना जीवननिर्वाह हो रहा है। आपकी बुद्धि ऐसी उल्टी हो गयी कि आपने राज्य, धन, भाई तथा मुझतकको जूएमें हार दिया। आपकी इस आपत्ति-विपत्तिको देखकर मेरे मनमें बड़ी वेदना होती है,

में वेहोग-सी हो जाती हैं। मनुष्य ईश्वरके अधीन है, उसरी स्वाधीनता कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही प्राणियोंके पूर्वजन्मके कर्मवीजके अनुसार उनके सुख-दुःख तया प्रिय-अप्रिय वस्तुओंकी व्यवस्था करता है । जैमे कठपुतन्त्री सूत्रधारके उच्छानुसार नाचती है, वैमे ही मारी प्रजा ईश्वरेच्छानुमार मंसारके व्यवहारमें नाच रही है। ईश्वर मबके भीतर आर बाहर व्याप्त रहता है। मयको प्रेरिन करता और साक्षीरूपसे देखता रहता है। जीव एक फठपुनली है; वर स्वतन्त्र नहीं। ईश्वराधीन है। जैसे सुनमे गूँगी हुई मिगर्यो। नाथे हुए बैल और ज़लघारामें गिरे हुए युध पराधीन होते हैं वैसे ही जीव भी देश्वरके अधीन है। जो बस्तु जिनमें लीन होती है, तत्त्वरूप ही वह होती है। मिट्टीसे उत्पन्न पहा आदि, मन्य और अन्तम मिट्टीके अधीन रहता है; ठीक वैसे ही जीव आदि, मध्य और अन्तर्भे ईश्वरके ही अधीन रहता है। जीव-को किसी भी बातका ठीक-ठीक शान नहीं है। इसलिये बह मुख पाने या दुःरा हटानेमें अनमर्ग है। यह ईश्वरनी ही प्रेरणारी न्वर्ग या नरकमे जाता है। जैसे नन्दे नन्दे तिनके वायुके अधीन होते हैं। नैधे भी मभी प्राणी ईश्ररके । जैसे बच्चा शिलीनोंसे गेट गेलकर उन्हें छोड़ देता है, बैसे ही प्रभु जगन्में जीवींके संयोग-वियोगकी लीला करते रहते हैं। राजन ! में तो ऐसा समराती हैं कि ईशर प्राणियों के साय माता-पिताके समान दयाका बर्नान नहीं करते; वे तो जैस कोई साधारण पुरुष कोष्ये कृत्ताका व्यवहार करता हो, वैशा ही फरते हैं। जब मैं देखती हूँ हि आप-जैसे चील-सदाचारसम्बद्ध आर्यं पुरुष भलीभाँति जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकते, चिन्तासे विहत रहते हैं, और अनार्य पुरुष सुख भोगते हैं। तर मुसे यहा दुःख होना है । आप ही यह विपत्ति और दुर्गोधनकी सम्पत्ति देखकर में ईश्वरकी निन्दा करती हैं। नयोंकि यह विपम दृष्टिशे बर्ताव करता है। यदि कर्मका फल कत्तांको मिलता है, दूसरेको नहीं, तो यह विराम दृष्टि करनेका फल अवस्य ही ईश्वरको मिलेगा । यदि कर्मका फल कर्ताको नहीं मिटता, तन तो अपनी उन्नतिका कारण होकिक बल ही है। मुसे निर्यल पुरुपोंके लिये वटा होक हो रहा है।

कृपाचार्य और वाह्वीकको बुलाकर धृतराष्ट्रसे कहता-- 'राजन् । तुम अपने पुत्रोंमें जूआ मत कराओ। वस करो। व जुएके दोपसे राजा नलको कितनी विपत्ति उठानी पड़ी, यह मैं उन्हें सुनाता । धर्मराज । उसी जूएके कारण तो आप भी राज्यच्युत हुए हैं। जूएसे बिना समयके ही धन-सम्पत्तिका विनाग हो जाता है। बार-बार खेळनेकी ऐसी सनक सवार हो जाती है कि उसकी लडी टूटती ही नहीं। स्त्रियोंसे हेलमेल, जूआ खेलना, शिकारका शौक और शराव पीना-ये चारों वार्ते प्रत्यक्ष दुःख हैं। इनसे मनुष्य श्रीभ्रष्ट हो जाता है। यो तो चारों वातें बुरी हैं, परन्तु उनमें जुआ सबसे बढ-चढकर है। जूएसे एक दिनमें ही सारी सम्पत्तिका नाग हो जाता है। मनुष्य बुरी आदतमें फॅस जाता है। धर्म, अर्थ आदिका विना भोगे ही नाश हो जाता है और इसके कारण मित्रोमें भी गाली-गलौज होने लगती है। मैं राजा धृतराष्ट्रको जूएके और भी वहुत-से दोष बतलाता । यदि वे मेरी वात मान लेते तो कुरुवंशका कल्याण होता, धर्मकी रक्षा होती । यदि वे मेरी हितैषितापूर्ण प्रिय बातोंको स्वीकार नहीं करते तो मैं बलपूर्वक उन्हें दण्ड देता । यदि उनके जुआरी सभासद् या मित्र अन्यायवश उनका पक्ष लेते तो मै उन्हें मार डालता। उस समय मेरे द्वारकामें न रहनेसे ही आपने जुआ खेलकर घर बैठे विपत्ति बुला ली और आज मैं आपको इस विपत्तिमें देख रहा हूँ।"

युधिष्टिरने पूछा—'श्रीकृष्ण' तुम उस समय द्वारकामें नहीं तो कहाँ ये और कौन-सा काम कर रहे थे ?' मगवान् श्रीकृष्णने कहा—''धर्मराज! उस समय में शाल्वका और उसके नगराकार विमान सौमका नाश करनेके लिये द्वारकासे वाहर चला गया था। जिस समय आपके राजस्य यश्चमें मेरी अप्रपूजा की गयी थी और शिशुपालकी दुष्टताके कारण मैने उसे भरी समामें चक्रके द्वारा मार डाला था, उस समय मैं ता यहाँ था और उधर शिशुपालकी मृत्युका समाचार पाकर शाल्वने द्वारकापर चढ़ाई कर दी। वह अपने सप्तधातुनिर्मित सोम विमानपर वैठकर वड़ी कृरताके साथ द्वारकाके कुमारोंका संहार करने लगा। वाग-वगीचे, महल नष्ट-प्रष्ट होने लगे। उसने वहाँ लोगोंसे इस प्रकार पूछा कि 'यादवाधम मूर्ख कृष्ण कहाँ है! मै उसका धमण्ड चूर-चूर कर दूँगा। वह जहाँ होगा, वहीं मैं उसके पास जाऊँगा। मैं अपने शस्त्रकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि मैं कृष्णको मारे विना लौटूँगा

नहीं ।' शास्त्रने लोगोंसे और भी कहा कि 'विश्वासघाती कृष्णने मेरे मित्र शिशुपालको मार डाला है। इमलिये आज मैं उसे यमराजके हवाले करूँगा । धर्मराज । बाल्वने बहत कुछ वक-सक्कर द्वारकामे बहुत ऊधम मचाया और सौम विमानपर वैठकर मेरी बाट जोहने लगा। में जब वहाँसे चलकर द्वारका पहुँचा और मैने वहाँकी दशा देखी, तब मुझे बहुत क्रोध आया और मैने उसकी करतूतपर विचार करके यही निश्चय किया कि उसको मार डाल्ना चाहिये। मेंने जब द्वारकासे बाहर निकलकर उसकी खोज की, तब बह समुद्रके एक भयानक द्वीपमे अपने सौभ विमानसहित मिला । मैंने पाञ्चजन्य राह्न बजाकर युद्धके लिये गाल्वको ललकारा। कुछ समयतक इमलोगोंमे घोर युद्ध होता रहा । अन्तमें मैने शाल्वसमेत समस्त दानवींको मारकर धराशायी कर दिया। यही कारण है कि मै उस समय द्वारकापुरीमे नहीं था। जब मैं लौटकर द्वारका पहुँचा तब मालूम हुआ कि हिन्तिनापुरमें कपटख़तके द्वारा आपलोगोंको जीत लिया गया है। उसी समय मैं वहाँसे चल पडा और हस्तिनापुर होकर यहाँ आया हूँ।

भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके पूछनेपर गाल्व-वधकी कया विस्तारसे सुनायी और अन्तमें उनसे द्वारका जानेकी अनुमति मॉगी । अनुमति मिल जानेपर भगवान् श्रीकृणाने धर्मराज युधिष्ठिरको प्रणाम किया। भीमसेनने भगवान् श्रीकृष्णका सिर चूमा, श्रीकृष्ण और अर्जुन गले लगे, नकल और सहदेवने उन्हें प्रणाम किया, धौम्य पुरोहितने उनका सम्मान किया, द्रौपदीने अपने ऑसुओंसे श्रीकृष्णको भिगो दिया। श्रीकृष्ण अपने स्वर्णरयमें सुभद्रा और अभिमन्युको बैठाकर युधिष्ठिरको वार-बार धीरज दे द्वारकाके लिये रवाना हुए । तदनन्तर धृष्टग्रुमने द्रीपदीके पुत्रोंको छेकर अपने नगरके लिये प्रस्थान किया। शिशुपालके पुत्र धृष्टकेतुने अपनी बहिन करेणुमती ( नकुलकी स्त्री ) को लेकर अपनी नगरी शुक्तिमतीकी यात्रा की । सभी राजा-महाराजा अपने-अपने देश लौट गये । पाण्डवीने वहुत समझा-बुझाकर अपनी प्रजाको लौटाना चाहा, परन्तु लोग लौटे नहीं । वह दृश्य वड़ा अद्भुत या । किसी प्रकार सबके लौटनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने त्राह्मणोका सत्कार किया और उनसे आगे जानेकी आज्ञा मॉगी और सेवकॉसे कहा—'तुम-लोग रय तैयार करो ।'

है। तथापि विरक्त, मितभोजी, जितेन्द्रिय एवं तपस्वी योगी

गुद्ध चित्तसे घ्यान करके पूर्वोक्त कर्मोंका स्वरूप जान छेते हैं।

धर्माचरण करनेपर भी यदि उसका फळ न मिळे तो भी

धर्मपर सन्देह नहीं करना चाहिये। और भी उद्योग करके

यत्र करना चाहिये, ईर्ज्याका त्याग करके दान करना चाहिये।

इस वातके साक्षी महर्षि कश्यप हैं कि ब्रह्माजीने सृष्टिके

प्रारम्ममें अपने पुत्रोंसे यह कहा था—'कर्मका फळ अवश्य

मिळता है और धर्म सनातन है।' प्रिये! धर्मके सम्बन्धमें

ग्रुम्हारा सन्देह कुहरेकी तरह नष्ट हो जाय। सब कुछ ठीक
है, ऐसा निश्चय करके तुम नास्तिकताका त्याग कर दो और

धर्मपर, ईश्वरपर आक्षेप न करो। इसको जानो और उन्हें

नमस्कार करो। वुम्हारे मनमें ऐसी वात कभी न आवे।

जिनकी छुपासे भक्त पुरुष मृत्युद्धीछसे अमर हो जाते हैं, उन

सर्वश्रेष्ठ परमात्माका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिये।

द्रौपदीने कहा—धर्मराज! में धर्म अथवा ईश्वरकी अवमानना और तिरस्कार कभी नहीं करती। में इस समय विपत्तिकी मारी हूँ, इसिलये ऐसा प्रलाप कर रही हूँ। में अभी इस सम्बन्धमें और भी विलाप करूँगी। जानकार मनुष्यको कर्म अवस्य ही करना चाहिये;क्योंकि बिना कर्म किये केवल जड पदार्थ ही जी सकते हैं, चेतन प्राणी नहीं। पूर्वजन्मके कर्मोंकी बात तो तिनक-सा विचार करते ही सिद्ध हो जाती है; क्योंकि गायका बछड़ा जन्मते ही दूधके लिये थन पीने लगता और धूप लगनेपर लायामें जा बैठता है। अवस्य ही इस क्रियामे पूर्वजन्मके संस्कार काम करते रहते हैं। सब प्राणी अपनी उन्नति समझते हैं और प्रत्यक्षरूपसे अपने कर्मोंका फल भोग रहे हैं। इसिलये आप कर्म कीजिये, उससे उकताइये मत। आप कर्मके कवचसे सुरक्षित होकर सुखी होइये। सहस्रों मनुष्योंमेंसे भी कोई एक कर्म करनेकी विधि ठीक-ठीक जानता है या नहीं, इसमें सन्देह है। यदि हिमालय-जैसा पहाड़ भी प्रति-

दिन खाया जाय और उसमें वृद्धि न हो तो योडे दिनोंमें क्षीण हो जाता है। इसलिये धनकी रक्षा और वृद्धि करनेके लिये कर्म करनेकी बड़ी आवस्यकता है। प्रजा यदि कर्म न करे तो उजड जाय । यदि उसका कर्म निष्फल हो जाय तो उसकी उन्नति रुक जाय । यदि कर्मको निष्फल माना जाय तो भी कर्म तो करना ही पहेगा; क्योंकि कर्म किये विना किसी प्रकार जीविका नहीं चल सकती । जो भाग्यके ऊपर भरोसा करके हाय-पर-हाय धरे बैठे रहते हैं, हठवादी हैं, स्वयं ही वस्तुओंकी प्राप्ति मानते हैं, वे पूर्वजन्मके कर्मोको स्वीकार नहीं करते। उन्हें मूर्ख समझना चाहिये। जो कर्म न करके आलस्यमय जीवन व्यतीत करता है, वह पानीमे पड़े कच्चे घड़ेकी माँति गल जाता है। जो काम करनेकी शक्ति रहते हुए भी उससे इठवश अलग रहते हैं, वे चिरकालतक जीवनधारण भी नहीं कर सकते । जो मनुष्य इस सन्देहमें रहते है कि मुझे अमुक कर्मका फल मिलेगा या नहीं, उन्हें कर्मका कुछ भी फल नहीं मिलता। जो निस्सन्देह होते हैं, वे अपना काम बना लेते हैं। धीर पुरुष सर्वदा कर्म करनेमें लगे रहते हैं और फलके सम्बन्धमें कभी सन्देह नहीं करते । परन्तु वैसे मनुष्य होते है बहुत थोड़े । किसान हलसे धरती जोतकर अन्न बो देता है और सन्तोषके साथ प्रतीक्षा करता है। इसके बाद बोये हुए अन्नको जलते सींचकर अङ्करित करनेका काम मेघ करता है। यदि मेघ किसानपर अनुग्रह न करे, जल न ब्रसे, तो इसमें किसानका कोई अपराध नहीं है। उस समय किसान यही सोचता है कि सब छोगोंने जो क्राम किया, वहीं मैंने भी किया। अब मेघ बरसे या न बरसे, फल मिले या न मिले, किसान निर्दोष है। वैसे ही धीर पुरुषको अपनी बुद्धिके अनुसार देश, काल, शक्ति और उपायोंका ठीक-ठीक विचार करके अपना काम करना चाहिये। ये बातें मैने अपने पिताजीके घरपर वृहस्पति-नीतिके मर्मश विद्वानोंसे सुनी है । आप विचार करके अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये।

# युधिष्टिर और भीमसेनकी कर्तव्यके विषयमें वातचीत

वैशस्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! द्रौपदीकी बातें सुनकर भीमसेनके मनमे क्रोध जग गया । वे छंबी सॉस छेते हुए युधिष्ठिरके कुछ पास आकर कहने छगे—'भाईजी ! आप सत्पुरुषोचित धर्मानुकूछ राजमार्गसे चिछये । यदि हमलोग धर्म, अर्थ और कामसे विद्यात होकर इस तपोवनमें पढ़े रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा । दुर्योधनने हमारा राज्य धर्म, सरलता

अथवा बल-पौरुषसे नहीं लिया है। उसने कपटदाूतके सहारे हमलोगोंको घोखा दिया है। हम कौरवोंके अपराधको जितना-जितना क्षमा करते जाते हैं, उतना-उतना ने हमें असमर्थ मानकर दुःख देते जा रहे हैं। इससे तो यही अच्छा है कि हमलोग टालमटोल न करके लड़ाई छेड़ दें। निष्कपट भावसे युद्ध करते हुए यदि हम मर भी जायँ तो अच्छा है, क्योंकि पास आकर बैठ गये । वहाँ रहकर धर्मराज समस्त अतिथि-अभ्यागत, ऋषि-मुनि और ब्राह्मणोंको कन्द, मूल, फल्से तृप्त करने लगे । वडी-वड़ी इष्टियाँ, श्राह्मकर्म, गान्तिक-पौष्टिक कियाएँ धौम्य पुरोहितके निर्देशानुसार होतीं । समृद्धिगाली पाण्डव इन्द्रप्रस्थका राज्य छोड़कर द्वैतवनमें रहने लगे ।

इन्हीं दिनों परम तेजस्वी महामुनि मार्कण्डेय पाण्डवींके आश्रमपर आये । महामनस्वी युधिष्ठिरने देवता, ऋषि और मनुष्योंके पूजनीय मार्कण्डेयजीका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार किया । मार्कण्डेयजी महाराज वनवासी पाण्डव और द्रौपदीकी ओर देखकर मुसकराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिरने पूछा--'माननीय । अन्य सभी तपस्वी मुझे इस दशामें देखकर सङ्कीचके मारे कुछ बोल नहीं पाते और आप मेरी ओर देखकर मुसकरा रहे हैं। इसका क्या अभिप्राय है ?' मार्कण्डेयजीने कहा—''मैं तुम्हें इस दशामें देखकर प्रमन्नतासे नहीं मुसकरा रहा हूं। मुझे किसी वातका घमड नहीं है। तुमलोगोंको इस दशामें देखकर मुझे सत्यनिष्ठ दशरयनन्दन भगवान् रामचन्द्रकी स्मृति हो आयी है । उन्होंने पिताकी आज्ञासे एकमात्र धनुष लेकर सीता और लक्ष्मणके साथ वनवास किया था। उन्हें मैंने ऋष्यमुक पर्वतपर विचरते समय देखा या । भगवान् रामचन्द्र इन्द्रसे भी वलवान्, यमको भी दण्ड देनेकी शक्ति रखनेवाले, महामनस्वी तथा निर्दोष थे। फिर भी उन्होंने पिताकी आजासे बनवास स्वीकार करके अपने धर्मका पालन किया । यद्यपि उन्हें सम्राममे कोई भी जीत नहीं सकता था। फिर मी उन्होंने राजीचित भोगोंका त्याग करके वनवास किया | इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्यको 'मैं बड़ा बलवान् हूँ :-- ऐसा समझकर अधर्म नहीं करना चाहिये। भारतवर्षके बहे-बहे इतिहासप्रसिद्ध राजा नाभाग, भगीरय आदिने सत्यके बलपर ही पृथ्वीका शासन किया था। धर्मराज ! इस समय जगत्में तुम्हारा यश और तेज देदीप्यमान हो रहा है । तुम्हारी धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, सद्व्यवहार जगत्के समस्त प्राणियोंसे बढ़े-चढे हैं । तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वनवासकी तपस्या कर लेनेके बाद अपनी तेजोमयी राजलक्ष्मी-को कौरवोंसे छीन लोगे, इसमें कोई सन्देह नहीं।" इस प्रकार कहकर महासुनि मार्कण्डेय पुरोहित धौम्य और पाण्डवींसे अनुमति लेकर उत्तर दिशाकी ओर चले गये।

जनसे महात्मा पाण्डन द्वैतवनमे आकर रहने लगे. तवसे वह विशाल वन ब्राह्मणोंसे भर गया | उस वनमे तथा सरोवर-के आस-पास ऐसी वेदध्वनि होती थी, जिससे वह ब्रहालोकके समान जान पडता था। वह ध्वनि जो सुनता, उसीके हृदयमें वह वस जाती । एक दिन दाल्म्यवक मुनिने सन्त्याके समय धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा कि 'राजन् ! देखो, इस समय दैतवनके आश्रमोंमें सब ओर तपम्बी ब्राह्मणोंकी यज्ञामि प्रज्वित हो रही है । भृगु, अङ्गिरा, विशष्ट, कश्यप, अगस्त्य और अत्रि गोत्रके उत्तम-उत्तम तपस्वी ब्राह्मण इस पवित्र वनमे इकटे हुए हैं और तुम्हारे संरक्षणमें सुख-सुविधाके साथ अपने-अगने धर्मका पालन कर रहे हैं। मै तुमलोगींसे एक बात कहता हूँ, सावधानीके साथ सुनो । जब ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल-जुलकर काम करते हैं, एक-दूसरेकी सहायता करते हैं, तथ उनकी उन्नति और अभिनृद्धि होती है। फिर तो वे अग्रि और पवनके समान हिल-मिलकर शत्रुओंके वन-के-वन भसा कर डालते हैं। विना ब्राह्मणका आश्रय लिये दीर्घकालतक सतत प्रयत्न करनेपर भी किसीको इस लोक और परलोककी प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्रमें प्रवीण निर्लोमी ब्राह्मणका आश्रय लेकर ही राजा अपने रात्रुओंका नाश कर सकता है। राजा बलिको ब्राह्मणोंकी सहायतासे ही उन्नति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण एक अनुपम दृष्टि और क्षत्रिय एक अनुपम बल है; ये दोनों जब साथ रहते हैं, तब जगत्में सुख-समृद्धिकी अभिवृद्धि होती है। इसलिये विद्वान् क्षत्रियको चाहिये कि अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति और प्राप्त वस्तुकी वृद्धिके लिये ब्राह्मणींकी सेवा करके उनसे जान प्राप्त करे। युधिष्ठिर ! तुम तो सदा-सर्वदा ब्राह्मणोंके साथ उत्तम व्यवहार करते ही हो । इसल्यि लोकमें तुम यगस्वी हो रहे हो ।' धर्मराज युधिष्ठिरने बडी प्रसन्नताके साय दाल्म्यवक मुनिके उपदेशका अभिनन्दन किया । महात्मा वेदव्यास, नारद, परश्राम, पृथुश्रवा, इन्द्रसुम्न, भाङ्कि, हारीत, अप्निवेध्य आदि बहुत-से व्रतधारी ब्राह्मणोंने दारुम्यवक और धर्मगज युधिष्ठिरका सम्मान किया ।

# धर्मराज युधिष्टिर और द्रौपदीका संवाद, क्षमाकी प्रशंसा

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय । एक दिन सन्ध्याके समय वनवासी पाण्डव कुछ शोकग्रस्त-से होकर द्रौपदीके साथ बैठकर वातचीत कर रहे थे। वातचीतके सिलसिलेमे द्रौपदी कहने लगी—'सचमुच दुर्योधन वड़ा कृर अर्जुनको भी माल्म है। इसके वाद वह अधर्ममय जूशा हुआ, हमलोग हार गये और नियमके अनुसार वनवास कर रहे हैं। सत्पुक्पोंके सामने एक वार प्रतिज्ञा करके फिर राज्यके लिये कौन मनुष्य उसे तोंड़ेगा। एक कुलीन मनुष्य यदि राज्यके लिये प्रतिज्ञामद्भ करके उसे पा भी ले तो वह मरणसे भी अधिक दुःखदायक होगा। मैंने कुक्वंगी वीरोंके वीचमें प्रतिज्ञापूर्वक जो बात कही है, उससे में टल नहीं सकता। जैसे किसान बीज बोकर पकनेतक उसके फलकी आशा लगाये बैठा रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी उन्नतिके समयकी प्रतिक्षा करनी चाहिये; समय आये बिना कुछ नहीं होगा। भीमसेन! तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुन लो, मैं देवत्वकी प्राप्ति तथा इस लोकमें जीवित रहनेकी अपेक्षा भी धर्मसे अधिक प्रेम करता हूं। मेरा ऐसा हद निश्चय है कि राज्य, पुत्र, कीर्ति और धन—ये सब मिलकर सत्यधर्मके सोलहवें हिस्सेकी भी बरावरी नहीं कर सकते।

भीमसेनने कहा-भाईजी ! जैसे सलाईसे लेते-लेते एक दिन अञ्जन समाप्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्यकी आयु पल-पलपर छीजती जा रही है। ऐसी स्थितिमें मनुष्यको क्या समयकी बाट जोहते हुए बैठ रहना चाहिये ? जिसे अपनी लंबी उम्रका पता हो, अपने अन्तसमयका ज्ञान हो, जो भृत-मविष्य आदि सब वस्तुओंको प्रत्यक्ष देख सकता हो। केवल उसीको समयकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । मृत्यु सिरपर सवार है, इसलिये उसके प्रकट होनेके पहले ही हमें राज्य प्राप्त करनेका उपाय कर लेना चाहिये। आप बुद्धिमान्, पराक्रमी, शास्त्रज्ञ और सम्मानित वशके हैं। आप धृतराष्ट्रके दुष्ट पुत्रीं-पर क्षमा क्यो करते हैं ? इस तरह चुपचाप वैठकर विलम्ब करनेका क्या कारण है। आप हमलोगोंको वनमें गुप्त रखना चाहते हैं; यह तो ऐसा ही है, जैसे कोई घासके पूलेसे हिमालयको दकना चाहे । आप एक जगत्प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जैसे सूर्य आकाशमें छिपकर नहीं विचर सकता, वैसे ही आप भी कहीं नहीं छिप सकते । अर्जुन, नकुल अयवा सहदेव ही एक साथ रहकर कैसे छिप सकेंगे ! मला, यह राजपुत्री द्रौपदी ही कैसे छिपकर रहेगी । मुझे तो वचे और बूढ़े समी पहचानते हैं, मै एक वर्षतक गुप्त कैसे रह सकूँगा ! हमलोग अनतक वनमें तेरह महीने विता चुके हैं। वेदके आज्ञानुसार आप इन्हें ही तेरह वर्ष गिन लीजिये। महीने वर्षके प्रतिनिधि

हैं। इसिलये तेरह महीनेमें भी तेरह वर्षकी प्रतिशा पूरी कर सकते हैं। माईजी! आप शत्रुओं के विनाशके लिये एक निश्चय कर लीजिये। क्षत्रियों के लिये युद्धके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। इसिलये आप युद्धका निश्चय कीजिये।

कुछ समयतक सोच-विचारकर युधिष्ठिरने कहा-वीर मीमसेन ! तुम्हारी दृष्टि केवल अर्थपर है। इसलिये तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। परन्तु मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। केवल साहससे ही तो कोई काम नहीं करना चाहिये न ! वैसे कामसे तो करनेवालेको ही दुःख भोगना पड़ता है। कोई भी काम करना हो तो भलीभाँति विचार करके युक्ति और उपायोंके द्वारा करना चाहिये। फिर तो दैव भी अनुकूल हो जाता है। प्रयोजन-सिद्धिमें कोई सन्देह नहीं रहता । वल एवं घमण्डसे उत्साहित होकर वाल-सुलम चपलताके कारण तम जिस कामको प्रारम्भ करनेके लिये कह रहे हो, उसके सम्बन्धमें मुझे बहुत कुछ कहना है। भूरिश्रवा, शल, जलसन्ध, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्यामा तथा दुर्योघन, द्रःशासन आदि धृतराष्ट्रके प्रचण्ड पुत्र शस्त्रास्त्र-विद्यामें बहे कुराल और हमपर आक्रमण करनेके लिये तैयार हैं। पहले हमलोगोंने जिन राजाओंको बलपूर्वक दवा दिया था, वे अब् उनसे मिल गये हैं । दुर्योधनने कौरव-सेनाके सब वीरों, सेनापतियों और मन्त्रियोंको तथा उनके परिवारवालींको भी उत्तम-उत्तम वस्तुएँ तथा भोग-सामग्री देकर अपने पक्षमें कर लिया है। वे दम रहते दुर्योधनकी ओरसे लड़ेंगे, ऐसा मेरा निश्चित विचार है । यद्यपि भीष्मपितामहः द्रोणाचार्य और क्रपाचार्य उनपर और हमपर समान दृष्टि रखते हैं। तयापि उन्होंने राज्यका अन खाया है, इसलिये उसका बदला चुकानेके लिये दुर्योधनकी ओरसे प्राणपणसे लड़ेंगे। वे सब अख्र-शस्त्रके मर्मज्ञ और ईमानदार हैं । मेरा विश्वास है कि समस्त देवताओं के साथ इन्द्र भी उन्हें नहीं जीत सकते । कर्णकी वीरता, उत्साह और प्रवीणता अपूर्व है । उनका शरीर अमेद्य कवचरे ढका रहता है। उनको जीते विना तुम दुर्योधनको नहीं मार सकते ।

इस प्रकार भीमसेनके साथ युधिष्ठिर वातचीत कर ही रहे थे कि भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासजी वहाँ आ पहुँचे। यदि कोई ऊपर कही बातोंके प्रतिकृत्न वर्ताव करता हो तो उसे क्षमा न करके क्रोधसे काम लेना चाहिये।'' द्रौपदीने आगे कहा—'राजन्! धृतराष्ट्रके पुत्र अपराध-पर-अपराध करते जा रहे हैं। उनका लालच असीम है। मैं समझती हूँ कि अव उनपर क्रोध करनेका समय आ गया है, आप उन्हें क्षमा न करके उनपर क्रोध कीजिये।'

यधिष्टिरने कहा-प्रिये। मनुष्यको क्रोधके वशमें न होकर क्रोधको अपने वशमें करना चाहिये। जिसने क्रोधपर विजय प्राप्त कर ली, वह कल्याण-भाजन हो गया। क्रोधके कारण मनुष्योंका नाश होता प्रत्यक्ष दीखता है। मैं अवनतिके हेतु क्रोधके वशमें कैसे हो सकता हूँ है क्रोधी मनुष्य पाप करता है, गुरुजनोंको मार डालता है, श्रेष्ठ पुरुष और कल्याण-कारक वस्तुओंका भी कठोर वाणीसे तिरस्कार करता है। फलतः विपत्तिमें पड़ जाता है । क्रोधी मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि क्या कहना चाहिये, क्या नहीं । जो मनमें आया वक डालता है। उसे इस बातका भी पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिये, क्या नहीं। जो चाहे कर डालता है। वह जिलाने योग्यको मार डालता है, मार डालने योग्यकी पूजा करता है और क्रोधके आवेशमें आत्महत्या करके अपने-आपको नरकमें डाल देता है। क्रोध दोषोंका घर है। बुद्धि-मान् पुरुषोंने अपनी लैकिक उन्नति, पारलैकिक सुख और मुक्ति प्राप्त करनेके लिये कोघपर विजय प्राप्त की है। कोधके दोष गिने नहीं जा सकते । इसीसे, यही सब सोचने-विचारनेसे मेरे चित्तमें क्रोध नहीं आता । जो मनुष्य क्रोध करनेवालेपर भी क्रोध नहीं करता, क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध करनेवालेकी महासङ्घटसे रक्षा करता है, वह दोनोका रोग द्र करनेवाला चिकित्सक है। झूठ वोलनेकी अपेक्षा सच बोलना कल्याणकारी है। कूरताकी अपेक्षा कोमलपना उत्तम है। क्रोधकी अपेक्षा क्षमा ऊँची है। यदि दुर्योधन मुझे मार भी डाले तो भी मैं अनेकों दोषोंसे भरे और महात्माओंसे परित्यक्त क्रोधको कैसे अपना सकता हूँ । मैंने यह निश्चय कर लिया है कि तत्त्वदर्शी पुरुषमें, जिसे तेजस्वी कहते हैं, कोध होता ही नहीं । जो अपने क्रोधको जानदृष्टिसे शान्त कर देते हैं, उन्हें ही तेजम्बी समझना चाहिये । क्रोधी मनुष्य जब अपने कर्तव्य-को ही भूल जाता है, तब उसे कर्तव्य अथवा मर्यादाका ध्यान रह ही कैसे सकता है। क्रोधी पुरुष अवध्य प्राणियोंको मार डालता है, ग्रजनोंको मर्मभेदी वचन कहता है; इसलिये यदि अपनेमें तेज हो तो पहले कोघको ही अपने वशमें करना चाहिये।

काम करनेकी चतुराई, शत्रुपर विजय प्राप्त करनेके उपायका विचार, विजय प्राप्त करनेकी शक्ति और स्पूर्ति तेजस्वियोंके गुण हैं। ये गुण क्रोधी मनुष्यमें नहीं रह सकते। क्रोधके त्यागसे ही इनकी प्राप्ति होती है। क्रोध रजोगुणका परिणाम होनेके कारण मनुष्योंकी मृत्यु है। इसलिये क्रोध छोडकर शान्त हो जाना चाहिये । एक बार अपने धर्मसे हट जाना भी अच्छा, परन्तु क्रोध करना अच्छा नहीं । मैं मूर्खोंकी वात नहीं कहता; समझदार मनुष्य भला, क्षमाका त्याग कैसे कर सकता है । मनुष्योंमें यदि क्षमाशीलता न हो तो सब लोग आपसमें लड़-झगडकर मर मिटें। एक दुःखी द्सरेको दुःख दे, दण्ड देनेवाले गुरुजनींपर भी प्रहार करनेकी उदात हो जायँ, तब तो कहीं धर्म रहे ही नहीं, प्राणियोंका नाग हो जाय। ऐसी अवस्थामें क्या होगा ! गालीके वदलेमें गाली, मारके बदलेमें मार, तिरस्कारके बदलेमें तिरस्कार । पिता पुत्रको, पुत्र पिताको, पति पत्नीको और पत्नी पतिको नष्ट कर डार्ले । कोई मर्यादा, कोई व्यवस्था, कोई सौहार्द न रहे। जो गाली देनेपर भी, मारनेपर भी क्षमा करता है, क्रोघको वगमें करता है, वह उत्तम विद्वान् है। क्रोधी मूर्ख है, नरकका भागी है। इस सम्बन्धमें महात्मा काश्यपने क्षमाशील पुरुपोंके वीचमें क्षमा-की साधनाका गीत गाया है—क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है। जो मनुष्य क्षमाके इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूपको जानता है, वह सब कुछ क्षमा कर सकता है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत और भविष्यत् है, क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है, क्षमाने ही इस जगत्को धारण कर रक्खा है। याशिकोंको जो लोक मिलते हैं, उनमे भी ऊपरके लोक क्षमावानोंको मिलते हैं। वेदहोंको, तपन्वियोंको और कर्मनिष्ठोंको दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं; परन्तु क्षमावानींको ब्रह्मलोकके श्रेष्ठ लोक मिलते हैं। क्षमा तेजस्वियोंका तेज है। तपस्वियोंका ब्रह्म है और सत्यवानोंका सत्य है। क्षमा ही लोकोपकार, क्षमा ही शान्ति है। क्षमामें ही मारे लोक, लोकोपकारक यज, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं । ऐसी धमाको भला, मैं कैसे छोड़ सकता हूं। ज्ञानी पुरुपको सर्वदा क्षमा ही करना चाहिये। जब सब कुछ क्षमा कर देता है, तब वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। क्षमावानोंको यह लोक और परलोक दोनों तैयार हैं । यहाँ सम्मान और परलोकमें ग्रुप गति । जिन्होंने क्षमाके द्वारा क्रोधको दवा दिया है, उन्हें परम गति पात हो गयी है । प्रिये । महात्मा काश्यपने क्षमाकी महिमा दम प्रकार गायी है; इसे सुनकर तुम क्रोघ छोड़ो और क्षमाना अवलम्बन करो । भगवान् श्रीकृष्ण, भीष्मपितामह, आचार्य घोम्य, तदनन्तर वे गन्धमादन पर्वतपर गये और बड़ी सावधानीके साय रात-दिन रास्ता काटते-काटते इन्द्रकीलके समीप पहुँच गये। वहाँ उन्हें एक आवाज सुनायी पड़ी—'खड़े हो जाओ।' इधर-उधर देखनेपर माल्म हुआ कि एक वृक्षकी छायामें कोई तपस्वी वैटा हुआ है। तपस्वीका शरीर तो दुबला था, परन्तु ब्रह्मतेजसे चमक रहा था। इस जटाधारी तपस्वीको देखकर अर्जुन खड़े हो गये। तपस्वीने कहा—'तुम धनुष-वाण, कवच और तलवार धारण किये कौन हो! यहाँ आनेका क्या प्रयोजन है! यहाँ शक्कोंका कुछ काम नहीं। शान्तस्वमाव तपस्वी रहते हैं। युद्ध होता नहीं, इसल्ये तुम अपना धनुष केंक दो।' तपस्वीने मुसकराकर कई बार यह बात कही, परन्तु अर्जुन टस-से-मस नहीं हुए। उन्होंने शस्त्र न छोड़नेका निश्चय कर रक्खा था। अर्जुनको अविचल देखकर तपस्वीने हसते

हुए कहा—'अर्जुन! मैं इन्द्र हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग छो।' अर्जुनने दोनों हाथ जोड़कर इन्द्रको प्रणाम किया। बोले—'भगवन्! मैं आपसे सम्पूर्ण अखनविद्या सीखना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिये।' इन्द्रने कहा— 'अब तुम अस्त्रोंको सीखकर क्या करोगे! मन चाहे ऐश्वर्य-मोग माँग छो।' अर्जुनने कहा—'मैं लोभ, काम, देवत्व, सुख अथवा ऐश्वर्यके लिये अपने भाइयोंको वनमें नहीं छोड़ सकता। मैं तो अस्त्र-विद्या सीखकर अपने भाइयोंके पास ही छोट जाऊँगा।' इन्द्रने अर्जुनको समझाकर कहा— 'बीर! जब तुम्हें मगवान् शङ्करका दर्शन होगा, तब तुम्हें मै सब दिक्य अस्त्र दे दूँगा। तुम उनके दर्शनके लिये प्रयक्त करो। उनके दर्शनसे सिद्ध होकर तुम स्वर्गमें आओगे।' इन्द्र वहीं अन्तर्धान हो गये।

# अर्जुनकी तपस्या, शङ्करके साथ युद्ध, पाशुपतास्त्र तथा दिन्यास्रोंकी प्राप्ति

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! मनस्वी अर्जुनने किस प्रकार दिन्य अस्त्र प्राप्त किये ! यह वात मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ ।

वैशामपायनजीने कहा—जनमेजय ! महारयी एवं हद्निश्चयी अर्जुन हिमालय लॉघकर एक बढ़े कॅटीले जङ्गलमें जा पहुँचे । उसकी गोमा अपूर्व थी । उसे देखकर अर्जुनके मनमें प्रसन्नता हुई । वे डाम (कुश) के वल्ल, दण्ड, मृगछाला और कमण्डल धारण करके आनन्दपूर्वक तपस्या करने लगे । पहले महीनेमें उन्होंने तीन-तीन दिनपर पेड़ोंसे गिरे सुले पत्ते खाये । दूसरे महीनेमें छः-छः दिनपर और तीसरे महीनेमें पंद्रह-पंद्रह दिनपर । चौये महीनेमें बॉह उठा-कर पैरके अंगूठेकी नोकके बलपर निराधार खड़े हो गये और केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे । नित्य जलमें स्नान करनेके कारण उनकी जटाएँ पीली-पीली हो गयी थीं।

वहे-वहे ऋषि-मुनियोंने भगवान् शङ्करके पास जाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा—भगवन् ! अर्जुनकी तपस्याके तेजसे दिशाएँ धूमिल हो गयीं। भगवान् शङ्करने उनसे कहा—'मैं आज अर्जुनकी इच्छा पूर्णं करूँगा।' ऋषियोंके जानेपर भगवान् शङ्करने सोनेका-सा दमकता हुआ मीलका रूप ग्रहण किया। मुन्दर धनुष, सर्पाकार बाण लेकर पार्वती-के साय वे अर्जुनके पास आये। बहुत-से भूत-प्रेत भी वेष बदल-कर भील-भीलनियोंके वेषमें उनके साय हो लिये। मीलवेष-

घारी भगवान् राङ्करने अर्जुनके पास आकर देखा कि मूक दानव जङ्गली शुकरका वेष धारण कर तपस्वी अर्जुनको मार डालनेकी घात देख रहा है । अर्जुनने भी शूकरको देख लिया । उन्होंने गाण्डीव धनुषपर सर्पाकार बाण चढाकर धनुष टंकारते हुए मूक दानवसे कहा- 'दुष्ट! तू मुझ निरपराधको मारना चाहता है। इसलिये मैं तुझे पहले ही यमराजके हवाले करता हूं । उच्यों ही उन्होंने बाण छोड़ना चाहा, भीलवेषधारी शिवजीने रोककर कहा कि 'मैं पहलेसे ही इसे मारनेका निश्चय कर चुका हूँ । इसलिये तुम इसे मत मारो ।' अर्जुनने भीलकी बातकी कुछ भी परवा न करके शूकरपर वाण छोड़ दिया । शिवजीने भी उसी समय अपना वज्र-सा वाण चलाया । दोनोंके बाण मूकके शरीरपर जाकर टकराये, बड़ी भयद्वर आवाज हुई । इस प्रकार असंख्य वाणींसे शुकरका शरीर विंघ गया, वह दानवके रूपमें प्रकट होकर मर गया । अब अर्जुनने भीलकी ओर देखां । उन्होंने कहा—'तू कौन है ! इस मण्डलीके साथ निर्जन वनमें क्यों घूम रहा है. ! यह शुकर मेरा तिरस्कार करनेके लिये यहाँ आया या, मैंने पहले ही इसको मारनेका विचार भी कर लिया या। फिर तूने इसका वध क्यों किया ! अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ेँगा।' भीलने कहा—'इस शूकरपर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया । मेरा विचार भी तुमसे पहलेका या । यह मेरा निशाना था, मैंने ही इसे मारा है । तुम तनिक ठहर जाओ । मैं

धर्मराज युधिष्ठिरने कहा-प्रिये ! मैने तुम्हारे मधुर, सुन्दर और आक्चर्यभरे वचन सुन लिये; तुम इस समय नास्तिकताकी बात कर रही हो। प्रिये!मै कर्मका फल णनेके लिये कर्म नहीं करता । मैं तो दान देना धर्म है। इसलिये देता हूँ; यज करना चाहिये, इसलिये यज्ञ करता हूँ। फल मिले या नहीं, मनुष्यको अपना कर्तव्य करना चाहिये, इसीलिये मैं अपने कर्तन्यका पालन करता हूं। सुन्दरि । मै धर्म-फलके लिये धर्म नहीं करता, धर्म-पालनका कारण यह है कि वेदोंकी ऐसी आज्ञा है और सत पुरुषोंने उसका पालन किया है । मैंने स्वभावसे ही अपने मनको धर्ममे लगा दिया है। किसी भी धर्मज पुरुषके लिये धर्मके साथ मोल-तोल करना यहुत ही निन्दनीय है। जो धर्मको दुहना चाहता है, उसे धर्मका फल नहीं मिलता। जो धर्म करके नास्तिकतावरा उसपर शङ्का करता है, वह पापी है। में तुम्हें यह बात बड़ी दृद्ताके साथ कहता हूं कि धर्मपर कमी शङ्का न करना । धर्मपर शङ्का करनेवालेकी अधोगित होती है। जो दुर्वलद्धदय पुरुष धर्म और ऋषियोंके वचनों-पर शङ्का करता है, वह मोक्षते दूर हो जाता है। वेदपाठी, धर्मात्मा और कुलीन पुरुपको ही वृद्ध कहा जाता है। वह पापी तो चोरोंके समान है, जो मूर्खतावज गास्त्रोका उल्लाइन करके धर्मपर शङ्का करता है। प्रिये ! अभी तुमने कुछ ही टिन पहले परम तपस्वी मार्कण्डेय ऋपिको देखा था, जो धर्मके प्रमायसे चिरजीवी हैं। व्यास, विशष्ट, मैत्रेय, नारद, होमग, गुक आदि सभी ऋषि धर्म-पालनसे ही जानसम्पन हुए है। यह बात तुम्हारे सामने है कि वे लोग दिव्य योगसे युक्त हैं, ज्ञाप-वरदान दे सकते हैं और देवताओंसे भी वड़े है। उन लोगोंने अपनी अद्भुत शक्तिसे वेद और धर्मका साक्षात्कार किया है। वे होग धर्मकी ही महिमाका वर्णन करते हैं । रानी ! तुम अपने मूढ़ मनसे ईश्वर और धर्मपर आक्षेप मत करों और न कोई शङ्का ही करो । धर्मपर गङ्का करनेवाला खय मूर्ख होता है और बड़े-बड़े विचारशील एवं स्थितप्रजीको पागल मानता है । वह बहे-बहे महापुरुषोंकी वात और प्रामाणिकता स्वीकार न करनेके कारण असहाय है। . . . . . . वह घमण्डी अपने हाथों अपने कल्याणका तिरस्कार करता है और केवल उन लैकिक वस्तुओंको ही सत्य मानता है। जिनसे इन्द्रियोंको ही सुख मिलता है। वह लोकोत्तर वस्तुओं-के सम्बन्धमें सर्वथा अज्ञान है। जो धर्मपर शङ्का करता है, مي مين उसके लिये इस लोकमे कोई प्रायिश्वत्त नहीं है। वह मूर्ख चाहनेपर भी लौकिक और पारलौकिक उन्नति नहीं कर , ,

--

-50

7 July 1 7

J 31 8 800

सकता । वह प्रमाणसे मुँह मोड़कर वेद और धारशेयी जिला करने लगता है। कामपूर्ति और लोभके मार्गमें प्यत्ने स्ववा है। इसके फलस्वरूप उसे नरककी प्राप्ति होती है। जो एव निश्चयसे निश्चाङ्क होकर धर्मका ही पालन करता है, उस अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है। जो ऋपियोंकी यात नहीं मानता, धर्मका पालन नहीं करता, शास्त्रोंका उल्लड्डन करता है, वह एक जन्म तो क्या, अनेक जन्मोंमें भी शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता । सर्वज्ञ और सर्वदर्गी ऋषियोंने सनातनधर्म-का वर्णन और संत्पुरुषोंने उसका आचरण किया है। उसमें भला, शक्का करनेका अवमर ही कहाँ है। जैसे समुद्र पार जानेके इञ्छुक व्यापारीके लिये जहाजका ही आश्रय है, वैसे ही पारलोकिक सुख-प्राप्तिके इच्छुकोंके लिये एकमात्र धर्म ही जहाज है। सुन्दरि! यदि धर्मात्माओं के द्वारा किया हुआ धर्मपालन निष्फल हो जाय तो यह सारा जगत् अज्ञानके घोर अन्धकारमें डूब जाय । यदि तपस्याः व्रह्मचर्यः, यज्ञः स्वाध्यायः दान और सरलता निष्फल हो जाय तो किसीको मोक्ष न मिले, कोई विद्या न पटे, किसीको धन न मिले, सब लोग पशु-सरीखे हो जाय । यदि ऐसा होता तो सत्पुरुष धर्मका आचरण ही क्यों करते। सम्पूर्ण धर्मशास्त्र एक धोलेवाजी होती । बड़े-बड़े ऋषि, देवता, गन्धर्व सामर्थ्यवान् होनेपर भी धर्मका पालन क्यों करते ? उन्होंने यह समझकर कि ईश्वर धर्मका फल अवश्य देता है, धर्मका पालन किया है और वास्तवमें वही परम कल्याण है। धर्म और अधर्म दोनों ही निष्फल नहीं होते । विद्या और तपका फल तो हम प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। तुम्हें में वेदकी प्रामाणिकता स्थापित करके धर्मपर श्रद्धा करनेको कह रहा हूँ, इतनी ही यात नहीं है। तुम्हारा अपना अनुभव भी तो धर्मकी महिमा ही प्रकट करता है। तुम्हारा और तुम्हारे भाईका जन्म यज्ञरूप धर्मके आचरणसे हुआ है, यह बात क्या तुम्हें मालूम नहीं है ? तुम्हारे जन्मका वृत्तान्त ही इस बातको सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है कि घर्मका फल अवस्य मिलता है। धर्मात्मा पुरुष सन्तोपी होते हैं । परन्तु बुद्धिहीन पुरुष बहुत फल मिलनेपर भी सन्तुष्ट नहीं होते । पाप और पुण्यके फलका उदय, कर्मीत्पत्तिका हेतु, सबका कारण अविद्या और उसका नाश करनेवाली विद्या-इन सव वातोंको देवताओंने गुप्त रक्खा है। साधारण मनुष्य इन वातोंको कुछ भी नहीं समझ सकते । जो तत्त्ववेत्ता इनका रहस्य समझ जाते हैं, वे फलके लिये कर्मानुष्टान नहीं करते किन्तु ज्ञानमें स्थित होकर कर्म करते रहते हैं। बास्तवमें तो यह विषय देवताओं के लिये भी गोपनीय तुमने और श्रीकृष्णने धनुप उठाकर दानवोंका नाश किया या। आज मैंने मायासे भीलका रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गाण्डीव धनुष और अक्षय तरकसको छीन लिया है। अब तुम उन्हें ले लो। तुम्हारा शरीर भी नीरोग हो जायगा। मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारी जो इच्छा हो, वर माँग लो।' अर्जुनने कहा—'भगवन्! यदि आप मुझपर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पाशुपतास्त्र दे दीजिये। वह ब्रह्मशिर अस्त्र प्रस्त्र समय जगत्का नाश करता है। उस अस्त्रसे में भावी युद्धमें सबको जीत सक्रूं, ऐसी कृपा कीजिये। मै उस अस्त्रसे रणभूमिमें दानव, राक्षस, भूत, पिशाच, गन्धवं और सर्पोंको भी मस्म कर डालूँ। मैं जानता हूँ कि मन्त्र पढकर छोड़नेपर पाशुपतास्त्रमेंसे हजारों त्रिश्रूल, मयद्भर गदाऍ और सर्पाकार बाण निकल पड़ते हैं। मैं उस पाशुपतास्त्रसे भीषम, द्रोण, कृपाचार्य और कद्भवादी कर्णके साथ

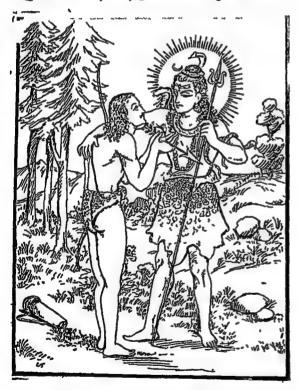

लड़ूँ।' भगवान् शङ्करने कहा कि 'समर्थ अर्जुन! तुम्हें मैं अपना प्यारा पाशुपतास्त्र देता हूँ; क्योंकि तुम उसके घारण, प्रयोग और उपसंहारके अधिकारी हो। इन्द्र, यमराज, कुबेर, वरुण और वायु भी उस अस्त्रके घारण, प्रयोग और उपसंहारमें कुशल नहीं हैं। फिर मनुष्य तो मला, जान ही कैसे सकते हैं। मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ, परन्तु तुम इसे किसीके ऊपर सहसा छोड मत देना ! अल्पशक्ति मनुष्यके ऊपर प्रयोग करनेपर यह जगत्का नाश कर डालेगा । यदि सङ्कल्प, वाणी, धनुष अयवा दृष्टिसे—किसी भी प्रकार शत्रुपर इसका प्रयोग हो तो यह उसका नाश कर डालता है।

अर्जुन स्नान करके पिनत्रताके साथ भगवान् शङ्करके पास आये और बोले कि अब मुझे पाग्रुपतास्त्रकी शिक्षा दीजिये। महादेवजीने अर्जुनको प्रयोगसे लेकर उपसंहारतक सब तत्त्व, रहस्य समझा दिया। अब पाग्रुपंतास्त्र मूर्तिमान् कालके समान अर्जुनके पास आया और उन्होंने उसे प्रहण कर लिया। उस समय पर्वत, बन, समुद्र, नगर, गाँव और खानोंके साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। भगवान् शङ्करने अर्जुनको आज्ञा दी कि 'अब तुम स्वर्गमें जाओ।' अर्जुन मगवान् शङ्करको प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे। मगवान् शङ्करने गाण्डीव धनुष अपने हाथसे उठाकर अर्जुनको दे दिया। वे अर्जुनके सामने ही आकाशमार्गसे चले गये।

अर्जुनकी मानसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी। वे सोच रहे थे कि 'आज मुझे भगवान् शङ्करके दर्शन मिले । उन्होंने मेरे शरीरपर अपना वरद इस्त फेरा । मैं धन्य हूं। आज मेरा काम पूर्ण हो गया। अर्जुन यही सब सोच रहे थे कि उनके सामने वैदूर्यमणिके समान कान्तिमान् जलचरोंसे घिरे जलाधीश वरुण, सुवर्णके समान दमकते हुए शरीरवाले धनाधीश कुबेर, सूर्यके पुत्र यमराज और बहत-से गुह्यक-गन्धर्व आदि मन्दराचलके तेजस्वी शिखरपर आकर उतरे । कुछ ही क्षण बाद देवराज इन्द्र भी इन्द्राणीके साय ऐरावतपर बैठकर देवगणींसहित मन्दराचलपर आये। सब देवताओं के आ जानेपर धर्मके मर्मश यमराजने मधर वाणीसे कहा- अर्जुन ! देखो, सब लोकपाल तुम्हारे पास आये हैं। आज तुम हमलोगोंके दर्शनके अधिकारी हो गये हो । इसलिये दिव्य दृष्टि लो । इमारा दर्शन करो । तुम सनातन ऋषि नर हो । तुमने मनुष्यरूपमें अवतार ग्रहण किया है । अब तुम मगवान् श्रीकृष्णके साथ रहकर पृथ्वीका भार मिटाओ । मैं तुम्हें अपना वह दण्ड देता हूं, जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता । अर्जुनने आदरके साय वह दण्ड स्वीकार किया। उसका मन्त्र, पूजाका विधान तथा प्रयोग-उपसंहारकी विधि भी सीख ली। वरुणने कहा—'अर्जुन! मेरी ओर देखो। मैं जलाधीश वरुण हूँ। मेरा वारुण पाश युद्धमें कभी निष्फल नहीं होता । तुम इसे ग्रहण करो और छोड़ने-लौटानेकी गुप्त विधि भी सीख लो। तारकासुरके घोर संग्राममें इसी पाशसे उससे हमें अमरलोकोंकी प्राप्ति तो होगी। और यदि हम कौरवोको तहस-नहस करके पृथ्वीके राजा हो जायँ तो भी हमारा कल्याण ही है। इस अपने धर्ममे स्थित हैं, इस चाहते है कि हमारा यश हो और कौरवेंसि वैरका बदला भी छें। तव तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम युद्ध-घोपणा कर दें । मनुष्यको केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल कामके सेवनमें ही नहीं लग जाना चाहिये । इन तीनोंका इस प्रकार सेवन करना चाहिये, जिससे इनमें विरोध न हो । इस विषयमें शास्त्रींन स्पष्टरूपसे कहा है कि दिनके पहले भागमे धर्माचरण, दूसरे भागमे धनोपार्जन और सायङ्काल होनेपर काम-सेवन करना चाहिये । मैं जानता हूं और सभी जानते हैं कि आप निरन्तर धर्माचरणमें संलग्न रहते हैं। फिर भी सभी आपको वेदमन्त्रोके द्वारा कर्म करनेकी सलाह देते ही है। दान, यज, सत्पुरुपोंकी सेवा, वेदाध्ययन और सरलता—ये मुख्य धर्म है। इनके पालनसे इस लोक तथा परलोकमें सुख मिलता है। परन्तु धर्मराज! मनुष्यमें चाहे सभी गुण हों, फिर भी धन न हो तो धर्माचरण नहीं हो सकता। यह निश्चय है कि जगतका आधार धर्म है और धर्मसे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। फिर भी धर्मका सेवन तो धनके द्वारा ही होता है । धन भिक्षावृत्तिसे अयवा उत्साहहीन होकर बैठ जानेसे नहीं मिलता । वह तो धर्मका आचरण करनेसे ही मिलता है । ब्राह्मण तो भीख मॉगकर भी अपना जीवन-निर्वाह कर सकता है, परन्त क्षत्रियके लिये तो इस वृत्तिका निषेध है। इसलिये आपको तो पराक्रम करके ही धन पानेका उद्योग करना चाहिये। आप अपने क्षत्रियधर्मको स्वीकार करके मझसे और अर्जुनसे शत्रुओंका नाश कराइये। शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके प्रजापालन करनेसे आपको जो फल मिलेगा, वह निन्दित नहीं होगा । आपके लिये प्रजापालन ही सनातनधर्म है। यदि आप क्षत्रियोचित धर्मका परित्याग कर देंगे तो जगत्में आपकी हॅसी होगी । मनुष्योंका अपने धर्मसे डिगना ससारमें अच्छा नहीं माना जा सकता। आप शिथिलता छोड़िये । दृढ क्षत्रियके समान वीरता स्वीकार करके अपने धर्मका भार वहन कीजिये। भला, वतलाइये तो अर्जुनके समान धनुपधारी और कौन योद्धा है १ मिविष्यमें होनेकी सम्भावना भी नहीं है । मेरे समान गदाधारी ही कौन है १ आगे होनेकी सम्मावना भी कहाँ है। वलवान् पुरुप अपने वलके भरोसे युद्ध करता है, सैनिकोंकी संख्याके वलपर नहीं। आप बलका आश्रय लीजिये। यद्यपि शहदकी मिक्खियाँ कमजोर होती हैं, फिर भी वे सब मिलकर मधु निकालनेवाले-का प्राण छे छेती हैं। वैसे ही निर्वल पुरुष भी इकटे होकर

बलवान् रात्रुका नारा कर सकते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे पृथ्वीका रस ग्रहण करता और जल वरसाकर प्रजाका पालन करता है, वैसे ही आप भी दुर्योधनसे राज्य छीनकर प्रजाका पालन कीजिये । इमारे पिता-पितामहने शास्त्रविधिके अनुसार प्रजापालन किया है। प्रजापालन हमारा सनातनधर्म है। एक क्षत्रिय युद्धमें विजय प्राप्त करके अथवा प्राणोंकी बिल देकर जो गति प्राप्त करता है। वह तपस्याके द्वारा भी नहीं प्राप्त हो सकती । ब्राह्मण और कुरुवशी इकट्ठे होकर वड़ी प्रसन्नतासे आपकी सत्यप्रतिज्ञताकी चर्चा करते हैं। आपने छोम, कुपणता, मोह, मय, काम आदिसे कमी झठ नहीं बोला है। यदि आप राजाओं के विनाशके पापसे डरते हों तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि राजा पृथ्वी प्राप्त करनेके लिये जो कुछ पाप करता है, उसे बड़ी-बड़ी दक्षिणाके यज्ञ करके द्र कर देता है। आप ब्राह्मणोंको हजारों गौएँ और गॉवोंका दान करके पापसे छूट जायेंगे । आप अब युद्धके सब शस्त्रोंको रयमें रखकर ब्राह्मणींको धन देनेके लिये शीव्रतासे शत्रुपर चढ़ाई कर दीजिये। आज ही ग्रुम दिन है। ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन करवाइये और अपने अस्त्रविद्याकुशल शूरवीर भाइयोके साथ हस्तिनापुरपर चढाई कर दीजिये । सञ्जयवंशके राजा, कैकयवंशके राजा और वृष्णिकुलभूषण भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे क्या हम युद्धमें विजय नहीं प्राप्त कर सकते ? हम अपने सहायकों और शक्तिके द्वारा शत्रुके हायसे अपना राज्य क्यों न लौटा लें ?'

धर्मराज युधिष्ठिरने कहा—भैया भीमसेन! मनुष्य पुरुषार्थ, अभिमान और वीरतासे युक्त होनेपर भी अपने मनको वश्में नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी वातका अनादर नहीं करता। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे भाग्यमें ऐसा ही होना बदा था। जिस समय हम जूआ खेलनेके लिये धूत-समामें आये, उस समय दुर्योधनने भरतवशी राजाओं के सामने यह दाव लगाया। उसने कहा कि 'युधिष्ठिर! यदि तुम जूएमें हार जाओं तो तुम्हें माइयोंसहित वारह वर्षतक वनमें रहना होगा और तेरहवें वर्ष गुप्तवास करना होगा। गुप्तवासके समय यदि कौरवोंके दूत तुम्हें हुँ निकालेंगे तो फिर वारह वर्षके लिये वनमें जाना पहेगा और तेरहवें वर्षमें वही बात होगी। यदि मै हार गया तो हम सभी माई अपना ऐश्वर्य छोड़कर उसी नियमके अनुसार वनवास और गुप्तवास करेंगे।' मीमसेन! मैंने दुर्योधनकी वात मान ली थी और वैसी ही प्रतिज्ञा की थी। यह बात तुम्हें और

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | • |

#### युधिष्ठिरको च्यासजीका उपदेश, प्रतिस्मृति विद्या प्राप्त करके अर्जुनकी तपोवन-यात्रा एवं इन्द्रद्वारा परीक्षा

वैशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय । पाण्डवींने आगे बढकर वेदव्यासजीका स्वागत किया । उन्होंने व्यासजी-को आसनपर बैठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की । वेदव्यास-जीने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा कि 'प्रिय युधिष्ठिर ! मै तुम्हारे मनकी सब बात जानता हूँ । इसीसे इस समय तुम्हारे पास आया हूँ । तुम्हारे हृदयमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्यामा और दुर्योधन आदिका जो भय है, उसका मैं शास्त्रोक्त रीतिसे विनाग करूँगा । तुम मेरा वतलाया हुआ उपाय करो, तुम्हारे मनका सारा तुःख मिट जायगा। यह कहकर वेदव्यासजी युधिष्ठिरको एकान्तमें ले गये और बोले-'युधिष्ठिर ! तम मेरे शरणागत शिष्य हो, इसलिये मैं तुम्हें मूर्तिमान् सिद्धिके समान प्रतिस्मृति नामकी विद्या देता हूँ। तुम यह विद्या अर्जुनको सिखा देना, इसके बलसे वह तुम्हारा राज्य शतुओंके हायसे छीन लेगा। अर्जुन तपस्या तया पराक्रमके द्वारा देवताओं के दर्शनकी योग्यता रखता है। यह नारायणका सहचर महातपस्वी ऋषि नर है। इसे कोई जीत नहीं सकता, यह अञ्युतस्वरूप है। इसलिये तुम इसको अस्त्रविद्या प्राप्त करनेके लिये भगवान् शङ्कर, देवराज इन्द्र, वरुण, कुवेर और घर्मराजके पास भेजो । यह उनसे अस्त्र प्राप्त करके बड़े पराक्रमका काम करेगा। अब तुमलोगींको किसी दूसरे वनमें जाकर रहना चाहिये; क्योंकि तपिस्वयोंको चिरकालतक एक स्थानपर रहना दुःखदायी हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान् वेदच्यासने राजा युधिष्ठिरको प्रतिस्मृति विद्याका उपदेश किया और उनसे अनुमति लेकर वे वहीं अन्तर्घान हो गये।

धर्मात्मा युधिष्ठिर भगवान् व्यासके उपदेशानुसार मन्त्र-का मनन और जप करने लगे। उनके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अब द्वैतवनसे चलकर सरस्वतीतटवर्ती काम्यक वनमें आये। वेदश और तपस्वी ब्राह्मण भी उनके पीछे-पीछे वहाँ आ पहुँचे। वहाँ रहकर पाण्डव अपने मन्त्री और सेवकोंके साय विधिपूर्वक पितर, देवता और ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट करने लगे। धर्मराजने एक दिन व्यासजीके आदेशानुसार अर्जुनको एकान्तमें बुलाया और वोले—'अर्जुन! मीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्यामा आदि अस्त्र-शस्त्रोंके बड़े मर्मश हैं। दुर्योघनने सत्कार करके उन्हें अपने वश्नमें कर लिया

है। अब हमें केवल तुमसे ही आशा है। मैं इस समय तुम्हें एक अवश्यकर्तव्य बतलाता हूँ । भगवान वेदव्यासने मुझे एक राप्त विद्याका उपदेश किया है। उसका प्रयोग करनेपर सब जगत भलीभाँति दीखने लगता है। तुम सावधानीके साय मुझसे वह मन्त्रविद्या सीख लो और समयपर देवताओंका कृपाप्रसाद प्राप्त कर लो । इसके लिये तम इद ब्रह्मचर्यवत धारण करो तथा धनुषः बाणः कवच और खड़ लेकर साधुओंकी तरह मार्गमें किसीको अवकाश दिये बिना उत्तर दिशाकी यात्रा करो । वहाँ तम उग्र तपस्या करके मनको परमात्मामें लीन करते हुए देवताओंकी कृपा प्राप्त करना । वृत्रासुरसे भयभीत होकर देवताओंने अपने सब अस्त्रोंका बल इन्द्रको सौंप दिया था। इसलिये सारे अख-शस्त्र इन्द्रके ही पास हैं। तुम इन्द्रकी शरणमें जाओ, वे तुम्हें सव अस्त्र देंगे। तुम आज ही मन्त्रकी दीक्षा लेकर इन्द्रदेव-के दर्शनके लिये जाओ। यर्भराजने सयमी अर्जनको शास्त्र-विधिके अनुसार व्रत कराकर ग्रुप्त मन्त्र सिखला दिया और इन्द्रकील जानेकी आज्ञा दे दी। अर्जुन गाण्डीव घतुष, अक्षय तरकस और कवचरे सुसजित होकर चलनेको तैयार हो गये।

उस समय द्रौपदीने अर्जुनके पास आकर कहा— बीर ! पापी दुर्योधनने भरी समामें मुझे बहुत-सी अनुचित बातें कही थीं । यद्यपि उनसे मुझे बहुत दुःख हुआ था, फिर भी तुम्हारे वियोगका दुःख तो उससे भी बड़ा है । परन्तु हमारे सुख-दुःखके एकमात्र तुम्हीं सहारे हो । हम-छोगोंका जीना-मरना, राज्य और ऐश्वर्य पाना तुम्हारे ही पुरुषार्थपर अवलम्बत है । इसल्यि में तुम्हें जानेकी सम्मति देती हूं और भगवान् तथा समस्त देवी-देवताओंसे तुम्हारे कल्याणकी प्रार्थना करती हूं ।

अर्जुनने अपने माइयों तथा पुरोहित घोम्यको दाहिने करके हायमें गाण्डीव धनुष लेकर उत्तर दिशाकी यात्रा की । परम पराक्रमी अर्जुन जब इन्द्रका दर्शन करानेवाली विद्यासे युक्त होकर मार्गमें चल रहे थे, तब सभी प्राणी उनका रास्ता छोड़-कर दूर हट जाते । अर्जुन इतनी तेज चालसे चले कि एक ही दिनमें पवित्र और देवसेवित हिमालयपर जा पहुँचे ।

रहते हैं और पृथ्वीसे तारों के रूपमें टीपक के समान दीखते हैं। जब अर्जुनने इस विपयमें मातिलसे प्रश्न किया, तब मातिलने कहा कि 'वीर! पृथ्वीपरसे जिन्हें आप तारों के रूपमें देखते हैं, वे पुण्यातमा पुरुपों के निवासस्थान है।' अवतक वह रय सिद्ध पुरुपोका मार्ग लॉघकर आगे निकल गया था। इसके वाद राजिपयों के पुण्यवान् लोक पड़े। तदनन्तर इन्द्रकी दिव्य पुरी अमरावतीके दर्गन हुए।

स्वर्गकी शोमा, सुगन्धि, दिव्यता, अभिजन और दृश्य अनूठा ही या । यह लोक बड़े-बड़े पुण्यात्मा पुरुषोंको प्राप्त होता है। जिसने तप नहीं किया, अमिहोत्र नहीं किया, जो युद्धसे पीठ दिखाकर भग गया, वह इस लोकका दर्शन नहीं कर सकता। जो यज्ञ नहीं करते, व्रत नहीं करते, वेदमन्त्र नहीं जानते, तीयोंमें स्नान नहीं करते, यज्ञ और दानोंसे बचे रहते हैं, यज्ञमें विन्न डालते रहते हैं, क्षुद्र हैं, शराबी, गुरुस्लीगामी, मासमोजी और दुरात्मा हैं, उन्हें किसी प्रकार स्वर्गका दर्शन नहीं हो सकता। अमरावतीमें देवताओं के सहस्रों इच्छानुसार चलनेवाले विमान खंडे थे, सहस्रों इघर-उघर आ-जा रहे थे। जब अप्सरा और गन्धवींने देखा कि अर्जुन स्वर्गमें आ गये हैं, तब वे उनकी स्तुति-सेवा करने छगे । देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर उदारचरित्र अर्जुनकी पूजामें लग गये । वाजे वजने लगे । अर्जुनने क्रमगः साध्य देवता, विश्वेदेवा, पवन, अश्विनीकुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्मार्षे, राजर्षि, तुम्बुरु, नारद तथा हाहा-हुहु आदि गन्धर्वोंके दर्शन किये। वे अर्जुनका स्वागत करनेके लिये ही बैठे हुए थे। उनके साथ व्यवहारके अनुसार मिलकर आगे जानेपर अर्जुनको देवराज इन्द्र-के दर्शन हुए। रथसे उतरकर अर्जुनने देवराज इन्द्रके पास जा, सिर झुकाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया । इन्द्रने अपने प्रेमपूर्ण हाथोंसे अर्जुनको उठाकर अपने पवित्र देवासन-पर बैठा लिया और फिर अपनी गोदमें बैठाकर प्रेमसे सिर सुघा। सङ्गीतविद्याऔर सामगानके कुशल गायक तुम्बुर आदि गन्धर्व प्रेमके साथ मनोहर गाथाएँ गाने छगे। अन्तःकरण तथा बुद्धिको छमानेवाली घृताची, मेनका, रम्भा, पूर्वीचित्ति, स्वयं-प्रमा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दण्डगौरी, वरूयिनी, गोपाली, सहजन्या, कुम्भयोनि, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा,



मधुखरा आदि अप्तराएँ नाचने लगीं। इन्द्रके अभिप्रायके अनुसार देवता और गन्धवोंने उत्तम अर्घ्यंचे अर्जुनका चेवा- सत्कार किया। उनके पैर धुलवाकर आचमन कराया। इसके अनन्तर अर्जुन देवराज इन्द्रके भवनमें गये। वीर अर्जुन इन्द्रके महलमें ठहरकर अस्त्रोके प्रयोग और उपसंहारका अभ्यास करने लगे। वे इन्द्रके प्रिय और शत्रुघाती वज्रका भी अभ्यास करने लगे। उन्होने अचानक ही घटा छा जाने, गर्जना करने और विजलियोंके चमकनेका भी अभ्यास कर लिया। समस्त शस्त्र-अस्त्रका श्वान प्राप्त करनेके अनन्तर अर्जुन अपने वनवासी भाइयोंका स्मरण करके स्वर्गंसे मर्त्यलोकमें आना चाहते थे। परन्तु इन्द्रकी आशासे वे पाँच वर्षतक स्वर्गमें ही रहे।

एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इन्द्रने अस्न-विद्याके मर्मक अर्जुनसे कहा कि 'प्रिय अर्जुन!अब तुम चित्रसेन गन्धवंसे नाचना और गाना सीख लो। साथ ही मर्त्यलोकमें जो बाजे नहीं हैं, उन्हें भी बजाना सीख लो।' इन्द्रके मित्रता करा देनेपर अर्जुन चित्रसेनसे मिलकर गाने-बजाने और नाचने-का अभ्यास करने लगे। अर्जुन इस विद्यामें प्रवीण हो गये। यह सब करते समय भी जब अर्जुनको अपने भाइयों और माताकी याद आ जाती, तब वे दु:खसे विह्नल हो जाते। याण चलाता हूँ, शक्ति हो तो सहो । नहीं तो तुम्हीं मुझपर याण चलाओ ।' भीलकी वात सुनकर अर्जुन क्रोघसे आग-य्वूला हो गये । वे भीलपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ।

अर्जुनके वाण जैसे ही भीलके पास आते, वह उन्हें पकड़ हेना । भीलवेषधारी भगवान् शङ्कर हॅसकर कहते कि मन्दबुद्धे ! मार, खूव मार; तिनक भी कमी न कर ।' अर्जुनने वाणोंकी झडी लगा दी । दोनों ओरसे वाणोंकी चोट होने लगी । भीलका एक बाल भी वॉका न हुआ । यह रिखकर अर्जुनके आश्चर्यकी सीमा न रही । अर्जुन कुढ़-कुढ-कर वाण छोड़ते और वे हायसे पकड़ लेते । अर्जुनके बाण



मात हो गये। अव अर्जुनने धनुपकी नोक्से मारना शुरू किया। मीलने धनुप भी छीन लिया। तलवारका प्रहार किया तो वह दो दुकड़े होकर जमीनपर गिर पड़ी। पत्यरों गौर वृक्षों छे प्रहार करना चाहा तो भीलने प्रहार करने के हले ही छीन लिया। अब घूसेकी बारी खायी। मीलने दलेमें जो घूसा मारा, उससे अर्जुनका होश हवा हो गया। वस भीलने अर्जुनको दोनों भुजाओं में दबाकर पिण्डी कर देया, वे हिलने-चलनेमें भी असमर्थ हो गये। दम धुटने ज्या, लोहू-खुहान होकर जमीनपर पड़ गये।

योड़ी देर बाद अर्जुनको होश आया । उन्होंने मिटीकी

एक वेदी बनायी, उसपर भगवान् शङ्करकी स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने छगे । अर्जुनने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिवमूर्तिपर चढ़ाया है, वह भीलके सिरपर है । अर्जुनको प्रसन्नता हुई, कुछ-कुछ शान्त हुए । उन्होंने मीलके चरणोंमें प्रणाम किया । मगवान् शङ्करने प्रसन्न होकर आश्चर्यचिकत और घायल अर्जुनसे मेघगम्भीर वाणी-में कहा-- 'अर्जुन ! तुम्हारे अनुपम कर्मसे मैं प्रसन्न हूँ । तुम्हारे-जैसा ग्रूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है । तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम मेरे खरूपका दर्शन करो । द्वम सनातन ऋषि हो । दुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ । इसके प्रभावसे तुम ज्ञञ्जों और देवताओं को भी जीत सकोगे। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र वतलाता हूँ, जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता । तुम क्षणभरमें ही मेरा वह अस्त्र धारण कर सकोगे। अब अर्जुनने भगवती पार्वती और भगवान् राङ्करका दर्शन किया। उन्होंने घुटने टेक, चरणोंका स्पर्श कर भगवान् गौरीशङ्करको प्रणाम किया।

अर्जुन भगवान् राह्मरको प्रसन्न करनेके लिये स्तुति करने लगे-- 'प्रभो ! आप देवताओं के स्वामी महादेव हैं। आपके कण्ठमें जगत्के उपकारका चिंह्र नीलिमा है, सिरपर जटा है । आप कारणोंके भी परम कारण, त्रिनेत्र एवं व्यापक हैं। आप देवताओं के आश्रय एवं जगत्के मूल कारण हैं। आपको कोई नहीं जीत सकता। आप ही शिव और आप ही विष्णु हैं । मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूं । आप दक्षके यज्ञके विध्वंसक एवं हरिहरस्वरूप हैं। आपके ललाट-में नेज है। आप सर्वस्वरूप, भक्तवत्सल, त्रिशूलधारी एव पिनाकपाणि हैं और सूर्यस्वरूप, शुद्धमूर्ति एवं सृष्टिके विधाता हैं। मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ। सर्वभृत-महेश्वर, सर्वेश्वर, कल्याणकारी, परमकारण, स्थूल-सूक्त-स्वरूप ! मैं आपसे क्षमा-याचना करता हूँ । मुझे क्षमा कीजिये। मैं आपके दर्शनकी लालसासे इस पर्वतपर आया हूँ । मैंने अज्ञानवरा आपसे युद्ध करनेका साहस किया है । इसे अपराघ न मानिये, मुझ शरणागतको धमा कीजिये ।' अर्जुनकी स्तुति सुनकर मगवान् शङ्कर हॅसपड़े और अर्जुनका हाय पकड़कर वोळे— 'श्वमा किया।' फिर भगवान् शङ्करने अर्जुनको गलेलगा लिया।

भगवान् शङ्करने कहा—'अर्जुन!तुम नारायणके नित्य सहचर नर हो। पुरुषोत्तम विष्णु और तुम्हारे परम तेजके आधारपर ही जगत् टिका हुआ है। इन्द्रके अभिषेकके समय और मेरे पूर्वजोंकी जननी हो।' उर्वशीने कहा—'वीर! हम अप्सराओंका किसीके साथ विवाह नहीं होता। हम स्वतन्त्र हूँ। इसिल्ये मुझे गुरुजनकी पदवीपर वैठाना उचित नहीं है। आप मुझपर प्रसन्न हो जाइये और मुझ कामपीड़िताका त्याग मत कीजिये। में काम-वेगसे जल रही हूँ। आप मेरा दुःख मिटाइये।' अर्जुनने कहा—'देवि! में तुमसे सत्य-सत्य कह रहा हूँ। दिशा और विदिशाएँ अपने अधिदेवताओंके साथ मेरी वात सुन लें। जैसे कुन्ती, मादी और इन्द्रपत्नी श्रची मेरी माताएँ हैं, वैसे ही तुम भी पुरुवंशकी जननी होनेके कारण मेरी पूजनीया माता हो। में तुम्हारे चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तुम माताके समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्रके समान रक्षणीय हूँ।'

अर्जुनकी वात सुनकर उर्वशी क्रोधके मारे कॉपने लगी। उसने भौहें टेढ़ी करके अर्जुनको शाप दिया—'अर्जुन! मैं



तुम्हारे पिता इन्द्रकी आज्ञासे कामातुर होकर तुम्हारे पास आयी हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो। इसिछये जाओ, तुम्हें स्त्रियोंमें नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान-रिहत होकर तुम नपुंसकके नामसे प्रसिद्ध होओगे। उस समय उर्वजीके ओठ फडक रहे थे। सॉर्से लंबी चल रही थीं। वह अपने निवासस्थानपर लौट गयी। अर्जुन शीम्रतासे

चित्रसेनके पास गये और उर्वशीने जो कुछ कहा था, वह सव कह सुनाया। चित्रसेनने सारी वातें इन्द्रसे कहीं। इन्द्रने अर्जुनको एकान्तमें बुलाकर बहुत कुछ समझाया-बुझाया और तिनक हॅसते हुए कहा—'प्रिय अर्जुन! तुम्हारे-जैसा पुत्र पाकर कुन्ती सचमुच पुत्रवती हुई। तुमने अपने घैर्यसे ऋषियोंको भी जीत लिया। उर्वशीने तुम्हें जो शाप दिया है, उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। जिस समय तुम तेरहवें वर्षमे गुप्तवास करोगे, उस समय तुम नपुसकके रूपमें एक वर्षतक छिपकर यह शाप भोगोगे। फिर तुम्हें पुरुषत्वकी प्राप्ति हो जायगी।' अर्जुन बहुत प्रसक्त हुए। उनकी चिन्ता मिट गयी। वे गन्धवराज चित्रसेनके साथ रहकर स्वर्गके सुख खूटने लगे। जनमेजय! अर्जुनका यह चरित्र इतना पवित्र है कि जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसके मनमें भी पाप करनेकी इच्छा नहीं होती। वास्तवमें अर्जुनका यह चरित्र ऐसा ही है।

इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमश स्वर्गमें आये । उन्होंने देखा कि अर्जुन इन्द्रके आधे आसनपर वैठे हुए हैं। वे भी एक आसनपर बैठ गये और मन-ही-मन सोचने लगे कि 'अर्जुनको यह आसन कैसे मिल गया ! इसने कौन-सा ऐसा पुण्य किया है, किन देशोंको जीता है, जिससे इसे सर्व-देववन्दित इन्द्रासन प्राप्त हुआ है !' देवराज इन्द्रने लोमश मुनिके मनकी वात जान ली। उन्होंने कहा—'व्यक्तर्षे! आपके मनमें जो विचार उत्पन्न हुआ है, उसका उत्तर मै देता हूं ! यह अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है । यह मनुष्यरूपधारी देवता है। मनुष्योमें तो इसका अवतार हुआ है। यह सनातन ऋषि नर है। इसने इस समय पृथ्वीपर अवतार ग्रहण किया है। महर्षि नर और नारायण कार्यवश पवित्र प्रथ्वीपर श्रीकृष्ण और अर्जुनके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं । इस समय निवातकवच नामक दैत्य मदोन्मत्त होकर मेरा अनिष्ट कर रहे हैं । वे वरदान पाकर अपने आपेको भूल गये हैं । इसमें सन्देह नहीं कि भगवान् श्रीकृष्णने जैसे कालिन्दीके कालिय-ह्रदसे सर्पोंका उच्छेद किया था, वैसे ही वे दृष्टिमात्रसे निवात-कवच दैत्योंको अनुचरोंसहित नष्ट कर सकते हैं। परन्त इस छोटे-से कामके लिये भगवान् श्रीकृष्णसे कुछ कहना ठीक नहीं है; क्योंकि वे महान् तेज:पुञ्ज हैं। उनका क्रोध कहीं जाग उठे तो वह सारे जगत्को जलाकर भस्म कर सकता है । इस कामके लिये तो अकेले अर्जुन ही पर्याप्त हैं । ये निवातकवचीका नाश करके तव मनुष्यलोकमें जायेंगे। ब्रह्मर्षे ! आप पृथ्वी-पर जाकर, काम्यक वनमे रहनेवाले हढप्रतिज्ञ धर्मात्मा '





प्राप्त करनेके लिये इन्द्रलोक चले गये, तव पाण्डवोंने क्या किया ?

वैशामपायनजीने कहा—जनमेजय ! उन दिनों पाण्डव काम्यक वनमें निवास कर रहे थे । वे राज्यके नाश और अर्जुनके वियोगसे बडे ही दुखी हो रहे थे । एक दिनकी बात है, पाण्डव और द्रौपदी इसी सम्बन्धमें कुछ चर्चा कर रहे थे । भीमसेनने राजा युधिष्ठिरसे कहा कि 'भाईजी! अर्जुनपर ही हमलोगोंका सब भार है । वही हमारे प्राणोंका आधार है, वह इस समय आपकी आज्ञासे अस्त-विद्या सीखनेके लिये गया हुआ है । इसमें सन्देह नहीं कि यदि अर्जुनका कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो राजा द्रुपद, भृष्टद्युम्न, सात्यिक, भगवान् श्रीकृष्ण और हमलोग भी जीवित नहीं रहेगे । अर्जुनके वाहुवलके आधारपर ही हमलोग ऐसा समझते हैं कि शत्रु हमसे हारे हुए हैं, पृथ्वी हमारे वश्में आ गयी है । हमारी वॉहोंमे वल है । भगवान् श्रीकृष्ण हमारे सहायक और रक्षक है । हमारे मनमें कौरवोंको पीस डालनेके लिये वार-वार क्रोध उठता है । परन्तु हम आपके कारण उसे पीकर रह जाते हैं ।

हम भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे कर्ण आदि सव शत्रुओंको मार डालेंगे और अपने बाहबलसे सारी पृथ्वीको जीतकर राज्य करेंगे । माईजी । जवतक दुर्योधन पृथ्वीको पूर्णरीतिसे अपने वशमें कर है, उसके पहले ही उसे और उसके कुद्रम्ब-को मार डालना चाहिये। शास्त्रोमें तो यहाँतक कहा गया है कि कपटी पुरुषको कपट करके भी मार डालना चाहिये। इसलिये यदि आप मुझे आजा दें तो मैं आगकी तरह भभककर वहाँ जाऊँ और दुर्योधनका नाग कर डालूँ। भीमसेनकी वात मुनकर युधिष्ठिरने उन्हे शान्त करते हुए माथा सूघा और कहा-4मेरे बलगाली भैया ! तेरह वर्ष पूरे हो जाने दो । फिर तुम और अर्जुन दोनों मिलकर दुर्योधनका नाश करना। मैं असत्य नहीं बोल सकता; क्योंकि मुझमें असत्य है ही नहीं। भीमसेन ! जब तुम बिना कपटके भी दुर्योधन और उसके सहायकोंका नाश कर सकते हो, तब कपट करनेकी क्या आवश्यकता है ? धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार भीमसेनको समझा ही रहे थे कि महर्षि बृहदश्व उनके आश्रममें आते हए दीख पडे ।

#### नल-दमयन्तीकी कथा, दमयन्तीका स्वयंवर और विवाह

वैदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय! महिं वृहदश्वकी आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिरने आगे जाकर शास्त्रविधिके अनुसार उनकी पूजा की, आसनपर वैठाया। उनके विश्राम कर लेनेपर युधिष्ठिर उनसे अपना वृत्तान्त कहने लगे। उन्होंने कहा कि 'महाराज! कौरवोंने कपट-बुद्धिसे मुझे बुलाकर छलके साथ जूआ खेला और मुझ अनजानको हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण-प्रिया द्रौपदीको घसीटकर मरी समामें अपमानित किया। उन्होंने अन्तमें हमे काली मृगछाला ओदाकर घोर वनमें भेज दिया। महर्षे। आप ही वतलाइये कि इस पृथ्वीपर मुझ-सा माग्यहीन राजा और कौन है। क्या आपने मेरे-जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है ?'

महर्षि चृहद्श्वने कहा—धर्मराज । आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मुझ-सा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ; क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मन्दमाग्य राजाका चृत्तान्त जानता हूँ । तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊँ ।

धर्मराज युधिष्ठिरके आग्रह करनेपर महर्षि यहदश्वने कहना प्रारम्भ किया—धर्मराज! निषध देशमें

वीरसेनके पुत्र नल नामके एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान्, परम सुन्दर, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मणभक्त थे। उनकी सेना बहुत बडी थी,वे स्वयं अस्त्रविद्यामे बहुत निपुण थे । वीर, योद्धा, उदार और प्रवल पराक्रमी भी थे। उन्हें जूआ खेलनेका भी कुछ-कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देशमें भीमक नामके एक राजा राज्य करते थे। वे भी नलके समान ही सर्वगुणसम्पन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषिको प्रसन्न करके उनके वरदानसे चार सन्ताने प्राप्त की थीं-तीन पुत्र और एक कन्या । पुत्रोंके नाम थे दम, दान्त और दमन । पुत्रीका नाम था दमयन्ती । दमयन्ती लक्ष्मीके समान रूपवती थी । उसके नेत्र विशाल थे । देवताओं और यक्षोंमें भी वैसी सुन्दरी कन्या कहीं देखनेमें नहीं आती थी । उन दिनो कितने ही लोग विदर्भसे निषध देशमे आते और राजा नलके सामने दमयन्तीके रूप और गुणका बखान करते । निषघ देशसे विदर्भमें जानेवाले भी दमयन्तीके सामने राजा नलके रूप, गुण और पवित्र चरित्रका वर्णन करते। इससे दोनोंके हृदयमें पारस्परिक अनुराग अङ्क्षरित हो गया।

एक दिन राजा नलने अपने महलके उद्यानमें कुछ हंसीं-

मेंने हजारों दैत्योंको पकड़कर कैद कर लिया था। तुम इसके द्वारा चाहे जिसको कैद कर सकते हो।

अर्जुनके पाश स्वीकार कर लेनेपर धनाधीश कुवेरने कहा—'अर्जुन !तुम भगवान्के नररूप हो। पहले कल्पमें तुमने हमारे साथ वड़ा परिश्रम किया है। इसलिये तुम मुझसे अन्तर्धान नामक अनुपम अल ग्रहण करो। यह बल, पराक्रम एवं तेज देनेवाला अस्त्र मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे शत्रु सोये-से होकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान् शङ्करने त्रिपुरासुरको नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरोंको भस्म कर डाला था। यह तुम्हारे लिये ही है, तुम इसे धारण करो।'

अर्जुनके स्वीकार कर छेनेपर देवराज इन्द्रने मेघगम्मीर वाणीसे कहा—'प्रिय अर्जुन, तुम भगवान्के नररूप हो। तुम्हें परम सिद्धि, देवताओंकी परम गित प्राप्त हो गयी है। तुम्हें देवताओंके बढ़े-बढ़े काम करने हैं और स्वर्गमें भी चलना है। इसके छिये तुम तैयार हो जाओ। मातिल सारिय तुम्हारे लिये रथ छेकर आयेगा। उसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा।' इस प्रकार सभी छोकपाठोंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अर्जुनको दर्शन और वरदान दिये। अर्जुनने प्रसन्नतासे सबकी स्त्रुति एवं फल-फूल आदिसे पूजा की। देवता अपने-अपने धामको चले गये।

## स्वर्गमें अर्जुनकी अस्त्र एवं नृत्य-शिक्षा, उर्वशीके प्रति मातृभाव, इन्द्रका स्रोमश मुनिको पाण्डवोंके पास मेजना

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय। देवताओं के चले जानेपर अर्जुन वहीं रहकर देवराज इन्द्रके रयकी प्रतीक्षा कर रहे थे। योड़ी ही देरमें इन्द्रका सारिय मातिल दिव्य रय लेकर वहाँ उपस्थित हुआ । उस रथकी उज्ज्वल कान्तिसे आकारोका ॲधेरा मिट रहा या, वादल तितर-वितर हो रहे थे। भीषण ध्वनिसे दिवाएँ प्रतिध्वनित हो रही यीं। उसकी कान्ति दिव्य थी। रथमें तलवार, शक्ति, गदाएँ, तेजस्वी भाले, चज्र, पहियोंबाली तोपें, वायुवेगसे गोलियां फॅकनेवाले यन्त्र, तमचे तथा और मी बहुत-से अस्त्र-शस्त्र भरे हुए ये । दस हजार वायुगामी घोड़े उसमें जुते हुए थे । उस मायामय दिन्य रयकी चमकसे ऑर्खे चौंघिया जातीं। सोनेके दण्डमें कमलके समान श्यामवर्णकी वैजयन्ती नामक ध्वजा फहरा रही थी । मातिल सारियने अर्जुनके पास आकर प्रणाम करके कहा-- 'इन्द्रनन्दन । श्रीमान् देवराज इन्द्र आपसे मिलना चाहते हैं । आप उनके इस प्यारे रथमें सवार होकर शीघ्र ही चलिये ।' सारियकी वात सुनकर अर्जुनके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने गङ्गा-स्तान करके पवित्रताके साय विधिपूर्वक मन्त्रका जप किया। तदनन्तर शास्त्रोक्त रीतिसे देवता, ऋषि और पितरींका तर्पण किया। फिर मन्दराचलसे आजा मॉगकर इन्द्रके दिव्य रथपर आ बैठे । उस समय इन्द्रका रथ और भी चमक उठा। क्षणभरमें ही वह रथ मन्दराचलसे उठकर वहाँके तपस्वी ऋषि-मुनियोंकी दृष्टिसे

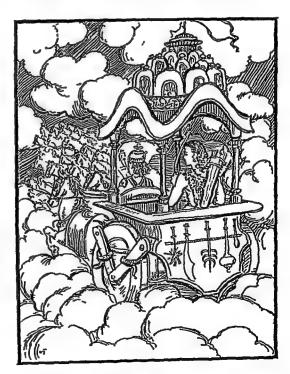

ओझल हो गया । अर्जुनने देखा कि वहाँ स्प्रैका, चन्द्रमाका अथवा अग्रिका प्रकाश नहीं था । हजारों विमान वहाँ अद्भुत रूपमें चमक रहे थे । वे अपनी पुण्यप्राप्त कान्तिसे चमकते

लोक्याल भी अपनी मण्डली और वाहनोंसहित विदर्भ देशके लिये रवाना हुए । राजा नलका चित्त पहलेसे ही दमयन्तीपर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयन्तीके स्वयंवरमें सिमालित होनेके लिये विदर्भ देशकी यात्रा की । देवताओंने स्वर्गसे उतरते समय देख लिया कि कामदेवके समान सुन्दर नल दमयन्तीके स्वयंवरके लिये जा रहे हैं । नलकी सूर्यके समान कान्ति और लोकोत्तर रूपसम्पत्तिसे देवता भी चिकत हो गये। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल हैं। उन्होंने अपने विमानोंको आकाशमें खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नलवे कहा-'राजेन्द्र नल ! आप बड़े सत्यव्रती हैं । आप इमलोगोकी सहायता करनेके लिये दूत वन जाइये ।' नलने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि 'करूँगा।' फिर पूछा कि आपलोग कौन हैं और मुझे दूत वनाकर कौन-सा काम लेना चाहते हैं !' इन्द्रने कहा-- 'हमलोग देवता हैं । मैं इन्द्र हूँ और ये अभि, वरुण और यम हैं। इमलोग दमयन्तीके लिये यहाँ आये हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयन्तीके पास जाइये और किइये कि इन्द्र, वरुण, अग्नि और यमदेवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं । इनमेंसे तुम चाहे जिस देवताको पतिके रूपमें स्वीकार कर लो।' नलने दोनों हाय जोड़कर कहा कि 'देवराज! वहाँ आपलोगींके और मेरे जानेका एक ही प्रयोजन है। इसिलये आप मुझे दूत वनाकर वहाँ भेजें, यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्रीको पत्नीके रूपमें पानेकी इच्छा हो चुकी हो वह मला, उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी वात कह ही कैसे सकता है। आपलोग कृपया इस विषयमें मुझे क्षमा कीजिये ।' देवताओंने कहा—'नल । तुम पहले हमलोगोंसे प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मै तुम्हारा काम करूँगा । अव प्रतिशा मत तोडो । अविलम्ब वहाँ चले जाओ । नलने कहा---'राजमहलमें निरन्तर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकुँगा ?' इन्द्रने कहा-- 'जाओ, तुम वहाँ जा सकोगे ।' इन्द्रकी आजासे नलने गजमहलमें वेरोक-टोक प्रवेश करके दमयन्तीको देखा । दमयन्ती और सिखयाँ भी उसे देखकर अवाक् रह गर्यी। वे इस अनुपम सुन्दर पुरुपको टेखकर मुग्घ हो गयी और लिजत होकर कुछ वोल न सकी ।

दमयन्तीने अपनेको संम्हालकर राजा नलसे कहा—'वीर! तुम देखनेमें वड़े सुन्दर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले अपना परिचय बताओ। तुम यहाँ किस उद्देश्यसे आये हो और यहाँ आते समय द्वारपालीने तुम्हें देखा क्यों नहीं! उनसे तनिक भी चूक हो जानेपर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दण्ड देते हैं। ' नलने कहा-- 'कल्याणी! मैं नल हूँ। लोक-पार्लोका दत वनकर तुम्हारे पास आया हूँ । सुन्दरी ! इन्द्र, अमि, वरुण और यम-ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं । तुम इनमेंसे किसी एक देवताको अपने पतिके रूपमें वरण कर छो । यही सन्देश छेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। उन देवताओंके प्रभावसे ही जब मैं तुम्हारे महलमे प्रवेश करने लगा तव मुझे कोई देख नहीं सका। मैने देवताओंका सन्देश कह दिया । अव तुम्हारी जो इच्छा हो, करो । रमयन्तीने वड़ी श्रद्धांके साथ देवताओंको प्रणाम करके मन्द-मन्द मुसकराकर नलसे कहा-- 'नरेन्द्र ! आप मुझे प्रेमदृष्टिसे देखिये और आजा कीजिये कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूँ । मेरे स्वामी ! मैने अपना सर्वस्व और अपने आपको भी आपके चरणोंमें सौंप दिया है । आप मुझपर विश्वासपूर्ण प्रेम कीजिये । जिस दिनसे मैंने हंसींकी बात सुनी, उसी दिनसे मैं आपके लिये न्याकुल हूँ । आपके लिये ही मैंने राजोओंकी भीड़ इकटी की है। यदि आप मुझ दासीकी प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खाकर, आगमें जलकर, पानीमें हुवकर या फॉसी लगाकर आपके लिये मर जाऊँगी। राजा नलने कहा-- 'जब बड़े-बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय-सम्बन्धके प्रार्थी हैं, तब तुम मुझ मनुष्यको क्यों चाह रही हो ? उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण-रेणु के समान भी तो मैं नहीं हूं । तुम अपना मन उन्हींमे लगाओ । देवताओंका अप्रिय करनेसे मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है । द्वम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो ।' नलकी वात सुनकर दमयन्ती घबरा गयी । उसके दोनों नेत्रोंमे ऑसू छलक आये । वह कहने लगी—'मैं सब देवताओंको प्रणाम करके आपको ही पतिरूपमें वरण कर रही हूं । यह मैं सत्य शपथ खा रही हूं । उस समय दमयन्तीका गरीर कॉप रहा या, हाय जुड़े हुए थे।

राजा नलने कहा—'अच्छा, तव तुम ऐसा ही करो। परन्तु यह तो वतलाओ कि मै यहाँ उनका दूत बनकर सन्देश पहुँ चानेके लिये आया हूँ। यदि इस समय मै अपना स्वार्थ वनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तमी बना सकता हूँ, यदि वह धर्मके विरुद्ध न हो । तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिये।' दमयन्तीने गद्गद कण्ठसे कहा—'नरेश्वर! इसके लिये एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करनेपर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप लोकपालोंके साथ स्वयंवर-मण्डपमे आवें। मैं

एक दिनकी बात है। इन्द्रने देखा कि अर्जुन निर्निमेष नेत्रोंसे उर्वशीकी ओर देख रहा है। उन्होंने चित्रसेनको एकान्तमें



वुलाकर कहा कि 'तुम उर्वजी अप्सराके पास जाकर मेरा सन्देश कहो कि वह अर्जुनके पास जाय । वित्रसेनने उस परम सुन्दरी अप्तराके पास जाकर कहा कि 'मै देवराज इन्द्रकी आज्ञासे तुम्हारे पास आया हूँ । तुम उनका अभिप्राय सुनो । मध्यम पाण्डव अर्जुन सौन्दर्य, स्वभाव, रूप, व्रत, जितेन्द्रियता आदि स्वाभाविक गुणोंसे देवताओं और मनुष्योंमे प्रतिष्ठित, वलवान् तया प्रतिभासम्पन्न है। विद्या, ऐश्वर्य, तेज, प्रताप, क्षमा, मात्सर्यहीनता, वेद-वेदाङ्गजान तथा अन्य गास्त्रोंके अभ्यासमें बड़े निपुण है। आठ प्रकारकी गुरुसेवा और आठ प्रकारके गुणोंवाली बुढिको न्वूब जानते हैं। वे स्वय ब्रह्मचारी और उत्साही तो हैं ही, मातृकुछ और पितृकुछसे ग्रुद्ध हैं । उनकी अवस्था भी तरुण है। जैसे इन्द्र स्वर्गकी रक्षा करते हैं। वैसे ही वे विना किसीकी सहायताके पृथ्वीकी रक्षा कर सकते है। वे अपनी नहीं, दूसरोंकी प्रशासा करते है, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म समस्याको भी स्थूल बातकी तरह जान लेते हैं । उनकी वाणी वड़ी मीठी है, मित्रोंको खूव खिलाते-पिलाते है। सत्यप्रेमी, अहङ्काररित, प्रेमपात्र और दृढप्रतिज हैं । वे अपने सेवकींपर बड़ा प्रेम रखते हैं और गुणोमें इन्द्रके समकक्ष हैं। तुमने अवस्य ही अर्जुनके गुण सुने होंगे । वे तुम्हारी सेवासे स्वर्गका सुख प्राप्त करें । इसके लिये तुम्हें मेरी वात माननी चाहिये ।' उर्वश्चीने चित्रसेनका सत्कार किया और प्रसन्न होकर कहा—'गन्धर्वराज । तुमने अर्जुनके जिन प्रधान-प्रधान गुणोंका वर्णन किया है, उन्हें में पहले ही सुनकर उनपर मोहित हो चुकी हूं । में अर्जुनसे प्रेम करती हूं और उन्हें पहले ही वर चुकी हूं । अब देवराजकी आज्ञा और तुम्हारे प्रेमसे उनके प्रति मेरा आकर्षण और भी बढा है । मैं अर्जुनकी सेवा करूँगी । आप जा सकते है ।'

चित्रसेनके चले जानेके बाद अर्जुनकी सेवा करनेकी लालसासे उर्वगीने आनन्दके साथ सुगन्धस्नान किया । वह सुन्दर तो थी ही, अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषण भी धारण कर लिये । सुगन्धित पुष्पींकी माला पहनकर उर्वशी सब प्रकारसे सजधज चुकी । तव वह मुसकराती हुई पवन और मनके समान तेज गतिसे क्षणभरमें ही अर्जुनके स्थानपर जा पहेंची। द्वारपालोंने उसके आगमनका समाचार अर्जुनके पास पहुँचाया। उर्वशी अर्जुनके पास पहुँच गयी । अर्जुन मन-ही-मन अनेकों प्रकारकी शङ्का करने लगे । उन्होंने सङ्कोचवश अपनी ऑखें बंद करके प्रणाम किया और ग़रुजनके समान आदर-सत्कार करके कहने लगे—'देवि । मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ । मै तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे आज्ञा करो । उर्वशी अचेत-सी हो गयी । उसने कहा-'देवराज इन्ट्रकी आज्ञासे चित्रसेन गन्धर्व मेरे पास आया था। उसने पास आकर आपके गुणोका वर्णन किया और आपके पास आनेकी प्रेरणा की । आपके पिता इन्द्र और चित्रसेन गन्धर्वकी आजासे मैं आपकी सेवा करनेके लिये आयी हूँ । केवल आज्ञाकी ही बात नहीं । जबसे मैने आपके गुणोको सुना है, तभीसे मेरा मन आपपर लग गया है। मैं कामके वशमे हूँ । बहुत दिनोंसे मै लालसा कर रही थी । आप मुझे स्वीकार कीजिये । उर्वशीकी बात सुनकर अर्जुन सङ्कोचके मारे घरतीमें गड-से गये । उन्होने अपने हार्थोसे कान यद कर लिये और बोले-- 'हरे हरे, कही यह बात मेरे कानमे प्रवेश न कर जाय । देवि ! निस्सन्देह तुम मेरी गुरुपत्नीके समान हो । देवसभामे मैंने तुम्हे निर्निमेप नेत्रोंसे देखा या अवन्य, परन्तु मेरे मनमे कोई बुरा भाव नहीं या। मैं यही सोच रहा था कि पुरुवगकी यही आनन्दमयी माता है। तुम्हे पहचानते ही मेरी ऑर्खे आनन्दसे खिल उर्ठा । इसीसे मै तुमको देख रहा था। देवि । मेरे सम्बन्धमे और कोई वात सोचनी ही नहीं चाहिये। तुम मेरे लिये वडोंकी भी वड़ी करके इन्ट्रादि देवताओंकी शरण ग्रहण की । देवता



भी बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने नलको आठ वर दिये ।

इन्द्रने कहा- नल । तुम्हें यज्ञमे मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी।' अग्निने कहा—'जहाँ तुम मेरा सारण करोगे, वहीं मैं प्रकट हो जाऊँगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराजने कहा— 'तुम्हारी वनायी हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्ममें दृढ रहोगे ।' वरुणने कहा—'जहाँ तुम चाहोगे. वहीं जल प्रकट हो जायगा । तुम्हारी माला उत्तम गन्धसे परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार दो-दो वर देकर सब देवता अपने-अपने लोकमें चले गये। निमन्त्रित राजालोग भी विदा हो गये। भीमकने प्रसन्न होकर दमयन्तीका नलके साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनोंतक विदर्भ देशकी राजधानी कुण्डिनपुरमे रहे। तदनन्तर भीमक-की अनुमृति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयन्तीके साय अपनी राजधानीमें छौट आये । राजा नल अपनी राजधानीमें धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा 'राजा' नाम सार्थक हो गया । उन्होने अश्वमेध आदि बहुत-से यज्ञ किये । समय आनेपर दमयन्तीके गर्भसे इन्द्रसेन नामक पुत्र और इन्द्रसेना नामक कन्याका भी जन्म हुआ।

# कलियुगका दुर्भाव, जुएमें नलका हारना और नगरसे निर्वासन

महर्पि बृहद्श्व कहते हैं-युधिष्ठिर ! जिस समय दमयन्तीके स्वयंवरसे लौटकर इन्द्रादि लोकपाल अपने-अपने लोकोंमें जा रहे थे, उस समय उनकी मार्गमें ही कलियुग और द्यापरसे भेंट हो गयी। इन्द्रने पूछा- 'क्यों कलियुग! कहाँ जा रहे हो ?' कल्युगने कहा— 'मैं दमयन्तीके स्वयवरमें उससे विवाह करनेके लिये जा रहा हूँ।' इन्द्रने हॅसकर कहा-'अजी, वह स्वयंवर तो कभीका पूरा हो गया । दमयन्तीने राजा नलको वरण कर लिया, इमलोग ताकते ही रह गये। कलियुगने क्रोधमे भरकर कहा- ओह, तब तो वडा अनुर्थ हुआ । उसने देवताओकी उपेक्षा करके मनुष्यको अपनायाः इसिलये उसको दण्ड देना चाहिये। देवताओने कहा---'दमयन्तीने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नलको वरण किया है। वास्तवमें नल सर्वगुणसम्पन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मोंके मर्मज्ञ और सदाचारी है। उन्होंने इतिहास-पुराणींके सहित वेदोंका अध्ययन किया है। वे धर्मानुसार यज्ञमें देवताओंको तृप्त करते हैं, कभी किसीको सताते नहीं,

सत्यनिष्ठ और दृद्धियी हैं। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और द्यम लोकपालोंके समान हैं। उनको ग्राप देना तो नरककी धधकती आगमें गिरना है। यह कहकर देवतालोग चले गये।

अव किलुगुगने द्वापरसे कहा—'भाई! मै अपने क्रोधको शान्त नहीं कर सकता। इसिलये मै नलके शरीरमें निवास करूँगा। मैं उसे राज्यच्युत कर दूँगा। तब वह दमयन्तीके साथ नहीं रह सकेगा। इसिलये तुम भी जूएके पासोमें प्रवेश करके मेरी सहायता करना।' द्वापरने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और किल्युग दोनों ही नलकी राजधानीमें आ वसे। वारह वर्षतक वे इस वातकी प्रतीक्षामें रहे कि नलमें कोई दोप दीख जाय। एक दिन राजा नल सन्ध्याके समय लघुशङ्कासे निवृत्त होकर पैर धोये विना ही आचमन करके सन्ध्या-वन्दन करने वैठ गये। यह अपवित्र अवस्था देखकर किल्युग उनके शरीरमें प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्करके पास गया और बोला—

युषिष्ठिरसे मिलिये और किहये कि वे अर्जुनकी तिनक मी चिन्ता न करें। साथ ही यह भी किहयेगा कि 'अब अर्जुन अस्न-विद्यामें निपुण हो गया है। वह दिव्य नृत्य, गायन और वादनकलामें भी बड़ा कुशल हो गया है। आप अपने भाइयोंके साथ एकान्त और पवित्र तीयोंकी यात्रा कीजिये।

तीर्ययात्रासे सारे पाप-ताप नष्ट हो जायेंगे और आप पवित्र होकर राज्य मोगेंगे। श्रव्हार्षे। आप बढ़े तपस्वी और समर्य हैं, इसिलये पृथ्वीपर विचरते समय पाण्डवोंका ध्यान रिखयेगा। श्र इन्द्रकी बात सुनकर लोमश मुनि काम्यक वनमे पाण्डवोंके पास आये।

## अर्जुनके खर्ग जानेपर घृतराष्ट्र और पाण्डवोंकी स्थिति तथा बृहदश्वका आगमन

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! राजा धृतरांष्ट्रको अर्जुनके स्वर्गमे निवास करनेका समाचार भगवान् व्याससे प्राप्त हुआ । उनके जानेके बाद धृतराष्ट्रने सक्षयसे कहा—सक्षय ! मैने अर्जुनका सब समाचार पूर्णरूपसे सुन लिया है । क्या तुम्हें भी उस बातका पता है ! मेरे पुत्र दुर्योधनकी बुद्धि मन्द है । इसीसे वह बुरे कामो और विषयमोगोंमें लगा रहता है । वह अपनी दुष्टताके कारण राज्यका नाश कर डालेगा । धर्मराज युधिष्ठिर बड़े महात्मा हैं । वे साधारण बातचीतमें भी सत्य बोलते है । उन्हें अर्जुन-सा वीर योद्धा



प्राप्त है । अवश्य ही उनका राज्य त्रिलोकीमें हो सकता है । जिस समय अर्जुन अपने पैने वाणींका प्रयोग करेगा उस समय भला, कौन उसके सामने खड़ा हो सकेगा। अखयने कहा—

<sup>4</sup>महाराज ! आपने दुर्योघनके सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, वह सत्य है। अर्जुनके सम्बन्धमें मैंने यह सुना है कि उन्होंने युद्धमें अपने घनुषका बल दिखाकर भगवान शहरको प्रसन्न कर लिया है । अर्जुनकी परीक्षा करनेके लिये देवाधिदेव भगवान् शङ्कर स्वयं मीलका वेष धारण करके उनके पास आसे ये और उनसे युद्ध किया था । उन्होंने युद्धमें प्रसन्न होकर अर्जुनको दिन्य अस्त्र दिया । अर्जुनकी तपस्याचे प्रसन्न होकर सब लोकपालोने आकर अर्जुनको दर्गन दिये और दिव्य अस्त्र-शस्त्र दिये । ऐसा भाग्यशाली अर्जुनके सिवा और कौन है । अर्जुनका बल अपार है, उनकी शक्ति अपरिमित है ।' धृतराष्ट्रने कहा—'सञ्जय ! मेरे पुत्रोने पाण्डवोंको वड़ा कष्ट दिया है। पाण्डवोंकी शक्ति बढती ही जा रही है। जिस समय बलराम और श्रीकृष्ण पाण्डवोकी सहायता करनेके लिये यद्कुलके योद्धाओंको उत्साहित करेंगे, उस समय कौरव-पक्षका कोई भी वीर उनका सामना नहीं कर सकेगा। अर्जनके धन्यकी टकार और भीमसेनकी गदाका वेग सह सके। हमारे पक्षमें ऐसा कोई भी राजा नहीं है। मैने दुर्योधनकी बातोंमें आकर अपने हितैषी पुरुषोकी हितभरी बातें नहीं मानीं। जान पडता है मुझे पीछेसे उन्हें सोच-सोचकर पछताना पढेगा ।' सञ्जयने कहा—'राजन् ! आप सत्र कुछ कर सकते थे । परन्तु स्नेहवश आपने अपने पुत्रको द्वरे कामोंसे रोका नहीं । उपेक्षा करते रहे । उसीका भयद्वर फल आपके सामने आनेवाला है । जिस समय पाण्डव कपटचुतमें हारकर पहले-पहल काम्यक वन गये थे, तब भगवान् श्रीकृष्णने वहाँ जाकर उन्हें आश्वासन दिया था । उन्होंने तथा धृष्टव्रुम्न, राजा विराट, धृष्टकेतु तथा केकय आदिने वहाँ पाण्डवींसे जो कुछ कहा या वह दूतीरे माछूम होनेपर मैंने आपकी सेवामें निवेदन कर दिया या । जिस समय वे सव हमलोगोंपर चढाई करेंगे, उस समय कौन उनका सामना करेगा <sup>१</sup>'

जनमेजयने पूछा-भगवन् । महात्मा अर्जुन जव अस्र

कि इनकी पॉलसे कुछ धन मिलेगा । ऐसा सोचकर उन्हें



पकड़नेके लिये नलने उनपर अपना पहननेका वस्त डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गये। अप नल नंगे होकर बड़ी दीनताके खाय मुँह नीचे किये राहे हो गये। पिक्षयोंने कहा—'दुर्बुद्धे कि नगरसे एक वस्त पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुःस हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीरपरका वस्त्र लिये जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, सूएके पासे हैं। नलने दमयन्तीसे पासोंकी बात कह दी।

इसके वाद नलने कहा—'प्रिये ! तुम देख रही हो, यहाँ वहुत-वे मार्ग हैं । एक अवन्तीकी ओर जाता है, दूसरा

भ्राक्षवान पर्वतपर होकर दक्षिण देशको । सामने विन्न्याचल पर्वत है । यह पयोप्णी नदी समुद्रमें मिलती है । ये महर्पियोंके आश्रम है । सामनेका रास्ता विदर्भ देशको जाता है । यह कोसल देशका मार्ग है। रस प्रकार राजा नल दु:ख और शोकसे भरकर बड़ी सावधानीके साय दमयन्तीको भिन्न-भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे । दमयन्तीकी ऑखे ऑसरे भर गयीं । वह गद्गद स्वरसे कहने लगी--'स्त्रामी ! आप क्या सोच रहे हूं ! मेरा शरीर फट रहा है । कलेजेम काँटे गड़ रहे हैं। आपका राज्य गया, धन गया, धारीरपर चन्त्र नहीं रहा, यके-माँदे तया भूरो-प्यासे ईं; क्या में आपको इस निर्जन वनमें छोड़कर अकेली कहां जा सकती हूं ! मैं आपके साय रहकर आपके द्वःरा दूर करूँगी। दुःखके अवसरींपर पत्नी पुरुषके लिये आपध है। वह धर्य देकर पतिके दुःखकी कम करती है। यह बात बैच भी स्वीकार करते है। निन्ने कहा-'प्रिये। तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी आपध है। परन्तु भ तो तुम्हाम ह्याम करना नई। चाहता । तुम ऐसा मन्देह क्यों कर रही हो !' दमकन्ती बोली-'आप मुसे छोड़ना नही चाहते, परन्तु विदर्भ देशका मार्ग क्यों वनला रहे हैं ! मुझे निश्चय है कि आप भेरा त्याग नहीं फर सकते । फिर भी इस समय आपका मन उल्टा है। गया है, इसलिये ऐसी शहा करती हूँ । आरके मार्ग बतानेंसे मेरा मन दूराता है । यदि आप मुद्दे। भेर पिता या निर्मी राम्बन्धीके घर भेजना नाइते ही तो ठीक है। हम दोनों साय-साय नलें। मेरे निता आपका रात्कार करेंगे। आप गई। सुराध रिध्येगा।' गलने पहा-'प्रिये । तुम्हारे पिता राजा ई और में भी कभी राजा या। इस समय भे सद्घटमें पढ़वर उनके पास नहीं जाऊँगा। राजा नल दमयन्तीको समशाने लगे। तदनन्तर दोनी एक धी गस्रधे शरीर दक वनभे इधर-उधर धूमते रहे । भूरा-प्याष्ठधे ध्याकुल होकर दोनों एक धर्मश्चालमे आये और ठहर गये।

## नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको संकटोंसे वचते हुए दिच्य ऋषियोंके दर्शन और राजा सुवाहुके महलमें निवास

यहद्श्वजी कहते हैं—युधिष्ठर ! उस समय राजा नलके द्यरीरपर वस्त्र नहीं या। और तो क्या, घरतीपर विद्याने-के लिये एक चटाई भी नहीं यी। द्यरीर धूलसे लयपय हो रहा या। भूख-प्यासकी पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीनपर ही सो गये। दमयन्तीके जीवनमें भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आयी थी। वह सुदुमारी भी वहीं सो गयी।

दमयन्तीके सो जानेपर राजा नलकी नींद दूटी । सभी पात तो यह थी कि ये दुःख और शोककी अधिकता के पारण सुराकी नींद सो भी नहीं सकते थे । ऑख खुरानेपर उनके सामने राज्यके छिन जाने, सगे-सम्बन्धियों के छूटने और पश्चियों के वस्त लेकर उड़ जानेके हत्य एक एक करके आने लगे । ये सोचने लगे कि 'दमयन्ती मुझपर यहा प्रेम फरती है । प्रेमके

को देखा। उन्होंने एक हंसको पकड़ लिया। हंसने कहा-



'आप मुझे छोड़ दीजिये तो हमलोग दमयन्तीके पास जाकर आपके गुणोंका ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवस्य-अवस्य वर लेगी ।' नलने हंसको छोड़ दिया । वे सब उडकर विदर्भ देशमें गये। दमयन्ती अपने पास हंसींको देखकर वहत प्रसन्न हुई और हंसोंको पकडनेके लिये उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयन्ती जिस हंसको पकड़नेके लिये दौडती, वही योल उठता कि 'अरी दमयन्ती । निषध देशमें एक नल नामका राजा है । वह अञ्चिनीक्रमारके समान सुन्दर है । मनुष्योंमें उसके समान सुन्दर और कोई नहीं है। वह मानो मूर्तिमान् कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जार्ये । इमलोगोंने देवता, गन्धर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसींको घूम-घूमकर देखा है । नलके समान सुन्दर पुरुष कहीं देखनेमे नहीं आया । जैसे तुम स्त्रियोंमें रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषोंमें भूपण है। तुम दोनोंकी जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी ।' दमयन्तीने कहा-'हंस ! तुम नलसे भी ऐसी ही बात कहना ।' हंसने



निषध देशमे लौटकर नलसे दमयन्तीका सन्देश कह दिया।

दमयन्ती इंसके मुँहसे राजा नलकी कीर्ति सुनकर उनसे
प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ गयी कि वह
रात-दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और
दुबला हो गया। वह दीन-सी दीखने लगी। सिखयोने
दमयन्तीके हृदयका भाव ताडकर विदर्भराजसे निवेदन किया
कि 'आपकी पुत्री अस्वस्य हो गयी है।' राजा भीमकने अपनी
पुत्रीके सम्बन्धमें बड़ा विचार किया। अन्तमें वह इस निर्णयपर
पहुँचा कि मेरी पुत्री विवाहयोग्य हो गयी है, इसल्ये इसका
स्वयंघर कर देना चाहिये। उन्होंने सब राजाओंको स्वयंघरका
निमन्त्रण-पत्र भेज दिया और स्चित कर दिया कि राजाओंको
दमयन्तीके स्वयंघरमे पधारकर लाभ उठाना चाहिये और
मेरा मनोरय पूर्ण करना चाहिये। देश-देशके नरपित हाथी,
घोड़े और रथोंकी ध्वनिसे पृथ्वीको मुखरित करते हुए सज-धजकर विदर्भ देशमें पहुँचने लगे। भीमकने सबके स्वागतसत्कारकी समुचित व्यवस्था की।

देवर्षि नारद और पर्वतके द्वारा देवताओंको भी दमयन्तीके स्वयवरका समाचार मिल गया । इन्द्र आदि सभी दमयन्तीकी आवाज एक व्याधके कानमें पड़ी । वह उधर ही घूम रहा या । वह वहाँ दौड़कर आया और यह देखकर कि दमयन्तीको अजगर निगल रहा है, अपने तेज शस्त्रसे अजगर-का मुँह चीर डाला । उसने दमयन्तीको छुड़ाकर नहलाया,



आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयन्ती कुछ गुछ शान्ता हुई। व्याधने पूछा—'सुन्दरी! तुम कीन हो शिन्म करमें पड़कर किस उद्देश्यसे यहाँ आयी हो शि दमयन्तीने व्याधसे अपनी कप्ट-कहानी कही। दमयन्तीकी सुन्दरता, बोल-चाल और मनोहरता देखकर व्याध काममीहित हो गया। वह भीठी-मीठी वार्तें करके दमयन्तीको अपने वगमें करनेकी चेष्टा करने लगा। दमयन्ती दुरात्मा व्याधके मनका भाव जानकर क्रोधके आवेशसे प्रज्वालित हो गयी। दमयन्तीने व्याधके वलाकारकी चेष्टाको बहुत रोकना चाहा; परन्तु जब वह किसी प्रकार न माना, तब उसने शाप दे दिया—'यदि मैंने निपधनरेश राजा नलको छोड़कर और किसी पुरुपका मनसे भी चिन्तन नहीं किया हो तो यह पापी शुद्ध व्याध मरकर जमीनपर गिर पढ़े।'

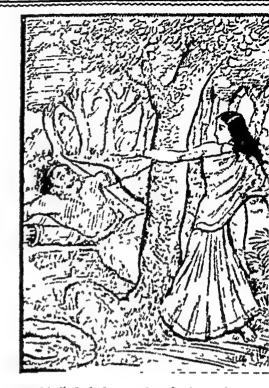

दमयन्त्रीकि पुँग्ये ऐसी दान निक्ति ही व्यावके प्राण-उद गये, यह एके हुए हुँडची तरह प्रकीपर गिर पड़ा

स्वापके मर जाने स् दमयन्ती राजा नजने हैं द्वी एक निर्जन और भयक्षर गर्नमें जा पहुँनी। बहुत से कि नहीं, नह, जक्षर, हिंस पहा, पक्षी, विशास आदिकों के हुई और विश्वक उत्मादमें उनने राजा नत्या पता कहुई और विश्वक उत्मादमें उनने राजा नत्या पता कहुई और विश्वक उत्मादमें उनने राजा नत्या पता कहुई और विश्वक उत्मादमें उनने राजा नत्या पता कि वाल उत्तरपी और बहुई वह उत्तरपी और बहुई की विश्वक वहां के वाल दमयन्तीने देखा कि गमने ही एक बड़ा कि वोचन है। उन आध्ममें बदाछ, भूगु और अत्रिके कि वोचन कर रहे हैं। वे शुक्ति हो छाट अथवा मृगछाला किये हुए थे। दमयन्तीको कुछ पैर्य मिता, उसने आ जाकर बड़ी नम्नता है साथ तपस्ती कृष्टिपयोंको प्रणाम और हाथ जोड़कर रहि हो गयी। ऋषियोंके प्रणाम और हाथ जोड़कर रहि हो गयी। ऋषियोंने 'स्वाग कहकर दमयन्तीका सत्कार किया और बोले प्रैंड जा हम ग्रुक्ता क्या काम करें हैं दमयन्तीने भद्र महिलाके ह

उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी। तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं पास आये। देवताओं पे पूछनेपर उन्होंने कहा—'मैं आपलोगोंकी आशासे दमयन्तीके महलमें गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परन्तु उन्होंने आपलोगोंके प्रभावसे मुझे देखा। हों। केवल दमयन्ती और उसकी सिखयोंने मुझे देखा। वे आश्चर्यमें पड़ गयीं। मैंने दमयन्तीके सामने आपलोगोंका वर्णन किया, परन्तु वह तो आपलोगोंको न चाहकर मुझे ही बरण करनेपर तुली हुई है। उसने कहा है कि 'सब देवता आपके साथ स्वयंवरमें आवें। मैं उनके सामने ही आपको बरण कर लूँगी। इसमें आपको दोष नहीं लगेगा।' मैंने आपलोगोंके सामने सब वार्ते कह दी। अन्तिम प्रमाण आपलोग ही हैं।''

राजा भीमकने ग्रुभ मुहूर्तमे स्वयंवरका समय रक्खा और लोगोंको बुलवा भेजा । सव राजा अपने-अपने निवासस्थानसे आ-आकर स्वयवर-मण्डपमे यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओंसे भर गयी। जब सब लोग अपने-अपने आसनपर बैठ गये, तब सुन्दरी दमयन्ती अपनी अडकान्तिसे राजाओंके मन और नेत्रोको अपनी ओर आकर्षित करती हुई रङ्गमण्डपमें आयी । राजाओका परिचय दिया जाने लगा | दमयन्ती एक-एकको देखकर आगे बद्ने लगी । आगे एक ही स्थानपर नलके समान आकार और वेपभूषाके पाँच राजा इकटे ही बैठे हुए थे। दमयन्तीको सन्देह हो गया, वह राजा नलको नहीं पहचान सकी । वह जिसकी ओर देखती, वही नल जान पड़ता । इसलिये विचार करने लगी कि भी देवताओं को कैसे पहचानू और ये राजा नल हैं-यह कैसे जानूं ?' उसे बड़ा दुःख हुआ । अन्तमें दमयन्तीने यही निश्चय किया कि देवताओंकी शरणमें जाना ही उचित है । हाय जोडकर प्रणामपूर्वक स्तुति करने हगी--'देवताओ ! हंगींके मुँहसे नलका वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पतिरूपसे बरण कर लिया है। मैं मनसे और वाणीसे नलके अतिरिक्त और किसीको नहीं चाहती । देवताओंने निपंचेश्वर नलको ही मेरा पति बना दिया है । तथा मैंने नलकी आराधनाके लिये ही यह वत प्रारम्भ किया है। मेरी इस सत्य शपथके वलपर देवतालोग मुझे उन्हे ही दिखला है । ऐइवर्यगाली लोकपालो ! आपलोग अपना रूप प्रकट कर दें, जिसरे में पुण्यश्लोक नरपति नलको पहचान लूँ।' देवताओंने दमयन्तीका यह आर्तिवलाप सुना । उसके हढ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मग्रुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल-परायणताको देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्यका भेद समझ सके। दमयन्तीने देखा कि देवताओंके शरीरपर पसीना नहीं है। पल्कें गिरती नहीं हैं। माला कुम्हलायी नहीं है। शरीरपर मैल नहीं है। स्थिर हैं, परन्तु धरती नहीं छूते। इधर नलके शरीरकी छाया पड़ रही है। माला कुम्हला गयी है। शरीरपर कुछ धूल और पसीना भी है। पलकें बराबर गिर रही हैं। और धरती छुकर



स्थित हैं। दमयन्तीने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्यश्लोक नलको पहचान लिया। फिर धर्मके अनुसार नलको वरण कर लिया। दमयन्तीने कुछ सकुचाकर घूँघट काढ लिया और नलके गलेमें वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधु-साधु कहने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया।

राजा नलने आनन्दातिरेकसे दमयन्तीका अभिनन्दन किया। उन्होंने कहा—'कल्याणी! तुमने देवताओं के समने रहनेपर भी उन्हें वरण न करके मुझे वरण किया है, इसिल्ये तुम मुझको प्रेमपरायण पित समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जनतक मेरे शरीरमें प्राण रहेंगे, तबतक मैं तुमसे प्रेम कल्जा—यह मैं तुमसे शपयपूर्वक सत्य कहता हूँ।' दोनोंने प्रेमसे एक-दूसरेका अभिनन्दन



'तुम नलके साय जुआ खेलो और मेरी सहायतासे जूएमें राजा नलको जीतकर निपध देशका राज्य प्राप्त कर लो । पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नलके पास गया। द्वापर भी पासोंका रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्करने राजा नलसे वार-वार जुआ खेलनेका आग्रह किया। तब राजा नल दमयन्तीके सामने अपने भाईकी बार-वारकी ललकारको सह न सके । उन्होंने उसी समय पासे खेलनेका निश्चय कर लिया । उस समय नलके शरीरमें कलियुग घुसा हुआ था; इसलिये राजा नल दावमें सोना, चाँदी, रय, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते । प्रजा और मन्त्रियोने बड़ी व्याकुलताके साथ राजा नलसे मिलकर जुएको रोकना चाहा और आकर फाटकके सामने खड़े हो गये । उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयन्तीके पास गया और त्रोला कि 'आप महाराजसे निवेदन कर दीजिये, आप धर्म और अर्थके तत्त्वज्ञ हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुःख सह्य न होनेके कारण कार्यवश दरवाजे-पर आकर खड़ी है। ' दमयन्ती स्वयं दु:खके मारे दुर्वल और अचेत हुई जा रही थी । उसने ऑखोंमें ऑस् भरकर गद्-गद कण्ठसे महाराजके सामने निवेदन किया-प्लामी !



नगरकी राजभक्त प्रजा और मन्त्रिमण्डलके लोग आपसे म० अं॰ ३४—

मिलने आये हैं और ड्योढीपर खड़े हैं। आप उनसे मिल लीजिये। ' परन्तु नल कलियुगका आवेश होनेके कारण कुछ भी नहीं बोले । मन्त्रिमण्डल और प्रजाके लोग शोकप्रस्त होकर लौट गये । पुष्कर और नलमें कई महीनोंतक जुआ होता रहा तथा राजा नल वरावर हारते गये। राजा नल जूएमें जो पासे फेंकते, वे बरावर ही उनके प्रतिकृल पड़ते। सारा धन हायसे निकल गया। जब दमयन्तीको इस बातका पता चला, तब उसने बहत्सेना नामकी धायके द्वारा राजा नलके सार्यि वार्णेयको बुलवाया और उससे कहा--(सार्यि ! तुम राजाके प्रेमपात्र हो । अव यह वात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े सङ्कटमें पड़ गये हैं । इसलिये तुम घोड़ों-को रयमें जोड हो और मेरे दोनों बचोंको रथमें बैठाकर कुण्डिननगरमें ले जाओ । तुम रथ और घोडोंको भी वहीं छोड़ देना । तुम्हारी इच्छा हो तो वहां रहना । नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना ।' सार्यिने दमयन्तीके कयना-नुसार मन्त्रियोंसे सलाइ करके बच्चोंको कुण्डिनपुरमें पहुँचा दिया, रय और घोड़े भी वहीं छोड़ दिये। वहाँसे पैदल ही चलकर वह अयोध्या जा पहुँचा और वहीं ऋतुपर्ण राजाके पास सारथिका काम करने छगा ।

वार्ष्णेय सार्थिके चले जानेके बाद पुष्करने पासींके खेलमें राजा नलका राज्य और धन ले लिया। उसने नलको सम्बोधन करके इसते हुए कहा-- और जूआ खेलोगे ! परन्तु तुम्हारे पास दावपर लगानेके लिये तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयन्तीको दावपर लगानेयोग्य समझो तो फिर खेल हो । नलका हृदय फटने लगा । वे पुष्करसे कुछ भी नहीं बोले । उन्होंने अपने शरीरसे सव वस्त्राभूषण उतार दिये और केवल एक वस्त्र पहने नगरसे वाहर निकले । दमयन्तीने भी केवल एक साडी पहनकर अपने पतिका अनुगमन किया । नलके मित्र और सम्बन्धियों-को बड़ा शोक हुआ। नल और दमयन्ती दोनों नगरके वाहर तीन राततक रहे । पुष्करने नगरमें ढि ढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नलके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा, उसको फॉसी-की सजा दी जायगी। भयके मारे नगरके लोग अपने राजा नलका सत्कारतक न कर सके। राजा नल तीन दिन-राततक अपने नगरके पास केवल पानी पीकर रहे । चौथे दिन उन्हें वडी भूख लगी । फिर दोनों फल-मूल खाकर वहाँवे आगे वढ़े ।

एक दिन राजा नलने देखा कि वहुत-से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोनेके समान दमक रहे हैं। नलने सोचा छोटे बच्चे उसके पीछे लग गये । दमयन्ती राजमहलके पास जा पहुँची । उस समय राजमाता राजमहलकी खिड़कीमें बैठी हुई यीं । उन्होंने बच्चोंसे थिरी दमयन्तीको देखकर धायसे कहा कि 'अरी देख तो, यह स्त्री बड़ी दुखिया माल्म पड़ती है । अपने लिये कोई आश्रय हूँ द रही है । बच्चे इसे दुःख दे रहे हैं । तू जा, इसे मेरे पास ले आ । यह सुन्दरी तो इतनी है, मानो मेरे महलको भी दमका देगी।' धायने आशापालन किया । दमयन्ती राजमहलमें आ गयी। राजमाताने दमयन्तीका सुन्दर शरीर देखकर पूछा—'देखनेमें तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है !



वताओ, द्वम कौन हो, किसकी पत्नी हो, असहाय अवस्यामें

भी किसीसे हरती क्यों नहीं हो !' दमयन्तीने कहा--'में एक पतिवता नारी हूँ । मैं हूँ तो कुलीन परन्तु दासीका काम करती हूँ। अन्तः पुरमें रह चुकी हूँ। मैं कहीं भी रह जाती हूँ। फल-मूल खाकर दिन विता देती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मेरे अभाग्यकी बात है कि वे बिना भेरे किसी अपराधके ही रातके समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गये। मैं रात-दिन अपने प्राणपतिको हुँदती और उनके वियोगमें जलती रहती हूँ। इतना कहते-कहते दमयन्तीकी ऑलॉमे ऑस् उमड़ आये, वह रोने लगी । दमयन्तीके दुःखभरे विलापषे राजमाताना जी भर आया । वे कहने लगी- 'कल्याणी ! मेरा तुमपर स्वामाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पतिको द्वाँदनेका प्रयन्य करूँगी। जय वे आर्चे, तय तुम उनसे यहीं मिलना । र दमयन्तीने कहा- भाताजी ! मैं एक शर्तपर आपके घर रह सकती हूँ। मैं कभी जुठा न खाऊँगी, निमीके पैर नहीं घोऊँगी और पर-पुरुपके साय किछी प्रकार भी बात-चीत नहीं करूँगी । यदि कोई पुरुष मुझसे दुइचेष्टा करे तो उसे दण्ह देना होगा । बार-बार ऐसा करनेपर उसे प्राणान्त दण्ट भी देना होगा । मैं अपने पतिको हुँढनेके लिये ब्राह्मणीं-से वातचीत करती रहेंगी । आप यदि मेरी यह शर्त स्वीकार करें तब तो मैं रह सकती हैं। अन्यया नहीं।' राजमाता दमयन्तीके नियमोंको सुनकर बहुत प्रसन्त हुई और उन्होंने फहा कि ऐसा ही होगा। तदननार उन्होंने अपनी प्रत्री सुनन्दाको बुलाया और गदा कि भेटी ! देखो, इस दामीको देवी समझना । यह अवसामें तुम्हारे बराबरकी है, इसलिये इसे सलीके समान राजमहल्में रनयो और प्रसन्नताके साय इससे मनोरङान करती रहो।' गुनन्दा प्रसन्तताके साय दमयन्तीको अपने महल्मे ले गयी। दमयन्ती अपने इच्छानुसार नियमीका पालन करती हुई महरमें रहने लगी।

#### नलका रूप वदलना, ऋतुपर्णके यहाँ सारिय होना, भीमकके द्वारा नल-दमयन्तीकी खोज और दमयन्तीका मिलना

यृहद्श्वजीने कहा—युधिष्ठिर ! जिस समय राजा नल दमयन्तीको सोती छोड़कर आगे वहे, उस समय वनमें दावागि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गये, उनके कानोंमें आयाज आयी—'राजा नल, शीम दौड़ो। मुझे बचाओ।' नलने कहा—'दरो मत।' वे दौड़कर, दावानलमें घुस गये और देखा कि नागराज ककोंटक कुण्डली बाँधकर पड़ा हुआ.है,। उसने हाथ जोड़कर नलसे कहा—'राजन् ! मैं कर्कोटक नाम-का सर्प हूँ । मैंने तेजस्वी ऋषि नारदको घोखा दिया था। उन्होंने शाप दे दिया कि जरता राजा नल तुम्हें न उठाकें, तबतक यहां पड़ा रह । उनके उठानेपर त् शापसे ह्रूट जायगा। उनके शापके कारण में यहाँसे एक पग भी हट-बढ नहीं सकता। तुम शापसे मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हितकी कारण ही वह इतना दुःख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊँगा तो यह अपने पिताके घर चली जायेगी। मेरे साय तो इसे दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ तो सम्भव है कि इसे सुख भी मिल जाय।' अन्तमें राजा नलने यही निश्चय किया कि दमयन्तीको छोड़कर चले जानेमें ही भला है। दमयन्ती सची पितमता है। कोई भी इसके सतीत्वको भङ्ग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागनेका निश्चय करके और सतीत्वकी ओरसे निश्चिन्त होकर राजा नलने यह विचार किया कि भी नंगा हूँ और दमयन्तीके शरीरपर भी केवल एक ही बस्त है। फिर भी इसके बस्त्रमें आधा फाइ लेना ही श्रेयस्कर है। परन्तु फाइँ कैसे ! शायद यह जग जाय !' वे धर्मशालामें इधर-उधर घूमने लगे। उनकी हिए एक विना म्यानकी तलवारपर पड़ गयी। राजा नलने उसे उठा लिया और गीरसे दमयन्तीका आधा बस्त्र फाइकर अपना शरीर ढक



लिया। दमयन्ती नींदमें थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। योड़ी देर बाद जब उनका हृदय शान्त हुआ, तब वे फिर धर्मशालामें लौट आये और दमयन्तीको देखकर रोने लगे । वे छोचने लगे कि 'अवतक मेरी प्राणिप्रया अन्तः पुरके परदेमें रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनायके समान आधा वल्ल पहने धूलमें हो रही है। यह मेरे विना दुखी होकर वनमें कैसे फिरेगी ' प्रिये! तू धर्मात्मा है; इसलिये आदित्य, वसु, कद्र, अश्विनीकुमार और पवन देचता तेरी रक्षा करें। ' उस समय राजा नलका हृदय दुःखके मारे दुकड़े-दुकड़े हुआ जा रहा था, वे ह्यलेकी तरह बार-बार धर्मशालासे बाहर निकलते और फिर लौट आते। धरीरमें कलियुगका प्रवेश होनेके कारण बुद्धि नष्ट हो गयी थी, इसलिये अन्ततः वे अपनी प्राणिप्रया पत्नीको वनमें अकेली लोडकर वहाँसे चले गये।

जब दमयन्तीकी नींद टूटी, तव उसने देखा कि राजा नल वहाँ नहीं हैं। वह आशङ्कारे भरकर पुकारने लगी कि 'महाराज ! स्वामी ! मेरे सर्वस्व ! आप कहा हैं ! मैं अकेली डर रही हूँ, आप कहाँ गये ? वस, अव अधिक हॅसी न कीजिये । मेरे कठोर स्वामी ! मुझे क्यों डरा रहे हैं ! शीष्ठ दर्शन दीजिये। मैं आपको देख रही हूं। लो, यह देख लिया। लताओंकी आड़में छिपकर चुप क्यों हो रहे हैं ! मैं दु:खमें पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते ! स्वामी! मुझे अपना या और किसीका शोक नहीं है । मुझे केवल इतनी ही चिन्ता है कि आप इस घोर जङ्गलमें अकेले कैसे रहेंगे १ हा नाय ! निर्मलिसत्तवाले आप-की जिस पुरुषने यह दशा की है, वह आपसे भी अधिक दुर्दशाको प्राप्त होकर निरन्तर दुखी जीवन वितावे! दमयन्ती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर-उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त-सी होकर इघर-उघर घूमती हुई एक अजगरके पास जा पहुँची, शोकप्रस्त होनेके कारण उसे इस बातका पता मी नहीं चला। अजगर दमयन्तीको निगलने लगा । उस समय भी दमयन्तीके चित्तमें अपनी नहीं, राजा नलकी ही चिन्ता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे। वह पुकारने लगी—'स्वामी ! मुझे अनायकी भाँति यह अजगर निगल रहा है, आप मुझे छुड़ानेके लिये क्यों नहीं दौड़ आते ११ करेंगी। इसके अतिरिक्त वार्णोय (नलका पुराना सारिय) और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनन्दसे मेरे दरबारमें रहो। राजा ऋतुपर्णसे सत्कार पाकर राजा नल बाहुकके रूपमें वार्णोय और जीवलके साथ अयोध्यामें रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रातको दमयन्तीका स्मरण करके कहा करते कि 'हाय-हाय, तपिस्वनी दमयन्ती भूख-प्याससे घवराकर थकी-माँदी उस मूर्खका स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी रें भला, वह अपने जीवननिर्वाहके लिये किसके पास जाती होगी रें इसी प्रकार वे अनेकों बाते सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्णके पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न सके।

जब विदर्भनेरेश भीमक्सो यह समाचार मिला कि गेरे दामाद नल राज्यच्युत होकर मेरी पुत्रीके साथ बनमें चले गये हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणोंको बुलवाया और उन्हें बहुत-सा धन देकर कहा कि आपलोग पृथ्वीपर सर्वत्र जा-जाकर नल-दमयन्तीका पता लगाइये और उन्हें हृंद लाइये। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा, उसे एक सहस्र गीएँ और जागीर दी जायेगी। यदि आपलोग उन्हें ला न सकें, केवल पता ही लगा लावें तो भी दस हजार गीएँ दी जायेंगी। ब्राह्मण-लोग बड़ी प्रसन्नतासे नल-दमयन्तीका पता लगानेके लिये निकल पड़े।

सुदेव नामक ब्राह्मण नल-दमयन्तीका पता लगानेके लिये चेदिनरेह्मकी राजधानीमें गया । उसने एक दिन राजमहल्में दमयन्तीको देख लिया । उस समय राजाके महल्में पुण्याद्वाचन हो रहा या और दमयन्ती-सुनन्दा एक साथ वैठकर ही वह मङ्गलकृत्य देख रही थीं । सुदेव ब्राह्मणने दमयन्तीको देखकर सोचा कि वास्तवमें यही भीमक-निन्दिनी है । मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था, वैसा ही अब भी देख रहा हूँ । बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेनेसे मेरी यात्रा सफल हो गयी । सुदेव दमयन्तीके पास गया और वोला—'विदर्भनिन्दनी ! में तुम्हारे माईका मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ । राजा भीमककी आज्ञासे तुम्हें हूँ दनेके लिये यहाँ आया हूँ । तुम्हारे माता-पिता और माई सानन्द हैं । तुम्हारे दोनों वच्चे भी विदर्भ देशमें सकुहाल हैं । तुम्हारे विछोहसे सभी कुहुम्बी



प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हे हूँदन के लिये सैक्ड़ों ब्राह्मण पृथ्वीपर चूम रहे हैं। दमयन्तीने ब्राह्मण को पहचान लिया।



षद कम-क्रमधे सबका कुदाल-मङ्गल पूछने लगी और पूछते-

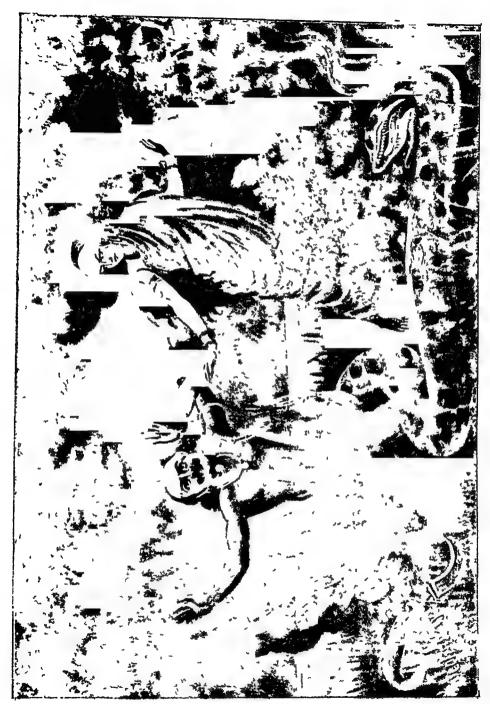

सती दमयन्तीके तेजसे च्याथका विनाश्

ल्लाकार विशिष्ट की उसरा उत्तर पात्र स्वस्तर मुझे ह लोगा इस को स्वास में त्यान गरियोगा हि आयोग बार हा केने उपहाले का रहे है, यह उसे माहम न होने बारे 111 अकार : दमरलिहि निर्देशानुसार राजा नलगो हारेने विश्व निर्देश

नार दिनोत्तर इंटने स्रोहने के बाद पर्णांद नामक ब्राह्मण-है करमे अध्य दमानीमें क्या-धराबद्धमारी ! मैं आपके निरंगानुपर निरानंदा नत्या पना लगाता हुआ अयोध्या ा कं ना । ता मेने राजा ऋतुर्गाकेपान जाकर भरी नभामे गुम्मरी यान तुल्यायी । पनन्तु वहाँ निमीने कुछ उत्तर नहीं दिया। एवं में चलने लगा। तव उसके बाहुक नामक रपरिने मुद्दे एतान्तमे बुलाकर बुछ कहा। देवि! वह मार्गय राजा ऋतुपर्णके घोड़ोको विक्षा देता है, स्वादिष्ट भाजन बनाता नः पग्नु उसके राय छोटे और शरीर कुरूप ी। उसने स्वी मॉम लेक्स रोते हुए कहा कि 'कुलीन स्त्रियाँ पीर रष्ट पानेवर भी अपने शीलकी रक्षा करती हैं और अपने गनीत्यके बच्चर न्वर्ग जीत लेनी है । कभी उनका पति उन्हें रयाग भी दे तो ने क्रोध नहीं करती, अपने सदाचारकी रक्षा वस्ती ४ । त्यागनेवान्त पुरुष वियक्तिमे पडनेके कारण दुखी और अनेन हो रहा या, उसल्यि उमार कोध करना उचित नहीं है। माना कि पतिने अपनी पत्नीका योग्य सत्कार नहीं रिया । परन्तु दर उस समय राज्यलश्मीचे च्युत, क्ष्यातुर, दुर्गा और दुर्दशाग्रस था। ऐसी अवस्थाम उसपर क्रोध परना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राणरक्षाके लिये पीविया चाह रहा या, तब पक्षी उसके वस्त्र छेकर उह गये। उनके ट्रयनी पीड़ा अनहा थी।' राजकुमारी ! बाहुककी यह यात सुनरर में तुरहें सुनानेके लिये आया हैं। तुम जैसा उनित नमसी, करी । चाही तो महाराजने भी कह दो ।"

त्रायागरी वात मुनरर दमयन्तीरी ऑलॉम ऑसू भर जारे। उमने अपनी मोंसे एकान्तमें कहा—'माताजी! आप यह यात जिलालीसे न वहें। में मुदेव ब्राखणको इस काममें नियुक्त रुग्ती हूँ। जैसे सुदेवने मुझे सुभ मुहूर्तमें यहाँ पहुँचाया था, दैंगे ही वह सुभ सकुन देखकर अयोध्या जाय और मेरे परिंद्यमें टानेरी सुक्ति करें।' इसके बाद दमयन्तीने पर्णादका



सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेवको बुलाया। दमयन्तीने सुदेवसे कहा—'ब्राह्मणदेवता! आप शीघ-से-शीघ्र अयोध्या नगरीमं जाकर राजां ऋतुपर्णसे यह वात किहये कि भीमक-पुत्री दमयन्ती फिरसे स्वयंवरमें स्वेच्छानुसार पित-वरण करना चाहती है। वड़े-बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयवरकी तिथि कल ही है। इसिलये यदि आप पहुँच सकें तो वहाँ जाइये। नलके जीने अथवा मरनेका किसीको पता नहीं है। इसिलये वह कल सूर्योदयके समय दूसरा पित वरण करेगी। दमयन्तीकी वात सुनकर सुदेव अयोध्या गये और उन्होंने राजा ऋतुपर्णसे सब वार्ते कह दीं।

राजा ऋतुपर्णने सुदेव ब्राह्मणकी बात सुनकर बाहुकको बुलाया और मधुर वाणीसे समझाकर कहा कि 'बाहुक ! कल दमयन्तीका स्वयंवर है। मैं एक ही दिनमें विदर्भ देशमें पहुँचना चाहता हूँ। परन्तु यदि तुम इतना जल्दी वहाँ पहुँच जाना सम्भव समझो, तभी मैं वहाँ जाऊँगा। अन्होंने अपने मनमे मोचा कि 'दमयन्तीने दु:खसे अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा। सम्भव है, वह ऐसा करना चाहती हो। परन्तु

पूछा-- 'आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और पश्-पक्षी तो सकशल हैं न ? आपके धर्माचरणमें तो कोई विन्न नहीं पडता ?' ऋषियोंने कहा-'कल्याणी ! हम तो सब प्रकारसे सकुशल हैं। तुम कौन हो, किस उद्देश्यसे यहाँ आयी हो ! हमें वड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदीकी अधिष्ठातृदेवता हो ? दमयन्तीने कहा-- 'महात्माओ ! मैं कोई देवी-देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदर्भनरेश राजा भीमककी पुत्री हूँ। बुद्धिमान् , यशस्वी एव वीरविजयी निषधनरेश महाराज नल मेरे पति हैं। कपटचतके विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषोंने मेरे धर्मात्मा पतिको जुआ खेलनेके लिये उत्साहित करके उनका राज्य और धन छे लिया है । मैं उन्होंकी पत्नी दमयन्ती हूं । सयोगवरा वे मुझसे विछड़ गये हैं। मै उन्हीं रणबाँकरे श्रस्तविद्याकुशल एवं महात्मा पतिदेवको हॅढनेके लिये वन-वन भटक रही हैं। मैं यदि उन्हे शीघ ही नहीं देख पाऊँगी तो जीवित नहीं रह सकूँगी । उनके विना मेरा जीवन निष्फल है। वियोगके दु:खको मै कवतक सह सकूँगी। तपस्वियोंने कहा-'कल्याणी ! हम अपनी तपःगुद्ध दृष्टिसे देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और योड़े ही दिनोंमें राजा नलका दर्शन होगा । धर्मात्मा निपधनरेश योडे ही दिनोंमें समस्त दुः:वॉसे छ्टकर सम्पत्तिशाली निपध देशपर राज्य करेंगे। उनके शत्रु भयमीत होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुटुम्बी उन्हें अपने वीचमें पाकर आनिन्दत होंगे। 'इस प्रकार कहकर वे सव तपन्वी अपने आश्रमके साथ अन्तर्धान हो गये। यह आध्ययंकी घटना देखकर दमयन्ती विस्मित हो गयी। वह सोचने लगी कि 'अहो! मैंने यह स्वप्न देखा है क्या! यह कैसी घटना हो गयी ! वे तपस्वी, आश्रम, पवित्रसिळ्ला नदी, फल-फुलों छे हरे-भरे वृक्ष कहाँ गये ?' दमयन्ती फिर उदास हो गयी, उसका मुख मुरझा गया।

वहाँ चलकर विलाप करती हुई दमयन्ती एक अशोक वृक्षके पास पहुँची । उसकी ऑखों से झर-झर ऑस् झर-रहे ये । उसके अशोक-वृक्षसे गद्गद स्वरमें कहा—'शोकरहित अशोक! तू मेरा शोक मिटा दे । क्या कहीं तूने राजा नलको शोफ-रहित देखा है ! अशोक! तू अपने शोकनाशक नामको सार्थक कर ।' दमयन्तीने अशोककी प्रदक्षिणा की और वह आगे वढी । भयद्वर वनमें अनेकों कुछ, गुफा, पर्वतींके शिखर और निदयोंके आस-पास अपने पतिदेवको हुँदती हुई दमयन्ती यहुत दूर निकल गयी। वहाँ उसने देखा कि वहुत-से हाथी, शोहों और रयोंके साथ व्यापारियोंका एक छंड आगे बढ़

रहा है। व्यापारियोंके प्रधानसे वातचीत करके और यह जानकर कि ये व्यापारी राजा सुवाहुके राज्य चेदिदेशमें जा रहे हैं, दमयन्ती उनके साय हो गयी। उसके मनमें अपने पितके दर्शनकी छाछसा बढती ही जा रही थी। कई दिनोंतक चलनेके बाद वे व्यापारी एक मयद्भर वनमें पहुँचे। वहाँ एक बढ़ा ही सुन्दर सरोवर या। छंबी यात्रा करनेके कारण सब छोग यक गये थे। इसिलये उन लोगोंने वहीं पड़ाव डाल दिया। दैव व्यापारियोंके प्रतिकृत्य था। रातके समय जद्भली



हायी व्यापारियोंके हाथियोंपर टूट पड़े और उनकी भगदड़में सब-के-सब व्यापारी नष्ट-भ्रष्ट हो गये। कोलाहल सुनकर दमयन्तीकी नींद टूटी। वह इस महासंहारका दृश्य देखकर वावली-सी हो गयी। उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह इरकर वहाँसे भाग निकली और जहाँ कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे, वहाँ जा पहुँची। तदनन्तर दमयन्ती उन वेदपाठी और संयमी ब्राह्मणोंके साथ, जो उस महासंहारसे बच गये थे, शरीरपर आधा वस्त्र धारण किये चलने लगी और सायङ्कालके समय चेदिनरेश राजा सुवाहुकी राजधानीमें जा पहुँची।

जिस समय दमयन्ती राजधानीके राजपयपर चल रही थी। नागरिकोंने यही समझा कि यह कोई वावली स्त्री है। छोटे- भी रहते थे, जो उनके वर्चोंको लेकर आये थे। रयकी घरघगहरसे उन्होंने राजा नलको पहचान लिया और वे पूर्ववत् प्रमन्न हो गये। दमयन्तीको भी वह आवाज वैसी ही जान पड़ी। दमयन्ती कहने लगी कि 'इस रयकी घरघराहर मेरे चित्तमें उछास पैदा करती है, अवश्य ही इसको हॉकनेवाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आयेंगे तो मैं घषकती

आगमें कृद पहँगी। मैने कमी हॅसी-खेलमें भी उनसे घुठ बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो, प्रतिचा करके तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती। वे गक्तिशाली, क्षमावान्, बीर, दाता और एकपनीव्रती हैं। उनके वियोगसे मेरी छाती फट रही है। दमयन्ती महलकी छतपर चढ़कर रथका आना और उसपरसे रथी-सारियका उत्तरना देखने लगी।

# दमयन्तीके द्वारा राजा नलकी परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्यप्राप्ति और कथाका उपसंहार

चृह्द्श्वजी कहते हैं — युधिष्ठर! विदर्भनरेश मीमकने अयोध्याधिपति ऋतुपर्णका ख्व स्वागत-सत्कार किया। ऋतु-पर्णको अच्छे स्थानमें ठहरा दिया गया। उन्हें कुण्डिनपुरमे स्वयवरका कोई चिह्न नहीं दिखायी पड़ा। मीमकको इस वातका विल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्रीके स्वयंवरका निमन्त्रण पाकर यहाँ आये हैं। उन्होंने कुशल-मङ्गलके बाद पूछा कि 'आप यहाँ किस उद्देश्यसे पधारे हैं ?' ऋतुपर्णने स्वयवरकी कोई तैयारी न देखकर निमन्त्रणकी वात दवा दी और कहा—'मैं तो केवल आपको प्रणाम करनेके लिये ही चला आया हूं।' भीमक सोचने लगे कि 'सौ योजनसे भी अधिक दूर कोई प्रणाम करनेके लिये नहीं आ सकता। अस्तु, आगे चलकर यह बात खुल ही जायेगी।' भीमकने बड़े सत्कारके साथ आग्रह करके ऋतुपर्णको अपने यहाँ रख लिया। वाहुक भी वार्ष्णेयके साथ अश्वशालामें ठहरकर घोडोंकी सेवामें संलग्न हो गया।

दमयन्ती आकुल होकर सोचने लगी कि 'रयकी ध्वान तो मेरे पतिदेवके रयके ही समान जान पड़ती थी, परन्तु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं । हो-न-हो वार्णोयने उनसे रयविद्या सीख ली होगी, इसी कारण रय उनका मालूम पड़ता या । सम्भव है, ऋतुपर्णको भी यह विद्या मालूम हो । उसने अपनी दासीको बुलाकर कहा कि 'केशिनी ! तू जा । इस वात-का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है । सम्भव है, यही हमारे पतिदेव हों । मैने ब्राह्मणोंके द्वारा जो सन्देश मेजा था, वही उसे वतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना ।' केशिनीने जाकर बाहुकसे वार्ते की । बाहुकने राजाके आनेका कारण बताया और संक्षेपमें वार्णोय तथा अपनी अश्वविद्या एव मोजन बनानेकी चतुरताका परिचय दिया । केशिनीने पूछा—'बाहुक ! राजा नल कहाँ है ? क्या तुम जानते हो ? अयवा तुम्हारा साथी वार्णोय जानता है ?' बाहुकने कहा— 'केशिनी ! वार्ष्णेय राजा नलके बच्चेको यहाँ छोड़कर चला

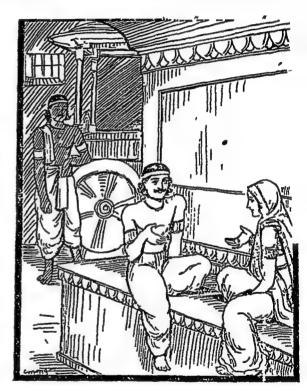

गया था। उसे उनके सम्बन्धमें कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय नलका रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयन्ती। क्योंकि वे अपने गुप्त चिहोंको दूसरोंके सामने प्रकट करना नहीं चाहते। केशिनी! राजा नल विपत्तिमें पड़ गये थे। इसीसे उन्होंने अपनी पत्नीका त्याग किया। दमयन्तीको अपने पतिपर क्रोध नहीं करना चाहिये। जिस समय वे मोजनकी चिन्तामें थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गये। उनका हृदय पीड़ासे जर्जरित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नीके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। फिर भी दमयन्तीको

यात बताऊँगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊँगा। मेरे भारसे हरो मत। में अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठेके बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानलसे बाहर ले आये। कर्कोटकने कहा—'राजन्! तुम अभी मुझे पृथ्वीपर न डाले। क्रिंग्टकने कहा—'राजन्! तुम अभी मुझे पृथ्वीपर न डाले। क्रिंग्टकने कहा—'राजन्! तुम अभी मुझे पृथ्वीपर न डाले। क्रिंग्ट पगोंतक गिनती करते हुए चले। राजा नलने ज्यों ही पृथ्वीपर दसवॉ पग डाला और कहा 'दश', त्यों ही क्कोंटक नागने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई 'दश' अर्थात् 'डसो' कहता तभी वह डसता, अन्यया नहीं। कर्कोंटकके डसते ही नलका पहला रूप बदल गया और क्कोंटक अपने रूपमें हो गया। आश्चर्यचिकत नलसे उसने



न्हा— 'राजन् । तुम्हें कोई पहचान न सके, इसिलये मैंने प्रहारा रूप बदल दिया है । किलयुगने तुम्हें बहुत दुःख देया है, अब मेरे विषसे वह तुम्हारे शरीरमें बहुत दुःख देया है, अब मेरे विषसे वह तुम्हारे शरीरमें बहुत दुःख हेगा । तुमने मेरी रक्षा की है । अब तुम्हें हिंसक पशु-पक्षी, शबु और ब्रह्मवेत्ताओंसे भी कोई भय नहीं रहेगा । अब पुमपर किसी भी विपका प्रभाव नहीं होगा और युद्धमें सर्वदा उम्हारी जीत होगी । अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और यूत्कुशल राजा श्रृह्मपूर्णकी नगरी अयोध्यामें जाओ । तुम उन्हें घोड़ोंकी विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुएका रहस्य यतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जायेंगे । जूएका रहस्य यतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जायेंगे । जूएका रहस्य

जान लेनेपर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य, सब कुछ मिल जायगा । जब तुम अपने पहले रूपको धारण करना चाहो, तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिये हुए वस्त्र धारण कर लेना ।' यह कहकर कर्कोटकने दो दिन्य वस्त्र दिये और वहीं अन्तर्धान हो गया ।

राजा नल वहाँचे चलकर दसवें दिन राजा ऋतुपर्णकी राजधानी अयोध्यामें पहुँच गये । उन्होंने वहाँ राजदरवारमें निवेदन किया कि 'मेरा नाम बाहुक है । मैं घोड़ोंको हॉकने तथा उन्हें तरह-तरहकी चालें सिखानेका काम करता हूँ।



घोड़ोंकी विद्यामें मेरे-जैसा निपुण इस समय पृथ्वीपर और कोई नहीं है । अर्थसम्बन्धी तथा अन्यान्य गम्भीर समस्याओं-पर मैं अच्छी सम्मति देता हूँ और रसोई बनानेमें भी बहुत ही चतुर हूँ, एवं इस्तकौशल सभी काम तथा और दूसरे भी कठिन कामोंको मैं करनेकी चेश करूँगा । आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिये ।' अगुतुपर्णने कहा—'बाहुक ! तुम मले आये । तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे । परन्तु मैं शीघ्रगामी सवारीको विशेष पसंद करता हूँ, इसलिये तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ोंकी चाल तेज हो जाय । मैं तुम्हें अश्वशालाका अध्यक्ष बनाता हूँ । तुम्हें हर महीने सोनेकी दस हजार मुहरें मिला

पत्नीको वनमें सोती छोडकर चला गया या । क्या कहीं तुमने उसे देखा है ! उस समय वह स्त्री थकी-मॉदी थी, नींदसे अचेत थी, ऐसी निरपराध स्त्रीको पुण्यन्छोक निषधनरेशके सिवा और कौन पुरुप निर्जन वनमें छोड़ सकता है ! मैंने जीवनभरमे जान-बूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया है। फिर भी वे मुझे वनमें सोती छोड़कर चले गये। ' इतना कहते-कहते दमयन्तीके नेत्रोंसे ऑसुओंकी झडी लग गयी। दमयन्तीके विशाल, सॉवले एवं रतनारे नेत्रोंसे ऑसू टपकते देखकर नलसे रहा न गया । वे कहने लगे-- 'प्रिये! मैंने जान-वझकर न तो राज्यका नाश किया है और न तो तुम्हें त्यागा है। यह तो कलियुगकी करतूत है। मैं जानता हूँ कि जबसे तुम मुझसे विछुड़ी हो तबसे रात-दिन मेरा ही स्मरण-चिन्तन करती रहती हो। कलियुग मेरे शरीरमें रहकर तुम्हारे शापके कारण जलता रहता था । मैंने उद्योग और तपस्याके बलसे उसपर विजय पा ली है और अब हमारे दुःखका अन्त आ गया है। कलियुग अब मुझे छोडकर चला गया, मैं एकमात्र तुम्हारे लिये ही यहाँ आया हूं । यह तो वतलाओ कि तुम मेरे-जैसे प्रेमी और अनुकूल पतिको छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पतिसे विवाह करनेके लिये तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है ! तुम्हारे स्वयवरका समाचार सनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण वड़ी शीघताके साथ यहाँ आये हैं। दमयन्ती यह सनकर भयके मारे थर-थर कॉपने लगी।

दमयन्तीने हाथ जोड़कर कहा-आर्यपुत्र! मुझपर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओंको छोडकर आपको वरण किया है। मैंने आपको ढूँढनेके लिये वहुत-से ब्राह्मणोंको भेजा या और वे मेरी कही वात दुहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। पर्णाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरीमें आपके पास भी पहुँचा था। उसने आपको मेरी वातें सुनायी थीं और आपने उनका ययोचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलानेके लिये ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, जो एक दिनमें घोडोंके रथसे सौ योजन पहुँच जाय । मै आपके चरणोंका स्पर्श करके शपथपूर्वक सत्य-सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मनसे भी पर-पुरुषका चिन्तन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मनसे भी पापकर्म किया हो तो निरन्तर भूमिपर विचरनेवाले वायुदेव, भगवान् सूर्य और मनके देवता चन्द्रमा मेरे प्राणींका नाश कर दें। ये तीनीं देवता सकल



भूमण्डलमें विचरते हैं। वे सची वात बतला दे और यदि मैं पापिनी होऊँ तो मुझे त्याग दें। उसी समय वायुने अन्तरिक्षमें स्थित होकर कहा-- 'राजन् ! मै सत्य कहता हूं कि दमयन्तीने कोई पाप नहीं किया है। इसने तीन वर्षतक अपने उज्ज्वल शीलवतकी रक्षा की है। हमलोग इसके रक्षकरूपमें रहे हैं और इसकी पवित्रताके साक्षी हैं। इसने स्वयंवरकी सूचना तो तुम्हें ढूंढनेके लिये ही दीथी। वास्तव-में दमयन्ती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयन्तीके योग्य हो। कोई शङ्का न करो और इसे स्वीकार करो। ' जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे, उस समय आकागसे पुष्पोंकी वर्षा होने लगी, देवताओंकी दुन्दुभियाँ वजने लगीं। शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नलने अपना सन्देह छोड दिया और नागराज कर्कोटक-का दिया हुआ वस्त्र ओढकर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पूर्ववत् हो गया । दमयन्ती राजा नलको पहले रूपमें देखकर उनसे लिपट गयी और रोने लगी। राजा नलने भी प्रेमके साय दमयन्तीको गलेसे लगाया और दोनों वालकोंको छातीसे लिपटाकर उनके साथ प्यारकी बात करने लगे। सारी रात दमयन्तीके साथ बातचीत करनेमें ही बीत गयी।

प्रातःकाल होनेपर नहा-घो, सुन्दर वस्त्र पहनकर दमयन्ती

पूछते ही रो पड़ी । सुनन्दा दमयन्तीको वात करते रोते देखकर घवरा गयी और उसने अपनी माताके पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अन्तःपुरसे वाहर निकल आयीं और ब्राह्मणके पास जाकर पूछने लगीं कि 'महाराज ! यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घरवालोंसे कैसे विछुड गयी है ? तुमने इसे पहचाना कैसे ?' सुदेवने नल-दमयन्तीका पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राखमें दबी हुई आग गर्मीसे जान ली जाती है, वैसे ही इस देवीके सुन्दर रूप और ललाटसे मैंने इसे पहचान लिया है । सुनन्दाने अपने हार्थोसे दमयन्तीका ललाट घो दिया, जिससे उसकी भौंहोंके बीचका लाल चिह्न चन्द्रमाके समान प्रकट हो गया । ललाटका वह तिल देखकर मुनन्दा और राजमाता दोनों ही रो पड़ीं । उन्होंने दो घड़ीतक दमयन्तीको अपनी छातीसे सटाये रक्खा । राजमाताने कहा-'दमयन्ती! मैने इस तिलसे पहचान लिया कि तुम मेरी वहिनकी पुत्री हो । तुम्हारी माता मेरी सगी वहिन है । हम दोनों दगाणं देशके राजा सुदामाकी पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिताके घर ही हुआ था, उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिताका घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी

ग्रम्हारा ही है। यह सम्पत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी। दमयन्ती बहुत प्रसन्न हुई। उमने अपनी मौमीको प्रणाम करके कहा- 'मॉ ! तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ ? में रही हूँ यहाँ लड़कीकी ही तरह। तुमने मेरी अभिलापाएँ पूर्ण की हैं तथा मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे सन्देह नहीं है कि मै अब यहाँ और भी मुखसे रहूँगी। परन्तु मै बहुत दिनोंसे घूम रही हूँ । मेरे छोटे-छोटे दो वच्चे पिताजीके घर है । वे अपने पिताके वियोगसे दुर्सी रहते होंगे । न जाने उनकी क्या दगा होगी । आप यदि मेरा हित करना चाहती है तो मुझे विदर्भ देशमें भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीनिये। राजमाता यहुत प्रसन्न हुई । उन्होंने अपने पुत्रसे कहकर पालकी मेंगवायी । भोजन, वन्त्र आर बहुत-सी वस्तुऍ देकर एक वड़ी सेनाके सरक्षणमें दमयन्तीको विदा कर दिया । विदर्भ देशमें दमयन्तीका यहा सत्कार हुआ। दमयन्ती अपने भाई, बन्चे, माता-पिता और सिखयोंसे मिली। उसने देवता और ब्राह्मणोंकी पूजा की। राजा भीमकको अपनी पुत्रीके मिल जानेसे वड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मणको एक हजार गौएँ, गाँव तथा धन देकर सन्तुष्ट किया।

#### नलकी खोज, ऋतुपर्णकी विदर्भे-यात्रा, कलियुगका उतरना

बृहद्श्वजी कहते हैं--- युधिष्ठिर ! अपने पिताके घर एक दिन विश्राम करके दमयन्तीने अपनी मातासे कहा कि 'माताजी ! मैं आपसे सत्य कहती हूँ । यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पतिदेवको ढुँढवानेका उद्योग कीजिये। रानीने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीमक-से कहा कि 'स्वामी! दमयन्ती अपने पतिके लिये बहुत न्याकुल है । उसने सङ्कोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढुँढवानेका उद्योग करना चाहिये। राजाने अपने आश्रित ब्राह्मणोंको बुलवाया और नलको ढूँढनेके लिये उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणोंने दमयन्तीके पास जाकर कहा कि 'अब हम राजा नलका पता लगानेके लिये जा रहे है। यदमयन्तीने ब्राह्मणोंसे कहा कि ''आपलोग ज़िस राज्यमें जायं, वहाँ मनुष्योंकी भीड़में यह बात कहें-'मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ीमेंसे आधी फाड़कर तथा मुझ दासीको वनमें सोती छोड़कर कहाँ चले गये ? तुम्हारी वह दासी अव भी उसी अवस्थामें आधी साडी पहने तुम्हारे आनेकी वाट जोह रही है और तुम्हारे वियोगके दुःखसे दुखी हो रही है ।' उनके सामने मेरी दशाका वर्णन कीजियेगा और ऐसी बात किहयेगा, जिससे वे प्रसन्न हों और मुझपर कृपा करें । मेरी बात कहनेपर यदि आपलोगोंको

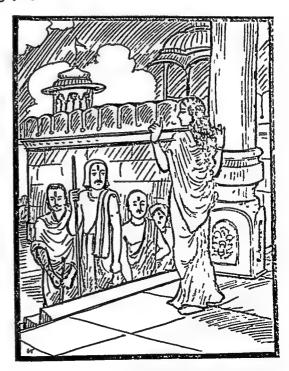

कोई उत्तर दे तो वह कौन है, कहाँ रहता है-इन बातोश

दाता और प्राणदाता है। ' पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मानके साय एक महीनेतक राजा नलके नगरमें ही रहा। तदनन्तर सेना, सेवक और कुदुम्बियोंके साय अपने नगरमें चला गया। राजा नल भी पुष्करको पहुँचाकर अपनी राजधानीमें लौट आये। सभी नागरिक, साधारण प्रजातया मन्त्रिमण्डलके लोग राजा नलको पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमाश्चित जारीरसे हाथ जोड़कर राजा नलसे निवेदन किया—'राजेन्द्र! आज हमलोग दुःखसे छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जैसे देवता इन्द्रकी सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करनेके लिये इम सब आये हैं।'

घर-घर आनन्द मनाया जाने लगा । चारों ओर गान्ति फैल गयी । यड़े-यड़े उत्सव होने लगे । राजा नलने सेना भेजकर दमयन्तीको बुलवाया । राजा मीमकने अपनी पुत्रीको यहुत-सी वस्तुऍ देकर ससुराल भेज दिया । दमयन्ती अपनी दोनों सन्तानोंको लेकर महलमें आ गयी । राजा नल बड़े आनन्दके साथ समय विताने लगे । राजा नलकी ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी । वे धर्मबुद्धिसे प्रजाका पालन करने लगे। उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ करके भगवान्की आराधना की।

बृहदश्वजी कहते हैं—युधिष्ठर ! तुम्हें भी थोड़े ही दिनोंमें तुम्हारा राज्य और सगे-सम्बन्धी मिल जायेंगे। राजा नलने जूआ खेलकर बड़ा भारी दुःख मोल ले लिया या। उसे अकेले ही सब दुःख भोगना पड़ा; परन्तु तुम्हारे साय तो भाई हैं, द्रौपदी है और बड़े-बड़े विद्वान् तथा सदाचारी ब्राहण है। ऐसी दशामें गोक करनेका तो कोई कारण ही नहीं है। ससारकी स्थितियाँ सर्वदा एक-सी नहीं रहतीं। यह विचार करके भी उनकी अभिचृद्धि और हाससे चिन्ता नहीं करनी चाहिये। नागराज कर्कोटक, दमयन्ती, नल और ऋतुपर्णकी यह कथा कहने-सुननेसे कलियुगके पापोंका नाग होता है और दुखी मनुष्योंको धैर्य मिलता है।

वैशम्पायनजी कहते हैं -जनमेजय! फिर महर्षि वृहदश्व-के प्रेरित करनेपर धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रार्थनासे वे उनके पार्सोकी वशीकरण-विद्या और अश्वविद्या सिखलाकर स्नान करनेके लिये चले गये। उनके जानेपर धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि-मुनियोंसे अर्जुनकी तपस्याके सम्बन्धमें बातचीत करने लगे।

## नारदजीद्वारा तीर्थयात्राकी महिमाका वर्णन

जनमेजयने पूछा—भगवन् ! मेरे परदादा अर्जुनके वियोगमें शेष पाण्डवोंने काम्यक वनमें किस प्रकार अपने दिन बिताये !

वैशम्पायनजीने कहा-जनमेजय । जन अर्जुन तपस्या करनेके उद्देश्यसे चले गये, तत्र शेप पाण्डवींने अर्जुनके वियोगमें बड़ी उदासीके साथ अपने दिन बिताये। वे दुःख और गोकमें डूवे रहते थे। उन्हीं दिनों परम तेजस्वी देवर्पि नारद उनके निवासस्थानपर आये। धर्मराज युधिष्ठिरने भाइयोंसहित खड़े होकर शास्त्रोक्त रीतिसे उनकी पूजा की । देवर्पि नारदने कुगल-प्रश्न पूछकर उन्हें आश्वासन दिया और कहा-- 'युधिष्ठिर ! इस समय तुम क्या चाहते हो ? मै तुम्हारा कौन-सा काम करूँ ?' धर्मराज युधिष्ठिरने उनके चरणोंमें प्रणाम करके बड़ी नम्रताके साथ कहा- 'महाराज ! सभी लोग आपकी पूजा करते हैं। जव आप इमपर प्रसन्न हैं तो हमलोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपकी क्रपासे हमारे सारे काम सिद्ध हो गये। आप कृपा करके हमलोगींको एक वात वतलाइये । जो तीर्थोंका सेवन करता हुआ पृथ्वीकी भदक्षिणा करता है, उसे क्या फल मिलता है !' नारदजीने कहा—'राजन् ! तुम सावधान होकर सुनो, एक वार तुम्हारे



पितामह भीष्म हरिद्वारमें ऋषि, देवता एवं पितरोकी तृप्तिके

नहीं-नहीं, उसने मेरी प्राप्तिके लिये ही यह युक्ति की होगी। वह पतिवता, तपस्विनी और दीन है। मैंने दुर्बुद्धिवश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की। अपराध मेरा ही है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। अस्तु, सत्य क्या है, असत्य क्या है—यह बात तो वहाँ जानेपर ही मालूम होगी। परन्तु ऋतुपर्णकी इच्छा पूरी करनेमें मेरा भी स्वार्थ है। वाहुकने हाथ जोडकर कहा कि 'मैं आपके कथनानुसार काम करनेकी प्रतिशा करता हूँ। वाहुक अश्वशालामें जाकर श्रेष्ठ घोडोंकी परीक्षा करने लगे। नलने अच्छी जातिके चार शीव्रगामी घोड़े रथमें जोत लिये। राजा ऋतुपर्ण रथपर सवार हो गये।

जैसे आकाराचारी पक्षी आकार्गमें उड़ते हैं, वैसे ही बाहुकका रथ थोड़े ही समयमें नदी, पर्वत और बर्नोको



लॉघने लगा। एक स्थानपर राजा ऋतुपर्णका दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुकसे कहा—'रय रोको, मैं वार्ष्णियसे उसे उठवा मॅगाऊँ।' नलने कहा 'आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परन्तु अंव हम वहांसे एक योजन आगे निकल आये हैं। अब वह नहीं उठाया जा सकता।' जिस समय यह बात हो रही थी, उस समय वह रय एक वनमे चल रहा या। ऋतुपर्णने कहा—'वाहुक! तुम मेरी गणित-विद्याकी चतुराई देखो। सामनेके वृक्षमें जितने पत्ते और फल दीख

نريج

رمة

٦٠

रहे हैं, उनकी अवेक्षा भूमिपर गिरे हुए फल और पत्ते एक सौ एक गुने अधिक हैं। इन बुक्षकी दोनों शासाओं और टहनियोंपर पॉच करोड़ पत्ते हैं और दो हजार पचानवे पन हैं । तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो ।' वाहुकने रय राडा कर दिया और कहा कि भी इस बहेड्रेके बूलको घाटनर इनके फलों और पत्तोको ठीक-ठीक गिनकर निश्चय करूँगा। बाहुकने वैसा ही किया। फल और पत्ते टीक उतने ही हफ्, जितने राजाने वतलाये ये। नल आश्चर्यचिकत हो गरे। वाहुकने करा-'आपकी विद्या अद्भुत है। आप अपनी विद्या यतला दीनिये।' ऋतुपर्णने कहा-'गणित-विद्याकी ही तरह में पार्मोकी बदीकरण-विद्यामें भी ऐसा ही निपुण हूँ। बाहुकने कहा कि 'आप मुझे यह विद्या मिखा दें तो में आपको घोडोंकी मी विद्या िखा हूँ।' ऋतुपर्णको विदर्भ देग पहुँचनेकी बहुत जल्दी यी और अञ्चित्रद्या सीखनेगा होम भी था, इसलिये उन्होंने राजा नलको पासींकी चित्रा सिखा दी और कह दिया कि 'अश्वविद्या तुम मुझे पीछे सिदा देना । मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया ।

जिस समय राजा नलने पासोंकी विद्या मीराी, उमी समय कलियुग ककोंटक नागके तीले विप्रको उगलना हुआ नलके शरीरसे बाहर निकल गया। किलयुगके बाहर निकलने पर नलको वहा कोध आया और उन्होंने उसे शाप देना चाहा। किलयुग दोनों हाथ जोड़ कर भयसे कॉपता हुआ करने लगा—'आप कोध शान्त कीजिंगे, में आपको यशस्यी बनाकँगा। आपने जिस समय दमयन्तीका त्याग किया या, उसी ममय उसने मुझे शाप दे दिया था। में बड़े दुःखके साय कर्नेंटक नागके विपसे जलता हुआ आपके शरीरमें रहता था। में आपकी शरणमें हूँ, मेरी प्रार्थना सुनें और मुझे शाप न दें। जो आपके पवित्र चरित्रका गान करेंगे, उन्हें मेरा भय नहीं होगा।' राजा नलने कोध शान्त किया। किलयुग भयमीत होकर बहेड़ेके पेड़में धुस गया। यह सवाद कलियुग आर नल्के अतिरिक्त और किसीको मारम नहीं हुआ। वह वृक्ष टूँट-सा हो गया।

इस प्रकार किल्युगने राजा नलका पीछा छोड दिया, परन्तु अभी उनका रूप नहीं बदला या। उन्होंने अपने रय-को जोरसे हॉका और सायद्वाल होते-न-होते वे विदर्भ देशमे जा पहुँचे। राजा भीमकके पास समाचार भेजा गरा। उन्होंने ऋतुपर्णको अपने वहाँ कुला दिया। ऋतुपर्णके रचकी झद्वार-से दिशाएँ गूँज उठीं। ऋण्डिननगरने राजा नलके वे घोड़े

वर्णन सभी करते हैं । वहाँ अवस्य जाना चाहिये । उसमें ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएँ, 'दिक्पाल, लोकपाल, साध्य, पितर, सनत्कुमार आदि परमर्षि, अङ्किरा आदि निर्मल ब्रह्मर्पि, नाग, सपर्ण, सिद्ध, नदी, समुद्र, गन्धर्व और अप्सरा आदि सभी रहते हैं। ब्रह्माके साथ खयं विष्ण-भगवान् भी वहाँ निवास करते हैं। प्रयाग क्षेत्रमें अग्निके तीन कुण्ड हैं। उनके बीचोंबीचसे श्रीगङ्गाजी प्रवाहित होती हैं। तीर्यशिरोमणि सूर्यपुत्री यसुनाजी भी आती हैं। वहीं लोकपावनी यसुनाजीका गङ्गाजीके साथ सङ्गम हुआ है। गङ्गा और यसनाके मध्यभागको प्रथ्वीकी जॉघ समझना चाहिये। प्रयाग प्रथ्वीका जननेन्द्रिय है। प्रयाग, प्रतिष्ठान ( झूसी ), कम्बल एवं अश्वतर नाग, भोगवती तीर्थ-ये प्रजापतिकी वेदी हैं। इनमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान् होकर रहते हैं । बढ़े-बढ़े तपस्वी ऋषि प्रजापतिकी उपासना एवं चकवर्ती राजा यज्ञींके द्वारा देवताओंका यजन करते हैं। इसीसे यह स्थान परम पवित्र है। ऋषिलोग कहते हैं कि प्रयाग समस्त तीर्योंसे श्रेष्ठ है। प्रयागकी यात्रासे, प्रयागके नाम-सङ्कीर्तनसे और प्रयागकी मिट्टीके स्पर्शेसे मनुष्यके सारे पाप छूट जाते हैं। जो विश्वविख्यात गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें स्नान करता है, उसे राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है। यह देवताओंकी यज्ञ-भूमि है, यहाँ योड़ा-सा भी दान करनेसे वहुत वड़े दानका फल मिलता है, यद्यपि वेदमें और लोक-व्यवहारमें हठपूर्वक मृत्युको बहुत बुरा कहा गया है, फिर भी प्रयागकी मृत्युके सम्बन्धमें ऐसी वात नहीं सोचनी चाहिये । प्रयागमें सदा-सर्वदा साठ करोड दस हजार तीर्योंका सान्निध्य रहता है। चार प्रकारकी विद्याओं के अध्ययनका और सत्यभाषणका जो पुण्य होता है, वह गङ्गा-यमुनाके सङ्गर्में स्नान करनेसे होता है। वासिक नागके भोगवती तीर्थमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। विश्वविख्यात हंसप्रपतन तीर्थ एवं गङ्गादशाश्वमेधिक तीर्थ भी वहीं हैं। और तो क्या, देवनदी गङ्गाजी जहाँ भी हों, वहीं स्नान करनेसे कुरुक्षेत्र-यात्राका फल मिलता है। गङ्गास्नानमे कनखलका विशेष माहातम्य है। प्रयाग तो उससे भी बढकर है।

जिसने सैकड़ों पाप किये हीं वह भी यदि एक वार गङ्गा-जल अपने ऊपर डाल ले तो गङ्गाजल उसके सारे पापोंको वैसे ही भस्म कर डालता है, जैसे आग्न सूखी लकडीको। सत्ययुगमें सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेतामें पुष्कर और द्वापरमें कुरुक्षेत्रकी विशेष महिमा है। किलयुगमें तो एकमात्र गङ्गाका माहात्म्य ही सबसे श्रेष्ठ है। पुष्करमें तपस्या, महालय तीर्थपर दान, मलयाचलपर शरीर-दाह और मृगु-तुङ्ग क्षेत्रपर अनशन करना श्रेष्ठ है। परन्तु पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गङ्गा एवं मगघ देशमें क्षानमात्रसे ही सात-सात पीढ़ियाँ तर जाती हैं। गङ्गाजी नामोच्चारणमात्रसे पापोंको घो बहाती हैं, दर्शनमात्रसे कल्याणदान करती हैं, कान और पानसे सात पीढियोंतक पवित्र कर देती हैं, जबतक मनुष्यकी हड्डी गङ्गाजलमें रहती है, तबतक उसे स्वर्गमें सम्मान प्राप्त होता है। जो पुण्यतीर्थ एव पुण्यक्षेत्रोंका सेवन करते हैं, वे पुण्य उपार्जन करके स्वर्गके अधिकारी होते हैं। ब्रह्माजीने 'यह बात स्पष्ट कह दी है कि गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान्से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणोंसे बढ़कर कोई प्राणी नहीं। जहाँ गङ्गाजी हैं, वही पवित्र देश है, वही पवित्र तपोवन है। गङ्गातटका स्थान ही सिद्धिक्षेत्र है।

भीष्म ! मैंने जो तीर्थयात्राका वर्णन किया है। वह सत्य है; इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्पुरुष, पुत्र, मित्र, शिष्य और सेवकोंको गोपनीय-से-गोपनीय निधिके रूपमें कानमें बतलाना चाहिये । इस माहात्म्यके वर्णन एवं अवणसे बहुत फल मिलता है। इससे ग्रुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे चारों वर्णोंके लोगोकी इच्छा पूरी होती है। मैंने जिन तीयोंका वर्णन किया है, उनमेंसे जहाँ जाना सम्भव न हो, वहाँ मानसिक यात्रा करनी चाहिये। उसमे बड़े-बड़े देवता और ऋषियों-ने स्नान किया है। भीष्म! तुम श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त नियमा-नुसार इन्द्रियोंको गुद्ध रखते हुए तीर्योंकी यात्रा करो और अपना पुण्य वढाओ । शास्त्रदर्शी सत्पुरुष ही उन तीर्यौंको प्राप्त कर सकते हैं । नियमहीन, असंयमी, अपवित्र एवं चोर उन तीर्थोंकी उपलब्धि नहीं कर सकते । तुम सदाचारी एवं धर्मके मर्मज्ञ हो । तुम्हारे धर्मपालनके प्रतापसे सभी तृप्त हो रहे हैं। तमने तो देवता, पितर, ऋषि आदि सभीको तीर्थ-स्नान करा दिया है। तुम्हें श्रेष्ठ लोक और महान कीर्तिकी प्राप्ति होगी।

'धर्मराज! मीष्मपितामहसे इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहीं अन्तर्धान हो गये। मीष्मपितामहने विधिपूर्वक तीर्थयात्रा की। जो इस विधिसे पृथ्वीकी परिक्रमा करता है, उसे सौ अश्वमेधोंका फल प्राप्त होता है। तुम तो अकेले नहीं, इन ऋषियोंको भी तीर्थमें ले जाओगे; इसल्यि तुम्हें अठगुना फल प्राप्त होगा। बहुत-से तीर्थोंको राक्षसोंने उनकी दुरवस्थापर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिये।' यह कहते नलका दृदय खिन्न हो गया। ऑखोंमें ऑस् था गये, वे रोने लगे। केशिनीने दमयन्तीके पास आकर वहाँकी सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया।

अब दमयन्तीकी आशङ्का और भी दृढ होने लगी कि यही राजा नल हैं। उसने दासीसे कहा कि 'केशिनी! तुम फिर बाहुकके पास जाओ और उसके पास विना कुछ वोले खड़ी रहो । उसकी चेष्टाओंपर ध्यान दो । वह आग मॉगे तो मत देना। जल माँगे तो देर कर देना। उसका एक-एक चरित्र मुझे आकर बताओ ।' केशिनी फिर बाहुकके पास गयी और वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्योंके समान बहुत-से. चरित्र देखकर लौट आयी और दमयन्तीसे कहने लगी—'राजकुमारी। बाहुकने तो जल, यल और अमिपर सब तरहसे विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आजतक ऐसा पुरुष न कहीं देखा है और न सुना ही है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह मुकता नहीं, उसे देखकर दार ही ऊँचा हो जाता है। वह विना सके ही चला जाता है। छोटे-से-छोटा छेद भी उसके लिये गुफा बन जाता है। वहाँ जलके लिये जो घड़े रक्ले थे, वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जलसे भर गये। उसने फूसका पूला लेकर सूर्यकी ओर किया और वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्निका स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसके इच्छानुसार वहता है। वह जब अपने हायसे फूलोंको मसलने लगता है, तब वे कुम्हलाते नहीं और प्रफुछित तथा सुगन्धित दीखते हैं। इन अद्भुत लक्षणोंको देखकर में तो भौंचकी-सी रह गयी और वडी शीव्रतासे तुम्हारे पास चली आयी ।' दमयन्ती बाहुकके कर्म और चेष्टार्थोको सुनकर निश्चितरूपसे जान गयी कि ये अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं । उसने केंग्रिनीके साथ अपने दोनों वचोंको नलके पास भेज दिया । बाहुक इन्द्रसेना और इन्द्रसेनको पहचानकर उनके पास आ गया और दोनों वालकोको छातीसे लगाकर गोदमें वैठा लिया । बाहुक अपनी सन्तानोंसे मिलकर घवरा गया और रोने लगा । उसके मुखपर पिताके समान स्नेहके भाव प्रकट होने लगे । तदनन्तर वाहुकने दोनों वच्चे केशिनीको दे दिये और कहा—'ये बच्चे मेरे दोनों बच्चोंके समान ही हैं।



इसिलये मैं इन्हे देखकर रो पड़ा । केशिनी ! तुम बार-बार मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे । इसिलये यहाँ मेरे पास बार-बार आना उत्तम नहीं है । तुम जाओ ।' केशिनीने दमयन्तीके पास आकर वहाँकी सारी बातें कह दाँ।

अव दमयन्तीने केशिनीको अपनी माताके पास भेजा और कहलाया कि 'माताजी! मैंने राजा नल समझरर वार यार बाहुकको परीक्षा करवायी है। अव मुझे केवल उसके रूपके सम्बन्धमें ही सन्देह रह गया है। अव मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ। इसिलये आप बाहुकको मेरे महल्यमें आनेकी आजा दे दीजिये अथवा उसके पास ही जानेकी आजा दे दीजिये अथवा उसके पास ही जानेकी आजा दे दीजिये। आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजीको बतला दीजिये अथवा मत बतलाइये।' रानीने अपने पति भीमरचे अनुमति ली और बाहुकको रिनवासमे बुल्यानेकी आगा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयन्तीके देखते ही नल्का हृदय एक साथ ही जोक और दुःखवे भर आपा। वे ऑसुओंसे नहा गये। बाहुककी आकुलता देखकर दमपन्ती भी शोकप्रस्त हो गयी। उस समय दमयन्ती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी। केशोकी जटा वेंच गयी थी, शरीर मल्नि या। दमयन्तीने कहा—'बाहुक! पहले एक धर्मत्र पुरुष अपनी दमयन्तीने कहा—'बाहुक! पहले एक धर्मत्र पुरुष अपनी

सद्गमस्यान प्रयागं है। वह परम पित्र और पुण्यप्रद है। वह-नदे ऋणि उसकी सेवा करते हैं। सर्वात्मा ब्रह्माजीने वहाँ वहुत-से यज्ञ-याग किये थे। इसीलिये उसका नाम प्रयाग पड़ा है। अगस्त्य मुनिका उत्तम आश्रम और वहे-वहे तपस्वियोसे परिपूर्ण तपोवन मी पूर्व दिशामें ही है। काल्खर पर्वतपर हिरण्यविन्दु आश्रम है। अगस्त्य पर्वत वड़ा रमणीय, पित्र एवं कल्याणसाधनाके उपयुक्त है। परशुरामका तपस्याक्षेत्र महेन्द्र पर्वत, जिसपर ब्रह्माने यज्ञ किया था, उधर ही है। बाहुदा और नन्दा नामकी नदियाँ भी वहीं है।

दक्षिण दिशामे गोदावरी नामकी पवित्र नदी बहती है। उस नदीका जल मङ्गलमय एवं तपस्वियोके द्वारा सेवित है। उसके तटपर बड़े-बड़े ऋपियोंके आश्रम हैं। वेणा और भागीरथी नदियोंके जल भी बड़े पवित्र हैं। उघर ही राजा नृगकी पयोष्णी नदी भी है। पयोष्णी नदीका जल पात्रमे, पृथ्वीपर अथवा वायुके द्वारा उडकर शरीरका स्पर्श कर छे तो जीवनभरके पाप नष्ट हो जाते है। एक ओर गङ्गा आदि सव नदियोंको रक्खा जाय और दूसरी ओर परम पवित्र पयोष्णीको, तो पयोष्णी नदी ही सबसे बढ़कर होगी, ऐसा मेरा विचार है। द्रविड़ देशके अन्तर्गत पाण्ड्य तीर्थमें अगस्त्यतीर्थ, वहणतीर्थं और कुमारीतीर्थं भी हैं। ताम्रपर्णी नदी, गोकर्ण-आश्रम, अगस्त्य-आश्रम आदि भी बहुत ही पुण्यप्रद और रमणीय हैं।

सौराष्ट्र देशमें बड़े ही महिमामय आश्रम, देवमन्दिर, निदयाँ और सरोवर है। सौराष्ट्र देशके चमसोद्भेदन और प्रमास तीर्थ तो विश्वविश्रत हैं। पिण्डारक तीर्थ एवं उज्जयन्त पर्वत भी हैं। सौराष्ट्र देशमें ही द्वारका भी है, जिसमें पुराण-पुरुषोत्तम स्वय भगवान् श्रीकृष्ण निवास करते है। वे सनातनधर्मके मूर्तिमान् स्वरूप है। वेदज और ब्रह्मज्ञ महात्मा वास्तवमें श्रीकृष्णका वही स्वरूप वतलाते हैं। कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण पवित्रोंमें पवित्र, पुण्योमें पुण्य, मङ्गलोंमें मङ्गल और देवताओंमें देवता है। वे क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम—सव कुल हैं। उनका स्वरूप अचिन्त्य एवं अनिर्वचनीय है। वे ही प्रमु द्वारकामे निवास करते, हैं। पश्चिम दिशामें आनर्त देशके अन्तर्गत बहुत-से पवित्र और पुण्यप्रद देवमन्दिर तथा तीर्थ हैं। वहाँ पुण्यसिलला नर्मदा नदी है। उसकी गित पश्चिमकी ओर है। उसके तटपर वड़े सुन्दर-सुन्दर वृक्ष, झाड़ियाँ एवं जङ्गल हैं। तीनों

लोकके पवित्र तीर्थ, देवमन्दिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मादि देवता, ऋपि-महर्षि, सिद्ध-चारण और बड़े-बड़े पुण्यात्मा प्रतिदिन नर्मदाके पवित्र जलमें स्नान करनेके लिये आते हैं। नर्मदातटपर ही विश्रवा मुनिका आश्रम है, जहाँ कुबेरका जन्म हुआ था। वैदूर्यिगिखर नामक पर्वत भी नर्मदातटपर ही है। उधर केतुमाला, मेध्या नदी और गङ्गाद्वार—ये तीन तीर्थ है। सैन्धवारण्य नामका एक पवित्र वन है, उसमें तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं। ब्रह्माका पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी बहुत प्रसिद्ध है। वह कर्ममार्गको त्याग कर ज्ञानमार्गपर आरूढ़ होनेवाले ऋपियोंका पवित्र आश्रम है। उसके सम्बन्धमें स्वयं श्रीब्रह्माजीने कहा है कि जो मनस्वी पुष्प मनसे भी पुष्कर तीर्थकी यात्राकी इच्छा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्तमें उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है।

उत्तर दिशामे परम पिवत्र सरस्वती नदीके तटपर वहुत-से तीर्थ है। यमुना नदीका उद्गम भी उत्तर दिशामें ही है। प्रक्षावतरण नामके मङ्गलमय तीर्थमें यश्च करके सरस्वती नदीमें अवभृयसान किया जाता है, फिर स्वर्गकी प्राप्ति होती है। अग्निशिर तीर्थ भी वहीं है। सरस्वती नदीके तटपर वालिखन्य ऋपियोंने यश्च किया था। सत्पुच्च उसकी महिमाका वखान करते हैं। हपद्वती नदी, न्यग्नोध, पाञ्चाल्य, दाल्म्यधोप और दाल्म्य नामके आश्रम भी वहीं हैं। उत्तरके पर्वतोंमेंसे एक पर्वतको फोड़कर गङ्गाजी निकली यी। उसी स्थानका नाम गङ्गाद्वार है। उस पिवत्र तीर्थमे बड़े-बड़े ब्रह्मीर्फ़ निवास करते हैं। कंनखलमे सनत्कुमारका निवासस्थान है। पूछ पर्वत भी वहीं है। मृगु मुनिकी तपस्थाका स्थान भृगुतुङ्ग महापर्वत भी है।

भगवान् नारायण सर्वशः सर्वव्यापकः सर्वशक्तिमान् एवं
पुरुषोत्तम हैं। उनकी कीर्ति वड़ी मङ्गलमयी है। उनकी
विश्वाला नामकी नगरी बदरिकाश्रमके पास है। विश्वाला नगरी
तीनों लोकोंमें परम पवित्र और प्रसिद्ध है। बदरिकाश्रमके पास
पहले ठडे एवं गरम जलकी गङ्गा बहती थीं। उनमें सोनेकी
रेत चमका करती थी। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, देवी-देवता
मगवान् नारायणको नमस्कार करनेके लिये उस आश्रममें
जाते हैं। स्वय परमात्माका निवासस्थान होनेके कारण उस
तीर्थमे जगत्के सम्पूर्ण तीर्थ और देवमन्दिर निवास करते हैं।
वह पुण्यक्षेत्र, तीर्थ एवं तपोवन परब्रह्मस्वरूप है। क्योंकि

और राजा नल मीमकके पास गये और उनके चरणोंमें प्रणाम किया। भीमकने बड़े आनन्दसे उनका सरकार किया और आस्वासन दिया। बात-की-वातमें यह समाचार सर्वत्र पहुँच गया, नगरके नर-नारी आनन्दमें भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओंकी पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्णको यह बात मालूम हुई कि बाहुकके रूपमें तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे अपनी पत्नीरे मिल गये, तब उन्हें वडा आनन्द हुआ और उन्होंने नलको अपने पास बुलवाकर क्षमा माँगी। राजा



नलने उनके व्यवहारोंकी उत्तमता वताकर प्रश्नसा की और उनका सत्कार किया । साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा दी । राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारियको लेकर अपने नगर चले गये ।

राजा नल एक महीनेतक कुण्डिननग्रमें ही रहे। तदनन्तर अपने श्वगुर मीमककी आजा लेकर योड़े-से लोगोंको साथ ले निषध देशके लिये रवाना हुए। राजा भीमकने एक श्वेतवर्णका रथ, सोलह हाथी, पचास घोड़े और छः सौ पैदल राजा नलके साथ मेज दिये। अपने नगरमे प्रवेश करके राजा नल पुष्करसे मिले और बोले कि 'या तो तुम कपटमरे जूएका खेल फिर मुझसे खेलो या धनुषपर डोरी चढाओ।' पुष्करने हॅसकर कहा—'अच्छी वात है, तुम्हें दावपर लगानेके

लिये फिर धन मिल गया। आओ, अवनी बार तुम्हारे धन तथा दमयन्तीको भी जीत लूँगा । राजा नलने वहा-'अरे भाई ! जुआ खेल लो, वक्ते क्या हो ? हार जाओंगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी, जानते हो ११ जुआ होने लगा, राजा नलने पहले ही दावमें पुण्करके राज्य, रहोंके भण्डार और उसके प्राणोंको भी जीत लिया । उन्होंने पुष्करसे रहा कि 'यह सब राज्य मेरा हो गया। अब तम दमयन्तीती ओर ऑख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम दमयन्ती-के सेवक हो। अरे मृढ !पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था । वह काम कल्यिगका था, तम्हें इस वातका पता नहीं है। मै कलियुगके दोपको तुम्हारे सिर नहीं मदना चाहता । तुम अपना जीवन सुखसे यिताओ, में तुम्हें छोड़े देता हूँ। तुम्हारी सब वस्तुऍ और तुम्हारे राज्यका भाग मीं दे देता हूँ । तुमपर मेरा प्रेम पहले के ही नमान है । तुम मेरे भाई हो। मै कभी तुमपर अपनी ऑख टेढी नहीं करूँगा। तम सौ वर्पतक जीओ।' राजा नलने इस प्रकार यहकर पुष्करको धैर्य दिया और उसे अपने हृदयसे लगाकर जाने-की आज्ञा दी। पुष्करने हाथ जोड़कर राजा नलको प्रणाम



किया और कहा—'जगत्मे आपकी अञ्चय कीर्ति हो और आप दस हजार वर्षतक सुखसे जीवित रहे। आप मेरे अन-



- --

- -----

लिये कोई अनुष्ठान कर रहे थे। वहीं एक दिन पुल्स्त्य मुनि आये। भीष्मने उनकी सेवा-पूजा करके यही प्रश्न किया, जो तुम मुझसे कर रहे हो। उसके उत्तरमें पुल्स्त्य मुनिने जो कुछ कहा, वहीं मैं तुम्हें सुना रहा हैं।

पुलस्त्यजीने कहा-भीष्म । तीर्योंमें प्रायः वहे-बहे ऋषि-मुनि रहते हैं । उन तीयोंके सेवनसे जो फल प्राप्त होता है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं । जिसके हाथ दान लेने और बुरे कर्म करनेसे अपवित्र नहीं हैं, जिसके पैर नियमपूर्वक पृथ्वीपर पडते हैं अर्थात् जीव-जन्तुओको अपने नीचे न दवा-कर दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये चलते हैं, जिसका मन दूसरोंके अनिष्ट-चिन्तनसे बचा हुआ है, जिसकी विद्या मारण-मोहन-उचाटन आदिसे युक्त एव विवादजननी न हो, जिस-की तपस्या अन्तःकरणकी ग्रुद्धि और जगत्कल्याणके लिये हो, जिसकी कृति और कीर्ति निष्कलड्ड हो, उसे तीयोंका वह फल, जिसका गास्त्रोंमें वर्णन है, प्राप्त होता है। जो किसी प्रकार-का दान नहीं लेता, जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहता है और साथ ही अहड़ार भी नहीं करता, जो दम्भ एव कामनासे रहित है, थोड़ा खाता और इन्द्रियोको वशमे रखता है, साथ ही समस्त पापेंसे बचा भी रहता है, जो कभी किसीपर क्रोध नहीं करताः स्वभावसे ही सत्यका पालन करता है, दृढतासे अपने नियमोंमें सलग रहता है और समस्त प्राणियोके सुख-दुःखको अपने श्ररीरके सुख-दुःखके समान ही समझता है, उसे शास्त्रोक्त तीर्यफलकी प्राप्ति होती है । तीर्थयात्राके द्वारा निर्धन मनुष्य भी बड़े-बड़े यज्ञोंका फल प्राप्त कर सकता है।

मर्त्यलोकमें भगवान्का पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। पुष्करमें करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्रण, गन्धर्व, अप्सराएँ सर्वदा वहाँ उपस्थित रहती है। बड़े-बड़े देवता, दैत्य और ब्रह्मर्षियोंने तपस्या करके वहाँ सिद्धि प्राप्त की है। जो उदार पुरुष मनसे भी पुष्करका समरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्गकी प्राप्ति होती है। स्वय ब्रह्माजी बड़े प्रेमसे पुष्करमे निवास करते



हैं। इस तीर्थमें जो स्नान करता है और देवता-पितरा है। सन्तुष्ट करता है, उसे अश्वमेध यजसे भी दस गुना पत मिलता है। जो पुष्करारण्य तीर्थमें एक ब्राह्मणको भी भोजन कराता है, उसे इस लोक और परलोकमे नुख मिलता है। मनुष्य खयं शाक, कन्दमूल, फल आदि जिम वस्तुमे अपना जीवन-निर्वाह करता है, उसी वस्तुके द्वारा श्रदाके साय ब्राह्मणको भोजन करावे । किसीसे भी ईर्ष्यां न करे । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परम पवित्र पुष्कर तीर्यमें स्नान करते हैं, उन्हे फिर जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ना। कार्तिक मासमें पुष्कर तीर्थमें वास करनेसे अक्षय होर्नोरी प्राप्ति होती है । जो मायं और प्रातःकाल दोनों राय जोड़नर पुष्कर क्षेत्रमें आये हुए तीयोंका स्मरण करता है, उने समस्त तीर्योमें स्नान करनेका पुण्य प्राप्त होता है। न्दी अयवा पुरुषने अपनी आयुभरमें जो पाप किया हो, वह सत्र पुष्यन तीर्थमे स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है। जैसे देवनाओं मे मगवान् विष्णु प्रधान है, वैसे ही तीयोंमें पुष्टरराज प्रधान हैं।

इसी प्रकार अन्यान्य तीथोंका भी वर्णन करते हुए पुरुस्त्यजीने कहा—रावन् ! तीर्यराव प्रयागर्या महिनारा भी मुझसे कहा कि 'तपोघन! तुम घर्मके मर्मश्च एवं तपस्वी हो; तुमसे राजधर्म अथवा मनुष्य-धर्मका कोई भी पहलू छिपा नहीं है। इसिट्टिये मेरे पूज्य भाई युधिष्ठिरको ऐसा उपदेश कीजिये कि वे धर्मकी पूँजी इकड़ी करें। आप पाण्डवोंको तीर्थयात्रा कराकर उनके पुण्यकी वृद्धि करें। अतः इन्द्र और अर्जुनके प्रेरणानुसार में तुम्हारे साथ तीर्थयात्रा करूँगा। मैंने पहले भी दो वार तीर्थयात्रा की है, अब मेरी यह तीसरी यात्रा होगी। युधिष्ठिर! तुम्हारी स्वभावसे ही धर्ममे रुचि है; तुम धर्मके मर्मश्च एवं सत्यप्रतिज्ञ हो। तुम तीर्थयात्राके प्रभावसे समस्त आसक्तियोंसे छूटकर मुक्त हो जाओगे। जैसे राजा भगीरथ, गय और ययाति जगत्में यशस्त्री और विजयी हो गये हैं, वैसे ही तुम भी होओगे।"

युधिष्टिरने कहा—महर्षे ! आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा सुख मिला है । मुझे यह नहीं सूझता कि में आपको क्या उत्तर दूँ । देवराज इन्द्र जिसका स्मरण करें, उससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा ! जिसे आप-जैसे सत्पुरुपका समागम प्राप्त हो, जिसके अर्जुन-जैसा माई हो और जिसपर देवराज इन्द्रकी कृपा हो, उसके भाग्यशाली होनेमें क्या सन्देह है ! देवराज इन्द्रने आपके द्वारा मुझे जो तीर्ययात्रा करनेका आदेश दिया है, उसके लिये तो मैंने पहलेसे ही आचार्य धौम्यके कथनानुसार विचार कर रक्खा है । अव जब आपकी आशा हो, तभी मैं आपके साथ-साथ तीर्थयात्रा करनेके लिये चल्रूंगा । मेरा तो ऐसा ही निश्चय है, आगे आपकी जैसी इन्छा ।

तीन राततक काम्यक वनमे निवास करनेके पश्चात् धर्मराज युघिष्ठिरने तीर्थयात्राकी तैयारी की । उस समय वनवासी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि 'महाराज ! आप लोमश मुनि और भाइयोके साथ पिवत्र तीर्योक्ती यात्रा करने जा रहे हैं । आप हमें भी अपने साथ ले चिलये, क्योंकि आपके विना हमलोग तीर्थयात्रा करनेमें असमर्थ हैं । हिंसक पशु-पक्षी और कॉटे आदिके कारण उन तीर्योमे प्रायः साधारण मनुष्य नहीं जा सकते । आपके शूरवीर माइयोंके सरक्षणमें रहकर हमलोग भी अनायास ही तीर्थयात्रा कर लेंगे । आपका ब्राह्मणोंपर स्वामाविक ही प्रेम है । इसल्यि हम आपके साथ प्रमास आदि तीर्थ, महेन्द्र आदि पर्वत, गङ्गा आदि नदी एवं अक्षयवट आदि वृक्षोंके दर्शन करके कृतार्थ होंगे ।' जब वनवासी ब्राह्मणोंने इस प्रकार सत्कारपूर्वक धर्मराज युधिष्ठरसे प्रार्थना की, तब वे आनन्दके ऑसुओंसे नहा गये और वोले कि 'बहुत अच्छा, आपलोग भी चलिये ।' जब

धर्मराजने इस प्रकार लोमश मुनि एवं आचार्य धौम्यकी सम्मतिके अनुसार भाइयों और द्रौपदीके साथ तीर्थयात्रा



करनेका विचार किया, उसी समय भगवान् वेदव्यास, देवांष नारद एवं पर्वत सुनि पाण्डवोंकी सुघि छेनेके लिये काम्यक वनमें आये । युधिष्ठिरने सक्की शास्त्रोक्त विधिसे पूजा की । उन्होंने कहा-'गारीरिक ग्रुडि और मानिएक ग्रुडि दोनोंकी ही आवश्यकता है । मनकी शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है । इसलिये अव तमलोग किसीके प्रति द्वेषबुद्धि न रखकर सबके प्रति मित्रबुद्धि रक्लो । इससे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जायेगी । तव तीर्थयात्रा करो ।' ऋषियोंकी यह बात सनकर द्रौपदी और पाण्डवोने प्रतिज्ञा की कि इस ऐसा ही करेंगे। अब दिव्य एवं मानव मुनियोंने स्वस्तिवाचन किया। पाण्डव और द्रौपदीने सब ऋषि-मुनियोंके चरण छुये । मार्गशीर्ष पूर्णिमाके अनन्तर पुष्य नक्षत्रमें पुरोहित धौम्य एव वनवासी ब्राह्मणोंके साय पाण्डवोंने तीर्थयात्रा प्रारम्भ की । उस समय सबके हायमें डडे थे, शरीरपर फटे वस्त्र तथा मृगचर्म थे, मस्तकपर जटाएँ यीं, शरीर अभेद्य कवचोंसे ढके हुए थे, हाथमें आयुष्ठ, कंमरमें तलवार और कंघेपर वाणभरे तरकस रक्खे हुए थे तया इन्द्रसेन आदि सेवक पीछे-पीछे चल रहे थे ।

रोक रक्खा है। वहाँ केवल तुम्हीं लोग जा सकते हो। तीर्योंमें वाल्मीकि, करवप, दत्तात्रेय, कुण्डजठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कण्डेय, गालव, भरद्वाज, विशिष्ठ मुनि, उद्दालक, शौनक, व्यास, शुकदेव, दुर्वासा, जावालि आदि बड़े-बड़े तपस्वी श्रृषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उन लोगोंको साथ लेते हुए सब तीर्योंमें जाओ। परम तेजस्वी लोमश श्रृषि मी तुम्हारे पास आयेंगे। उन्हें भी ले लो। मैं भी चल्रा। तुम ययाति और पुरूरवाके समान यशस्वी

धर्मात्मा हो । तुम राजा भगीरथ और लोकाभिराम रामने समान समस्त राजाओं छे श्रेष्ठ हो । मनु, इस्वाकु, पूर्व, पृधु और इन्द्रके समान यद्यस्ती तथा प्रजापालक हो । तुम अने शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके प्रजापालन करोगे और धर्मने अनुसार पृथ्वीका साम्राज्य भोग करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन-के समान कीर्तिमान् होओगे ।' इस प्रकार धर्मराज युधिछिरसे कहकर देवर्षि नारद वहीं अन्तर्धान हो गये । धर्मात्मा युधिष्ठिर तीर्योंके सम्बन्धमें चिन्तन करने लगे ।

### भौम्यद्वारा तीर्थींका वर्णन

वैशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! धर्मराज युधि-ष्ठिरने देवर्षि नारदसे तीर्योंका माहात्म्य सुनकर अपने भाइयों-से सलाह की और उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित धौम्यके पास गये और बोले--- भगवन् ! मेरा भाई अर्जुन बड़ा ही धीर, वीर एवं पराक्रमी है। मैंने अपने उद्योगी, साहसी, शक्तिशाली एवं तपोषन भाईको अस्त्रविद्या प्राप्त करनेके लिये वनमें भेज दिया है। मैं तो ऐसा समझता हॅ कि अर्जुन और श्रीकृष्ण भगवान नर-नारायणके अवतार हैं। परम समर्थ भगवान वेदव्यास भी ऐसा कहते हैं। इन दोनोमें समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, बैराग्य और धर्म-ये छः भग नित्य निवास करते हैं, इसलिये इन्हें भगवान कहते हैं। स्वयं देविष नारद भी यह बात कहते और उनकी प्रशंसा करते हैं । अर्जुनकी शक्ति और अधिकार समझकर ही मैंने उसे देवराज इन्द्रके पास अस्त्रविद्या ग्रहण करनेके लिये भेजा है। यह तो अर्जुनकी बात हुई। कौरवोंका ध्यान आते ही सबसे पहले भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यपर दृष्टि जाती है। अश्वत्यामा और कृपाचार्य भी दुर्जय हैं। दुर्योघनने पहलेसे ही इन महारिययोंको अपनी ओरसे छड़नेका बचन छेकर बॉघ रक्खा है। सतपत्र कर्ण मी महारयी है और दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करना जानता है। परन्तु मेरा विश्वास है कि भगवान् श्रीकृष्णकी सहायतासे परपुरख्रय धनखय इन्द्रसे अख्नविद्या सीख आनेके बाद सव लोगोंके लिये अकेला ही पर्याप्त होगा । अर्जुनके अतिरिक्त हमारे लिये कोई सहारा नहीं है। हमलोग अर्जुनकी बाट जोहते हुए ही यहाँ निवास कर रहे हैं। उसकी शूरता और सामर्थ्यपर हमारा विश्वास है। इस सभी अर्जुनके लिये चञ्चल हैं। आप कुपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीय वन वतलाइये

जिसमें अन्न, फल, फूल आदिकी अधिकता हो एय पुण्यात्मा सत्पुच्य रहते हों । हमलोग वहीं चलकर कुछ दिनोंतक रहें और अर्जुनकी प्रतीक्षा करें ।'

पुरोहित घौम्यने कहा-धर्मराज युधिष्ठिर ! में तुग्हे पवित्र आश्रम, तीर्य और पर्वतोंका वर्णन सुनाता हैं। उसके अवणसे द्रौपदीकी और तुमलोगोंकी उदासी दर हो जायगी । तीयोंका माहात्म्य श्रवण करनेसे पुण्य होता है और तदनन्तर यदि उनकी यात्रा की जाय तो सागना अधिक पुण्य होता है। अब मैं अपनी स्मृतिके अनुमार पूर्वदिशाके राजिंधेवित तीर्योंका वर्णन करता हूँ । नैमिपारण्य तीर्यका नाम तो तुमने सुना ही होगा। वहाँ देवताओं हे अलग-अलग बहुत-से क्षेत्र हैं । वह तीर्य परम पवित्र, पुण्यप्रद एवं रमणीय गोमती नदीके तटपर स्थित है। वह देवताओंकी यज्ञभूमि है और बड़े-बड़े देवर्षि उसका सेवन करते हैं। गयाके सम्बन्धमें प्राचीन विद्वानीने कहा है कि मनुष्यके बहत-से पुत्र हों तो अच्छा है; क्योंकि यदि उनमेंसे नोर्ट एक भी गया क्षेत्रमें जाकर पिण्डदान कर दे, अक्षमेध यज्ञ कर दे अथवा नील वृषोत्तर्ग कर दे तो उनके पहले-पीक्रेकी दस-दस पीढियोंका उद्धार हो जाता है। गया धेनमें एक महानदी नामका और गयशिर नामका तीर्यस्थान है । वह महानदी फला है । एक अक्षयवट नामका गदावट है, जहाँ पिण्डदान करनेसे अक्षय फल मिलना है। विश्वामित्रकी तरस्याका स्थान कौशिकी नदी, नहीं उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, पूर्व दिशामें ही है। पुण्यसिटना भगवती भागीरथीकी विशाल घारा भी पूर्व दिशामे ही है। उसके तटपर वड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ देकर राजा भगीरयने बहुत-से यत्र किये थे। गङ्गा और यमुनाका विश्वविख्यात विवाह करना आवश्यक है। किन्तु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप न जान पड़ी। तव उन्होंने विदर्भ देशके राजाके पास जाकर कहा 'राजन्! पुत्रोत्पत्तिकी इच्छासे मेरा विचार विवाह करनेका है। इसलिये में आपसे आपकी पुत्री लोपासुद्राको मॉगता हूँ। आप मेरे साथ इसका विवाह कर है।'

'मुनिवर अगस्त्यकी यह वात मुनकर राजाके होश उड गये। वे न तो अस्वीकार ही कर सके और न कन्या देनेका साहस ही। उन्होंने महारानीके पास जा उन्हें सब वृत्तान्त सुनाकर कहा, 'प्रिये! महिंपें अगस्त्य बड़े ही तेजस्ती हैं। वे क्रोधित हो गये तो हमें शापकी भयानक आगसे मस्म कर डालेंगे। वताओ, इस विपयमें तुम्हारा क्या मत है ?' तब राजा और रानीको अत्यन्त दुखी देख राजकन्या लोपामुद्राने उनके पास आकर कहा, 'पिताजी! मेरे लिये आप खेद न करें, मुझे अगस्त्य मुनिको सौपकर अपनी रक्षा करें।'

'पुत्रीकी यह बात सुनकर राजाने शास्त्रविधिसे अगस्त्य-जीके साथ उसका विवाह कर दिया। पत्नी मिल जानेपर अगस्त्यजीने उससे कहा, 'देवि! तुम इन बहुमूल्य वस्त्रा-भूषणोंको त्याग दो।' तब लोपामुद्राने अपने दर्शनीय बहुमूल्य । और महीन वस्त्रोंको वहीं उतार दिया तथा चीर, पेडकी छालके वस्त्र और मृगचर्म धारण कर वह अपने पतिके समान ही बत और नियमोंका पालन करने लगी। तदनन्तर भगवान अगस्त्य हरिद्वार क्षेत्रमें आकर अपनी अनुगता भार्याके सहित घोर तपस्या करने लगे। लोपामुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परतासे अपने पतिदेवकी सेवा करती थी तथा भगवान् अगस्त्यजी भी अपनी भार्याके साथ बड़े प्रेमका वर्ताव करते थे।

"राजन् । जय इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो एक दिन मुनिवर अगस्त्यने ऋतुस्तानसे निवृत्त हुई लोपामुद्राको देखा । इस समय तपके प्रभावसे उसकी कान्ति बहुत बढ़ी हुई थी । उसकी सेवा, पवित्रता, संयम, कान्ति और रूपमाधुरीने भी उन्हें मुग्ध कर दिया था । अतः उन्होंने प्रसन्न होकर समागमके लिये उसका आवाहन किया । तब कल्याणी लोपामुद्राने कुछ सकुत्त्वाते हुए हाथ जोडकर कहा, 'मुनिवर । इसमें सन्देह नहीं कि पित सन्तानके लिये ही पतीको स्वीकार करता है । किन्तु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है, उसे भी सार्थक करना ही चाहिये । मेरी इच्छा है कि अपने पिताके महलोंमें में जिस प्रकारके सुन्दर वेष-भूषासे विभूपित रहती थी, वैसे ही यहाँ भी रहूँ और तब आपके साथ मेरा

समागम हो । साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणोंसे

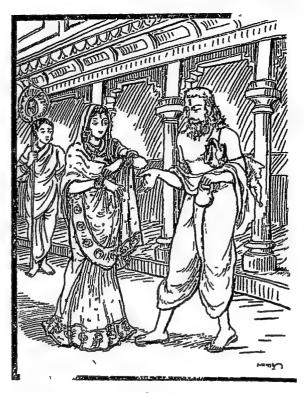

विभूषित हों । इन काषायवस्त्रीको धारण करके तो मैं समागम नहीं करूँगी। यह तपका वाना बड़ा पवित्र है, इसे किसी भी प्रकार सम्भोगादिके द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिये। अगस्त्यजीने कहा, 'लोपामुद्रे ! तुम्हारे पिताजीके घरमे जो धन था, वह न तो तुम्हारे पास है और न मेरे ही पास है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है ११ लोपामुद्रा बोली, 'तपोधन ! इस जीवलोकमें जितना धन है, उस सबको आप अपने तपके प्रभावसे एक क्षणमें ही प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त्यजी वोले, 'प्रिये ! तुम जो कहती हो सो ठीक है, किन्तु ऐसा करनेसे तपका जो क्षय होगा । तुम कोई ऐसी बात बताओ, जिससे मेरा तप क्षीण न हो ।' लोपामुद्राने कहा, 'तपोधन ! मै आपके तपको भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिये आप उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें।' तब अगस्त्यजी बोले, 'सुभगे ! यदि तुमने अपने मनमें ऐश्वर्य भोगनेका ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर इच्छानुसार घर्मका आचरण करो, मैं तुम्हारे लिये धन लाने बाहर जाता हूँ।

''लोपामुद्रासे ऐसा कह महर्षि अगस्त्य धन मॉगनेके लिये महाराज श्रुतर्वाके पास चले । उनके आनेका समाचार

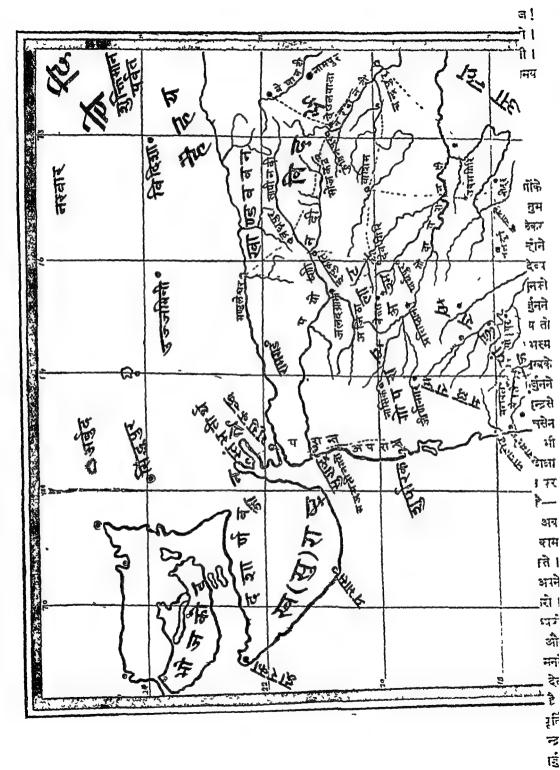

ţ

57 7 Fi

7

ي بيد 11

پينينيد سهبنة

: ===

The many was to the second of the second of

त्रा विशेषक विषय के स्थापन के किए के स्थापन के किए के किए के स्थापन क

न मा है। तर्रा े तियन्तर शिं रहरेष् ग्रामश एक बहु है जीतन्त्र शिंत रेड़ारी बालर उपन तुमा। यह परम राम राम (त्या रहिराह ने प्रिंग अगर्या में कि पाइ बच्ने प्रसार ने इसका का मैनान अगर्या में कि तिर्देश इनके डार्या रोड़ मान हो गरे। त्याने प्रयोग यह स्थान भ्यान ग्राम्य नुपानि सम्बद हुआ। नानन्! पह आपम अने के स्मापित नुपानि सम्बद है। देखे, इसके समीप यह परम परित्र भागीर्यी प्रयादित हो रही है। बहे-बहे देखना और सम्बद्धि प्रयादित हो रही है। बहे-बहे देखना और सम्बद्धि मानान् भीत्रमने भ्रमुनग्रन पर्युगमके तेजको द्वालित पर दिया था। इस समय ग्राम्या की भी दुवाबनने हर निजा है। यो दुम समय ग्राम्या केने उमे प्राप्त करों।

# पन्छुगमजीके तेजोडीन होने तथा प्रनः तेज प्राप्त करनेका प्रसङ्ग

क्षित्रकृष्णस्तर्भ वाजने हैं—गार १ वर्षि गोग्यान्त्र १६ वर्ष शृतक वाजमा सुधितमें भारतों और १ वर्ष व्याप्त शृतक वाजमा असे विद्या और १ वर्ष वाजमा है। इस वाजमा वाजमें उन्न असे विद्या और १ वर्ष वाजमा है। इस वाजमा और वे व्याप्त वाजमा और वे व्याप्त वाजमा और वे व्याप्त वाजमा के वाजमा वाज

संभारति सेति—स्यान सिआवता समयान् श्रीमाम दे वर्गाणाः वर्गाम वेश्याचित सुनातः हैं। भार सामयान् दे वर्गाणोः वर्गाण दश्यम कि मही पुत्रस्य न्यां स्वान्त सामयान्य संगानि साम्यक्ताम हो अनेती द्रान्त पात्र सामयान्य संगानि साम्यक्ताम हो अनेती द्रान्त पात्र के दे वर्गा सुन्दर सुन्दर स्मुद्धान्त नाम्यक्ति साम्यक्ति के वर्गाणाण विक्ति से वर्गाणाः सुन्दर सुन्दर स्मुद्धान्त स्वान्त स्वान्त के वर्गा स्वान्ताणाण विक्ति स्वान्त से उन्नित सामयानी साम्यक्ति के वर्गाणां स्वान्ति सामित्र के स्वान्त्र स करा, 'राजरुमार ! मेरा यह धनुप कालके समान कराल है, यदि तुममें यल हो तो हमें चढाओं !' तय श्रीरामचन्द्रने परशुगमजी हे हायछे वह दिल्य धनुप ले लिया और गेलहीमें उसे चढा दिया ! फिर मुमक्याते हुए उमकी प्रत्यद्वाका टंकार किया ! उसके शब्द से ममझ प्राणी ऐसे भयभीत हो गये माना उनरर यह दूट पड़ा हो ! इसके पश्चात् उन्होंने परशुगमजीने वहा, 'ब्रह्मन् ! लीजिय, आपका धनुष ती चढा दिया, अब और क्या सेवा करूँ !' तब परशुगमजीने उन्हें एक दिल्य बाग देकर कहा कि 'इसे धनुपपर स्वक्त उसे मानाक गाँचमर दिलाओं !'

यह मुनकर श्रीरामचन्द्रने कहा, 'म्गुनन्दन ! आप बहें क्षिममानी जान पहते हैं। मैं आपकी बानें मुनकर भी श्रन-मुनी कर रहा हूँ। आपने अपने पिनामह श्रम्चीककी कृपांचे विशेषनः क्षित्रयोंको हराकर ही यह तेन प्राप्त किया है; निश्चय ह्यीने आप मेरा भी तिरस्तार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देना हूँ, उनने आप मेरे स्वरूपको देविये।' तब भगुश्रेष्ठ परशुरामने ममवान् श्रीरामके शरीरमें आदित्य, वनु, चह, मान्य, मकहण, पितर, अग्नि, नक्षय, ग्रह, गन्यवं, राक्षम, यहा, नदियाँ, तीर्थ, वाल्यित्यादि ब्रह्मनूत मनत्वन मुन्यिर, देवियं तथा मन्यूणं मुनुह और पर्यतोंको देना। इनके सिवा उन्हें उनमें उपनिष्टोंके महित येद,

देवाधिदेव निखिललोक महेश्वर परमेश्वर खयं उस आश्रममें निवास करते हैं। परमात्माके परम खरूपको जो पहचान लेता है, उसे कभी किसी प्रकारका जोक नहीं होता। उन्हीं भगवान्के निवासस्थान विशाला—बदिरकाश्रममें वहे-बहे देविष, सिद्ध और तपस्वी निवास करते हैं। अवस्य ही वह

तीर्थं अन्यान्य पिवत्र तीर्योंते भी परम पिवत्र है। धर्मनाता! वस श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाइयोंके साथ तीर्योंकी यात्रा करें। वस्हारे मनका दुःख मिटेगा और अभिलापा पूर्ण तेगी। पुरोहित घोम्य इस प्रकार पाण्डवींते कह रहे थे, उसी नमप परम तेजस्वी लोमन ऋषिके दर्शन हुए।

### लोमश म्रुनिके द्वारा पाण्डवोंको इन्द्रका सन्देश मिलना, व्यास आदिका आगमन तथा पाण्डवोंकी तीर्थयात्राका प्रारम्म

वैदाम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय । युधिष्ठिर आदि सभी पाण्डव, ब्राह्मण, सेवक-सव-के-सब लोमश मुनिकी



आवभगतमें जुट गये | सेवा-सत्कार हो जानेके पश्चात् युधिष्ठिरने पूछा कि 'भगवन् । किस उद्देश्यसे आपका ग्रुमागमन हुआ है ! लोमग मुनिने प्रसन्नताके साथ प्रिय वाणीसे कहा—''पाण्डुनन्दन । मैं स्वच्छन्दरूपसे स्वेच्छानुसार सव लोकोंमें घूमता रहता हूँ । एक बार मैं इन्द्रलोकमें जा पहुँचा । वहाँ मैने देखा कि देवसभामे देवराज इन्द्रके आधे सिंहासनपर तुम्हारे माई अर्जुन बैठे हुए हैं । मुझे वडा आश्चर्य हुआ । तेवराज इन्द्रने अर्जुनकी ओर देखकर मुझसे कहा कि 'देवर्ष । तुम पाण्डवोंके पास जाओ और

उन्हें अर्जुनका कुगल-मङ्गल सुनाओ ।' इसीसे में तुमलोगीं के पास आया हूँ । मै तुमलोगोंसे हितकी बात कहता हूँ । तुम सव सावधान होकर सुनो । तुमलोगोंकी अनुमति लेगर अर्जुन जिस अस्त्रविद्याको प्राप्त करने गये थे, यह उन्होंने शिवजीसे प्राप्त कर ली है। भगवान् शहुरने उन दिवा अस्त्रको अमृतमेसे प्राप्त किया या और अब वही अर्जनको मिला है । उसके प्रयोग और प्रत्यावर्तनकी विद्या भी अर्जनने सीख ली है। उससे यदि निरपराधियोकी मृत्यु हो। जाय ने। उसका प्रायश्चित्त भी उन्होंने जान लिया है। उन अम्बरे भस्म हुए बगीचेको वे पुनः हरा-भरा कर मकते है। उस अम्बक्ते निवारणका कोई उपाय नहीं है। महाशक्तिशाली अर्जुनने उस दिन्य अस्त्रके साथ ही यम, कुवेर, वरुण और इन्हरी भी दिव्य अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये हैं । विश्वावसुके पुत्र चित्ररेन गन्धर्वसे उन्होंने सामगान, गीत, नृत्य, वाद्य आदि भी भलीभॉति सीख लिये हैं। अब वे गान्यवंबेटकी शिक्षा ग्रहण करनेके अनन्तर अमरावती पुरीमे आनन्दमे निपास कर रहे हैं। इन्द्रने तुमसे कहनेके लिये यह मन्देश कहा है-**ध्यिधिर। तुम्हारा भाई अस्त्रविद्यामे निपुण हो गया** दे और अप उसे यहाँ निवातकवच नामक असुरोको मारना है। यह काम इतना कठिन है कि इसे बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर मकते। यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जायेगा । तुम अरने भाइयोंके साय तपस्या करके आत्मवलका उपार्जन करो। तपसे बढकर और कोई वस्तु नहीं है। तपसे ही मनुष्यकी मोक्ष आदि वड़े-बड़े पदायोंकी प्राप्ति होती है। मैं कर्ण और अर्जुन दोनोंको ही जानता हूँ । मैं जानता हूँ कि तुम्हों मनमें कर्णकी धाक बैठ गयी है। परन्तु में यह वात स्पष्ट रह देना हूँ कि कर्ण अर्जुनके मोलहवें हिस्सेने वरावर भी नहीं है। तुम्हारे मनमे तीर्थयात्रा करनेका जो मह्मस्य है, उनकी पृर्तिमें लोमन ऋषि तुम्हारी सहायता करेंगे।"' इस प्रकार इन्द्रका सन्देश कहकर लोमशने कहा-- 'युधिप्टिर! उसी मना अर्डुनने

है। प्रतार मध्ये प्रतृत्ते महका ही स्मार करता रमहिते । प्रमण्डि की भी स्मार्थी, प्रार्शिश कीत कार्योच्य मुक्क है जनके रमाई हैंग्डी को तम नहीं जारिये । बन, प्रश्चा नाम है कि सम्मर् रोत रहत , ही साही कार्या ।

निवन विश्व द कर दे हे हुए अहरते हुए देशिय निवीचन प्राप्त करतेको स्थान तर के ये के या की ये के कर है के विश्व विभागति । इनकी का नाम करना अग्यक्त करना राग द स्थान की द सी मी मी मी देश में इंद्र हे देशियों के विश्व क्षिण कर ति सार्थ के प्राप्त के दिन कि है इनके के अग्यक के जाता का स्थानिक कर दिन प्राप्त के समी प्राप्त कर ति स्थान होंगे अग्यक के स्थान के स्थान के साथ कर ति प्राप्त कर ति स्थान कर ता स्थान कर तह से सुर्व है हो है

建建造量可存在 经未经人的 安全 经 安产的 医内部性皮肤 역사 하나로 하게 가격하는 이 도둑에 국가인라고목을 벌써 됐다. र दे हे देव रेव व वह के के स्टार्क नहीं। के मानू को होते व प्राप्त श्चिम्पर देश प्रदेश । । । । । । मान्य मान्य विद्यासम्बद्धाः 薄盖的 "明明是一个不知,那个我说是"我们,不知识的不量 فالإلاث المهامية المدارعة وديا يديانا لاردوا والمارية 我你有一个一定工作。 计二键 医侧侧线性皮囊 कोप्ति विक्रा परिका किसको १० नवी है। क्रम प्राप्ति । ेन - भर्न होता सहर पुरस्क है न स्कानिक सुनुष् Read the state of the state of the state of and the standard and the standard and stands that he 在我们的一个独立的一年一年 在此年 十十十十十十五十十 white the second south the bold that राष्ट्रके पहरा चड़ा के हुन होंग जम दरस्य कर ब्लंब बहन en ditte Bigg Grad open by the biggs ति । इ.स. इ.स. १९५६ स है। इ.स. ११३ 有了我们都不同的第一个好性的,我已经是是 好,是 建酸铝 医胃性性病 电线性系统管 电电路线 क्षित्र केरत हुन्दि देण इन में रहण का में स्ट्रेस हैं के अब

### नैमिषारण्य, प्रयाग और गयाकी यात्रा तथा अगस्त्याश्रममें लोमशजीहारा अगस्त्य-लोपामुद्राकी कथा

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! वीर पाण्डव अपने सायियोंके सहित जहाँ-तहाँ वसते हुए नैमिपारण्य क्षेत्र-में पहुँचे । वहाँ गोमतीमे स्नान करके उन्होंने बहुत-सा धन और गौएँ दान कीं। फिर देवता, पितर और ब्राह्मणींको तृप्त कर उन्होंने कन्यातीर्थ, अश्वतीर्थ, गोतीर्थ, कालकोटि और विषप्रस्थ पर्वतपर निवास कर बाहुदा नदीमें स्नान किया । वहाँसे वे देवताओंकी यश्भूमि प्रयागमें पहुँचे । यहाँ सत्यनिष्ठ पाण्डवोंने गङ्गा-यमुनाके संगममें स्नान कर ब्राह्मणों-को बहुत-सा धन दिया। इसके पश्चात् वे प्रजापति ब्रह्माकी वेदीपर गये । यहाँ बहुत-से तपस्वी निवास करते थे । इस स्थानपर रहकर वीर पाण्डवोंने तपस्या की और फिर वे ब्राह्मणोंको वनके कन्द, मूल, फलोंसे तृप्त करते हुए गया पहुँचे। यहाँ गयशिर नामका पर्वत और वेंतके वनसे घिरी हुई अति रमणीक महानदी नामकी नदी है। वहाँपर ऋषिजन-सेवित पवित्र शिखरींवाला घरणीघर नामक पर्वत भी है। उस पर्वतपर ब्रह्मसर नामका वडा ही पवित्र तीर्थ है, जहाँ सनातन धर्मराज स्वयं निवास करते हैं । एक समय भगवान् अगस्त्य-जी भी यहाँ सूर्यपुत्र यमराजसे मिलने आये थे। पिनाकधारी श्रीमहादेवजीका भी इस तीर्थमें नित्य निवास है। इसके तट-पर अनेकों मुनिजन निवास करते हैं। इस देशके सहस्रों तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिरके पास आये। उन्होंने वेदोक्त विधिसे चातुर्मास्य यज्ञ कराया । वे विप्रप्रवर वेद-वेदाङ्कके पारगामी तया विद्या और तपमें बहुत बढे-चढे थे। उन्होंने सभा जोड़कर कुछ शास्त्रचर्चा भी चलायी।

उस सभामे शमठ नामके एक विद्वान् और सयमी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अमूर्तरयाके पुत्र राजर्षि गयका चरित सुनाया। वे बोले—'यहाँ महाराज गयने अनेकों पुण्य कर्मोंका अनुष्ठान किया है। उनके यश्चमें पक्वात्र और दक्षिणाकी वड़ी मरमार यी। अनके सैकड़ों-हजारों पर्वत लग गये थे। घीकी सैकड़ों नहरें और दहीकी नदियाँ सी बहने लगी थीं। उत्तमोत्तम व्यक्षनोंका ताँता लगा हुआ या। याचकोंको नित्यप्रति खुले हायों दान दिया जाता या। जिस प्रकार संसारमें वाल्के कण, आकाशके तारे और बरसते हुए मेघकी धाराओंको कोई नहीं गिन सकता उसी प्रकार गयके यश्चमें दी हुई दिक्षणा भी गिनी नहीं जा सकती। कुरुनन्दन युधिष्ठर!

राजर्षि गयके ऐसे ही अनेको यश इस सरावरके स्मीत हुए हैं।

इस प्रकार गयशिर क्षेत्रमें चातुर्मास्य यन कर, ब्राह्मणोजी बहुत-सी दक्षिणा दे कुन्तिनन्दन युधिष्टिर अगल्याभगमे आये। यहाँ उनसे लोमश ऋपिने कहा-''कुरुनन्दन। एक बार



भगवान् अगस्त्यने एक गहुमें अपने पितरों को उत्तरे गिर लटकते देखकर उनते पूछा, 'आपलोग रह प्रमाग नीचेंगे सिर किये क्यों लटके हुए हैं !' तब उन वेदवादी मुनिमेंने कहा, 'हम तुम्हारे ही पितृगण हैं और पुत्र होनेकी आमा लगाये इस गहुमें लटके हुए हैं। वेटा अगस्त्य ! यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाय तो इस नरक हमारा छुटकारा हो समना है और तुम्हें भी सद्गति मिल सकती है।' अगस्य दहे तेजस्वी और सत्यनिष्ठ ये। उन्होंने पितरोंसे करा, 'पितृगण ! आप निश्चिन्त रहिये, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा।'

''पितरोंको इस प्रकार ढाढन वंघा भगवान् अगल्पने विचार किया कि वंशपरम्पराका उच्छेद न हो, इसल्पि

The second of th

and the second of the second

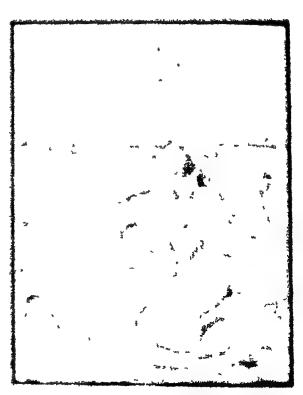

The state of the state of the first

पाकर राजा श्रुतर्वा मिन्त्रयोंके सहित उनकी अगवानीके लिये अपने राज्यकी सीमातक आया और उन्हें आदरपूर्वक नगरमें ले जाकर विधिवत् अर्घ्य अर्पण किया । फिर उसने हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयपूर्वक उनके आगमनका कारण पूछा। तब अगस्त्यजीने कहा, 'राजन् । मैं धनकी इच्छासे आपके पास आया हूं । अतः आपको जो धन दूसरोंको कष्ट पहुँचाये बिना मिला हो, उसीमेंसे यथाशक्ति दीजिये।'

अगस्त्यजीकी बात सुनकर राजाने अपना सारां आय-व्ययका हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमेंसे आप जो धन लेना उचित समझें, वही ले लें। अगस्त्यजीने देखा कि उस हिसाबमें आय-व्ययका लेखा बराबर या। इसलिये यह सोचकर कि इसमेंसे थोड़ा-सा भी धन लेनेसे प्राणियोंको दुःख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया।

फिर वे श्रुतर्वाको साथ लेकर ब्रध्नश्वके पास चले। ब्रध्नश्वने भी अपने राज्यकी सीमापर आकर उन दोनोंका विधिवत स्वागत किया, उन्हें घर ले जाकर अर्घ्य और पाद्य दिया तया उनकी आज्ञा पाकर वहाँ पधारनेका प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्यजीने कहा, 'राजन् ! इम दोनों आपके पास धन लेनेकी इच्छासे आये हैं, अतः तुम दूसरोंको पीड़ा न पहुँचाकर प्राप्त किये हुए धनमें हमें यथासम्भव भाग दो। अगस्त्य-जीकी बात सनकर राजाने उन्हें आय-व्ययका हिसाव दिखा दिया और कहा कि इसमें जो धन अधिक हो वह आप ले लीजिये । समदृष्टि अगस्त्यजीने आय-व्ययका लेखा वरावर देखकर विचार किया कि इसमेंसे कुछ भी छेनेसे प्राणियोंको दुःख ही होगा । इसिलये वहाँसे धन लेनेका सङ्कल्प छोड़कर वे तीनों पुरुकुत्सके पुत्र महान् धनवान् राजा त्रसद्दस्युके पास चले । इस्वाकुकुलभूषण महाराज त्रसद्दस्युने भी उसी प्रकार उनका स्वागत-सत्कार किया । वहाँ भी आय-व्ययका जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया।

तव उन सब राजाओंने आपसमें विचार करके कहा, 'मुनिवर ! इस समय संसारमें इत्वल नामका एक दैत्य बढ़ा धनवान् है । उसके सिवा हम सब लोग तो धनकी इच्छा रखनेवाले ही हैं ।' अतः वे सब मिलकर इत्वलके पास चले । इत्वलको जब माल्म हुआ कि महिषे अगस्त्य राजाओंको साथ लिये आ रहे हैं तो उसने अपने मिन्त्रयोंके सिहत राज्यकी सीमापर जाकर उनका सत्कार किया । फिर हाथ जोड़कर पूछा, 'आपलोगोंने इघर कैसे कृपा की है; कहिये, में आपकी क्या सेवा करूँ ?' तब अगस्त्यजीने हँसकर

'असुरराज ! इम आपको बड़ा सामर्घ्यान और धनक्रवेर समझते हैं। मेरे साथ जो राजालोग हैं ये तो विग्रेप धनी नहीं हैं और मुझे धनकी बड़ी आवश्यकता है। अन. दुनरीको कप्ट पहुँचाये विना जो न्याययुक्त घन आपको मिला हो, उन अपने धनका कुछ भाग ययाशक्ति हमें दीजिरे!' वह सुनकर इल्वलने मुनिवरको प्रणाम करके कहा, 'मुनियर ! यदि आप मैं जितना धन देना चाहता हूँ, मेरे उस मनोभाय-को बता दे तो मैं आपको धन दे दूँगा । अगस्यनी योले, 'असुरराज ! तुम प्रत्येक राजाको दस हजार गीएँ और इतनी ही सुवर्णमुद्राएँ देना चाहते हो तया मुझे इससे दूनी गीएँ और सुवर्णमुद्रा, एक सोनेका रथ और मनके नमान वेगवान् दो घोड़े देनेकी तुम्हारी इच्छा है। तुम पता लगाकर देखो, यह सामनेवाला रय सोनेका ही है। ' यह सुनकर उस देराने उन्हें बहुत-सा धन दिया । उस रथमें जुते हुए विराव और सुराव नामके घोड़े तुरंत ही सम्पूर्ण घन और गजाओंके सहित अगस्त्यजीको उनके आश्रमपर ले आपे । पित अगरत्यजीकी आज्ञा पाकर राजालीग अपने-अपने देशोंको चले गये और अगस्त्यजीने लोपामुद्राकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कीं। तव लोपासदाने कहा-'भगवन्! आपने मेरी धमल

कामनाएँ पूर्ण कर दीं, अव आप मेरे गर्मने एक

پرئے

ايخ.

व्यक्ति एक-एक योज एक-एक पृतपूर्ण गरमें रतामा दिया और प्रत्येक पहेकी रक्षा करनेके लिये एक एक थाणी निमुक्त कर दी। बहुत काल बीतनेपर भगमान् शहरकी प्रतामें उनमें अनुवित्त तेजनी गाट हजार पुण उत्पत्त हुए। वं बहे ही पोर प्रकृति के जीर मूर्य में मरनेपाठ येन वा आवाजने उहकर जातते थे। संस्थाने बहुत होने के मारण ने दे रण अंत के सहित सम्पूर्ण रोगोणा तिरस्कार विश्व नरते थे।

इस प्रकार प्रांत समय निता पानित वाल र माने अभिष्य यशकी दील ली। उनका की द्वा कुल मंद्र प्रश्नी पर विचरने रागा। रालके पुन उपकी सम्बद्धित निद्धा में। भूमता पूमता यह जा दीन ममुद्रके याम यहँ नार कि इन समय यहा भगहर जान पद्धा था। यशकी सार्व्य कही सामग्रीति उनकी नीकि वाल रहे थे, तो भी यह वर्ते पूर्वनेवर शहरप ही माना। जब यह हैं जो ले भी मालिय तो राजपुत्ति समसा कि उसे विकास धुम कि इ कि भी मालिय सामा समस्य पाम शावन भेमा दी कहा कि मही, जह की पर्वाणि। हमने समूद्र, जीव, मन, प्रीय नहीं, महा की पर्वाणि भी न उसते पुस्त साम हो है। पुत्रेकी महा बात मुन्न समानी पद्म साम हो है। पुत्रेकी महा बात मुन्न समानी पद्म मान हो है। पुत्रेकी महा बात मुन्न समानी पद्म मान हो है। पुत्रेकी महा बात

शिवाया पेरव आदेश वायर रवारपुच १४० व्यक्ति वर्षकी मेहिनी सीच बाने लगा अलाही एम शूर्वाली एक अलाह पूर्णीकी पर्या हुई देगा । अभे करे पत्र किर हो हिलाई दिया। तब वे सु अन्त तथा पूछेर इतिहासित परत विदेशी मीडने की । लोडने मोडने उन्हें बहर महार है कहा है हु विष्य भी भी दा दिसाधी न दिया । इमल एतन मंगेव होन ही यद गया और उन्होंने ईशन बेल्पी उने ४०१८ व मंद थाला । महा अन्दोने भाने पे देवी धूनाई देवा तथा अन्दे पाय ही उन्दे भारतिन नेजीयांत बहा मा बरीन भी दिखान दिये। पोदेको देखकर उन्दें धर्मन रामाञ्च हो। आयाः विन्त पालनव भगमान् गरियार में श्रीभंग भर रहे। और अवस्थ तिमसार मर्थे भी देवी हैं भी की किया महाने अहाने अहाने अहाने मिष्टिजीयों भी मोध है। आया । अन्होंने स्वीरी जातना ममरपुत्रीपर धापना तेज छोड़ा और जन मन्द्राजियोदी भाग गर दिया। उन्हें भग्नीभूत हुए देन देविने नात्व राज्य समरके पाग आये और उन्हें गाम समाचार गुना दिया।



सार दर्शनी न न सुणन्य धान शुनु दे १८४ ते । सामा पहणा ही प्रारंति विश्व दिया है अदार देश के नाम अप असमा ही भारत के प्रारंति कि एक दे अदार देश के नाम अप असमा ही मान के नाम कि करा कि कि कि कि कि कि नाम के नाम के नाम के नाम कि नाम कि कि कि कि कि कि कि नाम के नाम के नाम के नाम कि नाम के नाम क

सुधितिको पुरस् जायन देश की समाधिति केह सार्थे असी चैस्क कुला हुने न्या प्रकास है

वधट्कार और यज्ञ-यागादिके सहित सजीव सामश्रुतियाँ और धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत् मी दिखायी दिये। फिर भगवान् श्रीरामने वह वाण छोड़ा तो वड़ी-बड़ी रूपटोंके सहित स्खा वज्रपात होने रूगा; सारा भूमण्डरू धूरूवर्षा और मेघवर्षासे छा गया; पृथ्वी कॉपने रूगी तथा सर्वत्र मीपण आघात और भयद्भर शब्द होने रूगा। रामचन्द्रजीकी मुजाओंसे छूटे हुए उस वाणने परगुरामजीको भी व्याकुरू कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर रामजीके पास स्त्रेट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीरमें मानो प्राणींका सञ्चार हो गया और उन्होंने भगवान् विष्णुके अंश्रुरूप भगवान् श्रीरामको प्रणाम किया। फिर उनकी आशा पाकर वे महेन्द्र पर्वतपर चले गये और वहे श्रान्त एवं रूजित होकर वहाँ रहने रूगे। इस प्रकार एक वर्ष बीत जानेपर जव पितृगणने देखा कि परशुरामजी वड़े निस्तेज हो

रहे हैं, उनका सारा मट चूर-चूर हो गया है और वे अत्यन्त दुखी हैं तो उन्होंने उनसे कहा, 'वत्स ! तुमने साझान् विण्यु-के सामने जाकर जैसा वर्ताव किया, वह टीज नहीं या । वे तो तीनों लोकोंमें सर्वदा ही पूजनीय और माननीय है। अब दुम जाकर वधूसरकृता नामकी पवित्र नटीमें कान करो । सत्ययुगमें तुम्हारे प्रपितामह भगुने दीसोट नामक ती पंमें वड़ी तपस्या की थी । उसमें स्नान करनेसे तुम्हारा ग्रारीर पुनः तेजस्वी हो जायगा ।'

पितरोंके इस प्रकार कहनेसे परश्चरामजीने इन तीर्यमं कान किया और ऐसा करनेसे उन्हें पुनः अपना रोगा हुजा तेज प्राप्त हो गया। महाराज! परमपराक्रमी परश्चरामजीने इस प्रकार विष्णुभगवान्से अड़कर अपना तेज रो। दिया या। सो इस तीर्यमें स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया।

### वृत्रवध और अगस्त्यजीके समुद्रशोषणका वृत्तान्त

युधिष्ठिरने कहा—विप्रवर ! मैं महामित अगस्त्यजीके अद्भुत कर्मोंको विस्तारके सुनना चाहता हूँ ।

लोमराजी बोले-राजन् ! मैं परम तेजस्वी अगस्यजी-की अत्यन्त दिन्य, अद्भुत और अलैकिक कथा सुनाता हूँ; तुम सावधान होकर सुनो । सत्ययुगमें कालकेय नामके वहे भयङ्कर और रणवीर दैत्यगण ये । वे वृत्रासुरके अधीन रहकर नाना प्रकारके शस्त्रास्त्रसे सुसन्तित हो इन्द्रादि सभी देवताओं-पर आक्रमण करते रहते थे । तब सब देवताओंने मिलकर वृत्रासुरके वधका उद्योग आरम्भ किया । वे इन्द्रको आगे लेकर ब्रह्माजीके पास आये । ब्रह्माने यह देखकर उनसे कहा, 'देवताओ ! तुम जो काम करना चाहते हो, वह मुझसे छिपा नहीं है । मै तुम्हें वृत्रासुरके वधका उपाय बताता हूँ । भूलोकमें दधीच नामके एक बड़े उदारहृदय महर्षि है। व्रम सव लोग जाकर उनसे वर मॉगो । जब वे प्रसन होकर तुम्हें वर देनेको तैयार हो तो उन्हे ऐसा कहना कि मुनिवर ! तीनों लोकोंके हितके लिये आप हमें अपनी हड्डियॉ दे दीजिये। तत्र वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियाँ दे देंगे। उनकी हिंडुयोंसे तुम एक छः दॉतोंवाला बड़ा भयहर और सुदृढ वज्र वनाना । उस वज्रसे इन्द्र वृत्रासुरका वघ कर सकेगा । मैंने तुम्हें सव बातें बता दी हैं, अब जल्दी करो ।'

ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर उनकी आज्ञा छे सव देवता सरस्वतीके दूसरे तटपर दधीच ऋषिके आश्रममें आये। यह आश्रम अनेकों प्रकारके वृक्ष और लतादिचे नुगोमित या। वहाँ सूर्यके समान तेजस्वी महर्पि दधीचके दर्शन कर



उनके चरणोंमें प्रणाम किया और ब्रह्माजीके कपनानुसार उनसे वर-प्रदानके लिये प्रार्यना की । तद द्वीच ऋषिने

और इन्द्रकी रक्षा की जिये । इस समय संसारपर वड़ा भारी भय उपिखत है; पता नहीं, रातमें कौन आकर ब्राह्मणोंको मार डालता है । ब्राह्मणोंका नाश होनेसे तो प्रथ्वीका ही नाश हो जायगा और पृथ्वीके नष्ट होनेसे स्वर्ग भी नहीं वच सकेगा । जगत्पते ! अब तो कुपापूर्वक आपके रक्षा करनेसे ही इन लोकोंका संहार ठक सकता है ।

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान् विष्णुने कहा-'देवगण ! मैं इस प्रजाओंके क्षयका कारण पूरी तरह जानता

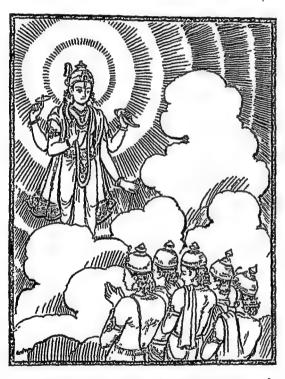

हूँ । कालकेय नामसे प्रसिद्ध एक दैत्योंका वड़ा विकट दल है। वे सब दैत्य वृत्रासुरका आश्रय लेकर सारे संसारको पीडित करते थे। दिनमें तो नाकों और ग्राहोंसे मरे हुए समुद्रमें छिपे रहते हैं, किन्तु रात्रिके समय संसारका उच्छेद करनेके लिये वाहर निकलकर ब्राह्मणोंका वध करते हैं। समुद्रमें रहनेके कारण तुम उन दैत्योंका दलन नहीं कर सकोगे, इसलिये पहले तुम्हें समुद्रको सुखानेका उपाय सोचना चाहिये। समुद्रको सुखानेमें अगस्त्यजीके सिवा और कोई समर्थ नहीं है और इसे सुखाये विना उन दैत्योंका परामव नहीं हो सकता। इसलिये तुम किसी प्रकार अगस्त्यजीको इस कामके लिये तैयार कर लो।

भगनान् विष्णुकी यह बात सुनकर देवगण ब्रह्मार्जारी आशासे अगस्त्य मुनिके आश्रममें आये । वहाँ उन्होंने देनम ि मित्रावरणके पुत्र परम तेजस्वी तमेमूर्ति महात्मा अगस्त्यजी शृष्टिषयोंसे घिरे हुए विराजमान हैं। देवता उनके निकट गये और सुनिके अलीकिक कर्मोंका बखान करते हुए उनकी हम प्रकार स्तुति करने लगे—'पूर्वकालमें जब इन्द्रपद पास्य राजा नहुषने लोकोंको सन्तप्त करना आरम्भ किया तो आपहीने उनका दुःख दूर किया या और उस समारके वण्टम हो देवलोकके ऐश्वर्यसे गिराया या । पर्वतराज विन्ह्याचल स्थंपर कुपित होकर एक साय बहुत ऊँचा हो गया या । इससे संसारमें अधिरा रहने लगा और प्रजा मृत्युसे पीटित होने लगी । उस समय आपकी बरण लेनेसे ही उसे शान्ति मिली थी । भगवन् । हम भी बहुत भयभीत हैं, अब आप ही हमारे आश्रय हैं । आप सबकी इच्लाएँ पूर्ण करनेवाले हैं, अतः हम भी दीन होकर आपसे वर मांगते हैं।'

युधिष्टिरने पूछा—मुनिवर ! मुद्रे यह बात विस्तारसे सुननेकी इच्छा है कि विन्ध्याचल क्रोधित होकर अक्सात् क्यों बढने लगा या !

लोमराजी बोले-सर्य उदय और अस होनेमें पर्यत-राज सुवर्णिगिरि सुमेवकी प्रदक्षिणा किया करते थे। यह देखकर विन्ध्याचलने कहा, 'स्पेदेव ! जिन्न प्रकार तुम सुमेद-के पास जाकर नित्यप्रति उसकी परिक्रमा करते हो, उसी प्रनार मेरी भी किया करो ।' इस्तर सूर्यने कहा, 'में जानी इच्छाते सुमेरकी प्रदक्षिणा नहीं करता, यक्ति जिन्होंने इस जगर्मी रचना की है, उन्होंने मेरे लिये यह मार्ग निर्दिष्ट कर दिया है।' है परन्तप ! सूर्यके इस प्रकार कहनेगर विनन्य लोधमें भर गया और सूर्य एवं चन्द्रमाना मार्ग रोक्नेके विचारछे अव-सात् बढ़ने लगा । तब सब देवता मिलकर पर्वतराज विन्दर्फे पास आये और अनेकों उपायोंसे उसे रोकने हमें। मिन्तु उसने उनकी एक भी न चुनी । फिर वे सन-के-सन धर्मातमझॉमें श्रेष्ठ, परमतपत्नी और अङ्गुतपराक्रमी अगस्त्यलीने पाउ गये और उन्हें अपना आनेका प्रयोजन छुनाया । वे गरने ल्यो, 'मगवन् ! क्षोधके वधीभृत हुआ यह पर्वतराज जिन्ह्याचन सर्व और चन्द्रमाके मार्ग तया नक्षणें गरियो रोक रहा है । दिजवर ! आपके दिवा और केर्र भी पुरप उन्हों

非本語

हेत्य टाज

iff itf

اا} من اأمن

₹ 6° 6° 7° |Sig \$ 7° 1

और ऋिपयोंसे कहने छगे, 'मैं संसारके हितके लिये समुद्रका पान करता हूं।' ऐसा कहकर उन्होंने वात-की-वातमें समुद्रको जलहीन कर दिया। तब देवतालोग प्रवल होकर अपने दिव्य शक्तोंसे कालकेयोंका संहार करने छगे। इस प्रकार गर्ज-गर्जकर प्रहार करते हुए देवताओंकी मारसे वे व्याकुल हो गये और उन्हें उनका वेग अस्हा हो गया। उनकी मार खाकर दो घड़ीतक तो कालकेयोंने भी मयद्भर सिंहनाद करते हुए घनघोर युद्ध किया। किन्तु वे पवित्रातमा मुनियोंके तपसे पहले ही दग्ध हो चुके थे, इसिंछये सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करनेपर भी वे देवताओंके हायसे नष्ट हो गये तथा जो किसी प्रकार उस संहारसे बचे, वे पृथ्वीको फोड़कर पातालमें चले गये।

इस प्रकार दानवींका ध्वंस हो जानेपर देवताओंने अनेकीं

प्रकारिं स्तुति करते हुए अगस्त्यजीं प्रार्थना नी कि अन आप पीये हुए जलको छोड़कर फिर समुद्रको भर दीजिने । इसपर अगस्त्यजी बोले, 'वह जल तो पच गया, अव समुद्रको भरनेके लिये तुम कोई और उपान सोनो ।' महर्मिनी इस बातसे देवताओंको वडा आश्चर्य हुआ और वे उदास हो गये । फिर उन्हें प्रणाम कर वे ब्रह्माजींके पास आने और हाथ जोड़कर उनसे समुद्रको भरनेकी प्रार्थना की । ब्रह्माजींने कहा, 'देवगण ! अव तुम इच्छानुसार अन्ने-अपने स्मानों ने जाओ । आजसे बहुत समय बाद राजा भगीरय अन्ने पुरस्ताओंके उद्धारका प्रयत्न करेगा, उससे समुद्र फिर जन्से भर जायगा ।' ब्रह्माजींकी वात सुनकर देवना अपने-अनने स्थानोंको चले गये और उस समयकी प्रतिक्षा करने लगे।

#### सगरपुत्रोंका नाश और गङ्गावतरण

युधिष्ठिरने पूछा—ब्रह्मन् ! समुद्रके भरनेमें भगीरथके पूर्वपुरुष किस प्रकार कारण हुए, भगीरथने उसे किस प्रकार भरा—यह प्रसङ्ग मैं विस्तारसे सुनना चाहता हूँ । स्टोमशाजी बोले—राजन् ! इस्वाकुवंशमें सगर नामके



एक राजा थे। वे बड़े ही रूपवान्, बलवान्, प्रतापी और

पराक्रमशील थे। उनकी वैदर्भी और शेव्या नामकी दो स्वियों शीं। उन्हें साथ लेकर वे कैलास पर्वतपर गये और दर्वे योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करनेपर उन्हें त्रिपुरनाशक जिनयन भगनान् शङ्करके दर्शन हुए। महाराज सगरने दोनों रानियोंके सित मगरान्के चरणोंमें प्रणाम किया और पुत्रकेलिये प्रार्थना दी।

तव श्रीमहादेवजीने प्रचन्न होकर राजा और रानियोंने कहा, 'राजन्! तुमने जिस मुहूर्तमें यर माँगा है, उसके प्रभावसे तम्हारी एक रानीसे तो अत्यन्त गर्वीले और शूर्गीर साठ हजार पुत्र होंगे, किन्तु वे सत्र एक साय दी नष्ट दो जायंगे; तथा दूसरी रानीसे वशको चलानेवाला देवल एक ही श्रुरवीर पुत्र होगा । ' ऐसा कहकर भगवान् रह वहीं अन्तर्धान हो गये और राजा सगर अत्यन्त प्रसन्न हो अपनी रानिपों के सहित घर छौट आये । फिर कमलनपनी वैदर्भी और धेन्याने गर्भ धारण किया और समय आनेपर वैदर्भी के गर्भंधे एउ त्वी उत्पन्न हुई तथा शैन्याने एक देवरूगे वालर उत्पन किया । राजाने उस तुँवीको फॅकवानेका विचार किया । रंडी समय गम्भीर स्वरंखे यह आकाशवाणी हुई कि 'राजन् | ऐसा साहस न करो। इस प्रकार पुत्रोंका परित्याग करना उचित नहीं है । इस त्वीके बीज निरालकर उन्हें ट्राट-सुरा गरम किये हुए घीसे मरे हुए घड़ोंमें पृथक्-पृथक् रख दो । एसपे तुम्हें साठ हजार पुत्र प्राप्त होंगे ।'

आकाशवाणी सुनक्र राजाने वैसा शं किया । उन्होंने

दूरीपर वैंधवाकर गुप्तन्तरोंने इस यातका पता रामनाया कि मुनिवर किस समा आध्यमे याहर चाँउ जाते हैं। कि विभाण्डक मुनिकी अनुपन्धितिके समा आभी पृथी भेड्याके सब बातें समझावर अप्राप्त के पास भेजा। उस ने प्याने आध्यमे जाकर उन गोनिए भनिएमार्के हवाँन विधे और उनसे कहा, 'मुनिकर! पर्टा सप ताली जानन्दमे हैं में आप भी नुसल्ये हैं में तथा भावता ने सम्प्राप्त तो भिन्ती तरह नए यहाँ है में!

अमृत्यन्द्राते कहा तभा वर्षत्के बन्ता महार रोजःपुडारे ममान प्रशासन प्रजेत होते हैं; प्रै अपनी बीटें गन्दनीय महानुमार समस्ता है। ये पहल्खा नहें कि शाहरो जा दूसा गर्था भाने धर्मंड धन्तव मुख्य के भी भेट वर्मेगा। देविके यह इस्त्रम्यन्तर्मेन द्वा हुआ मुख्य स सारम है; इस्ता लिख पहले । अस्तर स्था बन्ते हैं।

घेट्या योली - कारणसम्बद्ध १ केन् भाष्या इत ५<sup>१</sup>००



उम और यहाँने तीन योजनकी दूरीपर है। मेथ पेमा निषध है कि मैं फिर्मको प्रणाम गर्हा करने देता और न दिसीका दिया हुआ पाय ही रार्ध करना हूँ। मैं आपमा प्रणम्य नर्हा हूँ, बल्फि आप ही भेरे मन्य हैं।

त्राप्यत्रद्वह योखि—विभिन्दी, जॉन्दी, सम्पन्न, हेग्दी जीर विष्यंत्र जादि यदे हुए यस स्वरी दे; हमीने जार जानी भनिते अनुसार महात्र दें।

लोगदाओं बहुते हैं--गतन ! यम नेरम्पी सहपीने उन गर प तिने स्थापना उन्हें आने पताने भई गाहि, क्षांनीय और अभियान स्वांट्य प्रदार्थ दिये। इसरे क्यि मुम्मीन्यत्र माल्याँ, विधित्व भीत नामवीते यस्त्र तथा बद्रिया-महिला अन्तर भी दिले । एउटे पाइर प्यार त्यंत्र पाड़े पाइर क्षा और मेंगी विश्विम जनके नहीं रही मनी । इस प्रस्त कारी रागी रिक्यका भीता पुरस्त देख केला. साही साह जाही संबंध अधि। दिसंबई बार रज्या १८८५ में प्रदेश हर क्षाची और करता राजनाजी पात्र है। जन सराम, सम्बे प्राप्त यन देश एवं धुर्व केथेल भागानी कानामध्य विभागतः सुनि भागि । कार्नीतं देशा वि वास्त्रवाहे अस्त्रीते भारतमा सार्वित देश मन्त्रे दिन्दी थियो स्ट्रीय दिन्तिन हो रापा ने । वह अतावा देख देखन अप या रोपी है। बच्चा केंद्र में है। यहाँ हैं होते होते हा दावता व्यक्ति क्या, व्हार्य । त सम्बद्धा के जी देवी थिये दुष्टी महिल्ली होते. वर्षे हारी है, वर्षे भाव देश अधिकेली रिक्त ही चुने की है अपन तुल भीव दिनें की पात एकता नहीं नगा पर्योग नहें के स्थानगढ़ता है के कीन हैंग में हैं कि हिन्दरी हैं के किस के तो अपने कार्य कार्य कार्य का विकास

न्युक्स्प्रपुक्ती क्रम्प - रामार्थ । सर्ग अवसारि सम नक्षतिक पर कर्ष रूपने से विषये स्थिति रूपने प्रतास के प्रतास बुक्ते भाग १ १६ ३ ईन बहा बहे बहुत है विद्याप में १ वर्ष बहुत ही तप्रसन्द र मुद्देश समात ते बार्चन कीर अध्यक्त की दमी था। कर्मात्र कृष्यान असी सुस्रोधित की राजि को का लिए शा कि समानी लेकिन हैंग लूने में क्रिकाल के िर में स्टूबर में है। यो प्रदार सम्बे गाँकी गुवर्ण व जानुस्य कि कि संदे है। इसि के दे गाई हो इनक्षित में हैं हिम्मिर और बद्र ही ग्राप्त के र दिए एसर वेद जिल्ला मा पान वैतित पूर्व के अक्षुत्र के उत्था है के भी नक्ष हैं। इस्केरी ीत दह रहासकी मा त विभी हुई है। तुनी माद अगरे होते हारोदि के बनातक हुई के देशी तहे हैं पड़ा हुई थी। अलक्ष मुख भी बड़ा के विभान और छोनीय था। उसकी बारणीत मुनवर हारफी आ गरको तको तको ते की भी है। उसकी भी राज्ये में बली बही ही महि है भी र उसे रुजनैते के। द्वरपंत्र इव मी जुड़ती की । यह मुनिह्मार बेपा था। करना चाहते हैं तो तुरंत ही एक काम कीजिये—मेरे पुत्र असमञ्जसको अभी इस नगरसे बाहर निकाल दीजिये।' राजाके आज्ञानुसार मन्त्रियोंने तत्काल वैसा ही किया। इस प्रकार महात्मा सगरने पुरवासियोंके हितके लिये अपने पुत्रको निकाल दिया था।

सगरने अंग्रुमान्से कहा—'वेटा! तुम्हारे पिताको में नगरसे निकाल चुका हूँ, मेरे और सब पुत्र मस्स हो गये हैं और यशंका घोड़ा भी मिला नहीं है; इसिलये मेरे चित्तमें बड़ा खेद हो रहा है। तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूँढकर लाओ, जिससे मैं यशको पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सक्रें।' सगरकी बात सुनकर अंग्रुमान्को बड़ा दुःख हुआ और वह उसी स्थानपर आया, जहाँ पृथ्वी खोदी गयी थी। तथा उसी मार्गसे समुद्रमें प्रवेश किया। वहाँ उसने उस अश्व और महात्मा किया और जनकी सेवामें वहाँ आनेका प्रयोजन निवेदन किया! अग्रुमान्की बातें सुनकर महर्षि किएल बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, 'वत्स ! मैं तुम्हे वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो।' अग्रुमान्ने पहले बरमें यशीय अश्व माँगा और दूसरे वरसे अपने पितर्रोको



۱ چ.

1

ا ایج

15

أناج

7 5 }

पवित्र करनेकी प्रार्थेना की । तब महातेजस्वी ग्रुनिवर कपिलने स० अं० ३८

कहा, 'हे अनच ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो चर मागते हो वह में तुम्हे देता हूं । तुममें क्षमा, धर्म और मध्य विद्यमान हैं । तुमसे सगरका जोवन नफट होगा और तुम्होंने पिता भी पुत्रवान् गिने जायेंगे । तुम्हारे प्रभावसे ही रगरपुत्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे । तुम्हारा पीत्र मगीरय स्गरपुत्रों ना उत्पार करनेके लिये महादेवजीको प्रसन्न करके स्वर्ग होक्ने गताजीं ने लावेगा और यह यशीय अश्व तो तम प्रमन्नताने ले लाओ ।'

कपिलजीके इस प्रकार कहनेवर अञ्चमान् घोड़ा लेहर राजा सगरकी यज्ञशालामें आया और उसने उनके चरणोंने प्रणाम किया । राजा सगरने अञ्चमान्का निर धुँघा तथा यह जानकर कि घोड़ा यजगालामें आ गया है उन्होंने पुत्रीके मारे जानेका शोक त्याग दिया । उन्होंने अग्रमान्वा यहा आदर किया और अपना अधूरा यग पूरा कर दिया। इरके बाद बहुत दिनोंतक राजा छगरने अपनी प्रजाका पुत्रवत् पालन किया । अन्तमे अपने पौत्रार गज्यका भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिधारे । महात्मा अंग्रमान्ने भी अपने नितामहके समान ही आसमुद्र भूमण्डलका पालन किया । उनके दिरीय नामका धर्मात्मा पुत्र हुआ । उसे राज्य सापकर अगुमान् भी परलोकवासी हए । दिलीपको जब अउने पितृगणके विनागरी बात मालूम हुई तो उनके हृदयमे बड़ा मन्ताप हुआ। वे उनके उद्धारका उपाय सोचने लगे और गङ्गाजीको लानेके लिये भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया । परन्तु बहुत चेष्टा करनेपर भी वे सफल न हो सके । उनके परम ऐश्वर्यशाली और धर्मप्रगपन भगीरय नामका पुत्र हुआ । उसे राज्यनर अभिविक्त कर दिलीप वनमें चले गये और वहाँ कालवन तक्याके प्रभाव है स्वर्गवासी हो गये।

महाराज ! राजा भगीरय महान् धनु रंग, चरुवर्ती और महारायी थे । उनके दर्शनमात्रते सब लोगोंके मन और नयन शीतल हो जाते थे । उन्हें जब माल्म हुआ कि करितारीके कोपसे उनके पितृगण भसा हो गये थे और उन्हें न्दर्गलीक्षी भी प्राप्ति नहीं हुई तो वे बड़े दुखी हुए और अपना गय्य मन्त्रीको सौंपकर तपस्या करनेके लिये दिमालप्रस चले गये । वहाँ उन्होंने फल-मूल और जलका ही आहार करते हुए देवताओंके एक हजार वर्षतक घोर तपस्य की । एक हजार दिल्य वर्ष बीतनेपर महानदी गदाने उन्हें प्रत्यत दर्शन दिया और कहा, 'राजन्! तुम मुझसे क्या चाहते हो ! बनाओं, में तुम्हें क्या दूं ! तुम जो कहोगे, वहीं कर्मगी ।' गदाली-के इस प्रकार कहनेपर राजाने उनसे कहा, 'हं बरदायिनि !



लीगवाको उनका विभिन्त कुछन किया । उन्होंने देखा वि

मार्गिनेष्मं भि देशमात इत्तर महते हैं, तैरे हैं। यह उपहर पुत्र विकास है। साथ ही जन्मेंने शिला दे र मान जमनाणी आसी पुत्रस्त शाला है। यी देखा । पुत्रके अने में प्राप्त दौर में अधिने देखकर स्था शाला में देखकर उनका साथ क्षेत्र जान असा। दिन के दिस्सी माना क्षेत्रमादी चित्रस्त धराजाय ही, क्षेत्र मास उपने ने क्षिया। पुत्रके पदा के दुषक कुन्तेने जा के जना, किसा पुत्रके पुत्र प्राप्त है। प्राप्त के

स्वाप्तरहा ही है। लाई पानांका पाना कर दिन लाई है पान पाने भारि । जाना ही नव यात्रा पाने हैं कि भा दून भा नाल कर हो की ए । या नी सारी है। स्वका पाने हैं में ने कार पाने । है। पानां में नाक है कि स्वका पाने हैं लेना हुन भागान है है। समान देना है के नाम कि सारी माणा है पूर्व प्रका हाल कर है। भागान देना है के नाम एकी समाप है साम नाम के कि माणा है। सह प्रकार की है का माणा है साम नाम के नाम है। सह प्रकार की है है। साम पाने साम प्रमान ही है जो नी स्वाप्त कर है। के साम साम की है। साम साम प्रमान हो है जो नी समान के लाखें हैं। साम कुल मान की साम साम प्रमान हो है जो नी साम के लाखें हैं। नामी है हिरा मूल मी मिली समान

# परश्यमशीकी उत्पनि और उनके परितिका वर्तन

धैराम्पायनजी कहते हैं - जनमंत्र । उम मनेवरमें जान करने महाराज मुनिक्ष की एक्ट करने कियो होते होते हाए कमारा मंभी मीर्यम्पानीमें मोर् । दिन उन्होंने कर्ड गर्म पट्नाकर महार्थने महम्मानेन निर्मा कर्ड प्राच्या में निर्मार महार्थने महम्मानेन निर्माण करने महम्मानेन कर्ड कर्ड क्या । इस्ने वधार ने ने नहर्ड कियो विद्या मिलार अपने भाइपेक महित कर्ड हिलाने अपने । वहाँ मोमाणी करने मने मने प्राच्या कर्ड क्या क्या है । इस क्यानपर देव प्रजान आक्ष्य में क्या पर्माणी मही बहुनी है । इस क्यानपर देव प्रजान आक्ष्य में क्या मार्थ प्रमानकी स्था प्राच्या मार्थ प्रमानकी स्थानिक क्या प्रमानकी स्थानिक स्थान स्थान क्या प्रमानकी स्थानिक स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान प्रमान स्था प्रमानकी स्थान स्थान

इस के अननार भाष्यान पान्छवेनि द्री दार्गहत नेताली नदीमें उत्तरकर निमुन्ति क्या । उस समय सदाय सुविद्धि पहने लगे, ग्लेमदानी ! इस नदीमें आचमन बदने में तर्के प्रभावमें मानपी विप्रधान सुविद्धि एक हो गया हूँ । आपनी क्यांने सुक्त हो यो हैं। श्रीविद्धे, यह मुक्के पाल करते हुए पानप्रस्थी महात्माओंका शब्द सुनामी दे रहा है।

सब मेराता की बहार पहलत् है चुह है। सब कि विकास मुद्दे केन हक्या पेक्स हूनन स्तार्थ है हही है।

विश्वणायाण्यां केलि - इन्ते एमान् वन्याः वृत्याः वृत्याः विश्वणायाण्याः वृत्याः विश्वणायाः वृत्याः विश्वणायाः वृत्याः वृत्यः वृत्यः

# गङ्गावतरण



शिवजीने गङ्गाजीको अपने सिरपर घारण कर लिया ।

चले गये तो वतशील रेणुवा मान गरमेको गयी। जिन समय वह सान करके आश्मको सीट रही थी, उसने देयपंगमे राजा चित्रस्थवो जल्फीड़ा फरते देरमा। उस सम्मिता में राजा में जलविहार करते देरमा रेणुकाका नित्त नलायमान हो गया। इस सानमिक विकास होना, अनेता और परत होकर उसने आश्ममें प्रतेश किया। सहातेज्ञानी जनहीं मुनिने र न या जान ली और उसे अधीर एक नाहातेज्यो जनहीं मुनिने र न या चान ली और उसे अधीर एक नाहातेज्यो ज्या हुई देखकर यहुत विकास। इतोतीमें उनहें देख प्रतास भीर किर सुपेण, यसु और विशास भी भा मही। मृतिने कम्मा जन स्थीर हुई में से सुपेण, यसु और विशास भी भा मही। मृतिने कम्मा जन स्थीर हुई में से सुपेण, यसु और विशास में से सुपेण, प्रतिने कम्मा जन स्थीर सुपेण, यसु भीर कि इस अस्ता मोंचे प्रतास हो से सुपेण सुपेण से सुपेण से सुपेण से सुपेण से सुपेण सुपेण से सुपेण से सुपेण सुपेण सुपेण से सुपेण सुपेण



उनकी विनारमण्डिनष्ट हो गयी भीत ने मुन एन विन्योंने समान जह बुद्धि हो गये। एन सभी बीठ शनु होने निर्देश संदार फरनेवार परद्यामधी भाषे। उनसे रजा कर्मा अवद्येष्ठ सनिने यहा, विद्या ! अस्ती इस वार्कित महत्त्वी आते होती मार दार भीर इसी लिंग मनमे विनी प्रनारना रोद न बर । यह सुनार परद्यामन पर्ता हैन्दर अनी श्रव आजी माराका मनक बार शास्त्रा ।

राजन् । इससे जैमदिवका की गरीमा द्याना है। एस

और उन्होंने प्रमन्न हेकर बहा, भिरा दिसमें मेर बहनेंगे पर काम किया है, जिने बरना बहा ही बहिन है; इस्तिये तुम्हारी भी की कामनाये हैं। में मार्थ माँग मी 17 मन उन्होंने बहा— विभाजी दिसी माता और हो जाने, जाने मेरहाम मार्थ लाने ही बात बाद न रहे। उनके मान्य पावा नाम हो जाव, नेम जाने भारे मान्य ही स्थे, पुत्रों मेरा सामन्य बरोनाया वेरों न ही और में बर्ग अपनु पाया वम् । वाम हानी सामन्ति सामन्ति मेरिया वासने हास उनकी स्वी वामनाहि दुर्ग वर्ग दा।

सब बार की साथ पाने साथ पून बाहर रावे तूल से, पूर्ण साथ पाएं पर्युत देशका रामा कार्यपीय पून रही एक प्राप्त प्राप्त साथ कार्यपीय प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त साथ कार्यपीय प्राप्त प



हुए और कार्ति धरीन्त हुए रहरान्त्रीह यक अधे र

कौशिकी है। इसके तटपर यह विश्वामित्रजीका रमणीक आश्रम दिखायी दे रहा है। यहीं महात्मा नाश्यप (विभाण्डक) का आश्रम है। इसे पुण्याश्रम कहते हैं। महिंप विभाण्डक पुत्र ऋष्यश्रुद्ध बड़े ही तपस्ती और सयतेन्द्रिय थे। एक बार अनावृष्टि होनेपर उन्होंने अपने तपके प्रभावसे वर्षा कर दी थी। वे परम तेजस्ती और समर्थ विभाण्डककुमार मृगीसे उत्पन्न हुए थे।

युधिप्रिरने पूछा—भगवन् । मनुष्यका पश्चजातिके साथ योनिसंसर्ग होना तो शास्त्र और लोक दोनोंकी ही दृष्टिमें विरुद्ध है, फिर परमतपस्वी काश्यपनन्दन ऋष्यशृङ्गने मृगीके उदरसे कैसे जन्म लिया १ तथा अनावृष्टि होनेपर उस बालकके भयसे वृत्रासुरका वध करनेवाले इन्द्रने कैसे वर्षा की १

लोमराजी वोले—राजन् ! ब्रहार्षि विभाण्डक यहे ही साधुस्वभाव और प्रजापितके समान तेजस्वी थे । उनका वीर्य अमोघ या और तपस्याके कारण अन्तःकरण शुद्ध हो गया या । एक बार वे एक सरोवरपर स्नान करने गये । वहाँ उर्वशी अपसराको देखकर जलमें ही उनका वीर्य स्वलित हो गया । इतनेहीमें वहाँ एक प्यासी मृगी आयी और वह जलके साथ उस वीर्यको भी पी गयी । इससे उसको गर्भ रह

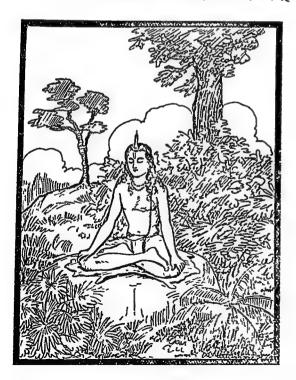

गया । वास्तवमें यह एक देवकन्या थो । किसी कारणसे

ब्रह्माजीने इसे आप देते हुए कहा या कि 'न् मृत नानिमें नः म लेकर एक मुनिपुत्रको उत्पन्न करेगी. तब शापने हुट नापारि।' विधिका विधान अटल है, दमीने महामुनि ह्मुप्यश्ट्रम उस मृगीके पुत्र हुए। वे बड़े तमीनिष्ठ थे और नांद्रा बनमें शि रहा करते थे। उनके लिखर एक मींग पा, इसीने वे ऋष्यश्वक नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने विताके निमा किसी और मनुष्यको नहीं देखा या, इसीन्दे उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्यमें स्थित रहता था।

इसी समय अंगदेशमें महाराज दशरयरे भित्र राजा लोमपाद राज्य करते थे। इसने ऐसा सुना या हि उन्होंने किसी ब्राह्मणको कोई चीज देनेकी प्रतिमा वरके पीटे उने निराश कर दिया या। इसलिये ब्राह्मणीने उनरी त्यान दिया । इससे उनके राज्यमें वर्षा होनी यह हो गरी दीह प्रजामें हाहाकार मच गया । तय उन्होंने तयन्वी और मनन्वी ब्राह्मणोंसे पूछा, भूदेवो । अब वर्षा कंसे हो, एटना केर्ट उपाय बताइये ।' वे सब अपना-अपना मत प्रकट करने त्यो । तव उनमेंसे एक मुनिश्रेष्टने कहा, 'राजन ! ब्राणण आयर कुपित हैं, इसका आप प्रायश्चित्त कीजिये । ऋष्यशृङ्ग नामर एक मुनिकुमार हैं। वे वनमें ही रहते हैं और वहे ही हाए एवं सरल हैं। स्त्रीजातिका तो उन्हें कोई पता ही नरी रे। उन्हें आप अपने देशमें बुला लीजिये। वे यदि यहाँ आ गये तो तुरंत ही वर्षा होने लगेगी-1' यह मुनकर राज लोमपादने ब्राह्मणोंके पास जाकर अपने अपराधना प्रायधित कराया। उनके प्रसन्न होनेपर उन्होंने अपने मन्त्रियों हो बुलाकर ऋष्यशृङ्कको लानेके विषयमें परामर्श किया । उन्ने सलाह करके उन्होंने अपने राज्यकी प्रधान-प्रधान वेदवानीयी बुलाया और उनसे कहा, 'सुन्दरियो ! तुम किमी प्रकार मोहित करके और अपनेमें विश्वास उत्पन्न करके मुनिनुमार भ्राष्यशृङ्कको मेरे राज्यमें ले आओ। तर उनमेंने एक वृद्धा वेश्याने कहा, 'राजन् ! मैं तरोधन ऋष्यश्चारी जाने ग प्रयत्न तो करूँगी, परन्तु मुझे जिन-जिन भोगसामी बोर्डा आवश्यकता है उन सबको दिलानेकी आर हुए। रहें ।

तव राजाका आदेश पाकर उन हुद्धाने अपनी एदिने अनुसार नौकाके भीतर एक आश्रम तैयार कराया । उन आश्रमको अनेक प्रकारके फल और फूर्लोबाले बनावटी पूर्वोंने सजाया गया, जिनपर तरह-तरहकी झाड़ियाँ और रालाएँ छायी हुई याँ । वह नौकाश्रम बड़ा ही रमानि और मनरो छमानेवाला था। उसे विभाग्डक मुनिके आध्यमने योही

#### प्रभासक्षेत्रमें पाण्डवेंसि बादवेंकी मेंट

वैद्यस्पायनजी योले -गान् ! महाराज मुनियर समहतदके गर गीयों हे दर्शन करते आगे बटने एये । रे एर प्रकारके गदाचारका पाटन करते थे । उन्होंन भारपोर्ट गरिय मधी तीर्योमे म्हान िया । दिस्यं क्रम्यः मधुःमानिनी प्रशासा नदीस पहुँचे । यहाँ स्नान भीर तर्पण कर उन्होंने क्षेत्र लाहाणोरी पन यान विया । इसके पश्चार ने मोदादरी नदीवर आगे । उसमें कानादि वर्क निष्मा है। उन्होंन द्वविद् देशमें मनुद्रवीरकों परमाधित असरकारि चेट सारीतीर्थिह दर्शन किये । पिर के दार्शन की रने पहुँ ने । उत्त समुद्रोत पुरा प्रायोगी पार नवन में एन अभिन्न यान व्यापा मही उन्होंने पद्यांतिक्षेत्रे शेष पत्यमार्थं के बेटी है है है। इसरे आसापन जने हे राजधी करी थे और पूर्ण का अस इसे प्राचीय सल्यो थे। इसके प्रकार प्राचीने यम, संस्कृत अभिनीपुरायः आहि के प्रतियः हेन्यः विष्णुः स्रीति के विष् मान्द्रमातुः मुर्देतुः पारमा, सारमार १५ ४५% । राष्ट्रा ५ ४०%-महिन प्रदेश महापारित किंद्र और अवसम्ब देशकारीक परंज पविच और सर्वेष्ट स्टिन्स दर्जी है है। उन मीतीरी पर व्यव्से प्राप्त कर प्रतिह स्थाता है कि भी है विद्यान भावती है बहुमून स्वर्धित होने हैं है है है है है धेरने लीड आहे। परीत ने नाइ तरे मार्ट कर उन्हरेंग मति नीमीने गोद केर दिन प्रश्तिकात धाँक्ट कालग्रही आदे। पर्ने कल जेंग्र करेंग्री, धने दर्गने देवण है। निर्मितिक किया । दिन बार्ट १५७ के के राज्य के राज्य के राज्य मासु मी भाषाय वारी मुख्य समा क्षेत्र श्रीत साधना सामा करा करा ।

ह्मी मन्य भग एक शहर दोष वास्तारी मुन्यान महामात सुनिविध प्रनामाने नो उम्र र एए कर कह है, के वे जाने परिवास मित्र प्रमाण प्रमाने पाम नाथे। उन्होंने देखा कि पाय प्रमान पाम नाथे। उन्होंने देखा कि पाय प्रमान प्रतीप होंदर्श ना महान हुआ नो महा हुए है गया प्रशासक प्रतीप होंदर्श ना महान हुआ नो के हि । यह देखार में वि अव कि एक के ने भी उनके महाना प्रविधित नुआवार हुआ नोम मेंह के ने भी उनके प्रमान प्रविधित नी पदा था। उन्होंने वामान हुआ प्रविधित के माम्य, मान्यक भीना हुआ के महाना मान्यक भीना हुआ के महाना मान्यक मान्यक के प्रमान के कि प्रविधित के प्रमान मान्यक मान्यक मान्यक मान्यक के प्रमान मान्यक मान्

नद्नन्तर यस्टैयजीन कमस्तरमन भगपान श्रीहरूक रेनक्का-१भीडण्ड देगो, पर्मग्रहम्य माहित्र भागत हर्य महीत्र रहेते हैं और साह तथाबीत हारित स्वार्ग स्वरहत्त्रे क्य क्षेत्र रहे ते तथा यणामा इत्ते हर व्यक्ति इस्पन क्र



नार होते प्रधानिक क्षेत्र प्रधान के जान प्रधान के प्रधा

मानो कोई देवपुत्र ही या। उसे देखकर मेरे मनमें उसके प्रति बहुत ही प्रीति और आसिक हो गयी है। उसने मुझे नये-नये फल दिये थे। मैंने अवतक जो-जो फल खाये हैं, उनमेंसे किसीमें भी बैसा रस नहीं मिला। उनमें न तो बैसे छिलके ही हैं और न उनके समान गूदा ही है। उस रूपवान् मुनिकुमारने मुझे बड़ा ही स्वादिए जल पीनेको दिया था। उसे पीते ही मुझे बड़े आनन्दका अनुभव हुआ और पृथ्वी घूमती-सी दिखायी देने लगी। वे जो बड़े ही विचित्र और मुगनिधत पुष्प पड़े हुए हैं, उसके वर्कोंमें गुँथे हुए थे। इन्हें विखेरकर वह तपसे देदीप्यमान मुनिकुमार अपने आश्रमको चला गया है। उसके जाते ही मैं अचेत-सा हो गया हूं और मेरे शरीरमें दाह-सा होता है। मैं चाहता हूं, जल्दी-से-जल्दी उसके पास पहुंचूं और उसे यहाँ लाकर सदा अपने साय रक्ख़ें।

विभाण्डक बोले-्बेटा ! ये तो राक्षस हैं । ये ऐसे ही विचित्र और दर्शनीय रूपसे हूमते रहते हैं । ये वड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुन्दर-सुन्दर रूप धारण करके सर्वदा तपस्यामें विष्न डालनेका विचार करते रहते हैं । जिस जितेन्द्रिय मुनिको उत्तम लोकोंमें जानेकी इच्छा हो, उसे इनका साथ नहीं करना चाहिये । ये बड़े पापी होते हैं और तपस्वियों-को विष्न पहुँचाकर ही प्रसन्न होते हैं । तपस्वीको तो उनकी ओर आँख उठाकर देखना भी नहीं चाहिये । वेटा । तुम जिन स्वादिष्ट पेय पदार्थोंकी बात कहते हो, उन्हें तो दुष्ट लोग पीते हैं और वे ही ऐसी रंग-विरंगी सुगन्धित मालाएँ पहनते हैं । ये चीजें मुनियोंके लिये नहीं वतायी गयी हैं ।

धे राक्षस हैं' ऐसा कहकर विभाण्डक मुनिने अपने पुत्रको रोक दिया और स्वयं उस वेश्याको हूँ दुने लगे। जब तीन दिनतक उसका कोई पता न लगा तो आश्रममें लौट आये। इसके पश्चात् जब श्रौत विधिके अनुसार विभाण्डक मुनि फिर फल लेनेके लिये गये तो वह वेश्या ऋष्यशृङ्कको फँसानेके लिये फिर आयी। उसे देखते ही ऋष्यशृङ्कको फँसानेके लिये फिर आयी। उसे देखते ही ऋष्यशृङ्क बड़े हिर्तित हुए और हड़बड़ाकर उसके पास दौड़ आये तथा उससे बोले, 'देखो, पिताजीके यहाँ आनेसे पहले ही हम नुम्हारे आश्रमको चलेंगे।' हे राजन्! इस युक्तिसे विभाण्डक मुनिके एकमात्र पुत्र ऋष्यशृङ्कको उन मॉ-वेटीने नावपर चढा लिया और उसे खोलकर वे तरह-तरहके उपायों से उन्हें आनन्दित करती अङ्गराज लोमपादके पास ले आयीं। अङ्गराज उन्हें

अपने अन्तः पुरमे है गये । इतनेहीम उन्होंने देशा कि गहा वृष्टि होने लगी और मत्र और जल-ही-इन्ह हैं। एया । इस प्रकार अपनी मनःश्वामना पूर्ण होनेवर गड़ा होस्वाउने उन्हें अपनी क्रमा शान्ता विवाह ही।

इघर जब विभाण्डक मुनि फल फूल लेका आश्वममें लीने तो बहुत हॅटनेपर भी उन्हें अपना पुत्र कियारी न किया। इससे उन्हें बड़ा ही कोघ हुआ और ऐसी जानता हुई वि यह सारा पड्यन्त्र अद्गराजका ही रचा हुआ है। अन् के अद्गाधिपतिको उनके नगर और राष्ट्रके रहित अन्म पत्र डाल्नेके विचारसे चन्पापुरीकी और चले। मार्गमें चलते चलते जब वे यक गये और उन्हें भूग सताने तभी ले के ग्वालियोंके सम्पत्तिगाली घोषोंमें आये। ग्वालोंने उन्होंने राजाओंके समान बड़ा आदर-सस्कार किया और घटा उन्होंने



एक रात विश्राम किया । जब गोरोंने उनरी अपन्न आवभगत की तो उन्होंने पृद्या, 'क्यों भाई ! तुम कियां सेवक हो ?' तब वे मभी ग्वालिये दोले, 'यह गर अपने पुत्रकी ही सम्पत्ति है ।' इस प्रकार देश-देशमें मन्तार पानेमें और ऐसे ही मधुर वाक्य सुननेसे उनका उन्न की शान्त है गया और वे प्रतन्न चित्रसे असराजने पान पहुँचे । नरभेष्ट बालकोंको द्धदयसे लगाया। इसके पश्चात् वे अपने-अपने घरोंको चले गये तथा पाण्डवोंने तीर्धयात्राके लिये प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीकृष्णको विदाकर धर्मराज सुधिष्ठिर अपने भार्ट, अनुचर और लोमगजीके सहित परमपवित्र पयोणी नदीपर पहुँचे । इस नदीके तीरपर अमूर्त्तरयाके पुत्र राजा गयने सात अस्यमेध यश करके इन्द्रको तृत किया था ।

## राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन

वैश्वामपायनजी कहते हैं—राजन् ! पयोणीमें स्नान कर महाराज युधिष्ठिर वैदूर्य पर्वत और नर्मदा नदीकी ओर गये । वहाँ भगवान् लोमशने समस्त तीर्य और देवस्थानोंका परिचय दिया । तब भाइयोंके सहित धर्मराज अपने सुभीते और उत्साहके अनुसार उन मभी तीयोंमें गये और वहाँ हजारों ब्राह्मणोंको धन दान किया ।

फिर लोमरा मुनिने एक स्थानकी ओर गंकेत कर-के कहा—राजन् ! यह महाराज धर्यातिका यमस्यान है, यहाँ कोशिक मुनिने अध्यिनीकुमारोंके सहित न्यम ही संगम्यान किया या । इसी स्थानपर महान् तपन्यी न्ययन मुनि इन्द्र-पर कुपित हुए थे और उन्होंने उसे म्हाम्भित कर दिया या तथा यहीं उन्हें पत्नीरूपसे राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी।

युचिष्ठिरने पूछा—महातरस्वी न्यवनको कोध क्यों हुआ ! उन्होंने रन्द्रको साब्ध क्यों किया ! तथा अध्विनी कुमारोंको उन्होंने सोमयानका अधिकारी फैने बनाया ! भगवन् ! कृया करके यह साग मृत्तान्त मुझे मुनाइये ।

लोमराजी चोले-महर्षि भृगुका न्यवन नामक एक वड़ा ही तेजस्वी पुत्र या । वए एम सरीयरके राटपर रापसा करने लगा । राजन् ! यह मुनिकुमार बहुत समयतक कुक्ष है समान निश्चल रहकर एक ही स्थानपर वीरागन्धे वैठा वहा । धीरे-धीरे अधिक समय बीतनेपर उसका धरीर राण और लताओंसे दक गया । उसरर चींटियोंने अष्टा जमा िया । ऋषि बॉबीके रूपमें दिखायी देने छगे। वे चारों ओरगे केवल मिट्टीका पिण्ट जान पड़ते थे। इस प्रकार बहुत साल व्यतीत होनेके बाद एक दिन राजा शर्याति इन सरोवरपर की छा करनेके लिये आया । उसकी चार सहस्र सुन्दरी रानियाँ और एक सुन्दर भुकुटियोवाली कन्या थी। उसका नाम सुकत्या या.। वह दिव्य आभूपणींसे विभूपित कन्या अपनी महेलियोंके साय विचरती उस च्यवनजीकी वाँचीके पास पहुँच गयी। उसने उस वाँवीके छिद्रमेंसे च्यवनजीकी चमकती हुई ऑस्ट्री-को देखा । इससे उसे वड़ा कुत्हल हुआ । फिर बुदि भ्रमित हो जानेसे उपने उन्हें काँटेरे छेद दिया । इस प्रकार आँखें फूट जानेसे न्यवन मुनिको बड़ा कोच हुआ और उन्होंने



शर्मािशी रेनाके मल-मूल यद यन दिये। मा-मूल एक जानेशे रेनाको यहा कथ हुआ। यह दशा देराहर राजाने पूछा, 'यहाँ निरन्तर सम्यामें निरत गयोष्ट्रद्ध महान्मा न्यान रहते हैं। वे स्वभावने यहे कोशी हैं। उनका जानकर अथवा विना जाने किमने अपकार किया है। विमने भी ऐसा हुआ हो, यह विना निजम्ब किये तुरंत दला दे।

जब सुकत्याको ये सब बातं मान्य हुई तो उसने कहा।
'में घ्यती घ्यती एक बॉवीके पास गयी थी। उसमें मुझे एक
चमकता हुआ जीव दिखायी दिया। वह जुमन्या जान
पड़ता या। उसे मैने बील दिया।' यह सुनकर शर्याति
तुरंत ही बॉवीके पास गया। वहाँ उसे त्रोष्टद और पर्योष्टद
च्ययन सुनि दिखायी दिये। उसने उनसे हाय जोड़कर
सेनाको होश मुक्त करनेकी प्रार्थना को और कहा कि 'भगवन्!

पर कल चतुर्दशी होगी । तब आप भी उनका दर्शन करेंगे।'

युधिष्ठिरते पूछा—आप जमदिमनन्दन महावली परश्चरामजीके सेवक हैं। उन्होंने पहले जो-जो कृत्य किये हैं, वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। अतः जिस प्रकार और जिस निमित्तसे उन्होंने युद्धमें क्षत्रियोंको परास्त किया था, वह सब आप सुझे सुनाइये।

अकृतव्रणने कहा —राजन् ! मैं भृगुवंशमें उत्पन्न हुए जमदिमनन्दन देवतुल्य भगवान् परश्चरामजीका चिरत्र सुनाता हूँ । यह आख्यान बड़ा ही सुन्दर और महान् है । उन्होंने हैहयक्शमें उत्पन्न हुए जिस कार्तवीयं अर्जुनका वध किया था, उसके एक हजार भुजाएँ यीं । श्रीदत्तात्रेयजीकी कृपासे उसे एक सोनेका विमान मिला या तथा पृथ्वीके सभी प्राणियोंपर उमका प्रभुत्व या । उसके रथकी गतिको कोई भी रोक नहीं सकता था । उस रथ और वरके प्रभावसे वह वीर देवता, यक्ष और ऋषि—सभीको कुचले डालता था । इस प्रकार उसके द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे ।

इसी समय कान्यकुञ्ज (कन्नीज) नामक नगरमें गाधि नामका एक वलवान् राजा राज्य करता था। वह ननमें जाकर रहने लगा। वहाँ उसके एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो

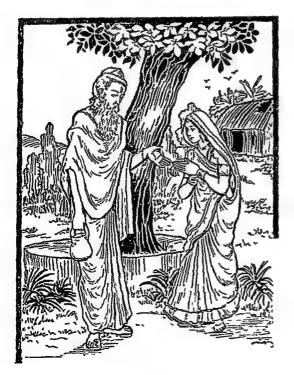

अप्सराके समान सुन्दरी यी। उसका नाम या सत्यवती।

उसके लिये भगुनन्दन श्रृचीकने राजाके पान लाक याना की । राजा गाधिने श्रृचीक मुनिके साथ गन्यवनीका न्यार कर दिया । विवाहकार्य सम्पत्त हो जानेकर भगुजी आने और अपने पुत्रको सपत्तीक देखकर यहे प्रम्य हुए । तक उन्होंने पुत्रकथूरे कहा, 'सोभाग्यवती वधू ! तुम वर मॉनों, नुस्ति जो इच्छा होगी यही मं दूँगा ।' उसने अपने गगुजीके' प्रम्य देखकर अपने और अपनी माताके लिये पुत्रकी याना जी । तब भगुजीने कहा, 'तुम और तुम्हारी माना श्रृतुष्मान बचने में पश्चात् पुत्रोत्पत्तिकी सामनासे अलग-अन्य कृषों ना आनियम करना । वह पीपलका आलियन करें और तुम गूनरम करना । इसके सिया मैंने सारे नसारमें धूमकर तुम्हों करने करना । इसके सिया मैंने सारे नसारमें धूमकर तुम्हों करने हैं , इन्हें तुम सावधानीसे सा लेना ।' ऐसा बर्क्स मुनि अन्तर्भन हो गये । किन्तु उन मॉन्बेटीने वह भक्षण करने और मुसंग्रं आलिखन करनेमें उलट-फेर कर दिया ।

बहुत दिन बीतनेपर भगवान् भगु फिर लीटे और उन्होंने दिख्य दृष्टि सब बात जान ली। तब उन्होंने अपनी पुत्रवधू सत्यवतीसे कहा, 'बेटी! चह और मुझांमें उत्तर पंर करके तेरी माताने तुद्दें भोला दिया है। तूने जो चर पाया है और जिस श्रुक्ता आल्पित्तन किया है, उनके प्रभारते तेरा पुत्र बाह्यण दोनेपर भी क्षत्रियों के भे आचरणवाना है। तया तेरी माताका पुत्र क्षत्रिय होकर भी बाह्यणोंने आचरवाला, बहा तेजस्वी और सत्पुरुपोंके मार्गका अनुनरण व्यन्तेवाला होगा।' तब उसने बार-बार प्रापंना करके अपने समुखांकों प्रस्त किया।' तब उसने बार-बार प्रापंना करके अपने समुखांकों प्रस्त किया। यहां की पीत्र ऐसे स्वभाववाला हो जाय। भगु भेन क्षत्रका, ऐसा ही हो' यह कहकर अपनी पुत्रवभूका अनिनन्दन किया। यथासमय उसके गर्भसे जमदिम मुनिका जन्म हुआ। वे बहे ही तेजस्वी और प्रतारी थे।

महातपस्ती जमदिमिने वेदाध्ययन आरम्भ दिया और नियमानुसार स्वाध्याय करनेसे सभी वेदींनो उण्डाम दर लिया। फिर उन्होंने राजा प्रसेनिजित्के पान जान्य उनरी पुत्री रेणुकाके लिये याचना की और राजाने उनरे अपनी देशी विवाह दी। रेणुकाका आचरण स्व प्रचार अपने पितदेपरे अनुकूल या। उनके नाय आश्ममें रहकर वे तपना उपने लगे। उनके कमशः चार पुत्र हुए। रहके दाद पण्डारामतीणा प्रादुर्माव हुआ, ये पॉचवें थे। माह्योंमें छोटे रोनेपर भी व गुणोंमें सबसे बद्दे-चदे थे। एक दिन कर स्व पुत्र पान देने के निये उसीमें भृगुनन्दन महर्षि च्यवनने राजाके यशानुष्ठानका आयोजन किया। इस यशमें जो नयी वातें हुई, उन्हें सुनिये। जिस समय च्यवन मुनिने अश्विनीकुमारोंको यशका भाग दिया, तब इन्द्रने उन्हें रोकते हुए कहा, 'मेरे विचारसे टोनों ही अश्विनीकुमार यशभाग छेनेके अधिकारी नहीं हैं।' च्यवनने कहा, 'ये दोनों कुमार बड़े ही उल्लाही, उदारहृद्य, रूपवान् और धनवान् हैं। भला, तुम्हारे या दूमरे देवताओं के सामने इनका सोमपानमें अधिकार क्यों नहीं है ?' रन्द्रने कहा, 'ये चिकित्साकार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण कर मृत्युलोकमे भी विचरते रहते हैं। इन्हें गोमपानका अधिकार कैसे हो सकता है ?'

जब च्यवन ऋपिने देरा कि टेवराज वार-वार उसी वातपर जोर दे रहे हैं तो उन्होंने उनकी उपेना कर अभिनी-



कुमारीको देनेके लिये उत्तम मोमरम लिया। उन्हें एम प्रकार

आग्रहपूर्वक सोम लेते देखकर इन्द्रने कहा, 'यदि तुम इमारे लिये तैयार हुए मोमरमको इन प्रकार अश्विनीकुमारोंके लिये स्वयं प्रत्य करोगे तो में तुमार अपना भयद्वर बज छोड़ दूँगा ।' ऐसा कहनेपर भी व्यवन मुनिने मुसकराते हए अधिनीकुमारोंके लिये सोम ले लिया । तब तो इन्द्र उनगर अपना भयद्वर बज छोड़नेके लिये उत्यन हुए । वे जैसे ही प्रहार बरने लगे कि न्यवनने उनकी मुजाको मामित कर दिया । और आने तरोवरसे अग्रिक्तण्डमेंने 'मद' नामक एक अलन्त भयद्भर राधसको उत्पन्न किया, जो अपनी भीयन गर्जनारे निभुवनको त्रम करना हुआ इन्डको निगल जानेके लिये उनकी ओर दीदा । इनने इन्ट्रको यही ही व्यया हुई और उन्होंने पुनार-पुकारकर कहा, भारके अधिनीतुमार मोमनानके अधिकारी एक । अब आप भेरे क्यार क्या करें, आप जैमा चार्रिंगे यही होगा ।' इन्ट्रने जप धेरा कहा तब भूगनन्दन महात्मा न्ययनका कीय ज्ञाना है। गया और उन्होंने इन्द्रको उमी मामप उम दःगमे मुक्त गर दिया। गान्। यह शिलमिलाता हुआ दिजलेतुष्ट नामका गरीक उन्हीं न्यवन मुनिरा है। युग अपने भाइनींग्रित इस समाप्तमें देवता और निर्मिक्ष तर्रण करो। यहाँ भगान शहर के मन्त्रीका जा बरनेसे तम विदि प्राप्त कर गाने हो । यहाँ धेला और ह्यारकी गरियके गमान बाद रहता है। इस सीर्यमें स्नान करनेवालीको कलियुगका स्वर्ध नही होता । यह एव पानीका नाश करनेवा म है। इसमें मनान करे। इसके आगे आर्नीक पर्वत है। यहाँ अने हैं। सनीची भट्टीमण निवास करते हैं। इसम अने प्रभारके देवस्थान है। यह चन्द्रमाना तीर्य है। यहाँ वालियस्य नामके राजस्था और वायभार्थः वानप्रस्य रहते र्ष । यहाँ तीन शिपार और तीन हारने हैं । ये बढ़े ही पनिव हैं। तम प्रदक्षिणा करके कमझः इन मभीने गमेन्छ स्नान मरो । इसके पास ही समुनाजी यह रही है । साथ श्रीकृष्णने भी यहाँ तरमा की थी। नपुरः, महदेव, भीमनेन, द्रीरदी और हम सब भी तुम्हारे माच इसी स्थानदर नरेथे । इसी जगह महान् धनुर्धर राजा मान्याताने भी यत्र किया या ।

#### राजा मान्धाताका जन्मधृत्तान्त

महाराज युधिष्ठिरने पूछा—ब्रह्मन् ! राजा युवनाश्व-के पुत्र नृपश्रेष्ठ मान्याता तीनों होकोंमें विख्यात थे । उनका जन्म किस प्रकार हुआ या !

लोमराजी बोके —राजा युवनाश्य इस्वाकुवंदामें उत्पन

तुआ या । उसने एक सहस्य अरामेध करके और भी बहुत-से यश भिये और उन सभीमें बहुत बद्दी-बद्दी दक्षिणाएँ दीं । अपने मिन्पगेंपर राज्यका भाग छोड़कर उस मनस्ती राजने मनोनिमए करते हुए निरन्तर वनमें ही रहना आरम्भ कर तव शत्रुदमन परशुरामजीने अपना सुन्दर धनुष ले उमके साथ बड़ी वीरतासे युद्ध कर पैने वाणोंसे उमकी परिघसटश हजारों भुजाओंको काट डाला तथा उसे परास्त कर कालके हवाले किया । इससे सहस्रार्जुनके पुत्रोंको वड़ा क्रोध हुआ और वे एक दिन परशुरामजीकी अनुपर्स्थितमें आश्रममें वैठे हुए जमदिमजीपर जा टूटे । परम तेजस्वी जमदिमजी तो तपस्वी ब्राह्मण थे, उन्होंने युद्धादि कुछ भी नहीं किया तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला । इस समय वे अनाथकी तरह 'हे राम ! हे राम !' यही चिछाते रहे । जब उनकी हत्या करके वे आश्रम-से चले गये तो परशुरामजी सिमधा लेकर आये । वहाँ अपने पिताजीको इस प्रकार दुर्दशापूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे फूट-फूटकर रोने लगे । कुछ समयतक वे करणा-पूर्वक तरह-तरहसे विलाप करते रहे; फिर उन्होंने अपने पिताके



सब प्रेतकर्म किये और उनका अग्निसंस्कार कर सम्पूर्ण क्षत्रियोंका संहार करनेकी प्रतिशा की ।

महावली भृगुनन्दन क्रोधके आवेशमें साक्षात् कालके समान हो गये और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्येके सब पुत्रोंको मार डाला । उस समय जिन-जिन क्षत्रिगोंने उनका पर िया। उन सबका भी उन्होंने मफाया कर दिया। एन प्रकार इसीन बार भगवान् परश्चगमने पृथ्वीको क्षत्रिग्रीन उर दिया और उनके रक्तसे नमन्त्रप्रक क्षेत्रमें पाँच गरोप मर दिये। इसी नमप्र महर्षि झुर्चाकने गधान् प्रकट है, कर उन्हें इस घोर कर्मने रोका । तब उन्होंने अधियोगा गए। करना बद कर दिया और नारी पृथ्वी बालगोंको दान कर



दी । इस प्रकार समस्त भूमण्डल बाहाणोंको देकर वे दम महेन्द्र पर्वतपर निवास करते हैं ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्। कि नोदर्क दिन अपने नियमके अनुसार महामना परग्रनमनीने समन राजन और माइयोंके सहित महाराज युधिष्टिर शेदर्शन दिने। धर्मनारने अपने माइयोंके सहित उनका पूजन जिन्ना और वर्षे रहनेवाले सब ब्राह्मणोंका भी खूद सत्कार जिया। जिर परग्रामनीरी आशासे उस रातको महेन्द्र पर्वतपर ही रहजर दे दूर्व दिन दक्षिणकी आर चले। देश नहुषके पुत्र पुण्यकर्मा राजा ययातिका है। यहाँ राजा ययातिन ने अनेकों यज्ञ किये थे। इसी जगह महाराज भरतने भी अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोडा था। राजा मक्त्तने भी मुनिवर सवर्तकी अध्यक्षतामे इसी क्षेत्रमे यज्ञ किया था। राजन् । जो पुरुष इस तीर्थमें आचमन करता है, उसे सम्पूर्ण लोकोंका दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। तुम इसमें आचमन करो।

महर्षि लोमशकी यह बात सुनकर भाइयोंके सहित धर्मराज युधिष्ठिरने स्नान् किया । उस समय महर्पिगण स्वरितवाचन कर रहे थे । स्नान कर चुकनेपर उन्होंने लोमश्जीसे कहा, 'हे सत्यपराक्रमी मुनिवर! देखिये, इस तपके प्रभावसे मुझे सब लोक दिखायी दे रहे हैं। मैं यहींसे क्वेत 'घोड़ेपर चढ़े हुए अर्जुनको देख रहा हूँ।' लोमश्जीने कहा, 'महाबाहो! तुम्हारा कथन ठीक है। महर्पिगण इसी प्रकार स्वर्गका दर्शन किया करते हैं। देखो, यह परमपिवत्र सरस्वती नदी है। इसमें स्नान करनेसे पुरुप सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। यह चारों ओरसे पाँच-पाँच कोसके विस्तारवाली प्रजापित ब्रह्माकी वेदी है। यही महात्मा कुरुका क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र नामसे विख्यात है।'

### कुछ अन्य तीर्थोंका वर्णन और राजा उशीनरकी कथा

लोमराजी बोले-राजन् ! यह विनशन तीर्थ है। यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है । यह स्थान निपाद देशका द्वार है। यहाँ इस विचारसे कि निपादलोग मुझे न देखें सरस्वती भूमिमें समा गयी है। इसके आगे यह चमसोन्देद नामका स्थान है, जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्रमें मिलनेवाली सब पवित्र नदियाँ मिल जाती हैं। यह सिन्धुनदीका वहुत वड़ा तीर्थस्थान है, इसी जगह अगस्त्यजीसे समागम होनेपर लोपासुद्राने उन्हें पतिरूपसे वरण किया था । यह विष्णुपद नामका पवित्र तीर्थ दिखायी दे रहा है और यह विपाशा नामकी परम पवित्र नदी है । हे शत्रु-दमन ! यह सबसे पवित्र काश्मीर मण्डल है । यहाँ अनेकी महर्पि निवास करते हैं, तुम भाइयोंके सिरत उनके दर्शन करो । यह मानसरोवरका द्वार दिखायी दे रहा है । इस तीर्थमें एक वडे आश्चर्यकी वात है। वह यह कि जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्रीपार्वतीजी और पार्पदांके सहित इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले श्रीमहादेवजीके दर्शन होते हैं। जितेन्द्रिय और श्रद्धावान् याजक्लोग अपने परिवारके हितकी कामनासे इस सरोवरपर चैत्र मासमें स्नान करके श्रीमहादेवजीका पूजन किया करते है।

यह सामने उज्ञानक तीर्थ है। इसके पास ही यह कुश्वान् सरोवर है। इसमें कुशेश्य नामके कमल उत्पन्न होते हैं। पाण्डुनन्दन! अव तुम भृगुतुङ्ग पर्वतको देखोगे। पहले समस्त पापको नष्ट करनेवाली इस वितस्ता नदीके दर्शन करो। ये यमुनाकी ओरसे आनेवाली जला और उपजला नामकी नदियाँ हैं। इन्हींके तटपर यज्ञानुष्ठान करके राजा उशीनर इन्द्रसे भी बढ़ गये थे। राजन्! एक बार इन्द्र और अग्नि उनकी परीक्षा करनेके लिये

आये । इन्द्रने वानका और अग्रिने कवूतरका रूप घारण किया । इस प्रकार वे यशशालामें महाराज उशीनरके पास पहुँचे । तव बाजके भयसे डरकर कबूतर अपनी रक्षाके लिये राजाकी गोदीमें छिप गया । तथ बाजने कहा, 'राजन ! समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, सो आप यह सम्पूर्ण धर्मोंसे विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते ई ? मे भूखरे मर रहा हूँ और यह कबूतर मेरा आहार है। आप धर्मके लोभसे इसकी रक्षा न करें। राजाने कहा, 'महापश्चिन! यह पक्षी तुमसे दरकर भयभीत हुआ अपने प्राण वचानेके लिये मेरी शरणमें आया है। इसने अभय पानेके लिये ही मेरा आश्रय लिया है। यदि में इसे तुम्हारे चंगुलमें न पड़ने दूँ तो इसमें तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पहता ! देखो, यह घवराइटके मारे कैसा कॉन रहा है। इसने प्राणोकी रक्षाके लिये ही मेरी शरण तकी है। ऐसी स्थितिमें इसे त्यागना तो वड़ी बुराईकी बात है। जो पुरुप ब्राह्मणोकी हत्या करता है। जो जगन्माता गीका यथ करता है और जो शरणागतको त्यागता है-उन तीनोंको समान पाप लगता है। भ बाज बोला, 'राजन ! सब प्राणी आहारसे ही उत्पन्न होते हैं और आहारसे ही उनकी गृद्धि होती है तया आहारसे ही वे जीवित रहते हैं। जिस धनको त्यागना अत्यन्त कठिन माना जाता है, उसके विना भी मनुष्य बहुत दिनींतक जीवित रह सकता है; किन्तु भोजनको त्याग कर कोई भी अधिक समयतक नहीं टिक सकता । आज आपने मुसे भोजनसे विश्वत कर दिया है, इसलिये भे जी नहीं सकूँगा। और जब में मर जाऊँगा तो मेरे स्त्री-बच्चे भी नष्ट हो ही जायँगे । इस प्रकार इस कबूतरको बचाकर आप कई प्राणियोंकी जानके गाहक हो जायेंगे । जो धर्म दूसरे धर्मका

यह पूर्विदिशामें दिग्विजयके लिये गया या तो इसने अकेले ही वहाँके सव राजाओं को उनके अनुचरों के महित परास्त कर दिया और यह सकुशल अपने नगरमें लौट आया, कोई इमका वाल भी वाँका नहीं कर सका । किन्तु आज यह फटे-पुराने वस्त पहनकर दुःख भोग रहा है । इस फुर्ताले वीर सहदेवको देखो । इसने समुद्रतटपर अपने सामने इक्टे होकर आये हुए दक्षिणदेशके सभी राजाओं के दाँत खहे कर दिये थे । आज यह भी तपस्वी बना हुआ है । द्रौपदी तो परम पतिव्रता और सब प्रकार सुख भोगने योग्य ही है । महार्यी द्रुपदके समृद्धिशाली यक्षकी वेदीसे इसका जन्म हुआ है । यह भला, वनवासका दुःख कैसे सहती होगी ! दुर्योधनने कपट्यूतमें जीतकर धर्मराजको इनके भाई, स्त्री और अनुचरोंसहित राज्यसे बाहर निकाल दिया और वह दिनोंदिन बढ रहा है—यह देखकर इस पर्वतमालामण्डिता वसुन्धराको खेद क्यों नहीं होता!

सात्यिक कहने लगे-वलरामजी। यह समय व्यर्थ पश्चात्ताप करनेका नहीं है। महाराज युधिष्ठिर यद्यपि कुछ कह नहीं रहे हैं, तो भी अब आगे हमारा जो कर्तव्य हो वही हमें करना चाहिये । संसारमें जिनके दूसरे रक्षक होते हैं, वे स्वयं काम नहीं किया करते । मेरे सहित आप, कृष्ण, प्रद्युम और साम्ब चुपचाप कैसे बैठे हैं ! हम तो तीनों लोकोंकी रक्षा कर सकते हैं; फिर हमारे पास आकर भी ये पाण्डव-लोग भाइयोंसहित वनमें रहे—यह कैसे हो सकता है ? आज ही अनेको प्रकारके अस्त्र-शस्त्र और कवचादिसे सन्नद यादवी सेना कुच करे और उससे पराजित होकर दुर्योधन अपने भाइयों-सहित यमलोकको चला जाय । बलरामजी ! आप तो अकेले ही अपने कोपसे इस पृथ्वीका नाश कर सकते हैं; अतः देवराज इन्द्रने जैसे वृत्रासुरका वध किया था, उसी प्रकार आप दुर्योधनको उसके सम्बन्धियोंसहित मार डालिये। मैं भी अपने सर्पके विषकी ज्वालाके समान तीखे वाणोंसे उसके सिरको छिन्न-भिन्न कर दूंगा और फिर उसे अपनी पैनी तलवारसे रणाङ्गणमें काट डाल्रॅगा । फिर सब कौरवोंको मारकर उनके अनुचरोंका भी नारा कर दूंगा । जिस समय प्रयुम्नजी प्रधान-प्रधान कौरव वीरोंका संहार करेंगे उस समय, तिनकोंकी ढेरी जैसे आगको सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार उनके छोड़े हुए तीखे तीरोंको कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण और विकर्ण सह नहीं सकेंगे। अभिमन्युके पराक्रमको भी मैं खूव जानता हूँ। ये रणभूमिमें प्रद्युम्नजीके ही समान हैं। और साम्व मी अपने बाहुबलसे रथ और सारियके सिहत दुःशासनको कुचल सकते हैं। ये जाम्बवनीनन्दन बन्ने ही रणवीर है, उनने प्राणी कोई नहीं मह मनना। शिक्टणके विषयमें बना जो है लिए समय वे अख्य-शख्यमें सुनन्तिन हो उत्तम-उत्तम पान जीर सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उस समय युद्धमें इनकी दरार्थी कोई नहीं कर मनना। देवनाओं के मिल उस रणकी को ने ले कोन सा नाम किन है हिन समय अनिकार गर उत्सक्त, बाहुक, मानु, नीय और रणवीर कुमार निकार तथा रणवाँ कुरे मारण और चारुदेणा-समीनों अमना-अमा हार्ये चित पुरुपार्थ दिखाना चाहिते। वृष्णिर भोज और अरुक वर्शों के सुख्य-मुख्य योजा तथा माल्वत एवं धुरुपार्थ स्मार्थ मिलकर रणभूमिम धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मंहर कर उत्पार का प्राप्त करें। ऐसा होनेपर जवतक धर्मराज युधिकि पुआ खेलनेके समय किये हुए नियमका पालन पर्ने, तानक प्राप्ति जासनका मार अभिमन्त्रके हाथमें रहे।

भगवान् श्रीकृष्ण योले—साति । तुरारी यात्र निःसन्देइ ठीक है, हमें तुर्मात कयन स्वीमार है. हिन्तु एउतार अपने भुजवल्सेन जीती हुई भृमिरो लेना रिमी प्रमार प्राप्त न करेंगे। महाराज युधिष्टर किसी इन्छा, भय या रोभमे न्यर्थाः का त्याग नहीं कर सकते। इसी प्रकार भीम, अर्जुन, नपुन, सहदेव और द्रीपदी भी नाम, लोम या भवने अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। भीम और अर्जुन तो अतिरयी है. पुर्धाम ऐसा कोई वीर नहीं है, जो युद्धमें इनके माय रोहा है हुई। माद्रीके पुत्र नकुल और महदेव भी कुछ प्रमानती है। इन सबकी सहायतासे ही ये मम्पूर्ण पृथ्वीका शासन नमें न पर्दे । जिस समय महारमा पञ्चालराज, केष्यनरेवाः चेंदिगान और इय आपसमें मिलकर रणाङ्गणमें वृद्ध पर्देगे उस रमप श्राञ्जोंका नाम-निशान भी न रहेगा।

यह सुनकर महाराज युधिष्टिरने फहा—गण्य ! आप जो कुछ वह रहे हैं, उनमें आधारी को बात नहीं है। वास्तवमें, मेरे स्वभावको ठीक-ठीक श्रीकृण्य ही जानते हैं की उनके स्वरूपको भी वयार्थ गीति में जानता हैं। गण्यार्थ ! देखो, जब श्रीकृष्ण पराक्रम दिखाने स जम्य ममा ने उन्हें गण्य सुम और श्रीकेशव दुर्योधनन विजय प्राप्त पर महोंने। जर आप सब यादय बीर अनने-अपने परोगे पपार्व जाणांच मुझसे मिलनेके लिये यहाँ आपे इसके लिये में जावण हाण हुँ। आप सावधानीसे धर्मका पालन परें में पिर आद नारों सकुशाल एकतित हुए देखेंगा।

तव उन पादव वीरॉने व्हींको प्रणाम निया और

बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस उदरस्य बालकको शाप दिया कि तू पेटमेसे ही ऐसी टेढी-टेढ़ी बातें करता है, इसलिये आठ जगहसे टेढा उत्पन्न होगा । जब अष्टावक पेटमें बढने लगे तो सुजाताको बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकान्तमें अपने धनहीन पतिसे धन लानेके लिये प्रार्थना की । कहोड धन लेनेके लिये राजा जनकके पास गये, किन्तु वहाँ वाद करनेमें कुशल बन्दीने उन्हें शास्त्रार्थमें हरा दिया और शास्त्रार्थके नियमके अनुसार उन्हें जलमें डुवो दिया गया । जब उदालकको यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाताके पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अप्टावकसे इसके विषयमें कुछ मत कहना। इसीसे उत्पन्न होनेके पश्चात् अपना पिता समझते ये और उनके पुत्र श्वेतकेतुको अपना भाई मानते थे ।

एक दिन जब अष्टावककी आयु वारह वर्षकी थी, वे उदालककी गोदमें बैठे थे। उमी समय वहाँ श्रेतकेतु आये



और उन्हें पिताकी गोदमेंसे खींचकर कहा, 'यह गोदी तेरे न्नापकी नहीं है।' श्वेतकेतुकी इस कट्टिक्तिसे उनके चित्तपर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी मातासे पूछा कि 'मेरे पिता कहाँ गये हैं।' इससे सुजाताको बड़ी घबराहट हुई और उसने शापके भयसे सब बात बता दी। यह सय रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रिके समय श्वेतकेतुसे मिलकर यह सलाह की कि 'हम दोनों राजा जनकके यजमें चलें। वह यज्ञ वड़ा विचित्र सुना जाता है। वहाँ हम ब्राह्मणोंके बड़े-बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे।' ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा-मानजे राजा जनकके समृद्धिसम्पन्न यज्ञके लिये चल दिये।

यश्वशालां द्वारपर पहुँचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपालने कहा—आपलोगों को प्रणाम है। हम तो आजाका पालन करनेवाले हैं, राजां के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है, उसपर आप ध्यान दें। इस यजशालां में बालकों को जाने की आजा नहीं है, केवल वृद्ध और विद्वान् ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं।

तव अप्रावकने कहा—द्वारपाल ! मनुष्य अधिक वर्षोंकी उम्र होनेसे, वाल पक जानेसे, धनसे अथवा अधिक



कुदुम्यसे वड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणोंमें तो वही बड़ा है, जो वेदोंका वक्ता हो। ऋषियोंने ऐसा ही नियम बताया है। में इस राजसभामें बन्दीसे मिलना चाहता हूँ। तुम मेरी ओरसे यह सूचना महाराजको दे दो। आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोंगे और वाद बढ़ जानेपर बन्दीको परास्त हुआ पाओंगे।

द्वारपाल बोला—'अच्छा, में किसी उपायसे आपको

अज्ञानवरा इस बालिकासे जो अपराध वन गया है, उसे क्षमा करनेकी कृपा करें। वत्र भृगुनन्दन च्यवनने राजासे कहा, 'इस गर्वीली छोकरीने अपमान करनेके लिये ही मेरी ऑखें फोड़ी हैं। अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूं।'

लोमराजी कहते हैं—राजन् ! यह वात सुनकर राजा शर्यातिने विना कोई विचार किये महात्मा च्यवनको अपनी कन्या दे दी । उस कन्याको पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गये और उनकी कृपासे क्लेशमुक्त हो राजा सेनाके सहित अपने नगरमें लौट आया । स्ती सुकन्या भी अपने तप और नियमोंका पालन करती हुई प्रेमपूर्वक अपने तपस्वी पितकी परिचर्या करने लगी ।

एक दिन सुकन्या स्तान करके अपने आश्रममें खड़ी थी। उस समय उसपर अश्विनीकुमारोंकी दृष्टि पड़ी। वह साक्षात् देवराजकी कन्याके समान मनोहर अङ्गोंबाली थी। तब अश्विनीकुमारोंने उसके समीप जाकर कहा, 'सुन्दरि! तुम किसकी पुत्री एव किसकी मार्या हो और इस बनमें क्या करती हो ?'

यह सुनकर सुकन्याने सलज्ज भावते कहा, 'मैं महाराज शर्यातिकी कन्या और महर्षि च्यवनकी भार्या हूँ ।'

तव अश्विनीकुमार बोले, 'हम देवताओं के वैद्य हैं और तुम्हारे पतिको युवा एवं रूपवान् कर सकते हैं। तुम हमारी यह बात अपने पतिदेवसे जाकर कही।'

उनकी यह बात सुनकर सुकन्या व्यवन मुनिके पास गयी और उन्हें यह बात सुना दी। मुनिने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। तब उसने अश्विनीकुमारोंसे वैसा करनेके लिये ते । अश्विनीकुमारोंने कहा, 'मुनि इस सरोवरमें प्रवेश करें।' महर्षि व्यवन रूपवान् होनेको उत्सुक थे। उन्होंने तुरंत ही जलमें प्रवेश किया। उनके साथ अश्विनीकुमारोंने भी उसमें गोता लगाया। फिर एक मुंहूर्त बीतनेपर वे तीनों उस सरोवरसे बाहर निकले। वे सभी दिव्यरूपधारी, युवा और समान आकृतिवाले थे। उन तीनोंको ही देखकर चित्तमें अनुरागकी वृद्धि होती थी। उन तीनोहीने कहा, 'सुन्दरि! तुम हममेंसे किसी भी एकको वर लो।' वे तीनों ही समान

रूपवाले ये । सुकन्या एक बार तो महम गर्नाः पन्नु निर



उसने मन और बुद्धिसे निश्चय कर अपने पिनिशे पटनान लिया और उन्हें ही बरा। इस प्रमार अपनी पत्नी धीन मनमाना रूप एवं यौवन पाकर न्यवन मृशि बहुन प्रमार हुए और अश्विनीकुमारोंसे बोले, भी बुद्ध था, तुमने ही मुशे नप और यौवन दिया है। इसलिये में भी तुमों मोमगनना अधिकार दिलाऊँगा। यह मुनगर अश्विनीवृग्या प्राप्त होकर स्वर्गको चले गये तथा व्यवन और मुक्ता उप आश्रममे देवताओंके समान विहार करने एगे।

जय शर्यातिने सुना कि स्थवन सुनि गुरा है। गरे हैं तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वह अपनी मेनारे मिरा उनके आश्रममें आया। उसने देखा कि स्थवन और गुजन्म मधान् देवदम्पतिन्ते जान पढ़ते हैं। इससे राजा और गर्नाजे ऐना हुई हुआ मानो उन्हें सारी प्रजीका ही राज्य किए गरा है। फिर स्थवन सुनिने गजासे क्ला, धालन् ! में आपने पण कराजेंगा, आप सब समग्री एकत्रित बीलिये। गराने गरी प्रसन्ततासे उनकी यह बात स्वीवार कर ली। जब राजरे निये समस्त कामनाओं की पूर्ति करनेवाला ग्रुम दिन उपनित्त गुष्टा तो राजा वर्षातिने एक सुन्दर दशनाह्य तैनार कराज।

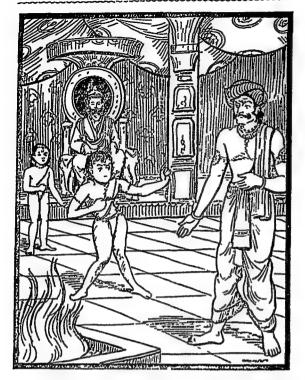

रयके पिहये भी दो होते हैं और विधाताने पित और पत्नी —ये सहचर भी दो ही बनाये हैं।"

चन्दी—''यह सम्पूर्ण प्रजा कर्मवरा तीन प्रकारसे जन्म धारण करती है; सब कर्मोंका प्रतिपादन भी तीन वेद ही करते हैं, अध्वर्युजन भी प्रातः, मध्याह और सायं—इन तीनों समय यज्ञका अनुष्ठान करते हैं; कर्मानुसार प्राप्त होनेवाले भोगोंके लिये स्वर्ग, मृत्यु और नरक—ये लोक भी तीन ही हैं तथा वेदमें कर्मजन्य ज्योतियाँ भी तीन प्रकारकी हैं।''

अप्रावक—''व्राह्मणोंके लिये आश्रम चार हैं, वर्ण भी चार ही यज्ञोंद्वारा अपना-अपना निर्वाह करते हैं, मुख्य दिशाएँ भी चार ही हैं; ॐकारके अकार, उकार, मकार और अर्घमात्रा—ये चार ही वर्ण हैं तथा परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी भेदसे वाणी भी चार ही प्रकारकी कही गयी है।"

वन्दी—"यज्ञकी अभियाँ (गाईपत्य, दक्षिणाभि, आहवनीय, सम्य और आवसथ्य) पाँच हैं, पंक्ति छन्द भी पाँच पदोंवाला है, यज्ञ भी (अभिहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और सोम) पाँच ही प्रकारके हैं, इन्द्रियाँ पाँच हैं, वेदमें पञ्च शिखावाली अप्सराएँ भी पाँच हैं तथा संसारमें पवित्र नद भी पाँच ही प्रसिद्ध हैं।"

अप्रावक-"कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्रि-

का आधान करते समय दक्षिणामें गौँएँ छः ही देनी चाहिये, कालचक्रमें ऋतुएँ भी छः ही रहती हैं, मनसहित ज्ञानेन्द्रियाँ भी छः ही हैं, कृत्तिकाएँ छः हैं तथा समस्त वेदोंमें साधस्क यज्ञ भी छः ही कहे गये हैं।"

वन्दी— ''ग्राम्य पशु सात हैं, वन्य पशु भी सात ही हैं, यज्ञको पूर्ण करनेवाले छन्द भी सात ही है, ऋपि सात हैं, मान देनेके प्रकार भी सात हैं और वीणाके तार भी सात ही प्रसिद्ध हैं।"

अप्रावक—''सैकड़ों वस्तुओंका तील करनेवाले शाण (तोल) के गुण आठ होते हैं, सिंहका नाग करनेवाले शरम-के चरण भी आठ ही हैं, देवताओंमें वसु नामक देवताओंको भी आठ ही सुना है और सब यज्ञोंमें यज्ञसम्भके कोण भी आठ ही कहे हैं।"

वन्दी—''पितृयशर्में सिमधा छोड़नेके मन्त्र नौ कहे गये हैं, सिप्टमें प्रकृतिके विभाग भी नौ ही किये गये हैं, बृहती छन्दके अक्षर भी नौ ही हैं और जिनसे अनेकों प्रकारकी संख्याएँ उत्पन्न होती हैं, ऐसे एकसे लेकर अंक भी नौ ही हैं।"

अप्रावक — "संसारमें दिशाएँ दस हैं, सहस्रकी संख्या भी सौको दस बार गिननेसे ही होती है, गर्भवती स्त्री भी गर्भघारण दस मास ही करती है, तत्त्वका उपदेश करनेवाले भी दस हैं तथा पूजनेयोग्य भी दस ही हैं।"

वन्दी—''पशुओं के शरीरों में ग्यारह विकारों वाली इन्द्रियाँ ग्यारह होती हैं, यशके स्तम्भ ग्यारह होते हैं, प्राणियों के विकार भी ग्यारह हैं तथा देवताओं में कद्र भी ग्यारह ही कहे गये हैं।''

अप्रावक - ''एक वर्षमें महीने बारह होते हैं, जगती छन्दके चरणोंमें भी बारह ही अक्षर होते हैं, प्राकृत यज्ञ बारह दिनका कहा है और धीर पुरुपोंने आदित्य भी बारह ही कहे हैं।''

बन्दी-''तियियोंमें त्रयोदशीको उत्तम कहा है और पृथ्वी भी तेरह द्वीपोंवाली वतलायी गयी है।''\*

इस प्रकार बन्दीके आघा श्लोक ही कहकर चुप हो जानेपर अप्टावकजी शेष आधे श्लोकको पूरा करते हुए कहने लगे—''अग्नि, वायु और सूर्य—ये तीनों देवता तेरह दिनोंके यज्ञोंमें व्यापक हैं और वेदोंमें भी तेरह आदि अक्षरोंवाले

त्रयोदशी तिथिरक्ता प्रशस्ता त्रयोदशदीपवती मधी च।

दिया । एक बार महर्षि भृगुके पुत्रने उससे पुत्र-प्राप्तिके लिये यज कराया । रात्रिके समय उपवाससे गला सूल जानेके कारण राजाको बड़ी प्यास लगी । उसने आश्रमके भीतर जाकर जल माँगा । किन्तु सब लोग रात्रिके जागरणसे यककर ऐसी गाढ़ निद्रामें पड़े थे कि किसीने उसकी आवाज न सुनी । महर्षिने मन्त्रपूत जलका एक बड़ा कलश रख छोडा था ।



उसे देखकर राजाने जल्दीसे उसीमेंसे कुछ जल पीकर अपनी प्यास बुझायी और उसे वहीं छोड़ दिया ।

कुछ देरमें तपोधन भगुपुत्रके सहित सब मुनिजन उठे और उन सभीने उस घड़ेको जलसे खाली देखा। तय उन सभीने आपसमें मिलकर पूछा कि यह किसका काम है। इसपर युवनाश्वने सच-सच कह दिया कि 'मेरा है।' यह सुनकर भगुपुत्रने कहा, 'राजन्! यह काम अच्छा नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे एक महान् बलवान् और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो—इसी उद्देश्यसे यह जल अभिमन्त्रित करके रक्खा या। अब जो हो गया, उसे पलटा भी नहीं जा सकता। अवश्य ही जो कुछ हुआ है, वह दैवकी ही प्रेरणासे हुआ है। तुमने प्याससे व्याकुल होकर मन्त्रपूत जल पिया है, इसलिये तुम्हींको एक पुत्र प्रसव करना होगा।'

ऐसा कहकर मुनि अपने-अपने खानोंको चले गये।

फिर मी वर्ष बीतनेर राजाशी बार्यों कीन्य पाइस्त एक न्यूर्त ममान अत्यन्त तेजस्वी बालक निरुत्ता । ऐसा होनेरा भी रा बड़ा आश्चर्य-मा हुआ कि इससे राजारी मृत्यु ननी हुई । उस बालकको देन्यनेके लिये स्वय देवराज एक उस राजार आये । उनसे देवताओंने पूछा 'कि धान्यित या जार क्या पियेगा ! इसरर इन्द्रने उनसे मुख्ये अर्गा रहेनी ऑगुली देकर कहा, 'मा धाता ( मेरी ऑगुली रिपेगा ) ।' इसीसे देवताओंने उसका नाम मान्याता रहा । किर उसरे ध्यान करते ही धनुर्वेदके महित सम्पूर्ण वेद और दिस्य अन्य उसके पास उपस्थित हो गये । साथ ही आजगा नाम राधनुष



सींगोंके बने हुए बाण और अभेद्य स्थन भी आ गर्व । रुर्रे पश्चात् स्वय इन्द्रने ही उसका राज्यमिंहामनगर अभियेश स्थि।

राजा मान्याता सूर्यके समान तेजन्वी या । एर जनम्म पिवत्र कुकक्षेत्र प्रदेशमे यह उर्राका यह सम्मेग रतान ! । तुमने मुझले उसके चरित्रके विषयमे पूछा या गो मने उनका महत्त्वपूर्ण कृतान्त जुना दिया । राजन् ! इर्ग केलमें पर्वे प्रजापतिने एक हजार वर्षमें पूर्ण होनेयाना रिधेटा नामस्य याग किया या । यहीयर नामागते पुत्र राज्य अन्तर्धिने यमुनाजीके तटपर यज्ञके स्वरस्तीको दस पद्म गीएँ दान की यी तथा अनेकों यह और ततस्या करके सिद्धि प्राप्त की यी । पह तीर्थ है। इधर यह कनखल नामकी पर्वतमाला है। यह श्रृषियोंको बहुत प्रिय है। इसके पास ही यह महानदी गङ्का दिखायी दे रही है। पूर्वकालमें यहाँ भगवान् सनत्कुमारने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन्! इसमें स्नान करके तुम सब पापोंसे मुक्त हो जाओगे। इसके आगे पुण्य नामका सरोवर और भ्रुगुद्ध नामका पर्वत आवेगा। वहाँ दुम उण्ण-गङ्का तीर्थमें अपने मन्त्रियोंके सहित स्नान करना। देखो, वह स्थूलशिरा मुनिका मुन्दर आश्रम दिखायी दे रहा है। वहाँ अपने मनसे मान और क्रोधको निकाल देना। इधर यह रैम्य श्रृषिका श्रीसम्पन्न आश्रम मुशोभित है। यहाँके वृक्ष सर्वदा फल-फूलोंसे लदे रहते हैं। यहाँ निवास करनेसे तुम सब पापोंसे मुक्त हो जाओगे।

राजन् ! तुम उशीरवीज, मैनाक, श्वेत और काल नामके पर्वतोंको लॉघकर आगे निकल आये हो । यहाँ सात प्रकारसे वहती हुई श्रीभागीरयी सुशोभित हैं। यह बड़ा ही निर्मल और पवित्र स्थान है । यहाँ अग्नि सर्वदा ही प्रज्वलित रहती है। अब यह स्थान मनुष्योंको दिखायी नहीं देता। तुम घैर्यपूर्वक समाधि प्राप्त करो, तब इन तीयोंका दर्शन कर सकोगे । अब हम मन्दराचल पर्वतपर चलेंगे । वहाँ मणिभद्र नामका यक्ष और यक्षराज कुवेर रहते हैं । राजन् ! इस पर्वतपर अहासी हजार गन्धर्व और किन्नर तया उनसे चौगुने यक्ष अनेकों प्रकारके शस्त्र धारण किये यक्षराज मणिमद्रकी सेवामें उपिस्यत रहते हैं । ये तरह-तरहके रूप धारण कर लेते हैं । यहाँ उनका वड़ा प्रभाव है, गतिमें तो वे साक्षात् वासुके समान हैं। उन वलवान् यक्ष और राक्षसोंसे सुरक्षित रहनेके कारण ये पर्वत बढ़े दुर्गम है, इसल्यि यहाँ तुम बहुत सावधान रहना । हमें यहाँ कुबेरके सायी जो मैत्र नामके भयानक राक्षस हैं, उनसे सामना करना पहुंगा । राजन् ! कैलास पर्वत छः योजन ऊँचा है । उस पर्वतपर देवता आया करते हैं और उसीपर वदरिकाश्रम नामका तीर्थ भी है। अतः तम मेरी तपस्या और भीमसेनके वलसे सुरक्षित होकर इस तीर्यमें स्तान करो । 'देवि गङ्गे ! मैं काञ्चनमय पर्वतसे उतरती हुई आपकी कलकल ध्वनि सुन रहा हूँ। आप इन नरेन्द्र युधिष्ठिरकी रक्षा करें ।' इस प्रकार गङ्गाजीसे प्रार्थना करके लोमशजीने युधिष्ठिरको सावधान होकर आगे वढनेका आदेश दिया ।

तब महाराज युधिष्ठिरने अपने भाइयोंसे कहा— भाइयो ! महर्षि लोमराजी इस देशको अत्यन्त भयद्वर मानते हैं । इसिल्ये तुमलोग द्रौपदीकी सँमाल रक्खो, इसमें प्रमाद न हो । यहाँ मन, वाणी और शरीरसे भी बहुत पित्र रहना । भीमसेन ! मुनिवरने कैलासके विपयमें जो बात कही है, वह तुमने भी सुनी ही है । अब जरा विचार लो इसपर द्रौपदी कैसे बढ़ेगी । नहीं तो, एक काम करो सहदेव ! भगवान् धौम्य, रसोइयों, पुरवासियों, रय, घोड़ों, नौकर-चाकरों और रास्तेका कप्ट न सह सकनेवाले ब्राह्मणोंको लेकर तुम लौट जाओ । मैं, नकुल और भगवान् लोमगजी—तीन ही अल्पाहार-का नियम रखते हुए इस पर्वतपर चढ़ेंगे । मेरे लौटकर आने-



तक द्रम सावधानीचे हरिद्वारमें रहो और जनतक में न आकें। द्रीपदीकी भलीभॉति देख-रेख करते रहो ।

भीमसेनने कहा—राजन्! इस पर्वतपर राक्षसोंकी भर-मार है। यों भी यह बड़ा ही दुर्गम और बीहद है। सौभाग्यवती द्रौपदी भी आपके बिना लौटना नहीं चाहती। इसी तरह यह सहदेव भी सदा आपके पीछे ही रहना चाहता है। मैं इसके मनकी बात खूब जानता हूँ, यह भी कभी नहीं लौटेगा। इसके सिवा सभी लोग अर्जुनको देखनेके लिये बहुत उत्सुक हो रहे हैं, इसलिये सब आपके साय ही चलेंगे। यदि अनेकों गुहाओंके कारण इस पर्वतपर रयोंसे यात्रा करना सम्भव न हो तो हम पैदल ही चलेंगे। वाधक हो वह धर्म नहीं, कुधर्म ही है; धर्म तो वही है, जिससे किसी दूसरे धर्मका विरोध न हो। जहाँ दो धर्मोमें विरोध हो, वहाँ छोटे-बड़ेका विचार कर जिसका किसीसे विरोध न हो, उसी धर्मका आचरण करे। अतः राजन्! आप मी धर्म और अधर्मके निर्णयमें गौरव और लाघवपर हाँ रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो, उसी धर्मके आचरणका निश्चय करें।

इसपर राजाने कहा—पिक्षप्रवर! आप बहुत अच्छी वातें कह रहे हैं, क्या आप साक्षात् पिक्षराज गरुड़ हैं ! इसमें तो सन्देह नहीं, आप धर्मके मर्मको अच्छी तरह समझते हैं। आप जो बातें कह रहे हैं वे बड़ी ही विचित्र और धर्मसम्मत हैं। मैं यह भी देखता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपको मालूम न हो। किन्तु रारणार्थीं के परित्यागको आप कैसे अच्छा मानते हें ! पिक्षचर! आपका यह सारा प्रयक्ष आहारके लिये ही जान पड़ता है, सो आपको आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है। लीजिये, मैं आपको शिव प्रदेशका समृद्धिशाली राज्य देता हूं। और भी आपको जिस बस्तुकी इच्छा हो, वह मैं दे सकता हूं। किन्तु इस शरणार्में आये हुए पक्षीको नहीं त्याग सकता। विहगवर! जिस कामके करनेसे आप इसे छोड़ सकें, वह मुझे वताइये। मैं वही करूँगा, किन्तु इस कबूतरको तो नहीं दूँगा।

वांज वोला—नृपवर ! यदि आपका इस कबूतरपर स्नेह है तो इसीके बराबर अपना मास काटकर तराजूमें रिखये ! जब वह तौलमें इस कबूतरके बराबर हो जाय तो वही मुझे दे दीजिये ! उसीसे मेरी तृप्ति हो जायगी !

लोमराजी कहने लगे—राजन् ! फिर परम धर्मज उद्यीनरने अपना मास काटकर तौलना आरम्भ किया। दूसरे पलड़ेमें रक्खा हुआ कबूतर उनके माससे भारी ही निकला। तो उन्होंने फिर अपना मास काटकर रक्खा। इस प्रकार कई



बार करनेपर भी जब मान क्यूतरके बराबर न हुआ हो या स्वयं ही तराज्में बैठ गया । यह देराकर याज बोला धूर धर्मश्च ! में इन्द्र हूँ और वे अग्निदेव हैं; हम आपनी धर्मनिष्ठाकी परीक्षा लेनेके लिये ही आपनी यश्रालामें ध्यापे थे । राजन् ! जबतक मनारमें लोगोंनो आपण स्मरण गरेगा, तबतक आपका सुयद्य निश्चल रहेगा और आप पुण्यां, बीण मोग करेंगे ।' राजासे ऐसा करकर वे दोनों देवलीकरों गरेगों गये । महाराज ! यह पिवल आश्मम उसी महानुभाव राज्य उद्यीनरका है । यह बड़ा ही पिवल और पानोंका नाम पर्यन्ववाल है । आप मेरे साथ इसके दर्धन नरें ।

## अष्टावक्रके जन्म और शास्त्रार्थका पृत्तान्त

मुनिवर लोमराने कहा—राजन् ! उद्दालकके पुत्र श्वेतकेतु इस पृथ्वीमरमें मन्त्रशास्त्रमें पारक्षत समझे जाते थे । यह निरन्तर फल-फूलोंसे सम्पन्न रहनेवाला आश्रम उन्हींका है । आप इसके दर्शन कीजिये । इस आश्रममें महर्षि श्वेतकेतु-को मानवीके रूपमें साक्षात् सरस्वती देवीके दर्शन हुए थे ।

लोमराजीने कहा—उदालक मुनिका कहोड नामसे प्रसिद्ध एक शिष्य था। उसने अपने गुरुदेवकी बड़ी सेवा की। इससे प्रसन्न होक्द उन्होंने बहुन जस्द मा येद पटा दिरे और अपनी कन्या मुजाता भी उसे विवार दी। मुख कार बीतनेपर मुजाता गर्भवती हुई। बा गर्भ अपिते ममन तेजस्वी या। एक दिन कटोड बेदगठ कर रहे थे, उन ममन बह बोला, भिताजी! आप रातभर बेदगट करते है, जिन्द यह ठीक-ठीक नहीं होना।

शिष्योंके दीचमे ही इस प्रगर आधेव परनेरे दित्रों।

सिंध् महाभारत

दिया । इसपर भगवानने कहा, 'देवराज ! तुम्हें नरकासुरछे भय है, यह मैं जानता हूं और यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है कि वह अपने तपके प्रभावसे तुम्हारा स्थान छीनना चाहता है । सो तुम निश्चिन्त रहो । वह तपस्यासे मुळे ही सिद्ध हो

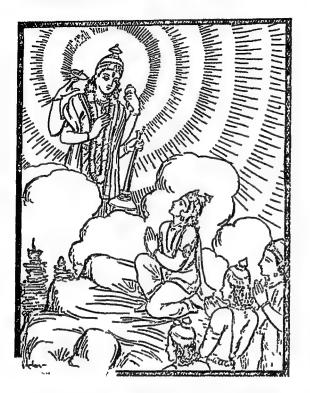

गया हो, तो भी मैं शीव ही उसे मार डालूँगा। देवराजसे ऐसा कहकर उन्होंने एक ही तमाचेसे उसके प्राण ले लिये और वह चोट खाये हुए पर्वतके समान पृथ्वीपर गिर गया। इस प्रकार मगवान्के द्वारा मारे हुए उस दैत्यकी हिट्टुंगेंका ढेर ही यह सामने दिखायी दे रहा है।

इसके सिवा श्रीविष्णुभगवान्का एक और कर्म भी
प्रसिद्ध है। सत्ययुगमें आदिदेव श्रीनारायण यमका कार्य
करते थे। उस समय मृत्यु न होनेके कारण सभी प्राणी बहुत
बढ़ गये थे। उनके भारसे आकान्त पृथ्वी जलके भीतर
सौ योजन घुस गयी और श्रीनारायणकी शरणमें जाकर
कहने लगी—'भगवन्! आपकी कृपासे में बहुत समयतक
स्थिर रही; परन्तु अब बोझा बहुत बढ गया है, इसलिये में
ठहर नहीं सक्ता। मेरे इस भारको आप ही दूर कर सकते
हैं। मैं शरणागता हूँ, आप मुझपर कृपा कीजिये।'

पृथ्वीके ये वचन सुनकर श्रीभगवान्ने कहा— पृथ्वी! त् भारते पीडित है—यह ठीक है, किन्तु भयकी कोई वात नहीं है। मैं अब ऐसा उपाय करूँगा, जिसते त् हल्की हो जायगी। ऐसा कहकर भगवान्ने पृथ्वीको विदा कर दिया और स्वयं एक सींगवाले वराहका रूप धारण किया। फिर भूमिको उसी एक सींगपर रखकर सौ योजन नीचेते पानीके बाहर ले आये।

इस अद्भुत कयाको सुनकर पाण्डव यहे प्रसन्न हुए और लोमराजीके बताये हुए मार्गसे जल्दी-जल्दी चलने लगे।

#### वदरिकाश्रमकी यात्रा

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! जब पाण्डवींने गन्धमादन पर्वतपर पदार्पण किया तो वड़ा प्रचण्ड पवन वहने लगा । वायुके वेगसे धूल और पत्ते उड़ने लगे । उन्होंने अकसात् पृथ्वी, आकाश और सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित कर लिया । धूलके कारण अन्धकारछा जानेसे एक दूसरेको देखना और आपसमें वात करना कठिन हो गया । थोड़ी देरमें जब वायुका वेग कम हुआ तो धूल उड़नी बंद हो गयी और मूसलधार वर्षा होने लगी । आकाशमें धण-धणमें विजली चमकने लगी और वज्रपातके समान मेघोंकी

गड़गड़ाहट होने लगी । कुछ देर पीछे यह त्पान शान्त हुआ । पवनका वेग कम हुआ, वादल फट गये और सूर्यदेव उनकी ओटसे निकलकर चमकने लगे ।

इस स्थितिमें पाण्डवलोग प्रायः एक कोस ही गये होंगे कि पञ्चाल-राजकुमारी द्रीपदो इस ववंडरके उत्पातसे यक्तकर शियल हो गयी। वह सुकुमारी थी, इस प्रकार पैदल चलनेका उसे अभ्यास ही नहीं था, इसलिये वह पृथ्वीपर वैठ गयी। तब धर्मराज युधिष्ठिरने उसे गोदमें लिटाकर भीमसेनसे कहा, भीया भीम! अभी तो बहुत-से ऊँचे-नीचे

समामें ले जानेका प्रयत्न करता हूँ, किन्तु वहाँ जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिये।' ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजाके पास ले गया। वहाँ अष्टावकने कहा, 'राजन्! आप जनकवंशमें प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है, आपके यहाँ वन्दी नामका कोई विद्वान् है। वह ब्राह्मणोंको शास्त्रार्थमें परास्त कर देता है और फिर आपहीके आदिमयोंसे उन्हें जलमें डलवा देता है। यह वात ब्राह्मणोंके मुखसे सुनकर मैं अद्दीत ब्रह्मविपयपर उससे शास्त्रार्थं करने आया हूँ। वह वन्दी कहाँ है, मैं उससे मिल्रुंगा।'

राजाने कहा—'वन्दीका प्रभाव बहुत-से वेदवेता ब्राह्मण देख चुके हैं। तुम उसकी शक्तिको न समझकर ही उसे जीतनेकी आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आये; किन्तु सूर्यके आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे सभी उसके सामने हतप्रम हो गये।' इसपर अष्टावकने कहा, 'उसे मेरे-जैसींसे पाला नहीं पड़ा, इसीसे वह सिहके समान निर्भय होकर बातें करता है। किन्तु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जायगा, जैसे रास्तेमें टूटा हुआ रय जहाँ-का-तहाँ पड़ा रहता है।'

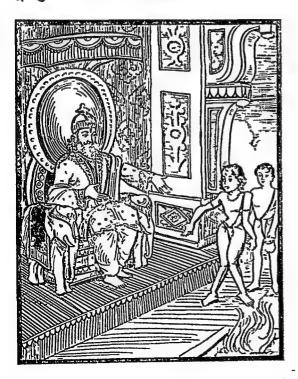

तव राजाने अष्टावककी परीक्षा करनेके विचारसे

कहा—'जो पुरुप तीय अवयव, बारह अग्न, ची गीय पर्द और तीन सी साठ अरोंबाले पदार्चको जानना है यह पदा निदान् है ।' यह सुनकर अष्टावक बोले—'जिस्से पत्रमप ची गीय पर्द, ऋग्नरूप छः नामि, मासम्प बारह अग्न और दिनमप हैं न सी साठ और है वह निरन्तर घूमनेवाला स्वत्यरूप करणवर्ष आपकी रक्षा करे ।'

पेसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजाने ये प्रश्न किये— 'सोनेके समय कीन नेत्र नहीं मूँदता है कमा हेनेके याद रिट में गति नहीं होती है हदय किसमें नहीं है है और नेतंन कीन बढता है है अधावकने कहा, 'महानी सोनेके रामय नेत्र नहीं मूँदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर चेटा नहीं करता, पायमें हृदय नहीं है और नदी वेगसे बढती है।' यह मुनवर राहाने कहा, 'आप तो देवताओं के समान प्रभाववाले हैं। में आपकी मनुष्य नहीं समझता। आप बालक भी नहीं है, में तो अपकी मनुष्य नहीं समझता। आप बालक भी नहीं है, में तो अपकी मनुष्य नहीं समझता। आप बालक भी नहीं है, में तो अपकी मनुष्य नहीं समझता। आप बालक भी नहीं है, में तो अपकी मनुष्य नहीं समझता। आप बालक भी नहीं है, में तो अपकी मनुष्य नहीं समझता। आप बालक भी नहीं है, में तो अपकी मनुष्य नहीं समझता। आप बालक भी नहीं है, में तो अपकी मनुष्य नहीं समझता। आप बालक भी नहीं है, में तो अपकी

तव अप्रावकने बन्दीकी और घूमकर परा-अपनेको अंतिवादी माननेवाले दन्दी दिमने राग्ने गाँधि जा-में डुबोनेका नियम कर रक्ता है। किन्तु में रामने द्वर दी नहीं सकोगे। जैसे प्रस्यकालीन अधिके नियद नदीया परा-स्ख जाता है। उसी प्रकार मेरे सामने तुगारी राज्यांग नष्ट हो जायगी। अब दुम मेरे प्रश्लीका उत्तर दें। और कि दुम्हारी वार्तोना उत्तर देता हूँ।

राजन् ! जब भरी सभामें अष्टावतने कोष्ये साथ गरजकर इस प्रकार छलकारा तो पन्तीने करा— पञ्चावक ! एक ही अग्नि अनेन प्रनारमें प्रनारित है। है। एक सूर्व सारे जगत्नो प्रनाशित कर गरा है। ग्रनुतीत्म राग करनेवाला देवराज इन्द्र एक ही बीत है तथा निल्हा ईम्प यमराज भी एक ही है।"

अप्रावक--- ''रन्द्र और अप्रि-ने दो देनना हैं। नानः और पर्वत-वे देवार्षे भी दो हैं, दो ही अस्तिनंतुनार हैं।

१. इत्यारंदिवदी ।

अतिछन्द कहे गये हैं।" # इतना सुनते ही वन्दीका मुख नीचा हो गया और वह बड़े विचारमें पड़ गया। परन्तु अष्टावक्रके मुखसे वाणीकी झड़ी लगी ही रही। यह देखकर समाके ब्राह्मण हर्षध्विन करते हुए अष्टावक्रके पास आकर उनका सम्मान करने लगे।

अप्रावक्रने कहा—''राजन् ! यह वन्दी शास्त्रार्थमें अनेकों निद्वान् ब्राह्मणोंको परास्त कर जलमें हुवया चुका है। अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिये।''

चन्दीने कहा—''महाराज! में जलाधीश वरुणका पुत्र हूँ। मेरे पिताके यहां भी आपकी ही तरह बारह वर्षोंमें पूर्ण होनेवाला यज्ञ हो रहा है। उसीके लिये मैंने जलमें डुवानेके बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको वरुणलोक भेज दिया है, वे सब अभी लौट आवेंगे। अष्टावक्रजी मेरे पूजनीय हैं, इनकी कृपासे जलमें डूबकर मैं भी अपने पिता वरुणदेवसे शीष्ठ मिलनेका सौभाग्य प्राप्त करूँगा।"

राजाको वन्दीकी वार्तोमें फँस देर करते देखकर अष्टावक कहने छगे—राजन् ! मैं कई वार कह चुका, फिर भी तुम मतवाले हायीकी तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो। इससे मालूम पड़ता है लसौड़ेके पत्तींपर भोजन करनेसे तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गयी है अयवा तुम इस चापल्सकी बार्तोमे आ गये हो।

जनकने कहा—देव ! मैं आपकी दिव्य वाणी सुन रहा हूँ, आप साक्षात् दिव्य पुरुप हैं । आपने शास्त्रार्थमें बन्दीको परास्त कर दिया है । मैं आपके इच्छानुसार अभी-अभी इसके दण्डकी व्यवस्था करता हूँ ।

बन्दीने कहा—राजन् ! वर्षणका पुत्र होनेसे मुझे हूवनेमें कुछ भी भय नहीं है । ये अष्टावक भी बहुत दिनों-से इवे हुए अपने पिता कहोडका अभी दर्शन करेंगे ।

लोमराजी कहते हैं—सभामें इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि समुद्रमें डुबाये हुए सभी ब्राह्मण वरुणदेवसे सम्मानित होकर जलसे बाहर निकल आये और राजा जनककी समामें आ पहुँचे। उनमेंसे कहोडने कहा, 'मनुष्य ऐसे ही कामोंके लिये पुत्रोंनी वामना करते हैं। जिल वामको में नहीं कर सका या, वहीं मेरे पुत्रने वरके दिस्स दिया। सानन्! कमी-कमी दुर्वल मनुष्यके भी यनवान् और मूर्त के भी विद्वान् पुत्र उत्पन्न हो जाता है।' हरके पश्चान् उन्हों भी राजा जनकरी आशा लेकर समुद्रमं कृद पदा। तदनना बाह्मणोंने अधावककी पूजा की और अधावकने अपने निवास पूजन किया। फिर अपने मामा स्तिकेत्रके सहित्र दे अपने आध्मको चले। वहाँ पहुँचकर यहोटने अधावको के से सामको चले। वहाँ पहुँचकर यहोटने अधावको के हैं ही उसमें दुवकी लगायी कि उनके अंग सीधे हो गये। उनके संसर्गसे यह नदी भी पवित्र हो गयी। जो पुष्प हर नदीमें जान करता है, वह सब पापेंसे मुक्त हो जाता है। सहस् !



तुम भी द्रीपदी और भाइयोंके सित कान और कानमन करनेके लिये इसमें प्रवेश करो ।

#### पाण्डवोंकी गन्धमादन-यात्रा

लोमश मुनिने कहा—राजन ! यह मधुविला नदी दिखायी दे रही है, इसीका दूसरा नाम समंगा है। यह कर्द-मिल क्षेत्र है। यहाँ राजा भरतका अभिषेक किया गया या। षृत्रासुरका वध करनेनर शचीनति इन्द्र इन गन्नन्द्रमधि भए हो गये थे, तव इस समंगा नदीम लान करले ही दे पानिहे सुटकारा पा सके थे। यह मैनाक पर्यत्वे मध्यमागमें दिनसन

नारायणके आश्रमके दर्शन किये । यह आश्रम दिव्य वृक्षींसे सशोभित या, जो सदा ही फल-फूलोंसे लदे रहते थे। यहाँ उन्होंने उस गोल टहिनयोंवाली मनोहर बदरीके भी दर्शन किये। इसकी छाया बड़ी ही जीतल और सघन यी, तया इसके पत्ते बड़े चिकने और कोमल थे; उसमें बहुत मीठे-मीठे फल लगे हुए थे। उस वदरीके पास पहुँचकर वे सव महानुभाव और ब्राह्मणलोग राक्षसींके कन्धोंसे उत्तर पड़े और जिसमें स्वय श्रीनर-नारायण विराजते हैं, ऐसे उस आश्रमकी शोभा निहारने लगे। इस आश्रममें अन्धकार नहीं या, किन्तु वृक्षोंकी सद्यनताके कारण इसमें सूर्यकी किरगोंका प्रवेश भी नहीं होता था। इसी प्रकार इसमें क्षुधा-प्यास, जीत-उणा आदि दोपोंकी वाधा भी नहीं होती यी तथा इसमें प्रवेश करते ही जोक अपने-आप निवृत्त हो जाता या । यहाँ महर्पियोंकी भीड़ लगी रहती यी तथा ऋक्-साम-यजूरूपा ब्राही लक्ष्मी विराजमान थी । जो लोग धर्मबहिप्कृत थे, उनका तो इसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता था। जिनका तेज सूर्य और अग्रिके समान यां और अन्तःकरणका मल तपसे दग्ध हो गया या, वे महर्षि और सयतेन्द्रिय मुमुक्षु यतिजन ही वहाँ रहते थे। इनके

सिवा वहाँ ब्राही स्थितिको प्राप्त अनेको ब्रह्मज महानुभाव भी रहते थे।

जितेन्द्रिय और पवित्रात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयोंके सहित उन महर्षियोंके पास गये। वे सव दिव्य ज्ञानसम्पन्न ये। उन्होंने जब महाराज युधिष्ठिरको अपने आश्रममें आते देखा तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत करनेके लिये चले। उन महर्पियोंका तेज अमिके समान या और वे निरन्तर म्वाध्यायमें लगे रहते थे। उन्होंने विधिपूर्वक धर्मराजका सत्कार किया तथा पवित्र जल, पुष्प, फल और मूल समर्पण किये। महाराज अधिष्ठिरने भी वडी विनयसे महर्पियों-का सत्कार म्वीकार किया । फिर भीमसेन आदि भाइयोंने द्रौपदी और वेद-वेदागमें पारङ्गत सहस्रों ब्राह्मणोंके सहित उस मनोरम और पवित्र आश्रममे प्रवेश किया। यह साक्षात इन्द्रभवन और स्वर्गके समान जान पड़ता या । वहाँके सब स्थानोंका दर्शन कर वे परम पवित्र भागीरयीके तटपर आये। वहाँ यह सीतानामसे विख्यात है। उसमें स्नानादिसे पवित्र रों। देवता। ऋषि और पितरींका तर्पण एवं जप करके वे यहे आनन्दके साथ अपने आश्रममें रहने लगे।

# भीमसेनकी हतुमान्जीसे भेंट और वातचीत

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! अर्जुनसे मिलने-



की इच्छारे पाण्डवलोग उस स्थानपर छः रात रहे । इतने-

हीमें दैवयोगसे ईशानकोणकी ओरसे यहते हुए वायुसे एक सहस्रदल कमल उड़ आया। वह यड़ा ही दिव्य और माभात् सूर्यके तमान या। उसकी गन्ध यड़ी ही अनूठी और मनोमोहक यी। पृथ्वीपर गिरते ही उसनर द्रीनदीकी दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही वह उस सौगन्धिक नामवाले कमलके पास आयी और मनमें अत्यन्त प्रसन्न होकर भीमसेनसे कहने लगी—'आर्य! में वह कमल धर्मराजको भेंट करूँगी। यदि आपना मेरे प्रति वास्तवमें प्रेम है तो मेरे लिये ऐसे ही यहुत-से पुष्प ले आह्ये। में इन्हें काम्यकवनमें अपने आश्रमपर ले जाना चाहती हूँ।'

भीमसेनसे ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूलको लेकर धर्मराजके पान चली आयी। राजमहियी द्रौपदीका आदाय समझ महावली भीमसेन अपनी प्रियाका प्रिय करनेकी इच्छासे जिस ओरसे वायु उसे उड़ाकर लाया था, उसी ओर दूसरे फूल लेनेके विचारसे बड़ी तेजीसे चले। उन्होंने मार्गके विम्नोंको हटानेके लिये अपना सुवर्णकी पीठवाला धनुप और विपाधर सर्पके समान पैने बाण ले लिये और वे कुपित सिंह अथवा मतवाले हाथीके समान चलने लगे। मार्गमे चलते समय वे आपसमें टकराते हुए बादलोंके समान भीषण गर्जना करते जाते थे। उस शब्दसे चौकने होकर बाघ अपनी

और आप चिन्ता न करें; जहाँ-जहाँ द्रौपदी पैदल न चल सकेगी, वहाँ-वहाँ में इसे कन्धेपर चढ़ाकर ले चलूँगा। ये माद्रीकुमार नकुल और सहदेव भी सुकुमार हैं; जहाँ कही दुर्गम स्थानमें इन्हें चलनेकी शक्ति न होगी, वहाँ इन्हें भी में पार लगा दूँगा।

यह सुनकर युधिष्टिरने कहा—'तुम यशस्त्रिनी पाञ्चाली और नकुल, सहदेवको भी छे चलनेका साहस दिखा रहे हो, यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है। किसी दूसरेसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। भैया! तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे बल, धर्म और सुयशकी वृद्धि हो।' फिर द्रौपदीन भी ह्सकर कहा, 'राजन्! में आपके साथ ही चलुँगी, आप मेरेलिये चिन्ता न करें।'

लोमराजी योले कुन्तीनन्दन ! इस गन्धमादन पर्वतपर तपके प्रभावते ही चढ़ा जा सकता है, इसलिये हम सभीको तपस्या करनी चाहिये। तपके द्वारा ही हम, तुम तथा नकुल, सहदेव और भीमसेन अर्जुनको देख सकेगे।

वैराम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार वातचीत करते वे आगे बढ़े तो उन्हें राजा सुवाहुका विस्तृत देश दिखायी दिया । यहाँ हाथी-घोड़ोंकी बहुतायत थी तथा सैकड़ों किरात, तंगण और पुलिन्द जातिक लोग रहते थे । जय पुलिन्द देशके राजाको पता लगा कि उसके देशमे पाण्डवलाग आये हैं तो उसने बढ़े प्रेमसे उनका सत्कार किया । उससे पूजित होकर वे बढ़े आनन्दसे उसके यहाँ रहे; दूसरे दिन स्योंदय होनेपर उन्होंने बर्फील पहाड़ोंकी ओर प्रस्थान किया । उन्होंने इन्द्रसेन आदि सेक्कांको, रसोइयोंको तथा द्रीपदीके सारे सामानको पुलिन्दराजके यहाँ छोड़ दिया और फिर पैदल ही आगे बढे ।

फिर युधिष्ठिर इस प्रकार कहने लगे—भीम ! में अर्जुनको देखनेकी इच्छासे ही पॉच वर्षसे तुम सवको साय लिये सुरम्य तीर्थ, वन और सरोवरोंमें विचर रहा हूँ; परन्तु अभीतक सत्यसन्ध और श्रूरवीर धनज्ञयको न देख सकनेसे मुझे बड़ा ताप हो रहा है। अर्जुनके गुणोकी क्या बात कहे ! यदि छोटे-से-छोटा आदमी भी उसका तिरस्कार करता तो भी वह उसे क्षमा कर देता या। सीधी-सादी चालसे चलनेवाले पुरुषोंको वह सुख-शान्ति देता या और उन्हें अभय कर देता था। यदि कोई छल-कपटसे उसके साय घात करता तो वह, स्वयं इन्द्र ही क्यों न हो, उसके हायसे

वच नहीं सकता था। अपनी शरणमें आदे हुए शहुत भी उसका बड़ा उदार भार रहता था। हम महाम तो हम सहारा ही था। यह मुक्कोंने हुचननेवाना, नव प्रकार रे रहोंको जीतनेवाला आर मनीना सुर्या रणनेवाना था। देखो, उसीके बाहुबलके प्रतापसे मुझे मिनोनीने विज्ञान देखो, उसीके बाहुबलके प्रतापसे मुझे मिनोनीने विज्ञान दिव्य सभा मिनी थी। उनका पराक्रम महाद्वी रहारीन वीरसर बासुदेव और तुमसे ट्यार लेना है। उनीने देगतीने लिये हमलोग गन्यमादन पर्वतपर चढ रहे हैं। इन देनाने लिये हमलोग गन्यमादन पर्वतपर चढ रहे हैं। इन देनाने से स्वारीपर बैठकर नहीं चल मकना और न मुन्ते है। जो लोग अनंयमी होते हैं उन्होंने परों मक्सी, माहर होने, सिंह, ज्याम और सर्पादि रताते हैं, नंपियोंने तो ने स्मन्ते भी नहीं आते। अतः हमें मयतिचल और अस्पादारी होतर इस पर्वतपर चढना चाहिये।

लोमश मुनि योले—हे नीम्य ! यर शीतन शंग परिष्र जलवाली अलकनन्दा नदी वह रही है। यह वदिवाधमंग्र ही निकली है। देवपिंगण इसके जन्मा सेमन परते हैं। आकाशचारी वालखिल्यगण और गन्धवंगण भी इनके स्टिप्स आते रहते हैं। यहाँ मरीचि, पुलट, भृगु और अगिम आदि मुनिगण शुद्ध स्वरसे सामगान किया वनते हैं। महा द्वारमें भगवान् शद्धरने हमी नदीया जन अग्नी ज्याओं धारण किया या। तुम सब विश्वद्ध भावसे इम भगवां। भागीरयीके पास जाकर प्रणाम करो।

महामुनि लोमशकी यर बान मुन रर पाण्यवीने आयरनन्द्रा के पास जाकर प्रणाम किया । और फिर बंधे आनन्द्रये एकदा ऋषियोंके सहित चलने लगे ।

स्रोमशाजीने कहा—सामने जो यह येगान रांग्रे शिखरके समान सफेद-समेद पराइना दिरागरी दे रहा है। एवं पारमे देवरान राज्या हिए करनेके स्थि इसी स्थानपर भगपान निष्णुने उन दंगरश वध किया था। उन देखने दस हनार वर्षतर राज्या करके इन्द्रासन स्ना चाहा। अपने हानेबा और पार्या करके इन्द्रासन स्ना चाहा। अपने हानेबा और पार्या करते इन्द्रासन स्ना चाहा। अपने हानेबा और पार्या करते इन्द्रासन स्ना चाहा। अपने हानेबा और पार्या करते उन्हें वहां प्रयाद स्वा ही तंग करता रहता था। इन्हें इन्द्रां वहां प्रयाद हुई और वे मन-ही-मन भगवान् विष्णुग चिन्नन गाने स्ना । भगवान्ने प्रमन्न होकर दर्शन दिने । हार गानी देवा और स्ना प्रयोग उनकी स्ना कीर स्ना गारा वह हुना

हुनुमान्जी वोले-'मैं तो बंदर हूँ, तुम जो इस मार्गरी जाना चाहते हो सो मैं तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो यही हो कि तुम यहाँसे लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेनने कहा, भीं मरूँ या वच्यूं, तुमसे तो इस विपयमें नहीं पूछ रहा हूं । तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो । ' हनुमान् बोले, 'मैं रोगसे पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लॉघकर चले जाओ ।' भीमसेन बोले, 'जानसे जाननेमें आनेवाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियोंके देहमें व्याप्त होकर स्थित हैं । मैं इसलिये उनका अपमान या लड्डन नहीं करूँगा । यदि शास्त्रोंके द्वारा मुझे भूतभावन श्रीभगवान्के स्वरूपका ज्ञान न होता तो मैं तुम्हींको क्या, इस पर्वतको भी उसी प्रकार लॉघ जाता जैसे इनुमान्जी समुद्रको लॉघ गये थे। १ हनुमान्जीने कहा, 'यह हनुमान् कौन या, जो समुद्रको लॉघ गया या ! उसके विषयमे तुम कुछ कह सकते हो तो कहो। भीमसेन बोले, 'वे वानरप्रवर मेरे भाई है। वे बुद्धि, वल और उत्साहसे सम्पन्न तथा बड़े गुणवान् ई और रामायणमें वे बहुत ही विख्यात हैं। वे श्रीरामचन्द्रजीकी भार्या सीताजीकी खोज करनेके लिये एक ही छलाँगमें सा योजन विस्तृत समुद्रको लॉघ गये थे। मैं भी वल-पराक्रम और तेजमें उन्हींके समान हूँ । इसलिये तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरीमें भेज दूंगा। १ इसपर हनुमान्ने कहा, 'हे अन्य ! तुम रोष न करो, बुढापेके कारण मुझमें उठनेकी शक्ति नहीं है। इसलिये कृपा करके मेरी पूछ इटाकर निकल जाओ।

यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हॅसकर अपने वार्ये हायसे हनुमान्जीकी पूँछ उठाने लगे, किन्तु वे उसे टस-से-मस न कर सके। फिर उन्होंने उसे दोनों हाथोंसे उठाना चाहा, किन्तु वे इसमें भी असमर्थ रहे। तय तो उन्होंने लजासे मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, 'वानरराज! आप मुझपर प्रसन्न होइये और मैंने जो कटु वचन कहे है, उनके लिये मुझे क्षमा कीजिये। मैं आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसलिये कृपा करके बताइये कि इस प्रकार वानरका रूप धारण करनेवाले आप कीन हैं। कोई सिद्ध हैं, देवता हैं, गन्धर्व हैं अथवा गुह्मक हैं श्विद यह कोई गुप्त रखने योग्य बात न हो और मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका शरणागत हूँ और शिष्यभाव-से पूछता हूँ, अवश्य बतानेकी कृपा करें।' तब हनुमान्जीने

कहा, ''कमलनयन भीम! में वानरराज केसरीके क्षेत्रमें जगतके प्राणस्वरूप वायुसे उत्पन्न हुआ हनुमान् नामका वानर हैं। अग्रिकी जैसे वायुके साथ मित्रता है, उसी प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीवसे थी। किसी कारणसे वालीने अपने भाई सुग्रीवको निकाल दिया या। तत्र बहुत दिनीतिक वे मेरे साथ ऋष्यमूक पर्वतार रहे थे। उस समय दगरयनन्दन भगवान् श्रीराम पृथ्वीतलपर विचर रहे थे। वे मानवरूपधारी साक्षात विष्णु ही थे। अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये वे धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघनायजी अपनी मार्या और छोटे भाई लक्ष्मणके महित दण्डकारण्यमें आये । जिस समय वे जनस्थानमें रहते थे। उन पुरुपश्रेष्ठको मायासे रजजटित सुवर्ण-मय मुगका रूप धारण करनेवाले मारीच राक्षसके द्वारा घोखेमें डालकर राक्षमराज दुरात्मा रावण वलात्कारसे उनकी भार्याको हर ले गया । इस प्रकार स्त्रीका अपहरण होनेपर उसे माईके साय खोजते-खोजते भगवान् श्रीरामकी ऋष्यमूक पर्वतपर वानरराज सुप्रीवरे भेंट हुई । फिर उन दोनोंकी आपसमें मित्रता हो गयी और श्रीरामजीने वालीको मारकर किष्किन्धाके राज्यपर सुग्रीवको अभिपिक्त कर दिया । अपना राज्य पाकर सुप्रीवने सीताजीकी खोजके लिये सहस्रों वानर भेजे । उस समय एक करोड वानरोंके साथ मैं भी दक्षिणकी ओर गया। तव ग्रधराज सम्पातिने बताया कि सीताजी तो रावणके यहाँ हैं। इसलिये पुण्यकर्मा भगवान् श्रीरामका कार्य पूरा करनेके लिये र्मने सहसा सौ योजन विस्तारवाला समुद्र पार किया। उस मगर और ग्राहादिसे भरे हुए समुद्रको अपने पराक्रमसे पार कर में रावणके नगरमें जनकनिदनी श्रीसीताजीसे मिला और फिर अहालिका, प्राकार और गोपुरादिसे सुशोभित लंकापुरीको जलाकर वहाँ रामनामकी घोषणा करके लौट आया । मेरी वात मानकर कमलनयन भगवान् श्रीराम तुरंत ही करोड़ों वानरोंके साथ चले और समुद्रपर पुल बॉधकर लंकामें पहुँचे। वहाँ उन्होने संग्राममे समस्त राक्षसोंको और सम्पूर्ण लोकोंको फ्लानेवाले रावणको उसके बन्धु-बान्धवोंके सहित मारा और अपने आश्रितोंपर कृपा करनेवाले परमधार्मिक भक्त विभीपण-को लंकाके राज्यपर अभिपिक्त किया। फिर नप्ट हुई वैदिक श्रुतिके समान अपनी भार्याको ले आये और उसके साथ अपनी राजधानी अयोध्यापुरीमें लोट आये । वहाँ जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो मैंने उनसे यह वर माँगा कि 'हे शत्रुदमन! जबतक इस भूमण्डलपर आपकी पवित्र कथा रहे। तवतक में जीवित रहूँ ।' इसपर उन्होंने कहा, 'ऐसा ही हो ।'



मगवान् विष्णु

अनेकों भोग और स्वर्गकी इच्छासे यज्ञानुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापरयुगमें अधर्मके कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। फिर कलियुगमें तो धर्म केवल एक ही पादसे स्थित रहता है । इस तमोगुणी युगके आनेपर भगवान् स्यामवर्ण हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाते हैं तया धर्म, यज्ञ और कियाका हास हो जाता है। इस समय ईति-भीति। व्याधि, तन्द्रा और क्रोघादि दोष तथा तरह-तरहके उपद्रवः मानसिक चिन्ता और क्षुघा—इन सबकी वृद्धि होने लगती है । इस प्रकार युर्गोंके परिवर्तनसे धर्ममें भी परिवर्तन होता रहता है और धर्ममें परिवर्तन होनेसे छोककी स्थितिमें भी परिवर्तन हो जाता है। जब लोककी स्थिति गिर जाती है। तब उसके प्रवर्तक भावोंका भी क्षय हो जाता है । अब शीघ ही कलियुग आनेवाला है। इसलिये तुम्हें जो मेरा पूर्वरूप देखनेका कीतृहल हुआ है, वह ठीक नहीं है । समझदार लोग व्यर्थ वार्तोंके लिये आग्रह नहीं किया करते। इस प्रकार तुमने मुझसे जो बातें पूछी थीं, वे सब मैंने कह दीं; अब तुम प्रसन्नतापूर्वक जा सकते हो ।

भीमसेनने कहा—मैं आपके पूर्वरूपको देखे विना यहाँसे किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो सुझे उसके दर्शन अवश्य कराइये।

भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर इनुमान्जीने मुसकराकर अपना वह रूप दिखाया, जो उन्होंने समुद्र लॉघते समय धारण किया था। अपने भाईको प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने अपने शरीरको बहुत बड़ा कर दिया और वह लंबाई-चौड़ाईमें बहुत अधिक बढ गया। उस समय अतुलित कीर्तिमान् इनुमान्जीके विञाल विग्रहसे दूसरे वृक्षोंके सहित वह फेलोंका बगीचा आच्छादित हो गया। कुक्श्रेष्ट भीमसेन अपने भाईका वह विशाल रूप देखकर बड़े विस्मित हुए और उनके गरीरमें रोमाञ्च हो आया । श्रीहनुमान्जीका वह विग्रह तेजमें सूर्यके समान या और सोनेका पहाइ-सा जान पड़ता या । उसकी विशालताका कहाँतक वर्णन करें १ मानो .देदीप्यमान आकाश ही हो । उसे देखते ही भीमसेनने ऑखे वंद कर लीं। विन्ध्याचलके समान उस विचित्र और अत्यन्त भयानक देहको देखकर भीमसेनको रोमाञ्च हो आया और वे उनसे हाय जोड़कर कहने लगे, 'समर्थ हनुमान्जी ! मैंने आपके इस शरीरका महान् विस्तार देख लिया । अव आप अपने इस स्वरूपको समेट लीजिये । आप तो साक्षात् उदित



होते हुए स्थंके समान है और मैनाक पर्वतके समान अपरिमित एव दुराधर्प जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। हे बीर! मेरे मनमें तो आज यही बड़ा आश्चर्य है कि आपके समीप रहते हुए भी श्रीरामजीको रावणसे स्वयं युद्ध करना पड़ा। उस लंकाको तो उसके योद्धा और वाहनोंके सहित आप ही अपने याहुबलसे सहजमे नष्ट कर सकते थे। पवननन्दन। ऐसी कोई बस्तु नहीं है, जो आपको प्राप्त न हो। रावण तो अपने परिकरके सहित अकेले आपसे ही लड़नेमें समर्थ नहीं था।

भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर किपश्रेष्ठ हनुमान-जीने चढ़े मधुर और गम्भीर दान्दों में कहा —भारत! वुम जैसा कहते हो, ठीक ही है; वह अधम राक्षस वास्तवमें मेरा सामना नहीं कर सकता या। किन्तु सारे लोकोंको काँटेके समान सालने-वाले उस रावणको यदि में मार डालता तो श्रीरामजीको यह कीर्ति कैसे मिलती, इसीसे मैंने उसकी उपेक्षा कर दी यी। वीरवर श्रीरघुनायजीने सेनाके सहित उस राक्षसाधमका वध किया और सीताजीको अपनी पुरीमें ले आये। इससे लोगोंमें उनका सुयश भी फैल गया। अच्छा, बुद्धिमन्! अब तुम जाओ। देखो, यह सामनेवाला मार्ग सीगन्धिक वनको जाता है। वहाँ तुग्हें यक्ष और राक्षसोंसे सुरक्षित कुवेरकां बंगीचा



पर्वत आवेंगे। वर्षके कारण उनको पार करना वड़ा ही कठिन होगा। उनपर सुकुमारी द्रौपदी कैसे चलेगी। वत्य भीमसेनने कहा, 'राजन्। मैं स्वय ही आपको, द्रौपदीको और नकुल-सहदेवको ले चल्रॅगा; आप चिन्ता न करें। इसके सिवा हिडिम्बाका पुत्र घटोत्कच भी बलमें मेरे ही समान है, वह आकाशमें चल सकता है। आपकी आजा होनेपर वह हम सबको ले चलेगा।

यह सुनकर धर्मराजने कहा, 'तो भीम । तुम उसे यहाँ बुला लो ।' उनकी आज्ञा होनेपर भीमसेनने अपने राधम पुत्रका स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही घटोत्कच वहाँ उपस्थित हो गया । उसने हाय जोडकर पाण्डवों और सब ब्राह्मणोंका अभिवादन किया तथा उन्होंने भी उनका यथोचित सत्कार किया । इसके पश्चात् भयद्भर वीर घटोत्कचने हाय जोड़कर भीमसेनसे कहा, 'में आपके स्मरण करते ही आपकी सेवाके लिये उपस्थित हो गया हूँ । किर्ये, क्या आज्ञा है ?'

तव भीमसेनने उसे गलेसे लगाकर कहा 'बेटा ! तेरी माता द्रौपदी बहुत यक गयी है, तू इसे अपने कन्धेपर चढ़ा ले । इस प्रकार धीमी चालसे चल, जिनसे इसे कष्ट न हो ।'

घटोत्कचने कहा—'मैं अकेला ही धर्मराज, धौम्य, म० अं० धरे— द्रीपटी और नकुल्य-महदेव-- सददो है चल रूप्ता हैं: िस्त



भी मेरे साथ तो और भी भैतड़ों इन्छानुगर रूप धारा करनेवाले सैकडों सरवीर है, वे बाह्यणोंके गरिन आप गर्भा है। ले चलेंगे।' ऐसा प्रदार बीर घटोलच तो द्वीर प्रियो रेज्य पाण्डवींके बीचमें चलने लगा तया दुगरे राध्य पाष्टारी में ले चले । अतुलित तेजम्बी भगवान् लोमरा है। अस्मे तपोबलसे स्वयं ही आजारामार्गमे चलने लगे। उन नमप है दूसरे सुर्रिके समान ही जान पहते थे। पटान्य नहीं राज्ये ब्राह्मणोंको भी दुनरे राक्षरीने क्रेगोंक चटा िय। ए प्रकार वे सुरम्य वन और उपवनींको देखते हुए वर्जालाएम की ओर चले । राधम तो बहुत तेन चाने गरे के हरानी बोड़ी ही देरमे वे उन्हें बहुत दूर है। यदे । मार्गमें दर्ज हुए उन्होंने म्लेच्होंने बसे हुए उस देशरी तथा वहाँ में मंगी मानी और तरह-तरहरी धातुओंने नन्यत्र पर्याकी क्रिकिंगे देना। उस देशमें अनेकों विज्ञाधर, विज्ञर, सन्धर्म और विक्षारण विचर रहे थे तथा जहाँ-तहाँ दहत-मे यनगर-महार नम्बी राज्य इड मूग, शुद्धर गया, भैंने और मंगू पूस रहे थे। जगह-जगह नदियाँ भी दिग्गर्या देनी या।

इस प्रकार उत्तर कुरदेशमी लीपरन उन्मेंने धनेनी आक्षयोंसे युक्त कैलान पर्यंत देखा। उनमे पान ही गीना-



भीमतेनसे कहा, 'मैया! अब तुम जाओ, कभी कोई चर्चा चले तो मेरा स्मरण कर लेना। और मैं इस स्थानपर रहता हूँ—यह बात किसीसे मत कहना। अब कुबेरके भवनसे भेजी हुई देवाङ्गनाओं और अप्सराओं के यहाँ आनेका समय हो गया है। तुम्हारे मानवी शरीरका स्पर्श होनेसे मुझे भी संसारके हृदयको प्रफुछित करनेवाले भगवान् श्रीरामका स्मरण हो आया। अब तुम्हें भी मेरे दर्शनोंका कुछ फल प्राप्त होना चाहिये। तुम भ्रातृत्वके नाते ही मुझसे कोई वर मॉगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हिस्तिनापुरमें जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र-पुत्रोंको मार डाल्ट्रं तो यह भी मैं कर सकता हूँ तथा तुम चाहो तो पत्यरोंसे उस नगरको नष्ट कर दूँ अथवा अभी दुर्योधनको वॉधकर तुम्हारे पास ले आऊँ। महावाहो! तुम्हारी जैसी इच्छा हो, उसे मै पूर्ण कर सकता हूँ।'

हनुमान्जीकी यह बात सुनकर भीमसेन यहे प्रमन्न हुए और उनसे कहने लगे, 'वानरराज! आपका मङ्गल हो; मेरे ये सब काम तो आप कर ही चुके—अब इनके होनेमें कोई सन्देह नहीं है। यस, आपकी दयादृष्टि बनी रहे—यही में चाहता हूँ। आप हमारे रक्षक है, इसलिये अब पाण्डवलोग सनाय हो गये। आपके ही प्रतापसे हम सब शतुओंको जीत लेंगे।'

भीमसेनके ऐमा कहनेपर उनसे हनुमान्जीने कहा, 'भाई और सुहृद् होनेके नाते ही में तुम्हारा प्रिय करूँगा । जिस समय तुम जित्त और बाणोसे न्याप्त शत्रुकी सेनामे धुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय में अपने शब्दसे तुम्हारी गर्जनाको बढा दूँगा तथा अर्जुनकी ध्वजापर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूँगा, जिससे शत्रुओं प्रे प्राण सूख जायँगे और तुम उन्हें सुगमतासे मार सकोगे ।' ऐसा कहकर हनुमान्जीने उन्हें मार्ग दिखाया और वहां अन्तर्धान हो गये।

### मीमके सौगन्धिक वनमें पहुँचनेपर यक्ष-राक्षसोंसे युद्ध होना तथा युधिष्ठिरादिका भी वहाँ पहुँच जाना और सबका वापस लौटना

वैदाम्पायनजी कहते हैं—किपवर हनुमान्जिके अन्तर्धान हो जानेपर महावली भीमसेन उनके बताये हुए मार्गसे गन्धमादन पर्वतपर बढने लगे। मार्गमें वे हनुमान्जिके विशाल विग्रह और अलौकिक शोभाका तथा दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामके माहात्म्य और प्रभावका चिन्तन करते जाते थे। सौगन्धिक वनको देखनेकी इच्छासे जाते हुए उन्होंने मार्गके रमणीय वन और उपवन देखे तथा तरह-तरहके पुष्पित वृक्षोंसे सुशोभित सरोवर और नदियाँ देखीं।

इसी प्रकार और आगे बढनेपर वे कैलास पर्वतके समीप

कुचेरके राजभवनके पास एक मरोवरके निकट पहुँचे । भीम-सेनने वहाँ पहुँचकर उसका निर्मल जल जी भरकर पिया । महात्मा कुचेर इस सरोवरमें जलकीडा किया करते थे । उसके आसपास देवता, गन्धर्व, अप्सरा और ऋषि रहते थे । उस सरोवर और सौगन्धिक वनको देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए । महाराज कुचेरकी ओरसे हजारों कोधवश नामके राक्षस तरह-तरहके शस्त्र और पहनावोंसे सुसजित हो इस स्थानकी रक्षा करते थे । उन्होंने महावाहु भीमके पास जाकर उनसे पूछा, 'कृपया बताइये, आप कौन हैं ! आपका वेष तो गुफाओंको छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहाँ-तहाँ छिपने लगे, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृगोंके छुंट घवराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेनकी गर्जनासे सारी दिशाएँ गूँज उठीं। वे वरावर आगे वढते गये। योड़ी दूर जानेपर उन्हें गन्धमादनकी चोटीपर एक कई योजन लया-चौड़ा केलेका बगीचा दिखायी दिया। महाबली भीम नृतिंहके समान गर्जना करते हुए झपटकर उसके भीतर धुम गये।

इस वनमें महावीर हनुमान्जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेनके उधर आनेका पता लग गया। उन्होंने



सोचा कि भीमसेनका इधरसे होकर खर्गमें जाना उचित नर्रा है, क्योंकि ऐसा करनेसे सम्भव है मार्गमें कोई उनका तिरस्कार कर दे अयवा उन्हें शाप दे दे। यह सोचकर उनकी रक्षा करनेके विचारसे वे केलेके बगीचेमेंसे होकर जाने-वाले सकड़े मार्गको रोककर लेट गये। वहाँ पड़े-पड़े जब ऑघ आनेपर वे जँभाई लेकर अपनी पूँछ फटकारते थे तो उसकी प्रतिध्विन सब ओर फैल जाती यी। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता या और उसके शिखर टूट-टूटकर छुढ़क जाते थे। वह शब्द मतवाले हायीकी गर्जनाको भी दयाकर पर्वतपर सब ओर फैल रहा या। उसे सुनकर भीमसेनके रोऍ पाई हो गने और वे उनमें नामाने हैं देने हैं लिए उन केन्ने वर्गानिमें नव ओर पूमने तमे। हैं देने हैं देने उनसे उस वर्गानिमें एक मोटी शिलानर नेटे हुए यानरगर हतुमान दिखायी दिये। उनने ओठ पनने थे, नीम प्रेम हैं है लाग थे, बानोंका रम भी लान-नाम था, भीर पाला पं, तथा पुर हुए मुखमें मफेट, नुवीले और तिरो दौन और नार्टे दीला थी। उनके बाग्ण उनका बदन रिरणपुत पर्नाम है रामा पाल पड़ता था। वे बड़े ही तेजस्वी थे और मुनहरे पाली होंगे बीचमें अशोकका पूल रक्ता हो। उनने अहमी स्थान की अखिली इधर-उधर देख रहे थे। उनना शरीर उन्हा हुए था और वे स्वर्गके मार्गको रोक्यर हिमान्यरे एमान कि ए

उस महान् वनमे हनुमान्जीही अही हैटे उन्हरू महावली भीममेन निर्भेष उनके पाम चले गये धीर किए हिंह कड़कके समान भीपण सिंहनाद करने लगे। भीमरेनरी उर गर्जनासे वनके जीव-जन्तु और पश्चिमों सदा पण हुए । महावली हनुमान्जीने भी अपने नेत्रोंको एए इस परिपर उपेक्षापूर्वक भीममेनरी ओर देखा और फिर उन्हें १४३३ निकट पाकर मुनकराते हुए बहने हुगे—धीया । में हो सही हैं, यहाँ आनन्दरे सो रहा या; तुमने मुस मरी एका दिया ' तुम समझदार हो, तुम्हे जीवीयर दया गमनी चाहिये । एमार्थ प्रवृत्ति ऐसे धर्मका नास करनेवाले तथा मन, दार्व धं र शरीरको द्रापत करनेवाले वृत क्रमेंगे क्या ग्रां रिकार होता है, दुमने विद्वानांकी सेवा नहां की । राजनां हो। दुम हो कौन और इस बनमें हिमलिये आदे हो। परों ो न कोई मानवी भाव रह सकता है और न पेट्रे हतुल्ह ही। आगे तुम्हें करॉतक जाना ै! यहाँके धाने तो ए पी आगम्य हे, इस्पर कोई भी चढ नहीं रका । सा उस दे अमृतके समान मीठे करद-मूल-पा: धाउर विधान गाँ। धीर यदि मेरी बातको हितकर समही ती पहाँरे तीड त्यारे आगे जानेमें व्यर्थ अपने प्राणीती गहरमें नरी हारते हैं। '

यह सुनकर भीमसेनने कहा—गनगण्ड भार हीन हैं और इसवानर-देहरो आग्ने क्यों धारण गर रक्या है । हैं तो चन्द्रवंशके अनर्गत श्रूपदेगमें अतर हुआ हैं। हैने मा कुन्तीके गर्भते जन्म निया है और में महाराज गण्या एक हुँ, लोग मुझे वायुष्ट भी कहते हैं। मेरा नाम भीमोन हैं।



कमल चाहिये, उतने ले जायें ।' इससे राक्षसोका क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेनके पास आये ।

इधर वदिकाश्रममं भीमसेनके युद्धकी स्चना देनेवाला वड़ा वेगवान्, तीला और धूल वरसानेवाला वायु चलने लगा। वहाँ वार-त्रार बढ़ी गड़गड़ाइटके साथ पृथ्वीपर उल्कापात होने लगा, जो सबके हृदयमं बड़ा भय उत्पन्न कर देता या; धूलसे दक जानेके कारण सूर्यका तेज मन्द पड़ गया, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाएँ लाल-लाल हो गर्यों, मृग और पक्षी चीत्कार करने लगे, सब ओर अँधेरा-ही-अँधेरा छा गया, ऑलोंसे कुछ भी नहीं स्झता या। इनके सिवा वहाँ और भी अनेकों भयद्भर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देखकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने कहा, पाञ्चालि! भीम कहाँ है शाल्म होता है वह कही कुछ भयद्भर कर्म करना चाहता है, अथवा कुछ कर बैटा है; क्योंकि ये अकस्मात् होनेवाले उत्पात किसी महान् युद्धकी स्चना दे रहे हैं।

तव द्रौपदीने कहा—''राजन्! वायुसे उड़कर जो सौगन्धिक कमल आया था, वह मैंने प्रेमपूर्वक भीमसेनको भेंट करके कहा था कि यदि 'आपको ऐसे बहुत-से फूल मिल जाय तो आप उन्हें लेकर शीध ही आ जाय ।' वे महावाह मेरा प्रिय करनेके लिये उन कमलोंकी खोजमें अवश्य ही पूर्वोत्तर दिशाकी ओर गये हैं।"

द्रीपदीके ऐसा कहनेपर महाराज युधिष्ठिरने नकुल-सहदेव-से कहा, 'जिस ओर भीम गया है, उसी ओर हम मवको भी बीघ ही साथ-साथ चलना चाहिये। राक्षमलोग तो ब्राह्मणों-को ले चलें और भैया घटोत्कच! तुम द्रीपदीको ले चले। देखो! भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्ध पुरुपोका कोई अपराध करे, उससे पहले ही यदि हम आपलोगोंके प्रभावसे पहुँच जाय तो बहुत अच्छा हो।'

तव घटोत्कच इत्यादि सव राक्षस 'जो आजा' ऐसा कह-कर पाण्डवों और अनेकों ब्राह्मणोको उठाकर लोमश्जीके साय प्रसन्न चित्तसे चल दिये, क्योंकि वे अपने लक्ष्यस्थान क्रवेरके सरोवरको जानते थे। उन्होंने शीव ही जाकर एक सुन्दर वनमें कमलकी गन्धरे सुवासित एक अत्यन्त मनोहर सरोवर देखा । उसीके तीरपर उन्हें परम तेजस्वी भीमसेन दिखायी दिये और उनके पास ही अनेको मरे हुए यक्ष भी देखे। भीमसेनको देखकर धर्मराजने वार-वार उनका आलिङ्गन किया और फिर मीठी वाणीमें कहा, 'क़ुन्तीनन्दन ! तुम यह स्या कर बैठे हो ! यह तो तुम्हारा साहस ही है, इससे देवताओंका भी अप्रिय हुआ ही है । यदि तुम मेरा भला चाहते हो तो ऐसा काम फिरकभी मत करना। इस प्रकार भीमसेनको समझाकर उन्होंने सौगन्धिक कमल हे लिये और फिर देवताओंके समान उसी सरोवरमे क्रीहा करने लगे। इतनेहीमें उस बगीचेके रक्षक विद्यालकाय यक्ष-राक्षस प्रकट हो गये । उन्होंने धर्मराजः नकुल-सहदेच, महर्पि लोमश तया दूसरे ब्राह्मणोको देखकर विनयसे शुक्रकर प्रणाम किया । धर्मराजके सान्त्वना देनेसे वे कुवेरके दूत ज्ञान्त हुए और कुवेरको भी पाण्डवींके आनेकी सूचना मिल गयी । फिर अर्जुनके आनेकी प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समयतक वहाँ गन्धमादनके दिखरपर ही निवास किया ।

वहाँ रहते समय एक दिन द्रौपदी, भाई और ब्राह्मणोंके साय वार्तालाप करते हुए धर्मराज युधिष्ठिरने कहा, 'जहाँ पहले देवता और मुनियोंने निवास किया है, ऐसे अनेको पवित्र और कल्याणकारी तीर्घ और मनको आनन्दित करनेवाले वनींके हमने दर्शन किये हैं। साथ ही जहाँ तहाँ आश्रमोमें अनेकों ग्रुम कथाएँ सुनते हुए हमने विशेषतः ब्राह्मणोंके साय तीर्योंमें स्नान किया है तथा सर्वदा पुष्प और जलसे देवपूजन

ť

المأتم

77

1

計

भीमसेन । श्रीसीताजीकी कृपासे यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार दिन्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्रीरामजीने ग्यारह सहस्र वर्षतक पृथ्वीपर राज्य किया, फिर वे अपने घामको चले गये। हे अनघ! इस स्थानपर गन्धर्व और अपसराएँ उनके चरित सुना-सुनाकर मुझे आनिन्दित करते रहते हैं। इस मार्गमें देवतालोग रहते हैं, मनुष्योंके लिये यह अगम्य है; इसीसे मैंने इसे रोक लिया था। सम्भव है, इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें आप दे देता; क्योंकि यह दिन्य मार्ग देवताओंके लिये ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते। तुम जहाँ जानेके लिये आये हो, वह सरोवर तो यहीं है।"

हनुमान्जीके ऐसा कहनेपर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेमसे अपने भाई वानरराज हनुमान्जीको प्रणाम करके कोमल वाणीसे कहा, 'आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बन्धुके दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की। आपके दर्शनोंसे मुझे बड़ा ही मुख मिला है। किन्तु मेरी एक इच्छा है, वह आपको अवस्य पूरी करनी होगी। वीरवर! समुद्रको लॉबते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसे में देखना चाहता हूँ। इससे मुझे सन्तोप भी होगा और आपके वचनोंमें विस्वास भी हो जायगा।'

मीमसेनके ऐसा कहनेपर परम तेजस्वी हनुमान्जीने हैंसकर कहा, 'भैया ! तुम उस रूपको देख नहीं सकोगे और न कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है । उस समयकी बात ही दूसरी थी, अब वह है ही नहीं । सत्ययुगका समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापरका दूसरा ही है । काल तो निरन्तर क्षय करनेवाला ही है, अब मेरा वह रूप है ही नहीं । पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि—ये सभी कालका अनुसरण करते हैं । प्रत्येक युगके अनुसार इनके देह, बल और प्रभावमे न्यूनाधिकता होती रहती है । इसल्ये दुम उस रूपको देखनेका आग्रह छोड़ दो । मुझमें तो युग-युगके अनुसार बल-विकम रहता है, क्योंकि कालका अतिकमण करना किसीके वशकी बात नहीं है ।

भीमसेनने कहा—आप मुझे युगोंकी संख्या और प्रत्येक युगके आचार, धर्म, अर्थ और कामके रहस्य, कर्म-फलका खरूप तथा उत्पत्ति और विनाश सुनाइये।

ह्नुमान्जी वोले—भैया ! सबसे पहला कृतयुग है । उसमें सनातन-धर्मकी पूर्ण स्थिति रहती है तया क्रितीका भी कोई कर्तन्य शेष नहीं रहता । उस समय धर्मको तनिक भी फिर कालकमंखे उसमें भीगता आ लागे है। हानुसम न कोई आधि-व्याधि यी और न र्रान्ट्रवंभि री दुवंग्या वर्णा थी । उस समय कोई किसीसी निन्दा नदा करना था, निरं को दुःखरे रोना नहीं पड़ता या और न िर्निः पमार स कपट ही या । आपमके सगदे, आक्रम, द्वेप, नुगर्न, भार सन्ताप, इंध्यों और मत्यरवा तो उन युगम नाम री नहा या । उस समय योगियों के परम आध्य और एम्सी मुलेहे आत्माः परव्रद्धा श्रीनारायणमा राज्ञ वर्ग भा । हारूनः धन्त्रिः वैदय और शुद्ध-सभी वर्ण शम-दमादि नजाने समाह १८६ ये तथा प्रजा अपने-अपने कर्मोंने तत्पर रहती धी। १००३ आश्रय एक परमात्मा ही थे। आचार और शन नी एदश एक ही या, सबके प्रयक्त प्रयक्त धर्म होनेयर भी व एव बदर्व ही माननेवाले थे आर एक ही धर्महा अनुरूप रस्त थे। वे चारों आश्रमीके कमींका निष्याम भावते जायरा हरे परम गति प्राप्त करते थे। इस प्रश्नार कर कालकारका प्राप्ति करानेवाला धर्म विद्यमान हो। तब जापुन रजाना चाहिये। उस समय चारी वर्णोरा धर्म चारी पादेखि एक र रहता है। यह तो सत्त्व, रज, तम—तीनी गुणींट रि १ हार्या का वर्णन हुआ। अब भेतायुगरा म्बल्प सुने। उगरान यज्ञकी प्रवृत्ति होती है, धर्मका एक पाद नए है। जाता है भें भगवान् रक्तवर्ण हो जाते ह । लोगोबी प्रश्ति सन्दर्भ रही है तथा उन्हें अपने सद्बल और भावके अनुगर एमें भें दानके फल मिलते हैं। वे अपने धर्मसे नहीं दिगते की धर्म, तप एवं दानादि करनेमें तलर राते हैं। इस महार हैंगा युगमें मनुष्य अपने धर्ममें निया और विजासन् हैं। है। इसके पश्चात् द्वापरमे धर्मके रेगल दी माउन्ह स्रोति। विष्णभगवानुसा पीत वर्ण हो जाता है और वैदर्भ सार अर हो जाते हैं। उस समय बोर्ट लाग तो चारा ें कि है तया कोई तीन, बोई दो और नोई जेरा पर जेरन स्वाध्याय करते हैं और बोर्ट देर पटते ही नहीं है। हा प्रकार शास्त्रोंके भिन्न-भिन्न हो जानेसे धर्मने नी भेद है। 📺 🗸 तया प्रजा तय और दान-एन दो धर्में व र्रा प्रमुख है क राजवी हो जाती है। उन समय दर देशर शन महारे वेदोंके अनेक मेद हो जाते हैं तथा ननगुपार हाय है जर्मन सत्यमें तो किमी विचीनी ही स्थिति रानी है। गण भन्ना हैं भी कारण उस समय व्याधिम और यागनारें नी नामेजी हैं। जाती हें तथा बहतने दवी उपप्रव मी ऐने तकी है। इसरे अत्यन्त पीडित होनर लोग त्य परने लगते हैं प्या इन्हें

खित नहीं होती और निवाने समने पुत्र नहीं हैं उसके 1

जाना, नहीं तो अभी मेरे हायसे मारा जाकर यहाँ शयन करेगा।

माद्रीकुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात् वज्रधारी इन्द्रके समान गदाधारी मीमसेन दिखायी दिये। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके माइयों और द्रौपदीको लिये जाता है। यह देखकर वे क्रोधसे भर गये और उस राक्षससे वोले, ''रे पापी! मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रोंकी परीक्षा करते समय पहचान लिया था। किन्तु त् इमारे यहाँ ब्राह्मणवेपमें रहता था, इसलिये मैं तुझे कैसे मारता १ 'यह राक्षस है' ऐसा जान लिया जाय तो भी विना अपराधके मारना उचित नहीं है और जो बिना अपराधके मारता है, वह नरकमें जाता है। माल्म होता है आज तेरी मौत आ गयी है, इसीसे तुझे ऐसी कुबुद्धि उपजी है। अवश्य अद्भुतकर्मा कालने ही तुझे कृष्णा-को हरण करनेकी बात सुझायी है। अब त् जहाँ जाना चाहता है, वहाँ नहीं जा सकता; बल्कि तुझे यक और हिटिम्बके रास्तेसे जाना होगा।''

मीमसेनके ऐसा कहनेपर कालकी प्रेरणासे वह राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर वह युद्ध करनेके लिये तैयार हो गया। क्रोधसे उसके होठ कॉपने लगे और उसने भीमसेनसे कहा, 'अरे पापी! तूने जिन-जिन राक्षसोंको युद्धमें मारा है, उनके नाम मैंने सुने हैं; आज तेरे ही खूनसे में उनका तर्पण करूँगा।' फिर उन दोनोंमें बड़ा भयद्धर बाहुयुद्ध होने लगा। तब दोनों माद्रीकुमार भी क्रोधमें भरकर उसपर टूट पड़े। परन्तु भीमसेनने हँसकर उन्हें रोक दिया और कहा कि 'मैं अकेला ही इसके लिये बहुत हूँ, तुम अलग रहकर हमारा युद्ध देखो।' बस, अब वे दोनों बीर आपसमें होड़ बदकर बाहुयुद्ध करने लगे। जैसे देव और दानव एक-दूसरेकी वृद्धि सहन न होनेसे भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेन और जटासुर भी एक-दूसरेपर चोटें करने लगे। जिस प्रकार पहले स्त्रीकी इच्छासे वाली और सुप्रीवका संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन दोनोंका भी वृक्षयुद्ध होने

लगा, जिससे वहाँके अनेकों वृक्ष उजड़ गये। फिर उन्होंने वज़के समान बेगवाली शिलाओंसे लड़ना आरम्भ किया। अन्तमें वे आपसमें एक-दूसरेपर घूँसोंकी वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेनने जटासुरकी गर्दनपर बढ़े वेगसे मुका मारा।



उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे यका हुआ देख भीमसेनने पृथ्वीपर दे मारा और उसके सारे अङ्ग चूर-चूर कर दिये। फिर कोहनीकी चोटसे उसका सिर घड़से अलग कर दिया।

इस प्रकार उस राक्षसका वथ कर भीमसेन युधिष्ठिरके पास आये। उस समय मरुद्रण जैसे इन्द्रकी स्तुति करते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मणलोग भीमसेनकी प्रशंसा करने लगे।

# पाण्डनोंका वृषपर्ना और आर्ष्टिपेणके आश्रमोंपर जाना

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! जटासुरके मारे जानेपर महाराज युधिष्ठिर फिर श्रीनर-नारायणके आश्रममें आकर रहने लगे । इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुनका स्मरण हो आया । वे द्रीपदीके सहित सब भाइयोंको बुलाकर कहने लगे, ''अर्जुनने मुझसे कहा था कि 'मैं पॉच वर्षतक

स्वर्गमें अस्त्रिया सीखनेके पाद यहाँ मृत्युलोकमें लैट आकुँगा।' इसलिये जिस समय अर्जुन अस्त्रिया सोखकर यहाँ आने, उस समय हमलोगोंको उससे मिलनेके लिये तैयार रहना चाहिये।'' इस प्रकार बातचीत करते हुए उन्होंने ब्राह्मण और भाइयोंके साथ आगेके लिये वनपर्व ] मिलेगा । तुम स्वयं ही जल्दीसे पुण्यचयन मत करने लगना । मनुष्योंको तो विशेषरूपसे देवताओंका मान करना ही चाहिये । भैया । तुम साहस मत कर बैठना, अपने धर्मका पालन करना । अपने धर्ममें स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्मका जान सम्पादन करो और उसी प्रकार व्यवहार करो । क्यों-कि धर्मको जाने विना और वड़ोंकी सेवा किये विना वृहस्पति-के समान होते हुए भी तुम धर्म और अर्थके तत्त्वको नहीं जान सकते । किसी समय अधर्म धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है । अतः धर्म और अधर्मका अलग-अलग जान होना चाहिये, बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। धर्म आचारते होता है, धर्ममें वेद प्रतिष्ठित हैं, वेदोंसे यज्ञोंकी प्रवृत्ति हुई है और यजोंमें देवताओंकी स्थिति है। देवताओंकी आनीविका वेदाचारके विधानसे वतलाये हुए यज्ञोंपर है'और मनुष्योंका आधार बृहस्पति और शुक्रकी वनायी हुई नीतियाँ हैं। इनमें ब्राह्मणलोग वेदपाठसे, वैश्य व्यापारसे और क्षत्रिय दण्डनीति-से अपना निर्वाह करते हैं। इन तीनों वृत्तियोंका ठीक-ठीक

प्रयोग होनेसे लोकयात्राका निर्वाह होता है। इन तीनोकी マーナ सम्यक् प्रवृत्ति होनेसे इन्हींसे प्रजा धर्मको प्रादुर्भृत करती है । -द्विजातियोंमें त्राद्मणका मुख्य धर्म आत्मज्ञान हैं तया यज्ञ . रह ह अध्ययन और दान-ये तीन साधारण धर्म हैं। इसी प्रकार إعبرج क्षत्रियका मुख्य धर्म प्रजापालन है और वैश्यका पशुपालनः 균승수 तया तीनों वर्णोंकी सेवा करना-यह श्रूद्रोका मुख्य धर्म है। マデデ

प्रजापालन ही है, उसका तुम विनय और इन्द्रियसंयमपूर्वक 新 पालन करो । जो राजा वृद्धः साधुः बुद्धिमान् और विद्वानींके 阿一 साय परामर्श करके शासन करता है वह राजदण्ड धारण कर يسبيب सकता है, दुर्व्यसनीका तो तिरस्कार ही होता है। जब राजा ليستهيئ فيشنج प्रजाके निग्रह और अनुग्रहमें उचित रीतिसे प्रवृत्त होता है। أَنْ سَمُ عَنْ ا

उन्हें भिक्षा, होम अयवा व्रतका अधिकार नहीं है; उन्हें तो

द्विजोंके घरोंमें रहकर उनकी सेवा ही करनी चारिये।

कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा निजधर्म तो क्षत्रियोंका प्रधान धर्म

तभी लोककी मर्यादा सुन्यवस्थित होती है। अतः राजाको أنم بهيد देश और दुर्गमें अपने शत्रु और मित्रोंकी सेनाओंकी स्थितिः = 150000 = 羽尾崇 वृद्धि और क्षयका दूर्तोद्वारा सर्वदा पता लगाते रहना चाहिये। وبالمنطقة साम, दान, दण्ड और भेद--ये चार उपाय, दूत, बुद्धि, गुप्त

विचार, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और दक्षता-ये गुण ही

राजाओंके कार्यने सिंह करनेवाले हैं। राजाने राम पान भेद, दण्ड और उपेक्षा—इन पॉन्ड राधनींके एक राक्ष्य

अलग-अलग प्रयोगद्वाग अपने पाम बना की चारित हे भरतश्रेष्ठ । नारी नीतियों और दूतीन रू रुन क्लि है। इसल्यि जिस शुभ विचारते वार्यरी विकास है।

ब्राहाणोंके साथ मन्त्रणा वरे । स्वी, मूर्फ वर्षा र नेही 🗥 नीच पुरुपोंके माय तथा जिनमे उन्मादरे त्या पारे 📑 उनके साथ गुह्य परामर्थ न की । परामर्थ किहानेके रा करना चारिय, वो सामर्प्यान् हों, उनने गर्वं १ सना 🖘 🖰 और जो हितैपी हों, उनसे त्याप रचना चारिते । रूप्ते तो सभी कामोंचे अलग रखना चाहिने। राज वर्षका

लिये नपुसर्कोको नियुक्त यर नया ग्रहोर कर्नो समूर प्रस् लोगोंको लगावे। कर्त्तव्य और अपनंद्यके दिएको एक और शत्रुपक्षके होगींकी सम्मति जने तथा शत्रुवाकी वास का भी शान रक्ते । बुद्धिने जिनकी अच्छी तता वर्गता व ली हो, उन साधु पुरुषों क अनुमर कर तथा मार्वका अशिष्ट पुरुषोंका दमन करे। इस प्रकार है पार्थ ! र्सन उ कठोर राजधर्मका उपदेश किया । इसरा मर्स रमार्स 🔭 बड़ा कठिन है। गुम असे धर्मरे रिमागतुरार रा

विनयपूर्वक पालन करो । जिम प्रसार नारण, त्या 🔀

और यशानुष्ठानके द्वारा उत्तम टींग प्राप्त करते है तहा है

धार्मिकोंको, अर्थकार्यमें विद्वानींको और रिप्नीमे लग नकी

दान और आतिष्यरूप धर्मीने गप्नति प्राप्त उर 🐣 🧞 🥫 प्रकार जो दण्डका ठीक-ठीक प्रयोग परते हैं। उसा द्वेपसे रित हैं। लोभहीन है और जिनमें मार नरंगी। क्षत्रियलेग पृथ्वीमें दुराँता दमन और विरोध पार हुए सत्पुरुषोंको प्राप्त होनेवाले हो होने पाते हैं। वैशस्पायनजी कहते हैं—िक इस्ते हुन्से ह हुए गरीको धिनोउन करायह रकुरान्यन

भुजाओं हे भीमधेन से छातींग नगरा। एक एक भीमवेनकी सारी यसाग्द हाती नहीं और गर १० अनुकूलताका अनुभव होते हमा । उन्हें ऐसा एक पर् मैं बड़ा बलवान् हूँ और मेरे रमान बोर्ट भी महान् नर् फिर इनुमान्जीने ऑस्सेन ऑस्सन र रीहाईर गहरू

بهجة بجهيز 

44.1

يونهاسوذ

दिव्य दृष्टिसे पाण्डवोंको पहचान लिया और उनसे वैठनेके लिये कहा ।

पाण्डवोंके बैठ जानेपर महातपा आर्ष्टिपेणने कौरवोंमें श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरका सत्कार करके पूछा, 'राजन्! तुम्हारा



मन कभी असत्यमें तो नहीं जाता, तुम बरावर धर्ममें स्थित रहते हो न १ तुम्हारे माता-पिताकी सेवामें तो कोई अन्तर नहीं आता १ अपने समस्त गुरुजन, वृद्ध पुरुप और विद्वानोंका तो तुम सत्कार करते हो न १ पापकमोंमें तो कभी तुम्हारा मन नहीं जाता १ तुम उपकारका बदला जुकाना और अपकारको भूल जाना तो अच्छी तरह जानते हो न, और उस शानका तुम्हें अभिमान तो नहीं होता १ तुमसे यथायोग्य मान पाकर साधुजन प्रसन्न रहते हैं न १ वनोंमें रहते समय भी तुम धर्मका ही अनुवर्तन करते हो न १ तुम्हारे व्यवहारसे धौम्य-जीको तो कभी कप्ट नहीं होता १ दान, धर्म, तप, शौच, आर्जव और तितिक्षाका आचरण करते हुए तुम अपने वाप-दादोंके शीलका अनुसरण करते हो न १ तुम राजर्पियोंके द्वारा आचरित मार्गसे ही चलते हो न १ तुम राजर्पियोंके द्वारा आचरित मार्गसे ही चलते हो न १ जब अपने कुलमें पुत्र या नातीका जन्म होता है तो पितृलोकमें रहनेवाले पितर हँसते भी हैं और शोक भी मनाते हैं; क्योंकि वे सोचते हैं कि पता नहीं

हमें इसके कुकमोंसे दुःख ही भोगना पड़ेगा या इसके शुम कमोंसे सुख मिलेगा । हे पार्थ ! जो पुरुप माता, पिता, अग्नि, गुरु और आत्माकी पूजा करता है, वह इहलोक और परलोक दोनोंहीको जीत लेता है ।'

इसपर महाराज युधिष्टिरने कहा—भगवन् ! आपने यह घर्मके यथार्थ स्वरूपका वर्णन किया है । मैं भी यथाञक्ति अपनी योग्यताके अनुसार इसका विधिवत् पालन करता हूँ ।

आर्ष्ट्रियेणने कहा-पूर्णिमा और प्रतिपटाकी सन्धिम इस पर्वतपर केवल जल या पवनका ही सेवन करनेवाले मुनिगण आकाशमार्गसे आते हैं। उस समय यहाँ भेरी, पणव, शंल और मृदंगींका शब्द भी सुनायी देता है। आपलोगींको यहीं बैठे-बैठे उसे सुनना चाहिये, वहाँ जानेका विचार विल्कुल नहीं करना चाहिये। यहाँसे आगे तुम्हारे लिये जाना सम्भव भी नहीं है; क्योंकि अय आगे देवताओंकी विहारभूमि है, उसमें मनुष्योंकी गति नहीं हो सक्ती। इस कैलासके शिखरको लॉघकर केवल परमसिद और देवर्पिगण ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जानेका प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेप करने लगते हैं और राक्षमलोग उसे लोहेकी बर्छियोंसे मारते है । पर्वमन्धियोंपर यहाँ नरवाहन कुवेरजी भी वड़े ठाट-बाटसे आते हैं। इस फैलामके शिखर-पर ही देवता, दानव, सिडॉ और क़ुबेरका उद्यान है। इस प्रकार पर्वसन्धियोंपर यहाँ सभी प्राणियोंको ऐसी ही बहुत-सी विचित्र वातें दिखायी दिया करती हैं। अतः जवतक अर्जुन आवें) तवतक तुम यही निवास करो ।

अतुलित तेजस्वी मुनिवर आर्षिपेणकी यह हितकर यात मुनिकर पाण्डवलोग निरन्तर उन्होंकी आज्ञाके अनुसार वर्ताव करने लगे। वे हिमालयपर रहकर महिंप लोमशसे तरह-तरहके उपदेश मुनित रहते थे। इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनके वनवासका पाँचवाँ वर्ष वीत गया। घटोत्कच तो राक्षसोंके साथ पहले ही चला गया था। जाती वार वह कह गया था कि आवश्यकता पड़नेपर में फिर उपस्थित हो जाऊँगा। उम आश्रमपर पाण्डवलोग कई मासतक रहे और उन्होंने अनेकों अद्भुत घटनाएँ देखीं। एक दिन वहता हुआ वायु ही हिमालयके शिखरसे सब प्रकारके मुन्दर और मुगन्धित पुष्प उड़ा लाया। बन्धु-वान्धवोंके सहित पाण्डवोंने और यशस्वनी द्रीपदीने वहाँ वे पचरंगे पुष्प देखे।



मुनियोंका-सा है, परन्तु आप हथियार मी लिये हुए हैं। कहिये, यहाँ आप किस उद्देश्यसे आये हैं ?

भीमसेनने कहा—राक्षरो । मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्मराज युधिष्ठिरसे छोटा महाराज पाण्डुका पुत्र हूं । मैं भाइयोंके साथ आकर विशालामें ठहरा हुआ हूं । यहाँसे वायुसे उड़कर एक सुन्दर सौगन्धिक पुष्प हमारे निवास-स्थानपर गया था । उसे देखकर द्रौपदीको वैसे ही और फूल लेनेकी इच्छा हुई । इसीसे मैं यहाँ आया हूं ।

राक्ष्मसोंने कहा—पुरुषप्रवर ! यह यक्षराज कुवेरका प्रिय कीडास्थान है । यहाँ मरणधर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता । यहाँ देविष, यक्ष और देवता भी यक्षराजरें आंशों लेकर ही जलपान और विहारादि कर पाते हैं । फिर आप उनका निरादर करके वलात्कारें कमल क्यों लेना चाहते हैं, और ऐसा अन्याय करनेपर भी अपनेको धर्मराजका माई कैसे कहते है १ आप महाराजकी आशा ले लीजिये । फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे; नहीं तो आप कमलोंकी तरफ झाँक भी नहीं सकते ।

भीमसेन बोले—राक्षसो !राजालोग मॉगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है । और मैं किसी भी प्रकार क्षात्रधर्मको छोड़ना नहीं चाहता। यह सुरम्य सरोवर पहाड़ी झरनोंसे वना है । इसपर कुवेरके समान ही सबका अधिकार है । ऐसे सर्वसाधारणके पदार्थोंके लिये कीन किससे याचना करे !

ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसोंकी उपेक्षा कर स्नान करनेके लिये उस सरोवरमें उतर पड़े । तव सव राक्षसोंने



उन्हें रोका और वे एक साय ही शस्त्र उठाकर उनपर टूट पड़े। भीमसेनने भी अपनी यमदण्डके समान सुवर्णमण्डिता भारी गदा उठाकर 'ठहरो। ठहरो।' ऐसा चिछाते हुए उनपर आक्रमण किया। इससे राक्षसोंका रोप भी वद् गया और वे चारों ओरसे घेरकर उनपर तोमर और पट्टिंग आदि अख्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने छगे। महारमा भीमने उनके सव वारोंको विफल कर दिया और उनके शस्त्रोंके राण्ड-खण्ड करके सरोवरके पास ही सैकड़ों वीरोंको विद्या दिया। भीमसेनकी मारसे पीडित और अचेत हुए वे क्रोधवश राह्मस रणाङ्गणकी मारसे पीडित और अचेत हुए वे क्रोधवश राह्मस रणाङ्गणकी मारसे पीडित और उनहोंने यक्षराज कुवेरके पास जाकर बहुत डरते-डरते युद्धमें भीमसेनके वल और पराक्रमका वर्णन किया। इधर भीम सगन्धित रम्य कमलेंको वीनने लगे।

राक्षसोंकी वात सुनकर कुवेर बढ़े हॅरी और बोले, 'मुसे इन सब बातोंका पता है; द्रौपदीके लिये भीमरेनको जितने



अपर फ़ेंका । वह गदा वायुके समान वहे वेगसे उस राक्षसका संहार करके पृथ्वीपर गिर गयी । मणिमान्को मरकर पृथ्वीपर गिरते देख जो राक्षस मरनेसे वचे थे, वे भयंकर आर्तनाद करते पूर्वकी ओर भाग गये ।

इस समय पर्वतकी गुफाओंको अनेक प्रकारके शब्दोंसे गूँजते देखकर अजातरात्रु युधिष्टिर, नकुल, सहदेव, धौम्य,
द्रौपदी, ब्राह्मण और सब सुद्धद्रण भीमसेनको न देखकर
उदास हो गये। फिर द्रौपदीको आर्ष्टिपेण मुनिको सींपकर वे
सब वीर अल-शल लेकर एक साथ पर्वतपर चढ़ने लगे।
पहाड़की चोटीपर पहुँचकर उन्होंने इधर-उधर दृष्टि डाली तो
देखा कि एक ओर भीमसेन खड़े हैं और वहीं उनके मारे
हुए अनेकों विशालकाय राक्षस पृथ्वीपर पढ़े हैं। भीमसेनको
देखकर सब भाई उनसे गले मिले और फिर वहीं बैठ गये।
महाराज युधिष्टिरने कुबेरके महल और मरे हुए राक्षसोंकी
ओर देखकर भीमसेनसे कहा, 'भैया भीम! तुमने यह पाप
साहस या मोहबश ही किया है; तुम मुनियोंका-सा जीवन
व्यतीत कर रहे हो, इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हे शोमा

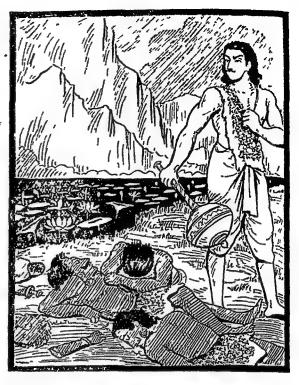

नहीं देता । देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्तता करना चाहते हो तो फिर कभी ऐसा न करना ।

इधर मीमसेनके आक्रमणसे बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजीसे दौड़कर कुचेरके पास आये और चीख-चीखकर उनसे कहने लगे, 'यक्षराज! आज संग्रामभूमिमें एक अकेले मनुष्यने कोधवश्च नामके राक्षसोंको मार डाला है। वे सब उसकी मारसे निःसत्त्व और प्राणहीन हुए पड़े हैं। हम जैसे-तैसे उसके हायसे बचकर आपके पास आये हैं। आपका सला मणिमान भी मारा जा चुका है। यह सब काण्ड एक मनुष्यने ही कर डाला है। अब जो करना चाहें, वह कीजिये।' यह समाचार पाकर समस्त यक्ष और राक्षसोंके स्वामी कुबेरजी बड़े ही कुपित हुए, उनकी, ऑखें लाल हो गयीं और वे बोले, 'यह सब कैसे हुआ !' फिर यह दूसरा अपराध मी मीमसेनका ही सुनकर उन्हें बड़ा कोध हुआ और उन्होंने आशा दी कि हमारा पर्वतशिखरके समान ऊँचा रथ सजा लाओ। रथ तैयार हो जानेपर राजराजेश्वर महाराज कुबेर उसपर चढ़कर चले। जब वे गन्धमादनपर पहुँचे तो यक्ष-

करते रहे हैं और जैसे कन्द-मूल-फल मिल सके हैं, उनसे पितरोंका भी तर्पण किया है। इस प्रकार महात्मा लोमजने हमें क्रमशः सभी तीर्थस्थानोंके दर्शन करा दिये हैं। अब यह सिद्धोंसे सेवित कुवेरजीका पवित्र मन्दिर है। इसमें हमारा प्रवेश कैसे होगा ?'

जिस समय धर्मराज इस प्रकार वातचीत कर रहे थे उसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनायी दी—'अव तुम यहाँसे आगे नहीं जा सकते, यह मार्ग बहुत दुर्गम है; इसलिये कुबेरके आश्रमसे आगे न बढकर तुम जिस मार्गसे आये हो, उसीसे श्रीनर-नारायणके स्थान वदिरकाश्रमको लीट जाओ। वहाँ से तुम सिद्ध और चारणोसे सेवित वृष्यवां के आश्रमको जाना, जो वड़ा ही रमणीक और सिद्ध एव चारणों से सेवित है। फिर उसे पार करके तुम आर्षियणके आश्रममें निवास करना। उससे आगे जानेपर तुम्हें कुवेरके मन्दिरके दर्शन होगे। इसी समय वहाँ दिव्य गन्धमय पवित्र और शीतल वायु वहने लगा तथा पुष्पोंकी वर्षों होने लगी। उस अत्यन्त आश्चर्यमय आकाशवाणीको सुनकर राजा युधिष्ठिर महर्षि धौम्यकी वात मानकर वहाँ से लौटकर श्रीनर-नारायणके आश्रममें आ गये।

#### जटासुर-वध

दैवयोगसे एक समय धर्मराजके पास एक राक्षस आया और 'में समस्त शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ और मन्त्रविद्यामें कुशल ब्राह्मण हूँ।' ऐसा कहकर वह सर्वदा पाण्डवोंके धनुप और तरकस तथा द्रौपदीको उड़ा ले जानेकी ताकमें उन्हींके पास रहने लगा। उस दुष्टका नाम जटासुर या। राजन्। एक समय मीमसेन वनमें गये हुए थे तथा लोमशादि महर्षि-

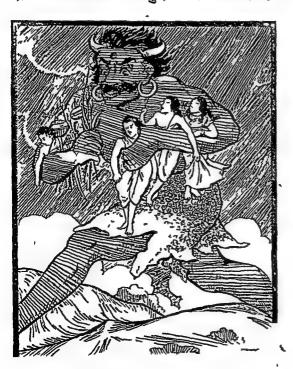

गण स्नान करने चले गये थे। उस समय जटासुर मयानक रूप धारण कर तीनों पाण्डव, द्रौपदी और सारे शस्त्रोंको उठा-कर ले चला। उनमेंसे सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट

- 54 2

انتها.

गये और उस राक्षसंसे अपनी कौशिकी नामकी तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन गये थे, उम ओर आवाज लगाने लगे।

फिर जिन्हें राक्षस हरे लिये जाता था, उन धर्मराज युधिष्ठिरने उससे कहा, 'रे मूर्ज ! इस प्रकार चोरी करनेसे तो तेरे धर्मका नाग होता है, तू इसका कुछ भी विचार नहीं करता । तुझे सब प्रकार धर्मका विचार करके ही काम फरना चाहिये । प्रामाणिक पुरुपोंको गुरु, ब्राह्मण, मित्रऔर विश्वास करनेवालोंसे तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो, उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये । तू हमारे यहाँ बड़े सम्मानसे सुखपूर्वक रहा है । अरे दुर्बुद्धि ! हमारा अन्न खाकर तू हमें ही कैमे हरना चाहता है ! इस प्रकार तो तेरा आचार, आयु और बुद्धि—सभी निष्फल हो गये । अय वृथा मरना चाहता है । अरे राक्षस ! आज तूने इम मानपीना स्पर्श क्या किया है मानो घड़ेमें रक्ले हुए विपको ही हिलाकर पिया है ।'

ऐसा कहकर शुधिष्ठिर उसके लिये भारी हो गये, उनके भारसे दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराजने नकुल और द्रौपदीसे कहा, 'तुम इस मृढ राक्षससे डरो मत, मैंने इसकी गतिको कुण्ठित कर दिया है। यहाँसे योड़ी ही दूर महाबाहु भीमसेन होगा। वस, अब वह आता ही होगा, फिर इस राक्षसका कही नाम-निशान भी नहीं रहेगा।' तदनन्तर उस मृढबुद्धि राक्षसको देखकर सहदेवने धर्मराज शुधिष्ठिरसे कहा, 'राजन्! यह देश और काल ऐसा है कि हम इससे शुद्ध करें। यदि इस युद्धमें इसे मार डालें तो विजय पावेंगे और यदि इम ही मारे गये तो सहति प्राप्त करेंगे।' फिर उन्होंने राक्षसको लल्दारते हुए कहा, 'स्वरे ओ राक्षस! जरा खड़ा रह। तू या तो मुझे मारकर द्रौपदीनो ले

उन्होंने बनाया कि 'इम-इम प्रकार मेंने इन्द्र) बायु और साक्षात् भीमहादेवजीसे अख प्राप्त किये हैं तया मेरे स्वभावसे भी इन्द्र और ममन्त देवता पूर्णतया सन्तुष्ट ये।' इस प्रकार ग्रुद्ध-एमां अर्जुनने मंक्षेपमें अपने स्वर्गके प्रवासकालकी बहुत-सी बात मुनाया। फिर उम रातको उन्होंने आनन्दपूर्वक नकुल और महदेवके साथ शयन किया। रात्रि बीतनेपर प्रातःकालके समय वे भाइयोके महित धर्मराजके पास गये और उन्हें प्रणाम किया।

इसी समय देवराज इन्द्र अपने सुवर्णजटित रयसे आकर

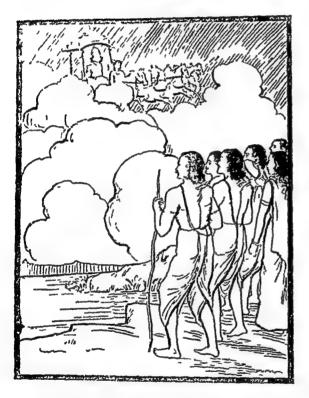

उम पर्वतपर उतरे । जब पाण्डवोंने उन्हें उतरते देखा तो वे उनके पास आये और उनका निधिवत् पूजन किया । परम-तेजस्वी अर्जुनने भी देवराजको प्रणाम किया और सेवकके समान उनके पास खड़े हो गये । इस समय उदारचित्त धर्मराजका हृदय हर्पसे उमड रहा था, उनसे देवराज इन्द्रने कहा, 'पाण्डुपुत्र । तुम प्रसन्न रहो, तुम ही इस पृथ्वीका शासन करोगे । अब तुम काम्यक वनको छोट जाओ । अर्जुनने वड़ी सावधानीसे मुझसे सब शस्त्र प्राप्त कर लिये हैं । इसने मेरा प्रिय भी किया है । अब इसे त्रिलोकी भी नहीं जीत संकती ।' कुन्तीपुत्र सुधिष्ठरसे ऐसा कह ने फिर स्वर्गको छोट गये । इन्द्रके चले जानेपर धर्मराजने गद्गदकण्ठ होकर अर्जुनसे पूछा—"भैया! तुम्हें इन्द्रके दर्शन किस प्रकार हुए! भगवान् शङ्करसे तुम्हारा कैसे समागम हुआ! तुमने किस प्रकार सारी शस्त्रविद्या प्राप्त की! और कैसे श्रीमहादेवजी-की आराधना की! भगवान् इन्द्र कहते ये कि 'अर्जुनने मेरा प्रिय किया है।' सो तुमने उनका क्या काम किया था! ये सब वातें में विस्तारसे सुनना चाहता हूं।"

यह सुनकर अर्जुनने कहा-महाराज ! जिस प्रकार मुझे इन्द्र और भगवान् शंकरके दर्शन हुए, वह सुनिये। आपने मुझे जिस विद्याका उपदेश किया था, उसे सीलकर आपकी आज्ञारों मैं तप करनेके लिये वनमें गया । काम्यक वनसे चलकर मैंने भृगुतुङ्ग पर्वतपर जाकर तप करना आरम्भ किया, किन्तु वहाँ मैं केवल एक ही रात रहा। उसके पश्चात् मैं हिमालयपर जाकर तप करने लगा | मैंने एक महीनेतक केवल कन्द और फलका आहार किया, दूसरा महीना जल पीकर विताया और तीसरे महीने निराहार रहा । चौथे महीनेमें में ऊपरको हाथ उठाये खडा रहा । यह सब होनेपर मी विचित्र बात यह हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे। पाँचवें महीनेका एक दिन बीतनेपर एक सूअर इधर-उधर घूमता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया । उसके पीछे-पीछे एक किरातवेषधारी पुरुष आया । वह धनुष, बाण और तलवार धारण किये हुए या तथा उसके पीछे-पीछे कई स्त्रियाँ चल रही यीं । तब मैंने धनुष लेकर उसपर वाण चढ़ाया और उस रोमाञ्चकारी स्थरको बींघ दिया । उसी समय उस भीलने भी अपना प्रवल धनुष खींचकर वाण छोडा, जिससे कि मेरा मन दहल-सा गया । राजन् ! फिर उसने मुझसे कहा-- 'यह सूअर तो पहले मेरा निशाना वन चुका था। फिर तुमने आखेटके नियमको छोडकर उसपर वार क्यों किया ! अच्छा, तुम सावधान हो जाओ; मैं अपने पैने बाणोंसे अभी तुम्हारे गर्वको चूर किये देता हूँ ।' ऐसा कहकर उस विगालकाय मीलने पर्वतके समान निश्चल खड़े हुए मुझको वाणींसे थाच्छादित कर दिया तथा मैंने भी भीषण वाणवर्षा करके उसे दक दिया। उस समय उसके सैकड़ों-सहस्रो रूप प्रकट होने लगे और मैं उन सभीपर वाणवर्षा करने लगा । फिर वे सारे रूप मुझे एक हुए दिखायी दिये, तो मैंने उसे भी बींघ दिया। जब इतनी वाणवर्षा करनेपर भी मैं उसे युद्धमें परास्त न कर सका तो मैंने वायव्यास्त्र छोड़ा । किन्तु वह भी उसका वध न कर सका। इस प्रकार वायव्यास्त्रको क्रण्ठित हुआ देखकर प्रस्थान किया। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं राक्षस-लोग उन्हें कन्धेपर बैठाकर ले चलते। इस प्रकार रास्तेमें कैलासपर्वतः, मैनाकपर्वत और गन्धमादनकी तलैटीको, श्वेतिगिरिको तथा ऊपर-ऊपरके पहाड़ोंकी अनेकों निर्मल निदयोंको देखते वे सातवें दिन हिमालयके पंवित्र पृष्ठपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजर्षि बृषपर्वाका पवित्र आश्रम देखा।



वह अनेकों प्रकारके पुष्पित वृक्षोंसे सुशोभित था। पाण्डवोंने उस आश्रममें पहुँचकर परमधार्मिक राजिष वृषपर्वाको प्रणाम किया। राजिषिने पुत्रोंके समान उनका अभिनन्दन किया। और उनसे सत्कृत हो पाण्डवोंने वहाँ सात रात निवास किया। आठवें दिन उन्होंने जगत्प्रसिद्ध वृषपर्वाजीसे आगे जानेकी इच्छा प्रकट की। उनके पास जो समान वच रहा था, वह उन्होंने उन्होंको दे दिया तथा अपने यशपात्र, रत्न और आमूषण भी उन्होंके आश्रममें छोड़ दिये। राजिष वृषपर्वा भूत और भविष्यत्के शाता तथा समस्त धर्मोंके मर्मश्च थे। उन्होंने चलते समय पाण्डवोंको पुत्रोंकी तरह उपदेश दिया। फिर उनकी आशा लेकर वे उत्तर दिशाको चले।

वहाँसे सत्यपराक्रमी कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर भाइयोंके सहित पैदल ही चले। वह प्रान्त अनेक प्रकारके मृगोंसे पूर्ण या । रास्तेमें पहाड़ोंके ऊपर तरह-तरहके वृक्षोंकी कुर्झोंमें निवास करते हुए उन्होंने चौये दिन श्वेतपर्वतपर पदार्पण किया । श्वेताचल एक वहत वडे वादलके समान सफेद-सफेद दिखायी देता थाः इसपर जलकी अधिकता थी तथा मणि। मुवर्ण और चॉदीकी शिलाएँ थीं। मार्गमें घौम्य, द्रौपदी, पाण्डव और महर्षि लोमश साय-साय ही चलते थे। उनमेंसे कोई मी यकता नहीं या । इस प्रकार चलते-चलते वे माल्यवान पर्वतपर पहुँच गये । उसके कपर चढकर उन्होंने किम्पुरुप, सिद्ध और चारणोंसे सेवित गन्धमादनके दर्शन किये। उसे देखकर उन्हें हर्पसे रोमाञ्च हो आया । क्रमशः उन वीरोंने मन और नेत्रोंको आनन्दित करनेवाले परम पवित्र गन्ध-मादनके वनमें प्रवेश किया । उस समय महाराज युधिष्ठिरने भीमसेनसे प्रेमपूर्वक कहा, 'अहो ! यह गन्धमादनका जंगल कैसा शोभासम्पन्न है ! इस मनोहर वनमें बड़े दिव्य कृक्ष हैं तया पत्र, पुष्प और फलोंसे सुशोभित तरह-तरहकी लताएँ हैं। इघर, इस परम पवित्र देवनदी गद्धाकी ओर तो देखो । इनमें अनेकों कलहंस क्रीडा कर रहे हैं तथा इसके तटपर ऋपि और किन्नरलोग निवास करते हैं। हे क्रन्तीनन्दन भीम! तरह-तरहके घातु, नदी, किसर, मृग, पक्षी, गन्धर्व, अप्तरा, मनोरम वन, अनेकों आकारोंके सर्प और सैकडों शिलरोंसे सुगोभित इस पर्वतरानकी ओर जरा दृष्टिपात करो ।

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इस प्रकार श्रूरवीर पाण्डव अपने लक्ष्यस्थानपर पहुँचकर मनमें यहे ही आनन्दित हुए । उस पर्वतराजको देखते-देखते उन्हें तृप्ति नहीं होती थी । फिर उन्होंने फल-फूलवाले वृद्धों से सुगोमित राजर्षि आष्टियणका आश्रम देखा । राजर्षि यहे ही तपस्वी थे । उनका शरीर अत्यन्त कुश्च या, शरीरकी नमें दिखायी देने लगी थीं और वे समस्त धर्मों परिवासी थे । पाण्डवांने उनके पास जाकर यथायोग्य प्रणाम किया । धर्मश्च आर्ष्टियेणने

कल्याण



उमा-शङ्कर

### भीमसेनके हाथसे यक्ष और राक्षसोंका वघ तथा कुवेरके द्वारा शान्तिस्थापन

एक दिन भीमसेन उस पर्वतपर आनन्दसे एकान्तमें बैठे थे। उस समय द्रौपदीने उनसे कहा, 'महाबाहो! यदि समस राक्षस आपके बाहुवलसे पीडित होकर इस पर्वतको छोड़कर भाग जाय तो कैसा रहे १ फिर तो आपके सुदृदोंको इस



पर्वतका विचित्र पुष्पाविष्ठमिण्डित मंगलमय शिखर सव प्रकारके मय और मोहसे रहित दिखायी देगा। मीमसेन! मेरे मनमें बहुत दिनोंसे यह बात आ रही है।

द्रौपदीकी वात सुनकर मीमसेनने सुवर्णकी पीठवाला धनुष, तलवार और तरकस उठा लिये और वे हायमें गदा लेकर वेखटके गन्धमादनपर आगे बढ़ने लगे। यह देखकर द्रौपदीका उल्लास उत्तरोत्तर बढने लगा। पवनपुत्र मीमसेनपर ग्लानि, भय, कायरता और मत्सरताका प्रभाव तो किसी समय भी नहीं होता था। उस पर्वतकी चोटीपर जाकर वे बहाँसे कुवेरके महलको देखने लगे। वह सुवर्ण और स्फटिकके भवनोंसे सुगोमित था। उसके चारों ओर सोनेका परकोटा बना हुआ था। उसमें सब प्रकारके रख जगमगा रहे थे और तरह-तरहके उद्यान उसकी द्योमा बढ़ा रहे थे।

इस प्रकार राखसराज कुनेरके रजजटित और पुष्पमालामण्डित प्रासादको देखकर उन्होंने अपने शत्रुओंके रोंगटे खड़े कर देने-वाला गंख वजाया तथा अपने धनुपकी प्रत्यञ्चा और तालियोंका भीषण शब्द करके सब जीवोंको मोहित कर दिया। उस शब्दसे यक्ष, राक्षस और गन्धवींके रागटे खडे हो गये और वे गदा, परिघ, तलवार, त्रिशूल, शक्ति ओर फरसा लेकर भीमसेनकी ओर दौड़े । फिर तो उनके साथ भीमसेनका युद्ध होने लगा । भीमसेनने अपने प्रवल वेगवाले भालेसे उनके चलाये हुए त्रिशूल, शक्ति और फरसे आदि सभी शस्त्रोंको काट डाला । उनके हायोंसे छूटे हुए आयुधींसे कटे हुए यक्ष और राक्षसोंके शरीर और सिर सब ओर दिखायी देने लगे । इस प्रकार अंग-भग होनेसे यक्षलोग भीमसेनसे बहुत डर गये, उनके हाथसे सारे अस्त्र-शस्त्र गिर गये और वे भयद्वर चीत्कार करने लगे। अन्तमे प्रचण्ड धनुर्धर भीमसेनसे डरकर वे अपने गदा, त्रिशूल, तलवार, शक्ति और फरसे आदि फेंककर दक्षिण दिशाको भागे । उधर झुबेरका मित्र मणिमान् नामका एक राक्षस रहता था । उसने यक्ष-राक्षसोंको मागते देखकर मुसकराकर कहा, 'अरे ! तुम अनेकोको अकेले आदमीने परास्त कर दिया ! अब तुम कुबेरके पास जाकर क्या कहोगे !?

उन सबसे ऐसा कहकर वह राक्षस द्यक्ति, त्रिश्ल और गदा लेकर भीमसेनपर टूट पड़ा। मीमसेनने भी मदलावी हायीके समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने वलदन्त नामक तीन वाणोंसे उसकी पसिल्योंपर प्रहार किया। इससे मिणमान् अत्यन्त क्रोधमें भर गया और उसने अपनी भारी गदा उठाकर भीमसेनके ऊपर छोड़ी। परन्तु भीमसेन गदा-युद्धकी चालोंमे खूव दक्ष थे, अतः उन्होंने उसके उन प्रहारको व्यर्थ कर दिया। इसी समय उस राक्षसने सोनेकी मूठवाली एक फौलादकी द्यक्ति छोड़ी। वह भीपण उक्ति भीमसेनके दाहिने हायको घायल करके अमिकी लगनेंसे अतुलित पराक्रमी भीमसेनकी ऑखें क्रोधसे घूमने लगां और उन्होंने अपनी सुवर्णके पत्रसे मढी हुई गदा उठा छी। वे आकाशमें उछलकर उस गदाको युमाते हुए उत्तकी ओर दोंड़े और सम्ममभूमिमे मयंकर गर्जना करते हुए उत्ते भीणमान्के

### अर्जुनद्वारा खर्गलोकमें अपनी अस्त्रशिक्षा और युद्धकी तैयारीका कथन

त्रर्जुनने कहा-गजन् ! फिर दिव्य घोड़ोंसे जुते हुए इन्डिके टिच्य और मायामय रयको लेकर मातलि मेरे पास आया और

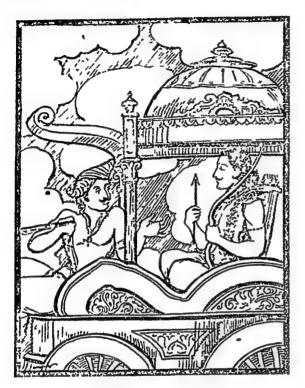

मुझसे बोला, 'देवराज इन्द्र आपसे मिलना चाहते हैं।' यह सुन-कर मैंने पर्वतराज हिमाल्यकी प्रदक्षिणा की और उनकी आजा लेकर उस श्रेष्ठ रथमें सवार हुआ। तब अक्विवद्यामें निष्णात मातिलने उन मन और वायुके समान वेगवान घोड़ोंको हॉका। जब मातिलने देखा कि रथके हिल्लेपर मी मैं खिर रहता हूँ तो उसने बड़े आश्चर्यमें पड़कर कहा, 'आज मुझे यह बड़ी विचित्र वात दिखायी दे रही है। रथके घोड़े चल्लेपर मैंने देवराजको भी हिल्ते हुए देखा है, किन्तु तुम विल्कुल खिर दिखायी देते हो। तुम्हारी यह बात तो मुझे इन्द्रसे भी बढ़कर जान पड़ती है।' ऐसा कहते-कहते मातिल रथको आकाद्यमें ऊँचा ले गया और मुझे देवताओंके भवन तथा विमान दिखाने लगा। कुल और आगे बढ़नेपर उसने मुझे देवताओंके नन्दनादि वन और उपवन दिखाये। उससे आगे इन्द्रकी अमरावती पुरी दिखायी दी । उसमें सूर्यका ताप नहीं होता और न शीत, उष्ण या श्रम ही होता है । वहाँ वृद्धावस्थाका भी कष्ट नहीं है और न कहीं शोक, दीनता या दुर्वल्ता ही दिखायी देते हैं । वहाँके बहुत-से निवासी विमानोंमे बैठकर आकाशमें विचर रहे थे । इस प्रकार देखता-देखता जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे बसु, कद्र, साध्य, पवन, आदित्य और अश्विनीकुमारोंके दर्शन हुए । मैंने उन समीकी पूजा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि 'तुम्हें बल, वीर्य, यश, तेज, अस्त्र और युद्धमें विजय प्राप्त हों।'

इसके परचात् मैंने देवता और गन्धवोंसे पूजित अमरावती पुरीमें प्रवेश किया और देवराज इन्द्रके पास पहुँच-कर उन्हें हाय जोडकर प्रणाम किया। तव दानियोंमें श्रेष्ठ इन्द्रने वैठनेके लिये मुझे अपना आधा सिंहासन दिया । वहाँ मै अस्त्रविद्या प्राप्त करता हुआ परम प्रवीण देवता और गन्धवींके साय रहने लगा । रहते-रहते विश्वावसुके पुत्र चित्रसेनसे मेरी मित्रता हो गयी । उसने मुझे सम्पूर्ण गान्धर्व शास्त्रकी शिक्षा दी । वहाँ इन्द्रभवनमें रहकर मैंने तरह-तरहके गान और वाद्य सुने तथा अप्सराओंको नृत्य करते देखा । किन्त्र इन सब बातोंको असार समझकर मैंने अस्त्रविद्यामें ही विशेष मनोनिवेश किया । मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर देवराज भी मुझपर प्रसन्न रहे और स्वर्गमें रहते हुए मेरा समय आनन्दसे बीतने लगा । मुझमें समीका बहुत विश्वास या तथा अस-विद्यामें भी मैं काफी निपुण हो गया था । एक दिन इन्द्रने मुझसे कहा, 'वत्स! अव तुम्हे युद्धमें देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मर्त्यलोकमें रहनेवाले वेचारे मनुष्योंकी तो वात ही क्या है ? तुम युद्धमें अतुल्ति, अजेय और अनुपम होगे। अस्त्रयुद्धमे तुम्हारा सामना कर सके, ऐसा कोई वीर नहीं होगा । तुम सर्वदा सावधान रहते हो, व्यवहारकुशल हो, सत्यवादी हो, जितेन्द्रिय हो, ब्राह्मणसेवी हो और शूरवीर हो । तुमने पंद्रह अस्त्र प्राप्त किये हैं और तुम उनका प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायदिचत्त और प्रतिघात-इन पाँच



राक्षसों ि घरे हुए प्रियदर्शन कुबेरजीको देखकर पाण्डवोंको रोमाञ्च हो आया । तथा महाराज पाण्डुके धनुष-बाणधारी महारयी पुत्रोंको देखकर कुबेरजी भी बढ़े प्रसन्न हुए । वे उनसे देवताओंका एक कार्य कराना चाहते थे, इसिल्प्ये उन्हें देखकर वे हृदयमें सन्तुष्ट ही हुए । कुबेरजीके जो सेवक पीछे रह गये थे, वे पिक्षयोंके समान सीधे ही उस पर्वतपर पहुँच गये तथा यक्षराजको पाण्डवोंपर प्रसन्न देखकर उनका मन-मुटाव भी दूर हो गया ।

धर्मके रहस्यको जाननेवाले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव-ने कुवेरको प्रणाम किया और अपनेको उनका अपराधी-सा माना । अतः वे सब यक्षराजको घेरकर हाथ जोड़-कर खड़े हो गये । इस समय मीमसेनके हाथमें पाश, खड्ग और धनुष सुगोमित थे और वे कुवेरकी ओर देख रहे थे । उन्हें देखकर नरवाहन कुवेरजीने धर्मराजसे कहा, 'पार्थ ! आप समस्त प्राणियोंका हित करनेमें तत्पर रहते हैं—यह-बात सव जीव जानते हैं । इसलिये आप माइयोंके सहित वेखटके इस पर्वतपर रहिये । देखिये, भीमसेनके ऊपर आप क्रोध न करें; क्योंकि राक्षस तो अपने कालसे ही मरे हैं, आपका भाई तो उसमें निमित्तमात्र है। राजन्। एक वार कुशस्यली नामके खानमें देवताओंकी एक मन्त्रणा हुई थी। उसमें मुझे भी बुलाया गया था । तव मैं तरह-तरहके अस्त्र-शस्त्रोंसे ससिनत अत्यन्त भयकर तीन सौ महापद्म यक्षोंके साय वहाँ गया या । मार्गमें मुझे मुनिवर अगस्त्यजी मिले । वे यमुनाजीके तटपर बडी कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय मेरा मित्र राक्षसराज मणिमान् मी मेरे साय ही था । उसने मूर्खता, अज्ञान, गर्व और मोहके अधीन होकर ऊपरसे उन महर्पिके ऊपर थुक दिया । तब मुनिवरने कोप करके मुझसे कहा, 'कुवेर ! देखी, तुम्हारे इस सखाने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया है; इसलिये यह अपनी सेनाके सहित केवल एक ही मनुष्यके हायसे मारा जायगा । तम्हें भी अपने इन सेनानियोंके कारण द्रःखी होना पहेगा और फिर उस मनुष्यका दर्शन करनेपर ही तुम्हारा वह दुःख दूर होगा । इस प्रकार महर्पियों में श्रेष्ट अगस्त्यजीने मुझे यह शाप दिया था । उस शापसे आज आपके माईने मुझे मुक्त किया है। राजन्। लैकिक व्यवहारमें घैर्य, कुशलता, देश, काल और पराक्रम-इन पॉच साधनोंकी वडी आवश्यकता है। सत्ययुगमें लोग धैर्यवान् , अपने-अपने कर्ममें कुशल और पराक्रमी होते थे। जो क्षत्रिय धैर्यवान् देश-कालका ज्ञान रखनेवाला और सब प्रकारकी धर्मविधिमें निपुण होता है, वह बहुत समयतक पृथ्वीका शासन करता है। जो पुरुष समस्त कर्मोंमें इस प्रकार वर्तता है, वह संसारमें यश प्राप्त करता है और मरनेपर सद्गति पाता है। किन्त्र नो क्रोधके आवेशमें अपने पतनपर दृष्टि नहीं डालता और जिसके मन-बुद्धि पापमें ही रच-पच रहे हैं, वह तो केवल पापका ही अनुसरण करता है। तथा कर्मोंका विभाग न जाननेके कारण वह इस लोक और परलोकमें नाशको ही प्राप्त होता है। यह भीमसेन भी धर्मको नहीं जानता, गर्नीला है; इसकी बुद्धि बालकोंके समान है, सहन करना तो यह जानता ही नहीं और इसे किसी प्रकारका मय भी नहीं है। इसलिये आप फिर राजर्षि आर्ष्टिषेणके आश्रममें जाकर इसे समझाइये। यह उनमा मणाया कर दिया। उस ममय उन दैत्योंके छिन्न-भिन्न मिर्गिरोंसे उमी प्रकार रक्तका प्रवाह चलने लगा, जैसे वर्गा स्मृतुमें पर्वतोंकी चोटियोंसे जलकी धाराएँ बहने लगनी हैं।

गजन ! फिर सब ओर पर्वतके समान बड़ी-बड़ी चहानों-की वर्षा आरम्भ हुई। उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर दिया। तव मैंने इन्द्रास्त्रके द्वारा अनेकों वज़के-से वेगवाले बाण छोडकर उन्हें चूर-चूर कर दिया । इस प्रकार पत्यरींकी वर्षा वद हुई तो मोटी-मोटी जलकी धाराएँ गिरने लगी। इन्द्रने मुझे विद्योपण नामका एक दीप्तिशाली दिव्य अस्त दिया या । उसे छोड़नेसे वह सारा जल सूख गया । इसके पश्चात् दानवोंने मायाद्वारा अग्नि और वायु छोड़े। तव तुरंत री मैंने जलास्रे अमिको शान्त कर दिया और शैलास्रदारा वायुको रोक दिया । इतनेहीमें एक-एक करके वे सब दानव अदृश्य हो गये और इस अन्तर्धानी मायासे कोई भी दानव मेरे नेत्रोंके सामने न रहा । इस प्रकार अहस्य रहकर ही वे मेरे ऊपर शस्त्र चलाने लगे तथा मैं भी अहश्यास्त्रके द्वारा उनसे युद्ध करने लगा । इस युक्तिसे गाण्डीव धनुष-द्वारा छोड़े हुए याण नहीं-नहीं वे दैत्य थे, वही जाकर उनके सिर काट डालते थे। जब मैं इस प्रकार युद्धक्षेत्रमें उनका संहार करने लगा तो वे अपनी मायाको समेटकर नगरमें वस गये । दैत्योंके चले जानेसे जब वहाँका दृश्य स्पष्ट हो गया तो मुझे सैकड़ों-हजारों दानव मरे दिखायी दिये। वहाँ दैत्योंकी इतनी लाशे पड़ी थीं कि घोड़ोंके लिये एकके वाद दूसरा पैर रखना कठिन या । इसलिये घोड़े पृथ्वीसे उठकर आकाशमें स्थित हो गये। किन्तु निवातकवचोंने अदृश्यरूपसे पत्यरोंकी वर्पा करते हुए आकाशको भी आच्छादित कर दिया। पत्यरोंसे दक जाने और घोड़ोकी गति रुक जानेके कारण मैं वड़ा तंग आ गया । तव मातिलने मुझे डरा हुआ देखकर कहा, 'अर्जुन ! अर्जुन ! डरो मत, वज्रास्त्रका प्रयोग करो ।' राजन् ! मातलिका यह वचन सुनकर मैने देवराजका प्रिय

अस्न वज छोड़ा और एक अविचल स्थानपर वैठकर गाण्डीव-को अभिमन्त्रित कर मैने लोहेके बने हुए वज्रके समान पैने बाण छोड़े । उन वज्रतुस्य बाणोंके वेगसे आहत होकर वे पर्वतके समान विशालकाय दैत्य एक-दूसरेसे लिपट-लिपटकर पृथ्वीपर छढकने लगे । सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात तो यह हुई कि इतना संग्राम होनेपर भी रथ, मातलि या घोड़ों-को किसी भी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँची ।

फिर मातलिने मुझसे इंसकर कहा, 'अर्जुन ! तुममें जैसा पराक्रम देखा जाता है, वैसा तो देवताओं मे भी नहीं है। इस प्रकार जब निवातकवचोंका अन्त हो गया तो नगरमें उनकी स्त्रियाँ रोने-पीटने लगी । उस समय ऐसा जान पड़ता या मानो शरद ऋतुमे सारसींका शब्द हो रहा हो। फिर मैं मातिलके साथ उस नगरमे गया । मेरे रथका घोप सुनकर दैत्योंकी स्त्रियाँ बहुत डरीं और उसे देखकर वे छुंड-की-म्रुड भागने लगीं । वह नगर अमरावतीसे भी बढ्-चढकर था। ऐसा अद्भुत नगर देखकर मैंने मातलिसे पूछा, 'ऐसे सुन्दर नगरमें देवतालोग क्यों नहीं रहते ? मुझे तो यह इन्द्रपुरीसे भी बक्कर जान पड़ता है । भातिलने कहा, 'पहले यह नगर हमारे देवराज इन्द्रका ही या; किन्तु फिर निवातकवचोंने देवताओको यहाँसे भगा दिया। कहते हैं, पूर्वकालमें महान् तपस्या करके दानवोंने भगवान् ब्रह्माको प्रसन्न किया और उनसे अपने रहनेके लिये यह स्थान और युद्धमें देवताओंसे अभय माँगा । तब इन्द्रने ब्रह्माजीसे यह प्रार्थना की कि 'भगवन ! हमारे हितके लिये आप ही इनका संहार कीजिये । तव ब्रह्माजीने कहा, 'इन्द्र ! इस विपयमें विधाता-का विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीरद्वारा तुम ही इनका नाश करोगे । इसीसे इनका वध करनेके लिये इन्द्रने तुम्हें अपने अस्त्र दिये हैं। तुमने जिन असरोंका संहार किया है। उन्हें देवता नहीं मार सकते थे।"

इस प्रकार उन दानवोंका नाश करके उस नगरमें शान्ति स्थापित कर मैं मातलिके साथ फिर देवलोकमें चला आया।

## अर्जुनके द्वारा कालिकेय और पौलोमोंके साथ युद्ध और खर्गसे विदाईका वर्णन

अर्जुन कहते हैं - लाटतं समय मार्गमं मुझे एक दूसरा दिव्य नगर दिखायी दिया। वह बहुत ही विस्तृत और अग्नि एवं स्यंके समान कान्तिवाला था। उसे इच्छानुसार चाहे जहाँ ले जाया जा मकता था। उसमें भी दैत्यलोग ही

रहते थे । उस विचित्र नगरको देखकर मैने मातिलसे पूछा, 'यह अद्भुत स्थान क्या है ?' मातिलने कहा, 'पुलोमा और कालिका नामकी दो दानिवयाँ यो । उन्होंने सहस्र दिव्य वर्ष-तक बढ़ी कठोर तपस्या की । तपके अन्तमें जब ब्रह्माजीने

| - | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

र ग्रामनृपिमं स्वडे होगे तो भीष्म, होण, क्रम, कर्ण, शकुनि श्रीर अन्य सब राजा तुम्हारी सोलहवी कलाके बराबर भी नहीं होंगे।

रिर राजा इन्ट्रने मुझे शरीरकी रक्षा करनेवाला यह दिल्य अभेश कश्च और यह नोनेकी माला प्रदान की । साथ ही उन्होंने यह देवदत्त नामक शंख भी दिया, जिसकी आशाज़ बहुत ऊँची है, और यह दिल्य किरीट तो स्वयं अपने हाथसे मेरे मलकपर रक्खा । इसके बाद उन्होंने ये बहुत ही मुन्दर दिल्य बस्त्र और आभूपण भी मुझे प्रदान किये । इस प्रकार इन्ट्रसे सम्मानित होकर में वहाँ गन्धर्वकुमारोंके साथ यह आनन्दपूर्वक रहा । वहाँ मेरे पाँच वर्ष बीते । एक दिन इन्द्रने मुझसे कहा 'अर्जुन! अब तुम्हे यहाँसे जाना चाहिये । तुम्हारे भाई तुम्हे याद कर रहे हैं ।' इससे में वहाँसे चला आया और आज इस गन्धमादन पर्वतके शिखर-पर भाइयोंसहित आपका दर्शन किया है ।

युधिष्ठिर चोले—धनञ्जय ! यह हमारे लिये बहे तीमाग्यकी वात है कि तुमने देवराज इन्द्रको अपनी आराधना- से प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किये । पार्वती देवीके साथ ही मगवान् शङ्करका तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तथा तुमने उन्हें अपनी युद्धकलासे सन्तुष्ट किया—यह तो और भी आनन्दकी बात है। तुम लोकपालोंसे भी मिले और कुगलपूर्वक पुनः मेरे पास लौट आये, इससे आज मुझे बड़ा सुख मिला है। अब तो में ऐसा समझता हूं कि मैंने यह सम्पूर्ण पृथ्वी जीत ली और धृतराष्ट्रके पुत्रोको भी अपने अधीन कर लिया। अर्जुन! अब में उन दिल्य अस्त्रोंको देखना चाहता हूं, जिनसे तुमने वैसे बलवान् निवातकवन्त्रोंका वध किया है।

युधियिरके ऐसा कहनेपर अर्जुनने देवताओं के दिये हुए उन दिल्य अस्त्रोको दिखानेका विचार किया । पहले तो वे विधिपूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर अपने अङ्गोमें परम कान्तिमान् दिल्य कवच धारण कर लिया । एक हायमें गाण्डीव धनुप और दूसरेमे देवदत्त शङ्ख ले लिया । इस प्रकार वीरोचित वेपसे सुशोमित हो महाबाहु अर्जुनने उन दिल्यास्त्रोको कमशः दिखाना आरम्म किया । जिस समय उन अस्त्रोंका प्रयोग प्रारम्भ हुआ, पृथ्वी वृक्षोंसिहत कॉप उठी, नदी और समुद्रोंमें उफान आ गया, पर्वत फटने लगे, वायुकी गति एक गयी, सूर्यकी कान्ति फीकी पढ़ गयी और जन्ती हुई आग भी बुझ गयी ।

तदनन्तर समस्त ब्रहार्षि, सिद्ध, महर्षि, सम्पूर्ण प्राणी,

देविर्धि तथा स्वर्गवासी देवता—सव-के-सव वहाँ आकर उपस्थित हुए। लोकपितामह ब्रह्मा और भगवान् शंकर भी अपने गणींसहित वहाँ पधारे। फिर सव देवताओंने नारदजीको अर्जुनके पास भेजा। वे आकर अर्जुनसे वोले—'अर्जुन! अर्जुन! ठहरो, इस समय इन दिव्यास्त्रोंका प्रयोग न करो।



विना किसी लक्ष्यके इनका प्रयोग नहीं किया जाता । यदि कोई शत्रु लक्ष्य हो तो भी जवतक वह अपने ऊपर प्रहार करके कष्ट न पहुँ चावे, तवतक उसपर भी दिन्याकोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये । अन्यथा इनके न्यर्थ प्रयोग करनेपर महान् अनर्थ हो जाता है । यदि नियमानुसार तुम इनकी रक्षा करोगे तो ये शक्तिशाली और तुम्हें सुख देनेवाले होंगे, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है । यदि तुमने न्यर्थ प्रयोगसे इनकी रक्षा नहीं की तो ये त्रिलोकीका नाश कर डालेंगे; अतः आजसे फिर कभी ऐसा न करना । युधिष्ठिर ! तुम भी इस समय इनको देखनेका लोम छोड़ो; युद्धमें शत्रुओंका मर्दन करते समय जव अर्जुन इन दिन्यालोंका प्रयोग करें, तब देख लेना ।'

इस प्रकार जब नारदजीने अर्जुनको दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करनेसे रोक दिया, तब सब देवता तथा अन्य प्राणी, जो जहाँसे आये थे, वहाँ चले गये । और पाण्डच भी द्रौपदीके साय उस वनमें प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे।

मुझे वड़ा ही विसाय हुआ । फिर मैंने बारी-बारीसे उसपर स्थूणाकर्ण, वारुणास्त्र, शरवर्षास्त्र, शालमास्त्र और अस्मवर्षास्त्र भी छोड़े । किन्तु वह भील उन सभी अस्त्रोंको निगल गया । उनके ग्रस लिये जानेपर मैंने ब्रह्मास्त्रको आजा दी। उससे निकलते हुए प्रज्वलित बार्णोसे वह सब ओरसे दक गया । परन्तु उस महातेजस्वी भीलने उसे भी एक क्षणमें ही शान्त कर दिया । उसके व्यर्थ हो जानेपर तो मुझे बड़ा ही भय हुआ। फिर मैंने धनुष और अपने दोनों अक्षय तरकस लेकर उसपर प्रहार किया । किन्त वह उन्हें भी निगल गया। इस प्रकार जब सभी अस्त्र नष्ट हो गये और मेरे सभी आयुर्घोंको वह निगल गया तो मेरा और उसका बाहुयुद्ध होने लगा । मैं मुक्का-मुक्की और हाथापाई करनेपर भी उस पुरुषकी बराबरी न कर सका और अचेत होकर पृथ्वीपर गिर गया । फिर मेरे देखते-देखते वह हॅसकर उन स्त्रियोंके सहित वहीं अन्तर्धान हो गया । इससे मैं भौंचका-सा रह गया।

यह सब लीला करके वे देवाधिदेव महादेव उस किरात-वेषको छोड़कर अपने दिन्य रूपसे प्रकट हुए । उनके कण्ठमें सर्प पड़े हुए थे, हाथमें पिनाक धनुष या और साथमें देवी पार्वती थीं । मैं पूर्ववत् ही युद्धके लिये तैयार खड़ा या । किन्तु उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कहा कि 'मैं तुमपर प्रसन्न हूं।' यह कहकर उन्होंने मेरे छीने हुए घनुष और अक्षय बाणों-वाले दोनों तरकस लौटा दिये और कहा, 'हे वीर ! इन्हें धारण कर लो । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; वताओ, तुम्हारा क्या काम करूँ ? तुम्हारे मनमें जो बात हो, वह कह दो । अमरत्व-को छोड़कर और तुम्हारी सब कामना में पूर्ण कर दूंगा। मेरे मनमें अस्त्र ही समाये हुए थे, इसलिये मैंने हाय जोड़कर उन्हें मनसे प्रणाम करते हुए कहा-'भगवन् । यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे तो देवताओं के दिव्य अस्त्रोंको पाने और उनका प्रयोग जाननेकी ही इच्छा है-यही मेरा अमीष्ट वर है। १ तव भगवान् त्रिलोचनने कहा, 'अच्छा, मैं तुम्हें यह वर देता हूँ, अब शीघ्र ही तुम्हें मेरा पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा ।' ऐसा कहकर उन्होंने अपना महान् पाशुपतास्त्र मुझे दे दिया। और फिर कहा, 'तुम इस अस्त्रका मनुष्योंपर कमी प्रयोग न करना, क्योंकि यदि इसे अल्पनीर्य प्राणियोंपर छोड़ा जायगा तो यह त्रिलोकीको भस्म कर देगा । अतः जब तुम्हें अत्यन्त . पीड़ा हो, तभी इसका प्रयोग करना । अथवा जब शतुके छोड़े

हुए अस्त्रोंको रोकना हो, तव इसका प्रयोग करना ।' इस प्रकार भगवान् शङ्करके प्रसन्न होनेसे वह समस्त अस्त्रोंको रोक देनेवाला और खय किसीसे न रुकनेवाला दिन्य अस्त्र मूर्तिमान् होकर मेरे पास आ गया । फिर भगवान्की आज्ञा होनेसे मैं वहीं बैठ गया और मेरे देखते-देखते वे अन्तर्धान हो गये ।

महाराज । देवदेव श्रीमहादेवजीकी क्रपासे बह रात मैंने आनन्दपूर्वंक वहीं वितायी । दूसरे दिन जव दिन दलने लगा तो उस हिमालयकी तलैटीमें दिन्य, नवीन और सुगन्धित पुष्पोंकी वर्षा होने लगी, सब ओर दिन्य वाद्योंकी ध्वनि होने लगी तया देवराज इन्द्रकी स्त्रतियाँ सुनायी देने लगीं । योडी देरमें श्रेष्ठ घोड़ोंसे जुते हुए एक अत्यन्त सुसजित रयमें देवराज इन्द्र इन्द्राणीसहित वहाँ पधारे । उनके साय और भी सभी देवता आये थे। इतनेहीमें मुझे महान् ऐश्वर्यसम्पन्न नरवाहन श्रीकुवेरजी दिखायी दिये । फिर मेरी दृष्टि दक्षिण दिशामें विराजमान यमपर और पूर्व दिशामें स्थित इन्द्र तथा पश्चिममें विराजमान महाराज वरुणपर पड़ी । राजन् ! उन सबने मुझे धैर्य बॅधाकर कहा, 'सन्यसाचिन् ! देखो, हम सब लोकपाल यहाँ उपिखत हैं। तुम्हें देवताओंका कार्य सिद करनेके लिये ही महादेवजीके दर्शन हुए थे । तुम हम सबसे अस्त्र ग्रहण करो । राजन् । तत्र मैंने सावधान होकर उन देवश्रेष्ठोंको प्रणाम किया और विधिपूर्वक उन नवके महान् अस्त्र ग्रहण किये । जब मैं अस्त्र छे चुका तो उन्होंने मुसे जानेकी आज्ञा दी और वे स्वय अपने-अपने लोर्जोको चले गये । देवराज इन्द्रने भी अपने तेजोमय रयपर चढकर मझसे कहा, 'अर्जुन । तुम्हें स्वर्गमें आना होगा । तुमने कर्र बार तीथोंमें स्नान किया है और यही भारी तास्या भी की है । इसलिये तुम वहाँ अवश्य आना । मेरी आजाने मातलि तुम्हें स्वर्गमें पहुँचा देगा ।'

तव मैंने इन्द्रसे कहा, 'भगवन्। आप मुझपर कृपा कीजिये, मैं आपको अस्त्रविद्या सीखनेके लिये अपना गुरु बनाना चाहता हूँ।' इन्द्रने कहा, 'भारत। तुम मेरे लोममें रहकर वायु, अग्नि, वसु, वस्त्रण और मस्द्रण—मभीसे अन्तानी शिक्षा प्राप्त करना। इसी प्रकार साध्यगण, ब्रह्मा, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, विष्णु और निर्म्मृतिके तथा म्वयं मेरे अन्त्रोंका भी ज्ञान प्राप्त करना।' मुझसे ऐसा कहकर इन्द्र वहीं अन्तर्धान हो गये। एक मास्तर वे बड़े आनन्दके साथ रहे। फिर जिस मार्गसे आंचे थे, उमीसे लीटकर उन्होंने किरातराज सुवाहुके राज्यकी क्षोर प्रस्तान किया। चीन, तुपार, दरद और कुल्निन्ट देशोंको, जगुँ रह्मां और मणियोंकी खानें है, लॉघकर तथा हिमाल्यके दुर्गम प्रदेशोंको पार करके उन्होंने राजा सुवाहुका नगर देखा।

गजा मुवाहुने जय सुना कि मेरे राज्यमें पाण्डवगण प्यांगे हुए है, तो वह यहुत प्रसन्न हुआ और नगरसे बाहर आकर इनकी अगवानी की। राजा युधिष्ठिरने भी उसका मम्मान किया। सुवाहुके यहाँ एक रात उन्होंने वड़े आनन्दसे व्यतीत की। सबेरे घटोत्कचको उसके अनुचरोंसिहत विदा कर दिया। और सुवाहुके दिये हुए बहुत-से रथ और सारिय साथ लेकर उस पर्वतार पहुँचे, जो यमुनाका उद्गमस्थान है। उसार हारने वह रहे थे, उसके हिमाच्छादित शिखर वालम्थिकी किंग्णे पड़नेसे द्वेत और अकण रंगके दिखायी पड़ते थे। वीरवर पाण्डवोंने उस पर्वतपर विशाखयूप नामक वनमे निवास किया। वह महान् वन चैत्ररथ वनके समान शोमायमान था। वहाँ उन्होंने आनन्दपूर्वक एक वर्ष व्यतीत किया।

वहाँ निवास करते समय एक दिन भीम पर्वतकी कन्दरामें एक महावली अजगरके पास जा पहुँचे, जो मृत्युके समान भयानक और भूखसे पीढित था। उसे देखते ही भीम भयभीत हो गये, उनकी अन्तरातमा विपाद और मोहसे व्यथित हो उठी। उस अजगरने भीमके शरीरको ल्पेट लिया। वे, मयके समुद्रमें ह्व रहे थे। उस समय महाराज युधिष्ठिर ही द्वीपके



समान उन्हें शरण देनेवाले हुए । उन्होंने ही आकर उन्हें सर्पके चंगुलसे छुड़ाया ।

उस समय पाण्डवोंके वनवासका ग्यारहवाँ वर्ष पूरा है रहा या और वारहवाँ वर्ष समीप था। अतः वे किसी दूसरे वनमें भ्रमण करनेके लिये उस चैत्ररथके समान सुन्दर वनसे बाहर निकले और मरुभूमिके निकट सरस्वती नदीके तटपर जाकर दैतवनमे पहुँचे । वहाँ दैत नामक एक सुन्दर सरोवर भी था।

# भीमका सर्पके चंगुरुमें फँसना और युधिष्ठिरके द्वारा सर्पके प्रश्नोंका उत्तर

जनमेजयने पूछा सुनिवर! भीम तो दंस इजार हायियोंके समान वली और भयानक पराक्रम दिखानेवाले थे हो ये अजगरसे अत्यन्त भयमीत कैसे हो गये ! जो कुवेरको भी युद्धमें ललकार सकते हैं, उन शत्रुहन्ता भीमको आप एक सॉरमे डरा हुआ बता रहे हैं! यह बड़े आश्चर्यकी बात है। हमें यह सुननेके लिये बड़ी उत्कण्टा है, आप कृपा करके सुनाहये।

वैशम्पायनजी वोले राजन्! जिस समय पाण्डवलोग महर्षि वृपपर्वाके आश्रमपर आये और वहाँके अनेकों प्रकारकी आश्रमपर आये और वहाँके अनेकों प्रकारकी आश्रमप्रजनक घटनाओं से युक्त वनों में निवास करने लगे, उन्हीं दिनोंकी वात है। एक समय भीमसेन स्वेच्छानुसार चनकी शोमा देखनेके लिये आश्रमसे वाहर निकले। उस समय उनकी कमरमें तलवार वांधी थी और हाथमें धनुप था। भीमसेन घीर-धीर चले जा रहे थे, इतनेमें उनकी दृष्ट एक

विधियोंको भी अच्छी तरह जानते हो। अतः शत्रुदमन ! अब गुरुदक्षिणा देनेका समय आ गया है। निवातकवच नामके दानव मेरे रात्र हैं । वे समुद्रके भीतर दुर्गम स्थानमें रहते हैं। वे तीन करोड़ बताये जाते हैं और उन सभीके रूप, बल और प्रभाव समान ही हैं। तम उन्हें मार डालो। बस्र तुम्हारी गुरुदक्षिणा पूरी हो जायगी ।' ऐसा कहकर इन्द्रने मुझे अपना अत्यन्त प्रभापूर्ण दिव्य रथ दिया । उसे मातिल चलाता या और मेरे सिरपर यह अत्यन्त प्रकाशमय मुकुट पहनाया । एक अमेद्य और सुन्दर कवच पहनाकर मेरे गाण्डीव धनुषपर एक अट्टट प्रत्यञ्चा चढा दी। इस प्रकार जब मुझे सब प्रकारकी युद्धसामग्रीसे सुसजित कर दिया तो मैं उस रयपर चढकर दैत्योंके साथ युद्ध करनेके लिये चल दिया । तब उस रथकी घरघराहट सुनकर मुझे देवराज समझ सब देवता चौकने होकर मेरे पास आये । फिर वहाँ मुझे देखकर उन्होंने पूछा, 'अर्जुन । तुम क्या करनेकी तैयारीमें हो १ तब मैंने उन्हें सब बात बताकर कहा, 'मैं निवातकवर्चों-का वध करनेके लिये जा रहा हूँ; अतः आप मुझे ऐसा आशीर्बाद दीजिये, जिससे मेरा मङ्गल हो । तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, 'इस र्थमें बैठकर इन्द्रने शम्बर, नुमुचि, वल, वृत्र और नरक आदि हजारों दैत्योंको जीता

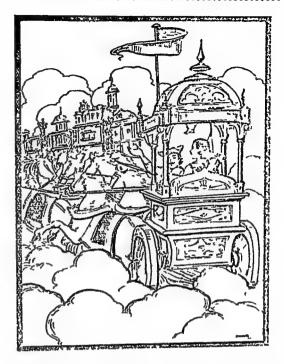

है; अतः कुन्तीनन्दन । इसके द्वारा तुम भी निवातकवचोको युद्धमें परास्त करोगे ।

### अर्जुनद्वारा निवातकवचोंके साथ अपने युद्धका वर्णन

अर्जुनने कहा-राजन् ! मार्गमे जाते हुए मी जगह-जगहपर महर्षिगण मेरी स्तुति करते थे। अन्तमे मैंने अयाह और भयावह समुद्रके पास पहुँचकर देखा कि उसमें फेनसे मिली हुई पहाड़ोंके समान ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही यीं। वे कभी इधर-उधर फैल जाती थीं और कभी आपसमें टकरा जाती थीं । सब ओर रत्नोंसे भरी हुईं इजारों नावें चल रही थीं तथा बड़े-बड़े मत्स्य, कछुए, तिमि, तिमिंगल और मकर जलमें डूबे हुए पहाड़-से जान पड़ते थे । इस प्रकार उस अत्यन्त वेगशाली महासागरको देखकर उसके पास ही मैंने दानवींसे भरा हुआ उनका नगर देखा। वहाँ पहुँचकर मातलिने अपना रथ उस नगरकी ओर दौड़ाया। रथकी घरघराहटसे दानवोके हृदय दहल गये। इसी समय मैंने भी वड़े आनन्दसे धीरे-धीरे अपना देवदत्त नामक शङ्ख वजाना आरम्भ का दिया । उस गन्दने आकाशसे टकराकर प्रतिस्विन पैदा कर दी । उसे सुनकर बहुत से बड़े -बडे जीव भी भयभीत होकर इधर-उधर छिप गये। फिर अनेको प्रकार-

के अस्त्र-श्राम्नोंसे सुसिष्जित सहस्तों निवातकवच दैत्य नगरसे बाहर आये । उन्होंने हजारों प्रकारके भीषण स्वर और आकारवाले वाजे बजाने आरम्भ किये । इस प्रकार निवात-कवचोके साथ भेरा भीषण सम्राम छिड़ गया । उसे देखनेके लिये वहाँ अनेकों देविंग, दानवर्षि, ब्रह्मिं और सिद्धलोग आ गये । और मेरी ही विजयकी अभिलापासे मधुर वाणी-द्वारा मेरी स्वृति करने लगे ।

दानवोंने मेरे ऊपर गदा, शक्ति और शूलोंकी अनवरत वर्षा आरम्भ कर दी और वे तड़ातड़ मेरे रथके ऊपर गिरने लगे। तव मैंने बहुतोंको तो प्रत्येकके दस-दस वाण मारकर धराशायी कर दिया। इसी प्रकार अनेको छोटे-छोटे शन्त्रोंसे भी मैंने सहस्तों असुरोंको काट डाला। इधर घोड़ोंकी मार और रथके प्रहारसे भी अनेकों राक्षस कुचल गये और क्तिने ही मैदान छोड़कर माग गये। कुछ निवातकवच स्त्रवांगे बाणोंकी वर्षा करके मेरी गतिको रोकने लगे। तब मेने बहास्त्रसे अभिमन्त्रित करके हजारों छोटे-छोटे वाण छोड़कर

सर्प बोला—राजन् ! में पहले जन्ममे तुम्हारा पूर्वज नरुप नामरा गजा या । चन्द्रमासे पॉचर्ची पीदीमें जो आयु नामक राजा हुए ये, उन्हींका में पुत्र हूँ । मैंने अनेकों यज ियो, ताम्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इन्डिगोंतर भी विजय प्राप्त की । इन सब सत्कमोंसे तया अगने पराजमसे भी मुझे तीनों लोकोंका ऐस्वर्य प्राप्त हुआ था। उन ऐरवर्यको पाकर मेरा अहङ्कार बढ गया। मैंने मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणींका अपमान किया, इससे कुपित हो महर्पि अगस्त्यने मुझे इस अवस्थाको पहुँचा दिया । महाराज अगरत्यदी ही कृपाते आजतक मेरी पूर्वजन्मकी स्मृति छप्त नहीं हुई है। ऋषिके शापके अनुसार दिनके छठे भागमें यह तुम्हारा भाई मुझे भोजनके रूपमें प्राप्त हुआ है; अतः मैं न तो इने छोड़ू गा और न इसके बदले दूसरा आहार लूँगा। विन्तु एक यात है; यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नीका उत्तर अभी दे दोगे, तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेनको में अवस्य छोड दूँगा।

युचिष्ठिरने कहा—सर्प ! तुम इच्छानुसार प्रश्न करो। यदि मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नताके लिये अवश्य सब प्रश्नोंका उत्तर दूँगा !

स्पर्ने पूछा—राजा युधिष्ठिर ! वताओ, ब्राह्मण कौन है ! और जाननेयोग्य तत्त्व क्या है !

युधिष्टिर वोले—नागराज ! सुनो। जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरताका अभाव, तपस्या, दया—ये सहुण दिखायी दें, वही ब्राह्मण है; ऐसा स्मृतियोंका सिद्धान्त है। और जाननेयोग्य तत्त्व तो वह परब्रह्म ही है, जो दुःख-सुखसे परे है और जहाँ पहुँचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोकके पार हो जाता है।

सर्प बोला—युधिष्ठिर ! ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णों के लिये हितकर तथा प्रमाणभूत हैं तथा वेदमें वताये हुए सत्य, दान, कोषका अभाव, क्र्रताका न होना, अहिंसा और द आदि सद्गुण तो झूद्रों में भी पाये जाते हैं; अतः तुम्हारी मान्यताके अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। इसके सिवा, जो तुमने दुःख और सुखसे रहित वेद्य (जाननेयोग्य) पद बतलाया है, उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचारमें तो यह आता है कि सुख और दुःख दोनोंसे रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं।

युचिष्ठिरने कहा—यदि श्द्रमें सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मणोंमें नहीं हैं तो वह श्द्रह श्द्रह नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। हे सर्ग ! जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हों, उसे ब्राह्मण समझना चाहिये और जिसमें इनका अमाव हो, उसको 'शुद्र' कहना चाहिये । तथा यह जो उमने कहा कि सुख-दुःखसे रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, सो तुम्हारा यह मत ठीक है। वास्तवमें जो अप्राप्त है और कमोंसे ही प्राप्त होनेवाला है, ऐसा पद कोई भी क्यों न हो, सुख-दुःखसे शुन्य नहीं है। किन्तु जिस प्रकार शीतल जलमें उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाववाले अग्निमें जलकी शीतलता नहीं होती, क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है, उसी प्रकार जो वेद्य पद है, जिसे केवल अज्ञानका आवरण दूर करके अपनेसे अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख-दुःखसे सम्पर्क नहीं होता।

सर्प वोला—राजन्! यदि तुम आचारसे ही ब्राह्मण-की परीक्षा करते हो, तव तो जवतक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है।

युधिष्ठिरने कहा-मेरे विचारसे तो मनुष्योंमें जातिकी परीक्षा करना बहुत कठिन है; क्योंकि इस समय सभी वर्णोंका आपसमें सङ्कर (सम्मिश्रण) हो रहा है । सभी मनुष्य सब जातिकी स्त्रियोंसे सन्तान उत्पन्न कर रहे हैं। बोल-चाल, मैथुनमें प्रवृत्ति तथा जन्म और मरण—ये सब मनुष्योंमें एक-से देखे जाते हैं। इस विषयमें आर्ष प्रमाण भी मिलता है। 'ये यजामहे' यह श्रुति जातिका निश्चय न होनेके कारण ही 'जो हमलोग यज्ञ कर रहे हैं' ऐसा सामान्यरूपसे निर्देश करती है । उसमें 'ये' (जो ) इस सर्वनामके साथ ब्राह्मण आदि कोई विशेषण नहीं लगाया गया है। इसलिये जो तत्त्व-दशीं विद्वान् हैं, वे शील (सदाचार) को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है, तो नालच्छेदनके पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है; उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य । जवतक वालकका संस्कार करके उसे वेदका स्वाध्याय न कराया जाय, तबतक वह शुद्रके समान है । जातिविषयक सन्देह होनेपर खायम्भुव मनुने यही निर्णय दिया है। यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने-पर भी शील और सदाचार नहीं आया, तो उसमें प्रवल वर्ण-संकरता है-ऐसा विचारपूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कारके साथ शील और सदाचारका विकास हो। उसे तो मैने पहले ही ब्राह्मण वता दिया है।

सर्प बोळा—युधिष्ठिर । तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो; तुमने जो मेरे प्रश्नोंका उत्तर दिया, उसे मैंने मलीभॉति सुन लिया। अब मैं तुम्हारे माई भीमसेनको कैसे खा सकता हूँ ? प्रसन्न होकर उनसे वर मॉगनेकों कहा तो उन्होंने यह मॉगा कि हमारे पुत्रोंको थोड़ा-सा भी कह न हो, देवता, राक्षस या नाग—कोई भी उन्हें मार न सके तथा उनके रहनेके लिये एक अत्यन्त रमणीय, प्रकाशपूर्ण और आकाशचारी नगर हो। तब ब्रह्माजीने कालिकाके पुत्रोंके लिये सब प्रकारके रत्नोंसे सुसन्जित, देवताओंके लिये भी अजेय, सब प्रकारके अभीष्ट मोगोंसे पूर्ण तथा रोग-शोकसे रहित यह नगर तैयार किया। इसे महर्षि, यक्षा, गन्धर्व, नाग, असुर या राक्षस—कोई भी नहीं जीत सकते। यह नगर आकाशमें भी उड़ता रहता है। इसमें कालिका और पुलोमाके पुत्र ही रहते हैं। ये लोग सब प्रकारके उद्देग और चिन्तासे दूर रहकर बड़े आनन्दसे इसमें निवास करते हैं। कोई भी देवता इन्हें जीत नहीं सकता। ब्रह्माने इनकी मृत्यु मनुष्यके हाथ ही रक्खी है, अत: तुम व्यव्हारा इन दुर्जय और महावली दैत्योंका भी अन्त कर दो।

तव मैंने प्रसन्न होकर मातलिसे कहा, 'अच्छा, तुम अभी मुझे इस नगरमें छे चलो । जो दृष्ट देवराजसे द्रोह करते हैं, उन्हें में अभी तहस-नहस कर डालूंगा।' मातलि तुरत ही मझे उस सवर्णमय नगरके पास हे गया । मुझे देखकर वे दैत्य कवच धारण कर, रथोंमें सवार हो बड़े वेगसे मेरे ऊपर टूट पड़े और अत्यन्त क्रोधमें भरकर मेरे ऊपर नालीक, नाराच, माले, शक्ति, ऋष्टि और तोमरींचे वार करने लगे। तव मैंने अपनी अस्त्रविद्याके बलसे भीषण वाणवर्षा कर उनकी शस्त्रवृष्टिको रोक दिया और उन सबको मोहित कर दिया, जिससे वे आपसमें ही एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे। उनकी इस मुग्धावस्थामें ही मैंने अनेकों चमचमाते हुए वाण छोड़कर सैकड़ोंके सिर काट डाले। जब उनका इस प्रकार नाश होने लगा तो वे फिर अपने नगरमें ही बुस गये और मायाद्वारा उस पुरीके सहित आकाशमें उड़ गये। तव दिव्यास्त्रोंके द्वारा छोड़े हुए गरसमूहसे मैंने दैत्योंके सहित उस नगरको घेर दिया । मेरे छोड़े हुए छोहेके वाण सीधे पार निकल जानेवाले थे । उनसे टूट-फूटकर वह दैत्योंका नगर पृथ्वीपर गिर गया।

फिर तो मुझसे युद्ध करनेके लिये उनमेंसे साठ हजार रथी क्रोधित होकर मेरे ऊपर चढ आये और मुझे चारों ओरसे घेर लिया। किन्तु मैने पैने-पैने बाण छोड़कर ,उन समीको नष्ट कर दिया। थोड़ी ही देरमे समुद्रकी लहरोके समान एक दूसरा दल चढ आया । तव मेंने यह मोचकर कि मानवी युद्धसे इनपर विजय पाना कठिन है, धीरे-धीर दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग आरम्भ कर दिया । किन्तु वे देत्य रयी बड़े ही विचित्र योद्धा थे । वे मेरे दिव्य अस्त्रोंको भी काटने लगे । तब मेने देवाधिदेव श्रीमहादेवजीकी ही शरण ली और 'सत्र प्राणियोंका कल्याण हो' ऐसा कहकर उनका युप्रसिद्ध पाशुपतास्त्र गाण्डीव धनुपपर चढाया । फिर भगवान् त्रिनयनको मन-ही-मन प्रणाम कर उन दैत्योंका नाश करनेके लिये उसे छोड़ दिया । उसकी प्रचण्ड मारसे दैत्य बात-की-वातमें नष्ट हो गये । राजन् ! इस प्रकार एक मुहूर्त्तमं ही मैने उन दानवोंका अन्त कर डाला ।

इस प्रकार उन दिल्याभरणिवभूपित दैत्योको रौद्रास्तके प्रभावसे नष्ट हुआ देख मातिलको वहा ही हर्प हुआ और उसने अत्यन्त प्रसन्न हो हाय जोड़कर कहा, 'यह आवादाचारी नगर देवता, दैत्य सभीके लिये अजेय था। स्वय देवराज भी युद्धद्वारा इसे नहीं जीत सकते थे। किन्तु बीर! अपने पराक्रम और तपोवलसे आज तुमने इसे चूर-चूर कर दिया।' उस आकादाचारी नगरके नष्ट होने और दानवींके मारे जाने-पर दैत्योंकी स्त्रियाँ भी बाल विखेरे चीत्कार करती इस नगरके बाहर जा पड़ी। वे दुःखित होकर कुरियोंके समान विलाप करने लगी, वह नगर गन्धर्वनगरके समान देखते देखते अहत्वय हो गया।

इस प्रकार उस युद्धमें विजय पाकर में बड़ा प्रसन्न हुआ ।

फिर सारिय मातिल मुद्दो रणभूमिसे तुरत ही इन्द्रके
राजभवनमें ले गया । वहाँ पहुँचनेपर मातिलने हिरण्यनगरके
पतन, दानवी मायाओं के नाश और रणदुर्मद निवातकवचों के वध आदि सभी वृत्तान्तों को ज्यों-कान्यों
सुना दिया । वह सब समाचार सुनकर महाराज इन्द्र यहे
प्रसन्न हुए । और उन्होंने ये मधुर वचन कहे, 'पार्य ! तुमने
सम्राममें देवता और असुरोंसे भी यदकर काम किया है ।
मेरे शत्रुओं का संहार करके तुमने अपनी गुरुद्धिणा भी
चुका दी है । अब देवता, दानव, यध्न, राक्षम, असुर,
गन्धवं तथा पक्षी और नाग-सभी के लिये तुम युद्धमें अजेय
हो गये हो । अतः तुम्हारे बाहुबलसे जीती हुई बसुन्धरापर
कुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठर निष्कण्टक राज्य करेंगे ।
तुम्हें सभी दिन्यास्त्र प्राप्त हैं, इसलिये भूमण्डलमें कोई भी
योद्धा तुम्हारा परामव नहीं कर सकेगा । बेटा ! जब तुम

ېږ

यारनायात्वा तो मन ही माना गया है। मन और बुद्धिमें इतना ही भेद है। तुम भी दम विषयके जाता हो। तुम्हारा इसमें क्या मन है?

युधिष्ठिर बोले—बुद्धिमानोमं श्रेष्ठ ! तुम्हारी बुद्धि यही उत्तम है । तुम तो जो कुछ जानना है, जान चुके हो; फिर मुससे क्या पूछते हो ! तुम्हारी इस दुर्गतिके विपयमें मुत्रे यहा मन्देह हो रहा है । तुमने बड़े-बड़े अद्भुत कर्म किये, स्वर्गमा निवास पाया और सर्वज्ञ तो तुम ये ही; मला तुम्हें कैसे मोह हुआ, जो ब्राह्मणोंका अमान कर बैठे !

सर्पने कहा-राजन् ! यह धन और सम्पत्ति बड़े-बड़े बुद्धिमान और शुर्वीर मनुष्योंको भी मोहमें डाल देते हैं। मेरा तो यह अनुमव है कि सुख और विलासका जीवन व्यतीत करनेवाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं भी ऐश्वर्यके मोहसे मदोन्मत्त हो गर्या या। इस मोहके कारण जब मेरा अधः पतन हो गया, तब चेत हुआ है; अब तुम्हें सचेत कर रहा हूं । महाराज ! आज तुमने मेरा यहत बड़ा कार्य किया, इस समय तुमसे वार्तालाप करनेके कारण मेरा वह कप्टदायक आप निवृत्त हो गया। अव में अपने पतनका इतिहास तुम्हें बता रहा हूं । पूर्वकालमें जब मै स्वर्गका राजा था, दिव्य विमानपर चढ्कर आकाशमें विचरता रहता या । उस समय अहङ्कारके कारण मैं किसीको कुंछ नहीं समझता या । ब्रह्मर्पि, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकीमें निवास करते थे, सभी मुझे कर दिया करते थे। राजन् ! उस समय मेरी दृष्टिमे इतनी शक्ति यी कि जिसकी ओर ऑख उठाकर देखता, उंसीका तेज छीन लेता या । मेरा अन्याय यहाँतक बढ़ गया कि एक हजार ब्रह्मर्षियोको मेरी पालकी ढोनी पड़ती थी। इसी अत्याचारने मुझे राज्यल्ङ्मीसे भ्रष्ट कर दिया । मुनिवर अगस्त्य जव पालकी दो रहे थे, मैंने उन्हें लात लगायी। तब वे क्रोधमें भरकर वोले, 'अरे ओ सर्प ! तू नीचे गिर ।' उनके इतना कहते ही मेरे सभी राजचिह्न छप्त हो गये, मैं उस उत्तम विमानसे नीचे गिरा । उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुँह किये गिर रहा हूँ । तब मैने, अगस्त्य मुनिसे यह याचना की, 'भगवन् ! में प्रमादवश विवेकशून्य हो गया या, इसलिये यह घोर अपराध हुआ है; आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें, जिससे इस शापका अन्त हो जाय।

मुझे नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दयाई हो गया और वे बोले—'राजन्! धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हे इस शापते मुक्त करेंगे। जब तुम्हारे इस अहङ्कार और घोर पापका फल श्लीण हो जायगा, उस समय तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्योंका फल प्राप्त होगा।'

तव मुझे उनकी तपस्याका महान् वल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज! लो, यह है तुम्हारा भाई महावली भीमसेन। मैंने इसकी हिसा नई। की। तुम्हारा कल्याण हो, अब मुझे विदा दो; मैं पुनः स्वर्गलोकको जाऊँगा।

यह कहकर राजा नहुषने अजगरका गरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर पुनः स्वर्गमें चले गये। धर्मात्मा

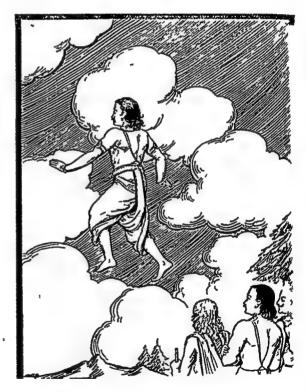

युधिष्ठिर भी 'अपने भाई भीम और धौम्य मुनिको साय ले आश्रमपर लौट आये । वहाँ एकत्रित हुए ब्राह्मणींसे युधिष्ठिरने यह सारी कथा कहं सुनायी ।

#### पाण्डवोंका गन्धमादन पर्वतसे चलकर अन्यत्र अमण करते हुए द्वैतवनमें प्रवेश

जनमेजयने पूछा—वैशम्पायनजी ! जब महारयी वीर अर्जुन अस्त्रविद्याकी पूर्ण शिक्षा पाकर इन्द्रभवनसे छौट आये, उसके बाद उनसे मिलकर पाण्डवींने कौन-सा कार्य किया !

वैशम्पायनजी बोले—अर्जुन अस्तिव्या सीलकर इन्द्रके समान महान् पराक्रमी वीर हो गये थे। उनके साय समी पाण्डव उन पूर्वोक्त वनोंमें ही रहते हुए अत्यन्त रमणीय गन्धमादन पर्वतपर विचरने लगे। उस पर्वतपर वहें ही सुन्दर मवन वने हुए थे, तथा वहाँ नाना प्रकारके वृक्षोंके निकट अनेकों तरहके खेल होते रहते थे; उन सबको देखते हुए किरीटघारी अर्जुन वहाँ घूमते और हायमें घनुष लेकर सदा अस्त्रसञ्चालनका अभ्यास किया करते थे। पाण्डवगण कुवेरके अनुग्रहसे वहाँ रहनेके लिये उत्तम निवासस्थान पाकर वहें सुखी थे। अर्जुनके साथ वे वहाँ चार वर्षतक रहे, परन्तु उनको वह समय एक रातके समान ही प्रतीत हुआ। पहलेके छः वर्ष तथा वहाँके चार वर्ष—इस प्रकार सब मिलकर पाण्डवाँके वनवासके दस वर्ष सुखपूर्वक बीत गये।

तदनन्तर एक दिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकान्तमें राजा युधिष्ठिरके पास बैठकर उनसे मीठे शब्दोंमें अपने हितकी बात बोले, 'कुकराज! हम चाहते हैं आपकी प्रातिशा सची हो; तथा हम वही कार्य करना चाहते हैं, जो आपको प्रिय लगे। हमलोगोंके वनवासका यह ग्यारहवॉ वर्ष चल रहा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर, मान-अपमानका विचार छोड़कर हम निर्मयतापूर्वक वनमें विचर रहे हैं। हमें विश्वास है, उस खोटी बुद्धिवाले दुर्योधनको चकमा देकर तेरहवें वर्षका अज्ञातवास भी सुखसे व्यतीत करेंगे। एक वर्षतक गुसरीतिसे भ्रमण करके फिर हम उस नराधमका अनायास ही संहार कर डालेंगे।

वैशम्पायनजी कहते हैं-धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिरने जब अपने भाइयोंका विचार अन्छी तरह जान लिया, तव उन्होंने कुवेरके उस निवास-स्थानकी प्रदक्षिणा की और वहाँके उत्तम भवन, नदी, सरोवर तया समस्त यक्ष-राक्षसोंसे जानेके लिये आज्ञा माँगी । तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और ब्राह्मणोंको साय लेकर जिस मार्गसे आये थे, उसीसे लौट पड़े। रास्तेमें जहाँ कहीं भी अगम्य पर्वत और झरने आते, वहाँ घटोत्कच रन सबनो एक ही साथ कन्धेपर उठाकर पार पहुँचा देता या । महर्पि लोमशने जब पाण्डवींको वहाँसे प्रस्थान करते देखा तो जिस प्रकार दयाछ पिता अपने पुत्रोंको उपदेश देता है, वैमे री उन सबको सुन्दर उपदेश दिया और स्वयं मन-ही-मन प्रसन्न होकर देवताओं के निवासस्थानको चले गये । इसी प्रकार राजर्षि आर्ष्टिषेणने भी उन सबको उपदेश दिया । तत्पश्चात् वे नरश्रेष्ठ पाण्डव पवित्र तीयों। मनोहर तरोबनो और यडे-बड़े सरोवरोंका दर्शन करते हुए आगे वढ़े । वे कभी रमणीय वनोंमें, कभी नदियोंके तटपर, कभी जलागयोंके किनारे और कमी पर्वतोंकी छोटी-बड़ी गुफाओंमें रातको ठहरते जाते थे। इस प्रकार चलते-चलते वे राजा वृप्पर्वाके अत्यन्त मनोरम आश्रमपर आ पहुँचे । वृषपर्वाजीने इन होगींका वड़ा आटर-सत्कार किया और पाण्डवोंने विश्राम करके यकावट दूर होनेपर उनसे जैसे-जैसे गन्धमादन पर्वतगर निवास किया या, वह मन समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाया ।

वृष्पर्वांके आश्रमपर देवता और महर्षि आकर निवान किया करते थे, इससे वह अत्यन्त पवित्र हो गया या। पाण्टव मी वहाँ एक रात रहकर दूसरे दिन सबेरे बदारेकाश्रम तीर्य—विशाला नगरीमे आये। वहाँ भगवान् नर-नारायणके क्षेत्रमें

महारमा युधिष्टिरने पुरुपोत्तम श्रीकृष्णके विचार अपने अनुकृत जानकर उनकी प्रशंना की और उनकी ओर एकटक रिष्टिये देखते हुए हाय जोड़कर कहा—'केशव! इसमें तिनक भी मन्देर नहीं कि पाण्डवों के केवल आप ही सहारे हैं, कुन्ती- के पुत्र आपकी ही शरणमें हैं। हमें विश्वास है, समय आने- पर आप हमारे लिये, जो कुछ कह रहे हैं उससे भी बढ़कर पार्य करेंगे। हमलोगोने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार प्रायः बारह बगोंका समय निर्जन वनमें धूम-फिरकर व्यतीत कर दिया है। अब विधिपूर्वक अज्ञातवासकी अविध पूरी करके ये पाण्डव आपकी ही शरण लेंगे।'

दस प्रकार श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर जब बात कर रहे थे, उमी ममय इजारों वपोंकी आयुवाले तपोवृद्ध महात्मा मार्कण्डेयजीने वहाँ दर्शन दिया । मार्कण्डेयजी अजर-अमर है; वे रूप और उदारता आदि गुणोंसे युक्त है तथा हैं तो सबसे वृद्ध, किन्तु देखनेमें ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई पचीम वर्षका तडण हो। वहाँ पधारनेपर समस्त पाण्डव, मगवान् श्रीकृष्ण और वनवासी ब्राह्मणोंने मार्कण्डेय मुनिका पूजन करके उन्हें बैठनेके लिये आसन दिया। उनका आतिथ्य स्वीकार करके वे आसनपर विराजमान हुए। इसी समय देविषें नारदजी वहाँ आ पहुँचे। पाण्डवोंने उनका भी यथायोग्य सत्कार



क्यि। इसके वाद कथाका प्रसंग उपस्थित करनेके छिये धर्मराज

युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे इस प्रकार प्रश्न किया—''मुने! आप सबसे प्राचीन हैं; देवता, देत्य, ऋृिप, महात्मा और राजर्कि— सबका चरित्र आपको विदित है। इसीलिये में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। घर्मका पालन करनेपर भी जब में अपनेको सुखोंसे विद्यत पाता हूँ और सदा दुराचारमें ही लगे रहनेवाले दुर्योधन आदिको सर्वथा ऐक्वर्यशाली होते देखता हूँ तो मेरे मनमें प्रायः यह प्रश्न उठा करता है कि 'पुरुप जिन शुभ अथवा अशुभ कर्मोका आचरण करता है उनका फल किस तरह भोगता है और ईक्वर कर्मोंका नियन्ता किस प्रकार होता है ! मनुष्योंको सुख अथवा दुःख मिलनेमें क्या कारण है !'''

मार्कण्डेयजी बोले-राजन् ! तुमने जो यह प्रश्न किया है, वह विल्कुल ठीक है। यहाँ जानने योग्य जो कुछ भी है, वह सब तुम्हें विदित है; केवल लोकमर्यादाकी रक्षाके लिये तुम मुझसे पूछ रहे हो । अतः मनुष्य इस लोकं अयवा परलोकमें कैसे सुख-दु:खका उपभोग करता है-इस विपयमें मैं जो कुछ वताऊँ, उसे ध्यान देकर सुनो। सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए । उन्होंने जीवोंके लिये निर्मल तथा विश्रद्ध शरीर बनाये साथ ही श्रद्ध धर्मका ज्ञान कराने-वाले उत्तम धर्मशास्त्रींको प्रकट किया । उस समयके सभी मनुष्य उत्तम व्रतींका पालन करनेवाले थे। उनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता या । वे सदा ही सध्यभाषण किया करते थे। सब-के-सब मनुष्य ब्रह्मभूत, पुण्यात्मा और दीर्घायु होते थे। सभी खच्छन्दतापूर्वक आकाशमार्गसे उड़कर देवताओंसे मिलने जाते और स्वच्छन्दचारी होनेके कारण जब इच्छा हुई पुनः लौट आते थे । वे अपनी इच्छा होने-पर ही मरते और इच्छाके अनुसार ही जीवित रहते ये। उन्हे किसी प्रकारकी बाधा नहीं सताती थी और न कोई भय ही होता था । वे उपद्रवसे रहित, पूर्णकाम, सभी धर्मों-को प्रत्यक्ष करनेवाले, जितेन्द्रिय और राग द्वेषसे रहित होते थे । उनकी आयु इजार वर्षोंकी होती थी और वे हजार-हजार सन्तान उत्पन्न करनेकी क्षमता रखते थे।

इसके पश्चात् कालान्तरमें मनुष्योंकी आकाश-गति बंद हो गयी । लोग पृथ्वीपर ही विचरने लगे, उनपर काम-क्रोधका अधिकार हो गया । वे छल-कपटसे जीविका चलाने लगे और लोम तथा मोहके वशीभृत हो गये । इसलिये इस शरीरपर उनका अधिकार न रहा । वे बारंबार तरह-तरहकी योनियोंमें जन्म-मरणका क्लेश मोगने लगे । उनकी विशालकाय अजगरपर पड़ी, जो एक पर्वतकी कन्दरामें पड़ा हुआ या। उसके पर्वतके समान विशाल गरीरसे सारी गुफा रकी हुई थी। उसे देखते ही भयके मारे शरीरके रोएँ खड़े हो जाते थे। उसके शरीरकी कान्ति हल्दीके समान पीले रंगकी थी, मुँह पर्वतकी गुफाके समान था, उसमें चार चमकीली डाढें थीं। उसकी लाल-लाल ऑखें मानो आग उगल रही थीं, वह जीभसे बारबार अपने जबड़े चाट रहा था। वह अजगर कालके समान विकराल और समस्त प्राणियोंको भयभीत करनेवाला था। उसके साँस लेनेसे जो फूत्कार शब्द होता था, उससे मानो वह सब जीवोंका तिरस्कार कर रहा था।

भीमसेनको सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यन्त कोधमें भर गया और उसने बल्पूर्वक दोनों भुजाओं- के सहित उनके गरीरको ल्पेट लिया। अजगरको मिले हुए बरके प्रभावसे उसका स्पर्श होते ही भीमसेनकी चेतना ल्रप्त हो गयी। यद्यपि उनकी भुजाओं से दस हजार हाथियों का बल या, तो भी उस सर्पक्ष चंगुलमें फॅसकर वे बेकाबू हो गये और धीरे-धीरे छूटनेके लिये तड़फड़ाने लगे, मगर उसने ऐसा बॉध लिया कि वे हिल भी न सके। भीमसेनके पूछनेपर उस अजगरने अपने पूर्वजन्मका परिचय दिया तथा शाप और बरदानकी कथा भी सुनायी। भीमसेनने उससे बहुत अनुनय-विनय की, फिर भी वे सर्पके बन्धनसे छुटकारा न पा सके।

े इधर राजा युधिष्ठिर बढ़े भयद्भर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घवरा उठे। उनके आश्रमके दक्षिण वनमें भयानक आग लगी और उससे डरी हुई गीदड़ी अमङ्गलस्चक स्वरमें दारुण चीत्कार करने लगी। हवा प्रचण्ड वेगसे बहने लगी, रेत और ककड़ोंकी वर्षा ग्रुरू हो गयी। साथ ही युधिष्ठिरका बायाँ हाथ भी फड़कने लगा। ये सब अगराकुन देखकर बुद्धिमान् राजा युधिष्ठिर समझ गये कि हमलोगोंपर कोई महान् भय उपस्थित हुआ है।

उन्होंने द्रौपदीसे पूछा, 'भीमसेन कहाँ हैं १' द्रौपदी बोली—'उन्हें तो वनमें गये बहुत देर हुई।' यह सुनकर वे स्वयं तो धौम्य ऋपिको साथ लेकर मीमकी खोजमें चले, अर्जुनको द्रौपदीकी रक्षाका कार्य सौंपा और नकुल-सहदेवको ब्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त कर दिया। मीमके पैरोंका चिह्न देखते हुए वे उस वनमें उनकी खोज करने लगे। हॅढते-हॅढते पर्वतके दुर्गम प्रदेशमें जाकर उन्होंने देखा कि एक महान् अजगरने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गये हैं। उनको उस अवस्थामें देखकर धर्मराजने पूछा, भीम ! वीरमाता कुन्तीके पुत्र होकर तुम इस आपत्तिमें कैसे फॅन गये ! और यह पर्वताकार अजगर कीन है !

बड़े माई घर्मराजको देखकर भीमने अपना सब समाचार कह सुनाया कि किम प्रकार सर्पके चगुल्में फूँमकर वे चेश-



हीन हो गये हैं और अन्तमें कहा—'भैया । यह महाबली मर्ग मुझे खा जानेके लिये पकड़े हुए है।'

युधिष्ठिरने सर्पसे कहा—आयुष्मन् ! तुम मेरे इन अनन्त पराक्रमी भाईको छोड़ दो । तुम्हारी भृख मिटानेके लिये मैं तुम्हे दूसरा आहार दूंगा ।

सर्प बोला—यह राजकुमार मेरे मुखके पान न्वय आकर मुझे आहाररूपमे प्राप्त हुआ है। तुम यहाँचे चले जाओ, यहाँ रुकनेमें कल्याण नहीं है। अगर रुके रहोंगे तो कल तुम भी मेरे आहार वन जाओगे।

युधिष्ठिरने कहा—सर्प ! तुम कोई देवना हो या दैत्य, अथवा वास्तवमें सर्प ही हो ! सच वनाओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रदन कर रहा है । भुजङ्गम ! बोलो तो सही, है कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रमन्नता हो ! तुम मीमसेनको कैसे छोड़ सकते हो !



इघर देखो, यही वह ब्राह्मण है जिसे तुमलोगोंने मार डाला या । यह मेरा ही पुत्र है और तपोबलसे युक्त है। उस मुनिकुमारको जीवित देख वे लोग वड़े आश्चर्यमें पड़े और कहने लगे, 'यह तो वड़े ही आश्चर्यकी बात है। यह मरा हुआ मुनि यहाँ कैसे आ गया ! इसे किस प्रकार जीवन मिला ! क्या यह तपस्याका ही वल है, जिसने इसे पुन: जीवित कर दिया ! विप्रवर ! हम यह सब रहस्य मुनना चाहते हैं।

ब्रह्मियंने उनसे कहा— राजाओ ! मृत्यु हमलोगोंपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती । इसका क्या कारण है, यह भी हम आपलोगोको कताते हैं । हम सदा सत्य ही बोलते हैं और सर्वदा अपने धर्मका पालन करते रहते हैं । इसिल्ये हमे मृत्युका भय नहीं है । हम ब्राह्मणोंके कुगलकी, उनके ग्रुमकमोंकी ही चर्चा करते हैं; उनके दोगोंका बखान नहीं करते । हम अतिथियोंको अन्न और जलसे तृत करते हैं; हमपर जिनके पालनका भार है, उन्हें पूर्ण भोजन देते हैं और उनसे क्या हुआ अन्न स्वयं भोजन करते हैं । हम सदा ग्रम, दम, क्षमा, तीर्थसेवन और दानमे तत्पर रहनेवाले हैं; पित्र देगमें निवास करते हैं । इन सब कारणोंसे भी हमें मृत्युका भय नहीं है । ये सब बातें मैंने संक्षेपमें ही सुनायी हैं । अब आप जायें, ब्रह्महत्याके पापसे इस समय आपलोगोंको कोई भय नहीं रहा ।

यह सुनकर उन हैहयवंशी क्षत्रियोंने 'एवमस्तु' कहकर मुनिवर अरिप्टनेमिका सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने देशको चले गये।

### तार्क्य-सरस्वती-संवाद

मार्कण्डेयजी कहते हैं—पाण्डुनन्दन ! एक समय मुनिवर तार्स्थने सरस्वती देवीसे कुछ प्रश्न किया था। उसके उत्तरमें सरस्वतीने जो कुछ कहा, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ; ध्यान देकर सुनो।

तास्यं ने पूछा—भद्रे ! इस संसारमें मनुष्यका कल्याण करनेवाली वस्तु क्या है ! किस प्रकार आचरण करनेसे मनुष्य अपने धर्मसे भ्रष्ट नहीं होता ! देवि ! तुम मुझसे इसका वर्णन करों, में तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगा । मुझे दढ़ विश्वास है, तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्मसे गिर नहीं सकता ।

सरस्वतीने कहा—जो प्रमाद छोड़कर पवित्रमावसे नित्य स्वाध्याय—प्रणव-मन्त्रका जप करता रहता है और अर्चि आदि मागोंसे प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्मको जान लेता है, वही देवलोक्से अपर ब्रह्मलोकमें जाता है और देवताओं के साथ उसका प्रेमसम्बन्ध (मित्रभाव) हो जाता है। दान करनेवालों को भी उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। वस्त्र-दान 'करनेवाला चन्द्रलोकमें जाता है। युवर्ण देनेवाला देवता होता है। जो अच्छे रंगकी हो, युगमतासे दूध दुह्वा लेती हो, अच्छे वछड़े देनेवाली हो और बन्धन तोड़कर भाग जानेवाली न हो—ऐसी गौका जो लोग दान करते हैं, वे गौके शरीरमें जितने रोऍ हों उतने वर्षोतक परलोकमें पुण्यफलोंका उपभोग करते हैं। जो कपिला गौको वस्त्र ओदाकर उसके पास कॉसीकी दोहनी रखकर उसे द्रव्य, वस्त्र आदि एवं दक्षिणांके साथ दान करता है उस दाताके पास वह गौ कामधेनुके रूपमें उपस्थित होकर उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण करती है। गोदान करनेवाला मनुष्य, अपने

### युधिष्ठिर और सर्पके प्रश्नोत्तर, नहुपके सर्पयोनिर्मे आनेका इतिहास,भीमकी रक्षा और नहुपका खर्गगमन

सर्पके प्रश्नोंका उत्तर देनेके पश्चात् युधिष्ठिरने स्वयं उससे इस प्रकार प्रश्न किया —सर्पराज! तुम सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्कोंके ज्ञाता हो; वताओ, किन कर्मोंके आन्वरणसे सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है !

सर्पने कहा—भारत ! इस विषयमें मेरा विचार तो यह है कि सत्पात्रको दान देनेसे, सत्य और प्रिय वचन बोळनेसे तथा अहिंसाधर्ममें तत्पर रहनेसे मनुष्यको उत्तम गति प्राप्त होती है ।

युधिष्ठिर वोले—दान और सत्यमें कौन वडा है ? अहिंसा और प्रियभाषण—इनमें किसका महत्त्व अधिक है और किसका कम ?

सर्पने कहा—राजन्! दान, सत्य, अहिंसा और प्रिय-भाषण इनका गौरव-लाघव कार्यकी महत्ताके अनुसार देखा जाता है। किसी दानसे तो सत्यका महत्त्व बढ़ जाता है और किसी सत्यभाषणसे दान बढ़कर होता है। इसी प्रकार कहीं तो प्रिय बोळनेकी अपेक्षा अहिंसाका अधिक गौरव है और कहीं अहिंसासे भी बढ़कर प्रियभाषणका महत्त्व है। इस प्रकार इनके गौरव-लाघवका विचार कार्यकी अपेक्षासे ही है।

युधिष्ठिरने पूछा—मृत्युकालमें मनुष्य अपना शरीर तो यहीं त्याग देता है, फिर विना देहके ही वह स्वर्गमें कैसे जाता है और कर्मोंके अवश्यम्मावी फलको भी कैसे भोगता है !

सर्पने कहा—राजन् ! अपने-अपने कर्मोंके अनुसार जीवोंकी तीन प्रकारकी गति देखी गयी है—स्वर्गलोककी प्राप्ति, मनुष्ययोत्तिमें जन्म लेना और पशु-पक्षी आदि योनियोंमें उत्पन्न होना । अ वस, ये ही तीन योनियों हैं। इनमेंसे जो जीव मनुष्ययोत्तिमें उत्पन्न होता है, वह यदि आलस्य और प्रमादका त्याग करके अहिंसाका पालन करते हुए दान आदि शुभकर्म करता है तो उसे पुण्यकी अधिकताके कारण स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। इसके विपरीत कारण उपस्थित होनेपर मनुष्ययोतिमें तथा पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है। किन्तु पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है। किन्तु पशु-पक्षी आदि योनियोंमें कुछ विशेषता है; वह यह कि काम, क्रोध, लोम और हिंसामें तत्पर होकर जो जीव मानवतासे श्रष्ट हो जाता है—अपनी मनुष्य होनेकी

योग्यताको भी खो बैठता है, वही तिर्यग्योनिमें जन्म पाता है। फिर सत्कर्मोंका आचरण करनेके निमित्त मनुष्ययोनिमें जन्म छेनेके किये उसका तिर्यग्योनिसे उद्धार होता है। इसके अनन्तर वह जगत्के भोगोंसे विरक्त होकर मुक्त हो जाता है।

युधिष्ठिरने पूछा—सर्प ! शब्द, स्पर्श, रूप, रम और गन्ध-इनका आधार क्या है, इसका ययार्थ रीतिसे वर्णन करो । तुम सब विपयोंको एक साय प्रहण क्यों नहीं करते ! इसका रहस्य भी बताओ ।

सर्प वोला-राजन् । जिसे लोग आत्मा नामक द्रव्य कहते हैं, वह स्थूल-सूक्ष्म शरीररूपी उपाधि स्वीकार करने के कारण बुद्धि आदि अन्तःकरणसे युक्त हो जाता है। और वह उपाधिविशिष्ट आत्मा ही इन्द्रियोंके द्वारा नाना प्रकारके मोग मोगता है। जानेन्द्रियाँ, बुद्धि और मन-ये ही इस शरीरमें उसके करण (भोगसाधन) है। तात! विषयोंकी आधारभृत जो ये इन्द्रियाँ हैं, इनमे स्थित हुए मनके द्वारा यह जीवात्मा बाह्यकृत्तिद्वारा क्रमशः भिन्न-भिन्न विषयोंका भोग करता है। विषयोंके उपभोगके समय वुद्धिके द्वारा यह मन किसी एक ही विपयमें लगाया जाता है, इसीलिये एक साथ उसके द्वारा अनेकों विपयोंका प्रहण सम्भव नहीं है । जिसे हमने बुद्धि, इन्द्रिय और मनसे युक्त होनेपर 'भोक्ता' बताया है, वही आत्मा या अनात्माके चिन्तनमें लगी हुई उत्तम-अधम बुद्धिको रूपादि विपर्योकी ओर प्रेरित करता है। बुद्धिके उत्तरकालमें भी विद्वान् पुरुषोंको एक अनुभूति दिखायी देती है, जहाँ बुद्धिका लय और उदय होना स्पष्ट जाना जाता है; वह शान ही आत्माना स्वरूप है और वही सबका आधार है। राजन ! वस, यही क्षेत्रज्ञ आत्माको प्रकाशित करनेवाली विधि है।

युधिष्ठिरने कहा—हे सर्प ! मुझे मन और वृद्धिका ठीक-ठीक लक्षण बताओ । अध्यात्मशास्त्रके विद्वानीको इनका जानना अत्यन्त आवश्यक है ।

सर्प बोर्छा—राजन् ! बुद्धिको आत्माके आश्रित तमझना चाहिये । इसीलिये वह अपने अधिष्ठानभूत आत्माकी इच्छा करती रहती है; अन्यया वह आधारके विना टिकनहीं सहती। विषय और इन्द्रियोंके सवीगसे बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहलेसे ही उत्पन्न है । बुद्धि स्वयं वासनावार्टी नहीं है,

<sup>\*</sup> ये ही क्रमश्च. ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगतिके नामसे प्रसिद्ध हैं।

तृति रानेवाले विषयों ने बहाया करती हैं; परन्तु वास्तवमें ये मा मुने हुए जोके समान पल देनेमें असमर्थ, पूओंके समान अने हिट्टोंवाली, हिंसा करनेसे मिल सक्नेवाली अर्थात् मागारे गमान अर्थित्र, स्ले शाकके समान सारश्च्य और र्योरके समान कविवर लगनेवाली होनेपर भी कीचड़के समान चित्तमें मिलनता उत्पन्न करनेवाली हैं। बाल्के कणोंके समान परस्पर विलग एवं ब्रह्माण्डरूपी वेंतके दृक्षकी शालाओं में ब्रह्मेवाली हैं। मुने! इन्द्र, अग्नि और पवन आदि देवता मरुद्रणोंके साथ जिस ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिये यशेंद्वारा जिसका पूजन करते हैं, वह मेरा परम पद है।

#### वैवखत मनुका चरित्र-महामत्स्यका उपाख्यान

चेशम्पायनजी कहते हैं—इसके बाद पाण्डुनन्दन सुधिष्टिरने मार्कण्डेयजीसे कहा, 'अब आप हमें वैवस्वत मनुके चरित्र मुनाइये ।'

मार्फण्टेयजी योले—राजन् ! विवस्तान् (सूर्य ) के एक प्रतापी पुत्र या, जो प्रजापितके समान कान्तिमान् और महान् ऋषि या । उसने बदिरकाश्रममें जाकर एक पैरपर ग्वड़े हो दोनों बॉहें ऊपर उठाकर दस हजार वर्षतक बड़ा भारी तप किया । एक दिनकी बात है, मनु चीरिणी नदीके तटपर तप्त्या कर रहे थे । वहाँ उनके पास एक मत्स्य आकर बोला, 'महात्मन् ! में एक छोटी-सी मछली हूँ; मुझे यहाँ अपनेसे बड़ी मछलियोंसे सदा भय बना रहता है, आप कृपा फरके मेरी रक्षा करें ।'

वैवस्वत मनुको उस मत्स्यकी बात सुनकर बड़ी दया



आपी। उन्होंने उसे अपने हाबपर उठा क्रिबा और पानीसे

वाहर लाकर एक मटकेमें रख दिया । मनुका उस मत्यमें पुत्रभाव हो गया था, उनकी अधिक देख-भालके कारण वह उस मटकेमें बढ़ने और पुष्ट होने लगा । कुछ ही समयमें वह बढकर बहुत बड़ा हो गया । अतः मटकेमें उसका रहना कठिन हो गया ।

एक दिन उस मत्स्यने मनुको देखकर कहा, 'भगवन् ! अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिये ।' तब मनुने उसे मटकेमेंसे निकालकर एक बहुत बड़ी बावलीमें डाल दिया । वह बावली दो योजन लंबी और एक योजन चौड़ी थी । वहां भी वह मत्स्य अनेकों वर्षोतक बढ़ता रहा और हतना बढ़ गया कि अब उसका विशाल शरीर उसमें भी नहीं अँट सका । एक दिन उसने फिर मनुसे कहा—'भगवन् ! अब तो आप मुझे समुद्रकी रानी गङ्गाजीके जलमें डाल दें, वहाँ में आरामसे रह सकूँगा; अथवा आप जहां ठीक समझें, वहीं मुझे पहुँचा दें ।'

मत्स्यके ऐसा कहनेपर मनुने उसे गङ्गाजीके जलमें हे जाकर छोड़ दिया। कुछ कालतक वहाँ रहनेके पश्चात् वह और भी बद् गया । फिर उसने मनुको देखकर कहा, 'भगवन्! अब तो बहुत बड़ा हो जानेके कारण में गङ्गाजीमें भी हिल-डुल नहीं सकता । आप मुझपर कृपा करके अन समुद्रमें ले चिलये। तब मनुने उसे गङ्गाजीके जलसे निकाला और है जाकर समुद्रके जलमें डाल दिया । समुद्रमें डालनेपर उस महामत्स्यने मनुसे इंसकर कहा, 'तुमने मेरी हर तरहसे रक्षा की है। अब इस अवसरपर जो कार्य उपस्थित है, उसे में बताता हूँ; सुनो । योढ़े ही समयमें इस चराचर जगत्का प्रलय होने-वाला है। समस्त विश्वके हुव जानेका समय आ गया है; अतः एक सुदृढ् नाव तैयार कराओ, उसमें वटी हुई मज़बूत रस्ती बॉघ दो और सप्तर्षियोंको साय लेकर उसपर वैठ जाओ। सव प्रकारके अन और ओषधियोंके बीजोंका अलग-अलग संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूपसे नावपर रख हो और नावपर बैठे-बैठे ही मेरी प्रतीक्षा करो । समवपर में सींगवाले महा-

#### काम्यक वनमें पाण्डवोंके पास श्रीकृष्ण और मार्कण्डेय मुनिका आना

वैशाम्पायनजी कहते हैं — जिन दिनों पाण्डवलोग सरस्वतीके तटपर निवास करते थे, उसी समय वहाँ कार्तिककी पूर्णिमाका पर्व लगा। उस अवसरपर पाण्डवोंने वड़े-बड़े तपस्वियोंके साथ सरस्वती-तीर्थपर पर्वके अनुसार पुण्यकर्म किये और कृष्णपक्षका आरम्भ होते ही वे घौम्य मुनिके साथ सारिय और आगे चलनेवाले सेवकोंसिहत काम्यक वनको चल दिये। वहाँ पहुँचनेपर मुनियोंने उनका अतिथि-सत्कार किया और वे द्रौपदीके सहित वहीं रहने लगे।

एक दिन एक ब्राह्मण, जो अर्जुनका प्रिय मित्र था, यह सन्देश लेकर आया कि 'महाबाहु भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ शीघ्र ही पधारनेवाले हैं। भगवान्को यह मालूम हो चुका है कि आपलोग इस वनमें आ गये हैं। वे सदा ही आपलोगोंसे मिलनेको उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याणकी वार्ते सोचा करते हैं। दूसरा शुभ सवाद यह है कि स्वाध्याय और तपस्यामें लगे रहनेवाले कल्यान्तजीवी महान् तपस्वी महात्मा मार्कण्डेयजी भी शीघ्र ही आपलोगोंसे मिलेंगे।'

वह ब्राह्मण इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि देवकी-

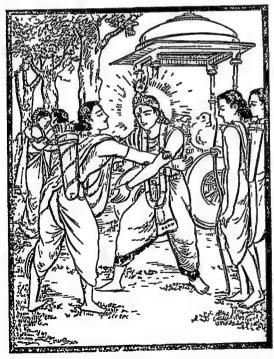

नन्दन भगवान् श्रीकृष्ण सत्यमामाके साय रयपर बैठकर म० अं० ४५--

वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने रयसे नीचे उतरकर बढ़े ह्यंसे धर्मराज युधिष्ठिर और महावली भीमके चरणोमें प्रणाम नरके फिर धौम्य मुनिका पूजन किया । फिर नकुल और सहदेवने उन्हें प्रणाम किया । इसके बाद भगवान् अर्जुनने हृदयसे लगाकर मिले और द्रौपदीको अपनी मीठी वार्तिसे सन्त्यना दी । इसी प्रकार श्रीकृष्णकी रानी सत्यभामा भी द्रौपदीमे गले लगकर मिलां ।

इस प्रकार शिष्टाचार नमाप्त होनेगर नभी पाण्डवोंने अपनी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धोम्य मुनिके साथ श्रीकृण्णका सत्कार किया और उन्हें सब ओरसे घेरकर बैठ गये। तब भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरसे कहा—'पाण्डवश्रेष्ठ! धर्मगा पालन राज्यकी प्राप्तिसे भी बढकर बताया गया है, धर्मकी ही प्राप्तिके लिये शास्त्र तपका उपदेश देते ह। तुमने नत्यभापण और सरल व्यवहारके द्वारा अपने धर्मका पालन करते हुए इहलोक और परलोक दोनोंपर विजय प्राप्त कर ली है। तुम किसी कामनाके लिये नहीं, निष्कामभावसे शुभ क्योंग आचरण करते हो। धनके लोभसे भी स्वधर्मवा त्याग नहीं करते। इसके ही प्रभावसे तुम धर्मराज कहलाते हो। तुममे दान, सत्य, तप, श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा आर धैर्य—सब पुन्छ हं। राज्य, धन और भोगोंको पाकर भी तुमने इन सहुणोंसे सदा ही प्रेम रक्खा है। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुग्हारी सभी कामनाएँ पूर्ण होंगी।'

तत्यक्षात् भगवान् द्रौरदीषे बोले—'याग्रमेनि! तुग्रारे पुत्र बहे ही सुशील है, धनुवेंद सीलनेमे उनका बड़ा अनुराग है। वे अपने मित्रोंके साय रहकर सदा ही मत्पुक्पांके आचारका पालन करते हैं। विकमणीनन्दन प्रसुग्न जित्र प्रनार अनिस्द्ध और अभिमन्युको अस्तवित्राकी शिक्षा देता है, विसे ही तुम्हारे प्रतिविन्स्य आदि पुत्रोंको भी सिखलाता है।

इस प्रकार द्रीपदीको उसके पुत्रोंका युगल-समाचार सुनाकर श्रीकृष्णने पुनः धर्मराजसे वहा— 'गजन् ! द्रशार्ट, कुकुर और अन्धक वशोंके वीर सदा आपकी आजाना पालन करेंगे और आप उन्हें जहाँ चाहेंगे, वहीं वे खड़े रहेगे । आर-की प्रतिज्ञाका समय पूरा होते ही द्रशार्दवंशी योडा आरके शत्रुओंकी सेनाका संहार कर डालेंगे । पिर आर म्दाके लिये शोकरहित हो अपना राज्य प्राप्त कर हिन्तनापुरमें प्रवेश करेंगे।'



मत्स्यके सींगमें नौका बाँध दी गथी

: [

٠,٤

-}

- 4

- 4

~

कामनाएँ, उनके संकल्प और उनका ज्ञान—समी निष्फल हो गये । स्मरणशक्ति क्षीण हो गयी । सभी सवपर सन्देह करके एक-दूसरेको क्लेश देने लगे। इस प्रकार पापकर्मीमें प्रवृत्त हुए पापियोंकी उनके कर्मानुसार आयु भी कम हो गयी । हे कुन्तीनन्दन । इस संसारमें मृत्युके पश्चात् जीवकी गति उसके कमोंके अनुसार ही होती है। यमराजके नियत किये हुए पुण्य-पापकर्मीके फलका उपभोग करनेवाला जीव प्राप्त हुए सुख-दुःखको दूर करनेमें समर्थ नहीं है। कोई प्राणी इस लोकमें सुख पाता है और परलोकमें दुःख । किसी-को परलोकमें ही सुख मिलता है और इस लोकमें दुःख। किसीको दोनों ही लोकोंमें मुख मिलता है और किसीको दोनों-हीमें दुःख उठाना पड़ता है । जिनके पास बहुत धन होता है, वे अपने शरीरको हर तरहसे सजाकर नित्य आनन्द भोगते हैं। अपने देहके ही सुखमे आसक्त हुए उन मनुष्यींको केवल इसी लोकमें सुख मिलता है । परलोकमें तो उनके लिये सुखका नाम भी नहीं है । जो लोग इस लोकमें योग-साधना करते हैं, कठिन तपस्यामें छगे होते हैं और स्वाध्यायमें

तत्पर रहते हैं तया इस प्रकार जितेन्द्रिय एवं अहिंनापरायण होकर जो अपने शरीरको दुर्वल कर देते ई उनके लिये इस लोकमें सुख नहीं है, वे परलोकमें सुख उठाते हैं। जो पहले धर्मका आचरण करते हैं और धर्मपूर्वक ही धनना उपार्जन करके समयपर स्त्रीसे विवाह कर उसके साथ यज-यागादिमें उस धनका सदुपयोग करते हैं, उनके लिये यह लोक और परलोक दोनों ही सुखके स्थान हैं। परन्तु जो मूर्ख मनुष्य विद्या, तप और दानके लिये प्रयास न करके केवल विपय-सुखके ही लिये प्रयत्न करते हैं उनके लिये न तो इस लोक्स युख है, न परलोकमें । राजा युधिष्ठिर । तुम सब लोग बहे ही पराक्रमी और सत्यवादी हो। देवताओंका कार्य मिद्र वरनेके लिये ही तुम सब भाइयोंका प्राहुर्भाव हुआ है । तुम तरस्या, दम और सदाचारमें सदा ही तत्पर रहनेवाले और शुरवीर हो । इस ससारमें बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण कार्य करके तुम देवता और श्चिषयोंको सन्तुष्ट करोगे और अन्तम उत्तम होकॉमं जाओगे। अपने इस वर्तमान कप्टको देखकर तुम मनमें किसी प्रकारकी शङ्का न करो। यह दुःख तो तुम्हारे भावी दुएतका ही कारण है।

#### उत्तम ब्राह्मणोंका महत्त्व

वैशाग्यायनजी कहते हैं—तदनन्तर पाण्डुपुत्रोंने महात्मा मार्कण्डेयजीसे कहा—मुनिवर ! हम श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी महिमा सुनना चाहते हैं, आप कृपया वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजी बोले—हैहयवंशी क्षत्रियोंका परपुरखय नामक एक राजकुमार, जो बड़ा ही सुन्दर और अपने वंशकी मर्यादाको बढ़ानेवाला या, एक दिन वनमें शिकार खेलनेके लिये गया। तृण और लताओं से मरे हुए उस वनमें धूमते-धूमते उस राजकुमारकी दृष्टि एक मुनिपर पड़ी, जो काला मृगचर्म ओढे थोड़ी ही दूरपर बैठे थे। कुमारने उन्हें काला मृग ही समझा और अपने तीरका निशाना वना दिया। मुनिकी हत्या हो गयी—यह जानकर राजकुमारको बड़ा अनुताप हुआ, वह शोकसे मूर्छित हो गया। फिर वह हैहयवंशी क्षत्रियोंके पास गया और उनसे इस दुर्घटनाका समाचार कहा। यह सुनकर वे भी बहुत दुसी हुए और

वे मुनि किसके पुत्र हैं। इसका पता लगाते हुए कश्यपनन्दन अरिष्टनेमिके आश्रमपर पहुँचे । वहाँ मुनिवर अरिष्टनेमिको प्रणाम करके वे खढ़े हो गये । मुनिने उनके आतिष्य-सत्कारके लिये मधुपर्क आदि सामग्री अर्पण की । यह देराकर वे बोले—'मुनिवर ! हम अपने दूपित कर्मके कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रहे । हमसे ब्राह्मणकी हत्या हो गयी है ।'

ब्रह्मिष अरिष्टनेमिने कहा—'आपलोगोंसे ब्रासणनी हत्या कैसे हुई ! और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहाँ है !' उनके पूछनेपर क्षत्रियोंने मुनिके वधना सारा समाचार ठीक ठीक बता दिया और उन्हें साय लेक्नर उस स्थानपर आये। जहाँ मुनिकी हत्या हुई यी । किन्तु वहाँ उन्हें मरे हुए मुनिकी लाग्न नहीं मिली ।

तव मुनिवर अरिष्टनेमिने उनसे कहा-११रपुरस्य !

िया ! यर गरा पूर्वमालीन इतिहास आपना प्रत्यक्ष देखा हुआ है, अनेमो बार अनुभव किया हुआ है । सम्पूर्ण लोकोंमें कोई ऐसी बस्तु नहीं है, जो आपनो शात न हो । अतः मै आपने गरी सृष्टिके सारणसे सम्बन्ध रखनेवाली क्या सुनना चारता हूँ ।'

मार्कण्डेयजी बोले—राजन्! में स्वयम्भू भगवान् ब्रह्मा ने। नमस्तार करके द्वम्हें यह कथा सुनाता हूँ। ये जो हमनोगोंके पास बेठे हुए पीताम्बरधारी जनार्दन (श्रीकृष्ण) है, ये ही इस संसारकी सृष्टि और संहार करनेवाले हैं। ये ही भगवान् समस भूतोंके अन्तयांमी और उनके रचियता है। ये परम पिवन, अचिन्त्य एवं आश्चर्यमय तत्त्व हैं। ये सबके पर्ना है, इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुपार्यकी प्राप्तिमें भी ये ही कारण हैं। ये अन्तर्यामीरूपसे सबको जानते हैं, इन्हें वेद भी नहीं जानते। सम्पूर्ण जगत्का प्रलय हो जानेके पश्चात् इन आदिभूत परमेश्वरसे ही यह सम्पूर्ण आश्चर्यमय जगत् इन्द्रजालके समान पुनः उत्पन्न हो जाता है।

चार हजार दिव्य वपोंका एक सत्ययुग बताया गया है, उतने ही ( चार ) सौ वर्प उसकी सन्ध्या और सन्ध्याशके होते हैं। इस प्रकार कुल अडतालीस सौ दिव्य वर्ष सत्ययुगके है। तीन हजार दिच्य वपांका त्रेतायुग होता है, तथा तीन-तीन सौ दिन्य वर्ष उसकी सन्ध्या और सन्ध्याशके होते हैं। इस प्रकार यह युग छत्तीस सौ दिन्य वपाँका होता है। द्वापरका मान दो हजार दिव्य वर्ष है तथा उतने ही (दो) सौ दिव्य वर्ष उसकी सन्न्या और सन्न्याशके हैं। अतः सव मिलकर चौवीस सौ दिन्य वर्ष द्वापरके हैं । कलियुगका मान है एक हजार दिन्य वर्ष । उसकी सन्ध्या और सन्ध्याशके मान भी सौ-सौ दिल्य वर्प हैं। इस प्रकार कलियुग बारह सौ दिव्य वर्षोंका होता है । कल्युगके क्षीण हो जानेपर पुनः सत्ययुगका आरम्भ होता है। इस प्रकार बारह हजार दिव्य वर्षोंकी एक चतुर्वगी होती है। एक हजार चतुर्युग वीतनेपर ब्रह्माका एक दिन होता है। यह सारा जगत् ब्रह्माके दिनभर रहता है, दिन समाप्त होते ही नप्ट हो जाता है। इसीको इस विश्वका प्रस्य कहते है।

सहस्रयुगकी नमाप्तिमें जब योडा-सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कित्युगके अन्तिम मागमें प्राय: सभी मनुष्य मिष्यावादी हो जाते हैं। ब्राह्मण श्रुद्धोंके कर्म करते है, श्रुद्ध वैश्योंकी माति धन संब्रह करने लगते हैं अथवा धित्रियोंके कर्मोंसे जीविना चलाने लगते हैं। ब्राह्मण यज्ञ, स्वाच्याय, दण्ड और मृगचर्म आदिका त्याग कर देते हैं, मह्यामस्थका विचार छोड़ सभी कुछ भक्षण करते हैं तया जपसे दूर भागते हैं और शुद्र गायत्रीके जपको अपनाते हैं।

इस प्रकार जब लोगोंके विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तो प्रलयका पूर्वरूप आरम्भ हो जाता है। पृथ्वीपर म्हेन्छोंका राज्य हो जाता है। महान् पापी और असत्यवादी आन्न्र, जक, पुलिन्द, यवन तथा आमीर जातियोंके लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—सभी अपने-अपने धर्म त्यागकर दूसरे वर्णोंके कर्म करने लगते हैं। सबकी आयु, वल, वीर्य और पराक्रम घट जाते हैं। मनुष्य नाटे कदके होने लगते हैं; उनकी बातचीतमे सत्यका अंश बहुत कम होता है। उस समयकी स्त्रियों भी नाटे कदवाली और बहुत कम होता है। उस समयकी स्त्रियों भी नाटे कदवाली और बहुत वच्चे पैदा करनेवाली होती है। उनमें शील और सदाचार नहीं रह जाता। गॉव-गॉवमे अन्न विकने लगता है, ब्राह्मण वेद वचते हैं, स्त्रियों वेश्याद्यत्ति करने लगती है। गौएँ बहुत कम दूध देती है। द्वर्षोंमें फूल-फल बहुत कम लगते हैं। उनपर अच्छे पक्षियोंके बदले अधिकतर कौए ही बसेरा लेते हैं।

ब्राह्मणलोग लोमवरा पातकी राजाओं से भी दक्षिणा लेते हैं, झुठे धर्मका ढोंग रचते हैं, मिक्षा माँगनेके बहाने दसीं दिशाओं में बूम-चूमकर चोरी करते हैं। यह स्थ भी अपने ऊपर टैक्सका भार बढ़ जानेसे इधर-उधर चोरी करते फिरते हैं। ब्राह्मण मुनियोंका वेष बनाकर वैश्यवृत्तिसे जीविका चलाते हैं तथा मदिरा पीते और गुरुपक्षीके साथ व्यभिचार करते हैं। जिनसे शरीरमें मास और रक्त बढ़े, उन लौकिक कायोंको ही करते हैं—हुर्यल होनेके भयसे बत और तपस्याका नाम नहीं छेते। उस समय न तो समयपर वर्षा होती है और न बोये हुए बीज ही ठीक तरहसे जमते हैं। लोग बनावटी तौल-नापसे व्यापार करते हैं तथा व्यापारी चढ़े कपटी होते हैं। राजन् कोई पुरुष विश्वास कर धरोहरकी रीतिसे उनके यहाँ धन रखते हैं तो वे पापी निर्लज उसकी धरोहरकी हड़प जानेका प्रयक्त करते हैं और उससे कह देते हैं कि धरारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं हैं।

स्त्रियाँ पितको धोला देकर नौकरोंके साथ व्यभिचार करती हैं। वीर पुरुषोक्षी स्त्रियाँ भी अपने स्वामीका परित्याग करके दूसरोंका आश्रय छेती हैं। इस प्रकार जब सहस्र युग पूरे होनेको आते हैं तो बहुत वपातक वृष्टि बंद हो जाती है, इससे योड़ी शक्तिवाले प्राणी भूखसे व्याकुल होकर मर जाते हैं। इसके बाद सात स्योंका बहुत प्रचण्ड तेज बढ़ता पुत्र, पौत्र आदि सात पीढियोंका नरकसे उद्धार करता है। काम, क्रोध आदि दानवोंके चगुलमें फँसकर घोर अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण नरकमें गिरते हुए प्राणीको वह गोदान उसी मॉति बचा लेता है, जैसे हवाके इश्रारेसे चलती हुई नाव समुद्रमें डूवते हुए मनुष्यको। ब्राह्म विवाहकी विधिसे कन्यादान करनेवाला, ब्राह्मणको पृथ्वी दान देनेवाला और शास्त्रीय विधिके अनुसार अन्य वस्तुओंका दान करनेवाला मनुष्य इन्द्रलोकमें जाता है। जो सदाचारी रहकर नियम-पूर्वक सात वर्षोतक प्रज्वलित अग्निमें हवन करता है, वह

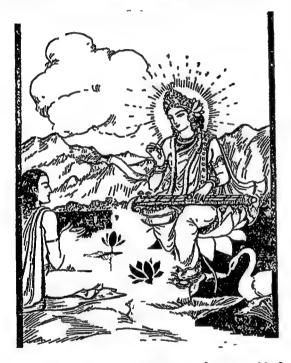

अपने पुण्यकर्मोंसे अपनी सात ऊपरकी और सात नीचेकी पीढियोंका उद्धार कर देता है।

तार्स्य ने पूछा—देवि । अग्निहोत्रके प्राचीन नियम क्या हैं ?

सरस्वतीने कहा—अपवित्र अवस्थामें और हाय-पैर धोये विना हवन नहीं करना चाहिये। जो वेदका पाठ और अर्थ नहीं जानता, अर्थ जाननेपर भी जिसे उसका अनुभव नहीं है, वह अग्रिहोत्रका अधिकारी नहीं है। देवता यह जाननेकी इच्छा रखते हैं कि मनुष्य किस भावसे हवन कर रहा है। वे पवित्रता चाहते हैं, इसील्यि श्रद्धाहीन पुरुषके दिये हुए हविष्यको स्वीकार नहीं करते। वेद न जाननेवाले—

अश्रोत्रिय पुरुपको देवताओं के लिये हिवण्य प्रदान करने के कार्यमें नियुक्त न करे; क्यों कि वैसा मनुष्य जो हवन करता है, वह व्यर्थ हो जाता है। अश्रोत्रिय पुरुपको वेदमें अपूर्व (अपिरिचत) कहा गया है। जैसे मनुष्य अपिरिचत पुरुपना दिया अन्न मोजन नहीं करता, वैसे ही अश्रोत्रियण दिया हुआ हिवष्य देवता नहीं ग्रहण करते; अतः उसे अमिरोत्र नहीं करना चाहिये। जो धन आदिके अभिमानसे रित्त होकर सत्यव्रतका पालन करते हुए प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक हवन करते हैं और हवनसे श्रेप अन्नका भोजन करते हैं, वे पवित्र सुगन्धसे भरे हुए गौओं के लोक में जाते हैं और वहाँ परम सत्य परमात्माका दर्शन करते हैं।

तास्यिन पूछा—युन्दरि । मेरे विचारसे तो तुम परमात्मस्वरूपमें प्रवेश करनेवाली क्षेत्रजभूता प्रज्ञा (ब्रह्मविद्या) और कर्मफलको प्रकाशित करनेवाली उत्कृष्ट बुद्धि हो; विन्तु वास्तवमें तुम क्या हो, यह मैं पूछ रहा हूँ ।

सरस्वती योली—मै परापर विद्यारूपा सरम्वती हूँ।
तुम्हारा संशय दूर करनेके लिये ही यहाँ प्रकट हुई हूँ।
आन्तरिक श्रद्धा और मावमें मेरी स्थिति है; जहाँ श्रद्धा और
भाव हो, वहीं मैं प्रकट होती हूँ। तुम निकट हो, इसलिये
मैंने तुमसे इन तास्विक विषयोंका यथावत् वर्णन किया है।

ताक्ष्यंने पूछा—देवि ! जिसे परम कल्याणस्वरूप मानते हुए मुनिजन इन्द्रियोंका निग्रह आदि करते हैं तथा जिस परम मोक्षस्वरूपमें धीर पुरुप प्रवेश करते हैं। उस शोकरहित परम मोक्षपदका वर्णन कीजिये । क्योंकि जिन परम मोक्षपदको साख्ययोगी और कर्मयोगी जानते हैं। उस सनातन मोक्षतत्त्वको मैं नहीं जानता ।

सरस्तती बोली—स्वाध्यायरूप योगमें लगे हुए तया तपको ही धन माननेवाले योगी मत, पुण्य और योगके साधनोंसे जिस परमपदको प्राप्त कर जोकरहित हो मुक्त हो जाते हैं वही परात्पर सनातन ब्रह्म है, वेदवेत्ता उमी परम पदको प्राप्त होते हैं । उस परमब्रह्ममें ब्रह्माण्डरूपी एक विश्वाल वेंतका वृक्ष है, वह भोगन्यानरूपी अनन्त शासाओं से युक्त तथा शब्दादि विपयरूपी पवित्र सुगन्धने सम्पन्न है । उस ब्रह्माण्डरूपी वृक्षका मूल अविद्या है । अविद्यारूपी मूलसे भोगवासनामयी निरन्तर बहनेवाली अनन्त निदयाँ उत्पन्न होती हैं । वे निदयाँ अपरसे तो रमणीय, पवित्र सुगन्धवाली प्रतित होती हैं तथा मधुके समान मधुर एवं जलके समान

क्षेत्र सन्ध्यातीस्या यहा छेट हुआ। इतनेहीमें बालकने अपना सेंह पैन्यमा और देवयोगके में परवसकी भाँति उनमें प्रीम यर गुपा, स्टमा उसके उदरमें जा पड़ा । वहाँ मुझे म्मन गुप्तें और नगरोंसे भरी हुई यह पृथ्वी दिखायी दी। रंने उसमे गद्गा, यमुना, चन्द्रभागा, सरस्वती, सिन्धु, नर्मदा क्षीर कावरी आदि नदियोंको भी देखा तया रहीं और तलजन्तुओरे भग हुआ ममुद्र, सूर्य और चन्द्रमासे शोभाय-मान आकारा तथा पृथ्वीयर अनेकों वन-उपवन भी देखे। वहाँ मैंने नर्णाश्रम धर्मका ययावत् पालन होते देखा । ब्राह्मण-लाग अनेको यजाँद्वारा यजन कर रहे थे, क्षत्रिय राजा नव मगोंकी प्रजाना अनुरक्षन करते—मनको सुखी और प्रसन्न रग्वते थे, वैञ्यलोग न्यायपूर्वक खेतीका काम और व्यापार कर गहे थे और शूद्र तीनों द्विजातियोंकी सेवामे मंख्य थे। तदनन्तर उस महात्माके उदरमें भ्रमण करता हुआ जब आगे वढा तो हिमवान् ,हेमकुट, निषध, श्वेतगिरि, गन्धमादन, मन्दरान्तल, नीलगिरि, मेर्क, विन्ध्यान्तल, मलय, पारियात्र आदि जितने भी पर्वत है, मन मुझे दिखायी पहे। वहाँ इधर-उधर विचरते-विचरते मेने इन्द्रादि देवता, रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार, गन्धर्व, यक्ष, ऋषि तया दैत्य और दानवींके ममूहको भी देखा। कहाँतक कहूँ, इस पृथ्वीपर जो कुछ भी चराचर जगत् मेरे देखनेमें आया या, सव उम बालकके उदरमें मुझे दीख पड़ा । मै प्रतिदिन फलाहार करता और धूमता रहता। इन प्रकार सौ वर्पतक विचरता रहा, किन्तु कभी उनके शरीरका अन्त न मिला। अन्तमें मेंने मन-वाणीमे उस वरदायक दिव्य वालककी ही जरण ली। वम, महसा उत्तने अपना मुख खोला और में वायुके समान वेगरे अकरमात् उमके मुखरे बाहर आ गया । देखा तो बह अमित तेजम्बी बालक पहलेहीकी भाँति मारे विश्वको अपने उदरमें रख़कर उसी वटबृक्षकी शाखापर विराजमान है। मुझे देखकर उम महाकान्तिवाले पीताम्बरधारी वालकने प्रमन्न होकर कुछ मुमकराते हुए कहा, 'मार्कण्डेय ! मै पूछता हूँ, तुमने मेरे इन गरीरमें अब विश्राम तो कर लिया है न ? तुम यके-से जान पडते हो।'

उस अतुष्टित तेजस्वी वालकके असीम प्रभावको देखकर मेंने उनके लाल-लाल तलुओं और कोमल अंगुल्विंसे सुशोभित दोनों सुन्दर चरणोंको मस्तक्से लुआकर प्रणाम किया। फिर विनयसे हाय जोड़े प्रयत्नपूर्वक उसके पाम आकर उस सर्वभूतान्तरात्मा कमलनयन मगवान्के दर्शन किये और उनसे कहने लगा, 'भगवन्! मैने आपके शरीरके भीतर प्रवेश करके वहाँ समस्त चराचर जगत् देखा है। प्रभो! बताइये तो, आप इस विराट् विश्वको इस प्रकार उदरमें घारण कर यहाँ बालक-वेपमें क्यों विराजमान है! सारा मसार आपके उदरमें किसलिये स्थित है! कबतक आप इस रूपमें यहाँ रहेगे!

इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनकर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ देवदेव परमेश्वर मुझे सान्त्वना देते हुए बोले—विप्रवर ! देवता भी मेरे स्वरूपको ठीक-ठीक नहीं जानते; तुम्हारे प्रेमसे में जिस प्रकार इस जगत्की रचना करता हूँ, वह बताता हूँ । तुम पितृभक्त हो, तुमने महान् ब्रह्मचर्यका पालन किया है; इसके सिवा, तुम मेरी शरणमें भी आये हो । इसीसे तुम्हें मेरे इस स्वरूपका दर्शन हुआ है । पूर्वकालमें मैने ही जलका 'नारा' नाम रक्ला था; वह 'नारा' मेरा अयन (वासस्थान) है, इसलिये में नारायण नामसे विख्यात हूँ । मैं सबकी उत्पत्तिका कारण, सनातन और अविनाशी हूँ । सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि और संहार करनेवाला मैं ही हूँ । तथा ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, कुबेर, शिव, सोम, प्रजापित कश्यप, धाता, विधाता और यश्र भी मैं ही हूँ ।

अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं, चुलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएँ मेरे कान हैं। यह जल मेरे शरीरके पसीनेसे प्रकट हुआ है। वायु मेरे मनमें स्थित है। पूर्वकालमें पृथ्वी जब जलमें द्वय गयी थी, तो मैने ही वाराहरूप धारण करके इसे जलसे वाहर निकाला था। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय दोनों मुजाएँ, वैश्य ऊरु और शूड़ चरण हैं। श्रुग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद—ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझमें ही लीन हो जाते हैं। शान्तिकी इच्छासे मन और इन्द्रियोंपर स्थम करनेवाले जित्रासु यित और श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरा ही ध्यान एवं उपासना करते हैं। आकाशके तारे मेरे रोमकूप हैं। समुद्र और चारों दिशाएँ मेरे वस्त्र, श्रय्या और निवास-मन्दिर हैं।

मार्कण्डेय ! जिन धर्मोंके आचरणसे मनुष्यको कस्याणकी प्राप्ति होनी है, वे हैं—मत्य, दान, तप और अहिंसा । दिज्ञाण सम्यक् प्रकारसे वेदोंका स्वाध्याय और अनेकों प्रकारके यज्ञ करके शान्तिचत्त एवं क्रोधशून्य होकर मुझे ही प्राप्त करते हैं । पापी, लोभी, कृपण, अनार्य और अजितेन्द्रिय

| •      |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| :<br>: |  |  |  |
| 1      |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
| l      |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |

एक पैर धीए हो जाता है, भिर तीन ही पैरोने वह खित रता है। द्वारमें भर्म आधा हो रह जाता है, आधेमें अधर्म भारत मिल लाता है। पिर तमोमय कलियुगके आनेपर र्तान अंगोरे इन जगतुम अनर्मता आक्रमण होता है, चौयाई अगमें ही धर्म रह जाना है । मत्ययुगके बाद च्यों-च्यों दूसरा पुग आना है त्यों-ही-त्यों मनुष्योकी आयु, वीर्य, बुढि, बल और तेनका हास होता जाता है। युधिष्ठिर! कलियुगमे माहाग, धनिय, दैश्य और शृद्ध-मभी जातियोंके लोग भीतर ष्यट ररास्र धर्मका आचरण करेंगे। मनुष्य धर्मका जाल रचार लोगोंको अथमंमें पूँसावेंगे। अपनेको पण्डित मानने-याले लोग मत्यका गला घोंटेंगे । सत्यकी हानि होनेसे उनकी आयु पोईं। हो जायगी। आयुक्ती कमीके कारण वे पूर्ण विद्याका उपार्जन नहीं कर सर्केंगे । विद्याहीन होनेसे अजानी मनुष्यो हो लोभ दवा लेगा । लोभ और क्रोधके बद्यीभृत हुए गृद मनुष्य कामनाओंमे आसक्त होंगे । इससे उनमे आपसम वेर बढ़ेगा, फिर वे एक दूसरेके प्राण लेनेकी घातमें लगे रहंगे । ब्राहाण, क्षत्रिय, वैश्य-ये आपममें सन्तानोत्पादन करके वर्णनकर हो जायंगे; इनका विभाग करना कठिन हो जायगा । यं सभी तर और सत्यका परित्याग करके शृद्धके समान हो जायँगे।

कलियुगके अन्तमें संसारकी ऐसी ही दका होगी । वर्खों में एनके बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जायँगे । धानींमें कोदोकी प्रशंमा होगी । उस ममय पुरुपोंकी केवल स्त्रियासे मित्रता रोगी । लोग मछली-मास लायॅगे और बकरी-भेड़का दूध पियेंगे । गीओंका तो दर्शन दुर्लभ हो जायगा । लोग एक-दूसरेको ल्टेंगे, मारेंगे। भगवान्का कोई नाम नहीं लेगा। समी नासिक और चोर होंगे । पशुओंके अभावमें खेती-वारी सव चीपट हो जायगी; लोग कुदालसे खोदकर नदियोंके तटपर अनाज बोयेंगे, उनमें भी फल बहुत कम लगेगा । ब्राह्मण-होग वत-नियमींका पालन तो करेंगे नहीं, उलटे वेटोकी निन्दा करने लगेंगे; ग्रुप्क तर्कवादसे मोहित होकर वे यज-होम सब कुछ छोड़ देंगे। लोग गायों और एक सालके बछड़ोंके कन्योंपर जुआ रखकर इलमें जोतेंगे। और सब लोग (आई ब्रह्मास्मि' कहकर वड़ी वकवाद करेंगे, तथापि जगत्मे कोई मी उनकी निन्दा नहीं करेगा। सारा जगत् म्लेञ्छवत् व्यवहार करेगा, सत्कर्म और यज्ञ आदिका कोई नाम भी न लेगा । ममन्त विश्व आनन्दरीन, उत्मवशून्य हो जायगा । न्होग प्रायः दीनों, असहायों और विधवाओंका धन हर

लॅंगे। क्षत्रियलोग तो जगत्के लिये कॉटा बन जायँगे। मान और अहदारमें चूर रहेंगे। प्रजाकी रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे कपये ऐंडनेके लिये लोभ अधिक रक्खेंगे। राजा कहलानेवाले लोगोको सिर्फ प्रजाको दण्ड देनेका शौर होगा । लोग इतने निर्दयी हो जायॅगे कि मजन पुरुपोंपर भी आक्रमण करके उनके धन और स्त्रीका बलात्कारसे उपभोग करेंगे। उन्हें रोते-विलखते देखकर भी दया नही आवेगी । न तो कोई किसीसे कन्याकी याचना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेंगे। कल्यियाके वर-कन्या अपने-आप ही म्वयंवर कर लेंगे। उस समयके मूर्ख और असन्तोपी राजा सब तम्हके उपायोंसे दूसरोके धनका अपहरण करेंगे। हाय हायको ऌ्टेगा-अपने सगे-सम्बन्धी ही सम्पत्तिको हरण करनेवाले हो जायॅगे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदयोंका नाम भी नहीं रह जायगा । सब एक जातिके हो जायंगे। भस्यामध्यका विचार छोडकर सव लोग एक-सा ही आहार करेंगे। स्त्री और पुरुष—सव स्वेच्छाचारी होंगे; वे एक दूसरेके कार्य और विचारको सहन नहीं कर सकेंगे।

शाद और तर्पण उठ जायगा। न कोई किसीका उपदेश सुनेगा और न कोई किसीका गुरु होगा। सव अज्ञानमें ह्वे रहेंगे। उस समय मनुष्यकी अधिकं-से-अधिक आयु सोलह वर्षकी होगी। पॉच-ही-छः वर्पकी उम्रमें कन्याएँ गर्भवती होकर सन्तान उत्पन्न करेंगी। सात-आठ वर्पकी उम्रवाले पुरुप की-समागम करके सन्तानोत्पादन करने लगेंगे। अपने पतिसे स्त्री और अपनी स्त्रीसे पति सन्तुष्ट न होंगे—दोनों ही अतृप्त रहकर परपुरुप और परस्त्रीका सेवन करेंगे।

व्यापारमे क्रय-विक्रयके समय लोभके कारण सभी सबको टगेंगे। क्रियाके तत्त्वको न जानकर भी उसे करनेमें प्रवृत्त होंगे। सभी स्वभावतः कृर और एक दूमरेपर अभियोग लगानेवाले होंगे। लोग वगीचे और वृक्ष कटवा डालेंगे, इसके लिये उनके दृदयम तिनक भी पीड़ा न होगी। प्रत्येक मनुष्यके जीवनपर भी सन्देह हो जायगा। लोभी मनुष्य ब्राह्मणोंकी हत्या करके उनका धन छीनकर भोगेंगे। शुद्रोसे पीड़ित हुए दिज मयसे हाहाकार करने लगेंगे। सताये हुए ब्राह्मण नदी और पर्वतोंका आश्रय लेंगे। दुए राजाओं के कारण प्रजा मर्वदा टैक्सके भारी भारसे दवी रहेगी। शुद्र धर्मका उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनकी सेवामें रहेंगे, उनके उपदेशोको प्रामाणिक बतावेंगे। समस्त लोकका व्यवहार विपरीत और उलट-पुलट

मत्स्यके रूपमे आऊँगा, इससे तुम मुझे पहचान छेना । अव मैं जा रहा हूं ।

उस मत्स्यके कथनानुसार मनु सब प्रकारके बीज लेकर नावमें बैठ गये और उत्ताल तरङ्गोंसे लहराते हुए समुद्रमें तैरने लगे । उन्होंने उस महामत्स्यका स्मरण किया । उनको चिन्तित जानकर वह शृङ्कधारी मत्स्य नौकाके पास आ गया । मनुने उम रस्सीका फदा उसके सींगमें डाल दिया ।



उससे बॅधकर वह मत्स्य उस नावको बढ़े वेगसे समुद्रमें खींचने लगा और नावपर बैठे हुए लोगोंको जलके ऊपर ही तैराता रहा । उस समय समुद्रमें ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही थीं, पानीके वेगसे उसमें गर्जना हो रही थी । प्रलयकालीन वासुके क्षोंकोंसे वह नाव हगमगा रही थी । उस समय न भूमिका पता चलता था न दिशाओंका । युलोक और आकाश—एव जलमय हो रहा था। केवल मनु, सप्तर्पि और वह मत्स्य—ये ही दिखायी पहते थे । इस प्रकार वह महामत्स्य बहुत वर्षोंतक महासागरमें उस नावको सावधानीसे सव ओर खांचता रहा।

इसके बाद वह उस नावको खाँचकर हिमालयकी सबसे कॅची चोटीपर के गया और उसपर बैठे हुए ऋषिमोंने हंसकर बोला, 'हिमालयके इस शिखरमें नावको बाँघ दो, देरी न करो।' यह युनकर उन ऋषिमोंने जीम ही उस नावको शिखरमें बाँघ दिया। आज मी हिमालयका वह शिकर 'नौकावन्धन' नामसे विख्यात है। इसके बाद महामत्स्यने पुनः उनके हितकी बात कही—'में भगवान् प्रजापति हूँ, मुझसे पर दूसरी कोई बस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्यरूप घारण' कर तुमलोगोंको इस सद्भटसे बचाया है। अब मनुको चाहिये कि देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजाकी, सब लोकोंको और सम्पूर्ण चराचरकी दृष्टि करें। इन्हें जगत्की दृष्टि करनेकी प्रतिमा तपस्यासे प्राप्त होगी। 'और मेरी कुपासे प्रजाकी सृष्टि करसे समय इन्हें मोह नहीं होगा।'

यह कहकर वह महामत्स्य अन्तर्धान हो गया। इनके वाद जब मनुको सृष्टि करनेकी इच्छा हुई तो उन्होंने बहुत बढ़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की, उसके बाद सृष्टि आरम्भ की। फिर तो वे पहले कस्पके समान ही प्रजा उत्पन्न करने लगे। युधिष्ठिर ! इस प्रकार तुमको यह मत्स्यका प्राचीन उपाख्यान सुनाया है।

### श्रीकृष्णकी महिमा और सहस्रयुगके अन्तमें होनेवाले प्रलयका वर्णन

वैशम्पायनजी कहते हैं—मस्योपाख्यान सुननेके पश्चात् युधिष्ठिरने पुनः मुनिवर मार्कण्डेयजीसे कहा, 'महामुने! आपने हजार-हजार युगोंके अन्तरसे होनेवाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। इस ससारमें आपके समान बड़ी आयुवाला दूसरा कोई दिखायी भी नहीं देता। आप भगवान् नारायणके पार्षदोंमें विख्यात हैं, परलोकमें आपकी महिमाका सर्वत्र गान होता है। आपने ब्रह्मकी उपलिधके स्थानभूत हृदयकमलकी कर्णिकाका योगकी कलासे उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्याससे प्राप्त हुई दिव्यहिष्टहारा

विश्वरचिता भगवान्का अनेकों बार साक्षात्कार किया है। इसीलिये सको मारनेवाली मृत्यु और सबके झरीरको धीण तथा दुर्बल बनानेवाली चृद्धावस्था आपका स्वर्ध नहीं करती। महाप्रलयके समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, अन्तरिक्ष, पृथ्वी आदिमेंसे कोई भी शेप नहीं रहता, सारे लोक जलमम हो जाते हैं, स्थावर, जगम, देचता, असुर, सर्प आदि जानियाँ नष्ट हो जाती हैं, उस समय पद्मपत्रपर सोनेवाले सर्वभूतेश्वर ब्रह्माजीके पास रहकर केवल आप ही उपासना करते हैं।

ै, के तुरंग गान न हो। प्रस्थित कुरुवंद्यमें तुम्हारा जन्म हुआ ै; जनः मेने तुम्हें जो कुछ बताया है उसका मनः। नाति और कमेंने पालन करो।

युधिष्ठिरने कहा—दिजवर !आपने जो उपदेश दिया दे, यह भेर मानों को मधुर ओर मनको बहुत ही प्रिय लगा दे। में प्रयत्पपूर्वक आपकी आजाका पालन कलँगा। प्रमो ! भर्मरा खाग होना है लोम और भय आदिसे; मेरे मनमें न लोभ है, न भय । इसी प्रकार किसीके प्रति डाह या जलन भी नहीं है । इसलिये आपने मेरे लिये जो कुछ भी आक की है, सबका पालन करूँगा ।

चैदाम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार भगवान् श्री कृष्णके सिहत समस्त पाण्डव तथा वहाँ आये हुए सभी ऋपि-महर्पिगण बुद्धिमान् मार्कण्डेयजीके मुखसे धर्मोपदेश और कथाएँ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ।

#### इन्द्र और वक्रमुनिका संवाद

इसके याद धर्मराज युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे निवेदन किया—मुनिवर! सुननेमे आता है कि वक और दारम्य—ये दोनों महात्मा चिरजीवी है और देवराज इन्द्रमे इनकी मित्रता है। अतः में वक और इन्द्रकेसमागमका कृतान्त सुनना चाहता हूँ। आप उसका ययावत् वर्णन कीजिये।

मार्कण्डेयजी वोले—एक ममय देवता और असुरोंमें यहा भारी मग्राम हुआ, उसमें इन्द्र विजयी हुए और उन्हें नीनो लोकोका माम्राज्य प्राप्त हुआ। उस समय समयपर भलीभोंति वर्षा होनेके कारण खेतीकी उपज अधिक होती थी। प्रजाको कोई गेग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्ममें स्थित रहते थे। सबके दिन बढ़े चैनसे बीत रहे थे।

एक दिनकी बात है, देवराज इन्द्र अपनी प्रजाको देखनेके लिये ऐरावतार चढ़कर निकले । वे पूर्व दिशामें समुद्रके
ममीन एक सुन्दर और सुखद खानपर, जहाँ हरे-मरे वृक्षोंकी
पंक्ति शोभा दे रही थी, आकाशसे नीचे उतरे । वहाँ एक
बहुत सुन्दर आश्रम था, जहाँ बहुत से मृग और पक्षी दिखायी
पड़ते थे । उन रमणीक आश्रममें इन्द्रने वक सुनिका दर्शन
किया । यक भी देवराज इन्द्रको देखकर मनमें बहुत प्रमन्न
हुए और उन्हें वैठनेको आसन देकर पाद्य, अर्थ्य तथा फलमूल आदिके द्वारा उनका पूजन—आतिथ्य-सत्कार किया ।
नन्पश्चात् इन्द्रने वक सुनिसे इन प्रकार प्रश्न किया—प्रहान् !
भारको उम्र एक लाख वर्षकी हो गयी ! अरने अनुभवसे

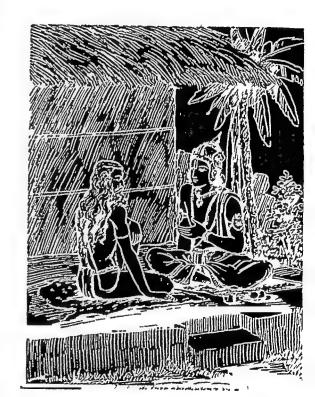

वनाइये, अधिक कालतक जीवित रहनेवालोंको क्या-वय दुःख देखना पड़ता है ?'

वकने कहा — अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है, प्रिय व्यक्तियों के मर जानेसे उनके वियोगका दुःख सहते हुए जीवन विताना पडता है और कभी-कभी दुए मनुष्योंका सङ्ग भी प्राप्त होता रहता है; चिरजीवी मनुष्यों के लिये इससे बढ़कर और क्या दुःख होगा ? अग्नी ऑखों के सामने स्त्री और

है; वे सातों सूर्य नदी और समुद्र आदिमें जो पानी होता है, उसे भी सोख लेते हैं। उस ममय जो भी तृण, काष्ठ अयवा सख़े-गीले पदार्थ होते हैं, वे सभी भस्मीभूत दिखायी देने लगते हैं। इसके वाद सवर्तक नामकी प्रलयकालीन अग्नि वायुके माथ सम्पूर्ण लोकमें फैल जाती है। पृथ्वीका भेदन कर वह अग्नि रसातलतकमे पहुँच जाती है। इससे देवता, दानव और यक्षोंको महान् भय पैदा हो जाता है। वह नागलोकको जलाकर इस पृथ्वीके नींचे जो कुछ भी है, उस सबको क्षणभरमें नष्ट कर देती है। इसके बाद अग्रुभकारी वायु और वह अग्नि देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस आदिसे युक्त समस्त विश्वको ही जलाकर भस्म कर डालते हैं।

फिर आकाशमें मेघोंकी धनधोर घटा घिर आती है, विजनी कांधने लगती है और भयद्वर गर्जना होती है। उस समय हतनी वर्षा होती है कि वह भयानक अग्नि शान्त हो जाती है। ये मेघ वारह वर्षतक वर्षा करते रहते है। इससे समुद्र मर्गादा छोड़ देते हैं, पर्वत फट जाते हैं और पृथ्वी जलमें दृव जाती है। तत्यश्चात् पवनके वेगसे आपसमे ही टकराकर ये मेघ भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मार्जा उस प्रचण्ड पवनशे पीकर उस एकार्णवके जलमें शयन करते हैं। उस समय देवता, असुर, यक्ष, राक्षस तथा अन्य चराचर जीवोंश ते। नाश्च हो जाता है। केवल में ही उस एकार्णवमें उटतीं हुई लहरोंके यपेड़े खाता हुआ इधर-उधर भटकता फिरना हैं।

#### मार्कण्डेयद्वारा वालमुकुन्दका दर्शन और उनकी महिमाका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं-राजा युधिष्ठिर । एक समय-की बात है, जब में एकार्णवके जलमें सावधानतापूर्वक वड़ी देरंतक तैरता-तैरता बहुत दूर जाकर थक गया तो विश्राम लेने लायक कोई भी सहारा न रहा। तव किसी समय उस अनन्त जलरागिमें मैंने एक बडा सुन्दर और विशाल वटका वृक्ष देखा । उसकी चौडी शाखापर एक नयनाभिराम श्यामसुन्दर वालक बैठा या । उसका मुख कमलके समान कोमल और चन्द्रमाके समान नेत्रोंको आनन्द देने-वाला या तथा उमकी ऑखें खिले हुए कमलके समान विशाल यीं । राजन् ! उसे देखकर मुझे वड़ा आश्चर्य हुआ । सोचने लगा-सारा संसार तो नष्ट हो गया। फिर यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है । मैं भूत, भविष्य और वर्तमान-तीनों कालोंका ज्ञाता हूँ, तो भी अपने तपोबल्से भलीभाँति ध्यान लगानेपर भी उस बालकको न जान सका । तब वह बालकः जिसकी अतसी-पुष्पके समान स्यामसुन्दर कान्ति यी और जिसके वक्ष:स्थलपर श्रीवत्त शोभा पा रहा या, मेरे कार्नोमें अमृत उड़ेलता हुआ-सा वोला, 'मार्कण्डेय ! मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गये हो और विश्राम लेनेकी इच्छा करते म॰ अं॰ ४६



हो। अतः हे मुने ! तुमपर कृपा करके मैं यह निगम दे रहा हूँ।

उस बालकके ऐमा क्हनेपर मुझे अपने दीर्घ जीवन

५- १ हर १ क्या है है है है और पढ़े। जिन्हा मार्गेश र र १ - भीता, १ अस्ते साथ के स्टाप्ता वर्णात समीवाले हे रती पुर राष्ट्रय भी रोगन बर जाना है। कृत्रा तो नह को है है है हिल्ला है। यस्तु मानु पुरुष दुर्धेके माय ं १०३० १० कि बार्डिय स्मार्थित यह सङ्गीति माय रक्षा कर करोड़ देने नहीं, क्षेत्र ! आने ज्या एक बार ित प्राप्ता बदाय मनुष्य भी मीयुना करके छुका र रहा ै। देवाचीये ही यह उपरायता भाव होता है। ऐसा रों (एउम न्पि) एम उद्योनग्बुमार राजा शिविका रकार्य सुर्गः अधिक अन्छा है। नीच प्रकृतिवाले मनुष्यको दार देशर व्यामे पर, इन्होरी मन्यभाषणसे जीते, करको ध्यामं और दुर्ग अच्छे व्यवहारमे अपने बगमे करे । अतः ाग दोनों ही उदार हो। अब तुममेरे एक जो अधिक उदार हो। या मार्ग होए है। ऐसा कहवर नारदर्जी मौन हो गये। का मनार प्रवेशी राजा मुहोत्र शिविको अपनी दायीं ओर यक्ते उत्तरी प्रशंगा करते हुए चले गये । इस प्रकार नारद-ींग गाम शिविता महत्त्व अपने मुखसे कहा है।

अन एक दूसरे क्षत्रिय राजाका महत्त्व सुनो। नहुपके पुत्र राजा ययाति जब राजिमहासनपर विराजमान थे, उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण गुरुदक्षिणा देनेके लिये मिक्षा मॉगनेकी इच्छासे उनके पाम आकर बोला—'राजन्! में गुरुको दक्षिणा देनेके लिये प्रतिज्ञा करके आया हूँ, मिक्षा चाहता हूँ। मसारमें अधिकाश मनुष्य मॉगनेवालोसे द्वेप करते हैं। अतः तुममे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरी अभीष्ट वस्तु दे सकोगे!'

राजा वोले—में दान देकर उसका यखान नहीं करता; जो वस्तु देने योग्य है, उसको देकर अपना मुख उज्ज्वल करता हूँ। में तुम्हें एक हजार लाल रगकी गौँए देता हूँ, क्योंकि न्याययुक्त याचना करनेवाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। याचना करनेवालेपर मुझे क्रोध नहीं होता और कोई धन दानमें देकर में उसके लिये कभी पश्चात्ताप भी नहीं करता।

ऐसा कहकर राजाने ब्राह्मणको एक रुजार गौँए दी और उन्होंने वह दान स्वीकार किया ।

#### राजा शिविका चरित्र

मार्कण्येयजी कहते हैं युविष्टिर है एक समय



देवनाश्रीने आवसमें सलाहबी वि पृथ्वीपर चलकर उशीनरके

पुत्र राजा शिविकी माधुताकी परीक्षा करें । तव अग्नि कवूतरका रूप बनाकर चला और इन्द्रने बाज पक्षी होकर मामके लिये उसका पीछा किया । राजा शिवि अपने दिव्य मिहासनपर बैठे हुए थे, कबूतर उनकी गोदमें जा गिरा । यह देखकर राजाके पुरोहितने कहा—'राजन् ! यह कबूतर बाजके डरसे अपने प्राण बचानेके लिये आपकी शरणमें आया है।'

कवृतरने भी कहा—महाराज । याज मेरा पीछा कर रहा है, उससे डरकर प्राणरक्षाके लिये आपकी शरणमें आया हूँ । वास्तवमें में कवृतर नहीं, ऋषि हूँ; मैने एक शरीग्से, दूसरा शरीर बदल लिया था। अब प्राणरक्षक होनेके कारण आप ही मेरे पाण हैं; मैं आपकी शरण हूँ, मुझे बचाइये । मुके ब्रह्मचारी समझिये; वेटोंका स्वाध्याय करके मैने अपना शरीर दुर्वल किया है, मैं तपस्वी और जितेन्द्रिय हूँ । आचार्यके प्रति-कूल कभी कोई वात नहीं कहता । मैं सर्वथा निष्पाप और निरपराध हूँ, अतः मुझे वाजके हवाले न करें ।

अव वाज वोला—गजन्! आप इम कवृतरको लेकर मेरे काममें विघ्न न डार्ले।

राजा कहने छगे—ये वाज और कवूतर जितनी शुद्ध मंस्कृत वाणी वोखते हैं, वैमी क्या कभी किसीने पक्षीके मुखसे पुरुषोंको में कभी नहीं मिल सकता। जव-जब धर्मकी हानि और अधर्मका उत्यान होता है, तब-तब मैं अवतार धारण करता हूँ । हिंसामें प्रेम रखनेवाले दैत्य और दारुण राक्षस जब इस संसारमें उत्पन्न होकर अत्याचार करते हैं और देवता भी उनका वध नहीं कर पाते, उस समय मैं पुण्यवानींके घरमें अवतार लेकर सब अत्याचारियोंका सहार करता हूं। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस आदि प्राणियों तथा स्थावर भूतोंको भी मैं अपनी मायासे ही रचता हूं और मायासे ही उनका संहार करता हूं । मैं सृष्टि-रचनाके समय अचिन्त्य स्वरूप धारण करता हूं और मर्यादाकी स्थापना तया रक्षाके लिये मानव-शरीरसे अवतार लेता हूँ । सत्ययुगमें मेरा वर्ण श्वेत, त्रेतामें पीला, द्वापरमें लाल और कलियुगमें कृष्ण होता है। कलिमे धर्मका एक ही भाग जेप रह जाता है और अधर्मके तीन भाग रहते हैं। जब जगत्का विनाश-काल उपस्थित होता है, तब महादारुण कालरूप होकर में अकेला ही स्थावर-जगम सम्पूर्ण त्रिलोकीको नष्ट कर देता हूँ।

में स्वयम्भू, सर्वव्यापक, अनन्त, इन्द्रियोंका स्वामी और महान् पराक्रमी हूं । यह जो सब भूतोंका संहार करने-वाला और सबको उद्योगशील बनानेवाला निराकार कालचक है, इसका सञ्चालन में ही करता हूं । हे मुनिश्रेष्ठ ! ऐसा मेरा स्वरूप है । मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके मीतर स्थित हूं, किन्तु मुझे कोई नहीं जानता । मैं शङ्क, चक्र, गदा धारण करनेवाला विश्वात्मा नारायण हूं । सहस्रयुगके अन्तमे जो प्रलय होता है, उसमें उतने ही समयतक सब प्राणियोंको मोहित करके जलमें शयन करता हूं । यद्यपि मैं वालक नहीं हूं, फिर भी जबतक ब्रह्मा नहीं जागता तवतक वालकरूप धारण करके यहाँ रहता हूँ । विप्रवर ! इस प्रकार मैंने तुमसे अरने म्बरूपका उपदेश किया है, जिमको जानना देवना और असुरोंके लिये भी कठिन है । जवतक भगवान् ब्रह्माका जागरण न हो, तवतक तुम श्रद्धा और विश्वालपूर्वक सुस्तरे विचरते रहो । ब्रह्माके जागनेपर में उनसे एकीभूत होक्त आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वीकी तथा अन्य चराचर भूतोंकी भी सृष्टि करूँगा ।

युधिष्ठर । यह कहकर वे परम अद्भुत भगवान् वालमुकुन्द अन्तर्धान हो गये । इस प्रकार मैंने सहस्रयुगीके अन्तमें यह आश्चर्यजनक प्रलय-लीला देखी यी । उस समय जिन परमात्माका मुझे दर्शन हुआ था, ये तुम्हारे सम्यन्धी श्रीकृष्ण-चन्द्र वे ही हैं । इन्हींके वरदानसे मेरी सारणगिक कभी क्षीण नहीं होती, आयु लंबी हो गयी है और मृत्यु मेरे वगमें रहती है । ये वृष्णिवगमें उत्पन्न हुए श्रीकृष्ण वास्तवमें पुराणपुच्य परमात्मा है । इनका स्वरूप अचिन्त्य है, तो भी ये हमारे सामने लीला करते हुए-से दीरा रहे हैं । ये ही इस विश्वकी सृष्टि, पालन और सहार करनेवाले सनातन पुरुष हैं । इनके वक्षःस्थलमें श्रीवस्तका चिछ है । ये गोविन्द ही प्रजापतियोंके भी पति हैं । इन्हें यहाँ देखकर मुझे इस घटनाकी स्मृति हो आयी है । पाण्डवो । ये माधव ही सबके पिता-माता हैं; तुम इन्हींकी शरणमे जाओ, ये ही सबके शरण देनेवाले हैं ।

वैदाम्पायनजी कहते हैं — मार्कण्डेय मुनिके इस प्रकार कहनेपर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी — सबने उठकर भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम विया और मगवान्ने भी उनका आदर करते हुए आश्वासन दिया।

### कलिधर्म और कल्कि-अवतार

युधिष्ठिरने उपर्युक्त कथा सुनकर पुनः मार्कण्डेय-जीसे कहा—भार्गव । आपसे मैने उत्पत्ति और प्रलयकी आश्चर्यमयी कथा सुनी । अब मुझे किलयुगके विषयमें सुननेका कौत्हल हो रहा है । किलमें जब सम्पूर्ण धर्मोंका उच्लेद हो जायगा, उसके बाद क्या होगा १ किलयुगमें मनुष्योंके पराक्रम कैसे होंगे १ उनके आहार-विहारका खरूप क्या होगा १ लोगोंकी आयु कितनी होगी १ पहनावे कैसे होंगे १ किलयुगके किस सीमातक पहुँचनेपर पुनः सत्ययुग आरम्भ हो जायगा १ मुनिवर ! इन सब बार्तोंको आप विस्तारके साथ वताइये; क्योंकि आपके कहनेका दग यहां ही विचित्र है।

युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर मार्कण्डेयजी श्रीकृष्ण और पाण्डवोंसे पुनः कहने लगे—राजन्! किल्मल
आनेपर इस जगत्का मिन्ध्य कैसा होगा—इस विषयमें मेंने
जैसा सुना और अनुभव किया है, वह स्य तुम्हे बताता है;
ध्यान देकर सुनो। सत्ययुगमें धर्म अपने सम्पूर्ण रूपमें प्रतिष्टिन
होता है; उसमें छल, कपट या दम्भ नहीं होता। उस समय
उस धर्मरूपी वृपभके चारों चरण मौजूद रहते हैं। हेतायुगमें
एक अंशमें अधर्म अपना पैर जमा लेता है: इससे धर्मका

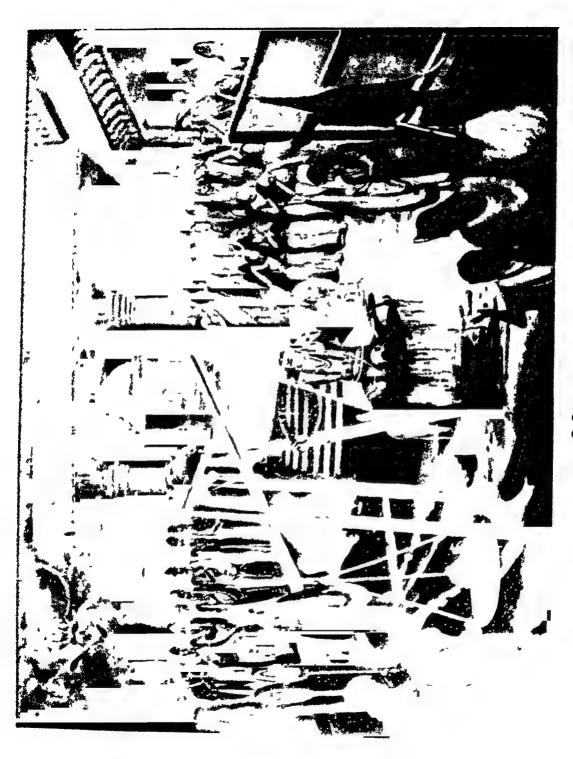

بتغي

. = 3

\*\*

けよ

5-5

20

. - ----

L-

17

40.00

÷,

ہسے یہ

हो जायगा। लोग हड्डी जडी हुई दीवारोंकी प्जा करेंगे, देवम्तियोंकी नहीं। उस समयके श्रूद्र द्विजातियोंकी सेवा नहीं करेंगे। महर्षियोंके आश्रम, ब्राह्मणोंके घर, देवस्थान, धर्मसम्म आदि सभी स्थानोंकी भूमि हड्डियोंसे जडी हुई होगी। देव-मन्दिर कहीं नहीं होंगे। यही सब युगान्तकी पहचान है। जिम समय अधिकाश मनुष्य धर्महीन, मासमोजी और शराव पीनेवाले होंगे, उसी समय इस युगका अन्त होगा। उस समय विना समयकी वर्षा होगी। शिष्य गुक्जोंका अपमान करेंगे, सदा उनका अहित करेंगे। आचार्य धनहीन होंगे, उन्हें विष्योंकी फटकार सुननी पड़ेगी। धनके लालचसे ही मित्र और सम्बन्धी अपने निकट रहेंगे। युगान्त आनेवर समस्त प्राणियोंका अभाव हो जायगा।

सारी दिशाएँ प्रज्वलित हो उठेंगी। तारोकी चमक जाती रहेगी। नक्षत्र और ग्रहोंकी गति विपरीत हो जायगी। लोगों-को व्याकुल करनेवाली प्रचण्ड ऑधियाँ उठेंगी, महान् भयकी स्चना देनेवाले उल्कापात अनेको बार होंगे। एक सूर्य तो है ही, छः और उदय होंगे और नातो एक साथ तपेंगे। कडकती हुई विजली गिरेगी, सब दिशाओंमे आग लगेगी। उदय और अस्तके समय सूर्य राहुसे प्रस्त-सा दीख पड़ेगा। इन्द्र विना समयकी ही वर्षा करेगा। वोयी हुई खेती उगेगी ही नहीं। क्रियाँ कुठोर स्वभाववाली और कदुभाषिणी होंगी। उन्हें रोना ही अधिक पसद होगा। वे पतिकी आज्ञामें नहीं रहेंगी। पुत्र माता-पिताकी हत्या करेंगे। पत्नी अपने वेटेसे मिलकर पतिका वध कर डालेगी। अमावास्याके विना ही सूर्यग्रहण लगेगा। पिकोंको मॉगनेपर कही अन्न, जल या उहरनेके लिये स्थान नहीं मिलेगा; वे सब ओरसे कोरा जवाब

और मृग आदि युगान्तके समय बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे।
मनुष्य मित्रों, सम्बन्धियो तथा अपने कुटुम्बके लोगोंको भी
त्याग देंगे। स्वदेश त्यागकर परदेशका आश्रय लेंगे। मभी

पाकर निराश हो राम्तोंपर ही पड़े रहेंगे। कीए, हायी, पतु, पशी

लोग 'हा तात ! हा वेटा !' इस प्रकार दर्दभरी पुकार मन्ताते हुए भूमण्डलमें भटकते फिरेंगे । युगान्तमे नमारकी यही अवस्था होगी । उस समय एक बार इस लोकका मंहार होगा । इसके पश्चात् कालान्तरमें सत्ययुगका आरम्भ होगा,

कमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होगे। लोकक अभ्युद्य-के लिये पुनः देवकी अनुकूलता होगी। जय सूर्य, चन्द्रमा और बृहस्पनि एक ही राशिमे—एक दी पुष्य-नक्षत्रार एम्प्र होंगे, उम समय सत्ययुगका प्रारम्भ होगा। फिर तो मेथ समयपर पानी वरसायेंगे। नक्षत्रोमें तेज आ जायगा। प्रहोरी गति अनुकूल हो जायगी। सबका मंगल होगा। तथा मुभिध और आरोग्यका विस्तार होगा। उस समय कालकी प्रेरणांचे शम्भल नामक प्रामके अन्तर्गत विष्णुयशा नामके ब्राह्मणके घरमें एक बालक उत्यन्य

होगा, उसका नाम होगा कल्की विष्णुयद्या । वह बादाण दुमार बहुत ही बलवान्, बुद्धिमान् आर पराक्रमी होगा । मन के द्वारा चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुमार वाहन, अन्व द्वाल, योद्धा और कवच उपिखत हो जायँगे । वह बादागारी सेना साथ लेकर ससारमें सर्वत्र फेले हुए म्लेच्छोरा नादा कर डालेगा । वही सब दुष्टोंका नादा रहके मत्रयुगरा प्रदर्ग होगा । धर्मके अनुसार विजय प्राप्त कर वह चर्ठवर्गी राजा होगा और इस सम्पूर्ण जगतको आनन्द प्रदान रंगा।

### मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके लिये धर्मीपदेश

चैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने पुनः मार्कण्डेयजीसे पूछा, 'मुने ! प्रजाका पालन करते समय मुझे किस धर्मका आचरण करना चाहिये ! मेरा व्यवहार और वर्ताव कैसा हो, जिससे में स्वधमेंसे प्रष्ट न होजें !' मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! तुम सव प्राणियोंपर

मार्कण्डेयजी बोर्छ—राजन् ! तुम सब प्राणियापर दया करो । सबका हित-साधन करनेमें लगे रहो । किसीके गुणोंमें दोप न देखो । सदा सत्य-भाषण करो । सबके प्रति बिनीत और कोमल बने रहो । इन्द्रियोको बगमें रक्खो । प्रजाकी रक्षामें सदा तत्वर रहो । धर्मका आचरण और अधर्म- का त्याग करो। देवताओं ओर निरोक्षी पूजा करें। पि असावधानीके कारण किमीके मनके विग्नीन कोई व्यवहार हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार दानमें नन्तुष्ट करके व्यामें करो। भी सवका स्वामी हूँ ऐसे अहद्वारको कर्मा पान न आने दो, तुम अगनेको नदा पराधीन नमझते रहो।

तात युधिष्ठिर ! मैने तुम्हे जो यह वर्म बनाया है। इस्या भूतकालमें भी धर्मात्मा पुरुष पालन करते रहे हैं अर भदिष्य-में भी इनका पालन आवश्यक है। तुम्हें तो स्व माइम ई है। स्योंकि इस पृथ्वीय भूत या भविष्य ऐसा सुन्छ भी नहं करते हैं, निर्णे गरांगे वे दृग्गों हो भी तारते हैं और न्ययं भी तर जाते हैं। जो बादगों हो मन्तुष्ट करना है, उनवर समन देखा प्रस्क होने हैं। शादमें प्रपन्न करके उत्तम बादगों तो हो भी जन करना चादिये। जिनते वर्गा गरा गरा गरा गरा गरा करते हो, जो को दी और करती हो, जिनके नग गरे गरी हो, जो को दी और करती हो, जिनके नग गरे गरी हो, जो को दी अंगर करती हों, जिसकी जीवनावरणों जो माना के व्यक्तित्वार हो हो भाग जिनका जन्म विश्वा माना के व्यक्तित्वार हो हों जो जो पी का गरी हो हो हों जो पी हम ते नहीं विश्वा माना है। निर्मा हो जो हों हमाने हें शाद निन्दित हो जाता है और निन्दित शाद वजमान हो जाते हैं और निन्दित शाद वजमान हो उन्हों है। पिन्दु हे राजन ! अंधे, गूँगे, बिहरे आदि जिनको झार में वर्जिन बतलाया है, जनको बेदपार इत झार हो साथ शाद में निमन्त्रण दें सकने हैं।

पुरिश्चिर ! अय में तुर्ग्हे यह बताता हूँ कि कंसे व्यक्तिको दान देना चािरो । जा सम्पूर्ण बास्त्रोंका विद्वान् हो और प्रमंत्रों नवा बनाको तारनेकी इक्ति रखता हो, ऐसे ब्राह्मणको दान देना चािरो । अतिवियंको भोजन देनेका भी बहुत यहा मान्य है । उन्हें भोजन करानेसे अग्रिदेव जितने मन्तुष्ट मेंगे है, उनना मन्तार उन्हें हविष्यका हवन करने और फुल एवं नन्दम चटानेसे भी नहीं होता । अतः तुर्ग्हें अतिवियंको भोजन देते रहनेका सदा ही प्रयक्त करना चािरो । जो लोग दूरमे आगे हुए अतिवियंको पैर घोनेके लिये जल, उजालेके लिये दीरक, भोजनके लिये अन्न और रहनेके लिये स्थान देते हैं, उन्हें कभी यमराजके पास नहीं जाना पडता । कपिला गौका दान परनेमें मनुष्य निस्मन्देह सब पापेंसे मुक्त हो जाता है। अनः अच्छी तरह सजायी हुई कियला गौ ब्राह्मणको दान करनी चािरमें । दानपात्र ब्राह्मण श्रोत्रिय हो, नित्य अग्रिहोत्र परना है। दिरिद्रताके कारण जिन्हें स्त्री और पुत्रोंके तिरस्कार

महने पड़ते में तथा जिनसे अपना कोई उपकार न होता हो। ऐसे लोगोंको ही गी दान करनी चाहिये, धनवानीको नहीं । एक वात और ध्यान रखनेकी है। एक गी एक ही ब्राह्मणको देनी चारिये, यहत से बाहाणोंको नहीं; क्योंकि एक ही गी यदि बहतों नो दी गयी तो वे उसे वेचकर उसकी कीमत बॉट लेगे । दान की हुई भी यदि बेची जायगी तो वह दाताकी तीन पीडीतकको हानि पहॅचावेगी । जो लोग कन्धेपर जुआ उठानेमें समर्थ यलवान वैल ब्राह्मणको दान करते हैं, वे दुःख और क्लेरोंसि मुक्त होकर स्वर्गलोकको जाते हैं। जो विद्वान ब्राह्मणोंको भूमि दान करते हैं, उन दाताओंके पास सभी मनोवाञ्छित भोग अपने-आप पहुँच जाते हैं। अन्नदानका महत्त्व ता सबसे बढकर है। यदि कोई दीन-दुर्बल पथिक यका-मोदा, भृखा-प्यासा, धूलभरे पैरोंसे आकर किसीसे पूछे 'क्या कहीं अन्न मिल सकता है ?' और कोई उसे अन्नदाताका पता बता दे तो उस मनुष्यको भी अन्नदानका ही पुण्य मिलता है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है। इसिलये युधिष्ठिर ! तुम अन्य प्रकारके दानोंकी अपेक्षा अन्नदानपर विशेष ध्यान दिया करो । क्योंकि इस जगत्में अन्नदानके समान अद्भुत पुण्य और किसी दानका नहीं है। जो अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणको उत्तम अन्न दान करता है, वह उस पुण्यके प्रभावसे प्रजापतिलोकको प्राप्त होता है । वेदोंमें अन्नको प्रजापित कहा है। प्रजापित संवत्सर माना गया है। संवत्सर यज्ञरूप है और यज्ञमें सबकी स्थिति है। यजसे ही समस चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अन्न ही सव पदायों में श्रेष्ठ है। जो लोग अधिक पानीवाले तालाब या पोखरे खुदवाते हैं, वावली और कुऍ वनवाते हैं, द्सरोंके रहनेके लिये धर्मशालाएँ तैयार कराते हैं। अनका दान करते और मीठी वाणी बोलते हैं, उन्हें यमराजकी बात भी नहीं सननी पडती।

# यमलोकका मार्ग और वहाँ इस लोकमें किये हुए दानका उपयोग

वैदारपायनजी कहते हैं—यमपानका नाम सुनकर मारपोनित धर्मपान युविष्ठिष्के मनमे बड़ा कौत्हल हुआ और उन्होंने महान्मा मार्नण्डेयजीते इस प्रकार प्रश्न किया— 'मृंनज ! अप यह बनाइये कि इस मनुष्यत्रोक्त यसलोक रिप्ती हूर्गान है, किया है, कियाना बड़ा है और क्या उत्तर परनेसे मनुष्य उत्तरे बच नस्ता है।'

मार्कपेटेयजी चोले—वर्मात्माओंमं श्रेष्ट बुविष्टिर !

तुमने यह बहुत गृद्ध प्रश्न किया है; यह बड़ा ही पवित्र, धर्म-सम्मत तथा ऋषियोंके लिये भी आदरणीय है। सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ। इस मनुष्यलोक और यम-लोकमे लियाधी हजार योजनका अन्तर है। उसके मार्गमें सुनसान आकागमात्र है, वह देखनेमें बड़ा मयानक और दुर्गम है। वहाँ न दुर्शोंकी लाया है, न पानी है और न कोई ऐसा स्थान ही है, जहाँ रास्तेका यका हुआ जीव क्षणमर भी वनपर्व ]

و يمامان

र्देश हैं हैं में हर

الم يجزية :

神乐

**15**.

पुत्रोंकी मृत्यु होती है, भाई-वन्धु और मित्रोंका सदाके लिये वियोग हो जाता है। जीवन-निर्वाहके लिये पराधीन होकर रहना पड़ता है, दूसरे लोग तिरस्कार करते हैं; इससे बढकर दुःख और क्या हो सकता है ?

इन्द्रने पूछा-मुने । अब यह बताइये, चिरजीवी मनुष्योंको सुख किस बातमें है !

वकने कहा-जो अपने परिश्रमसे उपार्जन करके घरमें केवल साग बनाकर खाता है, मगर दूसरेके अधीन नहीं है, उसे ही मुख है। दूसरोंके सामने दीनता न दिखाकर अपने घरमें फल और साग मोजन करना अच्छा है, परन्तु दूसरेके घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना भी अच्छा नहीं है । यही सत्पुरुषोंका विचार है । जो दूसरेका अन्न खाना चाहता है, वह कुत्तेकी भॉति अपमानका दुकड़ा अर्पण करके अर्यात् बलिवैश्वदेव करके शेप अन स्वय करता है। उससे बढकर सुख और क्या हो सहता है यज्ञशेष अन्नसे बढ्कर पवित्र और मधुर दूमरा वोई नहीं है। जो सदा अतियियोंको जिमाकर म्वय पीछे करता है, उसके अन्नके जितने प्राप्त अतियि बाहाण करता है, उतने ही हजार गौओं के दानका पुण्य उस

पाता है। उस दुरात्मा पुरुपके वैसे भोजनही थि

जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतियियों, भृत-प्राणियों तया

वे सव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार देवराज इन्द्र और वक मुनिमें वहुत बातचीत तथा उत्तम कया-वार्ता होती रही । इगके मुनिसे पूछकर इन्द्र अपने भवन स्वर्गलोकको चले ग

होता है। तथा उसके द्वारा युवावस्थामें जो पाप हुए

# क्षत्रिय राजाओंका महत्त्व-सहोत्र, शिवि और ययातिकी प्रशंसा

वैशम्पायनजी कहते हैं-तदनन्तर पाण्डवींने मार्कण्डेयजीसे कहा, 'मुनिवर । आपने ब्राह्मणोंकी महिमा तो सुनायी, अब इम क्षत्रियोंके महत्त्वके विषयमें आपसे सुनना चाहते हैं।

मार्कण्डेयजीने कहा—अच्छा सुनो, अव मैं क्षत्रियों-का महत्त्व सुनाता हूँ । कुरुवशी क्षत्रियोंमें एक सुहोत्र नामक राजा हुए थे। एक दिन वे महर्षियोंका सत्संग करने गये। जब वहाँसे छौटे तो रास्तेमें अपने सामनेकी ओरसे उन्होंने उशीनरपुत्र राजा शिविको रथपर आते देखा। निकट आने-पर उन दोनोंने अवस्थाके अनुसार एक दूसरेका सम्मान किया; परन्तु गुणमें अपनेको वरावर समझकर एकने द्सरेके लिये राइ नहीं दी । इतनेहीमे वहाँ नारदजी आ पहुँचे । उन्होंने पूछा—'यह क्या बात है ! तुम दोनों एक-दूसरेका मार्ग रोककर क्यों खड़े हो ?' वे बोले—'मार्ग अपनेसे बड़ेको दिया जाता



हुर स्ट्रान्त्राहर हेम्स्त्रेता . 产品产品。

، المنتان ،

下打棺下!

४ - ४ पर में ज्यान भवाम सर्व प्रस्त चर्तिये - वैति के हें हुने हुई अंकत हैंई पैर नते स्थार । जो रक्ता, कर्न, की स्पर्धा देश अक्रम गते हैं। वरी रूप राप भागेराम हो या सुर-एतें रहीं भी इन्से इन्हें इस्त महोती हाळद मते हैं। या स्थान रंगी वरूपा है। वर्रा संगोमें स्नान, परित्र वेदमन्त्री या ्राच्ये स्टब्स्टिंग विनेत एवं मन्युक्यों हे साथ वार्तान्त्रप्र— इः क्रिके जिल्लाम् प्रत्य उत्तम बनाते हैं। मजन पुरुष र माने वीज हो मुख्य यातीरूप जल्मेही अपनी आत्माकी र्याण मनो है। हो मन, यानी, वर्म और बुद्धिसे बभी पाप करें, परदें, देश महाभा त्यन्यों हैं; वेयद वरीर सुखाना ही ए ना हो। ने । तो वत-उपयागादि करके सुनिकी युत्तिने रुना ै रिन्तु असे छुदुर्म्याजनीयर तनिक्र भी दया नहीं पन्याः पर सभी निष्याप नर्गे हो नक्ता । उसकी वह निर्वयता उर त्यार नाम करनेपानी है। क्यार भोजन त्याग देनेसे त.स्य नहीं होती। यो निरन्तर घरपर स्ट्कर भी पवित्र भारते रहता है और तब प्राणियों र दया करता है, उसे मुनि र्रा ममराना चाहिये। यद मम्पूर्ण पात्रीमे मुक्त हो जाता है ।

गजन्! बार्कीम जिनका उद्धेख नहीं है, ऐसे कमोंकी ध्रानं मनने कत्यना करके लोग तमायी हुई शिला आदिपर बैटते हैं। यह सब होना है तमस्याके नामपर पापोंको जलानेके लिये; परन्तु इसने केवल शरीरको पीटा होती है, और कोई लाम नहीं होता। जिल्का हृदय अदा और मावसे शून्य है, उसके पारक्योंको ऑन्न भी नहीं जला सकती। द्या तया मन, पार्ण और शर्मरती शुद्धिसे ही शुद्ध वैराग्य और मोख प्राप्त हैं, केवल पर खाने या ह्या पीकर रहनेसे, तथा सिर दें होंने, गर छोड़ने, जटा बढ़ाने, पञ्चामि तमने, जलके भीतर राई राने या मैदानमें जभानार शाम करनेसे ही मोल नहीं मिलता। शन अयवा निष्काम कर्मसे ही जरा-मृत्यु आदि सामारिय स्वाधियोंने विषट सुद्धता और उत्तम पदकी

प्राप्ति होनी है। जिन प्रशास अग्निमें भूने हुए बीज नहीं उमते, उमी प्रशास्त्र आनम्पी अग्निसे सभी अविद्याजनित होजोके दम्ब हो जानेपर पुनः उनसे आत्माका संयोग नहीं होता।

एक या आधे व्लोक्स भी यदि सम्पूर्ण भूतों के हृदयदेश-में विराजमान आत्माना शान हो जाय तो मनुष्यके सम्पूर्ण शास्त्रोके अन्ययनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है । कोई 'तत्' इन दो ही अअरोपे आत्माको जान लेते हैं, कुछ लोग मन्त्र-परांसे युक्त सैकड़ों और हजारी उपनिषद्-वाक्योंसे आत्म-तत्त्वको समझते हैं। जैसे भी हो। आत्मतत्त्वका सुदृढ़ बोध ही मोक्ष है। जिसके हृदयमें मंगय है, आत्माके प्रति अविश्वाम है, उसके लिये न लोक है, न परलोक और न उमे कभी सुख ही मिलता है। जानवृद पुरुपोंने ऐसा ही कहा है। इसलिये श्रद्धा और विश्वासपूर्वक निश्चयात्मक वोच ही मोक्षका ख़रूप है। यदि तुम एक अविनाशी एवं सर्व-व्यापक आत्माको युक्तियोसे जानना चाहते हो तो कोरा तर्क-वाद छोडकर श्रतियों और स्मृतियोका आश्रय लो । उनमें आत्माका वोव करानेवाली बहुत उत्तम युक्तियाँ उपलब्ध होंगी। जो शुष्क तर्कका आश्रय छेता है, उसे साधनकी विपरीतताके कारण आत्माकी सिद्धि नहीं होती । अतः आत्माको वेदोंके द्वारा ही जानना चाहिये; क्योंकि आत्मा वेदस्वरूप है, वेद ही उसका शरीर है। वेदसे ही तरवका बोध होता है। आत्मामें ही वेदोंका उपमंहार या लय होता है। आत्मा अपनी उपलिधमें स्वयं ही समर्थ नहीं है, उसका अनुभव सूक्स बुद्धिके द्वारा होता है । अतः मनुष्यको इन्द्रियोंकी निर्मलताके द्वारा विषय-भोगोंको त्याग देना चाहिये। यह इन्द्रियोंके निरोधसे होनेवाला अनद्यन ( उपवास या विषयोंका अग्रहण ) दिच्य होता है । तपसे स्वर्ग मिलता है, दानसे भोगोंकी प्राप्ति होती है, तीर्यस्नानसे पाप नष्ट होते हैं; परन्तु मोक्ष तो ज्ञानसे ही होता है-ऐसां समझना चाहिये।

#### धुन्धुमारकी क्या—उत्तङ्क मुनिकी तपस्या और उन्हें विष्णुका वरदान

तदनन्तर महाराज युधिष्टिरने मार्कण्डेयजीसे पृद्धा—एने ! हमने तुना है इस्वाऊचंडी गजा कुवलाश्व बढ़े प्रदार्ग थे। ये गजा कुछ ममप्रके बाद 'घुन्छुमार' नामसे पिल्पान हुए थे। हो उनके इन नाम-परिवर्तनका क्या कार्य है ? इसे में ययार्थ गीतिने मुनना चाहना हूँ। '

मार्फण्डेयजी योले—राजा धुन्युमारको धार्मिक

उपाख्यान में तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो । पूर्वकालमें उत्तद्ध नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि हो गये हैं। मक्देश (मारवाड़) के सुन्दर प्रदेशमें उनका आश्रम था। एक समय महर्षि उत्तद्धने भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेके लिये बहुत वर्णोतक कटोर तपस्या की। भगवान्ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके दर्शनसे सुनि निहाल हो गये और बड़ी विनयके

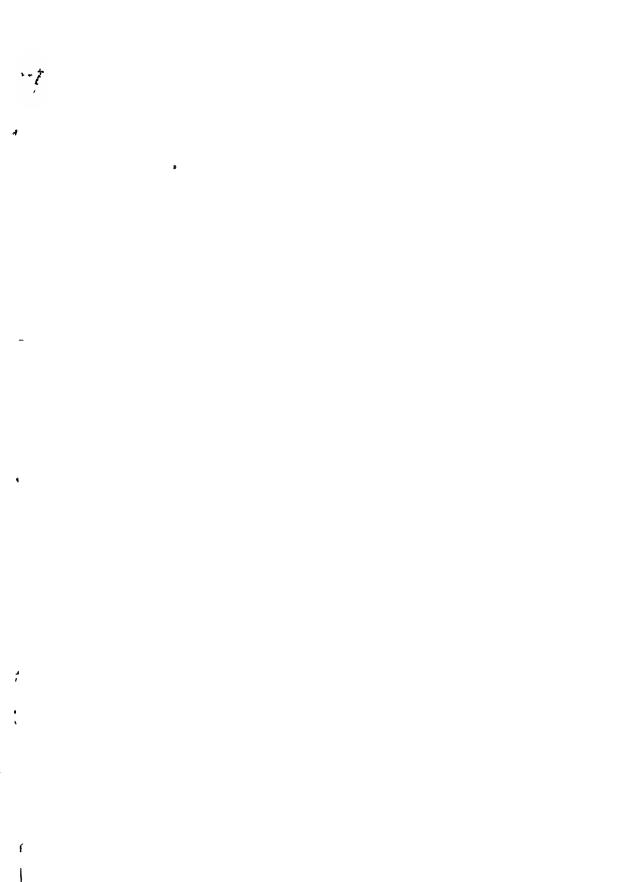

या। ज्य यह राज्य नैभालनेके योग्य हो गया तो उसके रिवाने उमे राज्यर अभिषिक्त वर दिया और स्वयं तपस्य करनेके जिने वनमें जानेको उचन हो गये।

महर्षि उत्तद्भने जब यह सुना कि वृहद्श्व वनमें जानेवाले हैं तो वे उनकी राजवानीमें शाये और राजाको रोकने हुए कहने लगे—गजर ! हमलेग आर-



र्यः प्राप्तः अपन्ता कर्तव्य है—प्रजाकी रक्षा करना । आप पान्ते आने रम प्रधान कर्तव्यका ही पालन कीजिये । आपकी दी पृपासे मार्ग प्रजा और इस पृथ्वीका उद्देश दूर होगा । यहाँ

रहार प्रजानी रक्षा करनेमें तो वड़ा भारी पुण्य दिखायी देता है, वैमा धर्म वनमे जाकर तरस्या करनेमे नहीं दीखता । अतः अभी आपरो ऐसा विचार नहीं करना चाहिये । आपके बिना हम निर्वित्रतापूर्वक तपस्या नहीं कर मर्जेगे । मरुदेशमें हमारे आश्रमके निकट ही रेतसे भरा हुआ एक समुद्र है, उसका नाम है उजालक सागर। उमकी लंबाई-चौडाई अनेको योजन है। वहाँ एक वड़ा बलवान दानव रहता है, उसका नाम है-धन्ध । वह मधु-कैटमका पुत्र है । पृथ्वीके भीतर छिपकर रहा करता है । बालुके भीतर छिपकर रहनेवाला वह महाकुर दैत्य वर्षभरमें एक बार सॉस लेता है । जब वह सॉस छोड़ता है, उस समय पर्वत और वनोंके सहित यह पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वासकी ऑधीसे रेनका इतना ऊँचा बवंडर उठता है, जिससे सूर्य भी ढक जाता है, सात दिनोंतक भूचाल होता रहता है। अग्निकी लपटें, चिनगारियाँ और धूएँ उठते रहते है। महाराज ! इन सब उत्पातींके कारण हमारा आश्रममें रहना कठिन हो गया है । अतः हे राजन् ! मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये आप उस दैत्यका वध कीजिये ।

राजा बृहद्श्वने हाथ जोड़कर कहा — ब्रह्मन्! आप जिस उद्देश्यसे यहाँ पधारे हैं, वह निष्मल नहीं होगा। मेरा पुत्र कुवलाश्व इस भूमण्डलमें अदितीय वीर है, यह वड़ा धैर्य रखनेवाला और फुर्तीला है। आपका अभीष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बलवान् पुत्र भी अस्त्र-शस्त्र लेकर इस युद्धमें इसका साथ देंगे। आप मुझे छोड़ दीजिये; क्योंकि अव मैने शस्त्रोंकोत्याग दिया है, मैं युद्धसे निवृत्त हो गया हूँ।

उत्तद्भने कहा—'बहुत अच्छा ।' फिर राजर्पि बृहदश्वने उत्तद्भ सुनिकी आजा पाकर उनके अभीष्ट कार्यको पूर्ण करनेके लिये अपने पुत्र कुवलाश्वको आदेश दिया और स्वयं तपोवनमें चले गये ।

#### धुन्धुका वध

युधिष्टिरने पूछा—मुनिवर ! ऐसा महावली दैत्य तो भी भागतक नहीं सुना । यह दैत्य कीन या ! उसका कुछ परिचय दीनिये !

मार्कण्डेयजी योले—महाराज ! धुन्धु मधुन्तेटमका युन् या । एव मनय उनने एक पैरछे खड़े होकर बहुत कालाक तान्या भी । उन्हारी तास्त्रासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने उग्ये पर माँगनेको कहा । वह बोला, भी तो बही वर चाहता है ति देखा, दाना, गन्धा, यक्ष, गक्षम और साँ—इनमें-

से किसीके हायसे भी मेरी मृत्यु न हो। श्रवहाजीने कहा, 'अच्छा, जा; ऐसा ही होगा।' उनकी स्वीकृति पाकर धुन्धुने उनके चरणोंका अपने मस्तकसे स्पर्श किया और वहाँसे चला गया।

तमीसे वह उत्तङ्कके आश्रमके पास अपने श्वाससे आगकी चिनगारियाँ छोड़ता हुआ रेतीमें रहने छगा। राजा वृहदश्वके वन चले जानेके बाद उनका पुत्र कुवलाश्व उत्तङ्क मुनिके साय सेना और सवारी छेकर वहाँ आ पहुँचा। इक्कीस हजार युनी है ! मैं किस प्रकार इन दोनोंका स्वरूप जानकर उचित न्याय करूँ ! जो मनुष्य अपनी शरणमें आये हुए मयमीत प्राणीको उसके शत्रुके हाथमें दे देता है, उसके देशमें समयप्र अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके वोये हुए वीज नहीं जमते और वह कभी सकटके समय जब अपनी रक्षा चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता | उसकी सन्तान वचपनमें ही मर जाती है, उसके पितरोंको पिनृलोकमें रहनेको स्थान नहीं मिलता | वह स्वर्गमें जानेपर वहांसे नीचे ढकेल दिया जाता है, इन्द्र आदि देवता उसके ऊपर वज्रका प्रहार करते हें | इसलिये में प्राणत्याग कर दूंगा, पर कवूतर नहीं दूंगा | वाज ! अब तुम व्यर्थ कष्ट मत उठाओ । कवूतरको तो मैं किसी तरह नहीं दे सकता । इस कवूतरको देनेके सिवा और जो भी तुम्हारा प्रिय कार्य हो, वह बताओ; उसे में पूर्ण करूँगा ।

वाज वोला—राजन् । अपनी दायीं जाँघरे मास काट-कर इस कवूतरके वरावर तोलो और जितना मास चढे, वही मुझे अर्पण करो । ऐसा करनेपर कवूतरकी रक्षा हो सकती है ।

तब राजाने अपनी दायों जंघासे मास काटकर उसे तराजू पर रक्खा, किन्तु वह कबूतरके बराबर नहीं हुआ । फिर दूसरी बार रक्खा तो भी कबूतरका ही पछड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगोंका मास काट-काटकर तराजूपर चढ़ाया, फिर भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजूपर चढ गये। ऐसा करते समय उनके मनमें तिनक भी कछेश नहीं हुआ। यह देखकर बाज बोछ उठा—

'हो गयी कवृत्तरकी रक्षा <sup>17</sup> और वहीं अन्तर्धान हो गया ।

अव राजा शिवि कबूतरसे बोले—'क्पोन ! यह वाज कौन था ?' कबूतरने कहा, 'वह वाज साक्षात् इन्ट थे, आर मै अग्नि हूँ। राजन्! हम दोनों तुम्हारी साधुता देखनेके लिये यहाँ आये थे। तुमने मेरे वदलेमें जो यह अपना नात तलवारसे काटकर दिया है, इसके धावको में अभी अच्छा कर देता हूँ। यहाँकी चमड़ीका रग सुन्दर और सुनहला हो जायगा तया इससे वडी पवित्र एव सुन्दर गन्ध निकलती रहेगी। तुम्हारी जघाके इस चिह्नके पाससे एक यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा कपोतरोमा।'

यह कहकर अग्निदेव चले गये। राजा गिविसे कोई गुछ भी मॉगता, वे दिये विना नहीं रहते थे। एक बार राजाके मन्त्रियोंने उनसे पूछा—'महाराज। आप किस इच्छासे ऐगा साहस करते हैं! अदेय वस्तुका भी दान करनेको उद्यत हो जाते हैं। क्या आप यश चाहते हैं!'

राजा वोले — नहीं, में यद्यकी कामनासे अयया ऐश्वर्यके लिये दान नहीं करता । भोगोंकी अभिलापासे भी नहीं । धर्मात्मा पुरुपोंने इस मार्गका सेवन किया है, अनः मेरा भी यह कर्तव्य है — ऐसा समझकर ही में यह सब कुछ करता हूँ। सत्पुरुप जिस मार्गसे चले है, वही उत्तम है — यही सोचकर मेरी बुद्धि उत्तम पथका ही आश्रय लेती है ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इस प्रकार महाराज शिविके महत्त्वको में जानता हूँ, इसल्यि मैंने तुमसे उसका ययावत् वर्णन किया है।

# दानके लिये उत्तम पात्रका विचार और दानकी महिमा

महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं—मुनिवर! मनुष्य किस अवस्थामें दान देनेसे इन्द्रलोकमें जाकर सुख भोगता है ! तथा दान आदि ग्रुम कर्मोंका मोग उसे किस प्रकार प्राप्त होता है !

मार्कण्डेयजी बोले—(१) जो पुत्रहीन हैं, (२) जो धार्मिक जीवन नहीं न्यतीत करते, (३) जो सदा दूसरोंकी ही रसोईमें मोजन किया करते हैं (४) तथा जो केवल अपने. लिये ही मोजन बनाते हैं, देवता और अतिथिको अर्पण नहीं करते—इन चार प्रकारके मनुष्योंका जन्म व्यर्थ है। जो वानप्रस्थ या सन्यास आश्रमसे पुनः गृहस्थ आश्रममे लैट आया हो, उसको दिया हुआ दान तथा अन्यायसे कमाये हुए

धनका दान व्यर्थ है । इसी प्रकार पतित मनुष्य, नोर ब्राह्मण, मिथ्यावादी गुरु, पापी, कृतम, प्रामयाजक, वेदफा विनय करनेवाले, शूट्रसे यज्ञ करानेवाले, आचारहीन ब्राह्मण, शूट्राके पति एवं स्त्रीसमूहको दिया हुआ दान भी व्यर्थ है। इन दानों रा कोई फल नहीं होता । इसलिये सब अवस्थाओं में नव प्रकार के दान उत्तम ब्राह्मणोंको ही देने चाहिये।

युधिष्ठिर वोले—हे मुने ! ब्राह्मण किन विशेष धर्मण पालन करें, जिससे वे दूमरोंको भी तारें और स्वयं भी तर जावें।

मार्कण्डेयजीने कहा—ब्राह्मण जन, मन्त्र, पाठ, होम, स्वाध्याय और वेदाध्ययनके द्वारा वेदमयी नौकवा निर्माण मार्गिकेतार्थः केले -गाय् ! स्मी स्मित्तं पितती स्मा काले नेज्या विस्ता पार्यः है स्पा माना विदासी सेया स्मा पुरूष प्रस्ता पार्यः कर स्मारंभे सुपदा और स्माप्तां से विस्ता कर धानामें उत्तम सेलोको सात है पार्वे । इसी स्मार्गा के विकास से आगेकी बात बहुगा । प्रशे प्रस्ता साम्य औत धर्मका गरीन करता हूँ, ध्यान देवा है हो ।

प्रतिक्ष्में की निष्य नामका एक ब्राह्मण या, वह बड़ा की प्रमामा और उस्ती या । उसने आर्में महित वेद और उनिक्दोक्त अध्यान किया या। एक दिनकी बात है, वह एक हुनों नीने बैठकर बेदपाट कर रहा या। उसी समय उम्म कुनों किया एक बगुली बेटी हुई थी, उसने ब्राह्मण देवाकि करर बीट कर दी। ब्राह्मण क्षोधने तमतमा उठा कीर बगुणिश अनिष्ट चिन्तन करते हुए उसकी ओर देखने लगा। बेचारी चिटिया पेइसे गिर पड़ी और उसके ब्राण-पर्वेक्त



उर गरे। बगुर्निरो देख ब्राज्यणके हृदयमें दवाना सञ्चार हुआ और उमे अपने इस बुक्तयपर बड़ा , पश्चासाय

होने लगा। उत्तरे बुँहमें निक्रल पड़ा —'ओर ! आज मैने क्रोनिक नगीभूत है। हर कैसा अनुचित वार्य कर डाला ।'

दस प्राप्त वारवार पछताकर वह बाहाण गाँवमे भिक्षाके ियो गया। उस गाँवमे जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण-वाले थे, उन्हीं के घरों पर भिक्षा माँगता हुआ वह एक ऐसे घरपर जा पहुँचा, जहाँ पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। द्वारवर जाकर बोला—'भिक्षा देना, माई!' भीतरसे एक स्त्रीने कहा, 'ठहरो, बाबा! अभी लाती हूँ।' वह स्त्री अपने घरके जूठे वर्तन साफ कर रही थी। ज्यों ही वह उस काम-से निवृत्त हुई, उसके पति घरपर आ गये। वे बहुत भूले थे। पतिको आया देख स्त्रीको बाहर खड़े हुए बाहाणकी याद न रही। वह उसकी सेवामें जुट गयी। पानी लाकर उसने पतिके पैर धोये, हाथ-मुँह धुलाया और बैठनेको आसन देकर एक पात्रमे सुन्दर स्वादिष्ठ भोजन परोसकर लायी और जीमनेके लिये सामने रख दिया।

युधिष्ठिर ! यह स्त्री प्रतिदिन पितको मोजन कराकर उनके उन्छिएको प्रसाद समझकर वड़े प्रेमसे भोजन करती थी, पितको ही अपना देवता मानती थी और स्वामीके विचारके अनुक्ल ही आचरण करती थी । यह कभी मनसे भी परपुरुपका चिन्तन नहीं करती थी । अपने दृदयकी समस्त भावनाएँ, सम्पूर्ण प्रेम पितके चरणोंमें चढ़ाकर वह अनन्यभावसे उन्हींकी सेवामें लगी रहती थी । सदाचारका पालन उसके जीवनका अग था, उसका शरीर भी शुद्ध था और दृदय भी । वह घरके काम-काजमें कुशल थी, कुदुम्बमें रहने वाले प्रत्येक स्त्री-पुरुपका हित चाहती थी और पितके दित-साधनका उसे सदा ही ध्यान रहता । देवताकी पूजा, अतिथिका सत्कार, नेवकोंका भग्ण-पोपण और सास-ससुरकी सेवा—इनमें वह कभी असावधानी नहीं करती थी । अपने मन और इन्द्रियोंपर उनका पूरा अधिकार था।

पितकी सेवा करते-करते उसे भिक्षाके लिये खड़े हुए ब्राह्मणकी याट आयी । पितकी सेवाका तात्कालिक कार्य पूर्ण हो ही चुका या । वह भिक्षा लेकर वड़े मंकीचसे ब्राह्मण- विश्राम कर सके । यमराजकी आज्ञासे उनके दृत यहाँ आते है और पृथ्वीपर रहनेवाले सभी जीवोंको वलपूर्वक पकडकर ले जाते हैं। जो लोग यहाँ ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके घोड़े आदि वाहन दान किये होते हैं, वे उस मार्गपर उन्हीं वाहनोंसे जाते हैं। छत्रदान करनेवाले मनुष्योंको उस समय छत्र मिलता है, जिससे वे धूपसे बचकर चलते हैं। अन्नदान करने-वाले जीव वहाँ तृप्त होकर यात्रा करते हैं; जिन्होंने अन्नदान नहीं किया है, वे भूखका कष्ट सहते हुए चलते हैं। वस्त्र देनेवाले कपड़े पहनकर चलते हैं। भूमिका दान करनेवाले सव कामनाओंसे तृप्त होकर बड़े आनन्दसे यात्रा करते हैं। शस्य (अनाज) दान करनेवाले सुखसे जाते हैं और मकान बनवा-कर देनेवाले दिव्य विमानसे वड़े आरामके साथ यात्रा करते हैं। पानी दान करनेवालोंको वहाँ प्यासका कप्ट नहीं होता। दीप दान करनेवालेके लिये ॲधेरेमें चलते समय प्रकाशका प्रबन्ध होता है । गोदान करनेवाले सब पापोंसे मुक्त होते हैं, अतः वे भी सुखसे यात्रा करते हैं। जिन्होंने एक मासतक उपवास-वत किया है, वे इंसोंसे जुते हुए विमानोंपर वैठकर यात्रा करते हैं। छः राततक उपवास करनेवाले लोग मयूरोंके

विमानसे जाते हैं। तीन राततक जो एक ममन भोजन करते हैं, वे अक्षय लोकोंको प्राप्त होते हैं। जल देनेवा प्रभाव तो बहुत ही अलौकिक है, प्रेतलोक्से जल बहुत सुख देनेवाला होता है। मरनेपर जिनके लिये जल दिया जाता है, उन पुण्यात्माओंके लिये यमलोकके मार्गसें पुष्पोदका नामनी नदी बनी हुई है। वे उसका जीतल और सुधाके नमान मधुर जल पीते हैं। जो पापी जीव है, उनके लिये वह पीय-सी हो जाती है। इस प्रकार वह नदी सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है।

अतः हे राजन् । तुम्हें भी इन ब्राहाणों का विधियत पूजन करना चाहिये । जो अबदाताको पृष्टा हुआ भोजनकी आगारे घरपर आ जाय, उस अतिथिका, उस ब्राहाणका तुम विधियत् सत्कार करो । ऐसा अतिथि या ब्राहाण जब किमीके घरपर जाता है, तो उसके पीछे इन्द्र आदि सम्पूर्ण देयता बहाँतक जाते हैं; यदि वहाँ उसका आदर होता है तो वे भी प्रसन्न होते हैं और यदि आदर नहीं होता तो वे सब देयताभी निराश लोट जाते हैं । अतः राजन् ! तुम भी अतिथिका विधियत् सत्कार करते रहो । अब बताओ, और क्या सुनना चाहते हो !

#### दान, पवित्रता, तप और मोक्षका विचार

युधिष्ठिर कहने लगे—मुनिवर । आप धर्मको जानने-वाले हैं, इसीलिये आपसे बारंबार मैं धर्मकी वार्ते सुनना चाहता हूँ।

मार्कण्डेयजी वोळे—राजन् !अब में तुम्हें धर्मसम्यन्धी दूसरी वात सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो । ब्राह्मणका स्वागत करनेसे अग्नि, आसन देनेसे इन्द्र, पैर धोनेसे पितर और उसको भोजनके योग्य अन्न प्रदान करनेसे ब्रह्माजी तृप्त होते हैं । गर्मिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो और उस बछड़ेका केवल मुख और पैर ही बाहर निकला हो, उसी समय पित्र भावसे यदि उस गौका दान कर दिया जाय तो पृथ्वी-दानके समान पुण्य होता है; क्योंकि बच्चा जवतक पृथ्वीपर न आ जाय, तवतक वह गौ पृथ्वीरूप ही मानी जाती है । उस गौ और वछड़ेके श्रीरमें जितने रोऍ होते हैं, उतने हजार युगोंनतक दाता स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ।

जो द्विज अपने हायोंको घुटनोंके मीतर किये हुए मौन-भावरे पात्रकी ओर ध्यान रखकर मोजन करता है, वह अपनेको और दूसरोंको तारनेमें समर्थ होता है। जो मदिरा नहीं पीते, जिनकी जगत्में निन्दा नहीं होती और जो प्रतिदिन वैदिक संहिताका सुन्दर रीतिसे पाठ करते हैं, वे ही तारनेमें समर्थ होते हैं । श्रोत्रिय ब्राह्मण हव्य (यजपित) क्व्य (पितृविक्त)-दानका उत्तम पात्र है; जैसे प्रज्वित अग्निमं किया हुआ हवन सफल होता है, वैसे ही श्रोत्रियमो दिया हुआ दान सार्थक होता है।

युधिष्टिरने पूछा—मुने ! अय में उस पविज्ञानी सुनना चाहता हूँ, जिसके होनेसे ब्राह्मण सदा गुद्ध रहता है।

मार्कण्डेयजी वोले—पिवन्ना तीन प्रमान्नी है— वाणीकी, कर्मकी और जलकी । इन तीनों प्रकारकी पिवन्नां के जो युक्त है, वह स्वर्गका अधिकारी है—इनमें तिन्न भी सन्देह नहीं है। जो ब्राह्मण प्रातः और नायं दोनों नमयं न सन्द्या तथा गायत्रीका जन करता है, गायत्रीमी कृपांसे उनम्म पाप नष्ट हो जाता है। वह सम्पूर्ण पृथ्वीका दान लेनेपर भी प्रतिब्रह-दोषसे दुखी नहीं होता। गायत्रीमा जन करनेवाले ब्राह्मणके ब्रह, यदि विपरीत भी हों तो मान्त होकर, उसे सुप्य पहुँचाते है और भयद्वर राजन भी उनमा तिरस्नार नहीं कर सकते। ब्राह्मण सब दशामें सम्मानके योग्य है। वह बेद पढ़ा हो या नहीं, उनके सब नंस्कार अर्च्टी तन्ह सम्पन्न धर्मम यगार्थं स्वय सान नहीं हुआ है। ब्राह्मणदेव ! यदि 'राम धर्म नगा है !' यह आर जानना चाहते हैं तो मिथिछा-धूर्रिम जारर माता-तिलाहे भक्त, म्ल्यवादी और जिनेन्त्रिय धर्मनायरे पृत्ति । यर आपने धर्मना तत्त्व समझा देगा । भगवाद आपना महत्त्व करे, अब आपनी जहाँ हुच्छा हो, वहाँ व गरें । यदि मेर मुख्ये कोई अनुचित बात निकल गयी हो तो समा करें, क्योंकि स्त्रियोंपर सभी दया करते हैं।

ग्राह्मण वोला—देवी! तुम्हारा कल्याण हो; मैं तुम्पर

बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। तुमने

मुझे जो उपालम्म दिया है, यह मेरे लिये चेतावनी ही है।

इससे मेरा बडा कल्याण होनेवाला है। तुम्हारा मला हो, अब

मैं मियिला जाऊँगा और अपना कार्य सिद्ध करूँगा।

#### काँशिक त्राह्मणका मिथिलामें जाकर धर्मन्याधसे उपदेश लेना

मार्कण्डेयजी कहते है—उन पितृताकी वार्ते सुनकर गंगीयक ब्राह्मणको यहा आश्चर्य हुआ । अपने क्रोधका स्मरण करके यह अन्तराधीकी मॉित अपनेको धिकारने लगा । फिर धर्मकी नृष्म गतिन्द विचार कर उसने मन-ही-मन यह निश्चय किया कि 'मुझे उस सतीके कहनेपर श्रद्धा और विश्वाम करना चाहिये, अतः मैं अवस्य ही मियिला जाऊँगा और उम धर्मात्मा व्याधसे मिलकर धर्मसम्बन्धी प्रश्न करूँगा।'

इस प्रकार विचार कर वह कोत्र्हवा मिथिलापुरीको चल दिया। रारतेमें उसे अनेका जंगल, गाँव और नगर पार करने पड़े। जाते-जाते वह राजा जनकसे सुरक्षित मिथिलापुरीमें पहुँच गया। उस नगरकी शोभा वड़ी सुन्दर यी, उनमें धर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंका निवास था धाँर अनेका स्वानांपर यज तथा धर्ममम्बन्धी महान् उत्सव हो रहे थे।

कीरिक ब्राह्मण उम नगरमें पहुँचकर सब और धूमने आर धर्मव्याधका पता लगाने लगा। एक खानपर जाकर उमने पूछा तो ब्राह्मणोंने उसे उसका स्थान बता दिया। यहाँ लाकर देखा कि धर्मव्याध कसाईखानेमें बैठकर मान देच गहा है। ब्राह्मण एकान्तमें जाकर बैठ गया। व्याधकों पह मालूम हो गया कि कोई ब्राह्मण मुझसे मिल्नेके लिये आये हैं, अतः वह बीब ब्राह्मणके समीप आया और बोला—'मगदन्! आपके चरणोंमें प्रणाम है। मैं अनवा स्वागत करता हूँ। मैं ही वह व्याध हूँ, जिसे हुँदते

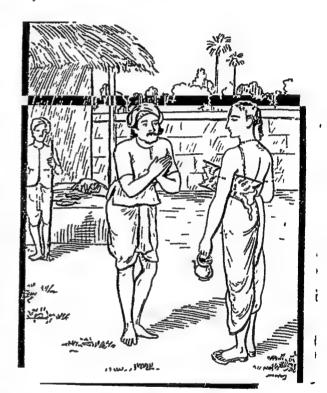

हुए आपने यहाँतक आनेका कप्ट किया है । आपका भटा हो । आज्ञा दीजिये, मैं क्या सेवा करूँ ? यह तो मैं जानता हूँ कि आप कैसे यहाँ पघारे हैं । उस पतिवता स्त्रीने ही आपको मिथिलामें मेजा है ।

व्याघकी वात सुनकर ब्राह्मण वड़े विस्मयमें पड़ा और मन-ही-मन सोचने लगा—यह दूसरा आश्चर्य देखनेको मिला। व्याघने कहा, 'यह स्थान आपके योग्य नहीं है; यदि स्वीकार करें, तो हम दोनों घरपर चलें।'

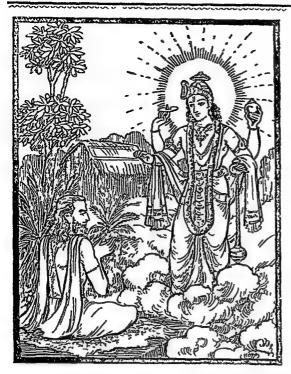

साथ नाना प्रकारके स्तोत्रपाठ करते हुए उनकी स्तुति करने छगे।

उत्तद्ध वोळे—भगवन् ! देवता, असुर और मनुष्य आपसे ही उत्पन्न हुए हैं । आपने ही चराचर प्राणियोंको जन्म दिया है । वेदवेत्ता ब्रह्माजी, वेद तथा उसके द्वारा जानने योग्य जो कुछ भी वस्तुएँ हैं, उन सबकी सृष्टि आपसे ही हुई है । देवदेव ! आकाश आपका मस्तक है, सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं, वायु सांस है और अिश आपका तेज हैं । सारी दिशाएँ आपकी भुजाएँ हैं, महासागर उदर है, पर्वत कर हैं और अन्तरिक्ष जंघा हैं । पृथ्वी आपके चरण और ओषधियाँ रोम हैं । इन्द्र, सोम, अिश, वस्ण, देवता, असुर, नाग—ये सब आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकारकी स्तुतियाँ करते हुए हाथ जोडकर प्रणाम करते हैं । भुवनेश्वर !

आप सम्पूर्ण प्राणियोंमें व्याप्त हैं । बड़े-बड़े योगी और महर्षि आपकी ही स्तुति किया करते हैं ।

उत्तङ्ककी स्तुति सुनकर मगवान् बहुत प्रसन्न हुए और बोले, 'उत्तङ्क ! मैं तुमार प्रसन्न हूँ, कोई वर मॉगो ।'

उत्तङ्क वोळे—प्रभो ! सारे जगत्की सृष्टि करनेवाले दिन्य सनातन पुरुप आप भगवान् नारायणका मुझे दर्जन मिला, यही मेरे लिये सबसे बढकर वर है ।

विष्णुने कहा—त्रसन् ! तुम्हारा हृदय लोभसे चञ्चल नहीं है, मुझमें तुम्हारी अनन्य भक्ति है; इन कारणोंसे म तुम-पर विशेष प्रसन्न हूँ । मुझसे कोई वर तो तुम्हें अवस्य ही लेना चाहिये ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—इस प्रगर जर भगवान्ने वर मॉगनेके लिये वारंबार अनुरोध किया, तर उत्तर्धने हाय जोड़कर यह वर मॉगा—'हे कमल्लोचन! यदि आप मुहारर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृरा जीजिये जिससे मेरी बुद्धि सदा शम-दम, सत्यमापण तथा धर्ममें ही लगी रहे और आपके भजनका अभ्यास कभी छूटने न पाये।'

भगवान्ने कहा—सने ! तुमने जो कुछ माँगा है, मर पूर्ण होगा । इसके विवा तुम्हारे हृदयमें उस योगविद्याना भी प्रकाश होगा, जिससे तुम देवताओं तथा इन तीनों लोनोंना बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे । धुन्धु नामवाला एक मणन् असुर तीनों लोकोंका विनाश करनेके लिये घोर तगस्या परेगा । उस असुरका वध जिसके हायसे होनेवाला है, उमका नाम तुम्हें बताता हूँ; सुनो । इस्त्राकुवशमें एक बल्यान् और विजयी राजा होगा, उसका नाम होगा—बृहदश्व । उसके 'कुवलाश्व' नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र होगा । वह मेर योगनल्या आश्रय लेकर तुम्हारी आजासे धुन्धुको मार डालेगा; उस समयसे वह इस जगत्में 'धुन्धुमार' के नामसे विख्यान होगा । महर्षि उत्तक्षसे ऐसा कहकर भगवान् अन्तर्थान हो गते ।

# उत्तङ्क म्रानिका राजा वृहदश्वसे घुन्धुको मारनेके लिये अनुरोध

मार्कण्डेयजी कहते हैं — सूर्यवंशी राजा इस्वाकु जन परलोकवासी हो गये तो उनका पुत्र शशाद इस पृथ्वीपर राज्य करने लगा । उसकी राजधानी अयोध्या थी । शशादका पुत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थका अनेना, अनेनाका पृथ, पृथुका विश्वगश्च, उसका अदि, अदिका युवनाश्व और उसका पुत्र

श्राव हुआ; श्रावके श्रावस्त हुआ; जिल्ने श्राउट्ता नामरी पुरी वसायी । श्रावस्तके पुत्रका नाम वृहदश्व हुआ; उगरा पुत्र कुवलाश्वके नामसे विख्यात हुआ । कुवलाश्वके इस्ति हगर पुत्र ये । ये सभी विद्याओं में पारंगत और महान् वलवान् ये। राजा कुवलाश्व भी गुणों में अपने नितासे बहुत वट-चटकर में हो हो है है, हमी मनमना आचरण नहीं करते। हानामा निर्मा पादन करना—शिष्ट पुनर्पोका दूसरा हानामा निर्मा पादन करना—शिष्ट पुनर्पोका दूसरा हानामा निर्मान पुनरोमें गुनरी मेवा, क्रोधका अभाव, हानामा निर्मान ये चार मद्गुण अवश्य होने हैं। वेद-बा मार्ग्य हाना । यह स्त्राम शिष्ट पुनर्पोमें सदा विद्यमान रहा है। जो शिष्ट है, वे मदा ही नियमित जीवन व्यतीत उनते है, धमें के मार्ग्यर ही चलते है। गुनकी आज्ञाका पालन सरने रहते हैं।

क्रिके हे जारे ! तुम धर्मकी मर्यादा भङ्ग करनेवाले नाम्तर, पार्वा और निर्देयी पुरुपोंका सङ्ग छोड़ दो । सदा पार्निक पुरुपार्था सेवामें रही । यह शरीर एक नदी है, पाँच इन्द्रियाँ इसमे जल है, काम और लोभरूपी मगर इसके भीतर भरे परे हैं। जनम-मरणके दुर्गम प्रदेशमें यह नदी वह रही है। तुम धेर्यकी नावगर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों-जन्मादि वलेगांको पार कर जाओ । जैसे कोई भी रग सफेद मगड़ेगर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचारका पालन करनेवाले पुरुपमें ही क्रमदाः सिद्धत किया हुआ कर्म और जानरूप महान् धर्म भलीभाँति प्रकाशित होता है। अहिंमा और सत्य-इनसे ही सम्पूर्ण जीवोंका कल्याण होता है। अहिमा मयसे महान् धर्म है, परन्तु उसकी प्रतिष्ठा है सत्यमें । सत्यके आधारपर ही श्रेष्ठ पुरुषोंके सभी कार्य आरम्भ होते हैं । इसलिये सत्य ही गौरवकी वस्तु है । न्याययुक्त फर्मों न आरम्भ धर्म कहा गया है। इसके विपरीत जो अनाचार है, उसे ही शिष्ट पुरुष अधर्म बताते हैं। जो क्रोध और निन्दा नहीं करते, जिनमें अहङ्कार और ईर्ष्याका माव नहीं है, जो मनगर काबू रखनेवाले और सरल स्वभावके पुरुष 🖏 उन्हें शिष्टाचारी कहते हैं। उनमें सत्त्वगुणकी बृद्धि होती है। जिनका पालन दूमरांको कठिन प्रतीत होता है, ऐसे सदाचारींका भी वे नुगमनापूर्वक पालन करते हैं; अपने सत्क्रमोंके कारण ही उनका सर्वत्र आदर होता है। उनके हायसे कभी हिंसा आदि घोर कर्म नहीं होते । सदाचार पुराने जमानेसे चला आ रहा है; यह सनातन धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सबसे प्रधान धर्म तो वह है, जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं; दूसरा वह है, जिसका वर्णन धर्मशास्त्रोंमें हुआ है। तीसरा धर्म है शिष्ट ( सत ) पुरुपोंका आचरण। इस प्रकार ये धर्मके तीन लक्षण हैं। विद्याओं में पारङ्गत होना, तीयों में स्नान करना तया क्षमा, सत्य, कोमलता और पवित्रता आदि सदुणोका सञ्जय शिष्ट पुरुपोंके ही आचारमें देखा जाता है । जो सवपर दया करते हैं, किसीका जी नहीं दुखाते, कभी कठोर वचन नहीं बोलते, वे ही संत या शिष्ट पुरुप हैं। जिन्हें ग्रुभाग्रुम कर्मोंके परिणासका जान है, जो न्यायप्रिय, सद्गणी, सम्पूर्ण जगत्के हितैयी और सदा सन्मार्गपर चलनेवाले हैं, वे सज्जन पुरुष ही गिष्ट हैं। उनका दान करनेका स्वभाव होता है। वे किसी भी वस्तको पहले और सबको बॉटकर पीछे स्वीकार करते हैं तथा दीन-दुखियोंपर सदा उनकी कृपा रहती है। स्त्री और सेवकोंको कप्ट न हो, इसके लिये भी वे सदा सावधान रहते हैं और उन्हें अपनी शक्तिसे अधिक घन आदि देते रहते हैं । वे सर्वदा सरपुरुषोंका सङ्घ करते हैं। संसारमे जीवननिर्वाह कैसे हो। धर्मकी रक्षा और आत्माका कल्याण किस प्रकार हो-इन सब बातोंपर उनकी दृष्टि रहती है । अहिसा, सत्य, क्रता-का अभाव, कोमलता, द्रोह और अहङ्कारका त्याग, लजा, क्षमा, शम, दम, बुद्धि, धैर्य, जीवदया, कामना एवं द्वेषका अभाव—ये सब शिष्ट पुरुषोंके गुण हैं। इनमें भी प्रधानता तीनकी है-किसीसे द्रोह न करे, दान करता रहे और सत्य बोले । शान्ति, सन्तोष और मीठे वचन-ये भी शिष्ट पुरुषोंके गुण हैं। इस प्रकार शिष्टोंके आचार-व्यवहारका पालन करने-वाले मनुष्य महान् भयसे सुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण ! इस प्रकार जैसा मैंने सुना और जाना है, उसके अनुसार शिष्टोंके आचारका तुमसे वर्णन किया है।

# धर्मकी दृक्ष्म गति और फलमोगर्मे जीवकी परतन्त्रता

मार्कण्डेयजी कहते हैं — धर्मव्याधने कौशिक ब्राह्मणसे करा— "शृद्ध पुरुपोंका कहना है कि धर्मके विषयमें केवल वेद प्रमाण है। यह बात विल्कुल ठीक है; तो भी धर्मकी गति यहां गृहम है। उनके अनेकों भेद, अनेकों बाखाएँ हैं। वेदमें सत्यों धर्म और अस्त्यको अधर्म बताया गया है; परन्तु यदि रिक्तिने प्राणोंना सद्धट उपस्तित हो और वहाँ अस्त्यभाषणसे

उसके प्राण बच जाते हों तो उस अवसरपर अमत्य बोलना धर्म हो जाता है। वहाँ असत्यसे ही सत्यका काम निकलता है। ऐसे समयमें सत्य बोलनेसे असत्यका ही फल होता है। इससे यह निष्कर्प निकलता है कि जिससे परिणाममें प्राणियोंका अत्यन्त हित होता हो, वह ऊपरसे असत्य दीखनेपर भी वास्तवमें सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसीका अहित होता तो केवल उसके पुत्रोंकी सेना थी । उत्तङ्ककी अनुमतिसे भगवान् विष्णुने समस्त लोकोंका कल्याण करनेके लिये राजा कुवलाश्वमें अपना तेज खापित कर दिया । कुवलाश्व ज्यों ही युद्धके लिये आगे बढा, आकाशमें उच्च स्वरसे यह आवाज



गूँज उठी कि 'यह राजा कुवलाश्व स्वयं अवध्य रहकर धुन्धुको मारेगा और धुन्धुमार नामसे विख्यात होगा ।' देवताओंने उसके चारों ओर दिल्य पुष्पोंकी वर्षा की, विना बजाये ही देवताओंकी दुन्दुमियाँ बज उठीं, ठंडी हवा चलने लगी और पृथ्वीकी उड़ती हुई धूल शान्त करनेके लिये इन्द्र धीरे-धीरे वर्षा करने लगा।

भगवान् विष्णुके तेजसे बढ़ा हुआ राजा शीप ही सन्द्रके किनारे पहुँचा और अपने पुत्रोंसे चार्गे ओरकी रेती खुदवाने लगा । सात दिनोंतक खुदाई होनेके बाद महायलवान् धुन्ध दैत्य दिखायी पड़ा । वाल्के भीतर उसका बहुत यड़ा विकराल शरीर लिपा हुआ या, जो प्रकट होनेपर अपने तेजसे देदीप्यमान होने लगा, मानो सूर्य ही प्रसारामान हो रहे हों । धुन्धु प्रलयकालकी अग्निके समान पश्चिम दिशानो चेरकर सो रहा या । कुवलाश्वके पुत्रींने उसे सब ओरसे घेर दिया और तीखे वाण, गदा, मूसल, पट्टिश, परिच और तल्दार आदि अस्त्र-शस्त्रोंसे उसपर प्रहार करने लगे। उन लोगोंनी मार खाकर वह महावली दैत्य कोधमें भरकर उठा और उनके चलाये हुए तरह-तरहके अल्ल-शलोंको निगल गरा। इसके बाद वह मुखसे सवर्तक अग्निके समान आगकी लपटें उगलने लगा और अपने तेजसे उन सद राजक्रमारोंको एक क्षणमें ही इस प्रकार भस्म कर दिया, जैसे पूर्वकालमें सगरपुत्रींको महात्मा कपिल्ने दग्ध किया था । यह एक अद्भुत-सी वात हो गयी।

जव सभी राजकुमार धुन्धुकी क्रोधामिमें स्वादा हो गये और वह महाकाय देख दूसरे कुम्भकर्णके समान जगकर सावधान हो गया, तव महातेजस्वी राजा कुवलाश्व उसकी ओर बढ़ा। उसके शरीरसे जलकी वर्षा होने लगी, जिसने धुन्धुके मुखसे निकलती हुई आगको पी लिया। इस प्रवार योगी कुवलाश्वने योगवलसे उस आगको बुसा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करके समस्त जगन्म भय दूर करनेके लिये उस दैत्यको जलाकर भस्म कर डाला। धुन्धुको मारनेके कारण वह 'धुन्धुमार' नामसे प्रसिद्ध हुआ। इन सुद्धमें राजा कुवलाश्वके केवल तीन पुत्र बच गयेथे—हढान्ध,किपलाश्व और चन्द्राश्व। इन तीनोंसे ही इस्वाकुवंशको परम्परा आगेतक चनी।

#### पतिव्रता स्त्री और कौशिक ब्राह्मणका संवाद

धुन्धुमारकी कथा छुननेके पश्चात् महाराज युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे कहा—मगवन्। अव मैं आपसे पतिवता लियोंके सूक्ष्म धर्म और उनके माहात्म्यकी कथा छुनना चाहता हूँ। माता-पिता आदि गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले बालक और पातिवत्यका पालन करनेवाली स्त्रियाँ—ये सबके लिये आदरणीय हैं। लियाँ सदाचारकी रक्षा करती हुई अपने पतिको देवता मानकर जिस आदरभावसे उनकी सेवा करती हैं, वह कोई आसान काम नहीं है । इसी मनार माता-पिताकी सेवाकी भी बहुत बड़ी महिमा है । कियाँ तो बाल्यकालमें माता-पिताकी और विवाहके पधान् पतिदेवशी बड़ी ही श्रद्धा और भक्तिके साथ सेवा करती हैं: उनना धर्म बड़ा ही कठिन है, उतसे कठिन मुझे कोई और धर्म दिखायी नहीं देता । इसलिये मुनिकर ! आज आप मुझे पतिन्ताओं के माहात्म्यकी कथा सुनाहये ।

करों भे अपुण्य असम मीनियों में जन्म प्रहण करता है, उसका है। नेपने पानि परना हैं। देवल ग्रुभ कर्मीका संयोग होनेने रिक्त देव वर्श प्राप्त होती है, युभ और अग्रुम दोनींका <sub>गिर्म</sub> नेतेर या मनुष्ययोनिमें जन्म लेना है। मोहमें प्राची के नामन प्रमोके आचन्यसे पशुनकी आदि योनियोमें ाना रहता है और पार्वा मनुष्य नग्कमें पड़ता है। वह उन्ह, गुगा और गृदाबरमाके दुःखोंने सदा पीड़ित होता रहरा है। ध्यने ही पार्नेके कारण उसे बारंबार संसारके ंता भागने पहले हैं । कर्म बन्धनमें विधे हुए जीव हजारे। प्रजारती तिर्वन्योनियों और नरकोंमें चकर लगाया ग्नतं है । मृत्युके पश्चात् पानकमोंसे दुःख प्राप्त होता है और डर, ट. एका भोग करनेके लिये ही वह जीव नीच जातिमें जन्म केता है। यहाँ फिर नये-नये बहत-से पापकर्म कर बैठता ै, जिनके पारण क्रपय्य का लेनेवाले रोगीकी तरह उसे पुनः माना प्रशास्के गृष्ट भोगने पडते हैं। इस प्रकार यद्यपि वह निरनार दुःख उठाता रहता है, तथापि अपनेको दुखी नहीं मानता दृःराको ही मुख नमझने लगता है। जनतक यन रनमें टालनेवाले कर्मोंका भोग पूरा नहीं होता और नये-नयं कर्म यनते रहते हैं, तयतक अनेकों कष्टोको सहन करता एआ वह चककी तरह इस संसारमें चकर लगाता रहता है।

जय यन्यनकारक कमोंके भोग पूर्ण हो जाते हैं और सत्क्रमोंके द्वारा उसमे शुद्धि भी आ जाती है, तब वह तप और यागना आरम्भ करता है। अतः पुण्यक्रमोंके फल्ल्स्य उसे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर वह गोकमे नहीं पडता। पाप करनेवाले मनुष्यको पापकी आदत हो जाती है, फिर उसके पापका अन्त नहीं होता। इसलिये पुण्य करनेके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये, पापका तो त्याग ही उचित है। जो मंस्कारसम्पन्न, जितेन्द्रिय, पवित्र तथा

मनपर कात्र रखनेवाला है, उस बुद्धिमान् पुरुषको दोनों ही लोकोमें मुखकी प्राप्ति होती है। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह सत्पुरुपोंके धर्मका पालन करे और शिष्टोंके ही समान वर्ताव करे । संसारमें जिससे किसीको कप्ट न पहुँचे, ऐसी वृत्तिसे जीविका चलावे । अपने धर्मके अनुसार ही कर्म करे, जिससे कर्मोंका संकर ( मिश्रण ) न होने पावे । बुद्धि-मान् पुरुप धर्मसे ही आनन्द मानता है, धर्मका ही आश्रय ग्रहण करता है और धर्मसे कमाये हुए धनके द्वारा धर्मका ही मूल शिचता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है, उसका चित्त खच्छ एवं प्रसन्न हो जाता है। तथा मित्रजनोंसे सन्तुष्ट होकर वह इस लोक और परलोकमें भी आनन्दित होता है। धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-सभी प्रकारके विपय-सुख तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है । यह स्थिति उसके धर्मका ही फल माना जाता है। धर्मके फलरूपसे सासारिक सुखोंको पाकर जिसे तृति या सन्तोष नहीं होता, वह ज्ञानदृष्टिके कारण वैराग्यको प्राप्त होता है। बुद्धिके नेत्रींसे देखनेवाला मनुष्य राग-द्वेप आदि दोपोंसे युक्त नहीं होता। वह विरक्त तो पूर्ण हो जाता है, पर धर्मका परित्याग नहीं करता । सम्पूर्ण जगत्को नाशवान समझकर वह सबको ही त्यागनेका प्रयत्न करता है, तत्पश्चात् प्रारब्धके भरोसे न वैठ-कर वह उचित उपायसे मुक्तिके लिये उद्योग करता है। इस प्रकार वैराग्यको प्राप्त होकर वह पापकर्मोंका परित्याग करता है, फिर धार्मिक होकर अन्तर्में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवके कल्याणका साधन है तपः और तपका मूल है शम और दम-मन और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना । उस तपके द्वारा मनुष्य अपनी सभी मनोवाञ्छित वस्तुओंको प्राप्त करता है। इन्द्रियसंयम, सत्यभाषण और शम-दम-इनके द्वारा मनुष्य परमपद ( मोक्ष ) को भी प्राप्त कर लेता है।

# इन्द्रियोंके असंयमसे हानि और संयमसे लाम

ब्राह्मणने प्रश्न किया-वर्मात्मन्! इन्द्रियाँ कौन-कौन ईं ! उनका निग्रह किस प्रकार करना चाहिये ! निग्रहका फल क्या है ! और उस फलकी प्राप्ति किस प्रकार होती है !

धर्मच्याय योला-इन्ट्रियोंडारा किसी-किसी विषयका भान प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले मनुष्योका मन प्रवृत्त होता है। उसको जान लेनेपर मनका उसके प्रति राग या हेप हो जाता है। जिनमें राग होता है, उसके लिये मनुष्य प्रपत्त करता है, उसे पानेके लिये फिर बहे-बहे कार्योका आरम्भ करता है। और प्राप्त होनेपर अपने अमीष्ट विपर्यो-का वारंवार सेवन करता रहता है। अधिक सेवनसे उसमें राग उत्पन्न होता है, उसके निमित्तसे दूसरोंके साथ द्वेष हो जाता है; फिर लोम और मोह चढते हैं। इस प्रकार लोमसे आकान्त और राग-द्वेपसे पीडित मनुष्यकी बुद्धि धर्ममें नहीं लगती। अगर वह धर्म करता भी है तो कोरा बहाना मात्र होता है, उसकी ओटमें स्वार्थ छिपा रहता है। व्याजसे धर्मा-चरण करनेवाला मनुष्य वास्तवमें अर्थ चाहता है और के निकट गयी। ब्राह्मण जला-भुना खड़ा या, देखते ही बोला—''देवी!जब तुम्हें देर ही करनी थी तो 'ठहरो वाबा!'



कहकर मुझे रोका क्यों ? मुझे जाने क्यों नहीं दिया ?" ब्राह्मणको क्रोधसे जलते देख उस सतीने बड़ी शान्तिसे कहा—'पण्डित वाबा ! क्षमा करो; मेरे सबसे महान् देवता मेरे पति हैं । वे भूखे-प्यासे, यके-मोदे घरपर आये थे; उन्हें छोड़कर कैसे आती ? उनकी ही सेवा-टहलमें लग गयी ।"

ब्राह्मण बोला—क्या कहा ! ब्राह्मण बड़े नहीं हैं, पित ही सबसे बड़ा है ! ग्रह्स्थ-धर्ममें रहते हुए भी तुम ब्राह्मणोंका अपमान कर रही हो । इन्द्र भी ब्राह्मणके सामने सिर झकाते हैं, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ! क्या तुम ब्राह्मणोंको नहीं जानती ! कभी बड़े-बूढोंसे भी नहीं सुना ! अरी ! ब्राह्मण अभिके समान तेजस्वी हैं, वे चाहें तो इस पृथ्वीको भी जलाकर खाक कर सकते हैं ।

सती स्त्रीने कहा—तपस्वी बाबा ! क्रोध न कीर्जिये, मैं वह बगुली चिड़िया नहीं हूँ । मेरी ओर यों लाल-लाल ऑखें करके क्यों देखते हैं ! आप कुपित होकर मेरा क्या विगाड लेंगे ! मै ब्राह्मणोंका अपमान नहीं करती । ब्राह्मण तो देवताके समान होते हैं । आपका अपराध मुझसे हुआ है, इसके लिये क्षमा चाहती हूँ । मैं ब्राह्मणोंके तेजसे अपरिचित नहीं हूँ, उनके महान् सौभाग्यको भी जानती हूँ । ब्रासगींके ही क्रोधका फल है कि समुद्रका पानी पीने योग्य नहीं रहा। ये महान् तपस्वी और शुद्धान्तः करण मुनिजन ही थे, जिनकी कोघामि बाज भी दण्डकारण्यमे नहीं बुसती । ब्रासणींके ही तिरस्कारसे वातापि राधस अगस्त्यके पेटमें जाकर पन गया था। महात्मा ब्राह्मणोका प्रभाव बहुत बड़ा सुना गरा है । महात्माओंका क्रोध और प्रसाद दोनों ही महान् ई । इस समय मुझसे जो आपकी उपेक्षा हुई है। उसके लिये आप क्षमा करें । मुझे तो पतिकी सेवासे जिस धर्मका पालन होता है, वही अधिक पसद है । देवताओं में भी मेरे स्पिन पति ही सबसे बड़े देवता हैं। मैं तो सामान्यरूपसे इस पातिवन्य-धर्मका ही पालन करती हूँ । ब्राह्मणदेवता ! इस पतिसेताना फल मी आप प्रत्यक्ष देख लीजिये । आपने दुपित होकर बगुली पक्षीको दग्ध किया या, यह यात मुझे माल्म हो गयी । बावा ! मनुष्योंका एक बहुत यहा शत्रु है, जो उनके शरीरमें ही रहता है; उनका नाम है-कोध । जो होध और मोहको जीत ले और जो मदा मत्यमापण करे, गुरुजनींको सेवासे प्रसन्न रक्ले और किसीके द्वारा मार खाकर भी उसे न मारे, जो अपनी इन्द्रियोंको वशम करके पवित्र भावसे धर्म और स्वाध्यायमें लगा रहे, जिमने कामको जीत लिया है। वही देवताओं के मतमें ब्राह्मण है। जिस धर्मश और मनम्वी पुरुपका सम्पूर्ण जगत्के प्रति आत्मभाव है और मभी धर्मोंपर अनुराग है, जो यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन आदि ब्राह्मणोचित कर्मोंको करते हुए अपनी बक्तिके अनुसार दान भी करता रहता है, ब्रह्मचर्य-अवस्यामें जो सदा वेटों रा अध्ययन करता है, जिसके नित्य म्वाध्यायमें कभी भून नहीं होती, उसीको देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मणीके लिये जो कल्याणकारी धर्म है, उसीका उनके ममक्ष वर्णन करना उचित है। इसीलिये में आपके सामने यह बान कह रही हूँ । ब्राह्मण सत्यवादी होते हें, उनका मन कभी अन्तर-मे नहीं लगता । ब्राह्मणके लिये म्वाध्याय, दम, आर्नेय (मनस भाव ) और सत्यभाषण—यह परम धर्म वतन्त्रया गरा है। यद्यपि धर्मका स्वरूप समझनेमें कुछ कठिन है। तयापि पर सत्यमें प्रतिष्ठित है । बुद्ध पुरुप कहते हैं-वर्मके दिप रमें वेद ही प्रमाण है, वेदसे ही धर्मका जान होता है। नयापि रमंका स्वरूप सूहम ही देखा जाता है। केवल वेद पटनेसे उन्ना ययार्थ रूप प्रकट हो ही जायगा—ऐमा निश्चित रूपने नहीं कहा जा सकता। मेरा तो यह विचार है निं अभी आपको मद एवं इन्द्रियमयी छः बलवान् घोड़ोंनी बागडोरको ठीक-शे रंभालता है। यदी उत्तन सारिय है। सड़कार दोड़नेवाले घंलोफी तरह विपयोंने विचरनेताली इन इन्द्रियोंको वशमे बजने विये धेर्नपूर्वक प्रयन्न करे। घीरनापूर्वक उद्योग करने-गांजी अवस्य ही उनगर विजय प्राप्त होती है। विपयोंकी खेंच नानेवाली इन्द्रियोंके पीछे यदि मनको भी लगा दिया जाय तो वह बुद्धिको उसी माँति हर लेता है, जैसे नदीकी महाधारमें चलती हुई नावको वायुका झोंका डुवो देता है। इन छः इन्द्रियोंके विपयमें अज्ञानी पुरुष मोहवश सुलकी मावना करते हैं, फलकी सिद्धि मानते हैं। परन्तु जो उनके दोषोंका अनुसन्धान करनेवाला वीतराग पुरुष है, वह उनका निग्रह करके ध्यानका आनन्द उठाता है।

#### तीनों गुणोंका खरूप तथा ब्रह्मसाक्षात्कारके उपाय

मार्क ण्टेयजी फहते हैं—इसके पश्चात् कौशिक ब्राह्मणने धर्मध्याद कहा, 'अब में सत्त्व, रज, तम—इन तीनों गुणोंना त्यरूप जानना चाहता हूँ। मुझसे इनका यथावत् वर्णन करो।'

धर्मध्याध योला—अच्छा, अव मं तीनो गुणोंका पृयद्-पृयक् स्वरूप यताता हूँ; सुनो। तीनों गुणोंमं जो तमोगुण है, वह मोह उपजानेवाला है; रजोगुण कमोंमं प्रमुत्त करनेवाला है। परन्तु सत्वगुण विशेष ज्ञानका प्रकाश पेलानेवाला है, इसिलये वह सबसे उत्तम माना गया है। जिनमें अज्ञान अधिक है, जो मोहमस्त और अन्तित होकर दिन-रात नींद लेता रहता है, जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, जो अविवेकी, कोधी और आलसी है—ऐसे मनुष्यको तमोगुणी समझना चाहिये। जो प्रवृत्तिकी ही वात करनेवाला और विचारशील है, दूसरोंके दोप नहीं देखता, सदा कोई-न-कोई काम करना चाहता है, जिसमे विनयका अभाव और अभिमानकी अधिकता है, उसको रजोगुणी समझो। जिनके भीतर प्रकाश (ज्ञान) अधिक है, जो धीर और निष्क्रिय है, दूसरोंके दोप न देखनेवाला और जितेन्द्रिय है, तथा जिसने कोधको त्याग दिया है, वह सात्त्वक पुरुष है।

मनुष्यको चाहिये कि हल्का भोजन करे और अन्तःकरण-को शुद्ध रक्ने । रातके पहले और पिछले पहरमें सदा अपना मन आत्मिचन्तनमें लगावे । इस प्रकार जो सदा अपने ट्रियमें आत्मसाक्षात्कारका अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित दीनकी भोति अने मनःप्रदीपसे निराकार आत्माका दर्शन (बोध) प्राप्त करके मुक्त हो जाता है । सब तरहके उनायोंसे क्रोध और लोमकी वृत्तियोंको दवाना चाहिये। संसारमें बहा तन है और यही भवसागरसे पार उतारनेवाला सेनु है । तनको कोधसे, धर्मनो देपसे, विद्याको मान-अन्नानसे और

अपनेको प्रमादसे बचाना चाहिये । क्रूरताका अभाव (दया) सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा सबसे प्रधान बल है, सत्य ही सबसे उत्तम वत है और आत्माका ज्ञान ही सबसे उत्तम ज्ञान है। सत्य वोल्टना सदा कल्याणकारी है, सत्यमें ही ज्ञानकी स्थिति है। जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो, वही सबंसे बढ्कर सत्य माना गया है। जिसके कर्म कामनाओंसे बंधे हुए नहीं होते, जिसने अपना सब कुछ त्यागकी अग्निमें हवन कर दिया है, वही बुद्धिमान् है और वही त्यागी है। किसी प्राणीकी हिंसा न करे, सबमें मित्रभाव रखते हुए विचरे । यह दुर्रुम मनुष्यजीवन पाकर किसीसे वैर न करे । कुछ भी संब्रह न रखना, सभी दशांओं में सन्तुष्ट रहना, कामना और लोलुपताको त्याग देना—यही सबसे उत्तम ज्ञान है और यही आत्मज्ञानका साधन है। सब प्रकारके संग्रहका त्याग कर परलोक और इहलोकके भोगोंकी ओरसे सुहढ़ वैराग्य धारण कर बुद्धिके द्वारा मन और इन्द्रियोंका सथम करे । जो जितेन्द्रिय है, जिसका मनपर अधिकार हो गया है और जो अजित पदको जीतनेकी इच्छा करता है, निस्य तपस्यामें लगे रहनेवाले उस मुनिको आसक्ति पैदा करनेवाले भोगोंसे अलग—अनासक्त रहना चाहिये। जहाँ गुण भी अगुण हो जाते हैं, जो विपर्योकी आसक्तिसे रहित है, जो एकमात्र नित्यसिद्धस्वरूप है, तथा जिसकी प्राप्तिमे अज्ञानके सिवा और कोई व्यवधान नहीं है—जो अज्ञान दूर होनेपर अपनेसे अभिन्नरूपमे प्रकाशित होता है, वही ब्रह्मका पद है, वही असीम आनन्द है। जो मनुष्य सुख और दुःख दोनींकी इच्छा त्याग देता है तया जो अत्यन्त आसक्तिशून्य हो जाता है, वहीं ब्रह्मको प्राप्त होता है। विप्रवर ! इस प्रकार इस विपयको मैने जैसा सुना और जाना है, सो सब आपको सुना दिया।

ब्राह्मणने प्रसन्न होकर कहा, 'ठीक है, ऐसा ही करो।' फिर आगे-आगे ब्राह्मण चला और पीछे-पीछे व्याघ। घरपर पहुँचकर धर्मव्याधने ब्राह्मणदेवताके पैर धोकर वैठनेको आसन दिया। उसपर वैठकर उसने व्याधसे कहा, 'हे तात! यह मास वेचनेका काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्मसे वड़ा क्रेश हो रहा है।'

व्याध वोळा—विप्रवर ! मैंने यह काम अपनी इच्छासे नहीं उठाया है । यह धंधा मेरे कुलमें दादों-परदादोंके समयसे चला आ रहा है । स्वयं मै ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जो धर्मके विपरीत हो । सावधानीके साय वूढ़े मॉ-वापकी सेवा करता हूं । सत्य वोलता हूं । किसीकी निन्दा नहीं करता । ययाशक्ति दान देता हूं और देवता, अतिथि तथा सेवकोंको भोजन देकर जो बचता है, उसीसे अपनी जीविका चलाता हूं ।

शूद्रका कर्तव्य है—सेवा; वैश्यका कर्म है खेती करना और युद्ध करना क्षत्रियोंका कर्तव्य वताया गयाहै। ब्रह्मचर्यका पालन, तपस्या, वेदाध्ययन तथा सत्यभाषण—ये ब्राह्मणके सदा ही पालन करनेयोग्य धर्म हैं। राजाका यह कर्तव्य है कि वह अपने-अपने धर्मोंके पालनमें लगी हुई प्रजाका धर्मपूर्वक शासन करे तथा जो लोग धर्मसे गिर गये हों, उन्हें पुनः धर्मपालनमें लगावे। ब्राह्मण । यहां राजा जनकके राज्यमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो धर्मके विरुद्ध आचरण करे। चारों वणोंके लोग अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं। ये राजा जनक दुराचारीको—धर्मके विरुद्ध चलनेवालेको, वह अपना पुत्र ही क्यों न हो, कठोर दण्ड देते हैं। [अतः आप मुझमें या और किसी मिथलावासीमें अधर्मकी आशङ्का न करें।]

में स्वयं किसी जीवकी हिंसा नहीं करता। दूसरोंके मारे हुए स्अर और मैंसेंका मास वेचता हूँ। फिर भी मैं स्वय मास कभी नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होनेपर ही स्त्री-संसर्ग करता हूँ। दिनमें सदा ही उपवास और रात्रिमें मोजन करता हूँ। कुछ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग

निन्दा, परन्तु मै उन सबको सद्व्यवहारसे प्रमन्न रखना हूँ ।

इन्होंको सहन करना, धर्ममे हढ रहना, सर प्राणि तेंका योग्यताके अनुसार नम्मान करना-ये मानवोचित गुण मनुष्यमें त्यागके विना नहीं आते । व्यर्थका विवाद छोडकर विना कहे दुसरोंका भला करना चाहिये। किनी कामनासे, क्रोधसे या द्वेपवरा धर्मका त्याग नहीं करना चारिये। प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होनेपर हर्पते फल न उटे, अरने मनके विपरीत कोई बात हो जाय तो दुःख न माने; आर्थिर नुट आ पडनेपर घवराये नहीं और किसी भी अवस्यामें अपना धर्म न छोड़े । यदि एक बार भूलसे धर्मने विग्नीत कोई काम हो जाय, तो पुनः दुवारा वह नाम न पर । जो विचार करनेपर अपने और दूसरीके लिये कन्याग कारी प्रतीत हो, उसी काममे अपनेको लगाना चारिये। बराई करनेवालेके प्रति बदलेमें भी वराई न परे, अरनी साधुता कभी न छोड़े । जो दूसरों नी दुराई करना चारता है, वह पापी अरने-आप नष्ट हो जाता है। जो पवित्र भावसे रहनेवाले धर्मात्मा पुरुपोंके कर्मको अधर्म बताकर उनशा धॅमी उडाते हैं, वे श्रद्धादीन मनुष्य नाशको प्राप्त होते रें। पानी मनुष्य घोंकनीके समान व्यर्थ फुले रहते है, वास्तवमें उनमें पुरुपार्थ विल्कुल नहीं होता ।

जो मनुष्य पापकर्म वन जानेपर सच्चे हृदयने पक्षानार करता है, वह उस पापसे छूट जाता है; तथा 'किर ऐसा उर्म कभी नहीं करूँगा' ऐसा हद सकस्य कर लेनेपर वह भविष्यमें होनेबाले दूसरे पापसे भी बच जाता है। लोम ही पापरा घर है, लोमी मनुष्य ही पाप करनेपा विचार करते हैं। पापी पुरुप ऊपरसे धर्मका जाल फैल्पये रहते हैं। जैसे निनरोंने दका हुआ कुऑ हो, बैसे ही इनके धर्मकी आइमें पाप रहता है। इनमें इन्द्रियसंयम, बाहरी पवित्रता और धर्मस्पर्या वातचीत—ये सब तो होते हैं, किन्तु धर्मारमा पुरुषारान्य शिष्टाचार नहीं होता।

#### शिष्टाचारका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहते हैं—धर्मन्याधका उपर्युक्त उपदेश सुनकर कौशिक ब्राह्मणने उससे पूछा, 'नरश्रेष्ठ ! मुझे शिष्ट पुरुषोंके आचारका ज्ञान कैसे हो १ तुम्हीं मुझसे शिष्टींके व्यवहारका यथार्थ रीतिसे वर्णन करो।'

व्याध वोला-ब्राह्मण ! यज्ञ, तप, दान, वेदोंका

स्वाध्याय और सत्यभाषग—ये पाँच बात शिष्ट पुरुगों के व्यवहारमें सदा रहती हैं। जो काम, होध, लोम, दम्भ और उद्दण्डता—इन दुर्गुणोंको जीत लेते हैं, कभी इनते वर्गमें नहीं होते, वे ही शिष्ट (उत्तम ) क्हलाते हैं और उनरा ही शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे सदा ही यह और स्वाध्याय-

हुना !' बाहानी करा, धाँ, मुते कोई क्ष्ट नहीं हुआ !'

तद्नन्तर ध्याधने अपने पिता-माताकी ओर देखते एक की दिन ब्रात्मण कहा-भगवन् ! ये माता-पिता ही मेरे प्रणा देवता है। बी खुछ देवताओं के लिये करना चाहिये। वह गार्भ क्या होनां के लिये करता हूँ। इनकी सेवाम मुझे आल्स्य नाम किया। किये लोग कंपानके लिये क्न्य आदि तैंतीस देवता पूर्वीय है। उमी प्रकार मेरे लिये ये बूढे माता-पिता पूर्व है। दिलागेन देवनाओं के लिये जैसे नाना प्रकारके क्यार सर्माण करते हैं। उसी प्रकार में भी इनके लिये करता हूँ। बहान् ! ये माता-पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। में फूल-फल और रहोंसे इन्होंको सन्तुष्ट करता हूँ। जिन्हें विद्वान् लोग अग्नि कहते हैं, वे मेरे लिये ये ही हैं। चारों वेद और यज्ञ भी मेरे लिये ये पिता-माता ही हैं। इन्होंके लिये मेरे पुत्र, स्त्री तथा मित्र है। ये प्राण भी इन्होंकी सेवामें समर्पित है। स्त्री-बचोंके साथ नित्य में इन्होंकी सेवा करता हूँ। स्वय ही इन्हें नहलाता हूँ, चरण घोता हूँ और स्वयं ही मोजन परोसकर जिमाता हूँ। में जानता हूँ इन्हें क्या रुचता है और क्या नहीं। इसीलिये इनकी पसंदकी चीजे लाता हूँ और जो इन्हें अच्छी नहीं लगती, वह चीज नहीं लाता। इस प्रकार आलस्य त्यागकर मैं सदा इनकी सेवामे लगा रहता हूँ।

#### काँशिक त्राह्मणको माता-पिताकी सेवाके लिये उपदेश और कौशिकका जाना

मार्कण्डेयजी कहते हैं - इन प्रकार धर्मात्मा व्याधने आप्राणको अपने माता-पिताका दर्शन करानेके पश्चात कहा। 'ब्राध्नण ! माता-पिताकी सेवा ही मेरी तपस्या है, इस तपका बल देगिये । इसीके प्रभावसे मुझे दिन्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है, िनसे में यह जान गया कि आप उस पतिव्रता स्त्रीके बर्नेसे यहाँ आये हैं। जिस सतीने आपको यहाँ भेजा है, वह श्यने पातित्रत्यके प्रभावसे वास्तवमें ये सभी वातें जानती है । अव में आपके हितके लिये कुछ बातें बताता हूँ, सुनिये । आपने वेदोंका स्वाच्याय करनेके लिये पिता-माताकी आज्ञा खिये यिना गृहत्याग किया है, इससे उन दोनोंका तिरस्कार हुआ रे और यह आपके लिये अत्यन्त अनुचित कार्य है। आपके शोकसे वे दोनो वूढ़े माता-पिता अन्धे हो गये हैं; जारये, उन्हें प्रसन्न कीजिये । ऐसा करनेसे आपका धर्म नष्ट नहीं होगा । आप तपस्वी महात्मा और धर्मानुरागी है । किन्तु माता-रिनाकी सेवाके विना ये सब व्यर्थ है । आप बीघ ही जारूर उन्हें प्रसन्न कीजिये । मेरी वातमें विश्वास कीजिये, यह मैंने आपके हितकी बात कही है। मैं इससे बढकर और योई धर्म नहीं समझता।

त्राह्मण चोला—धर्मात्मन् ! यह मेरा यहा सौमान्य या, जो में यहाँ आया और तुम्हारा मत्सङ्क प्राप्त हुआ । तुम्हारे नमान धर्मना तत्त्व समझानेवाले लोग इस संसारमें तुर्नम है । प्रथम तो हजारों मनुष्योंमे कोई विरला ही ऐसा है, को धर्मना तत्त्व जानता हो; पर वह भी प्रायः मिलता नर्हा । तुम्हारा कल्याण हो, आज में तुमपर तुम्हारे सत्यके सारण बहुत प्रसन्न हूँ । जैसे स्वर्गसे भ्रष्ट हुए राजा ययातिको उनके दौहित्रोंने बनाया या, उसी प्रकार तुम-जैसे संतने आज मेरा नरकसे उद्धार किया है। अब मैं तुम्हारे कहनेके अनुसार माता-पिताकी सेवा करूँगा। जिसका अन्तःकरण ग्रुद्ध नहीं है, वह धर्म-अधर्मका निर्णय नहीं कर सकता। आश्चर्य है कि यह सनातनधर्म, जिसका तत्त्व समझना कठिन है, शूद्र जातिके मनुष्यमें भी विद्यमान है। मैं तुमको शुद्ध नहीं मानता, किसी प्रबल प्रारम्धके कारण तुम्हारा शुद्धयोनिमे जन्म हो गया है।

ब्राह्मणके पूछनेपर व्याधने बताया कि 'में पूर्वजन्ममें वेदवेता ब्राह्मण था; सङ्गदोपसे मेरे द्वारा कुछ ऐसा कर्म बन गया, जिससे मुझे ऋणिका शाप प्राप्त हुआ। उसी शापसे मुझे शूद्र जातिमें व्याध होना पड़ा है।'

ब्राह्मणने कहा—गृद्ध होनेपर भी मै तुम्हे ब्राह्मण ही मानता हूँ। जो ब्राह्मण होकर भी पापी, दम्भी और असन्मार्गपर चलनेवाला है, वह श्चद्रके ही समान है। इसके विपरीत जो श्चद्ध होकर भी शम, दम, सत्य तथा धर्मका सदा पालन करता है, उसे मै ब्राह्मण ही मानता हूँ। क्योंकि मनुष्य सदाचारसे ही ब्राह्मण होता है। तुम श्चानवान् हो, बुद्धिमान् हो, तुम्हारी बुद्धि विशाल है, तुम धर्मके तत्त्वको जानते हो और श्चानानन्दसे तृप्त रहते हो; इसलिये कृतार्थ हो। अब मैं जानेके लिये तुम्हारी अनुमित चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो और धर्म सदा तुम्हारी रक्षा करे।

मार्कण्डेयजी कहते हैं-- ब्राह्मणकी वात सुनकर

हो, दूसरोंके प्राण जाते हों, वह देखनेमें सत्य होनेपर भी वास्तवमें असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखो, तो धर्मकी गति वडी सहम दिखायी देती है। मनुष्य जो भी ग्रुभ या अग्रुभ कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पडता है। यदि उसे बरे कमोंके फलस्वरूप प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है, दुःख आ पड़ते हैं, तो वह देवताओंकी निन्दा करता है, ईश्वरको कोसता है। परन्त अज्ञानवरा अपने कर्मोंके परिणामपर उसका ध्यान नहीं जाता। मूर्ख, कपटी और चञ्चल चित्तवाला मनुष्य सदा ही सुख-दु:खके चक्करमें पड़ा रहता है । उसकी बुद्धि, सुन्दर शिक्षा और पुरुषार्थ-कोई भी उसे उस चक्करसे बचा नहीं सकते। यदि पुरुषार्थका फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती, उसे ही प्राप्त कर लेता। परन्त देखा यह जा रहा है कि बड़े-बड़े सयमी, कार्यक्रशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते-करते यक जाते हैं; तो भी उन्हें इच्छानुसार फल नहीं मिलता। तथा दूसरा मनुष्य, जो जीवोंकी हिंसा करता है और सदा छोगोंको ठगता ही रहता है, मौजसे जिंदगी बिता रहा है। कोई बिना उद्योगके ही अपार सम्पत्तिका स्वामी हो जाता है और किसीको दिनभर काम करनेपर मज़द्री भी नसीव नहीं होती । कितने ही दीन मन्ष्य पुत्रके लिये तपस्या करते, देवताओंको पूजते हैं। किन्तु उनके बालक पैदा होकर कुलमें कलड्क लगानेवाले निकल जाते हैं। और बहुत-से ऐसे हैं, जो अपने पिताके कमाये हुए धन-धान्य तथा प्रचर भोग-विलासके साधनींके जन्म छेते हैं और लौकिक मञ्जलाचारमें जन्म होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनुष्योंको जो

रोग होते हैं, वे उनके कमोंके ही फल हैं; जैसे यहेन्यि छोटे मृगोंको कप्ट देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और व्याधियाँ जीवोंको पीड़ा देती रहती हैं। [ भोग पूरा होनेपर ] औपर्घोत्रा संग्रह रखनेवाले चिकित्साकुशल वैद्य उन रोगोंका उसी प्रकार निवारण कर देते हैं, जैसे वधिक मृगोंको भगा देते हैं। विप्रवर ! यह तो तुम भी देखते हो कि जिनके पान भोजनका मण्डार भरा पड़ा है, वे प्रायः संग्रहणीसे कप्ट पा रहे हैं, उसे खा नहीं सकते । दूसरी ओर, जिनकी मुजाऑमें वल है—जी खस्य और शक्तिशाली है, वे अन्नके अभावमें 'त्राहि 'त्राहि' कर रहे हैं; बड़ी कठिनतासे उनके पेटमें कुछ जा पाना है। इस प्रकार यह ससार असहाय है और मोह-नोर्न्म द्या हुआ है। कर्मोंके अत्यन्त प्रवल प्रवाहमें पड़कर निरन्तर उसकी आधि-व्याधिरूपी प्रचण्ड तरद्वीके थपेडे सर रहा है। यदि जीव फल भोगनेमें स्वतन्त्र होता, तो न कोई भरता और न बूढा होता । सभी मनचाही कामनाओं को प्राप्त कर लेने, अप्रियकी प्राप्ति तो किसीको होती ही नहीं । देखा जा नहा है कि जगतमें सभी लोग सबसे कँचा होना चाहते हैं और इसके लिये ययागकि प्रयत भी करते हैं। किन्त येगा होता नहीं । बहत-से मनुष्य एक हो नक्षत्र और लग्नमें उत्पन्न होते हैं, परन्तु पृयक्-पृयक् कर्मोंका संग्रह होनेके पारण पाटकी प्राप्तिमें महान अन्तर हो जाता है। कहाँतक यहा जाय, नित्य अपने उपयोगमे आनेवाली वस्तुपर भी निर्माका अधिनार नहीं है। श्रुतिके अनुसार यह जीवात्मा सनातन है और सम्पूर्ण प्राणियोंका गरीर नाशवान् है। शरीरपर आघात वरने छे शरीरपा तो नाश हो जाता है, किन्तु अविनाशी जीव नहीं मरना; वर कर्मबन्धनमें वैंघा हुआ फिर दूसरे शरीरमें प्रविष्ट हैं। जाता है ।'

#### जीवात्माकी नित्यता और पुण्य-पापकर्मींके ग्रुभाग्रुभ परिणाम

कौशिक ब्राह्मणने प्रश्न किया—हे कर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ! जीव सनातन कैसे है, इस विषयको मैं ठीक-ठीक समझना चाहता हूँ ।

धर्मव्याधने कहा—देहका नाश होनेपर जीवका नाश नहीं होता । मूर्ख मनुष्य जो कहते हैं कि जीव मरता है, से उनका यह कथन मिथ्या है । जीव तो इस शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें चला जाता है । शरीरके पॉचों तत्त्वोंका पृथक्-पृथक् पॉच भूतोंमें मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है । इस जगत्में मनुष्यके किये हुए कमोंको दूसरा कोई नहीं मोगता; उसने जो कुछ कर्म किया है, उसे वह स्वयं ही मोगेगा। किये हुए कर्मका कभी नाग नहीं होता । पवित्रात्मा मनुष्य पुण्यकर्मोका आचरण करते हैं और नीच पुरुप पारम्मोर्ने प्रवृत्त होते हैं । वे कर्म मनुष्यवा अनुसरण वनते हैं और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म लेना है ।

ब्राह्मण चोला—जीव दूसरी योनिम वेसे जन्म लेता है ! पाप और पुण्यसे उसका सम्बन्ध किन प्रकार होना है ! और पुण्यमयी तथा पापमत्री योनित्रों की प्राप्ति उसे किन तरह होती है !

धर्मेन्याधने कहा—जीव कर्मवीलोका उंग्रह करके जिस प्रकार शुभकर्मोके अनुसार उत्तम योनियोंमें और पाप- र्नार अपना यदमन् हो तया हो तुम्होरे माथ मिद्यस्र सभी मार्गिरोतर भित्रय प्रात कर हो, वह ब्रह्मनिष्ठ और कीर्तिकी पृष्टि व्यनेवादा पुरुष ही मेरा पति होना चाहिये ।'

मार्कण्डेयजी योन्ने—राजन् ! उस बन्याकी बात सुनकर इन्द्रों बद्दा रोड हुआ और उन्होंने मोचा कि जैसा यह बहनी है, वैग्य तो कोई बर इसके लिये दिखायी नहीं देता । किए ने उसे माय ले ब्रह्मलोकमें रितामह ब्रह्माजीके पास गये और उनमें कहा, 'भगवन् ! आप इस कन्याके लिये कोई सहुणी और श्रद्भीर पति बताइये ।' ब्रह्माजीने कहा, 'इसके



िंने जिस प्रकार तुमने विचार किया है, वही बात मैंने भी सोची है। अग्निके द्वारा एक महान् पराक्रमी वालक होगा। यह इस कन्याका पति होगा और तुम्हारे सेनान्यक्षका नाम करेगा।

ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर इन्द्रने उन्हें प्रणाम किया और उन कन्याको साथ लेकर जहाँ बसिष्ठादि प्रधान-प्रधान ब्रह्मिं और देविष् थे, वहाँ गते। उन दिनों वे महर्षिगण जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें देवतालोग आ-आकर अपने भाग प्रहण करते थे। ऋषियोंके आवाहन करनेपर अग्निदेव भी वहाँ आये और उनकी मन्त्रोचारणपूर्वक दी हुई बिल्योंको प्रहण करके भिन्न-भिन्न देवताओंको देने लगे। उस नमय ऋषि-पन्नियोंका रूप देखकर अग्निदेवकी इन्द्रियाँ चञ्चल हो गयीं और वे बहुत विचार करनेपर भी कामके वेगको रोक न सके। किन्तु उस कामाग्निको शान्त करनेका उन्हें कोई अवसर मिलना सम्भव नहीं था, क्योंकि ऋपिपित्रियाँ बड़ी पित्रता और श्रद्ध इदयवाली थीं। इसलिये अग्निदेवका इदय बहुत सन्तप्त होने लगा और वे निराग होकर शरीर त्यागनेके विचारसे बनमें चले गये।

जब अग्निकी पत्नी स्वाहाको मालूम हुआ कि वे ऋषि-पितर्योपर मोहित होनेसे क्रामसन्तप्त होकर बनमें चले गये हैं तो उसने विचार किया कि 'मैं ही ऋषिपित्रयोंका रूप घारण करके उन्हें अपनेमे आसक्त करूँगी। इससे उनका तो मेरे ऊपर प्रेम बढ़ जायगा और मेरी कामवासनाकी तृप्ति होगी ।? यह सोचकर स्वाहाने पहले महर्पि अङ्गिराकी पत्नी रूप-गुण-शीलवती शिवाका रूप घारण किया और अभिदेवके पास जाकर कहने लगी, 'अग्रिदेव! में कामाग्रिसे जली जा रही हूँ, इसलिये तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो । यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे प्राण नहीं बच सकते । मैं महर्षि अङ्गिराकी भार्या शिवा हूँ। व अभिने बहुत प्रसन्न होकर उसके साथ समागम किया । स्वाहाने उनके वीर्यको अपने हाथपर छे छिया और उसे एक सोनेके कुण्डमें रख दिया । इसी प्रकार स्वाहाने सप्तर्पियों मेंसे प्रत्येककी पत्नीका रूप घारण करके अग्निकी काम-शान्ति की। किन्तु अवन्धतीके तप और पातिव्रत्यके प्रभावसे वह उसका रूप धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार कामतप्ता स्वाहाने प्रतिपदाके दिन छः वार अग्रिके वीर्यको उसी सुवर्णके कुण्डमें रक्ता। उससे एक ऋषिपूजित वालक उत्पन्न हुआ। स्वलित वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण उसका नाम 'स्कन्द' हुआ । उसके छः सिर, बारह कान, बारह नेत्र, वारह मुजाएँ तथा एक श्रीवा और एक पेट था । वह

घर्मके व्याजसे जब अर्थकी सिद्धि होने छगती है, तो वह उसीमें रम जाता है; फिर उस घनसे उसके हृदयमें पाप करनेकी इच्छा जाय्रत् होती है। जब उसके मित्र और विद्वान् पुक्ष उसे उस कर्मसे रोकते हैं, तो उसके समर्थनमें वह अगास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेदप्रतिपादित बताता है। रागरूपी दोषके कारण उसके द्वारा तीन प्रकारके अधर्म होने छगते हैं—(१) वह मनसे पापका चिन्तन करता है, (२) वाणीसे पापकी ही बात बोछता है और (३) क्रियाद्वारा भी पापका ही आचरण करता है। अधर्ममें छग जानेपर उसके अच्छे गुण नए हो जाते हैं। अपने-जैसे स्वभाववाछे पापियोंसे उसकी मित्रता बढती है। उस पापसे इस छोकमे तो दुःख होता ही है, परछोकमें भी उसे बड़ी दुर्गित मोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य कैसे पापारमा होता है, यह बात बतायी गयी।

अव धर्मकी प्राप्ति कैसे होती है, इसको सुनो । किसमें सुख है और किसमें दु:ख—इसके विवेचनमें जो कुगल है, वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धिसे विषयसम्बन्धी दोपोंको पहले ही समझ लेता है। इससे वह साधु-महात्माओंका संग करने लगता है। साधुसंगसे उसकी बुद्धि धर्ममें प्रवृत्त हो जाती है।

विप्रवर । पञ्चभूतोंसे बना हुआ यह सम्पूर्ण चराचर जगत् ब्रह्मस्वरूप है । ब्रह्मसे उत्हृष्ट कोई पद नहीं है । पॉच भूत ये हैं—आकारा, वायु, अिंग, जल और पृथ्वी । ब्रब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये क्रमराः इनके विशेष गुण हैं । पॉच भूतोंके अतिरिक्त छठा तत्त्व है चेतना, इसीको मन कहते हैं । सातवाँ तत्त्व है बुद्धि और आठवाँ है अहङ्कार । इनके सिवा पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ, जीवात्मा और सत्त्व, रज, तम—सब मिलकर सबह तत्त्वींका यह समूह अव्यक्त ( मूल प्रकृतिका कार्य ) कहलाता है । पॉच ज्ञानेन्द्रियोंके तथा मन और बुद्धिके जो व्यक्त और अव्यक्त विषय है, उनको सम्मिल्त करनेसे यह समूह चौबीस तत्त्वोंका माना जाता है; यह व्यक्त और अव्यक्त तथा मोग्वरूप है ।

पृथ्विके पाँच गुण हैं—राब्द, सर्वा, रूप, रस और गन्ध। इनमें गन्धको छोड़कर रोष चार गुण जलके भी है। तेजके तीन गुण हैं—राब्द, स्पर्श और रूप। वायुके राब्द और स्पर्श—दो ही गुण हैं और आकाशका शब्द ही एक गुण है। ये पाँच भूत एक दूसरेके विना नहीं रह सकते, एकीभावको प्राप्त होकर ही स्थूल रूपमें प्रकाशित होते हैं। जिस समय चराचर प्राणी तीव संकल्पके द्वारा अन्य देहकी

भावना करते हैं। पूर्व देरके विस्तरणको ही उननी मृत्यु कहते हैं। पूर्व देरके विस्तरणको ही उननी मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार कमनाः उनका आविर्माय ओर निरोभाव होता रहता है। देरके प्रत्येक अंगम जो रक्त आदि पायु दिखायी देते हैं। ये पञ्चभूतोंके ही परिणाम हं। रनसे सारा चराचर जगत् व्यात है। बाह्य इन्द्रियोंसे जिल्हा मसर्ग होता है, वह व्यक्त है; किन्तु जो विपन इन्द्रियग्राम नहीं है, केवल अनुमानसे ही जाना जाना है, उमे अन्यक्त समझना चाहिये।

अपने-अपने विपयोंका अतिकमण न ररके शब्दादि विपयोंको ग्रहण करनेवाली इन इन्टियोंको जय आत्मा अपने वश्में करता है, उम समय मानो वह तपल्या करता है— इन्द्रियनिग्रहद्वारा मानो आत्मतत्त्वके साक्षात्मरक्ष प्रयुक्त करता है। इससे आत्महिष्ट प्राप्त हो जानेके लारण वह सम्पूर्ण लोकोंमें अपनेको व्याप्त और अपनेमें सम्पूर्ण लोकोंमें अपनेको व्याप्त और अपनेमें सम्पूर्ण लोकोंमें अपनेको व्याप्त और अपनेमें सम्पूर्ण लोकोंमें स्वयनेको व्याप्त और अपनेमें सम्पूर्ण लोकोंगे स्थित देखता है। इस प्रकार परात्यर व्रक्षको जाननेवाला श्वानी पुरुष जवतक प्रारच्य श्रेप रहता है, तमीतक सम्पूर्ण स्वानेको देखता है। सब अवस्थाओंम सब भूतोंको आत्मरूपणे देखनेवाले उस ब्रह्मभूत जानीका कभी भी अनुम क्रमोंने संयोग नहीं होता। जो मायामय द्वेशोंको लॉघ जाता है, उस योगीको लोक हत्तिके प्रकाशक जानमार्गके दारा परम पुरुषा (मोक्ष) की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान् ब्रह्माने वेदोंके दारा मुक्त जीवको आदि-अन्तसे रहित, व्ययम्भू, अदिश्ली, अनुपम तथा निराकार बताया है।

हे विप्र ! सबका मूल है तर और तर होता के इन्टियोंका संयम करनेसे ही, और क्लिश प्रभार नहीं । क्वर्ग नरक आदि जो कुछ भी है, वह सब हिन्टियाँ ही हैं ! मनर्गहन इन्टियों को रोकना ही योगका अनुप्रान हैं । यहाँ मर्ग्यां तपस्याका मूल है और इन्टियों को अधीन न रपना ही नरक-का हेतु है । इन्टियों का साथ देनेसे—उनके पीछे चलनेसे सभी तरहके दोप संघटित होते हैं और उन्हों से घामें कर किनेसे सिद्धि प्राप्त होती है । अपने शरीरमें ही विक्रमान मर्गाहित छहीं इन्टियोंपर जो अधिकार प्राप्त कर लेना के, वह किनेन्टिय पुरुष पार्षोमें ही नहीं लगता, फिर अन्योंसे तो उनका किनेन्य पुरुष पार्षोमें ही नहीं लगता, फिर अन्योंसे तो उनका किनेन्य सारिय है, इन्टियाँ घोड़े हैं । जैसे खुराल नानिय पार्गिंगों अपने वशमें ररकर सुखपूर्वक यात्रा करता है, उसी प्रकर सावधान पुरुष अपनी इन्टियोंको अधीन रखकर सुखपूर्वक जीवनयात्रा पूर्ण करता है । जो देहल्यी रपमें हुने हुए रित्ता है त्यान देने स्ट इन्ट्रेने स्वन्द्रप्य बज्र छोड़ा।
इस पाने उनते दाहिने अहार चोट की। उसमे उनके अहामेंसे
दार भीर पत्ता प्रस्ट हुआ। वह युवावस्थाका या तथा
में तेरा पान, हाकि और दिस्य कुण्डल घारण किये था।
स्वन्द्री अहमें बहुता प्रवेश होनेने उत्पन्न होनेके कारण वह
भीरापा नामने प्रश्वित हुआ। इस प्रकार प्रत्यामिके समान
हैं स्था एक दूसरे पुरुषको उत्पन्न हुआ देखकर इन्द्रको बड़ा
भव हुआ धार उन्होंने हाथ जोड़कर स्वन्द्रकी ही शरण ली।
गाउँ स्वन्द्राने सेनाके सहित इन्द्रको अभय-दान दिया। तब
देवनारीय अस्यन्त प्रसन्न होकर बाँच बजाने लगे।

उस समय ऋषियाँने उनसे कहा—'देवश्रेष्ठ ! गुरुतरा रत्याम हो, तुम मम्पूर्ण लोकोंका मगल करो । अभी गुर्ने उत्पन्न हुए छः रात्रियों ही बीती है; फिर भी तुमने सारे होतोको अपने बाबूमें कर हिया है और फिर तुर्म्हाने इन्हें अभय भी दिया है। अतः अव तुम्ही इन्द्र बनकर तीनों लोरोंको निर्भय कर दो। स्वामिकार्त्तिकेयने पूछा, 'मुनिगण । यह इन्ट्र त्रिलोरीका क्या काम करता है, और किस प्रकार यह देवताओं ती रक्षा करता है ?' ऋषियोंने कहा, 'इन्द्र समस्त प्राणियों को वल, तेज, प्रजा और सुख प्रदान करता है तथा प्रमन्न होनेनर वह सब प्रकारकी इच्छाऍ पूरी कर देता है। वह दुराचारियोंका संदार करता है, सदाचारियोंकी रक्षा करता है तया प्राणियोंके प्रत्येक कार्यमें उनका अनुशासन करता है। जब मूर्य नहीं रहता तो वही मूर्य हो जाता है और चन्द्रमाके यमायमे वही चन्द्रमा होकर चमकता है। इसी प्रकार वही भिन्न भिन्न कारणींसे अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल वन जाता है। ये ही सब काम इन्द्रको करने पड़ते हैं, क्योंकि इन्द्रमें यहा यल होता है। वीरवर ! तुम भी बड़े ही बलवान हो। इसलिये तुम्हीं हमारे इन्द्र वन जाओ। 'तव इन्द्रने भी कहा, 'महाबाहा ! तुम इन्ड वनकर इम सबको सुखी करो । तुम वान्तवमें इस पदके योग्य हो, इसिंख्ये आज ही अपना अभिषेक कराओ ।' स्वन्दने कहा, 'श्रक ! आप ही निश्चिन्त

होनर त्रिटोनीना शासन करें । में तो आपका सेवक हूँ, मुझे इन्द्रपदकी इच्छा नहीं है। १ इन्द्र बोले, 'वीर! तुम्हारा बल अद्भत है, तुम्हारे पराक्रमसे चिकत हुए प्राणी मुझे गिरी हुई दृष्टिसे देखेंगे । यही नहीं, वे हमारे बीचमें भेद डालनेका भी प्रयत्न करेंगे । इस प्रकार मतभेद हो जानेसे मेरी और तुम्हारी लड़ाई ठनेगी और, जैसी मेरी धारणा है, उसमे विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिये तुम्हीं इन्द्र बन जाओ, इस विषयमें कोई सोच-विचार मत करो । 'स्कन्दने कहा, 'शक ! इस त्रिलोकीक और मेरे भी आप ही राजा है; कहिये, मैं आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ ?' इन्द्र बोले, 'अच्छा, तुम्हारे कहनेसे इन्द्र तो मैं बना रहूँगा; किन्तु यदि सचमुच तुम मेरी आज्ञा मानना चाहते हो तो सुनी। तुम देवसेनापतिके पदपर अपना अभिपेक करा लो।' स्कन्दने कहा, 'ठीक है: दानवींके विनाश, देवताओंकी अर्थिसिंद्ध तथा गी और ब्राह्मणोंके हितके लिये आप सेनापतिके पदपर मेरा अभिषेक प्रसन्नतासे कर दीजिये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—स्कन्दके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रने समस्त देवताओं के सहित उन्हें देवताओं का सेनापित वना दिया। उस समय महिषयों से पूजित होकर वे बड़े ही सुशोभित हुए। उनके मस्तकपर सुवर्णका छत्र लगाया गया। इतनेही में वहाँ पार्वती जी के सहित भगवान शङ्कर पधारे। उन्हों ने स्वयं ही विश्वकर्मा की बनायी हुई एक माला उनके गले में पहना दी। अग्निदेवने एक सुर्ग दिया। उसकी काला शिक समान लाल रंगकी ध्वजा सर्वदा उनके रथपर फहराया करती है। जो समस्त प्राणियों की चेष्टा, प्रभा, शान्ति और वल है तथा देवताओं की विजयको बढ़ाने वाली है, वह शक्ति स्वयं ही उनके आगे आकर उपस्थित हो गयी। फिर उनके शरीर में जन्मके साय उत्पन्न हुए कत्रचने प्रवेश किया। वह युद्ध करने के समय स्वयं ही प्रकट हो जाता है। शक्ति, धर्म, बल, तेज, कान्ति, सत्य, उन्नित, ब्रह्मण्यता, असम्मोह, भक्तों की रक्षा, शत्रुओं का संहार और लो कों की रक्षा करना—ये सब

#### धर्मव्याधकी अपने माता-पिताके प्रति मक्ति

माकण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार जन घर्मन्याघने मोक्षसाधक धर्मोंका वर्णन किया तो कौशिक ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न होकर यों बोला, 'तुमने मुझसे जो कुछ कहा है, सब न्याययुक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, धर्मके विषयमें ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें जात नहीं।'

धर्मन्याधने कहा—ग्राह्मणदेव ! अव मेरा प्रत्यक्ष धर्म भी चलकर देखिये, जिसकी बदौलत मुझे यह सिद्धि मिली है । घरके भीतर पधारिये और मेरे पिता-माताका दर्शन कीजिये ।

व्याघके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने भीतर प्रवेश किया, वहाँ उन्हें एक बहुत सुन्दर ग्रह दिखायी पड़ा, जिसमें चार कमरे थे, चूनेकी सफेदी की हुई थी। उस घरकी शोमा देखते ही मन मोह जाता था। ऐसा जान पड़ता या मानो देवताओंका निवासखान हो। देवताओंकी सुन्दर प्रतिमाओंसे वह भवन और भी सुशोभित हो रहा था। एक ओर सोनेके लिये विछोनोंसिहत पलंग था, वूसरी ओर बैठनेके लिये आसन रक्ले हुए थे। वहाँ धूप और केसर आदिकी मीठी सुगन्ध फैल रही थी। ब्राह्मणने देखा एक वहुत सुन्दर आसनपर धर्मन्याधके पिता-माता भोजन करके प्रसन्न चित्तसे बैठे हुए हैं, उनके शरीरपर श्वेत वस्त्र शोमा पा रहे हैं और पुष्प-चन्दन आदिसे उनकी पूजा की हुई है।

धर्मन्याधने पिता-माताको देखते ही उनके चरणोंपर सिर रख दिया, पृथ्वीपर पड़कर साष्टाग प्रणाम किया। बूढ़े माता-पिता बड़े स्नेहसे बोले, 'बेटा! उठ, उठ; तू धर्मको जानता है, धर्म ही सदा तेरी रक्षा करे। हम दोनों तेरी सेवासे, तेरे शुद्ध भावसे बहुत प्रसन्न हैं। तेरी आयु बड़ी हो। तूने उत्तम गति, तप, शान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। बेटा! तू सत्पुत्र है, तूने नित्य नियमसे हमारा सत्कार—हमारा पूजन किया है। हमको ही देवता समझा है। दिजोंके समान



शम-दमका पालन किया है। मेरे पिताके पितामए और प्रिप्तामए आदि तथा हम दोनों भी तेरे इस सेनामावसे बगुत प्रस्त्र हैं। मन, वाणी और टारीरसे कभी तृ एनारी सेवा नहीं छोड़ता। अब भी तेरी बुद्धिमें हमार्ग सेवाके गिवा और कोई विचार नहीं है। परशुरामजीने जिम प्रवार अपने बुद्ध माता-पिताकी सेवा की थी, उसी प्रनार—उमसे भी बद्ध प्रत्ने दुन हमारी सेवा की है।

तत्पश्चात् व्याघने अपने माता-नितायो ब्राह्मणदेवनामा परिचय दिया। उन्होंने भी ब्राह्मणका स्वागत-सम्मान किया। ब्राह्मणने कृतज्ञता प्रकट की और पूछा, 'आप दोनों एस परमें पुत्र और सेवकोंसहित सकुगल तो हैं न ? आपया धार्मर तो नीरोग है न !' उन्होंने कहा, 'हाँ भगवन् ! हमारे घर्में तथा सेवकोंके यहाँ भी सब कुगल है। आप अपना कहें, आप यहाँ सकुशल पहुँच गये न ! रास्तेम कोई कह तो नहीं

हरा मंनितानि अपनी माताओं ना दम प्रमार प्रिय हिंगा तो स्वानि भी उनमें कहा, 'तुम मेरे औरस पुत्र हो । में स्वान्ते हैं हि तुम मेग एक अतनत दुर्लम प्रिय कार्य परें।' या सम्बन्धे उनसे परा, 'तुम्हारी क्या इच्छा है !' म्यान दोनी, 'में दसप्रज्ञानिति सादिली कन्या हूँ। बचनन-मे ही जिन्देयगर मेग अनुराग है। किन्तु अपिनो पूर्णतया मेरे प्रेमण पता नहीं है। में निरन्तर उन्होंके नाथ रहना चाहती हूँ।' तद स्वन्दने कहा, 'ब्राह्मणोंके हव्य-क्यादि जो भी पदार्थ मन्त्रींसे शुद्ध क्ये हुए होंगे, उन्हें वे 'स्वाहा' ऐसा क्ट्यन ही अपिने हवन करेंगे। क्ल्याणी । इस प्रकार अपिनेय सर्वटा त्रस्टारे नाथ ही रहेंगे।'

सन्दने ऐमा बहुकर फिर स्वाहाका पूजन किया । इमसे उसे पड़ा मन्तीप हुआ और फिर अग्रिसे संयुक्त हो उसने सन्दरा पूजन किया । तदनन्तर ब्रह्माजीने स्कन्दसे कहा, 'तुम अग्ने दिना त्रिपुरविनाशक महादेवजीके पास जाओ, पर्योक्ति सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये भगवान् रुद्रने अग्निमें और उमाने न्वाहामें प्रवेश करके तुम्हे उत्पन्न किया है।' ब्रह्माजीकी यह बात सुननर श्रीकार्त्तिकेयजी 'तयास्तु' ऐसा परकर महादेवजीके पास चले गये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—जिस समय इन्द्रने अग्निछुमार कार्तिनेयजीको सेनापितके पदपर अभिषिक किया,
उस समय भगवान् शंकर अत्यन्त प्रसन्न होकर पार्वतीजीके
सिंहत एक सूर्यके समान कान्तिवाले रथमें वैठकर भद्रवटको
नले। उन समय गुह्यकोंके सिंहत श्रीकुवेरजी पुष्पक विमानमें
बैठकर उनके आगे चलते थे। इन्द्र ऐरावतपर चढ़कर
देयताओंके महित उनके पीछे चलते थे। उनकी टाहिनी ओर
बसु और क्ट्रोंके सिंहत अनेकों अद्भुत देवसेनानी थे। यमराज
भी मृत्युके निंदत उन्होंके साथ थे। यमराजके पीछे भगवान्
शंकरका अत्यन्त दाकण तीन नोकोंवाला विजय नामका
निर्मुल चन्द्रना था। उनके पीछे तरह-तरहके जलचरोंसे चिरे
हुए जलाबीम वकणजी चल रहे थे। उस ममय चन्द्रमाने
महादेवजीके ऊतर ब्वेत छत्र लगाया। वायु और अग्नि चंवर
लिये स्थित थे। उनके पीछे राजर्पियोंके सिंहत देवराज
रन्द्र स्तृति करते चलते थे।

तय महादेवजीने वड़ी उदारतासे कार्तिकेयजीमे कहा, 'तुम स्वेदा मायवानीसे व्यूहकी रखा करना ।' स्कन्दने कहा, 'मगवन् ! में उमकी रखा अदस्य करूँगा । इसके सिवा कोई और सेदा हो तो कहिये ।' श्रीमहादेवजी बोले, 'नेटा ! काम

करनेके समय भी तुम मुझसे मिन्दते रहना । मेरे दर्शन और मक्तिसे तुम्हारा परम कल्याण होगा ।' ऐसा कहकर उन्होंने



कार्तिकेयजीको हृदयसे लगाकर विदा किया। उनके विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा। उससे समस्त देवगण सहसा मोहमें पड़ गये। नक्षत्रोंके सहित आकाश जलने लगा, मंसार मुग्ध-सा हो गया, पृथ्वी डगमगाने और गड़गड़ाने लगी, जगत्में अन्धकार छा गया। इतनेहीमें वहाँ पर्वत और मेघोंके समान अनेकों प्रकारके आयुघोंसे सुसज्जित बड़ी भयानक सेना दिखायी ही। वह बड़ी ही भीपण और असंख्येय थी तथा अनेक प्रकारसे कोलाहल कर रही थी। वह विकट बाहिनी सहसा भगवान् शंकर और समस्त देवताओंपर टूट पड़ी तथा अनेकों प्रकारके वाण, पर्वत, शतन्नी, प्रास, तलवार, परिघ और गदाओंकी वर्षा करने लगी। उन भयद्वर शलोंकी वर्षासे व्यथित होकर थोड़ी ही देरमें देवताऑकी सेना मंग्राम छोड़कर भागने लगी।

दानवों से पीडित होकर अपनी सेनाको भागती देख देवराज इन्द्रने उसे ढाढस वॅधाकर कहा, 'वीरो ! भय छोड़-कर अपने शस्त्र मॅभालो, तुम्हारा मंगल होगा । जरा पराक्रम दिखानेका साहस करो, तुम्हारा सब दुःख दूर हो जायगा । इन भयानक और दुःशील दानवोंको परास्त कर दो । आओ, धर्मात्मा व्याघने हाथ जोडकर कहा, 'बहुत अच्छा, अब आप पधारें।' ब्राह्मणने धर्मव्याधकी प्रदक्षिणा की और वहाँसे चल दिया। घर जाकर उसने माता-पिताकी पूर्ण सेवा की और वूढ़े मॉ-बापने प्रसन्न होकर उसकी वडी सराहना की। युघिष्ठिर! दुमने जो प्रश्न किया था, उसके अनुसार मैंने पतिब्रता स्त्री और ब्राह्मणका मृहत्त्व सुनाया तथा धर्मव्याधने जो

माता-पिताकी सेवाकी महिमा कही थी, वह भी सुना दी।

युधिष्टिर बोले-सुनिवर । आपने धर्मकं विषयमं यह बहुत ही अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। इसे मुनदर हतना सुख मिला है कि बहुत-सा समय भी एक क्षणिर समान बीत गया । आपसे यह धर्मकी कथा मुनते-मुनते मुझे तृति ही नहीं हो रही है।

# कार्त्तिकेयके जन्म और देवसेनापतित्व-ग्रहणका वृत्तान्त

युधिष्ठिरने पूछा—भागिवश्रेष्ठ ! स्वामिकार्त्तिकेयजीका जन्म किस प्रकार हुआ या और वेअग्निके पुत्र किस प्रकार हुए, - यह सब प्रसङ्ग सुझे यथावत् सुनानेकी ऋपा कीजिये।

मार्कण्डेयजीने कहा—कुरुनन्दन! सुनिये, मैं आपको मितमान् कार्त्तिकेयजीके जन्मका चृत्तान्त सुनाता हूँ। पूर्वकालमें देवता और असुर आपसमें संग्राम ठानते रहते थे। उनमें सदा ही घोर रूपवाले असुरोंकी देवताओंपर विजय होती थी। जब इन्द्रने बार-बार अपनी सेनाको नष्ट होते देखा तो वे मानस पर्वतपर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापित प्राप्त करनेके लिये विचार करने लगे। इतनेमें उनके कार्नोमें एक स्रोके आर्त्तनादका शब्द पड़ा। वह बार-बार चिल्लाती थी-अरे। कोई पुरुप दौड़ो! मेरी रक्षा करो! इन्द्रने उसका विलाप सुनकर कहा,



'भीरु । तू डर मत, अव तेरे लिये भयकी कोई वात नहीं है।'

फिर उसके पास पहुँचकर देखा कि उसके सामने हायमे गदा लिये केशी दैत्य खड़ा है। तब उस कत्यामा हाय पम्हमर इन्द्रने कहा, 'रे नीच कर्म करनेवाले! तू विस प्रमार एम कत्याका हरण करना चाहता है। याद रस्त, में वग्नभर रन्द्र हूँ। अब तू इसका पिण्ड छोड़ दे।' तब केशी बोला, 'और इन्द्र! तू ही इसे छोड़ दे; इसे तो में बरण कर चुमा हूँ। ऐसा करनेपर ही तू जीता-जागता अपनी पुरीमें टॉट समना है।'

ऐसा कहकर केशीने इन्द्रपर अपनी गदा छोटी। रिन्तु इन्द्रने अपने वज्रद्वारा उसे बीचहीमे काट डाला। पिर रेशीने अत्यन्त कुद होकर इन्द्रपर एक पराइकी चट्टान फेडी। अपनी ओर आते देख इन्द्रने उसे भी दुरहे-दुक्हें रहके पृथ्वीपर गिरा दिया। गिरते समय उन्से केशीरो ही चाट लगी। उस चोटसे घवगकर वह उन कन्यारो छोट्टर भागा। केशीके भाग जानेपर इन्द्रने उस कन्यासे प्रद्रा, 'मुम्रिंग ' तुम कीन हो ! किसरी पुत्री हो ! और यहाँ तुम्हारा करा काम है !'

कन्याने कहा—'इन्ड! में प्रजायितनी पुत्री हूँ, मेरा नाम देवलेना है। दैत्यलेना मेरी यहिन है, उसे यह जेती पाले ले जा जुका है। इम दोनो यहिन प्रजायितनी आरा लेडर साय-साथ खेलनेके लिये इस मानस पर्वत्यर आया जरती यीं और यह केशी दैत्य नित्यप्रति हमें अपने साथ चलने हैं निये कहा करता था; किन्तु दैत्यसेनाना तो उसपर प्रेम या, में इसे नहीं चाहती थी। इसलिये उसे तो यह ले गया, में इसरे वल-पराक्रमसे बच गयी। अब तुम जिस दुर्जय वीच्यो निधिन करोगे, उसीको में अपना पति बनाना चाहती हैं। इन्हेंने कहा, धोरी माता दक्षपुत्री अदिति है, इसलिये तू मेरी मेरेसी बहिन होती है। अच्छा, बता तेरे पतिना चैना दल होना चाहिये। कन्या बोल्ये, 'जो देवता, दानव, यज, दिराप, नाग, राह्मस ओर दुष्ट दैस्योंको जीतनेवाला, महान् प्राप्त्री

मार्यः ग्हेयजीने कहा—सुनिये ! आग्रेयः, स्वन्दः, द्रामः गिर्नः, भाग्यः, मार्यः भेद्रः, धर्मान्माः, भूतेद्रः, महिषमर्दनः, भाग्यः । तानदः, तानदः, मन्यवाक् । सुवनेश्वदः, शिद्यः, द्रीमः, द्रासः, न्यः द्रीमः, द्रासः, अमाषः, अन्यः, द्रीमः, प्रान्तः, प्रधान्तात्माः, भद्रकृतः, कूटमोहनः, पर्शायः, धर्मात्माः, पवित्रः, मात्वात्माः, कृत्याभर्ताः, विभक्तः,

स्वाहेय, रेवतीस्रत, प्रभु, नेता, विशाख, नेगमेय, सुदुश्चर, सुवत, लिलत, बालकीडनकप्रिय, खचारी, ब्रह्मचारी, शूर, शरवणोद्धव, विश्वामित्रप्रिय, देवसेनाप्रिय, वासुदेवप्रिय, और प्रियकृत्—ये कार्तिकेयजीके दिव्य नाम हैं। जो इनका पाठ करता है वह निःसन्देह स्वर्ग, कीर्ति और धन प्राप्त करता है।

#### द्रौपदीकां सत्यभामाको अपनी चर्या सुनाना

वैद्याग्पायनजी कहते हैं—एक दिन महात्मा पाण्डव और ब्राह्मणलोग आश्रममें बैठे थे। उमी समय प्रियवादिनी ही रही और उत्यभामा भी आपसमें मिलकर एक जगह बैठी। उन दोनों भी यहुत दिनों सर हुई थी। इसलिये वे प्रेम-पूर्वक आरममें हॅमी करने लगी और कुरुकुल एवं यदुकुलसे राम्यद तगर-तरहकी यातें करने लगीं । इसी समय श्रीकृष्णकी प्रेयर्श महारानी सत्यभामाने द्रपदनन्दिनी कृष्णासे कहा, ध्वहिन ! तुम्हारे पति पाण्डवलोग लोकपालींके समान श्वरवीर और मुद्दढ दागीरवाले हैं: तुम उनके साथ किस प्रकारका वर्नाव करनी हो। जिससे कि वे तुमपर कभी क्रिपत नहीं होते और खर्रदा तुम्हारे अधीन रहते हैं ! प्रिये ! मैं देखती हॅ कि पाण्डवलोग सर्वदा तुम्हारे वशमें रहते हैं और तुम्हारा मुँह ताका करते हैं; सो यह रहस्य मुझे भी बताओ न। पाञ्चाली ! तुम मुझे भी कोई ऐसा वत, तप, स्नान, मन्त्र, ओपि, विद्या और यौवनका प्रमाव तया जप, होम या जदी-यूटी बनाओ, जो यदा और सौमाग्यकी वृद्धि करनेवाला हो और जिससे सर्वदा ही स्वामसुन्दर मेरे अधीन रहें।' ऐसा क्ट्रकर यद्यस्थिनी सन्यभामा चुन हो गयी । तव पतिपरायणा धीमाग्यवती द्रीवदीने उससे कहा-

'सत्ते ! तुम तो मुझसे दुराचारिणी स्त्रियोंके आचरणकी बात पूछ रही हो । मला, उन दूषित आचरणवाली स्त्रियोंके



मार्गकी वार्ते में कैसे कहूँ ! उनके विषयमें तो तुम्हारा प्रक्रन या शक्का करना भी उचित नहीं है; क्योंकि तुम बुद्धिमती और श्रीकृष्णकी पट्टमहिपी हो। जब पतिको यह माल्म हो जाता है कि गृहदेवी उसे कावृमें करनेके लिये किसी मन्त्र-तन्त्रका प्रयोग कर रही है तो वह उससे उसी प्रकार दूर रहने लगता है, जैसे घरमें घुसे हुए सॉपसे। इस प्रकार जब चित्तमें उद्देग हो जाता है तो शान्ति कैसे रह सकती है और



द्वितीयाको अभिन्यक्त हुआ, तृतीयाको शिशु रहा और चतुर्यीको अङ्ग-प्रत्यद्वसे सम्पन्न हो गया । जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य अरुणवर्ण वादलमें सुशोभित हो, उसी प्रकार विद्युत्युक्त अरुण मेघसे घिरा हुआ वह बालक जान पड़ता था । फिर त्रिपुरविनाशक महादेवजीने दैत्योंका संहार करनेवाला जो विशाल और रोमाञ्चकारी धनुष रख छोड़ा था, उसे स्कन्दजीन उठा लिया और अपने भीषण सिंहनादसे तीनों लोकोंके चराचर जीवोंको संशाश्चन्य-सा कर दिया । उनकी उस महामेघके समान भयद्भर गर्जनाको सुनकर बहुत-से प्राणी पृथ्वीपर गिर गये । उस समय जिन-जिन प्राणियोंने उनकी शरण ली, उन्हें उनका पार्षद कहा जाता है । उन सनको महानाहु स्वामिकार्त्तिकेयने सान्त्वना दी ।

फिर उन्होंने श्वेतपर्वतके कपर खड़े होकर हिमालयके पुत्र कौञ्च पर्वतको वाणोंसे बींध दिया। उसी छिद्रमें होकर हस और ग्रम्न पक्षी आज भी मेर्क्पर्वतपर जाते हैं। कार्त्तिकेयजीके वाणोंसे विद्ध होकर कौञ्चपर्वत अत्यन्त आर्त्तनाद करता हुआ गिर पड़ा। उसके गिरनेपर दूसरे पर्वत भी वड़ा चीत्कार करने लगे। उन अत्यन्त आर्त्त पर्वतींका वह चीत्कार-शब्द सुनकर भी महावली कार्त्तिकेयजी विचलित नहीं हुए। बल्कि एक शक्ति हाथमें लेकर सिंहनाद करने लगे।

जन उन्होंने उस शक्तिको छोड़ा तो उसने बड़े देगसे द्वेत-गिरिके एक विशाल शिखरको फोड़ डाला। उननी मारचे विदीण हुआ वह द्वेतपर्वत डरकर दूसरे पहाडोंके रित्त पृथ्वीको छोड़कर आकागमें उड़ गया। तय पृथ्वी भी भगभीत होकर जहाँ-तहाँसे फट गयी, विन्तु त्याकुल होकर कार्तिकेयजीके पास जानेपर वह फिर वल्वती हो गरी। पर्वतोंने भी उनके चरणोंमें सिर धुकाया और वे फिर पृथ्वीयर आ गये। तकसे गुक्लपक्षकी पञ्चमीके दिन लोग उनना पूजन करने लगे।

इधर, जब सप्तिर्थोंको इस महान् तेजस्वी पुत्रने उत्तन्न होनेका समाचार माल्म हुआ तो उन्होंने अकन्यतीके ित्या और सब पित्रयोंको त्याग दिया । किन्तु स्वाहाने मप्तिर्थयोसे बार-बार कहा कि 'में अच्छी तरह जानती हूँ यह मेरा पुत्र है; आपलोग जैसा समझते हैं, वैसी बात नहीं है।' विस्वामित्रनीने जब अग्निदेवको कामातुर देखा या तो वे भी सतर्षियोंको हृष्टि करके गुप्तरूपसे उनके पीछे चले गये थे। इसिन्ये उन्हें सब बार्तोंका ठीक-ठीक पता या। उन्होंने भी सत्रपियोंके हृहा कि 'इसमें आपलोगोंकी पित्रयोंका अपराध नहीं है।' किन्तु उनसे सब बार्ते यथावत् सुनकर भी उन्होंने अपनी पित्नयोंको त्याग ही दिया।

जब देवताओंने स्कन्दके बल-पराक्रमकी बातें मुनीं तो उन्होंने आपसमें मिलकर इन्द्रमे कहा, 'देवराज ! स्मन्दमा बल असहा है। आप उसे तुरंत मार टालिये। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वही देवताओंका राजा यन यैटेगा। इन्द्रको यद्यपि अपनी विजयमें सन्देह या, तो भी उन्होंने ऐरावतपर चढ़कर सब देवताओं तो साय हे स्कन्दपर धावा बोल दिया। वहाँ पहुँचकर इन्द्र तया समन्त देवताओंने भीषण सिहनाद किया । उस शब्दको सुनरर कार्त्तिरेयरीने भी समुद्रके समान बड़ी भारी गर्जना की । उस महान् शब्दने देवताओं की सेना अचेत-सी हो गयी और उसमें परत्यारी हुए समुद्रके समान सनसनी फैल गयी । देवताओं नो अपना व्य करनेके लिये आया देख अग्रिकुमार कार्तिकेयने ट्रित होकर अपने मुखते अग्निकी घषकती हुई ज्वाटाएँ छोड़ी। वे लपटें पृथ्वीपर भयमे कॉपती हुई देवमेनाको जनाने लगी। इससे देवताओं के मस्तक, शरीर, आयुध और वास्त काने लगे तथा वे तितर-त्रितर हो जानेने छिन्न-भिन्न नागरा के समान प्रतीत होने लगे । इस प्रशार जल-भुन जानेरे उन्होंने इन्द्रको छोड़कर अग्रिपुत्र स्वन्दकी ही शरण ली। तय उन्हें कुछ चैन मिला।

मानि या ि जिन्नात अतिथियोको भोजन नराती गानि मी । जिन्मान इन्त्रप्रस्थमे ग्रहार महाराज सुधिष्ठिर पृष्ठीतमा का गाने थे, उमारमा उनके साथ एक लाख घोड़े जीवारक जाता मानी चाउते थे । उनकी गणना और प्रबन्ध भी ते कार्या थी और मंत्री उनकी आवस्यक्ताएँ सुनती थी। जनाःपुरते कार्यों और गङ्खिमेंन छेकर सभी नेवकोंके काम-

गर्शाम्बर्गा गत्यभामे ! महाराजकी जो कुछ आमदनी, हार और यचन होतो थी, उम मयका विवरण में अकेली ही रणती थी। राज्यकोग कुटुम्यका सारा भार मेरे कार छोड़-जर पूजा राठमें छगे रहते थे और आये-गयोका स्वागत-रणार करते थे, और मैं मय प्रकारके सुख छोड़कर उमरी मँभाल करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियोंका जो वरुणके भंडार-के ममान अट्ट खजाना था, उसका पता भी एक मुझही-को था। में भूख-प्यामको सहकर रात-दिन पाण्डवोंकी सेवामे लगी रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिये समान हो गये थे। मेरी यह बात तुम सच मानो कि में सदा ही सबसे पहले उठती थी और सबसे पीछे सोती थी। पतियोंको वशमें करनेका मुझे तो यही उपाय मालूम है, दुष्टा स्त्रियोंके-से आचरण न तो मैं करती हूँ और न मुझे अच्छे ही लगते हैं।

द्रौपदीकी ये घर्मयुक्त वातें सुनकर सत्यभामाने उसका आदर करते हुए कहा, 'पाञ्चाली! मेरी एक प्रार्थना है, तुम मेरे कहे-सुनेको क्षमा करना। सिलयोंमे तो जान-बूझकर भी ऐसी हॅसीकी वातें कह दी जाती है।'

#### द्रीपदीका सत्यभामाको उपदेश तथा सत्यभामाकी विदाई

होपदीने कहा—मत्ये। में पतिके चित्तको अपने वयामें बरनेका यह निर्दोप्र मार्ग बनाती हूँ। यदि तुम इमपर
चर्णांगी तो अपने स्वामीके मनको अपनी ओर खींच लोगी।
म्हांके निये इम लोक या परलोकमें पनिके समान कोई दूसरा
देयना नहीं है। उसकी प्रमन्ताता होनेपर वह सब प्रकारके
मुख पा गरती हैं और अमन्तुष्ट होनेपर अपने सब मुखोंको
मिटीमें मिला देती है। हे मास्वी! मुखके द्वारा मुख कभी
नहीं मिट मरता, मुखप्रातिका साधन तो दुःख ही है। अतः
तुम मुहदता, प्रेम, परिचर्या, कार्यकुशकता तथा तरह-तरहके
पुष्प और चन्दनादिसे श्रीकृष्णकी सेवा करो तथा जिम
प्रश्रद वे यह समझें कि में इसे प्यारा हूं, तुम वही काम करो।
जप तुम्लों कानमें पतिदेवके द्वारपर आनेकी आवाज पड़े तो
तुम ऑगनमें खड़ी होकर उनके स्वागनके लिये तैयार रही
और जप वे भीनर आ जायें तो तुरत ही आमन और पैर
धेनेंगे निये जर देवर उनका सत्कार करो। यदि वे किमी

कामके लिये दासीको आज्ञा दें तो तुम स्वय ही उठकर उनके सब काम करो । श्रीकृष्णचन्द्रको ऐसा माल्म होना चाहिये कि तुम सब प्रकार उन्हें ही चाहती हो । तुम्हारे पति यदि तुमसे कोई ऐसी बान कहें कि जिसे गुप्त रखना आवश्यक न हो तो भी तुम उसे किसीसे मत कहो । पतिदेवके जो प्रिय, सेही और हितैपी हो, उन्हें तरह-तरहके उपायोंसे मोजन कराओ तथा जो उनके रात्रु, उपेक्षणीय और अञ्चमचिन्तक हों अथवा उनके प्रति कपटमाव रखते हों, उनसे सर्वदा दूर रहो । प्रयुम्न और साम्ब यद्यपि तुम्हारे पुत्र ही है, तो भी एकान्तमे तो उनके पास भी मत बैठो । जो अत्यन्त कुलीन, दोपरहित और मती हो, उन्हीं स्त्रियोंसे तुम्हारा प्रेम होना चाहिये; कूर, खडाकी, पेट्, चोरीकी आवतवाली, दुए।और चञ्चल स्वभावकी स्त्रियोंसे मर्वदा दूर रहो। इस प्रकार तुम सब तरह अपने पतिदेवकी सेवा करो। उनसे तुम्हारे यहा और सौभाग्यकी वृद्धि होगी, अन्तमें स्वर्ग मिलेगा तथा तुम्हारे विरोधियोंका अन्त हो जायगा।

गुण स्कन्दमें जन्मतः ही हैं। इस प्रकार सभी देवगणींने उन्हें अपना सेनापति बना लिया।

इसके पश्चात् कार्त्तिकेयजीके आगे सहस्तें देवसेनाएँ उपस्थित हुई और कहने लगीं कि 'आप हमारे पित हैं।' तव उन्होंने उन सभीको स्वीकार किया और उनसे सम्मानित हो उन सभीको सान्त्वना दी। फिर इन्द्रको केशीके हायसे खुटायी हुई देवसेनाका स्मरण हो आया और वे सोचने लगे, 'इसमें सन्देह नहीं इन्हें ही ब्रह्माजीने देवसेनाका पित नियत किया है।' अतः वे बस्त्रालङ्कारोंसे सुसजित कर उसे स्कन्दके पास लाये और उनसे कहा, 'देवश्रेष्ठ! ब्रह्माजीने आपके जन्मसे पहले ही इसे आपकी पत्नी निश्चित कर दिया है, इसलिये आप विधिवत् मन्त्रोच्चारणपूर्वक इसका पाणिग्रहण कीजिये।' तब स्कन्दने विधिपूर्वक उसका पाणिग्रहण किया। उस समय मन्त्रवेत्ता वृहस्पतिजीने मन्त्रोच्चारण और इवनादि किया। इस प्रकार देवसेना कार्त्तिकेयजीकी पटरानी होकर प्रसिद्ध हुई। उसीको ब्राह्मणलोग षष्ठी, स्क्मी, आशा, सुखप्रदा,



सिनीवाली, कुहू, सदृष्ट्वि और अपराजिता भी उस्ते हैं।

#### श्रीकार्त्तिकेयजीके कुछ उदार कर्म और उनके नाम

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! कार्त्तिकेयको श्रीसम्पन्न और देवताओंका सेनापित हुआ देख सप्तिपेंगिकी छः पिलयाँ उनके पास आयाँ । वे धर्मयुक्ता और व्रतगीला याँ, फिर भी ऋषियोंने उन्हें त्याग दिया था। उन्होंने देवसेनाके स्वामी भगवान् कार्त्तिकेयसे कहा, 'वेटा! हमारे देवतुल्य पितयोंने अकारण ही हमारा त्याग कर दिया है, इसिलेये हम पुण्यलोकसे न्युत हो गयी हैं। उन्हें किसीने यह समझा दिया है कि हमसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अतः हमारी सची वात सुनकर तुम हमारी रक्षा करो। वुम्हारी कृपासे हमें अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति हो सकती है। इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाना चाहती हैं।' स्कन्दने कहा, 'निर्दोष देवियो! अगप मेरी माताएँ हैं और मैं आपका पुत्र हूं। इसके सिवा आपकी याद



और मैं आपका पुत्र हूं । इसके सिवा आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो वह भी पूर्ण हो लायगी ।'

भार्तन राष्ट्रम और सहदेन बढ़ा भीवन कष्ट छह नहें हैं; बायु



और धूपके कारण उनके शरीर बहुत कुश हो गये हैं। हीरदीनी तो बात ही मत पूछिये, वह बीरपक्षी होकर भी जनाया-धी हो रही है तथा सब ओरसे दुःखोंसे दबी हुई है।

उसकी वातें मुनकर राजा धृतराष्ट्रको वड़ा दुःख हुआ। जय उन्होंने मुना कि राजाके पुत्र और पौत्र होकर भी पाण्टवलोग इस प्रकार दुःखकी नदीम पड़े हुए है तो उनका हृदय करणासे भर आया और वे लंबी-लंबी साँसें लेकर पहने लगे, 'धर्मपुत्र युधिष्टिर तो मेरे अपराधपर ध्यान नहीं देंगे और अर्डुन भी उन्हींका अनुसरण करेगा । किन्तु इस वनवामने भीमका कोन तो उसी प्रकार बढ़ रहा है, जैसे हवा लगनेने आग मुलगनी रहती है । उस क्रोधानलसे जलकर दर वीर हायसे हाय मलकर इस प्रकार अत्यन्त भयानक और गर्म मोंने निया करता है मानो मेरे पुत्र और पौत्रोंको जलाकर मस्म क्र देगा। अरे ! इन दुर्योधन, शकुनि, कर्ण और दुःशामनकी बुद्धि न जाने उहाँ मारी गयी है । इन्होंने जो राज्य जूएके द्वारा छीना है, उसे ये मधु ना मीठा समझते हैं; इसके द्वारा अपने र्मनाग्रमी ओर इनकी दृष्टि ही नहीं जाती। देखी ! गकुनिने क्यटरी चालें चलकर अच्छा नहीं किया, फिर मी पाण्टवॉने इतनी माधुना की कि उसी समय इन्हें नहीं मारा ।

िन्तु इस कुपुत्रके मोहमें फैंसकर मैंने तो वह काम कर डाला, जिसके कारण कौरवींका अन्तकाल समीप दिखायी दे रहा है। सन्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है, उसका गाण्डीव धनुप भी बड़े प्रचण्ड वेगवाला है। और अब उसके सिवा उसने और भी अनेकों दिव्य अस्त प्राप्त कर लिये हैं। भला, ऐसा यहाँ कौन है जो इन तीनोंके तेजको सहन कर सके।

धृतराष्ट्रकी, ये सब बातें सुबलपुत्र शकुनिने सुनीं और फिर कर्णके साय एकान्तमें बैठे हुए दुर्योधनके पास जाकर उसे सुनायाँ। यह सब सुनकर उस समय क्षुद्रबुद्धि दुर्योधन भी उदास हो गया। तब शकुनि और कर्णने उससे कहा,



'मरतनन्दन! अपने पराक्रमसे तुमने पाण्डवोंको यहाँसे निकाला है। अब तुम अकेले ही इस पृथ्वीको इस प्रकार मोगो, जैसे इन्द्र स्वर्गका राज्य मोगता है। देखो! तुम्हारे बाहुबलसे आज पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर—चारों दिशाओं के नृपतिगण तुम्हें कर देते हैं। जो दीप्तिमती राजलक्ष्मी पहले पाण्डवोंकी सेवा करती थी, आज वह तुम्हें और तुम्हारे माहयोंको मिली हुई है। राजन्! सुना है कि आजकल पाण्डवलोग दैतवनमें एक सरोवरके ऊपर कुछ ब्राह्मणोंके साथ रहते हैं। सो मेरा ऐसा विचार है कि तुम खूब ठाट-बाटसे वहाँ चलो और सूर्य जैसे अपने तापसे संसारको तपाता है, उसी प्रकार अपने तेजसे

मेरे साथ मिलकर इनपर टूट पड़ो ।' इन्द्रकी बात सुनकर देवताओंको धीरज वॅधा और वे इन्द्रका आश्रय लेकर दानवों-से युद्ध करने लगे । तब वे समस्त देवता और महावली मस्त्, साध्य एवं वसुगण भी शत्रओंसे भिड़ गये तथा उनके छोड़े हुए अस्त्र-शस्त्र और वाण दैत्योंके गरीरका भरपेट रुधिर पान करने लगे । वाणोंकी वर्षासे दानवोंके गरीर छलनी हो गये और छितराये हुए वादलोंके समान रणभूमिमें सब ओर गिरने लगे । इस प्रकार देवताओंने उस दानवसेनाको अनेकों प्रकारके बाणोंसे व्ययित कर डाला और उसके पैर उखाड़ दिये । इतनेहीमें महिष नामका एक दारुण दैत्य बड़ा मारी पर्वत लेकर देवताओंकी ओर दौड़ा। उसे देखकर देवता भागने लगे । किन्तु उसने पीछा करके भागते हुए देवताओं-पर वह पहाड़ पटक दिया । उसके प्रहारसे दस हजार योदा धराशायी हो गये । फिर महिषासुर दूसरे दानवोंके सहित देवताओंपर टूट पडा । उसे अपनी ओर आते देख इन्द्रके सहित सभी देवगण भागने लगे । तव कोघातुर महिपासुर फुर्तींसे भगवान् रद्रके रथके पास पहुँचा और उसका धुरा पकड लिया । यह देखकर श्रीमहादेवजीने महिपासुरके संहार-का संकल्प कर उसके कालरूप श्रीकार्त्तिकेयजीका स्मरण

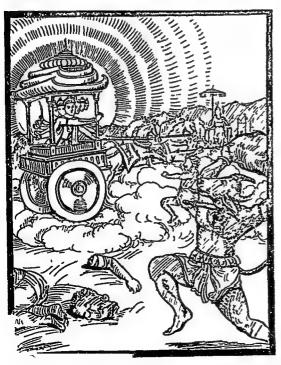

किया । बसः उसी समय कान्तिमान् कार्त्तिकेय रणभूमिमे म॰ अं॰ ५०—

उपस्थित हो गये । वे कोधसे सूर्यके समान तमतमा रहे ये । वे लाल बल्ल पहने हुए थे, उनके गलेमें लाल रंगकी मालाएँ या, उनके रथके घोड़े लाल थे, वे सुवर्णना यवच धारण किये थे तथा सूर्यके ममान सुनहरी वान्तिवाले रयमें विराजमान थे । उन्हें देखते ही देत्योंकी सेना मैदान होइनर मागने लगी । महावली कार्तिकेयजीने महिपानुरना नान करनेके लिये एक प्रचलित शक्ति होड़ी । उमने हुट्टते ही उसका विशाल मस्तक काट डाला । सिर कटते ही महिपानुर प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर गना । महिपानुरने पर्वतनहरूम सिरने गिरकर उत्तरकुर देशका मोलह योजन चौड़ा मार्ग रोक लिया । इसी प्रकार वह शक्ति बार-बार होड़े जानेगर सहस्त्रों शत्रुओंका सहार करके फिर शार्तिने ग्राजीके ही हायमें लौट आती थी । इसी क्रमसे वीर्तिमान् कार्तिने ग्राजीने प्राने समस्त शत्रुओंको परास्त कर दिया—जैंगे कि गृत् अन्यरारगे। अग्नि वृत्योंको और वायु मेघाँको नष्ट पर देता है ।

फिर उन्होंने भगवान् शकरको प्रणाम किया और देवताओंने उनका पूजन किया । इससे वे किरणजार मण्डित सूर्यके समान सुशोभित हुए । तव इन्द्रने उन्हें आिट्रन करके कहा, 'कार्त्तिकेयजी ! यह महिपासर ब्रह्माजीसे पर प्राप्त किये हुए था, इसल्ये सब देवता इसके लिये तृणके समान थे: सो आज आपने इसका वध कर दिया । इन प्रशार जानने देवताओंका एक बड़ा भारी गाँटा निशाल दिया। रगके भिया आपने और भी ऐसे ही संकड़ों दानवींनो स्णाहणमें विभ दिया, जिन्होंने कि पहले हमें यहे-यहे उप दिये में । देत ! आप मगवान डांकरके समान ही नंग्राममे अजेप होंगे और यह आपका प्रयम पराक्रम प्रतिद्ध होगा । तीनों नीतेने आपनी अक्षय कीर्ति फैल जायनी और हे महानही ! एउ देवता आपके अधीन रहेगे ।' रानितेयजीवे ऐसा रहता देवताओं के सहित इन्ह्र भगवान् निवनी आग पास्र गर्तने चल दिये । फिर महादेवजीने अन्य देवनाजीने रहा भूम सव कार्त्तिकेयजीको मेरे ही नमान मानना । ऐरा रारा शिवजी भद्रवटको चले गये और देवता अगने-अगने खानोरो हौट आये । अग्रिकुमार कार्तिकेपकीने एक ही जिनने समस्त दानवींका नंहार करके जिलोजीजो जीत िया । एउ महर्षियोंने उनकी सम्यङ् प्रतारे पूल ती ।

युधिष्टिर बोले—द्विजबर ! में भगवान् वार्तिनेपर्यके तीनों लोकोंमें विख्यात नाम सुनना चाहना हूँ ।

है, इसीचे उद्देश असमूच विवे निमा मानीमें नहीं; और रेगा हैंदेनर वे इन्हें तुन्हें प्रभावने तुन्हें अवस्य सस्म कर हे। 14 में मार उनके पान अन्य राज्य भी है ही । इसलिये हेर्य है एक रे पहिल्ल ने पानो बीर भिनकर तुमेर अपनी शन्तामि-. . के के कर है । पदि सम्याम अधिक होनेके कारण िर्धः प्रस्प तमने भी उन्हें दवा दिया तो यह भी तुम्हारी मी बार है। रमार्थ पायगी। और से तो तुम्होंर लिये उनपर काबू परम शहरभव ही रामसता हूँ । देखी । अर्जुनकी जिस समय ि प्राप्त रही मिटे थे। नभी उसने सारी पृथ्वीको जीत लिया या; मि अब दिव्यान पाकर तुन्ते मार डालना उसके लिये कौन नहीं यह रे ? इसिनं मुझे स्वयं तुमलोगींका वहाँ जाना उत्तित नरी जान परता । गीओंदी गणनाके लिये कोई दूसरे विधानगण आदमी भेने जा सकते हैं। इसर शकुनिने क्या, भाजन ! हमलोग केवल गीओं ही गणना करना चाहते र्र । पाण्टवोंने मिलनेका हमारा विचार **न**हीं है **। इ**सिलये ारो इमसे कोई अमद्रता होनेकी सम्भावना नहीं है। जहाँ पाण्ययलोग रस्ते होंगे, वहाँ तो हम जायंगे ही नहीं।

गर्रानिके इस प्रकार कहनेपर महाराज धृतराष्ट्रने, इच्छा न होनेपर भी, दुयांवनको मिनत्रयोंके सिंदत जानेकी आजा दे दी । उनरी आणा पाकर राजा दुर्यांधन बड़ी भारी सेना सेपर हिलानापुरसे चला । उसके साथ दुःशासन, शकुनि, कई भार्र और हजारों क्रियाँ याँ । उनके सिवा आठ हजार रय, तीस हजार हायी, हजारों पैदल और नी हजार घोड़े भी ये नया सेप्रहोंनी मख्यामें बोझा ढोनेके छकड़े, दूकानें, बनिये और बंदीजन भी चले । इस सब लक्करके साथ वह पहाँ-तहाँ पड़ाव टालना घोषोंके पास पहुँच गया और वहाँ अपना देग लगा दिया । उसके साथियोंने भी उस सर्वगुण-गम्पन, रमणीय, परिचित, सजल और सधन प्रदेशमें अपने-अपने ठहरनेकी जगहें ठीक कर लीं।

इस प्रकार जय नवके ठहरनेका ठीक-ठाक हो गया तो दुर्वोधनने अपनी अमस्य गौओंका निरीक्षण किया और उनगर नंबर और निशानी टलवाकर सबकी अल्या-अल्या परनान कर दी। पिर बल्ड्डॉपर निशानी टलवायी और उनमें लो नायनेयोग्य थे, उन्हें अल्या बता दिया। तथा जो गौएँ छोटे-छोटे बर्चोबाली थीं, उनकी अल्या गणना करा दी। इस प्रकार एव गाय-बल्डॉकी गणना कर उनमेंसे तीन-तीन पाँके पल्टॉको अल्या गिन वह म्वालोंके साथ आनन्दसे बनमें निहार करने लगा। धूमते-चूमते वह दौतवनके सरोवरपर पहुँचा । उम ममय उसका ठाट-बाट वहुत बढा-चढ़ा था । वहाँ उस स्रोवरके तटपर ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे । वे महारानी द्रौपदीके सहित इस समय दिव्य विधिसे एक दिनमें समाप्त होनेवाला राजर्पि नामक यश कर रहे थे । तभी दुर्योधनने अपने सहलों सेवकोंको आजा दी कि शीघ ही यहाँ क्रीडामवन तैयार करो । सेवकलोग राजाजाको सिरपर रख क्रीडामवन वनानेके विचारसे द्वैतवनके स्रोवरपर गये । जब वे वनके दरवाजेमं घुसने लगे तो उनके मुखियाको गन्धवोंने रोक दिया, स्योकि उनके पहुँचनेसे पहले ही वहाँ गन्धवराज चित्ररय जलकीडा करनेके विचारसे अपने सेवक देवता और अपसराओंके सहित आया हुआ था और उसीने उस सरोवरको वेर रक्खा था।

इस प्रकार सरोवरको घिरा हुआ देख वे सब दुर्योधनके पास लौट आये। उनकी बात सुनकर दुर्योधनने कुछ रणोन्मत्त मैनिकोंको यह आजा देकर कि 'उन्हें वहाँसे निकाल दो' उस सरोवरपर भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर गन्धवाँसे कहा, 'इस समय धृतराष्ट्रके पुत्र महावली महाराज दुर्योधन यहाँ जलिहारके लिये आ रहे हैं, इसलिये तुमलोग यहाँसे हट जाओ।' राजपुरुपोंकी यह बात सुनकर गन्धव हैंसने लगे और बोले, 'माल्म होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मन्दबुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है; इसीसे हम देवताओं पर वह इस प्रकार हुक्मत चलाता है मानो हम बनिये ही हों। तुमलोग भी निःसन्देह बुढिहीन हो और मृत्युके मुँहमें जाना चाहते हो, इसीसे होशकी बात छोड़कर उसके कहनेसे ही हमार सामने ऐसे वचन बोल रहे हो। इसलिये तुम या तो अपने राजाके पास लौट जाओ, नहीं तो इसी समय यमराजके घरकी हवा खाओंगे।'

तय वे सय योदा इकट्ठे होकर दुर्योधनके पास आये और गन्धवोंने जो-जो वातें कही थां, वे सव दुर्योधनको सुना दी। इमसे दुर्योधनकी कोधाग्नि भड़क उठी और उसने अपने सेनापितयोंको आज्ञा दी, 'अरे! मेरा अपमान करनेवाले इन पापियोंको जरा मजा तो चखा दो। कोई परवा नहीं, वहाँ देवताओंके सहित स्वयं इन्ड ही क्रीडा क्यों न करता हो।' दुर्योधनकी आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्रके सभी पुत्र और सहस्तों योढा कमर कसकर तैयार हो गये और गन्धवोंको मार-पीटकर वलात्कारसे उम वनमें बुस गये।

गन्यवोंने यह सब समाचार अपने स्वामी चित्रसेनको

जो शान्त नहीं है, उसे मुख कैसे मिल सकता है। अतः मन्त्र-तन्त्रसे कभी भी पित अपनी पत्नीके वशमें नहीं हो सकता। इसके विपरीत इससे कई प्रकारके अनर्य हो जाते हैं। धूर्तलोग जन्तर-मन्तरके बहाने ऐसी चीजें दे देते हैं, जिनसे भयद्भर रोग पैदा हो जाते हैं तथा पितके शत्रु इसी मिससे विपतक दे डालते हैं। वे ऐसे चूर्ण होते हैं कि जिन्हें यदि पित जिह्वा या त्वचासे भी स्पर्श कर ले तो वे निःसन्देह उसी क्षण उसको मार डालें। ऐसी स्त्रियाँ अपने पितयोंको तरह-तरहके रोगोंका शिकार बना देती हैं। वे उनकी कुमितसे जलोदर, कोढ, बुढ़ापे, नपुंसकता, जडता और विधरता आदिके पर्जोमें पड़ चुके हैं। इस प्रकार पापियोंकी वार्ते माननेशाली वे पापिनी नारियाँ अपने पितयोंको तंग कर डालती हैं। किन्तु स्त्रीको तो कभी किसी प्रकार अपने पितका अपिय नहीं करना चाहिये।

यशस्विनी सत्यभामे ! महात्मा पाण्डवोंके प्रति मैं जिस प्रकारका आचरण करती हूँ, वह सब सच-सच सुनाती हूँ; तुम सुनो । मैं अहङ्कार और काम-क्रोधको छोडकर बड़ी सावधानी-से सब पाण्डवोंकी, उनकी अन्यान्य स्त्रियोंके सहित, सेवा करती हूँ । मैं ईर्ष्यासे दूर रहती हूँ और मनको कावूमें रख-कर केवल सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोंका मन रखती हूं । यह सब करते हुए भी मैं अभिमानको अपने पास नहीं फटकने देती । मैं कडुभाषणसे दूर रहती हूँ, असभ्यतासे खड़ी नहीं होती, खोटी बार्तोपर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगहपर नहीं बैठती, दूषित आचरणके पास नहीं फटकती तथा उनके अभिप्रायपूर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ । देवता, मनुष्य, गन्धर्वं, युवा, सजधजवाला, घनी अयवा रूपवान् कैसा ही पुरुष हो। मेरा मन पाण्डवोंके सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियोंके भोजन किये विना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किये बिना स्नान नहीं करती और वैठे विना स्वय नहीं वैठती। जव-जब मेरे पति घरमें आते हैं, तभी मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ । मैं घरके वर्तनोंको मॉज-घोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समयपर भोजन कराती हूँ । सदा सावधान रहती हूँ, घरमें गुप्तरूपचे अनाजका सञ्चय रखती हूँ और घरको झाड़ बुहार-कर साफ रखती हूँ । मैं वातचीतमें किसीका तिरस्कार नहीं करती, कुलटा स्त्रियोंके पास नहीं फटकती और सदा ही पतियोंके अनुकूल रहकर आलस्यसे दूर रहती हूँ । मैं दरवाजे-पर वार-वार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली या कूड़ा- करकट डालनेकी जगह भी अधिक नहीं टहाती, जिन्तु गा ही सत्यभाषण और पतिषेवामे ततर रहती हूँ । यदिरेके विना अकेली रहना मुझे विल्कुल पगद नहीं है। जब किरी कौद्धिम्बक कार्यसे पतिदेव बाहर जाते हैं तो में पुष्प दौर चन्दनादिको छोड़कर नियम और बनोंशा पालन उनते हुए रहती हूँ । मेरे पति जिस चीजको नहीं राति, नहीं पीते अयज सेवन नहीं करते, उससे में भी दूर नहती हूँ । निरयों हे लिये शास्त्रने जो-जो बातें बतायी हैं, उन सबना में पालन मनी हूँ । शरीरको यथाप्राप्त बस्त्रालद्वारोंसे मुमज्जित रहती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय उननेमें तत्वर रहती हूँ।

सामजीने मुझे कुद्रम्यसम्बन्धी जो-जो धर्म बनाये है, उन सवका मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन-भाज, सीनारी पर पद्मान्न बनानाः माननीयोंका सत्यार परना तया और भी जो-जो धर्म मेरे लिये विहित है, उन सभीना में नावधानी सेरात-दिन आचरण करती हूँ । मे विनय और नियमोरी सर्वदा सब प्रकार अपनाये रहती हूँ । मेरे पति मृतुरुचित्त, सरलख्यमाव, सत्यनिष्ठ और सत्यधर्मना ही पालन पाने मने हैं। मैं सर्वदा सावधान रहकर उनरी सेवामें तत्रर रहती हैं। मेरे विचारसे तो स्त्रियोंका सनातनधर्म पतिके अधीन गाना ही है, वही उनका इएदेव है और वही आश्रय है, भगा-उसका अप्रिय कौन कामिनी करेगी ! में अपने पनिपेंसे दह कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं पानी। उनकी अपेक्षा बढिया बम्बाभूपण नहीं पहनती और न एभी सासजीसे ही बाद-विवाद करती हूँ, तथा राज मी स्पमरा पालन करती हूँ । सुभगे । मै सावधानीसे नर्पंदा आने पी भें-से पहले उठती हूँ तया बड़े-बूढों की सेवामें तभी रहती हैं। इसीसे पति मेरे वशमे रहते हैं । वीरमाता, रत्यवादिनी नार्य कुन्तीकी में भोजन, वस और जल आदिने गदा ही धन करती रहती हूँ । वस्त्र, आभूपग और भोजनादिम में एभी भी उनकी अपेक्षा अपने लिये कोई विरोपना नहीं रम्पनी । पहले महाराज युधिष्ठिरके नहलमें नित्पर्यति आड एडा ब्राह्मण सुवर्णके पात्रोंमें भोजन किया बरते थे। सानान युधिष्ठर अहाबी हजार यहस्य स्नातर्गेना भरण-योगा गर्ने थे और उनके दस हजार दानियाँ याँ । वे मणिजटिन सुर्हान के आभूपणोंसे सुमन्ति रहती यीं । मुझे उनने नाम- नयः भोजन, वस्र-सभी बातोत्रा पना रहता या और उस बानरी मी निगाह रहती थी कि बिसने क्या नाम सर रिया है और क्या नहीं किया । मतिमान् बुक्तीनन्दनची दर इजार अमित्त

राजा होता पार और पास चाडि सह रहे हैं तथा तर मार्थ हतार हार्थ बान हुस हो गये हैं। इस प्रकार इस इस राजा रिपारित रियतिमें हैं और दुर्योचन समयकी अनु-क्रान्ती मीन तहा गा है, मी वह दुमीन हमें इस अवस्थामें देनान नाज्य या ! बालनमें कीनवन्नेग बड़े ही कुटिल हैं।' ार भियोग्न एटीय स्पर्ते इस प्रकार कहने छो तो धर्मराजने रात, भंदा भीम ! यह समा कड़वी बातें सुनानेका नहीं है । देगों। में गोग भागे पीरित होकर उससे त्राण पानेके लिये इन्हर्भ प्रान्यमे आये हैं और इस समय बड़ी विकट परिखिति-में गरे हुए हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो ! ए दुरियों में मनभेद और लड़ाई-झगड़े होते ही रहते हैं, कभी-कभी उनमें के भी उन जाता है; किन्तु जब कोई बाहरका पुरुष उन्हें कु इसर आक्रमण करता है तो उस तिरस्कारको ो नहीं गुरु रास्ते । समर्थ भीम ! गन्धर्वलोग बलात्कारसे दर्भगनते परहरू ले गये है और हमारे कुलकी स्त्रियाँ भी क्षाज बाहरी लोगोंकि अधिकारमें हैं। इस प्रकार यह हमारे कुलका र्धा निरहरार 🔧। अतः सूरवीरो ! शरणागतींकी रक्षा करने और अपने दूरानी लाज रखनेके लिये खडे हो जाओ । अख-शस्त्र भाग्ण कर हो। देरी मत करो ! अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम ग्य भिलका जाओं और दुर्याधनको छुड़ा लाओ । देखी। र्तारवेकि इन सुनहरी ध्वजाओंबाले रथोंमें सब प्रकारके अस्त-शन्य माजुद ह । तुम इनमे बैठकर जाओ और गन्धवाँसे ल्द्रार द्यांघनका छुड़ानेके लिये सावधानीसे प्रयक्त करा। अपनी धरणमं आये हुएकी तो प्रत्येक राजा ययाशक्ति रक्षा करना है, किर तुम तो महावली भीम हो। भला, इससे बढकर आर क्या बात होगी कि आज दुर्योघन तुम्हारे बाहबलके भनेषे अपने जीवनकी आशा कर रहा है। हे बीर ! मै तो न्तर्य ही इन कार्यके लिये जाता; किन्तु इस समय मैने यज्ञ

आरम्भ किया है, इसलिये मुझे इस समय कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिये । देखो, यदि वह गन्धर्वराज समझाने-बुझानेसे न माने तो योड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधनको छुड़ा लाना और यदि हल्के-हल्का युद्ध करनेपर भी वह न छोड़े तो किसी भी प्रकार उसे दवाकर दुर्योधनको मुक्त कर देना।

धर्मराजकी यह वात सुनकर अर्जुनने प्रतिशा की कि 'यदि गन्धर्वलोग समझाने-बुझानेसे कौरवींको नहीं छोड़ेंगे तो आज



पृय्वी गन्धर्वराजका रक्तपान करेगी। अस्यवादी अर्जुनकी ऐसी प्रतिशा सुनकर कौरवोंके जी-में-जी आया।

# पाण्डनोंका गन्धवींसे युद्ध करके दुर्योधनादिको छुड़ाना

वैशास्पायनजी कहते हैं—राजन्! युधिष्ठिरकी वार्ते मुख हर्षसे खिल गये और ने युद्धके लिने उत्नाहित होकर खड़े हो गये। फिर उन्होंने अभेग कवच और तरह-तरहके दिव्य आयुध धारण तिने और गरववान धावा बोल दिया। जब विजयोन्मत्त गरवाने देन्य कि लोजपालोंके नमान चार्गे पाण्डव रखोंतर चढ़कर गरम्मिम आये है तो वे लौट पड़े और व्यूहरचना करके उनके मामने खड़े हो गये।

तव अर्जुनने गन्ववोंको समझाते हुए कहा, 'तुम' मेरे माई राजा दुर्योघनको छोड़ दो।' इसपर गन्धवोंने कहा, 'हमें आजा देनेवाला तो गन्धवराज चित्रसेनके सिवा और कोई नहीं है; एक वे ही हमें जैसी आजा देते हैं, वैसा हम करते हैं।' गन्धवोंके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन अर्जुनने उनसे फिर कहा, 'परायी खियोंको पकड़ना और मनुष्योंके साथ युढ करना—ऐसा निन्दनीय काम तो गन्धवराजको शोमा नहीं देता। तुमलोग धर्मराज युधिष्ठरकी आजा मानकर

इस समय भगवान् श्रीकृष्ण मार्कण्डेयादि मुनियों और महात्मा पाण्डवोंके साय तरह-तरहकी मनोऽनुकूल बातें कर रहे थे। वे जब द्वारका चलनेके लिये रथमे चढने लगे तो उन्होंने सत्यभामाको बुलाया। तब सत्यभामाजीने द्वीपदीसे



गले मिलकर अपने विचारके अनुसार बहुत-सी ढाढस वॅधानेवाली बातें कहीं । वे बोलीं, 'कृष्णे । तुम चिन्ता न करो, व्याकुल मत होओ और इस प्रकार रात-रातमर जागना छोड़ दो । तुम्हारे देवतुस्य पति फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे । तुम्हारे समान शीलसम्पन्न और आदरणीया महिलाएँ

अधिक दिन दुःख नहीं भोगा करनी । सेने स्टापुर केरे मुखसे यह बात मुनी है कि तुम अवस्य ही निष्टादर है कर अपने पतियोंके महित हम प्रध्वीतर राज्य हरोसी । तुम शीष्ट ही देखोगी कि दुर्योधनका यथ करके पृष्टीस सनाराज्ञ युधिष्ठिरका अधिकार होगा । तुम्हे दु.समे देनका भी किन्होने तुम्हारा अप्रिय किया, उन मबनो तुम नरामे गुना ही समझो । युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन- नकुल और नार्देशसे उत्तन हुए तुम्हारे जो प्रतिनिन्द्य, मुत्रगीनः "न्यमी शतानीक और श्रुतमेन नामक पुत्र है। वे नभी शन्त्रीयाने निपुण बॉकुरे बीर है। वे अभिमन्युरी नरह ही यहे अननः से द्वारकामे रहते हैं। सुभड़ादेवी उनरी एव प्रयार तुरहारे ममान ही देख-भार रखती है। वेकिमी प्रकारक भी भेदभाद न रखकर उनपर निब्छल सोह रस्तती है तथा उनके उनके दुखी और सुखमें सुखी रहती है। प्रमुखनी माता रहिमानि मी उनका नव प्रशार लाइ-चाव रुग्ती है और शीराह-सुन्दर भी मानु आदि अपने पुत्रींसे उनमे दिनी भी प्रयान का भेदभाव नहीं करते । उनके भोजन-दन्यदिशी देग भा ससरजी रखते हैं, तया और भी शीवलरामजी आदि रद अन्धक और वृष्णिवशी यादव उनती सब प्रतारती सुतिया का ध्यान रखते है। उन्हें प्रयुक्त और तुरुरारे पुत्रोंके प्रति एक-सी प्रीति है। ' ऐसी ही बहत-भी प्रिया गार, आनन्द-दायिनी और मनोऽनुकृत बाते महत्र सत्यभागारीने भीरूपा के रयकी ओर जानेश विचार रिया । उन्होंने शीरवारी परिक्रमा की और फिर स्थपर चढ गर्या। श्रीहणाने मुलगा कर द्रीपदीनो धीरज वँधाया और पिर पाण्डयोंनी नीटानन घोडोंको तेज करके द्वारकापुरीको चले ।

# कौरवोंकी घोषयात्रा और उनका गन्धर्वोंके साथ युद्रमें पराभव

जनमेजयने पूछा—इस प्रकार चनमें रहकर जाड़ा, गर्मी, वायु और धूप सहनेसे नरश्रेष्ठ पाण्डवींके श्रारीर बहुत कृश हो गये थे। ऐसी स्थितिमें उन्होंने द्वैतवनमें उस पवित्र सरोवरपर आकर फिर क्या किया, सो आप मुझसे कहिये।

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! उस रमणीय सरोवरपर आकर पाण्डवींने अपने हितचिन्तर्कोंको विदा कर दिया तथा वहाँ कुटी बनाकर आस-पासके रमणीक बन, पर्वत और नदियोंके किनारे विचरने ल्ये । जब वे वीरश्रेष्ठ इस

प्रकार बनमे निवास करने स्त्रो तो उनके पान धनेकों वेदाध्ययनशील ब्राह्मण आने नक्षा नरकेष्ठ वा द्वाक्षण आने नक्षा नरकेष्ठ वा द्वाक्षण खाने नक्षा नरके। उनके किला ब्राह्मण खाने करनेमें स्वाक्षण ब्राह्मण आगा। उनके मिलकर वह कौरवोने निक्ता और किल धुनाहर्का के प्रवाह किला करनेमें स्वाक्षण किला है इस स्वाक्षण के ब्राह्मण के प्रवाह किला करने किला स्वाक्षण के ब्राह्मण के ब्राह्मण के प्रवाह के किला करने किला स्वाक्षण करने करने किला करने स्वाक्षण स्वाक्षण

(गर्नारामा) शिष्य ै। नग देवराजके बन्तेसे में तुरंत से पर्ने भाग भीन इस दुष्टरें बॉब भी निया। अब मैं देव-भे के पर्ने भाग हैं जीन एन्द्रके आशातुगार इस दुरात्माको भीने पर्नेगा। अर्जुनने कहा, भीन्त्रमेन ! यदि तुम मेरा चित्र करना चाहने हो तो धर्मराजके आदेशसे तुम हमाने माई स्पीननहीं छोड़ दी।

चित्रसेनने कहा—अर्जन! यह पानी है और बड़ा रमादमें मन गहना है, इसे छोड़ना उत्तित नहीं है। इसने तो नर्मना माँ के कुछ करना चाहता या। धर्मराजका इस मना गा जो कुछ करना चाहता या, उसका पता नहीं है; अस्ता, नहीं। उन्हें सब बात बना देंगे; फिर उनकी जैसी इन्हा होगी, नैसा करेंगे।

पिन दे गय महाराज युधिष्टिन पास गये और उसकी गय वातें उन्हें बता दां। तय अजातशत्र महाराज युधिष्टिरने गना गेंकी वात सुनरर उननी प्रश्नसा की और समस्त कौरवों- को खुद्रा दिया। ये गन्यवों के कहने लगे, 'आपलोग यत्यान् और शक्तिमम्पन्न हैं; यह बढ़े सौमाग्यकी बात है कि आपने मेरे माई-वन्धु और मन्त्रियों के सहित दुराचारी तुर्योधनका यध नहीं किया। मेरे ऊपर आपलोगोंका यह यहा उपनाम हुआ है।' फिर बुद्धिमान् महाराज युधिष्टिरकी आजा लेरर अपनराओं के सहित चित्रसेनादि गन्धर्व अत्यन्त प्रमार चित्रसे स्वर्गको चले गये। देवराज इन्द्रने दिव्य अमृतकी वर्षा करके कौरवों के हायसे मरे हुए गन्धर्यों को जीवत कर दिया। अपने न्वजन और राजमहिपियों को गन्धर्यों सी सक्त नगरन पाण्डवों को भी बड़ी प्रमन्नता हुई। कौरवोंने स्त्री और कुमारों के महित पाण्डवों का बड़ा सत्कार किया।

तव भादवींके सित बन्धनसे छूटे हुए दुर्वोधनसे

धर्मराज युधिष्ठिरने बड़े प्रेमसे कहा, भैया ! ऐसा साहस



फिर कभी मत करना; देखो, साहस करनेवालोंको कभी सुख नहीं मिलता। अब तुम सब भाइयोंके सहित कुशलपूर्वक अपने घर जाओ। इस घटनासे मनमें किसी प्रकारका खेद मत मानना। धर्मराजके इस प्रकार आज्ञा देनेपर दुर्योधनने उन्हें प्रणाम किया और दृदयमें अत्यन्त लजित होकर अपने नगरकी ओर चला गया। उस समय वह ऐसा व्याकुल हो ग्हा या मानो उसकी इन्द्रियों नष्ट हो गयी हों, तथा क्षोमके कारण उसका दृदय फटा जाता था।

#### दुर्योधनका अनुताप और प्रायोपवेशका निश्चय

जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! दुर्योधन एकाके मार्से यहन दय गया या नया गोकते उसका हृदय अत्यन्त उदिम हो गता या। ऐसी न्यितिमे उसने हिस्तनापुरमें किम प्रकार मंग्य किया। वह मुद्रे विद्यागमे सुनानेकी कृषा कीजिये।

वैराम्पायनजीने कहा—राजन् ! जब युधिष्ठिरने भूतगङ्गपुत्र दुवीधनको विदा निया तो वह लबासे मुख नीचा निये ट्रयमें जुडता हुआ चतुरद्विणी सेनाके महित वहाँसे धिनन पुन्तो चला । मार्गमें एक रमणीक स्थानपर, जहाँ जल जीन पुन्ती अधिकता थीं, उसने विश्राम किया । बहाँ कर्णने

उसके पाम आकर कहा, 'गजन्। बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपका जीवन वच गया और हमारा पुनः समागम हुआ। मुझे तो आपके सामने ही गन्धवोंने ऐसा तंग किया कि में उनके बाणोंसे पीड़ित हुई सेनाको भी नहीं मँभाल सका। अन्तमं जब नाकमें दम आ गया तो वहाँसे मागना ही पड़ा। उस अतिमानुप युद्धसे आप रानियों और सेनाके सहित सकुशल लीट आये, किमी प्रकारका घाव आदि भी आपको नहीं लगा—यह देखकर मुझे बडा आश्चर्य हो रहा है। इस समय अपने भाइयोंके सहित आपने युद्धमें जो काम करके

पाण्डवोंको सन्तप्त करो । तुम्हारी महिषियाँ मी बहुमूल्य वस्त्रोंसे सुसन्नित होकर चलें और मृगचर्म एवं वल्कलधारिणी कृष्णाको देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्यसे उसका जी जलावें ।'

जनमेजय! दुर्योधनसे ऐसा कहकर कर्ण और शकुनि जुप हो गये। तव राजा दुर्योधनने कहा, 'कर्ण! तुम जो कुछ कहते हो, वह वात तो मेरे मनमें भी वसी हुई है। पाण्डवोंको वल्कलवस्त्र और मृगचर्म ओढ़े देखकर मुझे जैसी खुशी होगी, वैसी इस सारी पृथ्वीका राज्य पाकर भी नहीं होगी। मला, इससे बढ़कर प्रसन्नताकी वात क्या होगी कि मैं द्रौपदीको वनमें गेक्प कपड़े पहने देखूं। परन्तु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सझ रहा है, जिससे कि मैं द्रैतवनमें जा सकूँ और महाराज भी मुझे वहाँ जानेकी आज्ञा दे दें। इसल्ये तुम मामा शकुनि और माई दु:शासनके साथ सलाह करके कोई ऐसी युक्ति निकालो, जिससे इमलोग द्रैतवनमें जा सक्वें।'

तदनन्तर सब लोग 'बहुत ठीक' ऐसा कहकर अपनेअपने स्थानोंको चले गये। रात्रि बीतनेपर भोर होते ही वे
फिर दुर्योधनके पास आये। तब कर्णने हॅसकर दुर्योधनसे
कहा, 'राजन्! मुझे दैतवनमें जानेका एक उपाय स्झ गया
है, उसे मुनिये। आजकल आपकी गौओंके गोष्ठ दैतवनमें ही
हें और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं; इसलिये हमलोग
घोषयात्राके बहाने वहाँ चलेंगे।' यह मुनकर शकुनि भी
हॅसकर बोल उठा, 'दैतवनमें जानेका यह उपाय तो मुझे भी
खूव जंचता है। इस कामके लिये महाराज हमें अवश्य अपनी
अनुमति दे देंगे और पाण्डवोंसे मेल-जोल करनेके लिये भी
समझावेंगे। ग्वाले लोग दैतवनमें तुम्हारे आनेकी वाट देखते
ही हैं, इसलिये घोषयात्राके मिससेहम वहाँ जरूर जा सकते हैं।'

राजन् ! इस प्रकार सलाह करके वे सव राजा धृतराष्ट्रके पास आये और उन सबने धृतराष्ट्रसे तथा धृतराष्ट्रने उनसे कुशल्समाचार पूछा । उन्होंने पहलेहीसे ममग नामके एफ



गोपको पढाकर टीक कर लिया या । उउने राजा पृतरापृत्ये सेवामें निवेदन किया कि महाराज ! आजकत आरती गोएं समीप ही आयी हुई हैं । इस्तर कर्ण और शहनिने जना, 'कुकराज ! इस समय गोएं बड़े रमणीक प्रदेशमें टहती तूरं हैं । यह समय गाय और बछड़ोंकी गणना करने तया उनके रंग और आयु आदिका ज्योरा लिजनेके लिये भी बहुत उपयुक्त है । इसल्ये आप दुर्योधनको वहाँ जानेकी आता दे दीजिये ।' यह सुनकर धृतराष्ट्रने कहा, 'हे तात ! गीनोंकी देखभाल करनेमें तो कोई आपित नहीं हैं; किन्तु मैंने हुना है कि आजकल नरशार्दूल पाण्डवलोग भी उधर उन्हों पानोंकी उहरे हुए हैं । इसल्ये में तुमलोगोंने वहाँ जानेकी अहानी नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने उन्हें क्यटने जुएमें हराया है और उन्हें वनमें रहकर बहुत कुछ भोगना पडा है । जां ! ये लेग तबसे निरन्तर तम करते रहे हे और अब सद प्रकार शिक्त सम्पन्न हो गये हैं । तुम तो अहहार और मोहर्ने जून हो गये हैं । तुम तो अहहार और मोहर्ने जून हो गये हैं । तुम तो अहहार और मोहर्ने जून हो गये हैं । तुम तो अहहार और मोहर्ने जून हो गये हैं । तुम तो अहहार और मोहर्ने जून हो गये हैं । तुम तो अहहार और मोहर्ने जून हो गये हैं । तुम तो अहहार और मोहर्ने जून हो गये ही हो हो हो हो लेग हो गये हो गये हो हो हो हो गये गये हो गये हो गये हो

पृथ्वीका शासन करो ।' दुर्योघनकी यह बात सुनकर दुःशासन-का गला दुःखरे भर आया और उसने दुर्योधनके चरणींपर **िं एता हुए रोकर कहा, 'महाराज । ऐसा कमी नहीं हो** सकता । सारी भृमि फट जाय, सूर्य अपने तेजको और चन्द्रमा अपनी गीतलताको त्याग दे, हिमालय अपने स्थानको छोड़ दे और अग्नि उष्णताका परित्याग कर दे; तो भी आपके विना में पृथ्वीका शासन नहीं करूँगा । वस, आप प्रसन्न हो जाइये । ' ऐसा कहकर दुःशासनने दोनों हार्योसे अपने बड़े भाईके चरण पकड़ लिये और वह ढाढ़ मारकर रोने लगा। दुर्योधन और दुःशासनको अत्यन्त दुःखित देख कर्णको भी बड़ी व्यया हुई और उसने उनसे कहा, 'आप दोनों नासमझी-से सामान्य पुरुषोंके समान क्यों शोक करते हैं ! शोक करने-वालोंका शोक तो कभी दूर नहीं हो सकता। अतः घैर्य धारण करें, इस प्रकार शोक करके शत्रुओंका हर्ष मत वढाइये । पाण्डवोंने आपको गन्धवोंके हाथसे छुड़ाया-ऐसा करके तो उन्होंने अपने कर्त्तव्यका ही पालन किया है। राज्यके भीतर रहनेवाले पुरुषोंको सर्वदा राजाका प्रिय करना ही चाहिये। इसलिये ऐसी कोई बात हो भी गयी तो उससे आपको सन्ताप नहीं होना चाहिये। देखिये, आपके प्रायोपवेशके विचारको सुनकर आपके सभी माई उदास हो गये हैं। इसलिये इस सङ्कल्पको छोडकर खडे होइये और अपने भाइयोंको ढाढस बॅधाइये। यदि आप मेरी वात नहीं मानेंगे तो मैं भी आपके चरणोंकी सेवामें यहीं रहुँगा । आपके विना तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता ।

तव सुवलपुत्र शकुनिने भी दुर्योधनको समझाते हुए कहा—राजन् ! कर्णने जो यथार्थ वात कही है, वह तो तुमने सुनी ही है। फिर मैंने तुम्हें जो समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मी पाण्डवोंसे छीनकर दी, है, उसे तुम इस प्रकार मोहवश क्यों खोना चाहते हो ! तुम आज मूर्खतासे ही अपने प्राण त्यागनेको तैयार हुए हो। अथवा मेरे विचारसे तुमने कभी वड़े-बूढोकी सेवा नहीं की, इसीसे ऐसी उल्टी वार्ते स्झती हैं। यह तो हर्पकी बात है और तुम्हें इसके लिये पाण्डवोंका सत्कार करना चाहिये, और तुम शोक कर

रहे हो। तुम्हारा यह काम तो उल्टा ही है। इसिलये तुम उदासी छोड़ दो और पाण्डवोंने तुम्हारे साय जो उपकार किया है, उसे सारण करके उन्हें उनका राज्य दे दो। इससे तुम यहा और धर्म प्राप्त करोगे। तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इससे तुम कृतज्ञ माने जाओगे। तुम पाण्डवोंके साय भाईचारेका-सा व्यवहार करके उन्हें अपनी जगह बैठा दो और उनका पैतृक राज्य उन्हें सींप दो। इससे तुम्हें सुख मिलेगा।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार दुर्योधनको उसके सुदृद्, मन्त्री, भाई और बन्धु-बान्धवींने



बहुतेरा समझाया; परन्तु वह अपने निश्चयसे नहीं डिगा। उसने कुश और वल्कलके वस्त्र धारण किये और स्वर्गप्राप्तिकी इच्छासे वाणीका संयम कर उपवासके नियमोंका पालन करने लगा।

### दुर्योधनका प्रायोपवेश-परित्याग

दुर्योघनको प्रायोपवेश करते देखकर देवताओंसे पराजित पाताल्यासी दैत्य और दानवोंने विचारा कि यदि इस प्रकार दुर्योघनका प्राणान्त हो गया तो हमारा पक्ष गिर जायगा।

इसिलये उन्होंने उसे अपने पास बुलानेके लिये बृहस्पति और शुक्रके बताये हुए अथर्ववेदोक्त मन्त्रोंद्वारा औपनिषद कर्म-काण्ड आरम्म किया। वेद-वेदाङ्गमें निष्णात ब्राह्मणलोग जाकर सुनाया । तत्र उसने उन्हें आज्ञा दी कि 'जाओ, इन नीच कौरवोंकी अच्छी तरह मरम्मत कर दो। तब वे सब-के-सब अस्त्र-शस्त्र लेकर कौरवींपर टूट पड़े। कौरवोने जब उन्हें अकस्मात् इयियार उठाये अपनी ओर आते देखा तो वे दुर्योधनके देखते-देखते इधर-उधर भाग गये । तव दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन, विकर्ण तथा धृतराष्ट्रके कुछ अन्य पुत्र रथोंपर चढकर गन्धवोंके सामने डट गये। कर्ण उन सबके आगे रहा । बस, दोनों ओरसे बड़ा भीपण और रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया । कौरवोंकी वाणवर्षाने गन्धवोंके शिक्जे ढीले कर दिये। तब गन्धवोंको भयभीत देख चित्रसेनको क्रोध चढ आया और उसने कौरवोंका नाश करनेके लिये मायास्त्र उठाया । चित्रसेनकी मायासे कौरव चक्करमें पड गये । उस समय एक-एक कौरव वीरको दस-दस गन्धवोंने घेर लिया । उनकी मारसे पीडित होकर वे रणभूमिसे प्राण लेकर भागे । इस प्रकार कौरवींकी सारी सेना तितर-वितर हो गयी। अकेला कर्ण ही पर्वतके समान अपने स्थानपर अचल खडा रहा । दुर्योघन, कर्ण और शकुनि यद्यपि बहुत घायल हो गये ये, तो भी उन्होंने गन्धवोंके आगे पीठ नहीं दिखायी। वे बराबर मैदानमें डटे ही रहे। तब गन्धवाँने सैकडाँ और हजारोंकी सख्यामें मिलकर अकेले कर्णपर ही घावा बोल दिया । उन्होंने कर्णके रथके दकडे-दकडे कर डाले । तब वह हायमें ढाल-तलवार लेकर रयसे कृद पड़ा और विकर्णके रयपर बैठकर प्राण बचानेके लिये उसके घोड़े छोड़ दिये।

अब तो दुर्योधनके देखते-देखते कौरवोंकी छेना भागने लगी। किन्तु और सब भाइयोंके पीठ दिखानेपर भी दुर्योधनने में हूं न मोड़ा। जब उसने देखा कि अब गन्धवोंकी अपार सेना उसीकी ओर बढ रही है तो उसने उसका जवाब भीषण बाणवर्षांसे ही दिया। किन्तु उस बाणवर्षांकी कुछ भी परवा न कर गन्धवोंने उसे मार डालनेके विचारसे चारों ओरसे घेर लिया। उन्होंने अपने वाणोंसे उसके रयको चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार रथसे नीचे गिर जानेपर उसे चित्रसेनने झपटकर जीवित ही कैंद कर लिया। इसके बाद बहुत-से



गन्धवींने रयमें बैठे हुए दुःशासनको धेन्कर परः तिया।
कुछ गन्धवोंने विन्द, अनुविन्द और समन्न राजमहिनाओं हो
पकड़ लिया। गन्धवोंके आगेसे भागी हुई पीरनीं ही
सेनाने सारा बचा-खुचा सामान लेकर पाण्डवों ही हारण जी।
तब दुर्योधनको गन्धवोंके पक्षेत्रे छुदाने हे लिये अरमन्त आएर
हुए उनके मन्त्रियोंने रो-रोकर धर्मराज्ये करा, परागातः!
हमारे प्रियदशीं महाबाहु धृतगष्ट्रकुमार महाराज हुपीधनकी
गन्धव पकड़कर लिये जाते हैं। उन्होंने दुःशान्न, दुरिंगर,
दुर्मुख, दुर्जय तथा सब रानियोंको भी कैद कर लिया है।
अतः आप उनकी रक्षाके लिये दौदिये।

दुर्योधनके उन चूढे मन्त्रियों हो स प्रवण दीन और दुखी होकर युधिष्ठिरके सामने गिड़गिदाते देखा शीमनेत्रं कहा, 'हम बहुत प्रयत्न करके हायी-घोड़ों हो लेख हो रह ले काम करते, वही आज गन्धवोंने कर दिया। यह बात हमां सुननेमे आयी है कि जो लोग अमनमं पुरुगें हे देख रहते हैं, उन्हें दूसरे लोग ही नीचा दिखा देते हैं। यह बात हमें गन्धवोंने प्रत्यक्ष करके दिखा दी। हमलोग हन समय बनमें

### कर्णकी दिग्विजय और दुर्योधनका वैष्णव थाग

जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! कृपा करके किह्ये कि जिस समय महामना पाण्डवराण दैतवनमें रहते थे, उस समय हिस्तनापुरमे महाधनुर्धर धृतराष्ट्रपुत्र, स्तपुत्र कर्ण, महावली शकुनि, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्यने क्या किया !

वैद्याम्पायनजी बोले—राजन् ! दुर्योधनके छौट आने-पर पितामह भीष्मने उससे कहा, 'वत्स ! जब तुम दैतवनको जानेके लिये तैयार हुए थे, उसी समय मैने तुमसे कहा या कि मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं माल्म होता । किन्छ तुम वहाँ चले ही गये । वहाँ शत्रुओंके हायसे तुम्हें बन्धनमे पड़ना पड़ा और फिर धर्मज पाण्डवोंने ही तुम्हें उनसे छुड़ाया; इससे तुम्हें लजा नहीं आती ! देखो, उस समय सारी सेना और तुम्हारे भी सामने ही यह स्तपुत्र गन्धवोंसे



डरकर भाग गया या । उस समय तुमने महात्मा पाण्डव और दुष्टबुद्धि कर्णका पराक्रम भी देखा ही होगा । यह कर्ण तो धनुर्वेट, श्र्वीरता या धर्ममें पाण्डवोंके चौथाई हिस्सेके वरावर भी नहीं है । अतः इस कुलकी बृद्धिके लिये मैं तो पाण्डवोंके साय सन्धि कर लेना ही अच्छा समझता हूं ।'

भीष्मके इस प्रकार कहनेपर राजा दुर्योधन इंसकर गकुनिके साथ चल दिये । उन्हें जाते देखकर कर्ण और दुःशासनादि मी उनके पीछे हो लिये । उन्हे अपनी पूरी बात सुने विना ही जाते देख भीष्मजी भी अपने घरको चले गये । उनके जानेपर धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन फिर उसी जगह आकर अपने मन्त्रियोंसे सलाह करने लगा कि 'हमारा हित किस प्रकार हो और अब हमे क्या करना चाहिये !' उस समय कर्णने कहा-- 'राजन् ! सुनिये, मैं आपसे एक बात कहता हूं। भीष्म सदा ही इमारी निन्दा करते रहते है और पाण्डवोंकी प्रशंसा करते हैं । आपसे द्वेष करनेके कारण उनका मेरे प्रति भी द्वेष हो गया है और आपके आगे वे मेरी तरह-तरहसे निन्दा करते हैं। सो मैं भीष्मके उन शब्दोको सहन नहीं कर सकता । आप मुझे सेवक, सेना और सवारी देकर पृथ्वीको विजय करनेकी आज्ञा दीजिये । आपकी विजय अवश्य होगी । मै शस्त्रोकी शपथ करके सबी प्रतिश करता हूँ।

कर्णके ये शब्द सुनकर दुर्योधनने अत्यन्त प्रेमसे कहा—'वीर कर्ण! तुम सदा ही मेरा हित करनेके लिये उद्यत रहते हो। यदि तुम्हे निश्चय है कि मैं अपने सारे शत्रुओं को परास्त कर दूँगा तो तुम जाओ और मेरे मनको शान्त करो।' दुर्योधनके ऐसा कहनेपर कर्णने अपनी दिग्वजय-यात्राके लिये सभी आवश्यक चीजें तैयार करनेकी आशा दी। फिर अच्छा सुहूर्त देखकर माङ्गलिक द्रव्योंसे स्नान कर शुम नक्षत्र और तिथिमे कूच किया। उस समय ब्राह्मणोंने उसे आशीर्वाद दिया तथा उसके रथकी घरघराहटसे तीनो लोक गूँज उठे।

हिसानापुरसे बड़ी भारी सेनाके साथ चलकर पहले महाधनुर्धर कर्णने राजा द्रुपदकी राजधानीको घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर द्रुपदको अपना आश्रित बना लिया। उससे कररूपमे उसने बहुत-सा सोना, चाँदी और तरह-तरहके रत्न लिये। उसके बाद जो राजा द्रुपदके अधीन थे, उन्हें जीतकर उनसे भी कर लिया। फिर वहाँसे चलकर वह उत्तर दिशामें गया और उधरके सब राजाओंको हराया। महाराज भगदत्तको जीतकर वह शत्रुओसे लड़ता-लड़ता हिमालयपर चढ गया। इस प्रकार उस ओरके सब राजाओंनको जीतकर उसने नेपाल देशके राजाओको भी परास्त किया। फिर हिमालयसे नीचे आकर पूर्वकी ओर धावा

इन महापराक्रमी धृतराष्ट्रपुत्रोंको छोड़ दो । यदि तुम शान्तिसे इन्हें नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रमद्वारा इनको छडा लूँगा ।' ऐसा कहनेपर भी जब गन्धवोंने अर्जुनकी बात उडा दो तो वे उनके ऊपर पैने-पैने वाण बरसाने छगे तथा गन्धर्वोंने भी उनपर वाणोंकी झडी लगा दी। अर्जनने आग्नेयास्त्र छोडकर हजारों गन्धर्वोंको यमराजके पास मेज दिया । महाबली भीमने भी तीखे-तीखे तीरोंसे सैकडों गन्धवोंका अन्त कर दिया। माद्रीपुत्र नकुल और सहदेवने भी संग्रामभूमिमें कदम बढ़ाकर अनेकों शत्रुओको घेर-घेरकर मार डाला । महारयी पाण्डवलोग जब गन्धवोंको इस प्रकार दिन्य अस्त्रोंसे मारने लगे तो वे धृतराष्ट्रके पुत्रोंको लेकर आकाशमें उड़कर जाने लगे। कुन्तीकुमार अर्जुनने उन्हें आकाशकी ओर उड़ते देख वाणींका एक ऐसा विस्तृत जाल छा दिया कि जिसने चारों ओरसे उनकी गति रोक दी। उस जालमें ने उसी प्रकार बद हो गये, जैसे पिंजड़ेमें पक्षी। अतः वे अत्यन्त क्रिपत होकर अर्जुनपर गदा, शक्ति और ऋष्टि आदि अस्त-शर्खोंकी वर्षा करने लगे। तब महावीर अर्जनने उनपर स्थूणाकर्ण, इन्द्रजाल, सौर, आग्नेय तया सौम्य आदि दिव्य अख चलाये । इनकी मारसे वे अत्यन्त पीडित होने लगे। ऊपर जानेसे तो उन्हें बाणोंका जाल रोक रहा या और इधर-उघर जाते तो अर्जुनके बाणींसे बिंघने लगते ।

जय चित्रसेनने देखा कि गन्धर्व अर्जुनके वाणोंसे अत्यन्त त्रस्त हो रहे हैं तो वह गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा। किन्तु अर्जुनने अपने वाणोंद्वारा उस लोहकी गदाके सात टुकड़े कर दिये। तब वह मायासे अदृश्य रहकर अर्जुनके साय युद्ध करने लगा। इससे अर्जुनको वड़ा क्रोघ हुआ और वे दिव्यास्त्रोंसे अभिमन्त्रित आकाशचारी आयुधोंसे युद्ध करने लगे तथा अन्तर्धान रहनेपर भी उसके शब्दका अनुसरण करके शब्दवेधी वाणोंसे उसे वीधने लगे। अर्जुनके उन अस्त्र-शस्त्रोंसे चित्रसेन तिलमिला उठा और उसने अपनेको प्रकट करके कहा, 'अर्जुन! देखो, युद्धमें तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ।' अर्जुनने जब अपने



सखाको युद्धसे जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिन्यास्त्रोंको लौटा लिया। यह देखकर सब पाण्डव यहे प्रसन हुए और फिर रयोंमें बैठे हुए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और चित्रसेन आपसमें कुशल-प्रश्न करने लगे।

तव महाधनुर्धर अर्जुनने चित्रसेनसे हँसकर पूछा'वीरवर । कौरवोंका परामव करनेमें तुम्हारा क्या उद्देश्य
या ! तुमने स्त्रियोंके सहित दुर्योधनको क्यों कैद किया है !'
चित्रसेनने कहा, ''वीर धनक्षय । देवराज इन्द्रको स्वर्गमें ही
दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्णका अभिप्राय माल्म हो
गया या । ये लोग यह सोचकर कि आजकल पाण्डवलोग
वनमें विपरीत परिस्थितिमें रहकर अनायोंकी तरह कप्ट भोग
रहे हैं और हम खूब आनन्दमें हैं, तुम्हें देखने और इस
दुर्दशामें यगस्विनी द्रौपदीकी हॅसी उड़ानेके लिये आये थे ।
इनकी ऐसी खोटी मनोवृत्ति जानकर उन्होंने मुझसे कहा,
'जाओ, दुर्योधनको उसके माई और मन्त्रियोंके सहित वॉधकर
यहाँ ले आओ । किन्तु देखो, भाइयोंके सहित अर्जुनकी सव
प्रकार रक्षा करना; क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और

पास जाकर प्रणाम किया और उनसे कहा, 'महाराज! तृपति-श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पराक्रमसे बहुत-सा धन प्राप्त करके एक महायज कर रहे हैं। उसमें सम्मिलित होनेके लिये जहाँ-तहाँसे बहुत-मे राजा और ब्राह्मण आ रहे हैं। महामना कुरुराजने मुझे आपकी सेवामें भेजा है। धृतराष्ट्रकुमार महाराज दुर्योधन आपको यजके लिये निमन्त्रित करते हैं। आप, उनका यह अभीष्ट यज देखनेकी कुपा करें।'

दूतकी यह वात सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा, 'अपने पूर्वजोंकी कीर्ति वढ़ानेवाले राजा दुर्योधन महायज्ञके द्वारा



भगवान्का यजन कर रहे हैं—यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है।

हम भी उसमे सम्मिलित होते; किन्तु इस समय ऐसा किसी प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि तेरह वर्षतक हमें वनवासके नियमका पालन करना है।' धर्मराजकी यह बात सुनकर भीमसेनने कहा, 'तुम दुर्योधनसे कह देना कि तेरह वर्ष वीतनेपर जब युद्धयज्ञमें अख्न-शस्त्रोंसे प्रज्वलित अग्निमें तुझे होमा जायगा, तभी धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ आवेंगे।' भीमके सिवा अन्य पाण्डवोने कुछ भी नहीं कहा। फिर दूतने दुर्योधनके पास जाकर सब वातें ज्यों-की-त्यों सुना दीं।

अव अनेकों देशोंसे प्रधान-प्रधान पुरुष और ब्राह्मण हिस्तिनापुरमें आने छगे। धर्मज्ञ विदुरजीने दुर्योधनकी आज्ञा-से सभी वर्णोंके पुरुषोंका यथायोग्य सत्कार किया तथा उनके इच्छानुसार खाने-पीनेकी सामग्री, सुगन्धित माला और तरह-तरहके वस्त्र देकर उन्हें सन्तुष्ट किया। राजा दुर्योधनने सभीके लिये शास्त्रानुसार यथायोग्य निवासग्रह बनवाये तथा सभी राजा और ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन देकर विदा किया। फिर वह भाइयों तथा कर्ण और शक्कुनिके सहित हस्तिनापुरमें औट आया।

जनमेजयने पूछा—मुने! दुर्योधनको बन्धनसे छुड़ाने-के पश्चात् महावली पाण्डवोंने उस बनमें क्या किया, यह मुझे बतानेकी कृपा करें।

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! कुछ दिन उसी वनमें रहकर फिर धर्मज्ञ पाण्डव ब्राह्मण तथा दूसरे साथियोंके सहित वहाँसे चल दिये । इन्द्रसेन आदि सेवक भी उनके साथ हो लिये । फिर जिस मार्गमे शुद्ध अन्न और खच्छ जलका सुपास था, उससे चलकर वे काम्यकवनके पवित्र आश्रममें पहुँच गये ।

### च्यासजीका युधिष्ठिरके पास आना और उन्हें तप एवं दानका महत्त्व बताना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इस प्रकार वनमें रहते हुए महात्मा पाण्डवोंके ग्यारह वर्ष बड़े कष्टसे वीते । वे फल-मूल खाकर रहते थे । सुख मोगनेके योग्य होकर भी महान् दुःख सहते थे । वे सब-के-सब महापुरुष थे, इसिलये यह सोचकर कि 'यह हमारे कप्टका समय है, इसे घैर्यपूर्वक सहन करना चाहिये' घवराते नहीं थे । राजा युधिष्ठर सोचते—'हमारे माहयोंपर जो यह महान् दुःख आ पड़ा है, यह मेरी ही करनीका तो फल है ! ये सब मेरे ही

अपराघरे तो कष्ट भोग रहे हैं ! ये बातें उनके हृदयमें कॉटे-सी चुमती थीं, उन्हें रातभर नींद नहीं आती थी । अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी राजा युधिष्ठिरका मुँह देखकर सारा कष्ट धैर्यपूर्वक सह लेते थे । चेहरेपर दुःखका भाव नहीं प्रकट होने देते थे । उत्साहयुक्त चेष्टाओंसे उनके शरीरका भाव ही बदल गया था ।

एक समयकी बात है, सत्यवतीनन्दन व्यासजी पाण्डवीं-को देखनेके लिये वहाँ आये । उन्हे आते देख युधिष्ठिर दिखाया है, उसे कर सकनेवाला कोई दूसरा पुरुष ससारमें दिखायी नहीं देता।

कर्णके इस प्रकार कहनेएर राजा दुर्योधनने गद्गद्-कण्ठहोकर कहा-राधेय! तुम्हें असली भेदका पता नहीं है,



इसीसे मैं तुम्हारे कयनका बुरा नहीं मानता। तुम तो यही समझते हो कि गन्धवोंको मैंने अपने पराक्रमसे हराया है। सची बात तो यह है कि मेरे और मेरे भाइयोंके साथ गन्धर्वोंका बहुत देरतक युद्ध हुआ और उसमें दोनों ही ओरकी हानि भी हुई । किन्तु जन वे मायासे युद्ध करने छगे तो हम उनका सामना नहीं कर सके। अन्तमें हार हमारी ही हुई और गन्धर्वीने हमें सेवक, मन्त्री, पुत्र, स्त्री, सेना और सवारियोंके सहित कैद कर लिया। फिर वे हमे आकाशमार्गसे ले चले। उसी समय हमारे कुछ सैनिक और मन्त्रियोंने पाण्डवोंके पास जाकर कहा कि 'गन्धर्वलोग धृतराष्ट्रकुमार राजा दुर्योधनको उनके भाई और स्त्रियोंके सहित पकडकर ले जा रहे हैं, इस समय आप उन्हें छुड़ाइये ।' तब धर्मात्मा युधिष्ठिरने अपने सव भाइयोंको समझाकर हमें वन्धनसे छुड़ानेके लिये आज्ञा दी । पाण्डवलोग उस स्थानपर आये और गन्धर्वोंको हरानेकी शक्ति रखते हुए भी उन्होंने उन्हें समझाकर शान्तिपूर्वक छोड़ देनेका प्रस्ताव किया। किन्तु गन्धर्व हमें छोड़नेको

तैयार नहीं हुए । इसपर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव उनपर बाणोंकी वर्षा करने छगे। तव गन्धर्वहोग रणभूमि छोड़कर हमें घसीटते हुए आकागमे चढने लगे । उस समय इमने ऑख उठायी तो देखा कि सब ओरसे बाणोंके जालसे थिरा हुआ अर्जुन दिव्य अस्त्रोंकी वर्षा कर रहा है। इस प्रकार जब अर्जुनके पैने बाणींसे सारी दिशाएँ एक गर्या तो अर्जुनके मित्र चित्रसेनने अपना रूप प्रकट कर दिया । फिर दोनों मित्र आपसमे खूब मिले और दोंनोंहीने कुशल-प्रश्न किया । कर्ण । फिर जनुदमन अर्जुनने हॅसते-हॅसते उत्साहपूर्वक यह बात कही, 'वीरवर ! आप मेरे भाइयोंको छोड दीजिये । पाण्डवोके जीवित रहते हुए इनका तिरस्कार नहीं होना चाहिये । महात्मा अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर गन्धर्वराज चित्रसेनने उसे बताया कि हमलोग पाण्डवोंको उनकी स्त्रीके सहित इस दुर्दगामें देखनेके लिये वहाँ गये थे। चित्रसेनने जब ये शब्द कहे तो मैं लजासे यह सोचने लगा कि धरती फट जाय तो में यहीं समा जाऊँ। फिर पाण्डवींके सहित गन्धर्वोंने युधिष्ठिरके पास जाकर हमें कैदीकी हालतमें खड़ा किया और उन्हे भी हमारा खोटा विचार सुनाया । इस प्रकार स्त्रियों के सामने मैं दीन और कैदीकी दशामें युधिष्ठिरको भेंट किया गया। बताओ, इससे बढकर दुःखकी और क्या बात होगी ! जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया और जिनका सदासे अञ्च बना रहा, उन्होंने मुझ मन्दमतिको बन्धनसे कुढ़ाया और मुझे जीवनदान दिया । हे वीर ! इसकी अपेक्षा तो यदि उस महान् संग्राममें मेरे प्राण निकल जाते तो बहुत अच्छा होता। इस प्रकारका जीना किस कामका ? यदि गन्धर्व मुझे मार डालते तो ससारमें मेरा यदा फैल जाता और इन्द्रलोकमें अक्षय पुण्यलोकोंकी प्राप्ति होती। अब मेरा जो विचार है, वह सुनो । मैं यहाँ अन्न-जल छोड़कर प्राण त्याग दुँगा । तुम और दुःशासनादि मेरे सब भाई हस्तिनापुर चले जाओ । अब मैं हिस्तिनापुर जाकर महाराजके आगे क्या उत्तर दूँगा ! भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, विदुर, सञ्जय, बाह्रीक, भूरिश्रवा तथा दूसरे बड़े-वूढे और उदासीन वृत्तिवाले प्रधान-प्रधान ब्राह्मण मुझसे क्या कहेंगे और में उन्हें क्या उत्तर दूँगा ! इस जीनेसे तो मरना ही अच्छा है।

इस प्रकार दुर्योधन अत्यन्त चिन्ताग्रस्त हो रहा या। उसने फिर दुःशासनसे कहा, 'भैया! तुम मेरी वात सुनो। मैं तुम्हें राज्य देता हूं। इसे स्वीकार करके तुम मेरी जगह राजा बनो और कर्ण तथा शकुनिकी सलाहसे इस समृद्धिशाली

अतियियों ही सेवाका उन्होंने व्रत हे रक्खा या, बढ़े कर्मनिष्ठ और तरस्वी महात्मा थे । शिल और उच्छ-वृत्तिसे ही उनकी जीविका चलती यी। पंद्रह दिनोंमें एक द्रोण धान इकडा कर लेते थे। उसीसे 'इप्टीकृत' नामक यज्ञ करते और पंट्रहर्षे दिन प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमाको दर्श-पौर्णमास याग किया करते थे । यजोंमें देवता और अतिथियोंको देनेसे जो अन्न यचता, उसीचे परिवारसहित निर्वाह करते थे। घरमें स्त्री थी, पत्र या और वे स्वयं थे। तीनों एक पक्षमें एक ही दिन भोजन करते थे। महाराज ! उनका प्रभाव ऐसा या कि प्रत्येक पर्वके दिन देवराज इन्द्र देवताओं के सहित उनके यज्ञमं साक्षात् उपस्थित होकर अपना भाग छेते थे। इस प्रकार मुनिवृत्तिसे रहना और प्रसन्न चित्तसे अतिथियोंको अन्न देना-यही उनके जीवनका व्रत या । किसीके प्रति द्वेष न रखकर यहे श्रद्धभावसे वे दान करते थे। इसलिये वह एक होण अन्न पद्रह दिनके भीतर कभी घटता नहीं या। बराबर वढता रहता याः दरवाजेपर अतिथि देखकर उस अन्नमें अवस्य वृद्धि हो जाती थी। तैकडों ब्राह्मण और विद्वान उसमें भोजन पाते, पर कमी नहीं आती ।

मुनिके इस ब्रतकी ख्याति बहुत दूरतक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्तिकथा दुर्वासा मुनिके कार्नोमें पड़ी। वे नंग-घड़ंग पागलोंका-सा वेप बनाये मूँड मुँड़ाये कट बचन कहते हुए वहाँ आ पहुँचे। आते ही बोले 'विप्रवर! आपको माल्म होना चाहिये कि मैं भोजनकी इच्छासे यहाँ आया हूँ।' मुद्रलने कहा, 'मैं आपका स्वागत करता हूँ।' और पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि पूजनकी सामग्री मेंट की। तत्पश्चात् उन्होंने अपने भूखे अतिथिको बड़ी श्रद्धासे मोजन परोसकर जिमाया। श्रद्धासे प्राप्त हुआ वह अन्न बड़ा सरस लगा; मुनि भूखे तो ये ही, सब खा गये। मुद्रल उन्हें बराबर अन्न देते रहे और वे उसे हड़प करते रहे। अन्तमें जब उठने लगे तो जो कुछ जूठा अन्न बचा था, उसे अपने श्रीरमें लपेट लिया और जिस्ससे आये थे, उसर ही निकल गये। इसी प्रकार



दूसरे पर्वपर भी आये और भोजन करके चले गये। मुद्रल मुनिको परिवारसित भूला रह जाना पड़ा। फिर वे अन्नके दानोंका संग्रह करने लगे। स्त्री और पुत्रने भी उनका साय दिया। भूखसे उनके मनमें तिनक भी विकार या खेद नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या या अनादरका भाव भी नहीं उठा। वे ज्यों-के-त्यों शान्त बने रहे। पर्व आनेपर दुर्वासा मुनि फिर उपस्थित हुए। इसी प्रकार वे लगातार छः बार प्रत्येक पर्वपर आये। किन्तु कभी भी मुद्रल ऋषिके मनमें कोई विकार नहीं देखा। हर बार उनके चित्तको शान्त और निर्मल ही पाया।

इससे दुर्वासाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने मुद्रलसे कहा, 'मुने ! इस संसारमें तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है । ईर्ष्या तो तुमको छूतक नहीं गयी है । भूख बड़े-बड़े लोगोंके धार्मिक विचारको हिला देती है और धैर्य हर लेती है । जीम तो रसना ही ठहरी; यह सदा रसका आस्वादन करनेवाली है, मनुष्यका चित्त रसकी ओर खींचती ही रहती है । मोजनसे ही प्राणोंकी रक्षा होती है । मन तो इतना मन्त्रोञ्चारणपूर्वक अग्नमें घी और दूधकी आहुति देने लगे। कर्म समाप्त होनेपर यज्ञकुण्डमेंसे एक बड़ी ही अदुत कृत्या जँमाई लेती प्रकट हुई और बोली, 'बताओ, मै क्या करूँ हैं' तब दैत्योंने प्रसन्न होकर कहा, 'त् प्रायोपवेश करते हुए राजा दुर्योधनको यहाँ ले आ।' तब कृत्या 'जो आशा' कहकर गयी और एक क्षणमें ही दुर्योधनके पास पहुँच गयी। फिर एक क्षणमें ही उसे लेकर रसातलमें पहुँच गयी। दुर्योधनको आया देखकर दानवोंके चित्त प्रसन्न हो गये और उन्होंने उससे अमिमानपूर्वक कहा, 'भरतकुलदीपक महाराज दुर्योधन! आपके पास सदा ही बड़े-बड़े श्रूरवीर और महारमा बने रहते

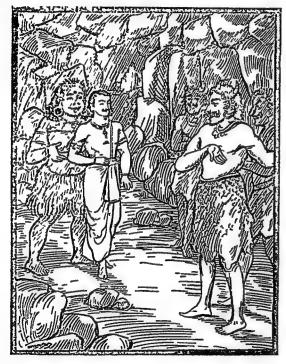

हैं। फिर आपने यह प्रायोपवेशका साहस क्यों किया है ! जो पुरुष आत्महत्या करता है, वह तो अधोगतिको प्राप्त होता है और लोकमें भी उसकी निन्दा होती है। आपका यह विचार तो धर्म, अर्थ और मुखका नाग करनेवाला है; इसे आप छोड़ दीजिये। आप गोक क्यों करते हैं, आपके लिये अब किसी प्रकारका खटका नहीं है। आपकी सहायताके लिये अनेकों दानववीर पृथ्वीमें उत्पन्न हो चुके हैं। कुछ दूसरे दैत्य मीष्म, द्रोण और कृप आदिके गरीरोंमें प्रवेश करेंगे, जिससे वे दया और स्नेहको तिलाखिल देकर आपके शत्रुओं से समाम करेंगे। उनके सिवा धित्रयजातिमें उत्पन्न हुए और मी अनेकों देत्य और दानव आपके शत्रुओंके साय युद्धमें पूरे पराक्रमसे मिह जायंगे। महारयी कर्ण अर्जुन तथा और भी समी शत्रुओंको परास्त करेगा। इस कामके लिये हमने सश्तक नामवाले सहसों देत्य और राक्षसोंको नियुक्त कर दिया है। वे सुप्रसिद्ध वीर अर्जुनको नष्ट कर डालेंगे। आप शोक न करें, अब इस पृथ्वीको शत्रुओंसे रहित ही समझें और निर्द्धन्द्व होकर इसे मोगें। देखिये, देवताओंने तो पाण्डवोंका आश्रय ले रक्खा है और आप सर्वदा हमारी गति हैं। इस प्रकार दुर्योघनको उपदेश देकर उन्होंने कहा, 'अब आप अपने घर जाहये और शत्रुओंपर विजय प्राप्त कीजिये।'

दैत्योंके विदा करनेपर कृत्याने दुर्योधनको फिर प्रायोप-वेशके स्थानपर ही पहुँचा दिया और वह वहीं अन्तर्धान हो गयी। कृत्याके चले जानेपर दुर्योधनको चेत हुआ और उसने इस सब प्रसंगको एक स्वप्न-सा समझा। दूसरे दिन सबेरा होते ही सुतपुत्र कर्णने हाथ जोड़कर हसते हुए कहा, भहाराज ! मरकर कोई भी मनुष्य शत्रुओंको नहीं जीत .सकता; जो जीता रहता है, वह कभी सुखके दिन भी देख लेता है। आप इस तरह क्यों सो रहे हैं, शोककी ऐसी क्या बात है ! एक बार अपने पराक्रमसे शत्रुओंको सन्तप्त करके अब मरना क्यों चाहते हैं ? आपको अर्जुनका पराक्रम देखकर भय तो नहीं हो गया है । यदि ऐसा है तो आपके आगे सची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं उसे सप्राममें मार डालूँगा । मैं प्रतिज्ञापूर्वक गस्त्र छूकर कहता हूँ कि पाण्डवीं-के अज्ञातवासका तेरहवॉ वर्ष समाप्त होते ही में उन्हें आपके अधीन कर दूँगा। कर्णके इस प्रकार कहने और दुःशासनादि-के बहुत अनुनय-विनय करनेपर तया दैत्योंकी बात याद करके दुर्योधन आसनसे खड़ा हो गया। उसने पाण्डवींके साय युद्ध करनेका पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर चलनेके लिये रथ, हायी, घोड़े और पदातियासे युक्त अपनी चतुरङ्किणी सेनाको तैयारी करनेकी आशा दी। वह विशाल वाहिनी सज-धजकर गङ्गाजीके प्रवाहके समान चलने लगी। इस प्रकार कुछ ही समयमें सब लोग हस्तिनापुर पहॅच गये।

न्यां कभी मेले नहीं होते । वहाँके दिन्य कुसुमींकी मालाएँ दिन्य मुगन्य फैलाती गहती हैं, कभी कुम्हलाती नहीं । तुम्हारे मामने जो यह विमान है, ऐसे विमान वहाँ सबके पास होते हैं। वे किमीमे ईर्प्या नहीं रखते, हेप नहीं मानते । बड़े सुखसे जीवन न्यतीत करते हैं।

इन देवताओं के लोकों से भी ऊपर अनेकों दिन्य लोक है । इनमें सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है । वहाँ अपने शुम कर्मींसे पवित्र ऋषि-मनि जाते हैं। वहीं ऋसु नामक देवता भी रहते हैं, जो स्वर्गवासी देवताओं के भी पूज्य हैं। देवता भी उनकी आराधना करते हैं । उनके छोक खयंप्रकाश हैं। तेजस्वी हैं और सब तरहकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। उन्हें लोकोंके ऐश्वर्यके लिये मनमें ईर्ष्या नहीं होती। आहुति-पर उनकी जीविका निर्भर नहीं हुआ करती । उन्हें अमृत पीनेकी भी आवश्यकता नहीं रहती । उनके देह दिव्य ज्योतिर्मय हैं, उनका कोई विशेष आकार नहीं है। वे सुख-स्वरूप हैं, सुख-भोगकी इच्छा उन्हें कभी नहीं होती । वे देवताओं के भी देवता एवं सनातन हैं। महाप्रख्यके समय भी उनका नारा नहीं होता । फिर उनमें जरा-मृत्युकी आश्रङ्का तो हो ही कैसे सकती है ? हर्ष-प्रीति, सुख-दुःख, राग-देष आदिका उनमें अत्यन्तामाव होता है । स्वर्गके देवता भी उस स्थितिको प्राप्त करना चाहते हैं । वह परा सिद्धिकी अवस्था है, जो सबको सुलभ नहीं है। भोगोंकी इच्छा रखनेवाले तो उस सिद्धिको पा ही नहीं सकते।

ये जो तैंतीस देवता हैं, उन्हीं के लोकों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरणसे तथा विधिपूर्वक दिये हुए दानसे प्राप्त करते हैं। तुमने अपने दानके प्रभावसे यह सुखमयी सिद्ध प्राप्त की है, अपनी तपस्याके तेजसे देदीप्यमान होकर अब उसका उपमोग करो। हे विप्र! यही स्वर्गका सुख है। और ये ही वहाँ के अने को प्रकार के लोक हैं। इस प्रकार अवतक तो मैंने स्वर्गके गुण बताये हैं, अब दोष भी सुनो। स्वर्गमें अपने किये हुए कमोंका ही फल मोगा जाता है, नया कर्म नहीं किया जाता। वहाँ का मोग अपनी मूल पूंजी गैंवाकर ही प्राप्त होता है। मेरी समझमें यही वहाँ का सबसे वहा दोष है कि वहाँ से एक--एक दिन पतन हो ही जाता है। सुखद ऐश्वर्यका उपमोग करके उससे निम्न स्थानमें गिरनेवाले प्राणियोंको जो असन्तोष और वेदना होती है, उसका वर्णन करना कठिन है। उनके गलेकी माला कुम्हला जाती है, यही स्वर्गसे गिरनेकी सूचना है। यह देखते ही उनके

मनमें भय समा जाता है—अब गिरा, अब गिरा । उनपर रजोगुणका प्रभाव पडता है। जब गिरने लगते हैं, तो उनकी चेतना लुप्त हो जाती है, सुध-बुध नहीं रहती। ब्रह्मलोकतक जितने भी लोक हैं, सबमें यह भय बना रहता है।

मुद्रल बोलें—्ये तो आपने स्वर्गके महान् दोप बताये । इनके अतिरिक्त जो निर्दोष लोक हो, उसका वर्णन कीजिये ।

देवदूतने कहा—ब्रह्मलोकसे भी अपर विष्णुका परम धाम है; वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है, उसे परब्रह्मपद भी कहते हैं। विषयी पुरुष तो वहाँ जा ही नहीं सकते। दम्भ, लोभ, कोध, मोह और ब्रोहसे युक्त पुरुष- भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। वहाँ तो ममता और अहङ्कारसे रहित, द्वन्दोंसे परे रहनेवाले, जितेन्द्रिय तथा ध्यानयोगमें लगे रहनेवाले महात्मा पुरुष ही जा सकते हैं। मुद्रल ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार ये सारी वार्ते मैंने बता दीं। अब इपा करके चलो, जल्दी चलें। देर न करो।

व्यासजी कहते हैं—'देवदूतकी बात सुनकर मुद्रल भ्राषिने उसपर अपनी बुद्धिसे विचार किया और फिर वोले-'देवदूत ! मेरा आपकी प्रणाम है, आप प्रसन्नतासे प्रधारिये। स्वर्गमें तो बड़ा भारी दोप है; मुझे उस स्वर्गसे और वहाँके सुखसे कोई काम नहीं है । ओह ! पतनके बाद तो स्वर्गवासियोंको वड़ा भारी दुःख और पश्चात्ताप होता होगा। इसलिये मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये ! जहाँ जाकर व्यथा और शोकसे पिण्ड छूट जाय, केवल उसी स्थानका अब मैं अनुसन्धान करूँगा ।' ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनिने देवदतको तो विदा कर दिया और खयं पूर्ववत् शिलोञ्छ-वृत्तिसे रहते हुए उत्तम रीतिसे शमका पालन करने लगे । उनकी हृष्टिमें निन्दा और स्तुति, मिट्टीका ढेला और मुवर्ण—सव एक-से हो गये । वे विशुद्ध शानयोगका आश्रय हे नित्य ध्यानयोगके परायण रहने लगे । ध्यानसे वैराग्यका वल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने मोक्षरूपा परम सिद्धि प्राप्त कर ली । इसलिये युधिष्ठिर ! तुम्हें भी श्रोक नहीं करना चाहिये। मनुष्यपर सुख्के वाद दुःख और दुःखके वाद मुख आता रहता है। तेरहर्वे वर्षके बाद तुम्हें अपने पिता-पितामहींका राज्य अवस्य प्राप्त होगा। अब अपने मनकी चिन्ता दूर करो । 🖊

वैशम्पायनजी कहते हैं—भगवान् व्यास युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहकर पुनः तप करनेके छिये अपने आश्रमपर चल्ने गये। किया। और उस ओरके अङ्ग, बङ्ग, कलिङ्ग, ग्रुण्डिक, मिथिला, मगध, कर्कखण्ड, आवशीर, योध्य और अहिक्षत्र आदि राज्योको जीतकर अपने वशमें किया । इसके पश्चात् उसने वत्सभूमिको जीता और फिर केवला, मृत्तिकावती, मोहनपत्तन, त्रिपुरी और कोसला आदि पुरियोंको अपने अधीन किया। इन सबको जीतकर और इनसे कर लेकर कर्णने दक्षिणकी ओर प्रस्थान किया। उधर भी उसने अनेकों महारथियोंको परास्त किया । रुक्मोके साथ कर्णका बड़ा घोर युद्ध हुआ, किन्तु अन्तमें उसे भी इच्छानुसार कर देना पड़ा । फिर वह पाण्डय और श्रीशैलकी ओर गया। वहाँ केरल, नील और वेणुदारिसुत आदि अनेकों राजाओंसे कर लेकर फिर शिशुपालकें पुत्रको परास्त किया। उसके आस-पासके जो राजा थे, उन्हें भी उस महावीरने अपने अधीन कर लिया । इसके पश्चात् अवन्तिदेशके राजाओंको जीतकर साम-पूर्वक वृष्णिवशियोंको अपने पक्षमें किया और फिर पश्चिम दिशाको जीतना आरम्भ किया। उस दिशामे जाकर उसने यवन और वर्बर राजाओं से कर लिया। इस प्रकार उसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण-सभी दिशाओं में सारी पृथ्वी विजय कर ली। इस तरह सारी पृथ्वीको अपने वशमें करके जब वह



घनुर्घर वीर कर्ण इस्तिनापुरमें आया तो राजा दुर्योधनने अपने

माई, बड़े-बूढे और वन्यु-वान्धवों के सहित अगवानी करके उसका विधिवत् सत्कार किया तथा बड़ी प्रसन्नतासे उसकी दिग्विजयकी घोषणा करायी। फिर कर्णसे कहा, 'कर्ण! तुम्हारा मङ्गल हो। तुमसे मुझे वह चीज मिली है जिसे में मीष्म, द्रोण, कृप और बाह्नीकसे भी प्राप्त नहीं कर सका। वे सब-के-सब पाण्डव तथा दूसरे राजा तो तुम्हारे सोलहवें अंशकी वरावरी भी नहीं कर सकते। मैंने पाण्डवोंका बड़ा भारी राजस्य यज्ञ देखा था; सो अब मेरी इच्छा भी राजस्य यज्ञ करनेको है, तुम उसे पूरी करो।' दुर्योधनके इस प्रकार कहनेपर कर्णने उससे कहा, 'राजन्! इस समय सभी उपतिगण आपके अधीन हैं। आप याजकोंको बुलाकर यज्ञकी तैयारी कराइये।'

तब दुर्योधनने अपने पुरोहितको बुलाकर उनसे कहा, 'दिजवर! आप मेरे लिये शास्त्रानुसार विधिवत् राजसूय यज्ञ आरम्भ कर दीजिये। इसकी समाप्तिपर मैं यथेए दक्षिणाएँ दूँगा।' इसपर पुरोहितने कहा, 'राजन्! युधिष्ठिरके जीवित रहते हुए आप यह यज्ञ नहीं कर सकते। किन्तु एक दूसरा यज्ञ है, जो किसीके लिये भी निषिद्ध नहीं है। आप विधिवत् उसे ही कीजिये। उसका नाम वैष्णव यज्ञ है और वह राजसूय यज्ञके ही जोड़का है। हमें वह वहुत प्रिय है। उससे आपका हित होगा और वह विना किसी विधन्नाधाके सम्पन्न हो जायगा।'

ऋत्विजोंके ऐसा कहनेनर राजा दुर्योधनने कर्मचारियों-तया उन्होंने उसके को यथायोग्य आज्ञा दी आज्ञानसार क्रमशः सारी तैयारियाँ कर दीं। तव महामति विदुर एव मन्त्रियोंने दुर्योधनको सूचना दी--'राजन् । यज्ञकी सब सामग्रियाँ तैयार हैं । सोनेका बहुमूल्य इल भी बन चुका है और यज्ञका नियत समय भी आ गया है। यह सनकर राजा दुर्योधनने यज्ञ आरम्म करनेकी आजा दे दी । वस, यज्ञकार्य आरम्भ हो गया और दुर्योघनको शास्त्रानुसार विधिपूर्वक यज्ञकी दीक्षा दी गयी । इस समय धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोण, कूप, कर्ण, शकुनि और गान्धारी—सभीको वड़ी प्रसन्नता हुई। राजाओं और ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करनेके लिये ग्रीघ्रगामी दूत भेजे गये । वे सब तेज चलनेवाली सवारियोंपर बैठकर जहाँ-तहाँ जाने लगे । उनमेंसे एक दूतसे दुःशासनने कहा, ·तुम शीव्र ही दैतवन जाओ और वहाँ रहनेवाले पाण्डवों तथा ब्राह्मणोंको विधिवत् यज्ञका निमन्त्रण दो ।' उसने पाण्डवेंकि नित्यक्मंसे निवृत्त होकर शीव आइये और मोजन



कीजिये।' मुनि भी शिष्योंके साथ स्नान करने चल्छे गये। उन्होंने इस बातका तिनक भी विचार नहीं किया कि 'ये इस समय शिष्योंसहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे।' सारी सुनिमण्डली जलमें स्नान करके ध्यान लगाने लगी।

इघर पितवता द्रौपदीको अन्नके लिये वड़ी चिन्ता हुई। उसने बहुत सोचा-विचारा, किन्तु उस समय अन्न मिलनेका कोई उपाय उसके ध्यानमें नहीं आया। तब वह मन-ही-मन भगवान् श्रीकृष्णका इस प्रकार स्तरण करने लगी—'हे कृष्ण! हे महावाहु श्रीकृष्ण! देवकीनन्दन! हे अविनाशी वासुदेव! चरणोंमें पड़े हुए दुखियोंका दुःख दूर करनेवाले हे जगदीश्वर! तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हो। इस विश्वको बनाना और विगाइना तुम्हारे ही हार्योंका खेल है। प्रमो! तुम अविनाशी हो; शर्णागतोंकी रक्षा करनेवाले गोपाल! तुम्हीं सम्पूर्ण प्रजाके रक्षक परात्पर परमेश्वर हो; चित्तकी वृत्तियों और चिद्वृत्तियोंके प्रेरक तुम्हीं हो, में तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वरण करने योग्य वरदाता अनन्त! आओ; जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा देनेवाला नहीं है, उन असहाय मक्तोंकी सहायता करो। पुराणपुरुष! प्राण और मनकी वृत्तियों तुम्हारे पासतक नहीं

पहुँच पातीं । सबके साक्षी परमात्मन् ! में तुम्हारी शरणमें हूं । शरणागतबत्सल ! कृपा करके मुझे बचाओ । नील कमल-दलके समान स्यामसुन्दर ! कमलपुष्पके मीतरी मागके समान किञ्चित् लाल नेत्रोंबाले ! कौस्तुममणिविभूषित एवं पीताम्बर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्हीं सम्पूर्ण भूतोंके आदि और अन्त हो, तुम्हीं परम आश्रय हो । तुम्हीं परात्पर, ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो । ज्ञानी पुरुषोंने तुमको ही इस जगत्का परम बीज और सम्पूर्ण सम्पदाओंका अधिष्ठान कहा है । देवेश ! यदि तुम मेरे रक्षक हो, तो मुझपर सारी विपत्तियाँ टूट पढ़ें तो मी भय नहीं है । आजसे पहले समामें दुःशासनके हाथसे जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करो । \*\*

द्रौपदीने जब इस प्रकार मक्तवत्सल मगवान्की स्तुति की तो उन्हें माल्म हो गया कि द्रौपदीपर संकट आ पड़ा है। वे अचिन्त्यगति परमेश्वर तुरंत वहाँ आ पहुँचे। भगवान्को आया देख द्रौपदीके आनन्दका पार न रहा: उन्हें प्रणाम करके उसने दुर्वांसा मुनिके आने आदिका सारा समाचार कह सनाया। भगवान् बोले, 'कृष्णे! इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, भूख लगी है; पहलेशी म मुझे कुछ खानेको दे, फिर सारा प्रवन्ध करती रहना।'

🗱 कुष्ण कुष्ण महावाही देवकीनन्दनाम्यय ॥ प्रणतातिविनाशन । वासुदेव जगन्नाय विश्वात्मन् विश्वजनक प्रमोऽन्यय ॥ विश्वहर्तः प्रपन्नपाल गोपाछ प्रजापाल परात्पर । आकृतीना च चित्तीनां प्रवर्तक नतासि ते॥ गतिर्भव । वरेण्य अगतीनां वरदानन्त प्राणमनोवृत्त्याद्यगोचर पुराणपुरुष सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामह श्रणं गता । मां देव क्रपया शरणागतवत्सल ॥ नीलोत्पलदलस्याम पद्मगर्मारुणेक्षण । पीताम्बर्परीधान रुसत्कीस्तुमभूषण ॥ त्वमादिरन्तो भूताना त्वमेव च परायणम्। ज्योतिर्विश्वात्मा परात्परतरं सर्वतोमुखः ॥ स्वामेवादुः परं बीजं निधानं सर्वसम्पदाम्। त्वया नायेन देवेश सर्वापद्म्यो भयं न हि॥ द्रःशासनादहं पूर्वं समाया मोचिता यथा। तथैव संकटादसान्मामुद्धतुंमिहाईसि ॥

( महा० वन० २६३। ८---१६ )

आगे बढकर बड़े सत्कारके साय लिवा लाये। उन्हें आदर-पूर्वक एक आसनपर बैठाया और भक्तिभावसे प्रणाम करके प्रसन्न किया। फिर स्वयं भी सेवाके विन्वारसे विनयपूर्वक उनके पास ही बैठ गये। अपने पौत्रोंको वनवासके कप्टसे दुर्बल और जङ्गली फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह करते देख व्यासजीकी ऑखोंमें ऑस् भर आये। वे गद्गद कण्ठसे बोले— भहाबाहु युधिष्ठर! सुनो, संसारमें तपस्याके बिना (कप्ट उठाये



विना) किसीको भी उच्च कोटिका सुख नहीं मिलता। तपसे बढकर दूसरा कोई साधन नहीं है, तपसे ही महत् पद (ब्रह्म) की प्राप्ति होती है। कहाँतक कहेँ; तुम योडेमें इतना ही जान लो कि ऐसी कोई बस्तु नहीं है, जो तपस्यासे न मिल सके। सत्य, सरलता, क्रोधका अभाव, देवता और अतिथियोंको देकर अन्नादि ग्रहण करना, इन्द्रियों और मनको वशमें रखना, दूसरोंके दोष न देखना, किसी जीवकी हिंसा न करना,

बाहर-मीतरकी पवित्रता रखना—ये सहुण मनुष्यको पवित्र करनेवाले हैं; इनसे अम्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि होती है। जो लोग इन धर्मोंका पालन न कर अधर्ममें रुचि रखनेवाले हैं, उन्हें पशु-पक्षी आदि तिर्यग्-योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है। उन कष्टदायक योनियोंमे जन्म लेकर वे कभी सुख नहीं पाते। इस लोकमें जो कुछ कर्म किया जाता है, उसका फल परलोकमें मोगना पडता है। इसलिये अपने शरीरको तप और नियमोंके पालनमें लगाना चाहिये। राजन् । समयपर यदि कोई ब्राह्मण या अतिथि आ जाय तो प्रसन्न होकर अपनी शक्तिके अनुसार उसे दान दे, विधिवत् पूजा करके उसे प्रणाम करे और मनमें कमी मत्सर (द्वेष) को स्थान न दे।

युधिष्ठिरते पूछा—महामुने । दान और तपस्यामें किसका फल अधिक है ? और इन दोनोंमें कौन कठिन है ?

व्यासजीने कहा-राजन् । दानसे बढकर कठिन कार्यं इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है। लोगोंको धनका लोभ विशेष होता है, घन मिलता भी बड़े कप्टसे है। उत्साही मनुष्य धनके लिये अपने प्यारे प्राणींका भी मोह छोडकर जङ्गलोंमें भटकते हैं, समुद्रमें गोते लगाते हैं। कोई खेती करते और कोई गौएँ पालते हैं । कोई लोग तो धनकी इच्छासे दूसरोंकी दासता भी स्वीकार कर छेते हैं। इस प्रकार कप्ट सहकर कमाये हुए धनका त्याग वडा ही कठिन है। अतः दानसे दुष्कर कोई कार्य नहीं है। इसीलिये मैं दानको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ । उसमें भी यदि धन न्यायसेकमाया गया हो और उत्तम देश, काल तया पात्रका विचार करके उसका दान किया जाय तो इसका और भी अधिक महत्त्व समझना चाहिये । अन्यायपूर्वक प्राप्त किये हुए धनसे जो दान-धर्म किया जाता है, वह कर्ताकी महान् भयसे रक्षा नहीं करता । युधिष्ठिर । यदि अच्छे समयपर शुद्धभावसे सत्पात्रको योडा भी दान दिया जाय, तो परलोकमें उसका अनन्त फल होता है । इस विषयमें जानकार छोग एक पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं कि मुद्गल ऋषिने एक ट्रोण ( साढ़े पंद्रह सेरकें लगमग) धानका दान करके महान् फल प्राप्त किया या ।

# मुद्गल ऋषिकी कथा

युचिष्टिरने पूछा—भगवन् ! महात्मा सुद्गलने एक द्रोण धानका दान कैसे और किस विधिसे किया या। तथा वह दान किसे दिया गया या—यह सब सुझे बताइये । व्यासजी बोले—राजन् ! कुरुक्षेत्रमें एक मुझ्ल नामक ऋषि रहते ये । वे बड़े धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे । सद्य सत्य बोलते और किसीकी मी निन्दा नहीं करते थे ।



ノンファンテ

चञ्चल है कि इसको वशमें करना अत्यन्त कठिन जान पड़ता है। मन और इन्द्रियोकी एकाग्रताको ही निश्चितरूपचे तप कहा गया है। इन सब इन्द्रियोंको काबूमें रखर्कर मूंखका कप सहते हुए बड़े परिश्रमसे प्राप्त किये हुए धनको शुद्ध इदयसे दान करना अत्यन्त कठिन है। किन्तु यह सब कुछ तुमने सिद्ध कर लिया है। तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा अपने ऊपर अनुप्रह मानता हूँ। इन्द्रियविजय, धैर्य, दान, शम, दम, दया, सत्य और धर्म—ये सब तुममें पूर्ण-रूपसे विद्यमान हैं। तुमने अपने शुम कमोंसे सभी लोकोंको जीत लिया, परम पद प्राप्त कर लिया है। देवता भी तुम्हारे दानकी महिमा गा-गाकर उसकी सर्वन्न घोषणा करते हैं।

दुर्वासा मुनि इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि देवताओं-का दूत एक विमानके साथ वहाँ आ पहुँचा । उसमें दिव्य इंस और सारस जुते हुए थे और उससे दिव्य सुगन्य फैल रही थी । वह देखनेमें वड़ा ही विचित्र और इच्छानुसार चलनेवाला था । देवदूतने महर्षि मुद्गलसे कहा—'मुने ! यह विमान आपको शुमकमोंसे प्राप्त हुआ है, इसपर



वैठिये । आप सिद्ध हो चुके हैं ।' देवदूतकी वात सुनकर महर्पिने उससे कहा, 'देवदूत ! सत्पुरुषोंमें सात पग एक साय

चलनेसे ही मित्रता हो जाती है, उसी मैत्रीको सामने रखकर में आपसे कुछ पूछ रहा हूँ: उत्तरमें जो सत्य और हितकर बात हो, उसे बताइये। आपकी बात सुनकर फिर अपना कर्तव्य निश्चित करूँगा। प्रश्न यह है—स्वर्गमें क्या सुख है और क्या दोप है ?'

देवदृत वोला-महर्षि मुद्रल ! आपकी बुद्धि वड़ी उत्तम है। जिसको दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। वह खर्गका उत्तम मुख आपके चरणोंमें लोट रहा है; फिर भी आप अनजान-से बनकर इसके सम्बन्धमें विचार करते हैं—पूछते हैं यह कैसा है । आपकी आज्ञाके अनुसार मै वताता हूँ । स्वर्ग यहाँसे बहुत ऊपरका लोक है, उसको 'खर्लोक' भी कहते हैं। बड़े उत्तम मार्गसे वहाँ जाना होता है। वहाँके छोग सदा विमानौंपर विचरा करते हैं । जिसने तप, दान या महान् यज्ञ नहीं किये हैं, अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक हैं, उनका उस लोकमें प्रवेश नहीं होता । जो लोग धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, शम-दमसे सम्पन्न और द्वेषरहित हैं तया जिन्होंने दानधर्मका पालन किया है, वे उस लोकमें जाते हैं; इसके सिवा वे शूरवीर भी, जिनकी वीरता युद्धमें प्रमाणित हो चुकी है, स्वर्गलोकके अधिकारी हैं। वहाँ देवता, साध्य, विश्वेदेव, महर्षि, याम, धाम, गन्धर्व और अप्सरा-इन सवके अलग-अलग अनेकों लोक हैं, जो बढ़े ही कान्तिमान्। इच्छानुसार प्राप्त होनेवाले भोगोंसे सम्पन्न तथा तेजस्वी हैं। स्वर्गमें तैंतीस हजार योजनका एक बहुत ऊँचा पर्वत है, जिसका नाम है सुमेरुगिरि । वह पर्वत सुवर्णका है । उसके अपर देवताओं के नन्दनवन आदि अनेकों सुन्दर उद्यान हैं, जो पुण्यात्माओं के विहारके स्थान हैं । वहाँ किसीको भूख-प्यास नहीं लगती, मनमें कभी उदासी नहीं आती, गर्मी और जाडेका कष्ट नहीं होता और न कोई भय ही होता है। वहाँ कोई ऐसी अञ्चम वस्तु नहीं होती, जिसको देखकर घृणा हो । सव ओर मनको प्रसन्न करनेवाली सुगन्घ छायी रहती है, शीतल-मन्द हवा चलती है। सव ओर मन और कार्नोको प्रिय लगनेवाले शब्द सुन पड़ते हैं। वहाँ कभी शोक नहीं होता, किसीका विलाप नहीं सुनायी देता; न बुढापा आता है और न दारीरमें यकावटका अनुभव होता है । स्वर्गवासियों-के शरीरमें तैजस तत्त्वकी प्रधानता होती है । वे गरीर पुण्य-कमोंसे ही प्राप्त होते हैं, माता-पिताके रज-वीर्यसे उनकी उत्पत्ति नहीं होती । उनमें कभी पसीना नहीं निकल्ताः दुर्गन्घ नहीं आती और मल-मूत्र मी नहीं निकलता । उनके यूमरर खोजने लगे। वहाँ रहनेवाले 'तास्वी ऋपियों से उन्होंने उनके भाग जानेका ममाचार सुना, तव वे युधिष्ठिरके पाम लौट आये और मारा बृत्तान्त उनसे निवेदन कर दिया। तत्मश्चात् जितेन्त्रिय पाण्डव उनके पुनः लौट आनेकी आधा-से यड़ी देरतक प्रतीक्षा करते रहे। उनको यह सन्देह या कि 'मुनि आधी गतके वाद अचानक आकर फिर हमसे छल फरेंगे। यह दैयवडा हमलोगोंपर बड़ा संकट आ गया, किस प्रकार इससे हमारा उद्धार हो!' इस प्रकार चिन्ता करते हुए वे वारंवार उच्छ्वाम खीचने लगे। उनकी यह दशा देख भगवान् श्रीकृष्णाने कहा—'परम क्रोधी दुर्वासा मुनिसे आपलोगोंपर बहुत बड़ी विपत्ति आनेवाली है, यह जानकर द्रीपदीने मेरा स्मरण किया था; इससे में तुरत यहाँ आ

गया । अव आपलोगोंको दुर्वासासे तिनक भी भय नहीं है, वे आपके तेजसे डरकर पहले ही भाग गये, हैं । जो सदा धर्ममें तत्पर रहते हैं, वे दुःखमें नहीं पड़ते । अव आपलोगोंसे जानेके लिये आज्ञा चाहता हूं। आपलोगोंका कल्याण हो।'

भगवान्की वात सुनकर द्रौपदीसहित पाण्डवोकी ध्वराहट दूर हुई। वे वोले—'गोविन्द! तुम्हें ही अपना रक्षक पाकर हमलोग वड़ी-बड़ी विपत्तियोंसे पार हुए हैं। जैसे महा-सागरमें झ्वते हुएको जहाज मिल जाय, उसी प्रकार तुम हमें सहायक मिले हो। जाओ, यो ही भक्तोंका कल्याण किया करो।'

इस प्रकार उनकी अनुमित लेकर भगवान् श्रीकृष्ण -द्वारकापुरीको चले गये और पाण्डव-भी द्रौपदीके साथ एक वनसे दूसरे वनमें वूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे।

# जयद्रथके द्वारा द्रौपदीका हरण

वैशम्पायनजी कहते है-एक समयकी बात है, पाण्डवलोग द्रौपदीको अपने आश्रमपर अकेली छोडकर पुरोहित घोम्यकी आज्ञासे ब्राह्मणोंके लिये आहारका प्रवन्ध करने वनमें चले गये थे। उसी समय सिन्धदेशका राजा जयद्रय, जो वृद्धक्षत्रका पुत्र था, विवाहकी इच्छासे गाल्व देशकी ओर जा रहा था। वह वहुमूल्य राजसी ठाट-वाटसे सजा हुआ था, उसके साथ और भी अनेकों राजा थे। उन सबके साथ वह काम्यक वनमें आया । वहाँ निर्जन वनमें अपने आश्रमके दरवाजेपर पाण्डवोंकी प्यारी पत्नी दौपटी खडी थी, जयद्रथकी दृष्टि उसपर पडी । वह अनुपम सुन्दरी थी। उसका ज्याम गरीर एक दिव्य तेजसे दमक रहा था, आश्रमके निकट वनका भाग उसकी कान्तिसे प्रकाशमान हो रहा या। जयद्रथके साथियोंने उस अनिन्य सुन्दरीकी ओर देखकर द्याय जोड़ लिये और मन-ही-मन तर्क-वितर्क करने लगे—यह कोई अप्सरा है, या देवकन्या है अथवा देवताओंकी रची हुई माया है ?

िष्पुराज जयद्रय उस सुन्दराङ्गीको देखकर चिकत रह गया, उसके मनमें बुरे विचार उठे और वह कामसे मोहित हो गया। उसने अपने साथी राजा कोटिकास्यसे कहा, 'कोटिक! जरा जाकर पता तो लगाओ यह सर्वाझसुन्दरी किसकी स्त्री है। अयवा यह मनुष्यजातिकी स्त्री है ही नहीं! यदि यह मिल जाय तो मुझे विवाहकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पूछो तो, यह किसकी है, कहाँसे आयी है और इस केंटीले जंगलमें किस उद्देश्यसे इसका आना हुआ है? क्या यह मेरी सेवा स्वीकार करेगी ? इसे पाकर तो मैं कृतार्थं हो जाता।

'सिन्धुराजके वचन सुनकर कोटिक रथसे नीचे उतर पड़ा और गीदड़ जैसे व्याघकी की वात करे, उसी प्रकार द्रीपदीके पास जाकर बोला—''सुन्दरि! कदम्बकी डाली सुकाकर इसके सहारे इस आश्रमपर अकेली खड़ी हुई तू कीन है श तुझे इस भयानक जंगलमें डर नहीं लगता श क्या तू किसी देव, यक्ष या दानवकी पत्नी है श अथवा कोई श्रेष्ठ अप्सरा या नागकन्या है श यमराज, चन्द्रमा, वरुण और कुवेर—इनमेंसे तो तू किसीकी पत्नी नहीं है श बता, घाता, विधाता, सविता, विष्णु या इन्द्र—किसके धामसे तू यहाँ आयी है श

'मै राजा सुरयका पुत्र हूँ, मुझे लोग 'कोटिकास्य' कहते हैं। तथा सीवीर देशके बारह राजकुमार हायमें घ्वजा लेकर जिनके रयके पीछे चलते हैं और छः हजार रयी, हायी, घोड़े, पैदलोंकी सेना सदा जिनका अनुसरण किया करती है, वे सौवीरनरेश राजा जयद्रय उघर खड़े हैं; उनका नाम कभी तुम्हारे सुननेमें भी आया होगा। इनके साथ और भी कई राजा हैं। अपना परिचय तो हमने बताया, पर तेरे विषयमे अभी हम अनिभन्न ही हैं; अतः बता, तृ किसकी पत्नी है और किसकी सुपुत्री ?

कोटिकास्यके प्रश्न करनेपर द्रौपदीने एक बार घीरेखे उसकी ओर देखा और कदम्बकी डालीका सहारा छोड़कर अपनी रेशमी चादर सॅमालते हुए नीची दृष्टि करके कहा—

## दुर्योधनके द्वारा दुर्वासाका अतिथि-सत्कार और वरदान पाना

जनमेजयने पूछा—वैशम्पायनजी ! जिस समय महात्मा पाण्डव वनमे निवास कर ऋषि-मुनियोंके साथ अत्यन्त विचित्र कया-वार्ताएँ सुनते हुए अपना समय आनन्द-पूर्वक व्यतीत कर रहे थे उस समय दुःशासन, कर्ण और शकुनिकी रायसे चलनेवाले पापाचारी दुरातमा दुर्योघन आदिने उनके साथ कैसा वर्ताव किया—भगवन् ! अब आप मुझे यही बात बताइये ।

वैराम्पायनजी वोले-महाराज ! जब दुर्योधनने यह चुना कि पाण्डवलोग तो वनमें भी उसी प्रकार आनन्दसे रहते हैं, जैसे नगरके निवासी रहा करते है, तो उनकी बुराई करनेका विचार किया । फिर तो छल-कपटकी विद्यामें प्रवीण कर्ण और दु:शासन आदिकी मण्डली एकत्रित हुई और पाण्डवोंको हानि पहुँचानेके अनेकों उपायोंपर विचार होने लगा । इसी वीचमें महान यशस्त्री महर्षि दुर्वासाजी अपने दत हजार शिष्योंको साथ लिये हुए वहाँ आ गये। परम कोघी दुर्वां मुनिको घरपर पधारा देख दुर्योधन बहुत विनय दिखाता हुआ भाइयोंचिहत उनके पास गया और नम्रता-पूर्वक उन्हें अतिथिसत्कारके लिये निमन्त्रित किया । वड़ी विधिसे उनकी पूजा की और खयं दासकी भाँति उनकी सेवामें खड़ा रहा । दुर्वांसाजी कई दिन वहाँ ठहरे रहे । दुर्योधन आल्स्य छोडकर रात-दिन उनको चेवा करता रहा। भक्ति-भावके कारण नहीं, उनके शापसे डरकर वह सेवा करता था। मुनिका भी खभाव विचित्र था। कभी कहते-'मुझे बड़ी भूख लगी है, राजन् ! शीघ्र भोजन तैयार कराओ । ऐसा कहकर नहाने चले जाते और वहाँसे लौटते खूब देर करके । आनेपर कहते 'आज तो भूख विल्कुल नहीं है, नहीं खाऊँगा । यह कहकर दृष्टिसे ओझल हो जाते । इस प्रकार-का वर्ताव उन्होंने वारंवार किया, तो भी दुर्योघनके मनमें न तो कोई विकार हुआ और न क्रोध ही । इससे दुर्वाधाजी प्रसन्न हो गये और बोले—'मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ; जो इच्छा हो, मॉग लो।'

दुर्वांधाकी यह बात सुनकर दुर्योंघनने मन-ही-मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ है! सुनि सन्तुष्ट हों तो उनसे क्या मॉगना चाहिये—इस बातके लिये कर्ण, दुःशासन आदिके साथ पहलेसे ही सलाह हो चुकी थी। जब सुनिने वर मॉगनेको कहा तो उसने बड़े प्रसन्न होकर यह वरदान मॉगा, 'ब्रह्मन्! हमारे कुलमें सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। वे इस समय अपने माइयोंके साथ बनमे निवास करते हैं। बड़े गुणवान् और सुशील हैं। जैसे अपने शिष्योंके साथ आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, उसी प्रकार उनके भी अतिथि होइये। यदि आपकी मुझपर कृपा हो तो मेरी एक और प्रार्थनापर ध्यान रखकर जाइयेगा। जिस समय राज-कुमारी द्रीपदी सब ब्राह्मणों और अपने पितयोंको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करनेके पश्चात् विश्राम कर रही हो, उस समय आप वहां पधारें।

'तुमपर प्रेम होनेके कारण मैं ऐसा ही करूँगा।' यही कहकर दुर्वासाजी जैसे आये थे, वैसे ही चले गये। दुर्योधनने समझा अव 'मैंने बाजी मार ली।' उसने प्रसन्न होकर कर्णसे हाथ मिलाया। कर्णने भी कहा—बड़े सीभाग्यकी बात है; अब तो काम बन गया। राजन्! तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे शत्रु दुःखके महासागरमें डूच गये—यह सब कितने आनन्दकी बात है!

# - युधिष्ठिरके आश्रम्हें दुर्वासाका आतिथ्य, भगवान्के द्वारा पाण्डवोंकी रक्षा

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनत्तर एक दिन दुर्वासा मुनि इस बातका पता लगाकर कि पाण्डव और द्रौपदी—समी लोग भोजनसे निवृत्त हो आराम कर रहे हैं, दस हजार शिष्योंको साथ लेकर वनमें युधिष्ठिरके पास पहुँचे। राजा

युधिष्ठिर अतिथिको आते देख भाइयोंनिहत आगे बढ़कर उन्हें लिवा लाये। हाय जोड़कर प्रणाम किया और एक सुन्दर आसनपर बैठाया। फिर विधिवत् पूजन करके उन्हें आतिथ्यके लिये निमन्त्रण देते हुए कहा—'भगवन्! आप हिए पड़ेगी, उस समय अपने इस कुकर्मको याद करके त् अपनी वृद्धिको धिकारेगा। अरे नीच! जब भीम हाथमें गदा लिये दौढ़ेंगे और नकुल-सहदेव कोधजन्य विप उगलते हुए तेरी ओर टूट पड़ेंगे, तब तुझे बड़ा पश्चात्ताप होगा। यदि मैंने कभी मनसे भी अपने पूजनीय पतियोंका उल्लिखन नहीं किया—यदि मेरा अखण्ड पातिवृत्य सुरक्षित हो, तो इस सत्यके प्रभावसे में आज देखूंगी कि पाण्डव तुझे जीतकर अपने वश्में करके जमीनपर धसीट रहे हैं। मैं जानती हूँ तू नृश्ंस है, मुझे बल्पूर्वक खींचकर ले जायगा; मगर इसकी भी कोई परवा नहीं। मेरे पति कुक्वंशी वीर शीव ही मुझसे मिलेंगे और उनके साथ में पुनः इसी काम्यक वनमें आकर रहेंगी।

तदनन्तर द्रौपदीने देखा जयद्रयके आदमी मुझे पकड़ने आ रहे हैं। तब वह बॉटकर बोली, 'खबरदार! कोई मुझे हाय न लगाना!' फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित घौम्य मुनिको पुकारा। तबतक जयद्रयने आगे बढ़कर द्रौपदीके दुपहेका छोर पकड़ लिया। द्रौपदीने उसे जोरसे घक्का दिया। घक्का लगते ही पापी जयद्रय जड़से कटे हुए बक्षकी भाँति जमीनपर गिर पड़ा। फिर बड़े बेगसे उठकर उसने द्रौपदीका दुपहा पकड़ किया और उसे जोर-जोरसे खींचने लगा। द्रौपदी यारंवार उच्छ्वास लेने लगी और उसने जैसे-तैसे घौम्य मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और रयपर चढ़ गयी।



घौम्य बोले—जयद्रय ! जरा क्षत्रियों के प्राचीन धर्मका तो खयाल कर । महारयी पाण्डव वीरोंपर विजय पाये बिना तुझे इसे ले जानेका कोई अधिकार नहीं है । पापी ! धर्मराज आदि पाण्डवोंसे मुठभेड़ हो जानेपर तुझे इस नीच् कर्मका फल मिलेगा—इसमें कोई भी सन्देह नहीं है ।

यह कहकर धौम्य मुनि हरकर ले जायी जाती हुई राजकुमारी द्रौपदीके पीछे-पीछे पैदल सेनाके बीचमें होकर चलने लगे।

# पाण्डवोंके द्वारा द्रौपदीकी रक्षा और जयद्रथकी पराजय

वैशारगायनजी कहते हैं—जब पाण्डव वनमेंसे आश्रमकी ओर लौट रहे थे, उस समय एक गीदड़ बड़े जोरसे रोता हुआ उनके वाम भागसे निकल गया । इस अपशकुनपर विचार कर राजा युधिष्ठिरने भीम और अर्जुनसे .कहा—'यह गीदड़ हमलोगोंकी वार्या ओर आकर जो रोता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरनोंने यहाँ आकर

कोई महान् उपद्रव किया है ।' इस प्रकार बातें करते हुए जब वे आश्रमपर आये तो देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रौपदी-की दासी धात्रेयिका रो रही है । उसे उस अवस्थामें देख इन्द्रसेन सारिय रथसे उत्तर पड़ा और दौड़ते हुए उसके पास जाकर बोला—'त् इस तरह घरतीपर पड़ी-पड़ी क्यों रो रही है ? तेरा मुँह सूखा हुआ है । दीन हो रहा है । उन



रानुजों के प्रधान-प्रधान बीर मारे गये। बहुत-से इघर-उघर भाग भी गये हैं। आप नकुल, सहदेव और महात्मा धौम्य मुनिके साथ आश्रमपर जाइये और द्रौपदीको श्चान्त कीजिये। मैं तां उस मूर्खं जयद्रथको जीवित नहीं छोड़ सकता। भले ही बर् पातालमें जाकर, छिप गया हो अथवा स्वयं इन्द्र सार्थि यनकर उसकी सहायता करने आ गया हो।

युधिष्टिरने कहा—महावाहु भीम । यद्यपि सिन्धुराज जयद्रय यद्गा दुष्ट है, तो भी वहिन दुःशला और यशस्त्रिनी गान्यारीका खयाल करके उसको जानसे मत मारना ।

तदनन्तर राजा युधिष्टिर द्रौपदीको लेकर पुरोहितजीके साथ आश्रमपर आये। वहाँ मार्कण्डेय सुनि तथा और भी यहुत से ब्राह्मण-ऋषि द्रौपदीके लिये शोक कर रहे थे। जब उन्होंने पत्नीसहित धर्मराजको लौटते देखा और उनके सुखसे सिन्धु तथा सौवीर देशोंके वीरोंकी पराजयका समाचार सुना तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा उन ऋषियोंके साथ याहर बेठे और द्रौपदीने नकुल-सहदेवके साथ आश्रममें प्रवेग किया।

इघर भीम और अर्जुनको यह पता मिला कि जयद्रंय एक कोस आगे निकल गया है, तब वे अपने ही हार्योंसे घोड़ोंको हॉकते हुए बड़े वेगसे दौड़े। यहाँ अर्जुनने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया; यद्यपि जयद्रय दो मील आगे या, तो भी उन्होंने अभिमन्त्रित किये हुए बाण चलाकर उसके घोड़ोंको मार डाला। घोड़ोंके मरनेसे जयद्रय बहुत दुखी हुआ और अर्जुनको ऐसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने माग जानेमे ही अपना उत्साह दिखाया। वह वनकी ओर दौडने लगा। अर्जुनने देखा जयद्रय तो अब भागनेमें ही अपना पराक्रम दिखा रहा है, तो उन्होंने उसका पीछा करते हुए कहा—'राजकुमार! लौटो, लौटो; तुम्हारा भागना उचित नहीं है। क्या इसी बलपर परायी स्त्रीको जबरदस्ती ले जाना चाहते थे १ अरे! अपने सेवकोंको शत्रुओंके बीचमें छोड़ कैसे भागे जा रहे हो १'

अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर भी सिन्धुराज नहीं छौटा । तब महाबली भीमने वेगसे दौड़कर उसका पीछा किया और कहा—'खड़ा रह, खड़ा रह!' अर्जुनको जयद्रथपर द्या आ गयी, उन्होंने कहा—'भैया! उसे जानसे न मारना।'

## मीमके हाथों जयद्रथकी दुर्गति और वन्धन तथा युधिष्ठिरकी दयासे छूटकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—भीम और अर्धुन—दोनों भाइयोंको अपने वधके लिये तुले हुए देख जयद्रय वहत दुखी हुआ और घवराहट छोड़कर प्राण बचानेकी इच्छासे बहुत तेजीसे भागने लगा । उसे भागते देख भीम भी रथसे कृद पड़े और येगपूर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोधमे भरे हुए भीमने उसे ऊपर उठाकर जमीनपर पटक दिया और खूब कचूमर निकाला । उन्होंने उसका सिर पकड़कर कई चपत लगाये । जब उसने पुनः उठनेकी कोशिश की तो उसके सिरपर लात जमा दी। वह बहुत रोने-चिल्लाने लगा, तो भी भीमसेन दोनों घुटने टेककर उसकी छातीपर चढ गये और घूसोंसे मारने छगे । इस प्रकार बड़े जोरकी मार पड़नेसे जयद्रय उसकी पीड़ा सह न सका और अचेत हो गया । फिर भी भीमका क्रोध अभी शान्त नहीं हुआ । तन अर्जुनने उन्हें रोका और कहा- 'दुःगलके वैषय्यका खयाल करके महाराजने जो आज्ञा दी यी, उसका भी तो विचार कीजिये ।

भीमसेनने कहा—इस नीच पापीने क्लेंग पानेके अयोग्य द्रौपदीको कष्ट पहुँचाया है, अतः अव मेरे हायसे इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। लेकिन क्या करूँ १ राजा युधिष्ठिर सदा ही दयाल बने रहते हैं और तुम भी नासमझीके कारण मेरे ऐसे कामोंमें बाधा पहुँचाया करते हो!

ऐसा कहकर मीमने जयद्रयके छंवे-छंवे वार्लोंको अर्ध-चन्द्राकार वाणसे मूँड्कर पाँच चोटियाँ रख दीं और कद्ध वचनोंसे उसका तिरस्कार करते हुए कहा—'अरे मूढ़! यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी वात सुन। तू राजाओंकी सभामें सदा अपनेको दास बताया कर; यह शर्त स्वीकार हो तो तुझे जीवनदान दे सकता हूँ।'

जयद्रथने स्वीकार किया। वह धूलमें लथपथ और अन्तेत-सा हो गया था। वह धरतीपरसे उठनेकी नेष्टा करने लगा। यह देख मीमने उसे बॉधा और उठाकर अपने रथ-पर डाल दिया। फिर अर्जुनको साथ लिये आश्रमपर उनकी बात सुनकर द्रौपदीको बड़ी छजा हुई, बोछी— 'भगवन् ! स्र्यनारायणकी दी हुई बटलोईसे तो तभीतक अन्न मिलता है, जनतक मैं भोजन न कर छूँ । आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ; अतः अब कुछ भी नहीं है, कहाँसे लाऊँ ?'

भगवान्ने कहा, 'द्रौपदी ! मैं तो भूख और यकावटसे कष्ट पा रहा हूं और तुझे हॅसी स्झती है । यह हॅसीका समय नहीं है; जल्दी जा और वटलोई लाकर मुझे दिखा ।'

इस प्रकार हठ करके भगवान्ने द्रौपदीसे बटलोई मैंगवायी । देखा तो उसके गर्लेमें जरा-सा साग लगा हुआ



है, उसे ही लेकर उन्होंने खा लिया और बोले—'इस सागके द्वारा सम्पूर्ण जगत्के आत्मा यश्रमोक्ता परमेश्वर तृप्त एवं सन्तुष्ट हों।' फिर सहदेवसे कहा—'अब शीध्र ही मुनियों- को भोजनके लिये बुला लाओ।' उनकी आशा पाते ही सहदेव दुर्वासा आदि सभी मुनियोंको, जो देवनदीमें स्नानके लिये गये हुए थे, बुलाने चले।

मुनिलोग पानीमें खड़े होकर अधमर्षण कर रहे थे। उन्हें सहसा पूर्ण तृप्ति मालूम हुई, मानो मोजन कर चुके हों; बार-बार अन्नके रससे युक्त डकारें आने लगीं। जल्से बाहर निकलकर सब एक-दूसरेकी ओर देखने लगे। सबकी एक ही अवस्था हो रही थी। फिर सब लोग दुर्वासासे कहने लगे, 'ब्रह्मर्षे ! राजाको अन्न तैयार करानेकी आज्ञा देकर हमलोग



यहाँ नहाने आये थे, पर इस समय तो इतनी तृति हो गयी है कि कण्ठतक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। कैसे मोजन करेंगे ? हमने जो रसोई तैयार करायी है, वह व्यर्थ होगी। अब इसके लिये क्या करना चाहिये ?'

दुर्वासा बोले— सचमुच ही व्यर्थ मोजन वनवाकर हमलोगोने राजर्षि युधिष्ठिरका महान् अपराध किया है। राजा अम्बरीपका प्रमाव अभी हमें भूला नहीं है, उस घटनाको याद करके मैं भगवान्के भक्तोंचे सदा दरता रहता हूँ। समस्त पाण्डव भी वैसे ही महात्मा हैं। ये धार्भिक, श्रूरवीर, विद्वान्, व्रतधारी, तपस्वी, सदाचारी तथा नित्य भगवान् वासुदेवके भजनमें ही लगे रहनेवाले हैं। जैसे आग रूईकी देरीको जला डाल्सी है, उसी प्रकार क्रोधित होनेपर पाण्डव भी हमें जला सकते हैं। इसलिये शिष्यो। अब कल्याण इसीमें है कि पाण्डवोंसे विना पूछे ही तुरत भाग चले।

अपने गुरुदेव दुर्वासा मुनिकी यह बात सुनकर भला, शिष्यलोग कैसे ठहर सकते थे! पाण्डवोंके भयसे भागकर 'सबने दसों दिशाओंकी शरण ली। सहदेवने जब देवनदी गङ्गाजीमें मुनियोंको नहीं देखा, तो आसपासके धार्टोपर घूम- अनादि, अनन्त, अजन्मा परमेश्वर ही वक्षःखल्पर श्रीवत्त-चिद्य और अङ्गोपर सुन्दर पीताम्बर घारण किये स्थामसुन्दर श्रीकृष्णके रूपमे सदा अर्जुनकी रक्षा करते हैं । इसल्यि अर्जुनमो देवना भी नहीं हरा सकते; फिर मनुष्योंमें कौन ऐसा है, जो उन्हें जीत सकेगा ।' ऐसा कहकर पार्वतीसहित भगवान् शङ्कर वहाँसे अन्तर्धान हो गये और मन्दबुद्धि राजा जयद्रय अपने घरको चला गया। पाण्डवलोग उसी काम्यक वनमें निवास करते रहे।

## श्रीराम आदिका जन्म, कुबेर तथा रावण आदिकी उत्पत्ति, तपस्या और वरप्राप्ति

जनमेजयने पूछा—वैशम्पायनजी ! इस प्रकार द्रौपदी-का अपहरण हो जानेपर महान् कप्ट उठानेके चाद मनुष्योंमें सिंहके समान पराक्रमी पाण्डवोंने क्या किया !

र्वेशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! जैसा कि मैंने बताया है, जयद्रथको जीतकर उसके हायसे द्रीपदीको छुड़ा छेनेके पश्चात् घर्मराज युधिष्ठिर मुनिमण्डलीके साय बैठे थे। महर्षि-लोग भी पाण्डवांपर आये हुए सङ्घटके कारण वारंवार शोक प्रकट कर रहे ये। उनमें सार्कण्डेयजीको लक्ष्य करके युधिष्ठिरने कहा- भगवन् । आप भूत, भविष्य और वर्तमान-सब कुछ जानते हैं । देवर्षियों में भी आपका नाम विख्यात है। आपसे में अपने हृदयका एक सन्देह पूछता हूँ, उसका निवारण कीजिये । यह सौमाग्यशालिनी द्रुपदकुमारी यज्ञकी वेदीते प्रकट हुई है, इसे गर्भवासका कप्ट नहीं सहना पड़ा है। महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू होनेका भी गौरव इसे मिला है। इसने कभी भी पाप या निन्दित कर्म नहीं किया है। यह घर्मका तत्त्व जानती और उसका पालन करती है। ऐसी स्त्रीका भी पापी जयद्रयने अपहरण किया । यह अपमान हमें देखना पड़ा । सगे-सम्बन्धियोंसे दूर जंगलमें रहकर इम तरह-तरहके कप्ट भोग रहे हैं। अतः पूछते हैं-आपने इमारे समान मन्दभाग्य पुरुप इस जगतुमें कोई और भी देखा या सना है !'

मार्कण्डेयजी चोले—राजन् ! श्रीरामचन्द्रजीको भी वनवास और स्त्रीवियोगका महान् कष्ट मोगना पड़ा है । राक्षसराज दुरात्मा रावण मायाजाल विछाकर आश्रमपरसे श्रीरामचन्द्रजीकी पत्ती सीताको हर ले गया था । जटायुने उसके कार्यमें विन्न खड़ा किया तो उसने उसको मार डाला । फिर श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवकी सहायतासे समुद्रपर पुल बॉघकर लद्धामें गये और अपने तीखे वाणींसे लद्धाको मस्म कर सीताको वापस लाये ।

युधिष्टिरने पूछा—मुनिवर ! मै पुण्यकर्मा श्रीरामचन्द्र-चीका चरित्र कुछ विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ; अतः आप वताइये कि श्रीरामचन्द्रजी किस वंशमें प्रकट हुए, उनका वल और पराक्रम कैसा था । साथ ही यह भी कहिये कि रावण किसका पुत्र था और उसका श्रीरामचन्द्रजीसे क्या वैर था ।

मार्कण्डेयजी वोले—इक्ष्वाकुके वंशमें एक अज नामसे प्रसिद्ध राजा हुए थे। उनके पुत्र थे—दशरथ, जो बहे ही पिवत्र आचरणवाले और खाध्यायशील थे। दशरथके धर्म और अर्थका तत्त्व जाननेवाले चार पुत्र हुए—राम, लक्ष्मण, मरत और शत्रुष्त। रामकी माता कीसस्या थी और मरतकी कैकेथी, तथा लक्ष्मण और शत्रुष्त सुमित्राके पुत्र थे। विदेह देशके राजा जनककी एक पुत्री थी, जिसका नाम था सीता। उसे खयं विधाताने ही श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी होनेके लिये रचा था। इस प्रकार यह मैंने राम और सीताके जनमका कृतान्त बतलाया है।

अब रावणके जन्मकी कथा सुनो । सम्पूर्ण जगत्की स्रष्टि करनेवाले स्वयम्भू ब्रह्माजी ही रावणके पितामह ये। उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्यजी थे । पुलस्त्यकी पत्नीका नाम या गौ; उससे वैश्रवण (कुबेर) नामक पुत्र हुआ । वह पिताको छोड़कर पितामहकी सेवामें रहने लगा । इससे पुलस्त्यको वड़ा कोघ हुआ और उन्होंने (योगबलसे) अपने आपको ही दूसरे शरीरसे प्रकट किया । इस प्रकार आधे शरीरसे रूपान्तर घारण कर पुलस्त्यजी विश्रवा नामसे विख्यात हुए । वे वैश्रवणपर सदा कुपित रहा करते थे। किन्तु ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न थे; इसिलये उन्होंने उसको अमरत्व प्रदान किया, घनका स्वामी और लोकपाल बनाया, महादेवजीसे उसकी मित्रता करायी और नलकूवर नामक पुत्र प्रदान किया। उन्होने राक्षसोंसे मरी लंकाको कुनेरकी राजधानी बनाया और उन्हें इच्छानुसार विचरनेवाला एक पुष्पक नामका विमान दिया । इतना ही नहीं, ब्रह्माजीने कुबेरको यक्षोंका स्वामी वना दिया और उसे 'राजराज'की उपाधि भी दी।

् पुलस्त्यके आघे देहसे जो 'विश्रवा' नामक मुनि प्रकट हुए थे, वे कुवेरको कुपित दृष्टिसे देखने लगे । राक्षसोंके 'राजकुमार ! मैंने अपनी बुद्धिसे विचारकर अच्छी तरह समझ लिया है कि मेरी-जैसी स्त्रीको तमसे बातचीत करना उचित नहीं है। पर यहाँ इस समय दूसरा कोई पुरुष या स्त्री मौजूद नहीं है, जो तुम्हारी बातका जवाब दे सके; इसिलये बोलना पडा है । मैं अपने पातित्रतधर्मका पालन करनेवाली स्त्री हूँ, सो भी इस समय अकेली हूँ; इस वनमें अकेले द्रम्हारे साथ कैसे बात कर सकती हूँ । परन्तु मैं तुम्हें पहलेसे जानती हूँ कि तुम राजा सुरयके पुत्र हो और तुम्हारा कोटिकास्य नाम है, इसलिये तुमसे अपने बन्धुओं और विख्यात वंशका परिचय दे रही हैं। मैं राजा द्रपदकी पुत्री हूँ, मेरा नाम कृष्णा है । पाँच पाण्डवींके साथ मेरा विवाह हुआ है; वे इन्द्रप्रस्थके रहनेवाले हैं, उनका नाम भी तुमने सुना होगा । अब तुम सब लोग अपने वाहन खोलकर यहाँ उतरो, पाण्डवींका आतिथ्य स्वीकार कर फिर अपने अभीष्ट स्थानको चले जाना । उनके आनेका समय हो गया है। घर्मराज अतिथियोंके बड़े भक्त हैं, आपलोगोंको देखकर बहत प्रसन्न होंगे।

द्रौपदी कोटिकास्यसे ऐसा कहकर अपनी पर्णकुटीमें चली गयी। उसका उन लोगोंपर विश्वास हो गया था, अतः उनके अतिथि-सत्कारकी तैयारोमें लग गयी। कोटिकास्य राजाओं के पास गया और द्रौपदीके साय जो कुछ बात हुई यी, सब कह सुनायी। उसकी बात सुनकर दुष्ट जयद्रयने कहा, भैं स्वयं जाकर द्रौपदीको देखता हूँ। वह अपने छः माइयोंको साय लेकर, जैसे मेडिया सिंहकी गुफामें प्रवेश कर उसी प्रकार पाण्डवोंके आश्रममें घुस आया और द्रौपदीसे बोला, 'सुन्दरी! तुम कुशलसे तो हो है तुम्हारे स्वामी स्वस्थ तो हैं; तथा और जिन लोगोंकी तुम कुशल-कामना रखती हो, वे सब भी तो सकुशल हैं न हैं

द्रौपदीने कहा—राजकुमार ! तुम स्वयं सकुशल तो हो न ! तुम्हारे राज्य, खजाना और वैनिक तो कुशलसे हैं न ! मेरे पति कुश्वंशी राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं तथा उनके सब माई भी कुशलसे हैं । राजन् ! यह पैर घोनेके लिये जल और आसन ग्रहण करो । तुम सब लोगोंके जलपानके लिये अभी प्रवन्ध करती हूं ।

जयद्रथ वोला—मेरी कुशल है ! जलपानके लिये तुम जो कुछ देना चाहती हो, सब मुझे प्राप्त हो चुका । अब तुमसे यही कहना है कि पाण्डवोंके पास अब धन नहीं रहा, वे राज्यसे निकाल दिये गये । अब इनकी सेवा करना व्यर्थ

है। इतनी भक्तिसे जो तुम इनकी सेवा करती हो, उसका फल तो केवल क्लेंग ही होगा। तुम इन पाण्डवोंको छोड़ दो और मेरी पत्नी होकर सुख भोगो। मेरे साथ ही सम्पूर्ण सिन्धु और सौवीर देशका राज्य तुम्हें प्राप्त होगा—रानी बनोगी।

जयद्रयकी यह बात सुनकर द्रौपदीका हृदय कांप उठा, उसकी मोंहें रोबसे तन गयीं। सहसा उस खानसे वह पीछे हृट गयी। उसके इस प्रस्तावका तिरस्कार करके द्रौपदीने बहुत कड़ी बातें सुनायीं और बोली, 'खबरदार! फिर कभी ऐसी बात मुंहसे मत निकालना, तुझे धर्म आनी चाहिये। मेरे पति महान् यशस्त्री हैं, सदा धर्ममे स्थित रहनेवाले हैं, युद्धमें यक्षों और राक्षसोंका भी मुकावला कर सकते हैं; ऐसे महारयी वीरोकी शानके खिलाफ ओछी बातें कहते हुए तुझे लजा नहीं आती हैं अरे मूर्ख कें जैसे बॉस, केला और नरकुल—ये फल देकर अपना नाश कर लेते हैं, केंकड़ेकी मादा अपनी मृत्युके लिये ही गर्म धारण करती है, उसी प्रकार त्भी अपनी मौतके लिये ही मेरा अपहरण करना चाहता है।'

जयद्रथ बोला—कृष्णे । मैं सब जानता हूँ । मुझे खूब माल्म है कि तुम्हारे पित राजपुत्र पाण्डव कैसे हैं। परन्तु इस समय यह विभीषिका दिखाकर तुम हमे डरा नहीं सकती । हम तुम्हारी बातोंमें नहीं आ सकते । अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो काम हैं—या तो सीधी तरहसे हायी या रयपर चलकर बैठ जाओ या पाण्डवोंके हार जानेपर सौवीरराज जयद्रथसे दीनतापूर्वक गिड़गिड़ाते हुए कुपाकी भीख मॉगना।

द्रीपदीने कहा—मेरा बल, मेरी शक्त महान् है; किन्तु सौवीरराजकी दृष्टिमें में दुर्बल-सी प्रतीत हो रही हूं। मुसे अपने ऊपर विश्वास है, यां जोर-जबरदस्ती करनेसे भी में जबद्रयके सामने कभी दीन बचन नहीं बोल सकती। एक रथपर एक साथ बैठकर भगवान् श्रीकृष्ण और वीरवर अर्जुन जिसकी खोजमें निकलेंगे, उस द्रौपदीको देवराज इन्द्र भी हरकर नहीं ले जा सकते, वेचारे मनुष्यकी तो ताकत ही क्या है १ अर्जुन जब शत्रुपक्षके वीरोंका संहार करने लगते हैं, उस समय दुक्मनोंका दिल दहल जाता है; वे मेरे लिये आकर तेरी सेनाको चारों ओरसे घेर लेंगे और गर्मीके दिनोंमें आग जैसे तिनकोंको जलाती है, वैसे ही मस्म कर डालेंगे। जिस समय त् गाण्डीव धनुपसे छोड़े हुए वाणसमूहोंको टीडियोंकी तरह वेगसे उड़ते देखेगा और पराकमी वीर अर्जुनपर तेरी

ब्रह्माजीने कहा—राक्षम-योनिमं जन्म लेकर भी तुम्हान मन अधर्ममं नहीं लगा है, इसल्यि तुम्हें 'अमर होने' मा भी यर दे नहां हूं।

मार्कण्डेयजी कहते हैं--इस प्रकार वरदान प्राप्त कर



लेनेगर रावणने सबसे पहले लंकापर ही चढ़ाई की और कुत्रेरको

युद्धमें जीतकर छंकासे वाहर कर दिया । भगवान् कुकेर छंका छोड़कर गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरोंके साथ गन्धमादनपर आकर रहने छगे । रावणने उनका पुष्पक विमान भी छीन छिया । इससे घष्ट होकर कुवेरने शाप दिया कि ध्यह विमान तुम्हारी सवारीमें नहीं आ सकता; जो युद्धमें तुम्हें मार डालेगा, उसीको यह वहन करेगा । मै तुम्हारा बड़ा माई और मान्य था, फिर भी तुमने मेरा अपमान किया है; इसका फल यह होगा कि बहुत जल्द तुम्हारा नाग हो जायगा ।

विमीषण धर्मात्मा था, वह सत्पुरुषोंके धर्मका विचार' करके सदा कुवेरका अनुसरण किया करता था। इससे प्रसन्न होकर कुवेरने अपने माई विमीपणको यक्ष और राक्षसोंकी सेनाका सेनापित बना दिया। इधर, मनुष्यमक्षी राक्षस और महावली पिशाचोंने मिलकर रावणको अपना राजा बना लिया। दशानन वड़ा उत्कट वलवान् था; उसने चढ़ाई करके दैत्यों और देवताओंके पास जितने रत थे, सबका अपहरण कर लिया। सारे ससारको कलानेके कारण उसका 'रावण' नाम सार्थक हुआ। देवताओंको तो वह सदा भयमीत किये

रहता था।

### देवताओंका रीछ और वानर-योनिमें उत्पन्न होना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर रावणसे कष्ट पाये हुए ब्रह्मिं, देविं तया सिद्धगण अग्निदेवको आगे करके ब्रह्माजीकी शरणमे गये । अग्निने कहा, 'भगवन् ! आपने जो पहले बरदान देकर विश्रवाके पुत्र महावली रावणको अवध्यं कर दिया है, वह अब संसारकी समस्त प्रजाको सता रहा है; आप ही उसके भयसे हमारी रक्षा कीजिये।'

ब्रह्माजीने कहा—'अन्ने ! देवता या असुर उसे युद्धमें नहीं जीत सकते । इसके लिये जो कार्य आवश्यक या, वह मैंने कर दिया है; अब शीघ्र ही उसका दमन हो जायगा । मैंने चतुर्भुज भगवान् विष्णुसे अनुरोध किया या, वे मेरी प्रार्थनासे संसारमें अवतार ले चुके हैं । वे ही रावणके दमन- का कार्य करेगे ।' फिर इन्द्रको लक्ष्य करके कहा, 'इन्द्र! तुम भी सब देवताओं के साथ पृथ्वीपर रीछ और वानरों के रूपमें जन्म छो और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बलवान् पुत्र उत्पन्न करो।' फिर दुन्दुभी नामवाली गन्धवीं कहा—'तुम भी देवकार्यकी सिद्धिके लिये पृथ्वीपर अवतार धारण करो।'

ब्रह्माजीका आदेश सुनकर दुन्दुभी मन्यराके नामसे अवतीर्ण हुई। वह गरीरसे कुवड़ी थी। इसी प्रकार इन्द्र आदि देवताओंने भी अवतीर्ण होकर रीछ और वानरोंकी स्त्रियोंमें पुत्र उत्पन्न किये। वे सब वानर और रीछ यश तथा बलमें अपने पिता देवताओंके समान ही हुए। वे पर्वतोंके



निर्दयी और पापी कौरवोंने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदीको कोई कष्ट तो नहीं दिया ??

दाई वोली—इन्द्रके समान पराक्रमी इन पॉचीं पाण्डवींका अपमान करके जयद्रय द्रौपदीको इर ले, गया है। देखो, अभी उसके रयकी लीकें और सैनिकोंके पैरोंके चिह्न नये बने हुए हैं। अभी राजकुमारी दूर नहीं गयी होगी; जस्दी रय लौटाओ और जयद्रयका पीछा करो। अब यहाँ अधिक देर नहीं होनी चाहिये।

पाण्डव वारंवार कुद्ध सर्पकी भाँति फ़ुफकार छोड़ते और अपने बनुषका टंकार करते हुए उसी मार्गसे चले। कुछ ही दूर जानेपर जयद्रयकी फीजके घोड़ोंकी टापोंसे उड़ती हुई धूल दील पड़ी। उन्होंने पैदल सेनाके वीचमें जाते हुए धौम्य मुनिको भी देखा, जो भीमको पुकार रहे थे। पाण्डवोंने मुनिको आश्वासन दिया कि 'अब आप सुखपूर्वक चिलये।' फिर जब उन्होंने एक ही रथमें अपनी प्रियतमा द्रौपदी और जयद्रयको वैठे देखा तो उनकी क्रोधामि प्रज्विलत हो उठी। फिर तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव—सबने जयद्रयको ललकारा। पाण्डवोंको आया देख शत्रुओंके होश उड़ गये। पैदल सेना तो बहुत डर गयी, हाथ जोड़ने लगी। पाण्डवोंने उसे तो छोड़ दिया; किन्तु शेष जो सेना थी, उसे सब ओरसे घरकर इतनी वाण-वर्षा की कि अन्धकार-सा छा गया।

तव विन्धुराजने अपने सायके राजाऑको उत्साहित करते हुए कहा—'राजुऑके मुकाबलेमें डटकर खड़े हो जाओ; दौड़ो, मारो।' फिर उस युद्धमें महान् कोलाहल आरम्म हो गया। शिव, सौबीर और विन्धु देशोंके सैनिक महावलवान् व्यावके समान मीम-अर्जुन-जैसे उत्कृट वीरोंको देखकर दहल उठे, उन्हें बड़ा विषाद होने लगा। मीमपर अल्ल-श्रालंकी वर्षा होने लगी, किन्तु वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने जयद्रथकी सेनाके अग्रमागमें स्थित सवारसित एक हागी और चौदह पैदलेंको गदासे मार डाला। अर्जुनने पाँच सौ महारयी वीरोंका संहार किया। युधिष्ठरने सौ योद्धाओंका नाश किया। नकुल हायमें तलवार ले रयसे नीचे कृद पड़ा और शत्रुओंके मस्तक काटकर हस माति विखेर दिये, जैसे वीज वो रहा हो।सहदेवने अपना रय हायीसवारोंसे मिड़ा दिया और जैसे कोई शिकारी पेड़पर वैठे हुए मोरोंको मार-मारकर गिरावे उसी प्रकार वाणोंसे उन्हें गिराने लगा।

इतनेमें त्रिगर्त देशका राजा घनुष लेकर अपने विशाल रयसे नीचे उत्तर पड़ा और गदाके प्रहारसे राजा युधिष्ठिरके चारों घोड़ोंको मार डाला । उसको अपने निकट आया देख राजा युधिष्ठिरने अर्धचन्द्राकार वाणसे उसकी छातीको चीर डाला । इससे वह रक्त वमन करता हुआ गिरकर मर गया । घोड़े मर जानेसे युधिष्ठिर अपने सारिय इन्द्रसेनके साथ रयसे उत्तरकर सहदेवके विशाल रथपर बैठ गये।

भीमसेनने देखा मेरे ऊपर राजा कोटिकास्य चढ़ा आ रहा है; उन्होंने छुरा मारकर उसके सारियका मस्तक काट लिया, किन्तु उसे पतातक न चला । सारियके मरनेसे उसके बोढ़े रणभूमिमें इधर-उधर मागने लगे । कोटिकास्यको विमुख होकर भागते देख भीमने पास नामक शस्त्रसे उसे मार हाला । अर्जुनने अपने तीखे वाणोंसे सौवीर देशके बारह राजाओंके धनुष और मस्तक काट लिये । उन्होंने शिवि और इस्वाकु-वंशके राजाओंका तथा त्रिगर्त और सिन्धुदेशके उपतियोंका भी संहार किया ।

इन सब बीरोंके मारे जानेपर जयद्रथ बहुत हर गया। उसने द्रौपदीको नीचे उतार दिया और खयं प्राण बचानेके लिये बनकी ओर माग गया। धर्मराजने देखा कि धौम्यको आगे करके द्रौपदी आ रही है तो सहदेवके द्वारा उसे रयपर चढवा लिया।

युद्ध समाप्त होनेपर भीमने युधिष्ठिरसे कहा-भीया !



युधिष्ठिरके पास आये । भीमसेनने जयद्रथको उसी अवस्थामें धर्मराजके सामने पेश किया, वे हॅस पड़े और कहा--- 'अच्छा, अब इसे छोड़ दो। भीमने कहा-- दौपदीसे भी यह बात कह, देनी चाहिये, अब यह पापी पाण्डवोंका दास हो चुका है। उस समय द्रौपदीने युधिष्ठिरकी ओर देखकर भीमसेनसे कहा-



'आपने इसका सिर मॅ्डकर पॉच चोटियॉ रख दी हैं, तथा यह महाराजकी दासता भी स्वीकार कर चुका है; अतः अव इसे कोड देना चाहिये।

जयद्रथ बन्धनसे मुक्त कर दिया गया । उसने विह्नल होकर राजा युधिष्ठिरको तथा वहाँ वैठे हुए सभी मुनियोंको प्रणाम किया | दयालु राजाने उसकी ओर देखकर कहा-जा, तुझे दासमावसे मुक्त कर दिया; फिर कमी ऐसा न करना। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे साथी भी वैसे ही नीच हैं । तूने परायी स्त्रीको अपनानेकी इच्छा की ! धिकार है तुझे ! भला, तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य इतना अधम होगा जो ऐसा खोटा कर्म करे । जयद्रथ ! जा, अव कमी पापमें मन न लगानाः अपने रयः, घोड़े और पैदल-सब साय लिये जा।

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर जयद्रथ बहुत लिजत हुआ। बह चुपचाप नीचा मुँह किये चला गया । पाण्डवोंसे पराजित और अपमानित होनेके कारण उसे महान दुःख हुआ, अतः अपने निवासस्थानको न जाकर वह हरद्वार चला गया। वहाँ भगवान् गद्धरकी शरण होकर उसने वहुत कड़ी तपस्या की । शिवजी उसपर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसकी पूजा स्वीकार की और स्वयं वर मॉगनेको कहा। जयद्रथने कहा-- भी युद्धमें रथसहित पाँची पाण्डवींको जीत र्दे, यही वरदान दीजिये। भगवान् शङ्कर वोले-- ऐसा



नहीं हो सकता । पाण्डवींको तो युद्धमें न कोई जीत सकता है और न मार ही सकता है। केवल एक दिन तुम अर्जुनको छोड गेप चार पाण्डवींको युद्धमें पीछे हटा सकते हो। अर्जुनपर तुम्हारा वश इसलिये नहीं चलेगा कि वे देवताओं के स्वामी नरके अवतार हैं, जिन्होंने बदारिकाश्रममे भगवान् नारायणके साय तपस्या की है। उन्हें तो सारा विश्व भी नहीं जीत सकता, देवताओं के लिये भी वे अनेय है। मैंने उन्हें पाञ्चपत नामक दिन्य वाण दिया है, जिसकी तुलनाका कोई अस्त्र है ही नहीं । इसी प्रकार उन्होंने अन्य लोकपालोंसे भी वज आदि महान् अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये हैं । इस समय दुर्शेका नाश और धर्मकी रक्षा करनेके लिये भगवान् विष्णुने यदुवंश-में अवतार लिया है। उन्होंको लोग श्रीकृष्ण कहते हैं। वे



जाय । कैकेयीकी यह अप्रिय वात सुनकर राजाको वड़ा दुःख हुआ, वे मुँहते कुछ भी न बोल सके । रामको जब यह माल्म हुआ कि पिताजी कैकेयीको बरदान देकर मेरा बनवास स्वीकार कर चुके हैं, तो उनके सत्यकी रक्षाके लिये वे स्वयं वनकी ओर चल दिये। लक्ष्मण भी हायमें धनुप लिये माईके पीछे हो लिये तथा सीताने भी रामका साय दिया। रामके वन चले जानेपर राजा दशरयने शरीर त्याग दिया।

तदनन्तर कैकेयीने भरतको [निनहालसे] बुलवाया और कहा—'राजा स्वर्गवासी हो गये और राम-ल्ह्मण वनमें हैं; अब यह विश्वाल साम्राज्य निष्कण्टक हो गया है, तुम इसे प्रहण करो।' भरत बढ़े धर्मात्मा थे। वे माताकी बात सुन-कर बोले—'कुलघातिनी! धनके लालचमें तूने कितनी मूरताका काम किया है। पतिकी हत्या की और इस वंशका सत्यानाश कर डाला! मेरे माथेपर कल्झका टीका लगा दिया।' यह कहकर वे फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने सारी प्रजाके निकट अपनी सफाई दी कि इस षड्यन्त्रमें मेरा विस्कुल हाय नहीं था। फिर वे श्रीरामचन्द्रजीको लौटा लानेकी इन्हासे कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयीको आगे करके



शत्रुव्वके साथ वनको चले । साथमें विशव्य-वामदेव आदि वहुत-से ब्राह्मण और हजारों पुरवासी भी थे । चित्रक्ट पर्वतपर जाकर भरतने लक्ष्मणसहित रामको धनुष हाथमें लिये तपस्वीके वेषमें देखा । भरतके अनुनय-विनय करनेपर भी राम लौटनेको राजी न हुए । पिताकी आज्ञाका पालन करना थाः इसलिये उन्होंने भरतको ही समझा-बुझाकर वापस कर दिया । भरतजी अयोध्यामें न जाकर निद्याममें रहने लगे और भगवान् श्रीरामकी चरण-पादुका सामने रखकर राज्यका प्रवन्ध देखने लगे ।

रामने सोचा, यदि यहाँ रहूँगा तो नगर और प्रान्तके लोग बराबर आते-जाते रहेंगे। इसलिये वे शरमञ्ज मुनिके आश्रमके पास घोर जंगलमें चले गये। शरमञ्जका आदर-सत्कार करके वे दण्डकारण्यमें जाकर गोदाबरी नदीके मुरम्य तटपर रहने लगे। वहाँसे पास ही जनस्थान नामक बनका एक माग था, उसमें 'खर' राक्षस रहता था। शूर्यणखाके कारण रामका उसके साथ वैर हो गया। श्रीरामचन्द्रजीने वहाँके तपिखयोंकी रक्षाके लिये चौदह हजार राक्षसोंका संहार किया। महाबलवान् खर और दूषणका वध करके उन्होंने उस स्थानको धर्मारण्य एवं निर्मय बना दिया। शूर्यणखाके

स्वामी कुबेरको यह बात मालूम हो गयी कि मेरे पिता मुझपर नाराज हैं; अतः वे उन्हें प्रसन्न रखनेका यद्ग करने छो। उन्होंने तीन राक्षस-कन्याओंको पिताकी सेवामें नियुक्त किया। वे बड़ी सुन्दरी और नाचने-गानेमें निपुण थीं। तीनों ही अपना भला चाहती यीं, इसलिये एक दूसरीसे लाग-डॉट रखकर सदा महात्मा विश्रवाको सन्द्रष्ट करनेका प्रयत्न किया करती थीं । उनके नाम थे-पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी । सुनि उनकी सेवाओंसे प्रसन्न हो गये और प्रत्येकको लोकपालोंके समान पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया । पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए-रावण और कुम्भकर्ण। इस पृथ्वीपर इनके समान बलवान् दूसरा कोई नहीं था। मालिनीसे एक पुत्र विभीषणका जन्म हुआ । राकाके गर्भसे एक पुत्र और एक पुत्री हुई । पुत्रका नाम खर या और पुत्रीका शूर्पणखा । विभीषण इन सबमें अधिक सुन्दर, भाग्यशाली, धर्मरक्षक और सत्कर्मकुशल या । रावणके दस मुख थे, वह सबसे ज्येष्ठ था । उत्साह, वल और पराक्रममें भी वह महान् था। शारीरिक बलमें कुम्भकर्ण सबसे बढा-चढ़ा था। मायावी और रणकुशल तो या ही, देखनेमें भी बड़ा भयद्वर या। खरका पराक्रम धनुर्विद्यामें वढा हुआ या; वह मासाहारी और ब्राह्मणींका द्वेषी या । शूर्पणलाकी आकृति वड़ी भयानक थी; वह सदा मुनियोंकी तपस्यामें विघ्न डाला करती यी।

एक दिन कुबेर महान् समृद्धिसे युक्त हो पिताके साय बैठे थे; रावण आदिने जब उनका वह वैभव देखा तो उनके मनमें डाह पैदा हुई । उन सबने तपस्या करनेका निश्चय किया । ब्रह्माजीको सन्तुष्ट करनेके लिये उन्होंने घोर तपस्या आरम्भ की । रावण एक पैरसे खड़ा हो पञ्चािम तापता हुआ बायुके आहारपर रहकर एकाम चिक्तसे एक हजार वर्षतक तपस्या करता रहा । कुम्भकर्णने भी आहारका संयम किया । वह भूमिपर सोता और कठोर नियमोंका पालन करता या । विमीषण केवल एक स्खा पत्ता खाकर रहते थे । उनका भी उपवासमें ही प्रेम था, वे सदा जप किया करते थे । कुम्भकर्ण और विभीषणने भी उतने ही वर्षोतक कठोर तप किया । खर और शूर्पणखा—ये दोनों तपस्यामें लगे हुए अपने भाइयोंकी प्रसन्न चिक्तसे सेवा करते थे ।

एक हजार वर्ष पूरे होनेपर रावणने अपने मस्तक काट-काटकर अग्निमें उनकी आहुति दे दी। उसके इस अदुत कर्मसे ब्रह्माजी बहुत सन्तुष्ट हुए। उन्होंने स्वयं जाकर उन सबको तपस्या करनेसे रोका और सबको पृथक्-पृथक् वरदानका छोम दिखाते हुए कहा, 'पुत्रो! मै तुम सबपर प्रसन्न हूँ, वर मांगो

और तपसे निवृत्त हो जाओ । एक अमरत्व छोड़कर जो जिसकी इच्छा हो, मॉग ले; वह पूर्ण होगी । १ [ फिर रावणकी ओर लक्ष्य करके कहा—] 'तुमने महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करनेकी इच्छासे अपने जिन मस्तकोंकी आहुति दी है, वे सव पूर्ववत् तुम्हारे श्रिरों जुड़ जायँगे । तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोंगे तथा युद्धें शत्रुओंपर विजयी होगे—इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है।

रावण वोला—गन्धर्व, देवता, अधुर, यक्ष, राक्षस, धर्प, किन्नर तथा भूतोंसे मेरी कभी पराजय न हो।



से किसीसे भी तुम्हें भय नहीं होगा । केवल मनुष्यसे हो सकता है ।

उनके ऐसा कहनेपर रावण बहुत प्रसन्न हुआ ! उसने सोचा—मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, में तो उनका भक्षण करने-बाला हूँ । इसके बाद ब्रह्माजीने कुम्मकर्णने बरदान मॉगनेको कहा । उसकी बुद्धि मोहसे ग्रस्त थी, इसलिये उसने अधिक कालतक नींद लेनेका बरदान मॉगा । ब्रह्माजी उससे 'तथास्तु' कहकर विमीषणके पास गये और बारंबार कहा—'वेटा ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम भी वर मॉगो ।'

विभीषण वोले—भगवन् ! बहुत वड़ा सङ्कट आनेपर मी कभी मेरे मनमें पापका विचार न उठे तथा विना सीखे ही मेरे हृदयमे 'ब्रह्मास्त्रके प्रयोगकी विधि' स्फुरित हो जाय ।



उसकी बात सुनकर रावणके कोषका पारा और भी चढ गया। उसने डॉटकर कहा—'मारीच ृयदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय जान, तुझे अभी मृत्युके मुखर्मे जाना पड़ेगा।'

मारीचने मन-ही-मन सोचा—यदि मृत्यु निश्चित है, तो श्रेष्ठ पुरुपके ही हायसे मरना अच्छा होगा। फिर उसने पूछा, 'अच्छा, वताओ, मुझे द्वम्हारी क्या सहायता करनी होगी!' रावण वोला—'तुम एक सुन्दर मृगका रूप धारण करो, जिसके सीग रत्नमय प्रतीत हों और श्रीरके रोऍ भी चित्र-विचित्र रतोंके ही रंगवाले जान पड़ें। फिर सीताकी दृष्टि जहाँ पड सके, ऐसी जगह खड़े रहकर उसे छुमाओ। सीता तुम्हें देखते ही, पकड़ लानेके लिये अवश्य ही रामचन्द्रको दुम्हारे पास भेजेगी। उनके दूर चले जानेपर सीताको-वश्में करना सहज होगा। मैं उसे हरकर ले जारूंगा और रामचन्द्र अगनी प्यारी स्त्रीके वियोगमे वेसुध होकर प्राण दे देंगे। वस, दुम्हें यही सहायता करनी है।'

रावणकी बात सुनकर मारीचको बहुत दुःख हुआ । वह रावणके पीछे-पीछे चला । श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमके निकट पहुँचकर दोनोंने पहलेकी सलाहके अनुसार कार्य आरम्भ कर दिया । मृगरूपमें मारीच ऐसे खानपर खड़ा हुआ, जहाँसे सीता उसे भलीमॉिंत देख सके । विधिका विधान प्रवल है; उसीकी प्रेरणासे सीताने रामको वह मृग मार लानेके लिये मेजा । श्रीरामचन्द्रजी सीताका प्रिय करनेके लिये हायमें घनुप ले स्वयं तो मृगको मारने चले और लक्ष्मणको सीताकी



रक्षामें नियुक्त कर दिया । उनको अपना पीछा करते देख वह मृग कभी छिपता और कभी प्रकट होता हुआ उन्हें बहुत दूर छे गया । तब भगवान् रामने यह जानकर कि यह तो निशाचर है, उसे अपने अचूक बाणका निशाना बनाया । रामचन्द्रजीके बाणकी चोट खाकर मारीचने उनके ही खरमें 'हा सीते ! हा छहमण ॥' कहकर आर्तनाद किया ।

वह करणामरी पुकार सुनकर सीता जिघरसे आवाज आयी थी, उस ओर दौड़ पड़ी । यह देखकर लक्ष्मणने कहा— 'माता ! डरनेकी कोई बात नहीं है । मला, कौन ऐसा है जो भगवान् रामको मार सके । घबराओ नहीं, एक ही सुहूर्तमें दुम अपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीको यहाँ उपस्थित देखोगी ।'

लक्ष्मणकी बात सुनकर सीताने उन्हें सन्देहमरी दृष्टि देखा। यद्यपि वह साध्वी और पतिवता यी, सदाचार ही उसका भूषण था; तथापि स्त्रीस्वभावनचा वह लक्ष्मणके प्रति बडे ही कठोर वचन कहने लगी। लक्ष्मण भगवान् रामके प्रेमी और सदाचारी थे, सीताके मर्ममेदी वचन सुनकर उन्होंने दोनों कान बंद कर लिये और श्रीरामचन्द्रजी जिस मार्गसे गये थे, उसीसे वे भी चल पड़े। हाथमे घनुष ले श्रीरामके चरण-चिह्नोंको देखते हुए वे आगे बढ़ गये।

इसी अवसरपर साध्वी सीताको हर ले जानेकी इच्छासे संन्यासीके वेषमे रावण वहाँ उपस्थित हुआ । यतिको अपने आश्रममें आया देख धर्मको जाननेवाली जनकनिदनीने फल-मूलके मोजन आदिसे अतिथि-सत्कारके लिये उसे निमन्त्रित किया । रावण बोला, 'सीते ! मैं राक्षसोंका राजा रावण हूँ,

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| ; |   |  |  |

गिन देती यो । आगे जाकर धीताने एक पर्वतकी चोटीपर चेटे हुए पाँच बड़े-बड़े वानरोंको देखा, वहाँ भी उसने अपने गरित्या एक बहुमूल्य दिख्य बस्त्र गिरा दिया । रावण आकाशचारी पक्षीकी भाँति बड़ी मौजसे आकाशमें चल रहा या, उसने बड़ी गीव्रताने अपना मार्ग तै किया और सीताको लिये हुए विश्वकर्माकी बनायी हुई अपनी मनोहर पुरी लंकामें ला पहुँचा ।

इस प्रकार इघर सीता हरी गयी और उघर श्रीरामचन्द्र-जी उस कपटमृगको मारकर लौटे । रास्तेमें उनकी लक्ष्मणसे मेंट हुई । रामने उलाहना देते हुए कहा—'ल्क्ष्मण ! राक्षसोंसे भरे हुए इस घोर जङ्गलमें जानकीको अकेली छोड़-कर तुम यहाँ कैसे चले आये !' लक्ष्मणने सीताकी कही हुई सारी बात उन्हें सुना दीं । सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके मनमें बड़ा क्लेश हुआ । शीघतापूर्वक आश्रमके पास पहुँचकर उन्होंने देखा कि एक पर्वतके समान विशालकाय ग्रष्टा अधमरा पड़ा हुआ है । दोनों माई जब निकट पहुँचे तो ग्रधने उनसे



क्हा- 'आप दोनोंका क्ल्याण हो, मैं राजा दशरयका मित्र

ग्रधराज जटायु हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों भाई परस्पर कहने लगे—'यह कौन है, जो हमारे पिताका नाम लेकर परिचय दे रहा है!' निकट आनेपर उन्होंने उसके दोनों पंख कटे हुए देखे। ग्रज्ञने बताया कि 'सीताको छुड़ानेके लिये युद्ध करते समय रावणके हायसे मैं मारा गया हूँ।' रामने पूछा—'रावण किस दिशाकी ओर गया है!' ग्रज्ञने सिर हिलाकर इश्रारेसे दक्षिण दिशा बतायी और प्राण त्याग दिया। उसका सङ्केत समझकर भगवान् रामने पिताका मित्र होनेके नाते उसे आदर देते हुए उसका विधिवत् अन्त्येष्टि-संस्कार किया।

तदनन्तर आश्रमपर जाकर उन्होंने देखा कुशकी चटाई उजड़ी हुई है, कुटी उजाड़ हो गयी है, घर स्ता है। इससे सीता-हरणका निश्चय हो जानेसे दोनों भाइयोंको बड़ी वेदना हुई। उनका हृदय दुःख और सोचसे व्याकुल हो गया। फिर वे सीताकी खोज करते हुए दण्डकारण्यके दक्षिणकी ओर चल दिये।

कुछ दूर जानेपर उस महान् वनमें राम और छह्मणने देखा कि मृगोंके छुंड इघर-उघर भाग रहे हैं। योडी ही देरमें उन्हें भयानक कबन्ध दिखायी पड़ा । वह मेघके समान काला और पर्वतके सदृश विशालकाय या। शाल वृक्षकी शाखाके समान उसकी बड़ी-बड़ी मुजाएँ थीं । चौड़ी छाती। विशाल ऑंखें, लंबा-सा पेट और उसमें बहुत बड़ा मुँह— यही उसकी हुलिया थी। उस राक्षसने अचानक आकर लक्ष्मणका हाय पकड लिया और उन्हें अपने मँहकी ओर र्खींचा। इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और नाना प्रकारसे विलाप करने लगे । तब भगवान् रामने लक्ष्मणको धैर्य देते हुए कहा-- (नरश्रेष्ठ | तुम खेद न करो; मेरे रहते यह राक्षस तुम्हारा वाल बॉका नहीं कर सकता । देखो, मैं इसकी वार्यी मुजा काटता हूँ; तुम भी दाहिनी बॉह काट ली ।' यह कहते-कहते रामने तिलके पौधेके समान उसकी एक बॉह तीखी नलवारसे काटकर गिरा दो। फिर लक्ष्मणने भी अपने खड़से उसकी दूसरी बॉह काट ली और पसलीपर भी प्रहार किया।

शिखर तोड़ डाल्ते थे। शाल और ताड़के चृक्ष तया पत्यर-की चट्टानें-ही उनके आयुध थे। उनका शरीर वज्रके समान अमेद्य और सुदृढ था। वे सभी इच्छानुसार रूप धारण

करनेवाले, बलवान् और युद्ध करनेमें निपुण थे । ब्रह्माजीने यह सब व्यवस्था करके मन्थरासे जो काम लेना या, वह उसे समझा दिया।

#### रामका वनवास, खर-दूषण आदि राक्षसोंका नाश और रावणका मारीचके पास जाना

युधिष्ठिरने पूछा—मुनिवर ! आपने श्रीरामचन्द्रजी आदि सभी भाइयोंके जन्मको कथा तो मुना दी, अब मैं उनके वनवासका कारण मुनना चाहता हूँ । दशरथकुमार राम और लक्ष्मण तथा यशस्विनी सीताको वनमें क्यों जाना पड़ा ?

मार्कण्डेयजींने कहा—अपने पुत्रोंके जन्मसे राजा दशरयको वडी प्रसन्नता हुई । उनके वे तेजस्वी पुत्र क्रमशः बढने लगे। उन्होंने उपनयनके पश्चात् विधिवत् ब्रह्मचर्यका पालन किया और वेद तया रहस्यसहित धनुर्वेदके पारङ्गत विद्वान् हुए। समयानुसार जन उनका विवाह हुआ, उस समय राजा विशेष प्रसन्न और सुखी हुए। चारों पुत्रोंमें राम सबसे ज्येष्ठ थे, वे अपने मनोहर रूप और सुन्दर स्वभावसे समस्त प्रजाको आनन्दित करते थे, सबका मन उनमे रमता था।

राजा दशरय बड़े बुद्धिमान् थे, उन्होंने सोचा—'अव मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गयी, अतः रामको युवराज-पद्पर अभिषिक्त कर देना चाहिये।' इस विपयमें उन्होंने अपने मन्त्रियों और धर्मक पुरोहितोंने भी सलाह ली। सबने राजाके इस समयोचित प्रस्तावका अनुमोदन किया।

• श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नेत्र कुछ-कुछ लाल थे, भुजाएँ धुटनोंतक लंबी थीं, मस्त हाथीके समान चाल थीं, छाती चौडी और सिरपर काले-काले घुँघराले बाल थे। देहकी दिल्य कान्ति दमकती रहती थी। युद्धमें उनका पराक्रम देवराज इन्द्रसे कम नहीं था। उनका नयनामिराम रूप देखकर शत्रुके भी नेत्र और मन छुमा जाते थे। वे सब घमोंके तस्ववेत्ता और वृहस्पतिके समान बुद्धिमान् थे। सम्पूर्ण प्रजाका उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओंमें प्रवीण, जितेन्द्रिय, दुष्टेंको दण्ड देनेवाले, धर्मात्मा, साधुओंके रक्षक, धैर्यवान्, दुर्द्धर्ष, विजयी और अजय थे। ऐसे गुणवान् तथा माता कौसल्याका आनन्द बढानेवाले पुत्रको देख-देख-कर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न रहा करते थे।

श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका स्मरण करते हुए राजा दशरयने पुरोहितको बुलाकर कहा, 'ब्रह्मन् ! आज पुष्य नक्षत्र है, रातमें बड़ा पवित्र योग आनेवाला है। आप

राज्याभिषेककी सामग्री एकत्र कीजिये और रामको इसकी सूचना मी दे दीजिये। राजाकी यह बात मन्यराने भी सुन ली। वह ठीक समयपर कैकेयीके पास जाकर बोली—



ध्रानी कैकेयी। आज राजाने तुम्हारे लिये दुर्भाग्यकी घोपणा की है। कौसल्याका ही माग्य अच्छा है कि उसके पुत्रका राज्याभिषेक हो रहा है। तुम्हारे ऐसे भाग्य कहाँ १ तुम्हारा पुत्र तो राज्यका अधिकारी ही नहीं है!

मन्यराकी वात सुनकर परम सुन्दरी कैकेयी एकान्तमें अपने पित राजा दशरथके पास गयी और प्रेम जताती हुई हॅस-हॅसकर मधुर शब्दोंमें बोली, 'राजन् ! आप वहे सत्यवादी हैं; पहले जो मुझे एक वर देनेको कहा था, उसे दीजिये।' राजाने कहा, 'लो, अभी देता हूँ; तुम्हारी जो इच्छा हो, मॉग लो।' कैकेयीने राजाको वचनवद्ध करके कहा, 'आरने रामके लिये जो राज्याभिषेकका सामान तैयार कराया है, उससे भरतका अभिषेक किया जाय और राम वनमे चले

रय प्रकार प्रतिज्ञा करके दोनोंने एक-दूमरेको विश्वास दिलाया, **किर गर्व मिलकर युद्धकी इच्छाते किप्किन्धाको चले । वहाँ** वहुँच्या सुप्रीवने बड़े जोरसे गर्जना की। वालीको यह सहन नहीं हो सदा; उसे युद्धके लिये निकलते देख उसकी स्त्री ताराने रोकते हुए कहा-- नाय ! आज सुन्नीव जिस प्रकार निंहनाद कर रहा है, उससे मालूम होता है इस समय उसका यल यदा हुआ है; उसे कोई बलवान् सहायक मिल गया है। अतः आप घरसे न निकर्ले ।' वालीने कहा, 'तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी आवाजसे ही उनके विषयमें सब कुछ जान लेती हो; सोचकर बताओं तो सही, सुग्रीवको किसने सहारा दिया रे !' तारा क्षणभर विचार करनेके बाद बोली—'राजा दरारयके पुत्र महावली रामकी स्त्री सीताको किसीने हर लिया है; उमकी खोजके लिये उन्होंने सुग्रीवसे मित्रता जोड़ी है। दोनोंने ही एक-दूसरेके शत्रुको शत्रु और मित्रको मित्र मान लिया है । श्रीरामचन्द्रजी धनुर्धर वीर हैं । उनके छोटे भाई सुमित्राक्रमार लक्ष्मण हैं, उन्हें भी कोई युद्धमें नहीं जीत सकता। इनके सिवा, मैन्द, द्विविद, हनुमान् और जाम्बवान्— ये चार सुप्रीयके मन्त्री हैं; ये लोग भी बड़े बलवान् हैं। अतः इस समय श्रीरामचन्द्रजीके वलका सहारा छेनेके कारण सुग्रीव तुम्हें मार डालनेमें समर्थ है।

ताराने यद्यपि उसके हितकी वात कही थी, तो भी उसने उसके ऊपर आक्षेप किया और किष्किन्या-गुफाके द्वारसे वाहर निकल आया। सुग्रीव माल्यवान् पर्वतके पास खड़ा था, वहाँ पहुँचकर वालीने उससे कहा—'अरे ! त् तो अपनी जान वचाता फिरता था, पहले अनेकों वार तुझे युद्धमें जीत- कर भी मैंने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया था। आज फिर मरनेके लिये क्या जल्दी आ पड़ी ?'

उसकी वात सुनकर सुग्रीव भगवान् रामको स्चित करते हुए-से हेतुभरे वचन वोले, 'भैया ! तुमने मेरा राज्य ले लिया, स्त्री छीन ली; अब मैं किसके आसरे जीवित रहूँ । यही सोचकर मरने चला आया हूँ ।' इस प्रकार बहुत-सी वात कहकर वाली और सुग्रीव दोनों एक-दूसरेसे गुय गये । उस युद्धमें साल और ताइके वृक्ष तथा पत्यरकी चृद्धाने— ये ही उनके अम्ब्र-श्रस्त थे । दोनों दोनोंपर प्रहार करते, दोनों जमीनपर गिर जाते और फिर दोनों ही उठकर विचित्र दगसे पैंतरे वदलते तथा मुक्के और घूँसोंसे मारते थे। नख और दॉतोंसे दोनोंके शरीर छिन्न-भिन्न होकर लोहू-छहान हो रहे थे। पता नहीं चलता था कि कौन वाली है और कौन सुग्रीव। तब हनुमान्जीने सुग्रीवकी पहचानके लिये उनके गलेमें एक माला डाल दी। चिह्नके द्वारा सुग्रीवको



पहचानकर भगवान् रामने अपना महान् धनुप खींचकर चढाया और वालीको लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। वह बाण वालीकी छातीमें जाकर लगा। वालीने एक बार अपने सामने खड़े हुए लक्ष्मणसिहत भगवान् रामको देखा और उनके इस कार्यकी निन्दा करता हुआ वह मूर्छित होकर जमीनपर गिर पड़ा। वालीकी मृत्युके पश्चात् सुमीवने किष्किन्धाके राज्य और तारापर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय वर्षाकालका आरम्भ था; अतः श्रीरामचन्द्रजीने माल्यवान् पर्वतपर ही रहकर वर्षाके चार महीने व्यतीत किये। उन दिनों सुमीवने मलीमाँति उनका स्वागत-सकार किया।



नाक और होठ काट लिये गये थे, इतीके कारण यह विवाद खड़ा हुआ या। जब जनस्थानके वे सब राक्षस मारे गये, तो शूर्पणखा लंकामें गयी और दुःखसे व्याकुल होकर रावणके चरणोंपर गिर पड़ी। उसके मुखपर अब मी लोहूके दाग बने हुए थे, जो सूख गये थे। अपनी बहिनको इस विकृत दशामें देखकर रावण कोधसे विह्नल हो उठा और दॉत कटकटाता हुआ सिंहासनसे कूद पड़ा। उसने मन्त्रियोंको वहाँ ही लोड़ एकान्तमें जाकर शूर्पणखासे कहा, 'कल्याणी। बताओ तो किसने मेरी परवा न करके, मुझे अपमानित करके तुम्हारी यह दशा की है। कौन तीखा त्रिशूल लेकर अपने सारे शरीरमें खुमोना चाहता है १ कौन सिंहकी दाढ़ोंमें हाय डालकर वेखटके खड़ा है १ इस प्रकार बोलते हुए रावणके कान, नाक और ऑख आदि लिहोंसे आगकी लपटें निकलने लगीं।



शूर्पणखाने रामके पराक्रम और खर-दूपणसहित समस्त राक्षसींके सहारका सारा बृत्तान्त कह सुनाया। उसने अपनी बहिनको सान्त्वना दी और उस समयका कर्तव्य निश्चित करके नगरकी रक्षा आदिका प्रबन्ध कर आकाशमार्गसे उड़ा। उसने गहरे महासागरको पार किया, फिर ऊपर-ही-ऊपर गोकर्ण-तीर्थमें पहुँचा। वहाँ आकर रावण अपने भूत-पूर्व मन्त्री मारीचसे मिला, जो श्रीरामचन्द्रजीके ही हरसे वहाँ छिपकर तपस्या कर रहा था।

#### कपटमृगका वध और सीताका हरण

मार्कण्डेयजी कहते हैं—रावणको आया देख मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया और फल-मूल आदि लाकर उसने उसका अतिथि-सत्कार किया। फिर कुशल-मंगलके पश्चात् पूळा, 'राक्षसराज! ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी, जिसके लिये आपने यहाँतक आनेका कष्ट उठाया! मुझसे यदि आपका कोई कठिन-से-कठिन कार्य भी होनेवाला हो, तो उसे नि:संकोच बतावें और ऐसा समझें कि वह काम अब पूरा ही हो गया।' रावण क्रोध और अमर्थम भरा हुआ या, उसने एक-एक करके रामकी सारी करत्तें सक्षेपमें वयान कीं। सुनकर मारीचने कहा—'रावण! श्रीरामचन्द्रजीके पास जानेसे सुम्हारा कोई लाम नहीं है। मै उनका पराक्रम जानता हूँ। मला, इस जगत्में ऐसा कौन है जो उनके वाणोंका वेग सह सके। उन्हीं महापुरुषके कारण आज मै यहाँ मंन्यासी बना वैठा हूँ। वदला लेनेकी नीयतसे उनके पास जाना मृत्युके मुखमें जाना है! किस दुरातमाने तुम्हें ऐसा करनेकी सलाह दी है! हन एक्टी कन्याएँ मेरी पत्नीके रूपमें यहाँ विद्यमान हैं। नीटह करोड़ निद्यान, अहाईम करोड़ राक्षस और इनके तिगुने यहा मेरी आजाका पालन करते हैं। मेरे माई कुनेरकी तरह मेरी मेवामें भी अप्यराएँ रहती हैं। मेरे यहाँ भी इन्द्रके गमान दिव्य भीग प्राप्त होते हैं। यहाँ रहनेसे तुम्हारा वन-वासका दुःख दूर हो जायगा; इसल्ये सुन्दरी। तुम मन्दोदरी-के समान मेरी पत्नी हो जाओ।

रावणके ऐसा कहनेपर सीताने दूसरी और मुँह फेर लिया। उसकी ऑखॉसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी । तृणकी ओट करके वह कॉपती हुई बोली—'राक्षसराज ! तुमने अनेकों वार ऐसी वार्ते मेरे सामने कही हैं; इनसे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा है, तो भी मुझ अभागिनीको ये सभी वार्ते मुननी पड़ी हैं। तुम मेरी ओरसे अपना मन हटा लो । मैं परायी स्त्री हूँ, पतिवता हूँ; तुम किसी तरह मुझे पा नहीं सकते ।' यह कहकर सीता अञ्चलसे अपना मुँह दककर फूट-फूटकर रोने लगी । उसका कोरा उत्तर पाकर रावण वहाँसे अन्तर्धान हो गया और शोकसे दुवली हुई सीता राक्षसियोंसे घिरी वहीं रहने लगी। उस समय जिजटा ही उसकी सेवा किया करती थी।

### सीताकी खोजमें वानरोंका जाना तथा हनुमान्जीका श्रीरामचन्द्रजीसे सीताका समाचार कहना

मार्कण्डेयजी कहते हैं—श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ माल्यवान् पर्वतपर रहते थे; सुप्रीवने उनकी रक्षाका पूरा प्रवन्य कर दिया था। एक दिन भगवान् राम लक्ष्मणसे बोले— 'सुमित्रानन्दन! जरा किष्किन्धामें जाकर पता तो लगाओ सुप्रीव क्या कर रहा है। मैं तो समझता हूँ वह अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन करना नहीं जानता; अपनी मन्दबुद्धिके कारण उपकारीका भी अनादर कर रहा है। यदि वह सीताके लिये कुछ उद्योग न करता हो, विषय-भोगमें ही आसक्त हो, तो उसे भी तुम वालीके ही मार्गपर पहुँचा देना। यदि हमारे कार्यके लिये कुछ चेष्टा कर रहा हो तो उसे साथ लेकर धीष्र ही यहाँ लीट आना, विलम्ब न करना।'

भगवान् रामके ऐना कहनेपर वहे भाईकी आज्ञा मानने-वाले वीरवर लक्ष्मणजी प्रत्यञ्चा चढाया हुआ घनुप लेकर किष्किन्घाकी ओर चल दिये। नगरद्वारपर पहुँचकर वे वेरोक-टोक मीतर घुस गये। वानरराज सुग्रीव लक्ष्मणको कुपित जानकर स्त्रीको साथ ले बहुत ही विनीत मावसे उनकी अगवानीमें आये। उन्होंने उनका पूजन और सत्कार किया, इसने लक्ष्मणजी प्रसन्न हुए और निर्मय होकर श्रीरामचन्द्रजी-का आदेश सुनाने लगे। सब सुन लेनेपर सुग्रीवने हाथ जोड़-

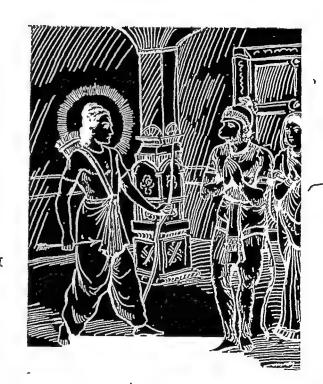

कर कहा—'लक्ष्मण! मेरी बुद्धि खोटी नहीं है, मैं कृतघ्न और निर्दयी भी नहीं हूं! सीताकी खोजके लिये जो यक्त मैंने किया है, उसे घ्यान देकर सुनिये। सब दिशाओं में सुशिक्षित वानर पठाये गये हैं; उनके लीटनेका समय भी नियत कर दिया गया है। कोई भी एक महीनेसे अधिक समय नहीं मेरा नाम सर्वत्र विख्यात है । समुद्रके पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है । सुन्दरी ! तुम इस तपस्वी रामको छोड़कर मेरे साथ लंकामें चलो । वहाँ मेरी पत्नी बनकर रहना । बहुत-सी सुन्दरी स्त्रियाँ तुम्हारी सेवामें रहेंगी और तुम उन सबमें रानीकी मांति शोभायमान होगी ।

रावणके ऐसे वचन सुनकर जानकीने अपने दोनों कान मूँद लिये और बोली—'बस, अब ऐसी बातें मुँहसे मत निकाल । आकाशसे तारे टूट पहें, पृथ्वी टूक-टूक हो जाय और अग्नि अपने उष्ण-स्वभावका त्याग कर दे तो भी मैं श्रीरामचन्द्रजीका परित्याग नहीं कर सकती।' यह कहकर वह आश्रममें ज्यों ही प्रवेश करने लगी, रावणने दौड़कर उसे रोक लिया और बड़े कठोर स्वरमें डराने-धमकाने लगा। वेचारी सीता बेहोश हो गयी और रावण उसके केश पकड़कर वलपूर्वक आकाशमार्गसे ले चला। वह 'राम' का नाम ले-लेकर रो रही थी और राक्षस उसे हरकर लिये जा रहा था।



इसी अवस्थामें एक पर्वतकी गुफामें रहनेवाले ग्रत्रराज जटायुने े सीताको देखा ।

#### जटायु-वध और कवन्धका उद्धार

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन्। ग्रप्नरांज जटायु अरुणका पुत्र था, उसके बढ़े भाईका नाम था सम्पाति। राजा दशरथके साथ उसकी बढ़ी मित्रता थी। इसी नाते वह सीताको अपनी पुत्रवधूके समान समझता था। उसे रावणके चंगुलमें फँसी देखकर जटायुके क्रोधकी सीमा न रही। महान् बीर तो वह था ही, रावणके ऊपर वेगसे झपटा और ललकारकर कहने लगा—'निशाचर! तू. मिथिलेशकुमारी सीताको छोड़ दे, तुरंत छोड दे। यदि मेरी पुत्रवधूको नहीं छोड़ेगा, तो तझे जीवनसे हाथ धोना पढ़ेगा।'

ऐसा कहकर जटायुने रावणको छेदना आरम्भ किया। नखोंसे, पंखोंसे और चोंचसे मार-मारकर उसके सैकड़ों घाव कर दिये। सारा शरीर जर्जर हो गया। देहसे रक्तकी घारा बहने लगी, मानो पहाड़से झरना गिर रहा हो। रामचन्द्रजीका प्रिय और हित ,चाहनेवाले जटायुको इस प्रकार चोट करते देख रावणने हाथमें तलवार ली और उसके दोनों पंख काट डाले। इस तरह जटायुको मारकर वह राक्षस सीताको लिये हुए फिर आकाशमार्गसे चल दिया। सीताको जहाँ कहीं मुनियोंका



आश्रम दीखता, जहाँ-जहाँ नदी, तालाव या पोखरा दिखायी पड़ता, उन सव स्थानोंपर वह कोई-न-कोई अपना गहना

| • |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | , |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |

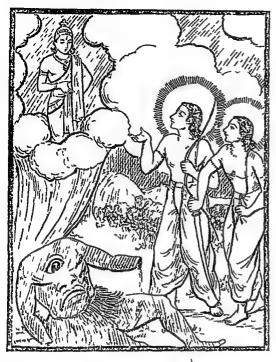

इससे कबन्धके प्राणपखेरू उड़ गये और वह पृथ्वीपर गिर

पड़ा । उसकी देहसे एक स्पंके समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष निकलकर आकाशमें खित हो गया । श्रीरामचन्द्रजीने उससे पूछा—'त् कौन है ?' उसने कहा—''भगवन् !में विश्वावस्र नामक गन्धर्व हूँ, ब्राह्मणके शापसे राक्षसयोनिमें आ पड़ा या। आज आपके स्पर्शसे में शापमुक्त हो गया । अब सीताका समाचार सुनिये—लंकाका राजा रावण सीताको हरकर ले गया है । यहाँसे थोड़ी ही दूरपर ऋष्ट्यमूक पर्वत है, उसके निकट 'पम्पा' नामक छोटा-सा सरोवर है । वहाँ ही अपने चार मन्त्रियोंके साथ राजा सुप्रीव रहा करते हैं । वे सुवर्णमालाधारी बानरराज बालीके छोटे भाई हैं । उनसे मिलकर आप अपने दुःखका कारण बताइये; उनका शील और स्वभाव आपके ही समान है, अवस्य ही वे आपकी मदद कर सकते हैं । मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी जानकीसे मेंट होगी।"

यह कहकर वह परम कान्तिमान् दिन्य पुरुप अन्तर्धान हो गया और राम तथा लक्ष्मण दोनों ही उसकी यात सुन-कर बहुत विस्मित हुए।

#### मगवान् रामकी सुग्रीवसे मैत्री और वालीका वध

मार्कण्डेयजी कहते हैं-तदनन्तर सीताहरणके दुःख-से व्याकुल श्रीरामचन्द्रजी पम्पा सरोवरपर आये। उसके जलमें स्नान करके उन्होंने पितरोंका तर्पण किया। फिर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वतपर चढने लगे। उस समय पर्वतकी चोटीपर उन्हें पाँच वानर दिखायी पहे। सुग्रीवने जब दोनों-को आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान् मन्त्री हनुमान्को उनके पास भेजा । हनुमान्से वातचीत हो जानेपर दोनों उनके साय सुग्रीवके पास गये । श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवके साय मैत्री की और उनसे अपना कार्य निवेदन किया । उनकी यात सुनकर वानरोंने उन्हें वह दिव्य वस्त्र दिखलाया, जिसे हरणके समय सीताने आकाशसे नीचे डाल दिया या । उसे पाकर रामको और भी निश्चय हो गया कि सीताको रावण ही छे गया है। उस समय श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको समस्त भूमण्डलके वानरोंके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया । साय ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि 'मैं युद्धमें वालीको मार डालूँगा। १ तब सुग्रीवने भी सीताको हूँढ छानेकी प्रतिश की।



हुआ; देरानेसे जान पहता या मानो दूसरे गरुइ हों । उसने इमनोगों के पार आकर पूछा—'कौन जटायुकी बात कर रहा है ! में उसका बड़ा भाई हैं, मेरा नाम सम्पाति है। मुझे अगने भाईको देखे बहुत दिन हो गये हैं, अतः उसके सम्बन्धमें में जानना चाहता हूँ ।' तब हमने जटायुकी मृत्यु और आपके सद्भटका समाचार संक्षेपसे सुना दिया । यह अप्रिय समाचार मुनकर उसे बड़ा कर हुआ और फिर पूछने लगा-'राम कौन है ! सीता कैसे हरी गयी ! और जटायुकी मृत्यु किस प्रकार हुई ?' इसके उत्तरमें इमने आपका परिचय, आपपर सीताहरण, जटायुमरण आदि सद्घटोंका आना तया अपने अनशनका वारण-यह सब कुछ विस्तारसे बताया । यह सुनकर उसने इमलोगोंको उपवास करनेसे रोककर कहा-'रावणको मैं जानता हूँ उसकी महापुरी लंका भी मेरी देखी हुई है; वह समुद्रके उस पार त्रिकृट गिरिकी कन्दरामें बसी है। विदेह-कुमारी सीता वहीं होगी; इसमें तनिक भी विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

''उसकी बात सुनकर हमलोग तुरंत उठे और समुद्र पार करनेके विषयमें सलाह करने लगे । जब कोई भी उसे लॉघनेका साहस न कर सका, तब में अपने पिता वायुके स्वरूपमें प्रवेश करके सी योजन विस्तृत समुद्र लॉघ गया । समुद्रके जलमें एक राक्षसी थी, जाते समय उसे भी मार डाला । लंकामें पहुंचकर

रावणके अन्तः पुरमें मैने पतिवता सीताका दर्शन किया। वे आपके दर्शनकी लालसासे बरावर तप और उपवास करती रहती हैं। उनके पास एकान्तमे जाकर कहा—'देवी! मैं श्रीरामचन्द्रजीका दूत एक वानर हूँ, आपके दर्शनके लिये आकाशमार्गसे यहाँ आया हूँ । दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण कुशलसे हैं, वानर्राज सुग्रीव इस समय उनके रक्षक हैं, उन सबने आपका कुराल-समाचार पूछा है। अब योदे ही दिनोंमें वानरोंकी सेना साथ लेकर आपके स्वामी यहाँ पधारनेवाले हैं। आप मेरी बार्तोपर विश्वास करें, मैं राक्षस नहीं हूं। शीता थोड़ी देरतक विचार करके बोली-'अविन्ध्यके कथनानुसार मैं समझती हूं तुम 'इनुमान्' हो । उसने तुम्हारे-जैसे मन्त्रियोंसे युक्त सुग्रीवका भी परिचय दिया है । महाबाहो ! अंत्र तुम भगवान् रामके पास जाओ ।' ऐसा कहकर उसने अपनी पहचानके लिये यह एक मणि दी तथा विश्वास दिलानेके लिये एक कथा भी सुनायी; जब आप चित्रकृट पर्वतपर रहते थे, उस समय आपने एक कौएके ऊपर सींकका वाण मारा था । यही उस कथाका मुख्य विषय है । इस प्रकार सीताका सन्देश अपने हृदयमें धारण करके मैंने लंकापुरी जलायी और फिर आपकी सेवामे चला आया।" यह प्रिय समाचार सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने इनुमानकी बड़ी प्रशंसा की।

### वानर-सेनाका सङ्गठन, सेतुका निर्माण, विभीषणका अभिषेक और लंकामें सेनाका प्रवेश

मार्क ण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर वहाँपर सुग्रीवकी आशासे बहे-बहे वानर वीर एकत्रित होने लगे। सर्वप्रथम वालीका श्वशुर सुपेण श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें उपस्थित हुआ, उसके साथ वेगवान् वानरोंकी दस अरब सेना थी। महाबलवान् गज और गवय एक-एक अरब सेना लेकर आथे। गवाक्षके साथ साठ अरब वानर थे। गन्धमादन पर्वतपर रहनेवाला गन्धमादन नामसे प्रसिद्ध वानर अपने साथ सौ अरब वानरोकी फीज लेकर आया। महावली पनसके साथ वावन करोड़ सेना यी। अत्यन्त पराक्रमी दिधमुख भी तेजस्वी वानरोंकी बहुत वड़ी सेना लेकर उपस्थित हुआ। जाम्बवान्के साथ मयानक पौरुप दिखानेवाले काले रीक्षोंकी सौ अरब सेना यी। ये तथा और भी बहुत-सेवानर-सेनाओंके सरदार श्रीरामचन्द्रजीकी सहायताके लिये वहाँ एकत्रित हुए। इन वानरोंमेंसे कितनोंही-का शरीर पर्वतिशखरके समान ऊँचा था; कई भैंसोंकी तरह मोटे और काले थे; कितने ही शरद-श्रुतके वादल-जैसे सफेर

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर वहॉपर सुग्रीवकी है ये; बहुतोंका मुख सिन्दूरके समान लाल था। वानरोंकी वह सि वहे-बहे वानर वीर एकत्रित होने लगे। सर्वप्रथम विशाल सेना भरे-पूरे महासागरके समान दिखायी पड़ती थी। का स्वग्नुर सुपेण श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें उपस्थित हुआ; सुग्रीवकी आज्ञासे उस समय मास्यवान् पर्वतके ही आस-पास के साय वेगवान् वानरोंकी दस अरब सेना थी। महाबलवान् सबका पड़ाव पड़ गया।

इस प्रकार जब सब ओरसे वानरोंकी फौज इकडी हो गयी, तब सुग्रीवसहित भगवान् रामने एक दिन अच्छी तिथि, उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्तमें वहाँसे कूच कर दिया। उस समय सेना व्यूहके आकारमें खड़ी की गयी थी। उस व्यूहके अग्रमागमें पवननन्दन हनुमान् थे और पिछले भागकी रक्षा लक्ष्मणजी कर रहे थे। इनके अतिरिक्त नल, नील, अंगद, काय, मैन्द और दिविद भी सेनाकी रक्षा करते थे। इन सबके द्वारा सुरक्षित होकर वह फौज श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सिद्ध करनेके लिये आगे वढ़ रही थी। मार्गमें अनेकों जङ्गल तथा पहाड़ोंपर पड़ाव डालती हुई वह लवणसमुद्रके पास जा पहुँची और उसके तटवर्ती वनमें उसने डेरा डाल दिया।

#### त्रिजटाका खम, रावणका प्रलोमन और सीताका सतीत्व

मार्कण्डेयजी कहते हैं--कामके वशीभूत हुए रावणने सीताको लंकामें ले जाकर एक सुन्दर भवनमे ठहराया। वह भवन नन्दनवनके समान मनोहर उद्यानके भीतर अशोक-वाटिकाके निकट बना हुआ था । सीता तपस्विनी-वेषमें वहाँ ही रहती और प्रायः तप-उपवास किया करती थी । निरन्तर अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका चिन्तन करते-करते वह दुवली हो गयी और बड़े कप्टसे दिन व्यतीत कर रही यी । रावणने सीताकी रक्षाके लिये कुछ राक्षसी क्रियोंको नियुक्त कर रक्खा था, उनकी आकृति बडी भयानक थी। कोई फरसा लिये हुए यी और कोई तलवार। किसीके हायमें त्रिशूल या तो किसीके हायमें मुद्गर | कोई जलती हुई खुआठी ही लिये रहती थी । वे सब-की-सब सीताको सब ओरसे घेरकर बड़ी सावधानीके साथ रात-दिन उसकी रक्षा करती थीं । वे बहे विकट वेष बनाकर कठोर स्वरमें सीताको धमकाती हुई आपसमें कहती या- 'आओ, हम सब मिलकर इसको काट डालें और तिलके समान दुकड़े-दुकड़े करके बॉटकर खा जाय ।' उनकी बातें सुनकर एक दिन सीताने कहा-- 'वहिनो ! तुमलोग मुझे जल्दी खा जाओ । अव इस जीवनके लिये तनिक भी लोभ नहीं है। मैं अपने स्वामी कमललोचन भगवान् रामके बिना जीना ही नहीं चाहती । प्राणप्यारेके वियोगमें निराहार ही रहकर अपना शरीर सुखा डालूँगी, किन्द्र उनके सिवा दूसरे पुरुषका सेवन नहीं करूँगी । इस बातको सत्य जानो और इसके बाद जो कुछ करना हो, करो।

सीताकी बात सुनकर वे भयद्वर शब्द करनेवाली राक्षिसयाँ रावणको सूचना देनेके लिये चली गर्यो। उनके चले जानेपर एक त्रिजटा नामकी राक्षसी वहाँ रह गयी। वह धर्मको जाननेवाली और प्रिय वचन बोलनेवाली थी। उसने सीताको सान्त्वना देते हुए कहा—''सखी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझपर विश्वास करो और अपने हृदयसे भयको निकाल दो। यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है, जिसका नाम है अविन्ध्य। वह वृद्ध होनेके साथ ही वझ बुद्धिमान् है और सदा श्रीरामचन्द्रजीके हितचिन्तनमें लगा रहता है। उसने तुमसे कहनेके लिये यह सन्देश मेजा है—'तुम्हारे स्वामी महावली भगवान् राम अपने भाई लक्ष्मणके साथ कुशलपूर्वक हैं। वे इन्द्रके समान तेजस्वी वानरराज सुप्रीवके साथ मित्रता

करके तुम्हें छुड़ानेका उद्योग कर रहे हैं। अव रावणसे भी द्वम्हें भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि नलकूत्ररने जो उसको शाप दे रक्खा है, उसीसे तुम सुरक्षित रहोगी । एक बार रावणने नलक्बरकी स्त्री रम्भाका स्पर्श किया था, इसीसे उसको शाप हुआ । अत्र वह अजितेन्द्रिय राक्षस किसी मी परस्रीको विवश करके उसपर वलात्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणको साय लेकर शीघ ही यहाँ आनेवाले हैं। उस समय सुग्रीव उनकी रक्षामें रहेंगे। भगवान् राम अवश्य ही तुम्हें यहाँसे छुड़ा ले जायँगे। मैंने भी अनिष्टकी सूचना देनेवाले घोर खप्न देखे हैं, जिनसे रावणका विनाशकाल निकट जान पड़ता है । सपनेमे देखा है कि रावणका सिर मूंड दिया गया है, उसके सारे शरीरमे तेल लगा है और वह कीचड़में डूव रहा है। यह भी देखनेमें आया कि गदहोंसे जुते हुए रथपर खड़ा होकर वह वारवार नाच रहा है। उसके साथ ही ये कुम्भकर्ण आदि भी मूँड मुड़ाये लाल चन्दन लगाये लाल-लाल फूलोंकी माला पहने नगे होकर दक्षिण दिशाको जा रहे हैं। केवल विभीपण ही रवेत छत्र घारण किये सफेद पगड़ी पहने रवेत पुप्प और चन्दनसे चर्चित हो श्वेतपर्वतके ऊपर खड़े दिखायी पड़े हैं। विभीषणके चार मन्त्री भी उनके साय उन्होंके वेषमें देखे गये हैं: अतः ये लोग उस आनेवाले महान् भयसे मुक्त हो जायँगे । स्वप्नमें यह भी देखा कि भगवान् रामके वाणीं समुद्रसहित सम्पूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गयी है; अतः यह निश्चय है कि तुम्हारे पतिदेवका सुयश समस्त भूमण्डलमें फैल जायगा। सीते । अब तम शीघ ही अपने पति और देवरसे मिलकर प्रसन्न होगी।"

त्रिजटाकी ये वातें सुनकर सीताके मनमें वही आद्या वृष्ठ गयी कि पुनः पितदेवसे मेंट होगी। उसकी वात समाप्त होते ही सभी राष्ट्रिसियाँ सीताके पास आकर उसे घेरकर बैठ गर्यी। वह एक शिलापर बैठी हुई पितकी यादमें रो रही थी। इतनेहीमें रावणने आकर उसे देखा और कामवाणसे पीडित होकर उसके पास आगया। सीता उसे देखते ही भयभीत हो गयी। रावण कहने लगा—'सीते! आजतक तुमने जो अपने पितपर अनुग्रह दिखाया, यह बहुत हुआ; अब मुझपर छूपा करो। मै तुम्हें अपनी सब स्त्रियोंमें ऊँचा आसन देकर पटरानी बनाना चाहता हूँ। देवता, गन्धर्व, दानव और देख—

गरण । वे दोनों भेद हेने आये ये और वानरके वेषमें रामचन्द्रजीरी गेनामें मिल गये थे । विभीपणने उन दोनोंको पहचानवर पबड़ लिया । फिर जब वे अपने असली रूपमें प्रकट हुए तो उन्हें रामकी सेना दिखाकर छोड़ दिया। रुंकाके उपवनमें सेना ठहरायी गयी और भगवान् रामने अत्यन्त बुद्धिमान् अङ्गदको दूत बनाकर रावणके पास भेजा।

### अङ्गदका रावणके पास जाकर रामका सन्देश सुनाना और राक्षसों तथा वानरोंका संग्राम

मार्कण्डेयजी कहते हैं— हंकाके उस वनमें अन और पानीका अधिक सुभीता था। फल और मूल प्रचुर मात्रामें प्राप्य थे; इसीलिये वहाँ सेनाका पड़ाव पड़ा या और भगवान राम सब ओरसे उसकी रक्षा करते थे। इघर रावण भी लंकामें शास्त्रोक्त प्रकारसे युद्धसामप्रीका संप्रह करने लगा । लंकाकी चहारदिवारी और नगरद्वार बहुत ही गजवृत ये; अतः स्वभावसे ही किसी आक्रमणकारीका वहाँ पहुँचना कठिन या । नगरके चारों ओर सात गहरी खाइयाँ थीं, जिनमें अगाध जल या और उसमें बहुत से मगर आदि जलजन्तु भरे रहते थे। इन खाइयोंमें खैरकी कीलें गड़ी हुई थीं, मजबूत किवाड़ लगे थे, गोलाबारी करनेवाली गशीनें फिट की गयी थीं । इन सब कारणोंसे उनमें प्रवेश करना कठिन या । मूसल, बनैठी, वाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोमके मुद्रर और तोप आदि अस्त-शस्त्रोंका भी विशेष संग्रह था। नगरके सभी दरवाजींपर छिपकर बैठनेके लिये दुर्ज वने हुए थे और घूम-फिरकर रक्षा करनेवाले रिमाले भी तैनात किये गये थे। इनमें अधिकाश पैदल और यहत-से हायीसवार तथा घडसवार भी थे।

इघर, अंगदजी दूत वनकर लंकामें गये। नगरद्वारपर पहुँचकर उन्होंने रावणके पास खबर मेजी और निडर होकर पुरीमें प्रवेश किया। उस समय करोड़ों राक्षसोंके बीच महावली अंगद मेधमालासे धिरे हुए सूर्यकी मॉित शोमा पा रहे थे। रावणके पास पहुँचकर उन्होंने कहा—''राक्षसराज! कोसल देशके राजा श्रीरामचन्द्रजीने तुमसे कहनेके लिये जो मन्देश मेजा है, उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। 'जो अपने मनपर काबू न रखकर अन्यायमें लगा रहता है, ऐसे राजाको पाकर उसके अधीन रहनेवाले देश और नगर मी नष्ट हो जाते हैं। सीताका बलपूर्वक अपहरण करके अगराध तो अकेले तुमने किया है; परन्तु इसका दण्ड वेचारे निरपराध लोगोंको भी मोगना पड़ेगा, तुम्हारे साथ वे मी मारे जायेंगे। तुमने बल और अहङ्कारसे उन्मत्त होकर बनवासी शृथियोंकी हत्या की, देवताओंका अपमान किया और

राजिपयों तथा रोती-विलखती अवलाओं के भी प्राण लिये। इन सव अत्याचारोंका फल अव प्राप्त होनेवाला है। मैं तुम्हें मन्त्रियोंसिहत मार डाल्रॅंगा; साहस हो तो युद्ध करके पौरुष दिखाओ। निशाचर! यद्यपि मैं मनुष्य हुँ, तो भी मेरे



धनुपकी शक्ति देखना । जनकनिन्दनी सीताको छोड़ दो, अन्यया मेरे हायसे कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना असम्भव है। मैं अपने तीखे बाणोंसे इस भूमण्डलको राक्षसेंसे-शून्य कर दूँगा।""

श्रीरामचन्द्रजीके दूतके मुखरे ऐसी कठोर बात सुनकर रावण सहन न कर सका। वह कोघरे अचेत हो गया। उसका हशारा पाकर चार राक्षस उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंहको पकड़ें, उसी तरह उन्होंने अंगदके चार अंगोंको पकड़ लिया। अंगद उन चारोंको लिये-दिये ही उछलकर महलकी छतपर जा बैठे। उछलते समय उनके शरीरसे छूटकर वे चारों



रावणसे डरी हुई सीताजी और सीताजीके तेजसे मयभीत रावण

राग्ने खो । उनहीं भयद्वर मार पड़नेसे सभी राक्षस जीवनसे निराण हो गये।जो मरनेने बचे, वे भयके मारे भागकर लंकामें हुए गये। याँ जारर सबने रावणको सुद्धका समाचार सुनाया।

उनके मदाने रोनामहित प्रहल और धम्राक्षके वधका यत्तान्त मनार गयण यडी देरतक शोकभरे उच्छवास लेगा गराः फिर मिहामनसे उठकर कहने लगा—'अव जम्भरगंके पगकम दिखानेका समय आ गया है। ऐसा मान्यर उमने ऊँची आवाजवाले नाना प्रकारके वाजे वजवाये आंर विजेप प्रयक्ष करके घोर निद्रामें पड़े हुए कुम्भकर्णको जगाया । फिर जब यह कुछ स्वस्थ और शान्त हुआ तो उमरे रावणने कहा, 'भैया कुम्भकर्ण ! तुम्हें पता नहीं, इम लोगोंपर बड़ा भारी भय आ पहुँचा है। मैं रामकी स्त्री मीताओं हर लाया था, उसीको वापस लेनेके लिये वह समद्रपर पुल वाँधकर यहाँ आया हुआ है; उसके साय वानरोंकी यहन यड़ी सेना है। अयतक उसने प्रहस्त आदि हमारे कई आत्मीय व्यक्तियोंको मार डाला है और राक्षमींका संहार मचा रक्ता है। तुम्हार िखा कोई ऐसा बीर नहीं है, जो उने मार सके। तम बलवानोंमें श्रेष्ठ हो, इसलिये कवच आदिसे मुमनित हो युद्धके लिये जाओ और राम आदि सम्पूर्ण शत्रुओका नाश करो। १०

रावणकी आजा मानकर कुम्भकर्ण जब अपने अनुचरीं-



सहित नगरसे बाहर निकला तो उसकी दृष्टि सामने ही खड़ी

हुई वानर-सेनापर पड़ी, जो विजयके उल्लास शोमा पा रही थी। फिर जब उसने भगवान् रामके दर्शनकी इच्छा से उस सेनामें इघर-उघर दृष्टि डाली तो उसे हायमे धनुष लिये लक्ष्मण भी दिखायी पड़े। इतनेहीमें वानरोंने आकर कुम्भकर्णको सब ओरसे घेर लिया और बड़े-बड़े पेड़ उखाड़कर उसको मारने लगे। कुछ वानर नाना प्रकारके भयानक अख-शस्त्रोंका प्रहार करने लगे। कुम्भकर्ण इससे जरा भी विचलित न हुआ, वह हॅसते-हॅसते वानरोंका भक्षण करने लगा। देखते-देखते बल, चण्डवल और वज्रवाहु नामक वानर उसके मुखके प्राप्त बन नगये। कुम्भकर्णका यह दुःखदायी कर्म देखकर तार आदि वानर यर्रा उठे और बड़े जोरसे चीत्कार करने लगे। उनका कन्दन सुनकर सुप्रीव वहाँ दौड़े आये और एक शालका वृक्ष उखाड़कर उन्होंने कुम्भकर्णके सिरपर दे मारा। वह शाल दूट गया, पर कुम्भकर्णको पीडा न पहुँची। हाँ, उसके स्पर्शंच वह कुछ



सावधान अवस्य हो गया । फिरंतो उसने विकट गर्जना की और सुप्रीवको बल्पूर्वक पकड़कर अपनी दोनों भुजाओंमें दाव लिया । लक्ष्मणजी यह सब देख रहे थे । जब वह राक्षस सुप्रीवको लेकर जाने लगा, तो वे दौड़कर उसके सामने आ गये । उन्होंने कुम्मकर्णको लक्ष्य करके एक बड़ा बेगशाली लगा सकता । उन्हें आज्ञा दी गयी है कि वे इस पृथ्वीपर घूम-धूमकर प्रत्येक पहाड़, जंगल, समुद्र, गाँव, नगर और घरमें सीताकी खोज करें । पॉच रातमें उनके लौटनेका समय पूरा हो जायगा, उसके बाद आप श्रीरामचन्द्रजीके साय बहुत ही प्रिय समाचार सुनेंगे।

सुप्रीवकी बात सुनकर लक्ष्मणजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और इस प्रवन्धके लिये सुप्रीवकी बड़ी प्रशंसा की। फिर उन्हें साय लेकर वे श्रीरामचन्द्र-जीके पास गये और सुप्रीवने जो कुछ प्रवन्ध किया था, उसे उनसे निवेदन किया। समय पूरा होते-होते तीन दिशाओं में खोज करके हजारों वानर आ पहुँचे। केवल दक्षिण दिशामें गये हुए वानर अमीतक नहीं लौटे थे। आये हुए वानरोंने बताया कि 'बहुत हुँदनेपर भी हमें रावण और सीताका पता नहीं लगा।' फिर दो मास न्यतीत होनेपर कुछ वानर बड़ी शीघतासे सुप्रीवके पास आये और कहने लगे—'वानरराज! वाली तया आपने जिस महान् मधुवनकी अवतक रक्षा की है, वह आज उजाड़ हो रहा है। आपने जिन-जिनको दक्षिण मेजा था, वे पवननन्दन हनुमान्, वालिकुमार अक्षद तथा और भी बहुत-से वानर मधुवनका स्वेच्छानुसार उपभोग कर रहे हैं।'

उनकी धृष्टताका समाचार सुनकर सुग्रीव समझ गये कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है । क्योंकि ऐसी चेष्टा वे ही भृत्य कर सकते हैं, जो स्वामीका कार्य सिद्ध करके आये हों । ऐसा सोचकर बुद्धिमान् सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर यह समाचार कह सुनाया । श्रीरामचन्द्रजीने भी यही अनुमान किया कि उन वानरोंने अवश्य ही सीताका दर्शन किया होगा ।

तदनन्तर हनुमान् आदि वानर वीर मधुवनमें विश्राम करनेके पश्चात् सुग्रीवसे मिलनेके लिये राम लहमणके निकट आये । उनमेंसे हनुमान्की चाल-ढाल और मुखकी प्रसन्ता देखकर श्रीरामचन्द्रजीको यह विश्वास हो गया कि इसने ही सीताका दर्शन किया है । हनुमान् आदिने वहाँ आकर श्रीराम, सुग्रीव तया लहमणको प्रणाम किया । फिर रामके पूलनेपर हनुमान्ने कहा—''रामजी! मैं आपको बहुत प्रिय समाचार सुनाता हूँ; मैंने जानकीजीका दर्शन किया है । पहले हम सब लोग यहाँसे दक्षिण दिशामें जाकर पर्वत, वन और गुफाओंमें दूँढते-हूँढते यक गये ये। इतनेमें एक बहुत



बड़ी गुफा दिखायी पड़ी, वह अनेकों योजन लंबी-चौड़ी यी; भीतर कुछ दूरतक ॲधेरा या, घने जंगल ये और उसमें बहुत-से जानवर रहते थे। बहुत दूरतक मार्ग ते करनेके बाद सूर्यका प्रकाश देखनेमें आया । वहाँ एक बहुत सुन्दर दिव्य भवन बना हुआ था, वह मय दानवका निवासस्यान बताया जाता है। उसमें प्रभावती नामकी एक तपस्विनी तप कर रही थी। उसने इमलोगोंको नाना प्रकारके भोजन दिये, जिन्हें खानेसे इमारी यकावट दूर हो गयी, शरीरमें वल आ गया । फिर प्रभावतीके बताये हुए मार्गसे हमलोग ज्या ही गुफासे बाहर निकले स्यों ही देखते हैं कि हम लवणसमुद्रके निकट पहुँच गये हैं और सहा, मलय तथा दर्दुर नामक पर्वत हमारे सामने हैं। फिर हम सब लोग मलय पर्वतपर चढं गये । वहाँसे जव समुद्रपर दृष्टि पड़ी तो हृदय विपादसे भर गया । इस जीवनसे निराश हो गये। भयद्वर जलजन्तुओं ने भरा हुआ यह सैकड़ों योजन विस्तृत महासागर कैसे पार किया जायगा, यह सोचकर हमें वड़ा दुःख हुआ। अन्तमें अनग्रन करके प्राण त्याग देनेका निश्चय करके हम सव लोग वहाँ बैठ गये । आपसमें बातचीत होने लगी, बीचमें जटायुका प्रसङ्ग छिड़ गया । उसे सुनकर एक पर्वतिशिखरके समान विशालकाय घोररूपघारी मयद्वर पक्षी हमारे सामने प्रकट द्वनारमे वे दोनों मरापुरंप गीप ही होशमें आ गये, आलस्य शीर गरावट दूर हो। गयी। तदनन्तर भगवान् रामको पीड़ाये रिट्न देग्य विभीपणने हाय जोड़कर कहा—'महाराज!



न्वेतिगिरिसे यहाँ आपकी सेवामे एक गुहाक आया है, जो कुवेरकी

आज्ञासे यह दिन्य जल ले आया है। इससे ऑख घो लेनेपर आप मायासे छिपे हुए प्राणियोंको भी देख सकते हैं; तथा जिसे-जिसे यह जल देंगे, वह-वह मनुष्य भी उन्हें देख सकता है।

'यहुत अच्छा' कहकर श्रीरामचन्द्रजीने वह जल स्तीकार किया और उससे अपने दोनों नेत्र धोये। इसके बाद लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बवान्, हन्मान्, अङ्गद, मैन्द, द्विविद और नीलने भी उसका उपयोग किया। प्रायः सभी प्रमुख वानरोंने उससे अपने-अपने नेत्र धोये। विभीषणके बताये अनुसार ही उस जलका प्रभाव देखा गया। एक ही क्षणमें उनसबकी ऑखोंसे अतीन्द्रिय वस्तुओंका भी प्रत्यक्ष होने लगा।

इन्द्रजित्ने उस दिन जो बहादुरी दिखायी थी, उसका बखान करनेके लिये वह अपने पिताके पास चला गया था; वहाँसे पुनः युद्धकी इच्छासे वह कोधमें भरा हुआ आ रहा था, इतनेमें विभीपणकी सम्मतिसे लक्ष्मणने उसके ऊपर धावा किया। यह देख इन्द्रजित्ने अनेकों मर्मभेदी बाण मारकर लक्ष्मणको बींघ डाला। तब लक्ष्मणने भी अग्निके समान दाहक बाणोंसे इन्द्रजित्के ऊपर प्रहार किया। लक्ष्मणकी चोटसे आहत होकर इन्द्रजित् कोधसे मूर्छित हो गया और उसने अपने शत्रुके ऊपर विपघर सॉपोंके समान आठ बाण मारे। फिर लक्ष्मणने भी अग्निके समान तीखे स्पर्शवाले तीन बाण मारे। उन बाणोंका स्पर्श होते ही, इन्द्रजित्के प्राणपखेरू उड़ गये।

राम-रावण-युद्ध, रावण-वध और राम-सीता-सम्मिलन

माकण्डेयजी कहते हैं—प्रिय पुत्र मेघनादके मारे जानेनर रावण रलजटित सुवर्णके रयपर बैठकर लंकासे चला। उसके साय तरह-तरहके अख-शक्षोंसे सुसिन्तत अनेकों भयद्वर राक्षस थे। इस प्रकार वह वानर यूयपितयोंके साय सुठभेड़ करता रामजीकी ओर चला। उसे क्रोधातुर होकर रामजीकी ओर आते देख सेनाके सिहत मैन्द, नील, नल, अङ्गद, हनुमान् और जाम्बवान्ने चारों ओरसे वेर लिया। उन रीछ और वानर वीरोंने वृक्षोंकी मारसे रावणके देखते-देखते उसकी सेनाको तहस-नहस कर दिया। मायावी राक्षसराजने जब देखा कि शत्रु मेरी सेनाको नष्ट किये डालते हैं तो उसने माया फैलायी। योड़ी ही देरमें उसके शरीरसे निकले हुए वाग, शक्ति और ऋष्टि आदि आयुघोंसे सुसन्तित सैकडों-हजारों गक्षस दिखायी देने लगे। किन्तु भगवान् रामने दिल्य अक्रोंके द्वारा उन सभीको मार डाला। इसके बाद रावणने



दुमरी माया फैलायी। वह राम और लक्ष्मणके ही रूप धारण

तदनन्तर भगवान् रामने प्रधान-प्रधान वानरोंके वीच सुप्रीविष समयोचित बात कही—'हमारी यह सेना बहुत बड़ी है और सामने अगाध महासागर है, जिसको पार करना बहुत ही कठिन है; ऐसी दशामें आपलोग उस पार जानेके लिये क्या उपाय ठीक समझते हैं १ इतनी सेना उतारनेके लिये तो हमलोगोंके पास नावें भी नहीं हैं । व्यापारियोंके जहाजोंसे पार जाया जा सकता है; पर हमारे-जैसे लोग अपने स्वार्थके लिये उन्हें हानि कैसे पहुँचा सकते हैं १ हमारी फौज दूरतक फैली हुई है, यदि इसकी रक्षाका उचित प्रबन्ध नहीं हुआ तो मौका पाकर शत्रु इसका नाश कर सकता है । हमारे विचारमें तो यह आता है कि किसी उपायसे समुद्रकी ही आराधना करें, यहाँ उपवासपूर्वक घरना दें; यही कोई मार्ग वतावेगा । उपासना करनेपर भी यदि इसने मार्ग नहीं बताया तो अपने अग्रिके समान तेजस्वी अमोघ बाणोंसे इसे जलाकर सुखा डालूंगा ।'

यों कहकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसहित आचमन करके समुद्रके किनारे कुशासन विकाकर लेट गये। तब नद और निद्यों के स्वामी समुद्रने जलचरों सिहत प्रकट होकर स्वममें भगवान् रामको दर्शन दिया और मधुर वचनों में कहा—'कौसल्यानन्दन! मैं आपकी क्या सहायता करूँ ?' श्रीरामचन्द्रजीने कहा—'नदीश्वर! मैं अपनी सेनाके लिये मार्ग चाहता हूँ, जिससे जाकर रावणका वध कर सकूँ। यदि मेरे मॉगनेपर भी रास्ता न दोगे तो अभिमन्त्रित किये हुए दिन्य बाणोंसे तम्हें सखा डालूँगा!'

श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर समुद्रको बड़ा कह हुआ, उसने हाय जोड़कर कहा—'मगवन्। में आपका मुकावला करना नहीं चाहता और आपके काममें विन्न डालनेकी भी मेरी इच्छा नहीं है। पहले मेरी बात सुन लीजिये; फिर जो कुछ करना उचित हो, कीजिये। यदि आपकी आज्ञा मानकर राह दे दूँगा, तो दूसरे लोग भी धनुषका बल दिखाकर मुझे ऐसी आज्ञा दिया करेंगे। आपकी सेनामें नल नामक एक वानर है। वह विश्वकर्माका पुत्र है, उसे शिल्पशास्त्रका अच्छा ज्ञान है; वह अपने हाथसे जो भी तृण, काष्ठ या पत्यर डालेगा, उसे मैं ऊपर रोके रहूँगा। इस प्रकार आपके लिये एक पुल तैयार हो जायगा।'

यों कहकर समुद्र अन्तर्घान हो गया । श्रीरामचन्द्रजीने घरना छोड़ दिया और नलको बुलाकर कहा—'नल । तुम समुद्रपर एक पुल बनाओ, मुझे मालूम हुआ है कि तुम इस कार्यमें कुशल हो। इस प्रकार नलको आशा देकर भगवान् रामने पुल तैयार कराया, जिसकी लंबाई चार सौ कोसकी और चौड़ाई चालीस कोसकी थी। आज भी वह इस पृथ्वी-पर 'नलसेतु' के नामसे प्रसिद्ध है।

तदनन्तर वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके पास राक्षसराज रावण-का माई परम धर्मात्मा विमीषण आया । उसके साय चार मन्त्री भी थे । भगवान् राम बड़े ही उदार हृदयवाले थे, उन्होंने विभीषणको स्वागतपूर्वक अपना लिया । सुप्रीवके



मनमें शङ्का हुई कि यह शत्रुका कोई जास्स न हो; परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने उसकी चेष्टा, व्यवहार तथा मनोभावों की परीक्षा करके उसे सस्य और शुद्ध पाया, इसीलिये उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उसका आदर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी क्षण विभीषणको राक्षसोंके राजरदपर अभिषिक्त कर दिया, लक्ष्मणसे उसकी मित्रता करा दी और स्वय उसे अपना गुप्त सलाहकार बना लिया। फिर विभीषणकी सम्मति लेकर सब लोग पुलकी राहसे चले और एक महीनेमें समुद्रके पार पहुँच गये। वहाँ लंकाकी सीमापर फौजकी छावनी पह गयी और वानर वीरोंने वहाँके कई सुन्दर-सुन्दर वगीचों-को तहस-नहस कर डाला। राजणके दो मन्त्री थे, शुक और

हाता । हिन देवता और ऋषियोंने जय-जयनार करते हुए भागी गाँउ देकर महाबाह रामका अभिनन्दन किया। सभी देण्याजीने कमण्डनयन भगवान् रामकी स्तुति की और गर्यांने फुरोडी वर्षा तथा गान करके उनका पूजन किया। किर भगवान गमने लंकाके राज्यपर विभीषणका अभिषेक रिया । इसके पश्चात् अविन्त्य नामका बुद्धिमान् और यगाउद मन्त्री मीताजीको लेकर विमीपणके साथ रामजीके पान आया और उनसे बड़ी दीनतापूर्वक कहने लगा, 'मणत्मन्! मटाचारपरायणा देवी जानकीको स्वीकार कीजिये।' उन ममय सुन्दरी श्रीमीताजी एक पालकीमे बैठी यीं। वे शोरचे अन्यन्त कृश हो गयी थीं तथा उनके शरीरमें मैल चढा हुआ या और जटाएँ बढ़ी हुई थी। उन्हें देखकर रामजीने कहा, 'जनकनिन्दनी ! मुझे जो काम करना या, वह में कर चुका; अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चली जाओ। मेंगे समान जो पुरुष धर्मविधिको जाननेवाला है, वह दूसरेके द्दायमें गयी हुई स्त्रीको एक मुद्दर्त भी कैसे रख सकता है ? रामजीके ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी सीताजी न्याकुल होकर कटे हुए केलेके समान सहसा पृथ्वीपर गिर पडीं । तया समस्त वानर और लक्ष्मणजी भी यह बात सुनकर प्राणहीन-से होकर निश्चेष्ट रह गये।

इसी समय ससारकी रचना करनेवाले देवाधिदेव ब्रह्माजी विमानपर बैठकर वहाँ पधारे । उनके साथ ही इन्द्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुत्रेर और सप्तर्पियोंने भी दर्शन दिया। तया दिव्य तेजोमयी मूर्ति धारण किये राजा दशरथ भी एक रंसींचाले प्रकाशपूर्ण श्रेष्ठ विमानपर वैठकर आये । उस समय देवता और गन्धवांसे व्यास वह सारा आकाश तारींसे मरे हुए शरकालीन आकाशके समान शोभा पाने लगा। तव यगस्विनी जानकीजीने उन सबके बीचमे खडे होकर विजाल वक्षः स्यल्याले श्रीरामचन्द्रजीसे कहा, 'राजपुत्र ! आप स्त्री और पुरुपोंकी स्थितिसे अच्छी तरह परिचित हैं, इसिल्ये में आपको कोई दोप नहीं देती; किन्तु आप मेरी वात सुनिये । यह निरन्तर गतिशील वायु सभी प्राणियोंके मीतर चल रहा है। यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो यह मेरे प्राणींको हर ले। वीरवर ! यदि मैंने स्वप्नमें भी आपके सिवा किसी और पुरुपका चिन्तन न किया हो तो इन देवताओं के साक्षी देनेगर आग मुझे स्वीकार करें ।' तव बायुने कहा, 'हे राम ! में निरन्नर गतिगील वायु हूं । सीता सचमुच निष्कलङ्क है । तुम अपनी भार्याको स्वीकार करो। अग्रिने कहा, 'रघु-

नन्दन ! मै प्राणियोंके शरीरके भीतर रहता हूँ, अतः मैं प्राणियोंकी बहुत गुप्त वार्तोंको भी जानता हूँ; मैं सत्य कहता हूँ कि मैथिलीका जरा भी अपराध नहीं है। वरुण बोले, 'राघव ! समस्त भृतोंमे रस मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मैं निश्चयपूर्वक तुमसे कहता हूँ, तुम मिथिलेशकुमारीको ग्रहण करो।' ब्रह्माजीने कहा, ''रघुवीर ! तुमने देवता, गन्धर्व, सर्प, यक्ष, दानव और महर्पियोंके शत्र रावणका वंघ किया है। मेरे वरके प्रभावसे यह अवतक सभी जीवोंके लिये अवध्य हो रहा था । किसी कारणवश मैंने कुछ समयके लिये इस पापी-की उपेक्षा कर दी थी। इस दुएने अपने वधके लिये ही सीताको हरा या । नलकृवरके शापद्वारा मैंने ही जानकीकी रक्षा कर दी थी। रावणको पहले ही यह शाप हो चुका था कि ध्यदि त किसी परस्रीका शील उसकी इच्छाके बिना भक्क करेगा तो तेरे सिरके अवस्य ही सैकडों द़कडे हो जायंगे। अतः परम तेजस्वी राम ! तम किसी प्रकारकी शंका मत करो और सीताको स्वीकार कर लो। तमने देवताओंका वडा भारी काम किया है।" दशर्यजी कहने लगे, 'वत्स ! मैं तम्हारा पिता दशरथ हूँ । मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो । मै तुम्हें आज्ञा देता हूं कि अव तुम अयोध्याका राज्य करो ।' तब रामजी बोले, 'महाराज ! यदि आप मेरे पिताजी हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपकी आज्ञासे अब सुरम्यपुरी अयोध्याको जाऊँगा ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं-राजन् ! फिर रामजीने सब देवताओको प्रणाम किया और अपने वन्ध्रवगाँसे अभिनन्दित हो इस प्रकार श्रीसीताजीसे मिले, जैसे इन्द्र इन्द्राणीसे मिलते हैं। इसके पश्चात् शत्रसूदन श्रीरामभद्रने अविन्ध्यको अभीष्ट वर दिया और त्रिजटा राक्षसीको धन और मानद्वारा सन्तुष्ट किया । यह सब हो जानेपर भगवान ब्रह्माने उनसे कहा 'कौसल्यानन्दन !कहो, आज तम्हें हम क्या-क्या अभीष्ट वर दें ?' तव रामजीने उनसे ये वर मॉगे—'मेरी धर्ममें स्थिति रहे। शत्रुओंसे कभी पराजय न हो और राक्षसोंके द्वारा जो वानर मारे जा चुके हैं, वे फिर जी उठें। इसपर ब्रह्माजीके 'तयास्तु' ऐसा कहते ही सब वानर जीवित होकर खड़े हो गये । इस समय सौभाग्यवती सीताने भी हतुमान्जीको यह वर दिया, 'पुत्र ! मगवान् रामकी कीर्त्ति रहनेतक तुम्हारा जीवन रहेगा और मेरी कृपासे तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे। 'फर वहाँ सबके सामने ही वे इन्द्रादि सब देवता अन्तर्घान हो गये।

राक्षस जमीनपर जा गिरे । उनकी छाती फट गयी और अधिक चोट लगनेके कारण उन्हें बड़ी पोड़ा हुई । अंगद महलके कॅंग्र्रेपर चढ गये और वहाँसे कृदकर लकापुरीको लॉघते हुए अपनी सेनाके समीप आ पहुँचे । वहाँ श्रीरामचन्द्रजीसे मिल-कर उन्होंने सारी बातें बतायां । रामने अंगदकी बड़ी प्रशंसा की। फिर वे विश्राम करने चले गये ।

तदनन्तर भगवान् रामने वायुके समान वेगवाले वानरीं-की सम्पूर्ण सेनाके द्वारा लंकापर एक साथ घावा बोल दिया और उसकी चहारदिवारी तुड़वा डाली। नगरके दक्षिण द्वारमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था, किन्त्र लक्ष्मणने



विमीषण और जाम्बवान्को आगे करके उसे भी धूलमें मिला

दिया । फिर युद्ध करनेमें कुशल वानर वीरोंकी सौ अरव हेना लेकर लंकाके भीतर धुस गये । उस समय उनके साय तीन करोड भालुओंकी हेना भी थी । इधर रावणने भी राक्षस वीरोंको युद्धका आदेश दिया । आशा पाते ही इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भयहर राक्षस लाख-लाखकी टोली बनाकर आ पहुँचे और किलेबदी करके अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्धा-द्वारा वानरोंको भगाने और अपने महान् पराक्रमका परिचय देने लगे । इधर वानर भी खभोंसे मार-मारकर निशाचरोंको गिराने लगे । दूसरी ओर भगवान् रामने वाणोंकी वर्षा करके उनका सहार आरम्म किया । एक ओर लक्ष्मण भी अपने सुहढ बाणोंसे किलेके भीतर रहनेवाले राक्षसींके प्राण लेने लगे।

जव रावणको यह सब समाचार जात हुआ तो वह अमर्थमें भरकर पिशाचों और राक्षसोंकी भयावनी सेना साय ले स्वयं भी युद्धके लिये आ पहुँचा। वह दूधरे ग्रुकाचार्यके समान युद्धजालकी कलामें प्रवीण था। ग्रुककी बतायी हुई रीतिसे उसने अपनी सेनाका व्यूह रचाया और वानरोंका संद्वार करने लगा। श्रीरामचन्द्रजीने जब रावणको व्यूहाकार सेनाके साथ लडनेको उपस्थित देखा तो उन्होंने उसके मुकावलेमें वृहस्पतिकी बतायी हुई रीतिसे अपनी सेनाका व्यूह रचाया। फिर रावणके साथ मगवान् राम, इन्द्रजित्के साथ लक्ष्मण, विरूपाक्षके साथ मगवान् राम, इन्द्रजित्के साथ लक्ष्मण, विरूपाक्षके साथ मुग्नीव, निखर्वटके साथ तार, ग्रुण्डके साथ नल और पदुशसे पनसका युद्ध होने लगा। जिसने जिसको अपने जोड़का समझा, वह उसके साथ मिड़ गया। यह युद्ध यहाँतक बढा कि प्राचीन कालका देवासुर-संग्राम इसके सामने फीका पड़ गया।

### प्रहस्त, धुम्राक्ष और कुम्मकर्णका वध

मार्कण्डेयजो कहते हैं—तदनन्तर युद्धमें भयानक पराक्रम दिखानेवाले प्रहस्तने सहसा विभीषणके पास आकर गर्जना करते हुए उन्हें गदासे मारा । विभीषणने भी एक महाशक्ति हाथमें ली और उसे अभिमन्त्रित कर प्रहस्तके मस्तकपर दे मारा । उस शक्तिका वेग वज्रके समान था; उसका आधात लगते ही प्रहस्तका मस्तक कटकर गिर पड़ा, और वह ऑधीरे उखाड़े हुए वृक्षके समान धराशायी हो गया। उसको मरते देख धूम्राक्ष नामक राक्षस वड़े वेगसे वानरोंकी ओर दौड़ा और अपने वाणोंके प्रहारसे सबको श्घर- उघर मगाने लगा। यह देख पवननन्दन हनुमान्ने धूम्राधको उसके घोड़े, रय और सारियसहित मार टाला। उसके मरनेसे वानरोंको कुछ तसही हुई और वे अन्यान्य राक्षसोंको

रमात्तर उने दिश दिया । इन स्मय रामसे विद्धुइनेमें उने यहां ने दृश्य हुआ । फिर पुष्पक विमानकी पूजा कर उने कुरेरजीको ही दे दिया तया देवर्षियोकी महायतासे गोहाी नदीके तीरपर दम अश्वमेध यज किये। जिनमें अल्लाियोके निये हर समय भण्डार खुला रहता या ।

मार्कण्डयजी कहते हैं—महावाहु युधिष्ठिर! इस प्रसार पूर्वकाल्म अतुलिन पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी बनवासके नारण बड़ा भवद्भर कप्ट भोग चुके हैं। पुरुपसिंह! तुम भवित्र हो, गोक मत करो; तुम अपने मुजबलके भरोसे प्रत्यक्ष फर देनेवाले मार्गपर चल रहे हो। तुम्हारा इसमें अणुमात्र भी अपराध नहीं है। इस संकटपूर्ण मार्गमें तो इन्द्रके सहित सभी देवता और असुरोंको आना पड़ा है। किन्नु जिम प्रकार इन्द्रने मरुतोंकी सहायतासे दृत्रासुरका नाश किया या, उसी प्रकार अपने इन देवतुल्य धनुर्धर भाइयोंकी सहायतासे तुम अपने सभी शत्रुओको संग्राममे परास्त करोंगे। रामजी तो अकेले ही भयद्वर पराक्रमी रावणको युद्धमें मारकर जानकीजीको ले आये थे। उनके सहायक तो केवल वानर और रीछ ही थे। इन सब वातोंपर तुम विचार करो।

वैशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार मितमान् मार्कण्डेयजीने राजा युधिष्ठिरको धैर्य बॅधाया।

#### सावित्रीचरित्र—सावित्रीका जन्म और विवाह

युचिष्ठिरने पूछा—मुनिवर ! इस द्रौपदीके लिये मुझे जैमा शोक होता है वैसा न तो अपने लिये होता है, न इन भार्यों के लिये और न राज्य छिन जानेके लिये ही । यह जैमी पतिव्रता है, वैमी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी आपने पहले कभी देखी या सुनी है !

मार्कण्डेयजीने कहा—राजन्! राजकन्या सावित्रीने जिस प्रकार यह कुलकामिनियांका परम सौभाग्यरूप पातिव्रत्यका नुयग प्राप्त किया था, यह मैं कहता हूँ; सुनो। मद्रदेशमें अश्वपति नामका एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मणसेवी राजा था। यह अत्यन्त उदारहृदय, सत्यनिष्ठ, जितेन्द्रिय, दानी, चतुर, पुरवासी और देशवासियोंका प्रिय, समस्त प्राणियोंके हितमे तत्यर रहनेवाला और क्षमाशील था। उस नियमनिष्ठ राजाकी धर्मशील ल्येष्ठा पत्नीको गर्म रहा और यथासमय उमके एक क्मलनयनी कन्या उत्यन्न हुई। राजाने प्रसन्न होकर उन कन्याके जातकर्मादि सब सस्कार किये। वह कन्या सावित्रीके मन्त्रदारा हवन करनेपर सावित्री देवीने ही प्रसन्न होकर दी थी; इसल्ये ब्राह्मणोंने और राजाने उसका नाम 'सावित्री' रक्खा।

मूर्तिमती लक्ष्मीके समान वह कन्या धीर-धीर बढ़ने लगी। ययासमय उसने युवावस्थामें प्रवेश किया। कन्याको युवती हुई देखकर महाराज अश्वपित बड़े चिन्तित हुए। उन्होंने माविशीसे कहा, 'बेटी! अत्र त् विवाहके योग्य हो गयी है, इमल्ये स्वय ही अपने योग्य कोई वर खोज छ। धर्मशास्त्री ऐनी आहा है कि विवाहके योग्य हो जानेपर जो कन्यादान नहीं करता, वह निता निन्दनीय है; ऋतुकालमे जो



स्त्रीसमागम नहीं करता, वह पित निन्दाका पात्र है और पितके , मर जानेपर उस विभवा माताका जो पालन नहीं करता, वह पुत्र निन्दनीय है । अतः त् शीघ्र ही वरकी खोज कर ले और ऐसा कर, जिससे में देवताओं की दृष्टिमें अपराधी न वन् । पुत्रीसे ऐसा कहकर उन्होंने अपने वृद्दे मिन्त्रयों को आज्ञा दी कि 'आपलोग सवारी लेकर सावित्रीके साथ जायें।'

तपिखनी सावित्रीने कुछ सकुचाते हुए पिताकी आजा

वाण मारा, वह उसके कवचको काटकर शरीरको छेदता हुआ रक्तरिक्षत हो जमीनमें समा गया । छाती छिद जानेके कारण सुग्रीवको तो उसने छोड़ दिया और अपने दो हार्योमें एक बहुत वही चट्टान लिये लक्ष्मणपर घावा किया। लक्ष्मणने भी बड़ी शीघताके साथ दो तीखे बाण मारकर ऊपर उठी हुई उसकी दोनों भुजाओंको काट डाला। अब उसके चार बॉहें हो गयीं। कुम्मकर्णने पुनः चारों हार्थोमें शिलाएँ लेकर आक्रमण किया; किन्तु सुमित्रानन्दनने हस्तलाघव दिखाते हुए फिरसे वाण मारकर उन चारों भुजाओंको भी

काट दिया। तव उसने अपना गरीर बहुत बड़ा कर लिया; उसके अनेकों पैर, अनेकों सिर और अनेकों भुजाएँ हो गर्यों। यह देख लक्ष्मणने ब्रह्मास्त्रका प्रहार करके उस पर्वताकार राध्यसको चीर डाला। जैसे विजली गिरनेसे दृध धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार उस दिन्यास्त्रसे आहत होकर वह महाबली राक्षस पृथ्वीपर गिर पड़ा। कुम्भकर्णको प्राणहीन होकर गिरते देख राक्षसलोग भयके मारे भाग गये। इस युद्धमें राक्षसींका ही अधिक सहार हुआ। वानर बहुत कम मारे गये।

### राम-लक्ष्मणको मूर्च्छा और इन्द्रजित्का वध

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर रावणने अपने वीर पुत्र इन्द्रजित्से कहा—'वेटा ! त् शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है, युद्धमें इन्द्रको भी जीतकर त्ने अपने उज्ज्वल सुयशका विस्तार किया है; अतः युद्धभूमिमें जाकर राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीवका नाश कर ।'

इन्द्रजित्ने 'बहुत अच्छा' कहकर पिताकी आज्ञा स्वीकार की और कवच बॉध, रथपर बैठकर तुरंत ही संग्राम-भूमिकी ओर चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने स्पष्टरूपसे अपना नाम बताकर परिचय दिया और युद्धके लिये लक्ष्मणको ललकारा। लक्ष्मण भी धनुषपर बाण सन्धान किये बड़े वेगसे उसके सामने आ गये और सिंह जैसे छोटे मूर्गोको भयभीत करता है, उसी प्रकार अपने धनुषकी टंकारसे सब राक्षसोंको त्रास देने लगे। इन्द्रजित् और लक्ष्मण दोनों ही दिव्यास्त्रोंका प्रयोग जानते थे, दोनोंकी ही आपसमें बडी लाग-डॉट यी, दोनों ही एक दूसरेपर विजय पाना चाहते थे; अतः उनमे बड़े जोरकी लड़ाई लिड़ गयी। इसी बीचमें बालिकुमार अङ्गदने एक पेड उखाड़कर उसे इन्द्रजित्के सिरपर मारा। चोट खाकर भी वह विचलित नहीं इुआ। इतनेमें अङ्गद उसके निकट चले आये। फिर तो उसने उनकी वार्यो पसलीमें बड़े जोरसे गदा मारी। अङ्गद बड़े

बलवान् थे, अतः उसके इस प्रहारको उन्होने कुछ भी नर्रा गिना 1 क्रोधमें भरकर पुनः एक शालका वृक्ष उखाड लिया और उसे इन्द्रजित्के ऊपर फेंका, उसकी चोटसे उसका रथी चकनान्त्रर हो गया और थोड़े तथा सारिय मर गये। तर इन्द्रजित् उस रयसे कूद पड़ा और मायाका आश्रय ले वर्री अन्तर्धान हो गया। उसे अन्तर्हित हुए देख भगवान् राम भी वहाँ आ गये और अपनी सेनाकी सब ओरसे रक्षा करने लगे। इन्द्रजित् भी क्रोधमें भरकर राम और ल्यमणके गारे शरीरपर सैकड़ों-हजारों वाणोंकी वर्षा करने लगा। वानरींने देखा कि वह छिपकर बाणोंकी झड़ी लगा रहा है, नो वे हायोंमें बड़ी-बड़ी शिलाएँ लिये आकाशमे उड़कर उसका पता लगाने लगे। इन्द्रजित् छिपे-ही-छिपे उन वानरों तथा गम और लक्ष्मणको भी बाणोंसे बींधने लगा। दोनों भादयोंके शरीर वाणोंसे भर गये और वे आकाशसे गिरे हुए सूर्य और चन्द्रमाकी माँति इस पृथ्वीपर गिर पड़े।

ं इतनेमें वहाँ विभीषण आ पहुँचे । उन्होंने प्रजास्त्रसे उनकी मूर्छा दूर की और सुग्रीवने विशल्या नामकी ओषधिको दिल्य मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उसे दोनों भाइयोंकी देहमें लगाया । इसके प्रभावसे सरलतापूर्वक उनके शरीरका याण निकलकर क्षणभरमें ही घाव अच्छा हो गया । इस तय राजाने सावित्रीसे कहा—गावित्री !यहाँ आ । देखा तृ हिर जा और हिमी दूगरे वरकी सोज कर । देविरी नारदजी मुसने करते हैं हि मत्यवान् तो अस्तायु है। वह एक वर्ष बीहो ही देहन्याग कर देगा ।

साचित्रींने कहा—िनाजी! काष्ठ-पापाणादिका दुकड़ा एक वार ही उससे अलग होता है, कन्यादान एक वार ही त्या जाता है और 'मेंने दिया' ऐसा सक्कल्य भी एक वार ही होता है। ये तीन वार्ते एक-एक वार ही हुआ करती हैं। अब तो जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया—वह दीर्घायु हो अयवा अल्यायु, तथा गुणवान् हो अयवा गुणहीन—वही मेरा पित होगा; किमी अन्य पुरुपको मैं नहीं वर सकती। पहले मनसे निश्चय करके फिर वाणीसे कहा जाता है और उसके याद कर्मद्वारा किया जाता है। अतः मेरे-लिये तो मन ही परम प्रमाण है।

नारद्जी चोले—राजन् ! तुम्हारी पुत्री सावित्रीकी वुद्धि निश्चयात्मिका है । इसिलये इसे किसी भी प्रकार इस धर्मसे विचलित नहीं किया जा सकता । सत्यवान्में जो-जो गुण है, वे किसी दूसरे पुरुपमें हैं भी नहीं । अतः मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें ।

राजाने कहा—आपने जो बात कही है, वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती। अतः मैं ऐमा ही करूँगा। मेरे तो आप ही गुरु हैं।

फिर कन्यादानके विषयमें नारदजीकी आज्ञाको ही शिरोधार्य ममझ राजा अश्वपतिने सन वैवाहिक समग्री एकत्रित करायी और वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहितके सहित सभी ऋत्विजोंको बुलाकर ग्रुम दिनमें कन्याके सहित प्रस्थान किया। जय एक पित्र वनमें राजा द्युमत्सेनके आश्रमपर पहुँचे तो ब्राह्मणोंके साथ पैदल ही उन राजिपके पास गये। वहाँ उन्होंने नेत्रहीन राजा द्युमत्सेनको सालवृह्मके नीचे एक क्याके आमनगर बैठे देखा। राजा अश्वपतिने राजिप युमत्सेनकी ययायोग्य पूजा की और विनीत गर्ब्दोंमें उन्हें अगना परिचय दिया। धर्मन राजिपने अर्घ्यं और आसन देकर राजाका सत्कार किया और पूछा, कहिये, किस निमित्ति पधारनेकी कृपा की । तब अश्वपतिने कहा, 'राजरें ! मेरी यह सावित्री नामकी एक रूपवती कन्या है। इसे अपने धर्मके अनुसार आप अपनी पुत्रवधूके रूपमें स्वीकार कीजिये।'

द्युमत्सेनने कहा—हम राज्यसे श्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वनमें रहकर संयमपूर्वक तपस्वियोंका जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करनेयोग्य नहीं है। वह यहाँ आश्रममें वनवासके दुःखको सहन करती हुई कैसे रहेगी !

अश्वपितने कहा—राजन् ! सुख और दुःख तो आने-जानेवाले हैं, इस बातको मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे-जैसे आदमीसे आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, में तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ।

द्युमत्सेन चोले—राजन् ! मैं तो पहले ही आपके साथ सम्बन्ध करना चाहता था, किन्तु राज्यच्युत होनेके कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। अब यदि मेरी पहलेकी अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो। आप तो मेरे अभीष्ट अतिथि हैं।

तदनन्तर उस आश्रममें रहनेवाले सभी ब्राह्मणींको बुलाकर दोनों राजाओंने विधिवत् विवाहसंस्कार कराया और ययायोग्य रीतिसे वर-कन्याको आभूषण आदि भी दिये । इसके पश्चात् राजा अश्वपति बडे आनन्दसे अपने भवनको छौट आये । उस सर्वगुणसम्पन्ना भार्याको पाकर सत्यवान्को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्रीको भी बड़ा आनन्द हुआ । पिताके चले जानेपर सावित्रीने सब आभूपण उतार दिये और बस्कल-बस्न तथा गेरुए कपड़े पहन लिये । उसकी सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मनके अनुसार काम करनेसे सभीको बहुत सन्तोष हुआ । उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकारके वस्त्राभूषणींद्वारा सासको और देवताके समान सत्कार करते हुए अपनी वाणीका संयम करके ससुरजीको सन्तुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्यकुशलता, शान्ति और एकान्त-मे सेवा करके पतिदेवको प्रसन्न किया। इस प्रकार उस आश्रममें रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय 'बीता ।

करके राम-लक्ष्मणकी ओर दौड़ा। राक्षसराजकी इस मायाको देखकर भी लक्ष्मणजीको किसी प्रकारकी घबराहट\_नहीं हुई। उन्होंने रामजीसे कहा, 'भगवन्! अपने ही समान आकारवाले इन पापी राक्षसोंको मार डालिये।' तव श्रीरामने उन्हें तथा और भी अनेकों राक्षतोंको धराशायी कर दिया।

इसी समय इन्द्रेका सार्थि मात्रिल नीलवर्ण घोडोंसे जुता हुआ सूर्यके समान तेजस्वी रथ लिये उस रणाङ्गणमें रामजीके पास उपिखत हुआ और उनसे कहने लगा, 'रघुनायजी! यह नीले घोड़ोंसे जुता हुआ इन्द्रका जैत्र नामक श्रेष्ठ रथ है, इसीपर चढ़कर इन्द्रने संग्रामभूमिमें सैकड़ों दैत्य और दानवो-का वध किया है। पुरुपसिंह। आप भी मेरे सारध्यमें इसीपर सवार होकर तुरंत रावणको मार डाल्यि, देरी मत कीजिये। तव श्रीरघुनायजी प्रसन्न होकर 'ठीक है' ऐसा कहकर उस रयपर चढ गये। रावणपर चढाई करते ही सब राक्षस हाहाकार करने लगे तया आकाशमें देवतालोग दुन्दुभियोंका शब्द करते हुए सिंहनाद करने लंगे । इस प्रकार राम और रावणका बड़ा भीपण संप्राम छिड़ गया। उस युद्धकी कोई दूसरी उपमा मिलनी असम्भव ही है। राक्षसराज रावणने रामके ऊपर इन्द्रके वज़के समान एक अत्यन्त कठोर त्रिशूल छोड़ा। उस त्रिशूलको रामजीने तत्काल अपने पैने काट डाला । उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावणपर भय सवार हो गया और वह क्रोधित होकर हजारों-लाखो तीखे-तीखे वाण बरसाने लगा । उनके सिवा उसने मुग्रुण्डी, शूल, मूसल, फरसा, शक्ति और तरह-तरहके आकारकी शतमियों और पैने-पैने छुरोंकी भी वर्षा आरम्म कर दी। रावणकी इस विकट मायाको देखकर समस्त वानर इधर-उधर भागने लगे । तव रामजीने अपने तरकसमें हे एक बाण खींचकर उसे ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्त्रित किया और फिर उस अतुलित प्रभावपूर्ण वाणको रावणपर छोड दिया । रामजीने ज्यों ही धनुषको कानतक खींचकर उसे छोड़ा वह राक्षस अपने रय, घोडे और सार्थिके सहित भीषण अग्रिसे न्याप्त होकर जलने लगा । इस प्रकार पुण्यकर्मा भगवान् रामके हाय-से रावणका वध हुआ देखकर गन्धर्व और चारणींके



सहित सब देवता बड़े प्रसन्न हुए । राजन् ! देवताओंसे द्रोह करनेवाले नीच राक्षस रावणको



मारकर राम, लक्ष्मण और उनके सुदृदोंको यड़ा आनन्द

दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उसके सिरपर मुकुट या और अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण वह मूर्तिमान् सूर्यंके

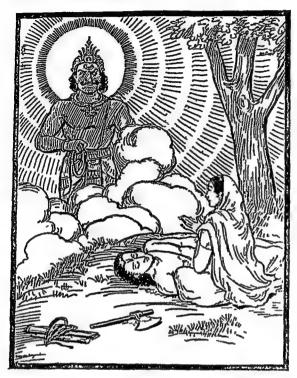

समान जान पड़ता था। उसका शरीर श्याम और सुन्दर था, नेत्र लाल-लाल थे, हाथमें पाश था और देखनेमें वह बड़ा मयानक जान पड़ता था। वह सत्यवान्के पास खड़ा हुआ उसीकी ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्रीने धीरेसे पतिका सिर भूमिपर रख दिया और सहसा खड़ी हो गयी। उसका हृदय घड़कने लगा और उसने अत्यन्त आर्त होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, 'मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्यका-सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइये आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं।'

यमराजने कहा—सावित्री ! त् पतिवता और तपिन्वनी है, इसिलये में तुझसे सम्भाषण कर लूँगा । त् मुझे यमराज जान । तेरे पति इस राजकुमार स्तयवान्की आयु समाप्त हो चुकी है, अब मैं इसे पाशमें बॉघकर ले जाऊँगा। यही मैं करना चाहता हूँ ।

सावित्रीने कहा—भगवन्! मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्योंको छेनेके लिये आपके दूत आया करते हैं। यहाँ स्वयं आप ही कैसे पधारे! यमराज वोले—सत्यवान् धर्मात्माः रूपवान् और गुणोंका समुद्र है। यह मेरे दूर्तोद्वारा ले जाये जाने योग्य नहीं है। इसीसे मैं स्वयं आया हूँ।

इसके बाद यमराजने वलात्कारसे सत्यवान्के शरीरमेंसे पागमें वंधा हुआ अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाला जीव निकाला। उसे लेकर वे दक्षिणकी ओर चल दिये। तव दुःखातुरा सावित्री भी यमराजके पीछे ही चल दी। यह देखकर यमराजने कहा, 'सावित्री! त् लौट जा और इसका औध्वेदैहिक संस्कार कर। तू पतिसेवाके ऋणसे मुक्त हो गयी है। पतिके पीछे भी तुझे अहाँतक आना या, वहाँतक आ चुकी है।'

सावित्री बोली—मेरे पतिदेवको जहाँ भी ले जाया जायगा अथवा जहाँ वे स्वयं जायँगे, वहीं मुझे भी जाना चाहिये। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरुभक्ति, पतिप्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपासे मेरी गति कहीं भी रक नहीं सकती।

यमराज योले—सावित्री ! तेरी स्वर, अक्षर, व्यक्षन एव युक्तियोंसे युक्त बात सुनकर में बहुत प्रसन्न हूं । तू सत्य-वान्के जीवनके सिवा और कोई भी वर मॉग लें। में तुझे सब प्रकारका वर देनेको तैयार हूँ ।

सावित्रीने कहा—मेरे समुर राज्यश्रष्ट होकर वनमें रहने लगे हैं और उनकी ऑखें भी जाती रही हैं। सो वे आपकी कृपासे नेत्र प्राप्त करें, वलवान् हो जायें और अप्रि तथा सूर्यके समान तेजस्वी हो जायें।

यमराज वोले—साध्वी सावित्री ! मैं तुझे यह वर देता हूँ। तूने जैसा कहा है, वैसा ही होगा। तू मार्ग चलनेसे शिथल-सी जान पड़ती है। अब तू लीट जा, जिससे तुझे विशेष यकान न हो।

सावित्रीने कहा—पितदेवके समीप रहते हुए मुझे अम कैसे हो सकता है। जहाँ मेरे प्राणनाय रहेंगे, वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। देवेश्वर! जहाँ आप पितदेवको ले जा रहे हैं, वहाँ मेरी भी गित होनी चाहिये। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिये। सत्पुक्षोंका तो एक बारका समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है। उससे भी बढकर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संतसमागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुक्षोंके ही साथ रहना चाहिये।

#### श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्यामें छौटना और राज्यामिषेक

इसके पश्चात् विभीषणसे सम्मानित हो श्रीरामचन्द्रजीने छंकाकी रक्षाका प्रवन्घ किया और फिर सुग्रीवादि समी प्रमुख वानरोंके सहित आकाशचारी पुष्पक विमानपर बैठकर



सेतुके ऊपर होकर समुद्रको पार किया। समुद्रके इस ओर आकर उन्होंने पहले जहां अपने मुख्य-मुख्य मिन्त्रयोंके सिहत शयन किया या, वहांपर विश्राम किया। फिर परमधार्मिक भगवान् रामने रलांकी भेंट देकर समस्त रीछ और वानरोंको सन्तुष्ट करके विदा किया। जब सव रीछ-वानर चले गये तो आप विभीषण और सुग्रीवके सिहत पुष्पक विमानद्वारा किष्किन्धापुरीको चले। मार्गमें जानकीजीको वनकी रमणीयताका दिग्दर्शन कराते रहे। किष्किन्धामें पहुँचकर उन्होंने महान् पराक्रमी अङ्गदको युवराज-पदपर अभिषिक्त किया। फिर वे सबको साथ लिये लक्ष्मणजीके सिहत, जिस रास्ते आये थे, उसीसे, अपनी राजधानीको चले। अयोध्याके समीप पहुँचकर उन्होंने हनुमान्जीको अपना दूत वनाकर भरतजीके पास भेजा। जब हनुमान्जी लक्षणोंद्वारा उनका मनोभाव समझकर और उन्हें रामजीके पुनरागमनका

प्रिय समाचार सुनाकर लीट आये तो सब लोग निन्दिशाममें पहुँचे । रामजीने देखा कि भरतजी चीरवस्त्र पहने हुए हैं । उनका शरीर मैलसे भरा हुआ है और वे पादुकाएँ सामने रक्षे आसनपर बैठे हैं । भरत और शत्रुष्ठसे मिलकर परम पराक्रमी रघुनायजी और लक्ष्मणजी बड़े प्रसन्न हुए । पिर भरत और शत्रुष्ठ भी अपने बड़े माईसे मिले । जानकीजीके दर्शन करके भी भरत शत्रुष्ठको बडा हर्ष हुआ । तदनन्तर भरतजीने बड़े आनन्दसे भगवान् रामको अपने पास धरोहर-रूपसे रक्खा हुआ उनका राज्य सौप दिया । फिर विष्णु-देवताबाले श्रवणनक्षत्रका पुण्यदिवस आनेपर विषय और



वामदेव दोनोंने मिलकर श्रूरशिरोमणि भगवान् रामका राज्याभिषेक किया।

अभिपेक हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने कपिराज मुग्रीव और पुलस्त्यनन्दन विभीषणको घर जानेकी आज्ञा दी । भगवान्ने तरह-तरहके भोगोसे उनका सत्कार किया । इसके जब उन्हें प्रसन्न और आनन्दयुक्त देखा तो उनका कर्चव्य

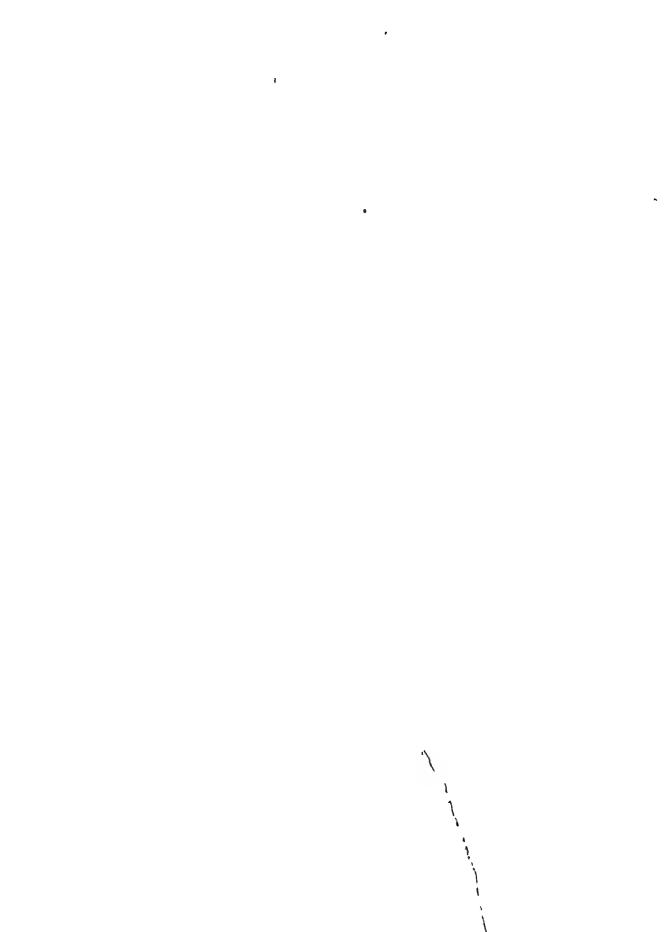

स्वीकार की और उनके चरणोंमें नमस्कार कर सुवर्णके रथमें चढकर बूढे मन्त्रियोंके साथ वरकी खोज करनेके लिये चल दी । वह राजर्षियोंके रमणीय तपोवनोंमे गयी और उन माननीय वृद्ध पुरुषोंके चरणोंकी वन्दना कर फिर क्रमशः अन्य सब वनोंमें भी विचरती रही । इस तरह वह सभी तीयोंमे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको धन-दान करती विभिन्न देगोंमें घूमती रही ।

राजन् ! एक दिन मद्रराज अश्वपित अपनी समामें वैठे हुए देविष नारदसे बातें कर रहे थे । उनी समय मिन्त्रयोंके सहित सावित्री समस्त तीयोंमें विचरकर अपने पिताके घर पहुँची । वहाँ पिताको नारदजीके साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनोंहीके चरणोंमे प्रणाम किया । उसे देखकर नारदजीने पूछा, 'राजन् ! आपकी यह पुत्री कहाँ गयी थी और अव कहाँसे आ रही है ! यह युवती हो गयी है, फिर मी आप किसी वरके साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते !' अश्वपतिने कहा, 'इसे मैंने इसी कामके लिये मेजा था और यह आज ही लौटी है । आप इसीसे पूछिये इसने किस वरको चुना है ।' तब पिताके यह कहनेपर कि तू अपना सब चुत्तान्त सुना दे, सावित्रीने उनकी वात मानकर कहा—

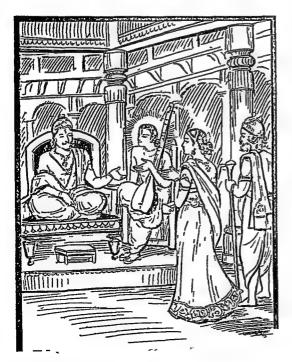

त्शाल्वदेशमें शुमत्सेन नामसे विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा म॰ अं॰ ५७---

थे। पीछे वे अन्धे हो गये थे। इस प्रकार ऑस्त्रें चली जाने से और पुत्रकी वाल्यावस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्वशतु एक पड़ोसी राजाने उनका राज्य हर लिया। तय अपने बालक पुत्र और भार्यां के सहित वे वनमें चले आये और बड़े-बड़े बतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके कुमार सत्यवान, जो अब वनमें रहते हुए बड़े हो गये हैं, मेरे अनुरूप हें और मैंने मनसे उन्हीं को अपने पतिरूपसे वरण किया है।

यह सुनकर नारदजीने कहा—राजन् ! बढ़े खेदकी बात है। हाय ! सावित्रीसे तो बड़ी भूल हो गयी, जो इसने बिना जाने ही गुणवान् समझकर सत्यवान्को वर लिया ! इस कुमारके पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्यभापण ही करती है । इसीसे ब्राह्मणोंने इसका नाम 'सत्यवान्' रक्खा है।

राजाने पूछा—अच्छा, इस समय अपने पिताका लाङ्ला राजकुमार सत्यवान् तेजस्वी, बुद्धिमान्, क्षमावान् और शूरवीर तो है न ?

नारद्जी बोले—वह द्युमत्तेनका वीर पुत्र सूर्यके समान तेजस्वी, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्, इन्ट्रके समान वीर, पृथ्वीके समान क्षमागील, रन्तिदेवके समान दाता, उशीनरके पुत्र शिविके समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी, ययातिके समान उदार, चन्द्रमाके समान प्रियदर्शन और अश्विनी-कुमारोंके समान अद्वितीय रूपवान् है। वह जितेन्ट्रिय है, मृदुलस्वमाव है, श्रूरवीर है, सत्यवादी है, मिलनमार है, ईर्ष्याहीन है, लजाशील है और तेजस्वी है। तप और गीलमें वढे हुए ब्राह्मणलोग सक्षेपमें उसके विपयमें ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलताका निरन्तर निवास रहता है और उसमें उसकी अविचल स्थिति हो गयी है।

अश्वपतिने कहा—मगवन्! आप तो उसे सभी गुणोंसे सम्पन्न बता रहे हैं। अब यदि उसमें कोई दोप हाँ तो वे भी मुझे बताइये।

नारद्जीने कहा — उसमें केवल एक ही दोप है, किन्तु उससे उसके सारे गुण दवे हुए हैं, तथा किसी प्रयत्नद्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता । उसके सिवा उसमें और कोई दोष नहीं है। वह दोप यह है कि आजसे एक वर्ष वाद सत्यवान्की आयु समाप्त हो जायगी और वह देहत्याग कर देगा।

अर्यसे युक्त एवं चित्तको प्रिय लगनेवाली धर्मानुकूल वार्ते सुनाती जाती है, वैसे-वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। अब त् मुझसे कोई अनुपम वर मॉग ले।

सावित्रीने कहा—हे मानद! आपने जो मुझे पुत्र-प्राप्तिका वर दिया है, वह विना दाम्पत्यधर्मके पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अव मैं यही वर मॉगती हूँ कि ये सत्यवान् जीवित हो जायं। इससे आपहीका वचन सत्य होगा, क्योंकि पतिके विना तो मैं मौतके सुखमें ही पड़ी हुई हूँ। पतिके विना मुझे कैसा ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं है; पतिके विना मुझे स्वर्गकी भी कामना नहीं है; पतिके विना यदि छक्षमी आवे तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है तथा पतिके बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आपहीने मुझे सौ पुत्र होनेका वर दिया है, और फिर भी आप मेरे पतिदेवको लिये जा रहे हैं! अतः मैं जो यह वर मॉग रही हूं कि यह सत्यवान् जीवित हो जाय, इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा।

यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और 'ऐसा ही

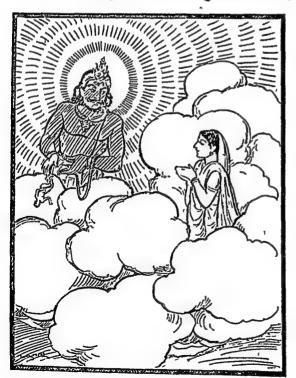

हो' कहते हुए सत्यवान्का बन्धन खोल दिया। इसके बाद

वे सावित्रीसे कहने लगे, 'हे कुलनिदनी कल्याणी! ले, मैं तैरे पतिको छोड़ता हूं। अब यह सर्वथा नीरोग हो जायगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह तैरे सहित चार सौ वर्पतक जीवित रहेगा तथा धर्मपूर्वक यज्ञानुष्ठान करके लोकमें कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्मसे सौ पुत्र उत्पन्न होंगे।' इस प्रकार सावित्रीको वर देकर और उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोकको चले गये।

यमराजके चले जानेपर सावित्री अपने पतिको पाकर उस स्थानपर आयी, जहाँ सत्यवान्का गव पढ़ा था। पतिको पृथ्वीपर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गयी और उसका सिर उठाकर गोदमें रख लिया। थोड़ी ही देरमें सत्यवान्के शरीरमें चेतना आ गयी और वह सावित्रीकी ओर वार-वार प्रेमपूर्वक देखता हुआ इस प्रकार बातें करने लगा मानो बहुत दिनोंके प्रवासके बाद लौटा हो। वह बोला, 'में वड़ी देरतक सोता रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं ? और यह काले रंगका मनुष्य कौन या, जो मुझे खींचे लिये जाता था ?' सावित्रीने कहा, 'पुरुपश्रेष्ट! आप बड़ी देरसे मेरी गोदमें सोये पढ़े हैं। वे क्याम वर्णके पुरुष प्रजाका नियन्त्रण करनेवाले देवश्रेष्ठ भगवान् यम थे। अब वे अपने लोकको चले गये हैं। देखिये, स्थे अस्त हो चुका है और रात्रि गादी होती जा रही है; इसलिये ये सब बातें तो जैसे-जैसे हुई हैं, कल सुनाऊंगी। इस समय तो आप उठकर माता-पिताके दर्शन कीजिये।'

सत्यवान्ने कहा—ठीक है, चले। देख़ो, अब मेरे सिरमें दर्दनहीं है। और न मेरे किसी और अगमें पीड़ा ही है। मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है। में चाहता हूँ तुम्हारी कृपासे मैं शीष्ठ ही अपने वृद्ध माता-पिताके दर्शन करूँ। प्रिये! में किसी दिन भी देर करके आश्रममें नहीं जाता था। सन्ध्या होनेसे पहले ही मेरी माता मुझे वाहर जानेसे रोक देती थी। दिनमें भी, जब में आश्रमसे वाहर जाता तो मेरे माता-पिता मेरे लिये चिन्तामें डूब जाते थे और वे अधीर होकर आश्रमवासियोंको साथ ले मुझे हूँ ढनेको चल देते थे। अतएव कल्याणी! मुझे इस समय अपने अन्ध पिताकी और उनकी सेवामें लगी हुई दुर्वलश्वरीर अपनी माताकी जितनी चिन्ता हो रही है, उतनी अपने शरीरकी भी नहीं है। मेरे

#### सावित्रीद्वारा सत्यवान्को जीवनदान

जब वहुत दिन बीत गंथे तो अन्तमें वह समय भी आ ही गया, जिस दिन कि सत्यवान् मरनेवाला था। सावित्री एक-एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदयमें नारदजीका वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने तीन दिनका व्रत धारण किया और वह रात-दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पति-देवके प्राण प्रयाण करेंगे, इस चिन्तामें सावित्रीने बैठे-बैठे ही वह रात वितायी । दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्यदेवके चार हाय ऊपर उठते-उठते अपने सब आह्निक कृत्य समाप्त किये और प्रज्वलित अग्रिमें आहुतियाँ दीं । फिर सभी ब्राह्मण, वड़े-बूढे, सास और ससुरको क्रमशः प्रणाम कर संयमपूर्वक हाय जोड़कर खड़ी रही । उस तपोवनमें रहनेवाले सभी तपस्वियोंने उसे अवैधन्य के सूचक ग्रम आशीर्वाद दिये और सावित्रीने तपस्वियोंकी उस वाणीको 'ऐसा ही हो' इस प्रकार ध्यानयोगमें स्थित होकर ग्रहण किया । इसी समय सत्यवान् कन्धेपर कुल्हाड़ी रखकर वनसे समिधा लानेको तैयार हुआं। तब सावित्रीने कहा, 'आप अकेले न जायॅ, मैं भी आपके साथ चलूँगी।' सत्यवान्ने कहा, 'प्रिये ! तुम पहले कभी वनमें गयी नहीं हो, वनका रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवासके कारण दुर्बल हो रही हो; फिर इस विकट मार्गमें पैदल ही कैसे चलोगी ?' सावित्री बोली, 'उपवासके कारण मुझे किसी प्रकारकी शिथिलता या यकान नहीं है, चलनेके लिये मनमें बहुत उत्साह है। इसलिये आप रोकिये मत। अत्यवान्ने कहा, 'यदि तुम्हें चलनेका उत्साह है तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा लगे, करनेको तैयार हूँ; किन्तु तुम माताजी और पिताजीसे भी आजा हे हो।

तब सावित्रीने अपने सास-ससुरको प्रणाम करके कहा, 'मेरे स्वामी फलादि लानेके लिये वनमें जा रहे हैं। यदि सासजी और ससुरजी आज्ञा दें तो आज मैं मी इनके साथ जाना चाहती हूँ।' इसपर द्युमत्सेनने कहा, 'जबसे पिताके कन्यादान करनेपर सावित्री बहू बनकर हमारे आश्रममें रही है, तबसे मुझे इसके किसी भी बातके लिये याचना करनेका समरण नहीं है। अतः आज इसकी इच्छा अवस्य पूरी होनी चाहिये। अच्छा, वेटी ! तू जा, मार्गमें सत्यवान्की सँभाल रखना।'

इस प्रकार सास-समुरकी आजा पाकर यग्नस्विनी सावित्री अपने पतिदेवके साथ चल दी। वह ऊपरसे तो हँसती-सी जान पड़ती थी, किन्तु उसके हृदयमें दुःखकी ज्वाला धयक रही थी। वीर सत्यवान्ने पहले तो अपनी पत्नीके सहित



फल बीनकर एक टोकरी भर ली और फिर वह लक्ष्टियाँ काटने लगा। लकड़ी काटने-काटते परिश्रमके कारण उसे पसीना आ गया और इसीसे उसके सिरमें दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रमसे पीडित होकर उसने सावित्रीके पास जाकर कहा, 'प्रिये! आज लकड़ी काटनेके परिश्रमसे मेरे सिरमें दर्द होने लगा है तथा सारे अङ्गोंमें और हृदयमें भी दाह-सा होता है; मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ-सा जान पड़ता है, और ऐसा माल्म होता है कि मानो मेरे सिरमें कोई वर्छों छेद रहा है। कल्याणी! अब मैं सोना चाहता हूँ, बैटनेकी मुझमें शक्ति नहीं है।'

यह मुनकर सावित्री अपने पतिके पास आयी और उसका सिर गोदीमें रखकर पृथ्वीपर वैठ गयी। फिर वह नारदजीकी बात याद करके उस मुहूर्च, क्षण और दिनका विचार करने छगी। इतनेहीमें उसे वहाँ एक पुरुष दिखायी सत्यवानने कहा में पिताजीसे आज्ञा छेकर साविजी-के सहित गया था। वहाँ जंगछमें छकड़ी काटते-काटते मेरे सिरमें दर्द होने छगा। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि उस वेदनाके कारण ही में बहुत देरतक सोता रहा। इतनी देर तो में पहले कभी नहीं सोया। आप सब छोग किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। इसी निमित्तसे हमें आनेमें देरी हो गयी, और कोई कारण नहीं है।

गोतम वोले—सत्यवान् ! तुम्हारे पिता द्युमत्सेनको आज अकस्मात् दृष्टि प्राप्त हो गयी है । तुम्हें वास्तविक कारणका पता नहीं है, ये सब बातें तो सावित्री बता सकती है। सावित्री ! तुझे हम प्रभावमें साक्षात् सावित्री (ब्रह्माणी) के समान ही समझते हैं, तुझे भूत-भविष्यत्की वातोंका भी ज्ञान है। त् इसका कारण अवस्य जानती है। हमें उसे सुननेकी इच्छा है, सो यदि गोपनीय न हो तो हमें भी कुछ सुना दे।

सावित्रीने कहा—आप जैसा समझ रहे हैं, वैसी ही बात है; आपका विचार मिध्या नहीं हो। सकता। मेरी बात भी आपसे छिपी नहीं है। अतः जो सत्य है, वही सुनाती हूँ; अवण कीजिये। नारदजीने मुझे यह बता दिया या कि अमुक दिन तेरे पतिकी मृत्यु होगी। वह दिन आज आया या, इसीसे मेंने इन्हें वनमें अकेले नहीं जाने दिया! जब ये सोये हुए थे तो साक्षात् यमराज आये और इन्हें वॉधकर दक्षिण दिशाको ले चले। मैंने सत्य वचनॉद्धारा उन देवश्रेष्ठकी स्तुति की। इसपर उन्होंने मुझे पॉच वर दिये, सो सुनिये। समुरजीको नेत्र और राज्य प्राप्त हों—दो वर तो ये थे; मेरे पिताजीको सौ पुत्र मिलें और सौ पुत्र मुझे प्राप्त हों—दो वर तो ये थे; मेरे पिताजीको सौ पुत्र मिलें और सौ पुत्र मुझे प्राप्त हों—दो ये थे; तथा पॉचर्वे वरके अनुसार मेरे पतिदेव सत्यवान्को चार सौ वर्षकी आयु प्राप्त हुई है। पतिदेवकी जीवन-प्राप्तिके लिये ही मैंने यह बत किया था। इस प्रकार विस्तारसे भैंने आपको सब कारण बता दिया।

ऋषियोंने कहा—साध्वी ! त् सुशीला, वतशीला और पवित्र आचरणवाली है । तूने उत्तम कुलमें जन्म लिया है । राजा शुमत्सेनका दुःखाकान्त परिवार आज अन्धकारमय गड्ढेमें डूवा जाता था, सो तूने उसे बचा लिया ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! वहाँ एकत्रित हुए ऋषियोंने इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्रीरत्नभूता सावित्रीका सत्कार किया तथा राजा और राजकुमारकी अनुमति लेकर प्रसन्न चित्तसे अपने-अपने आश्रमोंको चले गये । दूसरे दिन शाल्वदेशके समस्त राजकर्मचारियोंने आकर द्युमत्सेनसे कहा कि 'वहाँ जो राजा था उसे उसीके मन्त्रीने मार डाला है, तथा उसके किसी सहायक और खजनको भी जीवित नहीं



छोड़ा है। शतुकी सारी सेना भाग गयी है और सारी प्रजाने आपके विपयमें एकमत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें दीखता हो अयवा न दीखता हो, वे ही हमारे राजा होंगे। राजन्! ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया है। हम आपके लिये ये सवारियाँ और आपकी चतुरिक्कणी सेना लाये हैं। आपका मङ्गल हो, अय प्रस्थान करनेकी कृपा कीजिये। नगरमें आपकी जय घोषित कर दी गयी है। आप अपने वाप-दादोंके राज्यपर चिरकालतक प्रतिष्ठित रहें।

फिर राजा द्युमत्सेनको नेत्रयुक्त और स्वस्य शरीरवाला देखकर उन सभीके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे और उन्होंने उन्हें सिर द्युकाकर प्रणाम किया। राजाने आश्रममे रहनेवाले वृद्ध ब्राह्मणोंका अभिवादन किया और उनसे सत्कृत हो अपनी राजधानीको चल दिये। वहाँ पहुँचनेपर पुरोहितोंने वड़ी प्रसन्नतासे द्युमत्सेनका राज्याभिषेक किया और उनके



ब्राह्मणलोग वृद्ध, बालक और तपस्वियोंके तो अपराध करने-पर भी प्रायः क्रोध नहीं करते। यह सुनकर ब्राह्मणने कहा, 'ठीक है।' इसके पश्चात् राजाने उन्हें प्रसन्न होकर हुंस और चन्द्रमाके समान १३त प्रासादमें छे जाकर रक्खा । वहाँ अग्निशालामें उनके लिये एक तेजस्वी आसन विछाया गया तया उसी प्रकार पूरी-पूरी उदारतासे उन्हें भोजनादिकी समस्त वस्तुऍ भी समर्पित की गर्या। राजपुत्री पृया भी आल्स्य और अभिमानको एक ओर रखकर उनकी परिचर्यामें दत्तचित्त होकर लग गयी। उसका आचरण वडा सराहनीय था। उसने ग्रद्ध मनसे सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मणको पूर्णतया प्रसन्न कर लिया । उनके झिड्कने, बुरा-भला कहने तया अप्रिय भाषण करनेपर भी पृया उनको अप्रिय लगने-वाला काम नहीं करती थी। उनका व्यवहार वडा अटपटा या । कभी वे अनियत समयपर आते, कभी आते ही नहीं और कभी ऐसा भोजन मॉगते, जिसका मिलना अत्यन्त कठिन होता । किन्त प्रथा उनके सब काम इस प्रकार कर देती मानो उसने पहलेसे ही उनकी तैयारी कर रक्खी हो। वह शिष्य, पत्र और वहिनके समान उनकी सेवामें तत्पर रहती थी । उसके शील-स्वभाव और संयमसे ब्राह्मणको यडा सन्तोप हुआ और वे उसके कस्याणके लिये पूरा प्रयत करने लगे।

राजन् ! कुन्तिभोज सायंकाल और सबेरे दोनों समय पृथासे पूछा करते थे कि 'बेटी । ब्राह्मणदेवता तुम्हारी सेवासे प्रसन्न हैं न ?' यगस्विनी पृथा उन्हें यही उत्तर देती थी कि वे खूब प्रसन्न हैं । इससे उदारिक्त कुन्तिभोजको बड़ी प्रसन्नता होती थी । इस प्रकार एक वर्ष पूरा हो जानेपर भी जब उन विप्रवरको पृथाका कोई दोप दिखायी नहीं दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उससे कहे, 'कल्याणी ! तेरी सेवासे में बहुत प्रसन्न हुंए और उससे कहे, 'कल्याणी ! तेरी सेवासे में बहुत प्रसन्न हूं । तू मुझसे ऐसे वर मॉग ले, जो इस लोकमं मनुष्योंके लिये दुर्लम हैं ।' तब कुन्तीने कहा, 'विप्रवर ! आप वेदवेताओं में श्रेष्ठ हैं । आप और पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं, मेरे सब काम तो इसीसे सफल हो गये। अब मुझे वरोंकी कोई आवश्यकता नहीं है ।'

व्राह्मणने कहा—मद्रे! यदि त् कोई वर नहीं मॉगती तो देवताओंका आवाहन करनेके लिये मुझसे यह मन्त्र ग्रहण कर है। इस मन्त्रसे त् जिस देवताका आवाहन करेगी, वही

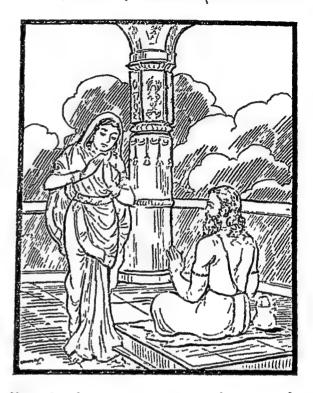

तेरे अधीन हो जायगा। उसकी इच्छा हो अयवा न हो, इस मन्त्रके प्रभावसे वह शान्त होकर सेवकके समान तेरे आगे विनीत हो जायगा।

व्राह्मणदेवताके ऐसा कहनेपर अनिन्दिता पृथा शापके भयसे दूसरी बार उनसे मना नहीं कर सकी। तब उन्होंने उसे अथर्ववेद-शिरोभागमें आये हुए मन्त्रोंका उपदेश किया। पृथाको मन्त्रदान करके उन्होंने कुन्तिभोजसे कहा, 'राजन्! में तुम्हारे यहाँ बड़े सुखसे रहा। तुम्हारी कन्याने मुझे सब प्रकार सन्तुष्ट रक्खा। अब मैं जाऊँगा।' ऐसा कह्कर वे वहीं अन्तर्धान हो गये।

# स्र्यद्वारा कुन्तीके गर्भसे कर्णका जन्म और अधिरथके यहाँ उसका पालन तथा विद्याध्ययन

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! उन ब्राह्मणदेवता-के चले जानेपर वह कन्या मन्त्रोंके वलावलके विषयमें विचार करने लगी । उसने सोचा, 'उन महात्माजीने मुझे ये कैसे

मन्त्र दिये हैं, मैं शीघ ही इनकी शक्तिकी परीक्षा करूँगी।' एक दिन वह महलपर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्यकी ओर देख रही थी। उस समय उसकी दृष्टि दिन्य हो गया और यमराज वोळे—सावित्री ! तूने जो हितकी बात कही है, वह मेरे मनको बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है । उससे विद्वानों-की भी बुद्धिका विकास होगा ! अतः इस सत्यवान्के जीवनके सिवा त् कोई भी दूसरा वर मॉग ले ।

सावित्रीने कहा—पहले मेरे मतिमान् ससुरजीका जो राज्य छीन लिया गया है, वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाय और वे अपने धर्मका त्याग न करें—यह मैं आपसे दूसरा वर मॉगती हूं।

यमराज वोळे—राजा द्युमत्सेन शीष्र ही अपने-आप राज्य प्राप्त करेंगे और वे अपने धर्मका भी त्याग नहीं करेंगे। अव तेरी इच्छा पूरी हो गयी; तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ श्रम न हो।

सावित्रीने कहा—देव ! इस सारी प्रजाका आप नियमसे संयम करते हैं और उसका नियमन करके उसे अमीष्ट फल भी देते हैं; इसीसे आप 'यम' नामसे विख्यात हैं । अतः मैं जो वात कहती हूं, उसे सुनिये । मन, वचन और कर्मसे समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सवपर कृपा करना और दान देना—यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है । और इस प्रकारका तो प्रायः यह सभी लोक है—सभी मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार कोमलताका वर्ताव करते हैं । किन्तु जो सत्पुरुष हैं, वे तो अपने पास आये शत्रुओं पर भी दया करते हैं ।

यमराज बोले — कल्याणी ! प्यासे आदमीको जैसे जल पाकर आनन्द होता है, तेरी यह बात बैसी ही प्रिय लगने-बाली है। इस सत्यवान्के जीवनके सिया त् फिर कोई अभीष्ट बर मॉग ले।

सावित्रीने कहा—मेरे पिता राजा अश्वपित पुत्रहीन हैं; उनके अपने कुळकी वृद्धि करनेवाळे सौ औरस पुत्र हों—यह मैं तीसरा वर मॉगती हूं।

यमराज वोले—राजपुत्री ! तेरे पिताके कुलकी वृद्धि करनेवाले सौ तेजस्वी पुत्र होंगे । अव तेरी इच्छा पूर्ण हो गयी, तू लौट जा; अव बहुत दूर आ गयी है ।

सावित्रीने कहा—पतिदेवकी सिविधिके कारण यह कुछ दूरी नहीं जान पड़ती। मेरा मन तो बहुत दूर-दूरकी दौड़ लगाता है। अतः अव में जो बात कहती हूँ, उसे भी सुननेकी कृपा करें। आप विवस्तान् (स्यं) के प्रतापी पुत्र हैं, इसिल्ये पण्डितजन आपको 'वैवस्वत' कहते हैं। आप शत्रु-मित्रादिके मेदमावको छोड़कर सबका समानरूपसे न्याय करते हैं, इसीसे सब प्रजा धर्मका आचरण करती है और आप 'धर्मराज' कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुपोंका जेसा विश्वास करता है, वैसा अपना भी नहीं करता। इमल्यि वह सबसे ज्यादा सत्पुरुपोंमें ही प्रेम करना चाहता है। और विश्वास सभी जीवोंको सुद्धदताके कारण हुआ करता है; अतः सुद्धदताकी अधिकताके कारण ही सब लोग मंतोंमे विशेषरूपसे विश्वास किया करते हैं।

यमराज वोले-सुन्दरी । त्ने जैसी बात कही है, वैसी मैंने तेरे सिवा और किसीके मुंहसे नहीं सुनी । इससे मं बहुत प्रसन्न हूँ । त् इस सत्यवान्के जीवनके सिवा कोई मी चौथा वर माँग ले और यहाँसे लौट जा।

सावित्रीने कहा—मेरे सत्यवान्के द्वारा छुलकी वृद्धि करनेवाले बढ़े बलवान् और पराक्रमी धी औरस पुत्र हों—यह में चौया वर मॉगती हूँ।

यमराज घोले—अवले ! तेरे वल और पराक्रमधे सम्पन्न सौ पुत्र होंगे, जिनसे तुझे वड़ा आनन्द प्राप्त होगा । राजपुत्री! अव त् लौट जा, जिससे तुझे यकान न हो । त् बहुत दूर आ गयी है ।

सावित्रीने कहा—सत्पुरुपोंकी दृत्ति निरन्तर धर्ममें ही रहा करती है, वे कभी दुःखित या व्ययित नहीं होते। सत्पुरुपोंके साय जो सत्पुरुपोंका समागम होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता और संतोंसे संतोंको कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुप सत्यके बलसे सूर्यको भी अपने समीप युन्ता लेते हैं, वे अपने तपके प्रभावसे पृथ्वीको घारण क्ये हुए हैं। संत हो भूत और भविष्यत्के आधार हैं, उनके बीचमें रहकर सत्पुरुपोंको कभी लेद नहीं होता। यह सनावन सदाचार सत्पुरुपोंद्वारा सेवित है—ऐसा जानकर सन्पुरुप परोपकार करते हैं और प्रत्युपकारकी ओर कभी हिंह नहीं डालते।

यमराज वोले-पितवते । जैसे-जैसे त् मुझे गर्मार

कुन्ती वोळी—रिक्ममालिन् ! आप जैसा कह रहे हैं। यदि वैसा ही पुत्र मुझसे हो तो मैं बड़े प्रेमसे आपके साथ सहवास करूँगी।

वैशम्पायनजी कहते हैं—तब मगवान् मास्करने अपने तेजसे उसे मोहित कर दिया और योगशक्ति उसके मीतर प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया, उसकें कन्यात्वको दूपित नहीं किया। गर्माधान हो जानेपर वह फिर सचेत हो गयी। इस प्रकार आकाशमें जैसे चन्द्रमा उदित होता है, वैसे ही माध शुक्रा प्रतिपदाके दिन पृथाके गर्भ स्थापित हुआ। उसके अन्तः पुरमें रहनेवाली एक धायके सिवा और किसी स्त्रीको इसका पता नहीं चला। सुन्दरी पृथाने यथासमय एक देवताके समान कान्तिमान् बालक उत्पन्न किया तथा सूर्यदेवकी इपासे वह कन्या ही बनी रही। वह बालक अपने पिताके समान ही शरीरपर कवच और कार्नोमें सुवर्णके उज्ज्वल कुण्डल पहने हुए था तथा उसके नेत्र सिंहके समान और कन्धे बैलके से थे। पृथाने धात्रीसे सलाह करके एक पिटारी मंगायी। उसमें अच्छी तरहसे कपड़े विछाये और उत्पर चारों ओर मोम चुपड़ दिया। फिर उसीमें उस नवजात



विशुको लिटाकर ऊपरसे दक्कन लगाकर अश्वनदीमे छोड़ दिया। उस पिटारीको जलमें छोड़ते समय कुन्तीने रो-रोकर जो गव्द कहे थे, वे सुनो-भ्बेटा! नमचर, खलचर और जलचर जीव तथा दिव्य प्राणी तेरा मङ्गल करें। तेरा मार्ग मङ्गलमय हो। शत्रुसे द्वें कोई विष्न न हो। जलमें जलके खामी वरुण तेरी रक्षा करें, आकाशमें सर्वगामी पवन तेरा रक्षक हो तथा तेरे पिता सूर्यदेव तेरी सर्वत्र रक्षा करें। तू कभी विदेशमें भी मिलेगा तो इन कवच और कुण्डलेंसे में द्वें पहचान लूँगी। १ पृथाने इसी प्रकार करणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यन्त व्याकुल होकर धात्रीके साथ राजमहल्में लौट आयी।

वह पिटारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती (चम्त्रल) नदीमें गयी और उससे यमुनामें पहुँच गयी । फिर यमुनामें वहती वह गङ्गाजीमें चली गयी और जहाँ अधिरय स्त रहता या, उस चम्पापुरीमें आ गयी । इसी समय राजा धृतराष्ट्रका मित्र अविरय अपनी स्त्रीके साथ गङ्गातटपर आया । राजन् ! उसकी स्त्री राघा संसारमें अनुपम क्पवती थी, किन्तु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ या । इसिलये वह पुत्रप्राप्तिके लिये विगेपरूपसे यत्न करती रहती थी । दैवयोगसे उसकी दृष्टि गङ्गाजीमें वहती हुई पिटारीपर पड़ी । जब वह गङ्गाजीकी तर्ज्ञोंसे टकराकर किनारेपर लग गयी तो उसने कुत्हलवश अधिरथसे कहकर उसे जलसे बाहर निकलवाया । जब उसे औजारोंसे खुलवाया तो उसमें एक तरुण स्पंके समान तेजस्वी वालक दिखायी दिया । वह सोनेका कवच पहने हुए या तथा उसका मुख उज्ज्वल कुण्डलोकी कान्तिसे दिप रहा था ।



परम पूज्य पवित्रतम माता-पिता मेरे लिये आज कितना सन्ताप सह रहे होंगे ! जबतक मेरे माता-पिता जीवित हैं, तमीतक मैं भी जीवन धारण किये हूं ।'

पतिकी बात सुनकर सावित्री खड़ी हो गयी । उसने सत्यवान्को उठाया, अपने बायें कन्धेपर उसका हाय रक्खा और दायां हाय उसकी कमरमें डालकर उसे ले चली। तब सत्यवान्ने कहा, 'भीक ! इस रास्तेमें आने-जानेका अभ्यास होनेके कारण में इससे अच्छी तरह परिचित हूँ, और अब इक्षोंके बीचमें होकर चन्द्रमाकी चॉदनी मी फैलने लगी है। हम कल जिस रास्तेपर फल बीन रहे थे, बही आ गया है; इसलिये अब सीधे इसी मार्गसे चली चलो, कुछ और सोच-विचार मत करो । में भी अब स्वस्थ और सबल हो गया हूँ और माता-पिताको देखनेकी भी मुझे जल्दी है।' ऐसा कहकर वह जल्दी-जल्दी आश्रम-



की ओर चलने लगा ।

#### द्यमत्सेन और शैन्याकी चिन्ता,सत्यवान् और सावित्रीका आश्रममें पहुँचना तथा द्यमत्सेनका राज्य पाना

मार्कण्डेयजी कहते हैं-राजन् ! इसी वीचमें चुमत्तेनको दृष्टि प्राप्त हो गयी और उन्हें सन वस्तुऍ दिखायी देने लगीं । पुत्रके न आनेसे उन्हें बड़ी चिन्ता हुई और रानी शैव्याके सहित वे उसे सव आश्रमोंमें घुमकर देखने लगे। फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आये और उन्हें धीरज वँघाकर उनके आश्रममें ले गये। वहाँ षूढे-बूढे ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओंकी तरह-तरहकी कथाएँ सुनाकर धैर्य वॅधाने लगे । उनमें एक सुवर्ण नामका ब्राह्मण था । वह बड़ा सत्यवादी था। उसने कहा, 'सत्यवान्की स्त्री सावित्री तप, इन्द्रियसयम और सदाचारका सेवन करनेवाली है; इसलिये वह अवश्य जीवित होगा। ' एक दूसरे ब्राह्मण गोतमने कहा, 'मैंने अङ्गोसहित वेदोंका अध्ययन किया है और बहुत तपस्या भी की है तया कुमारावस्थामें ब्रह्मचर्यपालन और गुरु तया अग्निको तृप्त भी किया है। इस तपस्याके प्रभावसे मुझे दूसरोंके मनकी वात मालूम हो जाती है। अतः मेरी बात सच मानोः सत्यवान् अवश्य जीवित है। 'फिर सभी ऋषि कहने छगे, 'सत्यवान्की

स्त्री सावित्रीमें अवैधव्यके स्चक सभी ग्रुभ लक्षण विद्यमान हैं। अतः सत्यवान् जीवित ही है। दालम्यने कहा, 'देखिये। आपको दृष्टि मिली है और सावित्री व्रतका पारण किये विना ही सत्यवान्के साथ गयी है; अतः वह अवस्य जीवित होना चाहिये।

जब सत्यवक्ता ऋषियोंने द्युमत्सेनको इस प्रकार समसाया तो उन सबकी बात मानकर वे स्थिर हो गये। इसके कुछ ही देर बाद सत्यवान्के सहित सावित्री आ गयी और वे टोनों प्रसन्न होते हुए आश्रममें घुस गये। उन्हें देखकर ब्राह्मणोंने कहा, 'छो राजन्! तुम्हें पुत्र मिल गया और नेत्र भी प्राप्त हो गये।' फिर सत्यवान्से पूछा, 'सत्यवान्! तुम कोंके साथ गये थे, सो पहले ही क्यों नहीं लोट आये! इतनी रात बीतनेपर कैसे छोटे हो! ऐसी क्या अङ्चन आ गयी थी! राजकुमार! आज तो तुमने अपने माता-पिता और हम स्वयो मी बड़ी चिन्तामें डाल दिया, सो हम नहीं जानते क्या पारण हुआ। जरा सव बातें बताओ तो।' बदलेमें मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिये, जो संग्राममें अनेकों शत्रुओंका संहार कर देनेवाली है।

तव शक्तिके विषयमें थोड़ी देर विचार करके इन्द्रने कहा, 'तुम मुझे अंपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति छे छो । किन्तु इसके साथ एक गर्त है । वह यह कि मेरे हाथसे छूटनेपर यह शक्ति अवस्य ही सैकड़ों शत्रुओंका संहार करती है और फिर मेरे ही हाथमें लौट आती है; सो यह जब तुम्हारे हाथसे छूटेगी तो जो गरज-गरजकर तुम्हें अत्यन्त सन्तम कर रहा होगा, ऐसे एक ही प्रवल शत्रुकोमारकर फिर मेरे ही हाथमें आ जायगी।'

कर्णने कहा—देवराज ! में भी केवल एक ही ऐसे शत्रुको मारना चाहता हूँ, जो घनघोर युद्धमें गरज-गरजकर मुझे सन्तत कर रहा हो और जिससे मुझे भय उत्पन्न हो गया हो ।

इन्द्र वोले— तुम युद्धमें गरजते हुए एक प्रवल शत्रुको मारोगे तो सही; किन्तु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो मगवान् श्रीकृष्ण करते हैं, जिन्हें वेदज्ञ पुरुष अजित, वराई और अचिन्त्य नारायण कहते हैं।

कर्णने कहा-भगवन् ! मले ही ऐसी वात हो; तयापि आप मुझे एक वीरका नाश करनेवाली अमोध शक्ति दीजिये, जिससे कि मैं अपनेको सन्तप्त करनेवाले शत्रुका संहार कर सक्तें।

इन्द्र बोले—एक बात और है। यदि दूसरे शस्त्रोंके रहते हुए और प्राणान्त सङ्कट उपिस्यत होनेसे पहले ही तुम प्रमादवश इस अमोघ शक्तिको छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगी।

कर्णने कहा—इन्द्र ! आपके कथनानुसार में आपकी इस गक्तिको बढ़े भारी सङ्कटमें पड़नेपर ही छोड़ूँगा, यह में सच-सच कहता हूँ ।

वैदाम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तव उस प्रज्वित शक्तिको लेकर कर्ण एक पैने शस्त्रसे अपने समस्त अंगींको छीलकर कवच उतारने लगे। उन्हें शस्त्रे अपना शरीर काटते और वार-बार मुसकराते हुए देखकर देवतालोग दुन्दुभियाँ वजाने लगे और दिन्य पुर्ण्योंकी वर्षा करने लगे। इस प्रकार अपने शरीरसे उपेड़कर उन्होंने वह खूनसे भीगा



हुआ दिव्य कवच इन्द्रको दे दिया तया दोनों कुण्डलोंको भी कानसे काटकर उन्हें सींप दिया । इस दुष्कर कर्मके कारण ही वे 'कर्ण' कहलाये ।

इस प्रकार कर्णको ठगकर और उन्हें संसारमें यहास्वी वनाकर इन्द्रने निश्चय किया कि अब पाण्डचींका काम सिद्ध हो। गया। इसके पश्चात् वे हॅसते-हॅंसते देवलोकको चले गये। जब धृतराष्ट्रके पुत्रोंको कर्णके ठगे जानेका समाचार मालूम हुआ तो वे बड़े ही दुखी हुए और उनका सारा गर्व ढीला पड़ गया तथा बनवासी पाण्डचोंने कर्णको ऐसी परिस्थितिमें पड़ा सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए।

नाह्मणकी अर्गी लानेके लिये पाण्डवोंका सृगके पीछे जाना तथा भीमसेनादि चारों भाइयोंका एक सरोवरपर निर्जीव होकर गिरना

राजा जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! इस प्रकार द्रौपदी-के जयद्रयद्वारा इरे जानेसे तो पाण्डवींको बड़ा मारी कष्ट

हुआ या । अतः उन्होंने उसे फिर पाकर क्या किया ? वैशम्पायनजी वोले—इस प्रकार द्रौपदीके हरे जानेसे पुत्र महात्मा सत्यवान्को युवराज वनाया । इसके वहुत समय बाद सावित्रीके सौ पुत्र हुए, जो संग्राममें पीठ न दिखानेवाले और यशकी वृद्धि करनेवाले श्रूरवीर थे । इसी प्रकार मद्रराज अश्वपितकी रानी मालवीके गर्मसे उसके वैसे ही सौ माई हुए । स प्रकार सावित्रीने अपनेको तथा माता-पिता, सास-ससुर और पितके कुल-इन सभीको सङ्कटसे उवार लिया । इसी प्रकार यह सावित्रीके समान शीलवती, कुल-

कामिनी, कल्याणी द्रौपदी भी आप सबका उदार कर देगी।

वैशम्पायनजी कहते हैं-राजन् ! इस प्रकार मार्कण्डेय-जीके समझानेसे श्लोक और सन्तापसे मुक्त होकर महाराज युधिष्ठिर काम्यकवनमे रहने लगे । जो पुरुप इस परम-पवित्र सावित्री-चरित्रको श्रद्धापूर्वक सुनेगा, वह नमस्त मनोरयोंके सिद्ध होनेसे सुसी होगा और कभी दुःनमें नहीं पहेगा ।

#### खप्तमें त्राह्मणवेषधारी सूर्यदेवकी कर्णको चेतावनी

जनमेजयने पूछा-ब्रह्मन्! लोमशजीने इन्द्रके वचना-नुसार पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे जो यह महत्वपूर्ण वाक्य कहा या कि 'तुम्हें जो बड़ा मारी मय लगा रहता है और जिसकी तुम किसीके सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे भी अर्जुनके स्वर्गमें आनेपर मै दूर कर दूँगा'; सो वैशम्पायनजी ! धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिरको कर्णसे वह कौन-सा भारी भय था, जिसकी वह किसीके आगे वात भी नहीं चलाते थे?

वैशाग्यायनजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ राजा जनमेजय! तुम पूछ रहे हो, अतः मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ; सावधानीसे मेरी बात सुनो। जव पाण्डवोंके बनवासके बारहवर्ष बीत गये और तेरहवाँ वर्ष आरम्म हुआ तो पाण्डवोंके हितैपी इन्द्र कर्णसे उनके कबच और कुण्डल माँगनेको तैयार हुए। जब स्पैदेवको इन्द्रका ऐसा विचार माल्म हुआ तो वे कर्णके पास आये। ब्राह्मणसेवी और सत्यवादी बीरवर कर्ण अत्यन्त निश्चिन्त होकर एक सुन्दर विछोनेवाली बहुमूल्य सेजपर सोये हुए थे। स्पैदेव पुत्रस्तेहवश अत्यन्त स्पार्द्र होकर वेदवेत्ता ब्राह्मणके रूपमें स्वप्नावश्वामें उनके सामने आये और उनके हितके लिये समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, 'सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ महावाहु कर्ण! मै स्तेहवश सुम्हारे परम हितकी वात कहता हूँ, उसपर ध्यान दो। देखो, पाण्डवोंका हित करनेकी इच्छासे देवराज इन्द्र

म० अं० ५८--५९



ब्राह्मणके रूपमें तुम्हारे पात कवच और कुण्डल मॉगनेके लिये आयेंगे। वे तुम्हारे स्वभावको जानते हे तथा मारे ससारको भी तुम्हारे इस नियमका पता है कि किनी स्तपुरुषको मॉगनेपर तुम उसकी अभीष्ट वस्तु दे देते हो ओर स्वयं कभी किसीसे कुछ नहीं मॉगते। किन्तु यदि तुम अपने जन्मके साथ ही उत्पन्न हुए इन कवच और कुण्डल्गेंको दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जानगी और नुम्हारे

अव धर्मराजने अर्जुनसे कहा, 'श्त्रुदमन अर्जुन ! तुम्हारे भाई नुकुल-सहदेव गये हुए हैं । तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी छे आओ । भैया । हम सब दुखियोंके तुम ही सहारे हो । तव अर्जुनने धनुप-वाण उठाया और तलवार म्यानसे बाहर निकाली । इस प्रकार वे सरोवरपर पहुँचे । किन्तु वहाँ उन्होंने देखा कि जल लेनेके लिये आये हुए उनके दोनों भाई मरे पडे हैं। इससे पुरुषसिंह पार्थको वड़ा दुःख हुआ और वे धनुष चढाकर उस वनमें सब ओर देखने लगे। परन्तु उन्हे वहाँ कोई भी प्राणी दिखायी नहीं दिया । तन प्याससे गिथिल होनेके कारण वे जलकी ओर चले। इसी समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी—'कुन्तीनन्दन! तम पानीकी ओर क्यों जाते हो ! तुम जबर्दस्ती यह पानी नहीं पी सकोगे । यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नींका उत्तर दे दोगे तो ही जल पी सकोगे और ले जा भी सकोगे। इस प्रकार रोके जानेपर अर्जुनने कहा, 'जरा प्रकट होकर रोको । फिर तो मेरे बाणोंसे विद्व होकर ऐसा कहनेका साहस ही नहीं कर सकोगे। ' ऐसा कहकर अर्जुनने शब्दवेधका कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओको अभिमन्त्रित वाणींसे व्याप्त कर दिया । त्तव यक्षने कहा, 'अर्जुन ! इस वृया उद्योगसे क्या होना है ?

तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर जल पी सकते हो । यदि विना उत्तर दिये पीओगे तो पीते ही मर जाओगे ।' यक्षके ऐसा कहनेपर सन्यसाची धनञ्जयने उसकी कोई परवा नहीं की और वे जल पीते ही गिर गये।

अव कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने मीमसेनसे कहा, 'भरतनन्दन! नकुल, सहदेव और अर्जुन जल लानेके लिये वड़ी देरके गये हुए हैं, अभीतक नहीं लीटे। तुम उन्हें लिया लाओ और जल मी ले आओ।' मीमसेन 'वहुत अच्छा' ऐसा कहकर उस खानपर आये, जहाँ कि उनके सब माई मारे गये थे। उन्हें देसकर मीमको बड़ा दुःख हुआ। इधर प्यास मी उन्हें देसकर मीमको बड़ा दुःख हुआ। इधर प्यास मी उन्हें देसकर मीमको बड़ा दुःख हुआ। इधर प्यास मी उन्हें वेतरह सता रही थी। उन्होंने समझा 'यह काम यक्ष-राक्षसोंका है और आज मुझे उनसे अवस्य युद्ध करना पड़ेगा, 'इसिल्ये पहले पानी पी लूँ।' यह सोचकर वे प्याससे व्याकुल होकर जलकी ओर चले। इतनेहीमें यक्ष बोल उठा, 'भैया भीमसेन! साहस न करो। पहलेहीसे मेरा एक नियम है। मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर तुम जल पी सकते हो और ले जाभी सकते हो।' अतुलित तेजस्वी यक्षके ऐसा कहनेपर मी मीमने उसके प्रश्नोंका उत्तर दिये विना ही जल पीया और पीते ही वे भूमिपर गिर गये।

#### यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद

वैशम्पायनजी कहते हैं — इधर महाराज युधिष्ठिर भीमको बहुत विलम्ब हुआ देखकर बड़े चिन्तित हुए। उनका चित्त शोकानल्से सन्तप्त हो उठा और वे स्वयं ही जानेको खड़े हो गये। जलाशयके तटपर पहुँचकर उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई मरे हुए पड़े है । उन्हें निश्चेष्ट पड़े देखकर महाराज युधिष्ठिर अत्यन्त खिन्न हो गये । शोक-समुद्रमें डूवकर वे सोचने लगे—'इन वीरोंको किसने मारा है ? इनके अर्ज़ोमें कोई रास्त्रप्रहारका चिह्न भी नहीं है और यहाँ किसीके चरणचिह्न भी दिखायी नहीं देते । जिसने मेरे भाइयोंको मारा है, मैं समझता हूं, वह कोई महान् प्राणी होगा । अच्छा, पहले में एकाग्रतापूर्वक इसके कारणका विचार करूँ अथवा जल पीनेपर मुझे स्वयं ही इसका पता लग जायगा । ऐसा न हो कि हमलोगोंसे छिपे-छिपे कृट-बुद्धि शकुनिके द्वारा दुर्योधनने यह विषैला सरोवर बनवा दिया हो । किन्तु इसका जल विपैला भी नहीं जान पडता। क्योंकि मर जानेपर भी मेरे इन माइयोंके शरीरोंमें कोई

विकार नहीं जान पड़ता तथा इनके चेहरेका रंग भी खिला हुआ है। इनमेरे प्रत्येक जलके प्रयल प्रवाहके समान महा-वली है। इन पुरुपश्रेष्ठोंका सामना भी साक्षात् यमराजके सिवा और कौन कर सकता है ?'

यह सब सोचकर वे जलमें उतरनेको तैयार हुए । इसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनायी दी । उसने कहा, 'मैं बगुला हूं । मैंने ही तुम्हारे भाइयोको मारा है । यदि तुम मेरे प्रश्नों-का उत्तर नहीं दोगे तो पॉचवें तुम भी इन्हींके साथ सोओगे । हे तात ! साहस न करो । मेरा पहलेहीसे यह नियम है । तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे दो । फिर जल पीना और ले भी जाना ।'

युधिष्ठिरने कहा - यह काम पक्षीका तो हो नहीं सकता। अतः मैं आपसे पूछता हूं कि आप रुद्र, वसु अयवा मरुत् आदि प्रधान देवताओमेंसे कौन हैं।

यक्षने कहा—मै कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे ये महान् तेजस्वी भाई मैने ही मारे हैं। उसे दिन्यरूप कवच-कुण्डलघारी सूर्यनारायणके दर्शन होने लगे। उसी समय उसके मनमें ब्राह्मणके दिये हुए मन्त्रोंकी परीक्षाका कौत्हल हुआ। उसने विधिवत् आचमन और प्राणायाम करके सूर्यदेवका आवाहन किया। इससे तुरंत ही से उसके पास आ गये। उनका शरीर मधुके समान पिङ्गलवर्ण था, भुजाएँ विशाल थीं, ग्रीवा शङ्क्षके समान यी, मुखपर मुसकानकी रेखा थी, भुजाओंपर बाजूबंद और सिरपर मुकुट था तथा तेजसे सारा शरीर देदीप्यमान था। वे अपनी योगशक्तिसे दो रूप धारण कर एकसे संसारको प्रकाशित करते रहे और दूसरेसे पृथाके पास आ गये। उन्होंने बड़ी मधुर वाणीसे कुन्तीसे कहा, 'मद्रे! तेरे मन्त्रकी शक्ति में बलात्कारसे तेरे अधीन हो गया हूँ; वता, मैं क्या करूँ ! अब तू जो चाहेगी, वही मैं करूँगा।'

कुन्तीने कहा-भगवन् ! आप जहाँसे आये हैं, वहीं पधार जाइये; मैने तो कौत्हलसे ही आपका आवाहन किया या, इसके लिये आप मुझे क्षमा करें।

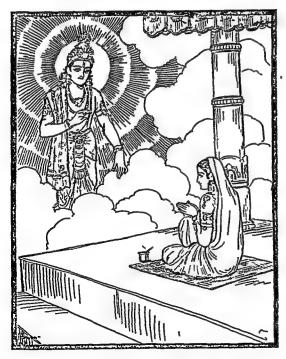

सूर्य बोले—तिन्व ! त् मुझसे जानेको कहती है तो मैं चला तो जाऊँगा, परन्तु देवताका आवाहन करके उसे विना कोई प्रयोजन सिद्ध किये लौटा देना न्यायानुकूल नहीं है। सुन्दरी ! तेरी ऐसी इच्छा यी कि 'सूर्यसे मेरे पुत्र हो, वह लोकमें अतुलित पराक्रमी हो और कवच तथा कुण्डल धारण किये हो ।' अतः तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे; इससे तेरे, जैसा तेरा संकल्प था, वैसा ही पुत्र उत्पन्न होगा ।

कुन्ती बोली—रिसमालिन् ! आप अपने विमानपर बैठकर पधारिये । अभी में कन्या हूँ, इसिलये ऐसा अपराध करना मेरे लिये बड़े दुःखकी बात होगी । मेरे माता-पिता और जो दूसरे गुरुजन हैं, उन्हें ही इस शरीरको दान करनेना अधिनार है । मैं धर्मका लोप नहीं करूँगी । लोकमें ख्रियोंके सदाचार-की ही पूजा होती है और वह सदाचार अपने शरीरको अनाचारसे सुरक्षित रखना ही है । मैंने मूर्यतासे मन्त्रके बलकी परीक्षा करनेके लिये ही आपना आवाहन किया था, सो मगवन ! मुझे बालिका जानकर यह अपराध क्षमा करें।

सूर्यने कहा—भीक ! त् बालिका है, इसोलिये में तेरी खुशामद कर रहा हूँ; किसी दूसरी स्त्रीको में विनय नहीं करता । कुन्ती ! त् मुझे अपना शरीर दान कर दे, इससे तुरे शान्ति मिलेगी ।

कुन्ती बोली—देव ! मेरे माता, पिता तया अन्य सम्बन्धी अभी जीवित हैं । उनके रहते हुए तो यह सनातन विधिका लोप नहीं होना चाहिये । यदि आपके साय मेरा यह शास्त्रविधिसे विपरीत समागम हुआ तो मेरे कारण संतारमें इस कुलकी कीर्ति नष्ट हो जायगी । और यदि आप रसे धर्म मानते हैं तो अपने बन्धुजनोंके दान न करनेपर भी में आपकी इच्छा पूर्ण कर सम्ती हूं । किन्तु आपको दुष्टर आत्मदान करनेपर भी में सती ही रहूं; क्योंकि गटारमें प्राणियोंके धर्म, यश, कीर्ति और आयु आर्याके कपर अवलम्बत हैं।

सूर्यने कहा - सुन्दरी ! ऐसा वरनेते तेग आचरण अधर्ममय नहीं माना जायगा । भला, लोकों के हितरी दृष्टिंस में भी अधर्मका आचरण कैसे वर सम्ता हूँ !

कुन्ती वोली—भगवन् । यदि ऐसी यात है और मुझसे आप जो पुत्र उत्पन्न करें वह जन्मसे ही उत्तम कदन और कुण्डल पहने हुए हो तो मेरे साय आपका समागम हो सकता है । किन्तु वह बालक पराक्रम, रूप, स्तव, ओन और धर्मसे सम्पन्न होना चाहिये ।

सूर्यने कहा—राजकन्ये। मेरी माता अदितिने हरे जो कुण्डल और उत्तम कवच मिले हैं, वे ही मैं उत्त वालकको दूंगा। सम्पत्ति ) श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा चाहनेवालोंके लिये गौ श्रेष्ठ है और सन्तान चाहनेवालोंके लिये पुत्र श्रेष्ठ है ।

यक्षने पूछा—ऐसा कौन पुरुष है जो इन्द्रियों के विषयों को अनुभव करते हुए, बवास छेते हुए तथा बुद्धिमान् । छोकमें सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर भी वास्तवमें जीवित नहीं है ।

युचिष्ठिरने कहा—जो देवता, अतिथि, सेवक, माता-पिता और आत्मा—इन पॉचोंका पोषण नहीं करता, वह इवास छेनेपर भी जीवित नहीं है।

यक्षते पूछा—पृथ्वीते भी भारी क्या है ! आकाशते भी ऊँचा क्या है ! वायुत्ते भी तेज चलनेवाला क्या है ! और तिनकोंते भी अधिक संख्यामें क्या है !

युधिष्ठिर बोले—माता भूमिसे भी भारी (बढ़कर) है, पिता आकाशसे भी ऊँचा है, मन वायुसे भी तेज चलने-बाला है और चिन्ता तिनकोंसे भी बढकर है।

यक्षने पूछा—सो जानेपर पलक कौन नहीं मूँदता ! उत्पन्न होनेपर चेष्टा कौन नहीं करता ! हृदय किसमें नहीं है ! और वेगसे कौन बढ़ता है !

युधिष्टिरने कहा—मछली सोनेपर भी पलक नहीं मूँदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर भी चेष्टा नहीं करता। पत्यरमें हृदय नहीं है और नदी वेगसे बढ़ती है।

यक्षने पूछा—विदेशमें जानेवालेका मित्र कीन है ! घरमें रहनेवालेका मित्र कीन है ! रोगीका मित्र कीन है ! और मृत्युके समीप पहुँचे हुए पुरुषका मित्र कीन है !

युधिष्ठिर वोले—सायके यात्री विदेशमें जानेवालेके मित्र हैं। स्त्री घरमें रहनेवालेकी मित्र है। वैद्य रोगीका मित्र है और दान मुमूर्पु ( मरनेवाले ) पुरुषका मित्र है।

यक्षने पूछा—समस्त प्राणियोंका अतिथि कौन है ! सनातन धर्म क्या है ! अमृत क्या है ! और यह सारा जगत् क्या है !

युधिष्ठिरने उत्तर दिया—अग्नि समस्त प्राणियोंका अतिथि है, गौका दूघ अमृत है, अविनाशी नित्यधर्म ही सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत् है।

यक्षने पूछा-अकेला कौन विचरता है ! एक बार

उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है ! शीतकी ओषि क्या है ! और महान् आवपन ( क्षेत्र ) क्या है !

युधिष्ठिर वोले—सूर्य अकेला विचरता है, चन्द्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीतकी ओषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है।

यक्षने पूछा—धर्मका मुख्य स्थान क्या है ? यशका मुख्य स्थान क्या है ? स्वर्गका मुख्य स्थान क्या है ? और मुखका मुख्य स्थान क्या है ?

युधिष्ठिरने कहा—धर्मका मुख्य स्थान दक्षता है, यदाका मुख्य स्थान दान है, स्वर्गका मुख्य स्थान सत्य है और मुखका मुख्य स्थान ग्रील है।

यक्षने पूर्या—मनुष्यका आत्मा क्या है ! उसका दैवकृत सखा कीन है ! उपजीवन (जीवनका सहारा) क्या है ! और उसका परम आश्रय क्या है !

युधिष्ठिर बोले—पुत्र मनुष्यका आत्मा है, स्त्री उसका दैवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है और दान परम आश्रय है।

यक्षने पूछा—धन्यवादके योग्य पुरुपोंमें उत्तम गुण क्या है ! धनोंमें उत्तम धन क्या है ! लाभोंमें प्रधान लाम क्या है ! और सुलोंमें श्रेष्ठ सुल क्या है !

युधिष्ठिर बोले—धन्य पुरुपोंमे दक्षता ही उत्तम गुण है, धनोंमें शास्त्रशन प्रधान है, लामोंमें आरोग्य प्रधान है और मुखोंमें सन्तोष श्रेष्ठ मुख है।

यक्षने पूछा—लोकमें श्रेष्ठ धर्म क्या है ! नित्य फलवाला धर्म क्या है ! किसको वशमें रखनेसे शोक नहीं होता ! और किनके साय की हुई सन्धि नष्ट नहीं होती !

युचिष्ठिर चोले—लोकमे दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फलवाला है, मनको वशमें रखनेसे शोक नहीं होता और सत्पुक्पोंके साथ की हुई सन्धि नष्ट नहीं होती।

यक्षते पूछा—िकस वस्तुके त्यागनेसे मनुष्य प्रिय होता है १ किसे त्यागनेपर शोक नहीं करता १ किसे त्यागनेपर वह अर्थवान् होता है १ और किसे त्यागकर सुखी होता है १

युधिष्ठिर चोले—मानको त्यागनेसे मनुष्य प्रिय होता है, क्रोधको त्यागनेपर शोक नहीं करता, कामको त्यागनेपर वह अर्थवान् होता है और लोभको त्यागकर सुखी होता है।

यक्षने पूछा-ब्राह्मणको किसलिये दान दिया जाता

उस बालकको देखकर अधिरय और उसकी स्त्रीके नेत्र विस्मयसे खिल उठे। अधिरयने उसे गोदमें लेकर अपनी स्त्रीसे कहा, 'प्रिये ! मैंने जबसे जन्म लिया है, तबसे आज ही ऐसा विचित्र वालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ यह कोई देवताओंका वालक हमारे पास आया है। मै पुत्रहीन याः इसलिये अवश्य देवताओंने ही मुझे यह पुत्र दिया है। ऐसा कहकर उसने वह बालक राधाको दे दिया । तथा राधाने उस दिव्यरूप देवशिशुको, जो कमलकोशके समान शोभासम्पन्न या, विधिवत् ग्रहण कर ल्या और उसका नियमानुसार पालन करने लगी । इस प्रकार वह पराक्रमी वालक बड़ा होने लगा । तबसे अधिरयके औरस पुत्र भी होने लगे। उस वालकको वसुवर्म (सोनेका कवच) और सुवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणींने उसका नाम वसुषेण रक्खा । इस तरह वह अतुलित पराक्रमी वालक स्तपुत्र कहलाया और 'वसुषेण' या 'वृप' नामसे विख्यात हुआ। दिव्यकवचधारी होनेसे पृथाने भी दूतोंद्वारा माऌ्म करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अङ्गदेशमें एक सूतके घर पल रहा है। अधिरयने जब देखा कि अब यह वड़ा हो गया

है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हिसानापुर भेज दिया। वहाँ वह द्रोणाचार्यके पास रहकर अस्त्रविद्या सीखने लगा। इस प्रकार दुर्याधनके नाय उसकी मित्रता हो गयी। उसने द्रोग, कृप और परशुरामजीसे चारा प्रकारके अस्त्रों नामालन सीखा और इस प्रकार महान् धनुर्धर होकर मम्पूर्ण लोगोंने प्रसिद्ध हो गया। वह दुर्योधनसे मेल करके सर्वटा पाण्यवांका अप्रिय करनेमे तत्पर रहता या और सदा ही अर्जनने युद्र करनेकी टोहमे रहता या।

राजन् ! निःसन्देह यही मूर्यटेवकी गुप्त यात पी कि कर्णका जन्म सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरंस हुआ या और पालन सूत्परिवारमें । कर्णको कवच-कुण्डलयुक्त देरापर महागज युधिष्ठिर उसे युद्धमें अवध्य (अजेप) समझते थे, और इसीसे उन्हें चिन्ता रहती थी । महाराज । कर्ण मध्याद्वके समय जल्में खड़े होकर हाय जोड़कर सूर्पपी स्तृति विया करते थे । उस समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी एच्छाने उनके आस-पास लगे रहते थे; क्योंकि उनके पास ऐसी कोई यस्तु नहीं थी, जिसे वे ब्राह्मणोंको न दे सकें ।

# इन्द्रको कवच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना

श्रीवैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! एक दिन देवराज इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण करके कर्णके पास आये और 'भिक्षा देहि' ऐसा कहा । इसपर कर्णने कहा, 'पधारिये, आपका स्वागत है । कहिये, मैं आपको सुवर्णविभूपिता स्त्रियां दूया बहुत-सी गौओंवाले गाँव अर्पण करूँ ! आपकी क्या सेवा करूँ !'

व्राह्मणने कहा — इनकी मुझे इच्छा नहीं है; यदि आप वास्तवमें सत्यप्रतिज्ञ हैं तो आपके जो ये जन्मके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल हैं, ये ही उतारकर हमें दे दीजिये। आपसे मुझे इन्हींको लेनेकी बहुत उतावली है, मेरे लिये यह सबसे बढकर लामकी बात होगी।

कर्णने कहा—विप्रवर । मेरे साथ उत्पन्न हुए ये कवच और कुण्डल अमृतमय हैं । इनके कारण तीनों लोकोंमे मुझे कोई नहीं मार सकता । इसिल्ये इन्हे मैं अपनेसे विल्या करना नहीं चाहता । इसिल्ये आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहीन पृथ्वीका राज्य ले लीजिये, इन कवच और कुण्डलें-हुको देकर तो मैं शत्रुओंका शिकार बन जाऊँगा । जब ऐसा कहनेपर भी इन्द्रने दूमरा वर नर्श माँगा तो कर्णने हॅसकर कहा, 'देवराज ! में आपको पहले ही परचान गया हूँ । में आपको कोई वस्तु दूँ और उसके बदलेमें मुझे कुछ भी न मिले, यह उचित नहीं हैं । आप मामात् देवराज हैं; आपको भी मुझे कोई वर देना चाहिये । आप अनेकों अन्य जीवोंके स्वामी और उनकी रचना उपने गर्ले हैं । देवेरवर ! यदि में आपको कवच ओर छण्डल हे दूँगा तो अनुओंका वस्य हो जाऊँगा और आपकी भी हेंगी होगी । इसलिये कोई वरला देवर आप भले ही ये दिव्य क्वच-कुण्डल हे जाइये, और किसी प्रकार में उन्हें दे नहीं न्याना !

इन्द्रने कहा—में तुम्हारे पात आनेवाला हूँ। यह दात सूर्यको माल्म हो गयी थी; निःधन्देह उन्होंने दुगें भी नव बातें बता दी होंगी । सो, नोई बात नहीं, तुम जैला चारते हो, बैसा ही सही । तुम एक बक्रको छोड़कर मुहन्से पोर्ट भी चीज माँग सकते हो ।

कर्ण बोले—इन्द्रदेव! आप इन कवच और कुण्टटॉके

यक्षने पूछा-धर्म, अर्थ और काम-ये परस्परिवरोधी हैं। इन नित्य विरुद्धोंका एक स्थानपर कैसे संयोग हो सकता है ?

युधिष्ठिरने कहा—जब धर्म और मार्या परस्पर वरावतीं हो तो धर्म, अर्थ और काम—तीनोंका सयोग हो सकता है।

यसने पूछा--भरतश्रेष्ठ ! अक्षय नरक किस पुरुपको प्राप्त होता है !

युधिष्टिर वोले--जो पुरुप मिक्षा मॉगनेवाले किसी अिक ज्ञान बाह्मणको स्वय बुलाकर फिर उसे नहीं देता, वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता और पितृधमोंंमे मिथ्यावृद्धि रखता है, वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। तथा धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोगसे रहित है तथा पीलेसे यह कह देता है कि मेरे पास है ही नहीं, वह अक्षय नरक प्राप्त करता है।

यक्षने पूछा—राजन् । कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्रश्रवण—इनमेसे किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, यह बात निश्चय करके बताओ ।

युधिष्टिरने कहा—प्रिय यक्ष ! सुनी । कुल, खाध्याय और गास्त्रश्रवण—इनमेंसे कोई भी ब्राह्मणत्वमें कारण नहीं है; निःसन्देह आचार ही ब्राह्मणत्वमें कारण है । अतः प्रयत्नपूर्वक सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये । ब्राह्मणको तो इसपर विशेषरूपसे दृष्टि रखनी आवश्यक है; क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है, उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है और जिसका आचार नष्ट हो गया, वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया । पढनेवाले, पढ़ानेवाले तथा शास्त्रका विचार करनेवाले—ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं; पण्डित तो वही है, जो अपने कर्तव्यका पालन करता है । चारों वेद पढ़ा होनेपर भी यदि कोई दूपित आचारवाला है तो वह किसी भी प्रकार शुद्धसे बढ़कर नहीं है; वस्तुतः जो अग्रिहोत्रमें तत्यर और जितेन्द्रिय है, वही ध्वाह्मण' कहा जाता है ।

अर्थात् जव भार्या धर्मानुवर्तिनी हो तो इन तीनोंका संयोग हो सकता है; क्योंकि भार्या कामका साधन है, वह यदि अग्निहोत्र एवं दानादि धर्मका विरोध नहीं करेगी तो उनका यथावत् अनुष्ठान होनेसे वे अर्थके भी साधक हो जायेंगे। इस प्रकार काम, धर्म और अर्थ— तीनोंका साथ-साथ सम्पादन हो सफैगा। यक्ष्ते पूछा—बताओ, मधुर वचन बोलनेवालेको क्या मिलता है १ सोच-विचारकर काम करनेवाला क्या पा लेता है १ जो बहुत-से मित्र बना लेता है, उसे क्या लाभ होता है १ और जो धर्मनिष्ठ है, उसे क्या मिलता है १

युधिप्रिरने कहा—मधुर वचन वोलनेवाला सबको प्रिय होता है; सोच-विचारकर काम करनेवालेको अधिकतर सफलता मिलती है; जो बहुत-से मित्र बना लेता है, वह सुखसे रहता है और जो धर्मनिष्ठ है, उसे सद्गति मिलती है।

यक्षने पूछा—मुखी कौन है ! आश्चर्य क्या है ! मार्ग क्या है ! और वार्ता क्या है ! मेरे इन चार प्रश्नीका उत्तर दो !

युधिष्ठिरने कहा—जिस पुरुपपर ऋण नहीं है और जो परदेशमें नहीं है, वह दिनके पॉचवें या छठे मागमें भी अपने घरके भीतर चाहे साग-पात ही पकाकर खा ले तो वही सुखी है। रोज-रोज प्राणी यमराजके घर जा रहे हैं; किन्तु जो बचे हुए हैं, वे सर्वदा जीते रहनेकी इच्छा करते हैं—इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। तर्ककी कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं, एक ही ऋषि नहीं है जिसका बचन प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्व गुहामें निहित है अर्यात् अत्यन्त गृढ है; अतः जिससे महापुष्प जाते रहे हैं, वही मार्ग है। इस महामोहरूप कड़ाहमें कालभगवान् समस्त प्राणियोंको मास और ऋतुरूप करछीसे उलट-पलट-कर सूर्यरूप अग्नि और रात-दिनरूप ईंधनके द्वारा रॉध रहे हैं—यही वार्चा है।

यक्षते पूछा—तुमने मेरे सब प्रश्नोंके उत्तर ठीक-ठीक दे दिये, अब तुम पुरुपकी भी व्याख्या कर दो और यह बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है !

युधिष्ठिर चोले—जिस न्यक्तिके पुण्यकर्मोकी कीर्तिका शब्द जहाँतक स्वर्ग और भूमिको स्पर्श करता है, वहींतक वह पुरुष भी है। जिसकी दृष्टिमें प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख और भूत-भविष्यत्—ये जोड़े समान हैं, वही सबसे धनी पुरुष है।

यक्षने कहा—-राजन्! जो सबसे धनी पुरुष है, उसकी तुमने ठीक-ठीक न्याख्या कर दी; इसलिये अपने भाइयोंमेंसे जिस एकको तुम चाहो, वही जीवित हो सकता है।

युधिष्ठिर चोले—यक्ष ! यह जो स्यामवर्ण, अरुणनयन, युविशाल शालवृक्षके समान ऊँचा और चौड़ी छातीवाला महाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाय । अत्यन्त दुखी होकर राजा युधिष्ठिर काम्यकवनको छोद्दकर भाइयोंसहित पुनः दैतवनमें ही आ गये । वहाँ सुखादु फल-मूलादिकी प्रचुरता यी तथा तरह-तरहके वृज्ञोंके कारण वह वड़ा रमणीय जान पड़ता था । वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदीके सहित रहने लगे ।

उस वनमें एक ब्राह्मणके अरणीसिहत मन्यनकाष्ठसे एक हरिन सींग खुजलाने लगा । दैवयोगसे वह काष्ठ उसके सींगमें फॅस गया । मृग कुछ बढ़े डीलडौलका या । वह उसे लिये हुए उछलता-कूदता दूसरे आश्रममें पहुँच गया । यह देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्रकी रक्षाके लिये घनराकर जल्दी-से पाण्डनींके पास आया । उसने भाइयोंके साथ वैठे हुए महाराज युधिग्रिरके पास आकर कहा, 'राजन्! मैंने अरणींके



सहित अपना मन्यनकाष्ठ पेड़पर टाँग दिया था। उसमें एक मृग अपना सींग खुजाने लगा, इससे वह उसके सींगमें फॅस गया। वह विशाल मृग चौकड़ी भरता हुआ उसे लेकर भाग गया। सो आप उसके खुरोंके चिह्न देखते हुए उसे पकड़िये और वह मन्यनकाष्ठ ला दीजिये, जिससे मेरे अग्निहोत्रका लोप न हो।

व्राह्मणकी वात सुनकर महाराज युघिष्ठिरको बहुत दुःख हुआ, और वे भाइयोंसहित घनुष छेकर मृगके पीछे चले। सब माइयोंने उसे बींघनेका बहुत प्रयत्न किया । किन्तु वे सफल न हुए तथा देखते-देखते वह उनकी ऑखों ओहल हो गया । उसे न देखकर वे हतोत्साह हो गये और उन्हें बहुत दुःख हुआ । धूमते-धूमते वे गहन वनमें एक वटहृक्षके पास पहुँचे और मृख-प्याससे शियल होकर उसरी शीतल छायामें वैठ गये । तब धर्मराजने नकुलसे कहा, 'भैया ! तुम्हारे ये सब माई प्यासे और यके हुए हैं । यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशयके पास उत्पन्न होनेवाले वृक्ष हों तो देखो ।' नकुल 'जो आशा' कहकर वृक्षपर चढ गये और इधर-उधर देखकर कहने लगे—'राजन्! मुझे जलके पास लगनेवाले बहुत-से वृक्ष दिखायी दे रहे हैं तथा सारसोंका शब्द मी सुनायी देता है। इसल्ये यहाँ अवस्य पानी होगा।' तब सत्यनिष्ठ युधिष्ठरने कहा, 'तो सौम्य । तुम शीघ ही जाओ और तरकसोंमें पानी मर लाओ।'

वहें भाईकी आशा होनेपर नकुल 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर बड़ी तेजीसे चले और जस्दी ही जलाशयके पास पहुँच गये। वहाँ सारसींसे धिरा हुआ वड़ा निर्मल जल देखकर वे ज्यों ही पीनेके लिये छके कि उन्हें यह आराशवाणी सुनायी दी, 'तात नकुल! साहस न करो, पहलेहीसे मेरा एक नियम है। मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो। उसके याद जल पीना और ले जाना।' किन्तु नकुलको वड़ी प्याम लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणीकी कोई परवा नहीं की। जिन्तु ज्यों ही वह शीतल जल पीया कि उसे पीते ही वे भूमियर गिर गये।

नकुलको देर हुई देख कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने वीर गह्देवमें कहा, 'सहदेव ! तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता माई नकुलको गये यहुत देर हो गयी है । अतः तुम जाकर उन्हें लिया लाओं और जल भी लेते आओ ।' सहदेव भी 'जो आजा' ऐसा उहार उसी दिशामें चले । वहाँ उन्होंने माई नकुलको मृत अवस्थानेमें पृथ्वीपर पढ़े देखा । उन्हें माईके लिये यहा शोक हुआ, किन्तु इघर प्यास भी पीडित कर रही यी । ये पानीती और चले । इसी समय आकाशवाणीने कहा, 'तात सहदेव ! माहस न करो । पहलेहीसे मेरा एक नियम है । मेरे प्रस्तोता उत्तर दो । उसके बाद जल पीना और ले जाना।' सहदेवतो बढ़े जोरकी प्यास लगी हुई यी । उन्होंने उस वाणीती कोई परवा नहीं की । किन्तु ज्यों ही उन्होंने वह शीतन जन्म पीया कि उसे पीते ही वे भृमिरर गिर गये ।

हैं। आज साक्षात् आपके ही दर्शन हुए, इससे अब मेरे लिये क्या दुर्लम है ? तो भी आप मुझे जो वर देंगे, वह मैं सिर-ऑखोंपर लूँगा। मुझे ऐसा वर दीजिये कि मैं लोभ, मोह और कोधको जीत सकूँ तथा दान, तप और सत्यमें सर्वदा मेरे मनकी प्रवृत्ति रहे।

धर्मराजने कहा—पाण्डुपुत्र ! इन गुणोंसे तो तुम स्वभावसे ही सम्पन्न हो, आगे भी तुम्हारे कथनानुसार तुमर्मे ये सब धर्म बने रहेंगे ।

वैशाम्पायनजी कहते हैं — ऐसा कहकर भगवान् धर्म अन्तर्धान हो गये तथा सब पाण्डव साथ-साथ आश्रममें छौट आये। वहाँ आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मणको उसकी अरणी दे दी।

जो लोग इस श्रेष्ठ आख्यानको ध्यानमें रक्खेंगे उनके मनकी अधर्ममें, युद्धदिद्रोहमें, दूसरोंका धन हरनेमें, परस्त्री-गमनमें अथवा कृपणतामें कभी प्रवृत्ति नहीं होगी।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! धर्मराजकी आजा पाकर सत्यपराक्रमी पाण्डवलोग अज्ञात रहनेके लिये तेरहवें वर्षमें गुप्तरूपने रहे थे। वे सब बड़े नियम-व्रतादिका पालन करनेवालेथे। एक दिन वे अपने प्रेमी वनवासी तपस्वियोंके साथ वैठेथे। उस समय अज्ञातवासके लिये आज्ञा लेनेके लिये उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, 'मुनिगण! हम बारह वर्षतक तरह-तरहकी कठिनाइयाँ सहते हुए वनमें निवास करते रहे हैं। अब हमारे अज्ञातवासका तेरहवाँ वर्ष शेप है। इसमें हम लिपकर रहेंगे। आप हमें इसके लिये आज्ञा देनेकी कृपा करें। दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण और शक्तुनिने हमारे पीछे गुप्तचर



लगा दिये हैं तथा पुरवासी और खजनोंको सचेत कर दिया है कि यदि हमें कोई आश्रय देगा तो उसके साथ कड़ाईका व्यवहार किया जायगा। अतः अब हमको किसी दूसरे राष्ट्रमें जाना होगा। अतः आप हमें प्रसन्नतासे अन्यत्र जानेकी आज्ञा प्रदान करें।

तब समस्त वेदवेत्ता मुनि और यतियोंने उन्हें आशी-बाद दिये और उनसे फिर भी भेंट होनेकी आशा रखकर वे अपने-अपने आश्रमोको चले गये। फिर घोम्यके साथ पाँचों पाण्डव खड़े हुए और द्रौपदीके सहित वहाँसे चल दिये। एक कोस आकर वे दूसरे ही दिनसे अजातवास आरम्भ करनेके लिये आपसमें सलाह करनेके लिये वैठ गये।

वनपर्वे समाप्त



यक्षकी यह अमझलमयी और कठोर वाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गये। उन्होंने देखा कि एक विकट नेत्रोंवाला विशालकाय यक्ष वृक्षके ऊपर बैठा है। वह बडा ही दुर्धर्ष, तालके समान लंबा, अग्रिके समान



तेजस्वी और पर्वतके समान विशाल है; वही अपनी गम्भीर नादमयी वाणीसे उन्हें ललकार रहा है। फिर वह युधिष्ठिरसे कहने लगा, 'राजन्! तुम्हारे इन भाइयोंको मैंने बार-वार रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खतासे जल ले जाना ही चाहा; ' इसीसे मैंने इन्हें मार डाला। यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने हों तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिये। यह खान पहलेहीसे मेरा है। मेरा यह नियम है कि पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले भी जाना।'

युधिप्रिरने कहा—मैं आपके अधिकारकी चीजको स्रे जाना नहीं चाहता । आप मुझसे प्रश्न कीजिये । कोई पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे, इस बातकी सत्पुरुष बढ़ाई नहीं करते । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार उनके उत्तर दूँगा ।

यक्षने पूछा—सूर्यको कौन उदित करता है ! उसके चारों ओर कौन चलते हैं ! उसे अस्त कौन करता है ! और वह किसमें प्रतिष्ठित है !

युधिष्ठिर वोळे—त्रहा सूर्यको उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं। धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्यमें प्रतिष्ठित है।

यक्षते पूछा—मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है ! महत् पदको किसके द्वारा प्राप्त करता है ! क्सके द्वारा वह द्वितीयवान् होता है ! और किससे बुद्धिमान् होता है !

युधिष्ठिरने कहा—श्रुतिके द्वारा मनुष्य श्रोतिय होता है। तपसे महत्पद प्राप्त करता है। धृतिसे द्वितीयवान् (ब्रह्मरूप) होता है और दृद्ध पुरुपोकी सेवासे दुद्धिमान् होता है।

यक्षने पूछा—ब्राह्मणोमें देवत्व क्या है ? उनमें सत्पुरुपोंका-सा धर्म क्या है ! मनुष्यता क्या है ! ओर असत्पुरुपोंका-सा आचरण क्या है !

युधिष्ठिर वोले—वेदोका स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुक्पोंका-सा धर्म है, मरना मानुपी भाव है और निन्दा करना असत्पुक्पोंका-सा आचरण है।

यक्षते पूछा—क्षित्रयोंने देवत्व क्या है ? उनमें म्रुप्कर्यों-का-सा धर्म क्या है ? मनुष्यता क्या है ? और उनमें असरपुरुपों-का-सा आचरण क्या है !

युधिष्ठिर वोले—बाणिबन्या क्षत्रियों ना देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुक्पोंका-सा धर्म है, भय मानवी भाव हे और दीनोंकी रक्षा न करना असत्पुक्पोंका-सा आचरण है।

यक्षते पूछा—कीन एक वस्तु यज्ञीय साम है ? र्यान एक यज्ञीय यज्जः है ? कीन एक वस्तु यज्ञमा वरण करती है ? और फिस एकका यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता ?

युधिष्ठिरने उत्तर दिया—प्राण ही यजीय गम है। मन ही यजीय यजुः है। एकमात्र ऋक् ही यजना चरण बरती है और एकमात्र ऋक्का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं नरना।

यक्षने पूछा—आवपन (देवतर्पण) करनेवालों रे लिये कौन वस्तु श्रेष्ठ है ! निवपन (पितरॉक्त तर्पण) रुग्नेवालों के लिये क्या श्रेष्ठ है ! प्रतिष्ठा चाहनेवालों के लिये कीन वस्तु श्रेष्ठ है ! तथा सन्तान चाहनेवालों के लिये क्या श्रेष्ठ है !

युधिष्ठिर बोले-आवपन करनेवालोके लिये वर्षा छेष्ट फल है, निवपन करनेवालोंके लिये बीज (धन-धान्यादि





मीमसेन और द्रौपदी

है ! नट और नर्त्तकोंको क्यों दान देते हैं ! सेवकोंको दान देने-का क्या प्रयोजन है ! और राजाको क्यों दान दिया जाता है !

युधिष्ठिरने कहा—ब्राह्मणको धर्मके लिये दान दिया जाता है, नट-नर्त्तकोंको यशके लिये दान (इनाम ) देते हैं, सेवकोंको उनके भरण-पोषणके लिये दान (वेतन ) दिया जाता है और राजाको भयके कारण दान (कर ) देते हैं।

यक्षने पूछा—जगत् किस वस्तुसे ढका हुआ है ! किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता ! मनुष्य मित्रोंको किस-लिये त्याग देता है ! और स्वर्गमें किस कारणसे नहीं जाता !

युघिष्ठिरने उत्तर दिया—जगत् अज्ञानसे ढका हुआ है, तमोगुणके कारण वह प्रकाशित नहीं होता, लोभके कारण मनुष्य मित्रोंको त्याग देता है और आसिकके कारण स्वर्गमें नहीं जाता।

यक्षने पूछा—पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है ! राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है ! श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है ! और यक्ष कैसे मृत हो जाता है !

युधिष्ठिर वोले—दिरद्र पुरुष मरा हुआ है, विना राजाका राज्य मरा हुआ है, श्रोत्रिय ब्राह्मणके विना श्राद्ध मृत हो जाता है और विना दक्षिणाका यज्ञ मरा हुआ है।

यक्षते पूछा—दिशा क्या है ! जल क्या है ! अन क्या है ! विष क्या है ! और श्राद्धका समय क्या है ! यह कताओ ।

युधिष्ठिरने कहा—सत्पुरुष दिशा हैं, # आकाश जल है, गौ अन्न है,† प्रार्थना (कामना) विष है और ब्राह्मण ही श्राद्धका समय है।‡

यक्षते पूछा—उत्तम क्षमा क्या है १ लजा किसे कहते हैं १ तपका लक्षण क्या है १ और दम क्या कहलाता है १

युधिष्ठिरने कहा—दन्होंको सहना क्षमा है, न करने योग्य कामसे दूर रहना लजा है, अपने धर्ममें रहना तप है और मनका दमन दम है।

वयोंकि वे भगवत्प्राप्तिका मार्ग बताते हैं।

† क्योंकि गौसे दूध-की आदि हव्य होता है, उससे हवनहारा वर्षा होती है और वर्षासे अन्न होता है।

‡ अर्थात् जव उत्तम ब्राह्मण मिलें, उसी समय श्राद्ध करना चाहिये। यसने पूछा—राजन् ! शान किसे वहते हैं ! दाम क्या कहलाता है ! दया किसका नाम है ? और आर्जन (सरलता) किसे कहते हैं !

युधिष्टिर वोले—वास्तविक वस्तुनो ठोक-ठीक जानना ज्ञान है, चित्तकी गान्ति द्यम है, सबके सुसकी इच्छा रराना दया है और समचित्त होना आर्जव ( सरस्ता ) है।

यक्षते पूछा—मनुष्योंका दुर्जय शत्रु कीन है श अनन्त ज्याघि क्या है श साधु कीन माना जाता है ! और असाधु किसे कहते हैं !

युधिष्टिरने कहा—क्षोध दुर्जय शत्रु है; लोभ अनन्त न्याधि है; जो समस्त प्राणियोंका हित करनेवाला हो, वह साधु है और निर्दय पुरुष असाधु है।

यसने पूछा—राजन् ! मोह क्से कहते हैं ? मान क्या कहलाता है ! आलस्य किसे जानना चाहिये ? और गोक किसे कहते हैं !

युधिष्ठिर चोले—धर्ममूदता ही मोर है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म न करना आलस्य है और अज्ञान शोक है।

यक्षते पूछा—ऋपियोंने स्थिरता क्सि उहा है ? धैर्य क्या कहलाता है १ स्नान किसे कहते हैं १ और दान रिस्ता नाम है !

युघिष्टिरने कहा—अपने धर्ममें रियर रहना ही रियग्ता है, इन्द्रियनिग्रह धेर्य है, मानसिक मलोंने छोड़ना न्तान दे और प्राणियोंकी रक्षा करना दान है।

यक्षते पूछा—िकस पुरुपको पण्डित समराना चाटिं ? नास्तिक कौन कहलाता है १ मूर्च कौन हे १ वाम वया दे ! तथा मत्तर किसे कहते हैं १

युधिष्टिरने कहा—धर्मजको पण्डित समराना चारिये; मूर्ख नास्तिक वहलाता है और नास्तिक मूर्ख है जो जनम-मरणरूप संसारवी कारण है, वह वामना नाम है और ट्रद्रप्रा ताप मत्सर है।

यक्षने पूछा—अहद्वार विसे कहते हैं ! दम्भ नम कहलाता है ! जिसे परमदीव कहते हैं, वह क्या कि म्त्रीर पैशुल्य किसका नाम है !

युधिष्ठिर वोले—महान् अन्नन अरद्वार रै. अमोरो सुठमूठ वडा धर्माला प्रचिद्ध करना दम्म रै। दानपा पर दैव कहलाता हैऔर दूचरों नोदोप लगाना पैगुन्द (चुनर्च) है। अर्जुन—में हाथोंमें शङ्क तथा हाथीदाँतकी चृड़ियाँ पहनकर सिरपर चोटी गूँथ लूँगा और अपनेको नपुंसक घोषित कर 'वृहन्नला' नाम वताऊँगा । मेरा काम होगा—राजा विराटके अन्तःपुरकी स्त्रियोंको संगीत और नृत्यकलाकी शिक्षा देना । साथ ही उन्हें कई प्रकारके वाजे बजाना भी सिखाऊँगा । इस तरह नर्तकीके रूपमें में अपनेको छिपाये रहूँगा ।

युधिष्टिर-भैया नकुछ ! अव तुम अपनी बात बताओ। राजा विराटके यहाँ तुम्हारे द्वारा कौन-सा कार्य सम्पन्न हो सकेगा !

नकुल—मुझे अश्वविद्याकी विशेष जानकारी है, घोडोंको चाल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके रोगोंकी चिकित्सा करना—इन सब कार्योंमे मैं विशेप कुशल हूँ; अतः राजाके यहाँ जाकर मैं अपना नाम प्रन्थिक बताऊँगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूँगा।

अव युधिष्ठिरने सहदेवसे। पूछा—भैया! राजाके पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कौन-सा काम करके अपने स्वरूपको गुप्त रख सकोगे!

सहदेव-मैं।राजा विराटकी गौओंकी संभाल रक्लूंगा।

कितनी ही उद्धत गो क्यों न हो, मैं उसे काव्यमें कर लेता हूं। गौओंके दुहने और परीक्षा करनेमें भी मैं कुशल हूँ। गौओंके जो लक्षण या चरित्र मङ्गलमय होते हैं, उनका भी मुझे अच्छा शान है। मैं उन शुभ लक्षणोंवाले वैलोंको भी जानता हूं, जिनके मूत्रको सूंघ लेनेमात्रसे वॉझ स्त्री भी गर्भ घारण कर सकती है। इसलिये मैं गौओंकी सेवा करूँगा। मेरा नाम होगा 'तिन्तपाल'। मुझे कोई पहचान नहीं सकता; मैं अपने कार्यसे राजाको प्रसन्न कर लूँगा।

अव युघिष्टिर द्रौपदीकी ओर देखकर कहने रुगे—यह द्रुपदकुमारी तो हमलोगोंको प्राणोंसे भी अधिक प्यारी है; भला, यह वहाँ जाकर कौन-सा कार्य करेगी ?

द्रौपदी वोली—महाराज! आप मेरे लिये चिन्ता न करें। जो लियाँ दूसरोंके घर सेवाके कार्य करती हैं, उन्हें सैरन्ध्री कहते हैं; अतः मैं 'सैरन्ध्री' कहकर अपना परिचय दूंगी। केशोंके श्रङ्कारका कार्य मैं अच्छी तरह जानती हूं। पूछनेपर बताऊँगी कि मैं द्रौपदीकी दासी थी। मैं स्वतः अपने-को छिपाकर रक्लूंगी; इसके अलावा, विराटकी रानी सुदेष्णा भी मेरी रक्षा करेंगी। अतः आप मेरी ओरसे निश्चिन्त रहें।

## धौम्यका युधिष्ठिरको राजाके यहाँ रहनेका ढंग वताना

वैदाम्पायनजी कहते हैं — द्रीपदीसहित सब भाइयों-की बातें सुनकर राजा युधिष्टिरने कहा—''विधाताके निश्चयके अनुसार जो-जो कार्य तुमलोग करनेवाले हो, सो सब तुमने सुना दिये; मुझे भी अपनी बुद्धिके अनुसार जो कुछ उचित जान पड़ा, वह अपना कर्तन्य बताया । अब पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रसोइयोंके साथं राजा द्रुपदके घरपर जाकर रहें और हमारे अग्रिहोत्रकी रक्षा करें । इन्द्रसेन आदि सारिय और सेवकगण खाली रथ लेकर द्वारका चले जायं । तथा ये सब क्रियों और द्रौपदीकी दासियों रसोइयों और नौकरों-सिहत पञ्चालको लौट जायं । किसीके पूछनेपर सबको यही बताना चाहिये कि 'हमे पाण्डवोंका पता नहीं है, वे हमको देतवनमें ही छोड़कर न जाने कहाँ चले गये।'''

इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पाण्डवोंने घौम्य मुनिसे सलाह ली । घौम्यने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार रक्खा—'पाण्डवो ! तुमने ब्राह्मण, सुहृद्, सेवक, वाहन, अख-शस्त्र और अग्नि आदिके सम्बन्धमें जैसी व्यवस्था की है, सब ठीक है । अब मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि राजाके घरमे रहकर कैसा वर्ताव करना चाहिये । राजासे



यक्षने कहा-राजन् ! जिसमें दस हजार हायियोंके समान वल है, उस भीमको छोड़कर तुम नकुलको क्यों जिलाना चाहते हो ? तथा जिसके बाहुबलका सभी पाण्डवोंको पूरा भरोसा है, उस अर्धुनको भी छोड़कर तुम्हें नकुलको जिला देनेकी इच्छा क्यों है ?

युधिष्ठिरने कहा-यदि धर्मका नाग किया जाय तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ताको भी नष्ट कर देता है और यदि उसकी रक्षा की जाय तो वही कर्ताकी भी रक्षा कर छेता है। इसीसे मै धर्मका त्याग नहीं करता, जिससे कि नए होकर धर्म ही मेरा नाश न कर दे। मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः

सबके प्रति समान भाव रखना परमधर्म है। लोग मेरे विदयमें ऐसा ही समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है। मेरे पितानी कुन्ती और माद्री—दो भार्याएँ यीं, वे दोनो ही पुत्रवर्ता वनी रहें—ऐसा मेरा विचार है। मेरे लिये जैसी दुन्ती है, वैसी ही माद्री है; उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। में दोनो मानाओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ। इसल्ये नक्ल ही जीवित हो ।

यक्षते कहा-भरतश्रेष्ठ ! तुमने अर्थ और नामने भी समताका विशेष आदर किया है, इसलिये तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाय ।

#### सव पाण्डवोंका जीवित होना, महाराज युधिष्टिरका वर पाना तथा पाण्डवोंका अज्ञातवासके लिये सव त्राह्मणोंसे विदा होना

वैशम्पायनजी कहते है-राजन् ! तव यक्षके कहते ही सब पाण्डव खड़े हो गये तथा एक क्षणमें ही उनकी सब भूख-प्यास जाती रही।

युधिष्ठिरने पूछा—मगवन्। आप कौन देवश्रेष्ठ हैं! आप यक्ष ही हैं, ऐसा तो मुझे माळूम नहीं होता। आप वसुओंमेंसे, रहोंमेंसे अथवा मरुतोंमेंसे तो कोई नहीं हैं ! अयवा स्वयं देवराज इन्द्र ही हैं ! मेरे ये भाई तो सौ-सौ, इजार-इजार वीरोंसे युद्ध करनेवाले हैं । ऐसा तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा, जिसने इन सभीको रणभूमिमें गिरा दिया हो। अब जीवित होनेपर भी इनकी इन्द्रियाँ सुखकी नींद सोकर उठे हुओंके समान स्वस्थ दिखायी देती हैं; सो आप हमारे कोई सुद्धद् हैं अथवा पिता हैं ?

यक्षने कहा-भरतश्रेष्ठ! मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ। तुम्हें देखनेके लिये ही यहाँ आया हूँ । यश, सत्य, दम, शौच, मृदुता, लना, अचञ्चलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य—ये सव मेरे शरीर हैं । तथा अहिंसा, समता, शान्ति, तप, गौन्द और अमत्सर—इन्हें दुम मेरा मार्ग समझो। तुम मुझे सदा ही प्रिय हो । यह वड़ी प्रसन्नताकी वात है कि तुम्हारी गमः दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान—इन पाँच साधनींपर प्रीति है तथा तुमने भूख-प्यास, शोक-मोह और जरा-मृत्यु-इन छः दोषोंको जीत लिया है। इनमें पहले दो दोष आरम्भरे ही रहते हैं, वीचके दो तरुणावस्था आनेपर होते हैं तथा अन्तिम दो दोष अन्तसमयपर आते हैं। तुम्हारा मंगल हो, मैं घर्म हूँ

और तुम्हारा व्यवहार जाननेकी इच्छासे ही यहाँ आया हूँ । निष्पाप राजन् । तुम्हारी समदृष्टिके कारण में तुमार प्रस्ट हुँ, तुम अभीए वर माँग हो; जो मेरे भक्त है, उनर्रा वर्भा दुर्गति नहीं होती ।

युधिष्ठिरने कहा-भगवन्। पहला वर तो भ यहा मॉगता हूँ कि जिस ब्राह्मणके अरणीमहित मन्यनकाष्टरी मृग लेकर भाग गया है। उसके अनिहोत्रका लोप न हो।

यक्षते कहा-राजन् ! उम ब्राव्मणके अग्णीमहित मन्यनकाष्टको तो तुम्हारी परीक्षाके लिये में ही मृगरूपसे लेगर भाग गया या । वह मैं तुम्हें देता हूँ । तुम कोई दूमरा वर और मॉग हो ।

युधिष्टिर बोले-इम बारह वर्षतक वनमे ग्हे। अप तेरहवाँ वर्ष आ लगा है; अतः ऐसा वर टीजिने नि उसमें हमें कोई पहचान न सके ।

यह सुनकर भगवान् धर्मने कहा—'मेने तुमें पर वर दिया। यद्यपि तुम पृथ्वीपर अग्ने हमी रूपते विचरोगे। तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। तथा तुममेंने जो-जो जैसा-जैसा चाहेगा, वह वैसा-वैसा ही रूप धारण कर सरेगा। इसके सिवा तुम एक तीसरा वर भी मोंग ले। गड़न ! तुम मेंर पुत्र हो और विदुरने भी मेरे ही अंशन जन्म लिया है। अनः मेरी दृष्टिमें तुम दोनों ही समान हो ।

युधिष्टिरने कहा-भगवन् ! आप स्नातन देशापिदेव

## पाण्डवोंका मत्स्यदेशमें जाना, शमीवृक्षपर अस्त्र रखना और युधिष्ठिर, मीम तथा। द्रौपदीका क्रमशः राजमहरुमें पहुँचना

वैशम्पायनजी कहते हैं तदनन्तर महापराक्रमी पाण्डव यमुनाके निकट पहुँचकर उसके दक्षिण किनारेसे चलने लगे। उनकी यात्रा पैदल ही हो रही थी। वे कमी पर्वतकी गुफाओंमें और कभी जंगलोंमें ठहरते जाते थे। आगे जाकर वे दशार्णसे उत्तर और पञ्चालसे दक्षिण यकुछोम और श्रूरसेन देशोंके वीचसे होकर यात्रा करने छगे। उनके हायमें घन्षं और कमरमें तलवार थी। शरीरका रंग फीका हो गया था, दादी-मूळें वढ गयी थीं । धीरे-धीरे वनका मार्ग तै करके वे मत्स्यदेशमें जा पहुँचे और क्रमशः आगे बढते हुए विराटकी राजधानीके निकट पहुँच गये। तब युधिष्ठिरने अर्जुनसे कहा-- भैया ! नगरमें प्रवेश करनेके पहले यह निश्चय हो जाना चाहिये कि इमलोग अपने अख-शस्त्र कहाँ रक्लें । तुम्हारा यह गाण्डीव धनुष बहुत बड़ा है, संसारके सव लोगोंमें इसकी प्रसिद्धि है; अतः यदि इमलोग अल्लोंको साय लेकर नगरमें प्रवेश करेंगे, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि सब लोग हमे पहचान लेंगे। ऐसी दशामें हमें अपनी प्रतिशाके अनुसार फिर बारह वर्षके लिये बनवास करना पहेगा ।'

अर्जुनने कहा—राजन् ! इमशानभूमिके निकट एक टीलेपर यह शमीका बहुत बड़ा सघन बृक्ष दिखायी दे रहा है; इसकी शाखाएँ बड़ी भयानक हैं, अतः इसके ऊपर किसीका चढ़ना कठिन है। इसके सिवा इस समय यहाँ ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है, जो इमलोगोको इसपर शस्त्र रखते देख सके। यह बृक्ष रास्तेसे बहुत दूर जगलमें है, इसके आस-पास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं। इसलिये इसीपर इम अपने अस्त्र-शस्त्र रखकर नगरमें प्रवेश करें; और वहाँ जैसा सुयोग हो, उसके अनुसार समय व्यतीत करें।

वैशम्पायनजी कहते हैं—धर्मराजसे यों कहकर अर्जुन अस्त्र-शस्त्रोंको वहाँ रखनेका उद्योग करने लगे। पहले सबने अपने-अपने धनुषकी होरी उतार ली; फिर चमकती हुई तलवारों, तरकसों और छूरेके समान तीखी धारवाले बाणोंको घनुषके माय वाँघा । तव युधिष्ठिरने नकुलसे कहा— 'बीर ! तुम शमीपर चढ़कर ये घनुप रख दो ।' आजा पाते ही नकुल उस वृक्षपर चढ़ गये और उसके खोड़रेमें, जहाँ वर्षाका पानी पड़नेकी सम्भावना नहीं यी, सबके घनुष रखकर उन्होंने एक मजबूत रस्सीसे गाखाके साथ वाँघ दिया। इसके



बाद पाण्डवोंने एक मुदेंकी लाश लाकर उसे उस वृक्षपर लटका दिया, जिससे उसकी दुर्गन्थके कारण कोई मनुष्य वृक्षके निकट न आ सके। यह सब प्रबन्ध करके युधिष्ठिरने पॉचों भाइयोंका एक-एक गुप्त नाम रक्खा, जो कमशः इस प्रकार है—जय, जयन्त, विजय, जयत्सेन और जयद्वल। फिर अपनी प्रतिशके अनुसार अशातवास करनेके लिये उन्होंने विराटके बहुत बड़े नगरमें प्रवेश किया।

नगरमें प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिरने भाइयोंके साय मिलकर त्रिमुवनेश्वरी दुर्गाका स्तवन किया । देवी प्रसन्न

पूर्ण करूँगा । तुम मुझसे कुछ भी कहते समय मय या सङ्कोच न करना ।

राजासे इस प्रकार वातचीत् करके युधिष्ठिर बड़े सम्मानके साथ वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनका गुप्त रहस्य किसीपर प्रकट न हुआ।

तदनन्तर सिंहकी-सी मस्त चालसे चलते हुए भीमसेन राजाके दरवारमें उपस्थित हुए । उनके हायमे चमचा, करछी और साग काटनेके लिये एक लोहेका काला छुरा था। वेप तो रसोइयेका था, पर उनके गरीरसे तेज निकल रहा था। उन्होंने आते ही कहा—'राजन्। मेरा नाम बल्लव है। मै रसोईका काम जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है। आप इस कामके लिये मुझे रख लें।'

विरादने कहा—बह्नव ! मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोइये हो, तुम तो इन्द्रके समान तेजस्वी और पराक्रमी दिखायी देते हो !

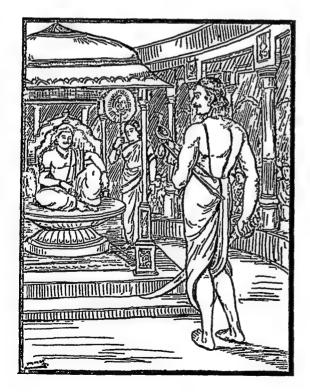

भीमसेन वोले-महाराज ! विश्वास कीनिये, मैं

रसोइया हूँ और आपकी सेना करने आया हूँ । राजा युधिष्ठिरने भी मेरे बनाये हुए भोजनका स्वाद लिया है । इसके सिवा, जैसा कि आपने कहा है, मैं पराक्रमी भी हूँ; वलमें मेरे समान दूसरा कोई नहीं है । पहलवानीमे भी मेरी वरावरी कोई नहीं कर सकता । मैं सिंहों और हाथियोंसे युद्ध करके आपको प्रसन्न किया करूँगा । '

विराटने कहा—अच्छा, मैया ! तुम अपनेको भोजन वनानेके काममे कुशल बताते हो तो यही काम करो । यद्यपि में यह काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता, तथापि तुम्हारी इच्छा देखकर स्वीकार कर रहा हूं । तुम मेरी पाकशालाके प्रधान अधिकारी रहो । जो लोग पहलेसे उसमे काम कर रहे है, मै तुम्हें उन सबका स्वामी बना रहा हूं ।

इस प्रकार भीमसेन राजा विराटकी पाकवालाके प्रधान रसोइये हुए । उन्हें कोई पहचान न सका । राजाके वे वड़े ही प्रिय हो गये। इसके बाद द्रौपदी सैरन्ध्रीका-सा वेप बनाये दुखियाकी तरह नगरमें भटकने लगी । उस समय राजा विराटकी रानी सुदेष्णा अपने महलसे नगरकी गोभा देख रही थीं। उनकी दृष्टि द्रौपदीपर पड़ी । वह एक वस्त्र धारण किये अनाथा-सी जान पड़ती थी । रूप तो उसका अन्तृत था ही । रानीने उसे अपने पास बुलाकर पूछा-- 'कल्याणी ! तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो ? द्रौपदीने कहा-'महारानी ! मै सैरन्ध्री हूँ और अपने योग्य काम चाहती हूँ; जो मुझे नियुक्त करेगा, मैं उसका कार्य करूँगी। युदेणा बोली-'भामिनि ! तम्हारी-जैसी रूपवती स्त्रियाँ सैरन्ध्री नहीं हुआ करता । तुम तो बहुत-से दास और दासियोंकी स्वामिनी जान पड़ती हो । वड़ी-वड़ी ऑखें, लाल-लाल ओठ, शङ्घके समान गला, नस और नाडियाँ माससे ढकी हुई और पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखमण्डल ! यह है तुम्हारा सुन्दर रूप, जिससे लक्ष्मी-सी जान पड़ती हो । अतः सच-सच बताओ, तुम कौन हो ! यक्ष या देवता तो नहीं हो ! अथवा तम कोई

## संक्षिप्त महाभारत

## विराटपर्व

## विराटनगरमें कौन क्या कार्य करे, इसके विषयमें पाण्डवोंका विचार

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमस्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्॥

अन्तर्यामी नारायणरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता मंहर्षि वेदन्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तः-करणको शुद्ध करनेवालें महाभारत प्रन्यका पाठ करना चाहिये।

जनमेजयने पूछा—बसन् । मेरे प्रपितामहोंने दुर्योधन-के भयसे कष्ट उठाते हुए विराटनगरमें अपने अज्ञातवासका समय किस प्रकार पूरा किया ! तथा दुःख-पर-दुःख उठाने-वाली पतिवता द्रोपदी भी वहाँ कैसे छिपकर रह सकीं !

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् । तुम्हारे प्रिपतामहींने वहाँ जिस प्रकार अञ्चातवास किया था, सो बताता हूँ; सुनो । यक्षसे वरदान पानेके अनन्तर एक दिन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने अपने सब भाइयोंको पास बुलाकर इस प्रकार कहा—'राज्यसे बाहर होकर वनमें रहते हुए हमलोगोंके बारह वर्ष बीत गये; अब यह तेरहवाँ लग रहा है, इसमें बड़े कप्टसे कठिनाइयोंका सामना करते हुए गुप्तरूपसे रहना होगा । अर्जुन ! तुम अपनी रिचके अनुसार कोई अच्छान्सा निवासस्थान बताओ, जहाँ हम सब लोग चलकर एक वर्ष रहे और शत्रुओंको इसकी कार्नोकान खबर न हो।'

अर्जुन वोले—महाराज ! इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि धर्मराजके दिये हुए वरके प्रभावसे हमें कोई भी मनुष्य पहचान नहीं सकता; अतः हमलोग स्वच्छन्दतापूर्वक इस पृथ्वीपर विचरते रहेंगे । तो भी मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रोंके नाम बताता हूं। कुरुदेशके आस-पास बहुत-से सुरम्य प्रदेश हैं, जहाँ बहुत अर होता है । उनके नाम ये हैं—पञ्चाल, चेदि, मन्त्य, शूरसेन, पटचर, दशार्ण, नवराष्ट्र, महा, शाल्य, युगन्यर, कुन्तिराष्ट्र, सुराष्ट्र और अवन्ती । इनमेसे किसी भी देशको आप निवासके लिये पसंद कर लें, उसीमें हम सब लोग इस वर्ष रहेंगे ।

युधिष्ठिरने कहा—तुम्हारे बताये हुए देशों में मत्त्य-देशका राजा विराट बहुत बलवान् है और पाण्हुवंदारर प्रेम भी रखता है; साय ही वह उदार, धर्मात्मा और मृद्ध भी है। इसलिये विराटनगरमें ही हम एक वर्षतक निवास करें और राजाका कुछ काम करते रहें। किन्तु अय तुमलोग यह बताओं कि मत्त्यदेशमें रहते हुए इम राजा विराटके दिन दिन कामोंको कर सकते हैं।

अर्जुनने पूछा—नरदेव ! आप उनके राष्ट्रमें कैंग रह सकेंगे ! अथवा कौन-सा काम करनेने विराटनगरमें आपका मन छगेगा !

युधिष्टिर वोले—में पासा खेलनेकी विद्या नानता हूँ और वह खेल मुझे पसद भी है; इसल्ये कक नामक ब्राह्मण बनकर राजाके पास जाऊँगा और उनकी राजमभाका एक समासद् बना रहूँगा। मेरा काम होगा—राजा, मर्न्या तथा राजाके सम्बन्धियोंको पासा खेलाकर प्रसन्न रखना। भीमसेन! अब तुम बताओ, कौन-सा काम करनेसे विराटके पर्यो प्रसन्नतापूर्वक रह सकोगे!

भीमने कहा—में रखेई बनानेने बाममें चतुर हैं। अतः बछव नामक रखेइया बनकर राजके दरवानमें उपरित्य होऊँगा।

युचिष्टिर-अच्छा, अर्डुन स्या माम बरेगा !

म॰ अं॰ ६०



कहाँ चले गये। बिना काम किये जीविका नहीं चल सकती और पाण्डवोंके वाद आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है, जिसके यहाँ नौकरी करूँ।

राजा विराटने कहा—तुम्हें किस कामका अनुभव है १ किस शर्तपर यहाँ रहना चाहते हो १ और इसके लिये तुम्हे क्या वेतन देना पड़ेगा १

सहदेव बोले—मैं यह बता चुका हूँ कि पाण्डवोंकी गौओंको सॅभालनेका काम करता था। वहाँ लोग मुझे 'तिन्तपाल' कहते थे। चालीस कोसके अंदर जितनी गौएँ रहती हैं उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालकी संख्या मुझे सदा माल्म रहती है; कितनी गौएँ यीं, कितनी हैं और कितनी होंगी—इसका मुझे ठीक-ठीक जान रहता है। जिन उपायोंसे गौओंकी वढती होती रहे, उन्हें कोई रोग-व्याधि न सतावे—उन सबको मैं जानता हूँ। इसके सिवा में उत्तम लक्षणोंवाले ऐसे वैलोंकी भी पहचान रखता हूँ, जिनका मूज सूंघने मात्रसे वन्थ्या स्त्रीको भी गर्म रह जाता है।

विराटने कहा—मेरे पास एक ही रंगके एक लाख पशु हैं, उनमें सभी उत्तम गुणींका सम्मिश्रण है। आजसे उन पशुओं और उनके रक्षकोंको मैं तुम्हारे अधिकारमें सींपता हूं। मेरे पशु अब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। इस प्रकार राजासे परिचय करके सहदेव वहाँ सुखरे रहने लगे; उन्हें भी कोई पहचान न सका । राजाने उनके भरण-पोषणका उचित प्रवन्ध कर दिया।

तदनन्तर वहाँ एक बहुत सुन्दर पुरुष दीख पड़ा, जो स्त्रियोंके समान आभृषण पहने हुए या, उसके कार्नोमें कुण्डल और हायोंमें शंख तथा सोनेकी चूढ़ियाँ यीं । उसके लंबे-लंबे



केश खुले हुए थे। भुजाएँ वडी-वड़ी और हायीके समान मस्तानी चाल थी। मानो वह अपने एक-एक पगसे पृथ्वीको कॅपाता चलता था। वह वीरवर अर्जुन था। राजा विराटकी सभामें पहुँचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया—महाराज! मैं नपुंसक हूँ, मेरा नाम बृहकला है। मैं नाचतागाता और बाजे बजाता हूँ। ऋत्य और संगीतकी कलामें बहुत प्रचीण हूँ। आप मुझे उत्तराको इस कलाकी शिक्षा देनेके लिये रख लें। मैं महारानीके यहाँ नाचनेका काम करूँगा।

विराटने कहा—बृहन्नले ! तुम्हारे-जैसे पुरुषसे तो यह काम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ता; तयापि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा राजपरिवारकी अन्य कन्याओंको नृत्यकलाकी शिक्षा दिया करो।

मिलना हो तो पहले द्वारपालसे मिलकर उनकी आजा मँगा लेनी चाहिये; राजाओंपर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिये । अपने लिये वही आसन पसंद करे, जिसपर दूसरा कोई वैठनेवाला न हो । समझदार मनुष्यको कभी राजाकी रानियोंसे मेल-जोल नहीं बढाना चाहिये। इसी प्रकार जो अन्तः पुरमें जाने-आनेवाले हों, उन लोगोंसे तथा राजा जिनसे देष रखते हीं या जो लोग राजासे शत्रुता करते हीं, उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिये। छोटे-से-छोटा कार्य भी राजाको जताकर ही करे, ऐसा करनेसे कभी हानि नहीं उठानी पहती । अग्नि और देवताके समान मानकर प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक राजाकी परिचर्या करनी चाहिये। जो उनके साथ कपटपूर्ण वर्ताव करता है, वह निस्सन्देह मारा जाता है। राजा जिस-जिस कार्यके लिये आज्ञा दे, उसका ही पालन करे, लापरवाही, घमंड और क्रोधको सर्वया त्याग दे। प्रिय और हितकारी वात कहे; प्रियसे भी हितकर वचनका महत्त्व विशेष है। सभी विपयों और सब बातोंमें राजाके अनुकुल रहे । जो चीज राजाको पसद न हो, उसका कदापि सेवन न करे; उसके शत्रुओंसे बातचीत करना छोड दे और कभी भी अपने स्थानसे विचलित न हो । ऐसा वर्ताव करने-वाला मनुष्य ही राजाके यहाँ रह सकता है। विद्वान् पुरुप राजाके दाहिने या वार्ये भागमें वैठे; जो शस्त्र छेकर पहरा देनेवाले हों, उन्हें राजाके पिछले भागमे रहना चाहिये। यदि राजा कोई अप्रिय बात कह दे, तो उसे दूसरोंके धामने प्रकाशित न करे । 'मै शूरवीर हूं, वड़ा बुद्धिमान् हूँ' ऐसा घमंड न दिखाये, सदा राजाको प्रिय लगनेवाला कार्य करता रहे । अपने दोनों हाय, ओठ और घुटनोंको व्यर्थ न हिलावे; बहुत बातें न बनावे। किसीकी हॅसी हो रही हो तो बहुत हुई न प्रकट करे । पागलोंकी तरह ठहाका मारकर भी न हॅसे । जो किसी वस्तुके मिलनेपर खुद्यीके मारे फूल नही उठता, अपमान हो जानेपर बहुत दुखी नहीं होता और अपने काममें सदा सावधान रहता है, वही राजाके यहाँ टिक सकता है। यदि कोई मन्त्री पहले राजाका कृपापात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दण्ड भोगना पड़े, तो भी यदि वह उसकी निन्दा नहीं करता तो फिर उसे सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। सदा अपना ही लाम सोचकर राजाकी दूसरोंके साथ अधिक बातचीत नहीं करानी चाहिये; युद्ध आदि योग्य अवसरोंपर राजा-

को सब प्रकारकी राजोचित शक्तियोंसे विशिष्ट यनानेका प्रयत करते रहना चाहिये । जो सदा उत्लाह दिखाने नाला, इदि-वलसे युक्त, शूरवीर, सत्यवादी, दयाहु, जितेन्द्रिय और छायाकी मॉित राजाके पीछे चलनेवाला हो। वही राजाके घरमें गुजारा कर सकता है। जब दूसरेको किमी कामके लिये मेजा जा रहा हो। उस समय जो स्वय ही उठकर आगे जा जाय और पूछे-'मेरे लिये क्या आज्ञा है !' वही राजभवन-में टिक सकता है । राजाके समान अपनी वेप-भूपा न बनावे. उनके अत्यन्त निकट न रहे तथा अनेकों प्रकारकी विरुद्ध सलाह न दिया करे। ऐसा करनेसे ही मनुष्य राजाका प्रिय हो सकता है। यदि राजाने किसी कामगर नियुक्त वर दिया हो, तो उसमें दूसरोंसे घूसके रूपमें योड़ा भी धन न हैने; क्योंकि जो चोरीका धन लेता है, उसे किमी-न-किमी दिन बन्धन अथवा वधका दण्ड भोगना पहता है। पाण्डयो ! इस प्रकार प्रयक्तपूर्वक अपने मनको वशमे रसकर अच्छा वर्तान करते हुए तेरहवाँ वर्ष पूर्ण करो; इसके बाद अगने देशमं आकर स्वच्छन्द विचरना ।

युधिष्टिर वोले—अझन् ! आपने हमलोगारो यहन अच्छी तीख दी । इमारी माता कुन्ती और महाबुद्धिमान् विदुरजीको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, जो ऐसी यात बता सके । अब हमे इस दुःखरे छुटकारा दिलाने, यहाँसे प्रस्तान करने और विजयी होनेके लिये जो क्तंब्य आयम्पक हैं। उसे आप पूरा करें।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजा युधिष्टिग्के ऐगा कहनेपर ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ घोम्यजीने यात्राके समय जो कुछ भी शास्त्रविहित कर्तव्य है, उमका विधिवन् मन्पादन गिया। पाण्डवोकी अग्निरोत्रसम्बन्धी अग्निरो प्रव्यक्ति करके उन्होंने उनकी समृद्धि और विजयके लिये वेदमन्त्र पदकर एउन किया। इसके बाद पाण्डवोने आग्नि, ब्राह्मण और तमिन्यों की प्रदक्षिणा की और द्रौपदीको आगे करके वे अष्ठातमध्ये लिये चल दिये। उनके चले जानेपर घोम्यजी उन आह्वनीय अग्निको लेकर पञ्चाल देशमें चले गये। तथा उन्हें ने आदि सेवक द्वारका जाकर रय और घोडोंनी नक्षा वनते एए आनन्दपूर्वक रहने लगे।

हों। इस प्रकार जब तीन महीने बीत गये और चौथे महीने का आरम्म हुआ, उस समय मत्स्यदेशमें ब्रह्ममहोत्सवका बहुत बड़ा समारोह हुआ। उसमें सभी दिशाओंसे हजारों पहळवान छुटे थे। वे सब-के-सब बड़े बळवान् थे और राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे। उनके कन्धे, कमर और ग्रीवा सिंहके समान थे; शरीरका रंग गोरा था। राजाके निकट उन्होंने अनेकों वार अखाड़ेमें विजय पायी थी।

उन सब पहलवानोंमें भी एक सबसे बडा था। उसका नाम था-जीमृत । उसने अखाड़ेमें उतरकर एक-एक करके सबको लड़नेके लिये बुलाया; परन्तु उसे कृदते और पैंतरे बदलते देख किसीको भी उसके पास जानेकी हिम्मत नहीं होती थी । जब सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो गये, तब मत्यनरेशने अपने रसोइयेको उसके साथ भिड्नेकी आजा दी । राजाका सम्मान रखनेके लिये भीमसेनने सिंहके समान धीमी चालसे चलकर रंगभूमिमें प्रवेश किया; फिर उन्हें लॅगोटा कसते देख वहाँकी जनताने हर्पध्वनि की । भीमसेनने युद्धके लिये तैयार होकर वृत्रासुरके समान विख्यात पराक्रमी जीमृतको ललकारा । दोनोंमें ही लड़नेका उत्साह या, दोनों ही भयानक पराक्रम दिखानेवाले थे और दोनोंके ही शरीर साठ वर्षके मतवाले हाथीके समान ऊँचे तथा हृष्ट-पुष्ट थे। पहले उन दोनोंने एक-दूसरेसे बाँहे मिलायीं, फिर वे परस्पर जयकी इच्छासे खूव उत्साहसे युद्ध करने लगे। जैसे पर्वत और बज़के टकरानेसे घोर शब्द होता है, उसी प्रकार उनके पारस्परिक आघातसे भयानक चट-चट शब्द होता था। एक दूसरेका कोई अंग जोरसे दवाता तो दूसरा उसे ख़ुड़ा लेता । दोनों अपने हायोंसे मुद्धी बॉघ परस्पर प्रहार करते । दोनों दोनोंके शरीरसे गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरेको दूर हटा देते । कभी एक दूसरेको पटक-कर जमीनपर रगइता तो दूसरा नीचेसे ही कुळॉचकर ऊपर-वालेको दूर फेंक देता। दोनों दोनोंको वलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कोंसे छातीपर चोट करते। कभी एकको दूसरा अपने कन्धेपर उठा लेता और उसका मुँह नीचे करके बुमाकर पटक देता, जिससे बड़े जोरका गब्द होता। कभी परस्पर वज्रपातके समान शब्द करनेवाले चॉटोंकी मार होती । कभी हायकी ॲगुलियॉ फैलाकर एक दूसरेको थप्पड मारते । कभी नखोंसे वकोटते । कभी पैरोंमें उलझाकर एक र्सुसरेको गिरा देते, कभी घुटने और सिरसे टक्कर मारते, जिससे विजली गिरनेके समान शब्द होता । कभी प्रतिपक्षीको

गोदमें घसीट लाते, कभी खेलमें ही उसे सामने खींच लेते, कभी दायें-वायें पैंतरे वदलते और कभी एकवारगी पीले ढकेलकर पटक देते थे। इस प्रकार दोनों दोनोंको अपनी ओर खींचते और घुटनोंसे प्रहार करते थे। केवल वाहुवल, इारीर-वल और प्राणवलसे ही उन वीरोंका भयंकर युद्ध होता रहा। किसीने भी गस्त्रका उपयोग नहीं किया।

तदनन्तर जैसे सिंह हाथीको पकड़ लेता है, उसी प्रकार भीमसेनने उछलकर जीमूतको दोनों हाथोंसे पकड़ लिया और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरम्म किया। उनका यह



पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्यदेशके दर्शक-लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । भीमने उसे सौ वार घुमाया, जिससे वह शिथिल और बेहोश हो गया; इसके वाद उन्होंने पृथ्वीपर पटककर उसका कचूमर निकाल डाला । इस प्रकार भीमके हायसे उस जगत्प्रसिद्ध पहलवानके मारे जानेसे राजा विराटको बड़ी खुशी हुई ।

इस तरह अखाड़ेमे बहुत-से पहलवानोंको मार-मारकर भीमसेन राजा विराटके स्नेहभाजन बन गये थे। जब उन्हें युद्ध करनेके लिये अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता। तो हाथियों और सिंहोंसे लड़ा करते थे। अर्जुन भी अपने नाचने



हो गयीं । और उन्होंने प्रकट होकर विजय तथा राज्यप्राप्ति-का वरदान दिया और यह भी कहा कि 'विराटनगरमें तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा ।'

तदनन्तर वे राजा विराटकी सभामें गये। राजा विराट राजसभामें बैठे थे। सबसे पहले युधिष्ठिर उनके दरवारमें पहुँचे, वे एक वस्त्रमें पासे बॉधकर लेते गये थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राजासे निवेदन किया कि 'सम्राट! मैं एक ब्राह्मण हूँ; मेरा सर्वस्व छुट गया है, इसलिये मैं आपके यहाँ जीविकाके लिये आया हूँ। आपकी इच्छाके अनुसार सब कार्य करते हुए आपहीके निकट रहनेकी मैं इच्छा करता हूँ।'

राजाने बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका खागत किया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर प्रेमपूर्वक पूछा— ब्राह्मण देवता! मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने किस राजाके राज्यसे यहाँ पधारनेका कष्ट किया है, तुम्हारा



नाम और गोत्र क्या है, तथा द्वम कौन-मी कला जानने हो।

युधिष्ठिर बोले—राजन्। मैं न्याघगद गोत्रमें उत्तर हुआ हूँ । मेरा नाम है कंक । पहले में राजा युधिष्ठिरके गाय रहता या । जूआ खेलनेवालोंमें पाना पेरनेकी कन्यका मुहे विशेष जान है ।

विरादने कहा—कर । मैने तुन्हें अना निरं वनाया; जैसी सवारीमें में चलता हूँ, बैनी ही तुन्हें भी मिलेगी। पहननेके वस्त्र और भोजन-पान आदिका प्रस्तर भी पर्याप्त मात्रामें रहेगा। वाहरके राज्य, कोप और सेना आदि तथा मीतरके धन-दारा आदिकी देख-भाल तुम्पर छोड़ा हूँ। तुम्हारे लिये राजमहलका फाटक मदा खुना रहेगा, तुमसे कोई परदा नहीं रक्ता जायगा। जो लोग जीदिकार विना कष्ट पाते हों और तुम्हारे पात आप्तर पाचना यूरे, उनकी प्रार्थना तुम हर समय मुहारो सुना स्पर्त हो। तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन याचरोंकी सभी कामनाएँ न

होगा । इस सम्पूर्ण राज्यपर मेरा ही शासन है, मैं किसीकों भी उजाड़ने-वसानेकी शक्ति रखता हूं । शारीरिक बलमें भी मेरे समान इस पृथ्वीपर कोई नहीं है । मैं अपना सारा राज्य तुमपर निछावर कर रहा हूं; पटरानी बनो और मेरे साय सर्वोत्तम भोग भोगो ।'

सैरन्ध्री वोली स्तपुत्र ! तू इस प्रकार मोहके फदेमें पड़कर अपनी जान न गॅवा । याद रख, पॉच गन्धर्व मेरे पित हैं; वे बड़े मयानक हैं और सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं । अतः इस कुल्सित विचारको त्याग दे; नहीं तो मेरे पित कुणित होकर तुम्हें मार डालेंगे । क्यों अपना सर्वनाश कराना चाहता है १ कीचक ! मुझपर कुदृष्टि डालकर तू आकाश, पाताल



या समुद्रमें भी भागकर छिपे तो भी मेरे आकाशचारी पितयोंके हायसे जीवित नहीं बच सकता। जैसे कोई रोगी कष्ट पाकर मौतको बुलावे, उसी प्रकार तू भी कालरात्रिके समान मुझसे क्यों याचना कर रहा है ?

राजकुमारी द्रौपदीके ठुकरानेपर की चक कामसन्तर्त हो सुदेष्णाके पास जाकर बोला, 'बहिन! जिस उपायसे भी सैरन्ध्री मुझे स्वीकार करे, सो करो; नहीं तो मैं उसके मोहमें प्राण दे दूँगा।' इस प्रकार विलाप करते हुए की चककी बात सुनकर

रानीने कहा—'भैया! मैं सैरन्ध्रीको एकान्तमें तुम्हारे पास मेज दूंगी; वहाँ यदि सम्भव हो तो उसे अपने इच्छानुसार समझा-बुझाकर प्रसन्न कर छेना।' अपनी वहिनकी वात मानकर कीचक वहाँसे चला गया और किसी पर्वके दिन अपने घरपर उसने खाने-पीनेकी वहुत उत्तम सामग्री तैयार करवायी। तत्पश्चात् सुदेष्णाको उसने भोजनके लिये आमन्त्रित किया। सुदेष्णाने सैरन्ध्रीको बुलाकर कहा—'कल्याणी! सुझे वहें जोरकी प्यास लग रही है। तुम कीचकके घर जाओ और वहाँसे पीने योग्य रस ले आओ।'

सेरन्ध्री वोली—रानी ! मैं उसके घर नहीं जाऊँगी। आप तो जानती ही हैं कि वह कितना वडा निर्लंज है ! मैं आपके यहाँ न्यभिचारिणी होकर नहीं रहूँगी। जिस समय मेरा इस महलमें प्रवेश हुआ या, उस समयकी प्रतिज्ञा तो आपको याद होगी ही। फिर मुझे क्यों मेज रही हैं ? मूर्ख कीचक कामसे पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान कर वैठेगा। आपके यहाँ और भी तो बहुत-सी दासियाँ हैं, उन्हींमेंसे किसीको मेज दीजिये। मैं तो अपमानके डरसे वहाँ नहीं जाना चाहती।

सुदेण्णाने कहा-'मैं तुम्हें यहाँसे भेज रही हूं, अतः



वह कदापि अपमान नहीं कर सकता।' यह कहकर उसने



अप्सरा, देवकन्या, नागकन्या या चन्द्रपत्नी रोहिणी या इन्द्राणी तो नहीं हो ? अथवा ब्रह्मा या प्रजापतिकी देवियोंमेसे कोई हो ?

द्रौपदी वोली—रानी ! मैं सच कहती हूँ—देवता या गन्धवीं नहीं हूँ, सेवाका काम करनेवाली सैरन्त्री हूँ। वालोंको सुन्दर बनाना और गूँथना जानती हूँ, चन्दन या अङ्गराग भी बहुत अच्छा तैयार करती हूँ। मिल्लका, उत्पल, कमल और चम्पा आदि फूलोके बहुत सुन्दर एवं विचित्र-विचित्र हार गूँथ सकती हूँ। आजसे पहले मैं

महारानी द्रौपदीकी सेवामें रह चुकी हूँ। जहाँ-तराँ घूम पिर-कर सेवा करती रहती हूँ, और भोजन तथा वस्तके िवा और कुछ नहीं छेती। वह भी जितना मिल जाय, उतनेन ही सन्तोप कर छेती हूँ।

खुदेण्णाने कहा—यदि राजा तुमार मोहित न है। तो मै तुम्हें अपने सिरपर रख सकती हूँ । विन्तु मुक्ते मन्देर है कि राजा तुम्हें देखते ही मम्पूर्ण चित्तसे तुम्हें चाहने नगेंगे।

द्रौपदी बोली—महारानी ! राजा विराट अथवा कोर् भी परपुरुप मुझे प्राप्त नहीं कर सकता । पॉन्न तरुण गन्धर्य मेरे पित हैं, जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। को मुद्दे अपनी जूडन नहीं देता, मुझसे पैर नहीं धुल्याता, उनके ऊपर मेरे पित गन्धर्यलोग प्रमन्न रहते हैं; परन्तु जो मुद्दे अन्य साधारण स्त्रियों के समान समझकर मेरे ऊपर बलालगर करना चाहता है, उसको उसी रातमे गरीरत्याग करना पड़ता है; मेरे पित उसे मार टालते हैं। अन. कोर्ड भी पुरुष मुझे सदाचारसे विचलित नहीं कर मकता।

सुदेष्णाने कहा—निन्दिन । यदि ऐमी बात रे नो भी तुम्हे अपने महलमे रक्ष्मृंगी । तुम्हे पर या जूठन नर्ग मृने पहुँगे ।

विराटकी रानीने जब इम प्रकार आश्वामन दिया गर पातिव्रतधर्मका पालन करनेवाली मती द्वीपदी वर्षे गरने गर्गीः उसे भी कोई पहचान न सरा ।

## सहदेव, अर्जुन और नकुलका विराटके मवनमें प्रवेश

चैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर सहदेव भी ग्वालेका वेष वनाकर वैसी ही भाषा बोल्ता हुआ राजा विराटकी गोशालाके निकट आया। उस तेजस्वी पुरुपको बुलाकर राजा स्वयं उसके, समीप गये और पूछने लगे—'तुम

किसके आदमी हो, कहाँ अाये हो ! कान-ग जाम ज्यम चाहते हो ! ठीक-ठीक बताओ । महदेवने कहा—'म लानिया वैश्य हूँ, मेरा नाम अरिष्टनेमि है; पहले में पाण्टजांके पहाँ गौओंकी सँभालके लिये रहता या, पर अब तो ये पता नहीं इस राजसमामें शोभा नहीं देता । तुम्हारे निकट आकर भी कीचकके द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है, वह कभी उचित नहीं कहा जा सकता । सभासद् लोग भी स्तपुत्रके इस अत्याचारपर विचार करें । वह स्वयं तो पापी है ही, इस मत्स्यनरेशको भी धर्मका ज्ञान नहीं है । साथ ही ये समासद् भी धर्मको नहीं जानते, तभी तो धर्मको न जाननेवाले इस राजाकी सेवा करते हैं।

इस प्रकार ऑखों में ऑस् भरे द्रौपदीने बहुत-सी बातें कहकर राजा विराटको उलाहना दिया। फिर समासदों के पूछनेपर उसने कलहका कारण बताया। इस रहस्यको जानकर सभी सदस्योंने द्रौपदीके सत्साहसकी प्रशंसा की और कीचकको बारंबार घिकारते हुए कहा—'यह साध्वी जिस पुरुषकी धर्मपत्नी है, उसे जीवनमें बहुत बड़ा लाभ मिला है। मनुष्य-जातिमें तो ऐसी स्त्रीका मिलना कठिन ही है। हम तो इसे मानवी नहीं, देवी मानते हैं।'

इस प्रकार जब सभासद्लोग द्रौपदीकी प्रशंसा कर रहे

ये, युधिष्ठिरने उससे कहा—'सैरन्थ्री! अब यहाँ खड़ी न हो, रानी मुदेष्णाके महलमें चली जा। तेरे पति गन्धर्व अभी अवसर नहीं देखते, इसलिये नहीं आ रहे हैं। वे अवस्य ही तेरा प्रिय कार्य करेंगे और जिसने तुम्हें कप्ट दिया है, उसे नष्ट कर डालेंगे।"

द्रौपदी चली गयी; उसके वाल खुले ये और, ऑखें कोघसे लाल हो रही थीं। रानी सुदेष्णाने उसे रोते और ऑस् वहाते देखकर पृछा—'कल्याणी! तुम्हें किसने मारा है! क्यों रो रही हो! किसके माग्यसे आज सुख उठ गया जिसने तुम्हारा अपिय किया है! द्रौपदीने कहा—'आज दरबारमें राजाके सामने ही कीचकने मुझे मारा है।' सुदेष्णा बोली—'सुन्दरी! कीचक कामसे मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है; तुम्हारी राय हो तो मै आज ही उसे मरवा डालूँ।' द्रौपदीने कहा—'वह जिनका अपराध कर रहा है, वे ही लोग उसका वध करेंगे। अव अवस्य ही वह यमलोककी यात्रा करेगा।'

### द्रौपदी और भीमसेनकी वातचीत

वैशम्पायनजी कहते हैं—सेनापित कीचकने जबसे लात मारी थी, तमीसे यशस्त्रिनी राजकुमारी द्रौपदी उसके वधकी बात सोचा करती थी। इस कार्यकी सिद्धिके लिये उसने भीमसेनका स्मरण किया और रात्रिके समय अपनी शय्यासे उठकर उनके भवनमे गयी। उस समय उसके मनमें अपमानका बहुत बड़ा दुःख था। पाकशालामें प्रवेश करते ही उसने कहा—'भीमसेन! उठो, उठो; मेरा वह शत्रु महापापी सेनापित मुझे लात मारकर अभी जीवित है, तो भी तुम यहाँ निश्चिन्त होकर कैसे सो रहे हो ?'

द्रौपदीके जगानेपर भीमसेन अपने पलंगपर उठ बैठे और उससे बोले--'प्रिये । ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम उतावली-सी होकर मेरे पास चली आर्यी ! देखता हूँ, तुम्हारे गरीरका रंग अखाभाविक हो गया है, तुम दुर्बल और उदास हो रही हो । क्या कारण है ! पूरी बात बताओ, जिससे मै सब कुछ जान सकूँ।



द्रौपदीने कहा-गेरा दुःख क्या तुमसे छिपा

यह कहकर मत्स्यनरेशने वृहम्रलाकी संगीत, तृत्य और वाजा वजानेकी कलाओंमें परीक्षा की । इसके वाद अपने मन्त्रियोंसे यह सलाह ली कि इसे अन्तः पुरमें रखना चाहिये या नहीं। फिर तहणी स्त्रियाँ भेजकर उसके नपुसकपनेकी जॉच करायी। जब सब तरहसे उसका नपुसक होना प्रमाणित हो गया, तब उसे कन्याके अन्तः पुरमें रहनेकी आज्ञा मिली। वहाँ रहकर अर्जुन उत्तरा और उसकी सिखयोंको तथा अन्य दासियोंको भी गाने, बजाने और नाचनेकी शिक्षा देने लगे; इससे वे उन सबके प्रिय हो गये। कपटवेपमें कन्याओंके साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मनको पूर्णरूपसे बशमें रखते थे। इससे बाहर या भीतरका कोई भी उन्हें पहचान न सका।

इसके बाद नकुल अश्वपालका वेप धारण किये राजा



विराटके यहाँ उपिखत हुआ और राजभवनके पास इधर-उधर

धूम-फिरकर घोढ़े देखने लगा। फिर राजारे दरवान्मे आरर उसने कहा—'महाराज! आपका राज्याण हो। में अधीरे शिक्षा देनेमें निपुण हूँ, बड़े-बड़े राजाओं के यहाँ आदर पा जुका हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ घोड़ों ने शिक्षा देनेश काम करूँ।'

विराटने कहा—मं तुम्हे रहनेके त्रियं घर श्यानी और बहुत-सा धन दूंगा। तुम हमारे यहाँ घोड़ों हो। निध्या देनेका काम कर सकते हो। किन्तु पाले यह तो पत्राको तुम्हें अश्वसम्बन्धी किस कत्राका विशेष शान है। धाप है। अपना परिचय भी दो।

नकुलने कहा—महाराज ! मैं घोड़ोंनी जाति आर स्वभाव पहचानता हूँ, उन्हें शिक्षा देनर रीधा पर राजा हूँ । दुष्ट घोड़ोंको ठीक करनेवा भी उपार जानता हूं। इन्हें सिवा घोड़ोंकी चिकित्साका भी मुसे पूरा जान हैं। मेरी सिखायी हुई घोड़ी भी नहीं बिगड़ती, फिर घोड़ोंनी को चात ही क्या है ! मैं पहले गजा युधिष्टिरके यहाँ वाम राजा या, वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी मुसे प्रनियह नामने पुकारते थे ।

विराट बोले—मेरे यहाँ जितने घोड़े और वारन रं उन सबको मैं आजसे तुम्हारे अधीन करता हूँ। घोरे जंतने-बाले पुराने सारियलोग भी तुम्हारे अधिनारमे रहेंगे। तुनगं मिलकर आज मुझे उतनी ही प्रसन्ता हुई है। जिननी राजा सुधिष्ठिरके दर्शनसे होती थी।

इस प्रकार राजा विरायसे सम्मानित होतर नगुल गर रहने छगे। नगरमें धूमते समय भी उस सुन्दर सुन्दरों कोई पहचान नहीं पाता या। जिनके दर्शनमानमें ही पातीरा नाश हो जाता या, वे समुद्रपर्यन्त पृथ्वीके न्यामी पान्यवनोग इस तरह अपनी प्रतिज्ञाके अनुभार अञ्चतनामनी अन्नित पृरी करने छगे।

## भीमसेनके हाथसे जीमूत नामक मछका वध

राजा जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन्! इस प्रकार जन पाण्डवगण विराटनगरमें छिपकर रहने लगे, उसके बाद उन्होंने क्या किया ?

वैशम्पायनजी बोले--राजन् । पाण्डवींने वहाँ छिपे म० अं० ६१ १ रहकर राजा विराटको प्रसन्न रखते हुए जो बुउ लार्थ (ग्या) उसे सुनो । पाण्डवोंको धूनराष्ट्रके पुत्रोंने टदा हाडा दर्जा रहती थी; इसल्यि वे द्वीपदीकी देखनेख रखने हुए यह छिपकर रहते थे, मानो पुनः माना हे गर्थमें निमान कर गई श्रारिपर दीमकोंकी बॉबी जम गयी थी। उनकी स्त्री हुई राजकुमारी सुकन्या। उनने उनकी बडी सेवा की। राजा जनककी
पुत्री सीताका नाम तो तुमने सुना ही होगा; वह बोर बनमें पितदेव
श्रीरामचन्द्रकी सेवामें रहती थी। एक दिन उसे राक्षस हरकर
लंकामें ले गया और तरह-तरहके कष्ट देने लगा; तो मी
उसका मन श्रीरामचन्द्रजीमें ही लगा रहा और अन्तमे
वह उनकी सेवामे पहुँच भी गयी। इसी प्रकार लोपामुद्राने
सासारिक सुखोंका त्याग करके अगस्त्य सुनिका अनुगमन
किया था। सावित्री तो अपने पित सत्यवान् के पीछे यमलोकतक चली गयी थी। इन रूपवती पितत्रता स्त्रियोंका जैसा
महत्त्व वताया गया है, वैसी ही तुम भी हो; तुममें भी वे
सभी सहुण मौजूद हैं। कस्याणी! अव तुम्हें अधिक दिनोंतक
प्रतीक्षा नहीं करनी है। वर्ष पूरा होनेमें सिर्फ डेढ़ महीना रह
गया है। तेरहवाँ वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी। '

द्वीपदी बोली—नाथ! इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा है; इसल्ये आर्त होकर मैने ऑसू बहाये हैं, उलाहना नहीं दे रही हूँ। अब इस समय जो कार्य उपस्थित है, उसके लिये उद्यत हो जाओ। पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। एक दिन मैंने उससे कहा—'कीचक! तू कामसे मोहित होकर मृत्युके मुखमें जाना चाहता है, अपनी रक्षा कर। मै पाँच गन्धवाँकी रानी हूँ, वे बड़े बीर और साहसके काम करनेवाले हैं। तुझे अवस्य मार डालेंगे।' मेरी बात सुनकर उस दुष्टने कहा—'सैरन्थ्री! मै गन्धवाँसे तनिक भी नहीं डरता। सम्राममें यदि लाख गन्धर्व भी आवें तो मै उनका संहार कर डाल्रेंगा। तुम मुझे स्वीकार करो।'

इसके बाद उसने रानी सुदेष्णासे मिलकर उसे कुछ सिखाया। सुदेष्णा अपने भाईके प्रेमवहा मुझसे कहने लगी— 'कल्याणी! तुम कीचकके घर जाकर मेरे लिये मदिरा लाओ।' में गयी; पहले तो उसने अपनी बात मान लेनेके लिये समझाया। किन्तु जब मैने उसकी प्रार्थना उकरा दी, तो उसने कुपित होकर बलात्कार करना चाहा। उस दुएका मनोभाव मुझसे लिया न रहा; इसलिये बड़े बेगसे भागकर में राजाकी शरणमें गयी। वहाँ भी पहुँचकर उसने राजाके सामने ही मेरा स्पर्श किया और पृथ्वीपर गिराकर लात मारी। कीचक राजाका सारिय है, राजा और रानी दोनों ही उसे बहुत मानते हैं। परन्तु है वह बड़ा ही पापी और क्रूर। प्रजा रोती-चिछाती रह जाती है और वह उसका घन त्रूट लाता है। सदाचार

और धर्मके मार्गपर तो वह कभी चलता ही नहीं । उसका माव मेरे प्रति खराव हो चुका है; जब मुझे देखेगा, कुलित प्रसाव करेगा और उकरानेपर मुझे मारेगा । इसलिये अव में अपने प्राण दे दूँगी । वनवासका समय पूरा होनेतक यदि चुप रहोगे तो इस बीचमें पत्नीसे हाथ धोना पड़ेगा। क्षत्रियका सबसे मुख्य धर्म है शतुका नाश करना । परन्तु धर्मराजके और तुम्हारे देखते-देखते कीचकने मुझे लात मारी और तुमलोगोंने कुछ भी नहीं किया । तुमने जटामुरसे मेरी रक्षा की है, मुझे हरकर ले जानेवाले जयद्रथको भी पराजित किया है। अव इस पापीको भी मार डालो। यह बरावर मेरा अपमान कर रहा है । यदि यह सूर्योदयतक जीवित रह गया, तो में विष घोलकर पी जाऊँगी । भीमसेन ! इस कीचकके अधीन होनेकी अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं अच्छा समझती हुँ ।

यह कहंकर द्रौपदी भीमसेनके वक्षस्पर गिर पड़ी और फूट-फूटकर रोने लगी '। मीमने उसे हृदयसे लगाकर आश्वासन दिया, उसके ऑसुओंसे भीगे हुए मुखको अपने हायसे पोंछा और कीचकके प्रति कृपित होकर कहा— 'कल्याणी! तुम जैसा कहती हो, वही कल्यां। तुम अपना दुःख और शोक ' दूर कर आज सायंकालमें उसके साथ मिलनेका संकेत कर दो। राजा विराटने जो नयी नृत्यशाला वंनवायी है, उसमें दिनमें तो 'कन्याएँ नाचना सीखती हैं, परन्तु रातमें अपने घर चली जाती है। वहाँ एक बहुत सुन्दर मजबूत पलँग भी विछा रहता है। तुम ऐसी बात करो, जिससे कीचक वहाँ आ जाय। वहीं मै उसे यमपुरी मेज दूंगा।

इस प्रकार बातचीत करके दोनोने शेप रात्रि बड़ी विकलतासे क्यतीत की और अपने उग्र सकल्पको मनमे ही छिपा रक्खा । सबेरा होनेपर कीचक पुनः राजमहलमें गया और द्रौपदीसे कहने लगा— 'सैरन्थ्री! समामें राजाके सामने ही तुम्हे गिराकर मैंने लात लगा दी! देखा मेरा प्रभाव! अब तुम मुझ-जैसे बलवान् वीरके हाथोंमे पड़ चुकी हो। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। विराट तो कहनेमात्रके लिये मत्स्य-देशका राजा है; वास्तवमें तो मैं ही यहाँका सेनापित और खामी हूं। इसलिये मलाई इसीमें है कि तुम खुशी-खुशी मुझे स्वीकार कर लो। फिर तो मै तुम्हारा दास हो जाऊँगा।'

द्रौपदी बोली-कीचक ! यदि ऐसी बात है, तो मेरी

और गानेकी कलांचे राजा तथा उनके अन्तःपुरकी स्त्रियोंको प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलांथे हुए वेगसे चलनेवाले घोडोंकी तरह-तरहकी चालें दिखाकर

मत्स्यनरेशको सन्तुष्ट करते थे । सहदेवके नित्याये हुए देशीको देखकर भी राजा वड़े प्रमन्न रहने थे । एक प्रभार सभी पाण्डव वहाँ छिपे रहकर राजा विराटका कार्य करते थे ।

### द्रौपदीपर की चककी आसक्ति और उसके द्वारा द्रौपदीका अपमान

वैशास्पायनजी कहते हैं—राजन् । पाण्डवेंकि मत्स्य-नरेशकी राजधानीमें रहते हुए दस महीने वीत गये । यजसेन-कुमारी द्रौपदी, जो स्वयं स्वामिनीकी भाँति सेवाके योग्य यी, रानी सुदेष्णाकी शुश्रूषा करती हुई बढ़े कप्टसे समय व्यतीत करती थी । जब वर्ष पूरा होनेमें कुछ ही समय वाकी रह गया, तबकी बात है। एक दिन राजा विराटके सेनापित महाबन्टी कीचककी दृष्टि उस द्रौपदीपर पडी, जो राजमहरूमें देवकन्याके समान विचर रही थी। यह कीचक राजा विराटका साला था, वह सैरन्ध्रीको देखते ही कामवाणसे पीडित होकर उसे चाहने लगा । कामनाकी आगमें जलता हुआ कीचक अपनी बहिन रानी सुदेष्णाके पास गया और हॅस-हॅसकर कहने लगा—'सुदेष्णे । यह सुन्दरी, जो मुझे अपने रूपसे उन्मच वना रही है, पहले तो कभी इस महलमें नहीं देखी गयी थी।



देवाङ्गनाके समान यह मनको मोहे लेती है। बताओ, यह कौन है १ किसकी स्त्री है ! और कहाँसे आयी है १ मेरा चित्त दसके अधीन हो चुका है; अब इसनी प्राप्तिने किया दूरी कोई ओपिंघ नहीं है, जो मेरे हृदयमो ग्रान्ति है हो । अहो ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि यह तुन्होरे यहाँ दारोजा काम कर रही है; यह कार्य कदापि इसके पोर्य नहीं है । मैं तो इसे अपनी तथा अपने सर्वस्वनी स्वामिनी बनामा चाहता हूं।

इस प्रकार रानी मुद्रेग्णाने बहुतर बीचर राज्यकानी द्रीपदीके पास आकर बोला—'पल्यानी ! तुम गीन हो ! किसकी कन्या हो और कहाँने आपी हो १ पे राज बाउँ महे वताओ । तुम्हारा वह सुन्डर रूप, पर दिव्य छवि वीर यर सक्रमारता संसारमे सबसे बढ़ार है। और पा उराहा मुख तो अपनी कमनीय कान्तिने चन्द्रमारो भी नारित रह रहा है। तुम-जैमी मनोहारिणी स्त्री इस पृथ्वीयर सेने बाद र पहले कभी नहीं देखी थी। मुमुखी । बनाओ तो तुम रम राम बाम करनेवाली लक्ष्मी हो या माजार जिन्ति गलाजा, भी, कीर्ति और कान्ति—इन देतियोमेंने तुम यान गा ! यह स्थान तुम्हारे रहनेके लायक नहीं है। तुस सुप्र भागनेके पीरा हो और यहाँ कष्ट उठा रही हो। मैं तुम्टे मदौनम गुप्त भीग समर्पण करना चाहता हूँ, स्वीतार करो। एको विना पुराना यह रूप और सौन्दर्य व्यर्थ जा नहा है। मुन्दर्ग ! यह तुम आजा दो तो में अपनी पहली न्त्रियोगों लाग हूँ अपना उने तुम्हारी दासी बनाकर रक्तुँ। मैं न्वयं भी रोपप्रते स्मान तुम्हारे अधीन रहूँगा ।'

द्रौपदीने कहा—में पराधी की हैं. मुशने ऐना शहना उचित नहीं है। जगत्के सभी प्राणी अपनी कीने द्रोम परने हैं, तुम भी धर्मका विचार करके ऐना ही को। दूर्वकी स्त्रीकी ओर कभी किशी प्रशाप भी मन नहीं चारत चाहिये। सत्पुक्षोंका यह नियम होता है कि ये अर्जुक्त कर्मोंका सर्वेषा त्याग कर देते हैं।

सैरन्त्रीकी यह बात सुनक्त कीचर दोटा—ग्हन्टरी।
तुम मेरी प्रार्थनाको इन तरह मत हुकराओ। मैं तुम्यो टिये
वडा कष्ट पा रहा हूँ: मुक्ते अन्तीरार करके तुम्हें बड़ा पठनाम

भी तुम्हारे लिये ही निछावर करके मैं तुम्हारे पास आया हूं। मेरे अन्तः पुरकी नारियाँ अकस्मात् मेरी प्रशंसा करने लगती हैं कि आपके समान सुन्दर वेष-भूषासे सुसज्जित और दर्शनीय कोई दूसरा पुरुष नहीं है।

भीमसेनने कहा—आप दर्शनीय हैं—यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है, किन्तु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा।

ऐसा कहकर महावाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गये और उससे हँसकर कहने लगे, भरे पापी ! तू पर्वतके समान वड़े डीलडौलवाला है; किन्तु सिंह जैसे विशाल गजराजको घसीटता है, उसी प्रकार आज मै तुझे पृथ्वीपर मसल्या और तेरी वहिन यह सब देखेगी । इस प्रकार जव तू मर जायगा तो सैरन्ध्री बेखटके विचरेगी तथा उसके पति भी आनन्दसे अपने दिन बितावेंगे। तब महाबली भीमने उसके पुष्पगुम्फित केश पकड़ लिये। कीचक भी वडा बलवान् था । उसने अपने केश छुड़ा लिये और बड़ी फुर्तींसे दोनों हाथोंसे भीमसेनको पकड़ लिया । फिर उन क्रोधित पुरुषिंहोंमें परस्पर बाहुयुद्ध होने लगा । दोनो ही बड़े वीर थे । उनकी भुजाओंकी रगड़से वॉस फटनेकी कड़कके समान वहा भारी शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचण्ड ऑधी वृक्षको झझोड डालती है, उसी प्रकार भीमसेन की चक-को धक्के देकर सारी नृत्यशालामें घुमाने लगे। महावली कीचकने भी अपने घुटनोंकी चोटसे मीमसेनको भूमिपर गिरा दिया । तब भीमसेन दण्डपाणि यमराजके समान बहे वेगसे उछलकर खड़े हो गये। भीम और कीचक दोनों ही बड़े वलवान् थे । इस समय स्पर्धाके कारण वे और भी उन्मत्त हो गये तथा आधी रातके समय उस निर्जन नाट्यशालामें एक द्सरेको रगड़ने लगे । वे क्रोधमें भरकर भीषण गर्जना कर रहे थे, इससे वह भवन बार-बार गूँज उठता था। अन्तमें

मीमसेनने क्रोधमें मरकर उसके बाल पकड़ लिये और उसे यका देखकर इस प्रकार अपनी भुजाओं में कस लिया, जैसे रस्सीसे पशुको बॉध देते हैं। अब कीचक फूटे हुए नगारे के समान जोर-जोरसे डकराने और उनकी भुजाओं से छूटने के लिये छटपटाने लगा। किन्तु मीमसेनने उसे कई बार पृथ्वीपर बुमाकर उसका गला पकड़ लिया और कृष्णाक कोपको शान्त करने के लिये उसे घोंटने लगे। इस प्रकार जब उसके सब अंग चकनाचूर हो गये और ऑखोंकी पुतलियाँ बाहर निकल आयीं तो उन्होंने उसकी पीठपर अपने दोनों बुटने टेक दिये और उसे अपनी भुजाओं से मरोइकर पशुकी मौत मार डाला।

कीचकको मारकर भीमसेनने उसके हाथ, पैर, सिर और गरदन आदि अंगोंको पिण्डके भीतर ही घुसा दिया। इस प्रकार उसके सब अंगोंको तोड़-मरोड़कर उसे मासका लोंदा बना दिया और द्रौपदीको दिखाकर कहा, 'पाञ्चाली! जरा यहाँ आकर देखो तो इस कामके कीड़की क्या गति बनायी है।' ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मा कीचकके पिण्डको पैरोंसे उकराया और द्रौपदीसे कहा, 'भीक! जो कोई ग्रम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेगा, वह मारा जायगा और उसकी यही गति होगी।' इस प्रकार कृष्णाकी प्रसन्नताके लिये उन्होंने यह दुष्कर कर्म किया। फिर जब उनका कोध उंडा पड़ गया तो वे द्रौपदीसे पूछकर पाकशालामें चले आये।

कीचकका वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई, उसका सारा सन्ताप शान्त हो गया । फिर उसने उस चृत्यशालाकी रखवाली करनेवालोंसे कहा, 'देखो, वह कीचक पड़ा हुआ है; मेरे पित गन्धवोंने उसकी यह गित की है । तुमलोग वहाँ जाकर देखो तो सही । द्रौपदीकी यह बात सुनकर नाट्यशालाके सहस्रों चौकीदार मशालें लेकर वहाँ आये । फिर उन्होंने उसे खूनसे लथपथ और प्राणहीन अवस्थामें पृथ्वीपर पड़े देखा । उसे बिना हाथ-पांवका देखकर उन सबको बड़ी

उसके हायमें दक्कनसिंहत एक सुवर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुई कीचकके घरकी ओर चली। अपने सतीत्वकी रक्षाके लिये वह मन-ही-मन भगवान् सूर्यकी शरणमें गयी। सूर्यने उसकी देखरेखके लिये गुप्तरूपसे एक राक्षस भेजा, जो सब अवस्थाओं में साथ रहकर उसकी रक्षा करने लगा।

द्रौपदी भयभीत हुई हरिणीके समान डरते-डरते उसके पास गयी। उसे देखते ही वह आनन्दमें भरकर खड़ा हो गया और वोला—'सुन्दरी! तुम्हारा खागत है, मेरे लिये आजकी रात्रिका प्रभात बड़ा मङ्गलमय होगा। मेरी रानी! तुम मेरे घर आ गयीं; अब मेरा प्रिय काम करो।' द्रौपदी बोली—'सुझे महारानी सुदेण्णाने तुम्हारे पास यह कहकर भेजा है कि शीघ जाकर पीनेयोग्य रस ले आओ, प्यास सता रही है।' कीचकने कहा—'कल्याणी! उसको मॅगायो हुई चीजें दूसरी दासियाँ पहुँचा देंगी।' यह कहकर उसने द्रौपदीका दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली—'पापी! यदि मैंने आजतक कभी मनसे भी अपने पतियोंके विरुद्ध आचरण नहीं किया हो तां इस सत्यके प्रभावसे देखूंगी कि त् रात्रुसे पराजित होकर पृथ्वीपर घसीटा जा रहा है।'

इस प्रकार कीचक का तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीछे हट रही यी और वह उसे पकड़ना चाहता या। वह झटके देकर अपनेको छुडानेका उद्योग कर ही रही यी कि कीचकने सहसा झपटकर उसके दुपट्टेका छोर पकड लिया। अब वह बड़े वेगसे उसे काबूमें लानेका प्रयत्न करने लगा। वेचारी द्रौपदी वार-वार लंबी सॉसें लेने लगी। फिर सॅमलकर उसने कीचकको बड़े जोरका धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़से कटे हुए कुक्षकी भॉति धमसे जमीनपर जा गिरा। उसे गिराकर वह कॉपती हुई दौड़कर राजसभाकी गरणमे आ गयी। कीचकने भी उठकर भागती हुई दौपटीका पीछा किया और उसके केग पकड लिये। फिर राजाके सामने ही उसे पृथ्वीपर गिराकर लात मारी। इतनेमे सूर्यके द्वारा नियुक्त राक्षसने कीचकको पकड़कर ऑधीके समान वेगसे दूर फेंक दिया। कीचकका सारा शरीर कॉप उठा और वह निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिर पडा।

उस समय राजसभामे युधिष्ठिर और मीमसेन मी बैठे थे, उन्होंने द्रौपदीका वह अपमान अपनी ऑखों देखा। यह अन्याय उनसे सहा नहीं गया, दोनो माई अमर्पसे भर गये। भीम तो उस दुरात्मा कीचकको मार डाल्नेकी इच्छासे कोषके मारे दाँत पीसने लगे। उनकी आँखोंके टामने धूट हा गया, मीं हें देदी हो गया और ललाटमें दर्भना निज्यने लगा। वे कोषावेशमें उटना ही चाहते थे कि गुधिशन अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जानेके उरसे अपने अँगृठेंने उनका ऑगूटा दवाकर उन्हें रोक दिया।

इतनेमें द्रौपटी मभाभवनके द्वारपर था गर्या और मत्स्यराजवे सुनाकर कहने त्यी—'मेरे पति सम्पूर्ण जगावो



मार डालनेकी शक्ति रखते हैं, दिन्तु वे धर्मके पानले दें के हुए हैं; में उनकी मम्मानित धर्मपत्नी हूँ, तो भी जात एक स्तुपुत्रने मुझे लात मारी है। हाय ! जो शरणाधिकें हो रातम देनेवाले हैं और इस जगत्में गुप्तरूपने विचरते करते हैं, के मेरे पति महारयी बीर आज वहाँ हैं! अवन्त बाजान की तेजस्वी होते हुए भी वे अपनी हम प्रियतमा एक पत्तिमा पत्नीको एक स्तुके हारा आगानित होते देन केंगे रायनेकों माति वर्दाञ्च कर रहे हैं! यहाँका नाम दिगह भी वर्नके हारा अगानित होते देन केंगे रायनेकों मार खाते देखकर भी महन कर दिया है! अन्य हमने रहते हुए में अपने इस अगानका बदला करेंग्य हे गर्मों हहूं! वह राजा होकर भी चीचकरे प्रति गरोदित नाम नहीं कर रहा है! मत्सरात ! तुन्हारा पह खुटेगेंग्यना धर्म नहीं कर रहा है! मत्सरात ! तुन्हारा पह खुटेगेंग्यना धर्म



कर ढाढस दिया। इस समय पाञ्चालीके नेत्रोंसे निरन्तर ऑसुओंकी घारा वह रही थी और वह अत्यन्त दीन हो रही थी। उससे दुर्जय वीर भीमसेनने कहा, 'कृष्णे। तेरा कोई अपराध न होनेपर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे, वे इसी प्रकार मारे जायंगे। अब तू नगरको चली जा, तेरे लिये कोई भय-की बात नहीं है। मैं दूसरे रास्तेसे राजा विराटके रसोईघरकी ओर जाऊँगा।'

जब नगरनिवासियोंने यह सारा काण्ड देखा तो उन्होंने राजा विराटके पास जाकर निवेदन किया कि गन्धवोंने महावली सूतपुत्रोंको मार डाला है और सैरन्ध्री उनके हाथसे छूटकर राजमवनकी ओर जा रही है। उनकी यह बात सुनकर महाराज विराटने कहा, 'आपलोग सूतपुत्रोंकी अन्त्येष्टि किया करें। बहुत-से सुगन्धित पदार्थ और रजोंके साथ सब कीचकोंको एक ही प्रज्विलत चितामें जला दो।' फिर कीचकोंके वधसे भयभीत हों जानेके कारण उन्होंने महारानी सुदेष्णाके पास जांकर कहा, ''जब सैरन्ध्री यहाँ आवे तो दुम मेरी ओरसे उससे यह कह देना कि 'सुमुखि! तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ; महाराज गन्धवोंके तिरस्कारसे डर गये हैं।'''

राजन् ! जय मनस्विनी द्रौपदी सिंहसे डरी हुई मृगीके

समान अपने शरीर और वस्त्रोंको घोकर नगरमें आयी तो उसे देखकर पुरवासी लोग गन्धवाँसे मयभीत होकर इघर-उधर मागने लगे तथा किन्हीं-किन्हींने नेत्र ही मूँद लिये। रास्तेमें द्रीपदी उत्यशालामें अर्जुनसे मिली, जो उन दिनों राजा विराटकी कन्याको नाचना सिखाते थे। उन्होंने कहा, 'सैरन्थ्री! तू उन पापियोंके हाथसे कैसे छूटी और वे कैसे मारे गये! मैं सब बातें तेरे मुखसे ज्यों-की-त्यों युनना चाहती हूँ।' सैरन्ध्रीने कहा, 'बृहन्नले! अब तुम्हें सैरन्ध्रीसे क्या काम है! क्योंकि तुम तो मौजमें इन कन्याओंके अन्तः-



पुरमें रहती हो । आजकल सैरन्त्रीपर जो-जो दुःख पड़ रहे हैं, उनसे तुम्हें क्या मतल्य है । इसीसे मेरी हॅसी करनेके लिये तुम इम प्रकार पूछ रही हो ।' बृहन्नलाने कहा, 'कल्याणी ! इस नपुंसक योनिमें पड़कर बृहन्नला भी जो महान् दुःख पा रही है, उसे क्या त् नहीं समझती ! में तेरे साथ रही हूं और त् भी हम सबके साथ रहती रही है। मला, तेरे ऊपर दुःख पड़नेपर किसको दुःख न होगा !'

इसके पश्चात् कन्याओं के साय ही द्रौपदी राजभवनमें गर्या और रानी सुदेष्णाके पास जाकर खड़ी हो गयी। तब सुदेष्णाने राजा विराटके कथनानुसार उससे कहा, 'भद्रे! है ! सब कुछ जानकर भी क्यों पूछते हो ! क्या उस दिनकी वात भूल गये हो, जब कि प्रातिकामी मुझे 'दासी' कहकर भरी सभामें घसीट है गया या ? उस अपमानकी आगमें में सदा ही जलती रहती हूँ। ससारमें मेरे सिवा दूसरी कौन राजकन्या है, जो ऐसा दु:ख भोगकर भी जीवित हो ! वनवासके समय दुरात्मा जयद्रयने जो मेरा स्पर्श किया, वह मेरे लिये दसरा अपमान था; पर उसे भी सहना ही पड़ा । अवकी बार पुनः यहाँके धूर्त राजा विराटकी ऑखोंके सामने उस दिन कीचकके द्वारा अपमानित हुई । इस प्रकार वारंवार अपमानका दुःख भोगनेवाली मेरी-जैसी कौन स्त्री अपने प्राण धारण कर सकती है ? ऐसे अनेकों कप्ट सहती रहती हूँ, पर तुम भी मेरी सुध नहीं लेते; अब मेरे जीनेसे क्या लाभ है ? यहाँ कीचक नामका एक सेनापति है, जो नातेमें राजा विराटका साला होता है। वह वड़ा ही दृष्ट है। प्रतिदिन सैरन्ध्रीके वेषमें मुझे राजमहलमें देखकर कहता है- 'तुम मेरी स्त्री हो जाओ।' रोज-रोज उसके पापपूर्ण प्रस्ताव सुनते-सुनते मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। इधर, धर्मात्मा युधिष्ठिरको जब अपनी जीविकाके लिये दूसरे राजाकी उपासना करते देखती हूं तो बड़ा दुःख होता है । जब पाकशालामें भोजन तैयार होनेपर तुम विराटकी सेवामे उपस्थित होते और अपनेको बल्लव-नामधारी रसोहया वताते हो, उस समय मेरे मनमें बड़ी वेदना होती है। यह तरुण वीर अर्जुन, जो अकेले ही रयमें बैठकर देवताओ और मनुष्योंपर विजय पा चुका है, आज विराटकी कन्याओंको नाचना सिखा रहा है ! धर्ममें, श्रूरतामें और सत्यभाषणमें जो सम्पूर्ण जगत्के लिये एक आदर्श या, उसी अर्जुनको स्त्रीके वेघमें देखकर आज मेरे दृदयमें कितनी व्यया हो रही है! तुम्हारे छोटे माई सहदेवको जब मै गौओंके साथ ग्वालींके वेषमें आते देखती हूं तो मेरे शरीरका रक्त स्ख जाता है। मुझे याद है, जब वनको आने लगी उस समय माता कुन्तीने रोकर कहा या—'पाञ्चाली ! सहदेव मुझे बड़ा प्यारा है; यह मधुरमाषी, धर्मात्मा तथा अपने सव भाइयोंका आदर करने-वाला है। किन्तु है बड़ा सङ्कोची; तुम इसे अपने हायसे भोजन कराना, इसे कष्ट न होने पाये। यह कहते-कहते उन्होंने सहदेवको छातीसे छगा छिया या। आज उसी सहदेवको देखती हूँ—रात-दिन गौओंकी सेवामें खुटा रहता है और रातको वछड़ोंके चमड़े विछाकर सोता है।यह सब दुःख देखकर भी मैं किसलिये जीवित रहूँ ! समयका फेर तो देखो—जो सुन्दर रूप, अल्लविद्या और मेघा-शक्ति—इन

तीनोंसे सदा सम्पन्न रहता है, वह नकुल आज विगटने घर घोडोंकी सेवा करता है। उनकी सेवामें उपस्थित होकर घोड़ों-की चार्ले दिखाता है। क्या यह स्व देखका भी में हुनने रह सकती हूँ ! राजा युधिष्ठिरको जूएका व्यसन है और उनीन कारण मुझे इस राजभवनमें सैरन्त्रीके रूपमें न्हुबर गरी सुदेष्णाकी सेवा करनी पड़ती है । पाण्डवींकी महारानी र्कर द्रपदनरेशकी पुत्री होकर भी आज मेरी यह दशा ए ! उन अवस्थामें मेरे मिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी ! मेर इस क्लेशसे कौरव, पाण्डव तथा पञ्चालवंशना भी अनुमान है। रहा है। तम सब लोग जीवित हो और मैं रन अरोग्य अवस्थामें पड़ी हूं । एक दिन समुद्रके पासतस्वी मारी प्रप्ती जिसके अधीन थी, आज वही द्रीपदी सुदेण्णाके अधीन ही उसके मयसे डरी रहती है। कुन्तीनन्दन ! रमके रिका एर और असह्य दुःखः जो मुझपर आ पटा है, हुनो ! पर्छे म माता कुन्तीको छोड़कर और किनीके खिये, न्वयं अपने तिये भी कभी उवटन नहीं पीतती थी;परन्तु अत्र राजा रे लिये चन्दन थिसना पड़ता है; देखो ! मेरे हायोंमें घड़े पड़ गरे हैं, पहें ऐसे नहीं थे।

ऐसा कहकर द्रौपदीने भीमवेनको अपने हाय दिगारे । फिर वह सिसकती हुई बोली-- 'न जाने देवताओरा भंने कौन-सा अपराध किया है, जो मेरे लिये मीत भी नहीं सारी। भीमने उसके पतले पतले हायों हो। पकट्कर देवा, एनपुच काले-काले दाग पड़ गये थे। उन हार्यों ने अपने मुन्य लगाकर वे रो पड़े। आँसुऑकी राड़ी लग गयी। किर पालिक क्लेंबारे पीड़ित होकर भीमरेन वहने लगे- 'रूपों ! मंर बाहुबलको धिकार है ! अर्जुनके गाण्डीय धनुपरी भी दिइनर है) जो तुम्हारे लाल-लाल कोमल गाय आज कार्ट पए गरे ! उस दिन सभामें में विरायका सर्वनादा कर राजना अपदा ऐश्वर्यके मदसे उन्मत हुए कीचकका मत्तव परींसे हुनः ढालता; किन्तु धर्मराजने स्नावट डालडी, उन्होंने वर्ना रहींने देखकर मुझे मना कर दिया। एसी प्रवार राज्यने च्युत है ने पर भी जो कौरवींका वध नहीं किया गया, दुर्गेधन वर्ण. शकुनि और दुःशासनका सिर नहीं बाट लिया गया—रूपे कारण आज भी मेरा शरीर क्रोधचे जल्ता रहता रूट यह रूट अव भी हृदयमें कॉटेकी तरह क्सन्ती रहती है। सुन्दर्ग ! तुम अपना धर्म न छोड़ो । बुद्धिमनी हो, फ्रोधरा दमन बने । पूर्वकालमें भी बहुत-सी स्त्रियोंने पतिके साय दृष्ट उठाया है। भृगुवंशी न्यवन मुनि जब तबस्या कर रहे थे, उन मनव उनवे देशों में लायं तथा सुरम्य समाओं में, सिद्ध महात्माओं के आश्रमों में, राजनगरों में, तीयों में और गुफाओं में वहाँ के निवासियों से बड़े विनीत शब्दों में युक्तिपूर्वक पूछकर उनका पता लगावें। दुःशासनने कहा, 'राजन्! जिन दूर्तोपर आपको विशेष भरोसा हो, वे मार्गव्यय लेकर फिर पाण्डवों की खोज करने के लिये जायं। कर्णने जो कुछ कहा है, वह हमें बहुत ठीक जान पडता है।

तव तत्त्वार्यदर्शी परमपराक्रमी द्रोणाचार्यने कहा, 'पाण्डवलोग श्रूचीर, विद्वान्, वुद्धिमान्, जितेन्द्रिय, धर्मश, कृतश और अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराजकी आजामें चलनेवाले हैं। ऐसे महापुरुप न तो नष्ट होते हैं और न किसीसे तिरस्कृत ही होते हैं। उनमें धर्मराज तो बड़े ही शुद्धचित्त, गुणवान्, सत्यवान्, नीतिमान्, पवित्रात्मा और तेजस्वी हैं। उन्हें तो ऑखोंसे देख लेनेपर भी कोई नहीं पहचान सकेगा। अतः इस वातपर ध्यान रखकर ही हमे ब्राह्मण, सेवक, सिद्धपुरुष अथवा उन अन्य लोगोंसे, जो कि उन्हें पहचानते हैं, द्वंदवाना चाहिये।'

इसके पश्चात् भरतवंशियोंके पितामह, देश-कालके जाता और समस्त धर्मोंको जाननेवाले भीष्मर्जाने कौरवोंके हितके लिये कहा, 'भरतनन्दन ! पाण्डवींके विषयमें जैसा मेरा विचार है, वह कहता हूँ । जो नीतिमान् पुरुष होते हैं, उनकी नीतिको अनीतिपरायण लोग नहीं ताड सकते। उन पाण्डवोंके विषयमे विचार करके हम इस सम्यन्धमें जो कुछ कर सकते हैं, वही मै अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ; द्वेपवश कोई बात नहीं कहता। युधिष्ठिरकी जो नीति है, उसकी मेरे-जैसे पुरुषको कभी निन्दा नहीं करनी चाहिये। उसे अच्छी नीति ही कहना चाहिये, अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। राजा युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्रमें होंगे वहाँकी जनता भी दानशील। प्रियवादिनी, जितेन्द्रिय और छजाशील होगी। जहाँ वे रहते होंगे वहाँके लोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण, हृष्टपुष्ट, पवित्र और कार्यकुगल होंगे। जहाँ उनकी स्थिति होगी, वहाँके मनुष्य स्वयं ही धर्ममे तत्पर होंगे तथा वे गुणोंमें दोषका आरोप करनेवाले, ईर्ष्यांछ, अभिमानी और मत्सरी नहीं होंगे। वहाँ हर समय वेदध्विन होती होगी, यज्ञों में पूर्णां हुतियाँ दी जाती होंगी तथा वड़ी-वड़ी दक्षिणाओंवाले वहत-से यज्ञ होते होंगे । वहाँ मेघ निश्चय ही ठीक-ठीक वर्षा करता होगा तथा वहाँकी भूमि धन-धान्यपूर्ण और सब प्रकारके आतङ्कोंसे शून्य होगी ।

वहाँ आनन्ददायी पवन चलता होगा, धर्मका स्वरूप पाखण्डशून्य होगा और किसी प्रकारका भय नहीं होगा। उस स्थानपर गौओंकी अधिकता होगी और वे कृश या दुर्वल न होकर
खूब हृष्टपुष्ट होंगी। उनके दूध, दही और घी भी बढ़े सरस
और गुणकारक होंगे। राजा युधिष्ठिर अत्यन्त धर्मनिष्ट हैं।
उनमें सत्य, धैर्य, दान, शान्ति, क्षमा, लजा, श्री, कीर्ति,
तेज, दयाखता और सरलता निरन्तर निवास करते हैं। अतः
अन्य साधारण पुरुप तो क्या, ब्राह्मणलोग भी उन्हें नहीं
पहचान सकते। अतः जहाँ ऐसे लक्षण पाये जायं, वहीं मितमान्
पाण्डवलोग गुप्त रीतिसे रहते होंगे। तुम वहीं जाकर उन्हें
हॅदो, इसके सिवा उनके विषयमें मैं दूसरी बात नहीं कह
सकता। यदि तुम्हें मेरे कथनमे विश्वास है तो इसपर विचार
करके जो उचित समझो, वह शीध ही करो।

इसके पश्चात् महर्पि शरद्वान्के पुत्र कृपने कहा, 'वयोवृद्ध भीष्मजीका पाण्डवोंके विषयमें जो कथन है। वह युक्तियुक्त और समयानसार है। उसमें घर्म और अर्थ दोनों ही निहित हैं, साथ ही वह बड़ा मधुर और हेतुगर्भित भी है। उन्हींके अनुरूप इस विपयमे मेरा भी जो कथन है, वह सुनो । तुम-लोग गुप्तचरोंसे पाण्डवोंकी गति और स्थितिका पता लगवाओ और उसी नीतिका आश्रय हो, जो इस समय हितकारिणी हो। यह याद रक्लो कि अज्ञातवासकी अवधि समाप्त होते ही महावली पाण्डवोंका उत्साह बहुत बढ़ जायगा। उनका तेज तो अतुलित है ही। अतः इस समय त्रम्हें अपनी सेना, कोश और नीतिकी सँभाल रखनी चाहिये, जिससे कि समय आनेपर हम उनके साथ यथावत् सन्धि कर सकें। बुद्धिसे भी तुम्हें अपनी शक्तिकी जॉच रहनी चाहिये और इस वातका भी पता रहना चाहिये कि तुम्हारे बलवान और निर्बल मित्रोंमें निश्चित गक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी श्रेष्ठ, निकृष्ट और मध्यम कोटिकी सेनाका रुख देखकर यह निश्चय करना चाहिये कि वह तुमसे सन्तुष्ट है या नहीं। उसके अनुसार ही हमें गत्रुओंसे सन्धि या विग्रह करने होंगे-यदि सेना सन्तुष्ट होगी तो हम रात्रुओंके प्रति अपने धनुष संभालेंगे और यदि वह असन्तुष्ट होगी तो उनसे सन्धि कर लेंगे। साम ( समझाना ), दान (धन आदि देना), मेद (फोड़ लेना), दण्ड और कर छेना-यह नीति है। इससे शत्रुको आक्रमणद्वारा, दुर्वलोंको बलसे दबाकर, मित्रोको हेलमेल करके और सेनाको मिष्टभापण और वेतनादि देकर अपने काबूमें कर लेना एक शर्त स्वीकार करो । हम दोनोंके मिलनकी वात तुम्हारे माई और मित्र भी न जानने पार्वे ।

कीचकने कहा—सुन्दर्रा ! तुम जैसा कह रही हो, यही करूँगा ।

द्भौपदी चोली—राजाने जो तृत्यशाला वनवायी है, वह रातमें सूनी रहती है; अतः अँधेरा हो जानेपर तुम वहीं आ जाना।

इस प्रकार की चकके साथ बात करते समय द्रौपटीको आधा दिन भी एक महीनेके समान मारी मालूम हुआ । तत्पश्चात् वह दर्पमें मरा हुआ अपने घर गया । उस मूर्खको यह पता न था कि सैरन्ब्रीके रूपमें मेरी मृत्यु आ गयी है ।

इधर द्रौपदी पाकशालामे जाकर अपने पति भीमसेनसे मिली और बोली—'परन्तप! तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचकसे ब्रुत्यशालामें मिलनेना स्तेत कर दिया है। यह राजिने गमा उस स्ते घरमें अनेले आवेगा, अनः आज अपना उने मान बालो। मीमने कहा—'में धर्म, सत्य तया भारपों मान्य खाकर कहता हूँ कि इन्द्रने जिन प्रकार इत्रासुरको मार दाना या, उसी प्रकार में भी कीचरका प्राण ले लूँगा। परि मत्स्यदेशके लोग उनकी सहायतामें आयेंगे तो उन्हें भी मार बालूँगा; इनके बाद दुर्योधनको मारकर पृथ्वीका राज्य प्राप्त करूँगा।'

द्रौपदी घोळी—नाथ ! तुम मेरे लिये मन्यता स्याग न करना । अपनेको छिपाये हुए ही वीचत्रको मार अस्या ।

भीमसेनने कहा—भीव ! तुम जो छुउ वहनी है। वही करूँगा, आज कीचकको में उनके बन्युओनिश्त ना कर दूँगा ।

## कीचक और उसके माइयोंका वध और राजाका सैरन्ध्रीको सन्देश

वैशस्पायनजी कहते हैं-राजन्! इसके बाद भीमसेन रात्रिके समय नृत्यशालामें जाकर छिपकर बैठ गये और इस प्रकार कीचककी प्रतीक्षा करने लगे, जैसे सिंह मृगकी घातमे बैठा रहता है । इस समय पाञ्चालीके साथ समागम होनेकी आशासे कीचक भी मनमानी तरहसे सज-धजकर नृत्यभालामें आया । वह सकेतस्थान समझकर नृत्य-शालाके भीतर चला गया । उस समय वह भवन सब ओर अन्धकारसे न्याप्त या । अत्रलित पराक्रमी भीमसेन तो वहाँ पहलेहीसे मौजूद थे और एकान्तमें एक गय्यापर लेटे हुए थे। दुर्मित कीचक भी वहीं पहुँच गया और उन्हे हाथमे ट्टोलने लगा । दौपदीके अपमानके कारण भीम इस समय क्रोधसे जल रहे थे । काममोहित कीचकने उनके पास पहुँच कर हर्षसे उन्मत्तचित्त हो मुसकराकर कहा, 'सुभू! मैने अनेक प्रकारका जो अनन्त धन सिखत किया है। वह सब मैं तुम्हे भेंट करता हूं । तथा मेरा जो धन-रत्नादिसे सम्पन्न, सैकड़ों दाक्षियोंसे सेवित, रूप-लावण्यमयी रमणीरहोंसे विभृषित



और क्रीडा एवं रतिकी सम्प्रियोंने सुग्रोभित भयन है। पर

ओरसे छोड़े गये वाणोंकी ओटमें सूर्यनारायण मी दीखने वद हो गये। रथी रथियोंसे, पदाित पदाितयोंसे, घुड़सवार घुड़सवारोंसे और गजारोही गजारोहियोंसे मिड़ गये। वे कोधमें भरकर एक-दूसरेपर तलवार, पिट्टिश, प्राप्त, शक्ति और तोमर आदि अल्ल-शक्तोंसे प्रहार करने लगे। परन्तु परिघके समान प्रचण्ड मुजदण्डोंसे प्रहार करनेपर भी वे अपना सामना करनेवाले वीरको पीछे नहीं हटा पाते थे। वात-की-वातमें सारी रणमूमि कटे हुए मस्तक और छिदे हुए देहोंसे पटी-सी दिखायी देने लगी।

इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानीकने सौ 'और नियालक्षने चार सौ त्रिगर्स वीरोंको धराशायी कर दिया। फिर वे दोनों महारथी शत्रुओंकी सेनाके मीतर युस गये और निपक्षी वीरोंके केश पकड़-पकड़कर पटकने लगे तथा उन्होंने बहुतोंके रथोंको चकनाचूर कर दिया। राजा विराटने पाँच सौ रथी, आठ सौ युड़सवार और पाँच महारथी मार डाले। फिर तरह-तरहसे रथयुद्धका कौगल दिखाते वे सोनेके रथपर चढे हुए युश्मांसे आकर मिड़ गये। उन्होंने दस बाणोंसे युश्मांको और पाँच-पाँच वाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको बींध हाला। तथा रणोन्मत्त सुगमांने उन्हें पचास वाणोंसे बींध दिया। युश्मां बड़ा बांकुरा वीर था, उसने मत्स्यराजकी सारी सेनाको अपने प्रवल पराक्रमसे रींद डाला और फिर राजा विराटको ओर दौडा। उसने विराटके रथके दोनो घोड़ोंको तथा अङ्गरक्षक और सारथिको मारकर उन्हे जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथमें डालकर चल दिया।

यह देखकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा, 'महाबाहो ! त्रिगर्चराज सुशर्मा महाराज विराटको 'लिये जा रहा है, तुम उन्हे झटपट छुड़ा लो; ऐसा न हो वे शत्रुओंके पजेमें फॅस जाय ।' तब भीमसेनने कहा, 'महाराज ! आपकी आजासे में इन्हें अभी छुड़ाता हूँ । इस सामनेवाले वृक्षकी शाखाएँ बहुत अच्छी हैं, यह तो गदारूप ही जान पड़ता है; इसको उखाड़कर इसीके द्वारा में शत्रुओंको चौपट कर दूँगा ।' युधिष्ठिर बोले, 'भीमसेन ! ऐसा साहसका काम मत करना । इस वृक्षको तो खड़ा रहने दो । यदि तुम ऐसा अतिमानुष कर्म करोगे तो लोग पहचान जायंगे कि यह तो भीम है। इसलिये तुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित शस्त्र लो।'

धर्मराजके ऐसा कहनेपर भीमसेनने बड़ी फ़र्तीसे अपना श्रेष्ठ धनुप उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है, वैसे ही

सुशर्मापर बाणोंकी वर्षा करने लगे। यह देखकर भाइयोंके सहित सदामा धनुष चढाकर लौट पड़ा और एक निमेषमें ही वे रथी भीमसेनसे भिड़ गये। भीमसेनने गदा लेकर विराटके सामने ही सैकड़ों-हजारों रथी, गजारोही, अश्वारोही और प्रचण्ड धनुपधारी शूरवीरोंको मारकर गिरा दिया तथा अनेकों पैदलोंको भी कुचल डाला। ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोन्मत्त सुगर्माका सारा मदः उतर गयाः, वह इस सेनाके सत्यानाशके लिये चिन्तित हो उठा और कहने लगा—'हाय ! जो हर समय कानतक धनुप चढ़ाये दिखायी देता या, वह मेरा भाई तो पहले ही मर गया । फिर वह भीमसेनपर वार-बार तीखे बाण छोड़ने लगा। यह देखकर सभी पाण्डव क्रोधमें भर गये। और घोड़ोंको त्रिगत्तोंकी ओर मोडकर उनपर दिव्य अस्त्रोंकी वर्षा करने लगे। राजा युधिष्ठिरने बात-की-बातमें एक हजार योद्धाओको मार डाला, भीमसेनने सात हजार त्रिगर्त्तोंको धराशायी कर दिया तथा नकुलने सात सौ और सहदेवने तीन सौ वीरोंको नष्ट कर डाला।

अन्तमें भीमलेन सुशर्माके पास आये और अपने पैने वाणोंसे उसके घोड़ोको तथा अङ्गरक्षकोंको मार डाला। फिर उसके सारियको रथके जुएपरसे गिरा दिया। सुश्रमिके रयका

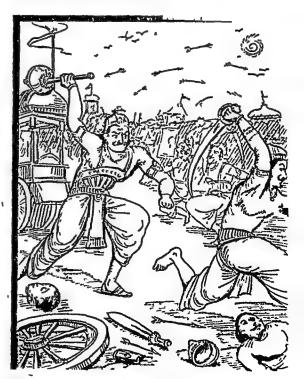

चकरक्षक मदिराक्ष भीमपर प्रहार करने चला। इतनेहीमें

न्यया हुई। उसे उस स्थितिमें देखकर समीको बड़ा विस्मय हुआ।

उसी समय कीचकके सब वन्धु-वान्धव वहाँ एकत्रित हो गये और उसे चारों ओरसे घेरकर विलाप करने लगे।



उसकी ऐसी दुर्गति देखकर सभीके रॉगटे खड़े हो गये। उसके सारे अवयव शरीरमें ध्रस जानेके कारण वह पृथ्वीपर निकालकर रक्खे हुए कछएके समान जान पड़ता या। पिर उसके सगे-सम्बन्धी उसका दाह-संस्कार करनेके लिये नगरसे बाहर ले जानेकी तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि लाशते थोड़ी ही दूरीपर एक खमेका सहारा लिये खड़ी हुई द्रौपदीपर पड़ी। जब सब लोग इकट्टे हो गये तो उन उपकीचकों (कीचकके भाइयों ) ने कहा, 'इस दुएाको अभी मार डालना चाहिये, इसीके कारण कीचककी हत्या हुई है। अथवा मारनेकी भी क्या आवश्यकता है, कामासक्त कीचकके साथ ही इसे भी जला दो; ऐसा करनेसे मर जानेपर भी सतपत्रका प्रिय ही होगा ।' यह सोचकर उन्होंने राजा विराटसे कहा, 'की-चककी मृत्य सैरन्त्रीके ही कारण हुई है। अतः हम इसे कीचकके ही साय जला देना चाहते हैं; आप इसके लिये आज्ञा दे दीजिये। राजाने स्तपुत्रोंके पराक्रमकी ओर देखकर सैरन्ध्रीको कीचकके साथ जला डालनेकी सम्मति दे दी।

वस, उपनीचनींने मयने अचेन हुई कमननारी कृष्णाको पकड दिया और उसे शीचनती गयीन द्वारत बाँघ दिया। इस प्रकार वे रथी उठाकर मरावर्जी सेंह करे। कृष्णा सनाया होनेपर भी एतपुत्रीके चतुन्ते पहुंचा चन्नाच्यां सरह विलाप करने द्या और सहानतांत्र निये चिता चिन्नाच्य कहने द्या, 'वय, वयन्त, विजय, जार्लेम और उपन् मेरी देर सुनें। ये सतपुत्र मुझे दिने जार्ग्ड है। जिन देशचार गन्धवांके धनुपत्री प्रत्यक्षाका भीषण शब्द रचार्ग्यामें बज़ाधातके समान सुनायी देता है और जिनके ग्यांना पंच बड़ा ही प्रवल है, वे मेरी पुकार सुनें: हान । ने स्वपुत्र मुझे दिये जा रहे हैं।

कृष्णाकी वह दीन वाणी और तिलार सुनरर भीरणेव विना कोई विचार किये अपनी शर्याम राई हो। गरे दौर कहने लगे, 'सैरन्थी! तु जो कुछ यह रही है, यह भे मुन रहा हूँ। इसलिये अब इन स्तपुत्रोंने तेरे दिने होई अपरी बात नहीं है।' ऐसा कहरर वे नगरण परशेटा होंग्यर शाल आये और वड़ी तेजीने ध्यशानशी और चले। वे इसने देगमें गये कि स्तपुत्रोंसे पहले ही मरघटमे पहुँच गये। निलारे ममीप उन्हें ताड़के समान एक दस द्याम ल्या इस दिनारी दिया। उनकी शासाएँ मोटी-मोटी यी तथा करते पर स्वा हुआ या। उसे भीमनेनने भुजाओं में भारर हार्गी समान जोर लगाकर उरवाड़ लिया और उसे उन्धेर स्वयं दण्डपाणि यमराजके समान स्तपुत्रींसी और चले। इस समय उनकी जंवाओंसे टकराकर वहाँ अनेसी बड़, वीस और दार है वृक्ष गिर गये।

भीमसेनको सिहके समान कोषपूर्वत अग्नी और एकि देखकर सब स्तपुत्र हर गये और भय एवं निराज्ये जो के हुए कहने लगे, 'अरे! देखो, यर यलवान् गर्नार्व हुआ उठा के बहे कोषसे हमारी और आ गहा है। कर्जी में रूप के मारी और आ गहा है। कर्जी में रूप के मारी और आ गहा है। कर्जी में रूप के मारी हो। इसे कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। 'अर सो भीममेनको बुझ उठा ने देखकर वे ना ने आर के कर्जी हो छोड़कर नगरकी और भागने नगे। उन्हें भागते देनराज प्रवन्तन्दन भीमसेनने, इन्द्र जैसे दानजेशा व्याप्त है कर्जी प्रकार, उस बुझसे एक सी पाँच उपनीच जो प्रकार कर करने हैं कर भेज दिया। उसके प्रधान उन्होंने हो ग्रीकों कर करने एका

दोनों हाथोंको पैनानेपा िन्स स्पार्ट रोनं के प्री प्र क्याम बहते हैं।

# कौरवोंकी चढ़ाई, उत्तरका वृहन्नलाको सारिय बनाकर युद्धमें जाना और कौरव-सेनाको देखकर डरसे भागना

वैश्वम्पायनजी कहते हैं—राजन ! जब मत्स्यराज विराट गौओंको छुडानेके लिये त्रिगर्चसेनाकी ओर गये तो दुर्योधन भी मौका देखकर अपने मिन्त्र्योंके सहित विराट-नगरपर चढ आया । भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्यामा, शकुनि, दुःशासन, विविंगति, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुखं, दुःशल तथा थोर भी अनेकों महारथी दुर्योधनके साथ थे । ये सब कौरव वीर विराटकी साठ हजार गौओंको सब ओरसे रथोंकी पंक्तिसे रोककर ले चले । उन्हें रोकनेपर जब मार-पीट होने लगी तो ग्वालिये उन महारथियोंके सामने न ठहर सके और उनकी मार खाकर जोर-जोरसे चित्राने लगे। तब ग्वालियोंका सरदार रथपर चढ़कर अत्यन्त दीनकी तरह रोता-विल्खता नगरमें आया । वह सीधा राजमहलके दरवाजेपर पहुँचा और रयसे उतरकर भीतर चला गया । वहाँ उसे



विराटका पुत्र भूमिझय ( उत्तर ) मिला। गोपराजने उसीको सारा समाचार सुना दिया और कहा, ''राजकुमार ! आपकी साठ हजार गौओंको कौरव लिये जा रहे हैं। आप राज्यके वड़े हितचिन्तक है; इस समय अपनी अनुपिस्थितिमें महाराज आपको ही यहाँका प्रवन्य सौंप गये हैं और समामें वे आपकी प्रशंसा करते हुए यह कहा भी करते है कि 'मेरा यह कुल-दीपक पुत्र ही मेरे अनुरूप और बड़ा श्रूरवीर है।' अतः इस समय आप तुरंत ही गौओंको छुड़ानेके लिये जाहये और महाराजके कथनको सत्य करके दिखाहये।"

राजंकुमार अन्तः पुरमें स्त्रियों के बीचमें बैठा या। जब उससे ग्वालियेने ये बातें कहीं तो वह अपनी बड़ाई करता हुआ कहने लगा, 'माई! आज मैं जिस ओर गौंएं गयी है, उधर अवश्य जाऊँगा। मेरा धनुप तो काफी मजबूत है; किन्तु किसी ऐसे सारियकी आवश्यकता है, जो घोड़े चलानेमें बहुत निपुण हो। इस समय मेरी निगाहमें कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो मेरा सारिय बन सके। अतः तुम शीम ही मेरे लिये कोई कुञल सारिय तलाग करो। फिर तो, इन्द्र जैसे दानवोंको भयभीत कर देते है उसी प्रकार में दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्थामा—इन सभी महान् धनुर्धरोंके छक्के छुड़ाकर एक क्षणमें ही अपनी गौओको लोटा लाऊँगा। जिस समय वे युद्धमें मेरा पराक्रम देखेंगे, उस समय उन्हे यही कहना पड़ेगा कि यह साक्षात् प्रयापुत्र अर्जुन ही तो हमें तंग नहीं कर रहा है।'

जब राजपुत्रने स्त्रियोके बीचमे वार-वार अर्जुनका नाम लिया तो द्रौपदीसे न रहा गया। वह स्त्रियोंमेंसे उठकर उत्तरके पास आयी और उससे कहने लगी, 'यह जो हाथीके समान विशालकाय और दर्शनीय युवक वृहन्नला नामसे विख्यात है, पहले अर्जुनका सारिय ही था। यदि यह आपका सारिय हो जाय तो आप निश्चय ही सब कौरवोंको जीतकर अपनी गौएँ लौटा लायेंगे।' सैरन्ध्रीके ऐसा कहनेपर उसने 'अपनी बहिन उत्तरासे कहा, 'बहिन! तू शीघ्र ही जाकर बृहनलाको लिवा ला।' भाईके कहनेसे उत्तरा तुरंत ही महाराजको गन्धवोंसे तिरस्कृत होनेका भय है। तू भी तरुणी है और ससारमें तेरे समान कोई रूपवती भी दिखायी नहीं देती। पुरुषोंको विषय तो स्वभावसे ही प्रिय होता है और तेरे गन्धव वड़े कोधी हैं। अतः जहाँ तेरी इच्छा हो, वहाँ चली जा ।' सैरन्त्रीने कहा, 'महागनीजी ! तेरह दिनने निये मताराज मुझे और क्षमा करें । इनके पश्चात् गन्यवंगण मुझे न्वयं गी ले जावेंगे और आपका भी हित करेंगे । उनके प्रारा मताराज और उनके बन्धु-बान्यवांका भी अवस्य ही यदा दिन रोगा।'

## कौरवसमामें पाण्डवोंकी खोजके विषयमें वातचीत तथा विराटनगरपर चढ़ाई करनेका निश्रय

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् । माइयोंके सहित कीचकको अकस्मात् मारा गया देखकर समी लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उस नगर और राष्ट्रमें जहाँ-तहाँ वे आपस-में मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे—'महाबली कीचक अपनी श्रंरवीरताके कारण राजा विराटको बहुत प्यारा या, उसने अनेकों सेनाओंका संहार किया या; किन्तु साय ही वह दुष्ट परस्त्रीगामी था, इसीसे उस पापीको गन्धर्वोंने मार डाला ।' महाराज ! शत्रुसेनाका संहार करनेवाले दुर्जय वीर कीचकके विषयमें देश-देशमें ऐसी ही चर्चा होने लगी।

इस समय अज्ञातवासकी अवस्थामें पाण्डवींका पता लगाने-के लिये दुर्योधनने जो गुप्तचर मेजे ये वे अनेको ग्राम, राष्ट्र और नगरोंमें उन्हें ढूंढकर हिस्तनापुरमें छोट आये। वहाँ वे राजसभामें बैठे हुए कुरुराज दुर्योधनके पास गये। उस समय वहाँ महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, त्रिगर्तदेशके राजा और दुर्योधनके भाई भी मौजूद ये। उन सवके सामने उन्होंने कहा, 'राजन् । पाण्डवींका पता लगानेके लिये हम सदा ही बड़ा प्रयत करते रहे; किन्तु वे किघरसे निकल गये, यह इम जान ही न सके । इमने पर्वतोंके ऊँचे-ऊँचे गिखरों-पर, भिन्न-भिन्न देशोमें, जनताकी भीड़में तथा गाँव और नगरोंमे भी उनकी बहुत खोज की; परन्तु कर्ही भी उन-का पता नहीं लगा । मालूम होता है वे विल्कुल नष्ट हो गये; इसलिये अय तो आपके लिये मङ्गल ही है। हमे इतना पता अवश्य लगा है कि इन्द्ररोन आदि सारिय पाण्डवोंके विना ही द्वारकापुरीमे पहुँचे हैं, वहाँ न तो द्रौपदी है और न पाण्डव ही हैं । हाँ, एक वड़े आनन्दका समाचार है। वह यह कि राजा विराटका जो महावली सेनापित कीचक था, जिसने कि अपने महान् पराक्रमसे त्रिगर्त्तदेशको दलित कर दिया था, उस पापात्माको उसके भाइयोंसहित रात्रिमें गुप्तरूपसे गन्धर्वोंने मार डाला है।

दूतोंकी यह बात सुनकर दुर्योधन बहुत देरतक विचार

करता रहा, उसके बाद उसने सभासशीसे क्या-'वारक्वीरे



अजातवासके इस तेरहवें वर्णमें योड़े ही दिन होग है। यह समाप्त हो गया तो सल्यवादी पाण्डय महणांत होगी और विषयर स्पाक्ति समान कोधातुर होकर होगों के जिले हु, रहा ती हो लायेंगे। वे सभी समयहा हिनाव स्पानेवाले हैं। हर्णालें कहीं दुविजेयरूपमें छिपे होगे। हम्मित्रे कोई ऐसा उनार करना चाहिये कि वे अपने कोबकों पीरर पिर उनमें भे को लायें। इसल्ये बीघ ही उनका पना न्याओं। हिन्से कि हमारा यह राज्य स्व प्रवादनी विक्र-गाया और जिलेकियें। मुक्त होकर चिरव्यादनक अञ्चला बना गरे। जा मुक्तर कर्णने कहा। धारतनन्दन! तो बीध मी दुर्ख कार्यहरू जायहरू जाय

रोंगटे खंडे हो गये हैं ? इस सेनामें तो अगणित बीर दिखायी दे रहे हैं। यह तो बड़ी ही विकट है, देवतालोग भी इसका सामना नहीं कर सकते। मैं तो अभी बालक ही हूँ, रास्त्रास्त्रका भी विशेष अभ्यास नहीं किया है; फिर मैं अकेला ही इन शस्त्रविद्यांके पारगामी महावीरोंसे कैसे लहुँगा। इसलिये बृहन्नले! तुम लोट चलो।'

गृहन्नलाने कहा—राजकुमार ! तुमने स्त्री-पुरुषेंकि सामने अपने पुरुपार्थकी बड़ी प्रशंसा की थी और तुम शत्रुसे लड़नेके लिये ही घरसे निकले हो, फिर अब युद्ध क्यों नहीं करते ? यदि तुम इन्हें परास्त किये विना घर लौट चलोगे तो सब स्त्री-पुरुष आपसमें मिलकर तुम्हारी हॅसी करेंगे ! मुझसे भी सैरन्त्रीने तुम्हारा सारथ्य करनेको कहा था, इसलिये अब विना गौएँ लिये नगरकी ओर जाना मेरा काम नहीं है !

उत्तर बोला—बृहन्नले ! कौरवलोग मत्त्यराजकी वहुत-सी गौऍ लिये जाते हैं तो ले जाय और स्त्री-पुरुष मेरी हॅसी करें तो करते रहें। किन्तु अब युद्ध करना मेरे बशकी बात नहीं है।

ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथसे कूद पड़ा और सारी मान-मर्यादाको तिलाञ्जलि देकर धनुष-वाण फॅककर मागा। यह देखकर बृहकलाने कहा, 'श्रूरवीरोंकी दृष्टिमें युद्धस्थलसे भागना क्षत्रियोंका, धर्म नहीं है। क्षत्रियके लिये तो युद्धमें मरना ही अच्छा है, डरकर पीठ दिखाना अच्छा नहीं है।' ऐसा कहकर कुन्तीनन्दन अर्जुन भी रथसे कूद पड़े और मागते, हुए राजकुमारके पीछे दौड़े और वडी तेजीसे सो ही कदमपर उसके वाल पकड़ लिये। अर्जुनद्वारा पकड़ लिये जानेपर उत्तर कायरोंकी तरह दीन होकर रोने लगा और वोला, 'कल्याणी बृहकले! सुनो, तुम जल्दी ही

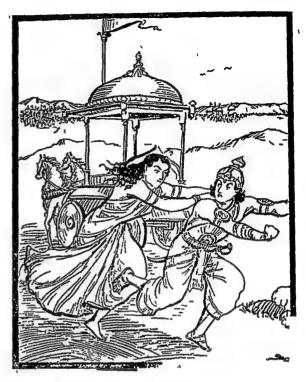

र्य लौटा ले चलो। देखो, जिंदगी रहेगी तो अच्छे दिन भी देखनेको मिल ही जायँगे।'

उत्तर इसी प्रकार घवराकर बहुत अनुनय-विनय करता रहा, किन्तु अर्जुन हॅसते-हॅंसते उसे रथके पास ले आये और कहने लगे, 'राजकुमार ! यदि शत्रुओंसे युद्ध करनेकी तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो लो, तुम घोड़ोकी रास सँभालो; मै युद्ध करता हूँ । तुम इस रिथयोंकी सेनामें चले चलो; डरना मत, मै अपने वाहुवलसे तुम्हारी रक्षा कलगा। और तुम डरते क्यों हो, आखिर हो तो क्षत्रियके ही वालक । फिर शत्रुओंके सामने आकर घवराना कैसा ! देखो, में इस दुर्जय सेनामें घुसकर कौरवोंसे लहूँगा और तुम्हारी गौएँ छुड़ाकर लालँगा। तुम जरा मेरे सारियका काम कर दो। 'इस प्रकार महावीर अर्जुनने युद्धसे डरकर भागते हुए उत्तरको समझायां और उसे फिर रथपर चढ़ा लिया।

. चाहिये । इस प्रकार यदि तुम अपने कोदा और सेनाको बढा लोगे तो ठीक-ठीक सफलता प्राप्त कर सकोगे ।'

इसके पश्चात् त्रिगर्त्तदेशके राजा महावली सुशर्माने कर्णकी ओर देखते हुए दुर्योधनसे कहा, 'राजन्! मत्स्यदेशके शालवनंशीय राजा वार-वार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं। मत्स्यराजके सेनापित महावली स्तपुत्र कीचकने ही मुझे और मेरे वन्धु-वान्धवोंको बहुत तग किया था। कीचक वड़ा ही बलवान्, कृर, असहनशील और दुष्ट प्रकृतिका पुरुप था। उसका पराक्रम जगद्विख्यात था। इसलिये उस समय हमारी दाल नहीं गली। अब उस पापकर्मा और नृशंस स्तपुत्रको गन्धवोंने मार डाला है। उसके मारे जानेसे राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया होगा। इसलिये यदि आप्रको, समस्त कौरवोंको और महामना कर्णको ठीक जान पड़े तो मेरा तो उस देशपर चढाई करनेका मन होता है। उस देशको जीतकर जो विविध प्रकारके रक, धन, ग्राम

और राष्ट्र हाय लगेंगे, उन्हें हम आक्नमें बोट नेंगे।

त्रिगर्तराजकी बात मुनकर कर्णने राजा दुर्नोधनंग करा-धराजा सुशर्माने बड़ी अच्छी बात करी है। यह रमपणे अनुमा और हमारे बड़े कामकी है। अन- हम मेना नकारा- उने छोटी-छोटी दुकड़ियोंमें बॉटकर अपवा जेमी आपनी स्वाह हो। बैसे ही तुरत उस देशपर चढाई कर है।

त्रियाचराज और वर्णकी बात सुनहर राजा हुर्गेशन्ते दुःशासनको आजा दी, 'माई ! तुम बट्टे-मूटें।रे' गाम पर्ने चढाईकी तैयारी करो । हमलोग सब कीरवंकि गाँदन एक नाकेपर जायँगे और महारथी सुधमां त्रियाचंदेगीय धीर धीर सारी सेनाके सहित दूतरे मोर्चेपर । पहले सुधमां चढाई हरेगे । उसके एक दिन बाद हमाग कुच होगा । ये गालियंका आक्रमण करके विगठका गोधन छीन लेंगे । उसके बाद एक भी अपनी सेनाको दो मार्गोमें विभक्त करके राजा किगडकी एक लाख गीएँ हरेंगे ।'

#### विराट और सुशर्माका युद्ध तथा भीमसेनद्वारा सुशर्माका पराभव

वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन् ! सुशर्माने अपने पूर्व वैरका बदला लेनेके लिये त्रिगर्त्तदेशके सभी रथी और पदाति वीरोंको छेकर कृष्णपक्षकी सप्तमी तिथिके दिन विराट-की गौएँ छीननेके लिये अग्रिकोणसे आक्रमण किया। उसके दूसरे दिन समस्त कौरवोंने मिलकर दूसरी ओरसे जाकर विराटकी हजारों गौएँ पकड़ लीं। अब छद्मवेषमें छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पाण्डवोंका तेरहवॉ वर्ष मलीभॉति समाप्त हो चुका था। इसी समय सुशर्माने चढाई करके राजा विराटकी बहुत-सी गौऍ कैद कर लीं। यह देखकर राजाका प्रधान गोप वड़ी तेजीसे नगरमें आया और फिर रथसे कूदकर राजसमामें पहुँचकर राजाको प्रणाम करके कहने लगा, 'महाराज! त्रिगत्त्रदेशके योद्धा हमे युद्धमें परास्त करके आपकी एक लाख गौऍ लिये जा रहे हैं। आप उन्हें छुडानेका प्रवन्ध कीजिये। ऐसा न हो आपका गोधन बहुत दूर निकल जाय । यह सुनते ही राजाने मत्स्यदेशके वीरोंकी सेना एकत्रित की । उसमें रथः हाथी, घोड़े और पदाति—सभी प्रकारके योद्धा थे; अनेकों ध्वजा-पताकाऍ फहरा रही यीं तया अनेकों राजा और राजपुत्र कवच पहनकर युद्धके लिये तैयार हो गये थे। इस प्रकार सैकड़ो देवतुल्य महारिययोंने स्वेन्छासे कवच धारण कर लिये और युद्धसामग्रीसे सम्पन्न सफेद रयोंमें सोनेके साजसे सजे हुए

घोड़े जुतवाकर उनपर वैठ-वैठवर नगरछे वाहर विज्ये।

इस प्रकार जब सारी सेना तैयार हो गर्या है। गरा दिगहने अपने छोटे माई दातानीक्से कहा, भेग ऐसा विचार है हि कंक, बहुब, तन्तियाल और प्रनिषक भी बंद बीर है और निःस्टेह युद्ध कर मकते हैं। इन्हें भी ध्यन पाराधे स्रोभित रथ और जो जयरहे हद मिन्तु भीनरहे दीएए हैं। ऐसे कवच दो। ' राजा विराटरी यह बात सुनम्म भानी मं पाण्डबोंके लिये भी रय तैयार करनेकी आग दी। और महार्यी पाण्डवगण सुवर्णजटिन रथीं स् च इसर एक राप ही राजा विराटके पीछे चले। वे चानें ही भार्र दरे हहाँ और सच्चे पराक्रमी थे । उनके तिवा आठ रहार उर्दे , एक हजार गजारोही और नाठ हजार खुइखबार भी गण जिनदेर साथ चले। भरतभेष्ठ ! विराटशी घर रेना दर्श मी मार्न जन पड़ती थी। वह गीओंके खुरोके निष्ट देवनी आगे बाने लगी । मल्यदेशीय बीर नगरचे निरूप्तर वृत्यपनार्व दिल्ले चले और उन्होंने चूर्व दलते-दलने जियनों हो पर उ वस, दोनों ओरके वीर परस्वर शक्य मझान राने हमें और उनमें देवासुर-मंत्रामनी तरह बदा हो भगहर जीन रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गरा । उस रमर इतनी धूर उदी कि पक्षी भी अन्धे-से होत्र पृष्कीनर गिरमें स्थे। संग उन्हों किया या । देखो, यह चित्र-विचित्र रंगोंसे युशोमित, लचकीला और गाँठ आदिसे रहित है। आरम्ममें एक हजार वर्षतक तो इसे ब्रह्माजीने धारण किया था। फिर पाँच सौ तीन वर्षतक यह प्रजापितके पास रहा। उसके वाद पचासी वर्ष इसे इन्द्रने धारण किया और पाँच सौ वर्षतक चन्द्रमाने तथा सौ वर्षतक वरुणने अपने पास रक्खा। अब पैंसठ वर्षकाल अर्थात् साढ़े वचीस सालसे यह परम दिव्य धनुष अर्जुनके पास है; उसे यह वरुणले ही प्राप्त हुआ है। दूसरा जो सोनेसे मंदा हुआ देवता और मनुष्योंसे पूजित सुन्दर पीठवाला धनुष है, वह भीमसेनका है। शत्रुदमन भीमने इसीसे सारी पूर्व दिशा जीती थी। तीसरा यह इन्द्रगोपके चिहांवाला मनोहर धनुष महाराज युधिष्ठिरका है। चौया धनुष, जिसमें सोनेके वने हुए सूर्य चमचमा रहे हैं, नकुलका है तथा जिसमें सुवर्णके फतिंगे चित्रित हैं, वह पाँचवाँ धनुष माडीनन्दन सहदेवका है।

उत्तरने कहा—बृहन्नले! जिन शीवपराक्रमी महात्माओं-के ये सुन्दर और सुनहले आयुध इस प्रकार चमचमा रहे हैं वे पृयापुत्र अर्जुन, सुधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीमसेन कहाँ हैं ! वे तो सभी बड़े महानुभाव और शत्रुओंका संहार करनेवाले थे । जबसे उन्होंने जूएमें अपना राज्य हारा है, तबसे उनके विषयमें कुछ सुननेमें नहीं आया । तथा स्त्रियोंमें रत्तस्वरूपा पाञ्चालकुमारी द्वीपदी भी कहाँ है !

अर्जुनने कहा—में ही प्रयापुत्र अर्जुन हूँ, मुख्य समासद् कंक युधिष्ठिर हैं, तुम्हारे पिताके रसोई पकानेवाले बछव भीमसेन हैं, अश्वशिक्षक प्रन्यिक नकुल हैं, गोपाल तन्तिपाल सहदेव हैं और जिसके लिये कीचक मारा गया है, बह सैरन्ध्री द्रौपदी है।

उत्तर वोला—मैंने अर्जुनके दस नाम सुने हैं। यदि तुम मुझे उन नामोंके कारण सुना दो तो मुझे तुम्हारी वातमें विश्वास हो संकता है।

यर्जुनने कहा — मैं सारे देशोंको जीतकर उनसे धन लाकर धनहीके वीचमें स्थित या, इसिल्ये 'धनक्षय' हुआ ! मैं जब संग्राममें जाता हूँ तो वहाँसे युद्धोन्मत्त शत्रुओंके जीते बिना कभी नहीं लौटता, इसिल्ये 'विजय' हूँ । संग्रामभूमिमें युद्ध करते समय मेरे रथमें सुनहले साजवाले श्वेत अश्व जोते जाते हैं, इसिल्ये मैं 'श्वेतवाहन' हूँ । मैंने उत्तराफाल्युनी नक्षत्रमें दिनके समय हिमाल्यपर जन्म लिया या, इसिल्ये लोग सुन्हें 'फाल्युन' कहने लगे। पहले बहे-बहे दानवोंके साथ युद्ध करते समय इन्द्रने मेरे सिरपर सूर्यके समान तेजस्वी किरीट पहनाया था, इसिल्ये में 'किरीटी' हूं। में युद्ध करते समय कोई बीमत्स (मयानक) कर्म नहीं करता, इसीसे में देवता और मनुष्योंमें 'बीमत्सु' नामसे प्रसिद्ध हूं। गाण्डीवको खींचनेमें मेरे दोनों हाथ कुशल हैं, इसिल्ये देवता और मनुष्य मुझे 'सन्यसाची' नामसे पुकारते हैं। चारों समुद्रपर्यन्त पृथ्वीमें मेरे-जैसा शुद्ध वर्ण दुर्लम है और में शुद्ध ही कर्म करता हूं, इसिल्ये लोग मुझे 'अर्जुन' नामसे जानते हैं। मे दुर्लम, दुर्जय, दमन करनेवाला और इन्द्रका पुत्र हूं। इसिल्ये देवता और मनुष्योंमें 'जिप्णु' नामसे विख्यात हूं। मेरा दसवां नाम 'कृष्ण' पिताजीका रक्खा हुआ है, क्योंकि में उज्ज्वल कृष्णवर्ण तथा लाइला वालक होनेके कारण चित्तको आकर्षित करनेवाला था।

यह सुनकर विराटपुत्रने अर्जुनको प्रणाम किया और कहा, 'मैं भूमिखय नामका राजकुमार हूं और मेरा नाम उत्तर मी है। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं पृथापुत्र अर्जुनका दर्शन कर रहा हूं। मैंने आपको न पहचाननेके कारण जो अनुचित शब्द कहे हैं, उनके लिये आप मुझे क्षमा करें। आप इस सुन्दर रथमें सवार होइये। मैं आपका सारिय वर्त्गा और जिस सेनामें आप चलनेको कहेंगे, उसीमें मै आपको ले चल्रगा।'

अर्जुनने कहा—पुरुषश्रेष्ठ ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारे लिये कोई खटकेकी बात नहीं है, मैं संप्राममें तुम्हारे सब शत्रुओं के पैर उखाड़ दूँगा । तुम शान्त रहो और इस संप्राममें शत्रुओं के साथ लड़ते हुए मैं जो भीपण कर्म करूँ, वह देखते रहो । जिस समय मैं गाण्डीव धनुष लेकर रणभूमिमें रथपर सवार हो जगा, उस समय शत्रुओं की सेना मुझे जीत नहीं सकेगी । अब तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिये।

उत्तरने कहा—अव मैं इनसे नहीं डरता; क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप संग्रामभूमिमें भगवान् श्रीकृष्ण और साक्षात् इन्द्रके सामने भी डट सकते हैं। अब तो मुझे आपकी सहायता मिल गयी है, इसलिये मैं युद्धक्षेत्रमें देवताओं से भी मुकावला कर सकता हूँ। मेरा सारा भय भाग चुका है; बताइये, मैं क्या करूँ। पुरुषश्रेष्ठ! मैंने अपने पिताजी से सारियका काम सीखा था। इसलिये मैं आपके रथके घोड़ों की अच्छी तरह सँमाल लूँगा।

्र इसके पश्चात् अर्जुनने शुद्धतापूर्वक रथपर पूर्वाभिमुख बैठकर एकाग्र चित्तसे समस्त अस्त्रोंको स्मरण किया । उन्होंने वृद्ध होनेपर भी राजा विराट रथसे कृद पड़े और गदा लेकर बड़े जोरसे उसपर झपटे । रथहीन हो जानेसे सुग्रमी प्राण लेकर भागने लगा । तत्र भीमसेनने कहा, 'राजकुमार ! लौटो, तुम्हें युद्धसे पीठ दिखाना उचित नहीं है । क्या इसी पराकमसे तुम जनरदस्ती गौओंको ले जाना चाहते थे ?' ऐसा कहकर वे झट अपने रथसे कृद पड़े और सुग्रमांके प्राणोंके ग्राहक होकर उसके पीछे दौड़े । उन्होंने लपककर सुग्रमांके वाल पकड़ लिये और उसे उठाकर पृथ्वीपर पटककर रगड़ने लगे । सुग्रमां रोने-चिल्लाने लगा, तय भीमसेनने उसके सिरपर लात मारी और उसकी छातीपर घुटने टेककर उसके ऐसा चूंमा मारा कि वह अचेत हो गया । महारथी सुग्रमांके पकड़ लिये जानेपर त्रिगचोंकी सारी सेना मयभीत होकर भागने लगी । तय महारथी पाण्डवोंने समस्त गौओंको फेर लिया तथा सुग्रमांको परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया ।

भीमसेनके नीचे पड़ा हुआ सुगर्मा अपने प्राण बचानेके



या और चेतना हमनी हो गयी थी। मीम्लेमने उने बीएम अपने स्थार रख लिया और महाराज मुधिष्टिक प्राप्त के जाकर उन्हें दिखाया। सुधिष्टिर उमे देखार कि लेट मीमसेनसे बोले, 'भया! इस नगधमनो छोड़ दो।' नीम्लेमने सुश्मांन कहा, 'रे मूढ़! यदि तू जीवित रहना नामा' तो तुझे विद्वानो और राजाओं से नमाम यह रहना घोना हि मैं दास हूँ। तभी तुझे जीवनदान कर नमना है। रहम धर्मराजने प्रेमपूर्वक कहा, 'भैया! यदि तुम मेरी दान महो हो तो इस पायकमाँ सुशमां को छोड़ दो। यह मागाव दि हर-का दास तो हो ही चुना है।' फिर जिमर्चनाले क्या-'जाओ, अब तुम दान नहीं हा, किर पभी देखा गा-मत करना।'

युधिष्ठिरकी यह यात मुनकर मुगर्माने राष्ट्राचे गुगर रीगर कर िया और जब भीमसेनने उसे छोड़ दिया से प्रामें राजा बिराटके पान जाकर उन्हें प्रााम किया। इसरे प्राप्त वह अपने देशको चला गया। फिर मल्यराज विराटने प्राप्त होकर युधिष्ठिरते कहा, 'आह्ये, इस मिंगरनकर में आहम अभिषेक कर दूँ, अब आप ही हमारे मन्यदेशके नामी है। इसके सिवा आपके मनमें यदि बोई छेटी चीन दानेकी इस्ते हो, जो नसारमें अत्यन्त हुलंभ हो, हो बहु भी में देनेकी कार हूँ, क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पानेकी दें हैं

तय युधिष्ठिरने मत्त्यराजने नहा, पातान ! प्रतान ! प्रतान वहा ही मनोहर है, में उस्की ह्याने एमता का हूँ । आप बहे दवाल हे, भगवान् आतरों एक्से एक्से यात है। आप बहे दवाल हे, भगवान् आतरों एक्से एक्से गाम आनन्दमें स्वलें । राजन् ! अर शीम ही दूर्गियों गाम भिजवाहये । वे आरके सम्बन्धियों ये एम हाम रामाण स्वान दे और नगरमें आर्या विज्ञानों एक हाम रामाण है। तब राजाने दूर्तों को आला दी हि 'तुम नगरमें एक्से हें। विजयकी खूजना दी।' मन्द्रमाजनी आलायों जिल्ला रामाण दूत बहे हमीसे नगरकी ओर जले और नवना के रामाण कर दी ।

लिये छटपटा रहा था । उसका सारा अंग धूलसे भर गया

## अर्जुनसे युद्ध करनेके विषयमें कौरव महारथियोंमें विवाद

इस भीषण शब्दको सुनकर कौरवसेनामें द्रोणा-चार्यने कहा—यह मेधगर्जनके समान जो रथकी भीषण



घरघराहट सुनायी दे रही है, जिससे पृथ्वीमें भी कम्प होने लगा है—इससे जान पड़ता है कि यह अर्जुनके सिवा कोई और नहीं है। देखों, हमारे शस्त्रोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी है, घोड़े भी प्रसन्न नहीं जान पडते और अग्निहोत्रोंकी अग्नियाँ भी प्रकाशहीन-सी हो रही हैं; इससे जान पडता है कि कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। सभी योद्धाओं के मुख निस्तेज और मन उदास दिखायी देते हैं। अतः हम गौओंको हस्तिनापुरकी ओर भेजकर व्यूहरचना करके खड़े हो जायं।

अय राजा दुर्योधनने भीष्म, द्रोण और महारथी संपाचार्यसे कहा—मैने और कर्णने आचार्यचरणसे यह बात कई बार कही है और फिर भी कहता हूँ, पाण्डवोंसे हमारी यह बात ठहरी थी कि जूएमें हारनेपर उन्हें बारह वर्षतक बनमें रहना पड़ेगा तथा एक वर्षतक किसी नगर या वनमें अजातवास करना पड़ेगा। अभी इनका तेरहवाँ वर्ष पूरा नहीं हुआ है, और यदि उसके पूरे होनेसे पहले ही अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो पाण्डवोंको वारह वर्णतक फिर वनमें रहना पढ़ेगा। इस वातका निर्णय पितामह भीष्म कर सकते हैं। इसके सिवा एक बात यह भी है कि इस रथमें बैठकर चाहे- मत्य्यराज विराट आया हो, चाहे अर्जुन, हमें तो सबसे छड़ना ही है। ऐसी ही हमारी प्रतिज्ञा भी है। फिर ये भीष्म, द्रोण, कृप, विकर्ण और अश्वत्थामा आदि महारथी इस प्रकार निरुत्यांह होकर क्यों बैठे हैं १ इस समय सभी महारथी घवराये से दिखायी देते हैं। किन्तु युद्धके सिवा और कोई बात हमारे छिये हितकर नहीं है, इसिखये आप सब अपने मनको उत्साहित रक्खें। यदि देवराज इन्द्र और स्वयं यमराज भी संग्राम करके हमसे गोधन छीन छें तो ऐसा कौन है जो हस्तिनापुर छोटकर जाना चाहेगा १

दुर्योधनकी वात सुनकर कर्णने कहा-आपलोग आचार्य द्रोणको सेनाके पीछे रखकर युद्धकी नीतिका विधान करें। देखिये नः अर्जुनको आते देखकर ये उसकी प्रशंसा करने लगे है। इससे हमारी सेनापर क्या प्रमाव पड़ेगा ? इसलिये ऐसी नीतिसे काम लेना चाहिये, जिससे हमारी सेनामें फूट न पहे। जिस समय ये अर्जुनके घोड़ोंकी हिनहिनाहट सुनेंगे, उसी समय इनके घवरानेसे सारी 'सेना अव्यवस्थित हो 'जायगी। इस समय हम विदेशमें हैं और वड़े भारी जङ्गलमें पड़े हुए हैं, गर्मीकी ऋतु है तथा शत्रु हमारे सिरपर आ बोला है; इसलिये ऐसी नीतिका आश्रयं लेना चाहिये, जिससे हमारी सेना धवराहर्टमें न पड़े। आचार्य तो दयाल, बुद्धिमान् और हिंसासे विरुद्धं विचारवाले हुआ करते हैं। जब कोई बड़ा सङ्कट आ पड़े तो इनसे किसी प्रकारकी सलाह नहीं लेनी चाहिये। पण्डितों-की जोभा तो मनोरम महलोमे, सभाओंमें और बगीचोंमें चित्र-विचित्र क्याएँ सुनानेमें ही है। अथवा बलिवैश्वदेवादिके द्वारा अन्नका सस्कार करनेमें तथा कीटादि गिर जानेसे उसके द्षित हो जानेपर भी पिष्डतोंकी सम्मति काम दे सकती है। अतः गत्रकी प्रशंसा करनेवाले इन पण्डितलोगोंको पीछेकी ओर रखकर ऐसी नीतिका आश्रय लो, जिससे रात्रुका नाश हो। सब गौओंको बीचमे खड़ी कर हो। उनके चारों ओर व्यूहरचना कर दो तथा रक्षकोंको नियुक्त करके रणक्षेत्रकी संभाल रक्ली; बहाँसे कि हम शत्रुओंसे युद्ध कर सकें। मै पहले प्रतिशा कर ही चुका हूँ । उसके अनुसार आज संप्राम भूमिमें अर्जुनको मारकर दुर्योधनका अक्षय ऋण चुका दूँगा।

चृत्यशालामें पहुँची । वृहन्नलाने अपनी सखी राजकुमारी उत्तराको देखकर पूछा, 'कहो, राजकन्ये ! कैसे आना हुआ !' तब राजकन्याने बड़ी विनय दिखाते हुए कहा,



'बृहन्नले । कौरवलोग हमारे राष्ट्रकी गौओंको लिये जा रहे हैं। उन्हें जीतनेके लिये मेरा भाई धनुप धारण करके जा रहा है। तुम मेरे भाईके सार्यि वन जाओ और कौरवलोग गौओंको दूर लेकर जायं, उससे पहले ही रथ उनके पास पहॅचा दो। कुमारी उत्तराके इस प्रकार कहनेपर अर्जुन उठे और राजकुमार उत्तरके पास आये। वृहन्नलाको दूर-हीसे आते देखकर राजकुमारने कहा, 'वृहन्नले ! जिस समय में गौओंको बचानेके लिये कौरवोंके साथ यद करूँ, उस समय तुम मेरे घोड़ोंको उसी प्रकार अपने कावूमें रखना जिस प्रकार पहलेसे रखते आये हो। मैंने सुना है पहले तुम अर्जनके प्रिय सार्यि थे और तुम्हारी सहायतासे ही पाण्डवप्रवर अर्जुनने सारी पृथ्वीको जीता या ।' इसके पश्चात् उत्तरने सूर्यके समान चमचमाता हुआ वढिया कवच घारण किया तथा अपने रथपर सिंहकी ध्वजा लगाकर बृहन्नलाको सारिय वनाया । फिर बहुमूल्य धनुष और बहुतन्ते उत्तम-उत्तम वाण लेकर उसने युद्धके लिये कूच किया। इस समय वृह्बलाकी सखी उत्तरा और दूसरी कन्याओंने कहा, 'बृहत्नले! तुम संग्रामभूमिमें आये हुए मीप्मन होग आहि दीर्ताने। ही कर हमारी गुड़ियोंके लिये दंग-दिरने महीन और नेपान उप खाना।' इसपर अर्जुनने हैंसदर पहा, 'पि दे गहहुगा उत्तर रणभूमिमें उन महार्गियोंने। परास्त पर देने हो है। अवस्य उनके दिव्य और मुस्दर वस्य लाईनी।'

अब राजकुमार उत्तर राजधानीने निराहर सार आया और अपने मार्गधिने बीला, 'तुम जिसा हीसारोह



गये हैं, उधर ही रय ले चली। यहाँ जो बीम्बलीन जिस्तरीं आशासे आफर इक्टे हुए हैं, उन महिंगे जीहर हैं उनसे गीएँ लेकर में बहुत जाद लीट आउँ ना। रह पान नन्दन अर्जुनने उत्तरके उत्तम जातिले घोड़ों ही लगान दें तो कर दी। अर्जुनके हॉकनेले हैं हवांचे बात लग्ने हों और ऐसे दिखायी देने लगे मानो आज्ञाजने उन्न हों हो। घोड़ी ही दूर जानेनर उत्तर और अर्जुनने महादार्ग बीरवोंचे सेना दिखायी दी। वह विधाल वाहिनी हार्ना मेंहे हों रघोंसे मरी हुई थी। वर्ग, हुनोंचन, हुनानार्ग, भीमा जीन अक्त्यामाके लहित महान् धनुर्धन होना उत्तरी हो। वर्ग विधाल दीहें हो गये और उन्ते मयसे व्याकुल होना अर्जुनसे बहा, भीनी हाद हार्ग हिन्में में कीरवोंके साथ लोहा है हक्तें देखते नहीं हो। मेंहें हों में कीरवोंके साथ लोहा है हक्तें देखते नहीं हो। मेंहें हों कीरवोंके साथ लोहा है हक्तें देखते नहीं हो। मेंहें हों

असत्यको कभी नहीं अग्नावेंगे। साथ ही उनमें ऐसी वीरता भी है कि समय आनेपर उनका जो हक होगा, उसे वे वज्रधर इन्द्रसे सुरक्षित होनेपर भी नहीं छोड़ेंगे। इसल्ये राजन्! सुद्धोचित अयवा धर्मोचित कोई भी काम गीघ्र ही करो, क्योंकि अव अर्जुन समीप ही आ गया है।

दुर्योधनने कहा—पितामह ! पाण्डवोंका राज्य तो मैं दूँगा नहीं; अतः अव जो युद्धके लिये तैयारी करनी हो, वही श्रीष्ठ करो ।

भीष्मं योले — इस विषयमें मेरा जैसा विचार है, वह सुनो । तुम तो चौथाई सेना लेकर हस्तिनापुरकी ओर चले जाओ । दूसरा चौथाई भाग गौओंको लेकर चला जाय । होष आधी सेनाके साथ हम अर्जुनका मुकावला करेंगे। अर्जुन युद्धके लिये आ रहा है; अतः मैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्यामा और कृपाचार्य उससे युद्ध करेंगे। पीछे यदि राजा विराट या स्वयं इन्द्र भी आवेगा तो, जैसे तट समुद्रको रोके रहता है उसी प्रकार, मैं उसे रोक लूँगा।

महात्मा मीष्मकी यह वात सभीको अच्छी लगी। फिर कौरवराज दुर्योघनने भी वैसा ही किया। भीष्मने पहले तो दुर्योघन और गौओंको विदा किया। उसके वाद मुख्य-मुख्य सेनानियोंकी व्यवस्था करके व्यूहरचना आरम्भ की। उन्होंने कहा, 'द्रोणजी! आप तो वीचमें खड़े होइये, अश्वत्थामा वार्यों ओर रहें, मितमान् कृपाचार्य सेनाके दाहिने पार्श्वकी रक्षा करें, कर्ण कवच धारण करके सेनाके आगे खड़े हों और मैं सारी सेनाके पीछे रहकर उसकी रक्षा करूँगा।

#### अर्जुनका दुर्योधनके सामने आना, विकर्ण और कर्णको पराजित करना तथा उत्तरको कौरव वीरोंका परिचय देना

वैशास्पायनजी कहते हैं — इस प्रकार जय कौरवसेनाकी न्यूहरचना हो गयी तो तुरंत ही अर्जुन अपने रथकी घरघराहटसे आकाशको गुजायमान करते हुए आ गये। यह सब देखकर द्रोणाचार्यने कहा, 'बीरो! देखो, दूरते ही वह अर्जुनकी ध्वजाका अग्रभाग दीख रहा है। यह उसीके रथकी घरघराहट है और-उसकी ध्वजापर बैठा हुआ वानर ही किलकारी मार रहा है। इस उत्तम रथपर बैठा हुआ यह महारथी अर्जुन ही वज्रके समान कठोर टक्कार करनेवाले गाण्डीव धनुषको खींच रहा है। देखो, एक साथ ही ये दो वाण मेरे पैरॉपर आकर गिरे हैं और दो मेरे कार्नोको स्पर्ण करते हुए निकल गये हैं। इस समय वह अनेकों अतिमानुष कर्म करके बनवाससे लीटा है, इसलिये इनके द्वारा वह मुझे प्रणाम करता है और मुझसे कुशल-समाचार पूछता है। अपने यन्धु-वान्यवोंके अत्यन्त प्रिय अर्जुनको आज हमने बहुत दिनोंपर देखा है।'

इधर अर्जुनने कहा—सारथे ! तुम रथको कौरव-सेनासे इतनी दूरीपर ले चलो, जितनी दूर कि एक वाण जाता है । वहाँसे मैं देखूँगा कि कुरुकुलाधम दुर्योधन कहाँ है ।

इसके वाद अर्जुनने सारी सेनापर दृष्टि डालकर देखा, किन्तु उन्हें दुर्योधन कहीं दिखायी नहीं दिया। तब वे कहने लगे, 'मुझे दुर्योधन तो यहाँ दिखायी नहीं देता। मालूम होता है वह दक्षिणी मार्गसे गीएँ लेकर अपने प्राण बचानेके लिये हिसानापुरकी ओर भाग गया है। अच्छा, इस रयसेनाको तो छोड़ दो; उस ओर चलो, जिघर दुर्योधन गया है। अर्जुनकी आजा पाकर उत्तरने उसी ओरको रथ हॉक दिया, जिघर दुर्योधन गया था। दुर्योधनके पास पहुँचकर अर्जुन अपना नाम सुनाकर उसकी सेनापर टिड्डियोंके समान बाण बरसाने लगे। उनके छोड़े हुए बाणोंसे दक जानेके कारण पृथ्वी और आकाश दिखायी देने बंद हो गये। अर्जुनके शङ्ककी ध्विन, रथके पिहर्योकी घरघराहट, गाण्डीवकी टङ्कार और उनकी ध्वजामें रहनेवाले दिव्य प्राणियोंके शब्दसे पृथ्वी कॉप उठी तथा गौएँ पूछ उठाकर रभाती हुई सब ओरसे लौटकर दिक्षणकी ओर भागने लगीं।

वैशम्पायनजी कहते हैं — अर्जुन धनुर्धारियोमें श्रेष्ठ या, उसने शनुसेनाको यहे वेगसे दयाकर गौओं को जीत लिया। इसके बाद युद्धकी इच्छासे वह दुर्योधनकी ओर चला। कौरव वीरोंने देखा गौएँ तो तीन गतिसे विराटनगरकी ओर माग गर्या और अर्जुन सफल होकर दुर्योधनकी ओर बद्धा आ रहा है, तो वे बड़ी शीघ्रतासे वहाँ आ पहुँचे। कौरवोंकी उस सेनाको देखकर अर्जुनने विराटकुमार उत्तरसे कहा—'राजपुत्र! आजकल दुर्योधनका सहारा पाकर कर्ण बड़ा अभिमानी हो रहा है, वह सुझसे युद्ध करना चाहता है; अतः पहले उसीके पास सुझे ले चलो।'

उत्तरने अर्जुनका रथ युद्धभूमिके मध्यभागमें ले जाकर खड़ा किया । इतनेमे चित्रसेन, संग्रामजित्, शत्रुसह और

#### अर्जुनका शमीवृक्षके पास जाकर अपने शस्त्रास्त्रसे मुसज्जित होना और उत्तरको अपना परिचय देकर कौरवसेनाकी ओर जाना

वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन् ! जब भीष्म, द्रोण आदि प्रधान-प्रधान कौरव महार्थियोंने उस न्पुंमकवेपघारी पुरुषको उत्तरको रथमें चढ़ाकर शमीवृक्षकी ओर जाते देखा तो वे अर्जुनकी आशंका करके मन-ही-मन बहुत डरे । तव शस्त्रविद्याविगारद द्रोणाचार्यजीने पितामह भीष्मसे कहा, भाषापुत्र ! यह जो स्त्रीवेपधारी दिखायी देता है, वह इन्द्रका पुत्र कपिध्वज अर्जुन जान पड़ता है। यह अवञ्य ही हमें युद्धमें जीतकर गौएँ ले जायगा । इस सेनामें मुझे तो इसका सामना करनेवाला कोई भी योदा दिखायी नहीं देता। सुनते हैं कि हिमालयपर तपस्या करते समय अर्जुनने किरात-वेषधारी भगवान् शकरको भी युद्ध करके प्रसन्न कर लिया था। १ इसपर कर्ण बोला, 'आचार्य! आप सदा ही अर्जुनके गुण गाकर हमारी निन्दा किया करते हैं, किन्तु वह मेरे और दुर्योधनके तो सोलहवें अशके बरावर भी नहीं है। १ दुर्योधनने कहा, 'और कर्ण ! यदि यह अर्जुन है, तव तो मेरा काम ही वन गया; क्योंकि पहचान लिये जानेके कारण अव पाण्डवों-को फिर वारह वर्षतक वनमें विचरना पहेगा। और यदि कोई दूसरा पुरुष नपुसकके रूपमे आया है तो में इसे अपने पैने वाणोंसे धराशायी कर ही दूंगा।

राजन् ! इधर अर्जुन रयको शमीनृक्षके पास ले गये और उत्तरसे बोले, 'राजकुमार ! मेरी आजा मानकर तुम शीघ ही इस नृक्षपरसे धनुष उतारो, ये तुम्हारे धनुष मेरे बाहुबलको सहन नहीं कर सकेंगे । इस नृक्षपर पाण्डवींके शस्त्र रससे हुए हैं ।' यह सुनकर राजकुमार उत्तर रयसे उत्तर पड़ा और उसे विवश होकर उस नृक्षपर चढना पड़ा । अर्जुनने रयपर बैठे-बैठे ही, फिर आजा दी, 'इन्हें झटपट उतार लाओ, देरी मत करों और जल्दी ही इनके ऊपर बो



बस्रादि लिपटे हुए हैं, उन्हें स्रोल दो। उत्ता पाण्यजीतं उत्त अत्युक्तम धनुपोंको लेक्ट नीचे उत्तरा और उत्तर िस्टे एए पत्तोंको हटाकर उन्हें अर्थुनके आगे रक्तम । उत्तर्भः गाण्डीबके मिवा वहाँ चार धनुप और दिखायी दिये। उन स्वीके समान तेजन्वी बनुपोंको जो ने ही ध्य और उत्तर्भ दिल्य कान्ति फैल गयी। तब उत्तरने उन प्रभावार्ण और विज्ञाल धनुपोंको हायसे हुकर प्रस्ता कि भी दिल्लों है।

अर्जुनने कहा—राजवृत्तार ! रासे पर तो प्रांतरा वुप्रसिद्ध गाण्डीव बनुष है। यह तो मस्यूर्मिके राष्ट्रकोर्क केनाको क्षणभरमें नष्ट-श्रष्ट कर जानका है। तेनी को के इसकी बुप्रसिद्धि है और यह सभी क्षणोरे बदा-गणा है। यह अकेना ही एक काल क्षणोरी बगदरी उन्तेका है। शर्जुनने इसके द्वारा स्थानमें देवता क्षण गणुप्ती है। क्षण छिन्न-भिन्न होकर कप्ट पा रहे थे; वह अर्जुनका ही काम था, दूसरेसे उसकी तुलना नहीं हो सकती थी। उसने द्रोणाचार्यको तिहत्तर, दुस्सहको दस, अश्वत्थामाको आठ, दुःशासनको बारह, कृपाचार्यको तीन, भीष्मको साठ और दुर्योधनको सौ वाणोंसे घायल किया। फिर कर्णिनामक वाण मारकर कर्णका कान वींघ डाला; साथ ही उसके घोड़े, सारिथ तथा रथको भी नप्ट कर दिया। यह देखकर सारी सेना तितर-वितर हो गयी।

तत्र विराटकुमार उत्तरने अर्जुनसे कहा—'विजय! अत्र आप किस सेनामें चलना चाहते हैं ! आज्ञा दीजिये, मैं वहीं रय ले चलूं।' अर्जुनने कहा—उत्तर! जिस रयके लाल-लाल घोड़े हैं, जिसपर नीली पताका फहरा रही है, उस रयपर वैठे हुए जो अत्यन्त कल्याणकारी वेपमें व्याव्रचर्मधारी महापुरुष दिखायी पड़ते हैं, वे हैं कृपाचार्य और वही है उनकी सेना। तुम मुझे उसी सेनाके निकट ले चलो। और देखो! जिनकी ध्वजामें सुवर्णमय कमण्डलुका चिह्न है, वे ही ये सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोण हैं। तुम मेरे रथसे इनकी प्रदक्षिणा करो। जब ये मुझपर प्रहार करेंगे, तभी मैं भी इनपर शस्त्र छोड़ूंगा; ऐसा। अरनेसे थे

मुझपर कोप नहीं करेंगे । इनसे थोड़ी ही दूरपर, जिसके रयकी ध्वजामें 'धनुष' का चिह्न दिखायी देता है, यह आचार्य द्रोणका पुत्र महारथी अश्वत्यामा है। तथा जो रयोंकी सेनाओंमें तीसरी सेनाके साथ खड़ा है, सुवर्णका कवच पहने है, जिसकी ध्वजाके ऊपर सुवर्णमय हाथीका चिह्न बना है, वही यह धृतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोधन है। जिसकी ध्वजाके अग्रभागमें हाथीकी सुन्दर शृङ्खलाका चिह्न दिखायी दे रहा है, यह कर्ण है; इसे तो तुम पहले ही जान चुके हो। तथा जिनके सुन्दर रथपर सुवर्णमय पाँच मण्डलवाली नीलेरगकी पताका फहराती है, जो हस्तत्राण पहने हुए है, जिनका धनुष बहुत बड़ा और पराक्रम महान् है, जिनके उत्तम रथपर सूर्य और ताराओंके चिह्नवाली अनेकों ध्वजाएँ हैं, मस्तकपर सोनेका टोप और उसके ऊपर श्वेत छत्र गोमा पा रहा है, जो मेरे मनमें भी उद्देग पैदा करते रहते हैं-ये हैं हम मब लोगोंके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्मजी। इनके पान सबसे पीले चलना चाहिये; क्योंकि ये मेरे कार्यमें विष्न नहीं डालेंगे।

अर्जुनकी वार्ते सुनकर उत्तर सावधान हो गया और जहाँ कृपाचार्यका रथ खडा था, वहीं अर्जुनका रथ भी ले गया।

#### आचार्य कृप और द्रोणकी पराजय

वैशम्पायनजी कहते हैं-विराटक्रमारने रथ वढ़ा-कर कृपाचार्यकी प्रदक्षिणा की और फिर उनके सामने उसे ले जाकर खड़ा कर दिया । तदनन्तर, अर्जुनने अपना नाम बताकर परिचय दिया और देवदत्त नामक बड़े भारी शङ्कको जोर-से बजाया । उससे इतनी ऊँची आवाज हुई, मानो पर्वत फट रहा हो। वह शङ्खनाद आकाशमे गूँज उठा और उससे जो प्रतिध्वनि हुई, वह वज्रपातके समान जान पड़ी। युद्धार्यी महारयी कृपाचार्यने भी अर्जुनपर कुपित हो अपना शङ्क जोरसे वजाया। उसका शब्द तीनों लोकोंमें व्याप्त हो गया। फिर उन्होंने अपना महान् धनुप हाथमें हे उसकी टड्डार की और अर्जुनके ऊपर दस हजार बाणोकी वर्षा करके विकट गर्जना की । तब अर्जुनने भहल नामक तीखा बाण मार-कर कृपाचार्यका धनुप और इस्तत्राण काट दिया और कवचके दुकड़े-दुकड़े कर दिये । किन्तु उनके शरीरको तनिक भी क्लेश नहीं पहुँचाया । कृपाचार्यने दूसरा धनुष उठाया, पर अर्जुनने उसे भी काट दिया। इस प्रकार जब कृपाचार्यके कई धनुष काट डाले तो उन्होंने प्रज्वलित वज़के समान दमकती हुई एक शक्ति अर्जुनके ऊगर फेंकी। आकाशसे उल्काके समान



प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा, 'पाण्डुकुमार ! आपके दात हम सब उपिखत हैं।' अर्जुनने कहा, 'तुम सब मेरे मनमें निवास करो ।' इस प्रकार अस्त्रोंको ग्रहण करके अर्जुनका चेहरा प्रसन्नतासे खिल गया और उन्होंने गाण्डीव धनुपपर डोरी चढाकर उसकी टड्डार की। तद उत्तरने कहा, पाण्डव-श्रेष्ठ ! आप तो अकेले ही हैं, इन गस्त्रास्त्रके पारगामी अनेकों महारिययोंको सम्राममें कैसे जीत सकेंगे—यह धोचकर तो आपके सामने भी मैं बहुत भयभीत हो रहा हूं। यह सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हॅस पढ़े और कहने लगे, 'बीर ! डरो मत । वताओ, कौरवोंकी घोषयात्राके समय जब मैंने महावली गन्धनोंसे युद्ध किया था उस समय मेरा सहायक कौन था ! देवराजके लिये निवातकवच और पौलोम दैत्योंके साथ युद्ध करते समय मेरा कौन साथी था ! द्रौपदीके स्वयंवरमें जब मुझे अनेकों राजाओंका सामना करना पडा था। उस समय किसने मेरी सहायता की थी १ मैं गुरुवर द्रोणाचार्य, इन्द्र, कुवेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, क्रपाचार्य, लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण और भगवान् शङ्कर-इन सबका आश्रय पा चुका हूँ । फिर मला इनसे युद्ध क्यों नहीं कर सकूँगा। तुम इन मानसिक भयोंको छोडकर जल्दीसे रथ हॉको ।

इस प्रकार उत्तरको अपना सारिय बनाकर पाण्डवप्रवर अर्जुनने शमीवृक्षकी परिक्रमा की और फिर अपने सब अस्त-शस्त्र लेकर अग्निदेवके दिये हुए रयका ध्यान किया। ध्यान करते ही आकाशसे एक ध्वजा-पताकासे सुशोभित दिल्य रय उत्तरा। अर्जुनने उसकी प्रदक्षिणा की और इस वानरकी ध्वजावाले रथमे बैठकर धनुष-त्राण धारण किये उत्तरकी ओर प्रस्थान किया। फिर उन्होंने अपना महान् शद्घ बजाया, जिसका भीषण घोप सुनकर शत्रुओंके रोंगटे खड़े हो गये। राजकुमार उत्तरको भी बड़ा भय माल्म हुआ और वह रयके भीतरी भागमें घुसकर बैठ गया। तब अर्जुनने रासें खींचकर घोड़ोंको खड़ा किया और उत्तरको हृदयसे लगाकर आश्वासन देते हुए कहा, 'राजपुत्र! डरो मत। आखिर, तुम क्षत्रिय



ही हो; फिर शतुओं के बीचमें आवर प्रवात कों हो !'
उत्तरने कहा—मेने शहु और भेरिनों के शब्द हो।
बहुत सुने हैं, तथा सेनाकी मोर्चेयन्दीने राहे हुए राधियों है।
चिन्धाइ सुननेका भी सुन्ने कई बार अपत्तर मिना है। किहा
ऐसा शहुका शब्द तो मेने परले कभी नहीं सुना। दर्शन हम शहुके शब्द, धनुषकी टहार, ध्यामे रहने याने अमानु ही हो। है।

इस प्रकार बात करते-करते एर मुहुचीर अभी नारे रहनेपर अर्जुनने उत्तरसे वहाः 'अर तुम रापर अर्था तारे वे बैठकर अपनी टॉगोसे बैठनेके खानरो वह हो तथा गरें हो सावधानीसे सँमाठ लो, में फिर द्यार प्रजाता हूँ।' तर अर्जुनने ऐसे जोरसे राहुध्यनि नी मानो ये पर्वतः गुणाः दिगा और चद्यनोंको विदीर्ण कर देंगे। उनने भयभी होगा उत्तर फिर रयके मीतर युन्कर बैठ गया। उन हह्मिनिः गर्यास्तर्भ टह्यर और रयकी घरषराहटने घरती दर्ग उर्दा। वर्तुनेने उत्तरको फिर धैर्य देंधाया।

उसके इस अलैकिक कर्मको देखकर देवताओंने प्रशंसा की और द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा कृपाचार्यने भी साधुवाद दिया। तत्पश्चात् अश्वत्यामाने अपना श्रेष्ठ घनुष तानकर अर्जुनकी छातीमें कई बाण मारे । अर्जुन खिलखिलाकर हॅस पडा और उमने गाण्डीवको बलपूर्वक झुकाकर तुरंत ही उसपर नयी प्रत्यञ्चा चढा दी । फिर उन दोनोंमें रोमाञ्चकारी युद्ध आरम्भ हो गया। दोनों ही शूरवीर थे; इसलिये अपने सर्पाकार प्रज्वलित वाणोंसे वे एक-दूसरेपर चोट करने लगे । महात्मा अर्जुनके पास दो दिव्य तरकस थे, जिसमें कभी वार्णोकी कमी नहीं होती थी; इसिंटिये वह युद्धमें पर्वतके समान अचल था । इधर अश्वत्यामा जल्दी-जल्दी प्रहार कर रहा था, इसलिये उसके बाण समाप्त हो गये; अतः उसकी अपेक्षा अर्जुनका जोर अधिक रहा। यह देखकर कर्णने अपने धनुषकी टङ्कार की; उसकी आवाज सुनकर अर्जुनने जब उधर देखा तो कर्णपर उसकी दृष्टि पड़ी। देखते ही अर्जुन क्रोधमें भर गया और कर्णको मार डालनेकी इच्छासे ऑखें फाड-फाडकर उसकी ओर देखने लगा । फिर अश्वरथामाको छोडकर उसने सहसा कर्णपर घावा किया और निकट जाकर कहा--- 'कर्ण ! तू समामें जो बहुत डींग हॉकता या कि युद्धमें मेरे समान कोई है ही नहीं, उसे सत्य करके दिखानेका आज यह अवसर प्राप्त हुआ है। मुझसे मुकाबला हुए विना ही जो तू वडी-वडी वार्ते बना चुका है, आज इन कौरवोंके बीच मेरे साथ युद्ध करके उसको सस्य सिद्ध कर । याद है, सभाके बीचमे दुष्ट-लोग द्रौपदीको कप्ट पहुँचा रहे थे और तू तमाशा देख रहा या ? आज उस अन्यायका फल भोग । उन दिनों धर्मके बन्धनमे वॅघे रहनेके कारण मैने सब कुछ सहन कर लिया था, किन्तु भाज उस कोधका फल इस युद्धमें मेरी विजयके रूपमें तू देख।

कर्णने कहा—अर्जुन ! त् जो कहता है, उसे करके दिखा। वार्ते बहुत बढ़-बढ़कर बनाता है; पर काम जो तूने किया है, वह किसीसे छिपा नहीं है। पहले जो कुछ तूने सहन किया है, उसमें तेरी असमर्थता ही कारण थी। हॉ, आजसे यदि देखूँगा, तो तेरा पराक्रम मी मान ढूँगा। और मुझसे लड़नेकी जो तेरी इच्छा है, यह तो अभी-अभी हुई है; पुरानी नहीं जान पड़ती। अच्छा, आज त् मेरे साथ युद्ध कर और मेरा बल भी देख।

अर्जुनने कहा-राधापुत्र ! अभी योड़ी ही देर हुई,

त् मेरे सामने युद्धसे भाग गया था; इसीलिये तेरी जान बच गयी, देवल तेरा छोटा भाई ही मारा गया। भला, तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य होगा, जो अपने भाईको मरवाकर युद्ध छोड़कर भाग भी जाय और सत्पुक्षोंके बीच खडा होकर ऐसी बार्ते भी बनावे।

ऐसा कहकर अर्जुन कर्णके ऊपर कवचको भी छिन्न-भिन्न कर देनेवाले वाणोका प्रहार करने लगा। कर्ण भी बाणोंकी वृष्टि करता हुआ मुकाबलेमें डट गया। अर्जुनने पृथक्-पृथक् वाण मारकर कर्णके घोड़ोंको बींध डाला, उसका हस्तत्राण काट दिया और माथे लटकानेकी रस्ती भी काट डाली। तव कर्णने भी तरकससे तीर निकाले और अर्जुनके हाथोंको बींध दिया, इससे उसकी बंधी हुई मुद्दी खुल गयी। तत्पश्चात् महाबाहु अर्जुनने कर्णके धनुषको काट दिया। धनुष कट जानेपर उसने शक्तिका प्रहार किया; किन्तु अर्जुनने वाणोंसे उसके भी दुकड़े-दुकड़े कर दिये। यह देख कर्णके अनुगामी योद्धाओंने एक साथ अर्जुनपर आक्रमण किया; परन्तु गाण्डीवसे छूटे हुए वाणोंद्वारा वे सब-के-सब यमलोकके अतिथि हो गये। इसके बाद अर्जुनने कानतक धनुष खींचकर कई तीखे बाणोंसे



कर्णके घोड़ोंको बींघ डाला। घायल हुए घोड़े पृथ्वीपर

यह सुनकर कृपाचार्यने कहा-कर्ण!युद्धके विपयमें तुम्हारी बुद्धि सदा ही वड़ी कड़ी रहती है। तुम न तो कार्यके स्वरूपपर ध्यान देते हो और न उसके परिणामका ही विचार करते हो । विचार करनेपर तो यही समझमें आता है कि इमलोग अर्जुनसे लोहा लेनेमें समर्थ नहीं है। देखो, उसने अकेले ही चित्रसेन गन्धर्वके सेवकोंसे युद्ध करके समस्त कौरवीं-की रक्षा की थी तथा अकेले ही अग्निदेवको तम किया या। जय किरातवेषमें भगवान् शङ्कर उसके सामने आये तो उनसे भी उसने अकेले ही युद्ध किया था। निवातकवच और कालकेय दानवींको तो देवता भी नहीं दवा सके थे। उन्हें भी उसने युद्धमें अकेले ही मारा था। अर्जुनने तो अकेले ही अनेकों राजाओंको अपने अधीन कर लिया या; तुम्हीं बताओ, तमने भी अकेले रहकर कभी कोई ऐसी करत्त करके दिखायी है ? अर्जुनके साथ युद्ध करनेकी सामर्थ्य तो इन्द्रमें भी नहीं है: तम जो उसके साथ भिड़नेकी बात कह रहे हो, इससे मालूम होता है तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने नहीं है। इसकी तुम्हें दवा करानी चाहिये। हाँ, द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम—सव मिलकर अर्जुनका सामना करेंगे; तम अकेले ही उससे मिड्नेका साहस मत करो ।

इसके वाद अध्वत्थामाने कहा-अभी तो हमने गौओं-को जीता भी नहीं है और न हम मत्स्यराज्यकी सीमापर ही पहुँचे हैं, हिस्तिनापुर भी अभी बहुत दूर है; फिर तुम ऐसे वढ-बढकर वार्ते क्यों बनाते हो है दुर्योधन तो बड़ा ही कृर और निर्लं है; नहीं तो जूएमें राज्य जीतकर भला, किस क्षत्रियको सन्तोष होगा ? अतः जिस प्रकार तुमने जूआ खेला याः इन्द्रप्रस्थको जीता था और द्रौपदीको वलात्कारसे सभामे बुलाया याः, उसी प्रकार अत्र अर्जुनके साय संग्राम करना । अरे । काल, पवन, मृत्यु और बड़वानल जब कोप करते है तो कुछ-न-कुछ शेप छोड़ देते हैं; किन्तु अर्जुन तो कुपित होनेपर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता। अतः जिस प्रकार तुमने चूतसमामें शकुनिकी सलाहसे जूआ खेला या, उसी प्रकार तुम मामाजीकी देख-रेखमें ही अर्जुनसे लड लो। माई। और कोई भी वीर युद्ध करे, मै तो अर्जुनसे लड़गा नहीं। यदि गौऍ लेनेके लिये मत्स्यराज विराट आया तो उससे में अवश्य युद्ध करूँगा ।

फिर भीष्मिपतामह चोले-अश्वत्यामा और कृपाचार्य-का विचार बहुत ठीक है । कर्ण तो क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध करनेपर ही तुला हुआ है । किसी भी समझदार आदमीको

आचार्य द्रोणपर दोत्र नहीं लगाना चाहिये । और हर अर्चन हमारे सामने आ गया है तो आवलमें विरोध करने रा अराप तो यह है ही नहीं । आचार्य कुरू द्रोग और अध्यापनारी भी इस समय क्षमा ही करना चाहिये । वृद्धिरानीने रेगाने सम्बन्ध रखनेवाले जितने दोष बतारे हैं उनमें आवरणें। कुट सबसे बदकर है ।

दुर्योघनने कहा—आचार्यचरा ! हम मगर धार करें और शान्ति रक्खें । यदि इस समय गुरुदेवके चिनके हे हैं अन्तर न आया, तभी हमारा अमेरा पाम यनना स्थाप है ।

तव कर्ण, भीष्म और कृपानायंके स्ति पुर्वाचनने आचार्य होणसे क्षमा करनेकी प्रार्थना भी । इस्से मान्य होजर होणानार्यने कहा, 'शान्तनुनन्दन भीष्मने हो जात कर्ति', में तो उसे सुनकर ही प्रमन्न हो गया था । अन्यार प्रदर्श नीतिका विधान करी । दुर्योधनके। पाएए गोंके तेत्र हे एकं पूरे होनेमें सन्देह है, किन्तु ऐसा हुए जिना अर्हन करी "मार्थ सामने नहीं आता । दुर्योधनने इस विध्यमें वर्ष बार करा की है । अतः भीष्मजी इस विध्यमें ठीक निर्णय करें ।'

इसपर पितामद्द भीष्मने कहा-जिला रागाः सहार्गः दिन, पक्ष, मास, नक्षत्र, प्रतः ऋतु और गरन्य-ने गर्किन कर एक कालचक वने हुए हैं । वर वायन रामा रामादिके विभागपूर्वक घूमता रहेता है। उनमें सूर्व और सदारा नक्षत्रोंको लॉय जाते हे तो जानरी खुउ गुडि से सार्वित इसीसे हर पॉचवें वर्ष दो महीने वट राते हैं। उस्ति नेस ऐसा विचार है कि पाण्डवीके अब तेस पाने पान र है और बारह दिनना रमन अधिन हो एना 🖰 । पाए हेत् 🤔 जो प्रतिगाएँ की यीं, उनमा ठीर-ठीर पतन स्मिर्ण । नग समय इस अवधिरा भी। अर्च्छी नगर निधार परते ही आईन हमारे सामने आया है । ये मभी बद्दे मणस्य परा कं रिव अर्थके मर्मन है। भला, बुधिंग्रिंग निर्मे नेपार्थ करें दिपयमे नोई चृत्र केंसे वर रक्ते ए हैं पाररासी हैं कि है, उन्होंने बड़ा दुप्तर वर्न हिमारि स्टॉन्टे केर की भी क्रिकी नीतिवरद उनारणे देना नते नाहि । राज्यानी राज्य हेनेमें तो वे दनवासरे समय भी समर्प के विस्तु विस् पाशमें वॅथे होनेके शरण वे शायजनेंट किया गाँग इसलिये जो ऐसा प्रदेशा कि अर्जुन निष्याच्या कि उसे चारी खानी पहेगी।पान्ठवरीय मीतरी यह तरा तेरे पिन्छ

म॰ अं॰ ६४-६५-

जन सेनकोंने देखा कि दोनोंके घोड़े मर गये और शरीर 'धायल होकर लोहू-छहान हो रहे हैं, तो ने उन्हें दूसरे रथपर विठाकर युद्धभूमिसे हटा ले गये। और जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था, वह महावली अर्जुन रणभूमिमें चारों ओर घूमने लगा।

जनमेजय ! धनज्जयके ऐसे पराक्रम देखकर दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन, विविंशति, द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा तथा महा-



रयी कृपाचार्य अमर्षसे भर गये और उसे मार डालनेकी इच्छासे अपने दृढ धनुषोंकी टङ्कार करते हुए पुनः चढ़ आये। वहाँ आकर सब एक साथ अर्जुनपर बाण बरसाने लगे। उनके दिव्यास्त्रोंसे सब ओरसे आच्छन्न हो जानेके कारण उसके शरीरका दो अंगुल माग भी ऐसा नहीं बचा था, जिसपर बाण न लगे हों। ऐसी अवस्थामें अर्जुनने तिनक हॅसकर अपने गाण्डीव धनुषपर ऐन्द्र अस्त्रका सन्धान किया और बाणोंकी झडी लगाकर समस्त कौरवोंको दक दिया। वर्षा होते समय

जैसे विजली आकाशमें चमककर सम्पूर्ण दिशाओं और भूमण्डलको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए वाणोंद्वारा दसों दिशाएँ आच्छल हो गयीं। रणभूमिमें खड़े हुए हायीसवार और रथी सब मूर्छित हो गये। सबका उत्साह ठडा पढ़ गया, किसीको होश न रहा। सारी सेना तितर-वितर हो गयी; सभी योद्वा जीवनसे निराश होकर चारो ओर मागने लगे।

यह देखकर शान्तनुनन्दन भीष्मजीने सुवर्णजिटत धनुष और मर्मभेदी वाण लेकर अर्जुनके ऊपर धावा किया। उन्होंने अर्जुनकी ध्वजापर फ़ुफकारते हुए सपोंके समान आट बाण मारे । उनसे ध्वजापर स्थित हुए वानरको बड़ी चोट पहुँची और उसके अग्रभागमें रहनेवाले भूत भी घायल हुए । तव अर्जुनने एक बहुत बड़े भालेसे भीष्मजीका छत्र काट डालाः कटते ही वह पृथ्वीपर गिर पड़ा। साथ ही उसने उनकी ध्वजापर भी वाणोंसे आघात किया और शीघतापूर्वक उनके घोडोंको, पार्श्वरक्षकको तथा सारिथको भी घायल कर दिया। भीष्मपितामह इस बातको सहन नहीं कर सके। वे अर्जुनपर दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करने लगे। जवावमें अर्जुनने भी दिव्यास्त्रोंका प्रहार किया । उस समय इन दोनों वीरोमे विल और इन्द्रके समान रोमाञ्चकारी संग्राम होने लगा। कौरव प्रशंसा करते हुए कहने लगे—'भीष्मजीने अर्जुनके साथ जो युद्ध ठाना है, यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन वलवान् है, तरुण है, रणकुशल और फुर्ती करनेवाला है; भला, युद्धमें भीष्म और द्रोणके सिवा दूसरा कौन इसके वेग-को सह सकता है १ अर्जुन और भीष्म दोनों ही महापुरुष उस युद्धमें प्राजापत्य, ऐन्द्र, आग्नेय, रौद्र, वारुण, कौवेर, याम्य और वायव्य आदि दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करते हुए विचर रहे थे।

जय आदि महारयी वीर उसके मुकाबलेमें आ डटे। युद्ध छिड गया। अर्जुनने इनके रथोंको उसी प्रकार भस्म कर दिया। जैसे आग वनको जला डालती है। जव यह मयानक सग्राम हो रहा था, उसी समय कुरुवशका श्रेष्ठ योद्धा विकर्ण रयपर वैठकर अर्जुनके ऊपर चढ आया । आते ही वह विपाठ नामक वाणोंकी वर्षा करने लगा। अर्जुनने उसका धनुप काटकर रथकी ध्वजाके दुकडे-दुकडे कर दिये। विकर्ण तो भाग गया। किन्तु 'शत्रुन्तप' नामक राजा सामने आकर अर्जुनके हायसे मारा गया। फिर तो जैसे प्रचण्ड ऑधीके वेगसे बड़े-बड़े जङ्गलोंके चुक्ष हिल उठते हैं, उसी प्रकार अर्जुनकी मार खाकर कौरवसेनाके वीर कॉपने लगे। कितने ही आहत हो प्राण त्यागकर पृथ्वीपर गिर पडे । इस युद्धमें इन्द्रके समान पराक्रमी वीर भी अर्जुनके द्वारा परास्त हुए । वह शत्रुओं का सहार करता हुआ युद्धभूमिमें विचर रहा था, इतनेमें कर्णके भाई संग्रामजित्से उसकी मुठभेड़ हो गयी। अर्जुनने उसके रयमें जुते हुए लाल-लाल घोड़ोंको मारकर एक ही वाणसे उसका सिर काट लिया। भाईके मारे जानेपर कर्ण अपने पराक्रमके जोशमें आकर अर्जनकी ओर दौडा और वारह वाण मारकर उसने अर्जुनको वींघ डाला, उसके घोडोंको छेद दिया और राजकुमार उत्तरके हायमें भी चोट पहॅचायी। यह देख अर्जुन भी, जैसे गरुड़ नागकी ओर दौड़े उसी प्रकार, कर्णपर ट्रट पड़ा । ये दोनों वीर सम्पूर्ण धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ, महावली और सब रात्रुओंका प्रहार सहनेवाले थे। इनका युद्ध देखने-के लिये सभी कौरव वीर ज्यों-के-त्यों खड़े हो गये।

अपने अपराधी कर्णको सामने पाकर अर्जुन क्रोघ और उत्साहसे भर गया और एक ही क्षणमें उसने इतनी वाण- चृष्टि की कि रथ, सारिय और घोड़ेंसिहत वह छिप गया। इसके वाद कौरवोंके अन्यान्य योद्धाओंको भी अर्जुनने रय और हाथियोंसिहत वेघ डाला। मीष्म आदि भी अपने रय-सिहत अर्जुनके वाणोंसे ढक गये। इससे उनकी सेनामें हाहाकार मच गया। इतनेमें कर्णने अर्जुनके तमाम वाणोंको काट दिया और अमर्थमें भरकर उसके चारों घोड़ों तथा सारियको बांघ दिया। साथ ही रथकी ध्वजाको भी काट डाला। इसके वाद उसने अर्जुनको भी घायल किया। कर्णके वाणोंसे आहत होकर अर्जुन सोते हुए सिंहके समान जाग उठा और उसके उपर पुनः बाणोंकी वर्षा करने लगा। अपने वज्रके समान



वेजस्वी वाणोंसे उसने पर्णके बाँहर ज्ञा, मराका गायट और कण्ठ आदि अज्ञोंको बीध दाला। क्यांका कार्यक प्रान्ध विक्षत हो गया, उसे बड़ी पीटा होने लगा। किर केर क्यांका एक हायीसे हारकर दूसरा हाया भाग जागाँक उसे प्रका वह बुद्धके मैदानसे भाग राहा हुआ।

 मागा जा रहा है; तव उसने युद्धकी इच्छासे अपनी सुजाएँ
ठॉककर दुर्योधनको ललकारते हुए कहा—'धृतराष्ट्रनन्दन!
युद्धमें पीठ टिखाकर क्यों भागा जा रहा है, अरे! इससे
तेरी विद्याल कीर्ति नष्ट हो रही है! तेरे विजयके बाजे जैसे
पहले वजते थे, वैसे अब नहीं बज रहे हैं! त्ने जिन्हें राज्यसे
उतार दिया है, उन्हीं धर्मराज युधिष्ठिरका आज्ञाकारी यह
मध्यम पाण्डव अर्जुन युद्धके लिये खड़ा है, जरा पीछे फिरकर मुँह तो दिखा। राजाके कर्तव्यका तो स्मरण कर। वीर
पुरुष दुर्योधन! अब आगे-पीछे तेरा कोई रक्षक नहीं दिखायी
देता, इसलिये भाग जा और इस पाण्डवके हायसे अपने
प्यारे प्राणोंको बचा ले।'

इस प्रकार युद्धमें महात्मा अर्जुनके ललकारनेपर अंकुशकी चोट खाये हुए मत्त गजराजके समान दुर्योधन छौट पड़ा। अपने क्षत-विक्षत शरीरको किसी तरह सँभालकर उसे पुनः युद्धमें आते देख कर्ण उत्तर ओरसे उसकी रक्षा करता हुआ अर्जुनके मुकाबलेमें आ गया। पश्चिमसे उसकी रक्षा करनेके लिये भीष्मजी धनुष चढाये लौट आये । द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विविंशति और दुःशासन भी अपने बड़े-बड़े धनुप लिये शीघ्र ही आये। दिन्य अस्त्र धारण किये हुए उन योदाओंने अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया और जैसे बादल पहाडके ऊपर सब ओरसे पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे उसपर वाणोंकी वर्पा करने लगे। अर्जुनने अपने अस्त्र छोडकर शत्रुओं के अस्त्रोंका निवारण कर दिया और कौरवोंको लक्ष्य करके सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण होना कठिन था। इसके वाद उसने मयद्भर आवाज करनेवाले अपने शङ्खको दोनों हाथोंसे थामकर उच खरसे वजाया। उसकी गम्भीर ध्वनिसे दिशा-विदिशा, भूलोक तथा आकाग न्रूज उठे । अर्जुनके वजाये हुए उस शङ्खकी आवाज सुनकर कौरव वीर वेहोश हो गये, उनके हाथोंसे धनुष और वाण गिर पड़े तथा वे सभी परम शान्त-निश्चेष्ट हो गये।

उन्हें अचेत हुए देख अर्जुनको उत्तराकी बातका स्मरण हो आया; अतः उसने उत्तरसे कहा—'राजकुमार! जवतक इन कौरवोंको होश नहीं होता, तवतक ही तुम सेनाके बीचसे निकल जाओ और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्यके स्वेत, कर्णके पीले तथा अस्वत्यामा एवं दुर्योधनके नीले बल्ल लेकर लौट आओ। मैं समझता हूँ पितामह मीष्मजी सचेत हैं, क्योंकि वे इम सम्मोहनास्त्रको निवारण करना जानते हैं। इसिलये उनके घोड़ोंको अपनी वायों ओर छोड़कर जाना; क्योंकि जो होशमें हैं, उनसे इसी प्रकार सावधान होकर चलना चाहिये।

अर्जुनके ऐसा कहनेपर विराटकुमार उत्तर घोड़ोंकी बागडोर छोड़कर रथसे कृद पड़ा और महारथियोंके वस्त्र ले



पुनः शीघ ही उसपर आ बैठा । तदनन्तर वह रथ हॉककर अर्जुनको युद्धके घेरेसे बाहर ले चला । इस प्रकार अर्जुनको । जाते देख भीष्मजी उसे बाणोंसे मारने लगे । तब अर्जुनने भी उनके घोड़ोंको मारकर उन्हें भी दस बाणोंसे बीध दिया; इसके बाद सारथिके भी प्राण ले लिये । फिर उन्हे युद्धभूमिमें छोड़कर वह रथियोंके समूहसे बाहर आ गया । उस समय बादलोंसे प्रकट हुए सूर्यकी भाँति उसकी शोभा हुई ।

इसके बाद सभी कौरव वीर धीरे-धीरे होशमे आ गये। दुर्योधनने जब देखा कि अर्जुन युद्धके धेरेसे बाहर होकर अकेले खड़ा है, तो वह भीष्मजीसे घवराहटके साथ बोला—'पितामह! यह आपके हायसे कैसे बच गया? अब भी इसका मान-मर्दन कीजिये, जिससे छूटने न पाने।' भीष्मने हँसकर कहा—'कुकराज! जब तू अपने विचित्र धनुष और बार्णोको त्यागकर यहाँ अचेत पड़ा हुआ था, उस

अपने ऊर आती हुई उस शक्तिको अर्जुनने दस वाण मार-कर काट डाला। फिर एक वाणसे कृपानार्यके रयका जुआ काट दिया, चार वाणोंसे चारों घोड़े मार दिये और छठे वाणसे सारियका सिर घड़से अलग कर दिया। घनुप, रय, घोड़े और सारियके नए हो जानेपर कृपानार्य हायमें गदा लेकर कृद पड़े और उसे अर्जुनके ऊपर फेंका। यद्यपि कृपानार्यने उस गदाको बहुत सँमलकर चलाया था, तो मी अर्जुनने वाण मारकर उसे उलटे लौटा दिया। तब कृपानार्यकी सहायता करनेवाले योद्धा कुन्तीनन्दनको चारों ओरसे घेरकर वाण वरसाने लगे। यह देख विराटकुमार उत्तरने घाड़ोंको वामावर्त घुमाया और 'यमक' नामक मण्डल बनाकर शत्रुओंकी गति रोक दी। तब वे रथहीन कृपानार्यको साथ ले अर्जुनके निकटसे माग गये।

जब कृपाचार्य रणभूमिषे हटा लिये गये तो लाल घोड़ों-वाले रथपर बैठे हुए आचार्य द्रोण धनुप-बाणसे सुसजित हो अर्जुनके ऊपर चढ़ आये । दोनों ही अस्त्रविद्याके पूर्ण ज्ञाताः धैर्यवान् और महान् बलवान् थे; दोनों ही युद्धमें पराजित होनेवाले नहीं थे । इन दोनों गुरु-शिष्योंकी आपसमें सुठमेड़ होते देख मरतवंशियोंकी वह विश्वाल सेना वारवार कॉपने लगी । महारथी अर्जुन अपना रथ द्रोणाचार्यके पास ले गया और अत्यन्त हर्षमें भरकर मुसकराते हुए उसने गुरुको प्रणाम करके कहा—'युद्धमें सदा ही विजय पानेवाले गुरुदेव ! हम-लोग आजतक तो बनमें भटकते रहे हैं, अब बातुओंसे बदला लेना चाहते हैं; आपको हमलोगोंपर कोच नहीं करना चाहिये । जबतक आप मुझपर प्रहार नहीं करेंगे, मैं भी आपपर अस्त्र नहीं छोडूंगा—ऐसा मैने निश्चय कर लिया है; इसलिये पहले आप ही मुझपर प्रहार करें।'

तव आचार्य द्रोणने अर्जुनको लक्ष्य करके इक्कीस वाण मारे वे वाण अभी पहुँचने भी नहीं पाये थे कि अर्जुनने वीचमें ही काट डाले। इसके वाद उन्होंने अर्जुनके रयपर हजार वाणोकी वर्षा करते हुए अपना अद्भुत हस्तलाधव

दिखलाया, तथा उनके श्वेतवर्णवाटे घोटोंने भी घारा किया । इस प्रकार दोनों ही दोनोंगर नमान भाग्ये बाग-पर्ग करने छो । दोनों ही विख्यात पराक्रमी और अन्यन्त नैज्मी थे। दोनोंका वेग वायुके नमान तीन या और दोना ही दिव्यास्त्रीका प्रयोग जानते थे । अतः वाणीनी गर्हा दगाने हए वे वहाँ खड़े हए राजाओं से मोहित रगने हुने । एउसे मुहानेपर खडे हुए बीर विस्तवके नाय उत्ते थे भागा, अर्जुनके सिवा दसरा कीन है जो सुद्रमे होणाचार्यरा रामना कर मके । क्षत्रियका धर्म भी किनना बटोर है, जिनके बान्ज अर्जुनको गुरुके साथ लडना पड ग्हा है !' द्रांगाचार्य ऐस्ट, बायच्य और आग्नेय आदि जो-जो अन्त अर्जुनगर छोड्ते भे उन सबको वह दिच्यास्त्रीके द्वारा नष्ट पर देता या। आकाशचारी देवता आचार्य होणकी प्रशंना करते हुए जरते, 'सव दैत्यों और देवताओपर विजय पानेबारे प्रयत्र प्रापी अर्जुनके साथ जो द्रोणाचार्यने युद्ध किया। यर यदा ही हु दर कार्य है।

अर्जुनको युद-कराकी अच्छी निक्षा मिली यी। वर निमाना मारनेमे कभी चूकता नहीं था, उसके एायोंमें पदी फुर्ती थी और वह दूरतक अपने वाग फेरता था। वर रप देखकर आचार्य द्रोणको भी बड़ा विक्षप ऐना। गण्डीप धनुषको ऊपर उठाकर अमर्पमें भरा हुआ अर्डुन एव दोनी हायोंसे खींचता, उस समय टिट्डियोंके गमान भागींगी पर्यांके आकाश छा जाता और देखनेवाले आक्ष्यमें पहरर धन्त-धन्य करकर उसकी सराहना करने लगते थे। जय आवार्यंके र्यंके पास लाखों वाणोंकी वर्या होने लगी और दे स्यांगि टक गये, तब उससेनामें बड़ा हाहाबार मन्त गया। हो जानायंके स्यकी ध्वजा कट गयी थी। बचनके हुन हे हुन्हें हो गये थे और उनका करीर भी वाणोंसे धत-विक्षत हो गया था। यह वे जरा-सा मौका मिलते ही अपने जीमगानी पोट्रींगे। एरेंग्या तुरंत रणभूमिसे बाहर हो गये।

# अर्जुनके साथ अश्वत्थामा और कर्णका युद्ध तथा उनकी पराजय

वैशामपायनजी कहते हैं—तदनन्तर अश्वत्यामाने अर्जुनके ऊपर धावा किया । जैसे मेघ पानी वरसाता है, उसी प्रकार उसके धनुषसे वाणोंकी दृष्टि होने लगी । उसका वेग वायुके समान प्रचण्ड था, तो भी अर्जुनने सामना करके उसे रोक दिया और उसके घोड़ों को अपने वार्गारे मारक र राजा कर दिया । घायल हो जानेके चारण उन्हें दिमाका भान न रहा । महावली अश्वत्यामाने भी अर्डनर्जा जगन्धी ज्याजानी देख एक वाण मारा और उसके धनुषती प्रत्यक्ता बाट दें। दिये गये। तत्पश्चात् महात्मा अर्जुन सारिय वनकर बैठा और उत्तर रथी वनकर आनन्दपूर्वक नगरकी ओर चला। अर्जुनने पुनः चोटी गूँयकर धारण कर ली और वृहन्नलाके वेषमें होकर घोडोंकी वागडोर सँमाली। रास्तेमें जाकर उसने उत्तरसे कहा—'राजकुमार! अत्र इन ग्वालोंको आज्ञा दो कि



वे शीघ्र ही नगरमें जाकर प्रिय समाचार सुनावें और तुम्हारी विजयकी घोषणा करें।

अर्जुनकी बात मानकर उत्तरने तुरंत ही दूतोंको आज्ञा दी—'तुमलोग नगरमे पहुँचकर खबर दो कि शत्रु हारकर भाग गये, अपनी विजय हुई और गौऍ जीतकर वापस लायी गर्या हैं।'

जनमेजय! सेनापित राजा विराटने भी दक्षिण दिशासे गौओंको जीतकर चारों पाण्डवोंको साथ लिये वड़ी प्रसन्नताके साथ नगरमें प्रवेश किया। उसने सप्राममें त्रिगतोंपर विजय पायी थी। जिस समय अपनी सब गौएँ साथ लेकर पाण्डवों-सहित वहाँ पदार्पण किया; उस समय उसकी विजयश्रीसे अपूर्व शोभा हो रही थी। राजसभामें पहुँचकर उसने सिंहासनको सुशोभित किया; उसे देखकर सुदृद्-सम्बन्धियोंको वडा हुर्प हुआ। सब लोग पाण्डवोंके साथ मिलकर राजाकी सेवा करने लगे। इसके वाद राजा विराटने पूछा—'कुमार उत्तर कहाँ गया है ?' इसके उत्तरमें रिनवासमें रहनेवाली स्त्रियों और कन्याओंने निवेदन किया—'महाराज ! आपके युद्धमें चले जानेपर कौरव यहाँ आये और गौओंको हरकर ले जाने लगे। तब कुमार उत्तर क्रोधमें भर गया और अत्यन्त साहसके कारण अकेले ही उन्हे जीतनेके लिये चल दिया। साथमे सारियके रूपमें बृहन्नला है। कौरवोंकी सेनामें भीष्म, कुपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अश्वत्यामा—ये छ: महारथी आये हैं।'

विराटने जब सुना कि 'मेरा पुत्र अकेले बृहन्नलाको सारिय बनाकर केवल एक रय साथमें ले कौरवोंसे युद्ध करने गया है' तो उसे बड़ा दुःख हुआ और अपने प्रधान मिन्त्रयोंसे बोला—'मेरे जो योद्धा त्रिगतोंके साथ युद्धमें घायल न हुए हो, वे बहुत-सी सेना साथ लेकर उत्तरकी रक्षाके लिये जाय ।' सेनाको जानेकी आज्ञा देकर उसने पुनः मन्त्रियोसे कहा—'पहले शीघ इस बातका पता लगाओ कि कुमार जीवित है या नहीं । जिसका सारिय एक हिजडा है, उसके अबतक जीवित रहनेकी तो सम्भावना ही नहीं है।'

राजा विराटको दुखी देखकर घर्मराज युधिष्टिरने हँसकर कहा—राजन्! यदि वृहक्रला सारिय है तो विश्वास कीजिये, आपका पुत्र समस्त राजाओ, कौरवों तथा देवता, असुर, सिद्ध और यक्षोंको भी युद्धमें जीत सकता है। र इतनेमे उत्तरके भेजे हुए दूत विराटनगरमें आ पहुँचे और उन्होंने उत्तरकुमारकी विजयका समाचार सुनाया। उसे सुनकर मन्त्रीने राजाके पास आकर कहा—'महाराज! उत्तरने सब गौओंको जीत लिया, कौरव हार गये और कुमार अपने सारियके साय कुशलपूर्वक आ रहे हैं। युधिष्ठिर वोले—'यह बड़े सौभाग्यकी वात है कि गौएँ जीतकर वापस लायी गर्यी और कौरव हारकर भाग गये। किन्तु इसमे आश्चर्य करनेकी आवश्यकता नहीं है; जिसका सारिय वृहजला हो, उसकी विजय तो निश्चित ही है।'

पुत्रकी विजयका समाचार सुनकर राजा विराटके हर्पका विकाना न रहा। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। दूतोको इनाम देकर उन्होंने मन्त्रियोंको आशा दी कि 'सड़कोके किनारे विजयपताका फहरानी चाहिये। फूलों तथा नाना प्रकारकी सामग्रियोंसे देवताओंकी पूजा होनी चाहिये। सब कुमार और प्रधान-प्रधान योद्धा गाजे-बाजेके साथ मेरे पुत्रकी

गिरकर मर गये। फिर अर्जुनने एक तेजस्वी वाण कर्णकी छातीमें मारा। वह बाण कवचको भेदकर उसके शरीरमे घुस गया। कर्ण वेहोश हो गया, उसकी ऑखोंके सामने ॲप्रेरा

छा गया । भीतर-ही-भीतर पीडा सहना हुआ वह युद्ध छोड़कर उत्तर दिशाकी ओर भाग गया । महारयी अर्जुन तथा उत्तर उच्च स्वरसे गर्जना करने छगे ।

## अर्जुन और भीष्मका युद्ध तथा भीष्मका मृर्च्छित होना

वैशम्पायनजी कहते हैं---कर्णपर विजय पानेके अनन्तर अर्जुनने उत्तरसे कहा-- जहाँ रयकी ध्वजामें सुवर्णमय ताडका चिह्न दिखायी दे रहा है, उसी सेनाके पाम मुझे ले चलो। वहाँ मेरे नितामह भीष्मजी, जो देखनेमे देवताके समान जान पडते हैं, रयमें विराजमान है और मेरे साय युद्ध करना चाहते है। ' उत्तरका शरीर वाणोंसे वहुत धायल हो चुका था। अतः उसने अर्जुनसे कहा-वीरवर! अब मैं आपके घोड़ोंको कावूमें नहीं रख सकता। मेरे प्राण संतम हैं, मन धवरा रहा है । आजतक किसी भी युद्धमें मैने इतने शूरवीरोंका समागम नहीं देखा या । आपके साय जव इन लोगोंका युद्ध देखता हूँ, तो मेरा मन डॉवाडोल हो नाता है। गदाओं के टकरानेका शब्द, शङ्कोंकी ऊँची ध्वनि, बीरोंका सिंहनाद, हाथियोंकी चिग्घाड तथा विजलीकी गडगडाइटके समान गाण्डीवकी टड्डार सुनते-सुनते मेरे कान बृहरे हो रहे हैं, स्मरणशक्ति श्रीण हो गयी है। अब मुझमें चाबुक और वागडोर संभालनेकी गक्ति नहीं रह गयी है।

अर्जुनने कहा—नरश्रेष्ठ ! डरो मत, धैर्य रक्खो; तुमने भी युद्धमें वहे अद्भुत पराक्रम दिखाये हैं। तुम राजाके पुत्र हो। शत्रुओंका दमन करनेवाले मत्त्यनरेशके विख्यात वंगमें युम्हारा जन्म हुआ है ! इसिलये इस अवसरपर तुम्हें उत्साहहीन नहीं होना चाहिये । राजपुत्र ! मलीमॉति धीरज रखकर रथपर वैठो और युद्धके समय घोडोंपर नियन्त्रण रक्लो । अच्छा, अव तुम मुझे मीष्मजीकी सेनाके सामने ले चलो और देखों कि मैं किस प्रकार दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करता हूँ । आज सारी सेनाको तुम चक्ककी मॉति धूमते हुए देखोंगे । इस समय मै तुम्हें वाण चलानेकी तथा अन्य शस्त्रोंके सञ्चालनकी मी अपनी

योग्यता दिखाऊँगा। मैंने मुद्दीको दृढ रखना इन्द्रसे, हार्यो-की फुर्ती ब्रह्माजीसे तथा संकटके अवसरपर विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेकी कला प्रजापतिसे सीखी है। इसी प्रकार रुद्रसे रौद्रास्त्रकी, वरुणसे वारुणास्त्रकी, अग्रिसे आग्नेयास्त्रकी और वायु देवतासे वायव्यास्त्रकी शिक्षा प्राप्त की है। अतः तुम भय मत करो, मैं अकेले ही कौरवरूपी बनको उजाइ डालूँगा।

इस प्रकार अर्जुनने जब धीरज वंधाया, तब उत्तर उसके रयको भीष्मजीके द्वारा सुरक्षित रथसेनाके पास ले गया। कौरवोपर विजय पानेकी इच्छासे अर्जुनको अपनी ओर आते देख निष्ठर पराक्रम दिखानेवाले गङ्गानन्दन भीष्मने धीरता-पूर्वक उसकी गति रोक दी। तब अर्जुनने बाण मारकर भीष्म-जीके रथकी ध्वजा जड़से काटकर गिरा दी। इसी समय महा-बली दुःशासन, विकर्ण, दुःसह और विविंगति—इन चार वीरोंने आकर धनज्जयको चारों ओरसे घेर लिया। दुःशासनने एक बाणसे विराटनन्दन उत्तरको बींधा और दूसरेसे अर्जुन-की छातीमे चोट पहुँचायी। अर्जुनने भी तीखी धारवाले बाणसे दुःशासनका सुवर्णजटित धनुप काट दिया और उमकी छातीमे पाँच वाण मारे । उन वाणोंसे उनको वडी पीड़ा हुई और वह युद्ध छोड़कर भाग गया । इसके बाद विकर्ण अपने तीखे वाणोंसे अर्जुनको घायल करने लगा। तव अर्जुनने उनके ल्लाटमें एक वाण मारा । उसके लगते ही घावल होकर वह रयसे गिर पडा । तदनन्तर दुःसह और विविद्यति दोनीं एक साय आकर अपने माईका बदला लेनेके लिये अर्जुन-पर वाणोंकी वर्षा करने छगे। अर्जुन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, उसने दो तीखे वाण छोड़कर उन दोनों भाइयोंको एक ही साय वींघ दिया और उनके घोड़ोंको भी मार डाला।

द्रीपदीकी ओर देखा । द्रीपदी अपने पतिका अभिप्राय समझ गर्या । वह जलसे भरा हुआ एक सोनेका कटोरा छे आयी और उसमें वह सब रक्त उसने छे लिया ।

तदनन्तर राजकुमार उत्तरने नगरमें वडी प्रसन्नताके साय प्रवेश किया। विराटनगरके स्त्री-पुरुष तथा आस-पासके प्रान्तके लोग भी उसकी अगवानीमें आये थे; सवने कुमारका म्वागत-सत्कार किया । इसके बाद राजभवनके द्वारपर पहेंच-कर उसने पिताके पास समाचार भेजा । द्वारपालने दरबारमें जाकर विराटसे कहा-'महाराज ! बृहन्नलाके साय राजकुमार उत्तर ड्योदीपर खड़े हैं। इस शुभ संवादसे राजाको बड़ी प्रसन्तता हुई । उन्होंने द्वारपालसे कहा-'दोनोंको शीघ्र ही मीतर लिवा लाओ, मैं उनसे मिलनेको उत्सुक हूँ।' इसी समय युधिष्ठिरने द्वारपालके कानमे धीरेसे जाकर कहा-''पहले सिर्फ उत्तरको यहाँ ले आना, बृहन्नलाको नहीं; क्योंकि उसने यह प्रतिज्ञा कर रक्खी है कि 'जो संग्रामके सिवा कहीं अन्यत्र मेरे शरीरमें घाव कर देगा या रक्त निकाल देगा, उसका प्राण ले लूंगा।' मेरे बदनमें रक्त देखकर वह कोधमें भर जायगा और उस दशामें वह विराटको उनकी सेना, सवारी तथा मन्त्रियोसहित मार डालेगा।"

तत्पश्चात् पहले उत्तरने ही समामवनमें प्रवेश किया। आते ही पिताके चरणोंमें सिर झकाया, फिर कंकको भी प्रणाम किया। उसने देखा, 'कंकजीकी नासिकासे रक्त वह रहा है और वे एकान्तमें भूमिपर बैठे हुए हैं, साथ ही सैरन्ध्री उनकी सेवामें उपस्थित है।' तब उसने बड़ी उतावली-के साथ अपने पितासे पूछा—'राजन्! इन्हें किसने मार दिया! किसने यह पाप कर डाला!' विराटने कहा—'मैंने ही इसे मारा है, यह वडा कुटिल है; इसका जितना आदर किया जाता है, उतनेके योग्य यह कदापि नहीं है। देखो

न, जब तुम्हारे शौर्यकी प्रशंसा की जाती है उस समय यह उस हिजड़ेकी तारीफ करने लगता है !' उत्तर बोला— 'महाराज ! आपने बहुत बुरा काम किया; इन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिये, नहीं तो ब्राह्मणका कोध आपको समूल नष्ट कर देगा !'

-----

बेटेकी बात सुनकर राजा विराटने कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरसे क्षमायाचना की। राजाको क्षमा माँगते देख युधिष्ठिर बोले—'राजन्! क्षमाका ब्रत तो मैंने चिरकालसे ले रक्खा है, मुझे क्रोध आता ही नहीं। मेरी नाकसे निकला हुआ यह रक्त यदि पृथ्वीपर गिर पड़ता तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्यके साथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता; इसीलिये रक्तको मैंने गिरने नहीं दिया था।'

जब युधिष्ठिरका लोहू निकलना बंद हो गया, तब बृहन्नलाने भी भीतर, पहुँचकर विराट और कंकको प्रणाम किया। विराटने अर्जुनके सामने ही उत्तरकी प्रशंसा गुरू की—'कैकेयीनन्दन! तुम्हें पाकर आज में वास्तवमें पुत्रवान् हूं। तुम्हारे-जैसा पुत्र न तो मेरे हुआ और न होनेकी सम्भावना है। वेटा! जो एक साथ एक हजार निशाना मारनेमें भी कभी नहीं चूकता उस कर्णके साथ, इस जगत्में जिनकी बराबरी करनेवाला कोई है ही नहीं उन भीष्मजीके साथ तया कौरवोंके आचार्य द्रोण, अश्वत्यामा और योद्धाओको कॅपा देनेवाले कृपाचार्यके साथ तुमने कैसे मुकाबला किया! तथा दुर्योधनके साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ! यह सब मैं मुनना चाहता हूं।'

उत्तरने कहा—महाराज ! यह मेरी विजय नहीं है । यह सब काम एक देवकुमारने किया है । मैं तो डरकर भागा आ रहा था, किन्तु उस देवपुत्रने मुझे लौटाया और स्वय ही उसने रथपर बैठकर गौओंको जीता और कौरवोंको हराया है । उसीने कुपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, अर्जुन और मीष्म सभी अस्त्रोंके ज्ञाता थे। पहले तो इनमें दिन्यास्त्रोंका युद्ध हुआ, इसके बाद बाणोंका सम्राम छिड़ा। अर्जुनने भीष्मका सुवर्णमय धनुष काट दिया। तब महारथी भीष्मने एक ही क्षणमें दूसरा धनुष लेकर उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी और कुद्ध होकर वे अर्जुनके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। उन्होंने अपने बाणोंसे अर्जुनकी बायीं पसली बींघ डाली। तब उसने भी हॅसकर, तीखी धारवाला एक बाण मारा और भीष्मका धनुष काट दिया। उसके बाद दस बाणोंसे उनकी छाती बींघ डाली। इससे भीष्मजीको बड़ी पीड़ा हुई और वे रयका कूबर थामकर देरतक बैठे रह गये। भीष्मजीको अचेत जानकर सारियको अपने कर्तव्यका स्मरण हुआ और बह उनकी रक्षाके लिये उन्हें युद्धभूमिसे बाहर ले गया।

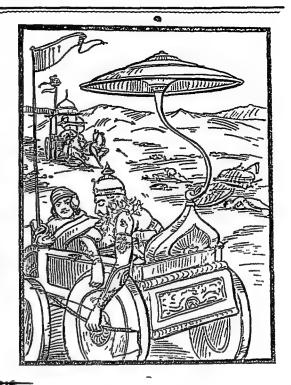

## दुर्योधनकी पराजय, कौरव-सेनाका मोहित होना और कुरुदेशको लौटना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जब मीष्मजी संग्रामका
मुहाना छोडकर रणसे वाहर हो गये, उस समय दुर्योधन
अपने रथकी पताका फहराता तथा गर्जता हुआ हाथमें धनुष
छे धनझयके ऊपर चढ़ आया । उसने कानतक धनुष खींचकर अर्जुनके छछाटमें वाण मारा; वह बाण छछाटमें धॅस गया
और उससे गरम-गरम रक्तकी धारा वहने छगी । इससे
अर्जुनका कोध वढ गया और वह विपायिके समान तीखे वाणोंसे
दुर्योधनको वींधने छगा । इस प्रकार अर्जुन दुर्योधनको और
दुर्योधन अर्जुनको वींधते हुए आपसमें युद्ध करने छगे ।
तत्पश्चात् अर्जुनने एक वाण मारकर दुर्योधनकी छाती छेद दी
और उसे धायछ कर दिया । फिर उन्होंने कौरवोके मुख्यमुख्य योद्धाओंको मार मगाया । योद्धाओंको मागते देख
दुर्योधनने भी अपना रथ पीछे छौटाया और युद्धसे मागने
छगा । अर्जुनने देखा दुर्योधनका शरीर धायछ हो गया है
और वह मुँहसे रक्त वमन करता हुआ वड़ी तेजीके साथ



नुवर्णमालामिण्डत तीस हजार रथ चलते थे। जैसे देवता कुवेरकी उपासना करते हैं, वैसे ही सब राजा और कौरवलोग इनकी उपासना किया करते थे। इन्होंने इस देशके सब राजाओंसे कर लिया है। इनके यहाँ प्रतिदिन अहासी हजार स्नातक ब्राह्मणोंकी जीविका चलती थी। ये बूढ़े, अनाथ, लॅगड़े-लूले और अन्धे मनुष्योंकी रक्षा करते थे। प्रजाको तो ये सदा पुत्रके समान मानते थे। इनके सद्गुणोंको गिनाया नहीं जा मकता। ये नित्य धर्मपरायण और दयाल है। राजन ! ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त होकर भी ये आपके राजासनपर बैठनेके अधिकारी क्यों नहीं हैं ?'

विराटने कहा—यदि ये कुरुवशी कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर है, तो इनमें इनका भाई अर्जुन और महाबली भीमसेन कौन हैं ! नकुल, सहदेव अथवा यशस्विनी द्रौपदी कौन है ! जबसे पाण्डवलोग जूएमें हार गये, तबसे कहीं भी उनका पता नहीं लगा।

अर्जुनने कहा—राजन् । ये जो वछव-नामधारी आपके रसोइया है, ये ही भयद्भर वेग और पराक्रमवाले भीमलेन है। कीचकको मारनेवाले गन्धर्व भी ये ही है। यह नकुल है, जो अवतक आपके यहाँ घोड़ोंका प्रवन्ध कर रहा है और यह है सहदेव, जो गौओकी संभाल रखता रहा है। ये ही दोनों महारथी माता माद्रीके पुत्र हैं। तथा यह सुन्दरी, जो आपके यहाँ सैरन्त्रीके रूपमें रही है, द्रौपदी है; इसके ही लिये कीचकका विनाश किया गया है। मेरा नाम है अर्जुन! अवस्य ही आपके कानोंमे कभी मेरा नाम भी पढ़ा होगा।

अर्जुनकी बात समाप्त होनेपर कुमार उत्तरने भी पाण्डवोंकी पहचान करायी | इसके बाद अर्जुनका पराक्रम बताना आरम्भ किया | 'पिताजी ! वे ही युद्धमें गौओंको जीतकर ले आये हैं; इन्होंने ही कौरवोंको हराया है । इन्होंके शङ्ककी गम्मीर ध्वनि सुनकर मेरे कान बहरे हो गये थे।

यह सुनकर राजा विराटने कहा—'उत्तर! अव हमें पाण्डवोंको प्रसन्न करनेका ग्रुम अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी राय हो तो मै अर्जुनसे कुमारी उत्तराका व्याह कर दूं।' उत्तर वोला—'पाण्डवलोग सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मानके योग्य हैं; तथा इसके लिये हमें मौका भी मिल गया है। इसलिये आप इनका सत्कार अवस्य करें।' विराटने कहा—'युद्धमें मै भो शत्रुओंके फंदेमें फंस गया था; उस समय भीमसेनने ही मुझे छुड़ाया और गौओंको भी जीता है। मैंने अनजानमें राजा युधिष्ठिरको जो कुछ अनुचित वचन कहे हैं, उनके लिये धर्मात्मा पाण्डुनन्दन मुझे क्षमा करें।'

इस प्रकार क्षमाप्रार्थना करके राजा विराटको बड़ा सन्तोष हुआ और उसने पुत्रके साथ सलाह करके अपना सारा राज-पाट और खजाना युधिष्ठिरकी सेवामें सौंप दिया। फिर पाण्डवों और विशेषतः अर्जुनके दर्शनसे अपने सौमाग्यकी सराहना की-। सवका मस्तक सूंघकर प्यारसे गले लगाया। इसके बाद वह अतृप्त नेत्रोंसे उन्हें एकटक देखने लगा और अत्यन्त प्रसन्न होकर युधिष्ठिरसे बोला—'बड़े सौमाग्यकी बात है, जो आपलोग कुशलपूर्वक वनसे लौट आये। और यह भी अच्छा हुआ कि इस कष्टदायक अञ्चातवासकी अविषको आपने पूरा कर लिया। मेरा सर्दस्व आपका है, इसे निःसंकोच स्वीकार करें। अर्जुन मेरी पुत्री उत्तराका पाणिग्रहण करें, ये सर्वथा उसके स्वामी होने योग्य हैं।'

विराटके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिरने अर्जुनकी ओर देखा। तव अर्जुनने मत्स्यराजको इस प्रकार उत्तर दिया—'राजन्! मैं आपकी कन्याको अपनी पुत्रवधूके रूपमें स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरतवशका यह सम्बन्ध उचित ही है।'

#### अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह

देशम्पायनजी कहते हैं—अर्जुनकी वात सुनकर राजा विराटने कहा—'पाण्डवश्रेष्ठ! में स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूं, फिर तुम उसे अपनी पत्नीके रूपमें क्यों नहीं स्वीकार करते ?' अर्जुनने कहा—'राजन्! में बहुत कालतक आपके रिनवासमें रहा हूं और आपकी कन्याकां एकान्तमें तथा सबके सामने पुत्रीमावसे ही देखता आया हूं। उसने भी मुझपर पिताकी भाँति ही विश्वास किया है। में नाचता या और सङ्गीतका जानकार भी हूं; इसलिये वह मुझसे प्रेम

तो बहुत करती है, परन्तु सदा मुझे गुरु ही मानती आयी है। वह वयस्क हो गयी है और उसके साथ एक वर्षतक मुझे रहना पड़ा है। इस कारण तुम्हें या और किसीको हमपर कोई अनुचित सन्देह न हो, इसिछये उसे मैं अपनी पुत्रवधूके रूपमें हो वरण करता हूं। ऐसा करके ही मै शुद्ध, जितेन्द्रिय तथा मनको वशमें रखनेवाला हो सकूँगा और इससे आपकी कन्याका चरित्र भी शुद्ध समझा जायगा। मै निन्दा और मिथ्या कल्ड्झसे हरता हूँ, इसिछये उत्तराको पुत्रवधूके ही रूप-

समय तेरी बुद्धि कहाँ यी, पराक्रम कहाँ चला गया था ? अर्जुन कभी निर्दयताका व्यवहार नहीं कर सकता, उसका मन कभी पापाचारमें प्रवृत्त नहीं होता; वह त्रिलोकीके राज्यके लिये भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता । यही कारण है कि उसने इस युद्धमे हम सब लोगोंके प्राण नहीं लिये । अब त् बीघ ही कुरुदेशको लौट चल, अर्जुन भी गौओंको जीतकर लौट जायगा । मोहवश अब अपने स्वार्थका भी नाश न कर; सवको अपने लिये हितकर कार्य ही करना चाहिये ।'

पितामहके ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधनको अव इस युद्धमें किसी लामकी आशा न रही । वह मीतर-ही-मीतर अत्यन्त अमर्वका भार लिये लवी सॉर्से मरता हुआ चुप हो गया । अन्य योद्धाओंको भी भीष्मका वह कथन हितकर प्रतीत हुआ । युद्ध करनेसे तो अर्जुनरूपी अग्नि उत्तरोत्तर प्रष्वित ही होती जाती थी, इसलिये दुर्योधनकी रक्षा करते हुए सबने लोट जानेकी ही राय पसंद की ।

कौरव वीरोंको छौटते देख अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म और आचार्य द्रोणके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्यामा, कृमाचार्य और अन्यान्य माननीय कुरुवंगियोंको वाणोंकी विचित्र रीतिसे नमस्कार किया। फिर एक वाण मारकर दुर्योघनके रलजटित मुकुटको काट डाला। इम प्रकार माननीय वीरोंका सत्कार कर उसने गाण्डीव धनुपकी टङ्कारमे जगत्को गुंजायमान कर दिया। इसके वाद महसा देवदत्त नामक शङ्क वजाया, जिसे सुनकर शत्रुओंका दिल दहल गया। उस समय अपने रयकी सुवर्णमालामण्डित ध्वजासे समन्त शत्रुओंका तिरस्कार करके अर्जुन विजयोद्धाससे सुशोमित हो रहा या। जब कौरव चले गये तो अर्जुनने प्रसन्न होकर उत्तरसे कहा—'राजकुमार। अत्र घोड़ोंको लौटाओ; तुम्हारी गौओंको हमने जीत लिया और शत्रु भाग गये; इसल्ये अवन्यानन्दपूर्वक अपने नगरकी ओर चले।'

कौरवोंका अर्जुनके साथ होनेवाला यह अद्भुत युद्ध देखकर देवतालोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुनके पराक्रमका स्मरण करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये।

### उत्तरका अपने नगरमें प्रवेश, स्नागत तथा विराटके द्वारा युधिष्ठिरका तिरस्कार एवं क्षमाप्रार्थना

वैदाम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार उत्तम दृष्टि रखनेवाला अर्जुन संग्राममें कौरवोंको जीतकर विराटका वह महान् गोधन लौटाकर ले आया। जब धृतराष्ट्रके पुत्र इधर-उधर सब दिशाऑमें भाग गये, उसी समय बहुतन्से कौरवोंके सैनिक, जो धने जङ्गलमें छिपे हुए थे, निकलकर डरते-डरते अर्जुनके पास आये। वे भूले-प्यासे और यके-मोंदे थे; परदेशमें होनेके कारण उनकी विकलता और भी बढ गयी यी। उन्होंने प्रणाम करके अर्जुनसे कहा—'कुन्तीनन्दन! इमलोग आपकी किस आजाका पालन करें!'

अर्जुनने कहा — तुमलोगोंका कल्याण हो । उरो मतः अपने देशको लौट जाओ । मैं सङ्कटमें पड़े हुएको नहीं मारना चाहता । इस वातके लिये तुमलोगोंको पूरा विश्वास दिलाता हूँ ।

वह अभयदानयुक्त वाणी सुनकर वहाँ आये हुए सभी मोदाओंने आयु, कीर्ति तथा यश देनेवाले आशीर्वोदोंसे अर्जुनको प्रसन्न किया । उसके बाद अर्जुनने उत्तरको हृदयमे लगाकर कहा—'तात । यह तो तुम्हें माल्म ही हो गया है कि तुम्हारे पिताके पास पाण्डव निवास करते हैं; परन्तु अपने नगरमें प्रवेश करके तुम पाण्डवोंकी प्रशंसा न करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डरकर प्राण त्याग देंगे।' उत्तर वोला—'सन्यसाचिन्! जवतक आप इस बातको प्रकाशित करनेके लिये स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे, तवतक पिताजीके निकट आपके विषयमें मैं कुछ भी नहीं कहेंगा।'

तदनन्तर, अर्जुन पुनः क्ष्मगानभूमिमें आया और उनी शमीवृक्षके पास आकर खड़ा हुआ । उसी समय उसके ग्य-की ध्वजापर बैठा हुआ अग्निके समान तेजस्वी विशालकाय बानर भूतोंके साथ ही आकाशमें उड़ गया ! इसी प्रकार जो माया थी, वह भी विलीन हो गयी । फिर रथमर निंहके चिह्नवाली राजा विराटकी ध्वजा चढ़ा दी गयी और अर्जुनके सब शस्त्र, गाण्डीव धनुष तथा तरकस पुनः शमीवृक्षमे दाँष

YKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA 

# श्रीकृष्णमे याचना

विदुः शिवाद्या प्रभावमतुलं यस्य समर्चितानि । यस्यावतारचरितानि वेदान्तवेद्यमिखलज्ञसुदारकीर्ति प्रपद्ये ॥१॥ श्रणं श्रीकृष्णमेव सततं शरण्यं भीतानां जनिमृतिमयाद्दारुणभवा-निदानं मोक्षादेनिंखिलपुरुपार्थस्य परमम् । विधानं भाग्यानां श्रुतिमतिद्मीशानममृतं वन्देऽहं हरिपदसरोजैकरतये ॥ २॥ मुकुन्दं पादपद्मे याचेऽहमीश्वर हरे तव नित्यानुरागमिललस सुखस्य भूमिम् । नान्यत् क्रपां क्रुरु मयीह भवे यथा खां

त्वत्पादपद्ममधुलिट् त्वियतासि धन्यः ॥ ३॥

जिनके अतुल्मीय प्रमावको श्रीशङ्कर प्रभृति देवगण भी नहीं जानते, जिनके अवतार-चरित्र जगत्के लिये पूजा एवं आदरकी वस्तु हैं, जो उपनिषदोंके एकमात्र हैंय तत्त्व हैं, उन सर्वज्ञ, उदारकीर्ति भगवान् श्रीकृष्णको ही हम आश्रयरूपमें खीकार करते हैं ॥ १॥

जो जन्म-मरणरूप घोर संसारसे भयभीत हुए जीवोको अभय देनेवाले हैं, जो मोक्षादि समस्त पुरुषार्थीके मूळकारण हैं, जो सम्पूर्ण ज्गत्के भाग्यविधाता हैं तथा श्रुतियोंका ज्ञान प्रदान करनेवाले हैं, उन अमृतखरूप सर्वेश्वर मोक्षदाता श्रीकृष्णकी हम वन्दना करते हैं और उनसे उन्हींके चरणकमलोंका अनुराग माँगते हैं ॥ २ ॥

हे ईश्वर ! हे हरे ! आपसे हम यही मॉगते हैं कि आपके चरणकमलोंमें हमारा अविचल अनुराग हो जाय, जो समस्त सुर्खोंकी खान है। इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं चाहते । आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि जिससे हम इसी जन्ममें आपके चरणकमलोंके मधुकर बन जायं। इतनेसे ही हम कृतार्थ हो जायँगे॥३॥

( महाभारत-तात्पर्य-प्रकाश )

अगवानीमें जायं । तथा एक आदमी हाथीपर बैठकर घंटा बजाते हुए सारे नगरमें मेरी विजयका समान्वार सुनावे ।'

राजाकी इस आजाको सुनकर समस्त नगरनिवासी, सौभाग्यवती तक्णी स्त्रियां तथा स्त-मागध आदि माङ्गलिक वस्तुएँ हाथमें ले गाजे-नाजेके साथ विराटकुमार उत्तरको लेनेके लिये आगे गये। इन सबको भेजनेके पश्चात् राजा विराट वडे प्रसन्न होकर बोले—'सैरन्थ्री! जा, पासे ले आ; ककजी! अन जूआ आरम्भ करना चाहिये।' यह सुनकर युधिष्ठिरने कहा—'मैंने सुना है, अत्यन्त हर्षसे भरे हुए चालाक खिलाडीके साथ जूआ नहीं खेलना चाहिये। आप भी आज आनन्दमम हो रहे हैं, अतः आपके साथ खेलनेका साहस नहीं होता। मला, आप जूआ क्यों खेलते हैं ' इसमें तो बहुत-से दोप हैं। जहाँतक सम्भव हो, इसका त्याग ही कर देना उचित है। आपने युधिष्ठिरको देखा होगा, अथवा उनका नाम तो सुना ही होगा; वे अपना विशाल साम्राज्य तथा भाइयोंको भी जूएमें हार गये थे। इसीलिये मैं जूएको पसद नहीं करता। तो भी यदि आपकी विशेष इच्छा हो तो खेलेंगे ही।'

जूआका खेल आरम्भ हो गया । खेलते-खेलते विराटने कहा—'देखो, आज मेरे बेटेने उन प्रसिद्ध कौरवोंपर विजय

पायी है !' युधिष्ठिरने कहा-'वृहन्नला जिसका सारिय हो

वह भला, युद्धमें क्यों नहीं जीतेगा ?' यह उत्तर चुनते ही राजा कोपर्मे भरकर बोले-- 'अधम ब्राह्मण ! तू मेरे बेटेकी प्रशंसा एक हिजडेके साथ कर रहा है ! मित्र होनेके कारण में तेरे इस अपराधको तो क्षमा करता हूँ; किन्तु यदि जीवित रहना चाहता है, तो फिर कभी ऐसी बात न कहना । राजा युधिष्ठिरने कहा-'राजन् !जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करनेको आये हों, वहाँ बृहन्नलाके सिवा दूसरा कौन है जो उनका मुकावला कर सके । जिसके समान किसी मनुष्यका बाहुवल न हुआ है न आगे होनेकी आगा है, जो देवता, असुर और मनुष्योंपर भी विजय पा चुका है, ऐसे वीरको सहायक पाकर उत्तर क्यों न विजयी होगा ?' विराटने कहा—'अनेकों न्नार मना किया, किन्तु तेरी जवान वद न हुई। सच है, यदि कोई दण्ड देनेवाला न रहे तो मनुष्य धर्मका आचरण नहीं कर सकता ! यह कहते-कहते राजा कोपसे अधीर हो गया और पासा उठाकर उसने युधिष्ठिरके मुँहपर दे मारा । फिर टॉटते हए कहा-'अब फिर कभी ऐसा न करना।'

पासा जोरसे लगा। युधिष्ठिरकी नाकसे रक्त निम्लने लगा। उसकी बूँद पृथ्वीपर पड़नेके पहले ही युधिष्टिग्ने



अपने दोनों हायोंमें उसे रोक लिया और पास ही खड़ी हुई

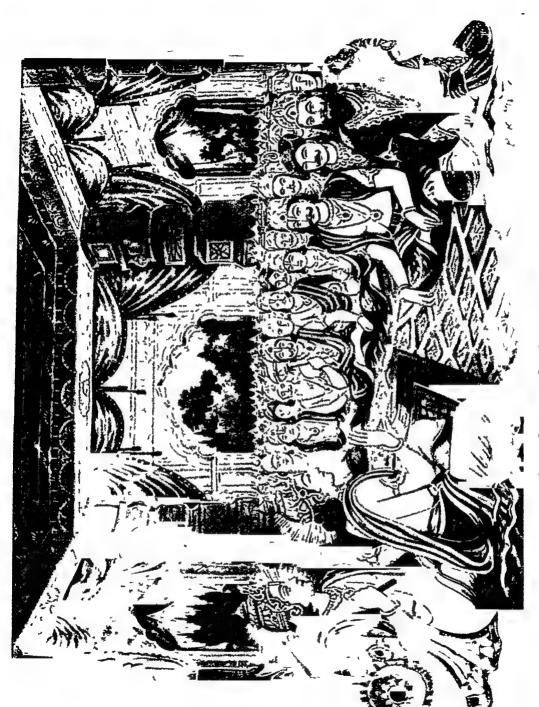

विराटकी राजसभामें श्रीकृष्णका माषण

अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन—इन छ: महारिययोंको बाण मारकर रणभूमिसे भगाया है। उसीने उनकी सारी सेनाको हराकर हॅसते-हॅसते उनके वस्त्र भी छीन लिये।

विराट वोले—'वह महावाहु वीर देवपुत्र कहाँ है ! मैं उसे देखना चाहता हूँ ।' उत्तरने कहा—'वह तो वहीं अन्तर्धान हो गया, कल-परसींतक यहाँ प्रकट होकर दर्शन देगा ।'

उत्तरका यह सकेत अर्जुनके ही विषयमें या, पर नपुंसक-वेषमें छिपे होनेके कारण विराट उसे पहचान न सका। उनकी आज्ञासे वृहन्नलाने वे सब कपड़े, जो युद्धसे लाये गये ये, राजकुमारी उत्तराको दे दिये। उन बहुमूल्य एव रंग-विरंगे वस्त्रोंको पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई। इसंके बाद अर्जुनने राजा युधिष्ठरके प्रकट होनेके विषय-

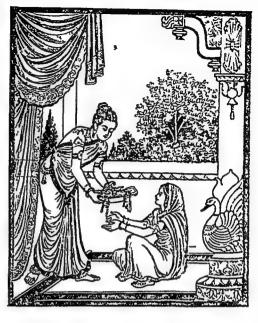

में उत्तरसे सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया।

# पाण्डवोंकी पहचान और अर्जुनके साथ उत्तराके विवाहका प्रस्ताव

वैराम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर इसके तीसरे दिन पाँचों महारयी पाण्डवोंने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किये और राजोचित आभूषणोंसे भूषित हो युधिष्ठिरको आगे करके सभामवनमें प्रवेश किया। सभामें पहुँचकर वे राजाओंके योग्य आसनपर विराजमान हो गये। इसके बाद राजकार्य देखनेके लिये स्वयं राजा विराट वहाँ पधारे। अग्रिके समान तेजस्वी पाण्डवोंको राजासनपर वैठे देख राजाको वड़ा क्रोध हुआ। फिर योड़ी देरतक मन-ही-मन विचार करके उसने कंकसे कहा—'तुम तो पासा खेलनेवाले हो। सभामें पासा विलानेके लिये मैंने तुम्हें नियुक्त किया या। आज इस प्रकार बन-ठनकर सिंहासनपर कैसे बैठ गये ?'

राजाने यह वाक्य परिहासके भावसे कहा या। उसे सुनकर अर्जुनने मुसकराते हुए कहा—'राजन्! तुम्हारे सिंहासनकी तो वात ही क्या है, ये तो इन्द्रके भी आधे आसनपर वैठनेके अधिकारी हैं। ये ब्राह्मणोंके रक्षक, शास्त्रोंके

विद्वान, त्यागी, यजकर्ता और दृढताके साय अपने व्रतका पालन करनेवाले हैं। ये मूर्तिमान् धर्म हैं, पराक्रमी पुरुपोंमें श्रेष्ठ हैं; इस जगत्में सबसे अधिक बुद्धिमान् और तपस्याके आश्रय हैं। जिन अस्त्रोंको देवता, असुर, मनुष्य, रासस, गन्धर्व, किन्नर, सर्प और वहे-बढ़े नाग भी नहीं जानते, उन सबका इन्हें ज्ञान है। ये दीर्घदर्शी, महातेजस्वी और अपने देशवासियोंके प्रेमपात्र है। ये महर्पियोंके समान हैं। राजि हैं और समस्त लोकोंमें विख्यात है। महारयी। धर्मपरायण, धीर, चत्ररः और जितेन्द्रिय हैं। ऐश्वर्य और घनमें ये इन्द्र और कुनेरके समान हैं। इनका नाम है-धर्मराज युधिष्टर ! ये कौरवोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। उदयकालीन स्र्वकी गान्त प्रभाके समान इनकी सुखदायिनी कीर्ति समस्त संमारमें फैली हुई है। ये धर्मराज जब कुरुदेशमें रहते थे, उस समय इनके पीछे दस हजार वेगवान् हायी तया अच्छे घोडोंसे जुते हुए डटे रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रतिश्वाका भी ठीक-ठीक पालन किया है। इसिलये यदि अब धृतराष्ट्रके पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे। और इस काममें उनका अन्याय देखकर इनके सुहृद्गण भी उनका सुकावला करेंगे। किन्तु अभीतक हमें ठीक-ठीक दुर्योधनके विचारका भी पता नहीं है कि वह क्या करना चाहता है और दूसरी ओरका विचार जाने विना आप किसी कर्त्तव्यका निश्चय भी कैसे कर सकते हूं ? इसिलये उन लोगोंको समझाने और महाराज युधिष्ठिरको आधा राज्य दिलानेके लिये इधरसे कोई धर्मात्मा, पवित्रचित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान् पुरुष दृत वनकर जाना चाहिये।

राजन् ! श्रीकृष्णका भाषण धर्मार्थयुक्तः, मधुर और पक्षपातरान्य या । बलरामजीने उसकी वडी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया, 'आपने श्रीकृष्णका धर्म और अर्थके अनुकुल भाषण सुना । वह जैसा धर्मराजके लिये हितकर है, वैसा ही क़रुराज दुर्योधनके लिये भी है। वीर कुन्तीपुत्र आधा राज्य कौरवोंके लिये छोड़कर शेष आधेके लिये ही प्रयत्न करना चाहते हैं। अतः यदि दुर्योघन आधा राज्य दे दे तो वह बड़े आनन्दमें रह सकता है। अतः यदि दुर्योघनका विचार जानने और उसे युधिष्ठिरका सन्देश सुनानेके लिये कोई दूत भेजा जाय और इस प्रकार कौरव-पाण्डवींका निपटारा हो जाय तो मुझे वडी प्रसन्नता होगी। वहाँ जो दूत जाय, उसे जिस समय समामें कुरुश्रेष्ठ भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, चकुनि, कर्ण तथा शस्त्र और शास्त्रोंमें पारङ्गत दूसरे धृतराष्ट्र-पुत्र उपस्थित हों और जब सब वयोवृद्ध एवं विद्यावृद्ध पुरवासी भी वहाँ आ जाय, तव उन्हें प्रणाम करके राजा युधिष्ठिरका कार्य सिद्ध करनेवाला वचन कहना चाहिये। किसी भी अवस्थामें कौरवोंको कुपित नहीं करना चाहिये। उन्होंने सबल होकर ही इनका धन छीना या। युधिष्ठिरकी जूएमें आएकि यी और अपने प्रिय चुतका आश्रय छेनेपर ही उन्होंने इनका राज्य हरण किया था। यदि शकुनिने इन्हें ज्एमें हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराघ नहीं कहा जा सकता।

वलरामजीकी यह बात सुनकर सात्यिक एक साथ तड़क-कर खड़ा हो गया और उनके भाषणकी बहुत निन्दा करते हुए इस प्रकार कहने लगा, 'पुरुपका जैसा चित्त होता है, वैसी ही वह बात भी कहता है। आपका भी जैसा हृदय है,

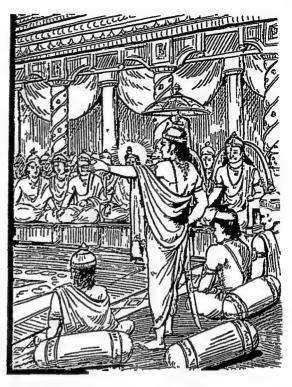

वैसी ही बात कह रहे हैं। संसारमें शूरवीर भी होते हैं और कायर भी । लोगोंमें ये दोनों पक्ष पूरी तरहसे देखे जाते हैं। यह ठीक है कि धर्मराज जूआ खेलना नहीं जानते थे और शकुनि इस कियामें पारङ्गत या। किन्तु इनकी उसमें श्रदा नहीं थी । ऐसी स्थितिमें यदि उसने इन्हें जूएके लिये निमन्त्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीतको घर्मानुकूल कैसे कह सकते है ? अजी ! कौरचोंने तो इन्हें बुलाकर कपट-पूर्वक हराया था: फिर उनका भला कैसे हो सकता है ! महाराज युधिष्ठिर वनवासकी अविध पूरी करके अब स्वतन्त्र हैं और अपने पैतृक राज्यके अधिकारी है। ऐसी स्थितिमे ये उनसे भीख मॉर्गे—यह कैसे हो सकता है ? भीष्म, द्रोण और विदुरने तो कौरवोंको बहुतेरा समझाया है; किन्तु पाण्डवोंको उनकी पैतृक सम्पत्ति देनेके लिये उनका मन ही नहीं होता । अब मैं रणभूमिमें अपने पैने बार्णोसे उन्हे सीघा कर दूँगा और महात्मा युधिष्ठिरके चरणीपर उनका सिर रगड़वाऊँगा । यदि वे इनके आगे झुकनेको तैयार न हुए तो अपने मन्त्रियीं-सहित यमराजके घर जायेंगे । मला, ऐसा कौन है जो संग्राम-भूमिमें गाण्डीवघारी अर्जुन, चक्रपाणि श्रीकृष्ण, दुर्घर्ष भीम, घनुर्धर नकुल, सहदेव, वीरवर विराट और द्रुपद तथा मेरा नेग सहन कर सके । धृष्टद्युम्न, पाण्डवींके पाँच पुत्र, धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल और सूर्यके समान पराक्रमी गद, प्रदास

में ग्रहण करूँगा। मेरा पुत्र भी देवकुमारके समान है, वह भगवान् श्रीकृष्णका भानजा है। वे उसपर बहुत प्रेम रखते हैं। उसका नाम है अभिमन्यु। वह सब प्रकारकी अस्त्रविद्यामें निपुण है और तुम्हारी कन्याका पित होनेके सर्वथा योग्य है।

विराटने कहा—पार्य ! तुम कौरवोंमें श्रेष्ठ और कुन्तीके पुत्र हो। तुममें धर्माधर्मका इतना विचार होना उचित ही है। तुम सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले और ज्ञानी हो। अब इसके बादका जो कुछ कर्तव्य हो, उसे पूर्ण करो। जब अर्जुन मेरा सम्बन्धी हो रहा है, तो मेरी कौन-सी कामना अपूर्ण रह गयी?

विराटके ऐसा कहनेपर अवसर देखकर राजा युधिष्ठिरने भी इन दोनोंकी बातोंका अनुमोदन किया। फिर विराट और युधिष्ठिरने अपने-अपने मित्रोंके वहाँ तथा मगवान् श्रीकृष्णके पास दूत भेजा। अब तेरहवाँ वर्ष बीत चुका या, इसिलये पाण्डव विराटके उपप्रन्य नामक स्थानमे जाकर रहने लगे। अभिमन्यु, श्रीकृष्ण तथा अन्यान्य दार्शाई-विशयोंको बुलवाया गया। काशिराज और शैन्य—ये एक-एक अक्षोहिणी सेना लेकर युधिष्ठिरके यहाँ प्रसन्नतापूर्वक पधारे। राजा दुपद भी एक अक्षोहिणी सेनाके साथ आये। उनके साथ शिखण्डी और धृष्टबुम्न भी थे। इनके सिवा और भी बहुत-से नरेश अक्षोहिणी सेनाके साथ वहाँ पधारे। राजा विराटने ययोचित सत्कार किया और सवको उत्तम स्थानोंपर ठहराया।

भगवान् श्रीकृष्ण, बलदेव, कृतवर्मा, सात्यिक, अकृत् और सम्ब आदि क्षत्रिय अमिमन्यु और सुमद्राको साय लेकर आये। जिन्होंने द्वारकामें एक वर्षतक वास किया या, वे इन्द्रसेन आदि सारिथ भी रथोंसिहत वहाँ आ गये। भगवान् श्रीकृष्णके साथ दस हजार हाथी, दस हजार घोड़े, एक अरव रथ और एक निखर्व (दस खरव) पैदल सेना थी। वृष्णि, अन्धक और मोजवंशके भी बलवान् राजकुमार आये थे। श्रीकृष्णने निमन्त्रणमें वहुत-सी दासियाँ, नाना प्रकारके रत्न और वहुत-से वस्त्र युधिष्ठिरको मेंट किये।

राजा विराटके घर शहू, मेरी और गोमुख आदि भॉति-मॉतिके बाजे वजने लगे। अन्तःपुरकी सुन्दरी स्त्रियाँ नाना प्रकारके आभूषण और वस्त्रोंसे सज-धजकर कानोंमे मणिमय कुण्डल पहने रानी सुदेष्णाको आगे करके महारानी द्रौपदीके यहाँ चर्ली। वे राजकुमारी उत्तराका सुन्दर शृङ्कार करके उसे सब ओरसे घेरे हुए चल रही थाँ। द्रौपदीके पास पहुँचकर उसके रूप, सम्पत्ति और शोभाके सामने सब फीकी पड़ गयीं। अर्जुनने सुभद्रानन्दन अभिमन्युके लिये मुन्दरी विराटकुमारीको स्वीकार किया। उस समय वहाँ इन्द्रके समान वेष-भूषा घारण किये राजा युधिष्ठिर भी खड़े थे, उन्होंने भी



उत्तराको पुत्रवधूके रूपमें अङ्गीकार किया। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णकेसामने अभिमन्यु और उत्तराका विवाह हुआ। विवाह-कालमे विराटने प्रज्वलित अग्निमे विधिवत् हवन करके बाद्यणों मा सत्कार किया और दहेजमें वरपक्षको वायुके समान वेगवालेसात हजार घोड़े, दो सौ हाथी तथा वहुत-सा धन दिया। साथ ही राज-पाट, सेना और खजानेसहित अपनेको भी सेवामें समर्पण किया।

विवाह सम्पन्न हो जानेपर युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णसे भैंटमें मिले हुए धनमेंसे ब्राह्मणोंको बहुत कुछ दान किया । हजारों गौएँ, रक्त, बल्ल, भूपण, बाहन, विछीने तथा खाने-पीनेकी उत्तम बस्तुएँ अर्पण कीं । उस महोत्मवके समय हजारों-लाखों हृष्टपुष्ट मनुष्योंसे भरा हुआ मत्स्यनेग्यका वह नगर बहुत ही शोमायमान हो रहा था ।

विराटपर्व समाप्त

जीव श्रेष्ठ हैं, बुद्धियुक्त जीवोंमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्योंमें दिज श्रेष्ठ हैं, दिजोंमें विद्वानोंका दर्जा ऊँचा है, विद्वानोंमें विद्वानतंक शता उत्कृष्ट हैं और विद्वानतोंमें ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं। मेरे विचारचे आप विद्वान्तवेत्ताओंमें प्रमुख हैं, आपका कुछ भी बहुत श्रेष्ठ है तथा आयु और शास्त्रज्ञानकी दृष्टिचे भी आप ज्येष्ठ ही है। आपकी बुद्धि ग्रुक्षाचार्य और बृहस्पतिजीके समान है। यह बात तो आपको मालूम ही है कि कौरवोंने पाण्डवोंको ठगा था—शक्कुनिने कपट्यूतके द्वारा युधिष्ठिरको घोखा दिया था, इसिलये अब वे स्वयं तो किसी भी प्रकार राज्य नहीं देंगे। किन्तु आप धृतराष्ट्रको धर्मयुक्त बातें सुनाकर उनके वीरोंका चित्त अवश्य बदल दे सकते हैं। विदुरजी भी आपके वचनोंका समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण और कृप आदिमें मतभेद पैदा कर सकेंगे। इस प्रकार जब उनके मन्त्रियोंमें मतभेद हो जायगा और योद्वालोग उनके विकद्ध हो जायगे तो कौरवलोग तो उन्हें एकमत करनेमें लग

जायेंगे और पाण्डवलोग इस वीचमें सुभीतेंसे सैन्य-संगठन और धनसञ्चय कर लेंगे। आप अधिक समय लगानेका प्रयत्न करें, क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करनेका काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा भी सम्भव है कि आपकी संगतिसे धृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान लें। आप धर्मानिष्ठ हैं; अतः मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके साय धर्मानुकूल आचरण करके, कृपाल पुरुषोंके आंगे पाण्डवोंके क्लेशोंकी बात कहकर और बढ़े-वृदोंके आगे पूर्वपुरुषोंके बरते हुए कुलधर्मकी चर्चा चलाकर आप उनके चिच्चोंको बदल देंगे। अतः आप युधिष्ठिरकी कार्यिक्षिके लिये पुष्य नक्षत्र और विजय मुहूर्चमें प्रस्थान करें।

द्रुपदके इस प्रकार समझानेपर उनके सदाचारसम्पन्न और अर्थनीतिविशारद पुरोहित पाण्डवोंका हित करनेके उद्देश्यसे अपने शिष्योंसहित हस्तिनापुरको चल दिये।

## श्रीकृष्णको अर्जुन और दुर्योधनका निमन्त्रण तथा उनके द्वारा दोनों पक्षोंकी सहायता

वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन् ! हस्तिनापुरकी ओर पुरोहितको भेजकर फिर पाण्डवींने जहाँ-तहाँ राजाओंके पास दूत भेजे । इसके परचात् श्रीकृष्णचन्द्रको निमन्त्रित करनेके लिये स्वयं क्रन्तीनन्दन अर्जुन द्वारकाको गये । दुर्योघनको भी अपने गुप्तचरोंद्वारा पाण्डवोंकी सव चेष्टाओंका पता लग गया । उसे जब मालूम हुआ कि श्रीकृष्ण विराट-नगरसे द्वारका जा रहे हैं तो योड़ी-सी सेनाके साथ वहाँ पहुँच गया । उसी दिन पाण्डुकुमार अर्जुन भी पहुँचे । वहाँ पहुँचनेपर उन दोनों वीरोंने श्रीकृष्णको सोते पाया। तव दुर्योधन शयनागारमें जाकर उनके सिरहानेकी ओर एक उत्तम सिंहासनपर बैठ गया। उसके पीछे अर्जनने प्रवेश किया । वे वड़ी नम्रतासे हाय जोड़े हुए श्रीकृष्णके चरणोंकी ओर खड़े रहे । जागनेपर भगवान्की दृष्टि पहले अर्जुनपर ही पडी । फिर उन्होंने उन दोनोंहीका स्वागत-सत्कार कर उनसे आनेका कारण पूछा । तब दुर्योधनने हॅसते हुए कहा, 'पाण्डवोंके साथ हमारा जो युद्ध होनेवाला है, उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसी अर्जुनसे मित्रता है, वैसी ही मुझसे भी है तथा हम दोनोंसे एक-सा ही सम्बन्ध भी है; और आज आया भी पहले में ही हूं । सत्पुरुष उसीका साय दिया करते हैं, जो पहले आता है; अतः आप भी सत्पुरुषेकि आचरणका ही अनुसरण करें।

श्रीकृष्णने कहा-आप पहले आये है-इसमें तो सन्देह

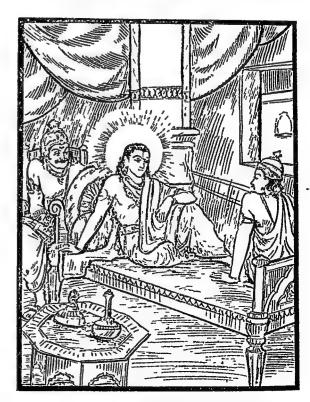

नहीं, किन्तु मैंने पहले देखा अर्जुनको है; अतः आप पहले आये

|  |   |  | } |
|--|---|--|---|
|  |   |  | 1 |
|  | - |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |



अव आपके ही अधीन हैं; हमारे वरदानकी बात याद रक्लें। फिर शब्य और दुर्योधन परस्पर गले मिले । दुर्योधन शब्यकी आजा लेकर अपने नगरमें चला आया और जल्य दुर्योधनकी यह सब बात सुनानेके लिये युधिष्ठिरके पास आये । विराट-नगरके उपप्लब्य प्रदेशमें पहुँचकर वे पाण्डवींकी छावनीमें आये । वहाँ उन्होंने सभी पाण्डवोको देखा और उनके दिये हुए अर्घ्य-पाद्यादिको ग्रहण किया । फिर मद्रराजने कुश्रूल-प्रश्नके पश्चात् युघिष्ठिरका आलिङ्गन किया तथा भीम, अर्जुन और अपने भानजे नकुल-सहदेवको हृदयसे लगाकर जब वे आसनपर बैठ गये तो उन्होंने राजा युधिष्ठिरसे कहा, 'कुरुश्रेष्ठ । तुम कुरालसे तो हो ? यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि तुम वनवासके वन्धनसे छूट गये। तुमने द्रौपदी और भाइयोंके सहित निर्जन वनमें रहकर सचमुच वडा दुष्कर कार्य किया है। उससे भी कठिन अज्ञातवासको भी तुमने अच्छा निभा दिया । सच है, राज्यच्युत होनेपर तो दुःख ही भोगना पड़ता है; फिर सुख कहाँ ! राजन् ! क्षमा, दम, सत्य, अहिंसा और अद्भुत सद्गति-- ये तुममें स्वभावतः विद्यमान हैं । तुम वड़े ही मृदुलस्वभाव, उदार, ब्राह्मणसेवी, दानी और धर्मनिष्ठ हो। तुम्हें इस महान् दुःखसे मुक्त हुआ देखकर मुझे वड़ी प्रसन्नता हो रही है।

इसके बाद राजा शल्यने जिस प्रकार दुर्योघनके साय उनका समागम हुआ या, वह सब और उसकी सेवा-ग्रुश्रूषा तया अपने वर देनेकी बात भी युधिष्ठिरको सुना दी। यह सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा, 'महाराज! आपने प्रसन्न होकर दुर्योघनको सहायता देनेका बचन दे दिया, यह बहुत अच्छा किया। किन्तु एक काम मैं भी आपसे कराना चाहता हूँ। राजन्! आप युद्धमें साक्षात् श्रीकृष्णके समान पराक्रमी हैं। जिस समय कर्ण और अर्जुन रथोंपर चढकर आपसमें युद्ध करेंगे, उस समय आपको कर्णका सारिय बनना होगा—इसमें सन्देह नहीं है। यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस समय अर्जुनकी रक्षा करें और मेरी विजयके लिये कर्णका उत्साह मङ्ग करते रहें।'

श्चात्यने कहा—युधिष्ठिर ! सुनो, तुम्हारा मङ्गल हो । मैं संग्रामभूमिमें कर्णका सारिय अवस्य बन्गा, क्योंकि वह मुझे



सर्वदा श्रीकृष्णके समान ही समझता है । उस समय मैं अवर्य उससे टेढ़े और अप्रिय वचन कहूँगा । इससे उसका गर्व और तेज नष्ट हो जायगा और फिर उसको मारना सहज हो जायगा । राजन् ! द्वमने और द्रौपदीने जुएके समय बहा दुःख

# संक्षिप्त महाभारत

# उद्योगपर्व

#### विराटनगरमें पाण्डवपक्षके नेताओंका परामर्श, सैन्यसंग्रहका उद्योग तथा राजा द्वपदका धृतराष्ट्रके पास दूत भेजना

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं ब्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी छीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्यत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तः-करणको ग्रुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् । कुरुप्रवीर पाण्डवगण अभिमन्युका विवाह करके अपने सुदृद् यादवोंके सिहत बड़े प्रसन्न हुए और रात्रिमें विश्राम करके दूसरे दिन सवेरे ही विराटकी समामें पहुँच गये । सबसे पहले समस्त



राजाओंके माननीय और वृद्ध विराट एवं द्रुपद आसनोंपर

वैठे । फिर पिता वसुदेवजीके सहित वलराम और श्रीकृणा विराजमान हुए । स्वात्मि और वलरामजी तो पञ्चालराज द्रुपदके पास वैठे तथा श्रीकृष्ण और युधिष्टिर राजा विराटके समीप विराजमान हुए । इनके परचात् द्रुपद-राजके सब पुत्र, मीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रयुग्न, साम्य, विराटपुत्रोंके सहित अभिमन्यु और द्रौपदीके सब कुमार—ये सभी सुवर्णजटित मनोहर सिंहासनींपर जा वैठे ।

जब सब लोग आ गये तो वे पुरुषश्रेष्ठ आपसम मिलकर तरह-तरहकी बातचीत करने लगे। फिर श्रीक्रणाकी सम्मति जाननेके लिये एक मुहूर्त्ततक उनकी ओर देखते हुए आसर्नो-पर बैठे रहे । तब श्रीकृष्णने कहा, 'सुबलपुत्र शकुनिने जिस प्रकार कपटचूतमें इराकर महाराज युधिष्ठिरका राज्य छीन लिया और उन्हें वनवासके नियममें बॉध दिया था, वह सब तो आप-लोगोंको मालूम ही है । पाण्डवलोग उस समय भी अपना राज्य लेनेमें समर्थ थे; परन्तु वे सत्यनिष्ठ थे, इसलिये उन्होंने तेरह वर्पतक उस कठोर नियमका पालन किया ! अब आपलोग ऐसा उपाय सोचें, जो कौरव और पाण्टवींके लिये धर्मानुकूल और कीर्तिकर हो; क्योंकि अधर्मके द्वारा तो धर्मराज युधिष्ठिर देवताओंका राज्य भी नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, धर्म और अर्थसे युक्त हो तो इन्हें एक गाँवका आधिपत्य स्वीकार करनेमे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यद्यि धृतराष्ट्रके पुत्रोंके कारण इन्हें अवहा कप्ट भोगने पड़े हैं, तथापि अपने सुहदोंके सहित ये सर्वदा उनका मङ्गल ही चाहते रहे हैं। अब ये पुरुषप्रवर अपना वही राज्य चाहते हैं, जिसे इन्होंने अपने वाहुवलसे राजाओको परास्त करके पाप्त किया या। यह बात भी आपलोंगोंसे छिपी नहीं है कि जब ये बालक थे, तमीसे कृरस्वभाव कौरव इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनका राज्य इड्पनेके लिये तरइ-तरहके पड्यन्त्र रचते रहे हैं। अव उनके बढे-चढ़े लोभ, राजा युधिष्ठिरकी घर्मजता और इनके पारस्परिक सम्बन्धका विचार करके आप सत्र मिलकर और अलग-अलग कोई बात तय करें । ये लोग तो सदा सत्यपर

अगराधके ही मार डाला है। इसल्ये अब में इन्द्रका नाश करनेके लिये बनासरको उत्पन्न करूँगा । लोग मेरे पराक्रम और तरोवलको देखें ।' ऐसा विचारकर महान् यशस्वी और तपस्वी त्वष्टाने कृद होकर जलका आचमन किया और अग्रिमें आहृति डालकर वृत्रासुरको उत्पन्न कर उससे कहा, 'इन्द्र-शत्रो ! मेरे तपके प्रभावसे तुम बढ जाओ ।' बस, सर्य और • अग्निके समान तेजस्वी बृत्रासुर उसी समय बढकर आकाशको छूने लगा और वोला, 'कहिये, मै क्या करूँ ?' त्वष्टाने कहा, 'इन्द्रको मार डालो ।' तब वह स्वर्गमें गया । वहाँ इन्द्र और वृत्रका बड़ा भीषण संग्राम हुआ । अन्तमें वीरवर वृत्राष्ठरने देवराज इन्द्रको पकड लिया और उन्हें सावित ही निगल गया । तव देवताओंने वृत्रका नाश करनेके लिये जमाईकी रचना की और ज्यों ही बनने जमाई ली कि देवराज अपने अंग सिकोइकर उसके खुले हुए मुखसे वाहर आ गये। इन्द्रको वाहर आया देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए । इसके पश्चात् फिर इन्द्र और चुत्रका युद्ध होने लगा । जब त्वष्टाका तेन और बल पाकर वीर वृत्रासुर समाममें अत्यन्त प्रवल हो गया तो इन्द्र मैदान छोडकर भाग गये।

इन्द्रके भाग जानेसे देवताओं को बड़ा ही खेद हुआ और वे त्वप्रके तेजसे घयराकर इन्द्र और मुनियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिये। इन्द्रने कहा, 'देवताओ ! बुत्रने तो इस सारे मंसारको घेर लिया है। मेरे पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं है, जो इसका नाग कर सके। अतः मेरा तो ऐसा विचार है कि हमलोग मिलकर विष्णुभगवान् के धामको चलें और उनसे सलाह करके इस दुष्टके नाशका उपाय माल्म करे।'

इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर सब देवता और ऋषिगण शरणागतवत्सल भगवान् विष्णुकी शरणमें गये और उनसे कहने लगे, 'पूर्वकालमें आपने अपने तीन डगोंसे तीनों लोकोंको नाप लिया या। आप समस्त देवताओंके स्वामी हैं। यह सारा मंसार आपसे व्याप्त है। आप देवदेवेश्वर हैं। सब लोक आपको नमस्कार करते हैं। इस समय यह सारा जगत् कृत्रासुरसे

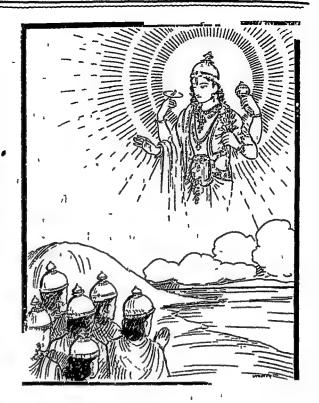

व्यास है; अतः हे असुरिनकन्दन ! आप इन्द्र तथा सम्पूर्ण देवताओं को आश्रय दीजिये ।' विष्णुभगवान् ने कहा, 'मुझे तुमलोगों का हित अवश्य करना है; इसिलये में ऐसा उपाय बताता हूँ, जिससे इसका अन्त हो जायगा । तुम सब देवता, श्रृषि और गन्धर्व विश्वरूपधारी चृत्रासुरके पास जाओ और उसके प्रति सामनीतिका प्रयोग करो । इससे तुम उसे जीत लोगे । देवताओ ! इस प्रकार मेरे और इन्द्रके प्रभावसे तुम्हारी जीत होगी । मैं अहश्यरूपसे देवराजके आयुध वज्रमें प्रवेश करूँगा ।'

विष्णुभगवान्के ऐसा कहनेपर सब देवता और ऋषि इन्द्रको आगे करके वृत्रासुरके पास चले और उससे बोले, 'दुर्जय वीर! यह सारा जगत् तुम्हारे तेजसे व्याप्त है, तो भी तुम इन्द्रको जीत नहीं सके हो । तुम दोनोंको लड़ते हुए बहुत समय बीत गया है; इससे देवता, असुर और मनुष्य—सभी प्रजाको बडा कष्ट हो रहा है। अतः अब सदाके लिये तुम इन्द्रसे मित्रता कर लो।' महर्षियोंकी यह बात सुनकर परम तेजस्वी वृत्रने कहा, 'आप तपस्वीलोग अवस्य ही

और साम्बादिके प्रहारोंको सहन करनेकी भी कौन ताब रखता है ? हमलोग शकुनिके सहित दुर्योधन और कर्णको मारकर महाराज युधिष्ठिरका राज्याभिषेक करेंगे । आततायी शत्रुओंको मारनेमें तो कभी कोई दोष नहीं है । शत्रुओंके आगे भीख मॉगना तो अधर्म और अपयशका ही कारण होता है । अतः आपलोग सावधानीसे महाराज युधिष्ठिरके, दृदयकी यह अभिलाषा पूरी करें कि वे धृतराष्ट्रके देनेसे ही अपना राज्य प्राप्त कर लें । इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिये, नहीं तो सारे कौरव युद्धमें मारे जाकर पृथ्वीपर शयन करेंगे। '

इसपर राजा द्रुपद्ने कहा-महाबाहो । दुर्योघन शान्तिसे राज्य नहीं देगा । पुत्रके मोहवश धृतराष्ट्र भी उसीका अनुवर्तन करेंगे । तथा भीष्म और द्रोण दीनताके कारण और कर्ण एवं शकुनि मूर्खतासे उसीकी-सी कहेंगे । मेरी बुद्धिमें भी श्रीवलदेवजीका प्रस्ताव नहीं जॅचा, फिर भी शान्तिकी इच्छावाले पुरुषको ऐसा करना ही चाहिये। दुर्योधनके सामने मीठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिये; मेरा ऐसा विचार है कि वह दुष्ट मीठी बातोंसे काबूमें आनेवाला नहीं है । दृष्टलोग मृद्रभाषीको शक्तिहीन समझते हैं । वे जहाँ नमीं देखते हैं, वहीं अपना मतलब सथा हुआ समझ लेते हैं। हम यह भी करेंगे, पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरम्भ करें। इमें अपने मित्रोंके पास दूत भेजने चाहिये, जिससे वे हमारे लिये अपनी सेना तैयार रक्लें । श्रह्य, धृष्टकेतु, ज़यत्सेन और केकयराज—इन सभीके पास जीवगामी दूत भेजने चाहिये। दुर्योधन भी निश्चय ही सब राजाओंके पास दूत भेजेगा और बे जिसके द्वारा पहले आमन्त्रित होंगे, पहले उसीको सहायताके लिये वचन दे देंगे । इसलिये राजाओं के पास पहले हमारा निमन्त्रण पहुँचे-इसके लिये शीव्रता करनी चाहिये। मैं तो समझता हूँ हमे बहुत बड़े कामका भार उठाना है। ये मेरे पुरोहितजी बड़े विद्वान् ब्राह्मण हैं, इन्हें अपना सन्देश देकर राजा धृतराष्ट्रके पास भेजिये । दुर्योघन, भीष्म, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य-इनसे अलग-अलग जो कुछ कहलाना हो, वह इन्हें समझा दीजिये।

श्रीकृष्ण बोले—महाराज दुपदने बहुत ठीक बात कही है। इनकी सम्मित अदुलित तेजस्वी महाराज युधिष्ठिरके कार्यको सिद्ध करनेवाली है। इमलोग सुनीतिसे काम लेना चाहते हैं। अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिये। जो पुरुष विपरीत आचरण करता है, वह तो महामूर्ख है। आयु और शास्त्रश्चनकी दृष्टिसे आप ही हम सबसे बड़े हैं, हम सब तो आपके शिष्यवत् हैं। अतः राजा धृतराष्ट्रके पास आप ही ऐसा

सन्देश भिजवाइये, जो पाण्डवोंकी कार्यसिद्धि करनेवाला हो । आप उन्हें जो सन्देश भिजवायेंगे, वह हम सबको भी अवस्य मान्य होगा । यदि कुरुराज धृतराष्ट्रने न्यायपूर्वक सन्धि कर ली तो फिर कौरव-पाण्डवोंका भीषण सहार नहीं होगा । और यदि मोहवश अभिमानके कारण दुर्योधनने सन्धि करना स्वीकार न किया तो वह गाण्डीवधनुर्धर अर्जुनके कुपित होनेपर अपने सलाहकार और सगे-सम्बन्धियोंके सहित नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा।

इसके पश्चात् राजा विराटने श्रीकृष्णका सत्कार करके उन्हें वन्धु-वान्धवोंसिहत विदा किया। भगवान्के द्वारका चले जानेपर युधिष्ठिरादि पाँचों माई और राजा विराट युद्धरी सब तैयारियां करने लगे। राजा विराट, द्वुपद और उनके सम्बन्धियोंने सब राजाओंके पास पाण्डवोंको सहायता देनेके लिये सन्देश मेंजे और वे सभी नृपतिगण कुक्श्रेष्ठ पाण्डवोंका तथा विराट और द्वुपदका निमन्त्रण पाकर बड़ी प्रसन्ततासे आने लगे। पाण्डवोंके यहाँ सेना इकटी हो रही है—यह समाचार पाकर धृतराष्ट्रके पुत्र भी राजाओंको एकत्रित ररने लगे। उस समय कीरब और पाण्डवोंकी सहायताके लिये आनेवाले राजाओंसे सारी पृथ्वी न्यास हो गयी।

राजा द्रुपदने अपने पुरोहितसे कहा-पुरोहितजी!



भूतोंमें प्राणघारी श्रेष्ठ है, प्राणियोंमें बुद्धिरे नाम टेनेवाटे

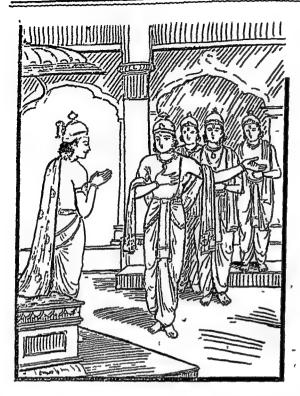

वलवान् हो जायंगे । आप धर्मको आगे रखते हुए सम्पूर्णं लोकोंके स्वामी वन जाइये तथा स्वर्गलोकमें रहकर ब्रह्मर्षि और देवताओंकी रक्षा कीजिये । ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्गलोकमें नहुषका राज्यामिषेक कर दिया । इस प्रकार वह सम्पूर्णं लोकोंका स्वामी हो गया ।

किन्तु इस दुर्लभ वर और स्वर्गंके राज्यको पाकर पहले निरन्तर धर्मपरायण रहनेपर भी वह भोगी हो गया । वह समस्त देवोद्यानोंमें, नन्दनवनमें तथा कैलास और हिमालय आदि पर्वतोंके शिखरोंपर तरह-तरहकी क्रीडाएँ करने लगा । इससे उसका मन दूपित हो गया । एक दिन वह कीडा कर रहा था, उसी समय उसकी हिए देवराजकी भार्या सम्बद्धीं कहने लगा, 'मैं देवताओंका राजा और सम्पूर्ण लोकोंका खामी हूं । फिर इन्द्रकी महिली देवी इन्द्राणी मेरी सेवाके लिये क्यों नहीं आतीं ? आज तुरंत ही शचीको मेरे महलमें आना चाहिये।'

नहुषकी यह बात सुनकरं देवी इन्द्राणीके चित्तमें बढी चोट लगी और उसने वृहस्पतिजीसे कहा, 'ब्रह्मन् ! 'मै आपकी शरण हूँ, आप नहुषसे मेरी रक्षा करें । आपने मुझे कई वार अखण्ड सौभाग्यवती, एककी पत्नी और पतिव्रताका



वचन दिया है; अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें।'
तव बृहस्पतिजीने भयसे व्याकुल हुई इन्द्राणीसे कहा, 'देवी!
मैंने जो-जो कहा है, वह अवस्य ही सत्य होगा। तुम नहुपसे मत
हरो। मैं सच कहता हूँ, तुम्हे शीघ्र ही इन्द्रसे मिला दूँगा।'
इघर जब नहुपको माल्म हुआ कि इन्द्राणी बृहस्पतिजीकी
शरणमें गयी है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसे क्रोधमें भरा
देखकर देवता और ऋषियोंने कहा, 'देवराज। क्रोधको त्यागिये,
आप-जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते। इन्द्राणी परस्त्री
है, अतः आप उसे क्षमा करें। आप अपने मनको परस्त्रीगमनजैसे प्रापसे दूर रक्खें; आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी
प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करें। भगवान् आपका मङ्गल करें।'

ऋषियोंने इसी प्रकार नहुपको बहुत समझाया, किन्तु कार्मासक्त होनेके कारण उसने उनकी एक न सुनी। तब वे बृहस्पतिजीके पास गये और उनसे बोले, 'देवर्षिश्रेष्ठ! हमने सुना है कि इन्द्राणी आपकी शरणमें आयी है और आपहीके मवनमें है तथा आपने उसे अमयदान दिया है। परन्तु हम देवता और ऋषिलोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुषको दे दीजिये।' देवता और ऋषियोंके इस प्रकार कहनेपर देवी इन्द्राणीके नेत्रोंमें ऑस् भर आये और वह

हैं और अर्जुनको मैंने पहले देखा है—इसिलये मैं दोनोंहीकी सहायता करूँगा। मेरे पास एक अरव गोप हैं, वे मेरे ही समान बलिष्ठ हैं और सभी संग्राममें जूझनेवाले हैं। उनका नाम नारायण है। एक ओर तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे और दूसरी ओर मैं खय रहूँगा; किन्तु मैं न तो युढ़ करूँगा और न शस्त्र ही धारण करूँगा। अर्जुन! धर्मानुसार पहले तुम्हें चुननेका अधिकार है, क्योंकि तुम छोटे हो; इसिलये दोनोंमेसे तुम्हें जिसे लेना हो, उसे ले ले हो।

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उन्होंको छेनेकी इच्छा प्रकट की । जब अर्जुनने स्वेच्छासे मनुष्यरूपमें अवतीर्ण शत्रु-दमनं श्रीनारायणको छेना स्वीकार किया तो दुर्योधनने उनकी सारी सेना छे छी । इसके पश्चात् वह महावळी बळरामजीके पास गया और उन्हें अपने आनेका सारा समाचार सुनाया । तत्र बळदेवजीने कहा, 'पुरुषश्रेष्ठ । मै श्रीकृष्णके विना एक क्षण भी नहीं रह सकता; अतः उनका रुख देखकर मैने यह निश्चय कर लिया है कि मैं न तो अर्जुनकी सहायता करूंगा और न तुम्हारे साथ ही रहूंगा ।'

वलरामजीके ऐमा कहनेपर दुर्योधनने उनका आलिय्नन किया और यह समझकर कि नारायणी सेना लेक्स मेंने श्रीकृष्णको ठग लिया है, उसने अपनी ही जीत पक्षी समझी । इसके पश्चात् वह कृतवर्माके पास आया । कृतवर्माने उसे एक अक्षोहिणी सेना दी । उस सारी सेनाके सहित दुर्योधन हुर्यमे फूला-फूला वहाँसे चल दिया ।

इघर जब दुर्योधन श्रीकृष्णके महल्से चला गया तो मगवान्ने अर्जुनसे पृछा, 'अर्जुन । मैं तो लड्डूगा नहीं, फिर दुमने क्या समझकर मुझे माँगा ११ अर्जुनने कहा, 'भगवन् । मेरे मनमें सदासे यह विचार रहता है कि आप को अपना सारिय बनाऊँ । इस विचारमें मेरी कई रात्रियाँ निकल गयी है । आप इसे पूरा करनेकी कृपा करें । श्रीकृष्णने कहा, 'अच्छा, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं तुम्हारा सारव्य करूँगा।' यह सुनकर अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे श्रीकृष्ण तथा अन्य दाजाईवंगीय प्रधान पुष्पोंके नाथ राजा युधिप्टिरके पास लौट आये।

# शल्यका सत्कार तथा उनका दुर्योधन और युधिष्टिर दोनोंको वचन देना

वैदाम्पायनजी कहते हैं—राजन् । दूतोके मुखसे पाण्डवींका सन्देश मुनकर राजा शस्य बड़ी भारी सेना और अपने महारयी पुत्रोंके सहित पाण्डवोकी सहायताके लिये चले । उनके पास इतनी बड़ी सेना यी कि उसका पड़ाव दो कोसके बीचमें पड़ता था । वे एक अक्षोहिणी सेनाके स्वामी ये तथा उनकी सेनाके सैकड़ो-हजारो क्षत्रिय बीर सञ्चालक थे । इस विशाल सेनाके सहित वे बीच-बीचमे विश्राम करते धीरे-धीरे पाण्डवोंके पास चले ।

दुर्योधनने जब महार्यी शल्यको पाण्डवोंकी सहायताके लिये आते सुना तो उसने स्वय जाकर उनके सत्कारका प्रवन्ध किया। उनके सत्कारके लिये उसने शिल्पियों हारा रास्तेके रमणीय प्रदेशों में सुन्दर-सुन्दर रज्जिटित समामवन वनना दिये और उनमें तरह-तरहकी क्रीड़ाओं की सामग्रियों रख दी। जब शल्य उन समाओं में पहुँचते तो दुर्योधनके मन्त्री उनका देवताओं के समान सत्कार करते। एकके बाद वे दूसरी समामें पहुँचे, वह भी देवभवनके समान कान्तिमयी थी। वहाँ उन्होंने अनेकों अलौकिक विपयों का सेवन किया। तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर सेवकों से पूछा, 'इन समाओं को युधिष्ठरके किन आदिमियोंने तैयार किया है ? उन्हों मेर सामने लाओ, उन्हें

तो कुछ इनाम मिलना चाहिये। मैं उन्हें कुछ पारितोपिन कूँगा। युधिष्ठिरको भी इस वातमें मेरा समर्थन करना चाहिये।'

सेवकोंने चिकत होकर यह मय ममाचार दुयोंधनरों सुनाया । दुयोंधनने जब देखा कि हम समय शल्य अत्यन्त प्रसन्न है और अपने प्राण देनेको भी तैयार है तो वह उनके सामने आ गया । महराजने दुयोंधनको देराकर और वह सारा प्रयन्न उसीका जानकर उसे प्रसन्नतासे गर्छ लगा लिया और कहा कि 'तुम्हारी जो इच्छा हो, वह मॉग लो ।' दुर्योंधनने कहा, 'महानुभाव । आपका चाक्य सत्य हो । आय मुझे अवस्य वर दीजिये । मेरी इच्छा है कि आप मेरी सम्पूर्ण सेनाके नायक हों ।' अल्यने कहा, 'अच्छा, मैने तुम्हारी चान स्वीकार की । बताओ, तुम्हारा और क्या काम यम् ' ' तय दुर्योंधनने वार-वार यही कहा कि 'मेरा तो आपने नय जाम पूरा कर दिया ।'

इसके पश्चात् शल्यने कहा—दुर्योघन । तुम अगनी राजधानीको जाओ, मुझे अभी युधिष्ठरते मिलना है। उनसे मिलकर मैं जीव्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। दुर्योघनने कहा, 'राजन्! युधिष्ठरसे मिलकर आन ग्रीव्र ही आयें, हम तो अगवान विष्णुकी वह सत्य, श्रुम और अमृतमयी वाणी सुनकर देवतालोग ऋषि और उपाध्यायोंके सहित उस स्यानपर गये, जहाँ भयसे व्याकुल इन्द्र छिपे हुए ये । वहाँ इन्द्रकी शुद्धिके लिये ब्रह्महत्याकी निश्चत्ति करनेवाला अश्वमेध महायज्ञ आरम्भ हुआ । उन्होंने ब्रह्महत्याको विभक्त करके उसे कुक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियोंमें वॉट दिया । इससे इन्द्र निष्पाप और निःशोक हो गये। किन्तु जब वे अपना स्थान ग्रहण करनेके लिये आये तो उन्होंने देखा कि नहुष देचताओं-के चरके प्रमावसे दुःसह हो रहा है तथा अपनी दृष्टिसे ही वह समस्त प्राणियोंके तेजको नष्ट कर देता है। यह देखकर वे भय-से कॉप उठे और वहाँसे फिर चले गये, तथा अनुकृल समय-की प्रतीक्षा करते हुए सब ज़ीवोंसे अदृश्य रहकर विचरने लगे।

# 'इन्द्रकी बतायी हुई युक्तिसे नहुपका पतन तथा इन्द्रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्टित होना

युधिष्ठिर ! इन्द्रके चले जानेसे इन्द्राणीपर फिर शोकंके वादल मॅडराने लगे । वह अत्यन्त दुखी होकर 'हा इन्द्र ।' ऐसा कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी—'यदि मेंने दान किया हो, हवन किया हो और गुरुजनोंको अपनी सेवासे सन्तुष्ट रक्खा हो तथा मुझमें सत्य हो तो मेरा पांतिवत्य अविचल रहे, मैं कभी किसी अन्य पुरुपकी ओर न देखूँ । मैं उत्तरायणकी अधिष्ठात्री रात्रिदेवीको प्रणाम करती हूँ । वे मेरा मनोरय सफल करें ।' फिर उसने एकामचित्त होकर रात्रिदेवी उपश्रुतिकी उपासना की और यह प्रार्थना की कि 'जहाँपर देवराज हों, वह स्थान मुझे दिखाइये।'

इन्द्राणीकी यह प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हो गयीं । उन्हें देखकर इन्द्राणीको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका पूजन करके कहा, 'देवी ! आप कौन हैं ? आपका परिचय पानेके लिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा है। उपश्रुतिने कहा, 'देवी ! मैं उपश्रुति हूँ । तुम्हारे सत्यके प्रभावसे ही मैं तुम्हें दर्शन देनेके लिये आयी हूं । तुम पतिवता और यम-नियमधे युक्त हो, मैं तुम्हें देवराज इन्द्रके पास ले चल्रॅगी। तुम जल्दीसे मेरे पीछे-पीछे चली आओ, तुम्हें देवराजके दर्शन हो जायेंगे। फिर उपश्रुतिके चलनेपर इन्द्राणी उनके पीछे हो ली तया देवताओंके वन, अनेकों पर्वत तया हिमालयको लॉघकर एक दिन्य सरोवरपर पहुँची । उस सरोवरमें एक अति सुन्दर विगाल कमलिनी थी। उसे एक ऊँची नालवाले गौरवर्ण महाकमलने घेर रक्खा या । उपश्रुतिने उस कमलके नालको फाड़कर उसमें इन्द्राणीके सहित प्रवेश किया और वहाँ एक तन्तुमें इन्द्रकी छिपे हुए पाया । तब इन्द्राणीने पूर्वकर्मोंका उल्लेख करते हुए इन्द्रकी स्तुति की। इसपर इन्द्रने कहा, 'देवी ! तुम यहाँ कैसे आयी हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा ?' तव इन्द्राणीने उन्हें नहुपकी सव

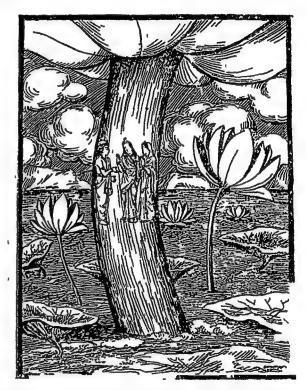

बातें सुनायीं और अपने साथ चलकर उसका नाद्य करनेकी प्रार्थना की।

इन्द्राणिके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रने कहा, 'देवी! इस समय नहुपका वल बढ़ा हुआ है, ऋषियोंने हन्य-कन्य देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है। इसिलये यह पराक्रम प्रकट करनेका समय नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उसके अनुसार काम करो। तुम एकान्तमें जाकर नहुपसे कहों कि 'तुम ऋषियोंसे अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊँगी।"" देवराजके ऐसा कहनेपर शची 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर नहुपके पास गयी। उसे देखकर नहुपने मुसकराकर कहा, 'कल्याणी! सहन किया था । सूतपुत्र कर्णने तुम्हें बड़े कटु चचन सुनाये ये । सो तुम इसके छिये अपने चित्तमें क्षोम मत करो । दुःख तो बड़े-बड़े महापुरुपोंको भी उठाने पड़ते हें । देखो इन्द्राणीके सहित स्वय इन्द्रको भी महान् दुःस्व उठाना पडा या ।

#### त्रिशिरा और वृत्रासुरके वधका वृत्तान्त तथा इन्द्रका तिरस्कृत होकर जलमें छिप जाना

युधिष्ठिरने पूछा-राजन्। इन्द्र और इन्द्राणीको किस प्रकार अत्यन्त घोर दुःख उठाना पड़ा था, यह जाननेकी सुझे इच्छा है।

राज्यने कहा—भरतश्रेष्ठ ! सुनो, मै तुम्हें वह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ । देवश्रेष्ठ त्वष्टा नामके एक प्रजापित थे । इन्द्रसे द्वेष हो जानेके कारण उन्होंने एक तीन सिरवाळा पुत्र उत्पन्न किया । वह वाळक अपने एक मुखसे वेदपाठ करता या, दूसरेसे सुधापान करता या और तीसरेसे मानो सत्र दिशाओंको निगळ जायगा, इस प्रकार देखता या । वह वड़ा ही तपस्ती, मृदु, जितेन्द्रिय तथा धर्म और तपमें तत्पर था । उसका तप वड़ा ही तीन और दुष्कर या । उस अतुळित तेजस्ती वाळकका तपोवळ और सत्य देखकर देवराज इन्द्रको वड़ा खेद हुआ । उन्होंने सोचा कि 'यह इस तपस्याके प्रभावसे इन्द्र न हो जाय । अतः यह किस प्रकार इस भीषण तपस्याको छोडकर भोगोंमें आसक्त हो ?' इसी प्रकार बहुत सोच-विचारकर उन्होंने उसे फूसानेके ळिये अप्सराओंको आज्ञा दी ।



उसे तरह-तरहके भावोसे छुभाने लगीं । किन्तु त्रिशिरा अपनी म॰ अं॰ ६७—

इन्द्रियोंको वशमे करके पूर्वसमुद्र (प्रशान्त महासागर) के समान अविचल रहे। अन्तमें बहुत प्रयन्न करके अपसाएँ इन्द्रके पास लौट गर्या और उनसे हाय बोइकर कहने लगा, प्रमहाराज। त्रिशिरा बड़ा ही दुर्धर्प है, उसे ध्यंसे डिगाना सम्भव नहीं है। अब और जो कुछ करना चाहे, वह करें। इन्द्रने अपसराओंको तो सत्कारपूर्वक विदा कर दिया और स्वय यह विचार किया कि 'आज में उसपर वज छोड़ूंगा, जिससे वह तुरत ही नष्ट हो जायगा।' ऐमा निश्चय कर उन्होंने कोधमें मरकर त्रिशिरापर अग्ने भीपण वज्रका प्रहार किया। उसके लगते ही वह विशाल पर्वतिशिखरके समान मरकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। इससे इन्द्र प्रसन्न और निर्भय होकर म्वर्ग लोकको चले गये।

प्रजापित खप्टाको जब मालूम हुआ कि इन्द्रने मेरे पुत्रको मार डाला है तो उनकी ऑखें कोधसे लाल हो गयीं और उन्होंने कहा, 'मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और गम-दमसम्पन्न



या। वह तपस्या कर रहा या। इन्द्रने उसे दिना किसी

अगस्त्यजी दिखायी दिये । उन्होंने इन्द्रका अभिनन्दन करके कहा, 'बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि विश्वरूप और बृत्रासुरका वघ हो जानेसे आपका अभ्यदय हो रहा है। आज नहुप भी देवराजादसे भ्रष्ट हो गया । इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। ' तब इन्द्रने अगस्त्यमुनिका स्वागत-सत्कार किया और जब वे आसनपर विराज गये तो उनसे पूछा, 'भगवन् ! में यह जानना चाहता हूँ कि पापबुद्धि नहुपका पतन किस प्रकार हुआ । अगस्त्यजीने कहा, ''देवराज ! दुष्टिचत्त नहुष जिस प्रकार स्वर्गसे गिरा है। वह प्रसङ्ग मै सुनाता हैं; सुनिये। महाभाग देवर्षि और ब्रह्मर्षि पापात्मा नृहुवकी पालकी उठाये चल रहे थे। उस समय ऋषियों के साथ उसका विवाद होने लगा और अधर्मसे बुद्धि विगड़ जानेके कारण उसने मेरे मस्तकपर लात मारी। इससे उसका तेज और कान्ति नष्ट हो गयी ! तव मैने उससे कहा, 'राजन् ! तुम प्राचीन महर्पियोंके चलाये और आचरण किये हुए कर्मपर दोषारोपण करते हो, तुमने ब्रह्माके समान तेजस्वी ऋषियोंसे अपनी पालकी उठवायी है और मेरे सिरपर लात मारी है; इसलिये तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वीपर गिरो । अब तुम दस हजार वर्षतक अजगरका रूप धारण करके मटकोगे और इस अवधिके समाप्त होनेपर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे ।' इस प्रकार मेरे शापसे वह दुष्ट इन्द्रपदसे च्युत हो गया है, अब आप स्वर्गलोकमें चलकर सब लोकोंका पालन कीजिये।"



तब देवराज इन्द्र ऐरावत हायीपर चढ़कर अभिदेव, वृहस्पति, यम, वरुण, कुबेर, समस्त देवगण तथा गन्धर्व और अप्सराओं के सहित देवलोकको गये। वहाँ इन्द्राणी से मिलकर वे अत्यन्त आनन्दपूर्वक सब लोकोका पालन करने लगे। इसी समय वहाँ मगवान् अक्किरा पधारे। उन्होंने अयर्ववेदके मन्त्रों से देवराजका पूजन किया। इससे इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें यह वर दिया कि 'आपने अयर्ववेदका गान किया है, इसलिये इस वेदमे आप अयर्वाक्किरा नामसे विख्यात होंगे और यज्ञका माग भी प्राप्त करेंगे।' इस प्रकार अयर्वाक्किरा ऋषिका सत्कार कर उन्हे इन्द्रने विदा किया। फिर वे समस्त देवता और त्योधन ऋषियोंका सत्कार कर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करने लगे।

# शल्यकी विदाई तथा कौरव और पाण्डवोंके सैन्यसंग्रहका वर्णन

महाराज शाल्य कहते हैं - युधिष्ठिर ! इस प्रकार इन्द्रको अपनी भार्याके सहित कष्ट भोगना पड़ा या और अपने शत्रुओका वध करनेकी इच्छासे अज्ञातनास भी करना पड़ा था । अतः यदि तुम्हें द्रौपदी और अपने भाइयोसहित

वनमे रहकर कष्ट भोगने पहें हैं तो उनके लिये तुम रोप न करो । जैसे इन्द्रने बृत्रासुरको मारकर राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा । तथा जैसे अगस्त्यजीके शापसें नहुषका पतन हुआ था, वैसे ही

मेरे माननीय हैं। किन्तु जो बात मैं कहता हूँ, वह यदि पूरी की जायगी तो आपलोग जैसा कह रहे हैं, वह सब मैं करनेको तैयार हूँ । मुझे इन्द्र और देवतालोग किसी भी सुखी या गीली वस्तुसे, पत्यर या लकड़ीसे, शस्त्र या अस्त्रसे अथवा दिन या रातमें न मार सकें—इस अर्तपर तो मैं सदाके लिये इन्द्रके साथ सन्धि करना स्वीकार कर सकता हूँ। वत ऋषियोंने उससे कहा, 'ठीक है, ऐसा ही होगा।' इस प्रकार सन्धि हो जानेसे वृत्रासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज भी मनमें प्रसन्न तो हुए, किन्तु वे सदा वृत्रासुरको मारनेका अवसर हुँढते रहते थे।

एक दिन इन्द्रने सन्ध्याकालमें चुत्रासुरको समुद्रके तटपर



विचरते देखा । उस समय वे वृत्रको दिये हुए वरपर विचार

करने लगे—'यह चन्ध्याकाल है, इस समय न दिन है न रात; और मुझे अपने शत्रु वृत्रका वध अवस्य करना है । यदि आज मै इस महान् असुरको घोलेसे नहीं मारता हूँ तो मेरा हित नहीं हो सकता ।' ऐसा विचारकर इन्द्रने ज्यों ही विष्णु-भगवान्का सारण किया कि उन्हें समुद्रपर पर्वतके समान पेन उठता दिखायी दिया । वे सोचने लगे-प्यह न मला है न गीला, और न कोई शस्त्र ही है। अतः यदि में इसे वृत्रासर-पर फेंकूँ तो वह एक क्षणमें ही नष्ट हो जायगा।' यह सोचकर उन्होंने तुरत ही अपने वज़के सहित वह फेन वृत्रासुरपर फेंका और मगवान विष्णुने उस पेनमें प्रवेश करके उसी समय वृत्रासुरको मार डाला । वृत्रके मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो गयी तया देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और ऋषि-ये सब इन्द्रकी स्तृति करने लगे।

इन्द्रने देवताओं के लिये भयका कारण वने हुए महावली बृत्रासुरका वध तो किया, किन्तु पहले त्रिशिराको मारनेछे लगी हुई ब्रह्महत्याके कारण और अब असत्य व्यवहारके कारण तिरस्कृत होनेसे ये मन ही-मन बहुत दुखी रहने लगे। इन पापोंके कारण वे सज्ञाशून्य और अचेतन-छे हो गये तथा सम्पूर्ण लोकोंकी सीमापर जाकर जलमें छिपकर रहने लगे। जब देवराज ब्रह्महत्यासे पीडित होकर स्वर्ग छोडकर चले गये तो सारी पृथ्वी वृक्षोंके मारे जाने और वनोंके सुख जानेपर ऊजड़-सी हो गयी । निदयोंकी घाराएँ टूट गर्या और सरोवर जलहीन हो गये । अनावृष्टिके कारण सभी जीवोमें राह्यही मच गयी तथा देवता और महर्पियोंको भी यड़ा त्राम होने लगा। कोई राजा न रहनेसे सारा जगत् उपद्रवेंसि पीटित रहने लगा । तत्र देवताओंको भी मय हुआ कि अब हमारा राजा कौन हो; क्योंकि देवताओं में हे तो किमीना भी कन राज्यका भार सँभालनेके लिये होता नहीं था।

#### नहुपकी इन्द्रपदप्राप्ति, उसका इन्द्राणीपर आसक्त होना और इन्द्राणीका अवधि माँगकर अधमेध यज्ञद्वारा इन्द्रको शुद्ध करना

राजा शल्य कहते हैं--युधिष्ठर ! तव सव देवता और ऋषियोंने कहा कि 'इस समय राजा नहुष वड़ा प्रतापी है, उसीको देवताओंके राजपदपर अभिषिक्त करो। वह वड़ा ही तेजस्वी, यशस्वी और धार्मिक है। यह सलाह करके उन सबने नहुषके पास जाकर कहा कि 'आप हमारे राजा हो

जाइये। तब नहुषने कहा, भै तो बहुत दुर्बल हूँ। आप-लोगोंकी रक्षा करने योग्य मुझमें शक्ति नहीं है।' ऋणि और देवताओंने कहा, 'राजन् ! देवता, टानव, यञ, ऋपि, राक्षस, पितृगण, गन्धर्व और भृत—ये सत्र आरजी दृष्टिने सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देखकर ही इनका तेल हेनग हो गयी। इस प्रकार दुर्योघनके पक्षमें कुळ ग्यारह अक्षोहिणी सेना एकत्रित हुई। वह तरह-तरहकी ध्वजाओंसे सुशोमित और पाण्डवोंसे मिड़नेके लिये उत्सुक थी। पञ्चनदा कुरुजाङ्कल, रोहितवन, मारवाड़, अहिच्छत्र, कालकूट, गङ्गातट,वारण, वटघान और यमुनातटका पर्वतीय प्रदेश—यह सारा धन-घान्यपूर्ण विस्तृत क्षेत्र कौरवोंकी सेनासे भरा हुआ या। महाराज द्रुपदने अपने जिस पुरोहितको दूत बनाकर भेजा या। उसने इस प्रकार एकत्रित हुई वह कौरव-सेना देखी।

### द्वपदके पूरोहितके साथ मीष्म और धतराष्ट्रकी नातचीत

वैशम्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर वह द्रुपदका पुरोहित राजा धृतराष्ट्रके पास पहुँचा । धृतराष्ट्र, भीष्म और विदरने उसका वड़ा सत्कार किया । पुरोहितने पहले अपने पक्षका कुशल-समाचार कह सुनाया, पीछे उनकी कुशल पूछी । इसके बाद उसने समस्त सेनापतियोंके बीच इस प्रकार कहा- 'यह बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पाण्ह दोनों एक ही पिताके पुत्र हैं; अतः पिताके धनपर दोनोंका समान अधिकार है। परन्तु धृतराष्ट्रके पुत्रोंको तो उनका पैतुक घन प्राप्त हुआ और पाण्डुके पुत्रोंको नहीं मिला--इसका क्या कारण है ! कौरवोंने अनेकों बार कई उपाय करके पाण्डवोंके प्राण लेनेका उद्योग किया; परन्तु उनकी आयु शेष थी, इसलिये ये उन्हें यमलोक न भेज सके । इतने कष्ट सहनेके बाद भी महात्मा पाण्डवींने अपने वलसे राज्य बढ़ाया; किन्तु क्षद्र विचार रखनेवाले घृतराष्ट्रपुत्रोंने शकुनिके साय मिलकर छलसे वह सारा राज्य छीन लिया। राजा धृतराष्ट्रने भी इस कर्मका अनुमोदन किया और पाण्डव तेरह वर्षतक वनमें रहनेको विवश किये गये । इन सब अपराधींको भूलकर वे अब भी कौरवींके साथ समझौता ही करना चाहते हैं। अतः पाण्डवों और दुर्योघनके वर्तावपर घ्यान देंकर मित्रों तया हितैषियोंका यह कर्तव्य है कि वे दुर्योघनको समझावें । पाण्डव वीर है, तो भी वे कौरवींके साथ युद्ध करना नहीं चाहते। उनकी तो यही इच्छा है कि 'संग्राममें जनसंहार किये विना ही हमें हमारा भाग मिल जाय। दुर्योधन जिस लामको सामने रखकर युद्ध करना चाहता है, वह सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि पाण्डव कम वलवान् नहीं हैं । युधिष्ठिरके पास भी सात अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गयी है और वह युद्धके लिये उत्सुक होकर उनकी आशाकी वाट जोहती है । इसके सिवा पुरुषसिंह सात्यिक, मीमसेन, नकुल और सहदेव—ये अकेले ही हजारों अक्षोहिणी सेनाके बराबर हैं। एक ओरसे ग्यारह अक्षोहिणी सेना आवे और दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो, तो अर्जुन ही उससे बढ़कर सिद्ध होगा। ऐसे ही महाबाहु श्रीकृष्ण भी हैं। पाण्डवोंकी सेनाकी प्रबलता, अर्जुनका पराक्रम और श्रीकृष्णकी बुद्धिमत्ता देखकर भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करनेको तैयार होगा! अतः धर्म और समयका विचार करके आपलोग पाण्डवोंको जो देने योग्य माग है, उसे शीम प्रदान करें। यह उपयुक्त अवसर आपके हायसे चला न जाय, इसका ध्यान रखना चाहिये।

पुरोहितके बचन सुनकर महाबुद्धिमान् मीष्मजीने उसकी बड़ी प्रशंसा की और यह समयोचित बचन कहा—'ब्रह्मन्! बड़े सौमाग्यकी बात है कि सभी पाण्डव मगवान् श्रीकृष्णके साथ कुशलपूर्वक हैं। यह जानकर बड़ी प्रसन्ता हुई कि उन्हें राजाओंकी सहायता प्राप्त है; साथ ही यह भी आनन्दका विषय है कि वे धर्ममें तत्पर हैं। वे पॉचों भाई पाण्डव युद्ध-का विचार त्यागकर अपने बन्धुओंसे सिच करना चाहते हैं, यह तो और भी आनन्दकी बात है। वास्तवमें किरीटघारी अर्जुन बलवान्, अस्तविद्यामें निपुण और महारयी है; मला, युद्धमें उसका मुकाबला कौन कर सकता है ! सक्षात् इन्द्रमें भी इतनी ताक्कत नहीं है; फिर दूसरे धनुषधारियोंकी तो बात ही क्या है ! मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोकोंमें एक-मात्र समर्थ वीर है।

जब भीष्मजी इस प्रकार कह रहे थे, उस समय कर्ण कोघमें भर गया और धृष्टतापूर्वक उनकी बात काटकर कहने लगा—'ब्रह्मन्! अर्जुनके पराक्रमकी बात किसीसे लिपी नहीं है, फिर बारंबार उसे कहनेसे स्या लाभ ! पहलेकी बात है। शकुनिने दुर्योघनके लिये जूएमें दीनतापूर्वक रो-रोकर इस प्रकार कहने लगी, 'ब्रह्मन् ! में नहुपको पतिरूपसे स्वीकार नहीं करना चाहती; मैं आपकी शरणमे हूँ, आप इस महान् भयसे मेरी रक्षा करें।' वृहस्पतिजीने कहा, 'इन्द्राणी! मेरा यह निश्चय है कि में शरणागतका त्याग नहीं कर सकता। अनिन्दिते! त् धर्मको जाननेवाली और सत्यशीला है, इसिल्ये में तुझे नहीं त्यागूँगा।' फिर देवताओंसे कहा, 'भें धर्मविधिको जानता हूँ, मैंने धर्मशास्त्रका श्रवण किया है और सत्यमें मेरी निष्ठा है; इसके सिवा में हूँ भी ब्राह्मण जातिका, इसिल्ये में कोई न करने योग्य काम नहीं कर सकता। आपलोग जाहये, में ऐसा नहीं कर सक्रूंगा। इस विषयमें 'पूर्वकालमें ब्रह्माजीने कुछ वचन कहे हैं, उन्हें सुनिये—

'जो पुरुष भयभीत होकर शरणमें आये हुए व्यक्तिको शत्रुके हायमे दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समयपर नहीं उगता, उसके खेतमें समयपर वर्षा नहीं होती तथा रक्षाकी आवश्यकता होनेपर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता । ऐसा दुर्वलचित्त पुरुष जो अन्न (भोग) प्राप्त करता है, वह व्यर्थ हो जाता है । उसकी चेतनाशक्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वर्गसे गिर जाता है और देवतालोग उसके समर्पित इव्यक्तो प्रहण नहीं करते । उसकी सन्तान अकालमें ही नष्ट हो जाती है, उसके पितर सदा नरकोंमें निवास करते हैं और इन्द्रके सहित देवतालोग उसपर बज्राधात करते हैं ।'क

इस प्रकार ब्रह्माजीके कथनानुसार शरणागतके त्यागसे होनेवाले अधर्मको जानते हुए में इन्द्राणीको नहुषके हायमें नहीं दे सकता । आपलोग कोई.ऐसा उपाय करें, जिससे इसका और मेरा दोनोंहीका हित हो।''

तव देवताओं ने इन्द्राणि से कहा—'देवी। यह खावर-जंगम सारा जगत् एक तुम्हारे ही आधारसे टिका हुआ है। तुम पतिवता और सत्यनिष्ठा हो। एक बार नहुषके पास चलो। तुम्हारी कामना करनेसे वह पापी शीव्र ही नष्ट हो जायगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे।' अपनी कार्यसिद्धिके लिये देवताओं से ऐसा निश्चय करके इन्द्राणी

\* न तस्य बीज रोहित रोहकाले न तस्य वर्षं वर्षति वर्षकाले। भीतं प्रपन्न प्रददाति शत्रवे न स त्रातार लमते त्राणमिच्छन्॥ मोधमत्रं विन्दति चाप्यचेताः स्वर्गाञ्जोकाद् अश्यित नष्टचेष्ट । भीतं प्रपत्र प्रददाति यो वै न तस्य हव्यं प्रतिगृह्णन्त देवाः॥ प्रमीयते चास्य प्रजा हाकाले सदा विवासं पितरोऽस्य कुवंते। भीत प्रपत्र प्रददाति शत्रवे सेन्द्रा देवा प्रहरन्त्यस्य वजम्॥ अत्यन्त सकोचपूर्वक नहुपके पाल गयी । उसे देख कर देवराज नहुपने कहा, 'शुचिसिते ! में तीनों लोकोंका स्वानी हूँ । इसिये सुन्दरी ! तुम मुझे पतिल्पसे वर लो ।' नहुपके ऐसा कहनेपर पतिजता इन्द्राणी मयसे व्याकुल होकर काँपने लगी । उसने हाथ जोड़कर ब्रह्माजीको नमस्कार किया और देवराज नहुपसे कहा, 'सुरेश्वर ! में आपसे कुछ अविध माँगती हूँ । अभी यह मालूम नहीं है कि देवराज शक कहाँ गये है और वे फिर लौटकर आवेंगे या नहीं । इसकी ठीक-ठीक खोज करनेपर यदि उनका पता न लगा तो में आपकी सेवा करने लगूंगी ।' नहुपने कहा, 'सुन्दरी ! तुम जैसा कहती हो, वैसा ही सही । अच्छा, शकका पता लगा लो । किन्तु देखो, अपने इन सत्य वचनोंको याद रखना।'

इसके पश्चात् नहुषषे विदा होकर इन्द्राणी वृहस्पतिजीके घर आयी । इन्द्राणीकी बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकटे होकर इन्द्रके विषयमें विचार करने लगे । फिर वे देवाधिदेव



भगवान् विष्णुसे मिले और उनसे व्याकुल होनर वहा, 'देवेश्वर । आप जगत्के स्वामी तथा हमारे आश्रय और पूर्वज हैं। आप समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये ही विष्णुरूपमें स्थित हुए हैं। भगवन्। आपके तेजसे हृत्रामुरका विनाश हो जानेपर इन्द्रको ब्रह्महत्याने घेर लिया है। आप उससे छूटनेका उपाय वताइये।' देवताओंनी यह बात मुनकर विष्णुमगवान्ने कहा, 'इन्द्र अश्वमेध यमहारा मेरा ही पूज्न करे, मैं उसे ब्रह्महत्यासे मुक्त कर दूँगा। इससे वह सब प्रकारके मयसे छूटकर फिर देवताओंका राजा हो जायगा और दुष्ट्युद्धि नहुप अपने कुकमैंसे नष्ट हो जायगा।'

महदेव भी गुद्धचित्त एवं वलवान् हैं। जैसे दो वाज पक्षियोंके समहको नष्ट करें, उसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओंको जीवित नहीं छोड़ मकते। पाण्डवपक्षमें जो घृष्टग्रुम्न नामक एक योदा



है, वह वडे वेगसे युद्ध करता है। मत्स्यदेशका राजा विराट भी अपने पुत्रोंसहित पाण्डवोंका सहायक है; सुना है वह युधिष्ठिरका यड़ा भक्त है। पाण्ड्यदेशका राजा भी बहुत-से वीरोंके साथ पाण्डवोंकी सहायताके लिये आया है। सात्यिक तो उनकी अमीष्टसिद्धिमें लगा ही हुआ है।

<u>''कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर वड़े धर्मात्मा, लजाशील और</u> वलवान हैं। रात्रुमाव तो उन्होंने किसीके प्रति किया ही नहीं। किन्त दुर्योघनने उनके साथ भी छल किया है। मुझे तो भय है कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रोंको जलाकर भसा न कर डालें। मैं राजा युधिष्ठिरके कोपसे जितना डरता हूँ उतना भय मुझे श्रीकृष्ण, भीम, अर्जुन, नुकुल और सहदेवसे भी नहीं है: क्योंकि युधिष्ठिर वहे तपस्वी हैं, उन्होंने नियमानुसार ब्रह्मचर्यका पालन किया है। अतः वे अपने मनमें जो भी संकल्प करेंगे, वह पूरा होकर ही रहेगा। पाण्डव श्रीकृष्णसे बहुत प्रेम रखते हैं। उन्हें अपने आत्माके समान मानते हैं। कृष्ण भी बड़े विद्वान हैं और सदा पाण्डवोंके हितसाधनमें लगे रहते हैं। वे यदि सन्धिके लिये कुछ भी कहेगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे; वे उनकी बात नहीं टाल सकते । सञ्जय ! तम वहाँ मेरी ओरसे पाण्डवीँ और सञ्जयवंशी वीरींकी तथा श्रीकृष्ण, सात्यिक, विराट एवं द्रौपदीके पाँच पुत्रोंकी भी कुशल पूछना । फिर राजाओं के मध्यमें समयानुसार जो भी उचित हो, बातचीत करना । जिससे भरतवंशियोंका हित हो, परस्पर क्रोध या मनमुटाव न बढ़े और युद्धका कारण भी उपस्थित न होने पाये-ऐसी बात करनी चाहिये।"

# उपप्रन्यमें सञ्जय और युधिष्टिरका संवाद

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजा धृतराष्ट्रके वचन सुन-कर सज्जय पाण्डवोंसे मिलनेके लिये उपप्रत्यमें गया। वहाँ पहुँचकर उसने पहले कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरको प्रणाम किया, इसके बाद प्रसन्न होकर कहा—'राजन्! वहें सौमाग्य-की बात है कि आज अपने सहायकोंके साय आप सकुशल दिखायी दे रहे हैं। अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने आपकी कुशल पूछी है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो कुशलपूर्वक हैं न ! सत्यव्रतका आचरण करनेवाली वीरपत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है न !'

राजा युघिष्ठिरने कहा — स्वय ! तुम्हारा स्वागत है, तुमसे मिलकर आज हमें बडी प्रसन्नता हुई । हम अपने भाइयोंके साथ यहाँ कुशलपूर्वक हैं । हमारे पितामह भीष्माजीकी कुशल कहो, क्या उनका हमलोगोंपर पूर्ववत् सेह-भाव है ! अपने पुत्रोंसिहत राजा वृतराष्ट्र तथा महाराज बाह्रीक तो कुशलसे हैं न ! सोमदत्त, मूरिश्रवा, राजा शस्य,

पुत्रसहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य—ये प्रधान धनुर्धर भी स्वस्य हैं न १ भरतवंशकी बढ़ी-बूढ़ी स्त्रियों, माताओं तथा बहुओंको तो कोई कष्ट नहीं है १ रसोई बनानेवाली स्त्रियों, दासियों, पुत्र, भानजे, बहिनें और धेवते निष्कपटभावसे रहते हैं न १ राजा दुर्योधन पहलेहीकी भाँति ब्राह्मणोंके साथ यथो-चित वर्ताव करता है या नहीं १ मैंने जो ब्राह्मणोंको दृति दी यी, उसको छीनता तो नहीं है १ क्या कभी सब कौरव इकटे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधनसे मुझे राज्यभाग देनेके लिये कहते हैं १ राज्यमें छुटेरोंके दलको देखकर कभी उन्हें वीरा-ग्रणी अर्जुनकी भी याद आती है १ क्योंकि अर्जुन एक ही साथ इक्सठ वाण चला सकता है । भीमसेन भी जब गदा हायमें लेता है, तो उसे देखकर शत्रुसमूह कॉप उठता है । ऐसे पराक्रमी भीमका भी कभी वे स्मरण करते हैं १ महाबली एवं अतुल पराक्रमी नकुल-सहदेवको वे भूल तो नहीं गये हैं १ मन्दबुद्धि दुर्योघन आदि जब खोटे विचारसे घोषयात्राके

तुम खूव आयों। कहो, में तुम्हारी क्या सेवा करूँ ? तुम विश्वास करो, में सत्यकी श्राप्य करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूँगा। श्रम्द्राणीने कहा, 'जगत्पते। मैंने आपसे जो अवधि मॉगी है, में उसके बीतनेकी ही प्रतीक्षामें हूँ। परन्तु मेरे मनमें एक बात है, आप उसपर विचार कर छैं। यदि आप मेरी वह प्रेममरी बात पूरी कर देगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊँगी। राजन्। मेरी ऐसी इच्छा है कि अप्रृषिलोग आपसमे मिलकर आपको पालकीमें बैठाकर मेरे पास लावें।

नहुषने कहा—'सुन्दरी! तुमने तो मेरे लिये यह यड़ी ही अनूठी सवारी बतायी है, ऐसे वाहनपर तो कोई नहीं चढा होगा। यह मुझे बहुत पसद आया है। मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो। अब सप्तर्षि और ब्रह्मर्षिलोग मेरी पालकी लेकर चलेंगे।' ऐसा कहकर राजा नहुषने इन्द्राणीको विदा कर दिया और अत्यन्त कामासक्त होनेके कारण ऋपियों-से पालकी उठवाने लगा।

इघर श्रचीने बृहस्पतिजीके पास जाकर कहा, 'नहुपने
मुझे जो अविध दी थी, वह पोड़ी ही गेष रह गयी है। अव
आप शीव्र ही शक्तकी खोज कराइये। मैं आपकी मक्त हूँ,
आप मेरे ऊपर कृपा करें।' तब बृहस्पतिजीने कहा, 'ठीक
है, तुम दुष्टचित्त नहुपसे किसी प्रकार भय मत मानो।
यह नराधम महर्षियोंसे अपनी पालकी उठवाता है। इसे
धर्मका कुछ भी शान नहीं है। इसिल्ये अव इसे गया
ही समझो। यह बहुत दिन इस स्थानमें नहीं टिक
सकता। तुम तिनक भी मत डरो, भगवान् तुम्हारा मङ्गल
करेगे।' इसके पश्चात् महातेजस्वी बृहस्पतिजीने अग्नि
प्रज्वित करके शास्त्रानुसार उत्तम हिवसे हवन किया और
अग्निदेवसे इन्द्रकी खोज करनेके लिये कहा। उनकी आशा
पाकर अग्निदेवने ताल-तलैया, सरोवर और समुद्रमें इन्द्रकी
खोज की। हूँदते-हूँदते वे उस सरोवरपर पहुँच गये, जहाँ
इन्द्र छिपे हुए थे। वहाँ उन्हें देवराज एक कमलनालके



तन्तुमें छिपे दिखायी दिये । तय उन्होंने बृहस्यतिजीको स्चना दी कि इन्द्र अणुमात्र रूप धारण करके एक कमलनालके तन्तुमें छिपे हुए हैं । यह सुनकर बृहस्पतिजी देवर्पियों और गन्धवोंके सिहत उस सरोवरके तटपर आये और इन्द्रके प्राचीन कमोंका उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे । इससे घीर-घीर इन्द्रका तेज बढने लगा और वे अगना पूर्वरूप धारण करके शिक्तसम्पन्न हो गये । उन्होंने बृहस्यित-जीसे कहा, 'किहये, अब आपका कौन कार्य शेप हैं? महार्टर्य विश्वरूप तो मारा ही गया और विश्वालकाय मृत्रासुरका भी अन्त हो गया ।' बृहस्पतिजीने कहा, 'देवराज! नहुप नामका एक मानव राजा देवता और ऋष्योंके तेजसे बढकर उनका अधिपति हो गया है । वह हमें बहुत ही तंग करता है । तुम उसका नाश करो ।'

राजन् ! जिस समय वृहस्पतिजी इन्ह्रसे ऐसा वह रहें ये उसी समय वहाँ कुवेर, यम, चन्द्रमा और वरण भी आ गये और सब देवता देवराज इन्ह्रके साथ मिनकर नहुपके नाशका उपाय सोचने छगे । इतनेहीमें वहाँ परम तम्ती हम शान्ति धारण कर लेंगे। किन्तु यह तमी सम्भव है, जब इन्द्रप्रस्य (दिल्ली)में मेरा ही राज्य रहे और दुर्योघन इस बातको स्वीकार करके वहाँका राज्य हमें वापस कर दे।

सञ्जय चोला—पाण्डुनन्दन ! आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्मके अनुसार होती है, यह बात लोकमें प्रसिद्ध है और देखी भी जा रही है । यद्यपि यह जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयशकी प्राप्ति हो सकती है-इस वातको सोचकर आप अपनी कीर्तिका नाश न करें। अजातशत्रो ! यदि कौरव युद्ध किये विना तुम्हें अपना राज्यभाग न दे सकें तो भी में अन्धक और वृष्णिवंशी राजाओं के राज्यमें भीख माँगकर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूँ; परन्तु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्यका जीयन बहुत थोडे समयतक रहनेवाला है; वह सदा क्षीण होनेवाला, दुःखमय और चञ्चल है। अतः पाण्डव। यह नरसंद्वार तुम्हारे यशके अनुकल नहीं है। तुम युद्धरूपी पापमें प्रवृत्त मत होओ। इस जगतके भीतर धनकी तृष्णा बन्धनमें डालनेवाली है, उसमें फॅसनेपर धर्ममें वाधा आती है। जो धर्मको अङ्गीकार करता है, वही ज्ञानी है। भोगोंकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य अर्थसिद्धिसे भ्रष्ट हो जाता है । जो ब्रह्मचर्य और धर्माचरणका त्याग करके अधर्ममें प्रवृत्त होता है तथा जो मर्जताके कारण परलोकपर अविश्वास करता है, वह अज्ञानी मृत्युके पश्चात् बड़ा कष्ट भोगता है। परलोकमें नानेपर भी अपने पहलेके किये हुए पुण्य-पापरूपी कर्मोंका नाश नहीं होता । पहले तो पाप-पुण्य ही मनुष्यके पीछे चलते हैं, फिर मनुष्यको इनके पीछे चलना पडता है। इस शरीरके रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, मरनेके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। आपने तो परलोकमें सुख देनेवाले अनेकों पुण्य कर्म किये हैं, जिनकी सत्पुरुषोंने बड़ी प्रशंसा की है। इतनेपर भी यदि आपलोगोंको वह यद्धरूपी पापकर्म ही करना है, तब तो चिरकालके लिये आप बनमें जाकर रहे-यही अच्छा है। वनवासमें दुःख तो होगा, पर है वह धर्म । कुन्तीनन्दन ! आपकी बुद्धि कभी भी अधर्ममें नहीं लगती; आपने क्रोधवश कभी पापकर्म किया हो, ऐसी वात भी नहीं है। फिर वताइये,क्या कारण है जिसके लिये आप अपने विचारके विपरीत कार्य करना चाहते हैं !

युधिष्ठिरने कहा—सञ्जय ! तुम्हारा यह कहना विल्कुल ठीक है कि सब प्रकारके कर्मोंमें धर्म ही श्रेष्ठ है। परन्तु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, वह धर्म है या अधर्म— इसकी पहले खूब जॉच कर लो; फिर मेरी निन्दा करना।

कहीं तो अधर्म ही धर्मका चोला पहन लेता है, कहीं पूरा-का-पूरा धर्म अधर्मके रूपमें दिखायी देता है और कहीं धर्म अपने स्वरूपमें ही रहता है। विद्वान्लोग अपनी बुद्धिसे इसकी परीक्षा कर छेते हैं। एक वर्णके लिये जो धर्म है, वही दसरेके लिये अधर्म है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अवर्ध नित्य रहनेवाले हैं। तथापि आपत्तिकालमें इनका अदल-बदल भी होता है । जो धर्म जिसके लिये मुख्य बताया गया है. वह उसीके लिये प्रमाणभूत है । दूसरोंके द्वारा उसका व्यवहार तो आपत्तिकालमें ही हो सकता है। आजीविकाका साधन सर्वया नष्ट हो जानेपर जिस वृत्तिका आश्रय लेनेसे जीवनकी रक्षा एवं सत्कर्मीका अनुष्ठान हो सके, उसका आश्रय लेना चाहिये। जो आपत्तिकाल न होनेपर भी उस समयके धर्मका पालन करता है, तथा जो वास्तवमें आपितग्रस्त होकर भी तदनसार जीविका नहीं चलाता—वे दोनों ही निन्दाके पात्र हैं। जीविकाका मुख्य साधन न होनेपर ब्राह्मणींका नाश न हो जाय, इसके लिये विधाताने अन्य वर्णोंकी वृत्तिसे जीविका चलाकर उसके लिये प्रायश्चित्त करनेका विधान किया है। इस व्यवस्थाके अनुसार यदि तुम मुझे विपरीत आचरण करते देखो तो अवश्य निन्दा करो । मनीषी पुरुषोंको सत्त्वादिके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये संन्यास लेनेके पश्चात सत्पुरुषोंके यहाँसे भिक्षा छेकर जीवन-निर्वाह करना चाहिये; उनके लिये शास्त्रका ऐसा विधान है । परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हैं, तथा जिनकी ब्रह्मविद्यामें निष्ठा नहीं है, उन सबके लिये अपने-अपने धर्मोंका पालन ही उत्तम माना गया है। मेरे पिता-पितामह तथा उनके भी पूर्वज जिस मार्गको मानते रहे, तथा यशकी इच्छासे वे जो-जो कर्म करते रहे, मैं भी उन्हीं मार्गों और कर्मोंको मानता हूँ, उनसे अतिरिक्त नहीं। अतः मैं नास्तिक नहीं हूँ । सञ्जय ! इस पृथ्वीपर जो कुछ भी धन है, देवताओं, प्रजापतियों तथा ब्रह्माजीके लोकमे भी जो वैभव हैं, वे सभी सुझे प्राप्त होते हों तो भी मैं उन्हें अधर्मसे लेना नहीं चाहुँगा। यहाँ भगवान श्रीकृष्ण हैं; ये समस्त धर्मोंके शाता, कुशल, नीतिमान, ब्राह्मणमक्त और मनीषी हैं। बड़े-बड़े वलवान राजाओं तथा भोजवशका शासन करते हैं। यदि मैं सन्धिका परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्मसे भ्रष्ट हो निन्दाका पात्र बन रहा हूँ, तो ये भगवान् वासुदेव इस निषयमें अपने विचार प्रकट करें; क्योंकि इन्हें दोनों पर्सोंका हित-साधन अभीष्ट है । ये प्रत्येक कर्मका अन्तिम परिणाम जानते हैं, विद्वान् हैं; इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय हैं, मैं इनकी बातकभी नहीं टाल सकता। तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्योधनादिका भी नाश हो जायगा।

राजा शस्यके इस प्रकार ढाढस वेंधानेपर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिरने उनका निधिनत् सत्कार किया । इसके पश्चात् मद्रराज उनसे अनुमति लेकर अपनी सेनाके सहित दुर्योधनके पास चले आये ।

वैराम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इसके पश्चात् यादव महारयी सात्यिक बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना लेकर राजा युधिष्ठिरके पास आये। उनकी सेनाको भिन्न-भिन्न देशोसे आये हुए अनेकों वीर सुशोभित कर रहे थे। फरसा, भिन्दिपाल, शूल, तोमर, मुद्गर, परिघ, यष्टि (लाठी), पाश, तलवार, धनुष और तरह-तरहके चमचमाते हुए बाणोसे उनकी सेना एकदम दिए उठी थी। यह सेना राजा युधिष्ठिरकी छावनीमे पहुँची। इसी तरह एक अक्षौहिणी सेना लेकर चेदिराज धृष्टकेत आया, एक अक्षौहिणी सेनाके साय जरासन्धका पुत्र मगधराज जयत्सेन आया तथा समुद्रतीरवर्ती तरह-तरहके योद्धाओंके साथ पाण्ड्यराज भी युधिष्ठिरकी सेवामे उपस्थित हुआ। इस प्रकार मिन्न-भिन्न देशोंकी सेनाका समागम होनेसे पाण्डवपक्षका सैन्यसमुदाय बड़ा ही दर्शनीय, भव्य और शक्तिसम्पन्न जान पड़ता या। महाराज द्रुपदकी सेना भी उनके महारयी पुत्रों और देश-देशसे आये हुए शूरवीरोके कारण बड़ी भली जान पड़ती थी। मत्स्यदेशीय राजा विराटकी सेनामें अनेकों पर्वतीय राजा सम्मिलित थे । वह भी पाण्डवोके शिविरमे पहुँच गयी । इस प्रकार जहाँ-तहाँसे आकर सात अक्षौहिणी सेना महात्मा पाण्डवोंके पक्षमें एकत्रित हो गयी। कौरवोंके साय युद करनेके लिये उत्सुक इस विशाल वाहिनीको देखकर पाण्डव वडे प्रसन्न हुए।



दूसरी ओर राजा भगदत्तने एक अओहिणी सेना देकर कौरवींका हर्ष बढाया। उनकी मेनामें चीन और किरात देशोंके बीर थे। इसी प्रकार दुर्योधनके पक्षमें और भी फई राजा एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर आये । हृदीकके पुत्र कृतवर्मा भोज, अन्यक और कुकुरवंशीय यादव वीरोंके सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधनके पास उपस्थित हए । स्नियु-सौबीर देशके जयह्य आदि राजाओं के साय भी कई अभौदिणी सेना आयी। काम्बोजनरेश सुदक्षिण शक और ययन वीने के सहित आया । उसके साथ भी एक अझैंहिणी नेना यी । इसी प्रकार माहिष्मती पुरीका राजा नील दक्षिण देशके महावली वीरोंके सहित आया। अवन्ति देशके राजा विन्द और अनुविन्द भी एक-एक अझौहिणी सेना छेरर दुर्योधनवी सेवामे उपस्थित हुए। केकन देशके राजा पाँच सहोदर भाई थे। उन्होंने भी एक अझैहिणी नेनाके नाय उपस्थित होकर कुरराजको प्रसन्न किया। इसके सिवा जहाँ-तहाँम आये हुए अन्य राजाओं ती तीन अक्षौहिणी छेना और मी प्रिय कार्य होता और धृतराष्ट्रके पुत्रोंका भी हित होता। समामें वहुत-से राजा एकत्रित थे, परन्तु दीनतावरा किसीसे भी उस अन्यायका विरोध नहीं किया जा सका। केवल विदुरजीने अपना धर्म समझकर मूर्ल दुर्योधनको मना किया था। सञ्जय! वास्तवमें धर्मको विना समझे ही तुम इस समामें पाण्डु-नन्दन युधिष्ठिरको ही धर्मका उपदेश करना चाहते हो? द्रौपदीने उस दिन उस समामें जाकर बड़ा दुष्कर कार्य किया, जो कि उसने अपने पतियोंको संकटसे बचा लिया। उसे वहाँ कितना अपमान सहना पडा! समामे वह अपने श्रशुरोंके पास खड़ी थी, तो भी उसे लक्ष्य करके स्तपुत्र कर्णने कहा—'याशसेनी! अब तेरे लिये दूसरी गति नहीं है, दासी बनकर दुर्योधनके महलमें चली जा। तेरे पति तो दॉवमें हार चुके हैं; अब किसी दूसरे पतिको वर ले।' जब पाण्डव वनमें जानेके लिये काला मृगचर्म धारण कर रहे थे, उस समय दुःशासनने यह कितनी कड़वी वात कही—'ये सब-के-

सव नपुंसक अव नप्ट हो गये, चिरकालके लिये नरकके गर्तमें गिर गये । सखय ! कहांतक कहे, जुएके समय जितने निन्दित वचन कहे गये थे, वे सव तुम्हें जात हैं; तो भी इस विगड़े हुए कार्यको बनानेके लिये में स्वय हिस्तिनापुर चलना चाहता हूँ । यदि पाण्डवोंका स्वार्थ नप्ट किये बिना ही कौरवोंके साथ सन्ध करानेमें सफल हो सका, तो, मैं अपने इस कार्यको बहुत ही पुनीत और अभ्युद्यकारी समझ्रा और कौरव भी मौतके फदेसे छूट जायंगे । कौरव ल्ताओंके समान हैं और पाण्डव वृक्षकी शाखाके समान । इन शाखाओंका सहारा लिये बिना लताएँ बढ़ नहीं सकतीं । पाण्डव धृतराष्ट्रकी सेवाके लिये भी तैयार हैं और युद्धके लिये भी । अब राजाको जो अच्छा लगे, उसे स्वीकार करें । पाण्डव धर्मका आचरण करनेवाले हैं; यद्यपि ये अक्तिशाली योद्धा हैं, तो भी सिन्ध करनेको उद्यत हैं । तुम ये सब बातें धृतराष्ट्रको अच्छी तरह समझा देना !

# सञ्जयकी विदाई, युधिष्टिरका सन्देश

सक्षयने कहा—पाण्डुनन्दन । आपका कल्याण हो । अब मै जाता हूँ और इसके लिये आपकी आज्ञा चाहता हूँ । मैंने मानसिक आवेशके कारण वाणीसे जो कुछ कुह दिया। इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ ?

युधिष्ठिर बोले—सङ्घय । जाओ, तुम्हारा कल्याण हो । तुम तो कभी हमें कष्ट देनेकी बात सोचते भी नहीं । समस्त कौरव तथा इम पाण्डवलोग जानते है तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम किसीके पक्षपाती न होकर मध्यस्य हो । तुम विश्वसनीय हो, तुम्हारी वातें कल्याणकारिणी होती हैं। तुम शीलवान् और सन्तोषी हो, इसलिये मुझे प्रिय लगते हो। द्यम्हारी बुद्धि कमी मोहित नहीं होती; कद्भ वचन कहनेपर भी तुम्हे कभी क्रोध नहीं होता । सज्जय ! तुम हमारे प्रिय हो और विदुरके समान दूत वनकर आये हो, तथा अर्जुनके प्रिय सला हो। वहाँ जाकर स्वाध्यायशील ब्राह्मणो, संन्यासियों तया वनवासी तपस्वियोंसे और बड़े-बूढे लोगोंसे मेरा प्रणाम कहना । वाकी जो लोग हों, उनसे कुगल-समाचार कहना । जो प्रजाका पालन करते हुए राज्यमे निवास करते हो, उन क्षत्रियों और जो राष्ट्रके भीतर व्यापार करके जीविका चला रहे हों, उन वैश्योंचे भी मेरी कुशल कहकर उनकी भी कुशल प्छना । आचार्य द्रोणसे प्रणाम कहना, अश्वत्यामा- की कुगल पूछना और कृपाचार्यके घर जाकर मेरी ओरसे उनका चरणस्पर्ग करना। जिनमे ग्रुरता, नृशसताका अभाव, तपस्या, बुद्धि, शील, शास्त्रज्ञान, सत्त्व और धैर्य आदि सदुण विद्यमान है, उन भीष्मजीके चरणोंमें मेरा नाम लेकर प्रणाम कहना। राजा वृतराष्ट्रको प्रणाम करके मेरी कुशल कहना और दुर्योधन, दुःशासन तथा कर्ण आदिसे भी कुशल पूछना। दुर्योधनने पाण्डवोंसे युद्ध करनेके लिये जिन वगाति, गाल्वक, केकय, अम्बष्ट, त्रिगर्त तथा पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एव पर्वतीय प्रान्तोंके राजाओंको एकत्रित किया है, उनमे जो लोग क्रूरतासे रहित, सुशील और सदाचारी हों, उन सबसे भी कुशल पूछना।

तात सञ्जय ! गम्भीर बुद्धिवाले दीर्घदर्शी विदुरजी हमलोगोंके प्रेमी, गुरु, स्वामी, पिता, माता, मित्र और मन्त्री
हैं; उनकी भी मेगी, ओरसे कुशल पूछना । कुरुकुलकी जो
सर्वगुणसम्पन्ना बड़ी-बूढी स्त्रियाँ हमारी माताएँ हैं, उन
सबसे मिलकर हमारा प्रणाम कहना तथा वहाँ जो हमारे
भाइयोकी स्त्रियाँ है, उन सबकी कुशल पूछना । वे सुन्दर
कीर्तियुक्त और प्रशसनीय आचरणवाली स्त्रियाँ सुरक्षित रहकर
सावधानतापूर्वक ग्रहस्थधर्मका पालन तो कर रही हैं न !
उनसे यह भी पूछना—'देवियो ! तुम अपने श्रग्नुरींके साय

युषिष्ठिरको हराया था, उस समय वे एक शर्त मानकर वनमें गये थे। उस शर्तको पूरा किये बिना ही वे मल्य तथा



पखाल देशवालींके भरोंसे मूर्खंकी भाँति पैतृक सम्पत्ति लेना

चाहते हैं। परन्तु दुर्योघन उनके डरसे राज्यका चौयाई भाग भी नहीं दे सकते। यदि वे अपने वाप-दादोंका राष्य लेना चाहते हैं, तो प्रतिशक्ते अनुसार नियत समयतक पुनः वनमें रहें। यदि धर्म छोड़कर लड़नेपर ही उतारू हैं, तो इन कीरव वीरोंके पास आनेपर वे मेरे वचनोंको भी भली माँति याद करेंगे।

भीष्मजी वोले—राघापुत्र ! मुँहसे कहनेकी क्या आवश्यकता है; एक वार अर्जुनके उस पराक्रमको तो याद कर लो, जब कि विराटनगरके संप्राममें उसने अकेले ही छः महारियोंको जीत लिया या । तुम्हारा पराक्रम तो उसी ममय देरा गया, जब कि अनेकों बार उसके सामने जाकर तुम्रें परास्त होना पड़ा । यदि हमलोग इस ब्राह्मणके कयनानुसार कार्य नहीं करेंगे, तो अवश्य ही युद्धमें पाण्डवों के हायसे मरकर हमे धूल फॉकनी पड़ेगी।

भीष्मके ये वचन सुनकर धृतराष्ट्रने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्णको डॉटकर कहा—'भीष्मजीने जो कहा है, इसीमें हमारा ओर पाण्डवॉका दित है। इसीसे जगत्का भी कल्याण है। ब्राह्मणदेवता। में सबके साथ सन्गर करके सज्जयको पाण्डवॉके पास मेज्या। अब आप बीघ ही छोट जाहये।' ऐसा कहकर धृतराष्ट्रने पुरोदितका मत्कार किया और उन्हें पाण्डवॉके पास मेज दिया।

# धृतराष्ट्र और सज्जयकी वातचीत

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर धृतराष्ट्रने सज्जयको सभामें बुलाकर कहा—''सख्य । लोग कहते हैं पाण्डव
उपप्रन्य नामक स्थानमें आकर रह रहे हैं। तुम भी वहाँ जाकर
उनकी सुध लो। अजातशत्र युधिष्ठिरसे आदरपूर्वक मिलकर कहना—'बढ़ें' आनन्दकी बात है कि आपलोग अब
अपने स्थानपर आ गये हैं।' उन सब लोगोंसे हमारी कुशल
कहना और उनकी पूछना। वे बनवासके योग्य कदापि नहीं
थे, फिर भी वह कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा। इतनेपर भी
उनका हमलोगोंपर कोध नहीं है। वास्तवमें वे बढ़े निष्कपट
और सजनोंका उपकार करनेवाले है। सक्षय! मैंने पाण्डवोंको कभी वेईमानी करते नहीं देखा। इन्होंने अपने पराक्रमसे
लक्ष्मी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। मैं
सदा इनमें दोष ढूँढा करता था; पर कभी कोई भी दोष न
पा सका, जिससे इनकी निन्दा करूँ। ये समय पढ़नेपर धन
देकर मित्रोंकी सहायता करते हैं। प्रवाससे भी इनकी मित्रतामें

कमी नहीं आयी । ये सबका ययोचित आदर-स्तार करते हैं । आजमीढवशी क्षत्रियों पक्षमें दुर्योघन और कर्णके िखा दूसरा कोई भी इनका शत्रु नहीं है । सुरा और प्रियजनोंसे विखुड़े हुए इन पाण्डवोंके कोघको ये ही दोनों यदाते रहते हैं । मूर्ख दुर्योघन पाण्डवोंके जीते-जी उनका भाग अवहरण कर लेना सरल समझता है । जिस युधिष्ठिरके पीले अर्जुन, श्रीकृष्ण, भीमसेन, सात्यिक, नकुल, सहदेव और मग्पूर्ण स्वअयवशी वीर हैं, उनका राज्यभाग युद्धके पहले ही दे रेनेमें कल्याण है । गाण्डीवधारी अर्जुन अकेले ही रयमें बैटकर सारी पृथ्वीको अपने अधिकारमें कर मकना है; इसी प्रवार विजयी एवं दुर्वर्ष वीर महात्मा श्रीकृष्ण भी तीनों लोजोंके स्वामी हो सकते हैं । भीमके समान गदाधारी और हायीकी सवारी करनेवाला तो कोई है ही नहीं । उसके साय यदि वेर हुआं तो वह मेरे पुत्रोंको जलाकर मस्मकर टालेगा। साञान इन्द्र भी उसे युद्धमें हरा नहीं सकते । मादीनन्दन नकुल और

प्रसन्नताके साय आपके पुत्रोंका समान्वार पूछा है—आप अपने पुत्र, नाती, मित्र, मन्त्री तथा आश्रितोंके साय आनन्दपूर्वक हैं न ?'

भृतराष्ट्रने कहा—तात सज्जय ! धर्मराज अपने मन्त्री, पुत्र और भाइयोंके साय कुगल्से तो है !

सञ्जय योला-राजन् । युधिष्ठिर अपने मन्त्रियोंके साय कुशलपूर्वक है। अब वे अपना राज्यभाग लेना चाहते है। वे विद्युद्ध भावसे धर्म और अर्थका सेवन करनेवाले मनस्वी, विद्वान् तया शीलवान् हैं। किन्तु तुम जरा अपने कमोंकी ओर तो दृष्टि डालो । धर्म और अर्थसे युक्त जो श्रेष्ट पुरुपोंका व्यवहार है, उसमे विलकुल विपरीत तुम्हारा वर्ताव है। इसके कारण इस लोकमें तो तुम्हारी खूव निन्दा हो ही चुकी, यह पाप परलोकमें भी तुम्हारा पिण्ड नहीं छोड़ेगा। तम अपने पुत्रोंके वशमें होकर पाण्डवोके विना ही सारा राज्य अपने अधीन कर लेना चाहते हो! राजन्! तुम्हारे द्वारा पृथ्वीपर बडा अधर्म फैलेगा; यह कर्म तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है । बुद्धिहीन, दुराचारी कुलमें उत्पन्न, कर, दीर्घकालतक वैर रखनेवाले, क्षत्रविद्यामें अनिपुण, पराक्रमहीन और अशिष्ट पुरुपोंपर आपत्तियाँ टूट पड़ती है । जो सदाचारी कुलमें उत्पन्न, वलवान, यशस्वी, विद्वान और जितेन्द्रिय है, वह प्रारव्धके अनुसार सम्पत्तिको प्राप्त करता है।

तुम्हारे ये मन्त्रीलोग सदा कर्मोंमें लगे रहकर नित्य

एकत्रित हो बैठक किया करते हैं; इन्होंने पाण्डवींको राज्य न देनेका जो प्रवल निश्चय कर लिया है, यह कौरवींके नाशका ही कारण है। यदि अपने पापके कारण कौरवींका असमयमें ही विनाश होनेवाला होगा तो इसका सारा अपराध यधिष्टिर तम्हारे ही सिरपर रखकर इनका विनाश भी करना चाहेंगे । इसिलये संसारमें तुम्हारी वड़ी निन्दा होगी । राजन् ! इस जगत्में प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख, निन्दा-प्रशसा-ये मनुष्यको प्राप्त होते ही रहते हैं। परन्तु निन्दा उसीकी होती है, जो अपराघ करता है तथा प्रशंसा भी उसीकी की जाती है, जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता है। मरतवंशमें विरोध फैलानेके कारण मैं तुम्हारी ही निन्दा करता हूँ । इस विरोधके कारण निश्चय ही प्रजाजनीका सत्यानाश होगा । सारे संसारमें इस प्रकार पुत्रके अधीन होते तो मैंने तुमको ही देखा है। तुमने ऐसे लोगोंका संग्रह किया है जो विश्वासके योग्य नहीं हैं। तथा अपने विश्वासपात्रोंको दण्ड दिया है। इस दुर्वलताके कारण अब दुम पृथ्वीकी रक्षा करनेमें कभी समर्थ नहीं हो सकते । इस समय रयके वेगसे बहुत हिलने-इलनेके कारण मै यक गया हूँ; यदि आज्ञा दो तो विद्योनेपर सोनेके लिये जाऊँ। प्रातःकाल सभी कौरव जब सभामे एकत्र होंगे, उस समय अजातशत्रुके वचन सुनना ।

भृतराष्ट्रने कहा—स्तपुत्र ! मैं आशा देता हूँ, द्वम घरपर जाकर शयन करो । सबेरे समामें ही दुम्हारे कहे हुए युधिष्ठिरके सन्देशको सभी कौरव सुनेंगे ।

# विदुरजीके द्वारा धृतराष्ट्रको नीतिका उपदेश (विदुरनीति)

( पहला अध्याय )

वैराम्पायनजी कहते हैं—सञ्जयके चले जानेपर महाबुद्धिमान् राजा धृतराष्ट्रने द्वारपालसे कहा—'मैं विदुरसे मिलना चाहता हूँ । उन्हें यहाँ शीष्ठ बुला लाओ ।' धृतराष्ट्रका मेजा हुआ वह दूत जाकर विदुरसे वोला—'महामते ! हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं ।' उसके ऐसा कहनेपर विदुरजी राजमहलके पास जाकर वोले—'द्वारपाल ! धृतराष्ट्रको मेरे आनेकी सूचना दे दो ।' द्वारपालने जाकर कहा—'महाराज ! आपकी आज्ञासे विदुरजी यहाँ आ पहुँचे हैं, वे आपके चरणोंका दर्शन करना चाहते हैं । मुझे आज्ञा दीजिये, उन्हें क्या कार्य बताया जाय !' धृतराष्ट्रने कहा—'महाबुद्धिमान् दूरदर्शी विदुरको यहाँ ले आओ, मुझे इस विदुरसे मिलनेमें

कभी भी अङ्चन नहीं है। दारपाल विदुरके पास आकर बोला—''विदुरजी! आप बुद्धिमान् महाराज धृतराष्ट्रके अन्तः-पुरमें प्रवेश कीजिये। महाराजने मुझसे कहा है कि 'मुझे विदुरसे मिलनेमें कभी अङ्चन नहीं है'। । १—६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर विदुर धृतराष्ट्रके महलके भीतर जाकर विचारमें पड़े हुए राजासे हाथ जोड़कर बोळे—'महाप्राञ! मैं विदुर, हूं, आपकी आज्ञासे यहाँ आया हूं। यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूं, मुझे आज्ञा कीजिये।'॥७-८॥

भृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! सञ्जय आया था, मुझे बुरा-भला कहकर चला गया है । कल सभामें वह अजातशत्रु युधिष्ठिरके वचन सुनावेगा । आज मैं उस कुरुवीर लिये वनमें गये और युद्धमें पराजित हो शत्रुओंकी कैंद्रमें जा पड़े, उस समय भीमसेन और अर्जुनने ही उनकी रक्षा की यी—यह वात उन्हें याद आती है या नहीं ! सञ्जय । यदि हमजेग दुर्योघनको सर्वया पराजित न कर सकें तो केवल एक वार उसकी मलाई कर देनेसे उसको वगमें करना कठिन ही जान पड़ता है ।

सञ्जय बोला—पाण्डुनन्दन । आपने जो कुछ कहा है, विच्छुल ठीक है। जिनकी कुगल आपने पूछी है, वे सभी कुरुश्रेष्ठ सानन्द हैं। दुर्योधन तो शत्रुओंको भी दान करता है, फिर ब्राह्मणोंको दी हुई वृत्ति कैसे छीन सकता है १ धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंको आपसे द्वेष करनेकी आजा नहीं देते। वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर मन-ही-मन बहुतं मतप्त होते हैं। कारण कि वे अपने यहाँ आये हुए ब्राह्मणोंके मुखसे बरावर सुनते हैं कि 'मित्रद्रोह सब पातकोंसे भारी पाप है।' युद्धकी चर्चा चलनेपर राजा धृतराष्ट्र बीराप्रणी अर्जुन, गदाधारी भीम तथा रणधीर नकुल-सहदेवका सदा ही स्मरण करते हैं। अजातशत्रों! अब आप ही अपनी बुद्धिसे विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिये जिससे कौरव, पाण्डब तथा सुख्यव्रियोंको सुख मिले। यहाँ जो राजा उपस्थित है, उन्हें बुला लीजिये। अपने मन्त्रियों और पुत्रोंकों भी साथ रिखये। फिर



आपके चाचा धृतराष्ट्रने जो सन्देश मेजा है, उसे सुनिये।

युधिष्टिरने कहा—सञ्जय । यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण,
सात्यिक तथा राजा विराट मौजूद हैं, पाण्डव और सञ्जय—
सव एकत्रित हैं। अब धृतराष्ट्रका सन्देश सुनाओ।

सञ्जय चोला—राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं, गान्ति चाहते हैं। उन्होंने वड़ी उतावलीके माय रय तैयार कराकर मुझे वहाँ मेजा है। मैं समझता हूँ भाई, पुत्र और कुटुम्बीजनींके साय राजा युधिष्ठिर इस बातको पनंद करेंगे। इसमे पाण्डवी-का हित होगा। कुन्तीके पुत्रो! आप अपने दिव्य दारीर, नम्रता और सरखता आदिके कारण सब धर्मो एव उत्तम गुर्णींसे युक्त है । उत्तम कुलमें आपलोगींका जन्म हुआ है । आप बड़े ही दयाल और दानी है। खभावतः नकोनी, शीलवान और कमोंके परिणामको जाननेवाले है। आरका हृदय सत्त्व-गुणसे परिपूर्ण है, अतः आपसे किसी खोटे कर्मका होना मग्भव नहीं है। यदि आपलोगोंमे कोई दोप होता तो वह प्रकट हो जाता; क्या सफेद बस्त्रमें काला टाग छिप सफता है १ जिसके करनेमें सबका विनादा दिखायी दे, सब प्रकारसे पापका उदय होता हो और अन्तमें नरकका द्वार देखना पड़े, उस युद्ध-जैसे कठोर कर्ममें कौन समझदार पुरुप प्रवृत्त हो सकता है ! वहाँ तो जय और पराजय दोनों समान है। भला, कुलीके पुत्र अन्य अधम पुरुपेंकि समान ऐसा कर्म करनेके लिने कैंने तैयार हो गये जो न धर्मका साधक है, न अर्घना। यहाँ भगवान् वासुदेव है, सवमें बृद्ध पञ्चालराज द्रुपद है: इन सवको प्रणाम करके मैं प्रसन्न करना चाहता हूं। हाय जोड़ रर आपलोगोंकी शरणमे आया हूँ; मेरी प्रार्थनापर ध्यान देवर वही कार्य करें, जिससे कौरव और सुज्जयवगका कल्याण हो। मुझे विश्वास है भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठकरा नहीं सकते; और तो क्या, मेरे मॉगनेपर अर्जुन अरने प्राणतक दे सकते हैं। ऐसा समझकर ही में मन्यिके निये प्रस्ताव करता हूँ । सन्धि ही शान्तिका सर्वोत्तम उगर है । भीष्मिपतामह और राजा धृतराष्ट्रकी भी यही सम्मिति है।

युधिष्ठिरने कहा—मजुन । तुमने ऐसी यीन-मी यात सुनी है, जिससे मेरी युद्धको इच्छा जानका भयभीन है। गर्दे हो १ युद्ध करनेकी अपेक्षा उसे न करना ही अच्छा है। मन्यिन अवसर पाकर भी कौन युद्ध बरना चाहेगा १ इम यातको में भी समझता हूँ कि विना युद्ध किये यदि योडा भी त्यभ हो तो उसे बहुत मानना चाहिये। मजुन । तुम जानते हो हमने बनमें कितना क्लेश उठाया है। फिर भी तुम्हारी बातका खयाल करके हम कीरवींके अपराध क्षमा कर करते हैं। कीरवींने पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया और उस समय हमलोगींजा उनके साथ जैसा व्यवहार था, यह भी तुमसे छिना नहीं है। अब भी सब कुछ वैसा हो हो सकता है। तुम्हारे क्यनानुसार

वाला, सत्र कार्योंके करनेका ढंग जाननेवाला तथा मनुष्योंमें स्वसे बढकर उपायका जानकार है। वह मनुष्य पण्डित कहलाता है। जिसकी वाणी फहीं इकती नहीं, जो विचित्र दगसे वातचीत करता है, तर्कमें निपुण और प्रतिभाशाली है तया जो ग्रन्थके तात्पर्यको शीघ्र बता सकता है, वह पण्डित कहलाता है । जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण करती है और बुद्धि विद्याका, तथा जो शिष्ट पुरुपोंकी मर्यादाका उल्लब्बन नहीं करता, नहीं 'पण्डित' की पदवी पा सकता है। विना पढ़े ही गर्व करनेवाले, दरिद्र होकर भी बड़े-बड़े मनस्बे बॉधनेवाले और विना काम किये ही धन पानेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको पण्डितलोग मुर्ख कहते हैं । जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरेके कर्तव्यका पालन करता है, तथा मित्रके साथ असत् आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है । जो न चाहनेवालोंको चाहता है और चाहनेवालींको त्याग देता है, तथा जो अपनेसे यलवानके साथ वैर बॉघता है, उसे 'मूढ विचारका मनुष्य' कहते हैं। जो शत्रको मित्र बनाता और मित्रसे द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहॅचाता है, तथा सदा बरे कर्मोंका आरम्मं किया करता है, उसे 'मूढ चित्तवाला' कहते हैं। भरतश्रेष्ठ! जो अपने कामोंको न्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र सन्देह करता है, तथा शीघ्र होनेवाले काममें भी देर लगाता है, वह मूढ है। जो पितरींका श्राद्ध और देवताओंका पूजन नहीं करता तथा जिसे सुदृद् मित्र नहीं मिलता, उसे 'मृढ चित्त-वाला' कहते हैं । मूढ चित्तवाला अधम मनुष्य विना वुलाये ही भीतर चला आता है, विना पूछे ही बहुत बोलता है, तथा अविश्वसनीय मनुष्योंपर भी विश्वास करता है। अपना न्यवहार दोषयुक्त होते हुए भी जो दूसरेपर उसके दोष वताकर आक्षेप करता है तया जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थका कोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है । जो अपने बलको न समझकर विना काम किये ही धर्म और अर्थसे विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तुकी इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसारमें 'मृढबुद्धि' कहलाता है । राजन् ! जो अनधिकारीको उपदेश देता और शून्यकी उपासना करता है तथा जो कृपणका आश्रय लेता है, उसे मूढ चित्तवाला कहते हैं। जो वहत धन, विद्या तथा ऐश्वर्यको पाकर इठलाता नहीं, वह पण्डित कहलाता है। जो अपनेद्वारा भरण-पोषणके योग्य व्यक्तियोंको बॉटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है। उससे बदकर कर कौन होगा ! मनुष्य अकेला पाप

करता है और बहुत-से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ानेवाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोपका मागी होता है । किसी धनुर्धर वीरके द्वारा छोड़ा हुआ बाण सम्भव है एकको भी मारे या न मारे । मगर बुद्धिमान्-द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजासमेत सम्पूर्ण राष्ट्रका विनाश कर सकती है। एक (बुद्धि) से दो (कर्तव्य और अकर्तव्य ) का निश्रय करके चार (साम, दान, भेद, दण्ड)-से तीन ( गत्रु, मित्र तथा उदासीन ) को वशमें कीजिये। पॉच (इन्द्रियों) को जीतकर छः (सन्ध, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीमाव और समाश्रयरूप) गुणोंको जानकर तथा सात (स्त्री, जूआ, मृगया, मद्य, कठोर वचन, दण्डकी कठोरता और अन्यायरे धनका उपार्जन )-को छोड़कर मुंबी हो जाइये। विषका रस एक (पीनेवाले) को ही मारता है, शस्त्रसे एकका ही वध होता है। किन्तु मन्त्रका फूटना राष्ट्र और प्रजाके साथ ही राजाका भी विनाश कर डालता है। अकेले स्वादिष्ट मोजन न करे, अकेला किसी विषयका निश्चय न करे, अकेला रास्ता न चले और वहुत-से लोग सोये हीं तो उनमें अकेला न जागता रहे ॥१६-५१॥

राजन् ! जैसे समुद्रके पार जानेके लिये नाव ही एक-मात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्गके लिये सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं; किन्तु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। क्षमाशील पुरुषोंमे एक ही दोषका आरोप होता है, दूसरेकी तो सम्भावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्यको लोग असमर्थ समझ लेते हैं। किन्तु क्षमाशील पुरुषका वह दोष नहीं मानना चाहिये। क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है । क्षमा असमर्थ मनुष्योंका गुण तथा समयोंका भूषण है । इस जगत्में क्षमा वशीकरणहरप है । भला, क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता ! जिसके हायमें शान्तिरूपी तलवार है, उसका दृष्ट पुरुष क्या कर लेंगे ? तणरहित स्थानमें गिरी हुई आग अपने-आप बुझ जाती है । क्षमाहीन पुरुष अपनेको तथा दूसरेको भी दोषका भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमां 🔻 ही शान्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम सन्तोष देने-वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देनेवाली है। विलमें रहनेवाले मेढक आदि जीवोंको जैसे सॉप खा जाता है। उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रुसे विरोध न करनेवाले राजा और परदेश सेवन न करनेवाले ब्राह्मण-इन दोनोंको खा जाती है । जरा मी कठोर न बोलना और दृष्ट पुरुषोंका आदर न करना-इन दो कमोंको करनेवाला मनुष्य इस

### सञ्जयके प्रति मगवान् श्रीकृष्णके वचन

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—सञ्जय ! जिस प्रकार मैं पाण्डवोंको विनाशसे बचाना चाहता हूँ, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेकों पुत्रोंसे युक्त राजा धृतराष्ट्रके अम्युदयकी भी शुभ कामना करता हूँ । मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शान्त रहें । राजा युधिष्ठिरको भी शान्ति ही प्रिय है, यह बात



सनता हूं और पाण्डवींके समक्ष इसे स्वीकार भी करता हूं। परन्त सञ्जय । शान्तिका होना कठिन ही जान पड़ता है। जव धृतराष्ट्र अपने पुत्रींसहित लोभवश इनका राज्य भी हड्प लेना चाहता है, तो कलह कैसे नहीं बढेगा ! तुम यह जानते हो कि मझसे या युधिष्ठिरसे धर्मका लोप नहीं हो सकता; तो भी उत्साहके साथ अपने धर्मका पालन करनेवाले युधिष्ठिरके घर्मलोपकी शङ्का तुम्हें क्यों हुई ? ये तो पहलेसे ही शास्त्रीय विधिके अनुसार कुदुम्बमें रह रहे हैं; अपने राज्यभागको प्राप्त करनेका जो ये प्रयास करते हैं, इसे तुम धर्मका लोप क्यों बता रहे हो ! इस प्रकारके गाईस्थ्यजीवनका भी विधान तो है ही; इसे छोड़कर वनवासी होनेका विचार तो ब्राह्मणोंमें होना चाहिये। कोई तो ग्रहस्थधर्ममें रहकर कर्मयोगके द्वारा पारलैकिक सिद्धिका होना मानते हैं, कुछ लोग कर्मको त्याग-कर शानके द्वारा ही सिद्धिका प्रतिपादन करते हैं; परन्तु खाये-पिये विना किसीकी भी भूख नहीं मिट सकती । इसीसे ब्रह्मवेत्ता ज्ञानीके लिये भी गृहस्थोंके घर भिक्षाका विधान है। इस शानयोगकी विधिका भी कर्मके साथ ही विधान है: शानपूर्वेक किया हुआ कर्म उच्छिन हो जाता है, वन्यनवारक नहीं होता । इनमें कर्मको त्यागकर केवल संन्यास आदिको ही जो लोग उत्तम मानते हैं, वे दुर्वल हैं; उनके कपनरा कोई मूल्य नहीं है। सञ्जय ! तुम तो सम्पूर्ण लोकोंना धर्म जानते हो । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका धर्म भी तुम्हें अज्ञात नहीं है । ऐसे ज्ञानवान होकर भी कीरवोंके लिये तुम हठ क्यों कर रहे हो ? राजा युधिष्ठिर शास्त्रींका सदा स्वाध्याय करते हैं, अश्वमेष और राजव्य यहाँ मा अनुष्ठान भी इन्होंने किया है। इसके सिवा धनुप, कबच, दायी, घोड़े, रय और शस्त्र आदिसे भी भलीभाँति सम्पन्न है। पाण्टव स्वधर्मानुसार कर्तव्यका पालन करते रहे और क्षत्रियोचित युद्धकर्ममें प्रवृत्त होकर यदि दैववश मृत्युको भी प्राप्त हो जायँ तो इनकी वह मृत्य उत्तम ही मानी जायगी। यदि तम या कुछ छोडकर शान्ति धारण करनेको ही धर्म मानते हो तो यह वताओं कि युद्ध करनेसे राजाओंके धर्मका ठीक-टीक पालन होता है या युद्ध छोडकर भाग जानेसे ! इस विषयम में तुम्हारा कयन सुनना चाहता हूँ । पाण्डवींका जो राज्यभाग धर्मके अनुसार उन्हें प्राप्त होना चाहिये, उसे धृतराष्ट्र सहसा हट्य लेना चाहता है। उसके पुत्र समस्त कीरव भी उसीरा साय दे रहे हैं। कोई भी प्राचीन राजधर्मकी ओर दृष्टि नहीं डालता । छुटेरा छिपे रहकर धन चुरा ले जाय अथवा धानने आकर बलपूर्वक डाका डाले—दोनों ही दगाम यह निन्दाना पात्र है । सञ्जय ! तुम्हीं बताओ, दुर्योघन और उन चोर-डाकुओंमें क्या अन्तर है ! दुर्योघन तो क्रोघके वशीनृत हो रहा है; इसने जो छलसे राज्यका अपहरण क्या है, उसे लोमके कारण धर्म मानता है और राज्यको हथियाना चाहता है। किन्तु पाण्डवींका राज्य तो घरोहरके रूपमे रक्ता गया था, उसे कौरवलोग कैसे पा सकते हैं है दुर्योघनने जिन्हें युद्धके लिये एकत्रित किया है, वे मूर्ज राजालोग धमटके कारण मौतके फरेमे आ फॅसे हं। सङ्ख् ! भरी समाम कीरवीने जो वर्ताव किया या, उस महान् पायकर्मपर भी दृष्टि टालो । पाण्डवींकी प्यारी पत्नी सुशीला द्रीपदी रजस्वनारी अवस्माम समामे लायी गयी; पर भीष्म आदि प्रचान कीरवींने भी उसकी ओर्से उपेक्षा दिखायी । उस समय यदि चालकरे लेकर बूढेतक सभी कौरव दुःशासनको रोक देते तो मेरा

दानेवाले अन्योंकी तो बात ही क्या है। निम्नाङ्कित छः प्रशारके मनुष्य छः प्रकारके लोगोंसे अपनी जीविका चलाते हैं, सातवैंकी उपलब्धि नहीं होती । चार अमावधान पुरुपसे, वैद्य रोगीसे, मतवाली स्त्रियाँ शामियांसे, प्रोहित यजमानींसे, राजा झगड़नेवालींसे तया विद्वान् पुरुप मूर्खोंसे आनी जीविका चलाते हैं। क्षणभर भी देख-रेख न करनेसे गौ, सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तया गृहाँसे मेल-ये छः चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये छ: सटा अपने पूर्व उपकारीका अनादर करते हैं- शिक्षा समाप्त हो जानेपर शिष्य आचार्यका, विवाहित बेटे माताका, कामवासनाकी शान्ति हो जानेपर मनुष्य स्त्रीका, कृतकार्य पुरुप वहायकका, नदीकी दुर्गम धारा पार कर छेनेवाले पुरुप नायका तथा रोगी पुरुप रोग छूटनेके वाद वैद्यका तिरस्कार कर देते हैं। नीरोग रहना, ऋणी न होना, परदेशमं न रहना, अच्छे लोगोंके साथ मेल होना, अपनी वृत्तिसे जीविका चलाना और निडर होकर रहना—राजन्। ये छः मनुष्यलोकके सुख है।ईर्ष्या करनेवाला, घुणा करनेवाला, असन्तोपी, क्रोधी, सदा शङ्कित रहनेवाला और दूसरेके भाग्यपर जीवन-निर्वाह करनेवाला—ये छः सदा दुखी रहते हैं। स्त्रीविपयक आसक्ति, जूआ, शिकार, मद्यपान, वचनकी कठोरता, अत्यन्त कठोर दण्ड देना और धनका दुरुपयोग करना-ये सात दुःखदायी दोष राजाको सदा त्याग देने चाहिये । इनसे दृढमूल राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं ॥८३---९७॥

विनागके मुखमें पड़नेवाले मनुष्यके आठ पूर्वचिह्न हैं—प्रथम तो वह ब्राह्मणोंसे हैं प करता है, फिर उनके विरोधका पात्र बनता है, ब्राह्मणोंका धन इडप लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणोंकी निन्दामें आनन्द मानता है, उनकी प्रशंक्ष सुनना नहीं चाहता, यज-यागादिमें उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मॉगनेपर उनमें दोप निकालने लगता है। इन सब दोपोंको बुद्धिमान् मनुष्य समझे और समझकर त्याग है। भारत ! मित्रोंसे समागम, अधिक धनकी प्राप्ति, पुत्रका आलिङ्कन, मैथुनमें प्रवृत्ति, समयपर प्रिय वचन वोलना, अपने वर्गके लोगोंमे उन्नति, अमीए वस्तुकी प्राप्ति और जनसमाजमें सम्मान—ये आठ हर्पके सार दिखायी देते हैं और ये ही अपने लैकिक सुखके भी साधन होते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रियनिग्रह, शास्त्रज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्तिके अनुसार दान और इत्रज्ञता—ये आठ गुण पुन्पकी ख्याति बढ़ा देते हैं।

जो विद्वान् पुरुष [ऑल, कान आदि] नौ दरवाजेवाले, तीन (वात, पित्त तथा कफरूपी) खंमोंवाले, पॉच (ज्ञानेन्द्रियरूप) साक्षीवाले, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी गृहको जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है ॥९८—१०५॥

महाराज धृतराष्ट्र! दस प्रकारके लोग धर्मको नही जानते। उनके नाम सुनी । नशेमें मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोघी, भूखा, जल्दवाज, लोमी, भयभीत और कामी—ये दस हैं। अतः इन सब लोगोंमें विद्वान् पुरुष आसक्ति न बढावे । इसी विषयमें असुरोंके राजा प्रह्लाद-ने सुधन्वाके साथ अपने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया था । नीतिज्ञ लोग उस पुराने इतिहासका उदाहरण देते हैं। जो राजा काम और क्रोधका त्याग करता है और सुपात्रको धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रीका ज्ञाता और कर्तव्यको शीघ्र पूरा करनेवाला है, उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्योंमें विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है उन्हांको दण्ड देता है, जो दण्ड देनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता है, उस राजाकी सेवामे सम्पूर्ण सम्पत्ति चली आती है। जो किसी दुर्बलका अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रुके साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, वलवानोंके साथ युद्ध पसद नहीं करता तथा समय आने-पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। जो धरन्घर महापुरुष आपत्ति पड़नेपर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय लेता है, तथा समयपर दुःख सहला है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। जो निरर्थंक विदेशवास, पापियोंसे मेल, परस्रीगमन, पाखण्ड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। जो क्रोघ या उतावलीके साथ धर्म, अर्थ तथा कामका आरम्भ नहीं करता, पूछनेपर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्रके लिये झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पानेपर कुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरोंके दोप नहीं देखता, सनपर दया करता है, दुर्वेल होते हुए किसीकी जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवादको सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशसा पाता है । जो कभी उद्दण्डका-सा वेष नहीं बनाता, दूसरोंके सामने अपने पराक्रमकी भी डीग नहीं हॉक्ता, क्रोधसे व्याकुछ होनेपर भी कटु वचन नहीं वोलता, उस मनुष्यको लोग सदा ही प्यारा वना छेते हैं। जो शान्त हुई वैरकी आगको फिर प्रज्विलत नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं कल्याणमय तथा कोमल बर्ताव तो करती हो न ! तुमलोर्गो-पर तुम्हारे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहें, वैसा ही व्यवहार तो करती रहती हो न !!

सेवकांसे पूछना--- 'धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन .सदाचारका पालन तो करता है न ! तुम्हें सब प्रकारके भोग तो देता है न !' काने-कुवड़े, लॅगड़े-छूले, दरिद्र तथा बौने मनुष्योंसे भी, जिनका दुर्योघन पालन करता है, कुशल पूछना । दुर्योघनसे कहना— भैंने कुछ ब्राह्मणींके लिये वृत्तियाँ नियत कर रक्खी थीं, किन्तु खेद है तुम्हारे कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते । मैं उनको पुनः पूर्ववत् उन्हीं वृत्तियोंसे युक्त देखना चाहता हूँ ।' इसी प्रकार राजाके यहाँ जितने अभ्यागत-अतिथि पधारे हैं तथा सब दिशाओंसे जो-जो दूत आये हों, उन सबकी कुशल पूछना और मेरी कुशल भी उन्हें सुना देना। यद्यपि दुर्योघनने जैसे योद्धाओंका सम्रह किया है वैसे इस पृथ्वीपर दूसरे नहीं हैं, तयापि घर्म ही नित्य है। मेरे पास तो शत्रुका नाश करनेके लिये एक घर्म ही महाबलवान् है । सञ्जय ! दुर्योधनको तुम यह बात भी सुना देना-- 'तुम्हारे हृदयको जो यह कामना पीडा देती रहती है कि मै कौरवाँका निष्कण्टक राज्य करूँ, सो इसकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे नहीं हैं, जो चुपचाप तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दें। भारत भीर । या तो तुम इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली ) का राज्य मुझे दे दो अथवा युद्ध करो।

सञ्जय ! सजन-असजन, बालक-वृद्ध, निर्वल तया वलवान्—सव विधाताके वशमें हैं। मेरे सैनिक-वलकी जिशासा करनेपर तुम सबको मेरी ठीक स्थिति बता देना। फिर राजा धृतराष्ट्रके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरी ओरसे कुशल पूछना और कहना 'आपके ही पराक्रमसे पाण्डव सुखपूर्वक जीवन विता रहे हैं। जब वे बालक थे, तब आपकी ही कुपासे

उन्हें राज्य मिला था। एक बार पहले राज्यर विठान्स अब उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीतिये।' मञ्जय! यह मी बताना कि 'तात। यह राज्य एकहीके लिये पर्यात नहीं है, हम सब लोग मिलकर साथ रहकर जीवन व्यतीत करें; ऐसा होनेपर आप कभी शतुओंके वश्में नहीं होंगे।'

इसी तरह पितामह भीष्मको भी मेरा नाम ले, गिर झकाकर प्रणाम करना और उनसे कहना—'पितामह! यह गान्तनुका वंश एक बार डूव चुका या, आपिटीने इसका पुनः उद्धार किया है। अब आप अपनी बुद्धिसे विचारकर ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेमपूर्वक जीवन धारण कर सकें।' इसी प्रकार मन्त्री विदुर-जीसे भी कहना—'सौम्य! आप युद्ध न ट्रोनेकी ही सलाह दें; क्योंकि आप तो सदा युधिष्ठिरका हित चाहनेवाले है।'

इसके वाद दुर्योधनसे भी बार-बार अनुनय-विनय करके कहना-- 'तुम कौरवींके नाशका कारण न बनो। पाण्डय अत्यन्त वलवान् होनेपर भी पहले बढ़े-बढ़े क्लेश सह चुके हैं। यह बात सभी कौरव जानते हैं। तुम्हारी अनुमतिसे दुःशायनने जो द्रौपदीके केश पकडकर उसका तिरस्कार किया, इस अपराधका भी हमने कोई खयाल नहीं किया। किन्तु अन हम अपना उचित भाग लेंगे । तुम दूसरेने धनसे अपनी लोभ-युक्त बुद्धि हटा हो । ऐसा करनेसे ही गान्ति होगी और परस्पर प्रेम भी बना रहेगा। हम ज्ञान्ति चाहते हैं, तुम हम-लोगोंको राज्यका एक ही हिस्सा दे दो । सुयोधन ! अविस्तन, वृक्तस्थल, माकन्दी, वारणावत और पाँचवाँ कोई भी एक गाँव दे दो, जिससे इम लोगोंके युदकी समाप्ति दो जाय। इम पाँच भाइयोंको पाँच ही गाँव दे दी, जिमसे शान्ति यनी रहे । शक्तय । मै शान्ति रखनेमें भी समर्य हूँ और सुद करनेमें भी। धर्मशास्त्र और अर्यशान्त्रका भी मुझे पूर्ण जान है। मैं समयानुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी।

## सज्जयकी धृतराष्ट्रसे भेंट

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् । तदनन्तर राजा युधिष्ठरकी आज्ञा ले सज्जय वहाँसे चल दिया । हस्तिनापुरमें पहुँचकर वह शीष्र ही अन्तःपुरमें गया और द्वारपालसे बोला—'प्रहरी । तुम राजा धृतराष्ट्रको मेरे आनेकी सूचना दे दो, मुझे उनसे अत्यन्त आवश्यक काम है ।' द्वारपालने जाकर कहा—'राजन् । प्रणाम । सज्जय आपसे मिलनेके लिये द्वारपर आये खड़े हैं, पाण्डवोंके पाससे उनका आना हुआ है; कहिये, उनके लिये क्या आज्ञा है १'

धृतराष्ट्रने कहा सञ्जाको न्वागतपूर्वक भीतर है आओ; मुझे तो कभी भी उससे मिलनेमें नवायट नहीं है। फिर वह दरवाजेपर क्यों खड़ा है।

तत्पश्चात् राजाकी आजा पाकर नज्ञयने उनके महत्रमं प्रवेश किया और निहासन्पर बैठे हुए राजाने पास जा ताय जोड़कर कहा—'राजन् । में मज्जय आपनो प्रणाम करना हूँ। पाण्डवींसे मिलकर यहाँ आया हूँ। पाण्डनन्दन राजा युविहिरने आपको प्रणाम कहा है और कुशल पूछी है। उन्होंने वहाँ

पर देती है, जैसे सुन्दर रूपको बुढापा। मछली यदिया चारेने दकी हुई सोहेकी कॉटीको लोभमें पड़कर निगल जाती है, उससे होनेवाले परिणामपर विचार नहीं अपनी उन्नति चाहनेवाले करती । अतः वरी वस्तु सानी (या ग्रहण करनी) चाहिये जो खाने योग्य हो तथा खायी जा सके, खाने (या प्रहण करने)-पर पच सके और पच जानेपर हितकारी हो। जो पंडसे कम्मे फर्लोको तोइता है, वह उन फर्लोंसे रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्षके वीजका नाश होता है। परन्तु जो समयपर पके हुए फलको ग्रहण करता है, वह फलमें रस पाता है और उस बीजसे पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भौरा फुलोंकी रक्षा करता हुआ ही उनके मधुका आम्बादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजर्नी-को कप्ट दिये विना ही उनसे घन छे। जैसे माली वगीचे-में एक-एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजाकी रक्षापूर्वक उनसे कर है। कोयला वनानेवालेकी तरह जड नहीं काटनी चाहिये। इसे करनेसे मेरा क्या लाभ होगा और न करनेसे क्या हानि होगी-इस प्रकार कमोंके विपयमें मलीमॉति विचार करके फिर मनुष्य करे या न करे। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं। जो नित्य अप्राप्त होनेके कारण आरम्भ करने योग्य तहीं होते; क्योंकि उनके लिये किया हुआ पुरुषार्य भी व्यर्थ हो जाता है। जिसकी प्रसन्नताका कोई फल नहीं और श्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती-जैसे स्त्री नपुसकको पति नहीं वनाना चाहती। जिनका मूल ( साधन ) छोटा और फल महान् हो, ब्रह्मिन पुरुप उनको शीव्र ही आरम्भ कर देता है; वैसे कामोंमें वह विव्र नहीं आने देता। जो राजा, मानो ऑखोंसे पी जायगा-इस प्रकार प्रेमके साथ कोमल दृष्टिसे देखता है. वह चुपचाप वैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। राजा दृक्षकी भाँति अच्छी तरह फूलने ( प्रसन्न रहने ) नर भी फलसे खाली रहे ( अधिक देनेवाला न हो )। यदि फलसे युक्त (देनेवाला) हो तो भी जिस-पर चढ़ा न जा सके, ऐसा ( पहुँचके बाहर ) होकर रहे। क्चा (कम शक्तिवाला) होनेपर पके (शक्तिसम्पन्न) की भाति अगनेको प्रकट करे । ऐसा करनेसे वह नष्ट नहीं होता । जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म-इन चारोंसे प्रजाको प्रसन्न करता है, उसीसे प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याघसे हरिन भयभीत होता है उसी प्रकार

जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वी-का राज्य पाकर भी प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्यायमें स्थित हुआ राजा वाप-दादोंका राज्य पाकर भी अपने ही कमोंसे उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है, जैसे हवा बादलको छिन्न-भिन्न कर देती है। परम्परासे सजन पुरुषोद्वारा किये हुए धर्मका आचरण करनेवाले राजाके राज्यकी पृथ्वी धन-धान्यसे पूर्ण होकर उन्नतिको प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्यको बढाती है । जो राजा धर्म छोड़कर अवर्मका अनुष्ठान करता है, उसकी राज्यभूमि आगपर रक्ले हुए चमड़ेकी मॉति संकुचित हो जाती है। जो यता दूसरे राष्ट्रका नाश करनेके लिये किया जाता है. वही अपने राज्यकी रक्षाके लिये करना उचित है। धर्मसे ही राज्य प्राप्त करे और घर्मसे ही उसकी रक्षा करे; क्योंकि धर्ममूलक राज्यलक्ष्मीको पाकर न तो राजा उसे छोडता है और न वही राजाको छोड़ती है। निरर्यक बोलने-वाले, पागल तथा वकवाद करनेवाले वचेरे भी सब ओरसे उसी भाँति तत्त्वकी बात ग्रहण करनी चाहिये, जैसे पत्यरोंमेंसे सोना ले लिया जाता है। जैसे उञ्छवतिसे जीविका चलानेवाला एक-एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार घीर पुरुषको जहाँ-तहाँसे भावपूर्ण वचनी, सुक्तियाँ और सत्कर्मीका संग्रह करते रहना चाहिये। गौएँ गन्धसे, ब्राह्मणलोग वेदोंसे, राजा जासूर्वीसे और सर्व-साधारण ऑखोंसे देखा करते हैं। राजन् ! जो गाय बड़ी कठिनाईसे दुहने देती है, वह बहुत क्लेश उठाती है; किन्तु जो आसानीसे दूध देती है, उसे लोग कष्ट नहीं देते । जो धातु विना गरम किये मुद्र जाते हैं, उन्हें आगमें नहीं तपाते । जो काठ खयं छका होता है, उसे कोई छकाने-का प्रयत्न नहीं करते । इस दृष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान पुरुषको अधिक बलवान्के सामने झक जाना चाहिये; जो अधिक बलवानके सामने झकता है, वह मानो इन्द्रदेवताको प्रणाम करता है। पशुओंके रक्षक या खामी हैं बादल, राजाओंके सहायक हैं मन्त्री, स्त्रियोंके बन्धु (रक्षक ) हैं पति और ब्राह्मणोंके बान्धव हैं वेद । सत्यसे वर्मकी रक्षा होती है, योगसे विद्या सुरक्षित होती है, सफाईसे सुन्दर रूपकी रक्षा होती है और सदाचारसे कुलकी रक्षा होती है। तोलनेसे नाजकी रक्षा होती है, फेरनेसे घोड़े सुरक्षित रहते हैं, वारंबार देखमाल करनेसे गौओंकी तथा मैले वस्रसे स्त्रियोंकी रक्षा होती है। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचारसे हीन, मनुष्यका केवल ऊँचा कुल मान्य

युधिष्ठिरकी बात न जान सका—यही मेरे अर्ज्जोंको जला रहा है और इसीने मुझे अवतक जगा रक्खा है। तात! में चिन्तासे जलता हुआ अभीतक जग रहा हूँ। मेरे लिये जो कल्याणकी वात समझो, वह कहो; क्योंकि तुम धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो। सञ्जय जबसे पाण्डवोंके यहाँसे लौटकर आया है, तबसे मेरे मनको पूर्ण ज्ञान्ति नहीं मिलती। सभी इन्द्रियाँ विकल हो रही हैं। कल वह क्या कहेगा, इसी बातकी मुझे इस समय बड़ी भारी चिन्ता हो रही है।।९—१२॥

विदुरजी बोले — जिसका वलवान्के साथ विरोध हो गया है उस साधनहीन दुर्वल मनुष्यको, जिसका सब कुछ हर लिया गया है उसको, कामीको तथा चोरको रातमें जागनेका रोग लग जाता है। नरेन्द्र। कहीं आपका भी इन महान् दोषोंसे सम्पर्क तो नहीं हो गया है १ कहीं पराये धनके लोभसे तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं। ११३-१४॥

भृतराष्ट्रने कहा — मै व्रम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करनेवाले सुन्दर बचन सुनना चाहता हूँ; क्योंकि इस राजर्षिवंशमें केवल व्रम्हीं विद्वानींके भी माननीय हो ॥१५॥

विदुरजी बोस्ने—महाराज धृतराष्ट्र । श्रेष्ठ लक्षणींसे



सम्पन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकोंके स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वनमें मेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्मके जानकार होते हुए मी आँखोंसे अंघे होनेके कारण उन्हें पहचान न सके, इसीसे उनके विपरीत हो गये और उन्हें राज्यका भाग देनेमें आपकी सम्मति नहीं हुई । युधिष्ठिरमें दूरताका समाव, दया, धर्म, सत्य

तथा पराक्रम है; वे आपमें पूल्यबुद्धि रखते है। रन्ती सदूर्णोंके कारण वे सोच-विचारकर चुपचाप यहुत-से क्ट्रेश सह रहे हैं। आप दुर्योधन, शङ्कनि, कर्ण तया दुःशासन-नैसे अयोग्य व्यक्तियोंपर राज्यका मार रखकर कैसे ऐश्वर्य-बृद्धि चाहते हैं ! अपने वान्तिक स्वरूपमा शान, उद्योग, दु:ख सहनेकी जिक्त और धर्ममें स्विरता—दे गुण निस मनुष्यको पुरुपार्यसे च्युत नहीं करते, वही पण्डित कहलाता है। जो अच्छे कमोंका सेवन करता और दरे कामोंसे दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिम और अजार है, उसके ये सद्गुण पण्डित होनेके लक्षण है। कोघ, हर्प, गर्व, लजा, उद्दण्डता तथा अगनेको पूज्य समझना--ये मान जिसको पुरुपार्यसे भ्रष्ट नहीं करते, वही पण्डित कहलाता है । दूसरे लोग जिसके कर्तव्यः, रालाए और पहलेसे किये हुए विचारको नहीं जानते, यल्कि काम पूरा होनेपर ही जानते हैं, वही पण्डित कहलाता है । सर्दी-गर्मी, भय-अनुराग, सम्पत्ति अथवा दरिद्रता-- रे लिए हे कार्यमें विघ्न नहीं डालते, यही पण्डित परलाता है । जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण परती है और जो भोगको छोड़कर पुरुपार्यका ही वरण करता है, वही पण्डित कहलाता है । विवेक्पूर्ण बुद्धिवाले पुरुप शक्तिके अनुसार काम करनेकी इच्छा रखते ई और करते भी हैं। तथा किसी वस्तुको तुच्छ नमसरर उसरी अवहेलना नहीं करते । किसी विषयको देरतक मुनना है किन्तु शीघ़ ही समझ लेना, नमझकर वर्तव्यविक्षे पुरुपार्थमें प्रवृत्त होना-कामनासे नहीं, पिना पूछे दूनरेके विषयमें व्यर्थ कोई बात नहीं क्रना-यह पण्डितम मुख्य लक्षण है । पण्डितोंकी-सी युद्धि ररानेवारे मनुष्य दुर्लभ वस्तुकी कामना नहीं करते। रगेती हुई वस्तके विपयमे शोक करना नहीं चाहते और वियनिमं पडकर घवराते नहीं । जो पहले निश्चय रहके फिर कार्यका आरम्भ करता है, कार्यके बीचमें नही रुकता, समयको व्यर्थ नहीं जाने देता और चिचरो दर्शन रखता है, वही पण्डित क्इलाता है। भरतपुल-भूपण ! पण्डितजन श्रेष्ठ कर्मोमें रुचि रखने है, उजनिके कार्य करते हैं तथा भलाई करनेवालोंने दोप नहीं निरालते। अपना आदर होनेपर हर्पके मारे फून नही उठता, अनादरहे संतत नहीं होता तथा यज्ञानीके कुण्डके समान निसके चित्रको स्रोभ नहीं होता, वह पण्टिन बहलाना है । जो सम्पूर्ण भौतिक पदायोंनी अनलियतका द्रान राजने-

्राग न वरके उनके साय मिले रहनेसे निरपराघ सजन भी न्मान ही दण्ड पाते हैं, जैसे स्वी लकड़ीमें मिल जानेसे गीनी भी जन जाती है; इसलिये दुष्ट पुरुपोंके साथ कभी मेल न करे। जो पाँच विषयोंकी ओर दौड़नेवाले अपने पॉच इन्ट्रियरूपी शत्रुओंको मोहके कारण वशमें नहीं करता, उस मनुष्यको विपत्ति यस लेती है। गुणोंमें दोप न देखना, सरस्ता, पवित्रता, सन्तोप, प्रिय वचन बोलना, इन्ट्रियदमन, सत्यभाषण तथा अचञ्चलता—ये गुण दुरात्मा पुरुपोंमें नहीं होते। भारत ! आत्मज्ञान, विन्नताका अभाव, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचनकी रक्षा तया दान-ये गुण अधम पुरुषोंमें नहीं होते । मूर्ख मन्प्य विद्वानोंको गाली और निन्दासे कप्ट पहुँचाते हैं। गाली देनेवाला पापका भागी होता है और क्षमा करने-वाला पापसे मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषोंका बल हे हिंसा, राजाओंका बल है दण्ड देना, स्त्रियोंका बल है सेवा और गुणवानोंका बल है क्षमा । राजन् ! वाणीका पूर्ण सवम तो बहुत कठिन माना ही गया है; परन्तु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कारपूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती। राजन् ! मधुर शब्दोंमें कही हुई बात अनेक प्रकारसे कल्याण करती है; किन्दु वही यदि कटु शब्दोमें कही जाय तो महान् अनर्थका कारण यन जाती है। वार्णोंसे वींघा हुआ तथा फरसेसे काटा

हुआ वन भी पनप जाता है; किन्तु कटु वचन कहकर वाणीसे किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। कर्णि, नालीक और नाराच नामक वाणोंको शरीरसे निकाल सकते है; परन्तु कटु वचनरूपी कॉटा नहीं निकाला जा सकता; क्योंकि वह हृदयके भीतर धॅस जाता है। वचनरूपी वाण मुखरी निकलकर दूसरोंके मर्मपर चोट करते हैं; उनसे आहत मनुष्य रात-दिन घुलता रहता है। अतः विद्वान पुरुष दुसरींपर उनका प्रयोग न करे। देवतालोग जिसे पराजय देते हैं, उसकी बुद्धिको पहले ही हर लेते हैं; इससे वह नीच कर्मोंपर ही अधिक दृष्टि रखता है। विनाशकाल उपस्थित होनेपर बुद्धि मुलिन हो जाती है; फिर तो न्यायके समान प्रतीत होनेवाला अन्याय हृदयसे वाहर नहीं निकलता । भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्रींकी वह बुद्धि नष्ट हो गयी है; आप पाण्डवोंके साथ विरोधके कारण इन अपने पुत्रोंको पहचान नहीं रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र ! जो राजलक्षणींसे सम्पन्न होनेके कारण त्रिसुवनका भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वीका शासक होने योग्य है। वह धर्म तया अर्थके तस्वको जाननेवाला, तेज और बुद्धिसे युक्त, पूर्ण सौभाग्य-शाली तया आपके सभी पुत्रोंसे बढ्-चढ्कर है। राजेन्द्र ! धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्यभाव तया आपके लिहाजके कारण अनेकों कष्ट सह रहा है ॥५५-८६॥

## विदुरनीति ( तीसरा अध्याय )

धृतराष्ट्रने कहा—महाबुद्धे ! तुम पुनः धर्म और अर्थ-वे युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती । इस विषयमें तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो ॥१॥

विदुरजी वोले—सब तीयों में सान और सब प्राणियोंके साथ कोमलताका वर्ताव—ये दोनों एक समान हैं; अथवा
कोमलताके वर्तावका विशेष महत्त्व है। विभो ! आप
अपने पुत्र कौरवः, पाण्डव दोनोंके साथ समानरूपसे
कोमलताका वर्ताव कीजिये। ऐसा करनेसे इस लोकमें महान्
सुयश प्राप्त करके मरनेके पश्चात् आप स्वर्गलोकमें जायेंगे।
पुरुपश्रेष्ठ ! इस लोकमें जबतक मनुष्यकी पावन कीर्तिका
गान किया जाता है, तयतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता
है। इस विषयमें उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया
करते हैं, जिसमें 'केशिनी' के लिये सुधन्वाके साथ

विरोचनके विवादका वर्णन है। राजन् ! एक समयकी वात है, केशिनी नामवाली एक अनुपम सुन्दरी कन्या सर्व- श्रेष्ठ पतिको वरण करनेकी इच्छासे स्वयंवर-सभामें उपस्थित हुई। उसी समय दैत्यकुमार विरोचन उसे पाप्त करनेकी इच्छासे वहाँ आया। तव केशिनीने वहाँ दैत्यराजसे इस प्रकार वातचीत की ॥२-७॥

केशिनी बोली—विरोचन ़ै! ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य श्यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधन्वासे विवाह क्यों न करूँ शाटा।

विरोचनने कहा केशिनी ! हम प्रजापितकी श्रेष्ठ सन्तानें हैं, अतः सबसे उत्तम हैं। यह सारा संसार हम-लोगोंका ही है। हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज हैं ? ॥९॥

लोकमें विशेष शोभा पाता है। दूसरी श्रीद्वारा चाहे गये पुरुषकी कामना करनेवाली स्त्रियाँ तथा दूसरींके द्वारा पूर्जित मनुष्यका आदर करनेवाले पुरुष—ये दो प्रकारके लोग दूसर्रोपर विश्वास करके चलनेवाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तुकी इच्छा रखता और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है-ये दोनों ही अपने शरीरको सुला देने-वाले कॉटोंके समान हैं। दो ही अपने विपरीत कर्मके कारण शोभा नहीं पाते—अकर्मण्य गृहस्य और प्रपञ्चमें लगा हुआ संन्यासी। राजन् ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्ग-के भी जपर खान पाते है--शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करनेवाला और निर्धन होनेपर भी दान देनेवाला । न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए धनके दो ही दुरुपयोग समझने चाहिये-अपात्रको देना और सत्पात्रको न देना। जो धनी होनेपर भी दान न दे और दिद्ध होनेपर भी कष्ट सहन न कर सके-इन दो प्रकारके मनुष्योंको गलेमें पत्थर बॉधकर पानीमें डुवा देना चाहिये। पुरुषश्रेष्ठ । ये दो प्रकारके पुरुष सूर्यमण्डलको भेदकर अर्ध्वगतिको प्राप्त होते हैं-योग-युक्त संन्यासी और संग्राममें लोहा छेते हुए मारा गया योदा । भरतश्रेष्ठ ! मनुष्योंकी कार्यसिद्धिके लिये उत्तम, मध्यम और अधम-ये तीन प्रकारके उपाय सुने जाते हैं, ऐसा वेदवेता विद्वान् जानते है । राजन् । उत्तम, मध्यम और अघम-ये तीन प्रकारके पुरुष होते हैं; इनको यथायोग्य तीन ही प्रकारके कर्मोंमें लगाना चाहिये। राजन ! तीन ही धनके अधिकारी नहीं माने जाते-स्त्री, पुत्र तया दास । ये जो कुछ कमाते हैं, वह धन उसीका होता है जिसके अधीन ये रहते हैं । दूसरेके धनका हरण। द्सरेकी स्त्रीका संसर्ग तया सुदृद् मित्रका परित्याग-ये तीनों ही दोष नाश करनेवाले होते हैं। काम, कोघ और छोम-ये आत्माका नाश करनेवाछे नरकके तीन दरवाजे हैं: अतः इन तीनोंको त्याग देना चाहिये । भारत ! वरदान पाना, राज्यकी प्राप्ति और पुत्रका जन्म-ये तीन एक ओर और शत्रुके कप्टते छूटना—यह एक तरफ; वे तीन और यह एक बरावर ही हैं। मक्त, सेवक तथा मै आपका ही हूँ, ऐसा कहनेवाले इन तीन प्रकारके शरणागत मनुष्योंको संकट पड्नेपर भी नहीं छोड़ना चाहिये। योड़ी बुद्धिवाले, दीर्घसूत्री, जस्दवाज और स्तुति करनेवाले लोगोंके साय गुप्त सलाइ नहीं करनी चाहिये।ये चारों महाबली राजाके लिये त्यागने योग्य वताये गये हैं; विद्वान् पुरुप ऐसे होगोंको पहचान है। तात ! ग्रहस्थमभै स्थित हक्ष्मीवान

आपके घरमें चार प्रकारके मनुष्योंको सदा रहना चाहिये-अपने कुदुम्बका बूढा, संकटमें पड़ा हुआ उच कुलका मनुष्य, घनहीन मित्र और विना सन्तानकी वहिन । महाराज ! इन्द्रके पूछनेपर उनसे वृहस्पतिजीने जिन चारोंको तत्वाल फल देनेवाला बताया या, उन्हें आप मुझसे सुनिये— देवताओंका संकल्प, बुद्धिमानोका प्रभाव, विद्वानोंकी नम्रता और पापियोंका विनाश | चार कर्म भयको दूर करनेवाले हैं; किन्तु वे ही यदि ठीक तरहसे सम्पादित न हीं तो भय प्रदान करते हैं । वे कर्म हैं-आदरके साय अग्रिहोत्र, आदरपूर्वक मौनका पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदरके साथ यज-का अनुष्ठान । भरतश्रेष्ठ ! पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु-मनुष्यको इन पाँच अग्नियोंकी बढ़े बजरे सेवा करनी चाहिये । देवता, भितर, मनुष्य, मन्यासी और अतिथि-इन पाँचौंकी पूजा करनेवाला मनुष्य ग्रद यश प्राप्त करता है। राजन ! आप जहाँ-जहाँ जायँगे वहाँ-वहाँ मित्र, श्रु, उदासीन, आश्रय देनेवाले तया आश्रय पानेवाले-ये पाँच आपके पीछे लगे रहेंगे। पाँच शानेन्द्रियोवाले पुरुप-की यदि एक भी इन्द्रिय छिद्र (दोप) युक्त हो जाय तो उससे उसकी बृद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है, जैसे महाकके छेटसे पानी ॥५२--८२॥

उन्नति चाहनेवाले पुरुपोंको नीद, तन्द्रा ( ऊँपना ), डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता (जस्दी हो जाने-वाले काममें अधिक देर लगानेकी आदत )--इन छः दुर्गुणोंको त्याग देना चाहिये । उपदेश न देनेवाले आचार्य, मन्त्रोचारण न करनेवाले होता, रक्षा करनेम असमर्थ राजा, कटु वचन बोलनेवाली स्त्री, प्रामंभ रहनेकी इच्छावाले ग्वाले तया बनमे रहनेकी रच्छा-वाले नाई-इन छःको उसी भाँति छोड़ दे, जैसे समुदर्या सैर करनेवाला मनुष्य फटी हुई नावना परित्यान कर देता है । मनुष्यको कभी भी सत्य, दान, वर्मण्यता, अनसूया ( गुर्णोमें दोप दिखानेकी प्रवृत्तिका अभाव ), क्षमा तथा घैर्य-इन छः गुणोका त्याग नहीं करना चाहिये । धनकी आय, नित्य नीरोग रहना, स्त्रीना अनुकुल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्रका आजाके अदर रहना तथा धन पैदा करनेवाली विद्याका जान-ये छः बातें इस मनुष्यलोकमे सुखदायिनी होती ह । मनमे नित्य रहनेवाले छः शतु-नाम, मोघ, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्यको जो बश्में कर छेता है, वह जितेन्द्रिय पुरुष पार्पेसे ही लिप्त नहीं होता; फिर उनसे उत्पन्न

प्रहाट चोले--- नवन ! मेरे एक ही पुत्र है और इघर तुम न्ययं उपियत हो; मला, तुम दोनोंके विवादमें मेरे-जैसा मनुष्य कैंगे निर्णय दे सकता है ! ॥२८॥

सुधन्या बोला—मितमन् । तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो दुछ भी प्रिय घन हो, वह सब अपने औरस पुत्र विरोचन-को दे दो; परन्तु हम दोनोंके विवादमें तो तुम्हें ठीक-ठीक उत्तर देना ही चाहिये ॥२९॥

प्रह्लादने कहा—सुधन्वन् ! अव में तुमसे यह बात प्रग्रना हूँ—जो सत्य न बोले अयवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ताभी क्या स्थिति होती है ! ॥३०॥

सुधन्या बोला—सौतवाली स्त्री, जूएमें हारे हुए
पुआरी और भार ढोनेसे व्यथित शरीरवाले मनुष्यकी रातमें
जो न्यित होती है, वही स्थित उल्टा न्याय देनेवाले वक्ताकी
भी होती है। जो झूटा निर्णय देता है, वह राजा नगरमें
कैद होकर वाहरी दरवाजेपर भूखका कष्ट उठाता हुआ वहुतसे शत्रुऑंको देखता है। झूठ बोलनेसे यदि पशु मरता
हो तो पाँच पीढियाँ, गौ मरती हो तो दस पीढियाँ, घोड़ा
मरता हो तो सौ पीढियाँ और मनुष्य मरता हो तो एक हजार
पीढियाँ नरकमें पड़ती हैं। सोनेके लिये झूठ बोलनेवाला
भूत और भविष्य सभी पीढ़ियोंको नरकमें गिराता है। पृथ्वी
तया स्त्रीके लिये झूठ कहनेवाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता
है; इसलिये तुम स्त्रीके लिये कभी झूठ न बोलना ॥३१-३४॥
प्रह्लादने कहा—विरोचन! सुधन्वाके पिता अङ्गिरा

मुझरे श्रेष्ट हैं, सुधन्वा तुमरे श्रेष्ट है, इसकी माता मी

तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ है; अतः तुम आज सुधन्वासे हार गये। विरोचन ! अव सुधन्वा तुम्हारे प्राणींका मालिक है। सुधन्वन्! अव यदि तुम दे दो तो मैं विरोचनको पाना चाहता हूँ ॥३५-३६॥

सुधन्वा वोलां प्रहाद ! तुमने धर्मको ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है; इसलिये अब इस दुर्लभ पुत्रको फिर तुम्हें दे रहा हूँ । प्रहाद ! तुम्हारे इस पुत्र विरोचनको मैंने पुनः तुम्हें दे दिया । किन्तु अब यह कुमारी केशिनीके निकट चलकर मेरा पैर धोवे ॥३७–३८॥

विदुरजी कहते हैं - इसलिये राजेन्द्र ! आप पृथ्वीके लिये शुठ न बोलें । वेटेके स्वार्थवश सची वात न कहकर पुत्र और मन्त्रियोंके साथ विनाशके मुखर्मे न जाय । देवता-लोग चरवाहोंकी तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते। वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसे उत्तम बुद्धिसे युक्त कर देते हैं । मनुष्य जैसे-जैसे कल्याणमें मन लगाता है, वैसे-ही-वैसे उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं - इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है । कपटपूर्ण व्यवहार करनेवाले मायावीको वेद पापेंसे मुक्त नहीं करते । किन्तु जैसे पंख निकल आनेपर चिडियोंके वचे घोंसला छोड देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अन्तकालमें उसे त्याग देते हैं। शराब पीना, कलइ, समूहके साथ वैर, पति-पत्नीमें भेद पैदा करना, कुदुम्बवालोंमें भेदबुद्धि उत्पन्न करना, राजाके साथ द्वेष, स्त्री और पुरुषमें विवाद और बुरे रास्ते-ये सब त्याग देनेयोग्य बताये गये हैं। इस्तरेखा देखनेवाला, चोरी करके व्यापार करनेवाला, जुआरी, वैद्य, शत्रु, मित्र और चारण — इन सार्तोको कभी भी गवाह न वनावे । आदरके साथ अग्रिहोत्र, आदरपूर्वक मौन-का पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदरके साथ यज्ञका अनुष्ठान-ये चार कर्म भयको दूर करनेवाले हैं; किन्तु वे ही यदि ठीक तरहसे सम्पादित न हों तो भय प्रदान करनेवाले होते हैं। घरमें आग लगानेवाला, विष देनेवाला, जारज संतानकी कमाई खानेवाला, सोमरस वेचनेवाला, शस्त्र बनानेवाला, चुगली करनेवाला, मित्रद्रोही, परस्त्रीलम्पट, गर्भकी इत्या करनेवाला, गुरुस्रोगामी, ब्राह्मण होकर शराव पीनेवाला, अधिक तीखे स्वभाववाला, कौएकी तरह कॉय-कॉय करनेवाला, नास्तिक, वेदकी निन्दा करनेवाला, घूसखोर, पतितः कर तया शक्ति रहते हुए रक्षाके लिये प्रार्थना करनेपर भी जो हिंसा करता है-ये सत्र-के-सत्र ब्रह्महत्यारेके समान हैं। जलती हुई आगसे सोनेकी पहचान होती है,

दिखाता तया 'मैं विपत्तिमें पड़ा हूं' ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरणवाळे पुरुषको आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो अपने सखमे प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सजनोंमें सदाचारी कहलाता है। जो मनुष्य देशके व्यवहार, लोकाचार तया जातियोंके धर्मोंको जाननेकी इच्छा करता है, उसे उत्तम-अधमका विवेक हो जाता है । वह जहाँ जाता है, वहीं महान जनसमूहपर अपनी प्रभुता स्थापित कर छेता है। जो बुद्धिमान् दम्भ, मोह, मात्सर्य, पापकर्म, राजद्रोह, च्रगलखोरी, समूहसे वैर, मतवाले, पागल तथा दुर्जनींसे विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। जो दान, होम, देवपूजन, माङ्गलिक कर्म, प्रायश्चित्त तथा अनेक प्रकारके लौकिक आचार-इन नित्य किये जानेयोग्य कर्मोंको करता है, देवतालोग उसके अभ्यदयकी सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबरवालोंके साय विवाह, मित्रता. व्यवहार तथा वातचीत करता है, हीन पुरुषोंके साथ नहीं, और गुणोंमें बढे-चढ़े पुरुषोंको सदा आगे रखता है, उस विद्वान्की नीति श्रेष्ठ है। जो अपने आश्रित जनोंको वॉटकर योड़ा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके भी योडा सोता है तया मॉगनेपर जो मित्र नहीं हैं

उन्हें भी धन देता है, उस मनस्त्री पुरुपको सारे अनर्य दूरते ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छाके अनुकूल और दूसरोंकी इच्छाके विरुद्ध कार्यको दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मन्त्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्यका ठीक-ठीक सम्पादन होनेके कारण उसका योडा भी नाम विगडने नहीं पाता । जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंको गान्ति प्रदान करनेमें तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरीको आदर देनेवाला तया पवित्र विचारवाला होता है, वह अन्ही खानसे निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रत्नकी भाँति अपनी जातिवालोंमें अधिक प्रिष्ठि पाता है । जो स्वयं ही अधिक लजाशील है, वह सब लोगोंमें श्रेष्ट समझा जाता है। वह अपने अनन्त तेज, शुद्ध हृदय एव एकाग्रतासे युक्त होनेके कारण कान्तिमें सर्यके समान शोभा पाता है। अम्त्रिकानन्दन । शापसे दग्ध राजा पाण्डुके जो पॉच पुष वनमे उत्पन्न हए, वे पाँच इन्द्रके समान शक्तिशाली ई, उन्हें आपहीने बचपनसे पाला और शिक्षा दी है; वे भी खडा आपकी आञाका पालन करते रहते हैं । तात । उन्हें उनका न्यायोचित राज्यभाग देकर आप अपने पुत्रोंके साथ आनन्द भोगिये। नरेन्द्र ! ऐसा करनेपर आप देवता तथा मनुष्यींशी टीका-टिप्पणीके विषय नहीं रह जायेंगे ॥ १०६-१२८ ॥

## विदुरनीति ( दूसरा अध्याय )

धृतराष्ट्र बोला—तात! मैं चिन्तासे जलता हुआ अभी-तक जाग रहा हूं; तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो, उसे बताओ; क्योंकि तुम धर्म और अर्थके शानमें निपुण हो। उदारचित्त विदुर! तुम अपनी बुद्धिसे विचारकर मुझे ठीक-ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिरके लिये हितकर और कौरवोंके लिये कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य बताओ। विदुन्। मेरे मनमें अनिष्टकी आशङ्का बनी रहती है, इसलिये में सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूं; अतः व्याकुल हृदयसे में तुमसे पूछ रहा हूं—अजातशतु युधिष्ठिर क्या चाहते है, सो सब ठीक-ठीक बताओ॥ १-२॥

विदुरजीने कहा—मनुष्यको जाहिये कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता, उसको विना पूछे भी कल्याण करने-वाली या अनिष्ट करनेवाली, अच्छी अथवा बुरी—जो भी बात हो, वता दे। इसलिये राजन्! जिससे समस्त कौरवोंका हित हो, वही वात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुनें—

भारत । असत् उपायों ( जुआ आदि ) का प्रयोग करके जी कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, उनमें आप मन मत लगाइये। इसी प्रकार अच्छे उपायोंका उपयोग करके सावधानीके साय किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो युद्धिमान पुरुषको उसके लिये मनमें ग्लानि नहीं करनी चाहिन । किसी प्रयोजनसे किये गये कमॉर्मे पहले प्रयोजनको समझ लेना चाहिये । खूव सोच-विचारकर काम करना चाहिये, जल्दवाजीसे किसी कामका आरम्भ नहीं करना चाहिये। घीर मनुष्यको उचित है कि पहले कमोंके प्रयोजन, परिणाम तया अपनी उन्नतिका विचार करके फिर काम आरम्भ करे या न करे । जो राजा स्थिति, लाम, हानि, खजाना, देश तया दण्ड आदिकी मात्राको नहीं जानता, वह राज्यपर स्थिर नहीं रह सकता । जो इनके प्रमाणीं ने टीक-ठीक जानता है, तया धर्म और अर्थके भानमें दत्तिवन रहता है, वह राज्यको प्राप्त करता है। 'अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया'—ऐसा समझकर अनुचित वर्ताव नहीं करना चाहिये । उदण्डता सम्पत्तिको उसी प्रकार नष्ट

### विदुरनीति ( चौथा अध्याय )

चितुरजी कहते हैं—इस विषयमें दत्तात्रेय और साध्य देवताओं नेत्रादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं; यह मेरा भी सुना हुआ है। प्राचीन कारों वान है, उत्तम जतवाले महाबुद्धिमान् महर्षि दत्तात्रेय-



जी हंस ( परमहस ) रूपसे विन्दर रहे थे; उस समय साध्य देवताओंने उनसे पूछा—॥१-२॥

साध्य घोळे—महपें ! हम सब लोग साध्य देवता हैं, आपको केवल देखकर हम आपके विषयमें कुछ अनुमान नहीं कर सकते । हमें तो आप गास्त्रज्ञानसे युक्त, धीर एव बुद्धिमान् जान पड़ते हैं; अतः हमलोगोंको विद्वत्तापूर्ण अपनी उदार वाणी सुनानेकी कृपा करें ॥३॥

हंसने कहा—देवताओं । मैंने सुना है कि धैर्य-घारण, मनोनिग्रह तया सत्य-धमोंका पालन ही कर्तव्य है; इसके द्वारा पुरुपको चाहिये कि हृदयकी सारी गाँठ खोलकर प्रिय और अप्रियको अपने आत्माके समान समझे । दूसरोंसे गाली सुनकर मीम्बयं उन्हें गाली न दे । क्षमा करनेवालेका रोका हुआ कोघ ही गाली देनेवालेको जला डालता है और उसके पुण्यको भी ले लेता है । दूसरेको न तो गाली दे और न उसका

अपमान करे, मित्रींसे द्रोह तथा नीच पुरुपींकी सेवा न करे, सदाचारसे हीन एवं अभिमानी न हो। रूखी तथा रोषभरी वाणीका परित्याग करे । इसं जगत्में रूखी बातें मनुष्यों-के मर्मस्थान, इड्डी, हृदय तथा प्राणींको दग्घ करती रहती हैं: इसलिये घर्मानुरागी पुरुष जलानेवाली रूखी वार्तोका सदाके लिये परित्याग कर दे । जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्मपर आघात करता और वाग्वाणींसे मनुष्योंको पीड़ा पहुँचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिये कि वह मनुष्योंमें महादरिद्र है और अपनी वाणीमें दरिद्रताको बाँधे हुए दो रहा है। यदि दूसरा कोई इस मनुष्यको अग्नि और सूर्यके समान दग्ध करनेवाले तीखे वाग्वाणोंसे बहुत चोट पहुँचावे तो वह विद्वान् पुरुष चोट खाकर अत्यन्त वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्योंको पुष्ट कर रहा है। जैसे वस्त्र जिस रंगमें रंगा जाय वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सजन, असजन, तपस्वी अयवा चोरकी सेवा करता है तो उसपर उंसीका रंग चढ जाता है। जो स्वयं किसीके प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरोंसे भी नहीं कहलाता, मार खाकर भी बदलेमें न तो स्त्रयं मारता है और न दूसरोंसे ही मरवाता है। अपराधीको भी जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमनकी बाट जोइते रहते हैं। बोलनेसे न बोलना अच्छा वताया गया है। किन्तु सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता है, यानी मौनकी अपेक्षा भी दूना लाभप्रद है। सत्य भी यदि प्रिय बोला जाय तो तीसरी विशेषता है और वह भी यदि धर्मसम्मत कहा जाय तो वह वचनकी चौथी विशेषता है। मनुष्य जैसे लोगोंके साय रहता है, जैसे लोगोंकी सेवा करता है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही हो जाता है। निन-जिन विपर्योंसे मनको हटाया जाता है, उन-उनसे मुक्ति होती जाती है; इस प्रकार यदि सब ओरसे निवृत्ति हो जाय तो मनुष्यको लेशमात्र दुःखका मी कभी अनुभव न ही । जो न तो स्वयं किसीसे जीता जाता, न दूसरोंको जीतनेकी इच्छा करता है, न किसीके साथ वैर करता और न दूसरोंको चोट पहुँचाना चाहता है, जो निन्दा और प्रशंसामें समान माव रखता है, वह हर्ष-शोकसे परे हो जाता है। जो सनका कल्याण चाहता है। किसीके अकल्याणकी बात मनमें भी नहीं लाता, जो सत्यवादी, कोमल और जितेन्द्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है। जो झूठी सान्त्वना

नहीं हो सकता; क्योंकि नीच कुलमें उत्पन्न मनुष्योंका भी सदाचार ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो दूसरोंके धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मानपर डाह करता है। उसका यह रोग असाध्य है। न करने योग्य काम करनेसे, करने योग्य काममे प्रमाद करनेसे तथा कार्य सिद्ध होनेके पहले ही मनत्र प्रकट हो जानेसे डरना चाहिये और जिससे नशा चढे, ऐसा पेय नहीं पीना चाहिये। विद्याका मद, घनका मद और तीसरा ऊँचे कुलका मद है। ये घमडी पुक्षोंके लिये तो मद हैं, परन्तु सजन पुक्षोंके लिये दमके साधन हैं । कभी किसी कार्यमें सजनोंद्वारा प्रार्थित होनेपर दुष्टलोग अपनेको प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सजन मानने लगते हैं। मनस्वी पुरुषोंको सद्दारा देनेवाले संत हैं, संतोंके भी सहारे संत ही हैं; दुष्टोंको भी सहारा देनेवाले संत हैं, पर दुष्टलोग संतोंको सहारा नहीं देते। अच्छे वस्न-वाला सभाको जीतता (अपना प्रभाव जमा लेता) है; जिसके पास गी है, वह मीठे स्वादकी आकाक्षाको जीत लेता है: सवारीसे चलनेवाला मार्गको जीन लेता ( तय कर लेता ) है और शीलवान् पुरुष सबपर विजय पा लेता है। पुरुषमें शील ही प्रधान है; जिसका वही नष्ट हो जाता है, इस संसारमें उसका जीवन, धन और वन्धुओंसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भरतश्रेष्ठ ! धनोन्मत्त पुरुषोंके भोजनमें मासकी, मध्यम श्रेणीवालोंके भोजनमें गोरसकी तथा दरिद्रोंके भोजनमें तेलकी प्रधानता होती है। दिख पुरुष सदा ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं; क्योंकि भूख ही स्वादकी जननी है और वह घनियोंके लिये खर्वया दुर्लम है। राजन् । ससारमें धनियोंको प्रायः भोजन करनेकी शक्ति नहीं होती, किन्त्र दिखोंके पेटमें काठ भी पच जाते हैं। अधम पुरुषोंको जीविका न होनेसे भय लगता है, मध्यम श्रेणीके मनुष्योंको मृत्युचे भय होता है; परन्तु उत्तम पुरुषोंको अपमानसे ही महान् भय होता है । यों तो पीनेका नशा आदि भी नशा ही है, किन्तु ऐश्वर्यका नशा तो बहुत ही बुरा है; क्योंकि ऐश्वर्यके मदसे मतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए विना होगर्मे नहीं आता। वशमें न होनेके कारण विषयोंमें रमनेवाली इन्द्रियोंचे यह ससार उसी मॉति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहोंसे नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं ॥४---५४॥

जो जीवोंको वशमें करनेवाली सहज पॉच इन्द्रियोंसे जीत लिया गया, उसकी आपत्तियाँ शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी मॉति

बढ़ती हैं । इन्द्रियोंसहित मनन मन्त्रियोंको जीतनेकी इच्छा कर अधीन किये विना शत्रुको अनितेन्द्रिय पुरुपको सत्र लोग त्याग पहले इन्द्रियोंसहित मनको ही शत्रु समझकर जात उसके बाद यदि वह मन्त्रियों तया शत्रुओंको जीतनेकी इच्छ. करे तो उसे सफलता मिलती है। इन्द्रियों तथा मनको जीतनेवाले, अपराधियोंको दण्ड देनेवाले और जॉच परखकर काम करनेवाले घीर पुरुपकी लक्ष्मी अत्यन्त सेत्रा करती है। राजन् ! मनुष्यका शरीर रथ है, बुद्धि सारिय है और इन्द्रियाँ इसके घोड़े हैं। इनको वश्में करके सावधान रहनेवाला चतुर एवं बुद्धिमान् पुरुष कावूमें किये हुए घोड़ोंसे रथी-की भाँति सुखपूर्वक यात्रा करता है। शिक्षा न पाये हुए तथा कावूमें न आनेवाले घोड़े जैसे मूर्प सारियको मार्गमें मार गिराते हैं, वैसे ही ये इन्द्रियाँ वशमें न रहनेपर पुरुषको मार डाल्नेमें भी समर्थ धोती हैं । इन्द्रियाँ वशमें न होनेके कारण अर्थको अनर्थ और अनर्थको अर्थ समझकर अजानी पुरुप बहुत यहे दुःखको भी सुख मान बैठता है जो धर्म और अर्थका परित्याग करके इन्द्रियोंके वशमें हो जाता है वह शीघ ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तया स्त्रीसे भी हाय घो बैठता है। जो अधिक घनका स्वामी होकर भी इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं रखता, वह इन्द्रियोंको वशमें न रखनेके कारण ही ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है । मन, बुद्धि और इन्द्रियोको अरने अधीन कर अपनेसे ही अपने आत्माको जाननेकी इच्छा करे; क्योंकि आत्मा ही अपना बन्धु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिसने स्वयं अपने आत्माको ही जीत लिया है, उसका आत्मा ही उसका बन्धु है। वही सचा बन्धु और वही नियत शत्रु हैं । राजन् । जिस प्रकार सूरम छेदवाले जालमें पँसी हुई दो वडी-बड़ी मछलियाँ मिलकर जालको काट डालती है। उसी प्रकार ये काम और कोध—दोनो विशिष्ट जानको लुप्त कर देते हैं। जो इस जगत्में धर्म तथा अर्थका विचार कर विजय-साधन-सामग्रीका संग्रह करता है, यही उस सामग्रीसे युक्त होनेके कारण सदा सुखपूर्वक समृदिशाली होता रहता है । जो चित्तके विकारभूत पाँच इन्ट्रिय-रूपी मीतरी शत्रुओंको जीते विना ही दूसरे शत्रुओंको जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इन्द्रियोंपर अधिकार न होनेके कारण बड़े-बड़े साधु भी कमाँसे तया राजा-लोग राज्यके भोग-विलागेंसे वंधे रहते हैं । द्रप्टोंका

गनारंगे रूप नट रोता है, मन्तापसे यस नए होता है, सन्तापसे जान नट होना है और अन्तापसे मनुष्य रोगको प्राप्त होता है। अभीट यस्तु द्योक करनेसे नहीं मिलती; उससे तो केपर द्यांगको कए होता है, और शत्रु प्रसन्न होते हैं। इसिटिंगे आप मनमं शोक न करें। मनुष्य वार-वार मरता और जन्म लेना है, वार-वार हानि उठाता और बढता है, वाग-वार म्ययं दूसरेसे याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं। तथा वारवार वह दूसरोंके लिये शोक करता है आर दूसरे उससे याचना करते हैं। मुख-दुःख, उत्पत्ति-विनादा, लाभ-हानि और जीवन-मरण—ये वारी-वारीसे प्राप्त होते रहते हैं; इसलिये धीर पुष्पको इनके लिये हर्ष और शोक नहीं करना चाहिये। ये छः इन्द्रियों बहुत ही चझल हैं; इनमेसे जो-जो इन्द्रिय जिस-जिस विपयकी ओर वदती है, उससे बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है जैसे फूटे घटेसे पानी मदा चू जाता है। २३—४८॥

भृतराष्ट्रने कहा—काठमे छिपी हुई आगके समान स्थ्म धर्मसे वॅथे हुए राजा युधिष्ठिरके साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है; अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रोंका नाश कर टालेंगे। महामते! यह सब कुछ सदा ही भयसे उद्धिम है, मेरा यह मन भी भयसे उद्दिम है; इसल्ये जो उद्देगशून्य और शान्त पद हो, वही मुझे बताओ ॥ ४९-५०॥

विदुरजी बोले-पापशून्य नरेश ! विद्या, तप, इन्द्रिय-निग्रह और लोभत्यागके सिवा और कोई आपके लिये शान्ति-का उपाय में नहीं देखता। बुद्धिसे मनुष्य अपने भयको दूर करता है, तपस्यासे महत् पदको प्राप्त होता है, गुरुगुश्रृषा-से जान और योगसे शान्ति पाता है। मोक्षकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य दानके पुण्यका आश्रय नहीं लेते, वेदके पुण्यका भी आश्रय नहीं छेते; किन्तु निष्कामभावसे राग-द्देपसे रहित हो इस लोकमे विचरते रहते हैं। सम्यक अन्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्यकर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्याके अन्तमें मुखकी वृद्धि होती है। राजन् ! आपसमें फूट रखनेवाले लोग अच्छे विछीनोंसे युक्त पलंग पाकर भी कभी सुखकी नींद नहीं सोने पाते; उन्हें स्त्रियोंके पास रहकर तया वंदीजनोंद्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती । जो परस्पर भेदभाव रतते हैं, वे कभी धर्मका आचरण नहीं करते। सुख भी नहीं पाते। उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता, तथा ग्रान्तिकी वार्ता भी नहीं सुद्दाती । द्वितकी वात भी कही जाय तो उन्हें

अच्छी नहीं लगती, उनके योग-क्षेमकी भी विद्धि नहीं हो पाती; राजन् ! भेदमाववाले पुरुषोंकी विनाशके सिवा और कोई गति नहीं है । जैसे गौओंमें दूध, ब्राह्मणमें तप और युवती स्त्रियोंमें चञ्चलताका होना अधिक सम्भव है, उसी प्रकार अपने जाति-बन्धुओंसे भय होना भी सम्भव ही है । नित्य सीचकर बढ़ायी हुई पतली लताएँ बहुत होनेके कारण वहत वर्षोतक नाना प्रकारके झोंके सहती हैं;यही बात सत्पुरुषोंके विपयमें भी समझनी चाहिये। वे दुर्बल होनेपर भी सामूहिक शक्तिसे वलवान् हो जाते हैं। भरतश्रेष्ठ! जलती हुई लकड़ियाँ अलग-अलग होनेपर धूऑ फॅकती है, और एक साथ होनेपर प्रज्वलित हो उठती हैं । इसी प्रकार जाति-बन्धु भी फूट होनेपर दुःख उठाते और एकता होनेपर सुखी रहते हैं। घृतराष्ट्र ! जो लोग ब्राह्मणीं, स्त्रियों, जातिवालीं और गौओंपर ही शूरता प्रकट करते हैं, वे डंठलसे पके हुए फर्लोकी मॉित नीचे गिरते हैं । यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान्, इंढमूल तथा बहुत बड़ा होने-पर भी एक ही क्षणमें ऑधीके द्वारा बलपूर्वक शाखाओं सहित घराजायी किया जा सकता है। किन्तु जो बहुत-से कृक्ष एक साथ रहकर समृहके रूपमें खड़े है, वे एक-दूसरेके सहारे बड़ी-से-बड़ी ऑधीको भी सह सकते है। इसी प्रकार समस्त गुणोंसे सम्पन्न मनुष्यको भी अकेले होनेपर गन्न अपनी, ताकतके अंदर समझते हैं, जैसे अकेले वृक्षको वायु । किन्तु परस्पर मेल होनेसे और एकसे दूसरेको सहारा मिलनेसे जातिवाले लोग इस प्रकार वृद्धिको प्राप्त होते हैं, जैसे तालावमें कमल । ब्राह्मण, गौ, कुटुम्बी, वालक, स्त्री, अन्नदाता और रारणागत—ये अवध्य होते हैं । राजन् ! आपका कल्याण हो, मनुष्यमें धन और आरोग्यको छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है; क्योंकि रोगी तो मुदेंके समान है । महाराज ! जो त्रिना रोगके उत्पन्न, कडवा, सिरमे दर्द पैदा करनेवाला, पापसे सम्बद्ध, कठोर, तीला और गरम है, जो सजनोंद्वारा पान करनेयोग्य है, और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते-उस कोघको आप पी जाइये और शान्त होइये। रोगसे पीडित मनुष्य मधुर फलोका आदर नहीं करते, विषयोंमें भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिलता। रोगी सदा ही दुखी रहते हैं; वे न तो धन-सम्बन्धी मोगोका और न सुखका ही अनुभव करते हैं। राजन् ! पहले जूएमें द्रीपदीको जीती गयी देखकर मैंने कहा या, 'आप चूतकीडामें आसक्त दुर्योधनको रोकिये, विद्वान्-लोग इस प्रवञ्चनाके लिये मना करते हैं; किन्तु आपने मेरा

केशिनी बोली-विरोचन ! इसी जगह इस दोनों



प्रतीक्षा करें: कल प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनोंको एकत्र उपस्थित देखूँगी ॥१०॥

विरोचन वोळा—कल्याणी ! तुम जैसा कहती हो, वहीं कल्या। भीठ ! प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वाको एक साय उपस्थित देखोगी ॥११॥

चिदुरजी कहते हैं—राजन् ! इसके बाद जब रात बीती" और सूर्यमण्डलका उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थानपर आया जहाँ विरोचन केशिनीके साथ मौजूद था । भरतश्रेष्ठ । सुधन्वा प्रहादकुमार विरोचन और केशिनीके पास आया । ब्राह्मणको आया देख केशिनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया ॥१२—१३॥

सुधन्या वोला—प्रह्लादनन्दन । मैं तुम्हारे इस सुवर्ण-मय सुन्दर सिंहासनको केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साय इसपर बैठ नहीं सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे हम दोनों एक समान हो जायेंगे ॥१४॥

विरोचनने कहा—सुधन्वन् ! तुम्हारे लिये तो पीढ़ा, चटाई या कुशका आसन उचित है; तुम मेरे साथ वराबरके आसनपर बैठने योग्य हो ही नहीं ॥१५॥

सुधन्वाने कहा—ि पिता और पुत्र एक साय एक आसनपर बैठ सकते हैं; दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध, दो वैश्य और दो शृद्ध भी एक साय बैठ सकते हैं। किन्तु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साय नहीं बैठ सकते । तुम्हारे पिता प्रहाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं । तुम अभी वालक हो, घरमें मुस्तते पले हो; अतः तुम्हें इन बार्तोका कुछ भी जान नहीं है ॥१६–१७॥

विरोचन वोला—मुधन्वन् ! हम अमुरोंके पास जो कुछ भी सोना, गो, घोड़ा आदि धन है, उनकी में वाजी छगाता हूँ; हम-तुम दोनों चलकर जो इस विपयके जानमार हों, उनसे पूछें कि हम दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ॥१८॥

सुघन्वा वोला—विरोचन ! सुवर्ण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहें । हम दोनों प्राणींकी बाजी लगाकर जो जानकार हों, उनसे पूछें ॥१९॥

विरोचनने फहा — अच्छा, प्राणींकी बाजी लगानेके पश्चात् हम दोनों कहाँ चलेंगे १ में तो न देवताओंके पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्योंसे ही निर्णय करा सकता हूँ ॥२०॥

सुधन्वा वोला—प्राणींकी बाजी लग जानेपर हम दोनें तुम्हारे पिताके पाम चलेंगे । [ मुझे विश्वास है कि ] प्रहाद अपने वेटेके लिये भी झुठ नहीं बोल सकते ॥२१॥

विदुरजी कहते हैं—इस तरह वाजी लगाकर परस्यर कुद हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय वहाँ गये, जहाँ प्रहादजी ये ॥२२॥

मह्नादने (मन-ही-मन) कहा—जो कभी भी एक साय नहीं चले थे, वे ही दोनों ये सुधन्वा और विरोचन आज सॉपकी तरह कुद्ध होकर एक ही राहसे आते दिरायी देते हैं। [फिर विरोचनसे कहा—] विरोचन े! में तुमने पूछता हूँ, क्या सुधन्वाके साय तुम्हारी मित्रता हो गयी है! फिर कैसे एक साय आ रहे हो १ पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे ॥२३–२४॥

विरोचन वोला—पिताजी । सुधन्वाके साम मेरी मिनना नहीं हुई है। इस दोनों प्राणोंकी बाजी लगाने आ रहे है। मै आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ। मेरे प्रश्नना झूटा उत्तर न दीजियेगा ॥२५॥

प्रह्लादने कहा—सेवको ! सुधन्याके लिये जन्द और मधुपर्क लाओ । [ फिर सुधन्यासे कहा—] द्रहान् ! तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो, मैंने तुम्हारे लिये सफेद गो गृब मोर्श-ताजी कर रक्खी है ॥२६॥

सुधन्वा वोला—प्रहाद ! जल और मधुवर्क तो मुने मार्गमें ही मिल गया है । तुम तो जो में पूछ रहा हूँ, उन प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर दो—क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अयवा विरोचन ! ॥२७॥

मं । पालेके ममर्गे जुआ खेलना मनुष्योंमें वैर डालने-वा कामा देखा गया है: अतः बुद्धिमान् मनुष्य हॅमीमे भी तूआ न गेले । राजन् । मैने जूएका खेल आरम्म होते रमप भी बदा या कि यह ठीक नहीं है; किन्तु रोगीको जैसे द्या और पथ्य नहीं भाते, उसी तरह मेरी वह बात भी आप-यो अच्छी नहीं छगी । नरेन्द्र । आप कौओंके समान अपने पुत्रों के द्वारा विचित्र पंखवाले मोर्गेके सहज पाण्डवींको पगाजिन करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, खिंहोंको छोड़कर सियारीं-र्या रक्षा कर रहे हें; समय आनेपर आपको इसके लिये पश्चात्ताप करना पड़ेगा । तात ! जो स्वामी सदा हितसाधनमें लगं रहनेवाले अपने भक्त सेवकपर कभी क्रोघ नहीं करता, उसपर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्तिके समय भी नहीं छोड़ते। सेवकोंकी जीविका वद करके दूसरींके राज्य और धनके अग्रहरणका प्रयक्त नहीं करना चाहिये; क्योंकि अरनी जीविका छिन जानेमें भोगोंंसे विद्यत होकर पहलेके प्रेमी मन्त्री भी उस समय विरोधी वन जाते हैं और राजाका परित्याग कर देते हैं। पहले कर्तन्य, आय-न्यय और उचित बेतन आदि-का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकोंका संग्रह करे; क्योंकि कठिन-से-कठिन कार्य भी सहायकोंद्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामीके अभिप्रायको समझकर आलस्यरहित हो समस्त कार्योंको पूरा करता है, जो हितकी वात कहनेवाला, म्वामिभक्त, सजन और राजाकी शक्तिको जाननेवाला है, उसे अरने समान समझकर कृपा करनी चाहिये । जो सेवक म्वामीके आजा देनेपर उनकी वातका आदर नहीं करता, िन काममें लगाये जानेपर इनकार कर जाता है, अपनी चुद्धिपर गर्व करने और प्रतिकृल बोलनेवाले उस मृत्यको शीघ ही त्याग देना चाहिये । अहंकाररहित, कायरता-शून्य, शीत्र काम पूरा करनेवाला, दयालु, ग्रुदहृदय, दूसरोके बहकावेमें न आनेवाला, नीरोग और उदार बचनवाला— इन आठ गुणोंसे युक्त मनुष्यको 'दूत' बनाने योग्य वताया गया है । सावधान मनुष्य विश्वास होनेपर भी सायंकालमे कमी शत्रुके घर न जाय, रातमें छिपकर चौराहेपर न खड़ा हो और राजा जिस स्त्रीको ग्रहण करना चाहता हो, उसे प्राप्त करनेका यल न करे। दुष्ट सहायकों-वाला राजा जब बहुत छोर्गोके साय मन्त्रणा-समितिमें वैठक्र सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी वातका खण्डन न करे भी तुमार विश्वास नहीं करता ऐसा भी न कहे। अपि तु कोई युक्तिमंगत बद्दाना वनाकर वहाँसे हट जाय। अधिक दयाछ राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी, पुत्र,

भाई, छोटे वर्चीवाली विघवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो। वह पुरुप—इन सबके साथ लेन-देनका व्यवहार न करे । ये आठ गुण पुरुपकी शोभा वढाते हैं-—बुद्धिः कुलीनताः शास्त्रशनः, इन्द्रियनिग्रहः, पराक्रमः, अधिक न बोल्नेका स्वभाव, ययागक्ति दान और कृतज्ञता । वात ! एक गुण ऐसा है, जो इन सभी महत्त्वपूर्ण गुर्णोयर हठात् अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय यह गुण (राजसम्मान) उपर्युक्त सभी गुणोंसे बढकर शोभा पाता है। नित्य स्नान करनेवाले मनुष्यको वल, रूप, मधुर खर, उज्ज्वल वर्ण, कोमलता, सुगन्ध, पवित्रता, गोमा, सुकुमारता और सुन्दरी स्त्रियाँ—ये दस लाभ प्राप्त होते हैं । योड़ा मोजन करने-बालेको निम्नाङ्कित छः गुण प्राप्त होते हैं —आरोग्य, आयु, वल और मुख तो मिलते ही हैं; उसकी सन्तान सुन्दर होती है, तथा 'यह बहुत खानेवाला है' ऐसा कहकर लोग उसपर आक्षेप नहीं करते । अकर्मण्य, बहुत खानेवाले, सब लोगोंसे वैर करनेवाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश-कालका ज्ञान न रखनेवाले और निन्दित वेप धारण करनेवाले मनुष्यको कभी अपने घरमें न ठहरने दे। बहुत दुःखी होनेपर भी कृपण, गाली वकनेवाले, मूर्ख, जगलमें रहनेवाले, धूर्त, नीचसेवी, निर्दयी, वैर वॉधनेवाले और कृतमसे कभी सहायताकी याचना नहीं करनी चाहिये। क्लेशप्रद कर्म करनेवाला, अत्यन्त प्रमादी, सदा असत्यभाषण करनेवाला, अस्यिरं भक्ति-वाला, स्नेहसे रहित, अपनेको चतुर माननेवाला—इन छ: प्रकारके अधम पुरुषोंकी सेवा न करे । धनकी प्राप्ति सहायककी अपेक्षा रखती है, और सहायक धनकी अपेक्षा रखते हैं; ये दोनों एक-दूसरेके आश्रित हैं, परस्परके सहयोग विना इनकी सिद्धि नहीं होती। पुत्रोंको उत्पन्न कर उन्हें ऋणके भारसे मुक्त करके उनके लिये किसी जीविकाका प्रवन्च कर दे; फिर कन्याओंका योग्य वरके साथ विवाह कर देनेके पश्चात् वनमें मुनिवृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे । जो सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये हितकर और अपने लिये भी सुखद हो, उसे ईश्वरार्पणबुद्धिसे करे; सम्पूर्ण सिद्धियोंका यही मूलमन्त्र है । जिसमें बढनेकी गक्ति, प्रमाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और निश्चय है, उसे अपनी जीविकाके नाशका मय कैसे हो सकता है ! पाण्डवींके साथ युद करनेमें जो दोप हैं, उनपर्र दृष्टि डालिये; उनसे संग्राम छिड़ जानेपर इन्द्र आदि देवताओंको भी कप्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रोंके साथ वैर, नित्य उद्देगपूर्ण जीवन,

सदाचारसे सत्पुरुषकी, व्यवहारसे साधुकी, भय आनेपर शूर-की, आर्थिक कठिनाईमें धीरकी और कठिन आपित्तमें शत्रु एव मित्रकी परीक्षा होती है । बुढापा सुन्दर रूपको, आशा धीरताको, मृत्यु प्राणींको, दोष देखनेकी आदत धर्माचरणको, कोध लक्ष्मीको, नीच पुरुषोंकी सेवा सत्स्वमावको, काम लबा-को और अभिमान सर्वस्वको नष्ट कर देता है। ग्रुम कर्मोंसे लक्ष्मीकी उत्पत्ति होती है, प्रगल्मतासे बढती है, चतुरतासे जड जमा लेती है और संयमसे सुरक्षित रहती है। आठ गुण पुरुषकी शोभा वढाते हैं-बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्रज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात । एक गुण ऐसा है, जो इन समी महत्त्वपूर्ण गुर्णोपर हठात् अधिकार जमा लेता है । जिस समय राजा किसी मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय वह एक ही गुण ( राजसम्मान ) सभी गुणोंसे बढकर शोभा पाता है। राजन् । मनुष्यलोकमें ये आठ गुण खर्गलोकका दर्भंन करानेवाले हैं; इनमेंसे चार तो सजनींका अनुसरण करते हैं और चारका स्वय सजन ही अनुसर्ण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और त१--ये चार सजनोंके पीछे चलते हैं; और इन्द्रियनिग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता—इन चारींका सतलोग स्वय अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययंन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोम-ये धर्मके आठ प्रकारके मार्ग बताये गये हैं। इनमेंसे पहले चारोंका तो दम्भके लिये भी सेवन किया जा सकता है; परन्तु अन्तिम चार तो जो महात्मा नहीं हैं, उनमें रह ही नहीं सकते। जिस समामें बड़े-बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं; जो धर्मकी बात न कहें, वे बूढ़े नहीं; जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं और जो कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है। सत्य, विनयका भाव, शास्त्रज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, वल, धन, शूरता और चमत्कारपूर्ण बात कहना-ये दस स्वर्गके साघन हैं। पापकीर्तिवाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पापरूप फलको ही प्राप्त करता है और पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यन्त पुण्यफलका ही उपमोग करता है। इसलिये प्रशसित व्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पाप नहीं करना चाहिये; क्योंकि वारबार किया हुआ पाप बुद्धिको नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धिको बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है। वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्यकर्मा

मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्यलोकको ही जाता है। इमल्यि मनुष्यको चाहिये कि वह सदा एकाग्र चित्त होकर पुण्यका ही सेवन करे। गुर्णोमें दोप देखनेवाला, मर्मगर आचात करनेवाला, निर्देशी, शत्रुता करनेवाला और शठ मनुष्य पापका आचरण करता हुआ शीव ही महान् कप्टको प्राप्त होता है । दोपदृष्टिसे रहित शुद्ध बुद्धिवाला पुरुप सदा शुमकर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ महान् सुलको प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है । जो बुद्धि-मान् पुरुषोंसे सद्बुद्धि प्राप्त करता है, वही पण्डित है; क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष ही धर्म और अर्थको प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करनेमें समर्थ होता है । दिनभरमें वह कार्य करे, जिससे रातमें मुखसे रहे और आठ महीने वह कार्य करे, जिससे वर्याके चार महीने सुखसे व्यतीत कर सके । पहली अवस्थामें वह काम करे, जिससे वृद्धावस्थामं सुखपूर्वक रह सके आर जीवनमर वह कार्य करे, जिससे मरनेके बाद भी सुरासे ग्र सके। सज्जन पुरुप पच जानेपर अन्नकी, निष्कलक जयानी बीत जानेपर स्त्रीकी, सम्राम जीत लेनेपर शूरकी और तत्त्वजान प्राप्त हो जानेपर तपस्वीकी प्रशंसा करते हैं। अधर्मसे प्राप्त हुए धनके द्वारा जो दोप छिपाया जाता है, वह तो छिपता नहीं; उसरे भिन्न और नया दोप प्रकट हो जाता है। अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले गिप्पोंके शासक गुरु हैं, दुष्टोंके शासक राजा है और छिपे-छिपे पाप करनेवालोंके शासक सूर्यपुत्र यमराज हैं।ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल तथा स्त्रियोंके दुश्चरित्रका मूल नहीं जाना जा सकता। राजन् ! ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाला, दाता, छुटुम्बी-जनोंके प्रति कोमलताका वर्ताव करनेवाला और गीलवान् राजा चिरकालतक पृथ्वीका पालन करता है । गूर, विद्वान् और सेवाधर्मको जाननेवाले—ये तीन प्रकारके मनुष्य पृथ्वीसे सुवर्णरूपी पुष्पका मञ्जय करते है । भारत । बुद्धिसे विचारकर किये हुए कर्म श्रेष्ठ होते है, बाहुबलसे विचे जानेवाले कर्म मध्यम श्रेणीके हे, जहासे होनेवाले कार्य अधम हैं और मार ढोनेका काम महा अधम है। गजन्। अव आप दुर्योघन, शकुनि, मूर्ख दुःशासन तया कर्णपर राज्यका भार रखकर उन्नति कैते चाहते हे ! भग्न-श्रेष्ठ । पाण्डव तो सभी उत्तम गुणोंसे सम्पन है और आपमें पिताका-सा भाव रखकर वर्ताव करते हैं: आप भी उनपर पुत्रभाव रखकर उचित वर्ताव क्रीनिये ॥३९—७७॥

पार, मृत्र, माग, लाल क्पड़ा, सब प्रकारकी गम्ब और गुरु-र्ननी यम्तुएँ वेचने योग्य नहीं हैं । जो क्रोध न ररनेवाला, देला, पन्यर और सुवर्गको एक-सा समझनेवाला, शोक्डीन, मन्यि-विग्रहसे रहित, निन्दा प्रशंसासे शून्य, प्रिय-अप्रियका त्याग करनेवाला तया उदासीन है, वही मिक्षक (मन्यासी)है। जो नीवार ( जगली चावल ), कन्द-मूल, इंगुद (िमीड़ा) और साग खाकर निर्वाद करता है, मनको वशमें रखता है, अग्निरोत्र करता है, वनमें रहकर भी अतिथिसेवामें सदा मावघान रहताहै, वरी पुण्यात्मा तपस्वी (वानप्रस्थी) श्रेष्ठ माना गया है। बुडिमान् पुरुपकी बुराई करके इस विश्वासपर निधिन्त न रहे कि भे दूर हूँ। वृद्धिमान्की वॉहें बड़ी लंबी होती हैं, सताया जानेपर वह उन्हीं बाँहोंसे बदला लेता है । जो विश्वासरा पात्र नहीं है, उसका तो विश्वास करे ही नहीं; किन्तु जो विश्वासपात्र है, उसपर भी अधिक विश्वास न करे । विश्वासी पुरुषसे उत्पन्न हुआ मय मूलोच्छेद कर डालता है। मनुष्यको चाहिये कि वह ईर्ष्यारहित, स्त्रियों जा रक्षक, सम्पत्तिका न्यायपूर्वक विभाग करनेवाला, प्रियवादी, खच्छ तया स्त्रियोंके निकट मीठे वचन बोलनेवाला हो, परन्त उनके वगमें कभी न हो । स्त्रियाँ घरकी लक्ष्मी कही गयी हैं; ये अत्यन्त सौभाग्यशालिनी, पूजाके योग्य, पवित्र तया घरकी शोभा हैं। अतः इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये। अन्तःपुरकी रक्षाका कार्य पिताको सौंप दे, रसोई-धरका प्रवन्ध माताके हायमें दे दे, गौओंकी सेवामें अपने समान व्यक्तिको नियुक्त करे और कृपिका कार्य स्वयं करे । सेवकोंद्वारा वाणिज्य-व्यापार करे और पुत्रींके द्वारा ब्राह्मणोंकी सेवा करे । जलसे अग्नि, ब्राह्मणसे क्षत्रिय और पत्यरसे लोहा पैदा हुआ है । इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने-पर भी अपने उत्पत्तिस्थानमें शान्त हो जाता है । अच्छे कुलमें उत्पन्न, अग्निके समान तेजस्वी, धमाशील और विकारग्रन्य संत पुरुप सदा काष्ट्रमें अग्निकी भाँति शान्तमावसे स्थित रहते हैं । जिस राजाकी मन्त्रणाको उसके वहिरंग एवं अन्तरंग सभासदृतक नहीं जानते, सब ओर दृष्टि रखनेवाला वह गजा चिरकालतक ऐश्वर्यका उपमोग करता है। घर्म, काम और अर्यसम्बन्धी कार्योंको करनेसे पहले न बतावे, करके ही दिखावे । ऐसा करनेसे अपनी नन्त्रणा दूसरींपर प्रकट नहीं होती । पर्वतकी चोटीपर चढकर अथवा राजमहलके एकान्त स्थानमें जाकर या जंगलमें निर्जन स्थानपर मन्त्रणा क्रनी चाहिये । हे भारत ! जो मित्र न हो, मित्र होनेपर भी पण्डित न हो, पण्डित होनेपर भी जिसका मन वहामें

न हो, वह अपना गुप्त मन्त्र जाननेके योग्य नहीं है । राजा अच्छी तरह परीक्षा किये विना किसीको अपना मन्त्री न वनावे । क्योंकि घनकी प्राप्ति और मन्त्रकी रक्षाका भार मन्त्रीपर ही रहता है। जिसके धर्म, अर्थ और काम-विषयक सभी कार्योंको पूर्ण होनेके वाद ही सभासद्गण जान पाते हैं, वही राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। अपने मन्त्रको ग्रप्त रखनेवाले उस राजाको निःसन्देह सिद्धि प्राप्त होती है। जो मोहवश बरे कर्म करता है, वह उन कार्योंका विपरीत परिणाम होनेसे अपने जीवनसे भी हाय घो बैठता है। उत्तम कर्मीका अनुष्ठान तो सुख देनेवाला होता है। किन्तु उनका न किया जाना पश्चात्तापका कारण माना गया है । जैसे वेदोंको पढे विना ब्राह्मण श्राद्धका अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार सन्ध, विग्रह, यान, आसन, देघीमान और समाश्रय नामक छः गुणीं-को जाने विना कोई ग्रप्त मन्त्रणा सननेका अधिकारी नहीं होता । राजन् । जो सन्धि-विग्रह आदि छः गणी-की जानकारीके कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, वृद्धि और हासकी जानता है तथा जिसके रत्रमावकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। उसी राजाके अधीन पृथ्वी रहती है । जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्योंकी स्वयं देख-भाल करता है और खजानेकी भी खयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देनेवाली ही होती है । भूपतिको चाहिये कि अपने 'राजा' नामसे और राजोचित 'छत्र' -घारणसे सन्तुष्ट रहे । सेवकोंको पर्याप्त धन दे, सब अकेले ही न इडप छे। ब्राह्मणको ब्राह्मण जानता है, स्त्रीको उसका पति जानता है, मन्त्रीको राजा जानता है और राजा-को भी राजा ही जानता है। वश्में आये हुए वधयोग्य शत्रुको कभी छोड़ना नहीं चाहिये । यदि अपना बल अधिक न हो तो नम्र होकर उसके पास समय विताना चाहिये, और वल होनेपर उसे मार ही डालना चाहिये; क्योंकि यदि शत्र मारा न गया तो उससे शीघ ही भय उपस्थित होता है । देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, वालक और रोगीपर होनेवाले क्रोघको प्रयतपूर्वक रोकना चाहिये । निरर्यक कल्ह करना मूखोंका काम है, बुद्धिमान पुरुषको इसका त्याग करना चाहिये । ऐसा करनेसे उसे लोकमें यश मिलता है और अनर्यका सामना नहीं करना पडता। जिसके प्रसन्न होनेका कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है, ऐसे राजाको प्रजा उसी भाँति नहीं चाहती

नहीं देता, देनेकी प्रतिशा करके दे ही डालता है, दूसरोंके दोषोंको जानता है, वह मध्यम श्रेणीका पुरुष है। देखिये, दुःशासन गन्धवोंद्वारा पीटा गया, अस्त्र-शस्त्रोंसे विदीर्ण किया गया, [ उस समय पाण्डवोंने उसकी रक्षा की; ] तो भी वह कृतम कोधके वशीभृत हो पाण्डवोंकी बुराईसे मुँह नहीं मोडता। वह दुरात्मा किशीका भी मित्र नहीं है। ऐसी चित्तवृत्ति अधम पुरुषोंकी ही हुआ करती है। जो अपने विषयमें सन्देह होनेके कारण दूसरींसे भी कल्याण होनेका विश्वास नहीं करता, मित्रोंको भी दूर रखता है, अवश्य ही वह अधम पुरुप है। जो अपनी उन्नति चाहता है, वह उत्तम पुरुपोंकी ही सेवा करे, समय आ पडनेपर मध्यम पुरुषोंकी भी सेवा कर ले, परन्तु अधम पुरुपोंकी सेवा कदापि न करे। मनुष्य दृष्ट पुरुषोंके बलसे, निरन्तरके उद्योगसे, बुद्धिसे तथा पुरुषार्थसे घन भले ही प्राप्त कर ले, परन्तु इससे उत्तम कुलीन परुषोंके सम्मान और सदाचारको वह कदापि नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ४---२१ ॥

भृतराष्ट्रने कहा—विदुर । धर्म और अर्थके नित्यज्ञाता एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुपोंकी इच्छा करते हैं । इसलिये में तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि उत्तम कुल कौन हैं ॥ २२ ॥

विदुरजी बोले-जिनमें तप, इन्द्रियसंयम, वेदोंका स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार-ये सात गुण वर्तमान हैं, उन्हें उत्तम कुल कहते हैं। जिनका सदाचार शियिल नहीं होता, जो अपने दोषोंसे माता-पिताको कष्ट नहीं पहुँचाते, प्रसन्न चित्तसे धूर्मका आचरण करते हैं तथा असत्यका परिस्थाग कर अपने कुलकी विशेष कीर्ति चाहते हैं, उन्हींका कुछ उत्तम है। यज्ञ न होनेसे, निन्दित कुलमें विवाह करनेसे, वेदका त्याग और धर्मका उल्लड्डन करनेसे उत्तम कुल भी अधम हो जाते है। देवताओंके धनका नाश, ब्राह्मणके धनका अपहरण और ब्राह्मणोंकी मर्यादाका उल्लंड्सन करनेसे उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। मारत ! ब्राह्मणोंके अनादर और निन्दासे तथा धरोहर रक्खी हुई वस्तुको छिपा छेने-से अच्छे कुल मी निन्दनीय हो जाते हैं। गौओं, मनुष्यों और धनसे सम्पन्न होकर भी जो कुल सदाचारसे हीन हैं, वे अच्छे कुलेंकी गणनामें नहीं आ सकते। थोड़े धनवाले कुल भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं, तो वे अच्छे कुलोंकी गणनामें आ जाते हैं और महान् यश प्राप्त

करते हैं। सदाचारकी रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिये; घन तो आता-जाता रहता है। धन क्षीण हो जानेगर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता; किन्तु जो सदाचारसे भ्रष्ट हो गया, उसे तो नप्ट ही उमसना चाहिये। जो कुल सदाचारसे द्दीन है वे गौओं, पशुओ, घोड़ों तथा हरी-भरी खेतीसे सम्पन्न होनेपर भी उन्नित नहीं कर पाते । इमारे कुलमे कोई वैर करनेवाला न हो, दसरोंके धनका अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्त्री न हो और मित्रहोही, कपटी तथा असत्यवादी न हो । इसी प्रकार माता-पिता, देवता एव अतियियोंको भोजन करानेसे पहले भोजन करनेवाला भी न हो। हमलोगोंमेंसे जो ब्राह्मणोंकी इत्या करे, ब्राह्मणोंके साय द्वेप करे तया पितरोंको पिण्डदान एवं तर्पण न करे, यह हमारी समामे न जाय । तृणका आसन, पृथ्वी, जल और चौधी मीठी वाणी-सजनोंके घरमे इन चार चीजोंकी क्मी कभी नहीं होती। राजन् ! पुण्यकर्म करनेवाले धर्मात्मा पुरुपोंके यहाँ ये तृण आदि वस्तुएँ वड़ी श्रद्धाके साप सत्नारके लिये उपस्थित की जाती हैं। नृपवर ! छोटा सा भी रथ भार दो सकता है, किन्तु दूसरे काठ वहे-वहे होनेपर भी ऐसा नहीं कर सकते । इसी प्रकार उत्तम कुल्मे उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हे, दूसरे मनुष्य येसे नही होते । जिसके कोपसे भयभीत होना पड़े तया शक्ति होकर जिसकी सेवा की जाय, वह मित्र नहीं है। मित्र तो वही है, जिसपर पिताकी मॉति विश्वास किया जा सके, दूसरे तो संगी मात्र हैं। पहलेसे कोई सम्यन्ध न होनेपर भी जो मित्रताका वर्ताव करे वही वन्धुः वही मित्रः वही सहारा और वही आश्रय है। बिसना चित्त चन्नरु है, जो वृद्धोंकी सेवा नहीं करता, उस अनिश्चितनति पुरुपके लिये मित्रोंका संग्रह स्थायी नहीं होता। जैमें हस सूले सरोवरके आस-पास ही मॅड्राकर रह जाते हैं, भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चन्न है, जी अज्ञानी और इन्द्रियोका गुलाम है, उसे अर्यकी प्राप्ति नहीं होती । दुष्ट पुरुपोंका स्वभाव मेघके समान चञ्चल होता है, वे सहसा क्रोध कर वैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते है। जो मित्रोंसे सत्कार पाकर और उनरी सहायतासे कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतप्रोंके मरनेपर उनका मांस मासमोजी बन्तु भी नहीं रगते । घन हो या न हो, मित्रोंका तो सत्नार करे ही। मित्रोंने छुछ भी न मॉगते हुए उनके सार-असारकी परीक्षा न वरे।

ै, यह प्राणियों स तिन भी महार होते देख उसकी कभी डोशा नर्गं कर सकता। जो दूसर्रोक्षी निन्दामे ही लगे रहते हैं, दृष्टगंको दुःख देने और आपसमें फूट डाल्नेके लिये मदा उत्साहके माय प्रयत्न करते हैं, जिनका दर्शन दोपसे भरा ( अग्रुभ ) है और जिनके साय रहनेमें भी बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे लोगोंसे धन लेनेमें महान् दोप है और उन्हें देनेमें बहुत बड़ा भय है। दूसरॉमें फूट डालनेका जिनका म्बभाव है, जो कामी, निर्लंज, बठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वे माय रखनेके अयोग्य—निन्दित माने गये हैं। उपर्यक्त दोर्वोंके अतिरिक्त और भी जो महान दोप हैं, उनसे युक्त मन्प्योंका त्याग कर देना चाहिये । सौहार्दभाव निवृत्त हो जानेगर नीच प्रवर्षेका प्रेम नष्ट हो जाता है, उस सौहार्दसे होनेवाले फलको मिद्धि और सुखका भी नाश हो जाता है। पिर यह नीच पुरुप निन्दा करनेके लिये यन करता है, थोड़ा भी अवराध हो जानेवर मोहवश विनाशके लिये उद्योग आरम्भ कर देता है। उसे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती। उन प्रकारके नीच, कृर तथा अजितेन्द्रिय पुरुपेंसि होनेवाले सगपर अपनी बुद्धिसे पूर्ण विचार करके विद्वान् पुरुप उसे दूरसे ही त्याग दे। जो अपने कुदुम्बी, दरिद्र, दीन तया रोगीपर अनुग्रह करता है, वह पुत्र और प्राओं तमृद्ध होता और अनन्त कल्याणका अनुमव करता है। राजेन्द्र । जो लोग अपने भलेकी इच्छा करते हैं, उन्हें अपने जातिभाइयोंको उन्नतिशील बनाना चाहिये: इसलिये आप भलीभॉति अपने कुलकी चृद्धि करें। राजन् ! जो अपने कुदुम्बीजनींका सत्कार करता है, वह कल्याणका भागी होता है । भरतश्रेष्ठ ! अपने कुटुम्बके लोग गुणहीन हीं, तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिये। फिर जो आपके कृपाभिलापी एवं गुणवान् हैं, उनकी तो वात ही क्या है ! राजन् ! आप समर्थ हैं, बीर पाण्डवोंपर कृपा कीजिये और उनकी जीविकाके लिये कुछ गाँव दे दीजिये। नरेश्वर ! ऐसा करनेसे आपको इस संसारमें यदा प्राप्त होगा । तात ! आप वृद्ध हैं, इसिलये आपको अपने पुत्रींपर शासन करना चाहिये । भरतश्रेष्ठ ! मुसे भी आपके हितकी ही बात कहनी चाहिये। आप मुझे अपना हितैपी समझें । तात ! ग्रुभ चाहनेवालेको अपने जाति-भाइयोंके साथ कलइ नहीं करना चाहिये; वल्कि उनके साथ मिलकर मुखका उपभोग करना चाहिये । जातिमाइयों-के साथ परस्पर मोजन, वातचीत एव प्रेम करना ही कर्तव्य है; उनके साय कमी विरोध नहीं करना चाहिये।

इस जगतमं जातिभाई तारते और ख़वाते भी है। उनमें जो सदाचारी है, वे तो तारते हैं और दुराचारी इवा देते हैं। राजेन्द्र ! आप पाण्डवींके प्रति सद्ध्यवहार करें । मानद ! उनसे सुरक्षित होकर आप शतुओंके आक्रमणसे वचे रहेंगे । विपैछे वाण हायमें लिये हुए व्याधके पास पहुँचकर जैसे मृगको कष्ट भोगना पड़ता है उसी प्रकार जो जातीय बन्धु अपने घनी बन्धुके पास पहुँचकर दुःख पाता है, उसके पापका भागी वह धनी होता है । नरश्रेष्ठ ! आप पाण्डवींको अथवा अपने पुत्रींको मारे गये सुनकर पीछे संताप करेंगे; अतः इस वातका पहले ही विचार कर लीजिये। इस जीवनका कोई ठिकाना नहीं है। ] जिस कर्मके करनेसे अन्तमें खाटपर वैठकर पछताना पहे, उसको पहलेसे ही नहीं करना चाहिये । ग्रकाचार्यके सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो नीतिका उल्लान नहीं करता; अतः जो वीत गया सो वीत गया, अब शेप कर्तव्यका विचार आप-जैसे बुद्धिमान् पुरुपोंपर ही निर्भर है। नरेश्वर ! दुर्योधनने पहले यदि पाण्डवींके प्रति यह अपराध किया है, तो आप इस कुलमें बड़े-बूढ़े हैं; आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिये। नरश्रेष्ठ ! यदि आप उनको राजपदपर स्थापित कर देंगे तो संसारमें आपका कलंक धुल जायगा और आप बुद्धिमान् पुरुपोंके माननीय हो जायँगे। जो धीर पुरुपोंके वचनोंके परिणामपर विचार करके उन्हें कार्यरूपमें परिणत करता है, वह चिरकालतक यशका भागी वना रहता है। कुशल विद्वानोंके द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ हीं है, यदि उससे कर्तव्यका शान न हुआ अथवा शान होनेपर भी उसका अनुष्ठान न हुआ। जो विद्वान् पापरूप फल देनेवाले कर्मीका आरम्म नहीं करता, वह बढ़ता है। किन्तु जो पूर्वमें किये हुए पापोंका विचार न करके उन्हींका अनुसरण करता है, वह बुद्धिहीन मनुष्य अगाध कीचड़से भरे हुए नरकमें गिराया जाता है । बुद्धिमान् पुरुप मन्त्रभेदके इन छः द्वारोंको जाने, और धनको रक्षित रखनेकी इच्छासे इन्हें सदा यंद रक्खे-नशेका सेवन, निद्रा, आवश्यक वार्तोकी जानकारी न रखना, अपने नेत्र मुख आदिका विकार, दुष्ट मन्त्रियोंमें विश्वास और मूर्ख द्तपर भी भरोसा रखना । राजन् ! जो इन द्वारोंको जानकर सदा वंद किये रहता है वह अर्थ, धर्म और कामके सेवनमें लगा रहकर शत्रुओंको भी वशमें कर लेता है। वृहस्पतिके समान मनुष्य भी शास्त्रज्ञान अथवा वृद्धींकी सेवा किये विना घर्म और अर्थका ज्ञान नहीं प्राप्त कर

कहना नहीं माना । वह बल नहीं, जिमका मृदुल स्वभाव-के साथ विरोध हो; सूक्ष्म धर्मका जीव ही सेवन करना चाहिये । क्रूरतापूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है; यदि वह मृदुलतापूर्वक बढायी गयी हो तो पुत्र-पौत्रोंतक स्थिर रहती है । राजन् । आपके पुत्र पाण्डवोंकी रक्षा करें और पाण्डुके पुत्र आपके पुत्रोंकी रक्षा करें । समी कौरव एक-दूसरेके शत्रुको शत्रु और मित्रको भित्र समझें । सबका एक ही कर्तन्य हो, सभी सुखी और समृद्धिशाली होकर जीवन व्यतीत करें । अजमीदकुलनन्दन ! इस समय आप ही कौरवोंके आधारसाम्म हैं, कुरुवंग आपके ही अधीन है । तात ! कुन्तीके पुत्र अभी वालक है और वनवास्ते बहुत कप्ट पा चुके हैं; इस समय आने यगकी नक्षा करते हुए पाण्डवोंका पालन कीजिये । कुरुराज ! आप पाण्डवोंने सन्धि कर लें, जिससे शत्रुओंको आपका छिद्र देरानेका अवसर न मिले । नरदेव ! समस्त पाण्डव सल्यपर उटे हुए हैं; अब आप अपने पुत्र दुर्योधनको रोकिये ॥५१—७४॥

<u>—्लाङ्</u> विदुरनीति ( पाँचवाँ अध्याय )

विदर्जी कहते हैं--राजेन्द्र ! विचित्रवीर्यनन्दन ! स्वायम्भव मनुजीने कहा है कि नीचे लिखे सत्रह प्रकारके पुरुषोंको पाश हाथमें लिये यमराजके दूत नरकमें ले जाते हैं—जो आकाशपर मुष्टिसे प्रहार करता है, न झुकाये जा सकनेवाले वर्षाकालीन इन्द्रधनुषको झकाना चाहता है, पकड़में न आनेवाली सूर्यकी किरणोंको पकड़नेका प्रयास करता है, शासनके अयोग्य पुरुषपर शासन करता है, मर्यादाका उल्लब्बन करके सन्तुष्ट होता है, शत्रुकी सेवा करता है, स्त्री-रक्षाके द्वारा अपनी जीविका चलाता है, याचना करनेके अयोग्य पुरुषसे याचना करता है तथा आत्मप्रशंसा करता है। अच्छे कुलमें उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी वलवान्से वैर वॉधता है, श्रद्धाहीनको उपदेश करता है, न चाहने योग्य वस्तुको चाहता है, श्रशुर होकर पुत्रवधुके साय परिहास पसंद करता है तथा पुत्रवधूकी सहायतासे सङ्कटसे छूटकर भी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, परस्रीसे समागम करता है, आवश्यकतासे अधिक स्त्रीकी निन्दा करता है, किसीसे कोई वस्तु पाकर भी 'याद नहीं है। ऐसा कहकर उसे दवाना चाहता है, मॉगनेपर दान देकर उसके लिये अपनी डींग हॉकता है और झूठको सही सावित करनेका प्रयास करता है। जो मनुष्य अपने साय जैसा वर्ताव करे, उसके साय वैसा ही वर्ताव करना चाहिये— यही नीति है । कपटका आचरण करनेवालेके साय कपटपूर्ण बर्ताव करे और अच्छा बर्ताव करनेवालेके साथ साधु-व्यवहाररे ही पेश आना चाहिये । बुढ़ापा रूपका, आशा धैर्यका, मृत्यु प्राणोंका, अस्या धर्माचरणका, काम लजाका, नीच पुरुपों-की सेवां सदाचारका, कोघ ल्हमीका और अभिमान सर्वस्वका ही नाश कर देता है ॥ १—८॥

भृतराष्ट्रने कहा—जब सभी वेदोंमें पुरुषको सौ वर्षकी म० अं० ७१ आयुवाला बताया गया है, तो वह किस कारणसे अपनी पूर्ण आयुको नहीं पाता ! ॥ ९ ॥

विदुरजी बोले - राजन् ! आपका क्ल्याण हो। अत्यन्त अभिमान, अधिक बोलना, त्यागका अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालनेकी चिन्ता और मित्रद्रोह—ये हः तीयी तलवारें देहघारियोंकी आयुको काटती हैं। ये ही मनुष्यों-का वध करती हैं, मृत्यु नहीं । भारत ! जो अपने कपर विश्वास करनेवालेकी स्त्रीके साथ समागम करता है, गुरु-स्त्रीगामी है, ब्राह्मण होकर शूद्रकी स्त्रींसे सम्बन्ध रस्तता है, शराव पीता है; तया जो वहींपर हुकुम चलानेवाला, दसरोंकी जीविका नप्ट करनेवाला, ब्राह्मणोंकी सेवानार्यके लिये इघर-उघर भेजनेवाला और शरणागतकी हिंता करने-वाला है-ये सब-के-सब ब्रह्महत्यारेके समान हैं; इनका सङ्ग हो जानेपर प्रायश्चित्त करे-यह वेदोंकी आशा है। वहींकी आज्ञा माननेवाला, नीतिज्ञ, दाता, यनदोप अन्न भोजन करनेवाला, हिंसारहित, अनर्यकारी कार्योंसे दूर रहने-वाला, कत्तरा, सत्यवादी और कोमल स्वभावयाला विद्वान स्वर्गगामी होता है। राजन् ! सदा प्रिय वचन बोलनेवाले मनुष्य तो सहजमें ही मिल सकते हैं; किन्तु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचनके वक्ता और श्रोता दानों ही दुर्लम हैं। जो धर्मका आश्रय लेकर तथा स्वामीको प्रिय लगेगा या अप्रिय—इसका विचार छोड़कर अप्रिय होनेरर भी हितकी बात कहता है, उसीसे राजाको मची महापता मिन्टनी है। कुलकी रक्षाके लिये एक मनुष्यका, यामरी रहाके लिये कुलका, देशकी रक्षाके लिये गाँवका और आत्माके कल्याणके लिये सारी पृथ्वीका त्याग कर देना चाहिये। आपत्तिके लिये धनकी रहा करे, घनके द्वारा भी स्नीनी रहा करे और स्त्री एवं धन दोनोंके द्वारा न्दा अर्जा रहा

र्गाटन आरतिहे समय, घवराहटमें और प्रहारके लिये शख इटे रहनेरर भी मनोबलसम्पन्न पुरुपोको भय नहीं **ऐता । उद्योग, नंदम, दलता, मावधानी, धेर्य, स्मृति** श्रीर गोच-निचारकर कार्यारम्भ करना—इन्हे उन्नतिका मृत्यमन्त मनदिवये । तनस्त्रयोंका बल है तन, वेदवेताओं-मा यत्र हे वंद, अमाधुओंका वल है हिंसा और गुण-वानारा बल हे समा। जल, मूल, पल, दूघ, घी, ब्राह्मण-र्पा इन्छापृर्ति, गुस्का बचन और औपघ—ये आठ मतके नागक नहीं होते। जो अपने प्रतिकृत जान पड़े। उसे दृशरोंके प्रति भी न करे। योड़ेमें घर्मका यही स्वरूप है। इसके विपरीत जिसमें कामनासे प्रवृत्ति होती है—वह तो अधर्म है। अनोधसे कोघको जीते, असाधुको सद्द्यवहारसे यद्यमं करे, कृपणको दानसे जीते और झूठपर सत्यसे विजय प्राप्त करे । स्त्री, धूर्त, आलसी, डरपोक, क्रोघी, पुरुपत्यके अभिमानी, चोर, कृतन्न और नास्तिकका विश्वास नहीं करना चाहिये। जो नित्य गुरुजनोंको प्रणाम करता है और दृढ़ पुरुपोंकी सेवामें लगा रहता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश और बल-ये चारों बढ़ते हैं। जो धन अत्यन्त क्लेश उठानेसे, धर्मका उल्लब्बन करनेसे अथवा शतुके सामने सिर सकानेसे प्राप्त होता हो, उसमें आप मन न लगाइये । विद्याहीन पुरुप, सन्तानीत्पत्तिरहित स्त्रीप्रसङ्ग, आहार न पानेवाली प्रजा और विना राजाके राष्ट्रके लिये शोक करना चाहिये । अधिक राह चलना देहधारियोंके लिये दु:खरूप बुदापा है, बराबर पानी गिरना पर्वतींका बुदापा है, सम्मोगसे विञ्चत रहना स्त्रियोंके लिये बुढ़ापा है और वचन बाणोंका आघात मनके लिये बुढापा है। अभ्यास न व वेदोंका मल है, ब्राह्मणोचित नियमोंका पालन न क ब्राह्मणका मल है, वाह्मीक देश (बलख-बुखारा) पृथ्वीका है तथा झूठ बोलना पुरुपका मल है। कीडा एवं हास-गरिहा उत्मुकता पतिव्रता स्त्रीका मल है और पतिके विना परवे रहना स्त्रीमात्रका मल है। सोनेका मल है चाँदी, च का मल है राँगा, राँगेका मल है सीसा और सी मल है मल। सोकर नींदको जीतनेका प्रयास न व कामोपभोगके द्वारा स्त्रीको जीतनेकी इच्छा न करे। ल डालकर आगको जीतनेकी आशा न रक्ले और अधिक प मदिरा पीनेकी आदतको जीतनेका प्रयास न कं जिसका मित्र धन-दानके द्वारा वशमें आ चुका है, शत्रु यु जीत लिये गये हैं, और स्त्रियाँ खान-पानके द्वारा वशीभू चुकी हैं, उसका जीवन सफल है। जिनके पास । हैं, वे भी जीवित हैं, तथा जिनके पास सी हैं, वे भी ज हैं; अतः महाराज धृतराष्ट्र ! आप अधिकका लोभ छोड़ दीर्ग इससे भी किसी तरह जीवन रहेगा ही। इस पृथ जो भी धान, जौ, सोना, पशु और स्त्रियाँ हैं, वे सबन्ध एक पुरुषके लिये भी पूरे नहीं हैं--ऐसा विचार करने मनुष्य मोहमें नहीं पड़ता। राजन् | मैं फिर कहता यदि आपका अपने पुत्रों और पाण्डवोंमें समान भाव उन सभी पुत्रोंके साथ एक-सा वर्ताव कीजिये ॥१०---(

#### विदुरनीति ( आठवाँ अध्याय )

विदुरजी कहते हैं—जो छवन पुरुषोंसे आदर पाकर आनिक्तरहित हो अपनी शक्ति अनुसार अर्थ-साधन करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुषको शीघ्र हो सुयशकी प्राप्ति होती है; क्योंकि संत निसपर प्रसन्न होते हैं, वह सदा सुखी रहता है। तो अधमंसे उपार्जित महान् धनराशिको भी उसकी ओर आकृष्ट हुए विना ही त्याग देता है वह, जैसे साप अपनी पुरानी केंचुतको छोड़ता है उसी प्रकार, दुःखोंसे मुक्त हो सुखपूर्वक श्यन करता है। सुठ बोलकर उन्नति करना, रालाके पासतक चुगली करना, गुक्से भी मिथ्या आग्रह करना—ये तीन कार्य बहाहत्याके समान है। गुणोंमें दोष देखना एकदम मृत्युके समान है, क्ठोर बोलना या निन्दा करना लक्ष्मीका वध्र है। सुननेकी इच्छाका अभाव या सेवाका अभाव, उतावलापन और आत्म-

प्रशंसा—ये तीन विद्याकेश मुहैं। आलस्य, मद, मोह, चक्ष्र गोष्ठी, उद्दण्डता, अभिमान और लोम—ये सात विद्या लिये सदा ही दोप माने गये हैं। सुख चाहनेवालेको विद्या से मिले ! विद्या चाहनेवालेके लिये सुख नहीं है। सुखबं हो तो विद्याको छोड़े और विद्या चाहे तो सुखका त्याग हैं अनसे आगकी, नदियोंसे समुद्रकी, समस्त प्राणियोंसे स् और पुरुषोंसे कुलटा स्त्रीकी कभी तृप्ति नहीं होती। धैर्यको, यमराज समुद्रिको, क्रोध लक्ष्मीको, कृपणता और सार-संभालका अभाव पशुर्ओको नष्ट कर देता है। एक ही ब्राह्मण यदि कुद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण नाश कर देता है। वकरियों, काँसेका पात्र, चाँदी, अर्क खींचनेका यन्त्र, पक्षी, वेदवेत्ता ब्राह्मण, बूदा इ कीर्तिका नारा और रात्रुओंको आनन्द होगा। आकारार्मे तिरछे उदित हुए धूमकेतुसे जैसे सारे संसारमें अशान्ति और उपद्रव खडा हो जाता है, उसी तरह मीष्म, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिरका बढ़ा हुआ कोप इस संसारका सहार कर सकता है। आपके सौ पुत्र, कर्ण और पाँच पाण्डव-ये सव मिलकर समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वीका जासन कर सकते है। राजन्। आपके पुत्र बनके समान हैं और पाण्डव उसमें रहनेवाले व्याघ हैं। आप व्याघींसहित समस्त वनको नष्ट न कीजिये तथा वनसे उन व्याघींको दूर न भगाइये। व्याघोंके विना वनकी रक्षा नहीं हो सकती तथा वनके विना व्याघ्र नही रह सकते: क्योंकि व्याघ्र वनकी रक्षा करते हैं और वन व्याघोंकी । जिनका मन पापोंमें लगा रहता है, वे लोग दूसरीके कल्याणमय गुणोंको जाननेकी वैसी इच्छा नहीं रखते जैसी कि उनके अवगुणोको जाननेकी रखते हैं। जो अर्यकी पूर्ण सिद्धि चाहता हो। उसे पहले धर्मका ही आचरण करना चाहिये। जैसे स्वर्गसे अमृत दूर नहीं होताः उसी प्रकार धर्मसे अर्थ अलग नहीं होता । जिसकी बुद्धि पापसे इटाकर कल्याणमें लगा दी गयी है। उसने संसार-में जो भी प्रकृति और विकृति है—उस सबको जान लिया है। जो समयानुसार धर्म, अर्थ और कामका सेवन करता है, वह इस लोक और परलोकमें मी घर्म, अर्थ और कामको प्राप्त करता है। राजन ! जो क्रोध और हर्पके उठे हुए वेगको रोक छेता है और आपितमे भी धैर्यको खो नहीं वैठताः वही राजलक्ष्मीका अधिकारी होता है। राजन् । आपका कल्याण हो, मनुष्योंमें सदा वॉच प्रकारका वल होता है; उसे सुनिये । जो वाहुबल है, वह कनिष्ठ बल कहलाता है; मन्त्री-का मिलना दूसरा बल है; मनीपीलोग धनके लामको तीसरा बल बताते हैं; और राजन्! जो वाप-दादोंसे प्राप्त हुआ

जाता है, वह बर्लोमें श्रेष्ठ 'बुढिका वल' कहलाता है । जे मनुष्यका बहुत बड़ा अपकार कर सकता है, उस पुरुपके साथ वैर ठानकर इस विश्वासपर निश्चिन्त न हो जाय कि मैं उनहे दूर हूँ (वह मेरा कुछ नहीं कर सकता)। ऐसा की बुद्धिमान् होगा जो स्त्री, राजा, साँप, पढे हुए पाट, सामध्ये बाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुप्यपर पूर्ण विश्वान कर सकता है ! जिसको बुद्धिके बाणसे माना गय है, उस जीवके लिये न कोई वैद्य है, न दवा है। न होम, न मन्त्र, न कोई साङ्गलिक कार्य, न अयर्ववेदोत्त प्रयोग और न मलीमॉति सिद्ध बूटी ही है। भारत मनुष्यको चाहिये कि वह साँप, अग्नि, मिह और अपने कुलमें उत्पन्न व्यक्तिका अनादर न करे; क्योंकि ये सभी यह तेजस्वी होते हैं । ससारमें अग्नि एक महान् तेज है वह काठमें छिपी रहती है। किन्तु जनतक दूसरे लोग उरे प्रज्वलित न कर दें। तयतक वह उस काठको नई जलाती । वही अग्नि यदि काएसे मयकर उद्दीत क दी जाती है, तो वह अपने तेजसे उस काठ में तथा दूगी जङ्गलको भी जल्दी ही जला डालती है। इसी प्रमा अपने कुलमें उत्पन्न वे अग्निके समान तेजस्वी पाण्डव क्षमा भावसे युक्त और विकारशून्य हो काष्टमें छिपी अग्रिनी तम शान्तभावसे स्थित हैं। अपने पुत्रीसदित आप हताने

स्त्राभाविक वल (कुटुम्बका वल)है, वह 'अभिजात' नामक

चौया वल है। भारत ! जिससे इन सभी वलोंना नग्रह है

विदुरनीति ( छठा अध्याय )

विदुरजी कहते हैं—जब कोई माननीय वृद्ध पुरुप निकट आता है, उस समय नवयुवक व्यक्तिके प्राण ऊपर-को उठने लगते हैं; फिर जब वह वृद्धके खागतमें उठकर खड़ा होता और प्रणाम करता है, तो पुनः प्राणोंको वास्तविक खितिमें प्राप्त करता है। धीर पुरुषको चाहिये, जब कोई साधु पुरुष अतिथिके रूपमें घरपर आवे तो पहले आसन देकर, जल लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी खिति बतावे, तदनन्तर आवश्यकता समझकर अञ्च भोजन करावे । वेदवेता ब्राह्मण जिसके घर दाताके रोभ भय या कंजूसीके कारण जल, मधुपर्क और गीको नर्र स्वीकार करता, श्रेष्ट पुरुषोंने उत्तरहस्यका जीवन व्यर्भ बनाव है । वैद्य, चीरफाइ करनेवाला (जर्राह), ब्रायचर्ने अष्ट चोर, कूर, शराबी, गर्भहत्यारा, हेनाजीवी और वेटिंद त्या-ये यद्यपि पैर घोनेके योग्य नहीं है, तथानि यदि अतिथि रोक

समान हैं और पाण्डव महान् शाल्न्छके सहाग हैं; महान

वृक्षका आश्रय लिये यिना लता कभी यह नहीं छरती

राजन् । अम्बिकानन्दन । आपके पुत्र एक वन हैं औ पाण्डवींको उसके भीतर रहनेवाले सिंह समितिये । तात

सिंहसे सूना हो जानेपर घन नष्ट हो जाता है और वनके थिन

सिंह भी नष्ट हो जाते हैं ॥१०–६४॥

आवें तो विशेष प्रिय यानी आदरके योग्य होते हैं। नमण् पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तेल, धी, तिल, मा

#### सनत्सुजात ऋषिका आगमन सनत्सुजातीय—पहला अध्याय

भृतगप्र योलं → विदुर ! यदि तुम्हारी वाणीसे कुछ और करना रोप रद गया हो तो कहो; मुझे उसे सुननेकी बड़ी इन्छा है । क्योंकि तुम्रारे कहनेका ढंग बड़ा अन्छा है ॥१॥

विदुरने कहा—भरतवशी धृतराष्ट्र ! 'मनत्सुजात' नामने विरत्यान जो ब्रह्माजीके पुत्र परम प्राचीन सनातन स्मार्ग है, उन्होंने एक बार कहा या—'मृत्यु है ही नग्रंग'। महागज! ये ममल बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ हैं, वे ही आपके हृदयमें स्थित व्यक्त और अव्यक्त—सभी प्रकारके प्रश्नोंका उत्तर देंगे ॥ २-३ ॥

भृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! क्या तुम उस तत्त्वको नहीं जानते, जिमे अय पुनः सनातन ऋषि मुझे बतावेंगे ! यदि तुम्हारी युद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम्ही मुझे उपदेश करो ॥४॥

विदुर बोले—राजन्! मेरा जन्म शूद्रा स्त्रीके गर्भसे हुआ है, अतः इमके अतिरिक्त और कोई उपदेश देनेका मेरा अधिकार नहीं है। किन्तु कुमार सनत्सुजातकी बुद्धि सनातन ब्रह्मको विषय करनेवाली है, मैं उसे जानता हूँ। ब्राह्मण-योनिमें जिमका जन्म हुआ है, वह यदि गोपनीय तत्त्वका भी प्रतिपादन कर दे तो भी देवताओंकी निन्दाका पात्र नहीं

बनता । यही कारण है कि मैं स्वय उपदेश न करके आपको सनत्सुजातका नाम बतलाता हूँ ॥ ५-६ ॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! उन परम प्राचीन सनातन ऋषिका पता मुझे बताओ । भला, इसी देहसे यहाँ ही उनका समागम कैसे हो मकता है ! ॥ ७ ॥

वैद्राम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर विदुरजीने उत्तम व्रताले उन सनातन प्रृपिका स्मरण किया ।
उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा चिन्तन कर रहे है,
प्रत्यक्ष दर्गन दिया । धृतराष्ट्रने भी शास्त्रोक्त विधिसे
पाद्य-अर्घ्य, मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया ।
इसके वाद जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने लगे तो
विदुरने उनसे कहा—'भगवन्! धृतराष्ट्रके हृदयमें कुछ संशय
खड़ा हुआ है, जिसका समाधान मेरे द्वारा कराना उचित
नहीं है । आप ही इस विपयका निरूपण करनेके थोग्य
हैं । जिसे सुनकर ये नरेश सब दुःखोंसे पार हो जाय
और लाम-हानि, प्रिय-अप्रिय, जरा-मृत्यु, भय-अमर्ष, भूखप्यास, मद-ऐश्वर्य, चिन्ता-आलस्य, काम-क्रोध तथा उन्नतिअवनति—ये द्वन्द इन्हें कष्ट न पहुँचा सर्वे ॥ ८-१२ ॥

### सनत्सुजातजीके द्वारा धृतराष्ट्रके प्रश्नोंका उत्तर सनत्सुजातीय-दूसरा अध्याय

वैशम्पायनजी कहते है—तदनन्तर बुद्धिमान् एवं महामना राजा धृतराष्ट्रने विदुरके कहे हुए उस वचनका अनुमोदन करके अपनी बुद्धिको परमात्माके विपयमें लगानेके लिये एकान्तमें सनत्सुजात मुनिसे प्रश्न किया ॥१॥

भृतराष्ट्र बोल-सनत्सुजातजी! मै यह सुना करता हूँ कि 'मृत्यु है ही नहीं' ऐसा आपका सिद्धान्त है। साथ ही यह भी सुना है कि देवता और असुरोंने मृत्यु से वचनेके लिये ब्रह्मचर्यका पालन किया या। इन दोनोंमें कौन-सी वात ठींक है ! ॥२॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! तुमने जो प्रश्न किया है, उसमें दो पक्ष हं । मृत्यु है और वह कमेंसे दूर होती है— एक पक्ष; और 'मृत्यु है ही नहीं'—यह दूसरा पक्ष । परन्तु वान्तवमें वह बात जैसी है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ; च्यानसे सुनो और भेरे कयनमें सन्देह न करना । क्षत्रिय ! इस प्रश्नके उक्त दोनों ही पहलुओंको सत्य समझो । कुछ विद्वानोंने मोह-वश इस मृत्युकी सत्ता स्वीकार की है । किन्तु मेरा कहना तो



यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद अमृत है।

जैसे स्त्री न्युंसक पतिको । बुद्धिसे धन प्राप्त होता है, और मूर्खता दरिद्रताका कारण है-ऐसा कोई नियम नहीं है। संसारचक्रके वृत्तान्तको केवल विद्वान् पुरुप ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं । भारत ! मूर्ख मनुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, घन और कुलमें बड़े माननीय पुरुषोंका सदा अनादर किया करता है। जिसका चरित्र निन्दनीय है, जो मूर्ख, गुणोंमें दोप देखनेवाला, अधार्मिक, बुरे वचन बोलनेवाला और कोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ (सङ्कट) टूट पड़ते हैं। ठगई न करना, दान देना, बातपर कायम रहना और अच्छी तरह कही हुई हितकी बात-ये सब सम्पूर्ण भूतोंको अपना बना छेते हैं । किसीको भी धोखा न देनेवाला, चतुर, कृतश, बुद्धिमान् और सरल राजा खजाना खतम हो जानेपर मी सहायकोंको पा जाता है, अर्थात् उसे सहायक मिल जाते हैं । धैर्य, मनोनिग्रह, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्रसे द्रोह न करना-ये सात वार्ते लक्ष्मीको बढ़ानेवाली हैं । राजन् ! जो अपने आश्रितोंमें घनका ठीक-ठीक बँटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट, कृतम और निर्लंज है, ऐसा राजा इस लोकमें त्याग देने योग्य है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय

व्यक्तिको कुपित करता है, वह सर्पयुक्त घरमें रहनेवाले मनुष्यकी माँति रातमें सुखरे नहीं सो सकता । भारत ! जिनके ऊपर दोपारोपण करनेसे योग और क्षेममें बाधा आती हो, उन लोगोंको देवताकी भाँति सदा प्रसन्न रखना चाहिये । जो घन आदि पदार्थ स्ती, प्रमादी, पतित और नीच पुरुषोंके हायमें सींप दिये जाते हैं, वे संशयमें पड़ जाते हैं । राजन् ! जहाँका शासन स्त्री, जुआरी और वालकके हाथमें है, वहाँके लोग नदीमें पत्थरकी नावगर बैठनेवालोंकी भाँति विपत्तिके समुद्रमें हुव जाते ई जो लोग जितना आवश्यक है, उतने ही काममें लगे रहते हैं, अधिकमें हाय नहीं डालते, उन्हें में पण्डित मानता हूँ; क्योंकि अधिकमें हाय डालना सप्तर्पका कारण होता है। जुआरी जिसकी तारीफ करते हैं, चारण जिसकी प्रशंसाका गान करते है और वेदयाएँ जिसकी वडाई किया करती हैं, वह मनुष्य जीता ही मुदेंके समान है। भारत ! आपने उन महान धनुर्धर और अत्यन्त तेजस्वी पाण्टवींको छोड़कर जो यह महान् ऐश्वर्यका मार दुर्योधनके ऊपर रख दिया है; इसलिये आप शीव ही उस ऐश्वर्यमदसे मूद दुर्योधनको त्रिभुवनके साम्राज्यसे गिरे हुए वलिकी भौति इस राज्यसे भ्रष्ट होते देखियेगा ॥१-४७॥

# विदुरनीति

## ( सातवाँ अध्याय )

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! यह पुरुष ऐश्वर्यकी प्राप्ति और नाशमें खतन्त्र नहीं है । ब्रह्माने घागेले बंधी हुई कठ-पुतलीकी मॉति इसे प्रारम्बके अधीन कर रक्खा है; इसलिये तुम कहते चलो, मैं सुननेकेलिये धैर्य धारण किये बैठा हूँ ॥१॥

विदुरजी वोले—भारत । समयके विपरीत यदि
वृहस्पति भी कुछ बोलें, तो उनका अपमान ही होगा और
उनकी बुद्धिकी भी अवज्ञा ही होगी । संसारमें कोई
मनुष्य दान देनेसे प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलनेसे
प्रिय होता है और तीसरा मन्त्र तया औषघके बलसे प्रिय
होता है; किन्तु जो वास्तवमें प्रिय है, वह तो सदा प्रिय ही
है । जिससे द्वेष हो जाता है वह न साधु, न विद्वान्
और न बुद्धिमान् ही जान पड़ता है । प्रियतमके तो सभी कर्म
ग्रुम ही होते हैं और दुश्मनके सभी काम पापमय ।
राजन् ! दुर्योघनके जन्म लेते ही मैंने कहा या कि क्षेत्रल
इसी एक पुत्रको तुम त्याग दो । इसके स्थागसे सौ पुत्रोंकी

वृद्धि होगी और इसका त्याग न करने से पुत्रों नाय होगा? । जो वृद्धि भिवष्यमें नायका कारण बने, उसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये। और उस ध्रयका भी बहुत आदर करना चाहिये, जो आगे चलकर अम्युद्यम कारण हो। महाराज! वास्तवमें जो ध्रय वृद्धिका कारण होता है, वह क्षय ही नहीं है। किन्तु उस लाभको भी ध्रय ही मानना चाहिये, जिसे पानेसे बहुतों का नाय हो जाय। धृतराष्ट्र! कुछ लोग गुणके धनी होते हैं और कुछ लोग धनके धनी होते हुए भी गुणोंके कगाल हैं, उन्हें सर्वया त्याग दीजिये।।२—८॥

धृतराष्ट्रने कहा—निदुर ! तुम जो कुछ कह रहे हो, परिणाममें हितकर है; बुद्धिमान लोग इसका अनुमोदन करते हैं। यह भी ठीक है कि जिस ओर घम होता है, उसी पस्तजी बीत होती है तो भी मै अपने वेटेका स्थाग नहीं कर समना॥९॥ विदुरजी वोले—जो अधिक गुणैंति सम्पन्न और विन्पी

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

सकते । समुद्रमें गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है; जो सुनता नहीं, उससे कही हुई बात नष्ट हो जाती है; अ-जितेन्द्रिय पुरुषका शास्त्रज्ञान और राखमे किया हुआ इवन भी नप्ट ही है। बुद्धिमान् पुरुप बुद्धिसे जॉचकर अपने अनुमव-से बारंबार उनकी योग्यताका निश्चय करे; फिर दुसरोंसे सुनकर और खयं देखकर भलीमॉति विचार करके विद्वानोंके साय मित्रता करे। विनयभाव अपयशका नाश करता है, पराक्रम अनर्थको दूर करता है, क्षमा सदा ही कोचका नाश करती है और सदाचार कुलक्षणका अन्त करता है। राजन् । नाना प्रकारकी भोगसामग्री, माता, घर, स्वागत-सत्कारके ढंग और भोजन तथा वस्त्रके द्वारा कुलकी परीक्षा करे। देहाभिमानसे रहित पुरुषके पास भी यदि न्याययुक्त पदार्थ स्वतः उपिश्वत हो तो वह उसका विरोध नहीं करता, फिर कामासक्त मनुष्यके लिये तो कहना ही क्या है ? जो विद्वानोंकी सेवामें रहनेवाला, वैद्य, धार्मिक, देखनेमें सुन्दर, मित्रोंसे युक्त तथा मधुरभापी हो, ऐसे सुदृद्की सर्वथा रक्षा करनी चाहिये। अधम कुलमें उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुलमें—जो मर्यादाका उल्लब्धन नहीं करता, धर्मकी अपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाववाला तया सलज है, वह सैकड़ों कुलीनोंसे बढकर है। जिन दो मनुष्योंका चित्तसे चित्त, गुप्त रहस्यसे ग्रप्त रहस्य और बुद्धिसे बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कभी नप्ट नहीं होती। मेधावी पुरुषको चाहिये कि दुर्बुद्धि एव विचारशक्तिसे हीन पुरुषका तृणसे दके हुए कुएँकी मॉति परित्याग कर दे, क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है। विद्वान् पुरुषको उचित है कि अभिमानी, मुर्ख, कोघी, साइसिक और धर्महीन पुरुपोके साथ मित्रता न करे । मित्र तो ऐसा होना चाहिये जो कत्रज, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ अनुराग रखने-वाला, जितेन्द्रिय, मर्यादाके भीतर रहनेवाला और मैत्रीका त्याग न करनेवाला हो । इन्द्रियोंको सर्वया रोक रखना तो मृत्युसे भी बढकर कठिन है; और उन्हें विल्कुल खुली छोड़ देनेसे देवताओंका भी नाश हो जाता है। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति कोमलताका भाव, गुणोंमें दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रोंका अपमान न करना-ये सव गुण आयुको वढानेवाले हैं--ऐसा विद्वान्लोग कहते हैं। जो अन्यायसे नष्ट हुए धनको स्थिरबुद्धिका आश्रय ले अच्छी नीतिसे पुनः लौटा लानेकी इच्छा करता है, वह वीर पुरुषींका-सा आचरण करता है। जो आनेवाले दुःखको

रोकनेका उपाय जानता है, वर्तमानकालिक कर्तव्यके पारनमें दृढ़ निश्चय रखनेवाला है और अतीतकालमें जो फर्तव्य शेप रह गया है, उसे भी जानता है, वह मनुष्य कभी अर्थने हीन नहीं होता। मनुष्य मन, वाणी और कमसे जिसका निरन्तर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुपको अपनी और र्खीच छेता है। इसलिये सदा कल्याणकारी कार्योको ही करे। माङ्गिलक पदार्थोंका स्पर्गः, चित्तवृत्तिर्भोका निरोधः गास्रका अभ्यास, उद्योगगीलता, सरलता और सरपुरुपींजा वारंवार दर्शन-ये सब कल्याणकारी है। उद्योगमें लगे रहना धन, लाम और कल्याणका मूल है। इसिलये उद्योग न छोडनेवाला मनुष्य महान् हो जाता है और अनन्त सुखका उपभोग करता है। तात ! उमर्य पुरुपके लिये सव जगह और सव समयमें क्षमाके समान हितकारक और अत्यन्त श्रीसम्पन्न बनानेवाला उपाय दूसरा नहीं माना गया है। जो शक्तिहीन है, वह तो सत्रपर धमा करे ही, जो शक्तिमान् है, वह भी धर्मके लिये क्षमा करे। तथा जिसकी दृष्टिमें अर्थ ओर अनर्थ दोनों समान हैं, उसके लिये तो क्षमा खदा ही दितकारिणी होती है। जिस सुराका सेवन करते रहनेपर भी भनुष्य धर्म और अर्थसे भ्रष्ट नहीं होता, उनका यथेए सेवन करे; किन्तु मूढवत (आसक्ति एव अन्यायपूर्वक विपयसेवन) न करे। जो दुःखसे पीडित, प्रमादी, नास्तिक, आल्सी, अजितेन्द्रिय और उत्साहरहित हैं। उनके यहाँ लक्ष्मीना वास नहीं होता। दृष्ट बुद्धिवाले लोग मरलताचे युक्त और सरलताके ही कारण लजाशील मनुष्यको अशक्त मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। अत्यन्त श्रेष्ठ, अतिराय दानी, अति ही शूरवीर, अधिक व्रत-नियमोंका पालन करनेवाले और बुद्धिके घमंडमें चूर रहनेवाले मनुष्यके पास लक्ष्मी भयके मारे नहीं जाती । राजलहमी न तो अत्यन्त गुणवानींके पास रहती है और न बहुत निर्मुणोंके पास । यह न तो बहुत-से गुणोंको चाहती है और न गुणहीनके प्रति ही अनुराग रखती है। उन्मत्त गौकी भाँति यह अन्बी लक्ष्मी पर्ही-कहीं ही ठहरती है। वेदोंका फल है अग्रिहोत्र फरना, शास्त्राध्ययनका फल है सुशीलता और मदाचार, न्दीरा फल है रति-सुख और पुत्रकी प्राप्ति तया धनवा पन्ह है दान और उपभोग। जो अधर्मके द्वारा कनाये धनसे परलोक-साधक यज्ञादि कर्म करता है, यह मरनेके पश्चात् उसके फलको नहीं पाता, क्योंकि उसरा धन बुरे रास्तेसे आया होता है। घोर जंगलमें, दुर्गम मार्गमें,

----

है। जा जो इस्प्रमान जगत् है, वह परमारमाना खरूप है जीन परमा मा निया है। यह विकार यानी मायाके योगते इस रिश्वारी उत्पन्न करता है, तथा माया उन परमारमानी शकि है— ऐसा माना जाता है। और ऐसे अर्थके प्रतिपादनमें वेद प्रमान है। ॥२०—२१॥

धृतराष्ट्र योले—इस जगत्में कुछ लोग ऐसे हैं, जो भगंग व्याचम्ण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका आचरण रमने हैं। अतः मैं पृछता हूँ कि घर्म पापके द्वारा नष्ट दोता है या घर्म ही पापको नष्ट कर देता है ! ॥२२॥

सनत्मुजातने कहा—राजन् ! धर्म और पाप दोनोंके दो प्रमारके फल होते ई और उन दोनोका ही उपभोग करना पड़ना है। परमात्मामें स्थिति होनेपर विद्वान् पुरुष उस निन्य वन्नुके जानद्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनोंका मदाके लिये नाडा कर देता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई तो देहाभिमानी मनुष्य कभी पुण्यफलको प्राप्त करता है और कभी क्रमडाः प्राप्त हुए पूर्वोपार्जित पापके फलका अनुभव करता है। इस प्रकार पुण्य और पापके जो स्वर्ग-नरकन्य दो अस्थिर फल हैं, उनका भोग करके वह इस जगत्में जन्म ले पुनः तदनुसार कमोंमें लग जाता है। किन्तु कमोंके तत्त्वने जाननेवाला निष्काम पुरुप धर्मरूप कर्मके द्वारा अपने पूर्वनापका यहाँ ही नाडा कर देता है। इस प्रकार धर्म ही अत्यन्त बलवान् है; इसलिये धर्माचरण करनेवालोको समयानुसार अवस्य विद्वि प्राप्त होती है॥२३—२५॥

धृतराष्ट्र चोले—विद्वन् ! पुण्यकर्म करनेवाले दिजातियों को अपने-अपने धर्मके फलस्वरूप जिन सनातन लोकों जी प्राप्ति बतायी गयी है, उनका कम बतलाइये; तया उससे भिन्न जो अत्यन्त उत्कृष्ट मोक्षसुख है, उसका भी निरूपण कीजिये। अब मैं सकाम कर्मकी बात नहीं जानना चाहता ॥२६॥

सनत्सुजातने कहा—जैसे बंखवान् पहल्वानोंमें अपना यल बट्रानेके निमित्त एक-दूसरेसे लाग-डॉट रहती है, उसी प्रमार जो निष्काममावसे यम-नियमादिके पाल्नमें दूसरींसे यदनेना प्रवास करते हैं, वे ब्राह्मण यहाँसे मरकर जानेके याद ब्रह्मलोक्में अपने तेजका प्रकाश फैलाते हैं। जिनकी वर्णाश्रमधर्ममें स्पर्धा है, उनके लिये वह ज्ञानका साधन है; विन्तु वे ब्राह्मण यदि म्काममावसे उसका अनुष्ठान करें तो मृत्युके पश्चात् यहाँसे देवताओंके निवासस्थान स्वर्णमें जाते हैं। ब्राह्मणके सम्यक् आचारकी वेदवेत्ता पुरुष प्रशंसा

करते हैं। किन्त अपनेमें वर्णाश्रमका अभिमान रखनेके कारण जो वहिर्मुख है, उसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये। जो निष्काममावसे श्रीतधर्मका पालन करनेसे अन्तर्मख हो गया है, ऐसे पुरुपको श्रेष्ठ समझना चाहिये। जैसे वर्षा ऋतुमें तृण-घास आदिकी बहुतायत होती है। उसी प्रकार जहाँ ब्रह्मवेत्ता संन्यासीके योग्य अन्न-पान आदिकी अधिकता माल्म पड़े उसी देशमें रहकर जीवन-निर्वाह करे । भूख-प्याससे अपनेको कष्ट न पहुँचावे । किन्तु जहाँ अपना माहात्म्य प्रकाशित न करनेपर भय और अमंगल प्राप्त होता हो, वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता वही श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरा नहीं । जो किसीको आत्म-प्रशंसा करते देख जलता नहीं, तया ब्राह्मणके घनका अपहरण करके उपमोग नहीं करता, उसके अन्नको स्वीकार करनेमें सरपुरुषोंकी सम्मति है । जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने पराक्रम या पाण्डित्य-का प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं वे संन्यासी वमन-भोजन करनेवाले हैं। और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है । जो कुदुम्बीजनोंके वीचमें रहकर भी अपनी साधनाको उनसे सदा ग्रस रखनेका प्रयत्न करता है, ऐसे ब्राह्मणको ही विद्वान् पुरुष ब्राह्मण मानते हैं। इसलिये उपर्युक्त रूपसे जीवन वितानेवाले क्षत्रियको भी ब्रह्मका प्रकाश प्राप्त होता है, वह भी अपने ब्रह्मभावको देखता है। इस प्रकार जो भेदशुन्य, चिह्नरहित, अविचल, शृद्ध एवं सब प्रकारके हैतसे रहित आत्मा है, उसके स्वरूपको जाननेवाला कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसका इनन (अधःपतन) करना चाहेगा १ जो उक्त प्रकारसे वर्तमान आत्माको उसके विपरीतरूपसे समझता है। आत्माका अपहरण करनेवाले उस चोरने कौन-सा पाप नहीं किया ! जो कर्तव्यपालनमें कभी यकता नहीं। दान नहीं लेता, सत्पुरुषोंमें सम्मानित और शान्त है, तथा शिष्ट होकर भी शिष्टताका विज्ञापन नहीं करता, ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता एवं विद्वान् है । छौिकक धनकी दृष्टिसे निर्घन होकर भी देवी-सम्पत्ति तथा यज्ञ-उपासना आदिसे सम्पन्न है, वे दुईर्घ और निर्मय है; उन्हें ब्रह्मकी साक्षात् मूर्ति समझना चाहिये। यदि कोई इस लोकमें अभीष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूर्ण देवताओंको जान छे, तो मी वह ब्रह्मवेत्ताके समान नहीं होता । क्योंकि वह तो अमीष्ट फलकी सिद्धिके लिये ही प्रयत्न कर रहा है। जो दूसरोंसे सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और सम्माननीय

और विपत्तिग्रस्त कुलीन पुरुप—ये सत्र आपके घरमें सदा मौजूद रहें। भारत! मनुजीने कहा है कि देवता, ब्राह्मण तया अतिथियोंकी पूजाके लिये वकरी, वैल, चन्दन, वीणा, दर्पण, मधु, घी, लोहा, तॉबेके वर्तन, शङ्का, शालग्राम और गोरोचन-ये सब वस्तुएँ घरपर रखनी चाहिये। तात । अब मै तुम्हें यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण एव सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ—कामनासे, मयसे, लोमसे तथा इस जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे। धर्म नित्य है, किन्तु सुल-दुःख अनित्य हैं, जीव नित्य है, पर इसका कारण (अविद्या )अनित्य है। आप अनित्यको छोड़कर नित्यमें स्थित होइये और सन्तोष घारण कीजिये; क्योंकि सन्तोष ही सबसे बड़ा लाम है। धन-धान्यादिसे परिपूर्ण पृथ्वीका शासन करके अन्तमें समस्त राज्य और विपुल भोगोंको यहीं छोड़कर यमराजके वशमें गये हुए वड़े-वड़े बलवान् एवं महानुभाव राजाओंकी ओर दृष्टि डालिये । राजन् । जिसको बड़े कप्टसे पाला-पोसा या, वही पुत्र जव मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घरसे वाहर कर देते हैं । पहले तो उसके लिये वाल छितराये करुण स्वरोमें विलाप करते हैं। फिर साधारण काठकी मॉित उसे जलती चितामें झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्यका घन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीरकी घातुओंको पक्षी खाते हैं या आग जलाती है। यह मनुष्य पुण्य-पापसे वैँधा हुआ इन्हीं दोनोंके साय परलोकमें गमन करता है। तात ! बिना फल-फूलके बृक्षको जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस प्रेतको उसके जातिवाले, सुदृद् और पुत्र चितामें छोड़कर लौट आते हैं। अग्रिमें डाले हुए उस पुरुषके पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या मला कर्म ही जाता है। इसिलये पुरुषको चाहिये कि वह धीरे-धीरे प्रयत्नपूर्वक घर्मका ही सम्रह करे । इस लोक और परलोक्से ऊपर और नीचेतक सर्वत्र अज्ञानरूप महान् अन्धकार फैला हुआ है; वह इन्द्रियोंको महान् मोहमें डालनेवाला है। राजन् ! आप इसको जान लीजिये, जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके । मेरी इस बातको सुनकर यदि आप सव ठीक-ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्यलोकमें आपको महान् यश प्राप्त होगा और इहलीक तया परलोकमे आपके लिये भय नहीं रहेगा। भारत। यह जीवात्मा एक नदी है । इसमें पुण्य ही तीर्य है, सत्यस्वरूप परमात्मासे इसका उद्गम हुआ है, धैर्य ही इसके किनारे हैं, इसमे दयाकी कहरें उठती हैं, पुण्यकर्म करनेवाला मनुष्य इसमें स्नान

करके पवित्र होता है; क्योंकि लोभरहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम-कोघादिरूप ग्राइसे भरी, पाँच इन्द्रियोंके जलसे पूर्ण इस मसारनदीके जन्म-मरणरूप दुर्गम प्रवाहको वैर्यकी नौका बनाकर पार वीजिये । जो हुद्धिः धर्मः, विद्या और अवस्थामें बहे अपने बन्धुको आदर-सत्कारसे प्रसन्न करके उससे कर्तव्य-अकर्नव्यके विषयम प्रश्न करता है, वह कभी मोहमे नहीं पडता । शिक्ष और उदरकी घैर्यसे रक्षा करे, अर्थात् कामवंग और भूखकी ज्वालाको धैर्यपूर्वक सह । इसी प्रकार हाय पैरकी नेत्रोंसे, नेत्र और कानोंकी मनसे तथा मन और वाणीवी सत्क्रमोंसे रक्षा करे । जो प्रतिदिन जल्से स्नान-सन्ध्या-तर्पण आदि करता है। नित्य यज्ञोपवीत धारण किये रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितोंका अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता और गुरुकी सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक्से भ्रष्ट नहीं होता । वेदोंको पद्कर, अग्रिहोत्रके लिये अग्रिके चारों ओर कुश विद्यांकर नाना प्रकारके यज्ञोंद्वारा यजन कर और प्रजाजनोका पालन करके गौ और ब्राह्मणोंके हितके लिये समाममे मृत्युको प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्रसे अन्तःकरण पवित्र हो जानेके कारण ऊर्ध्व लोकको जाता है। वैश्य यदि वेद-शालोंका अध्ययन करके ब्राह्मणः क्षत्रिय तथा आश्रितजनोंको समय-समयपर घन देयर उनकी सहायता करे और यशेंद्वारा तीनों अनियोंके पवित्र धूमकी सुगन्ध लेता रहे तो वह मरनेके पश्चात् स्वर्गलोरमे दिन्य सख भोगता है। शुद्र यदि ब्राह्मण, धत्रिय और वैश्यकी क्रमसे न्यायपूर्वक सेवा करके इन्हें छन्तुए करता है तो वह व्यथासे रहित हो, पापोंसे मुक्त होकर देह-त्यागके पश्चात् स्वर्गसुखका उपभोग करता है। महाराज ! आपसे यह मैंने चारों वणोंका धर्म बताया है; इस बतानेका कारण भी सुनिये । आयके कारण पाण्टुनन्दन युधिष्ठिर क्षत्रियधर्मसे च्युत हो रहे हे, अतः आप उन्ह एनः राजधर्ममें नियुक्त कीजिये ॥ १-२९॥

श्रृतराष्ट्रने कहा—विदुर । तुम प्रतिदिन नुसे हिम प्रकार उपदेश दिया करते हो, वह वहुत टीक है। श्रीम्य ! तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो, ऐसा हो मेना भी विचार है । यद्यपि में पाण्डवांके प्रति नदा ऐसी हो उप रखता हूँ, तथापि दुर्योधनसे मिलनेवर फिल दुर्वि पन्ट जाती है। प्रारव्धका उछानुन करनेवी जाति निर्म भी प्राणीमें नहीं है। में तो प्रारव्धको हो अचल मानजा हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यय है॥ ३०-३२॥ उता (१) । यानन् ! तुम जो कुछ मुझसे पृछ रहे हो, ना गर गरमामूला — नरने ही प्राप्त होनेवाला है। वेदवेचा विद्यान् इस नरने वी परम अमृत (मोक्ष) को प्राप्त होने हैं ॥ १२-१३॥

भृतराष्ट्र चोले—मन्तुजानजी ! मैंने दोपरहित तपस्या-या मदल मुनाः अत्र तम्याके जो दोप हैं उन्हें बताइये, जिपमें में हम सनातन गोमनीय तत्त्वको जान सकूँ ॥१४॥

मननगुजानने कहा-राजन् ! तपस्याके क्रोघ आदि बान्ह दोप है। तया तेरह प्रकारके कर मनुष्य होते है। िनरों और बाह्मणों के धर्म आदि बारह गुण शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है। याम, क्रोध, लोभ, मोह, असन्तोप, निर्दयता, अस्या, अभिमान, गोक, स्पृद्या, ईर्प्या और निन्दा-मनुष्यीं-में रहनेवाछे ये बारह दोप मदा ही त्याग देने योग्य हैं। नग्भेष्ठ ! जैने व्याघा मृगोंको मारनेका अवसर देखता हुआ उनरी टोटमें लगा रहता है, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोप मनुष्योंका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण करता है। अपनी बहुत बड़ाई करनेवाले, लोलुप, अहंकारी, निरन्तर कोधी, चञ्चल और आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले-ये छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं । महान् संकटमें पड्नेपर भी ये निडर होकर इन पापक्रमोंका आचरण करते हैं। सभोगमें ही मन लगानेवाले, वियमता रखनेवाले, अत्यन्त मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त क्रपण, अर्थ और कामकी प्रशंना करनेवाले तथा स्त्रियोंके द्वेषी-ये सत और पहलेके छः, कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वर्ग ( क्रर-समुदाय ) कहे गये हैं। धर्म, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, तप, मत्तरताका अभाव, लङा, सहनगीलता, किसीके दोप न देखना, यग्र करना, दान देना, धेर्य और शास्त्रज्ञान-ये ब्राह्मणके याग्ह वत है। जो इन वारह वर्ती ( गुणों ) पर अपना प्रमुख रखता है, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीके मनुष्योंको अपने अधीन कर सकता है। इनमें तीन, दो या एक गुणसे भी जो युक्त है, उसके पास सभी तरहका धन है-ऐसा समझना चाहिये। दम, त्याग और आत्मकल्याणमें प्रमाद न करना—इन तीन गुणोंमें अमृतका वाम है। जो मनीपी (बुद्धिमान्) ब्राह्मण हैं, वे कहते हैं कि इन गुर्णोका मुख सत्यस्वरूप परमात्माकी ओर है अर्थात् ये परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं। उम भटारह गुणोंवाला है । [ निम्नाङ्कित अठारह दोपोंके रनागरो ही अटारह गुण समझना चाहिये- ] कर्तव्य-अक्नब्यके विषयमें विज्ञरीत धारणा, असत्यमापण, गुणोंमें

दोपदृष्टि, स्त्रीविपयक कामना, सदा धनोपार्जनमें ही लगे रहना, भोगेच्छा, कोघ, शोक, तृष्णा, लोम, चुगली करनेकी आदत, द्वाह, हिंसा, सन्ताप, चिन्ता, कर्तव्यकी विस्मृति, अधिक वकवाद और अपनेको बड़ा समझना— इन दोपोंसे जो मुक्त है, उसीको सरपुरुष दान्त (जितेन्द्रिय) कहते हैं ॥१५–२५॥

मदमें अठारह दोष हैं; ऊपर जो दमके विपर्यय सुचित किये गये हैं, वे ही मदके दोष वताये गये हैं। [आगे मदके स्वतन्त्र दोप भी कहे जायँगे । वयाग छः प्रकारका होता है, वह छहों प्रकारका त्याग अत्यन्त उत्तम है। किन्तु इनमे तीसरा अर्यात् कामत्याग बहुत ही कठिन है, उसके द्वारा मनुष्य नाना प्रकारके दुःखींको निश्चय ही पार कर जाता है । कामका त्याग कर देनेपर सब कुछ जीत लिया जाता है । राजेन्द्र ! छः प्रकारका जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है, उसे बताते हैं। लक्ष्मीको पाकर न होना-यह प्रथम त्याग है। यज-होमादिमें तथा कुएँ, तालाव और वगीचे बनाने आदिमें धन खर्च करना दूसरा त्याग है और सदा वैराग्यसे युक्त रहकर कामका त्याग करना—यह तीसरा त्याग कहा गया है। तथा ऐसे त्यागीको सिबदानन्दस्वरूप कहते हैं । अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। पदार्योंके त्यागरे जो निष्कामता आती है, वह स्वेच्छापूर्वक उनका उपभोग करनेसे नहीं आती। अधिक धन-सम्पत्तिके सम्रहते भी निष्कामता नहीं सिद्ध होती। तया उसका कामनापतिके लिये उपभोग करनेसे भी कामका त्याग नहीं होता । किये हुए कर्म सिद्ध न हीं तो उनके लिये दुःख न करे, उस दुःखरे ग्लानि नहीं उठावे। इन सव गुणोंसे युक्त मनुष्य यदि द्रव्यवान् हो, तो भी वह त्यागी है। कोई अप्रिय घटना हो जाय तो भी कभी व्ययाको न प्राप्त हो [ यह चौया त्याग है ] । अपने अभीष्ट पदार्थ—स्त्री-पुत्रादिकी कभी याचना न करे [ यह पॉचवॉ त्याग है ]। सुयोग्य याचकके आ जानेपर उसे दान करे यह छठा त्याग है ]। इन सबसे कल्याण होता है। इन त्यागमय गुणोंसे मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमादके मी आठ गुण माने गये हैं-सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिब्रह । ये आठ गुण त्याग और अप्रमाद दोनोंके ही समझने चाहिये। इसी प्रकार जो मदके अठारह दोप पहले वताये गये हैं, उनका सर्वया त्याग करना चाहिये । प्रमादके आठ दोप हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिये । भारत ! पाँच इन्द्रियाँ और छठा मन-इनकी

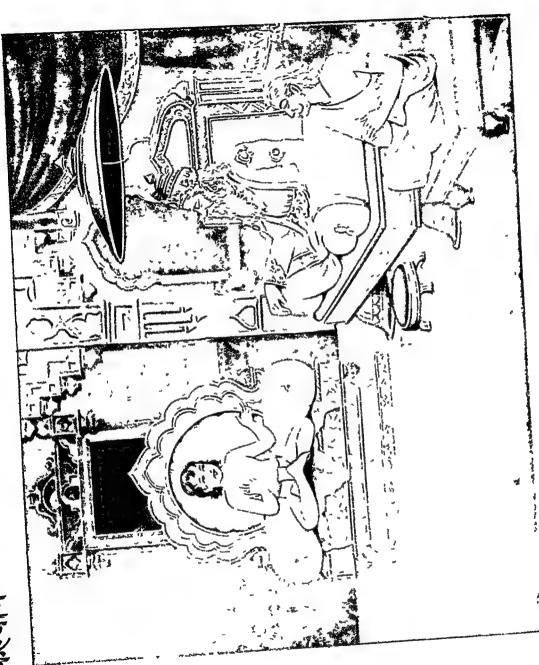

नत है! इसी प्रमार दिरियमागरे रहित प्रदेशमें भी उन्ने नी हैं उस नाहिते । आमाना अनुस्त्यान अनातम-रहायोंने तो हिसी तरह पर ही नहीं, वेदके वाक्योंमें भी न हैं उस प्रमार्था चेहाने गहित हो कर परमातमाकी उपासना करे, मनों भी पाई चेहा न करे। राजन् ! तुम भी अपने एट्याम्हामें खित उस विख्यात परमेश्वरकी उपासना परं।। भीन रहने अथवा जज्ञलमें निवास करनेमात्रमें मंह मुनि नहीं होता। जो अपने आत्माके स्वरूपको जानता है, यही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। सम्पूर्ण अथोंको न्याकृत (प्रपट) करनेके कारण ज्ञानी पुरुष वैयाकरण कहलाता है। यह समस्त अयोंका प्रकटीकरण मूलभूत ब्रहासे ही होता है, अतः वही मुख्य वैयाकरण है; विद्वान् पुरुष भी ब्रह्मभूत होनेके कारण इसी प्रकार अयोंको व्याकृत (व्यक्त) करता है, इसल्यि वह भी वैयाकरण है। जो सम्पूर्ण लोकोंको प्रत्यक्ष देख लेता है, वह मनुष्य उन सब लोकोंका द्रष्टामात्र कहलाता है [सर्वज्ञ नहीं होता]। किन्तु जो एकमात्र सत्यस्वरूप ब्रह्ममें ही स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण सर्वज्ञ हो जाता है। राजन्! पूर्वोक्त धर्म आदिमें स्थित होनेसे तथा वेदोंका विधिवत् अध्ययन करनेसे भी मनुष्य इसी प्रकार परमात्माका साक्षात्कार करता है। यह बात अपनी बुद्धिद्वारा निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ ॥४३–६३॥

#### व्रह्मचर्य तथा व्रह्मका निरूपण सनत्सुजातीय चौथा अध्याय

भृतराष्ट्रने कहा—सनत्सुजातजी ! आप जिस सर्वोत्तम और मर्वरुपा ब्रह्मसम्बन्धिनी विद्याका उपदेश कर रहे हैं। उसमें विपयभोगोंकी चर्चा विल्कुल नहीं है। कुमार! मेरा तो यह कहना है कि आप इस परम दुर्लभ विपयका पुनः प्रविश्वदन करें ॥ १॥

सनत्रुजातने कहा—राजन् ! तुम जो मुझसे प्रश्न करते समय अत्यन्त हर्पसे फूल उठते हो, सो इस प्रकार जल्दवाज़ी करनेने ब्रह्मकी उपलब्धि नहीं होती । बुद्धिमें मनके लय हो जानेपर सब चृत्तियोंका निरोध करनेवाली जो स्थिति है, उसका नाम है ब्रह्मविद्या और वहब्रह्मचर्यका पालन करनेसे ही उपलब्ध होती है ॥२॥

धृतराष्ट्रने फहा—जो कमोंद्वारा आरम्भ होने योग्य नर्रों है, तथा कार्यके ममय भी जो इस आत्मामे ही रहती है, उम अनन्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली इस सनातन विद्याको यदि आप ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं, तो मेरे-जैसे लोग ब्रह्ममन्वन्यी अमृतत्व (मोध) को कैसे पा सकते हैं ? ॥ ३॥

सनत्सुजातजी योल-अव में अव्यक्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली उम पुरातन विद्याका वर्णन करूँगा, जो मनुष्योंको बुद्धि और ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान् पुरप इस मरणधर्मा द्यरिरको सदाके लिये त्याग देते है तथा ला दृद गुरुजनोंमें नित्य विद्यमान रहती है ॥४॥

धृतराष्ट्रने कहा—ब्रह्मन्! यदि वह ब्रह्मविद्या ब्रह्मचर्य-चे द्वारा ही मुगनताचे जानी जा सकती है, तो पहले मुझे यही बताइये कि ब्रह्मचर्यका पालन कैसे होता है ॥५॥

सनत्यजातजी वोले-जो लोग आचार्यके आश्रममे प्रवेश कर अपनी सेवासे उनके अन्तरङ्ग भक्त हो ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, वे यहाँ ही शास्त्रकार हो जाते है और देह-त्यागके पश्चात् परम योगरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं । इस संसारमें रहकर जो सम्पूर्ण कामनाओंको जीत छेते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करनेके लिये ही नाना प्रकारके द्रन्दोंको सहन करते हैं, वे सत्त्वगुणमें स्थित हो यहाँ ही मूँजसे सींककी भॉति इस देहसे आत्माको [ विवेकके द्वारा ] पृथक् कर लेते है। भारत ! यद्यंप माता और पिता—ये ही दोनों इस शरीरको जन्म देते हैं, तथापि आचार्यके उपदेशसे जो जन्म प्राप्त होता है वह परम पवित्र और अजर-अमर है । जो परमार्थ-तत्त्वके उपदेशसे सत्यको प्रकट करके अमरत्व प्रदान करते हुए ब्राह्मणादि वर्णोंकी रक्षा करते हैं, उन आचार्यको पिता-माता ही समझना चाहिये । तथा उनके किये हुए उपकार-का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये। ब्रह्मचारी शिष्यको चाहिये कि वह नित्य गुरुको प्रणाम करे । वाहर-मीतरसे पवित्र हो प्रमाद छोडकर खाध्यायमें मन लगावे, अभिमान न करे, मनमें क्रोधको स्थान न दे। यह ब्रह्मचर्यका पहला चरण है । जो शिष्यकी वृत्तिके क्रमसे ही जीवन-निर्वाह करता हुआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता है, उसका यह नियम भी ब्रह्मचर्यवतका पहला ही पाद कहलाता है । अपने प्राण और धन लगाकर भी मन, वाणी तथा कर्मसे आचार्यका प्रिय करे-यह द्वितीय पाद कहा जाता है । गुरुके प्रति शिष्यका जैसा श्रद्धा और सम्मानपूर्ण वर्ताव हो, वैसा ही गुरुकी पत्नी और पुत्रके साथ भी होना . प्रमादके ही कारण आसुरी सम्पत्तिवाले मनुष्य मृत्युसे पराजित हुए और अपमादसे ही देवी सम्पत्तिवाले महात्मा पुरुप ब्रह्म-स्वरूप हो जाते हैं। यह निश्चय है कि मृत्यु व्याघके समान प्राणियोंका भक्षण नहीं करती; क्योंकि उसका कोई रूप देखनेमें नहीं आता। कुछ लोग मेरे बताये हुए प्रमादसे मिन्न 'यम' को मृत्यु कहते हैं और हृदयसे दृदतापूर्वक पालन किये हुए ब्रह्मचर्यको ही अमृत मानते है । यम देवता पितृलोकमें राज्य-शासन करते हैं। वे पुण्यकर्म करनेवालोंके लिये सुख-दायक और पापियोंके लिये भयंकर हैं । इन यमकी आज्ञासे ही कोघ, प्रमाद और लोभरूपी मृत्यु मनुष्योंके विनाशमें प्रवृत्त होती है। अहकारके वशीभूत होकर विपरीत मार्गपर चलता हुआ कोई भी मनुष्य आत्माका साक्षात्कार नहीं कर पाता । मनुष्य मोहवश अहंकारके अधीन हो इस लोकसे जाकर पुन:-पुन: जन्म-मरणके चक्करमें पडते हैं। मरनेके बाद उनके मन, इन्द्रिय और प्राण भी साथ जाते हैं। शरीरसे प्राणरूपी इन्द्रियोंका वियोग होनेके कारण मृत्यु भरण सज्ञाको प्राप्त होती है । प्रारव्यकर्मका उदय द्दोनेपर कर्मके फलमें आसक्ति रखनेवाले लोग खर्गादि लोकों-का अनुगमन करते हैं; इसीलिये वे मृत्युको पार नहीं कर पाते । देहाभिमानी जीव परमात्मसाक्षात्कारके उपायको न जाननेके कारण भोगकी वासनासे सब ओर नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकता रहता है। इस प्रकार जो विपयोंकी ओर द्युकाव है, वह अवस्य ही इन्द्रियोंको महान् मोहमें डालनेवाला है; और इन झुठे विषयोंमें राग रखनेवाले मनुष्यकी उनकी ओर प्रवृत्ति होनी स्वामाविक है। मिथ्या भोगों में आसक्ति होनेसे जिसके अन्तःकरणकी ज्ञानशक्ति नष्ट हो गयी है, वह सब ओर विषयोंका ही चिन्तन करता हुआ मन-ही-मन उनका आस्वादन करता है। पहले तो विषयोंका चिन्तन ही लोगोंको मारे डालता है, इसके बाद वह काम और क्रोधको साय लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है। इस प्रकार ये विषय-चिन्तन, काम और क्रोध ही विवेकहीन मनुष्योंको मृत्युके निकट पहुँचाते हैं। परन्तु जो स्थिरबुद्धि-वाले पुरुष हैं, वे धैर्यसे मृत्युके पार हो जाते हैं। अतः जो मृत्युको जीतनेकी इच्छा रखता है, उसे चाहिये कि विषयोंके खरूपका विचार करके उन्हें तुच्छ मानकर कुछ मी न गिनते हुए उनकी कामनाओंको उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले । इस प्रकार जो विद्वान् विषयोंकी इच्छाको मिटा देता है, उसको [साधारण प्राणियोंकी ] मृत्युकी भाँति मृत्यु नहीं मारती, अर्थात् वह जन्म-मरणसे मुक्त हो जाता है।

कामनाओंके पीछे चलनेवाला मनुष्य कामनाओंके साय ही नष्ट हो जाता है और कामनाओंका त्याग कर देनेक जो वृद्य भी दुःखरूप रजोगुण है, उस सबको वह नए कर देता है। पर काम ही समस्त प्राणियोंके लिये मोहक होनेके कारण तमोगुण और अज्ञानरूप है तथा नरकके ममान दुःसदायी देखा जाता है । जैसे मतवाले पुरुष चलते-चलते गटदेकी शोर दीइ पटते हैं, वैसे ही कामी पुरुष भोगोंमें सुख मानकर उनशी ओर दौड़ते हैं । जिसके चित्तकी वृत्तियाँ कामनाओंसे मोहित नहीं हुई हैं, उस ज्ञानी पुरुपका इस लोकमें तिनशीके बनाये हुए व्याधके समान मृत्यु क्या विगाइ नक्ती है ! इसिन्ये राजन् । इस कामकी आयु (सत्ता) नष्ट करनेकी इच्छासे दूनरे किसी भी विषयभोगको कुछ भी न गिनकर उनरा चिन्तन त्याग देना चाहिये । राजन् ! यह जो तुम्लारे शरीरके भीतर अन्तरातमा है, मोहके वशीभृत होकर नहीं कीय, तीम और मृत्यरूप हो जाता है। इस प्रकार मोहमे होनेवाले मृत्युरो जानकर जो जाननिष्ठ हो जाता है, यह इन लोक्से मृत्युन कभी नहीं डरता । उसके सामने आकर मृत्यु उमी प्रवार नष्ट हो जाती है, जैसे मृत्युके अधिकारमे आया हुआ मरणधर्मा मनुष्य ॥३-१६॥

श्वतराष्ट्र बोले-दिजातियोंके लिये यशेंद्वाग जिन पवित्रतम, सनातन एवं श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति बतानी गर्या है, यहाँ वेद उन्हींको परम पुरुपार्थ कहते हैं; इस बातनो जानने-बाला विद्वान् उत्तम कर्मोंका ही आश्रम क्यों न ले हैं। १९॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! अशानी पुरुष ही दल प्रकार भिन्न-भिन्न लोकोंमें गमन करता है तथा वंद कमंदे बहुत-ने प्रयोजन भी बताते हैं। परन्तु जो निष्याम पुरुष है. वह शानमार्गके द्वारा अन्य सभी मार्गोका बाघ करके परमात्म स्वरूप होता हुआ ही परमात्माको प्राप्त होता है ॥१८॥

भृतराष्ट्र चोले—विदन् ! यदि वह परमातमा ही ममधः इस सम्पूर्ण जगत्के रूपमें प्रकट होता है। तो उम अजन्मा और पुरातन पुरुपपर कौन शामन करता है है अपवा उमे हम रूपमें आनेकी क्या आवश्यकता है और क्या मुख मिलता है—यह सब मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥१९॥

सनत्सुजातने कहा—तुम्हारे प्रश्नमें जो अनेनों विकल्प किये गये हैं, उनके अनुनार भेदकी प्राप्ति होती हैं और उसे स्वीकार कर लेनेसे महान् दोप आता है; क्योंनि अनादि मायाके सम्बन्धसे जीवोंका निल्प प्रवाह चलता रहता है — ऐसा माननेसे इस परमात्माकी महत्ता नट नहीं होती और उसकी मायाके सम्बन्धसे जीव भी पुनः-पुनः उत्पद्ध होते रहते

ज्ञानंत प्रस्त हुए और उनीमें सीन होते हैं। विद्वान् गाने हें ---रायंत्रप ज्यान् याणीका विकारमात्र है। विन्तु गाने यह सम्पूर्ण ज्यान् प्रतिष्ठित है, उस नित्य कारणस्वरूप ब्रह्मको जो जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं। वह ब्रह्म रोग, शोक और पापसे रहित है और उसका महान् यश सर्वत्र फैला हुआ है।।२६-३१।।

#### योगप्रधान ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन सनत्सुजातीय-पाँचवाँ अध्याय

सनम्मजातजी कहते हैं-राजन् ! शोक, कोघ, लोभ, माम, मान, अन्यन्त निद्रा, ईर्घ्यां, मोह, तृष्णा, कायरता, गुर्गीमे दोप देखना और निन्दा करना-ये बारह महान् दांप मनुप्योंके प्राणनाशक है। राजेन्द्र! एक-एक करके ये सभी दोष मनुष्यको प्राप्त होते हैं, जिनसे आवेगमें आरर मदबदि मानव पापकर्म करने लगता है। लोडुप, हर, बटोरभाषी, कृषण, मन-ही-मन कोघ करनेवाले और अधिक आत्मप्रशस करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुष्य निश्चय ही कर कर्म करनेवाले होते हैं। ये घन पाकर भी अच्छा वर्ताव नहीं करते । सम्भोगमें मन लगानेवाले। रियमता रखनेवाले, अत्यन्त अभिमानी, योडा देकर बहत डींग हाँ मनेवाले, कृपण, दुर्वल होकर भी अपनी बहुत बड़ाई यरनेवाले और लियोंने सदा द्वेप रखनेवाले—ये सात प्रभारके मनुष्य ही पापी और कृत कहे गये हैं । धर्म, सत्य, ता, इन्द्रियसंयम, डाइ न करना, लजा, सहनशीलता, रिगीके दोप न देखना, दान, शाखजान, धैर्य और धमा-ये बाराणके बारह महान् वत है। जो इन बारह प्रतोंने कभी च्युत नहीं होता, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीपर शानन कर ककता है। इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी जो युक्त है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता-ऐसा समराना चाहिये (अर्थात् उसकी किसी भी वस्तुमें ममता नहीं होती )। इन्द्रियनिग्रह, त्याग और अप्रमाद-इनमें अमृतरी स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन इदिमान् ब्राह्मणोंके ये ही मुख्य साधन हैं। सची हो या शुठी, दूमरोंकी निन्दा करना ब्राह्मणको शोभा नहीं देता । लो लोग दूसरों की निन्दा करते हैं, वे अवस्य ही नरकमें पड़ते हैं। मदने अटारह दोप हैं, जो पहले सचित करके भी स्पष्ट रूपसे नहीं बताये गये ये-लोकविरोधी कार्य न्रना, शास्त्रके प्रतिकृत्व आचरण करना, गुणिर्योपर दोपा-गेरम, असन्यभाषण, काम, क्रोध, पराधीनता, दूसरोंके दोप दनाना, चुगली करना, धनका दुरुपयोग, कलह, डाह, प्राणियोंको कष्ट पहुँचानाः ईर्ष्याः हर्षः, बहुत बकवादः विवेक-

श्रून्यता तथा गुणोंमें दोष देखनेका स्वभाव । इसलिये विद्वान् पुरुपको मदके वशीभूत नहीं होना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंने इसकी सदा ही निन्दा की है। सौहार्द (मित्रता) के छ: गुण हैं, जो अवस्य ही जानने योग्य हैं। मुद्धद्का प्रिय होनेपर हर्पित होना और अप्रिय होनेपर मनमें कप्टका अनुभव करना—ये दो गुण हैं। तीसरा गुण यह है कि अपना जो कुछ चिरसञ्चित घन है, उसे मित्रके मॉगर्नेपर टे डाले । मित्रके लिये अयाच्य वस्त भी अवश्य देने योग्य हो जाती है; और तो क्या, सुद्धद्के मॉगनेपर वह शुद्ध भावसे अपने प्रिय पत्र, वैभव तथा पत्नीको भी उसके हितके लिये निछावर कर देता है। मित्रको धन देकर उसके यहाँ प्रत्यपकार पानेकी कामनासे निवास न करे-यह चौथा गुण है । अपने परिश्रमसे उपार्जित घनका उपभोग करे ( मित्रकी कमाईपर अवलम्बित न रहे )-यह पाँचवाँ गुण है। तथा मित्रकी भलाईके लिये अपने भलेकी परवा न करे—यह छठा गुण है। जो धनी ग्रहस्थ इस प्रकार गुणवान, त्यागी और सात्त्विक होता है, वह अपनी पाँचों इन्द्रियों से पाँचों विषयोंको हटा लेता है। जो वैराग्यकी कमीके कारण सत्त्वसे भ्रष्ट हो गये हैं, ऐसे मनुष्योंके दिन्य लोकोंकी प्राप्तिके संकल्पसे सञ्चित किया हुआ यह इन्द्रिय-निग्रहरूप तप समृद्ध होनेपर भी केवल ऊर्घ्वलोकोंकी प्राप्तिका कारण होता है [ मुक्तिका नहीं ] । क्योंकि सत्यस्वरूप ब्रह्मका बोध न होनेसे ही इन सकाम यज्ञोंकी वृद्धि होती है। किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे और किसीका कियाके द्वारा सम्पन्न होता है। संकल्पसिद्ध अर्थात सकाम पुरुपसे संकल्परहित यानी निष्काम पुरुषकी स्थिति कॅंची होती है। किन्तु ब्रह्मवेत्ताकी स्थित उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो। यह महत्त्वपूर्ण ज्ञान्त्र परम यश्ररूप परमात्माकी प्राप्ति कराने-वाला है, इसे शिष्योंको अवश्य पढाना चाहिये। परमात्मासे भिन्न यह सारा दृश्य-प्रपञ्च वाणीका विकारमात्र है-ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं। इस योग शास्त्रमें यह परमात्मविपयक सम्पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है; इसे जो जान लेते हैं, वे अमर हो जाते पुरुषको देखकर जले नहीं, तथा प्रयत्न न करनेपर भी विद्वान्लोग जिसे आदर दें, वही वास्तवमें सम्मानित है। जगत्में जब विद्वान् पुरुप आदर दें तो सम्मानित व्यक्तिको ऐसा मानना चाहिये कि ऑलोंके खोलने-मीचनेके समान अच्छे लोगोंकी यह स्वामाविक वृत्ति है, जो आदर देते हैं। किन्तु इस ससारमें जो अधर्ममें निपुण, छल-कपटमें चतुर और माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवाले मूढ मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियोंका कभी आदर नहीं करेंगे। यह निश्चित है कि मान और मीन सदा एक साथ नहीं रहते;

क्योंकि मानसे इस लोकमें सुख मिलता है और मीनसे परलेकि में। जानीजन इस बातको जानते हैं। राजन् । लोकमें ऐश्वर्यरूपा लक्ष्मी सुखका घर मानी गरी है, किन्तु वह भी कल्याणमार्गमें छुटेरोंकी मॉति विन्न डालनेवाली है। प्रजाहीन मनुष्यके लिये तो ब्रह्मजानमरी लक्ष्मी सर्वया दुल्म है। संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्मसुखके अनेकों द्वार बतलाते हैं, जो कि मोहको जगानेवाले नहीं हैं तथा जिनको कटिनतासे घारण किया जाता है। उनके नाम हैं—सत्य, सरलता, लजा, दम, श्रीच और विद्या ॥२७-४६॥

#### ब्रह्मज्ञानमें उपयोगी मौन, तप आदिके रुक्षण तथा गुण-दोपका निरूपण सनस्मुजातीय-तीसरा अध्याय

धृतराष्ट्र बोले—विद्यन् । यह मीन किसका नाम है ! [ वाणीका संयम और परमात्माका स्वरूप—] इन दोमेंसे कौन-सा मौन है ! यहाँ मौन-भावका वर्णन कीजिये । क्या विद्यान् पुरुष मौनके द्वारा मौनरूप परमात्माको प्राप्त होता है ! सुने ! ससारमें लोग मौनका आचरण किस प्रकार करते हैं ! ॥ १॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् । जहाँ मनके सहित वाणीरूप वेद नहीं पहुँच पाते, उस परमारमाका ही नाम मौन है; इसिल्ये वहीं मौनस्वरूप है। वैदिक तथा लौकिक शब्दोंका जहाँसे प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयतापूर्वक ध्यान करनेसे प्रकाशमें आते हैं ॥२॥

धृतराष्ट्र बोले—जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और समवेद-को जानता है तया पाप करता है, वह उस पापसे लिस होता है या नहीं ! ॥३॥

सनत्सुजातने कहा—राजन् ! मैं तुमसे असत्य नहीं कहता; ऋक्, साम अयवा यजुर्वेद—कोई भी पाप करनेवाले अज्ञानीकी उसके पापकर्मसे रक्षा नहीं करते । जो कपट-पूर्वक धर्मका आचरण करता है, उस मिथ्याचारीका वेद पापोंसे उद्धार नहीं करते । जैसे पंख निकल आनेपर पछी अपना धोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अन्तकालमें वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं ॥४-५॥

धृतराष्ट्र वोले—विद्वन् । यदि धर्मके विना वेद रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं, तो वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके पवित्र होनेका प्रलापक चिरकालसे क्यों चला आता है ! ॥६॥

अः 'ऋग्यजु'सामिनः पूतो ब्रह्मकोके मरीयते।' (ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदसे पवित्र होकर ब्राह्मण ब्रह्मकोकर्मे प्रतिष्ठित होता है) इत्यादि वचन वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके पवित्र एव निष्पाप होनेकी बात कहते हैं।

समत्युजातने कहा-महानुभाव ! परमात्माके ही नाम आदि विशेषरूपींसे इस जगत्वी प्रतीति होती है। यह वात वेद [ 'द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे' इत्यादि मन्त्रीदारा ] अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं। फिन्तु वास्तवमे उनग स्वरूप इस विश्वसे विलक्षण बताया जाता है। उसीची प्राप्तिके लिये वेदमें [कुच्छ-चान्द्रायणादि] तय और जियोति-ष्टोमादि | यज्ञका प्रतिपादन किया गया है । इन तर और यशोंके द्वारा उस श्रोत्रिय विद्वान पुरुपको पुण्यरी प्राप्ति होती है । फिर उस पुण्यसे पापको नष्ट कर देनेके पश्चात जानके प्रकाशसे वह अपने सचिदानन्दस्वरूपना माझात्कार करना है। इस प्रकार विद्वान पुरुष शानमे आत्मारो प्राप्त राता है। अन्यया धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग-पलनी इच्छा रखनेके कारण वह इस लोकमें क्ये हुए मभी वर्मों से गय लेकर उन्हें परलोकमें भोगता है तथा भोग गमाप्त होने रा पुनः इस मसारमार्गमं लीट आता है । इस लोगम तपस्या की जाती है और परलोकमें उनका फल भोगा जाना है [—यह सबके लिये साधारण नियम है]। यन्तु अवस्य पालन करने योग्य तपमे स्थिर रहनेवाले ब्रामवेसा पुरुणें है लिये तो यही लोक है--उन्हें यहीं (जीवनवार्ज्य ही) शानस्य फल प्राप्त हो जाता है ॥७–१०॥

भृतराष्ट्र वोले—सनत्सुनातजी! एक ही त्राणी कभी वृद्धि और कभी हानि कैसे होती है! आप उसे इन प्रणार बताहये, जिससे हम मलीमाँति समक्ष सर्वे ॥११॥

सनत्सुजातने कहा—जो किनी जामना या पाम्पर दोषते युक्त नहीं होता, उसे विद्युट तम जनते हैं। केच्य परी तप ऋद और समृद्ध होता है। [किन्तु जब उस तममें कामना या पापरूप दोषना संसर्ग होता है, नो उनकी हानि होने

देव भी महास्थार करते हैं। इस मंगार-सल्लिसे उस उठा हुआ इंसम्य परमात्मा अपने एक अशको क्या नहीं उद्या गा है। यदि उसे भी वह जपर उठा है में। एयका बन्ध और मोध गदाके लिये मिट जाय I उन न्नातन परमेश्वरका योगीजन माधात्कार करते हैं। हृद्रादेशमे स्थित यह अद्गुष्टमात्र अन्तर्यामी परमात्मा विज्ञानिस्के मम्बन्धरे जीवात्माने रूपमें सदा जन्म-मरणको प्रान होता है। उन नवके झासक, स्तुतिके योग्य, सर्वसमर्थ, गर्क आदिरारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्माको मूढ एरप नहीं देख पाते। किन्तु योगीजन उस सनातन परमेश्वरमा साक्षात्कार करते है। कोई साधनसम्पन्न हों या मापनहान, सब मनुष्योंमे समानरूपसे यह ब्रह्म दृष्टिगोचर होता है। यह बद्ध और मुक्तमें भी समभावसे स्थित है; अन्तर इतना ही है कि इन दोनोंमेरे जो मुक्त पुरुप हैं। ये आनन्दके मूल स्रोत परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं। उमी सनातन भगवानका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। विद्वान पुरुप ब्रह्मविद्याफे द्वारा इस लोक और परलोक दोनों को न्यात करके ब्रह्मभावको प्राप्त होता है । उस समय उसके दारा यदि अमिहोत्र आदि कर्म न भी हुए हों, तो भी वे पूर्ण हुए समन्ने जाते हैं । राजन् ! यह ब्रह्मविद्या तुममें ल्तुता न आने दे; तथा इसके द्वारा तुम्हे वह प्रशापास हो, जिसे घीर पुरुप ही प्राप्त करते हैं। उसी प्रजाके द्वारा योगीलोग उस मनातन परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। इन प्रकार परमात्मभावको प्राप्त हुआ महात्मा पुरुष अग्रिको अग्नेमें घारण कर लेता है। जो उस पूर्ण परमेश्वरको नान छेता है। उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता अर्थात् वह कृतरूत्व हो जाता है ] । उस सनातन परमात्माका योगीलोग साञात्कार दरते हैं। कोई मनके समान वेगवाला क्यों न हो। और दस लाख भी पंख लगाकर क्यों न उदे: अन्तमं उसे इटयस्थित परमात्मामं ही आना पड़ेगा। उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। इम परमात्माका स्वरूप देखनेमें नहीं आता; जिनका अन्तः ररण अत्यन्त विशुद्ध है, वे ही उसे देख पाते हैं। जो सबके हितैयी और मनको वद्यमें करनेवाले हैं। तथा जिनके मनमें कभी दुःख नहीं होता—ऐसे होकर जो संन्यास छेते हैं, वे युक्त हो जाते हैं । उस सनातन परमात्माका योगीलोग माञात्कार करते हैं। जैसे सॉप विलोंका आश्रय ले 'अग्नेको छिगाये रहते हैं, उसी प्रकार कुछ दम्भी मनुष्य अग्नी जिल्ला और व्यवहारकी आड़में अग्ने गृढ पार्पोको

छिनाये रखते हैं। मूर्ख मनुष्य उनपर विश्वास करके अत्यन्त मोहमें पड जाते हैं और जो ययार्य मार्ग यानी परमात्माके मार्गमें चलनेवाले हैं। उन्हें भी वे भयमें डालनेके लिये मोहित करनेकी चेष्टा करते हैं। किन्तु योगीजन भगवत्क्रपासे उनके फंदेमें न आकर उस सनातन परमात्माका ही साक्षात्कार करते हैं। राजन् ! मै कभी किसीके असत्कारका पात्र नहीं होता। न मेरी मृत्यु होती है न जन्म, फिर मोक्ष तो हो ही कहाँसे सकता है ! [ क्योंकि मैं नित्यमुक्त ब्रह्म हूँ । ] सत्य और असत्य सब कुछ मुझ चनातन सम ब्रह्ममें स्थित है। एकमात्र में ही सत् और असत्की उत्पत्तिका स्थान हूँ । मेरे स्वरूपभूत उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा-का न तो साध कर्मसे सम्बन्ध है और न असाध कर्मसे। यह विपमता तो देहाभिमानी मनुष्योंमे ही देखी जाती है। ब्रह्मका स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिये। इस प्रकार जानयोगसे युक्त होकर उस आनन्दमय ब्रह्मको ही पानेकी इच्छा करे । उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं । इस ब्रह्मवैत्ता पुरुपके हृदयको निन्दाके वाक्य सतप्त नहीं करते । 'मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्रिहोत्र नहीं किया' इत्यादि बातें भी उसके मनको क्लेश नहीं पहुँचोतीं । ब्रह्मविद्या शीव्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है, जिसे घीर पुरुप ही प्राप्त करते हैं। उस वृद्धिके द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है, उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १-२४ ॥

इस प्रकार जो समस्त भूतोंमें परमात्माको निरन्तर देखता है, वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेके अनन्तर अन्यान्य विपय-भोगोंमें आसक्त मनुष्योंके लिये क्या शोक करे ! जैसे सब ओर जलने लवालब भरे बड़े जलाशयके प्राप्त होनेपर जलके लिये अन्यत्र जानेकी आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानीके लिये सम्पूर्ण वेदोकी जरूरत नहीं रह जाती। यह अङ्गुप्रमात्र अन्तर्यामी परमात्मा सबके दृदयके भीतर स्थित है, किन्तु किसीको दिखायी नहीं देता। वह अजन्मा, चराचरस्वरूप और दिन-रात सावधान रहनेवाला है। जो उसे जान लेता है, वह विद्वान प्रमानन्दमें निमम्म हो जाता है ॥२५-२७॥

घृतराष्ट्र! में ही सबकी माता और पिता हूं, मैं ही पुत्र हूँ और सबका आत्मा भी मैं ही हूं। जो है, वह भी और जो नहीं है, वह भी मैं ही हूँ। भारत! मैं ही दुम्हारा बूढ़ा पितामह, पिता और पुत्र भी हूं। तुम सब लोग मेरे अपने-अपने विपयोंमें जो भोगवुदिसे प्रवृत्ति होती है—उः तो ये ही प्रमादिकप्यक दोप हैं और भूतकालकी चिन्ता तया भविष्यकी आजा—दो दोप ये हैं। इन आठ दोपोंसे मुक्त पुरुप सुखी होता है। राजेन्द्र ! तुम सत्यस्वरूप हो जाओ, सत्यमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं; सत्यमें ही अमृतकी प्रतिष्ठा है। दोपोंको निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रतका आचरण करना चाहिये—यह विधाताका बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुपोंका व्रत है। मनुष्यको उपर्युक्त दोषोंसे रहित और गुणोंसे युक्त होना चाहिये। ऐसे पुरुपका ही विशुद्ध तप अत्यन्त समृद्ध होता है। राजन्। तुमने जो मुझसे पूछा है, वह मैंने सक्षेपमें बता दिया। यह तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थाके कष्टको दूर करनेवाला, पापहारी तथा परम पवित्र है॥२६—४०॥

धृतराष्ट्रने कहा— मुने! इतिहास-पुराण जिनमें पॉचवॉ है, उन सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा कुछ लोगोंका विशेषरूपसे नाम लिया जाना है (अर्थात् वे पञ्चवेदी कहलाते हैं)। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अर्थुंच कहलाते हैं। इनमेंसे कौन-से ऐसे हैं,जिन्हें मैं निश्चितरूपसे ब्राह्मण समझॅं!॥४१-४२॥

सनत्सुजातने कहा-राजन् । एक ही वेदको न जाननेके कारण बहुत-से वेद कर दिये गये हैं। उस सत्य-स्वरूप एक वेदके सारतस्व परमात्मामें तो कोई विरला ही स्थित होता है [वही ब्राह्मण मानने योग्य है]। इस प्रकार वेदके तस्वको न जानकर भी कुछ लोग भी विद्वान हुं ऐसा मानने लगते हैं; फिर उनकी दान, अध्ययन और यजादि कमोंमें लौकिक एवं पारलौकिक फलके लोमसे प्रश्चित होती है । वास्तवमें जो सत्यस्वरूप परमात्मासे च्युत हो गये हैं, उन्हींका वैसा सङ्कल्प होता है। फिर सत्यरूप चेदके प्रामाण्यका निश्चय करके ही उनके द्वारा यजींका विस्तार ( अनुष्ठान ) किया जाता है। किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे तथा किसीका क्रियाके द्वारा सम्पादित होता है । पुरुष सङ्कल्पमय है और वह अपने सङ्कल्पके अनुसार प्राप्त हुए लोकोंका अधिष्ठाता होता है। किन्तु जयतक सङ्कल्प शान्त न हो, तत्रतक दीक्षित-त्रतका आचरण अर्थात् यज्ञादि कर्म करते रहना चाहिये । यह 'दीक्षित' नाम 'दीक्ष

वतादेशे' इस घातुमे बना है। मत्पुरुपोंके विये राज्यस्य परमात्मा ही सबसे बढकर है। क्योंकि [परमान्नाने] शानका फल प्रत्यक्ष है और ताका फल परोध है [ इमलिये जानका ही आश्रय लेना चाहिये ] । बहुत पढनेवाले ब्राह्मणको केवल बहुपाठी ( बहुज ) समझना चाहिये । इसलिये छत्रिय । केवल वात वनानेसे ही किसीको ब्राह्मण न मान लेना । जो स्टार-स्वरूप परमात्मासे कभी पृथक नहीं होता, उनीही दुम ब्राह्मण समझो । राजन् । अथवां मुनि एव महर्षि-समुदायने पूर्वकालमे जिनका गान किया है, वे ही छन्ड (वेद) है। किन्तु नम्पूर्ण वेद पढ लेनेपर भी जो वेदों के जान जाननेयोग्य परमात्माके तत्त्वको नहीं जानते, वे वान्तवमे वेटके विद्वान् नहीं हैं। नरश्रेष्ठ । छन्द (वेद ) उन परमारमाभ स्वच्छन्द सम्बन्धरे स्थित हैं ( अर्थात् न्वतं प्रमाण हैं )। इसलिये उनका अध्ययन करके ही वेदवेत्ता आर्यजन वंद्यरूप परमात्माके तत्त्वको प्राप्त हुए है। गजन् ! यान्तवमे वेदोंके तत्त्वको जाननेवाला कोई नहीं है। अयवा यो समक्षो कि कोई विरला ही उनका रहस्य जान पाता है। जो फेवल वेदफे वाक्योंको जानता है। वह वेदोंके द्वारा जाननेयांग्य परमारनाको नहीं जानता। किन्तु जो सत्यमें स्थित है, यह येदयेप परमात्माको जानता है। जो जेय मन आदि अचेतन ई। उनमेंसे कोई जाता नहीं है। इमीलिये मनुष्य मन आदिके द्वारा न तो आत्माको जानते हैं और न अनात्मारो ! जो आत्माको जान लेता है। वही अनात्मानो भी जानता है। जो केवल अनात्माको जानता है। यह सत्य आत्मामे नहीं जानता। जो पुरुप (जाता) वेदोंको जानता है, यरी वेद्य (जगत् आदि ) को भी जानता है; परन्तु उन कातारी न वेदपाठी जानते हैं और न वेट ही। तथानि जो देदवेसा ब्राह्मण हैं, वे उस आत्मतत्त्वनी वेदने द्वाग ही जानते हैं। द्वितीयाके चन्द्रमाकी सूक्ष्म व लाके यताने ने निये जैसे वृक्षकी शाखाकी ओर महेत दिया जाता है। उमी परार उस सत्यम्बरूप परमात्माका ज्ञान करानेके विचे ही वेदोका भी उपयोग किया जाता है—ऐमा विद्वान् पुरुष मानने हैं। मै तो उसीको ब्राह्मण समसता हैं, जो नरमान्मारे तरवको जाननेवाला और वेदोंनी ययार्थ व्याच्या वरनेवाला हो, जिसके अपने सन्देह मिट गये हीं और दूसरोंके भी सम्पूर्ण संद्ययोंनो मिटा सके। इर व्यत्मानी रोज करनेके लिये पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तरकी अंग जानेशी आवस्यकता नहीं है; फिर आग्नेय आदि कोर्जीकी तो दात ही

जिन्होंने ऋगादि वेदोंका अध्ययन नहीं किया है, वे अनृच कहलाते हैं।

िर्मानी गये हैं, उन्हें मुनाते हुए तुम मेरा सन्देश इस प्रकार भएना दिस्ने महिरतीके गरित राजा दुर्योधन उसे पूरा-पूरा रह रहे।' गाउँवियानी अईन सुद्रके लिये उत्सुक जान पराग या । उसने और ने लाल करके कहा है- "यदि दुर्योघन महागान यु-र्वाप्टरमा गांच छोड़नेके खिये तैयार नहीं है तो अनुस्त नी अनुसुद्रे पुत्रोंका कोई ऐसा पापकर्म है, जिसका पर उन्हें भोगना बाकी है। यदि दुर्योधन चाहता है कि वीनवारा भाम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण, सात्यिक, **भृष्ट**गुरा, गिलण्डी और अपने सङ्गल्यमात्रसे पृथ्वी एवं आगागरी मस्म वर मक्तेवाले महाराज युधिष्ठिरके साय युज हो तो ठीक हैं; इसमे तो पाण्डवींका सारा मनोरथ पूर्ण हैं। जायगा । पाण्टवोके हितकी दृष्टिसे आपको सन्धि करने ही कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तो युद्ध ही होने दें। महाराज युविष्ठिर तो नम्रता, सरलता, तप, दम, धर्मरक्षा और बर-- इन मभी गुणोंसे मम्पन है। वे बहुत दिनोंसे अनेक प्रकारके कप्ट उठाते रहनेपर भी सत्य ही बोलते हैं तथा आप-लोगींके कपट-व्यवहारीको महन करते रहते हैं। किन्त जिस ममय ये अनेकों वर्षांसे इकट्टे हुए अपने क्रोधको कौरचींपर छोड़ेंगे, उन समय दुर्योधनको पछताना पहेगा । जिस समय हुनीं वन रथमं बैठे हुए गटाधारी भीमसेनको बह्ने नेगसे मोधरूप विप उगलते हुए देखेगा, उस समय उसे युद्ध परनेके लिये अवस्य पश्चात्ताप होगा । जिस प्रकार फूसकी श्रींपिदयोंका गाँव आगसे जलकर खाक हो जाता है, वैसी ही दशा करवोंकी देखकर, विजली मारे हुए खेतके समान अपनी विगाउ वाहिनीको नष्ट-अष्ट देखकर तथा भीमसेनकी शस्त्राधिसे शुरम्कर क्रिने ही वीरोंको धगशायी और कितनोंहीको भयसे भागते देखकर दुर्योधनको युद्ध छेड़नेके लिये जरूर पछताना पट्रेगा । जब विचित्र योदा नकुछ युदस्थलमें श्रुओंने सिरोंनी टेरी लगा देगा, जब लजाबील सत्यवादी और ममन धर्मोरा जाचन्य करनेवाला फुर्नीला वीर सहदेव



शत्रुओंका संहार करता हुआ शक्कुनिपर आक्रमण करेगा और जव दुर्योधन द्रौपदीके महान् धनुर्धर श्रूरवीर और रययुद्ध-विशारद पुत्रोंको कौरवोंपर झपटते देखेगा तो उसे युद ठाननेके लिये अवश्य अनुताप होगा । अभिमन्यु तो साक्षात् श्रीकृष्णके समान ही वली है; जिस समय वह अस्त्र-शस्त्रे युराजित होकर मेघोंके समान बाणवर्षा करके शत्रुओंको सन्तप्त करेगा, उस समय दुर्योधनको रण रोपनेके लिये अवश्य पछतावा होगा । जिस समय बृद्ध महारयी विराट और द्रुपद अपनी-अपनी सेनाओंके सहित सुसजित होकर सेनासहित धृतराष्ट्रपुत्रीपर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधनको पश्चात्ताप ही करना पड़ेगा। जब कौरवोंमें अग्रगण्य संतिशरोमणि महात्मा भीष्म शिखण्डीके हायसे मारे जायँगे तो मैं सच कहता हूँ मेरे शत्रु वच नहीं सकेंगे। इसमें दुम तनिक भी सन्देह न करना । जब अतुलित तेजस्वी सेनानायक भृष्टयुम्न अपने वाणींसे घृतराष्ट्रके पुत्रींको पीडित करते हुए द्रोणाचार्य-पर आक्रमण करेंगे तो दुर्योधनको युद्ध छेड्नेके लिये पछताना

चाहिये। यह भी ब्रह्मचर्यका द्वितीय पाद ही कहलाता है। आचार्यने जो अपना उपकार किया, उसे ध्यानमें रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसका भी विचार करके मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न होकर शिष्य आचार्यके प्रति जो ऐसा माव रखता है कि 'इन्होंने मुझे वड़ी उन्नत अवस्थामें पहुँचा दिया'---यह ब्रह्मचर्यका तीसरा पाद है। आचार्य-के उपकारका बदला चुकाये विना अर्थात् गुरुदक्षिणा आदिके द्वारा उन्हें सन्तुष्ट किये विना विद्वान् शिष्य वहाँसे अन्यत्र न जाय । [दक्षिणा देकर या सेवा करके] कभी मनमें ऐसा विचार न लावे कि भी गुरुका उपकार कर रहा हूँ, तया मुँहसे भी कभी ऐसी बात न निकाले । यह ब्रह्मचर्य-का चौया पाद है। ब्रह्मचारी शिष्य पहले गुरुके निकट शिक्षा और सदाचारका एक चरण प्राप्त करता है, फिर उत्साहपूर्वेक तीक्ष्ण बुद्धिके द्वारा उसे दूसरे पादका ज्ञान होता है। तत्पश्चात अधिक कालतक मनन करनेसे वह तीसरे पादका शान प्राप्त करता है, फिर शास्त्रके द्वारा सहपाठियोंके साथ विचार करनेसे वह चौथे पादको जानता है। पूर्वोक्त बारह धर्म आदि जिसके खरूप हैं, तथा दूसरे-दूसरे यम-नियमादि जिसके अङ्ग एवं उत्साह-राक्ति वल है, वह ब्रह्मचर्य आचार्यके सम्पर्कमें रहकर वेदके अर्थका तत्त्व जाननेसे ही सफल होता है-ऐसा विद्वानोंका कथन है । इसं तरह ब्रह्मचर्य-पालनमें प्रवृत्त होकर जो कुछ भी धन प्राप्त हो सके, उसे आचार्यको अर्पण करना चाहिये । ऐसा करनेसे वह शिष्य सत्पुरुषोंकी अनेक गुणोंवाली वृत्तिको प्राप्त होता है। गुरु-पुत्रके प्रति भी उसकी यही वृत्ति होती है। ऐसी वृत्तिसे रहनेवाले शिष्यकी इस ससारमे सन प्रकारसे उन्नति होती है। वह वहत से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । सम्पूर्ण दिशा-विदिशाएँ उसके लिये सुखकी वर्षा करती हैं तथा उसके निकट बहुत-से दूसरे लोग ब्रह्मचर्य-पालनके लिये निवास करते हैं। इस ब्रह्मचर्यके पालनसे ही देवताओंने देवत्व प्राप्त किया और महान् सौभाग्यगाली मनीषी ऋपियोंको ब्रह्मलोक-की प्राप्ति हुई। इसीके प्रभावसे गन्धवों और अप्सराओं-को दिन्य रूप प्राप्त हुआ । इस ब्रहाचर्यके ही प्रतापसे स्विदेव समस्त लोकोंको प्रकाशित करनेमें समर्य होते हैं। रस-भेदरूप चिन्तामणिसे याचना करनेवालोंको जैसे उनके अमीष्ट

म० अं० ७३---

अर्थकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मनर्य भी मनोवाज्ञ्यिन वस्तु प्रदान करनेवाला है—ऐसा समझकर ये श्रापि-देवना आदि ब्रह्मनर्यके पालनमें वैसे भावको प्राप्त हुए । राजन् ! जो इस ब्रह्मनर्यका आश्रय लेता है, वह ब्रह्मनारी यम-नियमादि तपका आन्तरण करता हुआ अपने मम्पूर्ण श्रिरीको भी पवित्र बना लेना है। तया इससे विद्वान् पुरुष निश्चय ही आत्मवलको प्राप्त होता है और अन्त-म्मयम वह मृत्युको भी जीत लेता है। राजन् ! सकाम पुरुष अपने पुण्यकमोंके द्वारा नाशवान् लोकोंको ही प्राप्त परते हैं; किन्तु जो ब्रह्मको जाननेवाला विद्वान् है, वही उस शानके द्वारा मर्य-रूप परमात्माको प्राप्त होता है। मोक्षके लिये शानके गिया दूसरा कोई मार्ग नहीं है ॥६–२४॥

धृतराष्ट्र चोले—विद्वान् पुरुष यहाँ सन्यम्बरूप परमात्माके जिस अमृत एवं अविनाशी परमपदका साधालाः करते हैं, उसका रूप कैसा है ! क्या वह सफेद-मा, लाल गा अथवा काजल-सा काला या सुवर्ण-जैसे पीले गवा प्रतीत होता है ! ॥२५॥

सनत्यजातने कहा-यद्यपि श्वेत, लाल, माले, लोहेके सहदा अयवा सूर्यके समान प्रकाशमान-अने नी प्रकार-के रूप प्रतीत होते हैं। तयापि ब्रह्मका वास्तविक रूप न पूर्टीमें है, न आकाशमें । समुद्रका जल भी उस रूपको नहीं धारण करता। ब्रह्मका वह रूप न तारींम है। न रिजर्गिके आश्रित है और न बादलोंमें ही दिखायी देता है। इसी प्रगर वाय, देवगण, चन्द्रमा और सूर्वमें भी वह नहीं देशा जाता । राजन् । ऋग्वेदकी ऋचाओंमें, यपुर्वेदके मन्त्रीमें, अयर्ववेदके स्कॉमें तथा विशुद्ध सामवेदमें भी वर नर्ग दृष्टिगोचर होता । रयन्तर और वार्द्वय नामक वाममें तथा महान वतमें भी उत्तका दर्शन नहीं होता; नर्शेनि घर ब्रह्म नित्य है। ब्रह्मके उस स्वरूपका दोई पार पा सकता, वह अज्ञानरूप अन्यनारमे परे है। महा-प्रलयमें सबका अन्त करनेवाला बाल भी उनीमें नीव हो जाता है। वह रूप उत्तरेकी घारके समान अपन्न मूक्त और पर्वतोंसे भी महान् है ( अर्यात् वह मूझ्मसे भी महमना और महान्से भी महान् है )। वहीं सदका आधार है, वरी अमृत है, वही लोक, वही यश तया वही ब्रह्म है। एम्पूर्ण भूत

## कर्ण, भीष्म और द्रोणकी सम्मति तथा सञ्जयद्वारा पाण्डवपक्ष के वीरोंका वर्णन

वदाम्यायनजी कहते हैं—भरतनन्दन ! उस ममय रंग्जें गिमामे गंभी राजालीय एकत्रित थे । मञ्जयका भारत गंभाम गंभें द जान्तनुनन्दन भीष्मने दुर्योधनसे कहा, रंग्ज गंभा बृहस्यति, श्रास्त्रार्थ तथा इन्द्रादि देवगण तक्षातीने पाम गये और उन्हें घेरकर बैठ गये । उसी समय दो प्राचीन ऋषि आने तेजसे सबके चित्त एवं तेजको राते हुए गरारो गॉपरर चले गये । बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीसे



पूछा कि 'ये दोनों कीन हैं, जो आपकी उपासना किये विना ही चले जा रहे हैं ?' तब ब्रह्माजीने वतलाया कि 'ये प्रवल पराक्रमी महावली नर-नारायण ऋषि हैं, जो अपने तेजसे पृग्वी एवं म्वर्गको प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कमंसे गम्पूर्ण लोकों के आनन्दको बढाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरोंका विनाश करनेके लिये दो शरीर धारण किये हैं। ये अत्यन्त शुद्धिमान तथा शत्रुऑको संतम करनेवाले हैं। समझ देवना और गन्वर्व इनकी पृजा करते हैं।' 'मुनते हैं—रम सुद्धमें जो अर्जुन और'श्रीकृष्ण एकत्र हैं, ये दोनों नर-नागयण नामके प्राचीन देवता ही हैं। इन्हें इस स्वारंभ इन्द्रके महित देवता और अमुर भी नहीं जीत सकते। इनमें भीइष्ण नहायण है और अर्जुन नर हैं। वस्तुतः

नारायण और नर—ये दो रूपोंमें एक ही वस्तु हैं। भैया दुर्योघन! जिस समय तुम गंख, चक्र और गदा घारण किये श्रीकृष्णको और अनेकों अस्त्र-शस्त्र एवं भयद्भर गण्डीव घनुप लिये अर्जुनको एक ही रयमें बैठे देखोगे, उस समय तुम्हें मेरी बात याद आवेगी । यदि तुम मेरी बातपर ध्यान नहीं दोगे तो समझ लेना कि कौरवोंका अन्त आ गया है तया तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्मसे भ्रष्ट हो गयी है। तुम्हें तो तीनहीकी सलाह ठीक जान पहती है—एक तो अधमजाति स्तपुत्र कर्णकी, दूसरे सुवलपुत्र शकुनिकी और तीसरे अपने सुद्रबुद्धि पापात्मा माई दुःशासनकी।"

इसपर कर्ण वोल उठा—पितामह! आप जैसी वात कह रहे हैं, वह आप-जैसे वयोवृद्धोंके मुखसे अच्छी नहीं लगती। में क्षात्रधर्ममें स्थित रहता हूं और कभी अपने धर्मका परित्याग नहीं करता। मेरा ऐसा कीन-सा दुराचार है, जिसके कारण आप मेरी निन्दा कर रहे हैं ! मैंने दुर्योधनका कभी कोई अनिष्ट नहीं किया और अकेला में ही युद्धमें सामने आनेपर समस्त पाण्डवांको मार डालूँगा।

कर्णकी बात सुनकर पितामह भीष्मने राजा धृतराष्ट्रकी सम्बोधन करके कहा—''कर्ण जो सदा ही यह कहता रहता



है कि भी पाण्डवींको मार डाल्रॅगा,' सो यह पाण्डवींके

हैं। राजन् । केवल सकाम पुण्यकर्मके द्वारा सत्यखरूप ब्रह्मको नहीं जीता जा सकता। अथवा जो हवन या यश किया जाता है, उससे भी अज्ञानी पुरुष अमरत्वको नहीं पा सकता। तथा अन्तकालमें उसे शान्ति भी नहीं मिलती। सव प्रकारकी चैष्टासे रहित होकर एकान्तमें उपासना करे,

मनसे भी कोई चेष्टा न होने दे। तथा स्तुतिसे प्रेम और निन्दासे कोष न करे। राजन्। उपयुंक साधन करनेसे मनुष्य यहाँ ही ब्रह्मका साधात्कार करके उसमें स्थित हो जाता है। विद्वन्। वेदोंमें क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना है, वही तुम्हें बता रहा हूं॥ १-२१॥

#### परमात्माका खरूप और उनका योगीजनोंके द्वारा साक्षात्कार सनत्सुजातीय-छठा अन्याय

सनत्सुजातजी कहते हैं - जो प्रसिद्ध ब्रह्म है वह शुद्ध, महान् ज्योतिर्मय, देदीप्यमान एव विशाल यशस्य है: सब देवता उसीकी उपासना करते हैं। उसीके प्रकाशसे सूर्य प्रकाशित होते हैं, उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं । शुद्ध सिद्धानन्द परब्रह्मसे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति होती है। तथा उसीसे वह चुद्धिको प्राप्त होता है । वह गुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्य आदि सम्पूर्ण ज्योतियोंके भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है; वह दूसरोंसे प्रकाशित न होकर स्वय ही सबका प्रकाशक है, उसी सनातन मगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मासे आप अर्थात् प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृतिसे सिलल यानी महत्तत्व प्रकट हुआ, उसके भीतर आकाशमें सूर्य और चन्द्रमा—ये दो देवता आश्रित हैं। जगत्को उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मका जो स्वयंप्रकाश खरूप है, बही सदा सावधान रहकर इन दोनों देवताओं तया पृथ्वी और आकाशको धारण करता है। उस सनातन भगवानुका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। उक्त दोनों देवताओंको, पृथ्वी और सम्पूर्ण दिशाओंको तथा इस विश्वको वह शुद्ध ब्रह्म ही घारण करता है । उसीसे दिशाएँ प्रकट हुई हैं। उसीचे सरिताएँ प्रवाहित होती हैं और उसीचे वड़े-बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन भगवान्का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। खयं विनाशशील होनेपर भी जिसका कर्म [ भोगे विना ] नष्ट नहीं होता, उस देहरूपी रयके मनरूपी चक्रमें जुते हुए इन्द्रियरूपी घोड़े बुद्धिमान, दिन्य एवं अजर (नित्य नवीन) जीवात्माको जिस परमात्माकी ओर हे जाते हैं, उस सनातन भगवान्का योगीजन साधात्कार करते हैं। उस परमात्माका खरूप किसी दूसरेकी वलनामें नहीं आ एकता, उसे कोई चर्म-चक्षुओंसे नहीं देख सकता । जो निश्चयात्मिका बुद्धिसे, मनसे और दृदयसे उसे जान छेते हैं, वे अमर हो जाते हैं; उस सनातन मगवान्का

योगीजन साक्षात्कार करते हैं। दस इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि-इन बारहका समुदाय जिनके भीतर मौजूद है तया जो परमात्माचे सुरक्षित है, उस अविद्यानामक नदीके विषयरूप मधुर जलको देखने और पीनेवाले लोग गंसारमे भयद्वर दुर्गतिको प्राप्त होते हः इससे मुक्त करनेवाले उन सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार फरते हैं। जैसे शहदकी मक्खी आधे मासतक मधुका नप्रद करके फिर आधे मासतक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार यह अमगरील संसारी जीव पूर्वजन्मके सञ्चित कर्मको इस जन्ममें भोगता है। परमात्माने समस्त प्राणियोंके लिये उनके कर्मानुगार अन्नकी व्यवस्था कर रक्खी है। उस सनातन भगपान्या योगीलोग साक्षात्कार करते हैं जिसके विपयरूपी परी सुवर्णके समान मनोरम दिखायी पड़ते हैं, उस मंसाररूपी अश्वत्य बृक्षपर आरूढ होकर पखदीन जीव कर्मरूपी परा धारणकर अपनी वासनाके अनुसार विभिन्न योनियांग पड़ते हैं; किन्तु जिसके ज्ञानसे जीवोंकी मुक्ति होती है, उस चनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते ई । पूर्व परमेश्वरसे पूर्ण-चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, पूर्णिंग ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते है, फिर पूर्णसे ही पूर्ण बहारे उनदा उपसंहार होता है तया अन्तमें एकमात्र पूर्ण ब्रह्म दी केंद्र रहना है; उस सनातन परमात्माका योगीलोग साधान्यान परते हैं। उस पूर्ण ब्रह्मसे ही वायुका आविर्माव हुआ है और उनिस उसकी स्थिति है। उसीसे अप्ति और सोमनी उसित हुई है। तया उसीमें इस प्राणका विस्तार हुआ है । नरॉन्स गिनार्वे, इम अलग-अलग वस्तुऑका नाम बनानेमे असमर्थ हैं; तुम इतना ही समझो कि चर बुछ उस परमान्ना-से ही प्रकट हुआ है। उस स्नातन भगवान्का योगीनाग साक्षात्कार करते हैं। अपानको प्राण अपनेमें हीन कर लेता है, प्राणको चन्द्रमा, चन्द्रमानो स्वं और स्वंनी परमात्मा अपनेमें लीन कर लेता है; उस धनातन परमेश्वरण

#### भृतराष्ट्रका पाण्डवपक्षके वीरोंकी प्रशंसा करते हुए युद्धके लिये अनिच्छा प्रकट करना

गजा भूतरापूने कहा—राज्य ! यों तो तुमने जिनरिन्ता उत्ति रिया रे, वे ग्रमी राजा बहे उत्तारी है। फिर
भी एत भीन उन गरतो निनाकर नमसो और दूसरी ओर
भीमते। जिमे अन्य जीव सिंहसे उरते रहते हैं, वैसे
रि में भी मीनरे उत्तर रातभर गर्म-गर्म सौंने लेता हुआ
नाता रहा हैं। युन्तीपुत्र भीम बड़ा ही अमहनशील,
गुन्त राज्या माननेवाला, ग्रमी हैंसी करनेवाला, उन्मन्त, देदी
निगारने देरानेवाला, भागी गर्जना करनेवाला, महान् वेगवान्,
यहा ही उत्माही, विज्ञालवाहु और बड़ा ही बली है। वह
अवस्य युद्ध गरके मेरे अल्पवीय पुत्रोंको मार डालेगा।
उसरी याद आनेपर मेरा दिल धड़कने लगता है।
यान्यास्थामें भी जब मेरे पुत्र उसके साथ खेलमें युद्ध करते
थे तो वह उन्हें हायीकी तरह ममल डालता था। जिस समय



वद रणभूमिमें होषित होगा उस समय अग्नी गदासे रथ, हायी, मनुष्य और घोड़े—सभीको कुचल ढालेगा। वह मेरी रेनाफ़े बीचमें होकर राला निकाल लेगा, उसे इघर-उघर भगा देगा और निन समय हायमें गदा लेकर रणाङ्गणमें रूप-स करने लगेगा उस समय प्रलय-सी मचा देगा। देखो, मगधदेशके राजा महावली जरासन्यने यह सारी पृथ्वी अपने वदामें करके सन्तप्त कर रक्खी थी। किन्त भीमसेनने श्रीकृष्णके साथ उसके अन्तःपुरमं जाकर उसे भी मार डाला। भीमरेनके बलको में ही नहीं-ये भीष्म, द्रोण और कृताचार्य भी अच्छी तरह जानते हैं। शोक तो मुझे उन लोगोंके लिये है, जो पाण्डवींके साथ युद्ध करनेपर ही तुले हुए हैं। विदुरने आरम्भमे ही जो रोना रोया या, आज वही सामने आ गया। इस समय कौरवीपर जो महान् विपत्ति आनेवाली है, उसका प्रधान कारण जुआ ही जान पड़ता है । मैं बड़ा मन्दमति हूँ । हाय ! ऐश्वर्यके लोभसे ही मैंने यह महापाप कर डाला था । सञ्जय! में क्या करूँ ! कैसे करूँ ! और कहाँ जाऊँ । ये मन्दमित कौरव तो कालके अधीन होकर विनाशकी ओर ही जा रहे हैं। हाय ! सौ पुत्रोंके मरनेपर जब मुझे विवश होकर उनकी स्त्रियोंका करणकन्दन सुनना पड़ेगा तो मौत भी मुझे कैसे स्पर्श करेगी ! जिस प्रकार वायुसे प्रज्वलित हुआ अप्र घास-फूसकी देरीको भरम कर देता है, वैसे ही अर्जुनकी सहायतासे गदाघारी भीम मेरे सब पुत्रोंको मार डालेगा।

देखो, आजतक युधिष्ठिरकी मैने एक भी झूठ बात नहीं सुनी: और अर्जुन-जैसा वीर उसके पक्षमें है, इसलिये वह तो त्रिलोकीका राज्य भी पा सकता है । रात-दिन विचार करनेपर भी मुझे ऐसा कोई योद्धा दिखायी नहीं देता, जो रथयुद्धमें अर्जुनका सामना कर सके । यदि किसी प्रकार वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकावला करनेके लिये आगे वहें भी, तो भी अर्जुनको जीतनेके विपयमें तो मुझे वड़ा भारी सन्देह ही है। इसल्यि मेरी विजय होनेकी कोई सूरत नहीं है ! अर्जुन तो सारे देवताओंको भी जीत चुका है । वह कहीं हारा हो-यह मैने आजतक नहीं सनाः क्योंकि जो स्वभाव और आचरणमें उसीके समान है, वे श्रीकृष्ण उसके नारिय है । जिस समय वह रणभूमिमें रोपपूर्वक पैने-पैने वाणोंकी वर्षां करेगा, उस समय विधाताके रचे हुए सर्वसंहारक कालके समान उसे कावूमें करना असम्भव हो जायगा । उस समय महलोंमें बैठा हुआ में भी निरन्तर कौरवोंके संहार और फूट आदिकी वार्ते ही सुन्ँगा । वस्तुतः इस युद्धमें सव ओरसे भरतवंशपर विनाशका ही आक्रमण होगा ।

सज़य ! जैसे पाण्डवलोग विजयके लिये उत्सुक है, वैसे ही उनके सब सायी भी विजयके लिये कटिबद्ध और पाण्डवोंके ही आत्मामे स्थित हो; फिर भी न तुम हमारे हो और न हम तुम्हारे हैं [क्योंकि आत्मा एक ही है]। आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म (उद्गम) है। मै सबमं ओतप्रोत और अपनी अजर (नित्य नृतन) महिमामें स्थित हूं। मैं अजन्मा; चराचरस्वरूप तथा दिन-रात सावधान रहनेवाला

हूँ । मुझे जानकर विद्वान् पुरुष पर्म प्रसन्न हो जाना है । परमातमा स्ट्रमसे भी स्ट्रम तथा विश्व मनवाला है, वही सब भूतोंमें अन्तर्यामीरूपमे विराजमान है। मन्द्रभे प्राणियोंके हृदयकमल्मे स्थित उस परम पिनाको चिद्रान् पुरुष ही जानते हैं ॥२८–३१॥

## सञ्जयका कौरवोंकी समामें आकर दुर्योधनको अर्जुनका सन्देश सुनाना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्। इस प्रकार मगवान् सनत्सुजात और बुद्धिमान् विदुरजीके साथ वातचीत करते राजा धृतराष्ट्रको सारी रात बीत गयी। प्रातःकाल होते ही देश-देशान्तरोसे आये हुए सब राजालोग तथा मीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाह्रीक, विदुर और युयुत्सुने महाराज धृतराष्ट्रके साथ तथा दुःशासन, चित्रसेन, शकुनि, दुर्मुख, दुःसह, कर्ण, उल्क और विविंशतिने कृषराज दुर्योधनके साथ समामे प्रवेश किया। वे सभी सञ्जयके मुखसे पाण्डचोंकी धर्मार्थयुक्त बातें सुननेके लिये उत्सुक थे। समामे पहुँचकर वे सब अपनी-अपनी मर्यादाके अनुसार आसनोंपर बैठ गये।



इ्तनेहीमे द्वारपालने स्चना दी कि सञ्जय समाके द्वारपर

आ गये हैं। सञ्जय तुरंत ही रथमे उतरकर मभामे आये और कहने छगे, 'कौरवगण ! में पाण्डवांके पामने आ रहा हूँ। उन्होंने आयुके अनुसार ,सभी नीरगाने यथायोग्य कहां है।'

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! मैं यह प्रत्ना हूँ रि नहीं सब राजाओं के बीचमें दुरात्माओं को प्राणदण्ड देने बाले अर्जुनने क्या कहा था।

सञ्जयने कहा—राजन् । वहाँ श्रीकृष्णके मामने महागाज युधिष्ठिरकी सम्मतिचे महात्मा अर्जुनने जो शब्द कहें हैं। उन्हें कुचराज दुर्योधन सुन लें। उन्होंने कहा है कि 'जो शानके गालमें जानेवाला, मन्दसुद्धि महामूद स्तपुत्र नदा ही सुराते सुद्ध करनेकी डींग हाँकता रहता है। उस कहामारी दुरात्मा कर्ष-



को सुनाकर तथा जो गजालोग पाण्डवींके साथ युद्ध क्रिके

रि नेत में, तहे हुए है तथा हव गड़ा और घरते होग में हमें हमी गोदी हुनावे हैं।"

देते दर बन सुनस्र होगाचार्य, भीष्म, कुराचार्य ं - न-पाराने प्रथा या-धाप्तन् ! तुम हरी मत । जिस राज्य हमारेग मुद्रमे राहे होंगे। शतु हमे जीत नहीं समेंगे । रामें शारेर अरेटा ही गरे राजाओं को नि सकता है। ्रही ही ही, हम अपने पैने बागींसे उनका साम गर्व ठंडा ध्य हैंने ।' उस समय महातेजस्वी होणाचार्य आदिका रंग ही नियद हुआ या। पहले तो सारी पृथ्वी इमारे शत्रीति श्रे अर्थान थी। किन्तु अब बह सब-की-सब हमारे लयमें । इसके निया यहाँ जो राजालीय इकटे हुए हैं, वे थी हमार मुग्र द:राको अपना ही समझते हैं । समय पड्नेपर ये मेरे लिने आगमे भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्रमें भी तृद गरने रे-या आर निश्चय माने । आप शतुओंके रिपान दट बटकर वार्ते सुननेचे विलाप करने लगे और दुखी रोक्त पानल-में हो गये-यह देखकर ये सब राजा आपकी रॅभी यर रहे हैं। इनमेंने प्रत्येक राजा अपनेको पाण्डवींका मामना करनेमें समयं ममझता है। इमिलये आपको जिस भयने दवा लिया है। उसे दूर कर दीजिये।

महागज! अब युधिष्ठिर भी मेरे प्रभावसे ऐसे डर गये कि नगर न मॉगकर केवल पॉच गॉव मॉगने लगे हैं। आप ो हान्नीपुत्र भीमको बड़ा बली समझते हैं, यह भी आपका अग ही है। आपको सेरे प्रभावका पूरा-पूरा पता नहीं है। उस पृथ्वीपर गदायुद्धमें मेरे समान कोई भी नहीं है, न बोई पहेंचे या और न आगे ही होगा। जिन समय रणभूमिम भीमके उत्तर मेरी गदा गिरेगी, उस समय उसके सारे अङ्ग नृह-तृह हो जाउँगे और वह मरकर घरतीपर जा पड़ेगा। इसके निज भीम, द्रोग, उने तो में अवस्य मार डाउँगा। इसके निज भीम, द्रोग, इन, अवस्यामा, कर्ण, भृरिश्रवा, मारगोतियनगरके राजा, इन्य और ज्यद्रय—इनमेंसे प्रत्येक

वीर पाण्डवींको मारनेमें समर्थ है। फिर जिस समय ये सब मिलकर उनगर आक्रमण करेंगे, तब तो एक क्षणमें ही उन्हें यमराजके घर भेज देंगे । गङ्गादेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए ब्रहार्विकल्य पितामह भीष्मके पराक्रमको तो देवता भी नहीं सह सकते । इसके सिवा उन्हें मारनेवाला भी संसारमें कोई नहीं है; क्योंकि उनके पिता शान्तनुने उन्हें प्रसन्न होकर यह वर दिया या, 'अपनी इच्छा विना तुम नहीं मरोगे।' दूसरे वीर भरद्वाजपुत्र द्रोण है। उनके पुत्र अश्रत्यामा भी शस्त्रास्त्रमें पारङ्गत है। आचार्य क्रपको भी कोई मार नहीं सकता । ये सब महारथी देवताओं के समान बल्वान् है। अर्जुन तो इनमेंने किसीकी ओर ऑख भी नही उठा सकता । में तो कर्णको भी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्यके समान ही समझता हूँ । संगतक क्षत्रियोंका दल भी ऐसा ही पराक्रमी है। वे तो अर्जुनको मारनेमें अपनेको ही पर्याप्त समझते है। अतः उसके वधके लिये मैने उन्हें ही नियुक्त कर दिया है। राजन् ! आप व्यर्थ ही पाण्डवोंसे इतना क्यों डरते हैं ? बताइये तो। भीमसेनके मारे जानेपर फिर हमसे युद्ध करनेवाला उनमें कीन है ? यदि आपको कोई दीखता हो तो मुझे बताइये । शत्रुऑकी सेनाके तो पाँचों भाई पाण्डव तथा धृष्टद्युम्न और सात्यिक-ये सात ही बीर प्रधान बल हैं। किन्तु हमारी ओर भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्यामा, कर्ण, सोमदत्त, बाह्रीक, प्राग्ज्योतिप-प्रदेशके राजा, शस्य, अवन्तिराज विन्द और अनुविन्द, जयद्रय, दुःशासन, दुर्मुख, दुःसह,श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, विविंशति, शल, भूरिश्रवा और विकर्ण-ये बड़े-बड़े वीर है तया ग्यारह अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई है । शत्रुओंके पास तो हमसे कम केवल सात अक्षौहिणी सेना है । फिर हमारी हार कैसे होगी ? अतः इन सब बातोंसे आप मेरी सेनाकी सवलता और पाण्डवींकी सेनाकी दुर्वलता समझकर घवरावें नहीं ।

ऐसा कहकर राजा दुर्योघनने समयपर प्राप्त हुए कार्यको जाननेकी इच्छासे सञ्चयसे फिर पूछा— सञ्जय! नुम पाण्डवींकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो । भना, पडेगा । सोमकवंशमें श्रेष्ठ महावली सात्यिक जिस सेनाका नेता है, उसके वेगको शत्रु कभी सह नहीं सकेंगे। द्यम दुर्योधनसे कहना कि 'अब तुम राज्यकी आशा छोड दो । क्योंकि हमने शिनिके पौत्र, युद्धमें अद्वितीय रथी, महावली सात्यिकको अपना सहायक वना लिया है। वह सर्वया निर्भय और अस्त्र-शस्त्र-सञ्चालनमें पारङ्गत है। जिस समय दुर्योघन रथमें गाण्डीव घनुप, श्रीकृष्ण और उनके दिव्य पाञ्चजन्य शङ्ख, घोड़े, दो अक्षय त्णीर, देवदत्त शङ्ख और मुझको देखेगा उस समय उसे युद्धके लिये पछतावा ही होगा । जिस समय युद्ध करनेके लिये इकटे हुए उन छुटेरोंको नष्ट करके नवीन युगको प्रवृत्त करनेके लिये मैं आगके समान प्रज्वलित होकर कौरवोंको मस्म करने लगूँगा, उस समय पुत्रोंके सहित महाराज धृतराष्ट्रको भी बड़ा कष्ट होगा। दुर्योधनका सारा गर्व गलित हो जायगा और अपने भाई, सेना तथा सेवकोंके सहित राज्यसे भ्रष्ट होकर वह मन्दमति वैरियोंके हाथसे मार खाकर कॉपने लगेगा तया उसे वडा पश्चात्ताप होगा। मैंने वज्रधर इन्द्रसे यह वर माँगा या कि इस युद्धमें श्रीकृष्ण मेरे सहायक हों। । एक दिन पूर्वाह्नमें मैं जप करके बैठा था कि एक



ब्राह्मणने आकर मुझले कहा—'अर्जुन!तुम्हें दुष्कर कर्म करना है, अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना है। तुम क्या चाहते

हो ! उच्चैः अवा घोड़ेपर वैठकर वज्र हायमें लिये इन्ट्र तुःहार शत्रुओंका नाश करते आगे-आगे चलें, अयवा मुमीय आदि घोड़ोंसे युक्त दिव्य रयपर बैठे भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे चर्टे !' उस ममय मैंने बज़राणि इन्ट्र रो छो ;-कर इस युद्धमें सहायकरूपसे श्रीकृष्णका ही परण दिया। इस प्रकार इन डाकुर्जीके वधके लिये मुझे श्रीकृष्ण मिन गरे हैं। मार्क्स होता है यह देवताओं ना ही किया हुआ विधान है। श्रीकृष्ण मले ही युद्ध न करें. फिर भी यदि वे मनसे ही रिमीनी जयका अभिनन्दन करने लगें तो वह अपने शतुओं हो अपस्य परास्त कर देगा, भले ही देवता और इन्द्र ही उसके शत्र हैं। फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है है इन श्रीक्रणाने आज्ञहा-चारी सीमयानके स्वामी महाभयद्भर और मायावी राजा शास्त्रसे युद्ध किया या और सीमफे दरवाजेगर ही शास्त्रश छोड़ी हुई शतधीको हायोंसे पकड़ लिया या । भला, इन्हे वेगको कौन मनुष्य सहन कर सकता है । में गुजाबानियी इच्छासे पितामह भीष्म, पुत्रमहित आचार्य होग और अनुपम बीर कृपाचार्यको प्रणाम करके यह करूँगा । कें विचारसे तो जो कोई पापात्मा इस युद्धमें पाण्डवॉम लड़ेगा, उसका निघन धर्मतः निश्चित है। कौरवी ! में तुमने राष्ट्र कहता हूँ, धृतराष्ट्रके पुत्रोंका जीवन यदि वच एपना है तो युद्धसे दूर रहनेपर ही ऐसा सम्भव है; युद्ध करनेपर तो वोई भी नहीं बचेगा। यह बात निश्चित है कि में सप्रामनिमें कर्ण और धृतराष्ट्रपुत्रींको मारकर नौरवीना सारा राज्य जीत लुँगा । जिस प्रकार अज्ञातमञ्ज महाराज प्रिधियः शत्रओंके सहारमें हमे सफलमनोरय मान रहे हैं, दैसे ध अदृष्टके जाता श्रीकृष्णको भी इसमें कोई मन्देह नहीं है। में स्वय भी सावधान होकर अपनी बुद्धिने देग्यता हैं तो मुं इस युद्धका भावी रूप ऐमा ही दिखारी देता है। मेरी योगदृष्टि भी भविष्यदर्शनमें भूल करनेदाली नर्ग है। मुझे स्पष्ट दीख रहा है कि युद्ध करनेपर पृताहरे पुर जीवित नहीं रहेंगे । जिस प्रचार ग्रीप्मश्चनुमें अपि प्रकरित होकर गहन बनको जला डालता है, में अन्दविद्यारी विभिन्न रीतियोंसे स्थूणाकर्ण, पाद्यातात्त्व, ब्रह्मान्त्र और उन्हान्तादि गरान अल्बोंका प्रयोग करके किसीको वाकी नहीं छोटें गा । नहान ! तुम उनसे साप्ट कह देना कि मेरा यह हट होर उत्तम निश्चय है कि मुझे ऐसा करने गर ही शान्ति मिलेगी । अन-उन्हें वहीं करना चाहिये जो हुए भीष्म. हागचार्यः द्रोणाचार्यः अधत्यामा और बुद्धिमान् विदुरकी बरे । रैन करनेपर ही कौरवलोग जीवित रह मर्जने ।"

नरें हा नामपुर हैं. रे हमार पश्च के के स्वीनों के साथ ही सुद्ध होते । इस्तिय शीर दुःगामन के मय पुत्र और राजा बृहहूल युः हाननान अभिगन्तु है भागमें रास्ते गये हैं। पृष्ट्युस के मेहामें हीरदिक पुत्र आचार्य होगा और भोजवंशीय हानामी है गाम मार्याक लड़ना चाहता है। मार्द्रीके पुत्र महार्तिर राहदेवने स्वय ही आपके साले शकुनिको अपने हिम्मेमें राइसा है तथा मार्टीनन्दन नकुलने उन्द्रक, केतस्य जीर सारम्वनों के पाप मुद्र करनेका निश्चय किया है। इनके रिना हम महायुद्ध में और भी जो जो राजा आपकी ओरसे युद्ध परिने, उनके नाम लेन्डेकर सुद्ध करनेके लिये पाण्डवींने योदाओं को नियक्त पर दिया है।

गजन् ! मैं निश्चिन्त वैठा हुआ या । उस समय धृष्टयुम्नने मुहाने नहा कि 'तुम शीध ही यहाँसे लाओ और तिनक भी देरी न करते हुए वहाँ लो दुर्योधनके पक्षके बीर हैं उनमे, बाहीक, बुच और प्रतीपके वंदाधरोंसे, तया कृपाचार्य, कर्ण, होण, अक्यामा, लयदय, दुःशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन और भीध्मसे जाकर कहो कि तुम्हें महाराज युधिष्ठिरके साथ भिग्नसे ली व्यवहार करना चाहिये । ऐसा न हो देवताओंसे सुरक्षित कर्जन तुम्हें मार डालें । तुम जल्दी ही धर्मराजको उनहा राज्य साँप दो; वे लोकमें सुप्रसिद्ध वीर हैं, तुम उनसे समा प्रार्थना करो । सव्यक्षाची अर्जुन जैसे पराक्रमी हैं, वैसा योदा इस पृथ्वीतलपर कोई दूमरा नहीं है । गाण्डीवधारी अर्जुनके रयनी रक्षा देवतालोग करते हैं, कोई मी मनुष्य उन्हें नहीं जीत सक्ता; इसलिये तुम युद्धके लिये मन मत चलाओ ।'

यह मुनकर राजा धृतराष्ट्रने कहा— दुर्योधन !
तुम युद्धका विचार छोट दो । महापुरुष युद्धको तो किसी
भी अपस्यामें अच्छा नहीं बताते । इसिल्ये वेटा ! तुम
पाण्डवाँको उनका यथोचित भाग दे दो, तुम्हारे और तुम्हारे
मिन्त्रयोंके निर्वाहके लिये तो आधा राज्य भी बहुत है । देखो, न
तो में युद्ध करना चाहता हूँ, न बाहीक उसके पक्षमें है और न
भीष्म, होण, अश्वत्यामा, सञ्जय, सोमदत्त, श्रष्ट या कृपाचार्य
ही युद्ध करना चाहते हैं । इनके सिवा सत्यत्रत, पुरुमित्र,
लय और भृरिश्रवा भी युद्धके पद्धमें नहीं है । मै समझता हुँ
तुम भी अपनी इच्छासे यह युद्ध नहीं कर रहे हो; बिलक
पान मा दुःशासन, कर्म और शक्ति ही तुमसे यह काम
हम नदे हैं।

इसपर दुर्योधनने कहा—पिताजी! मैंने आप, द्रोण, अश्वत्यामा, सञ्जय, भीष्म, काम्योजनरेश, हुप, सत्यवत, पुरुमित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धाओं के भरीसे पाण्डवोंको युद्धके लिये आमन्त्रित नहीं किया है। इस युद्धमें पाण्डवोंका संहार तो मैं, कर्ण और भाई दुःशासन—हम तीन ही कर लेंगे। या तो पाण्डवोंको मारकर मैं ही इस पृथ्वीका शासन करूँगा या पाण्डवलोग ही मुझे मारकर इसे भोगेंगे। मैं जीवन, राज्य और धन—ये सब तो छोड़ सकता हूँ; किन्तु पाण्डवोंके साय रहना मेरे वशकी वात नहीं है। सूईकी बारीक नोकसे जितनी भूमि छिद सकती है, उतनी भी मैं पाण्डवोंको नहीं दे सकता।

धृतराष्ट्रने कहा—वन्धुओ ! मुझे तुम सभी कौरवोंके िल्ये वड़ा शोक है । दुर्योधनको तो मैंने त्याग दिया; किन्तु को लोग इस मूर्खका अनुसरण करेंगे, वे भी अवस्य यमलोकमें जायँगे । जब पाण्डवींकी मारसे कौरवसेना व्याकुल हो जायगी, तब तुम्हें मेरी वातका स्मरण होगा । फिर एक्षयसे कहा,



'सञ्जय ! महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुनने तुमसे जो-जो वातें कही हैं, वे सत्र मुझे सुनाओ; उन्हें सुननेकी मेरी वड़ी इच्छा है।' सोलहवें अंशके बरावर भी नहीं है। तुम्हारे दृष्ट पुत्रोंको जो अनिष्ट फल मिलनेवाला है, वह सब इस दुष्टबुद्धि स्तपुत्रकी ही करत्त है । तुम्हारे पुत्र मन्दमति दुर्योधनने भी इसीका बल पाकर उनका तिरस्कार किया है । पाण्डवोंने मिलकर और अलग-अलग जैसे दुष्कर कर्म किये हैं, वैसा इस स्तपुत्रने कौन-सा पराक्रम किया है ? जब विराटनगरमें अर्जुनने इसके सामने ही इसके प्यारे भाईको मार डाला था तो इसने उसका क्या कर लिया था १ जिस समय अर्जुनने अकेले ही समस्त कौरवींपर आक्रमण किया और इन्हें परास्त करके इनके वस्त्र छीन लिये. उस समय क्या यह कहीं बाहर चला गया था ? घोपयात्राके समय जन गन्धर्वलोग तुम्हारे पुत्रको कैद करके ले गये थे, उस समय यह कहाँ था ? अब तो बडा बैलकी तरह गरज रहा है ! वहाँ भी भीमसेन, अर्जुन और नकुल-सहदेवने मिलकर ही गन्धवोंको परास्त किया था । भरतश्रेष्ठ ! यह वडा ही वकवादी है। इसकी सब बातें इसी तरह झुठी हैं। यह तो धर्म और अर्थ दोनोंहीको चौपट कर देनेवाला है।"

भीष्मकी बात सुनकर महामना आचार्य द्रोणने उनकी प्रश्ना की और फिर राजा धृतराष्ट्रसे कहा—'राजन् ! भरतश्रेष्ठ भीष्म जैसा कहते हैं, वैसा ही करो; जो लोग अर्थ और कामके ही गुलाम हैं, उनकी वात नहीं माननी चाहिये। में तो युद्धसे पहले पाण्डवोंके साथ सन्धि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्जुनने जो वात कही है और सख्जयने उसका जो सन्देश आपको सुनाया है, में उस सबको समझता हूँ। अर्जुन अवश्य वैसा ही करेगा। उसके समान तीनों लोकोंमें कोई धनुर्धर नहीं है।'

राजा धृतराष्ट्रने भीष्म और द्रोणके कयनपर कोई ध्यान नहीं दिया और वे सज्जयसे पाण्डवोंका समाचार पूछने छगे । उन्होंने पूछा—'सज्जय! हमारी विशाल सेनाका समाचार पाकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने क्या कहा था ! युद्धके लिये वे क्या-क्या तैयारियाँ कर रहे हैं तथा उनके माई और पुत्रोंमसे कौन-कौन आज्ञापानेके लिये उनके मुखकी ओर ताकते रहते हैं!'

सञ्जयने कहा—महाराज ! राजा युधिष्ठिरके मुखकी ओर तो पाण्डव और पाञ्चाल दोनों ही कुटुम्बोंके लोग देखते रहते हैं और वे समीको आज्ञा भी देते हैं। ग्वालिये और गडिरयोसे लेकर पञ्चाल, केकय और मत्त्य देशोंके राजवशतक सभी युधिष्ठिरका सम्मान करते हैं।

भृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! यह तो वताओ, पाण्डवलोग किसकी सहायता पाकर हमारे ऊपर चढाई कर रहे हैं ?

सञ्जयने कहा-राजन् ! पाण्डवींके प्समें हो हो रोजा सम्मिलित हुए हैं, उनके नाम मुनिये । आपके नाय युद्ध करनेके लिये बीर वृष्ट्युम उनसे मिल गरा है । हिटिम राक्षम भी उनके पश्चमें है। भीमरेन तो अपने दलते लिये प्रिषद हे ही । वारणावत नगरमें उन्हींने पाण्डवारो भन्द होनेसे बचाया या । उन्होंने गन्धमादन पर्वत्वर बोधवन नामके राक्षसींका नाग किया या । उनकी भुजाओं में दन हजर हायियोंका वल है। उन्हीं महावली भीमके साथ पाष्ट्रकतेन आयपर आक्रमण कर रहे हु । अर्जुन ने परान्म ने दिए उने तो कहना ही क्या है ! श्रीकृष्णके ग्राय अवे है अर्जुनरे (1 अमिकी तृप्तिके लिये युद्धमे इन्ह्रको पराम्न पर दिया या। इन्होंने युद्ध करके साक्षात् देवाधिदेव त्रिशृत्याणि अगवान् शंकरको प्रसन्न किया था। यही नहीं, धनुर्धर अहुनने शि समस्त लोकपालींको जीत लिया या । उन्हों अर्टुनको छाप लेकर पाण्डव आपपर चढाई कर रहे है । जिन्होंने क्लेक्ट्रोने भरी हुई परिचम दिशाको अपने अधीन कर तिया गाः व तरह-तरहसे युद्ध करनेवाले वीर नप्टल भी उनके राय ई तथा जिन्होंने काशी, अग, मगध और क्लिंग देशों हो एउसे जीत लिया या, वे सहदेव भी आपस आफ्रमण रहनेने उनके सहायक है। पितामह भीष्मके वधके जिये निसे नक्षने पुरुष कर दिया है, वह शिखण्डी भी यदा भारी धतुन भागण किये पाण्डवींके साथ है । केरयदेशके पाँच स्टोटर गर्जमार वहे धनुर्धर है। वे भी कवच धारण करके आयक नगरं कर रहे हैं। सत्यिक किननी फ़र्तींग शन्त चलानेयारा है। उसके साथ भी आपनी संग्राम नरना पहुंगा । जो अधानगढ़ है समय पाण्डवींके आश्रय बने थे, उन राज निराटने भी युद्धस्यलमें आपलोगोंकी मुठभेड़ होगी। महारयी जानियान भी उनकी रेनाका योदा है; आपके करर पदाई गरी समय वह भी उनके साथ रहेगा। जो पीरनामें भी क्रमारे समान और संयममें महाराज युधिष्टिको राजान 🥍 इर अभिमन्युके सहित पाण्डवलोग आक्तर आक्तर राज्यरा रहें।। शिञ्चपालका पुत्र एक अक्षीरिणी भेना लेख पायवीरे पर्धः सम्मिलित हुआ है। नरासन्यके पुत्र सरदेव और जारीन-ने रययुद्धमें बड़े ही पराकमी है, वे भी पाण्टवीं में डोफ्टे मी युद्ध करनेको तैयार है । महातेजस्वी द्रुपर पटी भागि नेनारे सहित पाण्डवोंके लिये प्रापान्त युद्ध उनने हे लिये है नह है। इसी प्रकार पूर्व और उत्तर दिशाओं के और भी में हाई। राज पाण्डवींके पक्षमें हैं, जिनहीं सत्यताने धर्मगान सुधिष्टि यद्वकी तैयारी कर रहे हैं।



पिनाम भी ये कान ग्रोलकर सुन हैं। अब मैं अपने शस्त्र रकते देता हैं। आजमे मुझे पितामह रणभूमि या राजसभामें नी देनोंगे। यम, जब आपका अन्त हो जायगा तभी पृथ्वीके एव राजाकोग मेरा प्रभाव देखेंगे। ऐसा कहकर महान् भनुभीर वर्ण सभासे उठकर अपने घर चला गया।

अत्र भीष्मती सब राजाओं के सामने हॅसते हुए राजा दुवींघनमें करने लगे—'राजन् ! कर्ण तो सत्यप्रतिश्च रें। पिर उनने जो राजाओं के सामने ऐसी प्रतिशा की यी कि भी नित्यप्रति महत्वों वीरोंका संहार करूँगा', उसे वह कैसे पूरी करेगा ' इन्हा धर्म और तब तो तभी नष्ट हो गया था, जब इनने भगवान् परश्रामके पास जाकर अपनेको ब्राह्मण बताते हुए उनने शन्यविद्या मीर्सी थी।''

जय भीष्मने इस प्रकार कहा और कर्ण शस्त्र छोट्कर सभासे चला गया तो मन्द्रमति दुर्योधन कहने लगा—वितामह ! पाण्टवलोग और हम अखविद्या, भेजाओं ने नजर तथा राज्य-म्बालनकी कुनीं और सफाईमें समान है। हैं जो रेभी दोनों मनुष्यजातिके ही। फिर आप ऐसा कैसे समस्पेर्ट कि पाण्टवोंकी ही विजय होगी ? मैं आप, होगाचार्य,



कृपाचार्य, बाह्रीक अथवा अन्य राजाओं के बलपर यह युद्ध नहीं टान रहा हूँ। पाँचीं पाण्डवोंको तो मैं, कर्ण और भाई दुःशासन—हम तीन ही अपने पैने वाणोंसे मार डालेंगे।

इसपर विदुरजीने कहा- वृद्ध पुरुष इस लोकमें दमको ही कल्याणका साधन बताते हैं। जो पुरुप दम, दान, तप, श्रान और स्वाध्यायका अनुसरण करता रहता है, उसीको दान, क्षमा और मोक्ष ययावत्रूपसे प्राप्त होते हैं। दम तेजकी वृद्धि करता है, दम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ है । इस प्रकार जिसका पाप निवृत्त होकर तेज बढ गया है, वह पुरुष परमपद प्राप्त कर लेता है । राजन् ! जिस पुरुपमें क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, मृदुलता, लजा, अचञ्चलता, अदीनता, अक्रोध, सन्तोप और श्रदा-इतने गुण हों, वह दान्त ( दमयुक्त ) कहा जाता है । दमनशील पुरुप काम, लोभ, दर्प, कोध, निद्रा, बढ-बढकर वार्ते बनाना, मान, ईर्प्या और शोक—इन्हें तो अपने पास नहीं फटकने देता । कुटिल्ता और शउतासे रहित होना तया शुद्धतासे रहना-यह दमशील पुरुपका लक्षण है । जो पुरुप लोलुपता-रहित, भोगोंके चिन्तनसे विमुख और समुद्रके समान गम्भीर होता है, वह दमगील कहा गया है। अच्छे आचरण- लिये अपने प्राण निछावर करनेको तैयार हैं । तुमने मेरे सामने शत्रुपक्षके पञ्चाल, केकय, मत्त्य और मगधदेशीय राजाओंके नाम लिये हैं। किन्तु जगत्स्रण श्रीकृष्ण तो इच्छामात्रसे इन्द्रके सहित इन सभी लोकोंको अपने वशमें कर सकते हैं । वे भी पाण्डवोंकी विजयका निश्चय किये हुए है। सात्यिकने भी अर्जुनसे सारी शस्त्रविद्या सीख ली है; वह बीजोंके समान वाणोंकी वर्षा करता हुआ युद्धक्षेत्रमें हटा रहेगा । महारयी घृष्टवुम्न भी वहा भारी शस्त्रज्ञ है, वह भी मेरे पक्षके वीरोंसे युद्ध करेगा ही । भैया ! मुझे तो हर समय युधिष्ठिरके कोप और अर्जुनके पराक्रमका तथा नकुल-सहदेव और भीमसेनका भय लगा रहता है। युधिष्ठिर सर्वगुणसम्पन्न है और प्रज्विलत अभिके समान तेजस्वी है। ऐसा कौन मूढ है, जो पतगेकी तरह उसमें गिरना चाहेगा। इसिंखे कौरवो ! मेरी वात सुनो । मैं तो उनके साथ युद्ध न करना ही अच्छा समझता हूँ । युद्ध करनेपर तो निश्चय ही इस सारे कुलका नाश हो जायगा । मेरा तो यही निश्चित विचार है और ऐखा करनेसे ही मेरे मनको शान्ति मिल

सकती है। यदि तुम सबको भी युद्ध न करना ही ठीर मादम हो तो हम सन्धिक लिये प्रयक्त करें।

सञ्जयने कहा—महाराज! आर जंवा का नहें हैं. देनी ही वात है। मुझे भी गाण्डीव धनुपने समन धित्रों जा नाज दिखायी दे रहा है। देखिये, यह कुरजाद्गल देश तो पेउर राज्य है और लेप सब भूमि आर में पाण्डवों की ही जी हुई मिली है। पाण्डवों ने अपने वाहुवल्ये जीनरन रह भूमि आपको मेंट कर दी है, परन्तु आप इसे अपनी ही दिन्द जी हुई मानते हैं। जब सम्धर्वराज चित्रयेनने आपने पुत्रों में कैद कर लिया था, उस समय उन्हें भी अर्जुन ही हुइार लाया था। बाण छोड़नेवालों में अर्जुन श्रेष्ट है, पनुत्री में गाण्डीव श्रेष्ट है, समस्त प्राणियों में भीराणा भेष्ट हैं और ब्वाओं में वानरके चिह्नवाली ध्वजा स्वसे श्रेष्ट है। ये स्व वस्तुएँ अर्जुनके ही पान हैं। अनः अर्जुन राल्चाके समान हम सभीका नाश कर डालेगा। भरतभेष्ट ! निस्त्रय मानिये—जिसके सहायक भीम और अर्जुन है, यह रार्रा पृथ्वी आज उसीकी है।

## दुर्योधनका वक्तव्य और सञ्जयद्वारा अर्जुनके रथका वर्णन

यह सव सुनकर दुर्योघनने कहा-महाराज! आप डरें नहीं । हमारे विषयमें कोई चिन्ता करनेकी भी आवश्यकता नहीं है। हम काफी शक्तिमान् हैं और शत्रुओंको समाममें परास्त कर सकते हैं। जिस समय इन्द्रप्रस्थसे योड़ी ही द्रीपर वनवासी पाण्डवोंके पास बड़ी भारी सेनाके साय श्रीकृष्ण आये थे तथा केक्यराज, धृष्टकेतु, धृष्टसुम्र और पाण्डवोंके सायी अन्यान्य महारयी एकत्रित हुए ये तो इन सभीने आपकी और सब कौरवोंकी बड़ी निन्दा की यी। वे लोग कुटुम्बसहित आपका नाश करनेपर तुले हुए ये तया पाण्डबोंको अपना राज्य लौटा लेनेकी ही सम्मति देते थे। जब यह बात मेरे कानोंमें पड़ी तो बन्धुओंके विनाशकी आशङ्कासे मैंने भीष्म, द्रोण और कृपको भी इसकी सूचना दी। उस समय मुझे यही दीखता या कि अब पाण्ड्वलोग ही राजसिंहासन-पर वैठेंगे | मैंने उनसे कहा कि 'श्रीकृष्ण तो हम सबका सर्वया उच्छेद करके युधिष्ठिरको ही कौरवींका एकच्छत्र राजा बनाना चाहते हैं | ऐसी स्थितिमें बतलाइये, हम क्या करें - उनके आगे सिर झका दें ! डरकर भाग जायं ! अयवा प्राणींका मोह छोड़कर युद्धमें जूझें १ युधिष्ठिरके साथ युद्ध करनेमें तो निश्चितरूपसे इमारी ही पराजय होगी; क्योंकि सव राजा



उन्होंके पक्षमें हैं। इमनोगीने तो देश भी प्रथण नहीं है।

#### श्रीव्यामजी और गान्यारीके मामने सजयका राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनाना

वैद्याग्यापन जी यहाँन हैं—गड़न ! दुर्योबन से ऐसा बर राज भाषाणूने राज्य से सिन यहा, भाड़ाप ! अब जो बाच सुन्दी रह गर्ज है, यह भी यह दो । श्रीकृष्णके बाद अर्जुल्ये नृष्ये गरा बाच या ? डमें सुननेके लिये सुके बड़ा कीपूल के रहा है।

मत्रयने यहा — शहरण है। यह मुनर कुन्तीपुत्र क्रांनने उनरे समने रा नरा — स्माय ! तुम नितामह भीषम, महारा भन्गा, हेणाचारं, ह्याचारं, क्रणं, राजा बाहीक, द्रश्यामा, सेमदत्त, हानि, दुःशास्न, विकर्ण और वहाँ इकहे हुए समरा राज्योंसे मेरा यथायोग्य अभिवादन कहनाऔर मेरी शोरो उनरी हुआल प्रदान तथा पापत्मा दुर्योधन, उसके मन्त्री और यहाँ आये हुए स्व राजाओंको श्रीकृष्णचन्द्रका समाधानयुक्त सन्देश मुनावर मेरी ओरसे भी इतना कहना कि शप्रुदमन महाराज युधिष्टिर जो अपना भाग लेना चाहते हैं, यह यह तुम नहीं दोगे तो मैं अपने तीले तोरींसे तुम्हारे मोदे, हाथी और पैदल सेनाके सहित तुम्ह यमपुरी भेज दूँगा। महाराज ! एक यह में अर्जने विदा होकर और श्रीकृष्ण-को प्रणाम करके उनका गीरवपूर्ण सन्देश आपको सुनानेके लिये तुरंत ही यहाँ चला आया।

वैद्राग्पायनजी कहते हैं—गजन् ! श्रीकृष्ण और कर्जनरी इन यानंका दुर्योधनने कुछ भी आदर नहीं किया! एवं लोग चुर ही रहे। फिर वहाँ जो देश-देशान्तरके नरेश बैठे थे, वे सर उठ रर अपने-अपने डेरोंमें चले गये। इम एकान्तके समय धृतराष्ट्रने सञ्जयसे पूछा, 'मझय! तुम्हें तो दोनों पक्षोंके बनावन्या शन है, यों भी तुम धर्म और अर्थका रहस्य अप्छी तरह जानते हो और किमी भी बातका परिणाम तुमसे छिपा नहीं है। इमलिये तुम ठीक-ठीक बताओं कि इन दोनों पद्योंमें कीन सबल है और कीन निर्वल ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! एकान्तमें तो मैं आपसे कोई भी बान नहीं कहना चाहता, क्योंकि इससे आपके हृदयमें दाह है। गी । इनिट्ये आप महान् तास्त्री भगवान् व्यास और महारानी गान्धारीको भी बुला लीजिये । उन दोनोंके सामने में आपको श्रीकृष्ण और अर्जुनका पृरा-पृरा विचार मुना हुँगा ।

एउपके इस प्रकार कहनेकर गान्यारी और श्रीव्यासजीको इम्ह्या गया और विदुर्जी तुरंत ही उन्हें मभामें है आये ।



तव महामुनि व्यासजी राजा धृतराष्ट्र और सञ्जयका विचार जानकर उनके मतपर दृष्टि रखते हुए कहने लगे, 'सञ्जय! धृतराष्ट्र तुमसे प्रश्न कर रहे हैं; अतः इनकी आज्ञाके अनुसार तुम श्रीकृष्ण और अर्जुनके विपयम जो कुछ जानते हो, वह सब ज्यों-का-स्यों सुना दो।'

सञ्जयने कहा—अर्जुन और श्रीकृष्ण दोनों ही बढ़े सम्मानित धनुर्धर हैं। श्रीकृष्णके चक्रका मीतरका माग पाँच हाय चौड़ा है और वे उसका इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं। नरकासुर, शम्यर, कंम और शिशुगल—ये वढ़े भयद्भर वीर थे। किन्तु भगवान् कृष्णने इन्हें खेलहीमें परास्त कर दिया था। यदि एक ओर सारे संसारको और दूसरी ओर श्रीकृष्णको रक्खा जाय तो श्रीकृष्ण ही बलमें अधिक निकलेंगे। वे सङ्कल्पमात्रसे सारे संसारको भस्म कर सकते हैं। श्रीकृष्ण तो वहाँ रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लजा और सरलताका निवास होता है और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं विजय रहती है। वे सर्वान्तर्यामी पुरुपोत्तम जनार्दन क्रीहासे ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोकको प्रेरित कर रहे हैं। इम समय सवको अपनी मायासे मोहित करके वे पाण्डवाँ-

यह तो बताओ कि अर्जुनके रयमे कैसे घोड़े और कैसी ध्वजाएँ हैं।

सञ्जयने कहा—राजन् ! उस रयकी ध्वजामें देवताओंने मायासे अनेक प्रकारकी छोटी-बड़ी दिन्य और बहुमूल्य
मूर्तियाँ बनायी हैं । पवननन्दन हनुमान्जीने उसपर अपनी
मूर्ति स्थापित की है और वह ध्वजा सब ओर एक योजनतक
फैली हुई है । विधाताकी ऐसी माया है कि इक्षादिके कारण
भी इसकी गतिमें कोई बाधा नहीं आती । अर्जुनके रयमे
चित्र्रय गन्धवंके दिये हुए बायुके समान वेगवाले
सफेद रगके उत्तम जातिके घोड़े जुते हुए हैं । उनकी
गति पृथ्वी, आकाश और स्वर्गादि किसी भी स्थानमें
नहीं इकती तथा उनमेंसे यदि कोई मर जाता है तो
वरके प्रभावसे उसकी जगह नया घोड़ा उत्पन्न होकर



उनकी सौ संख्यामें कभी कमी नहीं आती ।

# सञ्जयसे पाण्डवपक्षके वीरोंका विवरण सुनकर धृतराष्ट्रका युद्ध न करनेकी सम्मति देना. दुर्योधनका उससे असहमत होना तथा सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका सन्देश सुनाना

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जो पाण्डवोंके लिये मेरे पुत्रकी सेनासे युद्ध करेंगे, ऐसे किन-किन वीरोंको तुमने युधिष्ठिर-की प्रसन्नताके लिये वहाँ आये हुए देखा या !

सञ्जयने कहा—मैने अन्धक और वृष्णिवशीय यादवीं-में प्रधान श्रीकृष्णको तथा चेकितान और सात्यिकको वहाँ मौजूद देखा था। ये दोनों सुप्रसिद्ध महारथी अलग-अलग एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर और पद्मालनरेश द्रुपद अपने दस पुत्र सत्यिकत् और धृष्टग्रुम्नादिके सिहत एक अक्षौहिणी सेना लेकर आये हैं। महाराज विराट मी शङ्ख और उत्तर नामक अपने पुत्र तथा सूर्यदत्त और मदिराक्ष हत्यादि वीरोंके साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्ठरसे मिले हैं। इनके सिवा केकय देशके पाँच सहोदर राजा भी एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पाण्डवीं के पास अपने हैं। अने वहाँ आये हुए केवल एतने ही राजा है में हैं। जो पान में के लिये हुयींधनरी सेनाका सामना वरेंगे।

राजन् ! नजामके लिये भीष्म निराग्दी ने निर्मान रागे गये हैं । उसके पृष्ठगोपकर पसे मन्दादेशीय बीते ने न्या गया विराद रहेंगे । महराज शहर यहे भार सुनिष्ठिये निर्माह है । अपने सौ भाई और पुत्रोके सहित दुर्योधन तथा पूर्व दंग दिख्या दिशाओं हे राजा भीनसेन ने भाग । कर्म स्माह निर्माह का जाइ पने लड़ने सा क्या अर्जू के सौपा गया है । इनके स्वा और भी दिन राजा जोने कर दूसरोंका सुद्ध करना सम्भव नहीं के उसने भी अर्जून करने हो हिस्सेमें रक्खा है । केवन देशके की महान् धनुरंद राज

्र विकास पार्ता हमें, विक्रों कि उनके नाम और व्योग कर वाक्षा के उसे क्षम कर सही।

म् त्याने क्या-भने भेजूरण है जुछ नामीकी ब्युत्पति ( 😁 ) रुं े । उरुमें जिना दुरे माग है, बर् रकार है। भीतान से वानवमें हिमी प्रमाणने विषय नहीं े। राज्या प्रतिकृति पानी मार्ग्स आहुन निये रहने त्य हे जातीहे जनमन्यान होने हे नारण वे 'बासदेव' हैं: रक्षार क्या महान होने हे कारण 'विष्णु' हैं; मौन, ध्यान र्ने रेगरे प्रान रोनेके यारण 'माधव' है तथा मध् े दम यह यन्नेपारे और सर्वतस्त्रमय होनेसे वे भाशु-गरन' है । 'हर्यु' धातुरा अर्थ सत्ता है और 'ण' अनन्तरा याचक है। इन दोनों भावांचे युक्त होनेके पार पर्युपने अपनी हुए श्रीविष्यु 'कृष्या' कहे जाते र्१। ट्राराप पुटरीस (त्येत कमल) ही आपका नित्य भाग्य और अविनाशी परमन्सान है, इसलिये 'पुण्डरीकाक्ष' रं असे दे तथा दुर्देश दमन करनेके कारण 'जनार्टन' हैं; क्यारि आप धनागुणवे कभी च्युन नहीं होते और न कभी म्पर्रा आपमें कर्ता ही होती है, इसलिये आप सात्वत हैं। अतं अर्गात् उपनिपदींने प्रकाशित होनेके कारण आप 'आर्पन' है। तया येद ही आपके नेत्र हैं, इसलिये आप 'एग्मेश्ला' है। आप तिभी भी उलक्र होनेवाले प्राणीसे उत्तर नहीं होते, इसलिये 'अन' हं। 'उदर'—इन्द्रियोंके न्यत प्रतागर और 'दाम'—उनका दमन करनेवाले होनेमे ार 'दाने दर' हैं। 'हपीक' वृत्तिमुख और खरूपमुखको राते ई. उसके इंग होनेसे आप 'हपीकेश' कहलाते हैं।

अपनी मुजाओंने पृथ्वी और आसराको धारण करनेवाले होनेते आप 'महाबाहु' है। आप कभी अधः (नीचेरी ओर) क्षींग नहीं होते, इसलिये 'अधोक्षज' हे तया नरीं (जीयों) के अयन (आश्रय) होनेधे 'नारायण' कहे जाते है। जो सवमें पूर्ण और सबका आश्रय हो। उसे 'पुरुप' कहते हैं; उनमें श्रेष्ठ होनेसे आप 'पुरुपोत्तम' हैं। आप सत् और असत्—सबकी उत्पत्ति और लयके स्थान है तथा सर्वदा उन सत्रको जानते हैं, इसलिये 'सर्व' हैं। श्रीकृष्ण सत्यमें प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है तया वे सत्यरे भी सत्य हैं; इसलिये 'सत्य' भी उनका नाम है। वे विक्रमण (वामनावतारमें अपने क्रम-टगोंसे विश्वको व्यात ) करनेके कारण 'विष्णु' हैं। जय करने-के कारण 'जिष्णु' है, नित्य होनेके कारण 'अनन्त' है और गो अर्यात् इन्द्रियोंके ज्ञाता होनेसे 'गोविन्द' हैं । वे अपनी मत्ता-स्फूर्तिसे असत्यको सत्य-सा दिखाकर सारी प्रजाको मोहम डाल देते हैं। निरन्तर धर्ममें स्थित रहनेवाले भगवान् मधु-सदनका खरूप ऐसा है। वे श्रीअच्युत भगवान् कीरवींको नाशसे यचानेके लिये यहाँ पधारनेवाले हैं।

धृतराष्ट्र वोले—मझय! जो लोग अपने नेत्रींसे भगवान्के तेजोमय दिव्य विग्रहका दर्शन करते हैं, उन नेत्र-वान् पुरुपोंके भाग्यकी मुझे भी लालसा होती है। मैं आदि, मध्य और अन्तरे रहित, अनन्तकीर्ति तथा ब्रह्मादिसे भी श्रेष्ठ पुराणपुरुप श्रीकृष्णकी शरण लेना हूँ। जिन्होंने तीनों लोकों-की रचना की है, जो देवता, असुर, नाग और राह्मस-सभीकी उत्पत्ति करनेवाले हैं तथा राजाओं और विद्रानोंमें प्रधान है, उन इन्ट्रके अनुज श्रीकृष्णकी मैं शरण हूँ।

## कौरवोंकी समामें द्त वनकर जानेके लिये श्रीकृष्ण और युधिष्टिरका संवाद

वैशाम्यायनजी कहते हैं—इवर सञ्जयके चले जाने-बर गड़ा दुशिंगने यदुशेष्ट मगदान् कृष्णसे कहा, भित्रकस्ट

श्रीकृष्ण ! मुझे आपके थिवा और कोई ऐसा नहीं दिखायी देता, जो हमें आपत्तिसे पार करे । आपके मरोसे ही हम विल्कुल

सञ्जयने कहा-राजन् ! श्रीकृष्ण और अर्जुनको मैंने जिस स्थितिमें देखा था, वह सुनिये तथा उन वीरोंने जो ऋछ कहा है, वह भी मैं आपको सुनाता हूँ । महाराज । आपका सन्देश सुनानेके लिये में अपने पैरोंकी ॲगुलियोंकी ओर दृष्टि रखकर बड़ी सावधानीसे हाय जोड़े उनके अन्तः पुरमें गया । उस स्थानमें अभिमन्यु और नकुल-सहदेव भी नहीं जा सकते थे । वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि श्रीकृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुनकी गोदमें रक्ले हुए बैठे हैं तथा अर्जुनके चरण द्रौपदी और सत्यभामाकी गोदमें हैं। अर्जुनने बैठनेके लिये मुझे एक सोनेका पादपीठ (पैर रखनेकी चौकी ) दिया। मैं उसे हायसे स्पर्श करके पृथ्वीपर बैठ गया । उन दोनों महापुरुषोंको एक आसनपर वैठे देखकर मुझे बड़ा मय मालूम हुआ और मैं सोचने लगा कि मन्दबुद्धि दुर्योधन कर्णकी वकवादमें आकर इन विष्णु और इन्द्रके समान वीरोंके स्वरूपको कुछ नहीं समझता। उस समय मुझे तो यही निश्चय हुआ कि ये दोनों जिनकी आज्ञामें रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्टिरके मनका सङ्कल्य ही पूरा होगा । वहाँ अन्न-पानादिसे मेरा सत्कार किया गया । फिर आरामसे बैठ जानेपर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें आपका धन्देश सुनाया। इसपर अर्जुनने श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम करके उसका उत्तर देनेके लिये प्रार्थना की । तब भगवान् बैठ गये और आरम्भमें

मधुर किन्तु परिणासमें कठोर शब्दोंमें मससे बरते लगे-''सखय ! बुदिमान् धृतराष्ट्र, कुरुवृद्ध भीष्म और आचारं द्रोणसे तुम हमारी ओरसे यह रुन्देश बहना । तुम दहीं री हमारा प्रणाम ऋहना और छोटोंसे चुराल पृतकर उन्हें यह कहना कि 'तुम्हारे सिरपर बड़ा संकट आ गया है; इल्हिये तुम अनेक प्रकारके यज्ञींका अनुष्टान करो, ज्ञादार्गीके दान दो और स्त्री-पुत्रोंके साथ कुछ दिन आनन्द भोग लो।' देखी, अपना चीर खींचे जाते समय द्रीपदीने जो 'हे गोविन्द' ऐना कहकर मुझ द्वारकावासीको पुकारा या, उसका श्रृण में कर बहुत बढ़ गया है; वह एक क्षणको भी मेरे हृदयमे दूर नहीं होता । भला, जिसके साथ में हूँ उन अर्जुनने पुद्ध बरने-की प्रार्थना ऐसा कौन मनुष्य कर सनता है, जिस्के सिरपर काल न नाच रहा हो ! मुझे तो देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व और नागींमें ऐखा कोई भी दिखायी नहीं देता जो रणभूमिंभ सामना कर सके। विराटनगरमें तो उसने अकेले ही धार कौरवींमें भगदड मचा दी थी और वे इधर-उधर चपा हो गये थे-यही इसका पर्याप्त प्रमाण है । बल, बीर्य, तेल, एनीं, कामकी सफाई, अविपाद और धैर्य-ये सारे गुण अर्धनके सिवा और किसी एक व्यक्तिमें नहीं मिलते ।" इस प्रकार अर्धुनको उत्साहित करते हुए श्रीकृष्णने मेघके समान गरज कर ये शब्द कहे थे।

#### कर्णका वक्तन्य, मीष्मद्वारा उसकी अवज्ञा, कर्णकी प्रतिज्ञा, विदुरका वक्तन्य तथा धृतराष्ट्रका दुर्योधनको समझाना

वैद्याम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तव दुर्योधनका हर्ष बढाते हुए कर्णने कहा, 'गुरुवर परशुरामजीसे मैंने जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था, वह अभीतक मेरे पास है । अतः अर्जुनको जीतनेमें तो मैं अच्छी तरह समर्थ हूँ, उसे परास्त करनेका भार मेरे ऊपर रहा । यही नहीं, मैं पाञ्चाल, करूप, मत्स्य और बेटे-पोर्तोंके सहित अन्य सब पाण्डवोंको भी एक क्षणमें मारकर शस्त्रास्त्रके द्वारा प्राप्त होनेवाले लोकोंको प्राप्त करूगा । पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सब राजालोग भी आपके ही पास रहें; पाण्डवोंको तो अपनी प्रधान सेनाके सहित जाकर मैं ही मार दूँगा । यह काम मेरे जिम्मे रहा ।'

जब कर्ण इस प्रकार कह रहा या तो भीष्मजी

कहने लगे—'कर्ण! तुग्हारी बुदि तो पालवध नष्ट हो गयी है। तुम क्या बढ-बढकर बातें बना रहे हो! याद रक्यो, इन कीरवींकी मृत्यु तो पहले तुम-जैसे प्रधान बीरके मारे लानेंगर ही होगी। इसलिये तुम अपनी रक्षाका प्रचन्ध करो। अधी! खाण्डववनका दाह कराते समय शीहणाके गहित अर्धुनने हो काम किया या, उसे सुनकर ही तुग्हें अपने पन्यु-पालप्योंने सहित होशमें आ जाना चाहिये। देखो, बागानुर और मीमा-सुरका वध करनेवाले श्रीकृष्ण अर्बुननी रक्षा करने हैं! इस भोर सग्राममें वे तुम-जैसे चुने-चुने बीरोंना ही नाम करेंगे।

यह सुनकर कर्ण योटा—वितामर जैना गरते हैं, श्रीकृष्ण तो निःसन्देर वैसे ही हैं—यिक उन्हें भी दहनर हैं। परन्तु इन्होंने मेरे लिये जो कुछ कही बातें कही हैं, उनका न्योशन ने देन द्वार गार गाना उत्तित गमस्ति है। ऐसा इं त प्रार्ट है, दिन में हम अर्थ और धर्मसे बर्जित न हों। प्रार्थ पर १ देन मणा है समार हम आपसे छोड़स्त और १० १० पा १ स्थार गायरे समान हमाग प्रिय और गोर्थ प्रारंभित प्रारंभित क्षेत्रामणे जाननेवाला सम्बन्धी रोज है।

र्यक्षायमजी कहते हैं—गजन्। महागज युविष्ठिर-े एस कार्यक्ष प्रिष्णाने कहा, भी दोनो पर्जीके हितके भि क्षापीर्त समामे लाउँगा और पढि वहाँ आपके ह्याममें भि प्रकारी याजा न पहुँचाते हुए मन्यि करा महूँगा तो महाद्वा हुएने बना भागी प्रथमार्थ बन गया।

मुिशिरने कहा — श्रीकृष्ण ! आप कीरवेंकि पान इन्दें — इन्में मेरी नम्मति तो है नहीं; क्योंकि आपके बहुत मुलिएक बान उन्हेंकर भी दुर्योधन उसे मानेगा नहीं । इस स्मार पर्रों दुर्योधन के बगवर्गी मन राजालोग भी इकडे हो रहे है, इन्निये उन होगों है बीचमे आपका जाना मुझे अच्छा नहीं एन रहा । गुक्स ! आपको नष्ट होनेगर तो हमे घन, मुख, देवल श्रीर समन्त देवनाओं गर आधितत्व भी प्रसन्न नहीं रह होगा ।

र्थार प्लान कहा—महाराज । तुर्योधन कैमापारी है— यह भे जानता है । किन्तु यदि हम अपनी ओरखे छव बातें रक्ष रह देंगे हो मंखरमें कोई भी राजा हमें दोपी नहीं कह रहेगा । रही मेंगे किये भयती बात; छो जिस तरह खिंहके रामने दूरि कारी जानवर नहीं ठट्ट मफते, उसी प्रकार में कोर कमें ते ममारके मारे राजा मिलकर भी मेरा मुकाबला ना कर स्पत्ते । अनः मेरा दहाँ जाना निर्यंक तो किमी भी नगह नहीं हो सरना । सम्भव हे, काम भी बन जाब और सार राम न भी दना तो निन्दांसे तो बच ही जावेंगे ।

युधिष्टिरने कहा—शिक्तण ! यदि आपको ऐसा ही र्जाना जान पटता है तो आप प्रसन्नतासे कीरबींके पाम रहें। आधा है, में आपको अपने कार्यमे सफल होकर यहाँ गड़्याद लीटा हुआ दे बूँगा । आप वहाँ पधारकर कर्माती द्यान नहीं, जिस्से कि हम आपसमें मिलकर मान्तार्यक रह सकें। आप हमें जानते हैं और कीरबींको मी पानानते हैं लया हम दोनोंका हित मी आपसे छिपा नहीं रखते सिया चानचीन करनेमें मी आप खूब सुधा है। यह जिस जिसमें हमारा हित हो, वे सब बानें भार दुर्गेयनसे कह हैं।

श्रीकृष्ण बोल-राजन ! मैने सञ्जय और आर दोनों-र्दानी वाने सुनी है तया सुन्ने कीरव और आप दोनोंहीका अभिप्राय भी मालम है। आपनी बुद्धि धर्मका आश्रय लिये हुए है और उनकी शृष्ठतामें हुवी हुई है। आप तो उसीको अच्छा समझेंगे, जो बिना युद्ध क्रिये मिल जायगा । परन्त महाराज ! यह क्षत्रियका नैष्ठिक (स्वामाविक) कर्म नहीं है। सभी आश्रमवालोंका कहना है कि क्षत्रियको भीख नहीं मॉरानी चाहिये। उसके लिये तो विधाताने यही सनातन धर्म बताया है कि या तो संग्राममें विजय ग्राप्त करे या मर जाय। यही क्षत्रियका स्वधर्म है, दीनता उसके लिये प्रशंसाकी चीज नहीं है। राजन् ! दीनताका आश्रय लेकर क्षत्रियकी जीविका नहीं चल सकती । अतः आप भी पराक्रमपूर्वक शतुओंका दमन कीनिये । धृतराष्ट्रके पुत्र बड़े लोभी है । इधर बहुत दिनोंसे साथ रहकर उन्होंने स्नेहका वर्ताव करके अनेकों राजाओंको अपना मित्र बना लिया है। इससे उनकी जिक्क भी बहत बढ गयी है। इसलिये वे आपसे सन्धि कर लें— ऐसी तो कोई मूरत दिखायी नहीं देती । इसके सिवा भीष्म और कपाचार्य आदिके कारण वे अपनेको वलवान भी समझते ही है । अतः जवतक आप इनके साथ नर्मीका वर्ताव करेंगे, तवतक ये आपके राज्यको हडपनेका ही प्रयत्न करेंगे । गजन् ! ऐसे कुटिल स्त्रमाय और आचरणवालोंके साथ आप मेल-मिलाप करनेका प्रयत्न न करें। आपहीके नहीं, वे तो सभी लोगोंके वस्य हैं।

जिस समय जूएका खेल हुआ या और पापी दुःशासन अमहायके समान रोती हुई द्रौपदीको उसके केंग पकड़कर राजसमामें खींच लाया था, उस समय दुर्योधनने मीप्म और द्रोणके सामने भी उसे बार-बार गौ कहकर पुकारा था। उस अवस्रपर अपने महापराक्रमी भाइवोंको आपने रोक दिया था। इसीसे धर्मपाश्चमें वैंध जानेके कारण इन्होंने उसका कुछ भी प्रतीकार नहीं किया। किन्तु दुष्ट और अधम पुरुपको तो मार ही डाल्ना चाहिये। अतः आप किसी प्रकारका विचार न करके दसे मार डाल्ये। हाँ, आप जो नितृतुल्य धृतराष्ट्र और नितामह भीप्मके प्रति नम्रताका माव दिखा रहे हैं, यह तो आपके योग्य ही है। अब मैं कीरवाँकी सभामें जाकर सब राजाओंके सामने आपके सर्वांद्रोण गुणोंको प्रकट करूँगा और दुर्योधनके दोप बताऊँगा। मैं वे ही बातें कहूँगा, जो धर्म और अर्थके अनुकृष्ट होंगी। शान्तिके लिये प्रार्थना करनेपर भी आपकी निन्दा नहीं होगी। सब राजा धृतराष्ट्र

वाला, जीलवान्, प्रसन्नचित्त, आत्मवेत्ता और बुद्धिमान् पुरुष इस लोकमें सम्मान पाकर मरनेपर सद्गति प्राप्त करता है।

तात! इसने पूर्वपुरुपोंके मुखसे मुना या कि किसी समय एक चिडीमारने चिडियोंको फॅसानेके लिये पृथ्वीपर जाल फैलाया। उस जालमें साथ-साथ रहनेवाले दो पक्षी फॅस गये। तब वे दोनों उस जालको लेकर उड़ चले। चिड़ीमार उन्हें आकाशमें चढे देखकर उदास हो गया और जिधर-जिधर वे जाते, उधर-उधर ही उनके पीछे दौड़ रहा या। इतनेमें ही एक मुनिकी उसपर दृष्टि पड़ी। उस व्याधेसे उन मुनिवरने पूला, 'अरे व्याध! मुझे यह वात बड़ी विचित्र जान पड़ती है कि तू उड़ते हुए पिड़योंके पीछे पृथ्वीपर भटक रहा है!' व्याधने कहा, 'ये दोनों पक्षी आपसमें मिल गये हैं, इसलिये मेरे जालको लिये जा रहे हैं। अब जहाँ इनमें झगड़ा होने लगेगा, वहीं ये मेरे वशमें आ जायँगे।' योड़ी ही देरमें कालके वशीभूत हुए उन पिक्षयोंमें झगड़ा होने लगा और वे लड़ते-लड़ते पृथ्वीपर गिर पड़े। वस, चिड़ीमारने



चुपचाप उनके पास जाकर उन दोनोंको पकड़ लिया। इसी प्रकार जब दो कुटुम्बियोंमें सम्पत्तिके लिये परस्पर झगड़ा होने लगता है तो वे शत्रुओंके चंगुलमें फॅस जाते हैं। आपस-दारीके काम तो साथ बैठकर भोजन करना, आपसमें प्रेमसे बात- चीत करना, एक-दूसरेके मुख-दुःखरो पृद्यना और आपत्में मिलते-खुलते रहना हैं, विरोध करना नहीं । लो द्युजदुदय पुरुष नमय आनेपर गुरुखनोंका आश्रम लेते हैं, दे िर्गे सुरक्षित वनके समान किसीके भी दवावमें नहीं आ नमते।

एक वार कई भील और ब्राह्मणोंके साय इस गरधमादन पर्वतपर गये थे । वहाँ हमने एक शहदसे भरा हुन्य हत्त देखा । अनेकों विषधर मर्प उनकी रक्षा कर रहे थे । यह ऐसा गुणयुक्त या कि यदि कोई पुरुष उसे पा ले ने जना हो जाय, अन्धा सेवन करे तो सूराता हो जाप और यूटा पुना हो जाय । यह बात हमने रामायनिक बालजींचे तनी थी। भील्लोग उसे प्राप्त करनेका लोभ न रोफ एके और उस सपोंवाली गुफामे जाकर नष्ट हो गये । इनी प्रभार आपका पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृष्टीको भोगना चारल है। इसे मोहबश शहद तो दीख रहा है रिन्तु अपने नागका सामान दिखायी नहीं देता। यद रिपये, जिस प्रशार अग्रि सत्र वस्तुओंको जला डालता है वैसे ही द्रपद, दिगट और क्रोधमें भरा हुआ अर्जुन-ये नग्राममें रिमीनो भी जीता नहीं छोड़ेंगे । इसलिये राजन् ! आप महाराज पुधिरियां भी अमी गोदमें स्थान टीजिये, नहीं तो इन दोनोंना पुद होने-पर किसकी जीत होगी--यह निश्चितरूपसे नहीं यहा हा सर ता।

विदुरजीका बक्तव्य समाप्त होनेपर राजा धृतराष्ट्रने कहा-येटा दुर्योधन ! मै तुमधे जो कुछ नरता हूँ, उमार भान दो। तुम अनजान बटोहीके समान इस नमन इनागं हो ही नुमार्ग समझ रहे हो । इसीसे तुम पाँचाँ पाण्डवीं के तेवले दवाने स विचार कर रहे हो। परन्तु याद रक्रो, उन्हें नीतनेहा दिनार करना अपने प्राणोंको सकटमें डालना ही है। श्रीरूपा भागने देह, गेह, स्त्री, कुदुम्बी और राज्यमें एक और तथा अर्जुनमें दसरी ओर समझते हैं। उनके लिये वे इन मधीरी गाग सकते हैं। जहाँ अर्जुन रहता है, वही श्रीकृष्ण रही है, और दिन सेनामें स्वय श्रीक्रण रहते हैं। उसरा वेग तो पूर्वी रे िये शी असहा हो जाता है। देखो, तुम मन्पूरुपों और पुरनारे निर्मा कहनेवाले सहदोंके क्यनानुसार आचरप को और इन वयोबद्ध वितासह भीष्मकी वातपर ध्यान दो । में भी चौट्यों है ही हितकी बात सोचता हूँ। तुग्हें मेरी दान भी नुनर्ना नाटिरे और द्रोण, क्रा, विकर्ण एवं मराराज नहीं करे जपनगर भी ध्यान देना चाहिये । भरतशेष्ठ ! ये नव धर्म रे मर्माण और कौरव एव पाण्डवींपर समान स्टेह रावनेवाले हैं। आर. दुम पाण्डवींको अपने समे भाई समहकर उने प्राप्त राज्य दे दो।

क्षण हुन का और त्यों से एवं दानकर गई हो जाओं। रहने ही तिथी प्रभारता निपाय मात करें। और अपने क्षण के क्षण मुंदर को। दुस्योर चिनमें को इस समय क्षण के क्षण सुप्रधे क्षणिय निसे पुरुषार्थहारा प्राप्त रहने हैं द गी। है। क्षणिय निसे पुरुषार्थहारा प्राप्त रहने हैं द गी। है। क्षणिय निसे पुरुषार्थहारा प्राप्त रहने क्षण हुन की की यह आने सममें भी नहीं लाता।

सीगरेनने करा-पानुदेव ! मैं तो कुछ और ही माना नारण हैं, तिन्तु आम दूसरी ही बात समझ गये। क्षेत्र उन द्वेत प्रचत्रार्थ अन्य प्रकृषीके पराक्रमचे कुछ भी गहाण हो। गराना । अपने सँ६ अपनी बडाई करना—यह र परनेती इंटिमें अच्छी बात नहीं है। परन्तु आपने सेरे पुर पार्य हैं निनदा भी है, इसलिये मुझे अपने बलका वर्णन बारा भी परेगा । लोहेंने मोटे उठोंके नमान आप मेरे इन मवार्थीको तो देतिये। इनके बीचमें पड्कर भी जीवित िया जाय-ऐसा मुसे कोई दिखायी नहीं देता। जिसपर भे आरमा रहें, उननी रहा तो इन्द्र भी नहीं कर सकता। पाण्ययोगर आयाचार करनेकी उद्यन इन समल युद्धोरसक र्शा हो हो प्रयोगर गिराकर उनपर लात जमाकर जम लाडें.वा । मैने जिस प्रकार राजाओंको जीत-जीतकर अपने अपीन विया था। वह क्या आप भूछ गये हैं। यदि सारा रंगार गुझपर कुपित होकर हुट पड़े तो भी सुझे भय नहीं होगा । मैने जो शान्तिनी याने कही है, वे तो केवल मेरा सौहार्ट री रे. में दयावरा ही सब प्रकारके कष्ट सह लेता हूं और इसीसे चाहता हूँ कि भरतवंशियोंका नाश न हो।

श्रीष्टाप्णने कहा—भीनवेन! मैंने भी तुम्हारा माव रानभे ित्ये प्रेमवे ही ये वातें वही हैं, अपनी बुद्धिमानी दिराने या कोषने वारण ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हारे प्रभाव सीर परानमें ने अर्ची तरह जानता हूँ, इसल्ये तुम्हारा तिरमार नहीं कर सकता। अब कल में धृतराष्ट्रके पास रामर अर्गोगों ने मार्यभी ग्या करते हुए सन्धिका प्रयव कम्मा। यदि उन्होंने सन्धि कर ही तो मुझे तो चिरस्थायी सुद्धा मिनेगा। आपनोगों ना काम हो जायगा और उनका यदा भारी उपनार होगा। और यदि उन्होंने अभिमानवद्य भेगी बात न मानी तो पिर सुद्ध-जैसा मयद्धर कर्म करना ही होगा। भीनमेन! इस सुद्धका सारा मार तुम्हारे ही जयर गरेना या अर्जुन तो हमनी धुरी घारण करनी पड़ेगी तथा भेग राम लोग तुम्हारी आक्षामें रहेंगे। सुद्ध हुआ तो मैं अर्जुन-का रामिय पहेंगा। अर्जुन की मी ऐसी ही हस्सा है। इससे तुम यह न समझना कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। इसीसे जब तुमने कायरताकी-सी बार्ते की तो मुझे तुम्हारे विचारपर सन्देह हो गया और मैंने ऐसी बार्ते कहकर तुम्हारे तेजको उभाइ दिया।

अर्जुन कहने लगे-श्रीकृष्ण ! जो कुछ कहना या, वह तो महाराज युधिष्ठिर ही कह चुके हैं। किन्तु आपकी वातें सुनकर मुझे तो ऐसा जान पहता है कि धृतराष्ट्रके लोभ और मोहके कारण आप सिन्ध होनी सहज नहीं समझते। किन्तु यदि कोई काम ठीक रीतिषे किया जाता है तो वह सफल भी हो ही जाता है। इसलिये आप ऐसा करें, जिससे रात्रुओं के साय सन्धि हो ही जाय । अथवा आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा करें; आपने जो कुछ सोच रक्ला हो, हमें तो वही मान्य है। किन्तु जो धर्मराजके पास लक्ष्मी देखकर उसे सहन न कर सका और कपटचृत-जैसे क्रुटिल उपायसे उनकी राजल्हमी हर ली, वह दुष्टातमा दुर्योधन क्या अपने पुत्र पीत्र और वान्धवोंके सहित मृत्युके मुखमें भेजे जाने योग्य नहीं है ! उस पापीने जिस प्रकार समाके वीचमें द्रौपदीको अपमानित करके क्लेश पहुँ चाया या, वह तो आपको मालूम ही है। इमने तो उसे भी सहन कर लिया। किन्तु यह वात मेरी समझमें विल्कुल नहीं बैठती कि वही दुर्योघन अय पाण्डवोंके साय अच्छा वर्ताव कर सकेगा । ऊसर भूमिमें बोये हुए वीजके अंकुरित होनेकी भी क्या आशा की जा सकती है ? अतः आप जो उचित समझें और जिसमें पाण्डवींका हित हो, वही काम जल्दी आरम्भ कर दें। तथा हमें आगे जो कुछ करना हो, वह भी बता दे।

श्रीकृष्णाने कहा—महावाहु अर्जुन ! तुम जो कुछ कहते हो, ठीक ही है । मै भी वही काम करूँगा, जिसमें कौरव और पाण्डवोंका हित होगा । किन्तु प्रारव्धको बदलना तो मेरे वशकी वात भी नहीं है । दुरात्मा दुर्योधन तो धर्म और लोक दोनोंहीको तिलाझिल देकर स्वेच्छाचारी हो गया है । ऐसे कमांसे उसे परचाचाप भी नहीं होता । विक उसके सलाहकार शकुनि, कर्ण और दुःशासन भी उसकी उस पापमयी कुमतिको ही बढावा देते रहते हैं । इसिलये आधा राज्य देकर उसे चैन नहीं पड़ेगा । उसका तो परिवार-सहित नाश होनेपर ही शान्ति होगी । और अर्जुन ! तुम्हें तो दुर्योधनके मन और मेरे विचारका भी पता है ही । फिर अनजानकी तरह मुझसे शंका क्यों कर रहे हो १ पृथ्वीका मार उतारनेके लिये देवतालोग पृथ्वीनर अवतीर्ण हुए ई—

को ही निमित्त बनाकर आपके अधर्मनिष्ठ मृद्ध पुत्रोंको मस्म करना चाहते हैं। ये श्रीकेशव ही अपनी चिच्छक्तिसे अहर्निश कालचका, जगचक और युगचकको घुमाते रहते हैं। मैं सच कहता हूँ—एकमात्र वे ही काल, मृत्यु और सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्के स्वामी हैं तथा अपनी मायाके द्वारा लोकोंको मोहमें डाले रहते हैं। जो लोग केवल उन्हींकी शरण ले लेते हैं, वे ही मोहमें नहीं पड़ते।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय । श्रीकृष्ण समस्त लोकोंके अधीश्वर हैं—इस वातको तुम कैसे जानते हो और मैं क्यों नहीं जान सका ! इसका रहस्य मुझे बताओ ।

सञ्जयने कहा—राजन् । आपको ज्ञान नहीं है और मेरी ज्ञानदृष्टि कभी मन्द नहीं पड़ती । जो पुरुप ज्ञानद्दीन है, वह श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपको नहीं ज्ञान सकता । मैं ज्ञानदृष्टिसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाश करनेवाले अनादि मधुसूदन भगवान्को जानता हूँ ।

भृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय! भगवान् कृष्णमें सर्वदा तुम्हारी जो भक्ति रहती है, उसका स्वरूप क्या है !

सञ्जयने कहा—महाराज ! आपका कत्याण हो। सुनिये । मैं कमी भी कपटका आश्रय नहीं लेता, किसी व्यर्थ धर्मका आचरण नहीं करता, ध्यानयोगके द्वारा मेरा भाव गुद्ध हो गया है; अतः शास्त्रके वाक्योंद्वारा मुसे श्रीकृष्णके स्वरूपका ज्ञान हो गया है।

यह सुनकर राजा धृतराष्ट्रने दुर्योधनसे कहा— भैया दुर्योधन! सञ्जय हमारे हितकारी और विश्वासपात्र हैं; अतः तुम भी ह्षीकेश, जनार्दन भगवान् श्रीकृष्णकी शरण लो।

दुर्योधनने कहा—देवकीनन्दन भगवान् कृष्ण भले ही तीनों लोकोंका संहार कर डालें; किन्तु जब वे अपनेको अर्जुनका सखा घोषिन कर चुके हैं तो मैं उनकी गरणमें नहीं जा सकता।

तव भृतराष्ट्रने गान्धारीसे कहा-गान्धारी !

तुम्हारा यह दुर्बुढि और अभिमानी पुत्र रंप्यांका समुन्तीर्य. बात न मानकर अधोगतिकी ओर जा रहा है।

गान्यारीने कहा—दुर्योधन ! त पदा ही तुर्हा व्याप्त मूर्ख है । अर ! तू ऐश्वर्यके लोभमें फॅन्टर अपने को चूर्वोकी आजाका उछात्तन कर नहा है ! मानूम होता है एक तू अपने ऐश्वर्य, जीवन, पिता और माना—मभीय हाय फो चुका है । देख ! जब भीमहेन तेरे प्राण लेने से तियार होगा। उस समय तुझे अपने विताजीकी वाते याद आर्रिंगी।

फिर ज्यासजीने कहा—धृतराष्ट्र ितुम मेरी वार सुनो । तुम श्रीकृष्णके प्यारे हो । अहं। ! तुम्हान एउप मेरा दूत है, जो तुम्हें कल्याणके मार्गमें ही ले जाया। इसे एराय पुरुष श्रीह्मिकेशके स्वरूपका पूरा शान है। अनः यदि पुन इस्सी बात सुनोगे तो यह तुम्हें जन्म-मरणके महान् भयने मुन्त रस् देगा । जो लोग कामनाओं से अन्धे हो रहे है, ये अन्धे मेरी लगे हुए अन्धेके समान अपने कमों के अनुमार बार यास मुख्य के मुख्यमें जाते हैं । मुक्तिका मार्ग तो स्वर्म निगमा कि उसे बुद्धिमान् पुरुष ही पकड़ते हैं । उसे पम्हार में महा-पुरुष मृत्युसे पार हो जाते हैं और उनसी नहीं भी दमर्गस्य नहीं रहती ।

तव धृतराष्ट्रने सञ्जयसे पूछा—भैग सहाय! हम मुझे कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ, जिसमे चतार में भी हणा-को पा सकूँ और मुझे परमाद प्राप्त हो जाय।

सञ्जयने कहा—कोई अजितेन्त्रिय पुरुष ''एपीने'।
भगवानको प्राप्त नहीं कर चनता । इसने विग उन्हें करोंगा
कोई और मार्ग नहीं है । इन्त्रियाँ वहीं उन्तर दें, इन्हें
जीतनेका साधन सावधानीसे भोगोंनो त्याग देना है । इन्यान और हिंसासे दूर रहना—निःसन्देह ये ही शानने रूपप रूपप हैं । इन्त्रियोंको निश्चन्हरूपसे अपने वाव्में रूपन — इन्हेंने विद्वान्लोग शान कहते हैं । वास्त्रामें यही शान है जैने यही मार्ग है, जिनसे नि वृद्धमान्नोग उन्न प्रस्ताहरूप बोर बढ़ते हैं ।

भृतराष्ट्रने कहा-नहाय ! दुन एक दार कि शिहरी

कृत के दिन दिन के दिनस्य भी पाउनीती न दो मोध ही कृत में का इतीन होई नेहा ही ही । इसिनों में तो यही कृत है है जो दूर स्वारत्य मुल्ले भी जीतिन दहता है क्वार्ट के पार्ट का होने भीमम्मनी यहनातों धिकार कि क्वार्ट के पार्ट होने पार्टी ह्यानबी समसते हैं और क्वारत क्वार्ट के पार्टी द्वारति है तो आप धृतराष्ट्रके द्वारत क्वार्टन होने की स्थि।

हर्त व एत् ईत्रही अने कारे ठारे लंबे केशोको बार्चे कार्व कि क्षितार्क वास आयी और नेबोर्मे जब सरकर



उन्ने रतने लगी—'रामत्नयन श्रीकृत्ण ! शत्रुओं सिन्ध करने ही तो भारती द्रत्य है। किन्तु अपने इस सारे प्रयक्षमें आर दुःशानने तायांने पाचे हुए इन केशमाशको याद रक्षें। यदि भीम और अर्जुन नापर होकर आज सिन्धके तिरे ही उन्सुण है तो अपने महारयी पुणेंके सहित मेरे हा तिया तीरवींने संप्राम करेंगे तथा अभिमन्युके सिंद मेरे पाँच महादयी पुण उनके साथ जूलेंगे। यदि मेने दुःशास्तरी स्वर्ण भुजाको करकर धृत्धिभूसरित होते न देना गे मेरो छाती कैसे दंश होगी है इस प्रव्यक्ति अर्थित सम्मन प्रचण्य होत्यते हुद्धमें रखकर प्रनीक्ष करते श्री नेपर यूर्व देन गर्भ हैं। आज भीमसेनुके नाम्यागरी

विचरर मेग कलेजा फटा जाता है। हाय! अभी ये धर्मकी ही देखना चाहते है! इतना कहरर विश्वालाक्षी द्रीपदीका रुक्त भर आया, आँखों से आँसुओकी हाड़ी लग गयी, ओठ काँगने लगे और वह फूट-फूटकर रोने लगी।

तव विद्यालयाटु श्रीकृष्णने उसे धेर्य वॅधाते हुए कहा— 'कृणे ! तुम शीम ही कौरवोंकी क्रियोंको रुदन करते देखोगी । आज जिनगर तुम्हारा कोप है उन शतुओंके न्वजन, सुदृद् और सेनादिके नष्ट हो जानेपर उनकी क्रियाँ भी इसी प्रकार रोवेंगी । महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीम, अर्जुन और नकुल सहदेवके सहित में भी ऐमा ही काम करूँगा । यदि कालके वगमें पड़े हुए धृतराष्ट्रपुत्र मेरी यात नहीं सुनेगे तो युद्धमें मारे जाकर कुत्ते और शीदड़ींके भोजन वर्नेंगे । तुम निश्चय मानो—हिमालय भले ही अपने स्थानसे टल जाय, पृथ्वींके सैकड़ो दुकड़े हो जायँ, तारोंसे भरा हुआ आकाश टूट पड़े, किन्तु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती । कृणो ! आने ऑसुओंको रोको, में सची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीम ही शतुओंके मारे जानेसे अपने पतियोंको श्रीसम्पन्न देखोगी ।'

अर्जुनने कहा—श्रीकृष्ण । इस समय सभी कुरुविशयों-के आप ही मयसे बड़े सुदृद् हैं। आप दोनों ही पक्षोंके मम्बन्धी और प्रिय हैं। इसिल्ये पाण्डवोंके साथ कारवाका मेल कराकर आपसमें टोनोंकी मन्बि भी करा सकते हैं।

श्रीकृष्ण बोले—वहाँ जाकर में ऐसी ही वाते कहूँगा, जो धर्मके अनुकुल होंगी तथा जिनसे हमारा और कीरवोंका हित होगा। अच्छा, अब मैं राजा धृतराष्ट्रसे मिलनेके लिये जाता हूँ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णचन्द्रने शरद् शृतुका अन्त होनेपर हमन्तका आरम्भ होनेके समय कार्तिक मासमें रेवती नक्षत्र और मैत्र मुहूर्तमें यात्रा आरम्भ की । उस समय उन्होंने अपने पास वेठे हुए सात्यिकसे कहा कि 'तुम मेरे रयमें शङ्क, चक्क, गदा, तरकस, शिक्त आदि समी शख्य रख दो । इस प्रकार उनका विचार जानकर सेवकलोग रय तैयार करनेके लिये दीड़ पहे । उन्होंने नहला-भुलाकर शैव्य, सुप्रीव, मेघपुष्य और बलाहक नामके घोड़ोंको रयमें जोता तथा उनकी ध्वजापर पिक्षराज गवह विराजमान हुए । इनके पश्चात् श्रीकृष्ण उसपर चढ़ गये तथा नात्यिकको मी अपने साथ वैटा लिया । पिर जब रथ

निर्भय हैं और दुर्योधनसे अपना भाग मॉगना चाहते है।



श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! मैं तो आपकी छेवामें उपिश्यत ही हूँ; आप जो कुछ कहना चाहें, वह कहिये । आप जो-जो आज्ञा करेंगे, वह सब मै पूर्ण करूँगा ।

युधिष्ठिरते कहा-राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो कुछ करना चाहते हैं, वह तो आपने सुन ही लिया । सञ्जयने हमसे जो कुछ कहा है, वह सब उन्हींका मत है। क्योंकि द्त तो स्वामीके कयनानुसार ही कहा करता है; यदि वह कोई दूसरी वात कहता है तो प्राणदण्डका अधिकारी समझा जाता है। राजा धृतराष्ट्रको राज्यका वड़ा लोम है, इसीसे वे हमारे और कौरवोंके प्रति समानभाव न रखकर हमें राज्य दिये विना ही सन्धि करना चाहते हैं। हम तो यही समझकर कि महा-राज धृतराष्ट्र अपने वचनका पालन करेंगे, उनकी आज्ञासे बारह वर्ष वनमें रहे और एक वर्ष अज्ञातवास किया । किन्तु इन्हें तो वड़ा छोम जान पड़ता है। ये धर्मका कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं तथा अपने मूर्ख पुत्रके मोहपारामे फँसे होनेके कारण उसीकी आज्ञा वजाना चाहते हैं। हमारे साय तो इनका विल्कुल बनावटी वर्ताव है। जनार्दन ! जरा सोचिये तो, इससे बढकर दुःखकी और क्या बात होगी कि मैं न तो माताजीकी ही सेवा कर सकता हूँ और न अपने सम्बन्धियोंका

मरण-योषण ही । यद्यति वाशिराज, चेदिराज, उज्जानको म, मत्स्यराज और आप मेरे महाप्रक है। तो भी भे देवा जैन गाँव ही माँग रहा हूँ। मैंने तो यही उरा र कि अविन्यार. वृकस्यल, माकन्दी, वारणावत और पाँचमाँ हो दे चारें—ऐसे पोंच गाँव या नगर हमें दे हैं, जिनमे हम पाँची मार्ट हिन्स रह सकें और हमारे कारण भरतवयना नाग न हो। पन्न उष्ट दुर्योधन इतना भी करनेता तैयार नहीं है । वह स्वयर असन ही दखल रखना चाहता है। लोमने बुद्धि मार्ग जाती है. बुढि नष्ट होनेसे लबा नहीं रहती, लावके गाय ही धर्म चला जाता है और धर्म गया कि श्री भी विदा हो लानी है। धंनीन पुरुपसे स्वजन, सुहृद् और ब्राह्मणलंग दूर राने नगते हैं हैंसे पुष्प-फल्हीन बुक्षको छोडकर पक्षी उद नाते हैं । निर्मन अवस्या बड़ी ही दुःखमयी है । कोई-कोई हो हुए अजन्यान पहुँचकर मीत ही मॉगने लगते हैं । दोर्ट टिर्मा दुग्ये गए गा वनमें जा यसते हैं और कोई मीतके मुख्यमें ही चले एके हैं। जो लोग जन्मसे ही निर्धन है, उन्हें रस्या उनना यह गर। जन पड़ता जितना कि लक्ष्मी पाकर सुप्तमें पढ़े हुए लोगोंको धन का नाश होनेपर होता है।

माधव ! इस विषयमें हमारा पहला विचार तो पति रे कि इम और कौरवलोग आरम्में सन्ध परके शानिवार्कन समानरूपसे उस राज्यलध्मीको भोगे. और यदि ऐसा न स्था तो अन्तम हमें यही करना होगा कि कौरयों यो मारण पर सारा राज्य हम अपने अधीन वर है । युद्धेंग ही गर्मंदा प्राप्त ही रहता है और प्राण भी महत्वप्रमा रहते हैं। में हैं। मंति का आश्रय हेकर ही युद्ध करूँगाः वर्षेक्ति सं न में। सदा छोड़ना चाहता हूँ और न टुल्का नाग्र हो। परी मेरी एना है । यों तो हम साम, दान, दण्ट, भेद-नारी उपायेत करना काम कर लेना चाहते हैं। विन्तु यदि पोई। स्पता दि नहीं सन्धि हो जाय तो वही सदसे बटकर बात है, वी । अक्रानी सन्धिन हुई तो युद्ध होगा ही। पिर सराज्य न गरना "ए"ना ही होगा । जब शान्तिचे नाम नर्दा चलता तो म्बन्ध ही उनाप आ जाती है । पण्डितोंने इसरी उपमा गुन्हेंने गाहने अर्थ। कुत्ते पहले पूँछ हिलाते हे, इसने बाद एन कुलेन देन देखने लगते हें, फिर गुर्राना आरम्भ करते हें, एकं कराह दांत दिखाना और भूतना कुन रोता है और कि हुए हैं लगता है। उनमें को दनवान् होता है। वहीं कृतिका मान खाता है । मनुष्योंमें भी इस्टे बोर्र विकेगा नर्रे हैं ।

श्रीकृष्ण ! अव में यह जनना चारना हूँ कि देता हमा

राजन ! देवधीनन्दन श्रीहणाचन्द्रके इस्तिनापुर जाते रामार दम मदार्थी। एक इजार पैडल, एक इजार बुइसवार, बुडमी भी रानगामणी और भैरतों सेवक भी उनके साथ में । उनके राजो समय जो शहुन और अपशकुन हुए, उन्हें र गुलाना हैं । उम रामय बिना ही बादलेंकि बड़ी भीषण कोना और किलीती बहुक हुई तथा वर्षा होने लगी । पूर्व किलाकी और समुद्र— में अन्दे बहुने रागे । सब दिशाएँ ऐसी अनिश्चित हो गर्या



रिहापकारी न लगतः या । क्लिन्नु मार्गमे जहाँ-जहाँ

भीकृष्य नलते थे. वहाँ बड़ा सुलपद वायु चलता या और शकन भी अन्छे ही होते थे। जहाँ-तहाँ सहसों ब्राह्म उनकी स्तृति करते तया मधुपर्क और अनेकों माइहिक इच्यांसे मन्कार करते थे। इस प्रकार मार्गमें अनेकों पश और प्रामों को देखते तथा अनेको नगर और राष्ट्रीको लॉघते वे परम रमणीय शालियवन नामक स्थानमें पहुँचे । वहाँके निवासियोंने श्रीकृष्णचन्द्रका बहा आतिथ्य-सत्कार किया। इसके पश्चान् मायंकालमें, जब अस्त होते हुए सूर्यकी किरणें सब ओर फैल रही थां, वे वृकस्थल नामके गाँवमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने रयसे उतरकर नियमानुसार शीचादि नित्यकर्म किया और रय छोड़नेकी आज्ञा देकर सन्ध्यावन्दन किया। दारुकने घोड़े छोड़ दिये। फिर भगवान्ने वहाँके निवासियों से कहा कि 'हम राजा युधिष्ठिरके कामसे जा रहे हैं और आज रातको यहाँ ठहरेंगे। अनका ऐसा विचार जानकर ग्रामवासियोंने ठहरनेका प्रवन्ध कर दिया और एक क्षणमें ही खान-पानकी उत्तम सामग्री जुटा दी । फिर उम गाँवमें जो प्रधान-प्रधान ब्राह्मण थे। उन्होंने आकर आगीर्वाद और माङ्गलिक वचन कहते हुए उनका विधिवत्



सत्कार किया । इसके पश्चात् भगवान्ने ब्राह्मणोंको सुखादु भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया और सब छोगोंके साय यहे आनन्दसे उस रातको वहीं रहे ।

और कौरवोंकी ही निन्दा करेंगे। में कौरवोंके पास जाकर इस प्रकार सिन्धके लिये प्रयत्न करूँगा, जिससे आपके स्वार्थ-साधनमें भी कोई श्रुटि न आवे तथा उनकी गति-विधिको भी माल्म कर लूँगा। मुझे तो पूरा-पूरा यही भान होता है कि शत्रुओंके साथ इमारा संग्राम ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही

शकुन हो रहे हैं। अनः आर सभी जीरगा एर निरुचन करके शक्त, यन्त्र, कयन, रय, हाथी और घोड़े निराद कर लें। इनके सिरा जो और भी युद्धोरपोगी नामप्रियों हो, वे नव जुटा लें। यह निरुचय मानें कि जयतर दुर्योपन नीति है, तयतक वह तो किसी भी प्रकार आपको उन्न देगा नहीं।

#### श्रीकृष्णके साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुरु, सहदेन और सात्यिककी वातचीत

भीमसेनने कहा-मधुसूदन ! आप कौरवोंसे ऐसी ही बातें कहें, जिनसे वे सन्धिकरनेको तैयार हो जायँ, उन्हें युदकी बात सुनाकर भयभीत न करें । दुर्योधन बड़ा ही असहन-शील, कोधी, अनूरदर्शी, निटुर, दूसरींकी निन्दा करनेवाला और हिंसाप्रिय है। वह मर जायगा किन्तु अपनी टेक नहीं छोड़ेगा । जिस प्रकार शरद ऋतुके बाद ग्रीष्मकाल आनेगर वन दावामिसे जल जाते हैं, वैसे हा दुर्योधनके क्रोधसे एक दिन सभी भरतवशी भसा हो जायेंगे । केशव ! कलि, मुदावर्त्त, जनमेजय, यहुल, वसु, अजियन्दु, रुपर्द्धिक, अर्कज, धौतमूलक, हयग्रीय, वरयु, बाहु, पुरूरवा, सहज, नृपध्वज, धारण, विगाइन और शम-ये अठारह राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ही सजातीय, सुहृद् और वन्धु वान्धवींका संहार कर डाला था । इस समय हम कुरुविगयोंके सहारका समय आया है, इसीसे कालगतिसे यह कुलाङ्गार पापात्मा दुर्योधन उत्पन्न हुआ है । अतः आप जो कुछ कहें। मधुर और कोमल वाणीमें धर्म और अर्थसे युक्त उनके हितकी ही बात कहें । साथ ही यह भी ध्यान रक्खें कि वह बात अधिकतर उसके मनके अनुकूल ही हो । हम सब तो दुर्योधनके नीचे रहकर यड़ी नम्रतापूर्वक उसका अनुसरण करनेको भी तैयार हैं, इमारे कारणसे भरतवंशका नाश न हो । आप कौरवोंकी सभामें जाकर हमारे वृद्ध पितामह और अन्यान्य सभासदोंसे ऐसा करनेके लिये ही कहें, जिससे भाई-भाइयोंमें मेल बना रहे और दुवोंधन भी शान्त हो जाय।

वैश्वाम्पायनजी कहते हैं—राजन् । भीमसेनके मुखसे कभी किसीने नम्रताकी वार्ते नहीं सुनी थीं । अत. उनके ये वचन सुनकर श्रीकृष्ण हॅस पडे और फिर मीमसेनको उत्तेजित करते हुए इस प्रकार कहने छगे, भीमसेन । तुम अन्यान्य



समय तो इन कूर धृतराष्ट्रपुत्तं को कुन्तन ने ती इन्हाने सुन्न नी ही प्रशास किया करते थे। तथा तुमने अपने भारतो है सिन्में गदा उठाकर यह प्रतिज्ञा भी ती थी वि भी यह का सन्न-सन्न कह रहा हूँ, इसमें तानेक भी अन्तर को आ भ्याप कि संप्रामभूमिमें स्थाने आने गह देन गण है। में दे रही तो दुर्योषन ना वध कर डाल्या। किन्तु इस समय दे तते हैं कि जिस तरह सुद्रनाल उपरिक्त होने का सुर्वा कि उत्तर के अने को अन्य बीरों का उत्तर दोना पढ़ जाता कि उत्तर की समय समय सी सुद्रने भय मानने लगे हैं। यह तो पढ़े ही हु स्वर्ध बात है। इस समय तो नपुत्रों के स्थान दुर्वे भी अपने में कोई पुष्पार्थ दिस्तायी नहीं देता। सो है भरतन दुर्वे भी अपने में क्षां उत्तर क्यों हुन है हुन करेश निश्चय कर रिल्लें के कार्य के बीद कार वेष्ट्रे बहुत नहीं महेगा। इसे देव ने कुल के कार्य पान्यों में दीन होतर करिया निश्चित के रूप कार्या के बारे दारा पान्यों में दीन ही मिन्स कर लेंग के बार के कुल के स्वार क्षां में ही बार होंगे, जो धर्म केंग्रा के क्षां के स्वार है की । जन तुन्हें और तुन्होंने हुन को के हमें साथ दियनाया करना चाहिये।

हुयों नाने फता—िगामर ! मुझे पर बात भंजूर नहीं भीर का क्या क्षियों प्राण ते, तारक में इन राजन्यभीको क्या क्षिया क्षियों । जिन महत्वार्यको करनेका क्षिया क्षियों । उन्हें ती किसे पाण्डवोंके प्रधाती प्राणी की क्या के । उन्हें ती द करते ही समन यादक, मही पूरी और पाण्डवयोग मेरे अधीन हो जायेंगे और वे का आपना तहाँ आ ही रहे हैं । अब आपलोग मुझे ऐसी मार दीजिंग जिनमें इस बातमा कुरणको पता न लगे और

भीरणा है नियम हुयाँधनकी यह भयद्वर बात सुनकर रागा भूत्याप्र और उनके मिन्त्रयों को बड़ी चोट लगी और ये स्वाप्तल हो गरे। फिर उन्होंने दुर्योधनसे कहा—'बेटा! यू जाने मुँदमे ऐसी बात न निकाल। यह सनातन धर्मके दिक्त है। शीरणा तो दूत बनकर आ रहे हैं। यों भी ये हमार सम्बन्धी और सुतृद् हैं। उन्होंने कीरवाँका कुछ निगाला भी नहीं है। फिर वे कैंद्र किये जानेयोग्य कैसे हो राहते हैं!

भीष्मने फ़रा—शृतराष्ट्र ! माल्म होता है तुम्हारे इस मन्द्रमित पुत्रों मौतने घर लिया है । इसके सुद्धद् और अप्यन्धी कोई रितकी बात बताते हैं, तो भी यह अनर्थकों ही गाँउ लगाना चाहता है । यह पानी तो कुमार्गमें चलता ही है, इसके माय तुम भी अपने हितेपियोंकी यानपर ध्यान न देकर हमीकी टीक्यर चलना चाहते हो । तुम नहीं जानते,



यह दुर्नुद्धि यदि श्रीकृष्णके मुकाबलेमें खड़ा हो गया तो एक क्षणमें ही अपने सब सलाहकारोंके सहित नष्ट हो जायगा। इस पापीने धर्मको तो एकदम तिलाझिल दे दी है, इमका हृदय बड़ा ही कठोर है। मैं इसकी ये अनर्थपूर्ण बातें विल्कुल नहीं सुन सकता।

ऐसा कहकर पितामह भीष्म अत्यन्त क्रीधमें भरकर उसी समय सभासे उठकर चले गये ।

### श्रीकृष्णका हम्तिनापुरमें प्रवेश तथा राजा धृतराष्ट्र, विदुर और कुन्तीके यहाँ जाना

वैद्राम्पायनजी कहते हैं—देघर वृक्त्यलमें श्रीकृष्ण-चन्द्र प्रातःसान उठरर निल्पकर्ममें निवृत्त हुए और फिर बाहरों में जाम लेगर हिलानापुर्णों और चल दिये । उनके चार्चेगर को प्रामवामी उन्दें पहुँचाने गये थे, वे उनकी आजा पारर और आरे । नगरके समीर पहुँचनेगर दुर्गोपनके किया और मा धृतगष्ट्रपुत्र तथा मीयमा, द्रोग और कृत आदि खूब यन-उनस्य उनसी अगरानीके लिये आरे । उनके निवा अरेगों नगरनिवासी भी कृष्णदर्शनमी लालसासे पैदल और

तरह-तरहकी सवारियों में बैठकर चले । रास्तेमं ही भीष्म, होण और सब धृतराष्ट्रपुत्रोंसे भगवान्का समागम हो गया और उनसे घिरकर उन्होंने हिलानापुरमें प्रवेश किया । श्रीकृष्णके सम्मानके लिये सारा नगर खूब सजाया गया था । राजमार्गमें तो अनेकों बहुमूल्य और दर्शनीय बस्तुएँ बहे ढंगसे मजायी गयी थीं । श्रीकृष्णको देखनेकी उत्कण्ठाके कारण उस दिन कोई भी खी, बृद्या बालक घरमें नहीं टिका । सभी लोग राज-मार्गमें आकर पृथ्वीयर श्रक-शुक्कर श्रीकृष्णकी स्तुनि कर रहे थे। इस दिन्य विधानको भी तुम जानते ही हो। फिर बताओ तो उनसे सन्धि कैसे हो सकती है १ फिर भी मुझे सब प्रकार धर्मराजकी आज्ञाका पालन तो करना है ही।

अव नकुलने कहा-गाघव ! घर्मराजने आपसे कई मकारकी वार्ते कही हैं; वे सब आपने सुन ही ली है। भीमसेनने भी सन्धिके लिये ही कहकर फिर आपको अपना बाह्वल भी सुना दिया है। इसी प्रकार अर्जुनने जो कछ कहा है, वह भी आप सुन ही चुके हैं तथा अपना विचार भी कई बार सुना चुके हैं। सो पुरुपोत्तम। इन सब बातोको छोड़कर आप शत्रुका विचार जानकर जैसा करना उचित समझें, वही करें । श्रीकृष्ण ! हम देखते हैं कि वनवास और अज्ञातवासके समय हमारा विचार दूसरा था और अब दूसरा ही है। वनमें रहते समय हमारा राज्य पानेमें इतना अनुराग नहीं या, जैसा अब है। आप कौरवोंकी सभामे जाकर पहले तो सन्धिकी ही बातें करें, पीछे युद्धकी धमकी दें और इस प्रकार बात करें जिससे मन्दबुद्धि दुर्योधनको ज्यथा न हो। भला, विचारिये तो ऐसा कौन पुरुष है जो संग्रामभूमिमें महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, आप, वलराम-जी, सात्यिक, विराट, उत्तर, द्रुपद, धृष्टसुम्न, काशिराज, चेदिराज धृष्टकेत और मेरे सामने टिक सके । आपके कहनेपर बिदुर, भीष्म द्रोण और बाहोर पर गर समझ सर्केंगे कि कीरबाँका हित क्रिस्के हैं। और किर पे राजा धृतराष्ट्र और सलाहकारोंके गहिन पाने पुर्वोपनको समझा देंगे।

इसके पदचात् सहदेवने कहा—महाराष्ट्रने है। दात कही है, वह तो सनातन धर्म ही है; किन्तु स्पान है, केरा प्रयत्न करें, जिससे युद्ध ही ही। यदि कीरयरेंग गरिव परना चाहें, तो भी आप उनके साथ युद्ध होनेका ही रामना निकार । श्रीकृष्ण ! समामें की हुई द्वीवदीकी दुर्गति देग्यर सुने दुर्योषनपर जो कोध हुआ था, यह उनके प्राय निवे विना कैसे शान्त होगा !

सात्यिकिने कहा—महावाही । महामित रहेउने बहुत ठीक कहा है। इनका और मेरा कीप तो त्यांपरण वध होनेपर ही शान्त होगा। बीरवर रहदेवने की पात करी है। वास्तवमें वही सब योजाओंका मत है।

सात्यिकिके ऐसा कहते ही वहाँ वैटे हुए मा नेता भयद्धर सिंहनाद करने लगे। उन युदोग्युर वीराने 'टीक रिं, ठीक हैं ऐसा कहकर सात्यिकिको हर्षिन रहे हुए मान प्रकार उन्होंके मतका समर्थन निया।

#### मगवान् कृष्णसे द्रौपदीकी वातचीत तथा उनका हस्तिनापुरके लिये प्रस्थान

वैशम्पायनजी कहते हैं-राजन् ! तव महाराज युधिष्ठिरके धर्म और अर्थयुक्त वचन सुनकर तथा भीमसेनको शान्त देखकर द्रपदनन्दिनी कृष्णा सहदेव और सात्यकिकी, प्रशासा करती हुई रो-रोकर इस प्रकार कहने लगी, 'धर्मश मधुसूदन ! दुर्योधनने जिस प्रकार कृरताका आश्रय लेकर पाण्डवींको राजसुखसे विद्यत किया था, वह तो आपको मालूम ही है तथा सञ्जयको राजा धृतराष्ट्रने एकान्तमें अपना जो विचार सुनाया है, वह भी आपसे छिपा नहीं है। इसलिये यदि दुर्योधन इमारा राज्यका भाग दिये विना ही सन्ध करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार खीकार न करें। इन सुझय वीरोंके साय पाण्डवलोग दुर्योधनकी रणोन्मस सेनासे अच्छी तरह मुकावला कर सकते हैं। साम या दानके द्वारा कौरवोंसे अपना प्रयोजन सिद्ध होनेकी कोई आशा नहीं है, इसलिये आप भी उनके प्रति कोई ढील-ढाल न करें; क्योंकि जिसे अपनी जीविकाको बचानेकी इच्छा हो। उसे साम या दानसे कावूमे न आनेवाले शत्रुके प्रति दण्डका

ही प्रयोग करना चाहिये । अतः अन्युत ! आपने भी पाण्डव और सञ्जय बीरोंनो साय देवर उन्हें और कि पाण्डव देना चाहिये।

कर किराधिक स्थापित है। विक ्र ५ ६ ५ मा भारत हुन्या है है के साथ है है है ं कर हा कुल करने हैं। इसकी उन्होंने उनी समय र अर्थ के के इन रोष्ट्र किए और मुझे रोवें छोड़नर -- पुन १८३३ केंग्ना! एवं वे पनती गरे के मेरे eg 🐩 र 🚅 स्वयः प्राप्ते सार है। यदे थे। भै तो अब १८० । पुरारीक हैं। ही यहां ही हजाबान्। नवाना र के विकास विकास प्रतिस्थान ·· ीत संदूष्णां स्थातः वर्ततः, सर्वगुणसम्बन्न और A के मिल पान करने चीम है, समल कुरविशामि रे. १९ प्राप्तात्रम् सुविद्धिर इम समय नैस्प है ! जिसमें दम ह हर गाँव ने हा देश की का वासुक्ते समाम येगवान् है। कारी राष्ट्रवंका दिया प्रियं करनेके आगण जो उन्हें बहुत प्राप्त<sup>े</sup>, जिल्ले भाइतीके सहित कीचक तथा क्रीधवराः रिकेट और यक आदि असुरीको दान वी-वार्तमें मार डाला भारता है प्रमानममें इन्ह्र और कोधमें माजान सहस्के राज्य है। इस सहायाई भीमका इस समय क्या हाल है ! जो न को कुर्व अन्ते संयमध्य महिर्दे, धमामें पृथ्वी और पराक्रममें १२३ र र र र तथा समन प्राणियों से जीतनेवाला और मार्च की के पापमें आने वादा नहीं है। वह तुम्हारा भाई र्रोप गाम प्रहुत इस समय देखे हैं ! सहदेव भी बड़ा ही इयः । गद्रापु, भन्य-शन्योका शता, मृतुलम्बभाव, धर्मत्र ीर मुने आरम प्रिय है । यह धर्म और अर्थमे कुशल तथा ारने भाइनों से ने न करनेमें तत्यर रहता है । उसके शुम भागगारी सर साई बड़ी प्रशंता किया करते हैं। इस समय उ भी नग दशा है ? नकुल भी बड़ा सुकुमार, शूरवीर और उन्हरीत पुरा है। अपने भाइयोंना तो वह बाह्य प्राण र्श है । पर अने र प्रशास्त्रे युद्ध करने में कुशल है तथा वडा ही राप्येर और पराणमी है। ज्ञाण ! इस समय वह कुजलसे ै न ं पुण्यस् द्रीनदी तो सभी सुणीसे समन्न, परम रूपवती ौर आहे कुल्ही देही है। मुझे वह अपने मय पुत्रोंसे भी ाह पिर के। यह मन्यवादिनी अपने प्योर पुत्रोंको भी रोप्टरर उनगढी पनियों ही मेबा कर रही है । इस समय उगर बस हान है !

'राप ! मेरी रहिमें वीरव और पाण्डवीमें कभी कोई बेरबान में रहा। उसी रायारे प्रभावने अब में श्रुष्ठोंका राया रेनेसा बाडवीके महित तुमको राज्यमुख भीगते देव्यू । यस्त्य ! हिए समय अर्डुनमा उस्म होनेस्स मैं सीराम मी, उस राजिम मुसे जो आकाशवाणी हुई थी कि
-तेग यह पुत्र मारी पृथ्वीको जीतेगा, इसका यश स्वर्गतक
पैक जावना- यह महामुद्रमे कीरवोंको मारकर उनका
राज्य प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयोंके सहित तीन
अभमेश कर करेगा' उसे में दोप नहीं देती; मैं तो सबसे
महान् नागयणम्बरूप धर्मको ही नमस्कार करती हूँ। वही
सम्पूर्ण जगन्का विधाता है और वही सम्पूर्ण प्रजाको धारण
करनेवाका है। यदि धर्म समा है तो तुम भी वह सब काम
पूरा कर लोगे, जो उस ममय देववाणीने कहा था।

'भाधव ! तुम धर्मप्राण युधिष्ठिरसे कहना कि 'तुम्हारे धर्मत्री बड़ी हानि हो रही है; बेटा ! तुम उसे इस प्रकार व्यर्थ वरवाट मत होने दो।' कृष्ण ! जो स्त्री दुसरोंकी आश्रिता होकर जीवननिर्वाह करे, उसे तो धिकार ही है। दीनतासे प्राप्त हुई जीविकाकी अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। तुम अर्जुन और नित्य उद्योगगील भीमसेनसे कहना कि 'क्षत्राणियाँ जिस काम के लिये पुत्र उत्पन्न करती हैं। उसे करनेका समय आ गया है। ऐसा अवसर आनेपर भी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो इसे व्यर्थ ही खो टोगे । तुम सब लोकोंमें सम्मानित हो। ऐसे होकर भी यदि तुमने कोई निन्दनीय 'कर्म कर डाला तो में फिर कभी तुम्हारा मुँह नहीं देखूँगी । और ! समय आ पड़े तो अपने प्राणोंका भी लोभ मत करना। माद्रीके पुत्र नकुल-सहदेव सर्वदा क्षात्रधर्मपर डटे रहनेवाले हैं । उनसे कहना कि 'प्राणोकी बाजी लगाकर भी अपने पराक्रमसे प्राप्त हुए भोगोंकी ही इच्छा करना; क्योंकि जो मनुष्य क्षात्रधर्मके अनुसार अग्ना जीवन व्यतीत करता है, उसके मनको पराक्रमसे प्राप्त किये हुए भोग ही सुख पहुँचा सकते हैं।

''शतुओंने राज्य छीन लिया—यह कोई दुःखकी वात नहीं है; ज्एमें हारना भी दुःखका कारण नहीं है। मेरे पुत्रोंको वनमें रहना पड़ा—इसका भी मुझे दुःख नहीं है। किन्तु इसमें बदकर दुःखकी और कीन बात हो सकनी है कि मेरी युवती पुत्रवधूको, जो केवल एक ही वस्त्र पहने हुए थी, घसीटकर समामें लाया गया और उसे उन पापियोंके कठोर वचन मुनने पड़े। हाय! उस समय वह मासिक धर्ममें थी। किन्तु अपने वीर पतियोंकी उपस्थितिमें भी वह धन्नाणी अनाथा-सी हो गयी। पुक्योत्तम! में पुत्रवती हूँ; इसके सिवा मुझे तुम्हारा, बल्यामका और प्रद्युमका भी पूरा-पूरा आश्रय है। किन् भी में ऐसे दुःख भोग रही हूँ। हाय! दुर्धप भीम और युद्धसे पीट न फेरनेवाले अर्जुनके रहते मेरी यह दशा!'

चला तो उसकी घरघराहटसे पृथ्वी और आकाश गूँज उठे। इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुरको प्रस्थान किया।

भगवान्के चलनेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, मीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चेकितान, चेदिराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, काशिराज, शिखण्डी, धृष्टसुद्ग, पुत्रोंके सहित राजा विराट और केकयराज भी उन्हें पहुँचानेको चले। इस



सण्य महाराज युधिष्ठिरने सर्वगुणसम्यन श्रीश्यामसुन्दरको हृदयसे लगाकर कहा, 'गोविन्द ! हम्मरी जिस अवला माताने हमें वालकपनसे ही पाल-पोसकर बझ किया है, जो निरन्तर उपवास और तपमें लगी रहकर हमारे कुशल क्षेमका ही प्रयन्न करती रहती है तथा जिसका देवता और अतिथियों- के सत्कार और गुरुजनोंकी सेवामें वहा अनुराग है, उससे आप कुशल पूर्ले । उसे हर समय हमारा शोक सालना रहता है । आप हमारे नाम लेकर हमारी ओरसे उसे प्रणाम कहे । शत्रुदमन श्रीकृष्ण । क्या कभी वह समय आवेगा, जय इम दुःखसे छूटकर हम अपनी दुःखिनी माताको कुछ सुख पहुँचा सकेंगे । इसके सिवा राजा धृतराष्ट्र और हमसे वयोवृद्ध राजाओंसे तथा भीष्म, होण, कृप, वाह्रीक, होणपुत्र अश्वत्यामा, सोमदत्त और अन्यान्य भरतवंशियोंसे हमारा यथायोग्य अभिवादन कहें एवं कौरबोंके प्रधान मन्त्री अगाधबुद्धि धर्मञ्च विदुरजीको मेरी ओरसे आलिङ्गन करें ।'

इतना कहकर महाराव युधिष्ठिरने शीकृष्णणी वीत्रक्षा ही और उनसे आजा लेकर लीट आये ।

फिर रास्तेमें चलते-चलते अर्जुनने करा— मी, तिर्ं श्रेट्से मन्त्रणाके समय हमलोगों को आधा राज्य देने की बात हुई की— उसे सब राजालोग जानने हैं। अब दुर्वोचन ऐसा को ने के लिए तैयार हो, तब तो बड़ी अच्छी बात है; उसे भी बहुत गरी आपित्तमें छुट्टी मिल जायगी। और यदि ऐसा न किया है। के अवस्य ही उसके पक्षके समस्त अविययीरों का नाम कर हूँ गा। अर्जुनकी यह बात सुनकर भी ममेन भी बड़े प्रस्त्र हुए और उन्होंने बड़े जोरसे मिंहनाद किया। उसमें भाग के हुए बें के उन्होंने बड़े जोरसे मिंहनाद किया। उसमें भाग के हुए की हैं अपना निश्चय सुनाकर, उनका आस्त्रित वर पर्धुन भी हैं जा आये। इस तरह सभी राजाओं के लीट जाने वर किया। इस तरह सभी राजाओं के लीट जाने वर किया। इस तरह सभी राजाओं के लीट जाने वर किया। इस तरह सभी राजाओं के लीट जाने वर किया। इस तरह सभी राजाओं के लीट जाने वर किया।

मार्गमें श्रीकृष्णने गस्तेके दोनों और पार्रे गए प्रशेशि महर्षि देखे । वे सब ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान थे । उन्हें देन वे वे



वे तुरंत रथसे उत्तर परे और उन्ते प्रणाम का दरें आदरभावसे कहने त्यो, 'तिर्देग, रच नोपीन हुगा रे! धर्मका ठीक-टीज पालन हो रहा रेश अपनोप हुए गण किसर जा रहे हैं! आदवा क्या वार्ष है! में अपना रूप सेवा करूँ! आप स्व पृथ्वीत रचर तिस निमिन्ने प्रदाने हैं!



Comment of the second of the s

जर भी को पश्चार भगारत विभाग करते गर्ग ते शहरे अवर रिटर की पुरुषे महा - धरेगा ! आग गर्री भारित एक रेपनार आपने द्वीर नती हिना । सन्दर्गीय सुर्वेषिय धर्म और धर्म देने भी हो और मैदा में । पण को भी और गुरु जनी वी भागारी पराह्म करनेता भारी धर्मशासकी ती यह पूछ गकण्य से वर्ग, असी में हट स्पता है। उमे भिन्ने राज्याचीम के जाना असम्भव ही है। यह विश्वोध र्गाताः अस्तेके यहा यदिमान् माननेवालः मित्रोगे होइ बनोपान, सभीको दांकाकी दृष्टिने देखनेपाला, कुनका र्अंत ब्रिटिशन है। इसके शिया उसमें और भी अनेती दोष है। आह उसमें दिनकी बात बढ़ेगे, तो भी यह मौनाक्ष ाड मुलेगा नर्ड । भीष्म, होण, ग्रुप, याणे, अभाषामा और रापायके बारण उसे इस राज्यको साथ ही हहत जानेका पुरा भरोगा है। इंगिल्ये उसे मन्यि बरनेशा विचार मी नहीं है जा । इसे तो पूरा विभाग है कि अकेटर कर्ण है। सेर गोर दापुओर है। दिन रेपन । इसलिये वह सन्य नहीं फरेगा । अल नी र्गन्यम प्रथम कर रहे हैं। विन्तु पूनगढ़ी पुषीने सी यह प्रतिका कर ती है हि 'ना उनीको उनका भाग कशी नरी देंगे। या उन्हार ऐसा निचार है तो उनसे कुछ शी पटना व्यर्थ ही हैता। म्युग्दन! जहाँ अव्धी और शुरी देकी तरकी अलके एए ही तरह सुना जाय, यहाँ अहिमान प्रवृक्त स्थ ना राजा चाल्यि । वहाँ बीई बात करना ने बन्धेह सभी रहा असलहे हे समान स्वर्थ ही है।

"श्रीत्रधा " पहले जिन राणशैने आगहे साम पैन दाना या, उन सरों अर शामने माने द्वीपनता शाश्रय खिला है। ये र र पेडा दुरी हों। साम से य बरहे अपने आणाह निज्ञान बर्ग पाडवींने सदने हैं। लेवार है। आहे आप उनस्में में प्रमें नार्ये—या बल हुई। अपने नहीं स्मर्ती। या र दे दे राजा माने अपने समने नहीं दिन सहने और मैं जाने दर्गान का और मुद्रिकी आहीं सह स्थान हुँ,

### हित्तनापुरमें श्रीकृत्णके खागतकी तैयारियाँ और कौरवोंकी समामें परामर्श

वैशम्पायनजी कहते हैं--इधर जब दूर्तोंके द्वारा राजा धृतराष्ट्रको पता लगा कि श्रीकृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें हर्पसे रोमाञ्च हो आया और उन्होंने वड़े आदरसे भीष्म, द्रोण, सञ्जय, विदुर, दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंसे कहा, 'सुना है, पाण्डवोंके कामसे हमसे मिलनेके लिये श्रीकृणा आ रहे हैं। वे सब प्रकार हमारे माननीय और पूज्य हैं। सारे लोकन्यवहार उन्हींमें अधिष्ठित हैं, क्योंकि वे समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं; उनमें धैर्य, चीर्य, प्रमा और ओज—सभी गुण हैं । वे सनातन धर्मरूप हैं, इसिलये सब प्रकार सम्मानके योग्य हैं। उनका सत्कार करनेमें ही सुख है, अमत्कृत होनेपर वे दु:खके निमित्त वन जाते हैं । यदि हमारे सत्कारसे वे सन्तुष्ट हो गये तो समस्त राजाओं के समान हमारे सभी अभीष्ट सिद्ध हो जायँगे। दुर्योधन ! तुम उनके स्वागत-सत्कारकी आजहीसे तैयारी करो और रास्तेम मय प्रकारकी आवश्यक सामग्रीसे सम्पन्न विश्रामस्यान बनवाओ । तुम ऐसा उपाय करो, जिससे श्रीकृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जायँ । भीष्मजी ! इस विषयमें आपकी क्या सम्मति है !

तब भीष्मादि सभी सभासदोंने राजा धृतराष्ट्रके कथनकी प्रश्ना की और कहा कि 'आपका विचार बहुत ठीक है।' उन सबकी अनुमित जानकर दुर्योधनने जहाँ-तहाँ सुन्दर विश्रामस्थान बनवाने आरम्भ कर दिये। जब उसने देवताओं के स्वागतके योग्य सब प्रकारकी तैयारी करा छी तो राजा धृतराष्ट्रको इसकी सूचना देदी। किन्तु श्रीकृण्णने उन विश्रामस्थान और तरह-तरहके रजोंकी ओर दृष्टि भी नहीं डाली।

दुर्योधनसे सव तैयारीकी सूचना पाकर राजा धृतराष्ट्रने विदुरजीसे कहा—विदुर! श्रीकृणा उपण्ठव्यसे इस ओर आ रहे हैं। आज उन्होंने वृक्सालमें विश्राम किया है। कल प्रातःकाल वे यहाँ आ जायंगे। वे वहे ही उदारिचक पराक्रमी और महावली हैं। यादवींका जो विस्तृत राज्य है। उसका पालन और रक्षण करनेवाले वे ही हैं। अधिक क्या, वे तो तीनों लोकोंके पितामह ब्रह्माजीके भी पिता हैं। इसिलिये हमारी स्त्री, पुरुप, वालक, वृद्ध—जितनी प्रजा है, उसे साक्षात् सूर्यके समान श्रीकृष्णाके दर्शन करने चाहिये। सब ओर बड़ी-बड़ी ध्वजा और पताकाएँ लगवा दो तया उनके आनेके मार्गको हाड्वा-बुहरवाकर उसपर जल

छिड़कवा दो । देखो, दुःशाननशा भवन तृशंधनके मान्यं भी अच्छा है । उसे शीप्र ही साफ रतावर अन्तर्श राम सुसजित करा दो । उस भवनमें यहे सुन्दर-सुन्दर वार्ग के व अद्यादिकाएँ हैं, उसमें सब प्रशारता आराम है और एम ही समय सब ऋतुओं का आनन्द मिन्द स्वर्गा है । वो और दुर्योधनके महलों में भी जोन्जा प्रदिश चीन है वे सब उसीमें सजा दो तथा उनमेंने जोन्जा प्रशार्व शिक्षण हो योग्य हों, वे अवस्थ उनकी भेट पर दो ।

विदुरजीने कहा-राजन् । आप तीनों लोगेंसे परे सम्मानित है और इस होकमे बहे प्रतिष्टित तथा मानर्न'य माने जाते हैं। इस समय आप जो बाते पह रहे हैं, ये प्राप्त या उत्तम युक्तिके आधारपर ही नही जान पर्का रि । इस्ते माल्म होता है आपकी बुद्धि स्थिर है। यपोहद तो अपर है ही । किन्तु में आपको वास्तविक वात यताने देना है । नाम धन देकर अथवा किमी दूसरे प्रययनागा भीत्रणारी अर्टनो अलग नहीं कर सकेंगे। में श्रीकृष्णकी मित्रमा पारा। है और पाण्डवींपर उनका जैना मुद्द अनुनग है, यह भी गृहके छिपा नहीं है । अर्जुन तो उन्हें प्राणीं के समान भिन्न के उने तो वे छोड ही नहीं सकते । ये जलमे भरे एए परे, यर धोनेके जल और कुगल-प्रश्नके गिया आरगी और गिनी चीजरी ओर तो आँख उठाकर भी नहीं दें गेंगे। हो, उने अतिय-सन्कार प्रिय अवस्य हे और वे सम्मान के हीस्य है 🦸 । इसलिये उनका सरकार तो अवस्य नीजिये। इस समय धीराज दोनों पर्सों के हितकी कामनाने जिस कामके कि भार हैं, उसे आप पूरा करें । वे तो पाण्ययों र नाम सामरी ौर दुर्योधनकी सन्धि कराना चारते हैं। उनशी रन नाउंग अप मान लीजिये । महाराज । आर पाप्यणीर निरा है है आपके पुत्र हे, आर कृद्ध है, वे आरके रूक्ते राज्य है। वे आपके साथ पुत्रोंनी तरह ही दर्तात पर सं ं रणा 🦸 उनके साथ पिताके नमान दर्नांव करें।

दुर्योधन बोला—वितानी ! विदुर्गने के एत कर है, ठीक ही है। 'मेल्याका पाण्यक्षेत्रे प्रति प्राप्ति कार्यक उन्हें उधरते कोई तोड़ नर्य मणा। 'पाः पार कार्य सत्तारके लिये जो तस कर्मा बसार्य हेना नार्य के उन्हें कभी नहीं देनी नारिये।

दुर्योधनकी पर बात सुनका विचार नीयाने करा--

म्मन्त कींग्वोंको निस्तेजना कर दिया। उनके आगे-आगे टुर्योधन और कर्ण तथा पीछे कृतवर्मा और बृष्णिवंशी वीर चल रहे थे। समामे पहुँचनेपर उनका मान करनेके लिये राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोण आदि सभी लोग अपने-अपने



आसनोंसे खड़े हो गये। श्रीकृष्णके लिये राजसमामें महाराज धृतराष्ट्रकी आजासे सर्वतोभद्र नामका सुवर्णमय सिंहासन रक्खा गया या। उसपर नैठकर श्रीक्यामसुन्दर मुसकराते हुए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाओंने बातचीत करने लगे तथा समस्त कौरव और राजाओंने समामें पधारे हुए श्रीकृष्णका पूजन किया।

इस समय श्रीकृष्णने समाके भीतर ही अन्तरिक्षमें नारदादि ऋषियोंको खड़े देखा। तव उन्होंने घीरसे शान्तनु-नन्दन भीष्मजीसे कहा, 'इस राजसभाको देखनेके लिये ऋषि-लोग आये हुए हैं। उनका आसनादि देकर वहें सत्कारसे आवाहन कीजिये। उनके विना वैठे यहाँ कोई भी वैठ नहीं सकेगा। इन शुद्धचित्त मुनियोंकी श्रीष्ठ ही पूजा कीजिये।' इतनेहीमें मुनियोंको सभाके द्वारपर आया देख भीष्मजीने वड़ी शीष्रतासे सेवकोंको आसन लानेकी आज्ञा दी। वे तुरंत ही वहुत-से आसन ले आये। जब ऋपियोंने आसनोपर वैठकर अर्व्यादि ग्रहण कर लिया तो श्रीकृष्ण तथा अन्य सन राजा भी अपने-अपने आसनोंपर वैठ गये। महामित विदुरजी श्रीकृष्णके सिंहासनसे लगे हुए एक मिणमय आसनपर, जिसपर श्वेत मृगचर्म विछा हुआ था, वैठे। राजाओंको श्रीकृष्णका बहुत दिनोंपर दर्शन हुआ था; अतः जैसे अमृत पीते-पीते कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार वे उन्हें देखते-देखते अधाते नहीं थे। उस सभामें सभीका मन श्रीकृष्णमे लगा हुआ था, इसलिये किसीके मुखसे कोई भी बात नहीं निकलतो थी।

जव सभामें सब राजा मौन होकर बैठ गये तो श्रीकृष्णने महाराज धृतराष्ट्रकी ओर देखते हुए बड़ी गम्भीर वाणीमें कहा—राजन् ! मेरा यहाँ आनेका उद्देश्य यह है

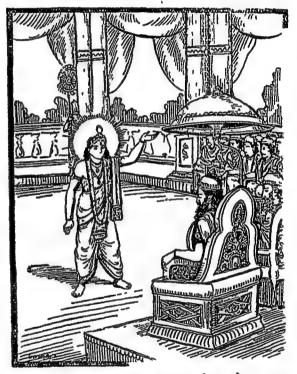

कि क्षत्रिय वीरोंका संहार हुए विना ही कौरव और पाण्डवों-में सिन्ध हो जाय। इस समय राजाओं में कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शास्त्र और सदाचारका सम्यक् आदर है तथा और भी अनेकों शुभ गुण हैं। अन्य राजवंशोंकी अपेक्षा कुरुवंशियों में कृपा, दथा, करुणा, मृदुता, सरलता, क्षमा और सत्य—ये विशेषरूपसे पाये जाते हैं। इस प्रकारके गुणोंसे गौरवान्वित इस वंशमें आपके कारण यदि कोई अनुचित वात हो तो यह उचित नहीं है। यदि कौरवों में गुप्त या प्रकटरूपसे कोई असद्व्यवहार होता है तो उसे रोकना तो आपहीका काम है। दुर्योधनादि आपके पुत्र धर्म और अर्थकी श्रीकृष्णचन्द्रने इस सारी भीड्को पार करके महागज धृतराष्ट्रके राजभवनमें प्रवेश किया । यह महल आन-पासके अनेकों भवनोंसे सुशोभित था । इसमें तीन डयोदियाँ यीं । उन्हें लॉघकर श्रीकृष्ण राजा धृतराष्ट्रके पास पहुँच गये ।



श्रीयदुनाथके पहुँचते ही कुक्राज धृतराष्ट्र भीष्म, द्रोण आदि सभी समासदोंके सहित खड़े हो गये । उस समय कृपाचार्य, सोमदत्त और बाह्मीकने भी अपने आसनोंसे उठकर श्रीकृष्ण-का सत्कार किया । श्रीकृष्णने राजा धृतराष्ट्र और पितामह भीष्मके पास जाकर वाणीद्वारा उनका सत्कार किया । इस प्रकार उनकी धर्मानुसार पूजा कर वे क्रमशः सभी राजाओंसे मिले और आयुके अनुसार उनका यथायोग्य सम्मान किया । श्रीकृष्णके लिये वहाँ एक सुन्दर सुवर्णका सिंहासन रक्खा हुआ था । राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे वे उसपर विराज गये । महाराज धृतराष्ट्रने भी उनका विधिवत पूजन करके सत्कार किया ।

इसके पश्चात् कुरुराजसे आज्ञा लेकर वे विदुरजीके भव्य भवनमें आये । विदुरजीने सब प्रकारकी माङ्गलिक वस्तुएँ लेकर उनकी अगवानी की और अपने घर लाकर पूजन किया । फिर वे कहने लगे—'कमलनयन! आज आपके दर्शन



करके मुझे जैसा आनन्द हो रहा है। यह मैं आरने दिस महार कहूँ; आप तो समस्त देहधारियों हे अन्तरान्मा ही है।' अतिथिसत्कार हो जानेपर धर्मक तिवुरणीने भगापारे' पाण्डवींची कुझल पूछी। तिवुरजी पाण्डवीं हे मेरी गया धर्म और अर्थमें तत्पर रहनेवाले थे। होध तो उन्ने रहा भी राज करता था। अतः श्रीकृष्णने। पाण्डयनेश लो हुए उन्ना पता है थे, वे सब बातें उन्हें विस्तारते सुना दी।

इसके बाद दोपहरी बीतनेय भगतान हाण राजां बूआ कुन्तीके पास गये। शीष्टणारो आहे देख पर उनकें गलेसे चिपट गयी और अपने पुत्रोपो पार जाते रोने लगी। आज पाण्टवींके नाचर गीएणारी भी उसने बहुत दिनींगर देखा था। हर्नायो उनकें देखां उसकी आँखोंसे आँखुओंसी राई। तम गर्मा। उन पर्वायक सत्कार हो जानेगर शीरपाममुन्तर देख गये हे प्रायक्ति गद्गदकण्ड होसर बहा, भमायव किर पान प्रायक कि सुरुजनोंसी सेवा करनेवाले थे। उनका प्रायक किर स्वेह या, दूसरे लोग उनका प्रायक करने के प्रीयक्ति मान पूर्वक उनहें राज्यच्युत कर दिया और अने की मनुष्यों के बीन के गजाओंको इस प्रकार मीन हुआ देख उस समामें बैठे हुए मटर्पि परशुरामजी कहने छगे, ''राजन्! तुम सब प्रकारका



सन्देह छोड़कर मेरी एक सत्य बात सुनो । वह तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो । पहले दम्मोद्भव नामका एक सार्वभौम राजा हो गया है । वह महारथी सम्राट् नित्यप्रति प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण और क्षत्रियोंसे पूछा करता या कि 'क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रूदोंमें कोई ऐसा शस्त्रधारी है, जो युद्धमें मेरे समान अथवा मुझसे बढ़कर हो ?' इस प्रकार कहते हुए वह राजा अत्यन्त गर्वोन्मत्त होकर इस सम्पूर्ण पृथ्वीपर विचरता या । राजाका ऐसा घमंड देखकर कुछ तपस्वी ब्राह्मणोंने उससे कहा, 'इस पृथ्वीपर ऐसे दो सत्पुरुप हैं, जिन्होंने संग्राममें अनेकोंको परास्त किया है। उनकी वरावरी तुम कभी नहीं कर सकोगे। १ इसपर उस राजाने पूछा, 'वे वीर पुरुष कहाँ हैं ! उन्होंने कहाँ जन्म लिया है ! वे क्या काम करते हैं ? और वे कौन हैं ?' ब्राह्मणोंने कहा, 'वे नर और नारायण नामके दो तपस्वी है, इस समय वे मनुष्यलोकमें ही आये हुए हैं; तुम उनके साथ युद्ध करो। वे गन्यमादन पर्वतपर वड़ा ही घोर और अवर्णनीय तप कर रहे हैं।

'राजाको यह वात सहन नहीं हुई। वह उसी समय वड़ी भारी सेना सजाकर उनके पास चल दिया और गन्धमादनपर जाकर उनकी खोज करने लगा । योड़ी ही देरमें उसे वे दोनों मुनि दिखायी दिये । उनके शरीरकी शिराऍतक दीखने लगी याँ । शीत, घाम और वायुको सहन करनेके कारण वे बहुत ही कृश हो गये थे । राजा उनके पास गया और चरणस्पर्श कर उनसे कुशल पूछी । मुनियोंने भी फल, मूल, आसन और जलसे राजाका सत्कार करके पूछा, 'कहिये, हम आपका क्या काम करें ?' राजाने उन्हें आरम्भसे ही सव



बार्ते सुनाकर कहा कि 'इस समय मैं आपसे युद्ध करनेके लिये आया हूँ। यह मेरी बहुत दिनोंकी अभिलाया है, इसिल्ये इसे स्वीकार करके ही आप मेरा आतिष्य कीजिये।' नर-नारायणने कहा, 'राजन्! इस आश्रममें कोघ-लोम आदि दोष नहीं रह सकते; यहाँ युद्धकी तो कोई बात ही नहीं है, फिर अख्न-शस्त्र या कुटिल प्रकृतिके लोग कैसे रह सकते हैं! पृथ्वीपर बहुत-से क्षत्रिय हैं, तुम किसी दूसरी जगह जाकर युद्धके लिये प्रार्थना करो।' नर-नारायणके इसी प्रकार बार-वार समझानेपर भी दम्भोन्सवकी युद्धिल्या शान्त न हुई और इसके लिये उनसे आग्रह करता ही रहा।

''तव भगवान् नरने एक मुद्दी सींकें लेकर कहा, 'अच्छा, तुम्हें युद्धकी बड़ी लालसा है तो अपने हिययार उठा लो और अपनी सेनाको तैयार करो।' यह सुनकर दम्भोन्द्रव और उसके सैनिकोंने उनपर बड़े पैने वाणोंकी वर्षा करना

कुन्ती पुत्रों के दुःखसे अत्यन्त व्याकुल थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर श्रीकृष्ण कहने लगे—'वृत्राजी। दुम्हारे समान सौमाग्यवती और कौन स्त्री होगी। दुम राजा ग्रूरसेनकी पुत्री हो और महाराज अजमीदके वंशमें विवाही गयी हो! दुम सत्र प्रकारके ग्रुमगुणोंसे सम्पन्न हो और अपने पतिदेवसे भी दुमने बड़ा सम्मान पाया है। दुम वीरमाता और वीरपत्ती हो। दुम-जैसी महिलाएँ ही सत्र प्रकारके सुख-दुःखोंको सह सकती हैं। पाण्डवलोग निद्रान्द्रा, कोध-हर्ष, क्षुधा-पिपास, ग्रीत-धाम—हन सवको जीतकर वीरोचित आनन्दका भोग करते हैं। उन्होंने और द्रीपदीने आपको प्रणाम कहलाया है और अपनी कुगल कहकर दुम्हारा कुशल-समाचार पूछा है। दुम शीघ्र ही पाण्डवोंको नीरोग और सफलमनोरथ देखोगी। उनके सारे शत्रु मारे जायँगे और वे सम्पूर्ण लोकोंका आधिपत्य पाकर राजलक्ष्मीसे सुशोभित होंगे।'

श्रीकृष्णके इस प्रकार दाद्स वृषानेपर कुन्तीने असे अज्ञानजानित मोहको दूर करके कहा—कृष्ण ! पाण्डवोंके लिये जो-जो हितकी बात हो और उसे जिस-जिस प्रकार तुम करना चाहो उसी-उसी प्रकार करना, जिससे कि धर्मका लोप न हो और कपटका आश्रय न लेना पड़े। मैं तुम्हारे सत्य और कुलके प्रमानको अच्छी तरह जानती हूँ। अपने मित्रोंका काम करनेमें तुम जिस बुद्धि और पराक्रमसे काम लेते हो, वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। हमारे कुलमें तुम मूर्तिमान् धर्म, सत्य और तप ही हो। तुम सबकी रक्षा करनेवाले हो, तुम्हीं परव्रहा हो और तुममें ही यह सारा प्रपञ्च अधिष्ठत है। तुम जैसा कह रहे हो, तुम्हारे द्वारा वह बात उसी प्रकार सत्य होकर रहेगी।

इसके पश्चात् महाबाहु श्रीकृष्ण कुन्तीसे आज्ञा ले, उसकी प्रदक्षिणा करके दुर्योधनके महलकी ओर गये।

#### राजा दुर्योधनका निमन्त्रण छोड़कर मगवान्का विदुरजीके यहाँ मोजन तथा उनसे वातचीत करना

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णके पहुँचते



ही दुर्योघन अपने मन्त्रियोंसहित आसनसे खडा हो गया।
• म॰ अं॰ ७९—७८

भगवान् दुर्योधन और उसके मिन्त्रयोसे मिलकर फिर वहाँ एकत्रित हुए सब राजाओंसे उनकी आयुके अनुसार मिले। इसके पक्षात् वे एक अत्यन्त विश्वद सुवर्णके पलगपर बैठ गये। स्वागत-सकारके अनन्तर राजा दुर्योधनने भोजनके लिये प्रार्थना की, किन्तु श्रीकृष्णने उसे स्वीकार नहीं किया। तब दुर्योधनने श्रीकृष्णसे आरम्भमें मधुर किन्तु परिणाममें शठतासे भरे हुए शब्दोंमें कहा, 'जनार्दन! हम आपको जो अच्छे-अच्छे खाद्य और पेय पदार्थ तया वल्ल और शय्याएँ भेंट कर रहे हैं, उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते! आपने तो दोनों ही पक्षोंको सहायता दी है और आप दित भी दोनोंहीका करना चाहते हैं। इसके सिवा आप महाराज धृतराष्ट्रके सम्बन्धी और प्रिय भी हैं! धर्म और अर्यका रहसा भी आप अच्छी तरह जानते ही है। अत. इसका क्या कारण है, यह में सुनना चाहता हूँ।'

दुर्योधनके इस प्रकार पूछनेगर महामना मधुसूदनने अगनी विशाल भुजा उठाकर मेधके समान गम्भीर वाणीसे कहा— 'राजन्! ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूर्ण होनेगर ही भोजनादि ग्रहण करते हैं। अत. जब मेरा काम पूरा हो जाय, तब तुम भी मेरा और मेरे मन्त्रियोंका सतकार करना। मैं काम, कोध, द्वेप, स्वार्थ, करट अयवा होममें पहकर इसके बाद वे श्रीकृष्ण से कहने लगे— 'केशव! आपने जो कुछ वहा है वह सब प्रकार सुखप्रदा, सद्गति देनेवाला, वर्मानुकूल और न्यायसंगत है; किन्तु में स्वाधीन नहीं हूं। मन्दमति दुर्योधन मेरे मनके अनुकूल आचरण नहीं करता और न शान्त्रका ही अनुसरण करता है। आप किसी प्रकार उसे समझानेका प्रयत्न करें। वह गान्धारी, बुद्धिमान् विदुर्जी तथा भीष्मादि जो हमारे अन्य हितैपी हैं, उनकी शुभ शिक्षापर भी कुछ ध्यान नहीं देता। अब स्वयं आप ही इस पापबुद्धि, कूर और दुरात्मा दुर्योधनको समझाइये। यदि इसने आपकी बात मान ली तो आपके हायसे अपने सुद्धदोंका यह बड़ा भारी काम हो जायगा।'

तव सब प्रकारके घर्म और अर्थके रहस्यको जाननेवाले भीकृष्ण मधुर वाणीमें दुर्योधनसे कहने लगे—'कुरुनन्दन! मेरी बात सुनो । इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवारको बड़ा सख मिलेगा । तुमने वडे वृद्धिमानोंके कुलमें जन्म लिया है। इसलिये तुम्हें यह शुभ काम कर डालना चाहिये। तम जो कुछ करना चाहते हो, वैसा काम तो वे लोग करते हैं जो नीच कुलमें पैदा हुए हैं तथा दुष्टचित्त, क्रूर और निर्लंज हैं। इस विषयमें तुम्हारी जो इठ है वह वड़ी भयद्भर, अधर्मरूप भौर प्राणोंकी प्यासी है । उससे अनिष्ट ही होगा । उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है और न वह सफल ही हो सकती है। इस अन्यंको त्याग देनेपर ही तुम अपना तथा अपने माई, सेवक और मित्रोंका हित कर सकोगे तथा तुम जो अधर्म और व्ययशकी प्राप्ति करानेवाला काम करना चाहते हो, उससे छूट नाओंगे । देखी, पाण्डवलोग बड़े बुद्धिमान्, शूर्वीर, उत्साही, आत्मज्ञ और बहुशुत हैं; तुम उनके साथ सन्ध कर हो । इसीमें तुम्हारा हित है और यही महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्यं, विदुर, कृपाचार्यं, सोमदत्त, बाह्रीक, अश्वत्यामा, विकर्ण, सञ्जय, विविंगति तथा तुम्हारे अधिकाश वन्धु-वान्धवों और मित्रोंको प्रिय भी है। भाई ] धन्य करनेमें ही सारे संसारकी शान्ति है । तुममें लजा, शास्त्रज्ञान और अनूरता आदि गुण भी है। अतः तुम्हें अपने माता-पिताकी आज्ञामें ही रहना चाहिये । पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं, उसे सब लोग हितकारी मानते हैं। जब मनुष्य बड़ी मारी विपत्तिमें पड़ जाता है, तब उसे अपने पिताकी सीख ही याद आती है । तुम्हारे पिताजीको तो पाण्डवींसे सन्धि करना अच्छा माल्म होता है। अतः तुम्हें भौर दुम्हारे मन्त्रियोंको भी यह प्रस्ताव अच्छा लगना चाहिये। जो पुरुप मोहवश हितकी बात नहीं मानता, उस दीर्घसूत्रीका कोई काम पूरा नहीं होता और कोरा पश्चात्ताप ही उसके पछे पड़ता है। किन्तु जो हितकी बात सुनकर अपने मतको छोड़ पहले उसीका आचरण करता है, वह संसारमें सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। जो पुरुप अपने मुख्य सलाहकारोंको छोड़कर नीच प्रकृतिके पुरुषोंका संग करता है, वह बड़ी मारी विपत्तिमें पड़ जाता है और फिर उसे उससे निकलनेका रास्ता नहीं मिलता।

'तात ! तुमने जन्मसे ही अपने भाइयोंके साय कपटका व्यवहार किया है। तो भी यशस्वी पाण्डवींने तुम्हारे प्रति सन्द्राव ही रक्खा है। तुम्हें भी उनके प्रति वैसा ही वर्ताव करना चाहिये । वे तुम्हारे खास भाई ही हैं, उनपर तुम्हें रोष नहीं रखना चाहिये । श्रेष्ठ पुरुप ऐसा काम करते है जो अर्थ, धर्म और कामकी प्राप्ति करानेवाला हो। और यदि उससे इन तीनोंकी सिद्धि होनेकी सम्भावना नहीं होती तो वे धर्म और अर्थको ही सिद्ध करनेका प्रयक्त करते हैं। अर्थ, धर्म और काम-ये तीनों अलग-अलग हैं। बुद्धिमान् पुरुष इनमेंसे धर्मके अनुकुल रहते हैं। मध्यम पुरुष अर्थको प्रधान मानते है और मूर्ख कलहके हेतुमूत कामके गुलाम बने रहते हैं । किन्तु जो पुरुप इन्द्रियोंके वशीभूत होकर लोमवरा धर्मको छोड़ देता है, वह दूषित उपायीं से अर्थ और कामप्राप्तिकी वासनामें फँसकर नष्ट हो जाता है। अतः जो मनुष्य अर्थ और कामके लिये उत्सुक हो, उसे पहले घर्मका ही आचरण करना चाहिये । विद्वान्लोग धर्मको ही त्रिवर्गकी प्राप्तिका एकमात्र कारण बताते हैं। जो पुरुष अपने साय सद्द्यवहार करनेवाले लोगोंसे दुर्व्यवहार करता है, वह कुल्हाडीसे वनके समान आप ही अपनी जह काटता है। मनुष्यको चाहिये कि जिसे नीचा दिखानेकी इच्छा न हो। उसकी बुद्धिको लोमसे भ्रष्ट न करे । इस प्रकार जिसकी बुद्धि लोमसे द्षित नहीं है, उसीका मन कल्याणसाधनमें लग सकता है । ऐसा ग्रुद्ध बुद्धिवाला पुरुष, पाण्डवोंका तो क्या, संसारमें किन्हीं साधारण मनुष्योंका भी अनादर नहीं करता। किन्तु कोघके चंगुरुमें फॅसा हुआ मनुष्य अपना हिताहित कुछ नहीं समझता । लोक और वेदमें जो वहे-बड़े प्रमाण प्रसिद्ध हैं, उनसे भी वह गिर जाता है । अतः दुर्जनोंकी अपेक्षा यदि तुम पाण्डवींका सङ्ग करोगे-तो तुम्हारा कल्याण ही होगा । तुम जो पाण्डर्वोकी ओरसे मुँह मोड़कर किसी दूसरेके भरोसे व्यपनी रक्षा करना चाहते हो तथा दुःशासन, कर्ण और

तयापि आपके प्रति प्रेम और सौहार्दका माव होनेके कारण में ऐसा कह रहा हूँ । कमलनयन ! आपका दर्शन करके आज मुझे जैसी प्रसन्नता हो रही है, वह मैं आपसे क्या कहूँ १ आप तो सभी देहधारियोंके अन्तरात्मा हैं, आपसे छिपा ही क्या है ?"

श्रीकृष्णने कहा—विदुरजी ! एक महान् वुद्धिमान्को जैसी वात कहनी चाहिये और मुझ-जैसे प्रेमपात्रसे आपको जो कुछ कहना चाहिये तथा आपके मुखसे जैसा धर्म और अर्थसे युक्त सत्य वचन निकलना चाहिये, वैसी ही वात आपने माता-पिताके समान स्नेहवश कही है । में दुर्योधनकी दुष्टता और क्षत्रिय वीरोंके वैरभाव आदि सब वातोंको जानकर ही आज कौरवोंके पास आया हूँ । मनुष्यका कर्तव्य है कि वह धर्मतः प्राप्त कार्यको करे । यथाशक्ति प्रयक्त करनेपर भी यदि वह उसे पूरा न कर सके, तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही मिल जायगा—इसमें मुझे सन्देह नहीं है । दुर्योधन और उसके

मिन्त्रयोंको भी मेरी शुभ, हितकारी और धर्म एवं अधंके अनुकूल वात माननी ही चाहिये। में तो निष्कपटभावसे कौरव, पाण्डव और पृथ्वीतलके समस्त क्षत्रियोंके हितका ही प्रयत्न करूँगा। इस प्रकार हितका प्रयत्न करनेपर भी यिट दुर्योधन मेरी वातमें शंका करे, तो भी मेरा चित्त तो प्रमन्न ही होगा और में अपने कर्तव्यसे उन्ध्रण भी हो जाऊँगा। 'श्रीकृष्ण सन्ध करा सकते थे, तो भी उन्होंने कोधके आवेशमें आये हुए कौरव-पाण्डवोंको रोका नहीं'—यह वात मूढ अधमां न कहें, इसलिये में यहाँ सन्ध करानेके लिये आया हूं। दुर्योधनने यदि मेरी धर्म और अर्थके अनुकूल हितकी बात सुनकर भी उसपर ध्यान न दिया तो वह अपने कियेका फल भोगेगा।

इसके पश्चात् यदुकुलभूपण श्रीकृष्ण पलगपर लेट गये । वह सारी रात महात्मा विदुर और श्रीकृष्णके इसी प्रकार वात करते-करते वीत गयी ।

#### श्रीकृष्णका कौरवोंकी सभामें आना तथा सवको पाण्डवोंका सन्देश सुनाना

वैशम्पायनजी कहते हैं--प्रातःकाल उठकर श्रीकृष्णने स्नान, जप और अग्निहोत्रसे निवृत्त हो उदित होते हुए सूर्यका उपस्थान किया और फिर वस्त्र एवं आभूषणादि धारण किये। इसी समय राजा दुर्योधन और सुबलके पुत्र शकुनिने उनके पास आकर कहा-- 'महाराज धृतराष्ट्र तथा भीष्मादि सव कौरव महानुभाव सभामें आ गये हैं और आपकी बाट देख रहे हैं। तव श्रीकृष्णचन्द्रने वड़ी मधुर वाणीमें उन दोनोंका अभिनन्दन क्या । इसके पश्चात् सारियने आकर श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम किया और उनका उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ ग्रुभ रय लाकर खड़ा कर दिया । श्रीयदुनाय उस रथपर सवार हुए । उस समय कौरव वीर उन्हें सब ओरसे घेरकर चले। भगवान-के पीछे उन्हींके रयमे समस्त धर्मोंको जाननेवाले विदुरजी भी सवार हो गये। तथा दुर्योधन और शकुनि एक दूसरे रयमें बैठकर उनके पीछे-पीछे चले। धीरे-धीरे भगवानका रय राजसभाके द्वारपर आ गया और वे उससे उतरकर भीतर सभामें गये । जिस समय श्रीकृष्ण विदुर और सात्यिकका



हाय पकड्कर समामवनमें पधारे, उस समय उनकी कान्तिने

आचरण करो। देखी, पुण्यकर्मा श्रीकृष्णकी सहायतासे हम मय राजाओं असे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर मकते हैं। तुम इनके साथ राजा युधिष्ठिरके पाम जाओ और वह काम करो, जिससे मय भनतर्थीयोंका मद्गल हो। मेरी समझमें तो यह सिन्ध करनेका ही समय है, तुम इसे हायसे मत जाने दो। देखो, श्रीकृष्ण सिन्धिके लिये प्रार्थना कर रहे हैं और तुम्हारे हितकी वात कह रहे हैं। इस समय यदि तुम इनकी वात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार नहीं एक सकेगा।

#### दुर्योधन और श्रीकृष्णका विवाद, दुर्योधनका समा-त्याग, धृतराष्ट्रका गान्धारीको चुलाना और उसका दुर्योधनको समझाना

वैद्याम्पायनजी कहते हैं -- राजन् ! ये अधिय वार्ते मुनकर राजा दुर्योधनने श्रीकृष्णसे कहा, 'केशव!आपको अच्छी तरह सो व-समझकर बोलना चाहिये । आप तो पाण्डर्वोके प्रेमर्भी दुहाई देकर उल्टी-सीधी बातें कहते हुए विशेषरूपसे मझे ही दोपी टहरा रहे हैं। सो क्या आप बलाबलका विचार करके ही सर्वदा मेरी निन्दा किया करते हैं १ मैं देखता हूँ आप, विदुरजी, पिताजी, आन्वार्यजी और दादाजी अकेले मेरे ही ऊर सारे दोप लाद रहे हैं। मैने तो खूब विचारकर देख लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े-से-बड़ा या छोटे से-छोटा दोप दिखायी नहीं देता । पाण्डवलोग अपने ही शौकसे जुआ खेलनेमें प्रवृत्त हुए थे; उसमें मामा शकुनिने उनका राज्य जीत लिया, इसीसे उन्हें वनमें जाना पडा । वताइये, इसमें मेरा क्या अपराध या, जो हमारे साथ वैर ठानकर वे विरोध कर रहे हैं १ हम जानते हैं पाण्डवींमें हमारा सामना करनेकी शक्ति नहीं है, फिर भी वहे उत्साहके साथ वे हमारे प्रति शत्रुओंका-सा वर्ताव क्यों कर रहे हैं ? इम उनके भयानक कर्मोंको देखकर या आपलोगोंकी भीपण वातोंको सुनकर डरनेवाले नहीं हैं। इस प्रकार तो इम इन्द्रके सामने भी नहीं झुक सकते। कृष्ण! हमें तो ऐसा कोई भी क्षत्रिय दिखायी नहीं देता, जो युद्धमें हमें जीतनेकी हिम्मत रखता हो । भीष्म, द्रोण, क्रप और कर्णको तो देवतालोग भी युद्धमें नहीं जीत सकते। पाण्डवींकी तो यात ही क्या है ! फिर स्वधर्मका पालन करते हुए हम यदि युद्धमें काम ही आ गये तो स्वर्ग प्राप्त करेगे । यह तो क्षत्रियोंका प्रधान धर्म है । इस प्रकार यदि हमें युद्धमें वीरगति प्राप्त रुई तो कोई पछतावा नहीं होगा; क्योंकि उद्योग करना ही पुरुपका धर्म है। ऐसा करते हुए मनुष्य चाहे नष्ट मले ही हो जाय- किन्तु उसे झकना नहीं चाहिये । मुझ-जैसा वीर पुरुप तो धर्मरक्षाके लिये केवल ब्राह्मणोंको नमस्कार करता है, और किसीको तो कुछ नहीं समझता । यही क्षत्रियका धर्म है और यही मेरा मत है । पिताजी मुझे पहले जो राज्यका भाग दे

चुके है, उसे मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं मकता! मेरी बाल्यावस्थामें अज्ञान या भयके कारण ही पाण्डवोंको राज्य मिल गया था। अब वह उन्हें फिर नहीं मिल सकता। केशव! जबतक मैं जीवित हूं, तवतक तो पाण्डवोंको इतनी भूमि भी नहीं दे सकता जितनी कि एक बारीक सूईकी नोकसे छिट सकती है।

दुर्योधनकी ये वातें सुनकर श्रीकृष्णकी त्यौरी चढ गयी । फिर, उन्होंने कुछ देर विचारकर कहा- 'दुर्योधन ! यदि तुम्हें वीरशय्याकी इच्छा है तो कुछ दिन अपने मनित्रयोके सहित धैर्य धारण करो । तुम्हें अवस्य वही मिलेगी और तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी । पर याद रक्खो, बड़ा भारी जन-सहार होगा । और तुम जो ऐसा मानते हो कि पाण्डवींके साय मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, सो इस विषयमें यहाँ जो राजालोग उपस्थित हैं वे ही विचार करें । देखो, पाण्डवोंके वैभवसे जल-भुनकर कुमने और शकुनिने ही तो जुआ खेलनेकी खोटी सलाह की थी। जूआ तो भले आदिमियोंकी बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाला है ही । जो दृष्ट पुरुप इसमें प्रवृत्त होते हैं, उनमें कलह और क्लेशकी ही वृद्धि होती है। और तुमने द्रौपदीको सभामें बुलाकर खुलमखुला जैसी-जैसी अनुचित वातें कही यीं, अपनी मामीके साथ ऐसी कुचाल क्या कोई भी कर सकता है १ अपने सदाचारी, अलोखप और सर्वदा धर्मका आचरण करनेवाले भाइयोंके साथ कौन भला आदमी ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है ! उस समय कर्ण, दु:शासन और तुमने कृर और नीच पुरुपोंके समान अनेकीं कटु शब्द कहे थे। तुमने वारणावतमें वालक पाण्डवींको उनकी माताके सहित फूँक डाल्नेका बड़ा भारी यह किया या । उस समय पाण्डवींको वहत-सा समय अपनी माताके सहित छिपे-छिपे एकचका नगरीमें रहकर विताना पड़ा था । इसके सिवा विप देने आदि अनेकों उपायोंसे तुम पाण्डवोंको मारनेका यन करते रहे हो; परन्तु तुम्हारा कोई उद्योग सफल नहीं हुआ । इस प्रकार पाण्डवोंके प्रति तुम्हारी सर्वदा खोटी बुद्धि ओरसे मुंह फेरकर कृर पुरुषोंके-से आन्वरण करते हैं। अपने खास भाइयोंके साथ इनका अशिष्ट पुरुषोंका-सा आचरण है तथा चित्तपर लोभका भूत सवार हो जानेसे इन्होंने धर्मकी मर्यादाको एकदम छोड़ दिया है । ये सब बातें आपको मालूम ही हैं। यह भयद्भर आपत्ति इस समय कौरवींपर ही आयी है और यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह सारी प्रथ्वीको चौपट कर देगी। यदि आप अपने कुलको नाश्चे बचाना चाहें तो अब भी इसका निवारण किया जा सकता है। मेरे विचारसे इन दोनों पक्षोंमें सन्धि होनी बहुत कठिन नहीं है । इस समय ज्ञान्ति कराना आपके और मेरे ही हायमें है। आप अपने पुत्रोंको मर्यादामें रिखये और मैं पाण्डवोंको नियममें रक्लूंगा । आपके पुत्रोंको अपने वाल-वच्चोंसहित आपकी आज्ञामें रहना ही चाहिये। यदि ये आपकी आज्ञामें रहेंगे तो इनका बडा भारी हित हो सकता है। महाराज! आप पाण्डवोंकी रक्षामें रहकर धर्म और अर्थका अनुष्ठान कीजिये। आपको ऐसे रक्षक प्रयत्न करनेपर भी नहीं मिल सकते। भरतश्रेष्ठ ! जिनके अंदर भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, विविंशति, अश्वत्यामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाह्नीक, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यिक और युयुत्सु-जैसे वीर हों, उनसे युद्ध करनेकी किस बुद्धिहीनकी हिम्मत हो सकती है । कौरव और पाण्डवींके मिल जानेसे आप समस्त लोकींका आधिपत्य प्राप्त करेंगे तथा शत्रु आपका कुछ भी न बिगाड सकेंगे; तथा जो राजा आपके समकक्ष या आपसे बड़े हैं, वे भी आपके साथ सन्धि कर लेंगे। ऐसा होनेसे आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदोंसे सब प्रकार सुरक्षित रहकर सुखसे जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि आप पाण्डवोंको ही आगे रखकर इनका पूर्ववत् आदर करेंगे तो इस सारी पृथ्वीका आनन्दसे मोग कर सकेंगे। महाराज ! युद्ध करनेमें तो मुझे बड़ा भारी संहार दिखायी दे रहा है। इस प्रकार दोनों पर्सोका नाश करानेमें आपको क्या धर्म दिखायी देता है। अतः आप इस छोककी रक्षा कीजिये और ऐसा कीजिये, जिसमें आपकी प्रजाका नाश न हो । यदि आप सत्त्वगुणको धारण कर छेंगे तो सबकी रक्षा ठीक हो जायगी। -महाराज ! पाण्डवोंने आपको प्रणाम कहा है और आपकी

प्रसन्नता चाहते हुए यह प्रार्थना की है कि 'हमने अपने सायियोंके सहित आपकी आजासे ही इतने दिनोंतक दुःख भोगा है। इम बारइ वर्षतक वनमें रहे हैं और फिर तेरहवाँ वर्ष जनसमृहमें अज्ञातरूपसे रहकर विताया है। वनवासकी शर्त होनेके समय हमारा यही निश्चय या कि जब हम छीटेंगे तो आप इमारे ऊपर पिताकी तरह रहेंगे। हमने उस शर्तका पूरी तरह पालन किया है. इसलिये अब आप भी जैसा ठहरा या. वैसा ही वर्ताव कीजिये । हमें अब अपने राज्यका भाग मिल जाना चाहिये । आप घर्म और अर्थका खरूप जानते हैं, इसलिये आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये । गुरुके प्रति शिष्यका जैसा गौरवयुक्त व्यवहार होना चाहिये, आपके माय हमारा वैसा ही बर्ताव है। इसलिये आप भी हमारे प्रति गुरुका-सा आचरण कीजिये। इमलोग यदि मार्गभ्रष्ट हो रहे हैं तो आप हमें ठीक रास्तेगर लाइये और खयं भी सन्मार्गपर स्थित होइये। र इसके विवा आपके उन पुत्रीने इन सभावदाँसे भी कहलाया है कि जहाँ घर्मश समासद हाँ, वहाँ कोई अनुचित वात नहीं होनी चाहिये । यदि समासदोंके देखते हुए अधर्मसे घर्मका और असत्यसे सत्यका नाश हो तो उनका भी नाश हो जाता है । इस समय पाण्डवलोग धर्मपर दृष्टि लगाये चुरचार वैठे हैं । उन्होंने घर्मके अनुसार सत्य और न्याययुक्त बात ही कही है। राजन् ! आप पाण्डवोंको राज्य दे दीजिये-एमके सिवा आपसे और क्या कहा जा सकता है १ इस सभामें जो राजालोग बैठे हैं, उन्हें कोई और बात कहनी हो तो कहें। यदि धर्म और अर्थका विचार करके मैं तची यात कहूँ तो यही कहना होगा कि इन क्षत्रियोंको आप मृत्युके पदेसे छुड़ा दीजिये । भरतश्रेष्ठ । शान्ति धारण कीजिये, कोधके वश मत होइये और पाण्डवींको उनका ययोचित पैतृक राज्य दे दीजिये । ऐसा करके आप अपने पुत्रोंके सहित आनन्दसे भोग भोगिये । राजन् ! इस समय आपने अर्थरो अनर्थ और अनुर्यको अर्थ मान रक्खा है । आपके पुत्रींपर लोभने अधिकार जमा रक्खा है, आप उन्हें जरा काव्में रिवये। पाण्डव तो आपकी सेवाके लिये भी तैयार हैं और युद्ध करनेके लिये भी तैयार हैं । इन दोनोंमें आपको जो दात अधिक हितकर जान पड़े, उसीपर खट जाइये।

# परशुरामजी और महर्षि कण्वका सन्धिके लिये अनुरोध तथा दुर्योधनकी उपेक्षा

वैदाम्पायनजी कहते हैं जब मगवान् कृष्णने ये सव बातें कहीं तो समी सभासदोंको रोमाञ्च हो आया और वे चिकत-से हो गये । वे मन-ही-मन तरह-तरहसे विचार वरने लगे । उनके मुखसे कोई भी उत्तर नहीं निवला । सद पैंमा रक्ता है। अब आप बलात्कारसे भी उसे इस मार्गसे नहीं हटा सर्नेंगे। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसङ्की और लोमी पुत्रको विना कुछ सोचे-समझे राज्यकी बागडोर सँमला दी; उसीका आप यह फल मोग रहे हैं। आप अपने घरमें जो फूट पड़ रही है, उसकी उपेक्षा क्यों करते हैं! इस तरह म्वजनोंके फूटनेपर तो शत्रुलोग आपकी हॅसी करेंगे। देखिये, यदि सम या मेदसे ही विपत्ति टल सकती हो तो कोई भी दुदिमान स्वजनोंके दण्डका प्रयोग क्यों करेगा!

इसके बाद राजा धृतराष्ट्र और गान्धारीके कहनेसे विदुर-जी दुर्योधनको फिर समामें लिवा लाये । दुर्योधनकी आँखें कोघरे लाल हो रही यीं और वह सर्पके समान फ़फकारें-सी भर रहा था। इस समय माता क्या कहती है-यह सुननेफे लिये फिर राजसभामें आ गया । तब गान्धारीने दुर्योधनको झिड़ककर सन्धि करनेके लिये इस प्रकार कहा, 'बेटा दुर्योधन! मेरी यह वात सुनो । इससे तुम्हारा और तुम्हारी सन्तानका हित होगा तथा भविष्यमें भी तुम्हें सुख मिलेगा। तुमसे तुम्हारे पिता, मीष्मजी, द्रोणाचार्य, कुपाचार्य और विदुरजीने जो बात कही है, उसे तुम स्वीकार कर छो। यदि तुमपाण्डवीं-से सन्धि कर लोगे तो, सच मानी, इससे पितामह भीष्मकी, पिताजीकी, मेरी और द्रोणाचार्य आदि अपने हितैषियोंकी तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी। भैया! राज्यको पाना, बचाना और मोगना अपने वशकी बात नहीं है । जो पुरुष जितेन्द्रिय होता है, वही राज्यकी रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध तो मनुष्यको अर्थसे च्युत कर देते हैं। हॉ, इन दोनों शत्रऑको जीतकर तो राजा सारी पृथ्वीको जीत सकता है । देखो ! जिस प्रकार उद्दण्ड घोड़े मार्गहीमे मूर्ख सारियको मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इन्द्रियोंको काबूमें न , रक्खा जाय तो वे मनुष्यका नाश करनेके लिये भी पर्याप्त है । जो पुरुष पहले अपने मनको जीत लेता है, उसकी अपने मन्त्रियों और शत्रुओं-को जीतनेकी इच्छा भी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार इन्द्रियाँ जिसके वदामें हैं, मन्त्रियोंपर जिसका अधिकार है, अपराधियों-को जो दण्ड दे सकता है और जो सब काम सोच-समझकर करता है, उसके पास चिरकालतक लक्ष्मी बनी रहती है। तात ! मीष्मजी और द्रोणाचार्यजीने जो कुछ कहा है, वह ठीक ही है। वास्तवमें, श्रीकृष्ण और अर्जुनको कोई नहीं जीत सकता । इसलिये तुम श्रीकृष्णकी शरण लो । यदि ये प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षींका हित होगा ! भैया ! युद्ध करनेमें कस्याण नहीं है। उसमें घर्म और अर्थ ही नहीं हैं, तो सख कहाँसे होगा ! युद्धमें विजय मिल ही जायगी-ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; इसलिये तुम युद्धमें मन मत लगाओ । यदि तुम अपने मन्त्रियोसहित राज्य मोगना चाहते हो तो पाण्डवींका जो न्यायोचित भाग है, वह उन्हें दे दो। पाण्डवींको जो तेरह वर्षतक घरसे बाहर रक्खा गया, यह भी वड़ा अपराध हुआ है । अब सन्धि करके तुम इसका मार्जन कर दो । तुम जो पाण्डवोंका भाग भी हड्पना चाहते हो, वैसा करनेकी तुम्हारी शक्ति नहीं है । और ये कर्ण तथा दुःशासन भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। तुम्हारा जो ऐसा विचार है कि मीष्म, द्रोण और कृप आदि महारथी अपनी पूरी शक्तिसे मेरी ओरसे युद्ध करेंगे-यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि इन आत्मज्ञोंकी दृष्टिमें तो तुम्हारा और पाण्डवींका समान स्थान है। इसिलिये इनके लिये तुम दोनोंका राज्य और प्रेम भी समान ही है तथा घर्मको ये उससे अधिक मानते हैं। इस राज्यका अन्न खानेके कारण ये अपने प्राण भले ही त्याग दें, किन्तु राजा युंघिष्ठिरकी ओर कभी टेढी दृष्टि नहीं करेंगे। तात ! संसारमें लोभ करनेसे किसीको सम्पत्ति नहीं मिलती । अतः तुम लोम छोड़ दो और पाण्डवींसे । सन्धि कर लो ।

## दुर्योधनकी कुमन्त्रणा, भगवान्का विश्वरूपदर्शन और कौरवसमासे प्रस्थान

वैशम्पायनजी कहते हैं—माताके कहे हुए इन नीति-युक्त वाक्योंपर दुर्योघनने कुछ भी घ्यान नहीं दिया और वह बढ़े कोघसे समाको छोड़कर अपने दुष्टबुद्धि मन्त्रियोंके पास चला

आया । फिर दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासन—इन चारोंने मिलकर यह सलाह की कि 'देखो, यह कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और मीष्मके साथ मिलकर हमे कैंद करना चाहता आरम्म कर दिया। भगवान् नरने एक सीकको अमोघ अस्तर्के रूपमें परिणत करके छोड़ा। इससे यह बड़े आश्चर्यकी वात हुई कि मुनिवर नरने उन सब वीरोंके ऑख, नाक और कानोंको सींकोंसे भर दिया। इसी प्रकार सारे आकाशको सफेद सींकोंसे भरा देखकर राजा दम्मोद्भव उनके चरणोंमें गिर पड़ा और भेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करों इस प्रकार चिछाने छगा। तब शरणागतवत्सल नरने शरणापत्र राजासे कहा, 'राजन्! तुम ब्राह्मणोंकी सेवा करो और धर्मका आचरण करो; ऐसा काम फिर कभी मत करना। तुम बुद्धिका आश्रय लो और लोभको छोड़ दो तथा अईकार-शून्य, जितेन्द्रिय, क्षमाशील, मृदु और शान्त होकर प्रजाका पालन करो। अब भविष्यमें तुम किसीका अपमान मत करना।'

''इसके बाद राजा दम्मोन्द्रव उन मुनीश्वरोंके चरणोंमें प्रणाम कर अपने नगरमें लौट आया और अच्छी तरह चर्मानुकुल व्यवहार करने लगा । इस प्रकार उस समय जरने यह वडा भारी काम किया या । इस समय नर ही अर्जुन हैं। अतः जवतक वे अपने श्रेष्ठ धनुष गाण्डीवपर वाण न चढावें, तमीतक तुम मान छोड़कर अर्जुनकी शरण ले छो। जो सम्पूर्ण जगतके निर्माता, सबके स्वामी और समस्त कर्मोंके साक्षी हैं, वे नारायण अर्जुनके सखा हैं। इसलिये युद्धमें उनके पराक्रमको सहना तुम्हारे लिये कठिन होगा । अर्जुनमें अगणित नुण हैं और श्रीकृष्ण तो उससे भी बढकर हैं। कुन्तीपुत्र अर्जुनके गुणोंका तो तुम्हें भी कई बार परिचय मिल चुका है। जो पहले नर और नारायण थे, वे ही इस समय अर्जुन और श्रीकृष्ण हैं । इन दोनोंको तुम समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ और बढ़े बीर समझो। यदि दुम्हें मेरी बात ठीक जान पड़ती हो और मेरे प्रति किसी प्रकारका सन्देह न हो तो तुम सद्बुद्धिका आश्रय लेकर पाण्डवींके साय सन्धि कर लो।"

परशुरामजीका भाषण सुनकर महर्पि कण्व भी

द्रयोंधनसे कहने लगे-लोकपितामह ब्रह्मा और नश-नारायण-ये अक्षय और अविनाशी है। अदितिके पुत्रोंमें केवल विष्णु ही सनातन, अजेन, अविनाशी, नित्य और सबके ईश्वर हैं। उनके सिवा चन्द्रमा, सूर्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ग्रह और तारे-ये सभी विनाशका कारण उपिखत होनेपर नष्ट हो जाते हैं । जत्र संसारका प्रलय होता है तो ये सभी पदार्थ तीनों लोकोंको त्यागकर नष्ट हो जाते हैं और सृष्टिका आरम्भ होनेपर बार-बार उत्पन्न होते रहते हैं। इन सत्र वार्तोपर विचार करके तुम्हे धर्मराज युधिष्ठिरके साय सन्धि कर छेनी चाहिये, जिससे कौरव और पाण्डव मिलकर पृथ्वीका पालन करें । दुर्योधन ! तुम ऐसा मत समझो कि मैं यड़ा वली हूँ । मंसारमें बलवानीं नी अपेक्षा भी दसरे बली पुरुष दिखायी देते हैं। सदी शूरवीरों के सामने सेनाकी शक्ति कुछ काम नहीं करती। पाण्डवलोग तो सभी देवताओं के समान ग्रूरवीर और पराक्रमी हैं। ये न्ययं वाय, इन्द्र, धर्म और दोनों अश्वनीक्रमार ही हैं। इन देवताओं नी ओर तो तम देख भी नहीं सकते । इसिंख्ये इनचे विरोध छोडकर सन्धिकर हो । तुम्हें इन तीर्थस्वरूप भीरूष्णके द्वारा अपने कुल्मी रक्षाका प्रयत्न करना चाहिये। यहाँ महातपस्वी देवर्षि नारदजी विराजमान हैं । ये श्रीविष्णु-भगवानके माहातम्यको प्रत्यक्ष जानते है और वे चक्रनादाघर श्रीविष्ण ही यहाँ श्रीकृष्णरूपमें विद्यमान हैं।

महर्षि कण्वकी यह बात सुनकर दुर्योधन ल्यी-ल्यी सॉस छेने लगा, उसकी त्यौरी चढ गयी और वह कर्णकी ओर देखकर जोर-जोरसे हॅसने लगा । उस दुष्टने कण्यके कथनपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और ताल ठोकवर इस प्रकार कहने लगा, 'महर्षे ! जो कुछ होनेवाला है और जैसी मेरी गति होनी है, उसीके अनुसार ईश्वरने मुझे रचा है और वैसा ही मेरा आन्वरण है। उसमें आपके कथनसे क्या होना है !'

श्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना तथा भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्रद्वारा उनका समर्थन

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! मगवान् वेद-च्यास, भीष्म और नारदजीने भी दुर्योधनको अनेक प्रकारसे समझाया । उस समय नारदजीने जो बातें कही थीं, वे सुनिये । उन्होंने कहा, 'संसारमें सहृदय श्रोता मिल्ना कठिन है और हितकी बात कहनेवाला सुहृद् भी दुर्लम है; क्योंकि जिस संकटमें अपने सगे-सम्बन्धी भी साथ छोड देते हैं, वहाँ भी सचा मित्र संगवना रहता है। अतः कुरनन्दन । तुम्हें अपने हितौंपयोंकी वातपर अवस्य घ्यान देना चाहिये; इस तरह हठ करना ठीक नहीं है, वयोंकि हठका परिणाम वड़ा दुःखदायी होता है।'

धृतराष्ट्रने कहा—भगवन् ! आप जला वह रहे है, टीक ही है । मैं भी यही चाहता हूँ, परन्तु ऐसा कर नहीं पाता । मी धृत्में मिला दिया या। इनके सिवा ये जरामन्य, दन्त-प्रवृत्र, गिशुनाल, बाणासुर तया और भी अनेकों राजाओं को भीचा दिखा चुके हैं। साझात् चरुण, अग्नि और इन्द्र भी इनमें हार मान चुके हैं। अपने अन्य अवतारों में ये मधु-कैटम और ह्यग्रीचादि अनेकों देखों को पछाड़ चुके हैं। ये सम्पूर्ण प्रवृत्तियों के प्रेरक हैं, किन्तु स्वयं किसीकी भी प्रेरणासे कोई काम नहीं करते। ये ही सकल पुरुपायों के कारण हैं। ये जो कुछ करना चाहे, यही काम अनायास कर सकते हैं। तुम्हें इनके प्रभावका पता नहीं है। देखो, यदि तुम इनका तिरस्कार करनेका साहस करोंगे तो उसी प्रकार तुम्हारा नाम-निशान मिट जायगा, जैसे अग्निमें गिरकर पत्रगा नष्ट हो जाता है।

विदुरजीका वक्तव्य समाप्त होनेपर भगवान् कृष्णने कहा—'दुर्योधन! तुम जो अज्ञानवद्य यह समझते हो कि में अकेला हूँ और मुझे दवाकर कैंद करना चाहते हो, सो याद रक्लो, समस्त पाण्डव और वृष्णि तथा अन्धक-वद्यीय यादव भी यहीं हैं। वे ही नहीं, आदित्य, चद्र, वसु और समस्त महिंपगण भी यहीं मौजूद हैं।' ऐसा कहकर शत्रुदमन श्रीकृष्णने अद्वहान किया। वस, तुरंत हो उनके सब अङ्गोंमें विजलीकी-सी कान्तिवाले अङ्गश्रकार सब देवता



दिखायी देने लगे। उनके ल्लाटदेशमें ब्रह्मा, वक्षःस्यलमें

रह, भुजाओं में लोकपाल और मुखमें अग्निदेव थे। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, इन्द्रके सहित मरहण, विश्वेदेव तथा यक्ष, गन्धर्व और राक्षस—ये सब उनके शरीरसे अभिन्न जान पड़ते थे। उनकी दोनों भुजाओं से वलमद्र और अर्जुन पकट हुए। उनमे धनुर्धर अर्जुन दाहिनी ओर और हलघर बलराम वार्यी ओर थे। भीम, युधिष्ठिर और नकुल-सहदेव उनके पृष्ठभागमें थे तथा प्रयुग्नादि अन्धक और वृिणावंशी यादव अस्त्र-शस्त्र लिये उनके आगे दील रहे थे। उस समय श्रीकृष्णके अनेकों भुजाएँ दिखायी देती थीं। उनमें वे शङ्क, चक्र, गदा, शिक्त, शार्क्ष धनुष, हल और नन्दक खद्ग लिये हुए थे। उनके नेत्र, नािकता और कर्णरन्ध्रोंसे बड़ी भीषण आगकी लपटें तथा रोमकूपोंमेंसे सूर्यकी-सी किरणें निकल रही थीं।

श्रीकृष्णके इस भयद्वर रूपको देखकर सव राजाओंने भयभीत होकर नेत्र मूँद लिये। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विद्वर, सञ्जय और ऋषिलोग ही उसका दर्शन कर सके; क्योंकि भगवान्ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी । सभाभवनमें भगवान्का यह अञ्जत कृत्य देखकर देवताओंकी दुन्दुभियों-का शब्द होने लगा तथा आकाशसे पुष्पोंकी झड़ी लग गयी। तव राजा धृतराष्ट्रने कहा, 'कमलनयन ! सारे संसारके हित-कर्ता आप ही हैं, अतः आप हमपर क्रपा कीजिये। मेरी प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिन्य नेत्र प्राप्त हों; मैं केवल आपहीके दर्शन करना चाहता हूँ, फिर किसी द्सरेको देखनेकी मेरी इच्छा नहीं है। इसपर भगवान् श्रीकृष्णने कहा, 'कुरु-नन्दन ! तुम्हारे अदृश्यरूपसे दो नेत्र हो जाय ।' जब सभामें वैठे हुए राजा और ऋषियोंने देखा कि महाराज धृतराष्ट्रको नेत्र प्राप्त हो गये हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे । उस समय पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्रमें खलवली पह गयी और सब राजा भौंचक्के-से रह गये । फिर भगवान्ने उस खरूपको तथा अपनी दिव्य, अद्भुत और चित्र-विचित्र मायाको समेट लिया । इसके पश्चात् वे ऋपियोंसे आज्ञा ले सात्यिक और कतवर्माका हाथ पकड़े सभाभवनसे चल दिये । उनके चलते ही नारदादि ऋपि भी अन्तर्धान हो गये।

श्रीकृष्णको जाते देख राजाओंके सहित सव कौरव भी उनके पीछे पीछे चलने लगे । किन्तु श्रीकृष्णने उन राजाओं-की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । इतनेहीमें दाहक उनका दिव्य रथ सजाकर ले आया । भगवान् रथपर सवार हुए ।

शकुनिके हायमें अपना ऐश्वर्य सौंपकर प्रस्वीको जीतनेकी आजा रखते हो; सो याद रक्खो-ये तुम्हें ज्ञान, घर्म और अर्थकी प्राप्ति नहीं करा सकते । पाण्डवोंके सामने इनका कुछ भी पराक्रम नहीं चल सकता । तुम्हें साथ रखकर भी ये सब राजा पाण्डवींकी टक्कर नहीं झेल सकते । तुम्हारे पास यह जितनी सेना इकडी हुई है, यह कोधित भीमसेनके मुखकी ओर तो ऑख भी नहीं उठा सकती। ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, भूरिश्रवा, अश्वत्यामा और जयद्रय मिलकर भी अर्जुनका मुकावला नहीं कर सकते । अर्जुनको युद्धमें परास्त करना तो समस्त देवता, असुर, गन्धर्व और मनुष्योंके भी वशकी बात नहीं है। इसलिये तुम युद्धमें अपना मन मत लगाओ । अच्छा ! मला, तुम ही इन सब राजाओंमें कोई ऐसा बीर दिखाओ जो रणभूमिमें अर्जुनका सामना करके फिर सकुशल घर लौट सकता हो । इसके लिये विराटनगरमें अकेले अर्जुनकी अनेकों महारिययोंसे युद्ध करनेकी जो अद्भुत बात सुनी जाती है, वही पर्यात प्रमाण है। अजी ! जिसने सप्राममें साक्षात् श्रीशंकरको भी सन्तष्ट कर दिया, उस अजेय और विजयी वीर अर्जुनको द्वम जीतनेकी आशा रखते हो ! फिर जब मैं भी उसके साय हूँ तब तो, साक्षात् इन्द्र ही क्यों न हो, ऐसा कौन है जो अपने मुकाबलेमें आये हुए अर्जुनको युद्धके लिये ललकार सके । जो पुरुष युद्धमें अर्जुनको जीतनेकी शक्ति रखता है वह तो अपने हायोंसे पृथ्वीको उठा सकता है, क्रोधसे सारी प्रजाको भस्म कर सकता है और देवताओंको भी खर्गसे गिरा सकता है। तुम तनिक अपने पुत्र, भाई, वन्धु-बान्धव और सम्बन्धियोंकी ओर तो देखो । ये तुम्हारे लिये नष्ट न हों । देखो ! कौरवोंका बीज बना रहने दो, इस वंशका परामव मत करो; अपनेको 'कुलघाती' मत कहलाओ और अपनी कीर्तिको कलिङ्कत मत करो । महारयी पाण्डव तुम्हें ही युवराज बनायेंगे और इस साम्राज्यपर तुम्हारे पिता घृतराष्ट्रको ही स्थापित करेंगे । देखो, बड़े उत्साहसे अपने पास आती हुई राजलक्ष्मीका तिरस्कार मत करो और पाण्डचोंको आधा राज्य देकर यह महान् ऐश्वर्य प्राप्त कर लो । यदि तुम पाण्डवोंसे सन्धि कर लोगे और अपने हितैषियोंकी बात मानोगे तो चिरकालतक अपने मित्रोंके साय आनन्दपूर्वक सुख भोगोगे।

भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! श्रीकृष्णका यह भाषण सुनकर शान्तनुनन्दन मीष्मने दुर्योघनसे कहा—'तात! अपने सुद्धदोंका हित चाहनेवाले श्रीकृष्णने जो तुम्हें समझाया है।

इसका यही आगय है कि तम अब भी मान जाओ और न्यर्थ असहिष्णुता छोड़ दो । यदि तुम महामना श्रीकृणाकी वात नहीं मानोंगे तो तुम्हारा कभी हित नहीं हो सकता और न तुम सुख ही पा सकोगे। श्रीकेशवने जो कुछ कहा है, वह धर्म और अर्थके अनुकुल है । तुम उसे स्वीनार कर हो, न्यर्थ प्रजाका सहार मत कराओ । यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तथा तुम्हारे मन्त्री, पुत्र और बन्ध-बान्धवोंको अपने प्राणींसे भी हाथ धोने पहेंगे। भरतनन्दन। श्रीकृष्ण, धृतराष्ट्र और विदुरके नीतियुक्त वचनोंका उछतुन करके तुम अपनेको कुलम, कुपुरुप, कुमति और कुमार्गगामी मत कहलाओ तथा अपने माता-पिताको द्योकनागरम मत ड्रवाओ ।

इसके बाद द्रोणाचार्यने कहा--'राजन् ! श्रीकृष्ण और मीष्मजी बड़े बुद्धिमान्, मेधावी, जितेन्द्रिय, अर्यनिष्ठ और वहश्रत हैं। उन्होंने तुम्हारे हितकी ही बात कही है, तुम उसे मान हो और मोहवश श्रीक्रष्णका तिरस्कार मत करो। जो लोग तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हैं, उनसे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं बन सकेगा; ये तो समाममें शत्रुओं के प्रति वैर-विरोधका घण्टा दूसरोंके ही गलेमें वॉधेंगे। द्वम आनी प्रजा और पत्र तथा बन्ध-बान्धवोंके प्राणींको संकटमें मत डालो । यह वात निश्चय मानो कि जिस पक्षमें श्रीकृणा और अर्जुन होंगे, उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा । यदि तुम अरने हितैषियोंकी बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछनावा ही हाय लगेगा। परश्ररामजीने अर्जुनके विषयमें जो कुछ कहा है। वास्तवमें वह उससे भी बढकर है, तया देवकीनन्दन श्रीकृणा तो देवताओं के लिये भी दुःसह हैं। किन्तु राजन् ! तुम्हारे सख और हितकी बात कहनेसे बनता क्या है ! अस्तुः तुमसे सब वार्ते समझाकर कह दी गर्याः अव जो तुग्हारी रच्छा हो, वह करो । मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चारता।'

इसी वीचमे विदुरजी भी वोल उठे—'दुर्योघन! तम्हारे लिये तो मुझे कोई चिन्तानहीं है; मुझे तो वुम्हारे इन पूरे मॉ-बापकी ओर देखकर ही शोक होता है, जो तुम्हांर-जैसे दुष्टद्भय पुरुषके संरक्षणमें होनेसे एक दिन अग्ने मन . संखाहकार और सुद्धदोंके मारे जानेनर पर कटे हुए पिनयोंके समान असहाय होकर भटकेंगे।

अन्तमें राजा घृतराष्ट्र कहने लगे-'दुर्योधन ! महात्मा कृष्णने जो वात कही है, वह सब प्रकार कल्याण वरने-वाली है । तुम उसपर ध्यान दो और उसीके अनुसार



वीर्यसे ही जन्म लिया है। त् तो शतुओंका आनन्द बढ़ाने-वाला है । तुझमे जरा भी आत्माभिमान नहीं है, इसलिये क्षत्रियोंमें तो तू गिना ही नहीं जा सकता । तेरे अवयव और बुढ़ि आदि भी नपुसकोंके से हैं। अरे ! प्राण रहते त् निराश हो गया ! यदि तू कल्याण चाहता है तो युद्धका भार उठा । तू अपने आत्माका निरादर न कर और अपने मनको स्वस्थ करके भयको त्याग दे । कायर ! खडा हो जा । हार खाकर पड़ा मत रह। इस प्रकार तो तू अपना मान खोकर शत्रुओंको आनन्दित कर रहा है । इससे तेरे सुद्धदोंका तो शोक वढ़ रहा है। देख, प्राण जानेकी नौवत आ जाय तो भी पराक्रम नहीं छोडना चाहिये । जैसे बाज निःशङ्क होकर आकाशमें उड़ता रहता है, वैसे ही तू भी रणभूमिमें निर्भय विचर। इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा है, जैसे कोई विजलीका मारा हुआ मुदा हो । वस, तू खड़ा हो जा; शत्रुओंसे हार खाकर पड़ा मत रह । तृ साम, दान और भेद-रूप मध्यम, अधम और नीच उपार्योका आश्रय मत है। दण्ड ही सर्वश्रेष्ठ है। उसीका आश्रय लेकर शत्रुके सामने बटकर गर्जना कर । वीर पुरुप रणभूमिमें जाकर उच कोटिका मानवोचित पराक्रम दिखाकर अपने धर्मसे उन्नाण होता है। वद अग्नी निन्दा नहीं करता । विद्वान् पुरुष, फल मिले या न मिले, इसके लिये चिन्ता नहीं करता । वह तो निरन्तर पुरुषार्यसाध्य कर्म करता रहता है। उसे अपने लिये धनकी मी इच्छा नहीं होती। त्या तो अपना पुरुषार्य बढाकर जय लाम कर, नहीं तो वीरगतिको प्राप्त हो। इस प्रकार धर्मको पीठ दिखाकर किसलिये जी रहा है १ अरे नपुंसक! इस तरह तो तेरे इष्ट-पूर्त आदि कर्म और सुयश—सभी मिटीमें मिल गये हैं तथा तेरे मोगका साधन जो राज्य था, वह भी नष्ट हो गया है; फिर त् किसलिये जी रहा है १

''दान, तप, सत्य, विद्याऔर धनसंग्रहका प्रसङ्ग चलने-पर जिस पुरुषका सुयश नहीं गाया जाता, वह तो अपनी माताकी विष्ठा ही है । सचा मर्द तो वही है जो अपनी विद्या. तप, ऐश्वर्य और पराक्रमसे दूसरे लोगोंको दंग कर देता है। तुझे भिक्षावृत्तिकी ओर नहीं ताकना चाहिये। वह तो अकीर्तिकारिणी, दुःखदायिनी और कायरोंके कामकी है। अरे सञ्जय! माल्म होता है, पुत्ररूपसे मैंने कलियुगको ही जन्म दिया है। व्रक्षमें जरा भी स्वामिमान, उत्साह या पुरुषार्थ नहीं है। तुझे देखकर शत्रुओंको ही सुख होता है। कोई भी कामिनी ऐसे कुपुत्रको उत्पन्न न करे। जो अपने हृदयको लोहेके समान करके राज्य और धनादिकी खोज करता है और शत्रुऑंके सामने डटा रहता है, वही पुरुष है। जो स्त्रियोंकी तरह किसी प्रकार अपना पेट पाल लेता है, उसे 'पुरुष' कहना व्यर्थ ही है। यदि शूरवीर, तेजस्वी, बली और सिंहके समान पराक्रम करनेवाला राजा वीरगति पा जाता है, तो भी उसके राज्यमें प्रजाको प्रसन्नता ही होती है। जिस प्रकार सभी प्राणियोंकी जीविका मेघके अधीन है, उसी प्रकार ब्राह्मणलोग तथा तेरे सहदोंकी जीविका तुझपर ही निर्भर होनी चाहिये।

''जा, किसी पर्वतीय किलेमें जाकर रह और शत्रुके ऊपर आपत्काल आनेकी प्रतीक्षा कर । वह अजर-अमर तो है ही नहीं । बेटा ! तेरा नाम तो सख्य है, किन्तु मुझे तुझमें ऐसा कोई गुण दिखायी नहीं देता ! तू संप्राममें जय प्राप्त करके अपने नामको सार्थक कर । जब त्वालक था, उस समय एक भूत-भविष्यको जाननेवाले बुद्धिमान् ब्राह्मणने तुझे देखकर कहा था कि 'यह एक बार बड़ी मारी विपत्तिमे पड़कर फिर उन्नति करेगा ।' उस बातको याद करके मुझे तेरी विजयकी पूरी आशा है, इसीसे में तुझसे कह रही हूँ और फिर भी बराबर कहती रहूँगी । शम्बर मुनिका कथन है कि जहाँ 'आज मोजन नहीं है, न कलके लिये ही कोई प्रबन्ध है'—ऐसी चिन्ता रहती है, उससे बढ़कर बुरी कोई दशा नहीं हो सकती।

और कपटमय आचरण रहा है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि महात्मा पाण्डवों के प्रति तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यदि तुम पाण्डवों को उनका पैनुक भाग नहीं दोगे तो पापात्मन् ! याद रक्खो, तुम्हें ऐश्वर्यसे भ्रष्ट होकर और उनके हायसे मरकर वह देना पड़ेगा। तुमने कुटिल पुरुपों के समान पाण्डवों के साथ अनेकों न करनेयोग्य काम किये हैं और आज भी तुम्हारी उल्टी चाल ही दिखायी दे रही है। तुम्हारे माता, पिता, पितामह, आचार्य और विदुरजी वार-वार कह रहे हैं कि तुम सन्धि कर लो; फिर भी तुम सन्धि करनेको तैयार नहीं हो। अपने इन हितैषियोंकी बातको न मानकर तुम कभी सुख नहीं पा सकते। तुम जो काम करना चाहते हो, वह तो अधर्म और अययशका ही कारण है।

जिस समय भगवान् कृष्ण ये सब बार्ते कह रहे थे, उस समय बीचहीमें दुःशासन दुर्योधनसे इस प्रकार कहने लगा, 4राजन् ! आप यदि अपनी इच्छासे पाण्डवोंके-साय सन्धि नहीं करेंगे तो मालम होता है ये भीषम, द्रोण और हमारे पिताजी आपको, मुझे और कर्णको बॉघकर पाण्डवोंके हायमें सौंप देंगे ।' भाईकी यह बात सुनकर दुर्योधनका कोध और भी बढ़ गया और वह सॉपकी तरह फ़ुफ़कार मारता हुआ विदुर, धृतराष्ट्र, वाह्वीक, कृप, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण और श्रीकृष्ण-इन सभीका तिरस्कार कर वहाँसे चलनेको तैयार हो गया । उसे जाते देख उसके भाई, मन्त्री और सब राजालोग भी सभा छोड़कर चल दिये । तब पितामह भीष्मने कहा। **4राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुष्टिचत्त है। यह दूषित उपायोंका** ही आश्रय लेता है। इसे राज्यका झुठा अभिमान है तया कोध और लोमने इसे दवा रक्ला है। श्रीकृष्ण! मैं तो समझता हूँ इन सब क्षत्रियोंका काल आ गया है । इसीसे अपने मन्त्रियोंके सहित ये सब दुर्योधनका अनुसरण कर रहे हैं।'

भीषमंत्री ये बातें सुनकर श्रीष्ट-ष्णने कहा—'कौरवों में को वयोष्ट्रद्ध हैं, उन समीकी यह बड़ी भूल है कि वे ऐश्वर्यके भदसे उन्मत्त दुर्योधनको वलाकारसे कैद नहीं कर लेते । इस विषयमें मुझे जो बात स्पष्टतया हितकी जान पड़ती है, वह मैं आपसे साफ-साफ कहे देता हूँ । आपको यदि वह अनुकूल और रुचिकर जान पड़े तो कीजियेगा । देखिये, भोजराज उप्रसेनका पुत्र कंस बडा दुराचारी और सुर्बुद्धि या । उसने पिताके जीवित रहते उनका राज्य छीन लिया या । अन्तमें उसे प्राणींसे हाथ धोना पड़ा । अतः आपलोग भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासन—इन

चारोंको बॉधकर पाण्डबोंको साँप दीजिये। कुलकी रङ्गके लिये एक पुरुपको, प्रामकी रक्षाके लिये कुलको, देशको रक्षाके लिये प्रामको और अपनी रक्षाके लिये नारी पृथ्वीको त्याग देना चाहिये। इसलिये आपलोग भी दुर्याधनको केंद्र करके पाण्डबोंसे सन्धि कर लीजिये। इससे आपके कारण इन सब क्षत्रियोंका नाग तो न होगा।

श्रीष्ट्रणाकी यह वात सुनकर राजा धृतराष्ट्रने विदुरसे कहा—'भैया! तुम परम बुद्धिमनी गान्यागं के पास जाओ और उमे यहाँ लिवा लाओ ! में उनके नाथ दुरातमा दुर्योधनको समझाऊँगा।' तब विदुरजी दीर्घदर्शिनी गान्धारीको समामें ले आये। उससे धृतराष्ट्रने कहा, 'गान्धारी!



तुम्हारा यह दुए पुत्र मेरी बात नहीं मानता । इसने अगिट पुरुपोंके समान सब मर्यादा छोड़ दी है। देखो, वह हितैतियों-की बात न मानकर इस समय अग्ने पानी और दुए माधियों के सहित समासे चला गया है।

पतिकी यह वात छुनकर यशस्त्रिनी गान्धारीने कहा—राजन् ! आप पुत्रके मोहमें फॅसे हुए हैं, हर्नाने इस विषयमें तो आप ही अधिक दोगी है । आप यह जानकर भी कि दुर्योधन यहा पानी है, उसीकी बुद्धिके पीछे चलते रहे हैं । दुर्योधनको तो काम, जोध और लोमने अपने चगुनमें

रभी उनस पल मिलता है और कभी नहीं मिलता, तो भी मतिमान पुरुप क्में किया ही करते हैं। जो कर्म ही नहीं करते, उन्हें तो कमी फल नहीं मिल सकता। अतः पत्येक मनुष्यको यह निब्चय रखकर कि 'मेरा अमीष्ट कर्म सिद्ध द्दांगा ही' उसे करनेके लिये खड़ा हो जाना चाहिये, सावधान ग्दना चाहिये और ऐश्वर्यप्राप्तिके कार्मोमें खुटे रहना चाहिये। कर्ममें प्रवृत्त होतं नमय पुचपको माङ्गलिक कर्म करने चाहिये तया ब्राह्मण और देवताओंका पूजन करना चाहिये। ऐसा करनेसे राजाकी उन्नति होती है। जो लोग लोगी, शत्रुके द्वाग दलित और आमानित तथा उससे डाह करनेवाले हैं। उन्हें तू अपने पक्षमें कर ले । ऐसा करनेसे तू अपने बहुत-से शत्रुओंका नाग कर मकेगा । उन्हें पहलेहीसे वेतन दे, रोज सबेरे ही उठ और सबके साथ प्रियभाषण कर । ऐसा करनेसे वे अवस्य तेरा पिय करेंगे । जब शत्रुको यह मालूम हो जाता है कि मेरा प्रतिनक्षी प्राणपणसे युद्ध करेगा तो उसका उत्साह दीला पड जाता है ।

कैसी भी आपित आनेपर राजाको घवराना नहीं चाहिये।
यदि घवराहट हो भी तो घवराये हुएके समान आचरण
नहीं करना चाहिये। राजाको भयभीत देखकर प्रजा, सेना
और मन्त्री भी डरकर अपना विचार बदल लेते है। उनमेंसे
कोई तो शत्रुओंसे मिल जाते हैं, कोई छोड़कर चले जाते हैं
और कोई, जिनका पहले अपमान किया होता है, राज्य
छीननेको तैयार हो जाते हैं। उस समय केवल वे ही लोग
साय देते हैं, जो उसके गहरे मित्र होते हैं; किन्तु हितैपी
होनेपर भी शक्तिहीन होनेके कारण वे कुछ कर नहीं पाते।

में तेरे पुरुपार्थ और बुद्धियलको जानना चाहती थी, इसीसे तेरा उत्साह बढ़ानेके लिये तुझसे ये आश्वासनकी वार्ते कही हैं। यदि तुझे ऐसा माल्म होता है कि मैं ठीक कह रही हूँ तो विजय प्राप्त करनेके लिये कमर कसकर खड़ा हो जा। हमारे पास अभी वड़ा भारी खजाना है। उसे मैं ही जानती हूँ, और किसीको उसका पता नहीं है। वह मैं तुझे सौपती हूँ। सखय! अभी तो तेरे सैकड़ों सुहृद् हैं। वे सभी सुख-दु:खको सहन करनेवाले और संग्राममें पीठ न दिखानेवाले हैं।

राजा सञ्जय छोटे मनका आदमी या। किन्तु माताके ऐसे वचन सुनकर उसका मोह नष्ट हो गया। उसने कहा—
'मेरा यह राज्य शत्रुरूप जलमें हूत गया है; अब मुझे इसका उद्धार करना है, नहीं तो मैं रणभूमिमें प्राण दे दूँगा। अहा! मुसे भावी वैभवका दर्शन करानेवाली तुम-जैसी पथप्रदर्शिका

माता मिली है ! फिर मुझे क्या चिन्ता है ? मैं बरावर तुम्हारी बातें सुनना चाहता था, इसीसे बीच-बीचमें कुछ कहकर फिर मौन हो जाता था । दुम्हारे अमृतके समान वचन वड़ी कठिनतासे सुननेको मिले थे । उनसे मुझे तृप्ति नहीं होती थी । अब मैं शत्रुओंका दमन करने और जय प्राप्त करनेके लिये अपने बन्धुओंके सहित चढ़ाई करता हूँ। '

कुन्ती कहती है—श्रीकृष्ण! माताके वाग्वाणोंसे विंघकर चाबुक खाये हुए घोड़ेके समान उसने माताके आज्ञानुसार सब काम किये। यह आख्यान बड़ा उत्साहवर्धक और तेजकी वृद्धि करनेवाला है। जब कोई राजा शत्रुसे पीड़ित होकर कप्ट पा रहा हो, उस समय मन्त्री उसे यह प्रसग सुनावे। इस इतिहासको सुननेसे गर्भवती स्त्री निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है। यदि क्षत्राणी इसे सुनती है तो उसकी कोखसे विद्याग्नर, तपःश्चर, दानश्चर, तेजस्वी, यलवान्, धैर्यवान्, अजेय, विजयी, दुर्धेका दमन करनेवाला, साधुओंका रक्षक, धर्मात्मा और सचा श्चरवीर पुत्र उत्पन्न होता है।

केशव ! तुम अर्जुनसे कहना कि ''तेरा जन्म होनेके समय मुझे यह आकाशवाणी हुई थी कि 'कुन्ती ! तेरा यह पुत्र इन्द्रके समान होगा । यह भीमसेनके साथ रहकर युद्धस्थलमें आये हुए सभी कौरवोंको जीत छेगा और अपने शत्रुओंको व्याकुल कर देगा। यह सारी पृथ्वीको अपने अधीन कर लेगा और इसका यश स्वर्गलोकतक फैल जायगा। श्रीकृष्ण-की सहायतासे यह सारे कौरवोंको सम्राममें मारकर अपने खोये हुए पैतृक अंशको प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों-के सहित तीन अश्वमेघ यज्ञ करेगा।"" कृष्ण ! मेरी भी ऐसी ही इच्छा है कि आकाशवाणीने जैसा कहा था, वैसा ही हो; और यदि धर्म सत्य है तो ऐसा ही होगा भी । तम अर्जुन और भीमसेनसे यही कहना कि 'क्षत्राणियाँ जिस कामके लिये पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करनेका समय आ गया है।" द्रौपदीसे कहना कि 'बेटी । तू अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई है । तूने मेरे सभी पुत्रोंके साथ धर्मानुसार वर्ताव किया है-यह तेरे योग्य ही है। ' तथा नकुल और सहदेवसे कहना कि 'तुम अपने प्राणींकी भी बाजी लगाकर पराक्रमसे प्राप्त हुए भोगींको मोगनेकी इच्छा करो।'

कृष्ण ! मुझे राज्य जाने, जूएमें हारने या पुत्रोंको वनवास होनेका दुःख नहीं है; किन्तु मेरी युवती पुत्रवधूने समामें रुदन करते हुए जो दुर्योधनके कुवचन सुने थे, वे ही मुझे बड़ा दुःख दे रहे हैं। वे भीम और अर्जुनके लिये तो



है; सो पहले हमींलोग इसे बलात्कारसे कैद कर लें । कृष्णको कैद हुआ सुनकर पाण्डवोंका सारा उत्साह ठंडा पड़ जायगा और वे किकर्त्तन्यविमूढ हो जायंगे ।'

सात्यिक इशारेसे ही दूसरों के मनकी बात जान लेते थे। वे युरत ही उनका भाव ताड़ गये और सभासे वाहर आकर कृतवर्मासे बोले, 'शीघ्र ही सेना सजाओ और जवतक में इनके कुविचारकी श्रीकृष्णको सूचना दूँ, तुम स्वयं कवच घारण कर सेनाको व्यूहरचनाकी रीतिसे खड़ी करके समाभवनके द्वारपर आ जाओ।' फिर सिंह जैसे गुफामें जाता है, उसी प्रकार समामें जाकर उन्होंने श्रीकृष्णसे उनका वह कुविचार कह दिया। फिर वे मुसकराकर राजा धृतराष्ट्र और विदुरसे कहने लगे, 'सत्पुरुगोंकी दृष्टिमें दूतको कैद करना धर्म, अर्थ और कामके सर्वया विरुद्ध हैं; किन्तु ये मूर्ख वही करनेका विचार कर रहे हैं। इनका यह मनोरथ किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता। ये बड़े ही क्षुद्रहृदय हैं; इन्हें नहीं सूझता कि श्रीकृष्णको कैद करना वैसा ही है, जैसे कोई वालक जलती हुई आगको कपड़ेमें ल्पेटना चाहे।'

सात्यिककी यह वात सुनकर दीर्घदर्शों विदुरजीने धृतराष्ट्रसे कहा—'राजन् । माल्य होता है आपके सभी पुत्रोंको मौतने घेर रक्खा है; इसीसे वे न करनेयोग्य और अपयशकी प्राप्ति करानेवाला काम करनेपर कमर कसे हुए हैं। देखिये न, ये लोग आपसमें मिलकर वलात्कारसे इन कमल-नयन श्रीकृष्णका तिरस्कार करके इन्हें कैंद्र करनेका विचार कर रहे हैं! किन्तु ये नहीं जानते कि आगके पास जाते ही जैसे पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह श्रीकृष्णके पास पहुँचते ही इनका खोज मिट जायगा।

इसके बाद श्रीकृष्णने धृतराष्ट्रसे कहा—'राजन् ! यदि ये क्रोधमें मरकर मुझे कैद करनेका साहस कर रहे हैं तो आप जरा आशा दे दीजिये; फिर देखें ये मुझे कैद करते हैं या मैं इन्हें वॉध लेता हूँ । अच्छा, यदि मैं इसी समय इन्हें और इनके अनुयायियोंको वॉधकर पाण्डवोंको सीप दूँ तो मेरा यह काम अनुचित तो नहीं होगा? राजन्! मैं आपके सब पुत्रों-को आशा देता हूँ; दुर्योधनकी जैसी इच्छा है, वह वैसा कर देखे।'

इसपर महाराज धृतराष्ट्रने विदुरसे कहा--- 'तुम शीघ ही पापी दुर्योघनको ले आओ; सम्भव है, इस बार में उसके अनुयायियोंसहित उसे ठीक रास्तेपर ला सकूँ।' विदुरजी दुर्योधनकी इच्छा न होनेपर भी उसे फिर सभामें ले आये। उस समय उसके भाई और राजालोग भी उसके साय ही लगे हुए ये। तब राजा धृतराष्ट्रने उससे कहा, 'क्यों रे क्रुटिल दुर्योधन ! तू अपने पापी सायियों के साथ मिलकर एकदम पापकर्म करनेपर ही उतारू हो गया है ! याद रख, तुझ-जैना मृढ और कुलकलङ्क पुरुष जो कुछ करनेका विचार करेगा, वह कभी पूरा नहीं होगा; उससे सत्पुक्प तेरी निन्दा करेंगे। कहते हैं तु अपने पापी साथियोंसे मिलकर इन श्रीकृष्णको कैंद करना चाहता है ! सो इन्हें तो इन्द्रके सहित सब देवता भी अपने कानूमें नहीं कर सकते । तेग यह दुःसाहस तो ऐगा है, जैसे कोई बालक चन्द्रमाको पकड़ना चाहे । मान्र्म होता है तुझे श्रीकेशवके प्रभावका कुछ भी पता नहीं है। अरे ! जैसे वायको हायसे नहीं पकड़ा जा सकता और पृघ्वीको सिग्पर नहीं उठाया जा सकता, वैसे ही श्रीकृष्णको कोई वलसे नहीं वॉघ सकता ।

इसके वाद विदुरजी बोले—दुवोंघन! तुम मेरी बात सुनो । देखो, श्रीकृष्णको केंद्र करनेका विचार नरकानुगरे भी किया था; किन्तु सब दानवोंके साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका । फिर तुम इन्हें अपने बल-वृतेगर परद्रनेगर साहस कैसे करते हो ! इन्होंने बाल्यावस्थामें ही पृतना और कक्तासुरको मार डाला था, गोवर्धन पर्वतको हायपर उटा लिया था तथा अरिष्टासुर, धेनुकासुर, चाणूर, केशी और कंसगे

पान्दुने ही पुत्र हो । अतः शास्त्रदृष्टिसे तुम्हीं राज्यके अधिकारी हो । तुम्हारे नितृपक्षमें पाण्डव हैं और मातृपक्षमें यादव । तुम मेरे माय चलो, पाण्डवींको भी यह मालूम हो जाय कि तुम युचिष्टिरमे भी पहले उत्पन्न हुए कुन्तीके पुत्र हो। फिर तो पाँचों पाण्टव, पाँचों द्रौपदीके पुत्र और अभिमन्यु तुम्हारे चरण दृएँगे। तथा पाण्डचींका पक्ष लेनेके लिये एकत्रित ट्रूप राजा, राजपुत्र और दृष्णि तथा अन्यकवंशके सव यादव भी तुम्हारा चरणवन्दन करेंगे। मेरी इच्छा है कि धौम्यमुनि आज ही तुम्हारे लिये होम करें और चारों नेदोंके जाता ब्राह्मणलोग तुम्हारा अभिपेक करें। इम सब लोग भी मिलकर तुम्हारा ही राज्याभिषेक करेंगे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे और हायमें श्वेत चॅवर छेकर तुम्हारे पीछे रयपर बेठेंगे । तुम्हारे मस्तकपर भीमसेन बड़ा मारी श्वेत छत्र लगायेंगे । अर्जुन तुम्हारा रय हॉकेंगे । अभिमन्यु सर्वदा तुम्हारे पास रहेगा तथा नकुल, सहदेव, द्रौपदीके पाँच पुत्र, पञ्चालराजकुमार और महारयी शिखण्डी तुम्हारे पीछे चलेंगे। मैं भी तुम्हारे पीछे ही चला करूँगा। इस प्रकार अपने भाई पाण्डवींके साथ तम राज्य भोगो तथा जप, होम और तरह-तरहके मङ्गलकृत्योंका अनुष्ठान करो।

कर्णने कहा-केशव! आपने सुहृदता, स्नेह तया मित्रताके नाते और मेरे हितकी इच्छासे जो कुछ कहा है, वह ठीक है। इन सब वातोंका मुझे भी पता है और, जैसा आप समझते हैं, धर्मानुसार मैं पाण्डुका ही पुत्र हूँ । कुन्तीने कन्यावस्थामें सूर्यदेवके द्वारा मुझे गर्भमें धारण किया था और फिर उन्हींके कहनेसे त्याग दिया या । उसके बाद अघिरय सूत मुझे देखकर घर छे गये और उन्होंने वहे स्नेहसे सुक्षे अपनी स्त्री राघाकी गोदमें दे दिया । उस समय मेरे स्नेहके कारण राघाके स्तर्नोमें दूच उतर आया और उसीने उस अवस्थामें मेरा मल-मूत्र उठाया । अतः धर्मशास्त्रको जाननेवाला मुझ-जैसा कोई भी पुरुष राघाके पिण्डका लोप केसे कर सकता है ? इसी प्रकार अधिरय सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं और मैं भी स्नेहवश उन्हें सदासे अपना पिता ही समझता रहा हूं । उन्हींने मेरे जातकर्मादि संस्कार भी कराये ये तया ब्राह्मणोंके द्वारा वसुषेण नाम रखवाया या । युवावस्या होनेपर उन्हींने सूत जातिकी कई स्त्रियोंसे मेरा विवाह कराया था । अव उनसे मेरे वेटे-पोते भी पैटा हो चुके हैं। उन स्त्रियोंमें मेरा हृदय प्रेमवश काफी फँस चुका है। अव में सम्पूर्ण पृथ्वी या सोनेकी ढेरियाँ मिलनेसे अयवा

किसी प्रकारके हर्ष या भयसे भी इन सम्बन्धियोंको छोड़ नहीं सकता । दुर्योधनने भी मेरे ही भरोसे शस्त्र उठानेका साहस किया है और इसीसे इस संग्राममें मुझे अर्जुनके साथ दिरय-युद्धके लिये नियत किया गया है । मैं मृत्यु, बन्धन, भय और लोभके कारण दुर्योधनको घोखा नहीं दे सकता । अव यदि मैंने अर्जुनके साथ दिरथयुद्ध न किया तो इससे अर्जुन और मेरी दोनोंहीकी अपकीर्ति होगी ।

किन्तु मधुसूदन ! आप एक नियम इस समय कर हैं । वह यह कि हमारी जो गुप्त बात हुई है, वह यहींतक रहे ! यदि धर्मात्मा और जितेन्द्रिय युधिष्ठिरको इस वातका पता लग गया कि कुन्तीका प्रथम पुत्र मैं हूँ तो वे राज्य प्रहण नहीं करेंगे और मुझे वह विशाल साम्राज्य मिला तो मैं उसे दुर्योधनको ही दे दूँगा । परन्तु मेरी तो यही इच्छा है कि जिनके नेता श्रीकृष्ण और योद्धा अर्जुन हैं, वे घर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राज्यशासन करें। मैंने दुर्योधनकी प्रसन्नताके लिये पाण्डवींके विषयमें जो कद्भवाक्य कहे हैं, अपने उस कुकर्मके लिये मुझे बड़ा पश्चात्ताप है। श्रीकृष्ण ! जिस समय आप मुझे अर्जुनके हायसे मरा हुआ देखेंगे, जब भीषण गर्जना करते हुए भीमसेन दुःशासनका रक्त पीयेंगे, जिस समय पाञ्चालकुमार धृष्टद्मुम्न और शिखण्डी द्रोणाचार्य और भीष्मका वध करेंगे तथा महावली भीमसेन दुर्योधनको मार देंगे, उसी समय राजा दुर्योधनका यह रणयज्ञ समाप्त होगा । केशव ! कुरुक्षेत्र तीनों लोकोंमें अत्यन्त पवित्र है। वहाँ यह सारा वैभवशाली क्षत्रियसमाज शस्त्राभिमें स्वाहा हो जायगा । आप इस सम्बन्धमें ऐसा करें, जिससे ये सब क्षत्रिय स्वर्ग प्राप्त कर लें । क्षत्रियका धन तो संग्राममें जय पाना या पराक्रम दिखाते हुए मर जाना ही है । अतः आप हमारे इस विचारको ग्रप्त रखते हुए ही अर्जुनको मेरे साथ युद्ध करनेके लिये ले आइयेगा ।

कर्णकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण हँसे और फिर मुसकराते हुए इस प्रकार कहने लगे—कर्ण! तो क्या तुम्हें ,यह राज्यप्राप्तिका उपाय भी मंजूर नहीं है! तुम मेरी दी हुई पृथ्वीका भी शासन नहीं करना चाहते! इसमें तो तिनक भी सन्देह नहीं है ,कि जय पाण्डवोंकी ही होगी। अच्छा, अब तुम यहाँसे जाकर द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्यसे कहना कि यह महीना अच्छा है। इस समय फलोंकी अधिकता है, मिक्खयाँ कम हैं, कीच सूख गयी है, जलमें स्वाद आ गया, है ,तया विशेष गर्मी या ठंड भी नहीं है। अच्छा सुखमय समय है। उनके साथ ही महारथी कतवर्मा भी चढता दिखायी दिया। इस प्रकार जब वे जाने लगे तो महाराज धृतराष्ट्रने कहा, 'जनार्दन! पुत्रोंपर मेरा वल कितना काम करता है—यह आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया। में तो चाहता हूँ कि किसी प्रकार कौरव-पाण्डवोंमें मेल हो जाय और इसके लिये प्रयत्न भी करता हें । किन्त अब मेरी दशा देखकर आप मुझपर सन्देह न करें।

इसपर भगवान् कृष्णने राजा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, ऋपाचार्य और बाह्रीकसे कहा-'इस समय कौरवोंकी समामें जो कुछ हुआ है, वह आपने प्रत्यक्ष

देख लिया तथा यह बात भी आप सबके सामनेही नी है कि मन्दबुद्धि दुर्योधन किस प्रकार फ़नककर सभासे चला गरा था । महाराज धृतराष्ट्र भी इस विषयमें अपनेको असमर्घ वता रहे हैं। अतः अव मैं आप सबसे आहा चाहता हूँ और राजा युधिष्ठिरके पास जाता हूँ। रह प्रकार आगा लेकर जब मगवान रयमें चढकर चलने लगे तो भीष्म, होण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, बाह्रीक, अश्वत्यामा, विकर्ण और युयुत्तु आदि कौरव वीर कुछ दूर उनके पीछे गये । इसके बाद उन सबके देखते-देखने भगवान अगनी वृआ कुन्तीसे मिलने गये।

### कुन्तीका विदुलाकी कथा सुनाकर पाण्डवोंके लिये सन्देश देना तथा श्रीकृष्णका उससे विदा होकर पाण्डवोंके पास जाना

वैशम्पायनजी फहते हैं--राजन् । भगवान्ने कुन्तीके घर जाकर उसका चरणस्पर्श किया तथा कौरवोंकी सभामें जो कुछ हुआ या, वह सङ्केपमें सुना दिया । उन्होंने कहा, 'बूआजी ! मैंने और ऋषियोंने तरह-तरहकी युक्तियोंसे अनेकों मानने योग्य वार्ते कहीं; किन्तु दुर्योधनने किसीपर ध्यान नहीं दिया । दुर्योधनके अनुयायी इन सब बीरोंके सिरपर काल मॅंडरा रहा है । अब मैं दुमने आज्ञा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे श्रीघ्र ही पाण्डवोंके पास जाना है। बताओ, तुम्हारी ओरसे में पाण्डवोंसे क्या कह दूँ ११

कुन्तीने कहा-केगव । मेरी ओरसे तुम राजा युधिष्ठिरसे कहना कि पृथ्वीका पालन करना तुम्हारा धर्म है। उसकी वडी हानि हो रही है। सो अव तुम इसे वृथा मत खोना । बेटा ! क्षत्रियोंको प्रजापति ब्रह्माने अपनी सुजाओंसे उत्पन्न किया है, अतः उन्हें अपने बाहुवलसे ही आजीविका करनी चाहिये। पूर्वकालमे कुबेरने राजा मुचुकुन्दको यह सारी पृथ्वी दे दी थी, परन्तु मुचुकुन्दने इसे स्वीकार नहीं किया । जब उसने अपने बाहुबल्से इसे प्राप्त किया, तभी क्षात्रधर्मका आश्रय लेकर उसने इसका यथावत् शासन भी किया । राजासे सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ घर्म करती है, उसका चतुर्योश राजाको मिलता है। यदि राजा धर्मका आचरण करता है तो देवलोक प्राप्त करता है और अधर्म करता है तो नरकमें पड़ता है। यदि वह दण्ड-नीतिका भी ठीक-ठीक प्रयोग करे तो उससे चारों वर्णोंके लोग अधर्म करनेरे रुककर धर्ममार्गमें प्रवृत्त होते हैं । वास्तवमे सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कल्लि—इन चारों युगोंका कारण

राजा ही है। इस समय अपनी बुढिसे तुम जिम सन्तोपको लिये बैठे हो, उसे तो तुम्हारे रिता पाण्डुने, मैने अथवा तुम्हारे पितामहने भी कभी नहीं चाहा । मैं सर्वदा नुम्हारे यज्ञ, दान, तप, शौर्य, प्रज्ञा, सन्तानोत्पत्ति, महत्ता, वल और ओजकी ही कामना करती रही हूँ । धर्मारमा पुरुपको चाटिये कि वह राज्य प्राप्त करके किमीको दानसे, किसीको वलसे और किसीको मिष्टभाषणसे अपने अधीन करे । बाह्मण भिधा-वृत्तिसे रहे, क्षत्रिय प्रजापालन करे, वैध्य धनमग्रह करे और शुद्ध इन सबकी सेवा करे । तुम्हारे लिये मिक्षावृत्ति निपिद है और कृषि करना भी उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय हो। प्रजाको भयसे वचानेवाले हो, वाहुबल ही तुम्हारी आजीविका-का साधन है। महाबाहो। तुम्हारे जिस पैतृक अगको दानुओंने इड्प लिया है तुम्हें साम, दान, दण्ड, भेद या नीति आदि किसी भी उपायसे उसका उद्धार करना चाहिये। इसमे यट-कर दुःखकी वात क्या होगी कि तुम-सा पुत्र पाकर भी में दूसरीके दुकड़ोंपर दृष्टि लगाये रहती हूँ। अतः धानधर्मरे अनुसार तुम युद्ध करो।

कृष्ण ! इस प्रमङ्गमें में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास मुनाती हूँ। उसमें विदुला और उसके पुत्रका संवाद है। विदुला धर्मा। थी । वह बड़ी यशस्विनी, तेज न्वभाववाली, जुलीना, संयमगीला और दीर्घदर्शिनी थी। राजसभाओंने उन्नी अन्छी ख्याति थी और शास्त्रका भी उत्ते अच्छा ज्ञान या । एक दार उसका औरस पुत्र सिन्धुराजसे परास्त होकर वडी दीन दगामें पड़ा हुआ या । उस समय उसने उसे फटकारते हुए कहा, ''अरे अप्रियदर्शी ! तू मेरा पुत्र नहीं है और न न्ने अरने रितारे



क्रन्तीने कहा-कर्ण ! दुम राघाके पुत्र नहीं हो। क्रन्तीके लाल हो । अधिरय भी तुम्हारे पिता नहीं हैं । तुमने स्तकुलमें जन्म नहीं लिया । इस विषयमें में जो कुछ कहती हूँ, वह सुनो । वेटा ! जिस समय मैं राजा कुन्तिभोजके ही भवनमें थी, उस समय मैंने तुम्हें गर्ममें धारण किया था। तुम मेरी कन्यावस्थामें उत्पन्न हुए मेरे सबसे बड़े पुत्र हो । स्वयं सूर्यनारायणने ही तुम्हें मेरे उदरसे उत्पन्न किया है। जन्मके समय तुम कुण्डल और कवच धारण किये ये तथा त्रम्हारा शरीर वडा ही दिव्य और तेजस्वी या। वेटा ! अपने भाइयोंको न पहचाननेके कारण तुम जो मोहवश धृतराष्ट्रके पुत्रोंके साथ रहते हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है । मनुष्योंके घर्मका विचार करनेपर यही निश्चय किया गया है कि जिससे पिता और माता प्रसन्न रहें, वही धर्मका फल है। पहले अर्जुनने जो राज्यलक्ष्मी मिश्चत की थी, उसे पापी कौरवीं-ने लोभवरा छीन लिया । अव तुम उसे उनसे छीनकर भोगो । तुम्हें पाण्डवोंके साथ भ्रात्मावसे मिला देखकर ये पापी तुम्हें चिर झुकाने लगेंगे। नैसी कृष्ण और वलरामकी जोड़ी है, वैसी ही कर्ण और अर्जुनकी जोड़ी वन जाय । इस प्रकार जय तुम दोनों मिल जाओगे तो तुम्हारे लिये संसारमें कीन बात असाध्य रहेगी । तुम सन गुणोंसे सम्पन्न हो और अपने भाइयोंमें सबसे बड़े हो; तुम अपनेको 'स्तपुत्र' मत कहो, तुम तो कुन्तीके पराक्रमी पुत्र हो।

इसी समय कर्णको सूर्यमण्डलसे आती हुई एक आवाज सुनायी दी। वह पिताकी वाणीके समान स्तेहपूर्ण थी। उसने सुना—कर्ण! कुन्तीने सच कहा है, तुम माताकी वात मान ले। यदि तुम वैसा करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार हित होगा।

किन्तु कर्णका धैर्य सचा था। माता कुन्ती और पिता सूर्यके खयं इस प्रकार कहनेपर भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं हुई । उसने कहा, 'क्षत्रिये ! तुम्हारी इस आशको मानना तो अपने धर्मनाशके द्वारको ही खोल देना है। मॉ! तमने मुझे त्यागकर तो मेरे प्रति वडा ही अनुचित व्यवहार किया है। इसने तो मेरे सारे यश और कीर्तिका नाश कर दिया। मैंने क्षत्रियजातिमें जन्म तो लिया। किन्तु तुम्हारे ही कारण मेरा क्षत्रियोंका-सा संस्कार तो नहीं हो पाया । इससे बढकर मेरा अहित कोई शत्रु भी क्या करेगा । तुमने पहले तो माताके समान मेरे हितका प्रयत किया नहीं, अब केवल अपने हितसाधनकी इच्छाचे मुझे समझा रही हो । पहले-से तो में पाण्डवोंके माईरूपसे प्रसिद्ध हूं नहीं, युद्धके समय यह बात खुली है। अब यदि मैं पाण्डवोंके पक्षमें हो जाता हूं तो क्षत्रियलोग मुझे क्या कहेंगे ? धृतराष्ट्रके पुत्रोंने ही मुझे सब प्रकारका ऐश्वर्य दिया है। अब मैं उनके उन उपकारों-को व्यर्थ कैसे कर दूं ! अब यह दुर्योधनके आश्रितोंके मरनेका समय आया है । इसलिये इस समय मुझे भी अपने प्राणीका लोभ न करके अपना ऋण चुका देना चाहिये। जिन लोगोंका पालन-पोषण किया जाता है, वे समय आनेपर अपना काम करनेसे ही कृतार्थ होते हैं; केवल चञ्चलचित्त पापीलोग ही उपकारको भूलकर कर्त्तन्य छोड़ बैठते हैं। वे राजाके अपराधी और पापी हैं। उनका न यह छोक वनता है, न परछोक। मैं भृतराष्ट्रके पुत्रोंके लिये अपना पूरा वल और पराक्रम लगाकर तुम्हारे पुत्रींसे युद्ध करूँगा । तुम्हारे सामने मै झठी बात नहीं कहुँगा । मुझे सत्पुरुषोंके समान दया और सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये। इसिलये अपने कामकी होनेपर भी मैं तुम्हारी वात स्वीकार नहीं कर सकता। किन्त माताजी ! तुम्हारा यह उद्योग निष्पल नहीं होगा । यद्यपि तुम्हारे सभी पुत्रोंको में मार सकता हूँ, तो भी एक अर्जुनको छोड़कर में युधिष्ठिर, मीम, नकुल और सहदेव-इनमेंसे किसीको नहीं मारूँगा। युधिष्ठिरकी सेनामें केवल अर्जनसे ही मुझे जब तू देखेगा कि आजीविका न रहनेसे तेरे काम-काज करने-वाले दास, सेवक, आचार्य, ऋत्विज् और पुरोहित तुझे छोड़कर चले गये हैं तो तेरा वह जीवन किस कामका होगा ? पहले मैंने या मेरे पतिने कभी किसी ब्राह्मणसे 'नहीं' नहीं कहा । अब यदि मुझे 'नहीं' कहना पड़ा तो मेरा हृदय फट जायगा । इम सदा दूसरोंको आश्रय देते रहे हैं। दूसरेकी आज्ञा सुननेकी हमें आदत नहीं है । यदि मुझे किसी दूसरेके आसरे जीवन काटना पड़ा तो मैं प्राण व्याग दूँगी। देख, यदि तूने जीवनका लोभ न किया तो तेरे सभी शत्रु परास्त किये जा सकते हैं। तू युवा है तथा विद्या, कुल और रूपसे सम्पन्न है। यदि तुझ-जैसा यशस्वी और जगद्विख्यात पुरुष ऐसा विपरीत आचरण करे और अपने कर्त्तव्य-भारको न उठावे तो मैं इसे मृत्यु ही समझती हूं । यदि मैं तुझे शत्रुके साय चिकनी-चपड़ी वार्ते बनाते या उसके पीछे-पीछे चलते देखूँगी तो मेरे हृदयको कैसे शान्ति होगी ! इस कुलमें ऐसा कोई पुरुष नहीं जन्मा, जो अपने शत्रुका पिछलग्गू होकर रहा हो। मैया ! तुझे शत्रुका सेवक होकर जीना किसी प्रकार उचित नहीं है। जिस पुरुषने क्षत्रियकुलमें जन्म लिया है और जिसे क्षात्रधर्मका ज्ञान है, वह भयसे अथवा आजीविकाके लिये कभी किसीके सामने नहीं झक सकता । वह महामना बीर तो मतवाले हाथीके समान रणभूमिमें विचरता है और केवल धर्मरक्षाके लिये सर्वदा ब्राह्मणके सामने ही हाकता है।

पुत्र कहने लगा—माँ ! तुम बीरोंकी-ची बुदिवाली, किन्तु बड़ी ही निदुर और कोष, करनेवाली हो । तुम्हारा हृदय तो मानो लोहेका ही गढ़कर बनाया गया है । अहो ! सित्रियोंका घर्म बड़ा ही कठिन है, जिसके कारण खयं तुम्हीं दूसरेकी माताके समान अथवा जैसे किसी दूसरेसे कह रही हो, इस प्रकार मुझे युद्धके लिये उत्साहित कर रही हो । मैं तो तुम्हारा इकलौता पुत्र हूं । फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रही हो ! जब तुम मुझीको नहीं देखोगी तो इस पृथ्वी, गहने, भोग और जीवनसे भी तुम्हें क्या सुख होगा ! फिर तुम्हारा अत्यन्त प्रिय पुत्र मैं तो संग्राममें काम आ जाऊँगा ।

माताने कहा— रखय ! समझदारोंकी सन अनस्थाएँ धर्म या अर्थके लिये ही होती हैं । उनपर दृष्टि रखकर ही मैं तुझे युद्धके लिये उत्साहित कर रही हूँ । यह तेरे लिये कोई दर्शनीय कर्म करके दिखानेका समय आया है । इस अवसरपर यदि तूने कुछ पराक्रम न दिखाया तथा अपने श्रीर या शत्रुके प्रति कड़ाईसे काम न लिया तो तेरा बड़ा

तिरस्कार होगा । इस तरह जब तेरे अपयशका अवसर िषरपर नाच रहा है। उस समय यदि मै वुझसे कुछन वहूँ तो लोग मेरे प्रेमको गधीका-सा कहेंगे तथा उसे सामर्थहीन और निष्कारण वतार्वेगे । अतः त् सत्पुरुपोंसे निन्दित तया मूर्खोंसे सेवित मार्गको छोड़ दे । जिसका आश्रय प्रजाने से रक्खा है, वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है। मुझे तो तू तभी प्रिय लगेगा, जब तेरा आचरण सत्पुरुपोंके योग्य होगा । जो पुरुष विनयहीन, शत्रुपर चढ़ाई न करनेवाले, द्रष्ट और दुर्बुद्धि पुत्र या पौत्रको पाकर भी सुख मानता है, उसका सन्तान पाना व्यर्थ है । जो अपना कर्तव्यक्रम नही करते बल्कि निन्दनीय कर्मका आचरण करते हैं, उन अधम पुरुपोंको तो न इस लोकमें सुख मिलता है और न परलोकमें ही। प्रजापतिने क्षत्रियों को तो युद्ध करने और विजय प्राप्त करनेके लिये ही रचा है। युद्धमें जय या मृत्यु प्राप्त करनेसे क्षत्रिय इन्द्रलोक प्राप्त कर लेता है। शत्रुओंको वगमे परके क्षत्रिय जिस सुखका अनुभव करता है, वह तो इन्द्रभवन पा स्वर्गमें भी नहीं है।

पुत्र चोला माताजी । यह ठीक है, किन्तु तुम्हें अपने पुत्रके प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये । उमपर जट और मूकवत् होकर तुम्हें दयादृष्टि ही ररानी चाहिये ।

माताने कहा—वेटा ! जिस प्रकार त् मुझे मेरा क्तंब्य बता रहा है, उसी प्रकार मै तुझे तेरा कर्त्व्य दुशा रही हूँ ! जब त् सिन्धुदेशके सब योदाओंका संहार कर डालेगा, तभी मै तेरी प्रशंसा करूँगी । मैं तो तेरी कठिनतासे प्राप्त होनेवारी विजय ही देखना चाहती हूँ ।

पुत्रने कहा—माताजी ! मेरे पास न तो राजाना है और न कोई सहायक ही है; फिर मेरी जय कैसे होगी ! हम विकट परिस्थितिका विचार करके में तो स्वयं ही राज्यनी आधा छोड़ बैठा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे पापी पुरुप स्वर्गप्राप्तिनी आधा नहीं रखता । यदि इस स्थितिमें भी दुग्हें कोई उपाय दिसादी देता हो तो मुझे बताओ; भें, जैसा दुम कहोगी, वैसा ही क्में गा।

भाता वोली—वेटा ! यदि आरम्भसे ही अपने पाख वैभव न हो तो इसके लिये अपना तिरस्मार न करें । ये धन-सम्पत्ति पहले न होकर पीछे हो जाते हैं तथा होकर नष्ट हो जाते हैं । अतः डाह्वय किसी भी प्रकार अर्यसंप्रहकी ही नादानी नहीं करनी चाहिये । उसके लिये तो बुद्धिमान् पुरुपको धर्मानुसार ही प्रयक्ष करना चाहिये । कर्मोंके फलके साथ तो सदा ही अनित्यता लगी हुई है । भेट इरहे तुम इन मोगोंको भोगो। मैं किसी प्रकारके भय या स्वार्गके नाग्ण यह बात नहीं कह रहा हूँ! मैं तो भीष्मजीकी दी हुई नीज ही लेना चाहता हूँ, तुमसे मुझे कुछ भी लेना नहीं है। यह तुम निश्चय मानो कि जहाँ भीष्मजी हैं, वहीं होग भी है। अतः तुम पाण्डवोंको आघा राज्य दे दो। मैं तो जैमा तुम्हाग गुरु हुँ, वैसा ही पाण्डवोंका भी हूँ। मेरे लिये दोनोंमें कोई भेद नहीं है। परन्तु जय तो उसी पक्षकी होती है, जिघर धर्म रहता है।

इसके वाद विदुरजीने पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए कहा-भीष्मजी ! मैं जो निवेदन करता हूँ, वह सनिये। यह कुरुवंश तो एक प्रकारसे नष्ट ही हो चुका था। आपटीने इसका पुनरुद्धार किया है। अब आप इस दुर्योघनकी बुद्धिका अनुसरण करने छगे हैं। किन्तु इसपर तो छोम सवार है । यह बड़ा ही अनार्य और कृतन्न है । देखिये न, यह अपने धर्म और अर्थका विचार करनेवाले पिताजीकी आज्ञाका भी उल्लंडचन कर रहा है। इस दुर्योधनके कारण ही इन सब कीरवींका नाश होगा । महाराज ! आप कृपा करके ऐसा कीजिये, जिससे इनका नाश न हो । कुलका नाश होता देखकर आप उपेक्षा न करें। मालूम होता है कुरुवंश-का नाद्य समीप आ जानेसे ही आज आपकी बुद्धि ऐसी हो गयी है । आप या तो मुझे और राजा धृतराष्ट्रको साथ छेकर वनको चलिये, नहीं तो इस कृरवृद्धि दुष्ट दुर्योधनको कैद करके पाण्डवींसे सुरक्षित इस राज्यकी व्यवस्था कीजिये। ऐसा कहकर बार-बार साँस लेते हुए विदुरजी मीन हो गये।

इसके पश्चात् कुडम्बके नाशसे भयभीत गान्धारीने क्रोधमें भरकर थे धर्म और अर्थयुक्त वार्ते कहीं, 'दुर्योधन! त् बड़ा ही पापबुद्धि और क्रूरकर्म करनेवाला है। अरे! इस राज्यको तो कुखवशी महानुभाव क्रमशः भोगते आये हैं। यही हमारा कुलधर्म है। किन्तु अव अन्यायसे त् इस कीरवोंके राज्यको नष्ट कर देगा। इस समय इस राज्यपर महाराज धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई विदुरजी विराजमान है, फिर मोहवश त् इसे कैसे लेना चाहता है! मीष्मजीके सामने तो ये दोनों भी पराधीन ही हैं। महात्मा भीष्म धर्मश है, इसल्ये अपनी प्रतिशाका पालन करनेके लिये राज्य स्वीकार नहीं करते। वास्तवमें तो यह राज्य महाराज पाण्डुका ही है; अतः इसे लेनेका अधिकार उनके पुत्रोंको ही है, किसी दूसरेको नहीं। इसलिये कुदशेष्ठ महात्मा भीष्मजी जो कुछ कहते हैं, वह हमें विना किसी आनाकानीके मान लेना चाहिये । अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्मकी आज्ञासे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस कुरुवंशके पैतृक राज्यका पालन करें।

गान्घारीके इस प्रकार कहनेपर फिर महाराज धृतराष्ट्रने कहा, 'बेटा ! यदि तुम्हारी दृष्टिमे पिताका कुछ गौरव है तो मै तुमसे जो बात कहता हूँ, उसपर ध्यान दो और उसीके अनुसार आचरण करो । पहले कुरुवंशकी वृद्धि करनेवाले नहुषके पुत्र ययाति नामके राजा थे । उनके पाँच पुत्र हुए । उनमें सबसे बड़े यदु थे और सबसे छोटे पुरु । पुरु राजा ययातिकी आज्ञा माननेवाले थे और उन्होंने उनका एक विशेप कार्य भी किया था। इसिलये छोटे होनेपर भी ययातिने उन्हें ही राजसिंहासनपर वैठाया । इस प्रकार यदि वडा पत्र अहङ्कारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलता. और छोटा पुत्र गुरुजनोंकी सेवा करनेसे राज्य प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रपितामह महाराज प्रतीप भी इसी प्रकार समस्त धर्मोंके जाननेवाले और तीनों लोकोंमें विख्यात थे। उनके देवताओं के समान यशस्त्री तीन पुत्र हुए । उनमें वड़े देवापि थे, उनसे छोटे बाह्रीक है और इनसे छोटे इमारे पितामह शान्तन थे। देवापि यद्यपि उदार, धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ और प्रजाके प्रेमपात्र थे, तो भी चर्मरोगके कारण वे राजिंहासनके योग्य नहीं माने गये। बाह्रीक पैतूंक राज्यको छोडकर अपने मामाके यहाँ रहने लगे थे । इसलिये पिताकी मृत्य होनेपर बाह्रीककी आज्ञारे जगद्विख्यात शान्तन ही राज्यपर अभिषिक्त हुए। इसी प्रकार पाण्डुने भी मुझे यह राज्य सौप दिया था । मैं उनसे बड़ा था, तो मी नेत्रहीन होनेके कारण राज्यके अधिकारसे बिखत रहा और छोटे होनेपर भी पाण्डुको राज्य मिला । अब पाण्डुके मरनेपर तो यह राज्य उन्हींके पुत्रोंका है । मैं तो राज्यका भागी हूँ नहीं, दुम भी न राजपुत्र हो और न राज्यके स्वामी हो; फिर दूसरेका अधिकार कैसे छीनना चाहते हो ? महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, अतः न्यायतः यह' राज्य उसीका है । युधिष्ठिरमें राजाओंके योग्य क्षमा, तितिक्षा, दम, सरलता, सत्यनिष्ठा, शास्त्रज्ञान, अप्रमाद, जीवदया और सदुपदेश करनेकी क्षमता-ये सभी गुण हैं। इसलिये तुम मोह छोड़कर आघा राज्य युधिष्ठिरको दे दो और आधा अपने भाइयोंके सहित अपनी जीविकाके लिये रख लो।

इस प्रकार भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्यारी और राजा

बड़े ही अपमानजनक थे । तुम उन्हें उनकी याद दिला देना । फिर द्रौपदी, पाण्डव तथा उनके पुत्रोंसे मेरी ओरसे कुशल पूलना और उन्हें वार-बार मेरी कुशल सुना देना । अब तुम जाओ, मेरे पुत्रोंकी रक्षा करते रहना । तुम्हारा मार्ग निर्विष्ठ हो ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—तब मगवान् कृष्णने कुन्तीको प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा करके बाहर आये। वहाँ आकर उन्होंने मीष्म आदि प्रधान-प्रधान कौरवीं-

को विदा किया तथा कर्णको रयम वैठाकर सात्यिक साय चल दिये। मगवान्के जानेपर कौरवलोग आपसमें मिलकर उनके विषयमें अनेकों अद्भुत और आश्चर्यजनक वात करने लगे। नगरसे वाहर आकर श्रीकृष्णने कर्णके साय कुछ गुप्त बात की और फिर उसे विदा करके घोड़े हाँक दिये। वे इतनी तेजीसे चले कि उस लवे मार्गको बात-की-वातमें तय करके उपष्ठव्यमें पहुँच गये।

## दुर्योधनके साथ भीष्म और द्रोणाचार्यकी वातचीत तथा श्रीकृष्ण और कर्णका गुप्त परामर्श

वैशामपायनजी कहते हैं —कुन्तीने श्रीकृष्णकों जो सन्देश दिया या, उसे सुनकर महारयी मीष्म और द्रोणने राजा दुर्योषनसे कहा—'राजन् ! कुन्तीने श्रीकृष्णसे जो अर्थ और धर्मके अनुकूल बढ़े ही उम्र और मार्मिक वचन कहे हैं, वे तुमने सुने ! अब पाण्डवलोग श्रीकृष्णकी सम्मतिसे वैसा ही करेंगे । वे आधा राज्य लिये बिना गान्तिसे नहीं वैठेंगे । इसलिये तुम अपने माँ-बाप और हितैषियोंकी वात मान लो । अब सन्धि या युद्ध करना तुम्हारे ही हाथ है । यदि इस समय तुम्हें हमारी बात नहीं बचती तो रणाङ्गणमें भीमसेनका भीषण सिंहनाद और गाण्डीवकी टकार सुनकर अवश्य याद आवेगी ।'

यह सुनकर राजा दुर्योधन उदास हो गया । उसने मुँह नीचा कर लिया तथा भौंहें सिकोइकर टेढी निगाहसे देखने लगा । उसे उदास देखकर भीष्म और द्रोण आपसमें एक-दूसरेकी ओर देखकर बात करने छगे। भीष्मने कहा-'युधिष्ठिर सदा ही हमारी सेवा करनेको तत्पर रहता है, वह कभी किसीसे ईर्ष्या नहीं करता तथा ब्राह्मणोंका भक्त और सत्यवादी है। उससे हमें युद्ध करना पड़ेगा-इससे बढ़कर दुःखकी और क्या बात होगी ।' द्रोणाचार्य बोले—'पुत्र अश्वत्थामाकी अपेक्षा भी अर्जुनमें मेरा अधिक प्रेम है। वह भी बड़ा विनीत है और मेरा बड़ा मान करता है। अब क्षात्रधर्मका आश्रय लेकर पुत्रसे भी बढकर प्रिय उस धनक्षयसे ही मुझे युद्ध करना पड़ेगा । इस क्षात्रवृत्तिको धिकार है । दुर्योधन ! तुम्हें कुरुवृद्ध भीष्म, में, विदुर और कृष्ण सभी समझाकर हार गये । परन्तु तुम्हें अपने हितकी बात सुहाती ही नहीं । देखो ! हम तो बहुत दान, हवन और स्वाध्याय कर चुके हैं; हमने धनादि देकर ब्राह्मणोंको भी खूव तृप्त किया है और हमारी आयु भी अब बीत चुकी है। इसलिये हमने तो जो करना था, सो कर लिया। किन्तु पाण्डवोंसे वैर ठानकर तुम्हें

बड़ी निपत्ति भोगनी पड़ेगी । तुम्हारे सुल, राज्य, मित्र और धन—सभीका सफाया हो जायगा । अतः उन वीरों के साय युद्ध करनेका विचार छोड़कर तुम सन्धि कर हो । इसीमें कुरु-कुलकी भलाई है । अपने पुत्र, मन्त्री और सेनाका पराभव न कराओ ।

इघर श्रीकृष्ण जय कर्णको रथमें वैठाकर हस्तिना-पुरसे वाहर आये तो उन्होंने उससे तीक्ष्ण, मृदु और धर्मयुक्त वाक्योंमें कहा—कर्ण। तुमने वेदवेता बालणोंनी



वड़ी सेवा की है और उनसे परमार्घतत्वसम्बन्धी प्रश्न जिये हैं: पर मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ । तुमने कुन्ती की कन्यावस्था-में उसीके गर्मसे ही जन्म लिया है । इसलिये धर्मानुसार तुम नयन भगवान् कृष्णने अर्जुनकी और देखते हुए यहा—महाराज ! आपकी सेनाके नेतृत्वके लिये जिन-जिन वीरोंके नाम लिये गये हैं, इन समीको में इस पदके योग्य मानना हूँ । ये सभी यहे पराक्रमी योद्धा हैं और आपके शत्रुआंको परास्त कर सकते हैं। किन्तु फिर भी मेरे विचारसे धृष्ट्युम्मको ही प्रधान सेनायित बनाना उचित होगा।

श्रीक्रणाके इस प्रकार कहनेपर सभी पाण्डव बडे प्रसन हुए | उन्होंने बड़ी हुर्यध्विन की । सब सैनिक चलनेके लिये दौड-धूप करने लगे। सब ओर 'युद्धके लिये तैयार हो जाओ' यह शब्द गूँजने लगा । हायी, घोड़े और रयोंका घोत होने लगा तथा सभी ओर शङ्ख और दुन्दुमिकी भीषण ध्यति फैल गयी । सेनाके आगे-आगे भीमसेन, नकुल, सहदेव, अभिमन्य, द्रीपदीके पुत्र, धृष्टद्युम्न तथा अन्यान्य पाञ्चालवीर चले। राजा युधिष्टिर मालकी गाडियों। वाजारके सामानों। डेरे-तव और पलकी आदि सवारियों, कोशों, मशीनों, वैद्यों एव अस्त्रचिकित्सकोंको लेकर चले। धर्मराजको विदा करके पाञ्चालकुमारी द्रौपदी अन्य राजमहिलाओं और दास-दासियोंके सहित उपप्रन्य-गिविरमें ही लौट आयी । इस प्रकार पाण्डवलोग परकोटों और पहरेदारों से अपने घन और स्त्री आदिकी रक्षाका प्रवन्ध कर गौ और सवर्णांदि दान करके वडी विशाल वाहिनीके साथ मणिजटित रयोंमें बैठकर कुरुधेत्रकी ओर चले। उस समय ब्राह्मणलोग स्त्रति करते हुए उन्हें घेरकर चल रहे थे। केक्य देशके पाँच राजकुमार, धृष्टकेतु, काशिराजका पुत्र अभिभू, श्रेणिमान्, वसुदान और शिखण्डी-ये सब वीर भी बड़े उत्साहसे अख-शस्त्र कवच और आभूपणादिसे सुसन्नित हो उनके साथ चले। सेनाके पिछले भागमे राजा विराट, घृष्टयुम्न, सुधर्मा, कुन्तिमोज और धृष्टद्मम्रके पुत्र थे। अनाधृष्टि, चेकितान, धृष्टकेत और सात्यिक-ये सब श्रीकृष्ण और अर्जनके आखपास रहकर चले। इस प्रकार ब्यूहरचनाकी रीतिसे चलकर यह पाण्डवदल कुक्सेन्नमें पहुँचो। वहाँ पहुँचनेपर एक ओरसे सब पाण्डवलोग और दूसरी ओरसे श्रीकृष्ण और अर्जुन शङ्ख्यानि करने लगे। श्रीकृष्णके शङ्ख्य पाञ्चजन्यकी वज्राधातके समान भीषण ध्विन सुनकर सारी सेनाके रोंगटे खहे हो गये। इस शङ्ख्य और दुन्दुभियोंके शब्दके साय छरैरे वीरोंके सिंहनादने मिलकर पृथ्वी, आकाश और समुद्रोंको गुङ्यायमान कर दिया।

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने एक चौरस मैदानमें, जहाँ घास और ईघनकी अधिकता थी, अपनी सेनाका पड़ाव डाला । इमशान, महर्षियोंके आश्रम, तीर्थ और देवमन्दिरोंसे द्र रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमिमें अपनी सेनाको ठहराया । वहाँ पाण्डवोंके लिये जिस प्रकारका शिविर वनवाया गया था, ठीक वैसे ही डेरे श्रीकृष्णने दूसरे राजाओंके लिये तैयार कराये । उन सभी डेरोंमें सैकड़ों प्रकारकी महय, भोज्य और पेय सामग्रियों यीं तथा ईंघन आदिकी भी अधिकता थी। वे राजाओंके बृहुमूस्य डेरे पृथ्वीपर रक्ले हुए विमानोंके समान जान पड़ते थे। उनमें सैकड़ों शिल्पी और वैद्यलोग वेतन देकर नियुक्त किये गये थे। महाराज युधिष्ठिरने प्रत्येक शिविरमें प्रत्यञ्चा, धनुष, कवच, शस्त्र, शहद, घी, लाखका चूरा, जल, घास, फूस, अग्रि, वड़े-बड़े यन्त्र, वाण, तोमर, फरसे, ऋष्टि और तरकस-ये सभी चीजें प्रचुरतासे रखवा दी थीं । उनमें कॉटेदार कवच धारण किये। हजारों योद्धाओं के साथ युद्ध करनेवाले अनेकों हायी पर्वतोंकी तरह खड़े दिखायी देते थे। पाण्डवों-को कुरुक्षेत्रमें आया सुनकर उनसे मित्रताका भाव रखनेवाले अनेकों राजा सेना और सवारियोके साय उनके पास आने लगे।

## कौरवपृक्षका सैन्य-संगठन तथा दुर्योघनका पितामह मीष्मको प्रधान सेनापित बनाना

जनमेजयने पूछा—मुनिवर ! जब दुर्योघनको मालूम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर युद्ध करनेके लिये सेनासहित कुक्षेत्रमें आ गये हैं तो उसने क्या किया ! कुक्षेत्रमें कौरव और पाण्डवींने जो-जो कर्म किये थे, उन्हें मै विस्तारसे सुनना चाहता हूं ।

वैशम्पायनजी चोले—जनमेजय ! श्रीकृष्णके चले जानेपर राजा दुर्योधनने कर्ण, दुःशासन और शकुनिसे कहा, 'कृष्ण अपने उद्देश्यमें असफल होकर ही पाण्डवोंके पास गये हैं। इसलिये वे क्रोधमें भरकर निश्चय ही उन्हें युद्धके लिये उत्तेजित करेंगे। वास्तवमें श्रीकृष्णको पाण्डवोंके साय मेरा युद्ध होना ही अमीष्ट है। तथा भीम और अर्जुन तो उन्होंके मतमें रहनेवाले हैं। युधिष्ठिर भी अधिकतर भीमसेन-के वशमे रहते हैं। इसके सिवा पहले मैंने उनका और उनके माइयोंका तिरस्कार भी किया ही है। विराट और द्रुपदसे भी आजसे सातवें दिन अमावास्या होगी । उसी दिन युद्ध आरम्भ करो । वहाँ और भी जो-जो राजालोग आवें, उन सबको यह समाचार सुना देना । तुम्हारी इच्छा युद्ध करनेकी हैं तो मैं उसीका प्रवन्घ किये देता हूँ । दुर्योघनके अधीन जो भी राजा और राजपुत्र हैं, वे शस्त्रींसे मरकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे ।

तव कर्ण ने श्रीकृष्णका सत्कार करते हुए कहा— महावाहो ! आप सब कुछ जान-बूशकर भी मुझे क्यों मोहमें हालना चाहते हैं । यह तो पृथ्वीके सर्वया संहारका समय ही आ गया है । इसमें शकुनि, में, दुःशासन और धृतराष्ट्रकुमार दुर्योघन तो निमित्तमात्र हैं । दुर्योघनके अधीन जो राजा और राजपुत्र हैं, वे सब शस्त्राप्तिमे मस्स होकर यमराजके घर जायेंगे ! इस समय बढ़े भयानक स्वप्न और भयद्भर शकुन तथा उत्पात भी दिखायी दे रहे हैं । इन्हें देखकर शरीरके रोंगटे खड़े हो जाते हैं । ये स्पष्ट ही दुर्योघनकी हार और युषिष्ठिरकी विजय सूचित करते हैं । पाण्डवॉके हायी-घोड़े आदि वाहन प्रसन्न दिखायी देते हैं तथा मृग उनके दायें होकर निकल जाते हैं—यह उनकी विजयका लक्षण है। कीरवीं-की वार्या ओर होकर मृग निकलते हैं—इससे उनकी पराजय स्चित होती है।

श्रीरुष्णते कहा—कर्ण ! निस्तन्देह अय यह पृथ्वी विनाशके समीप पहुँच चुकी है, इसीने तो मेरी दात तुम्होरे हृदयको स्पर्श नहीं करती । जब विनाशकाल समीप आ जाता है तो अन्याय भी न्याय-सा दीखने लगता है ।

कर्णने फहा—श्रीकृष्ण ! अव तो यदि इस महायुद्धे वच गये तमी आपके दर्शन होंगे । नहीं तो स्वर्गमें तो हमान आपसे समागम होगा ही । अच्छा, अव तो फिर युद्धमें ही मिलना होगा ।

ऐसा कहकर कर्णने श्रीकृष्णका गाढ आलिजन विया।
फिर श्रीकृष्णके विदा होकर वह उनके रयसे उत्तरकर अपने
सुवर्णजटित रथपर सवार हुआ और हस्तिनापुरको छीट गया।
तथा सात्यिकिके सिहत श्रीकृष्ण सारियसे बार-बार 'चलो चलो'
ऐसा कहते हुए बड़ी तेजीसे पाण्डवोंके पास चल दिये।

## क्कन्तीका कर्णके पास जाना और कर्णका उसके चार पुत्रोंको न मारनेका वचन देना

वैशम्पायनजी कहते हैं—जब श्रीकृष्ण पाण्डवोंके पास चले गये तो विदुर्जीने कुन्तीके पास जाकर कुछ खिन्न-से होकर कहा, 'देवी! द्वम जानती हो मेरा मन तो सर्वदा युद्धके विरुद्ध ही रहता है। मैं चिह्या-चिल्लाकर यक गया, किन्तु दुर्योधन मेरी वातको सुनता ही नहीं। अब श्रीकृष्ण सन्धिके प्रयत्नमें असफल होकर गये हैं। वे पाण्डवोंको युद्धके लिये तैयार करेंगे। यह कौरवोंकी अनीति सब बीरोंका नाश कर डालेगी। इस बातको सोचकर मुझे न दिनमें नींद आती है और न रातमे ही।'

विदुरजीकी यह बात सुनकर कुन्ती दुःखं व्याकुल हो गयी और लंबी-लंबी साँस लेकर मन-ही-मन विचारने लगी—'इस घनको धिकार है। हाय ! इसीके लिये यह वन्धु-बान्धवोंका भीषण संहार होगा। इस युद्धमें अपने सुद्धदोंका ही पराभव होनेवाला है, यह सब सोचकर मेरे चिक्तमें बड़ा ही दुःख होता है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण दुर्योधनके पक्षमें रहेंगे। इससे मेरा भय और भी बढ़ जाता है। आचार्य द्रोण तो अपने शिष्योंक साय कदाचित् मन लगाकर युद्ध न भी करें। पितामह भी पाण्डवॉन

पर स्तेह न करें—यह नहीं हो सकता। दिन्तु यह धर्म बड़ी खोटी दृष्टिवाला है। यह मोहबश दुर्बुदि दुर्योधनका ही अनुवर्तन करके निरन्तर पाण्डवोंने देप किया करता है। इसने बड़ा भारी अनर्थ करनेका हठ पकड़ रक्ता है। अच्छा, आज मैं कर्णके मनको पाण्डवोंके प्रति अनुकृत करनेका प्रयक्त करूँ और उसे उसके जन्मका दृतान्त सुना हूँ।

ऐसा सोचकर कुन्ती गञ्जातटपर कर्णके पास गर्या। यहाँ पहुँचकर कुन्तीने अपने उस सत्यनिष्ठ पुत्रने वेदपाट में कान सुनी। वह पूर्वामिसुख होकर मुजाएँ उपर उठाने मन्त्रतट कर रहा था। तपिस्तनी कुन्ती जन समास होनेती प्रतीत्मामें उसके पीछे खड़ी रही। जन सूर्यका तान पीठनर आने लगा-तवतक जप करके कर्ण ज्यों ही पीछेको किया कि उमे कुन्ती दिखायी दी। उसे देखते ही उसने हाय नोद्रतर प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहा, प्रमे अधिरपना प्रम कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी मानाका नाम राजा है। कहिये, आप कैसे पहारीं! में आनकी क्या सेवा कर्ने! अरग अर्गन-अर्गन बुद्धिके अनुधार काम करते थे। तब ब्राह्मणोंने अर्गमेंसे एक युद्धनीतिमें कुदाल श्रूरवीरको अपना सेनापित बनाया और धित्रयोंको परास्त कर दिया। इसी प्रकार जो युद्ध-सञ्चालनमें कुदाल, हितकारी, निष्कपट श्रूरवीरको अपना मेनापित बनाते हैं, वे ही संग्राममें शत्रुओंको जीतने हैं। आप श्रुक्ताचार्यके समान नीतिकुदाल और मेरे हितेशी हैं, काल भी आपका कुछ विगाइ नहीं सकता तथा धर्ममें आपकी अविचल स्थिति है। अतः आप ही हमारे सेनास्यक्ष बनें। जिस प्रकार स्वामिकार्तिकेय देवताओंके आगे रहते हैं, उसी प्रकार आप हमारे आगे चलें।

भीष्मजीने कहा—महावाहो ! तुम जैसा कहते हो, टीक ही है। मेरे लिये जैसे तुम हो, वैसे ही पाण्डव भी हैं। अतः मुझे पाण्डवोंसे उनके हितकी वात कहनी चाहिये और तुम्हारे लिये, जैसा कि पहले मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, युद्ध करना भी मुझे हैं ही। मैं अपनी शस्त्रशिक्त एक क्षणमे ही देवता और असुरोंसे युक्त हम सारे संसारको मनुष्यहीन कर सकता हूं ! किन्तु पाण्डुके पुत्रोंको मैं नहीं मार सकता। तो भी मैं नित्यप्रति उनके पक्षके दस हजार योद्धाओंका संहार कर दिया करूँगा। तुम्हारे सेनापतित्वको मैं एक शर्तके साथ स्वीकार कर सकता हूं। इस युद्धमें या तो पहले कर्ण लड़ ले या मैं लड़ हरें; क्योंकि संप्राममें यह स्तपुत्र सदा ही मुझसे बड़ी लाग-डाँट रखता है।

कर्णने कहा—राजन् ! गङ्गापुत्र भीष्मके जीवित रहते मैं युद्ध नहीं करूँगा । इनके मरनेपर ही अर्जुनके साथ मेरा युद्ध होगा ।

इस प्रकार निश्चय हो जानेपर दुर्योघनने विधिपूर्वक

भीष्मजीको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया । उस समय



राजाशिसे वाजे बजानेवाले शान्तभावसे सैकड्रॉ-हजारों मेरियाँ और गंख बजाने लगे। अभिषेकके समय अनेकों भीषण अपशकुन भी हुए। भीष्मको सेनापित बनाकर दुर्योधनने बहुत-सी गाय और मुहरें दक्षिणामें देकर ब्राह्मणोंसे स्विस्तवाचन कराया। फिर उनके जययुक्त आशीर्वादोंसे उत्साहित हो वह भीष्मजीको आगे कर अन्य सब सेनानायक और भाइयोंके। साथ कुरुक्षेत्रको चला। वहाँ पहुँचकर उसने कर्णके साथ सब ओर धूम-फिरकर एक समतल भूमिमें, जहाँ घास और ईधनकी अधिकता थी, सेनाकी छावनी ढाली। वह छावनी दूसरे हिस्तनापुरके समान ही जान पड़ती थी।

# श्रीवलरामजीका पाण्डवोंसे मिलकर तीर्थयात्राके लिये जाना

राजा जनमेजयने पूछा—वैशम्पायनजी! गङ्गानन्दनं भीष्मको सेनापति-पदपर अभिषिक्त हुआ सुनकर महावाहु युधिष्टरने क्या कहा ! तथा भीम, अर्जुन और श्रीकृष्णने उसका क्या उत्तर दिया !

वैशम्पायनजी कहने छगे—आपद्धर्ममें कुशल महाराज युधिष्ठिरने सब माइयोंको तथा श्रीकृष्णको बुलाकर कहा, 'तुमलोग खूब सावधान रहो । सबसे पहले तुम्हारा युद्ध पितामह भीष्मके साथ ही होगा। युद्ध करना है । उसे मारनेसे ही मुझे संग्राम करनेका फल और सुयश प्राप्त होगा । इस प्रकार हर हालतमें तुम्हारे पॉच पुत्र बचे रहेंगे । अर्जुन न रहा तो वे कर्णके सहित पॉच रहेंगे और मैं मारा गया तो अर्जुनके सहित पॉच रहेंगे ।

फिर कुन्तीने अपने अविचल धैर्यवान् पुत्र कर्णको गले लगाकर कहा, 'कर्ण ! विधाता बड़ा बलवान् है । मालूम होता है तुम जैसा कहते हो, वैसा ही होना है । अन कौरव नष्ट हो जायँगे । किन्तु वेटा ! तुमने जो अपने चार भाइयों रो अभयदान दिया है, इस प्रतिशका तुम ध्यान रखना ।' इसके बाद कुन्तीने उसे सकुशल रहनेका आशीर्वाद दिया और कर्णने 'तथास्तु' कहा । फिर वे दोनों अपने-अपने स्थानोंको चले गये।

### श्रीकृष्णका राजा युधिष्टिरको कौरवसमाके समाचार सुनाना

वैशाम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! हिस्तनापुरसे उपन्छन्य-पड़ावमें आकर भगवान् कृष्णने कौरवोंके साथ जो-जो बातें हुई थीं, वे सव पाण्डवोंको सुना दीं । उन्होंने



कहा, 'हिस्तनापुरमे जाकर मैंने कौरवोकी समामें दुर्योघनसे विल्कुल सची, हितकारी और दोनों पर्सोका कल्याण करने-वाली वार्ते कहीं । परन्तु उस दुष्टने कुछ नहीं माना ।'

राजा युचिष्टिरने कहा—श्रीकृष्ण ! जब दुर्योघनने अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो कुसवृद्ध पितामह भीष्मने उससे क्या कहा १ तथा आचार्य द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, माता गान्धारी, धर्मज्ञ विदुर और समार्मे बैठे हुए सब राजाओंने उसे क्या सलाह दी ! यह सब मुझे सुनाइये ।

श्रीष्टिष्णने कहा—राजन् ! कोरवंकी सभामें राजा दुर्योघनसे जो वार्ते कही गयी यीं, वे सुनिये । जब में अपना वक्तव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योघन हंसा । इसपर भीष्मजीने क्रोधित होकर कहा, 'दुर्योघन ! इस कुलके कल्याणके लिये में जो वात कहता हूँ, उसपर ध्यान दे । उसे सुनकर त् अपने कुटुम्बका मला कर । भैया ! त् कल्ह मत कर । आधा राज्य पाण्डवींको दे दे । मला, मेरे जीवित रहते यहाँ कौन राज्य कर सकता है ! त् मेरी वातको मत टाल । मैं तो सर्वदा तुम सबका हित चाहता हूँ । येटा ! मेरी हिएमें पाण्डवींमें और तुझमें कोई अन्तर नहीं है । ओर यही सलाह तेरे पिता, माता और विदुरकी भी है । तुसे यहे-वृदांशी वातपर ध्यान देना चाहिये । मेरे कपनमे सन्देह नहीं करना चाहिये । ऐसा करनेसे त् अपनेको और सारी पृथ्वीको नथ होनेसे बचा छेगा ।'

भीष्मजीके ऐसा कहनेपर फिर आचार्य द्रोगने उससे कहा, 'दुर्योपन ! जिस प्रकार महाराज धान्तनु और भीष्म हस कुलकी रक्षा करते रहे हैं, वैसे ही महात्मा पाण्डु भी अपने कुलकी रक्षामें तत्पर रहते थे । यद्यपि पृतराष्ट्र और विदुर राज्यके अधिकारी नहीं थे, तो भी उन्होंने हर्न्दानो राज्य सौप रक्खा या । वे पृतराष्ट्रको विहासनपर वैटाउर खयं अपनी दोनों भार्याओं से सहित बनमें जाकर रहने हो थे । विदुरजी भी नीचे वैठकर दासकी तरह अपने दहें माईकी सेवा करते रहें हैं और उनपर चैंबर हुलते रहें हैं । विदुरजीको कोशकी संभाल करने, दान देने, सेवनीं ये देख-भाल करने और सबका पालन-पोपण करने के नामर नियुक्त किया गया या तया महातेजस्ती भीष्म राज्यों के स्थय सिन्ध-विग्रह करने और उनके साथ लेन-देन करने राज्य करते थे । उन्होंके कुलमें उत्पन्न होकर तुम कुलमें भेट डालनेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो । अपने भाइपोंके स्थय हालनेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो । अपने भाइपोंके स्थय

## रुक्मीका सहायताके लिये आना, किन्तु पाण्डव और कौरव दोनोंहीका उसकी सहायता स्वीकार न करना

घंशम्यायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इसी समय गजा भीष्मक्रका पुत्र क्वमी एक अझोहिणी सेना लेकर पाण्डवोंके पास आया । उसने श्रीकृष्णकी प्रसन्ताके लिये सूर्यके समान तेजस्तिनी ध्वजा लिये पाण्डवोंके शिविरमें प्रवेश किया । पाण्डव उससे परिचित्त तो ये ही । राजा सुधिष्ठिरने उसका आगे बद्कर स्वागत किया । चक्मीने भी उन सवका यया-



योग्य आदर किया और फिर कुछ देर टहरकर सब वीरोंके सामने अर्जुनसेकहा, 'अर्जुन!यदि तुम्हें किसी प्रकारका भय हो तो में तुमलोगोंकी सहायताके लिये आ गया हूँ। मैं युद्धमें तुम्हारी ऐसी सहायता करूँगा कि शत्रु उसे सह नहीं सकेंगे। संसारमें मेरे समान पराक्रमी कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। तुम युद्धमें मुझे जिस सेनासे मोर्चा लेनेका भार सौंपोगे, उसीको में तहसन्तहस कर दूँगा। दोण, कृप, भीष्म, कर्ण-कोई भी वीर क्यों न हो, अथवा ये सभी राजा इकडे होकर मेरे

सामने आर्वे, मैं इन शत्रुओंको मारकर तुम्हें ही पृथ्वीका रा सींप दुँगा ।'

तव अर्जुन श्रीकृष्ण और धर्मराजकी ओर देखकर है और शान्तभावसे कहने लगे, 'मैंने कुरुवंशमें जन्म लिया तिसपर भी मैं महाराज पाण्डुका पुत्र और द्रोणाचार्य शिष्य कहलाता हूँ, श्रीकृष्ण मेरे सहायक हैं और गाण्डं घनुप मेरे पास है। फिर मैं यह कैसे कह सकता हूं कि डर गया हूँ। वीरवर ! जिस समय कौरवोंकी घोषयात्र अवसरपर मैंने गन्धनोंके साथ युद्ध किया या, उस स मेरी सहायता करने कौन आया या ! तया विराटनग बहुत-से कौरवींके साथ अकेले ही युद्ध करते समय र किसने सहायता दी थी ! भैंने युद्धके लिये ही भगवान् शंक इन्द्र, कुवेर, यम, वरुण, अग्नि, कुपाचार्य, द्रोणाचार्य व श्रीकृष्णकी उपासना की है । अतः 'में युद्धसे डरता हूँ' पे यशका नाश करनेवाली बात तो मुझ-जैसा पुरुष साक्ष इन्द्रके सामने भी नहीं कह सकता। इसलिये महाबाह मुझे किसी प्रकारका भय नहीं है और न किसीकी सहाय की ही आवश्यकता है। तुम अपनी इच्छाके अनुसार जहाँ ज चाहो, वहाँ जा सकते हो और रहना चाहो तो आनन्दसे रहो

इसके वाद रुक्मी अपनी समुद्रके समान विशाल वाहिनी लौटाकर दुर्योघनके पास आया और वहाँ भी उसने ही वातें कीं। दुर्योघनको भी अपने वीरत्वका अभिमान व इसिलये उसने भी उससे सहायता लेना स्वीकार नहीं किय इस प्रकार बलरामजी और रुक्मी—ये दो वीर उस यु निकलकर चले गये।

जब दोनों चेनाओंका संगठन हो गया और उन् न्यूहरचनाका भी निश्चय हो गया तो राजा धृतराष्ट्रने सञ्ज पूछा, 'सञ्जय! अब तुम मुझे यह बताओ कि कौरव स् पाण्डवोंकी सेनाका पड़ाव पड़ जानेपर फिर वहाँ क्या हुव मैं तो समझता हूँ होनहार ही बलवान् है, पुरुषार्थसे स् नहीं होता। मेरी बुद्धि दोषोंको अच्छी तरह समझ लेती किन्तु दुर्योघनसे मिलनेपर फिर बदल जाती है। अतः जो कुछ होना है, वह होकर ही रहेगा।'

धृतराष्ट्रके समझानेपर भी मन्दमति दुर्योधनने कुछ ध्यान नहीं दिया। बल्कि उनके कथनका तिरस्कार कर क्रोधसे ऑखें लाल किये वहाँसे चल दिया। उसके पीछे ही, जिन्हें मृत्युने घेर रक्खा है वे राजालोग भी चले गये। उन राजाओंको दुर्योधनने यह आज्ञा दी कि 'आज पुष्य नक्षत्र है, इसिलये आज ही सब लोग कुरुक्षेत्रको कृच कर टो।' तव वे भीष्मको सेनापति बनाकर वडी उमगसे कुरुक्षेत्रको चल दिये । अब आप भी जो कुछ उचित जान पहे, वह करें। मैंने भाइयोंमे प्रेम बना रहे—इस दृष्टिसे पहले तो सामका ही प्रयोग किया था । किन्तु जब वे सामनीतिसे नहीं माने तो भेदका भी प्रयोग किया। मैने सब राजाओंको ललकारा, दुर्योधनका मुँह बंद कर दिया तथा शकुनि और कर्णको भय दिखाया । फिर कुरुवशमें फूट न पहे, इस विचारसे सामके साथ दानकी भी वार्ते कहीं। मैंने दुर्योधनसे कहा कि 'सारा राज्य तुम्हारा ही रहा, तुम केवल पाँच गाँव दे दो; क्योंकि दुम्हारे पिताको पाण्डवींका पालन भी अवस्य करना चाहिये।' ऐसा कहनेपर भी उस दुष्टने आपको भाग देना स्वीकार नहीं किया । अव, उन पापियोंके लिये मुझे तो दण्डनीनिका आश्रय लेना ही उचित जान पडता है: और किसी प्रकार वे समझनेवाले नहीं हैं। वे



सब विनाशके कारण बन चुके हैं और मीत उनके गिरपर नाच रही है।

#### पाण्डवसेनाके सेनापतिका चुनाव तथा उसका कुरुक्षेत्रमें जाकर पड़ाव डालना

वैराम्पायनजी कहते हैं — श्रीकृष्णका कयन युनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उनके सामने ही अपने भाइयोंसे कहा, 'कौरवोंकी सभामें जो कुछ हुआ, वह सब तो तुमने युन लिया और श्रीकृष्णने जो यात कही है, वह भी समझ ही ली होगी। अतः अब मेरी इस सेनाका विभाग करो। हमारी विजयके लिये यह सात अक्षोहिणी सेना इकडी हुई है। इसके ये सात सेनाध्यक्ष हैं — द्रुपद, विराट, धृष्टयुम्न, शिखण्डी, सात्यिक, चेकितान और भीमसेन। ये सभी वीर प्राणान्त युद्ध करनेवाले हैं तथा लजाशील, नीतिमान् और युद्धकुशल हैं। किन्तु सहदेव! यह तो बताओ—इन सातोंका भी नेता कौन हो, जो कि रणभूमिमें भीष्मरूप अग्रिका सामना कर सके?'

सहदेवने कहा — 'मेरे विचारते तो महाराज विराट इस पदके योग्य हैं।' फिर नकुलने कहा, 'मैं तो आयु, शास्त्रज्ञान, कुलीनता और धैर्यकी दृष्टिते महाराज द्रुपदको इस पदके योग्य समझता हूँ।' इस प्रकार माद्रीकुमारोंके कह चुकनेपर अर्जुनने कहा, 'मैं धृष्टयुम्नको प्रधान सेनापति होनेयोग्य समझता हूँ। ये धनुप, कवच और तलवार धाग्ण निये रयपर चढे हुए ही अग्निकुण्डसे प्रकट हुए हैं। इनहें सिया मुझे ऐमा कोई बीर दिखायी नहीं देता, जो महानती भीष्मजीके सामने डट सके।' भीमसेन बोले, 'दुपदपुत्र शिखण्डीका जन्म भीष्मजीके वधके लिये ही हुआ है। अतः मेरे विचारसे ये ही प्रधान सेनापति होने चाहिये।'

यह सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा—भार्या ! धर्ममूर्ति श्रीकृष्ण सारे संसारके सारासार और वस्त्रवन्त्रों जानने
हैं। अतः जिसके स्त्रिये ये मम्मिन दें, उनीको सेनापित बनापा
जाय। मले ही वह शक्तस्त्रालनमें कुगल हो अपपा न हो।
तथा बृद्ध हो या युवा हो। हमारी जय या प्रगजदके
कारण एकमात्र ये ही है। हमारे प्राण, राज्य, भाव-अभाव
और सुख-दुःख दन्हींपर अवलम्बित हैं। ये ही स्त्रके
कर्ता-धर्ता हैं और इन्हींके अधीन सब क्रामोंकी सिद्धि है।

घर्मराज युधिष्ठरकी यह बात सुनकर नमन-

गृदा नुरा या, उमने वहा-धमामाको धर्मकी परवा योड़े ही



है। उसने तो ढोंग रचकर ही हमसे मेल-जोल बढ़ा लिया है। जो प्राणी केवल फल-मूलादि ही खाता है, उसकी विष्ठामें बाल नहीं होते। इसके अङ्ग बराबर पुष्ट होते जा रहे हैं और हमलोग घट रहे हैं। आठ-सात दिनसे डिंडिक चूहा भी दिखायी नहीं दे रहा है।' कोलिककी यह बात सुनकर सब नृहे भाग गये और वह दुष्ट विलाव भी अपना-सा मुँह लेकर चला गया।

"दुष्टात्मन्! इस प्रकार तुमने भी विडालवत बारण कर रक्ला है। जैसे चूहोंमें विडालने धर्माचरणका ढोंग रच रक्ला था, उसी प्रकार तुम अपने सगे-सम्बन्धियोंमें धर्माचारा यने हुए हो। तुम्हारी वार्ते तो और प्रकारकी है और कर्म दूसे ढंगका है। तुमने दुनियाको ठगनेके लिये ही वेदाम्यास ओर गान्तिका म्वॉग बना रक्ला है। तुम यह पालण्ड छोडकर क्षात्रधर्मगा आश्रय लो। तुम्हारी माता वपोंसे दु.स मोग रही है। उसके ऑस् पोंछो और संग्राममें रानुओं ने परास्त करके सम्मान प्राप्त करो। तुमने हमसे पांच गाँव मांगे थे। किन्तु यह सोचकर कि किसी प्रकार पाण्डवींको कुपित करके उनसे संग्रामभूमिमें दो-दो हाय करें, हमने तुम्हारी माँग मंजूर नहीं की। तुम्हारे लिये ही मैने

दुष्टिचित्त विदुरको त्यागा या । मैंने तुम्हें लाक्षाभवनमें जलानेका प्रयत्न किया या—हस बातको याद करके तो एक बार मर्द वन जाओ । तुम जाति और बलमें मेरे समान ही हो । फिर भी कृष्णका आश्रय लिये क्यों वैठे हो ?

('उल्क ! फिर पाण्डवींके पास ही कृष्णसे कहना कि तुम अपनी और पाण्डवींकी रक्षा करनेके लिये अब तैयार होकर हमारे साथ युद्ध करो । तुमने मायासे समामें जो भयद्वर रूप धारण किया था, वैसा ही फिर धारण करके अर्जुनके सहित हमपर चढाई करो । इन्द्रजाल, माया अथवा कपट भयजनक तो होते हैं; किन्तु जो रणाङ्गणमें शस्त्र धारण किये हुए हैं, उनका वे कुछ नहीं त्रिगाड़ सकते । वे तो उनके कारण रोषमें भरकर गरजने लगते हैं। हम भी यदि चाहें तो आकाशमें चढ सकते हैं। रसातलमें युस सकते हैं और इन्द्रलोकमें जा सकते हैं। किन्तु इससे न तो अपना स्वार्थ सिद्ध हो सकता है और न अपने प्रतिपक्षीको डराया ही जा सकता है। और तुमने जो कहा या कि 'रणभूमिमें धृतराष्ट्रके पुत्रोको मरवाकर पाण्डवींको उनका राज्य दिलाऊँगा, सो तुम्हारा यह सन्देश भी सञ्जयने मुझे सुना दिया या। अत्र तुम सत्यप्रतिज्ञ होकर पाण्डवींके लिये पराक्रमपूर्वक कमर कसके युद्ध करो । इस भी तुम्हारा पौरुष देखें । संसारमें अकस्मात् ही तुम्हारा वड़ा यश फैल गया है । किन्त्र आज मुझे माल्म हुआ कि जिन लोगोंने तुम्हें सिरपर चढ़ा रक्खा है, वे वास्तवमें पुरुप-चिह्न धारण करनेवाले हिजड़े ही है। तम कंसके एक सेवक ही तो हो । मेरे-जैसे राजा-महाराजींको तो तुम्हारे साय युद्ध करनेके लिये संग्रामभूमिमें आना भी उचित नहीं है।

''उस विना मूंछोंके मर्द, बहुमोजी, अज्ञानकी मूर्ति, मूर्ख मीमसेनसे तुम बार-बार कहना कि तुम कौरवोंकी सभामें पहले जो प्रतिज्ञा कर चुके हो, उसे मिथ्या मत कर देना। यदि शक्ति रखते हो तो दुःशासनका खून पीना। और तुमने जो कहा ्या कि 'मैं रणभूमिमें एक साथ सब धृतराष्ट्र-पुत्रोंको मार डाल्ॅ्गा', सो उसका समय भी अब आ गया है। फिर तुम मेरी ओरसे नकुलसे कहना कि अब डटकर युद्ध करो। इम तो तुम्हारा पुरुषार्थ देखें। अब तुम युधिष्ठिरके अनुराग, मेरे प्रति हेष और द्रीपदीके क्लेशको अच्छी तरह याद कर ले। इसी तरह मब राजाओंके बीचमें सहदेवसे भी कहना कि तुम्हें जो दुःख सहने पड़े हैं, उन्हें याद करके अब सावधानीसे युद्ध करो।

मेरा वैर है ही । वे दोनों सेनाके सञ्चालक और श्रीकृष्णके हशारेपर चलनेवाले हैं । इस प्रकार यह युद्ध वड़ा ही भयद्भर और रोमाञ्चकारी होगा । अतः अव सावधानीसे युद्धकी सब सामग्री तैयार करानी चाहिये । कुरुक्षेत्रमें वहुत-से डेरे डलवाओ, जिनमें काफी अवकाश रहे और शत्रु अधिकार न कर सकें । उनके पास जल और काठका भी सुभीता रहना चाहिये । उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिये, जिनसे जानेवाली वस्तुओंको शत्रु रोक न सकें तथा उनके आसपास ऊँची बाढ़ बना देनी चाहिये । उनमें तरह-तरहके हथियार रखवा दो तथा अनेकों ध्वजा-बताकाएँ लगवा दो और अब देरी न करके आज ही घोषणा करा दो कि कल सेनाका कूच होगा ।' तब उन तीनोंने 'जो आशा' ऐसा कहकर बढ़े उत्साहसे दूसरे ही दिन समस्त राजाओंके उहरनेके लिये शिविर तैयार करा दिये ।

वह रात निकल जानेपर जब प्रातःकाल हुआ तो राजा दुर्योधनने अपनी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका विभाग किया। उसने पैदल, हायी, रय और घुड़सवार सेनामेंसे उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियोंको अलग-अलग करके उन्हें ययास्थान नियुक्त कर दिया । वे सव वीर अनुकर्ष (रयकी मरम्मतके लिये उसके नीचे वेंचा हुआ काष्ट), तरकस, वरूय (रयको ढकनेका बाघ आदिका चमड़ा), उपासङ्ग ( जिन्हें हायी या घोड़े उठा सकें, ऐसे तरकस ), शक्ति, निषङ्ग (पैदलोंद्वारा छे जाये जानेवाले तरकस ), भृष्टि ( एक प्रकारकी लोहेकी लाठी ), ध्वजा, पताका, धनुष-बाण, तरह-तरहकी रस्सियाँ, पाद्य, विस्तर, कवमह-विक्षेप ( बाल पकड़कर गिरानेका यन्त्र ), तेल, गुड़, बालू, विषघर सर्पोंके घड़े, रालका चूरा, घण्टफलक ( धुँघरुओंवाली ढाल ), खडगादि लोहेके शस्त्र, औंटा हुआ गुड़का पानी, ढेले, साल, भिन्दिपाल (गोफियाँ ), मोम चुपहे हुए मुगदर, कॉटोवाली लाठियाँ, इल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियाँ, दराँत, अंङ्कुश, तोमर, काँटेदार कनच, बृक्षादन ( लोहेके कॉटे या कील आदि ), बाघ और गैंडेके

चमहेसे मटे हुए रय, सींग, प्रास, कुठार, कुदाल तेलमें भीगे हुए रेशमी वस्त्र, भी तथा युद्धकी अन्यान्य सामप्रियाँ लिये हुए थे। सब रयोंमें चार-चार घोड़े कुते हुए थे और सी-सी वाण रक्ले गये थे। उनपर एक एक रारिय और दो-दो चकरसक थे। वे दोनों ही उत्तम रथी और अश्वविद्यामें कुशल थे। जिस प्रकार रय सजाये गये थे, वैसे ही हायियोंको भी सुसिन्त किया गया था। उनपर सात-सात पुरुप बैठते थे। इससे वे रलजटित पर्वतोंके समान जान पड़ते थे। उनमेसे दो पुरुप अनुश लेगर महाबतका काम करते थे। दो धनुर्घर योढा थे, दो खड्गधारी थे तथा एक शक्ति और त्रिश्ल्यारी था। इसी प्रकार अच्छी तरहसे सजाये हुए लाखों घोड़े और सहसों पैदल भी उस सेनामें चल रहे थे।

फिर राजा दुर्योधनने अच्छी तरहते जाँचकर विशेष बुद्धिमान् और श्रूरवीर पुरुपोंको सेनापतिके पदपर नियुक्त किया । उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शस्य, जयद्रय, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनि और दासीक-इन ग्यारह वीरोंको एक-एक अक्षौहिणी सेनाका नायक बनाया । वह प्रतिदिन उनका वार-वार सत्कार करता रहता या । फिर सब राजाओंको साथ है उसने द्याय जोड़कर नितामह भीष्मसे कहा, 'दादाजी | कितनी दी यही मेना हो, यदि उत्तरा कोई अध्यक्ष नहीं होता तो वह युद्धके मैदानमें आनर चींटियोंके समान तितर-वितर हो जाती है । तुना जाता रे एक बार हैहय वीरींपर ब्राह्मणोंने चढाई नी थी। उर समय वैश्य और शुद्रोंने भी ब्राह्मणोंका साथ दिया था। इस प्रकार एक ओर तीनी वर्णोंके पुरुप ये और दूसरी ओर हैहय क्षत्रिय थे। जब युद्ध आरम्भ हुआ तो तीनों चर्णेमें फूट पड़ गयी और उनकी खेना बहुत यही होनेपर भी क्षत्रियोंने उसे जीत लिया । तब ब्राद्मणोंने धत्रियोंसे ही अपनी हारका कारण पूछा । चर्मद धित्रयोंने उसका कारण दवाते हुए कहा, 'हम युद्ध करते ठमय एक ही परम दुद्धिमान् पुरुपकी आशा मानकर लड़ते ये और तुम सद-के-सद अन्त्रा-



गया है, उसी प्रकार दुर्योधनका सन्देश सुनानेपर आप क्रोध न करें।'

युधिष्टिरने कहा—उल्क ! तुम्हारे लिये कोई भयकी यात नहीं है । तुम बेखटके अदूरदर्शी दुर्योधनका विचार सुनाओ ।

उत्दूकते कहा—राजन् ! महामना राजा दुर्योधनने सन्न कीरनोंके सामने आपके लिये जो मन्देश कहा है, वह सुनिये । उन्होंने कहा है—''पाण्डव ! तुम राज्यहरण, वनवास और होपदीके उत्पीडनकी बात याद करके जरा मर्द बन जाओ । मीमसेनने सामर्थ न होनेपर भी जो ऐसी शर्त की थी कि 'मैं दुःशासनका रक्त पीऊँगा,' सो यदि इनकी ताब हो तो पी लें । अख-शकोंमें मन्त्रोंद्वारा देवताओंका आवाहन हो जुका है, कुक्केत्रकी कीचड़ स्ख गयी है और मार्ग चौरस हो गये हैं; इसलिये अब कृष्णके साय संग्रामभूमिमें आ जाओ । तुम पीतामह भीष्म, दुर्धप कर्ण, महावली शस्य और आचार्य द्रोणको युद्धमें परास्त किये विना किस प्रकार राज्य लेना चाहते हो ! मला, पृथ्वीपर पैर रखनेवाला ऐसा कौन प्राणी है, जिसे मारनेका भीष्म और द्रोण संकल्य कर लें तथा जिसे उनके दाक्ण शस्त्रोंका स्पर्श भी हो जाय और फिर भी वह जीता रहे ।''

महाराज युधिष्ठिरचे ऐसा कह उल्कने अर्जुनकी ओर

मुख करके कहा- अर्जुन ! आपसे महाराज दुर्योघन कहते हैं कि तुम बहुत बकवाद क्यों करते हो १ ये व्यर्थ बातें बनाना छोड़कर युद्धमें सामने आ जाओ । अब तो युद्ध करनेसे ही कोई काम बन सकता है, बातें बनानेसे कुछ नहीं होगा । मैं जानता हूँ कि कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गाण्डीव धनुष भी है। तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है-यह वात भी मुझसे छिपी नहीं है। किन्त हो, यह सब जानकर भी मैं व्रम्हारा राज्य छीन रहा हूँ । पिछले तेरह वर्षतक तुमने तो विलाप किया और मैंने राज्य मोगा है। अब आगे भी तुम्हें और तुम्हारे बन्धु-वान्धवोंको मारकर मैं ही राज्यशासन करूँगा। चूतकीडाके समय जब तुम दासत्वमें बॅघ गये थे तो उस समय अनिन्दिता द्रौपदीकी कपाके बिना गदाघारी भीम और गाण्डीवघारी अर्जुन तो उस दासत्वसे अपना छुटकारा भी नहीं करा सके थे । विराटनगरमें मेरे ही कारण तुम्हें सिरपर वेणी लटकाकर हिजड़ेका रूप बनाकर राजकन्याको नचाना पडा था। मैं तुम्हारे या कृष्णके भयसे राज्य नहीं दुँगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर इमारे साथ युद्ध करो । जिस . समय मेरे अमोघ वाण छूटेंगे, उस समय इजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन दसीं दिशाओंमें भागते फिरेंगे । इस प्रकार जब तुम्हारे सभी सगे-सम्बन्धी युद्धमें मारे जायंगे तो तुम्हें बड़ा सन्ताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्गप्राप्तिकी आशा छोड बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वीका राज्य पानेकी आशा ट्रट जायगी । इसलिये तुम शान्त हो जाओ ।'

पाण्डवलोग तो पहलेहीं कोधमें भरे बैठे थे। उल्किकी यें बातें सुनकर वे और भी गर्म हो गये और विषधर सर्पोंके समान एक-दूसरेकी ओर देखने लगे। तब श्रीकृष्णने कुछ सुसकराकर उल्किसे कहा, 'उल्कि! तुम जल्दी ही दुर्योधनके पास जाओ और उससे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारा जैसा विचार है, वैसा ही होगा।'

भीमसेन कौरवोंके संकेत और भावको समझकर कोधसे आगववूला हो गये और दॉत पीसकर उल्किस कहने लगे, ''मूर्ख ! दुर्योधनने दुमसे जो-जो वातें कही हैं, वे सब हमने सुन लीं। अब मैं जो कुछ कहता हूँ, सुनो। दुम सब क्षत्रियोंके सामने स्तपुत्र कर्ण और अपने पिता दुरात्मा राकुनिके सुनते हुए दुर्योधनसे यह कहना कि 'रे दुरात्मन् ! हम जो अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रसन्नताके लिये सदासे तेरे अपराधोंको सहते रहे हैं, मालूम होता है अव तुम मेरी हेनाके सात नायक नियुक्त करो ।' श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! ऐसा समय आनेपर आपको जैसी वात कहनी चाहिये, वैसी ही आप कह रहे हैं। मुझे आपका कथन बढ़ा प्रिय जान पड़ता है। अवस्य अव पहले आप अपनी हेनाके नायक ही नियुक्त कीजिये।

तव महाराज युधिष्ठिरने द्रुपद, विराट, सात्यिक, धृष्टशुद्भ, धृष्टकेतु, शिखण्डी और मगधराज सहदेवको बुलाकर उन्हें विधिपूर्वक सेनानायकके पर्दोषर अभिषिक्त किया



और इनका अध्यक्ष धृष्टद्युम्नको बनाया। सेनाध्यक्षके मी अध्यक्ष अर्जुन बनाये गये और अर्जुनके भी नेता भगवान् कृष्ण थे। इसी समय इस घोर संहारकारी युद्धको समीप आया जान मगवान् बलरामजी अकूर, गद, साम्न, उड़न, प्रसुम्न और चारुदेष्ण आदि मुख्य-मुख्य यदुवंशियोंको साय लिये पाण्डवोंके शिविरमें आये। उन्हें देखकर धर्मराज युविष्ठिर, श्रीकृष्ण, अर्जुन, मीमसेन और उस स्थानपर जो दूसरे राजा थे, वे सब खड़े हो गये। उन सबने समागत बलमद्र-जीका सत्कार किया। राजा युधिष्ठिरने उनसे प्रेमपूर्वक हाय मिलाया, श्रीकृष्णादिने उन्हें प्रणाम किया और बृद्धे राजा विराट एवं द्रुपदको उन्होंने प्रणाम किया। फिर वे राजा युधिष्ठिरके साथ सिहासनपर विराजमान हुए। उनके बैठनेपर जब और

सब दोग भी बैठ गये तो उन्होंने श्रीकृष्णकी ओर देप्तकर कहा, ''अब यह महाभयद्वर नरमंहार होगा हो। इस दैवी



लीलाको में अनिवार्य ही समझता हूँ, अब हमे हटाया नहीं जा सकता । येरी इच्छा है कि अपने मुद्दद आप नप लोगोंगी इस युद्धकी समाप्तिपर भी में नीरोग देख नहीं। इस्से सन्देह नहीं, यहाँ जो राजा एकत्रित हुए है उनमा ते। पाट ही आ गया है। कुणाते तो मैंने बार-बार कहा या कि भैया ' अपने सम्बन्धियोंके प्रति एक-सा वर्ताव करोः कर्नेहि हमार लिये जैसे पाण्डव है, बैमा ही राजा दुर्याघन है। जिन्ह ये तो अर्जुनको देखकर सब प्रकार उनीवर रुग्व १। राजन् । मेरा निश्चित विचार है कि जीत पाण्डवारी ही शेरी और ऐसा ही सद्भल्य श्रीकृष्णका भी है। मैं तो श्रीकृष्णके विना इस लोकपर दृष्टि भी नहीं दाल सकता. अनः प जो कुछ करना चाहते हैं, उधीका अनुवर्तन किया जगता है। भीम और दुर्योघन—ये दोनों बीर मेरे शिप्प हं और गदायुक्त कुशल हैं । अतः इनपर मेरा समान स्नेह हैं । रमिन्दें में नी अन सरस्वतीतरके तीयोंका सेवन करने हे दिये जाऊँ गा, क्योंि नष्ट होते हुए कुक्विशयोंको भे उदासीन दृष्टिसे नहीं देग सकुँगा।" ऐसा कहरूर महावाहु बलरामजी पाण्टवींसे जिदा होकर तीर्ययात्राके लिये चले गये।

तुर्गे जनमे प्रद्ना कि राजनाची अर्जुनने तुम्हारी चुनौती म्योता कर ली के, अब आजकी गत बीतते ही युद्ध आरम्भ हो माप्ता। में तुम्हार सामने सबसे पहले कुक्बुद्ध पितामह भीष्मा ही गंदार करूँगा। तुम्हारे अवर्मी भाई दुःशासनसे भीष्मेनने मोधमें भरकर मभामें जो बात कही थी, उसे भी तुम गोदे ही दिनोंमें सत्य हुई देखोंगे। दुर्योधन! अभिमान, दर्प, कोच, फडुता, निष्टुरता, अहंकार, कूरता, तीक्ष्णता, धर्मिदिए, गुरुजनोंकी बात न मानने और अधर्मपर तुले गहनेना दुष्पिणाम बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जायगा। भीष्म, होण और कर्णके युद्धस्थलमें काम आते ही तुम अपने जीवन, राज्य और पुत्रोंकी आशा छोड़ बैठोंगे। जब तुम अपने माई और पुत्रोंकी मृत्युका संवाद सुनोगे और भीमसेन तुम्हें मारने लगेंगे, तभी तुम्हें अपने कुकमोंकी बाद आवेगी। में तुमसे सन्य-सन्य कहता हूँ, ये सभी बातें सत्य होकर रहेंगी।

तदनन्तर युधिष्ठिरने फिर कहा—'भैया उल्क ! तुम दुर्योघनते नाकर मेरी यह यात कहना कि मै तो की है-मको ड्रॉन्को भी कप्ट पहुँचाना नहीं चाहता, फिर अपने सगे-सम्बन्धियों-के नावाकी इच्छा कैसे कर सकता हूँ ! इसीसे मैंने पहले ही केवल पाँच गाँव माँगे ये । किन्तु तुम्हारा मन तृष्णामें झ्वा हुआ है और तुम मूर्खतासे ही व्यर्थ वकवाद किया करते हो । देखो, तुमने श्रीकृष्णकी भी हितकारिणी शिक्षा ग्रहण नहीं की । अब अधिक कहने-सुननेमें क्या रक्खा है, तुम अगने वन्धु-वान्धवोंके सहित मैदानमें आ जाओ ।'

इसके वाद भीमसेनने कहा—'उल्क ! दुर्योघन बड़ा ही तुर्बुदि, पापी, घठ, कृर, कुटिल और दुराचारी है । तुम मेरी ओरसे उससे कहना कि मैंने समाके बीचमे जो प्रतिज्ञा की यी उसे, मैं सत्यकी शपय करके कहता हूँ, अवस्य सत्य करूँगा । मैं रणभूमिमें दुःशासनको पछाड़कर उसका लोहू पीऊँगा तथा तेरी जंघाको तोडूँगा और तेरे भाइयोंको नष्ट कर डान्टूँगा । मन मान, मैं धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंका काल हूँ । एक वात और भी सुन—मैं भाइयोंके सहित तुझे मारू र धर्मराजके सामने ही तेरे सिरपर पैर रक्वूँगा ।

भिर नकुलने कहा—'उल्क ! तुम धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योचनले कहना कि मैंने तुम्हारी तब बातें अच्छी तरह सुन ली हैं । तुम मुझे जैसा करनेके लिये कह रहे हो, मैं वैसा ही करूँगा ।' सहदेव बोले, 'दुर्योघन ! तुम्हारा जो विचार है, बह सब ब्या हो जायगा और महाराज धृतराष्ट्रको तुम्हारे क्रिये शोक करना पहेगा ।' इसके पश्चात् शिखण्डीने कहा, 'नि:सन्देह विधाताने मुझे पितामह भीष्मके वधके लिये ही उत्यन्न किया है। इसिलिये मैं सब धनुर्धरों देखते-देखते उन्हें घराशायी कर दूँगा।' फिर घृष्टसुम्नने भी कहा, 'मेरी ओरसे तुम दुर्योघनसे कहना कि मैं द्रोणाचार्यको उनके सायी और सम्बन्धियों के सिहत मार डाल्रॅगा।' अन्तमें महाराज सुधिष्ठरने करुणावश फिर कहा, 'मैं तो किसी भी प्रकार अपने कुटुम्बियोंका वध नहीं कराना चाहता। यह सब नौबत तो तुम्हारे ही दोषसे आयी है। और उल्क ! अब तुम या तो जाओ या रहनेकी इच्छा हो तो यहीं रहो। हम भी तुम्हारे सम्बन्धी ही हैं।'

तव उल्र्क महाराज युघिष्ठिरकी आज्ञा पा राजा दुर्योघन-के पास आया और उसे अर्जुनका सन्देश ज्यों-का-स्यों सुना दिया। तथा श्रीकृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युघिष्ठिरके पुरुषार्थका वर्णन कर नकुल, विराट, द्रुपद, सहदेव, धृष्टयुम्न, शिखण्डी और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनने जो-जो बातें कही थीं, वे



सव उसी प्रकार सुना दों । उल्किकी बार्ते सुनकर राजा / दुर्योघनने दुःशासन, कर्ण और शकुनिसे कहा कि 'सव राजाओं- को तथा अपनी और अपने मित्रोंकी सेनाको आज्ञा दे दो कि कल सूर्योदय होनेसे पहले ही सव सेनापित तैयार हो जाय । तव कर्णकी आज्ञासे दूर्तोंने सम्पूर्ण सेना और राजाओं- को दुर्योघनका यह आदेश सना दिया।

# दुर्योधनका पाण्डवोंसे कहनेके लिये उल्लक्को अपना कटु सन्देश सुनाना

सञ्जयने कहा—महाराज! महात्मा पाण्डवींने ती हिरण्यवती नदीके तीरपर पड़ाव किया और कौरवींने एक दूसरे स्थानपर शास्त्रोक्त विधिसे अपनी छावनी डाछी। वहाँ राजा दुर्योघनने बढ़े उत्साहसे अपनी सेना ठहरायी और मिन्न-भिन्न दुकड़ियोंके लिये अलग-अलग स्थान नियुक्त करके सब राजाओंका बड़ा सम्मान किया। फिर उन्होंने कर्ण, शकुनि और दुःशासनके साथ कुछ गुप्त परामर्श करके उल्कको बुलाकर कहा, ''उल्क ! तुम पाण्डवोंके पास जाओ



और श्रीकृष्णके सामने ही पाण्डवींसे यह सन्देश कहो । जिसके लिये वर्षोंसे विचार हो रहा था, वह कौरव और पाण्डवींका भयद्धर युद्ध अव होनेवाला है । अर्जुन ! तुमने कृष्ण और अपने भाइयोंके सिहत सक्षयसे जो गर्ज-गर्जकर बड़ी शेखीकी वार्ते कही थीं, वे उसने कौरवोंकी समामें सुनायी थीं। अब उन्हें कर दिखानेका समय आ गया है । राजन् ! तुम तो बड़े धार्मिक कहे जाते हो । अब तुमने अधर्ममें मन क्यों लगाया है ! इसीको तो विडालमत कहते हैं। एक बार नारदजीने

मेरे पितानीसे इस प्रसङ्गमे एक आख्यान नहा या। वह मै तुन्हें सुनाता हूँ। एक बार एक विलाव शक्तिशीन हो जाने हे कारण गङ्गाजीके तटपर कर्ष्त्रबाहु होकर खड़ा है। गया और सब प्राणियोंको अपना विश्वास दिलानेके लिये भी धर्माचरण कर रहा हूँ ऐसी घोपणा करने लगा। इस मनार यहन समय बीत जानेपर पक्षियोंको उसनर विश्वाम हो गया और वे उसका सम्मान करने लगे । उसने भी समझा कि मेरी तपस्या सफल तो हो गयी। फिर बहुत दिनों बाद वहाँ चूहे भी आये और उस तपस्वीको देराकर सोचने लगे कि 'हमारे शत्रु बहुत हैं; इसलिये हमारा मामा बनकर यह विलाय इममें जो बूढे और वालक है, उनकी रक्षा किया करे। तव उन सबने उस विडालके पास जाकर कहा, 'आप हमारे उत्तम आश्रय और परम सुदृद् हैं। अतः हम एव आवरी शरणमें आये हैं। आप सर्वदा धर्ममें तत्पर रस्ते हैं। शनः वुज्रधर इन्द्र जैसे देवताओंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करें।

''चूहोंके इस प्रकार कहनेपर उन्हें मधण करनेवाले विडालने कहा—'में तप भी करूँ ओर तुम स्वरो राग भी करूँ—ये दोनों काम होनेका तो मुझे कोई दम नहीं दिखायी देता। फिर भी तुम्हारा हित करनेके रिपे मुझे तुम्हारी बात भी अवश्य माननी चारिये। तुम्हें भी नित्प्रप्रित मेरा एक काम करना होगा। मैं कठोर निय्मोंका पान करते-करते बहुत यक गया हूँ। मुझे अपनेमें चलने-फिरमेशी तिनक भी शक्ति दिखायी नहीं देती। अतः आज्ये मुझे तुम नित्प्रपति नदीके तीरतक पहुँचा दिया करो।' मूहोंने 'बहुत अवछा' कहकर उसकी बात स्वीकार कर ली दीर रव बृद्धे-बालक उसकी बीप दिये।

'फिर तो वह पापी विनाव उन चृहों ने सानगर मोटा हो गया। इघर चृहोंकी मंख्या दिनोंदिन बन एंने लगी।तव उन सबने आपसमें मिलकर बहा, 'क्यों की! माना तो रोज-रोज फूलता जा रहा है और हम बहुत घट गरे हैं। इसका क्या कारण है !' तब उनमें कोलिक नामगा जो एउने मे ज्याने ज्यां प्रामीनी भी बाजी लगाकर तुम्हारे शतुओंका एदार परेंगे । ये माशान् स्वामिनार्तिकेयके समान अजेय हैं ।

तुम्होरे सामा शहानि भी एक रयी हैं। इन्होंने पाण्डवींसे वेर टाना के, इमलिये निःसन्देह ये उनसे घोर यह करेंगे। होतानार्यने पत्र अश्वत्यामा तो बहुत बहे महारयी हैं। किन्तु इन्हें अपने प्राप्त बहुत प्यारे हैं। यदि इनमें यह दोप न होता तो इनके समान योढा दोनों पश्चकी सेनाओंमे कोई नहीं या । उनके निना द्रोणाचार्य तो वृद्धे होनेपर भी जवानोंसे अच्छे **ईं । ये नंत्राममें बहुत बड़ा काम करेंगे—इसमें मुझे सन्देह** नहीं है । विन्तु अर्जुनपर इनका बड़ा स्नेह है। इसल्यि अपने आचार्यत्वकी ओर देखकर ये उसे कभी नहीं मारेंगे; क्योंकि उसे तो ये अपने पत्रमें भी बढ़कर समझते हैं । यों तो सम्पूर्ण देवता, गन्धर्व और मनुष्य मिलकर भी इनके सामने आर्वे तो ये अरेले ही रयार सवार होकर अपने दिव्य अस्त्रोंसे उन्हें तहम-नहस कर सकते हैं। इनके सिवा महाराज पौरवको भी में महारयी समझता हूँ । ये पाञ्चाल वीरोंका मंहार करेंगे । राजपुत्र बृहद्वल भी एक सचा रयी है। वह कालके समान तुम्हारे शत्रुओंकी सेनामें घुमेगा । मेरे विचारसे मधुवंशी राजा जलसन्ध भी रयी है। अपनी सेनाके सहित वह भी प्राणींका मोह त्यागकर युद्ध करेगा । महाराज बाह्रीक तो अतिरयी हैं। उन्हें मैं संप्राममें साक्षात यमरावके समान समझता हूं। वे एक यार युद्धमें आकर फिर पीछे कदम नहीं रखते । सेनापति सत्यवान् भी एक महारयी है । उसके हायसे बड़े अद्भुत कर्म होंगे। राह्यसराज अलम्बप तो महारयी है ही। यह सारी राज्ञसरेनामें स्वींचम रथी और मायावी है तथा पाण्डवींसे इसकी बड़ी कट्टर शत्रुता है। प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भगदत्त बड़े ही बीर और प्रतापी है। वे हायीपर चढकर युद्ध करने-वालोंमें सर्वश्रेष्ट हैं और रथयुद्धमें भी कुशल हैं। इनके सिवा गान्धारों में श्रेष्ट अचल और वृषक—ये दो भाई भी अच्छे रयी है । ये दोना मिलका शत्रओंका महार करेंगे ।

यह कर्ण, जो तुम्हारा प्यारा मित्र, सलाहकार और नेता है तया तुम्हें मर्वटा ही पाण्डवोंसे झगडा करनेके लिये उभारा करता है, यहा ही अभिमानी, वकवादी और नीच प्रकृतिका है। यह न तो रथी है और न अतिरयी ही है। मैं इसे अर्घरयी समझता हूं। यह यदि एक बार अर्जुनके सामने चला गया तो उसके हायसे जीता बचकर नहीं लोटेगा।

इर्धा नमय ट्रोणाचार्य भी कहने छगे—'मीष्मजी ! ठीक है; आप जैसा कह रहे हैं, वैसी ही बात है। आपका कयन कभी मिय्या नहीं हो सकता । हमने भी प्रत्येक युद्धमें इसे शेखी वघारते और फिर वहाँसे भागते ही देखा है। यह प्रमादी है, इसलिये मैं भी इसे अर्घरयी ही मानता हूँ।

भीष्म और द्रोणकी ये वातें सुनकर कर्णकी खौरी चढ गयी और वह गुस्सेमें भरकर कहने लगा, 'पितामह ! मेरा कोई अपराघ न होनेपर भी आप द्वेषवश इसी प्रकार वात-वातमें मुझे वाग्वाणींसे वींघा करते हैं । मैं केवल राजा दुर्योघनके कारण ही आपकी ये सारी वार्ते सह छेता हूँ । आप यदि मुझे अर्धरयी मानेंगे तो सारा संसार भी यह समझकर कि भीष्म झठ नहीं बोलते मुझे अर्धरयी ही समझेगा । किन्त कुरुनन्दन ! अधिक आयु होनेसे, वाल पक जानेसे अयवा घन या बहुत-सा कुटुम्ब होनेसे किमी क्षत्रियको महारयी नहीं कहा जाता । क्षत्रिय तो वलके कारण ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण वेदमन्त्रोंके ज्ञानसे, वैश्य अधिक घनसे और शुद्र अधिक आयु होनेसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं। आप राग-द्वेषसे भरे हैं, इसलिये मोहवरा मनमाने रूपसे रयी-अतिरियर्गेका विमाग किया करते हैं। महाराज दुर्योधन! आप जरा अच्छी तरह ठीक-ठीक विचार कीजिये। भीष्मजीका भाव बढ़ा दृषित है और ये आपका अहित करनेवाले हैं, इसिलये आप इन्हें त्याग दीजिये । कहाँ तो रयी और अतिरिययोंका विचार और कहाँ ये अल्पबुद्धिवाले भीष्म ! इन्हें भला, इसका क्या विवेक हो सकता है । मैं तो अकेला ही सारी पाण्डवसेनाके मुंह फेर दूँगा । भीष्मकी आयु बीत चुकी है। इसलिये कालकी प्रेरणासे इनकी बुद्धि भी मोटी हो गयी है। ये भला युद्ध, मार-काट और सत्परामर्शकी बातें क्या समझें ? शास्त्रने केवल वृद्धोंकी वातपर ध्यान देनेको ही कहा है, अतिवृद्धोंकी वातपर नहीं; क्योंकि वे तो फिर वालकोंके समान ही माने जाते हैं। यद्यपि में अकेला ही पाण्डचोंकी इस सेनाको नप्ट कर दूँगा, किन्तु सेनापति होनेके कारण उसका यश तो भीष्मको ही मिलेगा। इसलिये जवतक ये जीते हैं, तबतक तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकता। इनके मरनेपर तो में मभी महारिययोंके साथ लड़कर ,िखा द्गा।

भीष्मने कहा स्तपुत्र ! में आपसमें फूट डलवाना नहीं चाहता, इसीसे अवतक त् जीवित है । में चूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, त् तो अभी बचा ही है । फिर भी में तेरी युद्धकी लालसा और जीवनकी आगाको नहीं काट रहा हूँ । जमदमिनन्दन परशुरामजी भी बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र वरसाकर "विराट और द्रुपदसे मेरी ओरसे कहना कि तुम सव हक है होकर मुझे मारनेके लिये आओ और अपने तथा पाण्डवोंके लिये मेरे साथ सम्राम करो । घृष्टद्युम्नसे कहना कि जब तुम द्रोणाचार्यके सामने आओगे, तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा हित किस बातमें है । अब तुम अपने सुहृदोंके सहित मैदानमें आ जाओ। किर शिखण्डीसे कहना कि महाबाहु मीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे । इसलिये तुम निर्मय होकर युद्ध करना ।"

इसके बाद राजा दुर्योधन खूब हॅसा और उल्करे कहने लगा- 'तुम कृष्णके सामने ही अर्जुनसे एक वार भिर कहना कि द्वम या तो हमें परास्त करके इस पृथ्वीका शासन करो, नहीं तो हमारे हायसे हारकर तुम्हें प्रथ्वीपर शयन करना होगा । जिस कामके लिये क्षत्राणी पुत्र प्रसव करती है, उसका समय आ गया है। अब तुम सग्रामभूमिमें बल, वीर्य, शौर्य, अस्त्रलावव और पुरुषार्य दिखाकर अपने कोधको ठंडा कर लो । इसने तुम्हें जुएमें हराया था, तुम्हारे सामने ही इम द्रौपदीको सभामें घसीट लाये थे, फिर इमीने वारह वर्षके लिये घरसे निकालकर तुम्हें वनमें रक्खा और एक वर्षतक विराटके घरमे रहकर उनकी गुलामी करनेके लिये मजबूर किया । इन देशनिकाले, वनवास और द्रौपदीके क्लेशोंको याद करके जरा मर्द बन जाओ और कृष्णको साय लेकर युद्धके मैदानमें आ जाओ। तम बहुत बढ-बढकर बार्ते बनाया करते हो, सो यह व्यर्थ वकवाद छोड़कर करा पुरुषार्थ दिखाओ । भला, तुम पिता-मह भीवम, दर्धर्ष कर्ण, महावली शस्य और आचार्य द्रोणको युद्धमें परास्त किये विना कैसे राज्य पाना चाहते हो ! अजी ! पृथ्वीपर पैर रखनेवाला ऐसा कौन जोव है, जिसे मारने म भीष्म और द्रोण संकल्प करें तथा जिसे इनके दादण गस्त्रोंका स्पर्भ भी हो जाय और फिर भी वह जीना रहे। यह मै जानता हूँ कि श्रीकृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और नुम्हारे पास गाण्डीव धनुप भी है। तथा तुम्हारे समान होई दोहा नहीं है-यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है। किन्त लो, यह सव जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ । पिछले तेरह वर्षतक तुमने तो विलाप किया है और मैंने राज्य भोगा है। अब आगे भी बन्धु-बान्ववॉसिहत तुन्हें मारका में दी राज्यशासन करूँगा । अर्जुन ! जिल समय दालन्यने दॉवपर मैने तुम्हें जुएमें जीता था, उस समय तुम्हारा गाण्डीव कहाँ या और भीमसेनका बल कहाँ चला गया या । उस समय तो अनिन्दिता कृष्णाकी कृपाके विना गदाधारी मीममेन और गाण्डीवचारी अर्जुन भी उस दासत्वसे मुक्त नर्रा हो सके ये। देखो, यह भी मेरा ही पुरुपार्य था कि जिलटनगरमें भीमसेनको तो रसोई पकाते-पक्तते चैन नहां यी और तुम्रे सिरपर वेणी लटकाकर हिजड़ेका रूप बनावर राजरन्यारी नचाना पड़ता था। मैं तुम्हारे या कृष्णके भवसे राज्य नही द्गा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिल्कर युद्ध फरो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे, उस समय हजारों फणा और सैकड़ों अर्जुन दसों दिशाओं में भागते निर्देगे । रिन तुम्हारे सभी संग-सम्बन्धी युद्धमं मारे जायँने । उन नमय तुम्हें बड़ा सन्ताप होगा और जिस प्रकार पुण्यर्शन पुरुप स्वर्गप्राप्तिकी आशा छोड़ बैठता है, उमी प्रकार तुरहारी पृथ्वीका राज्य पानेकी आश्रा टूट जारगी। इंग्टिने उम शान्त हो जाओ ।'

### उल्लक्का पाण्डवोंको दुर्योघनका सन्देश सुनाना और फिर पाण्डवोंका सन्देश लेकर दुर्योघनके पास आना

सञ्जय कहते हैं—महाराज । इस प्रकार दुर्योधनका सन्देश लेकर उल्क पाण्डवोंकी छावनीमें आया और म० अं० ८१ पाण्डवींने मिलकर राजा युधिष्ठिरचे करने लगा, ध्यान हुने वचनोंचे परिचित ही हैं। इसलिये किन प्रकार मुझने न्द्र नम्म ने । भेने विचारने वा अतिरयी है । भीमसेनका पुत्र राज्यात पटोराच यहा ही मायावी है । उसे मैं रययूय-रापों रा भी अविनित रमझता हूँ । राजन् ! मैंने तुम्हें ये पर्यासेनाके प्रयान-प्रधान रयी,अतिरयी और अर्थरयी सुनाये । पुर्व शीहरण, अर्जुन या दूसरे राजाओं मेंसे जो कोई जहाँ भी मिलेगा, उसे मैं वहीं रोकनेका प्रयत्न कर्नेगा । परन्तु यदि दुग्टपुत्र शिक्षण्टी मेरे सामने आकर युद्ध करेगा तो उसे मै नहीं मारूँगा; क्योंकि मैंने सब राजाओंके सामने आजन्म ब्रह्मचर्यकी प्रतिशा की है। अतः किसी स्त्रीको अयवा जो पहले स्त्री रहा हो, उस पुरुषको मैं कभी नहीं मार सकता। शायद तुमने सुना हो, यह शिखण्डी पहले स्त्री या। यह कन्यारूपसे उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हो गया है। इसलिये इससे मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसके सिवा रणभूमिमें और जो-जो राजा मेरे सामने आवेंगे उन सबको मारूँगा, किन्तु कुन्तीपुत्रोंके प्राण नहीं दूँगा।

### भीष्मजीका शिखण्डीके पूर्वजन्मकी कथा सुनाना, अम्त्राका भीष्मद्वारा हरण और शाल्बद्वारा तिरस्कार

दुर्योधनने पूछा—दादाजी ! आततायी शिखण्डी यदि रणकेत्रमें वाण चढाकर आपके सामने आवेगा, तो भी आप उस्का कर क्यों नहीं करेंगे !

भीष्मजी वोले-द्योधन ! शिखण्डीको रणभूमिमें अपने सामने देखकर भी जो में नहीं मारूँगा, उसका कारण नना । जर मेरे जगद्विख्यात पिता शान्तनुजी स्वर्गवासी हए तो मंने अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए चित्राङ्गदको राजिंदितनपर अभिपिक्त किया । जब उसकी भी मृत्यु हो गयी तो माता सत्यवतीकी सलाहरी मैंने विचित्रवीर्यको राजा यनाया । विचित्रवीर्यकी आयु बहुत छोटी थी, इसलिये राजकार्यमे उसे मेरी सहायताकी अपेक्षा रहती थी। फिर मुझे निसी अनुरूप कुलकी कन्याके साय उसका विवाह करनेकी चिन्ता हुई । इसी समय मैंने सुना कि काशिराजकी अम्बा, अभिका और अम्बालिका नामकी तीन अनुपम रूपवती कन्याओंका स्वयवर होनेवाला है । उसमें प्रध्वीके सभी राजाओं को बुलाया गया या। मैं भी अकेला ही रयमें चढकर काशिराजकी राजधानीमे पहुँचा । वहाँ यह नियम किया गया था कि जो सबसे पराक्रमी होगा, उसे ये कन्याएँ विवाही जायंगी । मुझे जब यह मालूम हुआ तो मैने तीनों कन्याओंको अपने रयमें बैठा दिया और वहाँ इकट्टे हुए सब राजाओंको यार-यार सुना दिया कि 'महाराज शान्तनुका पुत्र भीष्म इन पन्याओंको लिये जाता है, आपलोग पूरा-पूरा बल लगाकर इन्हें छुड़ानेका प्रयत्न करें।'

तय वे मय राजा अस्त्र-शस्त्र लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े और अपने सारिययोंको रथ तैयार करनेका आदेश देने लगे । उन्होंने रयोगर चढकर मुझे चारों ओरसे वेर लिया और मैने भी वाण वरसाकर उन्हें सब ओरसे ढक दिया । मैंने एक-एक बाग मारकर उनके हाथी, घोड़े और सारिययोंको धरासायी कर दिया । मेरी वाण चलानेकी ऐसी फुर्ती देखकर

उनके मुंह पीछेको फिर गये और वे मैदान छोड़कर भाग गये । इस प्रकार उन सब राजाओंको जीतकर मैं हस्तिनापुरमें चला आया और माई विचित्रवीर्यके लिये वे तीनों कत्याएँ माता सत्यवतीको सींप दीं । मेरी बात सुनकर सत्यवतीको बहा आनन्द हुआ और उसने कहा, 'बेटा ! बड़े आनन्दकी बात है, व्यमने सब राजाओंपर विजय प्राप्त की । फिर जब सत्यवतीकी सलाहसे विवाहकी तैयारी होने लगी तो काशिराजकी सबसे वही पुत्री अम्बाने बड़े संकोचसे कहा, 'भीष्मजी। आप सम्पूर्ण शास्त्रींमें पारकत और धर्मके रहस्यको जाननेवाले हैं। अतः मेरी धर्मानुकल वात सनकर फिर आप जैसा करना उचित समझें, वैसा करें। पहले मैं मन-ही-मन राजा शाल्वको वर चुकी हूँ और उन्होंने भी पिताजीको प्रकट न करते हुए एकान्तमे मुझे पत्नीरूपसे स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार मेरा मन तो दूसरी जंगह फॅंस चुका है, फिर कुठवंशी होकर भी आप राजधर्मको तिलाझिल देकर मुझे अपने घरमें क्यों रखना चाहते हैं ? यह वात मालम करके आप अपने मनमें विचार करें और फिर जैसा करना उचित समझें, वैसा करें ।'

तव मैंने सत्यवती, मिन्त्रगण, ऋित्वक् और पुरोहितोंकी अनुमित लेकर अम्बाको जानेकी आजा दे दी। अम्बा दृढ़ ब्राह्मण और धात्रियोंको साथ लेकर राजा शाल्वके नगरमें गयी। उसने शाल्वके पास जाकर कहा, 'महाबाहो! मैं आपकी सेवामें उपस्थित हूँ।' यह सुनकर शाल्वने कुछ मुसकराकर कहा—'सुन्दरि! पहले तुम्हारा सम्बन्ध दूसरे पुरुषसे हो चुका है, इसल्ये अब मैं तुम्हें पत्नीरूपसे स्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम मीष्मके ही पास चली जाओ। मीष्म तुम्हें बलात्कारसे हरकर ले गया था, इसल्ये में तुम्हें ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं तो दूसरोंको धर्मका उपदेश करता हूँ और मुझे सब बातोंका पता भी है। फिर पहले दूसरेके साथ सम्बन्ध हो जानेपर भी मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ। अतः अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चली जाओ।'

हमारे उन उपकारोंका तेरे हृदयमें कुछ भी आदर नहीं है। घर्मराज अपने कुलके कल्याणके लिये ही आपसमें मेल कराना चाहते थे। इसीसे उन्होंने श्रीकृष्णको कौरवोंके पास भेजा या। किन्तु-अवस्य ही तेरे सिरपर काल नाच रहा है, इसीसे तू यमराजके घर जाना चाहता है । अच्छा तो, अब निश्चय कल हमारे साय तेरा संग्राम होगा। मैंने भी त्र और तेरे भाइयोंको मारनेकी प्रतिज्ञा कर छी है और ऐसा ही होगा भी । समुद्र भले ही अपनी मर्यादाको तोड हे और पहाड़ोंके भले ही टुकड़े-टुकड़े उड़ जायँ, किन्तु मेरा कयन झुठा नहीं होगा । अरे दुईंदे ! साक्षात यम, कुनेर और रुद्र भी तेरी सहायता करें तो भी पाण्डवलोग अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे । मैं खूब जी भरकर दुःशासनका खुन पीऊँगा । इस युद्धमें स्वयं भीष्मजीको आगे रखकर भी कोई क्षत्रिय मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरत यमराजके घर मेज दूँगा। १ इस क्षत्रियोंकी सभामे मैंने ये जितनी वातें कही हैं, वे सभी सत्य होंगी--यह में अपने आत्माकी शपय करके कहता हैं।"

भीमसेनकी वार्ते सुनकर सहदेव भी क्रोधमें भर गये और इस प्रकार कहने लगे, ''पापी उल्क ! मेरी बात सुनो । तुम अपने पितासे जाकर कहना कि 'यदि राजा घृतराष्ट्रसे तुम्हारा सम्बन्ध न होता तो हममें यह फूट ही न पड़ती !' तुमने तो धृतराष्ट्रके बंध और सब लोगोंका नाश करानेके लिये ही जन्म लिया है । तुम साक्षात् शत्रुताकी मूर्ति, अपने कुलका उच्छेद करानेवाले और बढ़े पापी हो ।' उल्क ! याद रक्खो, इस संग्राममें मैं पहले तुम्हें मारूँगा और फिर तम्हारे पिताके प्राण लूँगा ।'

भीम और सहदेवकी बात सुनकर अर्जुनने मुसकराकर भीमसेनसे कहा—'भाईजी! आपके साथ जिन लोगोंका वैर है, उनके सम्बन्धमें तो आप यही समझिये कि वे ससारमें हैं ही नहीं। किन्तु उल्क्से आपको कोई कड़ी बात नहीं कहनी चाहिये। दूत वेचारे क्या अपराध करते हैं; उनसे तो जैसा कहनेको कहा जाता है, वैसा ही वे सुना देते हैं। भीमसेनसे ऐसा कहकर फिर उन्होंने धृष्टगुम्नादि अपने सम्बन्धियोंसे कहा, 'आपलोगोंने पापी दुर्योधनकी बातें सुन लीं ! इनमें विशेषरूपसे मेरी और श्रीकृष्णकी ही निन्दा की गयी है। इन बातोंको सुनकर आप हमारे ही हितकी दृष्टिसे रोषमें भर गये हैं। किन्तु आपलोगोंकी सहायता और श्रीकृष्णके प्रतापसे में सम्पूर्ण क्षत्रिय राजाओंको

भी कुछ नहीं समझता। अतः आत मव आजा दें तो में उल्का इन वार्तोका उत्तर दे हूँ। नहीं तो कल अपनी सेनाके मुहानेपर गाण्डीव घनुपसे ही इन वरवादका जवाद दूँगा। बार्तोमें तो नपुंसकलोग ही जवाद दिया उन्ते हैं। अर्जुनकी यह बान सुनकर राजालोग उनरी प्रशस करने लगे।

फिर महाराज युधिष्ठिरने उन सवका उनके सम्मान और आयुके अनुसार मत्कार किया और दुर्योधन हो क्ट्रेश रूपसे सुनानेके लिये उल्करे कहा—'उल्क ! तुम साओ और युन्ताकी मूर्ति कुल कल्द्र दुर्योधन ने कहो कि भाई! तुम्हारी बही पापबुद्धि है। अय तुमने हमें युद्ध के लिये आमन्त्रित तो कर ही लिया है। किन्तु तुम क्षत्रिय हो, इसलिये हमारे माननीय मीष्मादिको और स्नेहास्पढ लक्ष्मणादिको आगे रसकर हमसे युद्ध मत करना। बल्कि अपने और अपने सेवकों के पराक्ष्म स्मारेसे ही पाण्डवोंको युद्ध में बुलाना। देखो, पूरा-पूरा क्षत्रियत्व निमाना। जो पुरुप दूमरों के पराक्ष्मका आश्य लेकर शत्रुओंको सम्रामके लिये बुलाता है और स्वय उसने लोहा लेनेकी शक्त नहीं रखता, उसीको नपुंसक कहते हैं।'

श्रीक्रणाने कहा-उल्क। इसके बाद तम द्वींघनसे मेरा सन्देश कहना कि 'अब कल ही तम रणभूनिमें आ जाओ और अपनी मर्दानगी दिखाओ । तम जो ऐंडा समसते हो कि कृष्ण युद्ध नहीं करेगाः च्योंकि पाण्डवीने इमसे अर्जनगा सारिय बननेके लिये कहा है---क्या हमीसे तुम्हें भेरा टर नहीं है ! सो याद रक्लो, युद्धके अन्तम कोई भी नहीं बचेगा; आग जैसे घास-फ़सको जला देती है, उमी प्रमार अपने फोबसे मैं सबको भस्म कर दूँगा । इस समय तो महाराज युधिरिररी आज्ञारे में युद्ध करते हुए अर्जुनका मारच्य री करूँगा । अर कल तो तम तीनों लोकोंमें यदि वहीं उहकर लाना नाहोंगे अयवा भूमिके भीतर धुमनेका प्रयक्ष करोगे, तो भी वहीं तकी अर्जुनका रय दिखायी देगा। और तुम जो भीमनेनरी प्रतिशाको मिथ्या समझते हो। मो तुम समझ हो कि दुःधानन का खून तो उन्होंने आज हो पी लिया। तुम न्यर्प ऐंगी उल्टी-उल्टी वार्ते बनाते हो, महानाज युधिष्टिन, भीमछेन-अर्जुन और नकुल-सहदेव तो तुन्हें युद्ध भी नहीं रमयदे।'

इसके बाद महायशस्वी अर्जुन शील्याणी और देग कर उल्कि कहने लगे—'जो पुरुप अपने पगामने मरोसे शत्रुओंको संग्रामके लिये सलकारता है और पिर दट-कर अनका मुकाबला करता है। मर्दे तो वही है। लाओ, तुम

रते के उसे समा गर्री परशुरामतीके प्रिया सेवक अकृतप्रण ा गरे। सर मनियाने उनना मन्त्रार किया और अकृतनग-<sup>र्</sup>ने भी मुनिर्गेण ययायोग्य अभिवादन किया। जब सव रोग उरो चारी ओरंगे बेरकर बैठ गये तो महात्मा हं,ज्या नने उनमे मुनिवर परशुरामजीका समाचार पूछा। ध्यतरमजीने क्या कि 'श्रीयरद्यगमजी आपसे मिलनेके लिये षण प्रातःताल ही यहाँ आ रहे हैं। वह दिन उन मुनियोंको आपम्मे तरह तरहकी यातें करते हुए निकल गया। दूसरे िन नवेंर ही शिष्यों से बिरे हुए भगवान् परशुरामजी पघारे । ये ब्रह्मतंत्रमं दमक रहे थे। उनके मिरपर जटा और शरीरमें चीरवन्त मुझोभित थे। हार्योमे धनुप, खड्ग और परशु थे। उन्हें देखते ही मय तबस्वी, राजा होत्रबाहन और अम्बा राय जोडकर खड़े हो गये । उन्होंने परश्ररामजीकी ययायोग्य पूजा की और फिर वे उन्हीं के साथ बैठ गये। रा ग होत्रवादन और परशुरामजीमे अनेकों वीती हुई वातोंकी चर्चा होने लगी । यात-ही-यातमें राजाने कहा, 'परशुरामजी! यह काशिराजभी कन्या मेरी धेवती है। इसका एक विशेष कार्य है। वह आप सुन लीजिये ।

तथ परशुरामजीने उससे कहा—'वेटी! तेरा क्या वाम है, वता तो।' इस्तर अम्याने जैसा-जैसा हुआ या, वह मय सुना दिया। तय उन्होंने कहा, 'में तुझे फिर भीष्मके पास भेज हूँगा। वह में जैसा कहूँगा, वैसा ही करेगा। यदि उसने मेरी यात न मानी तो में उसके मिन्त्रयोंसहित उसे भस्म पर दूँगा।' अम्याने कहा, 'आप जैसा उचित समझें, वैसा नरें। मेरे इस मंकटके मूल कारण तो ब्रह्मचारी भीष्मजी ही है। उन्होंने मुझे यन्त्रात्कारसे अपने अधीन कर लिया या। अतः आय उन्हें नष्ट कर डालिये।'

अम्बाके ऐसा कहनेपर श्रीपरशुरामजी उसे तथा उन हसाजानी ऋपियोंको माय छे कुरुक्षेत्रमें आये। वहाँ वे सरम्वनी नदींके तीरपर ठहर गये। तीसरे दिन उन्होंने मेरे पाम यह सन्देश भेजा कि 'में तुम्हारे पास एक विशेष कार्यसे आया हूँ, तुम मेरा वह प्रिय कार्य कर दो।' अपने देशमे श्रीनरशुरामजीने पधारनेका समाचार सुनकर में तुरंत ही बड़े प्रेनसे उनसे मिन्टने गया। मेरे साय अनेकों ब्राह्मण, श्रान्तिज्ञ और पुरोहित भी ये तथा उनके सत्कारके लिये में एक गो भी छे गया या। प्रतानी परशुरामजीने मेरी पूजा न्यीनार की और मुझने कहा, 'भीष्म! जब तुम्हें स्वयं विवाह सन्नेनी इच्छा नहीं सी तो तुम इस काशिराजकी पुत्रीको क्यों हर ले गये थे और फिर इसे त्याग क्यों दिया ? देखो, तुम्हारा स्पर्श होनेसे अब यह स्त्रीधर्मसे भ्रष्ट हो गयी है। इसीसे राजा शाल्वने इसे स्वीकार नहीं किया। अतः अब अग्रिको साक्षी बनाकर तुम ही इसे ग्रहण करो।

तव मैंने उनसे कहा, ''मगवन् ! अव मैं अपने भाईके साय इसका विवाह किसी प्रकार नहीं कर सकता; क्योंकि इसने स्वय ही पहले मुझसे कहा या कि 'में तो शास्वकी हो चुकी हैं।' तव मेरी आज्ञा लेकर ही यह शास्त्रके नगरमे गयी थी। मैं भय, निन्दा, अर्थलोभ या किसी कामनासे अपने क्षात्रधर्मसे विचलित नहीं हो सकता।" मेरी बात सुनकर परश्ररामजीकी ऑखें क्रोधसे चञ्चल हो उठीं और वे वार-वार कहने लगे, 'यदि तम मेरी यह आज्ञा पालन नहीं करोगे तो मै तम्होरे मिनत्रयोंके सहित तुम्हें नष्ट कर दूँगा। भैंने भी बार-बार मीठी वाणीमें उनसे प्रार्थना की, किन्तु वे शान्त न हुए। तब मैने उनके चरणोंपर सिर रखकर पूछा, 'भगवन् ! आप जो मझसे युद्ध करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है ? वाल्यावस्थामें मुझे आपहीने चार प्रकारकी धनुर्विद्या सिखायी थी । अतः मैं तो आपका शिष्य हूँ ।' परशुरामजीने क्रोधसे ऑखें लाल करके कहा, 'भीष्म ! द्वम मुझे गुरु समझते हो, फिर भी मेरी प्रसन्नताके लिये इस काशिराजकी कन्याको स्वीकार नहीं करते ! देखो, ऐसा किये बिना तुम्हें शान्ति नहीं मिल सकती।

तब मैने कहा, ''ब्रह्मर्षे! आप व्यर्थ श्रम क्यों करते हैं ? ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता। मैं पहले इसे त्याग चुका हूँ । मला, जिसका दूसरे पुरुपपर प्रेम है उस स्त्रीको कोई किस प्रकार अपने घरमें रख सकता है ? मैं इन्द्रके भयसे भी धर्मका त्याग नहीं करूँगा। आप प्रसन्न हो अथवा न हों: और आपको जो करना हो, वह करें । आप मेरे ग़ुक हैं, इसिलिये मैंने प्रेमपूर्वक आपका सत्कार किया है। किन्तु माल्म होता है आप गुरुओंका-सा वर्ताव करना नहीं जानते। इसिलये में आपके साथ युद्ध करनेके लिये भी तैयार हूँ । मै युद्धमें गुरुका, विशेषतः ब्राह्मणका और उसमें भी तपोबृद्धका -वच नहीं करता । इसीसे मैं आपकी बातोंको सह रहा हूं । किन्तु धर्मशास्त्रीने ऐसा निश्चय किया है कि जो क्षत्रिय क्षत्रियके समान ही हथियार उठाकर सामने आये हए ब्राह्मणको-जन कि वह डटकर युद्ध कर रहा हो, मैदान छोड़कर भाग न रहा हो-मार डालता है, उसे ब्रह्महत्या नहीं लगती। में भी क्षत्रिय हूँ और क्षात्रधर्ममें ही खित हूँ।

इघर उल्क्रकी वार्ते सुनकर कुन्तीनन्दन युघिष्ठिरने भी घृष्टयुम्नके नेतृत्वमें अपनी चतुरिक्षणी सेनाका कूच करा दिया। महारथी भीम और अर्जुन आदि सब ओरसे उसकी देखभाल करते चलते थे। उसके आगे महान् घनुर्घर घृष्ट-युम्न थे। उन्होंने जिस वीरका जैसा वल और जैसा उत्साह या, उसे उसी कोटिके प्रतिपक्षीसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी। अर्जुनको कर्णके साथ, भीमसेनको दुर्योघनके साथ, घृष्टकेतुको शब्दयोम साथ, उत्तमौजाको कुपाचार्यके साथ, नकुलको अश्वत्यामाके साथ, शैव्यको कुतवर्माके साथ, सात्यिकको जयद्रयके साथ और शिखण्डीको भीष्मके माथ युद्ध करनेके लिये नियुक्त किया। इसी प्रकार सहदेवको शक्कुनिचे, चेकितान को शल्से, द्रौपदीके पाँच पुत्रोंको त्रिगत-वीरोंसे और अभि- अभि- मन्युको खुपसेन तथा अन्यान्य राजाओंसे भिटनेका आदेश दिया; क्योंकि वे उसे मंग्रामभूमिमें अर्जुनकी अवेधा भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार एक पोदाओंका विभाग कर उन्होंने अपने भागमें द्रोणाचार्यको रक्ता और फिर पाण्डवोंकी विजयके लिये रणाज्ञणमें सुसज्ञित होका रहे हो गये।

#### दुर्योधनका मीष्मजीके मुखसे अपनी सेनाके रथी और अतिरिधर्योका विवरण सुनना

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब अर्जुनने रण-भूमिमें भीष्मका वध करनेके लिये प्रतिशा की तो मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योघनादिने क्या किया ! मुझे तो अब ऐसा जान पड़ता है मानो श्रीकृष्णके सायी अर्जुनने संग्राममें हमारे काका भीष्म-जीको मार ही डाला हो । इसके सिवा यह भी सुनाओ कि महापराक्रमी भीष्मजीने प्रधान सेनापतिका पद पाकर फिर क्या किया ।

सञ्जय कहने लगे—महाराज। सेनाध्यक्षका पद पाकर गान्तनुनन्दन मीष्मजीने दुर्योधनकी प्रसन्नता बढाते हुए कहा, 'मैं शक्तिपाणि भगवान् खामिकार्तिकेयको नमस्कार कर आज तुम्हारा सेनापित बनता हूँ। अव इसमें तुम किसी प्रकारका सन्देह न करना। मैं सेनासम्बन्धी कार्यों और तरह-तरहकी व्यूहरचनाओं कुशल हूँ। मुझे देवता, गन्धर्व और मनुष्य—तीनोंहीकी व्यूहरचनाका शान है; अव तुम सब प्रकारकी मानसिक चिन्ता छोड़ दो। मैं शास्त्रानुसार तुम्हारी सेनाकी यथोचित रक्षा करते हुए निष्कपटभावसे पाण्डवींके साथ युद्ध करूँगा।

दुर्योधनने कहा—पितामह! भय तो मुझे देवता और अमुरोंसे युद्ध करनेमें भी नहीं लगता। फिर जब आप सेना-पित हों और पुरुषिंह आचार्य द्रोण हमारी रक्षाके लिये खड़े हों, तब तो कहना ही क्या है १ आप अपने और विपक्षियोंके सभी रथी और अतिरिधयोंको अच्छी तरह जानते हैं। अतः में और ये सब राजालोग आपके मुखसे उनकी सख्या सनना चाहते हैं।

भीष्मजीने कहा—राजन् । तुम्हारी सेनामें जितने रयी और महारयी हैं, उनका विवरण सुनो । तुम्हारे पक्षमें करोड़ों और अरबी रयी हैं। उनमें जो प्रधान-प्रधान हैं। उनके नाम सुनों। सबसे पहले तो दुःशासन आदि अपने सी भार नेंबे सहित तुम ही बहुत बड़े रयी हो। तुम सभी छेदन भरनम कुश्रल और गदा, प्राम तथा ढाल-तलवारके युक्तमे पारहत हो । में तुम्हारा प्रधान सेनापति हूँ । मेरी कोई वात तुनने छिपी नहीं है; अपने मुँहसे में अपने गुणोंका वर्णन रक्ते, पह उचित नहीं समझता । श्रुक्तथारियों में श्रेष्ठ कृतवर्मा भी तुन्त्री चेनामें एक अतिरयी है। महान् धनुर्घर महराज शन्दरी भी मैं अतिरयी मानता हूँ । ये अपने भानजे नरुल और सहदेवको छोड़कर शेप सब पाण्डवाँसे युद्ध करेंगे । रगगृग-पतियोंके अधिपति भूरिश्रवा भी शतुओंकी छेनारा वड़ा भीपन संहार करेंगे । सिन्धुराज जयद्रयको में टो राधियोके बनावर समझता हूँ । ये अपने दुस्त्यन प्रामोंकी भी यानी लगाउन पाण्डवींके साथ संग्राम करेंगे । काम्योवनरेश सुद्धिण एण रयीके बराबर हैं। माहिष्मतीपुरीका राजा नील भी रयी उटा जा सकता है । इसका पहलेसे ही सहदेवसे बैर वैधा तुआ ै। इसलिये यह तुम्हारे लिये पाण्डवींके साथ दगवर युद्ध रस्ता रहेगा । अवन्तिनरेश विन्द और अनुविन्द वरे अन्ते रगी माने जाते हैं। ये दोनों युद्धके यहे प्रेमी है। ट्यन्ये ने धा-सेनामें खेल-सा करते हुए कालके समान विचरेंगे। भेरे विचारते त्रिगर्तदेशके पाँच भाई भी बहुत अन्छे नवी है। उनमें भी सत्यरय प्रधान है। तुम्हारा पुत्र ल्ह्मण और उ गाना का लड्का—ये दोनों यदापि तरण अवस्ताने और सुरुमार हैं, तो भी में इन्हें अच्छा रथी समहाता हूँ । गहा उपरधार भी एक रथी है, अपनी सेनाके साम वह भी रंप्राममें अच्छा हाय दिखावेगा । मेरे विचारचे बृहदूल और की त्या भी अच्छे रयी हैं। कृपाचार्य तो रययूयपतियोंके अल्यक्ष री है। गुज करना होगा, अतः आर ऐसा आसीवांद दीजिये कि हैं। गिरा हो ।' नव परशुरामजीने कहा, 'कुक्थेष्ठ ! सफलता चाहनेत्रांदे पुरुषों रो ऐसा ही करना चाहिये । अपनेसे बड़ोंके राम यह रानेवालों हा पही धर्म हैं । यदि तुम इस प्रकार स अपने ने? में नुमें बाद दे देना । अब तुम सावधानीसे युद रहे। में नुमें जाय दे देना । अब तुम सावधानीसे युद रहे। में नुमें जीवने हे लिये ही आया हूँ । जाओ, अब युढ़ सरो, में नुमहों बनांबसे बहुत प्रसन्न हूँ ।'

ता भने उन्हें पुनः प्रणाम किया और तरंत ही रयपर नटकर शरा बजाया। इसके बाद हम दोनोंमें एक-दूसरेको पराम्न परनेकी इच्छासे बहुत दिनोंतक युद्ध होता रहा। इस सुद्धमें परग्रुरामजीने मेरे ऊपर एक मी उनहत्तर बाण छोड़े। तब मेने भालेकी जातिका एक तीश्य बाण छोड़कर उनके पनुपरा किनारा काटकर गिरा दिया और सौ बाण छोड़कर उनके शरीरको बाँध दिया। उनसे पीडित होकर ने अनेत-से हो गये। इससे मुझे बड़ी दया आयी और धैर्य धारण परके कहा, 'युद्ध और क्षात्रधर्मको धिक्कार है।' इसके बाद मैंने उनगर और बाण नहीं छोड़े। इतनेहीमें दिन दलनेपर स्पेंदेय पृथ्वीको सन्तत करके अम्ताचलकी ओर चले गये और हमारा युद्ध बद हो गया।

दूमरे दिन सर्योदय होनेपर फिर युद्ध आरम्भ हुआ। प्रनापी परशुरामजी मेरे जपर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगे । किन्त मैंने अरने साधारण अस्त्रोंसे ही उन्हें रोक दिया । फिर र्मने परशरामजीपर वायव्यास्त्र छोडा, पर उन्होंने उसे गुग्यकास्त्रसे काट दिया । इसके बाद मैंने अभिमन्त्रित करके आग्नेयास्त्रका प्रयोग किया, उसे भगवान परग्ररामजीने वारणास्त्रने रोक दिया । इस प्रकार मैं परश्ररामजीके दिव्य अस्त्रों को रोकता रहा और शत्रुदमन परशुरामजी मेरे दिन्य अर्घोरो विफल करते रहे । तब उन्होंने क्रोघमें मरकर मेरी छातीमे वाण मारे । इससे में रयपर गिर गया । उस समय मुरो अचेन देखकर तुरंत ही सारिय रणभूमिसे अलग ले गया । चेन होने र जब मुझे सब बार्तीका पता लगा तो मैंने मारियमे कहा, 'सारथे ! अब मैं तैवार हूँ, तू मुझे पन्द्यरामजीके पान ले चल । वस, सार्यि तुरंत ही मुझे हेरर चल दिया और कुछ ही देरमें में परशुरामजीके सामने पर्च गया। वहाँ पहुँचते ही मैंने उनका अन्त करनेके विचारमे एक चमचमाता हुआ कालके समान कराल बाण छोदा । उमकी गहरी चोट खाकर परशुरामजी अचेत होकर

रणभूमिमे गिर गये । इससे सब लोग घवराकर हाहाकार करने लगे ।

मुखी ट्रिनेपर वे खड़े हो गये और अपने धनुपार बाण चढा वड़ी विह्नलतासे कहने लगे, 'भीष्म ! खड़ा तो रह, अव मैं तुझे नष्ट किये देता हूं ।' धनुगसे छूटनेपर वह वाण मेरे दायें कन्धेमें लगा । उनके प्रहारते मै झोंके खाते हुए वृक्षके समान वहा ही विकल हो गया । फिर मैं भी वडी फ़र्तींसे वाण बरसाने लगा। किन्तु वे वाण अन्तरिक्षमें ही रह गये । इस प्रकार मेरे और परशुरामजीके वाणोंने आकाशको ऐसा ढॉप लिया कि पृथ्वीपर सूर्यका ताप पडना वंद हो गया और वायुकी गति ६क गयी। इस प्रकार असंख्य बाण पृथ्वीपर गिरने लगे । परशुरामजीने क्रोधमें भरकर मुझपर असंख्य वाण छोड़े और मैने अपने सर्पके समान बाणोंसे उन्हें काट-काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया। इसी तरह अगले दिन भी हमारा घोर संग्राम होता रहा । परशुरामजी बहे शूरवीर और दिव्य अस्त्रींके पारदर्शी थे। वे रोज-रोज मेरे ऊपर दिव्य अस्त्रींका ही प्रयोग करते, किन्तु मैं उन्हें अपने प्राणोंकी वाजी लगाकर उनके विरोधी अस्त्रोंसे नप्ट कर देता या। इस प्रकार जब मैंने अस्त्रींसे ही उनके अनेकों दिव्यास्त्रींको नष्ट कर दिया तो वे वड़े ही क़पित हुए और प्राणपणसे मेरे साय युद्ध करने लगे । दिनभर वड़ा ही भीषण युद्ध हुआ । आकाशमें घुल छायी हुई थी, उसीकी ओटमें मरावान् भास्कर अस्त हो गये । संसारमें निशादेवीका राज्य हो गया । सुखप्रद भीतल पवन चलने लगा । वस, हमारा युद भी इक गया । इसी तरह तेईस दिनतक हमारा संग्राम होता रहा । रोज सबेरे युद्ध आरम्भ होता और सायंकाल होनेपर रुक जाता ।

उस रात में ब्राह्मण, पितर और देवता आदिको नमस्कार कर एकान्तमे शय्यापर पड़ा-पड़ा विचारने लगा कि परशुरामजीसे मेरा भीषण युद्ध होते आज बहुत दिन बीत गये। परशुरामजी बड़े ही पराक्रमी हैं, सम्भवतः उन्हें में युद्धमें जीत नहीं सकता। यदि उन्हें जीतना मेरे लिये सम्भव हो तो आज रात्रिमें देवतालोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दें। इस प्रकार प्रार्थना कर में दायी करवटसे सो गया। म्वप्नमें मुझे आठ ब्राह्मणोंने दर्शन दिया और चारों ओरसे घरकर कहा, 'भीष्म! तुम खड़े हो जाओ, डरो मत; तुम्हें किसी प्रकारका भय नहीं है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि तुम हमारे अपने ही शरीर हो। परशुराम तुम्हें युद्धमें किसी

मेरा कुछ नहीं विगाइ सके तो तू मला, क्या कर लेगा? अरे कुलकल्क ! यद्यपि भले आदमी अपने वलकी अपने ही मुंहसे वड़ाई नहीं किया करते, तो भी तेरी करत्तों के कुढ़कर मुझे ये बातें कहनी ही पड़ती हैं। देख, जब काश्चिराज यहाँ स्वयंवर हुआ या तो मैंने वहाँ इकट्ठे हुए सब राजाओं को जीतकर काश्चिराजकी कन्याओं को हर लिया या। उस समय ऐसे-ऐसे हजारों राजाओं को मैंने अकेले ही युद्धभूमिमें परास्त कर दिया या।

यह विवाद होता देखकर राजा दुर्योषनने भीष्मजीसे करा, 'पितामह! आप मेरी ओर देखिये। आपके लिएकर दहा मारी काम आ पड़ा है। अब आप एकमात्र मेरे हितरर ही हिए रक्षें। मेरे विचारसे तो आप डोनोंहीसे मेरा दहा भारी उपकार होगा। अब मैं शत्रुऑकी सेनामें भी जो तथी और अतिरथी हैं, उनका विवरण सुनना चाहना हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं शत्रुऑके बलावलके विषयमें जानकारी प्राप्त कर दूँ; क्योंकि आजकी रात बीतते ही उनसे हमारा युद्ध दि इं जायगा।'

#### पाण्डवपक्षके रथी और अतिरिययोंकी गणना

भीष्मजीने कहा—राजन् ! मैंने तुम्हारे पक्षके रयी। अतिरयी और अर्धरयी तो सुना दिये; अब यदि तुम्हें पाण्डवपक्षके रथी आदि सुननेकी उत्सुकता है, तो वह भी सुनो । प्रथम तो राजा युधिष्ठिर ही बहुत अच्छे रयी हैं। भीमसेन तो आठ रिययोंके बराबर है। वाण और गदाके युद्धमें उसके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है । उसमें दस इजार हाथियोंका बल है तथा वह बड़ा ही मानी और तेजस्वी है। माद्रीके पुत्र नकुल-सहदेव भी अच्छे रथी हैं। ये सब पाण्डव बाल्यावस्थामें ही तुमलोगोंकी अपेक्षा तेजीसे दौडने। लक्ष्य वेघने, मर्मस्थानोंको पीडित करने और पृथ्वीपर डालकर ध्सीटनेमें बढ़े-चढ़े थे। ये लोग रणम्मिमें इमारी सेनाको नष्ट कर डालेंगे, तम इनते युद्ध मत ठानो । अर्जुनको तो साक्षात् श्रीनारायणकी सहायता प्राप्त है। दोनों पक्षकी सेनाओं-में अर्जुन-जैसा रयी कोई भी नहीं है। इस समय ही नहीं, मैंने तो भूतकालमें भी ऐसा कोई रथी नहीं सुना। वह यदि कोध करेगा तो तुम्हारी सारी सेनाको विध्वंस कर डालेगा। अर्जुनका सामना या तो मैं कर सकता हूँ या आचार्य द्रोण । हमारे सिवा दोनों सेनाओंमें तीसरा कोई भी वीर उसके आगे नहीं टिक सकता । किन्तु इम दोनों भी अब बूढ़े हो गये हैं, अर्जुन तो युवा और सब प्रकार कार्यकुशल है।

इनके सिवा द्रौपदीके पाँचों पुत्र महारथी हैं। विराटके पुत्र उत्तरको भी में अच्छा रथी मानता हूँ। महाबाहु अभिमन्यु तो रथयूथपोंके यूर्योका भी अध्यक्ष है। वह युद्ध करनेमें स्वयं अर्जुन और श्रीकृष्णके समान है। वृष्णिवशी वीरोंमें परम शूरवीर सात्यिक भी रथयूयपोंका यूथप है। वह बड़ा ही असहनशील और निर्भय है। उत्तमौजाको भी में अच्छा रथी मानता हूँ तथा मेरे विचारसे युधामन्यु भी उत्तम रथी है। विराट और द्रुपद बूढे होनेपर भी युद्धमे अजेय हैं;

में इन्हें बड़ा पराक्रमी और महारथी समझता हूँ। द्वपदका पुत्र शिखण्डी भी उस सेनामें एक प्रधान रथी है। होणाचार्यका शिष्य पृष्टयुम्न तो उस सारी सेनाका अध्यक्ष है। उसे भी में महारयी और अतिरयी मानता हूँ। पृष्टयुम्नका पुत्र धन्नधमां अर्धरयी है; क्योंकि वालक होनेके कारण अभी उसने विरोप परिश्रम नहीं किया। शिशुपालका पुत्र चेंदिराज पृष्टकेतु यदा ही बीर और धनुर्धर है। वहपाण्डवोंका सम्बन्धी और महार्यी है। इनके सिवा क्षत्रदेव, जयन्त, अभितीजा, सत्यितित्, अज, और भोज भी पाण्डवोंके पक्षमें महान् पराक्रमी और महारयी हैं।

केकय देशके पाँच सहोदर राजकुमार बढ़े ही हदपराक्रमी, तरह-तरहके शस्त्रींसे युद्ध करनेवाले और उच पोटिक रपी हैं। कौशिक, सुकुमार, नील, सूर्यदत्त, राह्य ओर मदिराध— ये सभी बढ़े अच्छे रयी और युद्धकलामे निष्णात है। महाराज वार्द्धक्षेमिको भी मैं महारयी मानता हूँ । राजा चित्राउँ भी रिययोंमें श्रेष्ठ और अर्जुनका भक्त है । चेनितान, सप्पपृति, न्याघदत्त और चन्द्रसेन-ये पाण्डवसेनामे यह अन्हे रयी हैं। सेनाविन्दु या कोषद्वन्ता नामका जो वीर है। यह तो श्रीहरण और अर्जुनके समान ही बलवान् है। उसे भी एक उत्तम रथी मानना चाहिये । काशिराज शक्त चलानेमे दटा फुर्तीला और शत्रुओंका संदार करनेवाला है। यह भी एव र्यीके बराबर है। द्रपदका युवा पुत्र सत्यजिन् तो आठ रिवर्गें के बराबर है। उसे घृष्टग्रुम्नके समान अतिरयी बदा हा सकता है । राजा पाण्ड्य भी पाण्डवसेनामें एक महानयी है । यह वटा ही पराक्रमी और महान् धनुर्घर है । इनके रिया ओजिनान् और राजा बद्धदानको भी भै अतिरयी मानता हूँ ।

पाण्डवींकी ओर रोचमान भी एक महान्धी है । पुरुष्टित् कुन्तिभोज बड़ा ही धनुर्धर और महात्रही है । वह भीमनेनका इस स्मार मारदादि मुनिया और मेरी माता भागीरयी भी स्मार्गिमें यिस्मान यी। में उमी प्रकार धनुत्र चढ़ाये गुजरा हड निरचा किने खड़ा रहा। तब उन सबने परम्पानरीय रता, 'श्रमुनन्दन! बाह्मणोंका हृदय ऐसा जिनस्मान नहीं होना चाहिये। इसिये अब तुम शान्त हो सार्गि शद्य करना बंद करो। न तो मीष्मका तुम्हारे हायसे मारा शना उचिन है और न भीष्मको हो तुम्हारा वध करना चाहिये।' ऐसा कहकर उन्होंने परशुरामजीसे शस्त्र रखना दिने। इतनेतीमें मुझे वे आठ ब्रह्मनादी फिर दिखायी दिये । उन्होंने मुझसे प्रेमपूर्वक कहा, 'महावाहो । तुम परगुरामजीके पास जाओ और लोकका मंगल करो ।' मैंने देखा कि परगुरामजी युद्धसे हट गये हैं तो मैंने लोकोंके कल्याणके लिये पितृगणकी बात मान ली । परगुरामजी बहुत घायल हो गये थे। मैंने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने मुसकराकर बढ़े प्रेमपूर्वक मुझसे कहा, 'भीष्म! इस लोकमें तुम्हारे समान कोई दूसरा क्षत्रिय नहीं है। इस युद्धमें तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, अब तुम जाओ।'

#### भीष्मजीका वध करनेके लिये अम्बाकी तपस्या

भीष्मजी कहने हैं—दुर्योधन ! इसके बाद मेरे सामने ही परद्युगमजीने उस कर्याको बुलाकर उन सब महाल्माओं के बीचमं बढ़ी दीन वाणीमं कहा, 'भड़े ! इन सब लोगों के रामने मंने अपनी पूरी जिक्क लगाकर युद्ध किया है । मेरी अधिय-ने-अधिक जाकि इतनी ही है, सो तूने देख ही ली । अब तेरी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चली जा । इसके सिवा बता, में तेरा और क्या कार्य करूँ ! मेरे विचारसे तो अब तू भीष्मकी ही दारण ले । इसके सिवा तेरे लिये कोई और उपाय तो दिखायी नहीं देता । मुझे तो भीष्मने बड़े-बड़े अल्लोंका प्रयोग करके युद्धमें परास्त कर दिया है ।'

तय उस कत्याने कहा—'भगवन्! आपने जैसा कहा है, टीक ही है। आपने अपने वल और उत्साहके अनुसार मेरा काम करनेमें कोई कसर नहीं रक्खी। परन्तु अन्तमें आप युद्धमें भीष्मसे बढ़ नहीं सके। तथापि अब मैं फिर किसी प्रकार भीष्मके पास नहीं जाऊँगी। अब मैं ऐसी जगह जाऊँगी, जहाँ रहनेसे मैं स्वयं ही भीष्मका युद्धमें संहार कर सकूँ।'

ऐमा कहर वह कन्या मेरे नाशके लिये तप करनेका विचार करके वहाँ चली गयी। परशुरामजी मुझसे कहकर सब मुनियोंके साथ महेन्द्रपर्वतपर चले गये और में स्थपर सवार हो हिलानापुरमें चला आया। वहाँ मैंने सारा वृत्तान्त माना क्त्यवतीको सुना दिया। माताने मेरा अभिनन्दन किया। मैंने उस कन्याके समाचार लानेके लिये कई बुद्धिमान् पुरुगोंको नियुक्त कर दिया। वे मेरे हितके लिये वड़ी सावयानीने मुझे नित्यप्रति उमके आचरण, भाषण और व्यवहारादिका समाचार सुनाते रहे।

कुरुषेत्रमे चलकर वह कन्या यमुनातटपर एक आश्रममें

गयी और वहाँ वड़ा अलैकिक तप करने लगी। वह छः
महीनेतक केवल वायुभक्षण करती हुई काठके समान खड़ी
रही। इसके वाद वह एक सालतक निराहार रहकर यमुनाजलमें रही। फिर एक वर्षतक अपने-आप झड़कर गिरा हुआ
पत्ता खाकर पैरके अँगूठेपर खड़ी रही। इस प्रकार वारह
वर्ष तपस्या करके उसने आकाश और पृथ्वीको सन्तप्त कर
दिया। इसके पश्चात् वह आठवें या दसवें महीने जल
पीकर निर्वाह करने लगी। फिर तीर्थसेवनके लोभसे इघरउधर घूमती वह वत्सदेशमें पहुँची। वहाँ अपने तपके
प्रभावसे वह आधे शरीरसे तो अम्बा नामकी नदी हो गयी
और आधे अंगसे वत्सदेशके राजाकी कन्या होकर उत्पन्न हुई।

इस जन्ममें भी उसे तपका आग्रह करते देख समस्त तपस्वियोंने उसे रोका और कहा 'कि तुझे क्या करना है !' तव उस कन्याने उन तपोबद्ध ऋषियों से कहा, 'भीष्मने मेरा निरादर किया है और मुझे पतिधर्मसे म्रष्ट कर दिया है। अतः मैंने कोई दिव्य लोक पानेके लिये नहीं, प्रत्युत भीष्मका वध करनेके लिये तपका संकल्प किया है। मेरा यह निश्चय है कि भीष्मके मारे जानेपर मुझे शान्ति मिल जायगी । मैं तो भीष्मसे बदला लेनेके लिये ही तप कर रही हूँ, अतः आप-लोग मुझे इससे रोकें नहीं । तब उन सब महर्पियोंके वीचमें उमापित भगवान् शंकरने उस तपित्वनीको दर्शन दिया और वर मॉगनेको कहा । उस कन्याने मेरी पराजय करनेका वर मॉगा । इसपर श्रीमहादेवजीने कहा, 'तू भीष्मका नाश कर सकेगी। ' तव उसने फिर कहा, 'भगवन् ! में तो स्त्री हूँ, इसिंख्ये मेरा हृदय भी अत्यन्त शौर्यहीन है; फिर मैं युद्धमें मीध्मको कैसे जीत सकूँगी ! आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे मैं संग्राममें शान्तनुनन्दन भीष्मको मार सकूँ। भगवान् अम्याने कहा—'शत्रुदमन! भीष्मजी मेरी प्रसन्नतासे मुझे नहीं हे गये थे। मै तो उस समय विलाप कर रही थी। वे वलात्कारसे सब राजाओंको हराकर मुझे हे गये। शास्त्रराज! मै तो निरपराध और आपकी दासी हूँ। आप मुझे स्वीकार कीजिये। अपनी सेविकाको त्यागना धर्मशास्त्रोंम अच्छा नहीं कहा गया है। मै भीष्मजीसे आजा हेकर तुरंत ही यहाँ आ गयी हूँ। भीष्मजीको भी मेरी अभिलापा नहीं थी। उन्होंने तो अपने भाईके लिये ही यह काम किया था। मेरी छोटी बहिन अम्बिका और अम्यालिकाका विवाह उन्होंने अपने छोटे माई विचित्रवीर्यसे ही किया है। मै तो आपके सिवा और किसी भी वरका अपने मनमें चिन्तन भी नहीं करती। न मैं पहले किसीकी पत्नी होकर ही आपके पास आयी हूँ। मैं अभी कन्या ही हूँ, इस समय स्वय ही आपके पास उपस्थित हुई हूँ और आपकी कृपा चाहती हूँ।'

इस प्रकार तरह-तरहसे अम्बाने प्रार्थना की, किन्तु गाल्व-

को उनकी वातमें विश्वान नहीं हुआ। तय उनके ने नेने शें आँ मुंजों की घारा बहने लगी और उनने गहर कर्कने करा. धराजन्! आप मुझे त्याग रहे हैं, अन्छी वात है कि नु यदि सत्य अटल है तो म जहाँ जहाँ भी जाऊंगी। वहाँ मंतजन मेरी रक्षा करेंगे। इस प्रकार उनने करणाहुर्वक बहुत विलाप किया, फिर भी आत्वने उने द्याग ही दिया। जब वह नगरसे बाहर आयी तो उनने विचान दिया कि दून पृथ्वीपर मेरे समान दुःखिनी कोई भी युवनो न होगी। अवने कुदुनियोंसे मेरा सम्बन्ध हूट ही गया, आह्यने भी मग तिरस्कार कर दिया और अब हिन्तापुर भी जा नहें, नक्ती। इसमें दोप तो मेरा ही है। मुझे उचित या कि जब भीष्मानीन युद्ध हो रहा या, उस समय में गजा शास्त्रके नियं स्पर्ण उत्तर जाती। आज मुझे यह उनीना फल मिल रहा है। किन्तु यह मारी आपित्त भीष्मके ही कारण आयी है। अनः अद तपस्या या युद्धके हारा मुझे उनसे इनका बदला हैना चाहिय।

#### अम्बाका तपस्वियोंके आश्रममें आना, परशुरामजीका भीष्मको समझाना और उनके स्वीकार न करनेपर दोनोंका युद्ध करनेके लिये कुरुक्षेत्रमें आना

भीष्मजीने कहा—ऐसा निश्चय कर वह नगरसे निकलकर तपिस्वयों के आश्रमपर आयी। वह रात उसने वहीं ज्यतीत की और उन ऋषियों को अपना सारा वृत्तान्त सुना दिया। ऋषिलोग आपसमें यह विचार करने लगे कि अव इस कन्याके लिये क्या करना चाहिये। उनमेसे किन्हीं ने तो कहा कि इसे इसके पिताके यहाँ पहुँचा दो, कोई मेरे पास आकर समझानेका विचार प्रकट करने लगे और कोई बोले कि राजा शाल्वके पास जाकर उन्हें ही इससे विवाह करनेकी आशा दी जाय। किन्तु किन्हीं ने उसके विरुद्ध अपनी सम्मति प्रकट की। फिर उन सव तपिस्वयोंने कहा, 'तेरे लिये तो पिताके आश्रयमे रहना ही सबसे अच्छा होगा। इससे वढकर और कोई वात नहीं हो सकती। स्नीके तो पिता—दो ही आश्रय हैं।'

अस्वाने कहा—मुनिगण ! अव में काशीपुरीमें अगने पिताके घर लौटकर नहीं जा सकती । इससे अवस्य ही मुझे वन्धु-वान्धवोंका तिरस्कार सहना पढ़ेगा । अव तो मैं तपस्या ही करूँगी, जिससे अगले जन्ममें मुझे ऐसा दुर्माग्य प्राप्त न हो।

भीष्मजी कहते हैं—वे ब्राह्मणलोग इस प्रकार उम कन्याके विषयमें विचार कर ही रहे थे कि इतनेहीमें वहाँ म० अं० ८२परम तपस्वी राजपि होत्रवाहन आये । तमन्त्रयाने न्यागरः आसन और जल आदिसे उनका मत्यार शिया। लग्ने आरामसे बैठ गये तो उनके सामने ही मुनिगण जिर उन कन्याकी बाते करने लगे । अम्बा और साधिगणके दिवासे वे मब बातें सुनकर राजिए होत्रवाहनतो। पदा रेज्य हथा। होत्रवाहन अम्बाके नाना थे। उन्होंने उसे गोउमें देहा म ढाढस वैधाया और आरम्भसे ही इन आयत्तिरा परायग वृत्तान्त पूछा । अम्याने जैसा-जैमा हुआ याः एव दिम्लानं सुना दिया । इससे राजर्षिको यदा दुन्स और मीर गुआ और उन्होंने मन-ही-मन उस विषयमें हो वर्चन्य पा- उ- म निश्चय कर उससे कहा-धेटी ! में तेरा नाना हा। तू अने पिताके घर मत जा । मेरे कहनेने तू जमदी जनदन परस्पार-जीके पास जा । वे तेरे इस महान् हो ह और रसाहको अवश्य दर कर देंगे । वे सर्वदा महेन्द्र पर्वत्वर ग्ला वगरे हैं । वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम करके तु मेरी ओ से गर बारे पर देना । मेरा नाम छेनेमे वे तेन जो भी अर्ल ८ होगा. उने प्रा कर देंगे। वत्से! वे में बड़े ही प्रीतिसन अंत मनेही सखा हैं।

जिस समय राजपि होत्रपाहन अम्याने इन प्रसार प्रा

ंगुरे भेगा दिया गया ।' इम्प्यिये अब वह अपने मित्र और रंग्युरे गाप मेरा नाश करनेते तिये आ रहा है। अब तुम्हें रिम्मुरे दिन दिसायी देता हो, वह बात बताओ; में बैना ही कर्मेगा।''

ता गर्नाने क्या— 'मन्युरुपोंने देवताओका पूजन करना सम्मित्तालियोंके लिये भी शेयस्कर माना है। फिर जो दुःराने समुद्रमें गांते ला रहा हो। उसकी तो बात ही क्या है ? इमलिये आप देवाराधनके लिये ही ब्राह्मणोंका पूजन करें आग मनमे ऐना सक्तल करें कि दशार्णराज युद्ध किये विना ही लीट जाय। फिर देवताओं के अनुम्रहसे यह सब काम ठीक है। जायगा। देवताओं की इत्या और मनुष्यका उद्योग—ये दोनों जय मिल जाते हैं तो कार्य पूर्णतया सिद्ध हो जाता है और यदि इनमें आपसमे विरोध रहता है तो सफलता नहीं गिलती। अतः आप मिलत्यों के द्वारा नगरके गासनका मुप्रवन्य कर देवताओं का यथेष्ट पूजन की जिये।'

अपने माता-पिताको इस प्रकार बात करते और शोकाकुल होते देखरूर शिखण्डिनी भी लिजत-सी होकर सोचने लगी कि 'ये दोनों मेरे ही कारण दुखी हैं।' इसलिये उसने अपने प्राण त्यागनेका निश्चय किया । यह सोचकर वह घरसे निकलकर एक निर्जन बनमे चली गयी। इस बनकी रक्षा स्थुणाकर्ण नामका एक समृद्धिशाली यक्ष करता या। वहाँ उसका एक भवन भी बना हुआ था। शिखण्डिनी उसी वनमें चली गयी । उसने वहुत समयतक निराहार रहकर अपने दारीरको सुला टाला। एक दिन स्थूणाकर्णने उसे दर्दान देकर पूछा, 'कन्ये ! तेरा यह अनुष्ठान किस उद्देश्यसे है ! त् मुझे अभी वता, में तेरा काम कर दूँगा। शिखण्डिनीने बार-बार कहा कि 'तुमसे मेरा काम नहीं हो सकेगा,' किन्त यक्षने यही कहा कि भी उसे बहुत जल्द कर दूँगा। मैं कुवेरका अनुचर हूँ और वर देनेके लिये ही आया हूँ । तुझे जो कहना हो, वह कह दे; मैं तुझे न देने योग्य वस्तु भी दे हूँगा। तय शिखण्डिनीने अपना सारा वृत्तान्त स्थूणाकर्णसे नइ दिया और कहा कि 'तुमने मेरा दुःख दूर करनेकी प्रतिशा की है, अतः ऐसा करो कि मै तुम्हारी कृपासे एक चुन्दर पुष्प वन जाऊँ । जनतक दशार्णराज मेरे नगरतक पहुँचे, उससे पहले ही तुम मुझपर यह कृपा कर दो ।'

यक्षने कहा—'तुम्हारा यह काम तो हो जायगा । किन्तु इसमें एक रार्त है। में कुछ समयके लिये तुम्हें अपना पुरुपत्व दे हूँगा। किन्तु यह सत्य प्रतिज्ञा कर जाओ कि फिर उसे लौटानेके लिये तुम यहाँ आ जाओगी। रतने दिनतक मैं तुम्हारे स्त्रीत्वको धारण करूँगा।'

शिखण्डीने कहा—ठीक है, मैं तुम्हारा पुरुपत्व लौटा दूँगी; थोड़े दिनोंके लिये ही तुम मेरा स्त्रीत्व ग्रहण कर लो | जिस समय राजा हिरण्यवर्मा दशाणिदेशको लौट जायगा, उस समय में फिर कन्या हो जाऊँगी और तुम पुरुप हो जाना |

इस प्रकार जब उन दोनोंने प्रतिशा कर ली तो उन्होंने आपसमें द्यरीर बदल लिया । स्थूणाकर्ण यक्षने स्त्रीत्व धारण कर लिया और शिखण्डीको यक्षका देदीप्यमान रूप प्राप्त हो गया । इस प्रकार पुरुपत्व पाकर शिखण्डी बड़ा प्रसन्न हुआ और पञ्चालनगरमें अपने पिताके पास चला आया। यह घटना जैसे-जैसे हुई थी, वह सब वृत्तान्त उसने द्रुपदको सुना दिया । इससे द्रुपदको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्हें और उनकी स्त्रीको भगवान् शंकरकी बात याद हो आयी। तव उन्होंने दशार्णराजके पास दूत भेजकर कहलाया, 'आप स्वयं मेरे यहाँ आइये और देख लीजिये कि मेरा पुत्र पुरुप ही है। किसी व्यक्तिने आपसे जो झूठी बात कही है, वह मानने योग्य नहीं है। राजा द्रपदका सन्देश पाकर दशार्णराजने शिखण्डीकी परीक्षाके लिये कुछ युवतियोंको भेजा। उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूपको जानकर वड़ी प्रसन्नतासे सब बातें हिरण्यवर्माको सुना दीं और कह दिया कि राजकुमार शिखण्डी पुरुप ही है। तत्र राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसन्नतासे द्रपदके नगरमें आया और समधीसे मिलकर बहे हर्पसे कुछ दिन वहाँ रहा । उसने शिखण्डीको हाथी, घोड़े, गौ और बहुत-सी दासियाँ भेट कीं । द्रुपदने भी उसका अच्छा सत्कार किया । इस प्रकार सन्देह दूर हो जानेसे वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्रीको झिड्ककर अपनी राजधानीको चला गया ।

इसी बीचमें किसी दिन यक्षराज कुर्वेर घूमते-घूमते स्थूणाकर्णके स्थानपर पहुँच गये । स्थूणाकर्णका घर रग-विरंगे सुगन्धित पुष्पोंसे सजा हुआ था । उसे देखकर यक्ष-राजने अपने अनुचरोंसे कहा, 'यह सजा हुआ भवन स्थूणाकर्णका ही है; किन्तु यह मन्दमति मेरे पास उपियत होनेके लिये क्यों नहीं निकला १' यक्षोंने कहा, 'महाराज ! राजा दुपदकी शिखण्डिनी नामकी एक कन्या है, उसे किसी कारणसे स्थूणाकर्णने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है । अब वह स्त्रीरूपमें ही घरमें रहता

इसिलये आप प्रसन्नतासे मेरे साय इन्द्रयुद्ध करनेके लिये तैयार हो जाइये । आप जो बहुत दिनोंसे डींग हॉका करते हैं कि 'मैंने अकेले ही पृथ्वीके सारे क्षत्रिय जीत लिये हैं' सो सुनिये, उस समय भीष्म या भीष्मके समान कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुआ होगा । तेजस्वी बीर तो पीछे उत्पन्न हुए हैं । आप तो घास-फूसमें ही प्रज्वलित होते रहे हैं । जो आपके युद्धाभिमान और युद्धलिप्साको अच्छी तरह नष्ट कर सकता है, उस भीष्मका जन्म तो अब हुआ है ।"

तव परशुरामजीने हँसकर मुझसे कहा—'भीष्म । तुम संग्रामभूमिमें मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो—यह वड़ी प्रसन्नताकी बात है। अच्छा, लो में कुरुक्षेत्रको चलता हूँ; तुम भी वहीं आ जाना । वहाँ सैकड़ों बाणोंसे बींधकर में तुम्हें घराशायी कर दूँगा । उस दीन दशामें तुम्हें तुम्हारी माता गङ्गादेवी भी देखेगी । चलो, रथ आदि युद्धकी सव सामग्री ले चलो।' तब मैंने परशुरामजीको प्रणाम करके कहा, 'जो आशा।'

इसके बाद परशुरामजी तो कुरुक्षेत्र चले गये और मैंने हिस्तिनापुरमें आकर सब बातें माता सत्यवतीसे कहीं । माताने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं ब्राह्मणोंसे पुण्याहवाचन एव स्विस्तिवाचन करा हिस्तिनापुरसे निकलकर कुरुक्षेत्रकी ओर चल दिया। उस समय ब्राह्मणलोग 'जय हो, जय हो' इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए मेरी स्तुति कर रहे थे। कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर हम दोनों युद्धके लिये पराक्रम करने लगे। मैंने परशुरामजीके सामने खड़े होकर अपना श्रेष्ठ शख बजाया।

उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्त्री और इन्ट्रके महिन सद देवता वहाँ आकर वह दिव्य युद्ध देखने लगे । यीच दीचमें दिव्य पुष्पींकी वर्षा होने लगी, जहाँ-तहाँ दिव्य दाने दनने लगे और मेघोंका शब्द होने लगा। परग्रनमर्शके राम हो तपस्वी आये थे, वे भी युद्धभूमिनी वेरकर उनके दर्शन दन गये । इसी समय समस्त भृतींका हित चाइनेवाली मान गङ्गा मृत्तिमती होकर मेरे पाम आयी और करने न्यी। ''वेटा ! यह तुमने क्या करनेका विचार किया है । मैं अभी परशुरामजीके पास जाकर प्रार्थना करती हूँ कि 'भीष्य तो आपका गिष्य है, उसके साय आप युद्ध न करें। दुन परशुरामजीके साथ युद्ध करनेका हठ मन करो । क्या तुःर यह मालूम नहीं है कि वे क्षत्रियोंका नाग उपनेदार और साक्षात् श्रीमहादेवजीके समान शक्तिशाली हैं, तो एम प्रशार उनसे छोहा छेनेके छिये तैयार हो गये हैं। ए तर भने दोनों हाय जोड़कर माताको प्रणाम किया और परगुरामजीन मैंने जो कुछ कहा था, वह मब मुना दिया। माय ही अम्बारी जो करत्त थी, वह भी सना दी।

तव माता गङ्गाजी परशुरामजीके पान गर्गा और उनने समा माँगती हुई कहने लगी, 'मुने । आप अपने निष्य भीष्मके साथ युद्ध न करें।' परशुरामजीने रूपा, 'ज्ञम भीष्मको ही रोको । वह मेरी एक बात नहीं मानता, रूपींधे में युद्ध करनेके लिये आया हूँ।' तब गङ्गाजी पुपरनेरके कारण पित्र मेरे पास आर्या, किन्तु मेने उनरी बात स्वीर्या नहीं की। इतनेहीमें महात्यस्वी परशुरामकी रणक्तिमें दिखायी दिये और उन्होंने युद्धके लिये मुझे स्वयागा।

#### भीष्म और परशुरामजीका युद्ध और उसकी समाप्ति

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! तव मैंने रणभूमिमें खड़े हुए परशुरामजीने कहा, 'मुने ! आप पृथ्वीपर खड़े हैं, इसिल्ये में रथमें चढ़कर आपके साथ युद्ध नही कर सकता । यदि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथपर चढ जाइये और कवच धारण कर लीजिये ।' परशुरामजीने मुसकराकर कहा, 'भीष्म ! पृथ्वी ही मेरा रथ है, वेद घोड़े हैं । वायु सारिथ है और वेदमाता गायत्री, सावित्री एवं सरस्वती कवच हैं । उनके द्वारा अपने शरीरको सुरक्षित करके ही में युद्ध करूँगा ।' ऐसा कहकर परशुरामजीने भीषण वाणवर्षा करके मुझे सब ओरसे ढक दिया । इसी समय मैंने देखा कि वे रथपर चढ़े हुए हैं । उसे उन्होंने मनसे ही प्रकट किया था।

वह बड़ा ही विचित्र और नगरके समान विमाल या। तरारें सब प्रकारके उत्तम-उत्तम अन्त्र-शन्त नकारे थे और दिरा घोड़े जुते हुए थे। उनके शरीरपर नार्न भीर नारमारें चिहींसे सुशोभित कवच था, राथमें धनुप मुगोशित या केर पीठपर तरकस वैंघा हुआ था। उनके स्परियरा बाम उनमा प्रियसका अकृतमण कर रहा था। ये हुसे हरिन गरने गुर युद्धके लिये पुकार रहे थे। इतनेतीन उन्होंने मेरे अम तीन वाण छोड़े। मेने उसी समय घोड़ींगे नजना दिमा और धनुपको नीचे रख रथसे उताका पैदल ही उनने पण गया तथा उनका सत्कार करनेते लिये विधियत प्रणाम उनने कहा, धुनिवर! आप मेरे गुक हैं, अब मुझे आपने गाम

भारता । जा तिरासी मेनामे मेरे जो गुमचर हैं, उन्होंने पर्णसामोरेका है यह ममाचार भेजा है । दुर्योधनने भीष्मजीसे पूरा या कि ध्यान पाण्डवादी सेनामा कितने दिनोंमे नंहार कर करते हैं है जनतर उन्होंने कहा, 'एक महीनेमें ।' होताचा ते भी उनने दी ममयमे नाश करने की अपनी दिक्ति याची । ह्याचा ते अपने दिने इससे दूना समय बताया । अधरणमाने परा, 'में दस दिनमें यह काम कर मकता हूँ ।' तथा उच कर्णने पृद्धा गया तो उमने पाँच दिनमें सारी सेनामा गंहार कर मकनेशी यात कही । अतः अर्जुन ! अब मैं भी इस विषयमें नुम्हारी बात सही । बातः अर्जुन ! तुम कितने समयमे सब शत्रुओंका महार कर सकते हो ?

युधिशिक इम प्रकार पूछनेपर अर्जुनने श्रीकृष्णकी ओर देखरर कहा—'मेरा तो ऐसा विचार है कि श्रीकृष्णकी महायनासे में अकेला ही केवल एक रयपर चढरर श्रणभरमे देवताओं के सहित तीनों लोक और भूत, भविष्य, वर्तमान—सभी जीवोंका प्रलय कर सकता हूँ। पहले रिरातवंपवारी मगवान् शंकरके साथ युद्ध होते समय उन्होंने

मुते जो अत्यन्त प्रचण्ड पाशुपतास्त्र दिया या, वह मेरे ही पास है । भगवान् शंकर प्रलयकालमे सम्पूर्ण जीवोंका संहार करनेके लिये इसी अस्त्रका प्रयोग करते हैं। इसे मेरे सिवा न तो भीष्म जानते हैं और न द्रोण, कृप या अश्वत्यामाको ही इसका जान है; फिर कर्णकी तो वात ही क्या है ! तथापि इन दिव्यास्त्रोंसे संग्रामभूमिमें मनुष्योंको मारना उचित नहीं है: हम तो सीधे-सीधे युद्धसे ही शत्रुओंको जीत लेगे। इसी प्रकार आपके सहायक ये अन्यान्य वीर भी पुरुपोंमे सिंहके समान है। ये सभी दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता और युद्धके लिये उत्सुक है। इन्हें कोई जीत नहीं सकता । ये रणाङ्गणमे देवताओं की सेनाका भी संहार कर सकते हैं। दिाखण्डी, युयुघान, घृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, शख, घटोत्कच, उसका पुत्र अञ्जनपर्वा, अभिमन्यु और द्रौपदीके पॉच पुत्र तथा स्वयं आप भी तीनो लोकोंकों नष्ट करनेमें समर्थ हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यदि आप कोधपूर्वक किसीकी ओर देख भी देंगे तो वह तत्काल नष्ट हो जायगा ।

# कौरव और पाण्डव-सेनाओंका युद्धभूमिके लिये प्रस्थान

वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन् ! योडी ही देरमें म्बच्छ प्रभात हुआ । तय दुर्योधनकी आज्ञासे उसके पक्षके गजालोग पाण्डवींनर चढाई करनेकी तैयारी करने लगे। उन्होंने नान करके स्वेत वस्त्र और हार घारण किये, हवन किया और फिर अन्त्र-शस्त्र धारणकर खिस्तवाचन कराते हुए युद्ध करनेके लिये चले । आरम्भमें अवन्तिदेशके राजा विन्द और अनुविन्द, केकयदेशके राजा और वाहीक—ये स्य द्रोगाचार्यजीके नेतृत्वमे चले । उनके बाद अश्वत्यामा, भीष्म, जवद्रय, गान्धारराज शकुनि, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तरकी ओरके राजा, पर्वतीय ऋपतिगण तथा जक, किरान, यवन, शिवि और वसाति जातिके राजालोग अपनी-अपनी सेनाके महित दूसरा दल बनाकर चल दिये । उनके पीछे सेनाके सित कृतवर्मा, त्रिगर्त्तराज, भाइयोंसे विरा हुआ ट्यांघन, राल, भूरिश्रवा, शस्य और कोमलराज वृहद्रय-इन मबने कृच किया । महाबली वृतराष्ट्रपुत्र कवच घारण कर कुरुभेत्रके विद्यले आधे भागमें ठीक-ठीक व्यवस्थापूर्वक खडे रों गरे। दुर्योधनने अपने शिविरको इस प्रकार सुसजित कराया या कि वह दूनरे हिलानापुरके समान ही जान

पड़ता या । इसिलये बहुत चतुर नागरिकोंको भी उसमें और नगरमें कोई भेद नहीं जान पड़ता था । और सब राजाओंके लिये भी उसने बैसे ही सैकड़ों, हजारों डेरे डलवाये थे । उस पॉच योजन घेरेके रणाड़णमें उसने सैकड़ों छावनियाँ डाली थीं । उन छावनियोंमें राजालोग अपने-अपने बल और उत्साहके अनुसार ठहरे हुए थे । राजा दुर्योधनने उन आये हुए राजाओंको उनकी सेनाके सहित सब प्रकारकी उत्तम-उत्तम मह्य और मोज्य सामग्री देनेका प्रवन्ध किया था । वहाँ जो व्यापारी और दर्शकलोग आये थे, उन सबकी भी वह विधिवत् देखमाल करता था ।

इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिरने मी धृष्टयुम्न आदि वीरों-को रणभूमिमें चलनेकी आज्ञा दी । उन्होंने राजाओं के हायी, घोड़े, पैदल और वाहनों के सेवक तथा शिल्पियों के लिये अच्छी-से-अच्छी भोजनसामग्री देनेका आदेश दिया । फिर धृष्टयुम्नके नेतृत्वमें अभिमन्यु, बृहत् और द्रीपदीके पाँच पुत्रोंको रणाङ्गणमें भेजा। इसके बाद भीमसेन, सात्यिक और अर्जुनको दूसरे सैन्यसमुदायके साथ चलनेको कहा । इन उत्साही वीरों-का हर्षनाद आकाशमें गूँजने लगा । इन सबके पीछे विराट, प्रकार नहीं जीत सकते । देखो, यह प्रस्ताप नामका अस्त्र है; इसके देवता प्रजापित हैं । इसका प्रयोग तुम स्वयं ही जान जाओगे, क्योंकि अपनी पूर्वदेहमें तुम्हें इसका ज्ञान या । इसे परग्रुरामजी अयवा पृथ्वीपर कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता । तुम इसे स्मरण करो और इसीका प्रयोग करो । यह स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जायगा । इससे परग्रुरामजीकी मृत्यु भी नहीं होगी । इसस्विये तुम्हें कोई पापभी नहीं लगेगा । इस अस्त्रकी पीडासे वे अचेत होकर सो जायगा । इस प्रकार उन्हें परास्त्र करके तुम सम्वोधनास्त्रसे फिर जगा देना । यस, अब सबेरे उठकर तुम ऐमा ही करो । मरे और सोये हुए पुरुपको तो हम समान ही समझते हैं । परग्रुरामजीकी मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती । अतः उनका सो जाना ही मृत्युके समान है ।' ऐसा कहकर वे आठो ब्राह्मण अन्तर्थान हो गये । उन आठोंके समान रूप ये और सभी बड़े तेजस्वी थे ।

रात वीतनेपर मैं जगा । उस समय इस स्वमकी याद आनेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । योड़ी देरमें हमारा तुमुल युद्ध छिड़ गया । उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। परशुरामजी मेरे ऊंपर बाणोंकी वर्ण करने लगे और मैं अपने बाणसमूहसे उसे रोकता रहा । इतनेहीमे उन्होंने अत्यन्त क्रोधमें भरकर मेरे ऊपर एक कालके समान कराल बाण छोड़ा । वह सर्पके समान सनसनाता हुआ वाण मेरी छातीमें लगा । इससे मैं लोइ खहान होकर पृथ्वीपर गिर गया । चेत होनेपर मैंने एक वज़के समान प्रज्विलत शक्ति छोड़ी। वह उन विप्रवरकी छातीमें जाकर लगी। इससे वे तिलमिला उठे और कप्टले कॉपने लगे। सावधान होनेपर उन्होंने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा । उसे नष्ट करनेके लिये मैंने भी ब्रह्मास्त्रका ही प्रयोग किया । उसने प्रज्वलित होकर प्रलय-कालका-सा दृश्य उपियत कर दिया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र वीच-हीमें टकरा गये । इससे आकाशमे वड़ा भारी तेज प्रकट हो गया । उसकी ज्वालासे सभी प्राणी विकल हो गये । तया उनके तेजसे सन्तप्त होकर ऋषि-मुनि, गन्धर्व और देवताओं-को भी वड़ी पीड़ा होने लगी, पृथ्वी डगमगाने लगी और सभी प्राणियोको बड़ा कष्ट हुआ । आकाशमें आग लग गयी। दसों दिशाओंमें धूऑं भर गया तया देवता, असुर और राक्षस हाहाकार करने लगे । इसी समय मेरा विचार प्रस्वापास्त्र छोड़नेका हुआ और संकल्प करते ही वह मेरे मनमें प्रकट हो गया।

उसे छोड़नेके लिने उठाते ही आजारामें बदा होलाहन होने लगा और नारवजीने मुझसे कहा, 'कुरनन्दन! देगो। आकाशमें खड़े ये देवतालोग तुग्हें गेरते हुए का गरे हैं कि तुम प्रस्वापान्त्रका प्रयोग मन करो। परश्चरामणी तरकी, ब्रह्मण, ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु है। तुम्हें किमी भी प्रश्च उनका अपमान नहीं करना चाहिये।' दभी समय मुझे आकाशमें वे आठों ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखानी दिने। उन्होंने मुमकराते हुए मुझसे घीरेसे कहा, 'भरतक्षेष्ठ! जैसा नाग्दर्श कहते हैं, वैसा ही करो। इनका कपन लोगोंके लिये दश कल्याणकारी है। तब मैंने उस महान् अस्त्रको यनुपसे उतार लिया और विधिवत् ब्रह्मास्त्रकों ही प्रस्ट किया।

मेंने प्रस्तापासको उतार लिया है—या देरावर परशुरामजी बद्दे प्रसन्न हुए और सहसा यह उठे ति 'मेंगी बुद्धि कुण्ठित हो गयी है, भीष्मने मुझे परास्त कर दिया है।' इतनेहीमें उन्हें अपने पिता जमदिन्जी और माननीय पितामह दिखायी दिये। वे कहने लगे, 'भाई! अब ऐसा साहस फिर कभी मत करना। युद्ध करना क्षियों मा तो दुर्व करना क्षियों मा तो है। मीष्मके साथ इतना युद्ध करना ही बहुत है। अधिक हठ करनेसे तुम्हें नीचा देखना पहेगा। ससित्ये अब तुम रणभूमिसे हट जाओ। इस धनुपयो स्थाग वर घोर नवस्य करे। देखो, इस समय मीष्मको भी देखताओं ने ही रोप दिया है।' फिर उन्होंने बार-बार नुससे भी बहा, 'परहत्तम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ युद्ध मन करो। न्याममें परशुरामको परास्त करना तुम्हारे लिये उचित नरी है।'

पितरोकी बात सुनकर परद्युरामजीने कहा—'मेरा पह नियम है, में युद्ध पीछे पैर नहीं रख स्वना। पहरों भी मैंने कभी सम्राममें पीठ नहीं दिखायी। हों, यदि भीष्म में इच्छा हो तो वह भले ही युद्धका मैदान छोड़ दे।' हुनें छन ' तब वे श्रम्चीकादि मुनिगण नारदलीके नाय मेरे पार आदे और कहने लगे, 'तात! तुम ब्राह्मण पर्युगमरा मान रक्ते। और युद्ध बंद कर दो।' तब मैंने धानप्रमंग्न निवार करके उनसे कहा, 'मुनिगण! मेरा यह नियम है कि वीटपर बाणोंकी बौछार सहते हुए युद्ध कभी मुख्य नहीं मेर्य सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि लोमसे, हर्यक्राप्टे-भयसे या धनके लोभसे में अपने रनात्नक्में रा स्थान नहीं करूँगा।'

# भक्तिकी महिमा

सर्वारिष्टहरं सुर्खेकरमणं शान्त्यास्पदं भक्तिदं स्मृत्या त्रक्षपदप्रदं खरसदं प्रेमास्पदं शाश्वतम् । मेयव्यामशरीरमच्युतपदं पीताम्बरं सुन्दरं श्रीकृष्णं सततं त्रजामि शरणं कायेन वाचा घिया ॥ १॥

श्रीकृष्ण सारे अमङ्गर्छोंका नाश करनेवाले हैं, वे अपने विशुद्ध आनन्दमय खरूपमें ही सदा रमण करते रहते हैं। वे शान्तिके एकमात्र आश्रय हैं, भिक्तका दान करनेवाले हैं, नया स्मरणमात्रसे केवल मोक्षसुखको ही नहीं अपि तु अपने खरूपमूत आनन्द—प्रेमानन्दको भी दे डालते हैं। वे ही सनातन प्रेमास्पद हैं। वे अपने परम कमनीय मेषश्याम शरीरपर पीताम्वर घारण किये अपने नित्यधाम गोलोकमें विराजमान रहते हैं। हम शरीर, वाणी एवं बुद्धिसे उन्हींकी शरण प्रहण करते हैं। १॥

अहो कार्प्णां मक्तिनिंगमगणनीयाद्भुतरसा वरीवर्त्यानन्दामृतपदिवधात्री खरसतः। प्रवेशे यसां स्थानिखिलसुरवन्द्यत्वमितो नृणामप्येनां यः श्रयति स मवेत् सर्वसुखमाक्॥२॥

अहा ! श्रीकृष्णभिक्त कैसी अनुपम वस्तु है । वेटोंने भी मुक्तकण्ठसे उसकी महिमा गायी है । उसमें कैसा अठौकिक रस है ! उससे मोक्षसुख और प्रेमानन्द दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं । इसमें प्रवेश हो जानेसे ही मनुष्य समस्त देवताओंका भी पूज्य बन जाता है । और जो सब ओरसे इसीका आश्रय ले लेता है, उसे तो सम्पूर्ण सुख करामळकवत् प्राप्त हो जाते हैं ॥ २ ॥

वदन्त्येके कम श्रुतिविहितमेवास्ति सुखदं तथा योगं केचिद् यमनियमग्रुख्यं सुगतिदम्। परे त्रह्मज्ञानं परमपददं तत्र तु वयं हरो भक्ति विद्यः सकलपुरुपार्थेकघरणीम्॥३॥

कुछ छोग कहते हैं कि वेदविहित कमोंका अनुष्ठान ही सुखका एकमात्र साधन है। कुछ छोग अष्टाङ्गयोगको ही मोक्षका साधन वतछाते हैं, तथा दूसरे छोग ब्रह्मज्ञानको ही परमपद-प्राप्तिका हेतु सिद्ध करते हैं। परन्तु हम तो यह जानते हैं कि श्रीहरिकी भक्ति ही समस्त पुरुपार्योंकी एकमात्र जननी है॥ ३॥

(महाभारत-तात्पर्य-प्रकाश)

शहर बोले, 'मेरी बात असत्य नहीं हो सकती, इसलिये त् अवश्य ही भीष्मका वध करेगी, पुरुपत्व प्राप्त करेगी और दूसरी देह धारण करनेपर भी इन सब बार्तोको याद रक्खेगी। त् द्रुपदके यहाँ जन्म लेकर एक चित्रयोधी, वीरसम्मत महारथी बनेगी। मैने जो कुछ कहा है, वह सब बैसे ही होगा । त् कन्यारूपसे जन्म टेकर भी कुछ समर र्वतनेपर पुरुष हो जायगी ।' ऐसा कहकर भगवान् शहर अन्तर्धान हो गये । उस कन्याने एक वड़ी चिना बनारर अपि प्रकारित की और भी भीष्मका वध करनेके लिये अप्रिमें प्रपेश करती हूँ? ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर गयी ।

#### शिखण्डीकी पुरुपत्वप्राप्तिका वृत्तान्त

दुर्योधनने पूछा--पितामह ! कृपया यह बताइये कि शिखण्डी कन्या होनेपर भी फिर पुरुष कैसे हो गया ।

भीष्मजी बोले-राजन् । महाराज द्रुपदकी रानीके पहले कोई पुत्र नहीं या। तब द्वपदने सन्तानशासिके लिये तपस्या करके भगवान् शिवको प्रसन्न किया। तव महादेवजीने कहा, 'तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो पहले स्त्री होनेपर भी पीछे पुरुष हो जायगा। अब तुम तप करना बंद करो; मैने जो कुछ कहा है, वह कभी अन्यया नहीं होगा। तब राजाने नगरमें जाकर रानीको अपनी तपस्या और श्रीमहादेवजीके वरकी बात सुना दी । ऋतुकाल आनेपर रानीने गर्भ घारण किया । और ययासमय एक रूपवती कन्याको जन्म दिया । किन्तु लोगोंमें प्रसिद्ध यह किया कि रानीके पुत्र उत्पन्न हुआ है । राजाने उसे छिपी रखकर पुत्रके समान ही सब सस्कार किये । उस नगरमें द्रुपदके सिवा इस रहस्यको और कोई नहीं जानता या। उन्हें महादेवजीकी बातमें पूर्ण विश्वास या, इसिलये उस कन्याको छिपी रखकर वे उसे पुत्र ही बताते थे । लोगोंमे वह शिखण्डी नामसे विख्यात हुई । अकेले मुझे ही नारदजीके कथन, देवताओंके वाक्य और अम्बाकी तपस्याके कारण यह रहस्य मालूम हो गया था।

राजन् । फिर राजा द्रुपद अपनी कन्याको लिखना-पढना तथा शिल्पकला आदि सब विद्याएँ सिखानेका प्रयत्न करने लगे । वाणविद्याके लिये वह द्रोणाचार्यजीके शिष्यत्वमें रही । एक बार रानीने कहा, 'सहाराज ! महादेवजीकी वात किसी भी प्रकार मिच्या तो हो नहीं सकती । इसलिये में जो बात कहती हूँ, आपको भी यदि वह उचित जान पड़े तो कीजिये । आप विधिपूर्वक इसका किसी कन्यासे विवाह कर दीजिये । महादेवजीकी बात सत्य होकर तो रहेगी ही, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है।' उन दोनोंने वैसा ही निश्चय कर दशाणे देशके राजाकी कन्याको वरण किया । तव दशाणिराज हिरण्यवमीने शिखण्डीके साय अपनी कन्याका विवाह कर दिया । विवाहके बाद शिराण्डी मिमिहानगरमें आगर रहा । वहाँ हिरण्यवमांकी कन्याको मान्स हुआ कि मान्ते स्त्री है । तय उसने अपनी धाइयों और मिरियों के नामने बड़े सकोचसे यह बात स्त्रील दी । या मुनर उन्हें दिया दुःख हुआ और उन्होंने राजाको यह ममाचार सुनाने के नियं अपनी दूतियाँ भेजी । उन्होंने यह सब बचानत दरगर्यराजको सुनाया । सुनते ही गजा बड़े मोधमें भर गया और उन्ने दुपदके पास अपना दूत भेजा ।

दूतने राजा द्रुपदके पान आ उन्हें एक्सन्तमें है जारर कहा—'राजन्! आपने द्याणंराजको धोरा दिना है, इन लिये उन्होंने बढ़े कोधमें भरकर कहा है कि तुमने मोहबन अगी कन्याके साथ मेरी कन्याका विचाद कराकर मेरा बदा अगमान किया है। तुम्हारा यह विचार बढ़ा ही सोटा या। इस्लिंग अब तुम इस धोलेका फल भोगनेको तमार हो जाओ। अब तुम्हारे कुटुम्ब और मन्त्रियोंके सहित तुम्हें नष्ट यह दूंगा।

राजन्! दूतकी यह बात मुनरर परा हुए चौनके समान द्रुपदका मुँह यद हो गया । उन्होंने 'ऐंगी यान नहीं है' यह कहकर उस दूतके द्रारा अपने समझी हो ननाने हे लिये बड़ा प्रयत्न किया । किन्तु हिरण्यवर्गाने किर भी ज्या पता लगा लिया कि वह पद्धालराजकी पुत्री ही है । हरिन्ति वह तुरंत ही पद्धालदेशपर चढाई करने हे लिये नगरसे वाहर निकल पड़ा । उस ममय उसके खायी राज्ञांने गही निगार किया कि ध्यदि शिद्यण्डी कन्या हो तो हमलोग पत्राप्तालकों कैद करके अपने नगरमें ले आयेगे तथा पद्मालदेशमें दूगें राजाकों गहीपर बैठा देंगे । फिर द्रुपद और शिक्यण्डीने मार डालेंगे ।

दशाणीराजके पात दूत भेजरर तोशहर गुर्हें एकान्तमें ले जाकर अपनी स्त्रीते जान-पर्य कर्या विषयमें तो इससे यही मूर्वता हो गयी। अर हम क्या करेंगे! शिखण्डीके विषयमें अर स्पन्नों द्वां हो गयी है। यही ही चक्त दशाणीराजने भी ऐसा समझा है जि



कल्याण राष्ट्र

है। अतः सङ्कोचके कारण ही वह आपकी सेवाम उपिखत नहीं हुआ। यह सुनकर आप जैसा उचित समझें, वैसा करें। तब कुवेरने कहा, 'अच्छा, तुम स्थूणको मेरे सामने हाजिर करों, मैं उसे दण्ड दूँगा।' इस प्रकार बुलाये जाने रर स्थूणाकर्ण खीलपमें ही बड़े सङ्कोचसे कुवेरके पास आकर खड़ा हो गया। उसपर कुद्ध होकर कुवेरने जाप दिया कि 'अब यह पापी यक्ष इसी प्रकार खीलपमें ही रहेगा।' तब दूसरे यहाँने स्थूणाकर्णकी ओरसे प्रार्थना की कि 'महाराज! आप इस शापकी कोई अविध निश्चित कर दें।' इस उर कुवेरने कहा—'अच्छा, जब शिखण्डी युद्धमें मारा जायगा तो इसे फिर अपना स्वरूग प्राप्त हो जायगा।' ऐसा कहकर मगवान कुवेर सब यक्षोंके साथ अलकापुरीको चले गये!

इघर, प्रतिज्ञाका समय पूरा होनेपर शिखण्डी स्थूणाकर्ण-के पास पहुँचा और कहा कि 'भगवन् ! में आ गया हूँ।' स्थूणाकर्णने शिखण्डीको अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार समयपर उपिस्यत हुआ देख बार-बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की और उसे सारा बृत्तान्त सुना दिया। उसकी बात सुनकर गिखण्डी-को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगरको छोट आया। शिखण्डीका इस प्रकार काम बना देग्न राजा द्वार की गान बन्धु-बान्धवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद द्वपदने उसे धनुर्विद्या सीखनेके लिये द्रोणाचार्यजीको सीच दिया। पिर शिखण्डी और पृष्टयुम्नने तुम्होरे साथ ही प्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतीकार—इन चार अज्ञांके सहित धनुर्वेदरी शिक्षा प्राप्त की। मैंने मूर्ख, यहरे और अभे-से दीच पड़ने-बाले जो गुप्तचर इन द्वादके पास नियुक्त कर रको थे, उन्होने ही मुझे ये सब बात बतायी हैं।

राजन् ! इस प्रकार यह द्वुपटका पुत्र महारथी शिवारशी पहले स्त्री या और पीछे पुरुष हो गया है । यह यदि हायमें धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करनेके लिये आवेगा तो न तो एक क्षण भी इसकी ओर देखूँगा और न इमपर शब्द ही छोहूँगा । यदि भीष्म स्त्रीकी हत्या बरेगा तो माधुक्तन उमरी निन्दा करेंगे । इसलिये इसे रणमें उपस्थित देवपत्र भी मै इसपर हाय नहीं छोहूँगा ।

चैशम्पायनजी कहते हैं—भीष्मरी यह बान सुनगर कुरुराज दुर्योघन कुछ देरतक विचार करता रहा । पिर उथे भीष्मकी बात उचित ही जान पड़ी ।

# दुर्योधनके प्रति भीष्मादिका और युधिष्टिरके प्रति अर्जुनका वल-वर्णन

सञ्जयने कहा—महाराज! वह रात वीतनेपर जय प्रातःकाल हुआ तो आपके पुत्र दुर्योघनने पितामह मीष्मिसे पूछा—'दादाजी! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी जो यह असंख्य पैदल, हायी, घोड़े और महारियगेंसे पूर्ण प्रयल वाहिनी हमलोगोंसे युद्ध करनेके लिये तैयार हो रही है, इसे आप कितने दिनोंमें नष्ट कर सकते हैं रितथा आचार्य द्रोण, कृप, कर्ण और अश्वत्यामाको इसका नाश करनेमें कितना समय लगेगा र मुझे बहुत दिनोंसे यह बात जाननेकी इच्छा है। कृपया वतलाइये।'

भीष्मने कहा—राजन् ! तुम जो शतुओं के बलावल के विषयमे पूछ रहे हो, सो उचित ही है । युद्धमे मेरा जो अधिक से-अधिक पराक्रम, शस्त्रबल और मुजाओका सामर्ध्य है, वह सुनो । धर्मयुद्धके लिये ऐसा निश्चय है सरल न्योद्धा के साथ सरलतापूर्वक और माथायुद्ध करनेवाल के साथ मायापूर्वक युद्ध करना चाहिये । इस प्रकार युद्ध करके मे प्रतिदिन पाण्डवसेनाके दस हजार योद्धा और एक हजार रिथयों का संहार कर सकता हूं । अतः यदि मैं अपने महान् अस्तों का

प्रयोग करूँ तो एक महीनेमें समस्त पाण्डयसेनाका गराग है। सकता है।

द्रोणाचार्यने कहा—'राजन् ! में अन्न पृदा है। यम हूँ, तो भी भीष्मजीके समान में भी एक महीनेंग ही अगी शस्तात्रिसे पाण्डवसेनाको भम्म कर सकता हूँ। मेरी बड़ीने बड़ी शक्ति इतनी ही है।'

कृपाचार्यजीने दो महीनेमें और अभत्यामाने दन हिन्हें सम्पूर्ण पाण्डवदलका महार करनेरी अपनी हाकि बतायी। किन्तु कर्णने कहा, भें पाँच दिनमें ही सारी मेनारा गरा स कर दूँगा। कर्णकी यह दात सुनरर भीमानी कि कि कि माने हैंस पड़े और कहा, 'राधापुत्र! जयतर रणभूमिने तेरे माने श्रीकृष्णके सहित अर्जुन रमने बैठगर नहीं आता, गर्भावर तू इस प्रकार अभिमानमें भरा हुआ है। उगरा समान होनेपर क्या तू इस प्रकार मनमाना दक्याद पर होगा!

चव दुन्तीनन्दन महाराज युधिष्टिग्ने पर गमाचार दुना तो उन्होंने भी अपने भार्त्योंको दुन्पकर परा— न्त्र कर । जिस् जेया उत्तर और जैसा दल हो। उसके अनुसार ही का लहे । जिस्तीने पुरास्तर नावधान करके प्राप्त क्या गाय । जो प्राप्त न होनेना विश्वास करके वेसकर हो, अयम भागीत हो। उत्तर आधात न किया जाय । जो किया एकते नाम युद्ध कर गहा हो। उसकर दूसरा कोई शस्त्र न छोड़े । जो शरणमें आया हो या युद्ध छोड़कर माग रहा हो, अथवा जिसके अल-गस्त और कचच नष्ट हो गये हों—ऐसे निहत्योंका वध न किया जाय । सूत, भार दोने-वाले, शस्त्र पहुँचानेवाले तथा भेरी और गल बजानेवालों-पर भी क्सी तरह प्रहार न किया जाय।' इस प्रकारके नियम बनाकर वे सभी राजालोग अपने सैनिकों के साथ बहुत प्रसन्न हुए।

#### च्यासजीद्वारा सञ्जयकी नियुक्ति तथा अनिष्टस्चक उत्पातोंका वर्णन

र्यद्राग्पायनजीन कहा—राजन्! तदनन्तर पूर्व और पिक्षम दिशामें आमने-मामने खड़ी हुई दोनों ओरकी सेनाओंको देररार भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कार्लोका जान ररानेवाले भगवान् व्यासने एकान्तमे बैठे हुए राजा धृतराष्ट्रके पास आकर करा, 'राजन्! तुम्हारे पुत्रीं तथा अन्य



राजाओंका काल आ पहुँचा है; वे युद्धमें एक दूसरेका मंदार करनेको तैयार हैं। वेटा ! यदि तुम इन्हें संग्राममें देखना चाहो तो मैं तुम्हे दिन्यदृष्टि प्रदान करूँ। इससे तुम वहाँका युद्ध भटीभाँति देख सकोगे।

धृतराष्ट्रने कहा—त्रव्यपिवर ! युद्धमें में अपने ही इन्द्रम्यका वघ नहीं देखना चाहता; किन्तु आपके प्रमावसे युद्धका पूरा नमाचार सुन सकूँ, ऐसी कृपा अवस्य कीलिये।

धृनराष्ट्र युद्धका समाचार सुनना चाहता है—यह जानकर य्यासनीने सझयको दिव्यदृष्टिका बरदान दिया । वे धृतराष्ट्रसे सोले—'गजन् ! यह सझय तुम्हें युद्धका कृतान्त सुनावेगा । सम्पूर्ण युद्धकेनमें कोई भी बात ऐसी न होगी, जो इससे

छिपी रहे । यह दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न और सर्वज्ञ हो जायगा । सामने हो या परोक्षमे, दिनमें हो या रातमें, अयवा मनमें सोची हुई ही क्यों न हो, वह बात भी सञ्जयको माल्म हो जायगी। इसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे. परिश्रम कप्ट नहीं पहुँचा सकेगा तथा यह इस युद्धसे जीता-जागता निकल आयेगा । मैं इन कौरवों और पाण्डवोंकी कीर्तिका विस्तार करूँगा, तुम इनके लिये शोक न करना। यह दैवका विधान है, इसे टाला नहीं जा सकता। युद्धमें जिस ओर धर्म होगा, उसी पक्षकी जीत होगी। महाराज! इस समाममें बड़ा भारी संहार होगा; क्योंकि ऐसे ही भयसचक अपराकुन दिखायी देते हैं। दोनों सन्व्याओंकी वेलामें विजली चमकती है और सूर्यको तिरगे वादल दक देते हैं, ये ऊपर-नीचे सफेद और लाल तथा बीचमें काले होते हैं। सूर्य, चन्द्रमा और तारे जलते हुए-से दीखते हैं। दिन-रातमें कोई अन्तर नहीं जान पडता; यह लक्षण भय उत्पन्न करनेवाला है। कार्तिककी पूर्णिमाको नीलकमलके समान रंगवाले आकाशमें चन्द्रमा प्रभाहीन होनेके कारण कम दीखता था। उसका रग अग्रिके समान था। इससे यह सुचित होता है कि अनेकों ग्रूरवीर राजा और राजकुमार युद्धमें प्राणत्याग कर प्रथ्वीपर शयन करेंगे । प्रतिदिन सुअर और विलाव लड़ते हैं और उनका भयद्वर नाद सुनायी पड़ता है। देवमूर्तियां कॉपती, हॅसती और रक्त वमन करती हैं तथा अकस्मात् पसीनेसे तर हो जाती और गिर पडती हैं। जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है, उस परम साध्वी अरुन्यतीने इस समय विशवको आगेसे पीछे कर लिया है । शनैश्वर रोहिणीको पीडा दे रहा है, चन्द्रमाका मृगचिह्न मिट-सा गया है; इससे बड़ा भारी भय होनेवाला है। आजकल गौओंके पेटसे गधे उत्पन्न होते हैं । घोड़ीसे गौके वछड़ेकी उत्पत्ति होती है और कत्ते गीदह पैदा कर रहे हैं। चारों ओर वहे जोरकी आँघी चलती है, धूलका उड़ना वंद ही नहीं होता । वारंवार द्रुपद तथा दूसरे राजाओंके साथ वे स्वयं चले। उस समय धृष्टग्रुप्नकी अध्यक्षतामें चलती हुई वह पाण्डवसेना भरी हुई गङ्गाजीके समान मन्दगतिसे चलती दिखायी देती थी।

योड़ी दूर जाकर राजा युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रके पुत्रोंको भ्रममे डालनेके लिये अपनी सेनाका दुवारा एइ.ठन किया। उन्होंने द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और समस्त प्रमद्रक वीरोंको दस हजार धुड़सवार, दो हजार गजारोही, दस हजार पैदल और पाँच सौ रिययोंके साथ भीमसेनके नेतृत्वमें पहला दल बनाकर चलनेकी आजा दी। बीचके दलमें विराट, जयत्सेन तथा पाञ्चालराजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजाको रक्खा। इसके पीले मध्यमागर्मे ही श्रीकृष्ण और

अर्जुन चले । उनके आगे-पीछे मय ओर दीव हजार गुज्ञार -पाँच हजार गजारोही तथा अनेको रथी और देवल घनुर-खड्ग, गटा एवं तरह-तरहके अन्त लिये चल रहे थे । जिम्म सैन्यसमुद्रके बीचमें न्यय राजा युधिष्टर थे, उनमें अनेको राजालोग उन्हें चारों ओरसे घेरे हुए थे । महावली गापिक मी लाखों रिथियोंके नाय सेनाको आगे यहार्य ले जा रहा था । पुरुपश्रेष्ठ क्षत्रदेव और ब्रह्मदेव सेनाके जधनस्थान री ग्या करते हुए पिछले भागमें चल रहे थे । इनके निया और भी बहुत-से छकड़े, दूकानें, मवारियाँ तथा एपी घोड़े आरि सेनाके साथ थे । उन समय उन रणक्षेत्रमें लाखों बीर यहाँ उमगरे भेरी और शहरोंकी ध्वनि कर गहे थे ।



उद्योगपर्व समाप्त

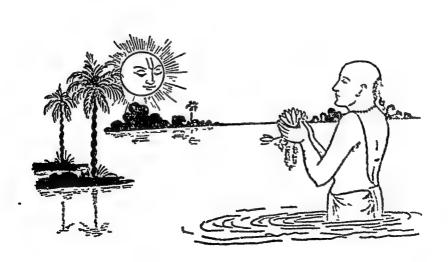

|  |  | 3 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  | 1 |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | 4 |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

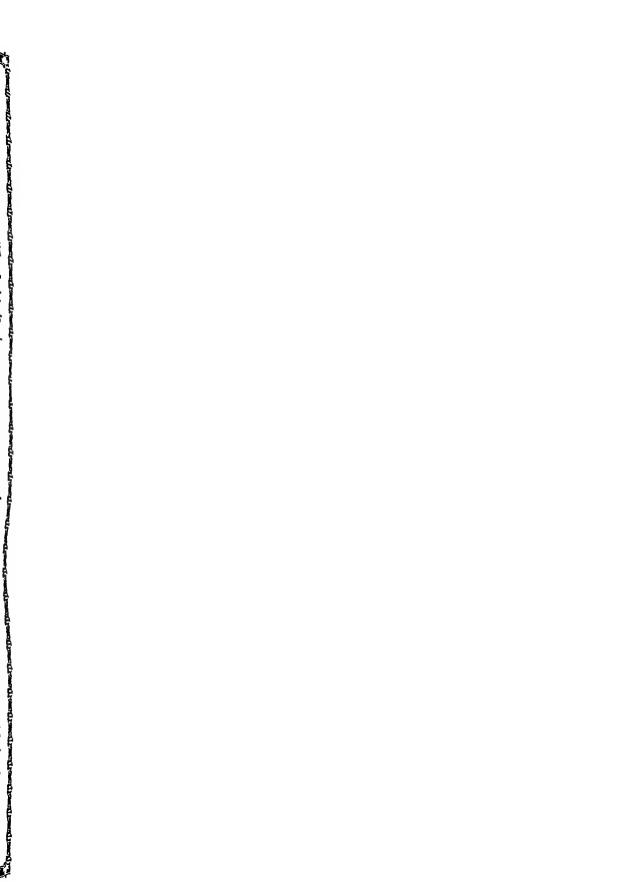

दराज रोगरर उन्होंने रहात्वे गूजा, 'सज्य ! वे सुरमेमी



राजारीम पृथ्वीके लोभसे जीवनका मोह छोड़कर नाना प्रवारके अन्य शस्त्रीं द्वारा जो एक दूसरेकी हत्या करते हैं। पृथ्वीके ऐश्वर्यनी इच्छाने परस्पर प्रहार करते हुए यमलोककी जन-गण्या बढाते हैं और शान्त नहीं होते, इससे मैं समझता हूं कि पृथ्वीमें बहुत-से गुण हैं। तभी तो इसके लिये यह नर-संहार होता है। अतः तुम मुझसे इस पृथ्वीका ही

सञ्जय बोला—भरतश्रेष्ठ ! आपको नमस्कार है । में आपकी आशाके अनुसार पृथ्वीके गुणोंका वर्णन करता हूँ, घ्यान देकर सुनिये । इस पृथ्वीपर दो प्रकारके प्राणी है— चर और अचर । चरोंके तीन भेद हैं—अण्डल, स्वेदल और जरायुल । इन तीनोंमें लरायुल श्रेष्ठ है तथा जरायुलोंमें मनुष्य और पशु प्रधान है । इनमेंसे कुछ ग्रामवासी और कुछ बनवासी होते हैं । ग्रामवासियोंमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं और वनवासियोंमें सिंह । अचर या स्थावरोंको उद्गिल भी कहते हैं । इनकी पाँच जातियाँ हैं—चृक्ष, गुल्म, हता, वही और त्वक्सार (बॉस आदि) । ये तृण जातिके अन्तर्गत हैं ।

यह सम्पूर्ण जगत् इस पृथ्वीपर ही उत्पन्न होता और इसीम नए हो जाता है। भूमि ही सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा है, भूमि ही अधिक कालतक स्थिर रहनेवाली है। जिसका भूमिपर अधिकार है, उसीके वशमे सम्पूर्ण चराचर जगत् है। इसीलिये इस भूमिमें अत्यन्त लोभ रखकर सब राजा एक दूसरेका प्राणधात करते हैं।

## युद्धमें भीष्मजीका पतन सुनकर धतराष्ट्रका विषाद तथा सञ्जयद्वारा कौरव-सेनाके सङ्गठनका वर्णन

वैद्याम्पायनजी कहते हैं-राजन् ! एक दिनकी बात है, राजा धृतराष्ट्र चिन्तामें निमम होकर वैठे थे। इसी समय रुएसा मंप्रामभूमिमे छैं। टकर सञ्जय उनके पास आया और बहुत दुर्सी होरूर बोला, भहाराज ! में सख्जय हूँ, आपको प्रगाम करता हूँ । शान्तनुनन्दन भीष्मजी युद्धमें मारे गये । जो समल योदाओं के शिरोमणि और घनुर्धारियों के सहारे थे, वे दौरवींके पितामह आज वाण-राय्यापर सो रहे हैं। जिन महारयीने काद्यीपुरीमें अकेले ही एकमात्र रयकी सहायनामे वहाँ चुटे हुए समस्त राजाओंको युद्धमें परास्त कर दिया या, जो निडर होकर युद्धके लिये परशुरामजीके साय भी भिड़ गरे थे और साझात परश्रामजी भी जिन्हें मार नहीं तके थे, वे ही आज शिखण्डीके रायसे मारे गये। जो शूनतामें र्न्द्रके समान, स्थिरतामें हिमालयके सहश, गम्भीरतामें समुद्रके समान और सहनशीउतामें पृथ्वीके तुस्य थे, जिन्होंने रजारों वाणोंकी वर्षा करते हुए दस दिनोंमें एक अरव छेनारा मंदार किया याः वे ही इस समय ऑवीके टराहे हुए वृक्षकी भाति पृथ्वीवर पहे हैं। राजन !

यह सब आपकी कुमन्त्रणाका फल है; भीष्मजी कदापि ऐसी दशाके योग्य नहीं थे।

धृतराष्ट्र बोले—सक्षय! कौरवोंमें श्रेष्ठ और इन्द्रके तमान पराक्रमी पितृवर भीष्मजी शिखण्डीके हायसे कैसे मारे गये ! उनकी मृत्युका समाचार सुनकर मेरे हृदयमें बड़ी पीड़ा हो रही है। जिस समय वे युद्धके लिये अग्रसर हुए थे, उस समय उनके पीछे कौन गये थे, तथा आगे कौन थे ! उनके धनुप और वाण तो बड़े ही उग्र थे, रथ भी बहुत उत्तम था, वे अगने वाणोंसे प्रतिदिन शत्रुओंके मस्तक काटते थे तथा कालाग्निके समान दुर्घर्ष थे। उन्हें युद्धके लिये उद्यत देखकर पाण्डवोंकी बहुत बड़ी सेना कॉप उठती थी। वे दस दिनसे लगातार पाण्डव-सेनाका संहार कर रहे थे। हाय! ऐसा दुष्कर कार्य करके वे आज सूर्यके समान अस्त हो गये! कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी उनके पास ही थे, तो भी उनकी मृत्यु कैसे हो गयी! जिन्हें देवता भी नहीं दबा सकते थे और जो अतिरयी बीर थे, उन्हें पञ्चालदेशीय शिखण्डीने केसे मार गिराया! मेरे पञ्चके किन-किन वीरोंने

# संक्षिप्त महाभारत

# भीष्मपर्व

#### शिविरस्थापन तथा युद्धके नियमोंका निर्णय

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं ज्यासं ततो जयसुदीरयेत्॥

अन्तर्यामो नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवतीसरस्वती और उसके वक्ता महर्पि वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये।

जनमेजयने कहा—मुने ! अब मै यह मुनना चाहता हूं कि कौरव, पाण्डव, सोमक तया नाना देशोंसे आये हुए अन्यान्य राजाओंने किस प्रकार युद्ध किया।

वैशाम्पायनजी योले—राजन् ! कौरव, पाण्डव और सोमवंशी वीरोंने कुरुक्षेत्रमें जिस प्रकार युद्ध किया, वह सुनिये । कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरने वहाँ समन्तपञ्चक तीर्थसे बाहरके मैदानमें हजारों खेमे खड़े करवाये। वहाँ इतनी सेना इकडी हो गयी यी कि कुरुक्षेत्रके सिवा सारी पृथ्वी सूनी लगती थी । केवल बालक और वृद्ध ही बच गये थे, तरुण पुरुष और घोड़ोंका नाम नहीं या तया रय और हांयी भी कहीं नहीं बचे थे । पृथ्वीके सब देशोंसे कुरुक्षेत्रमें सेना आयी थी । सभी वणोंके लोग वहाँ एकत्रित हुए थे । सबने अनेकों योजनके मण्डलमें घेरा डाल रक्खा था । उनके घेरमें देश, नदी, पर्वत और वन भी थे । राजा युधिष्ठिरने सबके मोजन-पानका उत्तम प्रवन्ध किया या । जब युद्धका समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने इस पहचानके लिये कि यह पाण्डव-पक्षका योद्धा है सबके नाम, आभूषण और संकेत निश्चित किये ।

दुर्योघनने भी समस्त राजाओंको साय लेकर पाण्डवींके मुकावलेमें व्यूह-रचना की । युद्धका अभिनन्दन करनेवाले पञ्चालदेशीय वीर दुर्योधनको देखकर हर्षसे भर गये और बड़े-बड़े शख तया रणभेरियाँ बजाने लगे । तटनन्तर एक री रयपर बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी दारने अपने दिन्य शंख बजाये । उन पाळजन्य और टेस्टस



नामक शर्खोंकी भयंकर आवाज मुनपर पौरव योद्याओं । मल-मूत्र निक्ल पढ़ें।

इसके बाद कीरव, पाण्डव और गाँमवधी गीगीने मिल कर युद्धके कुछ नियम यनाये और उन युद्धसम्मर्धी पार्मिंग नियमोंका पालन सके लिये अनिवार्ष कर दिना। ये नियम इस प्रकार ये—'प्रतिदिन युद्ध समान शैनेयर हमानि पर्देनी' ही माति आपसमें प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, कोर्र किमीने गाम छल-कपट न करें। जो वाग्युद्ध कर रहे हीं, उनका गुज्यम् वाग्युद्धते ही किया जाय। जो सेनाचे बाहर नियम गोरे हीं, उनके उपर प्रहार न किया जाय। रघी रघींग्रे गायः हार्य सवार हायी-सवारके साथ, छुद्दकार गुद्दनयाने स्पर और पैदल पैदलके ही साथ युद्ध करें। को कियो जीव्य हो. जिसके साथ युद्ध करनेवी उसकी इन्छा हो। यह उसके माय भीत करते होते भी करेड थे। उस समय अपनी श्रेत नर्गको है जरहमाहे समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर बहेन्से बहुत नर्गा करनेवाले सङ्ग्यवशके बीर तथा घृष्ट्युस भारि श्राह्मा बीर भी भनभीत हो उठे। इस प्रकार थे स्पार अभीति मेनाएँ आपनी ओरसे सड़ी थी। राजन् ! नेपालि इन्हों बड़ी सेनाका ऐसा सहदन न मैंने कभी देगा था। न सुना था।

भीष्मजी और द्रीयाचार्य प्रतिदिन सबेरे उठकर यही स्वाम करते थे कि 'पाण्डवीकी जय हो'; तो भी अपनी प्रतिमाक अनुसार ये युद्ध आपके ही लिये करते थे। उस दिन भीष्मजीने मन राजाओंको अपने पास बुलाकर उनसे हम प्रकार कहा—'धात्रियो ! आपलोगोंके लिये स्वर्गमें बानेमा यह युद्धरूपी महान् दरवाजा खुल गया है, इसके हान आम एन्द्रचोक और बहालोकमें जा सकते हैं। यही आपना सनातन मार्ग है, इसीका आपके पूर्वपुरुपोंने भी अनुसरण किया है। रोगसे घरमें पड़े-पड़े प्राण त्यागना

क्षत्रियके लिये अधर्म माना गया है। युद्धमे जो इसको मृत्यु होती है—वही इसका समातन धर्म है।

भीष्मजीकी यह वात सुनकर सभी राजा विद्या-विद्या रयोंसे अपनी सेनाकी शोमा वढाते हुए युद्धके लिये आगे वढ़े। केवल कर्ण अपने मन्त्री और वन्धु-वान्धवोंके सिहत रह गया; भीष्मजीने उसके अल-शस्त्र रखवा दिये थे। समस्त कौरवसेनाके सेनापित भीष्मजी रयपर वैठे हुए सूर्यके समान सुशोभित हो रहे थे, उनके रयकी ष्वजापर विशाल ताड़ और पाँच तारोंके चिह्न वने हुए थे। आपके पक्षमं जितने महान् धनुधर राजा थे, वे सब शान्तनुनन्दन भीष्मजीकी आगाके अनुसार युद्धके लिये तैयार हो गये। आचार्य द्रोणकी जो ष्वजा फहरा रही थी, उसमें सोनेकी वेदी, कमण्डल और धनुपके चिह्न थे। इपाचार्य अपने बहुमूल्य रयपर वैठकर वृषमके चिह्नवाली ष्वजा फहराते चल रहेथे। राजन् ! इस प्रकार आपके पुत्रोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना यसुनामें मिली हुई गङ्काके समान दिखायी देती थी।

# दोनों सेनाओंकी व्यूह-रचना

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय! भीष्मजी तो मनुष्य, देवता, गन्धर्य और अमुरोंद्वारा की जानेवाली व्यूहरचना भी जानते थे। जब उन्होंने मेरी ग्यारह अक्षीहिणी सेनाकी व्यूहरचना की, तब पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपनी योड़ी-सी सेनासे किस प्रकारना व्यूह बनाया!

निश्चयने कहा—महाराज! आपकी चेनाको व्यूह्-रचनापूर्वक सुसजित देख धर्मराज युधिष्ठरने अर्जुनसे पटा—'तात! महर्षि वृहस्पतिके वचनचे यह वात ज्ञात होती टें कि यदि अनुनी अनेक्षा अपनी सेना योड़ी हो तो उसे समेटकर योड़ी ही दूरमें रखकर युद्ध करना चाहिये और यदि अपनी सेना अधिक हो तो उसे इच्छानुसार फैलाकर एड़ना चाहिये। जब योड़ी सेनाको अधिक सेनाके साय युद्ध परना पड़े तो उसे स्चीमुख नामक व्यूह्की रचना करनी चाहिये। हमनोगोंकी यह सेना अनुओंके मुकाबलेमें बहुत योड़ी है, इस्टिये तुम व्यूह्रस्चना करो।'

यह नुनरर अर्जुनने युविष्ठिरसे कहा—'महाराज! में आरके लिये वजनामक दुर्मेदा व्यूहकी रचना करता हैं; यह इन्द्रमा बताया हुआ दुर्जय व्यूह है। जिनका बेग वायुके समान प्रयल और शत्रुऑके लिये दुःसह है, वे योद्धाओं में अग्रगण्य भीमसेन इस व्यूहमें हमलोगोंके आगे रहकर युद्ध करेंगे । उन्हें देखते ही दुर्योघन आदि कौरव भयभीत होकर इस तरह भागेंगे, जैसे सिंहको देखकर क्षुद्र मृग माग जाते हैं।

ऐसा कहकर धनख्यने वज्रव्यूहकी रचना की । सेना-को व्यूहाकारमें खड़ी करके अर्जुन शीघ ही शत्रुओंकी ओर बढा । कौरवोंको अपनी ओर आते देख पाण्डवसेना भी जल-से भरी हुई गड़ाके समान धीरे-धीरे आगे बढ़ती दिखायी देने लगी । भीमसेन, घृष्टसुम्न, नकुल, सहदेव और घृष्टकेतु— ये उस सेनाके आगे चल रहे थे । इनके पीछे रहकर राजा विराट अपने माई, पुत्र और एक अक्षीहिणी सेनाके साय रक्षा कर रहे थे । नकुल और सहदेव भीमसेनके दार्ये-बार्य रहकर उनके रथके पहियोंकी रक्षा करते थे । द्रीपदीके पॉचों पुत्र और अभिमन्यु उनके पृष्ठभागके रक्षक थे । इन सबके पीछे शिखण्डी चलता था, जो अर्जुनकी रक्षामें रहकर भीष्म-जीका विनाश करनेके लिये तैयार था । अर्जुनके पीछे महावली सात्यिक या तथा युचामन्यु और उत्तमोजा उनके चक्रोंकी रक्षा करते थे । कैकेय धृष्टकेतु और बलवान् चेकितान भी अर्जुनकी ही रक्षामें थे ।

कर्म्याण

सद्ययको दिन्यद्दि

दर गुर्भ रे, १० महा इनके की की चलना है। गोविन्दका



तेज अनन्त है, ये साक्षात् सनातन पुरुष है; इसिलये ये शीकृष्ण जहाँ है, उसी पक्षकी विजय है। राजन् ! मुझे तो आपके विपादका कोई कारण दिखायी नहीं देता; क्योंकि ये विस्वम्मर श्रीकृष्ण भी आपके विजयकी शुभ कामना करते हैं।"

तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने भीष्मका मुकावला करनेके लिये व्यूहाकारमें खड़ी हुई अपनी सेनाको आगे बढ़नेकी आगा दी। उनका रय इन्द्रके रयके समान सुन्दर या तया उनकर युद्धकी नामग्री रक्खी हुई यी। जब वे उनपर सवार हुए तो उनके पुरोहित 'शत्रुऑका नाश हो'—ऐसा कहकर आशीवांद देने लगे तया ब्रह्मपिं और श्रोत्रिय विद्वान् जप, मन्त्र एवं ओपिश्योंके द्वारा सब ओरसे स्वस्तिवाचन करने लगे। राजा युधिष्ठिरने भी वस्त्र, गौ, फल, फूल और न्वर्णमुद्राएँ ब्राह्मणोंको दान करके फिर युद्धके लिये यात्रा यां। भोमसेनने आपके पुत्रांका संहार करनेके लिये बड़ा भगानक रूप धारण किया या, उन्हें देखकर आपके योद्धा घवरा उटे और भयके मारे उनका सहस जाता रहा।

इघर भगवान् श्रीरुप्णने अर्जुनसे कहा—नरश्रेष्ठ!

ये तो अपनी सेनाके मध्यभागमें खड़े हो सिंहके समान हमारे
नीनर्गिकी और देख गहे हैं, ये ही कुरुकुलकी ध्वजा
पहगनेवाले भीष्मजी हैं। जैसे मेघ सूर्यको दक देता है, उमी
प्रकार ये नेनाएँ इन महानुभावको घेरे खड़ी है। तुम पहले
हन सेनाओंको मारकर किर भीष्मजीके साथ युद्धकी इच्छा
परना।

इसके बाद भगवान श्रीकृष्णने कौरव-मेनाकी ओर दृष्टिगत हिया और युद्धका समय उपिथत देख अर्जुनके हितके लिये इस प्रकार कहा- 'महाबाहो ! युद्धके आरम्भमे शत्रुओंको पराजित करनेके लिये पवित्र होकर तुम हुर्गा-देवीफी स्तुति करो ।' भगवान् वासुदेवके ऐसी आज्ञा देनेपर अर्जन रयसे नीचे उतर पड़े और हाय जोड़कर दुर्गाका स्तवन करने लगे-- 'मन्दराचलपर निवास करनेवाली सिद्धोंकी सेना-नेत्री आर्ये ! तुम्हें बारंबार नमस्कार है । तुम्हीं कुमारी, काली, कापाली, कपिला, कृष्णपिङ्गला, भद्रकाली और महाकाली आदि नामोंसे प्रसिद्ध हो; तुम्हें बारंबार प्रणाम है। दुर्होपर प्रचण्ड कोप करनेके कारण तुम चण्डी कहलाती हो, भक्तींको सद्धरसे तारनेके कारण तारिणी हो, तुम्हारे शरीरका दिन्य वर्ण बहुत ही सुन्दर है; मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। महाभागे! तुम्हीं सीम्य और सुन्दर रूपवाली कात्यायनी हो और तुम्हीं विकराल रूपघारिणी काली हो । तुम्हीं विजया और जयाके नामसे विख्यात हो। मोरपंखकी तुम्हारी ध्वजा है, नाना प्रकारके आभूपण तुम्हारे अर्ज्जोकी शोभा बढाते हैं। त्रिशूल, खड्ग और खेटक आदि आयुर्घोको घारण करती हो । नन्द-गोपके वंशमें तुमने अवतार लिया या, इसलिये गोपेश्वर श्रीकृष्णकी तुम छोटी बहिन हो; गुण और प्रभावोंमें सर्वश्रेष्ठ हो । महिपासुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी । तुम कुशिक-गोत्रमें अवतार छेनेके कारण कीशिकी नामसे भी प्रसिद्ध हो, पीताम्बर धारण करती हो । जब तुम शत्रुओंको देखकर अइहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रके समान उदीत हो उठता है। यद तुम्हें बहुत ही प्रिय है। मैं तुम्हें वारंबार प्रणाम करता हूं । उमा, शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, कैटमनाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी और सुधुम्राक्षी आदि नाम घारण करनेवाली देवि ! तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है। तुम वेदोंकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त पवित्र है; वेद और बाह्मण तुम्हें प्रिय हैं । तुम्हीं जातवेदा अग्रिकी शक्ति हो; जम्बू, कटक और मन्दिरोंमें तुम्हारा नित्य निवास है। तुम समस्त विद्याओं में ब्रह्मविद्या और टेइघारियोंकी महानिद्रा हो। भगवति! तुम कार्तिकेयकी माता हो, दुर्गम स्थानोंमे वास करनेवाली दुर्गा हो । स्वाहा, स्वधा, कला, काष्टा, सरस्वती, वेदमाता सावित्री तथा वेदान्त-ये सव तुम्हारे ही नाम हैं। महादेवि! मैने विश्वढ द्धदयसे तुम्हारा स्तवन किया है, तुम्हारी कृपासे इस रणाङ्गणमें मेरी सदा ही नय हो। मॉ! तुम घोर जङ्गलमें, मयपूर्ण दुर्गम खानोंमें, मक्तोंके घरमें तथा पातालमें भी नित्य भूकम्य होता है। राहु सर्यपर आक्रमण करता है, केतु चित्रापर स्थित है, धूमकेतु पुष्य-नक्षत्रमें स्थित है, यह महान् ग्रह दोनों सेनाओंका घोर अमझल करेगा। मझल ककी होकर मधा-नक्षत्रगर स्थित है। वृहस्पति अवण-नक्षत्रपर है और ग्रुक पूर्वामाद्रपदापर स्थित है। पहले चौदह, पद्रह और सोलह दिनोंपर अमावस्या हो चुकी है; किन्तु कभी पक्षके तेरहवें दिन ही अमावस्या हुई हो—यह मुझे स्मरण नहीं ई। इस बार तो एक ही महीनेके दोनों पक्षोंमें त्रयोदगीको ही

स्रंप्रहण और चन्द्रप्रहण हो गये हैं। उर प्रमार विना पर्वका प्रहण होनेमें ये दोनों ग्रह अवस्य ही प्रजान गंदार करेंगे। पृथ्वी हजारों गजाओंका रक्तगन येगी। किया मन्द्रराचल और हिमालय-जैसे पर्वनोंने एजारों बार पीर शहर होते हैं, उनके शियर ट्ट-ट्टर गिर गेर् हं शंप चारों महासागर अलग-अलग उपनाते तथा पृथ्वीयर उनका देश करते हुए यहकर मानो अपनी सीमाया उत्पान गर रहे हैं।

# च्यास-धतराष्ट्र-संवाद और सञ्जयद्वारा भृमिके गुणोंका वर्णन

वैराम्पायनजी कहते हैं-- धृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर मुनिवर व्यासजी क्षणभरके लिये ध्यानमम हो गये; इसके बाद फिर कहने लगे, 'राजन् ! इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि काल सारे जगत्का सहार करता रहता है। यहाँ सदा रहनेवाला कुछ भी नहीं है। इसिलये तुम अपने कुटुम्बी कौरवीं, सम्बन्धियों और हितेपी मित्रींको इस कृर कर्मसे रोको, उन्हें धर्मयुक्त मार्गका उपदेश करो, अपने बन्धु-बान्धवींका वध करना बड़ा नीच काम है, इसे न होने दो। चुप रहकर मेरा अप्रिय न करो। किसीके वधको वेदमें अच्छा नहीं कहा गया है, इससे अपना भला भी नहीं होता। कुलधर्म अपने शरीरके समान है; जो उसका नाग करता है, वह कुलधर्म भी उस मनुष्यका नाश कर देता है। इस कुलधर्मकी रक्षा द्वम कर सकते हो, तो भी कालसे प्रेरित होकर आपत्तिकालके समान अधर्म-पथर्मे प्रवृत्त हो रहे हो ! तुम्हे राज्यके रूपमें बहुत बड़ा अनर्थ प्राप्त हुआ है; क्योंकि यह समस्त कुलके तथा अनेकों राजाओंके विनागका कारण वन गया है। यद्यपि तुम धर्मका बहुत लोप कर चुके हो, तो भी मेरे कहनेसे अपने पुत्रोंको धर्मका मार्ग दिखाओ। ऐसे राज्यसे तुम्हे क्या लेना है, जिससे पायका भागी होना पड़ा । धर्मकी रक्षा करनेसे तुम्हें यश, कीर्ति और स्वर्ग मिलेगा। अब ऐसा करो, जिससे पाण्डव अपना राज्य पा सर्वे और कौरव भी सुख शान्तिका अनुभव करें।

भृतराष्ट्रने कहा—तात! सारा संतार स्वार्थसे मोहित हो रहा है, मुझे भी सर्वसाधारणकी ही भाँति समक्षिये। मेरी बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती, परन्तु स्या हरें ! मेरे पुत्र मेरे बशर्मे नहीं हैं ।

च्यासजीने कहा—अच्छा तुम्होरे मनमें परि हुए हे कुछ पूछनेकी बात हो तो कही, में तुम्होरे मभी मन्देरीके दूर कर दूँगा।

धृतराष्ट्रते कहा—भगवत् ! नाममं विद्या पने वालोंको जो ग्रम शक्कन दृष्टिगोचर होते हैं, उन राजों मं सुनना चाहता हूँ ।

व्यासजीने कहा—हवनीय अग्निरी प्रभा निर्मा है। उसकी लपटें जर उठनी हों अग्रत प्रदक्ति ग्रमणे पूर्मी हों, उनने धूऑं न निरुष्टें, आहुति टालनेस उन्हें कि प्रमान पैलने लगे, तो इसे भारी दिजयरा निरूप प्रमान कि याता गरा है। भारत ! जिन पक्षमें बोद्धाओं के मुख्ये हर्ग के राज्य निरुष्टें हों, उनका धैर्य बना रहता हो, पहनी हुई मानाई मुख्या है। हों, बे ही बुद्धम्पी महागगरती पार उसने हैं। देना है हों हो वा बहुत बोद्धाओं ना उत्सारपूर्ण हमें ही दिवसमा प्रमान लक्षण माना गया है। एव दूसरेको परणी ताल गराने हों। उत्साद हों से बहुत बड़ी सेनानो रोद टालवें है। प्री हुई प्रमान पीठे पर न हटानेवाले पौच हो गता बोद्धा हों, तो के कि विजय प्राप्त कर मकते है। अप खार सेना व्यक्त होंगे हों विजय प्राप्त कर मकते है। अप खार सेना व्यक्त होंगे हों विजय होती हो, ऐसी दात नहीं हैं।

इस प्रकार पहार भगवान् पेरासा परे गरे हैं। यह सब सुननर राजा धृतराह दिजारमें यह गरे। योई। न्ता भी जीन संवाधीतारी हमानाय तया वैसे ही
भाषाम, विमा जीन सोमजनारा पुत्र भूरिसवा; और
भी में कि जिस्मारी काजा त्याम देनेवाले बहुतनी
मुक्ती अपेर प्रमानित कालाखींसे सुमलित और सबनी-सब
सुप्रमें सुन्न है । भीरमिततामहबारा रिक्त हमारी
मार रिल गर प्रमान्ये कोजय है और भीमद्वारा रिक्त हम रोगोंकि पर देना जीननेमें सुगम है। इसलिये सब
सेमनीया अर्थान्थानी जगह स्थित रहते हुए आपलोग सभी निक्तनेह भीरमितामहसी ही सब ओरसे रक्षा



करेंग् ॥ २-११ ॥

शीरवाँमें नृद्ध बद्दे प्रतापी पितामह मीष्मने उस तुर्मोधन हृद्ध्यमें ह्यं उत्पन्न करते हुए उच्च स्वरसे सिंहकी दहाद में समान गरजकर शृङ्ग यजाया। इसके पश्चात् कृत और नगारे तथा टोल-मृदङ्ग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बहा मयद्धर एआ। इसके अनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त उत्तम रयमें वैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी अलैकिक शृङ्ग बजाये। श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी अलैकिक शृङ्ग बजाये। श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य नामक, वर्जुनने देवदक्त नामक और मयानक कर्मवाले मीमसेनने पीन्ड नामक महाराज, बजाया। कुन्तीपुत्र गजा सुधिहरने अनन्तिवजय नामक और नकुल तथा सहदेवने सुप्तीन और मिनिपुष्पक नामक शृङ्ग बजाये। श्रेष्ठ पर्युपवाले सारियाज और महारयी शिल्लण्डी एवं घृष्टशुम्न तथा गण्ड विगय और अतेय सात्यिक, राजा हुपद एवं होनदीके पाँचों पुत्र और दही मुजावाले सुमहापुत्र

अभिमन्यु—इन समीने, राजन् ! अलग-अलग शक्त्र बजाये । और उस भयानक शब्दने आकाश और पृथ्वीको भी गुँजाते हुए धृतराष्ट्रपुत्रों—आपके पुत्रोंके हृदय विदीर्ण कर दिये । राजन् ! इसके बाद कियन्त्र अर्जुनने मोर्चा बॉधकर डटे हुए धृतराष्ट्र-पुत्रोंको देखकर, शस्त्र चलनेकी तैयारीके समय धनुप उठाकर तय हृपीकेश श्रीकृष्ण महाराजसे यह बचन कहा—'अन्युत! मेरे रयको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा कीजिये। और जबतक कि में युद्धक्षेत्रमें डटे हुए युद्धके अभिलापी इन विपधी योद्धाओंको भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्धरूप व्यापारमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना, योग्य है, तवतक उसे खड़ा रखिये । युद्धमें दुर्बुद्धि दुर्योधनका कल्याण चाहनेवाले जो-जो राजालोग इस सेनामें आये हैं, उन युद्ध करनेवालोंको में देखूँगा ॥ १२—२३॥

सञ्जय वोळे—धृतराष्ट्र ! अर्जुनद्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओंके वीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा कि 'पार्थ ! युद्धके लिये



जुटे हुए इन कौरवोंको देख । इसके वाद पृथापुत्र अर्जुनने उन दोनों ही सेनाओंमें स्थित ताऊ-चाचोंको, दादों-परदादोंको, गुरुओंको, मामाओंको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पौत्रोंको तथा मित्रोंको, ससुरोंको और सुद्धदोंको भी देखा । उन उपस्थित सम्पूर्ण वन्युओंको देखकर वे कुन्तीपुत्र अर्जुन अत्यन्त करणासे युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले ॥ २४—२७॥ अन्ततक उनका साथ नहीं छोड़ा ? दुर्योघनकी आजासे कौन-कौन वीर उन्हें चारों ओरसे घेरे हुए ये ?

सञ्जय ! सचमुच ही मेरा हृदय पत्यरका बना है, बड़ा ही कठोर है: तभी तो भीष्मजीकी मृत्युका समाचार सुनकर भी यह नहीं फटता। भीष्मजीके सत्य, बुद्धि तथा नीति आदि सद्गणोंकी तो याह ही नहीं थी; वे युद्धमें कैसे मारे गये? सञ्जय ! बताओ, उस समय पाण्डवींके साय भीष्मजीका कैसा युद्ध हुआ ? हाय । उनके मरनेसे मेरे पुत्रोंकी सेना पति और पुत्रसे हीन स्त्रीके समान असहाय हो गयी। इमारे पिता भीष्म ससारमें प्रसिद्ध धर्मात्मा और महापराक्रमी थे, उन्हें मरवाकर अब हमारे जीनेके लिये भी कौन-सा सहारा रह गया है ? मैं समझता हूं नदीके पार जानेकी इच्छावाले मनुष्य नावको पानीमें हुवी देखकर जैसे न्याकुल हो जाते हैं। उसी प्रकार भीष्मजीकी मृत्युसे मेरे पुत्र भी शोकमें हुव गये होंगे। जान पड़ता है धैर्य अथवा त्यागके बलसे किसीकां मृत्युसे छुटकारा नहीं हो सकता। अवस्य ही काल वड़ा बलवान् है, सम्पूर्ण जगत्में कोई भी इसका उल्लान नहीं कर सकता । मुझे तो भीष्मजीसे ही अपनी रक्षाकी वही आशा थी। उनको रणभूमिमें गिरा देख दुर्योधनने क्या विचार किया ? तथा कर्ण, शकुनि और दुःशासनने क्या कहा ? भीष्मजीके अतिरिक्त और किन-किन राजाओंकी हार-जीत हुई ? तथा कौन-कौन बार्णोंके निशाने बनाकर मार गिराये गये १ सञ्जय ! मैं दुर्योधनके किये हुए दुःखदायी कर्मोंको मुनना चाहता हूँ । उस घोर संग्राममें जो-जो घटनाएँ हुई हों, वे सब सुनाओ । मन्दबुद्धि दुर्योघनकी मूर्खताके कारण जो भी अन्याय अथवा न्यायपूर्ण घटना**एँ** हुई ही तथा विजयकी इच्छासे भीष्मजीने जो-जो तेजस्वितापूर्ण कार्य किये हों, वे सव मुझे सुनाओ । साथ ही यह भी बताओ कि कौरव और पाण्डवोंकी सेनाओंमें किस तरह युद्ध हुआ ! तया किस क्रमसे किस समय कौन-कौन-सा कार्य किस प्रकार घटित हुआ ?

सञ्जयने कहा—महाराज! आपका यह प्रश्न आपके योग्य ही है; परन्तु यह सारा दोष आप दुर्योघनके ही माथे नहीं मढ़ सकते। जो मनुष्य अपने ही दुष्कर्मोंके कारण अग्रुभ फल भोग रहा है, उसे उस पापका बोझा दूसरेपर नहीं डालना चाहिये,। बुद्धिमान् पाण्डन अपने साय किये गये कपट एवं अपमानको अच्छी तरह समझते थे, तो भी उन्होंने केवल आपकी ओर देखकर अपने मन्त्रियोंसहित चिरकाल्टनक

वनमें रहकर मत्र कुछ सहन किया। अब जिनकी हमाने मुझे भृत-भविष्यन्-वर्तमानका नान नया ज्यानको विचरना और दिव्यदृष्टि आदि प्राप्त हुए हैं। उन क्याक नन्दन भगवान् व्यासनी प्रणाम करने भगतविश्वामित रोमाझ कारी और अद्भुत संज्ञामका विम्नाग्से वर्णन करना है। मुनिरे।

जब दोनों ओरकी सेनाएँ तैयार होकर व्यटके आगरमें खड़ी हो गयीं, तब दुर्योधनने दुःशासनने करा-"दुःनागन ! भीष्मजीकी रक्षाके लिये जो रथ नियत हैं, उने रीयर कराओ । इस युद्धमे भीष्मजीकी रक्षांचे बढकर हमनेगाँ के लिये दूसरा कोई काम नहीं है। शुद्ध एटप याले विवास ने पहलेखे ही कह रक्ला है कि 'शिलण्टीको नहीं गार-गा, क्योंकि वह पहले स्त्रीरूपमें उत्पन्न हुआ या।' अनः संग विचार है कि शिखण्डीके हायसे भीष्मजीरी बचानेरा विशेष प्रयत होना चाहिये। मेरे सभी मैनिक निराण्टीरा उप करनेके लिये तैयार रहे । पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दिल्लि जो बीर सब प्रकारके असमझालनमें कुछा हैं। प पितामहकी रक्षामें रहं। देखों, अर्जुनके रयके यारें चर्की युषामन्यु रक्षा कर रहा है और दाहिने चक्तमी उत्तर्माता। अर्जुनको ये दोरक्षक प्राप्त हे और अर्जुन म्वप मिलार ीरी नथा करता है। अतः तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिन्में अर्नुन हे द्रारा सुरक्षित और भीष्मसे उपेक्षित शिप्पण्टी पिरामर्ग पा न कर सके ।"

तदनन्तर, जब रात बीती और मुनंदिय हुटा में भारते पुत्रों और पाण्डबोंकी सेनाएँ अन्त-रान्त्रोंने मुर्राहत दिन्तारी देने लगीं। सहे हुए योदाओंके हाक्स पनुष- क्रीफ तलवारः गदाः शक्तिः तोमर तथा और भी पहुतन्धे चमर्भन शस्त्र शोभा पा रहे थे। नैकड़ों और इनारोबी रामाने हायी, वैदल, रयी और घोड़े अनुओंनी पंदेंसे धंगानेने निवे व्यूहवद होकर राहे थे। शकुनि, शल्प, एपप्रप, शकुनियार विन्द और अनुविन्द, केश्यनरेश, क्ष्योगसङ गुट्या कल्झिनरेश भुतायुष, राजा अप्रतेन, स्ट्रान अंद कृतवर्मा—ये दस बीर एक-एक अजीहिली रेनारे नारर ये। इनके विवा और भी बहुतन्ते महारयो राज्ञ कि राजकुमार दुर्वीधनके अधीन हो उद्धर्मे स्पर्नात्मरी चेनाओं के साथ खड़े दिनायी देते ये। इनके अनिस्य न्यारहवी महावेना दुर्पोधनती थी । पर वद सेनार्जीके जांग थी, इसके अधिनायक थे शान्ततुनन्दन मीप्पर्त । मनुनार ' उनके सिरमर समेद पगड़ी थी, शरीरपर रानेद प्राच था अर्जुन पीन्द्र—गुम्दन ! में न्यम्भिमें दिन मकार प्रांचित्र भीन्द्रियान और होताचार्कि विषद लद्गा ! निर्मात श्रीमा हो पूजनीय हैं । हम्स्ये इन म्याना गुम्मों हो न माम्कर में इन लेक्नि भिक्षाका अन्न भी हमान प्राप्त ममान माम हैं। न्योंकि गुक्जनीको माम भी इन लेक्नि पिक्षि एने हुए अर्थ और नाम स्प्रिमी हों नो भोगूँगा । हम यह भी नहीं जानने कि हमारे पित्र ममना और न करना—इन दोनीमें केनि-सा श्रेष्ठ हैं। अपना पर भी नहीं जानते हि उन्हें हम जीतेंगे या हमकी वे जीनेगे । और जिनको मास्कर इम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकावलेंमें खड़े हैं । इम्सिने वास्तान्य दोपसे उपहत हुए स्वभाववाला तथा धर्मके सिप्तमें मोहिनचित्त हुआ में आपसे पूछता हैं कि जो



गाधन निश्चय ही कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि में आदका गिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए मुसतो शिक्षा दीजिये। क्योंकि भृमिमें निष्कण्टक, धन धान्यसम्पन्न गज्यको और देवताओंके स्वामीपनेको प्राप्त रोक्र भी में उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी हिन्द्रयोंके मुसानेवाले शोदको दूर कर सके॥ ४-८॥

सञ्जय योले—राजन् ! निटानो जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्पामी शीहणा महाराजने प्रति इस प्रकार कहकर फिर शीगोविन्दमगवान्से 'युद्ध नहीं करूँगा' यह स्पष्ट कहकर चुर हो गरे । मरतवंशी धृतराष्ट्र ! अन्तर्पामी श्रीहृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीचमें शोक करते हुए उन अर्जुनने हैंसते हुए-से यह बचन बोले ॥ ९-१०॥

श्रीमगवान वोले-अर्जुन ! त न नोक करनेयोग्य मनुष्योंके लिये शोक करता है और पण्डितों है स्वनना है कहता है। परन्त जिनके प्राण चले गये हैं। उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं। उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमें नहीं या या तू नहीं या अथवा ये राजालीग नहीं थे। और न ऐसा ही है कि इससे आगे इम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्माकी इस देहमें वालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती हैं, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है; उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता । कुन्तीपुत्र ! सर्दी, गर्मी और सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय और विपयोंके संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील और अनित्य हैं: इसलिये भारत ! उनको तू सहन कर । क्योंकि पुरुपश्रेष्ठ ! दु:ख-मुखको समान समझनेवाले जिस घीर पुरुपको ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोग न्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके योग्य होता है। असत् वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व शानी पुरुपेंद्वारा देखा गया है। नाशरहित तो तू उसको जानः जिससे यह सम्पूर्ण जगत्—दृश्यवर्ग व्यास है। इस अविनाशीका विनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। इस नारारहित, अप्रमेय, नित्यखरूप जीवात्माके ये सब शरीर नागवान कहे गये हैं । इसलिये भरतवंशी अर्जुन ! त् युद्ध कर । जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है और न किसीके द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है। क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; दारीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता । पृथापुत्र अर्जुन ! जो पुरुप इस आत्माको नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अन्यय जानता है, वह पुरुप कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है ? जैसे मनुष्य पुराने वस्नोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरींको त्यागकर दूसरे नये शरीरींको प्राप्त होता है। इस आत्माको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और नि:सन्देह अर्जुनने जिसकी रचना की थी, वह वज्रव्यूह भयकी आश्रद्धासे भ्रत्य था। उसके सव ओर मुख थे, देखनेमें वड़ा भयानक था। वीरोंके धनुप इसमें विजलीके समान चमक रहे थे और स्वयं अर्जुन गाण्डीव धनुप हाथमें लेकर उसकी रक्षा कर रहे थे। उसीका आश्रय लेकर पाण्डचलोग तुम्हारी सेनाके सुकावलेमें डटे हुए थे। पाण्डचोंसे सुरक्षित वह व्यूह मानव-जगत्के लिये सर्वथा अजेय था।

इतनेमें स्योंदय होते देख समस्त सैनिक सन्व्या-वन्दन करने लगे । उस समय यद्यपि आकाशमें वादल नहीं थे, तो भी मेघकी-सी गर्जना हुई और हवाके साय वूँदें पड़ने लगीं । फिर चारों ओरसे प्रचण्ड ऑघी उठी और नीचेकी ओर ककड़ वरसाने लगी । इतनी धूल उड़ी कि सारे जगत्में अधेरा-सा छा गया । पूर्व दिशाकी ओर वड़ा भारी उल्कापात हुआ । वह उल्का उदय होते हुए स्पंसे टकराकर गिरी और बड़े जोरकी आवाज करती हुई पृथ्वीमें विलीन हो गयी ।

सन्ध्या-वन्दनके पश्चात् जब सब सैनिक तैयार होने लगे तो स्र्यंकी प्रभा फीकी पड़ गयी तया पृथ्वी भयानक राब्द करती हुई कॉपने और फटने लगी। सब दिशाओं में बारंबार बज्जपात होने लगे। इस प्रकार युद्धका अभिनन्दन करनेवाले पाण्डव आपके पुत्र दुर्योधनकी सेनाका सामना करनेके लिये ब्यूह-रचना करके भीमसेनको आगे किये खड़े थे। उस समय गदाधारी भीमको सामने देखकर हमारे योदाओं की मजा सख रही थी।

धृतराप्टने पूछा — राज्ञय ! सूर्योदय होनेपर भीष्मकी

अधिनायकतामें रहनेवाले मेरे पश्चेत्र वीगें और शीर-ेनरे रोनापतित्वमें उपस्थित हुए पाण्डवपद्धेत्र निनर्भेमें पहीड किन्होंने युदकी इच्छासे हुए प्रमुद्ध किया या !

सखयने कहा—नेग्ड ! दोनों ही देनाजों जे नमन अवस्था यी। जब दोनों एक दूरोरने पाय जा गांत तो जोनों ही प्रयन्त दिखानी पड़ीं। हानी, घोड़े और गर्मोणे भरी हुई दोनों ही येनाओं की विचित्र जोभा हो गही यी। की राज्या का मुख पश्चिमकी ओर या और पाण्डव प्रमीनित्य है गत खड़े थे। की रवींकी येना देल्यरावानी येनाके समान जान पड़ती यी और पाण्डवींनी येना देल्यरावानी सेनाके समान जान योभा पा रही थी। पाण्डवींके पीड़े हन चाने नगी। और की रवींके पृष्ठभागमें मासाहारी पद्म योगहरू नरने तमे।

भारत ! आपनी सेनाके ल्यूएमें एक नायाने अधिक हायी थे, प्रत्येक हायीके साथ सी-री रथ गारे थे, एक एक रखके माथ सी-सी घोड़े थे, प्रत्येक घोड़ेके माथ उन उन सनुर्धर सैनिक थे और एक-एक धनुर्धरके नाथ उन-दर ढालवाले थे। इस प्रकार भीष्मजीने आपनी सेनाका द्वार बनाया था। वे प्रतिदिन ल्यूह यदलते राते थे। किनी किन मानव-ल्यूह रचते थे तो किसी दिन दैय-पूर गथा किन दिन गानधर्व-ल्यूह बनाते थे तो किमी दिन आमुर-पूर । बाद की सेनाके ल्यूहमें महारयी नैनिकोंकी भगनाव थी। वर समुद्रके समान गर्जना बरता था। गलन् । कैरानं या पर्वा असंख्य और भयद्वर है तथा पाण्योती सेना हैने नहीं है, तो भी मेरा यह विश्वास है कि चान्नचमें नहीं सेना हुई की और बड़ी है जिसके नेता भगवान् श्रीराण और उन्हेंन है।

#### युधिष्ठिर और अर्जुनकी वातचीत तथा अर्जुनद्वारा दुर्गाका स्तवन और वर-प्राप्ति

सञ्जय कहते हैं —कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने जन भीष्म-जीके रचे हुए अभेय व्यूहको देखा तो उदास होकर अर्जुनसे कहने लगे, 'धनञ्जय! जिनके सेनापित पितामह भीष्मजी हैं, उन कौरवोंके साय हमलोग कैसे युद्ध कर सकते हैं! महातेजस्वी भीष्मने शास्त्रोक्त विधिसे जिस व्यूहका निर्माण किया है, इसका भेदन करना असम्भव है। इसने तो हमें और हमारी सेनाको संशयमें डाल दिया है, इस महाव्यूहसे हमारी रहा कैसे हो सकेगी!'

तब शत्रुदमन अर्जुनने युधिष्ठिरसे कहा—''राजन् ! जिस युक्तिसे योहे-से मनुष्य भी बुद्धि, गुण और सख्यामें अपनेसे अधिक वीरोंनो जीत लेते हैं, वह मुरे गुनि । गुनि गंदि देवामुर-संग्रामके अवस्था प्रसाविने एन्प्रांति रेजारों के करा या—'देवताओं । विकासी एका सम्मानि ग्री का और पराक्रमसे भी वैसी विकास नहीं पा गाने हैं कि सत्य, दवा, धर्म और उपने जारा भार पर्य है। इंगी स्था, अधर्म और लेमको अच्छी तगर लानगर प्रीन्यान श्रूत्य हो उत्साहके साथ मुल करे। क्या पर्ने होता है। उत्साहक साथ मुल करें। क्या पर्ने होता है। राज्य है प्रशास स्थान मी पान कि इस युद्धमें हमारी दिल्य निश्चित है। नारदर्शना करण है—'अहाँ कृष्ण हैं, वहाँ विकास है। किया प्रीप्रांत

इस प्रकारकी जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणीको कहा करते हैं, उस वाणीहारा हरे हुए चित्तवाले को भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुपोंकी परमात्माके स्वरूपमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती । अर्जन । सब वेद उपर्यक्त प्रकारसे तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये त उन भोगों एवं उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, इर्पशोकादि द्वन्द्वींसे रहितः, नित्यवस्तु परमात्मामें स्थितः योगञ्जेमको न चाइनेवाला और जीते हुए मनवाला हो। सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्तं हो जानेपर छोटे जलाशयमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मको तत्त्वसे जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलोंमें कभी नहीं। इसिलये तू कर्मोंके फलका हेत मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो । धनक्षय ! तू आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ कर्तव्यकर्मीको कर; समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त ही निम्न श्रेणीका है । इसलिये धनक्षय ! तू समत्वबुद्धिमें ही रक्षाका उपाय हुँदः क्योंकि फलके हेत बननेवाले अत्यन्त दीन हैं। समत्वबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको इसी लोकमें त्याग देता है। इससे तू समत्वरूप योगके लिये ही चेष्टा कर; यह समत्वरूप योग ही कर्मोंमें कुशलता है। क्योंकि समत्वबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले फलको त्यागकर जन्मरूप वन्धनसे मुक्त हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैं। जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप दलदलको भलीमाति पार कर जायगी, उस समय तू सुनी हुई और सुननेमें आनेवाली इस लोक और परलोकसम्बन्धी सभी वार्तोंसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा । भॉति-भाँतिके वचर्नोको सुननेसे विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्माके खरूपमें अचल और स्थिर होकर ठहर जायगी, तब तू भगवत्प्राप्तिरूप योगको प्राप्त हो जायगा ॥३९-५३॥

अर्जुन वोले केशव ! समाधिमें स्थित स्थितप्रश्च पुरुषका क्या लक्षण है ! वह स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे वोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है ! ॥५४॥

भीभगवान् वोले-अर्जुन ! जिस कालमें यह

पुरुष मनमें खित सम्पूर्ण कामनाओंको मलीभाँति त्याग देता है और आत्मासे आत्मामें ही सन्तुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्देग नहीं होता, मुखोंकी प्राप्तिमें जो सर्वया निःस्वह है तथा जिसके राग, भय और कोघ नष्ट हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस ग्रुम या अग्रुम वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्रेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओरसे अपने अड्डोंको जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे हटा छेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इनिर्योंके द्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परन्त उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती । इस स्थितप्रश्च पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका राष्ट्रात्कार करके निवृत्त हो जाती है । अर्जुन ! क्योंकि आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रमयनस्वभाव-वाली इन्द्रियाँ यन करते हुए बुद्धिमान् पुरुषके मनको भी बलात्कारसे हर छेती हैं, इसलिये साधकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण इन्द्रियोंको वशमें करके समाहितचित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यानमें बैठे; क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ वशमें होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आएकि हो जाती है। आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विन्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है । तथा क्रोधसे अत्यन्त मृद्भाव उत्पन्न हो जाता है, मृद्भावरे स्पृतिमें भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे बुद्धिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है। परन्तु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक वश्में की हुई, राग-देषसे रहित इन्द्रियोंद्वारा विषयोंमें विचरण करता हुआ अन्तः-करणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है। अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका अमाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्तवाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही मलीमॉति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इन्द्रियोंवाले पुरुषमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणमें भावना भी नहीं होती। तथा भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है ! क्योंकि वायु जलमें चलनेवाली नावको जैसे हर लेती है।

निवास करती हो । युद्धमें दानवोंको हराती हो । तुम्हीं जम्मनी, मोहिनी, माया, ही, श्री, सन्ह्या, प्रमावती, सावित्री और जननी हो । तुष्टि, पुष्टि, धृति तथा सूर्य-चन्द्रमाको बढ़ानेवाली दीति भी तुम्हीं हो । तुम्हीं ऐश्वर्यवानोंकी विभृति हो । युद्धभूमिमें सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं ।

सञ्जय कहते हैं—राजन् । अर्जुनकी मिक्त देख मनुष्योंपर दया करनेवाली देवी भगवान् श्रीकृष्णके सामने आकाशमें प्रकट हुई और वोलीं, 'पाण्डुनन्दन ! तुम योहे ही दिनोंमें शत्रुओंपर विजय प्राप्त करोगे । तुम साक्षात् नर हो, नारायण तुम्हारे सहायक हैं; तुम्हें कोई दया नहीं सकता । राष्ट्रजोंकी तो दात ही बना है, तुम सुद्रमः वक्रणणी इन्द्रके स्थि भी अजेन हो ।'

वह वरदायिनी देवी इस प्रमार कहम हमाना अन्तर्धान हो गयी। वरदान पाकर अर्जुनमें अपनी मिन्यस विश्वास हो गया। फिर वे अपने रयपम आ देटे। क्रम्म और अर्जुन एक ही रयपर वैटे हुए अपने दिन्य ग्रा पनने लगे। राजन्। जहाँ धर्म है, वहाँ हो सुनि और सानि है। जहाँ लग्ना है, वहाँ ही सहमी और सुनुनि है। हमा प्रमान कहाँ समे है, वहाँ ही सिक्रमी और सुनुनि है। हमा प्रमान कहाँ धर्म है, वहाँ ही श्रीकृष्ण हैं और वहाँ श्रीकृष्ण हैं। वहाँ ही जय है।

# श्रीमद्भगवद्गीता अर्जुनविपादयोग

धृतराष्ट्र बोले—सञ्जय । धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें एकत्रित, युद्धकी इच्छावाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ? ॥ १ ॥



सक्षय वोले—उस समय राजा दुर्योधनने व्यूहरचनायुक्त पाण्डवोंकी सेनाको देखकर और द्रोणाचार्यके पास
जाकर यह वचन कहा—'आचार्य! आपके बुद्धिमान् शिष्य
दुपदपुत्र धृष्टसुम्रद्धारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये। इस सेनामें बड़े-बड़े
धनुषोंवाले तथा युद्धमें भीम और अर्जुनके समान शुर्वीर



सात्यिक और विराट तथा महारयी रात हुपद, गर्भें हैं र चेकितान तथा बल्यान् काशिस्त, प्रशिता, गुर्नियों व और मनुष्योंमें श्रेष्ठ हीव्य, पराणमी प्रधानन् तथा प्रणान उत्तमीजा, सुभद्रापुत्र प्रभिमन्तु एवं द्रीयदीते पंची पुण-ये सभी महारयी हैं । ज्ञारणों ! हामी प्रभी भी जो प्रधान हैं, उनको ब्याद नगर नीतिये। गार्भी जानकारीके लिये मेरी केनाने को केनानि हैं, उनमें बतलाता हूँ । आय-द्रोणाचार्ग और जिलाम मीप्रम मोगता है, वह चोर ही है । यजसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं । और जो



पापीलोग अपना श्ररीरपोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही खाते हैं । सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति बृष्टिषे होती है, बृष्टि यज्ञसे होती है और यज विहित कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाला है। कर्मसमुदायको तु वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्माचे उत्पन्न हुआ जान । इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है। पार्थ ! जो पुरुप इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित सृष्टिचकके अनुकृल नहीं बरतता-अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा मोगोंमें रमण करनेवाला पापाय पुरुप व्यर्थ ही जीता है । परन्तु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला और आत्मामें ही तुप्त तथा आत्मामें ही सन्तुए हो, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है । उस महापुरुपका इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोंके न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है। तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका किञ्चिन्मात्र भी स्वार्यका सम्बन्ध नहीं रहता । इसलिये तू आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्तव्य-कर्मको भलीमॉति करता रहः क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥१०-१९॥

जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही

परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। इसिल्ये तथा लोकसंग्रहको देखते हुए भी त् कर्म करनेको ही योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष, भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य-समुदाय उसीके अनुसार बरतने लग जाता है। अर्जुन! मुझे इन तीनों लोकोंमें न तो कुछ कर्तन्य है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्ममें ही



बरतता हूँ । क्योंकि पार्थ ! यदि कदाचित् मैं सावधान होकर कमोंमें न बरत्ं तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि मनुष्यमात्र सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं । इसिल्ये यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट-श्रष्ट हो जाय और मैं सक्करताके करनेवाला होऊँ तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बचूं । भारत । कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान् भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे । परमात्माके स्वरूपमें अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषको चाहिये के वह शास्त्रविहित कर्मोमें आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमे श्रम—कर्मोमें अश्रद्धा उत्पन्न न करे । किन्तु स्वयं शास्त्र-विहित समस्त कर्म मलीमॉित करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे । वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हैं । तो भी जिसका अन्तःकरण अहङ्कारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी 'मैं कर्ता हूं' ऐसा मानता है । परन्तु

यर्जुन वोले-कृष्ण ! युद्रक्षेत्रमें डटे हुए युद्रके अभिलापी इस स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अङ्ग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीरमें कम्प एवं रोमाञ्च हो रहा है । हायसे गाण्डीव धनुप गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है, इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूं। केशव ! मैं लक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ । तथा युद्धमें खजन-समुदायको मारकर कल्याण भी नहीं देखता । कृष्ण ! मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तया सुर्लोको ही । गोविन्द ! हमें ऐसे राज्यसे क्या प्रयोजन है अयवा ऐसे भोगोंसे और जीवनसे भी क्या लाम है! हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुखादि अभीए हैं, वे ही ये सब धन और जीवनकी आजाको त्यागकर युद्धमें खंदे हैं । गुरुजन, ताऊ-चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, नाती, साले तथा और भी सम्बन्धीलोग हैं । मधुसूदन ! मुझे मारनेपर मी अयना तीनों लोकोंके राज्यके लिये भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता; फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है ! जनार्दन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी ! इन आततायियोंको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव माधव ! अपने ही बान्धव धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारने-के लिये हम योग्य नहीं हैं; क्योंकि अपने ही कुदुम्बको मारकर इम कैसे सुखी होंगे ? ॥ २८-३७ ॥

यद्यपि लोभसे भ्रष्टिचत हुए ये लोग कुलके नारासे उत्पन्न दोषको और मित्रोंसे विरोध करनेमें पापको नहीं देखते, तो भी जनार्दन ! कुलके नारासे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमलोगों-को इस पापसे हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये ! कुलके नारासे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते है, धर्मके नारा हो जानेपर सम्पूर्ण कुलको पाप भी बहुत दवा लेता है । कुल्ण । पापके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी स्त्रियों अत्यन्त दृषित हो जाती हैं और वार्लीय ! स्त्रियोंके अत्यन्त

दूषित हो जानेवर वर्षिक उत्पन्न होना है। कर्णिक कुल्यातियोंको और कुलको नरकमें ले जानेके भित्त हो हो होना है। एस हुई पिण्ड और जलकी कियावाले अर्थात् भार और तर्पणि विश्वन इनके वितरणोग भी अर्थिपाकि प्राप्त होते हैं। इन वर्णयक्षरकारक दोविंगे कुल्यातिकों समातन कुल-धर्म और जाति-धर्म मुद्द हो जाते हैं। जनाईन! जिनका कुल-धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे क्युक्ति का अनिश्चित कालतक नरकम वाग होना है, ऐसा इन दुनि आये हैं। हा शोक! इमकीग दुदिमान् होकर भी महान् पाप करनेनो तैयार हो गये हैं, जो राज्य और लगाने लोगो को महान् पाप करनेनो तैयार हो गये हैं, जो राज्य और लगाने लोगो अपने स्वजनोंको मारनेके स्थि उपन है। इस हो में लोग स्वयन होता है। उपन हो सम्मिन अपने स्वजनोंको मारनेके स्थि उपन है। इस हाथमें लिये हुए ध्रुतराष्ट्रके पुत्र न्यमें मार दार्ग हो। यर मारना मी मेरे लिये अधिक कल्याणशारक होगा। । ३८-४६।।

सञ्जय घोले—रणभूमिमें शोकसे उद्भित्र मनगरा अर्जुन इस प्रकार करकर, याणमहित धनुषको त्यागर राम् के पिछले भागमें बैठ गया ॥ ४७ ॥



#### श्रीमद्भगवद्गीता-सांख्ययोग

सञ्जय बोले—उस प्रकार करुणाचे न्यास और आँसुओंचे पूर्ण तथा न्याकुल नेत्रींनाले शोक्युक्त उन अर्जुनके प्रति भगवान् मधुस्दनने यह वचन कहा ॥ १॥

श्रीभगवान् वोले—अर्जुन! तुसे इस असमयमें यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ ! क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषोद्वारा आचरित है। न स्वर्गण देनेया है होत न कीर्तिको करनेपाना ही है । हरापि अर्थन ! नपुंतकताको मत प्राप्त हो। द्वरमें यह जीया नहीं राम पहती । परन्तर ! हदपदी दुना दुर्वनाको न्यसका युद्धके स्थि खड़ा हो ला॥ २-३॥

### श्रीमद्भगवद्गीता-ज्ञान-कर्मसंन्यासयोग

श्रीभगवान् योले—मैंने इस अविनाशी योगको सूर्य-

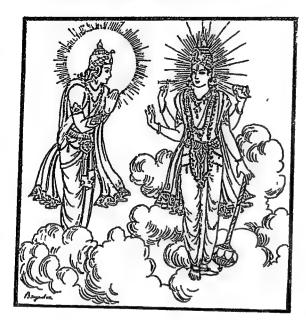

से कहा था, स्पीने अपने पुत्र वैवस्वत मनुसे कहा और मनुने अपने पुत्र राजा इस्वाकुसे कहा । परन्तप अर्जुन ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियोंने जाना, किन्तु उसके वाद वह योग वहुत कालसे इस पृथ्वीलोकमें छप्तप्राय हो गया । तू मेरा मक्त और प्रिय सखा है, इसलिये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; क्योंकि यह योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है ॥ १-३॥

अर्जुन वोले—आपका जन्म तो अर्वाचीन—अभी हालका है और सूर्यका जन्म कल्पके आदिमें हो चुका या; तब मैं इस बातको कैसे समझूँ कि आपहीने कल्पके आदिमें सूर्यसे यह योग कहा था ! ॥ ४ ॥

श्रीभगवान् वोले—परन्तप अर्जुन! मेरे और तेरे वहुत-से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किन्तु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशीखरूप होते हुए भी, तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकृट होता हूँ। भारत! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको रचता हूँ, साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालोंका

विनाश, करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहते स्थापना करनेके लिये में युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ। अर्जुन! मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं— इस प्रकार जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी, जिनके राग, भय और कोध सर्वया नष्ट हो गये थे और जो मुझमें अनन्यप्रेमपूर्वक स्थित, रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत से भक्त उपर्युक्त शानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे स्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं। अर्जुन! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, में भी उनको उसी प्रकार भजता हूं; क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं। इस मनुष्यलोकमें कमोंके फलको चाहनेवाले लोग देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनको कमोंसे उत्पन्न

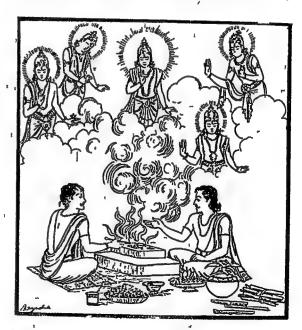

होनेवाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और, शूद्र—इन चार वर्णोंका समूह, गुण और कर्मोंके विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्मका कर्चा होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर-को त् वास्तवमें अकर्चा ही जान। कर्मोंके फलमें मेरी स्पृद्दा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिस नहीं करते—इस

अशोष्य है। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, रहनेवाला और सनातन है। यह अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकाररिहत कहा जाता है। इससे अर्जुन ! इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर त् शोक करनेकी योग्य नहीं है। आंग यदि त् इस आत्माको सदा जनमनेवाला तथा मदा मरनेवाला 'मानता हो, तो भी महावाहो ! तृ इस प्रकार गोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुएका जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपायवाले विषयमे तू शोक करनेको योग्य नहीं है । अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट ये और मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, केवल बीचमें ही प्रकट हैं; फिर ऐसी स्थितिमें क्या शोक करना है ! कोई एक महापुरुप ही इस आत्माको आश्चर्यकी भाँति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुप ही इसके तत्वका आश्चर्यकी मॉित वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी मौति सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। अर्जुन ! यह आत्मा सबके गरीरोंमें सदा ही अवध्य है। इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ ११-३० ॥

तथा अपने धर्मको देखकर भी त् भय करनेयोग्य नहीं है; क्योंकि क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धते बद्कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। पार्य ! अपने-आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान् क्षत्रियलोग ही पाते हैं। और यदि त् इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा। तथा सब लोग तेरी बहुत कालतक रहनेवाली अपकीर्तिका भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे भी बद्कर है। और जिनकी दृष्टिमें त् पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग तुझे भयके कारण युद्धसे विरत हुआ मानेंगे।



और तेरे बैरीलोग तेरे मामर्जंशी निन्दा करते हुए नृते बहुत-से न कहनेयोग्य यसन कहेंगे, उर ने अधिर दुश्य और क्या होगा है या नो त एउसे मारा लग्य स्वर्गको प्राप्त होगा अध्या नंत्रामसे जीतरर पृष्टीको सार समिगा। इस कारण अर्जुन हे तू सुद्धके जिने निष्ट्य करके खड़ा हो जा। जय-पराजय, नाम गाने जी सुख-दुश्ख ममान समझरर, उसके बाद सुद्धके लिये तैयार हो जा; इस प्रकार सुद्ध करनेन ए पारती नहीं इस होगा। । ३१-३८॥

पार्थ । यह बुद्धि तेरे लिये शानवेश है विश्वी कही गयी और अब नू त्यम वर्धयार विकास सन-जिस बुद्धिने बुक्त गुआ न् समेह धानावी भलीभाँति त्याग देगा । इस पर्मपीगर्भ आल्ब्सा बीजना नाश नहीं है और उल्टा पण्य देय मी नहीं है। बल्कि इन वर्मनीयरूप धर्मर केताना भी साधन जन्म-मृत्युम्प महान् भाने उना 🔭 🤼 अर्जुन ! इस कर्मयोगमे निधनातिका इदि एए हैं। 🛗 है, किन्तु अस्पर विचारपाले विवेदर्शन रासमा राजारी बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेजियकी और अनल हैं कि है। अर्जुन ! जो भोगोंमें तन्मय हो गेर् के हैं, इस्पार प्रशंतक वेदवाक्योंने ही प्रीति स्थानेयारे हैं। जिला हिटी स्तर्ग ही परम प्राप्य यस्तु है और हो। रागले राज्य कुछी कोई क्ल ही नहीं है-देग पहने मते हैं। दे प्रांतिकी हम भोग तया ऐसर्पनी प्राप्तिके लिये नामा प्राप्ती युद्धनी कियाओंका वर्णन वरनेवाली और उन्मास्य वर्मेकर हेनेवाली उन मवको त् मन, इन्द्रिय और शरीरकी कियाद्वारा सम्पन्न होनेवाले जान; इस प्रकार तत्त्वसे जानकर उनके अनुष्ठानद्वारा तू कर्मवन्यनसे सर्वथा मुक्त हो जायगा ॥२४--३२॥

परन्तप अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा जानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है; क्योंकि यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं। उस जानको त्समझ; श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य-के पास जाकर उनको भलीभाँति दण्डवत् प्रणाम करनेते, उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरस्तापूर्वक प्रश्न करनेसे परमात्मतत्त्वको भलीभाँति जाननेवाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर त् इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा अर्जुन! जिस ज्ञानके द्वारा त् सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ सच्चिदानन्दघन परमात्मामें देखेगा। यदि त् अन्य सब पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी त् ज्ञानरूप नौकाद्वारा निःसन्देह सम्पूर्ण पापोंको मलीभाँति लाँघ जायगा। क्योंकि अर्जुन! जैसे प्रज्वलित अग्नि हैं धनको भस्समयं कर देता है, वैसे ही जानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मोंको भस्समय कर

देता है । इस संसारमें जानके समान पवित्र करनेवाला निःसन्देह कुछ भी नहीं है। उस जानको कितने ही कालसे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा हेता है । जितेन्द्रियः, साधनपरायण और श्रद्धाः वान् मनुष्य जानको प्राप्त होता है । तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना विलम्बके तत्काल ही भगवत्प्राप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन तथा श्रद्धारित और सशययुक्त पुरुप परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी सद्ययुक्त पुरुषके लिये तो न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। धनज्ञय! जिसने कर्मयोगकी विधिते समस्त कर्मोंका परमात्मामें अर्पण कर दिया है और जिसने विवेकद्वारा समस्त संशयोंका नाश कर दिया है, ऐसे खाधीन . अन्तःकरणवाले पुरुषको कर्म नहीं बॉधते । इसलिये भरतवंशी अर्जुन ! तू हृदयमें स्थित इस अज्ञानजनित अपने संशयका विवेकजानरूप तलवारद्वारा छेदन करके समस्वरूप कर्मयोगमें स्थित हो जा और युद्धके लिये खडा हो जा॥ ३३-४२॥

### श्रीमद्भगवद्गीता-कर्मसंन्यासयोग

अर्जुन वोले—कृष्ण! आप कर्मोंके संन्यासकी और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं। इसिलये इन दोनोंमेंसे एक जो निश्चित किया हुआ कस्याणकारक हो, उसको मेरे लिये कहिये॥ १॥

श्रीभगवान बोले-कर्मसंन्यास और कर्मयोग-ये दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परन्त उन दोनोमें भी कर्मयोग साधनमें सुगम होनेसे श्रेष्ठ है। कर्मसंन्याससे अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है और न किसीकी आकाक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है; क्योंकि राग-देवादि द्वन्द्वींसे रहित पुरुष सुखपूर्वक मंसारवन्धनसे मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोगको मूर्खलोग पृथक्-पृथक् फल देनेवाले कहते हैं, न कि पण्डितजन; क्योंकि दोनोंमेंसे एकमें भी सम्यक् प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है। ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्म-योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसिलये जो पुरुष श्चानयोग और कर्मयोगको फल्रूपमें एक देखता है, वही ययार्थ देखता है । परन्तु अर्जुन ! कर्मयोगके विना संन्यास—मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले

सम्पूर्ण कर्मोंमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवंत्वरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्माको शीष्ट्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वशमें है, जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्त्वको जानने-वाला साख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, सर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा ऑखोंको खोलता और मूँदता हुआ भी, सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोंमें बरत रही हैं-इस प्रकार समझकर निःसन्देह ऐसा माने कि मै कुछ मी नहीं करता। जो पुरुष सब कर्मीको परमात्मामें अर्पण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष जलसे कमलके पत्तेकी भाँति पापसे लिस नहीं होता । कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरधारा आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मोंके फलको परमेश्वरके अर्पण करके भगवत्प्राप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकाम पुरुष वैसे ही विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों मेंसे मन जिस इन्द्रियक्ते साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुपकी बुद्धिको हर लेती है। इसल्ये महावाहो ! जिस पुरुपकी इन्द्रियाँ इन्द्रियों के विपयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है। सम्पूर्ण प्राणियों के लिये जो रात्रिके समान है, उस नित्य ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थितपञ्च योगी जागता है; और जिस नाश्चान् सासारिक सुखकी प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले

समुद्रमें उसको विचलित न करते हुए ही समा लाते हैं, बैंसे ही सब मोग जिस स्थितप्रश पुरुषमें किसी प्रतारका दिसार उत्पन्न किये विना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शानिको प्राप्त होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं। ले पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारित, अट्याररित भीर स्पृहारित हुआ विचरता है, बरी शान्तिको प्राप्त है ना खुंन ! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषको स्थिति है: इस्से प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अन्दारको भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानन्दरों। प्राप्त हो जाता है ॥ ५५-७२ ॥

## श्रीमद्भगवद्गीता-कर्मयोग

अर्जुन बोले—जनार्दन ! यदि आपको कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर केशव ! मुझे भयद्भर कर्ममें क्यों लगाते हैं ! आप मिले हुए-से वचनोंसे मानो मेरी बुद्धिको मोहित कर रहे हैं । इसल्यि उस एक बातको निश्चित करके कहिये, जिससे में कस्याणको प्राप्त हो जाऊँ ॥ १-२ ॥

श्रीमगवान् घोले-निष्पाप ! इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा मेरेद्वारा पहले कही गयी है । उनमेंसे साख्ययोगियोंकी निष्ठा तो ज्ञानयोगसे होती है और योगियों-की निष्ठा कर्मयोगसे होती है । मनुष्य न तो कर्मोंका आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको-योगनिष्ठाको होता है और न केवल कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेसे सिद्धिको-साख्यनिष्ठाको ही प्राप्त होता है। निःसन्देह कोई भी सनुष्य किसी भी कालमें भणमात्र भी विना कर्म किये नहीं रहताः क्योंकि सारा मनुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित गुणोंद्वारा परवश हुआ कर्म करनेके लिये वाध्य किया जाता है । जो मूढबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंको इठपूर्वक रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। किन्तु अर्जुन ! जो पुरुप मनसे इन्द्रियोंको वशमें करके अनासक्त हुआ दर्खे इन्द्रियोद्दारा कर्मयोगका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। त् शास्तविदित कर्तव्यकर्म कर; क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तया कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा । यज्ञके निमित्त किये जानेवाले क्मोंसे अतिरिक्त दूसरे कर्मोंमें लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय कमोंसे वॅघता है । इसलिये अर्जुन ! तू आमस्ति गित होकर उस यसके निमित्त ही भलीभांति वर्तन्यकर्म वर ॥३०९॥।

प्रजापित ब्रह्माने कल्पके आदिमें प्रामित प्रजाओं शे रचकर उनसे कहा कि 'तुमरोग इम प्राके प्रासा रिप्रिंगे प्राप्त होओ और यह यह तुमरोगोंको इंग्टिंग भोग प्रदान करनेवाला हो । तुमलोग इम प्राके द्वारा देवनाओं



को उन्नत करो और वे देवता हुमनोरोंको उत्तर परें। इस प्रकार निःखार्यभावते एक-दूनरेको उत्तर करते गुर हुमलोग परम बच्चापको प्राप्त हो लाओंगे। याकि प्राप्त बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको दिना माँगे ही हरिया भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रश्नार उन देवापकोई हारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उनको दिना किरे रहस

# कल्याण



समद्शिता (गीता ५।१८)

महाबाहो ! गुणविभाग और कर्मविभागके तत्त्वको मलीभाँति जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता । प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य गुणोंमें और कर्मोंमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझनेवाले मन्दबुद्धि अज्ञानियोंको पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानयोगी विचलित न करे। मुझ अन्तर्यामी परमात्मामें लगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण कर्मीको मुझमें अर्पण करके आशारहित, ममतारहित और सन्तापरहित होकर युद्ध कर । जो कोई मनुष्य दोपदृष्टिसे रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सम्पूर्ण कमोंसे छूट जाते हैं। परन्तु जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए मेरे इस मतके अनुसार नहीं चलते, उन मूर्लोंको तू सम्पूर्ण जानोंमें मोहित और नष्ट हुआ ही समझ । सभी प्राणी अपने म्वभावके परवश हुए कर्म करते हैं। जानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा। प्रत्येक इन्द्रियके भोगमें राग और द्वेष छिपे हुए श्वित हैं। मनुष्यको उन दोनोंके वगमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याणमार्गमें विश करनेवाले महान् शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है । अपने धर्ममे तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है ॥२०--३५॥

अर्जुन वोले — कृष्ण । यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कारसे लगाये हुएकी भाँति किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ! ॥३६॥

श्रीभगवान् वोले—रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है; यह बहुत खानेवाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषयमे वैरी जान । जिस प्रकार धूएँसे अप्रि और मैलसे दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और अर्जुन!



इस अग्निके समान कभी न पूर्ण रोनेवाले कामर प्रशानिकों रे नित्य वैरीके द्वारा मनुष्यका शन द्वार एका है। एश्चिम, मन और बुद्धि—ये सब इसके वासस्यान पर जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और एश्चिमोंके द्वारा ही शानिकें आच्छादित करके जीवात्माको मोहित करना है। उपियें अर्जुन। तृ पहले रिश्चमोंको महान् पारी शामको ध्याप्य हैं। विज्ञानका नाश करनेवाले महान् पारी शामको ध्याप्य हैं। बल्पूर्वक मार द्वाल । एश्चिमोंको स्पृत्त शरीको पर— श्रेष्ठ, बल्वान् और स्थम बहते हैं. एन शिल्प्योंके पर मन के मनसे भी पर बुद्धि है और जो जुद्धिने भी ध्याप्य पार्ट बह आत्मा है। एन प्रकार खुद्धिने पर—गुप्त, साम्या और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको ज्ञानकर और शुप्ति प्राप्त मनको वशमें करके महाजहों। तृ एक कारण्य एश्वेंय श्रीको मार डाल ॥३७—४३॥ र्जार जिनका मन निश्चलभावसे परमात्मामें स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुप ज्ञान्त ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। काम-क्रोघसे रहित,
जीते हुए चित्तवाले, परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किये
हुए ज्ञानी पुरुषोंके लिये सब ओरसे श्चान्त परब्रह्म परमात्मा
ही परिपूर्ण हैं। वाहरके विषयभोगोंको न चिन्तन करता हुआ
वाहर ही निकालकर और नेत्रोंकी दृष्टिको शृकुटीके बीचमे
स्थित करके तथा नासिकामें विचरनेवाले प्राण और अपान
वायुको सम करके, जिसकी इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि जीती
हुई हैं—ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोघसे
रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको
सब यज और तपोंका भोगनेवाला, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका
भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंका मुद्धद् —स्वार्थरहित दथाछ और प्रेमी—ऐसा तत्त्वसे जानकर ज्ञान्तिको प्राप्त
होता है॥ २१-२९॥



### श्रीमद्भगवद्गीता-आत्मसंयमयोग

श्रीमगवान् योले जो पुरुष कर्मफलका आश्रय न लेकर करनेयोग्य कर्म करता है, वह संन्यासी तथा योगी है; और केवल अभिका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा केवल कियाओंका त्याग करनेवाला योगी नहीं है । अर्जुन ! जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसीको त् योग जान; क्योंकि संकर्ल्योंका त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता । समत्वबुद्धिरूप कर्मयोगमें आरूढ होनेकी इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी प्राप्तिमें निष्कामभावसे कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ हो जानेपर उस योगारूढ पुरुषके लिये सर्वसङ्घलोंका अभाव ही कत्याणमें हेतु कहा जाता है । जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें और न कर्मोंमें ही आसक्त होता है, उस कालमें सर्वसंकर्लोंका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है । अपने हाता है, उस कालमें सर्वसंकर्लोंका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है । अपने हाता है, उस कालमें सर्वसंकर्लोंका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है । अपने हारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे और

अपनेको अघोगतिमें न डाले; क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है । जिस जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियोंसिहत शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है; और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियोंसिहत शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिये वह आप ही शत्रुके सहश शत्रुतामें बर्तता है । सरदी-गरमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान और अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ भलीभोंति शान्त हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानमें सिचदानन्दधन परमात्मा सम्यक्प्रकारसे स्थित हैं—उसके ज्ञानमें परमात्माके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं । जिसका अन्तःकरण ज्ञानिवज्ञानसे तृप्त है, जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी इन्द्रियों मलीभोंति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिटी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त—

प्रकार जो मुझे तत्त्वसे जान लेता है, वह भी कर्मोंसे नईंं वैंघता ! पूर्वकालके मुमुझुओंने भी इस प्रकार जानकर ही 'कर्म किये हैं । इसलिये त् भी पूर्वजोंद्वारा सदासे किये जानेवाले कर्मोंको ही कर ॥५–१५॥

कर्म क्या है ? और अकर्म क्या है !--इस प्रकार इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान् पुरुप भी मोहित हो जाते हैं । इसलिये वह कर्मतत्त्व मैं तुझे भली-भाँति समझा-कर कहूँगा, जिसे जानकर तु अशुमसे कर्मवन्धनसे मुक्त हो जायगा। कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और अंकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये, तया विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिये। क्योंकि कर्मकी गति गहन है। जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो अक्र्ममें कर्म देखता है, वह मनुष्योंमें बुद्धिमान् है और वह योगी समस्त कर्मोंको करनेवाला है। जिसके सम्पूर्ण शास्त्रसम्मत कर्म विना कामना और सङ्कल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान-रूप अभिके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुपको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं । जो पुरुष समस्त कर्मोंमें और उनके फलमें आसक्तिका सर्वया त्याग करके संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामें नित्यतृप्त है, वह कर्मोंमें भलीभाँति वर्तता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता । जिसका अन्तः करण और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगोंकी सामग्रीका परित्याग कर दिया है। ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता । जो विना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थमें सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसमें ईर्प्याका सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष-शोक आदि द्वन्होंसे सर्वथा अतीत हो गया है-ऐसा सिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेवाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं वॅधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी है, जो देहाभिमान और ममतासे रहित हो गया है, जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके शानमें स्थित रहता है, ऐसे केवल यशसम्पादनके लिये कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म मलीभॉति विलीन हो जाते हैं ॥१६–२३॥

जिस यशमें अर्पण—खुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किये जानेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्चाके द्वारा ब्रह्मरूप अग्निमें आहुति देनारूप किया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म-कर्ममें स्थित रहनेवाले पुरुषद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजनरूप यशका ही भलीमॉति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परम्रह्म परमात्मारूप अग्निमें अभेददर्शनस्य यश्वे ग्लार ही आत्मारूप यश्का हवन क्या करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि उमस्त हिन्न्योंको मयसस्य अश्वितों हवन किया करते हैं और दूसरे योगीलोग शब्दारि उमस्त विपयोंको इन्द्रियस्य अग्नियोंमें हवन किया उनते हैं। दूसरे योगीजन हन्द्रियोंकी उपपूर्ण कियाजांको और प्राणींकी उमस्त कियाजांको शानने प्रकाशित आत्मस्यम्योगरूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष प्रद्यसम्बन्धी यश्च अन्ने



वाले हैं, कितने ही तपस्यारूप यह करनेवाले हैं तथा रूपें कितने ही योगरूप यह करनेवाले हें और फितने ही अहिगारि तीरूण वर्तीले युक्त यहारील पुरुप न्वाच्यारूप शाना करनेवाले हैं। दूसरे कितने ही योगीयन अवन्यारूप शाना वायुको हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीयन मारागा, में अवानवायुको हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही दिर्णमा आहार करनेवाले प्राणायामपरायण एकप प्राण ही। क्षाना गतिको रोककर प्राणोंनो प्राणोंमें ही हवन जिले क्षाना गतिको रोककर प्राणोंनो प्राणोंमें ही हवन जिले क्षाना गतिको रोककर प्राणोंनो प्राणोंमें ही हवन जिले क्षाना गतिको हो। ये सभी साधक यशोंद्वारा पानेवा नाग वर देनेवार की यशोंको जाननेवाले हैं। जुरुरेह अर्जुन । या है देने हुए प्रसादक्षण अमृतको खानेवाले योगीयन सन्या, वरहण परमात्माको प्राप्त होते हैं। और यह न वर्णनेवाले पुरुष्टे लिये तो यह मनुष्यलोक भी सुरुष्टायू नहीं है। हिन प्राप्त होते से सुखदायक हो हकता है। हमी प्राप्त होते में बहुत तरहके यह वेदकी वायीमें विद्यार हो हरे हो हो

चुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्माके मिवा और कुछ भी चिन्तन न करे । यह स्थिर न रहनेवाला और चञ्चल मन जिस-जिस शब्दादि विपयके निमित्तसे संसारमें विचरता है, उस-उस विपयसे रोककर इसे बार-बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे; क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है, जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ऐसे इस सिचदानन्दधन ब्रह्मके साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त होता है । वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दको अनुभव करता है । सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सबमें सम्भावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है । जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और



सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये में अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सचिदानन्दघन वासुदेवको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है। अर्जुन! जो योगी अपनी मॉति, सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और सुख अयवा दुःखको मी सबमें सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया ,है ॥१०—३२॥

अर्जुन बोले—मधुस्दन ! जो यह योग आपने समत्वमावसे कहा है, मनके चञ्चल होनेसे में इसकी नित्य स्थितिको नहीं देखता हूँ; क्योंकि श्रीकृष्ण ! यह मन बड़ा चञ्चल, प्रमथन स्वमाववाला, वड़ा दृढ़ और बलवान् है। इसलिये उसका वशमें करना में वायुके रोकनेकी भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ ॥ ३३-३४॥

श्रीमगवान् योले—महाबाहो ! निःसन्देह मन चञ्चल और कठिनतासे वसमें होनेवाला है; परन्तु कुन्ती-पुत्र अर्जुन ! यह अभ्यास और वैराग्यसे वसमें होता है । जिसका मन वसमें किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुषद्वारा योग दुष्प्राप्य है और वसमें किये हुए मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधन करनेसे उसका प्राप्त होना सहज है—यह मेरा मत है ॥ ३५-३६॥

अर्जुन बोले अहिष्ण ! जो योगमें श्रद्धा रखनेवाला है, किन्तु संयमी नहीं है, इंस कारण जिसका मन अन्त-कालमें योगसे विचलित हो गया है—ऐसा साधक योगकी धिद्धिको न प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त होता है ! महावाहो ! क्या वह भगवत्प्राप्तिके मार्गमें मोहित और आश्रयरहित पुरुष छिन-भिन्न बादलकी भाँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ! श्रीकृष्ण ! मेरे इस सरायको सम्पूर्णरूपसे छेदन करनेके लिये आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संरायका छेदन करनेवाला मिलना सम्भव नहीं है ॥ ३७—३९॥

श्रीभगवान् चोले—पार्थ ! उस पुरुषका न तो इस लोकमें नाश होता है और न परलोकमें ही ; क्योंकि प्यारे ! आत्मोद्धारके लिये कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गितको प्राप्त नहीं होता । योगश्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके लोकोंको प्राप्त होकर, उनमें बहुत वर्षोंतक निवास करके फिर शुद्ध आचरणवाले श्रीमान् पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है । अथवा वैराग्यवान् पुरुष उन लोकोंमें न जाकर शानवान् योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता है । परन्तु इस प्रकारका जो यह जन्म है, सो संसारमे निःसन्देह अत्यन्त दुर्लम है । वहाँ

日本は大田丁子第二十五五日 三日 二十二日

बलवानींका आसिक और कामनाओं से रहित बल हूँ और सब भूतों में धर्मके अनुकूल काम हूँ । और भी जो सत्त्वगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवाले भाव हैं, उन सबको तू 'मुझसे ही होने-वाले हैं' ऐसा जान । परन्तु वास्तवमें उनमें मैं और वे मुसमें नहीं हैं ॥१-१२॥

गुणोंके कार्यरूप सात्विक, राजस और तामस-इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सब संसार मोहित हो रहा है, इसी-लिये इन तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता; क्योंकि यह अलैकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परन्तु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्त्र भजते हैं, वे इस मायाको उल्लान कर जाते हैं। मायाके द्वारा जिनका गान हरा जा चुका है-ऐसे आसुर-स्वभावको धारण किये हुए, मनुष्योंमें नीच, दृषित कर्म करनेवाले मृद्लोग मुझको नहीं मजते । भरतवशियों में श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्म करनेवाले अर्थायीं, आर्त्त, जिज्ञासु और शानी-ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं । उनमें नित्य मुझमें एकीभावरे खित अनन्य प्रेमभक्तिवाला शानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि मुझको तत्त्वरे जाननेवाले शानीको में अत्यन्त प्रिय हूँ और वह शानी मुझे अत्यन्त प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात् मेरा स्वरूप ही है-ऐसा मेरा मत है; क्योंकि वह मद्रत मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वशानको प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है-इस पकार मुझको भजता है; वह महात्मा अत्यन्त दुर्लम है। अपने स्वभावरे प्रेरित और उन-उन मोर्गोकी कामना-द्वारा जिनका शान हरा जा चुका है, वे लोग उस-उस नियमको घारण करके अन्य देवताओंको मजते हैं। जो-जो सकाम मक्त जिस-जिस देवताके स्वरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी मैं उसी देवताके प्रति श्रद्धाको स्थिर करता हूँ । वह पुरुष उस श्रद्धांचे युक्त होकर उस



देवताका पूजन करता है और उस देवतासे मेरेद्वारा ही विधान किये हुए उन इन्छित भोगोंको निःसन्देह प्राप्त करता है। परन्तु उन अस्पन्नुद्धिवालोंका वह फल नाशवान् है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भर्जे, अन्तमें वे मुझको ही प्राप्त होते हैं । बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम मावको न जानते हुए मन-इन्द्रियोंसे परे मुझ सिचदानन्दषन परमात्माको मनुष्यकी भाँति जन्मकर व्यक्तिमावको प्राप्त हुआ मानते हैं ॥१३-२४॥

अपनी योगमायां छिपा 'हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसिलये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझे जन्मरिहत अविनाशी परमात्मा नहीं जानता। अर्जुन! पूर्वमें व्यतीत हुए और वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोंको मैं जानता हूं, परन्तु मुझको कोई भी श्रद्धा-भिक्तरिहत पुरुष नहीं जानता। भरतवंशी अर्जुन! ससारमें इच्छा और देषसे उत्पन्न मुख-दुःखादि द्वन्दरूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं। परन्तु निष्काममावसे श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण करनेवाले शिन

कामनाकी प्रेरणारे फलमें आसक्त होकर वेंधता है ॥ २-१२ ॥

अन्तः करण जिसके वदामे हे, ऐसा साख्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुप न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवहारीं-वाले शरीररूप घरमें सब कमोंको मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक सचिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें स्थित रहता है। परमेडवर भी न तो भूतप्राणियोंके कर्तापनको, नक्मोंको और न क्मोंके फलके संयोगको ही वास्तवमें रचता है: किन्त परमात्माके सकाशसे प्रकृति ही बरतती है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके पापकर्मको और न किछीके शुभकर्मको ही ग्रहण करता है; अजान-के द्वारा ज्ञान दका हुआ है, उसीसे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परन्तु जिनका वह अज्ञान परमात्माके ज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्यके सदश उस सचिदानन्द-घन परमात्माको प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तदृप है, जिनकी बुद्धि तदृप है और सचिदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एकीमावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको प्राप्त होते हैं । वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त



ब्राह्मणमें तथा गो, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल्मे मी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समत्वमावमें स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया है: क्योंकि सिद्धदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और सम है, इसके वे सिद्धदानन्दघन परमात्मामें ही स्थित हैं। जो पुरुप प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्धिम

न हो, वह खिरख़िंद नज़ज़रित इंग्रवेस पुरुष गरिदा न्द्रपत परब्हा परमान्मामें एकीभावने तिन्य रिजन के ॥ १३-६०॥

बाहरके विपर्वेमें आगक्तिमहिन अन्त-हरक्यान गाउन आत्मामें स्थित को ध्यानजीनत शास्त्रिक व्यानका कि उसको प्राप्त होता है, तदनन्तर वह राष्ट्रशानदान परब्रह्म परमात्माके भ्यानस्य योगमें अभिन्नभारंग दिया पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव परता है । हो दे इन्द्रिय तथा विषयोके संत्रीगरे उत्तर र ने न भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषीयो गुरुष्टा नार् ई तो भी दुःखके ही हेतु ह और अविकासका हैं । इसलिये अर्जुन । वृद्धिमान विधेयी एउप उन्हें नहीं रमता । जो साधक इन मनुष्यतर्गरः, वर्षापा नाश होनेसे पहले-पहले ही जाम कोधने उत्तत है नेवारे वेगवें। सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, यही पुरूप पोनी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्रयपूर्विक अन्तरामके हा सुखवाला है। आल्मामें हीरमण करनेपाला है नया ले सा माने ही जानवाला है, यह मधिदानन्दधन परव्रहा परवाराहि गाय एकीमावको पास गारूपयोगी शान्त द्रस्तरी प्राप्त है । जिनके सब पाप नष्ट हो गरे हैं। जिनके सब सकाय सामने



द्वारा निष्टत हो गये हैं। को सम्पूर्ण प्रान्योंने हिन्ते ना है

सदा ही निरन्तर मुझ पुरुपोत्तमको स्मरण करता है। उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ।



परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुःखींके घर एव क्षणभंगुर पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते । अर्जुन । ब्रह्म-लोकपर्यन्त सव लोक पुनरावर्ती हैं, परन्तु कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिके लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं। ब्रह्माका जो एक दिन है, उसको एक हजार चतुर्युगीतककी अवधिवाला और रात्रिको भी एक हजार चतुर्युगीतककी अविधवाली जो पुरुष तत्त्वसे जानते हैं, वे योगीजन कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं। सम्पूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें ब्रह्माके सूक्ष्मशरीरसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त-नामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही लीन हो जाते है । पार्थ ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके वगमें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें लीन होता है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है। उस अन्यक्तसे भी अति परे दूसरा—विलक्षण जो सनातन अन्यक्तमाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्टं नहीं होता।

जो अन्यक्त 'अक्षर' इस नामसे कहा गया है, उसी अक्षर-नामक अन्यक्तमानको परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अन्यक्तमानको प्राप्त होकर पुरुष वापस नहीं आते, वह मेरा परम घाम है। पार्थ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभृत हैं और जिस सिचदानन्दघन परमात्मासे यह सन जगत् परिपूर्ण है, वह सनातन अन्यक्त परम पुरुष तो अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है॥ १४–२२॥

अर्जुन ! जिस कालमें शरीर त्यागकर और हुए योगीजन वापम न छौटनेवाछी गतिको और जिस कालमें गये हुए वापस लौटनेवाली गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस कालको-उन दोनों मागोंको कहॅगा । उन दो प्रकारके मार्गोंमेसे जिस मार्गमे ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिनका अभिमानी देवता है, शुक्लपक्षका अभिमानी देवता है और उत्तरायणके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमे मरकरं गये हए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले जाये जाकर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। जिस मार्गमें धूमाभिमानी देवता है, रात्रि-अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी देवता है और दक्षिणायनके छः महीनींका अभिमानी देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम-कर्म करनेवाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रमसे हे गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर स्वर्गमें अपने शुभ-कर्मीका फल भोगकर वापस आता है; क्योंकि जगत्के ये दो प्रकारके-शुक्त और कृष्ण मार्ग सनातन माने गये हैं । इनमें एकके द्वारा गया हुआ-जिससे वापस नहीं छौटना पड़ता, उस, परम गतिको होता है और दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है। मार्गोंको पार्थ ] . इस प्रकार दोनों इन जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता इस ,कारण अर्जुन ! तू सव कालमें समत्वबुद्धिरूप योगसे युक्त हो। योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे जानकर वेदोंके पढनेमे तथा यज्ञ, तप और दानादिके करनेमें जो पण्यफल कहा है। उस सबको निःसन्देह उल्रह्मन कर जाता है और सनातन परम पदको प्राप्त होता है ॥ २३---२८ ॥



भगवत्-प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है । सुद्धद् मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्य, द्वेष्य और वन्धुगणोंमें, धर्मात्माओंमें और पापियोंमें भी समानभाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १--९॥

मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें रखनेवाला, आशारहित और सप्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थानमें स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमेश्वरके घ्यानमें लगावे । शुद्ध भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्न विछे हैं—ऐसे अपने आसनको, न बहुत ऊँचा और न बहुत नीचा, स्थिर स्थापन करके-उस आसनपर बैठकर, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको बदामें करके, तथा मनको एकाग्र करके अन्तः करणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे । काया, सिर और गलेको समान एव अचल घारण करके और स्थिर होकर, अपनी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न देखता हुआ-ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित, भयरहित तथा भलीभाँति शान्त अन्तः करणवाला सावधान योगी मनको वदामें करके मुझमें चित्तवाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे । वशमें किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके स्वरूपमें लगाता हुआ मुक्तमें रहनेवाली परमानन्द-की पराकाष्टारूप शान्तिको प्राप्त होता है। अर्जुन!यह योग न तो बहुत खानेवालेका, न विल्कुल न खानेवालेका, न बहुत शयन करनेके स्वभाववालेका और न बहुत जागने-वालेका ही सिद्ध होता है । दुःखींका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका, कर्मोमे यथायोन्य चेष्टा

करनेवालेका और यथातीन्य होने हमा जाननेकार ही किए होता है। अन्यन्त वर्धमें विया हुआ निस् ि हराहे परमात्मामें ही मलीमाँति स्थित है। उना है, उन नार् सम्पूर्ण मोर्गोसे स्ट्रहारहित पुरुष बागुन्त है। देश वरा जान है। जिस प्रकार वायुरहिन स्तानमें रिपन दोवर चारास्तर नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्माके न्यानमें नमे तत ने,तीर जीते हुए चित्तकी कही गयी है। योगरे अन्यार्थ निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामें उपराम हो राता है। छैं - [--अवस्थामें परमात्माके ध्वानमे श्वाद हुई गूट्य हुईद्वारा परमात्माको साक्षात् करता हुआ स्थिताननातन व मानाः ही बन्तुष्ट रहता है; इन्द्रियों अतीन, नेयन ग्राम तुर्न ग्राम बुदिद्याग ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द के दरको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिर अवन्याने निक यह योगी परमात्माके न्वरूपरे विचित्त हैं । हो नहीं.. परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त है। इन उनमे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानना और परमात्रमातिभय जिस अवस्थामे स्थित योगी बद्दे भारी दुःगारे भी जनामान नहीं होता; जो दुःखरूप ममान्त्रे मंत्रीगरे रहित र रणा जिसका नाम योग है, उनशे जानना चाहिरे । वह पंपान उकताये हुए-धैर्य और उत्टाइयुक्त निकने निभय-पूर्वक करना कर्तव्य है। मंत्रलचे उत्पन रोनेपारी असूर्त



कामनाओंको निःशेषरूपके त्यागास और मनने प्रार्थ रिया के कमुदायको क्यी ओरने भनीमाँति रेपार करता हुआ उपरामणको प्राप्त है। पा निर्मान

करते हैं, और दूसरे मनुष्य भी देवताओं के रूपमें स्थित मुझको भिन्न-भिन्न समझकर नाना प्रकारसे मुझ विराट्-म्बरूप परमेश्वरकी उपासना करते हैं। कतु मैं हूँ, यज मैं हूँ, स्त्रधा मैं हूँ, ओषधि मैं हूँ, मन्त्र मैं हूँ, घृत में हूं, अग्नि में हूं और हवनरूप किया भी मैं ही हूं। इम सम्पूर्ण जगत्का धारण करनेवाला एवं कर्मोंके फलको देनेवाला, पिता, माता, पितामह, जाननेयोग्य, पवित्र, 'ओङ्कार' तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी में ही हूं । प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण-पोषण करने-वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सबका वासस्यान, शरण होने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, उत्पत्ति-प्रलयरूप, सवकी स्थितिका कारण, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ । मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, वर्पाको आकर्पण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। अर्जुन ! मै ही अमृत और मृत्य हूँ और सत्-असत् भी मै ही हूँ। तीनों वेदोंमें विधान किये हुए सकामकर्मोंको करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले, पापेंके नाश्चे पवित्र हुए पुरुष मुझको यजींके द्वारा पूजकर स्वर्गकी प्राप्ति चाहते हैं; वे पुरुप अपने पुण्योंके फलरूप स्वर्गलोकको प्राप्त होकर स्वर्गमें दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं । वे उस विशाल खर्गलोकको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्गके साधनरूप तीनों वेदोंमें कहे हुए सकामकर्मका आश्रय छेनेवाले और भोगोंकी कामनावाले पुरुष वार-वार आवागमनको प्राप्त होते हें ॥११–२१॥

जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काममावसे भजते हैं, उन नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योग-क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूं । अर्जुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओंको पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं; किन्तु उनका वह पूजन अज्ञानपूर्वक है । क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोंका मोक्ता और स्वामी

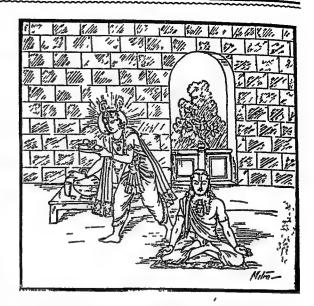

भी मैं ही हूँ; परन्तु वे मुझ अधियज्ञस्तरूप परमेश्वरको तत्त्वसे नहीं जानते, इसीसे गिरते हैं। देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरॉको पूजनेवाले पितरॉको प्राप्त होते हैं, भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पन्न, पुष्प, फल,



जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं उम पहले शरीरमें सग्रह किये हुए बुद्धि-मंयोगको-



समत्वबुद्धियोगके संस्तारों को अनागान ही प्राप्त है। जान प्रत्ये प्रत्ये प्रत्ये जान है। वह श्रीमानों के घरमें जान हैने वाला योगक्रण प्राप्तित हुना भी उस पहलेके अन्यामंग्रे ही निस्छन्देह भगवानकी प्राप्त आर्मित किया जाता है, तथा समन्वबुद्धिन प्रोप्त है। परन्तु प्रयत्वपूर्वक अन्यास करनेवाला वेगी तो। विष्ते अनेक जन्मों के सस्वारवलने इसी जानमें गरिव होजर गर्मा पापीसे रहित हो तत्काल ही परमगतिको प्राप्त हो। जाना है। योगी तपस्वयोंसे श्रेष्ठ है, शानक्यानियोंसे भी थेश गाना गर्मा है और सकामकर्म करनेवालोंसे भी पोर्श थेड़ है। एमें अर्जुन । त् योगी हो। सम्पूर्ण योगियोंसे भी को अद्यापन योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुसमें नियान क्या है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ४०—४०॥

#### श्रीमद्भगवद्गीता-ज्ञान-विज्ञानयोग

श्रीभगवान बोले-पार्थ ! अनन्यप्रेमसे मुझमें आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगमें लगा हुआ त जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभृति-बल-ऐश्वर्यादि गुणोंसे युक्त, सबके आत्मरूप मुझको मंशयरहित जानेगा, उसको सन । मैं तेरे लिये इस विजानसहित तत्त्वशानको सम्पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर ससारमें फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यीं-में कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यत करता है और उन यक करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तस्वसे जानता है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहकार भी—इस प्रकार यह आठ प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकारके मेदींवाली तो अपरा-मेरी जड प्रकृति है और महावाहो ! इससे दूसरीको, जिससे कि यह सम्पूर्ण जगत घारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा-चेतन प्रकृति जान । अर्जुन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन होनेवाले हैं और मैं सम्पूर्ण जगत्का प्रभव तथा प्रस्य हूँ। घनञ्जय ! मेरे सिवा दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमें स्त्रके मनियोंके सदश मुझमें गुँया हुआ है। अर्जुन ! में जलमें रस हूँ,



चन्द्रमा और स्वेम प्रकार हूँ, रम्मूर्ण नेरॉम होहार हैं। आकाशमें शब्द ओर पुरुषोंने पुरुष्य हैं। में हुर्गामें पवित्र गन्ध और अनिमें तेज हैं तथा नम्मूर्ण भूतेम उनना जीवन हूँ और तयस्विगोंमें तम हैं। मान्य दें र सम्पूर्ण भूतोंका सनातन बीज मुसरो ही जन। में इंडियानें की बुद्धि और तेजस्विगोंका तेज हैं। महर्गाहर ! से



उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानल्पु योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। और अर्जुन! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ मैं स्वयं ही अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञान-रूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ॥ १——११॥

अजुन वोले आप परम ब्रह्म, परम घाम और परम पवित्र हैं; क्योंकि आपको सब ऋपिगण सनातन दिव्य पुरुष



एवं देवींका मो आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापो कहते

हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा ऋषि असित और टेवल तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। केशव! जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ । भगवन् ! आपके लीला-मय स्वरूपको न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतोंके ईश्वर ! हे देवोंके देव ! हे जगत्के स्वामी ! हे पुरुषोत्तम ! आप स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं । इसिलये आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियोंको सम्पूर्णतासे कहनेमें समर्थ हैं, जिन विभृतियोंके द्वारा आप इन सव लोकोंको व्याप्त करके स्थित हैं। योगेश्वर ! मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता हुआ आपको जानू और भगवन् ! आप किन-किन भावों मेरे द्वारा चिन्तन करने थोग्य हैं। जनार्दन! अपनी योगशक्तिको और विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक कहिये, क्योंकि आपके अमृतमय वचर्नोको सुनते हुए मेरी वित नहीं होती ॥ १२-१८ ॥

श्रीभगवान् वोले कुरुश्रेष्ठ ! अव मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं, उनको तेरे लिये प्रधानतासे कहूँगा; क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है । अर्जुन ! मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूँ; तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ । मैं अदितिके बारह पुत्रोंमें विष्णु और ज्योतियोंमें किरणोंवाला सूर्य हूँ तथा मैं उन्चास वायुदेवताओंका तेज और नक्षत्रोंका अधिपति

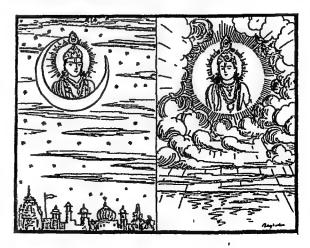

पुरुपोंका पाप नष्ट हो गया है, वे राग-द्वेपजनित द्वन्द्वन्तर मोहसे मुक्त दृढनिश्चयी मक्त मुझको सब प्रकारसे भसते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये यक्त करते हैं वे पुरुप उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको, मम्पूर्ण

कमें को और अधिनृत अधिदेवके नित एन अस्पान के सित सुझ नमप्रको जानते हैं. और को युक्तिकालों पुरुष इस प्रकार अन्तकालके भी जानते हैं, वे भी पुरुषों ही जानते हैं ॥ २५—३०॥

#### श्रीमद्भगवद्गीता-अक्षरब्रह्मयोग

अर्जुनने कहा— पुरुपोत्तम! वह ब्रह्म क्या है ! अध्यात्म क्या है ! कर्म क्या है ! अधिभृत नामसे क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं ! मधुसद्दन! यहाँ अधियज कीन है ! और वह इस शरीरमें कैसे है ! तया युक्त चित्तवाले पुरुपोद्वारा अन्तसमयमें आप किस प्रकार जाननेमें आते हैं ! ॥१-२॥

श्रीमगवान्ने कहा-परम अक्षर 'ब्रह्म' है, जीवात्मा 'अध्यात्म' नामसे कहा जाता है तया भूतों के भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, वह 'कर्म' नामसे कहा गया है । उत्पत्ति-विनाशधर्मवाले पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुप अधिदेव है और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन! इस शरीरमें में वासुदेव ही अन्तर्गामीरूपसे अधियज हूँ । जो पुरुष अन्तकालमें भी मझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है। वह मेरे साझात् खरूपको प्राप्त होता है-इसमें कुछ भी संगय नहीं है। कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावको स्मरण करता हुआ गरीरका त्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह सदा उसी भावसे भावित रहा है। यह नियम है कि मनुष्य अपने जीवनमें सदा जिस भावका अधिक चिन्तन करता है। अन्तकालमें उसे प्रायः उसीका स्मरण होता है और अन्त-कालके स्मरणके अनुसार ही उसकी गति होती है। इसलिये अर्जुन ! तू सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धि युक्त होकर तू निस्सन्देह मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ३-७ ॥

पार्थ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाले चिक्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष परम प्रकाशस्त्ररूप परमेश्वरको ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वश, अनादि, सत्रके नियन्ता, स्रूमसे भी अति स्रूप्त, सबके धारण-पोषण करनेवाले, अचिन्त्य-स्वरूप, सूर्यके सहश नित्य चेतन प्रकाशरूप और

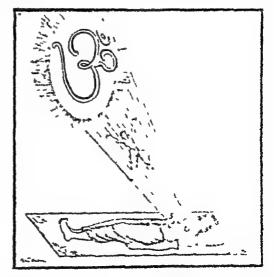

हुआ और उसके अर्यन्यस्य इस निर्मुद इसारा दिना करता हुआ स्परिको त्याग कर यादा है, या सुरूप सार गतिको प्राप्त होता है ॥ ८–१३ ॥

अर्डन ! ले पुरव सुरमे अनन्यांपर रंग्न

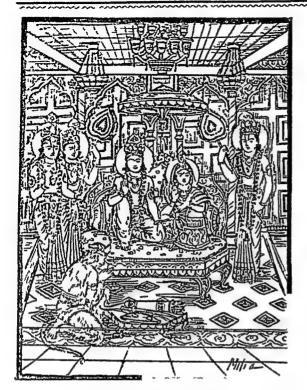

स्रिध्योंका आदि और अन्त तथा मध्य भी मैं ही हूँ । मैं विद्याओं में अध्यातमिवद्या और परस्पर विवाद करनेवालोंका तत्त्वनिर्णयके लिये किया जानेवाला वाद हूँ । मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वन्द्व नामक समास हूँ । अक्षय काल—कालका भी महाकाल तथा सब ओर मुखवाला—विराटस्वरूप सबका धारण-पोषण करनेवाला भी

मैं ही हूँ । मैं सबका नाश करनेवाला मृत्यु और भविष्यमें होनेवालोंका उत्पत्तिस्थान हूँ; तथा स्त्रियोंमें कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ । तथा गायन करनेयोग्य श्रुतियोंमें में बृहत्साम और छन्दोंमें गायत्री छन्द हूं। तथा महीनोंमें मार्गशीर्ष और ऋतुओंमें वसन्त में हूं । मैं छल करनेवार्टोमें जूआ और प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हैं। मैं जीतनेवालोंका विजय हूं, निश्चय करनेवालोंका निश्चय और सात्त्विक पुरुषोंका सात्त्विक भाव हूँ । वृष्णवंशियोंमें में स्वयं तेरा सखा, पाण्डवोंमें तू, मुनियोंमें वेदव्यास और कवियोंमें शुकाचार्य किव भी मै ही हूं। मैं दमन करनेवालोंका दण्ड हूँ, जीतनेकी इच्छावालोंकी नीति हूँ, गुप्त रखनेयोग्य भावींका रक्षक मौन हूं और ज्ञानवानींका तत्त्वज्ञान मैं ही हूं। और अर्जुन! जो सब भूतोकी उत्पत्तिका कारण है, वह भी मैं ही हूं; क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भत नहीं है, जो मुझसे रहित हो। परन्तप!मेरी दिव्य विभृतियोंका अन्त नहीं है, मैंने अपनी विभृतियोंका यह विस्तार तो तेरे लिये संक्षेपसे कहा है। जो-जो भी विभृति-युक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको त् मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान । अयवा अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है । मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योगशक्तिके एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ ॥१९-४२॥

# श्रीमद्भगवद्गीता-विश्वरूपदर्शनयोग

अर्जुन वोले—मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम गोपनीय अध्यातमिवपयक वचन कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है; क्योंकि कमलनेत्र! मैने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। परमेश्वर! आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह ठीक ऐसा ही है; परन्तु पुरुपोत्तम! आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, श्विक, वल, वीर्य और तेजसे युक्त ऐश्वर-रूपको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। प्रभो!यदि मेरेद्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है— ऐसा आप मानते हैं, तो योगेश्वर! उस अविनाशी स्वरूपका मुझे दर्शन कराहुये॥ १—४॥

श्रीभगवान् वोले-पार्य ! अव त् मेरे सैकड़ों-हजारीं

नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा नाना आकृतिवाले अलौकिक रूपोंको देख। भरतवंशी अर्जुन! मुझमें अदितिके द्वादश पुत्रोंको, आठ वसुओंको, एकादश कर्डोंको, दोनों अश्विनीकुमारोंको और उन्चास मक्द्गणों-को देख। तथा और भी बहुत-से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख। अर्जुन! अब इस मेरे शरीरमें एक जगह स्थित चराचरसिहत सम्पूर्ण जगत्को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो, सो देख। परन्तु मुझको त् इन अपने प्राकृत नेत्रोंद्वारा देखनेमें निःसन्देह समर्थ नहीं है; इसीसे में तुझे दिन्य चक्षु देता हूँ; उससे त् मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख॥ ६—८॥

सञ्जय बोले--राजन् ! महायोगेश्वर और सव पार्पोके

#### श्रीमद्भगवद्गीता-राजविद्या-राजगुद्ययोग

श्रीभगवान् वोले-वुझ दोपदृष्टिरहित भक्तके लिये इस परम गोपनीय विज्ञानमहित ज्ञानको भलीमाँति कहूँगा। जिसको जानकर त् दुःखरूप सप्तारसे मुक्त हो जायगा। यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, सब गोपनीयो-का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलरूप, धर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है। परन्तप ! इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारिहत पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत् जलसे बरफके सहञ परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत सकल्पके आधार स्थित हैं, इसिलये वास्तवमें मैं उनमें स्थित नहीं हूँ । और वे सव भूत मुझमें स्थित नहीं हैं; किन्तु मेरी ईश्वरीय योगजिकको देख कि भृतोंका धारण-पोपण करनेवाला और भृतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोंमें स्थित नहीं है । जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान् वायु सदा आकाशमें ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्पदारा उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हैं-ऐमा जान। अर्जुन ! कर्लोंके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और कल्पोंके आदिमें उनको में फिर रचता हूं। अपनी प्रकृतिको अङ्गीकार करके स्वभावके वल्से परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको बार-बार उनके कमोंके अनुसार रचता हूँ । अर्जुन ! उन कर्मोमें आसक्तिरहित और उदासीनके सदृश स्थित हुए मुझ परमात्माको वे कर्म नहीं बॉधते । अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकागरे प्रकृति चराचर-सहित सर्वजगत्को रचती है और इस हेतुसे ही यह संसार-चक घूम रहा है ॥ १-१०॥

मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढ लोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतों के महान् ईश्वरको तुच्छ समझते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ शानवाले विक्षिप्तचित्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतिको ही धारण किये हुए है। परन्तु कुन्तीपुत्र। देवी प्रकृतिके आधित महात्माजन मुझको सय भूतोंका सनातन कारण और नाशरहित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्यमनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं। वे हढ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर



मेरे नाम और गुणोंका कीर्तन करने हुए तयामिनी प्राप्तने लिये यह करते हुए औरामुलको वानन्यक प्राप्तम करने हुए



सदा मेरे ज्यानमें जुन्न होत्रर अनन्य देवले मेरे एएला करते हैं। दूसरे शास्त्रीकी सूध निर्देशनिवस्ता १९११ ज्ञानयज्ञके द्वारा अभिक्रमायने पृत्य उनते हुए से १ इस्तरा

# कल्याण

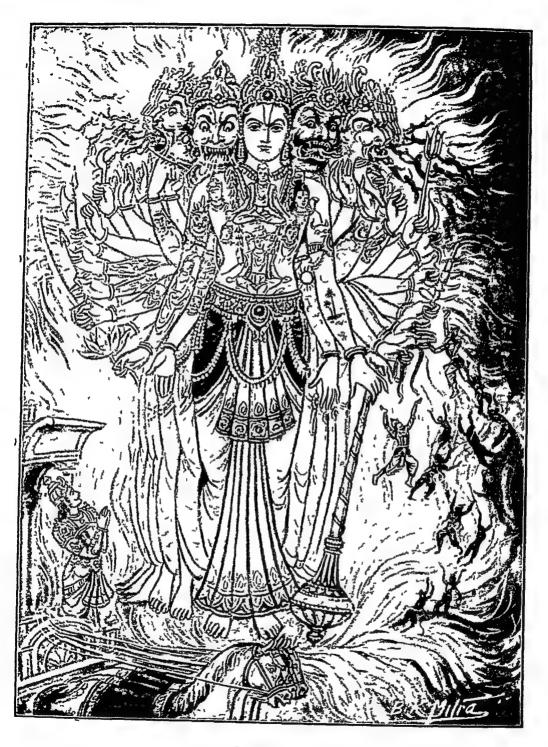

विराट्-रूप

सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिमहित खाता हूँ । अर्जुन ! त् जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर ।



इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्के अर्पण होते हैं—ऐसे संन्यास्योगसे युक्त चित्तवाला त् शुभाशुभ फलरूप कर्मवन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न

कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है। परन्यु है एक स्हारी प्रेमसे मजने हैं, वे मुल्में <sup>हे</sup> और में भी उनरे प्राप्त प्राप्त हूँ। यदि बोर्ड अनियार हुनचारी भी अनुनामा से रो भक्त होकर मुझको भज्ना है तो पर छाए हैं। मुल्लेकेन हैं। क्योंकि वर यथार्य निशयवाना है । तर तीव ही पर्ज न हो जाता है और सदा नहनेवानी परम झान्तिहै। झन है ल है। अर्जुन ! तृनिध्यपूर्वक राप लान कि मेरा साम नष्ट नहीं होता । अर्डुन ' स्पी, वैदयः पूर करा पापयोनि—चाण्डालादि को बोर्ड भी हों, रे भी सेन शरण होकर परम गतिको ही प्राप्त होते हैं। दिन इस्ते ने कहना ही क्या है, जो पुण्यशीय बाह्मण नया सहार्य अन्यतन परम गतिको प्राप्त होते हैं। इस्तिये तू सुराहित के क्षणभद्गर इस मनुष्यवर्गरको प्राप्त होतल किरमा हेरा है। भजन कर । मुहामें मनवाला है। मेरा शक्त धनः भेरा पुरन करनेवाला हो। मुसारी प्रणाम पर । एक प्रयान आ मार्चा मुक्तमे नियुक्त करके मेरे परापण होगर व हरानी हो गाए होगा ॥२२-३४॥

### श्रीमद्भगवद्गीता-विभृतियोग

श्रीमगवान् वोले-महाबाहो। फिर भी मेरे परमरहस्य और प्रभावयुक्त वचनको सुन, जिसे में तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये हितकी इच्छासे कहूँगा। मेरी उत्पत्तिको न देवतालोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि में सब प्रकारसे देवताओंका और महर्षियोंका भी आदिकारण हूँ। जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकोंका महान् ईश्वर तत्त्वसे जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानवान् पुरुप सम्पूर्ण पापींसे मुक्त हो जाता है। निश्चय करनेकी शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका वशमें करना, मनका निग्रह तथा सुख-दुःख, उत्यच्ति-प्रलय और भय-अभय तथा आहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दान, कीर्ते और अपकीर्ति—ऐसे ये प्राणियोंके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते हैं। सात महर्षिजन, चार उनसे भी पूर्वमे होनेवाले

 प्रवृत्त हुआ हूँ । इसिल्ये जो प्रतिरक्षियोंकी सेनामें स्थित योदालोग ई, वे सब तेरे विना भी नहीं रहेंगे । अतएव त् उठ । यश प्राप्त कर और शत्रुओंको जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग । ये सब श्रूर्चीर पहलेहीसे मेरेहीद्वारा माने हुए हैं । सन्यसाचिन् !तृतो केवल निमित्तमात्र बन जा । द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत-से मेरेद्वारा मारे हुए श्रूर्चीर योदाओंको तू मार । भय मत कर । निःसन्देह तू युद्धमें वैरियोंको जीतेगा । इसल्ये युद्ध कर ॥ ३२-३४॥

सञ्जय वोळे—केशवभगवान्के इस वचनको सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाय जोड़कर कॉपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यन्त मयभीत होकर प्रणाम करके भगवान् श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोला—॥३५॥

अर्जुन चोले-अन्तर्यामिन् ! यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभावके कीर्तनसे जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुरागको भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षसलोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सव सिद्धगणोंके समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। महात्मन ! ब्रह्माके भी आदिकर्त्ता और सबसे बड़े आपके लिये वे कैसे नमस्कार न करें। क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगनिवास ! जो सत्, असत् और उनसे परे सम्बदानन्दधन ब्रह्म है, वह आप ही है। आप आदिदेव और सनातन पुरुष है, आप इस जगत्के परम आश्रय और जाननेवाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। अनन्तरूप ! आपसे यह सब जगत् व्यास है । आप वासु, यमराज, अग्नि, वरण, चन्द्रमा, प्रजाके खामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं । आपके लिये हजारी वार नमस्कार! नमस्कार हो ! आपके लिये फिर भी बार-बार नमस्कार ! नमस्कार !! हे अनन्त सामर्थ्यवाले ! आपके लिये आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार। सर्वात्मन् ! आपके लिये सव ओरसे ही नमस्कार हो । क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप सन संसारको न्यास किये हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप है। आपके इस प्रभावको न जानते हुए, आप मेरे सखा है-ऐसा मानकर प्रेमसे अयवा प्रमादसे भी मैंने 'कृष्ण ।'

'यादव !' 'सखे !' इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा है, और अन्यत ! आप जो मेरे द्वारा विनोदके लिये विहार, शय्या, आसन और भोजनादिमें अकेले अयवा उन सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये है-वह सब अपराघ अचिन्त्य प्रभाववाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। आप इस चराचर जगत्के पिता और सबसे बहे गुरु एवं अति पूजनीय हैं । हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनों लोकोंमे आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव प्रभो ! मैं शरीरको भलीभाँति चरणोंमे निवेदित कर, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ । देव ! पिता जैसे पुत्रके, सखा जैसे सखाके और पित जैसे प्रियतमा पत्नीके अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आधर्य-मय रूपको देखकर इर्पित हो रहा हूँ और मेरा मन मयसे अति व्याकुल भी हो रहा है; इसलिये आप उस अपने चतुर्भुज विष्णुरूपको ही मुझे दिखलाइये। हे देवेश ! हे जगन्निवास । प्रसन्न होइये । मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए तथा गदा और चक्र हायमें लिये हुए देखना चाहता हूँ । इसल्पिये हे विश्वस्वरूप | हे सहस्रवाहो ! आप उसी चतुर्मुज रूपसे प्रकट होइये ॥ ३६--४६ ॥

श्रीमगवान् वोळे अर्जुन ! अनुग्रहपूर्वक मैंने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमारहित विराट् रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले नहीं देखा था। अर्जुन! मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूपवाला मैं न वेद और यशोंके अध्ययनसे, न दानसे, न कियाओंसे और न उग्र तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूं। मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिये और मूद्रमाव भी नहीं होना चाहिये। तु मयरहित और प्रीतियुक्त मनवाला उसी मेरे इस शक्त-चक्त-गदापद्मयुक्त चृत्वर्भुज रूपको फिर देख॥४७—४९॥

सञ्जय वोले—वासुदेव भगवान्ने अर्जुनके प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुंज रूपको चन्द्रमा हूँ । मैं वेदोंमें शामवेद हूँ, देवोंमें इन्ट्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और भूतप्राणियोंकी चेतना हूँ । मैं एकादश रुटोंमें शद्धर हूँ और यक्ष तथा राक्षसोंमें धनका स्वामी छुवेर हूँ । मैं आठ वसुओं-में अग्नि हूँ और शिखरवाले पर्वतोंमें सुमेर पर्वत हूँ । पुरोहितोंमे उनके मुखिया वृहस्पति मुझको जान । पार्थ । मैं सेनापतियोंमें स्कन्द और जलाशयोंमें



समुद्र हूँ । मैं महर्षियोंमें भृगु और शब्दोंमें ओद्घार





मृगराज लिह और पश्चिमोर्स के नक्य हैं। ते वर्षण कार्त बालोंसें बाबु और शक्तकारियोंसे शीरास हैं त्या रक्षण हैं। सगर हैं आर नदियोंसे शीसार्य की राहार्य हैं। राहर !

प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर । यदि तू उपर्युक्त अम्यासमें भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा । इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोंको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा । यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त साधनको करनेमें भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सब कर्मोंके फलका त्याग कर । मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम ज्ञान्ति होती है ॥२–१२॥

जो पुरुप सब भूतोंमे द्वेषमावसे रहित, स्वार्थरहित सबका प्रेमी और हेतुरहित दयाछ है तथा ममतासे रहित, अहङ्कारसे रहित, मुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम और क्षमावान्— अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला है; तथा जो योगी निरन्तर सन्तुष्ट है, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हुए है और मुझमें हढ निश्चयवाला है, वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा मक्त मुझको प्रिय है। जिससे

कोई भी जीव उद्देगको नहीं प्राप्त होता और जो खयं भी किसी जीवसे उद्देगको नहीं प्राप्त होता; तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्देगादिसे रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकाङ्कासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ है, वह सब आरम्भों-का त्यागी मेरा मक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है न द्रेष करता है, न शोक करता है न कामना करता है तथा जो ग्रुभ और अग्रुभ सम्पूर्ण कमोंका त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी, गरमी और मुख-दुःखादि द्रन्दोंमें सम है और आसक्तिसे रहित है, जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही सन्तुष्ट है और रहनेके स्थानमें ममता और आसक्तिसे रहित है, वह स्थिरवुद्धि मक्तिमान् पुरुष मुझंको प्रिय है । परन्तु जो अद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म-मय अमृतको निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं ॥१३-२०॥

## श्रीमद्भगवद्गीता-क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविमागयोग

श्रीभगवान् वोले-अर्जुन । यह शरीर 'क्षेत्र' इस नामसे कहा जाता है। और इसको जो जानता है, उसको 'क्षेत्रज्ञ' इस नामसे उनको तत्त्वसे जाननेवाले जानीजन कहते हैं। अर्जुन ! तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रश—जीवात्मा भी मुझे ही जान । और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका-विकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका जो तत्त्वसे जानना है, वह ज्ञान है-ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारीवाला है, और जिस कारणसे जो हुआ है; तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाववाला है-वह सब संक्षेपमें मुझसे मुन । यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋषियोद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और विविध वेदमन्त्रोंद्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है, तथा भलीभाँति निश्चय किये हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पर्दोद्वारा भी कहा गया है। पॉच महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी; तथा दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय-स्पर्शः रूपः रस और तथा इच्छा, द्वेप, सुख, दु:ख, स्थूल देहका पिण्ड, चेतना और धृति—इस प्रकार विकारोंके सहित यह क्षेत्र संक्षेपमें कहा गया । श्रेष्ठताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका अभाव, किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, क्षमामाव,

मन-वाणी आदिकी सरलता, श्रद्धा-भक्तिसहित गुक्की सेवा बाहर-भीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता और मन-इन्द्रियोंसहित शरीरका निग्रह, इस लोक और 'परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका अभाव और अहङ्कारका भी



अमाव; जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दु:ख-दोषोंका

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

एक परमात्मामं ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण
भ्तोंका विस्तार देखता है, उसी धण वह सिचदानन्दधन
बदाको प्राप्त हो जाता है । अर्जुन ! अनादि होनेसे और
निर्मुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर
भी वान्नवमें न तो कुछ करता है और न लिस ही होता है ।
जिस प्रकार सर्वत्र ज्यास आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिस
नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निर्मुण होनेके
कारण देहके गुणोंसे लिस नहीं होता । अर्जुन । जिस
प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता
है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित
करता है । इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रक्को भेदको तथा
कार्यसहित प्रकृतिके अभावको जो पुरुष शान-नेत्रोंद्वारा तत्त्वसे



जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं || १९–३४ ||

### श्रीमद्भगवद्गीता-गुणत्रयविभागयोग

श्रीमगवान् वोळे—शनों मी अति उत्तम उस परम शानको में फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गये हैं। इस शानको आश्रय करके मेरे खरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें मी न्याकुल नहीं होते। अर्जुन! मेरी महत्-महारूप प्रकृति—अन्याकृत माया सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है और मैं उस योनिमें चेतनसमुदायरूप गर्मको स्थापन करता हूँ। उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है। अर्जुन! नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितने शरीरघारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्याकृत माया तो उन सबकी गर्म घारण करनेवाली माता है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ। १-४॥

अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण—ये प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको शरीरमें बॉघते हैं । हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण तो निर्मल

होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकाररहित है। वह सुखके सम्बन्धसे और ज्ञानके अभिमानसे वॉधता है । अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना और आसक्तिसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको कर्मोंके और उनके फलके सम्बन्धरे बॉघता है। और अर्जुन! सब देहाभिमानियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणको अज्ञानसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा बॉघता है। अर्जुन! सत्त्वगुण सुखमें लगाता है और रजोगुण कर्ममें । तथा तमोगुण तो जानको ढककर प्रमादमें भी लगाता है। अर्जुन। रजोगुण और तमोगुण-को दवाकर सरवराण, सरवराण और तमोराणको दवाकर रजोगुण, वैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुणको दवाकर तमोगुण स्थित होता है। जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें चेतनता और विवेकशक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढा है। अर्जुन ! रजोगुणके बढनेपर लोभ, प्रवृत्ति, सव प्रकारके कर्मीका सकामभावसे आरम्भ, अद्यान्ति और विषयमोगीकी

नाश करनेवाले भगवान्ने इस प्रकार कहकर उगके पश्चात् अर्जुनको परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य म्वरूप दिखराया। अनेक मुख और नेत्रंथि युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनींवाले, बहुत-से दिन्य भूषणोंसे युक्त और बहुत-से दिन्य शस्त्रोंको हार्थोमें उठाये हुए, दिच्य माला और वस्त्रोंको घारण किये हुए और दिव्य गन्धका सारे शरीरमें छेन किये हुए, सब प्रकारके आश्चर्येंसि युक्त, सीमारहित और सन ओर मुख किये हुए विराट्खरूप परमदेव परमेश्वरको अर्जुनने देखा। आकारामें हजार स्योंके एक साथ उटय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सदश कदाचित् ही हो । पाण्हुपुत्र अर्जुनने उस समय अनेक प्रकारसे विभक्त सम्पूर्ण जगत्को देवोंके देव श्रीकृष्णभगवान्के उस श्रीरमें एक जगह स्थित देखा। उसके अनन्तर वह आश्चर्यंहे चिकत और पुलकितशरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको श्रद्धा-भक्तिमहित सिरसे प्रणाम करके हाय जोडकर बोला-॥ ९-१४॥

अर्जुन वोले—हे देव! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवोंको तथा अनेक भूतोंके समुदायोंको, कमलके आसनपर विराजित ब्रह्माको, महादेवको और सम्पूर्ण ऋषियोंको तथा दिव्य सर्गेको देखता हूँ। सम्पूर्ण विश्वके खामिन्! आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रींसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त रूपींवाला देखता हूँ। विश्वरूप! मैं आपके न अन्तको देखता हूँ न मध्यको, और न आदिको ही। आपको में मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओरसे प्रकाशमान तेजके पुञ्जः प्रच्वलित अग्नि और सूर्यके सहश ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जानेयोग्य और सब ओरसे अप्रमेयस्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परव्रक्ष परमात्मा है, आप ही इस जगत्के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुप है। ऐसा मेरा मत है । आपको आदि, अन्त और मध्यसे रहित, अनन्त सामर्थांसे युक्त, अनन्त भुजावाले, चन्द्र-सूर्यस्त्य नेत्रींवाले, प्रज्वलित अग्रिरूप मुखवाले और अपने तेजसे इस नगत्को सन्तप्त करते हुए देखता हूँ। महात्मन् ! यह स्वर्ग और पृथ्वीके बीचका सम्पूर्ण आकाश तथा सत्र दिशाएँ एक आरते ही परिपूर्ण हैं; तथा आपके इस अलौकिक और भयहर रूपको देखकर तीनों लोक अति न्ययाको प्राप्त हो रहे हैं। वे ही सब देवताओंके समूह आपमें प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाय जोड़े आपके नाम और गुर्णोका उचारण करते हैं तया मटर्पि और निज़ोंके रहुदाव रहावार है। ऐमा बहुकर उत्तम-उत्तम सी,मॅग्रात आर्ज द्रान करते हैं। जो स्वारष्ट कड़ और दान क्षांद्रिय हुए हुन वसु, साध्यमम, विस्वेदेवः अधिनीहरूमः एस स्टूट और नितरोक्ता मसुदाय तथा गर प्रवेत यहा, मार्टन ही रूप हुँचे समुदाय ह—वे स्य ही विस्मित हायर आर्यो दे ने है। महाबाही ! आपके बहुत सुल और नेवेलाने. दहार हाद, जहां और पैरोबाले, बतुन इदनें बांग और बहुतक, क्राहिन्ती, अतएव विकाय महान् स्पनी देग्यत एवं गान पानु हो रहे हैं तथा में भी व्याङ्ग हो रहा है। की है किया आकाराको सर्वा करनेवाले, देवीच्यमान, व्यवेश वर्षे र हरू तया पैलाये हुए मुख और प्रभागन किना ने भ युक्त आपनो देखनर भवभीत जना-परएजता में धीरा और शान्ति नहीं पाता हूं। आपके कारोरे काल कि राज और प्रलयकालकी अधिके समान प्राप्ती कारावी देवारक में दिशाओंको नहीं जानता हैं और हुए भी मेरी पाटा , । इसलिये हे देवेरा ! हे जगरियाम ! आर प्रगत है। । ने राजी धृतराष्ट्रके पुत्र राजाओं के समुदायगरिय आएमे परेश पर रहे है और भीष्मिनतामर, होताचार तथा रा 🗂 ौ इमारे पक्षके भी प्रधान पीराओं हे गरिए स्पर्ने मा गई वेगसे दौड़ते हुए आपके प्रियाण बार्जाताले भणावण गुणी हैं प्रवेज कर रहे है आर पर्व एक चूर्त हुए रिकेशिंट स्मार्ट दॉतोंके बीचमें लगे हुए दीन से हैं। कि लीकी बहुत-से जलके प्रचार न्यागारिक भी एड्डिंग ही सम्मुख दीइते हा वैभे ही वे नार्ते हो पंच भी आपके प्रस्वतित सुन्तेमि प्रदेश पर रू रे। विकास मोहबरा नष्ट होनेके लिये प्रस्केत विकेश के कि दीइते हुए प्रदेश वरते हैं, हैंसे भी दे रह गर रिजान नासके निवे आपके स्पर्गेंस अति देशने दीको प्राप्तिक क्त रहे हैं। अन उन रम्मूर्ग होते में महर्ति हैं द्वारा प्राप्त एपते हुए सर अपने चार में है। जिले है आस्ता उत्र प्रकार स्पृत्तं दगर्थे देवरे सन की पूर्व करके तम रहा । हरे प्रत्याही है का हाराको कीन है ! देवीने की ! रावडी नागर है ' आप प्रसार होर्से । व्यक्तियम स्वयं हो हो सम्ब जानना चारता हैं। कोटि में अवसी महीच *मर्श* जानता ॥ १५—३१॥

श्रीभगवान् योते—हैं ते रेंग ता करनेवा हरा हुआ महाराज हैं। इस तमा इन लेकेंग्रे यह काने दे लिं

# श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषोत्तमयोग

श्रीभगवान वोले-आदिपुरुप परमेश्वररूप मूलवाले और ब्रह्मारूप मुख्य ग्राखावाले जिस संसाररूप पीपलके वृक्षको अधिनाशी कहते हैं, तया वेद जिसके पत्ते कहे गये 🔾 - उस मंगारूप वृक्षको जो पुरुप मूलसहित तत्त्वसे जानता है, यह वेदके तात्पर्यको जाननेवाला है । उस संसारवृक्षकी तीनों गुणोंरूप जलके द्वारा वढी हुई एवं विषयमोगरूप कॉपलॉवाली देव, मनुष्य और तिर्यक् आदि योनिरूप शाखाएँ नीचे और ऊपर मर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्ययोनिमें कमोंके अनुसार बॉघनेवाली अहंता, ममता और वासनारूप जहें भी नीचे और ऊपर सभी लोकोंमें व्याप्त हो रही हैं। इस संसार-व्रक्षका स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाताः क्योंकि न तो इसका आदि है। न अन्त है तया न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है। इसलिये इस अहंता, ममता और वासनारूप अति दृढ् मूलींवाले ससाररूप पीपलके वृक्षको इट वैराग्यरूप शस्त्रद्वारा काटकर, उसके पश्चात उस परम पदरूप परमेश्वरको मलीमॉति खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर छौटकर संसारमें नहीं आते। और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसार-वृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है, उसी आदिपुरुष नारायणके में शरण हूं-इस प्रकार दृढ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन करना चाहिये । जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया है, जिनकी परमात्माके स्वरूपमें नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं- वे सुख-द्रःखनामक द्रन्द्वींसे विमुक्त जानीजन उस अविनाशी परम पदको प्राप्त होते हैं । जिस परम पदको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसारमें नहीं आते—उस स्वयंप्रकाश परम पटको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि ही; वही मेरा परम धाम है ॥ १-६ ॥

इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी मायामें स्थित मन और पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षण करता है। वायु गन्धके स्थानसे गन्यको जैसे ग्रहण करके छे जाता है, वैसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीरको त्याग करता है उससे इन मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर जिस शरीरको प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा

श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना, घाण और मनको आश्रय करके विषयोंको सेवन करता है। शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें स्थित हुएको और विषयोंको भोगते हुएको अथवा तीनों गुणींसे युक्त हुएको भी अज्ञानीजन नही जानते, केवल शानरूप नेत्रोंवाले शानीजन ही तत्त्वसे जानते हैं। यत करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित इस आत्माको तत्त्वसे जानते हैं। केन्तु जिन्होंने अपने अन्तःकरणको ग्रुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानीजन तो यत्न करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते ॥ ७-११॥

सर्यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है तया जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है, उसको तू मेरा ही तेज जान । और मैं ही प्रथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सव भतोंको घारण करता हूं और रसवरूप-अमृतमय चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओषधियोंको-वनस्पतियोंको पृष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित रहनेवाला प्राण और अपानसे संयक्त वैश्वानर अग्रिरूप होकर चार प्रकारके अन्नको पचाता हूँ । और मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा में ही जाननेके योग्य हूँ तथा वेदान्तका कर्त्ता और वेदोंको जाननेवाला भी मैं ही हूं । इस संसारमें नाशवान् और अविनाशी भी, ये दो प्रकारके पुरुष हैं । इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर तो नाशवान् और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका घारण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा—इस प्रकार कहा गया है । क्योंकि मैं नाशवान जडवर्ग क्षेत्रसे तो सर्वया अतीत हॅ और मायामें स्थित अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ, इसलिये लोकमें और वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूं । मारत ! इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है। निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरेद्वारा कहा गया, इसको तत्त्वसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान् और कृतार्थ हो जाता है ॥ ७---२० ॥

दिखलाया और फिर महात्मा श्रीकृणाने मौम्यमूर्ति होकर



इस भयभीत अर्जुनको धीरज दिया ॥ ५० ॥

अर्जुन वोले-जनार्दन ! आपके इस अति शान्त मनुष्यरूपको देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी न्वाभाविक निपतिको प्राप्त है। गया है ॥ ५६%

श्रीमगवान् योलं—मेन हो चहुरि कर हरों देखा है, इसके दर्धन बढ़े ही हुर्गन है। देखा में, सदा इस मपके दर्धनकी आवाहा उसने गरों है। जिस प्रवार द्वमने मुहाने देखा है, हर प्रणा नहीं स्पानला में न पेटोंहे, न तरेंछे, न हानों फोर र प्रणा है। देखा जा सकता हूँ। परन्तु परन्तु श्रांत श्री शाम पर्वते देखा जा सकता हूँ। परन्तु परन्तु श्रांत श्री शाम पर्वते हिंदी तथा प्रणा पर्वते हिंदी स्पान है। पर्वते हिंदी तथा प्रणा पर्वते हिंदी एकी मावस है। पर्वते हिंदी स्पान है। पर्वते हैं करनेवाला है, मेरे पराया है। पराया है। पराया है। स्पान है। पराया है। स्पान है। स्पा

#### श्रीमद्भगवद्गीता-भक्तियोग

अर्जुन वोले—जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर आप सगुणरूप परमेश्वरको, और दूसरे जो केवल अविनाशी सिचदानन्द्यन निराकार ब्रह्मको ही अति श्रेष्ठ भावसे भजते हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ! ।। ।।

श्रीभगवान् वोले-मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो मक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणस्प परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं। परन्तु जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भली प्रकार वशमे करके मन-बुद्धिसे परे, सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप और सदा एक्त्स रहनेवाले, निरम, अचल, निराकार, अविनाशी, सधिदानन्दधन ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण भूतोके हितमें रत और सबमे समानभाववाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हें। उन सधिदानन्दधन निराकार ब्रह्ममें आसक्त चिक्तवाले पुरुषोंके साधनमें छेरा विशेष हैं; क्योंकि देहाभिमानियोके द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें श्र्मण करके मुझ सगुणस्प परनेश्वरके ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं;

अर्जुन ! उन मुहमें चित्त लगानेवाने प्रेमी भारीता दें बीघ ही मृत्युरूप समार-समुद्रहे उद्धार करनेवान होता हूँ ।

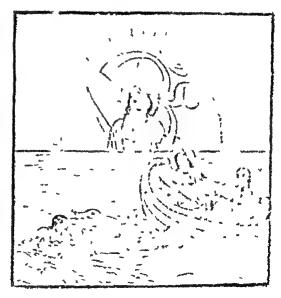

मुझमें मनने ल्याः योग मुझमें ही हाँउयो पाः इतो उपरान्त तु मुझमें ही नियान कोताः इतमे हुए शे १६० नहीं है। यदि तु मनके मुझमें अन्य स्थापन कारेने हिं। समर्थ नहीं है तो अर्थुन । अस्यास्त्र सेंगरे द्वारा सुझके

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | , |   |  |
|  |   |   |  |
|  | - |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

वार-बार विचार करना; पुत्र, स्त्री, घर और घन आदिमें आसक्तिका अभाव, ममताका न होना तया प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें सदा ही चित्तका मम रहना, मुझ परमेश्वरमें अनन्य योगके द्वारा अन्यभिचारिणी मक्ति तया एकान्त और ग्रुद्ध देशमें रहनेका स्वमाव और विप्रयासक्त मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका न होना, अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थिति और तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको ही देखना-यह सब ज्ञान है; और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है-ऐसा कहा है । जो जाननेयोग्य है तया जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भलीभाँति कहँगा। वह आदिरहित परम ब्रह्म न सत् ही कहा जाता है, न असत् ही। वह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेन्न, सिर और मुखवाला और सब ओर कानवाला है; क्योंकि वह ससारमें सबको च्यात करके स्थित है। वह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विपयोंको जानने-वाला है, परन्तु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित है; तया आसक्तिरहित और निर्गुण होनेपर भी अपनी योगमायासे सबका धारण-पोषण करनेवाला और गुणींको भोगनेवाला है। वह चराचर सब भूतोंके वाहर-भीतर परिपूर्ण है, और चर-अचररूप भी वही है। और वह सूक्ष्म होनेसे अविशेय है तया अति समीपमें और दूरमें भी खित वही है। और वह विभागरहित एकरूपसे आकाशके सहश परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है। वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको धारण-पोपण करनेवाला और रुद्ररूपसे सहार करनेवाला तथा व्रहारूपसे सबको उत्पन्न फरनेवाला है । वह व्रश ज्योतियोंका भी ज्योति एव मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है । वह परमात्मा बोधस्वरूप, जाननेके योग्य एव तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य है और सबके हृदयमें विशेषरूपसे खित है। इस प्रशार क्षेत्र तया शान और जाननेयोग्य परमात्माका स्वरूप संक्षेपसे कटा गया । मेरा भक्त इसको तत्त्वसे जानकर मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है ॥ १-१८ ॥

प्रकृति और पुरुष, इन दोनोंको ही त् अनादि

जान । और राग-द्वेपाटि रिजार्गरी का निमान सम्पूर्ण पदायाँको भी प्रकृतिन हो उत्पर पर । वर्ष और करणनी उत्पत्तिमें हेतु प्रतृति वही हर्ना है और जीवात्मा सुख-दृश्यों के भेगने में हो। बहा कार 🤭 🖰 प्रकृतिमें स्थित ही पुरूप प्रकृति उत्ता विद्यार पदायोंको भोगता है और इन गुनेंगा एक ही इस कि स अच्छी-बुरी योनियोंमे जन्म केनेस राजा है। यर युक्त इस देहमें खित होनेपर भी पर ही ै। केवल गाउँ हें के उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देनेगा होतेने अनुस्काः सबको धारण-वीषण करने वाटा होनेसे भारी जी कराने भेरता. ब्रह्मा आदिका भी न्यामी होनेसे संरक्षर और ग्राप्ट गर्यन्तर नन्दघन होनेसे परमात्मा—ऐन्य कहा सभा ै। हम प्रकार पुरुपको और गुणोंके महित प्रहरितों। हो माध्य गाउँ जानता है, वह सब प्रशासने उर्मध्यवर्म पन्ता हुए भी फिर नहीं जन्मता । उन परमात्मारी रिजने ही महुध्य है शुद्ध हुई सूरम बुद्धिने कानी द्वारा एएउने देखी है. अन्य कितने ही जानवीगके हारा और दुगे कि ने ही कर्मयोगके द्वारा देखते हैं। पान्तु इनने दूर्व मार्च इर प्रकार न जानते हुए दृशरोंने मनक की स्टन्ना उपासना करते हैं और वे श्वास्मानम पुरास्ती मृत्य रूप स्थारवागरको नि.सन्देर तर पाते हैं । स्ट्रीत है जितने भी स्थायर-बाह्नम प्राणी उत्रत होते हैं। वन सबको तु क्षेत्र और क्षेत्रणके राजेगते ही उत्तर जा। जो प्रचय नष्ट होते हुए स्य स्थानत सुनिव संस्थान नाहारदित और रमभाग्ने स्थि देशा के स्थे दला देखता है। क्योंकि वर् प्रमाहदर्भ सम्मानंश किए पारेशा के समान देखता हुए। असरेदारा कानेशे राह रहे ५००० इस्से बह परम गतिने। प्राप्त रोगारी। प्रीप को प्रता सम्पूर्ण क्योंको एव प्रकारने प्रशृतिकार है कि क्यो हुए देखना है और अत्माने परणें देग्ण है। हो। तहाँ देखता है। एक इस यह पुरुष शृहिः एक एक नार्वे

कर लिया हे और अब इस मनोरयको प्राप्त कर लूँगा। मेर पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जायगा। वह रात्र मेरद्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओंको भी म भार डाहरूंगा। में ईश्वर हूं, ऐश्वर्यको मोगनेवाला हूँ। में सब विद्वियोंसे युक्त हूं और वलवान् तया सुखी हूँ। में वड़ा धनी ओर बड़े कुदुम्बवाला हूँ । मेरे समान दूसरा कीन है ? में यज करूँगा, दान दूंगा और आमोद-प्रमोद फर्नेगा । इस प्रकार अञ्चानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाले, मोहरूप ' जालसे और विपयभोगोंमे अत्यन्त आसक्त आसरलोग अर्वित्र नरकमे गिरते हैं । वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घमंडी पुरुष धन और मानके मदसे युक्त होकर केवल नाममात्रके यशोद्वारा पाखण्डसे शास्त्रविधिसे रहित यजन करते हैं। वे अहद्भार, वल, घमंड, कामना और क्रोधादिके परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले पुरुष अपने और दूसरोंके शरीरमे स्थित मुझ अन्तर्यामीसे द्वेष करनेवाले होते हैं। उन द्वेप करनेवाले पापाचारी और मृरकर्मी नराघमींको मैं संसारमे वार-बार आसुरी योनियोंमें ही डालता हूँ। अर्जुन । जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर, उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं-- घोर नरकोंमे पडते हैं। काम,



क्रोध तथा छोम—ये आत्माका नाश करनेवाले— उसको अधोगतिमें ले जानेवाले तीन प्रकारके नरकके द्वार हैं। अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये। अर्जुन! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परमगतिको जाता है— मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त होता है, न परमगतिको और न सुखको ही। इससे तेरे लिये इस कर्त्तन्य और अकर्त्तन्यकी न्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर त् शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही

### श्रीमद्भगवद्गीता-श्रद्धात्रयविभागयोग

अर्जुन घोले—कृष्ण ! जो श्रद्धायुक्त ।पुरुष शास्त्र-विधिको त्यागकर देवादिका पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ! सात्त्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी ! ॥ १॥

श्रीभगवान् वोले—मनुष्योंकी वह शास्त्रीय संस्कारींसे रहित केवल स्वभावने उत्पन्न श्रद्धा सात्त्विकी और राजनी तया तामनी—ऐसे तीनों प्रकारकी ही होती है। उसको त् सुझसे सुन। भारत! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके अन्तः करणके अनुरूप होती है। यह पुरुप श्रद्धामय है; इसल्ये जो पुरुप जैसी श्रद्धानाला है, वह स्वय भी वही है। सात्त्विक पुरुष देवोंको पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और



राक्षरोंको तथा अन्य जो तामस मनुष्यं हैं, वे प्रेत और

लालसा—ये सब उत्पन्न होते हैं । अर्जुन ! तमोगुणके वढनेपेर अन्तः करण और इन्द्रियोंमें अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों-में अप्रवृत्ति और प्रमाद तथा निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तियाँ-ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जव यह जीवात्मा सस्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होता है, तव तो उत्तम कर्म करनेवालोंके निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकोंको प्राप्त होता है । रजोगुणके बढनेपर मृत्युको प्राप्त होकर मनुष्य कर्मोंकी आसक्तिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होता है: तथा तमोगुणके बढनेपर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु आदि मूढयोनियोंमें उत्पन्न होता है । सास्विक कर्मका तो सास्विक —सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है: राजस कर्मका फल दुःख एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है। सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुणसे निस्सन्देह लोम: तया तमोग्रणसे प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सरवगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें— मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमें स्थित तामस पुरुप अघोगतिको --कीट, पद्म आदि नीच योनियोंको तया नरकादिको प्राप्त होते हैं । जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे सिबदानन्द्धनस्वरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है। उस समय वह मेरे खरूपको प्राप्त होता है। यह पुरुष स्थूल-शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणोंको उछाडुन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सव प्रकारके दुःखींसे मुक्त होकर परमानन्दको प्राप्त होता है ॥५-२०॥

अर्जुन चोले—इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है और किस प्रकारके आचरणोंनाला होता है; तथा प्रभो । मनुष्य किस उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ? ॥२१॥

श्रीमगवान् चोले—अर्जुन । जो पुरुप सत्त्वगुणके कार्यरूप प्रकाशको और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तया



तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर गुरा समझता है और न निवृत्त होनेपर उनकी आराह्मा करता है; जो साक्षीके सहश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा यिचलित नरीं किया जा सकता और गुण ही गुणोंमे बरतते हैं-ऐगा समझता हुआ जो सचिदानन्दघन परमात्मामे एकीभावधे खित रहता है एव उस खितिने कभी विचलित नहीं होताः और जो निरन्तर आत्मभावमें स्थितः दुःस सुरररो नमान समझनेवाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्णमें समान भावपाला, जानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला और अरनी निन्दा-स्ततिमें भी समान भाववाला है, जो मान और अपमानमें सम है एवं मित्र और वैरीके पक्षमें भी सम है, सम्पूर्ण आरम्भोंमे कर्त्तापनके अभिमानसे रहिन दह पुरुद गुणातीत कहा जाता है । और जो पुरुप अन्यभिनागे भक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर भजता है। वर इन तीनी गुणोंको मलीमॉति लॉंबकर रुचिदानन्दयन हरागा पात होने हे लिये योग्य वन जाता है; क्योंकि उस अविनाशी परव्हाना और अमृतका तया निल्पधर्मका और अलण्ड एकरम आनन्दका आश्रय में हूं ॥२२-२७॥

हैं। देवना, ब्राह्मण, गुरू और ज्ञानीजनींका पूजन, पवित्रता, सरस्ता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा-यह शरीरसम्बन्धी ता कहा जाता है। जो उद्देगको न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं ययार्थ भाषण है तथा जो वेद-शास्त्रोंके पठन एवं परमेरवरके नाम-जपका अभ्यास है, वही वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है। मनकी प्रसन्नता, शान्तभाव, भगविचन्तन करनेका स्वभाव, मनका निग्रह और अन्तःकरणकी पवित्रता-इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है। फलको न चाहनेवाले योगी पुरुपोंद्वारा परम अदासे किये हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सारिवक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये अथवा केवल पाखण्डसे ही किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मुखतापूर्वक हठसे, मन, वाणी और शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्त्तव्य है--ऐसे भावसे जो दान देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न करनेवालेके प्रति दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया है । किन्त जो दान होगपूर्वक तथा प्रस्थुपकारके प्रयोजनसे अथवा

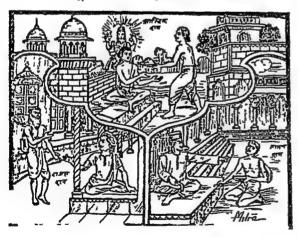

फलको दृष्टिमें रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान विना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देश-कालमें और कुपात्रके प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है।।८-२२।।

ॐ, तत्, सत्—ऐसे यह तीन प्रकारका सचिदानन्दघन ब्रह्मका नाम कहा है; उसीचे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गये। इमिलये वेदमन्त्रींका उचारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी शास्त्रविधिसे नियत यज्ञ. दान और तपरूप क्रियाएँ सदा (ॐ) इस परमात्माके नामको उचारण करके ही आरम्भ होती हैं। 'तत' नामसे कहे जानेवाले परमात्माका ही यह सब है---इस भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यज्ञ-तपरूप कियाएँ तथा दानरूप कियाएँ कल्याणकी इच्छावाले पुरुषोंद्वारा की जाती हैं। 'सत्' यह परमात्माका नाम सत्यभावमें और श्रेष्टभावमें प्रयोग किया जाता है तया पार्थ ! उत्तम कर्ममें भी 'सत्' शब्दका प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह भी 'सत्' इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्माके लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक 'सत्'-ऐसे कहा जाता है । अर्जुन ! विना श्रद्धाके किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एव तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है, वह समस्त 'असत्'-इस प्रकार कहा जाता है; इसलिये वह न तो इस लोकमें लामदायक है और न मरनेके वाद ही ॥ २३--२८॥

### श्रीमद्भगवद्गीता-मोक्षसंन्यासयोग

अर्जुन चोले—हे महावाहो ! हे अन्तर्यामिन् ! हे वासुदेव ! में संन्यास और त्यागके तत्त्वको प्रयक्-पृथक् जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥

श्रीभगवान् वोले-कितने ही पण्डितजन तो काम्य-

कर्मों के त्यागको सन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुशल पुरुष सब कर्मों के फलके त्यागको त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान् ऐसा कहते हैं कि कर्ममात्र दोपयुक्त हैं, इसलिये त्यागने के योग्य हैं और दूसरे विद्वान् यह कहते हैं कि यज्ञ,



संगार-बृक्ष (गीता १५।१)

धृतिशा भी गुणोंके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरेद्वारा सम्पूर्णनासे विभागपूर्वन कहा जानेवाला सुन । पार्थ ! जो वृद्धि प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्गको, कर्तव्य और अकर्तव्यको, भय और अभयनो तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती है वर बुद्धि मास्विकी है। पार्थ ! मनुष्य जिम बुद्धिके द्वारा धर्म और अवर्मको तया क्तव्य और अकर्तव्यको भी यथार्थ नहीं जानता, यह बुद्धि राजसी है । अर्जुन ! जो तमोगुणने घिरी हुई बुद्धि अधर्मको भी 'यह धर्म है' ऐसा मान लेनी है तया इसी प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोंको भी विगरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। पार्थ ! जिस अव्यभिनारिणी धारणशक्तिमे मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा मन प्राण और इन्ट्रियोंकी कियाओंको धारण करता है, वह धृति सारिवकी है । और 'पृथापुत्र अर्जुन ! फलकी इच्छावाला मन्च्य जिस धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे धर्म, अर्थ और कार्मोको धारण किये रहता है, वह धारणशक्ति राजसी है। पार्थ ! दुष्ट वुद्धिवाला मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुःखको तथा उन्मत्तताको भी नहीं छोडता वह घारणशक्ति तामसी है । भरतश्रेष्ठ ! अन तीन प्रकारके सुखको भी तृ मुझसे सुन । जिस सुलमें साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है और जिमसे दुःखों के अन्तको प्राप्त हो जाता है-जो ऐसा सुख है, वह प्रथम यद्यपि विपके तुल्य प्रतीत होता है, परन्त परिणाममं अमृतके तृत्य है। इमिलये वह परमात्म-विपयक युद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख सारिवक कहा गया है। जो सुख विषय और इन्द्रियोके संयोगसे होता है, वह पहले-भोगकालमें अमृतके तुल्य प्रतीत होने-पर भी परिणाममें विपके तुल्य है; इसिलये वह सुख राजस कहा गया है। जो भोगकालमें तथा परिणाममे भी आत्माको मोहित करनेवाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है । प्रश्वीमें या आकाशमें अयवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्त्व नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनीं गुणोंसे रहित हो ॥१९-४०॥

परन्तप । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदयोंके तथा शूटोंके कर्म स्वभावसे उत्पन्न गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं। अन्तः-करणका निग्रह करना; इन्द्रियोंका दमन करना; धर्मपालनके लिये कप्ट सहना; वाहर-भीतरसे शुद्ध रहना; दूसरोंके

अवराधोंको क्षमा करनाः मनः इन्द्रिय और शरीरको सरल रखनाः वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदिमें श्रद्धा रखनाः वेद-शास्त्रोंका अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्माके तत्त्वका अनुभव करना-ये सब-के-सब ही ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्धमें न भागना, दान देना और खामिभाव—ये सब-के-सब ही क्षत्रियके स्वामाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार-ये वैश्यके स्वामाविक कर्म हैं। तथा सव वर्णोंकी सेवा करना शूद्रका भी स्वाभाविक कर्म है। अपने-अपने स्वामाविक कर्मोंमें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य भगवत्पाप्ति-रूप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। अपने स्वामाविक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है, उस विधिको तू सुन । जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् न्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने स्वामाविक कर्मोंद्वारा पूजा करके मनुष्य परमिसिद्धिको प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है; क्योंकि स्वभावसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता । अतएव कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना चाहिये; क्योंकि धूऍसे अभिकी भाँति सभी कर्म किसी न-किसी दोषसे ढके हुए हैं ॥४१-४८॥

सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पृहारहित और जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुप साख्ययोगके द्वारा भी परम नैष्कर्म्यसिद्धिको प्राप्त होता है। कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरण-की गुद्धिरूप सिद्धिको पात हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे सिचदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त होता है, जो ज्ञानयोगकी परा निष्ठा है, उसको तू मुझसे संक्षेपमें ही जान । विशुद बुद्धिसे युक्त तथा हल्का, सास्विक और नियमित भोजन करनेवाला, शन्दादि 'विषयोंका त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सास्विक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोंका सयम करके मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषको सर्वया नप्ट करके मलीमॉति हद वैराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा अहङ्कार, वल, घमड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित और शान्तियक्त पुरुष सचिदानन्द - ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र होता है। फिर वह सचिदानन्दघन ब्रह्ममें एकीमावसे स्थित,

### श्रीमद्भगवद्गीता-दैवासुरसम्पद्धिमागयोग

श्रीभगवान् वोले-भयका सर्वया अभाव, अन्तः-करणकी पूर्ण निर्मलता, तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति और सात्त्विक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान, देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्रिहोत्र आदि उत्तम कर्मोंका आचरण एव वेद-शास्त्रोंका पठन-पाठन तथा भगवान्के नाम और गुणींका कीर्त्तन, स्वधर्मपालनके लिये कप्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता, मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, कर्मोंमें कर्त्तापनके अभिमानका त्यागः अन्तःकरणकी उपरति। किसीकी भी निन्दादि न करना, सब भूतप्राणियों में इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग हेत्ररहित दया, होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, कोमलता, लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आचरणमें लजा और व्यर्थ चेष्टाओका अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहरकी शुद्धि एवं किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव-ये सब तो अर्जुन ! दैवी सम्पदाको प्राप्त पुरुषके लक्षण हैं। पार्थ । दम्भ, धमंड और अभिमान तथा कोष, कठोरता और अज्ञान भी-ये सब आसुरी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं। दैवी सम्पदा मुक्तिके लिये और आमुरी सम्पदा वॉधनेके लिये मानी गयी है। इसिलये अर्जुन ! त् शोक मत कर; क्योंकि त देवी सम्पदाको प्राप्त है ॥ १-५ ॥

अर्जुन ! इस लोकमें मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो देवी प्रकृतिवाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला । उनमेंसे देवी प्रकृतिवाला तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायको भी विस्तारपूर्वक सुझसे सुन । आसुर-स्वभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति—हन दोनोंको ही नहीं जानते । इसिलये उनमें न तो वाहर-भीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्यभाषण ही है । वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते

हैं कि जगत् आश्रयरहित, मर्वथा अमत्य ओर विना ईश्वरके, अपने-आप केवल स्त्री-पुरुपके सयोगसे उत्पन्न है, अतएव केवल भोगोंके लिये ही है। इसके मिया और क्या है? इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके-जिनका स्वभावनप्ट हो गया है तया जिनकी बुद्धि मन्द है, वे सबका अपकार करनेवाले क्रकर्मी मनुष्य केवल जगत्के नाशके लिये ही उत्पन्न होते हैं। वे दम्भ, मान और मटसे युक्त मनुष्य रिसी प्रकार भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर, अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तींको ग्रहण कर और भ्रष्ट आचरणोंको धारण करके संसारमें विचरते हैं। तथा वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाली असंख्य चिन्ताओंका आश्रय हेनेवाहे, विपयभोगोके भोगनेमें तलर रहनेवाले और 'इतना ही आनन्द हैं' इस प्रकार माननेवाले होते हैं। वे आशाकी चैकड़ों फॉलियोंसे वैंधे हुए मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर विषयभोगींके लिये अन्यायपूर्वक धनादि पदायोंको संग्रह करनेकी चेष्टा करते रहते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त



होतर स्थित हूँ, अनः आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ॥७३॥ सञ्जय योले—इस प्रकार मैंने श्रीवासुदेवके और

सञ्जय चाल-इत प्रकार मन जापानुरक्त जार महात्मा अर्जुनके इन असुत रहस्ययुक्त, रोमाञ्चकारक मंबाद-को मुना । श्रीव्यासजीकी कृपासे दिक्य दृष्टि पाकर मैने इस परम गोरानीय योगको अर्जुनके प्रति कहते हुए न्वयं योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने प्रत्यक्ष सुना है । राजन् । भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस रहस्ययुक्त, कस्याणकारक और अद्भुत नंवादको पुनः-पुनः स्मरण करके में बारंबार हर्षित हो रहा हूँ । राजन् ! श्रीहरिके उस अत्यन्त विलक्षण रूपको भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान् आश्चर्य होता है और मै बारंबार हर्षित हो रहा हूँ । राजन् ! जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान् हैं और जहाँ गाण्डीव-धनुप्रधारी अर्जुन है, वहींपर श्री, विजय, विभृति और अचल नीति है— ऐसा मेरा मत है ॥७४-७८॥

#### राजा युधिष्टिरका मीप्म, द्रोण, कृप और श्रव्यके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके युद्ध करनेके लिये आज्ञा और आशीर्वीद माँगना

वेशाग्यायनजी कहते हैं—राजन्। गीता म्वयं भगवान् कमलनाभके मुखकमलसे निकली है, इसलिये इसीका अच्छी तरह स्वाध्याय करना चाहिये। अन्य बहुत-से शास्त्रोंका संग्रह करनेसे क्या लाम है ? गीतामें सब शास्त्रोंका समावेश है। जाता है, भगवान् सर्वदेवमय हैं, गङ्गामे सब तीयोंका वास है तथा मनुजी सक उवेदस्वरूप हैं। गीता, गङ्गा, गायत्री और गोविन्द—हन गकारयुक्त चार नामोंके द्वर्यमें स्थित होने-पर फिर इस मंसारमे जन्म नहीं लेना पड़ता। श्रीकृष्णने भारता-मृतके सारभृत गीताको विलोकर उसे अर्जुनके मुखमें होमा है।

सञ्जयने कहा—तव अर्जुनको वाण और गाण्डीव धनुप धारण किये देखकर महारियथोंने फिर सिंहनाद किया । उस समय पाण्डव, सोमक और उनके अनुयायी दूसरे राजालोग प्रसन्न होकर शङ्ख बजाने लगे। तथा भेरी, पेजी, ककच और नरिसंगों-के अकस्मात् बज उठनेसे वहाँ बड़ा शब्द होने लगा।

इस प्रकार दोनों ओरकी सेनाको युद्धके लिये तैयार देख महाराज युधिष्टिर अपने कवच और शस्त्रोंको छोड़कर रथसे उत्तर पढ़े और गय जोड़े हुए वही तेजीसे पूर्वकी ओर, जहाँ



रात्रुकी सेना खड़ी थी, पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए पैदल ही चल दिये। उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी रथसे कूद पड़े और सब माइयोंके साथ उनके पीछे-पीछे चल दिये। मगवान् श्रीकृष्ण तथा दूसरे मुख्य-मुख्य राजाभी बड़ी उत्सुकतासे उनके पीछे हो लिये। तब अर्जुनने कहा, 'राजन्! आपका क्या विचार है ! आप हमें छोड़कर पैदल ही रात्रुकी सेनामें क्यों जा रहे हैं !' भीमसेन बोले, 'राजन्! रात्रुपक्षके मैनिक कवच धारण किये युद्धके लिये तैयार खड़े हैं। ऐसी स्थितिमे आप माइयोंको छोड़कर तथा कवच और राख डालकर कहाँ जाना चाहते हैं !' नकुलने कहा, 'महाराज! आप हमारे बड़े माई हैं, आपके इस प्रकार जानेसे हमारे हृदयमें बड़ा भय हो रहा है। बताइये तो सही, आप कहाँ जायंगे!' सहदेवने पूछा, 'राजन्! इस महाभयावनी रणस्यलीमें आ जानेपर अब आप हमें छोड़कर इन रात्रुओंकी ओर.कहाँ जा रहे हैं !'

भाइयों के इस प्रकार पूछनेपर भी महाराज युधिष्ठिरने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप चलते ही गये। तब चतुरचूडामणि श्रीकृष्णने हॅसकर कहा, भें इनका अभिप्राय समझ गया हूँ। ये भीष्म, होण, कृप और जल्य आदि सब गुरुजनोंसे आजा लेकर राजुओं के साथ युद्ध करेंगे। मेरा ऐसा मत है कि जो पुरुप अपने गुरुजनोंकी आजा लिये बिना ही उनसे युद्ध करने लगता है, उसे वे स्पष्ट ही जाप दे देते हैं। और जो जास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आजा लेकर संग्राम करता है, उसकी अवस्य विजय होती है।

इघर जब श्रीकृष्ण ऐसा कह रहे थे तो कौरवोंकी सेनामें बड़ा कोळाहळ होने लगा और कुछ लोग दंग-से रहकर जुप-चाप खड़े रहे । दुर्योघनके सैनिकोंने राजा युधिष्ठिरको आते भूतगर्णोको पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्रविधिसे रहित केवल मनःकिल्पत घोर तपको तपते हैं तथा दम्म और अहङ्कारसे युक्त एवं कामना। आसिक और बलके अभिमानसे मी



युक्त हैं, जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और अन्तः-करणमें स्थित मुझ अन्तर्यामीको भी कृश करनेवाले हैं, उन अशानियोंको त् आसुर-स्वभाववाले जान । भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है । और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते हैं । उनके इस पृथक्-पृथक् भेदको त् मुझसे सन ॥ २-७॥

आयु, बुद्धि, वल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढानेवाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय—ऐसे आहार सास्विक पुरुष-को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार राजस पुरुषको

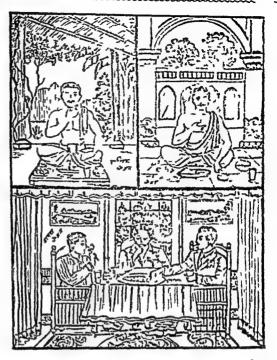

प्रिय होते हैं । जो भोजन अधरका, रसरिएत, हुर्गन युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपनित्र भी भे, वह भोजन तामस पुरुपको प्रिय होना है। जो शाम्ब-विधिसे नियत यज्ञ, करना ही कर्त्तव्य है—-इस प्रपार मनको समाधान करके, फल न चार्तिवाले पुरुपों हारा किया जाता है, वह सात्त्विक है। परन्तु अर्जुन ! जो प्रम



केवल दम्माचरणके लिये अयवा फलको भी दृष्टिमें रखरा किया जाता है, उस यक्षको त् राज्य जान । शास्त्रविधिं हीन, अञ्जदानसे रहित, यिना मन्त्रोंके, यिना दक्षिणाके आर यिना श्रद्धाके किये जानेवाले यक्षको तामन यश प्रहुते

म॰ अं॰ ८९--९०--

नाइता हूँ, जिस्से मुझे कोई पाप न छगे। आप यह भी वतानेकी हुपा करें कि में शत्रुओं को किस प्रकार जीत सकूँगा।'

होणाचार्यने कहा—राजन् ! यदि तुम युद्धका निश्चय करके दिर मेरे पान न आते तो में तुम्हारी पराजयके लिये जान दे देता । किन्तु तुम्हारे इस सम्मानसे में प्रसन्न हूँ । तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी । में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा । यताओ, तुम क्या चाहते हो ? इस स्थितिमें अपनी ओरसे युद्ध करनेके सिवा तुम्हारी और जो भी इच्छा हो, वह कहो; क्यों कि पुरुप अर्थका दास है, अर्थ किसीका दास नहीं है—यही सत्य है और इस अर्थसे ही कौरवोंने मुझे वॉघ लिया है । इसीसे में नपुंसककी तरह तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी ओरसे युद्ध करनेके सिवा और क्या चाहते हो । में युद्ध तो कीरवोंकी ओरसे करूँगा, तो भी विजय तुम्हारी ही चाहता हूँ ।

युधिष्टिरने कहा—ब्रह्मन् ! आप कौरवोंकी ओरसे ही युद्ध करें । किन्तु मैं यही वर मॉगता हूं कि मेरी विजय चाहें और मुझे उपयोगी परामर्श दें ।

द्रोणाचार्य वोले—राजन्! तुम्हारे सलाहकार स्वयं श्रीकृष्ण हैं, इमलिये तुम्हारी विजय तो निश्चित है। मै तुम्हें युद्धके लिये आजा देता हूँ। तुम रणाइणमें शत्रुओंका संहार फरोगे। जहाँ धर्म रहता है, वहीं श्रीकृष्ण रहते हैं और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं जय रहती है। कुन्तीनन्दन! अव तुम जाओ, युद्ध करों और तुम्हें जो पूछना हो, पूछो; मैं तुम्हें क्या सलाह दूँ!

युधिष्ठिरने पूछा—आचार्य ! आपको प्रणाम करके में यही पूछता हूँ कि आपके वधका क्या उपाय है ।

द्रोणाचार्य घोले—राजन्! संग्रामभूमिमें रयपर आरूढ हो जब में क्रोघमें भरकर बाणोंकी वर्षा करूँगा, उस समय मुझे मार सके—ऐसा तो कोई शत्रु दिखायी नहीं देता। हों, जब में शस्त्र छोड़कर अचेत-सा खड़ा रहूँ उस समय कोई योदा मुझे मार सकता है—यह मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ। एक सची बात तुम्हें बताता हूँ—जब किसी विश्वासपात्र व्यक्तिके मुखसे मुझे कोई अत्यन्त अप्रिय बात सुनायी देती है तो मैं संग्रामभूमिमें अस्त्र त्याग देता हूँ।

द्रोणाचार्यजीकी यह वात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा हे आचार्य कृपके पास आवे और उन्हें प्रणाम एवं प्रदक्षिणा करके कहने हुगे, 'गुरुजी ! मुझे आपसे युद्ध करना

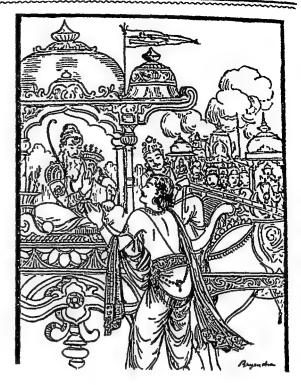

होगा; इसके लिये मैं आपसे आज्ञा मॉगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे । इसके सिवा आपकी आज्ञा होनेपर मैं द्यातुओंको भी जीत सकूँगा ।'

कृपाचार्यने कहा—राजन् ! युद्धका निश्चय होनेपर यदि तुम मेरे पास न आते तो मै तुम्हें शाप दे देता । पुरुप अर्थका दास है, अर्थ किसीका दास नहीं है—यही सत्य है और इस अर्थने ही कौरनोंने मुझे वॉध रक्ला है; सो युद्ध तो मुझे उन्हींकी ओरसे करना पड़ेगा—ऐसा मेरा निश्चय है । इसीसे नपुंसककी तरह मुझे यह कहना पड़ता है कि अपनी ओरसे युद्ध करनेके लिये कहनेके सिवा और तुम्हारी जो इन्छा हो, 'वह मॉग लो ।

युचिष्टिरने कहा—आचार्य ! सुनिये, इसीसे मैं आपसे पूछता हूँ:::::।

इतना कहकर धर्मराज व्यथित होकर अचेत-से हो गये और कोई शब्द न बोल सके । तब उनका अभिप्राय समझ-कर कृपाचार्यजीने कहा, 'राजन्! सुझे कोई भी मार नहीं सकता । किन्तु कोई चिन्ता नहीं; तुम युद्ध करो, जीत तुम्हारी ही होगी । तुम्हारे इस समय यहाँ आनेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । मैं नित्यप्रति उठकर तुम्हारी विजयकामना कर्षुगा—यह मैं तुमसे ठीक-ठीक कहता हूँ।' दान और तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं है । पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन । संन्यास और त्याग, इन दोनोंमेंसे पहले त्यागके विषयमें तु मेरा निश्चय सुनः क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामसभेदसे तीन प्रकारका कहा गया है। यक, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं है, विस्क वह तो अवश्यकर्तव्य है; क्योंकि बुद्धिमान् पुरुपींके यज, दान और तप-ये तीनों ही कर्म अन्तःकरणको पवित्र करनेवाले हैं । इसलिये पार्य ! इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मीको तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोको आसक्ति और फलोंका त्याग करके अवस्य करना चाहिये-यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है । निषिद्ध और काम्य कमोंका तो खरूपसे त्याग करना उचित ही है, परन्तु नियत कर्मका स्वरूपसे त्याग उचित नहीं है । इसलिये मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है, वह सब दुःखरूप ही है-ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्रेशके भयसे कर्तव्यकर्मोंका त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता । अर्जुन । जो शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है-इसी भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके किया जाता है, वही सारिवक त्याग माना गया है। जो मनुप्य अकुशल कर्मसे तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्ममें आसक नहीं होता, वह गुद्ध सत्त्रगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, शानवान् और सचा त्यागी है; क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा सम्पूर्णताचे चब कर्मोंको त्याग देना शक्य नहीं है; इश्रलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है-यह कहा जाता है। कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्यींके कर्मोंका तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ—ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके पश्चात् अवस्य होता है; किन्तु कर्म-फलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका फल किसी कालमें भी नहीं होता ॥२-१२॥

महावाहो ! सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिक ये पॉच हेतु कर्मोंका अन्त करनेके लिये उपाय बतलानेवाले साख्य-शास्त्रमें कहे गये हैं, उनको त् मुझसे मलीमॉित जान। कर्मोंकी सिद्धिमें अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके कारण एवं नाना प्रकारकी अलग-अलग चेष्ठाएँ और वैसे ही पॉचवॉ हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये पॉंचों कारण हैं। परन्तु ऐसा

होनेपर मी जो मनुष्य अगुद्धबुद्धि होनेके कारण कर्मोंके होनेमें केवल—गुद्धवन्य आत्मानो कर्ता समझता है, वह मिलन बुद्धिवाना अज्ञानी यपार्य नहीं समझता। जिस पुरुषके अन्तःकरणमें 'में कर्ता हूँ' ऐना माव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सामारिक पदायों में और कर्मोंमें लियायमान नहीं होती, वह पुरुप इन सब लोकोंने मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और न पापसे वेंधना है। जाता, जान और जेय—यह तीन प्रकारका कर्म-मेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया—यह तीन प्रकारका कर्म-संग्रह है। ११३—१८॥

गुणोंकी संख्या करनेवाले शान्त्रमें ज्ञान और वर्म तया कर्ता भी गुणोंके भेदसे तीन-तीन प्रकारके वहे गरे हैं, उनको भी तु मुझसे भलीभाँति सुन । जिस शानसे मनुष्य पृथक्-पृथक् सब भूतोंमे एक अविनाशी परमात्मभावकी विमागरहित समभावसे स्थित देखता है। उस जानगी तो तु सास्विक जान । और जिन जानके द्वारा मनुप्य सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावींशे अलग-अलग जानता है, उस शानको तू राजस जान । और जो ज्ञान एक कार्यरूप दारीरमें ही सम्पूर्णके सददा आमक रै: तया जो विना युक्तिवाला, तान्विक अर्थने गहित और तुन्छ है—चह तामस कहा गया है। जो कर्म ग्राम्त्रविधिसे नियत किया हुआ और कर्तापनके अभिमानसे रहित हो तया परु न चाहनेवाले पुरुपदारा विना राग-द्देपके किया गया हो, वह सास्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिभमसे युक्त होता है तथा भोगोंको चाहनेवाले पुरुपदारा या अहटार-युक्त पुरुपद्वारा किया जाता है, यह वर्म राज्य करा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंना और नामर्घरी न विचारकर केवल अजानसे आरम्भ किया जाता है यह तामस कहा जाता है। जो कर्ता आसक्तिम रहिन, अस्ट्रारवे वचन न बोलनेवाला, धैर्य और उत्लाहने युक्त तथा गाउँके सिद्ध होने और न होनेम हर्द-शोकादि विकासेने रहित है, वह सास्विक कहा जाता है । जो कर्ता आमस्तिमे छुछ। कमोंके फलको चारनेवाला और लोभी है तथा दूरगेरी रह देनेके स्वभाववासा, अग्रुडाचारी और हर्ष-दोक्त्म निपापमान है, वह राजक कहा गम है। जो क्र्ता अयुक्त, मिश्रावे रहित, धर्मडी, धृते और दृत्तरोंकी जीदिकारा नाग करनेवाना तया द्योक करनेवाला, आल्छ और दीनेवृत्री है, वह तामन कहा जाता है। धनअप ! अप त् ख़दिका और

#### युद्धका आरम्म-दोनों पक्षोंके वीरोंका परस्पर मिड़ना

राजा धृतराष्ट्रने कहा — मज़य ! इस प्रकार जब मेरे पुत्र और पाण्डवाकी सेनाओंकी व्यूहरचना हो गयी तो उन दोनोमॅंसे पहले किसने प्रहार किया !

सञ्जयने कहा-राजन् । तव भाइयोंके सहित आपका पुत्र दुर्वोघन मीप्मजीको आगे रखकर सेनासहित बढ़ा। इसी प्रकार भीमरेनके नेतृत्वमें सब पाण्डवलोग भी भीष्मरे युढ करनेके लिये प्रसन्नतासे आगे आये । इस प्रकार दोनों धेनाओं में घोर युद्ध होने लगा । पाण्डवोंने हमारी चेनापर आक्रमण किया और इमने उनपर धावा बोल दिया । दोनों ओरसे ऐमा भीषण शब्द हो रहा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय महाबाहु भीमसेन तो सॉड़की तरह गरज रहे थे। उनकी दहाइसे आपकी सेनाका हृदय हिल उटा तथा सिंहकी दहाइ सुनकर जैसे दूसरे जङ्गली जानवरींका मल-मूत्र निकल जाता है, उसी प्रकार आपकी सेनाके हाथी-घोड़े आदि वाहन भी मल-मूत्र त्यागने लगे । भीमसेन विकट रूप धारण करके आगे बढने लगे । यह देखकर आपके पुत्रोंने उन्हें वाणोंसे इस प्रकार ढक दिया, जैसे मेघ स्यंको छिपा लेते हैं। इस समय दुर्योधन, दुर्मुख, दु:सह, शल, दु:शामन, दुर्मर्पण, विविंशति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुमित्र, जय, भोज और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा—ये सभी बड़े-बड़े धनुप चढाकर विपघर स्पोंके समान वाण छोड़ रहे ये । दूसरी ओरसे द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टयुम्न अगने वाणोंसे आपके पुत्रींको पीडित करते हुए वढ रहे थे। इस प्रकार प्रत्यञ्चाओंकी भीषण टङ्कारके साथ यह पहला संग्राम हुआ । इसमें दोनों पक्षोंके बीरोंमेंसे किसीन पीछे पैर नहीं रक्खा ।

इसके बाद द्यान्तनुनन्दन भीष्म अपना कालदण्डके समान भीषण घनुप लेकर अर्जुनके ऊपर झाटे और परम तेजस्वी अर्जुन भी अपना जगद्दिख्यात गाण्डीव धनुष चढ़ाकर भीष्मपर टूट पड़े। वे दोनों कुरुवीर एक-दूसरेको



मारनेकी इच्छासे युद्ध करने लगे । भीष्मने अर्जुनको वींध डाला, फिर भी वे टस-से-मस न हुए। इसी प्रकार अर्जुन भी भीष्मजीको संग्रामसे विचलित नहीं कर सके। इसी समय सत्यिकने कृतवर्मापर आक्रमण किया। उनका भी वड़ा भीपण और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा। महान् धनुर्धर कोसलराज वृहद्वलसे अभिमन्यु भिड़ा हुआ या। उसने अभिमन्युके रथकी ध्वजाको काट दिया और सार्यिको भी मार डाला। इससे अभिमन्युको बड़ा कोघ हुआ। उसने नौ वाण छोड़कर बृहद्वलको बींध दिया तथा दो तीले बाण छोडकर एकसे उसकी ध्वजा काट दी और दूसरेसे सार्थि और चक्ररक्षकको मार गिराया । भीमसेनका आपके पुत्र दुर्योधनसे सम्राम हो रहा था । ये दोनों महावली योदा रणाङ्गणमें एक-दूसरेपर वाणींकी वर्षा कर रहे थे। उन चित्रयोधी वीरोंको देखकर सभीको बड़ा विस्मय होता था। इसी समय दुःशासन महावली नकुलसे भिड़ गया और दुर्भुख सहदेवपर चढ आया और वाणोंकी वर्पा करके उसे व्यथित करने लगा । तव सहदेवने एक बहुत ही तीखा वाण छोड़कर उसके सारियको मार डाला । फिर वे दोनों वीर आपसम वदला लेनेके विचारसे एक दूसरेको भयद्भर वाणींसे पीडित करने लगे।

स्वयं महाराज युधिष्ठिर ऋल्यके सामने आये । मद्रराज

प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी आकाङ्क्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियोंमें समभाववाला योगी मेरी परा भक्तिको प्राप्त हो जाता है। उस परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, में जो हूं और जितना हूं, ठीक वैसा-का-वैसा तत्त्वसे जान लेता है; तथा उस भक्तिसे मुझको तत्त्वसे जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है। १४९-५५॥

मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनागी परमपदको प्राप्त हो जाता है। सब कर्मोंको मनसे मुझमें अर्पण करके तथा समत्वबुद्धिरूप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण और निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो । उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे समस्त सङ्कटोंको अनायास ही पार कर जायगा और यदि अहङ्कारके कारण मेरे बचनोंको न सनेगा तो नए हो जायगा। जो तु अहङ्कारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि 'में युद नहीं करूँगा', तेरा यह निश्चय मिथ्या है; क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबर्दस्ती युद्धमें लगा देगा। कुन्तीपुत्र । जिस कर्मको तू मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मसे वॅधा हुआ परवश होकर करेगा। अर्जुन ! श्ररीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमोंके अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है। भारत । त सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही गरणमें जा । उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा सनातन परम घामको प्राप्त होगा । इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया । अत्र तू इस रहस्ययुक्त ज्ञानको पूर्णतया मलीभॉति विचारकर, जैसे चाहता है वैसे ही कर । सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्य-युक्त बचनको तू फिर भी सुन । तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं वुझसे कहूँगा । अर्जुन ! त् मुझमे मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मझको प्रणाम कर । ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मै तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि त् मेरा अत्यन्त प्रिय है। सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको मुझर्मे त्यागकर तू क्वेवल एक मुझ सर्वेशक्तिमान्। सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर ॥५६-६६॥

गीतारूप रहस्यमय उपदेश रिगी भी कालमें न तो तररहित मनुष्यसे कहना चाहिरे, न भक्ति-रहितसे और न निना सननेती इच्छावारेसे ही बणना चाहिये; तया जो मुझमें दोपदृष्टि रत्वता है, उनमें भी कमी नहीं कहना चाहिये । जो पुरुष मुहाम परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीताशान्तको मेरे भक्तोम रहेगाः वह मुझको ही प्राप्त होगा--उनमें कोई मन्देर नहीं है। मेरा उससे बढकर प्रिय कार्य करनेवाला मनप्त्रोंमें दोई भी नहीं है; तथा मेग पृथ्वीभरमें उनने बदरर प्रिय दूसरा कोई भविष्यमे होगा भी नहीं। तथा जो पुरुष एस धर्ममय इस दोनोंके नवादका गीताद्याखारी परेगा, उनके द्वारा में जानयजसे पुजित हो ऊँगा—ऐना मेरा मन ै। लो पुरुप भडायुक्त और दोपदृष्टिसे गहित होतर इस गीतागानका श्रवण भी करेगा, वह भी पापेंनि मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवालींके श्रेष्ठ लोकोको प्राप्त होगा । पार्थ । नया संद-द्वारा कहे हुए इस उपदेशको नृने एकात्र नित्तमे ध्या किया १ और धनञ्जय । क्या तेरा अज्ञानजनित मोए नप् हो गया १ ॥६७-७२॥



अर्जुन चोले—अन्युत । आरबी ख्यावे रेस मेह नष्ट हो गया और मैंने स्पृति प्राप्त कर की है: अब मैं मंग्रप्रस्थत

न्ग्राम करने लगे। अनुविन्दने कुन्तिमोज्ञार गदा चलायी और दुन्निभोजने तुरंत ही उसे अपने याणोंसे दक दिया। दुन्तिभाजने पुत्रने वाण यरमाकर विन्दको व्यथित कर दिया। द्वार विन्दने उसे अपने वाणोंसे विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार उनमें यहा अद्भुत युद्ध होने लगा। केकयदेशके पाँच गड़ेश्वर राजपुत्र गन्यारदेशके पाँच राजकुमारोसे युद्ध करने लगे। साय ही उन दोनों देशोंकी सेनाएँ भी मिड गर्यो। आपना पुत्र वीरवाहु राजा विराटके पुत्र उत्तरसे लड़ने लगा और उसे अपने पने वाणोंसे वींच दिया। इसी प्रकार उत्तरने भी तीखे-तीखे तीर छोड़कर उस वीरको व्यथित कर दिया। चिदरगजने उत्करर धावा किया और वाणोंकी वर्षा करके उमे पीटित करने लगा। तथा उत्करने भी उसे तीखे-तीखे वाणोंसे वींचना आरम्म किया। इस प्रकार एक-दूसरेको विदीर्ण करते हुए उनका बड़ा भीषण युद्ध होने लगा।

उस समय सब बीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसीको पहचान नहीं पाता या। हाथी हाथीके साय, रथी रथीके साय, घुड़सवार घुडसवारके साय और पैदल पैदलके साय भिड़े हुए थे। इस प्रकार एक दूसरेसे भिड़कर उन योद्धाओंका बड़ा दुर्धर्प और घमासान युद्ध होने लगा। उस समय देवता, ऋृिप, सिद्ध और चारण भी वहाँ आकर उस देवासुरसग्रामके समान घोर युद्धको देखने लगे। राजन्। उस संग्रामभूभिमें लाखो पदाति मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे। वहाँ पिता पुत्रकी ओर नहीं देखता था और पुत्र पिताको नहीं गिनता था। इसी प्रकार भाई भाईकी, भानजा मामाकी, मामा भानजेकी और मित्र मित्रकी परवा नहीं करता था। ऐसा जान पड़ता था मानो वे भूतोंसे आविष्ट होकर युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार जब वह संग्राम मर्यादाहीन और अत्यन्त भयानक हो गया तो भीष्मके सामने पड़ते ही पाण्डवोंकी सेना यर्रा उठी।

### अभिमन्यु, उत्तर और व्वेतका संग्राम तथा उत्तर और व्वेतका वध

सञ्जयने कहा-राजन् ! इस दारुण दिवसका पहला भाग बीतते-बीतते जब अनेकों बॉक्करे बीरोंका भीषण संहार-हो गया, तव आपके पुत्र दुर्योधनकी प्रेरणासे दुर्भुख, इतवर्मा, कुर, शस्य और विविंशति पितामह भीष्मके पास चले आये। इन पाँच अतिरिथयोंसे सुरक्षित होकर वे पाण्डवोंकी सेनामें धुमने लगे । यह देखकर क्रोधातुर अभिमन्य अपने रयपर चटा हुआ भीष्मजी और उन पाँचों महारिययोके सामने आकर डट गया । उसने एक पैने वागसे भीष्मजीकी ताडके चिद्ववाली ध्वजा काट दी और फिर उन सबके साथ संग्राम छेट दिया। उसने कृतवर्माको एक, शब्यको पाँच और पितामहको नौ वाणोसे वींघ दिया। फिर एक झकी हुई नोकवाले वाणसे दुर्मुखके सार्थिका सिर्धङ्से अलग कर दिया और एक वाणसे कृपाचार्यका धनुप काट डाला । इस प्रकार रणभृमिमें नृत्य-सा करते हुए उसने बड़े तीखे बाणोसे सभी वीरोपर वार किया। उमका ऐसा इस्तलायव देखकर देवतालोग भी प्रसन्न हो गये तया भीष्मादि महार्थियोंने भी उसे साक्षात अर्जुनके समान ही समझा। फिर कतवर्मा, क्रम और जल्यने भी अभिमन्युको वाणोंसे बींध दिया । परन्तु वह मैनाक पर्वतके समान रणभूमिसे तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा कोरव वीरोंसे धिरे होनेपर भी उस वीर महारयीने उन पॉचों अतिरिययोंपर वाणोंकी झड़ी छगा दी और उनके हजारों वाणोंको रोककर भीष्मजीपर वाण छोड़ते हुए वह ्र भीपण सिंहनाद करने लगा।

र राजन् ! फिर महाबली भीष्मजीने बड़े ही अद्भुत और मयानक दिव्यास्त्र प्रकट किये और अभिमन्युपर हजारी वाण छोड़कर उसे विरुक्तल दक दिया। यह उनका बड़ा ही अञ्चत व्यापार हुआ । तब विराट, घृष्टद्मुम, दुपद, भीम, सात्यिक और पाँच केकयदेशीय राजकुमार-ये पाण्डवपक्षके दस महारयी बड़ी तेजीसे अभिमन्युकी रक्षाके लिये दौड़े। उन्होंने जैसे ही घावा किया कि गान्तत्तनन्दन भीष्मने पाञ्चालराज द्रपदके तीन और सात्यिकके नौ वाण मारे तथा एक बाणसे भीमसेनकी ध्वजा काट डाली। तव भीमसेनने तीन वाणोंसे भीष्मको, एकसे कृपाचार्यको और आठ वाणोंसे कृतवर्माको बींघ दिया । राजा विराटके पुत्र उत्तरने हायीपर चढ्कर बड़े वेगसे शल्यपर धावा किया । हायीको अपने रथकी ओर बड़ी तेजीसे आता देखकर मद्रराज शल्यने वाणीं-द्वारा उसका वेग रोक दिया । इससे वह हाथी चिढ गया और उसने रथके जुएपर पैर रखकर उसके चारों घोड़ोंको मार डाला । घोडोंके मारे जानेपर खाली रयमें ही बैठे हुए शल्यने उत्तरके ऊपर एक भीपण शक्ति छोड़ी। उससे उत्तरका कवच फट गया, उसके हाथसे अङ्करा और तोमर आदि गिर गये और वह अचेत होकर हाथींसे नीचे गिर गया। फिर शस्य तलवार लिये रथसे कृद पड़े और उस हायीकी सुँड काट दी । इससे वह भयङ्कर चीत्कार करता मर गया । यह पराक्रम करके राजा शहय कृतवर्माके रथपर चढ़ गये। जव विराटपुत्र स्वेतने अपने भाई उत्तरको मरा हुआ देखा तो वे आपसमें कहने लगे, 'ओहो ! यही कुलकल्क सुधिष्ठिर है। देखो, अब यह डरकर अपने भाइयोंके सहित शरण पानेकी इच्छासे भीष्मजीके पास आ रहा है। अरे ! इसकी पीठपर तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेब-जैसे वीर हैं; फिर भी इसे भयने कैसे दवा लिया !' ऐसा कहकर फिर वे सैनिक कौरवोंकी प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न होकर अपनी ध्वजाएँ फहराने लगे । इस प्रकार युधिष्ठिरको धिकार कर वे सब वीर यह सुननेके लिये कि देखें, यह भीष्मजीसे क्या कहता है और रणवॉकुरे भीमसेन तथा कृष्ण और अर्जुन इस मामलेमें क्या बोलते हैं—चुप हो गये । इस समय महाराज युधिष्ठिरकी इस चेष्टासे दोनों ही पक्षोंकी सेनाएँ बड़े सन्देहमें पड़ गर्या।

महाराज युधिष्ठिर शतुओंकी सेनाके वीचमे होकर भीष्मजीके पास पहुँचे और दोनों हायोंसे उनके चरण पकड़कर कहने लगे, 'अजेय पितामह ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे आपसे युद्ध करना होगा। आप मुझे आज्ञा



दीजिये और साय ही आशीर्वाद देनेकी कृपा भी कीजिये।'

भीष्मने कहा—युधिष्ठिर । यदि इस समय तुम मेरे पास न आते तो मै तुम्हारी पराजयके लिये तुम्हें शाप दे देता । किन्तु अब में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी और इस युद्धमें तुम्हारी और सब इच्छाएँ भी पूरी होंगी। इनके सिवा तुम्हें कोई वर माँगनेनी इन्छा हो तो माँग लो; क्योंकि ऐसा होनेपर फिर तुम्हारी पराज्य नहीं हो सकेगी। राजन्! यह पुरुष अर्थना टाम है, अर्थ किसीका भी दास नहीं है—यही स्त्य है और हम अर्थसे ही कीरवींने मुझे वाँच रक्खा है। इसीसे में तुम्हारे माय नपुंसकींकी-सी बातें कर रहा हूँ। बेटा! युद्ध तो मुझे नीरवीं-की ओरसे ही करना पढ़ेगा। हाँ, इनके सिवा तुम और जो कुछ कहना चाहो, वह कही।

युधिष्ठिरने कहा—दादाजी! आप में तो कोई जीन नहीं सकता। इसल्यियदि आप हमारा हित चारते हैं तो बनलाइये। इस आपको युद्धमें कैसे जीत सकेंगे!

भीष्म बोले—कुन्तीनन्दन ! संप्रामभूमिमें युद्ध करते समय मुझे जीत सके—ऐसा तो मुझे कोई दिरात्यी नहीं देता । अन्य पुरुष तो क्या, स्वयं इन्डकीभी ऐसी शक्ति नहीं है । इसके सिवा मेरी मृत्युना भी कोई निश्चित समय नहीं है । इसलियं तुम किसी दूसरे समय मुहासे मिलना ।

तव महाबाहु युधिष्ठिरने मीज्यजीनी यह नात निर्पर धारण की और उन्हें फिर प्रणाम कर वे आचार्य होण के रथकी ओर चले। उन्होंने आचार्यनो प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और फिर अपने कल्याणके लिये कहा, 'भगनन्!



मुझे आपसे युद्ध करना होगाः मैं इसके तिये आपनी आप

मोर जाउँ। यह बात में तुमसे खोलनर कह रहा हूँ। राजाका आदेश सुनगर एव महारयी बड़ी फ़ुर्तीसे चतुरिङ्गणी सेनाको माय लेहर भीष्मजीकी रक्षा करने छगे । बाह्रीक, बृतवर्मा, दाल, दाला, जलसन्य, विकर्ण, चित्रसेन और विविंगति—ये सब महारयी बड़ी बीव्रतासे भीष्मजीको चार्गे ओरमे घेरकर दवेतके ऊपर बडी भारी बाणवर्षा करने लगे । किन्तु महामना द्वेतने अपने हायकी सफाई दिखाते हुए उन सब बाणोंको रोक दिया । फिर सिंह जैसे हाथियोंको पीछे हटा देता है, बैसे ही उन सब बीरोंको रोक-कर उसने अपने वाणोंसे भीष्मजीका धनुष काट दिया । तव भीष्मजीने दूसरा धनुष लेकर उसे बहे तीखे बाणोंसे बींघ दाला । इससे सेनापति स्वेतने क्रोधमें भरकर सबके देखते-देखतं अनेकों लोहेके वाणींसे बींघकर भीष्मजीको न्याकुल कर दिया। इससे राजा दुर्योधनको बड़ी व्यया हुई और आपकी सेनामें हाहाकार होने लगा । श्वेतके वाणींसे घायल होकर भीष्मजीको पीछे हटे देखकर बहुत लोग तो यही समझने लगे कि अब खेतके हायमें पडकर भीष्मजी मारे ही जायंगे। भीष्मजीने जब देखा कि मेरे रथकी ध्वजा काट दी गयी है और चेनाके भी पैर उखड़ गये हैं तो उन्होंने क्रोधमें भरकर चार वाणीं वे द्वेतके चारी घोड़ोंको मार डाला, दो वाणों से उसकी ध्वना काट डाली और एकसे सारियका सिर काट दिया । सूत और घोड़ोंके मारे जानेपर क्वेत रथसे कृद पड़ा और वह क्रोधसे तिलमिला उठा । श्वेतको रयहीन देखकर भीष्मजीने उसपर सव ओरसे पैने बाणोंकी बौछार की। तव उसने घनुपको अपने रयमें फेंककर एक काल-दण्डके समान प्रचण्ड शक्ति ली और 'जरा पुरुपत्व धारण करके खड़े रहो; मेरा पराक्रम देखों? ऐसा कहकर उसे भीष्म-नीपर छोड़ दिया । उस भीपण शक्तिको आती देख आपके पुत्र हाहाकार करने लगे । किन्तु भीष्मजी तनिक भी नहीं घदराये । उन्होंने आठ-नौ वाण मारकर उसे वीचडीमें काट

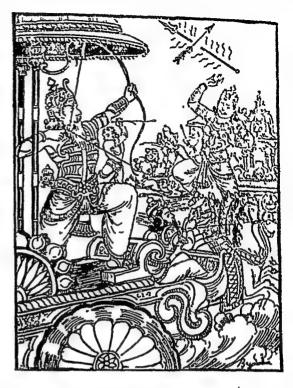

दिया । यह देखकर आपकी ओरके सब लोग जय-जयकार करने लगे ।

तब विराटपुत्र श्वेतने कोषकी हॅंसी हॅंसते हुए भीष्मजीका प्राणान्त करनेके लिये गदा उठायी और बड़े वेगसे उनकी ओर दौड़ा। भीष्मजीने देखा कि उसके वेगको रोका नहीं जा सकता, अतः वे उसका बार बचानेके लिये पृथ्वीपर कृद पड़े। श्वेतने उसे धुमाकर भीष्मजीके रथपर छोड़ा और उसके लगते ही उनका रथ सारिथ, ध्वजा और घोड़ोंके सहित चूर-चूर हो गया। भीष्मजीको रथहीन देखकर शल्य आदि दूसरे रथी अपने-अपने रथ लेकर दौड़े। तब वे दूसरे रथपर चढ़कर हॅसते हुए श्वेतकी ओर बढे। इसी समय भीष्मको आकाशवाणी हुई—पहावाहु भीष्म! शोघ ही इसे मारनेका उपाय करो। विश्वकर्ता विधाताने यही इसके वधका समय निश्चित किया है। यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उसे मार डालनेका निश्चय किया। इस समय श्वेतको रथहीन देखकर सात्यिक, भीमसेन, भूष्टग्नुम्न, दुपद,

कृपाचार्यजीकी यह बात सुनकर राजा युधिष्टिर उनकी आज्ञा लेकर मद्रराज गल्यके पास गये तथा उन्हें प्रणाम और प्रदक्षिणा करके अपने हितके लिये उनसे कहा, 'राजन !



मुझे आपके साथ युद्ध करना है। इसके लिये मैं आपसे आज्ञा मॉगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे। तथा आपकी आज्ञा होनेपर मे ज्ञानुओंको भी जीत सकूँगा।

राल्यने कहा — राजन् । युद्धका निश्चय कर लेनेपर यदि तुम मेरे पास न आते तो में तुम्हारी पराजयके लिये तुम्हे गाप दे देता । इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान किया है, इसलिये मैं तुम्पर प्रसन्न हूँ । तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । मै तुम्हें आजा देता हूँ; तुम युद्ध करो, जय तुम्हारी ही होगी । तुम्हारी कोई और अभिलाषा हो तो मुझसे कहो । पुरुप अर्थका दास है, अर्थ किसीका दास नहीं है—यही बात सत्य है और इस अर्थसे ही कौरवोंने मुझे वॉघ लिया है । इसीसे मुझे नपुंसककी तरह पूछना पड़ता है कि अपनी ओरसे युद्ध करानेके सिवा तुम और क्या चाहते हो । तुम मेरे भानजे हो । तुम्हारी जो इच्छा होगी, वह मैं पूर्ण करूँगा ।

युधिष्ठिरते कहा—मामाजी! मैंने सैन्यसंग्रहका उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी, वही मेरा वर है। कर्ण- से हमारा युद्ध होते समय आप उनके तेजका नादा करते नहें। शाल्य योळे—कुन्तीनन्टन! तुम्हारी यह इच्छा पृणं होगी। जाओः निश्चिन्त होकर युद्ध करो। में तुम्हारी दान पूरी करनेकी प्रतिज्ञा करता हैं।

सञ्जय कहते हैं—राजन्! मद्रगाज गल्यसे आग लेकर राजा युधिष्टिर अपने भाइयोंनिहत उन विगाल बाहिनीसे बाहर आ गये। इस बीचमे श्रीकृष्ण प्रणंके पार गये और उससे कहा कि 'मैने सुना है, भीष्मजीसे द्वेप होने के कारण तुम युद्ध नहीं करोगे। यदि ऐसा है तो जपतक भीष्म नहीं मारे जाते, तबतक तुम हमारी और आ नाओ। उनके मारे जानेपर फिर तुम्हें हुर्योधनकी सहायता करनी ही उचिन जान पड़े तो फिर हमारे मुकाबलेमे आकर युद्ध करना।

कर्णने कहा—केशव ! में दुर्योधनका अप्रिय रभी नहीं करूँगा । आप मुझे प्राणपणमें दुर्योधनका हित्यी समझे ।

कर्णकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण बराँसे र्लाट आंग जीर पाण्डवींमें आ मिले । इसके बाट महाराज गुविधिनने ऐनाके बीचमें खड़े होकर उच्च स्वरसे कहा—'जो बीर हमारा साथ देना चाहे, अपनी सहायताके लिये में उसना न्वागत करनेको तैयार हूँ ।' यह सुनकर युगुत्मु यहा प्रमत्र हुआ । उसने पाण्डवींकी ओर देखकर धर्मराज गुधिधिरसे कहा, 'महानज! यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो में इस महायुद्ध अपकी ओरसे कीरवींके साथ युद्ध करूँगा।'

युधिष्टिरने कहा—युयुत्तो । आओ, आओ, एम र र मिलकर तुम्हारे मूर्य भाहयोंने युद्ध करेंगे । मतागारो । मं तुम्हारा स्वागत करता हूँ । तुम हमारी ओरने मनाम बने । मालूम होता है महाराज धृतराष्ट्रका वश भी तुमने ही चलेगा और तुमने ही उन्हें पिण्ड मिलेगा ।

राजन् । फिर युयुन्यु दुन्दुभिघोपके साय तुरहां एवारं छोइकर पाण्डवोंकी सेनाम चला गया । तय धर्मराज युधिष्ठिरने अपने भाइयोंके सहित प्रसन्ततापूर्वक पुनः प्राच्य धारण किया । सब लोग अपने-अपने रघाँगर चढ गये की किर सैकड़ों दुन्दुभियांका घोष होने लगा, जार पोजालोग सरह-तरहसे सिंहनाद करने लगे । पाण्डवोंने रयमे वेटे देखकर धृष्टयुद्धादि सब राजाओंने बदा हर्ष हुजा। पाण्डवोंने माननीयोजा मान करनेना गौरव प्राप्त किया रे यह देखकर राजाओंने उनका बड़ा ललार विचा तथा अपने बन्धु-बान्धवोंके प्रति उनकी सुद्धवता, हुपा और द्वार्ग वही चर्चा करने लगे।

गा हूँ। अब इन गजाओं नो मी प्रमरणी कालके मुखर्में नहीं हालना चाहता। भीष्मजी बहे मारी अख्नवेता हैं। उनते पान जाकर मेरे निनक उमी प्रकार नष्ट हो जायँगे, जैने प्रकारित अग्निमें गिरकर पत्नो। केश्च ! अब मेरे जीवनके जिनने दिन शेप हैं, उनमें चनमे रहकर कठोर प्रकार करूँगा। किल्तु इन मिश्रोंको युद्धमें मरने न दूँगा। भीष्मजी प्रतिदिन मेरे हजारो महारियमों और श्रेष्ठ योद्धाओंने पा नहार कर रहे हैं। माधव ! तुम्हीं बताओ, अब क्या करनेते इमारा हित होगा ?'

यह यहकर युधिष्ठिर शोकसे वेसुध हो वहुत देरतक आँ वंद किये मन-ही-मन कुछ सोचते रहे। तब भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें शोकसे पीडित जान समस्त पाण्डवींको आनन्दित करते हुए वोले—'भारत! तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिये। देखो तो, तुम्हारे भाई कैसे शूरवीर और विश्वविख्यात घनुर्धर है। में और महान् यशस्त्री सात्यिक तुम्हारा प्रिय कार्य करनेमें लगे हैं। ये विराट, द्रुपद, धृष्टगुग्न तथा अन्यान्य महावली राजालोग तुम्हारे कृपाकाक्षी और भक्त हैं। महावली धृष्टगुग्न तो सदा ही तुम्हारा हित-चिन्तक और प्रिय कार्य करनेवाला है, इसने सेनापतित्वका भार लिया है। और यह शिखण्डी तो निश्चय ही भीष्मका काल है।

श्रीकृष्णकी ये वातें सुनकर युधिष्ठिरने महारथी धृष्टद्युम्न से कहा, 'शृष्ट्युम्न ! में जो कुछ कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो ! आगा है, तुम मेरी वात टालोगे नहीं । तुम हमारे सेनापित हो । भगवान वासुदेवने तुम्हें यह सम्मान दिया है । पूर्वकालमें जैसे कार्तिकेयजी देवताओं के सेनापित हुए थे, उनी प्रकार तुम भी पाण्डवॉके सेनानायक हो । पुरुपिंह ! अब अपना पराक्रम दिखाओं और कौरवींका संहार करो । में, भीमसेन, अर्जुन, नकुल-सहदेव और द्रीपदीके सभी पुत्र तथा और भी जो प्रधान-प्रधान राजा है, सब तुम्हारे पिछे चलेंगे।'

यह सुनकर धृष्टग्रुम्नने वहाँ उपिश्यत सभी लोगोंको

प्रसन्न करते हुए कहा, 'कुन्तीनन्दन! भगवान् शहूरते मुझे पहलेसे ही द्रोणाचार्यका काल वनाया है। आज में भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रय—इन सभी अभिमानी वीरोंका मुकावला कलँगा।' शत्रुहन्ता धृष्टसुम्न जब इस प्रकार युद्धके लिये तैयार हुआ तो रणोन्मत्त पाण्डव वीर जय-जयकार करने लगे। तत्पश्चात् युधिष्ठिरने सेनापति धृष्टसुम्नसे कहा, 'देवासुर-संग्राममें वृहस्पतिजीने इन्द्रके लिये जिस कौञ्चारुण नामक व्यूहका उपदेश दिया या, उसीकी रचना हमलोग करें।'

दूसरे दिन युधिष्ठिरकी आज्ञाके अनुसार धृष्टसुम्नने अर्जुन-को सम्पूर्ण सेनाके आगे रक्ला । रथपर बैठे हुए अर्जुन अपनी रतजटित ध्वजा और गाण्डीव धनुषसे ऐसी शोभा पा रहे थे, जैसे सूर्यकी किरणोंसे सुमेरुपर्वत । राजा द्रुपद बहुत वड़ी सेना-को साथ लिये उस कौखन्यहके शिरोभागमें रियत हुए। क्रन्तिभोज और चेदिराज-ये दोनों नेत्रोंके स्थानपर रक्खे गये। दाशार्णक, प्रभद्रक, अनूपक और किरातोंका समूह ग्रीवाके स्थानपर था। पटचर, पौण्डू, पौरवक और निपादोंके साथ राजा युधिष्ठिर उसके पृष्ठभागमें खड़े हुए । उसके दोनों पंखोंके स्थानमें भीमसेन और धृष्टसुम्न थे। द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्य, महारथी सात्यिक तथा पिशाच, दरद, पुण्डू, कुण्डीविष, मारुत, धेनुक, तङ्गण, परतङ्गण, वालिक, तित्तिर, चोल और पाण्डच देशोंके बीर दक्षिण पश्चमें खित हुए और अमिवेश्य, हुण्ड, मालव, दानभारि, श्वर, उन्द्रस, वत्स तथा नाकुलदेशीय वीरोंके साथ नकुल और सहदेव वाम पक्षमें स्थित हुए । इस व्यूहके दोनों पक्षोंमें दस हजार, जिरोभागमें एक लाख, पृष्ठभागमे एक अरब बीस हजार और ग्रीवामें एक छाख सत्तर हजार रथ खड़े किये गये थे। दोनी पश्लीके आगे, पीछे और सब किनारोंपर पर्वतके समान ऊँचे गजराजों-की कतारें यों । विराट, केकय, काशिराज और जैव्य-ये उसके जंघास्थानकी रक्षा करते थे। इस प्रकार उस महाव्यूह-की रचना करके पाण्डव अस्त्र-शस्त्र और कवच आदिसे मुसजित हो युद्धके लिये सूर्योदयकी प्रतीक्षा करने लगे।

शल्यने उनके धनुपके दो दुकड़े कर दिये। धर्मराजने नुरंत ही दूसरा धनुष लेकर मद्रराजको वाणोंसे आच्छादित कर दिया । धृष्टद्मम् द्रोणाचार्यके सामने आया । द्रोणाचार्यने कुपित होकर उसके धनुपके तीन दुकड़े कर दिये और फिर एक कालदण्डके समान बड़ा भीपण वाण मारा, जो उसके शरीरमें धुस गया । तब धृष्टद्युम्रने दूसरा धनुप लेकर चौदह बाण छोड़े और द्रोणाचार्यजीको वींघ दिया। इस प्रकार वे दोनों वीर क्रोधमें भरकर यहा तुमुल युद्ध करने लगे। शङ्खने बढ़े वेगसे सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवापर धावा किया और 'खड़ा रह, खड़ा रह' ऐसा कहकर उसे ललकारा। फिर उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाली। तब भूरिश्रवाने गले और कन्धेके बीचकी हड्डीपर प्रहार किया। इस प्रकार उन रणोन्मत्त वीरोंका बड़ा भीपण युद्ध होने लगा। राजा बाह्रीकको सप्राममे देखकर चेदिराज धप्टके र सामने आया और सिंहके समान गरजकर उनपर बाण बरसाने लगा । उसने नौ वाण छोड़कर राजा बाह्रीक-को बींघ दिया। फिर वे दोनों वीर कोधमें भरकर गर्जना करते हुए एक-द्सरेसे लड़ने लगे। राक्षसराज अलम्बुप-के साथ क्रूरकर्मा घटोत्कच भिड़ गया । घटोत्कचने नव्ये वाण

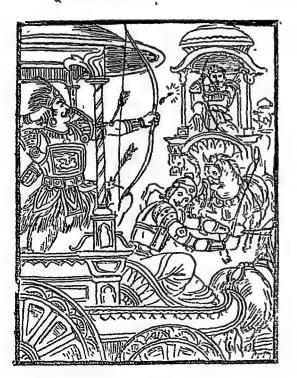

मारकर अलम्बुषको छेद डाला तथा अलग्बुपने भी भीमसुवन

षटोत्कचको सकी नोकवाले वाणांसे छलनी-छलनी कर दिया ! महावली गिलण्डीने द्रोणपुत्र अस्वरयामापर आक्रमण किया ! तब अस्वरयामाने तीखे तीरोंसे वींधकर शिल्वण्डीको अधीर कर दिया । फिर शिल्वण्डीने भी एक अन्यन्त तीने दाग्ने द्रोणपुत्रपर चोट की । इस प्रकार वे मंग्रामभूमिमें एक दूसरेपर तरह-तरहके वाणोंसे प्रहार करने लगे ।

सेनानायक विराट महावीर भगदत्तरे भिद्र गरे और उनका घोर यद होने लगा । मेघ जिम प्रकार पर्यत्यर जन बरसाता है, उसी प्रकार विराटने भगदत्तपर दागोंनी दर्पा की और मेघ जैसे सर्वको दक लेता है, वैसे ही भगदनने राजा विराटको अपने वाणींसे आच्छादित कर दिया। आचार्य कृपने केकयराज बृहत्सवार धावा किया और अपने वाणींसे उसे विस्कुल दक दिया। इसी प्रकार रेप्रवराजने कुपाचार्यको बाणीम विलीन कर दिया । उन दोनोंने एर-दूसरेके घोड़ोंको मारकर धनुप काट डाले। इस प्रशार रयहीन होकर वे खड्गयुद्ध करनेके लिये आमने-मामने आ गये। उस ममय उनका यहा ही भीपण और उठीर पुद हुआ । राजा द्वपदने जयद्रयपर आक्रमण किया । तपद्रयने तीन वाण छोड़कर दुपदको धायल कर दिया और हुएडने जयद्रयको बाणोंसे वींघ दिया । आपके पुत्र विकर्णने सुत-सोमपर धावा किया। दोनोंमें युद्ध ठन गया। उन दोनोंने एर-दूसरेको वाणोंसे वींघ दिया, परन्तु उनमेंसे किनीने भी पींठ पर नहीं रक्खा । महार्यी चेकितान मुद्यमीरर चढ आया, दिन्तु सदामीने भीषण वाणवर्षा करके उसे आगे बढनेसे रोक दिया । तव चेकितानने भी गुस्सेमें भरकर अपने वाणींने मुगर्भागी आच्छादित कर दिया । श्रुक्तिने परमरराजमी प्रतिविष्यपर आक्रमण किया । किन्तु युधिष्टिरकुमार प्रतिविग्हाने भाने वैने वाणोंसे उसे छिन्न-भिन्न पर दिया। सरदेगरे एउ शुतकर्माने वाम्बोज महारयी सुदक्षिणक धाया शिंग। सुदक्षिणने उसे अपने बाणोप्ते बींघ दिया, निर भी "र युद्धते डिगा नहीं । फिर यह कोधमें भरकर धनेकी दार्गने सुदक्षिणको विदीर्णका करता हुआ घोर युक्त करने नगा। अर्जुनका पुत्र इरावान् शृतायुके सामने अपना अंद उन्हें घोड़ोंको मार डाला । इस्पर धुनायुने ट्रिन होगर अन्ने गदासे इरावान्के घोड़ोंको नष्ट उर दिया। रिस उन दोने स धोर यद होने लगा।

महारथी कुन्तिभोज्छे अवन्तिराज विन्द और अनु जिल्हा संघर्षे हुआ । वे अपनी-अपनी विद्याल बाहिन्सिके सहित

िनानह भी भारे पान स्य ले चलिये। नहीं तो ये हमारी सेना-रा अयस्य ही मंहार कर डालेंगे । सेनाको बचानेके लिये भात में भीष्मता वय करूँगा ।' श्रीकृष्णते कहा—'अच्छा। धनक्षय ! अय सावधान हो जाओ । यह देखो, मैं अभी तुम्हें िलामहर्क रयके पार पहॅचाये देता हैं। ऐसा कहकर श्रीकृष्ण अर्जनके रयको भीष्मके पास है चहे । भीष्मने जब देखा अर्न अपने याणोंने सूरवीरोंका मर्दन करते हुए बड़े वेगसे आ रहे हैं,तो आगे बदकर उनका सामना किया । उस समय अर्जनके ऊपर भीष्मने सतहत्तर, द्रोणने पचीस, कृपाचार्यने पचाग, दुर्योधनने चौसठ, शल्य और जयद्रयने नौ-नौ, शकुनिने पाँच और विकर्णने दस वाण मारे। इस प्रकार चारों ओरसे तीखे वाणोंसे विघ जानेपर भी महावाहु अर्जुन तिनक भी व्ययित या विचलित नहीं हुए । उन्होंने भीष्मको पद्मीम, अपाचार्यको नौ, द्रोणाचार्यको साठ, विकर्णको तीन, गल्यको तीन और दुर्योधनको पाँच याणोंसे बीधकर तुरंत वदला चुकाया । इतनेहीमें सात्यिक, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रीगदीके पाँच पुत्र और अभिमन्यु अर्जुनकी सहायताके लिये आ पहुँचे और उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो राये ।

तव भीष्मने अस्ती वाण मारकर अर्जुनको बींघ दिया।
यह देख कौरवपक्षके योद्धा हर्षके मारे कोलाहल मचाने
लगे। उन महारयी वीरोंका हर्षनाद सुनकर प्रतापी अर्जुन
उनके बीचमें धुत गया और महारिययोंको निगाना बनाकर
अपने घनुपके खेल दिखाने लगा। अपनी सेनाको अर्जुनसे
पीडित देख दुर्योधन भीष्मके पास जाकर बोला, 'तात!
श्रीकृष्णके साथ यह बलवान् अर्जुन हमारी सेनाकी जड़ काट
रहा है। आप और आचार्य द्रोणके जीते-जी यह दशा हो रही

है ! कर्ण हमारा सदा हित चाहनेवाला है, मगर वह भी आए-हीके कारण अपने हिययार छोड़ चुका है; इसीलिये वह अर्जुनसे लड़ने नहीं आता । पितामह ! कृपया ऐसा उद्योग कीजिये, जिससे अर्जुन मारा जाय ।'

दुर्योघनके ऐसा कहनेपर भीष्मजी 'क्षत्रियधर्मको धिकार है<sup>7</sup> यह कहकर अर्जुनके रयकी ओर वढे । अश्वत्यामा दुर्योघन और विकर्णने भीष्मका साथ दिया। उधर, पाण्डव मी अर्जुनको घेरकर खड़े थे। फिर संप्राम छिड़ा। अर्जुनने वाणोंका जाल फैलाकर भीष्मको सब ओरसे दक दिया। भीष्मने भी बाण मारकर उस जालको तोड़ डाला । इस प्रकार दोनों एक दूसरेके प्रहारको विफल करते हुए बड़े उत्साहसे लड़ने लगे। भीष्मके धनुषसे छूटे हुए वाणोंके समह अर्जुनके वाणोंसे छिन्न-भिन्न होते दिखायी देते थे। इसी प्रकार अर्जुनके छोड़े हुए वाण भी भीष्मके सायकोंसे कटकर पृथ्वीपर गिर जाते थे। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजेय । दोनों एक दूसरेके योग्य प्रतिद्वनद्वी थे । उस समय कौरव भीष्मको और पाण्डव अर्जुनको उनके घ्वजा आदि चिह्नोंसे ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरोंके पराक्रमको देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्ममें स्थित रहकर बर्ताव करनेवाले पुरुषमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार उनकी रणकुशलतामें कोई भूल नहीं दीखती थी। उस समय कौरव और पाण्डवपक्षोंके योद्धा तीखी धारवाली तलवारों, फरसों, बाणों तथा नाना प्रकारके दूसरे अस्त्र-शस्त्रोंसे आपसमें मार-काट मना रहे थे। इस प्रकार जब वह दारुण संग्राम चल रहा था, उसी समय दुसरी ओर पाञ्चालराजकुमार धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्यमं गहरी मठभेड हो रही थी।

## धृष्टद्युम्न और द्रोणका तथा मीमसेन और कलिङ्गोंका युद्ध

भृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! महान् धनुर्धर द्रोणाचार्यं और द्रुपदकुमार धृष्टद्युम्नमं किस प्रकार युद्ध हुआ, सो मुझे बताओ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! इस मयानक संग्रामका वर्णन मुस्पिर होकर सुनिये । पहले द्रोणाचार्यने धृष्टसुम्रको तीखे वागोंसे वींघ दिया । तव धृष्टसुम्रने भी हॅसकर द्रोणको नव्ये वाणोंसे वींघ डाला । यह देख द्रोणने पुनः वाणोंकी वर्षा करके द्रुपदकुमारको ढक दिया और उसका प्राणान्त करनेके लिये द्वितीय कालदण्डके समान एक भयंकर वाण हायमें लिया । उसे धनुषपर चंढाते देख वारी सेनामें हाहाकार मच गया । महाराज ! उस समय वहाँपर धृष्टयुम्नका अद्भुत पुरुपार्थ मैने अपनी आँखों देखा । उसने मृत्युके समान भयंकर उस वाणको आते ही काट दिया । फिर द्रोणके प्राण लेनेकी इच्छासे उसने बड़े बेगसे द्राक्तिका प्रहार किया । उस द्राक्तिको द्रोणाचार्यने हॅसते-हॅसते काट दिया और उसके तीन दुकड़े कर डाले । यह देख उसने पुनः पाँच वाणोंसे द्रोणको घायल किया । तब द्रोणने द्रुपदकुमारका धनुष काट दिया, फिर सारियको रयसे मार गिराया और उसके चारों घोड़ोंको

और शल्यको कृतवर्माके पास वैठा देखा तो वह कोधमे जल उठा और अपना विशाल धनुप चढाकर शस्यको मारनेके लिये दौड़ा। वह बाणोंकी वर्षा करता हुआ गल्यके रयकी ओर चला । इस समय मद्रराजको मृत्युके मुँहमें पड़ा देखकर आपके पक्षके सात महारथियोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। कोसलराज बृहद्वल, मगधराज जयत्सेन, शस्त्रपुत्र रुक्मरय, काम्योजनरेश सुदक्षिण, विन्द, अनुविन्द और जयद्रय-ये सातों बीर इवेतके सिरपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। सेनापित इवेतने सात वाणोंसे उन सातोंके धनुप काट डाले। उन्होंने आधे निमिपमें ही दूसरें धनुष लेकर श्वेतपर सात बाण छोड़े । किन्तु महामना श्वेतने सात बाण छोडकर फिर उनके धनुष काट दिये । तब उन महारिययोंने शक्तियाँ लेकर भीषण गर्जना करते हुए उन्हें स्वेतपर छोड़ा । परन्तु अस्त्रविद्याके पारगामी स्वेतने सात ही वाणोंसे उन्हें भी काट दिया । फिर उसने एक भीषण बाण छेकर उसे स्वमरयपर छोड़ा । उसकी गहरी चोट लगनेसे स्वमरय अचेत होकर रथके पिछले भागमें बैठ गया । उसे अचेत देखकर उसका सारिय तुरंत ही सब लोगोंके देखते-देखते रणभूमिसे अलग ले गया । फिर इवेतकुमारने छः वाण चढ़ाकर उन छहाँ महार्थियोंकी ध्वजाओंके अग्रमाग काट दिये और उनके घोड़े तथा सारिययोंको भी बींघ डाला। इसके पश्चात् उन्हें नाणोंसे आच्छादित कर स्वयं शल्यके रयकी ओर चला। इसदे आपकी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा । तव सेनापति व्वेतको गल्यकी ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योघन भीष्म-को आगे कर सारी सेना के सहित क्वेतके रयके सामने आया और मृत्युके मुखमें पड़े हुए राजा शन्यको उससे मुक्त किया। बस, बड़ा ही घोर और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा तथा पितामह मीष्म अभिमन्यु भीमसेन, सात्यिक, केकय-राजकुमार, धृष्टयुम्न, द्रुपद ओर चेदि तथा मत्स्यदेशके राजाओपर वाणोंकी वर्षा करने लगे।

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जव राजकुमार व्येत शल्यके रथके सामने पहुँचा तो कौरवः पाण्डव और शान्तनुनन्दन भीष्मजीने क्या किया—यह मुझे वताओ ।

सञ्जयने कहा—राजन् । इस समय लाखों क्षत्रिय वीर राजकुमार स्वेतकी रक्षा कर रहे थे। उन्होने पितामह मीष्मके

रयको घेर लिया। बड़ा ही घनघोर युढ होने लगा। मीप्नडीने मारकाट मचाकर अनेकी रघोंको सूना कर दिया । उन नमय उनका पराक्रम बड़ा ही अन्द्रुत या । इधर राजनुमार हरेतने भी हजारों रिययोका सफाया कर दिया और अपने रैने बाणोंसे उनके मिर उड़ा दिने । मैं भी म्वेतके भगरे भागा रय छोड़कर भाग आया, इमीते महागजके दर्शन रर सका हूँ । इस भीषण कटा-कटीके म्मय एकमान भीष्मती ही सुमेहके समान अचल खड़े हुए थे। ने अपने गुरुपा प्राणींका मोह छोडकर निर्भीकभावने पाण्डवीरी सेनारा सहार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि न्येत यड़ी ते नी कौरवसेनाको नष्ट कर रहा है, तो वे झटपट उसके रामने आ गये । किन्तु दवेतने भीषण याणवर्षां करके उन्हें कि हुन ढक दिया । भीष्मजीने भी श्वेतरर बड़ी भागी वाणवर्या जी । उस समय यदि स्वेतने रक्षा न की होती तो भीष्मकी एक दिनमें ही सारी पाण्डवसेनाको नए भ्रष्ट कर देते। जर पाण्डवींने देखा कि व्वेतने भीष्मजीका भी मुँह पेर दिना े तो वे बड़े प्रसन्न हुए। पर आपका पुत्र तुर्वोधन उदान ते गया। वह अत्यन्त क्रोधमे भरकर अनेको अन्य राजा नेकि सहित सारी सेना लेकर पाण्डवींपर हृद्यवड़ा । उरीकी प्रेरण, से दुर्भुख, कृतवर्मा, कृताचार्य और शाय भीष्मरी म्हा

कर रहे थे।

क्षेत्रने जब देसा कि दुर्गंधन तथा कई अन्य सन्न

मिलकर पाण्डवोंकी सेनाका नहार कर रहे हैं नो यह भी मजी
को छोड़कर कीरवोंकी सेनाका विश्वन करने लगा। उन प्रसार

आपकी सेनाको तितर-वितर करके वह सिर भी पन नो के

सामने आकर उट गया। फिर वे दोनों जी उन्ह आव

बुत्रासुरके समान एक-दूसरेके प्रागोके प्राहक ने पन रहने

लगे। क्वेतने खिलिसिलाकर हमते हुए नी सान छोड़कर

भीष्मजीके धनुषके दस दुकड़े कर दिने धीर एक बाले

उनकी ध्वजा नाट डाली। यह देसकर आपके पुकेने मन्या

कि अब द्वेतके प्रजेम पड़कर भीष्मजी मारे डाको नया

पाण्डवलोग प्रसन्न होकर द्याल बजाने लगे।

तव दुर्गोधनने क्षोधित होकर अपनी मेना रो आदेश दियाः 'ओरे! सव लोग सावधान होजर सद ओरसे भीयमजीरी राधा करी। देखो, ऐसा न हो हमारे राभने ही दे क्लेज्जे हाधमे खाय ही नमीनपर गिरा देते थे। उन्होंने किनने ही योद्धाओं को पैरोंतले कुचलकर मार डाला, कितनोंको ऊपर उछालकर पटक दिया, कितनोंको तलकारके घाट उतारा, कितनोंको अपनी गर्जनाले डराकर मगाया और कितने ही वीरोंको अपने असद्य वेगले घराशायी कर दिया। कितनोंहीने तो इन्हें देखते ही मयके मारे प्राण त्याग दिये।

यह सब होनेपर भी कलिङ्गोंकी बहुत बड़ी छेना भीमसेनको चारों ओरसे घेरकर चढ आयी। उसके मुहानेपर श्रुतायुको खड़े देख भीमसेन उसका सामना करनेको बढे । उन्हें आते देख भुतायुने भीमकी छातीमें नौ बाण मारे। भीमसेन कोषसे जल उठे। इतनेहीमें अशोक भीमसेनके लिये एक सुन्दर रथ ले आया। उसपर आरूढ होकर उन्होंने तुरत फलिद्मवीर श्रतायुपर घावा किया । श्रतायुने पुनः भीमसेनपर बाण बरमाना आरम्भ कर दिया । उसके छोड़े हुए नौ तीखे वाणोंसे शायल होकर भीम चोट खाये हुए सापकी भाँति फ़ुफ़क़ारने लगे । महाबली भीमने भी घनुप चढाया और लोहेके सात वाणोंसे शुतायुको बींघ हाला । साय ही दो वाणीं उसके पहियोंकी रक्षा करनेवाले सत्य और सत्यदेवको यमलोक भेन दिया। फिर तीन वाणींसे केतुमान्के प्राण ले लिये । यह देखकर कलिङ्गवीर श्रुतायुको वडा क्रोध हुआ और उसकी सेनाके कई हजार क्षत्रियोंने भीमको घेर लिया । फिर तो चारों ओरहे भीमहेनपर शक्ति। गदा, तलवार, तोमर, ऋष्टि और फरसोंकी वर्षा होने लगी । भीमसेन अन्न-शक्तींकी वर्षांका निवारण करके हायमें गदा ले बड़े वेगरे कलिङ्करोनामें पिल पड़े और सात सौ योद्धाओंको यमराजके घर भेज दिया। इसके बाद पुनः दो इजार

किन्क वीरोंको उन्होंने मौतके घाट उतार दिया। भीमसेनका यह पराक्रम अद्भुत था। इसी प्रकार वे वारबार किन्कोंका सहार करने छगे। महाराज! उस समय उन्हें देखकर आपके पक्षके योद्धा वारवार यही कहते थे कि साक्षात् काळ ही भीमसेनका रूप धारण कर किन्कोंके साथ युद्ध कर रहा है।

तदनन्तर, मीष्मजीने अपने वाणींसे मीमसेनके घोड़ोंको मार डाला । तब भीम गदा हाथमें लेकर रथसे कृद पहे । इघर, सात्यिकने भीमसेनका प्रिय करनेके लिये भीष्मके सारियको मार गिराया । सारियके गिरते ही घोड़े हवासे बार्ते करते हुए भीष्मको रणभूमिसे बाहर भगा ले गये। भीमसेन कलिङ्गोंका संहार करके अकेले ही सेनाके बीचमे खंडे थे, तो भी कौरवपक्षके किसी भी वीरकी उनके पास जानेकी हिम्मत नहीं हुई । इतनेमें भृष्टचुम्न वहाँ आया और उन्हें अपने रयपर विठाकर सबके देखते-देखते अपने दलमें ले गया । भीमसेन पाञ्चाल और मत्स्यदेशीय वीरोंसे मिले। सात्यिकने भीमसेनकी प्रशंसा करते हुए सौभाग्यकी बात है जो आपने कलिङ्गराज भानुमान्। राजकुमार केतुमान्। राक्रदेव तया अन्य बहुत-से कालिङ्ग वीरोंका संहार किया । कलिङ्कसेनाका न्यूह बहुत बड़ा था; इसमें असंख्य हायी, घोड़े और रय ये और वड़े-वड़े धीर वीर उसकी रक्षा करते थे। परन्त आपने अकेले ही अपने बाहबलसे उसका नादा कर दिया !' इतना कहकर सात्यिकने भीमसेनको छातीसे लगा लिया और उन्हें अपने रथमें बैठाकर उनका साहस बढाता हुआ वह पुनः कौरव वीरोंका सहार करने लगा।

## धृष्टद्युम्न, अमिमन्यु और अर्जुनका पराक्रम

सञ्जयने कहा—उस दिन जन पूर्वाह्नका अधिक भाग न्यतीत हो गया और नहुत-से रय, हायी, धोड़े, पैदल और सवार मारे जा चुके तो पाञ्चालराजकुमार घृष्ट्युम्न अकेटा ही अश्वत्यामा, शस्य और कृपाचार्य—इन तीन महारियर्योके साथ युद्ध करने लगा। उसने अश्वत्यामाके विश्वविख्यात घोड़ोंको दस नाणोंसे मार डाला। नाहनोंके मारे जानेपर अश्वत्यामा शस्यके रयपर चढ गया और नहींसे घृष्ट्युम्नपर नाणोंकी नर्पा करने लगा। घृष्ट्युम्नको अश्वत्यामाके साथ भिड़े हुए देख सुमद्रानन्दन अभिमन्यु भी तीखे नाणोंकी नर्पा करता हुआ शीष्ट ही आ पहुँचा।

उसने शस्यको पचीस, कृपाचार्यको नौ और अश्वत्यामाको आठ बाणोंसे बींघ डाला । तब अश्वत्यामाने एक, शस्यने दस और कृपाचार्यने तीन तीखे बाणोंसे अभिमन्युको बींघ दिया ।

महाराज! इतनेहीमें आपका पोता कुमार लक्ष्मण अभिमन्युको युद्ध करते देख उसका सामना करनेको आगा । फिर इन दोनोंमें युद्ध होने लगा । क्रोधमें मरे हुए लक्ष्मणने अभिमन्युको अनेकों वाणोंसे वींधकर अद्भुत पराक्रम दिखाया । इससे अभिमन्युको बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए पचास बाणोंसे लक्ष्मणको

केकयराजकुमार, धृष्टकेतु और अभिमन्यु एक साथ ही अपने रथ छेकर चले । किन्तु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शब्यके सिहत भीष्मजीने उन्हें रोक दिया । इसी समय क्वेतने तलवार खींचकर भीष्मजीका धनुप काट डाला । भीष्मजीने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया और वड़ी तेजीसे क्वेतकी ओर चले । बीचमें समने आनेपर उन्होंने भीमसेनको साठ, अभिमन्युको तीन, सात्यिकको सौ, धृष्टचुमुको वीस और केकयराजको पाँच बाण मारकर रोक दिया । फिर वे सीधे क्वेतके सामने

पहुँचे और अपने धनुपार एक मृत्युने ममान वाण चढ़ारर उसे ब्रह्माख्ये अभिमनित्रत करके छोड़ा। वह बाग न्येतके कवचको फोड़कर उसकी छातीमें एम गया और निर विजलीके समान चमककर पृथ्वीमें प्रवेश कर गया। इम प्रकार उसने क्वेतका प्राणान्त कर दिया। उसे पृथ्वीपर निर्ने देख पाण्डव और उनके पक्षके क्षत्रियलोग यहा शोक परने लगे तथा आपके पुत्र और अन्य की रचलोग यहा शोक परने लगे दुःशासन तो बाजा बजाता हुआ इसर-उसर नाचने लगा।

## युधिष्ठिरकी चिन्ता, कृष्णका आश्वासन और क्रौश्रव्यूहकी रचना

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय । सेनापित श्वेत जब युद्धमं श्रृज्ञोंके हायसे मारा गया तो उसके पश्चात् महान् धनुर्घर पाञ्चालवीरोंने पाण्डवोंके साथ मिलकर क्या किया !

सञ्जयने कहा-महाराज। स्थिर होकर सुनिये-उस भयद्वर दिनके पूर्वोह्नका अधिकाश भाग वीत जानेपर लगभग दोपहरके समय आपकी तथा शत्रुकी सेनाओं में पुनः युद्ध होने लगा । विराटके सेनापति इवेतको मरा हुआ और कृत-वर्माके साथ शस्यको युद्धके लिये तैयार देखकर आहुति पडनेसे प्रज्वलित हुई अग्निके समान राजकुमार शंख क्रोधसे जल उठा । उस बलवान् वीरने अपना महान् धनुष चढा-कर मद्रराज शल्यको मार डालनेकी इन्छासे उनपर आक्रमण किया । उस समय बहुत-से रय चारों ओरसे शलकी रक्षा कर रहे थे । वह वाणींकी वर्षा करता हुआ शस्यके रथके पास पहुँच गया । तब मौतके मुखमें पहे हुए मद्रराज शल्य-को बचानेके लिये आपकी सेनाके सात महारयी—बृहद्वल, जयत्तेन, रुक्मरय, विन्द, अनुविन्द, सुदक्षिण और जयद्रथ उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये और शंखके मस्तकपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। उन सातोंको एक साय प्रहार करते देख सेनापति शंख कोधमें मर गया और भल्ल नामके सात तीखे बाणोंसे उन सातोंके धनुप काटकर सिंहनाद करने लगा । तत्र महाबाहु भीष्म मेघके समान गर्जना करते हुए विशाल धनुष हायमें लेकर शंखपर चढ आये। उन्हें आते देख पाण्डवी सेना भयसे यर्रा उठी । इतनेहीमें भीष्मसे शंखकी रक्षा करनेके लिये अर्जुन उसके आगे आकर खड़े हो गये; फिर तो भीष्मजीके साथ इन्हींका युद्ध छिड गया।

इधर, शल्यने हाथमें गदा हे अपने रचसे उतरकर

शह्नके चारों घोड़ोंको मार डाला । जब घोड़े मर गरे तो शह्न भी तलवार हायमें लेकर तुरत रयसे नृद पड़ा और अर्जुनके रयपर जा बैठा । वहाँ जानेपर ही उसे दुस्त आर्क्त अर्जुनके रयपर जा बैठा । वहाँ जानेपर ही उसे दुस्त आर्क्त मिली । अब भीष्मजी पद्माल, मत्स्र, फेक्रय और प्रभट कर देशीय योद्धाओंको बाणोंसे मार-मारकर गिराने लगे । पिर, उन्होंने अर्जुनका सामना छोड़कर पत्मालराज द्रुपदार पाम किया और उनकी सेना भीष्मजीके बाणोंसे दम्य होती दिखायी देने लगी । वे पाण्डब-यक्षके महारियमिं ने लग्या-ललकारकर मारने लगे । सारी सेना उनमित हो उटी उसका ब्यूह मद्भ हो गया । इसी बीचमें सूर्य भी अन्त हो गया; अतः अँधेरेमें कुछ सूस नहीं पड़ता या और भीष्म जी बड़े वेगसे बढ़ रहे थे—यह देराकर पाण्डवोंने अर्मा सेनाको पीछे हटा लिया ।

प्रयम दिनके युद्धमें जर पाण्डय-सेना पीछे दरा ही गयी और कुपित हुए मीप्मका पराक्रम देखकर दुर्पोप्सन गुणी मनाने लगा, उस समय धर्मराज युधिष्टिर अपने गमी भारतें और सम्पूर्ण राजाओं को साय लेकर तुरत भगमान भीहणारे पास गये और अपनी पराजयकी चिन्तासे पहुन सुनी हैं कर कहने लगे—'श्रीकृष्ण! देखते ही म' गर्मी एक दार्गी हैं ममें स्के हुए तिनकेरी देरीको जैसे आग धणभगमें पत्ना दार्गी हैं, उसी प्रकार भयानक पराक्रम दिखानेक हैं मीप्मती अपने वाणोंसे मेरी सेनाको भस्मनात् पर रहे हैं। होप्यं भरे हुए यमराज, वजधर रन्द्र, पामधारी करा केंग्र गदाधारी कुवेरको तो कदाचित् युद्धमें लीता हा गया है। ऐसी दशानें में तो अपनी धुद्धिरी दुर्दन्तार है। ऐसी दशानें में तो अपनी धुद्धिरी दुर्दन्तार कारण भीपमस्त्री अगाध ललमें नावके विना दूर

गरोक्तन, सार्यार, चेरितान और द्रौनदीके पाँचों पुत्र भी भारत पुनिती मेनाको इस प्रशाद भगाने लगे, जैसे देवता याननेको । दम प्रकार आयसमे मार-काट करते हुए वे खूनसे स्थानय शत्रिय बीर बड़े भयद्वार दिखायी देते थे ।

मगुनज ! एमी समय दुर्योधन एक हजार रिययोंकी मेना लेनर पटोत्कचके सामने आया । इसी प्रकार पाण्डव भी यहुत वही मेनाके साय भीष्म और द्रोणाचार्यके मुकाबलेमें जा रहे । अर्जुन भी कोधमें भरकर समस्त राजाओंपर चढ़ आये । उन्हें आते देख राजाओंने हजारों रयोंके द्वारा चारों ओरते पेर लिया और वे उनके रयपर द्यक्ति, गदा, परिष्क, प्राप्त, परता एवं मूसल आदि अस्त्र-श्रक्तोंकी वर्षा करने लगे । किन्तु अर्जुनने टिट्टियोंकी कतारके समान आती हुई श्रक्तोंकी उन वृष्टिको अने वाणोंसे बीचमें ही रोक दिया । उनके इस अर्जेकिक हस्तलाधवको देखकर देव, दानव, गन्धर्व, विगाच, सर्व और राक्षस—सभी धन्य-धन्य कहने लगे ।

अर्जुनके वाणींसे पीडित होकर कौरव-सेना विपाद और भयसे कॉपती हुई भागने लगी । उसे भागती देख कोधमें भने हुए भीष्म और द्रोणाचार्यने रोका । दुर्योघनको देखकर



कछ योदा लौटने लगे । उन्हें लौटते देख दूसरे भी संकोच-वश लौट आये । सबके लौट आनेपर दुर्योधनने भीष्मजीके पास जाकर कहा, "पितामह ! मैं जो निवेदन करता है, उसपर ध्यान दीजिये । जयतक आप और आचार्य दोण जीवित हैं, अश्वत्यामा, सुदृद्धर्ग तथा कृपाचार्य जनतक मौजद है, तवतक हमारी सेनाका इस तरह भागना आपलोगोंके लिये गौरवकी वात नहीं है । में यह कभी नहीं मान सकता कि पाण्डव आपलोगोंके समान योद्धा हैं। अवस्य ही आप उनपर कपादृष्टि रखते हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है और आप क्षमा किये बैठे हैं। यदि यही बात यी, तो मुझे पहले ही बता देना उचित या कि 'में पाण्डवींसे, घृष्टदामसे और सात्यिकसे युद्ध नहीं करूँगा । उस समय आपकी, आचार्यकी तया क्रुप महाराजकी बात सुनकर मैं कर्णके साय अपने कर्तव्यपर विचार कर लेता । और यदि वास्तवमे आप इस युद्धरूप सङ्घटके समय मुझे त्यागनेयोग्य न समझते हो तो आपलोगोंको अपने पराक्रमके अनुरूप युद्ध करना चाहिये।"

दुर्योधनकी यह वात सुनकर भीष्म बारंबार हँसते हुए क्रोधसे ऑखें फिराकर बोले—'राजन्! एक-दो बार नहीं, अनेकों बार मैंने तुमसे यह सत्य और हितकर वात बतायी है कि इन्द्रके सहित मम्पूर्ण देवता भी पाण्डवोंको युद्धमें नहीं जीत सकते। अब मैं बूढ़ा हो गया; इस अवस्थामें जो कुछ कर सकता हूं, उसके लिये अपनी शक्तिभर उठा न रक्खूंगा। तुम अपने भाइयोंके साथ देखो, आज में अकेला ही सबके सामने पाण्डवोंको सेनासहित पीछे हटा दूंगा।'

जब भीष्मने इस प्रकार कहा तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर भेरी और श्रङ्ख आदि बाजे बजाने लगे । उनकी आवाज़ सुनकर पाण्डव भी श्रङ्ख, भेरी और ढोलका तुमुल नाद करने लगे ।

## भीष्मका पराक्रम, श्रीकृष्णका भीष्मको मारनेके लिये उद्यत होना और अर्जुनका पुरुपार्थ

भृतराष्ट्रने पूछा— सञ्जय ! जब मेरे दुखी पुत्रने उकसा-बर भीष्मको कोष दिलाया और उन्होंने भयद्भर युद्धकी प्रतिशा कर ली, तब भीष्मजीने पाण्डवॉके साथ और पाञ्चाल-वीरोंने भीष्मजीके साथ किस प्रकार युद्ध किया !

सञ्जय कहने लगे—उस दिन जब दिनका प्रयम भाग बीन गया और स्वेनारायण पश्चिम दिशाकी ओर जाने लगे, तया विजयी पाण्डव अपनी विजयकी खुशी मना रहे थे, उसी समय पितामह भीष्मजी तेज चलनेवाले घोड़ोंसे जुते हुए रयपर वैठकर पाण्डव-सेनाकी ओर वहे । उनके सायमें बहुत वड़ी सेना थी और आपके पुत्र सब ओरसे घेरकर उनकी रक्षा कर रहे थे । उस समय हमलोगोंमें और पाण्डवोंमें रोमाञ्चकारी संप्राम छिड़ गया । योड़ी ही देरमें योद्धाओंके हजारों मस्तंक और हाय कट-कटकर जमीनपर गिरने और तहपने लगे । कितनोंहीके सिर तो कटकर गिर गये, मगर

## दूसरा दिन-कौरवोंकी व्यृहरचना और अर्जुन तथा मीष्मका युद्ध

सञ्जयने कहा—राजन् ! दुर्योधनने जव उस दुर्मेच कोञ्चन्यूहकी रचना देखी और अत्यन्त तेजस्वी अर्जुनको उसकी रक्षा करते पाया तो द्रोणाचार्यके पास जाकर वहाँ उपस्थित सभी शूरवीरोंसे कहा—'वीरो ! आप सब लोग



नाना प्रकारके अस्त्रसञ्चालनकी विद्या जानते हैं और युद्धकी कलामें प्रवीण हैं। आपमेंसे एक-एक बीर भी युद्धमें पाण्डवॉन को मारनेकी शक्ति रखता है; फिर यदि सभी महारथी एक साथ मिलकर उद्योग करें, तब तो कहना ही क्या है!

उसके इस प्रकार कहनेसे भीष्म, द्रोण और आपके सभी पुत्र मिलकर पाण्डवोंके मुकावलेमें एक महान् व्यूहकी रचना करने लगे। भीष्मजी बहुत वड़ी सेना साय लेकर सबसे आगे चले। उनके पीछे कुन्तल, दशार्ण, मगघ, विदर्भ, मेकल तथा कर्णप्रावरण आदि देशोंके वीरोंको साथ लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले। गान्धार, सिन्ध्रसौवीर, शिवि और वसाति वीरोंके साय शकुनि द्रोणाचार्यकी रक्षामें नियुक्त हुआ। इनके पीछे अपने सभी भाइयोंके साय दुर्योघन या । उसके साथ अश्वातक, विकर्ण, अम्बष्ट, कोसल, दरद, शक, क्षद्रक और मालव देशके योद्धा थे । इन सबके साथ वह श्कुनिकी सेनाकी रक्षा कर रहा या। भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और विन्द-अनुविन्द-ये व्यूहके वाम भागकी रक्षा करने लगे। सोमदत्तका पुत्र, सुशर्मा, कम्बोजराज सुदक्षिण, श्रुतायु और अञ्युतायु—ये दक्षिण भागके रक्षक हुए । अश्वत्यामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा-ये बहुत बड़ी सेनाके साय व्यूहके पृष्ठभागमें खड़े हुए । इनके पृष्ठपोषक ये केतु-

मानः वसुदानः काशिराजके पुत्र तथा और दूग्ने-दूग्ने देशों-के राजालोग ।

राजन् । तदनन्तर, आपके पहाके सव गोढ़ा युद्ध निने तैयार हो गये और बहे आनन्दके साम गंदा बजाने एव सिंहनाद करने लगे । हर्पमें भरे हुए मैनिकॉके मिहनाद सुनक्तर कीरवींके पितामह भीष्मने भी मिह समान दहाएकर उच्च स्वरसे शङ्ख बजाया । तदनन्तर शतुओंने भी अने शें प्रकारके शङ्ख, भेरी, पेशी और आनक आदि याने बलारे, उनकी तुमुल ब्वनि मय ओर गूँजने लगी । शीहणा, अर्जुन, भीममेन, युधिष्टिर, नकुल और सहदेवने भी अपने अपने शङ्ख बजाये । तथा काशियाज, शैंच्य, शियपणी, पृष्ट शुम्न, विराट, सात्यिक, पञ्चालदेशीय बीर और द्रीनदीके पुत्र भी बहे-बहे शहु बजाकर सिंहोंके समान दहाइने लगे । उनके शङ्खनादकी कँची आवाज पृष्यीये लेकर आसाराक गूँज उठी । इस प्रकार कीरव और पाण्डव एक दूसरेको पीटा पहुँचाते हुए युढके लिये आमने-सागने लहे हो गये ।

धृतराष्ट्रने पूछा—जव दोनों ओरबी मेना व्यूहरणना पूर्वक खड़ी हो गयी तो योदाओंने किस प्रचार एक-दूरनेपर प्रहार करना शुरू किया !

सञ्जयने कहा—जब दोनों ओर ममानरपरे मेनाओं की व्यूह-एचना हो गयी और गर ओर मुन्दर हरताएँ फहराने लगीं, तब दुर्योधनने अपने योद्धार्णें को गुद्ध प्रारम्भ करने की आक्षा दी। कीरव वीरोंने जीवनरा मोह छोट्डर पाण्डवॉपर आक्रमण किया। फिर तो दोनों ओरकी मेनाओं में रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा। रयने रय और हार्यासे हार्या भीर घोड़ों के शरीरों में अनंकर बाप हुर्यं लगे। हस प्रकार धमासान युद्ध आरम्भ हो लानेपर जिलाम मीष्म अपना धनुप उठाकर अभिमन्तु, भीनस्त, रापारि, केकेय, विराट और धृष्ट्युम्न आदि वीरोंपर तया नेदि और मत्य देशके राजाओं तर वालों जी वर्षा करने गरे। उनकी मारसे पाण्डवॉका व्यूह हट गया, सारी सेना नितर-दिवार हो गयी। कितने ही सवार और घोड़े मारे गरे रिपर्यों हे ईट रे सुंड माग चले।

अर्जुन महारथी भीष्मके ऐसे पराक्रमको देखक के प्रांभर गये और भगवान श्रीकृष्णके दोने, 'इनार्दन ! स्व

है। निकारितारा एक भी रथी मेरे हायछे बचने नहीं गोरता। अब में त्यय अवना उम्र चक उठाकर महावती भीष्म और द्रोगिके प्राण दूँगा तथा धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंकी महत्त्वर पाउचोंने प्रमन्न करूँगा। कीरवपक्षके सभी गामाओं तथा वन करके आज में अजातशत्रु युधिष्ठिरको राजा बनाऊँगा।

इतना तहार श्रीष्ट्रणाने घोड़ोंकी लगाम छोड़ दी और हायमें मुदर्शन नक लेकर रथसे कूद पड़े । उस नकका



प्रकाश स्यंके समान और प्रभाव वज्रके सहश अमोघ या। उसके किनारेका भाग छूरेके समान तीक्ष्ण या। भगवान् कृष्ण वहे वेगसे भीष्मकी और अपटे, उनके पैरोंकी धमकसे पृथ्वी कॉपने लगी। जैसे सिंह मदान्य गजराजकी ओर दोहे, उनी प्रकार वे भीष्मकी ओर वढे। उनके क्याम विग्रहपर हवाके वेगसे फहराता हुआ पीताम्बरका छोर ऐसा शोभित होता या, मानो मेघकी काली घटामें विजली चमक रही हो। हाथमें चक उठाये वे बड़े जोरसे गरज रहे थे। उन्हें कोघमें भरा देख कौरवोंके मंहारका विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। चकके साथ उन्हें देखकर ऐसा जान पहता या, मानो प्रलयकालीन मंवर्तक नामक अग्नि सम्पूर्ण जगत्का संहार करनेको उद्यत हो।

उन्हें चक्र लिये अपनी ओर आते देख मीष्मजीको तिन भी भय नहीं हुआ। वे दोनों हायों से अपने महान् घनुपका टंकार करते हुए भगवान्से बोले, 'आइये, आइये, देवेशर! आइये जगदाधार! में आपको नमस्कार करता हूं। चक्रवारी माधव! आज वलपूर्वक मुझे इस रयसे मार गिराइये। आप सम्पूर्ण जगत्के म्वामी हैं, सबको शरण देनेवाले हैं; आपके हायसे आज यदि में मारा जाकँगा, तो इहलोक और परलोकमें भी मेरा कल्याण होगा। भगवन् ! स्वयं मुझे मारने आकर आपने तीनों लोकोंमें मेरा गौरव बढ़ा दिया!

मगवान्को आगे बढते देख अर्जुन भी रयसे उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों वाँहें पकड़ कीं। भगवान् रोपमें भरे हुए थे, अर्जुनके पकड़नेपर भी ने रुक न सके। जैसे आँधी किसी ब्रक्षको खींचे लिये चली जाय, उसी प्रकार वे अर्जुनको घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे । तब अर्जुन उनकी बॉहें छोड़कर पैरोंमें पड गये। उन्होंने खूव बल लगाकर उनके चरण पकड लिये और दसवें कदमपर पहुँचते पहुँचते किसी प्रकार उन्हें रोका। जब वे खड़े हो गये तो अर्जुनने प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, 'केशव ! अपना कोध शान्त कीजिये. आप ही पाण्डवींके सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रींकी शपय खाकर कहता हूँ, अपने काममें दिलाई नहीं करूँगा। प्रतिशके अनुसार युद्ध करूँगा। अर्जुनकी यह प्रतिश सनकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हो गये और उनका प्रिय करनेके लिये पुनः चक्रसहित रयपर जा वैठे । उन्होंने अपने पाञ्चजन्य शंखकी व्वनिसे दिशाओंको निनादित कर दिया। उस समय कौरवींकी सेनामें कोलाहल मच गया और अर्जुनके गाण्डीव धनुषसे सब दिशाओंमें तीस्ण बाणोंकी वर्षा होने लगी ।

तत्र भूरिश्रवाने अर्जुनपर सात वाण, दुर्योधनने तोमर, गल्यने गदा और भीष्मने गक्तिका प्रहार किया। अर्जुनने भी सात बाण मारकर भरिश्रवाके बार्णीको काट दिया। क्षुरसे दुर्योघनका तोमर काट डाला तया एक-एक बाण छोड़कर शल्यकी गदा और भीष्मकी शक्तिको भी टूक-टूक कर दिया। इसके वाद उन्होंने दोनों हायोंसे गाण्डीव धनुषको खींचकर आकाशमें माहेन्द्र नामक अस्त्र प्रकट किया, देखनेमें वह वड़ा ही अद्भुत और मयानक या। उस दिव्य अस्त्रके प्रभावसे अर्जुनने सम्पूर्ण कौरव-सेनाकी गति रोक दी । उस अस्त्रसे अग्निके समान प्रज्विहत वाणोंकी वृष्टि हो रही यी और शत्रुओंके रय, व्वजा, धनुष तया बाहुओंको काटकर वे बाण राजाओं, हायियों और घोड़ोंके दारीरोंमें वस जाते थे। इस प्रकार तेज धारवाले वाणोंका जाल विछाकर अर्जुनने सम्पूर्ण दिशाओं और उपदिशाओंको आच्छन्न कर दिया और गाण्डीव घनुपकी टंकारसे राजुओंके मनमें अत्यन्त पीडा भर टी। रक्तकी

भी मार डाला । सार्थि और घोडोंके मर जानेसे जब बह रथहीन हो गया तो हायमें गदा लेकर रणमें कद पड़ा और अपना पौरुष दिखाने लगा । इसी समय द्रोणने एक अद्भत काम किया; धृष्टद्मम् अभी रयसे उतरा भी नहीं या कि उन्होंने अनेकों वाण मारकर उसके हायसे गदा गिरा दी। तब वह ढाल और तलवार लेकर वहे वेगसे द्रोणके ऊपर सपटा, किन्त आचार्यने वाणोंकी झडी लगाकर उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया । यद्यपि उसकी गति कक गयी, तो भी वह बड़ी फ़र्तीके साय द्रोणके छोड़े हुए वार्णोको ढालसे पीछे हटाने लगा । इतनेमें महावली भीमसेन सहसा उसकी सहायताके लिये आ पहेंचे । भीमने आते ही सात तीखे वाण मारकर द्रोणाचार्यको बींध डाला और धृष्ट्युमको तुरंत अपने रयपर बिठा लिया । तब दुर्योधनने भी द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये कलिङ्गराज भानुमान्को बहुत वड़ी सेनाके साथ भेजा । महाराज । आपके पुत्रकी आज्ञाके अनुसार कलिङ्गोंकी वह महती सेना भीमसेनके ऊपर चढ आयी। द्रोणाचार्य तो विराट और द्रपदके सामने जा डटे और धृष्टद्युम्न राजा युधिष्ठिरकी सहायताके लिये चला गया । तदनन्तर, भीमसेन और किन्तोंमें महाभयानक रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया।

भीमलेन अपने ही बाहुबलके भरोते धनुष टङ्कारते हुए कलिकराजके साथ युद्ध करने लगे । कलिक्कराजका एक पुत्र था, उसका नाम था शकदेव । उसने अनेकी वाणींका प्रहार कर भीमसेनके घोडोंको मार डाला । भीमसेन विना रथके हो गये-यह देखकर उसने जोरदार हमला किया और उनपर वर्षाकालके मेघकी भाँति वार्णोकी झड़ी लगा दी। तय भीमने उसके ऊपर एक लोहेकी गदा फेंकी। उस गदाकी चोट खाकर वह सारियके साथ ही जमीनपर छढक गया। अपने पुत्रको मरते देख कलिङ्गराजने हजारी रिययोंकी सेना लेकर भीमको चारों ओरसे घेर लिया । भीमसेनने वह गदा फेंककर हायोंमें ढाल और तलवार ले ली। यह देख कलिङ्गराज कोधमें भर गया और उसने भीमसेनके प्राण हेनेकी इच्छासे उनपर एक सर्पके समान विषैला वाण छोड़ा । भीमसेनने अपनी तलवारसे उस तीखे वाणके दो दुकड़े कर दिये और उसकी रेनाको भयभीत करते हुए वड़े बोरसे हर्पनाद किया। अब तो कलिङ्गराजके कोघकी सीमा न रही । उसने पत्यरपर रगड़कर तीखे किये हुए चौदह तोमर भीमसेनके ऊपर फेंके। भीमसेनने तुरंत तलवारसे उनके दुकड़े-दुकड़े कर दिये और फिर भानुमान्पर धावा किया । भानुमान्ने वाणोंकी वर्षांछे

भीमसेनको ढक दिया और उद्यक्तरसे हिंहनाट जिया। भीमसेन भी बढ़े जोरसे हिंहके स्मान दहाएने स्ते। उनका विकट नाद सुनकर किन्द्रसेना बहुत उर गरी। उसने समझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य गरी हैं। देवता हैं। इतनेमें भीमसेन पुनः मयंकर हिंहनाट वरके हाथमें तलवार से अपने रथसे कृद पहे और भानुमानके हायीके दोनों दाँत पकड़कर उनके मस्तकपर चढ़ गरे। उन्हें चढते देख भानुमानने शिकका प्रहार किया; पर भीमसेनने अपनी तलवारसे उसके दो हकरें कर दिये और भानुमानकी कमरमें तलवारका एक ऐना हाथ मारा कि



उसके दो दकड़े हो गये । फिर भीमरेनने उमी तलवारने उम हायीके भी कन्धेपर प्रहार किया। कन्या कट जानेने हार्यं चिग्घाडता हुआ जमीनपर गिर पदा । माय ही भीमरे न भी कृदकर तलवार लिये पृथ्वीपर राहे हो गये । अब ये बरे-बरे द्यायर्थोंको मारते-गिराते चारों ओर घूमने लगे। व रापी सवारोंको सेनामें घुस जाते और तीखी धारवानी तासारी उनके शरीर तथा मलक काट डाल्ते थे। भीमधेन उप समय पैदल और अनेले थे, तो भी कोचमें भरे हुए प्रत्य कालीन यमराजके समान वे शत्रुओं रा भय ददा रहे ये। युद्धभूमिमें विचरते समय वे नाना प्ररास्के पैनंग दिगां। थे-कभी मण्डलाकार चकर लगाते, जभी पड़े गरने हार सब ओर चूनते, कभी कॅचारेंसे चटने, गर्भी गृट-कर आगे बढ़ते, कमी छव दिशाओंमें समान राष्टि अग्रसर होते, कभी एक ही दिशामें बढ़ते जाते, बभी विभीका वड़े वेगरे वावा करते और कमी सबके उत्तर एक राष्ट्र हैं। चढाई कर देते थे। वे कृदकर स्पींगर पटुँच लाते और कितने ही रिययोंके मलाव तलवारचे बाटवर स्थानी घरहाई

वींघ डाला । लक्ष्मणने एक बाण मारकर अभिमन्युके घनुपको काट दिया; यह देख कौरवपक्षके वीरोंने बड़ा हर्षनाद किया। अभिमन्युने एक दूसरा अत्यन्त सुदृढ घनुप हायमें लिया। फिर वे दोनों एक दूसरेका वार बचाते और मारते हुए परस्पर तीक्ष्ण वाणोंका प्रहार करने लगे।

तदनन्तर, अपने महारथी पुत्रको अभिमन्युके वाणीं से पीडिस देख दुर्योघन उसकी सहायताके लिये आ पहुँचा। यह देख अर्जुन भी पुत्रकी रक्षाके लिये बढ़े वेगसे दौढ़े। तब भीष्म और द्रोणाचार्य आदि भी अर्जुनका सामना करनेको बढ आये। उस समय सभी प्राणी कोलाहल करने लगे। अर्जुनने इतने बाण बरसाये कि अन्तरिक्ष, दिशाएँ, पृथ्वी और सूर्य भी ढक गये, कुछ भी नहीं सुझता था। इस घमासान युद्धमें कितने ही रथ, हाथी और घोढ़े मारे गये। रथीलोग रथ छोड़-छोड़कर भागने लगे। महाराज। उस समय आपकी सेनामें एक भी योद्धा ऐसा नहीं दिखायी देता था, जो शूरवीर अर्जुनका सामना कर सके। जो-जो सामने जाता, वही-वही उनके तीखे वाणोंका

निगाना होकर परलोकका अतिथि यन जाता या ।

जब आपकी सेनाके वीर चार्गे और भागने हुगे, हो श्रीकृष्ण और अर्जुनने अपने-अपने उत्तम शहर वजाये । उर समय भीष्मजीने द्रोणाचार्यसे मुसकराते हुए कहा, 'भगागन् श्रीकृष्णके साथ यह महाबली अर्डुन अरेले ही गरी मेनाहा सहार कर रहा है। युद्धमें किमी तरह भी हने जीनना असम्भव है । इस समय तो इसका रूप प्रत्यवालीन यमगाती समान भयद्भर दिखायी दे रहा है। देखते हैं न, हमारी यह बहुत बड़ी सेना किस तरह एक-दूसरेकी देखादेखी तेजीके साय भागी जा रही है; अब इसे लौटा लाना बटा मारे रण है । इघर, सूर्य भी अस्ताचलको जा ग्हा है; अतः इस स्मा तो सेनाको समेटकर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीए जान पहता है। हमारे योदा यके और दरे हुए हं, अत. अर उत्लाहके साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे। महागृज । आचार्य द्रोणसे यह कहरूर भीष्मजीने आपरी सेनाको युज्यसिने **छौटा छिया। इस प्रकार स्**र्यास्त के समय आपकी आर पाण्डवोंकी भी सेनाएँ लौट आर्था ।

# तीसरा दिन-दोनों सेनाओंकी च्यूह-रचना और धमासान युद

सक्षयने कहा—जब रात बीती और सबेरा हुआ तो भीषमने अपनी सेनाको रणभूमिमं चलनेकी आज्ञा दी। वहाँ जाकर उन्होंने सेनाका गरुड-च्यूह रचा और उस ब्यूहके अग्रभागमे चोंचके स्थानपर वे स्वयं ही खहे हुए। दोनों नेत्रोंकी जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। शिरोभागमें अश्वत्यामा और कृपाचार्य खड़े हुए। इनके साय त्रैगर्त, कैकेय और वाटघान भी थे। मद्रक, सिन्धुसौवीर और पञ्चनददेशीय वीरोंके साय भूरिअवा, शल, शन्य, भगदत्त और जयद्रय—ये कण्ठकी जगह खड़े किये गये थे। अपने भाइयों और अनुचरोंके साय दुर्योघन पृष्ठभागमें स्थित हुआ। कम्बोज, शक और ग्रूरसेनदेशीय योद्याओंको साय लेकर विन्द तथा अनुविन्द उस ब्यूहके पुच्छभागमें स्थित हुए। मगघ और कलिक्षदेशकी सेना तथा दासेरकगण उसके दायें पंखकी जगह खड़े हुए तथा कारूष, विकुक्ष, मुण्ड, कुण्डीवृष आदि योद्या वृहद्दलके साथ बार्ये पंखके स्थानपर स्थित हुए।

अर्जुनने कौरवसेनाकी वह न्यूह-रचना देखी तो पृष्टग्रुझ-को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेनाका अर्धचन्द्राकार न्यूह बनाया । उसके दक्षिण शिखरपर भीमसेन सुग्रोभित हुए, उनके साथ अनेकों अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न भिन्न-भिन्न देशोंके राजा थे। मीमछेनके पीछे महारथी विराट और द्रुपद गरे हुए। उनके बाद नील और नीलके बाद पृष्टकेतु थे। धृष्टकेतुके साथ चेदि, काशि और करूप आदि देगे के विका थे। धृष्टकुत और शिराण्डी पञ्जाल एव प्रभाग में शिराण्डी पञ्जाल एव प्रभाग में शिरा हुए। शिवि गोरी सेनाके साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी वहाँ ही थे। उनके बाद सात्यिक और द्रीपदीके पाँच पुत्र थे। किरा अनिमन्तु और इरावान् थे। इनके पश्चात् केक्सवीरों के साथ घटोरण्य था। अन्तमें ब्यूहके वाम शिवारपर अर्जुन स्थित हुए, जिनते स्थार भगवान् श्रीकृष्ण थे। इन प्रभाग पाण्डवीने इस महारप्रकृति रचना की।

तदनन्तर युद्ध आरम्भ हो गया । रयने रय र्यांग हार्याः से हायी मिड़ गये । रयोकी घरपरार्टिंग्य िया हुआ दुन्दुभियोंका स्वर आकाराने गूँच ग्या या । उभागराके नर-बीरोंमें घमासान युद्ध छिड़ा हुआ या । रिशे समार पर्ट्या कौरवन्यक्षके रिययोंकी सेनाका सहार करने स्वर्थ । क्षेत्र पीर भी प्राणोंकी परवा न करके पण्डवींके मुलबन्धे उटे रहे । उन्होने एकाम चित्तसे रतना पीर युद्ध दिया कि कण्डवींक है पर उसाइ गये, उसाँ भगदह मच गयी। तर भीन्देर, प्तारी गर हुर्स देसा तो वर अत्यन्त कोधमें मरकर प्रमुक्त से निया । ये दोनों बीर आमने-सामने आकर राष्ट्रियमें निया को तथा कीरत, पाण्डव और समस्त सम्पर्शत उनसा सुद देसने लगे । मायमिनने कोधमें भरकर प्रमुक्त तीन बाग मारे तथा दूसरी ओरसे दाल्यने मी उन्तर प्रशा किया । शल्यके नी बाण लगनेसे भृष्टयुम्नको बढ़ी राया हुई, तथ उसने कोधमें भरकर फीलादके वाणींसे महागड़ारा नाकमें दम पर दिया । सुछ देरतक उन दोनों महागियना सुद्ध समानरूपमें चलता रहा; उनमें किसीकी भी न्यूनाधिकता मान्य नहीं हुई । इतनेहीमें महाराज शल्यने एक पैने बाणसे भृष्टयुम्नका धनुष काट डाला तथा उसे वाणींसे आच्छादित कर दिया ।

या देखकर अभिमन्यु बड़े कोघमें भरकर मद्रराजके रयरी और दोड़ा और बड़े तीले बाणोंसे उन्हें बींघने लगा। त्र द्वांधन, विकर्ण, दुःशामन, विविंशति, दुर्मर्पण, दुःसह, चित्रगेन, दुर्भुख, सत्यवत और पुरुमित्र—ये सब योद्धा मदराजकी रक्षा करने छगे। किन्तु भीमसेन, धृष्टवुम्न, हीनदीके पाँच पुत्र, अभिमन्यु और नकुल-सहदेवने इन्हें रोक दिया। ये सब बीर बड़े उत्साहसे आपसमें युद्ध करने लगे। इन दोना पक्षोंके दस-दस रिययोंका भयद्वर युद्ध आरम्भ होनेपर उसे आपके और पाण्डवोंके पक्षके दूसरे रयी दर्शनींकी तरह देखने लगे। दुर्योघनने अत्यन्त क्रोधमें भरकर चार तीखे वाणींसे धृष्टद्मुम्नको बीध दिया तया दुर्मर्पणने बीस, चित्रसेनने पाँच, दुर्भुखने नौ, दुःसहने सात, विविद्यतिने पाँच और दुःशासनने तीन बाण छोड़कर उसे घायल क्या । तब धृष्टबुम्नने भी अपने द्यायकी सफाई दिखाते हुए उनमें अत्येकको पचीस-पचीस बाण मारे। तया अभिमन्युने दस-दस वाणोंसे सत्यवत और पुरुमित्रको वींच दिया । नकुल और सहदेवने अचरज-सा दिखाते हुए अपने मामा शब्यपर तीखे-तीखे वाण चलाये । तव शब्यने भी अपने भानजीपर अनेकी बाण छोड़े । किन्तु माद्रीकुमार नकुल और सहदेव वाणींसे विल्कुल ढक नानेपर मी अपने स्यानमे तिन्त्रभर नहीं हिने।

भीमसेनने जब दुर्योधनको अपने सामने देखा तो सारे हागहें वा अन्त कर देनेके लिये एक गदा उठायी। गीमसेनको गदा धारण किये देख आपके सब पुत्र डरकर भाग गये। तब दुर्योधनने कोयने भरकर मगबराजको उसकी दस हजार गजारोही सेनाके सहित आगे करके भीमसेनपर धावा किया। वस, भीमसेन रयसे क्दकर अपनी गदासे हायियों को कुचलते हुए रणक्षेत्रमें विचरने लगे । उस समय भीमसेनकी दिलको दहलानेवाली दहाड़ सुनकर सब हायी सुन्न-से हो गये । तब द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टग्रुम्न—ये पाण्डवपक्षके वीर भीमसेनकी पीछेसे रक्षा करते हुए अपने पैने वाणोंसे मागधीसेनाके गजारोही वीरोंके सिर काटने लगे । यह देखकर मगधराजने अपने ऐरावतके समान विशालकाय हायीको अभिमन्युके रथकी ओर पेल दिया । किन्तु वीर अभिमन्युने एक ही वाणमें उस हायीका काम तमाम कर दिया और एक ही वाणसे वाहनहीन मगधराजका सिर उड़ा दिया । भीमसेन भी उस गजारोही सेनामें घूम- धूमकर हायियोंको मारने लगे । उस समय हमने भीमसेनके



्र एक-एक प्रहारसे ही हायियोंको लोट-पोट होते देखा या। क्रीधातुर भीमसेनकी चोट खाकर वे हाथी भयसे इघर-उघर भागकर आपकी ही सेनाको रॉदे डाळते थे। उस समय अपनी गदाको सब ओर धुमाते हुए भीमसेन ऐसे जान पड़ते थे, मानो साक्षात् शहर ही रणाङ्गणमें नृत्य कर रहे हीं।

इसी समय हजारों रिययोंके सहित आपके पुत्र नन्दकने अत्यन्त कुपित होकर भीमसेनपर आक्रमण किया। उसने भीमसेनपर छः वाण छोड़े तथा दूसरी ओरसे दुर्योघनने नी वाणोंसे उनके वक्षःखलपर वार किया। तब महाबाहु भीम अपने स्थपर चढ़ गये और अपने सारिय विद्योकसे बोले, 'देखो, ये महारयी धृतराष्ट्रपुत्र मेरे प्राणोंके ब्राहक होकर आये हैं, सो में तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूँगा। इसल्ये तुम सावधानीसे मेरे घोड़ोंको इनके सामने हे चलो। ' सारियसे ऐसा कहकर उन्होंने तीन वाण नन्दककी छातीमें मारे। इहर दुर्योघनने भी साठ वाणोंसे भीमसेनको और

घड़ घनुष-बाण लिये खड़े ही रह गये । खूनकी नदी वह चली । उस समय कौरव और पाण्डवींमें जैसा भयानक युद्ध हुआ, वैसा न कभी देखा गया और न सुना ही गया है। उस समय भीष्मजी अपने धनुषको मण्डलाकार करके विषधर सॉपॉके समान वाण बरसा रहे थे। रणभूमिमें वे इतनी शीव्रतासे सब ओर विचर रहे थे कि पाण्डव उन्हें इजारों रूपोंमें देखने लगे । मानो भीष्मने मायासे अपने अनेकीं रूप बना लिये हीं। जिन लोगींने उन्हें पूर्वमें देखा, उन्होंने ही उसी समय ऑख फेरते ही पश्चिममें भी देखा। एक ही क्षणमें वे उत्तर और दक्षिण-में भी दिखायी पड़े । इस प्रकार उस युद्धमें सर्वत्र वे-ही-वे दिखायी देने लगे। पाण्डवोंमेंसे कोई भीष्मजीको नहीं देख पाता था, उनके घनुषसे छूटे हुए असंख्य बाण ही दिखायी पडते थे । लोगोंमें हाहाकार मच गया । भीष्मजी वहाँ अमानवरूपसे विचर रहे थे; उनके पास हजारों राजा अपने विनाशके लिये उसी प्रकार आते थे, जैसे आगके पास पतिंगे। उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था।

इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्मजीकी मार खाकर युधिष्ठिरकी सेना हजारों दुकड़ोंमें बँट गयी। उनकी वाणवर्पासे पीडित होकर वह कॉप उठी और इस तरह उसमें भगदड़ मची कि दो आदमी भी एक साय नहीं भाग सके। इस युद्धमें दैववश पिताने पुत्रको और पुत्रने पिताको मार डाला तया मित्र मित्रके हायसे मारा गया । पाण्डवोंके सैनिक अपने कवच उतारकर बाल खोले हुए रणभूमिसे भागते दिखायी देने लगे। पाण्डवसेनाको इस प्रकार विखरी देख भगवान श्रीकृष्णने रथको रोककर अर्जुनसे कहा, ''पार्य ! जिसके लिये तुम्हारी बहुत दिनोंसे अभिलाषा यी, वह समय अब आ गया है । अब जीरदार प्रहार करी, नहीं तो मोहनश प्राणींसे हाय घो बैठोंगे । पहले तुमने जो राजाओं के समाजमें कहा या कि 'दुर्योघनकी सेनाके भीष्म-द्रोण आदि जो कोई भी वीर मुझसे युद्ध करने आयेंगे, उन सबको मार डाल्रॅगाः अव उस प्रतिज्ञाको सची करके दिखाओ । अर्जुन ! देखो तो अपनी सेना किस तरह तितर-वितर हो गयी है और ये राजा-लोग कालके समान भीष्मजीको देखकर ऐसे भाग रहे हैं, जैसे सिंहके डरसे छोटे-छोटे जंगली जीव भागते हों ।"

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुन बोले, 'अच्छा, अव आप घोड़ोंको हाँकिये और इस सैन्यसागरके बीचसे होकर भीष्मजीके पास रय ले चिलये, मैं अभी उन्हें युद्धमें मार गिराता हूँ ।' तब माघवने घोड़ोंको हाँक दिया और जहाँ भीष्मजीका रय खड़ा या, उधर ही बढ़ने लगे। अर्जुनको भीष्मजीके साय युद्ध करनेके लिये तैयार देख युधिष्ठिरकी भागी हुई सेना लीट आयी । अर्जुनको आते देख भीष्मजीने सिंहनाद किया और उनके रयपर वाणोंकी झड़ी लगा दी। एक ही क्षणमें अर्जुनका रय घोड़ों और सारियके साथ वाणींसे छिप गया, दिखायी नहीं देता या । परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण तो वहे धैर्यवान् थे, वे जग भी विचलित नहीं हुए, घोड़ोंको बराबर आगे बढावे ही चले गये । इसी समय अर्जुनने अपना दिव्य धनुप उठाया और तीन वाणोंसे भीष्मजीका धनुप काटकर गिरा दिया । भीष्मजीने पलक मारते ही दूसरा महान् धनुप लेकर उसकी प्रत्यत्रा चढा ली। किन्त उसे भी उन्होंने ज्यों ही पींचा अर्जुनने वाट दिया । अर्जुनकी यह फुर्ती देखकर भीष्मने उन ही प्रशासा करते हुए कहा, 'महाबाहो ! तुमने खुव किया, यह महान् पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। बेटा ! मैं तुमपर यहुत प्रमात हुं; करो मेरे साथ युद्ध । इस प्रकार पार्यकी वड़ाई करके दूसरा महान् धनुष हायमे हे वे उनके रयपर वाणों नी वर्षा करने लगे। भगवान् श्रीकृणाने भी अपने अश्व-सञ्चालन ही पूरी प्रवीणता दिखायी । वे रयको शीव्रतापूर्वक मण्डलाहार चलाते हुए भीष्मके बाणोंको प्रायः विफल कर देते थे। यह देख भीष्मने तीखे बाणींसे श्रीकृष्ण और अर्जुनको सूच घाउल किया । फिर उनकी आज्ञासे द्रोण, विकर्ण, जयद्रय, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु, अम्बष्टपति, विनद, अनुविन्द और सुदक्षिण आदि बीर तथा प्राच्य, सीवीर, वमाति, क्षुद्रक और मालवदेशीय योद्धा तुरंत ही अर्जुनपर चढ आये । वे हजारीं घोड़े, पैदल, रय और दायियों के एंडने घिर गये । उन्हें उस अवखामें देख बीर सात्यिक सहसा उम स्थानपर आ पहुँचा और अर्जुनकी सहायतामें जुट गया । उसने युधिष्ठिरकी सेनाको पुनः भागती देखरा करा। ध्वित्रियो ! तुम कहाँ चले ! यह सत्पुरुपींना धर्म नहीं है। वीरो । अपनी प्रतिशा न छोड़ो, वीरधर्मका पालन करो ।

भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि पाण्डवमेनाके प्रधान-प्रधान राजा भाग रहे हैं, अर्जुन युद्धमें ठठे पड़ रहे हैं और भीष्मजी प्रचण्ड होते जाते हैं । यह वात उनमे सही नहीं गयी । उन्होंने सात्यिककी प्रशंसा करते हुए वहा—'शिनिवशने वीर ! जो भाग रहे हैं, उनको भागने दो; जो रहे हैं, वे भी चले जायें । मैं इन लोगोंका भरोसा नहीं करता । उम देखो, मैं अभी भीष्म और द्रोणाचार्यको रससे मार गिगता ि भीम और होगरे नेतृत्वमे चले। उस सेनाको देग्पर प्राणी पटायच विजलीकी बद्दको समान बढ़े होगो गरा । उस्ती वह गर्जना सुनकर मीप्मजीने होगाचाणी परा, 'मुते द्रग समय दुरातमा घटोकचके साय स्पाम करना अच्छा नहीं जान पडता, क्योंकि यह बढ़ा बार्मायंक्ष्मपत्र है और इसे अन्य वीरोंसे सहायता भी मिल रही है। इस नमय तो बज़बर इन्द्र भी इसे नहीं जीत स्पेणा। अनः अब पाण्टवाँके साय सुद्ध करना ठीक नहीं होगा; दम, आज यहीं युद्ध बंद करनेकी घोषणा कर दी नाय। अब शबुओंके साथ इमारा कल संग्राम होगा।'

गीरवलोग घटोत्कचके आतद्वते घवराये हुए थे ही। इमिटिने भीष्मजीकी यात सुनकर उन्होंने युक्तिपूर्वक युद्ध वंद करनेकी घोषणा कर दी। सायंकाल हो रहा था। आज कौरवलोग पाण्डवोंसे पराजित होनेके कारण लिखत होकर अपने डेरेपर लीटे। पाण्डवलोग तो भीमसेन और घटोत्कचको आगे करके प्रसन्नतासे झंखब्विनके साथ सिंहनाद करते हुए अपने शिविरपर आये; किन्तु भाइयोंका वघ होनेके कारण



राजा दुर्योघन वहुत ही चिन्तित और शोकाकुल हो रहा या।

### सञ्जयका राजा धतराष्ट्रको भीष्मजीके मुखसे कही हुई श्रीकृष्णकी महिमा सुनाना

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सक्षय ! पाण्डवींका ऐसा पगकम मुनकर मुझे यहा ही भय और विस्मय हो रहा है। मत्र ओरसे मेर पुत्रींका ही परामव हो रहा है—यह मुनकर मुशे यही चिन्ता होती है कि अब मेरे पश्रकी जीत कैसे होगी। निश्चय ही, विदुरके वाक्य मेरे हृदयको मस्म कर डालेंगे! मीम अवश्य ही मेरे सब पुत्रींको मार डालेगा। मुझे ऐसा कोई वीर दिखायी नहीं देता, जो संप्रामभूमिम उनकी रखा कर सके। स्त! में एक बात पृछता हूँ; ठीक-ठीक बताओ, पाण्डवींमें ऐसी शक्ति वहाँसे आ गयी !

सञ्जयने फहा—राजन् ! आप सावधानीसे सुनिये और मुनकर वैसा ही निश्चय कीजिये । इस समय जो कुछ हो रहा है, वह किसी भी मन्त्र या मायाके कारण नहीं है । बान पह है कि महाबनी पाण्डवलोग सर्वदा धर्ममें तत्पर रहते हैं और जहाँ धर्म होता है, वहीं जय हुआ करती है । इसीसे युद्धमें वे अवध्य हो रहे हैं और उन्हीं की जीत भी हो नहीं है । आनके पुत्र दुष्टिचत, पापपरायण, निष्टर और

क्रकर्मी हैं; इसलिये वे युद्धमें नए हो रहे हैं। इन्होंने नीच पुरुषोंके समान पाण्डवोंके प्रति अनेकों कृरताएँ की हैं। अब उन्हें उन निरन्तर किये हुए पापकर्मीका भयंकर फल प्राप्त होनेका समय आया है। इसिलये पुत्रोंके साथ अब आप भी उसे भोगिये । आपके सुहृद् विदुर, भीष्म, होण और मैंने भी आपको बार-बार रोकाः किन्तु आपने इमारी वातपर कुछ ध्यान ही नहीं दिया । जिस प्रकार मरणासन्न पुरुषको औपघ और पथ्य अच्छे नहीं लगते, वैसे ही आपको अपने हितकी वात अच्छी नहीं मालूम हुई । अव आप जो मुझसे पाण्डवीं-की विजयका कारण पूछते हैं, सो इस विषयमें मैंने जैसा सुना है वह वताता हूँ। उस दिन अपने भाइयोंको युद्धमें पराजित हुआ देखकर राजा दुर्योघनने रात्रिके समय पितामह मीप्मजीसे पूछा, 'दादाजी ! मैं समझता हूँ कि आप, द्रोणाचार्य, शस्य, कृपाचार्य, अश्वत्यामा, कृतवर्मा, सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण और मगदत्त आदि महारयी तीनों छोकोंके साय संग्राम करनेमें समर्थ हैं। किन्तु आप सब मिलकर भी

# कल्याण



मीष्मपितामहपर मगवान् श्रीकृष्णकी कृपा

न्तर क्यारहि होने ही गय देवता नदा सुनी रहते हैं।
देत ! अपने ही प्रसादसे एच्यी सदा निर्मय रही है, इसलिये
हिस्तानोजन ! आप पुनः पृथ्वीपर यदुवंदामें अवतार लेकर
प्रगर्श वीतिं दराहये । प्रमो ! धर्मकी स्थापना, दैल्योंके वध और जाग्ही रक्षाके लिये हमारी प्रार्थना अवस्य स्वीकार वीतिये । भगयन वासुदेव ! आपका जो परम गुह्म स्वरूप है, उसता एस समय आपकी ही कृपासे हमने कीर्तन

तय दिन्यस्य श्रीमगवान्ने अत्यन्त मधुर और गम्भीर यानीमें वहा, 'तात! तुम्हारी जो इच्छा है, वह मुझे योग-बल्से मादम हो गयी है; वह पूर्ण होगी।' ऐसा कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो गये। यह देखकर देवता, गन्धर्व और ऋपियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े कीत्हल-से ब्रह्माजीसे पूछा, 'भगवन! आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ



राष्ट्रॉमें स्तृति की, वे कौन थे ! उनके विषयमें हम कुछ मुनना चाहते हैं ।' तब भगवान् ब्रह्माने मधुर वाणीमें कहा, ''ने स्वयं परब्रह्म थे, जो समस्त भूतोंके आत्मा, प्रभु और परमादन्वरूप हैं । मैंने संसारके कल्याणके लिये उनसे प्रार्थना की है कि 'आपने जिन दैत्य, दानव और राखसोंका संग्राममें वष किया या, वे इस समय मनुष्यगोनिमें उत्रत्न हुए हैं;
अतः आप उनके वघके लिये नरके सहित मनुष्यरूपमें
उत्पन्न होइये।'सो अन वे नर-नारायण दोनों ही मनुष्यलेक्में
जन्म लेंगे, किन्तु मृद्ध पुरुप इन्हें पहचान नहीं समेंगे।
ये शंख-चक्र-गदाधारी वासुदेव सम्पूर्ण लोकोंके महेश्वर हैं।
ये मनुष्य हैं—ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना
चाहिये। ये ही परम गुद्ध हैं, ये ही परमपद हैं, ये ही परमद्धा
हैं, ये ही परम यश हैं और ये ही अक्षर, अव्यक्त एवं
सनातन तेज हैं। ये ही पुरुप नामसे प्रसिद्ध हैं तथा ये ही
परम सुख और परम सत्य हैं। अतः अपने सुद्धदोंको अभय
करनेवाले इन किरीट-कीस्तुभधारी श्रीहरिका जो तिरस्कार
करेगा, वह मयद्वर अन्धकारमें पड़ेगा।''

भीष्मजी कहते हैं-देवता और ऋषियोंसे ऐसा कह-कर श्रीब्रह्माजी उन्हें विदा करके अपने लोकको चले गये। और वे सब स्वर्गमें चले आये । एक बार कुछ पवित्रात्मा मुनिगण श्रीकृष्णके विषयमें चर्चा कर रहे थे; उन्हींके मुखरे मैंने यह प्राचीन प्रसङ्ग सुना या। यही बात मैंने जमदिन-नन्दन परश्चरामः मतिमान् मार्कण्डेय और व्यास तथा नारदजीसे भी सुनी है। यह सब जानकर भी हमारे लिये श्रीकृष्ण वन्दनीय और पूजनीय क्यों नहीं हैं। हमें तो अवस्य ही इनका पूजन करना चाहिये। मैंने और अनेकों वेदवेत्ता मुनियोंने तो तुम्हें बार-बार श्रीकृष्ण और पाण्डवोंके साथ यद ठाननेसे रोका याः किन्तु मोहवश तुमने इसका कोई तत्त्व ही नहीं समझा । मैं तुम्हें कोई कृरकर्मा राक्षय धी समझता हूँ; क्योंकि तुम श्रीकृष्ण और अर्जुनसे द्वेप करते हो। मला, इन साक्षात् नर और नारायणचे कोई दृषरा मनुष्य कैसे द्वेप कर सकता है ! में तुमसे ठीक-ठीक कहता हुँ—ये सनातन, अविनाशी, सर्वलोकमय, नित्य, जगदीस्वर, जगदर्ता और अविकारी हैं। ये ही युद्ध करनेवाले हैं, ये ही नय हैं और ये ही जीतनेवाले हैं। जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है, वहीं जय है। श्रीकृष्ण पाण्डवींकी रक्षा करते हैं, इसिलये उन्हींकी जय भी होगी।

दुर्योधनने पूछा—दादानी ! इन वसुदेवपुत्रको सम्पूर्ण लोकोंमें महान् बताया जाता है। अतः में इनकी नदी बहने लगी । कौरव-सेनाके प्रमुख वीरोंका नाद्य हुआ देखकर चेदि, पञ्चाल, करूप और मत्स्यदेशीय योद्धा तथा समस्त पाण्डव हर्षनाद करने लगे । अर्जुन और श्रीकृणाने भी हर्प प्रकट किया।

तदनन्तर, सूर्यदेव अपनी किरणोंको समेटने लगे। इधर कौरव-वीरोंके गरीर अख्न-श्रस्नोंसे छत-विश्वत हो रहे थे, युगान्तकालके समान सब ओर फैला हुआ अर्जुनका ऐन्द्र अस्न भी अब सबके लिये असहा हो चुका था—इन सब बातोंका विचार करके सन्ध्याकाल उपस्थित देख भीष्म, होण, दुर्योघन और वाहीन आदि नीत्व धीर हैनार्गति गिविरको लीट गये। अर्जुन भी श्रुऑपर दिवर और यज्ञ पाकर माइयों और राजाओंके साथ स्मानीमें चले गरे। कीरवोंके सैनिक शिविरमें लीटते समय एउ-दूर्ग से बाने लगे—'अहो! आज अर्जुनने वरुत यदा परान्म दिरमार्ग है, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सरना। अरने ही चारूब ने उन्होंने अस्वष्ठपति, श्रुतासु, दुर्मर्गण, नित्रस्न, होग, ष्ट्य, जयहय, बाहीक, भ्रिश्रवा, श्रुल, श्रुल्य और भीष्मादित अनेकों योद्याओंपर विजय पायी है।'

### सांयमनिपुत्र और कुछ धृतराष्ट्रपुत्रोंका वध तथा घटोत्कच और मगदत्तका युद्ध

सञ्जयने कहा-राजन् । रात बीतनेपर चौथे दिन प्रातःकाल ही भीष्मजी वहे क्रोधमें भरकर सारी सेनाके सहित शत्रुओंके सामने आये । उस समय द्रोणाचार्यः, दुर्योधनः, बाह्वीक, दुर्मर्पण, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे राजालोग उनके साथ-साथ चल रहे थे। भीष्मजीने सीधे अर्जुनपर ही घावा किया तथा उनके साथ द्रोणाचार्यादि सभी वीर एवं कृपाचार्य, शस्य, विविंशति, दुर्योघन और भूरिश्रवा भी उन्हींपर टूट पड़े। यह देखते ही सर्वशस्त्रज्ञ अभिमन्यु उनके सामने आया। उसने उन महारिययोंके सब अस्त-रास्त्र काट डाले और रणाङ्गणमें राजुओंके खूनकी नदी बहा दी। भीष्मजीने अभिमन्युको छोड़कर अर्जुनपर आक्रमण किया । किन्तु किरीटीने मुसकराकर अपने गाण्डीव धनुषद्वारा छोडे हए वाणींसे उनके शस्त्रसमूहको नष्ट कर दिया और उनपर बड़ी फ़र्तींसे बाण बरसाना आरम्भ किया । तब भीष्मजीने अपने वाणोंसे अर्जुनके शस्त्रसमूहको नप्ट कर दिया । इस प्रकार कुर और सुखय वीरोंने भीष्म और अर्जुनका वह अन्तृत द्वन्द्वयुद्ध देखा ।

इघर अभिमन्युको द्रोणपुत्र अश्वत्यामा, भृरिश्रवा, गल्य, चित्रसेन और सायमिनके पुत्रने घेर लिया। उन पाँच पुरुषिंहोंके साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा जान पड़ता या मानो कोई श्रेरका बच्चा पाँच हायियोंसे लड़ रहा हो। निशाना लगानेकी सफाई, श्रूरवीरता, पराक्रम और फुर्तीमें कोई भी बीर अभिमन्युकी बराबरी नहीं कर सकता था। राजन्! जब आपके पुत्रोंने देखा कि सेना बड़ी तंग आ गयी है तो उन्होंने अभिमन्युको चारों ओरसे घेर लिया। परन्तु अपने तेज और बलके कारण अभिमन्युने तिनक भी हिम्मत नहीं हारी। वह निर्भय होकर कौरवोंकी

चेनाके सामने आकर ढट गया। उनने एक वाजने असन्यामाने को और पाँचने शल्यको घायल पर आठ दाजोद्धारा सायमिनके पुत्रकी घ्वजा बाट दी। फिर भूरिपवारी होती हुई एक धर्षके समान प्रचण्ड शिन्तको अपनी और आती देख उसे भी एक पैने वाणसे काट शला। इन नम्म जन्य बड़े बेगसे वाण-वर्षा कर रहे थे। असिमन्युने उसे नेत्रक उनके चारों बोड़े मार ढाले। इन प्रवार भूरिपजा, धन्य, अश्वत्यामा, सायमिन और शब् — इनमेंसे बोई भी असिमन्युने बाहुबलके आगे नहीं टिक सका।

अब दुर्योधनकी आजासे निगर्त, मद्र और पेरार देशने पचीस हजार वीरोने अर्जुन और अभिगना होनीको छेर लिया । यह देखकर पाञ्चालराजनुमार भृष्टपुर व्यक्ती सेना लेकर बड़े कोधसे मद्र और फेक्स देगांग वीसेंगर इट पड़ा। उसने दस बाणोंसे दम महदेशीय वीरोही। एएने हत्तरमहि पृष्ठरक्षकको और एक्से पौरयके पुत्र दमनको मार जाता। इतनेहीमें सायमनिके पुत्रने तीस बाणींसे पृष्ट्यक्रको की दससे उसके सार्यिको बींध दिया । तर भूष्टामने अनान पीडित होकर एक पैने बाणने सायमित्याणा धनुष गाउ डाला । तया पद्मीत दाण छोउनर उसने घोटोरं र्र्भर रमने इघर-उघर रहनेवाले नारिययों मार गिरामा । गमनिया तलवार लेकर रपसे कृद पड़ा और पड़ी तेनीने पैदा ही रथमें बैठे हुए अपने शत्रुके पान पहुँचा। यह देगरण धृष्टवुसने कोधमें भरकर गढाके प्रदानमें उत्ता कि पेत दिया । गदाकी चोटले ज्यों ही वह पूर्णान िया है उनी हायसे वह तलवार और ढाल भी सूटहर दूर वा पर्ना ।

इस प्रकार उस महारयी राजकुमारके मारे जाने 3 जापरी: सेनामें बड़ा हाहाकार होने लगा। जब नारमनिने रायने रादे हो। भान ! तुमने महाना शीहणारी महिमा स्रोतिया सम्माध्येतिका वास्तिक न्यस्य भी जान निया । द्वारे दो भी मादम हो ही गया कि दन नर-नारायण स्रोतिने दिस उदेश्यने अवतार निया है । ये युद्धमें अवेद और अवार है तथा पाण्डयनोग भी युद्धमें किमीके द्वारा मोर नरी जा महते; क्योंकि श्रीहण्णका इनपर बड़ा गुज्द अनुग्रा है । स्मन्तिये मेरा तो यही कहना है कि तुम्हें पाण्डवोंके साथ सन्धि कर लेनी चाहिये। ऐसा करके तुम आनन्दसे अपने भाइयोंके सहित राज्य भोगो। नई। तो इन नर-नारायण भगवान्की अवगा करके तुम जीवित नई। रह सकोगे।

राजन् ! ऐसा कहकर आपके पितृब्य भीष्मजी मीन हो गये और दुर्याधनको विदा करके शय्यापर लेट गये । दुर्योधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिविरमें चला आया और अपनी शुम्र शय्यापर सो गया ।

### गीमसेन, अभिमन्यु और सात्यिककी वीरता तथा भूरिश्रवाद्वारा सात्यिकके दस पुत्रोंका वध

सन्यसे कहा-महाराज! वह रात बीतनेपर जब म्बंदिय एआ तो दोनों ओरकी सेनाएँ युद्धके लिये आमने-मामने आकर उट गर्यो । पाण्डव और कौरव दोनों ही अपनी-अपनी सेनाऑर्जा व्यूहरचना कर परस्पर प्रहार करने लगे। भीष्मजीने मकरब्यूहकी रचना की और उसकी सव ओरमे स्वयं ही रक्षा करने लगे । फिर वे बहुत बड़ी सेना रंकर आग बढे। उनकी छेनाके रयी, पैदल, गजारोही और अभारोही अपने-अपने स्थानपर रहकर एक-दूसरेके पीठे चलने लगे । पाण्डवॉने उन्हें इस प्रकार युद्धके लिये तैयार देख अपनी सेनाको स्येनन्यूहके क्रमसे खड़ा किया । उसकी चोंचके स्थानपर भीमसेन, नेत्रोंकी जगह धृष्टवग्न और विलण्डी, शिरोभागमें सत्यिक, गरदनकी जगर अर्जुन, वामनधुमें अर्काहिणी सेनाके सहित द्रपद, दक्षिण-पश्चमं अधौहिणीनायक केकयराज तथा पृष्ठभागमें द्रौपदीके पाँच पुत्र, अभिमन्य, राजा युधिष्ठिर और नकुल-सहदेव खहे हुए । तय भीमसेनने मुख-स्थानसे मकरव्यूहमें बुसकर भीष्म-जीके जार याणींकी वर्षा आरम्भ कर दी। भीष्मजी भी भीपण वाणवर्षा करके पाण्डवींकी व्यूहवद सेनाको चक्करमें रालने लगे । अपनी सेनाको घवराहटमें पड़ी देख अर्जुन **हाटपट आगे** आ गये और हजारी वाण वरसाकर भीष्मजी-को बींघने छगे। उन्होंने भीष्मजीके वाणोंको रोक दिया और रम्खे प्रमन्न हुई अपनी छेनाके छहित युद्ध करनेके लिये शागे आ गये।

तव राजा दुर्योवनने अपने भाइयोंके मयद्वर संहारकी बान याद करके आचार्य ट्रोणसे कहा, 'आचार्य! आप सदा ही मेग हित चाहते हैं और इसमें सन्देह नहीं, हम भी आपरा और पितामह भीष्मका आश्रय छेकर संग्राममें परास्त परनेके लिये देवताओं तस्को स्लकारनेका साहस रखते हैं; फिर हन हीनगरकम पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है! अतः आप ऐसा कीजिये, जिससे ये पाण्डवलोग शीघ ही मारे जायँ। दुर्योघनके ऐसा कहनेपर आचार्य द्रोण सात्यिकके देखते-देखते पाण्डवीं-का च्यूह तोड़ने लगे। तव सात्यिकने उन्हें रोका और फिर उन दोनोंका वड़ा ही भीषण घोर युद्ध होने लगा। आचार्यने कोधमें भरकर पैने-पैने वाणोंसे सात्यिककी हँसलीकी ह्ट्डीपर प्रहार किया। इससे भीमसेनको बड़ा कोध हुआ और वे सात्यिककी रक्षा करते हुए आचार्यको बीधने लगे। तब द्रोण, भीष्म और शब्यने भीषण बाणवर्षा करके भीमसेनको ढक दिया। यह देखकर अभिमन्यु और द्रौपदीके पुत्रोंने उन स्व-पर वार करना आरम्भ किया।

दिन चढ़ते-चढ़ते युद्धने वड़ा मयद्वर रूप धारण किया। उसमें कौरव और पाण्डव दोनों ही पक्षोंके अनेकों प्रधान-प्रधान वीर काम आये। इस धमासान भीपण युद्धमें वड़ा ही घोर गगनभेदी शब्द होने लगा। इस समय अपने भाइयोंको तथा दूसरे राजाओंको भी भीष्मजीसे ही उलझा हुआ देखकर अर्जुन वाण चढ़ाकर उनकी ओर दौड़े। उनके पाञ्चजन्य शङ्ख और गाण्डीव धनुषका शब्द सुनकर तथा धानरी ध्वजाको देखकर हमारी ओरके सब सैनिकोंके छक्के छूट गये। जिस समय अर्जुनने अपना भयानक अस्त्र लेकर भीष्मजीपर आक्रमण किया, उस समय हमारे सैनिकोंको पूर्व-पश्चिमका भी होश नहीं रहा। आपके पुत्रोंके सहित वे सब घवराकर भीष्मजीकी ही शरणमें जाने लगे। उस समय एकमात्र वे ही उनके आश्रय थे। सभी लोग ऐसे भयभीत हो गये कि रथी रथमेंसे और घुड़सवार घोड़ोंकी पीठसे गिरने लगे तथा पैदल भी पृथ्वीपर लोट-पोट हो गये।

भीष्मजीने तोमर, प्राप्त और नाराच आदि धारण करने-वाले योद्धाओं की विद्याल वाहिनीके सहित अर्जुनका सामना किया। इसी प्रकार अवन्तिनरेश काशिराजके साथ, भीमसेन जयद्रयके साथ, युधिष्ठिर श्रन्थके साथ, विकर्ण सहदेवके साथ, तीनसे उनके सारियको घायल कर दिया। फिर तीन पैने बाण छोड़कर उसने हॅसते-हॅसते उनका घनुप भी काट डाला। तब भीमसेनने एक दूसरा दिव्य घनुप लिया और उसपर एक तीखा बाण चढ़ाकर उससे दुर्योधनका घनुप काट डाला। दुर्योधनने भी तुरंत ही एक दूसरा घनुप लिया और उससे एक भयद्भर बाण छोड़कर भीमसेनकी छातीपर चोट की। उस बाणसे व्यथित होकर भीमसेन रयके पिछले भागमें बैठ गये और उन्हें मूच्छों हो गयी।

3

भीमसेनको मूर्च्छित देखकर अभिमन्यु आदि पाण्डवपक्ष-के महारयी असहिष्णु हो उठे और दुर्योघनके सिरपर पैने-पैन शस्त्रोंकी भीषण वर्षा करने लगे । इतनेहीमें भीमखेनको चेत हो गया । उन्होंने दुर्योघनपर पहले तीन और फिर पाँच बाण छोड़े । इसके बाद पचीस बाण राजा शस्यके मारे । उनसे घायल होकर मद्रराज मैदान छोड़कर चले गये। तव आपके चौदह पुत्र सेनापति, सुपेण, जलसन्ध, सुलोचन, उग्र, भीमरय, भीम, वीरवाहु, अलोखप, दुर्मुख, दुष्प्रधर्प, विवित्सु, विकट और सम भीमसेनके ऊपर चढ़ आये। उनके नेत्र कोघरे लाल हो रहे ये। उन्होंने एक साय ही बहत-से बाण छोड़कर भीमसेनको घायल कर दिया। आपके पुत्रोंको अपने सामने देखकर महावली भीमसेन उनपर इस प्रकार टूट पड़े, जैसे भेड़िया पशुओंपर टूटता है। फिर उन्होंने गरुड़के समान लपककर एक पैने वाणसे सेनापितका सिर काट डाला, तीन बाणोंसे जलसन्धको घायल करके यमपुर भेज दिया, सुषेणको मारकर मृत्युके इवाले कर दिया, उप्रका मुकुट और कुण्डलेंसे विभूषित सिर काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया तथा सत्तर वाणींसे वीरवाहुको उसके घोड़े। ध्वजा और सारियके सहित धराशायी कर दिया । इसी तरह उन्होंने भीम, भीमरय और सुलोचनको भी सब सेनानियोंके देखते-देखते यमराजके घर भेज दिया। भीमसेनका ऐसा प्रबल पराक्रम देखकर आपके शेष पुत्र डरके मारे इघर-उघर भाग गये।

तब भीष्मजीने सब महारिययोंसे कहा, 'देखों, यह भीमसेन धृतराष्ट्रके महारियी पुत्रोंको मारे डालता है। अरे ! इसे फौरन पकड़ लो, देरी मत करो ।' भीष्मजीका ऐसा

आदेश पाकर कीरवाशके सभी वैनित मोधमें भरकर मराजा भीमसेनके कार हुए नहमा भीमसेनके पार पहुँचे । जर्में भगदक्त पाने मंग्रेन्सन हायीपर चढ़े हुए नहमा भीमसेनके पार पहुँचे । नर्से पहुँचते ही उन्होंने वाणोंकी वर्ष ज्यके भीममेनके पिर पहुँचे । नर्से वर्क दिया । अभिमन्यु आदि वीर यह ग्य नहीं देश गरे । उन्होंने भी वाण वरमाकर भगदक्तरो चारी श्रीरचे आलादिश कर दिया और उनके हायीको घारल कर शाला । क्लिय भगदक्तके हॉकनेपर वह हायी उन महारिपर्गेंके उस्त ऐसे वेगसे दौड़ा, मानो कालसे प्रेरित यमराज ही हो । उनके उस भीपण कपको देराकर सब महारिपर्गेंग गाहम दरा पह गया और उन्हें वह अमय-सा जान पड़ा । इसे गमय भगदक्तने कोधमें भरकर एक बाम भीमसेनकी छालींमें मारा । उससे धायल होकर भीमसेन अनेतने हो गरे और आकं रयकी धायल होकर भीमसेन अनेतने हो गरे और आकं रयकी ध्वाक होकर भीमसेन अनेतने हो गरे पर देरापर महाप्रतापी भगदक्त बढ़े जोरसे सिंहनाद गरने गरे ।

भीमछेनको ऐसी स्वितिमें देरावर पटोलचरी बला क्रोध हुआ और वद वर्री अन्तर्धान हो गया । फिर उसने ऐसी भीषण माया फैलायी, जिसे देखार वन्ने पनके लोगोंका है। हृद्य बैठ गया । आधे ही क्षणमें यह यहा भवनर सब भारत किये अपनी ही मायाचे रचे हुए ऐरावत हाथीकर चढ़क प्रकट हुआ। उसने भगदत्तरी उनके एक्पीमिटि गर डालनेके विचारसे उनपर अपना हायी होत दिया। पर चतुर्दन्त गजराज भगदत्तके द्यापीको बहुत पीटित परने एगा, जिससे कि वह अत्यन्त आद्वर दोक्त वज्रभार है हमार की जोरहे चिग्वाइने लगा। उम्मा वह भीरा नाद गुनम भीष्मजीने आचार्य द्रोग और राज हुर्नेहन्छे रहा, 'हुछ समय महान् धनुर्धर राजा भगदत्त दिविन्यारे पुत्र पटे जन्मे युद्ध करते-करते बड़ी आपत्तिमें पँच गरे हैं। इनके पान है की हर्षव्वनि और अन्यन्त घरे हुए हार्थम सेस्नमन सुनायी दे रहा है। इस्तिये चलो, हम एव सला भगद्रसर्थ रक्षा करनेके लिये चलें। यदि उनती रक्षा न की गर्मा ले वे बहुत जल्द प्राण त्याग हेंगे । देखी, यहाँ ग्या ही भीवा और रोमाञ्चलारी नंत्राम हो रहा है। इन. वंती ! वीमान करी, देरी स्त करी । आओ, अभी वर्ग चहुँ ।'

भीष्मनीती रात सुनक्र मर्मा वीर भगदत्तरी स्थापे

देत द्रीरभार भी होपने भर गया और उनके माय युद्ध इन्तेरभागे ही उमने उन गबके धनुष बाट दिये। इम प्रकार धनुष कट जानेस उनने आने तीरो बागोंसे उनके महाक भी कट जाने।

ारने महानती पुत्रों मेरा देख सात्यिक गरजता हुआ भूतिश्वांग आकृत निद् गया। दोनों महाबली एक दूसरेके ग्यार प्रहान करने लगे। दोनोंने दोनोंके रयके घोड़ोंको मार एता और रयहीन होतर हायोंमें तल्वार एवं ढाल ले उद्धाने गृदते आमने सामने आ युद्धके लिये खड़े हो गये। इननेमें भीनगेनने आकरमात्यिकको अपने रयपर चढा लिया। नव सुयोंधनने भी सबके देखते देखते भूरिश्रवाको रयपर विटा लिया।

इस प्रकार उधर यह युद्ध चल रहा या और दूसरी ओर पाण्डवलोग कुद्ध होकर महारयी भीष्मजीसे भिद्धे हुए थे। सन्ध्याकाल आते-आते अर्जुनने बड़ी तेजीके साथ प्रचीस हजार महारिययोंको मार डाला। वे महारयी दुर्योधनकी आशासे पार्थ-के प्राण लेनेको गये थे; परन्तु जैसे अग्रिके पाम जाकर प्रतिगे जल जाते हैं। उसी प्रकार वे अर्जुनके पास जाकर नष्ट हो गये।

इसी समय सूर्य अस्त होने लगा, सारी सेना व्याकुछ हो रही थी, भीष्मजीके रयके घोड़े भी यक गये थे; इसिल्ये उन्होंने सेनाको युद्ध बंद करनेकी आशा दी। अत्यन्त घवरायी हुई दोना सेनाएँ अपनी-अपनी छावनीमें चली गयीं। सक्षयोंके साथ पाण्डव और कौरव भी अपने-अपने शिविरमें जाकर विश्राम करने लगे।

### मकर और क्रांश्च-च्यूहका निर्माण, मीम और धृष्टद्युस्नका पराक्रम

सञ्जयने कहा-राजन् ! जब कौरव-पाण्डव विश्राम कर चुके और रात्रि व्यतीत हो गयी तो पुनः सव-के-सव युद्धके लिये निकले । तब राजा युधिष्ठिरने घृष्ट्युम्रसे कहा-भहावाही ! आज तुम शतुर्थीका नाश करनेके लिये मकर-व्यक्षकी रचना करो ।' उनकी आज्ञा पाकर महारथी धृष्टयुम्रने ममन रिययोंको व्यूहाकार खड़े होनेकी आज्ञा दी। राजा द्रपद और अर्जुन न्यूहके शिरोभागमें स्थित हुए। नकुल र्थार महदेव दोनों नेत्रोंके स्थानवर खड़े हुए । महाबली भीगरेन मुसस्यानमें थे । अभिमन्य, द्रीरदीके पाँच पुत्र, घटोत्कच, सात्यिक और धर्मराज युधिष्ठिर-ये व्यूहके कण्ठ-भागमें खित हुए । बहुत बड़ी सेनाके साथ सेनापति विराट और बृष्टगुप्त उसके पृष्ठभागमें खड़े हुए । केकयदेशीय पाँच राजकुमार ब्यूहके वामभागमें तथा धृष्टकेतु और चेकितान दक्षिणभागमें स्थित होकर व्यूहकी रक्षा कर रहे थे। कुन्तिभोज आर रातानीक पेरोके स्थानमे थे । सोमकोंके साथ शिखण्डी और इरावान् उस महरके पुच्छभागमें खड़े हुए । इस प्रकार ध्यृह- चना करके पाण्डवलोग सूर्योदयके समय कवच आदिसे मुस्राचित है। युद्धके लिने तैयार हो गये और हायी, घोड़े, रय तया पैदल योदाओं के साय कौरवीं के सामने आ इटे।

राजन् ! पाण्डव-सेनावी व्यूह-रचना देखकर मीप्मने उनके मुरावलेमें वहुत बड़े कौझव्यूहका निर्माण किया। उनकी चोंचके स्थानकर महान् धनुर्घर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। अश्वत्यामा और कुवाचार्य उनके नेत्रस्थानमें थे। कम्बोज और बाहिकोंने माय कृतवर्मा व्यूहवे विरोमागमे स्थित हुआ। श्र्रसेन और अनेकों राजाओं के साथ दुर्योधन कण्ठस्थानमें ये। मद्र, सोवीर तथा केक्यों के साथ प्राग्न्योतिपपुरका राजा छातीके स्थानपर खड़ा हुआ। अपनी सेनासिहत सुगर्मा न्यूहके वाम भागमें और तुपार, यदन तथा शकदेशीय योद्धा चूचुर्पोको साथ लेकर दक्षिण भागमे खड़े हुए। श्रुतंत्र, शतायु और भूरिश्रवा—ये उस न्यूहकी जञ्चाओं के स्थानमें थे।

इस प्रकार न्यूइ-निर्माण हो जानेपर स्योंदयके पश्चात् दोनों सेनाओं युद्ध आरम्म हो गया। कुन्तीनन्दन भीमसेन-ने द्रोणाचार्यकी सेनापर धावा किया। द्रोणाचार्य उन्हें देखते ही कोधमें भर गये और लोहेक बने हुए नौ वाणोंसे उन्होंने भीमसेनके मर्मस्थलमें आधात किया। उनकी करारी चोट खाकर भीमसेनने आचार्यके सार्यको यमलोक भेज दिया। सार्यके मरनेपर द्रोणाचार्यने स्वय ही घोड़ोंकी वागडोर सँभाली और जैसे आग रूईकी देरीको जलाती है, उसी प्रकार वे पाण्डय-सेनाका विच्वंस करने लगे। एक ओरसे भीष्मने भी मारना शुरू किया। उन दोनोंकी मार पड़नेसे सञ्जय और कैकय-वीर माग चले। इसी प्रकार भीमसेन तथा अर्जुनने भी आपकी सेनाका मंहार आरम्म किया, उनके प्रहारसे क्षत-विश्वत हो कौरवपक्षीय योद्धा मूर्च्छित होने लगे। दोनो दलों-के न्यूह टूट गये और उभय-पक्षके योद्धाओंका परस्पर घोल-मेल-सा हो गया।

भृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! इमारी सेनाम अनेकों गुण हैं। अनेकों प्रकारके योद्धा हैं और शास्त्रीय रीतिसे उसके व्यूहका निर्माण भी हुआ है । इमारे सैनिक अत्यन्त प्रमन्न पाण्डवोंके पराक्रमके सामने नहीं टिक पाते । यह देखकर मुझे वड़ा सन्देह हो रहा है । कृपया बताइये, पाण्डवोंमें ऐमी क्या वात है जिसके कारण वे हमें क्षण-क्षणमें जीत रहे हैं ?

भीष्मजीने कहा-राजन् ! इन उदारकर्मा पाण्डवींकी अवध्यताका एक कारण है; वह में तुम्हे बताता हूँ, सुनो। तीनों लोकोंमें ऐसा कोई भी पुरुष न तो है, न हुआ है और न होगा ही जो श्रीकृष्णसे सुरक्षित इन पाण्डवोंको परास्त कर सके । इस विपयमें पवित्रात्मा मुनियोंने मुझे एक इतिहास सुनाया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ । पूर्वकालमें गन्धमादन पर्वतपर समस्त देवता और सुनिगण पितामह ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे। उस समय उन सबके बीचमें बैठे हुए ब्रह्माजीने आकाशमें एक तेजोमय विमान देखा । तव उन्होंने ध्यानद्वारा सब रहस्य जानकर प्रसन्न चित्तसे परमपुरुष परमेश्वरको प्रणाम किया । ब्रह्माजीको खड़े होते देख सब देवता और ऋषि भी हाथ जोड़े खड़े हो गये और वह अद्भुत प्रसङ्ग देखने लगे । जगत्व्रष्टा ब्रह्माने वहे विधि-विधानसे भगवानका पूजन किया और इस प्रकार स्तृति करने छगे-- 'प्रभो ! आप सम्पूर्ण विश्वको आच्छादित करनेवाले, विश्वस्वरूप और विश्वके स्वामी हैं। विश्वमें सब ओर आपकी सेना है। यह विश्व आपका कार्य है। आप सबको अपने वशमें रखनेवाले हैं । इसीलिये आपको विश्वेश्वर और वासदेव कहते हैं । आप योगस्वरूप देवता हैं, में आपकी शरणमें आया हैं। विश्वरूप महादेव ! आपकी जय हो; लोकहितमें लगे रहने-वाले परमेश्वर । आपकी जय हो । सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले योगीश्वर । आपकी जय हो। योगके आदि और अन्त । आपकी जय हो। आपकी नाभिसे लोककमलकी उत्पत्ति हुई है, आपके नेत्र विशाल हैं, आप लोकेश्वरोंके भी ईश्वर हैं; आपकी जय हो । भूत, भविष्य और वर्तमानके स्वामी आपकी जय हो । आपका खरूप सौम्य है, मैं खयम्भ ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ । आप असख्य गुणोंके आघार और सबको शरण देनेवाले हैं, आपकी जय हो। शार्क्षधनुप धारण करनेवाले नारायण । आपकी महिमाका पार पाना वहुत ही कठिन है, आपकी जय हो । आप समस्त कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न, विश्वमूर्ति और निरामय हैं; आपकी जय हो । जगत्-का अभीष्टराधन करनेवाले महाबाहु विश्वेश्वर ! आपकी जय हो । आप महान् दोषनाग और महावराह-रूप घारण करनेवाले हैं, सबके आदि कारण हैं, किरणें ही आपके केश हैं। प्रभो ! आपकी जय हो। जय हो। आप किरणोंके धाम,

दिशाओंके स्वामी, विश्वके आधार, अप्रमेप और श्रीवरारी है। व्यक्त और अध्यक्त-मन आपहीता खरूप है, ध्यारके रहते-का स्थान अधीम-अनन्त है। आर इन्डियोंने नियन्ता है, आपके सभी कर्म द्यम-ही-द्यम हैं। आपनी केंग्रे गाना नहीं है, आप स्वमावतः गम्भीर और भन्तीरी वासराएं दुर्न करनेवाले हैं: आपकी जय हो । ब्रह्मन् । आर अनन्त रोध खरूप हैं, नित्य हैं और सम्पूर्ण भूतों ने उत्तन उस्ने गर्ने हैं। आपको कुछ करना बाकी नहीं है, आपनी बन्नि परित्र है, आप घर्मका तत्त्व जाननेवाले और विजयस्थाना है। पूर्णयोगस्वरूप परमात्मन् । आपना म्वरून गृद होना एना भी स्पष्ट है। अवतक जो हो चुका है और लो हो रहा है। सब आपका ही रूप है। आप सम्पूर्ण भूतीने आदि मारण और लोकतत्त्वके न्वामी है। भूतभावन ! आपकी जा है।। आप स्वयम हैं, आपना मीमान्य महान है। इत्रर इस कल्पका संदार फरनेवाले एव विदाह पग्तरा है। ष्यान करनेषे अन्तःकरणमें आपना आदिसाँच होता है, आर जीवमात्रके प्रियतम परव्रहा हैं; आपरी लग है। । आर स्वभावतः संसारवी सृष्टिमें प्रवृत्त रहते हैं। आप ही सन्हर्न कामनाओंके स्वामी परमेश्वर हैं। अगती उत्तरिके गान संस्वरूप, मुक्तात्मा और विजय देनेवाले आप ही है। देव ! आप ही प्रजापतियोंके भी पति, पद्मनाभ और महारा हैं। आतमा और महाभृत भी आप ही हैं। सन्परपन परमेश्वर ! आपकी जय हो । पृथ्वीदेणी आपके नगा हैं, दिशाएँ बाह हैं और घुलोक मलक है। एहलार अपनी मृति, देवता शरीर और चन्द्रमा तथा गृतं नेत रे। न और सत्य आपका बल है तथा धर्म और पर्म आरता राज्य है। अग्नि आपका तेज, बासु गाँस और उन्हर्ना है। अश्विनीक्रमार आपके बान और राम्प्रतीदेवी भारती जिल हैं। वेद आपनी संस्कारनिष्ठा है। यह नगाउ आउर्हें है आ ना पर टिका हुआ है। योग गेगीक्षा भाग न ते आही संख्या जानते हैं। न परिमाण । आरो तेन पारण रीर बलका भी हमें पता नहीं है । देव ! हम हो अपने महार्के हमें रहते हैं। आपके नियमीना पानन उनते हुए नाजी ही शरणमें पड़े रहते हैं। विष्यो ! तथा यान परमेश्न एरं महेश्वरका पूजन ही हमारा जाम है। आयोगी हमाने पृथ्वीपर ऋषि, देवता, गन्यर्व, प्रज्ञ, गण्या, गर्व, विचार, मनुष्य, भृग, पत्नी तथा नीदे स्पेरोंद्रे व्यक्ति स्ती स्ती हो है। पद्मनाभ ! विमाललोचन ! दुन्यस्ती भीरूपा ! दुर्स सम्पूर्ण प्राणियों ने आश्वय और नेना हो। हुन्ही रोनार वे हुए हैं।



ारंगे। देना नो भीमसेन और युष्टयुप्त रणमें विचर रहे हैं। दंग आफो सभी पुत्र अचेन पड़े हुए हैं। तब आचार्यने प्रत्यात प्रयोग करके मोहनात्कका निवारण किया। इसमे उनमे पुनः प्राण शक्ति आ गयी और वे महारयी उठकर भीग और पृष्टयमुक्ते सामने पुनः युद्धके लिये जा हटे।

इघर राजा युधिष्ठिरने अपने मैनिकोंको बुलाकर कहा, शिभिमन्यु आदि वारत महारयी वीर कवच आदिसे सुगजित होतर अपनी झिक्तभर प्रयन्न करके भीम और रूप्युग्निये पास जाय और उनका ममाचार जाने, मेरा मन उनके लिये मन्देहमें पड़ा हुआ है।

युधिष्टिग्यी आजा सुनकर मभी पराकमी योद्धा 'बहुत

अच्छा' महकर चल दिये। उस समय दोग्हर हो सुना था।
भूगुकेनु, द्रीपटी हे पुत्र तथा केरुयदेशीय बीर अभिमन्युक्तं
आगे करके वड़ी भारी सेनाके साथ चले। उन्होंने मूची
मुग्य नामव ब्यूह बनाकर कीरव मेनाना भेदन किया और
मीतर चले गये। कीयव-योद्धाओं हो भीममेन और पृष्टुगुमने
पहलेसे ही भयभीत तथा मुर्छिन कर रक्या था, इसीलिये
वे इन लोगोंको रोकनेमें समर्थ न हुए।

भीमसेन और धृष्टद्युम्नने जब अभिमन्यु आदि वीगैको अगने पास आया देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े उत्नाहंगे आपकी सेनाका नंहार करने लगे। इतनेमें द्रुगदकुमारने अगने गुरु द्रोणाचार्यको सहसा वहाँ आते देखा। तव उसने आपके पुत्रोंको मारनेका विचार त्याग दिया और भीमसेनको केकयके रयमें विठाकर अग्बोंके पारगामी द्रोणाचार्यपर धावा किया। उसे अगनी ओर आते देख आचार्यने एक बाण मारकर उनका धनुप काट दिया और चार वाणोंने उसके चारों घोड़ोंको मारकर नारियको भी यमराजके घर भेज दिया। तय महाबाहु धृष्ट्युम्न उस रयसे कृदकर अभिमन्युके रयपर जा वैठा। उस नमय पाण्डवसेना कॉप उठी, आचार्य द्रोणने अपने तीखे बाणोंने मारकर उसे क्षुच्य कर दिया। दूसरी ओरसे महाबली भीएमजी भी पाण्डवसेनाका नंहार करने लगे।

## मीम और दुर्योधनका युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रौपदीके पुत्रोंका पराक्रम

सक्षयने कहा—तदनतर जय स्पंदेवपर सन्त्याकी गाली छाने लगी, तो दुर्योघनने भीममेनका वय करनेकी एकामें उनपर धावा किया। अपने पक्षे वैरीको आते देख भीममेनके कोषशी मीमा न रही। वे दुर्योघनमें कहने लगे, ध्याज मुझे वह अवसर मिला है, जिसकी बहुत वर्षोमें प्रतीक्षा कर गहा था। यदि त युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया, तो अपरा ती इस समय तेरा वध कर डाल्गा। माता कुन्तीको जो कप उठाने पड़े हैं, हमलोगोंने जो बनवास भीगा है तथा द्रीपदीको जो अपमानका दुःच सहना पड़ा है, उन सबका पटला आज तुझे मारकर चुका ल्गा। यह सहसर भीमनेनने धनुप चट्या और दुर्योघनपर जलती हुई अग्निकी शिमाके समान छन्तीस बाण छोड़े। फिर दो बागोंने उनका धनुप काट दिया, दोने उसके मारियको मार हाला, चार वाणोंसे चारो घोडोंको यमलोक भेज दिया और दो बागोंने छव नया छाने धनाको काट डाला।



इमके बाद उमके मामने ही उच स्वरसे मिहनाद करने लगे।

इतनेमें कृताचार्यने आकर दुर्योधनकी अपने रथपर चढ़ा लिया । मीममेनने उमे बहुत ही घायल और व्यथित

### उत्पत्ति और स्थितिके विपयमें जानना चाहता हूँ।

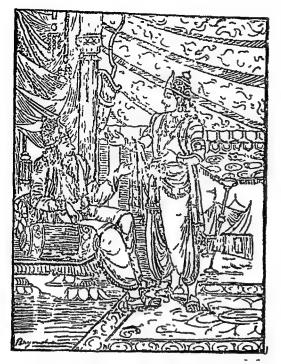

भीष्मजी वोले--भरतश्रेष्ठ ! वसुदेवनन्दन निःसन्देह महान् हैं। ये सब देवताओं के भी देवता हैं। कमलनयन श्रीकृष्णसे वड़ा और कोई भी नहीं है। मार्कण्डेयजी इनके विषयमें वड़ी अन्तत वातें कहते हैं। ये सर्वभूतमय और पुरुषोत्तम हैं । सर्गके आरम्भमें इन्होंने सम्पूर्ण देवता और ऋषियोंको रचा या, तया ये ही सबके उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हैं। ये स्वयं धर्मस्वरूप तथा धर्मज, वरदायक और सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव और स्वयंप्रभु हैं। भूत, भविष्यत् और वर्तमानकी भी इन्हींने कल्पना की है तथा इन्हींने दोनों सन्ध्याओं, दिशाओं, आकाश और नियमोंको रचा है। अधिक क्या, ये अविनाशी प्रभु ही सम्पूर्ण जगत्की रचना करनेवाले हैं। इन परम तेजस्वी प्रभुको केवल ध्यानयोगसे ही जाना जा सकता है । ये श्रीहरि ही वराह, नृसिंह और भगवान् त्रिविकम हैं । ये ही समस्त प्राणियोके माता-पिता हैं । इन श्रीक्मल-नयन भगवान् से बढकर कोई दूसरा तत्त्व न कभी या। न होगा ही । इन्होंने अपने मुखसे ब्राह्मणींको, मुजाओंसे क्षत्रियोंको, जङ्घाओसे वैश्योंको औरपैरोंसे शूरोंको उत्पन्न किया है । ये ही सम्पूर्ण भूतोंके आक्षय हैं । जो पुरुष पूर्णिमा और

अमानास्थाके दिन इनका पूलन करता है, का परमयद प्राप्त करता है। ये परम तेजान्वरूप और समझ लोकोंके जिलाम् हैं। मुनिजन इन्हें हुपीकेश बहते हैं। ये जी काफ करने आचार्य, पिता और गुरु हैं। जिलास ये प्रव्य के उनके मानो सभी अखयलोक जीत लिये हैं। जो पुरुष भवके नगर श्रीकृष्णकी गरण लेता है और सर्वता दे खोर मुरा पाना है। उने करता है, वह कुमलसे रहता है और मुरा पाना है। उने कमी मोह नहीं होता। उन्हें यमानत्त्वये सम्पूर्ण नगर्वे खामी और समस्त योगोंके प्रभु जानकर हो राजा सुविधिने इनकी शरण ली है।

राजन् ! पूर्वकालमें ब्रहार्प और देवताओंने इनका है। ब्रह्मस्य स्तोत्र कहा है। वह मैं तुन्दे छनाता हूँ। सुनी-'नारदजीने कहा है-आप सान्यगण और देवनाओं रे भी देवाधिदेव हैं तथा सम्पूर्ण छोवोका पारन करनेदार और उनके अन्तः करणके साक्षी हैं । मार्चण्डंयजीने यहा है-आर ही भत, भविष्यत और वर्तमान हे तथा आप पर्नेति पर और तर्पोके तप है। भृगुजी कहते हैं-ान देवों के देन हैं तया भगवान् विष्णुका जो पुरातन परमस्य है, उद्द भी आप ही हैं। महर्षि द्वैपायनका कथन है-आप बनुजीमें बाद्देव, इन्द्रको भी स्थापित करनेवाले और देवताओं हे परमदेव 🕻 । अङ्किराजी कहते हैं—आप पहले प्रजानतिनर्गन दक्ष ये तथा आप ही समस्त लोकोंकी रचना परनेवाले हैं। देवन सुनि कहते हे—अव्यक्त आपके दारीरसे हुआ है, हदना आक्री मनमें स्थित है तया सब देवता भी आगड़े ही उत्तर तुद हैं। असित मुनिका कथन रे—आपने रिस्से राजेनेक व्याप्त है और भुजाओं से पृथ्वी तथा आपने उदरमें नंतीं तीत हैं । आप सनातन पुरुष है । तर ग्रार महाराणित आपको ऐसे ही समसते है तया आत्मतृत ऋषिता रात्नि भी आप सर्वोद्धप्ट सत्य है । मधुरदन ! जो हम्यू पर्देश अग्रगण्य और संज्ञामने पीछ इटनेवाले नदा एँ इन इदार-हृदय राजपियोंने परमाभय भी आप ही है। ' देल रेला में श्रेष्ठ सनकुमारादि इसी प्रसार भीपुरयोसम भगगानु रा एँदा पूजन और सावन करते हैं। राजन् ! इन तर रिनार र्नंद सक्षेपसे मैने तुग्हें श्रीहष्णका स्वरूप सुना दिया। इप दुम प्रसन्न चित्तरे उनका भरन करो ।

सञ्जय कहते हैं—महानार ! शीम्मरीने गुरो यह पवित्र आख्यान छनकर हुन्सीर पुराने एउपने शीरूपा कि पाण्डवेंकि प्रति दहा आदरभाव हो गया । तिर छन्ने शिकार हुने तनी यह बार मुनस्य महामा भीष्म मुस्तराये भीर इस्मे इर प्रसार बरने तनो, ध्याबहुमार! में तो धर्मार से उर्जार प्रयोग स्थाने पान्दवीं ही सेनामें बुल्ता हूँ। उर्जार भी में अपने प्रामीती बाजी लगास्य सारी शक्तिसे स्वामीतारी साथ संयाम सम्बा। बुम्हारे लिये में, यह



शपुरेना तो क्या, सारे देवता और दैत्योंको मारनेम भी नहीं न हुंगा। में पूरी शक्तिने पाण्डवींके साय युढ करूँगा और तुग्राग नव प्रकार प्रिय करूँगा।

रितामहकी यह बात सुनकर दुर्योधन वड़ा प्रमन्न हुआ।
प्रातः नाल होते ही भीष्मजीने स्वयं ही व्यूहरचना की।
उन्होंने तरह-तरहके शन्त्रोंसे सुनिवन कीरब-सेनाको मण्डलव्यूहरी विधिये पाड़ा किया। उनमें प्रधान-प्रधान वीर,
गजारोही, पदाति और रिययोंको ययास्थान नियुक्त किया।
इस प्रकार भीष्मजीकी अव्यक्षतामें मोचेंबंदीसे खड़ी होकर
अपनी सेना युजके लिये तैयार हो गयी। वे युद्धोत्सुक
राजालांग ऐसे जान पड़ते थे, मानो सब-के-सब भीष्मजीकी ही
रक्षा कर रहे हैं और भीष्मजी उनकी रक्षामें तत्यर हैं। यह
मण्डलव्यूह बड़ा ही दुमेंच या और इसका मुख पश्चिमकी
ओर रक्षा गया या।

इस परम दुर्जय मण्डलब्यूह्नो देखकर राजा युधिष्ठिरने आनी हैनाना यज्ञवमूह बनाया। इस प्रकार जब ब्यूह्बद होग्र दोनों सेनाएँ अपने-अपने स्थानोंपर खड़ी हो गयीं तो समन गयी और अन्नागेही सिंहनाट करने लगे और युद्धके लिये उनावने होज्य ब्यूह तोड़नेके लिये आने बढ़े। होणा-चार्पणी दिग्यके मामने, अस्वत्यामा शिखण्डीके आने और स्वय गाम दुर्नोयन युष्ट्युम्नके सामने आये। नकुल और स्ट्रेन्ट्रिंग महमार श्रन्थमर और अवन्तिनरेश विन्द और अनुविन्दने इगवान्पर घावा किया। और सब राजा अर्जुनमें
युद्ध करने लगे। भीममेनने युद्धके लिये बढते हुए कृतनमंको तथा चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मपंणको रोका। अर्जुनका
पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रोंसे भिड़ गया, भाग्न्योतिग्लोका
भगदत्तने घटोत्कचपर आक्रमण किया, राक्षम अप्रमुप
रणोन्मत्तं सात्यिक और उमकी मेनापर टूट पड़ा तथा भूगिश्रया
धृष्टकेतुके माथ युद्ध करने लगा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा
श्रुतायुसे, चेकितान कृपाचार्यसे तथा अन्य सब बीर भीष्मजीसे ही लड़ने लगे।

आपके पक्षके कई राजाओंने तरह-तरहके शस्त्र लेकर चारों आरि अर्जुनको घेर लिया । तय अर्जुनने उनपर बाण बरसाना आरम्भ किया । दूसरी ओरसे राजालोग भी अर्जुनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । इस समय श्रीकृष्ण और अर्जुनकी ऐसी खिति देखकर देवता, देविर्ष, गन्धर्व और नागोंको बहा विस्मय हुआ । तय अर्जुनने कोधमें भरकर ऐन्द्राम्त्र छोडा और अपने बाणोंसे शमुओकी सारी बाणवर्षाको रोक दिया । अर्जुनके इस पराकमने सभीको चिकत कर दिया । उनके सामने जितने राजा, धुइसवार और गजारोही आये उनमेसे कोई भी घायल हुए बिना न रहा । तय उन सबने भीष्मजीकी शरण ली । उस ममय अर्जुनके बलरूपी अगाध जलमे झ्यते हुए उन वीरोंके भीष्मजी ही जहाज हुए । उनके इस प्रकार भाग आनेसे आपकी सेना छिन्न-भिन्न हो गयी और ऑघी चलनेसे जैसे समुद्रमें क्षोभ होने लगता है, उसी प्रकार उसमें खलबली पड़ गयी ।

अव भीष्मजी बड़ी फुर्तींसे अर्जुनके सामने आये और उनसे युद्ध करने लगे। इघर द्रोणाचार्यने बाण मारकर मत्स्यराज विराटको घायल कर दिया तथा एक बाणने उनकी घ्वजाको और दूसरेसे घनुपको काट डाला। सेनानायक विराटने तुरंत ही दूसरा घनुप ले लिया और कई चमचमाते हुए बाण लिये। फिर उन्होंने तीन बाणोंसे आचार्यको गींध दिया, चारसे उनके घोड़ोंको मार डाला, एकसे घनुप काट डाली, पाँचसे सारियको मार गिराया और एकसे घनुप काट डाला। इससे द्रोणाचार्यजी बड़े कुपित हुए। उन्होंने आठ बाणोंसे विराटके घोड़ोंको नष्ट कर दिया और एकसे उनके सारियको मार डाला। विराट रथसे कृद पड़े और अपने सारियको मार डाला। विराट रथसे कृद पड़े और अपने सारियको मार डाला। तत्र वे निता-पुत्र दोनों ही भीपण बाणवर्षा करके बलात्कारसे आचार्यको रोकनेका प्रयक्ष करने लगे। इससे चिढकर आचार्यने राजकुमार ग्रंज्यर एक मर्पने

चित्रसेन शिखण्डीके साथ, मत्स्यराज विराट और उनके सायी दुर्योधन और शकुनिके साय, द्रुपद, चेकितान और सात्यिक आचार्य द्रोण एव अश्वत्यामाके साथ तया कृपाचार्य और कृतवर्मा भृष्टग्रस्रके माथ युद्ध करने छग । इम प्रकार घोड़ोंको आगे बढाकर तथा द्दायी और रयोंको योद्धा ञ्चमाकर सब आपसमें भिड गये । होते-होते मध्याह हो गया । मूर्यके तापसे आकाश जलने लगा । उस समय कौरव और पाण्डवोंमे आपसमें बडी भीपण मार-काट होने लगी। भीष्मजीने सब सेनाके देखते-देखते भीमसेनका आगे बढना रोक दिया । उनके धनुपसे छूटे हुए तीखे वाणींने भीमसेनको घायल कर दिया । तब महावली भीमसेनने उनके ऊपर एक अत्यन्त वेगवती शक्ति छोडी। उसे आती देखकर भीष्मजीने अपने वाणींसे काट डाला तथा एक और वाण छोड़कर भीमसेनके धनुपके दो दुकड़े कर दिये। इतनेहीमें रात्यिकने बड़ी फ़र्तींसे सामने आकर भीष्मजीके ऊपर वाण बरताना आरम्भ किया। तब भीष्मजी-ने एक भीपण बाण चढाकर सात्यिकके सार्यिको रयसे गिरा दिया । उसके मारे जानेसे सात्यिकके घोड़े इघर-उधर भागने लगे । इससे सारी सेनामें वडा कोलाइल होने लगा ।

शव भीष्मजीने पाण्डवसेनाका विश्वंस आरम्भ किया।
यह देखकर धृष्टगुम्नादि पाण्डवपक्षके वीर आपके पुत्रोंकी
सेनापर टूट पहें । इस प्रकार दोनों ओरसे वहा घोर युद्ध
होने लगा । महारयी विराटने भीष्मजीपर तीन वाण छोहे
और तीन वाणोंसे उनके घोड़ोंको घायल कर दिया। तव
भीष्मजीने दस वाणोंसे विराटको बींध दिया। इसी समय
अश्वत्यामाने छः वाणोंसे अर्जुनकी छातीपर वार किया और
अर्जुनने अश्वत्यामाके धनुपको काट डाला। तब अश्वत्यामाने
दूसरा धनुष लेकर नव्ये वाणोंसे अर्जुनको और सत्तर वाणोंसे
श्रीकृष्णको घायल कर दिया। अर्जुनने बड़े भयद्वर वाण
चढ़ाये और वड़ी फुर्तासे अश्वत्यामाको वीध दिया। वे वाण
अश्वत्यामाका कवच भेदकर उनका रक्त पीने लगे। किन्तु
इस प्रकार घायल होनेपर भी उनमें व्यथाका कोई चिह
दिखायी नहीं दिया। वे पूर्ववत् भीष्मजीकी रक्षाके लिये
डटे रहे।

इसी बीचमें दुयांधनने दस वाणोंसे भीमसेनको बींध दिया । तब भीमसेनने बड़े तीखे बाण छोड़कर कुरराजकी छातीका बींध दिया । अभिमन्युने दस बाणोसे चित्र-सेनपर और सातसे पुरुमित्रपर चोट की । तथा सरवहत भीष्म- जीको सत्तर वाणीं हे यात्र करके यह गाल्लाने गर्दश करने लगा। यह देराकर उत्तर निर्णानने गर्दश पुरुमित्रने सातसे और भीष्मानीने भी दाणोंने या क्लिंग । वीर अभिमन्युने इस प्रमार पापल होकर निर्णानके श्लाणों काट हाला तथा उसके कवनकी पाटनर सार्वाक दाला ने सात है। अभिमन्युका ऐसा पराक्रम देखार आपका पीपल गाला है सामने आया और बढ़े तीय तीयं याण सोराव वर्ण एक्लिंग करने लगा। तब सुभद्रानन्त्रने उसके नार्वे पैत्री भी सार्व्यको मारकर अपने पेने वाणोंने उद्युक्त प्राप्ता । इससे लक्ष्मणने अत्यन्त कोध्ये भरकर अभिमन्युके प्रकार ए इससे लक्ष्मणने अत्यन्त कोध्ये भरकर अभिमन्युके प्रकार ए इससे होड़ी। उसे आती देखार अभिमन्युके प्रकार विवाद ने वाणोंने उसके प्रकार विवाद से से वाणोंने उसके हुक-हुक कर दिये। तप प्रपाना वर्णाक स्वाद रामे पेने स्वाद रामे वैटाकर रणकेश्वरे वाहर से गरे।

इस प्रकार जब सम्राम यहत भवतुर है। गवा ने भावते पुत्र और पाण्डवलोग अपने प्राणीको समस्ये पा पर एक दसरेपर प्रदार करने लगे । महावर्गा भीष्मजीने अन्यान हो उन भरकर अपने दिच्य अम्बोसे पाण्ड गाँभी सेनामा समाप पाना आरम्भ कर दिया। दूसरी आर रणोन्मत मान्यि अपना श्रे लायव दिखलाते हुए शत्रुओंपर प्राणप्यां परने रागा। उरे बढते देखकर दुर्गोधनने उनके मुकाबरिक दम हजार स्थापी भेजा । परन्त सत्यपराक्रमी सामितिने उन रशीधन रेर ी को दिल्य अस्त्रींसे मार टाला । इस प्रशास कारण पराज्य करके वह बीर दायमें धनुष तिये नृतिभणके नामने व्यागा भूरिश्रवाने देखा कि सात्यमिने हमारी रेनायी राप किया के तो वह क्रोधमें भरकर दौड़ा और अन्ने महान पहुंगे करें समान वाणोंकी दृष्टि बरने लगा। वे आग त्या के स्थाप मृत्यु थे। मात्यिकि पीठे चलनेताले वीका उन तार्विकार न सह सके; अतएद उसका राज और गर प्रधान्त्रधर गाउ गये । सत्यिकि दम महारथी एत्रीने भूरियागा पर सारा देखा तो वे कोधमें भरे हुए उनके समने पापे और उसी कार वाणोंनी वर्षा करने लंगे। उनके होते हुए यह पर दण्ड और वयके नमान भवरूर थे। हिन्दु महार्क्ष द्विरान को उन्हें तनिक भी भय नर्ग हुआ। उन्हें सारे कर पहुँचनेसे पहले ही उन्हें काटबर निमातिया । उस समार हमने उसका यह अञ्चत प्राप्त देवा विकार अपेट ही दिसी होकर दम महारिध्योंने राष पुर कर नहां पा। उन द्यों महारिक्षोने बावहटि जस्ते हुए श्रीमद्भी नार्से क्षेत्ररे के लिया और वे उसे मार टाच्नेश उपन्य सके नरे। पर ्री तार अध्या हम रोजी भारतीय बार्गीकी शही लगा हो या हमी अधीको भारतर किस दिया। तब उनके रोजे कर्म क्षार उनके रमको लेक्ट रावर-उपर भागने रहा। राजा उनके उनके सीर्गिक जीवकर रमवान अपना रमा हिस्सो हुए बड़ी रोजींग आक्की सेनाको स्वस राजी गारा।

ु साम् गुरुराज पटी-कच रयार चटकर भगदत्तके मत्य युष्ट रह रहा था। उगने यागोकी गड़ी लगाकर भगदत्तको (,--ू - दर दिस । तत्र उन्होंने उन सव वाणोंको काटकर ५ हो पर के पदील न के ममस्यानीयर बार किया । किन्तु अने में बाजीन चापण टोनेपर भी वह घवराया नहीं । इसने ट्रांत हो उन प्राप्ट्योतियने स्वीदर तोमर छोड़े, किन्तु पटो-रचने उन्हें तत्राह बाट डाला और सत्तर वाणोंसे भगावता वार शिया । तय भगादत्तने उनके चारों बोड़ोंको मार जाला । पटोन्सचने अस्वरीन स्थमेसे ही उनपर बड़े नेगर्न गणि छ। छ। । विन्तु भगदत्तने उनके तीन दुकड़े कर दिये और या बीचहीमें पृथ्वीपर गिर गयी। शक्तिको व्यर्थ र्टी देखरर घटोन्कच भवभीत होतर रणाञ्चणसे माग गया। पटेट चरा वल-पराहम मर्वत्र विख्यात या, उसे संग्राम-भृतिमें मण्हा यमगज और वरुण भी नहीं जीत मकते थे। उर्गाते उन प्रवार परास्त करके राजा भगदत्त अपने हाथीपर चटे पाण्डवींकी सेनाका संहार करने छगे।

इधर मद्रगल शस्य अपनी बहिनके युगल पुत्र नकुल और गरदेवमे युद्ध कर रहे थे। उन्होंने उन दोनोंको अपने बागोंने एक्दम दक दिया। तब महदेवने भी बाण वरसाकर उनकी प्रगनिको रोक दिया। सहदेवके बाणोंसे आच्छादित होनेपर गना उमके पराक्रमंत बंदे प्रसल हुए तथा अस्ती मातारे सम्बन्धमे उन दोनों भाइमोंको भी अपने मानारा जीहर देनकर बड़ी प्रमलता हुई। इतनेहीमें महारथी ग्रह्मने चार वाण छोड़कर नकुलके चारो घोड़ोंको यमराजके घर भेज दिया। नकुल तुरत ही रथमे क्दकर अपने भाईके रयस चट गया। इस प्रकार उन दोनों भाइयोंने एक ही स्थमें बैठकर बड़ी फुर्तामं बाण बरसाकर मद्रराजको ढक दिया। इसी समय सहदेवने कुपित होकर मद्रराजपर एक बाण छोड़ा। यर उनके छरीरको छेदकर पृथ्वीपर जा पड़ा। उसकी चोटसे मद्रराज व्याकुल होकर रथके पिछले भागमें बैठ गये और उसकी बेदनामे अचेत हो गये। उनहें सगाशून्य देगकर



सारिय रयको रणक्षेत्रसे बाहर ले गया । यह देखकर आपकी सेनाके सब बीर उटाम हो गये तथा महारथी नकुल और सहदेव अपने मामाको परास्त करके हर्पध्विन और शंखनाद करने लगे ।

# छठे दिनका दोपहरसे पीछेका युद्ध

मश्रयने कहा—महाराज ! जय मूर्यदेव आकाशके यीचीं श्रीच आ गर्न तो राजा युधिष्ठिरने श्रुतायुको देखकर उन्हीं और अपने योदे वटा दिये तथा नौ वाण छोड़कर उने धायण कर दिया । श्रुतायुने उन वाणोंको इटाकर युथिष्टिरार मात दाग छोड़े । वे उनके क्यच्यो फोड़कर उनगा रच पीने लगे । इस्से राजा युधिष्टिर बहुत विगड़े । उन रूमन उनका होच देखकर मन्न जीवोंको ऐसा जान पटने लगा मानो ये तीनों लोवोंको मस्स कर देंगे । यह देगरर देवना और श्रुपितोग स्व लोकोंकी श्रान्तिके लिये स्वान्याचन करने लगे । आपकी सेनाने तो अपने जीवनकी

आशा ही छोड़ दी। िनन्तु यद्यस्ती युधिष्टरने धेर्य धारण कर अपने कोधको दया दिया और श्रुतायुके धनुपको काटकर उसकी छातीको बींध दिया। िफर शीघ ही उसके मार्राय और घोड़ोंको भी मार डाला। राजा युधिष्टरका ऐमा पुरुपार्य देग्वकर श्रुनायु अपना अश्वहीन रय छोड़कर माग गया। इस प्रकार जब धर्मपुत्र युधिष्टरने श्रुनायुको पराम्न कर दिया नो राजा दुर्योधनकी सारी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी।

दूसरी ओर चेकिनान महारयी कृपाचार्यको वाणींसे आन्छादित करने छगा । तत्र कृपाचार्यने उन मत्र वाणींको

और हमारे इन्छानुसार चलनेवाले हैं: वे नम्र हैं, उनमें किसी भी प्रकारका दुर्व्यसन नहीं है। साथ ही हमारी सेनामें न अत्यन्त बृदे लोग हैं और न बालक ही। बहत मोटे और बहुत दुर्बल लोग भी नहीं हैं। सभी काम करनेमें फुर्तीले और नीरोग हैं । वे कवच और अस्त्र-गर्न्नोंसे सुमजित हैं, शक्रोंका सग्रह भी उनके पास पर्याप्त है । प्राय: सभी तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने और गदायुद्ध करनेमें प्रवीण हैं। प्रास, ऋष्टि, तोमर, परिघ, भिन्दिपाल, शक्ति और मूसल आदि शस्त्रोंका सञ्चालन भी अच्छी तरह जानते हैं। इनकी रक्षाका भार उन क्षत्रियोंके हायमें है, जो ससारभरमें सम्मानकी दृष्टिसे देखे जाते हैं । वे स्वेच्छासे ही अपने सेवर्की-सहित हमारी सहायता करने आये हैं। द्रोणाचार्य, मीप्म, कृतवर्ना, कृपाचार्य, दुःशासन, जयद्रय, भगदत्त, विकर्ण, अश्वत्यामा, शकुनि और बाह्रीक आदि महान् वीरोंसे हमारी सेना सुरक्षित है, तो भी यदि वह मारी जा रही है, तो इसमें हमलोगोंका पुरातन प्रारम्ध ही कारण है। पहलेके मनुष्यों अथवा प्राचीन ऋषियोंने भी युद्धका इतना वडा उद्योग कभी नहीं देखा होगा । विदुरजी मुझसे नित्य ही हितकी और लामकी बार्ते कहा करते थे, किन्तु मूर्ख दुर्योधनने उन्हें नहीं माना । वे सर्वेज्ञ हैं, उनकी बुद्धिमें आजका यह परिणाम अवस्य आया होगाः तभी तो उन्होंने मना किया था। अयवा किसीका दोप नहीं, ऐसी ही होनहार थी। विधाताने पहलेसे जैसा लिख दिया है, वैसा ही होगा; उसे कोई टाल नहीं सकता ।

सञ्जय वोले—राजन् ! अपने ही अपराधित आपको यह सङ्गटका सामना करना पड़ता है । पहले जो जूएका रोल हुआ था और आज जो पाण्डनोंके साथ युद्ध छेड़ा गया है— इन दोनोंमें आपका ही दोप है । इस लोकमें या परलोकमें मनुष्यको अपना किया हुआ कर्म स्वय ही भोगना पड़ता है । आपको भी यह कर्मानुसार उचित ही फल मिला है । इस महान् सङ्गटको धैर्यपूर्वक सहन कीजिये और युद्धका गेप वृत्तान्त सावधान होकर सुनिये ।

भीमसेन तीखे वाणोंसे आपकी महासेनाका व्यूह तोइकर दुर्योधनके भाइयोंके पास जा पहुँचे। यदापि भीष्मजी उस सेनाकी सब ओरसे रक्षा कर रहे थे, तो भी दुःशासन, दुर्विपह, दुःसह, दुर्मद, जय, जयत्सेन, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारुचित्र, सुवर्मा, दुष्कर्ण और कर्ण आदि आपके महारयी पुत्रोंको वहाँ पास ही देखकर वे उस महासेनाके भीतर धुस

गये । तया हायी, घोड़े और रयोंगर चड़े हुए कैरव रेनारे प्रधान-प्रधान वीरोंको मार टाला । तीरव उसे प्रमान चाहते थे । उनका यह निश्चय भीमदेनको माइम हो गया । तव उन्होंने वहाँ उपियत हुए आपके पुत्रोंको मार प्राप्तिक विचार किया । यम, उन्होंने गदा उद्याशि और अपना रय छोड़ उस महामागरके ममान मेनामें इद्यार उरका रहार करने लगे ।

उमी समय घृष्ट्युम्न भीमसेनके रपके यात आ वर्तना । उसने देखा रय खाली है और केवल भीमना मार्गय दियों न वहाँ मीजूद है । घृष्ट्युम्न मन दी-मन बहुत दुर्गा हुन्या, उसकी चेतना छप्त होने लगी, ऑग्गेंग ऑग्यू छल्य पर्ने दीर उच्छ्यास लेते हुए उसने गहद कण्टमे प्रशा—प्रिकेट ! मेरे प्राणींसे भी बहकर प्रिय भीमसेन यहाँ है !?

विशोकने हाय जोड़कर उहा—'मुक्ते पर्ण ही राहा करते वे इस सैन्य-सागरमें सुने हैं। जाते समय इसना ही यहा रा 'स्त् ! तुम योड़ी देरतक घोड़ींजो रोकबर पहा ही केंद्र प्रतीक्षा करों। ये लोग जो भेरा वस कानेजों तैयार हैं, इन्हें में अभी मारे डालता हूँ।'

तदनन्तर, भीमछेनको मम्पूर्ण छेनारे भीतर गया तिरे वीइते देख पृष्ट्युसको बड़ी प्रमारता हुई । उसने रिशोनमें कहा—'महाबली भीमछेन मेरे गया और मन्दर्भी हैं। मेरा उनपर प्रेम हैं और उनका मुस्सर । इस्तिरे वहाँ से भी जाना हूँ।' या बरसर भागुम चा दिया और भीमछेनने गवाने हाथियों को कुचलक को मार्थ बना दिया था, उसीने बहु भी मेनाके भीतर ला पुष्पा। धृष्ट्युसने देखा—जैने औषी ह्यों को तीए प्राणी हैं। उसे प्रकार भीम भी शत्रु-छेनाका महार पर रहे हैं। तथा उनकी महासी चोटछे आहत होकर रथी, पुरुष्यार बंदा के हाथी खुद्युसने उनके आप स्वार प्राप्त प्राप्त करके या बहुँ प्रकार धृष्ट्युसने उनके अपने स्पार पिटा निया और ह्यां क्यांकर आद्यासन दिया।

तन आरके पुत्र पृष्टयुग्नतर बार्गारी वर्ग काले गर्म । पृष्टयुग्न अञ्चत प्रतारने युद्ध वर्गने गर्म गर्म गर्म होता हो। वर्षाने उसे तिनक भी नाया नहीं हुई। उसने गर्म गर्मार अपने बार्गोंने व्यवते देख महारयी द्वयहरूमारने प्रतीरमान गर्म प्रयोग किया। उसके प्रभावते हैं सभी नर्गार मृति है। गर्म देश देश होणाचानि वद यह स्थानार मुना हो। गर्मार ही उस स्थानम ा पर तर दिया । इत्येक्षि चित्रमेनसे स्यरीन देसका दिश्योत पुने भागे स्थास सडा लिया ।

ूर प्रकार एवं संपास बहुत बीर होने लगा तो भीव्यजी रा तर्दि असे रामने आने । उस समय पाण्डवरक्षके ए, इंट होंगे हो और उन्हें ऐसा मादम हुआ मानी अब मंजिल सुन्ते रहमे पदना ही नाहते हैं । इधर महाराज वृत्ति र भी नकुल एउदेवके महिन भीष्मजीवर दूट पड़े । क्तिने भीत्रात्रीतर महत्वी बाग छोडकर उन्हें विस्कुल दक दिया। हिन्तु भीष्मजीने उन सबको सहकर आधे निमेषमें ही जाने बालममुदायने गुधिष्ठिरको अहत्य कर दिया। गणा युविधिनने कोघमें भरकर भीष्मजीपर नाराच वाण होता, क विवासहने बीचरीमें उसे काटकर सुधिष्ठिरके घोड़े भी गार प्राप्त । पर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही नकुलके रयपर नद गये। भीष्मजीने नामने आनेपर नकुछ और सहदेवको भी वाणींने आन्दादित कर दिया । तब राजा अधिष्ठिर भीष्मची हा यन करने के लिये बहुत विचार करने लगे। उन्होंने अपने पक्षके मय राजाओं और सुहदोंसे कहा कि सब केंग भिकार भीष्मजीको मारो । यह मुनकर मन राजाओंने भीष्मनी हो देर लिया । किन्तु भीष्मजी सब ओरसे घिर जानेपर भी अपने घनुपरे अनेकों महारिययोंको घराशायी करते रूप नीडा करने लगे।

त्र यह घनघोर युद्ध बहुत ही भयानक हो गया तो दोनों ही ओरफी सेनाओंमें बड़ी खलबली मची । दोनों भोगकी व्यूहरचना टूट गयी। इन समय शिलण्डी बड़े वेगसे भिजामदने गामने आया। किन्तु भीष्मजी उसके पूर्व स्त्रीत्वका निचार परके उपकी ओर कुछ भी ध्यान न दे सुखय वीरों-थीं और चले गये। भीष्मको अपने सामने देखकर वे सब बड़े इपंसे गिंहनाद और जलध्विन करने लगे। अब भगवान् भास्तर पश्चिमकी ओर छुलक चुके थे। इस समय युद्धने ऐसा घमासान रूप घारण किया कि दोनों ओरके रमी और गजारोही एक-दूसरेमें मिल गये। पालालराजकुमार धृष्णुप्त और महारयी साल्यिक शक्ति और तोमरादिकी वर्षा करके कौरवोंकी सेनाको पीडित करने लगे। इससे आपके योदाओंमें बड़ा हाहाकार होने लगा। उनका आर्त्तनाद सुनकर अवन्तिदेशीय विन्द ओर अनुविन्द धृष्णुग्नके मामने आये। उन दोनोंने उसके घोड़ोको मारकर उसे वाणोंकी वर्षासे विस्कुल ढक दिया। पाल्लालकुमार तुरंत ही अपने रयसे कृदकर सात्यिकके रयपर चढ गया। तब महाराज युधिष्ठर बड़ी भारी सेना लेकर उन दोनों राजकुमारोंपर टूट पड़े। इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी पूरी तैयारीके साथ विन्द और अनुविन्दको घेरकर खड़ा हो गया।

अय स्पंदेव अस्ताचलके शिखरपर पहुँचकर प्रभाहीन हो रहे ये। इघर युद्धभूमिमें रक्तकी भीपण नदी बहने लगी यी तया सब ओर राक्षस, पिशाच एवं अन्य माराहारी जीव दीखने लगे थे। इसी समय अर्जुनने सुशर्मा आदि राजाओं को परास्त कर अपने शिविरको कूच किया। धीरे-धीरे रात्रि होने लगी। महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन भी सेनाके सहित अपने शिविरको लौटे। इधर दुर्योघन, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा, कृपाचार्य, शस्य और कृतवर्मा आदि कौरव वीर मी अपनी-अपनी सेनाके सहित अपने-अपने हेरोंपर चलेगये। इस प्रकार रात होनेपर कौरव और पाण्डय दोनों ही अपनी-अपनी छावनियोंमें चले आये। वहाँ दोनों पर्कोंके वीर एक-दूसरेकी वीरताकी बढ़ाई करने लगे। उन्होंने अपने शरीरोंमेसे वाण निकालकर तरह-तरहके जलोंसे स्नान किया तथा पहरा देनेके लिये विधिवत् चौकीदारोंको नियुक्त किया।

## सातवें दिनका युद्ध और धृतराष्ट्रके आठ पुत्रोंका वध

स अयमें कहा—राविमं सुखपूर्वक विश्राम करके टरेग हंग्नेस कौरव और पाण्डवपक्षके राजालोग पुनः युक्तके लिये छावनोसे बाहर निकले। जब दोनों सेनाएँ युक्तमंत्रकी अंग चलीं, उस समय महासागरकी गम्भीर गर्नेनके स्मान महान् कोलाहरू होने लगा। तदनन्तर दुर्मोपन, चित्रनेन, विविधान, मीय्म और द्रोगाचार्यने एक दोनर बद्दे युक्त कौरवसेनाका ब्यूह निर्माण किया। यह महाबद्द रागरके स्मान या, हायी-घोड़े आदि बाहन ही

उसकी तरङ्गमालाएँ ये। समस्त सेनाके आगे-आगं भीष्मजी चले; उनके साथ मालवा, दिक्षणभारत तथा उर्जनके योदा ये। इनके पीछे कुलिन्द, पारद, श्रुटक तथा मालवदेगीय वीरोंके साथ आचार्य होण ये। होणके पीछे मगध और कलिङ्ग आदि देशोंके योदाओंको साथ लेकर राजा भगदत्त चले। उनके बाद राजा बृहद्दल था, उसके साथ मेकल तथा कुक्विन्द आदि देशोंके योदा थे। बृहद्दलके पीछे विगर्तराज चल रहा था। उसके पीछे अद्युत्यामा था और कर दिया या, इसलिये वह रथके पिछले भागमें वैटकर विश्राम करने लगा । तत्यश्चात् भीमको जीतनेके लिये कई हजार रयोंके नाय जयद्रयने आ घेरा । बृष्टकेतु, अभिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र और केकयदेशीय राजकुमार आपके पुत्रोंन युद्ध करने लगे । इसी समय चित्रमेन, सुचित्र, चित्राद्भर, चित्रदर्शन, चारुचित्र, सुचार, नन्दक और उपनन्दफ—इन आठ यगस्वी वीरोंने अभिमन्युके रचको चारों ओरमे घेर लिया । यह देग्व अभिमन्युने प्रत्येकको पाँच-पाँच बाण मारे। अभिमन्युके इस पराक्रमको वे नहीं सह सके, अतः उमार तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने छगे। फिर तो अभिमन्यने वह पराक्रम दिखाया, जिससे आपके मैनिक कॉन उटे। मानो देवासुर-सम्राममें वज्रपाणि इन्द्र असरोंको भयभीत कर रहे हों । इसके बाद उसने विकर्णपर चौदह वाणोंका प्रहार करके उनके रयसे ध्वजा काट गिरायी और मार्य तथा घोड़ोंको मार टाला । फिर सानपर चढाये हुए कई तीखे याण विकर्णको लक्ष्य करके छोड़े और वे उसके शरीरको छेदकर पृथ्वीपर जा गिरे । विकर्णको घायल देखकर उसके दूमरे-द्सरे भाई अभिमन्यु आदि महारिययोंपर ट्रूट पडे ।

दुर्मुखने सात वाण मारकर श्रुतकर्माको वींघ डाला, एक बाणसे उसकी ध्वान काट दी, फिर मातसे सारियको और छःसे घोड़ोंको मार गिराया। इससे श्रुतकर्माको वड़ा क्रोध हुआ और विना घोड़ेके रथपर ही खड़े होकर उमने दुर्मुखके ऊपर प्रव्वलित उरकाके समान शक्ति छोड़ी। वह दुर्मुखका कवच भेदकर शरीरको छेदती हुई पृष्वीमें समा गयी। इघर श्रुतकर्माको रयहीन देखकर महारयी सुतमोमने उसे अपने रथपर विठा लिया। राजन्। इसके बाद आपके यशस्त्री पुत्र जयस्तेनको मार डालनेकी इच्छासे श्रुतकीर्ति उसके सामने आया। जयस्तेनने तनिक मुमकराकर श्रुतमीर्तिके धनुषामी बाट दिया । ज्याने स्मार्टन प्रदार प्रदार देलकर शतानीक दारदार रिस्माट रुस्ता एट हो पहुँचा । उमने अपने सुदृष्ट धनुपत्ते नामका के राज्य जयत्मेनको पापल विपा। त्यने नके एन उन्हा मार्च दुष्कर्ण भी मीजद या, उसने महावपुत्र कामनीरवे भागार्वः काट दिया । मतानीकने दृषरा धनुष नेपर उत्तर बन्तिक सन्धान किया और उन्हें दुष्कर्षकों सभय कारे के हैं किए। इसके बाद एक बाणने उसके धनुषको पाटक करें कारीय और बारहते घोड़ोको सर द्यान । राप टी उसे भी 😁 बार्णीसे बायल किया । इसके पश्चात् एक भरा नागर करा हुष्कर्णभी छातीमे प्रदार किया, उनशे चेष्ट स्टारा स्ट बिजनीके आघातमें हुटे हुए कुछानी भौति हुए तेमा गिर त्या। दुष्मणीको व्यथित देखकर पाँच महारथियोने धार्मी दर्ग चारीं ओरने घेर लिया और उने वार्वी हे एमर के वार्वाकी करने लगे। यह देख पाँची जेजपानगुमार उसी भी हुए शतानीक्की महायनाके िये देंग्रे । उन्हें व्यवस्था कर्ष देख दुर्मुख, दुर्जंग, दुर्मर्पण, शतुन्य और शनुरर पर्दः आपके महारथी पुत्र उनके मुकाउलेमें था उट्टे। एँग इतं व अपना दुव्मन माननेवाले इन राजाओंने पर्यास्त्र रे अप घड़ीतक अपना भयकर समाम जारी रास्ता । हापसे रिकी और बुड्सवारोकी लागें निष्ट गर्भ। पर शास्त्रानर-उन भीष्मजी भी महात्मा पाण्डवीं और भारतारीकी में टार्टी पर लोक पठाने लगे । इस प्रकार पण्डानेनामा समार 📬 भीष्मजीने अपने योदाओं से पीर तीवाय और स्वयं राज शिविरमें चले गर्पे । इधर धर्मराज एक्टिंग भी भी ग और भृष्टमुसकी देग्पर की मन हा कर दोनोका मन्तर मूंपने हो। किर दे होंस उने छावनीमें गये ।

### छठे दिनका दोपहरतकका युद्ध

सञ्जयने कहा—महाराज। तय सब योदा अपने-अपने विशिष्टों में चले आये। रात्रिमें सबने विश्राम किया और एक-दूसरेका ययायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन फिर युद्ध करनेके लिये तैयार हो गये। इस समय आपके पुत्र दुर्योधनने अत्यन्त चिन्तामस्त होकर पितामह भीप्मसे पूछा, प्ताजी! आपकी सेना यही भयानक है। इसकी व्यूहरचना भी बड़ी सावधानीसे वी जाती है। फिर भी पाण्डवमक्रके महारयी उसे तोड़कर हमारे वीरोंको मारे डालते है। वे हमारे

दी को दी, ले . उने मुनर भी मनीरी ऑक्सेंसे भेट जा जो कि रहते हुए मुनर भी मनीरी ऑक्सेंसे भेट जा जो कि रहते हुए स्थान प्राप्तिनी माना प्रशक्तिनी मान्धारीने भेट दी हुए स्थान मुद्रापा था। हिन्दु उन समय तुम नहीं को कि रही के प्रदेश की हुए या कि भूते और आचार्य दोण से उन्हें के को माना प्रश्नित की अपनी का मान नहीं दिया। अब में रहत या की यान पन पन हों। भूनराष्ट्र है पूर्वोमेंने जिल्हित को निर्माण भी मान पन स्थान पा प्राप्ति है से मानक स्थिर मावरे पुद्र है। भारते वा उन्हें आदि देवता और भूत भी नी जीत गाने।

शुनराष्ट्रने पूछा—गज्ञय ! अकेले भीमसेनने मेरे बहुत में पनो में मार जाला—यह देखकर भीषम, द्रोणाचार्य और हमानार्यने क्या रिया !तात! मेंने, भीष्मने तथा विदुरने भी हमें पहुन मना किया; गान्धारीने भी यहुत समझाया; मगर उस मूर्यने मोहबदा एक न मानी । उसीका फल क्षात्र भोगना पहुन्दा है ।

सदायने कहा--महाराज! आपने भी उस समय विदुर जीरी बाग नहीं मानी थी। हितैपियोने वारवार कहा— 'अपने पुश्लेको जुआ केलनेसे रोकिये, पाण्डवीसे द्रोह न की मिने ।' किन्तु आप कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। अने महिन्योले मनुष्यको दवा लेना सुरा लगता है, वैसे ही आपरो वे वातें अन्छी नहीं लगीं। यही कारण है कि आज की को ता विनादा हो गहा है। अच्छा, अब सावधान होकर सुज का क्याचार सुनिया। उस दिन दोवहरके समय भयद्वर क्याम छिदा। यहा भारी जन-कंहार हुआ। धर्मराज युधिष्ठर- को आगामे उनकी सारी सेना कोषमें भरकर भीष्मके उत्तर चर आर्या। पृष्ट्युस, शिखण्डी, सात्यिक, ममस्त सोमक योद्याओं के साय राजा दुपद और विराट, केक्यराजकुमार, पृष्टकेतु और कुन्तिभोजने एक साय भीष्मार ही चढायी कर दी। अर्जुन, द्रीपदीके पाँच पुत्र तया चेकितान—ये दुर्गोधनके भेजे हुए राजाओं का सामना करने लगे। तथा अभिमन्यु, घटोलक्च और भीमसेनने कीरवींपर घावा किया। इस प्रकार तीन भागोंमे विभक्त होकर पाण्डवलोग कीरव सेनाका महार करने लगे। इसी प्रकार कीरवींने भी अपने शतुओं का विनाग आरम्भ कर दिया।

द्रोणाचार्यने कुद्ध होकर सोमक और सुख्यांपर आक्रमण किया और उन्हें यमलोक भेजने लगे। उस समय ए. अयों में हाहाकार मच गया । दूसरी ओर महाबली भीमसेनने कौरवें।-का मंहार आरम्भ किया । दोनों ओरके सैनिक एक दूसरेको मारने और मरने लगे। खूनको नदी बह चली। वह घोर संग्राम यमलोककी बृद्धि कर रहा या । भीमसेन हायीसवारीकी चेनामें पहुँचकर उन्हें मृत्युकी भेंट कर रहे थे। नकुल और सहदेव आपके घुड़सवारीपर टूट पड़े थे। उनके मारे हुए मैकड़ों-हजारों घोड़ोंकी लाशोंसे रणभूमि पट गयी। अर्जुनने भी बहत-से राजाओको मार गिराया या, उनके कारण वहाँकी भृमि बड़ी भयद्वर दीख पड़ती थी। जिस समय भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्यामा और कृतवर्मा आदि क्रोधमें भरकर युढ करने लगते ये तो पाण्डवी सेनाका संहार होने लगता या और पाण्डवोंके कृपित होनेपर आपके पक्षवाले वीरोंका विनाश आरम्भ हो जाता या । इस प्रकार दोनों सेनाओंका संदार जारी या ।

### शकुनिके माइयोंका तथा इरावान्का वध

नत्यने कहा—जिम समय बहै-बहे वीरोंका विनाश रिनेवाण वह भयद्वर संप्राम चल रहा या, शकुनिने पारवोंगर धावा किया । उसके माय ही बहुत बही सेनाके गाय गुनवमां भी या । इनका मुकावला करनेके लिये अर्जुन-पा युन दरागन आया । इरावान्का जन्म नागकन्याके गर्भसे हुआ या । वह बहुत ही बलवान् या । जब शकुनि तथा रिन्यार देशके अन्यान्य बीर पाण्डवसेनाका ब्यूह तोड़कर उसने भीतर पुन गये ते इरावान्ने अपने योद्धाओंसे कहा— प्रारो ! ऐसी पुक्ति काम लो, जिससे वे कौरव योद्धा आज अपने गहायक और वार्नोसिंहन मार हाले जायें। इरावान्के

सैनिक 'बहुत अच्छा' कहकर कौरवोंकी दुर्जय सेनापर ट्रट पड़े और उसके योद्धार्योंको मार-मारकर गिराने छगे। अपनी सेनाका यह विध्वंस सुबळके पुत्रोंसे नहीं सहा गया। उन्होंने दौड़कर इरावान्को चारों ओरसे घेर लिया। और उसपर तीखे बाणोंका प्रहार करने लगे। इरावान्के दारीरपर आगे-पीछे अनेकों घाव हो गये, सारा बदन लोहूसे भीग गया। वह अकेला या और उसके अपर चारों ओरसे बहुतोंकी मार पड़ रही थी, तो भी न तो वह अधीर हुआ और न व्यथासे व्याकुल ही। उसने अपने तीखे बाणोंसे सबको बींधकर मूर्व्छित कर दिया। फिर अपने दारीरमें धंसे हुए प्रासोंको खींचकर समान विपैटा वाण छोड़ा। वह वाण शंखके दृदयको वेधकर उसके खूनमे लयपय होकर पृथ्वीपर जा पड़ा। गंखके हायका धनुप उसके पिताके ही पास गिर गया और वह स्वयं रणभूमिमें लोट गया। पुत्रको मरा हुआ देखकर राजा विराट हर गये और द्रोणाचार्यको छोड़कर युद्धक्षेत्रसे चले गये। तब द्रोणाचार्यजीने पाण्डवोंकी विशाल बाहिनीको सैकड़ों-हजारों भागोंमें विभक्त कर दिया।

शिखण्डीने अश्वत्यामाके सामने आकर तीन वाणींसे उनको शुकुटिके बीचमे चोट की । इससे क्रोधमें भरकर अश्वत्यामाने बहुत से बाण बरसाकर आधे निमेपमे ही शिखण्डीकी घ्वजा, सारिथ, घोड़ों और हिययारोंको काट कर गिरा दिया । घोड़ोंके मारे जानेपर वह रयसे कूद पढ़ा और हायमे ढाल-तलवार लेकर बाजके समान बड़े क्रोधसे झपटा ।



रणाङ्गणमें तलवार लेकर घूमते हुए शिखण्डीपर चार करनेका अश्वत्यामाको अवसरतक नहीं मिला। फिर उन्होंने उसपर सहस्रों बाण छोड़े। शिखण्डीने उस सारी बाणवर्षाको अपनी तलवारसे ही काट दिया। तब तो अश्वत्यामाने उसकी टाल और तलवारको ही उकड़े-उकड़े कर दिया और अनेकों फीलादी वाणोंसे शिखण्डीको भी बींच दिया। अब शिखण्डी जल्दीसे सात्यिकिके रयपर चढ गया।

इधर वीरवर सात्यिकने अपने पैने वाणोंसे राक्षस अलम्बुपको घायल कर दिया । इसपर अलम्बुपने भी अर्ध-चन्द्राकार बाण छोड़कर सात्यिकका घनुप काट दिया और उसे भी अनेकों वाणोंसे घायल कर दिया । फिर उसने राक्षसी माया करके उसपर बाणोकी झड़ी लगा दी । इस समय सात्यिकिका बड़ा ही अञ्चुत पराक्रम देखनेमें आया; क्योंकि ऐसे तीये-तीये वागोंगं चोट गानेस भी उरे गण-भूमिम तिनस भी घरमहर नहीं तुर्द । उनने प्रार्ट्डमें तिया हुआ ऐन्हान्त्र चढाता, उससे वह गांधनी माण वान्या मना हो गयी । किर उनने अनेनी बाज वान्यास आन्द्रासी दल दिया । इस प्रकार सात्विकि हारा भीठित है नेस पर राक्षस उसका सामना छोड़कर राजभूमिसे भग गता । गण-पराकमी सात्यिकने अपने तीये वाणींमें भाग है प्रयोग भी प्रहार किया और ने भी भयभीत होगर भाग गते ।

इसी ममय द्रुपदके पुत्र महावली भृष्ट गुणने अभी मीट तीरोंसे आपके पुत्र राजा दुर्योधनको द्रुप्त दिया। किया इससे दुर्योधनको कोई ध्राराहट नहीं हुए और दर्श भागि के उसने नच्चे बाण छोदकर भृष्टगुक्तको बीध दिया। तर भृष्टगुक्रने कुपित होकर उनका धनुष बाट दाला, जाने घोड़ोंको मार गिराया और मान नीचे दार्गोसे स्वय उमे की घायल कर दिया। घोड़ोंके मारे जानेकर दुर्गोधन कर्यो क्य पड़ा और तलबार छेकर पैदल ही भृष्टगुक्तको अभा बीटा। इतनेहीमें शकुनिने आकर उसे अपने रुप्त बैटा रिया।

इस प्रकार दुर्वीयनरो पगता कर भूमपुरुने भारती सेनाका संदार करना आरम्भ निया। इसे सन्तर समार्ग्य स्वत्यमंने भीमसेनको बाणोंने आन्छादिन कर दिया। तर भीमसेनने भी हँसकर हनवमांतर बाणोंनी हाली तथा हो। उन्होंने उसके चारों घोड़ोंने मारण्य महान से बालेडे पादा कर दिया। घोड़ोंके मारे जानेतर स्वत्यमां ग्री कालेडे पादा कर दिया। घोड़ोंके मारे जानेतर स्वत्यमां ग्री कालेडे पादा के साले कुपकके स्थार चढ गया। किर भीमीन काला मोधमें भरकर दण्डपाणि यसराहके समान आवर्श केलाका सहार करने खो।

महाराज । जभी दोउहर नहीं हुआ या हि आजिन्हों। विन्द और अनुविन्द हरावान्त्रों आगे देखर उसने सारी आगे । वस उनने महार देखर उसने सारी आगे । वस उनने महार देख होती महाराजी दुव लिए गता । हरावान्ते स्वेधने भरकर उन दोली महाराजी दुव लिए गता । हरावान्ते स्वेधने संदर्भ उन्होंने भी हराजार्थी जाने वाणींसे बायल कर दिया । निर हरावान्ते नाम नाजी अनुविन्द के वारी बोहींनी धराशायी कर दिया गता दो गीए बाणींने उसके धनुष और धराशायी कर दिया गता दो गीए बाणींने उसके धनुष और धराशायी कर दिया गता दो गीए अनुविन्द अपने रखी उत्तरम जिन्द के स्था पर गरा । पिर उन दोनीं बीरींने एवं ही स्थल ने देखें हमा पर गरा । पिर उन दोनीं बीरींने एवं ही स्थल ने हमा हमा पर गरा । पिर उन दोनीं बीरींने एवं ही स्थल ने हमा हमा हमा हमा सार ।

#### घटोत्कचका युद्ध

ृतराष्ट्रने कहा—गडाव ! इरावान्हें मग हुआ देखहर महार्थी पाल्लोंने उस युवमें क्या किया !

स्यायने पाहा-सामन् । इरायान् भागः गयाः यह देन भीतरेती पुत्र पटीताचने वही विकट गर्बना की। इन्नी आगारणे महुद्र, पर्वत और बनोंके साय सारी पृथ्वी उन्म्याने प्या । आसारा और दिशाएँ गूँज उटीं । उस भगद्र गादको मुनकर आपके सैनिक्कि पैरोंमें काछ मार राया, ये या व्या पाँउने छगे और उनके अङ्गींसे प्रतीना पृथ्ने लगा । नभीती दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी यी । मटोप्यन क्रांथके मारे प्रस्पतालीन यमराजके समान हो उठा I उन्हीं आर्रात बड़ी भवदूर हो गयी। उसके हायमें जलता मुभा निराल या तथा मायमे तन्द्र-तरहके हथियारींसे छैस गध्योगी सेना चल रही थी। दुर्योधनने देखा भयद्वर राज्य आ रहा है, और मेरी सेना उसके हरसे पीठ दिखाकर भाग गरी है, तो उमे दड़ा कोघ हुआ। वस, हायमें एक विभाग धतुप ले बारबार सिंहनाद करते हुए उसने घटोत्कच-पर धारा किया। उसके पीछे दस हजार हायियोंकी सेना टेरर बगालका राजा सहायताके लिये चला । आपके पुत्रको रायियारी छेनाके माय आते देख घटोत्कच भी बहुत कुपित हुआ । फिर तो गससँकी और दुर्योधनकी सेनाओंमे रोमाञ्च-पार्ग युद्ध होने लगा । गक्षम वाण, शक्ति और ऋष्टि आदि-ये योढाओं त महार करने लगे ।

तय दुर्योधन भी अपने प्राणोंका भय छोड़कर राक्षसी-पर ह्र पड़ा और उनके ऊपर तीक्ष्म वाणोंकी वर्षा करने रुमा। उसने हायसे प्रधान-प्रधान राक्षस मारे जाने छो। उसने चार बागोंने महावेग, महारोह, विद्युजिह और प्रमायी— उन चार राक्षमोंको मार टाला। तत्पक्षात् वह पुनः राक्षस-मेनापर याग वरमाने लगा। आपके पुत्रका यह पराक्रम देख-कर पटोत्तच कांघसे जल उटा और बहे वेगसे दुर्योधनके पाम पर्चारर कोवसे लाल-सान ऑखें किये कहने लगा— 'ओं नुरांग! जिन्हें तुमने टीर्यकालनक बनोंमें मटकाया है, उन माना निनाने क्यामें आज दुशे मारकर उन्धुण केंद्रीमा।' ऐसा कहकर पटोत्कचने दाँतोंने ओट द्याकर



अपने विश्वाल धनुपते वाणोंकी वर्षा करके दुर्योधनको दक दिया। तब दुर्योधनने भी पधीस वाण मारकर उस राधस-को घायल किया। राक्षसने पर्वतोंको भी विदीर्ण करनेवाली ,एक महाशक्ति हायमें लेकर आपके पुत्रको मार डालनेका विचार किया। यह देल वंगालके राजाने वड़ी उतावलीके साय अपना हायी उसके आगे वढ़ा दिया। हुर्योधनका रय हायी-के ओटमें हो गया और प्रहारका मार्ग कक गया। इनसे अत्यन्त कृपित होकर घटोत्कचने हायीपर ही शक्तिका प्रहार किया। उसके लगते ही हायी भूमिपर गिरा और मर गया, तथा वंगालका राजा उत्तपरसे कृदकर पृथ्वीपर आ गया।



हायी मरा और सेना भाग चली—यह देख दुर्योघनके यहा कप्ट हुआ; किन्तु धत्रियधर्मका खयाल करके वह पीहे नहीं हटा, अपनी जगहपर पर्वतके समान स्थिरभावसे खड़ रोककर स्वयं अपने वाणों में चेकितानको धायल कर दिया। फिर उन्होंने उसके धनुपको काट टाला, सार्थिको मार गिराया तथा घोडों और दोनों पार्श्वरक्षकोंको मी घराशायी कर दिया । तब चेकितानने रयसे कृदकर हायमें गढा ले ली। उम गदासे उसने कृगचार्यके घोड़ों और सारियको मार टाला। क्रपाचार्यने पृथ्वीपर खडे-खडे ही उरुपर सोलह वाण होडे । वे वाण चेकितानको घायल करके धरतीमे घुस गये। इससे उसका क्रोध बढ गया और उसने अपनी गदा क्रपाचार्यजी गर छोडी । आचार्यने उसे आती देखकर अपने सहस्रों बाणोसे रोक दिया । तय चेकितान हायमें तलवार छेकर उनके मामने आया । इघर आचार्यने भी तलवार लेकर उत्तपर बडे वेगमे धावा किया । अव वे दोनों बीर एक दूसरेपर तीखी तलवारों-के बार करते हुए पृथ्वीपर लोट-पोट हो गये। युद्धमें अत्यन्त परिश्रम पड़नेके कारण उन दोनोंहीको मूर्च्छा आ गयी । इतनेहीमें सीहार्दवश वहाँ करकर्प दौड़ आया और चेकितानकी ऐसी दशा देखकर उसे अपने रयमें चढा लिया। इसी प्रकार शक्तिने बड़ी फ़र्तींसे कृपाचार्यको अपने रयमें बैठा लिया।

धृष्टकेतुने नन्त्रे बाणोंसे भूरिश्रवाको घायल कर दिया । इसपर भूरिश्रवाने अपने चोखे-चोखे बाणोंसे महारयी धृष्टकेतुके सारिय और घोड़ोंको मार डाला। तब महामना धृष्टकेतु उस रयको छोड़कर शतानीकके रयपर चढ गया । इसी समय चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मपंणने अभिमन्युपर घावा किया। अभिमन्युने आपके इन सब पुत्रोंको रयहीन तो कर दिया, किन्तु भीमसेन-की प्रतिज्ञा याद करके उनका वध नहीं किया । पिर सेनाके सिहत पितामह भीष्मको अकेले वालक अभिमन्युकी ओर जाते देख अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा, 'ह्रपीकेश ! जिधर ये बहुत-से रय दिखायी दे रहे हैं, उघर ही आप अपने घोड़ोंको भी वढाइये।'

अर्जुनके ऐसा कहनेपर श्रीकृष्णने, जहाँ सग्राम हो रहा या, उस ओर रथ हाँका। अर्जुनको आपके वीरोंकी ओर वटते देखकर आपकी सेना बहुत घवरा गयी। अर्जुनने भीष्मजीकी रक्षा करनेवाले राजाओंके पास पहुँचकर उनमेंसे सुश्रमांसे कहा, 'मैं जानता हूँ कि तुम बड़े उत्तम योद्धा हो और हमारे पुराने शत्रु हो। किन्तु देखो, आज तुम्हें तुम्हारी अनीतिका कठोर फल मिलनेवाला है। आज मैं तुम्हारे परलोक शसी पितामहोका दर्शन करा दूँगा। सुश्माने अर्जुनके ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मला-बुरा कुछ नहीं कहा। बिल्क बहुत-से राजाओंके सहित अर्जुनके आगे आकर उन्हें सब ओरसे पेर-

कर बाण बरसाना आरम्भ वर दिया । अहंनते एर धार्मि ही उन सबके धनुष कार हाने और उन्हें नि देव पाने दिये एक साथ ही सबने अपने बार्मिंग्रें वध दिया । अहंनर्जें मारसे वे खूनमें लयाय ही गये, उनके अहा निज्ञिति हो गये, सिर धरतीयर उद्दक्ते लगे, ज्यानीके धुर्व कर गरें और उनके प्राण बारीगेंग्रे कृत्य कर गरें । इस प्रशास पार्थें प्रसानमसे पराभृत होकर वे एक राज ही धराधारी है गर ।

अपने माथी राजाओं हो हम प्रशार राग राग देरागा त्रिगर्सम्ब सुधमां बड़ी फुर्जिन बचे हुए सहाधेरी राप लेकर आगे आया। जब शियण्डी आदि कीनेने देगा कि अर्जुनपर शत्रुओंने धावा किया है तो वे उनके सारी र 😁 हिये तरह-तरहके अम्ब-गम लेवर उनशी ओह यह । वर्षा भी त्रिगर्त्तराजके साथ अनेकों गलाओकी आने उन्हार के गाण्डीव धनुपसे अनेरी नीले पाण छोद्रसर उन राजीत मफाया कर दिया । फिर तुर्वोधन और उपह्रम 🔧 राजाओंको भी खढेड्कर ये भीतमतीके पाम संति गरी। मदाराज युधिष्ठिर भी महराजशे छोदरर भीकोर राषा नकुल-सहदेवके सहित भीष्मजीन ही पुद काने कि का गये । किन्तु भीष्मजी समस्त पाण्डुपुत्री हे सामने सा न देवर भी श्वराये नहीं। इस रुमव शिलन्दी हो दिलागहरू गए करनेपर ही उतार हो गया । उने उस प्रयाग यह कि वे धावा करते देख राजा शहा अग्ने भीवण धर्मः केंग्नी लगे । किन्तु इससे शिराणदीरी गतिमें योर्ग गान गा पहा । उसने याचणास्य हेवर शत्यपे सद धार्चे हे दिए। भिन्न वर दिया।

 ्य नने इस स्थाना में शीरापते आगे यह । बहुत रे स्थान में स्थाने इसे यह या में थे, अस्यामाने पूर रहते एक इस्ता ! श्रीत्मार कार्ति गत्रमाँको स्थान है इसे स्थान माना प्रकट की। उस्से स्थान प्रभाग गुर हो इस भागने हो। उन्हें ऐसा रिया पर दि भोग स्थानिक हार्कोंगे छिन्न-भिन्न से पूर्णी हुने हुए प्रमीतन हाट्या रहे हैं। द्रोणाचार्य, दर्भीत, स्था, अस्यामा आदि महान् धनुर्थन, प्रधान-प्रशान के स्था अस्य राजालोग भी मारे जा चुके हैं तया हजारी पोड़े और घुड़मबार घराशायी हो रहे हैं। यह हा देरकार आकृती सेना छावनीकी और भागने लगी। यहाँ उस समय हम और भी भजी भी पुकार-पुकारकर कह रहे थे भीरों! युद्ध करो, भागों मत; यह तो गधासी माया है, इम्पर विकास न करों तो भी वे हमलोगोंकी बातप विकास न कर मके। शत्रुकी सेनाको भागती देख विजयी पाण्डब घटोत्कचके साथ मिंहनाद करने लगे। नारों और शंदाच्यनि होने लगी। दुन्दुभि बजी। इन गयकी तुमुल ध्वनिमे रणभूमि गूँज उठी। इस प्रकार सूर्यास्त होते होते दुरात्मा घटोत्कचने आपकी सेनाको चारों और भगा दिया।

### दुर्योधन और मीष्मकी वातचीत तथा मगदत्तका पाण्डवोंसे युद्ध

स्थ्रयंने कहा—उन महास्थ्राममें राजा दुर्योवन भीष्यांना पान गया और बड़ी विनयके नाय उन्हें प्रणाम एक उनने पटाल्यचा विजय और अपनी पराजयका समाचार मुनापा। किर कहा 'पितामह! पाण्डवांने जैसे शीर्याका महारा लिया है, उनी प्रकार इमलोगोंने आपका प्राथ्य लेकर शतुशांके नाय घोर युद्ध ठाना है। मेरे साय ग्यारह अजीदिशी सेनाएँ स्टा आपकी आजाका पालन करने-दे पि तैयार रहती है। तो भी आज घटोत्कचकी महायता पाकर पाण्यवांने मुद्रे मुद्रमें हरा दिया। इस अपमानकी आगम में जल रहा हूँ और चाहता हूँ आपकी सहायता लेकर उस अपम राजसका न्ययं ही वध करूँ। अतः आप कृपा परके मेरे हम मनोरयको पूर्ण कीजिये।'

तय भी मजीने कहा—'राजन् । तुम्हे राजधर्मका खयाल तर रे गदा सुधिष्टिरके अथवा मीम, अर्जुन या नकुल-महदेवके गाय गी युद्ध करना चाहिये; क्योंकि राजाको राजाके साथ ही गुद्ध करना उचित है। और लोगोंसे लहनेके लिये तो हमनोग गैं ही। में द्रोगाचार्य, क्याचार्य, अश्वत्यामा, हमानी, गन्य, भृतिश्रवा तथा विकर्ण-दुःशासन आदि तुम्होरे भार्य—में न्य तुम्हारे लिये उस महावली राक्षससे युद्ध पर्मा । अथवा उस दुष्टके साथ लड़नेके लिये ये इन्द्रके गान गाम्मी राजा भगदत्त चले जायँ। यह कहकर मीष्म-ते राज भगदनमें दोले—'महागज । आप ही जाकर पटेन चना महावला रीजिये।'

ने नार्यतर्था आजा पाकर राजा भगदत्त सिंहनाट करते ट्रा तदे वेगमे धनुर्जीकी और चले। उन्हें आते देख राष्ट्रींने महारकी भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रीनदीके पुत्र, सत्यधृति, सहदेव, चेदिराज, वसुदान और दशार्णराज क्रोधमें भरकर उनके सामने आ गये । भगदत्तने भी सप्रतीक हायीनर आरूढ हो उन सब महार्थियापर धाया किया । तदनन्तरः पाण्डवीका भगदत्तके साथ भयद्वर युद्ध छिड गया । महान् धनुर्धर भगदत्तने भीमरेनपर घावा किया और उनके जपर वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। भीमसेनने भी क्रोधमें भरकर भगदत्तके हाथीके पैरोंकी रक्षा करनेवाले सीसे भी अधिक वीरों को मार डाला । तब भगदत्तने अपने उस गनराजको भीमसेनके रयकी ओर बढाया। यह देख पाण्डवोंके कई महारिथयोंने वाणांकी वर्षा करते हुए उस द्वायीको चारों ओरसे घेर लिया। किन्तु भगदत्तको इससे तनिक भी भय नहीं हुआ । उनने अमर्पपूर्वक अपने हायीको पुनः आगेकी ओर चलाया । अङ्करा और अँगृठेका इगारा पाकर वह मत्त गजराज उस समय प्रलयकालीन अग्निके समान भयानक हो उठा । उसने क्रोधर्मे भरकर अनेकों रयों, हाथियों और घोड़ोंको उनके सवारोंमहित रीद हाला । मैकड़ों-हजारी पैदलींको कुचल दिया। यह देख राक्षक घटोत्कचने कुपित होकर उस हायीको मार डालनेके लिये एक चमचमाता हुआ त्रिशूल चलाया; किन्तु भगदत्तने अपने अर्धचन्द्राकार वाणसे उसे काट दिया और अग्निशिलाके ममान प्रच्यलित एक महाशक्ति घटोत्कचके ऊपर फेंकी। अभी वह शक्ति आकाशमें ही थी कि घटोत्कचने उछलकर उसे द्वायमें पकड़ लिया और दोनों घटनोंके बीचमें दवा-कर तोड़ डाला । यह एक अद्भुत वात हुई । आकाशमें खड़े हुए देवना, गन्धर्व और मुनियोंको भी यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । पाण्डवलोग उसे शाबाशी देते हुए रणभृमिमं अरनी हर्पध्वनि फैलाने लगे । भगदत्तसे यह नहीं सहा गया। उसके बाद द्येप सेनाओंके साथ माइयोंसिहत दुर्योधन था। , और सबके पीछे कृपाचार्यजी चल रहे ये।

महाराज ! आपके योढाऑका वह महाव्यूह दैराकर धृष्टयुम्रने श्रङ्गाटक नामके ब्यूहकी रचना की। वह देखनेमें अत्यन्त भयानक और शत्रुके व्यूहको नष्ट करनेवाला या । उसके दोनों शृङ्गोंके स्थानपर भीमरेन तथा सात्यिक स्थित हुए । उनके साथ कई हजार रय, घोड़े और पैदलींकी सेना थी । उन दोनोंके मध्यमें अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव थे। इनके बाद दूसरे-दूसरे महान् धनुर्धर राजाओंने अपनी सेनाओं के साथ उस न्यूहको पूर्ण किया । उनके पीछे अभिमन्यु, महारथी विराट, द्रौपदीके पुत्र और घटोत्कच आदि थे। इस प्रकार व्यूह-निर्माण कर पाण्डव भी विजयकी अभिलापासे युद्ध करनेके लिये इट गये। रणभेरी वज उठी। शङ्खनाद होने लगा । ललकारने, ताल ठॉफने और जोर-जोरसे पुकारनेकी आवाज आने लगी। इस तुमुल नादसे सारी दिशाएँ गूँज उठीं । कौरव और पाण्डव दोनों दलें के योद्धा परस्पर नाना प्रकारके अख-शस्त्रोंका प्रहार कर एक-वृसरेको यमलोक भेजने लगे । इतनेदीमें अपने रयकी घरघराइटसे दिशाओंको गुंजाते और धनुपकी टह्वारसे लोगोंको मूर्चिछत करते हुए भीष्मजी आ पहुँचे । यह देख धृष्टगुस आदि महारयी भी भैरवनाद करते हुए उनका सामना करनेको दौड़े। फिर तो दोनों छेनाओंमें भयद्वर संग्राम छिड़ गया । पैदलसे पैदल, घोड़ेसे घोड़े, रयसे रय और हायीसे हाथी भिड गये।

जैसे तपते हुए स्यंकी ओर देखना मुक्किल होता है, उसी प्रकार जब उस समरमें भीष्मजी कुद्ध होकर अपना प्रताप प्रकट करने लगे तो पाण्डवोंका उनकी ओर देखना कठिन हो गया। भीष्मजी सोमक, स्ख्य और पाञ्चाल राजाओंको वाणोंसे रणभूमिमें गिराने लगे। वे भी मृत्युका भय छोड़कर भीष्मपर ही टूट पढ़े। भीष्मने बड़ी शीष्रतासे उन महारयी वीरोंकी मुजाएँ काट डालीं, सिर उड़ा दिये और रिययोंको रयसे गिरा दिया। घोड़ोंपरसे युइसवारोंके मस्तक कटकर गिरने लगे। पर्वतके समान ऊँचे-ऊँचे गजराज रणभूमिमें मरकर पढ़े दिखायी देने लगे। उस समय महावली भीमसेनके सिवा पाण्डवपक्षका कोई भी वीर भीष्मके सामने नहीं ठहर सका। केवल भीमसेन ही उनपर लगातार प्रहार कर रहे थे। भीष्म और भीमसेनमें युद्ध होते समय सम्पूर्ण सेनाओंमें भयद्वर कोलाल मच गया। पाण्डव भी प्रसन्नतापूर्वक सिंहनाद करने लगे।

जिन समत्र यह नर-हार सना हुन्य पा, इन्बेन्ट अपने माहर्योके नाम भीष्यजीती रजाते लिये आ पर्वचा । इतनेमें महार्खा भीमने भीष्मजीहे गार्गिके, गर दणा। सारियके गिरते ही घोड़े स्य हिस्स मान गरे। भीमी ह रणभूमिम सब और विचरने तरी । उन्होंने एति होता दार्गी आपके पुत्र सुनामना किर यह दिया। इत्य उपने भाइवींमेंसे सात, जो वहाँ उपन्यित है, अर्गाने भर हो और भीमसेनके अपर हुट पहे । महोदरने नी आदि प्रेरी सत्तर, बदाशीने पाँच, कुण्डणारने नव्दे विलाकाने पान पण्डितकने तीन और अस्तितिने अनेरी याः सार्यः महावली भीमको घायल पर दिया । राष्ट्रकोरी पा हो। भीमसेन नहीं नह सके । उन्होंने बाद हायम प्रवाही उनाहर एक तीरी वाणसे असगजितना गुन्दर समान पाट हाना। दूसरे बाणने कुण्डधारमे यमणेक केन किया । एक 🗂 पण्डितकके कपर छोटा। हो उसरा प्राण धेरर रूप्तीम राज गया । फिर तीन चार्जोंधे विशासाधाता ममाण पाट विश्वता । एक बाण महोदरवी छातीम माना । हानी पट गर्नी रीप रान प्राणशह्य होकर लमीनवर गिर पहा । इसके बाद एए बाहरू आदित्यवेतुकी ध्वजा बाटबर उससे उसरा कि भी उस दिया । फिर कोधमें भरे हुए भीरने बराई हैं। यमलोकका अतियि यनाया ।

तदनन्तर आपके अन्य पुण गण्युनिने श्रा यो । उनके मनमे यह भय समा गणा वि भीनने में में में में को की मनमें कीरवांको मारनेकी प्रतिशा की थी। उसे स्थाप ही पूर्ण कर डालेगा । भाइनोंके मरनेसे हुयोंगनको बगा को गणा । । उसने अपने गैनिकांको आणा ही कि एक केण किएक इण भीमको मार हाले ।' इन प्रकार जाने यन्त्रों में स्पय देखकर आपके पुत्रोंको विदुद्धीनी वर्षा काण प्रदेश को मार्थ वे मन-ही-मन मोचने को—'पिट्रकी यह दुविनाय के दिव्यदर्शी हैं, उन्होंने इमारे हिएकी होंगे हो एक स्थापन वह इस समय मरद हो रहा है।'

इसके बाद दुर्वोधन मीध्यितामा ते तार जाए होत बहे दु. बके राय पृट-पृटर होने जारा १ हे जान मार भार्र बही तलरतार राय हार हो है, उसे के में मार डाला तथा दूसरे चीदार्जिंगा भी गर जाए हा हा है। है। आप तो महत्त्व बने बैटे हैं की हम्में के लगा होता उपेड़ा करते जा रहे हैं। देहिंगों, मेरा मारक हिला होता है। सचमुच मैं बहे होरे रामें मारण हाला। बारिंग दुर्वे कर्ता

हर प्रदेश हैं है जार प्रदेश गण बरनेमें हैं -- १, -१, - १ द्वेन्याची इन र एवं औरने बाव बाग रेत 😁 🐒 🕾 १८० १५८ भीकरेतने यह बड़ा ही अपून्त नार्ये कि सु ि तह कीर हैताजाई तो है बागीं है। बेहते हुए भी कुरोरी प्राप्ति कुरा सुर्थे, में मान दाना । दरी समय भीवमः भएड नं र त्यानार्थने अर्जुनमें मेहा। दिन्तु अतिस्यी भ कि अपने अन्ति उन स्पति असीको द्यार्थ करके आपके रेजार पर्वे प्रधान वीरोक्षे मृत्युके स्वाटे कर दिया। अन्यास्तरे राज्य अम्बद्धको स्थरीन कर दिया । तब उसने रमरे १ प्रश्न अनिमन्युपर सन्यारमा बार किया और फुर्तीसे र्न्यमं हे स्पार चढ गया । युक्कुगल अभिमन्युने र भारती अपती देख गड़ी फुर्लीसे उनका बार बचा दिया । पट देरापर गारी धेनामें 'याद ! बाद !' का शब्द होने लगा। उमी प्रसार भृष्युसादि दूखेर नजरवी भी आस्की सेनासे रक्षाय कर रहे थे तथा आरहे मेनानी पाण्डवींकी छेनासे भिर्दे एए थे। उस समय आयममें मार-काट करते हुए दोनों री परोक्ते वीगिष्ठा बड़ा कोलाहल हो रहा या । दोनी ओरके म हिंह बीट आवनमें देश पाइकर, नख और दाँतीसे काटकर नपा लान और पूँगोंने प्रहार वरके युद्ध कर रहे थे। अवनर किन्ते त वे मणड, तलबार और कोहनियाँकी चोटसे भी '

अपने प्रतिपक्षिमों से समराजिक घर भेज देते थे। शिशा पुत्रार और पुत्र वितागर बार कर ग्हा था, बीरोके आहुन अहुने उत्तेजना मर्स हुई थी। इस प्रकार बद्दा ही प्रमासन युद हो रहा था। आगसके मोर संपर्धने कारण दोनों ओर के बीर यह गये। उनमेंसे अनेकों भाग गये और अनेको



घराशायी हो गये । इतनेतीमें रात्रि होने लगी । तब फीरव-पाण्डच दोनोंहीने अपनी-अपनी सेनाओंको लौटाया और यथासमय अपने-अपने डेरोंमें जाकर विश्राम किया ।

# दुर्योधनकी प्रार्थनासे मीष्मजीका पाण्डवोंकी सेनाके संहारके लिये प्रतिज्ञा करना

मञ्जयने कहा—महाराज । शिविरमें पहुँचकर राजा दुर्योचन, शङ्किन, दुःगातन और कर्ण आपतमें मिलकर



विचार करने त्यो कि पाण्डवों में। उनके साथियोंके सहित दिन प्रकार जीता जाय । राजा दुर्नोधनने कहा, श्रीणान्वार्य, भीन, रामनार्य, रान्य और भूरिश्रवा पाण्डवोंकी प्रगतिको रोक नहीं रहे हैं। इसका क्या कारण है, कुछ समझमें नहीं आता। इस प्रकार पाण्डवोंका तो वघ हो नहीं पाता, किन्तु वे मेरी सेनाको तहस-नहस किये देते हैं। कर्ण ! इसीसे मेरी सेना और शक्तोंमें बहुत कमी हो गयी है। इस समय पाण्डव-वीर तो देवताओंके लिये भी अवध्य हो गये हैं। इनसे तंग आकर मुझे तो यहा सन्देह होने टगा है कि मैं किस प्रकार इनसे युद्ध करूँ।

कर्णने कहा—मरतश्रेष्ठ ! चिन्ता न कीजिये, मैं आपका काम करूँगा; अब मीध्मजीको जल्दी ही इस मग्रामसे हट जाना चाहिये । यदि ये युद्धसे हट जायँ और अपने शक्त रख दें तो में भीष्मजीके सामने ही पाण्डवोंको समझ मोमक वीरोंके महित नष्ट कर दूँगा—यह सत्यकी श्राप करके कहता हूँ । भीष्मजी तो पाण्डवोंपर सदासे ही दया करते हैं और उनमे हन महारिययोंको मंग्राममें जीतनेकों शक्ति भी नहीं है । अतः अब आप श्रीष्ट्र ही मीष्मजीके हेरेपर जाइये और उनसे अन्त्र-शस्त्र रखवा दीजिये ।

\*C\*9.0\*

निकाला और उन्होंसे सुवल-पुत्रींपर वह वेगसे प्रहार किया। इसके बाद उसने अपने हायमें चमकती हुई तल्वार और ढाल ली तथा सुवलके पुत्रींको मार डालनेकी इच्छासे वह वैदल ही आगे बढ़ा। इतनेमें उनकी मृच्छां दूर हो गयी और वे कीधमें भरकर इरावान्पर ट्ट पड़े। साय ही वे उसे कैद करनेका उद्योग करने लगे। परन्तु ज्यों ही वे निकट आपे, इरावान्ने तल्वारका ऐसा हाथ मारा कि उनके द्यरिके टुकड़े- डुकड़े हो गये। अख्र-शस्त्र, वाहु तथा अन्य अद्गींके कट जानेसे वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। उनमेंसे केवल वृपम नामक राजकुमार ही जीवित बचा।

उन सक्को गिरा देख दुर्योधनको बड़ा क्रोध हुआ और वह अलम्बुप नामक राश्चमके पाए पहुँचा। वह राश्चस देखनेमें बड़ा भयानक और मायाबी या तथा बकासुरका वध करनेके कारण भीमलेनसे बैर मानता था। उससे दुर्योधनने कहा— 'बीरवर! देखो, यह अर्जुनका पुत्र इरावान् बहुत बल्यान् तथा मायाबी है; ऐसा कोई उपाय करो, जिससे यह मेरी सेना-का सहार न कर सके। तुम इच्छानुसार जहाँ चाहो जा सकते हो, मायास्त्रमें भी प्रवीण हो; अतः जैसे बने, इस हरावान्को तुम युद्धमें मार डालो।'

वह भयद्वर राक्षस 'बहुत अच्छा' कहकर सिंहके समान गरजता हुआ इरावान्के पास आया और उसे मारनेके लिये आगे बढा। इरावान्ने भी वध करनेकी इच्छारे आगे वढकर उसे रोका। उसे अपनी ओर आते देख राक्षसने मायाका प्रयोग आरम्भ किया। उसने मायासे दो इजार घोढ़े उत्पन्न किये तया उनपर मायाके ही स्वार बिठाये। वे स्वार भी राक्षस थे और हार्थोमें ग्रूल तथा पिट्टिश लिये हुए थे। उन मायामय राक्षसोंका इरावान्की सेनाके साय युद्ध होने लगा और दोनों ओरके योद्धा परस्पर प्रहार कर एक दूसरेको यमलोक भेजने लगे।

सेनाके मारे जानेपर दोनों रणोन्मत्त वीर द्वन्द्रयुद्ध करने लगे । राक्षस इरावान्पर आक्रमण करता या और वह उसका वार बचा जाता या । एक वार जब राक्षस बहुत निकट आ गया तो इरावान्ने उसके धनुष और मायेको काट डाला । तब वह इरावान्को अपनी मायासे मोहित-सा करता हुआ आकाशमें उड गया । यह देख इरावान् भी अन्तरिक्षमे उड़ा और राक्षसको अपनी मायासे मोहित कर उसके

अर्हीको बाणींके बीचने त्या । महारा १ वर्षा । सरका काटनेनर भी वह राज्य नवीनरूपमें प्रगट है और नीजवान ही बना गहता या, वर्षेत्र सः 🖺 🗝 स्वाभाविक ही होती के और उनगा स्वाधी उनके हा हमा क हुआ करता है। इस प्रचार उसका जीको प्राप्त प्रद्या था। नही पुनः उत्तन्न हो जाना या । इराजन् भी जेक्स भाग हाल या, अतः वह उक्षार परवेशे बारवार प्रहार कर रहा 😁 । उससे छिदनेके बारण अलग्युपरे प्रार्थिश बुरा रहा बहने लगा और वह पोर दीन्यार करने तथा। त्रुतं इस प्रकार प्रवल होते देख आस्त्रारे हेन्टरी होत न रही । उसने महाभयानक स्व बनागर हाजावरी पकड़नेसा प्रयक्त किया। उस राक्षणी मात्रामी देगराम हमाममने भी मात्राका प्रयोग किया । इतनेन इस्तान्त्री मार्के हुए का एक नाम बहुत-मे नामोंको राम छेउर गरा आ पर्नरा और इरावानको सब आंरमे रेट्य उनकी रहा करने एका । इरावान्ने शेपनागके नमान विराद्भप पारण पार भने हैं नागोंसे उस राक्षसको दक दिया । तक अनम्बर गरावर रूप धारण करके उन नागीको गाने गा। उन्ने इरावान्के मातूकलके सब नागोची भधना वर विवासीर अं अपनी मावासे मोहित करके तल्याच्या वार शिया । इसा ह का चन्द्रमाके नमान सुन्दर मसक रटस पर्नास 😁 गिरा। इस प्रकार जब अलम्हुपने उर गीर धर्मगुना मार डाला तो समन राजाओं हे साथ की मीने नहीं माना हुई ।

अर्जुनको अपने पुत इराजार्ग गर्मको गर्मक । वि वे भीष्मकी रक्षा करनेपाले राजाओं सामार्ग कर कर के तया भीष्मजी भी मर्मभेदी चाणीरे पाणकों सामार्ग कर कर के कर्मित करते तुए उनके प्राण ने को से कि कि प्रमाण सामार्ग पृष्टगुत्र और साल्यिनि भी चला भागना गण कि पा के होणाचार्यका पराष्ट्रम देखकर ने पाल्यामें कर कि का का समा गया । वे करने क्यां कि क्यां के कि का का सीनजों के मार डालने की सांक करते के कि का कि साथ पृथ्वीं के प्रभिद्ध प्रकृति भी कि को कार्यों के कि का एक-दूसरेवा उत्कर्ष नर्ता कर को क्यां का कि कार्यों के कि का कठोरताके माय करने करें।

### र्माप्यातीका पाण्डव वीरोंके साथ घोर युद्र तथा श्रीकृष्णका चायुक लेकर भीष्मजीपर दीहना

[गरी जोग गजा गुबिहिर, भीमसेन, नुकुल और सहदेव-ी गाँ गेनाके व्युत्ते मुहानेतर लाई हुए । तथा भृष्टतुम्न, दिगट, मागहि, शिराण्डी, अर्जुन, घटोत्कच, चेकितान, ्रान्ति भेज, ाभिमन्यु, द्रवद, युधामन्यु और केकयराजकुमार -- ये गर कि भी कीरवेंकि मुताबलेक्द अपनी सेनाका व्यूह यनारर राउँ हो गरे। अब आपके पश्चके बीर भीष्मजीको अने परहे पाण्डवींकी ओर बढ़े। इसीप्रकार भीमसेन आदि पान्य योहा भी संप्रामम विजय पानेकी लालवाने भीष्मजीके गय युद्ध करने हे दिये आगे आये । वस, दोना ओरसे घोर मुद्ध होने नगा । दोनों ओरके चीर एक दूमरेकी ओर दीइकर प्रहार परने हमें । उस भीत्रा शब्दरें पृथ्वी उगमगाने लगी । धून हे वारा। देदीप्यमान सूर्व भी प्रभाहीन मान्यम पहने त्या । उन नमर भारी भयकी न्चना देता हुआ बढ़ा प्रचण्ड पान नाने लगा । गीटडियें बड़ा भयद्वर चीत्कार करने रायां । इसमें ऐसा जान पड़ना या मानो यहा भारी संहारकाल एनीन जा गा। है । कुचै तरह-तरहके शब्द करके रोने छगे । आरायमे जाती हुई उल्लाएँ पृथ्वीकी ओर गिरने लगीं। रा अग्रम नुहर्तमें आहर नड़ी हुई हायी, बाड़ों और राजाओं-है पुना उन दोनों हेनाओंका शब्द वड़ा ही मयहर हो उठा।

हवने पहले महार्यी अभिमन्युने दुर्योघनती सेनारर अन्यात श्रिया। जिम समय वह उस अनन्त सैन्यसमुद्रमें पुरने एगा, आरके बहे-बहे बीर भी उसे रोक न सके। उमके छोड़े हुए बार्गोने अनेका क्षत्रिय बीरोंको यमलेक रेण दिया। यह रोवपूर्वक यमदण्डके समान मयद्वर बाण बरमाकर अनेकों रय, गयी, घोड़े, गुद्रसवार तथा हायी और गजारोहियों को विदीर्ण करने लगा । अभिमन्युका ऐसा अङ्गत परातम देखकर गजालोग प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे । इस समय वह कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अभत्यामा,



बृहद्दल और जयद्रय आदि वीरोंको भी चक्करमें डालता हुआ वड़ी ही सफाई और शीमताके साथ रणभूमिमें विचर रहा या । उसे अपने प्रतापसे शत्रुऑको सन्तप्त करते देखकर क्षत्रिय वीरोंको ऐमा जान पड़ता या मानो हम लोकमें दो अर्जुन प्रकट हो गये हैं । इस प्रकार अभिमन्युने आपकी विशाल वाहिनीके पैर उखाड़ दिये और बहे-बहे महारिययों को कम्पित कर दिया । इससे उसके मुहदोंको बड़ी प्रमन्नता हुई । अभिमन्युके द्वारा भगायी हुई आपकी सेना अत्यन्त आत्र होकर डकराने लगी ।

अपनी सेनाका वह घोर आर्तनाद मुनकर राजा तुर्योघनने राक्षस अलम्बुपसे कहा, 'महाबाहो ! ख्रत्रामुरने जैसे देवताओं-की सेनाको तितर-वितर कर दिया था, उसी प्रकारयह अर्जुनका पुत्र हमारी सेनाको भगा रहा है । संग्राममें इसे रोकनेवाला मुक्ते तुम्हारे सिवा और कोई दिखायी नहीं देता; क्योंकि तुम सव विद्याओंमें पारङ्गत हो । इसलिये अब तुम ग्रीघ ही जाकर इसका काम तमाम कर दो । इस समय हम भीष्म-द्रोणादि योद्धा अर्जुनका वय करेंगे ।'

दुर्योधनके ऐसा कहनेपर वह महावली राक्षसराज वर्षा-कालीन मेचके समान महान् गर्जना करता हुआ अभिमन्युकी ओर चला। उसका मीपण दाव्दं मुनकर पाण्डवॉकी सारी सेनामें खलवली पड़ गयी। उस समय कई योढा तो डरके

रहा । फिर उसने राक्षसपर कालाग्रिके ममान तीव्या वाणका प्रहार किया । किन्तु वह उसे बचा गया और पुनः वडी भयद्भर गर्जना करके सम्पूर्ण सेनाको डराने लगा । उसका भैरवनाद सुनकर भीष्मपितामहने अन्य महार्थियों को दुर्योघनकी सहायताके लिये भेजा । द्रोण, सोमदत्त, बाह्मीक, जयद्रय, कृपाचार्य, भृरिश्रवा, शहर, उजैनके गजकुमार, बृहद्वल, अश्वत्यामा, विकर्ण, चित्रमेन, विविंशति और इनके पीछे चलनेवाले कई हजार रथी-ये नव दुर्वोधनकी रक्षाके लिये आ पहुँचे । घटोत्कच भी मैनाक पर्वतकी मॉित निर्माक खड़ा रहा, उसके भाई-वन्धु उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर 'दोनों दलोंमें रोमाञ्चकारी नग्राम शुरू हुआ । घटोत्कचने अर्धचन्द्राकार वाण छोड़कर द्रोणाचार्यका धनुष काट दिया, एक बाणसे सोमदत्तकी ध्वजा खण्डित कर दी और तीन बाणों वाह्नीककी छाती छेद डाली । फिर अपाचार्यको एक और चित्रसेनको तीन वाणोंसे घायल किया । एक वाण विकर्णके कन्धेकी हँसलीपर मारा, विकर्ण खूनसे लथपय होकर रथके पिछले भागमें जा बैठा । फिर भूरिश्रवाको पंद्रह वाण मारे; वे वाण उसका कवच भेदन कर जमीनमें घुस गये। इसके बाद उसने अश्वत्यामा और विविंदातिके सार्यियोंपर प्रहार किया । वे दोनों अपने-अपने घोडोंकी वागडोर छोड़कर रयकी बैठकमें जा गिरे । फिर जयद्रयकी ध्वजा और धनुप काट डाले। अवन्तिराजके चारी घोड़े मार दिये। एक तीले बाणसे राजकमार बृहद्वलको घायल किया और कई याण मारकर राजा शस्यको भी बींध डाला।

इस प्रकार कौरवपक्षके नमी बीरोको विमुख करके वह दुर्योधनकी ओर वढा । यह देख कौरव बीर भी उनको मारनेकी इच्छाये आगे बढे । घटोत्कचपर चारों ओरसे वाणोंकी वर्षा होने लगी । जब वह बहुत ही घावल और पीडित हो गया तो गचडकी भाँति आकाशमें उइ गया तथा अपनी भैरवगर्जनासे अन्तरिक्ष और दिशाओं को गुँजाने लगा । उसकी आवाज मुनकर युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा, 'घटोत्कचके प्राण सद्धटमें हैं, जाकर उसकी रहा करो ।' माईकी आशा मानकर भीमसेन अपने सिंहनाद-से राजाओं को भयभीत करते हुए बढ़े वेगसे चले । उनके पीछे सत्यधृति, सौचित्त, श्रीणमान, वसुदान, काशिराजका पुत्र अभिभू, अभिमन्य, द्रीपदीके पाँच पुत्र, क्षत्रदेव, क्षत्रधर्मी तथा अपनी सेनाओं सहित अन्तरदेशका राजा नील आदि महारयी भी चल दिये । ये सभी बीर वहाँ पहँचकर घटोत्कचकी रक्षा करने लगे ।

इनके आनेना को हिट सुनकर शीवसेना को की की मैनिकांता सुत उदान हो गया। वे दोनकारों हो दूर पीछे लीट पढ़े। फिर दोनों ओरकी केमार्थों के राम के ने लगा और कुछ ही देनमें की जिये जाता की रेस प्रकास समुद्र कान्य उसने एक दर्शनकार कार की मामसेनके सम्पुद्र कान्य उसने एक दर्शनकार कार उसने एक दर्शनकार कार उसने एक दर्शनकार कार उसने प्रकास समुप्त कान्य उसने एक दर्शनकार कार उसने एक दर्शनकार कार उसने प्रमुख कार दिया। कि यूनी पूर्णिक कार कर अनेत होनेके कारण उसने अमिनकेनी वर्णिकार कार कार अनेत होनेके कारण उसने अमिनकेनी वर्णिकार कार कार अमिनका वर्णिकार कार कार अमिनका आदि महार्थियों के समुद्र यह सुद्र कार की कार कार की स्थान की सुद्र कार की स्थान की सुद्र कार की सुद्र की सुद्र कार की सुद्र की स

आचार्यवी बात सुनगर हपाचार्यः भूतिमञ्जर हत्त्व अश्रयामा, विविधति, चित्रमेन, िर्मा, प्राप्तम, दण्य तथा अपन्तिके राज्यमार—ये सभी हुनी रहते हेर र 🚉 हो गये । द्रोणाचार्यने अस्ता मरान् घरुम जहार संस्टेप को छब्बीस बाज मारे, फिर बाजोडी हाई। समारत इन्हें आच्छादित कर दिया । तब भीममेनने भी प्रार्था है है है है पसलीपर दम बाग मारे । इनदी बनारी चंड रहेरे को इड आचार्य सहसा बेहोरा होकर रमरे किली भागमें पार गरें। यह देख द्वर्गीपन और आपयामा पेदी र केंद्र १६ व भीमवी ओर दीदे । उन्हें आते देगा भीमधेन भी हामने बालदण्डके समान गदा हैका रह 📆 👯 🔭 🕫 दोनोंका समना करनेकी गर्द हो गर्द । "स्तर की स महारपी भीमको मार जाननेवी ह्राप्ति डाप्ति र नाना प्रकारके अस राजीशी पर्य काने हरी। हर की 📆 आदि पाण्डव महारची भी भीनमी गर्मा कि है है है मोह छोड़बर दौंदे। अनुरक्षित गण हो रही है प्रिय मित्र याः उनने अपहत्यासास एक राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र बाग उसके शरीरमें भेंग नवा, इसी गुरू असे उसा 🗥 उसे बड़ी पीटा हुई। इब अध्यासने 🗳 🚎 हे मीलके चारी पोरोदी मह उत्तर धन उत्तर है रह और एक भारत नामक बालि उतने एक के के उससी येदनाने सूर्णिय होता सील अपने पर्यो अपने भागमें ला दैदा। उनकी या देगा देगार पर नाहे अपने भार्र-बनुद्धिं एवं एका प्राप्ता एक किए ।

न्त्र नहें देन कर्णा के कारणी के समार्थिक में महास्त्री · १०० तम १९ । इसे वे सिक्टेश में भी आमा पतुर ्यर भारते के तो है सारों कार्नेने आकारित पर र् । । पर प्रतिने भी भीता रिकाद तरने सुधमी और पुरते पारे पाने बातिये के र जिस तथा के दोनों भी हा देश किरद करने उन्तर हट परे और उनके स्थार गार्गी-र्षः करे करे हो । अर्जने दम बाजरपीरी अपने बार्णीमे के दिल । इस्ता हेमा इसायाया देखार देवता और राज्य भी प्रस्ता है। गरे । जिल्ला भुजिने सुनित होकर कीरव-मेर हे शहनाएमें साई हुए जिससे बीनैंबर बायब्यान छोड़ा । इंग्रें आराम्भे गलबाभे देश गरता मुआ बद्धा प्रचण्ड पवन अस्य काल, क्रिके पारण अनेकी युदा उपाइका गिर गये तथा बरा ने बीर परायायी हो गये । तब होणाचार्यजीने शैलाख होता। उनमे याय ६० गर्या और मन दिशाएँ स्वच्छ हो गरी । इर प्रतार पारतपत्र अर्जुनने त्रिगर्स-स्थियोंका उत्साह डल कर दिया और उन्हें पराजमहीन करके युद्धके मैदानसे भगा दिया ।

गजन ! एव प्रचार युद्ध होते होते जब मध्याह हो गया तो गदानरान भीषमधी अपने पैने वार्गीने पाण्डवपक्षके सैकड़ो-हाएं। किन रोजा गंतार अपने लगे । तब भृष्युम्न, शिखण्डी, िराट और द्वट भीष्मशीके सामने आकर उनवर वाणींकी गर्ग घरने लगे । भीष्मजीने घृष्टद्वसको बीवकर तीन वाणींसे िराटरो पायल किया और एक बाग राजा द्वुपद्पर छोड़ा। इस अगर भी मनीके हायसे वायल होकर वे धनुधर बीर बड़े गोशमे भर गरे। रतनेहीमें शिल्वण्डीने शितामहको बींघ दिया। हिन्द उमे भी समझरर उन्होंने उस्तर बार नहीं किया । फिर धृष्टपुराने उनकी छाती और भुजाओं में तीन बाण मारे तथा द्रारने पर्नान, विगटने दम और शिखण्डीने पचीम बाणोंसे इन्हें भागर पर दिया । भीष्मजीने तीन बाणोंसे तीनों बीरो-के की दिया और एक बागने द्वयंका धनुष काट हाला। उन्होंने न राउ दुनग धनुष हे हर पॉच बाणोंने मीध्मजीको और र्रं नरे उनरे सार्थिसे बींच दिया। अव द्वादकी नक्षा करनेके िर भामगेन, द्रीपदीके पाँच पुत्र, केरपदेशीय पाँच भाई, रापितः राजा सुधिष्टिर और ष्ट्रष्टपुत्र मीष्मजीती और दीहे। र्दा प्रस्त जानदी औरके ध्र बीर भी भीष्मजीकी रशाके िरे राज्यवीर्यः धेनापर हट पहे । अब आपके और पाण्डवींके धेराने में हा बड़ा पमाठान बुद्ध होने लगा । स्थी स्थितीं हे निए गरे तथा पैदक, गजारोटी और अश्वायेही भी आपसमें निरका एर-दूर्णेरी यमगजो घर भेजने लगे।

दूरनी और अर्जुनने अपने तीरो यागींसे मुसामित साना मानाओं ने यमगान कर भेन दिया। तय मुसामी भी अपने बाणींसे अर्जुन ने पापा करने लगा। उनने सत्तर बाणींने अर्जुन ने पापा करने लगा। उनने सत्तर बाणींने अर्जुन ने पापा करने लगा। उनने सत्तर बाणींने प्रीक्त मुसामींने कई वीरों ने मार जाना। इस प्रकार कर्यान्त कारी काल के समान अर्जुन मारसे भए भीत हो कर वे महारथी मैदान छोड़ कर भागने लगे। उनमेंने कोई घोड़ों को, कोई रयों को और कोई हायियों को छोड़ कर बाल तहाँ तहाँ माग गये। त्रिगर्तरान मुसामीं तया दूसरे राजाओं ने उन्हें रोकनेका बहुन प्रयत्न किया, परन्तु फिर युद्ध के अप उनके वैर नहीं जमे। सेनाको इस प्रकार भागती दैराकर आपका पुत्र दुर्यों घन विगर्तरान की रक्षा के लिये सारी सेनाके सहित भीष्मजीको आगे करके अर्जुनकी ओर चला। इस प्रकार पाण्डवलोग भी अर्जुनकी रक्षाके लिये पूरी तैयारीके साथ भीष्मजीकी ओर चले।

अय मीष्मजीने अपने वाणोंसे पाण्डवोंकी सेनाको आच्छादित करना आरम्भ किया। दूसरी ओरसे मात्यिकने पॉच वाणोंसे कृतवर्माको बींधा और फिर सहस्तों वाणोंकी वर्षा करते हुए युद्धमें ढटकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार राजा द्रुपदने अपने पैने तीरोंसे द्रोणाचार्यको बींधकर फिर सत्तर वाण उनपर और पॉच उनके सारियपर छोड़े। भीम-सेन अपने परदादा राजा बाह्यीकको घायल करके बड़ा भीवण सिंहनाद करने लगे। अभिमन्युको यद्यपि चित्रसेनने बहुत-से वाणोंसे घायल कर दिया था, तो भी वह सहस्तों वाणोंकी वर्षा करता हुआ युद्धके मैदानमें डटा रहा। उसने तीन वाणोंसे चित्रसेनको बहुत ही घायल कर दिया और फिर नौ वाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको मारकर बड़े जोरसं सिंहनाद किया।

उधर आचार्य द्रोणने राजा द्रुपदको बींधकर उनके सार्यको भी धायल कर दिया। इस प्रकार अत्यन्त व्यथित होनेसे वे संग्रामभूमिसे अलग चले गये। भीमसेनने वात-की-वातमें सारी सेनाके सामने ही राजा बाह्नीकके घोड़े, सार्यि और रयको नष्ट कर दिया। इसलिये वे तुरंत ही लक्ष्मणके रयपर चढ़ गये। फिर सात्यिक अनेकों वाणींसे कृतवर्माको रोककर नितामह भीप्मके सामने आया और उसने अपने विग्राल धनुपसे साठ तीन्वे बाण छोड़कर उन्हें धायल कर दिया। नव पितामहने उसके जपर एक लोहेकी शक्ति फैंकी। उस कालके समान कराल शक्तिको आती देख उसने वड़ी

उसने अपना धनुष खींचकर पाण्डव महारिययोंपर वाण बरसाना आरम्भ किया तथा भीमसेनको एक, घटोत्कचको नौ, अभियन्युको तीन और केकयराजकुमारोंको पाँच वाणोंसे वींघ डाला । फिर दूसरे बाणसे क्षत्रदेवकी दाहिनी बॉह काट डाली, पाँच वाणोंसे द्रीपदीके पाँची पुत्रोंको घायल किया तथा मीमसेनके घोड़ोंको मार गिराया, घ्वजा काट दी और सारियको भी यसलोक मेज दिया । इसके वाद मीमसेनको भी

वींघ डाला । इससे पीडित होकर वे कुछ देरतक रयके पिछले भागमें नैठे रह गये । फिर हायमें गदा लेकर वेगपूर्वक रयसे कूद पड़े । उन्हें गदा लिये आते देख कीरव मैनिकों ने वड़ा भय हुआ । इतनेहींमें अर्जुन भी शत्रुओंका नंहार करते हुए वहाँ आ पहुँचे और कौरवींगर वाणोंकी वर्षा करने लगे । इसी समय भीमसेनने भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनरो इरावान्के वषका समाचार सुनामा ।

### इरावान्की मृत्युपर अर्जुनका शोक तथा भीमसेनद्वारा कुछ धृतराष्ट्रपुत्रींका वध

सञ्जयने कहा-राजन् ! अपने पुत्र इरावान्के मारे जानेका समाचार पाकर अर्जुनको बड़ा खेद हुआ और वे ठंडी-ठंडी सॉर्से भरने लगे। तव उन्होने श्रीकृष्णसे कहा, भहामित विदुरजीको तो यह कौरव और पाण्डवोंके भीषण संहारकी बात पहले ही मालूम हो गयी थी। इसीसे उन्होंने राजा धृतराष्ट्रको रोका भी या। मधुसूदन ! इस युद्धमें कौरवोके हाथसे हमारे और भी बहुत-से बीर मारे जा चुके हैं तया हमने भी कौरवोंके कई वीरोंको नष्ट कर दिया है। यह सब कुकर्म हम धनके लिये ही तो कर रहे हैं। घिकार है ऐसे घनको, जिसके लिये इस प्रकार बन्धु-बान्धर्वोका विनाश किया जा रहा है ! भला, यहाँ एकत्रित हुए अपने भाइयोंको मारकर हमें मिलेगा भी क्या ! हाय ! आज दुर्योधनके अपराध और शकुनि तथा कर्णके कुमन्त्रसे ही यह क्षत्रियोंका विध्वस हो रहा है । मधुसूदन ! मुझे तो अपने सम्बन्धियोंके साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, परन्तु ये क्षत्रियलोग मुझे युद्धमें असमर्थ समझेंगे । इसलिये शीघ ही अपने घोड़े कौरवींकी सेनाकी ओर बढाइये, अब विलम्ब करनेका अवसर नहीं है।

अर्जुनके ऐसा कहते ही श्रीकृष्णने वे हवासे बात करनेवाले घोड़े आगे बढाये। यह देखकर आपकी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा। तुरंत ही भीष्म, कृप, भगदत्त और सुरामां अर्जुनके सामने आ गये। कृतवर्मा और ब्राह्मीकने सार्यकिका सामना किया तथा राजा अम्बष्ट अभिमन्युके आगे आकर ढट गया। इनके सिवा अन्य महारयी दूसरे योद्धाओंसे भिड़ गये। वस, अब अत्यन्त भीषण युद्ध छिड़ गया। भीमसेनने युद्धक्षेत्रमें आपके पुत्रोंको देखा तो कोधसे उनका अङ्ग-प्रत्यङ्ग जलने लगा। इधर आपके पुत्रोंने भी वाणोंकी वर्षा करके उन्हें बिह्कुल ढक दिया। इससे उनका रोष और मी महक उठा और वे सिंहके समान अपने ओठ चवाने

लगे। तुरत ही एक तीखे वाणसे उन्होंने न्यूटोरस्कार यार किया और वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया। एक दूसरे तीखे तीरसे उन्होंने कुण्डलीको घराशायी कर दिया। फिर उन्होंने अनेकों पैने बाण लिये और उन्हें बड़ी तेजीने आपके पुत्रोंपर छोड़ने लगे। भीमनेनके दुर्दण्ड घनुपसे दूरे हुए वे वाण आपके महारयी पुत्रोंको रयसे नीचे गिराने लगे। अनाधृष्टि, कुण्डमेदी, वैराट, दीर्घलोचन, दीर्घवाहु, मुबाहु और कनकष्वज—ये आपके चीर पुत्र पृथ्वीपर गिरकर ऐसे जान पड़ते थे मानो वसन्तश्चनुमें अनेकों पुष्पन आस्रक्ष



कटकर गिर गये हो । आनके रोप पुत्र मीमसेनरी जात्रे समान समझकर रणकेत्रसे भाग गये ।

म० अं० ९५--

بير.

7-7

کاپیم پنسر:

राज्य के देशके स्ट्रिक्ट शिवा । समृद्धि प्रमृद्धि याग्र-र ने देशा पुरुष् हैपन बिन्हा बद है नगी। ें न्यू चीतरण प्राते तरता भी सते। घरतीय ने मीत्मजीके १ दिन हुए केले के उसका लीको की । एक अर्दुनने न्हरी त्य प्रदेश असे देने बागेले भी मही ग · १९ ४९८४४ विस्त दिया । भीकानि एव अगले वी दूसग बार देश साहय । हिन्दु अर्तुनने से हमें महरूर उसे भी <! प्राप्ता अर्जिये इस पुर्विती भीष्यको भी बदाई \* को को कि काने हमें, भार ! महाबादू अर्जुन, नादान ! हर कि कि पुत्र राष्ट्राम !!! ऐमा बहार उन्होंने एवं दूसम भन्त भिन भीर अर्जनार वाणेकी हाई। हमा दी। उन रका में होई सहारदार चालमें भीष्मतीके बागोनो व्यर्थ *एक हे भी हुणाने पोट्टे भी बने* की करामें अपना अवसूत की शह प्राप्ति हिन्त । हिन्तु युद्ध स्पनेमें अर्जुनकी शिथिलता शीर भी मार्च है। युविश्वानी चेनाके मुख्य मुख्य चीरीका संदार ाके प्रवार्श मनावे देखरर उन्हें सर्न नहीं हुआ। वे इन्ट में हो ने गम छोड़रर उद पढ़े और मिट्के ममान गरजते हाए देवा भी नाहरू लेकर भीष्मजीशी और दीहे । उनके र्वति काने गनो पृष्वी पटने लगी और बोचने ऑखें मार है। गर्भ । उस समय आपकी औरके बीरोंके हृदय में मुन में हो गये और मय ओर यही कोलाहरू होने लगा ि ध्वीधानी को ।

शीहरण नेयमी पीताम्बर धारण किये थे। उससे उनका नीयमिति समान व्यामसुन्दर दार्गर वियुक्ततासे सुशोमित श्यामरेप के समान जान पहला था। सिंह जिस प्रकार हायीवर द्रुटर है। उसी प्रकार से गरावते हुए बड़े बेगसे भीष्मजीकी और दींदें। कमान्तरन मगवान् झाणको अपनी और आते देगार कितमप्ते अपना विज्ञाल धनुष चहाया और तिक भी न प्रकार हुए उनसे रहने लगे, 'क्माउनोचन! आद्ये; देग! प्रकारों नमस्तार है! यहुकेष्ट ! अवस्य आज संक्षाममें सेण पार कीलिं। सुउन्यन्तमें आपके हायने मारे जानेसे मेरा मन प्रवार कर्माण ही होगा । गीविन्द ! आज आफे युद्र भित्रमें उत्तरनेशे में तीनों लोगोंमें सम्मानित हो गया हूँ । आन उन्छानुनार मेर ऊपर प्रहार जिजिने, में तो आहर दाम हूँ ।' दभी मनय अर्जुनने पीछेसे जाकर मगणान्तो अली एक बड़ी तेजीमे आगे ही बढ़े चले गये । तम अर्जुनने जैसे तेमे उन्हें दमने करमार रोककर दोनों चरण पकड़ लिंग और बढ़े प्रेमसे दोनतापूर्वक कहा, ''महाबाहो ! लीटिये; आव जो पन्ले कह चुके हैं कि 'में युद्ध नहीं कर्मेगा,' उसे मिष्या न कीजिये । यदि आप ऐना करेंगे तो लोग आपको मिष्यावादी कहेंगे । यह सारा मार मेरे ही ऊपर रहने दीजिये, में नितामहका वश्च कर्मेंगा । यह बात में शस्त्रकी, सत्यकी और पुण्यकी जाय करके कहता हूँ ।''

अर्जुनकी यात सुनकर श्रीकृष्ण कुछ मी न कहार क्रोधमे भरे हुए ही फिर रथपर बैठ गये। शान्तनुनन्दन भीष्मजी फिर इन दोनों पुरुषश्रेष्ठोंपर बाणवर्षा करने लगे। उन्होंने फिर अन्यान्य योदाओंके प्राण लेने आरम्प फर दिये । पहले जिस प्रकार कौरवोंकी सेना भाग रही थी, उसी प्रकार अब आपके पितृच्य मीष्मजीने पाण्डवींके दलमें मगदद् दाल दी । उस नमय पाण्डवपक्षके वीर नैकड़ों और हजारोंकी संख्यामे मारे जा रहे थे। वे ऐसे निघत्याह ही गये ये कि मध्याह्मकालीन सूर्यके समान तेजस्वी भीष्मजीकी ओर ताक भी नहीं सकते थे । पाण्डवलीग भीचके से होकर भीप्मजीका वह अमानवीय पराक्रम देखने लगे । उस गमय दलदलमें फॅसी हुई गायके ममान भागती हुई पाण्डवसेनाको अपना कोई भी रक्षक दिखायी नहीं देता या। इस प्रकार यलवान् भी मजी पाण्डवोंके यलहीन वीरोंका चीटीकी तग्ह मतल रहे थे। इसी समय भगवान् सर्व अस्त होने लगे, इन-लिये दिनमरके युद्धि यकी हुई सेनाओंका युद्ध पंट करनेका मन हो गया।

#### पाण्डवोंका मीप्मजीसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना

म अपने कहा—दोनों हेनाओं में अभी युड हो ही रहा या दि मुद्दिय अनावन्य जा पहुँचे । मन्याके समय रहाई २६ हो गयी । भीष्मके बागोंकी मार खावर पारडव-रेना भरते बगहुर हो हरियार विक्रयर भाग चली । इचर भीषार में से में मनवर महार्गियोंका संहार करते ही जा गहे ये तथा सोमक क्षत्रिय हारकर अपना उत्साह खो वेटे ये—यह सब देख और सोचकर राजा युधिष्टिरने सेनाको पीछे छोटा छेनेका विचार किया और युद्ध बंद करनेकी आज देदी। इसके बाद आपकी सेना भी लीटा ली गयी। भीष्मके बागोंसे पीडित हुए पाण्डव सब उनके पराक्रमकी याद करते दुर्योधन वोला—गत्रुदमन! मैं अभी भीष्मजीसे प्रार्थना करके तुम्हारे पास आता हूं। भीष्मजीके हट जानेपर फिर तुम ही युद्ध, करना।

इसके बाद दुर्योधन अपने भाइयोंके सहित भीष्मजीके पास चला । दुःशासनने उसे एक घोड़ेपर चढाया। भीष्मजीके डेरेपर पहॅचकर वह घोड़ेसे उत्तर पड़ा और उनके चरणींमे प्रणाम कर सब प्रकारसे सुन्दर एक सोनेके सिंहासनपर बैठ गया । फिर उसने नेत्रोंमें ऑस भर हाथ जोड़कर गद्गद कण्ठसे कहा, 'दादाजी । आपका आश्रय पाकर तो हम इन्द्रके सहित समस्त देवताओंको जीतनेका भी साहस रखते हैं, फिर अपने मित्र और वन्यु-बान्धवोंके सहित इन पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है ! इसलिये अब आपको मेरे ऊपर क्रुपा करनी चाहिये। आप पाण्डवोंको और सोमक वीरोंको मारकर अपने वचनोंको सत्य कीजिये । और यदि पाण्डवोंपर दया एवं मेरे प्रति द्वेष होनेसे अथवा मेरे मन्द्रभाग्यसे आप पाण्डवोंकी रक्षा कर रहे हों तो अपने स्थानपर कर्णको युद करनेकी आज्ञा दीजिये । वह अवस्य ही पाण्डवोंको उनके सुद्धद और बन्धु-बान्धवोंके सहित परास्त कर देगा।' भीष्मजीसे इतना कहकर दुर्योघन मौन हो गया।

महामना भीष्मजी आपके पुत्रके वाग्वाणींसे विद्ध होकर बहुत ही व्यथित हुए, किन्तु उन्होंने उससे कोई कड़वी वात नहीं कही । वे बड़ी देरतक लवे-लंबे स्वास लेते रहे । उसके बाद उन्होंने कोघसे त्यौरी वदलकर दुर्योधनको समझाते हुए कहा, 'वेटा दुर्योघन ! ऐसे वाग्वाणीसे तुम मेरे हृदयको क्यों छेटते हो १ मैं तो अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हूँ और तुम्हारा हित करना चाहता हूँ । तुम्हारा प्रिय करनेके लिये मैं अपने प्राणतक होमनेको तैयार हूँ । देखो, इस वीर अर्जुनने इन्द्रको भी परास्त करके खाण्डववनमें अग्रिको छप्त किया था- यही इसकी अजेयताका पूरा प्रमाण है। जिस समय गन्धर्वलोग तुम्हें वलात्कारसे पकड़कर ले गये थे, उस समय भी तो इसीने तुम्हें छुडाया या । तब तुम्हारे ये शूरवीर भाई और कर्ण तो मैदान छोड़कर माग गये थे। यह क्या उसकी अद्भुत शक्तिका परिचायक नहीं है। विराटनगरमें इस अकेलेने ही हम सबके छक्के छुड़ा दिये ये तथा मुझे और द्रोणाचार्यको भी परास्त करके योदाओंके वस्त्र छीन लिये थे ।

इसी प्रकार अश्वत्यामाः, कृपाचार्य और अपने पुरुपार्यकी हींग हॉकनेवाले कर्णको भी नीचा दिखाकर उत्तराको उनके वल दिये ये । यह भी उसकी वीरताका पूरा प्रमाण है । भला, जिसके रक्षक जगत्की रक्षा करनेवाले शख-चक-गदाधारी श्रीकृष्णचन्द्र हैं उस अर्जुनको मग्राममें कीन जीत एकता है । ये श्रीवसदेवनन्दन अनन्तशक्ति हैं; मसारकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाले हैं। सबके ईश्वर है, देवताओं के भी पूज्य हैं और स्वयं सनातन परमात्मा है। यह बात नारदादि महिं कई बार तुमसे कह चुके हैं। किन्तु तुम मोहयश कुछ नमसते ही नहीं हो। देखो, एक शिखण्डीको छोडकर में और सब सोमक तया पाञ्चाल वीरोंको मारूँगा । अन या तो में ही उनके हायसे मारा जाऊँगा या उन्हें ही मंग्राममें मारकर तुग्हें प्रसन्न करूँगा । यह शिखण्डी राजा द्रपदके घरमें पहले स्ती-रूपसे ही उत्पन्न हुआ था, पीछे बरके प्रभावसे यह पुरुष हो गया है । इसलिये मेरी दृष्टिमें तो यह शिराण्डिनी स्त्री ही है । अतः इसपर तो मेरे प्राणीपर आ वनेगी तो भी में हाय नहीं उठाऊँगा । अव तम आनन्दसे जाकर शयन करो । कल मेरा वडा भीषण सम्राम होगा । उस सुद्धकी लोग तवतक चर्चा करेंगे, जबतक कि यह प्रथ्वी रहेगी।

राजन ! भीष्मजीके इस प्रकार कहनेपर दुर्योधनने उन्हें सिर झकाकर प्रणाम किया । फिर वह अपने टेरेपर चला आया और हो गया । दूसरे दिन हवेरे उठते ही उसने सर राजाओंको आज्ञा दी कि 'आपलोग अपनी-अपनी सेना तैयार करें, आज भीष्मजी कृपित होकर धीमक वीरीका संहार करेंगे। फिर दुःशासनसे कहा, 'तुम शीष्र ही भीष्मजीकी रक्षाके लिये कई रय तैयार करो । आज अपनी बाईसी सेनाओं ने इनगी रक्षाके लिये आदेश दे दो । जिस प्रकार अरक्षित सिंहको के फं भेडिया मार जाय, उस तरह भेडियेके समान इस शिलणीके हायसे हम भीष्मजीका वघ नहीं होने देंगे। आज राङ्गिन, शस्य, कुपाचार्य, द्रोणाचार्य और विविशति गूर मानधानीरे भीष्मजीकी रक्षा करें; क्योंकि उनके सुरक्षित रहनेगर हमारी अवस्य जय होगी ।' दुर्योधनकी यह बान सुन रूर एव गोदाओने अनेकों रशोंसे भीष्मजीको सब ओरसे घेर लिया । भीष्मजीयो अनेकों रगोंसे पिरा देखकर अर्जुनने पृष्टगुरुसे वहा, 'आज तुम भीष्मजीके सामने पुरुषसिंह शिखण्डीको रसको । उटनी रक्षा में करूँगा।

जब आप रक्षाके लिये तैयार हैं तो मैं इन्द्र आदि देवताओं-को भी जीत सकता हूँ; भीष्मकी तो बात ही क्या है ? किन्तु अपने गौरवकी रक्षाके लिये मैं आपको अपना वचन मिय्या करनेके लिये नहीं कह सकता। आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञाके अनुसार विना युद्ध किये ही मेरी सहायता करें। भीष्मजी भी मेरे साय शर्त कर चुके हैं कि 'मैं तुम्हारे लिये युद्ध तो नहीं करूँगा, पर तुम्हें हितकी सलाह दिया करूँगा। वे मुझे राज्य भी देनेवाले हैं और अच्छी सम्मति भी। इस-लिये हम सब लोग आपके साथ भीष्मजीके पास चलें और उन्हीं उनके वधका उपाय पूछें। वे अवश्य ही हमारे हितकी बात बतावेंगे । जैसा कहेंगे, उसीके अनुसार कार्य किया जायगाः क्योंकि जब हमारे पिता मर गये और हम लोग निरे वालक ये, उस समय उन्होंने ही हमें पाल-पोसकर यहा किया या। माधव ! वे हमारे पिताके पिता हैं, बृद्ध है; तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं । घिकार है क्षत्रियोंकी ऐसी वृत्तिको ।

तदनन्तर, भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरसे कहा—'महा-राज । आपकी राय मुझे पसंद है । आपके पितामह देववत यहे ही पुण्यात्मा हैं । वे केवल दृष्टिमात्रसे सबको मस्म कर सकते हैं । अतः उनके पास वघका उपाय पूछनेके लिये अवग्य चलना चाहिये । विशेषतः आपके पूछनेपर वे सची ही बात बतायेंगे । उनकी जैसी सम्मति होगी, उसीके अनुसार हमलोग युद्ध करेंगे ।'

इस प्रकार सलाह करके पाण्डव और भगवान् श्रीकृष्ण भीष्मके शिविरमें गये । उस समय उन लोगोंने अपने अस्न-शस्त्र और कवच उतार दिये थे । वहाँ पहुँचकर पाण्डवोंने भीष्मजीके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि 'हम आपकी शरण हैं ।' तब भीष्मजीने उन सबको देखकर कहा 'वासुदेव ! मैं आपका स्वागत करता हूँ । धर्मराज, धनझय, भीम, नकुल और सहदेवका भी स्वागत है । मैं तुमलोगोंका कौन-सा कार्य करूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्ता हो ! यदि कोई कठिन-से-कठिन काम हो तो भी बताओ, मैं उसे सर्वया पूर्ण करनेका यत करूँगा ।'

भीष्मजी प्रसन्नताके साथ जब बारंबार इस प्रकार कहने लगे, तो राजा युघिष्ठिरने दीनतापूर्वक कहा—'प्रमो ! जिस उपायसे यह प्रजाका संहार वंद हो जाय, वह वताइये । आप स्वयं ही हमें अपने वधका उपाय वता दीजिये । वीरवर ! इस युद्धमें आपका वेग इमलोग कैसे सह सकते हैं ! हमें तो आप-

में तिनक भी असावधानी नहीं दिखायी देती । जब आप रय, घोड़े, हायी और मनुष्योंका विनाश करने लगते हैं, उस समय कौन मनुष्य आपपर विजय पानेका साहस कर सकता है ! दादाजी ! हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गयी । अब वतलाइये, कैसे हम आपको जीत सकते हैं ! और किस प्रकार अपना राज्य पा सकते हैं !?

तव भीष्मजीने कहा कुन्तीनन्दन! मैं सची वात कहता हूँ; जवतक मैं जीवित हूँ, तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती। मेरे परास्त होनेपर ही तुमलोग विजयी होगे। अतः यदि वास्तवमें जीतनेकी इच्छा है, तो जितनी जल्दी हो सके मुझे मार डालो। मैं अपने ऊपर प्रहार करनेकी आजा देता हूँ। इससे तुम्हें पुण्य होगा। मेरे मर जानेपर सबको मरा हुआ ही समझो; इसलिये पहले मुझे ही मारनेका उद्योग करो।

युधिष्ठिर बोले—दादाजी ! तब आप ही वह उपाय वतलाइये, जिससे आपको हमलोग जीत सकें । युद्धमें जब आप क्रोध करते हैं, तो दण्डधारी यमराजके समान जान पड़ते हैं । इन्द्र, वरुण और यमको भी जीता जा सकता है; पर आपको तो इन्द्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत सकते ।

भीष्मने कहा-पाण्डुनन्दन! तुम्हारा कहना सत्य है; पर जब में हथियार रख दूँ, उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं। जो हथियार डाल दे, गिर जाय, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाय, डरा हो, भैं आपका हूं यह कहकर शरणमें आ जाय, स्त्री हो या स्त्रीके समान जिसका नाम हो, जो न्याकुल हो, जिसको एक ही पुत्र हो और जो लोकमें निन्दित हो-ऐसे लोगोंके साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता । तुम्हारी सेनामें जो शिखण्डी है। वह पहले स्त्रीके रूपमें उत्पन्न हुआ या, पीछे पुरुष हुआ है-इस वातको तुमलोग भी जानते हो । वीर अर्जुन शिखण्डीको आगे करके मुझपर वाणोंका प्रहार करें; वह जब मेरे सामने रहेगा तो मैं धनुष लिये रहनेपर भी प्रहार नहीं करूँगा। मुझे मारनेके लिये यही एक छिद्र है। इस मौकेसे लाभ उठाकर अर्जुन शीव्रतापूर्वक मुझे वाणींसे घायल कर दें। संसारमें मगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं दिखायी देता, जो मुझे सावधान रहते मार सके। इसलिये गिखण्डी-जैसे किसी पुरुषको आगे करके अर्जुन मुझे मार गिरावें; ऐसा करनेसे निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। मारे अपने प्यारे प्राणींसे हाय घो बैठे । अभिमन्य तरंत ही धनुष-बाण लेकर उसके सामने आ गया। - उस राक्षसने अभिमन्युके पास पहुँचकर उससे थोड़ी ही द्रीपर खड़ी हुई उसकी सेनाको भगा दिया । वह एक साय पाण्डवींकी विगाल वाहिनीपर ट्रंट पड़ा और उस राक्षसके प्रहारने उस सेनामें बड़ा भीषण संहार होने लगा। फिर वह राक्षस पॉर्चो द्रौपदीपुत्रों-के सामने आया। उन पॉचोंने भी क्रोधमें भरकर उसपर वडे वेगसे घावा किया । प्रतिविन्ध्यने तीखे-तीखे तीर छोडकर उसे घायल कर दिया । वाणींकी बौछारछे उसके कवचके भी दुकड़े उड़ गये। अब उन पॉचीं भाइयोंने उसे बींचना आरम्भ किया । इस प्रकार अत्यन्त वाणविङ होनेसे उसे मुर्च्छा हो गयी। किन्तु थोड़ी ही देरमें चेत होनेपर क्रोधके कारण उसमें दूना वल आ गया। उसने तुरंत ही उनके धनुष, बाण और ध्वजाओंको काट डाला। फिर उसने मुसकराते हुए एक-एकके पॉन्व-पॉन्च बाण मारे तथा उनके सारिय और बोड़ोंको भी मार डाला । इस प्रकार रयहीन करके उस राक्षसने मार डालनेकी इच्छासे उनपर बडे नेगसे आक्रमण किया । उन्हें कष्टमें पड़ा देखकर तुरत ही अभिमन्यु उसकी ओर दौडा। उन दोनोंका इन्द्र और वृत्रासुरके समान बङ्गा भीषण संप्राम हुआ। दोनों ही क्रोधसे तमतमाकर आपसमें मिड् गये और एक-दूसरेकी ओर प्रलयाग्निके समान घूरने लगे ।

अभिमन्युने पहले तीन और फिर पॉच वाणींचे अलम्बुप-को बींघ दिया । इससे क्रोघमें भरकर अलम्बुपने अभिमन्युकी छातीमें नौ वाण मारे । इसके बाद उसने हजारों वाण छोड़-कर अभिमन्युको तग कर दिया। तब अभिमन्युने कुपित होकर नौ वाणोंसे उसकी छातीको छेद दिया । वे उसके शरीरको भेदकर मर्मस्यानीम घुस गये । इस प्रकार अपने शत्रु-से मार खाकर उस राक्षसने रणक्षेत्रमें बड़ी तामसी माया फैलायी । उससे सब योद्धाओंके आगे अन्धकार छा गया । उन्हें न तो अभिमन्यु ही दिखायी देता या और न अपने या शत्रुके पक्षके वीर ही दीखते थे। उठ भीषण अन्यकारको देखकर अभिमन्युने भास्कर नामका प्रचण्ड अन्न छोड़ा ! उससे सब ओर उजाला हो गया । इसी प्रकार उसने और भी कई प्रकारकी मायाओंका प्रयोग किया, किन्तु अभिमन्युने उन सभीको नष्ट कर दिया। मायाका नाश होनेपर जव वह अभिमन्युके बाणोंसे बहुत व्यथित होने रूगा तो भयके मारे अपने रयको रणक्षेत्रमें ही छोड़कर माग गया। उस माया- युद्ध करनेवाले राक्षसको इस प्रकार परास्त करके अभिमन्सु आपकी सेनाको कुचलने लगा ।

तब अपनी सेनाको मागते देखकर भीष्मजी और अनेकाँ कौरव महारयी उस अजेले बालकको चारी ओरसे घेरकर दाणीं-से बींघने लगे । किन्तु बीर अभिमन्यु बल और पराक्रममें अपने पिता अर्जुन और मामा श्रीकृष्णके समान या और उसने रणभूमिमें उन दोनोंके ही समान पराकम दिखलाया। इतनेहीमें वीरवर अर्जुन अपने पुत्रकी रक्षाके लिये आपके रीनिकोंका संहार करते भीष्मजीके पाष पहुँच गये। इसी तरह आपके पिता मीष्मजी भी रणभूमिम अर्जुनके रामने साकर डट गये । तब आपके पुत्र रय, दायी और घोड़ोंके द्वारा सन ओरसे घेरकर भीष्मजीकी रखा करने लगे। इसी प्रकार पाण्डवलोग भी अर्जुनके आस-पास रहकर भीषण नंप्रामके लिये तैयार हो गये । अब सबसे पहले कृपाचार्पजीने अर्जुनार पचीस वाण छोड़े । इसके उत्तरमें सात्यिकने आगे पट्कर अपने पैने बाणोंसे कृपाचार्यको घायल कर दिया । फिर उगने उन्हें छोड़कर अञ्वत्यामापर आक्रमण किया। इसपर अक्षरयामाने सात्यकिके धनुपके दो टुकड़े कर दिये और फिर उसे भी वाणोंसे बाध दिया । सात्यिकने तुरंत ही दूगरा धनुप लेकर अश्वत्यामाकी छाती और भुजाओंमें साठ याण मारे । उनसे अत्यन्त घायल और व्यथित दोनेसे उन्हें गून्छां आ गयी और वे अपनी ध्वजाके डंडेका महारा लेकर रयके पिछले भागमें बैठ गये। कुछ देरमें चेत होनेपर प्रनार्प अश्वत्यामाने कुपित होकर सात्यकिपर एक नाराच छोड़ा । वह उसे धायल करके पृथ्वीमें घुस गया । फिर एक दूगरे बाणसे उन्होंने उसकी ध्वजा माट ढाली और ददी गर्जना करने लगे । इसके वाद वे उस्तर वहे प्रचण्ड याणोंनी वर्षा करने लगे । सात्यिकने भी उस सारे शरसमृहको पाट हाला और तुर्रत ही अनेक प्रकारके बाण वरसाकर अव्वत्यामानी आच्छादितकर दिया।

तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्रकी रक्षाके लिये छात्यि के समने आये और अपने तीखे वाणोंने उन्ने छलनी कर दिया। सात्यिकने भी अश्वरपामाको छोड़कर बीस वाणोंने आचार्यको बींच दिया। इसी समय परम ताहसी अर्द्धनने हो घम नरपर द्रोणाचार्यजीपर घावा किया। उन्होंने तीन याण छोड़कर द्रोणाचार्यजीको घायळ किया और पिर बाणोंकी क्यां करके उन्हें उक दिया। इससे आचार्यकी क्रोमाप्ति एकदम भड़क उठी और उन्होंने वात-की-बातमें अर्द्धनको वार्णोंसे हा दिया।

A AND DESCRIPTIONS OF REAL PROPERTY. ;

फुर्तींसे उसका बार बचा दिया, इसिलये वह गिक्त सात्यिकितक न पहुँचकर पृथ्वीपर गिर गयी। अब सात्यिकिने अपनी शिक्त मीष्मजीपर छोड़ी। मीष्मजीने भी दो पैने वाणोंसे उसके दो दुकड़े कर दिये और वह भी पृथ्वीपर जा पड़ी। इस प्रकार शिक्तको काटकर भीष्मजीने नौ वाणोंसे सात्यिकिकी छातीपर प्रहार किया। तब रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेनाके सिहत सब पाण्डवोंने सात्यिकिकी रक्षा करनेके लिये भीष्मजीको चारों ओरसे घेर लिया। वस, अब कौरव और पाण्डवोंमे बड़ा ही षमासान और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा।

यह देखकर राजा दुर्योधनने दुःशासनसे कहा, 'बीरवर! इस समय पाण्डवोंने पितामहको चारों ओरसे घेर लिया है, इसलिये तुम्हें उनकी गक्षा करनी चाहिये।' दुर्योधनका ऐसा आदेश पाकर आपका पुत्र दुःशासन अपनी विशाल बाहिनीसे मीष्मजीको घेरकर खडा हो गया। अकुनि एक लाख सुशिक्षित घुडसवारोंको लेकर नकुल, सहदेव और राजा युधिष्ठिरको रोकने लगा तथा दुर्योधनने भी पाण्डवोंको रोकनेके लिये दस हजार घुड़सवारोंकी एक कुमुक भेजी। तब राजा युधिष्ठिर और नकुल-सहदेव बड़ी फुर्तीले घुड़सवारोंका वेग रोकने लगे तथा अपने तीले वाणोंसे उनके सिर उड़ाने लगे। उनके घड़ाधड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे मानो वृक्षोंसे फल गिर रहे हों। इस प्रकार उस महासमरमें अपने शत्रुओंको परास्त कर पाण्डवलोग शंख और भेरियोंके शब्द करने लगे।

अपनी सेनाको पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास हुआ। तब उसने मद्रराजसे कहा, 'राजन्। देखिये, नकुल-सहदेवके सहित ये ज्येष्ठ पाण्डुपुंत्र आपकी सेनाको भगाये देते हैं; आप इन्हें रोकनेकी कृपा करें। आपके बल और पराक्रमको हर कोई सहन नहीं कर सकता। दुर्योधनकी यह बात सुनकर मद्रराज शत्य रयसेना लेकर राजा युधिष्ठरके सामने आये। उनकी सारी विशाल वाहिनी एक साय युधिष्ठरके कपर टूट पढी। किन्तु धर्मराजने उस सैन्यप्रवाहको तुरंत रोक दिया और दस बाण राजा शत्यकी छातीमें मारे। इसो प्रकार नकुल और सहदेवने भी उनके सात-सात बाण मारे। मद्रराजने भी उनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन बाण मारे। फिर साठ वाणोंसे राजा युधिष्ठरको घायल किया और दो दो बाण माद्रीपुत्रोंपर भी छोड़े। वस, दोनो ओरसे बड़ा ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा।

अब सूर्यदेव पश्चिमकी ओर ढलने लगे ये। अतः

आपके पिता भीष्मजीने अन्यन्त कृपित होकर यहे तोग्ने यागींसे पाण्डव और उनकी सेनापर बार किया। उन्होंने दारह वाणोंसे भीमको, नौमे सात्यिकको, तीनसे नकुलको, सातसे सहदेवको और वारहसे राजा युधिष्ठिरके वक्षःस्मलको वींधकर वड़ा खिंहनाद किया। तब उन्हें बदलेम नकुलने याग्र, सात्यिकने तीन, वृष्ट्युम्रने सत्तर, भीमसेनने सान और युधिष्ठरने वारह वाणोंसे घायल किया। इनी नमप होगाचार्यने पाँच वाणोंसे सात्यिक और भीमसेनपर चोट की तम भीम और सात्यिकने भी उनपर तीन-तीन वाण होहे।

इसके बाद पाण्डवोंने फिर पितामहको ही घेर लिया। किन्तु उनसे घिरकर भी अजेय भीष्म बनमें लगी हुई आग-के समान अपने तेजसे शत्रुआंको जलाते रहे। उन्होंने अने हो रय, हायी और घोडोंको मनुष्यहीन कर दिया। उनहीं प्रत्यञ्चाकी विजलीकी कड़करे समान टद्धार सुनहर सब प्राणी कॉप उठे और उनके अमोघ याण चलने लगे। भीष्म-जीके धनुपसे छूटे हुए बाण योद्धाओं के कच्चोंमें नहीं लगते थे, वे सीधे उनके श्रीरिको फोड़कर निकल जाते थे। चेटि, काशी और करूप देशके चोदह हजार महारपी, जो समाममें प्राण देनेको तैयार और कभी पीछे पैर नहीं ररवनेवाले थे, भीष्मजीके सामने आकर अपने हायी, घोटे और रयों के सहित नष्ट होकर परलोकमें चले गये।

अन पाण्डवोकी सेना इस भीपण मार-नाटमे आर्तनाद करती भागने लगी। यह देखकर श्रीकृष्णने अपना रथ रोक-कर अर्जुनसे कहा, ''कुन्तीनन्दन । तुम जिननी प्रतीक्षानें थे, वह समय अब आ गया है। इस समय यदि तुम मीएयन नहीं हो तो भीष्मजीपर वार करो । तुमने जिगटनगरभे राजाओंके एकत्रित रोनेपर चऊयके नामने ने उदा या कि **'मुझसे संग्रामभूमिमें भीष्म-होणादि जो भी भृतराष्ट्रके भैनिय** युद्ध करेंगे, उन सभीको में उनके अनुयापियाटित मार डालुँगा', उस बातको अब मच फरके दिखा दो। तुम धात्र-धर्मका विचार करके वेखटके युद्ध नरी ।" इस्तर अर्डुनने कुछ वेमनसे कहा, 'अच्छा, जिवर भीष्मजी हें, उघर घोट्रॉनो हॉक दीजिये; मैं आपरी आशका पालन करूँगा आर अजेप भीष्मजीको पृथ्वीपर गिन दुँगा ।' तव श्रीरूपाने अर्डुनके सफेद घोडोंको भीष्मजीकी और हॉका । अर्डुनको सुद्धके टिये भीषाके सामने आते देख युधिष्टिरती विशाल नाहिनी नित होट आयी ।

भीष्मजीने तुरत ही बाणोशी वर्षा करके अर्द्धनके रयको

कप्र पहुँचाने लगे । आपके योद्धा वरावर मार पड्नेके कारण पाण्टवींकी विशाल सेनाको रोक न सके । इस प्रकार जव पाण्टव महारयी आपकी सेनाको कालका ग्रास बनाने लगे, तो वह मग दिशाओंकी ओर भाग चली। उसे कोई रक्षा करनेवाला नहीं मिला।

गत्रुओं के द्वारा अपनी सेनाका यह सहार भीष्मजीसे नहीं सहा गया। वे प्राणोंका लोभ छोडकर पाण्डव, पाञ्चाल और सञ्जयोंपर वाणवर्षा करने लगे। उन्होंने पाण्डवोंके पाँच प्रधान महारिययोंको आगे बढनेसे रोक दिया और हजारों हायी तथा घोड़ोंको मार डाला। युद्धका दसवाँ दिन चल रहा या। जैसे दावानल सम्पूर्ण वनको जला डालता है, उसी प्रकार भीष्मजी शिखण्डीकी सेनाको मस्ससात् करने लगे। तब शिखण्डीने भीष्मकी छातीमें तीन वाण मारे। भीष्मजीको उन वाणोंसे अधिक चोट पहुँची, तो भी शिखण्डीके साथ युद्ध करनेकी इच्छा न होनेके कारण वे उससे इसते हुए



बोले—'तेरी जैसी इच्छा हो, मुझपर वाणोंका प्रहार कर या न कर; परन्तु में तुझसे किसी तरह युद्ध नहीं करूँगा। विधाताने तुझे जिस स्त्री-श्रारीरमें पैदा किया है, आज भी वही तेरा शरीर है; इसलिये मैं तुझे शिखण्डिनी ही मानता हूँ।'

उनकी यह बात सुनकर शिखण्डी कोघसे मूर्छित होकर बोला—'महाबाहो ! मैं तुम्हारा प्रभाव जानता हूँ, तो भी पाण्डबोंका प्रिय करनेके लिये आज तुमसे युद्ध करूँगा । मैं सत्यकी शपय खाकर कहता हूँ, निश्चय ही तुम्हारा बघ करूँगा । मेरी यह बात सुनकर तुम जो उन्तित समझो, करो । तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वाणोंका प्रहार करो या न करो। पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। जीवनकी अन्तिम घड़ीमें एक बार इस संसारको अच्छी तरह देख लो।

ऐसा कहकर शिखण्डीने भीष्मजीको पाँच बाणोंसे बींघ डाला। अर्जुनने भी शिखण्डीकी वार्ते सुनीं और यही अवसर है, ऐसा सोचकर उन्होंने उसे उत्तेजित किया। वे बोले, 'वीरवर! तुम भीष्मजीके साथ युद्ध करो। मैं भी शत्रुओंको दवाता हुआ बरावर तुम्हारे साथ रहकर लड्डूगा। यदि भीष्मका वघ किये विना ही लौटोगे, तो लोग तुम्हारी और मेरी भी हॅसी करेंगे। अतः पूरा प्रयत्न करके पितामहको 'मार डालो, जिससे हमलोगोंकी हॅसी न होने पावे।'

श्वतराष्ट्रने पूछा—शिखण्डीने भीष्मजीपर कैसे धावा किया ! पाण्डवसेनाके कौन-कौन महारथी उसकी रक्षा करते थे ! तथा दसवें दिनके युद्धमें भीष्मजीने पाण्डवों और सुक्षयोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया था !

सञ्जयने कहा-राजन् ! भीष्मजी प्रतिदिनकी भाँति उस दिन भी युद्धमें शत्रुओंका संहार कर रहे थे। अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार उन्होंने पाण्डवींकी सेनाका विद्वंस आरम्म किया । उस समय पाण्डव और पाञ्चाल मिलकर भी उनका वेग नहीं रोक सके । सैकड़ों और हजारो बाणोंकी वर्षा करके उन्होंने शत्रु-सेनाको तहस-नहस कर डाला। इतनेमें वहाँ अर्जुन आ पहुँचे, उन्हें देखते ही कौरवसेनाके रथी भयसे यर्ग उठे । अर्जुन जोर-जोरसे धनुष टङ्कारते हुए वारवार सिंहनाद कर रहे ये और बाणोंकी वर्षा करते हुए रणभूमिमें कालके समान विचरते थे। जैसे सिंहकी आवाज सनकर हिरन भागते हैं, उसी प्रकार अर्जुनकी सिंहगर्जनासे भयभीत हो आपकी सेनाके योद्धा भाग चले। यह देख दुर्योघनने भयसे व्याकुल होकर मीष्मजीसे कहा-- 'दादाजी! यह पाण्डनन्दन अर्जुन मेरी सेनाको भस्म कर रहा है। देखिये नः सभी योद्धा इघर-उघर भाग रहे हैं। भीमके कारण भी सेनामें मगदड़ मची हुई है। सात्यिक, चेकितान, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, धृष्टद्मुम्न और घटोत्कच-ये सभी मेरे सैनिकोंको खदेड़ रहे हैं। अब आपके सिवा कोई इन्हें सहारा देनेवाला नहीं है। आप ही इन पीडितोकी प्राणरक्षा कीजिये।'

आपके पुत्रके ऐसा कहनेपर भीष्मजीने थोडी देरतक सोचकर मन-ही-मन कुछ निश्चय किया । इसके बाद उसे आश्वासन देते हुए कहा—''दुर्योघन ! मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है कि 'दस हजार महावली क्षत्रियोंका संहार करके ही रणसे लौटूँगा । यह मेरा प्रतिदिनका काम होगा ।' इसको अवतक थे, तो उन्हें तनिक भी गान्ति नहीं मिलती यी। भीष्मजी भी सञ्जय और पाण्डचोंको जीतकर कौरवोंके मुखसे अपनी प्रगंसा सुनते हुए शिविरमें चले गये।

रात्रिके प्रयम प्रहरमें पाण्डव, वृष्णि और सुझयोंकी एक बैठक हुई। उसमें सब लोग ज्ञान्त भावसे इस बातका विचार करने लगे कि अब क्या करनेसे अपना भला होगा। बहुत देरतक सोचने-विचारनेके बाद राजा युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णकी ओर देखकर कहा—'श्रीकृष्ण! आप



महात्मा भीष्मजीका भयद्भर पराक्रम देखते है न ? जैसे हायी न(कुलके वनको रौंद डालता है, उसी प्रकार ये हमारी सेनाको कुचल रहे हैं। धधकती हुई आगके समान इन भीष्मजीकी ओर हमें ऑख उठाकर देखनेतकका साहस नहीं होता। क्रोधमे भरे हुए यमराज, वज्रधारी इन्द्र, पाशधारी वरुण और गदाधारी कुवेरको भी युद्धमें जीता जा सकता है; परन्तु कुपित हुए भीष्मपर विजय पाना असम्भव जान पहता है। ऐसी स्थितिमें अपनी बुद्धिकी दुर्यलताके कारण मीष्म-जीके साथ युद्ध ठानकर मै शोकके समुद्रमें हुव रहा हूँ। कृष्ण ! अब मेरा विचार है, वनमें चला जाऊँ । वहाँ जानेमें ही अपना कल्याग दिखायी देता है। युद्धकी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्योंकि भीष्मं निरन्तर हमारी सेनाका सहार कर रहे है। जैसे जलती हुई आगकी ओर दौड़नेवाला पतंग मृत्युके ही मुखमें जाता है, उसी प्रकार भीष्मके पास जानेपर हमलोगोकी दशा होती है । वासुदेव ! हमारा पक्ष क्षीण हो चला है, हमारे भाई वाणोंकी चोटसे बेहद कप्ट पा रहे हैं; भ्रातस्नेहके ही कारण हमारे साय ये भी राज्यसे भ्रष्ट हुए, इन्हें भी वन-वन भटकना पड़ा तथा हमारे ही कारण द्रीपदीने भी कष्ट भोगा। मधुसूदन । मैं जीवनको बहुत मूल्यवान् मानता हूँ और वही इन समय दुर्नम हो रहा है ! इसिलये चाहता हूँ, अब जिंदगीने जिनने दिन बार्रा है उनमें उत्तम धर्मका आचरण करूँ । देशव ! यदि आर इमलोगोको अपना कृपापात्र समझते हो तो ऐसा कोई उदान बताइये, जिससे अनना हित हो और धर्ममें भी बाधा न आवे।

युधिष्ठिरकी यह करणामरी वात मुनकर भगपान श्रीकृष्णने उन्हें सान्त्वना देते हुए वहा, ''धर्मराज ! आर विपाट न करें । आपके भार्द बड़े ही श्रूबीर, दुर्जय ओर गतुओंका नाश करनेवाले हैं। अर्द्धन और भीम तो यात तया अग्निके नमान तेजम्बी है। नक्छ-महदेव भी वहे पराक्रमी है। आप चाहें तो मुझे भी युद्धमें लगा दें। आपके स्तेहते मैं भी भीष्मते युद्ध कर मनता हूँ। भला, आपके कहनेसे मै युद्धमे क्या नहीं कर सकता ! यदि अर्जनशी इच्छा नहीं है, तो में स्वय भी मको ललकारकर रोरवीं के देखते-देखते मार टाऌँगा । भीष्मके मारे जानेपर ही यि आपको अपनी विजय दिखायी देती है, तो मैं अरेले ही उन्हें मार सकता हूं। इसमें तनिक भी सन्देह नरी कि जी पाण्डवींका अञ्च है, वह मेरा भी अञ्च ही है। को आपके हैं, वे मेरे है और जो मेरे हैं, वे आपने भी है। आपके भार्ट अर्जुन मेरे सखा, सम्बन्धी तथा शिष्य है: आवन्यकता हो है। मैं इनके लिये अपने शरीरका मास भी काटकर दे सरता है र्जंप ये भी मेरे लिये प्राण त्याग सकते हैं । इमलोगोंने प्रतिरण पी है कि 'एक-दसरेको सद्घटसे यचावेंगे।' अतः आप आग दीजिये, आजने में भी युद्ध करूँगा। प्रर्तुनने उपप्रधान जो सब लोगोके सामने यह प्रतिमा की यी कि भी भीभाग वध करूँगा', उसका मुझे हर तरहथे पाटन परना है। जिस कामके लिये अर्जुनकी आजा हो, वह मुने अवस्य पृष्ं करना चाहिये। अथवा भीष्मको मारना कौन दर्ही दात है? अर्जुनके लिये तो यह बहुत हल्या काम दे। गजन् ! पार्ट अर्जुन तैयार हो जाय तो असम्भव नार्य भी पर धरने हैं। दैत्य और दानवींके साथ सम्पूर्ण देवता भी गुरू ररने भा जाय तो अर्जुन उन्हें भी मार सकते हैं, किर शिष्मर्श में। विसात ही क्या है !"

मुधिष्टिरते कहा—माधव । आप जो सहते हैं। या सब ठीक है। बौरवपक्षके सभी योदा मिलबर भी आपना वेग नहीं सह सकते। जिल्के पक्षमें आप-जैसे ग्हायत मीहर हैं, उसके मनोरय पूर्ण होनेमें क्या सन्देह नि गोलिबर! देखकर भगदत्तने सात्यिकपर एक भयंकर शक्तिका प्रहार किया, किन्तु सात्यिकने बाण मारकर उस शक्तिके दो डुकड़े कर दिये।

इतनेमं महारया राजा विराट और द्रुपद कौरव-सैनिकींको थीछे हटाते हुए भीषमजीके ऊपर चढ आये। इघरसे
अश्वत्यामा आगे बढ़कर उन दोनोंसे युद्ध करने लगा।
विराटने दस और द्रुपदने तीन बाण मारकर द्रोणकुमारको
घायल कर दिया। अश्वत्यामाने मी इन दोनोंपर बहुत-से
बाण बरसाये, परन्तु वहाँ इन दोनों बूढोंने अद्भुत पराक्रम
दिखाया। अश्वत्यामाके मयद्भर बाणोंको इन्होंने प्रत्येक बार
पीछे लौटा दिया। एक ओर सहदेवके साथ कुपाचार्य मिड़े
हुए थे। उन्होंने सहदेवको सत्तर बाण मारे। तब सहदेवने
उनका धनुप काट दिया और नौ बाणोंसे उन्हें बींघ डाला।
कुपाचार्यने दूसरा धनुष लेकर सहदेवकी छातीमें दस बाण
मारे। सहदेवने मी कुपाचार्यकी छातीमें बाणोंका प्रहार
किया। इस प्रकार इन दोनोंमें भयद्भर संप्राम हो रहा था।

इसके अनन्तर, द्रोणाचार्य महान् धनुष लिये पाण्डवींकी सेनामें वसकर उसे चारों ओर भगाने लगे। उन्होंने कुछ अग्रुभस्चक निमित्त देखकर अपने पुत्रसे कहा, 'बेटा ! आज ही वह दिन है, जब कि अर्जुन भीष्मको मार डालनेके लिये अपनी पूरी शक्ति लगा देगा; क्योंकि मेरे वाण उछल रहे हैं, धनुष फड़क उठता है, अस्त्र अपने-आप धनुपसे सयुक्त हो जाते हैं और मेरे मनमें कृर कर्म करनेका सङ्कल्प हो रहा है। चन्द्रमा और सूर्यके चारों ओर घेरा पड़ने लगा है। यह क्षत्रियोंके भयद्वर विनाशकी सूचना देनेवाला है। इसके सिवा दोनो ही सेनाओंमें पाञ्चजन्य शङ्ककी ध्विन और गाण्डीव घनुषकी टङ्कार सुनायी पड़ती है। इससे यह निश्चय जान पड़ता है कि आज अर्जुन समस्त योद्धाओंको पीछे हटा-कर भीष्मतक पहुँच जायगा । भीष्म और अर्जुनके संग्रामका विचार आते ही मेरे रोएँ खड़े हो जाते हैं और हृदयका उत्साह जाता रहता है। देखता हूँ, शिखण्डीको आगे करके अर्जुन भीष्मके साय युद्ध करनेको वढता चला जा रहा है। युधिष्ठिरका क्रोध, भीष्म और अर्जुनका संघर्ष तथा मेरा शस्त्र छोड़नेका उद्योग—ये तीनीं बातें प्रजाके लिये अमगलकी स्चना देनेवाली हैं। अर्जुन मनस्वी, बलवान्, शूर, अस्त्रविद्यामें प्रवीण, शीव्रतासे पराक्रम दिखानेवाला, दूरतकका निगाना वेधनेवाला तथा ग्रुभाग्रुभ निमित्तोंको जाननेवाला है । इन्द्र-सहित सम्पूर्ण देवता भी इसे युद्धमें नहीं जीत सकते । बेटा !

तम अर्जुनका गस्ता छोड़कर शीघ ही भीष्मजीकी रक्षाके लिये जाओ । देखते हो न, इस भयानक संग्राममें कैसा महान् संहार मचा हुआ है । अर्जुनके तीखे वाणींसे राजाओं-के कवच छित्र-भिन्न हो रहे हैं। ध्वजा, पताका, तोमर. धनुष और शक्तियोंके दुकड़े-दुकड़े किये जा रहे हैं। हम-लोग मीष्मजीके आश्रयमें रहकर जीविका चलाते हैं: उनपर सद्भट आया है, अतः तम विजय और यशकी प्राप्तिके लिये जाओ । ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति, इन्द्रियसंयम, तप और सदाचार आदि सद्गण केवल युधिष्ठिरमें ही दिखायी देते हैं: तभी तो इन्हें अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव-जैसे भाई मिले हैं। भगवान वासदेवने अपनी सहायतासे इन्हें सनाय किया है। दुर्बुद्धि दुर्योधनपर जो युधिष्ठिरका कोप हुआ है. वही समस्त भारतकी प्रजाको दग्ध कर रहा है। देखो मगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें रहनेवाला अर्जुन कौरवोंकी सेनाको चीरता हुआ इघर ही आ रहा है। मैं युधिष्ठिर-के सामने जा रहा हूँ, यद्यपि उनके व्यूहके भीतर घुसना समुद्रके अंदर प्रवेश करनेके समान कठिन है। क्योंकि युधिष्ठिरके चारों ओर अतिरथीं योद्धा खड़े हैं। सत्यिक, अभिमन्यु, धृष्टग्रुम्न, भीमसेन और नकुल-सहदेव उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्जुनके समान सेनाके आगे-आगे चल रहा है। तम अपने उत्तम अस्त्रीको धारण करो और धृष्टद्मम्न तथा भीमसेनसे युद्ध करने जाओ । अपने प्यारे पुत्रका सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता, तो भी इस समय क्षत्रियधर्मका खयाल करके तुम्हें अपनेसे अलग करता हैं।

सक्षयने कहा—इस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शहरा, कृतवर्मा, विन्द, अनुविन्द, जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मर्पण और विकर्ण—ये दस योद्धा भीमसेनके साथ युद्ध कर रहे ये। मीमसेनपर शहराने नी, कृतवर्माने तीन, कृपाचार्यने नी तथा चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्तने दस-दस वाणोंका प्रहार किया। साथ ही जयद्रथने तीन, विन्द-अनुविन्दने पाँच-पाँच तथा दुर्मर्पणने वीस वाणोंसे उन्हें घायल कर दिया। मीमसेनने भी इन सब महार्यथोंको अलग-अलग अपने वाणोंसे बीघ डाला। उन्होंने शहराको सात और कृतवर्माको आठ वाणोंसे वींघकर कृपाचार्यके घनुषको वीचसे काट दिया; इसके बाद उन्हें सात वाणोंसे घायल किया। फिर विन्द और अनुविन्दको तीन-तीन, दुर्मर्पणको वीस, चित्रसेनको पाँच, विकर्णको दस तथा जयद्रथको पाँच वाण मारे। कृपाचार्यने दूसरा घनुष लेकर भीमसेनपर

मीष्मपितामहकी सेवामें पाण्डच

भीष्मजीको धगद्मायी करनेका पूरा प्रयत्न करने लगे । इघर आपके पुत्रकी आजासे देश-देशकेराजा, द्रोणाचार्य, अस्वत्यामा तगा अपने सब भाइयोंके सहित दुःशासन बहुत-सी सेना लेकर भीष्मजीकी रक्षा करने लगे । इस प्रकार भीष्मजीको आगे रख-कर आरके अनेकों बीर शिखण्डी आदि पाण्डवोंके योदाओंसे लड़ने लगे। चेदि और पाञ्चाल-वीरोंके सहित अर्धुन शिखण्डीको आगे रखकर भीष्मजीके सामने आये । इसी प्रकार सात्यिक अश्वत्यामासे, घृष्टकेतु पौरवसे, अभिमन्यु दुर्योघन और उसके मन्त्रियोंसे, सेनाके सहित विराट जयद्रयसे, राजा सुधिष्ठिर राजा गल्यसे और भीमसेन आपकी गजारोही सेनासे संग्राम करने लगे । आपके पुत्र और अनेकी राजा अर्जुन और शिखण्डीको मारनेके लिये ट्रट पहे । इस भयानक मुठ-भेड़में दोनों सेनाओंके इघर-उघर दौड़नेसे पृथ्वी डगमगाने लगी और उनका भीषण शब्द सब ओर गूँजने लगा। रथी रिययोंसे लड़ने लगे, घुड़सवार घुड़सवारोंपर टूट पड़े, गजारोही गजारोहियोंसेमिड गये और पैदल पैदलोंसे लोहा लेने लगे । दोनों ही पक्ष विजयके लिये उतावले हो रहे थे, अतः एक-द्सरेको तहस-नहस करनेके लिये उनकी बड़ी करारी मुठमेड हुई।

राजन् । अय महापराक्रमी अभिमन्यु छेनाके सिहत आपके पुत्र दुर्योधनके साथ युद्ध करने लगा । दुर्योधनके क्षोधमें भरकर नौ वाणोंसे अभिमन्युकी छातीपर वार किया और फिर उसपर तीन वाण छोड़े । तत्र अभिमन्युने बड़े रोपसे उसपर एक भयद्भर शक्तिका बार किया । उसे आती देखकर आपके पुत्रने एक तेज बाणसे उसके दो टुकड़े कर दिये । यह देखकर अभिमन्युने उसकी छाती और भुजाओंमें तीन वाण मारे । इसके बाद उसने दस बाणोंसे फिर उसकी छातीपर वार किया । यह दुर्योधन और अभिमन्युका युद्ध बड़ा ही भयद्भर और विचित्र हुआ । उसे देखकर सत्र राजा उनकी वड़ाई करने लगे ।

अरवत्यामाने सात्यिकपर नौ वाण छोड़कर किर तीस वाणोंसे उसकी छाती और भुजाओंको घायल कर दिया। इस तरह अत्यन्त वाणविद्ध होकर यगस्वी सात्यिकने अरवत्यामापर तीन तीर छोड़े। महारथी पौरवने घनुर्घर घृष्टकेतुको वाणोंसे आच्छादित कर बहुत ही घायल कर दिया तथा धृष्टकेतुने तीस तीखे तीरोंसे पौरवको बींध दिया। फिर दोनोंने दोनोंके घनुप काट डाले और एक-दूसरेके घोडोंको मारकर दोनों ही रयहीन होकर तल्वारोंसे युद्ध करने लगे। टोनोंने गेंडेके चमड़ेकी ढाल और चमचमाती हुई तलवारें ले लीं तया एक-दूसरेके सामने आकर तरह-तरहसे पैंतरे बदलते हुए युद्धके लिये ललकारने लगे। पौरवने बड़े रोषसे भृष्टकेतुके ललाटपर प्रहार किया तथा भृष्टकेतुने अपनी तीखी तलवारसे पौरवकी टॅसलीपर चोट की। इस प्रकार एक-दूसरेके वेगसे अभिहत होकर वे पृथ्वीपर लोटने लगे। इसी समय आपका पुत्र जयत्सेन पौरवको और माद्रीनन्दन सहदेव भृष्टकेतुको रथमें डालकर युद्धकेत्रसे बाहर ले गये।

दूसरी ओर द्रोणाचार्यजीने धृष्टशुम्रका धनुप काटकर उसे पचास वाणोंसे बीघ दिया। तव शत्रुदमन धृष्टशुम्रने दूसरा धनुष लेकर आचार्यके देखते-देखते वाणोंकी झडी लगा दी। किन्तु महारयी द्रोणने अपने वाणोंकी वौछारसे उन्हें काटकर धृष्टशुम्रपर पॉच तीर छोड़े। तव धृष्टशुम्रने कोधमें मरकर आचार्यपर एक गदा छोड़ी। उसे आचार्यने पचास वाण छोड़कर बीचहीमे गिरा दिया। यह देखकर धृष्टशुम्रने एक शक्ति फेंकी। उसे द्रोणाचार्यने नौ वाणोंसे काट डाला और फिर संग्रामभूमिमें धृष्टशुम्रके दाँत खड़े कर दिये। इस प्रकार यह द्रोण और धृष्टशुम्रका बड़ा ही भीपण और धमासान युद्ध हुआ।

इघर अर्जुन भीष्मजीके सामने आकर उन्हें अपने तीखे वाणींसे व्यथित करने लगे। यह देखकर राजा भगदत्त अपने मतवाले हाथीपर बैठकर उनके सामने आ गये। उन्होंने अपनी वाणवर्षांसे अर्जुनकी गति रोक दी । तब अर्जुनने अपने तीखे तीरोंसे भगदत्तके हायीको घायल कर दिया और शिखण्डीको आदेश दिया कि 'आगे बढो, आगे बढो; मीष्मजीके पास पहुँचकर उनका अन्त कर दो।' ऐसा कहकर अर्जुन शिखण्डीको आगे रखकर बढे वेगसे भीष्मजी-की ओर चले । बस, दोनों ओरसे बड़ा घोर युद्ध होने लगा। आपके शूरवीर कोलाइल करते हुए वडी तेजीवे अर्जुनकी ओर दौड़े। किन्तु अर्जुनने आपकी उस विचित्र वाहिनीको वात-की-वातमें कुचल डाला। शिखण्डी झटपट भीष्मिपतामह-के सामने आया और वहे उत्साहसे उनपर वाण वरसाने लगा। भीष्मजीने भी अनकों दिव्य अस्त्र छोड़कर अनुर्ओको भस करना आरम्भ कर दिया । उन्होंने अर्जुनके अनुयायी अनेकों सोमक वीरोंको मार डाला और पाण्डवोंकी उस सेना-को आगे बढनेसे रोक दिया। बात-की-वातमें अनेकों रथ, हाथी और घोड़े विना सवारोंके हो गये । इस समय भीष्मजी-का एक भी वाण खाली नहीं जाता या । वे विश्वमधी जैसा मैंने बताया है बैसा ही करो, तभी धृतराष्ट्रके समस्त पुत्रोंको मार सकोगे।

इस प्रकार भीष्मजीके मुखसे उनके मरणका उपाय जानकर पाण्डवोंने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविरको छोट गये। भीष्मजीकी बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी हुए और सङ्कोचके साथ भगवान् श्रीकृष्णसे बोले—''माधव! भीष्मजी कुरुवंशके युद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं और हमारे दादा हैं; इनके साथ में कैसे युद्ध कर सक्ँगा। वचपनमें मैं इनकी गोंदमें खेला था। अपने धूलधूसरित गरीरसे न जाने कितनी बार इनके शरीरको मैला कर चुका हूँ। यद्यपि ये हमारे पिताके पिता हैं, तो भी इनके अङ्कर्मे बैठकर में इन्हींको पिता कहकर पुकारता था। उस समय ये समझाते 'वेटा! में तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिताका पिता हूँ।' जिन्होंने इतने ममस्वसे पाला, उन्हींका वध मैं कैसे कर सकता हूँ? ये भले ही मेरी सेनाका नाश कर डालें, मेरी विजय हो या विनाश; किन्दु मै तो इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा। अच्छा, कृष्ण! इसमें आपका क्या विचार है ?''

श्रीकृष्णने कहा-अर्जुन । पहले तुम भीष्मके वधकी प्रतिशा कर चुके हो, फिर क्षत्रियधर्ममें स्थित रहते हुए अव उन्हें नहीं मारनेकी बात कैंचे कह रहे हो ! मेरी तो यही सम्मति है, उन्हें रयसे मार गिराओ; ऐसा किने विना तुन्हानी विजय असम्मव है । देवताओंकी दृष्टिमें यह बात पहनेने ही भा जुकी है, भीष्मजीके परलोक-गमनका समय निषय है । नियतिका विधान पूरा होकर ही ग्हेगा, इसमें उल्टर-पेर नहीं हो सकता । मेरी एक बात सुनो—कोई अयनेसे बड़ा हो ख़ुदा हो और अनेकों गुणींसे सम्पन्न हो; तो भी यदि घर आततायी बनकर मारनेके लिये आ रहा हो तो उसे अपस्म मार डालना चाहिये । युद्ध, प्रजाका पालन और यह अनुस्रान—यह क्षत्रियोंका सनातन धर्म है।

अर्जुनने कहा — श्रीकृष्ण । यह निश्चय जान पहता है कि शिखण्डी भीष्मकी मृत्युका कारण होगा; वर्गेकि उने देखते ही भीष्मजी दूसरी ओर लीट जाते हैं। अतः शिराण्डी को उनके सामने करके ही हमलोग उन्हें रणभूमिंगे गिरा सकेंगे। मैं दूसरे धनुर्धारियोंको वाणोंसे मारकर रोप रवर्गेगा। भीष्मकी सहायताके लिये किसीको आने न हूँगा धीर शिखण्डी उनसे युद्ध करेगा। ऐसा निश्चय करके पाण्डय-लोग भगवान् श्रीकृष्णके साय प्रसन्नतापूर्वक अपने शिविरमें गये।

### दसवें दिनके युद्धका प्रारम्भ

भृतराष्ट्रने पूछा— उज्जय ! शिखण्डीने किस प्रकार भीष्मजीका सामना किया तथा भीष्मजीने किस प्रकार पाण्डवोंके साथ युद्ध किया !

सक्षयने कहा — जब स्योंदय हुआ, मेरी, मृदक्ष और नगारे वजने लगे, चारो ओर शक्षुच्चिन होने लगी, उस समय समस्त पाण्डव शिखण्डीको आगे करके युद्धके लिये निकले । सेनाका व्यूह निर्माण करके शिखण्डी सबके आगे स्थित हुआ । भीमसेन और अर्जुन उसके रयके पहियोंकी रक्षा करने लगे । उसके पिछले भागकी रक्षाके लिये द्रीपदीके पुत्र और अभिमन्यु खड़े हुए । इनके पीछे सात्यिक और चेकितान थे । इन दोनोंके पीछे पञ्चालदेशीय योद्धाओंके साथ धृष्टगुम्न था । उसके पीछे नकुल-सहदेवसहित राजा युधिष्ठिर खड़े हुए । इनके पीछे अपनी सेनाके साथ राजा विराट थे । इनके बाद द्रुपद, केकय-राजकुमार और धृष्टकेतु थे । ये लोग पाण्डवसेनाके मध्यभागकी रक्षा करते थे । इस प्रकार सेनाकी व्यूहरचना करके पाण्डवोंने अपने जीवनका मोह छोड़कर आपकी सेनापर आक्रमण किया ।

इसी प्रकार कीरव भी महारयी भीष्मको आगे वरके पाण्डवींकी ओर बढे। पीछेसे आपके पुत्र उनकी रक्षा करते ये। इनके पीछे द्रोण और अश्वरयामा थे। इन दोनोंके पीछे हाथियोंकी सेनाके साथ राजा भगदत्त जनना या। एपानार्थ और कृतवर्मा भगदत्तके पीछे चल रहे थे। इनके अनन्य कम्बोजराज सुदक्षिण, मगधराज जातकेन, बृहहन तथा सुद्यमां आदि धनुर्धर थे। ये आपकी सेनाके मन्यभागकी रक्षा करते थे। भीष्मजी प्रत्येक दिन जनना चार दटा रहते थे; वे कभी असुरोंकी और कभी पिताचोंकी निर्मण करते थे।

राजन् ! तदनन्तर आपकी और पाण्टवाँकी छेनाओं युद्ध छिड़ गया । दोनों पक्षके योद्धा एक न्यूरेप्पर प्रहार करने छगे । अर्जुन आदि पाण्डव शिराण्डीको आगे करते यानों री वर्षा करते हुए भीष्मके सामने आ टटे। महानाव ! उस समय आपके सैनिक भीमछेनके बागों हे आहत हो न्यूर्ण वारामें नहाकर परलोकको यात्रा करने छगे । नहुन्छ, रहिं और महारथी सालाकि भी अपने पराज्यके आपकी छेनानो

और उनकी सेनाको कँपाने लगे । इन शूरवीरोंके हायसे मारी जाती हुई वह सेना सब ओर भागने लगी। इचर, पितामह भीष्म भी सजग होकर पाण्डवींके मर्मपर आघात करने लगे । इसी प्रकार अर्जुनने आपकी सेनाके वहत-से हायियोंको मार गिराया। उनके वाणोंकी मारसे इजारों मनुष्योंकी लाइों गिरती दिखायी देती यीं, योद्धाओंके कुण्डलींसहित मस्तकसे रणभूमि आच्छादित हो गयी थी। उस वीरविनाद्यक संग्राममें भीष्म और अर्जन दोनों ही अपना पराक्रम दिखा रहे थे। इसी वीचमें पाण्डवोंका सेनापति महारयी घृष्टद्युम्न वहाँ आकर अपने सैनिकॉसे बोला, 'सोम-को ! तमलोग सुझयोंको साथ छेकर भीष्मपर घावा करो । सेनापतिकी आजा सनकर सोमक और सुझयवंशी क्षत्रिय बाणवर्पासे पीहित होनेपर भी भीष्मजीपर चढ आये। राजन ! जब आपके पिता उनके वाणोंसे बहुत घायल हो गये तो वहे अमर्पमें भरकर सुखयोंके साय युद्ध करने लगे। पर्वकालमें परग्ररामजीने जो उन्हें शत्रुसंहारिणी अस्त्रविद्या सिखायी थी, उसका उपयोग करके मीष्मजीने शत्रुसेनाका संहार आरम्भ किया। वे प्रतिदिन पाण्डवोंके दस हजार योदाओंका संहार करते थे। उस दसवें दिन भी भीष्मज़ीने अकेले ही मत्स्य और पञ्चाल देशके असंख्य हायी-घोडे मार डाले तया उनके सात महारिययोंको यमलोक भेज दिया । इसके बाद उन्होंने पाँच इजार रिययोंका संहार किया: फिर चौदह हजार पैदल, एक हजार हायी और दस इजार घोडे मार डाले । इस प्रकार समस्त राजाओंकी सेना-का संहार करके भीष्मजीने विराटके माई शतानीकको मार गिराया । इसके बाद एक हजार और राजाओंको मृत्युका ग्रास बनाया । पाण्डवसेनाके जो-जो वीर अर्जुनके पीछे गये थे, वे सभी भीष्मके सामने जाते ही यमलोकके अतिथि वन गये । भीष्मजी यह महान् पराक्रम करके हायमें धनुष लिये दोनों सेनाओंके वीचमें खड़े हो गये । उस समय कोई राजा उनकी ओर ऑख उठाकर देखनेका भी साहस न कर सका।

भीष्मजीके उस पराक्रमको देखकर भंगवान् श्रीकृष्णने घनझयसे कहा—'अर्जुन! देखों, ये शान्तनुनन्दंन भीष्मजी दोनों सेनाओंके वीचमें खड़े हैं; अब तुम जोर लगाकर इनका वम करों, तभी तुम्हारी विजय होगी। जहाँ ये सेनाका संहार कर रहे हैं, वहाँ पहुँचकर जबर्दस्ती इनकी गति रोक दो। दुम्हारे सिवा दूसरा कोई वीर ऐसा नहीं है, जो भीष्मके

वाणींका आधात सह सके । भगवान्की प्रेरणासे अर्जुनने उस समय इतनी बाणवर्षा की कि भीष्मजी रय, ध्वजा और घोडोंके साथ उससे आच्छादित हो गये। परन्त पितामहने अपने बाण छोड़कर अर्जुनके बाणोंके दुकहे-दुकहे कर दिये। तब शिखण्डी अपने उत्तम अख्न-शस्त्रोंको लेकर बडे वेगसे भीष्मकी ओर दौड़ा, उस समय अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। भीष्मके पीछे चलनेवाले जितने योद्धा, थे, उन सबको अर्जुनने मार गिराया और स्वयं भी भीष्मपर घावा किया। इनके साय सात्यिक, चेकितान, धृष्टसुम्न, विराट, द्रपद, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँच पुत्र भी थे। ये सब लोग एक साय भीष्मजीपर बाणोंकी वर्षा करने लगे। किन्तु इससे उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई । उपर्युक्त योदाओं के बाणोंको पीछे छौटाकर वे पाण्डव-छेनामें वस गये और मानो खेंछ कर रहे हों। इस प्रकार उनके अख्न-शस्त्रोंका उच्छेद करने लगे । शिखण्डीके स्त्री-भावका स्मरण करके वे बारंबार मुसकराकर रह जाते, उसपर वाण नहीं मारते थे। जव उन्होंने द्रुपदकी सेनाके सात महारिययोंको मार डाला, तब रणभूमिमें महान् कोलाइल होने लगा । इसी समय अर्जुन शिखण्डीको आगे करके भीष्मके निकट पहुँच गये।

इस प्रकार शिखण्डीको आगे रखकर सभी पाण्डवोंने भीष्मको चारों ओरसे घेर लिया और उन्हें बाणोंसे बींधना आरम्भ कर दिया। श्रातनी, परिघ, फरसा, मुगदर, मुसल, प्राप्त, वाण, शक्ति, तोमर, कम्पन, नाराच, वत्सदन्त और मुशुण्डी आदि अस्त्र-शर्स्नोका प्रहार होने लगा । उस समय भीष्म तो अकेले थे और उन्हें मारनेवालींकी संख्या वहत थी । इससे उनका कवच छिन्न-भिन्न हो गया । उन्हें विशेष कष्ट पहुँचा तथा उनके मर्मस्थानोंमें गहरी चोट लगी; तो भी वे विचलित नहीं हुए । वे एक ही क्षणमें रयकी पंक्ति तोड़कर बाहर निकल आते और पुनः सेनाके मध्यमें प्रवेश कर जाते थे। द्रुपद और घृष्टकेतुंकी कुछ भी परवा न करके वे पाण्डवसेनामें बुस आये और अपने पैने वाणींसे भीमसेन, सात्यिक, अजुन, द्रुपद, विराट और धृष्टवुम्न—इन छः महारिययोंको बींघने लगे। इन महारिययोंने भी उनके वाणींका 'निवारण करके पृथक-पृथक दस-दस वाणींसे मीष्मजीको बींघ दिया । महारथी शिखण्डीने वाणींका प्रवल प्रहार किया, किन्तु उससे उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। तव अर्जुनने क्रिपत होकर मीष्मजीके घनुषको काट दिया । उनके धनुषका काटना कौरव महारिययोंसे नहीं सहा गया।

निभाता आया हूँ और आज भी वह महान् कार्य पूर्ण करूँगा। आज या तो मैं ही मरकर रणभूमिमें शयन करूँगा या पाण्डवोंको ही मार डालूँगा। "

यह कहकर मीष्मजी पाण्डव-सेनाके पास पहुँचे और अपने वाणोंसे क्षत्रियोंको गिराने छगे। उस दिन पाण्डव-लोग रोकते ही रह गये, परन्तु मीष्मजीने अपनी अद्भुत राक्तिका परिचय देते हुए एक लाख योद्धाओंका संहार कर डाला। पाञ्चालोंमें जो श्रेष्ठ महारयी थे, उन सक्का तेज हर लिया। कुल दस हजार हाथी और सवारोंसहित दस हजार घोड़ों तथा पूरे दो लाख पैदल सैनिकोंका विनाश करके वे धूमरहित अग्रिके समान देदीप्यमान हो रहे थे। उस दिन मीष्मजी उत्तरायणके सूर्यकी माति तप रहे थे, पाण्डव उनकी और ऑख उठाकर देख भी नहीं सके।

तदनन्तर पितामहके उस पराक्रमको देखकर अर्जनने शिखण्डीसे कहा- 'अब तुम भीष्मजीका सामना करो, उनसे तिनक भी डरनेकी जरूरत नहीं है; मैं साथ हूँ, वाणोंसे मारकर उन्हें रयसे नीचे गिरा दूँगा ।' अर्जुनकी बात सुनकर शिखण्डीने भीष्मजीपर घावा किया । साथ ही घृष्टग्रुम्न और अभिमन्युने भी उनपर चढाई की। फिर विराट, द्रुपद, कुन्तिभोज, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेनाके समस्त योद्धाओंने भीष्मजीपर आक्रमण किया । तब आपके सैनिक भी इन महार्थियोंका सुकावला करनेको आगे वढे । जिनकी जैसी शक्ति और उत्साह या, उसके अनुसार उन्होंने अपना प्रतिद्वनद्वी चुन लिया। चित्रसेन चेकितानसे जा भिडा। भृष्ट्युमुको कृतवर्माने रोक लिया। भीमसेनको भूरिश्रवाने अटकाया । विकर्णने नकुलका मुकाबला किया । सहदेवको कृपाचार्यने रोका । इसी प्रकार घटोत्कचको दुर्मुखने। सात्यिकको दुर्योघनने, अभिमन्युको सुदक्षिणने, द्रुपदको अश्वत्थामाने, युधिष्ठिरको द्रोणाचार्यने तथा शिखण्डी और अर्जुनको दुःशासनने रोक लिया । इनके अतिरिक्त आपके

अन्य योद्धाओंने भी भीष्मकी ओर बटनेवाले पाण्डय-महारिययोंको रोका ।

इनमेंसे केवल महारयी घृष्टयुम्न ही अपने विपन्नीको दवाकर आगे वढा और धैनिकोंसे पुकार-पुकार कर कहने लगा—'वीरो ! क्या देखते हो; ये पाण्ह्नन्दन अर्जुन भीष्म-पर घावा कर रहे हैं। तमलोग भी इनके माय बढ़ो। हरी भन भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं विगाइ सकते। इन्द्र भी अर्जुन-का मुकावला नहीं कर सकते, फिर भीष्मकी तो बात ही क्या है ?' सेनापतिके ये वचन सुनकर पाण्डवींके महारयी वहं उल्लासके साथ भीष्मके रयकी ओर बढ़े । यह देख पितामए-के जीवनकी रक्षाके लिये दुःशासनने अपने प्राणींका भा **छोडकर अर्जुनपर धावा किया और उन्हें तीन बाणोंसे घाय**रू करके श्रीकृष्णके ऊपर वीस वाणोंका प्रहार किया। तव अर्जुनने दुःशासनपर सौ बाण छोड़े, वे उसका पवच भेदवर शरीरका रक्त पीने लगे । इससे दुःशासनको बड़ा होध हुआ और उसने अर्जुनके ललाटमें तीन बाण मारे। अर्जुनने उसका धनुष काटकर तीन बाणोंसे रय तोइ दिया और पिर तीखे वाणोंसे उसे भी बींघ डाला । दुःगासनने दूसरा घनुप लेकर पचीस वाणींसे अर्जुनकी भुजाओं और छातीपर प्रहार किया । तब अर्जुन क्रोधमें भर गये और दुःशायनके ऊपर यमदण्डके समान भयद्वर बाणोंका प्रहार करने लगे। उन समय दुःशासनने अद्भुत पराक्रम दिलाया । अर्जुनके गाण उसके पास पहॅचने भी नहीं पाते कि वह उन्हें काटगर गिरा देता या । इतना ही नहीं, उसने तीक्ष्ण वाण छोड़कर अर्टन-को भी घायल कर दिया। तब अर्जुनने मानग रगइकर तीखे किये हुए अनेकी बाण चलाये, वे दु.शारन रे गरीरमे घॅस गये । इससे उसनो बड़ी पीड़ा हुई और वह अर्टनमा सामना छोड़कर भीष्मके रयके पीछे छिप गया । दुःशासन अर्जुनरूपी अगाध महासागरमें दृव रहा या, भीष्मती उर रे लिये द्वीपके समान आध्यदाता हुए।

#### दसवें दिनके युद्धका वृत्तान्त

सञ्जय कहते हैं—तदनन्तर, सात्यिकको मीष्मजीकी ओर जाते देख अलम्जुष राक्षसने रोका। यह देख सात्यिकने कृद्ध होकर उसे नौ बाण मारे। तब राक्षस भी कोषमें भर गया और नौ बाण मारकर उसने उन्हें बढ़ी पीड़ा पहुँचायी। फिर तो सात्यिकिके कोषकी भी सीमा न रही, उसने उस राक्षसपर बाणसमूहोंकी वर्षा आरम्भ कर दी।

तव राक्षस भी सिंहनाद करता हुआ तीक्ष्म वाणींसे मान्यिति को बींघने छगा । साथ ही राजा भगदत्तने भी उनगर तीचे बाण वरसाने आरम्भ कर दिये । इस्तर सात्यिति अञ्बद्धप्त-को छोड़कर भगदत्तको ही अपने दाणोका निज्ञाना यनाना । भगदत्तने सात्यिकिका धनुष काट दिया, तिन्तु यह पुनः दूसरा धनुष छेकर उन्हें तीखे बाणोंसे दीधने लगा । यह

विस्मय हुआ । अर्जुनने पैने वार्णींसे भीष्मजीका रोम-रोम वींघ द्वाला था। उनके गरीरमें दो अङ्गल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था। जहाँ वाण न लगा हो। इस प्रकार कौरवोंके देखते-देखते वाणोंसे छलनी होकर आपके पिताजी सूर्यास्तके समय रयसे गिर पड़े । उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशाकी ओर या । उनके गिरते ही देवताओं और राजाओंमें हाहाकार मच गया । महाराज ! महात्मा भीष्मको उस अवस्थामें देख इमलोगोंका दिल वैठ गया। पृथ्वीपर वज्रपातके समान शब्द हुआ । उनके शरीरमें सब ओर वाण विधे हुए ये; इसल्ये वे उनपर ही टॅंगे रह गये, घरतीसे उनका स्पर्श नहीं हुआ । वाण-शय्यापर सोये हुए भीष्मके शरीरमें दिन्यभावका आवेग हुआ । गिरते-गिरते उन्होंने देखा कि सर्य तो अभी दक्षिणायनमें हैं, यह मरणका उत्तम काल नहीं है; इसलिये अपने प्राणींका त्याग नहीं किया, होश-हवास ठीक रक्खा । उसी समय उन्हें आकाशमें यह दिव्य वाणी सुनायी दी 'महात्मा भीष्मजी तो सम्पूर्ण शास्त्रवेत्ताओं-में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने इस दक्षिणायनमें अपनी मृत्यु क्यों स्वीकार की ?' यह सुनकर पितामइने उत्तर दिया-'में अभी जीवित हूँ।'

हिमालयकी पुत्री श्रीगङ्गाजीको जब यह मालूम हुआ कि कौरवोंके पितामह भीवम पृथ्वीपर गिरकर भी अभी प्राणोंको बचाये हुए उत्तरायणकी बाट जोहते हैं, तो उन्होंने महर्षियोंको हंसके रूपमें उनके पास भेजा। उन्होंने आकर शरशय्या-पर पढ़े हुए भीष्मजीका दर्शन करके उनकी प्रदक्षिणा की। फिर परस्पर कहने लगे 'भीष्मजी तो बढ़े महात्मा हैं। ये दक्षिणायनमें मला, अपना शरीर क्यों छोड़ेंगे ?' यों कह-कर जब वे जाने लगे तो भीष्मजीने उनसे कहा, 'हंसगण ! आपसे सत्य कहता हूं, मैं दक्षिणायनमें देह-त्याग नहीं करूँगा। उत्तरायण होनेपर ही अपने धामकी यात्रा करूँगा—यह मेरे मनमें पहलेसे ही निश्चित है। पिताके वरदानसे मृत्यु मेरे अधीन है; इसलिये नियत समयतक प्राण धारण करनेमें मुझे विशेष कठिनाई नहीं होगी।'

यह कहकर वे पूर्ववत् शर-शय्यापर सोये रहे और हंस-गण चले गये । उस समय कौरव शोकसे मूच्छित हो रहे थे । कृपाचार्य और दुर्योघन आदि आह भर-भरकर रो रहे थे । कितनोंको विधादके मारे बेहोशी छा गयी थी, उनकी इन्द्रियाँ जडवत् हो गयी थीं । कुछ लोग गहरी चिन्तामें डूबे हुए ये । युद्धमें किसीका भी मन नहीं लगता या । कोई भी पाण्डवांपर घावा न कर सका, मानो किसी महान् ग्राहने उनके पैर पकड लिये हों । उस समय सब लोग यही अनुमान लगाते थे, अब कौरवांके विनाश होनेमें अधिक देर नहीं है ।

पाण्डव विजयी हुए थे, अतः उनके दलमें शंखनाद होने लगा। सुझय और सोमक खुशीके मारे फूल उठे। भीमसेन ताल ठोंकते हुए सिंहके समान दहाइने लगे। कौरव-सेनामें कुछ लोग बेहोश ये और कुछ फूट-फूटकर रो रहे थे। कितने ही पछाड़ खा-खाकर गिर रहे थे। कुछ लोग क्षत्रियधर्मकी निन्दा करते थे और कुछ भीष्मजीकी प्रशंसा। भीष्मजी उपनिषदोंमें बतायी हुई योगधारणाका आश्रय ले प्रणवका जप करते हुए उत्तरायणकालकी प्रतीक्षा करने लगे।

### मीष्मजीके पास जाकर सब राजाओंका तथा कर्णका मिलना

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय! भीष्मजी महाबली और देवताके समान थे, उन्होंने अपने पिताके लिये आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन किया था। उस समय रणभूमिमें उनके गिर जानेसे हमारे योद्धाओंकी क्या गति हुई होगी! मीष्म-जीने अपनी दयाछताके कारण जब शिखण्डीपर वाणोंका प्रहार नहीं करनेका निश्चय किया, तभी मैं समझ गया था कि अब पाण्डवोंके हाथसे कौरव अवस्य मारे जायेंगे। हाय! मेरे लिये इससे बढ़कर दुःखकी बात क्या होगी, जो आज अपने पिताके मरणका समाचार सुन रहा हूं। वास्तवमें मेरा हृदय वज्रका बना हुआ है, तभी तो आज भीष्मजीकी मृत्यु-की बात सुनकर भी इसके सैकड़ों दुकहे नहीं हो जाते।

सञ्जय ! कुरुश्रेष्ठ भीष्मजी जिस समय मारे गये, उसके बाद यदि उन्होंने कुछ किया हो तो वह भी मुझे बताओ ।

सक्जय बोला—सायङ्कालमें जब भीष्मजी रणभूमिमें गिरे, उस समय कौरवोंको बड़ा दुःख हुआ और पाञ्चाल-देशीय योद्धा आनन्द मनाने लगे। भीष्मजी बाणोंकी शय्यापर सोये हुए थे। उस समय आपका पुत्र दुःगासन बड़े वेगसे द्रोणाचार्यकी सेनामें गया। उसे आते देख कौरव-सैनिक मन-ही-मन यह सोचकर कि 'देखें, यह क्या कहता है !' उसे चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। दुःशासनने द्रोणाचार्यको मीष्मकी मृत्युका समाचार सुनाया। यह अप्रिय संवाद सुनते ही आचार्य मूर्ज्छित हो गये। योड़ी देरमें जब सचेत

दस वाणोंसे चोट की । तब भीमसेनने क्रोधमें भरंकर उन-पर बहुत-से वाणोंकी वर्ण कर डाली । फिर जयद्रयके सारिय और घोडोंको तीन वाणोंसे यमलोक भेज दिया । इसके बाद दो वाणोंसे उसका धनुष काट दिया । तब वह अपने रथसे कृदकर चित्रसेनके रथपर जा बैठा ।

तदनन्तर, महारयी भगदत्तने भीमसेनपर एक शक्तिका प्रहार किया, जयद्रथने पट्टिश और तोमर चलाये, क्रपाचार्यने शतनीका प्रयोग किया तथा शल्यने एक वाण मारा । इनके सिवा दूसरे धनुर्धर वीरोंने भी भीमसेनको पाँच-पाँच बाण मारे । तब भीमने एक तेज वाणसे तोमरके टुकड़े-टुकड़े कर दिये, तीन वाणींसे पष्टिशको तिलके डंठलके समान काट डाला, नौ वाण मारकर शतशी तोइ डाली तथा शल्यके बाण और भगदत्तकी शक्तिको भी काट दिया। साथ ही दूसरे योदाओं के वाणों के भी दुकड़े-दुकड़े कर डाले और उन सबको तीन-तीन बाणोंसे घायल कर दिया। इतनेहीमें वहाँ अर्जुन भी आ पहँचे । भीम और अर्जुन दोनोंको वहाँ एकत्रित देख आपके योद्धाओंको विजयकी आशा नहीं रही । तव दुर्योधनने सुशर्मासे कहा, 'तुम अपनी सेनाके साय शीघ जाकर भीमसेन और अर्जुनका वध करो। यह सुनकर सुरामीने हजारो रिययोंको साथ छ उन दोनों पाण्डवींको चारों ओरसे घेर लिया। यह देख अर्जुनने पहले राजा शस्यको अपने वाणींसे दक दिया । इसके बाद सुदानां और कृपाचार्यको तीन-तीन वाणीं वे वीघ दिया । फिर भगदत्त, जयद्रय, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुर्मर्पण, दिन्द और अनुविन्द-इन महारिययोंमें व्यत्येकको तीन-नीन वाण मारे । जयद्रथ चित्रसेनके रयपर स्थित या, उसने अपने वाणींसे अर्जुन और भीम दोनोंको घायल किया । शन्य और ऋपाचार्यने भी अर्जुनपर मर्मवेधी वाणींका प्रहार किया तथा चित्रधेन आदि कौरवींने भी दोनों पाण्डवींनो पॉच-पॉच बाण मारे । इस प्रकार आहत होनेपर भी वे दोनों पाण्डव त्रिगतोंकी सेनाका मंहार करने लगे । तव सुधर्माने नी वाणींसे अर्जुनको पीडित कर बड़े जोरसे लिएनाद किया। उसकी सेनाके दूसरे रयी भी इन दोनों भाइयों ने बीधने लगे। उस समय भीम और अर्जुन दोनोंने सेक्ट्रों यीरोंके धनुप और मस्तक काटकर उन्हें रणभूमिमें मुला दिया। अर्जुन अपने वाणों से योदाओं की गित रोक्कर मार टालते थे। उनका यह पराक्रम अझत या । यद्यपि कृताचार्य, उत्तवर्मा, जयद्वय तथा विन्द-अनुविन्द आदि वीर भीम और अर्डन-का इटकर मकावला कर रहे थे। तो भी इन दोनोने कारवीं री महासेनामें भगदड मचा दी। तय कीरवधेनाके राज्ञओंने अर्जनपर असख्य बार्णोकी वर्षा आरम्भ की, विन्तु अर्र्डनने उन सबको अपने वाणोंसे रोककर मृत्युके मुखम पहुँचा दिया।

# भीष्मजीका वध

राजा धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय । शान्तनुकुमार भीष्म और कौरवोंने दसवें दिन पाण्डवोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया ? उस महायुद्धका सब विवरण मुझे मुनाओ ।

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब कौरवोंके सहित मीष्म और पाञ्चाल-वीरोंके सहित अर्जुन आपसमें युद्ध करने लगे तो कोई भी यह निश्चय नहीं कर सकता या कि उनमें कौन जीतेगा । उस दसवें दिन तो इन दोनोंका समागम होनेपर बहुत ही सैन्य-संहार हुआ । मीष्मजीने उस समाममें हजारों वीरोंको धराशायी कर दिया । धर्मात्मा मीष्म दस दिनतक पाण्डवोकी सेनाको सन्तप्त कर अब अपने जीवन-से उदासीन हो गये । उन्होंने युद्ध करते हुए पाणत्याग करनेकी इच्छासे यह विचार किया कि अब मैं बहुत वीरोंको नहीं मालेगा और पास ही खड़े हुए राजा युधिष्ठिरसे कहा, 'बेटा युधिष्ठिर ! मैं तुमसे एक धर्मानुकूल बात कहता हूँ, सुनो । मैया ! इस शरीरसे मैं बहुत उदासीन हो गया हूँ । इस समाममें बहुत-से प्राणियों न महार करते-करते मेरा समय बीता है । इसिल्ये यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन और पाञ्चाल तथा सुम्मय बीरोंको आगे करके मेरे वधना प्रयत्न करो ।

भीष्मजीका ऐसा आश्रय समझकर सत्यदर्शी पुर्धिष्टिने स्ख्ययेवीरीको साय लेकर उनगर आजमण किया और अपनी सेनाको आशा दी 'आगे बढ़ो, युद्धमें टट लाओ। जान शतुओंपर विजय प्राप्त वरनेवाले बीर अर्जुनेसे लुग्धित होकर मीष्मजीको परास्त कर दो । महान् धनुधंर सेनायि पृष्ट्युम्न और मीमसेन भी अवस्य तुग्हारो रक्षा करेंगे । सुख्यवीरो । आज तुम भीष्मजीसे तिनक भी मन प्रदेशनार हम शिखण्डीको आगे करके उन्हें अवस्य परान्त जर देंगे।

वस, अब सत्र योद्धा नोधातुर होत्र रणकेन्म बदम बहाने लगे और शिखण्डी तया अर्दुनने आगे स्टन्स ध्राजन् ! बड़े सोभाग्यकी वात है, जो आपकी जीत हो रही है। घन्य भाग, जो भीष्मजी मारे गये । ये महारयी सम्पूर्ण शास्त्रोंके पारगामी थे। मनुष्योंसे तो ये अवस्य ये ही, देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते थे । किन्तु आपके तेजसे ये दग्घ हो गये।

युधिष्ठिरने कहा—'कृष्ण ! विजय तो आपकी कृपा-का पल है। आप भक्तोंका भय दूर करनेवाले हैं और हम-लोग आपकी ही शरणमें पड़े हैं। जिनकी रक्षा आप करते हैं, उनकी यदि विजय हो तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है, जिसने सर्वया आपका आश्रय लिया है उसके लिये कोई भी बात आश्चर्यजनक नहीं है।' उनके ऐसा कहनेपर भगवान् मुसकराते हुए बोले—'महाराज! यह कयन आपके ही अनुरूप है।'

सक्षयने कहा—राजन् ! जब रात बीती और सबेरा हुआ, तो कौरव और पाण्डव पितामह भीष्मके निकट उपियत हुए । उन्होंने वीर-शय्यापर सोये हुए पितामहको प्रणाम किया और सभी उनके पास खड़े हो गये । इजारों कन्याओंने वहाँ आकर भीष्मके शरीरपर चन्दन, रोली, खील, और फूलकी मालाएँ चढ़ाकर उनकी पूजा की । दर्शकोंमें छी, बूढ़े, वालक, ढोल पीटनेवाले, नट, नर्तक और शिल्पी आदि सभी श्रेणीके लोग थे । सभी बड़ी श्रद्धासे उनका दर्शन करने आये थे । कौरव और पाण्डव भी युद्ध बंद करके कवच तथा हिययार अलग रखकर परस्पर प्रेमके साथ अपनी-अपनी अवस्थाके क्रमसे पितामहके पास बैठे थे ।

वाणोंके घावसे भीष्मजीका शरीर जल रहा था, पीडासे उन्हें मूर्च्छा आ जाती थी; उन्होंने वड़ी किटनाईसे राजाओंकी ओर देखकर कहा 'पानी चाहिये ।' सुनते ही क्षत्रियलोग उठे और चारों ओरसे उत्तमोत्तम मोजनकी सामग्री तथा ठंडे जलसे भरे हुए घडे लाकर उन्होंने भीष्मजीको अर्पण किये । यह देख भीष्मजी बोले—'अव मै पहले भोगे हुए किसी मानवीय भोगको स्वीकार नहीं कलगा; क्योंकि अब मै मानवलोकसे अलग होकर वाणग्यापर शयन कर रहा हूँ ।' यह कहकर वे राजाओंकी बुद्धिकी निन्दा करते हुए बोले—'इस समय अर्जुनको देखना चाहता हूँ ।'

यह सुनकर अर्जुन तुरंत उनके निकट पहुँचे और प्रणाम करके दोनों हाय जोड़े हुए विनीत भावसे खड़े होकर बोले—'दादाजी! मेरे लिये क्या आशा है ?' अर्जुनको सामने खड़े देख धर्मात्मा' भीष्मने प्रसन्न होकर कहा—'बेटा! तुम्हारे वाणोंसे मेरा शरीर जल रहा है। मर्मस्थानोंमें बड़ी पीडा हो रही है। मुँह सूखा जाता है। मुझे पानी दो। तुम समर्थ हो, तुम्हीं मुझे विधिवत् जल पिला सकते हो।'

अर्जुनने 'बहुत अच्छा' कहकर पितामहकी आशा स्वीकार की और अपने रथपर बैठकर उन्होंने गाण्डीव घनुष चढाया। उस घनुषकी टङ्कार सुनकर सभी प्राणी यर्रा उठे और राजाओंको भी बडा भय हुआ । अर्जुनने रयके द्वारा ही पितामहकी परिक्रमा की और एक दमकता हुआ बाण निकाला, फिर मन्त्र पढकर उसे पार्जन्य-अस्त्रसे संयोजित किया । इसके बाद सबके देखते-देखते उन्होंने भीष्मके बगलवाली ज्ञमीनपर वह बाण मारा । उसके लगते ही पृथ्वीसे अमृतके समान मधुर तथा दिल्य गन्य और दिल्य रससे युक्त शीतल



जलकी निर्मल घारा निकलने लगी । उससे अर्जुनने दिव्य कर्म करनेवाले पितामह भीष्मको तृप्त किया । अर्जुनका यह अलौकिक कर्म देखकर वहाँ बैठे हुए राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ । वे सव-के-सव भयसे कॉपने लगे । उस समय चारों ओर शंख और दुन्दुभियों की 'तुमुल ध्वनि गूँज उठी । मीष्मजीने तृप्त होकर सबके सामने अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए कहा—'महावाहो ! तुममें ऐसा पराक्रम होना आश्चर्यकी बात नहीं है । मुझे नारदजीने पहलेसे ही बता दिया है कि तुम पुरातन श्रृषि नर हो और इन मगवान् नारायणकी सहायतासे बड़े-बड़े कार्य करोगे, जिन्हें इन्द्र आदि देवता भी करनेका साहस नहीं कर सकते । तुम इस भूमण्डलमें एकमात्र सर्वे श्रेष्ठ घनुर्घर हो । इस युद्धको रोकनेके लिये मैंने तथा विदुर, द्रोणाचार्य, परग्रराम, भगवान श्रीक्रष्ण और सक्षयने भी

कालके समान हो रहे थे। अतः उनकी चपेटमें आकर चेदि, काशी और करूष देशके चौदह हजार वीर अपने हाथी, घोड़े और रथोंके सहित रणक्षेत्रमें धराशायी हो गये। सोमकोंमेसे ऐसा एक भी महारथी नहीं था, जो उस समय संग्रामभूमिमें मीष्मजीके सामने आकर अपने जीवनकी आशा रखता हो। इसल्ये उनके मुकाबलेपर जानेकी किसीकी भी हिम्मत नहीं होती थी। वस, केवल वीराग्रणी अर्जुन और अतुलित तेजस्वी शिखण्डी ही उनके आगे टिकनेका साहस रखते थे।

शिखण्डीने भीष्मजीके सामने आकर उनकी छातीमें दस बाण मारे । किन्तु भीष्मजीने उसके स्नीत्वका विचार करके उसपर वार नहीं किया । पर शिखण्डी इस बातको नहीं समझ सका । तब उससे अर्जुनने कहा, 'बीर ! झटपट आगे बढकर भीष्मजीका वध करो । बार-बार मुझसे कहलानेकी क्या आवश्यकता है १ तुम महारथी भीष्मको फौरन मार डालो । मैं सच कहता हूं, युधिष्ठिरकी सेनामें मुझे तुम्हारे सिवा और ऐसा कोई वीर दिखायी नहीं देता जो समाममें भीष्मजीके आगे ठहर सके ।' अर्जुनके ऐसा कहनेपर शिखण्डीने तुरंत ही तरह-तरहके तोरोंसे पितामहको बींध दिया । परन्तु उन्होंने उन बाणोंकी कुछ भी परवा न कर अपने बाणोंसे अर्जुनको रोक दिया । इसी प्रकार उन्होंने वाणोंकी बौछारसे बहुत-सी पाण्डवसेनाको भी परलोक भेज दिया । दूसरी औरसे पाण्डवोंने भी अपने तीरोंसे पितामहको बिल्कुल ढक दिया ।

इस समय हमने आपके पुत्र दुःशासनका बद्दा अद्भुत पराक्रम देखा । वह एक ओर तो अर्जुनके साय युद्ध कर रहा या और दूसरी ओर पितामहकी रक्षा करनेमें भी तत्पर था । इस संग्राममें उसने अनेकों रियमोंको रयहीन कर दिया तया अनेकों अश्वारोही और गजारोही उसके पैने वाणोंसे कटकर पृथ्वीपर लोटने लगे । यही नहीं, बहुतसे हायी भी उसके वाणोंसे व्यायत होकर इधर-उधर भाग निकले ! इस समय दुःशासनको जीतने या उसके सामने जानेका किसी भी महारयीको साहस नहीं हुआ । केवल अर्जुन ही उसके सामने आ सके । उन्होंने उसे परास्त करके फिर मीष्मजीपर ही धावा किया । इधर शिखण्डी तो अपने वज्रतुल्य वाणोंसे पितामहपर पर प्रहार कर ही रहा था । किन्तु उनसे आपके पिताजीको कुछ भी कष्ट नहीं जान पडता था । वे उन्हें हसते हुए शेल रहे थे । तव आपके पुत्रने अपने समस्त योद्धाओंसे कहा—प्वीरो ! तुमलोग अर्जुनपर चारों ओरसे घावा करो । डरो

मत, घर्मात्मा भीष्मजी तुम एव लोगोंकी नक्षा करेंगे। यदि सम्पूर्ण देवता भी एकत्र होकर आवें तो वे भीष्मके मामने नहीं टिक सकते, फिर पाण्डवोंकी तो विसात ही क्या है? इसिल्ये अर्जुनको सामने आते देख पीठे न भागो, में स्वयं प्रयत्नपूर्वक इसका सामना करूँगा। आपलोग भी सावधानतापूर्वक मेरी सहायता करें।

आपके पुत्रकी जोशभरी बातें सुनकर मभी योजा आवेशमें भर गये । इनमें विदेह, कलिङ्ग, दासेरक, निपाद, सौबीर, बाह्निक, दरद, प्रतीच्य, मालव, अभीपाट, ग्रुर्निन, शिवि, वसाति, शाल्व, शक, त्रिगर्त, अम्यष्ट आंद वेत्रप आदि देशोंके राजा थे। ये सब-के-सब एक साथ ही अर्डन-पर ट्रट पहे। तत्र अर्जुनने दिव्य वाणोंका स्मरण करके धनुपपर उनका सन्धान किया और जैसे अमि पतनी हो जला डालती है, उसी प्रकार वे इन राजाओंको भसा करने लगे । महाराज ! उस समय अर्जुनके वाणींने घायल होका रयकी ब्वजाके साय रयी, युड्सवारोके साथ घोडे और हाधी सवारींके साथ हाथी गिरने लगे। मारी पृथ्वी याणींसे दक गयी । आपकी सेना चारो ओर भागने लगी । इस प्रकार सेनाको भगाकर अर्जुनने दुःशासनके ऊपर प्रहार परना शुरू किया, उनके बाण दुःशामनके शरीग्वी छेदकर प्रस्वीमें समा जाते थे। योडी देरमे उन्होंने उनके घोड़ों और सारियको मार गिराया। फिर बीन वाण मारकर विविंशतिके रथको तोड डाला और पाँच वाणीं छे उने भी घायल किया । तत्पश्चात् कृपाचार्यः, विकर्ण और शस्यको भी बांघकर उन्हें रयहीन कर दिया। तय तो वे मभी मराग्यी पराजित होकर भाग चले। दोपहरके पहले-पहले इन मा योद्धाओंको हराकर अर्जुन धूमरहित अग्रिके समान देदीप्यमान होने लगे । प्रखर किरणोंसे जगत्को तपानेवाले सूर्यपी भागि वे अपने वाणोंसे अन्यान्य राजाऑको भी तार देने हरा ! सायकोंकी वर्षासे समस्त महारिथयोंको भगाक उन्होंने सग्राममें कौरव-पाण्डवोंके बीच रक्तकी एक बहुत बई। नदी बहा दी। इतनेहीमें अपने दिन्य अस्त्रोंका प्रयोग करते हुए भीष्मजी अर्जुनके ऊपर चढ़ आये । यह देखकर शियण्डीने उनपर धावा किया । उसे देखते ही भीष्मने अपने अगिरं समान तेजस्वी अस्त्रोंको नमेट लिया । तय अर्दुन रिनामदर्श मूर्छित करके आपकी सेनाका संहार करने लगे।

तदनन्तर शस्य, कृपाचार्य, चित्रमेन, दुःशान्य अंग विकर्ण देदीप्यमान रयोंपर वैठकर पाण्टवोंगर चढ आप हो । युद्धमें तुम्हारा पराक्रम मनुष्यों अधिक है । पूर्वकालमें तुम्हारे प्रति जो मेरा क्रोध या, उसे मैने दूर कर दिया है । अब मुझे निश्चय हो गया है कि पुरुपार्यसे देवके विधानकों नहीं पलटा जा सकता । पाण्डव तुम्हारे सहोदर भाई हैं। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहो, तो उनके साथ मेल कर लो । मेरे ही साथ इस वैरका अन्त हो जाय और भूमण्डलके सभी राजा आजसे सुखी हों ।

कर्णने कहा—महावाहो । आपने जो कहा कि मैं स्तपुत्र नहीं, कुन्तीका पुत्र हूँ—यह मुझे भी माल्म है । किन्तु दुन्तीने तो मुझे त्याग दिया और स्तने मेरा पालन-पोपण किया है । आजतक दुर्योधनका ऐश्वर्य भोगता रहा हूँ, अब उसे हराम करनेका साहस मुझमें नहीं है । जैसे वसुदेबनन्दन श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी सहायतामें दृढ हैं, उसी प्रकार मेंने भी दुर्योधनके लिये अपने शरीर, धन, स्त्री, पुत्र और यशको निछावर कर दिया है । जो बात अवश्य होने-वाली है, उसको पलटा नहीं जा सकता । पुरुषार्थसे दैवके विधानको कौन मेट सकता है ! आपको भी तो पृथ्वीके नाशकी स्त्वना देनेवाले अपशक्त जात हुए थे, जिन्हे आपने सभामें यताया था । मैं भी पाण्डवों और भगवान् श्रीकृष्णका प्रभाव जानता हूँ, ये मनुष्योंके लिये अजेय हैं । तो भी मेरे मनमें यह विश्वास है कि मैं पाण्डवोंको रणमें जीत लूँगा । यह वैर बहुत

बढ़ गया है, अब इसका छूटना किन है; इसिलये में अपने धर्ममें खित रहकर प्रसन्नतापूर्वक अर्जुनसे युद्ध करूँगा । युद्ध करनेके लिये मैने निश्चय कर लिया है, अब आप आज्ञा दें । आपको आज्ञा लेकर ही युद्ध करनेका मेरा विचार है । आज-तक अपनी चपलताके कारण मैने जो कुछ कदुवचन कहा हो या प्रतिकूल आचरण किया हो, उसे आप क्षमा करें ।

भीष्मजी वोले—कर्ण ! यदि यह दारुण वैर मिट नहीं सकता तो मैं तुम्हें युद्धके लिये आजा देता हूं । तुम स्वर्गकी कामनासे ही युद्ध करो । कोध और दाह छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साहके अनुसार रणमें पराक्रम दिखाओ । सदा सत्पुरुषोंके आचरणका पालन करो । अर्जुनसे युद्ध करके तुम क्षत्रियधमेंसे प्राप्त होनेवाले लोकोंमें जाओगे । अहंकार त्यागकर अपने बल और पराक्रमका भरोसा रखकर युद्ध करो । क्षत्रियके लिये धमयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणका साधन नहीं है । कर्ण ! मैंने शान्तिके लिये महान् प्रयत्न किया है, किन्तु इसमें सफल न हो सका । यह तुमसे सच कह रहा हूं ।

राजन् ! भीष्मजीने जब ऐसा कहा तो कर्णने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले रथपर बैठकर आपके पुत्र दुर्योधनके पास चला गया ।

#### भीष्मपर्व समाप्त

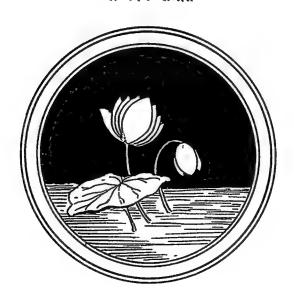

उस समय आचार्य द्रोण, कृतवर्मा, जयद्रय, भूरिश्रवा, शल, शस्य तया भगदत्त—ये सात वीर कोधमें भरकर धनञ्जयपर दूट पड़े और अपने दिन्य अस्त्रोंका कौशल दिखाते हुए उन्हें बाणोंसे आच्छादित करने लगे। अर्जुनपर धावा करनेवाले इन कौरव वीरोंने महान् कोलाइल मचाया। उस समय उनके रयके पास 'मारो, यहाँ लाओ, पकड़ो, छेद डालो, डकड़े-डकड़े कर दो' आदिकी आवाज सुनायी देने लगी।

वह आवाज सुनकर पाण्डवोंके महारयी भी अर्जुनकी रक्षाके लिये दौड़े। सात्यिक, भीमसेन, धृष्टयुम्न, विराट, द्रुपद, घटोत्कच और अभिमन्यु—ये सात वीर अपने-अपने विचित्र घनुष लिये कोघमें मरे हुए कौरवोंके सामने आ हटे। फिर तो दोनों दलोंमें रोमाञ्चकारी द्रुमुल युद्ध छिड़ गया। मानो देवता और दानव छड़ रहे हों। भीष्मजीका घनुप कट गया था, उसी अवस्थामें शिखण्डीने उन्हें दस वाणोंसे वींघ दिया। फिर दस वाणोंसे उनके सारियको मारकर एकसे रथकी घनुज काट डाली। तब भीष्मजीने दूसरा घनुष हायमें लिया, किन्तु अर्जुनने उसे भी काट दिया। इस प्रकार मीष्मने अनेकों घनुष लिये, पर अर्जुन सबको काटते गये। बारंबार घनुष कटनेसे भीष्मजीको बड़ा कोच हुआ और उन्होंने पर्वतोंको भी विदीर्ण करनेवाली एक बहुत बड़ी शक्ति अर्जुनके रथपर फेंकी। यह देख अर्जुनने पाँच वाण मारकर उस शक्तिके दुकड़े-दुकड़े कर दिये।

शक्तिको कटी हुई देख भीष्मजी मन-ही-मन विचारने लगे—'ध्यदि भगवान् श्रीकृष्ण रक्षा न करते होते, तो मैं एक ही धनुषसे सम्पूर्ण पाण्डवोंका वध कर सकता था। इस समय मेरे सामने पाण्डवोंके साथ युद्ध न करनेके दो कारण उपिथत हैं—एक तो ये पाण्डकी सन्तान होनेके कारण मेरे लिये अवस्य हैं; दूसरे मेरे समक्ष शिखण्डी आ गया है, जो पहले स्त्री या। जिस समय मेरे पिताने माता सत्यवतीसे विवाह किया, उस समय उन्होंने सन्तुष्ट होकर मुझे दो वर दिये थे—'जब तुम्हारी इच्छा होगी, तभी मरोगे तथा युद्धमें कोई भी तुम्हें मार न सकेगा।' जब ऐसी बात है, तो मैं इस समय अपनी स्वच्छन्द मृत्यु ही क्यों न स्वीकार कर लूँ; क्योंकि अब उसका भी अवसर आ गया है।''

भीष्मजीके इस निश्चयको आकाशमें स्थित ऋषिगण और वसु देवता जान गये। उन्होंने मीष्मजीको सम्बोधित करके कहा—'तात! तुमने जो विचार किया है, वह इसलोगोंको भी बहुत प्रिय है। वस, अब वही करो; युद्धकी ओरसे चित्तवृत्ति हटा लो ।' उनकी बात पूरी होते ही शीतल मन्द-सुगन्व वायु चलने लगी, जलकी फ़हारें पड़ने लगीं, देवताओं की दुन्दुभियाँ वज उठीं और मीष्मजीपर फूलोंकी वर्पा होने लगी । ऋषियोंकी वह बात दूसरे किसीको नहीं सुनायी पड़ी, केवल मीष्मजी सुन सके और व्यासमुनिके प्रभावसे मैंने भी सुन लिया । वसुओंकी उपर्युक्त बात सनकर पितामहने अपने कपर तीक्ण वाणींकी वर्षा होती रहनेपर भी अर्जनपर हाय नहीं उठाया । उस समय शिखण्डीने कृपित होरर भीष्मशी छातीमें नौ बाण मारे, किन्तु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए । तब अर्जुनने मुसकराकर पिताम हके ऊपर पहले पधीस बाण मारे, फिर शीघतापूर्वक सी वाणीं छ उनके मारे अद्वी तया मर्मस्यानींको वींघ डाला । इसी प्रकार दूधरे राजा भी भीष्मपर सहस्रों वाणोंका प्रहार करने लगे । भीष्मजी भी अपने बाणोंसे उन राजाओंके अन्तोंना निवारण कर उन्हें बींघने लगे । तत्पश्चात् अर्जुनने पुनः भीष्मजीके घतुपको काट दिया और नौ वाणोंने उन्हें वींघकर एक्से उनके रयकी ध्वजा काट दी। फिर दस बाण मारकर उनहे सारियको पीडित किया । जब भीष्मजीने दूसरा घनुप लिया तो अर्जुनने उसे भी काट दिया । एक-एक खणमें वे धनुष उठाते और अर्जुन उसे काट देते थे। इस प्रकार जब बहत-से धनप कट गये तो भीष्मजीने अर्जुनके साथ ग्रद वंद कर दिया। तय अर्जुनने शिखण्डीको आगे करके पिता-महको पुनः पचीस वाण मारे । उनसे अत्यन्त आहत होका पितामहने दुःशासनसे कहा-'देखो, यह महारयी आर्नन आज कोघमें भरकर मुझे हजारो वाणीं से बीच चुका है। इसके वाण मेरे कवचको छेदकर शरीरमें यस जाते हैं और मसलके समान चोट करते हैं। ये शिखण्डीके बाण नहीं हैं। वज़के समान इन वाणींका स्पर्ध होते ही दारीरमें यिजनी-गी दौड जाती है । ये ब्रह्मदण्डके समान मयद्भर और कारके समान दुर्दम्य हैं तथा मेरे मर्मखानों को विदीर्ग मिने सालते हैं। अर्जुनके सिवा और विमीके बाण मुसे इतनी पीटा नहीं दे सकते ।

ऐसा कहकर भीष्मजी, मानो पाण्डवीं में भन्म कर डालेंगे, इस प्रकार कोधमें भर गये और अर्टनके उपर उन्होंने पुनः एक शक्ति छोड़ी; किन्तु अर्टनने उस्के तीन टुकड़े कर दिये। तब भीष्मजी ढाल और तलबार हायमें लेग्य रयसे उत्तरने लगे, अभी उपर ही ये कि अर्टनने बाण मारकर उनकी ढालके टैकड़ों टुकड़े कर डाले। यह देखकर सरको बदा



हुए तो उन्होंने अपनी सेनाको युद्ध वद करनेकी आजा दी। कौरवोंको लौटते देख पाण्डवोंने भी घुड़सवार दूतोंके द्वारा सब ओर फैली हुई अपनी सेनाको युद्धसे रोक दिया। क्रमशः सब सेनाके लौट जानेपर राजा अपने-अपने कवच और अख-शस्त्र उतारकर भीष्मजीके पास पहुँचे। कौरव और पाण्डव दोनों ही पक्षके लोग भीष्मजीको प्रणाम करके वहाँ खड़े हो

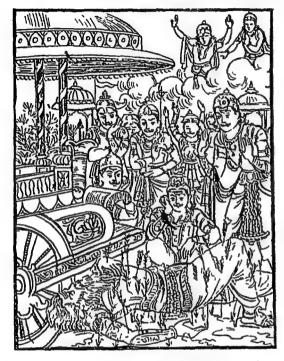

गये। उस समय धर्मात्मा भीष्मजीने अपने सामने खड़े हुए राजाओं को सम्बोधित करके कहा—'महान् सीमाग्यशाली महारिययो। में आपलोगों का स्वागत करता हूँ। देवोपम बीरो! इस समय आपके दर्जनसे मुझे बढ़ा सन्तोप हुआ है।' इस तरह सबका अभिनन्दन करके भीष्मजीने पुनः कहा—'मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है, आपलोग इसके लिये कोई तिकया ला दीजिये।' यह मुनकर राजालोग बहुत कोमल और उत्तम-उत्तम तिकये ले आये, परन्तु पितामहको वे पसंद नहीं आये। उन्होंने हॅसकर कहा—'राजाओ। ये तिकये वीरशय्याके योग्य नहीं है।' इसके बाद उन्होंने अर्जुनकी ओर देखकर कहा—'बेटा धनझय। मेरा मस्तक लटक रहा है, इसके लिये शीष्म ही इस विल्डोनेके अनुरूप एक तिकया ला दो। तुम सब धनुधरींमें श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो। तुम्हें क्षत्रियधर्मका शान है और तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, अतः तुम्हीं यह कार्य कर सकते हो।'

अर्जुनने मी 'बर्त अच्छा' बहरर इस आगारो म्बीबार किया और मीप्मजीकी अनुमित है अपना गाण्डीय धनुप उठाया । उसपर तीन अभिमन्त्रित वाणींको एखरू उन्होंने उन्हे मारकर भीष्मजीका मस्तक ऊँचा २२ दिया। भेरा अभिप्राय अर्जुनकी समझमें आ गया'-यह रोच-कर भीष्मजी बढ़े प्रसन्न हुए । उनके दिये हुए इन बीरोन्तित तिकयेको पाकर भीष्मजीने अर्जुनकी प्रशंसा रस्ते हए कहा-- 'पाण्डनन्दन ! तुमने इस शय्याके योग्य तिया लगा दिया। यदि ऐसा न करते तो मैं कोधमें आकर तुन्हें गान दे देता । महाबाहो । अपने धर्ममें स्थित रहनेवाले क्षतिपरी संग्रामभूमिमें इसी प्रकार शर-शय्यावर शयन करना चाहिये। अर्जुनसे यों कहकर भीष्मजीने अन्य राजा और राजरूगारों हे कहा—'देखिये आपलोग, अर्जुनने कैसा बढिया तरिया लगा दिया। अब मैं, जबतक मूर्व उत्तरायणमें नहीं आहे, तवतक इस शय्यापर पड़ा रहॅगा । उस समय जो होग मेरे पास आयेंगे, वे मेरी परलोक-यात्रा देख सरेंगे। मेरे आग-पासकी भूमिमें खाई खुदवा देनी चाहिये । इन रीकड़ों वाणोंसे विंघा हुआ ही में सूर्यदेवकी उपासना उन्हेंगा । राजाओ । अन्तमें मेरी प्रार्थना यह है कि आक्लोग अव आपसका वैर छोडकर युद्ध यद कर दीजिंग ।

तदनन्तर, शरीरसे वाण निकालनेमे कुमल मुझिसित वैद्य अपने साज-धामानके साथ भीष्मजीकी चिकित्याके लिये वहाँ उपस्थित हुए । उन्हें देखकर भीष्मजीने आरके पुत्रमें कहा—'दुर्योधन ! इन चिकित्सकोंको धन देकर सम्मानके साथ विदा कर दो । इस अवस्थाको पहुँच जानेगर अप देखें वैद्योंसे क्या काम है ! क्षत्रियधर्ममें जो नवींनम गति दे वह मुझे प्राप्त हुई है; वाणश्चर्यापर अपन करनेके पश्चात अप चिकित्सा कराना मेरा धर्म नहीं है । इन वाणोक माम ही मेरा दाह-संस्कार होना चाहिये।'

पितामहकी बात सुनकर हुयोंधनने वैद्योंको धन आदिने सम्मानित करके विदा कर दिया। नाना देशोंके राज पर्ण जुटे हुए थे, वे भीष्मजीकी यह धर्म निष्ठा और साहन देग्दरर बहुत विस्मित हुए। इसके बाद कौरव और पाण्डबॉन बाल-श्रम्यापर सोये हुए भीष्मजीती तीन बार प्रदिश्ला करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षाका प्रयन्न करके ने मन लोग अपने-अपने शिविरमें लीट आये।

महारयी पाण्डव अपनी छावनीमे प्रसन्य होसर देहे थे, इसी समय भगवान् श्रीकृष्णने आकर युधिष्ठिनसे तरा— प्रवन्त कर आपसमें उन्होंकी चर्चा करते रहे। तदनन्तर वितामहर्वी आजा होनेपर उनकी प्रदक्षिणा करके वे फिर आपसमें युद्ध करनेके लिये कमर कसकर चल दिये। योड़ी ही देरमे तुरही और मेरियोंकी च्यानिके साथ आपके पुत्रोंकी और पाण्डवोंकी सेनाएँ युद्ध करनेके लिये निकल पड़ीं।

राजन ! आपके पुत्र और आपकी नासमझीके कारण तया भीष्मजीका वध हो जानेसे अब कौरव और उनके पक्षके सय राजा मृत्युके समीप आ पहुँचे है। भीष्मजीको शोकर उन सभीको बड़ा शोक हुआ है। उनके न रहनेसे कीरवोंकी सेना भी अनाय-सी हो गयी है। जिस प्रकार कोई आपत्ति आ पटनेपर अपने बन्धुकी याद आने लगती है, उसी प्रकार अब कौरव वीरोंका ध्यान कर्णकी ओर गया; क्योंकि वह भीष्मजीके समान ही गुणवान् या तथा समस्त शस्त्र-घारियों में श्रेष्ट और अग्निके समान तेजस्वी या। कर्ण दो रिययोंके बराबर या, किन्तु भीष्मजीने बलवान और पराक्रमी रिययोंकी गणना करते समय उसे अर्धरथी ठहराया था। इसिलये दस दिनतक, जनतक कि पितासहने युद्ध किया, महायशस्वी कर्णने संग्रामभूमिमे पैर नहीं रक्खा था। अब सत्यप्रतिश भीष्मजीके धराशायी होनेपर आपके पुत्रीने कर्णको याद किया और वे 'अब तुम्हारे लडनेका समय आ गया है' ऐसा कहकर 'कर्ण ! कर्ण !' प्रकारने लगे ।

अव महारथी कर्ण समुद्रमें झूवती हुई नौकाके समान आपके पुत्रकी सेनाको इस आपत्तिसे पार करनेके लिये तुरंत ही कौरवोंके पास आया और उनसे कहने लगा, 'भीष्मजीमें घैर्य, बुद्धि, पराक्रम, ओज, सत्य, स्मृति आदि सभी वीरोचित गुण थे। उनके पास अनेकों दिन्य अस्त्र भी थे। साथ ही नम्रता, लजा, मधुर भाषण और सरलताकी भी उनमें कमी नहीं यी। वे वूसरोंके उपकारोंको याद रखनेवाले और विप्रविदेशियोंके विरोधी थे। उनके शान्त हो जानेसे तो मुझे सब वीरोंना अन्त हुआन्सा ही दिखायी देता है।' ऐसा कहकर तथा महाप्रतापी भीष्मजीके निधन और कौरवोंकी पराजयना विचार करके कर्णको वहा ही खेद हुआ और वह ऑखोंमें ऑस् भरकर लंबे-लबे सांस लेने लगा। कर्णके ये बचन सुनकर आपके पुत्र और सैनिकलोग भी आपसमें शोक प्रकट करने लगे और अत्यन्त आतुर होकर आँखोंसे

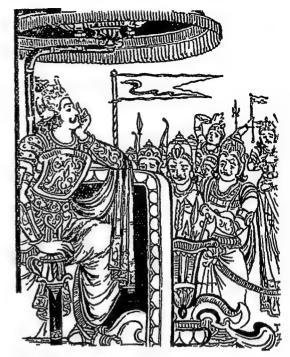

ऑस् बहाते हुए ढाढ मारकर रोने लगे। तब रिययोंमें श्रेष्ठ कर्णने अन्य महारिययोंका उत्लाह बढ़ाते हुए कहा, 'मीक्मजीन के गिर जानेसे कोई सेनापित न रहनेके कारण कौरवांकी सेना बहुत घवरायी हुई है, शत्रुओंने इसे निकत्ताह और अनाय कर दिया है। किन्तु अब में भीक्मजीकी तरह ही इसकी रक्षा करूँगा। में अनुभव करता हूँ कि अब यह सारा भार मेरे ऊपर ही है। मैं रणभूमिमें चूम-चूमकर अपने बाणोसे पाण्डवोंको यमराजके घर भेज दूँगा और सारे संसारमें अपना महान् यश प्रकट् करके रहूँगा अथवा शत्रुओंके हायसे मरकर पृथ्वीपर शयन करूँगा। 'फिर अपने सारियसे कहा, 'स्ता। तू मुझे कवच और शीर्षत्राण पहना तथा शीष्ठ ही मेरे रयको सोलह तरकस, दिव्य धनुष, तलवार, शक्ति, गदा और शख आदि सभी सामग्रियोंसे सजाकर घोड़े जोतकर ले आ।'

सक्षय कहता है—राजन् ! ऐसा कहकर कर्ण युद्धकी सामग्रीसे भरे हुए, ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित एक सुन्दर रथपर चढ़कर विजय प्राप्त करनेके लिये चला और सबसे पहले शरशय्यापर पौढ़े हुए अतुलित तेजस्वी महातमा मीष्मजीके पास पहुँचा । उन्हें देखकर कर्ण व्याकुल हो गया । उसने रथसे उत्तरकर हाथ जोड़कर भीष्मजीको प्रणाम

बार-बार कहा; किन्तु दुर्योधनने किसीकी नहीं सुनी। उसकी बुद्धि विपरीत हो गयी है; वह वेहोश-सा रहता है, किसीकी बातपर विश्वास ही नहीं करता। सदा शास्त्रके प्रतिकृल आचरण करता है। खैर, इसका फल इसे मिलेगा; मीमसेनके बलसे अपमानित होकर यह मारा जायगा और सदाके लिये रणभूमिमें सो रहेगा।

भीष्मजीकी यह वात सुनकर दुर्योधनका मन बहुत दुखी हो गया । उसे देखकर पितामहने कहा- 'राजन् ! क्रोध छोड दो और मेरी बातपर ध्यान दो । यह तो तमने देखा न, अर्जुनने किस तरह शीतल, मधुर एवं सुगन्धित जलकी धारा प्रकट की है ? ऐसा पराक्रम करनेवाला इस जगतमें दूसरा कोई नहीं है। आग्नेय, वारुण, सौम्य, वायन्य, वैष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेण्ड्य, प्राजापत्य, धात्र, त्वाष्ट्र, सावित्र और वैवस्वत इत्यादि अस्त्रोंको इस ससारमें अर्जुन या भगवान श्रीकृष्ण ही जानते हैं । तीसरा कोई भी इनका ज्ञाता नहीं है । अतः अर्जुनको किसी प्रकार भी यदमें जीतना असम्भव है, इनके सभी कर्म अलौकिक हैं। इसलिये मेरी राय यही है कि तुम इनके साय शीघ्र ही सन्धि कर लो । जबतक भगवान् श्रीकृष्ण कोप नहीं करते, जबतक भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारी सेनाका सर्वनाश नहीं कर डालते, उसके पहले ही तुम्हारा पाण्डवोंके साय मित्रभाव हो जाना मैं अच्छा समझता हूँ । तात । मेरे मरनेके साथ ही इस युद्धकी समाप्ति कर दो, शान्त हो जाओ। मेरा कहा मानो, इसीमें तुम्हारा और तुम्हारे कुलका कस्याण है। अर्जुनने जो पराक्रम दिखाया है, यह तुम्हें सचेत करनेके लिये काफी है । अब तुमलोगोंमें परस्पर प्रेम-भाव वढे और बचे-खुचे राजाओंके जीवनकी रक्षा हो। पाण्डवींको आधा राज्य दे दो और युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) को चले जायँ । सभी राजा प्रेमपूर्वक एक दूसरेसे मिलें । पिता पुत्रसे मामा भानजेसे और भाई भाईके साथ मिलकर रहें। यदि मोहवश या मूर्खताके कारण तुम मेरी इस समयोचित बातपर ध्यान न दोगे तो अन्तमें पछताना पड़ेगा, सवका नाश हो जायगा-यह तुमसे सची वात कह रहा हूँ।

भीष्मजी सुद्धद्भावसे यह बात कहकर चुप हो गये।
फिर उन्होंने अपना मन परमात्मामे लगाया। दुर्योधनको
वह बात ठीक उसी तरह पसंद नहीं आयी, जैसे मरनेवाले
मनुष्यको दवा पीना अच्छा नहीं लगता।

तदनन्तर, भीष्मजीके मौन हो जानेपर सभी राजा अपने-

अपने शिविरमें चले आये । इसी समा वर्ण भीप्मजीके मारे जानेका समाचार सुनकर कुछ भागीत हो जर्दी उनके पास आया । उन्हें शर-शय्यापर पड़े देख उनकी प्रॉन्कोंमें ऑस भर आये । उसने गद्गद कण्डसे करा, 'महागरु भीष्मजी ! जिसे आप मदा हेपभरी दृष्टि देखते थे, वर्रा में राधाका पुत्र कर्ण आपकी सेवामें उपस्थित हूँ ।' पर सुनकर भीष्मजीने पलक उधाइकर धीरसे वर्णकी ओर देगा । इसके बाद उस खानको स्ना देख पहरेदारोंको भी घराँमें हटा दिया। फिर जैसे पिता पुत्रको गले लगाता है, उसी प्रशार एक हायसे कर्णको खींचकर हृदयसे लगाते हुए स्नेहपूर्वक परा—



'आओ, मेरे प्रतिस्पर्धी | तुम सदा मुझसे लाग-डाँट रएते आरे हो । यदि मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा फल्याण नहीं होता । महाबाहो ! तुम राघाके नहीं, कुन्तीये पुत्र हो । तुम्हारे पिता अधिरय नहीं, सूर्य हें-यह बान मुसे ज्यानजी और नारदजीसे जात हुई है। यह विस्कुल सभी दान है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। तात। भै एच पहता हूँ, वससे मेरा तनिक भी द्वेप नहीं है। वुम अकारण ही पाण्डणी-पर आक्षेप करते थे, अतः तुम्हारा दुःमाहम दूर परनेरे लिये ही मैं कठोर बचन कहता था। नीच पुरुगाँग गग करनेसे तुम्हारी बुद्धि गुणवानींसे भी द्वेप करने लगी है। इस कारणसे ही कीरवोंकी सभामें मैंने तुम्हें अनेको बार बदुवचन सुनाये हैं। मैं जानता हूँ, युद्धमें तुम्हारा परानम शतुओं ने लिये असहा है । तुम ब्राह्मणोंके भक्त हो, शूरवीर हो और दानमें तुम्हारी बड़ी निष्ठा है । मनुष्योंमें तुन्तों एमान गुणवान् कोर्द नहीं है। बाण मारनेमें, अस्त्रीका सन्त्रान करनेमें, हापरी फुर्तीमें और अलवलमें तुम अर्जुन और श्रीरूष्णके समान रंग तम धैर्यके साथ युद्ध करते हो, तेज और वलमें देवताके द्वन्य मा नहार किया और भीषण युद्ध करते हुए दस दिनतन हमारी रक्षा की। अब वे तो स्वर्गवासकी तैयारीमें हैं, अनः उनके स्थानपर तुम्हारे विचारमे किसे सेनापति बनाना उचित होगा ? नायकके बिना तो सेना एक मुहत्तं भी नहीं दहर सकती। जिस प्रकार बिना मल्लाहकी नीमा और बिना सारियका रय चाहे जिधर चलने लगते हैं, उसी प्रकार बिना मेनापतिभी सेना बेकाबू हो जाती है। इसल्ये मेरे पश्चके सब बीरोंपर हिए डालकर तुम यह निश्चय करो कि भीष्मजीके बाद कीन उपयुक्त सेनापति होगा। इस पदके लिये तुम जिसे कहोगे, उसीको हम सहर्ष अपना सेनापति

कर्ण बोला-यहाँ जितने राजालोग उपस्थित हैं, वे सभी वडे महानुभाव हैं और निःसन्देह इस पदके योग्य हैं। ये सभी कलीन, गठीले गरीरवाले, युद्धकलामें कुशल तथा बल, पराक्रम और बृद्धिसे सम्पन्न हैं। सभी शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान और युद्धमं पीठ न दिखानेवाले हैं। किन्तु एक साथ सभीको तो सेनानायक बनाया नहीं जा सकता । इसिलये जिस एकमें सबसे अधिक गुण हों, उसीको इस पदपर नियुक्त करना चाहिये । मेरे विचारसे तो समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोणको ही मेनापति बनाना उचित है; क्योंकि ये सभी योदाओं के आचार्य और गुरु है तया वयोवृद्ध भी हैं। ये साक्षात् शुकाचार्य और बृहस्पतिजीके समान हैं तथा इन्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकता । अतः इनके रहते और कौन इमारा सेनापति हो सकता है ! आपके ये गुरुदेव सभी सेनानायकोंमें, सभी शस्त्रघारियोंमें और सभी बुढिमानोंमें श्रेष्ठ है। इसलिये जिस प्रकार देवताओंने स्वामिकार्तिकजीको अपना सेनाध्यक्ष वनाया या, उसी प्रकार आप इन्हें अपना सेनापति बनाइये ।

कर्णकी यह वात सुनकर दुर्योधनने सेनाके वीचमें खड़े हुए आचार्य द्रोणके पास जाकर कहा, 'भगवन् ! वर्ण, कुल,



उत्पत्ति, विद्या, आयु, बुद्धि, पराक्रम, युद्धकौशल, अजेयता, अर्थज्ञान, नीति, विजय, तपस्या और कृतजता आदि सभी गुणोंमें आप सबसे बढे-चढ़े हैं। आपके समान राजाओंमें भी हमारा कोई रक्षक नहीं है। अतः इन्द्र जिस प्रकार देवताओंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप इमारी रक्षा कीजिये। इम आपके नेतृत्वमें ही शत्रुआंपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अतः आप इमारे सेनापित बननेकी कृपा करें। यदि आप इमारे सेनापित हो जायँगे, तो इम अवस्य ही राजा युधिष्ठिरको उनके अनुयायी और बन्धु-बान्धवींसिहत जीत हों।

दुर्योघनके इस प्रकार कहनेपर उसे हिंपत करते हुए सब राजाओंने द्रोणाचार्यका जय-जयकार किया। वे सब द्रोणाचार्यका उत्साह बढ़ाने लगे। तब आचार्यने दुर्योधनसे कहा, 'राजन्! मैं छहों अंगयुक्त वेद, मनुजीका कहा हुआ अर्थशास्त्र, मगवान् शङ्करकी दी हुई वाणविद्या और कई प्रकारके अस्त्र-शस्त्र जानता हूं। तुमने विजयकी अभिलाषासे

यानरके चिप्टयाली ध्वना फहरा रहे थे। इघर आपकी सेनाके
मुरानेन कर्ण था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक-दूसरेपर
विजय पानेके न्यि उतावले हो रहे थे और दोनों ही एक-दूसरेके प्राणोंके ग्राहक थे। इमलिये दोनोंहीकी एक-दूसरेपर
टक्टकी लगी हुई थी। इमी समय यकायक महारथी द्रोण आगे यदे और सारी सेनाके बीचमें आपके पुत्रसे कहने लगे,
'राजन्! तुमने भीष्मजीके बाद मुझे सेनापतिके पदपर प्रतिष्ठित
किया है, मो में तुम्हें उसके अनुरूप फल देना चाहता हूँ।
बताओ, में तुम्हारा क्या काम करूँ ! तुम्हारी जो इल्छा हो,
मुझसे बही वर माँग लो।'

इसपर राजा दुर्योघनने कर्ण और दुःशासनादिसे सलाह करके आचार्यसे कहा, 'यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो महारथी युधिष्ठिरको जीता हुआ पकड़कर मेरे पास ले आइये।' यह सुनकर आचार्यने कहा, 'तुम कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको कैद करना ही चाहते हो, उनका वध करानेके लिये तुमने वर नहीं माँगा; इसलिये वे धन्य हैं। किन्तु दुर्योधन! तुम्हें उनको मरवा डालनेकी इच्छा क्यों नहीं है १ पाण्डवोंको जीतनेके पश्चात् फिर युधिष्ठिरको ही राज्य सौपकर तुम अपना सौहार्द तो दिखाना नहीं चाहते १ धर्मराजपर तुम्हारा स्नोह है, इसलिये वे अवस्य बड़े भाग्यवान् हैं; उनका जन्म सफल है तथा उनकी अजातशत्रता भी सची है।'

राजन् ! आचार्यके ऐसा कहते ही आपके पुत्रके हृदयमें जो भाव सदा बना रहता था, वह सहसा बाहर प्रकट हो गया । वह प्रसन्न होकर कह उठा, 'आचार्यपाद ! युधिष्ठिरके मारे जानेसे मेरी विजय नहीं हो सकती; क्योंकि यदि हमने उन्हें मार भी डाला तो शेप पाण्डव अवश्य ही हमे नष्ट कर देंगे । सब पाण्डवोंको तो देवता भी नहीं मार सकते; इसल्ये उनमेसे जो भी वच रहेगा, वही हमारा अन्त कर देगा। यदि सत्यप्रतिज युधिष्ठिर मेरे कावृमें आ गये तो मैं उन्हें फिर क्एमें जीत लूँगा और तब उनके अनुयायी पाण्डवलोग भी फिर वनमें चले जायेंगे । इस तरह स्पष्ट ही बहुत दिनोंके लिये मेरी जीत हो जायगी। इसीसे मैं धर्मराजका वध किसी भी अवस्थामें नहीं करना चाहता।'

द्रोणाचार्य वहे व्यवहारकुगल थे । वे दुर्योधनका कृट अभिप्राय ताड़ गये, इसल्ये उन्होंने उसे एक शर्तके साय वर देते हुए कहा—'यदि वीर अर्जुनने युधिष्ठिरकी रक्षा न की, तो तुम युधिष्ठिरको अपने कावूमें आया हुआ ही समझो । अर्जुनके ऊपर आक्रमण करनेका साहस तो इन्द्रके सहित देवता और असुर भी नहीं कर सकते । इसिलये यह काम मेरे वराका भी नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि वह मेरा शिष्य है और उसने मुझहीसे अस्त्रविद्या सीखी है, तथापि वह युवा है और पुण्यजील भी है । मेरे बाद वह इन्द्र और रुद्रसे भी अस्त्र प्राप्त कर चुका है और तुम्हारे ऊपर उसका कोप भी है ही । इसिलये उसकी उपिखितमें में यह काम नहीं कर सक्ता । अतः जैसे बने, वैसे ही तुम उसे युद्रक्षेत्रसे दूर ले जाना । वस, अर्जुनके जानेपर तो धर्मराज तुम्हारे हायहीमें हैं । अर्जुनके दूर चले जानेपर यदि धर्मराज एक मुहूर्त्त भी मेरे सामने डटे रहे तो में निःसन्देह उन्हें अपने वश्में कर लूँगा।

राजन् ! द्रोणाचार्यके इस प्रकार शर्तके साथ प्रतिशा करनेपर भी आपके मूर्ख पुत्रोंने युधिष्ठरको कैद किया हुआ ही समझा । दुर्योधन यह जानता था कि द्रोणाचार्य पाण्डवींपर प्रेम रखते हैं, इसल्ये उनकी प्रतिशाको स्थायी बनानेके लिये उसने वह बात सेनाके मभी पड़ावोंमें घोपित करा दी । सैनिकोंने जब सुना कि आचार्यने राजा युधिष्ठरको कैद करनेकी प्रतिशा की है तो वे सिंहनाद करते हुए ताल ठोंकने लगे । अपने विश्वासपात्र गुप्तचरींसे द्रोणकी इस प्रतिशाका समाचार पाकर धमराज युधिष्ठरने सब भाइयोंको और दूसरे राजाओंको भी खुलाया । फिर अर्जुनसे कहा, 'पुरुपिनह ! आचार्य जो कुछ करना चाहते हैं, वह तुमने सुना ! अब किसी ऐसी नीतिसे काम लो, जिसमें उनका विचार सफल न हो । उन्होंने एक शर्तके साथ प्रतिशा की है और उस शर्तका सम्बन्ध तुम्हींसे है । अतः तुम मेरे पास रहकर ही युद्ध करो, जिससे कि होणके द्वारा दुर्योधनकी इच्छा पूरी न हो सके ।'

अर्जुनने कहा—राजन् ! जिस प्रकार में आचार्यका वध नहीं करना चाहता, उसी प्रकार आपसे दूर होनेकी भी मेरी इच्छा नहीं है । ऐसा करनेमें भले ही मुझे युद्धस्थलमें अपने प्राणोंसे हाथ घोना पड़े । मले ही नक्षत्रसहित आकाश गिर पड़े और पृथ्वीके दुकड़े-दुकड़े हो जायँ, तथापि मेरे जीवित रहते स्वयं इन्द्रकी सहायता पाकर भी आचार्य आपको कैद नहीं कर सकते । इसलिये जयतक मेरे शरीरमें प्राण हैं, तयतक आप द्रोणसे तनिक-भी न ढरें । में दावेके साथ कहता हूं, मेरी यह प्रतिज्ञा टल नहीं सकती । जहाँतक मुझे स्मरण है मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कहीं पराजय प्राप्त नहीं को और न कभी कोई प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ा ही है ।

# संक्षिप्त महाभारत

### द्रोणपर्व

#### कर्णका युद्धके लिये तैयार होना तथा द्रोणाचार्यका सेनापितके पदपर अभिपेक

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वती ज्यासं ततो जयसुदीरयेत् ॥ अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररत्व अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदच्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्यत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तः-करणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्यका पाठ करना चाहिये।

राजा जनमेजयने पूछा नवान ! पितामह भीष्मको पाञ्चालराजकुमार जिलण्डीके हायसे मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र दुर्योधनने क्या किया ! वह सब प्रसग आप सुरो

सुनाइये ।

वैशम्पायनजी वोले—राजन् ! भीषमजीकी मृत्युका समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र एकदम चिन्ता और शोकमें दूब गये । उनकी सारी शान्ति नष्ट हो गयी । रात-दिन उन्हें दु:खहीका विचार रहने लगा । इतनेहीमें उनके पास विशुद्ध- हृदय सञ्जय आया । वह कौरवोंकी छावनीसे रातहीमें हिस्तनापुर पहुँचा था । उससे भीष्मजीको मृत्युका विवरण सुनकर राजा धृतराष्ट्रको वड़ा ही खेद हुआ । वे आतुर होकर रोने लगे और फिर पूछा, 'तात ! महात्मा भीष्मजीके



लिये अत्यन्त शोकातुर होकर किर कीरवींने क्या किया ! वीर पाण्डवींकी विशाल और विजयिनी वाहिनी हो तीहीं लोकोंमें अत्यन्त भय उत्पन्न कर स्प्रती है। अर भला, दुर्योधनकी सेनामें ऐसा कीन महार्त्या है, जिनकी उपस्पितिने ऐसा महान् भय नामने आनेपर भी वीशोरा धैर्य दना गई।

सञ्जयने कहा—राजन् ! भीष्मलीरे मारे जानेसर आपके पुत्रीने बया-क्या किया, यह आप ध्यान देवन सुनिरे ! उनका निधन होनेसर कौरव और पाण्डव दोनों ही अन्य विचार करने लगे ! उन्होंने आ ग्यर्मकी निन्या करने हुए महात्मा भीष्मजीको प्रणाम दिया, निर उनकी क्याध

म० अं० ९८--९९--

मत्तर्यं। शिलण्डीको आच्छादित कर दिया । इसपर शिलण्डीने कृतित होकर नच्चे वाणोंसे भृरिश्रवाको अपने क्यानमें डिगा दिया । कृरकर्मा राक्षस घटोत्कच और अलम्बुष दोनों ही मेंकड़ा प्रकारकी मायाएँ जाननेवाले ये और अभिमानी होनेके कारण एक-दूसरेको नीचा दिखानेपर तुले हुए ये। वे सबको आञ्चर्यचिकत करते अन्तर्घान होकर मुद्ध करने लगे । इसी प्रकार चेकितान और अनुविन्दका तथा सबदेव और लक्ष्मणका भी संग्राम होने। लगा ।

इसी समय पौरव गर्जना करता हुआ अभिमन्युकी ओर दीहा । दोनोंका यड़ा घोर युद्ध छिड़ गया । पौरवने वाणींकी वर्पांसे अभिमन्युको थिल्कुल ढक दिया । तव अभिमन्युने उसके ध्वजा, छत्र और धतुप काटकर पृथ्वीपर गिरा दिये । फिर सात वाणोंसे उसने पौरवको और पाँचसे उसके सारिय तया घोड़ोंको घायल कर दिया । इसके बाद वह ढाल-तलवार लेकर पौरवके रयके जुएपर कृद पड़ा और वहींसे उसके बाल पकड़ लिये; फिर एक लातचे सारियको रयसे गिरा दिया और तलवारसे ध्वजा उड़ा दी तथा पौरवको बाल पकड़कर शकोरने लगा। जयद्रथसे पौरवकी यह दुर्दशा नहीं देखी गयी । इसलिये वह ढाल-तलवार लेकर अपने रथसे कृद पड़ा । जयद्रयको आते देखकर अभिमन्युने पौरवको छोड़ दिया और वाजकी तरह तुरंत ही रथसे उछलकर उसके सामने आ गया । जयद्रयने उसपर प्रास्त, पट्टिश और तलवार आदि कई प्रकारके शस्त्रोंकी वर्षा की। किन्तु अभिमन्युने उन सबको तलवारसे ही काट डाला और ढालसे रोक दिया। उन दोनों वीरोंकी फ़र्ती देखनेलायक यी। उनकी तलवारींके चलाने, टकराने, रोकने तथा बाहर या भीतरकी ओर घुमानेमें कोई अन्तर ही नहीं जान पड़ता या । दोनों ही वीर भीतर और बाहरकी ओर घूमते हुए युद्धके अद्भुत पैंतरे दिखा रहे थे। इतनेहीमें अभिमन्युकी ढाल्से लगकर जयद्रयकी तलवार ट्ट गर्या । इसलिये वह तुरंत ही अपने रयपर चढ़ गया । इसी समय अवकाश पाकर अभिमन्यु मी अपने रथपर जा वैठा ।

अभिमन्युको रयपर चढ़ा देखकर कौरवपक्षके सब राजाओंने मिलकर उसे घेर लिया। अतः उसने जयद्रथको छोड़कर अब सभी सेनाको सन्तत करना आरम्भ किया। इसी समय शल्यने उसपर एक अमिशिखाके समान देदीप्यमान मयद्धर शक्ति छोड़ी। अभिमन्युने उछलकर उसे बीचहीमें पकड़ लिया और उसी शक्तिको अपने पूरे बाहुबलसे शल्यकी ओर छोड़ा। उसने राजा शल्यके सारियको मारकर रयसे नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, युधिष्ठर, सात्यिक, केकयराजकुमार, भीमसेन, धृष्टगुम्न, शिखण्डी, नकुल-सहदेव और द्रौपदीके पुत्रोंने बाह-बाहकी ध्वानसे आकाशको गुँजा दिया। तथा अभिमन्युका इपै बढाते हुए जोर-जोरसे सिहनाद करने लगे।

सारियको मरा हुआ देखकर राजा शल्यने लोहेकी ठोस गदा उठायी और क्रोधसे गर्जना करते हुए वे रयसे कृद पहे। उन्हें दण्डघर यमराजके समान अभिमन्युकी ओर झपटते देख तरंत ही भीमसेन अपनी भारी गदा लिये उनके सामने आ गये। संग्राममें भीमसेनकी गदाका प्रहार मद्रराजको छोड़कर और कोई सहन नहीं कर सकता या तया मद्रराजकी गदाके वेगको सहनेवाला भी भीमसेनके सिवा और कोई नहीं 'या । वे दोनों ही वीर गदा घुमाते हुए मण्डलाकार चकर काटने लगे। दोनोंका समानरूपसे युद्ध हो रहा या, कोई भी घट-बद्कर नहीं जान पड़ता या। आखिर, भीमसेनकी चोटोंसे शल्यकी भारी गदाके दुकड़े-दुकड़े हो गये तथा शल्यके प्रहारोंसे आगकी चिनगारियाँ उगलती हुई भीमसेनकी गदा वर्षाकालमें पटवीजनींसे घिरे हुए वृक्षके समान दिखायी देने लगी। इस प्रकार वे दोनों ही गदाएँ आपसमें टकराकर वार-वार आग प्रकट कर देती थीं । दोनों वीरोंपर गदाओंके अनेकों प्रहार हुए, किन्तु दोनों ही टससे मस न हुए। अन्तर्मे बहुत घायल हो जानेके कारण वे दोनों ही युद्धभूमिमें गिर गये । शस्य अत्यन्त व्याकुल होकर लंबी-लवी सॉर्से छे रहे थे। उन्हें तुरंत ही महारथी कृतवर्मा अपने रथमें डालकर ले गया । महावाहु भीमसेनको भी थोड़ी देरमें चेत



किया और फिर नेत्रोंमें जल भरकर लड़खड़ाती जवानसे कहा, 'भरतश्रेष्ठ! मैं कर्ण हूँ। आपका कल्याण हो, आप अपनी पितत्र दृष्टिसे मेरी ओर निहारिये और अपने मङ्गलमय शब्दोंसे मुझे अनुग्रहीत कीजिये। मुझे धनसंग्रह, मन्त्रणा, ब्यूह्रस्चना और शस्त्रसञ्चालनमें आपके समान कौरवोंमें और कोई दिखायी नहीं देता। आपके सिवा ऐसा और कौन है, जो अर्जुनके साथ लोहा ले सके। बड़े-यड़े बुद्धिमानोंका यही कयन है कि अर्जुनके पास अनेकों दिल्य अस्त हैं और वह निवातकवचादि अमानवोंसे तथा स्वयं महादेवजीसे भी युद्ध कर चुका है। साथ ही उसने भगवान् शकरसे अजितेन्द्रिय पुरुषों-के लिये दुर्लभ वर भी प्राप्त किया है। तो भी आपकी आशा होने-पर तो में आज ही अपने पराक्रमसे उसे नष्ट कर सकता हूँ।' प्रमन्न होकर देश और कालके अनुगर पहा, 'कर्ण ! तुम शतुआँका मान मर्डन अनेवाले और मित्रोंका आनन्द पटानेवाले होओ। मगवान् विष्णु जैसे देवताओं के साक्ष्य है, उसी प्रकार तुम कीरबाँके आधार बनी। दुर्योधनकी जयकी इच्छासे ही तुमने अने बाहुबळसे उत्कल, मेकल, पीण्ड, कल्या, निपाद, त्रिगर्स ओर बाह्यिक आदि देशोंके राजाओं को परास्त किया था। इनके सिवा जगह-जगह और भी अनेकों पीगें को तुमने नीचा दिसाना था। भैमा! देगों। जैसे दुर्योधन सब कीरबाँका कर्णधार है, उपी प्रकार तुम भी उन्हें पूरा आवा देना।

जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ; तुम शनुआंके साय समाम करो, युद्धमें कीरवींके प्रध्नदर्शन यने। और दुर्योधनकी जय प्राप्त कराओ । दुर्योधनकी तर तुम भी मेरे पौत्रके समान ही हो। धर्मतः कैने में उनका हितेषी हूँ, वैसे ही तुम्हारा भी हूँ।

भीष्मजीकी यह बात सुनक्तर क्णेने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर वह मेनाकी जोर चरा गया और उसे उत्साहित किया। कर्णको स्म सेनाके आगे आता देग्यकर दुर्योघनादि समस्त कीरबॉको भी बड़ा एर्ग हुआ। दे ताल ठॉककर, उछल-उछलकर, सिंहनाद करके और तगर-

तरहते घनुपाँनी दंबार परके कर्णम न्यागत करने छो। फिर उनने दुर्पोधनने नहा, 'गर्ण! अब तुम हमारी नेनाके रक्षक है। रगनिये में इसे सनाथ समझता हूँ। तुम रग बादश निर्णय करो कि क्या वरनेने हमारा हिन हो गर्मा है।

कर्णने कहा—राजन् ! आर ते पदे बुद्धिमान् हैं, आर अरना दियार महिने क्योंकि न्वय राजा मर्चक्यरा केंग होर होर निर्णय कर सकते हैं, बैला कोई दूनना एकर नहीं कर सकता । इसल्ये एम आरटी हैं। बात सुनना चाहते हैं।

दुर्योधनने कहा—गरने आयुः यन और विद्यामें बेर्-चेर् वितानह मीपन राग्ने

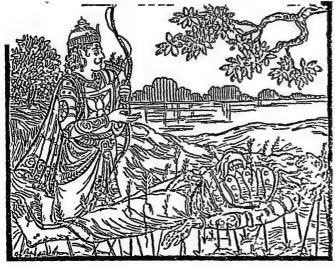

राजन् ! कणैके इस प्रकार कहनेपर कुरुवृद्ध पितामहने सेनापित ये । उन्होंने का योद्धाओको नाय रणते हुए यहनी

यद करनेवी आजा दी तया अर्जुनने भी अपनी सेनाको दित्तिर दी ओर मीड़ा। इस प्रकार शत्रुओं के दॉत खट्टे कर वे श्रीहरणके साथ बढ़े आनन्दसे सारी सेनाके पीछे अपनी छावनीकी ओर चले । इस समय पाञ्चाल और सुझय वीर उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे, जैसे ऋपिलोग सूर्यकी स्तुति करते हैं ।

### अर्जुनके वधके लिये संशप्तक वीरोंकी प्रतिज्ञा और अर्जुनका उनके साथ युद्ध

सञ्जयने कहा-राजन ! उन दोनों पश्चींकी सेनाओंने अरने-अरने शिविरमं जा अपनी-अरनी योग्यता और हेना-विभागके अनुसार आराम किया । सेनाको छौटानेके पश्चात् आचार्य द्रोणने अत्यन्त खिन्न होकर बड़े संकोचसे दुर्योधनकी ओर देखते हुए कहा, 'मेंने यह पहले ही कहा या कि अर्जुन-की उपस्थितिमें युधिष्ठिरको देवतालोग भी कैद नहीं कर सन्ते । आज युद्धमं तुमलोगोंके प्रयत्न करनेपर भी अर्जुनने यह यात करके दिखा दी । मैं जो कुछ कहता हूँ, उसमें शंका मत करना । ये कृष्ण और अर्जुन तो अजेय हैं । यदि तुम किमी उपायसे अर्जुनको दूर ले जा सको, तो महाराज युधिष्ठिर नुम्हारे कावूमें आ सकते हैं। कोई वीर उसे युद्धके लिये लल नारकर दूसरी ओर ले जाय तो वह उसे परास्त किये विना कभी नहीं लौटेगा। इस बीचमें अर्जुनके न रहनेपर तो मैं भृष्टयुम्नके सामने ही सारी सेनाको हटाकर युधिष्ठिरको पकड़ लूंगा । अर्जुनके न रहनेपर यदि युधिष्ठिर मुझे अपनी ओर आते देखकर युद्धका मैदान छोड़कर भाग न गये तो उन्हे पकड़ा ही समझो।

आचार्यको यह बात सुनकर त्रिगर्त्तराज और उसके भाइयोंने कहा, 'राजन् ! अर्जुन हमें हमेशा नीचा दिखाता रहा है। उन वातोंको याद 'करके हम रात-दिन कोधकी ज्वालामें जला करते हैं | हमें रातमे नीदतक नहीं आती | इसिंटिये यदि सौभाग्यवदा वह हमारे सामने आ गया, तो हम उसे अलग ने जाकर मार डाहेंगे । हम आपसे सची प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि 'अब पृथ्वीमें या तो अर्जुन ही नहीं रहेगा या त्रिगर्त ही नहीं होंगे । हमारे इस कथनमें कोई फेर-फार नहीं हो सक्ता । राजन् ! सत्यरय, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येषु और सत्यकर्मा-ये पॉचीं भाई ऐसी प्रतिश कर दस हजार रथी सैनिकोंको लेकर वहाँसे चल दिये। इसी तरह तीस हजार रयोंके सहित मालव और तुण्डिकेर बीर तथा दस इजार रथी और मावेलक, लिल्य एवं मद्रक वीरोंको लेकर अपने माइयों-के महित त्रिगर्त्तदेशीय प्रखलेश्वर सुशर्मा भी रणक्षेत्रको चला। इसके वाद भिन्न-भिन्न देशोंके दस इनार चुने हुए रथी भी श्चाय करनेके लिये आगे आये । उन्होंने अग्नि प्रख्वलित कर युद्ध करनेका नियम लिया और फिर उस अग्निको साक्षी करके दृढ निश्चयपूर्वक प्रतिज्ञा की । उन्होंने सब लोगोंको सनाते हए उच स्वरसे कहा, 'यदि हम संप्रामभूमिमें अर्जनको न मारकर उसके हायसे पीडित होनेपर पीठ दिखाकर होट आवें तो वतहीन, ब्रह्मघाती, मद्यप, गुरुपलीसे संसर्ग करनेवाले. ब्राह्मणका धन चुरानेवाले, राजाका अन्न हरनेवाले, शरणा-गतकी उपेक्षा करनेवाले, याचकपर प्रहार करनेवाले, घरमें आग लगानेवाले, गोहत्यारे, अपकारी, ब्राह्मणद्रोही, श्राद्धके दिन भी मैथून करनेवाले, आत्मवञ्चक, घरोहरको हडप जाने-वाले, प्रतिशा भंग करनेवाले, नपुंसकसे युद्ध करनेवाले, नीच पुरुषोंका अनुसरण करनेवाले, नास्तिक, माता-पिता और अग्नियोंको त्याग देनेवाले तथा अनेक प्रकारके पाप करनेवाले पुरुषोंको जो लोक मिलते हैं, वे ही हमें भी प्राप्त हों। और यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनका वधरूप दुष्कर कर्म कर लें तो निःसन्देह इष्टलोक प्राप्त करें । राजन् । ऐसा कहकर वे युद्ध-के लिये अर्जुनको ललकारते हुए दक्षिणकी ओर चल दिये।

उन वीरोंके पुकारनेपर अर्जुनने उसी समय धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा, 'महाराज! मेरा यह नियम है कि पुकारे जानेपर में पीछे कदम नहीं रखता और इस समय सशतक योदा मुझे युद्धके लिये ललकार रहे हैं। देखिये, अपने भाइयोंके सहित यह सुशर्मा मुझे युद्धके लिये चुनौती दे रहा है। इसलिये आप मुझे सेनाके सहित इसका संहार करनेका आदेश दीजिये। मैं इनकी इस चुनौतीको सह नहीं सकता। आप सच मानिये, ये सब मरनेहीवाले हैं।'

युधिप्रिरने कहा—भैया ! द्रोणने जो प्रतिशा की है, वह तुम सुन ही चुके हो । अब तुम वही उपाय करो, जिससे वह पूरी न होने पावे । द्रोणाचार्य बलवान् और श्रूरवीर हं, वे शस्त्रविद्यामें भी पारङ्गत हैं तथा युद्धमें परिश्रमको तो वे कुछ भी नहीं समझते । उन्होंने मुझे पकड़नेकी प्रतिशा की है ।

इसपर अर्जुनने कहा—राजन् ! आज यह सत्यजित् संग्राममें आपकी रक्षा करेगा । इस पाञ्चालराजकुमारके रहते आचार्य अपना मनोरय पूर्ण नहीं कर सर्केंगे । यह पुरुष- मुझमें जो-जो गुण बताये हैं, उन सभीको निमाता हुआ में पाण्डवोंके साथ संग्राम करूँगा । किन्तु मैं द्रुपदपुत्र भृष्टग्रुम्नका वध किसी प्रकार नहीं कर सक्ँगा; क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो मेरे ही वधके लिये हुई है ।

राजन् ! इस प्रकार आचार्यकी अनुमित मिलनेपर आपके पुत्र दुर्योधनने उन्हें विधिपूर्वक सेनापितके पदपर अभिपिक्त किया । उस समय याजोंके घोप और गंखोंकी ध्वनिसे सव लोगोंने हर्ष प्रकट किया तथा पुण्याहवाचन, स्वितवाचन, स्त्र और मागधोंके स्तुतिगान और ब्राह्मणोंके जय-जयकारसे आचार्यका सम्मान किया गया । द्रोणके सेनापित होनेसे सब लोग यही समझने लगे कि अब हमने पाण्डवोंको जीत लिया ।



#### द्रोणाचार्यकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिनका युद

सक्षयने कहा—राजन् ! सेनापितका अधिकार प्राप्त करके महारयी द्रोण अपनी सेनाकी न्यूहरचना कर आपके पुत्रोंके सहित युद्धक्षेत्रको चले । उनकी दाहिनी ओर सिन्धुराज जयद्रय, कलिंगनरेश और आपका पुत्र विकर्ण चल रहे थे । उनकी रक्षाके लिये गन्धारदेशकी घुड़सवार सेनाके सहित शकुनि उनके पीछे या । वार्यी ओर कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, विविंशति और दुःशासन आदि वीर थे । उनकी रक्षाका भार सुदक्षिण आदि काम्बोज वीरोंपर या । उन्हींके साथ शक और यवन-सेना भी चल रही यी । मद्र, त्रिगर्च, अम्बष्ट, मालव, शिवि, शुरसेन, शुद्ध, मलद, सौवीर, कितव तथा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी देशोंके सभी योद्धा आपके पुत्रोंके सहित दुर्योधन और कर्णके पीछे-पीछे चल रहे थे । वे सब अपनी-अपनी सेनाओंके वल और उत्साहको बढाते जाते थे । समस्त योद्धाओंमें श्रेष्ट कर्ण सेनामें शक्तिका सञ्चार करता हुआ सबके आगे चल रहा था। आज गाँगों देखकर किसीको भीष्मजीका अभाव भी नहीं गलता था। सबके भुँहपर यही बात थी कि 'आज कर्णंगे गामने देगबर पाण्डवलोग रणक्षेत्रमे नहीं ठहर सबेंगे। अजी! गाँ हो देवताओं के सहित स्वयं इन्द्रको भी जीत गक्ते के किर प्रव बल-पराक्रमहीन पाण्डवॉकी तो बात ही बचा है क्योपन हो भी थे तो बहुत पराक्रमी, परन्तु वे पाण्डवॉको बचाने गर्णं थे। सो अब कर्ण उन्हें अपने तीको बानोंग राम-नरम कर देंगे।

राजन् ! इस प्रकार वे सर नेनित वर्णती प्रतास पर्ते और मन-ही-मन उसे आदर देते चल रहे थे। राजे जमे पर्त्यहर आचार्यने अपनी सेनावा शरदब्यूह दनाया। इध्य प्रमंताने पाण्डवसेनावा कीज्यब्यूह दना रक्या या। उस राज्ये मुखसानपर पुरुषभेष्ठ भीष्ट्राया और अर्डन गारे हुए अपनी मंग्रमनीको किर लीटा हुआ देखकर अर्जुनने मगवान् मृणाने नगा, 'हर्गाकेग्र ! योड़ोंको फिर संग्रमकोंकी ओर ले निल्में । मार्म होना है, ये गरीरमें प्राण रहते युद्धका मैदान नग्नें छोड़ेंगे । आज आप मेरा अस्त्रवल और घनुप तथा भुजाओका पराक्रम देखिये। मगवान् शङ्कर जैसे प्राणियों-या मंदार करते हैं, उमी प्रनार आज में इन्हें घरागायी कर दूँगा।'

अय नारायणी सेनाके वीरोंने अत्यन्त कुद्ध होकर अर्जुन-को चारों ओग्से याणजालसे घेर दिया और एक क्षणमें ही श्रीकृष्णके महित अर्जुनको अदृश्य-सा कर दिया। इससे अर्जुनकी कोघामि भड़क गयी। उन्होंने गाण्डीव धनुष मँभालकर श्राङ्ग्यिन की और फिर उनपर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उमसे अर्जुन और श्रीकृष्णके अलग-अलग हजारों रूप प्रकट हो गये। अपने प्रतिद्दन्द्वियोंके उन अनेकों रूपोंको देखकर नारायणी सेनाके बीर बड़े चक्करमें पड़े और एक-दूसरेको अर्जुन समझकर 'यहअर्जुन है, यह कृष्ण है' ऐसा कहकर आपम्मे ही मार-घाड़ करने लगे। इस प्रकार इस दिव्य अस्त्रकी मायामें फॅसकर वे आपसमें ही लड़कर मर गये। उनके छोड़े हुए इजारों वाणोंको भस्म करके वह अस्त्र उन ममीको यमलोकमें ले गया।

अय अर्जुनने हॅसकर अपने वाणोंसे लिलत्य, मालव, मावेल्लक और त्रिगर्स वीरोंको पीडित करना आरम्भ किया। तब कालकी प्रेरणासे उन क्षत्रिय वीरोंने भी अर्जुनपर अनेक प्रकारके वाण छोड़े। उनकी भीषण वाणवर्षासे विल्कुल ढक जानेके कारण वहाँ न अर्जुन दिखायी देते ये और न रय या श्रीकृष्ण ही दीख रहे ये। इस प्रकार अपना लक्ष्य सिंड हुआ समझकर वे वीर बड़े हर्पसे कहने लगे कि कृष्ण और अर्जुन मारे गये। तथा इजारों भेरी, मृदग और शहु वजाकर भीपण सिंहनाद भी करने लगे। इसी समय श्रीकृष्णने पुकारकर कहा, 'अर्जुन! तुम कहाँ हो! मुझे दिखायी नहीं दे रहे हो।' श्रीकृष्णका यह वाक्य सुनकर अर्जुनने बड़ी फ़र्तींसे वायच्यास्त्र छोड़ा। उससे उनकी वाणवर्णा छिन्न-भिन्न हो गयी तथा वायुदेव संशासक वीरोंको भी उनके घोड़े, हायी और रयोंके सहित सूखे पत्तोंके समान उड़ा ले



गये । इस प्रकार ब्याकुल करके उन्होंने हजारों सश्यस्कोंको अपने पैने वाणोंसे मार ढाला । प्रलयकालमें जैसे भगवान् चृद्रकी संहारलीला होती है, उसी प्रकार इस समय संप्रामभूमिमें अर्जुन वड़ा ही वीभत्स और भीषण काण्ड कर रहे ये । अर्जुनकी मारसे व्याकुल होकर त्रिगत्तोंके हाथी, घोड़े और रथ उन्होंकी ओर दौड़ते थे और फिर संप्रामभूमिमें गिरकर इन्द्रके अतिथि हो जाते थे । इस प्रकार वह सारी भूमि मरे हुए महारथियोंके कारण सब ओर लोयोंसे भर गयी ।

# द्रोणाचार्यद्वारा पाण्डवोंका परामव तथा वृक,सत्यजित, शतानीक, वसुदान और क्षत्रदेव आदिका वध

सञ्जयने कहा—राजन् ! इस प्रकार संग्रसकोंके साथ लड़नेके लिये अर्जुनके चले जानेपर आचार्य होण अर्जी सेनाकी व्यूहरचना कर युधिष्ठिरको पकड़नेके विचारसे युद्धक्षेत्रकी ओर चले । महाराज युधिष्ठिरने आचार्यकी सेनाका गरुडव्यूह देखकर उसके मुकायलेमें मण्डलार्घव्यूह बनाया । कौरवोंके गरुडव्यूहके मुख्यानपर महारयी द्रोण ये । शिरास्थानमें माहयोंके सहित राजा दुर्योधन या, नेजस्थानमें कृतवर्मा और कृपाचार्य थे । प्रीवास्थानमें भृतशर्मा, क्षेमशर्मा, करकाक्ष तथा कलिंग,

सिंहल, पूर्वदेश, शूर, आभीर, दशेरक, शक, यवन, काम्बोज, हंसपय, शूरसेन, दरद, मद्र और केकय आदि देशोंके वीर हिययारोंसे लैस होकर हायी, घोड़े, रथ और पदाति-सेनाके रूपमें खड़े थे। दायों ओर अक्षौहिणी सेनाके सिंहत भूरिश्रवा, शत्य, सोमदत्त और बाह्मीक थे। वार्यों ओर अवन्तिनरेश विन्द और अनुविन्द एवं कम्बोजनरेश सुदक्षिण थे। इनके पीछे द्रोणपुत्र अश्वरयामा डटे हुए थे। पृष्ठस्थानमें कलिंग, अम्बष्ठ, मगध, पौण्ड्र, मद्र, गन्वार, शकुन, पूर्वदेश, पर्वतीय प्रदेश और वसाति आदि देशोंके वीर थे।

महाराज । फिर पाण्डवींके शिविरमें शंख, मेरी, मृदङ्ग और नगारींका शब्द होने लगा; पाण्डवलोग विंहनाद करने लगे तथा उनकी प्रत्यञ्चाओंका रद्वार और तालियोंका शब्द आकागमें गूँजने लगा । यह देखकर आपकी सेनामें भी वाजे बजने लगे । फिर व्यूहरचनारे खड़ी हुई दोनों सेनाएँ घीरे-धीरे आगे बढ़कर आपसमें युद्ध करने लगा। खुझय वीरांने आचार्यकी सेनाको नष्ट-श्रष्ट करनेका बहुत प्रयत्न किया, किन्तु उनसे रक्षित होनेके कारण वे वैसा कर न सके । इसी प्रकार दुर्योधनके महारथी योद्धा भी अर्जुनसे सुरक्षित पाण्डवी सेना-पर कानू न पा सके । द्रोणाचार्यके छोड़े हुए भयद्वर वाण पाण्डवींकी सेनाको सन्तम करते हुए सब ओर सनसना रहे थे। इस समय उनमेंसे किसी भी वीरकी दृष्टि आचार्यपर ठहर नहीं पाती थी । इस प्रकार पाण्डवोंकी सेनाको मुर्छित सी करके वे अपने पैने बाणोंसे पृष्टयुम्नकी सेनाको कुचलने लगे। उनके छोड़े हुए वाण अनेकों रिथयों, घुड़सवारों, गजारोहियों और पैदलोंका सफाया कर रहे थे। इससे शत्रुओंको बहुत भय होने लगा । आचार्यने घूम-घूमकर सेनाको घयराहटमे हाल दिया और उनके भयको चौगुना कर दिया । इस समय युद्धभूमिमें रक्तकी भीषण नदी बहने लगी, जो सैकड़ों



वीरोंको यमराजके घर लेजा रही यी और जिसे देखकर कायरोंके दिल दहल जाते थे ।

अब आचार्य द्रोणपर सव ओरसे युधिष्ठिरादि महारयी टूट पड़े। परन्तु आपके पराक्रमी वीरोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। वस, बड़ा ही रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया। महामायावी शकुनिने सहदेवनर घावा किया और अन्ने पैने वाणींसे उसके सारिय, ध्वजा और रयको द्यांघ दिया। उत्तर सहदेवने अत्यन्त कुनित होकर शकुनिके रयकी ध्वजा और धनुपको काट डाटा तया उसके सारिय और घोड़ोंको नट करके साठ वाणोंसे उसे वींघ दिया। तम शकुनि गटा नेक अपने रयसे कूद पड़ा और उसीसे महदेयके धारियको रयसे नीचे गिरा दिया। इस प्रकार स्पष्टीन हो जानेस थे टीनों वीर हाथमें गदाएँ लेकर युद्धके मैदानमें छीडानी करने नते।

होणने राजा द्रुपदको दम याण मारे । उनरा जराव उन्होंने अनेकों वाणोंसे दिया । इस्तर आजार्यने उनरर उससे भी अधिक वाण छोड़े । भीनसेनने विरिश्तितर वीस वाणोंका नार किया, किन्तु इससे वह बीर उससे मस भी न हुआ । यह देखकर सभीको यहा आरचर्य हुआ । किर उसने यकायक भीमसेनके घोड़े मार उनले तथा उनते रस्ती स्वजा और धनुपको भी काट दिया । इससे सभी मेना धार वाह' करने लगी । भीमसेन शत्रुका ऐसा पराक्रम सहन न कर सके । इसलिये उन्होंने अपनी गदासे उसरे सद भेंदे मार डाले । दूसरी ओर शस्यने हैंसते हुए अपने प्यार भानते नकुलको वीधना आरम्म किया । प्रतापी नकुलने पान-गी-

वातमें शस्यके घोड़े, छन्न, भारत, ग्रा धीर धनुपको नष्ट कर टाला और पिर असना शंख बजाया। धृष्टकेतुने हमाचार्यके होड़े हुए तरहत्तरहके बाणोंको बाहकर मनर बाजोंधे उन्हें बींघ दिया और तीन नीगंधे उनरी भारत काट डाली। तम हमाचार्यने वही पापार्या करके धृष्टकेतुको रोका और उसे अयना घायल कर दिया। सार्याक्ष्मे असे तीरी तीरांधे कृतवमांत्री हातीपर गर हिया और पिर "सते-हमते मनर बाजोंगे उसे पापार कर दिया। हमार हनवमांने बढ़ी पापार कर दिया। हमार हनवमांने बढ़ी पापार सतहत्तर बाग होड़े। हिन्तु उनसे पापार वेकर भी सात्यकि पर्यनके समान जनार यना रहा।

राजा द्रुपद भगदत्तरे भिद् गरे। उनका

वड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। भगदत्तने सना द्वुपद हो उन रे गानिक के सिंदत वींघ डाला तथा उनके रथ और उन री घरण में भी याण मारे । इस्तर द्वुपदने द्वुपित होक्द भगदत्तरी रणवीं में याण मारा । दूसरी ओर भूरिक्षवा और सिन्यन्त्री वहा भीषण युद्ध कर रहे थे । महावनी भूरिक्षवाने दाणीं री भाग वैराहरी पाँच, उत्तर्मानाने तान, क्षत्रदेवने सात, सात्यिकने सी,
पुरामन्युने आठ, युधिष्टिरने बारह, धृष्टयुम्नने दस और
नेशिनाननं तीन बाणोंने उनगर चोट की । तब द्रोणने सबसे
पटने इदिनानों धराशाणी किया । फिर नी बाणोंसे राजा
क्षेमशे धानन किया । इनसे वह मरकर रयसे नीचे गिर
गया । इनके पश्चान् उन्होंने बारह वाणोंसे शिखण्डीको और
वीनने उत्तमीजाशे घायल किया तथा एक मल्ल-बाणसे
बनुदानको यमनाजके घर भेज दिया । फिर अस्सी बाणोंसे
ध्रत्रवर्मागर और छच्चोससे सुदक्षिणपर बार किया तथा एक
मल्लसे ध्रत्रदेवको रयसे नीचे गिरा दिया । तदनन्तर चौसठ
बाणांने युधामन्युको और तीससे सात्यिकको बींधकर वे
फुर्नीसे धर्मराज युधिष्ठिरके सामने आ गये । यह देखकर
युधिष्टिर अगने घोडोको तेजीसे हॅकवाकर युदक्षेत्रसे भाग गये

और अब आचार्यके सामने एक पाञ्चाल राजकुमार आकर ढट गया। आचार्यने फौरन ही उसका धनुण काट दिया तथा सारिय और घोड़ोंके सिहत उसका भी काम तमाम कर दिया। उस राजकुमारके मारे जानेगर सेनामें चारों ओरसे 'द्रोणको मारो, द्रोणको मारो' ऐसा कोलाहल होने लगा। किन्तु उन अत्यन्त कोधातुर पाञ्चाल, मत्य, केकय, सञ्जय और पाण्डव वीरोंको द्रोणाचार्यने घवराहटमें डाल दिया। उन्होंने कौरवोंसे सुरक्षित होकर सात्यिक, चेकितान, धृष्टसुम्न, शिखण्डी, वृद्धक्षेम और चित्रसेनके पुत्र, सेनाविन्दु और सुवर्चा—इन सभी बीर और दूसरे राजाओंको युद्धमें परास्त कर दिया। तथा आपके पक्षके दूसरे योद्धा भी उस महासमरमें विजय पाकर सब ओर पाण्डवपक्षके बीरोंको कुचलने लगे।

#### द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये कौरव और पाण्डव वीरोंका द्वन्द्वयुद्ध

सञ्जयने कहा-महाराज ! फिर थोडी ही देरमें पाण्डवों-की सेनाने लीटकर द्रोणको चेर लिया और उनके पैरोंसे उठी हुई धूलने आपकी सेनाको आच्छादित कर दिया। इस प्रकार ऑखोंसे ओझल हो जानेके कारण हमने समझा कि आचार्य मारे गये । तब दुर्योधनने अपनी सेनाको आज्ञा दी कि 'जैसे वने, वैसे पाण्डवोकी सेनाको रोको।' यह सुनकर आपका पुत्र दुर्मर्पण भीमसेनको देखकर उनके प्राणोंका प्यासा होकर वाण बरसाता हुआ उनके आगे आया । उसने अपने वाणोंसे भीमसेनको ढक दिया और भीमसेनने उसे वाणोंसे घायल कर दिया । इस प्रकार दोनोंका भीपण युद्ध होने लगा। स्वामीकी आज्ञा पाकर कौरवपक्षके सभी बुद्धिमान और शूरवीर योदा अपने राज्य और प्राण जानेका मय छोइकर शत्रुओंके सामने आकर डट गये । इस समय शूरवीर सात्यिक द्रोणाचार्यजीको पकड़नेके लिये आ रहा या; उसे कृतवर्माने रोका । क्षत्रवर्मा भी आचार्यकी ओर ही दढ़ रहा या; उसे जयद्रयने अपने तीखे वाणोंसे रोक दिया । इसपर क्षत्रवर्माने कृपित होकर जयद्रयके धनप और ध्वनाको काट डाला और दस नाराचींसे उसके मर्मस्यानों वर आघात किया । इसपर जयद्रथने दूसरा धनुष लेकर क्षत्रवर्मारर वाणोंकी बौद्धार आरम्म कर दी।

महारयी युयुत्सु भी द्रोणाचार्यजीके पास पहुँचनेके ही प्रयत्नमें या । उसे सुवाहुने रोका । किन्तु युयुत्सुने दो सुरप्र वाणींसे सुवाहुकी दोनों सुजाएँ काट डार्टी । धर्मप्राण युधिष्ठिरकी गित मद्रराज श्रांच्यने रोक दी । धर्मराजने श्रांच्यपर अनेकों मर्मभेदी वाण छोड़े तथा मद्रनरेशने भी उन्हें चौसठ वाणोंसे धायल करके वड़ी गर्जना की । तब युधिष्ठिरने दो वाणोंसे उनके थनुष और ध्वजाको काट डाला । इसी प्रकार अपनी सेनाके सिहत राजा द्रुपद भी द्रोणकी और ही बढ़ रहे थे । उन्हें राजा बाह्मीक और उनकी सेनाने वाण बरसाकर रोक दिया । उन दोनों वृद्ध राजाओंका और उनकी सेनाओंका बड़ा धमासान युद्ध हुआ । अवन्तिनरेश विन्द और अनुविन्दने अपनी सेना लेकर मत्स्यराज विराट और उनकी सेनापर धावा किया । उनका भी देवासुर-संग्रामके समान बड़ा घोर युद्ध हुआ । इसी प्रकार मत्स्य वीरोंकी केकय वीरोंके साथ भी करारी मुठमेड़ हुई, जिसमें अश्वारोही, गजारोही और रथी—सभी निर्मयतासे लड़ रहे थे ।

एक ओर नकुलका पुत्र शतानीक भी वाणोंकी वर्ण करता हुआ आचार्यकी ओर वढ़ रहा था। उसे भूतकर्माने रोका। तव शतानीकने अच्छी तरह सानपर चढ़ाये हुए तीन वाणोंसे भूतकर्माके सिर और वाहुओंको काट डाला। मीमसेनका पुत्र सुतसोम वाणोंकी झड़ी लगाता द्रोणाचार्यपर ही आक्रमण करना चाहता था। उसे विविंशतिने रोका। किन्तु सुतसोमने सीधे निशानेपर लगनेवाले वाणोंसे अपने चाचाको वींघ डाला और स्वयं निश्चल खड़ा रहा। इसी समय मीमरयने छः पैने वाणोंसे शास्त्रको उसके सारिय और घोड़ोंसहित यमराजके घर भेज दिया। शुतकर्मा मी हो गया और वे खड़े होकर फिर हायमें गदा लिये युदके मैदानमें दिखायी देने छगे।

मद्रराजको युद्धके मैदानसे बाहर गया देखकर आउके पुत्र अपनी चतुरिक्षणी सेनाके सहित यर्ग उठे तया विजयी पाण्डवींसे पीडित होकर भयसे इधर-उधर माग गये। इस प्रकार कौरवोंको जीतकर पाण्डवलोग हर्पमें भरकर बार-बार सिंहनाद और हर्पध्विन करने लगे तया नरसिंगे, मृदंग और नगारे आदि बजाने लगे। जब द्रोणाचार्यने देखा कि धात्रुओंके हायसे अत्यन्त पीडित होनेके कारण कौरवोंकी

विशाल वाहिनीके पैर उखड़ गये हैं, तो उन्होंने पुकारकर कहा—'शूर-वीरो ! मैदानसे भागो मत ।' फिर वे क्रोधमें भरकर पाण्डवोंकी छेनामें जा घुसे और राजा युधिष्ठिरके छामने आये ! युधिष्ठिरने अपने तीखे वाणोंसे उन्हें घायल कर दिया। इसपर आचार्यने उनके धनुषको काटकर बड़ी तेजीसे आक्रमण किया ! आज वे धर्मराजको पकड़ना चाहते थे; इसल्ये उन्हें रोकनेके लिये जो-जो योद्धा सामने आये, उन्होंको उन्होंने प्रहार करके धुन्ध कर दिया । उन्होंने वारह वाणोंसे शिखण्डीको, वीससे उत्तमौजाको, पाँचसे

नकुलको, सातसे सहदेवको, बारहरे युधिष्ठिरको, तीन-तीनसे द्रौपदिके पुत्रोंको, पाँचसे सात्यिकको और दससे मत्य्यराज विराटको घायल कर दिया। इतनेहीमें युगन्धरने उनकी गति रोक दी। तब आचार्यने राजा युधिष्ठिर-को और भी घायल करके एक भालेसे युगन्धरको रथसे नीचे गिरा दिया। इसी समय धर्मराजको बचानेके लिये राजा विराट, द्रुपद, केकयराजकुमार, सात्यिक, शिवि, व्याघदत्त और सिंहसेन—इन सब वीरोंने बहुत-से बाण बरसाकर आचार्य-का रास्ता रोक दिया। पञ्चालदेशीय व्याघदत्तने पचास बाण मारकर द्रोणको घायल कर दिया। इससे लोगोंमें बड़ा कोलाहल होने लगा। सिंहसेनने भी आचार्यको बाणोंसे बींध दिया और वह सब महारिययोंको भयभीत करके स्वयं हर्पसे अट्टास

करने लगा । किन्तु द्रोगाचार्यने कोघम भरकर दे। यार्निम इन दोनों वीरोंके किर उदा दिये तथा अन्य मनारियांके वाणजालसे आच्छादित कर मृत्युके समान गुधिष्ठिरके रामने जाकर इट गये । आचार्यका ऐसा पराज्य देगकर मर्द्र निर्म्य यही कहने लगे कि ध्ये इसी समय सुधिष्ठिरणे पकड़ानर हमारे महाराजको साँप देंगे।

जिस समय आरके सैनिक इन प्रकार चर्ना रह रहे थे। उसी समय अर्जुन बड़ी तेजीसे अरने रयके शब्दराग हर दिशाओंको गुँजाते हुए वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने उन्हों



मैदानमें खूनकी नदी यहा दी, जिनमें रथ भैदरके एमान पान पड़ते थे तथा जो सूत्वीरोंकी हिहुयों थे भरी हुई, स्वयन्त्र किनारोंको वहा छे जानेवाली, वाणाम्हरूप धने छे स्वाम तथा प्रासक्त महल्यों से भरी हुई थी। उमनदीको पार पर उन्हें ने कौरव वीरोंको युद्धके मैदानसे भगा दिया और फिर अपनी धनधोर वाणवर्षासे सनुआँको अचेत करते हुए ये रणा शेलाः चार्यकी सेनाके सामने आ गये। धनस्यशी पानप्तां है जास्य दिशाएँ, अन्तरिक्ष, आकास और पृथ्वी—हुए मी शिन्मारी नहीं देता था। सन्न बाणमन से जान पहते थे।

इतनेहीमें सूर्य असा हो गया और अन्यगर वेनने गया। इसिट्टेचे शतु, मित्र-विसीका भी पता गगमा विटन हो गया। यह देखकर द्रोणाचार्य और तुर्योधनने अपनी सेमाबी हुउ



वे मुँह फेरकर भागने लगे। इकी तरह भीमसेनने उस सारी सेना को कुचल डाला। यह देखकर दुर्योधनका कोष भड़क उटा और वह भीमसेनके क्षमने आकर उन्हें अपने पैने नाणीसे वींधने लगा। किन्तु एक क्षणमें ही भीमसेनने नाण वरसाकर उसे घायल कर दिया तथा दो नाण छोड़कर उसकी धनजामे चित्रित मणिमय हाथी और धनुपको काट डाला। इस प्रकार दुर्योधनको पीडित होते देख अगदेशका राजा हाथीपर मनार हुआ मीमसेनके सामने आया। उसके हाथीको अपनी ओर आते देखकर भीमसेनने नाणोंकी नर्पा करके उसके मस्तकको बहुत घायल कर दिया। इससे नह घनराकर पृथ्वीपर गिर गया। हाथीके गिरनेके साथ अगराज भी जमीनपर गिर गया। इसी समय फुर्तोले भीमसेनने एक नाणसे उसका सिर उहा दिया। यह देखते हो उसकी सेना घनराकर भाग गयी। इसके नाद ऐरानतके बंगमें उत्पन्न हुए एक निशालकाय

गजराजपर चढकर प्राग्ज्योतिपनरेश भगदत्तने भीमसेनार आक्रमण किया । उनके हायीने कोधमें भरकर अपने आगेके दो पैर और सूँड्से भीमसेनके रय और घोड़ोंको एकदम कुचल डाला । भीमसेन अझलिकावेध जानते थे । इसलिये वे भगे नहीं। बल्कि दौड़कर हायीके पेटके नीचे छिए गरे और बार-बार उसे थपथपाने लगे । उस गजराजमें दस हजार हायियोंके समान बल या और वह भीमसेनको मार डालनेपर तुला हुआ था, इसलिये वड़ी तेजीसे कुम्हारके चाकके समान चक्कर लगाने लगा। तब भीमसेन नीचेसे निकलकर उसके सामने आ गये। हाथीने उन्हें सूँड्से गिराकर घटनोंसे मसलना आरम्भ किया। तव भीमसेनने अपने गरीरको ध्रमाकर उसकी सूँड्से निकाल लिया और वे फिर उसके शरीरके नीचे छिप गये । कुछ देरमें वे उससे बाहर आकर वड़े वेगसे भाग गये। यह देखकर सारी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा। पाण्डवोंकी सेना उस हाथीसे बहुत हर गयी और जहाँ भीमसेन खड़े थे, वहीं पहुँच गयी।

तत्र महाराज युधिष्टिरने पाञ्चाल वीरोंको साथ लेकर राजा भगदत्तको सत्र ओरसे घेर लिया और उनपर सैकड़ों-हजारों वाणोंसे बार किया । किन्तु भगदत्तने पाञ्चाल वीरोंके उन प्रहारको अपने अंकुशसे ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने हाथीसे ही पाञ्चाल और पाण्डव वीरोंको रोदने लगे । संग्राम-भूमिमें भगदत्तका यह बड़ा ही अद्भुत पराक्रम था । इसके बाद दशाणंदेशका राजा हाथीपर चढकर भगदत्तके सामने आया । अब दोनों हाथियोंका वहा भयद्भर यह छिड गया ।

> भगदत्तके हाथीने पीछे हटकर फिर एक साथ ऐसी टक्कर मारी कि दशाणराजके हाथीकी पसिलयाँ टूट गर्यों । वह तुरंत पृथ्वीपर गिर गया । इसी समय भगदत्तने सात चमचमाते हुए तोमरोंसे हाथीपर बैठे हुए दशाणराजको मार डाला ।

अव युधिष्ठिरने बड़ी भारी रथसेना लेकर भगदत्तको चारों ओरसे घेर लिया।



१. हाथीके पेटपर एक स्थानविशेषको हाथसे यपथपाना 'अञ्चलिनेघ' कहलाता है। यह हाथीको अच्छा लगता है और फिर महावतके हाँकनेपर भी वह आगे नहीं बढता। ऐसा करके मीमसेनने अपने ऊपर विगडे हुए मगदत्तके हाथीको अपने कावूमें कर लिया।

सिंह युद्धमें काम आ जाय, तो और सब बीरोंके आसपास रहनेपर भी आप संग्रामभूमिमें किसी प्रकार न टिकें।

तत्र महाराज युधिष्ठिरने अर्जुनको जानेकी आजा दी, उन्हें गले लगाया और प्रेममरी दृष्टिचे देखकर आजीर्जाद दिया। इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुन त्रिगत्तोंकी ओर चले। अर्जुनके चले जानेसे दुर्योधनकी सेनाको बड़ा हर्ष हुआ और वह बढ़े उत्साहसे महाराज युधिष्ठिरको पकड़नेका उद्योग करने लगी। फिर वे दोनों सेनाएँ वर्णाकालमें उमड़ी हुई गङ्गा-यमुनाके समान बड़े वेगसे आपसमें मिड़ गर्या।

संगप्तकोंने एक चौरस मैदानमें अपने रयोंको चन्द्राकार

खड़ा करके मोर्चा जमाया। जब उन्होंने अर्जुनको अपनी ओर आते देखा, तो वे हर्ष- मं भरकर बड़े ऊँचे स्वरहे कीलाइल करने लगे। वह शब्द सम्पूर्ण दिशा-विदिशा और आकाशमें फैल गया। उन्हें अत्यन्त आहा-दित देखकर अर्जुनने कुछ मुसकराकर श्री-कृष्णसे कहा, 'देवकीनन्दन! आज इन मरणासन्न त्रिगर्ज्ञबन्धओंको तो देखिये, ये रोनेके समय खुशी मनाने चले हैं।" श्रीकृष्णसे इतना कहकर महाबाहु अर्जुन त्रिगर्ज्ञोंकी ब्यूहबद्ध सेनाके समीप पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना देवदत्त शङ्क बजाकर उसके गम्भीर शब्दसे सारी दिशाओं-

को गुँजा दिया । उस शब्दसे भयभीत होकर सश्चासकोकी सेना पत्यरको तरह निश्चेष्ट हो गयी । उनके घोड़ोंकी ऑखें फट गयीं, कान और केश खड़े हो गये, पैर सुन्न हो गये तया वे बहुत-सा खून उगल्ने और मून्न त्यागने लगे । थोड़ी देरमें उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने सेनाको संभालकर एक साय री अर्जुनपर बहुत-से बाण छोड़े । किन्तु अर्जुनने अगने दस-पाँच बाणोंसे ही उन हजारों वाणोंको बीचहीमें काट डाला । फिर उन्होंने अर्जुनपर दस-दस बाण छोड़े और अर्जुनने उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन वाणोंसे घायल किया । इसके पक्षात् उन्होंने अर्जुनको पाँच-पाँच बाणोंसे बींघाऔर पराकमी अर्जुनने उन्होंने अर्जुनको पाँच-पाँच बाणोंसे बींघाऔर पराकमी अर्जुनने उन्होंने उन्होंने वींचीन वींघा बींस पराकमी अर्जुनको दीन-ती वाणोंसे बींघकर जवाब दिया ।

अव सुवाहुने तीन वागींसे अर्डुनरे मुट्टरम गर रिगा। इसतर अर्डुनने एक वागसे सुवाहुरे दलानेको मदिशा और फिर वाणींकी वर्ग करके उसे मानी विस्तुल दक दिगा। तब सुवामां, सुरम, सुवर्मा, सुरमा और मुदाहुरे उनम दम-दम वाणींसे चोट की। उन वाणींको अर्जुनने आणा गण काट डाला तथा इनकी ध्वजाओंको भी काटक विग दिगा। फिर उन्होंने सुधन्वारे धनुपको काटक उनके धीलोंको भी मार विराया तथा उसका शीर्षज्ञान-सुगोमित किर भी काट कर धहसे अल्या कर दिया। बीर मुधन्वाहे मारे हानेथे उनके सब अनुयावी उर गरे और अत्यल भन्नभी। होकर पुर्णका की सेनाकी ओर भागने लगे। अर्डुन अरने धैने दालोंक



त्रिगत्तोंको नष्ट कर रहे थे। इसलिये वे स्गों शिल्य पराव बहाँ-के तहाँ अचेत हो जाते थे। तब विश्व करण में गोमों कर कर अपने महारिथियों हे कहा, 'शृह्योतों! दर करणाता इ करो; डरो मत। तुमने सारी सेनावे सामने बडोक प्रणाल की है। अब मला, दुयोधनती हेनावे साम जावर को कुर्णा क्या कहोगे! तबाममें ऐसी करन्त परावेश कार कार कार तुम्हारी हुँसी क्यों न होगी! इसलिये लीडो, इस मार कि स्व अपनी बात्तिके अनुसार परावक्त परे।' सामवे हैं का एक वि करने हमें। फिर वे सेनावक और नास्प्राप्त करें कर कर पर भी पीछे न हडनेका निक्षत करते मेडालमें आ गरे। कि यागोंकी दर्शने दुशमाँ हो मुर्ल्डित कर द्रोगकी ओर लौट पड़े ।

उन्होंने अपनी वागवरांसे कीरवोंकी सेनाको छा दिया। आंत तिन वे भगदत्तके मानने आकर उट गये। भगदत्त मेपित समान दामवर्ण हायीपर चढे हुए थे। उन्होंने अर्जुनने वाणोंको वर्षा करनी आरम्भ कर दी। किन्तु अर्जुनने वाचिंगे उन सब वाणोंको काट डाला। इसपर भगदत्तने भी अर्जुनके वाणोंको रोककर श्रीकृष्ण और उनपर वाणोंकी चोट आरम्भ की। तब अर्जुनने उनके धनुपको काट डाला, अद्गरश्चकोंको मारकर गिरा दिया और भगदत्तके माय खेल-सा करने हुए युद्ध करने छगे। भगदत्तके नाय खेल-सा करने हुए युद्ध करने छगे। भगदत्तने उनपर चीदह तोमर छोड़े। किन्तु उन्होंने प्रत्येकके दो-दो दुकड़े कर दिये। फिर उन्होंने भगदत्तके हायीका कवच काट डाला। तब भगदत्तने श्रीकृष्णपर एक लोहेकी शक्त छोड़ी, किन्तु अर्जुनने उसके दो दुकड़े कर डाले तथा भगदत्तके छत्र और ध्याको काटकर उन्हें दस बाणोंसे वांघ डाला। इससे भगदत्तको बड़ा विस्मय हुआ।

इस प्रकार अर्जुनके बाणींसे विधे हुए भगदत्तने भी कोषमें भरकर उनके मस्तकपर कई वाण मारे । इससे उनका मुकुट कुछ टेढा हो गया । मुकुटको सीधा करते हुए अर्जुनने भगदत्तसे कहा—'राजन् ! अब दुम इस संसारको जी भरकर देख लो ।' यह सुनकर भगदत्त कोधमें भर गये और अर्जुन तथा श्रीकृष्णपर वाणोंकी वर्षा करने लगे । यह देख अर्जुनने बड़ी.फुर्तीसे उनके धनुप ओर तरकसींको काट डाला तथा बहत्तर वाणोंसे उनके मर्मस्थानोंको बांध दिया । इससे अत्यन्त व्ययित होकर भगदत्तने वैष्णवास्त्रका आवाहन किया और उससे अड्डुशको अभिमन्त्रित करके उसे अर्जुनकी छातीपर चलाया । भगदत्तका वह अस सबका नाश करनेवाला या।



अतः श्रीकृष्णने अर्जुनको ओटमें करके उसे अपनी ही छातीपर

झेल लिया। इससे अर्जुनके चित्तको बड़ा क्लेश पहुँचा और उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, ''भगवन्! आपने तो प्रतिशा की है कि 'मैं युद्ध न करके केवल सारियका काम करूँगा;' किन्तु अब आप अपनी प्रतिशाका पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकटमें पड़ जाता या अस्त्रका निवारण करनेमें असमर्थ हो जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। आपको तो यह भी माल्म है कि यदि मेरे हाथमें धनुप और वाण हो तो मैं देवता, असुर और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण लोकोंको जीतनेमें समर्थ हूँ।"

यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे ये रहस्यपूर्ण वचन कहे, ''क़ुन्तीनन्दन! सुनो; मै तुम्हें एक गुप्त बात बतलाता हूँ, जो पूर्वकालमें घटित हो चुकी है। मैं चार स्वरूप घारण कर सदा सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षामें तत्पर रहता हैं। अपनेको ही अनेकों रूपोंमें विभक्त करके संसारका हित करता हूँ। ['नारायण' नामसे प्रसिद्ध ] मेरी एक मृतिं इस भूमण्डलपर रहकर तपस्या करती है। दूसरी मूर्ति जगतुके गुभागुम कर्मोंपर दृष्टि रखती है। तीसरी मनुष्यलोकमें आकर नाना प्रकारके कर्म करती है और चौथी वह है, जो इजार वपोंतक जलमें शयन करती है। वह मेरा चौया विग्रह जब हजार वर्षके पश्चात् शयनसे उठता है, उस समय वर पानेयोग्य भक्तों तथा ऋषि-महर्षियोंको उत्तम वरदान देता है। एक वार, जब कि वही समय प्राप्त था, पृथ्वीदेवीने जाकर मुझसे यह वरदान माँगा कि 'मेरा पुत्र ( नरकासुर ) देवता तथा असुरोसे अवध्य हो और उसके पास वैप्णवास रहे । पृथ्वीकी यह याचना सुनकर मैंने उसके पुत्रको अमोघ वैष्णवास्त्र दिया और उससे कहा — 'पृथ्वी ! यह अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासरकी रक्षाके लिये उसके पास रहेगा, अब इसे कोई नहीं मार सकेगा । पृथ्वीकी मनःकामना पूरी हुई और वह 'ऐसा ही हो' कहकर चली गयी। तथा वह नरकासुर भी दुर्द्ध होकर शत्रुओंको सन्ताप देने लगा। अर्जुन | वही मेरा वैष्णवास्त्र नरकासुरसे भगदत्तको प्राप्त हुआ था। इन्द्र और रुद्र आदि देवताओंसहित सम्पूर्ण लोकोंमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो इस अखसे मारा न जा सके । अतः तुम्हारी प्राणरक्षाके लिये ही मेंने इस अस्त्रकी चोट खयं सह ली और इसे ब्यर्थ कर दिया है। अब भगदत्तके पास यह दिन्य अस्त्र नहीं रहा, अतः इस महान् असुरको त्रम मार डालो ।"

महात्मा श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने सहसा तीस्ण

पूँछकी जगह अपने पुत्र तथा जाति और कुटुम्बके लोगोंके सिहत भिन्न-भिन्न देशोंकी सेना लिये कर्ण खड़ा या तथा छृदय-स्थानमें जयद्रय, सम्पाति, ऋप्यम, जय, भृमिञ्जय, चृत्र, काय और निपधराज बहुत बड़ी सेनाके साथ खड़े थे। इस प्रकार पदाति, अस्वारोही, गजारोही और रथी-सेनासे आचार्य द्रोणका बनाया हुआ वह गरुडव्यूह वायुके झकोरोंसे उछलते हुए समुद्रके समान जान पड़ता था। इसके मध्यभागमें हायीयर चढे हुए महाराज भगदत्त बाल-सूर्यके समान सुओभित हो रहे थे।

इस अजेय और अतिमानुष न्यूहको देखकर राजा युधिष्ठिरने धृष्ट्युम्नसे कहा, 'बीर! आज तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे मैं द्रोणाचार्यके हायमें न पहरूं।'

भ्रुप्रयुक्तने कहा—महाराज । द्रोणाचार्य कितना ही प्रयत्न करें, वे आपको अपने कावूमें नहीं कर सकेंगे। आन उन्हें और उनके अनुयायियोंको मैं रोक्र्गा। मेरे जीवित रहते आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। द्रोणाचार्य संग्राममें मुझे किसी प्रकार नहीं जीत सकते।

ऐसा कहकर महाबली धृष्टगुम्न वाणोंकी वर्षा करता हुआ स्वय ही द्रोणाचार्यके मुकाबलेमें आ गया। यह अपशक्तेन देखकर आचार्य कुछ खिन्न हो गये। तय आपके पुत्र दुर्मुखने धृष्टगुम्नको रोका। यस, दोनों वीरोंमें बड़ा भयइर युद्ध होने लगा। जिस समय ये दोनों युद्धमें सलम ये, द्रोणाचार्यने अपने बाणोंसे युधिष्ठरकी सेनाको अनेक प्रकारसे छिन्न-भिन्न कर दिया। इससे वहीं-कहींसे पाण्डवींका व्यूह टूट गया। अब वह युद्ध पागलोंके समान मर्यादाहीन हो गया। उस समय आपसमें अपने-परायेका भी पता नहीं लगता या। इस प्रकार जब बड़ा ही घमासान और भयद्वर युद्ध चल रहा या, आचार्यने सब वीरोंको चक्करमें डालकर युधिष्ठिरपर आक्रमण किया।

राजा युधिष्ठिर आचार्यको अपने समीप पहुँचा देराकर निर्भयतासे बाण वरसाते हुए उनका सामना करने छगे। इसी समय महावली सत्यजित् उन्हें बचानेके लिये आचार्यकी ओर बढा। उसने अग्ना अम्नकौगल दिखाते हुए एक तीखी नोक्वाले बाणसे आचार्यको घायल कर दिया। फिर पाँच बाण मारकर उनके सारियको मूर्छित किया, दस बाणोसे घोडोंको घायल कर टाला, दम दस दार्गारे देने पार्श्वरक्षकोंको बांघ दिया और अन्तमें उनको स्वतः भी काट डाली। तब होणने दम मर्मभेदी बाजेंने रक्षित्री घायल करके उसके धनुष बाग भी बाद हारे। नार्याने तुरंत ही दूसरा धनुप लेकर आचार्यर लील दार्निने कर किया। इस प्रकार द्रोणको सत्यज्ञितके राजुने गण देन पञ्चालदेशीय बुक्तने भी उनगर का बालोगी चेट वी । यह देखकर पाण्डवलोग हर्पनाट परने हुने। इसे समय वृक्तने अत्यन्त कोधमे भरगर होणनी हार्नामे ग्राट ना मारे । तब आचार्यने मत्यज्ञित् और एकरे धरुवेकी काटक केवल छः वाणींसे वृक्तको, उसके सामीप अंग पीही हे सीत मार डाला । इसपर मत्यिजाने दूयना घतुन लेका होतानानं जीको उनके मारथि और घोड़ोंके महित पापल पर दिया तथा उनकी खजा भी काट टाली। जब मन्यजिएके रायने भानतर्प बहुत पीडित होने लगे तो उन्हें सहन न हुआ और उन्नीने उसे मारनेके लिये वाणोंकी क्षड़ी लगा दी। उन्होंने उनके घोड़े, खजा, धनप, मठ, सर्वि और दोनों पार्माध्याप इजारों बाण छोड़े । किन्तु मन्यजित् यार पार पन्य गट जानेपर भी आचार्यके सामने इटा शिरश । पुरन्तिम इ रश ऐसा उत्साह देखकर आचार्यने एक अर्थनरहत्त्व बाणसे उसका सिर उड़ा दिया । उस पाजार मनागी है मारे जानेपर धर्मराज द्रोणानापंके नयम अपने घंग्यंत्री बहुत तेजीसे हॅंक्बाकर युद्ध के मैदानने भाग गरे।

अय आचार्यके सामने मत्त्यराज दिगटरा गेंदा गई शतानीक आया । वह छः तीरे दाणीय गामि क्रिय प्रोही में सिहत द्रोणको बीधकर बड़ी गर्जना करने गमा। जिस् उन्हें उन्हर और भी नैकड़ों बाग छोड़े । तर उने प्राह्म गामि उन्हों देख आचार्यने बड़ी फुर्तीके एक धुन्य ताम मारण उन्हर कुण्डलमण्डित मनक नाट दाला। यह देशकर गन्य-देशके सब बीर भागने लगे। एए प्रशास मन्यानी दिशे जीतकर होणाचार्यने चेदि, करूप, केर्य, ब्रह्मा मन्यानी जीत वाल्यो जला दालगी है, उने प्रशास में केंग्रे भी द्रार करने देशकर गढ़ हामा वीर काँच उटे।

बब बुधिष्टिर आदिने देग्य विशास्त्रारं कार्य केलायेकं भक्त किये टाहते हैं तो वे उनक बार्गे सेक्टे इट हो । फिर उनमेते शियण्टीने पाँचः शरामानि योगः प्रदानन

१. धृष्टपुम्नके हाथसे ही द्रोणका वध होनेवाला था, इसलिये भारम्ममें ही उसका सामने माना उन्हें अपशकुत जान पहा ।



रयमं चढ़कर द्रोणकी ओर ही बढ रहा या । उसे चित्रमेनके पुत्रने रोक दिया । आपके वे दोनों पौत्र एक-दूसरेको मारनेकी हज्छासे बड़ा घोर युद्ध करने छगे । इसी समय अश्वरयामाने देखा कि राजा युधिष्ठिरका पुत्र प्रतिविन्त्य द्रोणके सामने पहुँच चुका है, तो उन्होंने उसे बीचमं आकर रोक दिया । इसपर कुपित होकर प्रतिविन्त्यने आने पैने वाणोंसे अश्वरयामाको घायल कर दिया । अब द्रौपदीके सभी पुत्र बाणोंकी वर्षासे अश्वरयामाको आञ्छादित करने छगे । अर्जुनके पुत्र श्रुतकीर्तिको दुःशासनके पुत्रने द्रोणकी ओर जानेसे रोका । किन्तु बह अपने पिताके समान ही वीर या; उसने तीन तीखे बाणोंसे उसके धनुप, ध्वजा और सार्थिको वींध दिया और स्वयं द्रोणके सामने जा पहुँचा ।

राजन् । पटचर राक्षसका वध करनेवाला वह वीर दोनों ही सेनाओंमें बहुत माना जाता था। उसे लक्ष्मणने रोका। उसने लक्ष्मणके धनुष और ध्वजाको काटकर उसपर बड़ी बाणवर्षा की । द्रपद्पुत्र शिखण्डीको महामति विकर्णने रोका । तब शिखण्डीने बाणींका जाल-सा फैलाकर उसे रोक दिया। किन्तु आपके बीर पुत्रने उसे फौरन फाट-कट डाला। उत्तमीजा बराबर आचार्यकी ओर बढता जा रहा या। उसे अगदने रोका । उन पुरुषसिंहींका जो घमाधान युद्ध हुआ, उसे देखकर सभी सैनिक वाइ-वाइ करने लगे। महान् घनुर्धर दुर्मुखने पुरुजित्को आचार्यकी ओर जानेसे रोका । इसपर पुरुजित्ने उसकी भौंहींके बीचमें वाण मारा । कर्णने पाँच केकय भाइयोंको रोका । उन्होंने बढ़े कोधमें भरकर कर्णपर बाण बरसाने आरम्भ कर दिये । कर्णने भी उन्हें कई बार अपने बाणजालसे बिल्कुल आच्छादित कर दिया। इस प्रकार कर्ण और केकयदेशीय पाँची राजकुमार आवसकी बाणवर्षासे छिप जानेके कारण अपने घोडे, सारिय, ध्वजा और रथोंके सहित दीखने भी वंद हो गये। आपके तीन पुत्र दुर्जय, विजय और जयने नील, काश्य और जयस्तेनको बढनेसे रोका । इसी प्रकार क्षेमधूर्ति और वृहत्-इन दोनों माइयोंने द्रोणकी ओर बढते हुए छात्यिकको अपने तीखे

तीरोंने घायल कर दिया । उन दोनोंके साथ सल्लिका उस अद्भुत मग्राम हुआ। राजा अम्बद्ध अर्थेना ही आचारि युद्ध करना चाहता या । उसे चेहिराजने वार्नोंनी उर्ग पर है रोक दिया । तव अम्बप्टने एक अस्तिभेदिनी दालारा विशेष्ट राजको प्रायस कर दिया । वृध्यिवंशीय पुरक्षेत्रक एउ दक्त कोधमें मरकर जा रहा था। उसे आचार्य मुपने अपने नेह छोटे वाणोंने रोक दिया। ये दोनों ही बीर धनेक प्रकारक यह करनेमें कुशल थे। उस समय जिन लोगोंने इनने हाय है है, वे ऐसे तन्मय हो गये कि उन्हें और दिनी बादता है । ही नहीं रहा । सोमदत्तके पुत्र सुरिश्रकाने होतारी भंगाती हुए राजा मणिमान्का मुकायन्त्रा किया । मिलान्ते वर्ष फुर्तींसे भूरिश्रवाके धनुष, तरकम, ध्वजा, सार्ग्य और हार्याः काटकर रयसे नीचे गिरा दिया । तब भूगिभवाने ध्याने रयारे कृदकर बढ़ी सफाईसे तलबार लेकर उसे उसके पोएं, सर्वायर ध्वजा और रथके सहित काट दागा। तिर पर अपने रयम चढ गया और दूनरा धनुप लेकर न्यप ही पीर्टीनी हरिए हुआ पाण्डवीं की सेनाकी कुचलने लगा। एरी त्यह दुर्चय वीर पाण्डवींको आते देखकर उमे महादा प्रयोगने दानि वाणोंकी बौद्धारसे रोफ दिया ।

इसी समय द्रोणाचार्यस धारा यसने हे नियार में घटे उन् गदा, परिच, तलवार,पट्टिंग, छोइउण्ड, परपर, माटी,भूगा कि प्रास, तीमर, वाण, मूमल, मुद्दर, चन्न, निन्तियन, परका, धूल, वायु, अन्नि, जल, भन्म, देले, मून और मुलाडिंग मार्ग सेनाको घायल और नष्ट बरता तथा इधर-उधर क्यान को आया। उसपर राधमराज अन्यनुपने तरह तरहाँ दक्षियाने हे बार किया। उन राधमवीरींका बद्दा पीर एक हैने स्मान

इस प्रकार आपनी और पाण्डवीनी मेनाने रागी गाण रोही, अश्वारोही और पदाित मैनिसीनी मेनाने लोड देव गर्यी। इस समय द्रोणको मरनेने बचानेके लिए केन एड हुआ, बैसा इससे पहले न तो देवा या और न एका हो पा। राजन् । बहाँ जहाँ-तहाँ अनेनी एक हो गरे थे। उपने मेर्ड होर या, नोई भयानक या और केई बणा निक्य पा।

### भगदत्तकी वीरता, अर्जुनद्वारा संशप्तकोंका नाश तथा भगदत्तका वध

भृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जब पाण्डवलोग इस प्रकार लौटकर युद्धके लिये अलग-अलग वॅंट गये तो मेरे पुत्रोंने और उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया !

सञ्जयने कहा-राजन् ! जब सब लोग समामके लिये

सजकर तैयार हो गये, तो आयरे पुर दुर्नेष्यने गर्नारं हों की सेना लेकर मीमसेनके उत्तर धादा विचा। विन्तु पुर कुशल भीमने धोड़ी ही देखें उन गरोनारे जुरारे, होन दिया। उनके दाणींसे हाथियोग राग मह उन्हार सार और ना, मुद्रर, पहिल, श्रुटि, नार, मुगद, फासा, छुरा, शृह्य, नार्ना, प्रस्तुन, अस्तिमन्ति, चक, बाग और प्रास्त्र प्राहे अस्त्र क्ष्मी गर्दा, केंद्र, भेंसे, श्रिट, प्राह्म, चीने, गेह, कुसे, गिद्र, बंदर, सार तया नाना प्रहार गाउन और पदी भूने तथा क्षेष्म भरे हुए सब केंग्ने अनुनिती और टूट पहें।

अर्नुन तो दिच्य अस्रोके जाता थे ही, सहमा बाणोंकी
पृष्टि परने हुए उन जीवोंको मारने स्ते । अर्जुनके सुद्दि
गार्नोंकी मार पर्नमे वे सभी प्राणी जोर-जोरसे चीत्कार
परते हुए नष्ट हो गये । इतनेहीमे अर्जुनके रयपर अँधेरा छा
गया । उन्मेसे यदी कूर वाणी सुनायी देने स्त्री । परन्तु
उन्होंने 'द्योनिए' नामक अत्यन्त उत्तम अस्त्रका प्रयोग करके
उम भयद्वर अन्यकारका नाद्य कर दिया । अँधेरा दूर होते
ही वहाँ भरानक जन्धाराएँ गिरने स्त्री । तब अर्जुनने
'आदित्यास्त्र' का प्रयोग करके वह सारा जल सुखा दिया ।
इम प्रकार श्रुतने अनेकों प्रकारकी मायाएँ रचीं, किन्तु
अर्जुनने हँसते अपने अस्त्रवस्ते उन सबका नाद्य कर
दिया । जब सम्पूर्ण मायाका नाद्य हो गया और श्रुतने
अर्जुनके वाणोंसे विशेष आहत हो गया, तब वह भयभीत
होकर रणभूमिने भाग गया ।

तदनन्तर अर्जुन कौरव-सेनाका विष्वंस करने लगे।
ये याणोंकी वर्षां करते हुए आगे यद्ते चले जा रहे थे, किन्तु कोई भी धनुर्धर वीर उन्हें रोक न सका। अर्जुनकी मारसे पीदित हो आपकी सेना हधर-उधर भागने लगी। उस समय एयराहटके कारण आपके यहुत-से सैनिकोंने अपने ही पक्षके योदाओंका नंहार कर डाला। अर्जुन हायी, घोड़े और मनुष्योंवर उस समय दूसरा वाण नहीं छोड़ते थे, एक ही वाणसे आहत होकर वे पाणहीन हो धराशायी हो जाते थे। मारे गये मनुष्य, हायी और घोड़ोंकी लागोंसे मरी हुई उस रणभृमिकी अद्भुत द्योभा हो रही थी। सभी योद्धा वाणोंकी मारसे व्याकुल हो रहे थे, उस समय वाप वेटेको और वेटा वापको छोड़कर चल देता था। मित्र मित्रकी वात नहीं पूछता था। लोग अपनी स्वारी भी छोड़कर भाग चले थे।

इघर, द्रोगाचार्य अउने तीश्ण बाणोंसे पाण्डवसेनाको ठिज्ञ-भिज्ञ करने लगे । अद्भुत पराक्रमी द्रोण जिस समय उन योदाओंको कुचल रहे ये, सेनागित धृष्टद्युम्नने स्वयं आकर द्रोणके चारों ओर बेरा डाल दिया । फिर तो द्रोगाचार्य और धृष्टद्युम्नमें अद्भुत युद्ध होने लगा। दूसरी ओर अप्रिके समान तेजस्ती राजा नील अपने वाणोंसे कीरव-सेनाको मस्म करने लगा । उसे इस प्रकार संहार करते देरा अश्वत्यामाने हॅंमकर कहा—'नील ! तुम अपनी वाणाप्रिसे इन अनेक योद्धाओंको क्यों भस्म कर रहे हो, साहस हो तो केवल मेरे साथ लड़ो ।' यह ललकार सुनकर नीलने वाणोंसे अश्वत्यामाको बींध दिया । तव उसने भी तीन वाण मारकर नीलके धनुष, ध्वजा और छन्नको काट डाला । यह देख नील हायमें ढाल-तलवार ले रयसे कूद पड़ा और अश्वत्यामाके सिरको काटना ही चाहता था कि उसीने भाला मारकर नीलके कुण्डलसहित मस्तकको काट गिराया । नील पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसकी मृत्युसे पाण्डवसेनाको बड़ा दु:ख हुआ ।

इतनेहीमें अर्जुन बहुत-से संशासकोंको जीतकर, जहाँ द्रोणाचार्य पाण्डवसेनाका संहार कर रहे थे, वहाँ आ पहँचे और कौरव योदाओंको अपने शस्त्रोंकी आगमें जलाने लगे। उनके सहस्रों बाणोंसे पीडित होकर कितने ही हायीसवार, घुड्सवार और पैदल सैनिक भूमिपर गिरने लगे। कितने ही आर्तस्वरसे कराहने छगे । कितनोंने गिरते ही प्राण त्याग दिये । उनमेंसे जो उठते-गिरते भागने लगे, उन योदाओंको अर्जुनने युद्धसम्बन्धी नियमका स्तरण करके नहीं मारा। भागते हुए कौरव 'हा कर्ण ! हा कर्ण !' ऐसे पुकारने लगे। शरणार्थियोंका वह करुण क्रन्दन सुनकर-(वीरो ! डरो मत' ऐसा कहकर कर्ण अर्जुनका सामना करने चला। कर्ण अख-वेत्ताओं में श्रेष्ट था, उसने उस समय आमेयास्त्र प्रकट किया: परन्तु अर्जुनने उसे शान्त कर दिया । इसी प्रकार कर्णने भी अर्जुनके तेजस्वी वाणींका अपने अस्त्रसे निवारण कर दिया और वाणोंकी वर्षा करते हुए सिंहनाद किया । तब घृष्ट्युम्न, भीम और सात्यिक भी वहाँ पहुँचकर कर्णको अपने बाणींसे बांधने लगे । कर्णने भी तीन बाणोंसे उन तीनों वीरोंके धनप काट डाले। तब उन्होंने कर्णपर शक्तियोंका प्रहार करके सिंहोंके समान गर्जना की । कर्ण भी तीन-तीन बाणोंसे उन शक्तियोंके दुकड़े-दुकड़े करके अर्जुनपर वाण वरसाता हुआ गर्जने लगा । यह देख अर्जनने सात वाणींसे कर्णको बींघकर उसके छोटे भाईको मार डाला, फिर उसके दूसरे भाई शत्रुखयको भी छः वाणोंसे मौतके घाट उतारा । उसके वाद एक भाला मारकर विपाटके भी मस्तकको काटकर उसे रयसे गिरा दिया । इस प्रकार कौरवींके देखते-देखते कर्णके सामने ही उसके तीनों भाइयोंको अर्जुनने अकेले ही मार डाला ।

तदनन्तर, मीमसेन मी अपने रयसे कृद पड़े और

प्राग्ज्योतिपनरेशने अरने परन्त हायीको सात्यिकके रथपर छोड दिया । हायीने उसके रथको उठाकर वड़े वेगसे दूर फेंक दिया । किन्तु सात्यिक रयमेंसे कृदकर भाग गया। तव कृतीका पुत्र रुचियर्वा भगदत्तके सामने आया । वह एक रयपर सवार या । उसने कालके समान वाणोंकी वर्षा करनी आरम्भ कर दी। किन्त भगदत्तने एक ही वाणसे उसे यमराजके घर भेज दिया। वीर रुचिपर्वाके मारे जानेपर अभिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र, चेकितान, भृष्टकेतु और युवत्सु आदि योदा भगदत्तके हायी-को तंग करने लगे । उसका काम तमाम करनेके लिये उन्होंने उसपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। किन्तु जब महावतने उसे एड़ी, अंकुश और अँगूठेसे गुदगुदाकर बढाया तो वह सुँड फैलाकर तथा कान और नेत्रोंको स्थिर करके शत्रुऑकी ओर चला। उसने युयुत्सके घोडोंको पैरसे दवाकर उसके सारिथको मार डाला । तय युयुत्य तरत ही रथसे कृदकर भाग गया।

अब अभिमन्युने वारह, युयुत्सुने दस तथा द्रौपदीके पाँचों पुत्र और धृष्टकेतुने तीन-तीन वाण मारकर उसे घायल कर दिया। शत्रुओंकी वाणवर्णाने उसे वहुत ही पीड़ा पहुँचायी। महाबतने उसे फिर युक्तिपूर्वक बढ़ाया। इससे कुपित होकर वह शत्रुओंको उठा-उठाकर अपने दार्थे-वार्थे फैंकने लगा। इससे सभी वीरोंको भयने दवा लिया। गजा-रोही, अश्वारोही, रथी और राजा सभी डरकर मागने लगे। उस समय उनके कोलाइलसे बड़ा भीषण शब्द होने लगा। वायु बढ़े वेगसे वह रहा था, इसलिये आकाश और समस्त सैनिक धुलसे ढक गये।

इस प्रकार भगदत्तके अनेकों पराक्रम दिखानेपर जब अर्जुनने आकाशमें धूळ उठती देखी और हायीकी चिग्धार सुनी तो उन्होंने श्रीकृष्णि कहा, 'मधुसदन! माद्म होता है, प्राग्ज्योतिपनरेश भगदत्त आज हायीपर चढकर हमारी सेनापर टूट पढ़े हैं। निःसन्देह यह चिग्धार उन्हींके हायीकी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ये युद्धमें इन्द्रसे कम नहीं हैं। इन्हें गजारोहियोंमें पृथ्वीभरमें सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आज ये अकेले ही पाण्डवोंकी सारी सेनाको नष्ट कर देंगे। हम दोनोंके सिवा इनकी गतिको रोकनेमें और कोई समर्यनहीं है। इसलिये अब जल्दी ही उनकी ओर चल्ये।'

अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवान् कृष्ण उनके रयको उसी ओर हे चहे, जिधर भगदत्त पाण्डवोंकी सेनाका संहार कर रहे थे। उन्हें जाते देखकर चौदह हहार रंग्रमहर दम हजार त्रिगर्च और चार हजार नारायणी नेनाहे वंग किये पुकारने छगे। अब अर्जुनका हदय दिविधाम पह गया। वे सोचने छगे कि भी नंधमर्में में ओर होहूँ या गला युविहिने पास जाऊँ हिन दोनों मेंसे कीन नाम परना विदेश दिलाम होगा!' अन्तमें उनका विचार सग्रसनें का बराने के परामें ही अदिक स्थिर हुआ। इसहिये वे अकेने ही हलारों वीने का रणाया करनेके विचारसे फिर संग्रसकों की ओर लीट परे।

संशासक महारिययोंने एक साय हजारी या अर्डुनस छोड़े। उनसे विल्कुल ढक जानेके रारण अर्डुन, राप तथा उनके घोड़े और रच मभी दीराने वट हो गरे। तर अर्जुनने बात-की-बातमें उन्हें ब्रागान्तसे नर कर दिया। रिंद उनके बाणोंसे सम्रामभूमिमें अनेकों ध्यजाएं, योदें, राज्या, हायी और महाबत फर-करकर गिर गये; अनेकों किंदी भुजाएँ, जिनमें ऋष्टि, प्राम, तह्यार, व्यवस्त, सुनर और फरसे आदि हमें हुए थे, करकर हथर-उथर कि गर्मा गया उनके सिर जहाँ-तहाँ छढकने हमे। अर्डुनमा यह सर्मा पराकम देखकर श्रीकृष्णको बड़ा आश्चर्य हुआ और ये पत्ने हमें, क्यां आज तुमने जो काम दिया है, के विनादन बह इन्द्र, यम और क्येरसे भी होना परिन है। किंग सुक्म प्रत्यक्ष ही सैकड़ों-हजारों सशसक महारिययों हो एक स्वय गिरते देखा है।

इस प्रकार वहाँ जो राजनव वीर माजद थे, उन्हेंन अधिकाशको मारकर अर्जुनने भीकृष्णते यहा-पाद भग उन्ही और चिल्पे। वस श्रीमाध्यने वटी क्षारींसे घोड़ीं हो हो नानार्वः की सेनाकी ओर मोड दिया । यह देखरर गुगर्मान असी भाइयोंको साथ छेक्ट उनरा पीटा रिया। एव र्स्ट्रान्दे श्रीकृष्णसे पूछा, 'अन्युत ! देखिये, एपर हा जाने साहपे हे सहित सुदामा मुझे युक्के रिपे लगरागरता है हैं। उपर उत्तर दिशामें हमारी सेनाना महार हो नहा है। याहरे इनमेंसे कौन काम करना हमारे लिये अधिक विकार मा यह सुनकर श्रीकृष्णने त्रिगर्चरात हुममांही की ना की दिया । अर्डुनने तुरत ही गान दाणीं हुग्गों गेदग दो दाणोंसे उसके धनुप और ध्यमको बाद प्राप्त । कि हः बाणांसे उसके भार्रेयो रार्यय और पेर्ट्रेसिंग निमानि वास भेज दिया । तब सुरानांने तहरूर अर्टुग्स एर होंदी शक्ति और श्रीकृपासर एक तोमर होए। अर्दुनने निर्मान बार्गींसे शक्ति और तोमर देग्नेंदीनो पाट पाना और



गिमालिय निया और उस व्यूह्के अरों के स्थानगर सूर्यके तुस्य तेजमी राजरुमारों में खड़ा किया । राजा दुर्योधन इसके महाभागमें खड़ा हुआ; उसके साथ महारथी कर्ण, कृपाचार्य और दुःशासन थे । व्यूहके अग्रभागमे होणाचार्य और जयद्रय राहे हुए; जयद्रयके वगलमें अश्वत्यामाके साथ आपके तीस पुत्र, शङ्गिन, शस्य और भूरिश्रवा खड़े थे । तदनन्तर कीरवों और पाण्डनोंमें मृत्युनो ही विश्राम मानकर रोमाञ्चकारी तुशुल युद्ध छिट् गया ।

द्रोणाचार्यद्वारा सुरक्षित उस दुर्द्वर्ष व्यूह्पर भीमसेनको आगे करके पाण्टवींने आक्रमण किया । सात्यिक, चेकितान, पृष्टगुरा, बुन्तिभोज, दुपद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बृहत्क्षत्र, चेदिराज, पृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु, शिनण्डी, उत्तमीजा, विराट, द्रौपदीके पुत्र, शिशुपालका पुत्र, के राप्ताजकुमार और हजारीं स्ख्यवंशी क्षत्रिय—ये तथा और भी बहुतके रणोन्मच योद्धा युद्धकी इच्छासे सहसा होजाचार्यके उपर टूट पड़े । उन्हें अपने निकट पहुँचा देखकर भी आचार्य द्रोण विचलित नहीं हुए, उन्होंने वाणोकी वर्षा करके उन स्व वीरों हो आगे बटनेसे रोक दिया । उस समय एमलेगोंने होगरी भुजाओंका अद्भुत पराक्रम देखा कि

पाञ्चाल और स्रुप्तय क्षत्रिय एक साय मिलकर भी उनका सामना न कर सके। द्रोणाचार्यको कोषमें भरकर आगे बढते देख युधिष्ठिरने उन्हें रोकनेके विषयमे बहुत विचार किया। द्रोणका सामना करना दृगरींके लिये अत्यन्त कठिन समझकर उन्होंने इस गुरुतर कार्यका भार अभिमन्युपर रक्षा। अभिमन्यु अपने मामा श्रीकृष्ण और पिता अर्जुनसे कम पराक्रमी नहीं या, वह अत्यन्त तेजस्वी तथा शत्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेवाला था। युधिष्ठरने उससे कहा—'वेटा अभिमन्यु! चक्रव्युइ-

के भेदनका उपाय हमलोग विल्कुल नहीं जानते । हसे तो तुम, अर्जुन, श्रीकृष्ण अथवा प्रद्युम ही तोड़ सकते हैं। पाँचवाँ कोई भी इस कामको नहीं कर सकता । अतः तुम अस्त्र लेकर शीघ ही द्रोणके इस न्यूहको तोड़ डालो, नहीं तो युद्धसे लौटनेपर अर्जुन हमलोगोंको ताना देंगे।



अभिमन्युने कहा—आचार्य होणकी यह सेना यद्यपि अत्यन्त सुदृढ और भयद्भर है, तथापि में अपने पितृवर्गकी विजयके लिये इस व्यूहमें अभी प्रवेश करता हूँ। पिताजीने व्यूहको तोइनेका उपाय तो मुझे बता दिया है, पर निकलना नहीं बताया है। यदि मैं वहाँ किसी विपत्तिमें फूँस गया तो निकल नहीं सकूँगा।



क् नाई कीर चारे दृष्ट्रीर यहाँ से भूमि दक गयी । पर्य, बान, दान, तन्यार, अहुम, तोमर आदि बहुन से शन्देर और जामूगोरी युक्त हजारी बीरींसी सुजाओं को



अभिमन्युने काट टाला तथा रयों को तोड़ डाला । उसने अकेले ही मगयान् विष्णुके समान अचिन्तनीय पराक्रम कर दिखाया। गजन्! उस समय आपके पुत्र और आपके पक्षके योदा दसों टिगाओं को ओर देखते हुए भागने की राह हॅडने लगे। उनके मुँह स्पागये थे, नेत्र चञ्चल हो रहे थे, बदनसे पसीना बह रहा था, रोए खड़े हो गने थे। वे शत्रुको जीतने का साहस खो बैठे थे; अगर कुछ उत्साह या तो बहाँसे निकल भागने का। मरे हुए पुत्र, निता, भाई, बन्धु तथा सम्बन्धियों को छोड़कर अगना प्राम बचाने की द्वारों सोई और हायियों को उताबली के साथ हाँ को हुए नय लोग भाग चले।

अमित तेजन्ती अभिमन्युके द्वारा अपनी सेनाको इस प्रमार तिनर-वितर होते देख दुर्योघन अत्यन्त कोवमें भरा हुआ उसके समने आया । द्रोगाचार्यकी आज्ञासे और भी यहुन-से योदा वहाँ आ पहुँचे और दुर्योघनको चारों ओरसे घरमर उसकी रक्षा करने लगे । इसी समय द्रोण, अश्वत्यामा, प्रमानार्य, कर्म, कृतवर्मा, शक्कृति, बृहद्दल, शल्य, भृरि, भृरिश्चा, शह, पौरव और बृपसेनने सुभद्राकुमारपर तीखे यानोंकी बागे करके उसे आन्छादित कर दिया । इस प्रकार कभिमन्युरो मोदित करके उन्होंने दुर्योघनको बचा लिया ।

नेवे मुँदना प्राव छिन जाय, उसी प्रकार दुर्योघनका

निक्त जाना अभिमन्युरे नहीं सहा गया । उसने बड़ी भारी बाणवर्श करके घोड़े और सार्थियोंसहित उन सभी महा-रियोंको मार भगाया तथा सिंहके समान गर्जना की । द्रोग

> आदि महारथी उसका सिंहनाद नहीं सह सके। वे रथोंसे उसको पेरकर याणसमृहोंकी वर्या करने टगे, किन्तु अभिमन्यु उन मव वाणोंको आकाशमें ही काट गिराता और तुरत तीखे वाण मारकर सबको बीध डालता या। उसका यह पराक्रम अद्भुत था। उस समय अभिमन्यु और कौरव योद्धा एक-दूसरेपर लगातार प्रहार कर रहे थे। कोई भी युद्धसे विमुख नहीं होता था। उस घोर संप्राममें दुःसहने नौ वाण मारकर अभिमन्युको बींध दिया। किर दुःशासनने वारह, कृपाचार्यने तीन, द्रोणने सन्नह, विविश्तिने सत्तर, कृतवर्माने सात, बृहदूलने आठ, अश्वत्यामाने सात, भूरिश्रवाने तीन, शस्यनं छः, शकुनिने दो और राजा दुर्योधन-

ने तीन बाण मारे।

महाराज ! उस समय प्रतापी अभिमन्यु जैते नाच रहा हो, इस प्रकार सब ओर घूम-घूमकर सब महारिययोंको तीन-तीन वाणोंसे वेधता जाता था । फिर, आपके पुत्रोंने मिलकर जब उसे भय दिखाना आरम्भ किया तो अभिमन्यु क्रोधसे जल उठा और अपनी अस्त्रिक्षाका महान् वल दिखाने लगा । इतनेमें अस्मकनरेशके पुत्रने बड़ी तेजीसे वहाँ आ-कर अभिमन्युको रोका और दस बाण मारकर उसको बींध डाला । तब अभिमन्युने मुसकराते हुए उसे दस बाण मारे और उनसे उसके घोड़ों, सार्थि, ध्वजा, धनुप, भुजाओं तथा मस्तकको काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया ।

अभिमन्युके हायसे अश्मकराजकुमारके मारे जानेपर सारी सेना विचलित होकर भागने लगी। तव कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा, शकुनि, शल, शस्य, भृरिश्रवा, काय, सोमदत्त, विविशति, वृषसेन, सुपेण, कुण्डमेदी, प्रतर्वन, वृन्दारक, लिल्य, प्रवाहु, दीर्घलोचन और दुर्योधन—इन सबने कोधमें भरकर अभिमन्युपर वाणवर्षा आरम्भ की। इन बड़े-बड़े धनुधारियोंके वाणोंसे जब अभिमन्यु बहुत धायल होगया, तो उसने कवच और शरीरको छेद डालनेवाला एक तीला वाण कर्णके ऊपर चलाया। वह वाण कर्णका कवच वाणोंकी वर्षा करके मगदत्तको ढक दिया और उनके हायीके दोनों कुम्मखलोंके वीचमें वाण मारा । वह वाण पूँटसिहत उसके मसकमें घँस गया । फिर तो राजा मगटत्तके वार-वार हॉकनेपर भी हायी आगे न वढ सका और आर्तम्वरसे चिग्धारते हुए उसने प्राण त्याग दिये । तव श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—(पार्य । यह मगदत्त बहुत वड़ी उम्रग है, इमके सिरके बाल सफेट हो गये हैं। पलकें ऊपर न उटनेके कारण इसकी ऑखें प्राय: वद रहनी है; इस ममय इसने आँखोंको खुली रखनेके लिये कपड़ेकी पट्टीसे पलकोंको ल्लाटमें बॉध रक्खा है।

भगवान्के कहनेसे अर्जुनने वाण मारकर भगदत्तके सिरकी पट्टी काट दी, उसके कटते ही भगदत्तकी आँखें वद हो गयीं। तत्पश्चात् एक अर्धचन्द्राकार वाण मारकर अर्जुनने राजा भगदत्तकी छाती छेद दी। उनका हृदय फट गया, प्राणपखेरू उड गये और हायसे धनुप-वाण छूटकर गिर

पढ़ें । पहले उनके मन्तवसे निग्वकर पगड़ी गिरीर निगारे स्वयं भी पृष्वीगर गिर गरे । इस प्रभार अर्जुनने उन सुगरें



इन्द्रके सला राजा भगदत्तका यथ किया और कीरकारी अन्यान्य योदाओंका भी मंहार कर टाला ।

### वृपक, अचल और नील आदिका वधः शकुनि और कर्णकी पराजय

सञ्जयने कहा—भगदत्तको मारकर अर्जुन दक्षिण दिशाकी ओर घूमे। उधरसे गन्धारराज मुबलके दो पुत्र वृपक और अचल आ पहुँचे तथा दोनों माई युद्धमें अर्जुनको पीडित करने लगे। एक तो अर्जुनके सामने खड़ा हो गया और दूसरा पीछे; फिर दोनो एक साथ तीखे वाणोंसे उन्हें बीधने लगे। तब अर्जुनने अपने पैने बाणोंसे वृपकके सार्थि, धनुप, छत्र, ध्वजा, रथ और घोड़ोंकी धिलयाँ उडा दी तया नाना प्रकारके अल्लों और बाणसमृहोंसे बीधकर गन्धारदेशीय योडाओंको व्याकुल कर डाला। साथ ही, कोधमे भरकर उन्होने पाँच सो गान्धारवीरोंको यमलोक मेज दिया।

वृषकके रथके घोड़े मारे जा चुके थे, इसिट्ये उससे कूदकर वह अपने माई अचलके रयपर जा बैठा और उसने दूसरा धनुष हाथमें ले लिया। अब तो वे वृपक और अचल दोनों माई बाणोंकी वर्षा करके अर्जुनको बींघने लगे। वे दोनों रयपर एक दूसरेसे सटकर बैठे थे, उसी अवस्थामें अर्जुनने एक ही बाणसे दोनोंको मार डाला। दोनो एक साय



ही स्थले नीचे निर पड़े। राजन्! आने होनी मानानी मरा देख आपके युत्र ऑन्स् बराने नचे। मार्गाने मानाने सुरामे पड़ा देख नैक्ट्रॉ प्रजारकी माना जानने नने मार्गाने बीक्ट्रण और अर्डुनको मेर्स टालनेने निये मार्गाने माना की। उस समय समस्त विद्याओं और उर्गानाओं। प्रान्तिक होहेड़े नोले, प्रथर, हानां, हाला, नदा, प्रान्ति, नावान

रात पूर्वांत आहे पाडार दीरवेंके पुत्र मासकि क्षेत्र पर, रहपुर, शिक्तात्री, बेस्त, धृष्टकेंद्र तथा मण्या, रद्वा र स्राप्त वंत वही प्रस्कृताने साथ होगाओं धेनाओं र रहेर्ने प्रताने आगे की पिर तो कीर्यों और चन्त्रां स्टब्से मन्त्र गुद्ध होने लगा। इधर कर्ण अत्यन्त - भाग अभिरम्य के असर तीक्षा वाणोती वर्षा करने या रीत उत्तर जिल्हार करने हुए उनके अनुचरीको भी ह ें भें कारी हमा। अभिमन्युने भी तुरत ही उसे तिहत्तर का तेने की । प्राप्त । उस समय उसकी गति कोई नहीं रोक म् मा । सर्वनारः सर्वने अपनी उत्तम अस्त्र विद्याका प्रदर्शन पाने एए रीज हो बाजींने अभिमन्युको बीच डाला। कर्णके पान पीरित हो कर भी सुभड़ाकुमार शियल नहीं हुआ; उसने नेज बागीये श्रवीरोंके धनुष काटकर कर्णको भी खुब भाग मिया। समा ही उसके छत्र, ध्वजा, सारिय और गोहों हो भी हैमते-हमते बीध डाला । फिर कर्णने भी उसे कई या गरे, रिन्तु अभिमन्त्रने अविचल भावने सबको शेल िया और गुहर्तभरमे एक ही बाणसे कर्णके धनुष और भागहो साटरर पृथ्वीपर गिरा दिया। इस प्रकार कर्णको महरो पंगा देखकर उनका छोटा भाई सुद्दढ धनुष ले जिमन्युरा गमना करनेको आ गया । उसने आते ही दम दाग मारकर अभिमन्युको छत्र, ध्वजा, सार्यि और पोड़ोंगिटत बींघ डाला । यह देख आपके पुत्र बहुत प्रगा हए । तव अभिमन्युने मुनकराकर एक ही बाणसे उनहां मन्तर काट गिराया ।



गाण्य ! भार्यको मन देख कर्ण बहुत दुखी हुआ । इघर गुभगाञ्चमणने प्रणैको विमुख करके दूसरे धनुर्घरीयर धावा सिमा । शोबमें भरकर वह हाथी, घोड़े, रथ और पैदलींसे युक्त उस विशाल सेनाका संहार करने लगा । कर्ण तो उसके वाणोंसे यहुत पीडित हो चुका था, इमलिये अपने शीवगामी धोड़ों को हाँ ककर रणभूमिसे भाग गया । इमसे ध्यूह टूट गया । उम समय टिट्टियों या जलकी धाराओं के समान अभिमन्युके बाणोंसे आकाश आच्छादित हो जानेके कारण कुछ सुझ नहीं पड़ता था । सिन्धुराज जयद्रथके सिवा दूसरा कोई रथी वहाँ टिक न सका । अभिमन्यु अपने बाणोंसे शत्रुक्तेनाको दग्ध करता हुआ ध्यूहमें विचरने लगा । रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्योंका संहार होने लगा । पृथ्वीपर विना मस्तककी लागें विछ गया । कीरय योद्धा अभिमन्युके बाणोंसे झत-विक्षत हो प्राण बचानेके लिये भागने लगे । उस समय वे सामने खड़े हुए अपने ही दलके लोगोंको मारकर आगे बढ़ रहे ये और अभिमन्यु उस सेनाको खदेड-खदेडकर मार रहा था । ब्यूहके बीच तेजस्वी अभिमन्यु ऐसा दील पड़ता था, जैसे तिनकोंके ढेरमें प्रज्वलित अग्नि ।

धृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय! अभिमन्युने जिन समय व्यूहमें प्रवेश किया, उसके साथ युधिष्ठिरकी सेनाका कोई और भी वीर गया था या नहीं !

सक्षयने कहा—महाराज ! युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखण्डी, सात्यिक, नकुल, सहदेव, धृष्टयुम्न, विराट, द्रुपद, केकय, धृष्टकेतु और मत्स्य आदि योद्धा व्यूहाकारमें संगठित होकर अभिमन्युकी रक्षाके लिये उसके माथ-साथ चले। उन्हं धावा करते देख आपके सैनिक भागने लगे। तब आपके जामाता जयद्रयने दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करके पाण्डवोंको सेनासहित रोक दिया।

धृतराष्ट्रने कहा— एजय ! में तो समझता हूँ जयद्रथके जपर यह बहुत बड़ा भार आ पड़ा, जो अकेले होनेपर भी उसने कोचमें भरे हुए पाण्डवोंको रोका । भला, जयद्रथने कीन-सा ऐसा महान् तप किया या जिससे पाण्डवोंको रोकनेमें समर्थ हो सका ?

सञ्जयने कहा—जयद्रयने वनमें द्रौपदीका अपहरण किया या, उस समय मीमसेनसे उसे परास्त होना पड़ा । इस अपमानसे दुखी होकर उसने भगवान् शद्धरकी आराधना करते हुए वड़ी कठोर तपस्या की । भक्तवत्सल भगवान्ने उसपर दया की और म्वममें दर्गन देकर कहा—'जयद्रय ! मैं तुझपर प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार वर माँग ले ।' वह प्रणाम करके बोला—'मैं चाहता हूँ, अकेले ही समस्त पाण्डवोंको तलवारसे कर्णपक्षके पंद्रह वीरोंको मारकर फिर अपने रयपर चढ़ आये। इसके वाद दूसरा धनुप लेकर उन्होंने कर्णको दस तथा उसके सारिय और घोड़ोंको पाँच बाणोंसे बींध हाला। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न भी अपने रयसे उतरकर ढाल-तलवार लिये आगे बढा और चन्द्रवर्मा तथा निपघदेशके राजा बृहत्क्षत्रको मारकर पुनः रयपर आ गथा। फिर दूसरा धनुष हाथमें ले उसने सिंहनाद करते हुए तिहत्तर वाणोंसे कर्णको बींध दिया। इसके बाद सात्यिकने भी दूसरा धनुप उठाया और चौसठ बाणोंसे कर्णको बींधकर सिंहके समान गर्जना की। फिर दो बाणोंसे उसने कर्णका धनुष काट दिया और तीन बाणोंसे उसकी बाहुओं तथा छातीमें प्रहार किया। कर्ण सात्यिकरूपी समुद्रमें द्वय रहा या, उस समय दुर्योघन, द्रोणाचार्य और जयद्रयने आकर उसके प्राण वचाये। फिर तो आयकी सेनाके सैकद्रों पैडल, र्या और हायीम्पार योद्धा कर्णकी रक्षाके लिये दौड़ पड़े। दूमरी ओर पृष्ट्युक्त, भीमसेन, अभिमन्यु, नकुल और महदेव सात्यिक्तों रक्षा करने लगे। इस प्रकार वहाँ समस्त धनुर्धारियोंका नाठ परनेके लिये महामयानक संग्राम छिड़ गया। आयके और पाण्टय-पक्षके वीरोंमें प्राणोंका मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। इतनेमें सूर्य अस्ताचलको जा पहुँचा। तय दोनों और की प्रशी-मोंदी एवं लोहूलुहान हुई सेनाएँ एक-दूमरेको देराती हुई धीर-धीर अपने शिविरको लीट गर्या।

#### चक्रव्यृह-निर्माण और अभिमन्युकी प्रतिज्ञा

सञ्जय कहते हैं—राजन् ! उस दिन अमित तेजस्वी अर्जुनने हमारी सेनाको पराजित कर युधिष्ठिरकी रक्षा की और द्रोणाचार्यका सकत्य सिद्ध नहीं होने दिया । दुर्योघन शतुओंका अम्युदय देखकर उदास और कुपित हो रहा था । दूसरे दिन सबेरे ही उसने सब योद्धाओंके सामने प्रेम और अभिमानपूर्वक द्रोणाचार्यसे कहा, 'द्रिजवर ! निश्चय ही हमलाग आपके शतुओंमेंसे हैं, तभी तो कल आपने युधिष्ठिरको निकट आ जानेपर भी नहीं कैद किया । शतु आपकी ऑखोंके सामने आ जाय और आप उसे पकड़ना चाहें, तो सम्पूर्ण देवताओंको साय लेकर भी पाण्डवलोग आपसे उसकी रक्षा नहीं कर सकते । आपने प्रसन्न होकर पहले मुझे वरदान तो दे दिया, किन्तु पीछे उसे पूर्ण नहीं किया ।'



दुर्योधनके ऐसा कहनेपर आचार्य होगने छुछ पित्र होकर कहा, 'राजन्! तुम्हें ऐसा नहीं समसना चाहिये। में तो सदा तुम्हारा प्रिय करनेकी ही चेष्टा करता हूँ। किन्तु क्या करूँ ! अर्जुन जिसकी रक्षा करते ही उसे देवता, अपूर, गन्धर्व, सर्प, राक्षस तया सम्पूर्ण लोक भी नहीं जीन स्पत्ते। जहाँ विश्वविधाता भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं, पहाँ शक्करके सिवा और किसका यल काम दे सकता है ! तान! इस समय तुमसे सत्य कहता हूँ, यह कभी अन्यया नहीं हो सकता—आज पाण्डवपक्षके किनी एक श्रेष्ठ महान्यीका नाम करूँगा। आज वह ब्यूह यनाऊँगा, जिसे देवना भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन अर्जुनको तुम किन्ते भी उपारते पहाँग दूर हटा दो। युद्धके विषयको कोई भी कना ऐसी नहीं है, जो अर्जुनको ज्ञात न हो अथवा वे उसे एक न हरूँ। उन्होंने युद्धका सम्पूर्ण विज्ञान मुझमें तथा दूरगैंसे जान लिया है।'

द्रोणके ऐसा कहते ही नदासवींने अर्डुनरो एक एउटे लिये टलकारा और वे उन्हें दिक्तन दिगारी और हटा है गये। उस समय अर्डुनना दानुओं के नाय ऐसा धीर सुद हुआ, जैसा पहले नतों कभी देखा गया और न मुना ही गरा या। महाराज। हथर, आचार्य होणने च्य्रब्यूट्स निमांश किया; उसमें उन्होंने इन्द्रके हनान परास्त्री राह्यक्षेत्रों हिन के उन्हों के वाद किए। उनके हायनी पूर्ती देखकर शानिकों की नाहोंने उनके बहुए, हिना और छत्रकों काट विकास । नाहकने पुनः दूरण धनुष उठाया और उनकी हराया नहारक शीम रे धनुष, हिना और पोद्रीका मंहार कर मूला, ने हीं कि जानेक भीमनेन उन रखे क्दूकर हिना प्रस्ता ना हैते। जयद्रयना यह पराकम देख नाक शिना प्रस्ता होकर उने शासाशी देने लगे। इतनेमें अभिमन्युने उत्तर दिशाकी ओर युद्ध करनेवाले हागीसगरों-को मारकर पाण्टवों के लिये मार्ग दिरााया, किन्तु जयहमने उसे भी रोक लिया। मत्स्य, पाञाल, केक्स्य और पाण्डव वीरोंने बहुत कोशिश की, पर वे जयहमको हटा न सके। आपके शत्रुओं मेंसे जो भी द्रोण-सेनाका व्यूह तोड़नेका प्रयत्न करता, उसे जयहम वरदानके प्रभावसे रोक देता था।

#### अभिमन्युके द्वारा कीरव-सेनाके कई प्रमुख वीरोंका संहार

मन्युय फल्ते हैं—तर्नन्तर दुर्डणं वीर अभिमन्युन् न उन गेना है मीना वुसकर इस प्रकार तहलका मचाया, जैन बदा मार्ग मगर समुद्रमें हलचल पैटा कर देता है। आदर्श सेना प्रधान बीनेंने रखों अभिमन्युको पेर रहना था, नो भी उसने क्युप्तेनके सारियको मारकर उनके भनुरा मां काट उन्छा। बलवान् क्युप्तेन भी अपने याजोंने अभिमन्युके घोड़ोंको बींचने लगा। घोड़े रय लिये तुर क्योंने ह्या हो गये। यह बिन्न आ पड़नेसे सारिय रयको दूर ह्या है गया। योड़ी ही देरमें शत्रुओंको रींदते हुए अभिमन्युको पुनः आते देल बमातीयने तुरत उसका सामना निया। उसने अभिमन्युको साठ बाणींसे घायल कर हाला। तद अभिमन्युने बमातीयकी छातीमें एक ही बाण मारा, जिम्मे बह प्राणहीन होकर प्रथ्वीयर गिर पड़ा। यह देख आदर्श सेनाके बड़े-बड़े धत्रियोंने कोषमें भरकर अभिमन्युको मार हालनेती इन्छाने घेर लिया। उसके साथ उनका बड़ा भयद्भर युद्ध हुआ । अभिमन्युने कुपित हो उनके धनुप और वाणोंके दुकड़े-दुकड़े करके कुण्डल और मालाओंसे मण्डित मस्तक भी काट डाले।

तत्पश्चात् मद्रराजका बलवान् पुत्र रुवमरथ आया और डरी हुई सेनाको आश्चासन देता हुआ बोला—'वीरो ! डरो मत । मेरे रहते इस अभिमन्युकी कोई इस्ती नहीं है । सन्देह न करो, मैं इसे जीते-जी पकड़ लूँगा ।' यह कहकर वह अभिमन्युकी ओर दौड़ा और उसकी छाती तथा दार्यी-वार्या भुजाओं में तीन-तीन वाण मारकर गर्जने लगा । तथ अभिमन्युने उसका धनुप काट दिया और शीष्ट्र ही उसकी दोनों भुजाओं तथा मस्तकको भी काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया ।

राजकुमार रुक्मरयके कई मित्र थे, वे भी रणमें उन्मत्त होकर लड़नेवाले थे। उन्होंने अपने महान् धनुप चढाकर वाणोंकी वर्षांचे अभिमन्युको ढक दिया। यह देख दुर्योधनको वहा हर्य हुआ; उसने यही समझा कि बस, अब तो

अभिमन्यु यमलोकमं पहुँच गया । किन्तु अभिमन्युने उस समय गन्धर्वास्त्रका प्रयोग किया । वह अस्त्र वाणोंकी वृष्टि करता हुआ युद्धमें कभी एक, कभी सो और कभी हजारकी मंख्यामे दिखायी देता या । अभिमन्युने रथसञ्चालनकी कला और गन्धर्वास्त्रकी मायासे उन राजकुमारोंको मोहित करके उनके शरीरोंके सैकड़ों इकड़े कर डाले । कितनोंके धनुप, ध्वजा, घोंहे, सारिय, भुजाएँ तथा मस्तक काट डाले । एक अभिमन्युके द्वारा इतने राजपुत्रोंको माग गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया । रथी, हाथी, घोड़ों और पैदलॉको रणभृमिमें गिरते देख वह 'कोधमें भरा हुआ अभिमन्युके



युधिष्ठिर वोले-वीरवर ! तुम इस सेनाको भेदकर हमलोगोंके लिये द्वार तो बनाओं । फिर जिस मार्गसे तुम जाओगे, तुम्हारे पीले-पीले हमलोग भी चलेंगे और सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करेंगे ।

भीमने कहा—में, घृष्टद्युम्न, सात्यिक तथा पञ्चाल, मत्य, प्रमद्रक और केकय देशके योद्धा—ये सव तुम्हारे साथ चलेंगे। एक बार जहाँ तुमने व्यूह भंग किया, वहाँके वहे-बहे वीरोंको मारकर हमलोग व्यूहका विश्वस कर डालेंगे।

अभिमन्युने कहा—अच्छा, तो अव मैं द्रोणकी इस दुर्दर्ष सेनामें प्रवेश करता हूं । आज वह पराक्रम कर दिखाऊँगा, जिनसे मेरे मामा और निना दोनों रे हुनाँ रा हित होगा। उससे मामा भी प्रसन्न हॉंगे और निनाजी भी। यद्यपि मैं वालक हूँ, तो भी सम्पूर्ण प्राणी देगेगे कि में किस तरह आज अकेले ही शत्रुसेनाकी सालका प्राप बनाता हूँ। यदि जीते-जी युद्धमें मेरे सामने आकर कोई जीवित बन लाय तो मैं अर्जुनका पुत्र नहीं और माता सुभद्राके गर्भसे मेग जन्म नहीं हुआ।

युधिष्ठिरने कहा—मुभद्रानन्दन ! तुम द्रोगरी हुद्रं रे चेनाको तोड़नेका उत्लाह दिखा रहे हो, इस्टिने ऐंगी वीरतामरी बातें करते हुए नुम्हारा यह सदा बदता रहे ।

### अभिमन्युका च्यूहमें प्रवेश और पराक्रम

सञ्जय कहते हैं — धर्मराज युधिष्ठिरकी बात युनकर अमिमन्युने खारियको द्रोणकी सेनाके पास रथ ले चलनेको कहा । जब बारंबार चलनेकी आजा दी तो खारियने उससे कहा— 'आयुष्मन् ! पाण्डवोंने आपपर यह बहुत बड़ा भार रख दिया है; आप योड़ी देर इसपर विचार कर लीजिये, फिर युद्ध कीजियेगा । आंचार्य द्रोण बड़े विद्वान् हैं, उन्होंने उत्तम अस्त्रविद्यामें बड़ा परिश्रम किया है । इबर आप बड़े सुख और आराममें पले हैं तथा युद्धविद्यामें उनके समान निपुण भी नहीं हैं।'



सारियको बात सुनकर अभिमन्युने उससे हँसकर कहा, 'स्त ! यह द्रोण अथवा क्षत्रिय-समुदाय क्या है ! यदि साक्षात् इन्द्र देवताओं के साय आ जायँ अथवा भूतगणों को साथ लेकर शङ्कर उतर आवें, तो मैं उनसे भी युद्ध कर सकता हूँ । इन क्षत्रियसमूहको देखकर आज मुद्दो आश्चर्य नहीं हो रहा है । यह सम्पूर्ण शत्रुसेना मेरी सोलहवां कलारे बरावर भी नहीं है । और तो क्या, विश्वविद्या मामा श्रीकृष्ण और पिता अर्जुनको भी अपने विपक्षमें पाकर मुद्दो भय नहीं होगा ।' इस प्रकार सारियकी बातकी अवहेलना करके अभिगन्तुने उसे शीघ ही द्रोणकी सेनाके पास चलनेकी आजा दी । यह सुनकर सारिय मनमें बहुत प्रसन्न तो नहीं हुआ, परन्तु पेतिन को उसने द्रोणकी ओर बढाया । पाण्डव भी आनिमन्तुने पिछे-पिछे चले । उसको आते देख पोरवपक्षके गर्भा नीजा द्रोणको आगे करके उसका सामना करनेके लिये एट गये ।

अर्जुनका पुत्र अर्जुनसे भी बदकर पराम्मी या। वर्ष युद्धकी इच्छासे द्रोण आदि महारिधयों के शमने इस प्रसार जा हटा, जैसे हायियों के आगे सिंहमा बचा हो। अनिमन्त्र अभी ब्यूहकी ओर वीस ही कदम बटा या कि बीम्य पेट्या उसके ऊपर प्रहार करने लगे। फिर की एम्प्यूर्गन्ता करार करनेवाले उभय पक्षके योद्धाओं में घोर समाम होने समा। उस मयद्धर युद्धमे द्रोणके देखते-देखते स्पृह भेदतर अनिम्यु उसके भीतर युस गया। वहाँ सामेनर उसके अपर प्रहार करार बहुत-से योद्धा दृष्ट पढ़े। परन्तु वीर अनिमन्तु एम्प स्थानिन फुर्तीला या। जी-जो वीर उसके समने आये। स्वरो सार प्रनिध् प्रमायिदी वाणींसे मारने लगा। उसके पने यामीवी मार प्रनिध् प्रायति हो गदे। मेर हुए दीरी-

इन्तानं दे कर्मा, इन्तानं हो स्व और अधामानी दम र में हैं । हाम । गदराम, उसने कीरनों ने कीर्नि बडाने-नो पेर एन्डान्सरो आपने एमों है देखते-देखते मार बाला । मार्गान्सकुटे स्वर होगाने की, अनुत्यामाने आह, कर्णने सार्गा, कामानं दोस, नुहदूरने पनाम और हुमानार्थने दम राग मारे । उस प्रकार उनके द्वारा सब ओरसे पीडित होते पूप भी सुम्द्रानुमारने उन स्वको दस दस वाणोंसे मारकर भागा पर दिया । इसके बाद सोमलनरेदाने अभिमन्युकी रागोंमें एक नाम मारा । अमिमन्युने भी उसके घोड़े, क्वजा, धनुप और मारियमे काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया। रपने धन होकर कोसल-नरेशने ढाल-तलवार द्यायमें है ही और अभिमन्युके कुण्डलयुक्त मन्तकको काट लेनेका विनार कियाः इतनेहीमें अभिमन्युने उसकी छातीमें बाण मारा। उसके लगते ही कोमलराजका हृदय फट गया और वे उस रणभूमिंगे गिर गये। साथ ही अभिमन्युने वहाँ उन दस हजार महावली राजाओंका भी वध कर दिया, जो खड़े-खड़े अमङ्गलस्वक वार्ते निकाल रहे थे। इस प्रकार सुभद्रानन्दन वाणोंकी वर्षांगे आपके योदाओंकी गति रोककर रणभूमिमें विचरने लगा।

# अमिमन्युके द्वारा कौरव वीरोंका संहार और छः महारिथयोंके प्रयत्नसे उसका वध

महाय कहते हैं-तदनन्तर, वर्ण और अभिमन्यु दंनों परसर युद्ध करते हुए लोहुलुहान हो गये। इसके बाद क्योंके हु: मन्त्री सामने आये । वे सभी विचित्र प्रकारसे युज ररनेवाले थे। किन्तु अभिमन्युने उन्हे घोड़े और गर्मि गैंनिहित नष्ट कर दिया । तथा दूसरे धनुर्घारियोंको भी दल दल बाज भारकर बीध डाला। उसका यह कार्य अद्गुत-ग हुआ। इसके बाद उसने मगधराजके पुत्रको छः नागोमे मृत्युके मुखमें भेजकर घोड़े और सारियसहित अराकेयुनो भी मार गिराया । फिर मर्तिकावतक देशके गा भोतको धुरप्र नामक बाण्छे मौतके घाट उतारकर बागप्रयो करते हुए मिहनाद किया । इतनेमें दुःशासनके पुत्रने आपर चार वाणोंसे चार घोड़ोंको, एकसे सारियको र्जार दमने अभिमन्युको भी बींब दिया। तब अभिमन्युने भी मात बाणाँसे दुःशासनके पुत्रको घायल करके पग-'शरे! तेग पिता तो कायरकी मॉति युद्ध छोड़कर भाग गया, अब तू लड़ने चला है ! सौमाग्यकी बात है कि न् भी लक्ना जानता है, किन्तु आज तुसे जीवित नहीं छे'देंगा।' यह बहरर उसने दुःशासनके पुत्रपर एक तीला पण चलाया, हिन्तु अश्वत्यामाने अपने तीन बार्णोसे उसे साट दिया। तब अभिमन्युने अस्वत्यामाकी ध्वजा काटकर रीन दार्नित शस्यको पीटित किया । शस्यने भी उसकी रातीमें नी याग मारे । अभिमन्युने शस्यकी ध्वजा काटकर उनने पार्चरक्षक और शारियको भी मार हाला, फिर छ: बर्चोंने शस्त्रज्ञो भी बीघा । शस्य उस रथसे भागकर दूसरे रपन ज बैटे । इसने बाद सुभट्टाकुमारने शतुक्षय, चन्द्रभेतुः मेपवैदः, मुनर्चा और सूर्यमास—इन पाँच राजाओंका नव राके शङ्कानको भी वाणीं से घायल किया । शङ्कानिने भी

तीन वाणींसे अभिमन्युको वींघकर दुर्योघनसे कहा—'देरो, यह पहलेसे एक-एक करके हमलोगोंको मार रहा है, अब इम सब लोग मिलकर इसको मार डालें।'

तदनन्तर, कर्णने द्रोणाचार्यसे कहा-- 'अभिमन्यु पहलेने ही हम सब लोगोंको कुचल रहा है; अब इसके वधका कोई उपाय हमें शीघ्र बताइये ।' तब महान् धनुर्धर द्रोणने सव लोगोंसे कहा-'इस पाण्डवनन्दनकी फ़र्ती तो देखो, वाणोंको चढ़ाते और छोड़ते समय इस रयमार्गमें केवल इसका मण्डलाकार घनुप ही दिखायी पड़ता है; वह खयं कहाँ है, इसका पता नहीं चलता ! सुभद्रानन्दन अपने बाणींसे मुझे क्षत-विक्षत कर रहा है, मेरे प्राण मूर्च्छित हो रहे हैं। तो भी इसका पराक्रम देखकर मुझे इर्प ही होता है। अपने हायोंकी फ़ुर्तीके कारण यह समस्त दिशाओं में बाणोंकी वर्षा कर रहा है। इस समय अर्जुनमें तथा इसमें कोई अन्तर नहीं दिखायी देता ।' यह सुनकर कर्णने अभिमन्युके बाणीं से आहत होकर पुनः द्रोणसे कहा, 'आचार्य ! अभिमन्यु मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है ! मुझे साहसपूर्वक खड़ा रहना चाहिये-यही सोचकर अभीतक खड़ा हूँ। इस तेजस्वी कुमानके तीखे बाण मेरे हृदयको चीरे डालते हैं।

कर्णकी बात सुनकर आचार्य द्रोण हैंस पड़े और धीरेसे बोले—'एक तो यह तरुण राजकुमार स्वयं ही द्यीव पगक्रम दिखानेवाला है, दूसरे इसका कवच अभेद्य है। इसके पिता अर्जुनको जो मैंने कवच-धारणकी विद्या सिखायी थी, निश्चय ही उस मम्पूर्ण विद्याको यह भी जानता है। अतः यदि इसका धनुप और प्रत्यञ्चा काटी जा सर्के, वागहोर काटकर घोड़े, पार्श्वरक्षक और सारिय मार दिये जा सर्के, तो काम वन सकता है। गधानन्दन! तुम बड़े धनुर्घर हो; यदि छेदकर बड़े वेगसे उसके शरीरमें घुसा और उसे भी वेष कर पृथ्वीमें समा गया। उस दुःसह प्रहारसे कर्णको बड़ी व्यथा हुई और वह व्याकुल होकर उस रणभूमिमें कॉप उठा। इसी प्रकार कोधमें भरे हुए अभिमन्युने तीन बाणोंने सुपेण, दीर्घलोचन और कुण्डभेदीको भी मारा।

तव कर्णने पचीस, अश्वस्थामाने वीस और कृतवर्माने सात बाण मारकर अभिमन्युको घायल किया। उसके सम्पूर्ण शरीरमें बाण छिदे हुए थे, फिर भी वह पाशघारी यमराजके समान रणभूमिमें विचर रहा था। गल्यको अपने पास ही खडा देख अभिमन्युने वाणोंकी वर्षांसे उन्हें दक दिया और आपकी सेनाको डराते हुए उसने मीपण गर्जना की। उसके मर्मभेदी वाणोंसे घायल हुए राजा गल्य रथके पिछले मागमें जा बैठे और मूर्न्छित हो गये। गल्यकी यह अवस्था देख सम्पूर्ण सेना आचार्य द्रोणके देखते-देखते भाग चली। उस



समय देवता, थितर, चारण, निद्ध, यक्ष नमा मनुष्य समिमन्युका यद्योगान करते हुए उस्त्री प्रमुमा रूर रहे थे।

शस्यका एक छोटा भाई या। उसने मुना कि अभिमन्युने मेरे भाई महराजको रणनूमिम मूर्न्छिन कर दिया है, तो कोधमें भरकर बाणवर्षा करता हुआ वह उनने पान आया । आते ही दम बाण मारकर उनने अभिमन्त्रको पेरे और सारियसहित घायल कर दिया, फिर बढ़े जोरन गर्जना भी। तव अर्जुनकुमारने वाणोसे उनके घोड़, छत्र, ध्वजा, मानीय. जुआ, बैठक, पहिया, धुरी, भाषा, धनुप, प्रत्यद्वा, पनारा, पहियोंके रक्षक एवं रयकी सब मामग्रीके खण्ड-सण्ड करके उसके हाय, पैर, गला और मस्तक भी काट गिराये । तत्र ते। उसके अनुचर अत्यन्त भयभीत हो तब दिवाओंगे भाग गर्व । अभिमन्युके उस अद्भुत पराक्रमको देखका सब लोग उसे शाबाशी देने लगे । उस समय यह दिव्य अन्बीसे शतु रेनाका संहार करता हुआ चारों दिशाओम दिलानी देग्हा या। उसके इस अलोकिक कर्मको देख आपके संनिक कांग्ने लगे। इसी समय आपका पुत्र दुःशामन बहे जीरमे गरण और कोधमें भरकर याणोंकी वर्षा करता हुआ मुभनारुमाः-पर चढ आया । आते ही उसको अभिमन्युने छन्धीन वान मारे । अभिमन्यु और दुःशास्त दोनां ही एय विधाने सुपान थे। वे दायें-वाये विचित्र मण्डलागर गतिसे चलते तुण युद्ध करने हंगे।

#### दुःशासन और कर्णकी पराजय तथा जयद्रथका पराक्रम

सक्षय कहते हैं—राजन् ! उस समय अभिमन्युने दुःशासनसे इंसकर कहा—'दुर्मते ! तूने मेरे पितृवर्गका राज्य हर लिया है, उसके कारण तथा तेरे लोम, अशान, द्रोह और दुःसाहसके कारण महात्मा पाण्डव तुझपर अत्यन्त कुपित हैं; इसीसे आज तुझे यह दिन देखना पड़ा है । आज उस पापका भयकर फल तू भोग । कोधमे भरी हुई माता द्रौपदीकी तथा बदला लेनेवाले पिता भीमसेनकी इच्छा पूर्ण करके 'आज मे उनके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा । यदि तू युद्ध म० अं० १०१—

छोड़कर भाग नहीं गया तो मेर रापमे लीना नहीं दय सकता । यह बहकर अनिमन्युने हु. शारामणे छाती ने कालामिके समान तेजस्ती बाग मारा । यह बाद उनणे छाती में लगा और गलेकी हैंनानी छेडकर निकल गणा । इसरे बाद धनुषको कानतक खींचकर एक उनके हु. शारामणे पञ्चीन बाग मारे । इससे अच्छी तहरू कामा है रह गए ज्याके मारे स्पक्ते पिछले भागमें ला देश और नेहोंग है। गणा । यह देख सार्यि द्वांत उसे स्पत्ते बाहर ले गणा । इस प्रश्न प्रभाव नाम नाम हो स्तृ ने ने ने निकास मारा।
भारत इंट में ग्रंग महामारी मौति उन श्रंग के मार्ग दंग महामारी मौति उन श्रंग के मार्ग दंग भनि श्रंग भनि श्रंग भी हा मार्ग प्राप्त महामिश्रोंने एक स्वरंग कहा, भ्रंग और को मार्ग कि एक स्वरंग कहा, भ्रंग और को मार्ग कि एक स्वरंग कहा, भ्रंग और को मार्ग कि एक हम कि मार्ग कि मार्ग के बालक एक का कि कि हम कि मार्ग कि मार्ग के हम प्रभाव भी मार्ग के हम प्रभाव के स्वरंग भी हों मार्ग के स्वरंग के स्वरंग भी हों मार्ग के स्वरंग के स्वरं

अरने दुरी मैनिर्मोका शोक दूर रिया। राजन् ! अभिमन्यु श्रीकृष्ण और अर्जुनके समान पराक्रमी या, वर् दस इजार राजकुमारी और महार्या कौसल्यको मारकर मरा है। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि वह पुण्यवानोंके अश्वय लोकोंमे गया है; अतः वह शोक करने योग्य नहीं है।

महाराज । इस प्रकार हमलोग पाण्डवोंके उस श्रेष्ठ वीरको मारकर और उनके बाणोंसे पीटित एवं लोहूलुहान हो मार्यकाल अग्नी छावनीमे चलें आये। आते समय देखा, शत्रु भी बहुत दुखी और उदास हो अपने शिविरको जा रहे हैं। उस समय श्रेष्ठ योद्धाओंने रक्तकी नदी यहा दी यी, जो वैतरणीके समान भयद्भर और दुस्तर यी। रणभूमिके मध्यमें बहती हुई वह नदी जीवित और मृतक सबको अपने प्रवाहमें बहाये जा रही यी। अनेकों धड़ वहाँ नाच रहे थे; रणस्थलको देखनेमे डर माल्म होता या।

# युधिष्टिरका विलाप तथा व्यासजीक द्वारा मृत्युकी उत्पत्तिका वर्णन

नश्चय कहते हैं—महाराज! महाबीर अभिमन्युके मार जानेके पश्चात् मधी पाण्डव-योद्धा रय छोड़, कवच उत्पर और घनुए एककर राजा युधिष्ठरके चारों ओर वैठ गये तथा अभिमन्युको मन-ही-मन याद करते हुए उसके युद्धका मारण करने लगे। भाईका पुत्र अभिमन्यु-जैसा बीर मारा गया, यह गोचनर राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गये और विराय करने लगे—'जैसे गीओंके छुंडमें सिहका बच्चा मनेश कर लाग उनी प्रकार लो केवल मेरा प्रिय करने-की रच्छारे होगके दुमेंच च्यूहमें जा धुना, युद्धमें जिनके सामने आपर यहे-यहे धनुर्धर और अस्त्रविद्यामें कुझल बीर भी भाग गये, जिनने हमारे कहर यह दुःशासनको अपने बालें जीन ही मार भगाया था, वह बीर अभिमन्यु होगनेन्त्र मार सहासामस्त्रे पार होकर भी दुःशासन-एमारने पान ज मृत्युके प्राप्त हुआ! चुभद्राकुमारके मारे लानेने बाद अब मैं अर्डन अथवा चुमद्राको कैसे मुँह

दिखाऊँगा १ हाय । वह वेचारी अब अपने प्यारे बेटेको नहीं देख सकेगी । श्रीकृष्ण और अर्जुनको यह दुःखद समाचार कैसे सुनाऊँगा १ आह ! मैं कितना निर्दयी हूँ; जिस सुकुमार बालकको भोजन और गयन करने, सवारीपर चलने तथा भूपण- वस्त्र पहननेमें आगे रखना चाहिये था, उसे मैंने युद्ध में आगे कर दिया ! अभी तो वह तरुण कुमार युद्धकी कलामें पूरा प्रवीण भी नहीं हुआ था, फिर कैसे कुगलसे लाँदता ? अर्जुन सुद्धिमान, निर्लोभ, संकोचशील, क्षमावान, रूपवान, बल्वान, बड़ोंको मान देनेवाले, बीर और सत्यपराकमी हैं, जिनके कमोंकी देवतालोग भी प्रशंसा करते हैं, जो अमय चाहनेवाले शत्रुको भी अभय दान देते हैं, उन्होंके यलवान पुत्रकी भी हमलोग रक्षा न कर सके । बल और पुरुपार्यम जो अगना सानी नहीं रखता था, उस अर्जुनकुमारको माग गया देखकर अब विजयसे भी मुझे प्रसन्नता न होगी; उसके बिना पृथ्वीका राज्य, अमरत्व अथवा देवताओंके





टक्कार होते ही शत्रुवीरोंपर भय छा गया और धापके सैनिकोंको वहा हर्ष हुआ। उस समय धारा भार जयद्रयके ही ऊपर पड़ा देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हुए युधिष्ठिरकी सेनापर टूट पड़े। अभिमन्युने व्यूहके जिस भागको तोड़ हाला या, उसे जयद्रयने पुनः योद्धाओंसे भर दिया। फिर उसने सात्यिकको तीन, भीमसेनको आठ, धृष्टग्रुम्नको साठ और निराटको दस वाण मारे। इसी प्रकार हुपदको पाँच, शिखण्डी-को सात, केकयराजकुमारोंको पश्चीस, द्रीपदी-के प्रत्येक पुत्रको तीन-तीन और युधिष्ठिरको



सत्तर वाणोंसे बींच हाला। साथ ही दूसने यो दाओं हो भी याणी की भारी वर्षासे पीछे हटा दिया। उनका यह नाम अञ्चन ही हुआ। तब राजा युधिष्ठिरने हँसते-हँसते एक तीक्ष्ण वालमे जयद्रयका घनुप काट हाला। जयद्रयने पत्क सामते ही दूसरा घनुष लेकर युधिष्ठिरको दम और अन्य नोदाओं मे





उनक हुए हो और मुससे अभीष्ट वस्तु पाने योग्य हो। या जो, तुम्हारी कीन-भी कामना पूर्ण करूँ र तुम्हे जो भी अभीद होगा, उसे पूर्ण करूँगा।

रष्ट्रने कहा—प्रमा ! आउने नाना प्रकारके प्राणियोंकी गृष्टि री है, हिन्दु वे मभी आज आपनी कोवानिने दग्ध है। रो है। उनती दशा देराक्र मुसे दया आती है। भगवन्! अब तो उनसर प्रश्व होह्ये।

झाजांने कहा—पृथ्विदेवी जगन्ते भारते पीडित हो गई। भी, मनीने मुझे महाग्के लिये प्रेरिन किया । इस विषय-ने पहुन रिचार नग्नेपर भी जब कोई उपाय न सुझा, तो गुरे बहुन कोच चट आया ।

रहने कहा—भगवन् ! गंहारके खिये आप कोघ न में । प्रभावन प्रपण हो । आपके कोघने प्रकट हुई आग पर्यत, इस्त नदी, अलाग्य, तृष्य, घास आदि सम्पूर्ण खावर-रणमन्य ज्याप्यो कला गहीं है । अब आपका कोघ शान्त है। जय—पर्ध बग्दान मुझे दीजिये । प्रकाके हिनके दिये नेर्न देश उगय नेनिये, जिससे इन प्राणियों में जान बचे ।

नारटजी फर्ने हें—गङ्गरजीवी बात मुनकर ब्रह्मजी-रे प्रणास कप्यास करनेते लिये उम अग्निको पुनः अग्नेम र्रोन कर िया । उमे बीन करते समय उनकी सब इन्द्रियों- ने एक को प्राय हुई। उसका रंग या काला, लान और पीला। उसरी जिया, मुल और नेत्र भी लाल थे। ब्रह्माजी-ने उसे 'मृत्यु' कहकर पुकारा और बताया कि भीने लोगों का मंहार करनेकी इच्छासे, कोच किया था, उसीसे तुम्हारी उत्यक्ति हुई है; अतः तुम मेरी आशासे इस सम्पूर्ण चराचर जगन्का नाश करो। इसीसे तुम्हारा कल्याण होगा।'



बहाजीकी ऐसी आजा सुनकर वह स्त्री अखनत सोचमें पड़ गयी, फिर फूट-फूटकर रोने लगी। उसकी आँखोंसे जो ऑम् झर रहे थे, उसे ब्रह्माजीने हाथोंमें ले लिया और उसे भी मान्त्वना दी। तब मृत्युने कहा—'भगवन्! आपने सुमें ऐसी स्त्री क्यों बनाया! क्या में जान-बूझकर यह अहितकारक कठोर कर्म करूं! में भी पापसे हरती हूं। मेरे सताये हुए लोग रोयेंगे; उन दुलियोंके ऑसुओंसे मुझे बड़ा भय हो रहा है, इसीलिये में आपकी गरणमें आयी हूँ। मुझे बर दीजिये, में आजसे धेनुकाश्रममे जाकर आपकी ही आगधनामें संलय हो तीव तपस्या करूंगी। रोते-बिलखते लोगोंके प्राण लेनेका काम मुझसे नहीं हो सकेगा। मुझे इम पापसे बचाइये।'

ब्रह्माजीने कहा—मृत्यो ! प्रजाका संहार करनेके लिये ही तुम्हारी सृष्टि हुई है । जाओ, सब प्रजाका नाग्न करती रहो । इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । ऐसा पास आया । उन दोनोंमें युद्ध छिड़ गया । अभी क्षणमर भी पूरा नहीं होने पाया कि सैकड़ों वाणींसे आहत होकर दुर्योघन भाग गया ।

धृतराष्ट्रने कहा—सत ! जैसा कि तुम वता रहे हो, अकेले अभिमन्युका वहुत-से योद्धाओं के साथ संग्राम हुआ तथा उसमें विजय भी उसीकी हुई—सहसा इस वातपर विश्वास नहीं होता । वास्तवमें सुभद्राकुमारका यह पराक्रम आश्चर्यजनक है । किन्तु जिन लोगोंका धर्मपर मरोसा है, उनके लिये यह कोई अद्भुत वात नहीं है । सज्जय ! जब दुर्योधन भाग गया और सैकड़ो राजकुमार मारे गये, उस समय मेरे पुत्रोंने अभिमन्युके लिये क्या उपाय किया !

सञ्जयने कहा—महाराज! उन समय आपके योद्धाओं के मुंह स्त्व गये थे, ऑल कातर हो रही थीं, शरीरमें रोमाञ्च हो आया या और पसीने चू रहे थे। शत्रुको जीतनेका उत्साह नहीं रह गया था, सब भागनेकी तैयारीमें थे। मरे हुए भाई, पिता, पुत्र, सुद्धद्, सम्यन्धी तथा बन्धु-बान्धवों को छोड़-छोड़कर अपने हायी-घोड़ों को जल्दी-जल्दी हॉकते हुए रणभूमिसे दूर निकल गये। उन्हें इस प्रकार हतोत्साह होकर भागते देख द्रोण, अश्वत्यामा, बृहद्धल, कुपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कुतवर्मा और शकुनि—ये सब क्रोधमें भरे हुए समर-



विजयी अभिमन्युकी ओर दौहे। किन्तु अभिमन्युने इन्हें फिर अनेकों वार रणसे विमुख किया। केवल लक्ष्मण ही सामने इटा रहा। पुत्रके स्नेहसे उसके पीछे दुर्योघन भी लौट आया; फिर दुर्योघनके पीछे अन्य महारयी भी लौट पहे। अब सबने मिलकर अभिमन्युपर बाण वरसाना आरम्भ किया। परन्तु अभिमन्युने अकेले ही उन सब महारिययोंको परास्त कर दिया और लक्ष्मणके सामने जाकर उसकी छाती और भुजाओंमें तीक्षण बाणोंका प्रहार किया। फिर लक्ष्मणसे कहा—'मार्ट ! एक बार इस मंसारते अच्छी तन्ह देख छो; क्योंकि अभी तुम्हें परलेककी यात्रा करनी है। आज तुम्हारे बन्धु-बान्धवोंके देखते-देखते तुम्हें यमनोक भेज रहा हूँ ।' यह कहकर महाबाहु सुभद्राकुमारने लक्ष्मणकी और एक भछ चलाकर उसके सुन्दर नासिता, मनोहर भूकृष्टि तया बुँघराले बालींबाले कुण्डलमण्डित मन्तकतो धहमें अलग कर दिया।

कुमार लक्ष्मणको मरा देख लोगोंमें हाहाजार मच गया। अपने प्यारे पुत्रके गिरते ही दुर्योधनके कं।घकी मीमा नहीं रही । उसने समल क्षत्रियोंसे पुकारकर कहा- 'मार डानो इसे ।' तब द्रोण, कुन, कर्ण, अश्रत्यामा, बृहद्वल तथा कुतवर्मा—इन छः महारिययोंने अभिमन्युको चारा जोरने घेर लिया । किन्तु अर्जुनकुमारने अपने तीरो याणाँसे पायल करके उन सबको पुनः भगा दिया और वहे वेगने जयद्रवर्का सेनाकी ओर धावा किया। यह देख कलिज और निपाद वीरोंके साय कायपुत्रने आकर हायियोंकी छेनाछे अभिमन्युश मार्ग रोक दिया । फिर तो उनके साथ बड़ा भयानक सुद हुआ। अभिमन्युने उस गज-छेनाका महार कर दिया। तदनन्तर, क्राय अर्जुनकुमारपर याण-ममूर्होती वर्षा करने लगा। इतनेमें भागे हुए द्रोण आदि महारयी भी नीट और अपने धनुपकी टह्वार करते हुए अभिमन्युपर चढ आरे। किन्तु उसने अपने बार्णीसे उन सब महारियरीं हो नेकार कायपुत्रको भलीभाँति पीडित किया । फिर असन्य याणीरी वर्षा करके उसके धनुष, वाण, केयूर, बाटू, मुनुद तथा मस्तकको भी काट डाला। नाय ही उनके छन्। ध्यकाः



सारिय और घोड़ोंको भी रणभूमिम गिग दिया। ग्यपने गिरते ही सेनाके अधिकांग्र योद्धा विमुख होकर भागने मंगे।

तव द्रोण आदि छः महारिषयींने पुनः अभिमन्तुरो पेरा। यह देख अभिमन्तुने द्रोणको पचानः बृहहत्रो श्रीरः

## व्यानर्जाके हारा मृखय-पुत्र, मरुत्त, मुहोत्र, शिवि और रामके परलोकगमनका वर्णन

मुनिष्टिने या — दुनिस् शिनि मानि पुण्यास्माः र — दे इस् रीरियाणी सामिष्ठि क्यों सामित करते रूप एकः अने प्रशासी समिति मुक्ते सम्माना दीनिये ।

ह्यास्त्री योत्रे — पूर्वस्ताने एक हैन्य नामक राजा के उनके पुरश्नाम या सज़त । जन सज़प राजा हुआ हे उनके के विकास और पर्वन—दो श्रुपियोमे मित्रता हं कि । एक समर्थी यात के ये दोनों श्रुपि राजा सज़्यमे कि दोने भिन्न के पर आगे । सजाने उनका विधिवत् का प्रकृत सम्बद्धिया और ने भी बड़ी प्रमन्नताके साथ स स्वर्षक समें करने तमे ।

गुण्यती पुर्ता अभियाम यो, उनने अपनी यक्ति । भूग्यत बाद्यामी बदी गेपा की । ये बाद्याण वेद-वेदाइके इस्स एप तर और ग्यान्यायमें लगे ग्रहनेयाले थे । गजाकी इस्मान श्वाप गाम सम्बद्धां उनकी इच्छाके अनुमार पुत्र ध्यान परे ।' नाग्दजीने 'तथास्तु' कहकर स्क्षायसे कहा— भगाने हैं । जान आपपा बस्याण हो, आप जैसा पुत्र देना नाइने हैं । जान आपपा बस्याण हो, आप जैसा पुत्र चाहते हैं। उस्से स्थियर माँग ले ।'

नाग्दजी के ऐसा कानेपर राजाने द्याय जोडकर कहा, भगान ! ई ऐग पुत्र चारता हूँ जो यदाम्बी, तेजम्बी और शपुर्वेशि दयाने गारा हो तथा जिसके मल, मूत्र, थूक और पर्निर्भा सुरर्गनय हो। राजाको ऐसा ही पुत्र हुआ। उगरा नाम पड़ा मुदर्णशीयी । उक्त बरदानसे राजाके घर निरमा पन यहने लगा । उन्होंने अपने महल, चहारदिवारी, रिटें। जातापाँके घर, परंग, विद्योंने, रथ और भोजनपात्र सादि गर्भी आवस्यर समितियों हो सेनेसा ही बनवा लिया। मुख राज्ये पश्चान् राजाके महलमें छुटेरे बुसे और राजकुमार दुराधिशिते बलपूर्वक पकड़कर जंगलमें ले गये। सुवर्ण पाने रा उपाय तो उन्हें भात नहीं या, इसलिये उन मूलोंने गरपुराखी मार टारा । फिर उसना श्रीर पाइकर देखा, रिन्दु ट्रिंग् भी घन नहीं मिला। जब उसके प्राण निकल रांक ते वह यन प्राप्त करानेवाचा वरदान भी नष्ट हो गया । रेपरण दार रम अद्भुत गजकुमारको मारकर स्वयं भी रापसमें लद्दिनदूरर नर हो गये। अन्तमें वे पारी अनंभाव्य राभर नायमें परे।

गजा अपने मरे हुए पुत्रहो देखहर बहुन दुसी हुआ और वड़ी करणाके साय विश्राप करने लगा । यह समाचार पाकर देवर्गि नारदजीने वहाँ दर्शन दिया और कहा-'सदाय ! अपनी अपूर्ण कामनाएँ लिये तुम भी तो एक दिन मरोगे, किर दूसरेके लिये इतना शोव क्यों ! औरोंनी हो बात ही क्या है, अविक्षित्के पुत्र राजा ममत भी भीविन नहीं रह सके । बृहरपतिमें लाग-जाँट होनेके फारण संवर्तन राजा मरुत्तमे यत्र कराया या । भगवान् शहूरने राज्यिमस्त-को सुवर्णका एक गिरि-शिखर प्रदान किया या। इनकी यश-गालामे इन्द्र आदि देवता, बृहस्पति तया समस्त प्रजापतिगण विराजमान थे। यजका मारा सामान सोनेका बना हुआ था। इनके यजामे ब्राहाणोंकी दृष, दही, घी, मधु, रुचिकर भक्ष-भोज्य तया इच्छानुसार वन्त्र और आभूपण भी दिये जाते थे। मरुत्तके घरमें मरुत् ( पवन ) देवता रनोई परोननेका काम करते थे और विश्वेदेव सभासद् थे। उन्होंने देवता, ऋषि ओर पितरोंको हविष्य, श्राह तया स्वाप्पायके द्वारा व्रप्त रिया था। शय्या, आमन, जल्पात्र तथा सुवर्णराक्षि-यह अपार घन उन्होंने ब्राह्मणोंको स्वेन्छासे दान कर दिया या । इन्द्र भी उनका भला चाहते थे, उनके राज्यमें प्रजाको रोग-व्याबि नहीं सताती यी। वे बड़े श्रद्धालु थे और शुभक्रमोंने जीते हुए अक्षय पुण्यलोकोको प्राप्त हुए थे। राजा ममत्तने तकणावस्थामें रहकर प्रजा, मन्त्री, धर्मपानी, पुत्र और भाइयों के माय एक हजार वर्षतक राज्यशासन किया या। सुझय ! ऐसे प्रतापी राजा भी, जो तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे बहुत बढ-चढ़कर थे, यदि मृत्युने नहीं बच सके तो तुम्हें भी अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।'

नारद्जीने पुनः कहा—राजा सुद्दोत्रकी भी मृत्यु सुनी गयी है। वे अपने समयके अद्वितीय बीर थे, देवता भी उनकी ओर ऑख उठाकर नहीं देख सकते थे। वे प्रजाका पालन, धर्म, दान, यज और शत्रुओपर विजय पाना—दन सबको कल्याणकारी समझते थे। धर्मसे देवताओं की आराधना करते, वाणोंसे शत्रुओपर विजय पाते और अपने गुणोंसे समस्त प्रजाको प्रसन्न रखते थे। उन्होंने म्लेच्छ और छटेरोंका नाश करके इस सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य किया या। उनकी प्रसन्नताके लिये वादलोंने अनेकों वर्णोतक उनके राज्यमें सुवर्णकी वर्णा की थी। वहाँ सुवर्णरकी नदियाँ

कर सको तो यही करो । सन -प्रकारसे अमहाय करके इसे रणसे भगाओ और पीछेसे प्रहार करो । यदि इसके हायमें धनुप रहा तो देवता और असुर भी इसे नहीं जीत सकते ।'

आचार्यकी बात सुनकर कर्णने वाणोंसे अभिमन्युके धनुषको काट डाला। कृतवर्माने उसके घोड़ोंको और कृपा-चार्यने पार्श्वरक्षक तथा सारिथको मार डाला। उसे धनुप और रयसे हीन देख बाकी महारयीलोग बड़ी ग्रीव्रतासे उसपर बाण बरसाने लगे। एक ओर छः महारयी थे, दूसरी ओर असहाय अभिमन्यु; तो भी ये निर्दयी उस अकेले बालकपर बाणवर्षा कर रहे थे। धनुष कट गया, रयसे हाय घोना पड़ा; तो भी उसने अपने धर्मका पालन किया। हायमें ढाल-तलवार लेकर वह तेजस्वी बालक आकाशमें उछल पड़ा। अपनी लिधमा-शक्तिसे अभी वह गरुडकी मांति उपर महरा ही रहा था, तवतक द्रोणाचार्यने 'क्षुरप्र' नामक बाणसे उसकी तलवारके दुकड़े-दुकड़े कर दिये और कर्णने ढाल छिन्न-भिन्न कर दी।

अत्र उसके हायमें तलवार भी न रही, सारे अगोंमें बाण घॅमे हुए ये; उसी दशामें वह आकाशसे उतरा और क्रोधमें भरकर चक्र हाथमें लिये द्रोणाचार्यपर झपटा। उस समय वह चक्रधारी भगवान् विष्णुकी भाँति शोभायमान हो रहा था। उसे देखकर राजालोग बहुत डर गये और सबने मिलकर उसके चक्रके दुकड़े-दुकड़े कर दिये। तत्र महारयी अभिमन्युने बहुत बड़ी गदा हायमें ली और





को आते देख अश्वत्यामा रयसे उतरकर तीन घटम पीठे इट गया । गदाकी चोटसे उसके घोढ़े। पार्चग्मक और सारिय मारे गये । इसके बाद अभिमन्युने गुप्तारे एम



कालिकेपको तथा उसके अनुनार गारासर यानधारोंको मीतके पाट उतारा । पिर दग यसतीय महारियोंको तथा गाउ नेप्य महारियोंका सहार पर चग गांवियोंगे मार डाला । तन्तकात् दुःशा न्युमारवे रथ और घोड़ोंको नदाने नृर्ण कर दाना । इससे दुःशासनके पुत्रको दन्न गेष्य गुणा और वह भी गदा उद्यागर ऑक्सन्तुर्ग और दीहा । पिर तो दीनो एग-दून्वेणो मारनेनी इच्छाने परस्य प्रशा करने गर्थ । दोनोपर नदाके अप्रभागरी चीट वर्ण और दोनों साथ ही पृष्टीयर गिर पर्ने । गुःशानन सुमार पहले उद्या और अस्मिनन्यु गर्भी उठ ही रहा था कि उनने उनके महान्यर गदा मारी । उसके प्रचण्ट आधा ने देखार

अश्वत्यामापर चलायी । जलते हुए वक्रके समान उस गदा- अभिमन्यु पुनः वेहोश होकर गिर पदा । महाराज ! इस

इस्ता १ मही कहा रिन्धे मेनाम ही हमी भी कि प्रमानों ! इस्ता को मोन है मही कि किस हो, उसके अनुसार अस-महा तेला कमाने, बीटी 11 समामन शियने सामा शिनिके प्रमान के प्रमान होगर यह यह दिया या—प्राइन् ! सदा महा को क्षित्र भी तुम्हास घन कीम नहीं होगा ! इसी प्रमान होगी क्षेत्र भी तुम्हास घन कीम नहीं होगा ! इसी प्रमान होगी क्षेत्र में सुपा और प्रमानमें अलग होंगे ! महारो कहों। अनुसार ही सभी प्राणी तुमने प्रेम करेंगे और

हर उसन को ही प्राप्त करके राज किवि समय आने रर [१ द ने को चौर गरें। वे तुमले और तुम्लों पुत्रके भी रहत पुत्तासा थे। जब वे भी मृत्युक्ते नहीं वच करें। तो हुने अपने पुत्तों किये शीर नहीं करना चाहिये।

सुरात ! जो प्रजापर पुनके समान प्रेम रखते थे। वे "सारकरान राम भी परमधामरो चले गये। ये अत्यन्त तिल्यों ये और उनमें अनंग्य गुण थे। अपने पिताकी क्षानाम उन्होंने धर्मवर्शी मीता और भाई सहमणके साय नीतर पर्वत्रक चनवाग विचा था। जनस्थानमे रहकर रामी मुनियोगी रक्षाके लिये उन्होंने चौदह हजार राक्षमाँ-या यथ रिया। पर्ये नहते समय ही लक्ष्मणसहित रामको भेटमे टाल्टर राज्य नामक राधनने उनकी पत्नी सीताको हर ितः। उत्तरि रावण देवता और दैत्योंने भी अवस्य याः फिर भी भाष ही ब्राह्मण और देवनाओंके लिये कण्टकरूप या। किन्त रागने उने उनने नायियोंमहित मार हाला। देवताओंने उन्हों स्ट्रिन की, गाँग गंगारमें उनकी कीर्ति फैल गयी। देवना और भूपि उनशी सेवामे रहने लगे। उन्होंने विश्वाल म्प्याप्य पानन सम्पूर्ण प्राणियोंवर दया की । धर्मपूर्वक प्रजारा पालन करते हुए अश्वमेय नामक महायजका अनुष्ठान रिया ।

शीगमनाद्यानीने भूत्र और प्यासको जीत लिया या।
गण्यू देदपारियोंने गोगीनो नष्ट कर दिया या। वे कल्याणगण्यू गुगाने सम्पन्न थे और सदा अपने तेजसे प्रकाशमान
गर्यों थे। स्व प्राणिनींथे अधिक तेजस्त्री थे। रामके शासनकार्यों इस इस्पीन देवना, स्वृति और मनुष्य एक साथ
गर्यों थे। उनके गण्यमें प्राणिनींके प्राण, अधान और
गण्यू प्राण्या सीन नर्यों होते थे। उन समय सम्बी
नाम वर्षे मोनी यो। बोई नीनवान नहीं मरता या। देवता
भीग नित्र वेटींशी विधियोंने प्रसन्न होन्द हल्य-कल्यनो प्रहण
करते थे। रामके गण्यमें टॉस मल्द्यनींका नाम नहीं या।
वर्षीं भीन नद हो चुने थे। न कोई वानीमें हवकर मरना

या और न अममयमें आग ही रिमीक्ते ज्ञानी भी। उम समयके दोग अवर्ममें कचि रखनेवाले लोगी और मूर्ग नर्जी होते थे। मर्भा वर्णोंके लोग शिष्ट, बुद्धिमान् और अपने वर्नव्यक्त पालन करनेवाले थे।

जनसानमें गश्चोंने जो नितरों और देवताओं की पूजा
नष्ट कर दी थी, उसे भगवान् रामने राश्चमों को मारकर पुनः
प्रचलित निया। उस समय एक-एक मनुष्यके हजार-हजार
सन्तानें होती थां और उनकी आयु भी एक-एक सहस्र वर्गः
की हुआ करती थी। बड़ोंको अपनेसे छोटोंका श्राड नहीं
करना पड़ता था। भगवान् रामकी स्थामसुन्दर छिन, तकण
अवस्था और कुछ अकणाई लिये विशाल ऑरों गीं।
मुजाएँ सुन्दर तथा शुटनोंतक लंबी थी। सिंहके समान कथे
थे। उनकी झाँकी सभी जीवोंका मन मोहनेवाली थी।
उन्होंने ग्यारह हजार वर्षतक राज्य किया था। उस समयके लोगोंकी जवानपर देवल रामका ही नाम था। अन्तमं
अपने और भाइयोंके अंशरूप दो-दो पुत्रोंके हारा आठ
प्रकारके राजवशकी स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णोंकी
प्रजाको साथ ले सदेह परमधामको गमन किया। सुख्य ।



तुममें और तुम्हार पुत्रते सर्वथा श्रेष्ट वे राम भी यदि यहाँ नहीं रह मके, तो तुम अपने पुत्रके लिये क्यों शोक करते हो ?

लोकका अधिकार भी मेरे लिये किसी कामका नहीं है।

कुन्तीनन्दन युधिष्टिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय महर्पि वेदन्यासजी वहाँ आ पहुँचे। युधिष्टिर-ने उनका यथोचित सत्कार किया और जब वे आसनपर विराजमान हुए तो अभिमन्युकी मृत्युके शोकसे सन्तम होकर



उनसे कहा—''मुनिवर! सुभद्रानन्दन अभिमन्यु युद्ध कर रहा या, उस समय उसे अनेकों अधर्मी महारिययोंने घेरकर मार डाला है। मैंने उससे कहा या, 'हमलोगोंके लिये व्यूहमें घुसनेका दरवाजा बना दो।' उसने वैसा ही किया। जब स्वयं भीतर घुस गया, तब उसके पीछे हमलोग भी घुसने लगे; किन्तु जयद्रयने हमें रोक दिया। योद्धाओंको अपने समान वीरसे युद्ध करना चाहिये; किन्तु रानुओंने जो उसके साथ व्यवहार किया है, वह नितान्त अनुचित है। इसी कारण मेरे हृदयमें बड़ा सन्ताप हो रहा है। वार-वार उसीकी चिन्ता होने लगती है, तनिक भी शान्ति नहीं मिलती।''

ड्यासजीने कहा—युधिष्ठर ! तुम तो महान् बुद्धिमान् और समस्त शास्त्रोंके शाता हो । तुम्हारे-जैसे पुरुष सद्भट पड़नेपर मोहित नहीं होते । अभिमन्यु युद्धमें बहुत-से वीरोंको मारकर प्रौढ योद्धाओंके समान पराक्रम दिखाकर स्वर्गस्त्रोकमें गया है । भारत ! विधाताके विधानको कोई टाल नहीं सकता । मृत्यु तो देवता, गन्धर्व और दानवींके भी प्राण ले लेती है; फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है !

युचिष्ठिरने कहा—मुने ! ये शूरवीर राजकुमार शत्रुओं के वशमें पड़कर विनाशके मुखमें चले गये । कहते हैं, ये मर गये; किन्तु मुझे सन्देह होता है कि इन्हें 'मर म॰ अ॰ १०२ गये' ऐसा क्यों कहा जाता है। मृत्यु क्रिय्मी होती है! क्यों होती है! और यह किम प्रकार प्रजाना गरार करती है! तथा कैसे यह जीवको परलोक्ष्म ले जाती है! रिनामत! ये सब बातें मुझे बताइये।

व्यासजीने कहा—राजन्! जानकारलीय इस रियान्से एक प्राचीन हितासका हृधान्त दिया करते हैं। इसकी सुनकर दुम स्नेहबन्धनके कारण होनेवाले हु. एसे एट्ट जाओगे। यह उपाख्यान समन्त पार्थे ने नष्ट करने प्राप्त आयु बढानेवाला, बोकनाइक, अन्यन्त सहस्वतारी तथा वेदाध्ययनके समान पवित्र है। आयुष्मान् पुत्र- राज्य और हृध्मी चाहनेवाले दिजींको प्रतिदिन प्रातः सा सम्प्राप्त का अवण करना चाहिये।

प्राचीन कालकी बात है। मत्यपुरामें एक अरम्पन नाम के राजा थे। उनपर शत्रुओंने आरमण किया। राजाने एक पुत्र या, जिस्सा नाम या हरि। यह यहमें नारायण के समान या और युद्धमें इन्छके समान। उस युद्धमें तुष्कर पराक्रम दिखाकर अन्तमें वह शत्रुओंके हायसे मारा गया। इससे राजाको बड़ा शोक हुआ। उसके पुत्रशोक्षण समानार जानकर देविंगरद्यी आये। राजाने उनसा प्रमेशित पूजन करके बैठनेके पश्चात् उनसे कहा—''भगवन्! मेरा पुत्र इन्द्र और विष्णुके समान मन्तिमान् एव मतार्गा या। उसको बहुत-से शत्रुओंने मिलकर युद्धमें मार जाना है। अर मैं यह ठीक-डीक जानना ओर मुनना चाहता है कि प्रह मृत्यु क्या है ? इसका बीर्य, यह और पीरण कैमा है।

राजाकी यह बात सुनकर नारवजीने कता— राजन् ! आदिमें सृष्टिने समय वितामह महार्याने एवं ग्रम्पूर्ण प्रजाकी सृष्टि की, तो उमया मंदार होता न देग इच्छे विदे ने विचार करने तमे ! मोचते-मोचते जय पूर रम्मूर्ण र प्रयान तो उन्हें कोष आ गया ! उनके उन योषके यम्म्य पावण्यां अग्नि प्रकट हुई और वह सम्पूर्ण दिग्राक्रीन केन गयी ! भगवान् ब्रह्माने उसी अग्निसे पृष्टी, आयाग्र एवं गर्म्या चराचर जगत्को जलाना आरम्भ दिया । यह देग्य रहन् देवता ब्रह्माजीनी शरणमें गये । शहरजीके ध्यांनस प्रयाने हितके लिये ब्रह्माजीने कहा—पदेश ! उम् अन्ती इन्ह्याले

पुरमा पर पृथ मान्यातारी भी मृत्यु मुनी गर्या है। वे दे भाग, अग्नर अग मनुष्य — तीनी लागों में विजयी थे। एवं स्वारं दे दे से मनुष्य — तीनी लागों में विजयी थे। एवं स्वारं दे दे से वहुत को एवं एवं उनके पेदा पर गया और उन्हें भी बहुत कार की। एवं में उने दे हमें धूऑं दिकायी पड़ा, उधीकों नद्य कर्यो थे प्रमण्डमं जा पहुँचे। वहाँ एक पात्रमें प्रश्तिक का कर्यो हो पर पात्रमें प्रश्तिक का कर्यो हो पर पात्रमें प्रश्तिक का सम्मान जा कर्यो हो पर पात्रमें प्रश्तिक हो गया। इसके निर्दे वैपाल के मान क्ष्यों हमा उसके भाग सम्मान कर्यो हमा उसके भाग के अपने निराकी गोदमें स्वयन करते देख द्वारं के आपाम क्ष्या— 'यह क्षित्रका दूव विवेगा !' यह सुक्र र क्ष्य ने स्वारं स्वारं पहले करा— 'यह क्षित्रका दूव विवेगा !' यह सुक्र र क्ष्य ने स्वारं पहले करा— 'यह क्षित्रका दूव विवेगा !' यह

उनी रामा राज्यों अँगुलियोंसे थी और दूधनी धारा गरी रागी। चूँकि राज्ये द्यावशीभृत होकर 'मा धाता' गरा या। रागीये उपना नाम मान्याता पड़ गया। इन्त्रके गाम भी और दूधने भीता वह प्रतिदिन बदने लगा। यार दिनीने ही वह बालम बारह वर्षनाना हो गया। गाम है तेना मान्या गरे रामाण पृथ्योंको एक ही दिनमे जीत भिना या। ये उमीता, ध्यंवान, बीन, सन्यप्रतिज्ञ और गिरियम थे। उन्होंने जनमेत्रम, सुबन्ता, गय, पूछ, यहाया जीन भीर उन्होंने जनमेत्रम, सुबन्ता, गय, पूछ, यहाया जीन भीर उन्होंने जनमेत्रम, सुबन्ता, गय, पूछ, यहाया जीन भीर उन्हों लाहर जन्त होते थे, वह सदन्ता-गा कि द्यान भीर पुत्र मान्यताना गाम बहलाता था।

मन्यापने ही अन्वमेष और ही राजनूब यह स्थि

ये! उन्होंने मी योजनीं के विम्मारना मन्त्यदेश ब्राज्यों है दिया था। उनके बर्ग में मुं तथा तूथ बहाने गर्ना निर्मं अपके पर्वतीं हो नारों ओरसे पेरकर बहती था। उन निर्मों भीतर पीके कई कुण्ड थे। दही उनके पेन मा दिराधी देता था। गुडका रम ही उनमा जल्या। उम मजाके यजमे देता, अमुर, मनुष्य, यक्ष, मन्ध्र्य, सर्प, पथी, अमुपि तथा क्षेत्र बाह्यण पधीरे थे। मूर्प तो वहाँ एक भी नहीं था। उन्होंने धन-धान्यसे सम्पन्न समुद्रतक्षती पृथ्वी ब्राह्मणों के अर्थान कर दी यो और फिर समय आनेपर वे स्वय भी एम लेकसे अस्त हो गये थे। सम्पूर्ण दिशाओं अपना सुयग प्रश्निक और गुण्यवानों के लोकमें पहुँच गये। स्वाय ! ये भी मृत्युसे नहीं व्या मके तो दूसरों की त्या बात है। अतः गुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

नरुपनन्दन ययातिकी भी मृत्यु सुनी गयी है। उन्होंने सी राजस्य, सी अन्यमेघ, हजार पुण्डरीक याग, मी वाजोय यज, हजार अतिरात्र याग तथा चातुर्मास्य और अग्निष्टोप आदि नाना प्रकारके यन किये ये और इनमे ब्राह्मणीको बहुत दक्षिणा दी यी । परमपवित्र सरस्वती नदीने, समुद्रौने तया पर्वतींसहित अन्यान्य सरिताओंने यज्ञ करनेवालं ययातिको घी और दूध प्रदान किया था। नाना प्रकारके यजोंसे परमात्माका पूजन करके उन्होंने पृथ्वीके चार भाग क्ये और उन्हें ऋन्विज् , अध्वर्ध, होता तथा उदाता—इन चारों को बॉट दिया। फिर देवयानी और शर्मिष्ठारी उत्तम सन्तार्ने उत्पन्न कीं । जब भोगोंसे उन्हें ग्रान्ति नहीं मिली तो निम्नाद्वित गायाका गान कर उन्होंने अपनी धर्मंपक्षीके साथ वानप्रस्य आश्रममें प्रवेश किया। वह गाया इस प्रकार है-'इस पृथ्वीपर जितने भी घान, जा, सुवर्ण, पशु और स्त्री आदि मोग्य पदार्थ हैं, वे मब एक मनुष्यको भी सन्तोप करानेकै लिये पर्याप्त नहीं है—ऐसा विचारकर मनको शान्त करना चाहिये।'

इस प्रकार राजा ययातिने धैर्यके साथ कामनार्थीका त्याग किया और अपने पुत्र पृष्ठको राजिनहामनपर विटाकर ये वनमें चले गये। सुख्रय! ये भी तुमछे और तुम्हारे पुत्रसे बढ़े-चढ़े थे। जब ये भी मर गये, तो तुम्हें भी अपने में हुए पुत्रके लिये द्योक नहीं करना चाहिये।

मुना है, नाभागके पुत्र राजा अम्बरीय भी मृत्युको मात हुए ये। उन्होंने अकेले ही दम लाख योदाओंने युद्ध क्यि या। एक समयकी बात है, राजाके शत्रुओंने उन्हें ही होगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तुम मेरी आज्ञाका पालन करो। इससे तुम्हारी निन्दा नहीं होगी।

व्रह्माजीके ऐसा कहनेपर वह कन्या प्रजाके संहारकी प्रतिशा किये विना ही तप करनेकी इच्छाखे धेनुकाश्रममें चली गयी। वहाँचे पुष्कर, गोकर्ण, नैमिष और मल्याचल आदि तीथोंमें जा-जाकर अपनी घचिके अनुकृल कठोर नियमोंका पालन करती हुई शरीर सुखाने लगी। वह अनन्यभावसे केवल ब्रह्माजीमें ही सुदृढ भक्ति रखती थी। उसने अपने धर्माचरणसे पितामहको प्रसन्न कर लिया।

तव ब्रह्माजीने प्रसन्न मनसे उससे कहा—'मृत्यो ! वताओं तो सही; किसलिये यह अत्यन्त कठोर तप कर रही हो है' मृत्यु बोली—'प्रभो ! मैं आपसे यही वर चाहती हूँ कि प्रजाका नाश न करूँ । मुझे अधर्मसे वडा भय हो रहा है, इसीलिये तपमें लगी हूँ । भगवन् । मुझ भयभीत अवलाको आप अभयदान दें । में एक निरपराध स्त्री हूँ, बहुत दुःख पा रही हूँ; आपसे कुपाकी भीख माँगती हूँ, मुझे शरण दीजिये ।' ब्रह्माजीने कहा, 'कस्याणी ! इस प्रजावर्गका सहार करनेसे तुम्हें पाप नहीं लगेगा । मेरी बात किसी तरह मिथ्या नहीं हो सकती । इसलिये तुम चार प्रकारकी प्रजाका नाश करो, सनातनधर्म तुम्हें पवित्र बनाये रक्लेगा । लोकपाल, यम तथा तरह-तरहकी न्याधियाँ तुम्हारी सहायिका होंगी । फिर देवतालोग तथा मैं—सभी तुम्हे यरदान देंगे ।'

यह सुनकर मृत्युने ब्रह्माजीके चरणोंमें मस्तक हाकाकर प्रणाम किया और हाय जोड़कर कहा, 'प्रभो ! यदि यह कार्य मेरे विना नहीं हो सकता, तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । अब एक बात कहती हूँ, उसे सुनिये । लोम, क्रोध, अस्या, ईच्यां, द्रोह, मोह, निलंजता तथा परस्पर कटुवचन वोलना—ये नाना प्रकारके दोष ही प्राणियोंकी देहका नाश करें ।' ब्रह्माजीने कहा—'मृत्यो ! ऐसा ही होगा । तुम्हारे ऑसुओंकी बूंदें, जिन्हें मैंने हाथमें ले लिया था, व्याधि वनकर गतायु प्राणियोंका नाश करेंगी । तुम्हें पाप नहीं लगेगा । अतः हरो मत ! तुम कामना और क्रोधका त्याग करके सम्पूर्ण जीवोंके प्राणोंका अपहरण करो । ऐसा करनेसे तुम्हें अक्षय धर्मकी प्राप्ति होगी । जो मिथ्याके आवरणसे ढके हुए हैं,

उन जीवॉको अधर्म हो मारेगा । अल्प्येत हो प्राप्त अपनेती पापपद्वमें द्ववाते हैं।

नारदजी कहते हैं--उन मृत्यनामधारिणी सीने ब्रह्माजीके उपदेशने तथा विशेषतः उनके भारके भएने प्यान अच्छा कहकर उनकी आजा न्वीसार कर ही । ताने वर काम और कोघको त्यागकर अनामनःभावने प्राणितीना अन्तकाल उपस्थित होनेयर उनके प्राणीको हर लेवी है । वही प्राणियोंकी मृत्यु है, इमीसे व्याधियोंनी उत्पत्ति हुई है। व्याधि कहते हैं रोगको, जिससे जीव रुग्ण हैं। जाना ै। अन्तकाल आनेपर सभी प्राणियों भी मृत्यु होती है। इत्तिये राजन ! तम व्यर्थ शोक न करो । मरणके पश्चाम राजी प्राजी परलोकमें जाते हैं और वहाँसे इन्द्रियों तथा इतियों ने नाय ही यहाँ लौट आते हैं। देवता भी परलेक्सें अपने कर्मगाँग पूर्ण करके फिर इस मर्त्यलोकमें जन्म लेते ने । इसिन्ये उसे अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये । यह दीनेपी प्राप्त होने योग्य रमणीय लोनोंभे पहेंचकर वहाँ स्वर्गाय आनन्दका उपभोग करता है। ब्रह्माजीने मस्त्रमे प्रजान संहार करनेके लिये स्वय ही उत्पन्त निपा है, अने, जा समय आनेपर सबका मंहार करती ही है। यह जानकर भीर पुरुष मरे हुए प्राणियोंके लिये शोक नहीं करते । यह रागी छी विधाताकी बनायी हुई है, वे स्वेन्छानुसार हरना उपनार करते हैं। इसिटिये तुम अपने मरे हुए पुत्रका कीए क्षीप ही त्याग दो ।

व्यासजी कहते है—नारद्जीमी यह अर्थन्सी सात मुनकर राजा अक्ष्यनने उनसे यहा—'नगयन 'मेन होंग दूर हुआ, अब में प्रमत हूँ। आपने मुप्तने यह इतिहास मुनकर में कृतार्थ हो गया। आपने प्रमान है।' नगार्थ ऐसी सन्तोषपूर्ण वाणी मुनसर देवपि नारदर्ज सुरत हन्दन-बनने चले गये। राजा युधिष्टर! रम उपार्यानको मुनने मुनानेसे पुण्य, यहा, आयु, धन तथा म्वर्गर्य प्रान्त होगों । महारयी अभिमन्य युद्धमें धनुष, नच्यार, गदा दम प्रान्ति प्रहार करता हुआ मृत्युत्ते प्राप्त हुआ है। यह चन्द्रमान निर्मल पुत्र या और पुनः चन्द्रमाने ही होग पुरा है। इसिल्ये तुम धैर्य धारण करे। और प्रमाद राजाहर भारते-को साथ ले बीज ही युद्धके निर्मे तैनार हो डागो।

## राजा गय. रन्निटेव, मरन और पृथुकी कया और युधिष्टिरकी शोक-निवृत्ति

ध्रेत हा होगा। यह कहका अभिदेव अन्तर्धान हो हो। मान गम्भो उनभी सभी अभीष्ट बस्तुएँ प्राप्त हुएँ कीर महोते पर्योगे ही दावुओपर विजय पायी । सी वर्ष-क्तर दी भवारे माय दर्श, वीर्णमास, आग्रयण तया च इसीन आहि नाना प्रशासी यम किये और उनमें प्रचुर द्वीता है। वे प्रतिबिन प्रातःबाद उटकर एक लाख राह एवं र भी, दम हवार घोड़े तथा एक लाख अशर्पियाँ दक्ष परने थे । उन्होंने अन्यमेन यशमें मणिमय रेनवाली रंभे हे पृथ्वी बनावर बाक्षणीको दान की थी । समुद्र, नदी, नद, पन, द्वीन, नना, राष्ट्र, आसाम तया स्वर्गमे जो न ना प्रश्ये प्राप्ति रहते हैं। ये सब उस बनकी सम्पत्तिने इन है १र ७३ में -- धाला गयके समान दूसरे किसीका यज र'' हुआ है।' उन्होंने छनीस योजन लगी और तीम योजन र्नः ने ने मंत्र हार्लम्भी वेशियों यनवायी यां। ये पूर्वके प्रक्रिको एको पर्ना पा। प्रेटिनोयर मोनी और हीर विक्रे रूप के । देशव बन्द और आनुक्रांकि नाय ब्राह्मणोंकी दान की रक्षे । क्षां कल्में भे नमे बने हुए अपके प्रधीम पर्वन क्षा रह रहे थे। यहमें रमशे नदिनां बहती यां। कहीं भागि देर तथे थे तो कहा आधूमाँहि । सुमन्दिन पदार्थी-की राशि भी देगों। जाती भी । उस यहके प्रभावने राजा

नय तीनों लोगोंने प्रसिद्ध हो गर्प । साथ ही पुणाने आपय रमने राला अनुवारट तथा पतित तीर्य ब्रह्मस्य भी उनके तथल विकास हो गर्प । सहाप ! ये साला गर्प तुमने और दुम्हारे पुत्रमें सर्पया यह-लडकर थे। जब में भी जीवित न्ही रह मके, तो तुम भी पुत्रके लिये शोक म करो।



मुना है, संकृतिके पुत्र रन्तिदेव भी जीवित नही रहे । उनके यहाँ दो लाख रसीइये थे, जी घरपर आये हुए अतिथि ब्राह्मणोंको सुधाके समान मीठी, कर्मा और पक्षी रसोई तैयार करके जिमात थे। राजा रन्तिदेव प्रत्येक पक्षमें सुवर्णके साथ इजारों बैल दान करते थे। एक एक वैलक माय धो-सा गीऍ होनी थी। माय ही, आठ-आठ मी खर्णमुद्राएँ दी जाती थी। इनके साय यज और अग्नि-होत्रके सामान भी होते थे। यह नियम उन्होंने भी वर्षतक चलाया था । वे ऋषियोंको कमण्डल, घड्डे, बटलोई, विटर, शय्याः, आमनः, सवारीः, महत्रः, मकानः, वृक्ष नया अञ्चन्धन दिया करने थे। वे सब बस्तुएँ सीनेकी ही होनी थीं। रन्तिदेवकी वह अर्छ।िक समृद्धि देखकर पुराणवेत्ताओंने इस प्रभार उनका यशोगान किया है-'हमने कुनेरके घरोंमें भी रन्तिदेवके समान धनका भरा-पूरा भंडार नर्रा देखा, रिर मनुष्योंके यहाँ तो हो ही कैसे मकना है ? उनके यहाँ ने कुछ या, सब सोनेका ही या। उसे भी उन्होंने यत्रमें ब्राह्मणोंको दान कर दिया। उनके दिये हुए इच्य और कच्यको देवना तथा पितर प्रत्यक्ष प्रहण करते बहती थीं । उनमें सोनेके मगर और मछिलयाँ रहती थीं । मेघ अभीष्ट वस्तुओंकी वर्ण करते थे । राज्यमें एक-एक कोसकी लंबी-चौड़ी बाविलयाँ थीं, उनमें भी सुवर्णमय मगर और कछुए थे । उन सबको देखकर राजाको आश्चर्य होता था । उन्होंने कुरुजागल देशमें यत्र किया और वह अपार

की याँ। माय ही हाथी, घोड़े, पशु, घान्य, मृत, ताँ, दक्रे, मेड आदिके महित अनेकाँ भृखण्ड ब्राह्मनीं असेन किये थे। बरसते हुए मेचने नितनी धाराएँ निरनी दें आकाशमें जितने नक्षत्र दिखायी हेते हैं, गद्धारे विनने जितने बादके कण हैं, मेहपर्वतार जितने शिलाओं हे दूरहें हैं



और ममुद्रमें जितने रक्ष एव जान्य ही दें, उतनी गौष्ट शिदिने ब्रामगों हो गरमें दी याँ। प्रजारतिने भी शिविरे गमान मरान कार्यभारको वहन करने गण हो है है हो महापुरुष भूत, भरिष्य और वर्गणान्ये की नहीं देखा। उन्होंने यह यह दि के लिए प्रार्थियों ही नम्पूर्ण कामना पूर्ण हो जा विकास विकास विकास की वहराया के स्वार्थियों की आंग बाहरी दरगणा के सब वस्तुष्ट मुक्जेरी यनी थी। प्रकार बाहरे दूध-दही के बड़े-बड़े कुण्ड भेर रहने थे रूग

सुवर्णराशि ब्राह्मणोंको बॉट दी। राजा सुहोत्र-ने एक हजार अश्वमेघ, सौ राजस्य तथा बहुत सी दक्षिणावाले अनेकों क्षत्रिययज्ञों और नित्य नैमित्तिक यज्ञोंका अनुष्ठान किया था। सुझय! वे सुहोत्र भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा शेष्ठ थे, किन्तु मृत्युने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

नारदजी फिर कहने छगे—राजन् । जिन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वीको चमड़ेकी भाँति छपेट लिया था, वे उशीनरपुत्र राजा शिवि भी मरे थे। उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वीको जीतकर



अनेको अश्वमेष यज्ञ किये थे । उन्होंने दस अरव अशर्पियाँ दान निद्याँ बहती रहती याँ। एद अन्हे प्रतिहे समान है नि

ादनका साम पथने नाना प्रायमके यह स्थि और मनी-र नेपीन प्रायम मना प्राणियों ही बामनाएँ प्रायन उन्हें र रेट्टी क्षान के बुद्ध भी पहार्थ है। उनके ही आकारके कार्य कार्य प्रायम गामने अधमेश यहमें उन्हें कार्य कार्य प्रायम गामने आप्रोध यहमें उन्हें कार्य कार्य कार्य कार्य है। सोनेसी प्रत्यी भी बनवायी



र्रेट उमें महिनोंने निस्तित करने दान कर दिया। रापर ! दे तुमले और दुस्तों पुत्रमें श्रेष्ठ थे; किन्तु जब ने भी महिने नहीं बच गरे, तो तुम्हें भी अपने पुत्रके लिये मोट गरी रमना चारिते।

च्यास्त्री कहते है—बुधिष्ट ! इन राजाओंना उत्तातन हमार सुप्ता कुछ भी नहीं बोला, भीन रह एता । के द्वा भाग पुत्तार दैठे देख नाग्दर्जनि कहा, भाग ! के बे बुठ रहा, क्षेत्र सुना न ! बुछ समझमें भाग पानहें ! वि सुट महिनों स्वीते सम्मन्य स्मानेवाले स्वाता देशना हुआ शाह भोजन नष्ट है। जाता है। उत्ती महार मेग यह मारा कहना हार्य तो नहीं हो सपा है? उन है ऐसा कहने स् खान हाप जोड़ हर कहा— धने ! प्राचीन राजियों हा यह उत्तम उनास्थान सुरहर मार मम्पूर्ण होतर दूर हो गया। अब मेरे हदरामें तिन है भी हाया नहीं है। बनाहये, अब मैं आपकी किस आश्वास पालन करूँ?

नारदजीने कहा—यह गीभाग्यकी यात है कि तुम्हारा कोक दूर हो गया; अब तुम्हारी जो इच्छा हो, मुक्तो माँग हो।

स्थायने फहा—आन मुझार प्रसन्न है, इतनेसे ही मुन्ने पूरा मन्तोप है। जिसपर आप प्रसन्न हों, उसके निये इस जगतमें कोई वस्तु दुर्लम नहीं है।

नारदर्जीने कहा—छटेरीने तुम्हारे पुत्रको पशुकी भौति व्यर्थ ही मार डाला है, वह नरकमें पदा कष्ट पा रहा

रै; अतः मैं उने नरक्ये निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे रहा हूँ।

व्यासजीने कहा—हतना कहते ही, वह अद्भुत कान्तिवाला स्क्षियमा पुत्र यहाँ प्रकट हो गया। उससे मिलकर राजाको यही प्रमन्नता हुई। स्क्षियका पुत्र अपने धर्मके पालनदारा कृतार्य नहीं हुआ था, उसने हरते टग्ते प्राण त्याग किया था; इसलिये नारदजीने उसे पुनः जीवित कर दिया। परन्तु अभिमन्यु तो श्रूखीर और कृतार्य था; उसने रणाञ्चणमें हजारों श्रृष्ठुओंको मीतके घाट उतारकर सामना करते हुए प्राणन्याग किया है। योगी, निष्काम भावसे यह करनेवाले और तम्बी पुरुप जिस उत्तम गति-

को पाते हैं, तुम्हारे पुत्रने भी वही अश्रय गति प्राप्त की है। अभिमन्यु चन्द्रमाके स्वरूपको प्राप्त हुआ है, वह वीर अपनी अमृतमयी किरणों से प्रकाशमान हो रहा है। उसके लिये शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार सोच-समझकर तुम थेये घारण करो। शोक करने से तो दुःख ही बदता है। इसलिये बुढिमान् पुरुपको चाहिये कि वह शोकका परित्याग करके आने कल्याणके लिये प्रयत्न करे। तुमने मृत्युकी उत्पिच और उमकी अनुपम तास्यानी वात मुनी ही है। मृत्युके लिये मय प्राणी एक से हैं। ऐश्वर्य चञ्चल है। यह वात स्वायके पुत्रके मरण और पुत्रक्वीवनकी कथासे स्पष्ट हो

## मगीरय, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीप और शशबिन्दुकी मृत्युका दृष्टान्त

नारदजीने पुनः कहा—सङ्खय। राजा भगीरयकी भी मृत्यु होनेकी बात सुनी गयी है। उन्होंने यज करते समय गङ्काके दोनों किनारोंपर सोनेकी ईंटोंके घाट बनवाये ये तथा सोनेके आभूपणोंसे विभूपित दस लाख कन्याएँ ब्राह्मणोंको दान की थीं। सभी कन्याएँ रथोंमें वैठी थीं.

या । जिस ब्राह्मणने जन-जन जिम जिम अभी प्रस्तुरी इच्छा की, जितेन्द्रिय राजाने प्रमानतापूर्वण वर्ष्या प्रस्तु के तत्काल अर्पण की। राजा भगीरण ब्राह्मणों की क्षांस हुए। स्वाय ! वे तुमने और तुम्हों पुष्णे सर्वधा बढे-चढ़े थे। जब वे भी यहाँ नहीं रह स्के नी औरोही हो।

बात ही क्या है ? इसिट तुर अपने पुत्र है लिये बीक नहीं करना चाहिये।

दलपिलाके पुन गला दिर्गात भी गर थे, जिनके की प्रशीमें लागी नवापनी एव यानिक बाराण नियुक्त हुए थे। उन्होंने यज्ञ करते समय धन धान्यने गम्या यह मारी पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान कर दी थी। राजा दिलीयके प्रणीमे मोनेकी गड़कें बनायी गयी थीं। इन्द्र आदि देणना उन्हें धर्मके समान मानकर उनके प्रभी प्रशीमें थे। उनका मुवर्णमय समाभयन गड़ा देशिय



सभी रयोंमें चार-चार घोड़े ज़ते थे । प्रत्येक रथके पीछे सौ-सौ हाथी सुवर्णकी मालाएँ पहने चलते थे । एक-एक हाथीके पीछे हजार-हजार घोड़े, प्रत्येक घोड़ेके साथ सौ-सौ गौएँ और गौओंके पीछे बकरी और मेड़ोंके छंड थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत-सी दक्षिणा दी थी। गङ्काजी भीड़-भाड़से घवराकर भेरी रक्षा करों कहती हुई भगीरयकी गोदमें जा बैठीं। इससे वे उनकी पुत्री हुई और उनका नाम



भागीरयी पड़ा । गङ्गादेवीने भी उन्हे पिता कहकर पुकारा मान रहता या । वहाँ रक्षशे नदियाँ दरति यी। स्मिन

मान पार्ट के महाबहुत हुने क्षेत्र कर है करणी कराने र २०५५ रूप १५ हेर्नु है । १ हो बहुँ इह पीर हभी सीम ल पान १, वेर हर्न प्रत्या नहीं। यह प्राप्ता प्राप्ती और र्व के क्षेत्र के कार का का की के दर्भ स्थाप स्थाप अपूरण अपूर परिकारन करता गाँउ हातु जरे हेराने पै इ.स. १ हेर चले है। यह दशकीय पत्रीमा ब्रिक्ट परने गा रेज रूपर्य है है। या पार्यक्षण या। आपन पहले सभी े हुन्य करन था और मुद्रमें गढ़ा निसीस रहता था। हो हो र कारण केले महार जिसे भगवंथी विना गया था। ुन १५ र ियर (१) स्था देशे थिना अप मेरे हृदयते। स्था क्या र के के के अपने अधिक द्वार नी सुमझ के लिये के रहा है। यह वेचारी बेटेसी मूल दनते ही को रखे पीजित रेपर दार तम देगी। अनिमन्युरी न देगकर सुभड़ा ीर है। दी दर्भ का कीर्मा ? उन दोनोकों मैं क्या ार्द्रा मनमुन मेग हृदय बहरा बना हुआहै। ला ने पणान उत्तर राने क्लिने का धान आते ही इन्हें हुएने दाई गई। हो होते ।१

दग प्रतार अन्तरी पुत्रशोषणे पीटित और उमीकी पाइने आंपू बहुने देग भगवान् कृष्णने उन्हें पक्रद्वर रेग में भी दाने देग भगवान् कृष्णने उन्हें पक्रद्वर रेग में भी हाने पाइन न होओं। जो पुत्री पीट नहीं दिगाति, उन मभी श्रूप्वीरोको एक दिन दमी मार्ग ने जान पहला है। जिनकी मुद्रमें भी जीविया चलती है। उन भिने ती हा तो पिनेपतः पही मार्ग है; उन के दिये सम्पूर्ण राज्योंने पही गति निधित की है। युद्रमें शतुरा नामना करते हुए मुद्रु में जाय—ऐसा तो सभी श्रूप्वीर नाहते हैं। मिलात्में पह मुद्रु में जाय—ऐसा तो सभी श्रूप्वीर नाहते हैं। मिलात्में पीने मार्ग में अप हाने मार्ग देश पद महावरी राज्यमार्गको युद्रमें मार्ग भी अप हाने मार्ग देश रह रहा वीगिके स्थि बाल्छनीय साद्रु पाद ही है। तुर्ग हो के करने देख ये तुर्ग्य मार्ग और किन सादि है। दुर्ग हो रहे है। इन्हें मान्यनामरी बानोंसे पारम्म में। दुन से जानने योग्य तस्त्रको जान चुके हो। युर्ग होर नहीं परना चारिने।

भगार हर्गा है उन प्रकार नमसाने स् अर्जुनने असे गारों में दश-भी अभिमन्युरी मृत्युहा बुनान आरम्भसे ही तुमन नात्म हैं। आप सब लीग अन्यविद्यामें बुदाल हैं। इपोंधे तन्य जिसे नहीं गाहे थे। ऐसे समयमे बद बिद इन्द्रमें भी सुद्राज्यल हैं। तो भी नहीं माग जाना चाहिने; किर भारते गहों की उनकी मृत्यु हुई है बिद में जानना कि नाज्य और याद्यां मेंने बेटेसी ग्या करनेमें अनमर्थ हैं। तो मार्थ ही द्राणित हैंकर इनकी ग्या करने हैं।

इनना रहतर अर्दुन हुए हो गी । उन समा सुधित अपना चीर परे मिया- दूग्या केई भी उनती और देतने या येलनेका गाइम नहीं कर सक्त । शुविदाने क्या--ध्याबही ! जब तम समनकीं में सेनाने सदने नने गरे. डर्गः मनव द्रोगाचार्यने मुझे परुएनेका घोर प्रयथ हियाः है रयों में नेनाका ब्यूह बनारन बारंबार जारेग करते थे और इमलोग व्युहानारमें संगठित हो उनके आहमणको पर्व कर रहे थे। हिन्तु द्रोगानार्य अपने तीने बागीसे एमे बहुन वीदा देने लगे । उस समय ब्यूह भेदन फरना नी दुराध बात है, हम उनरी ओर ऑल उठाकर देल भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थित आ जानेंगर एग मुश्ने अभिमन्युगं कहा-धेटा ! तुम व्यहको तोड़ हालो ।' हमारे कहनेछे ही उसने इन अग्य भारको भी बहन करना स्वीकार किया और तुम्हारी दी हुई शिक्षाके अनुसार वह व्यह तोइकर उसमें ग्रस गया। हम भी उसके बनाये हुए मार्गसे ब्यूहमें प्रवेश करनेकी जब पीछे पीछे चले तो नीच जयद्रयने शहरजीके दिये हुए बरदानके बलसे हमें रोक लिया । तदनन्तर द्रीण, कृष, कर्ण, अश्वत्यामा, बृहद्वल और कृतवर्मा—इन छः महारिषयोने उसे तब ओरसे पेर लिया । घिर होने गर भी उस बाल हने अपनी दाक्तिके अनुसार उन्हें जीतनेका पूर्ण प्रयास किया, किन्तु उन मयने मिलकर उसे रयहीन कर दिया । जर यह अकेश और अवहाय है। गया, तो दुःशासनके पुत्रने उद्भवापन अवस्थामे उसे मार टाला । उसने पहले एक हजार नायी, घोड़े, रयी और मनुष्योंको मारा; फिर आठ हजार रयी और नी नी हायियोंका महार किया; तत्पश्चात् दे। हजार राजकुमारी तया अन्य बहुत में अजात वीरीको मारकर राजा बृहद्वलको भी न्वर्गलोकका अतिथि बनाया । इसके बाद यह स्वय मरा है और यही इमलोगोंके लिये मबसे बद्कर द्योक्की बात हर्द है।

धमंगजरी यह बात मुनकर अर्जुन 'हा पुत्र !' कहते हुए करण उच्छान लेने लगे और अन्यन्त व्ययांग्रं पीटित हारू पृथ्वीयर गिर पट्टे । उन ममय मयके मुख्यर विपाद छा गया, धमा अर्जुनको घरकर वेट गये और निर्निमप नेत्रीं है एक-दूमंग्को देखने लगे । योड़ी देर बाद अर्जुनको होग हुआ, तब वे कोधमें मरकर वोले—'में आपलेगोंकि सामने यह सधीप्रतिशा करना हूँ कि यदि लयहय कीरबींका आश्रय छोड़कर माग नहीं गया, या हमलोगोंकी, भगवान श्रीहणा की अयवा महागज युधिष्टिग्की शरणमें नहीं आ गया है। कर उसे अवस्य मार टाउँगा । बारबींका प्रिय करनेवाल

युद्धमें जीतनेकी इच्छासे आकर चारों ओरसे घेर लिया। वे सब-के-सब अस्त्रयुद्धके जाता थे और राजाके प्रति अग्रुम बचनोंका प्रयोग कर रहे थे। तब अम्बरीपने अपने दारीर-बल, अस्त्रवल, हस्तलाधव और युद्धसम्बन्धी शिक्षाके द्वारा शत्रुओंके छत्र, आयुध, ध्वजा और रयोके दुकड़े-दुकड़े कर डाले। फिर तो वे अपने प्राण बचानेके लिये प्रार्थना करने

लगे और 'हम आपकी शरणमें हैं' ऐसा कहते हुए उनके शरणागत हो गये । इस प्रकार उन शत्रुओंको वशीभृत करके सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय पाकर उन्होंने गास्त्रविधिके अनुसार सौ यजोंका अनुष्ठान किया । उन यशोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा दूसरे लोग भी सब प्रकारसे सम्पन्न उत्तम अन्न भोजन करके अत्यन्त तृप्त हुए ये तथा राजाने भी सबका बहुत सत्कार किया था। साथ ही उन्होंने बहुत अधिक मात्रामें दक्षिणा दी यी । अनेकों मूर्धा-मिपिक्त राजाओं और सैकड़ों राजकुमारों-को दण्ड तथा कोषसिहित उन्होंने ब्राह्मणोंके अधीन कर दिया था। महर्षिलोग उनपर प्रसन्न होकर कहते थे कि 'असंख्य

दक्षिणा देनेवाले राजा अम्हरीय लिए पर हाने हैं। वैसान तो पहलेके राजाओंने किया और न आते हों! करेंगे।' सख्य ! वे तुमने और तुरहोर एउसे बहुर हरू चढ़कर थे; जब वे भी मृत्युके वहामें पड़ गरेर तो दुरहे असमें मरे हुए पुत्रके लिये होक नहीं वरना चाहिये।

सुना है। जिन्होंने नाना प्रकारके यह किये थे। ने सहा





शश्चिनदु भी मर गये। उनके एक टाग्र नियाँ थी र्जन प्रत्येक स्त्रीके गर्भने एक-एक हजार गलाने उत्पन्न गर्द थी। सभी राजकुमार पराक्रमी, वेदोके विहान कीर उत्तम भूतर धारण करनेवाले थे। मजने अरजमेध यह हिने थे। ग्राह्म शदाबिन्द्रने अपने उन कुमारों हो अपनेप वाले हाला है दे दिया या। प्रत्येक राजपुत्रके पीठे दुर्वाकृति गीती कन्याएँ थी, एक-एक बन्यारे पीठे शेर्ट, गर्थः प्रदेश द्यायीके पीछे सी-सी रया हर एक रयते राय री-री पेटे. प्रत्येक घोड़ेके पीछे इजार-इजार सीप, तमा प्राप्ति सीने सीने पचात-पचात भेड़ें भीं। यह अगर धन गरा रणि मुन अपने महायहाँने हालगोंके लिये दान िया था। उन पन्हें कोशीतक पर्वतीके समान अस्ति देर एरे सामानाहः अस्वमेध या पूरा हो जानेक आपने हेरण परंग रण गरे हैं। उनके राज्यकारमे एक पृथ्वीवर एए एट माध्य वर्षे के यहाँ कोई विप्तनहीं या, कोई रोग नरी या । बाद ररराह राज्यका उपभोग करके जन्तमं वे किस्सांत्र हो हाल रहा। सुद्धात ! वे तुमरे और तुम्होर पुत्ररे बहुत बहुनाहरू है। जब वे भी नहीं रह नके, तो दुगरे अपने दुगरे जिसे होत नहीं करना चारिये ।

न्ते से हो रहे हाल भी राष्ट्रण होंग मन परे हैं। यदि हो तम देखें अर्जुनकी होत्याको देखात गरामें अरुक हो के राष्ट्रण भी जनाया नहीं पर गरामें पर नेवेंगीती प्राप्त के साम देखें कार आयोगीता भाग हो। सुझे पहल पाने दे जाला होतिये। मैं जातर हेली जगह हिम को राष्ट्रण में पालन मुझे देख नहीं गरीमें।

्नारकारी इन प्रभाग भाषी त्यापुत्त हो वित्यस करते रिकामा हुउँ उनसे प्रथा—'पुरुषयेष्ठ । तुम इतने भयभीत अभेतां । गुरुषे सम्पूर्ण धानिय बीगों हे बीचमें रहनेपर



तृरं गीन या मरता है । मैं, कर्ण, चित्रसेन, विविद्यति, शृरंधया, दाद, दान्य, पृप्तेन, पुरुमित्र, जय, मोज, गृरंध्या, राद, दान्य, पृप्तेन, पुरुमित्र, जय, मोज, गृरंध्या, गृरंध्या, गृरंध्या, गृरंध्या, गृरंध्या, गृरंध्या, गृरंध्या, गृरंध्या, गृरंध्या, ग्रंद्यामा, शकुनि—ये ग्या भंग भी यहन ने राजालीय अपनी-अपनी सेनाके साय दुर्पारं रक्षा रे यि चरेंगे। तुम अपने मनकी चिन्ता दूर ता दे। विन्तुराज ! तुम न्ययं भी तो श्रेष्ठ महारथी हो। गृर्पारं हो। विन्तुराज ! तुम न्ययं भी तो श्रेष्ठ महारथी हो। गृर्पारं हो। विन्तु पाद्योंने दुरते क्यों हो ! मेरी मारी मेना दुर्पारं रहा। विन्तु सायधान रहेगी, तुम अपना भय विक्रण हो।

गार ! आपने पुत्रने तय इस प्रकार आशासन दिया।
गय उसमें साथ लेकर गतिमे होगाचार्यने पास गया !
अन्तर्य इसमें साथम नरके उसने पृद्धा—'भगवन् !
पूरा साथ वैयनेमें, हायरी पुत्रीमें तथा इड निद्याना मारनेमें
कीत पहा है—मैं या अर्जुन !

द्रोणान्यार्यने कहा—तात ! ययि तुम्हारे और अर्जुन के हम एक ही आचार्य है, तथापि अस्यास और करेश धर्मके कारण अर्जुन तुमसे तरे-नारे हैं। तो भी तुम्हें उनसे इस्मा नहीं चाहिये; क्योंकि में तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरी भूजाएँ जिसकी रखा करती हों, उसपर देनिताओंका भी जोर नहीं चाल सकता। में ऐसा व्यूह बनाऊँगा, जिसमें अर्जुन पटुँच ही नहीं सकेरों। इमलिये हरो मन, खूब जलाहने युद्ध करों। तुम्हारे-जैसे वीरको तो मृत्युका उर होना ही नहीं चाहिये; क्योंकि तपस्तीलोग तप करनेपर जिन लोकोंको पाते हैं, क्षत्रियधर्मका आश्रय लेनेवाले वीर पुष्टप उन्हें अनायास पा जाते हैं।

इस प्रकार आश्वासन मिलनेपर जयद्रयका भय दूर हुआ और उमने युद्ध करनेका विचार किया। उस समय आपरी सेनाम भी हर्प-ध्विन होने लगी।

अर्जुनने जब जयद्रय-वधकी प्रतिभा कर ली, उसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा- ''धन खय । तुमने न तो भाइयोंकी सम्मति ली और न मुझते ही सलाइ पूछी, फिर भी लोगोंको सुनाकर जयद्रथको मारनेकी प्रतिका कर डाली-यह तुम्हारा दु:शहस है ! क्या इससे सब लोग हमारी हॅंसी नहीं उड़ावेंगे ! मैंने कौरवोंकी छायनीमें अपने गुप्तचर भेजे थे, वे अभी आकर वहाँका समाचार बता गये हैं। जब तुमने सिन्धुराजके वधकी प्रतिशा की थी, उस समय यहाँ रणभेरी बजी थी और सिंहनाद किया गया या। उनकी आवाज कीरवॉने सुनी, उन्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा माल्म हो गयी। इससे दुर्योघनके मन्त्री उदास और भयभीत हो गये। जयद्रय भी बहुत दुखी हुआ और राजसभामे जाकर दुर्गोधन-से बोना--भाजन्! अर्जुन मुझे ही अपने पुत्रका घातक मानता है, इसलिये उसने अपनी सेनाके बीच खड़े होकर मुझे मार डालनेकी प्रतिगा की है। यह मध्यसाचीकी प्रतिग्रा है; इसे देवता, गन्धर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यया नहीं कर मफ़्ते । तुम्हारी सेनामें मुझे ऐसा कोई घनुर्धर नहीं दिखायी देता, जो महायुद्धमें आने अस्त्रींसे अर्जुनके अस्त्रींस

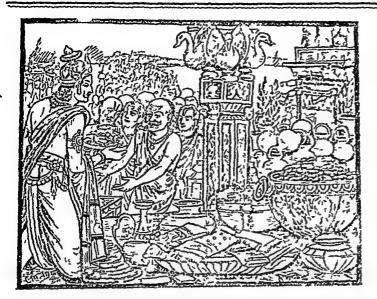

थे। ब्राह्मणोकी सब कामनाएँ उनके यहाँ पूर्ण होती यीं। सुझय। वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे श्रेष्ठ थे; जब उनकी भी मृत्यु हो गयी, तो तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।

सुना है, दुष्यन्तके पुत्र भरत भी मृत्युको प्राप्त हुए ये। भरतने वनमें रहकर बचपनमें ही ऐसा पराक्रम दिखाया या, जो दूसरोंके लिये कठिन है। वे जब बच्चे थे,



बहु-बहु स्टिंगो येगसे द्यान्य बाँध नी और उन्दे घनीटते गते थे। अन्यानिने दाँत तीद देने और भागने हुए हापिने-के दाँत पक्दकर उन्हें अपने पतारें पर देते थे। मी-मी निहोंने एक नाय पन्द-कर घनीटते थे। उन्हें स्व नीवींना हा प्रमार दमन करते देख बाजगाने उन्हा नाम 'सर्वद्यमन' स्व दिया।

राजा भगतने यम्ना तटपर रैं,
नगम्बतीके कृत्यर तीन से और गहाहे
किनारे चार सी अवमेष यह हिंदे थे।
तदनन्तर उन्होंने पुनः एक हरार अवभेश और सी राजस्य यह किये, जिनमें उत्तम दक्षिणा दो गयी ही। पिर अग्रिटर,

अतिरात्र और विश्वजित् याग करके दम राज याजेना यजींका अनुष्ठान किया। श्रद्धन्तलानत्वनने रम एवं प्रश्नेने ब्राह्मणोंको बहुतन्मा चन देकर मन्तुष्ट किया। स्टाप्त ! भरत भी तुमसे ओर तुम्होरे पुत्रने सर्वमा भेष्ट में। प्रश्ने भी भर गये, तो तुम्हें अपने पुत्रके लिये मलाप नहीं। करना चाहिये।

महर्पियोंने राजन्य यजने लिटरें भण्याद् परान अभिपिक्त किया या, वे महाराज पृष्ट भी मृत्रुपी प्राप्त एए । उन्होंने बड़े यहाँवे इस पृथ्वीको रंग्रीके चोग्य दनारा मीरा (प्रसिद्ध ) किया, इस्लिये उनका नाम प्युपु रे, गरा। पृश्चे ित्ये यह पृथ्वी नामधेनु उन गरी भी। इस दिला जोते ही खेती होती थी। उसरमय सभी की अपने हुई समान थीं। पत्ते पत्तेमे मधुवी वर्षा होती भी। उन सुवर्णमय होते थे, लय ही मुखद और जीगण भी। इन लिये प्रजा उनके ही बन्द धुनक्त परनती पीर इसीत श्यन भी करती थी। इसींने पर अमृतरे रागन गरा और म्बादिए होते थे। प्रज्ञा उनगा ही भारत गर्ना । कोई भी भूता नहीं रहना पा। सभी नीति थे, स्वर्ग इच्डाएँ पूर्ण होती यीं ओर रिनीमी गर्र ने भी भय ना या। इसन्ये लोग आसी र्यापे अनुगर पेरीरे गंधे या गुफाओंमें निवास करते थे । उस समय सड़ी में र सनीः का विमाग नहीं था। हभी मनुष्य सुर्वक रहार की प्रसन्न थे।

राजा पूर हम रमुद्रमे यात्रा वरते: तो पानी यम हा म



मञ्जूरिक जारा जिस पनिको प्राप्त करना चाहते हैं, वही गति रुपारे पुषरो भी मिली है। तुम बीरमाता, बीरपत्री, बीर-जन्म तथा योगती बहिन हो; जायाणी ! तुम्होर पुत्रको बर्ट उनम गनि प्राप्त हुई है। तुम उसके लिये होक न पर्ने । यानकरी हत्या रहानेवाला पानी जयहरू यदि अमगावर्गामे एएए जिने तो भी अब अर्जनहे द्वायमे उसका र्ज्याम नहीं है। सम्ता । यल ही तुम मुनीगी कि जयद्रयका रनार तटार रमन्याज्ञतसे बाहर जा गिरा है। शूरवीर अनिमन्द्रने शांत्रनभर्मना पारन तरके सन्प्रकरींकी गति पानी के जिले इसरोग तथा दुसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय भी तन नाएते हैं। गर्ना बाँहन ! चिन्ता छोड़ो और बहुको र्भगः देवाओं। अर्तुनने जैनी प्रतिका की है, वह टीक ही हेंगी, उसे पोर्ट पाट नहीं सकता । तुम्हारे स्वामी जो कुछ माना नारते हैं। यह निधनल नहीं होता । यदि मन्ध्य, राम- विद्यास, गुरुख, पक्षी, देवता और असुर भी युढ़में उपायमं महायम करें, तो भी वह कल जीवन नहीं रह 12-1

भीनभारी बात सुनार सुमहाका पुत्रसोक उमद गड़ा भीर यह बतुत हुगी होतर बिसार करने लगी—-'हा पुत्र ! पुत्रमें दिना भाज मैं मन्द्रभारिनी हो गयी। वेटा ! तुम

नो अपने विचाने नमान बरानमी थे। निर युद्धमें आपन महें वैसे गरे ! पारस्य, यूरियानंत्री तथा पासाल सीरीके जीते अी तुम्हें किने अनायकी भाँति मार डाला। हाय। तुम्हे देखनेके लिये तरमगी ही रह गयी। आज भीममेनके या है विकार है ! अर्जनके धनुप घारणको और पृष्णि नया पारचान वीरोंके परातमको भी विकार है ! केन्यू भेदि, मुख्य और सक्षयों को भी बारवार धिकार है, जो ये युद्धमें जानेपर तुम्हारी रक्षा न कर सके। आज सारी पृथ्वी सूनी और श्रीहीन दिखायी देती है। मेरी शोफाकुल आँखें अभिमन्त्र हो हुँदनी है, पर देख नहीं पातीं । हाय ! श्रीकृष्णके भानी और गाण्डीवचारी अर्जुनके अतिरयी पुत्र होकर भी तम रणभूमिमं पड़े हो, में कैसे तुम्हें देख सर्कृंगी ! येटा ! कहाँ हो ! आओ, मेरी गोदमें बैठो; तुम्हारी अभागिनी माता तुम्हें देखने हो तरस रही है। हा बीर ! तुम नपने ही समस्ति है नमान दर्शन देकर कहाँ छिप गये ! अहो ! यह गनुष्य-जीवन पानीके बलबलेके समान कितना चञ्चल है। येटा ! तुम असमयमें ही चले गये; तुम्हारी यह तकणी पत्नी शोकमे हुवी हुई है, इसे कैसे घीरज वैंघाऊँगी ! निश्चय दी, कालकी गतिको जानना विद्वानींके लिये भी कठिन है; तभी तो श्रीकृष्ण-जैसे सहायकके जीते-जी द्वम अनायकी भाँति मारे गये। वत्स । यज और दान करनेवाले आत्मशानी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्यतीयामें स्नान करनेवाले, कृतग्र, उदार, गुरुमेवक तथा महस्रों गोदान करनेवाले जिम गतिको प्राप्त होते हैं, वही तुम्हें भी मिले । पतित्रता स्त्री, मदाचारी राजा, दीनोंपर दया करनेवाले, चुगलीचे अलग रहनेवाले, धर्मशील, वनी और अतियि-मत्कार करनेवाले लोगोंको जो गति मिल्ती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो । वेटा ! आपत्ति और संस्टके ममय भी जो धैर्यपूर्वक अपनेको सभाले रहते हैं, सदा माता-निताकी सेवा करते हैं और अपनी ही स्त्रीमे मन्तुष्ट रहते हैं। उनकी जो गति होनी है, वही तुम्हारी भी हो। जो माल्यपेंगे गहत हो सब प्राणियोंको सान्त्वनापूर्ण दृष्टिस देखते हैं, क्षमा-भाव ग्लते हैं, किसीको चोट पहुँचानेवाली बात नहीं कहते, जो मद्य, मास, मद, दम्भ और मिघ्यासे दूर रहते हैं, दूसरोंको कप्ट नहीं पहुँचाते, जिनका स्वभाव सकोची है, जो म्प्पूर्ण शान्त्रोंके जाता, जानानन्दसे परिपूर्ण श्रीर जिनेन्द्रिय है, उन माधु पुरुपोंकी जो गिन होती है, वही तुम्हारी भी हो।

दम प्रकार बोक्से दुर्वल एवं दीनमायसे विलाग करती

जाती है । इसल्यि राजा युधिष्ठिर ! अव तुम शोक न करो । यह कहकर भगवान् व्यास वहाँसे अन्तर्धान हो गये । तदनन्तरः, राजा युधिष्ठिरने प्राचीन राजाओंकी यजसम्पत्ति

सुनकर मन ही-मन उनकी प्रयंख की और छोक त्याग दिया। फिर यह सोचकर कि 'अर्जुनने में क्या पर्हुगा !' निल्लामें पढ़ गये।

## अर्जुनका विपाद और जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा

सञ्जय कहते हैं—महाराज! उस दिन जब सूर्य-नारायण अस हो गये, प्राणियोंका घोर संहार बंद हुआ तया सभी सैनिक अपनी-अपनी छावनीको जाने छगे, उसी समय अर्जुन भी अपने दिन्य अस्त्रोंसे संशप्तकोंका वस करके रयपर बैठ गिविरकी ओर चले। चलते-चलते ही वे भगवान् श्रीकृष्णसे बोले—'केशव! न जाने क्यों आज मेरा हृद्य

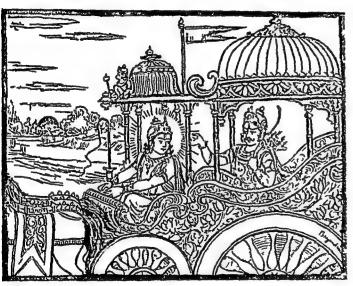

प्जनार्दन ! आज इस शिविरमें माझिक दाने नहीं दह ने हैं। न दुन्दुमिका निनाद है, न शहुरी ध्विन । ध्यक धीन भी नहीं बजती, मझलगीत नहीं गाने जाने। यदीहन न स्तृति करते हैं न पाठ । मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे हैं। हिसे चल देते हैं। इन खजनोंको व्याकुल देखकर भीने हुमझा खटका नहीं मिटता । आज प्रतिदिन्ती भाँनि सुभाराकुमार

अभिमन्यु अपने भार्यों ने नाप रेनता हुआ मेरी अगवानी करने नहीं आ रहा है।'

इस प्रकार वाल उनसे हुए दोनीने शिविरमें पहुँचकर देशा कि पाण्टा जाउना व्याकुल और इतोलगा है। रहे हैं। माइयों तथा पुत्रोंको उन अवस्तामें देश और सुभद्रानन्दन अभिमन्युको वहाँ न पाकर अर्जुन बहुत दुशी होग्द को , 'आज आप सब लोगोंके मुख्यर अमन्या दिखायी दे रही है। इचर, में प्रकारणा दिखायी दे रही है। इचर, में प्रकारणा प्रसन्नतापूर्वक बोलते नहीं इसमा का कारण है! मैंने सुना या, पाचार्य होगने चक्रव्यूहरी रचना की थी, आप्रोंगोंने

धड़क रहा है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई अनिए अवश्य हुआ है, यह बात हृदयसे निकलती ही नहीं। पृथ्वीपर तथा सम्पूर्ण दिशाओं में होनेवाले भयद्वर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। कहिये, मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मन्त्रियोंसहित सकुशल तो होंगे ?'

श्रीकृष्णने कहा—शोक न करो, मन्त्रियोंसिंहत तुम्हारे भाईका तो कल्याण ही होगा । इस अपशकुनके अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा ।

तदनन्तर दोनों वीरोंने सन्ध्योपासना की और फिर रयपर बैठकर युद्धसम्बन्धी वार्ते करते हुए आगे बढ़े । जब छावनीके पास पहुँचे, तो उसे आनन्दरहित और श्रीहीन देखा । तब वे चिन्तित होकर श्रीकृष्णिये कहने लगे— वालक अभिमन्त्रके मिया दृष्ट्या होर्ड इन न्यूरण भेदन नहीं कर सकता या। अभिमन्त्रणों भी मेन इन व्यूहरे निकल्नेना ढम अभी नहीं यहाया या। रणं ऐना तो नहीं हुआ कि आपलोगीने उन वालगारी रण्डे रण्डे मेन दिया हो! सुमद्रानन्दन उन व्यूहरों अने में पार होता कर युद्धमें मारा तो नहीं गया । यह सुरणा और र्वेपर्यं ना पारा तथा माता इन्ती और श्रीहष्ट्याम दुलान या। वलाह्ये तो कालके नदामें पहा हुआ ऐना नीन है। लिये उनमा या और सदा बहींकी आदामें न्या या। वलानमें भी उनके पारामक्षी कहीं दुल्या नहीं यी। विनती प्यारी प्यारी सारी नरण या। ईक्यों-द्वेप तो उने सूनहीं नया या। यह नरन उनम्

## अयुनका मान्न. श्रीकृष्णका युधिष्टिरको आधामन तथा मनका युद्धके लिये प्रमान

सराम बाली है। राजन ! अर्जुन आसी प्रतिकारी अर्ज काली जिल्हा करते हुए से गरे। उन्हें निना राज के कहार के भ्यागत भीकापने दर्शन दिया। अर्ज्जुन देवों ही अर्जुन उर्ज भीव उसे बैटनेकों आसन देका कुकार सहे हैं। श्रीकार्णने उनका निषय जान-



का गरा—भानस्य ! तुम्हें रोद तिसल्ये हो रहा है ? रिज्ञान पुरुपके भोन नहीं करना चाहिये। इससे काम निगः स्वार है। तो अपने योग्य कार्य आपदे। उसे पूर्ण करों। उसे गहीन मनुष्यका शोह तो उसके लिये शतुका कम देना है।

भगवान्ते ऐसा बदनेवा अर्जुनने बहा—'केशव | मैने बन अपने पुत्रके धानक जयद्रयको मार डाल्नेकी भारी अन्या पर टाली है: निन्तु सोचना हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा ने इने हैं निये कैयव निश्चय ही जयद्रयको सबके पीछे खड़ा केयो । गर्ने महार्थी उसकी रक्षा करेंगे । स्वारह अलीहिणी ने स्मेरी की लेग मरने से बच गर्द हैं, उन सबसे निरा हुआ उपन्य कि मुझे दिनापी देगा ? यदि नहीं दीन्या ती में बहार का कही हैं। सकेगा और प्रतिज्ञा मक्क होने पर मुझ जैना मनुष्य देखे जीपन भारण कर सहता है। अब ती माग उपाय केनल दुःख देनेवाला है, इसिये भेरी भाषा निरामाके स्वमे परिणत हो रही है। इसके मिना आवाल सूर्य जन्दी ही अन्त होता है। इन्हीं सब कारणोंने में ऐसा यहता हूँ।

अर्जुनके शोक का कारण सुनकर श्रीहरणाने कहा-पारं! शद्भरजी के पास प्याप्ताय नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है, जियमे उन्होंने पूर्वकालमें सम्पूर्ण देशोंका मंहार किया या। यदि तुम्हें उस अस्त्रका जान हो तो अवश्य ही का जयद्यका वध कर सकोगे। यदि उसका जान न हो तो मन्ही-मन भगवान् शंकरका ध्यान करो। ऐसा करनेपर उन्हीं हुनाने तुम उस महान् अस्त्रकों पा जाओंगे।

भगवान् श्रीकृष्णकी बात सुनकर अर्जुन आचमन परके भूमियर आसन विछाकर वैठ गये और एकाप्र चित्रशे शद्भरजीका घ्यान करने लगे । तदनन्तर ध्यानायस्यामें सभ बादामुहर्तिके समय अर्जुनने श्रीकृष्णके साथ ही अपनेका आकागमें उड़ते देखा । उम समय उनकी वायुके समान गति थी। भगवान् कृष्ण उनकी दाहिनी बॉह पकरे चल रहे थे। उत्तर दिशाम आगे बढकर उन्होंने हिमालयके पावन प्रदेश और मणिमान पर्वन देखा, जहाँ दिव्य ज्योति छिटक रही यी और सिद्ध तथा चारणगण विचर रहे थे। मार्गमें अद्भुत मार्चोको देखते हुए जब ये आगे बंद, तो द्येतपर्वत दिखायी दिया । पांच ही क्रुयेरका विद्याग्यन था। उसके सरावरोंमे कमल खिले हुए थे। थोड़ी ही दूरपर अगाध जलमे मरी हुई गङ्गा लहरा रही थी; उनके तटपर ऋषियांके पवित्र आश्रम थे । उसके आगे मन्दराचलके रमणीय प्रदेश दृष्टिगोचर हुए, जहाँ किन्नगंके सगीतकी स्वर-टहरी सुनायी देती थी। इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानोंको पार करनेके बाद उन्होंने एक परम प्रकाशमान पर्वत देखा; उसके शिखर-पर भगवान् शद्धाः विराजमान थे, जो इजारी सूर्योके ममान देदीप्यमान हो रहे थे। उनके द्यायमें त्रिशृल या, मसक्पर बटाबुट ग्रोमा पा ग्हा या । गीर शरीग्पर बल्कल और मृगचर्मका बद्ध छपेटे भगवान् भृतनाय पार्वतीदेवीके माग बैठे थे । तेजम्बी भृतगण उनकी सेवामें उपस्थित थे । ब्रह्मवादी ऋषि दिव्य स्तोत्रीं उनकी स्तृति कर रहे थे।

उनके पास पहुँचकर भगवान् कृष्ण और अर्धुनने

'पापी जयद्रय ही उस वालकके वधमें निमित्त वना है, अतः



निश्चय ही कल उसे मीतके घाट उतारूँगा । अगर कल उसे न मारूँ तो माता-पिताकी इत्या करनेवाले, गुरुन्नीगामी, चुगलखोर, साधुनिन्दक, दूसरोपर कळद्भ लगानेवाले, घरोहर-को इड्र छेनेवाले ऑर विश्वासघाती पुरुपोंकी जो गति होती है वही मेरी भी हो। जो वेदाध्ययन करनेवाले उत्तम ब्राह्मणोंका तथा बड़े बूढो, साधुओं ओर गुरुजनोंका अनादर करते हैं, ब्राह्मण, भी और अग्निका चरणोंसे स्वर्ग करते हैं और जलमें मल-मूत्र या धूक डालते हैं, उन्हें जो दुर्गति प्राप्त होती है वही कल जयद्रथको न मारने र मेरी भी हो । नगे नहानेवाले, अतिथिको निराश करनेवाले, सदस्वीर, मिथ्याबादी, ठग, आत्मवञ्चक, दूसरीं रर धुठे दीप लगाने-वाले तथा परिवारवालोंको दिये यिना अकेले ही मिठाई उड़ानेवाले लोगोंको जो दुर्गति भोगनी पड़ती है, वही जयद्रथका वध न करनेपर मेरी भी हो। जो शरणमें आये हएका त्याग करता है तथा कहनेके अनुसार चलनेवाले सजन पुरुषका पालन-पोपण नहीं करता, उपकारीकी निन्दा करता है, पड़ोसमें रहनेवाले सुयोग्य व्यक्तिको श्रादका दान न देकर अयोग्य व्यक्तियोंको देता है और श्रुद्ध जातिकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवालेको श्राद्धान जिमाता है तथा जो शराबी, मर्यादा भद करनेवाला, कृतप्र और म्वामीका निन्दक है, उस पुरुपकी जो दुर्गित होती है वही जयद्रथको न मारनेपर मेरी भी हो। जो

बार्वे द्यायसे भोजन करते, गोडमें गरदार गाने, उन्हारे पत्तेपर बैठते और तेड़की डाँदुन करने हैं। रिन्होंने पर्रांका त्याग किया है, जो प्रानःकल रोते हैं, ब्रह्म, हो स्न होनी र्भार धत्रिय होकर युद्धने उरते हैं। ग्रान्थनी निस्ता उसी ह, दिनमें नीद लेते या मैशून करते हैं, परभे राज गर्मा, अमिद्देश और अतिधिस सरमे दिसुष नरहे राग भी भेर पानी पीनेमें विष्न डालने हैं। जो रजन्याने रत्यं करे हैं। कीमत छेकर करवाको येन्द्रते हैं, यहन होगोर्ड पुरे हिने पर्हे हैं, ब्राखण होकर डामबृत्तिन जीदिया चलाउँ हैं, लाउँ है उस करते हैं। तथा जोब्राजणको दानका गहन्य करते किर नेक्ष्यत नहीं देते, उन मप्तरी जो दुःग्यदादिनी गति है ही है, हरी जरहथको न मारनेरर मेरी भी हो। जरर िर पारियेश नाम मैंने गिनाया है। नया जिनका नाम 🕫 🏻 🗗 का है। उनको जो दुर्गति प्राप्त होती है पही मेरी भी ए-परि कल जयद्रथका वयं न कर एहें। अर भरी पर हती प्रतिज्ञा भी सुनिये—पढि यत सुर्वे अन्त हे के वे पार्वे पार्वे जयद्रथ नहीं मारा गया तो में स्थये ही जाती हुई अलाहे प्रवेश कर जाऊँगा । देवना, अनुर, मनुष्य, अधीर नागर ितर, राक्षम, ब्रहार्थि, देवर्थि, यह नगनर नगर हमा इनहे परे जो कुछ है। यह भा-ने गर मिनका भी भेरे राज्यी रक्षा नहीं कर सकते । यदि जाड़य पानापने प्रारापना या उससे आगे वद् जायमा अपना अन्तिस्केन देवनार है नगरमें या देखोंकी पुरीमें भागहर दिवेगा का टी रे 👓 अपने नैक्डॉ बाणीने अभिमन्युरे उन गतरा हिर उपर्धार ही ।

यह बहुतर अर्जुनने गाण्डीय प्रत्याशी है गृह की हर नी ध्वनि आवागमें गूँज उठी । अर्जुनरी यह प्रतिता हुएला भगवान् शीकुण्यने अर्था पार्याप्य ग्राह्म क्ष्मा की कुपित हुए अर्जुनने देवहत्त नामय शतारी काशि के नार्वे । वह शंखनाय सुन्तर आराध प्रतालित रामा हो की काय उटा । उन समय निश्चित सुक्री बार्च का हुने की पाण्डव सिंहनाद करने हुने ।

# मयमीत हुए जयद्रथको द्रोणका आधासन तया श्रीकृष्ण और अर्जुनकी यानचीत

सक्षय कहते हैं—महाराज ! दूर्तोंने आकर जयद्रयसे अर्जुनकी प्रतिशा कह सुनायी । सुनते ही जयद्रय शोकसे विह्नल हो गया । वहुत सोच-विचार कर वह राजाओं मी सभामें गया और वहाँ रोने-विल्खने लगा । अर्जुनसे डर जानेके बारण उनने राहारे नार्ताः नता-व्यानाः । पाण्डवीती हर्ष-हानि हुमान्य होरे बहा नम हे नहा है। सरपास्त्र सनुष्यको सोति स्थानका गरीन विभिन्न हो गणा है। निश्चय ही अर्टनने नेसा हथ बननेनी प्रांटन हो है।

स्वाप प्रत्ने हैं उभर भी राष्ट्र याने १११ व. वे. १ की राष्ट्र कि सभी । दूरी और राजा ११ कि भी वस्ते । वे उटवर कान ग्रहमें और समे । १ कि के एवं में के पहें जिस्माद में आठ युवा कानक १ १ के एवं में के पहें जिस्माद में । सुधिष्ठिर एक महीन १ ४ १ वर्ष में के प्राप्तन्तर वैट स्वे और उस सम्ब्रुष्त जलने



प्रश्न तर को । वे मान-पूजन आदि से निष्टत्त होकर बेठे हैं थे वि द्वारवारने आगर स्वयंत दी—'महाराज ! भगवान् भोतान स्वार रहे हैं।' सलाने नहा—'उन्हें स्वागतपूर्वेत्र हे जाने ।' रदरान्य मगवान् श्रीकृष्णानी एक सुन्दर आगरान जिल्लाम कर गजा सुधिष्ठिरने उनका विकार पूजर विकास करके बाद अन्य उरकारी रोगोंके



आनेकी मूचना मिली । राजाकी आशासे द्वारपाल उन्हें भी भीतर ले आया । विराट, भीमसेन, धृष्टगुम्न, सात्पिक, चेदिराज बृष्टकेतु, द्वपद, शिखण्डी, नकुल, महदेव, चेकिनान, केकयराजकुमार, युयुन्यु, उत्तमीजा, युधामन्यु, सुवाहु और द्रीपदीके पाँचा पुत्र—ये तया अन्य बहुत से क्षत्रिय महात्मा युविष्ठिरकी सेवामें उपिखत हो उत्तम आसनींवर विराजमान हुए । श्रीकृष्ण और सात्यिक एक ही आमनपर बंठे थे । नय राजा युधिष्ठिरने उन सबके मुनते हुए श्रीकृष्णसे कहा— 'भक्तवत्तलः! जैसे देवना इन्द्रके आश्रयमें रहते हैं, उगी प्रकार इमलोग आक्ती ही टारणमे ग्हकर युद्धमें विजय और स्वायी मुख चाहते हैं । मर्चेन्वर ! हमारा मुख और हमारे प्राणोंकी रक्षा—सब आपके ही अबीन है; आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे हमारा मन आपमें लगा रहे और अर्जुनकी की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो । इस दुःसम्पी महासागरमे आप ही हमाग उद्वार करें। पुरुषोत्तम! आनको हमारा वारंबार प्रणाम है । देवर्षि नारदर्जीने आपको पुरातन ऋषि नारायण वनलाया है, आप ही वरदायक विष्णु है; इस बातको आज सत्य करके दिखाइये।'

भगवान् श्रीकृष्ण वोले-अर्जुन बलवान्, अम्र-

निवारण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वान है कि श्रीक्रणाकी सहायता पाकर अर्जुन देवताओं सिंहत तीनीं होकोंको नष्ट कर सकता है । इसलिये में यहाँसे चले जानेकी आजा चाहना हूँ । अथवा यदि तुम ठीक समझो तो अन्वत्यामा और द्रोणाचार्यसे मेरी रक्षाका आश्वासन दिलाओ ।' तब दुर्योघनने म्वयं जाकर द्रोणा चार्यसे बहुत प्रार्थना की है। जयद्रयकी रक्षा रा पूरा प्रबन्ध कर लिया गया है, रय भी सजा दिये गये हैं। कलके युद्धमें कर्ण, भूरिश्रवा, अबत्यामा, वृपमेन, कृपाचार्य और शस्य-ये छः महान्यी आगे रहेंगे । द्रोणाचार्यने ऐसा ब्यूह बनाया है, जिसका अगला आधा भाग शकटके आसार-का है और पिछला कमलके समान । कमन्त्र व्यृहके मध्यकी कर्णिकाके बीच सूची व्यूहके पाम जयद्रय खड़ा होगा और बाकी सभी बीर चारों ओरसे उसकी रक्षामें रहेंगे । ये ऊपर बताये हुए छः महारयी धनुष, बाण, पराक्रम और आरीरिकं बलमें दःसह हैं। इनमेसे एक-एकके पराक्रमका विचार करो। जब ये छः एक साथ होंगे, उस समय इनका जीतना सहज नहीं होगा। अब अपने हितका ख्याल रखकर कार्य मिद्ध करनेके लिये मैं राजनीतिज्ञ मन्त्रियों और हितैपियोंसे चलकर सलाह करूँगा।"

अर्जुनने कहा—मधुस्दन ! कीरवीं किन महारिययों-को आप वलमें अधिक मानते हैं, उनका पराक्रम में अपनेसे आधा भी नहीं समझता । यदि साध्य, रुद्र, वसु, अश्विनी-कुमार, इन्द्र, वायु, विश्वेदेव, गन्धर्व, पितर, गरुड़, समुद्र, यह पृथ्वी, दिशाएँ, दिक्पाल, गॉवीं के लोग, जङ्गली जीव तथा सम्पूर्ण चराचर प्राणी सिन्धुराजकी रक्षाके लिये आ जायँ, तो भी में सत्य और आयुधोकी अपय खाकर कहता हूँ कल आप जयद्रयको मेरे वाणींसे मरा हुआ देखेंगे । मैंने यम, कुवेर, वरुण, इन्द्र और रुद्रसे जो भयद्वर अल्ब प्राप्त किये हैं, उन्हें कलके युद्धमें लोग देखेंगे । जयद्रयके



रक्षक जो-जो अस्त्र छोड़ेंगे, उन्हें में ब्रह्मांक्ये काट गिराडेंगा। देशव ! कल इस पृथ्वीयर मेंग वाणींसे पट एण गलाओं मस्तक विद्य जायेंगे, सो आप देग्रेंगं ही। हार्गहेंगां भागां कि जीमा दिव्य चनुष है, में योजा हूँ और आप गार्गि हैं। प्राप्त क्षेत्र होते हुए में किसे नहीं जीत गरता में भगयन ' मर्गही हुमां है हम युद्धेंसे मुझे क्या दुर्गभे हैं। आप से लगां के हि के बाबु मेगा बेग नहीं गट सबले हों भी बभी हुमें गणि कर रहे हैं। ब्राह्मां से एक, सायुओंसे नद्धार के प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मां जीसे निश्चित है, उसी प्राप्त करों गणि कर में विजय भी निश्चित है। उसी प्राप्त करों गणि एस तैयार हो जाय, ऐसा प्रदेश पर ही जिरेश नवेंगि हम लोगोपर बहुत भारी साम आ पता है।

#### श्रीकृष्णका आश्वासन, सुमद्राका विलाप तथा दारुकसे श्रीकृष्णका वानौलाप

सञ्जय कहते है—तदनन्तर अर्जुनने भीकृष्णसे करा, भगवन् ! अत्र आप सुभद्रा और उत्तराको जाकर समझा पेः जैसे भी हो, उनका शोक दूर कीजिये ।' तब श्रीकृष्ण बहुत उदास होकर अर्जुनके शिविरमें गये और पुत्रशोकसे पीडित अपनी दुःखिनी यहिनको समशाने लगे। उन्होंने करा—

'बिरिन ! तुम और यह उत्तरा—डोमी ही तीर न हरें । कालके दारा छव प्राणियों की एक दिन यहाँ किया है ते हैं । तुम्हारा पुत्र उद्यादमी उत्तर, धीर बीर कीर कीर किया है । यह मृत्यु उनके मोग्य ही हुई है। इन्हिये कोफ त्याम है । देखी ! बहे-बहे नंत पुरुष राम्सा, क्षामां कारकान को ह

्र , पर । १९९१ सम्बद्धाः रहसे सुद्धा नेहर सम्बद्धाः in angen in wie fing promine bill gene fate fom. न्तर पर देन क्या । सैने या भी पा र पुरुष १४०० व्याप्तान सङ्गारी आई प्रमुता जिल्ला के इसर सर्वत्य के किस्सम् है, स्मित्रें न्त्र १८ १६ हे हे हे <sup>दे</sup>रण । क्रीस पान्न गरने गांच सनुष्य र न रीप र जिल्हा पर है। सम्बंद अमे राजाण पर्द - नार्तिकार केलिके। सन्द्रा गृतीसा साथ भौगनेते ्रेल ने, कृते ब्राल समेदी शनित भी स्थले हैं। पाइयोंने ेन कन ज्यार देश ही करेंगे। ये कहा पर्ममार्गिए हिटक हो है। इस्पा, रोमहत्त्व, भीतमा होया, विकर्ण, बादीका का तथा अवन बाँद बाँद मिना में तुम्हांन दितारी बात करेंगे, े गावा करण मन नेते। शीक्रण कभी धर्मकी छोड हर्द, हर रे और यापाय शिक्याने ही अनुयायी हैं। मैं भी माँ: भारत मानन करेंगा ते: ने टाल नहीं मनेगी, स्वींकि दल रच श्रमेत्या है।

गहार ! इस प्रचार पुत्रहे गामने गिइगिदाकर मैंने
तर एस करा तिन्द्र उस मूर्गने मेरी एक न मुनी।
ि स्मार्ग भीत्र की सारि। और अर्जुन-सरीये योदा है,
कार्या परात्र से ही नहीं सम्मी। पर क्या करूँ, दुर्योधन
केर के विकास हो भी कि कि स्मारी। पर क्या करूँ, दुर्योधन
केर के विकास मुनाओं। दुर्योधन, कर्ण दुःशासन और
स्मार्ग का सनाये मिलार क्या सलाह की ! सूर्य
पुर्वान कार्य स्वाप्ति स्थापमें एकत हुए मैंर सभी पुत्रीन
केर सा गार्व क्या ! लोभी, मन्दबुद्धि, कोषी, गार्य
रहाँ दे इस्ता भी किया है, सुर बनाओं।

मञ्जयने कहा-महागार ! मैंने गव कुछ प्रत्यक्ष

देता ै: आरमे बोरसर बनाईमा, स्थित होत्र महिने । इम सियमे आसा भी अन्यात तम नहीं है। बही हा पानी गुर जानेवर पुर चौंपने हे स्मान अब आतहा पह रोना रेना रार्य है। इसन्तिये शोक न पीतिये। जर यदका आगर आपा, उनी ममा पदि आपने आने प्रनीते मेह दिया होना अथवा कीरवें। में इ आजा दी होती कि प्रम उराइ हुयानन से कैद कर ला, या गाप निताके कांव्यका पालन करते हुए पुनको मन्मार्गमें स्थापिन किया होता, ता आज आपप यह मद्भार कदापि नहीं आता। आप इस जगन्में बड़े बुडिमान् समक्षे जाते हैं। तो भी मनातन्वग्री निरायनि देशर आपने दुर्याधन, कर्ण और शक्तिशी हाँ मे हाँ मिला दी। इस समय जो आपने यह विलाय कारा सनाया है, यह सब स्वार्थ और लोमके बशम होने के बारण है। विप्र मिलाये हुए शहदकी भाँति यह ऊपरमे मीठा होनेपर भी इसके भीतर घातक कदता है। भगवान श्रीक्रणाने जबसे जान लिया कि आप राजवर्मसे भ्रष्ट हो गये है, तबसे वे आपके प्रति आदर-बुद्धि नहीं रखते । आपके पुत्रोंने पाण्डवोंको गालियाँ सुनायी और आपने उन्हें रोका नहीं। पुत्रोंको गुज्य दिलानेका लोभ आपको ही मयसे अधिक या; उमीका तो अब फल मिल रहा है ! पहले आपने उनके बार-टाटोंका राज्य छीन लिया; अब पाण्डव नगर सम्पूर्ण पृथ्वी जीत लेते हैं, तो आप उसका उपभाग कीजियेगा । इस समय जब युद्ध निरंपर गरज रहा है, तो आप पुत्रोंके अनेकों दोप बताकर उनकी निन्दा करने थेठे हैं। अब ये बानें शोमा नहीं देती। खैर, जाने दीनिये इन बानेंकिं। पाण्डवींके माय कीरवींका जो घमारान युद्ध हुआ, उमका ठोक ठीक बत्तान्त सुनिये।

# द्रोणाचार्यजीका शकटच्यृह और कई वीरोंका मंहार करते हुए अर्जुनका उसमें प्रवेश

सञ्जयंत कहा-चर रात बीतनेस आचार्य होगने भारी रव मेगारे। तहरुत्युहमें खदा हिया। उस समय वे शा राती हुए वही तेलीमें हार-उधा सूम रहे थे। जब ता गारी मेरा मुखरे लिये उत्पादित होस्य खड़ी हो सबी थे अप्तादीन प्रदेशने यहा, तिम, भृरिश्रवा, हर्णा, भारत्याम, सच्च, मुस्मेन और ह्याचार्य एक व्याव प्रतापन गाठ हार रथीन चीडह हल्य गजारोडी बीत हर्गा हता देहार मेना नेसर हमारे हु कोस पीठे रहे।। वहाँ इन्द्रादि देवना भी तुम्हाग कुछ नहीं विगाइ महेंगे,फिर पाण्डवींकी तो बात ही क्या है ? यहाँ तुम वेखटके रहना ।

होणाचार्यके इस प्रकार दादम वंधानेर सिन्धुगज जगहर गान्धार महारिययों और बुद्दमवारोंके साथ चला। ये दस हजार सिन्धुदेशीय घोड़े बड़े मधे हुए और धीमी चालसे चलनेवाले थे। इसके बाट आपके पुत्र दुःशासन और विकर्ण निन्धुगजकी कार्यसिदिके लिये सेनाके अग्रभागमें आपर दट गये। होणाचार्यजीका बनाया हुआ यह हुई सुमद्राके पास द्रीपदी और उत्तरा मी आ पहुँनीं। अव तो उनके दुःखकी सीमा न रही। सब फूट-फूटकर रोने लगीं और उन्मत्तकी तरह पृथ्वीपर गिरकर बेहोश हो गयीं। उनकी यह दशा देख भगवान् श्रीकृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्हें होगमें लानेकी तरकीय करने लगे। उन्होंने जल छिड़ककर उन्हें सचेत किया और कहा—'सुमद्रे। अव पुत्रके लिये शोक न करो। द्रीपदी! तुम उत्तराको घीरज वैंघाओ। अभिमन्युको बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है। हम तो यह चाहते हैं कि हमारे वंशमें जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे सब यशस्वी अभिमन्युकी ही गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्रने अकेले जो काम कर दिखाया है, वही हम और हमारे मब सुहुद् भी करें।'

सुभद्रा, द्रीपदी और उत्तराको इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान् कृष्ण पुनः अर्जुनके पास गये और मुनकराते हुए बोले—'अर्जुन ! तुम्हारा कल्याण हो, अब जाकर सो रहो। मैं भी जाता हूँ।' यह कहकर उन्होंने अर्जुनके शिविर-



पर द्वारमार्चीको खड़ा किया और गई शक्यानी रहत हैना कर दिये। फिर वे दारकको छाप है असी पान्हेरें हैं। और बहुत-से नायोंके विषयमें विद्यार करते एए इस्कार लेट गये। आधी गनके मनप ही उनती नींद टूट गणी, नव वे अर्जुनकी प्रतिशाका स्मरण करके टाइको दोने -- भएक शोकसे व्यथित होनेके कारण अर्डनने यह प्रान्त कर करी है कि भी रूट जयद्रयरा वध कर्मेगा।" किन् हेल्." रक्षामें रहनेवाले पुरुषको इन्द्र भी। नहीं मार गाले । इन्हें कल मैं ऐसी व्यवस्था कर्षेगा, निमर्ट कर्नन एवं कल हेनेने पहले ही जबद्रयको मार दाले । जनगा भेर ियं सी, मित्र अथवा भाई-बन्ध-कोई भी हन्तीनन्त्रन रहीनरे उर कर प्रिय नहीं है । इस समारको अर्जन के िना भे घर धान भी नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं रहता। अनिके लिये में कर्ण, दुर्वोधन आदि सभी महारियत्रीही उनहें में है और हाथियोंमदित मार जानूँगा। कन मानी हरिया इंग बातका परिचय पा जायगी कि मैं अर्टनमा किन्हें। उनसे द्वेष रखता है। वह मुहाने भी स्ट्या है, हो उनहें अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूल है। दुस परनी ल्डिने इस बातका निश्चय कर लो कि आउँन मेरा आशा गरीर है। सवैरा होते ही मेरा रथ महारूर दैया वर देना । इसी मुदर्शन चक्र, बीमोदर्श गराः दिन्य गरित चीन गर्नाः घनपके साथ ही सभी आवश्या सामग्री रहर नेवा । भें है जीतकर प्रतीक्षा करनाः दयों ही भेर पाद्म इन्हर्न । प्रति है । वहे वेगसे भेरे पान रय है अपना । में आरा हरण १-अर्जुन जिस जिस बीरके बघरा प्रस्त स्टेंगे गया परि हार अवस्य विजय होगी।"

दारकने कहा—पुरसंस्का ' आप ि के नार्य है उसरी विजय तो निधित है। परास्य है ही कैने राज्य है ! अर्जुनकी विजयने स्थि जाप गुरो हो गुर हामेगों सामा दे रहे हैं। उसे स्थेस रीते ही में पूर्ण बर्मेगा ! ५०० के हैंगून है जाने हैं है है। इसके प्राप्त भी अर्थनी



रताने बणाँ थे उदा दिये िडम समय अर्डुनसी फुर्ना देखने येगा थी। ने पर बाग नटाने हैं, तब धनुपती डांसी म्बॉचते हैं, पर बाग छों हैं। हैं और पर नरकसमेंने नया बाण निकाणों हैं—यह जान ही नहीं पहना था। ने मण्डलाकार घर्डिन महिन स्टान हो गई पहना था। ने मण्डलाकार घर्डिन महिन स्टान्स रमते जान पहते थे। इस प्रकार धर्डिन मिसे व्यधिन होतर हु शाननकी मेना अपने नायकके महिन भाग उठां और बड़ी नेजीन होगाचार्यसे सुरक्षित होने-भी आहरानमें शहरव्युहमें युन्त गयी।

अर मरार्ग्या अर्टन दुःगाएनकी सेनाका सदार कर र अगरे शर्मान पर्नृत्तने हे विचारसे द्रोणाचार्यमा सेनानर द्रुट यहे । भारार्थ ब्यूटके द्रारपर गादे थे । अर्डनने उनके रामने वर्षेनाच श्रीहणात्री सम्मतिसे हाय लेड्कर बदा, भारत भारतीय कि कल्यारासमान तीजिये । मेरे लिये भारतीय रामन है । जिस तगद असरयामानी रक्षा करना भारता कांग्री, उन्नी प्रभार अपनी मेरी भी रक्षा करनी यहिरे । अगर अपनी हामने में निरुद्वान जनद्रयोगे मारना राहण हैं। आप मेरी प्रतिकारी रक्षा करें।

अर्द्धाः इत प्रकार कहतेन्त्र आचारिते मुन्दरगस्य वहा, 'अर्द्धाः ! द्वारे नराज्य स्थि विना तुम जयस्थको नहीं बीत महोते । इतना कहार उन्होंने हैंगते हैंगते अर्जुन्ते उनके रम, मंदे, काला और मार्गिके सिटा पैने बागोंगे अह्छादित कर दिया। तब तो अर्जुन्ते भी दोगानार्पके बाणोंगे रोह-कर अर्जन अत्यन्त भीपण बागोंगे उनपर त्याक्ता किया। हो जो अर्जन अत्यन्त भीपण बागोंगे उनपर त्याक्ता किया। हो जो खुरंत उनके बाण काट एकि और अर्जन दोनोंदीयर न्योट की। इसपर घनअप लारों बाण छोड़कर आनार्पकी खेनाका मंहार करने लगे। उनके बाणोंगे कट-कटकर अनेकों योद्धा, घाँदे और हायी घराशायी होने लगे। अब होणने पाँच बाणोंने श्रीकृष्णकों और तिहत्तरसे अर्जुनको पायल कर हाला तथा तीन बाणोंने उनकी घ्याकों बीध दिया। फिर एक खणमें ही बाणोंकी वर्षा करके अर्जुनको अहस्य पर दिया।

होण और अर्जुनके युद्रको इन प्रकार बदता देख श्रीहरणने उस दिनके प्रधान कार्यका विचार किया और अर्जुनमे कहा, 'अर्जुन!अर्जुन! देखो, हमें यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिये। आज हमें बहुत बद्धा काम करना है। इसिन्ये होणाचार्यको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये।' अर्जुनने पदा, 'आपकी जैसी इच्छा हो, यही कीजिये।' तब अर्जुन आचार्यकी प्रदक्षिणा कर बाण छोड़ते हुए आगे बढ़ने छगे। इस्पर होणने कहा, 'पार्य! तुम कहाँ जा रहे हो है संप्राममे शत्रुका परास्त किये विना तो तुम कभी नहीं इटते थे।' अर्जुनने कहा, 'आप मेरे शत्रु नहीं, गुक हैं। में भी आपका शिष्य और पुत्रके समान हैं। संसरमें ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो युद्धमें आपको परास्त कर सके।' इस प्रकार कहते-कहते अर्जुन जयद्रथके बधके लिये उत्सुक होकर बड़ी तेजीये कौरबाँकी सेनामें शुस गये। उनके पीछे-पीछे उनके चकरक्षक पाखालराजकुमार युधामन्यु और उत्सीजा भी चले गये।

अब जर, कृतवर्मा, काम्बोजनंग्य और श्रुनायुने उन्हें आगे बढ़नेसे रोका । उन विजयाभिलाणी वीरोंके माय अर्जुन-का चोर मंग्राम होने लगा । कृतवर्माने अर्जुनको दस बाग मारे । अर्जुनने उसके एक सो तीन बाण मारकर उमे अचेत-मा कर दिया । नव उसने हँसकर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंही रर पद्मीस-पद्मीस बाण छोड़े । इसपर अर्जुनने उसका घनुप काट-सर उसे निर्त्तर वाणोंसे वायल कर दिया । कृतवर्माने तुरंत ही दूसरा धनुप लेकर पाँच बाणोंसे अर्जुनको छानीवर बार किया । तब श्रीकृष्णने अर्जुनके कहा, 'पार्य । तुम कृतवर्मावर दया मत करो । इस समय सम्बन्धका विचार छोड़कर पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया। उन दोनां नर और नारायणको आया देख भगवान् शिव बड़े प्रसन्न हुए और हॅसते हुए बोले—'वीरवरो! तुम दोनोका म्वागत है: उठो, विश्राम करो और शीन्न बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम जिस कामके लिये आये हो, उसे मैं अवस्य पूर्ण करूँगा।'

भगवान् शिवकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों हाय जोड़े खड़े हो गये और उनकी स्तृति करने छगे— 'मगवन् ! आप ही भव, शर्व, कद्र, वरद, पशुपति, उग्र, कपदीं, महादेव, भीम, ज्यम्बक, शान्ति और ईशान आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं; आपको हम बारंबार नमस्कार करते हें । आप भक्तोंपर दया करनेवाले हैं, प्रभो ! हमाग मनोरय सिद्ध कीजिये ।'

तदनन्तर अर्जुनने मन-ही-मन भगवान् शिव और श्रीकृष्णका पूजन किया तया शङ्करजीसे कहा—'भगवन् ! मैं दिव्य अन्त्र चाहता हूँ !' यह सुनकर भगवान् शंकर मुसकराये और कहने लगे—'श्रेष्ठ पुरुपो ! में तुम दोनींका स्वागत करता हूँ । तुम्हारी अभिलापा माल्म हुई; तुम



जिसके लिये आये हो, वह वस्तु अभी देता हूँ । यहाँसे निकट ही एक अमृतमय दिव्य सरोसर है. उसीमें मैंने अपने दिव्य

घनुप और वाण ग्स दिये हैं: वहाँ जाउन दाण ीत पहुण ले आओ ।'

'बहुत अच्छा' वहकर दोनी यीर नियमीन पार्टीने पार्टीने माय उस सरीवरपर गरे। वहाँ जानर उन्होंने दो नात है हैं। एक स्वीमण्डलके समान प्रकाशमान या और उसरा हुए सम्तकवाला या, उसके मुखसे आगरी गर्सेट निर्मा हों। श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनी उस स्मीवरण जाता आनगत करके उस नागोंके पास उपरित्त हुए और नाय मिहार शिका करके उस नागोंके पास उपरित्त हुए और नाय मिहार शिका विवास सम्वास शहरके प्रभावने ने दोनी स्मानात अन्य स्वस्प छोड़कर धनुपन्याण हो गये। हुएसे हे देनी मार असल हुए और उस देवी प्रमान धनुपन्याणों ने स्मान हो स्मान सम्मान प्रकार प्रमान सम्मान प्रकार प्रमान सम्मान प्रकार प्रमान सम्मान प्रमान सम्मान समान सम्मान सम्मान



सब ध्यानपूर्वक देखता रहा अंग उस रहा दिया है के मन्त्र पदा- उसे भी उसने पाद कर दिया है तह है है है है विश्व कर स्थान है कर दिया है कर दिया है तसकारीने उन पतुर दायारी पुरा, करायाने के परिया है तसकार देश है के दिया है कर देश

कृत १०६ वर्ग हो १ प्रस्ति कर होने गीते १ मार्ग १ १० तथ नेतृ हुए बार श्रीक्ष नाहि गाहि १ मार्ग १ १० तथ तथ प्रहाने गरे १ आत्मिनार्थ प्रशिक्त १ मार्ग १ १० तथ हो जिल्लाह है क्या है देनों मार्ग १ मार्ग १ १० १ मार्ग १ मार्ग हुए। इसके १ मार्ग १ तथा मार्ग गोर्ग बहु सामार्ग हुए। इसके १ मार्ग १ तथा मार्ग गोर्ग व्याप स्थिति मारम्य भीत् भी १ १ १ १ १ (१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ विश्व स्थिति मेनार्थ भीत् भी

भागा की अन्यासा का हुआ देखर उनते पुत प्रत्या की रिपोद के तो भागम सामीति वर्ष करते को को कार्य अपे । तिस्तु अपेनी आपन द्वाति होस्य भाग को कि मुख्य कार्यकों होंद्र द्वारमा के उसी प्रसार द्वार के अपे की मेंगा कुचा के थे। उस समय के की की की नाम उन्हें की सामी पाना या। इनते हीं एके को की मार्यकों में कुची पाना या। इनते हीं एके को की मार्यकों दुर्वीयन में आगमें उत्तर आतमण किया। िन्दु अ्नि गार्रिको छोड़े हुए अलीमे तबार ही उनके एक श्री भूजाओं तो उदा दिया। इस गुढ़के अनेको एक गीति महेना धनजाने नाणीमे बिक्तर भगवाती। हो यदे। अर्थने अर्थने अर्थने गणीमे बिक्तर भगवाती। हो यदे। अर्थने अर्थने गणीमे गीति मन्ति। आत्राहित कर दिवा अर्थने अर्थने गणीमे गीति। आत्राहित कर दिवा अर्थने महित्त, अं मिनिवा, जदाचारी एवं दाहीचा अर्थना होतर हीन मने छोत्। अर्थने कामकीशालने साट-तृष्ट लाला। उनके गार्भिने कित्तर वे मैत्यो पर्वनीय योजा भयमील होतर मंगामम्भिने भाग उठे। उस प्रवार पीदे, हाया और स्वीके महित अनेको वीरीया मंदार करते हुए पीर धनस्य रणभूविमे विचार रहे थे।

अन राजा अम्बद्धने उनकी गतिको गेका। अर्जुनने गई। फुर्निसे अपने तीरो वाणींगे उसके घोड़ोंको सार दाला और धनुपको भी काट गिराया। अम्बद्ध एक भारी गदा लेक वाग-वार अर्जुन और श्रीकृष्णपर चीट करने लगा। नव अर्जुनने दो वार्गींगे गदाके गहिन उसकी दोनी गुजाएँ काट डाई। और एक बाणसे उसका मस्तक भी उद्दा दिया। इस प्रकार वह सम्बर्ध धमाकने पृथ्वीयर जा पड़ा।

### दृर्योधनके उलाहना देनेपर द्रोणाचार्यका उसे अभेद्य कवच पहनाकर अर्जुनके साय युद्ध करनेके लिये भेजना

मञ्जयने कहा-गजन ! इन प्रशा जत्र अर्जुन मिन्धु-राप प्रपट्टका पथ करने भी इच्छाने होणाचार्य और कृतवर्मा-की नेनाति हो शीरपर ध्यूटमें पुरा गये तथा उनके हायसे मुख्या और पानुष्य वय है। गपा, तो अपनी सेनाको भारती देरावर आवश पुत्र दुर्वीयन अवेटा ही अपने स्य-पर नदा हरण बही पुर्निमें होणाचार्यके पास आया और राध्य पार प्राचार्य ! पुरुषित अर्जुन हमारी इस विद्याल र्राप्तरं कृषाकर भीगर पुरु गया है। अब आप विचार कों हि की उसरे नायहे खिने हमा तस्ना चाहिये । हमें तो ए। जिल्ला करे कर रह भरोता है। आग जिल प्रमाह चाल-्रशेष्ट्र प्राप्ति । इसी प्रशास अर्जुन हमारी सेनामा रेगर १२ (गा<sup>के</sup>) इस समय जनहम्मरी रक्षा वस्तेवाहे बहु रप्देशन ५३ गरे हैं। तमने दक्षते गहाओं को पूरा विश्वास था ि अर्ज केंग्रें जारहे स्वयस मेनाने नर्ने पुन महेगा। मन्द्र में देखता है पा आपने शामने ही ब्यूटमें बुख गया ै। अह सरे अपनी सापी होना विस्तृ और बिनष्टनी जान पदार्ग है। विराह्मात से अपने यहने सा गई थे। यदि आप ्रे स स र दे कि में धारिते मेंह लैंगा तो में उन्हें कमी न रोकता। मैंने मूर्वतामे आक्की रक्षामें विशास करके मिन्धुराजको भी समझा बुझा दिया। मेरा विश्वास है कि मनुष्य यमराजकी दादोंमें पड़कर भले ही बच जाय, किन्तु रणभूमिमें अर्जुनके हायमें आकर जयद्रयके प्राण किसी प्रकार नहीं बच सकते। अतः अब आप कोई ऐसा उपाय की जिये, जिससे स्निथुराजकी रक्षा हो सके। मैंने घवराहटमें कुछ अनुचिन कह दिया हो, तो उससे कुषिन न होकर आप किसी प्रकार इन्हें बचाइये।

होणाचार्यने कहा— गजन् ! में तुम्हारी यानमा बुरा नहीं मानता । मेरे लिये तुम अन्तर्यामाफे समान हो । फिन्तु जो मधी बात है, यह में तुमसे कहता हूँ; ध्यान देशर सुनो । अर्जुनके मार्गय श्रीकृष्ण हैं और उनके घोड़े भी बड़े तेज हैं । इमलिये योदा-मा रास्ता निय्नेपर भी वे तत्काल बुम जाते हैं । मैंने मभी धनुर्धरों मेगामने युविष्टिरको पकड़ने-की प्रतिज्ञा की थी । इस समय अर्जुन उनके पाम नहीं है और वे अपनी सेना ने आगे खड़े हुए हैं । इसल्यि अब में ब्यूहके दारको छोड़कर अर्जुनसे लटने के लिये नहीं बाऊँगा । तुम बुर और पराक्रममें अर्जुनके ममान ही हो और इस पृथ्वीके विद्याके जाता, पराक्रमी, युद्धमें चतुर और तेजम्बी हैं; वे अवस्य ही आपके राजुऑका महार करेंगे। में मी ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे अर्जुन धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी सेनाको उसी प्रकार जला डालेंगे, जैसे आग ईघनको। अधिमन्युकी हत्या करानेवाले पापी जयद्रयको अर्जुन अपने वाणोंसे मारकर आज ऐसी जगह भेज देंगे, जहाँ जानेपर मनुष्यका पुनः यहाँ दर्शन नहीं होता। यदि इन्द्रके साथ मम्पूर्ण देवता भी उसकी रक्षाके ल्यि उत्तर आवें, तो भी आज युद्धमें प्राण त्याग कर उसे यमकी राजधानीमें जाना पहेगा। राजन्। अर्जुन आज जयद्रयको मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे, इसल्ये शोक और चिन्ता दूर कीजिये।

इन लोगोंमें इस प्रकार यातचीत चल ही रही यी कि अर्जुन अपने मित्रोंके साथ राजाका दर्शन करनेके लिये वहाँ आ पहुँचे । भीतर आकर युधिष्ठिरको प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गये । उन्हें देखते ही युधिष्ठरने उठकर बड़े प्रेमसे गले लगाया । फिर उनका मन्तक सूँघकर मुनकराते हुए कहा—'अर्जुन । आज उम्हारे मुराकी जैसी प्रसन्न कान्ति है तथा भगवान् श्रीकृष्ण जैसे प्रमन्न हैं, उससे शात होता है युद्धमें तुम्हारी विजय निश्चित है ।' अर्जुनने कहा, 'भैया । रातमें मैंने केशवकी कृपासे एक महान् आश्चर्यजनक स्वम देखा था ।' यह कहकर अर्जुनने अपने हितिपयोंके आश्वासनके लिये वह सब इत्तान्त कह सुनाया, जिस प्रकार स्वममें शद्धरजीका दर्शन हुआ था । यह सुनकर सभी लोगोंने विस्मित हो शद्धरजीको प्रणाम किया और कहने लगे— थह तो बहुत ही अच्छा हुआ ।'

तदनन्तर सब लोग धर्मगडर्ग आहा है, बदन चारि में मुस्रज्ञित हो बड़ी शीमताके साथ एदाहे निये निका करें। सबके मनमें हुएँ या, उत्सह या । सन्दर्भित सीजान, जीव अर्जुन मी युधिष्टिरको प्राप्त कर प्रारमार्कत करूरे लिये उनके शिविरमें बाहर निश्वे । मात्यशिकार केंग्रन एक ही स्पपर बैठवर अर्जुनरी उपनिम्न गरे । उने जनन श्रीकृष्णने सार्थिती भाँति अर्डनंग रचते। गर गर्नान्ते सवाकर तैयार किया । इतनेमें आईन भी भारता देवित कर्म पूरा करके घतुप-याण लिये दाहर दिवरते और रचनी परिक्रमा करके उमपर मवार हो गरे। दिर एउटि औ श्रीकृष्ण अर्जुनके आगे जा देहे । शीक्रणने पं हैं हैं वार है ह हायमें है ही। अर्जन उन दोनों हे गए कहते। यह हिं। इन समय विजयकी सूचना देनेबारे नाना प्रशानि हरू हारून होने लगे। शैरवॉकी मेनामे अस्तत्म हरा। एक राज्यों देखकर अर्जुन सात्यितिमे बीने-प्यवधान । ने ने निर्देश दिखायी दे रहे हैं, उनमे जान पट्टा है आह एक निश्चय ही मेरी विजय होगी। अतः अद्भी दर्श व्यक्तिता जहाँ जपहुर मेर पराक्रमशी प्रतीका तर रहा है। हर रहा राजा युधिष्ठिरकी रक्षांचा भार तुन्होंने इस्त है। इस महर्का कोई भी ऐसा बीर नहीं है। जो तुने युद्धें गरा र . पुः साञात् श्रीकृष्णके मनान हो । दुरुक्त य अवस्या हो जा अधिक भरीमा रहता है। भेरी जिन्हा होतूनर हर उन्ह राजाकी ही रक्षामें रहना । यहाँ भगवतन् वास्टेट हैं और है हुँ, वहाँ किसी विवित्ति सम्भावता नर्ग कि वर्गकी ऐसा कट्नेपर मात्यिक म्बान दन्ता मारर नहां ना युधिष्ठिर थे, वहीं चला गरा।

#### धृतराष्ट्रका विपाद तथा सञ्जयका उपालम्भ

धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय । अभिमन्युके मारे जानेसे दुःख-शोकमें दूने हुए पाण्डवोंने सनेरा होनेपर क्या किया ! तया मेरे पक्षवाले योद्धाओं मेंसे किस-किसने युद्ध किया ! अर्जुनके पराक्रमको जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया, ऐसी दशामें ने निर्भय कैसे रह सके ! जब भगवान् श्रीकृष्ण सन प्राणियोंपर दया करनेके लिये कौरव पाण्डवों में सिन्ध करानेकी इच्छासे यहाँ आये थे, उस समय मैंने मूर्खं दुर्योधनसे कहा या कि 'बेटा ! वासुदेवके कयनानुसार अवस्य सिन्ध कर लो । यह अच्छा मौका हाय आया है, दुर्योधन ! इसे टालो मत । श्रीकृष्ण सुम्हारे हितकी यात कहते हैं, स्वय

ही सन्धिके त्रिये प्रार्थना वर्ग्स के प्रार्थ कराने के त्री स्थान कराने के त्री सुद्धीं सुगतनी विस्तव संग्यमा १ ।

श्रीहरणाने न्यय भी अनुनयानी या कि त्या ना है है । अन्यायता आप ते हैं । एक एमा वार्त उसे टीन ना जिल्हा । या पार्टिक को जिल्हा है । या पार्टिक की जिल

हतान रेट्स रहाय सिन्दुस्त हाइस साथि सेनाहे दे सा और रहातार हाहिस सेट असायामा और नायी रिकेट स्वाइनारी हाहिस सेट असायामा और नायी राज को या एस स्थिता हाहि उसके प्रशासक थे। इसे दिस रहाताई, सुर्केना हाह और शास्त्र आदि अनेहीं साथ होता भी दुर्म सिन्दा रही है।

्राहे मुहारेक उत्र पीरीका बन्दयुद्ध होने लगा । महोत्रपार राज्य और सहदेवने बार्गीती वर्षा सम्बे असी धा भैक्ता स्वामेपाने श्राप्तिका नाममें दम कर दिया । इस स्वार है। पुरा भी हवाय न सूत्र पहना था। वह सारा प्रापम मंगे भैटा था । जब बार्गोंकी नोटमे वह बहुत ही ंक भा गा तो गड़ी तेनीते आने घोड़ोंको बढाकर प्रेरातनार<sup>्र</sup>ीरी मेनाने जा भिला । इस ममय पृष्टद्युतके माय र र प्रवासी होणानार्यकीने जैसी बाणवर्या की, वह क्टी ही अनेभेंने जाननेवाली थी । द्रोग और पृष्ट्युप्त रेग्नोदीने अनेनी धीरीके स्पि उदा दिये । जब भृष्टग्रुपने देखा ि जानार्य बहुत सर्भाव आ सबे हैं, में। उसने घतुष मग्यर हम्में द्या-सहमार है किये और उनमा वय करने के िं। यह धाने रपने हुएने उनते रपनर कुद गया। भारतांते हैं बाल मान्यर उनती दालको और दम बाणींसे उनरे राजपाने बाट-कृट जाता । किर चौत्रठ बाणाँसे उन्हें पेन्हें में पाम तमाम कर दिया तथा दी बार्णीने स्वजा और पा बाद्यम द्वापे पार्यम्बर्बीये। भी धनाद्यापी कर िया । दर्ग प्रधात् उन्तीने धनुषको बानतक परिचयन एगुण्य राज्यानार या होदा । विन्तु गत्यिकी ीर की गाँधे हरे बीचरीमें बाट दाला और रा निते न्युनि केरे हुए धृष्टयम्भी बचा लिया । इस प्रस्ता १६ देनारे मुराबहेत्व साथित जा स्था से पाञ्चाल में राष्ट्रानी समें बडाहर दुरंग ही दूर है हवे ।

ा राजानी मापति है उस बाग बन्मना बारन्स विद्या गान्ति है पोट्टी भी बड़ी फूर्नीस होताने मारने आहर ार गो। ता ने देनों सीर बरता राहने बात से के हर पीर युद्ध करने रचे । उन देशेने आकारने बार्गेस सुर मा नैना दिया और दर्में दिशाओं में बागीने मान भर िया। बार्गों वा जा की बानेंगे मत ओर पेंग अञ्चार ला गरा तथा मुसेश प्रशास और सामुक्त नामा भी अः ही गया । दोनींके अगीर सुनमें लगाय हो गरे । उनके छन और हाजाएँ स्टार गिर गार्वि । वे दोनों ही प्राचाराह बार्जीना प्रयोग कर रहे थे । उस समय हमारे और शाह सुभिष्ठिरके पक्ष के नीर राष्ट्रेनगड़े होंग और गालारिया संग्राम देख रहे थे । विमानीयर नटे तूण बजा और नद्रमा आर्टि देवना तया सिद्धः चारण, वियानर और नागगण भी उन पुरुपिटोंके आगे बढने, पीछे हटने तथा तरह-तरह है दानगञ्जालनके बीवलको देशाकर बड़े आध्यमें पड़े एक थे। इस प्रकार वे दोनों वीर अपने अपने धायकी मनाई दिएसरी हुए एक-दुगंग्को बाणाँसे बीघ रहे थे । इतनेहीमें गात्यांको अपने सहद बाणोंने आचार्यके धतुप-बाण बाट दाउँ। क्षणभन्दीमें द्रोणने दुसरा घतुप चढाया । हिन्तु गारविने उमे भी काट डाला । इसी प्रकार होण जो-जो घतुप नदाते गये, मात्यिक उसीको काटता गया । इस तरह उसने उनके मी धनुष काट टाले। यह काम इतनी सपाईसे हुआ कि आचार्य कब धनप चढाते हैं तया सात्यिक कब उसे काट हालना है-यह किसीको जान ही नहीं पड़ता या । रात्यिक का यह अतिमानुष कर्म देराकर द्रोणने मन-ही मन विचार किया कि जो अन्त्रवर परश्राम, कार्सवीर्य, अर्थन और भीष्ममे है वही सात्यकिमें भी है।

इसके बाद होणाचार्यने एक नया धनुप लिया और उमार वर्ड अख चदाये। किन्दु मात्यकिने अपने अख कीहालमें उन तब अलॉको काट दाला और आचार्पर नीले बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी। इसमें ममीको बदा आश्चर्य हुआ। अल्नमें आचार्यने अत्यन्त कुपिन होकर मान्यकिका मंद्या करनेके तिये दिव्य आग्नेयान्त्र छोड़ा। यह देलकर मात्यक्तिने दिव्य बारणान्त्रमा प्रयोग क्रिया। उस समय दोनों बीरोंको दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करते देलकर बढ़ा हाहाकार होने लगा। यहाँनक कि आकार्यमें पित्रयोंका उदना मी बंद हो गया। तब गजा सुविष्टिर, भीमसेन, नकुल और महदेवसब खोरसे सान्यक्ति रक्षा करने लगे तबा धृष्टगुमादिन के माय गजा बिगट और केक्यनेंग्डा मन्त्र और शान्यदेशीय मेनाजोंको लेकर होणके समने स्वार हुट गये। दूसरी और चक-शकटन्यूह चौड़ीस कोस लंबा और पीछेनी ओर दस कोसतक फैला हुआ या। उसके पीछे पद्मगर्म नामका अभेद्य न्यूह याऔर उस पद्मगर्भन्यूह्मॅ स्चीमुल नामका एक गुप्त न्यूह वनाया गया या। इस प्रकार इस महान्यूह्म रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए। स्चीन्यूहके मुखभागपर महान् धनुर्धर कृतवर्माको नियुक्त किया गया। उसके पीछे काम्बोजनरेश और जलसन्ध, तथा उनके पीछे दुर्योधन और कर्ण खड़े थे। शकटन्यूहके अग्रभागकी रक्षाके लिये एक लाख योद्धा तैनात किये गये थे। इन सबके पीछे स्चीन्यूहके पार्श्वभागमें बड़ी भारी सेनाके सहित राजा जयद्रथ खड़ा था। द्रोणाचार्यजीके बनाये हुए इस शकटन्यूहको देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ।

इस प्रकार जब कौरव-सेनाकी व्यूहरचना हो गयी तथा भेरी और मृदङ्गोंका शब्द एव वीरोंका कोलाहल होने लगा, तो रौद्रमुहूर्त्तमें रणाङ्गणमें वीरवर अर्जुन दिखायी दिये। इघर नकुलके पुत्र शतानीक तथा धृष्टग्रुम्नने पाण्डवसेनाकी व्यूहरचना की थी। इसी समय कुपित काल और वज्रधर इन्द्रके समान तेजस्वी, सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिमाको पूरी करनेवाले, नारायणानुयायी नरमूर्त्ति वीरवर अर्जुनने अपने दिव्य रथपर चढकर गाण्डीव धनुपकी टङ्कार करते हुए युद्धभूमिमें पदार्पण किया। उन्होंने अपनी सेनाके अग्रभागमें



खड़े होकर शहुन्वित की । उनके राध ही सीन्यानकारें भी अपना पाञ्चल्य शहु दलाग । उन दोलोंक हारू नामें आपके मैनिकोंके गेंगदे रादे हो गदे हमीर जाने नो तीर वे अचेत-से हो गदे; तथा उनके की हाथी दीहें, ध्यांक नहरू ये, वे मल-मूत्र छोड़ने लगे । हम प्रकार आपकी मार्न केला व्याकुल हो गयी । तय उसका उत्पाद बाराने के निष्क शहु, भेरी, मृदद्व और नगों आदि बलने गये ।

अब अर्जुनन अत्यन्न इपिन होत्र तितृत्वते एक. 'हपीकेश ! आप घोट्रॉको दुर्मर्पन्धी और पटाएँ। भे छ 🕆 इस्तिसेनाको भेदकर शतुके दलमे प्रदेश कर्मशा । पा मुनकर श्रीरूप्णने दुर्मर्पणती और रच होता। बर स दोनों ओरने यहा तुमुल सवाम छिद स्था । अहनी होन्हें सभी रथी श्रीकृष्ण और अर्डुनयर पाणीशी यहाँ जरने नी। तव महाबाह अर्जुनने भी क्रोधमे भरतर एक्ते सारी प्रकार निर उड़ाने आरम्भ कर दिये । बात-बी-बावने लाग स्वार्गन वीरोंके मस्तकोंसे छा गर्ना । यहा नहीं, धे होंदे कि होंद हायियोंकी कुँटें भी सर्रव पड़ी दिखायी देने करों । अकी मैनिकांको मब आर अर्जुन हो दिन्यादी देता या । दे बार बार 'अर्जुन यह है।' 'अर्जुन यहा है।' 'अर्जुन पर राष्ट्रा राष्ट्रा है।' इस प्रकार चिल्ला उठते थे । इस अमर परार उरारे रही है कोई तो आपसमें और कोई अपनेवर ही प्रगार कर देती थं। उस समय कालके वशीनून दीवर वे अने स्वापनी दर्गन्याव ही देखने लगे थे। कोई होहदुरान हे कर राष्ट्राय है गरे थे, बोर्ट गहरी देदनारे करण देहान है। सं रे क्षेत्र कोई पदे-पदे अपने भाई-यन्युओं वो पुरार रहे हैं।

पूर्व अने रूपता र विद्या तिहा के दि समान र रहत है। इन स्मा विस्तरिकारी १ ५० ५० ५ १ १ वहाँ देखका नव अन्या मीलाहै। र नाम के पर हुए इससे योग नीहे। उन्होंने बड़ी ्यं स्तु जर इस भरत चपुंत्रको है। तिया और अपने पता नहार पहातह शक और बालि उन्हें दक र १८ हरू । के अनेत्रे असे अमीने उन्हें अमीके स्प र के हैं तहर रह महीको अने से नामीने आन्छादित वर रहतः हेन्द्रे हो अस्पन्त सेना अभग समुद्री समान थी। कुरत बहुक्य हर्य अस बाहास्य भूगरे पड़ रही थी। लक्षा हुए कि रह के पदातिस्य महस्यों वहोल वर र्ा मी एका दक्ष और दुन्दुभियोगी भानि उसकी गर्जना ची । अवित्य स्थानीत उत्तरी अनन्त तरहासाला थी। कर्त हुए ब तुए थे। हात्र और वनाकाए केन थे और हायियोंके रक्षेर माने शिल्ले थी । अर्जुनने नटस्य हाँका उसे अपने वार्ती सेव खारा था।

भृतराष्ट्रेत पूछा—गड़य । जब आईन और श्रीकृष्ण दृशीस राहे हुए थे, हो ऐसा अवनर पासर भी फीरबलेंग दृशीस बने गरी मार मते ?

स अयाँन काहा—राजन् ! तिम प्रकार लोम अकेला ही स्टेंग मृत्तीती मेर देशा है, उसी प्रकार अर्जुनने पृथ्वीतर खड़े हैं के भी स्वीतर जांद हुए समल राजाओं हो गेर रक्ता था। इसे स्वार मेर्ड स्थान प्रकार कियानवा अर्जुनमें करा, जाने ! यहाँ सान्धियों के अच्छा जलागय नहीं है। इस्ते भेदे पाने भेना चाहते हैं। इस्ता अर्जुनने तुरंत अपादान पृथ्वीयों के हसर योदीने पानी पीनेयोग्य एक सुरूप स्थान दना दिया। यह स्थान यहन विस्तृत और स्टूट स्थान दन्ति के नाम दिया। यह स्थान यहन विस्तृत और



हुए उम मरोवरको देखनेके लिये वहाँ नारद मुनि भी वर्गार । इसमें अद्भुत कर्म करनेवाले अर्जुनने एक बाणाका पर बना दिया, जिमके स्वभे, बाँम और छन बाणीहीके थे। उसे देगकर श्रीकृष्ण हमें और बीठे 'ल्य बनाया!' इसके बाद ने तुरत ही रयमे कृद पह और उन्होंने बाणोमे विधे हुए घोड़ीको सील दिया । अर्जुनका यह अभूतपूर्वे पराक्रम देखकर शिढ, चारण और मैनिकलोग 'बाह ! बाह !' की ध्वनि करने लगे । गुउरे बदयर आश्चर्यकी बात यह हुई कि बड़े-बड़े महारथी भी पैटल अर्जुनमे युद्ध करनेगर भी उन्हें पीछे न इटा गरें। कमलनयन श्रीकृष्ण, मानो स्त्रियोंके बीचमें म्यह हो, इम प्रकार मुसकराने हुए बोड़ोंको अर्चुनके बनाये हुए बागींक घरमें ले गये और आपके सब सैनिकींक सामने ही निर्भय होरर उन्हें लिटाने लगे । ये अश्वचर्यामे उस्ताद ना है ही । योडी ही देरमे उन्होंने घोड़ोके अम, रशनि, कप्प और पानोंको दूर कर दिया नया आने करकमलेंसि उनके बाण निमालका, मारिया करके और पूर्णीयर लियाकर उन्हें जल बलात्कारसे इसे मार टालो ।' इसपर अर्जुन अपने वाणोंने कृतवर्माको अर्चेत कर काम्बोजवीरोंकी सेनाकी ओर चले ।

अर्जुनको इस प्रकार बढते देखकर महापराक्रमी गजा श्रुतायुध अपना विद्याल धनुप चढाता बहे कोचने उनके सामने आया । उसने अर्जुनके तीन और श्रीकृष्णके सत्तर वाण मारे तथा एक तेज वाणसे उनकी ध्वजापर बार किया। अर्जुनने तुरत ही उसका घनुप काटकर तरकसके भी दुकदे-दुकड़े कर दिये। तब उसने दूसरा धनुप लेकर अर्जुनकी छाती और भुजाओंमें नौ वाण मारे । इसपर अर्जुनने इजारों वाण छोड़कर श्रुतायुधको तंग कर डाला और उसके सारिय एवं घोड़ोंको भी मार डाला । तब महावली शुतायुध रयसे उतरकर हायमें गदा ले अर्जुनकी ओर दौड़ा । यह वरुणका पुत्र या । महानदी पर्णाशा इसकी माता थी । उसने अपने पुत्रके स्नेहवश वरुणसे कहा या कि भेरा पुत्र संसारमें शत्रुओं के लिये अवध्य हो ।' इसपर वरुणने प्रसन्न होकर कहा था, 'मैं तुझे यह वर देता हूँ और साथ ही यह दिव्य अस्त्र भी देता हूँ | इसके कारण तेरा पुत्र अवध्य हो जायगा। परन्तु ससारमें मनुष्यका अमर होना किसी प्रकार सम्भव नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है, उसे अवस्य मरना होगा ।' ऐसा कहकर वरुणने श्रतायुधको एक अभिमन्त्रित गदा दी और कहा, 'यह गदा तुम्हे किसी ऐसे व्यक्तिपर नहीं छोड़नी चाहिये, जो युद्ध न कर रहा हो । ऐसा करनेपर यह तुमपर ही गिरेगी ।' किन्तु इस समय श्रुतायुघके मस्तकपर काल मेंडरा रहा या। इसलिये उसने वरुणकी बातपर कोई ध्यान नही दिया और उसरे श्रीकृष्णपर वार किया । भगवान्ने उसे अपने विद्याल वक्षः खलपर लिया । और उसने वहाँसे लौटकर शुतायुषका काम तमाम कर दिया । शतायुघने युद्ध न करनेवाले श्रीकृष्ण-पर गदाका वार किया था । इसलिये उसने लौटकर उसीको नष्ट कर दिया । इस प्रकार वरुणके कथनानुसार ही शुतायुष-का अन्त हुआ और वह सब योद्धाओं के देखते देखते प्राण-हीन होकर पृथ्वीपर गिर गया।

श्रुतायुधकी मरा देखकर कौरवोंकी कारी केना और उसके नायकोंके भी पैर उखड़ गये। इसी समय काम्बोत-नरेशका श्रूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुनके कामने आया। अर्जुनने उसके उपर सात वाण छोड़े। वे उस वीरको घायल बरके पृश्वीमें घुस गये। तब सुदक्षिणने तीन वाणोंसे श्रीकृष्णको बींधकर पाँच वाण अर्जुनपर छोड़े। अर्जुनने उसका धनुप काटकर ध्वाजा भी काट डाली और दो अत्यन्त पैने बाणोंसे उसे भी घानल कर दिया। अब मुठिलाले अगल क्रिन होन्स पन अपके कार एक भारता शिल लेगी। यह उसे घायल करके विनगारियों नी वर्ण करनी प्रत्यों का गर्भ। शक्ति बोटले अर्थुननो गर्मा गृल्यों का गर्भ। के हैं पर उन्होंने पद्धानकों नी दर बाले पुरुष्टिल हों एक हैं पर उन्होंने पद्धानकों की दर बाले पुरुष्टिल हैं। एक अपके घोड़े, खाना धनुष और सामारिक होंगी प्रत्या कर दिया। फिर और भी बहुतने बाण होएकर उस्के हरके दुकड़े पर दिये। एक प्रश्ना एक होंगी प्रत्या का बाण से उन्होंने सुद्धालानी हानी पाए जार्ग। एक उन्होंने सुद्धालानी हानी पाए जार्ग। एक उन्होंने सुद्धालानी हानी पाए प्राप्त होंगी हान करना नामके बाणसे उन्होंने उसे भी प्रयासी एक दिया।

राजन् । इस प्रकार बीर भुजापुर और गुण्डियां करं जानेपर आवके मैनिक मोधने भारक पर्मुत्तार दूर परं जान अभीपाह, ध्रुरमेन, दिवि और यसिन मार्जि धीर उनका स्थार की वर्षा करने लगे । अर्जुनने जाने नामोंने उनके राज्य से बालोंने कार्जि रोज्य से बालोंने कार्जि रोज्य अर्जुनने घेर लिया । किन्तु ये कैमे-ईमे भनपानी और गाँउ गाँउ गाँउ के ही उन्होंने आने गाण्डीय धनुरने पूर हुए पार्थि उनके सिर और भुजाओंनो उदा दिया । उनके भरे हुए निर्मेंदे सारी राजभूमि पर गयी । किए समय की प्रमुख उनमा रूप प्रकार महार कर रहे थे, महादर्श भुजायु और अन्युत्तार उनके सामने आकर सुद्ध परने लगे । उन दोनों भीति उनके दार्यों और वार्यों ओर सार्यों सारी साम आकर सुद्ध परने लगे । उन दोनों भीति उनके दार्यों और वार्यों ओर सार्यों साम दरगना सारम्य पिता भीते हार्यों वार्यों साम सार सार कर उनके साम दरगना सारम्य पिता भीत

इकी ममय भुनायुने अस्तान में धर्म नगकर भूमित बहे जी के तो मरान जा जिया। उनमें प्राप्त हैं कर के रण दम अचेत हो गरे। इतने ही में अन्ताता हो उप प्राप्त अत्यन्त ती हण निराह में जा। उनमें में प्राप्त पर्माण असने दश्वी स्वापने अपेन नगान में हा है है वह गरे। पर अर्थन ने मस हुआन गरावर आपरी मार्ग में है वह गरे। पर अर्थुनने मस हुआन गरावर आपरी मार्ग में है वह गरे। पर अर्थुनने मस हुआन गरावर आपरी मार्ग में होने हैं हो होने त्या। अर्थुनरे अचार देशावर में हमा बर्ग में निर्मा हुए और अपनी मान नार्थ में उन्हें मार्ग माने ने हमा बत्त पानत वे सीन सीन है हमें अने पाने हमें हमा मार्ग उनका यह नया उनमें ही हुए। इस्ति देशा हमार्ग हमार होर उनका रण मार्गि देने हुए हैं हमार हमार दिया।

खामी हो । इसिलये अपने सहायकोंको लेकर तुम्हीं अकेले अर्जुनसे युद्ध करो, किसी वातका भय मत मानो ।

दुर्योधनने कहा—आचार्यचरण ! जो आपका भी लॉघ गया, उस अर्जुन हो में कैसे रोक सकूँगा । वह नो मभी शस्त्रधारियों में बदा-चढा है । मेरे विचारसे मग्राममें वज्रधर इन्द्रको जीत लेना तो आसान है, किन्तु अर्जुनसे पार पाना सहज नहीं है । जिसने कृतवर्मा और आपको भी परास्त कर दिया, श्रुतायुध, सुदक्षिण, अम्बष्ट, श्रुतायु और अच्युतायुको नष्ट कर डाला और महस्त्रों म्लेच्छोंका सहार कर दिया, उम शस्त्रकुशल दुर्जय बीर अर्जुन हे मुकावलेमें में कैसे युद्ध कर सकूँगा ?

द्रोणाचार्य योळे—कुरराज । तुम ठीक करते हां, अर्जुन अवश्य दुर्जय है; किन्तु में एक ऐमा उपाय कियं देता हूं, जिससे तुम उसकी टक्कर झेल सकोगे। आज श्रीकृष्णके सामने ही तुम अर्जुनसे युद्ध करोगे। इस अद्भुत प्रसङ्घको आज सभी वीर देखेगे। में तुम्हारे इस सुवर्णके कवचको इस प्रकार वॉध दूंगा कि जिससे वाण या दूखरे प्रकारके अल्लोंका तुम्हारे ऊपर कोई अमर नहीं होगा। यदि मनुष्योंके सहित देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षम

और तीनों लोक भी तुमने युग प्रस्तेते किये का ने आहे. तो भी तुमें तोई भग नते होता । ता विकास कार्या धारण करके तुम स्वयं ही कोबातुर अर्गने कार प्रश् करनेके लिये जाओ।

ऐसा बहरूर आचार्यने तृत्य ही अध्यास स्वास्त्र विधिये मन्त्रीधारण करते हुए हुर्गेष्यको गा स्वत्याण हुआ कवच पहना दिया और प्रहा, ध्यान्य स्वत्याण करें। हिन्दे स्वाह में स्वाहण तुरहारा करवाण करें। हमें स्वाह स्वाह के स्वाहण वह क्षिण कर्म यह मन्त्र और स्वत्या कर स्वित्य कर मन्त्र और स्वत्य कर स्वाहण कर किया कर कि कर हिन्दे के स्वाहण कर सिव्य कर स्वाहण कर किया कर किया कर कर हिन्दे के अपने पुत्र बहुस्यतिको और सुरुव्यक्तिको किया । अभिनवेद्यकीने यह समन्त्र सुरे किया का किया के सिव्य कर हिन्दे के सिव्य कर सिव्य कर किया के सिव्य कर कर हिन्दे कर सिव्य कर कर हिन्दे कर हो कर कर हो कर है। इस्ताल हुँ । इस्ताल हु

आचार्य द्रोणके हायसे इस प्रकार कार्क विकेट कर के बाजा दुर्योधन क्रिमचंदेशके सहस्ते रक्षे की कार्यके कर महारियर्थोंकी साथ से वाले मार्कि साथ के विकेट कर कर कि कि कि वाले मार्कि साथ कि वाले मार्कि मार्कि साथ कि वाले मार्कि

#### द्रोणाचार्यके साथ धृष्टद्युम्न और सात्यिकका पोर युद्ध

सक्षयने कहा - राजन् । जब अर्जुन और श्रीकृण कौरवींकी सेनामें घुस गये और उनके पीछे दुर्योधन भी चला गया, तो पाण्डवींने सोमक वीरींको साथ ले बड़ा कोलाइल करते हुए द्रोणाचार्यपर धावा बोल दिया। यसः दोनों ओरसे बड़ी घमासान लड़ाई छिड़ गयी । उस समय जैसा युद्ध हुआ, वैसा इमने न तो कभी देखा है और न सुना ही है । पुरुपसिंह भृष्टशुम्न और पाण्डवलोग बार-बार आचार्य-पर प्रहार कर रहे थे; और जिस प्रकार आचार्य उनगर वाणींकी वर्षा करते थे, उसी प्रकार धृष्ट्युमने भी वाणींकी झडी लगा दो थी। द्रोण पाण्डचोंकी जिस जिस रय-सेनापर बाण छोडते थे, उसी-उसीकी ओरसे बाण बरसकर भृष्ट्यन उन्हे हटा देता था। इस प्रकार बहुत प्रयल करनेपर भी धृष्ट्यससे सामना होनेपर उनकी सेनाके तीन भाग हो गये। पाण्डवीकी मारसे घवराकर कुछ योदा तो ज्ञतवर्माकी सेनामे जा मिले, कुछ जलसन्धनी ओर चले गये और कुछ द्रोणाचार्यजीके पास ही रहे । महारयी द्रोण तो अपनी सेनाको सघटित करनेका प्रयत्न करते थे, किन्तु भृष्टगुरा उसे दरावर कुचल रहा या। अन्तमें आपनी सेना उनी प्रतन कि किन हो गयी जैसे तुष्ट राजाहा देग कृतिक सन्तनके कि इंटेरोंके कारण उजद जाता है।

इस प्रकार जब पाण्डवीकी महिने नेपारी होता नाम है?

गये तो आचार्य मोधमें भरवर असे या है पहला है।

धायल करने लगे । इस रमय उपना रागा भागा भागा है।

सल्यानिके समान भवानर है। गरा । गरामारी सार्थ सन्तत होवर पृष्ट्युसकी हेना पाणी है। है। है। इस स्वार्थ स्थान है।

उधर सटकने लगी । इस प्रकार है गरा । गरामार्थ प्रकार है।

बाणींसे व्यक्ति होनेके पहला है है। है। इस स्वार्थ से से हैं।

आसा छोड़वर सब केर पूरी हो गरामार एक नहें हैं।

द्दी समत्र जुन्दीनन्त्रम् भीमनेत्रारे विकित्तीः विकित्तिः विकितिः विकिति विकितिः विकितिः विकितिः विकितिः विकितिः विकितिः विकितिः विकिति विकितिः विकितिः विकितिः विकिति विकिति विकितिः विकितिः विकिति विकित

धेल ८ वर इस्टे शीन नीमें नीमेंने अर्जनपर बार िया और पार बाजींने उनके पारी बोहींनी बीध दिया। िर इस गा। शिक्टवारी छात्रीमें मारे और एक महाने उन्हें तेरे में करदार प्रधीय गिरा दिया । इसपर अर्जुनने बही का रामीने उमार मीडह याम छोड़े। हिन्तु वे उसके कारणे द्वारामा पृथ्वीस विस्ताये । उन्हें निकल हुआ देराका उन्होंने चौरह बाग फिर होहे, हिन्तु वे भी इति । ते । त्यमे स्यान जमीन्यर जा पदे । यह देखकर धीनाती प्रातिसे पहार भाग हो में यह भनोगी बात देख रण है। रेगरे, दुम्योंन बाग शिकार छोड़े हुए तीरोंके रमान कुछ भी राम नहीं पर रहे हैं। पार्थ ! तुस्होरे बाण ले १९१७ में एमान भारहर और शतुके शरीरमें शुप जाने-यो हो। है: परना यह बेमी विषयना है, आज इनसे कुछ भी बाम गरी ही रहा है।' अर्जुनने बहा, भीकृषा ! मादूम है ए के दुर्वायन है। ऐके शक्ति आचार्य होताने दी है। इस्ते ज्यान पारण सरने ही जो कैये हैं। यह मेरे अम्ब्रोंके लिये <sup>16</sup> धनेद<sup>े</sup>। इस्ते राजने सीनी लेडीसी शक्ति समायी हुई ै। दरे एकगत्र शाचार्य ही जानते हैं या उनकी क्याने मुरे इत्या शत है। इस बयनको बाजेंद्रान विभी प्रकार र्मी भेर राज्या । यही नहीं, जाने बज़दारा स्वयं दुन्ह में हो गई कह एको । कृषा ! यह सम गहरम जानते तो भार भी है। निर्माश प्रशास प्रश्न स्टब्से सुने मोहमें क्यों दारने हैं ! र्रामें रोशीमें जी दुछ ही चुहा है, जी होता है

भीर को है गा-नार सभी आशो भिंदत है। भारते सम्मार इस सर बागे हैं। माने क्षण नीई महा है। मह होस्त्र के दुर्भावन भागायों। पहनारे हुए गयानों। भारण बहते इस समा निर्मा हुआ राष्ट्रा है। किहा अर भार के धनुष और मुजाओं के परास्माते भी देगे। में कामणे मुख्या है हैनेक्स भी आज हसे परास्म हर दूँगा।

ऐसा करावर अञ्चेनने कानको संदर्भवाने मान सम्बंध अभिमृत्ति करके अनेकी याग नहारे । किन्नु अभ वास्ती सप प्रवारके अफ़्रोंको काट देनेवाले वाणीमे उन्हे प्रवाह जार ही काट दिया । यह देल अर्जुनको यहा आधार्य प्रभा और उन्होंने श्रीकृणमे कहा, 'जनाईन ! इन अस्वका ध द्वतारा प्रयोग नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा करने वर यह अन्त्र भेरा और मेरी रोगाका ही सहार कर हालेगा। हतने हीमें दुर्याधनने नी नी बाणींने अर्जुन और श्रीकृतको बायड कर दिया तया उनपर और भी अनेवी वार्गोकी वर्ग करने लगा । उसकी भीषण बाणवर्षा देखकर आपके पक्ष के बीर बंदे प्रमन्न हुए और वाजोंकी प्यान करते हुए मिंडनाद करने लगे । त्तव अर्जुनने अपने कालके समान कगछ और तीये वाणींन द्वयांधनके घोड़े और दोनों पार्स्वरक्षकोंको भार डाला । फिर उनके धनुप और दस्तानीको भी काट दिया। इन प्रकार डमे रयहीन करके दो बाणोसे उसकी हरे हियोंको बाबा तथा उनके नर्लोके भीतरी मामको छेदकर उने ऐसा व्याक्रल कर दिया कि वह भागनेकी चेटा करने लगा। दुर्योधनको इन प्रकार आयत्तिमें पड़ा देखकर अनेको धनुर्धर वीर उनकी रताके लिये दीइ पड़े । उन्होंने अर्जुनको चारों ओरसे घर छिया । जनममूहमे विर जाने और भीषण यागवर्षा के कारण उस नमय न तो अर्जन ही दिरतायी देते थे और न श्रीकृष्ण ही। यहाँनक कि उनका रय भी ऑखांधे आंझल है। गया या।

तत्र अर्जुनने गाण्डीय घतुण खीचकर भीषण टंकार की और मारी यागवर्षा करके श्रृत्योंका ग्रंहार करना आरम्भ कर दिया। श्रीकृष्ण उद्य म्यरसे पाञ्चनन्य श्रृत्य बजाने ल्या। उस श्रुद्धके नाद और गाण्डीयकी टद्धारसे मयभीन होकर यहवान् और दुर्बन्छ सभी पृथ्वीयर लोटने लगे तथा पर्वत, ममुद्र, बीप और पानालके सिंदत मारी पृथ्वी गूँच उटो। आपकी औएके अनेकों बीर श्रीकृष्ण और अर्जुनको मारनेके लिये यही फुर्निसे होइ आये। म्रियम, श्रुष्ठ, कर्ण, स्थानेन, जयद्रम, कृषाचार्य, श्रुप्य और अश्रुप्यामा—टन आट वीरोंने एक साय ही टनस आक्रमण किया। उन सबके साय राजा दुर्योंचनने

दुःशासनके नेतृत्वमें हजारों राजकुमार होणको द्यत्रुश्नीने थिरा देखकर उनकी सहायताके लिये आ गये । वस, होनों ओरके वीरोंमें वड़ा तुमुल युद्ध छिड़ गया । उस समय धुलि बीर बार्गोंकी वर्षोंके कारण एक भी जिल्ला को के कर हमारियों के स्वार्थिय वह सुद्ध मर्जावादीन हो गरा—उद्यों क्षांके का पराये पक्षका भी जान नहीं रहा।

#### विन्द, अनुविन्दका वध तथा कौरवसेनाके वीचमें श्रीकृष्णकी अध्ववर्या

सक्षयने कहा—राजन् ! अय सूर्यनारायण ढल चुके
ये । कौरवपक्षके योद्धाओं में कोई तो युद्धके मैदानमें
इटे हुए थे, कोई लौट आये ये और कोई पीठ दिखाकर
भाग रहे थे । इस प्रकार धीरे-धीरे वह दिन बीत रहा या ।
किन्तु अर्जुन और श्रीकृष्ण वरावर जयव्रयको ओर ही वह रहे
थे । अर्जुन अपने वाणोंसे रयके जानेयोग्य रास्ता बना
लेते थे और श्रीकृष्ण उसीसे वहते चले जा रहे थे । राजन् !
अर्जुनका रय जिस-जिस ओर जाता या, उसी-उसी ओर आपकी
सेनामें दरार पढ़ जाती थी । उनके बॉस और लोहे के वाण
अनेकों शत्रुओंका संहार करते हुए उनका रक्तपान कर रहे
थे । वे रथसे एक कोसतकके शत्रुओंका सफाया कर देते थे ।
अर्जुनका रथ वड़ी तेजीसे चल रहा या । उस समय उसने
सूर्य, इन्द्र, कद्र और कुवेरके रयोंको भी मात कर दिया या ।

जिस समय वह रय रिययों की सेनाके बीचमें पहुँचा, उसके घोडे भूख-प्याससे व्याकुल हो उठे और वड़ी कठिनतासे रय खींचने लगे। उन्हें पर्वतके समान सहसीं मरे हुए हायी। घोडे, मनुष्य और रयोंके ऊपर होकर अपना मार्ग निकालना पहता या । इसी समय अवन्तिदेशके दोनों राजकुमार अपनी सेनाके सहित अर्जुनके सामने आ डटे । उन्होंने वहे उछासमें भरकर अर्जुनको चौसठ, श्रीकृष्णको सत्तर और घोड़ींको सौ बाणोंसे घायल कर दिया । तव अर्जुनने कुपित होकर नौ बाणोंसे उनके मर्मस्थानीको बींच दिया तया दो बाणींसे उनके धनुष और ध्वजाओंको भी काट डाला। वे दूसरे धनुप लेकर अत्यन्त कोधपूर्वक अर्जुनपर वाण बरधाने लगे। अर्जुनने तुरत ही फिर उनके धनुप काट टाले तया और वाण छोड़कर उनके घोड़े, सार्राय, पार्स्टरक्षक और कई साथियोंको मार डाला। फिर उन्होंने एक क्षरप्र बाणसे वड़े भाई विन्दका सिर काट डाला और वह मरकर पृथ्वीपर जा पड़ा । विन्दको मरा देखनर महावली अनुविन्द हायमें गदा लेक्र रयसे कूद पड़ा और अपने भार्र-की मृत्युका सारण करते हुए उससे श्रीकृष्णके स्टाटपः चोट की । किन्तु श्रीकृष्ण उससे तनिक भी विचिति न हुए । अर्जुनने दुरंत ही छः वाणींते उसके हाय, पैर, निर और गरदन काट टाडे और घट को कियर के कार कार्य पर गिर गया ।

विन्द और अनुविन्द हो मन देग्य हम हम हम हम क् कुनित होतर तहली बाण करनाते आर्मिनी होते होते । अर्जुनने बदी फुर्नीले अपने पार्गेमान उनका स्वान का दिया और वे आगे बदे । किर इन्होंने भीर पार को काल कहा, धोड़े वाणीने बहुत हमिन हो रहे हैं की बहुन हम गये हैं । जपह्य भी अभी दूर है । ऐसी किरिके हम हम्म आपको क्या करना उचित जान पर्या े । के किरिके जो बात ठीक जान पर्या है, वह से गर्मा है, हिंदे । का मजेले घोड़ों को छोड़ दीजिये और उनने का किया है किरिके अर्जुनके हम प्रकार क्निय भीर दिवार है। का क्या क् क्किय ! मैं कीरवीकी सारी सेनाकी रीके क्या हा है का क्किय ! मैं कीरवीकी सारी सेनाकी रीके क्या हा है का



and an an analysis of the section of

कला कर देन लाव हुन त्यारे आहे देख कार्ति कर बाला के 1 द्राव के माहित कार्ति कर बाला के 1 द्राव के माहित कार्ति कर बाला के प्रकार आप की माहित कार्ति कर बाला कर तिया है के स्वासीय और स्था कार्ति के कार्या कार्ति के स्वासीय और स्थ कार्ति के कार्या कार्ति के स्थान के मुख्यात्मा जिल कार्या को तथा कर दिया है द्रावे बाद यह बाला स्थिति कार्या को तथा कर दिया है द्रावे बाद यह बाला स्थिति कि देश कर बाहद अलाई अलाई ने साथ दृष्ट प्रदा है

द्वार प्रशेष्ट्री तेरवनाने गेगर या । वे दोनीं प्राप्त के कि इस गर्थ वारोंने एक-इसेरो पायन कर रहात कि विक्रित है कि एक भागी पृष्टतेन हैं रहात के दे हैं कि दिशे में दिसामी उसे भेगक एक पोर्ट हैं एक इसिंग में दोने होगी से पीरननाम दिस्त है के बद्दार में दोने मोर स्मानी छानी पट गयी दिस्त कारी पर्याप के दिस्त गया।

रेगो तुरे सममें स्वयंत्र असे तीने बार्ति राष्ट्रिके अस्तिति कर का या । राष्ट्रिके असे हापरी नगाउँने उन नगाँ शेष दिया तथा आने बण्डिया परा, नगाँव और घोड़ों है किया आधारतरें भी धराशारी नग दिया। उन नगधर उनुमान्ता यह हैनेसर मगाउँश के अने में कि नगाँव बाप, तोमा, निन्दाराण, प्राय, मुद्रा और मूगा वर्षी शाक्षों नार वसी हुए मायिकों साम बुद नगों तथे। फिन्दु मायिकों मिरो हैंनो अनापान ही उन गानी परान्त कर दिया। मायाह भारपित्री मारने भागीत हो हर भागी हुई आवकी सेनांभेरी निर्माण भी माया उसरे मानी उत्रानीका नहीं हुआ। यह देगार द्वीयानार्थी की बाप मानी हुआ। और वे स्थां ही उत्रार दूर पहे।

इतर ना ने द्रीरदी हे पुत्रीमंसे प्रत्येक्को पहले पाँच पाँच और कि स्पन सान याणों में बांच दिया। इसने उन्हें बड़ी ही पीटा हुई, ने चक्रमें पड़ सपे और अपने कर्जन्य के विपयों कुछ निक्चम नहीं कर सके। इतनेहीमें नहुल हे पुत्र कार्नाक्ष में वाणोंने कलको बींचकर बड़ी भारी गर्जना की। इसी प्रमार अन्य द्रीपदी कुमारोंने भी तीन तीन वाणोंने उने घायल किया। तय शक्ते उनमेंसे प्रत्येक्पर पाँच याँच वाण होएे और एक एक वाणने प्रत्येक ही छातीपर चोट की। इसमर अर्जन हे पुत्रने चार वाणोंने उनके घोड़े मार हाले, मीममेनके पुत्रने चसमा बतुम बाटकर बड़े जोरने गर्जना की। युधिष्टिरकुमारने उनकी घजा काटकर मिग दी, नकुल के पुत्रने सारमिको रयमे नीचे मिरा दिया तथा सहदेग छुमारने एक पैने वाणने उनके सिग्को घड़से अलग पर दिया। उनका निर कटते देराकर आपके वैनिक भयभीन होर इधर-उधर मागने लगे।

एक ओर महावर्षी भीमसेनके नाय अलम्बुपका युह हो रहा या। भीमसेनने नी वाणोंसे उस राक्षमको घायल कर खाला। तर यह भयानक राक्षस भीपण गर्जना करता हुआ भीमसेनकी ओर दीड़ा। उसने उन्हें पाँच वाणोंसे बींघकर उनकी सेनाके तीन मी रियबोंका महार कर दिया। फिर चार नी वीरोंको और भी मारकर एक वाणसे भीमसेनको घायल कर दिया। उस बाजसे महावर्षी भीमने बहरी चोट लगी और वे अचेन होकर रयके भीतर ही गिर गये। कुछ देर बाद उन्हें चेन हुआ तो वे अवना मयद्वर चनुप चढ़ाकर चारों औरसे अवन्हुपतो बागोंसे बींघने लगे। इस ममय उसे याद आया कि मीममेनने ही उसके माई बकको मारा था। अनः उसने मयानक रूप घारण करके उनसे कहा, 'दुष्ट भीम! तूने जिस समय मेरे महावर्षी माई बक्नो मारा था, उस समय में यहाँ

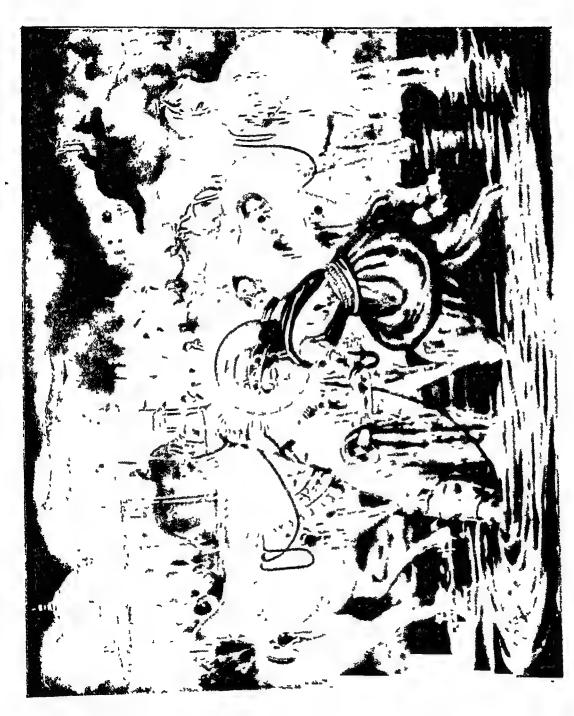

## मान्दरि और द्रोतका पुद नदा राजा गुविष्टिरका मान्यकियो अर्जुनके पाम भेजना

The second second to the second secon

अ लाहे कुल - राज्य । जा जानाहर देगर हि ्रमार प्रदेश के प्रदेश करणाह के उपयोग प्राच्या अवस्था है, हो हैं। कर है । दे कर दे राज्य एट गरे । दुखें करना आसी रक्षा प्रमान देवर व राष्ट्रिक सुद्रान बारीम याम छीत्। र कर को अर्थ का है को पूर्व मीन बीच रिक्ता के के कामारी के हुम्म किन प्रमीय जा रहे। हर कि है जान कार्नेने पायत कर दिल तथा क्यानि भी जनेरी बारीने उसे बीध हारा। दा रत , दाना भी भी देंगे पढ़ देश ब्याप्तल हो। स्या कि पर्व अपना काँ व भी गति सुराता था। उसना नेहन उतर र १ । पर देरसर आपने पुत्र और सैनिक प्रसन्न होस्र न्य पर विकास कारी जो । उनमा भीरम नाद सुनरर ीत राजी सो सद्दरे देगसर साला सुधिवितने भृष्टपुत्रसे राः। ध्रावद्यः ! दूस भीगतेन आदि सभी बीरों हो साथ ेग्र गार्च रहे स्पर्ध और एक्ट्री । तुस्तर पीछे में भी रार में लिएको के रवा प्राणा है। इस समय माराविती उपेक्षा मा वर्षे , पर बार्षे गालमे परेन नाता है।

पेता प्रत्य गाता युवितित गायिती रक्षाके लिये गारी नेता नेता देशाचार्यक चट अपे। किन्तु आचार्य भागी आगरीं उन गारी गत्रागियों हो पीटिन बरने लगे। उन गमा पण्या और प्रश्चय कीरोंशे अपना कोई भी ग्याक शिंगारी गार्ट देशा था। द्रोगाचार्य पाल्याच और पाण्डवींकी नेताने भागा भागान पीनेता नंदार कर नंदे थे। उन्होंने नेताने भागा भागान पीनेता नंदार कर नंदे थे। उन्होंने नेताने भागा भागान पीनेता नंदार कर नंदे थे। उन्होंने नेताने भागा भागान पहुंचा, मन्य और वैतिन व्यवित्ते पाल गर दिया। उनने बार्गिन दिने हुए योद्याओंचा बड़ा पालित है नदीं गरा। उन सम्य देखा। नत्यां और वित्तेंने द्रापित भी में दी दान्य नित्तव गंदे थे कि प्रेर्था। ये पाद्याल पिता पाला गारागी अपने मैनिनेति रहिता भागे जा नदे हैं।

िए समय यह रिगेटन भीतम महार हो रहा याः उसी रूप राज पुष्टियो बर्चीमें पाञ्चलम्य शहरी व्यक्ति एका हरी ने उराय केटर विचारने स्यो, र्याटर प्रस्त यह राम्यानपर्य करित हैं रही है और बीरवारेन हमें ना स्व बान्या केलाए करते हैं, उसने मा हम होता है कि अर्थेनार केंद्रे आर्गन आ पत्ती है।' इर विवासी प्राप्ती उनग हरम न्याहर हो उदा और उन्होंने महस्यान द्देरर सामहिसे पदा, ध्यानिपुत्र । कुलिएमे रूपुर्वाने महुद्रहे समय नियमा जो धर्म निरमा किया है, इस मध्य उमे दिलानेस अपनर आ गया है। में सब मोदाओं ही ओर देरासर दिनार करता हूँ, तो तुगरी बदहर भुसे आना कोई तित् दिग्यायी नहीं देता । और भेग ऐसा विचार है है सद्दों समय उसीसे काम लेना चाहिये, जो अरनेसे मीति रतता हो और मर्गदा अपने अनुकृष्ट भी रहना हो। ग्रम श्रीकृष्णके समान पराक्रमी हो और उन्होंकी तरह पाण्डतीं है आश्रय भी हो । अनः मैं तुम्हारे कार एक भार रहाना चाटना हूँ, उमे तुम प्रहण करो । इम ममय तुम्होर करा, सन्ता और सुरु अर्जुनरर सद्घट है। युम रामामन्त्रिमें उनके पाम जाकर महायना करो । जो पुरुष अपने मिपके लिये जुझना हुआ प्राण स्याग देता है और जो आहाणों है। पृष्ठीदान करता है, वे दोनों समान ही हैं। भेरी हिंहमें मित्रोजो असय देनेवाले एक तो श्रीकृष्ण ईं और दुमेर तुम हो । वे भी मित्रोंके निये अपने प्राण समर्यण वर नक्ते हैं ! देखी, जब एक पराक्रमी बीर विजयशीकी लालमामे मंग्राममें जुहाने खगता है तो बीर पुरुष ही उसकी महायता कर सक्सा है, अन्य माधारण पुरुपोंका यह काम नहीं है। अतः ऐसे भीषण युद्धमें अर्जुनकी रक्षा करनेवाचा तुम्हारे छिपा और कोई नहीं है। अर्जुनने भी तुम्हारे शैकड़ी कमोरी प्रशंस करने हुए मुझसे कई बार कहा या कि 'सारपिक मेरा नित्र और शिष्य है। मैं उने भिय हूँ और वह मुझे प्याग है। मेर साय रहकर बड़ी कीरवींका संहार करेगा । उसके समान मेरा महायक कोई दुमरा नहीं हो। सकता।' जिस समय मैं नीयांटन वरना हुआ ह्यारवा पहुँचा या, उस समय भी भैने अर्जुनके प्रति तुम्हाग अक्टून भिक्तमाय देखा या। इस ममय द्रोजसे कवच वॅबवाउर द्वयोंबन अर्जुनकी और गया है। दुमरे कर्ट महारयी तो वहाँ पहले ही पहुँचे हुए हैं। इमन्त्रिये तुन्हें बहुन जस्द जाना चाहिये। मीममेन और इम मब लोग मैनिर्देशि सहित तैयार खंदे हैं। यदि होताचार्यने तुम्हारा पीछा किया, नी हम उन्हें यहीं रीक चैंगे । देम्बो, हमारी सेना नंप्रामभूमिसे भागनं लगी है । र्या, शुटुसवार और पैदल सेनाके इचर-डचर मागनेने सर



पिलाया । इस प्रकार जब वे नहाकर, जल पीकर और घास खाकर ताजे हो गये तो उन्हें फिर रयमे जोत दिया । इसके बाद वे अर्जुनके साथ फिर उसरथपर चढ़कर बड़ी तेजीसे चले ।

हम नमय आयो प्रश्ने पीटा काने होते. १०११ १ श्रीहणा और अर्ट्न हमारे नाने नियन में दीन हमारे के हम हमारे हुए भी न विभाइ नहें । ११६६ हिटान १ हमारे १ हमारे परामें चढहर हमारी सनाहों हुए भी न रहार हमारे होते नाने १ उनहां ऐसा अद्भुत प्रमान्य हिटान हमारे होते होते कोई साल कहने लगे, १९६७ हुमीएस्ट्रें हमारक १ हमारे हेन हमारे सेना, राजा प्रताह भीर राष्ट्रिय हमारा मारावी होते हमें होते हिटान साल हमारे हमा

सीरवाधके बीर जब राग प्रशास वाले कर राग कर के ते ने नारायण अन्याचारी और दर नद पा। दर्ग के लाव वहीं ते विश्व जब पा । दर्ग के लाव वहीं ते विश्व जब पा । दर्ग के लाव वहीं ते विश्व जब पा । दर्ग के मार्ग के लाव कर पा । दर्ग के लाव विश्व थे । श्रीकृष्ण मेनाको नायत गुण मार्ग के कि कर के लो विश्व थे । श्रीकृष्ण मेनाको नायत गुण मार्ग के कि कर लो विश्व थे । यह देखकर मानुस्कों कर्म चाल वहां के कि लाव व्याप के नाय प्रशास कर कर के कि लाव वाणों से व्यापत होने के पारण के निकार के कि का विश्व थे । यह देखकर मानुस्कों के पारण के निकार के कि का विश्व थे । यह वाणों से व्यापत होने के पारण के निकार के कि का वाणों से व्यापत होने के पारण के निकार के कि का वाणों से व्यापत होने के पारण के निकार के कि का वाणा के निकार के कि नाया के निकार के

## अर्जुनका दुर्योधन तथा अक्वत्यामा आदि आठ महारिययांस मंत्राम

सक्षयने कहा—राजन् ! अव श्रीकृष्ण और अर्जुन निर्भय होकर आपसमें जयद्रयका वध करनेकी वात करने लगे ! उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गये । वे दोनों आपसमें कह रहे थे, 'जयद्रयको छः महारयी कीरवोंने अनने बीचमें कर लिया है; किन्तु एक बार उसपर दृष्टि पड़ गयी, तो वह हमारे हाथसे छूटकर नहीं जा सकेगा । यदि देवताओं-के सहित स्वयं इन्द्र भी उसकी रक्षा करेंगे, तो भी एम उसे मारकर ही छोड़ेंगे ।' उस समय उन दोनोंके मुराकी कान्ति देखकर आपके पक्षके बीर यही समझने लगे कि ये अवस्य जयद्रयका वध कर देंगे ।

इसी समय शीकृष्ण और अर्जुनने सिन्धुराजनो देराकर हर्षसे बड़ी गर्जना की । उन्हें बढते देरावर आरवा पुत्र हुयोंधन जयद्रयकी रक्षाके लिये उनके आगे होकर निवल गया । आचार्य द्रोण उसके क्वच गाँध चुके थे । अतः वह अकेला ही रयपर चढ़कर संग्रामभूमिमें आ कूदा । जिस समय आयमा पुत्र अर्धुन में त्रियम प्रात्त वह कार्या के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वार्थ के स्वार्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्थ

अन्य के द्वार क्षा क्षा कर एक कि साथ के दिए होंगे के उन्ता कर के कि दूर के कि स्था के कि दूर के कि स्था के कि स्था के कि स्था के कि स्था के कि साथ कि

प्रिक्टित सेति -- ना के ! उम ीम करने हो, ठीर ११, रिक् इक व्यक्ति स्थाति विषे तुम्हे समने और ५ हे र च त्या है वि केटल है दिखाने विचार करता हुँ। े हे इस्टाइन्स हो जीत अन्ता मारम होता है। \*\* ५७ दुव अर्जुत पण पर्नुनानेश प्रयत्न स्थे । मेरी रूप हे र्या हैन कर है। इसके सिया भाइयोंके सहित ्राप्ता, रामिता महाव है। राजा रोगन हीनदीके पुत्र, पाँच चम्राहरूका, महाम घटा गच, निमट, द्रुपद, महारथी डिल्ल्यी, क्ष्या भी पृष्टतेतुः जुलिभोतः नकुलः स्ट्टेव तथा दाना भी र सार्य पीर भी मानधानीते मेरी रक्षा नर्रेगे । इन्दे करण करनी धेनाहे महित होग और पृत्तवमां मेरे वानक वर्षाने या मुद्दे पैट यरनेमे भमर्थ नहीं होने। किन्य के समुद्रको रोहे रहता है, देशे ही पृष्टतुस आचार्यको रेष्ट देवा । इन्में गामन, बाग, रगा, धनुष और आभूषण धारण विये होत्तरा नाश परनेचे जिथे ही जनम लिया है। इल्लिन्स इस इस्टे उपर पूरा भरोखा रखका चले जाओ, ति दे प्रशासी चिन्हा मन करी।

सान्यिके कहा—यदि अपके विचारते आपकी ग्यान प्रान्त हा गया है तो में अईन हे पास अवस्य जाऊँगा भी प्रान्त है जान हा गया है तो में अईन हे पास अवस्य जाऊँगा है। प्रान्त को काम कहा हूं—तीनों है है जो मुझे अईनते अधिक विच है। तथा में विचे जिनना उनका यचन मान्य है। उन्ते भी अधिक भारती अपसा शिने बार्य है। श्रीहण्या और भी भी अधिक भारती अपसा शिने बार्य है। श्रीहण्या और भी न-ने दीनों भाई आपके हितमें तथा गहने हैं और मुझे भार उनके विचलायनमें तथार नमों स्थे । में अभी इस

हुन ने ना । जिया सुरायित् पार्यके पास आहेगा । ति सामगर उनसे भाषीत हो स्व प्रयाप आभी मेना है गई। असलामा, इस और मर्पाति रशामें पादा है तथा पार्य द्वर सा काने हैं लिये में हुए हैं। उसे में यहाँमें तीन मीमन के समझता हूँ । तो भी मुझे पूरा भरोगा है कि भी पादसका व होनेने पहले ही उनते पास पहुँच जाऊँगा । जब आह अस दे रहे हैं तो मुझ-सरीमा कीन पुरुष है, जो गुद्ध न केमा माजन ! जिस स्वानपर मुझे जाना है, उसका मुझे अस तन्द पता है । में हल, शक्ति, गदा, प्रास, दार, तामा म्मुटि, तोमर, बाग तथा अल्यान्य अखन्शस्त्रों भी हुए । सैन्यसमुद्रको सकीर हाईँगा ।

इसके पश्चात् महाराज मुभित्रिरकी आशासे गा य अर्जुनसे मिचनेके न्यि आपकी सेनामें सुस गया।



# मात्यिकका कीरवसेनामें प्रवेश

मन्द्रपने बहा—गाप् ! जब मान्यति सुद्ध बरनेके भिरापर्यः नेत्रमें हुए ले अपनी धेनाने सहित महास्रज दुर्विटियो गाप्तिका दीता करते हुए द्वेगाचार्यभिन्ने गेवले-भिर्मि एत्ये स्थान पाठला विया । इस समय स्थीत्मस्त प्रस्तुस्र की राज्य बहुदानने पान्द्रविद्धी मेनाको पुकारक्त कहा, 'अंगे ! आओ, आओ, जल्दी दीड़ो । रामुओं ग चोट य जिससे कि मात्यिक सहजदीमें आगे यद जायें । देखां। अने महार्या इन्हें परास्त करनेका प्रयक्त कर गंदे हैं।' ऐसा य हुए अनेकों महार्या बढ़े वेगसे हमारे उत्तर दूट पढ़ें उन्हें पीटे हटानेके विचारसे हमने भी उनगर आक्रमण कि जयद्रथमी रक्षाके उद्देश्यसे उन्हें चार्गे ओरसे वेर िया। अश्वत्यामाने तिहत्तर वाणोंसे श्रीकृष्णपर और तीनसे अर्जुनरर वार किया तथा पाँच वाणोंसे उनकी ध्वा और घोड़ाँपर भी चोट की। इसपर अर्जुनने अत्यन्त कृतित होकर अश्वन्यामापर छः सौ वाण छोड़े तथा दम वाणोंसे कर्ण और तीनसे घृपसेनको वींधकर राजा अध्यके वाणमहित धनुपको काट डाला। शस्यने तुरत ही दूसरा धनुप लेकर अर्जुनको धायल कर दिया। फिर उन्हें भृरिश्रवाने तीन, कर्णने वत्तीम, घृपसेनने सात, जयद्रथने तिहत्तर, कृपाचार्यने टम और

महराजने दस बार्गींग बींच दाला । उत्तर आर्म हैंगे हैंगे पाने हापनी समाई दिनाने हुए उन्होंने आंच दाह की हासेनार तीन दाम छोड़नर अपने दाल दिन प्रमाणे का दाला । किर आठ बार्गींगे अक्षणानाके असीने क्यामार्थ को और मीने ज्यहर्यमा पानक दर दिया । इसके बार उन्होंने अक्षत्यामापर मनर दान हैंगे भी गाँगे। व्य भूरिअवाने द्वानि होकर और पान की हा पान गाँगे भी अर्जुनार तिहत्तर दाणींने पार किया । इसके गाँगोंगे की वाणींसे उन मब शहुआँ हो आने बार्मेंने होता ।

#### शकटच्यृहके मुहानेपर कौरव और पाण्डवपश्चके वीरोंका संग्राम तथा कीरवपक्षके कई वीरोंका वध

राजा भृतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! जर अर्जुन जयद्रय-की ओर चला गया, तो आचार्य द्रोणद्वारा रोके हुए पाञाल वीरोंने कौरवोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया !

सक्षयने कहा—राजन्। उस दिन दोपहरके वाद कौरव और पाञ्चालों में जो रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ, उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे। सभी पाञ्चाल और पाण्डव बीर द्रोणके रथके पास पहुँचकर उनकी सेनाको छिन्न-भिन्न करनेके लिये बहे-बहे शक्त चलाने लगे। सबसे पहले केक्स महारयी बृहत्खन्न पैने-पैने वाण वरसाता हुआ आचार्यके सामने आया। उसका मुकावला सैकड़ों वाण वरसाते हुए क्षेमधूर्त्तिने किया। फिर चेदिराज धृष्टकेतु आचार्यपर इट पड़ा। उसका सामना बीरधन्वाने किया। इसी प्रकार सहदेव-को दुर्मुखने, सात्यिकको व्याप्यत्तने, द्रीपदीके पुत्रोंको सोमदत्तके पुत्रने और भीमसेनको राक्षम अलम्बुपने रोना।

इशी समय राजा युधिष्ठिरने द्रोणाचार्यपर नव्ये वाण छोड़े। तब आचार्यने सारिय और घोड़ोके सिंदत उनरर पचीस वाणोसे वार किया। परन्तु धर्मराजने अपने द्दापकी फुर्ती दिखाते हुए उन सब वाणोंको अपनी वाणवपांसे रोक दिया। इससे द्रोणका क्रोध बहुत बढ गया। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिरका धनुप काट टाला और बड़ी फुर्तींस हजारों वाण वरसाकर उन्हें सब ओरसे दक दिया। इससे अत्यन्त खिल होकर धर्मराजने वह टूटा हुआ धनुप फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचण्ड धनुप लेकर आचार्यके छोड़े हुए सहलों वाणोंको काट डाला। फिर उन्होंने द्रोणके ऊपर एक अत्यन्त भयानक गदा छोड़ी और उहासमें भरकर गर्जना करने लगे। गदाको अपनी ओर आते देख आचार्यने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वर गदाको भस्स करके राजा युधिरिस्वे स्यशी और नाम । मह भर्म राजने ब्रह्माक्तमे ही उसे शास्त्र पर दिया समा पॉन नामों आचार्यसे बीधरर उनसा भनुष पाट होता । सह द्वीपते वह ह्वा हुआ धनुष पॅम्बर धर्मपुत युक्तिश्य राज्य निम्न उसे अपनी और आते देख धर्मगत्त्रे भी एक ग्राम जनावा चलायी । वे गदाएँ आरम्भे ट्रस्य उसी उसमे निम्नादित



निकरने त्यां और जिर दे प्रशंका का वर्ष । ११४ हेला चार्यका क्षेत्र बहुत ही यह गया । उन्होंने कार्यके वर्षों पुषिटिस्के में में मार याते । एर मार्ग उत्तर भूक अप

हरता, यह देनियो अर्थुनरे ानप्रयो समने गदा हेला रेट र देशो किर्मालने अर्मी नेन्से मुन्ने पात देनो र र र देशो किर्मालने अर्मी नेन्से मुन्ने पात देनो र र र देशो प्रता प्रता ना या या निश्चय किया है देनो र र र देशों के स्थानित और नाप्तिको अर्मी रेट र र र देशों के स्थानित अर्मी रेनामें भागते देखार रेट एक मेरे क्या प्रवाहरों पह गता हैं। अन्छा, न्य रेट के लाइलेको स्थानरों पह गता हैं। अन्छा, न्य रेट के लाइलेको स्थानरों पह गता हैं। अन्छा, न्य रेट के क्या देश प्रताह सुद्ध हुआ—्या मुंदे मुनाओ। र र यह हो क्या है कि अर्थुनने स्नित्तान ज्यहस्का यह र रेटो कि का स्थान हिया।

 र नगा है। मुझे हो। आरे वीरे या मध्यमें भी आपका केहें पुत्रवर व रियाची नहीं देगा। मेरे विचारने से इस प्राक्षय की एक आप ही हैं। आप अब ग्याचान हो हर रिया प्रकार यह भीवार नगाम हुआ था। यह मुनिये।

वर संपानात्रभी सापित आपती रेनामे पुरा राम, में। भीममेन आदि पाल्डम सीर भी आप है रीनिशींस ट्रन परे। उन्हें बड़े कोचने धारा करते देश महारथी कुनामान अंदेते ही आगे पदनेते रोक दिया । इस समय हमने कृतवर्गात बड़ा ही अद्भुत पराष्ट्रम देखा। सारे पाण्डप मिलार भी सुद्धमें उमे नीचा न दिला सहे। तव महाबाहु भीमने तीन, सहदेवने बीम, घमगानने पाँच, नरुखने शी, भृष्टवुराने तीन और द्रीनदी हे पुत्रीने सात-मान बाणीमे उसे घायल हिया । तथा बिराट, द्रपट और शिखण्डीने पाँच पाँच बाण माग्यर पिर बीम बाणोंने उमदर और भी बार किया । कृतप्रमाने इन सभी वीरों ने पाँच-याँच वाणीं वींधकर भीमसेनकर सारा बाण छोड़े तया उनके धनुप और ध्वजाको काटकर स्थम नीन गिरा दिया । इसके बाद उसने कोधमें भरकर बढ़ी तेजीमे सत्तर वाणोंद्वाग उनकी छातीपर फिर नीट की । कृतवर्माके बाणींने अत्यन्त घायल है। जानेने व याँपने लगे तया अचेत-से हो गये; योही देर याद जब होंग हुआ तो भीममेनने उसकी छातीमें पाँच याण मार । इसने कृतवर्गाके सब अद्ग लोह्लुहान हो गये । तब उसने क्रीयमे भग्कर तीन वाणींने भीमनेनपर वार किया तथा अन्य स्य महारिययोंको भी तीन तीन वाणींस बीच दिया । इसरा उन मवने भी उध्यर सान-सात बाण छोड़े । फूतवर्माने एक श्चरप्र वाणमे शिएएडीका घतुप काट दिया। इसमे कुरिन द्दोकर निराण्डीने दाल-तलबार उठा हा तथा तलबाको बुमाकर कृतवर्माके रयपर फेंका । यह उसके घतुप श्रीर बागको काटकर पृथ्वीवर जा पद्दी । कृतवर्माने तुरंत ही दूसरा धनुप लेकर प्रत्येक पाण्डवको तीन-नीन याणींने यीव टिया तथा शिखण्डीको आठ बार्णीसे घायन कर टाला । शियण्डीने भी दूसरा घतुर लेकर अपने तीरो बाणोंरे कृतवर्माको रोक दिया । इससे कोधमें भरकर वह शिवण्डीके जपर हुट पड़ा । इस समय अपने पैने वाणींने एक-दूसेंग्को व्यक्ति वनते हुए वे महार्थी प्रलयकालीन ग्योंके समान जान पड़ने ये । कृतवर्माने महार्यी शिखण्डीय तिइत्तर वाणीं है यार करके फिर उसे मान वाणों द्वारा धायल कर डाला। इसने वह मुन्धित हो गया और उसके हायमे घतुप वाण उपस्थित नहीं या; आज तृ उसका पल चल हे । १ ऐसा कहकर वह अन्तर्यान हो गया । तथा भीमसेनके ऊपर वटी भारी वाणवर्षा करने लगा। भीमसेनने भी सारे आकाशरो वाणींसे न्याप्त कर दिया । उनसे पीडित होकर वह गलम अपने रयपर आ बैठा, फिर पृथ्वीपर उतरा और छोटा-सा रूप घारण करके आकाशमें उड़ गया । वह क्षण-धणमें ऊँचे-नीचे, अणु-वृहत् तया स्थूल-सूक्ष्म विभिन्न प्रकारके रूप धारण कर लेता या तथा मेघके समान गरजने लगता या। उसने आकाशमें चढ़कर शक्ति, कणप, प्रास, शूल, पट्टिश, तोमर, शतधी, परिघ, भिन्दिपाल, परशु, शिला, राड्ग, गुड, ऋषि और वज्र आदि अनेकों अख्र-गर्खोकी वर्ग की। उससे भीमसेनके अनेकों सैनिक नष्ट हो गये । इसपर भीमसेनने कुपित होकर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा । उससे सब ओर अनेकों वाण प्रकट हो गये। उनसे पीडित होकर आपके सैनिकोंमें वड़ी भगदह पड़ गयी । उस अम्बने राक्षसकी सारी मायाको नष्ट करके उसे भी बहुत पीढा पहुँचायी। इस प्रकार भीमसेनद्वारा बहुत पीडित होनेपर वह उन्हें छोड़कर द्रोणाचार्यजीकी सेनामें चला आया । उस महावली राक्षसको जीतकर पाण्डवलोग सिंहनाद करके सब दिशाओंको गुँजाने लगे।

अब हिडिम्बाके पुत्र घटोत्कचने अलम्बुपके सामने आकर उसे तीखे वाणोंसे वीधना आरम्भ किया । इससे अलम्बुपका क्रोध बहुत वढ गया और उसने घटोत्कचपर भारी चोट की । इस प्रकार उन दोनों राक्षसींका वड़ा भीयण संप्राम छिड़ गया । घटोत्कचने अलम्बुपको छातीमें वीस बाण मारकर वार-वार सिंहके समान गर्जना की तया अलम्बुधने रणकर्कद्य घटोत्कचको घायल करके अपने भागी सिंहनादसे आकाशको गुँजा दिया । दोनों ही सैकड़ों प्रकारकी मायाएँ रचकर एक-दूसरेको मोहमें डाल रहे थे । मायायुद्धमें कुशल होनेके कारण अब उन्होंने उसीका आध्य लिया । उस युद्धमें घटोत्कचने जो-जो माया दिखायी। उसीको अलम्बुपने नष्ट कर दिया । इससे भीमसेन आदि कर्ममहारिययोंका क्रोध बहुत वढ गया और वे भी अलम्बुपनर टूट पहे ।

अलम्बुपने अपना वज्रके समान प्रचण्ड धनुष चटावर भीमसेनपर पचीस, घटोत्कचपर पाँच, युधिष्ठिरपर तीन, सहदेवपर सात, नकुलपर तिहत्तर और द्रौपदीपुत्रींपर पाँच-पाँच वाण छोड़े तथा वड़ा भीषण तिहनाद किया। इसगर उसे मीमनेनने नी, रहिटाने मैंच- युंचिंगुरने री. रहिटा चीसठ और ट्रीपटीटे युओने गैंच-गैंच गूंच के रहिटा कि रहि । तथा घटोक्यचने टरमर पचार यहा होएक कि रहि रही गर्मा की हर कि रही वाणीं से यह करते हुए यही गर्मा की हर कि रही सिंह की एक में सिंह वाणीं हरी पाँच की । दर उन्हें हनेति हो हरि रही गर्मा के पाँच वाणींने चीट की । हरिस पटें क्या की कामणे कि रहि हो है के कि रही पाँच वाणींने चीट की । हरिस पटें क्या की कि रहि हो है के कि रही की सिंह वाणीं के लिए ही हिंदी की कि रही पाँच के कि रही हो है के कि रही की सिंह वाणा है । जाने से दर्ग की सिंह वाणा की प्रति है की सिंह की सिंह वाणा है । वाणा की रही है की



यह देखार जाती सरी नेता भारती है। तर्ग । वर्ग । वर्

- नन्यके मन देखक आवर्ध मेनामे वड़ा **हा**हाकार मन रवा। भारते योजा पेट दिखावर बहाँ नहाँ भागनेका द्राप र कार्ने हो। इतनेशीमें राज्यारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य होग न्तनं पंजारो दौराहर मात्यिकि समने आ गये। यह देनार प्रधान प्रभान गीरव भी आचार्यके माय ही उमपर टा परे । अब शान्तिमार द्रोगने मगरत्तर, दुर्मर्पणने बारह, दुःमाने दल, विकानि नीम, दुर्गुराने दस, दुःशासनने आठ र्जर नियमेनने दो याण छोटे । राजा दुर्योधन तया अन्य मार्रायवींने भी भीषण बापवर्ष करके उसे पीडित करना ध्यास्म हिया; हिन्तु मात्यविने अलग-अलग उन समीके या गिरा जनाय दिया । उसने द्रोणके तीन, दुःमहके नी, रिक वंदे बचीम, चित्रसेनके मात, दुर्मर्पणके बारह, विविंशति-के आठ, मयानके नौ और विजयके दम बाण मारे। फिर गर त्योंधनार हुट पड़ा और उमार वाणोंकी बड़ी गहरी नोट परने रगा । दोनीमें तुमुल युद्ध छिड़ गया और दोनो-दीने अपने अपने घतुष सँभालकर बाणांकी वर्षा करते हुए एक दुर्गेरको अस्टब्प कर दिया । दुर्योधनके वाणीने मात्यिक-को बहुत ही यायल कर दिया तथा ग्रात्यिकने भी अपने वाणों-से अपने पुत्रको योग टाला। आपके दूसरे पुत्रीने भी आदेशमें मरकर मान्यक्षियर बाणोंकी सड़ी लगा दी। किन्तु उसने प्रापेकार पहेरे वॉच-वॉच बाग छोडकर फिर मात-सान या निया और फिर बड़ी पुर्नीने आठ वाणोंडारा दुर्योधनार चाट की। इसके परचान् उसने उसके धनुप भीर उसते: भी बारबर गिग दिया। रिर चार तींचे बार्मिन चार्ने केंद्रोंनी मारकर एक बागमे मारियका भी राम रामाम रूर दिया । अब दुर्योवनके पैर उखड़ गये । बह भागमा चित्रमेनके नयार चढ़ गया। इस प्रभार आसे गराही सन्दरिकार पीडिन है ने देख सब और हाहाकार रेने न्या।

उम बोटाइन हो सुनार वही पुर्नाम महारची ह्वामी गाताहिको, पाताहिको नामने आया। उमने छन्तीय बार्णोमे माताहिको, पाँचमे उमने सारिको और नारमे चारों पोहोंको गायण कर जाटा। इम्पर सात्विकिने बड़ी तेजीये उसपर अस्ती बाण छोड़े। उनकी चोटसे अन्यन्त घायल होकर कृत्वमां बाँच उठा। इमके बाद मात्यिकिने तिरस्य बार्णोसे उसके चार्गे थोड़ोंको और मातमे सारिको बींच हाला। पिर एक अन्यन्त तेजन्वी बाण कृतवर्मागर छोड़ा। वह उसके क्यन्ति भोड़कर म्यूनमें लयपय हुआ पृष्टीपर गिर गया। उसकी चोटमे कृतवर्माका दारीर लोइ हान हो गया, उसके हायसे घनुप-बाण गिर गये और वह अत्यन्त पीडित होकर सुटनोंके वल रथनी बैठकमें गिर गया।

इम प्रकार कृतवर्माको परास्त करके साल्यिक आगे यहा। अव द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बाणींकी वर्षा करने लगे। उन्होंने तीन बार्गींसे सात्यिकके ल्लाटपर चोट की तया और भी अनेकों बाणोंसे उसार बार किया । परनु सालकिने दो-दो वाण मारकर उन समीको काट दिया । इसर आचार्यने ट्रॅसकर पहले तीस और फिर पचास बाण छोडे। इससे सात्यकिका क्रोध भड़क उठा । उसने नी पैने वाणांसे टोणपर वार किया तथा उनके सामने ही सी बाणोंसे उनके सारिय और ध्वजाको भी बीध डाला । सात्यिककी ऐगी फ़र्ती देखकर आचार्यने सत्तर बाणींसे उसके सार्धिको वींघकर तीनसे उसके घोड़ोंपर चोट की । फिर एक वाणसे रयकी ध्वजा काटकर दूसरेसे उसका धनुप काट डाला । इस-पर मात्यिकने एक भारी गदा उठाकर द्रोणके ऊपर छाडी। उसे महसा अपने ऊपर आते देख आचार्यने यीचहीमें अनेकों वाणोंसे काटकर गिरा दिया । फिर उसने दूसरा धनुप छे उससे बहुत-से बाण बरमाकर द्रोणकी दाहिनी भुजाको घायल कर दिया । इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्ध-चन्द्र वाणसे सात्यिकका धनुप काटकर एक शक्तिसे उनके सारियको मुर्च्छित कर दिया । इस समय मात्यिकने यड़ा ही अतिमानुप कर्म किया । यह द्रोणाचार्यसे युद्ध करता रहा और माथ ही घोड़ोंकी लगामें भी मॅभाले रहा। फिर उसने एक वाणमे डोणके मारियको पृथ्वीपर गिराकर उनके घोड़ी-को बार्णोद्वारा इघर-उघर मगाना आरम्भ किया। वे उनके रयको लेक्र रणाद्गणमें इजारी चक्कर काटने लगे । उस ममय सभी गजा और राजकुमार कोलाहल मचाने लगे। किन्तु सारविक ने नाणों से व्यथित होकर वे सन भी मैदान छोड़कर भाग गये । इससे आउकी सेना फिर अव्यवस्थित और तितर-

ओर धूल उड़ गही है। मानूम होना है अर्जुनको मिन्उटीबीर देशके बीरोंने घेर लिया है। ये सब जयद्रयके लिये अपने प्राण देनेको तैयार हैं, इसिटिये इन्हें पगस्त किने विना जयद्रयको भी नहीं जीता जा सकेगा । आज महाबाह् अर्जुनने स्यादयके समय कौरवोंकी सेनाम प्रवेश किया या। अब दिन ढल रहा है। पता नहीं, अवतक वह जीवित भी है या नहीं। कौरवींकी सेना समुद्रके समान अनार है, नग्राममें एवाएकी देवतालोग भी इसके सामने नहीं टिक सकते । इसमें अर्जुनने अकेले ही प्रवेश किया है । उसकी चिन्ताके कारण आज युद्ध करनेमें मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। जगत्यति श्रीकृष्ण तो दूसरींकी भी रक्षा करनेवाले हैं । इमल्यि उनकी मुसे कोई चिन्ता नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तीनों लोक मिलकर भी श्रीकृष्ण छड़ने आर्ये तो उन्हें भी वे संग्राममें जीत सकते हैं; फिर इस धृतराष्ट्रपुत्रकी अत्यन्त बलहीन सेनाकी तो बात ही क्या है ! किन्तु अर्जुनमें यह वात नहीं है। उसे यदि बहुत-से योदाओंने मिलकर पीड़ा पहुँचायी तो वह तो प्राण छोड़ देगा । अतः जिस मार्गसे अर्जुन गया है, उसीसे तुम भी बहुत जल्द उसके पास जाओ । आजकल बृष्णिवंशी वीरोंमें तुम और महावाहु प्रयुस-दो ही अतिरयी समझे जाते हो । तुम अस्त्रसञ्चालनमें साक्षात् नारायणके समान, बलमें श्रीवलरामजीके समान और पराक्रममें न्वप अर्जुनके समान हो । अतः मैं तुम्हें जो काम सीन रहा हूं, उसे पूरा करो । इस समय प्राणींकी परवा छोड़कर संग्रामभूमिमें निर्भय होकर विचरो । भैया ! देखो, अर्जुन तुम्हारा गुरु है और श्रीकृष्ण तुम्हारे और अर्जुन दोनोंशिके गुरु हैं। इस कारणसे भी में तुम्हें जानेका आदेश दे रहा हूँ। तुम मेरे कथनको टाल मत देना; क्योंकि मैं भी तुम्हारे गुरुका गुरु हूं, और इसमे श्रीकृष्णका, अर्जुनका और मेरा एक ही मत है। इसलिये तुम मेरी आशा मानकर अर्जुनके पास जाओ।"

धर्मराजके इस प्रेमयुक्त, मधुर, समयोचित और युक्तियुक्त कथनको सुनकर सात्यिकने कहा, 'राजन् ! आपने
अर्जुनकी सहायताके लिये मुझसे जो न्याययुक्त यात करी है,
वह मैंने सुनी । वैसा करनेसे मेरा यद्य ही बढ़ेगा । अर्डुनके
लिये मुझे अपने प्राणींको बचानेका तिनक भी लोभ नहीं है;
और आपकी आज्ञा होनेपर तो इस संग्रानभूमिम देश कीन
काम है, जो मैंन कलें। इस हुर्चल सेनाकी तो बात ही क्याः
आपके कहनेपर तो मैं देवता, असुर और मनुष्पोंके हारित
तीनों लोकोंसे संग्राम कर सकता हूँ। मैं आपसे सच कहता

हुँ। आब रस हुर्वोदनकी रोगाने के राक्षी जोग कह नकेंग र्जार रखे पगल वर दूँगा । वे पुणनपूर्ण र नोलो प्रान पहुँच हार्केगा क्षेत्र हत्रप्रदेश कर है हैदा हिन क्ष्यूरे कर बीट आईंगा । विन्तु गीलाद अर्जून और गीलको स्पर् जो बात कह रक्षणी है। यह भी भी प्रकारी में हुए सामा निवेदन कर देना चाटना है। हार्च्य करी देव है है सी श्रीहरणके सामने ही मुलले बत्त तेर देवर तक स्तर् 'जनतक में जनप्रपत्नी मारणे धारी, हरात -- दर्श रावधानीसे महाराज्यी रक्षा करना । ६ ८०० ००००० प्रयुक्तपर ही महाराजरी रक्षाण भार कीवना निकासन जयहंथके पाम जा गक्ता हूं । उस हो भारे लाहे हो हो हो है वीरवरक्षके सभी वीरोंभे भेष्ठ हैं । उन्नेतं पर्वे , \*\*\* ५००० की प्रतिशा कर स्वाभी है। ध्या, दे हभी लगमें 🕻 🔭 हाई पकदनेत्री उनमें शनिः भी है। स्टब्ट बाइस्टब्स, 🚉 🗗 प्रकार सत्यवादी सुधिष्टित उन्हें रायके पर हर है हर सबको अवस्य ही पुनः यनभे जाना बहेगा । हर 😭 😁 द्वम विजय, यीर्नि और मेरी प्रतारणों तिये राज्याती महाराजशी रक्षा वरते रहना ।" राज्य १४० ६०० १ ००० ५ पार्वने द्रोणाचार्वरे रुर्वटा स्टापु सर्वेते सम्बन्धः - - - - -रहाम भाग रहे गीता था। हरे भी गतान्ति । सामना करनेवाटा प्रवृक्षके दिला की है के हैं दिला कर देता । यदि आज यदौ कृष्णकुमर अञ्चले केलेका 🗟 उन्हें आपनी नक्षाता भाग श्रीप देता की है है कहा है है है है ही आपकी रक्षा पर नेजेंश हिन्दु एवं पर पर के राज, जाउँका सो आपती रहा चीन करेगा है जीर जारिक करें आप कोई किस्ता न की। वे से ईंकी रण की के करेंक णिर उसने कभी नहीं भवतांत्र। शामी जिस्की कि की अ देशीय, उनसेय और दारियाण भेगा से १००० हैं। त्तमा जिन वर्ण आदि सीधरीहा राग विणा 💆 🐎 🦈 रणाप्रणमे पुषित हुए। अर्थेनी अंग्लरी अल्पी कर 🔑 नहीं है। यदि पूर्णाभागे देवान, प्रारंत रहा तर । विजय और साम आदि मसायर एक भी पूर्ण रहे वैयार हो लायें- हो ये नवशी त्यारे अपने नरी तर करते इन दद बार्नेबर दिनार दानि दणाने गाँउ है है है बोर्ट् बामहा नहीं जनी मार्टि ! कॉ गटक को भीतृष्य और वर्षन है। वर्ष नामें कि विकास विकास न्ति पद रहाति। अप असे माराविति । विकास वाले عام ورواسه وسمه والمساوية والماد कीर कर से उनके सा साम सामित्री हा त्या सा मा, वारतार तीर त्यह आह प्रासीत काम तमाम पर ता ता प्राप्त मान उसने त्याची सम्मोतः, शहर शवर है जाता तीत देशित अग्रामारी वसने साम्युमिनो मान और वा तामार ता प्राप्त की सर्वा । सामिति वार्मीत वार्मीत की तामार के देशिन की स्थान की प्राप्त की स्थान की । उनमें की ती होने प्राप्त की की देशित प्राप्त की की की की देशित प्राप्त की की प्राप्त की स्थान की स्थान

राज्य ! इस प्रशास सम्बोल, यान और शर्में मी दुर्जय रेजारे भगाप गायकि जायके पुत्रींनी सेनामे तुम गया चै । उर भी परास्त हरते सार्गयते स्य बढानेका आदेश दिया हिन्ने अर्जुनरे समीप पर्वचा देखकर आपके छैनिक ीर नागाने व वर्श प्रशंसा परने छने । इतनेहीसे ्रारे पुत्र दुर्भावन, नित्रभेन, दुःशासन, विधिशति, शक्कानि, ुः ५ हु रिंग और क्रयने उसे पीछेसे जासर घेर लिया। पुरुष<sup>6</sup> र रान्यीको इसमे तनिक भी भय न हुआ और बह भारते भी बदार सुशल्या दिग्याना हुआ उनके माथ युद्ध करने न्या । अप राजा दुर्यांशनने तीन याणींसे उमके सत ंच चारं चती घोड़ोंकी बीघकर सात्यकिपर पहले तीन र्श र दिन आठ वर्गामे बार किया । तथा दुःशासनने सीलह, शक्तिने पर्यान, चित्रमेनने पाँच और दुःसहने पहह बाणोंने उन्दर नोट मी । इस्पर साल्यिन सुस्कराते हुए उन मभीको रं न रोन या निम यीव दिया । किर शक्किक धनुपकी काट-यर तीन वार्णींने तुर्योवनशी छातीयर बार निया; तथा चित्रतेन में। दू.महतो दम और दु:बासनको बीम बाणोंमे गमा हर दिया । इसके बाद उसने प्रत्येक वीरके वॉच-वॉच वाण अंप भी मारे नया एक भल्डेंसे दुवींधनके सार्यगर प्रणार तिया । इसमें यह प्रागहीन होतर पृथ्वीपर गिर गया । गार्थि । मारे जानेपर घोड़े हवासे वाते करने लगे और उनके रमरें: गरामभूमियं दाहर ले गरे । यह देखकर आपके भन एक और दूसरे नैनिय भी मैदान छोड़कर भाग गये। इस प्रमार आपनी सप सेनाकी तितर-वितर करके वह फिर थर्निर स्परी और ही चटा।

निन्द्र यह मुद्य ही आने दहा या कि हुयोंचनकी आजासे रोग में के मिल वे सन बोड़ा फिर खीट आने। स्वयं हुपेंचन उनते आने या। उनके साय तीन हजार बुडमवार

तथा दाक, काम्बोल, बाह्योक, यवन, वारद, कुल्लिक, राष्ट्रण, अन्यप्त, वैज्ञान, बर्गर और पर्वतीय योद्धा हायोभे पत्यर टेस्ट बडे कोघने मत्तिकिनी और दीड़े। सःशासनने प्रमे मार दाली' ऐसा कहकर संबकी उल्मादित किया और गान्यकिको चार्रे औरसे पेर लिया। इससमय हमने मालकिका वहा ही अद्भत पराक्रम देखा । यह अकेला ही वेराटके उन सबके माय सम्राम कर रहा या तया रयसेना, गजरेना और गुइसवारोंके महित उन सभी अनायोंका महार करता जाता था। जब वे मार खाकर भागने लगे, तो उनसे दुःशायनने वहा-'ओर ! भागते क्यों हो ! तुमलोग तो पत्यरों की मार मारनेमें बढ़े कुशल हो, सात्यिक तो इससे सर्वया अनिभन्न है। इसलिये तुम पत्यर वरसाकर इसे मार डाले। 'यह मुनकर वे फिर सात्यिकपर टूट पहे और हायीके सिरके समान वडी-वडी दिलाएँ लिये उसके सामने आये । कोई उसे मार डालनेके लिये गोफनियाँ लेकर सब ओरसे मार्ग रोककर खड़े हो गये । उन्हें शिलायुद्ध करनेकी इच्छाचे आया देख मात्यिकने वाण बरसाना आरम्भ कर दिया । फिर उन्होंने जो भयद्वर पापाणवर्षा की, उसे सारयिकने अपने बाणोंसे छित्र-भिन्न कर दिया । उन पत्यरों के रोडोंसे आपहीकी गेना मरने लगी और उसमें वड़ा हाहाकार होने लगा। यात की-वातमें पाँच सौ शिलाघारी वीर अपनी भुजाओंके कट जानेसे प्राणहीन होकर प्रय्वीपर गिर गये ।

अव अनेकों व्यात्तमुख, अपोह्स्त, शूलह्म्त, द्रंद, तङ्गण, खस, लम्पाक और कुलिन्द योद्धा सात्यिकपर परवरोंकी वर्णा करने लगे। किन्तु युद्धकुशल सात्यिकने वाणोंकी वीछारसे उनके परवरोंके भी दुकड़े-दुकढ़े कर दिये। उनकी वजरीकी चोट मीरोंके डंकके समान जान पड़ती थी। उमसे पीडित होकर मनुष्य, हायी और घोड़े संग्रामभूगिमें टिक न सके। जो हायी मरनेसे बचे थे, वे खूनसे लयपय हो गये तथा उनके मस्तकोंकी हड़ियाँ टूट गर्या। इसलिये वे भी अकेले सात्यिकके रयको छोड़कर मंग्रामभूगिसे माग गये। आउके जो पुत्र सात्यिकसे लड़ने आये थे, वे भी उसकी मारसे घवराकर होणाचार्यजीकी सेनामें जा मिले तथा जिन रिययोंको लेकर दुःशासनने घावा किया था, वे सब भी भयभीत होकर होणके रयकी ओर दीड़ गये।

इसी समय सात्यिक रयकी ओर वडा कोलाइल होने लगा। उस महारयीके वाणोंकी बौछारोंसे आपके पुत्रकी सेनाके रैकडों टकडे हो गये और वह तितर-वितर होकर इघर-उघर भागने लगी। उसके छिन्न-भिन्न होते ही सात्यिकने सेनाके मुहानेपर खड़े हुए सात वीरोंको मार डाला । इसके वाद और भी अनेकों राजाओंको अपने अग्निसहदा वाणींसे यमराजके घर भेज दिया। वह एक बाणसे सैकड़ों वीरोंको और सैकडों वाणोंसे एक-एक वीरको वींघ देता या। जिस प्रकार पद्मपति पद्मश्रीका संहार करते हैं, उसी प्रकार वह हायीसवार और हायियोंको, घुड़सवार और घोडोंको तथा सारिथ और घोड़ोंके सहित रथोंको चौपट कर रहा या । इस प्रकार फ़ुर्ताले सात्यिकने वाणोंकी झडी लगा दी थी, उस समय आपके सैनिकोंमेंसे किसीको भी उसके सामने जानेका साहस नहीं होता या । उसकी वाणवर्षासे घायल होकर वे ऐसे डर गये कि उसे देखते ही मैदान छोडकर भागने लगे । सात्यिकके तेजसे वे ऐसे चक्करमें पड़ गये कि उस अकेलेको ही अनेक रूपोंमें देखने लगे। वे जिधर जाते थे, उधर ही उन्हें सात्यिक दिखायी देता या ।

इस प्रकार आपके बहुत-से सैनिकोंको मारकर और सेनाको अत्यन्त छिन्न-भिन्न करके वह उसमें घुस गया। फिर जिस मार्गसे अर्जुन गये थे, उसीसे उसने भी जानेना विचार किया। किन्तु इतनेहीमें द्रोणने उसे आगे बढ़नेसे रोका और पाँच मर्मभेदी बाणोंसे घायल कर दिया। इसपर सात्यिकने भी आचार्यपर सात तीखे बाणोंसे चोट की। तब द्रोणने सारिय और घोड़ोंके सहित सात्यिकपर छः बाण छोड़े। आचार्यका यह पराक्रम सात्यिक सह न सका। उसने भीपण सिंहनाद करते हुए उन्हें क्रमशः दस, छः और आठ बाणोंसे घायल कर दिया। इसके बाद दस बाण और छोड़े तथा एकसे उनके सारियको, चारसे चारों घोड़ोंको और एकसे उनकी ध्वजाको बींघ दिया। इसपर द्रोणने बड़ी फुर्तीसे टिड्डीदलके समान वाणोंकी वर्षा करके उसे सारिय, रय, ध्वजा और घोड़ोंके सहित एकदम ढक दिया। तव आचार्यने कहा, 'अरे ! तेरा गुरु तो कायरांकी तरह मेरे नामनेने पुढ करना छोड़कर भाग गया था। में तो पुढ़में नगा हुआ था, इतनेहीमें वह मेरी प्रदक्षिणा करने गया। छद तू पि मेरे साथ युद्ध करता रहा, तो जीना बचकर नहीं जा गरेगा।' साराकिने कहा, 'ब्रह्मन् ! आपना उल्याग हो। में हो धर्मराजकी आशासे अर्जुनके पान ही जा गहा हूँ। इंग्रिटेरे यहाँ मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिये। शिष्परोग हो सर्वदा अपने गुरुआंके मार्गका ही अनुमरण करते जाते हैं। अतः जिस प्रकार मेरे गुरुजी गये हैं। उसी प्रनार में भी जमी जाता हूँ।'

राजन ! ऐसा कहकर सान्यकि होगाचार्यज्ञांको छोएकर तुग्त ही वहाँसे चल दिया । उसे बढते देख आचार्यको दहा कोघ हुआ और वे अनेका बाप छोड़ते हुए उन्हें पीरे दौरे। किन्तु सात्यिक पीछे न लौटा । यह अपने पैने बानोंगे दर्गंसी विद्याल वाहिनीको बींघकर कीरवींकी अगर रेनामें एक गया। जब सेना इघर-उघर भागने लगी और सात्यहि उन्हें भीतर वस गया तो कृतवर्माने उसे पेरा । उसे मामने आया देग सात्यकिने चार वाणोंसे उनके चारी पोटोंनो घाउल गर दिमा और फिर सोल्ह बाणोंने उमकी छानीपर बार हिना । इस्पर कृतवर्माने कृपित होकर सात्यविती सार्वामें याण्यन्त नागका एक बाण मारा । वह उसके कवन और शरीरको लेदकर खनसे लघाय हो पृथ्वीमे प्रस गया । जिर उनने अनेकी बाणोंसे सात्यकिके धन्य और बाण भी गट उनि । ग्रायमिन तुरंत ही दूसरा धनुप चढाया और उरमे राप्ती राप छोड़कर कृतवर्मा और उसके राज्यों बिल्यून दव दिया। फिर एक भहते उनके गरिका पर भी उन दिया। सार्यि न रहनेसे घोडे भाग उठे । इसने हुन्समां भी धाराहटमे पड़ गया । हिन्तु योदी ही देगमें गाउपान है रा उसने स्वय ही घोड़ों री बागडोर भेंभात ती और निर्मदलपूर्व क शतुओं हो सन्तत करने लगा । इतनेतीम गाउरि इस्मारी सेनासे निकलक काम्योजन्येनाकी और का गया। यहाँ भी अनेकों चीरीने उसे आगे इदनेरे शेरा ।

# कौरवसेनाके परामवके विषयमें राजा धृतराष्ट्र और सञ्जयका संवाद तथा कृतवमीके पराक्रमका वर्णन

राजा धृतराष्ट्रने कहा—सञ्जय ! हमारी सेना अनेक प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न और सुन्यवस्थित है। उसकी ट्राइट रचना भी विधिवत् की जाती है। हम सर्वदा उसका अन्छी तरह सत्कार करते रहते हैं, तथा उसका भी हमारे प्रति बड़ा अच्छा भाव है। उनमें जेरें अधिर पृत्त पा राजाः अधिक दुवला या मोटा अपना बीना एका भी नहीं है। सभी स्वल और स्वस्य दारीरकार हैं। एके कियों भी फुसलाकर, उपनार करके अध्या जनसम्बे पामा का

ंचुके हुन हुन्ही त्या क्षेत्र यह अध्यन सुँदिन होस्र जेन्द्रदेशकता इट रहा । तद पष्ट सुरूवे वार्षीने द्रोमधी अति इसी देखक रोमक्कृतिने बहा हाहारार होने तथा । उसने केन्द्रेशी वरितास प्राचारीशी हार्गिय नाने बार्गिने चोट से । इस्ते वे स्वर्ण ग्रीम बैटकर मुन्छित हो गये । रहत्त्वको प्रत्य राज्य एक राज सामार उठावी और अपने रमाने मुद्रगर पीरन ही आनार्यंके रस्तर चंड गता । यह उनका दिन राउनेजीया या कि द्रोगरी मुन्छी हुट गयी। बद उन्होंने देगा कि भृष्टपुर उनका काम तमाम करनेके ि नियट आ गमा है, तो वे पासमे ही चोट करनेवाले िएन नामके रण छोड़ने लगे। उन बागोंने पृष्ट्युसका उचार मग हो गमा और वह तुरंत ही उनके रबसे कृदकर काने स्थार वा नटा । अब वे दोनों ही एक-दुसरेको वाणींसे बावने स्यो । दोनोंदीने गर्युणं आराध, दिशा और पृथ्वीको बानींचे छा दिया। उनके उस अर्मुत युढकी सभी प्राणी प्रशास करने हो । अब द्रोणने बड़ी फ़र्तीसे धृष्टतुसके रूपिरे रिक्ते पाटका गिरा दिया । इससे उसके घोड़े रताभागि भाग गये । तय शाचार्य पाञ्चाल और सञ्जय र्गर्शिक गांव युद्ध करने लगे तथा उन्हें परास्त करके फिर क्षाने न्यूट्में आहर गढ़े हो गये ।

इधा दुःशासन घरमते हुए बादलके समान वाणीं की सर्था गरना सात्यिक समान आया। उसे आता देख सात्यिक उगरी ओर दीदा और उसे अपने बाणींसे एकदम दक दिया। यह दुःशासन और उसके सायी वाणींसे विस्कृत इक गये, तो वे सब मैनिनोंके सामने ही भयभीत होकर सुद्रस्थलने भाग गरे। दुःशासनको सेकड़ी बाणींसे विधा देनकर राग दुर्गोधनने त्रिगर्स वीरोंको सात्यिकके रयकी और भेगा। उन तीन सहस्त रयी योडाओंने युद्धका पका निभय कर मात्यिको चारी ओग्से स्थादी बाइसे भर दिया। किन्दु सात्यिको अपने बागोंकी बीछारसे उस गनाके पाँच सी अप्रगामी बोदाओंको बात-की-बातमे धराशायी कर दिया। तय रहे-सह बीर अपने प्राणींके भयसे द्रोणाचार्यजीके स्पक्षी ओर लीट गये।

इस प्रकार त्रिगर्त्त वीरोंका संहार करके चीर सात्यकि घीर-घीरे अर्जुनके स्यक्ती ओर बढने लगा । इस समय आपके पत्र दःशासनने उसार फिर नी बाणींसे बार किया । तब सात्यिकने उसपर पाँच बाण छोड़े और उसके धनुपको भी काट डाला। इस प्रकार सबको विसायमे डालकर यह फिर अर्जुनके रयकी ओर बढ़ने लगा । इससे दुःशासनका क्रोच बहुत बढ़ गया और उसने सात्यिकका वध करनेके विचारशे उमपर एक लोहेकी शक्ति छोड़ी । किन्तु सात्यकिने अपने पैने बाणोंसे उसके सैकड़ों दकड़े कर दिये । तब दःशासनने दसरा घनुप लेकर उसे वाणोंसे बींध डाला और सिंहके समान गर्जना की । इससे सात्यिकका कोध भड़क उठा और उसने द्रःशासनकी छातीको तीन बाणोंसे घायल कर एक भल्टसे उसके धनुषको और दोसे उसके रयकी ध्वजा तथा शक्तिको काट डाला । फिर कई तीखे बाण छोड़कर उसके दोनी पार्व्यक्षकों को मार डाला । तब त्रिगर्त्तरेनापति उसे अपने रयपर चढाकर ले चला । सात्यिकने कुछ देरतक उसका भी पीछा किया । किन्तु फिर उसे भीमसेनकी प्रतिशा याद आ गयी, इसलिये उसने दुःशासनका वध नहीं किया । राजन् ! भीमसेनने आपकी समामें ही आपके सब पुत्रोंको मारनेकी प्रतिज्ञा की थी, इसल्यि सात्यिकने दुःशासनको मारा नहीं । वह उसे संग्रामभूमिमें परास्त कर बड़े बेगसे अर्जुनकी और बढने लगा।

# द्रोणाचार्यद्वारा वृहत्सन्त्र, धृष्टकेतु और क्षेत्रधर्माका वध तथा चेकितान आदि अनेकों वीरोंकी पराजय

सञ्जयने कहा—गजन् ! इघर दोनहरके बाद आचार्य द्रोतका संमर्शके साथ किर घोर मंत्राम होने लगा । उस समय से पोदा गरन गरे थे, उनका मेचके समान गम्भीर शब्द हो रहा या । पुनपिंद ट्रोणने अपने लाल रंगके घोड़ोंबाले स्पन्त प्रदार मन्यम गतिसे पाण्टवॉन्स घावा किया और स्पने लंगे बालेंसे मानो चुने-चुने वीरोंन्स बाण बरसा रहे हों, हस प्रम्य पुढ़में लेल-सा बरने लगे । इतनेहीमें पॉच कैकेय पाण्डुमारोंकेने रण-दुर्मद महास्थी बृहत्स्वत्र उनके सामने सामा और पैने-पैने बालोंसी वर्षा करके उन्हें पीटित करने

लगा। ट्रोणने कुरित होकर उसपर पंद्रह वाण छोड़े; किन्तु उसने उन्हें अपने पाँच वाणोंसे ही काट ढाला। उसकी ऐसी फ़र्ती देखकर आचार्य हैंसे और फिर उसपर आट वाणोंसे बार किया। यह देखकर वृहत्खन्नने उन्हें उतने ही पैने नाण छोड़कर नष्ट कर दिया। वृहत्खन्नका ऐसा दुष्कर कर्म देखकर आपकी सेनाको बड़ा आश्चर्य हुआ। तन ट्रोणने अन्यन्त दुर्जय बहारिस प्रकट किया। उसे कैकेय राजकुमारने बहारिस ही नष्ट कर दिया तथा आचार्यपर साठ वाणोंसे चोट की। इसपर विप्रवर ट्रोणने उसरर एक नाराच छोड़ा।

गिर गये । यह देखकर उसका सार्य वड़ी फ़ुर्तींसे रयको रणाङ्गणके वाहर छे गया।

शिखण्डीको रथके पिछले मागमें अचेत पड़ा देखकर अन्य पाण्डय वीरोंने कृतवर्माको अपने रयोंसे घेर लिया; किन्तु इस समय कृतवर्माने बड़ा ही असूत पराक्रम दिखाया। कर दिया । पाण्डवीं हो जीतकर उसने पाजातः सूराप और केकय वीरोंके भी दाँत छड़े कर दिये। अन्तर्भ प्रतप्रभी वाणवर्णाते व्यक्ति होका वे गभी महार्की एउना भेजन छोड़कर भाग गये।

उसने अकेले ही उन सब बीगेंको उनकी मेनाके गरित पारा

# सात्यकिका कृतवर्मीके साथ युद्ध, जलसन्धका वघ तथा द्रोण और दुर्योधनादि धतराष्ट्रपुत्रोंसे घोर संग्राम

सञ्जयने कहा-राजन् ! अब आपने जो वात पूछी यी वह सुनिये । जब कृतवर्माने पाण्डवींकी सेनाको भगा दिया, तो सात्यिक वड़ी फ़ुर्तींसे उसके सामने आ गया। कृतवर्माने उतपर तीखे वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । इस-पर सात्यिकने बड़ी फ़र्तींसे उसपर एक भल्ल और चार बाण छोड़े । बार्णोसे उसके घोड़े नष्ट हो गये तथा भल्लसे घनुप कट गया । फिर उसने अनेकों पैने वाणोंसे कृतवर्माके पृष्ठरक्षक और सारियको भी घायल कर दिया । इस प्रकार उसे रथ-हीन करके महावीर सात्यिकने अपने पैने वाणोंसे उसकी सेना-का नाकमे दम कर दिया। उस वाणवर्णसे पीडित होकर कृतवर्माकी सेना तितर-वितर हो गयी। तव साल्यिक आगे वढा और वाणोंकी वर्षा करता हुआ गजसेनाके साथ युद करने लगा।

वीरवर सात्यिकके छोड़े हुए वज्रतुस्य वाणोंसे व्ययित होकर लडाके हायी युद्धका मैदान छोड़कर भागने लगे। उनके दॉत टूट गये, शरीर लोहूलुहान हो गया, मस्तक और गण्डस्थल फट गये तया कान, मुंह और सुँड छिन्न-भिन्न हो गये । उनके महावत नष्ट हो गये, पताकाएँ कटकर गिर गयीं, मर्मस्थल विंघ गये, घंटे टूटकर गिर गये, ध्वजाएँ ट्रट गयीं, सवार युद्धमें काम आ गये तथा अनारियों गिर गयीं। सात्यिकने नाराच, वत्सदन्त, मल्ल, अञ्चलिक, धुरप्र और अर्धचन्द्र नामक वाणोंसे उन्हें बहुत ही घायल कर दिया।



इससे वे चिन्यारते, सून उगलते और गण-मृत सं 🕫 राज-उधर भागने लगे ।

इसी नमय एक हामीवर सकार हुआ। महत्रकी एक कर अपना धनुष पृमाता सालम्बिर चढ साथ । सालि ने इसरे द्यापीको अवस्तार् आतमन वन्ते केन आने वार्ति केन दिया । इत्यर जनगन्धने बार्गीदान गुरुकीओ रहाँक ना

किया । साल्विक बाग होएक ही चारण पा 🤏 गणा अने एक नाराचवे उत्तवा धनुष बाट टाला ना देन हर्जी.

...

-7

原

÷,

2

-1

1

त है। हुन है है उन्हें के देनते हुई होन्हें किए दियानी नहीं · · · । अर्थन ! अन्यरी देशी ध्वासूट सी भीने पहले कभी न १ १ % के राज करते हैं, है । यह दे जब बभी हमलेग दुःसंबे करा, ते पर्योग के भी भाग ही तमे जिलामा दिया करते थे । इ.स. १९ १ इत स्टावर देख वोर्ट काम नहीं है। जिसे मैं न अ भारत पान मानस्य छोद है। आप मुझे आमा An i कि एको किया प्रभागकी जिल्ला न कीजिये 12 e क्षित्रिको नेपीने एक भगत्न दी<mark>पं निःस्वान</mark> लेखर त्य ! देगां। श्रीकृष्णद्वारा नेपपूर्वक बजाये न गुर पा गान्य शंतामा अन्द सुनायी दे रहा है। इससे रत रिस्त मेण<sup>के</sup> हि तुम्हास भाई अर्जुन आज मृत्यु-इन्साब वहा हुआ है और उसके मारे जानेपर श्रीकृष्ण र पात तर में हैं। यही मेरे मोत्सका कारण है। अर्जुन और र की विनिना नेरी बोकानिको बार-बार भड़का देती े। देखे, उनता मुक्ते बोई भी चिद्र नहीं दीख रहा है । दरने नी अनुमान होना है कि उन दोनोंके मारे जानेपर रं ीट्टन सुर कर रहे हैं। भैया ! में तुम्हारा बड़ा भाई ुँ: याँ: तुम मरा कहा मानो तो जियर अर्जुन और सास्यिक रोर्ट इधर धी तुम भी जाओ । तुम सात्यिकका ध्यान भागिने भी बटरर रखना । यह मेरा प्रिय करनेके लिये दुर्गम और भयद्वर भारतीय सेनाको लॉयकर अर्जुनकी ओर गदा है। करे पदी योखा तो इस विशास बाहिनीके पास भी नर् ५८३ गरने । पदि तुम्हें श्रीकृष्ण, अर्जुन और सात्यिक गुरुवा भिन्न जायँ ती लिएनाद करके मुझे स्चित कर देना।' भीगनेनने कहा, भारागाज ! जिन स्थपर पहले ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र और वरण मनारी कर चुके हैं, उसीनर बैठकर श्रीकृष्ण र्णेर अर्रुन गरे है। इनलिये यद्यी उनके विषयमें कोई परदर्भ वात नहीं है। तो भी मैं आपकी आजा शिरोचार्य परो जा रहा हूँ। आप किमी प्रभारकी चिन्ता न करें। में उन पुरुषीर हैंने मिलार आनको सूचना दुँगा ।

धर्मगरण ऐसा बहुतर वहाँने चलते समय महाबली भीम तने ध्रापुनले बहा, भाराबारो ! महारची द्रोण जिम प्रकार गरी दुणियाँ लगानर धर्मगजको पकड़नेपर तुले हुए हैं, यर दुन्दे माइम ही है । इसलिये मेरे लिये जितना ध्यारपार नहीं गरूतर महाराजकी रक्षा करना है, उतना अर्थनारे पान जाना नहीं है। यही बान अर्डुनने भी मुझसे बही भी । जिन्दु अब मै महाराजकी आजाके सामने दुन्छ नहीं कह महना । जहाँ मरणायत्र जयद्रय है, यहीं मुरे जाना होगा । धर्मराजरी आशा मुक्ते बिना किमी प्रकारकी आगत्ति हिये माननी दोगी । मैं भी अर्जुन और सात्यिक जिम रास्त्रेम गये हैं, उमीरे जाऊँगा । सो अय द्वम रपूप सावधान ग्रह्मर धर्मग्राजरी ग्या करना ।

तय पृष्टनुमने भीमरोनसे कहा, 'पार्य ! आप निश्चित्त होकर जाह्ये । मैं आपके इच्छानुसार ही सब काम करूँगा। द्रोणाचार्य मंग्राममें पृष्ट्युमका वध किये विना विसी प्रकार धर्मराजको वैद नहीं कर सकेंगे ।'

यह सुनकर महावली भीममेन अपने बड़े भाईको प्रणाम कर और उन्हें धृष्टयुग्नकी देख-रेखमें छोड़कर अर्जुनकी ओर चल दिये। चलती बार राजा युधिष्ठिरने उन्हें हृदयं लगाया और उनका छिर सूँघा। भीमसेनके चलते समय फिर पाज्ञजन्यकी घोर घ्वनि हुई। त्रिलोकीको भयभीत करनेवाले उस भयद्वर शब्दको मुनकर धर्मराजने फिर कहा, 'देखो! श्रीकृष्णका बजाया हुआ यह शङ्च पृथ्वी और आकाशको गुँजा रहा है। निश्चय ही, अर्जुनपर भारी सद्धट पहनेगर श्रीकृष्णचन्द्र कौरवोंके साथ युद्ध कर रहे हैं। इस्रालये भैया भीम! तुम जल्दी ही अर्जुनके पास जाओ।

अव भीमसेन शत्रुओंपर अपनी भयद्वरता प्रकट करते हुए चल दिये । वे अपने धनुषकी डोरी खींचकर वाणींकी वर्पा करते हुए कौरवसेनाके अग्रभागको कुचलने लगे। उनके पीछे-पीछे दूसरे पाञ्चाल और सोमक वीर मी बढने लगे। तव उनके सामने दुःशल, चित्रमेन, कुण्डभेदी, विविद्यति, दुर्भुख, दु:सह, विकर्ण, शल, विन्द, अनुविन्द, सुमुल, दीर्घवाहु, सुदर्शन, बुन्दारक, सुइस्त, सुपेण, दीर्घ-लोचन, अभय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा और दुर्विमोचन आदि आपके पुत्र अनेकों सैनिक और पदातियोंको लेकर आये और उन्हें चारों ओरसे घेरने छगे । किन्तु भीमसेन बड़ी तेजीने उन्हें पीछे छोड़कर द्रोणकी सेनापर टूट पड़े तथा उसके आगे जो गजमेना यी, उसपर वाणोंकी झड़ी लगा दी। पवनकुमार भीमने बात-की-बातमें उस सारी मेनाको नष्ट कर डाला । जिस प्रकार वनमें शरभके गर्जनेयर मृग घवराकर मागने लगते हैं। उधी प्रकार वे सब हायी भयद्वर विग्वार करते हुए इधा-उघर मागने लगे।

इतके बाद उन्होंने फिर बड़े बोरने द्रोणाचार्यकी संना-पर घावा किया । आचार्यने उन्हें आगे बढ़नेसे रोका, तथा वितर होने लगी। सात्यिकके वाणोंसे पीडित होकर आचार्यके षोड़े हवा हो गये और उन्होंने फिर उन्हें व्यूहके द्वारपर ही लाकर खड़ा कर दिया। आचार्यने पाण्डव और पाञ्चालोंके प्रयत्नसे अपने व्यूहको टूटा हुआ देखार जिन सामिति होन जानेका विचार छोड़ दिया और वे पाण्डव और पाडानीको आगे बढनेसे रोककर व्यूहनी ही गक्षा करने लगे।

## सात्यिकके द्वारा राजकुमार सुदर्शनका वध, काम्त्रोज और यवन आदि अनार्य योद्धाओंसे घोर संग्राम तथा धृतराष्ट्र-पुत्रोंकी पराजय

सञ्जयने कहा-राजन् ! इस प्रकार द्रोणाचार्य तया कृतवर्मा आदि आपके वीरोंको परास्त कर सात्यिकने अपने सारियसे कहा, 'सूत ! हमारे शत्रुऑको तो श्रीकृष्ण और अर्जुन पहले ही भस्म कर चुके हैं। इम तो इनकी पराजयमें केवल निमित्तमात्र हैं और पुरुपश्रेष्ठ अर्जुनके मारे हुए योद्धाओंको ही मार रहे हैं। सारियसे ऐसा कहकर वह शिनिकुलभूषण सब ओर वाणोंकी वर्षा करता अपने शत्रुऑपर ट्रट पड़ा । उसे बढता देख राजकुमार मुदर्शन कोधमें भर-कर सामने आया और बलात्कारसे उसे रोकने लगा। उसने सात्यिकपर सैकडों बाण छोड़े । परन्त उसने उन्हें अपने पास पहॅचनेसे पहले ही काट डाला | इसी प्रकार सात्यिकने सदर्शनपर जो बाण छोड़े उनके उसने भी दो-दो, तीन-तीन टकडे कर दिये। फिर उसने धनुषको कानतक तानकर तीन बाण छोड़े, वे सात्यिकके कवचको फोड़कर उसके शरीरमें घुस गये। साय ही चार बाणोंसे उसने सात्यिकके घोड़ोंपर भी बार किया । तब सात्यिकने बड़ी फ़र्तीसे अपने तीखे तीरों-द्वारा सुदर्शनके चारों घोड़ोंको मारकर वड़ा सिंहनाद किया। फिर एक भल्ले सुदर्शनके सारियका सिर काटकर एक क्षरप्रद्वारा उतका कुण्डलमण्डित मस्तक भी धड्से अलग कर दिया । इस प्रकार राजा दुर्योधनके पौत्र सुदर्शनका सहार करके सात्यिकको बड़ा हर्ष हुआ । फिर वह आपकी सेनाको अपने वाणोंकी बौछारोंसे हटाकर सबको विसायमें डाल्ता हुआ अर्जुनकी ओर चला। मार्गमें उसके सामने जो शत्रु आता था, उसीको वह अग्रिके समान अपने वार्णीमें होम देता था । उसके इस अद्भुत पराक्रमकी अनेकों अच्छे-अच्छे वीर प्रशंसा कर रहे थे।

अब उसने अपने सार्यिसे कहा, 'माल्म होता है महावीर अर्जुन यहाँ कहीं पास ही हैं; क्योंकि उनके गाण्डीव घनुषका शब्द सुनायी दे रहा है। मुझे जैसे-जैसे शकुन हो रहे हैं, उनसे यही निश्चय होता है कि ये स्पांस्तसे पहले ही जयद्रयका वघ कर देंगे। अब तुम योड़ी देर घोड़ोंको आराम कर लेने दो। फिर जिस ओर शतुओंकी सेना है तया जिमर हुवींधनादि राजा एवं काम्बोज, यदन, गर्ग रिगान, उत्तर, वर्बर, ताम्रलिसक तथा अनेको म्लेल्टर गएँ हुए हैं, उधर ही एक ले चलना । ये सब मेरे माथ ही एक उनमेरी शिक्तिकों हैं। जब रथ, हाथी और घोड़ोंके सहित इन राज्या गरान हो जाय, तभी तुम समझना कि इमने उस हुम्मर पहिलो पार किया है।

सारिथने कहा—याणीय ' यदि मोधम भी एए साक्षात् परश्चरामनी भी आपके मामने आ द्वान तो दुरे मेर् घयराहट नहीं होगी, इस गीके गुरके समान तुना गामिश तो यात ही क्या है। कहिये, अप प्रिस्त सम्मेशे में आदर्भ अर्जुनके पास ले चलूँ ?'

सात्यिकने कहा—आज गृहे दन मुण्यांनी सा गरार करना है। इसिटी तुम मुते बाम्योनी शिंग ही है नहीं। गुरुवर अर्जुनसे मैंने जो बास्तिया रीगी है। जान है उत्तर कीशल दिखाऊँगा। जब में क्षेप्रेम मन्यन कृते कने योक्षाओंका वध करूँगा, तो तुर्योदनरे। यही भ्रम हेगा हि इस जमत्मे दो अर्जुन है। मताना पाण्यांति प्रति मेरी है। प्रीति और भक्ति है, उसे इन गनाओं गामने हमारी गीरा सहार करके में प्रकट करूँगा। आज र्यमांत्री मेरे रा वीर्य और कृतशताना पता लग नारगा।

 दर , १६ २ दीन पृत्र दे पाने हैं कि सार्ग्य करते हुए का अपिता करते हुए का अपिता की अपुंतर के अपूर्ण प्रतिकृत की अपुंतर कि अपुंतर प्रतिकृत प्रतिकृत की अपुंतर के अपुंत्र प्रतिकृत की अपुंत्र के कि अपुंत्र कर के अपुंत्र के कि अपुंत्र के अपुंत्र के अपुंत्र के अपुंत्र के अपुंत्र के कि अपुंत्र के अपुंत्र के कि अपुंत

नन्तरमें गोररणके न्यि मिल्कर आपे हुए सब की गीको नगला किया और दुर्गोधनको छुड़ानेके न्यि गन्धर्मराज निश् रम तो नीन्या दिराया, तथा श्रीकृष्ण जिनके सारिम हैं और जे मुझे सदा ही परम प्रिय है, वह अर्जुन अभी जीवित है—यह हैं में आनन्दनी बात है! क्या श्रीकृष्ण की रक्षामें सूर्यान्तने पहले हैं अपनी प्रतिगाको पूरी करके लीटे हुए अर्जुनसे मेरी मेंट हो सनेगी हैं अर्जुनके हायसे जयद्रथकों और भीमके हायसे अपने भाइयोंको मग हुआ देशकर क्या मन्दज्जि दुर्योधन क्ये राज्ये वीरोंकी रक्षाके लिये हमसे बैर छोड़कर सन्धिकरना चाहेगा? हस प्रकार एक ओर तो महाराज सुधिश्वर करणाई होकर सम्बन्ध उधेइ-ज्जनमें लगे हुए ये और दूसरी ओर तुमुल सप्राम हो रहा था।

#### मीमसेनके हायसे कर्णकी पराजय, द्रोणके साथ दुर्योधनकी सलाह तथा युधामन्यु और उत्तमीजाके साथ उसका युद्ध

भूतराष्ट्रने कटा—गरुष! मुरो तीनों लोकोंमें ऐसा तो हं की दीर दिखायी नहीं देता, जो रणाइणमें कोष्ठते भरे दूर भीम हे समने दिक सके। भर्ता, जो रथार रथ उठाकर पटन देता है और हायीन हायीनो उठाकर दे मारता है उसके आग जीर तो तीन, साक्षात इन्द्र भी कैसे खड़ा रह सकता है ! दुने भीम जैसा भय दे बेसा न अर्जुनसे हैं। न श्रीकृष्णसे, स सामित और न भूष्ट्रमुख ही है। सज्जय! यह तो स्थाओं, जब भीमाच्य प्रचण्ड पायक मेरे पुत्रोंको भस्म करने रामा हो दिन हिम बीनेने उसे नेका !

सश्चय करने लगे—राजन् ! जिस समय भीमसेन इस प्रतार गरण गई थे, उस समय महावली कर्ण भी बड़ा भीषण िरनाद करना लुआ युद्ध उस्तेके लिये उनके सामने आया ! एर भीमनेनने उसे अपने सामने खड़ा देखा, तो वे एकदम केंग्रेंन तमाणा उठे और उसपर पैने वाणोंकी वर्ण करने लगे । पानि भी यददेंमें वाग बरमाते हुए उन्हें हहतासे राज गर लिया । उस सम्य भीमसेनका भीषण सिंहनाद सुन-रूप अने गें पेडाऑके घनुष पृथ्वीपर गिर गये, बहुतोंके रायोंने लियाग जूट गये, किन्हीं-क्निहींके प्राण भी निकल गये तथा उनते के हार्या-चोड़े आदि वाहन थे, वे मयभीत और निक्याद होतन मल-मूख त्यागने लगे । यह देखकर बाने भीनसेन परित वाण डोड़े तथा पाँच वाणोंसे उनके सर्वायके बीच दिया । इस्तर मीमसेनने उसका धनुष काट राज भीन दस बागोंसे उने भी चायल कर दिया । फिर उन्होंने बड़े बेगसे तीन बाण उसकी छातीमें मारं। इस भारी चोटने कर्णको कुछ विचलित कर दिया। किन्तु फिर यह धनुपको कानतक खींचकर भीमसेनपर बाण बरसाने लगा। तब भीमसेनने एक क्षुरप्र बाणसे उसके धनुपकी छोरी काट दी तथा एक भक्कसे सार्यको रथसे नीचे गिराकर उसके चारों घोड़ोंको धराद्यायी कर दिया। इससे भयभीत होकर कर्ण तुरंत ही अपने रथसे कृदकर वृपसेनके रथपर चढ गया।

इन प्रकार संप्राममें कर्णको परास्त करके भीमरोन मेगके समान बड़े जोरसे गरजने लगे । उस सिंहनादको सुनकर धर्म-राज ममझ गये कि भीमसेनने कर्णको परास्त कर दिया है । इससे वे बड़े प्रसन्न हुए । इधर जब आपके पुत्र दुर्योधनने देखा कि हमारी सेना तितर-वितर हो रही है तया अर्जुन, सात्यिक और मीमसेन जयद्रथके पास पहुँच चुके हैं तो घह बड़ी तेजीसे द्रोणाचार्यके पास आया और उनसे कहने लगा, 'आचार्यचरण ! अर्जुन, भीमसेन और सात्यिक—ये तीन महा-रयी हमारी इस विज्ञाल वाहिनीको परास्त करके वेरोक-टाक िंट्युगजके समीन पहुँच गये हैं । ये तीनों ही किसीके कार्में नहीं आये हैं और वहाँ भी हमारी सेनाका मंहार कर रहे हैं। गुरुजी ! सात्यिक और भीम किस प्रकार आपको परास्त करने निकल गये ! यह बात तो समुद्रको मुखा डालनेके समान संसारको आश्चर्यमें डालनेवाली है। जब ये तीनों महार्य आरको लॉचकर निकल गये, तो मुझे निश्चय होता है कि एव नंत्राममें अमागे दुर्योधनका नाश अवस्यम्मावी है। खैर, जो

## आचार्यके द्वारा दुःशासनका तिरस्कार, वीरकेतु आदि पाञ्चार्ल कुमारोंका वध, तया उनका भृष्टग्रुझ आदि पाञ्चालोंके एवं सात्यिकका दुःशासन और त्रिगतोंके साथ घोर मंत्राम

सञ्जय कहते हैं-राजन् ! जब आचार्यने दुःशासनके रयको अपने पास खड़ा देखा तो वे उससे कहने लगे, 'दुःशासन ! ये सब रथी क्यों भाग रहे हैं ? राजा दुर्योघन तो कुशलसे है ! तथा जयद्रथ अभी जीवित है न ! तुम तो राजकुमार हो, स्वय राजाके भाई हो और तुम्हींको युवराजपद प्राप्त हुआ है । फिर तुम युद्धसे कैसे भाग रहे हो ! तुमने तो पहले द्रौपदीसे कहा या कि 'त् हमारी जूएमें जीती हुई दासी है। अब तू स्वेच्छाचारिणी होकर हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज दुर्योधनके वस्त्र लाकर दिया कर । अब तेरा कोई पति नहीं है, ये सब तो तैलहीन तिलके समान सारहीन हो गये हैं।' ऐसी-ऐसी वार्ते बनाकर अब तुम युद्धमें पीठ क्यों दिखा रहे हो ! तुमने पाञ्चाल और पाण्डवोंके साथ स्वयं ही वैर बॉधा, फिर आज एक सात्यिकके सामने आकर धी तुम कैसे डर गये ? पहले कपटदातमें पासे पकड़ते समय तुमने यह नहीं समझा था कि एक दिन ये पासे ही कराल वाण हो जायंगे १ शत्रुदमन । तुम सेनाके नायक और अवलम्ब हो; यदि तुम्हीं डरकर भागने लगोगे, तो संग्रामभूमिमें और कौन ठहरेगा । आज यदि अकेले ही जूझते हुए सात्यिकके सामनेसे तुम भागना चाहते हो तो रणखल्में अर्जुन, भीम या नकुल-सहदेवको देखनेपर क्या करोगे ! हो तो तुम बड़े मर्द । जाओ, झटपट गान्धारीके पेटमे घुस जाओ । पृथ्वीपर भागकर जानेसे तो कहीं भी तुम्हारे जीवनकी रक्षा नहीं हो सकेगी। यदि तुम्हें भागना ही सूझता है, तो शान्तिके साथ ही राजा युधिष्ठिरको पृथ्वी सौंप दो। भीष्मजीने तो पहले ही तुम्हारे भाई दुर्योधनसे कहा या कि 'पाण्डवलोग सम्राममे अजेय हैं, तुम उनके साथ सन्धि कर ली। भगर उस मन्दमतिने उनकी बात नहीं मानी । मैंने तो सुना है, भीमरेन तुम्हारा भी खून भियेगा। उसका यह विचार पक्का ही होगा और ऐसा ही होकर २हेगा। क्या तुम भीमसेनका पराक्रम नहीं जानते, जो तुमने पाण्डवींसे वैर बॉघ लिया और आज मैदान छोड़कर भागने लगे ! अव जहाँ सात्यिक है, वहाँ शीघ्र ही अपना रय हे जाओ; नहीं तो तुम्हारे बिना यह सारी सेना भाग जायगी। जाओ, सग्राममें वीर सात्यिकसे भिड जाओ।

आचार्यके इस प्रकार कहनेपर दुःशासनने कुछ भी

उत्तर नहीं दिया । वह नय बार्नीको सुनी-अन्युनी-नी कर के युद्ध थीठ न फेरनेवाले यवनीं मार्ग होना नेकर गार्थ की ओर चला गया और वही सावधानीसे उनके गाप गणम करने लगा। रिथरोंमे श्रेष्ठ होगाचार्य भी हंभ्य भरकर मध्यम गतिसे पाञ्चाल और पाण्डवीं मी सेनाम दूर पहे और सैकड़ों-इजारों योदाओं हो समरभृमिधे भगाने एये। उस समय आचार्य अपना नाम सुना-सुनावर पारावः पारावः और मल्य बीरोंका घोर महार दर रहे थे। हिंग समय वे इस प्रकार सेनाओंको पगला कर रहे भे, उनके सामने परमतेजस्वी पाञ्चालराजकुमार चीरकेत आया । उरन वान तीये बाणोंसे होणको, एनसे म्यजाने और माने उनके सारियको बींघ दिया । इस समय यह बड़े आक्षांशी सा हुई कि आचार्य उस बेगवान् पादानराबन्मार है। गासूर्वे नहीं कर सके । मताममें द्रोणशी गति वशी देगरर महाराज युधिष्ठिरकी विजय चाहनेदाले पादान योगेने उन्हें नारी ओरसे घेर लिया । सब-केन्स्य मिलकर उनक धाल, लेक्ट तथा तरह-तरहके अन्य शम्बीकी यर्था परने गर्ग । एव आचार्यने वीरहेतुके रयही और एक वटा ही भवनर सा छोड़ा । वह उसे घायल परके पृथ्वीय जा पड़ा और उगरी चोटसे प्राणदीन होकर यह पाझालपुरतिक स्थि गीने गिर गया ।

उस महान् धनुर्धर राज्यभारके मार जानेसर पाराण्ड्र वीरोने बड़ी फुर्तासे आचार्यने एवं ओपसे का जिला। चित्रकेतु, सुधन्या, चित्रवर्मा और चित्रस्थ—ये र भी राज्यस्य अपने भाईकी मृत्युने व्यपित रोक्षर क्षेत्रते काम राज्यस्य करनेके लिये उनके सामने आ गये और वर्षाणानित के धोर्थ समान वार्गोंकी वर्षा करने लगे। इसने क्षित्रस्य क्षेत्र कामना कोषमें भर गये और उन्होंने उनकर यार्गोंका सामना का दिया। इससे वे सब राज्युनार परमागर जिलां की पूर्व रेगोंको नष्ट कर दिया तथा अन्यन्त रोजि कामने का सस्तकींको भी काटकर गिरा किया। इस काम उन्होंने उनके मस्तकींको भी काटकर गिरा किया। इस काम उन्होंने उनके पुत्रीका वध करके आचार्च अपने प्रमुख्ये मरदावार पुत्रीका वध करके आचार्च अपने प्रमुख्ये मरदावार

यह देखका भृष्टतुक्तको यहा उद्देश गुणा । उनके

## मीनसेनके हायसे कर्णकी पराजय तया प्रतराष्ट्रके सात पुत्रोंका वध

ध्याम् में कता — गणा ! पानि तो माजा मरादेव-हो राजात्म के अपनी गा मीको की और उसमे १००० १ वे मूल १० माण थे। तिर उसे भीममेनने इस मार को ली के जी कि जिल कि मुझ से सबसे अधिक राजा के भूषे मा रहते थे। इस समय उसे भीमके रामनेसे भारत के लिए को ली बता कहा ! और महाबची भीमने हुने गड़ कि मान मुझालित होने देखकर स्था किया !

मावयमे पाना -नानन् ! अबद्गेर रयपर चढकर कर्ण र्धा हो देश राजा । उस समय प्रणीको कृपित, देखकर तक्षेत्र पार गो। यही समहाने लगे कि आब। भी मसेन आगकी राष्ट्रीके किरनेशियाला है। कर्णने धनुषती संयद्धर दद्वार ीं मिनियों में अपने करते एए भीमसेनपर धावा किया। वन, दानो वीर हो क्रियन सिंहोंके समान, झपटते हुए दो गारी र मान तथा लोधमें भरे हुए दो शरमीके समान परस्पर युर करते नेता । राजन् ! जुझा खेलने, बनमें रहने और िराइनगर्भ अनानवास करनेके समय पाण्डवीको अनेकी ्रेश उठाने परे हैं। आपके पुत्रोंने उनका विस्तृत राज्य तथा रकारि दर निये हैं। आने पुत्रीकी सलाहमें आप भी उन्हें निगनत रगह-तरह है होश देते गई है। आपने पुत्रोंके सहित निरासिती उत्तरिते लाखाभवनमे भस्स करनेका विचार िना या। आरके हुए पुत्रोंने समाके बीचमें द्वीपदीको तरह-रार्ट ह्या हिया या: दुःशाननने उनके नेश पकड़कर खींचे ीर हर्नने उसने यह कठोर बात कही कि 'अब ये लोग तेरे विकारी है। तु कोई दूसरा पति चुन है। । इन सभी बातोंका इर समय भीममेनरी स्मरण हो आया । इसलिये वे अपने मार्रेश मेर छोड़क धनुष्की टढ़ार करते कर्णार हुट पड़े। उन्होंने भाने वागीरे जालने कर्णके स्वार सुर्वेकी किरणींका पड़ाग नद पर दिया । तत्र मर्गाने अपने तीले बागोंसे उस राहरे बाटा क्षेप नी दार्गिसे भीमनेनार भी चोट की। इसरे उत्तादमें भीमधेनने दिर कर्णको वागीते आच्छादित कर दिस । उन दोनों स स्पतेत्र उन समय यमको करे समान भनदा की दुर्दर्ग हो ग्हा या । दूमी महारयी ती उन्न राप्रभागे सदे जिल्लाको राष देख रहे थे। दोनी ही बीगेने धर-दूरी र चार्रीकी बर्ग राने-करते नारे आकाशको बागमप कर दिन या। उन बातिश चमन्ते उत्तम चमचमाहट-सी होने लगी यी ! दोनों ही वीरोंके याणीकी भारी भारत में हैं। हायी और मनुष्य मर-मरकर घरतीपर लोट-पोट हो रहे हैं। गजन् ! उम भमय आपके पुत्रोंके अनेकों मोद्रा मारे गये: उनमेसे कोई तो प्राणटीन हो हर गिर रहे ये और कोई गिर जुके थे । इस प्रकार बात-की-बातमें वह गारी रणभूमि हायी, घोड़े और मनुष्योंकी लोगोंसे पट गयी ।

राजन् ! अव कोघम भरे हुए कर्णने भीमपर तीत वाणों से चोट की । भीमने तीन वाणोंसे उनका घनुए काट राजा और एक भावसे उसके सारियको रथसे नीचे गिरा दिया । तब इन्द्र जैसे वक्रका प्रहार करते हैं, उसी प्रकार कर्णने एक महाशक्ति घुमाकर भीममेनपर छोड़ी । किन्तु भीमने गात वाणोंसे उसे बीचहीमें काट डाला तथा कर्णपर यमदण्डके समान तीले बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । कर्णने अपना विशाल घनुप खींचकर नी बाण छोड़े । उन्हें भीमसेनने नी बाणोंसे ही काट डाला । किर उन्होंने कर्णके घनुपको भी काट दिया तथा अपने बाणोंकी बीछारसे उसके घोड़ोंको मारकर नारियको रथसे नीचे गिरा दिया ।

कर्णको इस प्रकार आनित्तमें पड़ा देखकर राजा दुयांधनने अपने भाई दुर्जयसे कहा, 'अरे ! तू शीघ ही इस निम्हिया भीमको मारकर कर्णकी सहायता कर ।' तब दुर्जय 'जो आजा' ऐसा कहकर वाणोंकी वर्यां करता हुआ भीमसेनकी ओर चला । उमने नी वाण भीमसेनपर और आठ उनके घोड़ोंपर छोड़े तथा छःसे उनके सारियको, तीनसे भ्वजाको और सातसे स्वयं उनको बींध दिया । इससे भीमसेनका को बहुत भड़क उठा और उन्होंने अपने तेज बाणोंसे उठके मर्मस्यानोंको वेधकर उसे सारिय और घोड़ोंके सहित यमराजको हवाले कर दिया । दुर्जयकी ऐसी दुर्दशा देखकर कर्णका हृदय भर आया । उसने रोते-रोते उमकी प्रदक्षिणा की । इस वीचमें भीमसेनने कर्णके रथको तोइ-फोड़ हाला ।

इस प्रकार रयहीन और पुनः पराजित होनेपर भी कणे एक दूसरे रयपर चढ़कर फिर भीमसेनके मामने आ गया और उन्हें वाणोंसे बींघने लगा । मीमसेनने उसपर दम बाण छोडकर फिर सत्तर बाणोंसे चोट की । तब कर्णने नी बाणोंसे भीमसेनकी छाती छेदकर एकसे उनकी भ्वजा काट टाली । फिर उसने सारे शारीरको फोइकर निकल जानेवाला अल्यन्त तीक्ष्ण बाण छोड़ा । वह भीमसेनको घायल करके पृथ्वीको वह उसके कवचको फोइकर पृथ्वीमें घुस गया । इससे वृहत्स्वत्रका क्रोध वहुत वद् गया तथा उसने सत्तर वाणींसे द्रोणको और एकसे उनके सार्यको घायल कर डाला । तय आचार्यने अपनी वाणवर्णसे महार्यी वृहत्स्वत्रका नाकमें दम कर दिया और उसके चारों घोड़ोंका भी काम तमाम कर डाला । फिर एक वाणसे स्तको और दोसे ध्वजा एवं छत्रको काटकर रयसे नीचे गिरा दिया । इसके बाद एक बाण तानकर वृहत्स्वत्रकी छातीमें मारा । इससे उसकी छाती फट गयी और वह पृथ्वीपर जा गिरा ।

इस प्रकार केकय-महारयी बृहत्क्षत्रके मारे जानेपर शिशुपालका पुत्र महावली धृष्टकेतु होणाचार्यके ऊपर ट्ट पड़ा। उसने आचार्य तथा उनके रय, ध्वजा और घोड़ॉपर साठ वाणोंसे वार किया। तब होणने एक क्षुरप्र वाणसे उसना धनुष काट डाला। वह महारयी दूसरा धनुप लेकर उन्हें बाणोंसे वींधने लगा। होणने चार वाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको मार डाला और फिर हॅसते-हॅसते उसके सारियका सिर धड़से अलग कर दिया। इसके वाद पचीस वाण धृष्टकेतुपर छोड़े। तब उसने रयसे क्दकर आचार्यपर एक गदा छोड़ी। उसे आते देख उन्होंने हजारों वाणोंसे उसके दुकड़े-दुकड़े कर डाले। इससे खीझकर धृष्टकेतुने होणपर एक तोमर और शक्तिसे वार किया। आचार्यने पाँच-पाँच वाणोंसे उन दोनोंको नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने उसका वध करनेके लिये एक तेज वाण छोड़ा। वह उसके कत्रच और हृदयको फाइकर पृथ्वीमें घुस गया।

इस प्रकार चेदिराजके मारे जानेपर उसके अस्त्रविद्या-विशारद पुत्रको वड़ा रोष हुआ और वह उसके खानपर आकर उट गया। किन्तु द्रोणने हँसते-हँसते उसे भी यमराजके इवाले कर दिया। तव जरासन्धका महावली पुत्र उनके सामने आया। उसने अपने वाणोंकी बौद्धारेंसि रणाङ्गणमे द्रोणको अहम्य कर दिया । उसकी ऐसी फुर्नी देगमर प्रामार्गने भी सैकड़ों-हजारों बाण बरमाने आरम्भ किये । रून प्रमात उन महारयीको रयमें ही बाणींसे आन्द्रादिन गर उन्होंने समन्त धनुर्धरींके सामने मार टाला ।

अब पद्धान, चेदि, सञ्जय, प्राधी और पेन्य-प्रम समी देशोंके महार्यी बहे उत्सहते यह करनेते नित्रे हैं जो जपर टूट पहे । उन्होंने आचार्यको यमगङ्गे पन केलेके लिये अपनी सारी शक्ति लगा दी । परन्त आचारंने एयने तीखे बार्णोसे उन्होंसे यमगजके हवाने सर दिया । देशारे ऐसे कमें देखकर महावली क्षेत्रवर्मा उनते नामने भारा भीत एक अर्धचन्द्र बाणसे उनका धनुष बाट दाला । तर आन्यारंन एक दूसरा धनुष लेकर उत्परर एक तीगा बाग चरा उने कानतक खींचकर छोड़ा । उनमें क्षेत्रधमांता ह्या पर गण और वह अपने स्थरे पृथ्वीपर जा पड़ा । इस प्रकार हर धृष्टद्मसुकुमारके मारे जानेपर सत्र सेनाएँ साँव उर्दर । 😽 आचार्यपर महावरी चेकितानने आतमन तिया । इन्त द्रोणको दस बाणींसे घानल करके उनमी सामित नीह में तया चार बागींसे उनके सार्गिको और चारं चारी भेड़े हैं वींध डाला । तव आचार्यने तीन वाणींग उन्ती रानी और भुजाओंपर बार किया । जिर मात यापींने धाना बादार तीनसे सारयिको मार डाला । लारचिके मार जनेरे पे ह रयको लेकर भाग गये ।

्स प्रकार चेक्तितानके स्थाने नारियतिन देखार प्राप्त वहाँ एकत्रित हुए चेदि, पाद्यार और साम बीनेते विकास वितर करने लगे। इस समय दे उन्ने यी भीना समय का पहते थे। उनके केण पानी का पर नुते थे कि का प्रचासी वर्षके लगभग हो चुरी थी। इसने यमेहत है के स भी वे नवासभूमिमें सोल्ट परिव चलाने समय किया रहे थे।

# महाराज युधिष्टिरका धवराकर भीमसेनको अर्जुनके पास भेजना तथा भीमका अने हो धतराष्ट्रपुत्रोंको मारकर अर्जुनके पास पहुँचना

सञ्जयने कहा—राजन् ! जब आचार्य पाण्डवोंके व्यूहको इस प्रकार जहाँ-तहाँसे रौंदने लगे तो पाञ्चाल, लोमक और पाण्डव बीर वहाँसे दूर माग गये । अब धर्मराज युधिष्ठिरको अपना कोई सहायक दिखायी नहीं देता या । उन्होंने अर्जुनको देखनेके लिये सब और निगाह दौड़ायी, किन्तु उन्हें न तो अर्जुन दिखायी दिये और न सात्यिक ही ।

इस प्रकार बहुत देखनेवर भी जर उन्हें महीत होते दिखायी न दिने और न उनके बाव्हीन प्रहुपते द्वाप ही सुनायी पड़ी, तो उनती हिन्दमें एउन प्रमुख्य उन्हें उन्हें ने एनदम दोक्से दूब गये और भीमतेनती हुलात उन्हें कहने लगे, भीमा भीम ! जिन्हें क्या प्रमुख्य पहेंगे ही देवता, गन्वर्व और अनुनेती प्रमुख्य पर जिल्हा प्रमुख्य तन्त्र पूर्व कृति १ जुन्दर पुर्वदर पुर्व परिचार कर राज्य न १११८ जो १ देश साथ भीन नेत्रस्य दृष्ट पदि । वे द्वारे चारी १० केट प्रदान कर्षा प्रापेश दिक्षित कर समान साथ दिसाओं। १ १८०० १ ५५ तके । व्यवस्थित देश क्षामान आहे देख १४१८ १ १ ५० जाई हो । व्यवस्थानि आहो पुष्टीको भीमन बीन्य नेता उन्हें सा ओरने घेरकर बाणोंकी वर्गा गरने त्ये। निन्तु भीमसेनने पंगीस ही बाणोंने सारिए और पोट्टी महित उन पानों नाइयोंने यमगज है हवाले कर दिया। उन समय हमने भीमनेनका बड़ा ही अञ्चत पराक्रम देला। वे एक ओर तो अपने बाणोंसे वर्णकों गेक रहे ये और दूसने ओर आपके पुत्रोंका संहार कर रहे थे।

# मागरेन और कर्णका मीपण संग्राम, चौदह धृतराष्ट्र-पुत्रोंका संदार तथा वर्णके द्वारा भीमका पराभव

म तयने कल-गान ! प्रतानी को आपके पुत्रीकी र को देख रहा हा होता हुआ। उसे अपना भियन भी भारी-मा प्राप्ता है ने त्या । उसके देसते-देसते भीममेनने आपके पुर्वे ते क्षेत्र द्वारात इसमें वर् आनेको अपगर्धाना समझने ात । इन्हेंट्रीय सीमरेन कृतित होतर वर्णपर तीले वार्णीकी कर्त को हो। का गर्मने मुगबगार भीममेनको पहले दरेन और रिक्सनर बाजीने घायल कर दिया । उसके ार ही भीमनेनने अपना तीरण पाँच वाणींसे कर्णके मर्म-रुपने है रीयहर पर भहमें उसरा धनुप बाट डाला। इसने वर्ष वा पन्न विक्रचित्त तो दूसरा धनुप लेकर भीमसेन-धर अभीती पर्या असी लगा। इननेहींने भीनने उनके सार्थ र्जंप भेटीता भी राम नमाम कर दिया तथा धनुपके दो दुर्दे पर दाउँ। अप महारबी वर्ण उम स्थमे कृद पड़ा और एत गढा उठातर उसे बड़े हो।धमें भरकर भीमसेनके कर देत । हिन्दू भीमगेनने मारी सेनाके मामने उमे यीन होने बाजिमें नेर दिया ।

ार वर्गने भीमनेनार प्रयोग वाग छोड़े और भीमने री नारिंग उनरा ज्याय दिया। वे बाण कर्मके करचको भंदरर उनरी दायों भुनामें लगे और फिर पृष्ट्वीनर जा परें। इस प्रजार भीमनेनके बागोंसे निरन्तर आच्छादित है एर वर्ग दिस युद्ध भीठे हटने लगा। यह देखकर राजा तुर्य नाने अरने भाइनींसे बहा, 'अरं! सब ओरने सावधान रहरर तुरंग ही साईनींसे बहा, 'अरं! सब ओरने सावधान रहरर तुरंग ही साईनींसे बहा, उमचित्र, चित्राक्ष, चाकचित्र, मान्याने एत्र चित्राक्ष, छमचित्र, चित्राक्ष, चाकचित्र, मान्यान चित्राक्ष और चित्रवर्मा बागोंसी बर्म करते भेमनेया हट परें। दिन्तु भीमसेनने उन्हें आते देख एक- पर बामें भी पराधायी सर दिया। आपके महारयी पुत्रींको इस प्रकार महे उन्हें देखरर बाने नेत्रोंने जट मर आया भीर उने पितुरांगींने बचन याद आने लगे। परन्तु योड़ी दें। देखें पर दूरीं रमार चढ़कर हिर भीमसेनने सानने आ

गया और उनपर वाणों की वर्षा करने लगा। कर्णके धनुपते हूटे हुए वाणों वे एकदम दक गये और उनते उनगा शरीर घायल हो गया। इस समय कर्ण इतने वेगते वाण छोड़ रहा या कि उसके धनुप, ध्वजा, उपस्कर, छत्र, ईपादण्ड और जुएसे भी बाणों की वर्षा-सी होती जान पहती यी। उसके इस प्रवल वेगसे सारा आकाश वाणों से छा गया। किन्तु जिस प्रकार कर्णने भीमसेनको बाणों से आच्छादित किया, उसी प्रकार भीमने भी उसपर वाणों की झड़ी लगा दी। इस समय मंग्राममे भीमसेनका अन्दुत पराक्रम देखकर आपके योदा भी उनकी प्रदांसा करने लगे। भूरिश्रवा, छुपाचार्य, अद्यत्यामा, गल्य, जयद्रय, उत्तमीजा, युधामन्यु, मात्यिक, श्रीकृष्ण और अर्जुन—ये कीरव और पाण्टवपश्रके दस महारयी माधु-साधु कहकर बड़े जोरसे सिहनाद करने लगे।

तव आपके पुत्र राजा दुर्योधनने अपने पक्षके राजा, राजकुमार और विदोपतः अपने भाइयों हे कहा, 'धनुर्धरो ! देखो, भीमधेनके धनुपते छूटे हुए वाण कर्णको नष्ट करें, उससे पहले ही तुम उसे बचानेका प्रयक्त करो ।' दुर्योधनशी आजा पाकर उसके सात भाई कोधमे भरकर भीमधेनपर ट्रट पड़े और उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। वे भीमसेनपर बाणोंकी वर्षा करके उन्हें बहुत पीडित करने छगे। तब महावली भीमने उनपर मुयंकी किरणोंके समान चमचमाते हुए मात याण छोड़े । वे उनके हृदयको चीरकर उनका रक्त पीकर पार निकल गये । इस प्रकार उनमे मर्मखल विंग जानेके कारण वे सातों भाई अपने रथींसे प्रश्वीपर गिर गये। राजन् ! इस तरह भीमछेनके हाथसे आपके मान पुत्र शत्रुखय, शतुमह, चित्र, चित्रायुध, हद, चित्रमेन और विकर्ण मारे गये । आरके इन मरे हुए पुत्रोंमेंसे पाण्डुनन्दन भीम अरने प्यारे भाई विकर्णके लिये तो बहुत ही जोक करने लगे। वे बंडि, 'भैया विकर्ण ! मैंने यह प्रतिज्ञा की यी कि मैं धृतराष्ट्रके सार पुत्रोंको मारूँगा, इसीसे तुम भी मारे गये।

मुसकराते हुए एक वाणद्वारा उनके छलाटपर चोट की । फिर चे बोले, 'भीमसेन ! मुझे जीते विना अपनी शक्तिद्वारा नुम शत्रुकी सेनामें प्रवेश नहीं कर सकोगे । तुम्हारा भाई अर्जुन तो मेरी अनुमतिसे ही घुस गया या; किन्तु तुम मुझसे पार होकर इसमें नहीं घुस सकोगे। गुरुकी यह बात सुनकर भीमसेनकी ऑखें कोघसे लाल हो गयां और उन्होंने निर्भय होकर कहा, 'ब्रह्मबन्धो ! अर्जुनने आपकी अनुमतिसे रणाद्गणमें प्रवेश किया हो-ऐसी वात नहीं है; वह तो ऐसा दुर्धर्प है कि इन्द्रकी सेनामें भी घुस सकता है। वह आपका बड़ा आदर करता है, ऐसा करके उसने आपका मान ही बढाया है। में दयाल अर्जुन नहीं हूं, मैं तो आपका शत्र भीम हूँ।' ऐसा कहकर भीमसेनने अपनी कालदण्डके समान भयद्वर गदा उठायी और उसे घुमाकर द्रोणाचार्यपर फेंका । द्रोण तुरत ही अपने रथसे कृद पड़े और उस गदाने घोड़े, सारिय और च्वजाके सहित उस रयको चुर-चुर कर डाला तथा और भी कई वीरोंका काम तमाम कर दिया।

अब आचार्य दूसरे रथपर चढकर ब्यूहके द्वारपर आ गये और युद्धके लिये तैयार होकर खड़े हो गये। महापराक्रमी भीमसेन क्रोधमें भरकर अपने सामने खड़ी हुई रयसेनापर बाणोंकी वर्षा करने लगे । इस सेनामें जो आपके महारयी पुत्र थे, वे भीमसेनके बार्णोसे नष्ट होते हुए भी उनपर विजय प्राप्त करनेकी लालसासे बराबर युद्ध करते रहे । अब दुःशासनने क्रोधमें भरकर भीमसेनका काम तमाम कर देनेके विचारसे उन-पर एक अत्यन्त तीक्ष्ण लोहमयी रयशक्ति फेंकी। किन्त भीमसेनने वीचहीमें उस महाशक्तिके दो दुकड़े कर दिये। फिर उन्होंने तीन तीखे बाणोंसे कुण्डमेदी, सुपेण और दीर्घ लोचन-इन तीन भाइयोंको मार डाला। आपके बीर पत्र इसपर भी लड़ते ही रहे । इतनेहीमें उन्होंने महाबली वृन्दारक तया अभय, रौद्रकर्मा और दुर्विमोचनका मी काम तमाम कर दिया । तन आपके पुत्रोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया और उनगर बाणोंकी झड़ी लगा दी । भीमसेनने हँसते-हँसते आपके पुत्र विन्द, अनुविन्द और सुवर्माको यमराजके घर भेज दिया । फिर उन्होंने आपके शूर्वीर पुत्र सुदर्शनको धायल किया । वह प्रध्वीपर गिर पड़ा और मर गया । इस प्रकार भीम-सेनने सब ओर ताक-ताककर योड़ी ही देरमें अपने तेज वाणों छे उस रथसेनाको नष्ट कर डाला । फिर तो सिंहकी दहाड़ सुन-कर जैसे मृग भागने लगते हैं, उसी प्रकार उनके रयकी चरघराहट मुनकर आपके पुत्र सब ओर भागने लगे। भीम- चेनने आपके पुत्रींकी मागती हुई चेनाका भी पीछा रिया और वे सब और कींग्वोंना संदार करने हो। इस्प्लार शुन मार पड़नेपर वे भीममेनको छोड़कर अपने घोडोंगे दांदाते हुए रणभूमिसे भाग गये। महावली भीम राह्ममें उन राहरे परास्त करके बड़े जोरसे गरजने लगे।

अब वे रयसेनाको लॉघवर आगे बहे। या दे पर द्रोणाचार्यने उन्हें रोक्नेके लिये वाणोंकी वर्ग आरम्भ कर दी तथा आपके पुत्रोंकी प्रेरणासे बहुं धनुर्धर गडाओं ने भी उन्हें चारों ओरसे घेर लिया। तब भीमसेनने लिएके मुभाग गर्णना करते हुए एक भयद्धर गडा उठावन बहुं देगले उनवर फेंकी। उसने आपके कई सैनिकोंका फाम गणाम वर किया। भीमसेनने गदासे ही आपके अन्य सैनिकोंका भी प्रहार विया। इससे वे भयभीत होकर इस प्रकार भागने तथे, जी लिया। गन्य पाकर मुग भाग जाते हैं।

जब महारयी भीमसेन इस प्रवार वीरवीवा रहार वर्गे लगे, तो द्रोणाचार्य उनके सामने आये। उन्होंने व्यान वार्गेन वार्गेन की बीछारींसे भीमसेनकी आगे बढ़नेसे गेक दिया। अव इस दोनों वीरींका बड़ा घोर युद्ध होने लगा। भीमरेन अपने रथसे कृदकर द्रोणके वार्णोंकी मार सहते हुए उनके रथके प्रवार पहिंच गये और उसका जुआ परवर्ग उमे दूर के दिया। द्रोण एक दूसरे रयार चढ़कर फिर हर्गेंगे द्वाराय आ गये। अपने निस्त्साहित गुरुगें इस प्रवार कि अपने साम अपने सिर्में प्रवार कि विकास की स्थान के साम के साम देख भीमसेन पित बढ़े वेगने उन्हें द्वारा की सुरेको पकड़कर उस रघरों भी दूर पटन किया। इसे तरह भीमसेनने अनावास ही द्रोणाचार्यके बाट रच के से किसस्य भी ने ने ने देखते गई।

لهيهم والمراجع المراجع والمراجع والمراجع والمراجع المراجع والمراجع والمراع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراع و ्र के चर्या प्राप्त प्रचार का पोहीं से और ्रदेशीर इन्त् पुरुष्ण रक्त पुरुषी की हैं की अध्यक्त पाँच बालेकी रमार्थिक के पारण पर दिया । यह राजीय दुग्त ही ्टर प्रारं स्थान स्थान स्थान स्थान हैंगते हैंगते हैंगते र १८२ रक्ते पाल और रापमारे भी उदा थीं। इस हरण पाल र राहेल महायह भीमने पर बन्ति उठारी ी. उन हो हा अरहर लाहि स्थास छोड़ा । स्पीने दम रात रोत्रव परे विपक्षीने बाद याता । अब भीमसेनने भाग द्वापन भाग से की और तत्ववारको प्रमानन दर्गः नगर हेरा । या प्रमाजामहित कर्णने धनुपक्ते ४७७ व परीक्ष हा पदी । तब वर्ण द्रमरा धनुष नेतर भीवते मात राजनेते विचारसे उनक बार्गीकी पर्वा त्रके त्या । कर्णके बालीमे व्यथित होकर भीको म आराधिम उन्हरें । उनका यह अद्भुत वर्ष देगान १मं अस्त प्रवासा और उसने स्यमे छिपहर भानती भीमने न व वेसा निया । भीमने जब देसा ि वर्ण परगार स्थके पिछले भागमें छिया हुआ है, तो वे



उनकी नरता परकृतन नाई ही गये। और गरह जैसे सर्वनी गरिने, उभी प्रकार कर्षकी नयसे बाहर सीचनेका प्रयक्ष

इन्हें हो। ता वर्गने उनार बहे नेगरे भाग हिना। भीरभेन के सम्बन्धात हो चुके थे: इमलिये ने इम्हें रहा रास्तेन बननेके लिये अर्जनके मारे हुए हापियों ने लेखेंके हिन गये। फिर उसार प्रहार करने के लिये उन्होंने एक हायीकी लोग उठा ली। हिन्तु कर्णने अपने बागोंने उसके



हुकड़े-हुकड़े कर दिये । तब भीमसेनने उन हुकड़ोंको ही फेकना हुरू किया तथा और भी रयके पिहये या घोड़े—जो चीज दिखायी दी, उसीको उठाकर कर्णपर फेंक्ने छगे। परन्तु वे जो चीज फेंकते थे, कर्ण उसीको काट डालता था।

अव भीममेनने घूँसा तानकर उमीछे कर्णका काम तमाम करना चाहा। परन्तु फिर अर्जुनकी प्रतिशा याद आ जानेसे उन्होंने, धमर्य होनेपर भी, उसे मार डाल्नेका विचार छोड़ दिया। इस समय कर्णने वार-वार अपने पैने वाणोंकी मारछे भीमको मूच्छित-सा कर दिया। किन्तु कुन्तीकी बात याद करके इस शख्यदीन अवस्थाम उमने भी उनका वघ नहीं किया। किर उसने पाम जाकर उनके द्यारिमें अपने धनुपकी नोक ल्यायी। उसका स्पर्ध होते ही भीमसेनका क्रोब महक उठा और उन्होंने वह धनुप छीनकर कर्णके मस्तकपर दे मारा। भीमसेनकी चोट खाकर कर्णकी ऑखें क्रोबसे लाल हो गर्यों और वह उनसे कहने लगा, 'अरे निमृष्टिये। अरे होना या सो तो हो नया; अब आगेके लिये विचारिये और रिन्युराजरी रक्षाके लिये हमें यो कुछ करना चाहिये, उसका निस्तर परके देशा ही प्रवस्थ कीजिये।'

द्रोणने फद्या—तात! इस समय हमारा जो कर्तव्य है. यह होने। देशी, पाण्डमीके तीन महारयी हमारी सेनाको नॉपरन भीतर एस गरे हैं। इन नमय जयद्रय क्रोधमें भरे हुए अर्थने बहुत उस हुआ है। उनकी रक्षा करना हमारा स्वर्ध बहुत करित है। दर्गाली हमें प्राणींकी भी परवा न करके उनकी रूप करनी चाहिये। इन युद्ध्युतमें हमारी जीत हार उनकी करा करनी चाहिये। इन युद्ध्युतमें हमारी जीत हार उनकी करा करनी चाहिये। इन युद्ध्युतमें हमारी जीत हार उनकी करा करनी नहीं नव्य है, यहाँ तुम शीम ही जाओ और इन स्वर्शन स्था करनेमें नव्य हैं। यहाँ इस्वर तुम्हारे पास दूसरे योगाओं में भेड़ेंगा और स्वय पाझाल, पाण्डय तथा सञ्जय सीनेंगे आमें बहनेंमें नेंद्रेंगा।

भाषार्वेशी पर आणा सुनकर दुर्वोधन अपने ऊपर यह भार्त भार लेकर अन्ते अनुपावियों के सहित तुरत ही वहाँसे ना दिया । जिन राग्य अर्जुनने शीरबरेनामें प्रवेश किया था, डर रगर रूपरमाने उनके चक्रसक उत्तमीजा और युधा-रन्तुको भीतर नारी जाने दिया या । अब वे बाहर-ही-बाहर जाकः बीचमेंने मेनामें उनकर अर्जुनके पान पहुँच गये । यह देग्यम कुरुरात दुर्वीपन बड़ी तेजीमे उनके पास गया और दोनों भार गेंदे साथ उटकर युद्ध करने लगा। तम युधामन्युने रीत वार्गीने दुर्वोधनगर, बीमने उसके मार्गयगर और चारते चारी पोहीं र चोट वी । दुर्योधनने एव वाणने युधामन्युकी च्या और एउने उस्ता धनुष कट अन्य। पित एक बाणने उग्रहे नारियो रयवे नीचे गिग दिया और चारसे चारी चोद्रीती दीघ राला । इस्तर युधागन्युने क्रोधमें भरकर तीस राणों दुर्वी क्रिके यक्षान्य स्वर वार किया तथा उत्तमीजाने उन्दे शर्मायं दार्णीन वींधरर यमराजके घर मेज दिया। मः टुर्गेपनमे पाजालगाजङ्गार उत्तमीजाके चारी घोड़ोंको और टीनों अगठ-वगठके मार्ययोंको मार टाला । घोड़े और मार्गियति मार लानेपर उत्तमीजा वड़ी फ़ुर्नीमे अपने भाई युवारन्युर स्थवर चढ गया । यहाँसे उसने दुर्योधनके घोड़ों-वर जलतने वाण वरसाये। उनमे वे मरकर पृथ्वीपर गिर गये। किर उन्ने दही पुनीसे दुर्योधनके धनुष और तरकस भी बाट टाउँ। ता दुर्योधन रयने कृद पड़ा और हायमें गदा हेत्रत हं,नी भार्योंनी ओर हीड़ा । उसे आते देखकर युधा-

मन्यु और उत्तमीना भी रयसे क्द पड़े । दुर्योधनने कोधमें भरकर अपनी गदासे सारिय, ध्वना और घोड़ोंके सहित उनके रयको चूर-चूर कर दिया । इसके बाद वह तुरत ही राजा शस्यके रयपर चढ गया । इधर दोनों पाञ्चालराजकुमार भी दूसरे रयोपर चढकर अर्जुनके पास पहुँच गये ।

राजन् ! इस समय भीमसेन भी कर्णसे अपना पिण्ड छुड़ाकर श्रीकृष्ण और अर्जुनके पास जानेके लिये ही उत्सुक थे । फिन्तु जब वे उस ओर चलने लगे तो कर्णने पीछेसे जाकर उनपर बाण बरसाने आरम्भ कर दिये और उन्हें ललकारकर कहा, 'भीम ! आज अर्जुनको देखनेके लिये उतावले होकर तुम मुझे पीठ दिखाकर कैसे आते हो १ तुम्हारा यह काम कुन्तीके पुत्रों के योग्य तो नहीं है। जरा मेरे सामने डटकर मुक्षपर वाणवर्या करो । भीमसेन कर्णकी इस चुनौतीको समामभूमिमें सह न सके और अपना रय लौटाकर उसके साय युद्ध करने लगे । उन्होंने वाणोंकी वर्षा करके पहले तो कर्णके अनुयायियों को समाप्त किया और फिर स्वय उसका भी अन्त करनेके लिये कोधमें भरकर तरह-तरहके बाण बरसाने लगे । उन्होंने इकीस वाण छोड़कर कर्णके शरीरको बींघ दिया। कर्णने भी पांच-पांच बाण मारकर उनके घोड़ोंको घायल कर दिया। फिर योड़ी ही देरमें कर्णके धनुषसे छूटे हुए वाणोंसे भीमसेन तया उनके रय, ध्वजा और सारयि—सभी आच्छादित हो गये । उसने चौसठ बाणींसे भीमसेनका सुदृढ कवच काट डाला तया उनपर अनेकां मर्मभेदी नाराचोंसे चोट की । उस ममय कर्णने वाणोंकी ऐसी झड़ी लगायी कि उसके वाणोंसे विंचा हुआ भीमसेनका शरीर सेहकी कण्टकाकीण देहके समान प्रतीत होने लगा।

भीमसेन कर्णके इस वर्तावको सह न सके । उनकी आँखें कोधसे लाल हो गर्यी और उन्होंने कर्णगर पचीस नाराच छोड़े। इसके बाद उन्होंने उसपर चौदह वाणोंसे और भी चोट की। फिर एक वाणसे उसका धनुष काट डाला और वड़ी फुर्तिस सारिय एव चारों घोड़ोंका सफाया कर अनेकों चमचमाते हुए वाण उसकी छातीमें मारे। वे उसे घायल करके पृथ्वीपर जा पड़े। कर्णको अपने पुरुपार्यका बड़ा अभिमान या। किन्तु इस समय उसका धनुष कट चुका या, इसल्ये वह बड़े असमझसमे पड़ गया। अन्तमें वह एक दूसरे रथपर चढनेके लिये दौड़ गया।



इस मनार अल्पन्तपता पाम तमाम कर वह भारती सेनाक्षीको चीरता हुआ अर्जुनकी ओर बढने ाना । उसने हिंगे ही। उस आगर सैन्यसमुद्रमें प्रवेश किया ि अंति भिगर्न बीर उनगर टूट पड़े और उसे चारी अंत्में पेप्यर याजीति वर्णा करने लगे। किन्तु मात्यिकने भारती मेनाके पुणपर अपेले ही पऱ्यान राजकुमारीको परास्त मर दिया । उम समय यह महान् सूरवीर नृत्य मा कर रहा धा और अहरा होनेवर भी सी रिययोंके समान कभी पूर्व, वर्धी पश्चिम, वर्धी उत्तर और कभी दक्षिण दिशामें दिखायी देने एका या। उसका यह अद्भुत पराक्रम देखकर त्रिगर्च दौर से भवतारर भाग गये। अत्र श्रुसेन देशके योढा भारतीरी पर्वा करके उसे आसे बढ़नेसे रोजने छने। उनसे एक देन मुख्याया अनके पिर वह कविद्वदेशीय बीरोंसे निद गा। कि उर दुनर विदिष्टेनाको पार वरके वह ्र रेटे रण पर्नेचा। जिल्ला प्रसार अटमें नैरनेवाला मनुष्य रराण्य पर्वचरर मुलाने त्याता है, उमी प्रवार अर्डुनको देग्यार पुरस्ति राज्यतिको बड़ी शान्ति मिर्छ।

उसे अते देनामा श्रीहणाने अर्जुनने महा, 'अर्जुन! देनों, तुम्होंने भी गायाँक आ नहा है। यह महानगम्मी भेग उपराग शिष्य और गाया है। इसने गय योदाओं को



तिनकेके समान समझकर परास्त कर दिया है। यह तुम्हें प्राणोंसे भी प्यारा है; इस समय यह कीरव योद्धाओंका भयद्वर संहार करके यहाँ पहुँचा है। इसने अपने वाणोंसे होणाचार्य और भोजवंशी कृतवर्माको भी नीचा दिखा दिया है, तया तुम्हें देखनेके लिये यह अनेकों अच्छे-अच्छे प्योद्धाओंको मारकर यहाँ आया है। इसे धर्मगजने तुम्हारी सुध लेनेको भेजा है। इसीसे यह अपने वाहुबन्से शतुकी सेनाको विदीर्ण करके यहाँ पहुँचा है।

तय अर्जुनने कुछ उदास होकर कहा, 'महाबाहो! सात्यिक मेरे पास आ रहा है—हससे मुझे प्रसन्नता नहीं है। अब मुझे यह निश्चय नहीं है कि इसके यहाँ चले आनेपर घर्मराज जीवित भी होंगे या नहीं। इसे तो उन्हींकी गक्षा करनी चाहिये थी। इस ममय यह उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आ रहा है! अब घर्मराज डोणके लिये खुली स्थितिमें हैं और इघर जयड़यका भी बघ नहीं हुआ है। इसकर भी यह भ्रिश्रवा सात्यिककी ओर जा रहा है। अब मूर्य ढल चुका है और मुझे जयड़यका वय अवहय करना है। दघर सात्यिक यक्षा हुआ है तया इसके सारिय और घोड़े भी शियिल हो चुके हैं। किन्तु भृरिश्रवाको अभी कोई यकान नहीं है और हमने अनेकों सहायक भी मौजुद है। ऐसी स्थितिमें क्या यह भ्रिश्रवाके साथ भिड़कर कुश्चले रह सकेगा! धर्मराजने

चीरता हुआ भीतर धुस गया । तब भीमसेनने एक बज़के स्मान कठोर, चार राय लंबी, छःकोनी, भारी गदा उठायी भीर उसे फॅककर कर्णके घोड़ोंको मार डाला । फिर दो बाणोंसे उसरी घाला राटकर सारियको भी मार डाला । अब कर्ण अभरीन रपनो छोड़कर अपना धनुष तानकर सहा हो गया । इस समय रमने वर्णका चड़ा ही अद्भुत पराक्रम देला । वह रपीन होनेपर भी भीमसेनको रोके ही रहा । तब दुर्योधनने हुईन्यने करा, भीया दुर्बर । देखो, भीमसेनने कर्णको रयहीन एव दिया है, इसल्ये तुम उसके पास रय पहुँचा दो ।' यह तुनर दुर्बर भीमसेनपर बाणोंनी वर्षा करता बड़ी तेजीसे कर्णनी स्मेन यह प्रस्त हुए और कर्णको अपने बाणोंने से येपका हुए और कर्णको अपने बाणोंने से येपका उन्होंने उनी हम नी बाणोंसे उसे यमराजके घर भेज दिया ।

द्रा वर्णने द्रुष्ठ भी आगा-रीष्ठा न करके चीदह वाणींसे भीननेत्रत वार रिया । वे बाग उनकी दावीं भुजाको षायल बरके पृत्रीमें गुन गये । तर भीमसेनने तीन वाणींसे कर्णको जीर गानसे उसके ग्यरियमो बींघ टाला । उन वाणींकी चोट-में वर्ण बहुत व्याकुल हो गया और अपने घोड़ोंको तेजीसे हाँववन सुद्रक्षेत्रसे चला गरा । निन्तु अतिरयी भीमसेन अब भी अरना धनुष ताने वहीं त्रहे रहे ।



भृतराष्ट्र कहने लगे—सङ्गय । पुरुपार्थको धिकार है, यह तो न्यर्थ ही है; मैं तो दैवको ही मुख्य समझता हैं। देखो, कर्ण ऐसी सावधानीसे युद्ध कर रहा था, फिर भी भीमको काबूमें नहीं कर सका। दुर्योधनके मुँहसे मैंने कई बार सुना या कि कर्ण बलवान् है, शूरवीर है, बड़ा घनुर्धर है और परिश्रमको कुछ भी नहीं समझता है। इसकी सहायता रहनेपर तो देवता भी मुझे सग्राममें नहीं जीत सकेंगे, फिर पाण्डवींकी तो बात ही क्या है ? जब उसीको दुर्योधनने भीमके द्यायसे परास्त होकर युद्धसे भागते देखा तो क्या कहा ? सञ्जय । भला, भीमके सामने टिकनेका साहस कीन कर सकता है ? यह तो सम्भव है कि कोई पुरुष यमराजके घरसे छौट आवे, किन्तु भीमसेनके सामने जाकर कोई पीछे नहीं फिर सकता। जो मूर्ख मोहके वशीभूत होकर क्रोधमें भरे हुए भीमके सामने गये, वे तो मानो पतिंगोंके समान आगमें ही जा पहे । भीमसेनने हमारी सभामें सारे कौरवाँके सामने मेरे पुत्रोंके वधकी प्रतिज्ञा की थी । उसे याद करके कर्णको पराजित देखनेपर दुर्योधन और दुःशासन तो डरके मारे उसके आगेरे भाग गये होंगे । कर्णको रयहीन और भीमके हायरे पराजित देखकर अवस्य ही दुर्योधनको श्रीकृष्णका अपमान करनेके लिये पश्चात्ताप हुआ होगा । युद्धमें भीमसेनके हायसे अपने भाइयोंका वध होता देखकर उसे अपने अपराधके लिये अवस्य ही बड़ा सन्ताप हुआ होगा । भला, अपने जीवनकी रक्षा चाहनेवाला ऐसा कौन प्राणी होगा जो सक्षात् कालके समान खड़े हुए भीमसेनके आगे जायगा । मेरा तो यह निश्चय है कि यहवानलकी ज्वालाओं में पड़कर भले ही कोई वच जाय, किन्तु भीमसेनके सामने जानेपर कोई जीवित नहीं वच सकता। इसिलये भैया। अब तो मेरे पुत्रोंका जीवन सङ्कटमें ही है !

सञ्जयने कहा—कुकराज! इस महाभयके उपस्थित होनेपर आप चिन्ता करने चले हैं। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि संसारके इस भीषण सहारकी जड़ आप ही हैं। अपने पुत्रोंकी वार्तों में आकर आपहीने यह महान् वैर बॉधा है। आपसे बहुत कुछ कहा भी गया; किन्तु मरणासन पुरुष जैसे हितकारक औषघ ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार आपने भी किसीकी एक न सुनी। राजन्! आपने स्वयं ही यह दुर्जर कालकूट विप पिया है, इसलिये अब आप ही इसका सारा फल भोगिये।

अस्तु, अन जैसे-जैसे आगे युद्ध हुआ वह मैं सुनाता हूँ। कर्णको भीमसेनके हायसे परास्त हुआ देखकर आपके

यह देगार सभी प्राणियोंने यहा दुःख हुआ। ्रिक्त महाविष्टे होदश्य अत्य सदा हो गया और अर्दनी दिन्दा परने हमा। उसने बहा, ''अर्द्धन!में कृतिमं युद्ध करनेमें तथा हुआ या। तुम्हारी ओर तो मेरी र्हा, ही नहीं थी। ऐसी स्थितिमें भेग हाय काटकर तुमने बहा है। युर कर्म रिया है। तथ भर्मपुत्र राजा बुधिष्ठिर पुरिये, ती बना हुम उनसे यही कहोगे कि भैने संप्रामभूमिमें गायिति साम सुद्ध बरनेमें लगे हुए भूरिश्रवाकी मार रान ? ? नुम्हे यह अन्तर्नानि साद्यान् इन्द्रने मिखायी है या भटादेवजी अयवा होगाचार्यने ! तुम तो संसारमें ्रायन्तर्मते मवरं यहे शाता माने जाते हो । फिर भला। दुर्ग है साथ सुद्ध बरते समय तुमने मुझार क्यों प्रहार शिता ! मनम्बीलीग मनवाले, डरे हुए, रयहीन, प्राणीकी **िया माँगनेपाले या दुःलमें पड़े हुए पुरुपार कमी वार** र्रा: करते । किर तुमने यह नीच पुरुषोंके योग्य अत्यन्त दुष्ट पानरमें क्यों क्या ! म्हपुरुष तो ऐसा कभी नहीं गरों । एपुरवेंदें लिये तो उन्हीं कार्मीका करना आसान बरापा गया है। विन्हें भन्ने आदमी हिया करते हैं; उनसे दुशें द्वारा रिये जने ताले बाम होने तो कठिन ही हैं। मनुष्य ाराँ-ाराँ िन जिन लेगों की संगतिम बैटता है, उनपर उर्दार संग बहुर जन्द चढ़ जाता है। यही बात तुममें भी देगां जारे है। तुम मानांदामें और विदेवनः कुदकुलमें उत्तर हुए हैं। खब ही नदाचारी भी हैं। कि भी इस ममा साम्म्यमें केने दिया गरे ? अवस्य ही तुमने यह काम भीक्षारी रामनिने दिना होगा; से दुम्हें देख करना हरिय नहीं या। 19

अर्जुनने कहा-गरन् ! धनमन पूरे हेम्हे एक मनुष्यति श्रीत भी बुजिया जाती है। इमीरे आको थे एव निना टिस्नीनवी बाते कही हैं। आप श्रीप्रणको अन्ही सह जानने है, किर भी उनकी और गेरी निन्दा कर रहे है। आन सहधर्म है। जाननेवाले और समझ शाम्बी है मार्नेक हैं, तया में भी कोई अवर्भ नहीं कर सनता-यह पात जनार भी आप ऐसी बहकी-बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। धारित लोग अपने भाई, बिना, पुत्र, सम्बन्धी एव गरा-बान्धनोके सहित ही शतुओंके साथ मंग्राम किया पर्ने। हैं। ऐसी स्थितिमें में अपने शिष्य और राम्यन्धी सारयित-की रक्षा क्यों न करता ! यह तो मेरे दायें हायफे समान है और अपने प्राणींकी भी परवा न करके हमारे िको जुझ रहा है। संग्रामभूमिमें केवल अपनी धी रक्षा नहीं बचनी चाहिये; बल्कि जिसके लिये जो लड़ रहा है, उसे उमही रक्षाका म्यान भी अवस्य रखना चाहिये। उसकी रक्षा होतेसे सम्राममे राजाकी ही रक्षा होती है। यदि में गंगामभिमें सात्यिकको अपने सामने मरते देखता तो मुझे पाप लगताः इसीसे मेंने उसकी रक्षा की है। आप जो यह कहकर मेरी निन्दा करते ई कि दूसरेके साथ युद्धमें लगे होनेपर भैने आपको घोखा दिया है, सो यह आपका बुद्धिभ्रम ही है। जिस समय अपने और पगये पक्षके सब योदा लड़ रहे थे और आप सात्यकिसे भिद्ध गये थे, उसी समय तो मैंने यह काम किया है। भला, इस सैन्यसमुद्रमें एक योद्धाका एकही-के साय संग्राम होना कैसे सम्भव है ? आपको तो अपनी ही निन्दा करनी चाहिये: क्योंकि जय आप अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो अपने आश्रितोंकी फैसे करेंगे ?

अर्जुनके ऐसा कहनेपर भूरिअवाने सात्यिकिको छोड़कर मरणपर्यन्त उपवास करनेका नियम ले लिया। उसने याँगे हायसे वाण विद्याकर ब्रह्मलोकमें जानेकी हच्छासे प्राणीको वासुमें, नेत्रोंको सूर्यमें और मनको स्वच्छ जलमें होम दिया तथा महोगिनपर्यंशक ब्रह्मका स्थान करते हुए थोगयुक्तः होकर उन्होंने मुनिव्रत घारण कर लिया। इस समय सेनाके सव लोग श्रीकृष्ण और अर्जुनकी निन्दा करने लगे, किन्तु उन्होंने यदलेमें कोई कड़वी यात नहीं कही। तथानि श्रुजंन-को उनकी और भ्रिशवाकी वार्ते सहन न हुई। उन्होंने किसी प्रकारका कोच प्रकट न करते हुए कहा, 'मेंगे इस वनको यहाँ सभी राजालोग जानते हैं कि यदि कोई हमारे पक्षका मनुष्य मेंने वाणकी पहुँचकं अंदर होगा, तो चोई देता करके मेंने अपनी प्रतिशाकी ही रक्षा की है। भैया! ग्रुम तो पिरोपतः राजा अधिष्ठिर और हमारे ही हितमें तत्पर रहते थे। हाय! युद्ध बड़ा ही कठोर धर्म है।

इसके बाद वे यहे जोरसे सिंहनाद करने छगे।
भीमसेनना वह भीपण शब्द सुनकर धर्मराजको बढ़ी प्रसन्नता
हुई । इपर आपके इक्तीस पुनौंको रोत रहे देखकर
हुर्नोधनको थिहुरजीके बचन बाद आने ल्यो। वह मन-धीमन कहने लगा, 'विदुरजीने जो हमारे हितके लिये कहा या,
मह मय समने आ गया।' बहुत विचार करनेपर भी उसे
हम नमस्ताका कोई समाधान न मिला। राजन्। यूतकीडाके
नम्म हीपदीको सभामें बुलाकर आपके दुर्बुद्धि पुत्र और कर्णने
हो वहा या कि 'हुल्ये ! पाण्डवलाग तो अब नए होकर सदाके
लिये दुर्गितमे पड़ गर्म है, तू काई दूसरा पति चुन ले', यह
उमीना पत्न रामने जा रहा है। विदुरजीने बहुत गिड़िगड़ाबर प्रार्थना की, परन्तु पिर भी उन्हें आपसे कोई सन्तोगसन्द उत्तर नहीं मिला। अब आप और दुर्योधन उस
गुनुद्धिन पत्र भीगिये। बस्तुतः यह मारी अपराध आपका
ही है।'

धृतराष्ट्रने कहा — एडाय ! इसमें विशेषतः मेरा ही अरगप अधिक है, सो आज उसका फल मेरे सामने आ रहा रि—यह बात मुझे शोकके साय स्वोकार करनी पड़ती है। किन्तु ली होना या, मो तो हो गया; अब इस विषयमें क्या रिया लाय ? अच्छा, मेरे अन्यायसे इसके आगे वीरोंका रहार दिन प्रकार हुआ, सो मुझे सुनाओ।

सङ्घयने कहा—महाराज! महावली कर्ण और भीम, मेर बंध जल बरणते हैं उधी प्रकार, वाणोंकी वर्षा कर रहे ये। भीमके नामसे अद्वित अनेकी वाण कर्णका प्राणान्त सा यनते उसके द्रार्थरमें शुत जाते थे। इसी प्रकार कर्णके छोड़े हुए सेकड़ी-हजारों वाण भी वीरवर भीमसेनको आच्छादित कर रहे थे। भीमके धनुपसे छूटे हुए वाणोंसे आपकी सेनाका संहार हो रहा था। युद्धमें मरे हुए हायी, घोड़े और मनुष्योंके जारण मारी रणभूमि ऑघीसे उखड़े हुए वृक्षोंसे पटी-सी जान पड़नी थी। आपके योद्धा मीमसेनके वाणोंकी मारसे ज्याहल होकर मैदान छोड़कर भागने छगे। तब कर्ण और भीमसेनकं वाणोंसे व्ययत होकर सिन्धु-सौदीर और कीरवोंकी सेना युद्धस्थलसे दूर जा खड़ी हुई। इस समय रणमें मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्यों वह निकर्टी; उसमें मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य तरने छगे।



राजन् । अत्र कर्णने भीमसेनपर तीन बाणींसे वार करके अनेकों चित्र-विचित्र वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। तब भीमसेनने एक अत्यन्त तीक्ष्ण कर्णी नामक बाणसे कर्णके कानपर महार किया । इससे उसका कुण्डलमण्डित कान कटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । इसके बाद भीमसेनने एक बाणसे उसकी छातीपर वार करके दस वाण और भी छोड़े। वे उसके ललाटको फोड़कर घुस गये । इस प्रकार अत्यन्त घायल ही जानेसे कर्णको मूर्च्छा आ गयी और उसने रयके क्वरका सहारा लेकर नेत्र मूंद लिये । योड़ी देरमें जब चेत हुआ तो वह क्रोघमें भरकर बड़े वेगसे भीमसेनके रयकी ओर दौड़ा और उनपर सौ बाण छोड़े । तब भीमसेनने एक क्षुरप्र याणरे उसके धनुपको काटकर बड़ी गर्जना की। कर्णने दूसरा घनुप लिया, किन्तु भीमसेनने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार उन्होंने एक-एक करके कर्णके अठारह घनुष काट डाले । कर्णने देखा कि भीमसेनने सिन्धु-सौवीर और कौरवोंके अनेकों योद्धा मार डाले हैं तथा उनके मारे हुए हायी; घोड़ों और मनुष्योंने सारी रणभूमि पटी हुई है, तो उसे बड़ा ही क्रोध हुआ और वह भीमपर वहें तीखे-तीखे वाणोकी वर्षा करने लगा; किन्तु मीमसेनने उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन वाण मारकर काट ढाला और उसपर भीषण वाणवर्षा आरम्भ कर दी।

तन्त नहर कात् । हा ते तावार कार्य आप करेगाः यदि तेन स्वाप्त कार्ये काद भा गणका शिक्षा है। गण को हार श्री प्रेर प्रेर भाग गणको जिल्लाका भागी हार प्रदार पर्दे पर्दा देशींग अन्यापार्त्यी और यह वहा है। कार्य कार्य होंगे प्रींग स्वाप्त क्यानेका अयत्र करता नाहिए। ता प्रेर्डिको देशी तेरीं के चित्रे जिल्ले हुई स्वार रहें। की प्रतिका पूरी हो जाय और में जयहरूम-हो कार गई।

तः धर्याताम हुराउ भगवान् कृष्णने घोड़ों को जयद्रय-ध रथाने पर होता। अर्डुनको जमद्रयका गा करने के लिये बार देश गारा पुर्वाचनने वर्णमें गहा, ध्वीरवर! अव गोदा ही दिन रह गया है। आज अपने वाणीं छे तुम शतुपर धरार गो। यदि विभी प्रशार आजका दिन बीत गया तो दिन निभाग हमारी ही विश्य होंगी; क्योंकि सूर्याम्ततक प्रस्मारी गथा हो जानेपर अर्डुनकी प्रतिशा ह्रही हो जायगी भीर गद श्यम ही अधिमें प्रवेश कर जायगा। फिर अर्डुनके म गहनेपर तो इसके भाई और अनुयायीकोग एक मुहुर्त भी गीतित नहीं रह गर्मेंगे। इस प्रकार हम निष्कण्यक होकर प्रशीस गाय मोगेंगे। अतः तुम अश्वत्यामा, स्थाचार्य, शाम स्था पुरे शिक्त मंगाम करो।

दुनीयनरी यह यात सुनरर कर्णने कहा, 'श्रचण्ड प्रहार करने ताने, महान् घनुर्थर, वीरकर भीमने अपने बाणी-मे भेर प्रांतरों बहुन ही जनीरित कर दिया है। तो भी 'युढमें दरा ही रहनः नाहिये' इस नियमके कारण में यहाँ खड़ा हुन्य हूं। भीमके विधान बागींसे व्यथित होनेके कारण मेरे काहींने हिन्ते-कुननेती भी शक्ति नहीं है। तथापि अर्जन परत्य हो न मह सर्वे—इस उद्देश्यसे में यथाशक्ति युद्ध कर्मराः क्योंकि भेरा जीवन तो आवहीके स्थि है।"

िय समाप कर्ष और तुर्योचन इस प्रशार बार्ने कर रहे ये, अपूर्व अपने नैने बार्तेष्ठे अपन्धी सेनाश मंदार करने यो । अनेशो हार्या, पीए, स्वया, स्वय, बनुप, चेंबर और पीटाओं के किए उनने बार्तिने स्टब्स्टब्स सब और गिरने स्या साम जिस प्रशास सम्बद्धको जन्ना डान्टर्ता है, उसी प्रसार अर्जुनने बान की बातमें आपकी सेनाहा महार कर हान्छ । हम प्रकार जब अधिकाम योद्धा मांग गये, तो वे बहते पहते जयहयके पास पहुँच गये । अर्जुनका यह पराक्ष आपके पदाके नीर न मह सके । अतः सपहयकी ग्याके नि हुयोंचन, कर्ण, हुमसेन, शस्य, अभारयामा, कृपाचार्य और स्वयं जाहयने भी उन्हें नारीं ओरमे घर निया । ये मब महारयी जयहयको अपने पीछे रस्पकर श्रीकृष्ण और अर्जुनका वय करनेकी हच्छामे निर्मय होकर उनके चारों और धूमने स्यो । सूर्य साल हो जुका या; वे गय उनके छिपनेथी बाट जीह रहे थे और अर्जुनपर मैकड़ी तीरो तीरोंकी पर्या करते जाते थे । किन्तु रणोन्मत्त अर्जुन उनके बाणोंके दो दो, तीन-तीन और आठ-आठ हुकड़े करके उन मभी रियगोंको वीधे द्यालते थे ।

अव उनपर अश्वत्यामाने पचीस, श्रूपसेनने सात, दुर्योघनने बीस तथा कर्ण और शस्यने तीन-तीन बार्णोसे बार किया। इसी प्रकार सब लोग भयद्वर गर्जना करते हुए उन्हें बार-बार र्बीघने लगे । फिर जरूदी ही सूर्यास्त हो जाय- इस अभिलापासे उन्होंने अपने रयोंको सटाकर मण्डलाकार सहा कर लिया और इम तरह चारों ओरने घेरकर उनगर वाणींकी वर्या करने लगे । किन्तु इसपर भी दुर्धर्प वीर धनश्रय आप-की सेनाके अनेकों वीरोंको घगशायी कर सिन्धराजकी ओर बढते गये । तब कर्ण अपने वेगयुक्त बार्णीं उनकी गतिको राकनेका प्रयक्ष करने लगा । उसने उनगर पचान बाणांने बार किया । इमपर अर्जुनने उसका घनुप काटकर नी बाणींने उसकी छातीपर चोट की । प्रतापी कर्णने तुरंत ही दूधरा धनुप उठाया और आठ इजार वाण छोड़कर एकदम अर्जुनकी दक दिया । अर्जुनने भी अपने हायकी सफाई दिखाते हुए सब योद्धाओं के देखते-देखते उसे वाणींसे आच्छादित कर दिया। इन प्रकार वाणोंके समृहमें छिन जानेपर भी वे एक-दूसरेपर प्रहार करते ग्हे । इस समय वे वड़ी ही फ़र्ती और मफाईसे युद्ध कर रहे ये तया वहाँ खड़े हुए सब योढा उनके इस अद्भुत संप्रामको देख रहे थे। इतनेहीमें अर्जुनने घनुपको कानतक खींचकर चार बागोंने कर्णंके घोड़ोंको मार दाला तथा एक महन्ये रारिको रक्ते नीचे गिरा दिया।

मूर्त ! अरे पेट्ट ! तुरो अस्त-रास्त सँमालनेका शकर तो है नहीं, परन्तु पुद्ध बरनेकी उत्तुकता इतनी है कि मेरे साथ मिदनेकी चल्ला कर बैठता है । अरे दुर्बुद्धि ! जहाँ तरह-तरहको बर्तुन-धी गाने-पीनेकी चीजें हों, तुरो तो वहीं रहना चारिये: गुरमें तुरो कभी मुँह नहीं दिखाना चाहिये । तू पल, पुन्त और मूल आदि साने तथा मत-नियम आदिका पालन करनेमें अवहर जुराल है; किन्तु युद्ध करना तू नहीं जाता । भला, कहाँ मुनिज्ञति और कहाँ युद्ध ! भैया ! तुरो खाला । भला, कहाँ मुनिज्ञति और कहाँ युद्ध ! भैया ! तुरो युद्ध करने रा राज्य नहीं है । त्रा वा और तुरो लड़ना ही हो तो दूर्य लोगोंने भिद्दा चाहिये, मेरे-जैसे वीरोंके सामने आना तुरो सोभा नहीं देता । मेरे-जैसोंसे भिद्दनेपर तो ऐसी या इनसे भी बदसर दुर्गित होती है । अन त् या तो कृष्ण और अर्जुनके पास चला जा, वे तेरी गक्षा कर लेंगे, या अपने पर चला जा । वहा ! युद्ध करके क्या हेगा !'

वणंके ऐसे कटोर वचन मुनकर भीमसेनने सब मोडाओं के सामने हैंसकर कहा, 'रे दुर ! मैंने तुझे कई बार फरान्न किया है, तू अपने मुँहरे क्यों इतनी शेखी बधार रहा है! हमारे प्राचीन पुरुप भी जय-पराजय तो इन्द्रकी भी देगते आपे हैं। रे अट्रालीन! अब भी तू मेरे साय महासुद्ध करके देग है। जैसे मैंने महाबली और महामोगी कीचकको पछाड़ा या, उसी प्रकार इन सब राजाओंके सामने तुझे भी कालके हवाले कर दूँगा।'

बुद्धिमान कर्ण भीमसेनके इन शब्दोंसे उनका अभिप्राय ताड़ गया और सब धनुधरींके सामने ही युद्धसे हट गया। मीमसेनको रयहीन करके जब कर्णने श्रीकृष्ण और अर्जुनके सामने ही ऐसी न कहने योग्य वार्ते कहीं, तो श्रीकृष्णकी प्रेरणासे अर्जुनने उसपर कई बाण छोड़े । वे गाण्डीव धनुषसे छ्टे हुए वाण कर्णके शरीरमें धुस गये । उनसे पीडित होकर वह तुरत ही वडी तेजीसे भीमसेनके सामनेसे भग गया । तव भीमरेन सात्यिकके रयपर सवार होकर अपने भाई अर्जुनके पास आये । इसी समय अर्जुनने बड़ी फ़र्तींसे कर्णको लक्ष्य करके एक कालके समान कराल बाण छोड़ा । किन्तु उसे अरवत्यामाने बीचहीमें काट डाला । इसपर अर्जुनने कृपित होकर अरवत्यामाको चौसठ वाणोंसे घायल कर दिया और चिल्लाकर कहा, 'जरा खड़े रहो, भागो मत ।' किन्तु अर्जुनके वाणोंसे व्यथित होकर अश्वत्यामा रथोंसे भरी हुई मतवाले द्याययोंकी सेनामें घुस गया । अर्जुनने अपने बाणोंसे उस सेनाको व्ययित करते हुए कुछ दूर उसका पीछा भी किया। इसके बाद वे अनेकों हायी, घोड़ों और मनुष्योंको विदीर्ण करते हुए उस सेनाका संहार करने लगे।

## सात्यिकका राजा अलम्बुप तथा त्रिगर्त और श्रूसेन देशके वीरोंको परास्त करके अर्जुनके पास पहुँचना तथा अर्जुनका धर्मराजके लिये चिन्तित होना

राजा धृतराष्ट्र कहने लगे—सञ्जय! मेरा देदीप्यमान यदा दिनोंदिन मन्द्र पहता ला रहा है, मेरे अनेकों योदा मारे गये हैं। इसे मैं अपने समप्रका फेर ही समझता हूँ। अब मुझे यही अनुमान होता है कि लयद्रय लीवित नहीं है। अन्द्रा, यह युद्ध जैसे-जैसे हुआ उसका ययावत् वर्णन करो। जो उस विद्याल वाहिनीको अकेला ही मियत करके मीतर एस गया था, उस सात्यिकिके युद्धका तुम यथावत् वर्णन करो।

मञ्जयने कहा—गजन् ! सात्यिक अपने दवेत घोड़ींसे जुने हुए रयपर चैठकर बड़ी गर्जना करता हुआ जा रहा या । आपके सब महारयी मिलकर भी उसे रोकनेमें सफल न हुए। इस समय गजा अलम्बुप उसके सामने आया और उसे रोकनेका प्रयक्ष करने लगा । महाराज ! उन दोनों नीरोंका जैसा संग्राम हुआ, वैसा तो कोई भी नहीं हुआ । उस समय दोनों ओरके योद्धा उन्हींका युद्ध देखने लगे । अलम्बुषने सात्यिकपर बड़े जोरसे दस नाणोंद्वारा प्रहार किया, किन्तु सात्यिकने उन्हें वीचहीमें काट डाला । फिर उसने धनुपको कानतक खींचकर सात्यिकपर तीन तीखे बाण लोड़े, वे उसका कवच फाड़कर शरीरमें घुस गये । फिर चार गाणोंसे अलम्बुपने उसके चारों घोड़ोंको भी घायल कर दिया । तय सात्यिकने चार तेज नाणोंसे अलम्बुषके चारों घोड़ोंको मार डाला तथा एक भल्लसे उसके सारियका सिर काटकर अलम्बुपके कुण्डलमण्डित मस्तकको भी घड़से अलग कर दिया ।

त्य पंचीका भीष्ट्रणाने योगपुक्त होत्तर सूर्यको ढकनेके ि प्रभावत उत्पन्न कर दिया। अन्यका फैलने ही आपके े ए यह समझार कि युपे अन्य हो गया है अर्जुनके नाककी रास्तानामें युपे सुप्रीमें भर गये। सुप्रीके मारे उन्हें



मुर्गेगी और देशनेशा भी भाग नहीं गड़ा । इसी समय गात नाज्य कि केंचा बरके सूर्यक्षी और देखने क्या । का श्रीहरणने अर्दुसरे पिर क्या, धीर ! देखी, विद्यास नुसारा भव जेल्हार सुर्वती और देल यहा है। इस बहुते मारनेशा यही स्थमे अच्छा अयगर है। फीरन ही हमका कि उदानर अपनी प्रतिमा पृथी यहा ।' श्रीकृष्णकी यह बात मनकर प्रवासी पाण्डनन्दन असने प्रचण्ड बाणींसे आएसी रेनाम महार करने लगे । उन्होंने कर्ण और मुप्तेनके कर्ष काटकर एक भहारी शब्यके मान्यिको रगरी नीने विम दिया तया कृप और अदगत्यामा दोनों ही मामा भानजॉको बहुत यायल कर डाला। इस प्रकार आपके सब महारियोंको अत्यन्त ब्याकुल कर उन्होंने एक दिब्याम्बीन अभिमन्त्रिय तया गन्य और पुष्पादिसे पृजित इन्द्रके बन्नके समान प्रनुष्ट याण निकाला । उसे विधिनत् बजास्त्रसे अभिमन्त्रित कर वही फुर्तीसे गाण्डीवपर चढाया । इस समय भीकृत्वने जन्दी करनेका संकेत करते हुए फिर कहा, ''घनझय ! सूर्य अम्नाचलपर पहुँचनेरीवाला है, दुष्ट जयद्रयका मिर फीरन काट डालो । देखो, इनके वधके विषयो में तुमी एक बात मुनाता हूँ । इमका पिता जगत्प्रसिद्ध राजा युद्धक्षत्र या । उते आयुका बहुत अधिक भाग बीत जानेपर यह पुत्र प्राप्त हुआ या । इसके विषयम राजा बृढक्षत्रको यह आकाशवाणी हुई कि भाजन् ! आपका यह पुत्र कुल, शील और दम आहि गुणोंमे सूर्य और चन्द्रचंदियोंके नमान होगा । इस क्षत्रिय-प्रवरका लोक्से शुरवीरलोग सर्वडा सत्कार करेगे। मिन्तु मंग्राममें युद्ध करते नमय एक धत्रियश्रेष्ठ अचानक इसरा स्पि काट टालेगा।' यह मुनकर सिन्धुरान बृदक्षत्र यहुन देग्तक मोचना ग्हा, फिर उमने पुत्रस्नेहके वशीमृत होकर अपने जानिवन्युओंगं कहा- 'जो पुरुष मेरे पुत्रका गिर पृथ्वी-यर गिरावेगा, उसके मस्तकके भी अवस्य ही सी दुसहे हैं। जायँगे।' ऐगा महमग वह जयद्रयका गुज्याभिषेक कर वनकी होगरी ओरसे निर्भय होकर इसे मेरेपाम भेज दिया—यह मैं उनकी भूल ही समझता हूँ। वे निरन्तर उन्हें पकड़नेकी ताकमें रहते हैं, सो क्या इस समय महाराज कुशलसे होंगे ?'

#### सात्यिक और भूरिश्रवाका भीषण युद्ध तथा सात्यिकिद्वारा भूरिश्रवाका वध

सक्षय फार्ते हैं—राजन्। रणदुर्मद सात्यिकको आते देख भूरिभवा कोधमें भरकर उसकी ओर दौड़ा तथा उससे करने लगा, 'अहा ! आज इस सग्रामभूमिमें भेरी बहुत दिनोंकी इन्हा पूरी हुई। अब यदि तुम मैदान छोड़कर न भाने तो लीदित नहीं बच सकोगे।' इसपर सात्यिकने हँसकर बाग 'कुचपुप! मुदो गुद्धमें तुमसे तिनक भी भय नहीं है। देवन याते बनाकर मुसको कोई नहीं डरा सकता। इसिंख्ये व्यानं कर गादसे क्या लाभ है! जरा काम करके दिखाओ। विरयर ! नुग्हारी गर्जना सुनकर तो मुझे हँसी आती है। मेरा मन तो नुग्हारे साय दो हाय करनेको बहुत ही उतावा हो रहा है। आज तुग्हें मारे बिना में युद्धके मैदानसे पीड़ें नहीं हहाँग।'

रन प्रशार एक-द्सोको खरी-सोटी सुनाकर वे दोनों पीर फोधमें भरवर युद्ध करने लगे। भूरिअवाने सात्यिकको अपने बापोंचे बाच्छादित करके उसका नाम तमाम करनेके विनारने पाले उसे इस बाजींने घायल किया और फिर अने में ती में तीरों में सड़ी लगा दी। फिन्तु सात्यिकने अपने असरीयरचे उन्हें वीनहींमें काट हाला। इसके बाद वे आरमंभ तन्द्र-नरद्दे शस्त्रींकी वर्षा करने छगे। दोनींदीने दोनोंके घोटोंको मार हाला और घनुपाँको काट दिया। इस प्रकार दोनों ही रयहीन हो गये तथा ढाल-तलवार लेकर आपएमें पैतरे यदसने लगे । वे यशस्त्री भान्त, उद्गान्त, आविढ, आप्छत, सत, समात और समुदीर्ण आदि अने में प्रकारकी गतियाँ दिखाते मौका पाकर एक-दुनरेपर तुल्वारोंके बार फरने छगे । दोनों ही अपनी शिक्षा, फ़र्ती, मुफ़ाई और अदालताका परिचय देकर एक-दुसरेको नीचा दिखाना चाहते थे । अन्तर्ने दोनोंहीने तलवारोंकी चोटोंसे एज-दुर्वरकी दान्हें कार डार्ली और फिर आपसमें बाहुयुद्ध करने हते । दोनों ही मल्ययुद्धमें निष्णात थे, उनकी छातियाँ चीटी और मजाएँ लगी यीं। अतः वे अपनी लोहदण्डके छमान सुदृढ मुजाओंसे आपसमें गुप गये । मल्लयुद्धमें दोनों-दीरी जिला ऊँचे दर्जेरी यी और दोनों ही खुब बल-सम्बन ये । इसलिये उनके खम ठोंकने, लपेट लगाने और हाय परतनेके कौग्रलको देखकर योदार्ञीको वड़ी प्रवनता

होती थी। उस समय संग्रामभूमिमें मिहे हुए उन दोनों वीरोंका वज और पर्वतकी टकराहटके समान बड़ा घोर शब्द हो रहा या। उन्होंने भुजाओंको लपेटकर, सिरसे सिर अड़ाकर, पैर खींचकर, तोमर, अङ्कुश और लासन नामके पैंच दिखाकर पेटमें घुटना टेककर, पृथ्वीपर घुमाकर, आगे-पीछे हटकर, चक्ता देकर, गिराकर और ऊपर उछलकर खूब ही युद्ध किया। मल्लयुद्धके जो बत्तीस दाँव हैं, उन सभीको दिखाते हुए उन्होंने हटकर कुश्ती की।

अन्तमें सिंह जैसे हायीको खदेड़ता है, उसी प्रकार कुक्श्रेष्ठ भूरिश्रवाने सात्यिकको पृथ्वीपर घसीटते हुए एकदम उठाकर पटक दिया। फिर छातीमें छात मारकर उसके बाल पकड़ लिये और म्यानमेंसे तलवार निकाली। अब वह सात्यिकके कुण्डलमण्डित मस्तकको काटनेकी तैयारीहीमें या तथा सात्यिक मी उसके पजेसे छूटनेके लिये कुम्हार जैसे इंडेसे चाक धुमाता है उसी प्रकार केशोंको पकड़नेवाले भूरिश्रवाके हायोंके सहित अपने मस्तकको धुमा रहा था, कि इसी समय श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—'महाबाहो। देखों,



क्रमार्थ ५ वर्ष के पूर्व भी के अध्यक्षाने . gemagne beim fer gert gir Graben unferer if ? कार हो का भी। इसी हरीमी बड़ी बरार रहें। ८ १ के के के अरु भाग सुरस्य, अनः गाउँव उन े " ह्रान्त हर हर दूरणे या दुर्शीयों हे पहि पीर कार सामेर रहे था है भी उनके सेंग्रे हुए बाग र हिन्द बेट ५ रहे हैं। परित्र बार समनेते सामा ्र रेटिको परि देशन हुई । हरान्याई तो समी तिहरे . २.१ ५७ ८१ - के उस्ते सुन्ते अर गरी। यह देश र्शन प्रश्न सम्मूरिने बाहर है। सभा । उसरे इसते ही ५ द ३ ६६ भी राजी भाग गया । हमचारीने अपने बाजी-ं रंज्ये मृति देख अर्जुनमें बदी दया आपी; उन्हीं 😁 👫 ऑस्टी, में पान बहने लगी, वे बहुत दीन होक्स रमार देहे हैं। देहें एक प्राप्त विज्ञाने करने लगे-स्थापी भं को एम नेते हैं। महायुद्धिमान् विदुर्वीने गजा , चार् े वर्षा या कि ध्या बादक अपने बंगका नाग - मं प्राप्त के प्रति है हवाले यर दिया नाय, तभी 😁 🗘 ! इस्से पुरुपक्षेत्र प्रमुख महार्थियोति महान् भय बात होता ।' उन राजनादी महान्मारी पदी हुई बात आज इ. पर दिगाभी दे नहीं है। हुर्योधन हे ही कारण आज में क्ता राष्ट्री राजाययाया गोते देख रहा हूँ । अत्रियोंके ऐसे ''च" जीर चड-वीरपती विकास है। मेरे-जैसा कीन मनुष्य जागण-आचार्यमे होए करेगा ! तय ! शरहान् भारि पुत्र, मेर अवार्य और द्रोण है परम नखा ये कृप ार भेरे ही राजीने पीजिन लोक स्थानी बैठकमें पहे हैं। इ रह न रहते हुए भी भैने हुई बार्गीने बहुत घायल बर िया । या दर्वे दुश्य पाते देख मेरे प्राणीको बढ़ा कष्ट हो मार्ग । यहने वित्त है। एक दिन अव्यविद्याकी शिक्षा दे<sup>र</sup> तुष शानार्य कृतने मुझमे का या—'कुबनन्दन ! िष्टरो गुराम निन्ने तरह प्रदार नहीं बगना चाहिये। उन राष्ट्र- रहामा एवं भाषाकि इस आदेशका मेने आज बुद्धमें गान नहीं थिया । गोनिन्द ! दुले विकार है कि इनपर भी पांचा हाद उद्या हूँ ।"

अर्ज़ इन प्रकार किया कर ही रहे थे हि गावानस्तन भार्त प्रजार हो गाग गाग देख उनस्य चढ आता। यह देख रक्षाच्या हो दोनों पुत्रों और सायांकिने सहसा कर्णस्य भाग विकार स्वार्थ कर्जने तक कर्णों आते देखा तो इंगान स्वार्थ देवकी नन्दन्ते कहा—स्नार्टन ! यह दिशि, चर्ने शालिकि स्मिती और यह जा रहा है। युद्धे स्मारिने की भूनिकालों सार हारण है, यह उस्ते नहें एहा जार । आर वहाँ कर्ण जा रहा है, यहाँ अप भी भोड़े हें हॉक्स ले चिन्ये।' अर्जुन हे ऐसा कहने हे सम्मान्यम् श्रीहरणने यह समयोगित बात करी—'आएउनन्दन! कर्ण है दिने स्वारिक अकेश ही पानी है; पिर जा पत्र्यारणनं दो पुत्र भी उसके साम हैं, तह तो सहसा ही बचा है है दन समय क्रांके साम तुर्द्धा गुद्द होना टीक नहीं है, वर्षोत्र उसके पाम इन्ह्रभी दी हुई शक्ति मौद्द है, तुर्ग्ड मानने हिन्ये ही यह यह मानने जेने हिन्ये ही यह यह मानने जेने तिने सात्र्यक्रिके ही पान जाने दो। मैं उस दुर्तामा के अन्तान्यक्री जानना हैं, समय आनेपर बतार्जना; पिर तुम अपने बाणींन उने हम भूतल्यर मार मिराओगे।'

भृतराष्ट्रने पूछा—मक्षय ! भृरिश्रवा और जयद्रगरे मारं जानेपर जय कर्णके साथ मास्यिकका युद्ध हुआ, उम ममय मास्यिकिके पास तो कोई रथ या ही नहीं; फिर यह किमके स्थपर सवार हुआ ?

सञ्जयने कहा-महाराज ! भगवान् श्रीकृष्ण भूत और भविष्यको भी जानते हैं; उनके मनमें यह बात पहलेंग ही आ गयी यी कि भूरिश्रवा मात्यकिको इरा देगा। अनः उन्होंने अपने सारिय दारकको आजा दे दी थी कि 'तुम मधेरे ही मंग रथ जोतकर तैयार रखना ।' राजन् ! देवना, गन्धर्व, यक्ष, मर्प, गक्षस अथवा मनुष्य—कोई भी श्रीरूणा और अर्जुनको नहीं जीत सकते । ब्रह्मा आदि दंचना और युद्धका ममाचार सुनिये । मात्यिकको रयद्दीन और कर्णको उसर घावा करते देख भगवान् श्रीकृष्णने अपने महान् दार पाञ्चजन्यको ऋपम-स्वरसे यजाया । दाह्यनाट सुनने ही दारुक भगवान्का मन्देश ममझ गया और रथ उनके पान ले आया । फिर सात्यिक भगवान्की आजासे उगपर जा वैटा । वह रय विमानके समान देदीप्यमान या, सात्यशि उमार मवार हो वाणोंकी झड़ी लगाता हुआ कर्णकी और दीड़ा । उम ममय अर्जुनकं चक्ररक्षक युघामन्यु भीर उनमीजा मी कर्णपर टूट पहे । कर्णने भी बागवर्षा करने हुए होनमे भरवर सात्यक्तिके ऊरर घावा किया । इन दोनोंमें नेमा युढ हुआ या, वैसा उस पृत्वीपर या देवलोक्से देवता, गन्यवं, अष्टुर, नाम और गक्षमांका भी युद्ध नहीं सुना पुरुष उसे मार नहीं सकेगा । भूरिश्रवाजी ! मेरे इस नियमपर विचार करके आपको मेरी निन्दा नहीं करनी चाहिये । धर्मण मर्म विना समसे किसी दूसरेकी निन्दा करना अच्छी बात नहीं है । मेने आपकी सशस्त्र भुजाको काटकर कोई अधर्म नहीं विचा है । बालक अभिमन्युके पास तो कोई भी हरियार नहीं या और उसके रण और कवच भी टूट चुके थे: बिर भी आपलोगोंने उसे मिलकर मार डाला ! इस पर्माणे गीन धर्मात्मा पुरुष अच्छा करेगा !' अर्जुनकी यह बात नुनकर भृतिश्वाने अपना सिर पृथ्वीसे लगाया और

तच अर्जुनने कहा—मेरा जो प्रेम धर्मराज, महावली भीनखेन ओर नकुल-रहदेवके प्रति है, वही आपमें भी है। मैं आर महात्मा कृष्ण आपको आशा देते हैं कि आप उद्यी-नरके पुत्र थिनिके समान पुण्यत्येकोंको प्राप्त हों।

श्रीराण्याने कहा—राजन् ! तुम निरन्तर अग्निहोत्र राजने राते हो । जो लोक सर्वदा प्रकाशमान है तथा ब्रह्मादि देरगण भी जिनके लिये लालायित रहते हैं, उनमें तुम मेरे ही एमान गहटपर चढ़कर जाओ ।

्री नमर नात्विक उठा और उसने निर्दोष भूरिश्रवाका निर राटनेके लिये तलवार उठायी। उसे श्रीकृष्ण, अर्जुन, मीमसेन, युधामन्यु, उत्तनीजा, अरवत्यामा, कृपाचार्य, कर्ण, रुप्तंन और जयहय—मभीने रोरा। निन्तु सबके चिल्लाते रहनेपर भी उसने अनदान-प्रतथारी भूरिश्रवाका मस्तक काट टाला। पित उसने अपनी निन्दा करनेवाले कौरवोंको लज्कान्यत कहा, 'और धर्मिष्ठताका ढोंग रचनेवाले पानियां! तुम जो धर्मकी दुहाई देकर मुझसे कह रहे हो कि



मुझे भूरिश्रवाको नहीं मारना चाहिये था, सो जिस समय द्वम-लोगोंने सुभद्राके पुत्र शिख्तिन बालक अभिमन्युकी हत्या की यी उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। मेरी तो यह प्रतिशा है कि यदि कोई पुष्ठष संप्राममें मेरा तिरस्कार करके मुझे जमीनपर घसीटकर जीवित अवस्थामें ही लात मारेगा वह फिर मुनिवत धारण करके ही क्यों न बैठ जाय, उसे में अवस्य मार डाल्ँगा।

राजन् ! सात्यिकिके ऐसा कहनेपर फिर कौरवों में से किसी-ने कुछ नहीं कहा । परन्तु मुनियों के समान बनवासी यशस्वी भूरिश्रवाका इस प्रकार वध करना किसीको अच्छा नहीं लगा । भूरिश्रवाने अपने जीवनमें सहस्तोंका दान किया था और उसका कई बार मन्त्रपूत जलसे अभिषेक हुआ था । अतः वह देह त्यागकर अपने परम पुण्यके तेजसे सम्पूर्ण पृथ्वी और आकाशको आलोकित करता ऊर्व्वोकों में चला गया ।

#### अर्जुनका अनेकों महारिययोंसे भीपण संग्राम तथा जयद्रथका सिर काटना

राजा श्वतराष्ट्रने पूछा—सञ्जय ! भूरिश्रवाके मारे जानेगर फिर जिस प्रकार आगे युद्ध हुआ, वह सुझे सुनाओ । सञ्जयने कहा—महाराज ! भूरिश्रवाके परलोकको प्रस्थान करनेपर महावाहु अर्जुनने श्रीकृष्णते कहा, 'माधव! अय जिघर राजा जयद्रय है, उघर ही घोड़ोंको बढाइये। आज जयद्रयके आगे तीन गतियाँ हैं—यदि यह युद्धमें

रा ८१४ वर प्रतिने गरी पुष्ता तथ वस्तेशी ं तार्वः एक राम्य सीरमीने महान् तुमुलनाद किया । ल ६ तत सपटर स्थाम अभी चार ही रहा था, हतनेमें र्भ महासास ५० मा। अर्जुनी प्रतिशा पूरी हो ्रानी पात प्राप्तान श्रीहरणाने उन्हें छातीने वसावर "-" वदे शैभारको बात है कि तुमने अपनी बरा बर्ग परिण पूर्वसर छ। यह भी बहुन अच्छा ् स वि पत्ती पुरुषत्र अस्ते पुत्रके माय मारा गया। नाम । । राग सेवाने मुराबलेमे आकर देवनाओका दल ा पारत हो सत्ता है, इसमें ततिक भी सन्देह नहीं है। ं दें। भे नी रीमी लोगीम वुम्हार विवासिमी दूर्ण पुचवको देन दर्भ देगाता. में उम देना है साथ लोहा ले सके। उपराग बार और पराष्ट्रम गढ़, इस्ट और यमराजके समान ै : अ.स अरेडि दुसने जैला पुरुषार्थ रिया है, ऐसा कोई भी है। सर हता । उसी प्रहार जब तुम बन्धु बान्धवीं-्र प्रार्थित सार द्वालिन, ती पुनः तुम्हे बबाई हुँगा।

अर्ने पटा - भागा ! यह तो तुम्हार्ग ही हमा है, दिन्धे मेने प्रतित पूर्ण वी । तुम तिनो स्थामी हो— भवत है। उनकी प्रित्त होनेमें आश्चर्य ही बया है !! प्रतिने देना बहनेता भगवाद प्रतिनीत घोड़ोंने हाँदने हम को की गुढ़रा का एक्या हमा अर्डनोत दिलाने को ! देनी बहने ! जो तीम मुद्रमें दिला आहे



महान् सुयश पानेकी इच्छा कर रहे थे, ये ही ये स्पर्धार नरेश आज तुम्हारे वाणोंने मरकर पृथ्वीपर सा रहे हैं। इनके शरीरका मर्मस्यान छिन्न-भिन्न हो गया है। ये बड़ी विकलताके गाय मृत्युको प्राप्त हुए है। यद्यपि इनकी देहमें प्राण नहीं है, तो भी बदनपर दमकती हुई दीक्षिके कारण ये जीवित-से दिखायी दे रहे हैं। माथ ही इनके नाना प्रशारके अन्त्र-दान्त्र तथा बाहन यहाँ पहे हुए हैं, जिनमें यह रणभूमि भर गर्या है।

इस प्रकार संप्रामभूमिका दर्शन कराते हुए भगवान् कृष्णने स्वजनोके साथ अपना पाछजन्य शह बजाया । किर अजानशबु राजा युधिष्ठिरके पाय जा उन्हें प्रणाम करके कहा— 'महाराज ! सौभाग्यकी वात है कि आपका शबु मारा गया; इसके त्यि आपको बघाई है । आपके छोटे माईने अपनी प्रतिशा पूरी की—यह बड़े ह्पंका विषय है ।' यह सुनकर राजा युधिष्ठिर रयसे कृट पड़े और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको गले लगावर मिले । उस समय वे आनन्तके उमहते हुए आँसुऑंसे भींग रहे थे । वे बोले—'कमरनयन श्रीकृष्ण !



यणं में न्यतीन देखरर अश्वत्यामाने उसे अपने रयपर
चढा निया और फिर नट अर्जुनसे भिड़ गया। इसी समय
ग्रन्थने तीन वाणोंने अर्जुनपर बार किया, कृपाचार्यने बीस
बाणोंने धीइएमको और बारत्से अर्जुनको बींधा तथा सिन्धुगलने चारसे और कृपमेनने सात बाणोंसे श्रीकृष्ण और
भाईनमे पायल कर दिया। इसी प्रकार अर्जुनने भी चीसठ
बाणोंने अश्वत्यामापर, नीने शस्यपर, दससे जयद्रयपर, तीनसे
कृपमेनसर और बीमसे कृपाचार्यपर चोट की। फिर वे सब
महार्या अर्जुनमी प्रतिज्ञा भग करने के विचारसे एक साय
मिल्डर उनसर टूट पढ़े। इन्होंने भारी-भारी गदाओं, लोहेके
परियां, ग्राक्तियों तथा और भी तरह-तरह के कन्नोंसे उनपर
एम साय चोट की। किन्तु अर्जुन इन प्रकार आक्रमण करती
हुई इस प्रीरवसेनाको देखकर हैंसे और आपके अनेकों बीरोंवो विच्चन करते हुए आगे बढने लगे।

गजन् ! जिस ममय अर्जुन अपने धनुपकी होरी खींचते य, उम ममय उसमे रन्द्रके बज़की-सी भयानक ध्विन होती यी । उमें मुनकर आपकी सेना पागलोंके समान चक्करमें पड़ जाती यी । वे इतनी फ़र्तिसे बाण छोड़ते थे कि हमें यही नहीं जान पड़ता या कि वे कब बाण लेते हैं, कब उसे धनुप-

पर चढाते हैं, कब धनुषकी डोरी खींचते हैं और कब उसे छोड़ते हैं। अव उन्होंने कुपित होकर दुर्जय ऐन्द्रास्त्रका प्रयोग किया । उससे सैकडों-हजारों दिव्य बाण प्रकट हो गये। कौरवोंने भी शस्त्रोंकी वर्षासे आकाश्चमें अन्धकार सा कर दिया था । उसे अपने दिन्यास्त्रोंके मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित बाणोंद्वारा अर्जुनने नष्ट कर दिया । इस समय शूरवीरताका दम भरनेवाले आपके जो-जो वीर उनके सामने आये. वे सभी आगकी लपटपर गिरनेवाले पतिंगोंके समान नष्ट हो गये। इस प्रकार अनेकों शूरवीरोंके जीवन और सुयशको नष्ट करते हुए वे युद्धस्थलमें मूर्तिमान् मृत्युके समान विचर रहे थे। अर्जुनने उस समय जो अति दुस्तर अस्त्रप्रलय किया, उसमें अनेकों अच्छे-अच्छे वीर इब गये। सिर कटे हुए शरीरीं, बाहुदीन पिण्डों, हस्तदीन भुजाओं, बिना ॲगुलियोंके हायों, सूंड कटे हुए हाथियों, दन्तहीन मातङ्गी, घायल ग्रीवावाले घोड़ों, टूटे-फूटे रयों तथा जिनकी ऑतें, पैर या दूसरे जोड कट गये है, ऐसे निश्चेष्ट और तहपते हुए सैकड़ों हजारों वीरोंके कारण वह विशाल युद्धभूमि भीक पुरुषोंके लिये अत्यन्त भयावह हो रही थी। अर्जुनका ऐसा मूर्तिमान् कालके समान अभूत-पूर्व पराक्रम देखकर कौरवोंमें बड़ी सनसनी फैल गयी। इस प्रकार भयानक कर्मद्वारा अपनी भीषणताकी छाप लगाकर वे वहे-बहे महारियोंको लॉघकर आगे बढ गये।

अर्जुनको जयद्रयकी ओर बढते देखकर कौरव योद्धा उसके जीवनसे निराश होकर संग्रामभूमिसे छौटने छगे । इस समय आपके पक्षका जो बीर अर्जुनके सामने आता या, उसीके शरीरपर उनका प्राणान्तक बाण गिरता या । महारयी अर्जुनने आपकी सारी सेनाको कबन्घोंसे व्याप्त कर दिया । इस प्रकार आपकी चतुरिङ्गणी सेनाको व्याकुल करके वे जयद्रयके सामने आये । उन्होंने अश्वत्यामाको पचास, वृषसेनको तीन, कृपाचार्यको नौ, शल्यको सोलह, कर्णको बत्तीस और जयद्रयमे चौसठ वाणोंसे बींधकर बड़ा सिंहनाद किया । जयद्रयसे अर्जुनके बाण न सहे गये । वह अकुश खाये हुए हायीके समान अत्यन्त कोश्रमें भर गया । अतः उसने तीन वाणोंसे श्रीकृष्णको और छःसे अर्जुनको बींधकर आठ वाणोंसे उनके घोड़ोंको धायल कर डाला तया एक बाण उनकी स्वजापर छोड़ा । किन्तु अर्जुनने उसके छोड़े हुए बाणोंको

र्यंत क प्राप्ती पानता हो। महे। अने में प्रशास्त्र हार्यंश्वे तृत्रने पानि हाराता और राजा शब्दाों भी मार भगाया । भारताहरू नाह्यान देगान महे भारी प्रमानता है। रही है। दक्षणांत नेती आकारत पाप्त करने और मेरे प्रति गौरशंहे बन्दानंत गेंदे बहते ही। रज्यानंत तुम्हानी कभी हार नहीं ने कि तुम होनी जिल्ह्या मेरे गहने है अनुस्पर हो। गौनाप में ति आज तुमेरे जीने-जागते देग गया है।

भीमनेन और महदित्मे ऐसा हरात धर्मसनने उदी तिर मने लगाया और आनन्दके ऑस् यहाने छो। राज्य ! उस समय पाण्डाीकी सम्पूर्ण सेना आनन्द्रमा हो गणे, तिर उसने बड़े उत्पाहके साथ सुद्रमें मन लगाया।

# द्रगेशिन और होणाचार्येकी अमर्पपूर्ण यातचीत तथा कर्ण-दुर्योधन-संवाद

स्वत्य करते हैं - सन्त ! राहमहे माँग रातेष १० १४१ भई ल अस्य बन्ते एका, उसकी दहा बडी र रोज राजारी, तार कार्यांचर विजय पानेका उसका रता प्रतापता करा । अर्न, भीमोन और रायनिने र रेगान प्रमानारी रोतर पर जाना है-यह देख-• इर • केटर इप्रार्टिंगाम, ऑर्गें भर आयीं। यह े हिन्दा परम पुर्णीम अनिहे मनान वीई योजा र्नो र पर्यानिही है, र चट आहा है, उस समय उनके १९० अल्प स्थार वर्ण, जनसम्म और सुनानार्य भी नहीं राष्ट्र तो । वार्च पुरसे उनतेने स्माने सभी महानशियों से " े विश्वास १५ तिया जिल्ला कोई भी उन्हें केत र १९९१ वर देश रेजी उपनी बती रेजारी पाइबॉने हर त हें ना का प्राचा। जिसे भनेते समने युद्दी लिये र स्वी<sup>त</sup>ेली की दिसरे प्राटमका आश्रय छ र र प्राप्ता सनेपाउँ भी हणारी तिनकेते समान रह 'र इन कर<sup>ें है</sup> भी अर्जुनने युद्धमें परान्त कर दिया ।

स्तान में स्व द्यारा श्रामय उपनेवाल आवता है हैं जिस रह रूप प्राप्त में स्वेने में स्ते बार ही मन बहुत रहा है स्व ते द्रासाई होएका दर्शन उपनेवे तिये होते तो स्व दे हम्मे सीम्बरेग के स्वाप्त कि बाबु रहा है से के ले ले ले किया आग्रिके समझें हुन के हैं। रहा है से ले ले ले ले किया आग्रिके समझें हुन के हैं। रहा है से ला-स्वार्य के स्वार्य हमारी सन अजीतियाँ रेगा हमा बाद स्वार्य के स्वार्य हमारी सन अजीतियाँ प्राण त्यामकः यमन्त्रोककी गह सी, उन उपभाग स्ट्रीस अगुण तम वैसे चुका सर्वेगे ? जो भूपाल हमारे लिये इस भक्ति। जीतना चाहते थे, वे साथ भूमण्डलका ऐश्वर्य त्याम वर मुस्थिर मी रहे हैं। इस प्रकार स्थार्थके लिये विवीक्त गेंदार करके अब में हजार बार अश्वमेघ यश करें तो भी अपनेको पवित्र नहीं कर मकता । मैं आचारश्रष्ट एवं पतित हैं, अपने संगेनपयनिपयोंसे भेने होत् किया है ! अहा ! राजाओं के समाजम मेरे लिये पृथ्वी पट क्यों नहीं गयी, जिससे मैं उगीमें नमा जाता । मेरे पितामह लोहलुहान होकर बाण-शय्यापर पड़े हैं; वे युद्धमें मारे गये, पर मैं उनकी रक्षा न कर छना। काम्बोजगज, अलम्बुप तथा अन्यान्य मुहदीछे। मरा देखकर भी अब जीविन रहनेने मुझे बया लाम है ? शम्त्रपारियोंमें श्रेष्ठ आन्तार्य । में अपने यत्र यागादि तथा कुर्आ-यायकी बनवाने आदि शुभग्रमौकी, पराक्रमकी तथा पुत्रोंनी शरय म्वास्त्र आपके सामने समी प्रतिमा करता है कि अब में पाण्डवींके राय मम्पूर्ण पाञ्चाल राजाओंको मार-कर ही जानित पाऊँगा, अथवा जो छोग मेरे स्थि युद्ध करते-करते अर्जुनके हायमे अपने प्राण खो चुके हैं, उनके ही लीक-में चला जाऊँगा। इस समय मेरे सहायक भी मेरी मदद करना नहीं चाहते । अंगिंकी तो बान जाने टीजिये। स्वयं आर हमरोगोरी उपेक्षा करते हैं। अर्जुन आरका प्याग शिष्य है न, हमीलिये ऐसा हुआ है। इस समय तो में केनल कर्णनी ही ऐसा देखता हूँ, जो सधे दिलसे मेरी विजय चाहता है। जो मुखं मित्रको ठीक-ठीक पहचाने विना ही उमे मित्रके कामपर लगा देता है, उमका वह चला गया और बड़ी उम्र तपस्या करने लगा। इस समय बह समन्तपञ्चक क्षेत्रके बाहर बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। इसिल्ये तुम दिन्यास्त्रसे रमका सिर काटकर वृद्धक्षत्र-की गोदमें गिरा दो। यदि तुमने इसे पृथ्वीपर गिराया तो निःसन्देर तुम्हारे सिरके भी सो टुकड़े हो जायँगे।"

भीरूष्णकी यह बात सुनकर अर्जुनने वह बज़तुस्य बाण छोड़ दिया । यह मिन्धुराजके महाकको काटकर उसे बाजकी तरह लेकर आवाक्यमें उदा और ममन्तपञ्चक क्षेत्रके बाहर ले



गया । इस ग्रमय आपके ममधी राजा वृद्धक्षत्र सन्स्योपासन कर गई थे। उस वाणने वह सिर उनकी गोदमें डाल दिया और उन्हें इसका पतातक न चला। जब वृद्धक्षत्र जप करके उठे, तो वह मिर उनकी गोदसे पृथ्वीपर गिर गया और उसके गिरत ही उनके सिरके भी सी दुकड़े हो गये।



राजन् ! इस प्रकार जव अर्जुनने जयद्रयको मार डाला, तो श्रीकृष्णने वह अन्धकार दूर कर दिया। अब आपके पुत्रोंको माल्म हुआ कि यह सब तो श्रीकृष्णकी रची हुई माया दी यी । इस प्रकार अर्जुनने आठ अक्षौहिणी सेनाका सहार करके आपके दामाद जयद्रयका वघ किया। जयद्रयको मरा देखकर आपके पुत्र दुःखते ऑस् बहाने लगे और अपनी विजयके विषयमें निराश हो गये। इघर जयद्रयका वध होनेपर श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, सात्यिक, युधामन्यु और उत्तमौजाने अपने-अपने शङ्ख बजाये। उस महान् शङ्घनादको सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरको निश्चय हो गया कि अर्जुनने सिन्धुराजको मार डाला है। तब उन्होंने बाजे वजवाकर अपने योद्धाओंको हर्षित किया तया संग्राममें द्रोणाऱ्यार्यसे युद्ध करनेके लिये उनपर आक्रमण किया । अब सूर्यास्तके बाद सोमकोंके साथ आचार्यका बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा । वे सब द्रोणके प्राणींके ग्राहक होकर उनके साय लड्ने लगे । इघर वीरवर अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सब ओरसे आपके योद्धाओंका संहार करने लगे।

# क्रपाचार्यकी मूर्च्छा और सात्यिक तथा कर्णका युद्ध

भृतराष्ट्रने पूछा—मञ्जय! जब अर्जुनने जयद्रयको मार हाला, उम समय मेरे पश्चवाले योद्धाओंने क्या किया! सञ्जयने कहा-भारत ! सिन्धुराजको युद्धमें अर्जुनके हायसे मारा गया देख कृपाचार्यने कोषमें भरकर उनपर बड़ी

वर्णने बहा—नार्ट ! वुम आचार्यती निन्दा न करो। - संधाने बहन दर्श र और उत्साहते अनुसार आगोती भी परास्त नरके मुद्र करते ही हैं। अनि शाम अल्युष्ट हरके केराये पुन गरे थे, हर्ला देशने उनस केरें हैं। में नहां देशना । मैंने भी उन रणाष्ट्रणने सुरगरे शाम रहता बहुत प्रात दिया, समारि किनुसन मास यथा। इनियं इसमे प्रारम्थां में प्रधान समसी। मनुष्यं ने उद्योगशील होतर करा निश्चादमायने अपने कर्तव्यक्त पादन करना चाहिंथ, विद्धित नें। दैयके ही अभीन है। हमलेगोने कपट करके पाण्डमें हला, उन्हें मारनेकी पित्र दिया, लाशायहां जलाता, जुएमं हमाया और राजनीतिका सहास लेकर उन्हें यनमें भी भेजा। इस प्रकार प्रयत्न करके हमने उनके प्रतिकृत जो कुछ किया, उसे प्रारम्थने स्थां कर दिया। किर भी दैवती निर्यंक समझकर तुम प्रयक्षपूर्वक युद्ध ही करते रही।

राजन् ! इन प्रमार गणं और तुर्योधन यहुत-धी बाने कर रहे थे, इतनेहीमें रणभूमिमें उन्हें पाण्डगों मी सेना दिलायी दी । किर तो आपके पुत्रोंका दाष्ट्रजोंके साथ धमागान सुद्ध छिड़ गया ।

### युजिष्टिनके द्वारा दुर्योधनकी पराजय, द्रोणके हाथसे शिविका वध तथा भीमके द्वारा कलिङ्ग, धुव, जयरात, दुर्भद और दुष्कर्णका वध

म उच कार्त है--महाराज ! पाद्यान और कीरव वीरोंम वरका रहा होने शता। शभी योजा एव-द्वेरको बाण, ने कर की र इन्हिन्दोंने की उपन यमने कि भेजने लगे । योदी ें देन्ने गुहरा हुए बहा भपद्वर हो गया, रक्तकी नदी वह नार्ने । उन रमय अतरे धतु रेर पुत्र दुवी रनकेतीले बागीती मर राज्य पाजार बीर इयर-डगर भागने खो । उसके रन्दरं के शिक्त है। पास्टार्वितर धराशायी होने को । उस मनद राप्तरे पुणने जैना पराक्रम विया, वैधा कीरवशक्षके थिए भी इनी बीको गरी स्थि । दुवीयनके द्वारा पाण्डक रेगाके कर है वे देश बाद्यान दीर भीममेनको आगे करके उपस दूर परे । उसने भीनरेनरे। दम, महन्न-महदेवरी ंपर्नेतः प्रिष्ट प्रति दुपदको छ:छः, शिवपरीको मी, भृष्टपारी रामा, दुरिविषती गा। और वेषय तथा चेदि-देश है जिल्ला अने में नीने बारीने बीद टाला। फिन र परिशे दाँचर शैरहीहे पुत्रीते तीननीन और घटोन्यचही रम् । के द्विमा वीस्मा नितनद स्थित। इनके अञ्चले रेड्ड देडाई है उन्हें हाबिबोंसे बाट गिगता। तर १९८३ के सेना राष्ट्रिके भागने सकी। यह देख राजा हुँ पी अ के पर्ने, भरतर अपने पुत्रके मार उपनेती इच्छाने उमरी ओर बडे । दुर्योघनने तीन बाणोंधे धर्मराजरे गारिय-को घायल करके एक बाणसे उनके धनुप्रमोकाट दिया। तब सुधिटिरने बीच ही दूसरा धनुप लेकर दो महोते दुर्योघनके भी धनुपके तीन दुकहे कर दिये। फिर दम तीने सायमोंने उसे बीच ढाला। सुधिटिरके छोदे हुए बाण दुर्योधनके मर्ममानों-को छेदकर पृथ्वीमें समा गये। तदनन्तर धर्मराजने दुर्योघनको मूच्छां आ गयी और बह रयनी बैटकपर छुदक गया। पाई। देरमें जब होश हुआ तो उसने पुनः मुहद् धनुप हायमें लिया। इतनेमें विजयाभिलापी पाझाल बीर तुगंत दुर्योघनके पाम आ पहुँचे। उन्हें आते देख आचार्य होणने दुर्योघनके रक्षाके लिये बीचमें ही रोक लिया। फिर तो आपकी और रक्षाके लिये बीचमें ही रोक लिया। फिर तो आपकी और रक्षाके लिये बीचमें ही रोक लिया। फिर तो आपकी और

उस ममन अर्तुन, मात्यिक, युषिष्ठिर, भीममन, नकुछ, महदेय, सेनासिन धृष्टयुम्न, राजा विगट, केकय, मस्य, शन्य नया गजा हुनदने भी होणाचार्यर धावा किया। हीरदीने पाँचों पुत्र और राक्षम घटोटकच भी अपनी सेना साय हे उन्होंनी और बढ़े। प्रहार करनेमें कुमछ छ: हनार नाह्या तथा प्रमहकोंने भी शिष्यण्डीको आगे रखकर होण-

गपा। महाराज! उन दोनों के असुत पराक्रमको देख सभी योदा युज यद कर उन्हों दोनों के अलैकिक सगामको मुख्य होकर देखने हने । दारुक्त शारिय क्में भी अद्भुत या, वह कभी रमरो आगे बढ़ाता. कभी पीछे इटाता, कभी मण्डला-नारमें चारों ओर गुमाने लगता और कभी बहुत आगे वह-पर गर्म लीट आता या। उसके रयसञ्चालनकी कला देख आशामं बाहे तुए देवता. मन्धर्व और दानव भी विन्तर रिमुग्य हो रों पे: सभी बड़ी सावधानीसे कर्ण और रात्यकिया पुत्र देश्य गरे थे । वे दोनों बीर एक दूसरेपर बार्षोर्भ सदी लगा रहे थे। मात्यिकते अपने सायक्रीकी चोटसे पाँको पूर पारल किया। क्यां भी भृतिभया और जलसन्धकी मृत्युने भीसा तुआ या. वह धात्यकियो अपनी दृष्टिसे दर्धना बस्ता एआ बान्यार बहे वेगले घावा करता थाः किन्दु नात्विक उमे ज़ित देख अपनी बाणवर्षांके द्वारा दरायर दीं बना धी रहा । रणमें उन दोनोंके पराक्रमंत्री कहीं। इन्ना नरी पी, दानों ही दोनोंके अगन्त्रत्वम छेद रहे थे। यो ही देखें। सारप्रिने कर्ण हे सम्पूर्ण शरीरमे घाव कर दिया और एर भन्न नारकर उसके सारियको भी स्थली ँटरमे नांचे भिरा दिया । इतना ही नहीं, अपने तीखे तीरी ये उसने प्रणंबे चारों दवत पीट भी मार डाले । फिर म्बजा शहर इंदर्फ स्पन्ने भी नैक्ट्री दुक्ट्ने पर दिये । इस प्रकार श्यराभिने आपके पुत्रके देगाते देगाते वर्ण ने स्पटीन कर दिया ।

तर कर्गपुत्र रूपसेन, महराज दाल्य और द्रोणनन्दन अक्षरपामाने आवर सालकियों नर ओरसे घेर लिया।

## अर्जुनका कर्णको फटकारना, युधिष्टिरका अर्जुन आदिसे मिलना और भगवान्का स्तवन करना

सञ्जयन कहा—महाराज । एक तो भीमसेनका रय हुट गया या दूसरे कर्णने उन्हें अपने वाग्याणोंसे खूव पीटिन रियाः इत्से वं कोधके वशीभृत होकर अर्जुनमे बाले— ''धनस्य ! मुनते हं। न ! तुग्हारे मामने ही कर्ण मुझसे परता है कि 'अरे नपुसक, मूद, पेह, गँवार, वालक और वायर ! तृ लड़ना छोड़ दे।' मेरे विषयमे ऐसी बात सुँहसे निकालनेवाला मनुष्य मेरा वस्य है; इसलिये द्वम इसका वध करनेके लिये मेरी बात याद रक्खो और ऐसा उद्योग करो, जिससे मेरा वचन मिथ्या न हो।"

भीमनेनकी वात मुनकर अर्जुन आगे वढे और कर्णके निगट जाकर बोले—'पापी कर्ण । तू आप ही अपनी तारीफ किया करता है। मग्रामभूमिम टटे हुए शूरवीरोंको दो ही

उधर कर्णके रयहीन हो जानेसे सम्पूर्ण सेनामें हाहाकार मच गया । कर्ण शोकोच्छ्वास खींचता हुआ तुरत ही दुर्योघनके रयपर जा बैठा । सात्यिक कर्ण तथा आपके पुत्रोंको मारनेमें समर्थ या, तो भी उसने अर्जुन और भीमसेनकी प्रतिशा रखनेके लिये उनके प्राण नहीं लिये। केवल उन्हें घायल और न्याकुल करके ही छोड़ दिया। जिस समय पिछली वार जुआ खेला गया था, उसी समय भीमसेनने आपके पुत्रोंको और अर्जुनने कर्णको मार डालनेकी प्रतिज्ञा की थी। कर्ण आदि प्रधान-प्रधान वीरोंने सात्यिकको मार डालनेका पूरा प्रयत्न किया, किन्तु वे सफल न हो सके । अश्वत्यामा, कृतवर्मा तथा अन्य सैकड़ों क्षत्रिय महार्ययोंको सार्यिकने एक ही घनुपसे परास्त कर दिया । वह श्रीकृष्ण और अर्जुनके समान पराक्रमी या, उसने आपकी सम्पूर्ण सेनाको हॅसते-ॅसते जीत लिया। तत्पश्चात् दारकका छोटा भाई एक सुन्दर रय सजाकर सात्यिकिके पास ले आया । उसीपर सवार हो सात्यिकने पुनः आपकी सेनापर धावा किया । फिर दारुक इच्छानुसार श्रीकृष्णके पास चला गया । इघर कौरव भी कर्णके लिये एक सुन्दर रथ ले आये, जिसमें बड़े बेगवान् उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथपर यन्त्र रक्ला था, पताका फहराती यी, नाना प्रकारके शस्त्र रक्ले हुए थे और उसका सारिय सुयोग्य या । उस रथपर बैठकर कर्णने भी शतुओं-पर आक्रमण किया । राजन् । उस युद्धमें भीमसेनने आपके इक्तीम पुत्रोंको मार डाला । इस प्रकार आपकी अनीतिके कारण ही यह भयद्वर संहार हुआ।

परिणाम प्राप्त होते है—जीत या हार । आज युद्धमें सात्यिकने तुझे रयहीन कर दिया था; तेरी इन्द्रियों विकल हो रही थीं, तू मौतके निकट पहुँच चुका था; तो भी तेरी मृत्यु मेरे हाथसे होनेवाली है—यह सोचकर ही सात्यिकने तुझे जीवित छोड़ दिया है। दैवयोगसे त्ने भी महावली भीमसेनको किसी तरह रयहीन किया है; किन्तु ऐसा करके जो त्ने उनके प्रति कड़वी बातें कही हैं, वह महान् पाप है। यह काम नीच पुरुषोंका है। आखिर तू सतका ही तो पुत्र ठहरा, तेरी समझ गॅवारोंकी-सी क्यो न हो १ महापराक्रमी भीमसेनके प्रति त्ने जो अप्रिय बातें सुनायी हैं, वे सहन करने योग्य नहीं हैं। सारी सेना देख रही थी, हमारी और श्रीक्रणाकी भी उधर ही हिष्ट थी, जब कि आर्य भीमने

### भानार्त होयारा भारमकः पटीन्कल और अश्वत्यामाका धोर युद

be that there is not be the time of the take . ... .. .. म ्यू, इन स्थान स्था व्याहित वारहे The state of the s े । । । १८ इन अन्यतः कृति सङ्ग्रेस स्था साम्यास र पर के किस के क्षेत्र के क्षेत्र की बारोंसे - १ १३० विकास मार्थित प्रमान महापासी . . १५: १. इस्ति कामे नेवाइस देखा <mark>पाप</mark>र ं तर्रे देवाने द्वित होत्र कि छै । यह ्यान स्पर्धित पुरी समूर्याने दर हुटा के गया । सम ्रा 🕶 👯 का ने हुए ने आवार्य होता उसरी और देश की तिकारिक कि वीर समिति स्थाके र-१, चुं≜े १८८८ र हे हेर गरे | राजनार हो उस पाटवाँके . च च्ह स्टाइन १८४ । देशने पाउन मेनाही बागींसे चंदा कर दिला और सुरिव्हिको भी गृह याप किया । ा र हिरो दर भूटगुन्नको बीच, भीमनेनको नी, . १ ११ क्या सर्वेदारी आहे, शिवरणीको मी, हीस्बीके ए १६ ए-१९ गॅन शिनटरे आह, हमदबो दग, सुधामन्यु-🦫 😘 🖒 - इन्होलारेंग् छः यात्र मारकर बींघ दिया । इस बार अन्य केना होतो भी पायल करके वे युधिश्विती ें गरे। उनके यातींकी चोटने जानेनाद करते हुए क कर्र दिन सर दिलाओं में भागने लगे। जोखी बीर न्याची रामने भा जार उत्तरा मनाव बाटकर उनके इन्: १६९%, मना स्तारिये । इस प्रकार होताने बागीसे आहत र्ह ला. हेन अर्जने देशते देशते भवभीत होकर 15, 471

"त देगरार आर्जने श्रीहणाने बहा—भोविन्द ! अव पर प्राचारित्यार शेर मन्दि। त्व मगवान्ते थोड़ी हो हेल्डे रमारी होर होंगा। भीमनेनने भी ध्याने गारिय विद्योक्त रे जाए ती हि 'महे होगाने रमाने पान ले नहीं। ' उनकी राष्ट्र पार्थ विद्योक्त भी आर्जने रे पेठे अपना रम बदाया। उन हेली आद्यान मान्य, चेठि, बामपा, बेंगल और आते देख प्राचार हाया मान्य, चेठि, बामपा, बेंगल और हेलय प्राचीपारी भी उनका हाम दिया। महाना ! तदनन्तर पर्यापारी होता गाँद कर देने एका चेता संमान छिद गा।। प्राचीपारी भी भीनी अपने स्थाप प्रियोंके मारी स्मूहको हेला आप्ती देनाने द्वित्य शीर उत्तर मागमें वेस बाल रिया। उन दोनों भीतें में नहीं उपीयन देख गायकि और पार पुत्र भी आ गारे । भूतिशया हे यवते अभारतामा बहुत चिता हुआ यार उनने मालाहिते आने देल उसे मार जा नेका निभाग करते जगार भावा किया। यह देश भीमनेनोहे पुत्र पटेल्स्चने कीर्यन भगवर आने शुक्ते गैका। पटीत्कन वा रम लोहेंना बना हुआ या, उसमें आठ पहिये में; गः बहुत बड़ा और भनद्वर या । उनीमें बैठकर यह अभत्याम मी और चन्य । एक अभीहिणी गक्षधी मेना उमे नामें और-से पेरे हुए यी। किमीके हायमें त्रिशूल मा तो किमीके हायमें मुगदरः कोई पत्यरनी चटान हायमें लिये या और कोई गुरा। धटोत्कच प्रलयकालके दण्डधारी यमराजकी भाँति जान पड़ता था। उसके हायमें उठाये हुए महान् घनुपको देखाल राजारोग भयसे व्याकुल हो उठे थे। वह भीमकाय राजम पर्वतके समान ऊँचा या, बड़ी-बड़ी डाढ़ों के कारण उसक मुख विकराल तथा भयद्वर दिलायी पहता था। कान ग्रैंटके ममान, टोदी बहुत बड़ी, बाल ऊपरकी ओर उठे हए, आँगें भयावनी, भुँहपर चमक, पेट घँमा हुआ-पी उमकी हुलिया थी। गलेका छेद ऐमा गा, मानो कोई बहुत यदा गद्वा हो । निरके बाल मुक्रटसे दके हुए थे । यह मुँह बाकर खड़े हुए बमराजके समान सम्पूर्ण प्राणियोंको त्रासपहुँचा रहा था, रात्रु उमे देखते ही व्याकुल हो जाते थे। राशम-गज घटोन्कचको हायमें घतुप लिये आते देख दुर्योघनकी सेनामें इल्टचल मच गयी, सव-के-सव भयसे ब्याकुल हो उटे । उग्र राधसके गिंहनादसे अत्यन्त भयभीत हो हायी मूथ-त्याग करने लगे। मनुष्योंको व्यया होने लगी। फिर ती वहाँ चारों ओरसे पत्यरोंकी वर्षा आरम्म हो गयी। गति होनेने उम समय गञ्जसाँका यल बहुत वढा हुआ या। उनके चलाये हुए लोहेके चक्र, सुद्युण्डी,पास, तोमर, शूल,शन्त्री और पहिंच आदि अन्त्र-रान्त्र वहाँ वरस ग्हे थे। यदा ही भयद्वर मंत्राम छिदा या। उसे देखकर कीरव-पक्षके राजाओं, आपने पुत्रों तया कर्णको भी बहुन कष्ट हुआ और ये गन दिशाओंकी और भागने खगे। उस ममय एकमात्र अभिमानी वीर अश्वत्यामा ही विचलित न होकर अपनी जगहपर दटा ग्हा । उसने घटोकचकी रची हुई माया अपने बाणींसे नष्ट कर दी।

मायाका नाध होनेपर घटोत्कचके क्रोबकी धीमा न रही,



आपके मुख्ये वह प्रिव नमाचार मुनकर मेरे आनन्दकी सीमा," नहीं है। वालायमें अर्जुनने यह असूत काम किया है। चीनान्यकी बात है कि आज में आप दोनों महारिययोंको प्रतिज्ञारे भारमे मुक्त देख रहा हूँ । यह बर्त अच्छा हुआ कि पानी जयद्रय मारा गमा । कृष्ण । आपके द्वारा सुरक्षित होरर पार्वने जो जयद्रयमा वध किया है, इससे मुझे बड़ी प्रमुखता हुई रै। आप तो नदा मत्र प्रकारसे हमारे प्रिय और दितके नावनमें ही लगे रहते हैं। जनादन ! जो काम देवताओं से नहीं हो नकता या, उसे अर्धनने आपके ही बुद्धिः यल और पराक्रमसे सम्पन्न किया है। यह चराचर जगत् आपनी ही कृपान अपने अपने वर्णाश्रमोचित मार्गमें स्थित हो जन-होमादि कमोंमें प्रवृत्त होता है। पहले यह सारा दृश्य-प्राप्त्र एकार्णवर्मे निमम्-अन्वकारमय या, आपके अनुग्रहसे यह पुनः जगत्के रूपमें प्रकट हुआ है। आप मम्पूर्ण लोकॉका सृष्टि करनेवाले अविनाशी परमेश्वर हैं। आप ही इन्द्रियों के अधिष्ठाता है; जो आपका दर्शन पा जाते इं, उन्हें कभी मोह नहीं होता । आप पुराण-पुरुष हैं, परम देव हैं; देवताओं के भी देवता, गुरु एवं सनातन हैं; जो लोग आपकी शरणमें जाते हैं, वे कभी मोहमें नहीं पड़ते। हुपोकेश ! आप आदि-अन्तसे रित, विश्वविधाता और अविकारी देवता हैं; जो आपके भक्त हैं; वे बड़े-बड़े

सकटोंसे पार हो जाते हैं। आप परम पुरातन पुरुष हैं, पर-से भी पर हैं, आप परमेश्वरकी शरण लेनेवाले भक्तको मुक्ति भास होती है। चारों वेद जिनका यश गान करते हैं, जो सभी वेदोंमे गाये जाते हैं, उन महारमा श्रीकृष्णकी शरण लेकर मैं अनुपम कल्याण प्राप्त करूँगा । पुरुषोत्तम । आप परमेश्वर हैं, ईश्वरोंके ईश्वर हैं; पशु-पक्षी तथा मनुष्योंके भी ईश्वर हैं। अधिक क्या कहें-जो सबके ईश्वर हैं, उनके भी आप ही ईश्वर हैं; मै आपको नमस्कार करता हूँ। माधव ! आप ही सवकी उत्पत्ति और प्रलयके कारण हैं, सवके आत्मा हैं । आपका अभ्युदय हो । आप धनक्षयके मित्र, हितू और रक्षक हैं; आपकी शरणमें जानेसे मनुष्यकी सुखपूर्वक उन्नति होती है। भगवन् । प्राचीन महर्पि मार्कण्डेय-जी आपके चरित्रोंको जाननेवाले हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले आपके माहात्म्य और प्रभावका वर्णन किया था। असित, देवल, महातपस्वी नारद और मेरे पितामह व्यासजीने भी आपकी महिमाका गायन किया है । आप तेजःखरूपः परब्रह्म, सत्य, महान् तप, कल्याणमय तथा जगतुके आदि कारण हैं। आपहीने इस स्थावर-जड़मरूप जगतकी सृष्टि की है। जगदीश्वर । जब प्रलयकाल उपस्थित होता है, उस समय यह आदि-अन्तसे रहित आप परमेश्वरमें ही लीन हो जाता है। वेदोंके विद्वान् आपको धाता, अजन्मा, अन्यक्त, भूतात्मा, महात्मा, अनन्त तया विश्वेतोमुख आदि नामेंसि पुकारते हैं। आपका रहस्य गृढ है, आप सबके आदि कारण और इस जगत्के स्वामी हैं। आप ही परम देव नारायण, परमात्मा और ईश्वर हैं । ज्ञानस्वरूप श्रीहरि और मुमुक्षुओंके आश्रयभूत भगवान विष्णु भी आप ही हैं। आपके तस्वको देवता भी नहीं जानते । ऐसे सर्वगुणसम्पन्न आप परमात्मा-को हमने अपना सखा बनाया है।

युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर मगवान् श्रीकृष्ण बोले— 'धर्मराज! आपकी उग्र तपस्या, परम धर्म, साधुता तथा सरलतासे ही पापी जयद्रय मारा गया है। संसारमें शस्त्रशानः बाहुबल, धैर्यः शीव्रता तथा अमीच बुद्धिमें कहीं कोई भी अर्जुनके समान नहीं है। इसीसे आपके छोटे भाईने रणभूमि-में शत्रुसेनाका संहार करके सिन्धुराजका मस्तक काट डाला है।'

यह सुनकर युधिष्ठिरने अर्जुनको गले लगाया और

१. जिसके सब ओर मुख हों, उसे 'निश्वतोमुख' कहते हैं।

काम चौपट ही होता है । जयद्रय, भूरिश्रवा, अभीपाह, शिवि और वसाति आदि नरेश मेरे लिये युद्धमें मारे गये । उनके विना अन्न मुसे इस जीवनसे कोई लाभ नहीं है; अतः में भी वहीं जाता हूँ, जहाँ वे पुरुपश्रेष्ठ पधारे हैं। आप तो केवल पाण्डवों के आचार्य हैं, अब हमें जानेकी आशा दीजिये।

राजन्। आपके पुत्रजी कही हुई बातें सुनकर आचार्य ब्रोण मन एी-मन बहुत दुखी हुए । वे योड़ी देरतक चुपचाप वृष्ठ सोचते रहे। फिर अत्यन्त व्यथित होकर वोले-"दुर्योधन ! तू क्यों इस प्रकार अपने वाग्नाणींसे मुझे छेद रहा है। मैं तो सदा ही तुझसे कहता आया हूं कि अर्रुनको युद्धमें जीतना असम्भव है। जिन भीष्मपितामहको एमलोग त्रिभुवनका सर्वश्रेष्ठ वीर समझते थे, वे भी जब मारे गये तो औरींसे बना आशा रक्लें ? तूने जब जुआ खेलना आरम्भ किया या, उस समय विदुरने कहा या-धिटा दुर्गेधन ! इस कारव-सभामें शकुनि जो ये पासे फॅक रहा है। इन्हें पाक्षा न समझो; ये एक दिन तीये वाण वन जायंगे। वे ही पाते अब अर्जुनके हायसे वाण बनकर हमें मार रहे हैं। उस दिन विदुरकी बात तेरी समझमें नहीं आयी ! विदुरजी धीर हें, महात्मा पुरुष हें; उन्होंने तेरे कल्याणके लिये अच्छी वार्ते कही यीं, किन्तु तुने विजयके उल्लासमें अनुनी कर दीं । आज जो यह भयकर संहार मचा हुआ रि. वह उनके वचनोंके अनादरका ही फल है। जो मूर्ख अपने िनेपी मित्रों के रितकर वचनकी अवहेलना करके मनमाना दर्तांव करता है, वह योड़े ही समयमें शोचनीय दशाको प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, तूने एक और बड़ा भारी अन्याय हिया कि इमलोगोंके खामने द्रौपदीको सभामें बुलाकर अनमानित निया । वह उच कुलमें उलन्न हुई है, सब प्रकार के धर्मों का पालन करती है; वह इस अपमानके योग्य नहीं थी। गान्धारीनन्दन । उस पापका ही यह महान् फल प्राप्त हुआ है। यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता, तो परलोक्सें नने इससे भी अधिक दण्ड भोगना पड़ता। पाण्डव मेरे पुत्रके नमान हैं, वे सदा धर्मका आचरण करते रहते हैं; भेरे सिवा दूमरा कीन मनुष्य है, जो ब्राह्मण कहलाकर भी उन्हें द्रोह करे ? दुर्योधन ! तू तो नहीं मर गया था; कर्ण, युराचार्य, शस्य और अश्वत्यामा—ये सन तो जीवित थे; फिर भिन्धुगजकी मृत्यु क्यों हुई ! तुम सवने मिलकर उसे क्यों नहीं बचा लिया १ राजा जयद्रय विशेषतः मुझपर और तुसपर ही अपनी जीवन-स्थाका भरोसा किये बैठा याः तो भी लग अर्जुनके हायसे उसकी रक्षा न की जा सकी, तो मुद्दे अब अपने जीवनकी रक्षाका भी कोई स्थान नहीं दिखायी

देता । जहाँ बड़े-बड़े महारिययोंके बीच सिन्धुराज जयद्रय और भूरिअवा मारे गये, वहाँ तू किसके बचनेकी आशा करता है । जिन्हें इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं मार सकते थे उन भीष्मजीको जबसे मृत्युके मुखमें पड़ा देखा है, तबसे यही सोचता हूं कि अब यह पृथ्वी तेरी नहीं रह सकती । यह देखो, पाण्डवीं और सुझयींकी सेनाएँ एक साय मिलकर मुझपर चढी आ रही हैं | दुर्योधन ! अब मैं पाञ्चाल राजाओंको मारे विना अपना कवच नहीं उतारूँगा। आज युद्धमें वही कर्म करूँगा, जिससे तेरा हित हो। मेरे पुत्र अश्वत्यामासे जाकर कहना कि वह युद्धमें अपने जीवनकी रक्षा करते हुए जैसे भी हो सोमकोंका संहार करे, उन्हे जीवित न छोड़े। दया, दम, सत्य और सरलता आदि सदुर्णीमें स्थित रहे; धर्मप्रधान कर्मोंका ही बारंबार अनुष्ठान करे। ब्राह्मणींको सन्तुष्ट रक्ले। अपनी शक्तिके अनुसार उनका सत्कार करे, अपमान कभी न करे; क्योंकि वे अग्निकी लपटके समान तेजस्वी होते हैं। राजन् ! अब मैं महासग्रामके लिये शत्रुसेनामें प्रवेश करता हूँ । तुझमें शक्ति हो तो सेनाकी रक्षा करना; क्योंकि कोधमे भरे हुए कौरव तथा सुझर्योका आज रात्रिमें भी युद्ध होगा ।" ऐसा कहकर आचार्य द्रोण पाण्डव तया सुझयोंसे युद्ध करनेके लिये चल दिये।

आचार्यकी प्रेरणा पाकर दुर्योधनने भी युद्ध करनेका



The second secon

् ं है। एक रहे सह सह महिले के कार कुणनाई र र पुर्व स्पृत्त है होते हैं को हिसा की बाहर है। - १ - लाभेर्यक हैं। जारवाभी बुक्ते पान्य दुनमात र नर १ ३ १ दूर इसरे राज्याण चंडनाइस्ट बार्वे सिमा कर है, हे रहे के किन्द्रांग जातम ही देशा गला है। भे. इन अकेन्द्र ही रामने अना है । संवासने ० ५५ होने त्रापी को तो पर मुख्येत हुई है। तिसु सर्वेष तुर्वा कर रोजर है । यह र पार है हि स्वी है जब सक्यों तमें करें परपूरत कि मा रहे थे। उस समय सारी रेन १ यह १४ की भी और अहेंके तुम ही सबसे पहले क्षा है। किल्कान के के कार्य है है है है से, वहाँ · ैसे क्वें है रहे हाया या । तुम भी अन्ने भाइयों है रक प्रकर हुए थे। अन्ते अहुनता सामना परनेती तो पुरुषे गान हो नहीं है, जिस श्रीहरणमहिन सम्पूर्ण पारदर्शिको ी 'क' माइट कैने काने हैं। ! भाई ! खुरचान गुड़ करें। तुम र्ध'र बट्टा होंको है। किस को ही प्रमुक्तम दिखाया जाय-पर्द र पुर रिया ला है। जातर अर्थुनरे बाग तुम्हारे जार रक्षा पार रहे हैं। पर्यापत गरा की हो। इस उसके बागीसे राप । दें भे में रार्थ महीना भूत रापनी । सनिय बाह-यत्में ध्रा है ते हैं, माहता मातिमें दूर होते हैं, अर्जुन धतुप भागोंने का है, किनु को है मनसूदे बॉबनेमें ही सूद है। िहें रे पाने सरमध्ये शाबन शहरती एन्द्रष्ट किया है गा आहे हैं। हम, बीम मह सहसा है है

इस्तार्वती वह बात मुन्तर वानि यह होन्य बहा— शार्थित है में दे गमन सूर्वत एवा ही गर्मना करने नहते है कीन पूर्ण के भेजे हुए बीजर्ग माँति वे द्वांत ही पत्न भी देते हैं। बार्च के दिल्ली के गण्डला हूँ तो आपना ना सुन्तर होता है। देशियेगा मेरी गर्मनाम पत्न, यह कि में हुए होंग स्वार्थ गण्ड स्वार्थ पाल्योंना पर कार्य पूर्णीस श्रम्पास साम दुर्गीननते दे ताईगा।



कृपाचार्य योले-यनपुत्र ! मुझे तुम्हारे इस मनगुरे याँचने और प्रलान करनेपर विश्वास नहीं है। हुए हैं। श्रीकृष्ण, अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिरको गदा ही कोली रहते हो । परन्तु विजय उसी पक्षकी निश्चित है, जहाँ युद्ध-कुशन्त्र श्रीकृष्ण और अर्जुन हैं। यदि देवता, गन्भर्यं, यक्ष, मनुष्य, मर्ग और राक्षम भी बयच भारण कर हे सुद्र करने आर्वे तो उन दोनोंको नहीं जीत सकते। पर्मपुत्र युधिष्टिर ब्राह्मणभक्त, सन्यवादी, जिनेन्द्रिय, गुरु और देवनाओंका गम्मान करनेवाले, मदा घर्मपरायण, अग्र वियाम विशेष अस्तर, धैर्यवान और कृतन हैं। इनके भाई भी बलवान हैं और अन्त्रविद्यामें परिश्रम किये हुए हैं। वे मभी बुढिमान्, घर्मान्मा और यशस्त्री हैं तथा उनके सम्बन्धी भी इन्डके समान पराकर्मा और उनके प्रति प्रेम रखनेवारे हैं। अनः पाण्टबों हा कभी नाग्र नही हो मरता । भीममेन तया अर्जन यदि चाहें तो अपने अफ्र-बन्दमे देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गुल्लम, भूत और नागगानि युक्त सम्पूर्ण ज्यात्का विनाश कर सकते हैं। युविधिर भी यदि रोपनरी इष्टिंखे देखें तो इस भूतण्डलको भग्नका सक्ते हैं। जिनके बलकी कोई सीमा नहीं है वे मगबान् पर दी आक्तमण किया । इस प्रकार पाण्डव-पक्षके दूसरे-दूसरे महारयी भी एक ही साय आचार्य द्रोणकी ओर छौट पहे। जिम समय वे शूर्वीर युद्धके लिये पहुँचे, भयद्वर रात आरम्भ हो गवी थी। उस समय द्रोणाचार्य और सञ्जर्योंमें अत्यन्त भयानक युद्ध होने लगा । सारे ससारमें अन्धकार छा जानेके कारण कहीं कुछ दिखायी नहीं देता या। अपने-परायेकी पहचान नहीं हो पाती थी। उस प्रदोपकालमें सव होग उन्मत्त-से हो रहे थे । रणभूमिकी धूल रक्तकी धारामें रनकर बैठ गयी यो । रात्रिकालके उस घोर युद्धमें पाण्डव और सज़प कोधमें भरकर एक साय ही आचार्य द्रोणपर टूट पदेः रिन्तु आचार्वके सामने जो-जो प्रधान महास्यी आये, उनमें से इस्टरो तो उन्होंने यमलोक भेज दिया और वाकी खबरो मार भगाया । द्रोगने अकेले ही हजारों हायी, दस इजार रप, लायों पैदल और अरवों ग्रहसवार काट डाले। भृष्युमके पुत्रों तथा केक्योंको भी बीघगामी सायकाँसे घायल कर प्रेतलोक पहुँचा दिया।

र्ख प्रगर होणाचार्यनो शत्रु-सेनाका संहार करते देख प्रतापी राजा शिथि अत्यन्त कोधमें भरे हुए उनके मुकाबलेमें आ एटे । पाण्डय-सेनाथे महारयीनो आते देख होणने दस बाण मारका उन्हें घायन किया; राजा निविने भी तुरंत बदला लिया, उन्होंने तीन वाणोंसे होणको घायल करके एक भछते उनके सारयिको भी मार गिराया । तम होणने उनके घोड़ों और सारयिको मान जाला तथा गिविके मुकुटमण्डित सिरको भी घट्से अच्ना कर दिया । इतनेशीमें दुर्योधनने द्रोणके लिये नुनन दूखरा सारयि भेजा। उनने आकर जब घोड़ोंकी वागडोर हायमें ली, तो होणने पुनः शत्रुऑपर धावा किया ।

्धा उलिद्धराजका पुत्र अपनी वेनाके साय भीमसेन-पर दूट पदा । भीमसेनने पहले उसके पिता कलिङ्कराजको भार टाला या, रससे उनके ऊपर उस राजकुमारका कोध बहुत यदा हुआ या । उसने भीमको पहले पाँच बाणोंसे पायल करके फिर सात बाणोंसे बींध डाला । इसके बाद उनके सार्ग्य विद्योकको भी तीन बाण मारकर एक बाणसे उनके रयकी ध्वना काट डाली । तत्र तो भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही, वे अपने रयसे क्दकर उसीके रयपर चढ़ गये और उस क्रोधमें भरे हुए कलिङ्कवीरको बहे जोरसे मुक्का

मारा । पाण्डुनन्दन भीम अत्यन्त बली थे, उनके मुक्केकी चोटरे उसकी हड़ी-हड़ी छितरा गयी। उसकी यह दुर्गति कर्ण तथा उसके भाइयोंसे नहीं सही गयी, उन्होंने जहरीले सॉपकी तरह तीखे बाणोंसे भीमसेनको वींधना आरम्भ किया। तव भीमसेन उसके रयको छोड़कर ध्रुवके रथपर चढ़ गये। ध्रुव भी निरन्तर उनकी ओर बाण चला रहा था; महाबली भीमने उसको भी मुक्केसे मार डाला । फिर वे जयरातके रयपर चढ़े और सिंहनाद करके उसे वार्ये हायसे एक चाँटा लगाया। इस प्रकार कर्णके सामने ही उन्होंने उसे भी मार डाला। तव कर्णने भीमसेनपर एक सुवर्णमयी शक्तिका प्रहार किया, किन्तु मीमने हॅसते-हॅसते उसे हाथमें पकड़ लिया और फिर उसीको कर्णपर दे मारा । कर्णकी ओर आती हुई उस शक्तिको शकुनिने वाणसे काट गिराया । इस प्रकार अद्भुत पराक्रमी भीमने युद्धमें यह महान् पुरुषार्थं करके पुनः अपने रयपर आरूढ हो आपकी सेनापर धावा किया। क्रोधमें भरे हुए यमराजकी भाँति भीमको आते देख आपके पुत्रोंने बाण मार-कर आगे वढ़नेसे रोक दिया और वाणवर्षासे उन्हें आच्छादित कर दिया । यह देख भीमने अपने वाणींसे दुर्मदके सारिय और घोड़ोंको यमलोक पहुँचा दिया । दुर्मद दुष्कर्णके रयपर जा चढा। अब एक ही रथपर बैठे हुए दोनों भाइयोंने भीमपर धावा किया और उन्हें तीखे बाणोंसे बींघने लगे । तब भीमरोनने कर्ण, अश्वत्यामा, दुर्योधन, कुपाचार्य, सोमदत्त और बाह्रीकके देखते-देखते दुर्मद और दुष्कर्णके रयको लातसे मारकर पृथ्वीमें धंसा दिया | फिर आपके उन दोनों पुत्रोंको मुक्केसे मार-मारकर कचूमर निकाल डाला और वहे जोरसे गर्जना की । उस समय कौरव-सेनामें हाहाकार मच गया । भीमकी ओर देखकर राजालोग कहते ये-4य भीम नहीं, भीमके रूपमें साक्षात् भगवान् रुद्र हैं, जो कौरवोंसे युद्ध कर रहे हैं। महाराज ! यों कहकर सब राजा भागने लगे। सबके होश उड़ गये थे, सभी अपनी सवारियोंको तेजीसे मगाये लिये जाते थे। उस समय दो आदमी एक साय नहीं दौड़ते थे, सब अकेले ही माग रहे थे।

इस तरह उस प्रदोषकालमें भीमने कौरव-सेनाका मली-माँति संहार किया । इससे नकुल, सहदेव, दुपद, विराट, केकय और राजा युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे भीमसेन-' की प्रशंसा करने लगे ।

उसने भयद्गर वाणींका प्रहार किया । वे सभी बाण अश्वत्यामा-के शरीरमें घुस गये। तर अश्वत्यामाने भी कोधमें भरकर षटोत्कचको दस बाणोंसे वींघ डाला । इससे उसके मर्म-स्यानोंमें यड़ी चोट पहुँची। अत्यन्त पीडित होकर उसने लाख अरोंचाला एक चक दायमें लिया, जिसके किनारेकी ओर छूरे लगे हुए ये; वह चक अश्वत्यामाको लक्ष्य करके उसने चलाया, परन्तु अश्वत्यामाने वाण मारकर चक्रके हुकड़े-हुकड़े कर दिये । वह व्यर्थ होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । यह देख घटोकचने अपने वाणोंकी वर्णासे अश्वत्यामाको आन्छादित कर दिया । इतनेहीमें घटोत्कचका अञ्जनभवीं वहाँ आ पहुँचा । उसने अश्वत्यामाको ऐसे रोक लिया, नेते ऑधीके नेगको पर्वत रोक देता है। तब अधरपामाने एक वाणसे अञ्चनपर्वाजी व्वजा, दोसे रयके दोनों धारि, तीनधे त्रिवेणुक, एक्से धनुप और चारसे चारों घोड़े मार गिराये । रयद्दीन हो जानेपर उसने तलवार उठायी, किन्तु द्रोणक्रमारने तीखे तीरसे उसके भी दो द्रकड़े कर दिये । तय अञ्जनपर्वाने गदा घुमाकर चलायी, किन्तु द्रोगक्रमारने उसे भी वार्णीसे मारकर गिरा दिया । फिर तो यह प्रलयणालीन मेघके समान गर्जना करता हुआ कृदकर आराशमें चला गया और वहाँसे वृक्षोंकी वर्षा करने लगा। यह देख अश्वत्यामा उस मायावीको वाणोंसे वींघने लगा । त्र वर् नीचे उत्तरकर पुनः दूसरे रयपर जा वैठा । इसी समय अश्वत्यामाने अञ्चनपर्वाको मार डाला ।

अपने महावली पुत्रको अश्वत्यामाके हायसे मारा गया देख घटोत्कच कोघरे जल उठा और अश्वत्यामाके पास जाकर योला—'ट्रोणकुमार! में उन पाण्डवोंका पुत्र हूँ, जो युद्धमें कभी पीछे पैर नहीं हटाते। राक्षसोंका राजा हूँ और रावणके समान मेरा वल है। तृ इस रणाङ्गणमें खड़ा तो रह, जीते-जी नहीं जाने पायगा। आज में तेरा युद्ध करनेका हौसला मिटा हूँगा।' ऐसा कहकर कोघसे टाल-लाल ऑखें किये वह महावली राक्षस अश्वत्यामाकी ओर सपटा और उसपर रयके धुरेके सहय वाणोंकी वर्षा करने लगा। किन्तु घटोत्कचके वाण अभी निकट आने भी नहीं पाते ये कि अश्वत्यामा उन्हें काट गिराता या। इस प्रकार अन्तरिक्षमें मानो वाणों-का एक दूसरा ही संग्राम चल रहा या। जब दोनों ओरके वाण टकराते तो उनसे चिनगारियां छूटने लगतीं, जो उस प्रदोपकालमें आकाशके वीच जुगनुओंकी भाँति जान पटतीं यीं।

रणाभिमानी अश्वत्यामाके द्वारा अपनी माया नष्ट हुई देख घटोत्कच पुनः आकाशमें छिप गया और दूसरी माया रचने लगा। वह एक ऊँचा पर्वत बन गया; उसके अनेकों गिखर ये, जो वृक्षोंसे भरे हुए थे। जैसे पर्वतोंसे झरने गिरते हैं, उसी प्रकार उस पर्वतसे भी शूल, प्रास्त, तलवार और मूसल आदिके स्रोत बहने लगे। यह सब देखकर भी अश्वत्यामा विचलित नहीं हुआ। उसने हँसते-हँसते उस पर्वतपर वज्रास्त्रका प्रहार किया। उसका स्पर्श होते ही वह गिरिराज सहसा विलीन हो गया। इसके बाद उसने इन्द्र-घनुषसिहत काला मेघ बनकर पत्यरोंकी वर्षासे द्रोणपुत्रको दक दिया। अश्वत्यामा अस्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ था, उसने अपने घनुषपर वायव्यास्त्रका सन्धान किया और उससे उस काली घटाको छिन-मिन्न कर दिया। फिर उसने बाणोंकी वर्षासे सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित करके पाण्डवोंके एक लाख रियोंका सफाया कर ढाला।

तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए घटोत्कचने अश्वत्यामाकी छातीमें दस वाण मारे । उनसे आहत होकर अश्वत्यामा कॉप उठा । इतनेहीमें घटोत्कचने आञ्जलिक नामक वाण मारकर उसके घनुषको भी काट डाला । तब अश्वत्यामाने दूसरा मज़बूत घनुष हायमें लिया और घटोत्कचपर तीले वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । अब तो घटोत्कचके क्रोधकी सीमा नहीं रही, उसने भयंकर कर्म करनेवाले राक्षसोंकी सेनाको आज्ञा दी कि 'वीरो ! इस द्रोणके बेटेको मार डालो ।' आज्ञा पाते ही वे भयद्वर राक्षस ऑखें लाल-लाल किये, मुँह वाये अनेकों अल लेकर अश्वत्यामाको मारनेके लिये दौड़े । वे अश्वत्यामाके मत्तकपर शक्ति, शतकी, परिष, वज्र, श्रूल, पट्टिश, तलवार, गदा, भिन्दिपाल, मूसल, फरसा, प्रास, तोमर, कण्य, कम्पन और मुगदर आदि घोर शत्रुनाशक अल्ल-शक्तोंकी वर्षा करने लगे ।

द्रोणपुत्रके मस्तकपर शक्षोंकी बौछार होती देख आपके योदा बहुत दुखी हुए, परन्तु वह स्वयं तिनक भी विचिलित नहीं हुआ। वज्रके समान तीखे सायकोंसे उस घोर शस्त्र-वर्षाका विध्वंस करता रहा। फिर उसने अपने तीक्ष्ण बाणोंको दिव्य-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके राक्षसोंकी सेनाका संहार आरम्भ किया। उसके बाणोंसे घायल होकर राक्षसोंका समुदाय ब्याकुल हो उठा। अश्वत्यामाकी मार पड़नेसे वे सब-के-सब कोधमें भरकर उसके ऊपर टूट पड़े। उस समय अश्वत्यामाने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया, बो दूसरोंके किये वजके समान तीक्ष्ण दस बाणोंसे सोमदत्तको घायल किया। तदनन्तर भीमसेनने सात्यिकका पक्ष लेकर सोमदत्तके मस्तक-पर एक भयद्भर परिघका प्रहार किया, साथ ही सात्यिकने भी अग्निके समान तेजस्वी याण उनकी छातीपर मारा। परिघ और वाण दोनों एक ही साथ सोमदत्तको लगे, इससे वे मूर्न्छित होकर गिर पड़े।

पुत्रके मूर्च्छित होनेपर वाहीकने धावा किया, वे वर्षा-कालीन मेघके समान वाणोंकी वर्षा करने लगे । भीमने पुनः सात्पिकका पक्ष प्रहण किया और नौ वाणोंसे बाह्योकको वींघ टाला । तत्र प्रतीपनन्दनने कुपित होकर भीमकी छातीमें धक्तिना प्रहार किया । उसकी चोटसे भीमसेन कॉप उठे और वेहोश हो गये । किर योड़ी ही देरमें चेत होनेपर पाण्डुनन्दन भीमने उनपर गदा छोड़ी । उसके आधातसे बाह्यीक-का सिर धड़से अलग हो गया । वे वज्रसे आहत हुए पर्वतकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़े ।

वाद्धीकके मारे जाने रर आपके नागदत्त, दृढरथ, महा-बाहु, अग्रोभुज, हढ, सुहस्त, विरज, प्रमायी, उग्र और अनुयायी-ये दस पुत्र अग्ने वाणोंसे भीमसेनको पीड़ित करने लगे । उन्हें देखते ही भीमरेन क्रोधरे जल उठे और एक-एकके मर्मस्थानमें वाण मारने लगे। उनकी करारी चोटसे आपके पुत्रोंके प्राण-पखेल उड़ गये और वे तेजहीन होरर रयोंसे प्रध्वीर गिर पढ़े । इसके बाद बीरवर भीमने आपके सालोंके सात महारिययोंको मार डाला और नाराचोंसे महारयी शतचन्त्रको भी मौतके घाट उतारा । उन्हें मारा गया देख शकुनिके माई गवाल, शरम, विमु, सुभग और भानुदत्त-ये पाँच महारयी दौड़े आये और भीमछेनपर बाणों की वर्षा करने लगे । उनसे पीड़ित होकर भीमसेनने पाँच वाण चलाये और उन पाँचोंको मार डाला। उन वीरों मृत्युके मुखमें पड़ा देख कौरवपक्षके राजा विचलित हो गये । इघर युथिष्ठिरने भी आपकी सेनाका सहार आरम्भ किया । उन्होंने कुपित होकर अम्बष्ट, मालव, त्रिगर्त और शिविदेशके योदाओंको यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं। गजा युधिष्ठिरने अभीपाद, शूरसेन, बाह्रीक तथा बसाति वीरों मा भी वच करके इस पृथ्वी में खूनकी धारासे पद्धिल यना दिया । उन्होंने अपने वाणोंसे मद्रदेशीय योद्धाओंको भी प्रेतलोकका अतिथि बनाया ।

त्य आपके पुत्रने आचार्य द्रोणको युधिष्ठिरकी ओर प्रेरित किया । आचार्यने अत्यन्त कोधमें भरकर वायव्यास्त्रका प्रयोग किया, किन्तु धर्मराजने उसे वैसे ही दिन्य अस्त्रसे काट दिया। तब तो द्रोणके कोपकी सीमा न रही। उन्होंने युधिष्ठिरपर वारुण, याम्य, आग्नेय, त्वाष्ट्र और सावित्र आदि अस्त्रोका प्रयोग किया; किन्तु वे इससे तिनक भयभीत नहीं हुए। उन्होंने भी दिन्य अस्त्रोंका प्रयोग कर उन सभी अस्त्रोंको निष्फल कर दिया। तब द्रोणने ऐन्द्र और प्राजापत्य अस्त्रोंको प्रकट किया। यह देख युधिष्ठिरने माहेन्द्र-अस्त्र प्रकट करके उन अस्त्रोंका नाश कर दिया।

इस प्रकार जब द्रोणाचार्यके अस्त्र लगातार नष्ट होने लगे, तो उन्होंने कुपित होकर युधिष्ठिरका वध करनेके लिये ब्रह्मास्त्र-का प्रयोग किया । उस समय चारों ओर घोर अन्धकार छा गया था। ब्रह्मास्त्रके भयसे सम्पूर्ण प्राणी यर्रा उठे थे। उस ब्रह्मास्त्रको प्रकट हुआ देख युधिष्ठिरने ब्रह्मास्त्रसे ही उसे शान्त कर दिया। तब द्रोणाचार्य धर्मराजको छोडकर कोघरे लाल ऑखें किये चले गये और वायव्यास्त्रसे द्रपदकी सेनाका संहार करने लगे । उनके भयसे पञ्चालदेशीय वीर भाग चले । इसी समय अर्जुन और भीमरेन रिययोंकी वडी भारी सेना लेकर द्रोणके पास आये । अर्जुनने दक्षिणकी ओरसे और भीमने उत्तरकी ओरसे द्रोणकी सेनापर घेरा डाल दिया: फिर वे दोनों भाई उनपर बाणोंकी बौछार करने लगे । फिर तो वहाँ केकय, सुझय, पाञ्चाल, मत्स्य और सात्वत वीर भी आ पहॅचे । अर्जुनने कौरवं-सेनाका संहार आरम्भ किया । एक तो घोर अन्धकारमें कुछ सूझता नहीं या, दूसरे सबको नींद सता रही थी; इसलिये आपकी वाहिनीका वेतरह विष्वंस होने लगा । उस समय आचार्य द्रोण और आपके प्रत्रने पाण्डव योद्धाओंको रोकनेकी बहुत कोशिश की, किन्तु वे सफल न हो सके।

तव दुर्योघनने कर्णसे कहा—'मित्र । अव तुम्हीं इस युद्धमे समस्त महारयी योद्धाओंकी रक्षा करो । ये पाञ्चाल, केकय, मत्स्य और पाण्डव महारयियों ि घर गये हैं ।' कर्ण वोला—'भारत । धैर्य घारण करो । मैं तुमसे सची प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज युद्धमें यदि इन्द्र भी रक्षा करनेके लिये आयेंगे, तो मैं उन्हें भी हराकर अर्जुनको मार डाल्र्रॅगा । अकेला ही मैं पाण्डवों और पाञ्चालोंका नाद्य करूँगा । पाण्डवों में सबसे अधिक बलवांन् है अर्जुन; अतः उनपर ही आज इन्द्रकी दी हुई शक्तिका प्रहार करूँगा । उनके मारे जानेपर वाकी चारों माई तुम्हारे अधीन हो जायेंगे अथवा वनमें माग जायेंगे । कुकराज । मैं जवतक जी रहा हूँ, तुम तिनक भी

श्रीकृष्ण भी जिनके लिये कवच धारण करके तैयार हैं, उन रानुओंको जीतनेका साहस तुम कैसे कर रहे हो १

यह सुनकर कर्णने हॅसकर कहा-वावा । तुमने पाण्डवींके विषयमं जो कुछ कहा है, वह सब सच है। इतने ही नहीं, और भी बहुत-से गुण पाण्डवोमे हैं। यह भी ठीक रे कि उन्हें उन्द्र आदि देवता, दैत्य, यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग और राक्षर भी नहीं जीत सकते, तो भी मैं उनपर विजय पाऊँगा । मुझे इन्द्रने एक अमोध शक्ति दे रक्खी है। उसके द्वारा में युद्धमे अर्जुनको मार डालूँगा। उनके मरनेपर उनके सहोदर भाई किसी तरह प्रध्वीका राज्य नहीं भोग रकते । उन सक्का नाश हो जानेपर समद्रसहित यह खारी पृथ्वी अनायास ही कुरुराजके बशमे हो जायगी। तुम तो स्वय बूढ़े होनेके कारण युद्ध करनेमे असमर्थ हो, साय ही पाण्डवींनर तुम्हारा स्नेह है; इसीलिये मोहवश मेंग अपमान कर रहे हो। किन्तु याद रक्खो, यदि मेरे विपयमें फिर कोई अप्रिय बात मुँहसे निकालोगे तो तलवारसे तुग्हारी जीभ काट लूँगा । दुर्बुद्धि ब्राह्मण ! तुम कौरवींको डरानेके लिये पाण्डवींकी स्तुति करना चाहते हो ! मै तो पाण्डवाँ ना कोई विदोप प्रभाव नहीं देखता; दोनों ही पक्ष-की सेनाओंका समान रूपसे सहार हो रहा है। दिजाधम! जिन्हें तम विशेष बलवान समझते हो, उनके साथ मैं पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करूँगा । विजय तो प्रारम्भके अधीन है।

स्तपुत्र कर्णको अपने मामाके प्रति कठोर भाषण करते देरा अश्वत्यामा द्दायमें तलवार ले बड़े वेगसे कर्णकी ओर झपटा । दुर्योधनके देखते-देखते वह कर्णके पास आ पहुँचा और अत्यन्त क्रोधमें भरकर वोला—'अरे नीच । मेरे मामा शूर्यार ह और ये अर्जुनके सच्चे गुणोंका कीर्तन कर रहे हैं; तो भी त् अर्जुनसे द्वेप होनेके कारण इनका तिरस्कार कर रहा है! तू अपनी ही श्रूरताकी डींग हॉका करता है; किन्तु जब तुझे हराकर अर्जुनने तेरे देखते-देखते जयद्रय-का वध किया, उस समय कहाँ या तेरा पराकम ! और कहाँ गये थे तेरे अस्त्र-शस्त्र ! जिन्होंने युद्धमें साक्षात् महादेवजी-को सन्तुष्ट किया है, उन्हें जीतनेको तू व्यर्थ ही मनसूबे बॉधा करता है । श्रीकृष्णके साथ रहते अर्जुनको इन्द्र आदि देवता और असुर भी नहीं हरा सकते, फिर तू-कैसे जीत सकता है ! नराधम ! खड़ा रह, अभी तेरा सिर धड़से अलग करता हूँ ।

यह कहकर वह बड़े वेगसे कर्णकी ओर बढ़ा; किन्तु स्वय राजा दुर्योधन और कृपाचार्यने उसे पकड़कर रोक लिया । कर्ण कहने लगा—'यह दुर्बुद्धि नीच ब्राह्मण अपनेको वड़ा शूर और लड़ाका समझता है। कुछराज! तुम रोको मत, छोड़ दो; जरा इसे अपने पराक्रमका भी मजा चला दूँ।'

अश्वत्थामाने कहा—मूर्ज स्तपुत्र । तेरा यह अपराध हम तो सहे लेते हैं, किन्तु अर्जुन तेरे इस बढ़े हुए घमडका अवश्य नाश करेगा।

दुर्योघन बोला— माई अश्वत्यामा ! शान्त हो जाओ । तुम तो दूसरोको सम्मान देनेवाले हो, इस अपराधको क्षमा करो । तुम्हें कर्णपर किसी तरह कोध नहीं करना चाहिये । विप्रवर ! मैंने तो तुमपर और कर्ण, क्रुप, द्रोण, शब्य तथा शकुनिपर ही इस महान् कार्यका मार दे रक्ला है ।

इस प्रकार राजाके मनानेसे अश्वत्यामाका कोघ शान्त हो गया। कृपाचार्यका स्वभाव भी बड़ा कोमल था, वे शीघ्र ही सदय होकर बोले—'स्तुपुत्र। हम तो तेरे अपराध-को क्षमा कर देते हैं, परन्तु तेरे बढे हुए घमडका अर्जुन अवस्य नाश करेगा।'

### अर्जुनके द्वारा कर्णकी पराजय और अश्वत्थामाका दुर्योधनके साथ संवाद तथा पाश्चालोंके साथ घोर युद्ध

तदनन्तर पाण्डव और पाञ्चाल बीर कर्णकी निन्दा करते हुए चारों ओरसे एक साथ वहाँ आ पहुँचे। जब कर्णपर उनकी दृष्टि पड़ी, तो वे उच्च स्वर्से गर्जना करते हुए बोले—'यह पाण्डवोंका कट्टर दुश्मन है, सदाका पापी है। यही सारे अनयोंकी जड़ है, क्योंकि यह दुर्योधनकी हॉ-में-हॉ मिलाया करता है। मार ढालो इसे।' ऐसा कहते हुए सभी क्षत्रिय बीर कर्णका वघ करनेके लिये उसके ऊपर टूट पड़े और वार्णोकी बड़ी भारी वर्षा करके उसे आच्छादित करने लगे। उन सब महारिथयोंको अपने ऊपर धावा करते देख महावली कर्णने सायकोंकी मारसे पाण्डव-सेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया। उस समय हम सब लोगोंने कर्णकी अन्दुत फुर्ती देखी। महार्यी कर्णने राजाओके वाणसमूहों-